# 

अर्थात् संस्कृत बन्दों का हिन्दी भाषा में अर्थ वतकाने वास्रा एक बड़ा कोप

संप्रहर्क्ता चतुर्वेदी द्वारकाग्रसाद शर्मा, पमः भारः पः पसः

[ प्रथम संस्करण ]

मकासक

## लाला रामनारायग लाल

पब्लिशर श्रीर बुकसेलर इलाहाबाद

१९२८ :

मूल्य ६ राया

### PREFACE

F late years great efforts have been made to raise the standard of education in our schools and universities, and the study of no subject has attracted so much attention as that of the Indian Vernaculars. The educated public, as well as those responsible for our educational institutions, have been taking progressive interest in their teaching and development. Not long ago an academy has been instituted for the purpose of improving the Vernaculars with the moral and material blessings of the Government.

The classics, however, have not been so fortunate. Their studies are in comparative neglect. They have to yield their high place to more utilitarian and modern subjects. The present day tendency in education to subordinate what is purely or mostly cultural, to what is primarily utilitarian has thrown classics in shade.

Of all the classical languages Sanskrit has suffered most. Persian and Arabic are still popular with their admirers, for they (the admirers) have not yet decided to break off more or less completely from their past culture or ancient literature. They would not be satisfied with a second-hand and scrappy knowledge of their old literature through the translations by foreigners in foreign languages.

With the former champion of Sanskrii it is otherwise. A great many of those, who wield influence in the spheres of politics, education or social matters, even hesitate to do lip-service to that language in which the glories of their past are recorded. To them all old things of their country are only fit to be forgotten. Their neglect of Sanskrit has almost verged on hatred. They object even to that style of Hindi, which uses Sanskrit or words derived from it. And these very persons would gladly support the infusion of foreign words and derivatives into Hindi which might sound Hebrew and Greek to an average Hindi-speaking person!

Yet Sanskrit occupies an unique position—not only in the history and culture of Aryavaria—but also among the languages of the world. Dr. Ogilvie and Wilson did not overestimate the importance of Sanskrit when they said:

"Sanskrit, the ancient language of the Hindoos, has been termed the language of the languages and is even regarded, as the key to all those termed 'Indo-European' including the Teutome family, French, Italian, Spanish, Sclavenian, Lithuanian, Greek, Latin and Celtic. It is found to bear such a striking resemblance both in its more important words and its grammatical forms to the Indo-European languages, as to lead to the conclusion that all must have sprung from a common source—some primitive language, now lost, of which they are all to be regarded as mere varieties."

It is very painful, for these reasons to find that Sanskrit does not possess an Etymological and Explanatory dictionary worthy of its importance and status. And when we consider the circumstances prevailing among our intelligentsia, it is idle to hope that the study of Sanskrit would receive any very serious impetus for some time to come—at any rate in these Provinces. However, it is our sacred duty to help the praiseworthy efforts of those who are still inclined to study Sanskrit. With this object in view, the present work was undertaken and this very simple compilation is placed before the public. There are two other valuable works on the subject—one by Dr. A. A. MacDonell and the other by the late Principal Vaman Shivaram Apte. But they could be of use to those only who know English.

The great work known as the great Vachaspatya is a standard work and is very useful for scholars. But until a well edited edition of the work comes out, it could not be of much help to even an average Sanskrit student.

There are three other works, viz., the Padmachandra Kosha, the Chaturvedi Kosha and the Yugal Kosha, which can help a Sanskrit reader, but they are too small for much practical use.

It is, therefore, hoped that the present work will answer the needs of those Hindi and Sanskrit-knowing students who are studying Sanskrit in a college or school or privately. It is designed to be an adequate guide to a knowledge of Sanskrit words. It contains as many explanations and details as were permitted by the limited space at the disposal of the compiler.

No doubt the work could be improved and enlarged, but there was a danger of defeating the very object of the compilation by such improvement. For an enlarged volume should have increased the price and thus it should have been out of reach of the Sanskrit students who are the poorest students in this poor country. The compiler is doubtful if the cost and price of the book—low as they are—are not already high for the Sanskrit students.

The compiler acknowledges with thanks the many works he has consulted in preparing this work. They are too numerous to be enumerated in a short preface. He must, however, acknowledge his special gratitude to the late

Principal Pandit V. S. Apte for the help he has obtained from his monumental work.

If the work reaches those for whom it is meant, and if it helps them in their study of Sanskrit, the compiler would feel his labours amply repaid. In case the first edition is exhausted in a reasonable time, thus showing a real demand for the work, the compiler proposes to enlarge and improve the work.

Daraganj,
Allahabad, The 23rd July, 1928.

C. D. P. S.

## संदेत-सुको

- १ वा० सा०--स्रवादास सार्वः
- २ अव्ययाल-अव्ययालक Indestinable.
- ३ अल्ब०—अन्वर्ध Literal.
- ४ झ**्व० अतिराया**र्थनस्य त depertative.
- **४ आ० या व्यक्तिं-**कार्नकारिक शासक्तिक ।
- दं शासा०-शासनेता,
- ও আঁত স্থাত—সম্বাহ্
- a ac ac-active.
- **৪ জত জাত—কবে**জ্বাসাস্থ্য হাকস্কৌ।
- **१० कर्तु० का०--** सर्त्यारक सम्बन्धी ।
- **११ कः वाः --कर्म**वाच्य Passive.
- १२ कि० उ० या उ०--किया अववद्शे ।
- **१३ ( न० ) नपुंसक**िह<sub>ें</sub>।
- १४ परस्ते०-परस्तेपद्री !
- १४ च० क्व०-वर्तव्यक्तः तवेष्यक कृद्न्त ।
- १६ (पु॰) पुल्लिङ्ग
- १७ भू० क० क०-स्वकालवेग्यककर्मवाच्य छदन्त ।
- १८ स० का०-सद्शावनाधादक कर्तवाच्य स्रदात ।
- ११ संव वाच-सम्बद्धारमः।
- २० ( स्त्री० ) स्त्रीतिहाः

## संस्कृत-शब्दार्थ-कोस्तुभ

धंशः

Ħ

S)

-संस्कृत श्रीर हिन्दी वर्णमाला का यह प्रथम श्रवर है। बंगला श्रादि अन्य भाषाश्रों की वर्णमाला का भी यही श्रादिम वर्ण है। इसका उचारख करठ से होता है ; अतः यह वर्ण करूम कहलाता है। संस्कृत ज्याकरण में उचारणमेद से इसके ९= मेद दिखलाए गए हैं। प्रथम —हस्ब, दीर्घ श्रीर प्लुत। तदुपरान्त—इस्व-उदान्त, इस्व-अनुदात्त, हुस्व-स्वरित; दीर्घ-उदात्त, दीर्घ-अनुदात्त, दीर्घ-स्वरितः प्लुत-उदात्त, प्लुत-अनुदात्त, प्लुत-स्वरित । ये ६ प्रकार हुए । फिर अनुनासिक और श्रननुतासिक भेद से—इन ६ के दुगुने ६ × २⊂१८ मेद हुए। स्यक्षनों के उचारण में इस वर्ण की सहायता अपेचित रहती है। इसीसे संस्कृत या हिन्दी में क आदिक वर्ष अकार-स्वर-संयुक्त लिखे तथा बोले जाते हैं। नज् तत्पुरुष में भी 'न लोपो नजः ' ( पाणिनि-ग्रष्टाध्यायी-- ६।३।७३ ) सूत्र से नकार का लांप हो जाने पर ' अ ' वचता है। नज् – के अर्थ ६ हैं:---

तत्सादृश्यमभावश्यः , तद्ग्यतं तद्स्पता । ब्रामाशस्त्यं विरोधश्यः, नञर्थाः षट् पकीर्तिताः॥ ( उदाहरण कम से )

साहरय में—न वाह्यणः (श्रवाह्यणः ) श्रभाव में— श्रपापम् (पापामावः ) मिन्नता के ज्ञान में — श्रवटः ( घटभिनः ) श्रप्रशास्त्यभाव में—श्रकालः (श्रप्रशस्तकालः)
विरोध में—श्रनादरः (श्रादरितरोधी-तिरस्कार)
न-लोप में इतनी विशेषता है कि, स्वरवर्ण परे रहते
नुम् का श्रागम हो जाता है। जैसे, "श्रनादरः"।
(श्रथं) विष्णु। कहीं कहीं श्रद्ध का श्रथं भी
समभा जाता है।

| पुरिलङ्ग में  | ए        | क्    | द्धि०      | बहु०    |
|---------------|----------|-------|------------|---------|
| प्रथमा        | 72       | f:    | श्री       | आ:      |
| द्वितीया      | <b>9</b> | i     | श्रौ       | आन्     |
| <b>तृतीया</b> | ų        | त     | श्राभ्यास् | ( ऐः    |
| चतुर्थी       | 写        | सय    | ,,,        | एभ्य:   |
| पञ्चमी        | 泵        | गत्-थ | ৰে "       | 7,9     |
| षष्टी         | 32       | स्य   | ग्रयोः,    | श्रानां |
| ससमी          | ų        |       | ,,         | ऐपु     |
|               |          | ~     |            | 0 0     |

ग्रंश् (धा० उ०) [श्रंशयति-श्रंशयते ] १ विभाजित करना । बाँदना । भाग कर के बाँदना । २ पृथक् करना । इसी अर्थ में श्रंशापयित भी न्यवहत होता है ।

द्यांशः ( पु॰ ) १ साग। हिस्सा। बाँट ! २ साज्य अङ्क । ३ सिन्न की लकीर के ऊपर की संख्या। ४ चौथा भाग । ४ कला । ६ सोलहवाँ हिस्सा। ७ वृत्त की परिधि का ३६०वाँ हिस्सा, जिसे इकाई मान कर कोख या चाप का परिमाख बतलाया जाता है। = कंधा। ६ बारह श्रादित्यों में से एक। - ग्रांशः

२ पूर्णमासी । पूर्णिमा ।

श्रंशावतार। एक हिस्से का हिस्सा।-श्रंशि ( कि॰ वि॰ ) भागशः । हिस्सेवार ।—श्रवतारः जो पृर्णावतार न हो । अवतार विशेष । जिसमें पर-माल्मा का कुछ ही भाग हो। - श्रवतरगां ( महाभारत के ऋादिपर्व के ६४ वें तथा ६० वें श्रध्यार्थों का नाम । ---भाज--हर--हारिन् ( पु॰ स्त्री॰ ) उत्तराधिकारी, यथा—" पिराडदों-शहररचेषां पूर्वाभावे परः परः "। (याज्ञ०) —सवर्गानं (न०) अङ्कराख की एक क्रिया विशेष ।—स्वरः ( संगीत में ) प्रधान स्वर । श्रंशकः ( पु० ) १ हिस्सेदार । पाँतीदार ! सामीदार । २ भाग । दुकड़ा । ३ दिवस । दिन । श्रंशनं ( न० ) भाग देने की क्रिया। श्रांशियतृ (पु॰) ३ विभाजक । बाँटने वाला । २ हिस्सेदार । पाँतीवाला । श्रांशल (वि०) १ हिस्सा पाने का श्रिधिकारी। २ मज़-बृत । ३ सबल । स्वस्थ । दढ़काय : बलवान । मांसल । श्रंशिन् (वि॰ ) ३ सामीदार । समान भाग पाने वाला यथा—ं" सर्वे वा स्युः समांशिनः । ( याज्ञ० ) २ हिस्सोंवाला। ब्रांशु (पु०) ३ किरण । रश्मि । २ चमक । दमक । ३ नोंक । (डोरे का) छोर। ४ पोशाक। सजावट। ४ रफ़्तार। गति । ६ परमाख I-जार्लं--( न० ) रश्मिसमुदाय ।—धरः, —भृत्, — पतिः, — बागाः,-भर्तृ,-स्वामी,-इस्तः (पु॰) सूर्य। श्रादित्य।--पट्टं (न०) एक प्रकार का रेश्मी वस्त्र। - माला (स्त्री०) १ प्रकाश की माला। २ सूर्य या चन्द्र का मण्डल ।-मालिन्-माली (पु०) सुर्थ। श्रंशुकः १ वस्र विशेष । मिहीन कपड़ा । अर्थात् मिहीन रेशमी मलमल । टसर । मिहीन सफेद वस्त्र । २ वह सिला कपड़ा जो सब के ऊपर या सब के नीचे पहिना जाता है। ३ पत्ता। ४ ऋाँच की या रोशनी की मंदी ली या ज्योति। श्रंश्मत् (वि०) १—चमकदार। चमकीला । दमकीला । २ नुकीला । नोकदार ! - मान् (पु०) १ सूर्य । २ सूर्यवंशी एक राजा, जो असमक्षस के पुत्र और

महाराज सगर के पौत्र तथा महाराज दिखीप के

पिता थे।

**ब्रांशुमती (स्त्री॰) १ पौधा विशेष**ः सालवणः।

श्रंशुमत्फला (स्त्री॰) केले का वृच। श्रंशुल (वि०) चमकीला। दमकीला। श्रंशालः ( पु॰ ) चाराक्य का दूसरा नाम । श्रंस ( श्रंसयति, श्रंसापयति ) देखो " श्रंश् "। श्रंसः १ दुकड़ा । हिस्सा । २ कंधा । कंधे की हड्डी । श्रंस-फलक।—ऋटः ( पु॰ ) साँड् के कंघों के बीच का ऊपर को उठा हुन्ना भाग । कृबड़। कुव्व ।---- अ (न०) कंधों का कवच विशेष।—फलकः (पु०) मेहदरह का उपरी भाग। भारः ( पु॰ ) कंधे पर का बोम या जुआँ। — भारिक. — भारिन् ( वि॰ ) कंघे पर रख कर बोम्स उठाये हुए अथवा कंधे पर जुआँ रखे हुए।—निवर्तिन (वि०) कंधों की ओर मुड़ा हुआ। श्रंसल (वि॰) देखों "श्रंशल"। मज़बूत कंधों वाला । यथा--" युवा युगन्यायत बाहुरंसलः । " ग्रंह ( धा॰ ग्रात्मने॰ ) [ ग्रंहते, ग्रंहितुं, ग्रंहित ] जाना । समीप श्राना । श्रारम्भ करना मेजना । चमकना । बोलना । ग्रंहतिः—ती (स्त्री०) १ भेंट । उपहार। दान । दैन। ख़ैरात । २ बोमारी । श्रंहस् (न०) १ पाप । २ कष्ट । चिन्ता । श्रांहिः (पु०) १ पैर। २ पेड़ की जड़। ३ चार की संख्या।—पः ( पु॰ ) पादप। जड़ से जल पीने वाले अर्थात् वृत्त।—स्कन्पः (पु०) पैर के तलवे का उपरी भाग। श्चक् ( घा॰ परस्मै॰ ) [ अकति, अकित ] वृमघुमौत्रा चाल चलना । सर्पाकार चलना । श्रकं (न०) १ हर्षं का अभाव। पीड़ा। कष्ट। २ पाए। ग्रक्तच (वि०) १ गंजा । जिसके सिर पर बाल न हों । ग्रकचः (पु॰) केतु का नाम । श्रकनिष्ठ (वि०) १ जो छोटा न हो । २ श्रेष्टतर । अकिनिष्ठः ( पु॰ ) गौतमबुद्ध का नाम । श्रकन्या (स्री॰) जिसका कारपन उत्तर चुका हो।

श्रकर (वि०) १ लुंजा। जिसके हाथ न हो। २

श्रकर्मरम् । जो कुछ न करे । ३ वह माल जिस पर

चुंगीन लगेयावह न्यक्ति जिस पर करन हो।

श्रकरात (न०) कुछ न करना। क्रिया का श्रभाव। श्रकरिताः (स्त्री०) १ श्रसफलता। नैराश्य। श्रपूर्णता। २ इसका प्रयोग श्रायः किसी को शाप देने या किसी की श्रमङ्गल-कामना करने में होता है।

भ्राकर्सा (वि०) १ कर्यारहित । जिसके कान न हो । २ बहरा ।

अकर्गाः ( पु० ) सर्पं।

श्रकर्तन (वि०) बौना। खर्वाकार।

अकर्सन् (वि०) १ सुला। २ जिसके पास करने को कुछ काम न हो अथवा जो कुछ भी काम न करता हो। ३ अथीरय। ४ पतित । दुए। ४ न्याकरण में अकर्मक किया के अर्थ में। (न०) (—मैं) १ कार्याभाव। २ अनुचित कार्य। दुरा कर्म! पाप।—आन्वित (वि०) १ वेकाम। खाली। निठल्ल्। २ अपराधी।—इत (वि०) १ किया से रहित। २ अनुचित काम करने वाला।—भोगाः (पु०) कर्मफल से सुक्त होने की स्वतंत्रता का सुखानुभव।

श्रकर्मक (वि॰) क्रियाविशेष । (स्त्री॰) श्रकर्मिका । श्रकर्मग्रय (वि॰) १ श्रमुचित । न करने योग्य । २ सुस्त, निकम्मा ।

अकल (वि॰) १ जो भागों में विभक्त न हो। २ परब्रह्म की उपाधि विशेष।

द्यकत्क (वि॰) १ विशुद्ध । पवित्र । २ पापशून्य । द्यकत्का (स्ती॰) चन्द्रमा की चाँदनी ।

श्रकरुप (वि॰) १ श्रनियंत्रित । श्रसंयत । २ निर्वेख । श्रयोग्य । ३ तुलनाशून्य । जिसकी तुलना न हो सके ।

ग्राकल्य (वि०) अस्वस्थ्य । भला चंगा नहीं ।

ग्रकस्मात् (अन्यय०)संयोगवरा । सहसा । आकस्मिक । अकस्मात् आया हुआ । तत्त्वयः । बैठे विठाए। श्रीचक । दैवयोग से । हटात् । आप से आप । श्रकारणः ।

अकांड, अकाग्ड (वि॰)। १ सहसा। हत्तिफाकिया। ओचक। २ जिसमें डंद्रुत या डाजी न
हो।—जात (वि॰) सहसा उत्पन्न हुआ श्रथवा
उत्पन्न किया हुआ।—पातजात (वि॰) जन्मते
ही गर जाने वाला।—श्रूलं (न॰) वायुगोले
का सहसा उठने वाला दर्द।

श्रकांडे, श्रकागडे (कि॰ वि॰) श्रचिन्तित। सहसा।

अकास (वि॰) १ विना कामना का। कामनारहित। २ इच्छाशून्य। ३ निस्पृह। ४ विना चाह अर्थात् प्रीति का। २ अवोध। ६ अतर्कित।

श्रकामतः (कि वि ) १ विना प्रयोजन के। व्यर्थ। २ खेद के सहित । विवश होकर। श्रज्ञानता के कारण से।

श्रकाय (वि॰) विना शरीर का। पाश्रभौतिक शरीर से रहित। (पु॰) १ राहु का नाम । २ परमाल्मा की एक उपावि।

द्यकारमा (वि॰) १ विना कारमः। हेतुरहितः। २ स्वेच्छाप्रसृतः। स्यक्तसम्भृतः। स्वतःप्रवृत्तः। श्रपने श्रापः उत्पन्तः।

श्रकारणम् (कि॰ वि॰) विना कारण के। व्यर्थ। श्रकार्य (वि॰) श्रवुचित ।—कारिन (वि॰) १ पापी । बुरा काम करने वाला। २ कर्त्तव्य-पराइ मुख।

द्मकार्यम् (न०) १ अनुचित या बुरा कर्म । २ जुर्म । अपराध ।

श्रकाल (वि०) १—श्रनुपयुक्त समय। श्रनवसर।
इसमय। ठीक समय ।से पीछे या पहिले। २
कवा।—इस्तुमं,—पुष्पं (न०) कुसमय का फूला
हुशा फूल।—कूष्माडः (पु०) कुसमय में फला
हुशा कुम्हदा।—ज,—उत्पन्न,—जात (वि०)
कुसमय में उत्पन्न। कच्चा।—जलदाद्यः,—मेघोद्यः १ कुसमय श्राकाश में बादलों का उमदना।
२ पाला या कुहरा।—मृत्यु (पु०) वेसमय की
मौत। श्रसामयिक मृत्यु। श्रनायास मृत्यु। थोदी
श्रवस्था में मगना।—वेला (स्त्री०) कुसमय।—
सह(वि०) जो वित्तम्य को श्रथवा समय का

श्रकिञ्चन, श्रकिञ्चन (वि०) जिसके पास कुछ न हो। निपट निर्धन। कंगाल। दरित्र। दीन। शरीब। सुहतान।

श्रकिचिज्ज्ञ, श्रकिञ्चिज्ज्ञ (वि॰) कुछ भी न जानते हुए। निपट अज्ञान। निपट श्रवीध।

प्राकिञ्चित्कर (वि॰) १ मसमर्थः जिसका किया कुछ भी न हो सके। प्रशक्तः १२ तुष्कः । श्रक्तंत्र, श्रकुत्तर (वि॰) १ जो कुविस्त मा गोंस्कः

न हो । तीच्या । चोर्खा । २ तीव । खरा । तेज़ ।

३ विना रोकाटोका हुन्ना । ४ निर्दिष्ट । ५ ऋत्यधिक।

श्रकुतः (क्रि॰ वि॰ ) यह अकेला कहीं नहीं प्रयुक्त होता। इसका अर्थं है जो कहीं से न हो।

ध्यकुतोभय (वि॰) सुरचिता जिसे किसी का भय

्र न हो।

श्रकुष्यं (न०) ३ सुवर्णः । २ चाँदी । ३ कम कीमती धातु नहीं ।

अकुशल (वि०) १ जो निपुरण न हो । अनाड़ी।

२ अशुभ । श्रभागा । श्राकुशलं ( न०) विपत्ति । बुराई । श्रहित ।

अकृपारः (पु०) १ ससुद्र। २ सूर्य । ३ बड़ा कबुञ्जा। वह विशाल कबुञ्जा जिसकी पीठ पर

पृथिवी टिकी हुई मानी जाती है। ४ पत्थर। चट्टान ।

अकूर्च (वि॰) कपटशून्य । शटता रहित । चातुर्थ-विहीन । छलविवर्जित ।

अकुच्कू (वि०) सरत । सहज ।--म् (न०) सरतता। ग्रासानी । **अ**ग्रुत (वि०) १ जो न किया गया हो। जो ठीक

ठीक न किया गया हो। जिसके करने में भूल की गयी हो। २ अपूर्ण। अधूरा। जो तैयार न हो। ३ जो रचा न गया हो। ४ जिसने

कोई काम न किया हो। ५ अपक । कचा। जो पका न हो :--ता ( स्त्री०) बेटी होने पर भी

जो बेटी न मानी जाय धौर जो पुत्रों के समकत्त मानी जाय । — तं ( न० ) ९ किसी कार्य

को न करना। २ अश्रुतपूर्ण कर्म। — ग्रार्थ (वि०) श्रसफल । श्रनुत्तीर्थ ।—श्रस्त्र (वि०) जिसको हथियार चलाने का श्रभ्यास न हो।---

धात्मन् (वि०) श्रज्ञानी । अबोध । मुर्ख । परब्रह्म या परमात्मा से भिन्न । — उद्घाह ( वि॰ ) म्रवि-

वाहित ।—इत् (बि०) १ जो कृतज्ञ न हो । जो किये हुए उपकार को न माने । इतम्र । नाशुकरा । २ ग्रथम । नीच। —धो,—बुद्धि (वि०) त्रज्ञ । श्रबोध । मूर्ख ।

अकृतिन् (वि०) कुब्सित । अकुशल । असुविधाजनक ।

अकृष्ट (वि॰) अनजुती हुई। जो न जोती गयी हो ' –पन्य,—रोहिन् ( न० ) जो श्रनजुती ज़मीन में उत्पन्न हुआ हो।

अकृष्णाकर्मन् (वि०) निर्देशि। निर्मेल। श्रकोट ( ५० ) सुपाड़ी का वृत्त ।

श्रकोविद् (वि०) मूढ़। श्रपण्डित । मूर्खं।

द्यका (स्त्री०) माता।

व्यक्त (वि०) १ जोड़ा हुआ। २ गया हुआ ३ बाहर तक फैला हुआ। ४ तैलादि की मालिश किया हुआ।

अका, अक ( खी॰ ) रात्रि । अकुत्रं ( न० ) वर्म । कवच । जिरहबरूतर ।

**अक्रम (** वि॰ ) गड्बड् । श्रंडबंड । श्रक्रमः (पु०) गड्वड़ी । श्रनियमितता ।

त्र्यक्रिय ( वि॰ ) सुरत। क्रियासून्य। व्यक्रिया (स्त्री॰) क्रियाशून्यता। सुस्ती। कर्त्तन्यपालन

में असावधानी । अक्रूर (वि०) जो क्रूर या कठोर न हो। जो संगदिल न हो ।

अक्ररः ( पु॰ ) एक थादव का नाम, जो कृष्ण के चचा

और हितैषी थे। च्रकोध (वि०) कोधशून्य।शान्त। अकोधः ( पु॰ ) शान्त । क्रोधराहित्य। अक्टिका (स्त्री॰) नील का पौचा।

च्यक्किष्ट (वि॰) १ कष्टरहित । विना क्लेश का । २ सुगम । सहज । श्रासान । ब्रन्त् (धा० परस्मै०)[ श्रक्ति, श्रद्योति, श्रक्ति ]

९ पहुँचना। २ व्यास होना। ३ घुसना। ४ एकत्र करना। जमा करना।

व्यत्तः (पु०) धुरी। किसी गोल वस्तु के बीचों बीच

पिरोची हुई वह लोहे की छड़ या लकड़ी जिस पर वह गोल वस्तु घृमती है। २ गाड़ी। छकडा। पहिया। ४ तराजू की डांड़ी। ४ एक कल्पित स्थिर रेखा जो पृथिवी के भीतरी केन्द्र से

होती हुई उसके श्रार पार दोनों ध्रवां पर निकली है और जिस पर प्रथिवी घूमती हुई मानी जाती है। ६ चौंसर का पाँसा।चौंसर। ७ छड़ाच।

म तौल विशेष जो १६ मारो की होती है और

जिसे कर्प भी कहते हैं। ६ वहेड़ा। १० सर्प।

अत्तय्य

१९ गरुड्। १२ ऋात्मा । १३ ज्ञान १४ मुकद्मा । व्यवहार । सामला । १४ जन्मान्घ । भ्रतं (स्त्री॰) १ इन्द्रिय। २ तृतिया। ३ सोहागा। श्रत्त + अग्रकोलः—श्रत्तलकः ( पु॰ ) गाडी के पहिये में जो कील लगायी जाती है, वह। अज्ञ + ध्यावपनम् ( न० ) चौसर की विद्याँत या बोर्ड । श्रम + श्रावापः ( पु॰ ) ज्वारी। यन + कर्माः (पु॰) समकोख त्रिभुन के सामने की बाहु। <del>अवकुशल</del> अक्तशौंड 🔰 (वि॰) जुआ खेलने में प्रवीण। श्रास्त्रकृटः ( ५० ) झाँख की पुतली। **अन्नकोविद** ो (वि॰) पाँसे या चौसर के खे**ल** में 🕽 निपुर्ण या उसका ज्ञाता। अस्तरतहः ( ५० ) जुआ। पाँसे का खेल। श्राहाजं (न०) १ ज्ञान । श्रवगति । २ वद्ध । ३ हीरा । ध्यत्तज्ञः ( पु॰ ) विष्णु का नाम विशेष। द्यद्यत्तर्वं (न०) ) जुद्या खेलने की कला या विधा। अत्तविद्या (बी॰) श्रसदेविन् ( ५० ) ज्वारी । श्रद्भवृतं ( न० ) जुद्या । चौसर । पाँसे का खेल । ग्रद्धधूर्तः ( ५० ) ज्वारी । श्रज्ञध्रितिलः ( पु॰ ) गाड़ी के जुत्राँ में जुता हुत्रा सांड् या बैल। ग्राह्मपटलं ( न० ) १ न्यायालय । २ वह स्थान या कमरा, जहाँ श्रदालती कागज़ात रखे जाते हों। **ग्रद्भपादः ( पु॰ )** श्रलाहा । थ्यसपाटकः ( पु॰ ) त्राईन के ज्ञान में निपुण । जज । न्यायाधीश । ग्राचपातः ( पु॰ ) पाँसे का फिकाव। अञ्चपादः (पु॰) सोलह पदार्थ वादी न्यायशास्त्र के रचयिता गौतम ऋषि अथवा न्यायवादी। ) ( पु॰ ) वे रेखाएं जो किंसी मानचित्र } में उत्तर से दिचया की श्रोर खिची हों,

उन रेखाओं का कुछ अँश।

ब्रह्मभारः ( पु॰ ) गाड़ी भर बोक्ता।

अत्तमाला (स्रो॰) रेडाच की माला। अत्तस्त्रं (न॰) **झालराजः** ( पु॰ ) वह जिसे जुन्ना खेलने का व्यसन हो अथवा पाँसों में प्रधान । अत्तवाटः ( पु॰ ) वह घर जिसमें जुम्रा होता हो। जुग्राह्साना ! श्रद्धहृद्यं ( न० ) जुन्ना के खेल में पूर्ण निपुणता। अद्भवतो (स्त्री०) चौसर का खेल। अद्धागिक (वि०) दद् । मज़बृत । जो चिंगिक या स्थायी न हो। श्राचत (वि०) १ जो चोटिख न हो।२ जो ट्रटा न हो। ३ सम्पूर्ण । ४ ऋविभक्त । जो विभाजित अन्ततः (पु॰) ३ शिव।२ कूटे हुए या पद्मीरे हुए चावल, जो घृप में सुखाये गये हों। (बहु-वचन में) १ सम्पूर्ण अप्रनाज। २ चावल जो जल से घोषे हुए हों और पूजन में किसी देवता पर चढ़ाने को रखे जाँय। ३ यव। श्रव्वतं (न॰) अनाज किसी भी प्रकार का। र हिजड़ा। नपुंसक। (यह पुछिक्र भी है)। अन्ततयानिः (स्ती०) कन्या जिसका पुरुष से संसर्ग न हुआ हो। वह कन्या जिसका विवाह तो हो गया . हो, परन्तु पुरुष के साथ संसर्ग न हुत्रा हो । अस्ता (पु०) १ कारी। २ धर्मशास्त्रानुसार वह पुनर्भ स्त्री जिसने पुनर्विवाह तक पुरुष से संसर्ग न किया हो। ३ काँकड़ासिंगी। अद्याम (वि०) १ असमर्थ । अयोग्य । लाचार । श्रशक्त । असहिष्यु । ३ चमारहित । ४ अधीर । श्रह्मा (स्त्री०) १ ईर्प्या २ अधैर्य। ३ क्रोघ। रोप। श्रद्धाय (वि॰) जिसका नाश न हो। श्रविनाशी। श्रनश्वर । सदा बना रहने वाला । कभी जो न चुके । २ कल्पान्तस्थायी । कल्प से अन्त तक

रहने वाला ।—तृतीया (स्त्री०) १ वैशाख

शुक्ला ३। श्रात्वातीज । २ सतयुग का श्रारम्भ

श्रद्धाय्य (वि॰) कभी न चुकने वाला। श्रविनाशी।

दिवस ।

सदा बना रहने वाला।

ग्राह्मर (वि॰) १ अच्युतः स्थिर। नित्य। अवि-नाशी । —रः १ शिव । २ विष्णु ।—रं अकारादिवर्ण । मनुष्य के मुख से निकली हुई ध्वनि को स्वित करने वाले सङ्केत। २ जिलता टीप। दस्तावेज । ३ अविनाशी श्रातमा। ब्रह्म । ४ जला ४ साकाश । ६ परमानन्द् । मीच् । —ग्रर्थ शब्दार्थ । —च **ञ्चः—चगाः ( नः ) (** पु० ) तोसक । नकलनवीस । प्रतिलिपि करने वाला । यही अर्थ अन्तरजोवी अथवा अन्तरजीवकः अथवा अन्तर-जीविकः का भी है। — चङ्खु (पु॰) लेखक । क्लार्क।—च्युतकं (न०) किसी चन्तर के जोड़ देने से किसी शब्द का भिन्न अर्थ करना।---इंदम्स (न०)---वृत्तं (न०) किसी पद्य का एक पाद ।--जननी--तृतिका (खी०) नरकुल या सैंटे की क्रलम – न्यासः ( वि० ) ३ लेख । २ श्रकारादि वर्ष । ३ धर्म-यन्थ । ४ तंत्र की एक किया जिसमें मंत्र के एक एक श्रचर पढ़ कर हृद्य, श्रॅंगुलिया, कएठ श्रादि श्रंगस्पर्श किये जाते हैं।--भृमिका (श्ली०) पर्टी या काठ का तख्ता जिस पर लिखा जाय। —मुखः ( ५०) १ द्यात्र । विद्यार्थी । २ विद्वान्। शास्त्री। —विजित श्रपद शिता (खी०) तांत्रिक-श्रत्रर-शिताविशेष । —संस्थानं (न०) १ जेख । २ वर्णमाला ।

श्रात्तरकः ( न॰ ) एक स्वर । एक श्रवर । अत्तरशः (क्रि॰ वि॰) १ श्रवर । श्रवर । शब्द व शब्द । २—विल्कुल, सम्पूर्णतया ।

असंतिः । (स्त्री॰) असहिष्णुता । ईर्ष्या । द्वाह । असारिः । वि॰) जिसमें बनावटी निमकीनपन न हो । असारः (पु॰) असली निमक । असि (न॰) [असिया, असीया, अस्या, अस्याः । १ नेत्र । २ दो की संख्या।

श्रक्तिकम्पः ( ५० ) श्रांख म्यकता । श्रक्तिकृटः (५०) ो

अतिरकः (पु॰) अतिगोतः ।पु॰)

श्रक्तितारा (बी॰)

श्रक्तिगत (वि॰) १ दृष्टिगोचर । २ उपस्थित । वर्तमान । श्रांख में पड़ी हुई (किरकिरी)। श्रांख का उदना । ३ दृखित । यथा—''श्रक्तिगतो-ऽदृमस्य दृास्यो जातः ।'' दशकुमारच०

द्यक्तिपद्मन् १ (न०) बन्हीं। पलकों के किनारों के द्यक्तिलोमन् ∫ अपर के वाल।

अतिपटलम् (न॰) (१) श्राँख के कोए पर की भिद्धी। इसी भिद्धी का रोग विशेष।

श्रक्तिविक्रुणितं । (न॰) तिरद्यी नज़र । कनिखयों की श्रक्तिविक्रुशितं ∫ देखन ।

श्रक्तिवः ∤ (यु०) पौधा विशेष । (न०) समुद्री श्रक्तीवः ∫ जवण ।

अजुग्ग (वि०) २ अभगन । अनद्दा । सम्चा।
२ अनाड़ी । अकुशल । ३ जो परास्त न हुआ
हो । जो जीता न गया हो । सफलमनोरथ ।
यथा "अन्तुग्गोनुनयः" (वेग्गीसंहार ) ४ जो
कुचला या कृटा या पीटा गया हो । १ असाधारण । गैरमामुली ।

अनेत्र (वि॰) विना खेत वाला। विना जोता वोचा हुआ।—चाद (वि॰) जिसको आध्यात्मिक ज्ञान न हो।

अन्तेत्रं (न०) हरा या ख़राब खेत । (ग्रा०) कुशिष्य । श्रयोग्य पात्र ।

श्रद्धाटः (५०) अखरोट।

अन्तान्य (वि०) जिस में चोम न हो। अनुद्वेगी। शान्त । इड़। धीर । स्थिर।

श्रवौहिग्गी (स्त्री०) पूरी चतुरंगिनी सेना । सेना का एक परिमाण । सेना की संख्या विशेष । एक श्रवौहिग्गी में १०६३५० पैदल सिपाही, ६५६१० घोड़े, २९८७० रथ और २१८७० हाथी होते हैं।

श्राखंड । (वि॰) श्रभग्न । जो हटा न हो । सम्पूर्ण । श्राखग्ड ∫ समूचा । श्रदूट । श्रविक्षित्र । लगातार । श्राखंडनम् ो (न॰) जिसको कोई काट न सके । श्राखग्डनम् ो जिसका खरडन न हो सके ।

धार्खंडनः } ( ५० ) काल । समय । वक्त । श्राख्ताडनः }

श्राखंडित ) (वि॰ ) जिसके दुकड़े न हुए हों। त्राखारिदत ) विभागतिहत । अविच्छित ।—अत् (पु॰) वह फसल जिस में मामूली फल पुण्प उत्पन्न हों। सफल । फलवान् ।

श्राखर्च (वि०) जो बोना न हो,। जो छोटा न हो। बड़ा। "असर्वेण गर्वेख विराजमानः"। — दश-कुमार।

त्र्याता (वि॰) विना खोदा हुआ। विना गाडा हुआ। विना रफ़नाया हुआ।

ध्रप्रवातः (पु॰) १ ६ विना खोदा हुआ या स्वाभाविक ध्रप्रवातं (न॰) । जलाशय या भील या खाड़ी । २ किसी मन्दिर के सामने की पुष्करिया।

ग्रांकिल (वि॰) सम्पूर्ण । सम्प्रः । समूचा । सब । ग्रांकिलेन (कि॰ वि॰) । सम्पूर्णतः । पूर्णं रूप से । २ गैरशाबाद । गैर जोता हुआ ।

अस्तिटिकः (पु॰) ३ साधारणतः वृत्त । २ कृता जिसको शिकार खेलना सिखलाया गया हो ।

श्र्यस्थातिः (स्त्री०) बदनासी । श्रपकीर्ति । निन्दा । (वि०) निन्दा । बदनास ।

ग्राग् (धा॰ परस्मै॰) [ अगति, आगीत्, अगिष्यति, अगित ] १ देशमेंदा, सर्पकी तरह चलना। लहरियादार गति। २ चलना। जाना।

श्रग ( वि० ) १ चलने में असमर्थ । २ जिसके पास कोई न पहुँच सके ।—श्रात्मजा ( खी० ) पर्वत की कन्या । पार्वती देवी ।—श्रोकस् ( पु० ) १ पर्वत पर बसने वाला । २ ( बृज्ञवासी ) पत्ती । ३ शरभ जन्तु जिसके ग्राट टाँगे बतजायी जाती हैं । ४ शेर । सिंह । ( वि० ) पहाड़ों में होकर धूमने फिरने वाला । जंगली !—जं (न०) शिलाजीत । शैंसज तेल ।

श्रामः (पु०) १ वृक्ष । २ पहाड़ । ३ सर्पं । ४ सूर्य । १७ की संख्या।

अगरुद्ध (वि०) श्रचल । जो चल न सके।

श्चान्तः ( ५० ) बुन्न । पेह् ।

द्यार्गातः (स्त्री०) १ उपाय रहित । विना उपाय का । २ अनववोध ।

श्रमतिक } (वि॰) 'जिसकी कहीं गति न हो'। श्रमतीक } जिसका कहीं टिकाना न हो।श्रशरण। श्रमाथ। निराश्रित। निरावजन्य।

भ्रातद ( वि॰ ) नीरोग । रोगरहित । स्वस्थ ।

अगदः (पु॰) १ श्रीषधः दवा । २ स्वास्थ्य । ३ विष नाश करने का विज्ञान ।

अगद, (पु०) चिकित्सक। वैद्य। अगद्कारः अगद्ङ्कारः ∫ रोग दूर फरने वाला। अगद्कन्त्रम् (न०) आयुर्वेद का एक श्रंग विशेष। इसमें सांप विक्छू आदि के विष उतारने की द्वाइयाँ लिखी हैं।

द्याम देखो, श्रग ।

द्यागस्य (वि०) १ गमन के अयोग्य। जहाँ कोई न पहुँच सके। २ अज्ञेष। जानने के अयोग्य ।३ विकट । कठिन । ४ अपार। बहुत। अत्यन्त। १ अथाह, बहुत गहरा।

अग्रस्या (स्त्री॰) न गमन करने योग्य । मैश्रुन करने के अयोग्य स्त्री। एक अस्प्रश्य नीच जाति। —गमनं (न॰) न गमन करने योग्य स्त्री के साथ गमन करना ।—गामिन्। (वि॰) मैश्रुन न करने योग्य स्त्री के साथ गमन किये हुए।

श्राम्ह (न०) ऊद। श्राम्य लक्ष्मी। श्रामस्तिः । (पु०) १ कुम्मन । एक ऋषि का नाम। श्रामस्त्यः । २ एक नक्षत्र का नाम।३ एक वृत्त का नाम। —कुट (पु०) दक्षिण मास्त के मद्रास

प्रान्त के एक पर्वत का नाम, जिससे ताऋपर्यो नदी निकलती है।

अमाध (वि०) ३ अधाह। बहुत गहरा। अतल-स्पर्शी । २ असीम। अपार। बहुत। अधिक। ३ बोधानम्य। दुवेधि।

अगाधः (५०) } छेद । गड्डा । दरार । अगाधं (न०)

त्र्यगाधजलः ( पु॰ ) इद। तालाव। ( वि॰ ) त्रथाह जल वाला।

श्रारारं (न०) धर . मकान ।

श्चितिरः (पु॰) स्वर्ग। श्चाकाश। —श्चोकस् (वि॰) स्वर्ग में श्चावास करने वाला (देवताश्चों की तरह)। श्चागुण (वि॰) १ निर्मुण। २ जिसमें कोई सद्गुण न हो। निकमा।

ब्रमुगाः ( पु॰ ) व्यवराघ । खराबी । बुराई ।

अगुरु ((वि०) १ हल्का। जो भारी न हो।२ (इन्दः शास्त्र में) छोटा। ३ निगुरा। जिसका कोई गुरु न हो। (न० और पु० में भी) अगर। सुगन्धित काष्ट्र विशेष। श्गृहः ( पु॰ ) विना घर वाला। ( नट, दनजारा ) यती।

ागाचर (वि॰) इन्द्रियों के प्रत्यक्त का अविषय। जिसका अनुभव इन्द्रियों को न हो। अप्रत्यक। अप्रकट।

ागोच्चरम् (द०) बहा। ाग्नायी (स्त्री०) १ अग्निदेव की स्त्री। स्त्राहा। २ वेतायुग।

ान्ति (पु॰) आग । इवन की आग । यह तीन प्रकार की मानी गई है। यथाः—गाईपत्य, छाह्वनीय श्रौर दक्षिणा। उदर के भीतर जो शक्ति खाब पदार्थों को पचाती है, उसको भी श्रान्त कहते हैं और उसका नामविशेष है "जठराग्नि" या ''वैधानर''। ३ पाँच तत्वों में से एक, जिसे "तेज" कहते हैं। ४ कफ, बात, पिच में "पित्त" को श्रम्नि माना है। १ सुवर्धा। ६ तीन की संख्या । ७ वैदिक तीन प्रधान देवताओं में (श्राप्ति,वायु और सुर्य) एक श्राप्ति भी है। द चित्रक । चीता । ( श्रीपध विशेष ) । ३ भिलावा । नीवू।-श्र (श्रा) गारं-श्र (श्रा) गारः--ग्रालयः, (पु॰)--गृहं (न॰) ग्रन्ति देव का मन्दिर ।—ग्रस्त्रं(=ग्रस्यास्त्रं) (न०) वह श्रख विशेष जो मंत्र द्वारा चलावे जाने पर **आग की वर्षों करता है।—बाग्राः (पु०)** यह भी "श्रान्यास्त्र" ही का अर्थ वाची शब्द है।---श्राधानं (=ग्रम्याधान) ( न० ) १ श्रानि की यथाविधि स्थापना । २ अग्निहोत्र ।—आहितः, —(=ग्रान्याहितः) ( पु॰ ) जो अपने घर में सदा विचान पूर्वक अम्नि को रखता है।—उत्पातः (५०) ग्रानि सम्बन्धी उपदव विशेष ग्राथवा श्रम्नि द्वारा सूचित श्रश्चभ चिन्ह विशेष । उल्का-पांत श्रादि।-उपस्थानं ( न० ) १ द्यन्ति का पूजन या श्राराधन। २ वे मंत्र विशेष जिनसे श्रम्ति का पूजन किया जाता है। करणः स्तोकः ( ५० ) श्रेंगारी । श्लेजा । खँगारा । कार्य, --कर्मन् (न०) श्रानि का पूजन। - काष्टुं (न०) अगर का वृत्त ।--कुक्टरः ( पु॰ ) जलता हुआ पथाल का पूला। लूका लुकारी। - कुराइं (न०)

एक विशेष प्रकार का गढ़ा जिसमें अग्नि प्रज्वित करके हवन किया जाता है। यह ऋगड धात के भी वनाये जाते हैं।-कुमार:-तनय:-सुत: (५०) १ कार्तिकेय। पड़ानन । २ श्रायुर्वेद के सता-नुसार एक रस विशेष ।—कुलं (न०) चन्नियों का एक वंश विशेष ।—केतुः (पु०) १ धूम। भुष्या। २ शिव का नाम। ३ रावण की सेना का एक राचस ।--कीर्गाः (पु०) --दिक पूर्व श्रीर दचिए का कोना जिसके देवता अनि हैं।—क्रिया (छी०) १ शव का अगिदाह। मुदौ जलाना। २ दागना।—ऋीड़ा (स्त्री०) १ त्रातिरावाजी। २ रोशनी। दीपमालिका।—गर्भ (वि०) जिसके भीतर आग हो।—गर्भः (५०) मृर्यकान्तमिशः। सूर्यमुखी शीया।—गर्भ (स्त्री०) १ शमीवृत्त । २ पृथिवी का नाम। चित् ( ए० ) प्रामिहीश्री।—चयः (५०)-चयनं (न०)-चित्या (छी०) देखो अग्न्याधान ।—ज (वि०) अमिन से उत्पन्न ।—जः —जातः (पु०) १ कार्तिकेय । षडानन । २ विष्णु । —जं—जातं (न०) सुवर्ष ।—जिह्वा (स्त्री०) श्राग की लौ। (न०) श्रग्नि की सात जिह्ना मानी गयी हैं। उन सातों के भिन्न भिन्न नाम हैं। (यथा कराजी, धूमिनी, शेता, लोहिता, नील-नोहिता, सुवर्ण । पदारागा । )—तपस् ( वि॰ ) उत्पन्न होता हुन्या। चमकता हुन्या या जलता हुया।--त्रयं(न०)--त्रेता (स्त्री०) तीन प्रकार की श्राम जिनका वर्णन ध्राप्ति के श्रर्थ के श्रन्तर्गत किया जा चुका है। — द (वि०) ताकत बढ़ामे वाला। जठरामि को प्रदीप्त करने वाला।—दानु ( पु० ) अन्तिम संस्कार अर्थात् दाहकर्म करने वाखा ।--दीपन (वि०) जटराग्नि प्रदीसकारी । —दीितः—वृद्धिः (स्त्री) बदी हुई पाचन शक्ति । अच्छी भूख। — हेवा (छी०) कृत्तिका नचत्र।— धानं (न०) वह स्थान या पात्र जिसमें पवित्र थाग रखी जाय । श्रमिहोत्री का गृह । — वारमां (न०) अधि को घर में सदा रखना। —परि किया,—परिकिया (स्री०) ग्रप्निका पूजन।— परिच्छेदः (५०) हवन के श्रुवा श्राज्यस्थली श्रादि पात्र।—परीदा (स्त्री०) जलती हुई त्राग द्वारा

परीचा या जाँच जैसी कि जानकी जी की लंका में हुई थी।—पर्चतः (५०) ज्वालामुखी पहाइ। —पुराग् (न०) १८ पुरागों में से एक। इसको सर्वप्रथम अधिदेव ने वशिष्ट जी को अवण कराया था; अतः वक्ता के नाम पर इसका नाम अगि-पुराण पड़ा ।-प्रतिष्ठा (स्त्री०) श्रीन की विधानपूर्वक वेदी पर या कुराइ में स्थापनाः विशेषकर विवाह के समय ।--- प्रवेशः (पु॰) -प्रवेशनं (न०) किसी पतित्रता का अपने पति के साथ चिता में बैठ कर सती होना ।---प्रस्तरः (पु॰) चक्रमक पत्थर, जिसको टकराने से त्राग उत्पन्न होती है।—बाहुः ( पु॰ ) भूम। ( धुर्थाँ )।--भं (न०) १ क्वतिका नकन्न का नाम । २ सुवर्ण ।—भु (न०) १ जल । २ सुवर्ण ।—भुः (पु॰) अग्नि से उत्पन्न। कार्तिकेय का नाम। —प्राणिः (पु०) सूर्वकान्तमणि । चक्रमक पत्थर ।— मंथः (मन्यः) (पु॰) संथनं ( मन्यनस् ) (न॰) रगड् से भाग उत्पन्न करना ।—मान्द्यं (न०) कडिज़-यत । क्रुपच। अनपच।—मुखः (पु०) १ देवता। २ साधारणवया बाह्यस्। ३ खटमता।---प्रस्ती ( स्त्री॰ ) रसोईघर ।—युग ज्योतिषशास्त्र के पाँच पाँच वर्ष के १२ युगों में से एक युग का नाम। —रत्तागं अग्नि की घर में बनाये रखना। बुक्तने न देना ।—रजः (पु॰)—रचस (पु०) १ इन्द्रगोप नामक कीड़ा। बीरबहुदी। २ श्रिम्न की शक्ति। ३ सुत्रर्थ ।—रोहित्ती (स्त्री०) रोगविशेष। इसमें अग्ति के समान मलकते हुए फफोले पड़ नाते हैं। - लिङ्ग (पु०) श्राग की नौ की रंगत श्रीर उसके कुकाव के देख शुभाशुभ बतलाने की विद्याविशेष ।--लोकः (५०) वह स्रोक जिसमें अपन वास करते हैं। यह जोक मेरपर्वत के शिखर के नीचे हैं।--लिङ्गः--वंशः ( पु॰ ) देखो "ग्रग्निकुख" ।—वधूः स्वाहा, जो दच की पुत्री और अग्नि की खी है। -वर्धक (वि०) जरुराग्नि को बढ़ाने वाली (दवा : । - वर्गाः (पु०) इच्वाकुर्वेशी एक राजा का नाम। यह सुदर्शन का पुत्र और रघु का पौत्र था।--वदलभः ( पु० ) १ साख्का पेड़ १२ साल का गींद । ३ राल । धूप ।

—वाहः (१०) १ पूम । धुत्राँ । २ बकरा।—विद (पु॰)अग्निहोत्री।-विद्या (छी०) अग्निहोत्र। अग्नि की उपासना की विधि।—विश्वस्प केतुतारों का एक भेट ।—वेशः श्रायुर्वेद के एक श्राचार्थ ।—ज्ञतः (पु०) वेद की एक ऋचा का नाम ।-वीर्य ( न० ) १ अग्नि की शक्ति या पराक्रम। (२) सुवर्श ।—शरणां (न०)---शाला (छी०) --शालं (न०) वह स्थान या गृह जहाँ पवित्र धामि रखी जाय।—शिखाः (पु०) १ दीपक। २ श्राप्तिवासः । ३ इसुम वा वर्रे का फूल । ४ केंसर ।--शिखं (न०) ३ केंसर । २ स्रोना । — ब्ट्रनं — ब्ट्रम — ब्ट्रोम ( पु॰ ) यज्ञविशेष । -हंस्कारः (पु०) १ तपाना । २ जलाना । ३ शुद्धि के लिये श्रक्षिस्पर्शसंस्कार का विधान। ३ मृतक के शव को भरम करने के लिये चिता पर ऋधि रखने की किया। दाहकर्म। ४ आहु में पिएडवेदी पर ज्ञाग की चिनगारी फिराने की रीति ।--सखः. सहायः (५०) १ पवन । हवा २ जंगली कबृतर । ३ भूम। धुत्रा ।--सादिक (वि०) या (कि॰ वि॰) असिदेवता के सामने संपादित। ग्रिश के। साची करना। - सात् (कि० वि०) श्राग में जलाया हुश्रा। अस्म किया हुश्रा।—सेवन श्राग तापना।--स्तृत् यज्ञीय कर्म का वह भाग जो एक दिन अधिक होता है।-स्त्रोमः (पु०) देखे। ''ग्रिप्रिय्होमः'' । -- ज्वान्तः ( पु० ) दिन्य पितर् । नित्य पितर। पितरों का एक भेद। श्रश्नि, विश्रुत् त्रादि विद्य ओं का जानने वाला ।—होत्रं । न० ) एक यह । सायं त्रातः नियम से किये जाने वाला वैदिक कर्म विशेष ।--होत्रिन् ( वि० ) ग्रानिहोन्न करनेवाला ।

असीघः ( ५० ) ऋत्विक् विशेष । इसका कार्य यज्ञ में अग्वि की रचा करना है ।

अझीबोमीयम् (न०) अन्तिसाम नामक यज्ञ की हवि। यज्ञ विशेष। इस यज्ञ के देवता अन्ति और सोम माने गये हैं।

श्रम्भ (वि०) १ श्रागे का भाग । श्रगला हिस्सा । सिरा । नेंकि । २ स्मृत्यानुसार भिन्ना का परिभागा, जो मोर के ४८ अंडों था सोलह माशे के बरावर होता है। ३ प्रथम : ४ श्रेष्ठ । ४ प्रधान । - श्रमी

सं० श० कौ०—२

कः, - अणीकः (५०) - अनीकं, - अणीकम् ( न० ) सेना के आरो आगे चलने वाली धुइसवार सैनिकों रोली |--ग्रासनं की (=ग्रायासनं) (न०) प्रधान बैठकी। सब से ऊँची बैठकी। - करः (९०) हाथ का अगला भाग या हाथी की संूड़ की नेंक । दहिना हाथ । हाथ की उँगुबिया।-गः (पु०) १ नेता। २ रहनुमा। मार्ग-दर्शक ।--गग्य (वि०) प्रधान । मुखिया। जिसकी गिनती प्रथम की जाय। बड़ा। श्रेष्ट। —ज (वि॰) प्रथमउत्पन्न।—जः (पु॰) बड़ा माई । २ बाह्यस । - जा (स्त्री०) बढ़ी बहिन :--जात,--जातक,--जाति,--जन्मन् (पु०) १ प्रथम जनमा हुन्ना । बढ़ा भाई। २ बाह्मण । -जिह्वा (छी०) जीभ की नेंक -दानिन् (५०) पतित बाह्यण जो सतक-कर्म में दान खेता है। —वृतः (पु॰) ग्रागे जानेवाला वृत । हलकारा।— तस् ( श्रव्यया० ) सामने । पहिस्ने — नीः या ग्रीः ( ५० ) अगुआ । श्रेष्ठ । प्रधान ।—पादः (पु॰) पैर की उँगुलि ।—पाणिः (पु॰) दहिना हाथ ।—पूजा (खी०) सर्वोत्कृष्ट सम्मान । — पेयं (न॰) पान करने में पूर्ववर्तिता। किसी पेय वस्तु के। पीने में सर्वप्रथमता या प्रधानःव। —भागः ( पु॰ ) १ प्रथम या श्रेष्ठ भाग । २ श्रवशिष्ट। शेष। बचा हुआ। २ नोंक। छोर। —सागिन् (वि॰) प्रथम पाने वाखा।—भूमिः (स्ती॰) उद्देश्य । लच्य।—मांसं (न०) हृदय का माँस । हृत्यिगढ ।—यायिन् (वि०) त्रागे चलने वाला ।—येाधिन् (पु०) मुख्य योद्धा । प्रधान बड्ने वाला ।— सन्धानी स्त्री०) यमराज के दक्षतर का वह खाता जिसमें प्राणियों के पाप पुरुष तिस्ते जाते हैं । —सन्ध्या (स्त्री॰) प्रातः सम्भ्या । सर (वि०) भ्रागे चलने वाला।-हः ( पु॰ ) श्रविवाहित । जिसके स्त्री न हो।---हायनः ( पु॰ )—हायगाः (पु॰) वर्ष के आरम्भ का मास। मार्गशीर्ष मास। श्रयहनका महीना।---हारः (पु॰) राजा की बाह्यसों की दी हुई भूमि। तः (कि॰ वि॰) सामने । पूर्व । ऋगो । २ उप-

स्थिति में । ३ प्रथम।-सरः (पु॰) नेता। पेशवा।

अग्रिम (वि०) १ श्रगाऊ । पेशगी । २ त्रागे त्रानेवाला। सब से आगेका। मुख्य। ३ ज्येष्ट। श्रात्रिमः ( ५० ) व्यष्टभाता । श्रिय (वि०) सब से त्रागे वाला। श्रियः ( पु॰ ) ज्येष्ठम्राता । अग्रीय ( वि॰ ) ग्रागे हाने वाला । मुख्य । अर्थ (स्त्री॰) उँगत्ती। अर्थे (कि॰ वि॰ ) १ सामने । श्रागे (समय श्रौर स्थान सम्बन्धी।) २ उपस्थिति में।३ पीछे से। यथा "एवमग्रे कथयति।" "एवमग्रेऽपि श्रोतन्यं।" (४) सर्वप्रथम ( ग्रन्थ की श्रपेचा )। प्रथम । अग्रेगः, अग्रेगुः ( ५० ) नेता । पेशवा । अग्रेद्धिषुः, अग्रेद्धिषूः ( ५० ) बाह्मण, चत्रिय अथवा वैश्य जाति का वह मनुष्य जा किसी विवाहिता छी के साथ विवाह करता है। अप्रेदिधिषुः ( ची० ) "व्येष्टायां यदानुढायां कम्यायामुहाते अनुजा । का चाबेदिषिषुर्त्तेया प्रवी च दिचिष्ठः स्मृता ॥" अर्थात् वह स्त्री जिसका स्वयं ते। विवाह हो गया हो, किन्तु उसकी बड़ी बहिन अविवाहिता है।। अग्रेपतिः (५०) ऐसी स्त्री का पति। थ्रप्रेंघनं, थ्रप्रेवर्णं (न०) वन की सीमा। वन का प्रान्त । **अ**ग्रेसर (वि॰) भ्रयगामी । पुरागामी । श्रागे चलने वाला । श्राप्य (वि॰) सब से श्रामे। सर्वेाःकृष्ट । सर्वोत्तम । सर्वोच । सर्वप्रथम । थ्राष्ट्रयः ( ५० ) जेष्ट भ्राता । जेटा भाई ।

श्रघ् र्थ्यघ् (घा० ड०) भूल करना। पाप करना। अञ्चित करना। ब्रघं (न०) १ पाप । २ दुष्कर्म । ऋपराध । ऋर्म । ३ व्यसन । ४ अशीच । सृतक । अपवित्रता । ४ मुख्य। दुःख। श्रघः ( पु॰ ) बकासुर श्रौर पृतना के भाई एक श्रसुर का नाम । यह कंस की सेना का प्रधान सेना-ध्यत्त था। थ्रघ + ग्रहः (ग्रह्न्) (पु०) अशोचिदन । श्रपवित्र दिन । अघ 🕂 त्रायुस् ( वि॰ ) पापमय जीवन वाला ।

(११)

श्राय + नाश, अय + नाशन ( वि॰ ) प्रायश्रितात्मक । पाप दूर करने वाला । श्रायमं ( वि॰ ) ढंडा । जो गर्स न हो । श्रायमर्पण्यम् ( न॰ ) पापनाशक मंत्र विशेष । यह मंत्र वैदिक सम्ध्या में पढ़ा जाता है । श्रायविषः ( पु॰ ) सर्प ।

श्रावस्य ( पु॰ ) दुष्ट मनुष्य यथा चार श्रादि ।

अध्यशंसिन् (वि॰) मुख़बर। दूसरे के पाप कर्म या जुर्म की (अधिकारीवर्ग की) सूचना देने वाला।

अन का ( आवकारायम का ) चूचमा दम पाता । अधायुः (पु०) पापपूर्ण । जिसका जीवन पापमय हो । अधोर (वि०) जो भयानक न हो ।—रः (पु०)

श्रघार (वि०) जा भयानक न हा। —रः (पु०)
शिव। महादेव। —पथः, —मार्गः (पु०) शैव।
शिवपंथी! —प्रमार्गः (न०) मयद्भर शपथ या
परीचा।
श्रघोरा (खी०) भादमास के कृष्ण पच की १४शी।

इस तिथि के। शिव जी की पुजा की जाती है। इसीसे इसका नाम "अवारा" पड़ा है। अप्रघोः सम्बोधनवाची अन्यय।

द्याघोष (वि०) प्लुतस्वर ।—पः (पु०) त्यक्षन श्रवरों में से किसी का प्लुत स्वर ।

द्राध्न्यः ( पु० ) प्रजापति । पर्वत । ( वि० ) मारने के अयोग्य !—ध्न्या ( स्त्री० ) सौरमेची । गौ । जो न

मारी जाय या जो न मारे। अभ्रेयम् (न०) ३ सूधने के अयोग्य । २ मदिरा ।

श्चंक्, ग्रङ्क (घा० आत्मने०) देढ़ामेड़ा चलना।

[ग्रङ्कपति—ग्रङ्कयते, ग्रङ्कयितुं, श्रङ्कित] १ चिन्हित करना। निशानि लगाना । २ गखना करना।

३ कलक्कित करना। दागी करना। ४ चलना। जाना। सगर्व चलना। श्रंकः, श्रङ्कः (पु० न०) ३ गोदी। क्रोड़। २ चिन्ह।

निशान । ३ संख्या । ४ पार्श्व । स्रोर । तरफ़ । ४ सामीप्य । पहुँच । ६ नाटक का एक भाग । ७ काँटा । काँटेदार श्रीज़ार । म दस प्रकार के रूपकें। में से

एक । ६ टेड़ी रेखा । रेखा ।—श्रयतारः (=श्रङ्कावतारः) (पु॰) किसीनाटक के किसी एक श्रंक के अन्त में अगले दूसरे श्रंक के अभिनय की सूचना या श्राभास जो पात्रों द्वारा दी जाय।—तंत्रं (न०) श्रङ्कगशित या बीजगशित

विद्या ।—धारर्णं (न०) घाररणा (स्त्री०) १ चिन्हित । २ किसी पुरुष के। पकड़ कर रखने की रीति ।—परिचर्तः (पु०) दूसरी त्रोर

की रीति ।—परिवतः ( पु० ) दूसरी त्रोर उत्तरना । करबट । २ किसी की त्राविङ्गन करने के त्रिये करवट वदत्तना ।—पात्तिः—पात्ती (स्त्री०)

९ त्रालिङ्गन । २ दायी । धाय ।—पाशः ( पु० )

श्रङ्गाणित की विधिविशेष।—भाज् (वि०)
१ गोद में वैठा हुश्रा श्रथवा किसी को (वच्चे की
तरह) कमर पर रखकर के जाते हुए। २ सहज
में प्राप्त। समीपवर्ती। शीघ्र प्राप्तव्य।—मुखं या

— ग्रार्स्य ( न० ) किसी नाटक का वह स्थल जिसमें उस नाटक के सब दश्यों का ख़ुलासा किया गया हो । —िचिद्या ( स्त्री० )गिगतशास्त्र ।

अंकनम् , अङ्कनम् ( न० ) १ चिन्ह । चिन्हानी । २ चिन्हित करने की क्रिया ।

श्रंकितः, श्रङ्कतिः ( पु० ) १ पवन । २ श्रक्षि । ३

ब्रह्म । ४ अग्निहेात्री बाह्मण । श्रंकुटः, अङ्कुटः ( ५० ) चावी । ताली । श्रंकुरः, अङ्करः ( ५० ) १ अँखुआ । नवोद्भित् । गाभ ।

अँगुसाँ। २ डाम । करला । कनला । ३ तुकीले चौघड़े दाँत । ( मार्ल ) ४ प्रशास्ता । परसद । सन्तति । १ जल । ६ रक्त । ७ केश । म सुजन । गुमदा ।

श्रंकुरित, अङ्करित ( वि॰ ) श्रॅंखुश्रा निकला

हुत्रा । उगोँ हुन्ना । जमा हुन्ना । त्र्यंकुशः, श्रङ्कुशः १ कॉॅंटा विशेष, जिससे हाथी हाँका जाता है । २ रोक । थाम ।—प्रहः ( पु० )

महावत । हाथी चलाने वाला ।—दुर्धर: ( पु० )

मतवाला हाथी।—घारिन् ( ५० ) हाथी रखने वाला श्रथवा जिसके पास हाथी हो। ग्रंक्ष्णः, ग्रङ्क्षाः देखो "श्रङ्क्षश"। श्रंकोटः, श्रंकोटः, श्रङ्कोटः, श्रङ्कोटः

श्रद्धांतः ( पु॰ ) पिश्ते का पेत्र । श्रद्धांतिका, श्रद्धांतिका ( स्त्री॰ ) श्राविद्वन । य, ग्रङ्ग्य (वि०) दागंने योग्य। ্য: (पु॰) एक प्रकार का ढोल या मृदङ्ग। र्, ग्रङ्क ( घा॰ परस्मै॰ ) [ ग्रंखयति, ग्रंखित ] १ रेंगनो । घुटनों के बल चलना । २ चिपटना । ३ रोकना। उक्का देना। ्, ब्राङ्ग् (भा० परस्मै०)[ ब्रंगति। श्रङ्गति।

त्र्यानंग — त्र्यानङ । श्रंगितुं, — त्रङ्गितुं । श्रंगित अङ्गित । । । जाना । टहलना २ चारों ग्रोर घुमना फिरना । ३ चिन्हित करना । दागना । ४ गिनना । ा, ब्राङ्ग (श्रन्यया०) सम्बोधनवाची श्रन्यय विशेष जिसका शर्थ है—''बहुत श्रन्का'', ''श्रीमन् बहुत ठीक", "श्रवश्य", "सस्य है", "श्रङ्गीकार है '' किन्तु जब इसके पूर्व "किं" जुड़ता है, तब इसका अर्थ होता है-"कितना कम"? या "कितना अधिक" यथाः---

> ''तृगोन कार्य भवतीखरागां किमङ्ग वाग्हस्तवता भरेण।"

--पञ्चतन्त्र ।

संस्कृत-कोशकारों ने "अङ्गः" शब्द के निम्नाङ्कित ऋर्य बतलाये हैं---

" डिमे च पुनर्थे च सङ्गनास्ययोस्तया । हर्षे भम्बोपने चैव हाङ्गगब्दः प्रमुख्यते।"

अर्थात् शीवता । पुनः । सङ्गम । अस्या । हर्षे । सम्बोधन के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है। —गं, (ग्रङ्गं) ( न०) ३ काय । गात्र । ग्रवयव । २ प्रतीक । ३ उपाय ! ४ मन । ४ छः की संख्याका वाचक । —गः (ग्रङ्गः) (पु०) एक देश विशेष तथा वहाँ के निवासियों का नाम। यह देश विहार के भागत्तपुर नगर के श्रासपास कहीं पर है। इसकी सीमा का परिचय संस्कृतसाहिता में इस प्रकार दिया हुआ है:--

वैदानार्थं समारम्य सुवनेशान्तरां शिवे । तावदङ्गाभिषी देशी यात्रायां नहि हुरुति ॥"

श्रर्थात् वैद्यनाथ-देवधर से लेकर उड़ीसास्थित अवनेश्वर तक का देश <del>सङ्गदेश फर</del>वाता है। इस वैद्य में इतने बीच में बान का निषेध नहीं है

का जो सम्बन्ध शरीर के साथ होता है, वह अङ्गअड़ी भाव कहलाता है। गाणुमुख्य भाव । उपकार्यापकारक भाव ।-- अधीपः --- अवीशः (५०) अङ्गदेश का राजा या ग्रंघीश्वर ।---प्रह (ए०) अकड़वाई । शरीर की पीड़ा। श्रंगों का श्रकड़ जाना।-ज-जात ( वि० ) १ शरीर से उत्पन्न या शरीर पर उत्पन्न । २ सुन्दर। विभूषित ।—जः,—जनुस् ( पु॰ ) १ पुत्र । बेटा । २ शरीर के लोम । (न०) ३ प्रेम। कामदेव । ४ नशे का व्यसन । नशा। मद्यपान । १ रोगविशेप । व्याधि ।—जा (ह्यी०) पुत्री । वेटी ।—जं (न०) रक्त । खून । लोह ।—द्वीपः ( पु॰ ) इः द्वीपों में से एक !-- न्यासः ( पु० ) उपयुक्त मंत्रोचारण पूर्वक हाथ से शरीर के भिन्न भिन्न अङ्गों का स्पर्श। —पालिः ( स्त्री० ) त्र्रालिङ्गन ।—पालिका (देखे। श्रङ्गपाति )।—प्रत्यङ्गम् (न०) शरीर के छोटे वड़े सब ग्रङ्ग ।—भूः ( पु॰ ) १ पुत्र । २ कामदेव।--भङ्गः (पु०) १ किसी शरीरावयव का नाश । २ लकवा का रोग। ३ ऐकाई : —र्मंत्रः (पु०) मंत्र विशेष :-- मर्दः (पु०) शरीर दवानेवाला । २ शरीर दवाने की किया। अङ्गमर्दकः अङ्गमर्दिन् भी इसी अर्थ में व्यवहत होते हैं।-मर्पः (पु०) गठिया रोग।—यज्ञः—यागः (पु०) किसी मुख्य यज्ञ के अन्तर्गत कोई गाँख यज्ञीय कर्म विशेष ।---रहाकः (पु०) शरीर की रचा करने वाला। श्राँगरेज़ी भाषा में " वाडीगार्ड " अङ्गरचक ही का परियाय-वाची शब्द है ।—रह्मणी १ ग्रंगरखी। ग्रंगा। २ टरच्छुद। ३ कवच । वर्म।—रहाएाँ (न०) किसी व्यक्ति का रचण।--रागः ( पु० ) चन्दन आदि लेप । २ उबटन । ३ उबटन लगाने की किया।—विकल (वि०) ३ श्रक्षभङ्ग। २ लकवा मारा हुआ ।-विरुतिः ( खी ० ) सुरत बद्ब जाना। सहसा सर्वोङ्गीन पतन । जीवन शक्ति का निमज्जन । श्रवसाद । —विकारः ( पु॰ ) शारी-रिक देश या त्रुटि ।—वित्तेपः ( पु० ) शारीरिक श्रवस्य का सकेन्द्रना फैजाना या उनको हिखाना द्ववाना अर्थोका •स्त्रागली ⊢-विद्या

श्रंगारः (पु॰) श्रंगारं (न॰) श्रङ्गारः (पु॰) श्रङ्गारं

(न०) १ जलता हुआ या ठंडा, कीयला ।

( {\$ )

शुभाशुभ घटनाओं के। बतलाने की विद्या । सासु-द्रिक विद्या । २ व्याकरण शास्त्र, जिससे ज्ञान की वृद्धि हो। वृहद्संहिता का ४१ वाँ प्रथ्याय जिसमें इस विद्या का विस्तार पूर्वक वर्णन है। - वीरः ( प्र० ) मुख्य या प्रधान शूर । — वैकृतं ( न० ) १ अङ्गों की चेटा से हृदय का भाव वतलाने की किया । २ सिर हिला कर स्वीकृति वतलाने की किया। ३ श्राँख मारना। शरीर की बदली हुई सुरत :-संस्कारः (पु॰)-संस्किया (स्त्री॰) शक्तों की शोसा बढ़ाने वाले कर्म।— संहतिः (स्त्री०) सुन्दर यङ्गसंस्थान या श्रङ्ग विन्यास । शङ्गसौष्टव । अङ्गप्रसङ्ग की श्रेष्टता या परस्पर ऐक्य । शरीर । शरीर की दढ़ता ।--सङ्गः (पु०) ऐक्य । शारीरिक स्पर्श । सङ्गम । सेवकः (प्र॰) निज नैकर ।—हारः (पु॰) नृत्य विशेष। श्रंगों की मटकाल ।—हारिः। १ मटके। त्रला । २ रंगभूमि । ३ नाचने का कमरा। नाचघर ।—हीन ( वि० ) त्रपृर्शाङ्ग । बुंजा । लंगड़ा । विकलाङ्ग । श्रंगकम्, ग्रङ्गकम् ( न० ) १ शरीर का अवयव । २ शरीर । श्रंगग्रम्, श्रङ्गग्रम् ( न० ) देखेा "ग्रङ्गनम्"। श्रंगतिः, श्रङ्गतिः (पु॰) १ सवारी । गाडी । बध्धी । श्रग्नि । ३ ब्रह्म । ४ श्रग्निहोत्री ब्राह्मण । र्यंगद्म, अङ्गद्म (न०) बाहुभूषण। जेशन। बाजुर्बद। श्रंगदः, श्रङ्गदः ( पु॰ ) १ वालि के पुत्र का नाम। २ उर्मिला की कोख से उत्पन्न लक्मण के एक पुत्र का नाम । इनकी राजधानी का नाम अंगदिया था । ३ दक्षिण दिशा के दिग्गज का नाम। यंगनं-यंगग्ः; खङ्गनम्-खङ्गग्रम् ( २० ) १ स्राँगन । सहन । चैकः । २ सवारी । ३ चलना । टहलना । घूमना। श्रंगना, अङ्गना (स्त्री०) १ अन्त्रे श्रंगोवाली स्त्री। .२ सार्वभौम नामक दिगाज की हथिनी ।

३ (ज्योतिष में ) कन्याराधि ।--जन (पु०)

स्त्रीजाति । —प्रिय (वि०) स्त्रियों का प्रेमी।—

प्रियः (पु॰) अशोक वृत्त ।

श्रंगस्, ग्रङ्गस् ( ५० ) पद्मी ।

'' उद्योददित चाङ्गारः शीतः कृष्णत्यते कर्म्।" ---हितापदेश। २ मङ्गल ग्रह। ( न० ) लाल रंग। — धानिका ( खी० ) अंगीठी । बरोसी ।--पात्री ( खी० ) शकटी ( खी॰ ) श्रंगीठी। बरोसी। वहारी-वही (स्त्री॰) कितने ही पैंधों का नाम है। विशेष कर गुआताया घुघची का। श्रंगारकः ( पु॰ )-श्रंगारकं (न॰) श्रङ्गारकः (पु॰) ब्राङ्गरकं (न०) १ कीयला । २ मङ्गलमह। ३ भै। मवार । ४ चिनगारी । -- मगिः (पु०) मँगा । श्रंगारी-श्रङ्गारी (स्त्री०) श्रंगीठी। बरोसी। श्रंगारिकत, श्रङ्गारिकत (वि॰) जलाया हुआ। भूना हुआ। तला हुआ। ग्रंगारिका, ग्रङ्गारिका (स्त्री०) १ ग्रॅंगीठी । बरोसी । २ गन्ने का डंठुलः । ३ किंग्रुक की कली। ग्रंगारिएी, ग्रङ्गारिएी (स्वी॰) १ ब्रेटी श्रंगीठी। २ बेला। लाता। र्ध्यगारित, श्रङ्गारित (वि०) १ जलाया हुआ। २ भूना हुआ। ३ अधनल । श्रंगिका, श्रङ्किका (स्त्री०) चोली। श्रॅंगिया। अंगिन, ग्रङ्गिन् (वि०) १ दैहिक । देहमृत । मृर्तिमान् । शरीरधारी । २ मुख्य । प्रधान । जिसमें उपभाग हो । '' एक एव भवेदंगी मृङ्गारी वीर एव वा।'' —साहित्यदर्पसः।

श्रांगिरः, श्रंगिरस्, श्रङ्गिरः, श्रङ्गिरस् (५०) १ एक प्रजापित का नाम जिनकी गणना दस प्रजापितयों में है। एक वैदिक ऋषि। ३ बहुवचन में श्रंगिरा के सन्तान । ३ वृहस्पति का नाम । ४ साठ संवत्सरों में से छठवें का नास। १ कतीला (गोंद विशेष) अंगीकारः, अङ्गोकारः (५०)-कृतिः (स्त्री०)-कर्गां ( न० ) ३ स्वीकृति । मंजूरी । २ रजामंदी । प्रतिज्ञा । श्रंगोकृत, श्रङ्गीकृत (वि॰) स्वीकृत । मंजूर।

अङ्गीकार किया हुआ।

द्रांगीय, ब्रङ्गीय ( वि॰ ) शरीर सम्बन्धी। अंगुः, अङ्गः ( ५० ) हाय । त्रागुरिः-श्रंगुरी, ग्रङ्गरि-ग्रङ्गरी ( स्री॰ ) **डँगु**ली । अंगुलः, अङ्गलः (पुँ०) १ उंगली २ अंगुटा ( न० ) श्रंगुल भेर का नाप, जो स्नाठ यव के बराबर माना जाता है। अंगुलि:-अंगुलो-अंगुरि:-अंगुरी १ उंगली यङ्गुलि:-यङ्गुली-यङ्गुरिः,-यङ्गुरी जिनके नाम यथाकर्म अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका श्रीर कनिष्ठिका हैं। २ हाथी की संंड की नोंक। ३ नाप विशेष।—तोरणं (न०) माथे पर (तिखक)। चंदन का अर्धचन्द्राकार पुरङ् -- त्रं-त्रागां (न०) दस्ताना जो धनुष चलाने वाले उँगुनियों में पहना करते थे ।-- नुद्रा,-- मुद्रिका (स्त्री॰) सील मोहर सहित अंगूठी। मोटनं— स्फोटनं (न०) अंगुली चटकाना :—संज्ञा (स्त्री०) उंगत्ती का इशारा या सङ्गेत ।--संदेशः उंगलियों के इशारे से मनोगत आवों की प्रदर्शित करना ।—सम्भूतः ( पु॰ ) नख । अंगुलिका, अङ्गुलिका देखो अंगुलिः। अंगुजो, अंगुरा, अंगुजोयं, अंगुरोकं, अंगुरोयकं, ग्रङ्गुली, ग्रङ्गुरी, ग्रङ्गुलीयं, ग्रङ्गुरीकं, ग्रङ्गुरीयकं (न॰) ग्रंगुठी । इसका प्रयोग पुञ्जिक में भी होता है। यथा। " काकुरस्यस्यांगुलीयक ।" मही कान्य । भ्रांगुष्टः,श्रङ्गुष्टः ( ए० ) १ यंगुठा ।—मात्र ( वि० ) अंगूठे के बराबर (नाप में )। चांगुष्टचः, श्रङ्गस्टचः (५०) श्रंगुडे का नाख़ून या नख । क्रांगूषः, अङ्गर्षः ( ५० ) १ न्योला । २ तीर । भ्रंघ, ग्रङ्ग (धा० श्राध्मने०) [ ग्रंघते-श्रङ्गते, श्रंघति-**श्रङ्घति | चलना । २ श्रारम्भ करना । शीव्रताकरना ।** ४ डॉटना। **रप**टना । फटकारना । भतानुरा कहना । ग्रंघस्, ग्रङ्गस् ( न॰ ) पाप । श्रांब्रि, ब्राह्मि (श्रांहि) १ पैर । २ पेड़ की जड़ । किसी रक्षोक का चौथा चरण । चतुर्थपाद ।---पः (पु०) वृष्टा-पान (वि०) पैर या पैर की उँगुकी (लड़कों की तरह) चूसने वाला ।---स्कन्धः (पु०) गुल्फ । एदीया एड़ी ।

ग्राच् (धा० उभय०) [ ग्रचित-ते, ग्रंचित, त्रानंव, श्रंचित—श्रक्त र जाना । २ हिलना डुलना । ३ सम्मान करना । ४ प्रार्थना करना । ४ माँगना । पूँ छना । ध्राच् ( पु॰ ) व्याकरण शास्त्र में "ग्रच्" स्वर की संज्ञा है। श्चनक (वि०) विना पहिये का : ज्यापाररहित । मंत्री सेनापति रहित (राजा)। थ्राचन्नुस् (वि॰) अंधाः। नेत्रहीनः। (न॰) बुरी भ्राँख । रोगिल नेत्र । **ध्रचं**ड, ग्रच्यरड (वि॰ ) शान्त । जो क्रोधी स्वभाव कान हो। अर्चंडी, अचरडी ( वि॰ ) सीधी गैर । शान्त स्त्री । अचतुर (वि॰) १ चार संख्या से शून्य । २ अनिपुरा । ग्रनाड़ी। अचल (वि०) गमन या शक्ति हीन । स्थावर । स्थायी । ब्राचलः (पु॰) १ पहाड़ । चट्टान । २ कील । काँटा । ३ सात सूचक संख्या। श्राचला (स्त्री०) पृथिवी ! श्रचलं ( न० ) ब्रह्म । श्रचल-कन्यका,-छुना-दुहिता-तनया । ( स्री॰ ) । हिमालय की पुत्री । पार्वती । अचलकोला (स्त्री॰) पृथिवी । ध्यन्यलज,-जात ( वि॰ ) पर्वत से उत्पन्न । श्रचलजा,—जाता ( स्त्री॰ ) पार्वती का नाम ! **अ**चलिवप् ( पु॰ ) कीयल । अञ्चलद्विष् ( ५० ) पर्वतशत्रु । इन्द्र का नाम जिन्होंने पर्वतों के पंख काट डाजे थे। श्चचलपतिः-राष्ट्र ( ५० ) हिमालय पर्वत का नाम । पर्वतों का स्वामी। श्रचापल, रूय (वि॰) चन्नलतारहित । स्थिर । श्रवापक्यं--( न० ) स्थिरता । द्यचित् (वि॰) (वैदिक) १ जिसमें समकदारी न हो। २ धर्मविचार शून्य । जड़ । ध्यचित (वि०) (वैदिक) १ गया २ अविचारित । ३ एकत्र न किया

विखरा हुआ।

श्राचित्त (वि॰) विचार से परे। जो समक ही में न आवे। श्राचित्य, श्राचित्त्य ो (वि॰) १ मन श्रौर बुद्धि श्राचित्नीय, श्राचित्तनीय ो के परे। श्रवीधगम्य। श्रज्ञेय। कल्पनातीत। २ श्रक्त । श्रतुख। ३ श्राशा से श्रिधक।

श्रचित्यः, श्रचिन्त्यः ( ५० ) ब्रह्म । शिव । श्रचितित, श्रचिन्तित (वि०) जिसका चिंतन न किया

गया हो। विना सोचा विचारा। आकस्मिक। श्राचिर (न०) अल्प। थोड़ा। थोड़ी देर ठहरने या रहने वाला। शीव्र। जल्दी।—श्रंशु,-ग्राभा,-द्युतिः,-प्रभा,-भास-रोचिस- (स्त्री०) चपला, विजली।

असी,-सास्-राचिस्- (स्त्राव) चपवा, विजवा। श्रिचिरात् (अन्ययात्मक) तुरन्त, शीव्रता से [ अचिरेगा, अचिरस्य भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।] अचेतन (वि०) १ चेतनारहित। जड़। २। संज्ञा-

शून्य । मृच्छिंत । ३ ज्ञानहीन । श्रचैतन्यम् ( वि० ) चेतनारहित । ज्ञानश्रन्य । जङ् ।

ग्रन्क (वि॰) साफ । पवित्र । विशुद्ध ।—च्छः (पु॰) १ स्फटिक । २ रीझ । मालू ।—उदन (=ग्रन्कोद) साफजल वाला ।—दं (न॰) कादम्बरी में वर्णित

हिमालय पर्वत-स्थित एक भीज का नाम ।-भिलुः (पु०) रीछ । भालू । ग्रन्छ, ग्रन्छा (वैदिक) (श्रन्यया०) श्रोर । तरक ।

भ्राच्छावाकः ( पु० ) श्राह्मानकर्ता । सोमयज्ञ कराने वालों में से एक भ्रात्विज जो होता का सहवर्ती

रहता है।
श्राच्छान्द्स् १ वह जिसने वेदाध्ययन न किया हो।
(यज्ञोपवीत संस्कार होने के पूर्व का बालक) अथवा
वेदाध्ययन का अनिधिकारी। शुद्ध । २ जो पद्यमय
न हो।

श्रिक्किद्र (वि॰) श्रभङ्ग। जो टूटान हो। जो चोटिल न हो। निर्दोष। बुटिरहित।

अधित्रद्भं (न०) निर्देशि कार्थ। निर्देशिता। भ्राष्टित्रस्म (वि ) ९ श्रविरतः। सततः। २ जो खण्डित न हो । ३ श्रविभक्तः । जो पृथक् न किया जा सके। ग्रस्कोटनम् ( न० ) शिकार । ग्राखेट । ग्रस्कोदम् (न०) निर्मल जल वाला सरोवर । देखो

प्रच्छोद्म् (न०) निर्मल जल वाला सरोवर । देख अच्छ के अन्तर्गत ।

अन्धुत (वि॰) जो कभी न गिरे। इह। स्थिर । अवि-चल। (पु॰) भगवान् विष्णु का नाम।—अग्रजः (पु॰) बलराम या इन्द्र का नाम।—अंगजः,—

पत्रः, धात्मजः ( पु॰ ) कामदेव । श्रनंग । कृष्ण

जीर रुक्मिणी के पुत्र का नाम।—श्रावासः,— वासः (पु०) अश्वत्थ वृष्त्र । वट वृष्त्र ।

द्यज् (धा॰ परस्मै॰) ( स्रजति, स्रजितवीत) १ चल्रना। जाना। २ हॉकना । नेतृत्व करना। ३ फेंकना। लुढ़काना। छिटकाना।

श्रज्ञ (वि०) १ जन्मरहित। श्रनन्तकाल से वर्तमान।—
(पु०) यह ब्रह्मा की उपाधि है। २ विष्णु का शिव
का या ब्रह्मा का नाम। ३ जीव। ४ मेदा। बकरा ४
मेषराशि। ६ श्रव्न विशेष। ७ चन्द्रमा श्रथवा कामदेव
का नाम।—श्रदनी (स्त्री०) एक कटीली वनस्पति।

(न०) वकरे। घोड़े। - एड़कं (न०) वकरे। मेहे। - गरः (पु०) एक वड़ा भारी सर्थ। - गरी (स्त्री०) एक पौधे का नाम। - गल 'देखो अजागल': - जीवः - जीविकः (पु०) वकरों की हेड़। - मारः (पु०) व कसाई। ब्रच्ड । र एक प्रदेश का नाम जो

धमासा ।--- अविकं ( न० ) छोटा पशु ।--- अप्रधं

इन दिनों अजमेर के नाम से प्रसिद्ध है।

— मोदः ( ५० ) १ अजमेर का दूसरा नाम। २,
युधिष्ठिर की उपाधि।— मोदा— मोदिका (स्त्री०)
यह एक अस्यन्त गुणकारी दवाई के पौधे का नाम

है। इसे त्रोंवा भी कहते हैं।—श्टुड़ी (स्त्री॰) पौधा विशेष। मेदासिंगी। ग्रजन (वि॰) चखते हुए। हाँकते हुए।—जः (पु॰)

श्रजका, श्रजिका (स्त्री॰) छोटी बकरी। श्रजकवः (पु॰), श्रजकवम् (न॰) शिव जी के

ब्रह्मा ।

धनुष का नाम । श्राजकावः-(पु०), श्राजकावम् (न०) शिवधनुष । श्राजगावं- न०) श्राजगावः (पु०) पिनाक । शिव जी

का धनुष । श्रज्जड (वि॰) जो जद स्रर्थीत मूर्ख न हो । श्राज्ञत (वि॰) निर्जन (वियावान)। जहाँ एक भी जन न हो।

श्रजनास (पु॰) भारतवर्ष का प्राचीन नास श्रजनाभ था।

**थजनिः** (स्त्री॰ ) रास्ता । सङ्क ।

श्रजन्मन् (वि॰) श्रनुत्पन्न । श्रजन्मा । जीव की उपाधि । (पु॰) श्रन्तिम परमानन्द । मोच ।

भ्रजन्य (वि॰) उत्पन्न किये जाने के या होने के श्रयोग्य । मनुष्य जाति के प्रतिकृतः ।—म् (न॰) दैवी उत्पात । दैवी उपद्रव । भूचाल श्रादि ।

श्रज्ञपः ( पु॰ ) ३ वह ब्राह्मण जो सन्ध्ये।पासन यथा-विधि नहीं करता । जप न करने वाला । २ बकरे पालने वाला । बकरें चराने वाला । ३ श्रस्पष्ट पढ़ने वाला ।

द्यज्ञपा (स्त्री ०) देवता विशेष । गायत्री । जिसका जप श्वास प्रधास के साथ स्वयं होता रहता है।

श्रजपात् (पु॰) १ पूर्वाभाद्रपद नक्तत्र । २ ग्यारह क्द्रों में से एक का नाम।

श्रजभन्न ( ५० ) बबुर ।

अजंभ, श्रजम्भ (वि॰) दन्तरहित ।—म्भः (पु॰) १ मेंदक। र सूर्य। बालक की वह श्रवस्था जब उसके दाँत नहीं रहते।

ध्यजय (वि०) भी जीता या सर न किया ना सके। —यः (पु०) हार। शिकस्त।—या (स्त्री०) भौग।

श्रजय्य (वि०) श्रजेय। जी जीता न जा सके।

अजर (वि॰) १ जो बृहा न हो। सदैव युवा। २ अविनाशी। जिसका कभी नाश न हो। रः (पु०) देवता।—म् (न०) परब्रहा।

भ्रजर्यम् ( २० ) मैत्री । देास्ती ।

ब्रजस्म (वि॰) निरन्तर। सन्तत। सदा। त्रिकाल में स्थितशील।

अजहत्स्वार्था (स्त्री०) तक्त्यणाविशेष १ इसमें लक्तक शब्द, अपने वाच्यार्थ के। न छोड्कर, कुछ भिन्न अथवा श्रातिश्कि अर्थ प्रकट करता है। इसका डपादानतक्ष्ण भी नाम है। श्रजहिल्लिम् (न०) संज्ञाविशेष जो विशेषण की तरह व्यवहा होने पर भी श्रपना लिङ्ग न बदसे। श्रजहा (स्त्री०) कँवाँछ। किपकच्छुक । श्रक्शिम्बी नामक श्रीपध।

अजा १ संख्यदर्शनातुसार प्रकृति या माथा। २ वकरी।
—गलस्तनः (पु०) अकरी के गले के थन।
इनकी उपमा किसी वस्तु की निरर्थकता सृचित करने में∤दी जाती है।—जीवः,—पालकः (पु०) जिसकी जीविका बकरे वकरियों से दें। बकःों की हेड़।

याजाजि:-याजाजी (स्त्री०) काला जीरा । सफेद जीरा ।
याजात (वि०) अनुत्पन । जो अभी तक उत्पन्न न
हुआ हे। ।—यारि,—राञ्च (वि०)जिसका कोई राञ्च
न हो। (पु०) १ सुधिष्ठर की उपाधि। २ शिवजी
तथा अनेकों की उपाधि।—ककुत्,—द् (पु०)
छे। उसर का बैल, जिसके कुब्ब न निकला हो।
बहुदा। बच्छा।—व्यञ्जन (वि०) जिसके स्पष्ट
चिन्ह (हाड़ी मंछ आदि) पहिचान के लिये न
हों।—व्यवहार: (पु०) नाथालिश। अवयस्क।
प्राजानिः (पु०) रहुआ। जिसकी स्त्री न हो। स्नी
रहित। विधुर।

श्रजानिकः ( ५० ) वकरों की हेड़ ।

श्रजानेय (वि॰) कुलीन । उत्तम या उच्च कुल का । निर्भय (जैसे बोइर)।

त्राजित (वि॰) श्रजेय। जो जीता न जा सके। – तः (पु॰) विष्णु, शिव तथा ब्रथ की उपाधि विशेष।

श्रजिनम् ( न० ) १ चीता । शेर । हाथी श्रादि का श्रौर विशेष कर काले हिरन का रोंएदार चमझा, जे। श्रासन अथवा तपस्वियों के पहिनने के काम श्राता था। २ एक प्रकार का चमझे का थैला था वैंकनी। -पत्रा-त्री-त्रिका (स्त्री०) चिमगादछ । चिमगीदछ। -येनिः (ए०) हिरन था बारहसिंहा।—वासिन् ( वि० ) सुगचर्मधारी ।—सन्धः ( पु० ) लेमनिर्मितवख-व्यवसायी। पश्मीना था शाला बेचने वाला।

श्रिजिर (वि॰) २ तेज । फुर्त्तीला । शीव ।—म् (न॰) १ वॉंगन । चैक । श्रिक्षाड़ा । २ शरीर । ३ इन्द्रियगम्य कोई पदार्थ | ४ पवन | हवा । १ मेंडक ।

क्राजिरा (स्त्री॰) १ एक नदी का नाम। २ हुर्या का नाम।

भ्राजिह्म (वि॰) १ सीधा । २ ईमानदार।

व्यजिह्यः ( पु० ) मेंड्क ।

अजिह्मग (वि॰) अपनी सीध में जाने वाला। (पु॰) तीर। बागा।

अजिहाः ( पु॰ ) संदक्षः

अजीकवं ( न० ) शिव जी का घतुप ।

श्रजीमर्तः ( पु॰ ) १ सपै। २ उपनिषद् तथा पुरागों में वर्णित श्रुमःशेष के पिता का नाम।

श्रजीर्ग्ग (वि॰) न पचा हुआ।

श्रजीर्णम् (न०) श्रजीर्खाः (स्त्री०) ३ अपच । मन्दाप्ति । बदहज़मी । अध्यसन । २ वीर्थं । शक्ति । पराक्रम । ओजस्विता । जीर्यंता का अभाव ।

श्रजीव (वि॰) सृत । मरा हुशा। सृतक।

श्रजीवः ( ५० ) मृत्यु । मौत ।

त्रजीवनिः (स्त्री॰) मृत्यु।(इसका व्यवहार प्रायः त्रकोसने में होता हैं। यथाः—

" अभीवनिस्ते शठ भूयात्।"

—सिद्धान्त कौसुदी।

श्राजेय (वि०) जो जीतान जा सके। जीतने के अयोग्य।

श्रज्जैकपाट् ( ए० ) ३ पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र । २ रुद्ध विशेष की उपाधि ।

श्राञ्जुका १ (स्त्री०) १ (नाटकोक्ति में ) बेरया । श्राज्जुका ∫ २ वड़ी बहिन।

अउमत्तं ( २० ) १ हाल । २ दहकता हुआ अंगारा ।

ध्यञ्ज (वि॰) जड् । अनपड् । अविवेकी । मूर्ख । ज्ञानशून्य । अनुभवशून्य ।

श्रज्ञात ( वि॰ ) अविदित । अनजाना हुआ । अपरि-चित । अग्रक्ट । नसालुस ।

अज्ञान (वि॰) १ ज्ञानश्र्न्य । गँवार । मूर्छ । — प्रभवः (पु॰) अज्ञान से उत्पन्न !— प्रभवी (वि॰) मूर्खे । अविद्वान् । अज्ञानम् ( न० ) ज्ञान का श्रभाव । जङ्ता । मूर्खता । मोह । अज्ञानपन । २ श्रविद्या ।

आरोय (वि॰) जो जाना न जा सके। बोधागम्य। ज्ञानातीत।

श्रंच्, श्रञ्च् (श्रा० उभय०) [श्रंचित-ते,श्रानञ्च, श्रञ्चितुं श्रन्यात् या श्रंच्यात्, श्रक्त या श्रञ्जित ] १ मोड्ना, उमेंद्रना । सुकाना । यथा "शिरोंचित्वा ।" (भदीकान्य) २ जाना । हिलना इलना । मिलना । १ युजन करना । सम्मान करना । भूषित करना । १ याचना करना । प्रार्थना करना । श्रभिलापा करना । १ सुनसुनाना । श्रम्पष्ट शब्द कहना । गुनगुनाना ( निज० ) प्रकाशित करना । खोलना ।

र्थ्यचलः (पु॰) ग्रञ्चलः (पु॰) र्थ्यचर्लं (न॰) ग्रञ्चलम् (न॰)

श्रंचित । (वि॰) १ मुदा हुत्रा, भुका हुत्रा। २ सम्मा-श्रश्चित् । नित । प्रतिष्ठित । ३ सिला हुत्रा । बुना हुत्रा ।

श्रंजनम् १ (न०) १ कजल । २ सीवीर । श्रञ्जनम् ∫ ३ साक्षन । ४ स्थाही । ४ श्रम्नि । ६ रात्रि । (पु०) दिग्गल विशेष ।

श्रांजनकेशी } (स्त्री०) एक सुगन्धद्रन्थ विशेष, द्राञ्जनकेशी } जिसे स्त्रियाँ वालों में जगाती हैं। इसे हदविज्ञासिनी कहते हैं।

श्रंजना } (स्त्री०) एक वानरी का नाम । हनुमान श्रञ्जना } की की माता का नाम ।

डांजनाधिका ) (स्री०) काजल से भी बढ़ कर डाजनाधिका ) काला एक कीट विशेष। डांजनावती ) (स्री०) सुप्रतीक नामक दिग्गल डाजनावती ) की द्यिनी । इसका रंग बहुत काला है।

श्रांजनी (स्त्री०) रान्ध पदार्थी के। लेपन श्राञ्जनी करने योग्य स्त्री। कटुक वृत्त । कास्राजन। श्रांजितः (पु०) जुड़े हुए दोनों हाथ। दोनों श्राञ्जातिः ∫ हथेलियों को जोड़ कर या मिलाकर सं० श० कौ०—३ जो बीच में गड्डा का वनता है उसे अंजित कहते हैं। इस अंजित में जितना आवे उतना एक नाप। परिमाण विशेष।—कर्मन् (न०) प्रखाम। सम्मानसूचक सुद्धा।—कारिका (स्वी०) मिही की गुड़िया। —पुटः (ए०)—पुटं (न०) दोनों हथेतियों का मिलाने से बना हुआ संपुट।

अप्रेजिका । (खी॰) १ सूपिका। चुहिया। अञ्जलिका ∫ छोटा चूहा। २ मर्जुन के एक बाय का नाम।

श्रंजस-श्रंजसी | (वि०) १ जो ठेहा न हो । श्रंजीस-श्रंजोसी ∫ सीघा! २ ईमानदार । सवा। श्रंजसा | (कि० वि०) १ सिघाई से । २ सवाई से । श्रञ्जसा ∫ ३ उचित रीति से । ठीक तौर पर । ४ सीव्रता से । सुरन्त ताव से ।—इत (वि०) विनय से किया हुआ । सीव्रता से किया हुआ ।

र्श्रजिष्ठः—श्रंजिष्णुः } (यु॰) सूर्यं । भास्कर । श्रजिष्ठः—श्रक्तिष्णुः } मार्त्तेषदः ।

धंजोरः(५०)श्रंजीरं(न०) ) स्वनामस्यात वृत्त एवं फल श्रञ्जीरः(५०)श्रञ्जीरं(न०) ) विशेष । श्रॅजीर ।

अद् ( घा॰ प॰ ) ( कभी कभी आत्मनेपदी भी होती है ) [ अटति, अटित ] घूमना फिरना ।

घाट ( वि॰ ) वृसते हुए । घाटनं ( न॰ ) घूमना । असरा । गमन । घाटनिः, घाटनी ( खी॰ ) घनुष का श्रक्तभाग । घाटा (खी॰) असरा करने का श्रम्यास (जैसा परिवाजक किया करते हैं ) असरा । पर्यटन ।

श्चरह्वः } ( दु॰ ) श्रह्सा ।

अटविः, अटवी ( बी॰ ) वन । जंगल ।

अटविकः, आटविकः ( पु॰ ) वनरला । वन में काम करने वाला ।

श्रष्ट ( घा० श्रा० ) १ मारना । २ लांचना । (निज०) १ कम करना । घटाना । २ श्रनादर करना ।

ग्रह (वि॰) १ कॅंचा। रवकारी । २ सतत । ३ शुष्क। सुवा रूखा ।

भ्रष्टम् (न॰) भ्रष्टः (ए०) १ ग्रटा । ग्रदारी । २ इत हुर्ज । ३ श्राश्रय । ग्राधार । ग्राधार के जिथे बनाया हुआ शकार ( गुंबज् । ४ हाट। बाजार ( मंदी। १ शासाद । महल । विशास भवन )

श्रहम् (न०) भोज्य पदार्थ भात । [ "श्रहशूला जनपदा " महाभारतः ।—"श्रहं श्रन्नं शूलं विकेशं येषां ते" नीलकरुठः । |

थ्यष्टकः ( पु॰ ) अया । महल ।

द्यष्टहासः ( पु॰ ) ज़ोर की हँसी । कहकहा | खिल खिलाना ।

**ग्रह्हासकः** ( पु॰ ) कुन्द पुष्प ।

अहहासिन् ( ए० ) शिव जी का नाम।

ग्रहालः, ग्रहालकः (५०) १ ग्रदा । केठा । २ दूसरी मंज़िल । ३ महत्तः प्रासाद ।

अञ्चालिका (स्त्री॰) प्रासाद । ऊँचा भवन ।—कारः (पु॰) राज । थवई । मैमार ।

श्रड् ( घा० पर० ) उद्यम करना । श्रड्डमं ( न० ) दाता ।

अण् ( था॰ पर॰ ) स्व करना। श्वास खेना। अणक, अनक (वि॰) बहुत छोटा । तुम्छ । तिर-स्करणीय। अभागा।

श्रिणिः (पु०) १ अर्द्ध की नोंक । २ पहिचे श्रिणी (स्त्री॰) / की चावी । ३ सीमा । इद । ४ घर का कोना ।

अणिमन् (४०) अणुता, (भी०) अणुत्वं (त०) १ सूच्यता। २ शिवजी की भाठ सिद्धियों में से एक।

श्रमिमा (स्री॰) १ झोटापन। लघुता । २ स्रस्ट सिद्धियों में से एक।

द्यागीयस् (वि॰) १ बहुत थोड़ा। २ बहुत छोटा। बहुतर।

अगु (वि॰) [स्री॰ —श्रमावी] १ लेश । सूच्म। परमाण सम्बन्धी।

अस्पुः (पु॰) १ नैयायिकों द्वारा स्वीकृत पदार्थं विशेष । पदार्थों का मूल कारस २ चीना नाम से असिद्ध ब्रीहि विशेष । ३ विष्णु का नाम । ४ शिव का नाम ।

त्रागुक (वि०) १ अल्पतर । २ बहुत छोटा । बक्ष सूच्म । बहुत मिहीन । ३ तीच्या । ध्यसुभा (स्ती॰) विद्युत् । विजली ।

ह्यसुमा (स्त्री०) जिसकी भभा स्वरूप और चस्य-स्थायी हो । विद्युत् । विजली ।

श्राणुमात्रिक (वि०) १ त्रतिद्वतः । अस्यन्त क्रोटाः २ जीव की संज्ञा।

ब्राणुरेगुः ( ९० ) त्रसरेख । धूलकण ।

श्रागुवादः ( ५० ) १ सिद्धान्त विशेष जिससे जीव या श्रातमा श्रणु माना गया है। यह वहमाचार्य का सिद्धान्त है। २ शास्त्रविशेष जिसमें पदार्थों के श्रणु नित्य माने गये हैं। वैशेषिकदर्शन।

श्राणिष्ठ (वि०) स्वमतर । स्वमतम । श्रांत स्वम । श्रांडः (पु०) अडं (न०) । १ अरडकोश । २ अंडा । श्राग्डः—श्राग्डं (न०) / ३ कस्तुरी । ४ पेशी । ४ शिव का नाम ।—जः (पु०) १ पक्षी या अँडे से उत्पन्न होने बाले जीव यथा मञ्जी, सपँ, व्रिपक्रजी श्रादि । २ ब्रह्मा ।

श्रंडजा श्राडजा } (स्त्री॰) मुरक । इस्त्री ।

श्चंडधरः । (पु॰) शिव। श्चग्रहधरः ।

अंडाकार—कृति । (वि०) श्रंडे की शक्क का। अग्रहाकार —कृति ।

शंडाखुः श्राराखुः } (३०) मञ्जी।

ष्टांडीरः } ( पु॰ ) पुरुष । बलवान पुरुष । त्र्याङीरः }

श्चत् (धा० पर०) [अतिन, अत्त-अतित] १ जाना । चलना । अमण करना : सदैव चलना । २ (वैदिक) प्राप्त करना ३ वाँधना ।

भ्रातनं ( न० ) जाना । धूमना ।

धातनः (पु०) अमण् करने वाला । पर्यटक। राहचलत्।

भ्रतट (वि॰) सीघा वालवाँ। खड़ा वालवाँ। ग्रतटः (पु॰) प्रपात। पर्वत का ऊपरी भाग। उँचा पहाड़।

भ्रतथा ( श्रन्यया० ) ऐसा नहीं।

द्यतदर्ह ( अन्यया॰ ) अनुचित रीति से । अवान्छित रूप से ।

श्रातद्वाणः ( पु॰ ) १ श्राजङ्कार विशेष । किसी वर्णनीय पदार्थं के गुण ग्रहण करने की सम्भावना रहने पर भी जिसमें गुण ग्रहण नहीं किया जा सकता उसे श्रातद्वाण श्रालङ्कार कहते हैं । २ बहुवीहि समास का एक भेद ।

द्यतंत्र (वि॰) [स्ती॰-ग्रतंत्री] १ विना दोरी का। विनातारों का (बाजा)। २ ग्रसंयत।

श्रतन्द्र श्रतन्द्रित् (वि॰) सतर्क । सावधान । जागरूक । श्रतन्द्रित् वोकस । होशियार । श्रतन्द्रिज

द्यातपर्य-द्यातपरक (वि॰) वह न्यक्ति जो त्रपना प्रार्मिक कृत्य नहीं करता या जो त्रपने धार्मिक कर्जाक्यों से विमुख रहता है।

श्रातर्क (वि०) युक्तियून्य । तर्क के नियमों के विरुद्ध । श्रातर्कः (पु०) जो तर्क के नियमों से श्रनभिज्ञ हो ।

अतर्कित (वि०) १ श्राकस्मिक। २ वे सोचा समसा। जो विचार में न श्राया हो।

द्यतर्कितस् (कि॰ वि॰ ) स्नाकस्मिक रूप से।

ग्रातर्क्य (वि॰) १ जिसके विषय में किसी प्रकार की विवेचना न हो सके । २ श्रविन्त्य । ३ श्रनिर्वचनीय ।

ध्यतत्त ( वि॰ ) जिसमें तरी या पेंदी न हो । ध्यतत्त्रम् ( न॰ ) सात श्रधालोकों श्रर्थात् पातालों में से दूसरा पाताल ।

द्यातलः (पु॰) शिव जी का नाम । —स्पृश्, —स्पर्श (वि॰) तलरहित । बहुत गहरा। जिसकी थाह न मिले।

श्रातस् ( श्रव्यया० ) १ इसकी अपेचा । इससे।
२ इससे या इस कारण से । श्रतः । ऐसा या इस
तिये । इस शब्द के समानार्थं वाची " यत्"
" यस्मात्" श्रीर " हि " हैं । ३ श्रतः । इस
स्थान से । इसके श्रागे । ( समय श्रीर स्थान
सम्बन्धी ।) इसके समानार्थं वाची हैं "श्रदः परं" या
"श्रतक्ष्यं" । पीबे से ।—श्रार्थं,—निमित्तं इस

कारण । अतएव । इस कारण से ।—एव इसी कारण से ।—उर्ध्व इसके आगे । पीझे से ।—एर् आगे । और आगे । इसके पीछे । इसके परे । इससे भी आगे ।

अतसः ( ५० ) १ पवन । इवा । २ आत्मा । जीव । ३ पटसम का बना हुआ वस्त्र ।

श्रतसी (स्त्री॰) अलसी । सन । पटसन ः—तैलस् (न॰) अलसी का तेल ।

अतस्क (वि॰) असंयतेन्द्रिय जो अपनी इन्द्रियों को अपने वस में न रख सके।

श्राति (अन्यया०) यह एक उपसर्ग है जो विशेषणों श्रीर कियाविशेषणों के पहले लगायी जाती है। इसका अर्थ है—बहुत । बहुत अधिक । परिमाण से बहुत अधिक । उस्कर्ष । अकर्ष । अशंसा । किया में जुड़ने पर यह उपसर्ग—अपर, परे का अर्थ बसजाती है। जब यह संज्ञा या सर्वनाम में जुड़ती है, तब इसका अर्थ होता है—परे । बढ़ कर । अष्टतर । असिद्ध । अतिएनन । उन्नतर । उपर ।

अतिकथा (खी०) बहुत बड़ा कर कहा हुआ वृत्तान्त । र न्यर्थ की या वेमतलब की बातचीत ।

श्रातिकर्घशां (न०) श्रत्यन्त पीडित । श्रत्यधिक परिश्रम ।

अतिकश (वि०)कोड़े की न मानने वाला : घोड़े की तरह हाथ में न आने वाला !

अतिकाय (वि०) दोर्घकाय । असाधारण डीलडील का ।

श्रतिकृष्क्र (वि॰) बहुत कठिन । बहा सुरिकता। श्रातिकृष्क्रम् (न॰) श्रातिकृष्क्रः (पु॰) १ श्रसाधारस कठिनता। २ एक प्रायश्चित विशेष, को १२ सत में पूर्ण होता है।

अतिकासः ( पु० ) ३ नियम या मर्यादा उल्लक्षन । विरुद्ध व्यवहार । २ अमितशा । असम्मान । बे-इउज़ती । ३ चोट । ४ विरोध । ४ (काल का ) व्यवीत हो जाना । बीत जाना । दमन करना । पराजित करना । हराना । ६ छोड़ जाना । उपेजा करना । भूल जाना । ७ ज़ोर शोर का आक्रमण । ८ आधिक्य । ६ दुष्प्रयोग । १० निर्धारण । स्थापन । आदेश । करसंस्थापन ।

श्रितिक्रमगाम् (न०) उन्नज्ञन । पार करना । वद जाना । सीमा के बाहिर जाना । समय को व्यतीत करना । श्राधिक्य । दोष । श्रपराध ।

अतिक्रमणीय (स॰ क॰ क़॰) अतिक्रमण करने योग्य। उल्लाहन करने योग्य। बचा देने के योग्य। क्रोड़ देने के योग्य।

श्रातिकान्त (भू० क० क०) सीमाया मर्यादा का उन्नज्ञन किये हुए। बढ़ा हुआ। बीता हुआ। व्यतीत।

अतिखट्ट (वि॰) शय्यारहित । शय्या की श्रावश्यकता को दूर कर देने थोग्य ।

अतिग (वि॰) श्रत्यधिक । श्रपेत्ता कृत । उत्कृष्ट । अतिगन्ध (वि॰) ऐसी गन्ध जो सब के ऊपर हो । श्रातिगन्धः (पु॰) ९ गन्धक । २ सृतृया । ३ चंपा का पेड ।

अतिगव (वि०) १ वड़ा भारी सूर्व । गगड सूर्व । २ अवर्णनीय। अकथनीय ।

श्रातिगराडः (पु॰) ज्यातिष शास्त्र वर्णित योग विशेष । (वि॰) वड़ा गले वाला ।

श्रतिगुण (वि॰) १ वह जिसमें सर्वोत्कृष्ट श्रथवा श्रेष्टतर गुण हों। २ गुणशूल्य । निकम्मा ।

श्चतिगुणः (५०) श्रेष्ठ गुण।

थ्यतिगा ( स्नी॰ ) श्रेष्ठ गौ । उत्तम गाय ।

श्रतिग्रह (वि॰) जो बावगम्य न हो।

श्रतिग्रहः } ( पु॰ ) १ इन्द्रियगम्य । इन्द्रियगोचर ।

२ सत्यज्ञान । ३ श्रेष्ठ होने के लिये कर्म या क्रिया । अतिचम् (नि॰) सेनाओं पर निजय प्राप्त ।

अतिचर (वि०) बड़ा परिवर्तनशील । श्रनित्य । स्रचिर-स्थायी । चणविश्वंसी । चणिक ।

श्रतिचरा (स्त्री॰) स्थलपविनी । पविनी । पवचारियी-लता ।

श्चतिचर्गा ( न० ) अत्यधिक अभ्यास । श्रिषिक काम करना । अपिचारः (पु॰) १ उज्जड्वन । २ सद्गुण में श्रिति-कमण करना । ३ यहीं की शीश्र गति । यहीं का एक राशि से दूसरी राशि पर जाना ।

द्यातिन्छ्त्र ( पु॰ ) । द्याती नाम से प्रसिद्ध एक द्यातिन्छ्त्रा (स्त्री॰) े तृण विशेष । २ तालमलाना । द्यातिन्छ्त्रका(स्त्री॰) े ३ सुल्का ।

श्रतिज्ञगती (स्त्री०) छन्द विशेष जो १३ ग्रज्ञरों का होता है (वि०) जगत की डॉकने वाला। ज्ञानी। जीवन्मुक।

म्रातिजव (वि०) वड़े वेग से चलने वाला।

श्रितिज्ञागरः ( पु॰ ) नीलक पची—जो सदा जागता रहता है। (वि॰) जिसको नींद न यावे।

व्यतिज्ञात (वि०) जो आवाद न हो।

श्रतिडोनं (न०) पत्तिश्रों का एक असाधारण उड़ात।

श्रवितराम्, श्रवितमां (श्रव्यया०) १ श्रविक । उत्तर। २ बहुत श्रविक।

श्रतितीत्तम् (वि०) ग्रत्यन्त कड्वा । सरिचा । श्रतितीत्रा (स्त्री०) गाँउदृव ।

श्चितिथिः (पु॰) मनु अन्या॰ ३ स्हो॰ १०२ के अबुसार अतिथि की परिभाषा यह है :—

> " एकराञ्चं तु निवसम्मितियवीद्वाणाः स्पृतः । अनिश्यं दि स्थितो यस्मानास्मादिनिधन्त्वमे ॥"

१ त्रागन्तुक । घर में श्राया हुन्ना । श्रज्ञात पूर्वेन्यक्तिः—क्रियाः (४०)—सत्कारः (५०) सत्कियाः, (स्त्री०)—सेवाः,—सपर्या (स्त्री०) श्रतिथि का श्रादर सत्कार । मेहमानदारी । —धर्मः (५०) श्रतिथि का सत्कार—यज्ञः (५०) पञ्चमहायज्ञों में से एक । नृयज्ञ । श्रतिथिप्जा । मेहमानदारी ।

श्रतिदानं (न०) अस्यधिक दान।

श्रातिदिष्ट (वि॰) दूसरे के धर्म का दूसरे में श्रारोप। मीमांसा शास्त्र की परिशापा विशेष।

भ्रतिदीप्यः (पु॰) रक्तित्रिक वृत्त । लाल चीता का पेड़ ।

अतिदेशः (पु०) अतिदिष्ट। वह नियम जो अपने निर्दिष्ट विषय के अतिरिक्त और विषयों में भी काम दे। य्यतिद्वय (वि०) १ श्रिहितीय । जिसके समान दूसरा न हो । जो दो से वह कर हो । जिसकी तुखना न हो सके । जिसका जोड़ न हो ।

अतिधन्सन् (पु॰) वेजोइ तीरंदाज या योदा। जिसके जोइ का दूसरा धतुर्धारी या योदा त हो। अतिधृतिः (सी॰) एक छन्द जिसमें प्रत्येक पद में १६ असर होते हैं।

श्रातिनिद्र (वि॰) १ अत्यधिक निदालु । अत्यधिक सोने वाला । २ विना निदा का । निदा रहित । अनिदम् । निदा के समय का अतिकम । अतिनिदा (स्थी॰) अत्यधिक नींद ।

श्यतिनु, द्यतिनौ (वि॰) नाव से उतारा हुआ। नदी या समुद्र के तट पर उतरा हुआ।

अतिपंचा, अतिपञ्चा (स्त्री॰) पाँच वर्ष के उपर की जड़की।

द्यतिपतनं (न०) निर्दिष्ट सीमा के थारो उड़ जाना या निकल जाना। चूक जाना। छोड़ जाना। उज्जञ्जन करना। मर्थादा के याहिर जाना।

अतिपत्तिः ( श्री० ) असिद्धि । असफबता । सीमा के वाहिर जाना ।

अतिपत्रः ( ५० ) सागौन का वृत्त ।

द्धातिपर (वि॰) वह व्यक्ति जिसने अपने शत्रुओं का नाश कर डाला है।

द्यतिपरः ( पु॰ ) वड़ा या श्रेष्ठ शत्रु।

अतिपरिचयः ( ५० ) अल्यधिक मेलमिलाप ।

श्चितिपातः (पु०)। १ गुजरजाना (समय का)।
नष्ट हो जाना । चूक । भूज । उन्नज्जन । २ घटना
का घटना । ३ दुर्च्यवहार । असद्ध्यवहार ।
विरोध । शांतिकृत्य ।

श्चतिपातकं ( न॰ ) एक बड़ाभारी पाप ।

श्चातिपातिन् (वि॰) चाल में बड़ा हुन्या। अपेडा-इत वेगवान्।

भ्रातिपात्य ( मू॰ स॰ कृ॰ ) विलम्ब करने योग्य । स्थिति करने योग्य ।

भ्रातिप्रवन्धः ( ५० ) श्रत्यन्त निरवन्धिचता ।

अतिप्रगे ( अन्यगा० ) बई तहके । बड़े भोर । अतिप्रश्नः ( पु० ) ऐसा प्रश्न जिसको सुन उद्देक उत्पन्न हो । खिजाने वाला प्रश्न ।

अतिमसङ्गः ( ५० ) प्रनाद प्रेम ।

व्यतिप्रसक्तिः (स्त्री॰) १ श्रत्यन्त उद्दर्यसा । (स्याक॰) २ श्रतिस्थाप्तिः । ३ धनिष्ठसंसर्गः ।

श्रातिमोढा (स्त्री॰) त्यानी लङ्की, जो विवाह योग्य हो गयी हो।

श्चतिवल (वि०) बड़ा बलवान या इड़।

ध्यतिबलः (५०) एक प्रसिद्ध या विख्यात योद्धा ।

श्रातिवला (स्त्री॰) १ एक विद्याविशेष जिसे विश्वामित्र जी ने श्रीरामचन्द्र जी को बतलाया था। २ एक श्रीषध विशेष।

श्रतिवाला (स्त्री०) दो वर्ष की उम्र की गौ।

श्रातिभरः श्रातिभारः ( पु॰ ) बहुत श्रविक वोमः। श्रातिभारगः ( पु॰ ) सत्तरः।

छातिभवः ( पु॰ ) पराजय । विजय ।

व्यतिभावः ( ५० ) श्रेष्ठता । उरहृष्टता ।

श्रतिमीः ( ढी॰ ) विद्युत् । बिजुली । इन्द्र के वज्र की कड़क या चसक ।

श्रतिमृत्तिः (स्त्री॰) १ श्राधिक्य । चरम सीमा पर पहुँच । श्रत्युच स्थान पर श्रारोहण । २ साहस । श्रमर्थाता । ३ स्थाति । श्रेष्ठता ।

अतिमतिः (स्त्री॰) अतिमानः (पु॰) कोध । चिड्चि-इापन । श्रत्यन्त गर्व या अभिमान ।

अतिमर्त्यः (पु॰)—श्रतिमानुष (वि॰) श्रमानुषिक। श्रवौक्तिक।

श्रतिमात्र (वि॰) मात्रा से अधिक। ग्रस्यधिक। नितान्त ग्रसमर्थनीय।

अतिमाय (वि॰) अन्त में सुक्त हुआ। सांसारिक माया से सुक्तः

श्रतिमुक्त १ श्रन्त में दासता से सुक्त। बंधन से सुक्त। २ वन्थ्या। उत्सर। ३ बढ़ाव। चढ़ाव।

भ्रतिमुक्तः ) ( ५० ) माधवी बता । इसरी । भ्रतिमुक्तकः ) इसरमागरा । अतिमुक्तिः (स्त्री॰) मुक्ति। मोच । आवागमन से सदा के बिये छुटकारा।

अतिरंहस् ( वि॰ ) श्रसन्त फुर्तीला । बहुत तेज़ ।

द्यतिरथः (पु॰) ऐसा योदा जिसका कोई प्रति-इन्हीं न हो श्रीर जो रथ में दैठ कर लड़े।

अतिरभसः ( पु॰ ) बद्दी रफ़तार । उद्दामवेग । हट । ज़िह् ।

अतिराजन् (पु॰) १ असाधारण या उत्तम शना। २ वह न्यक्ति जो राजा से आगे बढ़ जाय।

अतिरात्रः (पु॰) ज्योतिष्टीम यज्ञ का एक ऐक्छिक भाग । २ सन्नि की निस्तक्षता ।

अतिरिक्त (वि०) १ सिवाय । अलावा । २ अधिक । बढ़ती । शेष । ३ ल्यारा । अलग । जुदा । भिन्न ।

श्रातिरेकः धर्तारेकः (५०) १ श्रातिशय। २ सर्वी-रङ्गण्यता। सर्वश्रेष्ठस्य । ३ श्रसिद्धि। ४ श्रम्तर। भेद्र।

अतिरुच ( ५० ) घुटना । रहना ।

व्यतिरुक् (स्त्री॰) शत्यन्त सुन्दरी स्त्री।

श्रितरोमशः श्रितलोमश (वि॰) बहुत रॉगटों वाला । बहुत बालों वाला ।

त्रतिरोमशः । ( ए० ) ६ जंगली बकरा । २ अतिलोमशः । बृहद्काय बंदर ।

अतिलङ्घनं ( न० ) १ बहुत अधिक उपवास था लंघन। ( २ ) उन्नङ्घन। अतिक्रमण।

अतितङ्घिन् (वि॰) भूल करने वाला । ग़लती करने

त्र्यातिषयस् (वि०) बहुत बृदा । बड़ी उसर का । द्यातिषयािश्वमिन् (वि०) १ जो वर्षाश्रम के परे हो । त्र्यातिषर्तानं (न०) १ चन्य त्रपराध । क्रम्य दुष्टाचरण । चन्य सामान्य त्रपराध । क्रमा करने योग्य चुन त्रपराध । २ द्यदवर्तित ।

द्यतिवर्तिन् (वि॰) श्रतिक्रम करने वाला। नियम तोड कर चजने वाला।

श्चितिवादः (वि०) श्रत्यन्त कहा । बद्दा सद्भ्त । कुवास्य युक्त भाषा । गाली । कुवास्य । तिरस्कार । निन्दाबाद । भर्स्सना । द्यतिवाहनं (न०) १ व्यतीत । एत्वं किया हुया । २ प्रत्यन्त सहनशील या परिश्रमी । श्रत्यधिक भार । किसी काम से पिंड या पीछा छुटाये हुए ।

ग्रातिविकट (वि॰) बड़ा भयद्वर ।

अतिविकटः ( पु० ) दुष्टहाथी ।

अतिविधा (स्त्री॰) एक विषविशेष जो दवाई के कास में आता है।

श्चतिविस्तरः ( ए० ) १ दीर्वस्त्रताः २ प्रपंच । बहुर बक्रमकः ।

श्चतिवृत्तिः (स्त्री०) १ स्रतिक्रमण । उञ्जङ्गन ≀ २ स्रतिग्रयोक्ति ।

श्चतिवृद्धिः (स्त्री॰) सूसलधार वर्षा । ६ प्रकार की ं इतियों में से एक ।

ग्रातिचेल (वि॰) १ अस्यधिक । असीम । अतिशय। २ असिताचारी ।

श्चितियेताम् (कि॰ वि॰ ) १ अत्यधिकतया । २ वे समय से । अनुश्चतु से ।

श्रातिच्याितः (की०) किसी नियम या सिद्धान्त का अनुचित विस्तार । किसी कथन के अन्तर्गत उद्देय या लच्य के अतिरिक्त अन्य विषय के आ जाने का दोष । नैयािशकों का एक दोप विशेष । यदि किसी का लच्च अथवा किसी शब्द की या वस्तु की परिभाषा की जाय और वह लच्च या परि-भाषा अपने मुख्य वाच्य को छोड़ कर दूसरे की बोधक हो तो वहाँ अतिन्याप्ति दोष माना जाता है।

श्चितिशयः (पु॰) १ बहुत । अत्यन्त । सर्वोत्तमता । २ उग्झ्प्टता ।—उक्तिः (त्र्यतिशयोक्तिः) (स्त्री॰) श्रतङ्कारविशेष, जिसमें लोकसीमा का उङ्गङ्कन विशेष रूप से दिखलाया जाय ।

श्चातिशयन ( वि॰ ) बड़ा । मुख्य । प्रचुर । बहुतसा । श्चातिशयनम् ( न॰ ) श्चाधिक्य । बहुतावत । श्चातिशायनम् (न॰) श्रेष्ठत्व । समीचीनत्व । उमदापन । प्रकर्ष ।

भ्रतिशाधिन् (वि॰) श्रेष्ठ । समीचीन । श्रतिशायिन (पु॰) १ अतिक्रमण । २ अधिक । श्चितिहोषः (पु०) वचत । स्वल्प वचा हुश्चा । श्चितिश्चेष्टिः (पु०) वह पुरुष जो सर्वोत्तम स्त्री से श्रेष्ट हो ।

श्रातिश्व (वि॰) १ वस में बढ़ा चढ़ा। कुत्ता। २ कुत्ते से निकृष्ट।—श्वा (स्त्री) वासत्व। सेवा।

अतिइवन् ( ५० ) सर्वेत्तम क्रुता।

द्यतिसक्तिः (बी॰) घनिष्ठता । त्रत्यधिक त्रनुराग ।

स्रतिसम्धानं ( न॰ ) धोखा । दगा । जाल । कपट ।

द्मतिस्तरः ( पु॰ ) १ आगे बहा हुआ। २ नेता।

श्चितिसर्गः (पु०) १ देना। (पुरस्कार रूप से )। २ अनुस्रति देना। आज्ञा देना। ३ प्रथम करना। छुड़ाना (नौकरी से )।

श्रातिसर्जनम् ( न० ) ३ देना । २ मुक्ति । छुटकारा । ३ वदान्यता । दानशीलता । ४ वश्र । बिछोह । विशोग ।

अतिसर्व (वि॰ ) सर्वोपरि । सब के जपर । अतिसर्वः ( ५० )परमात्मा । परमञ्ज ।

श्रातिसारः } (पु॰) दल्तों की बीमारी।

अतिसारिन् १ ( पुं० ) अतीसार रोग जिसमें मल अतीसारिन् ∫ बद कर रोगी के उदाराधि को मन्द कर देता है और शरीर के रसों के साथ बराबर निकलता है।

द्यांतस्तेहः ( ४० ) अत्यधिक श्रनुराग ।

अतिरूपर्शः ( पु० ) अर्द्धस्वर और स्वर की एक संज्ञा ।

श्रातीत (वि॰) १ गता बीता हुन्या । २ मरा हुन्या । ३ निर्लेप । विरक्त । पृथक । ४ श्रासंख्य यथा "संस्थातीत" ।

अस्तीन्द्रिय (वि०) जो इन्द्रियों के ज्ञान के बाहिर हो। अन्यका। अप्रत्यच। अगोचर।

अतीन्द्रियः ( पु॰ ) ( सांख्यशास्त्र में ) जीव या पुरुष । परमात्मा ।

अतीन्द्रियम् ( न० ) १ ( सांख्य मतानुसार ) प्रधान या प्रकृति । २ ( वेदान्त में ) मन । अतोच ( अन्यया० ) अधिक । श्रतिशय । बहुत । अतुक्त (वि०) असमान । श्रनुपम । उपमान रहित । अतुक्तः ( पु० ) तिलक वृत्त ।

श्चतुरुय (वि॰) जिसकी दुबना या समता न हो । वेजोड़ । श्रद्धितीय ।

अनुषार (वि॰) जो ठंडान हो। —करः (पु॰) सूर्य।

त्रतृग्या ( स्त्री॰ ) थोड़ी सी घास ।

द्यतेजस्त (वि॰) १ घुंघला । जो चमकदार न हो । २ निर्वल । कमज़ोर । ३ तुम्छ ।

श्रासा (स्त्री०) १ माता। २ वड़ी बहिन। ३ सास।

श्रातिः (स्त्री॰) श्रातिका (स्त्री॰) बड़ी बहिन श्रादि ।

श्रातः, श्रातुः ( पु० ) १ इवा । २ सूर्वे ।

श्चरयक्रिः ( पु॰ ) विकार उत्पन्न करने वाली तीचण पाचन सक्ति।

द्यत्यन्निष्टोमः ( पु० ) ज्योतिष्ठोम यज्ञ का कर्म विशेष।

श्चत्यङ्क्ष्य (वि॰) जो वश में न रह सके। वेकावू (हाथी)।

श्रात्यन्त (वि०) १ वेहद् । बहुत श्रविक । श्रातिशय २ सम्पूर्ण । नितान्त । ३ श्रन्तत । सदा सर्वदा रहने वाला ।—श्रभावः (=श्रत्यन्ता-भावः ) किसी वस्तु का बिल्कुल न होना । सत्ता की नितान्त श्रन्यता ।—गत (वि०) सदैव के लिये गया हुत्या । जो लौटकर न श्रावे ।—गामिन् (वि०) बहुत चलने फिरने वाला । बहुत तेज़ चलने वाला ।—वासिन् (पु०) वह जो सदा श्रपने शिचक के साथ झात्रावस्था में रहै ।— संयोगः (पु०) श्रति सामीन्य । श्रविच्छिन्नता । श्रविच्छेद ।

श्चात्यन्तिक (वि०) १ बहुत या बहुत तेज चलने वाला । २ बहुत समीप । ३ दूर । दूर का । श्चात्यन्तिकम् (न०) श्रवि सामीप्य । बिल्कुल मिला हुआ । पहोस । अत्यन्तीन (वि॰) बहुत अधिक चलने फिरने वाला बड़ी तेज़ी से चलने वाला।

श्रात्ययः (पु०) १ बीत जाना । निकल जाना । २ श्रन्त । उपसंहार । समाप्ति । श्रद्धान । लोप । तिरोधान् । ३ मृत्यु । नाश । ४ ख़तरा । जोखों । जुराई । ४ दुःल । ६ श्रपराध । दोष । श्रतिक्रमण । ७ श्राक्रमण ।

द्यत्यित (वि०) १ वड़ा हुया। म्रागे निकला हुमा। २, उल्लङ्घन किया हुया। यत्याचार किया हुमा।

श्रात्ययिन् (वि॰) बड़ा हुआ। आगे निकला हुआ। श्रात्यर्थ (वि॰) श्रत्यधिक। बहुत उमाना।

अत्यर्थम् (क्रि॰ वि॰ ) बहुत अधिकता से। अति-शयता से।

अत्यन्ह ( वि॰ ) स्थितिकाल में एक दिन से अधिक। अत्याकारः ( पु॰ ) तिरस्कार। अभिवाप । भर्त्सना। धिकार। २ वद्दे डील डील वाला शरीर।

अत्याचारः ( ९० ) ३ अन्याय। विरुद्धाचार । दुराचार । आचार का अतिक्रमणः । कोई ऐसा कार्ष जो प्रथा से समर्थित न हो । २ उपद्रव । दुःखद काम । अधार्मिक कृत्य ।

अत्यादित्य (वि॰) सूर्यं की चमक का अपनी चमक से दबा देने वाला।

अत्यानन्दा (स्त्री०) स्त्रीसहवास सम्बन्धी श्रानन्दों के प्रति अस्वस्थ श्रनास्था।

अत्यायः (५०) १ अतिकमणः। उज्जञ्जनः। २ प्राधिक्यः। ज्यादतीः।

श्रत्यारूढ ( वि॰ ) बहुत अधिक बढ़ा हुआ । अत्यारूढम् (न०)—श्रत्यारूढिः (स्त्री॰) अत्युच्चपद । श्रत्यधिक उन्नति या उत्कर्ष ।

श्चात्याश्चमः ( पु० ) १ संन्यासाश्रम । (२) संन्यासी २ परमहंस । ब्रह्मचर्यादि श्चाश्चमधर्मी को पालन करने वाला ।

श्चत्याहितं (न०) ३ बड़ी भारी विपत्ति । ख़तरा महाविपद । दुर्घटना । २ दुस्साहस या जोखं का काम । अन्युक्तिः (स्त्री॰) बहुत वड़ा कर कहा हुआ कथन । बढ़ा चढ़ा कर कहने की शैली। बढ़ावा। स्वालिगा।

ग्रत्युपध (वि०) विश्वस्त । परीचित ।

द्यत्युहः (पु॰) १ गम्भीर विचार या ध्यान । ठीक श्रथवा सञ्चा तर्कवितर्क। २ अलकुक्कट । एक

प्रकार का जलपत्ती। कालकएठ।

ग्रात्र अधिकरणार्थक अन्यय। यहाँ। इसमें।--अन्तरे (कि॰ वि॰) इस बीच में । इस असें में । —भवत् ( पु० )—भवान् । श्वाध्य । पूज्य । प्रशंसा करने योग्य। श्रंगरेज़ी के Your honour या His Honour के समान। इसी प्रकार

Your Ladyship or Her Ladyship के लिये " अन्नभवती" का ज्यवहार द्वोता है। यथा ।

(१) " अत्रभवान् मञ्जतिसापञ्चः "

– शकुन्तला (२) " वृष्ठसेचनादेव परिश्राम्तामत्रभवतीं सक्षये।

----शकुन्तला।

ध्रात्रत्य (वि०) १ यहाँ सम्बन्धी । इस स्थल से । २

यहाँ उत्पन्न हुन्ना। यहाँ प्राप्त । इस स्थान का। स्थानीय।

श्रात्रप (वि०) निर्तरजा दुरशील । प्रगल्भ । उद्धता

अतिः (पु॰) एक ऋषि का नाम। - जः, - जातः

द्वग्जः, --नेत्रप्रसूतः, --प्रभवः, --भवः ( ५० ) चन्द्रमा ।

अय नवनसमुखं ज्योतिरत्रेरिवद्भीः।"

रघुवंश सर्ग २ श्लोः ७४

द्मध ( अन्यया० ) मङ्गल । आरम्भ । अधिकार ।

२ तदनन्तर । पीछे से । ३ यदि । कल्पना करिये । यदि श्रव । ऐसी दशा में । किन्तु यदि । ४ और। ऐसा भी। इसी प्रकार। जिस प्रकार। १ इसका

प्रयोग किसी विषय की जिज्ञासा करने में तथा के।ई प्रश्न श्रारम्भ करने में होता है । ६ सम्पूर्णता ।

नितान्तता । ७ सन्देह । संशय । यथा "शब्दों 

ग्रपिच । पुनः। -- किं, भीर क्या ? हाँ । ठीक यही । ठोक ऐसा हो । निस्सन्देह !-- च श्रपिच । किञ्च ।

इसी प्रकार । ऐसे ही | - वा १ या । २ वरं। श्रधिकतर । या क्यों । या कदाचित् । प्रथम कथन का संशोधन करते हुए।

द्माधर्वन् ( पु॰ ) १ यज्ञकर्ता विशेष, जो त्राग्नि और सोम का पूजन करता है। २ बाह्य ए। (बहुवचन में।) अथर्वन ऋषि के सन्तान। अथर्ववेद की

ब्राथर्वा, अथर्व ( पु॰ न॰ ) अथर्ववेद ।—तिधिः,— विद ( पु॰ ) अथर्ववेद पढ़ने का पात्र या अधि-कारो । अथर्वेद का ज्ञाता ।

द्राधर्वाणः (पु॰) श्रथर्ववेद में निष्णात बाह्यण। श्रथवा श्रथवंवेद में वर्णित कार्यों के कराने में निप्रस्।

ब्राधवांगां ( न० ) अथर्ववेद की अनुष्टानपद्धति । क्राधवा ( अय्यया० ) पत्तान्तर वोधक अव्यय। या।

वा। किंवा। द्ययो ( ग्रव्यवा० ) ग्रथ।

ऋचाएं ।

श्रद (धा० प०) [ श्रत्ति, श्रन्न-जग्ध ] १ खाना। भक्ष करना। २ नष्ट करना।

थ्रद्-श्रद (वि०) भोजन करते हुए । भच्न्य करते हुए । श्रादंष्ट्र (वि०) दन्तरहित । अद्पृः ( ५० ) सर्पं जिसका विषदन्त उखाङ जिया यया हो।

अयुद्धिण (वि॰) १ बाँया। २ वह कर्म जिसमें कर्म कराने वाले को दक्षिणा न मिले। विना दक्षिणा का। ३ सादा। निर्वेल सन का। निर्वोध। सूद्र।

४ सौष्टवग्रून्य । नैपुण्यरहित । चातुर्यविवर्जित । भद्दा। १ प्रतिकृतः।

ग्रद्गाङ्य (वि०) १ दराउ देने के अयोग्य २ दराड से मुक्त । सज़ा से बरी।

भ्राद्त् (वि०) दन्तरहित । विना दाँतों का । भ्राव्त्त (वि०) ३ विना दिया हुआ। २ अन्याय

पूर्वंक या अनुचित रीति से दिया हुआ। ३ विवाह में न दिया हुन्ना।

से० श० की॰

श्रद्क्ता (स्त्री ) श्रवित्राहित लड्की ।

अदत्तम् (न॰) निष्फलदान । — ग्रादायिन् (पु॰) निष्फल दान का प्रहण करने वाला । वह पुरुष जो विना दी हुई वस्तु को डठा ले जाय । उठाई-गीरा । चोर । — पूर्वा (स्त्री॰) विना सम्बन्ध पुक्त । जिसकी सगाई पहले व हुई हो ।

#### " ऋदत्तप्वेतियाशंक्यते "

#### मालतीमाधव। ३४० ४

प्रदंत । १ विना दाँतों वाला। २ जिनके ग्रन्त में श्रद्ग्त ∫ श्रद या श्र हो। ३ जोंक। श्रदंग्य । (वि०) १ दाँत सम्बन्धी नहीं। २ दाँतों के श्रदंग्य । योग्य नहीं। दाँतों के लिये हानिकारक। श्रद्भ (वि०) कम नहीं। बहुत। श्रधिक। विपुता। श्रद्शिनम् (न०) १ श्रद्ध। श्रनुपस्थित। २ (व्याकरण में) वर्णकोप।

अपद्रस् (वि०) दूर की वस्तु। तत्। दूसरा। अन्य। ये अभी।

प्रदातृ (वि०) १ (लड़की जो) विवाह में न दी गयी हो। २ अवदान्य । कंजूस ।

अदादि (वि॰) जिसके आरम्भ में ऋद् हो। न्याकरण की रूढि विशेष।

अदाय (वि०) जो भाग पाने का श्रविकारी न हो।

ध्यदायाद (वि०) १ जो उत्तराधिकारी होने का अधिकारा न हो। २ उत्तराधिकारी रहित । स्रावारिस ।

श्रदायिक (वि०) १ वह वस्तु या सम्पति जिसके श्रदायिको (स्त्री०) ∫ पाने के उत्तराधिकारी ने श्रपना स्वत्व प्रदर्शित न किया हो। लावारिसी। जिसका कोई वास्सि न हो। २ जो पुरतैनी न हो।

श्रदितिः ( खी॰ ) ९ पृथिवी । २ श्रदिति देवी, जो श्रादित्यों की माता है। पुराखों में देवताश्रों की उत्पत्ति श्रदिति ही से अतलायी गयी है। ३ भाषी । ४ गी। अदि्तिजः श्रदितिनन्दनः } ( पु॰ ) देवता ।

श्रदुर्ग (वि॰) १ जिसमें प्रवेश किया जा सके। २ दुर्गरहित ।—विषयः (पु॰) ऐसा देश जिसमें रचा के जिये दुर्ग न हो। श्ररदित देश या राज्य। क

द्भादूर (वि॰) जो बहुत दूर न हो । समीप (समय श्रोर स्थान सम्बन्धी)।

श्रदूरम् ( पु॰ ) सामीप्य। पड़ोस।

श्चरूरं, श्रदूरं, श्रदूरेगा, श्रदूरतः श्रदूरात् (श्रव्यशः) (किसी स्थान या समय से) यहुत दूर नहीं।

ब्राद्वश् (वि॰) दृष्टिहीन । नेत्रहीन । संघा ।

ब्राह्म्प्ट (वि ) १ जो देखा न जाय। श्रनदेखा हुआ। जो पहिले न देखा गया हो। २ जो जाना न गया हो। ३ पूर्व से श्रनदेखा। न देखा या न स्रोचा हुआ। अञ्चात। श्रविचारित । ४ अस्वीकृत। श्राईन के विरुद्ध।

श्रद्धप्टम् ( न० ) वह जो देख न पड़े । २ प्रारच्ध । भाग्य । नसीव । किस्मत । पाप या पुण्य जो दुःख या सुख का कारण है । ४ ऐसी विपत्ति या ख़तरा जिसका पहले कभी ध्यान भी न रहा हो । (जैसे श्रम्निकाण्ड, जलप्नावन )। —अर्थ ( वि० ) अध्यात्मविद्या सम्बन्धी । तस्वविद्या सम्बन्धी ; —कर्मन् (वि० ) श्रकिः यासक । श्रनुभवशून्य । - फल (वि० ) वह जिसका परिणाम दृष्टिगत न हो । —फलं (न०) श्रच्छे दुरे कर्मी का भावी फल या परिणाम ।

म्राद्विष्टः (स्त्री॰) अरी दृष्टि। (वि॰) म्रंघा। म्रादेय (वि॰) जो देने योग्य न हो या जो दियान जासके।

श्रदेयम् ( न॰ ) वह जिसका दिया जाना मा देना ठीक नहीं या श्रावश्यक नहीं। इस श्रेणी की वस्तु में खी, पुत्र श्रादि हैं।

ध्यदेव (बि॰) १ देव के समान नहीं । २ अपबिश्र

श्चादेवः ( न॰ ) वह जो देवता न हो । राजस । दैखा । श्चासुर ।

श्रदेशः ( पु॰ ) १ श्रनुपयुक्त स्थान । २ कुदेश । वर्जित देश ।—कालः (पु•) कुदेश श्रीर कुसमय । —

स्थ (वि॰) कुठौर का।

ब्र्यदोष (वि०) ३ निर्दोष । दोषरहित । त्रुटिरहित । निरपराध । २ रचना सम्बन्धी दोषों से वर्जिन ।

(रचना के दोष जैसे अश्लीलता; म्राम्यता आदि।)

ब्रादोहः (पु॰) १ वह समय जिसमें गौ का दुहना सम्भव नहीं। २ न दुहना।

श्रद्धा (श्रम्यया०) सचसुच । वेशक । निस्सन्देह । द्रहकीकत । २ प्रस्यच रूप से । स्पष्टनया ।

ग्रह्नुत (वि॰) १ विलक्षण ' विचित्र ' श्राश्चर्य-जनक । विस्मयकारक । श्रनौखा । श्रजीव । श्रन्ठा स्त्रपूर्व । श्रलीकिक । २ काव्य के नौ स्सों

में से एक |—सारः (९०) श्रद्धत राल । सर्जरस । यज्ञधूप !—स्वनः ( ५० ) १ स्राध्यंशब्द ।

२ महादेव का नाम । श्रदानिः ( पु॰ ) श्राग । श्रम्नि । श्राँच ।

अक्षानः ( ७० ) बहुत खाने वाला । भन्नस्पशील ।

श्रद्ध (वि०) खाने योग्य।

ब्राह्मम् (न०) मोज्यपदार्थ । खाने योग्य कोई वस्तु । ( ग्रज्यया० ) श्राज । त्राज का दिन ।

वर्तमान दिवस ।—श्रिपि ( = श्रद्यापि ) श्राजभी । श्राजतक । श्रवभी । श्रवतक नहीं ।

— श्रवधि (=श्रद्यावधि) १ त्राज से। त्राज तक।—पूर्व (न॰) त्राज के पहिले। इससे

पूर्वं। श्राज से श्रागे।—श्वीना (वि०) वह गर्भिणी स्त्री जो एक ही दो दिन में बच्चा जनते

वाली हो । श्रासन्नप्रसवा ।

ब्राद्यतन (वि॰) १ श्राज सम्बन्धी । श्राज तक की । २ श्राधुनिक ।

प्राचतनी (छी०) भूतकाल का परियायवाचक शब्द। प्राचतनीय, ग्राचतन १ श्राज का । २ श्राप्तिक। ग्राद्रव्यं (न०) १ वह वस्तु जो किसी भी काम की न

ग्रद्रद्य (न०) १ वह वस्तु जा किसा भाकाम का न हो। निकम्मी वस्तु। २ कुशिब्य। कुपात्र। श्राद्धिः (पु०) १ पर्वत । पहाड़ । २ पत्थर । ३ वज्र । कुलिश । ४ वृत्त । ४ सूर्य । ६ वादलों की घटा ।

कु:बरा १० वृत्त । २ सूचा ६ चादबा का बटा । बादबा । ७ मापविशेष । = सात की संख्या ।

—ईशः, —पतिः, नाथः (पु॰) १ पहादों का राजा। हिमालय। २ कैलासपति महादेव। —कीला

(क्षी०) पृथिवी ।—कन्या,—तनया,—सुना (क्षी०) पार्वती।—जं (न०) गेरू मिर्टी।—द्विष,

— भिद् (पु॰) पर्वत-शत्रु या पर्वत को विदीर्ण करने वाला । यह इन्द्र की उपाधि हैं ।— द्रोणि,

—द्रोग्गी (स्त्रो॰) १ पहाड़ की घाटी। २ नदी जो पहाड़ से निकलती है।—पितः—राजः (पु॰) पहाड़ों का स्वामी। हिमालय।—श्रष्ट्यः (पु॰) शिव।—श्रृद्धम् (न॰)-सानु पर्वत का

शिखर । पहाड़ की चोटी ।—सारः ( पु॰ ) पर्वत

का सारांश । लोहा । अद्रोहः ( पु० ) विद्वेषशून्यता । विनम्रता । अद्वय ( वि० ) १ दो नहीं । २ वेजोड़ । अद्वितीय एकमात्र ।

श्रद्धयः ( पु॰ ) बुद्धदेव का नाम । श्रद्धयं (न॰) श्रद्धितीयता । विजातीय श्रीर स्वगतसेद-

शून्यता। सर्वेात्कृष्ट सत्य । ब्रह्म श्रीर विश्व की एकता । जीव श्रीर वाद्य पदार्थों की एकता। —वादिन ( न०) वेदान्ती । बौद्ध । श्रद्धैतवादी ।

वौद्धविशेष । भ्रद्धारं (न०) द्वार नहीं । कोई भी निकलने का रास्ता

या द्वार, जो नियमित रूप से दरवाज़ा न हो।
अद्वितीय (वि॰) बेजोड़ । केवल । एकमात्र ।
जिसके समान दसरा न हो।

जिसके समान दूसरा न हो। भ्राह्मितीयम् ( न॰ ) परमात्मा। ब्रह्म।

ब्राह्मेत (वि०) द्वितीयशून्य । श्रपरिवर्तनशील ।

२ त्रनुपम । वेजोड़ । एकाकी । इस्ट्रेंतम् ( न० ) १ ऐक्य । (विशेष कर ब्रह्म या जीव का अथवा ब्रह्म श्रीर संसार का अथवा

जीव शौर वाह्य पदार्थों का ।) २ सर्वोत्कृष्ट या सर्वो-परि सत्य । ब्रह्म !—वादिन् । (वि०) वेदान्ती । ब्रह्म और जीव को एक मानने वाला । अधम (वि॰) छद । नीच । तुष्टातिदुष्ट । बहुत छरा ।

— अङ्गम् ( न॰ ) पैर । पाद ।— अर्ध ( न॰ ) .
शरीर के नीचे का श्राधा श्रङ्ग । नाभि के नीचे का श्रंग ।— अर्गाः,— अर्गाः ( पु॰ ) कर्जंदार कदुश्रा । ( उत्तमर्णः का उलटा)— भृतः,— भृतकः ( पु॰ ) क्रवी । मज़दूर । साईस ।

अध्यमः (पु०) जार ।

श्रधमा (की०) दुष्टा मलकिन । दुष्टा स्वामिनी ।
श्रधर (वि०) १ नीचे का । निचला। तले का । २ नीच ।
श्रधम । दुष्ट । गुर्था में कम । श्रश्रेष्ठ । ३ परास्त
किया दुश्रा । परामृत । चुप किया दुश्रा ।
—उत्तर (वि०) १ नीचला श्रीर कपर का ।
श्रच्छा दुरा । २ शीध्र या देर से । ३ उल्टा
पल्टा । श्रंदबंद । श्रस्तव्यस्त । ४ समीप दूर ।
—श्रोष्ठः (५०) नीचे का होंठ ।—कराठः
(५०) गरदन के नीचे का भाग।—पानं (न०)
चूमना । चुम्बन करना ।—मधु-श्रमृतं (न०)
श्रीठों का श्रमृत ।—स्वास्तिकं । (न०)
श्रीविन्दु ।

द्यधरम् (न॰) १ (शरीर के) नीचे का माग । निचला हिस्सा। २ भाषण । व्याख्यान ।

श्रधरमात् श्रधरतः श्रधरस्तात् (श्रव्यया॰) नीचे की श्रोर । निचले श्रधरात् भाग में । नीचे के लोक में । श्रधरतात्

श्रिश्ररीक्ट (घा॰ उ॰) श्रागे निकल जाना । हरा देना । पराजित कर देना ।

श्राधरीण (वि॰) १ निचला। २ निन्दित । बदनास । अपकीर्तित । भस्तित ।

श्रधरेद्युः (श्रव्यया०) किसी पूर्व दिवस । २ परसों (बीता हुश्रा)

श्राधर्मः (यु०) १ पापकर्म। श्रन्थाय। दुष्टता। श्रन्थाय से। श्रन्थायपूर्वक। २ श्रन्थाय्य कर्म। निपिद्ध कर्म। पाप। धर्म श्रीर श्रधर्म। न्याय में वर्णित २४ गुग्गों में से दो श्रीर इनका सम्बन्ध श्रास्मा से हैं। सुख श्रीर दुःख के ये ही कारण हैं। ३ एक प्रजा-पठि का नाम। सूर्य के एक श्रमुक्तर का सम श्रधर्मम् (न०) उपाधिश्रूत्यता । ब्रह्म की उपाधि विशेष ।—श्रात्मन्,—सारिन् (वि०) दुष्ट । पापी ।

अधर्मा (स्त्री॰) मूर्तिमान दुष्टता

ध्रधवा (स्त्री॰) राँड़। वेवा। जिसका पति मर गया हो। अधस्, अधः (अन्यया०) नीचे। नीचे के लोक में। नरक में। - ग्रंशुक्रम् ( न० ) निचला कपड़ा यथा बनियाइन । नीमास्तीन स्रादि । २ धोती । कटिवछ।—ग्रदाजः (पु०) विष्णु का नाम।— करः(पु॰) हाथ का निचला हिस्सा।—करग्राम ( न ः ) पराभव। श्रयःपातः । — खननस् ( न ॰ ) गाइना । तोपना ।—गतिः (स्री०)—गमनम्, (न॰)-पातः (५०) नीचे जाना । नीचे गिरना । नीचे उतरना । अवनति । हास ।--गन्तु ( पु० ) च्हा। मूसा।-चरः (पु०) चोर ।-जिहिका (स्री॰) त्रनि-प्रति-जिह्या। सुधाश्रवा । तालु-जिह्ना। विष्टिका। छोटी जीभ जो तालु के नीचे रहती है।—दिश (स्त्री०) अधीविन्दु। दक्ति॥ दिशा।-दृष्टिः (स्त्री०) नीचे को निगाह ।---प्रस्तरः ( ३० ) वह चटाई जिस पर वे लोग जो मातमपुर्सी करने त्राते हैं, बिठाये जाते हैं।--सागः (१०) नीचे का भाग :-- सुवनं ( न० ) — लोकः (पु॰) पृथिवी के नीचे के लोक पाता-लादि। - मुख-वदन (वि०) नीचे की श्रोर मुख किये हुए। — लम्बः (पु०) सीसे का गोला। **लम्बितरेखा । सीधी खड़ी रेखा ।—वाग्रुः (५०)** अपानवायु । उदराध्मान । पेट का फूलना |---स्वस्तिकं (न०) अधोविन्दु ।

अधस्तन (वि॰)[छी॰—अधस्तनी] जो नीचे हो। निचला।

अधस्तात् (कि॰ वि॰) (अधि॰) नीचे की श्रोर। अंदर। भीतर।

अधामार्गवः ( पु॰ ) त्रपामार्ग ।

श्राधार ग्रांक (वि॰) जो लाभदायक न हो। श्राधि (श्रव्यया॰) १ यह क्रियाश्रों के साथ उपसर्ग की तरह श्राता है। ऊपर। ऊर्ध्व। श्रतीत। श्रधिक। २ प्रधान सुक्य विरोष द्यधिक (वि॰) १ बहुत।ज्यादा।विशेष। २ श्रतिरिक्त। सिवा। फालतू । बचा हुआ। शेष। श्रधिकम् ( न० ) अलङ्कार विशेष, जिसमें आधेय का आधार से अधिक वर्णन करते हैं।—ग्रङ्ग,—ग्रङ्गी (वि०) नियत संख्या से अधिक श्रंगों वाला।--—अर्थ (=ग्रधिकार्थ) (वि॰) अत्यक्त ः—ऋदि (वि०) बहुल । प्रचुर । शुभ । सम्पन्न । सौभाग्य-शाली। ऋदमान्।—तिथि ( ग्ली॰ )—दिनं (न॰)—दिवसः (पु॰) बड़ी हुई तिथि। श्रधिकरण्म् (न०) १ त्राधार । श्रासरा । सहारा । २ सम्बन्ध । ३ (व्याकरण में) कक्ती श्रीर कर्म द्वारा क्रिया का श्राधार । व्याकरण विषयक सम्बन्ध ! ४ (दर्शन में) आधार विषय । अधिष्ठात । मीसांसा और वेदान्त के अनुसार वह प्रकरण जिसमें किसी सिद्धान्त विशेष की विदेचना की जाय और उसमें निम्न पाँच श्रवयव हों-- ९ विषय, २ संशय, ३ पूर्वपत्त, ४ उत्तरपत्त, ४ निर्णय । यथाः---''विषयो विषयप्रचैव पूर्वपस्रतयोतरं । निर्धयम्बेति चिद्वान्तः सास्त्रेऽधिकर्षां स्पृतस्॥" —भोजकः (पु०) जज। निर्णायक। न्यायकर्ता। —मग्डपः ( पु॰ ) श्रदालत । न्यायालय !--सिद्धान्तः (पु॰) सिद्धान्त विशेष जिसके सिद्ध होने से ग्रन्यसिद्धान्त भी स्वयं सिद्ध हो जायँ। अधिकरिंगिकः (पु॰) न्यायाधीश । न्यायकर्ता । राज्यन्यवर्गः पर्यवेचकः। वह जिसको देखरेख और प्रबन्ध का काम सौंपा गया हो। श्रधिकर्जिकः (पु०) किसी बाजार का दरोगा, जिसका काम स्थापारियों से कर उगाहने का हो। अधिकाम (वि०) उप याकाचाओं वाला। धति-प्रचरह । कोधाविष्ठ । उत्तेजित । कामासक । कामो-वीप्तिजनक । भ्राधिकारः (पु०) १ कार्यभार । त्राधिपत्य । प्रभुत्व । ग्रधिकार । २ म्रधिकारयुक्तपद । ३ शासन । ४ प्रकरण । शीर्षक । ४ इमना । ६ योग्यता । परिचय । ज्ञान ।--विधि (स्त्री०) सीमांसा की वह विधिया आज्ञा जिससे यह बोध हो कि, किस फज के बिये कौन सा बजानुष्ठान करना चाहिये।

द्यविकारिन् ो (वि०) अधिकारयुक्त । अधिकार अधिकारवत् ∫ प्राप्त । २ पाने को हक्दार । प्राप्त करने का ग्रधिकारी। ३ प्राप्त । ४ योग्य। योग्यता या समता रखने वाला । क्राविल । उप-युक्त पात्र । श्राधिकारी, श्राधिकारवान् (पु॰) १ अफ़सर पदाधिकारी । दरोगा । २ स्वामी । मालिक । स्वस्वाधिकारी । अधिकृत (वि०) श्रविकार में श्राया हुआ। हाथ मे ग्रामा हुन्रा । उपलब्ध । ग्रधिकृतः (पु०) ग्रधिकारी । ग्रध्यच । अधिकृतिः (खी०) स्वत्व । हक्र । मालकाना । ग्रधिकृत्य (ग्रन्थया०) सम्बन्ध से । विषयक । अधिकमः (५०) | चढ़ाई । आरोहण । चढ़ाव । अधिकमणं (न०) | अधित्तेषः ( पु॰ ) १ कुवाच्य । साली । आचेप । अप-सान । ब्यंग्य । २ वरखास्तराी । विसर्जन । ग्रिधिगत ( भू० का० कृ० ) १ प्राप्त । पाया हुन्ना । २ जाना हुन्ना | अवगत | जात | पढ़ा हुन्ना | संसर्ग । ऋलाप । हुआ। मलीमाँति प्रन्थित। चलना ।

अधिगमः (पु॰) अधिगमनम् (न॰) प्राप्ति। पाना । ज्ञान । ऋव्ययन । ३ लाभ । सम्पत्ति की प्राप्ति । व्यापारिक सारिखी। ४ स्वीकृति । ४ सङ्गम । द्राधिगुगा (वि॰) योग्यो उत्कृष्टगुगा विशिष्ट । गुगा-वान्। (कमान पर) भन्नी भाँति रोदा चढ़ाया अधिखरागं (न०)किसी वस्तु के ऊपर टहलना या अधिजननं (न०) उत्पत्ति । ग्रधिजिहः (पु॰) १ सर्प। १ उपजिह्या। २ जिह्या पर एक श्रिधिजिहिका ) प्रकार की सूजन। अधिउय (वि॰) धनुष का रोदा ताने हुए। अधित्यका (स्त्री०) पहाड़ के ऊपर की समतस भूमि। **डॅचा पथरीला मैदान । उसका उल्टा " उपत्यका "** है। श्रिधिद्न्तः (पु०) एक दाँत के ऊपर दूसरे दौँत की उस्पचि ।

श्र घडेवः (पु०) १ इष्टरेव । कुलदेव । पदार्थी के अधिदेवता (स्त्री ) र अधिष्टाता देवता । रचक देवता । l' (न०) किसी वस्तु का अधिष्ठाता अधिदेशतम् रे देवता। ग्रिविनाथः (पु॰) परत्रक्ष । परमात्मा । सर्वेश्वर । श्रिवनायः (पु०) गन्य । सहक । श्रधिपः े ( ३० ) मालिक । स्वामी । राजा। श्रिषितः । प्रभा शासक। प्रधान। अधिपत्ती (स्त्री॰) [ वैदिक ] स्वामिनी । शासन करने वाली । अधिप्रव: न्यानपुरुषः } अधिपूरुषः } ( ५० ) परमात्मा । परब्रह्म। अधिप्रज (वि॰) बहुसन्तति वाला। अधिभृतं ( न० ) परमात्मा । परब्रह्म । परब्रह्म की सर्वेच्यापकता । श्रिधिमात्र (वि॰) नाप से श्रिधिक । श्रस्थिक। अपरमित । श्रियञ्जः ( पु॰ ) प्रधान यज्ञ । परमेश्वर । '' अधियतीइसेवात्र देहे देहभुतां वर । " गीता। अधिरथ (वि०) स्थ पर सवार। श्राविरथः ( ९०) १ सारथी । रथवान् । रथ हाँकने वाला। २ कर्लके पिताकानाम । श्रियराज् } ( ५० ) चक्रवती । वादशाह । सम्राट् । श्रधिराज्यं ) (न॰) १ साम्राज्य । चक्रवर्ती राज्य । श्रधिराष्ट्रं ) २ राष्ट्र । सम्राट् का ऐस्वर्य । ३ एक देश का नाम । अधिरुद्ध ( भू॰ का॰ इ॰ ) ३ सवार। चड़ा हुआ। २ बढ़ा हुम्रा। उसत। द्याधिरोहः ( ए० ) १ हाथी का सवार । २ चढ़ाव । अधिरोहर्मा (नः) चड्ना। सवार होना । उपर उठना । अघिरोहिसी (स्त्री०) नसैनी।सीड़ी।जीना। श्रिधिरोहिन् (वि०) चड़ा हुआ । सवार । उपर उठा हुन्ना ।

अधिजोकं ( अव्यया॰ ) १ सांसारिक । २ संसार में । अधिवचनम् (न०) १ किसी के पच में बोलना। वकालत । २ नाम । उपाधि । श्रित्रवासः ( पु० ) १ निवासस्थल । रहने की जगह । (२) हठ पूर्वक तकावा । ३ किसी यज्ञानुद्वान के किसी प्रतिमा की प्रतिष्ठाकिया श्रारम में विशेष । ४ परिच्छर्विशेष । चुगा । यंगा । ५ अतर फुलेल या उबटन लगाना । महासुगन्ध । खुरावृ । ६ मनु के अनुसार स्त्रियों के ६ दोषों में से एक। ७ दूसरे के घर जाकर रहना। परगृहवास । म अधिक ठहरना । अधिक देर तक रहना । श्रयिवासनम् (न॰) । सुगन्धित पदार्थं से सुवासित करना । सुगंधपदार्थ । २ मूर्ति की आरम्मिक प्रतिष्ठा। देवता की किसी सूर्ति में उसकी प्रतिष्ठा करना । श्राधिविन्ना (छी०) पतिपरित्यका खी। वह स्वी जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है।। श्रिधिवेतृ (पु॰) पति जिसने श्रपनी पहिली पत्नी छोड़ वी हो। अधिवेदः ( पु॰ ) एक अतिरिक्त पत्नी करना । अधिवेदनं (न०) एक विवाहित स्त्री के रहते दूसरी स्त्री के साथ विवाह करना। श्रविश्रयः (पु॰) १ श्राभार। पात्र। २ उवालना। गर्माना ( श्राम पर रख कर )। अविश्वयणी } अधिश्वपणी } वंदूर। अभिकुण्ड। चूल्हा। अंगीठी। श्रविश्री (वि०) श्रस्यिक धनवान् । सर्वोत्कृष्ट। सर्वोपरि प्रभु या स्वामी। श्रिविष्ठानम् (न॰) ३ समीप खड़े होना । समीप जाना । २ स्थिति । त्राधार । बैठक । स्थान । नगर । कसवा । ३ श्रावासस्थान । रहाइस । ४ श्रविकार ।

राजसचा । सचा । १ हुकूमत । राज्याधिकार ६

्रवाहयो-। ज्ञास्त्र । विदिष्ट विकास । क्षेत्र प्रदेशीयोजीद । सङ्गलकामना ।

अधियित (भू० का० क्व०) १ ठहरा हुआ । स्थापित । त्रसा हुआ । २ नियुक्त । निर्वाचित । ३ रचित । देखरेख में । अधिकार में । प्रभावान्वित । आतङ्कित ।

अर्थाकारः देखो " श्रधिकार । " " स्वागतं स्वागधिकारामञ्जलका । "

—कुमारसम्भव ।

अधीतिन् (वि॰) सुपठित । भलीभाँति पड़ा हुआ। अश्रीतिः (स्रो॰) १ अध्ययन । पाठ। २ स्पृति । स्मरणशक्ति । याददारत ।

ग्रधीन (वि०) प्राधित । मातहत । वशीभूत ।

क्राधीयानः (वि॰) छात्र । विद्यार्थी । छात्र जो वेद पदता हो ।

श्रधीर (वि॰) १ भीर । डरपोंक । कायर । २ वयडाया हुन्ना । उत्तेजित । उद्विग्न । व्याकुल । विह्नल । ३ चेवल । श्रस्थिर ! बेसव । उतावला ।

अध्योरा (स्त्री०) १ विजली। विद्युत्तः। २ कलह-प्रिया स्त्री।

श्रभीवासः ( ५० ) जुरत । चोरत ।

अधीशः (पु॰) ३ स्वामी । मालिक । सरदार । राजा ।

अधोश्वरः (पु०) १ मालिक । स्वामी । (२) भूपति । राजा । अधिपति ।

श्रश्रोष्ट (वि ) अवैतिनिक । सत्कारपूर्वक किसी व्यापार में नियुक्त । सविनय प्रार्थित ।

श्रश्रीष्टः ( पु॰ ) अवैतनिक पद या कार्य ।

ध्यञ्चना ( श्रन्थया० ) सम्पति । इस समय । श्रद्य । द्याजकत्त ।

ष्प्रधुनातन (वि॰) [स्री॰--ग्रधुनातनी] श्राधुनिक। श्रवीचीन।

अधूमकः (३०) जलती हुई आग जिसमें धुआ न हो। अधूतिः (स्त्री०) ३ एति का अभाव। अधीरता। २ श्रमुख ३ चंचलता । दृत्ता का श्रभाव। घवडाहर । श्रातुरता ।

ब्राधुब्य (वि॰) १ दुर्जेंग । जिसके समीप कोई न पहुँच सके । २ शमीला । ३ स्रभिमानी । गर्वीला ।

अघोऽल } देखो "अधत्"

श्रधांऽत्तज्ञः ( ५० ) १ परत्रद्ध । २ विष्णु । ज्ञानी । जीवन्मुक्त ।

श्रध्यत्त (वि॰) १ इन्द्रियगोचर । २ न्यापक । विस्तृत । श्रध्यत्तः (पु॰) १ देखरेख करने वाला । किसी विषय का श्रधिकारी । पर्यवेचक । व्यवस्थापक । २ जीविका वृत्त ।

अध्यक्तरं ( न० ) श्रोद्धार ।

टान्यप्ति (अन्यया०) विवाह के समयहवन करने के छप्ति के समीप या ऊपर। (न०) स्त्रीधन। वह धन जो वर को अप्नि की साही में वधु के माता पिता देने हैं।

**अध्यधि ( ग्रन्थया० ) उपर । उंचे पर ।** 

त्र्यभ्यभित्तेपः ( ५० ) बुरी बुरी गालियाँ । अत्यन्त कुल्सित कुवाच्य । उम्र मर्स्सना ।

द्मान्यधीन ( वि॰ ) नितान्त ग्रधीन । निपट वशक्ती । विका हुम्रा दास । जन्म का दास ।

ग्रध्ययः ( पु॰ ) विद्या । अध्ययन । स्यरणशक्ति । अध्ययनम् (न॰) १ पदना (विशेष कर वेदों का) श्रर्थ सहित अवरों को प्रहण करना । २ ब्राह्मणों के शास्त्र विहित पट् कम्मों में से पुक ।

श्राध्यर्थ (वि०) वह जिसके पास श्रतिरिक्त आधा हो। श्राध्यवसानम् (न०) उद्योग। निश्चय। (प्रकृत श्रौर श्रपकृत की) इस प्रकार की पहचान जिससे यह बोध हो जाय कि एक दूसरे में सम्पूर्णतः सीन हो गया।

श्रध्यवसायः (पु०) १ उद्योग । २ दद विचार । सङ्कल्प । २ बुद्धि सम्बन्धी व्यापार । ३ किसी पदार्थं का ज्ञान होने के समय रजोगुण और तमोगुण की न्यूनता होने पर जो सत्वगुण का प्रादुर्भाव होता है उसे श्रध्यवसाय कहते हैं। ४ लगातार उद्योग । श्रविश्रान्त परिश्रम । ४ उत्साह । निश्रय । प्रतीति ।

श्चाश्चायसायिन् (न०) १ लगातार उद्योग करनेवाला । परिश्रमी । उद्योगी । उद्यमी । २ उत्साही ।

श्राध्यश्रतं ( न० ) अधिक भोजन । एक बार भर पेट स्ना लेने पर, उसके न पचते पचते पुनः स्ना लेना । अजीर्यो । अनपन ।

श्रान्यात्य (वि॰) श्रात्मा सम्बन्धी !—ज्ञानम् (न०) श्रात्मा श्रनात्मा का विवेक !—विद्या (स्वी०) श्रध्यात्मतत्व । जीव श्रीर ब्रह्म का स्वरूप बत्तताने वाटी विद्या ।

श्राध्यातमं (न०) श्रात्मा । देह । मन । "स्वभावोऽध्या-त्मयुच्यते" गीता के इस वाक्यानुसार स्वभाव के। श्रध्यात्म कहते हैं । श्रीधर के मतानुसार प्रत्येक शरीर में परवहा की जो सत्ता या श्रंश वर्तमान रहता है, वही श्रध्यात्म कहलाता है ।

श्राच्यात्मिक (वि॰)[स्री॰—श्राच्यात्मकी] श्रध्यात्म सम्बन्धी ।

ध्यभ्यापकः (पु०) शिक्षक । गुरु । उपाध्याय । पदाने वाला । (विशेषकर वेदों का ) विष्णुस्मृति के श्रनुसार अध्यापक के दे। भेद हैं । एक श्राचार्य जो द्विज बालक का उपनयन संस्कार कर उसे वेद पदने का श्रिषकारी बनाता हैं और दूसरा उपाध्याय जो अपने छात्र के। वृत्त्पर्थ केई विद्या पदा देता है।

श्राध्यापनम् (न०) पड़ाना । शिक्षा देना । ब्राह्मखों के पट् कर्तन्यों में से एक । स्मृतिकारों के मता-नुसार अध्यापन तीन प्रकार का है । १ भर्मार्थ पड़ाना । २ शुक्क नेकर पड़ाना । ३ सेवा के बदने पड़ाना ।

श्राध्यापयितृ ( पु॰ ) शिक्तः। पढ़ाने वाला ।

श्राध्यायः (पु०) १ पाठ। श्रध्ययन (विशेषतः वेदों का)। २ श्रध्ययन का उपयुक्त काल। पाठ। उपदेश। १ प्रकरण । किसी प्रन्थ का एक बहा भाग। संस्कृतकोशकारों ने श्रध्याय के परियायवाची मे शब्द बतलाये हैं:— वर्गी वर्गः परिच्छेदोद्धाताध्याचांकगंप्रहाः। उच्छ्वासः परिवर्तस् पटलः काश्रहमानन॥ स्यानं प्रकरणं चैव पविल्लासाहिकानि च। स्कन्धांको तुपुराकादी प्रायकः परिकार्तितौ॥

भ्राध्यायिन् ( वि॰ ) पड़ने वाला । अध्ययनशील ।

द्याध्यारुष्ट (वि०) १ चढ़ा हुया। मवार । २ उत्पर उठा हुया। उत्तर पर पहुँचा हुया। ३ उँचा। श्रेष्ठ । ४ नीचा। यनुक्तम।

द्याध्यारोपः (पु॰) १ उटाना । ऊँचा करना । २ (वेदान्त मतानुसार) अमवश दूसरी वस्तु के। दूसरी वस्तु समफना यथा रस्सी के। साँप सम-कना । ३ मिथ्याज्ञान ।

श्रध्यारेष्यां (न०) १ उठाना । २ बोना (बीजों का)। अध्यात्रापः (पु०) (बीजों के।) बोने या बोने के लिये बितराने की क्रिया । २ खेत जिसमें बीज बोये जाँब ।

श्राध्यावाहिनिकम् ( न० ) छः प्रकार के उन स्त्रीधनों में से एक जिसे स्त्री ससुराज जाते समय श्रपने माता पिता से पाती हैं।

'यत् पुर्व्सन्ते नारी नीयमाना तु पैतृकात्। (गृहात्) अध्यावाहनिकम् नाम स्त्रीधनं परिक्रीर्तिवर्''

श्राध्यासः (६०) । १ किसी पर बैठना। (किसी स्थान श्राध्यासनम् न०) ∫ को) रोकना या छेकना । श्रध्यच का काम करना। २ बैठकी । स्थान।

द्याध्यासः ( पु॰ ) देखे। श्रध्यारोप । मिध्याज्ञान । उपाङ्ग । अनुपङ्ग ।

श्राध्याहारः (पु॰) १ किसी वाक्य के प्रा करने श्राध्याहरणम् (न॰) ∫ के लिये उसमें छूटी हुई बात के। मिला कर उस वाक्या के। प्रा करना । वाक्य के। प्रा करने के लिये उसमें ऊपर से के।ई शब्द मिलाना था जोड़ना । २ तर्क वितर्क । उहाबोह । विचार । बहस । विचिकिरसा ।

श्राध्युष्ट्रः ( पु॰ ) गाड़ी जिसमें उँट जुते हों । चौपहिया।

अध्यूद (वि॰) जपर को ऊठा हुआ। उमहा हुआ। अध्यूदः ( पु॰) शिव।

श्रध्युदा ( स्त्री॰) " श्रधिवित्रा " देखा । श्राध्येपगाम् ( न॰ ) प्रार्थना । केहि कार्य्यं कराने की प्रार्थना । ध्यध्येषणा ( स्त्री० ) प्रार्थना । याचना । श्राध्रव (वि०) १ सन्दिग्ध । संशयपूर्ण । २ ग्रस्थायी । विनश्वर । यद्द व्यालग किये जाने वाला । श्राध्रवं ( न० ) अनिश्चयता। श्रध्वन् ( ५० ) ३ मार्ग । रास्ता । सङ्क । नज्जों के धुमने का मार्ग । २ अन्तर । बोच । फासला । ३ समय । काल । मूर्तिमान काल । ४ त्राकाश । वातावरण । १ विधि । उपाय । प्रक्रिया । ६ श्राक्रमस् ग्राध्वाः ( ५० ) १ पथिक । राहगीर । सुसाफिर । २ ऊँट । ३ खचर : ४ सुर्य । श्राध्वगा (स्त्रीः ) गङ्गा ।—पति (पु०) सूर्य ।—रथः ( पु० ) १ पालकी गाड़ी । २ इल्कारा। श्रधनीन । (वि०) यात्रा करने योग्य । ध्यध्वनोनः 💡 (पु॰) तेज़ चलने वाला यात्री। भ्रध्वरः ( ९० ) यज्ञ । एक धार्मिक कृत्य विशेष। स्रोमयाग । श्राध्वरम् ( न० ) श्राकाश या श्रन्तरित्तः श्रास्वरमां मांसा (स्रो०) जैमिनि प्रणीत पूर्वमीमांसा का नाम। ध्यध्वर्यः ( पु॰ ) १ यज्ञ कराने वाला । भ्रास्त्रिक । यजुर्वेद का जानने वाला । पुरोहित । २ यजुर्वेद । --वेदः ( ५० ) यजुर्वेद । श्चाध्वाति देखेः "श्रध्वगः"। ध्यध्यान्तम् ( न० ) प्रदोषकाल । गोधूलिबेला ।

उपा । काकज्योरस्ता । तिमिर । श्रन्धकार ।

भ्रान् ( धातु० पर० ) [श्रनिति, श्रनित] स्वांस खेना ।

प्राण् धारण करना । हिलमा डोखना । जीना ।

श्चनंश (वि॰) पैतृक सम्पति में भाग न पाने वाका ।

**ग्रानः ( ५० )** स्वांसः ।

श्रानंशा मत्फला ( क्री०) कदलीवृत्त । केले का पेड़ । श्चनकदुन्दिभः (पु॰) श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की उपाधि। श्चनकदृन्दभी (स्त्री॰) डोल । नगाड़ा l श्रानक्त (वि०) नेत्रहीन। दृष्टिरहितः श्रंधाः ध्यनसर (वि०) ९ गूंगा । २ अनपद । ३ उचारण करने के अयोग्य। **ग्रानद्धरम् ( न०** ) गाली । कुवाच्य । भस्तैना । **स**ँट श्रनग्निः ( पु॰ ) १ श्रौतस्मार्तकर्महीन । ग्रप्तिहात्र रहित । २ अधार्मिक । अपवित्र । ३ वह जो श्रनपच रोग से पीड़ित है। ! कब्ज़ियत रोग वाला ! ४ अविवाहित । जिसका ब्याह न हुआ है। । ञ्चनघ (वि०) १ पापरहित । निर्दोष । २ त्रुटि रहित । सुन्दर । खूबसूरत । ३ सुरचित । श्रनचोटिल । जिसके चोट न लगी है। ४ विशुद्ध । कलक्क रहिता। श्चनघः ( पु॰ ) १ सफेद सरसों या राई। २ विब्धु का नाम। शिव का नास। द्यानंकुश (वि०) ३ जो दबाव में न रहै। ध्रमङ्करा ) उद्दर्ख। २ कविस्तातंत्र्य ( Poetic License ) का उपभोग करने वाला। ध्रनंग ( (वि॰) १ शरीररहित । प्रशरीरी । ध्रनङ्ग / —कीड़ा (स्त्री॰) प्रेमालापमयी कीडा । विहार । प्रेमी और प्रेक्सी का पारस्परिक प्रेमालाप पूर्वक क्रीडन । — लेखः ( पु० ) भेमपत्र । — शत्रः,--श्रसुहृत् (पु०) शिवजी का नाम । अनगः श्रमङ्गः } ( पु॰ ) कामदेव । ध्रानंगम् ) (न०) १ श्राकाशः। पवन । एक प्रकार ध्रानङ्गम् ) का श्रति सूच्म वायवीय पदार्थं। ईथरः। २ सन्। श्रनजन (वि०) विनासुर्माका। ग्रनञ्जन द्यानंजनम् ) (न०) १ श्राकाश । ब्योम । २ परब्रह्म । **ध्रनञ्जनम्** े विष्यु या नारायण ।

भ्रानुडुह् ( पु॰ ) ( श्रनड्वान् ) १ बैता। सांदा २

संच्या को ⊸र

यपराशि ।

लगातार उद्योग । अविश्रान्त परिश्रम । १ उत्साह । निश्चय । प्रतीति ।

श्रध्यवसायिन् (न०) १ बगातार उद्योग करनेवाला । परिश्रमी । उद्योगी । उद्यमी । २ उत्साही ।

ग्राघ्यशर्न ( न० ) श्रधिक भोजन । एक बार भर पेट

खा लेने पर. उसके न पचते पचते पुनः खा लेना।

अजीर्गा । अनपच ।

श्रध्यात्म (वि०) श्रात्मा सम्बन्धी ।--ज्ञानम् (न०) श्रात्मा श्रनात्मा का विवेक।-विद्या (स्त्री०)

श्रध्यात्मतत्व । जीव श्रीर त्रह्म का स्वरूप बतलाने

वाटी विद्या।

श्रध्यातमं (न०) श्रात्मा । देह । मन । "स्वभावोऽध्या-

त्मसुच्यते" गीता के इस वाक्यानुसार स्वभाव के। अध्यात्म कहते हैं। श्रीधर के मतानुसार प्रत्येक

शरीर में परवक्ष की जो सत्ता या श्रंश वर्तमान रहता है, वही अध्यात्म कहलाता है।

श्रध्यात्मिक (वि०) [स्री०-ग्रन्यात्मकी] ग्रध्यात्म सम्बन्धी ।

श्रम्यापकः ( पु॰ ) शिचक । गुरु । उपाध्याय । पढ़ाने

वाला । (विशेषकर वेदों का ) विष्णुस्मृति के श्रनुसार श्रध्यापक के दे। भेद हैं । एक श्राचार्य जो द्विज बालक का उपनयन संस्कार कर उसे देद

पढ़ने का अधिकारी बनाता है और दूसरा उपाच्याय जा अपने छात्र का वृत्यर्थ काेई विद्या पढ़ा देता है।

श्राध्यापनम् (न०) पदाना । शिचा देना । ब्राह्मणीं

के पट् कर्तव्यों में से एक । स्मृतिकारों के मता-नुसार ग्रध्यापन तीन प्रकार का है।

धर्मार्थ पढ़ाना । शुल्क लेकर पढ़ाना। ₹ ३ सेवा के बदले पढ़ाना।

श्राध्यापयितृ ( पु॰ ) शिचक। पढ़ाने वाला।

श्मध्यायः ( पु॰ ) १ पाठ । श्रध्ययन (विशेषतः वेटों

का)। २ अभ्ययन का उपयुक्त काल । पाठ। उपदेश । ३ प्रकरण । किसी अन्य का एक वड़ा भाग।

संस्कृतकोशकारों ने श्रक्ष्याय के परियायवाची ये शब्द बतलायें हैं:---

परिच्छेदोद्घाताध्यायांकसंग्रहाः । **धर्गः** पटलः कारहमाजन॥ परिवर्तञ्च

मकरणं चैव पर्वेटिलासाहिकानि च।

स्कन्धांशी तु पुराखादी मायगः परिकीर्तिती ॥ श्रध्याधिन् (वि०) पढ़ने वाला । श्रध्ययनशील ।

थ्राध्यारुह (वि०) १ चढ़ा हुआ। सवार । २ ऊपर

उठा हुआ। उत्तर पर पहुँचा हुआ। ३ ऊँचा। श्रेष्ट । ४ नीचा । यनुत्तम ।

द्याधारोपः ( पु॰ ) १ उठाना । ऊँचा करना । २

( वेदान्त मतानुसार ) अमवश दूसरी वस्तु के। दूसरी वस्तु सममना यथा रस्सी के साँप सम-

भना । ३ मिथ्याज्ञान । श्रध्यारीयमां (न०) १ उठाना । २ बोना (बीजों का) ।

ब्राध्यावापः ( पु० ) ( बीजों को ) बोने या बोने के बिये छितराने की किया। २ खेत जिसमें बीज बोये जाँच।

श्राध्यावाहनिक्रम् ( न० ) छः प्रकार के उन स्त्रीधनों में से एक जिसे स्त्री ससुराज जाते समय श्रपने

माता पिता से पाती है। 'यत पुनर्लभने नारी नीयमाना तु पैतृकात्। (गृहात्)

अध्यावाहनिकम् नाम स्त्रीधनं परिकीर्तितम्" अध्यासः (९०) । १ किसी पर वैठना। (किसी स्थान अध्यासनस् न०) र् को) रोकना या छेकना। अध्यज्ञ का काम करना। २ वैठकी : स्थान।

ब्राध्यासः ( ५० ) देखे। अध्यारोप । मिध्याज्ञान ।

उपाङ्ग । अनुषङ्ग । ग्राध्याहारः (पु॰) ो १ किसी वाक्य के। पूरा करने ग्राध्याहरणम् (न॰) ∫ के लिये उसमें छूटी हुई बात के। मिला कर उस वाक्या के। पूरा करना । वाक्य

मिलाना या जाड़ना । २ तर्क वितर्क । उहावोह । विचार । वहस । विचिकित्सा । श्रान्युष्टः ( पु॰ ) गाड़ी जिसमें कॅंट जुते हों।

को पूरा करने के लिये उसमें ऊपर से कोई शब्द

चौपहिया । अध्युद्ध (वि०) जपर को जठा हुआ। उमदा हुआ। ब्राध्युदः ( ५० ) शिव ।

श्चनंशु मत्फला ( स्वी०) कदलीवृत्त । केले का पेड़ ।

द्यनकदुन्द्भिः (पु॰) श्री कृष्ण के पिता वसुदेव

अध्यृदा (स्त्री०) "अधिविका" देखा। अध्येषग्राम् (न॰) प्रार्थना । कोई कार्य्यं कराने की प्रार्थना । श्राध्येपमा (स्त्री०) प्रार्थना । याचना । ध्राप्रव (वि॰) १ सन्दिग्ध । संशयपूर्ण । २ श्रस्थायी । विनरवर । ऋदढ़ े अलग किये जाने वाला । श्राव्यवं ( न० ) श्रानिश्चयता। थ्यध्वन् ( ५० ) ३ मार्ग । रास्ता । सङ्क । नचत्रों के वुमने का मार्ग। २ अन्तर। बीच। फासला। ३ समय । काल । मृतिमान काल । ४ खाकाश । वातावरण । १ विधि । उपाय । प्रक्रिया । ६ श्राक्रमण । श्राध्वगः ( ५० ) १ पथिक । राहगीर । सुसाफिर। २ ऊँट। ३ खचरः ४ सूर्ये। श्रभ्वगा (स्तीः ) गङ्गा ।—पति (पु०) सूर्य ।—रधः ( पु० ) १ पालकी गाड़ी । २ हल्कारा । (वि०) यात्रा करने योग्य । ध्यध्वनोनः } (पु॰) तेज्ञ चलने बाला यात्री । ध्यध्वन्यः } श्राध्वरः ( पु॰ ) यज्ञ । एक धार्मिक कृत्य विशेष । सामयाग 🕴 श्चाध्वरम् ( त० ) श्राकाश या श्रन्तरित्त । श्रध्वरमांमांसा (स्रो०) जैमिनि प्रणीत पूर्वमीमांसा का नाम। श्राध्वर्युः ( पु० ) १ यज्ञ कराने वाला । ऋत्विक । यजुर्वेद का जानने वाला । पुरोहित । २ यजुर्वेद । —चेदः ( पु० ) यजुर्वेद । श्रध्वाति देखेा ''ग्रध्वगः''।

ध्यक्वान्तम् ( न० ) प्रदोषकाल । गोधृतिबेला । उपा । काकज्योत्स्ना । तिमिर । अभ्यकार ।

थ्रन् ( धातु० पर० ) [अनिति, अनित] स्वांस लेना ।

प्राण धारण करना। हिलना डोलना। जीना।

ब्रानंश (वि॰) पैतृक सम्पति में भाग न पाने वाला !

**ध्यनः ( ५० )** स्वांस ।

की उपाधि । द्यनकदुन्द्भी ( स्त्री० ) ढोल । नगाडा । श्चनद्ध ( वि० ) नेत्रहीन । दृष्टिरहित । श्रंधा । श्रमञ्जर ( वि० ) १ गुंगा । २ स्रमपढ़ । ३ उच्चारण करने के अयोग्य। **ग्रानद्वरम् ( न० ) गाली ! क्रुवास्य । मर्स्पना । डाँ**ट श्चनद्भिः ( पु० ) १ श्रौतस्मार्तकर्महीन । श्रश्चिहोत्र रहित । २ श्रधार्मिक । श्रपवित्र । ३ वह जा श्रनपच रोग से पीढ़ित हो । कब्ज़ियत रोग वाला । ४ अविवाहित । जिसका ब्याह न हुआ है। । ब्रानञ्च (वि०) १ पापरहित । निर्देष । २ त्रुटि रहित । सुन्दर । खूबसूरत । ३ सुरन्तित । अनचोटिल । जिसके चोट न जगी हो। ४ विशुद्ध । कलङ्क रहित । श्चनघः ( पु० ) ३ सफेद सरसेां या राई । २ विष्णु का नाम । शिवकानाम । ब्रानंकुशः ) (वि०) १ जो दबाव में न रहै । श्चनङ्करा ∫ उदगड । २ कविस्वातंत्र्य ( Poetic License ) का उपभोग करने वाला। ध्यनंग । (वि॰) ३ शरीररहित । अशरीरी । ध्यनङ्ग । —कीड़ा (स्त्री॰) प्रेमालापमग्री कीड़ा । विहार । प्रेमी और प्रेयसी का पारस्परिक प्रेमालाप पूर्वक क्रीडन । — लेखः (पु०) प्रेमपत्र । — शत्रः,-श्रसुहत् (पु०) शिवजी का नाम। द्यानंगः } द्यानङ्गः } ( पु॰ ) कामदेव । द्र्यनंगाम् ) (न०) १ श्राकाश । पवन । एक प्रकार द्र्यनङ्गम् ∫ का श्रति सूच्म वायवीय पदार्थ । ईथर । २ सन्। श्रनंजन (वि०) विनासुर्माका। ग्रनञ्जन ग्रनंजनम् 🁌 (्न०) १ श्राकाश । व्योम । २ परवहा । श्रनञ्जनम् े विष्णु या नारायण । श्चनुडुह (पु॰) (धनड्यान्) १ वैदा। सांद। **२** 

व्यवसाशि ।

संग्रह को--

श्रनहुद्दी } (स्त्रीः) गी। गाय। श्रनहुद्दी }

श्रानति ( अन्यया० ) बहुत अधिक नहीं।

अनितिरेकः ( ५० ) अभेद।

श्चनतिचिलिम्बिता (स्त्री॰) १ विलम्ब का श्रमाय। २ वक्ता का एक गुण । ३२ वागगुण हैं, उनमें से एक।

श्रनद्यः ( पु॰ ) सफेद सरसों ।

त्र्यनद्यतन (वि॰) व्याकरण में किया का काल-विशेष-वैधिक शब्द।

अनद्यतनः (पु॰) श्राज का दिन नहीं।

अनिधिकः (वि॰) १ अधिक या अत्यधिक नहीं । २ असीम । पूर्ण ।

श्चनधीनः (पु॰) बढ़ई जो रोजनदारी पर काम न कर स्वतंत्र अपने लिये ही काम करें।

अनध्यस (वि॰) १ जो देख न पड़े । अगोचर । अदह । २ अध्यस या नियन्ता वर्जित ।

श्चनध्यायः ( पु० ) अध्ययन के विये अनुपयुक्त समय या दिन । पदने के विये निषिद्ध कावा या दिन । युद्दी का दिन ।

श्राननम् ( न॰ ) स्वांस लेना । प्राण् धारण करना । श्राननुभावुक ( वि॰ ) धारण करने के श्र्योग्य । न समस्ते लायक ।

अनंत ) (वि०) अन्तरहित । निस्सीम। सीमा अनन्त ) रहित । कभी समाप्त न होने वाला ।— तृतीया (स्त्री०) भादपद ग्रह्णा तृतीया । मार्ग-शीर्ष ग्रह्णा तृतीया और वैशाख ग्रह्णा तृतीया ।— दृष्टिः (पु०) इन्द्र या शिव का नाम ।—देवः (पु०) १ शेषनाग । २ शेषशायी नारायया का नाम ।—पार (वि०) । अन्तरहित वै। वाई या औदाई । निस्सीम ।—ह्य १ (वि०) संस्थातीत आकार प्रकार का । २ विष्णु भगवान की उपाधि ।— विजयः (पु०) ग्रुधिष्टिर के राष्ट्र का नाम ।

अनन्तः—(पु॰) १ विष्णु का नाम। रोष जी का नाम। श्रीकृष्ण श्रीर उनके माई का नाम। शिव का नाम : वासुकी नाग का नाम । २ बादल ! ३ एक प्रकार का मस्या खनिज पदार्थ । अभ्रक । ४ अनन्ता—जो एक रेशस का डेारा होता है और जिसमें १४ गांठे लगा कर अनन्त चतुर्व्यी के दिन दहिनी बाँह पर बाँधा जाता है।

श्चनन्तम् (न०) १ श्चाकाश । च्योम । २ श्चनन्तकाल । ३ निस्तार । उद्धार । श्रव्याहित । पापमोचन । पापद्मापन । १ परब्रह्म ।

श्रानंतर १ (वि॰) १ जिसके भीतर स्थान न हो। श्रानन्तर १ निस्सीम । २ इत । घन । ३ जो बहुत दूर न हो। श्रांति निकट का। मिला हुशा। सद्य हुश्रा (जड़ा हुश्रा) — जः (पु॰) या— जा (स्त्री॰) स्त्रिय या वैश्य माता के गर्भ तथा बाह्य या स्त्रिय पिता के वीर्य से उत्पन्त। २ छोटा या बड़ा भाई था बहिन।

अनंतरम्, अनन्तरम् ( न॰) १ निरन्तरता । २ शहा । अनंतरम्, अनन्तरम् ( अध्यया॰) पीछे । पश्चात् । बाद् का ।

ध्रानंतरीय ) (वि॰) क्रम से एक के बाद दूसरा। ध्रानंतरीय ) (स्त्री॰) ३ पृथिवी। २ एक की संख्या। ध्रानंतरा ) (स्त्री॰) ३ पृथिवी। २ एक की संख्या। ध्रानंतरा ) ३ पार्वती का नाम। ४ परत्रह्म। १ कई पौधों के नाम जैसे, दुर्वा, ध्रानन्तमूल श्रादि।

श्रानन्य (वि०) ९ श्रन्य से सम्बन्ध न रखने वाला । एक-निष्ठ। एक ही में लीन। २ एकरूप। अमिल। ३ एकमात्र । अद्वितीय । ३ अविभक्त । —गतिः (की०) गत्यन्तर रहित ।—चित्त,—चिन्त— चेतस,—मानस,—मानस,—हृदय (वि॰) एक ही ओर मन या ध्यान लगाने वाला |--- जा:, —जन्मन् (पु॰) कामदेव। अनङ्ग ।—पूर्वः (पु॰) जिसकी दूसरी की न हो।—पूर्वा ।—( खी॰ ) कारी । अविवाहिता । जिसका पति न हो ।—साज् ( विः ) क्षी जो अन्य किसी पुरुष में अनुराग न रस्रती हो।—विषय (४०) वह विषय जिसका किसी से सम्बन्ध न है। या जिस पर किसी अन्य की सत्ता न हो। - वृत्ति (वि०) १ एक ही स्वसाव का। २ जिसके आजीविका का अन्य केाई द्वार न हो । ३ एकामितता—सामान्य, -साधारण (वि०) मसाधारण । एक ही में जो अनुरागवान हो।

एक ही से सम्बन्ध रखने वाला ।—सद्रश (वि०)--सदूर्शी। (स्त्री०) वेजोड़। श्रद्धितीय। द्यानन्वयः ( पु० ) १ ग्रान्वयशून्य । सम्बन्ध रहित । २ श्रर्थालङ्कार विशेष जिसमें एक ही उपमान और एक ही उपसेथ हो। द्यनप (वि०) जिसमें अधिक जल न हो।

श्चनपकार्गां (न०) । श्र अनुपकारी । श्रपकार न करने श्चनपकर्मन् (न०) । वाला । २ श्रमोचन । ३ श्रदा श्चनपक्रियां (स्त्री०) । न करना ।

श्रमपकारः (पु॰) बुराई नहीं । भलाई । हित ।-कारिन् (वि०) निर्दोष । चहित शून्य । श्चनपत्य (वि०) सन्तानहीन । सन्ततिवर्जित । जिसका

कोई उत्तराधिकारी न हो । श्चनपत्रप (वि०) निर्त्तजा बेहया। बेशर्मः

श्रमपश्चेश ( पु॰ ) ठीक ठीक बना हुआ शब्द । शब्द जो विकृत रूप में न हो, अपने शुद्ध रूप में हो।

श्रनपसर (वि॰) जिसमें से निकलने का कोई मार्ग न हो । २ श्रसमर्थित । श्रक्य ।

ध्रनपसरः ( पु॰ ) बल पूर्वक अधिकार करने वाला जुबरदस्ती कव्जा करने वाला । बरजोरी दख़ल करने वाला।

श्चनपाय (वि०) श्चनश्वर । श्रविनाशी ।

ग्रानपायः ( पु० ) स्थायित्व । स्थितिशीवता । २ शिवजी का नाम।

श्रनपाथिन् (वि०) श्रविनाशी । दद । मज़बृत । स्थायी । च्याभङ्गर नहीं ।

श्रनपेत्त । (वि०) १ अपेकावर्जित । निःस्पृह । श्रनपेत्तिन् / २ असावधान ३ स्वतंत्र । जिसे किसी

श्रन्य न्यक्त की परवाह न हो। जिसे किसी वस्तु की ज़रूरत न हो । ४ निर्देश । पत्तपात रहित।

४ असङ्गत । श्चनपेत्तम् (कि॰ वि॰) स्वतंत्रता से । मनमुखबारी। यथेच्छ । ग्रनवधानता से ।

श्रमपेता (स्त्री॰) निःस्पृहता। उपेत्ता। श्चनपेत (वि॰) १ दूर न निकला हुआ । जो

व्यतीत न हुआ हो। २ जो विषयगामी न हो।

जो पृथक न हो । ३ जो विहीन न हो । जो वर्जित न हो । ग्रिन**भ्यस्त** ।

द्यनभिञ्ज (वि•) अज्ञ । अनजान । अपरिचितः। श्रनभ्याचृत्तिः (स्त्री॰) न दुइराना । बारबार श्रावृत्ति

न करना। द्यनभ्याश } ( वि॰ ) समीप नहीं । दूर । श्रनभ्यास }

यम्भ (वि०) मेवविवर्जित।

ग्रनमः ( पु॰ ) वह बाह्यण, जो न तो किसी की स्वयं प्रणास करे और न किसी की उसके किये हुए प्रणाम के बदले आशीर्वाद दे।

श्रनमितंपच (वि॰) कृपगतया। लोभ से। ि (वि०) नंगा। जो कपड़े पहिने न हो।

ग्रनम्बर त्रमंबरः } ( पु॰ ) बौद्ध भिच्नुक। ग्रानम्बरः }

अनौचित्य। २ दुर्नीति । कुपथ । ३ विपत्ति । दुःखाधदुर्भाग्याश्चयाः। द्यानगील (वि॰) १ अनियंत्रित । यथेच्छाचारी । २

ञ्चनयः ( पु॰ ) १ दुर्ज्यवस्था । श्रसदाचरगः । श्रन्थाय ।

श्रानर्घ (वि०) श्रमूल्य । वेशक्रीमती । .ग्रनर्घः ( पु० ) श्रनुचित मूल्य। श्रयथार्थं मृत्य।

विना तालेकुंजी का । खुला हुआ।

**ग्रनर्ध्य (वि०) अमुल्य । बड़ा प्रतिष्ठित ।** द्यनर्थ (वि०) १ निकम्मा। किसी काम का नहीं। २ स्रभागा । दुःखी । ३ हानिकारक । ४

करी (स्त्री०) उपद्रवी। हानिकारी ! ध्यनर्थः (पु०) १ निष्प्रयोजन या बिना मृल्य का।

वाहियात । बेमतजब का ।--कर (वि॰)।--

२ कोई वस्तु जो कोड़ी काम की न हो। निकम्मी वस्तु । ३ श्रापत्ति । विपत्ति । वद

क्रिस्मती । दुर्भाग्य । ४ निरर्थक । अर्थश्रून्यता ।

भ्रामर्थ्य ) (वि०) १ अनुपयोगी । स्रर्थ रहित । भ्रामर्थकः ) २ तुच्छ । ३ वाहियात ४ जो लाभ-

दायक नहीं है। हानिकारी ४ श्रभागा।

ध्यनध्र्यम् ) ( न॰ ) वाहियात बातचीत । बेमतजब ध्यनध्यकम् ) की बातचीत ।

ध्यनर्ह (बि॰) १ अयोग्य (धवान्छित ।२ कोडी काम का नहीं।

श्चानतः (पु०) १ श्चिमि । २ श्चीमदेव । ३ मोजम प्रचाने की शक्ति । ४ पित्त । —द (वि०) गर्मी भा श्चीम नाशक या दूर करने वाला । २ वीपम । पाचन शक्ति वड़ाने वाला । —प्रिया (खी०) श्चीम की पत्नी स्वाहा । —सादः । पु०) भूख का न लगना । कुपच रोग ।

द्यानस्य (वि॰) १ श्रालस्य विवर्जितः। फुर्तीलाः। परिश्रमी । २ श्रवीस्य । श्रनुपयुक्तः।

श्चनहप (वि०) १ थोड़ा नहीं : बहुत । २ छदार । सज्जन ।

श्चनवकाश (वि०) १ श्चवकाश का श्रभाव । पुरसत का न होना । २ जे। लागू न हो । ३ श्वशार्थित । श्चनवग्रह (वि०) श्वग्रतिरोधनीय । श्वनिवार्थ । श्वति प्रवत्त । स्वच्छन्द ।

श्चानविक्क्ष (वि०) निस्तीम् । श्चमयादित । श्रीचिन्हित । जो काटा गया न हो । जो श्वलहदा न किया गया हो । २ श्वत्यधिक । ३ श्वसंशोधित । जिसकी परिभाषा न दी हो । ४ श्रखिरदत । श्रदूर ।

धानवद्य (वि॰) निर्दोष । निष्कलङ्क । धामरसँनीय । —धाङ्ग,—सप (वि॰) सुन्दर। खूबस्रत ।—धाङ्गी (धी॰) वह खी, जिसके शरीर की सुन्दरता में कोई बुटि या दोष न हो ।

ब्रानवधान (वि॰) यसावधान । धमनस्क । ब्रानवधानता (स्त्री॰) असावधानी । अमनस्कता । ब्रानवधि (वि॰) निस्सीम । अवधि रहित । अनन्त । ब्रानवम् (वि॰) जो नीच या अश्रेष्ठ न हो । श्रेष्ठ । ब्रानवम् (वि॰) जो नीच या अश्रेष्ठ न हो । श्रेष्ठ ।

द्यमवरत (वि॰) निरन्तर । सतत । सदैव। रातदिन । लगातार । हमेशा । [समीचीन । द्यमवरार्थ्य (वि॰) सुख्य । श्रेष्ठ । सर्वेत्तिम । ग्रमवर्त्तांच, ग्रमवलम्ब ) (वि॰) निरान्नित । ग्रमलम्बन, ग्रमवलम्बन ) जिसका सहारा न हो । श्चनवलंबः (ए०) श्चनवलंबम् (न०) स्वातंत्र्यः श्चनवलम्बः (९०) श्चनवलम्बम् (न०) । श्चनवलोमनम् (न०) संस्कार विशेष । सीमन्तोनयन के पीछे तीसरे मास में गर्भ का किया जाने वाले संस्कार ।

श्चनचसर (वि॰) १ वेमीका । क्रुसमय । १ जिसका काम काज से फुरसत न मिले ।

श्चनवस्तरः (पु॰) १ फुरसत का श्रमाव । २ इत्तमग्रव । श्चनवस्कर (वि॰) मैल से रहित । साफसुथरा । श्चनवस्थ (वि॰) १ श्रद्ध ।

अनवस्था (की०) अस्थिरता। अस्थिर दशा। २ बुरा चाल चलन। ३ तर्क शैली का होच विशेष।

**अनवस्थान** (वि॰) चंचता । अस्यायी । शहद ।

ञ्चनवस्थानः (पु०) पवन ।

श्चनवस्थानम् (न०) ६ नश्वरता । २ चरित्र सम्बन्धी निर्वेतता ।

श्चनवस्थित (वि०) ९ परिवर्तनीय । अस्थिर। २ परिवर्तित । ३ असंयत । अनियंत्रित ।

श्चनवेसक (वि॰) श्रसावधान । जापरवाह । निरपेच । [निरपेचना ।

ध्यनवेत्तराम् ( न० ) श्रसावधानी । खापरवाही । ध्यनशनम् ( न० ) उपवास । भृखीं मरना ।

ध्रनश्वर (वि॰) [स्री०-ग्रनश्वरी] ग्रविनाशी। जो नष्ट न हो। जो नाश की शाह न हो।

द्यानस् (त०) १ गाड़ी । २ भोजन । भात । ३ जन्म । उत्पत्ति । ४ प्रायाधारी । २ रसोईधर ।

थानस्य ) (वि॰) बाह से रहित । ईप्यां से अनस्यक ) बर्जित।

अनस्या (स्त्री॰) १ ईंच्यों का अभाव। २ अत्रिमुनि की पत्ती का नाम। ३ उच्च केटि का पातिवत धर्म।

श्रनहृत् ( न० ) बुरा दिन । श्रमागा दिन ।

अनाकालः (पु॰) १ कुसमय। वेवस्त । २ अकाल । कहत । भृतः ।पु॰) अब विना प्राण जाने पर, अब के लिये अपने के। दूसरे का दास बनाने वाला । [अवञ्चल । अना कुल (वि॰) १ शान्त । आस्मसंयत । २ स्थित । अनागत (वि॰) १ नहीं श्राया हुआ २ अप्राप्त । ३

भविष्यद् ४ श्रनजान । श्रज्ञात ।—श्रवेत्तराां ( न० ) ग्रागम देखना । श्राये का द्यान ।— थाबाधः (पु॰) त्राने वाली विपत्ति ।— धार्तवा ( स्त्री० ) कारी, जो जवान नहीं हुई।— विधातृ (पु॰) वह जो भविष्य के लिये तैयारी करे। परिणामदर्शी। पंचतंत्र की कहानी के एक मस्य का नाम ।

अनागमः (पु०) न पहुँचना । न आना । २ अप्राप्ति । अनागस् (वि॰) निर्दोष । निरपराध । निष्कलक्ष । थ्यनाचारः ( पु॰ ) निन्दित याचार । शास्त्र विहित श्राचारों के विरुद्ध श्राचरख।

थनातप ( वि॰ ) जो उन्स न हो। ठंडा।

अनातुर (वि॰) १ जो ब्राह्यर न हो। जो उद्दिस न हो। २ अपरिश्रान्त । जो थका न हो।

थनात्मन् (वि०) १ श्रात्मा रहित । २ जो श्रात्मा से सम्बन्ध न रखे। ३ वह जी संयमी न हो जिसने अपने की वश में न किया हो। (पु०) श्रालमा से भिन्न । श्रान्य । श्रालमा से केई वस्तु भिन्न।—ज्ञ,—बेदिन् (पु॰) श्रपने शापका न पहचानने वाला । सूर्ख । — सम्पन्न (वि॰) सूर्ख ।

अनातानीन (वि॰) निःस्वार्थी। स्वार्थ रहित । अनातमवत् (वि॰) श्रसंयत । श्रजितेन्द्रिय ।

थनाथ (वि०) नायरहित । रचकवर्जित । गरीब । मातृपितृ रहित । यतीम । विभवा ।

थ्रानाथस्मा ( स्त्री॰ ) मेाहताजख़ाना । अनाथालय । श्चनाव्र ( वि॰ ) निर्पेच । विचार शून्य । अनाद्रः ( ५० ) अप्रतिष्ठा । घृणा । असम्मान । श्रनादि (वि॰) जिसका श्ररू न हो। जिसका श्रारम्भ काल अञात हो । आदिरहित । समातन । —अनन्त,—अन्त (वि० अथ ग्रौर इति रहित) श्चारम्भ श्रौर समाप्ति विवर्जित । समातन ।— श्रनन्तः (१०) भगवान् विष्णु का नाम !—निधन (वि०) जिसकी न आदि ( आरम्भ ) हो और न श्रन्त (समाप्ति)। सततः । सनातनः ।— सच्यान्त (वि॰) जिसका न तो आरम्भ हो न मध्य हो श्रीर न अन्त हो। सनातन।

अनादीनव (वि०) निर्दोष। निरपराध। द्यनाद्य (वि॰ ) १ श्रमादि । २ श्रमच्य । वह वस्तु जो खाने थे। य न हो।

श्चनानुपूर्व्य ( वि॰ ) जो नियत क्रम में न रहै। व्यनाप्त (वि०) १ व्यमाप्त । श्रयोग्य । श्रनिपुरा । थनातः (पु॰) अनजान । अजनबी ।

ध्यनामक (वि॰) नास रहित । गुमनाम । बदनाम । ध्यनामन् (वि०) नामरहित । युमनाम । अपकी-र्तित । बदनाम । ( पु॰ ) १ जोंद मास । श्रधिक मास । २ हाथ की वह उँगली जिसमें ग्रॅंगुठी पहनी जाती है। छुगुनिया के पास की भ्राँगुली। (न०) श्रश्रीम । बवासीर ।

थनामा ) (सी॰) ऋंगृठी पहनने की सँगुली। धनामिका हिंगुनिया के पास वाली सँगुली।

श्रनामय ( वि॰ ) तंदुस्त । स्वस्थ । हट्टाक्टा ।

थ्यनामयः ( ५० ) तंदुरुती। स्वास्थ्य।

अनामयम् ( न॰ ) विष्णु का नाम ।

श्रनायस । वि॰ ) जो परतंत्र न हो : स्वतंत्र । स्वतंत्र श्रजीविका ।

अनायास (वि॰) विना प्रयास । विना परिश्रस । विना उद्योग । सरल । सहज ।

थ्यनारत (वि॰) १ सतत । बरावर । श्रखरिडत । श्रवाधित । २ सनातन ।

श्चनारम्भः (पु॰) अननुष्ठान । आरम्भ का अभाव । थ्यनार्जव ( वि॰ ) कुटिख । बेईमान । अधार्मिक ।

श्रमार्जवम् ( न॰ ) ९ कृटिवता । जाख । फरेब । २ रोग ।

थ्रनार्तव (वि॰) [ स्री॰-श्रनार्तवी ] वे ऋतु का। श्रमार्त्तवा (स्री॰) वह लड्की जिसको मासिक धर्म न होता हो।

थ्यनार्थ (वि॰) दुर्जन । दुश्शील । अधम । दस्यु ! अनार्यः (पु०) १ जी अपर्यं न हो । २ वह देश जिसमें बार्य न बसते हों । ३ शूद्ध । ४ म्लेच्छ । ४ श्रधम पुरुष ।

झनार्यकं (न०) १ यार्यावर्तं से भिन्न देश । अगुरु काठ । अगर की जकड़ी।

श्रनार्ष (वि॰) जो ऋषियों का प्रोक्त न हो । श्रवैदिक ।

श्रमार्लंब श्रमार्लम्ब } (वि॰ ) निराश्रित । विना सहारे का ।

श्रनालंबः } (पु॰) सहारे का स्रभाव। श्राधार श्रनालस्बः }

श्चनालंबी ) (स्त्री॰) शिवजी की बीणा या श्चनालम्बी ) सारंगी।

श्रनालंबुका, श्रनालम्बुका } श्रनालंभुका, श्रनालम्बुका } (स्त्री॰) रजस्वना स्त्री।

अनावर्तिन् (वि॰) फिरन होने वाला । फिरन लौटने वाला। [छिदान हो।

अनाविद्ध (वि॰) जे। हेदा न गया हो। जे। अनावृत्तिः (स्त्री॰) १ फिर न जन्मना। मोज्ञ।

अपरावर्तन। [विशेष | ईति विशेष |

धनाष्ट्रिः (स्त्री॰) स्ता । वर्षा का श्रमाव। उपदव धनाश्रमिन् (पु॰) वह जी चार आश्रमों में से किसी भी श्राश्रम में न हो । जो श्राश्रमी न हो ।

" अमात्रमी न तिष्ठेनु सममेकमपि द्वितः।"

ध्रनाश्चव (वि०) जो किसी का कहना न सुने। या कहने पर कान न दे। [किया गया हो। श्रनाश्वस् (वि०) श्रनसाया हुश्चा। जो भोग न श्रनास्था (स्वी०) १ निरपेसता। श्रश्चहा। २ श्रनादर। श्रनाहत (वि०) १ नया (कपड़ा)। केरर कपड़ा। २ तंत्रशास्त्रानुसार हृदयस्थित ह्वादशदस्त कमल। ३ मध्यम। वाक्। ४ श्राधात रहित वस्तु।

अनाहार ( वि॰ ) उपवास किये हुए।

थ्रनाहारः (पु॰) उपवास । कहाका । जीवन ।

अनादुतिः (स्त्री०) अनहवनीय । कोई हवन, जो हवन के नाम से कहलाने के अयोग्य हो । २ अनुचित बित या अर्था ।

श्रनाहूत (वि॰) श्रनिमंत्रित । विना बुढाया हुआ। विना न्याता हुआ।—उपजिल्पन् विना कहे बोजने वाढा या शेकी बदारने वाढा।—उपविष्ट (वि॰) श्रनिमंत्रित श्रा कर बैठा हुआ। श्रमिकेत (वि॰) गृहहीन । आवारा । जिसके घर न हो और बेसतलव इधर उघर घूमा करे ।

श्रानिगीर्गा (वि॰) १ जे। नियता हुआन हो । अभुक्त । २ अकथित । ३ जे। श्रिपा न हो । प्रकट । प्रत्यत्त ।

ध्यनिच्छ् ध्यनिच्छ्क । (वि॰) इच्छा न रखने वाला । श्रन-ध्यनिच्छ् ध्यनिच्छु श्रनिच्छु न हो ।

श्चितिय (वि०) १ जो सनातन न हो। २ विनश्वर। विनाशी । नाशवान । ३ श्रस्थायी । अध्व । ४ श्रसाधारण। श्रनिमित १ श्वस्थिर। चञ्चल । ६ सन्दिन्ध । संशमात्मक । द्ताः, —दत्तकः, — द्तिमः (पु०) पुत्र जो किसी दूसरे के। कुछ दिनों के लिये दे दिया जाय।

श्रानित्यम् (अञ्चया०) १ कभी कभी । हठात् । दैनात् । श्रानिद्र (वि०) निदारहित । जागता हुश्रा (श्रालं०) जागरूक । सावधान । सत्तर्क ।

श्रनिन्द्रियं (न॰) १ कारण । २ इन्द्रियों में से केहिं इन्द्री नहीं, मन ।

श्रानिभृत ( वि॰ ) १ सार्वजनिक । खुलंखुक्ता। श्रमहिपा हुश्रा। २ लजाहीन । बेहया । साहसी। ३ श्रस्थिर । जो इह न हो । चपल । श्रविनीत ।

द्यानिमकः (पु॰) १ मॅढका २ कोयला ३ सधु-मक्तिका।

श्चनिमित्त (वि॰) श्रकारय । श्वाधाररिहत ।—निरा-किया (स्री॰) दुरे शकुनों को पलट देने की किया।

श्रनिमित्तम् (न०) १ किसी उपयुक्तकारण या श्रवसर-का श्रमाव । २ श्रपशकुन । बुरा शकुन ।

श्रानिमिष ) ( वि० ) दृहतापूर्वक नियुक्त या नियत । श्रानिमेष ) स्पन्दनहीन ( नेत्र )—दृष्टि,—लोखन (वि०/दृष्टिना पलक स्पकाये देखना । [श्राचार्य । श्रानिमिषास्त्रार्थः ( पु० ) गुरु बृहस्पति । देवताश्रों के श्रानिमेषः ( पु० ) १ देवता । २ मछ्जी । ३ विष्णु । श्रानिमेषः ( वि० ) १ असंयत । २ सन्दिग्ध । श्रानिम्यत ( वि० ) १ असंयत । २ सन्दिग्ध । श्रानिम्य ( वि० ) असंयत।—पुंस्का ( वि० ) दुशारियां। भी।—धृति (वि॰) वह जिसकी श्रामदनी या जीविका बंधी हुई न हो। श्रनियमित श्राय।

भ्रतियंत्रण (वि०) असंयत । जो नियंत्रण में न रहै। उच्छड़्जल ।

थ्रानियंत्रितः ( ५० ) उच्छुङ्खल । नियमविरुद्ध ।

श्चितियमः ( ए० ) १ नियम का अभाव । नियत आज्ञा । २ सन्देह । ३ श्रजुचित ग्राचरण ।

श्चितिरुक्त (वि०) ३ स्पष्ट न कहा गया हो।२ भन्नी भाँति व्याख्यान किया हुआ। मन्नी भाँति न समकाया हुआ।

श्रानिरुद्ध (वि०) अवाधित । मुक्त । श्रानियंत्रित । स्वेच्छाचारी । जो वश में न ,श्रासके ।—पर्थं (न०) १ विना रुका मार्ग । श्राकाश । स्योम ।

द्यानिरुद्धः (यु०) १ भेदिया। जास्स । २ प्रद्युत्त के युत्र का नाम जो श्री कृष्ण जी का पौत्र श्रीर क्या का पति था। ३ पशु श्रादि के बांधने की रस्ती। ४ मन का अधिष्ठाता।—भाषिनी (की०) श्रानिरुद्ध की स्त्री। उता।

म्रानिर्यायः (पु॰) व्यनिरिचतता । निर्णय का स्रभाव । म्रानिर्द्या ) (वि॰) मृत्यु श्रयवा जन्म के १० दिन म्रानिर्द्याह ) के अशीच के भीतर ।

अनिर्देशः (पु॰) किसी निश्चित निगम या आज्ञा का अभाव।

द्यनिर्देश्य (वि॰) वह जिसकी परिभाषा का वर्णन न हो सके। श्रवर्णनीय।

धानिदेश्यम् ( न॰ ) परबहा !

**द्यानिर्घारित (वि०)** त्रनिश्चित ।

श्रानिर्वचनीय (वि०) १ अनुसार्यः । श्रवर्णनीय । २ वर्णत करने के अनुपशुक्तः ।

श्रनिर्वचनीयम् (न०) १ माया । अज्ञान । २ संसार ।

द्यानिर्वाण् (वि०) अनधुला। स्नान न किये हुए।

श्रनिवंदः ( g॰ ) श्रकोभ । उदासीनता या उदासी का श्रभाव । श्राष्मनिर्भरता । साहस ।

म्मनिर्द्धत (बि॰) वेबैन । दुर्खा ।

श्रानिर्वृतिः ) ( श्री ) १ वेचैनी । विकतसा । चिन्ता । श्रानिर्वृत्तिः ∫ २ गरीबी । निर्धनता ।

श्रानितः (पु०) १ पवन । २ एक उपदेवता । ४ शरीरस्थ पवन । मानसिक मानों में से एक । २ गठिया रोग या नातजन्य कोई रोग ।—श्रायनं (न०) पवनमार्ग ।—श्रायन्,— श्राशिन् । २ पवनसाना । उपवास ।

भ्रात्मज्ञः ( पु॰ ) पत्रनपुत्र । भीम श्रौर हहुमान ।— भ्रामग्रः ( ग्रानिलामग्रः ) ( पु॰ ) बातरोग । श्रफरा ।— सखः ( पु॰ ) श्रमि ।

श्रनिलन् ( पु॰ ) सर्भ ।

अनिलोडित (वि०) भली भाँति अविचारित। बुरी तरह निर्णीत।

द्यानिशं ( अन्यया० ) सदा । अविरतः । सर्वदा ।

श्चितिष्ट (वि०) १ श्चनभीष्ट । स्रवाँ च्छित । प्रतिकृता ।
२ श्रशुभ । ३ हुरा । श्वभागा ४ यज्ञद्वारा स्रसम्मानित ।—श्रापत्तिः (क्षी०)—श्रापादनं (न०)
श्ववाँच्छित वस्तु की प्राप्ति । स्रवाँच्छित घटना ।—
श्रहः (पु०) पापग्रह । हुरेग्रह ।—प्रसङ्गः (पु०)
दुर्घटना । श्रशुभ घटना । किसी हुरी वस्तु, शुक्तिः
श्रथवा नियम से सम्बन्ध युक्त ।—फतां (न०)
हुरा परिकाम ।—शङ्का (क्षी०) श्रशुभ का
भय ।—हेतुः (पु०) श्रवशकुन । हुरा शकुन ।

द्यानिष्टम् (न०) १ श्रश्चम । श्रमान्य । दुर्भान्य । विपत्ति । २ श्रसुविधा : हानि ।

श्रानिष्पत्रम् ( अव्यया० ) तीर का वह भाग जिसमें पर जगे रहते हैं, जिससे वह दूसरी श्रोर न निकजे।

श्रानिस्तीर्ग् (वि॰) १ जिससे पिंड या पीछा न छुटा हो। २ श्रमुत्तरित। श्रखण्डित। जिसका खण्डन न हुश्रा हो।

श्रानीकः (पु॰) १ सेना। फौज। पल्टन । दल ।
—स्थः (पु॰) २ सैनिक। योदा। ३ पहरेदार। सन्तरी। ४ महावत या हाथी का शिक्क।
१ मारूबाजा। दोल या विगुल । ६ सङ्केतः।
चिन्हा। निशानी।

ध्यनीकम् (न०) १ जमाव । भुंड । २ लड़ाई । भ्रामना-सामना । युद्ध । ३ पंक्ति । अवली । ४ सामना । सुख्य । प्रधान ।

अमीकिनी (पु॰) १ सेना। दल फीज। २ तीन समुया अचीहिशी सेना का दसवाँ भाग।

श्चनील (बि॰) जो नीला न हो। सफेद — वाजिन् ( दु॰) सफेद बोड़ेंग वाला । श्चर्जुन की उपाचि ।

श्रनीश (वि॰) १ सर्वोपरि । सर्वोच्च । २ जो किसी पर अपनी सत्ता आ आतङ्क न रखता हो । जो स्वामी या मालिक न हो ।

द्यानीशः ( पु॰ ) विष्णु का नाम ।

ध्यनीश्वर (वि० : १ श्रसंयत । २ अथेग्य । ३ ईश्वर सम्बन्धी नहीं । नास्तिकता वाला :--श्रादः (पु॰) नास्तिकवात । नास्तिक ।

द्यानीह् (वि०) निःस्पृहः (निरपेच । फलाशारहितः । द्यानिच्छुकः ।

धानीहा (स्त्री०) अनिच्छा । निःस्पृहता ।

अनु (अन्यया॰) यह एक उपसर्गे हैं (इसका प्रयोग संज्ञाओं के साथ कियाविशेषणास्मक समासों के बनाने में या कियाओं अथवा कियाओं की घातुओं में होता है। १ पीछे। परचाद: २ साथ। पास पास । ३ साथ। सम्बन्ध से। १ अश्रेष्ठ या आश्रित्। १ विशेष सम्बन्ध में या अवस्था में। ६ सामा। ७ दुहराना। = दिन प्रति दिन: १ श्रोर। तरफ। १० कम से एक के बाद एक। १९ समान। मानों। १२ संसर्थनीय। समर्थन करने योग्य।

अनुक (वि॰) १ जाजची। श्रभिजाषी। २ कामी। जम्पट। इन्द्रियदास।

अनुकम् ( न० ) वितकं। युक्ति।

अञ्चक्यनम् ( न० ) १ पिछे का वर्णन । २ सम्बन्ध । ३ संवाद । वार्तालाप ।

अमुकनीयस् (वि॰) दूसरा सब से छोटा (उन्न में)। अमुकम्पक (वि॰) दबाछु। दबावान। कहणा-पूर्ण। श्चानुकंपनम् ) ( न० ) द्या । करुणा । कीमलता । सहातुभूति ।

श्रतुकंपा } ( श्ली॰ ) दया । करुणा । श्रतुकम्पा

श्रनुकंप्य ) ( स॰ का॰ कु॰ ) द्यापात्र । कृपावात्र । श्रनुकरूप्य ) सहानुभृति दिखलाने येग्य । द्यनीय ।

अनुकंपाः ) (पु॰) हलकारा। दूत शीव्र सन्देशा ले अनुकरणाः ) जाने वाला।

द्रानुकरण्म् (न॰) ) १ नकत उतारना । २ प्रति-द्रानुकृतिः (क्षी॰)) ब्रिपि । समानता । एक-रूपता ।

ध्रानुकर्पः (१०) १ पीछे घसीटना । २ रथ के ध्रानुकर्पाम् (छी०) । नीचे रहने वाली लकदी जिसके सहारे पहिचे रहते हैं।

ध्रानुकल्पः (५०) गाँख कल्प । सुख्य के अभाव में उसके प्रतिनिधि की कल्पना । प्रतिनिधि ।

ध्यनुकासीन (वि॰) स्वेन्छापूर्वक गमन या सहर्प गमन । स्वेन्छाचारिता ।

अनुकार देखो " अनुकरणं " ।

धानुकाल (वि॰) सामायिक। मौके का।

द्यतुकीर्तनस् ( न० ) प्रकाशन या प्रकारन या . धेषस्या करने की क्रिया ।

ध्यनुकूल (ति॰) १ पत्त में । श्रीममत । मनोज्ञ । मुत्राफिक । २ सद्ध । दोस्ताना । ३ समर्थनीय ।

त्रातुकूतः ( पु॰ ) विश्वस्त श्रीर दयातु पति । नायक विशेष ।

अनुकूलम् ( न॰ ) १ हपा । अनुग्रह १ २ सहायता । मसबसा ।

श्चनकूलयति ( धा० परमै॰ ) मिलाना । श्रपने पत्न में कर लेना । राज़ी कर लेना ।

अनुकक्त (वि॰) श्रारे की तरह दाँतों वाला।

श्रानुक्रमः ( पु॰ ) १ सिवसिन्ना । कम । तरतीब । परिपाटी । यद्याक्रम । २ विषयसुन्धी ।

श्रानुक्रमण्ं ( न० ) ९ सिलसिलेबार बदना । २ श्रानु-यमन । श्रानुक्रमणी ) ( स्त्री० ) १ विषय सूची। परिणाटी श्रानुक्रमणिका ) वतलाने वाली। जिसमें किसी अन्य में वर्णित त्रिपयों का संत्रेप में पतेचार वर्णन हो। सूची। तालिका । २ काम्यायन के एक अन्य का नाम। इसमें मंत्रों के ऋषि, जुन्द, देवता, श्रीर मंत्रों के विनियोगों का वर्णन है।

अनुकिश देखो "अनुकरणम्"

अनुकोशः ( ५० ) दया । रहम । कृपा ।

श्रतुत्तराम् (अन्यया०) प्रत्येक लहमा । प्रत्येक चरा । सन्त । वरावर । अक्सर । बहुधा ।

भ्रमुत्तत्तु ( ५० ) ) दरवान या सारथी का अनुत्तता ( स्नी० ) ∫ टहलुग्रा।

श्चानुक्तेत्रं ( पु॰ ) पुजारियों का दी जाने वाली वृक्ति या बंधान । ( उड़ीसा के मंदिरों में यह बंधान बंधा हुआ है )।

त्रामुख्यातिः ( श्ली॰ ) किसी गुप्त बात की सूचना देना सा उसका प्रकट करना ।

अनुग ( वि॰ ) श्रनुगत । पीछे जाने वाला। (मिलान करने पर ) सिलना।

अनुगः ( पु॰ ) अनुयायी । पिछ्वसुआ । श्राज्ञाकारी नौकर । साथी । सहचार ।

श्रानुगतिः ( श्री॰ ) श्रनुगमन । पीक्षे चलना । नकल करना । श्रनुकरण करना ।

अनुगमः (go)) १ पीछे चलना । अधीन अनुगमनम् (नo) होना । सहायक होना । २ सहमरण । किसी स्त्री का अपने पति के पीछे मरना । ३ अनुकरण करना । अनुसरण करना । समीप जाना । ४ अनुहार । अनुसार ।

श्चनुगर्जित ( वि॰ इ॰ ) गर्जन करता हुन्ना । श्चनुगर्जितम् ( न॰ ) गर्जन युक्त,प्रतिष्वनि ।

श्रजुगचीनः ( पु॰ ) गोपाल । ग्वाला । श्रहीर । गौ चराने वाला ।

धानुगामिन् ( ए० ) ) अनुयायी । साथी । धानुगामी (वि० ) ) अनुवर्ती । पीछे चलने वाला ।

श्रानुगुण् (वि॰) समान गुण् वाला । समान स्वमाव वाला । श्रनुकूल । मनोज्ञ । उपयोगी । अनुग्रहः (५०) कृषा। त्या । अनुकृषा। २ अनुग्रहण्म् (२०) । स्वीकारोक्ति । स्वीकृति। ३ प्रधान सैन्यदलका परचातभाग रचक सैन्यदल। अनुग्रासकः (५०) मुख भर कर अर्थात् जिनना

मुख में अट सके।

अनुचरः ( पु॰ ) दास । सेयक । टहलुमा । सहचार । अनुचरी } ( स्त्री॰ ) टहलुनी । दासी । अनुचरा }

अनुचारकः ( पु० ) अनुचर । सेवक ।

अनुचारिका ( की॰ ) अनुचरी। दासी।

श्रनुखित ( वि० ) १ अयुक्त । नामुनासिव । र असाधारण । श्रयोग्य ।

श्चनुचिता, (श्ली०) श्चनुचितनम् ( न० ) ) विचार । श्रनुचित्ता (श्ली०) श्चनुचित्तनम् ( न० ) ) ध्यान । श्रनुध्यान ) उत्करठा पूर्वक स्मरणः

श्चमुच्छादः ( पु॰ ) श्रंगे के नीचे पहिना जाने वाला कपड़ा। नीमा।

अनुन्दितः ( सी॰ ) ) अनुन्देदः (३० ) } अनाशकत्व । अनप्टत ।

श्चनुज २ ( वि॰ ) पीछे जन्मा हुद्या । पिछला । श्रनुजजात ∫ छोटा ।

श्रनुजाः श्रनुजातः } ( पु॰ ) खोटा भाई।

अनुजन्मन् ( ५० ) छोटा भाई।

श्रमुजीविन् वि॰ ) परावलस्बी । दूसरे पर (श्राजी-विका के लिये , निर्भर । नौकर । चाकर ।

श्रनुज्ञा (स्त्री०)} श्रनुज्ञानं (न०)} श्रनुमति। श्राज्ञा। हुक्म।

अनुज्ञापकः (५०) श्राज्ञा देने वाला। हुक्म देने काला।

श्रनुज्ञापनम् ( न॰ ) ) श्रनुज्ञसि ( स्री॰ ) )

थ्रानुउयेष्टम् ( श्रन्यया० ) ( वयकम से ) ज्येष्ठला या बड़ाई ।

ग्रजुतर्षः ( पु॰ ) ९ प्यास । २ इन्छा । कामना । ३ पानपात्र । ४ मध ।

सं० श० कौ॰ ई

प्रमुतर्षगां (न०) देखो "श्रमुतर्षः" [दुःख। प्रमुतापः (पु०) पश्चासाप। कर्म करने के अनन्तर श्रमुतितं (अव्यया०) अति सूच्मता से। तिल तिल करके। तिल के वरावर।

ब्रमुत्कः (वि॰) जो अत्यधिक उत्करिङ्स न हो। जो पश्चात्ताप न करे। [कर।

श्रमुक्तम ( वि॰ ) सर्वेतिकृष्ट । सर्वश्रेष्ठ । सब से बद श्रमुक्तर ( वि॰ ) १ मुख्य । प्रधान । २ उक्तम । श्रेष्ठ । ३ उक्तर विना । खुप । उक्तर देने में अस-मर्थ । ४ दढ़ । मज़बूत । २ नीच । अश्रेष्ठ । कमीना । खद । ६ दक्तिणी । दक्षिण दिशा का ।

श्रानुत्तरम् (न॰) कोई उत्तर नहीं। [वाला। श्रानुत्तरङ्ग (वि॰) मज़बूत । इड़। बिना लहरों श्रानुत्तरा (की॰) दिशा।

**ब्रानुत्थानं** (न०) उद्योग का अभाव।

ध्यनुत्स्त्र ( वि॰ ) स्त्र के विरुद्ध नहीं।

अनुत्सेकः ( पु॰ ) क्रोध या अभिमान का अभाव। शीख।

अमुत्सेकिन् (वि॰) जो अभिमान से फूल कर कुप्पा न हो गया हो।

ध्यनुद्र (वि॰) कृशोद्र । पतला दुवला ।

**अनुदर्शनं ( २० ) पर्यवेत्रमः । मु**त्रायता ।

श्रनुद्वास (वि॰) १ जे। उदात स्वर से उचारणीय न हो। उदात्त स्वर से भिन्न स्वर।

श्रानुद्रार (वि०) १ जे। उदार न हो। जे। कुजीन न हो। २ जिसके उपयुक्त पत्नी हो।

अनुदिनम् १ (अन्यवा०) नित्य। हररोज़। दिनों अनुदिवसम्∫ दिन।

अनुदेशः ( ५० ) । पीछे का निर्देश । २ निर्देश । आज्ञा।

भ्रमुद्धत (वि॰) जो उद्गुड या श्रभिमानी न हो।

अनुद्धट (वि०) १ जो वीर न हो। जो साहसी न हो। केमिल स्वभाव वाला। २ जो उन्नत या बहुत ऊँचान हो। श्रनुदुत (वि॰ इ॰) पिवृधाया हुआ।२ जौटाया हुआ। वापिस जाया हुआ। अनुगामी।

द्यानुद्रुतम् ( न॰ ) ( संगीत में ) तालविशेष । मात्रा का चौथा भाग ।

झनुद्वाहः (पु०) अविवाहावस्था । अन्हावस्था । चिर-कौमार्य ।

श्रमुधावनम् (न०) १ पीहे दौडना। पीछा करना।
पिछ्याना। २ किसी पदार्थं के बिल्कुल समीप
समीप दौड़ना। श्रनुसन्धान करना। पता
तगाना। तहकीकात करना। ३ श्रप्राप्त होने पर
भी किसी मलकिन या स्वामिनी का पता
तगाना। ४ साफ करना। पिबत्र करना।

अनुध्यानम् (न०) १ अनुचिन्तन । बार बार सोचना । २ किसी विषय में तत्पर रहना । ३ असक्ति । ४ कृपा करना । १ मङ्गलकामना ।

श्चमुनयः ( पु॰ ) १ विनय । प्रियोपात । २ सान्त्वना । ३ प्रार्थना ।

श्रमुनादः ( पु॰ ) शब्दः। होहल्ला। शोरः गुल-गपादा। प्रतिष्वनि । काईः।

श्रानुनायक (वि॰) १ विनम्र । विनयशील । २ श्राज्ञाकारी ।

श्रनुनायिक (वि॰) तुष्ट । शान्त । सुप्रसन्न ।

अनुनायिका (श्वी॰) एक अभिनय पात्री जो किसी अभिनय के मुख्य-पात्र (नायिक) की सहायक हो, जैसे धात्री, दासी आदि। अनुनायिका ये होती हैं:—

> चर्ती मञ्जीतता दाची मेण्या धान्नेयिका तथा । प्रन्यादम जिल्लकारियभी विश्वेया सनुनायिकाः ॥

अनुनासिक (वि॰) गासिका की सहायता से उचारण होने वाले वर्ण ।

श्रतुर्निदेशः ( ५० ) किसी पूर्ववर्ती वचन या श्राज्ञा का सम्बन्धसूचक दूसरा वचन या श्राज्ञा ।

अनुनीतिः देखो ' अनुनय ''।

अनुपघातः (पु॰) किसी जोखों या बाधा का अभाव। श्रजुपतनं (न०)) १ गणित की जैराशिक किया। श्रजुपातः (पु०) े जैराशिक गणित । २ पीछे गिरना। पीछा करना । ३ श्रामुगुग्य । एक श्रङ्ग के साथ दूसरे श्रङ्ग का सम्बन्ध ।

अनुपथ (वि॰) मार्ग का अनुसरण। अनुपथम् (कि॰ वि॰) सड़क के साथ साथ। अनुपद् (वि॰) १ पीछे पीछे। क्रदम क्रदम। र अनन्तर। बाद ही।

अनुपद्वी (खी०) मार्ग। सङ्क।

व्यनुपदिन् (वि॰) चनुसरित । पीछे लगा हुया । खोजने वाला । तलाश करने वाला । जिज्ञासु ।

अनुपदीना (स्थी॰) जूता, मोज़ा, खड़ाऊ।

ब्रानुषधः ( पु॰ ) उपधा या उपान्त्य शब्दांश का श्रभाव । [जाल साज़ी के ।

श्रातुपश्चि (वि०) प्रवञ्चना रहित । छलवर्जित । विना श्रातुपत्यासः (५०) १ वर्णन न करना । बयान न देना । २ सन्देह । शक । प्रमाख या निश्चय का श्रमाव । श्रसमाधान ।

श्रमुपपत्तिः (स्त्री०) १ उपपति का श्रभाव। श्रसङ्गति । श्रसिद्धि । २ श्रसम्पन्नता। श्रसमर्थता।

अनुपम (वि॰) उपमारहित । बेजोड वेनज़ीर । सर्वेक्तिम । सर्वोरकृष्ट । [हथिनी ।

श्रानुपमा (स्त्री॰) नैक्सल के के कुमुद दिगाज की श्रानुपमेय ) (वि॰) बेजोड़ । जिसकी तुलना न श्रानुपमित ) हो सके।

भ्रजुपलिधः (श्री)। श्रप्राप्ति । न मिलना । श्रस्वी-कृति । प्रत्याभिज्ञान । (सांख्य ) प्रत्याभिज्ञान ।

श्रनुपलंभः ) (५०) बोध या प्रत्यय का श्रनुपलम्भः ) अभाव।

अतुपवीतिन् (पु॰) जो द्विज यज्ञोपवीत धारण न करें।

अनुपरायः (पु०) १ कोई वस्तु या अवस्था जो रोग को वृद्धि करें। २ रोगज्ञान के पांच विधानों में से एक। इससे आहार विहार के बुरे परिणाम से रोगी के रोग का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। श्रानुपसंहारिन् ( पु॰ ) ( न्याय ) हेरवामास । श्रानुपसर्गः ( पु॰ ) १ शब्दांश जिसमें उपसर्ग न हो । २ उपसर्ग रहित ।

त्रातुपस्थानम् ( न॰ ) गैरहाज़िरी । अनुपस्थिति । समीप न होना । अविद्यमानसा ।

अनुपस्थित (वि०) ग़ैरहाज़िर । मौज़ृद्ध नहीं। अविद्यमान।

श्रमुपस्थितिः (स्त्री०) गैरहाज़िरी। अविद्यमानता। सनुपहत (वि०) ९ चोटिख नहीं : २ अव्यवहत। काम में न लाया हुआ। अनभ्यस्त। ३ कोरा (जैसा कपड़ा)।

त्रानुपारूय (वि॰) जो साफ साफ न देख पड़े। जो साफ साफ समम में न त्रावे।

श्रानुपातकम् (न०) महापातक जैसे चोरी, हत्या, व्यभिचार श्रादि ! विष्णुस्पृति में, इस श्रेणी में, ३४ श्रीर मसुस्मृति में ३० प्रकार के पातकों के। शामिल किया है।

श्चनुपानम् ( न॰ ) पदार्थं विशेष जो किसी श्रीषध के साथ या उपर से खाया जाय । [श्राज्ञाकारी । श्चनुपालनम् ( न॰ ) रखवाबी । सुरसा । श्चनुपुरुषः ( पु॰ ) श्चनुयायी ।

श्रमुपूर्व (वि०) यथाकम । सुविभक्त । समपरिमित ।
—जः (वि०) पीदी दर पीदी । साख व साख ।
—वत्सा (वि०) गी जो नियमित रूप से
वन्ते दे । —पूर्वशः,—पूर्वेश (कि० वि०)
कमागत रीति से ।

अनुपेत (वि०) जिसका उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार न हुआ हो। [प्रवेशन।

श्रमुप्रयोगः (पु॰) बार बार दुहराना । स्रतिरिक्त श्रमुप्रवेशः (पु॰) ९ दरवाज़े के भीतर जाना । किसी के सन के भीतर घुसना । सन में स्थान करना ।

अनुप्रसक्तिः (क्षी॰) १ धनिष्ट प्रेम । प्रगाद धनुराग । २ (शब्दों का) श्रत्यन्त वृतिष्ठ सम्बन्ध । ब्रनुभसादनम् (न०) प्रसादन । तोपन । दूसरे को सन्तृष्ट या प्रसन्न करने की किया।

श्रतुपाप्तिः। ( स्त्री० ) प्राप्ति । पहुँच ।

श्रनुष्तवः (पु॰) श्रनुषायी । नौकर । सहायक । श्रनुसामी ।

श्रानुशासः (पु॰) श्रालङ्कार विशेष। इसमें किसी पद में एक ही श्रन्तर बार वार प्रश्रुक्त हो कर उस पद के। श्रालङ्कृत करता है। वर्णवृत्ति। वर्णमैत्री। वर्णसाम्य।

अनुबद्ध (व० कृ०) १ वंधा हुआ। गसा हुआ। जकदा हुआ। २ यथाक्रम श्रनुगमन करने वाला। ३ सम्बन्ध युक्त (४ सतत। लगातार।

यानुबंधः ) (पु०) १ बन्धान । सम्बन्ध । युक्त । २ व्यानुबंधः ) एक के बाद एक क्रमागत । ३ परिणाम । फल । ४ इरादा । उद्देश्य । कारण ४ व्याकरण में प्रकृति, प्रत्यय, श्रागम, आदेश आदि में कार्य के लिये जो वर्ण लगा दिये जाते हैं, वे भी अनुबन्ध कहे जाते हैं । ६ माता पिता का यानुवर्तन करने वाला पुत्र । प्रारम्भ किये हुए किसी काम का अनुवर्तन करना । ७ भावी अश्रम परिणाम । फलसाधन । म वेदानत में एक एक विषय का अधिकरण । ६ बात, कफ, पित्त में जो अश्रभन हो । १० लगाव । श्रागा पीछा ।

भ्रमुबंधनं } ( न॰ ) लगाव । सम्बन्ध । भ्रमुबन्धनम् }

श्रनुबंधिन् १ (वि०) १ सम्बन्धित । लगाव रखने श्रनुबन्धिन् ∫ वाला । सम्बन्धो । परिखाम स्वरूप । २ समृद्धशाली । ३ श्रवाधित ।

अनुबन्ध्य (वि॰) १ मुख्य । प्रधान । २ मारे जाने के। मार डालने के।

श्चनुवर्त ( न० ) मुख्य सेना की रचा के लिये उसके पीछे त्याने वाला सैन्यदल । सहायक सैन्यदल ।

ध्यनुबोधः ( पु॰ ) स्मरण या बोध जो पीछे हो। गन्धोदीपन।

अनुबोधनम् (न०) मबोधन । स्मरण । स्मरण शक्ति। अनुभवः (५०) १ सानात् करते से प्राप्त हुआ ज्ञान । परीचा द्वारा प्राप्त ज्ञान । उपलब्ध ज्ञान । तजरबा । २ परियाम । फल । — सिद्ध (वि०) अनुभव या तजरने से प्रतिपादित ।

श्रानुभावः ( पु॰ ) राजसी चमकदमक । चमक दमक ।

महिसा। बड़ाई । शक्ति । श्रिष्ठिकार । श्रभाव ।

सामर्थ्य । निरचय । २ हृदयम्थित भाव के।

प्रकाशित करने वाली कटाच रोमाञ्चादि चेष्टा।

भावप्रकाश का भाववोधक । ३ काव्य में रस के

चार श्रंगों में से एक । वे गुण श्रोर कियाएं जिनसे

रस का बांध हो सके । ४ श्रनुभाव के ९ साहितक

२ कायिक ३ मानसिक श्रोर श्राहार्थ्य चार भेदः

माने जाते हैं । हाव भी इसीके श्रन्तर्गत है ।

ध्रनुभावक (वि॰) द्योतक । निर्देशक । बतलाने वाला । समभाने वाला ।

द्यनुभावनम् ( न० ) चेष्टाओं द्वारा मानसिक भावों का निर्देश करना ग्रर्थात् बतलाना ।

अनुभाषां (न०) किसी दावे या कथन का दुहरा कर खरडन करना। खग्रडन करने के लिये किसी दावे या कथन की दुहराना।

त्र्यनुभूतिः (स्त्री०) श्रतुभव। परिज्ञान। श्राश्चनिक न्याय के श्रतुसार ये चार प्रकार की मानी गयी है। त्रर्थात् १ प्रत्यक्ष । २ श्रतुमिति । ३ उपमिति ४ शब्दबोध ।

त्रानुभागः (पु॰) १ वह भूमि जा किसी का किसी काम के बदसे माफी में दी जाय । ख़िद्मती। २ सुस्रभाग । विलास ।

अनुभातृ ( ५० ) छोटा भाई।

द्यनुमत (व॰ कृ) १ अनुज्ञात । स्वीकृत । श्रङ्गी-कृत । २ पसंद । प्रिय । प्यारा । कृपापात्र ।

अनुमतः ( ३॰ )श्रनुरागी । श्राशिक ।

अनुमतम् ( न॰ ) स्वीकृति । स्जामंदी । अनुमति । अनुज्ञा ।

अनुमतिः (स्त्री॰) १ आज्ञा । अनुज्ञा । हुक्म । २ पूर्णिमा जिसमें एक कला कम हो । चतुर्दशीयुक्त पुर्णिमा। — पत्रं (न॰) प्रमाणपत्र जिसमें किसी काम की मंजूरी दी गयी हो ।

```
( 3k )
                                                                           त्रमुलापः
                    ध्यनुमननम्
                                                      अनुयोजनम् ( न० ) परन । खोज।
ध्यन्मननम् ( न॰ ) स्वीकृति । धनुमति । धाजा ।
    इज़ाजत । २ स्दतंत्रता !
                                                      ध्यनुयोज्यः ( पु॰ ) नौका।
अनुमंत्रणम् ( न०) मंत्रों द्वारा श्राह्वाहन या प्रतिष्ठा ।
                                                      ब्रानुरक्त (व कु॰) १ लाल । रंगीन । २ प्रसन्त ।
अनुमर्गाम् (न०) पीछे भरना । किसी पहले भरे
                                                           सन्तुष्ट । श्रनुरागवान् ।
    हुए के पांचे मरना। किसी विधवा का पींचे सती
                                                      श्रानुरक्तिः (स्त्री॰) प्रेम । श्रनुराग । भक्ति । स्नेह ।
                                                      श्रमुरंजक } (वि०) प्रसन्नताप्रद । सुखप्रद ।
श्रमुरञ्जक } श्राह्मादकर ।
ग्रानुमा (स्त्री०) यनुमिति। त्रनुमान।
                                                      श्चनुरंजनं } (न०)सन्तोषकास्क । प्रसन्नता-
श्चनुरञ्जनम् ∫ प्रद ।
ञ्जन्मानम् (न०) १ त्रटकल । त्रंदाज़ा । भावना !
    विचार २ । परिणाम । नतीजा । फल । ३ न्याय-
                                                      ब्रानुरतिः ( स्त्री० ) प्रेम । स्नेह !
    शास्त्रानुसार प्रमाण के चार मेदों में से एक।
    इससे प्रत्यच साधनों द्वारा श्रप्रत्यच साध्य
                                                      ब्रानुरथ्या ( स्त्री॰) पगडंडी । उपमार्ग ।
     भावना होती है।
                                                      अनुरसः (पु॰) } प्रतिध्वनि। साईं।
अनुरसितं (न०) }
श्रनुमासः ( पु॰ ) त्रागे का महीना ।
                                                      श्रानुरहस (वि०) गुप्त। एकान्त। निज्।
द्यनुमासम् ( श्रब्यया० ) त्रत्येक मासः
                                                      त्र्यमुरागः (९०) १ बालाई । २ भक्ति । प्रेम । स्वामि-
श्रनुमितिः (खी०) १ श्रनुमान । २ नव्य न्याय के
                                                           भक्ति।
     अनुसार अनुभूति के चार भेदों में से एक।
     ३ अनुभव विशेष । परावर्श से उत्पन्न ज्ञान । हेतु
                                                      अनुरागिन्
                                                      --उपाण्य |
श्रमुगगवत् |
                                                                        (वि॰) प्रेमपूर्ण।
    या तर्क से किसो घस्तु का जान खेना ।
                                                      ब्रनुरात्रम् ( श्रन्थयाः ) रात्रि में । प्रत्येक रात्रि ।
भ्रमुमेय ( स० का० कृ० ) अनुमान के येएय ।
                                                           प्रति रात्रि । एक रात के बाद दूसरी रात ।
श्रानुमाद्नम् ( न० ) १ समर्थन् । ताईद।
                                                      द्यन्राधा (स्ती०) २० नत्तर्त्रों में से १७ वाँ। यह
                                       श्रनुयाग ।
                                                           सात तारों के मिलने से सर्पाकार है।
त्रानुयाजः ( पु॰ ) यज्ञ का अङ्ग विशेष । अन्याज ।
                                                      अनुरूप (वि॰) अनुहार । तुल्य । सदश ! समान ।
ध्यतुयातृ ( ३० ) अनुयायो ।
थ्यनुयात्रम् ( न॰ ) ) अनुचरदर्ग ।
श्रनुयात्रा ( स्रो॰) ) पारिपारवै ।
                                        परिषद्वर्ग ।
                                                      अनुरूपं
                                                       अन्रूपतः
द्यमुयात्रिकः ( ५० ) अनुचर । नौकर ।
                                                       अनुरूपेण
                                                                       से। अनुसार।
```

होना ।

स्वीकृति ।

गुरु ।

अनुयानं ( न० ) अनुगमन । पीछे जाना ।

**अनुयायिन् (वि॰) १ पीछे गमन करने वाला।** श्रनुवर्ती । श्राश्रित । नौकर । २ परिवर्ती घटना ।

श्रानुधोगः ( ५० ) १ प्रश्न । खोज । परीचा ।

श्रमुयोक् ( ५० ) परीचक । जिज्ञासु । शिचक ।

सरीखा । २ येग्य । अनुकृत । उपयुक्त । (कि॰ वि॰) सादश्य से। अनुहार

**ञ्चनुरूपशः** द्रानुरोधः (पु॰) ) १ प्रेरणा । उत्तेजना । २ त्रानुरोधनम् (न॰) ∫ आग्रह । दबाव । विनय पूर्वक किसी बात के लिये आग्रह। प्रार्थना।

ब्रानुरोधिन् ) (वि॰) विनयी। विनम्र । वचन-ब्रानुरोधकः ) श्राही। २ भर्त्सना । डांटडपट । घिकार । ३ याचना । ४ उद्योग । ५ ध्यान । ६ टीकाटिप्पणी ।---कृत द्यनुलापः ( पु॰ ) बारबार कथन । पुनरुक्ति । (पु०) १ प्रश्नकर्ता । २ उपदेशक । शिक्तक । हिरुक्ति। ( न्याय॰ ) पुनर्वाद । आस्रेडन 🎚

याचना । श्रनुवर्तन ।

श्रमुखासः ) श्रमुखास्यः ) (पु०) मोर। सयूर। श्रमुखोपः (पु०) ) किसी तरत वस्तु की तह श्रमुखोपनम् (न०) ) चढ़ाना। सुगंधित वस्तुश्रीं को शरीर में लगाना। उबटन करना। र उबटन। लेप।

त्रमुलोमम् ( श्रव्यया० ) यथाकम । स्वाभाविक कम से । श्रमुलोमाः (बहुवचन ) सङ्करजातियां । दोगली

जातियां। श्रानुत्वरा (वि•) १ अत्यधिक नहीं। न अधिक न

श्रनुत्वस् ( वि॰ ) १ अत्याधक नहा । न आधक न कम । २ अस्पष्ट । अन्यक्त ।

त्रमुवंशः ( ५० ) गोत्रपट। वंशावलीपत्र । स्मनुवकः ( वि॰ ) बहुत टेदा ।

अनुवचनं (न) पुनरावृत्ति । पठन । शिक्तरा ।

**श्रमुव**त्सरः ( पु॰ ) वर्ष । संबत्सर ।

अनुवर्तनम् (न॰) १ अनुगमन । आज्ञापालन । समर्थन । २ पसंदगी । छनज्ञता । ३ पसंदगी । ४ परिखाम । फल । ४ किसी पूर्ववर्ती सूत्र की पुर्ति ।

अनुवश ( वि॰ ) दूसरे का वशवर्ती । दूसरे की इच्छा पर निर्भर । परवश । त्राज्ञाकारी ।

अनुवाकः ( पु॰ ) अन्यविभाग । प्रन्थखरह । श्रध्याय या प्रकरण का एक हिस्सा । वेद के श्रध्याय का एक भाग ।

श्यनुवाचनम् (न०) १ पढ़नाना । पाठ कराना । शिचा दिलाना। २ स्वयं बांचना या पढ़ना।

अनुवातः ( ५० ) हवा का रुख। जिस श्रोर की हवा हो उस श्रोर।

अनुवादः (पु॰) १ दुरुक्तिः । ज्याख्या करने के लिये या उदाहरण देने के लिये अथवा पुष्ट करने के जिये किसी श्रंश का बार बार पड़ना । किसी ऐसे विषय का जिसका निरूपण हो चुका हो, न्यास्था रूप में या प्रमाण रूप में पुनः पुनः कथन । २ समर्थन । ३ सूचना । अफवाह । ४ भाषान्तर । उत्था । तर्जुमा । अनुवादक ) (वि०) ९ उत्था करने वाला । भाषान्तर

अर्जुवादिन् ) करने वाला । २ अर्थवीषक । व्याख्या-सूचक । सङ्गतिविशिष्ट । अनुवाद्य (स॰ का॰ कु॰ । व्याख्या करने योग्य ।

उदाहरखीय। अनुवारं (अन्यया०) बार बार। समय समय पर। अक्सर।

त्रमुवासः (५०) ) १ सुगन्ध । सौरभ । २ धूप त्रमुवासनम् (न०) ) त्रादि से सुवासित । ३वस्न के द्वोर के। त्रवर से तर कर सुवासित करना ।

श्रनुवासनः ( पु॰ ) पिचकारी। श्रनुवासित ( वि॰ ) सुवासित । सुगन्धित । श्रनुवित्तिः ( स्त्री॰ ) श्राप्ति । उपलब्धि ।

अनुिद्ध (व० क०) छिदा हुआ। सुराख़ किया हुआ। वर्मा चलाया हुआ। २ फैला हुआ। छापा हुआ। श्रोतशेत। परिपूर्ण। व्यास । संमिश्रित। ३ सम्बन्धयुक्त। ४ जड़ा हुआ।

अनुविधानं ( न० ) १ श्राज्ञापालन । २ श्राज्ञानुसार कार्य करना ।

अनुविधायिन् ( वि॰ ) आज्ञाकारी । अनुविनाशः ( पु॰ ) पीझे से विनाश ।

अनुविष्टम्भः ( पु॰ ) परिणाम स्वरूप वाघा में पड़ा हुआ। अन्त में रुद्ध। अनुवृत्त ( व॰ इ॰ ) आज्ञापानम । अनुधर्तन ।

२ श्रवाधित । विना रोका टोका हुग्रा । सतत । श्रनुवृत्तः ( ५० ) । प्रविष्ट । न्याप्त । पालित ।

अनुवृत्तिः (स्त्री०) १ स्वीकृति । श्राज्ञापालन । समर्थन । त्रनुसरया । सातत्य । निरवन्छित्रता । २ पुनराषृति ।

धनुवेलं ( श्रन्यया॰ ) कभी कभी । यदाकदा । प्रायः। समय समय । सदैव । पु०) ) १ अनुसरण। पीछे प्रवेश करना। न०) ) २ उपेष्ठ के श्रविवाहित रहते ाई का विवाह।

ा ( न० ) गौस लक्सा।

(पु०) १ चोट । छेदन । वेघन । २ संभोग। मिलन । ३ फुकन । ४ रोक।

} १ ६नरावृत्ति । पुनः पुनः उचारण । ∫ २ शाप । अकेस्सा ।

नि॰) ) घर आये हुए शिष्ट पुरुषों के जाने ब्री॰) ) के समय, कुछ दूर तक उनका के लिये जाना । शिष्टाचारविशेष । । पीछे जाना ।

० ) भक्त । भक्तिमान् । श्रतुरक्त । त्रानु-।

वि॰) सा के साथ या सा में खरीदा

१ पश्चात्ताप । परिताप । दुःख ।
 भारी बैर । धार शत्रुता । महाक्रोध । ३
 निष्ट सम्बन्ध । घनिष्ट श्रुत्तराग । ४ किसी वरीदने के बाद का होभ । १ दुष्कर्मी ।
 । सारा ।

## वि० ) चुक्य । दुःस्ती ।

्स्त्री०) परकीया नायिका का एक भेट । प्रपने प्रिय के मिलने के स्थान के नष्ट दुःस्ती हो।

वि॰) १ मिक्त के कारण श्रनुरागी। निष्ठ । २ परचात्ताप करने वाला। यक वृगोरपादक।

## (०) राचस ।

(वि॰) निर्देशक । शासन करने वाला । श्राज्ञा देने बाला । देश था राज्य का प्रबन्ध करने वाला । उपदेश । शिचक ।

((न०) १ उपदेश । शिचा । श्राज्ञा । श्रादेश । न्याख्यान । विवरण । २ सहा-ग्र एक पर्व । अनुशिष्टिः (खी॰) श्रादेश । शिच्या । निर्देश । श्राज्ञा । विचार पूर्वक कर्तन्याकर्तन्य का निरूपण ।

श्रमुशीलनस् ( न० ) बार बार देखना । श्राद्धोधन । श्रम्ययन विशेष ।

अनुशोकः (७०) )शोक। पछतावा। दुःख। अनुशोचनम् (२०) ∫सेद।

अनुश्रवः ( पु॰ ) गुरु परस्परा से उचारित । जो केवज सुना जाम । वेद ।

त्रानुषक (व॰ कृ॰ ) १ सम्बन्धित । चिपका हुआ । सटा हुआ ।

अनुषङ्गः (पु०) १ अतिनिकट सम्बन्ध या विद्यमानता । सम्बन्ध । मेल । संघ । २ एकीभाव । संहति । ३ एक शब्द का दूसरे शब्द से सम्बन्ध । ४ निश्चित परिणाम । १ दया । करुणां। ६ प्रसङ्ग से एक बाक्य के आगे और बाक्य लगा लेना । ७ (न्याय में ) उपनयन के अर्थ का निगमन में ले जाकर बटाना ।

श्रनुषङ्गिक (वि०) सहमावी । सहवर्ती । सम्बन्धी । श्रनुषङ्गिन् ) (वि०) १ सम्बन्ध युक्त । सम्बन्धी । श्रनुषङ्गिन् ) सटा हुआ । चिपका हुआ । २ ज्यास । श्रनुषेकः ) (पु०) पानी से बार बार तर करना । श्रनुसेचनस् ) (न०) सींचना ।

व्यनुष्टुतिः ( स्त्री॰ ) स्तुति प्रशंसा । ( यथाक्रम ) ।

त्रानुष्टुभ् (खी॰) १ प्रशंसा से पूर्ण। वाणी। २ सरस्वती।३ चार पाद का एक छन्द विशेष। इसके प्रत्येक पाठ में चाठ अक्टर होते हैं।

त्रानुष्टातः त्रानुष्टाचिन् } ( वि॰ ) करते हुए । बनाते हुए ।

अनुष्ठानम् (न॰) किसी किया का प्रारम्भ । शास्त्र विहित किसी कर्म को नियम पूर्वक करना। प्रयोग । पुरस्वरण ।

ध्यनुष्टापनम् ( न॰ ) केाई काम करवाना । ध्यनुष्या ( वि॰ ) १ जो गर्म न हो । ठंडा। २ सुस्त । काहिल । निरपेच ।

श्रानुष्णाः (पु॰) ठंडा । शीतज ।

श्रमुखाम् ( न॰ ) नीलकमल । उत्पत्त ।

( 왕국 )

श्चनुष्यन्दः ( पु॰ ) पिछला पहिया।

**196** \*+-€\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ध्यनुसन्धानम् (न०) खोज। तहकीकाता। सूचन निरीचण या पर्यवेचण। परीचा। जांच। २ चेष्टा। प्रयत्न। कोशिश। ३ टपयुक्त सम्बन्ध।

अनुसंहित (वि कृ ) तहकीकात किया हुआ। जाँचा हुआ। खोज किया हुआ।

श्रनुसंहितम् (अन्यया॰) संहिता ( वेद में ) संहिता के श्रनुसार ।

ध्यनुस्त्रमयः ( ५० ) नियमित या उपयुक्त सम्बन्ध जैसा कि शब्दों का।

श्रमुसमापनम् ( न - ) नियसित समाप्ति । श्रमुसस्बन्ध ( वि॰ ) सम्बन्धयुक्त ।

श्रमुसरः ( पु॰ ) श्रमुचर । श्रमुयायी । सहचर । साथी ।

भनुसरण्म् (न) पीछे पीछे चलना । पीछा करना। पीछे जाना। समर्थन । अनुकृत आचरण ।

ध्यनुमर्पः (१०) पेट के वत्त रंगने वाले जन्तु। श्चिपकत्ती, सर्पं धादि।

श्रानुस्तवनम् ( श्रव्यया० ) १ यज्ञानन्तर । २ प्रत्येक यज्ञ में । ३ प्रतिज्ञरण ।

श्रनुसाम (वि॰) श्रनुकृत । मित्रता सं । राज़ी। सुप्रसन्त।

अनुसायं ( न॰ ) प्रतिसन्ध्या । हर शाम ।

श्रातुसारः (पु॰) १ अनुकृतः । सदशः। समानः । २ अनुसरणः । अनुकमः । ३ पद्धति । रीति रस्मः । निश्चितं परिपाटी ४ मासः या प्रतिष्ठितं अधिकारः ।

श्रनुसारक ) (वि०) १ श्रनुसरण । श्रनुक्रम । श्रनुसारिन् ) २ खोज । द्वड । तलाश । परीचाए । जांच । ३ श्रनुसार । समर्थन में ।

अनुसारणा (सी -) पोछे पाँछे जाना। पीछा करना। अनुस्यक (वि॰) बतलाने चाला। िर्देश करने वाला।

अनुस्चनम् (न०) निर्देश। बतलाना । प्रकट करना।

अनुस्तिः (खी - ) पीछे पीछे जाना । पीछे चलना । समर्थन । अनुसार । श्चनुसैन्यं (न॰) किसी सेना का पिछला भाग। सुख्य सेना का सहायक सैन्य दल।

अनुस्कन्दम् ( श्रन्यया॰ ) यथाक्रम से उत्तराधिकारी होना । क्रम से किसी वस्तु का मालिक होना ।

'गेइं गेइसनुस्कन्दम् ।"

सिंडान्तकौ मुदी।

अनुस्तरणम् (न॰) चारों श्रोर से सीना या गांठना। चारों श्रोर फैलाना या विकाना।

अनुस्तरणी (खी॰) गा। वह गो जे। किसी के मृतक कर्म में उत्सर्ग की जाय।

श्रानुस्मरणम् ( न॰ ) १ स्मरण । यावदाश्त । २ वार बार का स्मरण।

अनुस्मृतिः ( स्त्री॰ ) १ मन से किया हुआ ध्यान । अभ्य वस्तुओं के। त्याग एक ही त्रस्तु का ध्यान करना । ध्यान । अनुस्मरण ।

श्रानस्यूत (वि॰) प्रथित । त्रुना हुन्ना । निरन्तर संसक्त । खूव मिला हुन्ना । सिला हुन्ना या वँघा हुन्ना ।

अनुस्वानः ( पु॰ ) साई । प्रतिध्वनि । एक स्वर के समान दूसरा स्वर ।

अनुस्वारः ( प्र० ) स्वर के बाद उचारण किया जाने वाला एक अनुनासिक वर्ण । इसका चिन्ह [ এ ] है। आश्रयस्थान भागी । स्वर के ऊपर की विदी । अनुह्ररणभ् ( न० ) ) नकल । समानता । समान-अनुह्ररः ( प्र० ) ) रूपता। अनुकरण।

अन्तः (पु॰) । १ इन्दुम्ब । जाति । २ अवृत्ति । अन्तम् (न॰) ) मिजाज । स्टभाव । चरित्र । शील । जातीय विशेषता ।

अन्त्रान (वि०)) १ अध्ययनशील । साङ्गोपाङः अन्त्रानः (पु०) वेद पहा हुआ विहान् । वेदों का अर्थं करने वाला । २ विनय युक्त । स्विनय । सुशील ।—मानी (वि०) अपने की वेदार्थं का ज्ञाता समसने वाला।

श्चनूद (वि०) १ न दीया हुश्रा । न ले जाया हुश्रा । २ कारा। श्रविवाहित । - मान (वि०) लजाशील । लजालु । लजवन्त । लजीला ।- भ्रातू (श्रन्द-भ्रातु) श्रविवाहित पुरुष का भाई । अनुदा (स्ती०) कारी । अविवाहिता ।—भातृ (पु०) १ अविवाहिता स्त्री का भाई । २ राजा की रखैल का भाई ।

श्चनृद्कम् ( न॰ ) जलाभाव । सूखा । श्रनावृष्टि । श्चनृद्देशः ( पु॰ ) श्रलङ्कार विशेष ।

द्मनृत (वि०)। ९ श्रस्वत्य । श्रेष्ठ । श्रभावशृत्य । २ पूर्व : समस्त । समृचा । बड्डा : बहुत ।

भ्रमूप (वि॰) जलप्राय। श्रिषक जल वाला। दलदल वाला |--जं (अमूपज्ञम्) (न०) १ नम । तर । २ अदरक । स्रादी |--प्राय (वि॰) दलदल वाला ।

अप्तूपः ( पु॰ ) १ अधिक जल वाला देश । २ देश विशेष का नाम ।

द्यानुपाः बहुवचन दलदल । ३ जलाराय । तालाद । ४ (नदी ) तट । (पर्वत ) पार्व्व । ४ भैसा ६ मैंडक । ७ तीतर विशेष । ८ हाथी ।

श्यनूह (वि०) जंघा रहिता।

अनुरः (पु॰) सूर्य के सारिथ अरुग देव। उपःकातः। भोर। तदका।

श्चनूर्जित (बि॰) १ श्रद्धः । नामज्ञबुतः । निर्वेजः । सामर्थ्यद्दीनः । २ गर्वरहितः ।

धानुषर (वि·) बोना । उसर ।·

श्चनृत्व ) (वि०) विना ऋचा का। जो ऋष्वेद न श्चनृत्व ) पढ़ा हो। या न जानता है।। यज्ञोपबीत न होने के कारण जिसे वेदाध्ययन का अधिकार न हो।

अञ्ची भाषावकः ।

मुग्धबेध ।

श्रानृज्ञ (वि॰) जे। सीधा न हो। देदा। (श्राक्षंः) दुष्ट। बेईमानः हरा।

श्रमृष्ण (वि॰) जो कर्जंदार न हो । जिसके उपर ऋषियों, देवों एवं पितरों का ऋष न हो।

श्रानृत (वि) भूठा।—वद्नं, —भाषां, — श्राख्यानं (न०) भूठ बेलना । असत्य बेलना ।—वादिन्—वाच् (वि) भूठा। —वत (वि०) जो अपना वत सूठा सिद्ध करे। श्रानृतम् (न०) १ सूठ। दुता। घोला। २ कृषि। अनुतुः ( पु॰ ) अनुचित समय । बेठीक वक्त ।— कन्या ( स्त्री॰ ) लबकी जिसके। रजस्वजाधर्म न हुआ हो।

अनेक (वि०) १ एक नहीं। एक से अधिक । कई एक। भिन्न भिन्न। २ विश्वक। विभाजित।

श्रानेकथा ( ग्रन्थया० ) त्रानेक प्रकार से ।

श्रानेकशः (श्रन्थयाः ) १ नई वार । बहुत बार । श्रन्सर । बहुत्रा । २ श्रनेक प्रकार से । बहुत तरह से । ३ बहुत वड़ी संख्या में । बड़ी तादाद में । बड़े परिभाग में । बड़ी मिकदार में ।

स्रानेकान्त (वि॰) अनियत । अनिश्चित । जो एक रूप न हो । जिसके विषय में कुछ निश्चय न हो । चञ्चल । [ जैनदर्शन ]

श्चनेकान्तचादः ( पु॰ ) स्यादवाद । श्राईतदर्शन । श्चनेकान्तवादी ( वि॰ ) बैद्ध । जैनविशेष । सात पदार्थों की मानने वाले नास्तिक विशेष ।

अनेडः (वि०) मूर्खं आदमी। अनाडी आदमी।— मूक (वि०) १ गूंगा बहरा। २ अँथा। ३ वेईमान। ४ दुष्ट।

द्यानेनस् (वि॰) पापरहित । कलक्कश्रन्य ः

ध्यनेह्स (पु॰) ध्यनेहा (ची॰) ध्यनेह्सी (ची॰)

अनैकान्त (वि॰) अनिश्चित । चञ्चत्र । अस्थिर । परि-वर्तनीय । कभी कभी । नैमिक्ति । शीच बीच में । अनैकान्तिक (चि॰) [ छो॰—अनैकान्तिकी ] चञ्चत । अस्थिर । २ न्याय में हेत्वाभास के पांच प्रकारों में से एक । [ इसके तीन भेद हैं । यथा साधारण । असाधारण । अनुपसंहारी । सम्यभिचार । ]

ध्यनैक्यम् (न०) एकता का श्रमाव। बहुतायत । २ ऐक्य का श्रमाव। गहवही। दुर्व्यवस्था।

ध्यनैतिह्यम् (न॰) परम्परागत पद्धति के विरुद्ध ।

द्यना (अव्यया॰) नहीं । न । द्यनेकरणियन (पु॰) [स्त्री॰—द्यनेकरणयी ] दर में न सोने नाता । भिद्यक ।

सं० श० को-७

ko )

रिनेक्दः ( पु० ) वृत्त । रिनेक्टियं ( न० ) अथे स्थतः । अथुक्तता । रिनेक्टियं ( न० ) उत्साह । साहस या वल का अभाव । रिनेक्टियम् ( न० ) १ शील । विनम्रता । २ शान्ति ।

रनाद्धत्यम् (न॰) १ शील । विनम्रता ।२ शान्ति । रनारस (वि॰) शास्त्रविरुद्ध । निज्नहीं । नोद लिया हुआ (पुत्र )। रंत, श्रन्त (वि॰) १ समीप । २ अखीर । ३ सन्दर ।

प्यारा । ४ सब से मीचा । सब से गयाबीता । १ सब से द्वोटा ( उन्न में ) ।—तः [ कभी कभी नपुंसक भी] (५०) १ द्वोर । सीमा । मयीदा । २

किनारा । धार । ३ वस्त्र का खाँचलः । ४ पड़ोसः । सामीप्य । उपस्थिति । ४ समाप्ति । ६ मृत्यु । नाश । जीवन की समाप्ति । ७ (च्याकरण में) किसी शब्द का श्रन्तिम श्रव्द या शब्दांश । द्र समासान्त शब्द का श्रन्तिम शब्द । ६ पिछला भाग या श्रवशेष

भ्रवसायिन् (पु॰) १ नाई । २ ब्रह्त जाति । चाण्डाल ।—कर,—करण, —कारिन् (वि॰) नाशक। मारक। मरणशील ।—कर्मन (न॰) भृत्यु ।—कालः (पु॰) – बेला (स्त्री॰)

मृत्यु का समय या मृत्यु की घड़ी ।
—ग (वि॰) १ अन्त तक पहुँचा हुआ। २ भक्ती
भाँति परिचित।—गति,—गामिन् (वि॰) नष्ट।
नाशवान् ।—गमनं (च॰) १ समासि। पूर्णता।

२ सत्यु ।—दीपकं ( न० ) यजङ्कार विशेष ।— पालः (पु०) ३ थागे का सैन्यदत्त । २ द्वारपात !— लीन ( वि० ) छिपा हुमा ।—लीपः ( पु० )शब्द के थन्तिम अत्तर का श्रभाव ।—वासिन् । (वि०)

सीमा पर रहने वाला । समीप रहने वाला। (पु०)
१ शिष्य जो सदा अपने शिचक के समीप रह कर
विद्याच्ययन करता है। २ चाएडाल जो गाँव के
निकास पर रहता है।—शस्या (वि०) ९ भूमि

पर का विद्योग । मृखुशस्या । २ कवगाह । कबरसान । रमशान । सिक्किया (स्त्री) दाहकर्म । —सदु (पु०) सिन्य । झात्र । श्रांतक, श्रान्तक (वि०) जिससे मात है। । नाश करने वाला । मोहलक । सृत्युशील ।

अंतकः, अन्तकः (५०) १ मैति । शृत्यु । २ यमराज । अंतराः, अन्ततः ( अन्यवा० ) १ थन्त से । २ अन्त

तितः, अन्ततः ( अञ्चार ) । अन्त सार् अन्त में । माखिर में । सब से पीछे से । ३ कुछ कुछ । थोदा थोदा । ४ भीतर । अन्दर ।

श्रंते, श्रन्ते (श्रव्यया०) श्रन्त में । श्राखिर में। २ भीतर। श्रंदर। ३ सामने । समीप में । पास में ।—वासः (पु०) १ पड़ेासी । साथी । २ शिष्य। झात्र । शामिर्दे।

अंतर, अन्तर (अव्यया०) (धातु का एक उपसर्ग) विचाबीच। सध्य में। अन्दर। में ।—अद्विः (पु०) जठराधिः। पेट के अंदर की आग जो भोजन पचाती हैं —अङ्ग (वि०) भीतरी। भीतर का।—अङ्गम् (न०) १ भीतरी अंग अर्थान् हृद्य। सन । २ प्रगाद मित्र। विश्वस्त पुरुष ।—आकाशः (पु०) वहा जो हृद्य में वास

(पु॰) १ श्रात्मा । जीव । श्रान्तरिकभाव । हृद्य । २ (बहुवचन में ) श्रात्मा के भीतर रहने वाला परमात्मा ।—श्राराम (वि॰) मन में श्रानन्दा-

करता है।—हद्याकाश। द्याकृतं (न॰) गुप्त

विचार । सन में ब्रिपा हुआ इरादा ।—आसमन्

तुभव । इन्द्रिशं (न० भीतर की इन्द्रिय। मन। करणां (न०) हद्य। जीव। रूह। निचार श्रीर श्रद्धभव का स्थान। विचार शक्ति। मन। सत्था-सत्य विवेकशक्ति। कुटिल (वि.) मन का

(पु॰) भीतरी कौना ।—कापः (पु॰) श्रंदरूनी गुस्सा । भीतरी कोध ।— गडु (वि॰) निकस्मा । व्यर्थ । श्रुपयोगी ।—गम्,—गत (वि॰) देखे। "अन्तर्गम्"।—गर्भ (वि॰) गर्भिषी।—गिर,—

कपटी । कुटिल ।—कुटिलः (पु०) शङ्ख ।—कोगाः

गिरि (अन्यया०) पहाड़ी में ।—गुडवलय (१०) अन्तर्गुदावलय । मलद्वार आदि स्वाभाविक क्षित्रों के। खोलने मृदनेवाली गोलाकार पेशी ।—गृह (वि०) भीतर द्विपा हुआ।—गृहद्विषः (५०) हृदय

में छिपा हुआ विष !—गृहं,—गेहं,—भवनं (न०) घर के भीतर का कोडा या कमरा !—ध्याः (पु॰)-घर्मा । वर के द्वार के सामने का खुला हुआ स्थान ।—चर (वि॰) शरीर में न्याप्त ।—ज्ञर्डरं

( न० ) पेट ।—उचलानं ( न० ) जलने वाला ।

सुजन ।--ताप (वि०) सीतर की जलन।

--तापः ( पु॰ ) भीतरी ज्वर ।--दहनं (न॰)

—दाहः (पु.) १ भीतरी गर्मी । २ सूजन ।—

द्वारं (न०) घर का चीरदरवाज़ा। - परः (५०)

—पटं ( न॰ ) पर्दा । चिक श्राइ । परिधानम्

( वि० ) पोशाक के सब से नीचे का वस्त्र ।--

पुरं (न॰) १ महल के भीतर का कमरा । २ महल

के भीतर रहने वाली खियाँ। राजमहिषी। रानी। - धर्ती, जनानी ड्योडी का दरेगा । - पुरिकः ( पू० ) जनानखाने का दरागा। -- भेदः (५०) भीतरी कगड़े। श्रापसी का कगड़ा, टंटा :--- मनस (वि॰) उदास। उद्विम ।--यामः (पु॰) दम साधना श्रीर कण्ठस्वर के। रोकना ।—लीन (वि॰) भीतर छिपा हुआ।--वती (वि॰) गर्भिणी स्त्री।--वस्त्रं, (न॰) —वासस् (न॰) ग्रंगे ग्रादि के नीचे पहिनने का वस्त्र । कुर्ता बनियाइन आदि !--वासा (वि॰) प्रकारदिव्हान। - वेगः (पु॰) श्रंदरूनी बुखार । भीतर की घबदाहट । श्रान्तरिक-चिन्ता । —वेदिः, - चेदी स्थी०) अन्तर्वेद । प्रदेश विशेष । वह प्रदेश जो गंगा और यसुना नदी के बीच में है। - वेशमन् ( न॰ ) घर के सीतर का केाठा। भीतर का काठा ।--वेश्मिकः ( ३० ) रनवास का अबन्धक।--शिला (स्त्री०) एक नदी का नाम जा बिन्ध्याचल पर्वत से निकलती है। —सत्वा (वि॰) गर्भिगी स्वी।—सन्तापः ( पु॰ ) ग्रंदरूनी दुःख, चोभ, खेद।—सलिल (वि॰) वह जल जा ज़मीन के नीचे बहता है। —सार (वि॰) भारी। दह ।—सेनं (अन्यया॰) सेनाओं के बीच में।—स्थः (ग्रान्तस्थः) ( ५० ) स्पर्श और उध्म के मध्य के वर्ण य, व, र, ल आदि । —स्वेदः ( पु॰ ) ( मदमाता ) हाथी !—हासः ( पु॰ ) गृह हास्य ।—हृद्यं ( न॰ ) हृद्य के भीतर का स्थान । र, ग्रान्तर (वि∘) ९ भीतरी । भीतर की श्रोर । २ समीप । पास में । ३ सम्बन्धवाची । समीपी ।

प्रिय । ४ समान । ४ मिन्न । दूसरा । ६ बाहिरी । बाहिरस्थित । वाहिर पहिना जाने वाला ।---अपत्या (वि॰) गर्भवती स्त्री।—इा (वि॰) भीतर का हाल जानने वाला । दूरदर्शी । परिखाम दर्शी । - पुरुष: - पुरुष:, (पु॰) जीव । स्रात्मा । वह देवता जो पुरुष के भीतर वास करता और उसके शुभाशुभ कर्मों का साची बना रहता है। —प्रभक्षः (पु॰) वर्णसङ्गर जाति वालों में से एक । -स्थ,-स्थायिन,-स्थित ( वि० ) १ भीतर् अधंदर। स्वाभाविक । सहज। २ बीच में स्थित । द्यंतरम्, द्यन्तरम् (न०) १ (क) भीतर। भीतरी। (ख) सूराख, सन्धि । २ त्रातमा । रूह । हृदय । मन । ३ परमात्मा । ४ कालसन्धि । बीच का समय या स्थान । प्रवकाश का समय । ५ कमरा । स्थान । ६ द्वार । जाने का रास्ता । प्रवेश द्वार । ७ ( समय की ) श्रविध । म सौका । श्रवसर । समय । ६ (दे। वस्तुओं के बीच) अन्तर। फर्ज़ी ३० (गणित में) भिन्नता । शेष । ११ फर्क । दूसरा । परिवर्तित । १२ विशेषता । प्रकार । किस्म । **१३ निर्वे**लता । असफलता । त्रुटि । दोष । १४ ज़ुसानत । दायिव्य-स्वीकृति । १४ सर्वश्रेष्ठता १६ परिधान । वस्त्र । १७ अभिप्राय । मतलब । ९ म प्रतिनिधि । एक के स्थान पर दूसरे के स्थापन की किया। १६ रहित। विना। श्रंतरतः, ग्रन्तरतः (श्रन्यया॰) १ भीतर । भीतरी । बिल्कुल २ बीच से । बीच में । ३ शंदर ।

श्चंतरम, श्चन्तरम (वि॰) श्रत्मन्त निकट। भीतरी। पास। श्रत्मन्त विश्वस्त। श्चंतरयः ग्रन्तरयः ) (पु॰) वाधा। रोक। श्चंतरायः, श्चन्तरायः ∫ श्रद्भचन। रुकावट। श्चंतरयति, श्चन्तरयति (कि॰) श्वीच में ढालना। दूसरी श्रोर मुद्द्याना। स्थगितकरवाना। र विरोध

श्रंतरा, ग्रन्तरा (श्रब्ययाः) ! निकट । २ अध्य । ३ रहित । विना ।—ग्रंसः ( पु० ) वदस्यक । छातो ।—भवदेदः, ( पु०)—भवसद्धं ( न० )

करना। ३ हटाना । ढकेलना।

वेदी (स्त्री॰) १ वरंडा । दालान । द्वारमण्डण । २ दीवाल विशेष । —-> गृङ्गं (श्रव्यया॰) । सींगों के वीच । श्रंतरालं. श्रव्यतालं ) (न॰) १ श्रम्यन्तर । श्रंतरालं, श्रव्यतालं ) मध्य । वीच । श्रंतरालं , श्रन्तरालं ) (न॰) श्राकाश । श्रासमान । श्रंतरितं, श्रन्तरीतं ) (न॰) श्राकाश । श्रासमान । श्रंतरीतं, श्रन्तरीतं ) ध्योम । नम । —गः, — सरः (पु॰) पत्ती । चिड्रिया । —> अतं (न॰) श्रोस । हिम ।

जीव या जीव की वह श्रवस्था जो मृत्यु श्रीर जन्म

के बीच के काल में रहती है। - वेदिः (५०) --

श्रंतित, श्रन्तिरत (व॰ कु॰) १ बीच में गया हुआ। बीच में पड़ा हुआ। २ अन्दर धुसा हुआ। छिपा हुआ। ठका हुआ। पदां के भीतर का। दृष्टि के श्रोमक । ३ रुकावट डाला हुआ। रुद्ध । रुका हुआ। निगाह से किया हुआ। श्रद्ध । ४ गायव। तुप्त। निगाह से छिपा हुआ। श्रद्ध । ४ गायव। तुप्त। नष्ट ( दृष्टि से ) प्रस्थानित । रोका हुआ। १ छूटा हुआ। चूका हुआ। श्रद्धानित । रोका हुआ। १ छूटा हुआ। श्रुका हुआ। श्रद्धानित । स्वादी के भीतर तक चला गया हो। द्वीप।

नीमास्तीन । नीमा । श्रांतरेश, श्रान्तरेश (श्रन्थया०) । विना । छोड़ कर । सिवाय । २ मध्य में । बीच में । हृदय से । मन से ।

र्श्यंतरीयम्, ध्रान्तरीयम् ( न० ) बनियाइन । कुर्ता ।

श्रंतर्गतम्, भ्रग्तर्गतम् ( वि॰ ) १ त्रन्तर्भूत । भीतर गया हुत्रा । २ विस्मृत । ३ क्षिपा हुत्रा । ४ ब्रद्ध । गायव । — उपमा ( स्त्री॰ ) गुप्त उपमा ।

अंतर्धा, अन्तर्धा ( ३० ) छिपाव । दुराव । दकाव । अंतर्धानम्, अन्तर्धानम् ( न० ) छिप जाना । गुप्त हो जाना । अदृश्य होना ।

श्रांतिर्धिः, श्रन्तिर्धिः ( श्री॰ ) श्रद्दरयता । छिपाव । दुराव ।

द्यंतर्भव, ग्रान्तर्भव (वि॰) भीतर की श्रोर । भीतरी । संदर्भी। ध्रंतभीवः, ग्रन्तभीवः (पु॰) ग्रन्तिवेश । सहज श्रवृत्ति । ग्रन्तिवैशृह भ्रवृत्ति ।

श्रंतर्भावना, श्रन्तर्भावना (स्त्रीः) श्रन्तिनेवेश । २ मानसिकध्यान या चिन्ता !

श्रंतर्य, अन्तर्य (वि॰) भीतरी । श्रंदरूनी । बीच में । मध्य में । श्रंतिहिंत, श्रन्तिहिंत १ मध्यस्थित । पृथक् किया हुआ । श्रवगाया हुआ । हिपा हुआ । गृह ।

२ श्रद्धरय । गायब |—ग्रात्मन् ( पु॰ ) शिवजी का नाम ।

अंति, अन्ति (अन्ययाः ) के । समीप में । अंतिः, अन्तिः (नाटकें में ) ! बड़ी बहिन । अंतिक, अन्तिक (वि॰ ) १ समीप । नज़दीक । २ पहुँच । ३ तक ।

उपस्थिति । मीजृदगी । श्र्यंतिका, श्रम्तिका (स्त्री॰) १ जेठी बहिन । २ चूल्हा । श्रमीठी । ३ सातलास्य या शातलास्य नाम की श्रीषधि विशेष ।

र्थितिकम्, श्रन्तिकम् (न॰) सामीप्य । पड़ोस ।

श्रंतिम, श्रान्तिम (वि॰) चरम। सब से पीछे का । श्राक्तिरी —श्रङ्कः (पु॰) नव की संख्या। —श्रङ्गुतिः कनिष्ठिका। झगुनिया। श्रंती, श्रन्ती (पु॰) च्ल्हा। श्रंगीठी। श्रजाव।

श्रांत्य, श्चन्य (नि॰) १ श्रन्तिम । चरम् । २ सब से नीचा : सब से बुरा । सब से हल्का । दुष्ट । —श्चवसायिन् (पु॰) (स्त्री॰) नीच जाति का पुरुष या स्त्री । निम्न सात जातियाँ नीच मानी

गयी है ;

" वारहासः स्वपयः अवा मृतो वैदेधकस्तया । नागयायागीतः चैव चण्तेतेऽन्त्यावसायिनः ॥ — आहुतिः, — इष्टिः (स्वी॰) — कर्मन्, — क्रिया (स्वी॰) पूर्णाहुति । बल्दिना । — भूगो (न॰) तीन ऋगों में से श्रन्तिमञ्जूण श्रर्थात्

सन्तानोत्पति। —जः, —जन्मन् (पु॰) १ ग्रह। सात नीच जातियों में से एक। चाराडाज । —जन्मन्,—जाति,—जातीय (नि॰) १ किसी

नीच जाति का । २ शूद्र । ३ चागडाल ।-भं (न॰) रेवती नचन्न ।-युगं ( न० ) अन्तिम युग अर्थात् कलियुग । --योनि (वि०) अव्यन्त नीच जाति का।--लोपः किसी शब्द के श्रन्तिम श्रचर का ह्यस होना ।--वर्गाः (पु०)--वर्गाः (स्त्री०) नीच जाति का पुरुष या खो। सूद्र खी या सूद्र पुरुष। श्रांत्यः, ग्रान्त्यः निम्नवर्णं का मनुष्य। शब्द का अन्तिस **ब्रह्मर । ३ ( पु॰ )** ब्रन्तिम चान्द्रमास । फाल्गुरा मास । ४ स्वेच्छ । भ्रांत्यम्, ग्रान्त्यम् ( न० ) संख्याविशेष अर्थात् १०००००००००००। सीन राशि । रेवली नत्तन्न । श्रांत्यकः, श्रान्त्यकः ( पु॰ ) पञ्चमवर्णं का मनुष्य । थ्रंत्या, अस्या (स्ती०) नीच जाति की स्त्री। श्रंत्रं, ग्रन्त्रं (न०)ग्रांत ।—कुतः (५०),—कुत्रनं,— विकासनं , न ) आंत का बेलिना । पेट की गुइ-गुइ ।--वृद्धिः (स्त्री॰) ग्राँत का उतरना ।--शिला(स्रो०) विनध्याचल से निकलने वाली एक नदी का नाम । - स्त्रज (स्त्री०) त्राँतों की माला

(स्त्री॰) अजीर्गा । अपच । श्रंदुः, श्रान्दुः ) (स्त्री॰) हथकड़ी बेड़ी । हाथी के श्रंदुः, श्रान्दुः ) पैर में बाधने की जंजीर । न्पुर । श्रंदोलनम्, श्रान्दोलनं (न॰) जहराना । हिजना । हिजना दुजना ।

ग्रंघ, ग्रन्ध (धातु० उभय०) ग्रंधा बनाना ।

हे। जाना ।

जिसे नृसिंह भगवान् ने पहिना था :-- ग्रन्त्रंधिः

श्रंधियारा !—क्रुपः ( पु॰) १ कुश्रा जिसका मुख
ढपा हो । २ एक नरक का नाम !—तमसं,—
तामसं, —श्रम्धातमसम् ( न॰ ) निविड्
श्रम्थकार !—तामिस्रः था तामिश्रः (पु॰) १ निविड्
श्रम्थकार !—धी (वि॰) मानसिक श्रंधा !—
पुतना (स्री॰) एक राचसी जी बातकों में

थ्रांघ, ग्रन्ध (वि॰) श्रंधा । दृष्टिहीन ।--कारः (g॰)

र्थाधम्, ग्रन्थम् (न॰) १ श्रंधियारा । श्रन्धकार । २ जल । गंदला जल।

रोग उत्पन्न करने वाली मानी जाती है।

ग्रंथंसिविष्णु, श्रम्थंसिविष्णु (वि०) ग्रंथा बनाने वाला । ग्रंथंसिविष्णु, श्रम्थंसिविष्णु (वि०) ग्रंथा हो जाना । ग्रंथसभावुक, श्रम्थसावुक (वि०) देखो ग्रंथमिविष्णु । ग्रंथक, श्रम्थक (वि०) श्रंथा ।—श्रिरः,—रिषुः, शत्रुः,—धाती,—श्रसुहृद् (९०) श्रम्थक देख के मारने वाले । शिवजी का नाम ।—वर्तः (९०) एक पहाड़ का नाम ।—वृष्णाः (९०)

(बहुवचन) अन्धक और वृष्णि के वंशवाले। ग्रांधकः, अन्धकः (५०) एक असुर का नाम जो करयप और दिति का ५त्र था और जिसे शिव जी ने मारा था। ग्रांधस्, अन्धस् (न०) मोजन।

श्रंधिका, श्रान्थिका १ रात्रि । २ खेल विशेष। श्राँखमिचौनी । जुशा । ३ नेत्ररोग विशेष । श्रंथुः, श्रन्थुः ( पु० ) कुशा । कृप इनारा । श्रंधः, श्रन्थः ( पु० बहुवचन ) १ एक जाति का तथा उस जाति के उस देश का नाम जिसमें

वह बस्ती है। २ एक राजवंश का नाम। ३ निज्ञ

या वर्णसङ्कर जाति का मनुष्य ।

श्राक्षम् (न०) १ (साधारसतया) भोजन। मात।
२ कचा धान्य, सना, जौ श्रादि।—श्रद्यं (न०)
उपशुक्त भोजन। —श्राच्छादनं, — वस्त्रं (न०)
भोजन श्रीर वस्त्रः —कालः ( पु०) भोजन
करने का समय ।—क्युटः (पु०) भात का एक
बढ़ा ( पर्वतोपम ) हेर ा—कीष्टकः
(पु०) १ भढ़ेरी । मण्डारी । श्रलमारी ।
२ विष्णु । ३ सूर्य ।—गन्धिः (पु०) दस्तों की
वीमारी । श्रतीसार । संग्रहणी !—जलं (न०)

द्वेषः (पु०) श्रञ्ज से श्रक्ति। श्रक्ता रोग। — पूर्गा (क्वी०) दुर्गोका एक रूप विशेष। — प्राशः, (पु०) — प्राशनं (न०) १६ संस्कारों में से एक विशेष संस्कार। इसमें नवजात बालक के

रोटी पानी ⊦—दासः ( पु० ) नौकर । चाकर ।

वह नौकर जो केवल भे।जन पर काम करे।---

देवता (स्री०) ग्रन्न के ग्रविष्ठात देवता |--दोषः

( पु॰ ) निषिद्ध ऋत्र खाने से उत्पन्न पाप !--

मथसनार अन्न खिलाने की निधिवत् किया सम्पा-दन की जाती है। जुडा ।— अुज् (वि०) १ अज का खाना। २ शिव की उपाधि।—सर्लं (न॰) १ विष्टा। मल। पाखाना (२) सिंद्रा विशेष ।

श्रद्भः ( ५० ) सूर्य ।

अन्नमय (वि॰) [स्री॰—अन्नमयी] अन्न की बनी हुई। - कोशः, - कोषः ( ५० ) स्थूल शरीर। श्रन्नमयम् ( न० ) अन्न का वाहुत्य । भोज्य पदार्थी

की बहुतायत ।

अन्य (वि०) (अन्यत् न०) १ भिन्न । दूसरा ।

२ विलक्त्य । असाधारण । यथा । " अन्या वगदितमयी मनसः प्रवृत्तिः

---भामिनीविज्ञास ।

३ साधारण। कोई । ४ श्रतिरिक्त । नया। अधिक। —ग्रसाधारमा (वि०) जो दूसरों के लिये साधारम न हो । विचित्र । विसन्धाः ।—उद्यं (वि०) दूसरे से उत्पन्न। - येः ( अन्यर्यः ५० ) १ सौतेली मा का पुत्र । सौतेला भाई।—र्या (ग्रान्यर्या) (स्त्री॰) सौतेबी बहिन ।—ऊढा (वि॰) दूसरे की विवाही हुई। दूसरे की पत्नी।—स्तेत्रं (न०) १ दूसरा खेत । २ दूसरा राज्य । विदेशी राज्य। ३ दूसरे की स्त्री।—ग,—गामिन् (वि०) १ दूसरे के पास जाना । २ व्यभिचारी । छिनरा । जार । र्लपट । पापी ।—गोत्र ( वि॰ ) दूसरे वंश का।—चित्त (वि०) मनविचेप।—ज,— —जात। (वि॰) दूसरी उत्पत्ति का। दूसरी जाति का ।—जन्मन् (न०) जन्मान्तर ।— दुर्वह (वि०) दूसरों हारा न ढोने या उठाने योग्य।—नाभि (वि०) दूसरे वंश या ऋल का।—पर (वि०) १ दूसरों के प्रति भक्ति-मान्। दूसरों से अनुरक्त। दूसरी वस्तु को प्रकट करना या हवाला देना ।—पुष्टः (ए०) —पुदा (स्री॰) —भृतः, (३॰)—भृता (स्त्री॰) वूसरों से पाली हुई । केयल । —पूर्वी (स्त्री०) कन्या का जिसकी सगाई

दूसरी जगह हो चुकी है ।—बीजः,—दीज-

समुद्रवः समुत्पन्नः (५०) गोद तिया हुत्रा पुत्र। दत्तक पुत्र।—भृत (पु०) कौथा। काक। —मनस,—मनस्क,—मानस (वि॰) चन्चल ।

जो भ्यान न दे । त्रसावधान ।—आतृजः ( पु॰ ) सौतेला भाई।--सप ( वि० ) परिवर्तित। बदला हुया।—तिङ्ग,—तिङ्गद (वि॰) दूसरे शब्द के

जिङ्गानुसार । - वापः (पु०) कोयल ।— विवर्धित (वि०) के।यत ।

अन्यतम् ( वि॰ ) बहुत में से एक।

एक दिन या दूसरे दिन।

अन्यतर (वि०) दे। में से एक। श्रान्यतरतः ( श्रन्थ० ) देः तरह में से एक ।

श्चान्यतरेखः ( अन्यया० ) दे। में से किसी एक दिन ।

धन्यतः ( अव्य० ) ९ दूसरे से । ४ एक ग्रोर ! दूसरे श्राधार पर या दूसरे उद्देश्य से ।

द्यान्यत्र ( ऋन्य० ) दूसरी जगह । ग्रन्यस्थान। २ व्यतिरेक। दूसरा। ३ विना।

धान्यधा (अन्य०) १ प्रकासन्तर । पद्मान्तर । २ मिथ्यापन से । सूठपन से । ३ श्रशुद्धता से । भूत से।—भावः (५०) परिवर्तन। स्रदलवदत्ताः अन्तर ।—वादिन् (वि०) प्रकारान्तर से बेा**ब**ने वाला । मिथ्यावादी ।—वृत्ति (वि॰) १ परिवर्तितः । उत्तेजितः । उद्विग्नः ।—सिद्धिः (स्त्री॰)(न्याय में) एक दोष विशेष, जिसमें

यथार्थ नहीं, प्रत्युत अन्य केाई कारस दिखला कर

किसी विषय की सिद्धि की जाय।—स्त्रोत्रं ( न० )

श्चन्यदा (श्रन्यया॰ ) १ दूसरे समय । दूसरे श्रवसर पर। अन्य किसी दशामें । २ एक बार । कभी एक बार । ३ कभी कभी।

धन्यर्हि ( अन्यया० ) दूसरे समय ।

व्यंग्य ।

अन्याद्वस (वि॰) परिवर्तित । श्रसाधारण। यन्याद्वश अन्याद्वशे ) विलच्या । ध्यन्याय ( वि० ) घ्रनुपयुक्त । बेठीक ।

धन्यायः ( पु॰ ) कोई अनुचित या आईन विरुद्ध कार्य ।

श्चन्यायिन् (वि०) अनुचित । श्रयथार्थ । श्रान्याय्य (वि०) ३ श्रयथार्थ । श्राईन विरुद्ध । २ अनुचिता वेडौला भदा। ३ अप्रामाणिक। **ग्रान्युन ( वि॰ ) समृचा । समस्त ।—ग्र**ङ्ग ( वि॰ ) जिसका केाई श्रङ्ग कम बढ़ न हो।

भ्रान्येद्यः ( श्रव्यया० ) १ दूसरे दिन या श्रगले दिन । २ एक दिन । एक बार । ञ्चन्योन्य ( श्रव्यथा० ) १ परस्पर । श्रापस में ।---

श्राश्रय (वि०) परस्पर अविलम्बित । -युक्तिः ( स्त्री॰ ) वार्तालाप । बातचीत ।

अन्दोन्याभावः ( पु० ) पारस्परिक श्रभाव। भ्रान्योन्याश्रय ( वि॰ ) त्रापस का सहारा । एक दूसरे की अपेदा । सापेदाज्ञान ।

भ्रान्वत्त ( वि० ) प्रत्यत्त । सा**श**ात् । भ्रान्वत्तम् ( न० ) पीछे से पीछे । तुरम्त ही । पीछे से ।

तुरन्त । सीधा, किसी के बीच में होकर नहीं। अन्वक ( अन्यया० ) तदनन्तर । पीछे से । अनुकृतता से । पीछे ।

ब्रान्वंस् ( वि० <sup>)</sup> १ पीछे जाना । पछियाना । श्र**नु**स-स्या ।

ब्रान्वयः (पु०) श्रनुयायी । चाकर । २ सम्बन्ध । सङ्गति । रिश्तेदारी। ३ व्याकरणानुसार वाक्य की शब्द

ये|जना। ४ जाति । वंश । कुला। ६ वंशवाले । कुलवाले । ४ न्याय में कार्य करण सम्बन्ध ।---श्रागत ( वि० ) वंशपरम्परागत ।--- झः ( पु० )

निश्चय पूर्वक हाँ या ना सूचक कथित वाक्य। ९ नियम और अपवाद ।—स्थाप्तः (स्त्री॰) स्वीकारोक्ति । जडाँ धूम वहाँ अग्नि-इस प्रकार की व्याप्ति ।

वंशावाली जानने वाला । - व्यतिरेक्तः (पु०)

ग्रन्वर्थ (वि०) १ त्रर्थ के अनुसार । २ सार्थंक । अर्थयुक्त । श्चन्ववसर्गः ( पु॰ ) कामचारानुज्ञा । यथेच्छ श्राच-

रण की श्रनुमति। यथेच्छाचार। ग्रन्ववसित (वि॰) सम्बन्धयुक्त । बंधा हुन्ना ।

जकड़ा हुआ।

थान्ववायः ( पु॰ ) जाति । वंश । कुल । अन्यवैद्या (स्त्री०) सम्मान । आदर ।

ग्रन्दएका (स्रो०) साग्निकों के तिये एक मातृक श्राद्ध.

जो अष्टका के अनन्तर पूस, माघ, फागुन और श्रारिवन की कृष्णा नवमी के िकया जाता है। श्चन्वष्टमदिशं ( श्रन्थया० ) उत्तर पश्चिम के केाग

की ओर। श्र्यन्तर्हे ( ग्रन्यया० ) प्रति दिन । दिन दिन ।

द्यन्वाख्यानं ( न० ) पूर्वकथित विषय की पीछे से न्याख्या ।

ग्रन्वाच्यः ( ५० ) मुख्य कार्य की सिद्धि के साथ साथ अप्रधान ( गाँग ) की भी सिद्धि । जैसे एक काम के लिये जाते हुए की, एक दूसरा वैसा ही साधारण काम बदला देना।

ग्रन्दादिष्ट (व० ऋ) पोद्ये वर्षितः। पुनर्नियुक्तः। २ गौरा ।उपयोगी । श्चन्वादेशः ( पु॰ ) एक श्राज्ञा के बाद दूसरी श्राज्ञा।

किसी कथन की द्विरुक्ति। अन्वाधानं (न०) हवन की अग्नि पर समिधाओं केर रखना।

श्चन्वाधिः १ त्रमानत, जो किसी त्रम्य पुरुष की इस

लिये सौपी जाय कि, भ्रन्त में वह उसे उसके

न्यायानुसोदिस अधिकारी की दे दे। २ दूसरी असा-नत । ३ सतत परिताप, पश्चाताप या पछतावा द्यान्वाधियं ) ( न० ) एक प्रकार का खीधन, जे। भ्रान्वाभियकं रे स्त्री के। विवाह के बाद पतिकुल या

पितृकुल अथवा उसके अन्य कुटुम्बियों से शाह होता है। श्चन्वारस्भः ( पु॰ ) े स्पर्श । किसी विशेष धर्मा-अन्यारम्भण्यं ( न० ) रे नुष्टान के बाद यजमान का

स्पर्श या पीठ ठोकना यह जताने के। कि, उसका कृत्य

सुफल हुआ। अन्वारोहगां (न०) किसी सती स्त्री का पति के शव के साथ या पीछे भस्म होने के लिये चिता पर चढ़ना ।

ग्रन्वासनम् (न०) सेवा। पूजा। २ एक के बैठने के बाद दूसरे का बैठना। ३ दुःख। श्रेंकि।

अन्वाहार्यः ( ५० ) ) सत पुरुष के उद्देश्य से प्रति अन्वाहार्युम् ( न० ) रिश्रमागस्या के दिन किया अन्वाहार्यकम् (न०) ) जाने नाला मासिक श्राह । थ्रन्वाहिक (वि॰) [ छी॰—ग्रन्वाहिकी ] दैनिक। थ्यन्वित ( व० इ०) १ युक्त । सम्बन्ध्यास । २ किसी पद्य के शब्द जी वाक्यरचना के नियमानुसार यथास्थात रखे गये हों। ३ साधर्म्य के ऋनुसार भिन्न भिन्न वस्तु जो एक श्रेणी में रखी हई हों।

अन्वोत्तर्ग ( न० ) १ ध्यान से देखना । २ छोज। अन्वीत्राम्। ( स्न॰ ) अनुसन्वान । विचार । थान्वीत देखो भ्रन्वित ।

अन्त्रचं ( अव्यया० ) पद्म के बाद पद्म ।

द्यन्वेषसः ( पु॰ ) अन्वेषसाम् ( न॰ ) | अन्वेषसा (स्त्री॰) | श्रनुसन्धान खोज । तालाश । हुइ ।

खन्वे <u>पक्</u> (वि०) स्रोजने दाला। तलाश। भन्वेषिन् करने वाला। प्रग्वेष्ट

अप् (स्त्री०) [इसके बहुवचन ही में रूप होते हैं। . श्रापः, श्रपः, श्रक्तः, श्रक्तयः, श्रपां श्रीर श्रप्सुः किन्तु वैदिक साहित्य में इसके रूप दोनों वचनों, में एकवचन और बहुबचन में मिलते हैं।] जब । पानी ।—पितः (५०) वरुण का नाम । २ ससुद्र ।

अप ( अन्यवा० ) जब यह किसी किया में उपसर्ग के रूप में जोड़ा जाता है; तब इसका अर्थ होता है दूर। हट कर। विरोध । अस्वीकृति । स्वयदन । वर्जन।कई स्थलों पर अप का अर्थ होता है **दुरा । श्रश्रेष्ट** । विगदा हुन्ना । श्रश्रद्ध । श्रयोग्य ।

श्रापकराएं (न०) १ श्रवुचित रीति से बर्तना। २ बुराई करना । श्रपमान करना । चिड़ाना । दुर्ब्धव-हार करना। घायल करना।

ध्यपकर्त् (वि॰) सांवातिक। भ्रानिष्टकर। श्रमीति-कर । (प्र०) शञ्ज ।

व्यपकर्मन् (न०) १ हुम्कर्मं । दुराचार । दुष्टाचरणः । २ दृष्टता। अत्याचार। ज्यादती । ३ कज़ी अदा करना । ऋगा चुकाना । "दत्तस्यानपकर्मंच ।" ( सनु० )

अपकर्षः (४०) नीचे को खींचना । २ मटाचा । कसी। उतार। ३ निरादर। खपमान। बेकदी।

भपकर्षक (वि॰) घडाने वाला। छोटा करने वाला। नीचे खींचने वाला।

थ्रपकर्षग्रम् (न०) १ हटाना । खींच कर नीचे ले जाना। खींचकर निकालनाः २ कम करना। ३ किसी के। किसी स्थान से हटाकर स्वयं उस पर बैठना ।

अपकारः (पु०) १ स्रनिष्टसाधन । द्वेष । द्रोह । दुराई । नुकसान । हानि । अनभल । अहित । २ दुष्टता । अत्याचार । उप्रता । ३ श्रोद्धा या नीच कर्म । - अर्थिन् (वि०) विदेषकारी। अनिष्ट-प्रिथ। दुराशय। —शब्दः (पु॰) गालियाँ। कुवाच्य । श्रपमानकारक उक्ति ।

अपकारक ) (बि॰) १ अनिष्टकर्ता । बति अपकारित् र्रे पहुँगाचने वाला। हानिकारी। २ विरोधी। द्वेषी।

श्रपकारकः ) (पु॰) श्रपकार करने वाला । बुराई श्रपकारी ∫ करने वाला ।

अपकुःशः ( पु॰ ) दन्तरोग विशेष ।

व्यवकृत (वि०)) श्रपकार किया हुआ। अपकारी। अपङ्कति (स्वी०) । अपिकया। अपकार। स्रति। अपद्मप् (व० कृ०) १ हटाया हुआ। सींच कर की जाया हुआ। २ नीच। हुष्ट। चुट्ट।

अपरुष्टः ( १० ) काक । कौंद्या ।

अपकौशली ( बी॰ ) सबर । समाचार । सूचना ।

अपिकः (स्त्री०) १ कचापन । २ अजीर्यो ।

अएक्सः (५०) १ प्लायन् । समाद् । दौद् । भागना । २ (समयका) निकल जाना। (वि०) अस्त-व्यस्त । गङ्बङ् ।

अपक्रमग्राम् (न॰) । पत्नायन । (सेना का) पीझे ( पु॰) } इद जाना । निकलसांगना। षचकर निकक्त जाना।

द्यापक्रोशः (पु॰) गाली । श्रपशब्द । निन्दन । जुगुप्सन । तिरस्कार ।

अपद्मम् (वि॰) श्रपरिगतः । नहीं वदा हुआ। कचा।

अपस (वि०) १ विना पंख का । उड़ने की शक्ति से हीन । २ जो किसी दल विशेष का न हो । ३ जिसका केर्ड़ि मित्र या अनुयायी न हो । ४ विरुद्ध । उत्था — पातः (पु०) पद्यपातराहित्य । न्याय । खरापन । — पातिन् (न०) जो किसी की तरफ़दारी न करें । खरा । न्यायी ।

**ग्रापत्तयः ( ९० )** नाश । त्राधःपात । हास । चय ।

प्रपत्नेपः (पु॰) ) १ फोंकला । पल्टाना । २ भ्रापत्नेपणम् (न॰) ∫ शिराना । च्युतकरना । ३ प्रकाशादि का किसी पदार्थ से टकरा कर पलटना । १ (वेशैषिक दर्शनानुसार ) श्राकुञ्चन, प्रसारण भ्रादि पांच प्रकार के कमों में से एक ।

भ्रापगगुद्धः ( पु॰ ) बालिग । वयस्क ।

द्यापगमः (पु०)) ३ प्रस्थान । त्रियोग । २ पात । द्यापगमनम् (न०) र्रायव ।

द्रापगतिः (स्त्रीः) बदक्तिस्मती । दुर्भाग्य । अभाग्य । द्रापगरः ९ (पु॰) चिक्कार । डाँटडपट । गालीगलीज । २ गालियाँ देनेवाला या अप्रियवचन कहने वाला ।

भ्रपगर्जित (वि॰) गर्जनाशून्य।

द्माप्राणः ( पु - ) दोष । अवगुर्ण ।

द्मापगापुर ( वि॰ ) नगरहार से ग्रून्य । जिसमें फाटक न हो ।

भ्रापधनः (पु॰) देह । शरीर । अवसव । शरीरावयव ।

अपद्यातः (पु॰) १ हत्या । हिंसा । २ वञ्चना । घोखा । विश्वासघात ।

भ्रापद्यातिन् (वि॰) विश्वासघाती । हिसक । इत्या करने वाला ।

भ्रापञ्चः (पु॰) १ रसोई बनाने के श्रयोग्य अथवा जा श्रपने लिये रसोई न बनावे । २ गँवार रसोइया । ३ एक प्रकार की गाली ।

भ्रापन्थयः ( पु॰ ) श्रवनितः हासः । सङ्गः भ्रधः-पातः । नाशः । २ ऐवः । त्रुटि । होषः । असफलताः ।

अपचरितं (न) अपराध । मृत । हुष्कर्म । अपचारः (पु०) १ प्रस्थात । मृत्यु । २ अभाव । राहित्य । ३ अपराच । हुष्कर्म । असदाचरण । जुर्म । ४ अपथ्य ।

श्चपचारिन् (वि॰) दुष्ट । द्वरा । श्रसदाचारी । श्चपचितिः (स्त्री॰) हानि । श्रधःपातः । नाशः । २ व्यथः । ३ पाप का श्रायश्चित्तः । समन्वशः । चिति-पूरणः । ४ सम्मानः । पूजनः । प्रतिद्यापदर्शनः ।

अपच्छत्र ( वि॰ ) विना द्याते का । द्याता रहित ।

अपच्छाय (वि॰) १ जिसकी परदायी न हो। २ चमक रहित । युंधला ।

अपन्छायः ( पु॰ ) जिसकी परङ्गाई न हो । देवता । अपन्छेदः ( पु॰ ) । १ काट डाजना । २ हानि ।

श्रापच्छेदनम्( न॰ ) 🌖 ३ वाघा।

भ्रापञ्चयः (पु॰) हार । शिकस्त । द्यापजातः (पु॰) हुरी सन्तान । सन्तान जे। श्रपने

मासा पिता के गुर्धों के समान न हा।

ग्रपज्ञानं ( न॰ ) ग्रस्वीकृति । छिपाव । दुराव ।

द्यपञ्चीहरतं ( त॰ ) पदार्थं विशेष जो पाँचतत्वों से न बना हो ।

अप्रदी (स्ती॰) अक्तात । कपड़े की एक प्रकार की विशेष पदी । २ पदी ।

भ्रापटु (वि॰) अनिपुण गाडदी। भौंदू। २ वक्तूल शक्ति में जे। निपुण न हो। ३ बीमार। रोगी।

श्चपठ (वि॰) जो पढ़न सके। जो पढ़ान हो। अध्यम पाठक।

श्रपित्रित (त्रि॰) ६ जो विद्वान न हो। जो बुद्धिमान न हो। मूर्खं। श्रपड़। श्रज्ञानी। २ जिसमें बातुर्थं, रुचि श्रीर दूसरों की सराहना करने का अभाव हो।

द्यपराय ( वि॰ ) जी विक न सके ।

द्ध्रपत्रर्पेग् ( न० ) ( बीसारी में ) कड़ाका । संधन । असन्तोष ।

अपति । (वि॰) विनास्वामी के। विनापित के। अपितक ∫ अविवाहित।

सं॰ १० कौ--

अपत्नीक (वि॰) विना स्त्री वाला । पत्नीरहित । अपत्यं (न॰) सन्तति । शिशु । सन्तान । श्रीलाद । —काम (वि॰) पुत्र या पुत्री की इच्छा रखने वाला ।—पथः (पु॰) योनि । सग ।—विक्र-थिन् (पु॰) सन्तान वेचने वाला ।—शत्रुः (पु॰) १ केकड़ा । २ साँप ।

श्चपञ्चप ( वि॰ ) निर्लंज । बेहया ।

भ्रापत्रपास्य ( न॰ ) ) स्रामे । जजा । लाज ।

थ्रपत्रपिष्णु ( वि॰ ) शर्मीला । तजीला ।

भ्रापत्रस्त (व० क०) भयभीत । इरा हुआ। भय से थमा हुआ। भय से रुका हुआ।

अपथ (वि॰) मार्गहीन ।—गामिन् (वि॰) बुरी सह चलने वाला। कुमार्गी।

अपधार् (न०) } बुरी सड़क । सड़क का अभाव। अपन्था(सी०) } (अबं०) बुरी राह । पाप की राह ।

व्यपथ्य (वि०) १ अयोग्य । अनुचित । हानिकारी । ज़हरीजा । २ अहितकर । जो गुलकारी न हो । ३ ज़राब । अभागा । - कारिन् (वि०) अप-राधी । जुमें करने वाला ।

अपदः ( पु॰ ) उरग । सरीखप, सर्पं भ्रादि ।— ध्रान्तर ( वि॰ ) समीपस्थ । ग्रति निकट !— ग्रान्तरम् ( न॰ ) समीप्य । निकटता ।

द्यपदम् (न०) १ बुरास्थान या घर। २ शब्द जो पदवाच्य न हो। ३ न्योस ।

अपदक्तिगां ( अन्यया० ) बाई ओर ।

अपद्म (वि०) असंयमी। विना इन्दिय-निम्नह-वान्।

भ्रपदेश (वि॰) दस की संख्या से दूर।

थ्यपदानं १ (न०) १ सदाचरण । विशुद्ध श्राच-श्रपदानकम् ∫रण । २ महान् या उत्तम काम । सर्वेत्तिम कर्म । ३ सम्यक् पूर्णं किया हुश्चा कार्य ।

द्यपदार्थः ( पु॰ ) १ कुछ नहीं । २ वाक्य में जी शब्द प्रयुक्त हुए हों उनका द्वर्थ न हेाना ।

" अपदार्थीपि दक्तार्यः स्तुजुसति "

--काच्यप्रकाश।

ध्रापदेशः (पु॰) १ वयान । कथन । उपदेश । वर्णन । २ वहाना । व्याज । मिस्र । २ तक्य । उद्देश्य । ३ श्रपने स्वरूप को छिपाना । भेष बदलना । ४ स्थान । ६ शस्त्रीकृति । ७ कीर्ति । नामवरी । म खुल । धीस्ता । द्याबाजी ।

श्रपदेवता ( स्री० ) भूत । प्रेत । दुष्ट श्रात्मा ।

श्रपद्रव्यं ( न० ) बुरी वस्तु ।

भ्रपद्वारं ( न॰ ) बराल का दरवाज़ा । बराली द्वार । श्रपभूम ( वि॰ ) धूमरहित ।

श्रापध्यानं (न०) बुरे विचार । श्रानिष्टविन्तन । मन ही मन अकेसिना ।

भ्रापध्यंसः (पु॰) श्रथःपात । श्रपमान । बेङ्ज्जती । — जः (पु॰) — जा (खी॰) किसी वर्णसङ्कर, श्रथम श्रीर श्रष्ट्रत जाति का व्यक्ति ।

श्रापच्चस्त (व० छ०) शायित । अकीसा हुआ। धृणित । २ जो अच्छी तरह से न कूटा पीसा गया हो। अधकत्वरा। अधकत्वरा । ३ त्यक्त। त्यागा हुआ। छोड़ा हुआ।

थ्यपध्यस्तः (पु॰) दुष्ट श्रभागा । जिसमें सदसद्विवेक शक्ति रह ही न गयी हो ।

द्यपनयः (पु॰) १ हटाना । श्रलहता करना । स्तरह-करना । २ बुरी नीति । बुरा चालचलन । ३ उपकार ।

भ्रापनयनं (न०) हटाना। श्रलहदा करना। २ (वान) पुराना। चंगा करना। ३ उन्हरण करना।

भ्रपनस (वि०) नकटा । नाक रहित ।

ध्यपनितः (स्री॰) हटाना । अलगाना । अल-ध्यपनीदः (पु॰) हदा करना । नष्ट करना । ध्यपनीदनम् (न॰) अयिश्वित करना । तूर करना । ध्रपपाठः (पु॰) बुरी तरह पाठ करना । तालत पाठ करना । पाठ में मूल ।

श्रापपाञ (वि॰) नीच जाति के पात्रों (वरतनों) को काम में लाने से विज्ञत ।

श्रापपात्रितः ( ५० ) किसी बड़े दुष्कर्म करने के कारण जाति से च्युत मनुष्य जो श्रपने सम्बंधियों के साथ एक बरतन में खा पी न सके।

भ्रपपानं (न०) भ्रपेय । न पीने योग्य पीने की वस्तु । अपप्रजाता (स्त्री॰) स्त्री, जिसका गर्भपात हो गया हो ।

श्रपप्रदानम् ( न० ) वृँस । रिश्वत ।

श्रपभय । (वि॰) डर से रहित । निर्भय । श्रपभी ∫ निःशङ्क । निडर ।

श्रपभरती (स्त्री॰) श्रन्तिम तारापुक्ष या नत्त्र ।

भ्रपभाषसम् ( न० ) गालियाँ । मानहानि ।

भ्रापर्भ्रशः (पु॰) १ पतन । गिराव । २ विगाइ ।

विकृति । ३ विगड़ा हुआ । भ्रपमः ( पु॰ ) ब्राहणिक। ब्रहण या श्रयनमण्डल

सम्बन्धी । क्रान्ति । ग्रपकान्ति ।

श्रपमर्दः ( ५० ) धृल गर्दा । जो बहारा जाय ।

ध्यपमर्शः ( पु॰ ) छना । बराना । श्रपमानः ( पु॰ ) निरादार । बेइजती । बदनामी ।

श्रपमार्गः (पु०) पगडंडी । बगली रास्ता । बुरी रास्ता ।

श्रापमुख ( वि॰ ) बदशक्का । बदस्र्रता । कुरूप ।

अपमूर्धन (विः) लापरवाह । श्रापमार्जनम् ( न॰ ) १ घो कर साफ करना । पवित्र

करना । २ हजामत बनवाना । श्रपमृत्युः ( पु॰ ) कुमृत्यु । कुसमय को मौत । विजली

गिरने से, विष खाने से, साँप आदि के काटने

से मरना ।

अपमृषित (वि०) १ जो बोधगम्य न हो। जो सम न पड़े। श्रस्पष्ट । २ श्रसहा । नापसंद ।

श्रापयशस् ( न॰ ) ) बदनामी । श्रपकीर्ति । श्रापयशः ( पु॰ ) अपयानम् ( न॰ ) भाग जाना । पीछे लौट जाना ।

अपर (वि ) १ जो पर या दूसरा न ा। पहिला। पूर्वका। २ पिछला। जिससे कोई पर न हो ३। दूसरा । अन्य । श्रीर । भिन्न । ४ अपकृष्ट । नीचा ।

- प्राप्ति, ( ५० ) दिचल और गाईपत्याद्वि । —श्रपराः,—श्रपरे,—श्रपराग्रि, दूसरे दूसरे । कई एक । भिन्न भिन्न ः—ग्राहः, ( g · ) तीसरे

पहर ।—इतरा, (स्त्री॰) पूर्व दिशा ।—कालः, (पु॰) पीचे का काला। पिचला समय।

— जनः, ( पु॰ ) पारचात्य जन । परिचमी

देशों के रहने वाले। इक्तिगां, (श्रव्यया०) दिशा पश्चिम में।—पद्मः, (पु॰) १ कृष्णपरा। २ द्सरी

त्रोर । उल्टी ग्रोर । ३ प्रतिवादी ।—पर, (वि०) कई एक। भिन्न भिन्न। तरह तरह के। - पाणि-

नीयाः, (९०) पाणिनीके शिष्य जा पश्चिममें रहते

हैं।—प्रशोध, ( वि॰ ) सहज में दूसरे द्वारा प्रभा-वान्वित होने वाला।—रात्रः, (पु०) रात का पिछला

पहर :---परलोकः, ( पु० ) स्वर्ग । -- स्वस्तिकं ( न० ) ग्राकाश का पश्चिमी ग्रन्तिम विन्दु ।---हैमन (वि॰) शीतकाल का पिछला भाग।

ग्रापरः ( पु० ) ६ हाथी का पिछला पैर । २ शत्रु ।

) ( 多丸

(

अपरम् (न०) १ भविष्य । २ हाथी का पिछला पैर । ( ग्रब्यया० ) पुनः । त्रागे ।

द्धपरता (स्त्री०) | दूसरापन। श्रनगैरीपन | २४ गुर्खों में श्रपरत्वं ( न० ) ∫ से एक गुर्ख । श्रन्तर । सम्बन्ध ।

द्यपरत्र ( ग्रन्थ॰ ) ग्रन्थत्र । दूसरी जगह । अपरक्त (वि०) १ विना रंग का । खूनरहित । पीला ।

२ असन्तुष्ट । ग्रापरतिः (स्त्रीः) १ विचीद २ श्रसन्तोष ।

अपरवः ( पु॰ ) कगड़ा । विाद ( किसी सम्पत्ति के

उपभोग के सम्बन्ध में ) २ अपकीर्ति । बदनामी। अपरस्पर (वि॰) एक के बाद दुसरा। अवाधित। लगातार।

व्ययस (स्त्री॰) पश्चिम को स्रोर। हाथी के पीछे का थड़। ३ गर्भशय। किली। ४ गर्भावस्था में रुका हुआ रजाधर्म ।

अपराग (वि?) विनारंग का।

त्र्यपरागः ( पु॰ ) १ श्रसन्तोष । २ शत्रुता । दुश्मनी ।

त्रपरांच् (वि<sup>)</sup>) सम्मुख । सामने ।—राक् (ग्रपराक्)

( अव्यया॰ ) सम्मुख । सामने ।--मुख, (वि॰) —मुखी, (स्त्री०) २ मुंह न मोड़ना । ३ साहस के साथ सामना करना। मोर्चा लेना।

अपराजित (वि०) जो हारा न हो। अजेय। अपराजितः (पु॰) १ एक प्रकार का ज़हरीला कीड़ा।

२ विष्छु।३ शिव।

अधराजिता (की०) १ दुर्ग देवी जिनका प्जन दशहरा के दिन किया जाता है। २ श्रोधि विशेष। यह श्रोषधि कलाई में यंत्र की तरह बांधी जाती है। ३ ईशान के। ए।

श्रापराद्धिः (स्ती०) १ अपराध । कस्त्रः २ पाप । दुंग्कर्सः ।

श्रपराधः ( पु॰ ) ३ कसूर । जुमै । २ पाप । श्रपरार्ध्वत् ( वि॰ ) श्रपराध करने वाला । श्रपराधी । श्रपरिग्रह् ( वि॰ ) जिसके पास न तो कोई वस्तु हो

अपरिप्रह (वि॰) जिसके पास न ते। कोई वस्तु हो ग्रौर न कोई नौकर चाकर । निपट मोहताज। निपट रंक।

द्मपरिश्रहः (पु॰) ९ श्रस्तीकृति । नामंजूरी । २ श्रभाव । ग़रीबी ।

श्चापरिच्छद (वि०) दरिद्र। गरीब। मोहताज। श्चापरिच्छित्र (वि०)। सतत २ अभेद्य। मिला हुत्रा३ असीम। इयत्तारहित।

द्भावरिगायः ( पु॰ ) अनुहावस्थाः अविवाहित अवस्था । चिर-कौमार्थः ।

अपरिसीता (सी॰) अविवाहित लड़की।

अपरिसंख्यानम् ( २० ) १ त्रातन्त्य । २ श्रसीम । ३ त्रसंख्यत्व ।

श्रापरीश्चित (वि०) १ अनजांचा हुआ । असिद्ध । २ कुविचारित । मूर्वतापूर्ण । अविचारित । ३ जो सब प्रकार से सिद्ध या स्थापित न हुआ हो ।

श्रपरुष (वि॰) क्रोधग्रन्य।

भ्रापरूप (वि॰) [खी॰—भ्रापरूपा या भ्रापरूपी] बदशक्क । इरूप । बेढेंग । श्रंगभंग ।

द्यपरेद्युः ( अन्यया० ) दूसरे दिन । अगले दिन । ध्यपरीस (वि०) १ अहस्य । जो देख न पड़े । इन्द्रियों द्वारा जाना जाने वाला । २ समीप ।

भ्रपरोधः ( पु॰ ) वर्जन । मनाई । रोक ।

अपूर्मा (वि०) पत्तारहित ।

अपरा (१४०) पार्वती या दुर्गा देवी का एक नाम। अपर्याप्त (वि०) १ अयथेष्ट । जो काकी न हो । २ असीम। सीमारहित । ३ अशक्त । असमर्थ अवास्य । द्यापर्याप्तिः ( स्त्री॰ ) ३ अपूर्णता । कसी । त्रुटि । २ अयोग्यता । अच्मता ।

ग्रपर्याय ( वि॰ ) क्रमरहित । बेसिलसिले ।

अपर्यायः ( पु॰ ) क्रम या विधि का अभाव। जिसका केंग्ने क्रम या सिलसिला न हो।

ध्यपर्युषित (वि॰) रात का रखा हुआ नहीं। बासी नहीं। ताज़ा। टटका

अपर्वन (वि०) जिसमें गाँउ न हो । (न०) १ वेजोड़ अथवा जिसमें जोड़ने की जगह न हो। २ वे समय। अनक्षतु।

श्रपल (वि॰) बेमांस का।

ग्रपलम् ( न० ) पिन या बोल्द् ।

श्चापलपनम् (न०) ) १ श्चिपान । दुरान । २ श्चापलापः (पु०) ) श्चिपाना । किसी वस्तु की जानकारी के श्चिपाना । निकास । सत्य वात का, विचार का और भाव का श्चिपाना । — दराहः, (पु०) मिथ्याभाषण के लिये सन्ना ।

भ्रापलापिन् (वि॰) इंकार करने वाला। सुकरते बाला। श्रिपाने वाला। [ प्यास। श्रापलापिका (स्त्री॰) अपलासिका (स्त्री॰) बड़ी श्रापलापिन् ) (वि॰) १ प्यासा। २ प्यास या श्रापलापुकः ) अभिलापा से मुक्त।

ध्रप्**वन** (वि॰) विना आँधी बतास के। पवन से पन्नित।

भ्रापवतम् ( न० ) नगर के समीप का बाग । उपवन । सराकुक्ष ।

द्यपवरकः ( पु॰ ) २ भीत्री कमरा । २ अपवारका (स्त्री॰) रोशनदान । करोखा ।

अपवर्णा (न०) १ पर्दा । चिका २ कपड़ा ।

द्यापवर्गः (पु०) १ पूर्णता । समाप्ति । किसी कार्यं का पूर्णे होना या सुसम्पन्न होना । २ अपवाद । विशेष नियम । ३ स्वर्गीय आनन्द । ४ सेंट । पुरस्कार । दैन । ४ त्याग । ६ फैंकना । झोइना (तीरों का ) ।

श्रापवर्जनम् (न०) १ त्यागः (प्रतिज्ञा की) पृति । उत्रम्ण होना । २ भेंट । दान । ३ स्वर्गीय ज्ञानन्द। श्रापवर्तनम् (न०) पलटाव । उत्तटफेर । २ विश्वत करना । अपवादः (पु०) १ निन्दा । अपकीर्ति । कलङ्क । २ नियम विशेष जो व्यापक नियम के विरुद्ध हो । ३ आज्ञा । निर्देश । ४ खरडन । प्रतिवाद । ४ विश्वास । इतमीनान । ६ प्रेम । सौहार्द् । सद्भाव । आस्मीयता । ७ वेदान्तशास्त्रानुसार अध्यारोप का निराकरण ।

श्रापचादक ) (वि०) १ निन्दक । बदनाम करने श्रापचादिन् ) वाला । २ विरोधी । किसी श्राज्ञा को हटाने वाला । वाहिर करने वाला ।

श्चप्वारण्म् (न॰) १ झिपाव । इकाव । २ श्चन्तर्घान । ३ रोक : ज्यवधान । बीच में पड़ कर आघात से बचाने बाली बस्तु ।

श्रापवारित (वि॰ इ॰ ) १ टका हुआ। छिपा हुआ। २ दूर किया हुआ। इटाया हुआ। ३ तिरोहित। अन्तर्हित।

अपवारितम् ) (न०) छिपे हुए या गुप्त तौर अपवारितकम् ) तरीके।

थ्यपवाहः (पु॰) } १ दूर करना । हटाना । थ्रपवाहनम् (न॰) } २ कम करना । घटाना ।

द्यपविद्य (वि॰) श्रवाधित । विना रोक टोक का ।

श्रापविद्ध (व॰ ह॰) १ टलकाया हुआ या दूर फैका हुआ। २ त्यक्त । त्यागा हुआ। छोड़ा हुआ। अस्वी-इत किया हुआ। भूला हुआ। स्थानान्तर किया हुआ। छुड़ाया हुआ। रहित। हीन । २ नीच। चुड़। ओछा।

ग्रापिद्धः (५०) हिन्दूधर्मशास्त्रानुसार बारह प्रकार के पुत्रों में से वह पुत्र जिसे उसके जनक जननी ने त्याग दिया हो श्रीर श्रम्य किसी ने उसे गोद ले लिया हो।

ध्रपधिद्या (स्त्री॰) श्रज्ञता । श्राध्यात्मिक श्रज्ञान । श्रविद्या । माथा ।

ब्रापवीसा ( वि॰ ) बुरी वीसा रखने वाला या विना वीसा का ।

भ्रयवीसा (स्त्री॰) बुरी वीसा।

अयवृक्तिः (स्त्री॰ ) पूर्ति । समाप्ति । सम्पूर्णता ।

भ्रपवृतिः (स्त्री०) । खुलाव । जो डका न हो ।

ग्रपवृत्तिः (स्त्री०) समाप्ति । क्षोर । भन्त ।

अपवेधः ( ९० ) ग़लत छेदना ( मोती आदि का )। ठीक स्थान पर न वेधना।

थ्रपन्ययः ( पु॰ ) फिजुलख़र्च । निरर्थंक व्यय ।

श्रपशकुनम् ( न॰ ) हरा सगुन । श्रसगुन ।

भ्रापशङ्क (वि०) निडर। निर्भय।

अपशन्दः (पु॰) १ अशुद्ध शन्द। दूषित शब्द। २ असंबद्ध प्रलाप | ३ गाली । कुवाच्य । ४ पाद। गोज़। अपानवायः।

श्चपशिरस् ) श्चपशीर्ष } (वि०) सिररहित । वेसिर का । श्चपशीर्षन् )

भ्रपशुच् (वि॰) विना शोकः। (पु॰) रुद्द। जीवारसाः।

भ्रपशोकः ( ५० ) श्रशोकवृत्त ।

श्रयश्चिम (वि०) जिसके पीछे केर्डिन हो । २ प्रथम । पूर्व । सव के आगे वाला । ३ श्रति । श्रव्यन्त । " श्रपश्चिमा कप्रावायदं शाववस्यदं ।"

—रामायसा

द्यपश्चयः ( पु॰ ) तकिया । बालिश ।

अपश्ची ( वि० ) सौन्दर्यरहित । बदस्रत ।

अपष्ठं ( न० ) अङ्क्षरा की नोंक।

अपष्ठु (वि॰) १ विरुद्धः २ प्रतिकृतः । ३ बाँचा। (अव्य॰) १ विरुद्धः । २ सुठाई से । ३ निर्देषिता से । ४ भन्नी भाँति । ठीक ठीकः।

श्चापण्डुर अपण्डुल } (वि॰) उल्टा । विरुद्ध ।

त्रपसदः (५०) ६ जातिवहिष्कृत । २ अधम। नीच । त्रपकृष्ट । ३ नीच जाति विशेष ।

त्रापसरः ( पु॰ ) १ श्रपसरखं । हटना । पीछे तौटना । २ युक्तियुक्त कारखं । ३ उचित चमाप्रार्थना ।

त्रापसरराम् (न०) चला जाना । सीट जाना (सेना का)। बच कर निकलं जाना।

श्रपसर्जनम् (न॰) १ स्नाग । २ भेंट या दान । ३ स्वर्गीय सुख ।

श्चापसर्पः } ( पु॰ ) जासूस । भेदिया । ...

अपस्पर्या ( न० ) पीछे हटना या जाना । भेदिया की सन्ह भेद सोना :

प्रापसन्य ) (वि॰) १ दहिना । २ उत्र्या । प्रापसन्यकः ) विरुद्ध ।

श्चयसत्यम् ( अन्यया० ) यज्ञोपनीत की बाँएँ कंधे से दक्षिने कंधे पर करना ।

अपसारः ( ५० ) १ बाहिर जाना । वहिर्गमन । पीछे जौरना । २ निकास । निकलने का राखा ।

श्रापसारणाम् (न०) । दूर हटाना । हँका देना । श्रापसारणा (स्त्री०) ∫ निकाल देना । रास्ता देना । अन्तु हो जाना ।

भ्रापसिद्धान्तः ( ५० ) श्रसत् सिद्धान्तः।

भ्रपसृतिः ( खी० ) गमन ।

ध्रयस्करः ( पु॰ ) पहियों की छोड़ गाड़ी का अन्य कोई साग ।

द्यपस्करम् (न०) ६ विद्या । २ योनि । भग । ३ गुदा । मलद्वार ।

अपस्तानं (न०) १ अशीचस्तान । २ अपवित्र स्तात । ऐसे जब में स्नान करना जिसमें कोई मनुष्य पहिन्ने अपना शरीर घो चुका हो ।

श्चायस्पश (वि॰) जिसके पास जासूस न है।। श्चापस्पर्श (वि॰) विचेतन। संज्ञाहीन। श्रनुभव-शक्तिहीन।

श्रपस्मारः (पु॰) ) १ विस्मृति । आन्ति । श्रपस्मृति (वि॰) ) २ मिरगो । बीमारी ।

श्रपस्मारित् (वि॰) ) सुलक्ष्य । मूल जाने वाला । श्रपस्सुतिः (क्षी॰ ) ) मिगी के रोग वाला ।

भ्रपह (वि॰) दूर रखते हुए। स्थानान्तरित करते हुए। नाश करते हुए।

श्रमहतपाण्या (वि०) जिसके समस्त पाप दूर हो गये हों । वेदान्त द्वारा जानने योग्य (श्रहमा)।

थ्यपहितः (स्त्री०) हटाना। नष्ट करना। विनाश। उन्हेद।

श्रपहननम् ( न॰ ) निवारण करना । इटाना । प्रति-चेप करना । पीछे इटाना ।

भ्रपहरण्म् ( न॰ ) १ हर के जाना । स्थानान्तरित करना । २ चुराना ।

धापहस्तितं (न०) । श्रकारण हास । मूर्चतापूर्णं श्रपहासः (पु•) । हास । निरर्थंक हास्य । अपहस्तित (व० २००) निरस्त । हराया हुआ। गर्ले में हाथ देकर निकाला हुआ। रदी किया हुआ। होड़ा हुआ। त्यागा हुआ।

भ्रापहानिः (श्वी॰) ९ त्याग । विच्छेद । २ श्रन्तर्थान । नास । वर्जन ।

अपहारः ( पु॰ ) लूट । चोरी । छिपाव । छुटाना । अपस्य । अपहरस् । सङ्गोपन ।

द्रापहारक (वि॰) १ अपहरण करने वाला । छीनने बाला । बलात् हरने बाला । २ डॉक्ट । चोर लुटेरा ।

भ्रापहारी (वि०) १ अपहरखशील । २ नास करने वाला । ३ चोर । लुटेरा ।

अपहत (वि॰) क्षीना हुआ। लूटा हुआ। तुराया हुआ।

अपहलः (पु॰) छिपाव। दुराव। २ वाग्जाल से सत्य की छिपाना ।३ वहाना । टालमटूल। ४ स्नेह । प्रेम ।

ध्यपङ्गितिः ( श्ली॰ ) १ सुकरता । सस्य की द्विपाना । २ कान्यालङ्कार विशेष । इसमें उपमेय का निषेध कर के उपमान स्थापित किया जाता है ।

श्रपहासः ( ५० ) धटाव । कमी।

प्राणकः (पु॰) १ अजीर्ग । अनपच । २ कवापन । ३ अवयस्कता ।

अपिकरसम् (न०) १ निराक्तरस्य । हटाना । दूर करना।२ अस्वीकृति । नामंज्ररी । खरडन । ३ अदायगी। कर्ज की अदायगी का प्रबन्ध। ४ न्यवसाय उत्तोजन । किसी कारबार के। समेटना। उठा देना।

श्रापाकर्मन् (न०) अदायगी । परिशोध । ऋण-परिशोध की व्यवस्था । कारवार उठाना ।

भ्रपाकृतिः (भ्री॰) अस्वीकृति । स्थानान्नरित कारणः। भय या क्रोध से उत्पन्न उञ्जासः।

अप्रपादा ( वि॰ ) १ विद्यमान । प्रत्यत्त ; इन्द्रियम्राह्य । २ नेत्रहीन । बुरे नेत्रों वाला ।

अपांक ) (वि॰) एक पंक्ति में नहीं। जाति अपांकिय > वहिष्ठत । जेर अपनी विराद्ती के साथ अपांक्त्य ) वैठ कर न शा भी सके।

श्रापायः ( पु॰ ) १ प्रस्थान । २ वियोग । ऋलगाव ।

सर्वनाश । ४ हानि । चाट ।

३ श्रदृश्यता । तिरोहितता । श्रविद्यमानता ।

( {\$}) े ( पु० ) ३ ऑंख का केर्या । २ सम्प्र-भ्रापाङ्गेकः ∫ दायं सूचक माथे पर का चिन्ह । ३ काम-देव ।—दर्शनं, (न०) —द्वृष्टिः, (स्त्री०) —विलोकितं, (न०)—वोद्यगां, (न०) कनिलयों से देखना। श्रॉख मारना। द्यपाच् ) (वि॰) १ परचात्भाग में स्थित । पीड़े। **अपां**च े प्रेनसुता। ग्रस्पष्टे। ३ पारचात्य । ४ दिच्छी। दिच्छा का। भ्रपाची (स्त्री॰) दिच्या या परिचम दिशा। श्रपाचीन (वि॰) १ पीचे की घूमा हुआ। पीछे की मुड़ा हुन्रा ' २ श्रदृश्य।जा न देख पड़े।३ दिचण का। पश्चिम का। सामने का। उल्टा। श्चपाच्य (वि॰) दिल्ली या पश्चिमी। द्मपाणिनीय (वि०) १ पाणिनी के नियमों के विरुद्ध। २ वह जिसने पागिसी का व्याकरण भवी भाँति न पढ़ा हो । संस्कृत भाषा का मामूली ज्ञान । ग्रपात्रं (न०) १ कुपात्र । बुरा वरतन । श्रयोग्यपुरुष । दान देने के लिये श्रयोग्य व्यक्ति । निन्दित । दुराचारी । श्रपात्रीकरणम् ( न० ) निन्दित कर्म करने वाला। श्रयोग्यता । नै। प्रकार के पापों में से एक। अपादानं १ (न०) हटाना । अलगाव । विभाग । २ व्याकरण में पांचवाँ कारक। श्चपाध्वन् (पु॰) बुरा मार्ग । भ्रापानः ( पु॰ ) १ शरीर में नीचे रहने वाला पवन । पाँच प्राण वायुत्रों में से एक। यह गुदा मार्ग से निकलता है। २ गुदा। श्रपानृत (वि॰) सत्य। श्रसत्य से मुक्त। श्रपाप ) (वि॰) पापरहितः विशुद्धः पवित्र। श्रपापिन् ∫ वर्मात्मा । द्यपां ( ग्रप् का बहुवचन )—ज्योतिस् , (न॰) विजली विद्युत ।---नपान्, सावित्री ग्रीर ग्रम्नि की उपाधि । —नाधः, ( पु॰ ) पतिः, (पु॰) १ समुद्र । २ वरुण का नाम ।—निधिः, ( पु॰ ) १ समुद्र । २ विष्णु का नाम।--पाथम्, ( न॰ ) भोजन।--पित्तं, (न०) श्रम्नि ।--योनिः, ( ५० ) समुद्र। भ्रापामार्गः ( ५०) चिचडा । अजाकारा । श्रपामार्जनं (न०) घोना । साफ करना । ( रोग

श्रादिको) दुरकरना।

श्रपार (वि॰) १ पार रहित । २ श्रसीम । सीमा-रहित । ३ जो कभी चुके ही नहीं । बहुत । ४ पहुँच के बाहिर। १ जिसके पार कठिनता से हुआ जाय । जिससे पार पाना कठिन हो । थ्रपारम् (न॰) नदी का दूसरा तट। ग्रपार्गा (वि॰) १ दूर। फासला । २ समीप । त्रपार्थ ) ( वि॰ ) निकस्मा । हानिकारी । ग्रपार्थक ) निर्श्व । त्रर्थहीन । अयावरगाँ (न०) ) ३ वेरा । २ छिपाव । दुराव । अपावृत्तिः (म्री॰) **र्र** श्रपावर्तनम् (न०) ो १ लीट जाना । पीछे चला श्रपावृत्तिः (स्त्री०) ∮ जाना । भाग जाना । २ क्यान्ति । श्रपाश्रय (वि॰) निरावलस्य । असहाय । ग्रपाश्रयः ( पु॰ ) १ ग्राश्रय । ग्राश्रयस्थल । २ चन्दोवा। शामियाना। शीर्ष। श्रपासंगः ) श्रपासङ्गः ) ( पु॰ ) तस्कसा। श्रपासनं (न०) १ फैंकदेना । रही कर देना । २ त्याग । परित्याग । ३ नाश । श्रपासरग्रं ( न॰ ) प्रस्थान । हटाना । श्रपासु (वि॰ ) निर्जीव । मृत । द्यपि ( श्रव्यया॰ ) सम्भावना । प्रश्न । शङ्का । गर्हा । समुचय । श्रनुज्ञा । श्रनधारण । भी । ही । निश्चय । ठीक । द्मिपिगीर्गो (वि०) १ प्रशंसित । प्रसिद्ध । २ । कथित । वर्शितः श्रिपिच्छिल ( वि॰ ) गँदला नहीं । स्वच्छ । साफ । द्यपितुक (वि०) १ पितारहित । २ पैतृक या पुरतैनी नहीं । ऋषेतृक । द्यापित्र्य (वि०) पैतृक नहीं। द्यपिधानं-पिधानं ( न० ) ढकना । त्राच्छादन । द्यपिधिः ( स्त्री॰ ) क्षिपाव । दुराव ।

द्यपिव्रत (वि॰) किसी धर्मानुष्ठान में भाग जेनेवाला।

रक्तसम्बन्ध युक्त ।

श्चिपिहित—पिहित (व० क०) बंद। धुँदा हुआ। बका हुआ। क्षिपा हुआ।

ध्यपीतिः (स्थी०) १ प्रवेश । समीप गमन । २ नाश । हानि । ३ प्रबंश ।

अपीनसः (पु॰) नाक में खुरकी । ठंडक ( सिर में अपोस्का ( खी॰ ) विना पति की खी ।

द्मपुत्रः ( ५० ) पुत्ररहित ।

अपुत्रक (वि॰) पुत्र या उत्तराधिकारी रहित। अपुत्रिका (स्त्री॰) पुत्र रहित पिता की लड़की जिसके निज का भी कोई पुत्र न हो।

अयुनर् ( अन्यया० ) फिर नहीं । सदा के लिये । एक बार । सदैव ।—अन्वय ( वि० ) पुनः न लैटिने वाला । सृत ।—आदानं ( न० ) वापिस न लेना या पुनः न लेना ।—आवृत्तिः ( स्त्री० ) मोत्त । अयुष्य ( वि० ) १ दुवला । पतला २ थीमा । अपलर । कोमल ( स्वर ) ।

श्रापूरः ( पु० ) पुआ । मालपुआ । श्रॅंदरसा । श्रापूरणो ( खी० ) शालमली वृच । सेमर का पेड़ । श्रापूर्ण ( वि० ) अध्रा । जो पूर्ण न हो । असमास । श्रापूर्व ( वि० ) जो पहिलो न रहा हो । नया । विल-चण । श्रसाधारण । श्रद्धत । ३ श्रपरिचित । ४ प्रथम नहीं ।—पितः ( र्धा० ) जिसके पहिलो पित न रहा हो । कारी । श्रविवाहिता ।—िविधिः ( स्त्री० ) अन्य प्रमाणों से श्रप्राप्त श्रर्थ का विधान करने वाला ।

**ध्रपृ**र्वः ( ५० ) परमात्मा ।

अपूर्वम् ( न० ) पाप पुराय, जिसके कारण पीछे सुख दुःख की प्राप्ति होती है।

श्रपृथक् ( अव्यया० ) श्रलहदा से नहीं । साथ साथ । समष्टि रूप से ।

अपेता (खी०) | १ उम्मेद । श्राशा । श्रक्षिताषा । श्रपेताएं (न०) | २ श्रावश्यकता । श्राकांता । ३ कार्य श्रीर कारण का परस्पर सम्बन्ध । सम्बन्ध । ४ परवाह ! ध्यान । ४ प्रतिष्ठा । सम्मान ।

अपेट्य अपेटितन्य - (वि०) वान्छामीय । श्राकाँचणीय । अपेटितान्य - श्रेपेटित । ज्ञुन्ती । त्रप्रेचितम् ( न० ) स्वाहिशः । इच्छा । सम्मानः । सम्बन्धः ।

श्रापेत (सं० का० क्र०) १ तिरोहित । गथा हुआ । २ विरुद्ध । रहित । मुक्त । देापरहित ।—कृत्यः (वि०) कार्यश्रुल्य ।

श्रापोगग्रहः (पु०) १ किसी शरीरावयव की अधिकता अथवा स्वरूपता। देह के किसी अझ की कमी या बेशी। २ सोलह वर्ष की अवस्था के नीचे नहीं अर्थात उपर। वालिग। वयस्क। २ बालक। बचा। ४ अत्यन्त भीरु। बड़ा डरपोंक। १ (चेहरे की) सकुड़न वाला।

य्यपोढ (वि०) निरस्त । त्यक्त । निकाला हुआ। य्यपोद्का (की०) शाक विशेष । पृति नामक शाक । यपोहः (पु०) ३ स्थानान्तरित करना। हँका देना। मगा देना। पुरना । २ शङ्का था तर्क का निराकरण । ३ तर्क वितर्क करना। वहम करना। ४ उन सब विषयों का निराकरण जी विचारणीय विषय के बाहिर हो।

अपोहनम् ( न॰ ) तर्कं वितर्कं करने की शक्ति । बहस करने की योग्यता ।

भ्रापोह्य (स॰का॰क्ट॰) हटाने थेग्य। दूर किया भ्रापोहनीय हिमा। निकाला हुया।

ग्रापौरुष १ (बि॰) १ कायर। भीरु। २ ग्रमानु-ग्रापौरुषेयं ∫ पिक। ग्रलौकिक।

श्रापौरुषम् । (न०) १ भीरता। उरपोंकपन। कायरसा श्रापौरुषेयम् । २ श्रज्ञौकिक या श्रमानुषिक शक्ति।

असीर्यामः १ पु॰) एक यज्ञ का नाम। सामवेद असीर्यामन् । की एक ऋचा का नाम। जो उक्त यज्ञ की समाप्ति में पढ़ी जाती है। ज्योतिष्टोम यज्ञ का अन्तिम या सप्तम भाग।

श्राप्ययः (पु॰) १ समीप श्रागमन । मिलन । २ (नदी में से) उलेडना । उलीचना । ३ प्रवेश । श्रन्तर्थांन । श्रद्ध होना । मोच होना । ४ नाश । श्राप्रकर्णां (न॰) सुस्य विषय नहीं । वाहियात विषय । श्राप्रकाश (वि॰) १ धुँ घला । काला । चमक से श्रन्य । २ स्वप्रकाशमान् । ३ तिरोहित । व्रिपा हुश्रा । ग्रह्म । अप्रकाशम् } (अन्यया०) चुरके से । गुपचुप । अप्रकारो }

द्याप्रकृत (वि॰) अमुख्य । अप्रघान । नैमितिक। २ विषय से भिन्न। अप्रासङ्गिक।

श्चामकृतम् (न) १ उपमानः ग्रस्वाभाविकः। बनावटी । २ मूठा ।

श्रप्रगम (वि॰) इतनी तेज़ी से जाने वाला कि अन्य लोग पीछे न चल सकें।

त्रप्रगरूभ (वि॰) १ त्रसाहसी । समीला । शीलवान् २ त्रप्रौढ़ । ३ निरुद्यम । ढीला । सस्त ।

द्धप्रमुग् ( वि० ) न्याकुल । प्रकृष्ट गुणहीन ।

अप्रज (वि॰) १ सन्तान रहित । सन्ततिहीन । २ श्रजुरपन्न । ३ जो (स्थान या घर) बसा न हो । जहाँ बसी न हो ।

थ्रप्रजस् । (वि०) १ सन्तिति हीन । जिसके कोई श्रप्रजता । श्रीवाद न हो ।

यप्रजाता (स्त्री०) बन्ध्या स्त्री।

अप्रतिकर्मन् (वि०) १ ऐसे कर्म करने वाला, जिसकी वरावरी अन्य कोई न कर सके। २ अनिवार्थ। अति अवल। अप्रतिरोधनीय।

अप्रतिकार ) (वि०) १ जिसका कोई उपाय या तद-अप्रतीकार ) बीर न हो सके । लाइलाज । असाध्य । २ जिसका कोई बदता न दिया जा सके ।

श्राप्रतिघ (वि०) १ अभेद्य । अजेय । २ जे। नष्ट न किया जासके । जो हटाया न जासके । जो दूर न किया जासके । ३ अकोधी । शान्त ।

ग्रप्रतिहंह ो (वि०) १ जिसका कोई प्रतिहन्ही न भ्रप्रतिहन्द्र ेहो। श्रजेय । २ वेजोड़ ।

श्रप्रतिपत्त (वि॰ ) १ अप्रतियोगी । विपत्तीशून्य । शत्रुरहित । २ असदश ।

श्रप्रतिपत्ति (खी॰) १ अस्वीकृति । अकृति । २ उपेचा । ३ समभदारी का अभाव । ४ दह विचार शून्यता । गड़बड़ी । विद्वलता ।

ग्रप्रतिबन्ध (वि०) १ रुकावट का न होना । स्वच्छ-स्दता । २ विवादरहित । विना भगड़े का ।

श्राप्रतिवत्त (वि॰) अजेयशक्तियुक्त । वह मनुष्य जिसके समान बजी दूसरा न हो । श्रप्रतिभ (वि॰) १ शीलवान । लज्जालु । २ प्रतिभाशून्य । उदास । ३ स्फूर्ति रहित । सुस्त । ३ मतिहीन । निर्वृत्ति ।

श्चप्रतिसट (वि॰) जिसका सामना करने वाला कोई न हो। बेजोड़।

अप्रतिभटः ( ५० ) ऐसा योदा जिसके सामने कोई खड़ा न रह सके।

श्रप्रतिम (वि॰) जिसकी तुलना न हो सके । बेजोड़ । श्रसदश । श्रसमान । श्रप्रतिहन्द्वी ।

ग्राविरथ (वि०) ऐसा वीर योदा जिसके समान दूसरा वीर योदा न हो। वेजोद वीर योदा।

अप्रतिरथः ( पु॰ ) विष्णु ।

अप्रतिरथम् (न०) १ युद्धः की यात्रा। २ युद्धार्थं यात्रा के लिये किया गया मङ्गलाचार। ३ सामवेद का एक भाग।

श्राप्रतिरव (वि॰) विवादरहित । जिसके सम्बन्ध में कोई कगड़ा न हो ।

अप्रतिरूप (वि॰) जिसके समान रूप वाला कोई न हो। अदितीय। अनुपम। जिसकी तुलना न हो सके।—कथा, (स्त्री॰) ऐसा वचन जिसका उत्तर न हो। उत्तरहीन वचन।

श्राप्रतिवीर्य (वि०) वह जिसके समान शौर्य या परा-कम किसी श्रम्य में न हो। श्रथवा जिसके शौर्य या पराकम की समानता श्रम्य न कर सके।

श्रप्रतिशासन (वि॰) जिसका शासन में दूसरा कोई प्रतिद्वन्दी न हो। एक ही शासन में रहने वाला।

अप्रतिष्ठ (वि॰) १ अस्थायी । विनश्वर । २ जो लाभप्रद न हो। निकम्मा । व्यर्थ । ३ अपकीर्तिकर ।

भ्रप्रतिष्ठानस् ( न० ) त्रनस्थिरत्व । यौदता या ददता का स्थभाव ।

अप्रतिहत (वि॰) १ अवाधित । निर्विद्य । अजेय । २ आधातरहित । ३ बलवान । जो निर्वेत न हो । ४ जो हतोस्साह न हो ।—नेत्र (वि॰) जिसके नेत्र निर्वेत न हो ।

अप्रतीत (वि॰) १ जे। प्रसन्न या हर्षित न हो। २ जिसकी बात समक्षमें न आवे। अस्पष्ट। शब्द हे। प्रविशेष।

सं० ग० को- ह

श्राप्रमत्ता (स्त्री॰) कारी लड्की, जिसका विवाह न हुआ हो। या जिसका दान न किया गया हो। श्राप्रत्यद्व (वि॰) १ श्रद्ध । श्रेगोचर । २ श्रकात । ३

श्रविद्यमान । श्रतुपस्थित ।

श्रप्रत्यय (वि॰) ३ श्रास्मसन्दिग्ध । बेएतवार । जिसको किसी पर विश्वास न हो । २ ज्ञानश्रून्य । ३ व्याकरण में प्रत्यय रहित ।

ध्यप्रत्ययः (५०) अविश्वास । धात्मसंशय । २ जिसका मतलब न समका गया हो । दुवेषि । ३ प्रत्यय नहीं ।

अप्रदक्तिमां ( अन्यया॰ ) बाए से दहिनी ओर । अप्रधान ( विः ) अमुख्य । गौण । अन्तवंती ।

श्रप्रधानम् (न॰) १ मातहती की हाजत । तावेदारी । अधीनवायी । २ गौणकर्म ।

ग्रप्रधृब्य (वि॰) अजेय : जो जीता न जः सके । ग्रप्रभु (वि॰) १ जो बलवान न हो । बलरहित । २ जिल्लमें शासन करने की शक्ति न हो । अशक्त । ग्रसमर्थ । अयोज्य ।

ध्रप्रमत्त (वि॰) जो प्रमादी न हो । श्रसावधान न हो । सावधान । बुद्धिमान । सतर्व ।

भ्राप्रमद (वि॰) उत्सवरहित । उदास । हर्षरहित । भ्राप्रमा (स्त्री॰) अथथार्थ ज्ञान । मिथ्या ज्ञान ।

श्चाप्रभाग (वि॰) १ श्वसीम । श्वपरिमाण । २ अप्रा-माणिक । ३ जो प्रमाण न माना जाय । श्रवि-श्वस्त ।

श्राप्रमाण्यम् (न॰) १ : ऐसी आज्ञा या नियम ) जो किसी कार्य में प्रमाण् मान कर प्रहण् न किया जाय। २ असङ्गति । अप्रासङ्गिकता।

द्यप्रमाद् (वि: ) २०६। सावधान ।

श्राप्रमादः ( ५० ) सावधानी । सतर्कता ।

श्राप्रमेश (वि॰) जो नापा न जा सके। श्रसीम । सीमारहित । २ जे। यथार्थ रूप से न जाना था सममा जा सके । जाँच के श्रथोग्य ।

श्रममेयम् ( न॰ ) ब्रह्म ।

श्रमयाणिः (खी॰) गमन न करने वाला। जो उन्नति न करे। (इसका प्रयोग आयः किसी की शाप देने या अकोसने में होता है। श्राप्रयुक्त (वि॰) अव्यवहत । जिसका प्रयोग न किया गया हो या किया जा सके । दुर्व्यवहत् । श्रनुचित-रीत्या प्रयुक्त । (अ०) दुर्वभ । श्रासाधारया । श्राप्रश्चित्तः (स्त्री॰) १ कियाशून्यता । निश्चेष्टता ।

श्राप्रसृत्तः (स्त्री॰) १ कियाशृत्यता । निरचेष्टता। जड्ता। उत्तेजना का श्रभाव।

श्राप्रसङ्गः ( ५ - ) ३ श्रनुराग का श्रभाव । २ सम्बन्ध का श्रभाव । ३ श्रनुपयुक्त समय या श्रवसर ।

भ्रप्रसिद्ध वि॰) ९ ग्रज्ञात । तुरुष्ठ । २ ग्रसाधारण । भ्रप्रस्ताविक (वि॰) [ स्त्री॰—ग्रप्रस्ताविकी ]

ग्रप्रासङ्कि । असङ्गत ।

अप्रस्तुत (वि॰) १ श्रसङ्गत । प्रसङ्ग विरुद्ध । २ वाहियात । अर्थ रहित । ३ नैमित्तिक । विजातीय । बहिरङ्ग । श्रप्रधान ४ जो प्रस्तुत या विद्यमान न हो ।—प्रशंसा, (स्त्री॰) वह अर्थालङ्कार जिसमें अप्रस्तुत के कथन हारा प्रस्तुत का बेधि कराया जाय ।

श्राप्रहत (वि॰) १ श्रनाहत । २ श्रनजुती भूमि । ३ कोरा कपड़ा ।

अप्राकरियाक (वि॰) [स्त्री॰—अप्राकरियाको ] जो प्रकरिया के या प्रसङ्ग के अनुसार न हो।

अभाकृत (वि॰) १ जो भाकृत न हो। गँवारू। २ जो असली न हो। अस्वाभाविक। ३ असाधारण १ विशेष।

भ्राप्राध्य (वि०) गौग । अधीन । निकृष्ट ।

श्राप्राप्त (वि०) जो मिस्र न सके। २ जो न पहुँचा हो, न श्राया हो। ३ नियम जो लागू न हो ≀— श्रवसर,—काल (वि०) श्रनवसर का। वेमीके। श्रनऋतु का। कुसमय का।—यौवन (वि०) जो युवा न हुश्रा हो।—ह्यवहार,— वयस्, (वि०) नावालिय। श्रवयस्क।

अप्राप्तिः (स्त्री॰) १ अविष्य । २ जो पूर्व में किसी नियम से सिद्ध या प्रतिष्ठित न हुआ हो । ३ जे। धटित न हो ।

भ्राप्रामाणिक (वि॰) [स्त्री॰- ग्राप्रामाणिकी] १ जो मामाणिक न हो। ऊटपटाँग । २ श्रविश्वस्त । जो मातवर न हो। द्यप्रिय (वि॰) ३ ग्रहचिकर । नापसंद । २ जो प्यारा न हो जो मित्र न हो ।

श्राधियः ( पु॰ ) शत्रु । बैरी ।

द्यप्रियम् (न०) अरुचिकर काम । नापसंद काम । द्यप्रीतिः (खी०) अरुचि । नापसंदगी । वृषा । अमक्ति। पराक्रमुखता ।

अप्रोह (वि॰) जो प्रौड अर्थात् दह न हो। २ सीरु। असाहसी। ३ जो पूरा वहा हुआ न हो।

अप्रीढा (स्त्री ) २ प्रविवाहित जड़की। २ जड़की जिलका हाल ही में विवाह हुआ हो, किन्तु जिसे रजस्वला धर्म न होता हो।

अप्रसुत (वि॰) जो प्लुत न हो । अदीर्घीकृत (स्वर)। अविलम्बित।

द्याप्सरस् ) (स्त्री०) इन्द्र की सभा में नाचने वाली द्राप्सरा हे देवाङ्गना, जो गन्धवौँ की खियाँ कही द्राप्सराः ) जाती हैं। स्वर्गवेश्या।—पतिः, (३०) इन्द्र।

अफल (वि॰) फलरहित । वेफलवाला । बन्ध्या ।
२ जो उर्वर न हो । व्यर्थ । निरर्थंक । ३ नपुंसक
किया हुआ । खोजा या हिजड़ा बनाया हुआ ।—
आफांतिन्,—प्रेप्स, (वि॰) ऐसा पुरुष जो
अपने परिश्रम का पुरस्कार या पारिश्रमिक न
चाहे । निस्स्वार्थी ।

असला कांचि निर्वत्तः क्रिवते ब्रह्मवादिनिः।"

महाभारत

अप्रेन (वि॰) विना फैन का । फेनरहित । अप्रेनम् (न०) अफीम ।

ध्यबद्ध ) (वि०) १ विना बंधा हुआ । अनरुद्ध । ध्यबद्धक ) स्वतंत्र । २ विना अर्थ का । निरर्धक वाहियात । गुमसुम । विरुद्ध ।—मुख (वि०) जो मुंह का अपवित्र हो । जो गाली गलीज वका करें।

अवंधु अवन्धु अवाधव अवाधव अवाध्य

अबल (बि॰) १ निर्वल । कमज़ोर । २ अरचित । अबला (खी॰) सी । श्रीरत । श्चाद्याञ्च (वि०) १ बाधा शूल्य । अवाधित । २ पीडा रहित ।

श्रवाधः (पु०) १ रोक्टोक न होना । २ अखग्डन । श्रवाल (वि०) लड्कपन नहीं । लड्का नहीं । जवान । २ छोटा नहीं । पुरा (जैसा पूर्णिमा का चन्द्र) ।

द्माबाह्य (वि०) १ बाहिरी नहीं । भीतरी । २ (श्रात०) परिचित ।

अविधनः ) (५०) समुद्र के भीतर रहने वाला अविन्धनः ∫ अग्नि । बङ्गानल ।

द्य**बुद्ध** (वि०) बुद्ध् । सूर्खे । वेवकूफ ।

अर्बुद्धः (स्त्री०)। १ बुद्धि का श्रभाव। निर्बुद्धिता।
२ श्रज्ञान। मूर्जंता।—पूर्वं,—पूर्वकः, (वि०) वेसममा बुमा। श्रनजाना हुत्रा।—पूर्वं (श्रवुद्धिपूर्वं)—र्वकः (श्रवुद्धिपूर्वकः ) (श्रव्यया०)
अज्ञातमाव से। श्रनजानपने से।

डाबुध्) (वि॰) निर्वोध। सूह। (पु॰) मूर्खं व्यक्ति। डाबुध ) मूह व्यक्ति (खी॰) श्रज्ञानता। बुद्धि का अभाव।

अबोध (वि॰) अज्ञानी । सूर्वी । सूड़ । — ग्रम्य (वि॰) जो समक्ष में न आवे ।

श्रवोधः ( पु॰ ) अज्ञता । मूर्खता । सूडता । ज्ञान का अभाव ।

श्रव्स (वि०) जल में या जल से उत्पन्न ।—कार्शिका कमल का बीज पुटक ।—जः, —शवः ,— भूः ,—योनिः, ( ५० ) ब्रह्मा के नाम । —बान्धवः, (५०) सूर्य ।—बाहनः, (५०) शिवजी का नाम ।

द्यब्ज्ञम् (न०) १ कमल । २ संख्याविशेष । सी करोड़ । अरब । ३ भसीड़ा । ४ शंख । ४ चन्द्रमा । ६ अन्वस्तरि ।

थ्रद्जा (स्त्री॰) सीप।

थ्रान्तिनी (स्ती॰) १ कमलों का समुदाय । २ स्थान जहाँ कमल ही कमल हो ।३ कमल का पौधा । ---पतिः, (५०) सूर्य ।

श्रब्दः (पु॰) १ बादल । वर्ष (पु॰ और न॰)। २ एक पर्वत का नाम।—श्रर्धे, (न॰) आहा वर्ष । ६ महीना !—वाहनः, (पु०) शिव जी का नाम ।—शतं, (न०) शताब्दी । सदी । १०० वर्ष ।—सारः, (पु०) एक प्रकार का कपूर । प्रविधः (पु०) १ समुद्र । २ ताल । सरोवर । जलाशय । सिल । ३ सान और कभी २ वार की संख्या का सक्केत ।—अग्निः, (पु०) बद्दवानल !—कफः, —फोनः (पु०) फेन ।—जः. (पु०) चन्द्रमा । २ शङ्घ । जा, (स्त्री०) १ वाहणी । मद्य । २ तक्मी देवी ।—द्वीपा, (स्त्री०) पृथिवी । —नगरी, (स्त्री०) द्वारकापुरी ।—नवनीनकः (पु०) चन्द्रमा ।—सग्ह्रकी, (स्त्री०) सोप । —शयनः, (पु०) विष्णु भगवान् । सारः (पु०) एक रत । अग्रह्मक्यर्य (वि.) १ अपवित्र । २ जे। ब्रह्मचारी न

ग्रब्रह्मचर्य (वि∙) ३ ऋपवित्र ≀२ जे। ब्रह्मचारी व हो ।

श्चत्रहाचर्यम् ) ( न॰ ) १ ब्रह्मचर्यं का श्रभाव । श्चत्रहाचर्यकम् ) २ स्त्रीप्रसङ्गः।

श्चाब्रह्मस्य (वि०) बाह्मस्य के योग्य नहीं । २ ब्राह्मस्रों के प्रतिकृत ।

श्रवहारायम् (न०) बाह्यण के श्रवान्य कर्म।

ग्रब्रह्मन् (वि०) त्राह्मणों से भिन्न या त्राह्मणों का त्रभाव।

भ्रमिकिः (स्त्री॰) १ श्रद्धा का या श्रनुराग का श्रमाव । २ श्रश्रद्धा ।

श्रभच्य (वि॰) ना लाने वेग्य । जिसका खाना निषिद्ध हो ।

प्रभद्धम् (न०) वर्जित खाद्य पदार्थं।

भ्रमग (वि॰) श्रमागा । बदकिस्मत । श्रमद (वि॰) श्रश्चम । बुरा । दुष्ट ।

श्राभद्रम् (न॰) १ दुराई। पाप । दुष्टता । २ दुःख । श्राभय (वि॰ ) भय से रहित । निर्थय । निदर ।

सुरचित । बेखीफ ।—डिग्रिडमः, (पु॰)

१ सुरत्ता का दिदोरा। २ सैनिक दोल । — मृत्तिगा,

-दानं, -प्रदानं, (न०) किसी को भय से मुक्त कर देने की प्रतिज्ञा या वचन का देना।

ध्रमयंकर ध्रमयङ्कर ध्रमयंकृत भ्रमयंकृत

(वि०) १ भयद्भर या भयावह नहीं। निर्भयप्रद । २ सुरक्ता करना। श्रमतः (पु॰) १ श्रमस्तित्व २ मोत्तः । नैसर्गिक सुख। ३ समाप्ति या नाश।

श्रासन्य (वि०) न होने को। श्रनुचित। श्रशुभ। श्रमागा। प्रारब्धहीन।

अभाग (वि॰) १ जिसका हिस्सा या पांती न हो। (हिस्सा पैतृक)। २ अविभक्त। विना बँटा हुआ। अभावः (पु॰) १ श्रसत्ता। न होना। अनस्तिव। नेस्ती। २ अविद्यमानता। ३ नाश। मृखु। ४ अदर्शन। यह पांच प्रकार का होता है। (क) प्राम्भव। (ख) प्रध्वंसाभाव। (ग) श्रस्यन्ता-भाव। (ध) श्रन्योन्याभाव। (ङ) संसर्गाभाव।

अभावना १ (स्त्री॰) निर्णय करने की शक्ति अथवा यथार्थ ज्ञान की अनुपस्थिति । २ ध्यान का अभाव।

२ बुदि । दोटा । घाटा ।

श्रभाषित (वि०) अकथित। न कहा हुआ। — पृंस्कः, (पु०) शब्द विशेष जो न तो कभी पुलिङ्ग और न नपुंसक लिङ्ग बन सके। जो सदा स्त्रीलिङ्ग ही बना रहे।

अभि (अन्यया०) १ उपसर्ग विशेष जो संज्ञावाची और कियावाची शब्दों में लगाया जाता है। इसका अर्थ है— और मिता तरफ। २ पच में। विपत्त में ३ पर। ऊपर ४ छिड़कना। खरकना। १ अधिक। अतिरिक्त। आरपार। जब यह उपसर्ग विशेषणों और ऐसे संज्ञावाची शब्दों में जो किया से नहीं बने, लगाया जाता है, तब इसका अर्थ होता है—१ घनिष्टता। अत्यन्तता। उत्कृष्टता। २ सामीप्य। सामने। प्रत्यन्ता । ३ प्रथक प्रथक। एक के बाद एक।

श्रभिक } (वि॰) कामुक । श्रभिलाषी । मरभुका । श्रभीक के शि॰) ख्वाहिश । श्रभिलाषा । श्राकांदा । श्रभिकांद्वा (खी॰) ख्वाहिश । श्रभिलाषी । ख्वाहिशमंद । श्रभिकाम (वि॰) स्नेहभाजन । प्यारा । श्रभि लाषी । कामुक ।

श्रमिकामः ( पु॰ ) १ स्तेह । प्रेम । २ स्वाहिश श्रमिलापा । \$ E }

अभिक्रमः (पु०) १ आरम्भ । उद्योग । २ चढ़ाई । श्राक्रमण । सांघातिक श्राक्रमण । ३ चढ़ना । सवार होना ।

श्रभिकमणं (न॰) रेसमीय गमन । चढ़ाई। श्रभिकान्ति (स्त्री॰)

द्यभिकोशः ( पु० ) १ चिल्लाहट ! पुकार । २ गाली ।

भर्त्सना । फटकार । डाँटडपट ।

द्यभिकोशकः ( ए० ) पुकारने वाला। गाली देने वाला।

श्रभिख्या (स्त्री०) १ चमक दमक । सौन्दर्ग। कान्ति । २ कथन । घोषणा ३ पुकार । सम्बोधन ।

४ नाम ( उपाधि ) ४ शब्द । समानार्थवाची शब्द । ६ कीर्ति । नामवरी । गौरव । प्रसिद्धि

( हुरे भाव में ) । माहात्म्य ।

श्रिभिक्यानं (न०) कीर्ति। गौरव।

श्रमिगमः (५०) ) १ श्रागमन । गमन । मुला-श्रामिगसनम् (स्त्री०) कातः। पहुँचनाः। २ मैथुनः।

ग्रसिगस्य (स० का० कृ०) १ समीप ग्रागमन या

गमन किया हुआ। भेटा हुआ। खोजा हुआ।

२ उपगम्य । प्राप्तच्य ।

श्रभिगर्जनं ) ( न० ) भयानक दहाइ । भयद्भर गर्ज । श्रभिगर्जितं ) श्रमिगामिन् (वि॰) पास जाने वाला । (मैथुन

सम्बन्धी ) रप्तज़ब्त रखने वाला । म्मिसुप्तिः ( स्त्री० ) रचण । संरचण ।

द्यभिगेश (पु॰) रचक । श्रभिभावक । वली ।

श्रमिग्रहः ( पृ० ) १ लूट खसोट । ज़बरदस्ती छीनना ।

२ त्राक्रमण। चढ़ाई। ३ किसी काम के लिये किसी को ललकारना। ४ शिकायत । फरियाद।

५ अधिकार । शक्ति । श्यभिग्रह्णाम् ( न० ) लूट लेना । छीन लेना ।

श्रिभि घर्षण्म ( न० ) १ घिसन । रगड़ । २ प्रेतावेश ।

निर पर भूत का चढ़ना।

श्राभिघातः (पु॰) १ चेार देना । मार । प्रहार । ताड्न । श्राकमण् । हमला । २ सम्पूर्णतः नाश ।

सर्वनाश । पूर्ण रूप से स्थानान्तरित करने की किया।

श्रमिघातक (वि॰) [क्षी॰—श्रमिघातिका] रोक । बचाव ।

अभिवातिन ( ५० ) शत्रु । वैरी ।

द्याभिधारः (पु०) १ घी। २ हवन में घी डालना। ग्रिमिघारगाम् ( न० ) घी छिड़ने की किया।

श्रमित्ररः ( पु० ) श्रनुत्रर । गौकर । ग्रमिचरगाम् ( न०) किसी बुरे काम के लिये श्रनुष्ठान;

जैसे शत्रु नाश के लिये श्येन याग। श्रभिचारः ( पु॰ ) श्रनुष्टान । मारण उचारण, विद्रे-

षण आदि के लिये अनुष्ठान ।-- उचरः (५०) ऐसे श्रनुष्ठान से उत्पन्न ज्वर ।

अभिचारक [ खो॰—अभिचारिको ] ) अभिचारिन् [ खो॰—अभिचारिणो ] ﴾

द्धटका टैमना। अभिचारकः । ( पु० ) अनुष्ठानकर्ता । जादूगर।

∫तांत्रिक। अभिचारि ग्राभिजनः ( ५० ) १ कुटुंव । कुनवा । जाति । वंश ।

उत्पत्ति : निकास, वंशपरम्परा । २ कुलीनता । खान-

दानीपना । ३ जनमस्थान । जनसभूमि । पैतृकस्थान । ४ कीर्ति । प्रसिद्धि । ४ खानदान का सरदार

या मुखिया । कुलभूषण । ६ अनुचर । चाकरवर्ग ।

कुराल ।

श्रभिजनवत् (वि०) कुलीन वंश का। कुलीन। ग्राभिजयः ( पु॰ ) विजय । पुरी पुरी जीत ।

ग्रमिजात (व० कृ) ९ उत्पन्न । श्रच्छे कुल में उत्पन्न । कुलीन । २ शिष्टा विनम्न । ३ मधुरा अनुकृत । ४ योग्य । उचित । उपयुक्त । उत्तर

गुग्वान । सत्पात्र । ६ सुन्दर । रूपवान । ६ विद्वान् । परिडतः । प्रसिद्धः । ग्रमिजातिः ( स्त्री॰ ) कुलीन वंश में उत्पत्ति ।

अभिजिल्लां (न०) स्नेह पदर्शन करने का सिर स्ंघना ।

अभिजित् (पु०) ३ विष्णु का नाम । २ नचत्र विशेष । उत्तराषादा के अन्तिम १५ दण्ड तथा श्रवण के प्रथम चार दण्ड स्रभिजित कहलाता

है। ३ दिन का आठवाँ मुहुर्त्त। दोपहर के पौने बारह बजे से खेकर साढ़े बारह बजे तक का समय । विजय मुहूर्च ।

श्रमिञ्ज (वि०) ३ जानकार । विज्ञ । २ निपुरा ।

श्रामिज्ञा ( स्त्री॰ ) १ प्रत्याभिज्ञा । पुनर्ज्ञांन । प्राथमिक ज्ञान । २ स्मृति । पहिचान ।

श्रभिज्ञानम् (न०) १ प्रत्याभिज्ञा । पुनर्ज्ञान । २ स्मृति । पहिचान । ३ चिन्हानी । ४ चन्द्रमण्डल का काला भाग ।—श्राभरणम् (न०) गहना जो किसी बात का स्मरण कराने के लिये उपस्थित किया जाय । परिचायक । सहदानी ।

द्यसितस् (अञ्चयाः) १ सभीप । निकट । पास । और। तरफ । २ अत्यन्त सभीप । निकट में । पास में । समस्र । सामने । प्रत्यत्त में । ३ आगे पीछे । ४ सब ओर से । चारां और । चौतरफा । १ नितान्त । निपट । पूर्णतः । धुराधुर । ६ फुर्सी से । तेज़ी से ।

स्रभितापः ( पु॰ ) प्रचण्ड गर्मी ( चाहें यह शरीरिक हो चाहे मानसिक )। चोभ । उद्गेग । पीड़ा। दुःख।

श्रमितास्त्र (वि॰) बहुत लाल । स्रमिद्तिसम् ( स्रस्थया॰) दहिनी स्रोर या तरफ्र।

भ्रभिद्रवः ( पु॰ ) श्रमिद्रवर्णम् ( न॰) र्शिकमण् । हमला ।

श्रमिद्रोहः (पु॰) १ षड्यंत्र। हानि । निर्देयता । २ गाली । भर्स्सना ।

श्रमिधर्षेणां ( न० ) १ भृतावेश । भृत का शरीर में आवेश होना । भृताधिवेश । २ त्रत्याचार ।

श्राभिधा (स्त्री०) १ ताम । उपाधि । २ वाचक शब्द । ३ शब्दों के वाच्यार्थ का बोधन करने वाली शक्ति । ४ (मीमांसा ) शाब्दी भावना ।

श्रमिधानम् (न०) १ कथन । निरूपण्। नाम करण् । २ मिन्यद्—कथन । निःसन्देह भाव से कथित वाक्य । १ नाम । उपाधि । लक्कव । पद । ४ भाषण् । संवाद । ४ शब्दकोशः ।—कीशः, (पु०)—माला (स्त्री०) शब्दकोशः ।

श्रमिधायक (वि॰) [स्त्री॰—श्रमिधायिका] १ सूचक । परिचायक । २ नाम रखने वाला।

अभिधायिन् (वि॰) निरूपक। प्रकाशक।

अभिधावनम् (न॰) आक्रमण । इम्ला । पीछा करना । श्रसिवेय (सं० का० कृ) १ वर्शित । कथित । निरू-पित । २ नाम घरने थेल्य ।

द्यभिष्ठेयम् (न०) १ द्यर्थ। भाव। तात्पर्थ। त्रभि-प्राय। ३ निचेत्र । निष्कर्ष । ३ विवेच्य या श्राजोच्य विषय। प्रकरण । प्रसङ्गा ४ किसी शब्द का श्राविकल ग्रर्थ।

अभिष्या (स्त्री॰) १ दूसरे की वस्तु पर सन दिगाना। पराई वस्तु की चाह। २ अभिलाण। इच्छा। लालच।

श्रभिनन्दः (पु॰) १ हर्षे प्रसन्नता । २ प्रशंसा । श्रावा । सराहना । बधाई । ३ श्रभिलाषा । इच्छा । ४ प्रोत्साहन । उत्तेजन ।

ग्राभिनन्दनम् (न०) १ श्रानन्द । श्रमिवादन । बंदना । स्वागत । २ प्रशंसा । श्रमुमोदन । ३ श्रभिखाषा । इच्छा ।

श्रभिनन्द्वोय (स॰ का॰ ह॰ ) १ हर्षप्रद । श्रभिनन्द्य ∫ २ प्रशंसित । वंदनीय।

अभिनम्र (वि॰) कुका हुआ। नवा हुआ।

श्रभिनयः ( पु॰ ) हृदय के भाव को प्रकट करने वाली किया । स्वांग । नकल । नाटक का खेल ।

श्रभिनव (वि॰) १ कोरा । विल्कुल नया । ताजा । टटका । २ अनुभवशून्य ।—यौवन,—वयस्क, (वि॰) (अवस्था में ) बहुत क्षोटा । जवान ।

अभिनहनम् (न०) ( श्राँखों के जपर बांधने की ) पद्दी। श्रंधा।

श्रमिनियुक्त (वि॰) काम में लगा हुआ। मरागृत। श्रमिनिर्मुक्त (वि॰) १ छोड़ा हुआ। त्यागा हुआ। २ सुर्यास के समय सोने वाला।

द्याभिनियोणम् ( न० ) १ कृच । प्रस्थान । २ चड़ाई । इम्बा । किसी शत्रुसैन्य पर धावा ।

श्राभिनिविष्ट (व० छ०) १ वैठा हुआ। घसा हुआ। गड़ा हुआ। २ लिस। मझ। ३ कृतसङ्करण। दृद्धपतिच । ४ हठी। ज़िही। श्राप्रही। ४ एक ही स्रोर लगा हुआ। श्रनस्य मन से अनुरक्त।

अभिनिविद्यता (खी०) १ दृढपतिज्ञा । सङ्कल्प । अपने स्वार्थ में (किसी बात की भी परवाह न कर ) जिस हो जाना। श्रभिनिचुत्तिः ( स्त्री॰ ) सम्यादन । सिद्धि । समाप्ति । पूर्याता ।

अभिनिवेशः (पु०) अनुरक्ति । जीनता । एकाय-चिन्तन । २ उत्सुकतापूर्णं अभिलाषा । ३ दृढ्-प्रतिज्ञा । ४ (योगदर्शन में ) पाँच क्लेशों में से अन्तिम क्लेश । मृत्यु । शङ्का ।

श्रिमिनिविशिन् (वि॰) १ अनुरक्तः । जिसः । जीनः । २ (सन को किसी और) जगाना । फेरनाः । ३ ददप्रतिज्ञः । कृतसङ्करुपः ।

प्राभिनिष्क्रमग्राम् ( न० ) बाहिर का निकास । प्राभिनियानः ( पु० ) वर्णमाला का एक श्रन्तर ।

अभिनिष्पतनम् (न०) वहिर्घावन । बाहिर निकलना । युदार्थं दुतवेग से प्रयास । [सिद्धिः

अभिनिष्यत्तिः (स्त्री॰) समाप्ति। अन्त । पूर्णता ।

श्रमिनिह्नवः ( ५० ) श्रस्तीकृति । प्रत्माख्यान । दुराव । छिपाव ।

श्राभिनीत (व० क्र०) १ निकट लाया हुआ। २ अभिनय किया हुआ। (नाटक) खेला हुआ। ३ पूर्णता को पहुँचाया हुआ। सर्वेक्टिष्ट। ४ सु-सजित। ४ योग्य। उचित। उपयुक्त। ६ कुद्ध। ७ दयालु। अनुकृत। ८ प्रशान्तः चित्त। स्थिर चित्त।

श्रमिनीतिः ( खी॰ ) १ भावभङ्गी । हावभाव । २ कृपा । द्यालुता । मैत्री । सन्तोष ।

अभिनेतृ (पु०) [ क्षी०—अभिनेत्री ] एक्टर । नाटक का पात्र :

श्रभिनेय ( (स॰ का॰ क़॰) श्रभिनय करने श्रभिनेतव्य । येग्य । खेलने थेग्य ।

श्रमिञ्च (वि॰) १ जो भिज्ञ या कटा न हो । अपूर्यक् एकमय । २ अपरिवर्तित ।

श्रिभियतनं (न०) १ समीप गमन । २ श्राकमणा । हरता । चढ़ाई । प्रस्थान । कूच । रवानगी ।

श्रमिपत्तिः (स्त्री॰) १ समीपगमन । समीप स्त्रींचना । २ समाप्ति ।

र्थ्याभपन्न (व० कृ०) १ समीप गया हुआ या आया हुआ। श्रोर या तरफ दौड़ा हुआ। गया हुआ। २ सागा हुन्ता । स्मोड़ा । ३ वश में किया हुन्ता । पकड़ा हुन्ता । गिरफ़्तार किया हुन्ता । ४ स्रभागा । बदक्तिस्मत । स्रापत्ति में फँसा हुन्ता । ४ स्वीकृत । ६ स्रपराधी ।

श्रमिपरिप्तुत (वि०) १ निमित्तत । इवा हुआ। इवा हुआ। रहिला हुआ।

श्रमिपूरण (वि०) अतिशबल । विद्वलकारी।

श्रमिपूर्व ( अव्यया० ) क्रमशः । अनुक्रम से ।

अभिप्रशायनम् ( न॰ ) पवित्र संत्रों से संस्कार या प्रतिष्ठा करने की किया।

अभिष्यग्रयः (पु॰) स्नेह । कृपा । प्रसादन । तुष्टि-साधन । तोषन । [२ लाया हुआ ।

अभिप्रणीत ( न॰ कृ॰ ) १ संस्कारित । प्रतिष्ठित । अभिप्रधनम् ( न॰ ) विद्याना, बखेरना या ( आगे )

वड़ाना। ऊपर से डाखना या डकना।

श्रमिप्रदित्तेगाम् ( अव्ययाः ) दहिनी और ।

श्रमिश्रायः ( पु॰ ) १ श्राराय । मतलब । तात्पर्यं श्रयोजन । उद्देश्य । विचार । श्रमिलाया । इच्छा । २ सम्मति । राय । विश्वास । ३ सम्बन्ध । इवाला ।

श्रभिषेत ( व॰ कृ॰ ) १ इष्ट । श्रभिलवित । ईप्सित । चाहा हुश्रा । २ पसंद । सम्मत । स्वीकृत । ३ थिय । श्रमुकृत ।

प्रभिषात्त्रग्रं (न॰) विद्काव। विद्कता।

श्रमिसवः (५०) १ दुःख। उपद्रव। २ नि-मजन। बृहना। [भूति। सग्न। श्राकुलित। श्रमिप्तुत (व० कृ०) दमन किया हुश्रा। श्रमि-श्रमिदुद्धिः (स्त्री०) बुद्धीन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय। (यथा

श्राँख, जिह्ना, कान, नाक, त्वचा । )

श्रमिभवः (पु०) १ हार। शिकला। वशा कावा। २ तिरस्कार। श्रमादर। ३ हीनता । दमन । ४ श्राधिक्य । प्रावस्य । दसाइ । फैसाव । व्यक्ति। प्रसार।

अभिभवनम् ( न॰ ) दमन । संयम । (स्वयं ) वशवती होना मिभावनम् ( न॰ ) दमन करना । वशवती बनाना । विजयी बनाना ।

श्रिभगविन् ) (वि॰) १ दमन करने वाला । श्रिभगानक } हराने वाला । पराजित करने वाला । श्रिभगञ्जक ) जीतने वाला । २ लोके। तर । श्रेष्ठ ।

अभिभाषग्रम् ( न० ) न्यास्यान । भाषण् ।

श्रभिभृतिः (खी॰) १ सर्वोत्तमता । प्रावल्य । श्राधिक्य । २ विजय । पराजय । वशवर्तीकरण । श्रधीनताई । ३ श्रपमान ।

श्रमिमत (व॰ कृ॰) १ अभीष्ट । प्रिय । प्यारा । श्रनु-कृत । वाञ्छतीय । २ सम्मत । स्वीङ्गत । माना हुत्या ।

अभिमतः ( पु॰ ) माशुकः । प्यार करने वाला । आशिकः।

श्राभिमतम् ( न० ) स्वाहिश । श्रमिलाषा ।

श्राभिमनस (वि॰) श्रमिलाषी । इच्छुका। उत्सुक । श्राशावान् ।

श्रमिमंत्रणम् (न०) मंत्र विशेषों को पड़कर (किसी वस्तु को) पवित्र या संस्कारित करना। २ जादू दोना करना। ३ सम्बोधन करना। न्योता देना। उपदेश करना।

श्रभिमरः (पु०) १ नाश । हत्या । २ युद्ध । जबाई । ३ विश्वासघात (श्रापस ही के लोगों के साथ) । अपने ही लोगों से भय या शङ्का । ४ वन्धन । केंद्र । वेदी ।

श्रभिमर्दः (पु॰) ३ रगड़ । २ कुचलन । ऊजाड़ किया जाना (शत्रुद्वारा किसी देश का) । ३ युद्ध । जड़ाईं । ४ मंदिरा । शराब ।

श्रभिमर्दन (वि॰) १ पीसना । चूर व्यूर करना। २ घस्सा। रगड़। युद्ध।

श्रामिमर्शः (पु॰) श्रामिमर्शनम् (न॰) श्रामिमर्थः (पु॰) श्रामिमर्थः (पु॰) सम्मोगः

श्रमिमर्शक | श्रमिमर्थक | (वि॰) छूने वाला। बलात्कार करने श्रमिमर्शिन् | वाला। श्रमिमर्थिन | श्रंभिमादः (पु॰) नशा। मह।

श्रामिसानः ( पु॰ ) १ गर्वः घमण्ड । श्रहकार । अपने को बड़ा भारी श्रांतिष्ठित समक्तना । श्रात्मश्लाधा । २ स्थालिखा । ३ स्तेह । प्रेम । ४ स्वाहिश । इच्छा । ७ धाव । चोट ।—शालिक, (वि॰ ) श्रास्मानी । श्रहक्कारी ।—शुन्य, (वि॰ ) श्रात्मान से रहित । विनग्न।

द्यमिसानिन् ( वि॰ ) यभिमानी । धर्मडी । अपने के। वहत लगाने नाला।

अभिमुख (वि॰) [ खी॰—अभिमुखी ] १ सामने । सम्मुख । २ समीप । ३ अनुकृत । ४ अपर को मुख किये हुए।

श्रभिमुखं १ ( श्रन्थया॰ ) श्रोर । तरफ । सामने मुंह श्रभिमुखें ) किये हुए ।

श्रिभयाचनम् ( न॰) । प्रार्थना । माँग । श्रिभयाञ्चा( ची॰ )

श्रभियात् । (वि॰) समीप श्राया या गया हुआ। श्रभियातिन् । श्राक्षमण् करता हुआ।

श्रभियातिः ) ( पु॰ ) मारपीट के इरादे से समीप श्रभियायिन् | जाना या श्राने की क्रिया । राह्रु । श्रभियातृ | वेरी ।

र्क्यांश्वयानम् ( न॰ ) १ समीप ञ्चाना या जाना । २ ( शत्रु पर ) धावा बे।ताने की किया । श्वाकमण करने की किया ।

श्राभियुक्त (व० ५०) १ ज्यस्त । किसी काम में नधा हुश्या। २ भनी भाँति श्रभिज्ञ । पारदर्शी। विशारद । ३ विद्वान् । ज्ञानी । ४ प्रतिवादी। जो किसी मुकदमें में फँसा हो । ४ नियुक्त ।

श्राभियोक् (वि॰) श्रामियोग उपस्थित करने वाला। (पु॰) १ वादी। फरियादी। २ शञ्ज। बैरी। श्राक्रमणकारी। ३ भूटा दावा करने वाला।

अभियोगः ( पु॰ ) १ मनेनिवेश । लगन । २ उद्योग । अध्यवसाय । ३ किसी बात की जानकारी प्राप्त करने या उसे सीखने के लिये उसमें मनो-निवेश । ४ अपराध की योजना । नातिश्र ! ऋजीं-दावा । १ चढ़ाई । श्राक्रमण ।

श्राभियोगित् (वि०) १ मनोनिवेशित । संलग्न । २ त्राक्रमण करने वाला । ३ देश्यी ठहराने वाला। (पु०) मुह्हें । वादी ।

श्रमिलीन (वि॰) ९ संबग्न । चिपटा हुग्रा । सटा हुग्रा ।

२ ऋालिङ्गन किये हुए।

श्रभिरता (स्री॰) । श्रभिरत्नणं (न॰) । सर्वविध रत्नणः सर्वत्र रचणः। ग्राभिरतिः (स्त्री॰) १ त्रानन्द । हर्ष । सन्तोष । श्रनुराग । भक्ति । श्रमिराम (वि॰) १ हर्षपूर्ण। मधुर। अनुकृता। २ सुन्दर । मनोहर । रम्य । प्रिय । द्यभिरुचिः (स्री०) स्रभिवाषा । चाह । पसंदगी । प्रवृत्ति । २ यश की चाहना । उचाभिलाषा । ग्रिभिरुचितः (पु०) प्यार करने वाला । चाहने वाला । श्राशिक। श्रभिरुतम् ( न० ) त्रावाज्ञ । पुकार । शोरगुल । क्राभिरूप (वि॰) १ सदश । अनुसार । २ मने। हर । हर्षपूर्य। ३ त्रिय। प्रेमपात्र। माशूक। ४परिडत। बुद्धिमान । बुध । — पतिः ( पु० ) १ वह स्त्री जिसका मनोनुकूल पति हो । २ एक व्रत का नाम, जो परलोक में अच्छा पति पाने के लिये. स्त्रियों द्वारा किया जाता है। श्रमिह्नपः (पु॰) ३ चन्द्रमा।२ विष्णु ∤३ शिव । ४ कामदेव ! अभिलंघनम् ( न · ) कृदकर श्रारपार चले जाने की क्रिया। नांघ जाना। कृद् जाना। द्यभिलपर्गा ( न॰ ) इच्छा । श्रमिलाषा । अभिलिषित (व॰ कृ॰) इन्छित। वान्छित। इष्ट। श्रमिलांषतम् ( न॰ ) इच्छा । चाह । प्रवृत्ति । अभिलापः (पु०) १ भाषण। कथन । २ प्रकटन। वर्णन । विस्तृत वर्णन : ३ किसी व्रत या धर्मा-नुष्टान का सङ्कल्प वा प्रतिज्ञा। श्रमिलावः ( पु॰ ) निराई। ( खेत की ) कटाई। श्रिभिजाषः । ( पु॰ ) कामना । श्रिभिजासः (कभी २) । श्रीकांचा । इच्छा । मनेारथ । द्यभिलापक (वि०) इच्छुक । इच्छा करने वाला । श्रमिला विन लालची। लोभी। लुब्ध। श्रमिलासिन् । श्रमिलापुक ् श्रमितिखित (वि०) बिखा हुआ। खुदा हुआ। श्रमितिखितम् ) (न॰ ) लेख । लिखानट । खुदा **श्र**मिलेखनम् 🔰 हुत्रा तेख ।

ग्रमिल्लित (वि॰) १ श्रान्दोलित । गड्बड किया हुआ। २ विवाड़ी। चञ्चलः ग्रमिलूता (स्वी॰) मकड़ी विशेष। श्रमिवदनम् ( न० ) सम्बोधन । प्रणाम । सलाम । श्रसिवन्द्नम् ( न॰ ) सम्मान पुरस्सर प्रणाम । श्रमिवर्षग्रम् ( न० ) वर्षा । दृष्टि । जल की वर्षा । श्राभिवादः (३०) । सम्मान पुरस्सर प्रणाम । श्रमिवादनम् (न०) । प्रणाम तीन प्रकार से होता है। प्रथम, प्रत्युत्थान। द्वितीय, पादे। पसंप्रह। तृतीय, स्वगोत्र एवं स्वनाम का उचारण कर वंदना करना । अभिवादक (वि॰) (स्री॰—अभिवादिका) प्रयाम करने वाला। प्रयाम । विनम्र । सुशील । सम्मान मृचक । नम्र । ग्रमिविधिः ( पु॰ ) न्याप्ति । मर्यादा । श्रमिविश्रुत ( वि॰ ) जगतप्रसिद्ध । सर्वेश्रेष्ठ । श्रमिवृद्धिः (स्री०) उन्नति । बढ़ती । सफलता । समृद्धि । ग्रिभिट्यक्तः (कि॰ वि॰) १ प्रस्यच् । प्रगट । घेषित । २ स्वच्छु। साफ। द्यभिव्यक्तिः ( स्त्री॰ ) प्रकटकरण । प्रदर्शन । श्रमिव्यञ्जनम् ( न० ) प्रकटन । प्रकाशन । र्आभव्यापक १ (वि०) १ अच्छी तरह प्रचलित होने श्रभिट्यापिन् **रे वाला । २ सम्मिलित । शामिल** । व्यास । अन्तर्भृक्त । श्रमिव्याप्तिः (स्त्री॰) सर्वव्यापकता । अन्तर्भुक्तता । शामिलपन। श्रभिशंसक १ (वि॰) दोषी ठहराने वाला । श्रपमान श्रभिशंसिन् ∫ करने वाला । बदनाम करने वाला द्यभिशंसनम् (न०) १ घारोप । इतकाम । २ गाती । श्रपमान । उद्रखता । श्रभिशंका } १ (श्ली०) सन्देह। शक। भय। चिन्ता। श्रभिशङ्का स्क श० कौ॰

अभिशापनम् (न०) ) १ अकेसा । शाप : २ संगीत अभिशापः (प्र०) ) इतज्ञाम । इतज्ञाम । बड़ा भारी देग्प ।—रोप । ३ अपवाद । निन्दा : बदनाम । —ज्वरः, (पु०) ऐसा ज्वर जो कि अकेसने या शापवश चढ़ आया हो ।

अभिशृब्दित (वि॰) धाषित। वर्षित। कथित।

श्रासिशस्त (व॰ कृ॰) १ बदनाम । तिरस्कृत । गरियाया हुन्ना । २ चे।टिल । घायल । श्राकान्त । नामधरा हुन्ना । ३ छापित । ४ दुष्ट । पापी ।

श्रमिसस्तक (वि॰) फूटमूट दोषी टहराया हुआ। बदनाम किया हुआ। वदनाम।

अभिग्रस्तिः (स्त्री॰) १ अकेखा। शाप। २ दुर्मीन्य बद्किस्मती। बुराई। विपत्ति ३ भरस्तीना। बद-नामी। अप्रतिष्ठा। ४ याचना। माँग।

अभिशापनम् ( न० ) अकासना । शाप देना ।

चानिशीत (वि॰) ठंडा। शीतल।

ध्यभिशोधनम् (न०) बढ्डा भारी दुःख, पीड्डा या क्तेशः।

श्रमिश्रवर्ण ( न॰ ) बाह्यण श्राद करने बैठे उस समय ऋचार्थों की पुनरावृत्ति ।

श्रभिषंतः । १ (५०) मिलम । एकीभाव । ऐक्य समिषद्भः । २ पराजय इसन किया । ३ लगा हुआ समिसंगः ∫ श्राहात । थका । दुःख । इकवइक आई समिसंद्भः ∫ हुई विपत्ति । ४ भूतपीझ । प्रेतावेश । १ शपथ । २ श्रालिङ्ग । सम्भोग । ७ श्रकोसा । शाप । गाली । म सूझ दोष । रोप । सूझी बदनामी । ६ तिरस्कार । असम्मान ।

श्रभिषवः ( पु० ) १ सोमलता को द्वा कर, उससे सोमरस निकालने की क्रिया। २ शराव खींचना। धर्मातुष्ठान करने में प्रवृत्त होने के पूर्व स्नानमार्जन श्रादि की क्रिया। १ स्नान। प्रचालन। श्रवस्य स्नान। १ बलिकर्म।

अभिषवग्रम् (न०) स्तान ।

अभिषिक्त (व॰ इ॰) १ श्रिभेषेक किया हुआ। भींगा हुआ। तर। २ राजतिक्षक किया हुआ। राजिसहासन पर बैठा हुआ। श्रमिषेकः (पुर ) १ जल से सिखन । छिड़काव । २ जपर से जल झोड़कर स्नान । ३ राजतिलक । राज-गदी । ४ राज्याभिषेक के लिये जल ।

श्राभिषेत्रनम् (न०) १ विड्काय । २ राज्याभिषेत्र । श्राभिषेत्रानम् (न०) किसी शत्रु पर हम्बा करने की प्रस्थान था कृष । शत्रु का सामना करने की किया । श्राभिषेत्रायति (कि०) सेना के साथ चढ़ाई करने की

ग्रान्ति प्रिक् सेना के साथ चढ़ाई करने की प्रस्थान करना। श्राक्रमण करना। शत्रु सैन्य से सुरुभेड़ करना।

श्रिभिष्टवः (पु०) प्रशंसा । विरुदावली । सारीफ ।

असिष्यन्दः १ (५०) १ बहाव। श्राव। २ नेत्र रोग स्मिस्यन्दः ∫ विशेष। श्राँख श्राना। ३ श्रस्यधिक बहुती।

श्रमिष्वङ्गः (पु॰) १ संसर्ग । २ अत्यन्त अनुराग । श्रेम । स्नेह ।

स्रमिसंश्रयः (५०) शरख। पनाह। साया।

श्राभिसंस्तवः (पु॰) बड़ी भारी प्रशंसा या स्तुति।

अभिसन्तापः ( ५०) युद्ध । लड़ाई । विग्रह ।

श्रमिसन्देहः ( पु॰ ) १ जननेन्द्रिय । २ विनिमय । परिवर्तन । बदलीश्रल ।

अभिसन्धः ) (पु॰) १ घोखा हेने वाला । छुलिया। अभिसन्धकः ∫ २ निन्दक । दोषदर्शी ।

अभिसन्त्रा ( ह्वी॰ ) १ भाषणः । दोपणा । शब्दः । वयान । कथन । प्रतिज्ञा । २ घोखा । प्रवञ्चना ।

श्रमिसन्त्रानम् ( न॰ ) १ मापण । शब्द । विचारित वेषिणा । प्रतिज्ञा । २ धोखा । दगावाजी ।

श्रभिसिन्धः १ भाषणः । विचारित घोषणाः प्रतिज्ञाः । २ इरादाः । उद्देश्य । श्रभिशायः । त्वच्यः । ३ रायः । मतः । सम्मति । विश्वासः । ४ खासः इकरारनामाः । विशेष प्रतिज्ञापत्रः शर्ते । ठहरावः !

श्रामसमवायः (पु॰) ऐक्य ।

अभिसम्परायः (३०) भविष्यद्।

द्यभिसम्पातः ( पु॰ ) १ एकत्रित होना । सङ्गम । २ युद्ध । लड़ाई । ३ शाप । त्रकोसा ।

अभिस्तस्वन्धः ( पु॰ ) १ सम्बन्ध । रिश्ता । जोड् । सन्धि । २ संसर्ग । मैथुन । ामिसम्मुख (वि॰) ब्रादरपूर्वक देखना । मुख सामने किये हुए।

ाभिसरः (५०) १ अनुचर । अनुयायी २ साथी । संगी । सहायक ।

र्श्मिसरण्य् (न०) १ समीपागमन । २ मिलाप । सङ्केतस्थान । प्रेमियों के मिलने का सङ्केतस्थान या उहराव ।

शिभसर्गः ( पु॰ )सिष्ट । संसार की रचना । भिसर्जनम् (न॰) १ भेंट । दान । २ वघ । इत्या । शिभसर्पेशं ( न॰) समीपागमन ।

रमिसान्तः (पु॰) । राभशान्त्वः (पु॰) । तृष्टिसाधन । सान्त्वना । र्राभसान्त्वनम् (न०) | प्रबोध । डाँदस । धीरज । रिमशान्त्वनम् (न०) |

रिभसायं ( ऋन्यवा॰ ) सूर्यास्त के समय । सन्न्या के लगभग ।

र्गिस्तारः (पु॰) ९ प्रेमी प्रेमिका का मिलने के लिये ( सङ्केतस्थान पर ) गमन । सङ्केतस्थान । ठहराव । २ प्रेमी प्रेमिका का सङ्केतस्थान था सङ्केत समय । ३ हम्ला । श्राक्रमण ।

रिमसारिका (खी॰) नायिका जो सङ्गेतस्थल पर अपने प्यारे नायिक से मिलने स्वयं जाय या उसे बुलावे।

प्रमिसारिन् (वि॰) मेंट करने के। जाने वाला : आगे बढ़ने वाला । आक्रमणकारी । बड़े वेग से बाहिर निकलने वाला । [लापा ।

प्रिस्निहः (पु॰) अनुरागः स्नेह। प्रेमः। अभि-प्रिसिस्कुरित (बि॰) पूर्णरूप से फैला हुआ या बढ़ा हुआः पूर्ण दृद्धि के। प्राप्त (यथा पुष्प)

प्रसिद्धत (व॰ छ॰ ) १ ठोंका हुआ। २ पीटा हुआ।
सारा हुआ। घायल किया हुआ। २ रोका हुआ।
रुद्ध। ३ (अजनिव्यत ) गुणा किया हुआ।

प्रसिद्धतिः (स्त्री०) १ सार । चोट । २ गुग्गा । जरव ।

प्रसिद्धराएं (न०) १ समीप लाना । जाकर लाना । २ जुटना । [दान । यज्ञ । प्रसिद्धवः (उ०) १ श्राह्मन । श्रामंत्रका । २ बिल- अभिहारः ( ३०) बेजाना । तुट खेना । चुरा बेना । २ श्राकमण । हमजा । ३ हथियार बगाना । इथियार बेना ।

द्यभिहासः ( पु॰ ) हँसी विक्षगी। मज़ाक। हर्ष।

अभिहित (व० इ०) १ कथित । कहा हुआ। बोषित।वर्णित।२ सम्बोधित। बुलाया हुआ। पुकारा हुआ।

स्रभिहोसः ( पु॰ ) श्रिप्त में घी की आहुतियाँ देने की स्रभी ( वि॰ ) निडर । निर्भय ।

त्र्यमीक (वि॰) १ श्रमिलाषी । उत्सुक । २ कामुक । विजासी । मेगगासक । ३ निर्भय । निडर ।

अभीरमा (वि०) १ दुइराया हुन्या । २ सतत । निरन्तर । २ अत्यधिक ।

श्रासीदर्माम् ( न० ) ३ सम्सर । बहुवा । बारंबार २ स्रविच्छन्तता से । ३ बहुत स्रधिक । स्रत्यन्त स्रधिकाई से ।

अभीष्मित (वि॰) अभीष्ट । वाञ्छित । चाहा हुआ । २ मनोनीत । ३ अभिन्नेत । आशय के अनुकूत ।

ग्राभीप्सितम् ( न० ) ग्रामिलादा । मनोरथ ।

श्रमीरः ( पु॰ ) ३ ग्रहीर । ग्वाला । गाचराने वाला । —पञ्जी (स्त्री॰ ) ग्रहीरों का एक छोटा सा गाँव ।

श्रामीशापः ( पु॰ ) देखे। "अभिशाप"।

अभीष्टः १ ( पु॰ ) १ लगान । २ प्रकाश की किरण । अभीषुः ) ३ अभिलामा । ४ श्रमुराग ।

श्रसीष्ट (व॰ इ॰ ) ३ श्रामितवित ! श्रभीप्सित । २ वित्र । कुपापात्र । माखप्यारा !

अभीष्टः ( ५० ) परम प्यारा ।

त्र्यसीप्टम् ( न॰ ) मनोरथ । चाही हुई वस्तु । श्रीभ-मत वस्तु ।

द्यानीष्टा (स्त्री०) स्वामिनी । प्रेयसी ।

श्राभुष्त (वि॰) १ जो टेहा या मुहा या मुका हुआ न हो। सीथा। सतर । ३ श्रव्हा । महार । रोगरहित ।

श्रभुज ( नि॰ ) सुजारहित । बुंजा ।

श्रभुजिया (स्त्री०) स्त्री, जो दासी या टहलनी न हो। स्वतंत्र स्त्री। [का नाम । श्रभूः (पु०) जो पैदा न हुआ हो। मगवान विष्णु श्रभूत (वि०) अनस्तित्व। जो नहीं है या नहीं रहा है। जो यथार्थ या सत्य नहीं है। मिथ्या। श्रविद्यमान।—पूर्वं, (वि०) जो पहले कभी नहीं था। बेजोड़। जो किसी पहिली नजीर (उदाहरण) से समर्थित न हो।—शत्रु, (वि०) जिसका कोई शत्रु न हो।

ग्राभूतिः (स्त्री॰) १ ग्रनस्तित्व । ग्रत्यन्ताभाव । २ निर्धनता । ग्राभूभिः (स्त्री॰) १ ग्रानुपयुक्त स्थान या पदार्थं।

र पृथिवी को छोड़ कर अन्य कोई भी पदार्थ।

अभृत (वि०) १ जो भाड़े पर न हो, या जिस

अभृतिम ∫ का भाड़ा न दिया गया हो। ६ अस
मर्थित।

अभेद् (वि०) अविभक्त । २ समान । एकसा । अभेदः (पु०) अन्तर या फर्क का अभाव । २ अति समानता ।

श्राभेदा } (वि०) १ जो दुकड़े दुकड़े न किया श्राभेदिक ∫ जा सके। जो बेधा न जा सके। श्राभेद्यम् (न०) हीरा। श्राभेाज्य (वि०) न खाने योग्य। वर्जित भोज्यपदार्थ। श्राभ्यात्र (वि०) समीष। निकट। पास। २ ताज्ञा।

ग्रभ्यग्रम् (न०) सामीत्य । निकटता । ग्रभ्यङ्ग (वि०) हाल ही में चिन्ह किया हुआ । नवीन चिन्हित ।

टरका ।

अभ्यङ्गः ( पु॰ ) शरीर में तेल लगाना । तैलमईन । अभ्यंतनम् ) (न॰) शरीर में मालिश करने का तैल अभ्यञ्जनम् ) या उवटन । २ आँख में लगाने का सुर्मा । अभ्यक्षिक ( वि॰ ) अपेनाकत अधिक । अक्षिक ।

श्रभ्यधिक (वि॰) अपेचाकृत अधिक। अत्यधिक। २ गुगा या परिसाण में अपेचाकृत अधिक। उचतर। बढ़ा। फँचा। ३ अधिक। असाधारण। मुख्य। श्रभ्यनुज्ञा (स्त्री०) ) ३ श्रनुमति । दी हुई श्रभ्यनुज्ञानम् (न०)∫ श्राज्ञा।२ किसी दलीख की स्त्रीकृत।

ग्रभ्यंतर ) (वि॰) १ मध्य । बीच । भीतरी । श्रति ग्रभ्यन्तर ) समीपी । श्रति निकट सम्बन्धी ३ हाव-भाव प्रकाशन की कला । गोपनीय कथा ।

अभ्यंतरकः } (पु०) अन्तरङ्गमित्र । अभ्यन्तरकः } (पु०) अन्तरङ्गमित्र । अभ्यमनम् (न०) आक्रमण् । चोट । २ रोग ।

अभ्यमित ) (व॰ कृ॰) १ रोगी । बीमार । अभ्यान्त ) २ घायल चोटिल।

श्रभ्यमित्रं (न॰) शत्रु पर श्राक्षमणः। (श्रब्य॰) शत्रु के विरुद्ध या शत्रु की श्रोरः। श्रभ्यमित्रीणः) (१९०) श्रोद्धा जो वीरता पर्वक अपने

श्रभ्यमित्रीयः ) (पु॰) योद्धा जो वीरता पूर्वक अपने श्रभ्यभित्रीयः ) शत्रु का सामना करता है। श्रभ्ययिः (पु॰) ३ श्रागमन । पहुँच । २ (सूर्य के ) श्रम्ययः होने की क्रिया ।

श्रभ्यर्चनम् (न०)) पूजनः सजावदः श्वङ्गारः । श्रभ्यर्चा (स्ति०) हे सम्मानः। श्रभ्यर्गा (वि०)समीपः। निकटः। श्रभ्यर्थुनं (न०) ) १ विनयः। विनती । दरस्वास्तः।

ग्रभ्यथन ( न॰ ) । १ १ वन्य । वनता । दरस्वास्त । ग्रभ्यर्थना ( स्त्री॰) ) २ सम्मानार्थं ज्ञागे वदकर

लेनाः अगवानी !

ध्यभ्यर्थिन् (वि०) माँगने वाला । याचना करने वाला । ध्रभ्यर्हिता (स्त्री०) १ प्जा । २ सम्मान । प्रतिष्ठा । ध्रभ्यर्हित (वि०) १ सम्मानित । प्रजित । २ योग्य । उपयुक्त । भन्य ।

भ्रभ्यवकर्षण्म् ( न० ) खींच कर बाहिर निकालना । भ्रभ्यवकाशः ( ५० ) खुली हुई जगह ।

द्यभ्यवस्कन्दः (पु॰) ) १ वीरता पूर्वक शत्रु के द्यभ्यवस्कन्दनम् (न॰) ) सम्मुख होना २ ऐसी चोट करना जिससे शत्रुबेकाम या निकमा हो जाय । ३ श्राद्यात ।

श्रभ्यवहरगाम् (न०) ३ फेंक देना या गिरा देना । २ भोजन करनां। खाना । गत्ने के नीचे उतारना। निगतनाः। अभ्यवहारः (५०) १ भोजन करना । खाना खाना । २ भोजन ।

ग्रभ्यवहार्यः ( स॰ का॰ कृ॰ ) खाने योग्य । ग्रभ्यवहार्यम् (न॰) भोज्य पदार्थं ।

श्रभ्यसनम् ( न॰ ) दुहराना । पुनरावृत्ति । २ सतत-श्रभ्ययन । किसी काम में तन्मयता ।

श्राभ्यासूयक (वि॰) [ स्त्री —श्राभ्यासूयिका ] बाही। ईंग्यों लानिन्दकः

श्चभ्यसूया (स्वी०) डाह । ईर्ष्या । क्रोध ।

श्रभ्यस्त (व० कृ०) १ जिसका श्रभ्यास किया गया हो। बार बार किया हुआ। मश्क किया हुआ। २ सीखा हुआ। पदा हुआ। ३ गुणा किया हुआ। १ श्रस्वीकृत।

श्रम्याकर्षः (पु॰) (पहलवानों की तरह) हथेली से झाती ठोंक कर मानों कुरती लड़ने के लिये खलकारना।

अभ्याकौद्धितं (न०) १ सूठा इलज्ञाम । असत्य आरोप । २ मनोरथ । अभिलाषा ।

श्रभ्याख्यानम् (न०) १ मूठा इलज्ञाम । असत्य दोषारोपण । अपवाद। निन्दा । २ गर्व को सर्व करने की किया।

श्र्यभ्यागत (व०कृ०) १ सामने आया हुआ । घर आया हुआ। श्रतिथि बना हुआ।

श्रभ्यागतः (५०) पाहुना । महमान । त्रतिथि ।

द्यभ्यागमः ( go ) समीप द्याना या जाना। त्राग-मन। मुलाकात। थेंट। २ सामीप्य । पड़ोस। ३ भिड़ना। हम्ला करना। ४ युद्ध। लड़ाई ४ शत्रुता। बैर।

श्रभ्यागमनम् ( न० ) समीपागमन । श्रागमन । भेंट। मुलाकात ।

द्यभ्यागारिकः ( ५० ) वह जो श्रपने कुटुम्ब के भरख पोषण में यत्नशील हो ।

श्रभ्याघातः ( ५० ) हमला । श्राक्रमण ।

क्रभ्यादानं (न०) श्रारम्भ । प्रारम्भ । प्रथम श्रारम्भ ।

प्रभ्याधानं (न॰) रखना। डालना (जैसे आग में इंधन) अभ्यान्त (वि०) रोगी । वीमार ।

श्रभ्यापातः ( पु॰ ) विपत्ति । सङ्घट । वदक्रिस्मती । श्रभ्यामर्दः ( पु॰ ) ) युद्ध । लड़ाई । भिड़न्त । श्रभ्यामर्द्नस् ( न॰ ) }हमला ।

श्रभ्यारोहः (पु॰) ) चढ़ना । सवार होना । श्रभ्यारोहण्यम् (न॰) } अपर की श्रोर जाना ।

अभ्यानृत्तिः (स्त्री०) पुनरातृत्ति । बार बार आवृत्ति । अभ्याश (वि०) समीए । नज़दीक ।

श्रभ्याशः (पु॰) १ श्रागमन । व्याप्ति । २ पडोस । सामीप्य । ३ लाभ । परिखाम । ४ लाभ की श्रागे को श्राशा । प्रत्याशा ।

अभ्यासः (पु०) १ बार बार किसी काम के। करने की किया। २ पूर्णता प्राप्त करने के। बारंबार एक ही किया का अवलम्बन। २ आदत। बान। देव। स्वभाव। ३ रीति। रवाज़। पद्धति। ४ कसरत। कवायद। १ पाठ। अध्ययन। ६ समीप। पड़ीस। ७ अभ्यस्त अंश (निरुक्त में)। (गणित में) गुणा। (संगीत में) एकतान सङ्गीत। अस्थाई या देक। —-यागः, (पु०) एक अवलम्ब में चित्त के। स्थापित कर देना अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास सहित समाधि।

श्रद्ध्यासादनम् ( २० ) शत्रु का सामना करना । शत्रु पर शाकमण् करना ।

ध्यभ्याहननम् (न०) १ मारना । चेाटिल करना। धात करना। २ रोकना। (रास्ते में ) वाधा डालना।

ग्रभ्याहारः (५०) १ समीप लाना या किसी श्रीर लाना । होना । २ लूटना ।

ध्यभ्युद्धर्मा ( च० ) १ ( जल ) छिदकना । तर करना । २ ओच्रण । मार्जन ≀

द्यभ्युचित (वि॰) मामूली । साधारण। प्रथातु-रूप। प्रचलित। [शालीनता।

प्रभ्युच्चयः (पु॰) उन्नति । बढ़ती । २ समृद्धिः

ग्रम्युत्कोशनम् ( न॰ ) उचस्वर से चिन्नाना ।

श्चन्युत्थानं (न०) १ किसी के सम्मान के लिये श्रासन क्षेत्र कर खड़े होने की किया। २ प्रस्थान। स्वानगी। ३ उदय। पदोन्नति। समृद्धि। शान। श्राभ्युत्पत्तन (न॰) उज्ञाख । कपट । श्राक्रमण । श्राभ्युद्धः (पु॰) १ उन्नति । वृद्धि । २ उदय । (किथी नवन्न का) निकलना । ३ उत्सव । उत्स-वावसर ! ४ श्रारम्म । शारम्म । [उदाहरण । श्राभ्युदाहरणाम् (न॰) किसी वस्तु का (उत्य) श्राभ्युदित (व॰ कृ) १ उदय हुआ । २ पदोन्नत । ३ स्थित के समय सीया हुआ ।

ब्रास्युत्मः ( पु॰ ) ) किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति व्यथवा श्रास्युद्धमत्त्रस् ( त॰ ) । सहसान का सम्मान करने श्रास्युद्धतिः ( श्री॰ ) ) को श्रामे जा कर उसे सेने की किया। श्रावानी। उत्यः। निकासः उत्यक्ति।

ग्रास्युद्धत ( व॰ कृ॰ ) १ उठा हुआ । उपर उठाया हुआ । २ तैयार किया हुआ । तैयार । ३ आगे गया हुआ । उदय हुआ । ४ अयाचित दिया हुआ या काया हुआ :

अभ्युत्तत (वि॰ ) १ उठा हुआ । ऊँचा किया हुआ । २ उपर के िनकता हुआ । अलुच ।

श्रम्युक्रतिः ( खी॰ ) चत्पन्त पदोच्चति और समृद्धि । शाजीनता ।

स्रभ्युपगमः (पु०) १ समीय श्रागमन । श्रागमन । २ मंजूर करना। मान खेना । किसी बात के। सत्य समक्त कर मान खेना । (दोष के) श्रङ्गीकार करना। ३ चनन । प्रतिज्ञा।

अस्युपगमन-सिद्धान्तः (पु०) १ न्याय का एक सिद्धान्त विशेष ! विना परीचा किये, किसी ऐसी बात को मान कर, जिसका खण्डन करना है, फिर उसकी परीचा करने को अस्युपगमसिद्धान्त बहते हैं । २ स्वीकृत अस्ताव या सर्वजनगृहीत मुखनीति ।

श्रम्युपपत्तिः (की॰) १ सहायतार्थं समीप जाने की किया। व्याल होने की किया। १ सनुप्रह। कृपा। २ सान्त्वना। डाँइस । धीरज । ३ संरच्छा। बचाव। रचा। ४ इक्सरनामा। प्रतिज्ञापन्न। स्वीकृति। प्रतिज्ञा। १ की के। गर्सवती करने की क्रिया।

ग्रभ्युपायः (५०) १ प्रतिज्ञा । इक्तर । फसाव । २ उपाय । इकाज । स्रस्युपायनम् (न०) १ वृंस । रिशवत । जालच । २ सम्मानप्रदर्शक भेंट ।

व्यभ्युपेत ( अव्यया० ) याग्रह किये जाने पर । रज़ा-संद होने पर । प्रतिज्ञा करने पर ।

श्चभ्युपेत्य ( व॰ कृ ) १ समीप आवा हुआ। २ प्रति-ज्ञाता। स्वीकृत। ग्रङ्गीकृत।

अस्युषः ) अस्युषः } ( पु॰ ) एक प्रकार की रोटी या चपाती । अस्योषः )

अभ्यूहः ( पु॰ ) १ तर्क । दलील । बादिवाद। २ अनुमान। जल्पना।३ त्रुटि की पूर्ति। ४ बुद्धि। समभा।

श्रम् (धा॰ पर०) [श्रश्रति, त्रानश्र, श्रभित ] जाना, इधर उधर श्रमता फिरना।

असुद्ध् (न०) १ बाद्वा २ आकाश । च्योम । ३ अअक १४ (गियत में ) शुन्य । ज़ीरी ।

अम्रेलिह (वि॰) बादलों का स्पर्श करनेवाला। (अर्थात् बहुत ऊँच)

**अभं**लिहः ( ५० ) पवन ।

अभ्रक्तम् ( न॰ ) अअक।

त्राभंकप (वि॰) बादनों के। छूनेवासा । बहुत केंचा । अभंकपः ( ए० ) १ हवा । पवन । २ पर्वतः

अस्रजुः ( खी॰ ) पूर्व दिशा के दिग्गल की हथिनी । इन्द्र के ऐरावत हाथी की हथिनी ।—विग्रः, —वल्लुमः, ( पु॰ ) ऐरावत हाथी ।

श्रमिः ) ( स्त्री॰ ) १ जकड़ी की बनी फरही, जिससे श्रमीः ) नाव की सफाई की जाती है । काष्ट कुदाल । २ कुदाली। [आच्छादिस ।

अभित (वि॰) बादल छाये हुए । बादलों से अभिय (वि॰) बादल सम्बन्धी या बादलों से उत्पन्न । अभोषः (पु॰) भौवित्य । न्याय्य । न्यायानुमोदित होने का भाव ।

श्रम् ( अञ्यया० ) १ जल्दी से । फुर्ची से । २ अल्प। स्वरूप।

श्रम् (धा॰ पर॰) (अभिते, श्रमितं, श्रमितं] १ जाना। श्रोर या तरफ जाना। २ सेवा करना। सम्मान करना। ३ शब्द करना ४। साना। ( श्रामगति ) श्राक्रमश करना । पीड़ा श्रथवा रोग से दुःखी होना । पीड़ित होना ।

ग्रम (वि॰) कहा।

ग्रमः (पु॰) १ गमन । २ बीमारी । भीकर । ३ अनुचर । ४ यह । स्वयं ।

त्रमंगल इमङ्गल ((वि॰) त्रश्चम । दुरा। खराव। बद् इममगल्य (क्रिस्मत। इमङ्गल्य

ख्यसंगतः } ख्याङ्गतः } (५०) एरगढ वृत्त । श्रॅंडी का पेद ।

द्यसंड ) (वि॰) १ विना सजावट के। विना श्रामु-द्यानगढ़ ) पण के। २ विना फेन वा मांड के।

श्रमत (वि॰) १ ग्रसम्सत् । श्रविज्ञात । श्रतकित । नहीं भाना हुत्या । २ नापसंद् ।

श्रमतः ( पु॰ ) १ समय । २ वीमारी । ३ मृत्यु । श्रमति ( वि॰ ) बुरे दिल का । दुष्ट । चरित्रश्रष्ट । —पूर्च, ( वि॰ ) सत्यासत्यविवेकशक्तिहीन । श्रमिच्छाकृत । श्रमभिन्नेत ।

श्रमतिः ( ५० ) १ वदमाश । दुष्ट । द्यावाज । २ चन्द्रमा । ३ समय । काल । (स्त्री०) श्रज्ञानता । श्रविवेकता । ज्ञान का, सङ्कल्प का या दीर्घदर्शिता का समाव ।

श्रमस् (वि॰) जो मत्त या उत्मत्त न हो। गम्भीर। श्रमञं (न॰) १ वरतन। घड़ा। वासन। २ ताकत। शक्ति।

श्रमत्सर (वि०) को ईर्प्यां या डाही न हो। उदार। श्रमनस्त ) (वि०) १ जिसका मन ठीक ठिकाने श्रमनस्क ) न हो। २ विवेक्शक्ति से हीन। ३ श्रमा-विष्ट। श्रमनेथोगी । ४ जिसका मन काव में न हो। २ स्नेहशून्य।—गत, (वि०) श्रज्ञात। श्रक्तिस्य।—योगः, (५०) श्रमनोथोगिता।—हर, (वि०) श्रासन-कारक। प्रतिकृतः। नापसंद।

प्रमानः ( न० ) श्रदेश्य । निर्वोध । वाह्य वस्तु के ज्ञान से शून्य । २ श्रमनोधीगी । ( पु० ) पर-मास्मा ।

त्रमनाक् (अन्यया॰) स्वल्प नहीं। अधिकता से। बहुत अधिक। श्रमनुष्य (वि॰) १ मनुष्य नहीं । श्रमानुषिक। २ नहीं मनुष्यों की वस्ती म हो।

अमंद् ) (वि॰) १ जो मंद् या सुस्त न हो । क्रिया-अमन्द ) शील । प्रतिभावान् । २ उम । दद । तेज । ३ थोदा नहीं । वहुत । अत्यधिक । बदा । तीव । अभम (वि॰) ममतारहित । जिसमें स्वार्थ या सांसारिक दस्तुओं का अनुसाग न हो ।

श्रमभता (खी॰) १ स्वार्थराहित्य । श्रनासित । श्रमभत्वं (न॰) ) उदासीनता ।

अमर (वि॰) १ जो कभी मरे नहीं। अविनाशी। श्रविनश्वर।—ग्रङ्गना, -स्त्री, (स्त्री०) श्रप्सरा।— अदिः, (पुः) देवताओं का पर्वत । सुमेरु पर्वत ।---अधिपः,—इन्द्रः,—ईशः, ईश्वरः,—पतिः,— भर्ता,—राजः, (पु॰) १ देवतात्रों के राजा। इन्द्र। २ विष्यु । ३ शिव । - भ्रासार्यः,—गुरु,—इज्यः, ( ३० ) देवताओं के गुर-- त्रर्थात् नहस्पति। —श्रापना,—तदिनी,—सरित्, (स्नी०) स्वर्ग की नदी। गङ्गा ।--- आलयः, (पु॰) स्वर्ग । —कराटकं, (न०) श्रमरक्**य**टक पहाइ जिस से नर्मदा नदी तिकलती है।—कोशः,—कोषः, (पु॰) संस्कृत भाषा के एक प्रसिद्ध शब्दकाश का नाम, जो ग्रमरसिंह विरचित है। - तरु:,-दारु:, ( ५० ) इन्द्र के स्वर्ग का एक दृष ।—दिजः, (५०) बाह्मण जो किसी देवालय में पूजा करे अथवा देवालय का प्रवन्ध करे। - पुरं, ( त० ) स्वर्ग। —पुष्पः,-पुष्पकः, ( ३० ) कल्पवृत्तः ।— प्रख्य, — ध्रम, (वि०) अमर के समान । अविनाशी के समान !--रह्मं, (न०) श्फटिक पत्थर ।--होक:, ( पु० ) स्वर्ग ।—सिंह:; (पु० ) संस्कृत के।पकार अमर्रासंह । यह जैन ये और कहा जाता है कि. विक्रमाजीत के नौरहों में से एक थे 🕩

श्रामरः (पु०) १ देवता। २ पारा। ३ सुवर्ष। ४ तें तीस की संख्या। ४ श्रमरसिंह का नाम। ६ हड्डियों का देर।

श्रमरता( की॰ ) } श्रमरत्वं ( न॰ ) }

अमरा (स्त्री०) १ झमरावती पुरी । २ नामिसूत्र । नामिनाल । ३ मर्भाशय ।

अमरावती (खी॰) इन्द्र की पुरी का नाम। अमरी (खो॰) देवता की खी। देवी । इन्द्र की राजधानी।

श्रामत्यं (वि०) श्रविनाशो। दैवी। जो कभी नाश न हो।—श्रापमा, (स्त्री०) गङ्गा का नाम। श्रामर्त्यः (यु०) देवता।

श्रमर्मन् (न०) शरीर का मर्मस्थल नहीं।—वेशिन् (वि०) मर्मस्थल को न वेथने वाला। कोमल। मुलायम।

अमर्याद् (वि॰) १ सीमारहित । सीमा के बाहिर । अनुचित । असम्मानकारी । २ असीम । असदा-चरख । असम्मान ।

श्रमर्यादा ( श्री० ) उचित सम्मान की श्रवहेला। श्रमर्थ ( वि० ) दूसरे का उत्कर्ष न सहने वाला। श्रमर्थः ( ए० ) १ असहनशीलता। श्रवैये। ईच्यां। ईच्यां से उत्पन्न कोथ। २ कोथ। कोए।

श्रमर्पण (वि॰) १ अधैर्यवान् । असहनशील । श्रमर्पित (जो समान करे । २ क्रोध । रूग हुआ । श्रमर्पिन् (रोषणस्वश । ३ मचरह । उत्र । इद श्रमर्थवन् प्रतिज्ञ ।

श्रमता (वि०) जिसमें मैल न हो । साफ सुथरा।
निष्कलङ्क । वेघन्या । वेदारा । विशुद्ध । सन्ना ।
२ सफेद । चमकदार ।—(ला) (स्ति०) १ लच्मी
जी का नाम । २ नाला । नामिसूत्र । ३ एक वृष्ण
का नाम । श्रामला वृष्ण ।—पत्रित् (पु०)
जंगली हंस ।—रहां, (न०) - मगिः (पु०)
स्फटिक परथर ।

श्रमतम् (न०) १ स्वन्त्रता २ श्रभकः । ३ परमातमा । श्रमतिन (वि०) स्वन्त्र । वेदागः । निष्कतन्त्रः । पवित्र । श्रमसः (पु०) १ रोगः । २ सृहता । ३ मृर्खः । ४ समय । श्रमा (वि॰ मापरहित । जो नापा न जा सके। (श्रव्यथा॰) साथ । समीप । पास । (खी॰) श्रमावास्या तिथि । चन्द्र की १६ वीं कला। (पु॰) श्रास्मा । जीव ।

द्यमांस (वि॰) १ विनामांस का। जो सांसल न हो । २ दुवला । पत्रला । निर्वत ।

श्रमांसम् (न०) मांस को छोड़ श्रन्य कोई भी वस्तु। श्रमात्यः (५०) दीवान। महामात्र। मंत्रो। सचिव। श्रमात्र (वि०) १ श्रसीम। जो नापा न जा सके। २ सम्पूर्ण या समुचा नहीं। ३ श्रमौतिक।

ब्यमात्रः ( पु॰ ) परमात्मा ।

श्रमाननम् ( न॰ ) } तिरस्कार । अपमान । अवज्ञा । श्रमाननां ( स्त्री॰ ) }

श्रमान्स्यं ( न॰ ) पीड़ा । दई ।

अमानिन् (वि॰) निरिभमान । विनयी । विनम्न । अमानुष (वि॰) [स्त्री॰—अमानुषी] मनुष्य सम्बन्धी नहीं । अमानवी । अलौकिक । अपौरुषेय । अमानष्य (वि॰) अमानुषी । अलौकिक ।

श्रमामसी } (श्ली॰) श्रमावास्या। श्रमामासी

श्रमाय (वि॰) १ सचा । निष्कपट । निरञ्जत । २ जो नापान जा सके ।

श्रमायम् ( न॰ ) बहा ।

अमाया (स्त्री०) १ इत या कपट का अभाव। सचाई। ईमानदारी। २ वेदान्त दर्शन में "अमाया" से माया या अस से रहित का बोध होता है। पर-मात्मा का ज्ञान।

अमायिक अमायिन् } (वि॰) निश्वृतः । निष्कपट । ईमानदार ।

श्रमावस्या श्रमावास्या श्रमावसो श्रमावसो श्रमावासी

श्रमित (वि॰) १ अपरिमित । जिसका परिमाण न हो । बेहद । असीम । २ श्रवज्ञा किया हुआ । तिरस्कृत । ३ श्रज्ञात । ४ श्रशिष्ट ।—श्रद्धर, (वि॰) राध-वत् । कवित्व शून्य ।—श्राम, (वि॰) श्रसीम कान्तिवान् ।

—योजस्, (वि०) सर्वशक्तिमान ।—तेजस्,— द्युति, (वि०) श्रसीम सिहमा या कान्ति वाला। विक्रमः, (पु॰) १ श्रसीम पराक्रमशास्त्री । २ विष्णुकानाम ।

अमित्रः ( पु॰ ) जो मित्र न हो । शत्रु । रिप्र । तैरी । प्रतिद्वनद्वी । सामना करने वाला ।

श्रमिथ्या ( अन्यया॰ ) फुठाई से नहीं , सचाई से । अमिन् (वि॰) बीसार । रोगी।

असिपं ( न० ) १ सांसारिक भाग पदार्थ । विवास । २ ईमानदारी। सचाई । ३ मांस । गोरत ।

श्रमीवाम् ( २० ) कष्ट । क्लेश · पीड़ा चेट ।

धमीवा ( स्त्री॰ ) ३ रोग बीमारी। २ तकलीफ। कष्ट । भग्र ।

असुक (सर्वनायीय विशेषण) फलां। ऐसा ऐसा। जब किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष का नाम बेना अभीष्ट नहीं होता और उसके। निर्दिष्ट किये विना काम भी नहीं चलता, तव उस वस्तु या व्यक्ति का नाम न जेकर उसके बजाय इस शब्द का प्रयोग किया जाता है।

ष्यमुक्त (वि० को मुक्त न हो। वैंधा हुआ । वंधन में पड़ा हुआ । जिसे छुटकारा न मिला हो । बद्ध । —हरत (वि॰ बोभी। कंज्स किकायतशार · श्रमुक्तम् (न०) हथियार ( यथा तलवार, छुरी जो फेंककर न चलाया जाय। हाथ में पकड़े ही पकड़े चलाया जाय : ) [मोच का न मिलना। अमुक्तिः ( छी॰ ) स्वतंत्रता या मोच का ग्रमाव। **अमुतः (** चन्यया० ) ९ वहाँ से । वहाँ । २ उस स्थान से । ऊपर से । ३ परलोक में । श्रगत्ने जन्म में। ४ वहाँ।

अमुथा ( श्रव्यया॰ ) इस प्रकार । यों । उस प्रकार । श्रमुष्य (सम्बन्ध कारक ध्राद्स्) एक ऐसे का। —कुल, (वि॰) एक ऐसे कुल का ⊢कुलम्, (न०) एक प्रसिद्ध कुल या वंश का '-पुत्रः, (४०) - पुत्री, (स्त्री०) ब्रब्छे या प्रसिद्ध संग में उत्पन्न पुत्र या पुत्री।

भ्र**म्द्र**श् (वि॰) [स्नी॰—अम्हर्गी, अमृहत्ती] इस मकार का । इस जाति या प्रकार का। अमृद्धश अमृद्धस

असूर्त (वि॰) ब्राकारसून्य । अशरीरी । शरीर रहिता ।--गुर्गाः (पु०) वैशेषिकदर्शन में गुर्ग की अशरीरी माना है। यथा धर्म अधर्म।

श्रमूर्तः (पु०) १ अवयव रहित । २ वायु । अन्तरिच । श्राकाश । ३ काल । ३ दिशा । १ द्यास्मा। ६ शिव।

अमृतिं (वि०) आकाररहित । जिसकी शक्क नही।

अमूर्तिः ( ५० ) विष्णु । (स्त्री० ) अमूर्तिता : शक्व का या आकार का न होता।

श्रमृत ) (वि॰ ) वेजड । निर्मृत । श्रसत्य । श्रमृतक ) मिथ्या । प्रमायश्रन्य । जिसका केर्डि असाख या श्राधार न हो।

ध्यमृत्य ( वि० ) ग्रनमोल । वेशकीमती । बहुमृत्य *।* श्रमृशालम् ( न० ) एक सुगन्धित धास विशेष । नलद । उशीर । खस ।

थ्यमृत (वि०) १ जो सृत न हो।२ श्रमर। ३ अविनाशी। अविनश्वर।—श्रीष्टाः,—करः,-दीधितिः,—द्युतिः,—रिष्मः, ( प्ट॰ ) चन्द्रमा की उपिषयाँ।—श्रन्धस्, –श्रश्नः,—श्राशिन्, (४०) जिसका भोजन अमृत हो। देवता। श्रवि-नाशी। - श्राहरशाः, (पु॰) गरुङ्का नाम।--उत्पन्ना, ( छी० ) मक्खी ।—उत्पन्नम्, उद्भवम् (न०) एक प्रकार का सुमां , —कुराडम्, ( न० ) पात्र जिसमें श्रमृत है। —गर्भः (पु॰ ) s व्यक्ति-गत श्रातमा २ परमातमा ।—तरङ्गिणी, (स्त्री०) चाँदनी । जुन्हाई ।— द्रुव, ( वि॰ ) श्रमृत बहाने या चुत्राने वाला ।— द्रवः (पु॰) असृत की घार । —चारा, (स्त्री०) १ छन्दविशेष । वृत्त विशेष । इस वृत्त में चार चरण होते हैं श्रीर प्रथम पद में २०, बूसरे में १२, तीसरे में १९६ और वैाये में 😄 अच्र होते हैं। २ असृत की धारा।—पः (पु॰) १ देवता।२ विष्णु का नाम।३ शराब पीने वाला।—कला, (स्त्री॰) वाचा का गुच्छा।— बन्धुः, (५०) । देवता । २ वोड़ा या चन्द्रमा । —भुज्, ( पु॰ ) अमर। देवता।—भू, ( वि॰ ) बन्स सरम् से मुकः — प्रन्थनम्, ( न० ) श्रमृत निकालने के लिये समुद्र का संथन। रसः, सं० श० की-११

(पु०) १ श्रमृत । २ ब्रह्म॥—लता,—लतिका, (स्वी०) वह जरा जिससे श्रम्य निकले ।—सारः, (५०) घी।—सः,—स्तिः, (५०) १ चन्द्रमा। २। देवताओं की जननी :- सोदरः ( पु॰) उच्चै-श्रवा धोडा । श्रामृतः (पु॰) १ देवता । श्रमर । २ धनवन्तरि का श्रामृतम् (न०) १ श्रमरता। सोन्। स्वर्गे। ४ श्रमृत रस । ४ सोमरस । ६ विष का मास्क । ७ यज्ञशेष । द श्रयाचित भिन्ना । ६ जल । १० श्रासव विशेष । ११ घी । १२ दूध । १३ मेाज्य पदार्थ (कोई भी) । १४ भात । १५ कोई मधुर प्यारा या सनेहर पदार्थ । १६ सुवर्ष । १७ पारा । १८ विष् । १६ वहा। श्रामृतकम् (न०) ग्रामरख प्रदायक रस विशेष । ग्रमतता खमरता । श्रम्तत्वं ग्रामृता १ एक प्रकार की मदिरा। गिलोय, गुर्च ग्रादि . कई योषधियाँ । सिंाने वाले )। भ्रम्तेशयः ( पु॰ ) विष्णु का नाम । ( जल में श्रम्पा ( श्रन्यया > ) कुठाई से नहीं । सन्नाई से । श्रम्पृ (वि॰) १ विना मला हुआ। २ विना साफ किया हुआ। पितला । भ्रामेदस्क ( वि॰ ) जिसके चर्वी न हो । दुर्वल । लटा । श्रमेधस ( वि॰ ) मुर्खं । सूढ़ । बुद्धिहीन । श्रामेध्य (वि॰) १ जो यज्ञ या हवन करने योग्य न हो। २ यज्ञ के अयोग्य । ३ अपवित्र । अशुद्ध । मैला । गंदा। अस्वस्छ। श्रमेध्यम् ( न० ) १ विद्या । मला । २ श्रशकुन । ग्रमेय (वि॰) असीम । सीमारहित । ग्रपार । २ श्रचिन्त्य। जो जाना न जा सके। श्रज्ञेय। —श्रात्मन् ( ५० ) विष्यु का नाम । अमाध (वि॰) १ अचूक। निशाने पर ठीक पहुँचने वाला। २ ग्रन्थर्थ। —द्बाडः, ( पु० )। ३ जे। द्रपढ़ देने में कभी न चुके। २ शिव का नाम। श्यमोघः ( पु॰ ) १ जो कभी न्यर्थन जाय वा न चुके। २ विष्णु का नाम।

े (धा० पर०) १ जाना । २ (श्राह्म०)

भ्राम्ब् 🕽 शब्द करना 📭

```
श्रेष
          ( अन्यवा० ) अच्छा । हाँ ।
भम्ब
श्रंब:
          ( पु॰ ) पिता ।
 श्रास्त्रः
           (त०) १ जला। पानी। २ नेत्र। अस्ति।
अस्वसं 🕽
अभूष्यकम् । (न०) १ नेत्र। २ पिता।
         । ( न० ) ३ अन्तरिच्च । आकाशः । व्योमः ।
श्रम्बरम् (२ कपड़ा । बस्त । पोशाक । परिच्छद ।
    ३ केसर । ४ अअक । २ सुगन्धित पदार्थ विशेष ।
    अम्बरी।—श्रोकस्, ( पु० )स्वर्गवासी। देवता।
    —दस्, ( न० ) कपास । रुई !—मिग्राः, (पु०)
    सूर्यं।--लेखिन्, (वि०) श्राकाशस्पर्शी।
        ) ( न० ) ३ कढ़ाई । २ खेद । सन्ताप ।
श्रंबरीपं
अम्बरोषम् ∫ ३ युद्धा लड़ाई। ४ नरक विशेष।
    २ किसी जानवर का बचा। बछड़ा। किशोर।
    ६ सूर्ये। ७ विष्णु का नाम। = शिव का नाम।
श्रंबरीपः ) ( ३० ) राजा विशेष । यह महाराज
श्चम्बरीपः 🔰 मान्धाता के पुत्र थे श्रीर परम मागवत थे (
थंबष्टः ) (पु॰) १ बाह्यण पिता और वैश्या माता
थ्राखप्रः ∫ की श्रीलाद । २ महावत । ३ ( बहुदचन
    में ) देश का तथा उस देश के बसने वालों का
  . नाम ।
अंबष्ठा 🤾 (स्त्री॰) गणिका, यूथिका आदि कितने ही
भ्राम्बद्धा ∫ पौथों का नाम । ( जुही, पाठा, पहाड्मूब,
    चुका. ग्रंबाड़ा आदि पौधे । )
अंबा ) (स्त्री०) (सम्बोधनकारक में "ग्रहवे "
भ्रम्बा ∫ वैदिक साहित्य में ) १ माता। २ शिवपती
    दुर्गों का नाम । ३ राजा पाराडु की साता का
    नास ।
श्रंबाड़ा
श्रमबाडा
             ( स्त्री॰ ) माता । जननी । मा ।
श्रेवाला
अम्बाला
अंबालिका ) ( खी० ) १ माता। भद्रमहिला। २
अम्बालिका / एकपौधे का नाम । ३ राजाविचित्रवीर्थ
```

की रानी का नाम, जो काशिराज की सब से

छोटी कन्या थी।

गिविका ) (की॰) १ माता। भद्रमहिला । २ पार्वती गिविका ) का नाम । ३ राजा विचित्रवीर्थ की पट-रानी का नाम । यह काशिराज की मफली बेटी थी ।—पनिः,—भत्तां, (पु०) शिव का नाम । —पुत्रः,—सुतः, (पु०) श्वराष्ट्र का नाम ।

गैविकेयः रिम्बिकेयः ((पु०) १ गरोश जी का, २ कार्तिकेय गैविकेयकः (का, ३ धतराष्ट्र का नाम। रिम्बिकेयकः)

र्खें े (न०) १ पानी । २ जल का भाग जो रक्त में रम्बु ∫ रहतां है। —कगाः, (पु०) जल की बूंद।— कराटकः, ( पु॰ ) प्राह् । घड्याल । मगर ।---किरातः, (पु॰) घड़ियाल । मगर ।-कीशः,--कूर्मः, (पु॰) संस । शिशुमार ।—केशरः, (पु॰) नीवु का पेड़।—क्रिया, (स्त्री०) पितरों को जलदान । तर्पण ।—ग,—चर.—चारिन, (वि०) जल में रहने वाले जीवजन्तु ।--धनः, ( पुर्वे) श्रोलाः—चत्वरं, (न०) भीत । —ज, (वि०) जल में उरपव !--जः, ( ९० ) १ चन्द्रमा। २ कप्र । ३ सारस पची । ४ शङ्ख ∤—जम्, (न०) १ कमल । २ इन्द्र का वज्र ।—जन्मन्, ( न० ) कमल । (पु०) १ चन्द्रमा । २ शङ्ख । ३ सारस । —तस्करः, (पु॰) जल का चोर। सूर्य<sup>ा</sup> -- द, (वि०) जल देने वाला या जिससे जल निकले ।-दः ( पु॰ ) बादल ।-धरः ( पु॰ ) १ वादता । सेव । २ अभक ।—िधः, (पु०) १ जल का कोई पात्र । जैसे घड़ा, कलसा ऋदि । २ समुद्र । ३ चार की संख्या ।—निधिः, ( पु० ) समुद्र।--प, ( वि० ) जल पीने वाला। --पः ( ५० ) १ समुद्र । २ वरुण् ।--पातः (पु॰) धारा। जलप्रपात । जलप्रवाह । जलधोत । —प्रसादः, (पु॰)—प्रसादनम्, ( न॰ । कतक निर्मली का पेड़। (जिससे जल साफ होता है) —भवम् (न०) कमत ।—भृत्, (g०) १ जलवाहक । बादल । २ समुद्र । ३ अभ्रक । —मात्रज्ञ, (वि०) जो केवल जल ही में उत्पन्न हो।—मात्रजः, ( पु॰ ) शङ्ख ।—मुच, (पु॰) बादल ।-राजः, ( पु० ) समुद्र । वरुण ।-राशिः, ( पु॰ ) तसुद्र ।-- रुह्, (न॰) ३ कमज

२ सारस । — रहः, (३०) — रहं, (न०) कमल ।
— रोहिणी, (खी०) कमल ! — वाहः, (पु०)
३ बादल । २ भील । ३ पानी होने वाला ! —
वाहिन्, (न०) पानी होने वाला। (पु०) बादल ।
वाहिनी, (खी०) कठेली या काठ का होल ! —
विहारः, (पु०) जलकीड़ा ! — वेतसः, (पु०) नरकुल जो जल में उत्पन्न होता है ! — सर्गां (न०)
जल की धारा या जल का बहान ! — सर्पिणी,
(खी०) जोंक।

अंबुमत्। (वि॰) पनीला। जिसमें जल हो। यम्ब्रमत् अंग्रमतो ग्रम्बुमती (स्त्री॰) एक नदी का नाम। श्रंबृङ्त ो (वि०) योंट बंद कर के गुन गुनाया श्रंम्बृङ्त ∫ हुया। ऐसे बोला हुन्ना जिससे थूक उड़े। श्रीम (धा० श्रात्म०) [ ग्रांभते, श्रांभित ] शब्द करना । अमस् (न०) १ जल। २ श्राकाश। ३ लग्न से चौथी राशि।-ज, (वि०) पानी का।-जः, ( पु॰ ) १ चन्द्रमा । २ सारसपद्यी :---जं, (न॰) कमल ।--जन्मन्, (पु०) बहा की उपाधि। (न०) कमल ।—दः, भ्रयः, (पु०) बादल । —धिः,—निधिः,—राशिः, (पु॰)सम्रतः—रह (न॰)—रहं (न॰) कमल । (g॰) सारस ।— सारं (न०) मोती। सः (यु०) पुत्रा। बद्री वाला। बादल का।

श्रंभोजिनी ) (स्त्री०) १ कमल का पौधा या उसके अम्मोजिनी ) फूल । २ कमल के फूलों का समूह । ३ स्थान बहाँ कमल के फूलों का बाहुल्य हो । अम्मय (वि०) [स्त्री०—अम्मयो] पनीली श्रा पानो की बनी हुई ।

अस्र देखो त्राम्र ।

अमल (वि०) खटा 1—ग्रक्त, (वि०) खटा ।
—उद्गारः, (पु०) खट्टी डकार 1—केशरः,
(पु०) चकोतरा या बीजपूरक का पेड़ !—
निम्बकः, (पु०) नीबू का पेड़ ! -फतः, (पु०)
इम्ली का वृच्च ! -फलं, (न॰) इम्ली फल !—
वृक्तः, (पु०) इम्ली का पेड़ !—सारः, (पु०)
नीबू का वृच्च !

द्राम्तः ( पु० ) ३ खद्दापन । २ सिरका । ३ विभिन्न प्रकार के त्रम्बरस तह । ४ चकेतिरा का वृत्त । १ दकार ।

श्चम्तकः (पु०) एक हुत्त का नाम । लक्ष्या। श्चम्तान (वि०) १ जो कुम्हदाया न हो । जो पुर-भाषा हुशा न हो । २ साफ । स्त्रस्त्व । चमकीला। पवित्र । विना बाहतों का ।

भ्रम्तानि (वि॰) सतेज । सबका [हरियाली । भ्रम्तानिः (भ्री॰) १ सतेजता । सबकता । २ ताजगी । भ्रम्तानिन् (वि॰) साफ । स्वस्कु ।

अभिज्ञका ) (स्री०) । मुँह का खद्यपन । खद्दी अभिज्ञिका ) डाकर । २ इम्बी का दृष ।

ग्रस्तिमन् ( ३० ) खहापन ।

आय् ( घा० आत्म० ) [कभी कभी यह परसीपदी भी होती है, विशेष कर "उद्" के संयोग से ) [ अयते, अयांचके, अथितुं, आयित ] जाना । गमन करना।

श्रयः ( ९० ) १ गमन । २ पूर्वजन्म के शुभ कर्म । ३ सौभाग्य । खुशकिस्मती । ४ (खेखने का) पांसा —श्रम्वित,—श्रयवत्, ( वि० ) भाग्यवान् । खुशकिस्मत ।

अयद्भं ( न॰ ) निरोगता । तंतुरुती । अयद्भः ( ५० ) तुरा यद्भ । यद्भ नहीं ।

श्रयज्ञिय (वि॰) १ यज्ञ के अयोग्य (जैसे उर्द)। २ यज्ञ करने के अयोग्य (जैसे अनुपर्वात बालक) ३ गैंबाक। दुषित्।

श्रयस्त (वि॰) जिसमें यस न करना पहे। श्रयसः (पु॰) यस का श्रभाव। सहस्त। सरस्त। श्रयथा (श्रव्यथा॰) जो अधें का त्यों न हो। ठीक-ठीक न हो। भूस से। ग़लती से। श्रमुचित। श्रयोग्य।—वत्, (श्रव्यथा॰) ग़लती से। श्रमुचित गीति से।

श्रयथार्थोनुभवः (४०) त्रनुचित या मिथ्या अनुभव । त्रम्य वस्तु में त्रम्य वस्तु का ज्ञान ।

श्रायमं (न०) । गमन । २ मार्ग । रास्ता । (सूर्य की) गति । ( यह गति उत्तर या दक्षिण होती है।) ३ स्थान । श्रावसस्थन । ४ व्यूह का मार्ग या द्वार । ४ दक्षिणायन । उत्तरायण । द्ययंत्रित (वि०) वेकाव् जो वश में न हो। मन-सुखी। स्वेच्छाचारी।

ध्ययमित (वि०) १ अनियंत्रित । वेकाबू । २ विना सम्हाला हुन्ना । विना सजाया हुन्ना ।

ग्रायशः (पु॰) कलह । अपनाद ।—कर,—करी, (वि॰) श्रपकोर्तिकारी । बदनामी कराने वाला । ग्रायशम् वि॰ । श्रपकीर्तित । बदनाम । फलङ्कित । श्रायशस्य (वि॰) बदनाम । कलङ्कित ।

अयस् (न॰) १ लोहा। २ ईसपात। ३ सुवर्ण। ४ कीई भी घातु। १ अगर की लकड़ी। (पु०) अगिन। आग।—अर्थ,—अर्थकम्, (न०) हथीडा। मुसल।—काग्रडः, (पु०) १ लोहे का सीर। २ उसम लोहा। ३ लोहे का हेर।—कान्तः, (अर्थस्कान्तः) (पु०) १ चुंदक पत्थर। २ मृत्ययान् पत्थर। मिछ।—कारः, (पु०) छहार!—कीटं, (न०) लोहे का मोर्चा —मलं, (न०) लोहे का मला। मुखः (पु०) लोहे की नोंक का तीर। शङ्कः (पु०) १ माला। २ कील। ३ परेग।—अर्जुः (पु०) १ लोहे का भाला। २ तीच्या उपाय।—हृद्य, (नि॰) कड़ा हृद्य। निर्द्यी।

अयस्मय (त०) ) [स्ती०—अयोमयी] लोहे अयोमय (त०) ) की या अन्य किसी धातु की वनो हुई।

श्रयाचित (वि॰) विना माँगी हुई !---व्रक्तिः, (पु॰) ---व्रतम् (न॰) विना माँगी भीख पर जीवन व्यतीत करना।

श्रयाचितम् ( न॰ ) विना माँगी भीस ।

श्रयाज्य (वि॰) आत्य पतित । वह व्यक्ति जिसके। यज्ञ नहीं कराया जा सकता ।

श्रायात (वि॰) नहीं गया हुआ : याम, (वि॰) रात की रखी या वासी नहीं । ताजी । टटकी । श्रायधार्थिक (वि॰) [ स्त्री॰ - अयधार्थिकी ] १ असस्य । स्त्री । असुचित । ठीक नहीं । २ असखी नहीं । असुकत । असंखरन । असिक विरुद्ध ।

अयथार्थ्य (न०) १ अयोग्य । अयुद्धि । २ अस-इति । असंत्रानहा । श्रायानं ( न० ) न चलना न हिल्लना बुलना । ठह-रना । गतिरोध । अवस्थिति ।

अयि ( ऋष्या॰ ) ( किसी से प्यार से बोलते समय सम्बोधन करने का शब्द। ) श्रोह। हो। ए।

श्रयुक्त (वि॰) १ जो नाड़ी के जुएँ में जुता न हो या जिल पर जीन न कला हो। २ जो मिला न हो। जुड़ा न हो। मिला हुआ। अन्वन्ययुक्त। ३ अभक्तिमान्। अधार्मिक। अननस्क। असावधान ४ अनम्यस्त। जो किसी काम में न लगा हो। १ अयोग्य। अनुपयुक्त। अनुचित। ६ मूठा। असस्य।

अयुग ( वि० ) १ पृथक । इकेला । इकेहरा । अयुगल ) २ अविभाज्य ।—अचिस्, (पु०) अग्वि । आग । नेतः, —नयनः, (पु०) शिवली का नाम ।—शरः, (पु०ः) कामदेव का नाम ।— सन्निः (पु०) सात योड्रां वाला । सूर्य ।

श्रायुज् (वि॰) श्रविभाज्य ।—इषुः,—बाग्राः,—रारः, (पु॰) कामदेव का नाम । (कामदेव के पास १ बाग्र वत्तवाये जाते हैं )—तेत्र, खोळान,— श्रान्त,—शक्ति । शिव जी का नाम ।

अयुत् (वि॰) जो मिजा न हो। असंयुक्त।
असंबद्ध।—अयुतम् (न॰) दस हज़ार की
संख्या।—अध्यापकः, (पु॰) एक अञ्बा शिक्षक।
—सिद्धिः, (स्त्री॰) कोई कोई वस्तुएँ या विचार
अभिन्न हैं—इस बात की अमाणित करने की
किया।

श्चयुतम् ( न॰ ) दस हजार की संख्या । श्चये ( त्रन्यमा॰ ) देखेा ''श्चि ।'' यह कोघ, ब्याश्चर्य, विवाद स्रोतक सम्वोधन वाची श्रन्यय है ।

भ्रायोगः (पु०) १ वियोगः । श्रलगाव । श्रन्तरालः । श्रवकाशः । २ अयोग्यता । श्रसंलग्नता । ३ श्रतु-चितः मेलः । ४ विश्वरः । रद्ध्याः । ४ हथीड़ाः । ६ श्रक्तिः । नापसंदगीः (

अधागवः (५०) [की० — अधागवा, अधागवी ] वेसो आमागव। श्रुव पिता और वैरण माता का पुत्र।

श्चायेग्य (वि०) १ जो योग्य न हो । अनुपयुक्त । बेकार । निकल्या । अपात्र । अयोध्य (वि॰) जो आक्षमण करने योग्य न हो। अप्रतिरोधनीय। अतिप्रवन्त ।

भ्रायोध्या (स्त्री०) सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी जो सरयू के तट पर बसी हुई है।

अयोति (वि॰) अजन्मा । निस्य '—ज, —जन्मन् (वि॰) जो गर्भ से उसक्ष न हुआ है। —जा, —सम्भवा, । (स्त्री॰) जनकदुद्दिता सीता।

अयोनिः ( स्त्री० ) गर्भाशय नहीं । ब्रह्म की उपाधि । अयौगपद्यं ( न० ) समकाजीनता का असाव ।

अयोगिक (वि॰) [स्त्री॰ -अयोगिकी ] सब्दसायन-विधि से जिसकी उत्पत्ति न हो।

अरः (पु०) पहिचे की नाभि और नेमि के बीच की जकड़ी !—अन्तर, (बहु०) आरों के नीच की खाली जगह !—अट्टः,—अट्टक, (पु॰) रहट। उत्तर से पानी निकालने का यंत्र विशेष। र गहरा कृष!

धारजस् ) (वि॰) १ ध्वगर्दां से रहित । साफ । धारज धारजस्क ) २ अलासिक से वर्जित ।

भ्रारजस्का (स्री०) जिसका मासिक धर्म न हो।

श्ररज़ाः (स्त्री॰) रजोधर्म होने के पूर्व की श्रवस्था की सड़की।

भ्रारज्ञु (वि॰) विनारसियों का। (न॰) कारा-राह। जेल ।

अरिष्णः ( श्री॰ पु॰) ) ब्रेक्टर की खकड़ी जिसकी अरिष्ण ( र्ह्णा॰) ) रगड़ने से अग्नि निकलता है। यज्ञ के तिये आग इसकी जकड़ियों को रगड़ कर ही निकाली जादी थी।

व्यरियाः (पु०) १ सूर्यं । २ श्रास्त । ३ चकमक परथर ।

श्राराणं (न० कभी कभी पु० मी) जंगल । वन ।

—श्राध्यक्तः (पु०) वन का निगरांकार । वन की
देखरेख करने वाला । फारेस्टरेंजर ।—श्रायनं,—
यानं, (न०) वनगमन । तपस्वी वनना ।—
श्रोकस्म,—सद्, (वि०) १ वनवास । २ वनवासी । बार्याप्रस्थ या संन्यासी —विद्यका,
(श्रान्त०) वन में चोवनी । (श्रान्त०) वृथा का
शृङ्गार ।—नृपतिः, —राज्, —राट्, —राज,
(पु०) सिंह । चीला।—पश्चितः (पु०) कन का

अरस्यकम् परिइत । ( त्रलं ) मूर्खं मनुष्य । — इवन् ( पु॰ ) भेड़िया। श्चरत्यकम् ( न० ) वन । जंगल । अरुपयानिः ) अरुपयानी } ( भी॰ ) एक बड़ा लंबा चौड़ा बन । अरत (वि॰) १ सुस्त । काहिल । २ असन्तुष्ट । विरुद्ध :—त्रप, (वि०) जो रमण करने में जजाने नहीं ।—त्रपः ( पु॰ ) कुत्ता ( जो गर्जी में कुतिया के साथ रमण करने में बिज्जित नहीं होता । ग्रस्तं ( न० ) श्ररमणकार्य । अरित (वि०) १ असन्तुष्ट । २ सुस्त । काहिला। चेष्टाहीन । अरितः (स्त्रीः) १ सोग विलास का श्रभाव। २ कष्ट। पीड़ा। दुःखा दर्दा ३ जिल्ला। शोक । विकलता । घवडाहर । ४ असन्तुष्टता । श्रसन्तोष । १ चेष्टाहीनता सुस्ती । काहिली। ६ उद्शब्बाधि। अरितः (पु॰ या॰ स्त्री॰) १ मुद्दी । सूका । बूंसा । २ एक हाथ (का नाम )। कोहिनी से छुगुनियां की नोक तक। अरितकः ( पु॰ ) कोहनी । हाथ और बाँह के बीच का जोड़। अर्र ( श्रव्यया॰ ) १ तेज़ी से । समीप । पास । विद्य-मान । २ तत्परता से। अरमशा ) (वि०) १ श्रप्रसन्नताकारक। प्रतिकृत । व्यरममाण हे नापसंद । २ सतत । अपरं (न॰) ११ कपाटा किवाड़। २ गिलाफ। श्रररो (स्त्री॰) र स्थान । उक्कन । थ्रररः ( पु॰ ) राँपी ( चमार का एक थ्रौज़ार ) । द्यररे ( स्रव्यया० ) अतिशीव्रता त्रथवा चुणा व्यक्षक सम्बोधनवाची श्रव्यय । अर्र्विदः ) ( पु॰ ) १ सार्स् । २ तांबा ।—्श्रक अरविन्दः 🕽 (श्रारविन्दान्त) (वि०) कमलनयन । विष्णु

का विशेषण या उपाधि।—दत्तप्रभम् (न॰) तांवा

—नाभिः,नाभः, ( पु॰ )विष्णु का नाम।—सद्

अर्रावंदं ) (न०) १ कमल । रक्त या नीले कमल अर्विन्दम् ) का फूल ।

(५०) बह्या का नाम।

अरविन्दिनी (स्त्री॰) १ कमल का पौधा। २ कमल पुष्पों का समूह। ३ वह स्थान जहाँ कमलों का बाहुल्य हो। अरस (वि॰) १ रसहीन । नीरस । फीका। २ निस्तेज । मंद । ३ निर्वेख : बलहीन । ऋगुगा-अरसिक (वि०) १ रूला। जो रसिक न हो। २ कविता के मर्म को न जानने वाला। श्रराग } (वि०) १ अनासक्त । उदासीन । अरागिन्∫ २ स्थिर । पच्चपातशून्य । श्रराजक (वि०) राजारहित । जहाँ राजा न हो । थ्रराजन् (पु॰) राजा नहीं ├—मागीन (वि॰) राजा के काम लायक नहीं ।—स्थापित (वि०) जो राजा द्वारा प्रतिष्ठित न हो ; स्राईन विरुद्ध । श्ररातिः (पु०) १ शत्रु । वैरी । २ छः की संख्या । —भङ्गः (पु॰) शत्रुत्रों का नाश। ध्रारात (वि॰) टेड़ा सेड़ा। सुड़ा हुआ।—केशी ( छी० ) वह स्त्री जिसके धुप्तराते वाल हों।— पह्मन् ( वि॰ ) देही मेडी बिन्नयों वाला। भरातः ( पु० ) १ टेड़ी या फ़ुकी हुई बाँह । २ सद-माता हाथी। भ्रराला (स्त्री॰) वेरया । पुंथली । रंडी। **श्रारिः** (पु॰) १ शत्रु । वैरी । २ मनुष्य जाति के छः सत्रु, काम, कोध, लोभ, मोह ग्रादि जी मनुष्य के मन की न्याकुत किया करते हैं। कामः क्रोचस्तया लीभी भदमेखी च मत्सरः। कृतारिषड्डर्ग अधेम-॥ किरातार्जुनीय। ३ इकः की संख्या। ४ गाड़ी का कोई भाग। ४ पहिंचा ।—कर्षमा, (वि०) या शत्रु के। अपने वश में करने वाला ।—कुलं, (न०) १ बहुत से शत्रु । शत्रु समुदाय । २ शत्रु । —प्तः, (पु॰) शत्रु का नाश करने वाला । —विन्तनं, ( न०) चिन्ताः ( स्त्री० ) वैदेशिक शासन विभाग। रात्रु सम्बन्धी व्यवस्था।— नन्दन, (वि०) शत्रुकी प्रसन्नता। शत्रुको विजय दिलाने वाला |---भद्रः (पु॰) सव से बड़ा या मुख्य शत्रु !----सृद्नः, हन्,--हिंसकः,

( पु० ) शत्रुहम्ता । शत्रु की मारने वाजा ।

द्यारिन्द्रम (बि॰) शत्रु के वश में करने वाला। विजयो। विजय शास।

भ्रिरिक्यभाज (वि०) ऐसा व्यक्ति जो पैतृक भ्रिरिक्थीय ) सम्पत्ति पाने का अधिकारी न हो (हिजहा आदि होने के कारख)।

द्यारिजाम् (न०) १ ले(हे की चूर । कचा ले)हा। २ नाव का डाँड् ।

ग्ररिषं (न०) मूसलधार जलकी वर्षा।

भ्रारिषः ( ५० ) ववासीर । गुदा का रोग विशेष ।

अरिष्ट् (वि॰) अनसुदीला । पूर्ण । अविनाशी । सुरहित ।

—गृहम्, (न॰) सौरी । स्तिकागृह । ताति
(वि॰) शुभ ।—तातिः, (स्त्री॰) सतत हर्ष ।

—मथनः, (पु॰) विष्णु या शिवका नाम ।

—शय्या, (स्त्री॰) बीमार । रोगी ।—सूदनः,—
हन् (पु॰) अरिष्ट नामक दैत्य के मारने वाले
विष्णु ।

अरिष्टः (पु॰) १ गीघ। २ कंक। कौवा। ३ शत्रु। ४ अनेक पौधों का नाम। रीठा का वृष्टा नीव का वृक्षा १ जहसुन।

श्चरिप्रम् (न०) १ ब्रुरी प्रारब्ध । बद्किस्मती। २ अनिष्टस्चक उत्पात । ३ ब्रुरे क्षण्ण या ब्रुरे शक्कन जो मौत श्चाने के स्चक माने गये हैं। मरणकारक येगा । ४ सौभाग्य । खुशकिस्मती। दर्ष । ४ सौरी । स्तिकागृह । ६ माठा । ७ शराव । श्चरच्चः ( भ्त्री० ) १ श्चनिच्छा । २ श्रप्तिमान्ध रोग। ३ घृणा । नफरत । ४ सन्तोषजनक समाधान का श्रभाव ।

भ्रारुचिर ) (वि॰) जी मनेहर न हो। भ्रश्चम। भ्रारुच्य ) श्रमङ्गलक।

श्रहज् ( वि॰ ) भला चंगा । तंदुरूत । गीरोग । श्रहज ( वि॰ ) भला चंगा । तंदुरूत ।

श्रारुष (वि॰) [स्ती॰ — श्रारुषा, श्रारुषा । १ जाज ।
रक्त । र ज्याकुत्त । घवड़ाया हुआ । ३ गूंगा । मूक ।
— श्रानुजः, — श्रावरजः (पु॰) श्रुरुष देव के
देव दे भाई गरुड़ जी का नाम ।— श्रार्विस्
(पु॰) सूर्य ।— श्रात्मजः (पु॰) १ श्रुरुष पुत्र
जटायु का नाम । २ शनि, सावर्षिमनु, कर्ष,

सुयीव, यम और दोनों अधिनीकुमारों के नाम।

—शास्त्रज्ञा, (स्त्री०) यमुना और तापती
निद्यों का नाम।—ईसग्ग, (वि०) लालनेत्र
वाला।—उद्यः, (पु०) भोर। प्रातःकाल।

—उपलः, (पु०) चुन्नी रल!—कमलं (न०)
लाल रंग का कमल।—उयोतिस् (पु०) शिव का
नाम।—प्रियः (पु०) सूर्य का नाम।—प्रिया
(स्त्री०) १ सूर्यपत्नी। २ खाया।—जीचनः,
(पु०) कत्रतर। परेवा।—सार्थाः, (पु०) सूर्य।

अस्त्राः (पु०) १ लाल रंग। २ प्रातःकालीन प्रवांकाश
की रक्तमयी आभा। ३ सूर्यदेव के सार्थी।
४ सूर्य।

श्रारुत्तम् (न०) १ लाल रंग । २ सुवर्षः । सोना । ३ केसर ।

श्रारुणित (वि॰) साल रंग का । लाल श्रारुणीकृत (रंगा हुत्रा । श्रारुंतुद् (वि॰) १ मर्मश्यलों को काटना या श्रारुन्तुद् ∫धायल करना । पीदा

कारक तीव्र या तीच्या | दाहकारक।

" अश्नतुद्विवासाममनिर्वायस्य दन्तिनः । " राजुर्वशः ।

२ उग्र प्रकृति वाला । तीष्ण स्वभाव युक्त ।

ग्रारंधती ( श्री ) १ वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम ।

ग्रारंधती ( श्री ) १ वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम ।

ग्रारंधती ( २ इस नाम का एक तारा, सप्तिषे मण्डल

में सब से छोटा ग्राठवाँ एक तारा, जो वशिष्ठ जी के

समीप रहता है। ग्रारंधि ग्रारंधि तारा के नाम से प्रसिद्ध

है। यह तारा उन लोगों का नहीं दिखलाई

पड़ता जिनका मृत्यु ग्रातिनिकट होता है।—जानिः,

नाथाः,—पतिः, ( पु० ) वसिष्ठ जी का नाम ।

श्ररुष् ) (वि॰) रूठा हुषा नहीं । शान्त । श्ररुष्टे )

श्चरुष (वि॰) १ क्रुद्ध नही । रूटा हुन्ना नहीं । २ चमकदार । चमकीबा ।

भ्रहस् (वि॰) वायतः। दारुणः। कष्टजनकः।— कर, (वि॰) वायतः या चोटितः करना।

द्यारः (२०) १ श्रकीया । मदार । २ रक्त खिर । लाल कत्था । ( न० ) १ मर्मस्थल । २ धाव । कएर । अरूप ( वि॰ ) १ रूपरहित । आकारसून्य । २ वदशल । कुरूप । भीड़ा । ६ असमान । अस-दश ।—हार्य, ( वि॰ ) जो सीन्दर्य से आकर्षित या वश में न किया जा सके ।

प्रारूपम् ( न० ) १ वदशङ्क का । २ सांख्यदर्शन का प्रधान और वेदान्त दर्शन का ब्रह्म ।

श्रक्षपकः ( पु॰ ) १ बैद्ध दर्शनानुसार योगियों की एक भूमि अथवा अवस्था। निर्वीजसमाधि। (वि॰) विना रूपक का। अन्वर्थ। अविकतः।

श्रारे (अन्यया०) एक सम्बोधनार्थंक अन्यय। ए। श्रो। जब कोई बड़ा किसी छोटे के। सम्बोधन करता है; तब इसका प्रयोग किया जाता है। क्रोधावेश में "श्ररे" कहा जाता है।

> ''श्ररे महाराज मित कुतः चित्रवाः।'' उत्तररामचरित्र।

यह श्रव्यय ईर्ध्यांबोधक भी है। श्रारेपस् (वि॰) १ निश्पाप | निष्कताङ्ग । २ स्वच्छ । निर्मता । पविश्र ।

अपेरे (अञ्चया०) एक सम्बोधनार्थंक शस्यय। इसका प्रयोग कोध की दशा में या किसी का तिरस्कार करने के लिये किया जाता है।

यरोक (वि॰) धुँचला। देवमक का।

श्चरोग (वि०) नीरोग। रोग से शून्य। तंदुरुस्त । मज़बृतः भला। चंगा।—झरोगः (वि०) श्रद्धा। स्वस्थ्य।

अरोगिन } (वि०) तंदुरुत । भला । वंगा । अरोग्य } (वि०) तंदुरुत । भला । वंगा ।

भरोचक (वि०) [स्नी०—अरोचिका] १ जो चमक-दार या चमकीला न हो। २ एक रोग विशेष . जिसमें अन्न आदि का स्वाद मुँह में नहीं मिलता। ३ अरुचिकर। जो हुचे नहीं।

थ्यरोचकः ( ए॰ ) भूख का नाश या भूख न खराना। वृशा। श्रतिवृशा।

श्रर्क (घा० पु० ) १ उच्छा करना । गर्माना । २ स्तुति करना ।

अर्कः (पु॰) १ प्रकाश की किरन । विजली की चमक या कैंघ । २ सूर्य । ३ अग्नि । ४ स्फटिक । ४ तांवा । ७ रविवार । ७ अर्कवृत्त । मदार । सकीया ।

८ आकत्त् बुच। ६ इन्द्र का नाम । १० बारह की संख्या : - ग्राइमन्, (पु॰)—उपताः, (पु॰) सूर्यकान्त गणि। - इन्दुसङ्गग्नः ( पु॰ ) दर्श । श्रमावास्या । वह समय जब चन्द्र ग्रौर सूर्य मिलते हैं।—कान्ता, ( ग्री० ) सूर्यपती ।—चन्दनः ( पु॰ ) लाल चंदन ।—जः ( पु॰ ) सुभीव और यम की उपाधि ।—जौ ( पु॰ ) देवताओं के चिकित्सक अश्विनीकुमार ।—तनयः ( ५० ) सूर्यपुत्र । कर्ण, यम और शनि की डपाधि ।—तनया, ( स्त्री॰ ) यसुना श्रौर तापती निवयों के नाम ।—विष् (छी॰) सूर्य का प्रकाश । —दिनं, (न०) वास्तरः, (पु०) रविवार इतवार । नन्दनः—पुत्रः,—सुतः,—सुतुः, (पु॰) शनि, कर्षा या यम के नाम । -वन्युः, -बान्धवः । १०) कमल।—मग्डलम् (न०) सूर्य का घेरा। —विवाहः (पु॰) मदार के पेड़ के साथ विवाह । [तीसरा विवाह करने के पूर्व लोग अर्क के पेड से विवाह करते हैं | चथा: --

चतुर्था दिविदारार्थे तृदीयेऽक समुद्रहेत्।

काश्यप 🏻

अर्गातः (पु॰) ) १ बींडा, बिल्ली, किल्ली, सिट-प्रगीता (खी०) किनी ये किवाड़ बंद करने के काठ अर्गाली (खी०) (के यंत्र हैं। २ लहर। तरंग। अर्गालाम् (न०) ) ३ (पु॰) दुर्गा पाठ के अन्तर्गत पक खोत्र विशेष।

अर्गालिका (स्त्री॰) क्षेत्रा बेंदा जो किवादों की बंद करने के लिये उनमें अटकाया जाता है। चटखनी। अर्घ् (धा॰ प॰) [अर्थित, अर्धित ] दाम लगाना। मोल बेना।

> परीजका यत्र न सम्ति हेरी वार्चन्ति रश्नः जिसमुद्धवारि ।

> > सुभाषित ।

श्रर्घः ( पु॰ ) १ मृल्य ! दाम ! क्रीमत । माव । २ पूजा की सामग्री । वोडशोपचार पूजन में से एक उपचार । इस उपचार में जल, दूध, कुशाग्र, दही. सरसों, चावल और यव मिला कर देवता को श्रर्पण करते हैं । जलदान । सामने जल गिराना । —श्रर्ह ( वि॰ ) सम्मानसूचक भेंट करने येग्य ।—खलाबलं ( न॰ ) माव । उचित मृत्य । मृत्य में तारतम्य या उतार चढ़ाव या मृत्य का कमवेशी होना ।—संख्यानम्— संस्थापनम्, (न०) दाम कृतने की किया। क्रीमत लगाना। ग्राघीराः (पु०) शिव जी का नाम। ग्राघ्यं (वि०) १ क्रीमती। मृत्यवान। २ एज्य। ग्रार्थ्यम् (न०) किसी देवता या प्रतिष्ठित न्यक्ति को

ग्रार्थ्यम् (न०) किसी देवता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को सम्मान प्रदर्शक भेंट । ग्रार्च (धा० उभय०) [ अर्वति—श्रविते, अर्वित ] १ पूजा करना। श्रङ्कार करना। प्रशाम करना।

सरमान पूर्वक स्वागत करना । २ वैदिक साहित्य में ) स्तुति करना । द्याचिक (वि०) पूजा करने वाला । श्रद्धार करने वाला । सजाने वाला ।

ध्यर्चकः ( पु॰ ) पुजारी । श्रङ्गारिया । ध्रर्चन ( वि॰ ) पूजन करते हुए । स्तुति करते हुए । धर्मनम् ( न॰ ) )

ष्ट्राचनम् (न०) } पूजा। पूजन। श्रादर। सत्कार। श्रार्चना (स्त्री०) } पूजा। पूजन। श्रादर। सत्कार। श्रार्चनीय । (स० का० कृ०) पूजनीय। श्रद्धार करने

श्रार्च्य | पुज्य | मान्य | प्रतिष्ठित | सम्मानित । [सूर्ति या प्रतिमा । श्रार्चो (स्त्री०) १ पूजा । श्रङ्गार । २ पूजन करने की श्रार्चिः (स्त्री०) किरन । श्रंगारा । चमक ।

श्रविष्मत् } (पु॰) सूर्य । श्रमि । श्रविष्मान् } (पु॰) सूर्य । श्रमि । श्रविष्म (स॰) ) । श्राम का श्रोता सा श्रामा

(५०) करना ३ आसा १ र सूरा द्यक्तिंसत् (वि०) चमकीला। (५०) १ द्यन्नि। द्यक्ति (धा०प०) [द्यक्तित, द्रानित] १ उपार्जन

करना। कमाना। अर्जकः (वि॰) [स्त्री॰—झर्जिका] प्राप्त करने

अजक ( त्वर्ष ) [ खार---आकका ] प्राप्त करने वाला । उपार्जन करने वाला । ग्रार्जकः ( विरु ) वृत्त विशेष । वाबुई वृत्त, जिसके सुतों से रस्सी बटी जाती है ।

श्चर्जनम् (न०) माप्त करना । उपलब्धि । प्राप्ति । श्चर्जुन (वि०) [स्त्री०—श्चर्जुना, श्चर्जुनी] १ सफेद । स्वच्छ । चमकीला । दिन के प्रकाश की तरह । यथा— '' पिशंगमीञ्जीयुजमजुनच्छिं ।''

—शिशुपालवध ।

२ रुपहला ।

त्र्यर्जुनः ( पु० ) १ सफेद रंग । २ मेार । मयूर । ६ वृत्त विशेष जिसकी छाल बड़ी गुखदायक है ।

४ महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई । इनका वृत्तान्त महाभारत में विस्तार से जिखा हुआ है । १ कार्त-

वीर्यं राजा का नाम, जिसका परशुराम जी ने मारा था। ६ इकलौता दुन्न।—ध्वजः (पु०) सफेद ध्वजा वाला। हतुमान जी का नाम।

नदी का दूसरा नाम । छार्जुनम् ( न० ) वास । छाजनोपपः ( प० ) साख का वच । सांगीत का पे

अर्जुनी (स्त्री०) १ कुटनी। २ गै। ३ करतीया

श्चर्जुनोपमः ( ५० ) साख्का वृत्त । सागीन का पेड़ या सगीन । श्चर्याः ( ५० ) १ साख्, या सागीन का वृत्त । २ [वर्ष-

माला का ] एक वर्ण । अर्गावः ( पु॰ ) १ (फैनों से युक्त ) समुद्र।— उद्भवः, (पु॰ ) चन्द्रमा ।—उद्भवा, (स्री॰ )

बन्मी !—उद्भर्ष, (न०) त्रमृत । —पोत, (पु०),—यानम्, (न०)—मन्दिरः (पु०) । वरुषा । २ समुद्रवासी । ३ विष्णु ।

भ्रार्गस् (न॰) जल ।—दः, (श्रार्गदः) (पु॰) बादल ।—भवः (पु॰) शङ्घ । द्यार्गस्वत् (वि॰) जिसमें बहुत जल हो ।

ध्यर्णस्वत् ( ५० ) समुद्र । सागर । ध्यर्तनम् ( न॰ ) धिकार । फिटकार । गाली ।

अर्तिः (स्त्री०) १ पीड़ा । दुःस । खेद । २ धनुष

की नोंक !

श्रतिका (स्त्री॰) (नाट्य साहित्य में ) बड़ी बहिन। स्मर्थ (धा॰ श्रात्म॰) [ अर्थयते, श्रथित ] १ माँगना । याचना करना । प्रार्थना करना ।

बिनती करना । २ चाञ्छा करना । अभिलाया

द्यर्थः (पु॰) १ उद्देश्य । प्रयोजन । द्राभिलाघा । २ कारण । हेतु । भाव । आधार । क्रस्या ।

३ विष्णु का नाम।—ग्राधिकारः, ( पु॰) खजानची का मोहदा।—ग्राधिकारिन्, (पु॰)

स० श० को-१२

खजानची । कोषाध्यत्त ।—अन्तरम् ( न० ) ( ध्रर्थान्तरम ) १ भिन्न द्रर्थं यानी मानी। २ भिन्न उद्देश्य या हेतु । ३ नया मामजा। नयीपरिस्थिति ।-- ग्यासः (पु॰) ( = अर्थान्तर-न्यासः ) कान्यालङ्कार विशेष जिसमें प्रकृति अर्थ की लिखि के लिये अन्य अर्थ लाना पड़ता है। श्रयांबद्धार का एक भेद। २ (न्याय दर्शन में ) निग्रहस्थान ।—ग्रान्वित ( = ग्रायांन्वित ) (बि०) १ धनी । सम्पत्ति वाला । २ गृहार्थ प्रकाशक । गुरुतर ।—ग्रार्थिन, ( = अर्थार्थिन् ) (वि०) वह जो धन प्राप्त करना चाहे या जो कीई अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहे ।---थलङ्कारः, (= ध्रथांलङ्कारः) ( पु॰ ) वह अलंकार जिसमें अर्थ का चमत्कार दिखाया जाय। आगमः, (= ग्रर्थागमः) ( ५० ) १ श्राय। भामदनी। धन की प्राप्ति । २ किसी शब्द के श्रभिप्राय के। सूचना करना |--आपसिः, (= अर्थापत्तः) ( स्री॰ ) १ यथांबद्वार जिसमें एक बात के कहने से दूसरी बात की सिद्धि हो। २ मीमांसाशास्त्रानुसार अमाण विशेष। जिसमें एक बात कहने से दूसरी बात की सिद्धि अपने श्राप हो जाय ।—उत्पत्तिः, ( = श्रर्थोत्पत्तिः ) ( खी॰ ) धनोपार्जन । धनप्राप्ति ।—उपन्तेपकः। (=अर्थोपचेपकः) (पु०) नाटक का आरम्भिक दश्य विशेष । यथा--

" अवेषिकंषकाः पञ्च।"

साहित्यदर्पेण ।

उपमा, (= झर्थोपमा) (क्री) उपमा विशेष जिसका सम्बन्ध शब्दार्थ या शब्द के भाव से रहता है।—उष्मन, (=अर्थोष्मन्) (पु॰) धन की गर्मी।—

" अथेरिनका विरिक्षितः पुरुषः स एव।

भागवत ।
— ओघः, (= अर्थोघः) ( पु० ) या— राशिः,
(= अर्थराशिः)(पु०) खजाना या धन का हेर !—
इत ( वि०) १ धनी बनानेवाला । २ डपयोगी ।
लाभकारी !— काम, ( वि० ) धनाकांची !—
इच्छू, ( न० ) १ कठिन विषय । २ धन सम्बन्धी

सङ्कद ।—कृत्यं (न०) धन का लाभ कराने वाले किसी कारोवार !--गौरवं, (न०) अर्थ की गम्भीरता !—घ्र. ( वि॰ ) क्रिजुल खर्च। अपन्ययी।—जात, (वि०) अर्थं से परिपूर्ण।— जातम, ( न॰ ) १ वस्तुओं का संग्रह । धन की वड़ी सारी रक्तम । बड़ी सम्पत्ति ।—तत्त्वं, (न०) १ यथार्थं सत्य । ग्रसली वात । २ किसी वस्तु का यथार्थ कारण या स्वभाव ।-- द. ( वि० ) १ धनप्रद । २ उपयोगी लाभदायी ।--इष्याम ( न० ) फ़िजूबखर्ची । 9 २ अन्याय पूर्वक किली की सम्पत्ति छीन होना या किसी का पादना (रुपया या धन ) न देना। ३ ( किसी पद या शब्द के ) अर्थ में दोष निकालना ।--निर्द्धान, ( वि॰ ) धन निर्भरता।—पतिः, ( पु॰ ) १ त्रिधिष्ठाता । राजा । २ कुवेर की उपाधि।— पर, - लुब्ध, (ध्वि०) १ धन प्राप्ति के लिये तुलाहुया। बाबची । बोभी। २ कृपण। न्ययकुण्ड ।—प्रयोगः, ( पु॰ ) न्यान । सूद्। कुसीद । – वृद्धि (वि०) स्वार्थी । – मात्रं, (न०) —मात्रा, (खी०) सम्पत्ति । धन दौलत ।— लोभः (५०) बाबच।—वादः, (५०) १ किसी उद्देश्य या श्रभिप्राय की घोषणा। २ प्रशंसा । स्त्रति । तारीफ ।—विकल्पः, ( पु॰ ) सत्र से डिगने की किया। सत्य बात को बदलने की किया। थ्रपताप।—वृद्धिः, (स्त्री॰) धन को जोड़ना।— व्ययः ( पु॰ ) खर्च ।— शास्त्रं, ( न॰ ) सम्पत्ति शास्त्र । धन सम्बन्धी नीति को बताने वाला शास्त्र ।— शौद्धं, (न॰) रुपये के दैन बैन के मामले में सफाई या ईमानदारी ।—संबन्धः, (१०) किसी शब्द से उसके अर्थ का सम्बन्ध |—सारः, (९०) बहुत सा धन।—सिद्धिः, (स्त्री॰) सफलता। मनोरथ का पूरा होना ।

अर्थतः ( अन्यया० ) १ अर्थगौरव । २ द्रहकीकतः । सचमुच । यर्थार्थतः । ३ धन प्राप्ति लाभ या फायदे के लिये । ४ इस कारण से ।

श्रर्थना (खी॰) प्रार्थना । विनय । विनती । २ प्रार्थना-पत्र । श्रज्ञी ।

ध्ययं

द्मर्थवत् (वि॰) १ धनी । २ गृढार्थं प्रकाशक । ३ जिसका अर्थ हो । किसी प्रयोजन का । ंसफल । उपयोगी ।

श्चर्यवत्ता (स्ती०) धन सम्पत्ति । धन दौतत ।

द्यर्थात् ( अन्यया॰ ) या । अथवा ।

ब्रार्थिकः ( पु॰ ) ३ <sup>(</sup>चौकीदार । २ वैतालिक भाट। ३ भिन्नुक। भिखारी। मँगता।

द्रार्थित (व॰ कृ॰) प्रार्थना किया हुआ। अभिलंषित ।

द्यर्थितम् ( न॰ ) १ त्रभिलाषा । इच्छा । २ प्रार्थना-

पत्र । अर्जी ।

१ याचना । प्रार्थना । २:इच्छा । श्रिथेता ) श्रिथित्व } श्रमिखाषा ।

ग्रार्थिन् (वि०) १ याचक । भिद्युक । मँगता। भिखारी। २ सेवक। सहायक। धर्ना। ४ वादी।

४ धनरहित । ६ अभिलाषी । मनेरथ रखने वाला।

ध्यर्थ्य (वि०) १ सौँगने योग्य । प्रार्थनीय । २ योग्य ।

उचित । ३ गृहार्थ प्रकाशक । समुचित । ४ धनी । धनवान् । १ पण्डित । बुद्धिमान ।

भ्रार्थ्यम् ( न० ) लाल खड़िया । गेरू । द्यद<sup>°</sup> ( धा॰ प॰ ) १ पीड़ा देना । अत्याचार करना ।

चोट मारना । चोटिख करना । बध करना। २ माँगना । प्रार्थना करना । याचना करना । अद्न (वि०) पीड़ाकारक। क्लेशदायी।

अर्द्नम् (न०) पीड़ा। कष्ट। चिन्ता। घवड़ाहट। व्याकुलता ।

द्मार्दना (स्ती०) १ मॉॅंग। भित्ता। २ वध । चोट।

पीडाकारक ।

श्चर्य ) (वि॰) श्राघा । खगड । दुकड़ा।— श्राद्ध ) श्राद्धा, (न॰) क्रनखिया। सैन मारना ।

—ग्रंशिन्, (वि॰) श्राधे का भागीदार । — প্রার্থ:, (पু॰)—প্রার্থ (ন॰) স্লাधे का স্থাধা। चौथाई।--ग्रवमेदकः, (पु॰) ग्राघे सिर की

पीड़ा । अवासीसी ।---गङ्गा, (स्नी०) कावेरी नदी का नाम । (कावेरी के स्नान करने से गङ्गास्नानका श्राधा फल प्राप्त हो जाता है )--चन्द्रः, ( पु॰ )

१ चन्द्रार्थ । अष्टमी का चन्द्रमा । आधे चन्द्रमा के श्राकार का नख का घाव। गरदनिया। यलहस्त।

३ साजुनासिक चिन्ह विशेष (ँ)। ४ मोर के परों पर की चन्द्रिका। १ चन्द्राकार बाग्ए।--

चोलकः ( पु॰ ) ग्राँगिया । बाँहकरी ।--नारीशः,-नारीश्वरः, (पु॰) महादेव का नाम। शिव पार्वती की मृति विशेष । हरगौरी रूप शिव ।

--पञ्चाशत्, (स्त्री॰) २४ पचीस ।--भागः ( पु० ) १ श्राधा हिस्सा पाने का श्रधिकारी ।

२ साथी । साम्तीदार । अर्धक (वि॰) श्राधा।

अर्घिक (वि॰) [स्री॰—अर्घिकी] १ श्राधा नापने वाला । २ जो श्राधा हिस्सा पाने का हकदार हो ।

श्रार्थिकः ( पु॰ ) वर्णसङ्कर, जिसकी परिभाषा पाराशर स्कृति में इस प्रकार है:---

वैध्यकन्यासमुरपद्गी ब्राह्मणेन तु संस्कृतः। श्रिधिकः स तु विदेशो भाष्यो विश्वैर्ण संगयः ॥ द्मिन् (वि०) श्राधे हिस्से का हक्रदार।

भ्राभीद्यः ) (पु॰) योगविशेष । यह योग तव भ्रासीद्यः ) समका जाता है, जब अवण नषत्र श्रीर न्यतीपात हो। ग्रमावस तिथि।

रघ्रयंश ।

द्मार्पग्रास् (न०) ३ मेंट । नज़र । स्थाग । यथा---<sup>क</sup> स्वदेहार्पकृतिष्क्रायेख । "

२ वापिसी । ३ छेदना । तीस्पतुरडार्परीर्शीव र्ग श्रिपिंसः ( पु॰ ) हृद्य का मांस ।

श्रव ( धा० परस्मै ) [ श्रवंति, श्रानवें, श्रवितुं ] १ एक श्रोर जाना। २ हनन करना। वध करना।

त्र्यर्बुदः श्रर्वुदः ( ५० ) ) १ स्वन । गुमहा । २ दस श्रर्बुदम् श्रर्वुदम् ( न० ) ) करोड़ की संख्या । ३ श्राह पहाड़ का नाम । ४ सर्प । ४ बादल । ६ दैत्य विशेष जिसे इन्द्र ने मारा था । ७ मांस का डेर ।

श्चर्भक (वि॰) १ ख्रोटा। सुक्स । हस्य । २ निर्वेता। दुबला। ३ सूद। सूर्षः ४ युवा। १ बालकपन।

द्यर्भकः (पु०) १ बालक। बचा। २ किसी पशुका बच्चा। ३ मूर्खः। मूढः।

ध्रर्य (वि॰) १ सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ठ । प्रतिष्ठित । क्रजीन ।

अर्थः (पु॰) १ मालिक। प्रमु। २ वैश्य ।--वर्यः ( ५० ) श्रतिष्ठित वैश्य। ध्यर्था (स्त्री॰) १ मलकिन । २ वैश्या । वैश्य जाति ध्यर्यमन् (पु॰) १ सूर्य । २ पितरों के सुखिया । ३ मदार । श्रांक । श्रकीश्रा । ४ हादश श्रादित्यों में से एक । १ उत्तराफाल्गुनी नचन्न का स्वामी देवत । ६ परम प्रियमित्र । साथ खेलने वाला ।

श्चर्यम्यः ( ९० ) सूर्यं । प्राखीयम मित्रः।

ष्ट्रायोगी (की॰) वैश्य जाति की स्त्री । वैश्या।

अपर्वन् (पु॰) श घोदा। र चन्द्रमा के १० घोड़ों में से एक । ३ इन्द्राध माप विशेष जो गाय के कांन के बराबर का होता है।--ती (स्त्री॰) १ घोड़ी। २ कुटनी।

अवीच् (वि॰) १ इस योर श्राते हुए। २ (किसी) श्रोर वृमा हुआ । किसी से मिलने को श्राता हुआ। ३ इस ओर को। ४ (समय या स्थान में) नीचे या पीछे। १ बाद का। पीछे का। पिछला। -क, (अव्यया०) १ इस और ! इस तरफ ! २ किसी विन्दु विशेष से । किसी स्थान विशेष से। ३ पूर्व का। पहला ( समय सम्बन्धी या स्थान सम्बन्धी ) ४ नीचे की और । पिछाड़ी। निचला । ४ परवाद । पीछे से । ६ अन्तर्गत । समीप । द्यवीचीन (वि॰) १ श्राष्ट्रनिक । हालका । २ उल्टा।

धर्वाचीनम् ( अज्यया० ) १ इस श्रोर का । २ श्रपेत्रा कृत पीछे का। सीर रोग नाशक।

प्रार्शस् ( न॰ ) बनासीर रोग ।—झ, ( वि॰ ) बना-श्चर्शस (वि०) बवासीर रोग से पीड़ित।

द्यार्ह ( घा॰ पर० ) [ अर्हति, स्रहेतुं, स्नानहें, अर्हित ] त्रार्थ प्रयोग । यथा । रावणा वाईते पूर्वां"---

रामायया ।

१ योग्य होना । २ अधिकारी होना ।२ केाई काम करने के योग्य होना। ३ सदश या समान होना ।

धाई (वि०) १ मतिष्टित । मान्य । २ मेग्य । ३ भन्य । उपयुक्त । ४ मृत्यवान् ।

अर्हः (९०) १ इन्द्र का नाम । विष्णु का नाम ।

थ्रही ( खी॰ ) प्जन । धाराधन । उपासना । श्रर्हुगां (न०)) (वि०) पूजन । उपासना । श्रर्हुगां (स्त्री०)∫ सम्मान । प्रतिष्ठापूर्णं व्यवहार ।

बाईत् (वि०) १ उपयुक्त । योग्य । स्राराधनीय । उपास्य । (पु०) १ बौद्धों में सर्वोच १६।२ जैनियों के एक पूज्य देवता।

झर्ह्न्त (वि०) उपयुक्त । योग्य ।

धर्हन्तः ( पु॰ ) १ बौद्ध । २ बौद्ध भिष्ठक !

श्रार्ह्दन्ती (स्त्री॰) पूजने, उपासना या सम्मान किये जाने के जिये अपेक्षित गुरा।

श्रर्द्ध (स० का० कृ०) ९ उपयुक्त । माननीय । प्रतिष्ठित । २ स्तुति योग्य ।

थ्राल ( था॰ उस॰ ) [ श्रवति—श्रवते , श्रवितुं , श्रिलित ] १ सजाना । २ बेाग्य होना । ३ रोकना । वचाना ।

श्रालं (न०) १ विच्छूकी पूंछ का डंक । २ पीला-हरताल । ( अन्यया० ) काफी।

अलकः ( ५० ) १ घुघराले बाल । २ उल्फें ।३ केसर का शरीर पर उपटन । ४ उन्मत कुता ।

अलकम् (न०) व्यर्थ । निरर्थक ।

श्रातका (स्त्री॰) (१) ८ और १० बस्स के भीतर उन्न की। बड़की। २ कुबेर की राजधानी का नाम। थ्रालकः ) ( पु॰ ) कतिपय वृचों की वाल छाल थालककः ) या बकला । बाचारस । लाख का रंग । महावर ( जो खियाँ पैरों में लगाती हैं )। श्चातक्तरमा (वि॰) १ जिसमें कोई चिन्ह या निशान न हो। २ अप्रसिद्ध। जिसके खद्रण निर्दिष्ट न हों। ३ श्रश्रम ।

घलक्राम् (न०) १ अशुभ शकुन या चिन्ह। २ जिसकी परिसाषा न हो, या बुरी परिभाषा हो । अलक्तित (वि०) श्रद्धः। श्रप्रकटः। गायवः। अलच्मीः ( स्रो॰ ) दरिदता । अभागापन । दुर्दिष्ट । अत्यदय (वि॰) १ श्रदष्ट । अत्रकट । अज्ञात ।

२ अचिन्हित । ३ विशेष चिन्हरहित । ४ देखने में तुच्छ । ४ जिसका कोई बहाना न हो । धारवे से वर्जित ।—गति (वि०) ऐसे चलना कि

कोई देख न सके ।--जन्मना (वि॰) अज्ञात उत्पत्ति । अस्पष्ट उत्पत्ति ।

अजगर्दः ( ५० ) पानी का साँप।

श्रालघु (वि०) [स्री०-श्रालघ्वी] १ जो हल्का न हो। भारी । वड़ा। २ जो होटा न हो। जंवा। ३ संगीन । गम्भीर। ४ बहुत वड़ा। अस्यन्त । प्रचयड । प्रवता ।—उपाताः, (पु०) चहान।

श्रतंकरणम् । ( न॰ ) १ सजावर । श्रङ्गार । श्रतङ्करणम् ∫ २ वाभूपण । गहना । "पुरुषरत्ममनंदरणम् भुगः"

भन् हरिः

श्रावंकरिष्णु ( वि० ) । गहनें का शोकीन । श्रावञ्चरिष्णु रे सजावटी । सजाने में निपुण् । श्रावंकारः १ ( पु० ) सजावट । श्रक्कार । २ श्रामूषण । श्रावञ्चारः रे गहना । ३ साहित्य शास्त्र का एक श्रंग । ४ अबङ्कार शास्त्र ।

श्रलंकारकः } ( ५० ) गहना । सजावट । श्रलङ्कारकः }

भ्रतिकृतिः ) ( स्त्री॰ ) १ सजावद । २ आभूषण भ्रतिकृतिः ) ( कर्णानंकृति श्रमर ) ३ साहित्य शास्त्र का एक स्राभूषण ।

श्रतंकिया । (ची॰) सजावट । श्रज्ञार । श्रतंङ्गिया }

थालंघनीय ) (वि०) पहुँच के बाहिर । श्रनतिक्रम-यालञ्चनीय ) खीय । दुरतिक्रम । श्रनुलङ्क्य ।

ग्रजज्ञः ( go ) पत्ती विशेष ।

भर्लंजरः, सलञ्जरः । (५०) वहा। मिही का भर्लंजुरः, भलञ्जुरः । वहा।

श्रतम् (श्रव्यया०) (वि०) काफी। पर्शाप्त। यथे।चित । उपयुक्त ।—कर्मीण (वि०) निपुषा ।
कुरात ।—धूमः (पु०) सवन धुआँ। श्रत्यधिक धुआ।—पुरुपोग्ग (वि०) मनुष्योचित ।
मनुष्य के तिये पर्याप्त ।—मृष्णु (वि०)
योग्य। कुशता।

ञ्चलंपट ) ( वि॰ ) जो लंपट या विषयी न हो । श्चलम्पट ∫ ग्रद चरित्र वाला ।

श्रालंपटः } ( यु॰ ) जनाना कमरा । जनानखाना । श्रालम्पटः } अलंबुषः ) ( पु० ) ३ वमन । छ्विं। कै । श्रोकी ! अलम्बुषः ) २ खुले हुए हाथ की हथेली । ३ रावण के एक राचस सैनिक का नाम । ४ एक राचस जिसे महाभारत के युद्ध में घटोल्कच ने मारा था ।

श्रतंबुपा ) (स्ती०) १ मुंखी । गोरखमुगडी । श्रतम्बुपा ) २ स्वर्ग की एक अप्सरा । ३ तृसरे का आना रोकने के लिये खींची गयी लकीर । ४ हुई-मुई। लजालू पौथा।

भाजंबुसा } (भी॰) एक देश का नाम।

ब्रालय (वि॰) १ गृहहीन । ब्रावारा । २ जो कभी नाश की प्राप्त नहुँहो । ब्रविनश्वर ।

अलयः (पु॰) १ स्थायित्व । २ उत्पत्ति । पैदायश । अलकः (पु॰) १ पागल कुत्ता । २ सफेद मदार या अकौया । ३ एक राजा का नाम ।

त्रप्रजले ( श्रन्यया॰ ) पैशाची भाषा का शब्द जो नाटकों में बहुधा न्यवहत होता है।

असलवालं ( न॰ ) पेड़ की जड़ का खोडुग्रा या घाला, जिसमें जल भर्दिया जाता है।

श्रालस् (वि॰) जे। चमकीला न हो या जो चमके नहीं। श्रालस (ृवि॰) ९ श्रक्षियाशील। जिसके शरीर में फुर्ती न हो। सुस्ता काहिल। २ श्रान्त । थका हुआ। ३ मृदु। केमल। ४ मन्द्र। चेशहीन।

श्रालसक (वि॰) श्रकमंख्य। काहिता सुस्त। श्रालातः (पु॰) ) अधजला काठ या लकही। श्रालातम् (न॰) ) जलता हुआ काठ या लकही।

श्रातायुः (स्त्री॰) ) तुम्बी। लाबु । तुमहिया।—यु श्राताबुः (न॰) ) तुमही का बना बरतन। तुमही का फला।—कटं, (न॰) तुमही की रजः

श्रलारं ( न० ) दरवाजा ।

ष्रातिः (पु०) १ मौरा । २ विच्छू । ३ काक । कौन्रा । १ कोयल । ४ मदिरा ।—कुलम्, (न०) भौरों का कुंड ।—प्रियः, (पु०) कमल ।—विरावः, (पु०)—हतं, (न०) भौरों का गुआर ।

अलिकं (न०ः) माथा।

श्रातिन् (पु॰) १ विच्छू। २ शहद की मक्ती। श्रातिनी (खी॰) शहद की मक्तियों का समुदाय। श्रातिगर्दः (पु॰) सर्पं विशेष। ािंदांग ) (वि०) १ जिसके कोई विशिष्ठ चिन्ह न ािंदाङ्ग ∫ हो। जिसके केाई चिन्ह न हो। २ डुरे चिन्हों वाला। ३ (ब्याकरण में) जिसका केाई जिङ्ग न हो।

ग्लिंजरः } ( पु॰ ) पानी का घड़ा।

र्गितदः } (पु॰) घर के द्वार के सामने का चन्नुतरा रिलन्द् रेया चीतरा।

गतिएकः (५०) १ केचिल् । २ शहद की मक्ली। ३ क्रचा। [२ मिथ्या।

प्रतीक (वि॰) १ अप्रसन्नकर । अस्तिकर । प्रतीकं (न॰) १ माथा । २ सूठ । असत्य । [तृगा । प्रतीकिन् (वि॰) अस्तिकर । अप्रसन्नकर । २ सूठ । प्रतुः (पु॰) एक छोटा जलपात्र ।

प्रलूत्त (वि०) कोमल। नम्र।

पति ) ( अन्यया० ) अर्थश्रस्य शब्द जो नाटकों पतिसे ) के उस दश्य में जहाँ पिशाचों का संवाद होता है, प्रयुक्त किया जाता है।

प्रलेपक (वि॰) निष्कलक्क ।

यलेपकः ( ५० ) वहा की उपाधि ।

प्रलोक (वि॰) १ श्रदृश्य । जो देख न पड़े । २ जिसमें कोई शादमी भी न हो । ३ ऐसा जीव जो मरने के बाद श्रन्य किसी लोक में न जाय । प्रलोकः (पु॰) ) १ लोक नहीं । २ लोक का नाश प्रलोकम (न॰) मनुख्यों का श्रभाव ।—सामान्य (वि॰) श्रसाधारण ।

यलोकनम् ( न० ) श्रदृश्यता ।

श्रातोता (वि॰) १ स्थिर । टिका हुआ । २ १६ । मज़बूत । ३ अचळत । ४ जो प्यासा न हो । इच्छा से रहित । कामनाशून्य ।

अलोखुप (वि०) १ कामनाशून्य । जो लाखची न हो । लोखुप न हो ।

थलोकिक (वि॰) [ खी॰—श्रजीकिकी ] १ इस लोक का नहीं । चमस्कारी ।

द्मरूप (वि॰) १ तुच्छ । २ थोड़ा । ज़रासा। ३ विनाशी। थोड़े दिनों का १ दुर्जंभ।

ध्यत्यकं (वि॰) [स्त्री॰—श्रात्यिका] । कम। थोदा २ इन। धृगायोग्य।

धरपंपचः (५०) कंन्स। लोमी। लालची।

ग्रहपशः ( श्रन्यया० ) थोड़े श्रंश में । थोड़ा । श्रहपीकः ( धा० उभय० ) छोटा करना । वटाना । संख्या में कम करना । [ छोटा या कम । श्राटपीयस् ( वि० ) श्रवेचाकृत कम या छोटा । बहुत श्राह्मा ( स्त्री० ) माता । (सम्बोधनकारक में "श्रह्म") ।

श्चास् ( घा० परस्मै० ) [ श्चवति, श्चवित, या उता ]
१ ववाना । रचा करना । सहारा देना २ प्रसन्न
करना । सन्तुष्ट करना । श्रामन्द देना । ३ पसंद
करना । इच्छा करना । श्रामिलाषा करना । ४ कृपा
करना । श्रनुश्रह करना । उन्नति करना । [ यद्यपि
घातुरूपावली में इस घातु के श्रीर भी बहुत से
श्रर्थ दिये हैं; किन्तु उन श्रथों में इस घातु का
प्रयोग वर्तमान संस्कृतसाहित्य में बहुत कम
होता है ।]

ध्रव (अन्यया०) १ तूर । फासले पर। नीचे।
२ (जब यह किसी किया में "उपसर्ग" होता है
तब ये निम्न भाव प्रकट करता है:—) १ संक्रल्प।
विचार। २ फैलाव। बहाव। विस्तार। ३ अवज्ञा।
अवहेला। ४ स्वल्पता। ४ अवलम्ब। ६ शोधन।
शुद्धता। निर्मलता।

श्चवकट (वि॰) १ नीचे की श्रोर । पीछे की श्रोर । २ प्रतिकृत । विरुद्ध ।

श्रवकटम् ( न॰ ) विरुद्धता । प्रतिकृत्वता ।

अवकरः ( ५० ) धृत । बुहारन ।

अवसर्तः ( पु॰ ) दुकड़ा । धजी । कतरन ।

अवकर्तनम् ( न० ) काटन । कतरन ।

अवकर्षग्राम् (न०) १ बाहिर निकालने या खींचकर बाहिर निकालने की किया। २ बहिष्करण ।

भ्रावकतित (वि॰) १ देखा हुआ। श्रवकोकन किया हुआ। २ जाना हुआ। ३ किया हुआ। महग्य किया हुआ। मात।

श्रवकाशः (५०) १ श्रवसर । मौका । २ खाबी वक्त । फुर्संत । खुटी । ३ स्थान । जगह । ४ शून्य जगह । २ दूरी । श्रन्तर । फासबा

श्रवकीर्िं नि (वि॰) वत से च्युत । धर्म से नष्ट । श्रवकीर्यों (पु॰) वह ब्रह्मचारी जिसने अपना ब्रह्मचर्यं वत भक्त कर दिया हो । ञ्चपकुष्यम } ( न० ) सुकाय । टेहापन । खिवाय । ध्रवकुञ्चनम् ) ( त० ) १ घिराव । छिकाव । <u> अवकंडनं</u> **ग्रवकुँग्**डनम् 🕽 २ खिचार्व । **भवक**ित (वि०) छेका हुआ। छिका हुआ या ध्यवङ्गॅरिटत ∫ वेरा हुआ। खिचा हुआ। भ्रावकुष्ट ( व॰ कु॰ ) १ नोचे गिराया हुआ । २ स्थानान्तरित किया हुआ । ३ निकाला हुआ । ४ अपकृष्ट । नीचा । अधःपतितु । जातिवहिष्कृत । थ्यवक्रुप्टः ( ए० ) नौकर जो नीच काम करता हो। भ्रावक्कृतिः ( ह्यी० ) १ सम्भावना । २ उपयुक्तता । श्चवकेशिन् (वि॰) वंजर । (वृत्त ) जिसमें केई फल न लगे। श्चवकोकिल (वि॰) के किल द्वारा गिराया हुआ। कोकिल द्वारा तिरस्कृत । [सचा। मातवर । श्चवक्र (वि॰) जं टेढ़ा न हो । (श्वाखं ) ईमानदार । भ्रावकन्द (वि॰) धीरे धीरे रोता हुन्ना । गर्जता हुआ। हिनहिनाता हुआ। श्रवकन्द्नम् (न०) रोने की किया। ज़ोर। से रोने की किया। द्मवक्रमः ( पु॰ ) उतार । ढाज । निचान । श्चाचक्रयः (६०) १ मृत्य । क्रीमत । २ मज़दूरी । भाइ। किराया। ठेका। इजारा । पट्टा । चक-नामा। ३ आड़े पर उठाने की क्रिया । पट्टे पर देने की किया। ४ कर या राजस्व। राजग्राह्य वृन्य। श्रवक्षान्तः (स्त्री॰ ) ३ उतार । २ समीप श्रागमन । द्मविक्रया (स्त्री०) छूट। चुक। भूल। झवकोशः ( ५० ) १ वेसुरा कोलाहल । २ अकोसा । शाप। ३ गाली। भिन्की। फटकार। भ्रावक्केशः (पु०) १ वृँद ब्ँद टपकने की किया । २ कचलोहू। धाव का पानी । पंछा । ग्रवज्ञयः ( पु॰ ) नाश । सङ्गव । गलन । हानि । श्चवद्वोपः ( पु॰ ) दोषारोपण । २ श्रापत्ति । अवद्येपर्सं (न०) ३ सिराव ! अधःपात । नीचे फैकने की किया । २ तिरस्कार । घृणा । ३ फटकार ।

भर्त्सना । दोषारोपण । ४ वशवर्त्ती करण ।

द्मवन्त्रेपस्मी (स्त्री॰) बगाम रास

अध्यक्षस्डनं (न०) विभक्त करने की किया। नष्ट करने की किया। भ्रवखातम् ( न० ) गहरा गदा । भ्रवगणनं ( न० ) १ अवज्ञा । तिरस्कार । अवहेला । २ फटकार । दोषारोपण । ३ अपमान । ष्टावगग्रहः ( ३० ) मुहासा या फुंसी जो चेहरे पर या गाल पर होती है। ग्रावगितः (स्ती०) निरचयात्मक ज्ञान । समक। ञ्चवगमः (पु॰) <mark>१ समीप गमन । ऊपर से</mark> भ्रवगमनम् (न॰) ) नीचे उत्तरने की किया। २ समक । धारणा । ज्ञान I द्मवगाढ़ ( व॰ ङ॰ ) १ बृहा हुआ । बुसा हुआ । डुवा हुआ। २ ढीला। नीचा। गहरा । ३ जमा हुआ। पक्का बना हुआ! द्यवगाहः (पु॰) ) १ स्तान । २ निम्जन द्यवगाहनम् (न॰) ) ( त्राखं॰ ) निष्णात होने की किया। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की किया। **ब्रा**वगीत (व॰ कृ०) ३ वेसुरा गाया हुआ । हुरा गाया हुआ। २ अकोसा हुआ। धिकारा हुआ। ३ दुष्ट । पापी। (न॰) जनापवाद। निन्दा। ऋभिशाप । द्यावगुराः ( पु॰ ) दोष । त्रुटि । कसी । अवगुंठलं १ (न०) दकने की किया। छिपाने श्रवगुंग्ठनम् रे की किया। २ पर्वा । घृ घट । बुका । ध्यवग्रंतनवत् ) (वि॰) [स्रो॰—ध्यवगुग्टनवती] । ध्यवगुग्ठनवत् ) घृंबद्द से दक्ता हुआ। अवगुठिका } (स्ती॰) धृंबट। पर्दा। अवगुगिठका द्मावर्गुठित ) (व० ऋ०) ढका हुत्रा । धूंघट काढ़े द्मावगुरिहत हुए । छिपा हुत्रा । द्यवगुरगां } (न॰) मार डाजने के उद्देश्य द्यवगोरगाम् ∫ से हमजा करने की।किया । हथियार से जाकमण करने की किया। अवगृहनम् ( न॰ ) १ छिपाव। दुराव। २ आलिङ्गन करने की किया। ग्रावग्रहः ( ५० ) १ ( न्याकरण में ) सन्धिविच्छेद।

२ लुप्त ग्रकार जिसका चिन्ह ( ऽ ) है।

३ श्रनावृष्टि । सूखा । ४ रुकावट । श्रद्वन । रोक ।

१ राज समृह हाथी का महाया

श्वभाव । प्रकृति । प्रवाह । सन्ना । शाप । प्रकोसा । य्रवह ता ।
श्रवश्र हुग्र म् (न०) १ स्कावट । श्रव्यच्य । १ अपमान ।
श्रवश्र हुग्र म् (प्र०) १ टूटन । विलगाव । श्रलगाव ।
श्रवश्र हुग्र । स्कावट । रोक । ३ शाप । श्रकोसा ।
श्रवश्र (प्र०) १ सूमि का विल । गुफा । गुहा ।
श्रवश्र (प्र०) १ सूमि का विल । गुफा । गुहा ।
श्रवश्र प्रकोस की चक्की । ३ गडुबडु करने की किया ।
श्रवश्र व्यक्षित्र (न०) १ रगड़न । मालिश । पीसने

द्रावधर्षेण्यम् (न॰) १ रगड़न। मालिश। पीसने की किया। (सूखा रङ्ग थ्रादि) मल कर काड़ने की क्रिया। (लगे रंग के) मल कर छुटाना। ३ पीसनाः

ग्रवधातः (पु॰) १ धान ग्रादि का ताड्न ।
२ चोट। प्रहार। वच। हत्या। ३ श्रपग्रस्यु।
ग्रवधूर्णनम् (न॰) प्रुमरी। चक्कर।
ग्रवधोषणाम् (न॰) ।
ग्रवधोषणा (ग्री॰) ।
ग्रवधोषणा (ग्री॰) ।
ग्रवधोषणा (ग्री॰) ।

ग्रवचन (वि॰) न बोलने बाला । चुप । खामीश । वाणी रहित ।

ग्रावचनम् (न०) १ वचन था कथन का श्रमाव । भ्रुपी। मौनत्वा । २ फरकार। डॉॅंटडपट। देाषा-रोपण । भिन्नकी।

श्रावसनीय (वि॰) जो कहा न जा सके। जो वोला न जा सके। श्रश्लील या भद्दी (बात या भाषा) २ फिड्की के अयोग्य। भत्संना सै रहित।

द्यवचयः ) ( पु॰ ) सञ्चय । ( जैसे फल फूल द्यवचायः ) त्रादिका )

श्रावचारण्म् ( न॰) किसी काम में लगाने की क्रिया। आगे वढ़ने का तरीका। बरताव या जुगत का लगाना।

द्यवच्यूडः ) ( पु० ) रथ का उघार । किसी अंदे श्रवच्यूतः ) की सजावट के लिये लटकाये हुए चौरी-दुमा गुर्च्ये ।

श्रावच्चूर्णनं (न०) पीसना । कूटना । पीस कर चूर्ण कर डालना । २ चूर्ण बुरकाना । विशेष कर केाई सूखी दवा किसी घाव पर बुरकाना । द्यावचूलकः (५०) | चौरी ( जिससे मिक्समां द्यावचूलकम् (न०) | उड़ायी जाती हैं)।

द्यावच्छ्रदः ) (५०) डक्कन। कोई वस्तु जिससे दूसरी द्यावच्छादः ) चस्तु ढकी जा सके।

ग्रविच्छिन्न ( व० क० ) १ काट कर अलग किया हुआ। २ विभाजित। एथक् किया हुआ। छुड़ाया हुआ। ३ जिसका किसी अवच्छेदक पदार्थ से अवच्छेद किया गया हो। ४ छेका हुआ। घेरा हुआ। सम्हाला या संशोधित किया हुआ। निश्चित किया हुआ।

ग्रवन्छुरित (वि॰) मिश्रित। मिला हुआ। भ्रवन्छुरितम् (न०) खिलखिलाहट। श्रट्टहास । टहाका।

श्रवच्छेदः (पु॰) १ दुकड़ा। भाग । २ सीमा । हद् । ३ वियोग । ४ विशेषता । ४ निश्चय । निर्माय । ६ स्वचम् (जिससे केहि वस्तु निर्ञान्त रूप से पहचानी जा सके । सीमावद्धकरण । परिभाषाकरण ।

ब्रावच्छेद्दर (वि०) १ भेदकारी । श्रत्वम करने वाला। २ विशेषण। ३ गुण रूप शब्द । ४ श्रीरों से श्रत्वम करने वाला।

भवजयः ( ५० ) हार ।

अधितितिः (स्त्री०) जय। विजय।

श्रवज्ञानम् ( न० ) त्रवहेला । त्रपमान ।

श्रवटः ( पु० ) १ होद । रन्ध । गुफा । २ गड़ा । गड़ता । ३ फूप । ४ खाल । खाड़ी । शरीर का कोई भी नीचा या दबा हुआ अवयव या भाग । —कच्छपः (अन्यय०) गढ़े का कछुआ। (आलं०) अनुभव शून्य । वह जिसने संसार का कुछ भी ज्ञान सम्पादन नहीं किया।

अविटिः ) (स्त्री॰ ),१ होत् । रन्ध । २ हृप । अविटी ) कुत्रा।

**अवटीट** ( वि॰ ) चपटी नाक वाला ।

अप्रदुः (पु०) १ भूमि का बिल । २ कूप । ३ गरदन के पीछे का भाग । शरीर का दबा हुआ भाग । (स्त्री०) गरदन का उठा हुआ भाग ।

थ्यवडु ( न० ) स्राख । चेद । खोंप । दरार ।

भ्रावडीनं (न०) पत्ती का उड़ान । नीचे की स्रोर उड़ान।

श्रवतंसः ( पु॰ ) ) १ हार । गजरा । माला । २ कान श्रवतंसम् ( न॰ ) ) की बाली । वालीनुमा एक श्राभु-षण । ३ मस्तक पर पहिनने का गहना । मुकुट ।

ताल । प्रभाभवा । प्राभुवर्गः

ध्यवतंसकः (पु॰) कान का श्राभूषणः । कोई भी श्रवतंसयति (कि॰) बाली की तरह इस्तेमाल करना । बाली बनाना ।

ध्यवतिनः (स्त्री॰) फैलाव । पसार । बढ़ाव । ध्रवतप्त (च॰ कृ॰) १ गर्माया हुआ । गरम किया

वर्तस ( व० कृ० ) १ गर्माया हुआः । गरम किया हुआः । २ प्रकाशित । उजागर ।

श्रावतमस्तं (न०) १ सुदपुदा थोडा ग्रन्थकार। २ अंधकार। श्रंथियाला।

श्रवतरः ( ५० ) उतार । गिराव ।

श्रावतरग्राम् (न०) ९ स्नानार्थं पानी में उतरने की
किया ! २ श्रवतार । प्रादुर्भाव । जम्म-प्रहण्-करण् ।
वारणः करण् । ३ पार होना ! उत्तरना । ४ पवित्र
स्थान जहाँ स्नान किया जा सके । ४ श्रनुवाद ।
मूमिका । दीवाचा । ६ उद्धरण् । नकज ।
प्रतिकृति ।

ख्यवतरियाका (स्त्री॰) अन्य की भूमिका। उपोद्धात। द्यावतरिया (स्त्री॰) देखो अवतरियाका।

ध्रवतर्पण्म् ( न॰ ) शान्त करनेवाला उपाय ।

भ्रावताड्नम् (न०) कुचलन । रू'धना । कुचरना । २ सारख । त्राधातकरख ।

श्रवतानः ( ५०) १ फैलाव । २ मुके हुए घनुष के। सीधा करने की किया । ३ टकन या पदी ।

ग्रावतारः (पु॰) १ उतार । श्रवाई । श्रागमन । २ श्राकार : ६ प्रादुर्भाव । किसी देवता का प्रथिवी पर जन्मग्रहण करण । ४ घाट । ४ स्नान करने का पवित्र स्थान । ६ श्रनुवाद । ७ तालाव । म् भूमिका । दीवाचा ।

भ्रवतारक (वि॰) [खी॰—श्रवतारिका ] मादुर्भूत । स्रवतित ।

भ्रावतारणं ( न० ) उत्तरवाने की क्रिया । २ श्रनुवाद । ३ किसी भूत प्रेष्ठ का श्रावेश । ४ पूजन । श्रङ्गार । १ भूमिका । उपोद्धात । अवतीर्थ ( व॰ क़॰ ) १ उतरा हुआ । नीचे श्राया हुआ । २ स्नान किया हुआ ।३ पार किया हुआ । गुज़रा हुआ ।

अवतोका ( स्त्री॰ ) स्त्री या गाँ जिसका कारण विशेष वश गर्भश्राव हो गया हो ।

अविक ( वि॰ ) विभाजित करने वाला ।

अवदंशः ( ५० ) ऐसा भोज्य पदार्थं जिसके खाने से प्यास बढ़े। बलवर्द्धंक पदार्थ।

श्रवदायः ( पु॰ ) ३ उष्णता । २ गर्मी की ऋतु । श्रवदात ( वि॰ ) ३ खूबसूरत् । सुन्दर २ साफ । स्वच्छ । बेदाग । चिकनाया हुआ । ३ प्रथात्मा ४ पीका ।

द्यावदातः ( पु० ) चितरंगा । सफ़ेद या पीला रंग । द्यावदानं ( न० ) १ पवित्र या शास्त्र विहित वृत्ति । २ सम्पादितकार्य । ३ श्रुरता या गौरवपूर्ण केाई कार्य । श्रुरता । बीरता । ४ डुकड़े डुकड़े करने की क्रिया । १ किसी अनौसी कहानी का कोई दृश्य ।

व्यवदारणम् (न०) १ चीरन । फाइन । विभाजित करण । खुदाई । दुकड़े दुकड़े करने की किया । २ कुदाल । लकड़ी का फायड़ा ।

ध्यवदाहः (पु॰) गर्मी । उष्णता । जलन ।

श्चावदीर्गा (व० कृ०) विद्युक्त । ह्टा हुआ । सम्न । २ पिघला हुआ । ३ हड्बड़ाया हुआ । भटका हुआ । [पय । प्रवदीहः (प्र०) १ दोहन । दुहना । २ दूध ।

अपदाहः ( ३० ) ४ दाहन । दुहना । २ दूध । स्रवद्य ( वि० ) १ अधम । पापी । निन्छ । २ गर्हित । त्याज्य । निकृष्ट । क्रुत्सित ।

द्यावद्यं (न०) ९ अपराघ । दोष । सुटि । २ पाप । दुष्टकर्म । ३ कलांक । भत्सीना ।

श्रवद्योतनम् ( न० ) प्रकाश ।

द्मवधानम् ( न० ) १ मने।योग । २ मनोयोगता । संज्ञानता । सावधानी ।

द्यवधारः ( पु॰ ) ठीक ठीक निरचय । बंधेज । बंदिश । द्यवधारमा ( वि॰ ) ३ सीमा वद्ध करने वाला । बंधेज बाँधने वाला ।

द्भवधारसम् (न०) १ निश्चय । २ इटकरस् । प्रमास । सं० श० कौ०—१३

श्रवधिः ( स्त्री॰ ) १ सीमा । हद । पराकाष्टा । २ निर्धारित समय। मियाद। कालः । श्रटकाव । ४ नियुक्ति । ५ किस्मत । डिवीज़न । ज़िला । विभाग। ६ रन्ध्र । गहा। करना। श्रवधीर (घा॰ पर०) श्रवहेला करना । बेहज्जत ययधीरगाम् (न०) अवज्ञापूर्वक बताव करने की किया। श्चवधीरणा (स्त्री०) बेइजती । श्रसम्मान । हार । ध्यवधूत ( व॰ कि॰ ) १ हिलाता हुन्ना। लहराता हुन्या । २ खारिज किया हुन्या ! श्रस्वीकृत । घृणा किया हुआ। ३ अपमानित किया हुआ। नीचा दिखलाया हुआ। श्रवधूतः (५०) लागी। संन्यासी। अवधूननं (त॰) १ हिलाने की किया। लहराने की किया । २ धवड़ाहट । कपकपी। श्रवस्य (वि०) पवित्र। मौत से बरी। ध्रवस्वंसः ( ५० ) १ त्याग । उत्सर्ग । २ चूर्ग । धूल । ३ असम्मान । भर्सना । कलङ्क । ४ दुरकाने की किया। श्रवनं (न॰) १ रच्या। बचाव । २ प्रसन्नकारक। हर्षप्रद । ३ इच्छा । कामना । ४ हर्ष । सन्तोष । अवनत (व॰ इ॰ ) १ फुका हुआ । फुकाये हुए । प्रावनति (स्त्री॰) सुकाव। २ श्रस्त होने की किया। ३ प्रणाम । इंडोत । ४ ( घनुष की तरह ) मुकने की किया। १ नम्नता। शीला। अवनद्ध (व० छ०) १ वना हुआ। २ खुर्सा हुआ। गड़ा हुआ। बना हुआ। बंघा हुआ। जुड़ा हुआ। श्चवनद्भम् (न॰) देखि । श्रवनम्र (वि०) क्रुका हुत्रा। नवा हुत्रा। ध्ययनयः ) (पु॰) नीचे को गिराने की किया। ग्रयनायः ) २ नीचे उतरने की किया। श्रधःपात करने की किया। थ्यवनाट ( वि॰ ) चपटी नाक **वा**ला । श्रवनामः ( पु॰ ) कुकाव। पैरों पड़ने की क्रिया। २ सुकाने की किया। े (स्त्री॰) १ मूमि। पृथवी। ज़मीन। १ नदी।—ईशः,—ईश्वरः,—नाथः, —पतिः,—पातः, (पु॰) राजा। नरेश। भूपाल।

— चर, (वि॰) पृथिवी पर भ्रमण करने वाला।

थावारा । तलं. (नः) ज़मीन की सतह। धरातल ।—मग्डलं, (न॰) भूगोल । –ःहः,— ट्, (पु॰) बृच्च। पेड़! अवनेजनं ( न॰ ) १ प्रचालन । मार्जन 🛛 २ श्राद की वेदी पर बिछे हुए कुशों पर जल सींचने का संस्कार । ३ पाछ । पैर धोने के लिये जल धोने के लिये जल । श्रवंतिः, श्रवन्तिः । ( ची॰ ) २ उज्जयिनी या श्रवंती, श्रवन्ती ) उज्जैन का नाम । २ एक नदी का नाम । ( पु॰ ) श्रीर बहुवचन में ) माजवा प्रदेश का तथा उस देश के निवासियों का नाम। ) (वि०) डर्बर। उपजाऊ। जो ऊसर र्∫न हो । श्रवपतनम् (न०) नीचे गिरने की क्रिया। उतरने की क्रिया। श्रावपाक (वि०) बुरी तरह पकाया हुआ। श्रवपातः ( पु॰ ) नीचे गिरने की किया । अधःपात । २ उतार । ३ छिद्र । गढ़ा । ४ विशेष कर वह गढ़ा जो हाथियों को पकड़ने के लिये खोदा जाता है। श्रवपातनम् (न॰) ठोकर लग कर गिरने की किया। ठुकराना । नीचे गिराने की किया । श्रवपात । श्रवपत्रित (वि॰) जातिश्रष्ट । जाति बिरादरी से खारिज। अवपीडः ( पु॰ ) १ दवाव । २ एक प्रकार की दवाई जिसे सूघने से छींकें ग्राती हैं। [ वाली वस्तु। श्रवपीडनं ( न० ) खाने की क्रिया। २ छींक लाने श्रवपीडना (स्त्री॰) उत्पात । खरहन । मञ्जन । श्रवबोधः ( पु० ) १ जागना । जाग उठना । २ ज्ञान । ३ सूच्म विवेचना । विवेक । मतामत । ४ उपदेश । सूचना । **अवबोधक ( म॰ )** वाह्यवस्तु का ज्ञान । ज्ञान । श्रवचोधकः १ सूर्थं । २ भाट । बंदीजन । ३ शिचक । श्रवबोधनम् ( न॰ ) ज्ञान । प्रतीति ।

श्रवभंगः ) (पु॰) नीचा दिखलाने की क्रिया।

अवभासः (पु॰) ३ चमक दमक। प्रकाश । २ ज्ञान।

४ स्थान । पहुँच । १ मिथ्या ज्ञान । अस ।

श्रवबोध । ३ दर्शन । प्राकट्य । ३ दैवज्ञान ।

श्रवभङ्गः ∫ जीतने की किया। परास्तकरण।

अवमुर्धन् (वि॰) सिर कुकाये हुए।-शयः (वि॰)

अवमोचनम् (न०) मुक्तकरणः। रिहा करने की किया।

स्वतंत्र करने की किया! छोड़ देने की किया!

श्रोंघा सुँह कर खेटा हुआ।

ढीला कर देने की किया।

यवभासक (वि॰) तेजीमय। ध्यवभासकम् ( न॰ ) परमात्मा । परब्रहाः अवभूग्न (वि॰ कृ॰) कुका हुआ। मुहा हुआ। ध्रवभृथः ( पु॰ ) ९ यज्ञान्त स्नान । २ मार्जन के लिये जल । ३ यज्ञानुष्ठान विशेष, जो प्रधान यज्ञ की ब्रुटियों की शान्ति के अर्थ किया जाता है।--स्नानस् ( न० ) यज्ञान्त स्नान । अवभः ( पु॰ ) बलपूर्वक या चुरा छिपा कर ( किसी मनुष्य का ) हरण । भगा खे जाने की किया ! अवभूट (वि॰) चपटी नाक वाला । श्चवम् (वि॰) १ पापी । २ तिरस्करणीय । चुद्र । ३ कमीना । श्रधःपतित । श्रपकृष्ट । ४ श्रगला । परमधनिष्ट । सम्पूर्ण । १ श्रन्तिम । ( उम्र में ) सब से छोटा ! भ्रवमत (व॰ कृ॰) असम्मानित किया हुआ । श्रंवज्ञात । श्रवमानित । निन्दित । —श्रङ्कशः (पु॰) मदमत्त हाथी जो यहूश की कुछ भी न माने। भ्रवमितिः (स्त्री॰) १ श्रवमानना । श्रवज्ञा । श्रवहेला । २ घृखा । अवाङ्गसुखता । थ्रवमर्दः ( पु० ) १ कुचलन । २ वर्बादी । नाश । जुल्म । श्रत्याचार । श्रवप्रशः ( पु॰ ) स्पर्शः । संसर्गः । ञ्चवमर्षः ( पु॰ ) १ विचार । श्रन्वेषस । स्रोज। २ किसी नाटक के 🖈 प्रधान भागों या सन्धियों में से एक । विमर्श । " यत्र मुख्यफलोपाय उद्विमनेत गर्भतोऽधिकः । जापादाः सान्तरायद् से अवनर्ष इति स्मृतः ॥ —साहित्यदर्पण ३६६ ३ ऋाक्रसण करने की किया। अवसर्पराम् ( न० ) १ असहिष्युता । असहन शीलता। २ मिटाने की किया। स्मृति से नष्ट कर हेने की किया। द्यवमानः ( पु॰ ) ग्रसम्मान । तिरस्कार । श्रवहेला । द्यवमाननम् ( न्॰ ) श्रसम्मान । बेइङ्जती । श्रवमानना (स्त्रीः) थ्रवमानिन् ( वि० ) अवहेलना किया हुआ । - श्रसम्मानित्। बेहजात ।

ध्यवयवः ( पु० ) १ शरीर का एक श्रंग । २ श्रंश । भाग । हिस्सा । ३ न्यायशास्त्रानुसार वाक्य का एक अंश । ऐसे अंश पांच माने गये हैं [ यथा १ प्रतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय श्रीर १ निगमन । ] ४ शरीर । १ उपादानीभूत । ञ्चावयवशः (वि०) (श्रव्यया०) हिस्सा हिस्सा कर के श्रलग श्रलग। दुकड़ा दुकड़ा। वाला। द्यवयविन् (वि०) अवयव वाला। अंशों या भागों श्रवयवी (वि०) १ सम्पूर्ण : समष्टि । समुचा । श्रंगी । जिसके और बहुत से श्रवयव हो। ग्रवर (वि॰) १ ( ग्रवस्था या उम्र में ) छोटा। (समय में ) पिछला, बाद का। पिछाड़ी का। २ एक के बाद दूसरा । ३ नीचे। श्रपेचाङ्कत निचला। त्रपकृष्ट। हीन । ४ तुन्छ । गयाबीता । श्रथमाधम । १ ( प्रथम का उल्टा ) अन्तिम । ६ सब से कम (परिमास में)। ७ पारचास्य। — ग्रार्घः, (पु०) १ कम से कम भाग ! कम से कम । २ दो समान भागों में से पिछला आधा भाग। ३ शरीर का पिछता भाग।—श्रवर, (वि०) सब से नीच। सब से अपकृष्ट।—उक्त, (वि०) ग्रन्तिमवर्णित। -- ज्ञ, (वि०) (उम्र में ) अपेचाइत छोटा ।—जः, (पु॰) छोटा भाई। - जा, (खी॰) छोटी बहिन। - वर्ण, (वि०) हीन जाति वाला।—वर्गाः (पु०) ९ शुद्ध । २ चतुर्थं या श्रन्तिम वर्णं ।—वर्ण्कः,— र्खाजः, ( पु॰ ) सूद्र ।—वतः, ( पु॰ ) सूर्य । --शैतः, (पु०) पश्चिम का पहाड़ जिसके पीछे सूर्य ग्रस्त होता है। ग्रस्ताचल ।

थ्रवरम् (न॰) हाथी की जांघ का पिछला भाग।

ब्रावरतिः (स्री॰) १ विराम । समाप्ति । २; श्राराम ।

का। पिछला।

द्मवरीम् (वि॰) गिरा हुन्ना। श्रधः पतित। वृणित। िबीमार । निन्द्य । द्यवरुग्ग (वि॰) १ ह्टा हुग्रा । फटा हुग्रा । २ रोगी ।

थ्रावरुद्धिः (स्त्री०) १ रोक । थाम । रुकावट ।

२ चिराउ । ३ उपलब्धि । प्राप्ति प्रावरूप ( वि॰ ) बदशक्क । बदसूरत । कुरूप ।

भ्रवरोचकः ( पु॰ ) भूख का नाश ।

थ्रवरोधः (पु॰) १ रूकावट । २ समय । ३ स्रन्तःपुर । हरम। ज़नानखाना। ४ समष्टिरूप से किसी

राजा की रानियाँ । यथा — " खबरोध सहत्यपि "

रामायस् ।

१ घेरा। हाता। बंदीगृह। ६ छेक। मुहासिरा। ७ उढोना । ८ कटहरा । ६ लेखनी । क्रलम ।

१० चौकीदार । ११ खुखबा । गह्नर । ग्रवरोधक (वि०) रोकने वाला । घेरा डालने वाला।

श्चवरोधकः ( ५० ) पहरेवाला । रचक ।

थ्रवरोधकम् ( न॰ ) प्रतिबन्धकः। घेराः। हाताः। भ्रवरोधनम् (न०) १ द्वेक । मुहासिरा । २ रुका-

वट! ३ ग्रह्चन । रोक । ४ ग्रन्तःपुर ।

ज़नानखाना । श्रवरोधिक (वि॰) रुकावट डालने वाला।

ब्रावरोधिकः ( पु॰ ) जनानी ड्योदी का दरवान ! श्चवरोधिका (स्त्री०) श्चन्तः पुरवासिनी महिला।

ष्प्रवरोधिन् (वि०) १ श्रह्यम हालने वाला । रुकावट डालने वाला। २ घेरा डालने वाला।

भ्रवरोपर्गां (न०) उसाइडालने की किया। र नीचे उतारने की किया। ३ ले जाने की किया। विद्यत करने की क्रिया। घटाना।

श्रवरोहः ( पु० ) उतार । द्वाल । २ वेल जो वृक्ष की जड़ से फुनगीतक लिपटी होती है। ३ स्वर्ग। श्राकाश । १ वट की डाली ।

भ्रवरोह्याम् (न०) १ उतार। गिराव। पतन। २ चढाव। श्चवर्णा (वि०) १ रंग रहित । २ द्वरा । कमीना ।

श्रवर्गाः ( पु॰ ) ३ बदनामी । कलङ्क । धन्त्रा । श्रारोप । इलज्ञाम । धिकार ।

ावलक (वि०) सफेद। उज्जवल। इसी अर्थ में "वलच्च" भी श्राता है ।

व्यवलक्तः ( ५० ) सफेद रंग। अवलस (वि॰) चिपटा हुआ। सटा हुआ। छूता

ग्रववरकः

ग्रवलग्नः ( पु० ) कमर । कटि । देह का मध्यभाग । श्रयलम्बः (वि॰) १ नीचे को लटकता हुन्ना ।

२ त्राश्रित । ३ त्राश्रय । शरण । ४ श्रुनकिया सहारा देने वाली लकड़ी।

द्यवलम्बनम् ( न० ) १ थुनकिया । सहारा । २ स**डा**-[हुग्रा। सना हुग्रा। यता । मद्द 📙

श्रवितप्त (व॰ कृ॰) १ श्रभिमानी । कोघी । २ पोता ग्रवलीढ ( व॰ कृ॰ ) ९ खाया हुम्रा । चबाया हुम्रा । २ चाटा हुआ। छुत्रा हुआ। ३ भत्ति। नष्ट किया

हुआ । व्यवलीला (स्त्री॰) १ खेलकृद । हर्ष । २ श्रवमानना । च्रवहेला । तिरस्कार । (वि०) **अनायास** ।

श्रासानी । श्रवलुंचनम् ो (नः) १ काट डालने की क्रिया। उखाड़ श्रवलुञ्चनम् ∫ डालने की क्रिया। नोंच डालने की

किया। २ जब से उखाड़ डालने की किया। ध्यवलुंठनम् 🊶 ( न्० ) १ ज़मीन पर खुड़कन या द्मवलुंग्**टनम्** े लोटने की किया। २ लूट

**ध्र**वलेखः ( पु॰ ) १ तोड्न । २ खरोचन । छीलन । अप्रवर्तेखा (स्री०) १ रगड्न । २ किसी व्यक्ति को सुसन्जित करने की किया।

ब्रावलेपः (पु॰) १ श्रमिमान । क्रोध **।** २ जबर-दस्ती । बरजोरी बाक्रमण । अपमान । ३ पोतने की क्रिया। ३ त्राभूषसा । ४ ऐक्य । सङ्ग ।

थ्रवलेपनम् ( न॰ ) १ पोतने की किया। सानना। २ तैल । तेल । उबटन । ३ ऐक्य । मेला !

४ श्रिभमान । श्रवलोहः ( पु॰ ) चाटने की किया । २ (सोम जैसा ) श्रकी। चटनी। माजून।

ब्रावलोकः (पु॰) १ देखन । २ नज़र । दृष्टि ।

थ्रवलोकनम् ( न० ) १ देखने की किया। दे<del>ख</del>भात । २ जाँच पड्ताल । निरीचण । ३ दृष्टि । नेत्र ! ४ चित्रवन । खुटा ।

भ्रवलोकित (व० कृ०) देखा हुआ। श्रवलोकितम् ( न० ) दृष्टि । चितवन । छुटा ।

अववरकः ( पु॰ ) १ छित्र । रन्ध्र । २ खिस्मी ।

**अवस्ति**त

द्यवसन्यिका (स्त्री॰ ) ३ त्ररदावन । प्रदवाइन ।

ि संग। संस्परित ।

श्रववादः । पु॰ ) ३ भर्त्सना । २ विश्वास । भरोसा ।

३ अवहेलना । अपमान | ४ समर्थन | बचाव ।

१ बदनामी । ६ श्राज्ञा ।

श्रवत्रधः ( पु० ) खपाची । चिपटी । किरच । श्रवज्ञ (वि॰) ३ स्वतंत्र । शुक्त । २ जो पालतू न हो ।

श्रवज्ञाकारी । नाफरमाबरदार : मनमुखी । स्वेच्छा-चारी। ३ जो किसी का वशवर्तीन हो। ४ असं-

यमी । इन्द्रियदास । १ परतंत्र । शक्तिहीन । िस्वेच्छाचारी।

श्रवशंगमः ( पु॰ ) जो दूसरे के कहने में न हो। ग्रवशातनम् (न०) नाशकरण । काट गिराने की किया।

२ मुरभाने की किया। सुख जाने की किया। ब्रावशेषः ( ५० ) १ बचा हुआ। शेष । वाक्री ।

श्रवश्य (वि०) १ जो वश में होने योग्य न हो ! श्रशास-नीय । २ श्रवश्यम्भावी । ३ श्रनिवार्य । श्रावश्यक । —पुत्रः (पु॰) ऐसा पुत्र जिसको पढ़ाना या अपने

वश में रखना सम्भव न हो। श्रवश्यं ( अन्यया० ) सर्वथा । ज़रूर । निस्सन्देह ।

वापुरा ।

२ समाप्त ।

निश्चय कर के। - भाविन् (वि०) ज़रूर होने वाखा । जो टल न सके ।

ग्रावश्यक (वि॰) ग्रावश्यक । श्रनिवार्थ । [ तुषार । द्मवश्या (स्त्री॰) कोहर । पाला । श्रोस । हिम।

**अवश्यायः ( पु॰ ) १ कोहारा । श्रोस । पाला । हिम** तुषार । २ ऋभिमान । घमंड ।

श्चवश्चयग्रम् (न०) किसी भी वस्तु को आग से निकालने की किया।

ग्रवपृद्ध (व० कृ०) श्रवलम्वित । पकड़ा हुश्रा। विराहुआ। २ उत्पर लटकता हुआ। ३ समीप<sup>ः</sup> निकट । पास । ४ रुका हुआ । भुका हुआ ।

१ बंधा हुआ। गसा हुआ। श्रवप्रभाः ( पु॰ ) मुकने की क्रिया । सहारा लेने की किया। २ सहारा। ३ कोघ। घमंड। ४ खंभा।

४ सुवर्ण । ६ ऋारस्म । प्रारम्भ । ७ ठहरने की किया। रुकजाने की क्रिया। = साहस: इद सङ्करुप । ६ लकवा । मृच्छ्रां । अचेतना । (न०) १ सहारा स्रेने की क्रिया

२ सहारा देने की किया इ संमा।

त्रवद्यम्भमय (वि॰) [ स्त्री०-- अवद्यभमयी ]

सुनहली । सुनहला । सोने का बना अथवा खंभे के

बरावर लंबा। द्यवसक्त (व० कृ०) १ तटकता हुन्रा। स्थापित ।

२ पिडुरियों और धुटनों में बांधने की पट्टी ! ३ पटटी ।

े (न०) पिचयों का गिरोह बाँध कर

श्रवसग्डीनम् े उपर से एक साथ नीचे की थोर

उड़ते हुए ग्राना । अवस्थः (५०) १ वासा । डेरा । स्रावादी । २ गाँव । ३ पाठशाला । विद्यालय -

**ब्रावसभ्यः ( पु · )** विद्यालय । पाठशाला । श्रवसन्न (व॰ कु॰) १ निमन्जित । श्रवनत ।

प्रतिनिधि ।

२ समाप्त । ३ रहित । खोया हुआ । श्रवसरः (पु॰) १ मौका । समय । २ श्रवकाश : फुर-

सत । ३ वर्ष । ४ वृष्टि । ४ उतार । ६ निजीरूप से परामर्श खेने की किया। थ्रवसर्गः ( पु॰ ) १ ढीलापन । बुडाव । २ स्वेन्द्रा-

नुसार कार्य करने की अनुसति देने की किया। ३ स्वतंत्रता ।

श्रवसर्पः ( ५० ) नास्स । भेदिया । एतची । राज-

श्चवसपेर्मं (न०) नीचे उतारने की किया! अधोगमन । श्रवसादः ( ५० ) १ निमन्त्रन । मृच्छा । बैठना । २ नारा । हानि । ३ समाप्ति । ४ थकावट । ४ हार । अवसादक (वि०) मूर्न्बित करने वाला । असफल करने वाला। उदास करने वाला। थकाने वाला।

चार । ३ समाप्ति । **थ्यवसानम् ( न० ) १ रुकावट** । २ समाप्ति । उप-संहार | ३ मृत्यु। रोग । ४ सीमा । इद् । ४ बिराम । ठहराव । ६ स्थान । विश्रामस्थान ।

**ग्रावसादनम् ( न० ) ३ त्रवनति । हानि । २ ग्रत्या-**

श्रावासस्थान । ग्रवसायः ( ५० ) ६ अन्त । समाप्ति । २ अवशिष्ट । ३ सम्पूर्णता । ४ सङ्कलप । निर्ख्य ।

ह्मवसितः (४० कु०) १ समातं पूर्वं २ इसरा **३ क्लिक्टि**क किया बाना हुका समस्त हुका

हुग्रा। दर्याप्त्त किया हुग्रा। ४ एकत्र किया हुग्रा। जमा किया हुग्रा। ४ नव्यी किया हुग्रा। वंघा हुग्रा।

श्चवसेकः ( पु॰ ) ब्रिड्काव । सिंचन । श्चवसेखनम् (त॰) १ सींचने की किया । पानी देने की किया । २ रोगी के शरीर से पसीना निकालने की

क्रिया। ३ रक्त निकालने की क्रिया।

श्रवस्कन्दः (पु०) ) १ श्राक्रमण। हमला। २ श्रवस्कन्दनम् (न०) ∫ ऊपर से नीचे उतरने की क्रिया। ३ शिविर। झावनी । [करते हुए। श्रवस्कन्दिन् (वि०) श्राक्रमण करते हुए। बलात्कार श्रवस्करः (पु०) १ विष्ठा। २ गुह्याङ्ग (यथा जिङ्ग गुदा, योनि) ३ इहारन। बडोरन।

श्रवस्तरग्राम् ( न॰ ) विद्यौना ।

ग्राचस्तात् ( अत्रया०) १ नीचे । नीचे से । नीचे की श्रीर। २ तले ।

श्चावस्तारः (पु॰) १ पर्वा । २ कनात । ३ चटाई । श्चावस्तु (न॰) १ तुच्छ वस्तु । २ श्चसलियत नहीं । श्चावस्तवता ।

श्रवस्था (स्त्री०) १ दशा । हालत । स्रवस्थिति । समय । काल । २ स्थिति । ३ श्रासु । उन्न । — चतुष्ट्यम्, (न०) सनुष्य जीवन की दशाये— [ यथा—१ बाल्य, २ कीमार, ३ यौपन, ४ वार्षक्य । ]—त्रयं, (न०) वेदान्तदर्शन के श्रनुसार मनुष्य की तीन दशाएं [ यथा—१ जागृत, २ स्वम, ३ सुषुप्ति । ]—द्वर्यं, (न०) जीवन की दो दशाएँ (यथा—सुख श्रीर दुःख)

द्यावस्थानं (न॰) १ स्थिति । रहायस । २ स्थान । ३ त्रावसस्थल । बसने का स्थान ४ ठहरने की अवधि ।

श्रवस्थायिन् (वि॰) ठहरने वाला । बसने वाला । रहने वाला ।

श्रवस्थित (व॰ कृ॰) १ रहा हुआ। ठहरा हुआ। २ दहा ३ अवलम्बित। टिका हुआ।

भ्रावस्थितिः (स्त्री॰) १ वर्तमानता । रहाइस । २ डेरा । बासा ।

द्यावस्यद्नम् (न॰) शरणः। चृते की क्रियाः। गिरने की कियाः। द्यवस्त्रंसनम् (न०) नीचे गिरने की किया। पात। पतनः

श्रवहतिः (स्त्री०) कूटना । कुचरना ।

झवहनसम् (न०) १ छिलका निकालने को धानों का कूटने की किया। २ फैफड़े।

> ''वण वशाव इनवस्'' !--याश्ववस्यम । '' अवहनवस् ≃ पुल्कुमः--िमतासरा ।

व्यवहरसाम् (न०) १ हरण करण। स्थानान्तरित करण। २ फैंक देने की किया। ३ चोरी। लुट। ४ सपुर्दगी। ४ कुछ काल के लिये युद्ध कार्य बंद कर देने की किया। अस्थायी सन्धि।

द्मवहस्तः ( go ) हाथ की पीठ ।

श्चवहानिः ( स्त्री॰ ) हानि । वाटा । नुकसान ।

श्चवहारः (पु०) १ चोर । २ शार्कं मछली । ३ अस्थायी सन्वि । ४ आमंत्रण । समन । बुलाया । १ स्वधर्मस्थाग । ६ फिर मोज से सेने की किया ।

श्चवहारकः ( पु॰ ) शार्कं मञ्जूली।

श्रावहार्य ( स॰ का॰ कृ॰ ) १ ले जाने को। स्थानान्तरित किये जाने को। २ श्रर्थदण्डनीय। दण्डनीय। २ फिर मोल लेने योग्य।

**ग्रवहा** जिका (स्त्री॰) दीवाल ।

त्रवहासः (पु॰) १ मुसम्यान । २ हँसी दिल्लगी । उपहास ।

द्यवित्था, श्रवित्था (श्री०) ) मानसिक भाव का श्रवित्थं, श्रवित्थम् (न०) ) दुराव । इसकी गणना "संचारी" या व्यभिचारी भाव में है। श्राकारगृप्ति ।

श्रवहेला (५०) ) श्रवज्ञा। श्रपमान । तिर-श्रवहेला (स्त्री०) ) स्कार ।

श्रवहेलनं (न०) | अवज्ञा। अपमान । तिर∙ श्रवहेलना (स्त्री०) | स्कार।

श्राचाक् ( श्रन्थया० ) १ नीचे की ओर । २ दिनिणी । दिन्निण की ओर ।—हानं, ( न० ) श्रपमान ।— भव, ( वि० ) दिनिणी !—मुख, ( वि० ) [स्त्री०—मुखी ] नीचे की श्रोर देखते हुए । २ सिर के बता ।—शिरस्, (वि०) नीचे की श्रोर सिर खटकाये हुए ।

श्रवाद्य (वि॰) श्रमिभावक । रखवाला । श्रवात्र (वि॰) कुका हुआ । प्रणाम करता हुआ।

ग्रयास्य (वि०) गूंगा। सूकः। (न०) त्रह्मः। थ्रवांच् 🚶 (वि॰) १ नीचे की थ्रोर भुका हुआ। श्रवार्ट्ड ∫ २ त्रपेचाकृत नीचा । ३ सिर के बल । ४ दिज्ञिणी। ( पु० श्रीर न० ) ब्रह्म। श्चवाची १ दक्षिण । २ नीचे का लोक । श्रवाचीन (वि०) १ नीचे की श्रोर। सिर के बल। २ दिचिणी । ३ उत्तरा हुन्ना । श्रवाच्य (वि०) १ जो कहने येग्य न हो । २ बुरा । ३ ठीक ठीक या स्पष्ट न कहा हुआ। जो शब्दों द्वारा प्रकट न किया जा सके।—देशः, (पु॰) भग। योनि । श्रवांचित ) (वि०) कुका हुआ। नीचा। श्रवाञ्चित ी **ग्रावानः** ( पु॰ ) रवास प्रश्वास । श्रवांतर ) (विः) १ मध्यवर्ती । २ श्रन्तर्गत । श्रावान्तर ) शामिल । ३ गाँग । ४ फालत्। ष्प्रवाप्तिः ( स्त्री० ) प्राप्ति । उपलब्धि । श्रवाप्य ( स॰ का॰ कृ॰ ) श्राप्त करने योग्य। द्याचारः ( ९० ) १ शसमीय का नदीसट। निकट श्चवार (ने०) ∫ वर्तीनदीतट। २ उस और । — पारः, ( पु॰) समुद्र I—पारोग्ग, ( वि॰ ) १ समुद्र का या समुद्र से सम्बन्ध रखने वाला । २ नदी पार करने वाला। श्चवारीमा (वि०) नदी पार करने वाला।

श्रवादटः (पु०) उस खी का पुत्र जो उस स्त्री की जाति के किसी पुरुष के (पति को छोड़) वीर्यं से उत्पन्न हुश्रा हो।

हितीयन तु वः चित्रा मवर्णायां प्रनायते।

"स्रवावट" इति ख्वातः श्रृद्धचर्मा स जातितः॥

स्रवावन् (पु०) चोर। चुराकर ले जाने वाला।

स्रवासस् (वि०) नंगा। जो कपड़े पहिने हुए न हो।

(पु०) बुद्धदेव का नाम।

स्रवास्तव (वि०) [स्त्री०—श्रवास्तवी]

1 जो असली न हो। २ निराधार। स्रगौक्तिक।

४ पवन । वायु । ४ उनी कंबल । शाल । ६ दीवाल । छार दीवाली । ७ चूहा । (स्त्री०) १ भेड़ां २ रजस्वलाखी । कटः, (पु०) भेड़ों का गिरोह । कटोरणः, (पु०) एक प्रकार का

श्र्यविः(स्त्री०) १ भेड़। (५०) २ सूर्य । ३ पर्वत ।

राजकर जिसमें भेड़ें दी जाती हैं।—दुग्धं — दूसं,—मरीसं,—सेह्डिं, ( न॰ ) भेड़ी का दूध —एटः, ( पु॰ ) भेड़ी का चाम । डरी वस्तु ।

सहाभारत ।

—पादः, ( पु० ) गड़रिया ।—स्थलं, ( न० ) भेड़ों की जगह । एक नगर का नाम । "ग्रविस्थलं" वृषस्यतं माकन्दी वारणावतम्"

द्यविकः ( पु॰ ) मेड़ । द्यविका ( स्त्री॰ ) मेड़ी ।

श्रविकम् (न॰) हीरा। श्रविता (स्त्री) मेड़। मेड़ी। श्रविकत्थ (वि॰) जो शेखी न मारता हो, जो श्रभि-मान न करता हो! जो श्रकड़ता न हो। ∫न हो।

श्रविकत्थनम् (वि०) जो घमंडी न हो, जो श्रकड्वाज़ श्रविकल (वि०) १ सम्चा।सम्पूर्णं।पूरा।तमाम सब । ज्यों का त्यों।२ नियमिता कम से। गड्बड् नहीं।

श्रविकरूपः ( पु॰) ३ सन्देह का श्रमाव / २ निरचया-त्मक निर्देश था श्राज्ञा । श्रविकरूपम् ( श्रन्थया॰ ) निस्सन्देह । निस्सङ्कोच । श्रविकार ( वि॰ ) जिसमें विकार न हो । जो श्रपरि-

अविकल्प ( वि० ) अपरिवर्तनशील ।

वर्तनशील हो।

श्रविकारः (पु॰) अपरिवर्तनशीलता। श्रविकृतिः (स्त्री॰) परिवर्तन का श्रमाव। विकार का श्रमाव। २ (सांख्य दर्शन में) प्रकृति जो इस संसार का कारण मानी जाती है। श्रविकम (वि॰) शक्तिहीन। निर्वेल।

श्चिविकिय (वि॰) श्रपरिवर्तनशील । श्चिविकयम् (न॰) बहा । स्मिप्र्णै । श्चिविद्यात (वि॰) जो कम नहीं हुआ । सम्चा । श्चिविद्यह (वि॰) शरीर रहित । श्रदैहिक । श्रशरीरी । बहा की उपाधि ।

द्यविक्रमः ( पु॰ ) भीरुता । डरपोंकपना । काद्रता ।

श्रविग्रहः ( पु॰ ) ( व्याकरण का ) नित्य समास । श्रविघात ( वि॰ ) बेरोक टोक । बिना श्रहचन का । श्रविघ्न ( वि॰ ) विना विघ्नवाधा का । श्राविष्मम् (न०) विष्नवाधा से रहित या विश्वत । (यह शब्द नपुंसक है, हालाँ कि 'विश्न" पुलिङ है)

" साच्याभ्यह्मविष्यमस्तु ते "

—रघुवंश । प्रविद्यमस्तु ते स्येगः पितेव धुरि पुतिकां । —रघुवंश ।

श्रविचार (वि॰) विचार शून्यता। कृविचार। श्रविचारः (वु॰) निर्णय का श्रभाव। श्रविवेक। श्रविचारित (वि॰) विना विचारा हुश्रा। जिसके विषय में विचारा न गया हो।—निर्णयः (पु॰) पद्मपात। पद्मपातपूर्ण सम्मति।

श्राविचारिन् (वि॰) १ लापरवाहः श्रसावधानः । श्रविवेकी । २ फुर्तीला ।

श्चविज्ञातु ( वि॰ ) अनजानते हुए । श्चविज्ञातृता ( पु॰ ) परमेश्वर ।

प्रविडीनं (वि॰) पिचयों का सीधा उड़ान।

भ्रावितथ (वि०) १ सूठा नहीं। सचा। २ कार्य में

परिगत किया हुआ। फलरहित नहीं।

ष्ट्रवितथं (न०) सत्य । [ अनुसार । श्रवितथं (अव्यथा०) सुठाई से नहीं । सचाई के श्रवित्यजः (पु०) } पारा । पारद । श्रवित्यजम् (न०) }

श्रविदुर (वि॰) दूर नहीं । समीप । निकट । पास । श्रविदुरं (न॰) निकटता । सामीप्य । (ग्रव्यया॰)

(किसी स्थान से) दूर नहीं। (किसी स्थान के) निकट।

श्रविद्य (वि॰) अशिक्ति । अप६ ) मूर्खं । अविद्या (स्त्री॰) ३ अज्ञानता । मूर्खता । शिक्ता का

श्रभाव। २ श्राध्यास्मिक श्रज्ञान। ३ माथा।—मय,

(वि॰) श्रज्ञान से उत्पन्न । माया से उत्पन्न ।

श्रविधवा ( छी॰ ) जो विधवा न हो। विवाहिता। स्रो जिसका पति जीवित हो।

श्रविधा (श्रव्यया०) सम्बोधनात्मक होने पर "सहा-यता करो, सहायता करो "कहने के लिये प्रयुक्त किया जाता है।

अधिधेय (वि०) जो अपने सान का या काबु का न हो। न करने योग्य। प्रतिकृत। श्रविनय (वि॰) एष्ट । इीठ । उद्ग्रह । श्रविनयः (पु॰) १ विनय का ग्रभाव । एष्टता । दिठाई । उद्ग्रहता । २ श्रपराध । जुर्म । दोष । ३ श्रीभ-मान । श्रकड़ ।

श्रविनाभावः (पु॰) १ श्रवियोग । श्रविद्योहः । २ ऐसा सम्बन्ध जो कभी छूट न सके । ३ सम्बन्ध ।

ध्रिविनीत (वि॰) १ दुर्वान्त । सरकश । २ उद्दर्छ । गँवार । [ स्रभङ्ग । समूचा । स्रविभक्त (वि॰) १ स्रविभाजित । सम्मिबित । २ ध्रिविभाग (वि॰) जो बँटा हुस्रा न हो । स्रविभक्त । स्रविभागः (पु॰) जो बट न सके । २ ऐसी पुरतैनी सम्पत्ति जो बँट न सके ।

श्राचिभाउय ( वि॰ ) जो बँट न सके। श्राविभाउयं ( न॰ ) वे चीझें जो बटवारे के समय बाँटी नहीं जाती। यथा

> बस्नं पात्रसलङ्कारं इताञ्चस्यां स्त्रियः। योगसेमं प्रचारं च म विभाज्य प्रचलेत ॥

मनु श्र॰ ६ श्लो० २५६ श्राविरत (वि॰) १ निरन्तर। विरामग्रून्य । २ श्रनिवृत्त । लगा हुश्रा । श्रीकतेन्द्रियस्य ।

श्रविरति (वि॰) निरन्तर । सतत । (स्त्री॰) १ सातत्व । निरन्तरता । २ असंयतता ।

श्राविरता (वि०) १ घना । सघन । श्रम्यविद्युत्त । २ संसक्त । श्रम्यवहित । ३ स्थृत । मौटा । ऊबड़-खावड़ । सारवान । ४ निरम्तर ।

श्रविरत्तं ( अन्यया० ) १ ध्यान से । निरन्तरता से । श्रविरोधः ( पु० ) १ विरोध का श्रभाव । श्रनुकृतता । २ सुसङ्गति ।

श्रविलम्ब (वि॰) तुरन्त । फौरन । [फुर्ती । श्रविलम्बः (पु॰) विलम्ब का ग्रभाव । शीव्रता । श्रविलम्बम् (न॰) विना विलम्ब के । तुरतफुरत ।

( अन्यया० ) शीव्रता से ।

श्रविलम्बित (वि॰) विना विलग्ध के। श्रीष्र । तुरन्त ।

श्चविलम्बितम् ( अन्यया॰ ) शीवता से ।

द्मविला (स्नी॰) मेड़ी।

अविविक्तित (वि०) ३ जिसके विषय में इरादा न किया गया हो या जो अपना उदिष्ट न हो। २ जो बोखने या कदे जाने को न हो।

अविविक्त अविविक्त (वि०) जिसकी खोज न की गयी हो। जो भली भाँति विचारा न गया हो। अविचारित। विवेचनाशून्य । गड्बड् । **ग्राविवेक (** वि॰ ) श्रविचारी । नादान । विचारहीन । ग्रविवेकः ( ५० ) १ विचार का अभाव । नादानी । श्रज्ञान । २ जल्दबाज़ी । उतावलापन । श्रविशङ्क (वि०) निर्भय । निडर । श्रविशङ्का (स्त्री॰ ) भय का श्रभाव । सन्देह का ग्रभाव । विश्वास । भरोसा । र्द्यावशङ्कम् ( न० ) ) विना सन्देह या सङ्कोच ग्राविशङ्कृन ( ग्रन्थया० ) ∫ के । भ्राविशङ्कित (वि०) १ निःशङ्क । निडर । बेखौफ । २ निस्सन्देह । निश्चय । ग्राविशेष (वि०) विना किसी अन्तर या फर्क के। समान । बराबर । सदश । द्यविशेषः (पु॰)) अन्तर या भेद का अभाव। द्यविशेषं (न॰) र्समानता। सादश्य। श्रविशेषञ्ज (वि०) जो मेद या अन्तर न जानता हो। द्मविष (वि०) जो ज़हरीला न हो। जो विष न हो। श्रविषः (पु॰) १ समुद्र । २ राजा । अविषी (स्ती॰) १ नदी । २ पृथिवी । ३ स्वर्ग । ध्रविषय (वि०) ३ ऋगोचर । २ अप्रतिपाद्य ! अनि-र्वचनीय । ३ विषयशून्य । श्रविषयः ( पु॰ ) १ श्रवुपस्थिति । श्रविधमानता । २ परे । पहुँच के बाहिर । ञ्चवी ( स्त्री० ) रजस्वला स्त्री। श्रवीचि (वि॰) तहरों से रहित। श्रवीचिः ( पु० ) नरक विशेष। **ब्राबोर (बि०) १ जो बीर न हो । कायर । डरपोंक** । २ जिसके कोई पुत्र न हो । अवीरा (स्त्री॰) वह स्त्री जिसके न कोई पुत्र ही हो और न पति ही हो। श्रवृत्ति (वि॰) १ जिसका श्रस्तित्व न हो । जो हो

ही न । जिसकी कोई जीविका न हो ।

श्रामृत्तिः (स्त्री०) १ वृत्ति का श्रभाव। जीविका का

कोई वसीसा न होना । २ मज़दूरी का अभाव ।

ग्रयक अव्या ( अव्यया॰ ) जो दृथा न हो । सफलतापूर्वक । — अर्थ (वि०) सफल। ग्रवृष्टि ( दि॰ ) सूखा । व्यवृष्टिः (ची॰) मेह का श्रभाव । श्रनावृष्टि । सुखा । श्रवेद्धक (वि०) निरीचक । दरीगा । ईस्पेक्टर । अवेदार्ग (न०) १ किसी और देखना । २ पहरा देना। रखवाली करना। निरीचर्या। ३ ध्यान। ख़बरदारी। श्रवेत्तर्सीय ( स० का० कु० ) १ देखने योग्य। निरीच्च के येग्य। २ जाँच के येग्य। परीचा के योग्य । ध्यवेत्ता ( खी० ) १ देखना : २ ध्यान । ख़बरदारी । प्रवेद्य (वि०) १ जी जानने योग्य नहीं। गीप्य। २ जो प्राप्त न हो सके। श्रवेद्यः ( पु॰ ) बछुड़ा । ि श्रुसमय का । ध्रवेल (वि॰) ९ ग्रसीम । जिसकी सीमा न हो। अवेलः ( पु॰ ) ज्ञान का दुराव। श्रचेला (स्त्री॰ ) प्रतिकृत समय । अवैध (वि॰) चि। - अवैधी । अनियमित। नियम या श्राईन के विरुद्ध । २ शास्त्रविरुद्ध । श्रवैमत्यम् ( न० ) ऐक्य । एकता । भ्रावोत्तग्रम् (न॰) हाथ टेड़ा कर पानी खिड़कना। उत्तानेनैय इस्तेन मोक्यं परिकीर्तिवस्। न्यञ्चताभ्युष्वयं मोक्तं तिग्क्षःवोक्षयं स्मृतम् ॥" श्रयोदः ( पु॰ ) छिड़काव । नम करने की किया । भ्राव्यक्त (वि०) १ अस्पष्ट । जो प्रत्यक्त न हो । ऋगोचर । श्रज्ञेय । ३ अधिन्त्य । ४ अज्ञात । श्रनुत्पन्त । १ ( वीजगणित में ) अनवगत राशि ।

— िक्रिया (स्त्री०) बीजगिणित की एक किया।
— एद (वि०) वह पद जो ताल्वादि प्रथतों से न
बोजा जा सके। जैसे जीव जन्तुओं की बोजी।—
राग, (वि०) जाल रंग।— रागः, (पु०)
अरुण रंग।— राशिः, (बीजगिणित में) अनवगत राशि।— त्यक्तः, (पु०) शिव जी की
उपाधि।
अव्यक्तः (पु०) शिवष्णु का नाम। २ शिव का

नाम । ३ कामदेव । ४ प्रधान । अकृति । ४ मूर्ख ।

सं॰ श॰ कौ॰—१४

ध्यव्यक्तम् ( न० ) ( वेदान्त दर्शन में ) १ बहा। २ त्राध्यात्मक ग्रज्ञानता । ३ (सांख्य) सर्व-कारण । ४ जीव । ( अन्यया० ) अस्पष्टता से । **ब्रा**ट्यंत्र (वि०) ९ दढ़ शान्त , २ जो किसी न्यापार में संजग्न न हो ।

श्रद्धाः ) (वि०) जिसमें कुछ त्रुटिया कसी न हो। श्रद्धाः ∫ भजी भाँति निर्मित हेद। सन्पूर्ण।

श्राव्यंजन } (वि॰) १ चिन्हरहित । ग्रस्पष्ट ।

ध्यद्यञ्जनः ) (पु० ) ऐसा पशु जिसकी उम्र के विचार धार्यजन ∫ से सींग होने चाहिये, किन्तु सींग हों न ।

श्राव्यथ (वि॰) पीड़ा से सक्त।

श्चव्यथः ( ५० ) सर्व । साँप ।

श्राव्यथिषः ( पु॰ ) १ सूर्थ । २ समुद्र ।

ख्रव्यथिषी (स्त्री०) १ पृथिवी । २ अर्धरात्रि । रात्रि । श्राव्यभिचारः ) ( पु॰ ) १ श्रविच्छेद् । श्रविङ्गेह । श्राव्यभीचारः ) श्रापार्थक्य । २ वकात्रारो । निसक-हलाजी ।

भ्रव्यभिचारिन् (वि०) १ श्रनुकृत । २ सब प्रकार से सत्य। ३ घर्मात्मा । पवित्र । ४ स्थायी । **४ बकादार** ।

ध्यन्यय (वि०) १ श्रपरिवर्तनशील । जो कभी नप् न हो। सदा एक रस रहने वालाः २ जी ध्यय न किया गया हो। ३ मितन्ययी। ४ ऐसे फल देने वाला जो कभी नप्र न हो।

ख्यव्ययः (पु॰) १ विष्णु का नाम । २ शिव का नाम ।

श्राव्ययम् ( न० ) १ श्रह्म । २ व्याकरण का वह शब्द जिसका सब जिङ्कों. सब विभक्तियों श्रीर सब बचनों में समान रूप से प्रयोग हो।

श्रद्ययातमा (स्त्री॰) जीव । श्रातमा ।

ध्यव्ययोगावः ( पु॰ ) ९ समास विशेष । यह समास प्राय: पूर्वपदप्रधान होता है । यह या तो विशेषण या क्रियाविशेषण होता है। २ अनष्टता। अनाशता । ३ न्यय या खर्च का अभाव । ( धनहीनता वश ) कुल। प्रिय।

ध्यव्यत्तीक (वि॰) १ फ्ठा नहीं। सञ्चा । २ श्रनु

द्यव्यवधान (वि॰) १ समीप का । पास का । सीधा। २ खुला हुआ । ३ बेडका हुआ। नंगा। ४ असावधान । असनीयोगी ।

ग्रह्मवञ्चानम् (न०) श्रसावधानता । श्रमनोयोगिता । द्याद्यवस्य (वि०) १ जो (एक स्थान पर) नियत न हो। हिलने इलने वाला। अनवस्थित । चञ्चल । अचिरस्थायी । २ अनियमित ।

श्चव्यवस्था (स्त्रो॰) १ श्रनियमितता । निर्धारित नियम के विरुद्ध श्राचरण । २ किसी धार्मिक विपय पर या दीवानी मामले में दी हुई अनुचित ससाति ।

द्याज्यवस्थित (वि०) १ शास्त्र या पद्दति के विरुद्ध ! २ चञ्चल । अस्थिर । ३ क्रम में नहीं । विभिपूर्वक नहीं ।

धावयवहार्य (वि॰) १ जो अपनी जाति वालों के साथ खाने पीने और उठने बैठने का अधिकारी न हो। जाति वहिष्कृत , २ जिस पर मुकदमा न चलाया जा सके।

ब्रव्यवहित (वि०) साथ । लगा हुन्ना ।

श्रव्याकृत (वि०) १ श्रप्रकट २ कारण्रूप।

श्रदयाञ्चलं ( न० ) ३ वेदान्त में अप्रकट बीज रूप जगरकारण श्रज्ञान । २ सांख्यदर्शन में प्रधान ।

द्यव्याजः (पु॰) ) १ ईमानदारी । २ सादगी । श्रन्याजम् (न॰) }

श्रव्यापक (वि॰) जो न्यापी न हो। जो सब जगह न पाया जायः १ श्रवधारणचमः ।

थ्राव्यापार (वि॰) जिसका केई व्यापार न हो। विना न्यवसाय धंधे का । वेकाम । निठाला ।

अब्यापारः ( पु॰ ) १ कार्य से निवृत्तिः २ ऐसा ज्यापार जा न तो किया जाब और न समक्र में द्यावे । ३ निज का घंधा नहीं।

अव्याप्ति (स्त्री॰) व्याप्ति का श्रभाव। २ नव्य न्याया-नुसार लच्य पर लच्या के न घटने का टोच । " सस्यैकदेशे समग्रदावर्तनमञ्जाहाः।"

अव्याहत (वि) १ बेरोकटोक का । अप्रतिरुद्ध । २ जो खरिड्ट न हो । सत्य।

**ब्राट्यु एक (**वि०) १ अनभिज्ञ । अनाही । अकुशल । २ व्याकरण के मतानुसार वह शब्द जिसकी व्युत्पति अथवा सिद्धिन हो सके।

अध्युत्पञ्चः ( पु॰ ) न्याकरणज्ञानशून्य । ब्रवत (वि॰) जे। निर्दिष्ट धर्मानुष्टान जतोपवास न करता हो।

ब्राश् ( घा० आत्म० ) [ अरनुते, अशित-अष्ट ] १ व्याप्त होना । घुसना । परिपूर्ण होना । २ पहुँचना ।

जाना या त्राना । ३ प्राप्त करना । पाना । हासिल करना। उपभोग करना । ४ अनुभव प्राप्त

करना। १ खाना। (पु॰) ) श्रसगुन । बुरा शकुन । (न०) ( त्रशकुनः

भ्रशकुनम् (न०) अशक्तिः (स्त्री॰) १ कमज़ोरी । निर्वेजता । असम-र्थता। २ श्रयोग्यता। श्रपात्रता। द्यशक्य (वि॰) ग्रसम्भव। ग्रसाध्य।

क्राशंक, बाशङ्क १ (वि॰) १ निडर। निर्भय। अशंकित, अशंङ्कित 🕽 २ जिसकी किसी प्रकार का सन्देहन हो।

ग्रशनम् (न०) १ न्याप्ति । फैजाव । २ भोजन करने की क्रिया। विज्ञाना। ३ चखना। उपभोग करना। ४ भोजन ।

श्रशनाया (स्त्री०) भूखा ग्रशनायित ) (वि॰) भूखा। **ग्र**ानायुक

भ्रागना (स्त्री०) भोजनेच्छा । भूल ।

ध्यशनिः (पु० स्त्री०) १ इन्द्र का बच्च । २ विजली का कौंधा। ३ फैक कर सारने का अस्त्र । भाला, बरछी आदि। ४ ऐसे अस्त्र की नोंक। (पु०)

९ इन्द्र। २ ऋग्नि । ३ बिजजी से उत्पन्न ऋग्नि । भ्राशब्दं (न॰) १ ब्रह्म । २ (संख्य में ) प्रधान ।

अप्राराहा (वि०) अनाथ । निराध्रय । वेपनाह । ब्र्यशरोरः ( पु० ) १ परमात्मा । ब्रह्म । २ कामदेव । ३ संन्यासी ।

ग्रशरोरिन् (वि०) यशरीरी। अलैकिक। भ्राशास्त्र (वि॰) १ धर्मशास्त्र के विरुद्ध । २ नास्तिक दर्शन वाला।

ध्रशास्त्रीय ( वि॰ ) शास्त्रविरुद्ध ।

श्रमित (व॰ कृ॰) खाया हुआ। सन्तुष्ट । उपसुक्त ।

भ्राशितंग्रहीन ) १ पूर्व में मवेशियों या पशुत्रों द्वारा श्रशितङ्गर्वान ∫ चरा हुआ। २ पशुश्रों के चरने का स्थान । चरागाह । ग्रशितः (पु०) १ चोर । २ चॉवल की बलि।

अभिरः ( पु॰ ) ९ अस्ति । २ सूर्यं। २ इवा । ४ शक्स ख्रिशिरं ( न० ) हीरा । धिड़ किबन्ध ।

द्यशिरस् (वि०) शिरहीन। (उ०) बेसिर का। र्प्याशिव (वि०) १ यसङ्गलक । अमङ्गलकारी । असुभ । २ श्रभागा । बङ्किस्मत ।

श्राशिवं ( न० ) १ श्रमाग्य । बदक्तिस्मती। २ उपद्रव । ग्रिशिष्ठ (वि॰) ३ श्रमाधु । दुःशील । अविनीत । उजडु । बेहूदा । २ शास्त्र असम्मत । ३ किसी

प्रामाणिक ग्रन्थ में न पाया जाने वाला।

अप्राीत (वि०) जो ठंडा न हो । गर्म। उप्पा ।---करः,--रश्मिः, (पु॰) सूर्व । अगीतिः (स्रो०) अस्सी। ८०।

श्राशोर्षक (वि॰) देखो श्रशिरस । द्यग्रस्ति (वि०) ३ जो साफन हो । मैला। गंदा । श्रशुद्ध । मृतकसूतक । २ काला । अप्रुचिः (की॰) १ अपवित्रता । सूतक । २ अधःपात ।

ग्राह्मद्व (वि०) ३ ग्रपवित्र । ग़लत । ब्र्यशुद्धि (वि०) १ श्रपवित्र । गंदा । २ दुष्ट । ग्रह्मद्भिः (स्त्री०) श्रपवित्रता । गंदगी ।

भ्राश्चास (वि०) १ असङ्गलकारी। अकल्याणकर । २ ऋपवित्र । गंदा । ३ ऋभागा । [विपत्ति । छाञ्चासस् ( न० ) १ ध्रमङ्खा । २ पाप । ३ अभाग्य ।

भ्रशून्य (वि॰) १ जो ख़ाली या रीता न हो। २ परि-

पूर्ण। पूर्ण किया हुआ। ध्रश्चल (वि०) विनापकायाहुश्रा।कचा।श्रनपका। अरोष (वि०) जिसमें कुछ भी न **बचे । पूर्ष ।** 

ग्राशेषेण, { (श्रव्यया॰ ) सम्पूर्णतः । ग्राशेषतः ) **ध्रशेषतः** 

समूचा । समस्त । परिपूर्ण ।

ध्यशोक (वि०)शोक रहित ।—ध्यरि:, (पु०) कदंब वृत्त ।--- ऋष्टमी, (स्त्री०) चैत्र की कृष्णा

अष्टभी । -तरुः,-नगः, वृत्तः, (५०) अशोक वृत्त ।-- त्रिराञः,--(पु॰) त्रिरात्रम्, (न॰) तीन रात न्यापी व्रत या उत्सव विशेष।

भ्राशोकः (पु०) ३ वृत्त विशेष । २ विष्यु । ३ मौर्य राजवंश क। एक प्रसिद्ध राजा।

द्मशीकम् ( न० ) १ अशोक वृत्त का फूल जा कामदेव के पांच सरों में से एक माना जाता है। २ पारा ।

इप्रशास्य (वि॰) शाच करने या शाकान्वित होने के

श्रयाग्य । जिसके लिये शोक करना उचित नहीं । श्राशीःचं (न) १ अपविव्रक्षः । गंदगी । मैलापन ।

२ अनन या मरस का सूतक। ध्राश्नया ( स्त्री० ) भूख । बुभुचा ।

थ्रप्रनीतिपवता (स्त्री॰) न्याता जिसमें श्रामंत्रित जन खिलाये पिलाये जाते हैं।

" अवनोत्तविधतीयन्ती असूता स्नरकर्मीखे।" ---भद्रीकाव्य।

अप्रस्कः (बहुवचन ) (पु०) १ दिचण के एक

देश विशेष का नास। २ उक्तदेशवासी। श्रारमन् (पु॰) १ पत्थर । २ चकमकपत्थर । ३

बार्ल । ४ कुलिश । बज्र ।-- उत्थं, ( न ॰ ) राज ।--कुट्ट.--कुट्टक, (वि०) पत्थर पर फोड़ी

हुई (कोई भी चीज़ ) ।-गर्भः, (पु॰),-गर्भे, (न०)—गर्भजः, (पु०)—गर्भजं,—(न०)

यानिः, ( पु॰ ) पद्मा ।—जः. ( पु॰ )—जम्, ( न० ) १ गेरू । २ खेाहा ।—जतु,— जतुकं, (न॰) राज । – जातिः, (पु॰)

पञ्चा ।—दारगाः, (पु०) हथौड़ा जिससे पत्थर तोड़े जाते हैं। --वृष्पं, (न०) राख । - भाखं, (न०)

पत्थर या लोहे का इमामदस्ता या खरल ।--सार, (वि०) पत्थर या खोहे की तरह।—सारं, (न॰)—सारः, ( पु॰ ) १ लोहा । २ पुखराज ।

नीलमिख । श्चप्रमंतं १ (न०) १ श्वलाउ। वह स्थान जहाँ श्राग श्चारमन्तम् ∫ जलाकर रखी जाय। २ चेत्र । मैदान।

३ मृत्यु ।

श्रारमंतकः, ध्रारमन्तकः (५०) ) ध्रारमंतकम्, ध्रारमन्तकम् (न०) ) श्रलाउ । श्रग्नि- कुरड। (पु०) एक पौधे का नाम जिसके रेशों से बाह्यणों का कटिस्त्र बनाया जाता है।

श्रहमरी (स्त्री०) पथरी का रोग।

भ्रश्नः ( पु॰ ) कौना। अर्थ्य (न०) त्रांसू। २.स्क । ~पः, (पु०) रक्त-

पायी। खुन पीने वाला। भ्रक्षवर्ण (वि०) बहरा । जिसके कान न हों ।

ग्रश्चवत्ताः ( पु॰ ) सर्प । साँप ।

ग्रश्राद्धभाजिन् ( वि॰ ) ऐसा बाह्यख जिसने श्राद्धान्न न खाने का बत धारण किया हो।

ग्रश्नान्त (वि०) १ जो थका हुआ न हो । श्रथक । २ लगातार । निरन्तर । ( श्रव्यया० ) लगातार

रीत्या । निरन्तर रीत्या । ग्रिश्रः ) ( स्त्री॰ ) १ कोना । केरण । २ किसी ग्रिश्री ∫ हथियार का वह किनारा जा पैना होता

है। किसी भी वस्तु का पैना किनारा।

थ्रश्रीक ) (वि॰) १ जिसमें चमक या सौन्दर्य न थ्रश्रील ) हो। पीला। २ श्रभागा । जो समृद्धि-शाली न हो।

ग्रश्च (न०) ग्राँस् ।—उपहत, (वि०) ग्राँस्य्रों से भरा हुआ ।—कला, (स्त्री॰) आँस् की बृंद ।—परिप्लुत, (वि॰) ग्राँसुग्रों से तर। श्राँसुत्रों से नहाया हुआ ।--पातः, ( ५० )

श्रॉसूश्रों का बहना !— लोचन, नेत्र, (वि॰)

ग्राँखों में ग्राँसू भरे हुए। श्रश्रुत (वि॰) १ जो सुना न गया हो । जे। सुनाई न पड़े। २ मूर्ख। अशि चिता।

ग्रश्नीत (वि॰) वेदविरुद्ध । अश्रियस् (वि०) त्रपेत्राकृत जो उत्कृष्ट न हो। त्रपकृष्टतर । ( न० ) उपद्रव । दुःख ।

भ्रप्रशिल (वि॰) १ भ्रतिया कुरूपार गॅंबारू । फूहर । भदा । ग्रसम्य । ३ कुवास्य । [गसौज ।

ध्रश्रीलम् (न०) फूहर वोलचाल । बुरी गाली द्यारलेषा (स्त्री॰) १ नवाँ नचत्र।२ अनमिल। श्रनैक्य ।--जः,--भृः,--भवः, ( पु॰ ) केतुप्रह

का नाम।

**ब्रार्थः** ( पु॰ ) १ बेहा। २ सात की संख्या । ३ सानवी जाति विशेष (जिसमें घोड़े जितना यज

साईस ।—वाहः,—वाहकः, (५०) घुडसवार । —विटु, (वि०) घोडों को पालने और उनको

चाल ग्रांदि सिखाने की कला में कुशल। (पु॰)

१ घोड़ों का सौदागर। २ राजा नज की उपाधि।

होता है)।—ग्रजनी, (स्त्री०) चाबुक। के।ड़ा।

---ग्रधिक, (वि०) जा घुड्सवारों की सेना में हो । जिसके पास बोड़े श्रधिक हों :--श्चाध्यक्तः, (पु०) घुड़सवारों की सेना का कमायडर । — ग्रानीकम्. ( न० ) बुड्सवारों की सेना । —श्रिरः, (पु॰) भैसा।—श्रायुर्वेदः, (पु॰) साल-होत्र।—आरोहः ( पु० ) घुड्सवार। उरस, (वि॰) घोड़े की तरह चौड़ी झाती वाला।---कर्गाः, -कर्णकः (पु॰) १ वृत्तविशेष । २ घोड़े का कान ।--कुटी, (स्त्री०) अस्तबल। कुशल, - केविद, (वि०) घोड़ों के वस में करने की कला में कुशल ।--खरतः, (पु०) खचर ।---खुरः, ( पु० ) घोड़े का खुर । गेाहं, (न०) अस्तबल ।-- घासः, (पु०) घाडे का चारा । —चलनशाला, (स्त्री॰) घोड़े घुमाने कास्थान। —चिकित्सकः,—चैद्यः, (५०) सालहोत्री।— चिकित्सा, (स्त्री०) सालहोत्र।—जघनः (पु०) पौराणिक श्रद्धेघोटकाकृति श्रद्धत मनुष्य ।---नायः, (पु॰) घोड़ों का समूह । घोड़ों को चराने वाला ।- निबंधिकः, (पु०) साईस :-पालः, —पालकः, – रक्तः, (पु०) घोडे का साईस ।— बन्धः, (पु॰) साईस ।--भा, (स्त्री॰) विज्ञली -- महिषिका, (स्त्री०) घोड़े और भैसे की स्वामा-विक शत्रुता ।—मुख, (वि॰) घोडेजैसा मुख या सिर वाला।—मुखः, (पु०) किन्नर।—मुखी, (स्त्री०) किन्तरी।— मेधः, (पु०) यज्ञ विशेष जिसमें घोड़े का बिलदान दिया जाता है। - मेधिक, — मेधीय, (वि॰) अश्वमेध यज्ञ के योग्य या उससे सम्बन्ध रखने वाला ।--युज, (वि०) (गाड़ी) जिसमें घोड़े जुते हों। - रपः (पु॰) घोड़े का सवार या साईस !--रथा (स्त्री०) गन्धमादन पर्वत के निकट बहने वाली एक नदी का नाम ।--रतं, (न०)--राजः, (पु०) सर्वोत्तम घोड़ा। घोड़ों का राजा !--जाला ( स्त्री॰ ) सर्पं विशेष ।—वङ्गनः, (पु॰) किन्नर या

गन्धर्व ।—वडर्व, (न०) तबेला। ग्रस्तबल, जहाँ

मोड़े घोड़ी रखी जाँय।—वहः, (पु॰) घुड़सवार। —वारः,—वारकः, (पु॰) चाबुकसवार।

— ब्रुषः, ( पु॰ ) बीज का बोड़ा। वह घोड़ा जो घोड़ियों को ग्याभन करता हो ।—चैद्यः, ( ५० ) सालहोत्री ।--शाला, (स्त्री०) त्रस्तवल । तबेला । —शावः, ( पु॰ ) घोड़ी का बचेड़ा ।—शास्त्रं (न०) सालहोत्र विद्या ।--श्रगालिका, (स्त्री०) स्थार और घोड़े की स्वाभाविक दुश्मनी।—सादः, —सादिन्. (पु॰) घुड्सवार । सैनिक घुड्सवार । --सारथ्यं (न०) रथवानी । सारथीपन !--स्थान, ( वि॰ ) श्रस्तवत में उत्पन्न :—स्थानं, (न०) ग्रस्तवल। तबेला।—हृद्यं, (न०) १ घोड़े की इच्छा या इरादा। २ शहसवारी। ग्राश्वक (वि०) घोड़े की तरह। भ्रार्वकः (५०) १ टट्टू । भाड़ेका टट्टू ।२ बुरा घोडा । ३ साधरणतः घेाडा । ग्राश्वकिनी (स्री०) ग्रस्विनी नचत्र। अञ्चतरः ( ५० ) [ स्त्री०—अञ्चतरी ] खबर ।

श्राश्वत्थः (पु०) पीपल का पेड़।
श्राश्वत्थामन् (पु०) यह दोण का पुत्र था। इसकी
माता का नाम कृषी था। महाभारत के युद्ध में
यह कौरवों की श्रोर से पाण्डवों से लड़ा था।
यह सप्तचिरजिनियों में से एक है।
श्राश्वस्तन ) (वि०) १ श्राने वाले कल का नहीं।
श्राश्वस्तनिक ∫ श्राज का।२ एक दिन के व्यवहार के
लिये श्रजादि संग्रह करने वाला।

भ्रष्टिवक (वि॰) घोड़ों से खींचा जाने वाला।

देवताश्रों के वैद्यों का नाम ।

श्चितिनी (स्त्री॰) २७ नचत्रों में प्रथम । एक अप्सरा जो सूर्य की पत्नी मानी गयी है और जिसने घोडी बनकर सूर्य के साथ मैश्रुन करवाया था।—कुमारी, —पुत्रो,—सुती, (द्विवचन) सूर्यपत्नी अश्विनी के दो खलहे पुत्र।

ब्राश्विन् ( पु॰ ) चाबुक सवार —नौ, ( हिवचन )

ग्रद्वीय (वि॰) घोड़ों का। घोड़ों से सम्बन्ध रखने वाला। घोड़ों के श्रनुकृत। \_\_\_\_\_

श्चाश्वीयं ( न० ) घुड़सवारों का एक दस्ता। श्चाषडत्त्वीम् ( वि० ) छः नेत्रों से न देखा हुआ। श्चर्यात् जिसे केवल दो पुरुपों ने जाना हो या जिस पर केवल दो पुरुपों ने विचार कर कुछ

श्चषडत्तीणम् (न०) गोप्य । गुप्त श्राषादः (प०) श्रापतः मास ।

निरचय किया हो।

थ्रपादः ( पु॰ ) ग्रपाद मास । भ्रापकः ( वि॰ ) स्वार भागों ग्राप्ता । स्व

अप्रक ( वि॰ ) आठ भागों वाला । अठगुना । अप्रकः (पु॰) जिसने पाणिनी न्याकरण के आठ प्रन्थ

पढ़े हों। ग्राष्टकम् (न०) १ श्राट भागों से बनी हुई ससूची कोई

वस्तु । २ पाणिनो के सूत्रों के ग्राठ ऋष्याय । ३ ऋग्वेद का भाग विशेष । ४ किन्हीं ग्राठ वस्तुओं

का एक समुदाय । ४ ग्राठ की संख्या । ग्राष्ट्रका (स्त्री०) १ तीन दिवसों का समुदाय, ७मी,

म्मी, हमी। २ पौष, मात्र श्रीर फागुन की कृष्णाष्टमी। ३ श्राद्ध जो उक्त तिथियों को किया

जाता है।

श्रणङ्गः ( पु॰) } चौएः की बिद्धांत । श्रणङ्गम् ( न॰) } श्रण्म् (वि॰) श्राठ संस्या !—ग्रह,—ग्रहन (वि॰)

ग्राठ दिन तक होने वाला।—कर्माः, (वि०) ग्राठ कानों वाला। ब्रह्मा की उपाधि।—कर्मन्, (पु०)

—गतिकः, (पु॰) राजा जिसे म प्रकार के कर्त्तव्यों का पाजन करना पड़ता है वे आठ कर्म यह हैं:—

श्रादाने च विसर्गे च तथा प्रैपनिषेपयोः। पञ्चने नार्यवचने व्यवदारस्य चेक्षरो।

दर्डगुरुपोः पर्दा रक्तन्तिनाष्ट्रगतिको नृपः॥

—हत्वस् (अन्यया॰) श्राठगुनां —कोणः,

(पु॰) त्राठ पहलू या त्राठकोना ।—गुण, (वि॰) त्राठपुना ।—गुण्यम्, (न०) त्राठ प्रकार के गुरु जे।

बाह्मण में होने चाहिथे। वे श्राठगुण ये हैं:---दया पर्वभृतेषु संकार अन्यूषा, धीचं,

चया स्वभूतपु कार्ताः अन्यूयाः, श्राम्, अन्ययातः, मङ्गलस्, अकार्यययम्, अश्पृदाः, चेति॥ —गौतमः।

—चत्वारिंगत्, (स्नी॰) (=ग्रष्टचत्वारिंगत्) ४८ । अड़तासीस ।—तय, ( वि॰ ) घटगुना । .

( ११० )

—त्रिंशत्, (वि॰) ३८। अड़तीस ।—त्रिकं, ( न॰ ) २४ की संख्या ।—दत्तं, (न॰) ग्राठदल का कमल ।—दिश्, (स्त्री॰) ग्राठ

विशाएं।-दिक्पालाः, (पु॰) आठों दिशाओं के

श्रिधिष्ठाता। ग्राठ दिक्पाल ये हैं:—

इन्द्रो बन्द्रिः पिठुपतिः नैत्र्युनो वनको मनत्। हुवेर ईगः पतयः प्रवीदीनां दिशां क्रमात्॥

भातुः ( पु॰ ) सोना, चाँदी, तांवा, रांगा, सीसा, लोहा, यशद रस ( पारा ) ।—पदः, (अष्टापदः)

(पु॰) १ मकड़ी। २ शरभ। ३ कील। कांटा। ४ कैलास पर्वत ।—पदं, (—अशपदम्)

(न॰) १ सुवर्ण । २ वस्र विशेष । - सङ्गलः, (पु॰) घं.डा जिसका सुल, पृंछ, अयाल, छाती

श्रीर खुर सकेद हों। — मङ्गलस् (न०) श्राठ माङ्गलिक द्रन्यों का समुदाय । वे श्राठ

ये हैं:--मृत्राकी वृद्धी नामः कलकी व्यक्तनं तथा।
वैजयन्ती तथा भेरी दीप दस्यपृमङ्गलम्।

स्थान(न्तरे— कोकऽस्थिनमङ्गलान्यको अस्यो गौर्दुवासनः।

हिरएयं सोर्परादिश्य आयो राजा तथापृत्रः ॥

—मूर्तिः, (पु॰) शिवजी की उपाधि ।—रतः, चाटरत्न ।—रसाः, (बहुव॰) नाट्य शास्त्र के

श्राहरसः । यथा ।
श्रृङ्गारहाम्य करवरीद्रं दीर भवानकाः ।

बीभरसः हुतसची सेत्यकी नाट्ये रसाः श्वानाः ॥ —विश्व, (वि॰) ग्राठप्रकार ।—विश्वतिः, (स्त्री॰, २८ । त्रट्ठाइस ।—श्रवसः,—श्रवस्

(पु॰) चारमुख श्रीर श्राठकानों वाले ब्रह्मा जी। श्राष्ट्रतय (वि॰) श्राठ भाग या त्राठ श्रवयव वाला।

भ्रष्टतयम् (न॰) श्राठ का श्रीसत । भ्रष्टभा (अञ्यया॰) श्राठ गुना । श्राठ बार । श्राठ

प्रकार से । श्राठ भाग में । श्राष्टम ( वि॰ ) श्राठवाँ ।

श्रप्टमः ( पु॰ ) ग्राठवाँ भाग श्रप्टमी ( बी॰ ) चान्द्रमास का श्राठवाँ दिवस । पच

की श्राठवीं तिथि। श्राष्ट्रमक (वि॰) श्राठवाँ।

योंशसमुसकं इरेत्। योजवश्यमा

(

प्रशिका (स्त्री०) चार तोले की तौल विशेष ।

प्रशिका (स्त्री०) श्रठारह ।—उएपुरास्म् (न०)

श्रठारह उपपुरास्म जिनके नाम ये हैं —

श्राद्धा सनःकुण रोक्तं नारसिंहमतः परं।

हतीयं नारद प्रोक्तं सुशारेण हु भाषितम् ।

चतुर्यं शिवनमीर्व्य सामान्तन्दीस भाषितम् ।

दुर्वाससिक्तम् स्वर्यं नारदोक्तमतः परम् ।

कापिलं मामवं चैव तस्विशेषमध्यितं ।

ब्रह्मार्थं वास्या साथ कालिकाह्यमेव च ।

मादेश्वरं तथा श्रांब सीर सर्वार्यम्ञ्चम् ।

पराश्चीक्त ववरं तथा भागवतद्वय ।

इदनशृद्यं भोतं पुरायं भीर्मसंज्ञितं । चतुर्था सस्थितं पुषयं संहितानां प्रभेदतः । —हेमाद्री —पुरार्थां, (न०) १८ पुराण जिनके नाम ये हैं:—

१ ब्रास, २ पाझ, ३ विष्णु, ४ शिव, १ भागवत, ६ नारदीय, ७ मार्कण्डेय, ८ ग्रिझि, १ भविष्य, १० ब्रह्मवैवर्त ११ लिङ्ग १२ बराह, १३ स्कन्द, १४ वामन, ११ कीर्य, १६ मत्स्य, १७ गरुइ। १८ ब्रह्माएड।—विद्या, (स्रो०) १८ प्रकार की विद्याएं या कलाएं। यथा—

खंगानि वेदादवत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः।

धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्या ह्ये ताम्बर्तुदय। ऋायुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वम्चेति ते त्रयः ऋर्घशास्त्रं चतुर्यं तुं विद्या स्पष्टा दथैव तु। द्यादिट: (स्रो०) ३ स्तेल का पांसा । २ सोलह की

संख्या।३ बीजाध छिजका। छाल। इपष्टीजा (स्त्री॰) 3 कोई गोल वस्तु।२ गोल पत्थर या स्फटिक।३ छिलका।छाल। ४ वीज का

श्रनाज। श्रास् (धा० पर) [ श्रस्ति, श्रासीत, श्रस्तु, स्यात् ] होना, जिंदा रहना। (कोई बात का) पैदा

होना। लेना। जाना। [बद्ध न हो। अप्संयत (वि॰) संयम रहित। क्रमशून्य। जो नियम अपसंयमः (पु॰) संयम का अभाव। रोक का न होना।

यह इन्द्रियों के विषय में प्रयुक्त होता है। ग्रसंशय (वि॰) संशयरहित । निश्चित । [न पड़े। ग्रसंश्चव (वि॰) जो सुनने के परे हो। जो सुनाई

त्र्यसंस्र्ष्ट (वि॰) जो मिश्रित न हो। जो संजञ्ज न हो। बटवारा होने के बाद फिर जो शामिलात में नरहै।

श्रसम्हत (वि॰) १ विना सुधारा हुश्रा। श्रपिर माजित । २ जिसका संस्कार न हुश्रा हो । वात्य । श्रसंस्कृतः (पु॰) व्याकरण के संस्कार से शून्य ।

श्रपशब्द । विगड़ा हुआ शब्द । श्रासंस्तुत (वि०) १ अशःत । श्रपरिचित । २ असा-धारण । विजचण ।

ग्रसंस्थानं (न॰) १ संयोग का ग्रभाव । २ गड़बड़ी ३ ग्रभाव । कमी । ग्रसंस्थित (वि॰) १ जो न्यवस्थित न हो । ग्रनिय-

मित । २ एकत्रित नहीं । श्रम्नंस्थितिः (स्री०) गड़बड़ी । घालमेल । श्रम्मंहत (वि०) जो जुड़ा नहो । जो मिला नहो । बिखरा हुआ । [या जीव ।

श्रासंहतः ( पु॰ ) सांख्य दर्शन के श्रनुसार पुरुष

श्चसकृत् (श्रव्यया०) एक बार नहीं। बारंबार । श्रव्सर।—समाधिः बारंबार की समाधि या ध्यान।—गर्भवासः (पु०) बारंबार जन्म। श्चसक्त (वि०) १ जो किसी में सक्त न हो। २ फला-

भिजाप से रहित । सांसारिक पदाथों से विरक्त । श्रासक्तं (श्रव्यया०) १ किसी में विशेष श्रनुराग न रखते हुए । २ विरन्तर । सतत । श्रासक्थ (वि०) जिसके जंबा न हो ।

ग्रसिखः ( स्ती॰ ) सन्तु । विरोधी । ग्रसोता ( वि॰ ) जो एक गोत्र या कुल का न हो । ग्रसंकुल ) १ (वि॰) जहाँ बहुत भीड़ भाड़ न हो । ग्रसङ्कुल ∫ २ खुला हुन्ना । साफ । चौड़ा ( मार्ग ) ग्रसंकुलः } (पु॰) चौड़ा मार्ग । ग्रसङ्कलः }

श्चसंद्व्य (वि॰) गणना के परे जिसकी गणना न हो सके। [संख्यावाला। ग्रासंख्यात (वि॰) ग्रागणित। संख्यातीत। श्रनन्त

श्चसंख्येय ( वि॰ ) श्रगणित । संख्यातीत । श्चसंख्येयः ( पु॰ ) शिव जी की उपाधि विशेष । श्चसंग ) ( वि॰ ) १ श्चननुरक्त । सांसारिक या जौकिः

श्रासंग् । (वि॰) १ श्रननुरक्त । सासारक या जाकः श्रासङ्ग । बंधनों से मुक्त । २ श्रमवरुद् । जो मौयरा र

(वि०) दुरे नेत्रों वाला। दुरी दृष्टि वाला !--

परिव्रहः, (पु॰) बुरे मार्ग का ब्रह्म ।--

प्रतिब्रहः, (पु॰) इदान । बुरा दान । जैसे तेर

तिल श्रादि !- भावः ( पु॰ ) १ श्रविद्य-

मानता। श्रतता । २ दुष्ट सम्मति । दुष्ट स्वभाव । — बुसिः (स्ती०) १ तीच कर्मया पेशा। २

दुष्टता । —संसर्गः ( पु॰ ) बुरी संगत ।

दुष्टता । बुराई ।

**धसग** हो। ३ अनमिल । ४ एकान्त आक्रमण न किया हुआ। अस्तिः । ( पु॰ ) ३ वैराग्य । २ पुरुष या जीव । असङ्गः । असंगत ) (वि॰) १ अयुक्त । सङ्गविवर्जित । असङ्गत ∫ २ अभावनीय । विषम । ३ गँवार । श्रशिष्ट । असंगति ) (स्री०) १ सङ्गति विहीन। २ मेल द्मसतायो ( स्री॰ ) दुष्टता : श्रसङ्गति के के न होना । असंबन्ध । वेसिलसिला-असत्ता (स्री०) १ अनस्तित्व । १ असत्य । ३ पन । ३ अनुपयुक्तता । ४ एक कान्यालङ्कार । इसमें कार्य कारण के बीच देश काल सम्बन्धी ग्रसस्य ( वि॰ ) शक्तिहीन . सत्ता रहित । भ्रयथार्थता दिखलाई जाती है। ग्रास्त्रस्यं ( न० ) १ ग्रनवस्थान । २ ग्रवास्तविकता । श्रसंगम } श्रसङ्गम ∫ (वि०) जो मिला हुआ न हो। ग्रसंगमः । ( ५० ) पार्थक्य । विद्योह । श्रनैक्य । श्रमङ्गमः । २ श्रसंज्ञग्नता । श्रमेल । असंगिन् ) (वि०) १ जो मिला हुन्ना न है। २ ग्रसङ्गित् ∫ संसार से विरक्त । श्रसंझ (वि॰) संज्ञाहीन । मृच्छित । श्रसंज्ञा ( खी॰ ) श्रनैक्य । विरोध । ऋगड़ा टंटा । श्रसत् (वि॰)। न होना या श्रस्तिस्व होना । २ श्रनस्तित्व । श्रवास्तविकता । ३ छरा खराव । ४ दुष्ट । पापी । दूषित । ४ तिरोहित ६ रालतः अनुचितः । मिथ्या । कूठा । ( न० ) १ त्रनस्तित्व । त्रसत्ता । २ मिथ्या : भूठ । श्रसती (स्त्री॰) जी सती या पतिवता न हो ।---श्राध्येत (वि०) शास्त्रारण्ड ब्राह्मण्। जे। अपने वेद की शास्त्रा के। छोड़ अन्य वेद की शास्त्रा पहें ! स्वयाखां यः परित्यन्य प्राध्यत्र कुरुते असम् । थासारपडः च विचेयो वर्जयेतं क्रियासुच ॥ —श्रागमः, ( ५० ) १ विरुद्ध मतावलम्बी ।

२ बेईमानी से (धन को) हथियाना । ३ बेई-

मानी।--श्रास्त्रार, (वि०) बुरे श्राचरण वाला।

हुष्ट ।—आस्वारः, (पु०) दुष्ट ।पतित । कर्मन्,

-किया, (स्त्री ०) १ बुरा काम । २ दुर्व्यवहार ।

—ग्रहः,—ग्राहः, (पु०) १ बुरी चालवाजी । २

बुरी राय। पचपात । ३ वचों जैसी श्रमि लाषा । —चेष्टितम्, ( न० ) हानि । बोट ।—द्रश.

ग्रसत्य । **इप्रसत्य (वि०) १ सूठा । २ कल्पित । अवास्तविक ।** --सन्ध, (वि०) अपने वचन के। पूरा न करने वाला । सूठा । दगाबाज । धेाखेबाज । भ्रसत्यः ( पु॰ ) मिथ्यावादी । मूठ बोलने वाला । श्र्य 🤋 त्यं (न०) कृठ। मिथ्या। असद्रश (वि॰ बि। अस्तद्वशी ] । यसमान । वेभेल । २ श्रयोग्य । श्रनुचित । श्रसद्यस (अन्यया०) तुरन्त नहीं । देर करके । देरी से । असन् ( पु॰ ) इन्द्र । ( न॰ ) रक्त । खून ! भ्रसन ( वि॰ ) फैकते हुए। छुड़ाते हुए। श्रसन्दिग्ध (वि०) १ सन्देह रहित। निस्सन्देह । स्पष्ट । साफ । २ विश्वस्त । श्रसन्दिग्धम् ( श्रव्यया० ) निश्चय । निस्सन्देह । असन्धि (वि०) १ जे। मिले या जुड़े (शब्द ) न हो। २ जे। बन्धन में न हो । स्वतंत्र। श्रासंनद्ध (वि॰) १ जो इथियारों से सुसजित न हो । २ परिदत्तमन्य 🗀 श्रासंनिकर्षः (पु०) १ दूरी । २ समक के बाहिर । थ्रसंनिवृत्तिः ( ग्री॰ ) न तौटीग्रत । न तौटने की किया। श्रासपिग्रड (वि०) जो सपिग्रड न हो । जो श्रपने वंश या कुल का न हो । जो अपने हाथ का दिया पिंड पाने का अधिकारी न है।। श्रासभ्य (वि॰) गँवार । उजड्ड । नाशाइस्ता । थ्यसम (वि॰) १ विषम। २ श्रसमान । बेजोड़ ।

—सायकः ( पु॰ ) कामदेव की उपाधि । काम देव के पास पांच बाखों का होना माना गया है। —लोचन, —नयन,—नेत्र (वि॰) १ विपम-संस्थक नेत्रों वाले। २ शिव जी की उपाधि। श्रसमंजस ) (वि॰) १ श्रसपट । श्रवोधक्तय । श्रसमञ्जस ) २ श्रवुचित । श्रसङ्गत । ३ वाहि-यात । मूर्खतापूर्ण । श्रासमवायिन् (वि॰) जो सम्बन्ध युक्त वा परंपरा-गत न हो। थाकस्मिक। पृथक् होने येग्य ।---कारणम्, ( न० ) न्याय दर्शन के प्रनुसार वह कारण जो इच्य न हो, गुण वा कर्म हो। द्यसमस्त (वि॰) १ ग्रसम्पूर्ण । थोड़ा सा । पूरा नहीं। २ ( न्याकरण भें ) जो समासान्त न हो। ३ पृथक् । अलहदा । असम्बद्ध । अध्रा। ध्यसमाप्त (बि॰) जो समाप्त न हो । श्रपूर्ण । श्रसमीद्य (वि॰) विना विचारा हुआ। --कारिन्, (वि०) विना विचारे काम करने वाला। ग्रसम्पत्ति (वि०) गरीब । धनहीन । असम्पत्तः (स्त्री॰) १ धनहीनता । गरीबी । २ दुर्भाग्य । बदकिस्मती । ३ असफलता । यसम्पूर्णता । श्र्यसम्पूर्ण (वि०) १ जो पूरा न हो। अधूरा । २ समूचा नहीं। ३ थोड़ा थोड़ा। कुछ कुछ ।

है। बेमेल। २ बेहूदा । वाहियात । जिसका कुछ अर्थ न हो। ३ अनुचित । ग़लत । असम्बन्ध (वि०) बेमेल। सम्बन्ध रहित । असम्बाध (वि०) १ जो सङ्कीर्ण न हो। प्रशस्त । चौड़ा। २ जो मनुष्यों की भीड़भाड़ से भरा न हो। एकान्त । ३ खुला हुआ। जहाँ हरेक की गम्य हो। असम्भव (वि०) जो सम्भव न हो । जो हो न

ग्रसम्बद्ध (वि०) १ जो परस्पर सम्बन्ध युक्त न

सके। नामुमकिन। श्रसम्भव्य ) (वि०) १ नामुमकिन। श्रस-श्रसम्भाविन् ) स्मव। २ श्रकोधसम्य।

श्रसम्भावना (की॰) सम्भावना का श्रभाव। श्रभवितव्यता। श्रनहोनापन। ध्यसम्भृत (वि०) १ जो बनावटी उपायों से न लाया गथा हो। जो बनावटी न हो। नैसर्गिक । धकु-त्रिम। सहन। २ जो भजी माँति पाला पोसा न गया हो। [२ झनभिमत। विरुद्ध। झ्रसस्मत (वि॰) १ जो पसंद न हो। नापसंद। झ्रसस्मतः (पु०) वैरी। विरोधी। (बतुदोषेरसम्मतान्) — झ्रादायिन्, (वि०) वोर।

असरगतिः (स्ती॰) १ सम्मति का श्रमाव। विरुद्ध सत या राय। २ नापसंदगी। श्ररुचि। असम्भोहः (पु॰) १ मेहि का या अम का अभाव। २ दृदता। शान्ति। चित्त की स्थिरता। ३ वास-विक ज्ञान।

असम्यस् ( वि ) [ श्वी०—असमोची ] १ खराब । कुत्सित । अनुचित । अग्रुद्ध । २ असम्पूर्ण । अपूरा । असालम् ( व० ) १ लोहा । २ किसी अश्व को होइते समय पढ़ा जाने वाला मंत्र विशेष । ३

ग्रसवर्गं (वि॰) भिन्न जाति या वर्गं का। ग्रसह (वि॰) ग्रसझ । जो सहा न जाय । जो बरदारत न हो। [ईप्यों। ग्रसहन (वि॰) ग्रसहिष्णु । ईर्प्यालु । डाही । ग्रसहनः (पु॰) शत्रु । बैरी।

हथियार ।

श्रसहनीय
असहितव्य
जो सहन न किया जा सके।
श्रसहा
श्रसहाय (वि०) १ मित्रशून्य। एकान्ती। श्रकेला।
२ विना साथी संगी या सहायक का। [श्रगोचर।
श्रसाद्वात् (श्रव्यथा०) जो नेत्रों के सामने न हो।
श्रसाद्विक (वि०) [स्वी०—श्रसाद्विकी] जिसका

कोई गवाह न हो।

असहनम् ( न० ) असहनशोजता । असन्तोष ।

द्यसाहिन् (वि॰) १ जो चश्मदीद गवाह न हो। २ जिसकी गवाही प्रमाण स्वरूप प्रहण न की जाय। ३ जो किसी प्रामाणिक पत्र की प्रामाणित करने का अधिकारी न हो।

श्रासाधनीय ) (वि॰) १ जो साध्य न हो। जिस-श्रासाध्य ) पर वश न चले । सिद्ध न हो।ने योग्य। २ जो ठीक न हो।

सं० श० कौ०--१४

ग्रसाधारम् (वि॰) ग्रसामान्य। धप्त्रं। विस्तवम्। यसाधारणः (पु॰) न्याय में सपत्र और विपत्त । **ग्रमाञ्ज (वि॰) १ जो साधु न है।।** अप्रिय । २ दुष्ट । ३ असचरित्र । ४ अपअंश । ऋगुद्ध । असामधिक (वि॰) [ जी॰—श्रसामधिकी, ] वे श्रवसर का। बिना समय का। बेवक का। श्रासामान्य (वि॰) श्रासाधारण । विलच्य । अपूर्व । श्रासामान्यं ( न० ) दिलचण या विशेष सम्पत्ति । श्रासाम्बद्धाः (वि॰) श्रयोग्य । श्रतुचित । श्रयुक्त । कालान्तर। ्ययोग्यता से । द्यसाम्प्रतम् ( अन्यया० ) अनुचित रूप से । श्रसार (वि॰) १ सारहीन । २ व्यर्थ । निक्तम्सा । ३ जो लाभदायक न है। । ७ निर्वल । कमज़ोर । असारः (४०)) १ वेज़रूरी हिस्सा। अनाव-असारं (न०)) स्थक श्रंश। २ रेंडी का पेड़ । ३ ऊद या ऋगर की लक्की।

ब्रसारता (क्वी॰) १ सारहीनता । निस्सारता । तत्त्व-शून्यता । २ निरर्थकता । तुन्छता । ३ मिथ्यास्त । ब्रासाह्सं (न॰) वेग या प्रचरवता का खमाव । सुशीकता ।

प्रसि: (३०) १ तलवार । २ धुरी जो जानवरों के। हवाव करने के बिये इस्तेमाल की जाती है। --गग्डः, ( पु॰ ) द्वीटा तकिया जो गालें के नीचे रखा जाता है।--जीविन, (वि॰) तल-बार के कमें से आजीविका करने वाला ।--व्टू:, —दंष्ट्रकः, ( ३० : मगर विद्यात ।—दन्तः, ( ५० ) सगर । घड़ियाल । नक ।—धारा. ( स्त्री॰ ) तत्तवार की धार ।—धाराझतं, (न०) १ किसी किसी के मतानुसार एक बत विशेष, जिसमें तलवार की धार पर खड़ा होना पड़ता है। २ अन्य मतानुसार अवती स्त्री के साथ सदैव रह कर भी उसके साथ मैथुन करने की इच्छा के रोकना ।(श्रालं०) कोई भी श्रसाध्य या ग्रसम्भव कार्य।—धावः,—धावकः, (पु०) सिगबीगर । हथियार साफ करने वाबा।—धेनः, —धेनुका, (की०) हुरी। हुरा। – पत्रः,(पु०) १ उस । ईस । गञा । २ तृक्ष विशेष जो अधे।-

खोकों में उत्पन्न होता है। पत्रं, (न॰) तलवार की धार। पुच्छः, पुञ्छकः, (पु॰) सूँ स संगमाही। पुनिका. पुत्रो, (की०) छुरी। प्रेदः, (पु॰) सदा हुआ खिदर। हितः, (न॰) छूरी या तलवार की लड़ाई। हितः, (पु॰) तलवार चलाने वाला। तलवार वहा-हुर। [का भाग। ग्रासिकं (न॰) निचले श्रोठ श्रीर दुड़ी के बीच श्रासिकी (सी॰)। श्रान्तः पुर की युवती परिचारिका या दासी। र पंजाब की एक नदी का नाम।

श्रासिकका ( श्री० ) युवती वासी ।
श्रासित (वि०) जो सफेद न हो । काला ।—श्रम्युजं,
—उत्पलं, ( न० ) नील कमल ।—श्राचिस्,
( पु० ) श्रप्ति ।—श्रश्मन्, ( पु० )—उपलः,
( पु० ) कालों हानीला पत्थर ।—केशा, ( स्ति० )
काले वालों वाली ।—िगिरिः, ( स्ति० )—नगः,
( पु० ) नीलपर्वत । एवंत विशेष ।—श्रीव,
( वि० ) काली गर्दन वाला ।—श्रीचः, ( पु० )
श्रप्ति ।—नयन, ( वि० ) काले नेत्रों वाली ।—
पत्तः, ( पु० ) श्रंधियारा पाल ।—फलं, (न०)
सीटा नारियल ।—मृगः, ( पु० ) काला हिरन ।
कृष्णामृगः ।

श्रस्तितः (५०) ३ काला या नीला रंग। २ ऋष्या एव । ३ शनियह । ४ काला साँप ।

श्रम्सिता ( खी० ) १ नील का पौधा ! २ कन्या जो अन्तःपुर में रहती है ( और जिसके बाल अधिक होने पर भी सफेद नहीं होते) ! ३ यमुना नदी । श्रम्सिद्ध (वि०) १ जो सिद्ध अर्थात् पूरा न हुआ हो । २ अधुरा । अपूर्ण ! ३ अप्रमाणित ! ४ कचा ! अनपका । ४ जिसका परिणाम कुछ न हो ।

श्रसिद्धः ( ५० ) न्यायानुसार हेतु के तीन दोष । वे तीन दोष ये हैं—श्राश्रयासिद्ध । स्वरूपासिद्ध । न्याप्यतासिद्ध ।

श्रसिद्धिः (स्त्री०) १ अप्राप्तिः अनिष्पत्ति । २ कत्रा-पन । कवाई । ३ अपूर्णता ।

द्यस्तिः (पु॰) १ किरण । २ तीर । ३ चटखनी । भ्रमु (न॰) दुःख । शोक ।—भङ्गः, (पु॰) १ जीवन का नाश । २ जीवन की ऋाशक्का वा भय ।—भुत्ं, (पु॰) जीवधारी । प्रायी ।— सम, (वि॰) प्रायोपन ।—समः, (पु॰) पति । प्रेमी ।

ग्रासुः ( पु॰ ) १ स्वांस । जीवन । श्राण्यात्मिक जीवन । २ मृतात्माधीं का जीवन । ३ ( बहुवस-नान्त ) प्राणादि पांच वायु ।

श्रासुमत (वि॰) जीवितः। स्वांसयुक्तः। (पु॰) १ प्राणधारी। जीवधारी। २ जीवनः।

द्यासुख (वि॰) १ दुःखी। शोकाकुत । २ (जिसका पाना) सहज नहीं। कठिन।

श्रसुख्य (त॰) दुःख। शांक। पीड़ा।—जीविका, (स्री॰) दुःखमय जीवन।

श्रसुखिन् (वि०) दुःखी। शोकाकुछ। [न हो।
श्रसुत (वि०) वेशीलाद। जिसके कोई बाज बचा
श्रसुरः (पु०) १ दैख। राचस। दानव। २ भूत।
प्रेत। ३ सूर्य। ४ हाथी। ४ राहु की उपाधि।
६ वादब।—श्रधिपः,—राज्,—राजः, (पु०)
१ श्रसुरों के राजा। २ प्रह्लाद के पौत्र राजा विज की उपाधि।—श्रासार्यः,—गुरुः, (पु०) १ श्रुका-चार्य। २ श्रुकप्रह।—श्राह्लं, (न०) टीन श्रीर ताँचे को मिला कर बनायी हुई बातु विशेष।— दिष्, (पु०) श्रसुरों के बेरी। श्रर्थात देवता।— रिपुः,—सूदनः, (पु०) श्रसुरों का नाश करने वाजे। विष्णु भगवान की उपाधि।—हुन् (पु०) १ श्रसुरों को मारने वाला। २ श्रमि, इन्द्र की उपाधि। ३ विष्णु का नास।

श्रासुरा (ची०) १ रात्रि । २ राशिषक सम्बन्धी एक राशि । ३ वेश्या ।

भ्रासुरी (वि०) दानवी । राचसी । श्रसुर की स्ती । श्रासुर्य (वि०) श्रसुरों का । श्रासुरी ।

श्रासुरसा (स्रो॰) पौधे का नाम। हुलसीवृत्त की अनेक जातियाँ।

श्रासुलभ (वि॰) जो सहज में न मिल सके। श्रासुस्ः (पु॰) तीर। वाया। श्रासुहद् (पु॰) शत्रु। वैरी। श्रासुहत्याम् (न॰) वेहज्जती। व्यप्रतिष्ठा। [ वंतर। श्रासुत्त } (वि॰) जिसमें कुछ भी नही। वांकः।

द्यासृतिः (छी०) १ वाक्सपन । वंजरपन । २ द्यहचन । स्थानान्तरितकरण ।

श्रास्यति (कि॰ परस्मै॰) १ डाह करना । ईर्ष्यां करना । २ श्रमसङ होना । नाराज़ होना । तिरस्कार करना ।

श्रासुयक (वि॰) १ ईर्ष्यांसु । हाही । श्रपवादरत । कुत्साशीस । २ श्रसन्तुष्ट । श्रप्रसन्त :

अस्यनस् (न०) निन्दा । अपवाद । २ ईर्ल्या । बाह । अस्या ( स्री० ) १ डाह । ईर्ल्या । असहिण्यता । २ निन्दा । अपवाद । ३ कोघ । रोष ।

द्यसूयुः ( ५० ) ६ डाही । ईप्यांतु । २ श्रप्रसन्न । द्यसूर्य ( वि० ) सूर्यरहित ।

अस्येपश्य (वि०) जो सूर्य को भी न देखे। अस्येपश्या (स्री०) १ सती पतित्रता स्री । २ राज-प्रसाद की खियाँ। रनवास की रानियाँ, जिन्हें सूर्य कक के दर्शन मिलना दुईंग है।

श्रास्त् ( न० ) ! ख्न । रक । लोहू । २ महत्तमह । ३ केसर ।—करः, (प्र०) रस ।—धरा, (स्री०) यम । समझ ।—धारा, (स्री०) लोहू की धार । —पः,—पाः, (प्र०) राहस । रक्त पीने वाला । —वहा, (स्री०) रक्तमनी । नाड़ी ।—चिमो-द्राग् ( न० ) रक्त का बहना ।—श्रावः,—स्रावः ( प्र० ) रक्त का बहना ।

श्रसेखन ) (वि॰) श्रसन्त त्रिया जिसे देखते श्रसेखनक ) देखते कभी जी न भरे।

असीष्ठम (वि॰) ३ सीन्दर्य या मनोहरता का अभाव।२ बदस्रता विकलाङ्ग ।

द्यसौष्टवस् (न॰) १ निकस्मापन । गुणामाव । १ विकलाक्षता । बदसुरती ।

श्रान्खिलित (वि०) १ जो हिले नहीं । स्थिर। स्थायी। २ बेजुटीला । ३ सावधान ।

प्रस्त (व० इ०) १ फैंका हुआ। हाला हुआ। त्यागा हुआ। होड़ा हुआ। २ समास। ३ भेला हुआ।—कस्गा, (वि०) स्थाहीन। निदुर।— धी, (वि०) मुखं।—व्यस्त, (वि०) इधर उधर गड़वड़।—संख्य, (वि०) असंख्य।

द्यास्तः ( पु॰ ) १ असाचल पर्वतः । पश्चिमाचले । २ सूर्यं का विपना । १ विपना तिरोवित होना

पात । हास ।--गमनं, (न०) १ अस्त होना । श्रदृष्ट होना । २ सृत्यु । जीवन रूपी सूर्य का श्रस्त होना | श्रास्तमनं (न०) (सूर्यं का) डूबना। अस्तमयः (पु॰) १ (सूर्यं का) हुबना । २ नाश । श्रन्त । हास । हानि । ३ पात । वशस्य । ४ असित होना। श्रस्ति ( श्रव्यचा० ) है। स्थिति । विद्यमानता । रहना।--नास्ति ( श्रव्यथा० ) सन्दिग्ध । इञ्च सही कुछ ग़लत। श्रस्तिरवं ( न० ) विद्यमानता । सत्ता । श्रास्तेयं ( न० ) चोरी न करना । अचौर्य । श्रस्यानम् ( न० ) कलङ्क । श्रपवाद् । श्रस्त्रं (न०) फैंक के मारे जाने वाला हथियार, तलवार, बरछी भाला । बाण श्रादि।—श्रगारं,—श्रागरं, (न०) सिलहस्ताना । हथियारों का भारतार ।— कगटकः, ( पु॰ ) तीर । बाग ।-- विकित्सकः, ( ५० ) जर्राह ।—चिकित्सा, (ग्री०) जर्राही । —जीवः,—जीविन्, (पु॰)—धारिन्, (पु॰) सिपाही।--निद्यारगां, (न०) श्रस्त के वार को रोकना ।--ग्रंत्रः, ( पु॰ ) किसी श्रस्न के छोड़ने या लौटाने के समय पढ़ा जाने वाला मंत्र विशेष । —मार्जः,—मार्ज्ञकः, ( पु० ) सिगलीगर ।— युद्धं, ( न० ) हथियारों की लड़ाई।--लाघवं, श्रस्तविद्या का जानने वाला।—विद्या, (स्त्री०)

—शास्त्रं, ( न० )—वेदः. ( ५० ) ग्रस्नविद्या । —वृष्टिः, (स्त्री॰) अस्त्रों की वर्षां ।—शिता, (स्त्री०) सैनिक अभ्यास । श्रास्त्रिन् (वि॰) श्रस्तों से लड़ने नाला। धनुधर्र। प्रस्त्री (स्त्री॰) १ स्त्री नहीं। २ व्याकरण में प्रलिङ्ग श्रीर नपुंसक लिङ्ग । भ्रस्थान ( वि॰ ) त्रति गहरा। श्चरुधानं (न०) १ बुरी या ग़लत जगह । २ अनुचित

वेमौका । थ्यस्थाने ( अन्यया० ) बेमीके । कुठौर । ठीक स्थान पर नहीं । अयोग्य पदार्थ ।

स्थान । श्रनुचित वस्तु । श्रनुचित श्रवसर ।

श्रस्थावर (वि०) चर। हिलने डुलने वाला। जेर श्रवर न हो । जङ्गम । अस्थि (न०) १ हड्डी ।२ फल का ज़िलका या

गुरुली ।—इत,—तेजस्, ( पु॰ ) ;—सम्भवः, —सारः,—स्नेहः, (पु॰) गृहा ।—जः, (पु॰) १ गृहा।२ बज्र ।—तुग्रडः, (पु०) पत्ती।

चिड़िया ।—धन्वन्, ( पु॰ ) शिव जी का नाम !-- पञ्जर, ( पु॰ ) १ हड्डियों का पिंजरा। ठठरी । कंकाल ।—प्रक्तेपः, ( पु॰ ) हिंहुयों के गङ्गा या अन्य किसी तीर्थ के जल में डालने की किया ।---भन्नः, (पु०) भुक, हड्डी खाने

वाला। कुत्ता । भङ्गः (पु॰) इड्डी का टूट जाना । -- माला, (स्त्री०) १ हड्डियों की माला। २ हड्डियों की पंक्ति।—मालिन्, ( पु०) शिव जी का नाम ।---शेष, (वि०) लटकर हड़ी मात्र रह जाना ।--सञ्चयः, ( पु० ) १ शवदाह के वाद जली हुई हड्डियों के। वटोरना । २ हड्डियों

का ढेर ।—सन्धिः, (स्त्री॰) जोड़ । अन्थि-

संयोग । पर्व ।—समर्पणां ( न० ) हड्डियों का गङ्गाप्रवाह । — स्थागाः, ( पु॰ ) शरीर । ग्रस्थितः (स्त्री॰) दहता का श्रमाव। (श्रातं॰) का ग्रभाव । श्रम्छे चालचलन का श्रमाव । ग्राहिधर (वि०) जो स्थायी या दृढ़ न हो। चन्चल।

बचाना । ग्रस्पष्ट (वि॰) १ जी साफ़ (समक्ते या देखने योग्य) न हो। २ सन्दिग्ध। पितित ।

ग्रस्पर्शनं ( न० ) त्रसंसर्ग । किसी वस्तु का स्पर्श

श्रारुपृश (वि॰) जो छूने योग्य न हो । २ अपवित्र । छारूफुट ( वि० ) अस्पष्ट । सन्दिग्ध । श्रह्फ्रटं ( न॰ ) सन्दिग्ध भाषस ।-फलं, ( न॰ )

सन्दिग्ध या अस्पष्ट परिगाम । श्चस्मद (वि॰) श्रात्मवाची सर्वनाम। देहाभिमानी जीव। मैं। हम। ध्यस्मदीय (वि०) हमारा। हम लोगों का।

श्रास्पार्त (वि०) ३ जे स्मरण के मीतर न हो। स्मरणातीत कालवाची । २ श्राईन विरुद्ध । धर्म

श्चस्माकं ( सर्वः ) हमारा ।

शास्त्र व्यर्थात् स्मृतियों के विरुद्ध । जे। स्मार्च-

सम्प्रदाय का न हो। ्रितक इपनः

ध्रस्मृतिः (स्त्री॰) स्मरण शक्ति का श्रभाव । विस्मृति ।

द्यस्मि ( अन्यया० ) मैं। श्रस्मिता (स्री०) १ ग्रहङ्कार । २ योगशास्त्रानुसार

पाँच प्रकार के क्षेशों में से एक। दक, द्रष्टा और

दशैनशक्ति की एक मानना अथवा पुरुष (ग्रात्मा)

श्रीर बुद्धि में अभेद मानना । ३ सांख्य में इसे

मोह श्रीर वेदान्त में इसे हृद्यग्रन्थि कहते हैं। श्रास्त्रः (पु०) ९ कोना। कोया। २ सिर के वार्खा

—क्सारुः (पु॰) तीर ।—जं (न॰) मांस ।

गोश्तः।—पः, ( पु॰) खून पीने वाला राचस ।

—पा, (खी०) जेंक ।—मातृका, (खी०) श्रवरस । श्रद्धंजीर्गं सुक्तद्रव्य ।

ग्रस्तं (न०) १ श्राँस् । २ रक्त । खून ।

द्यास्त (वि०) १ जीवनोपाय विहीन । अकिञ्चन । निर्धन । सरीब । २ निज का नहीं ।

ग्र**स्वतंत्र (वि०) १ त्राश्रित । पराधीन । २ नम्र** । भ्रम्बद्म (वि०) जागता हुआ। अनिदित ।

ि २ व्यञ्जन। भ्रस्वप्नः ( पु० ) देवता ।

श्चस्वरः (पु॰) १ मन्दस्वर । धीमी श्रावाज़। श्रदारं (अन्यया०) ज़ोर से नहीं । धीमी आवाज़ में ।

द्यस्वर्ग्य (वि०) जिससे स्वर्ग की प्राप्ति न है।।

ग्रस्वाध्यायः ( पु० ) ३ जिसने वेदाध्ययन ग्रास्म्म न किया हो । जिसका यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ

हो । २ ऋध्ययन में रुकादट ।

श्रस्वस्थ (वि॰) बीमार। रोगी। भला चंगा नहीं। श्रस्वामिन् (वि०) जो किसी वस्तु का स्वामी या

मालिक न हो ।--विक्रयः, (पु०) विना मालिक की विक्री। ग्रस्वैरिन् ( वि॰ ) परतंत्र । पराधीन ।

धाह (धा० श्रातम०) १ मिल कर गाना। २ बनाना। सङ्कतन करना । ३ जाना । ४ चमकना ।

द्यह ( ग्रन्थया० ) प्रशंसा ; वियोग; दढ सङ्कल्प, श्रस्वीकृति ; भेजनाः पद्धति का त्याग, बेाधक श्रद्यय ।

ह्यहुयु (वि॰) अभिमानी कोची स्वार्यी

द्यहत (वि०) १ जो इत या चेरिक न हो। केरा। यनधुला हुत्रा। नवीन।

श्रहतं ( न॰ ) केारा या श्रनश्रुला वस्त्र ।

श्रहन् ( न० ) [ कर्ता-श्रहः, श्रद्धी-श्रहनी, त्रहानि . यहा, त्रहोभ्यां श्रादि ] ९ दिवस ( जिसमें रात भी शामिल है )

२ दिवस-काल । ( समास के अन्त में अहन का ब्राहः; ब्राहं, या ब्रान्ह, हो जाता है। इसी प्रकार

समास के बादि में इसके रूप ब्राहम्, या

थ्रहरः, होते हैं जैसे थ्रहःपति या श्रहर्पति, —करः, ( go ) सूर्य।—गगाः, (पुo) १ विनों का समूह । २ तीस दिन का मास ।--दियं,

(अव्यया०) नित्य प्रति । प्रति दिन । दिनों दिन ।--निशं, ( ग्रन्थया० ) दिन रात । --

पतिः, ( पु॰ ) सूर्य ।--चान्धवः, ( स्त्री॰ ) —मग्रिः, (स्त्री॰) सूर्य ।—मुखं, (न॰)

दिन का भारम्भ । सबेरा ।—शेषः, (पु०)—शेषं, (न०) सायंकाल । सांभा। शाम ।

ग्रहम् ( सर्वनाम ) ३ मैं । श्रात्मसम्बन्धी । २ श्रमि-मान । धमंड । ग्रहङ्कार ।—ग्राग्रिका, (स्त्री०) श्रेष्टता के लिये होड़ । प्रतिद्वन्द्वता ।-- प्राह्मह-

भिका. (स्त्री॰) १ प्रतिद्वनद्वता । स्पर्दा । ईर्ध्या । २ ग्रहङ्कार । ३ सैनिक स्पर्धाकारी।—कारः, (पु॰) १ श्रहङ्कार । श्रात्मश्लाघा । २ श्रमिमान । क्रोध।-कारिन्, (चि०) अभिमानी। श्रात्मा-

थ्रहङ्कार । श्रभिमान ।—पूर्व, (वि॰) प्रथम होने की श्रमिलाषा वाला ।—पूर्विका,— —प्रथमिका, (वि०) १ स्पर्दा । प्रतिह्रन्द्रता ।

मिमानी । त्रात्मरताघी ।--कृतिः, (स्त्री०)

२ ग्रात्मस्राघा । – भद्रं, ( न॰ ) ग्रात्मस्राघा ।— भावः, ( पु॰ ) श्रमिमान । श्रहङ्कार ।--

मतिः (स्ती॰) १ अविद्या । अज्ञान । अन्य में अन्य के धर्म के। दिखाने वाला ज्ञान । २ श्लाघा । श्रभिमान । श्रहङ्कार ।

द्राहरगाीय १ (वि॰) १ जो चुराया न जा सके। द्राहार्य ∫ जो स्थानान्तरित न किया जा सके। जो जे जायान जा सके। २ भक्त । ३ इड । असं-

के(जी । स्थिर प्रतिज्ञ ।

थ्रहल्य (वि०) स्रनजुता हुस्रा।

अहल्या ( स्नी॰ ) गौतन की पत्नी । इसके इसके पति के शाप से भगवान श्रीरामचन्त्र जी ने मुक्त किया था।—जारः, ( पु॰ ) इन्त्र ।—नन्दनः, ( पु॰ ) सन्त्र । स्तानन्द ऋषि ।

श्राह्य ( श्रन्थया॰ ) विस्मय, एवं खेद न्यञ्जक सम्बोधन ।

अहार्यः ( ५० ) पर्वत । पहाड़ ।

भ्रहिः ( ५० ) १ सर्पं । संप । २ सूर्पं । ३ राहुमह । ४ वृत्रासुर : ४ घेग्सेवाज़ । दग्रावाज । ६ मेघ । बादल । ७ सीसक । = भोगी । ६ नीच। १० अरतेषा नवत्र । १६ दुष्ट मनुष्य । १२ जला । १३ प्रथिवी । १४ दुवार गा । १२ नामि ।— कान्तः, ( पु० ) पवन । हवा ।—कीषः, (पु०) साँप की कैनुली।—इजकं, ( न॰ ) कुकुरमुता। —जित्, (५०) १ श्री कृष्ण का नाम। २ इन्द का नाम !--तुशिहकः, (पु०) सांप पकड्ने वाला काबवेलिया । । महुऋर बजाने वाला । जादगर । बाजीगर ।—द्विष्, —दुह्, – मार, —रिपु, विद्विष, (पु०) श्वरुड़ जी का नाम। २ न्यांला। ३ मोर ।---नकुलिका, (स्त्री०) सर्प श्रीर न्योले की स्वामाविक शबुता ।--निर्मोकः, (पु॰) साँप की कैचुली।—पतिः, ( पु॰ ) १ सर्पराज । वासुकी । २ कोई भी बड़ा सर्थ। पुत्रकः, (५०) नाव विशेष! जो सर्प के आकार की होती है।—फोन: ( पु॰ )—फोनम्, ( न॰ ) अफीम !--भयं, ( न० ) १ किसी हिपे सर्व का भय। २ दर्गा या विश्वासघात का भय । भित्र से भय।—भुज्. ( पु० ) ३ गरुड़ का नाम। २ मोर। ३ न्योंबा। नकुब ।—भृत् (९०) शिव।

थ्यहिंसा ( स्त्री॰ ) मन, वच, कर्म से किसी प्राणी के। पीड़ा न देना।

अहिंस (वि॰) अहिंसक। जो हिंसा न करे। निर्दोच। अहिकः (पु॰) श्रंघा सर्प। श्रहित (वि०) १ जो रखान गया हो। जो नियत न हो ।२ अयोग्य। श्रनुचित ।३ हानिकारी। श्रहितकर । ४ प्रतिकृत । १ बैरी । विरोधी।

अहितः ( पु॰ ) शत्रु । वैरी ।

थ्राहितम् ( न॰ ) हानि । नुकसान । चति ।

अहित (वि॰) जो ठंडा न हो। गर्म।—श्रंशु, —करः,—तेजस्, चुतिः,—रुविः (५०) सूर्य।

अहीन (वि०) १ समूचा। सम्पूर्य। अन्यून। २ बड़ा। जो छोटा न हो। ३ अधिकार में रखने वाला। जो किसी वस्तु से विश्वत न हो। ४ जो जातिच्युत या पतित न हो।

श्राहीनः (पु०) ) एक यज्ञ जो कई दिनों तक होता है। श्राहीने (न०) ∫

अहीरः ( ५० ) खाला । गौ चराने वाला । अहीर ।

ब्राहीरांग्रि ( ५० ) <del>इचलेइ</del> । दुमुंहा साँप ।

द्यह्रीश्चवः (५०) शत्रु । **वै**री ।

अरहु (वि०) सङ्गीर्या। व्यास।

अहुत (वि०) जे। हवन न किया गया हो।

अहुतः ( पु॰ ) ध्यान । सत्व । स्वाध्याय ।

ब्महे ( अन्यया० ) विद्वार, खेद और वियोग सूचक अन्यय।

श्रहेतुः (वि॰) श्रकारण। स्वेन्छापूर्वक। मनमाना। श्रहेतुक) (वि॰) १ विना कारण के। २ फल की श्रहेतुक) इच्छा से रहित। ३ विना किसी ताल्पर्य के। श्रहो (अञ्चया०) एक श्रम्यय जे। निम्न भावों का छोतक है:— श्रारचर्य, शोक, खेद प्रशंसा, स्पर्छा, ईंस्प्री, सन्तेष, धकावट, सम्वोधन, तिरस्कार।

थ्रम्हाय ( श्रन्यया॰ ) तुरन्त । तेज़ी से । फुर्ती से । ग्रह्वय, ) ( वि॰ ) निर्ह्वज । श्रिममानी । ग्रह्वयाया )

श्रह्मि (वि॰) १ मोटा। २ विषयी। ३ वृद्धिमान। ४ कवि।

थ्रहीक (वि०) निर्वांज्य ।

ग्रहोकः (वि०) बौद्ध भिचुक।

श्रा

**आ वर्श माला का दूसरा अचर तथा स्वर । यह** 'अ'' का दीर्ध रूप है। ग्राहाँ। ग्रनुमति । सचसुच। इसका प्रयोग श्रनुकंपा, दया, वाक्य, समुचय, थे।ड़ा, सीमा, न्याप्ति, अवधि से और तक के अर्थ में होता है। जब यह क्रिया श्रथवा संस्थावाचक शब्दों के पूर्व लगाया जाता है, तब यह समीप, सम्मुख, चारों श्रोर से श्रादि अर्थ को वतलाता है। वैदिक भाषा में "ग्रा" सहस्यन्त शब्द के पहले--में और श्रादि का श्रर्थ बतलाता है। ञ्चाः ( पु० ) महादेव। ( स्त्री० ) बन्दमी। थ्राकत्थनम् ( न॰ ) डींग । शेखी । बडाई । भ्राकस्पः (पु०) १ थोड़ा हिलाना हुलाना । २ हिलाना कापना । श्राकिंगत ( वि॰ ) कम्पयुक्त, काँपता हुआ। श्राकम्प ∫ श्रांदोलित । िकिया। भ्राकत्यं (न०) किसी वस्तु को अपवित्र कर डालने की श्राकरः ( पु॰ ) १ खान । २ समूह । ३ सर्वोत्कृष्ट । सर्वोत्तम । हारा नियुक्त राजपुरुष । श्राकरिकः ( पु॰ ) खान की निगरानी के लिये राजा भ्राकरित (वि०) ३ खान से निकला हुआ। लनिज पदार्थं। २ कुलीन । भ्राकर्णनम् ( न॰ ) सुनना । कान करना । ग्राकर्षः ( पु० ) १ खिचाव । २ तूर खींच ले जाना । ३ ( धनुष को ) तानना । ४ वशीकरण । ४ पाँसे का खेल । ६ पाँसा । ७ चौपड़ की विकाँस । ८ ज्ञानेन्द्रिय : ६ कसौटी । ब्राकर्षक (वि०) खींचने वाला। श्राकर्षण करने श्राकर्षकः (वि०) चुम्बक पत्थर। ध्याक्तर्पेग्।स् (न०) ३ खिचाय । २ तंत्र शास्त्र का एक प्रयोग विशेष । भ्राकर्षग्री (स्त्री०) लग्गी। ऊँचाई से फलफूल पत्ती तोड़ने की लंबी और नोंक पर मुड़ी हुई लकड़ी विशेष । **ब्राकर्षिक (वि०) क्वि०--ब्राकर्षिकी] १ चुम्बक** 

फ्लारका २ कॉविने वासा।

श्राकिषिन् (वि॰) खींचने वाला। श्चाकलनम् ( न० ) ३ पकड् । २ गणना । गिनती । ३ इच्छा । अभिलाषा । ४ पृंछतांछ । ४ समक बुक्त । ग्राकल्पः ( पु॰ ) १ ग्राभूषण । श्रङ्गार । सजावट। २ पोशाक। पश्चित्रद ३ रोग। बीमारी। आकल्पकः ( पु॰ ) १ खेद प्वैक स्मरण । २ मूर्च्छा । ३ हर्ष या प्रसन्नता । ४ अन्धकार । ४ गाँउ या जोड़ । [ (कसीटी पर ) श्राकषः ( पु॰ ) कसौटी । श्राकषिक (वि॰) जाँचना।परीचा करना आकस्मिक (वि॰)[खी:-आकस्मिकी] १ अचानचक। अकस्मात् । सहसा । आशातीत । २ अकारमा । आकांदा (स्त्री०) १ अभिलापः । इच्छा । बांछा : चाह । २ श्रीभेशात्र । तात्पर्य । इरादा ३ **अनुसन्धान । ४ अपेचा ।** श्राकायः ( पु० ) ३ चिता की श्रग्नि । २ चिता । थ्राकारः (पु॰) १ शक्क । स्तरूप । आकृति । सूरत । ४ चेष्टा । ४ सङ्केत ।

त्र्याकाश

२ डीलडील । कद। ३ बनावट । संगठन । ३ चेष्टा । १ सङ्केत । ख्राकरण श्राकारण १ श्रामंत्रण । २ ललकार । श्राकरणा ( श्राकारणा ) श्राकारणा ) श्राकालः ( ए० ) ठीक समय । ध्राकालिक ( वि० ) [ स्त्री०—ध्राकालिकी ]

(वस्तु)। श्राकाश्लिकी (स्ती०) विजली। श्राकाशः (पु०) ) १ श्रासमान । गगन । व्योम ।

श्राकार्श (न०) र श्राकाश तला । ३ सून्य स्थान । शून्यता । ४ स्थान । ४ ब्रह्म । ६ प्रकाश । स्वच्छता ।—ईशः, (पु०) १ इन्द्र । २ कोई भी श्रनाथ व्यक्ति जैसे स्त्री, बालक । जिसके पास श्राकाश के छोड़ अन्य कोई सम्पत्ति ही न हो।—

कञ्चा, (ची॰) विविच ⊢ कर्प, (उ॰)

३ चिष्कि। शीघ्र नष्ट होने वाली। २ वेफसल की

बह्म।—मः, (पु०) पत्ती ।—मा, (स्ती०) श्राकाशगंगा।—चमसः, ( ५० ) चन्द्रमा — ( go ) खिड्की । भरोखा । जनिन्. दीप:,-प्रदीष:, ( पु॰ ) उँची बल्ली पर लटका कर जो दीयक कार्त्तिक सास में भगवान जन्मी-नारायण की प्रसन्नता सम्पादनार्थ कलाया जाता है उसे आकाशदीप कहते हैं।—भाषितं. ( न० ) किसी नाटक के श्रमिनय में कोई पात्र जब विना किसी प्रश्वकर्ता के साकाश की सोर देख कर, साप ही श्राप प्रश्नकर्त्ता स्रीर स्राप ही उसका उत्तर देता है : तब ऐसे प्रश्नोत्तर को आकाशभाषित कहते हैं। —यानं, (न०) व्योमयान । विमान । ऐरोप्लोन । —रिज्ञन्, राजप्रसाद की छार दीवाली पर का चौकीदार ।—जागी, (स्त्री०) देवदागी। वह वाणी जिसका बेालने दाला न देख पड़े। --मग्डलं (न०) नममग्डल ।—स्कटिकः, (५०) श्रोले।

श्राकिञ्चनं श्राकिञ्चनं श्राकिञ्चन्यं श्राकिञ्चन्यं

श्राकीर्गा (व॰ कृ॰ ) बिखरा हुन्ना। फैला हुन्ना। स्थास।

आकुञ्चनस् (न०) सिकोड्न । मोड्न . समेटन । फैले हुए के। एकन्न करने की किया ।

श्चाकुल (वि०) ९ व्याप्त । सङ्कल । भरा हुआ । परिपूर्ण । २ व्यम्म । ३ उद्विम । चुब्ध । ४ विद्धल । कातर । श्रस्वस्थ ।

**ब्राकुलं ( न० )** याबादी । श्राचाद जगह ।

श्राकुलित (वि॰) दुःखी। व्यम्र । उद्दिग्त । विह्नल । श्राकुणित (वि॰) कुछ कुछ सकुड़ा हुश्रा । कुछ कुछ सिमटा हुश्रा ।

थ्राकृतं ( न॰ ) ९ चाराय । ग्रमियाय । २ भाव । ३ व्यारचर्य । ४ इन्छा । वान्छा ।

श्राकृतिः (स्ती॰) १ बनावट । गठन । ढांचा । अवयव । विभाग । २ भृत्तिं । स्त्र । ३ चेहरा । मुख । ४ चेष्टा । २ २२ अवरों का एक वर्णवृत्त । ध्राकृतिकृता (स्ती॰) धौसा नाम की एक लका । भारतिः (श्ली॰) १ विँचाव । श्राकर्षण । २ माध्या कर्पण । ३ (धनुप का ) टानना ।

ब्राफ्रिकर (वि॰) अधमुँ दा।

अकीकेरः ( ५० ) मकर राशि ।

श्राकन्दः (पु०) १ स्वन । रोना । चीखना । २ जुलाना श्राह्मान करना । ३ शब्द । चीख़ । ४ मित्र । त्राणकर्ता । ४ भाई । ६ घार संग्राम । युद्ध ७ रोने का स्थान । म कोई राजा जो श्रपने मित्र राजा को अन्य राजा की सहायता करने से रोके ।

भ्राक्रन्दनम् (न०) १ विलाप । रदन । २ बुलाहट । भ्राक्रन्दिक (वि०) रोने का शब्द सुन रोने के स्थान पर जाने वाला ।

आकिन्दित ( व॰ इ॰ ) १ गर्जता हुआ । फूट फूट कर रोता हुआ । २ आह्वाहन किया हुआ ।

श्चाकत्वित्तम् (न०) चिक्वाहटः गर्जन । दहाइ । नाद । श्चाक्रमः (पु०) । १ समीप श्चागमन ! हम्ला । श्चाक्रमण्म् (न०) । श्चाक्रमण् । ३ घेरना । कब्ज़ा करना । १ श्राप्त करना । पकड़ लेना । १ श्चाप जेना । श्चा जेना । ६ मारी बोक्त से लाद देने की क्रिया ।

ष्प्राक्रान्त ( व० कृ० ) १ पकड़ा हुआ । अविकार में लिया हुआ। २ पराजित । इराया हुआ। खिका हुआ। असित। ३ श्राप्त। अविकारमुक्त।

श्राक्तान्तिः (खी॰) १ पदापैगा। रूपना। उपर रखना। द्येकना। २ दबाव । जदाव । पकड्न । ३ चढन। त्रागे निकल जाने की क्रिया। ४ शक्ति। सामर्थ्य। बला। [करने वाला।

श्राक्रमकः (पु॰) श्राक्रमण करने वाला । हस्ला श्राक्रीडः (पु॰)) १ खेल । दिलबहलाव । श्राक्रीडम् (न॰) र् श्रानन्द । २ प्रमाद-कानन । श्रीदावन । जीतोद्यान । रमना ।

आक्षुष्ट (व० क्र०) १ तिरस्कृत । डाँटा डपटा हुआ। निन्दा किया हुआ। धिक्कारा हुआ। २ अकोसा हुआ। शापित। ३ चिक्काया हुआ। गर्जना किया हुआ।

त्राकुष्टम् ( न॰ ) १ इजावा । बुजाहर । २ प्रकर शब्द । गाजी गलैजि भरी हुई (वकृता या कथन । धाकोशः (पु०)) ३ पुकार । चिल्लाहर । २ धाकोशनम् (न०)) धिक्कार । कलक् । सर्त्यना । गाली । ३ शाप । स्रकोसा । ४ शपथ । सार्गद । स्राक्केदः (पु०) नमी । तरी । जिङ्काव । स्रास्ट्यातिक (चि०) [स्त्री०—स्रास्ट्यातिकी ] जुए से समाप्त किया हुआ । जुए से उरपन्न । (विरोध या बैर)

आत्तपण्म (न०) वत । उपवास । होड़ावारी । आत्तपाटिकः (पु०) १ जुए खाने का प्रवन्ध कर्ता । जुए की हार जीत का निर्णायक । २ न्यायकर्ता । निर्णायक ।

आत्तपाद (वि०) [स्त्री०-आत्तपादी ] श्रहपाद या गौतम का सिखलावा हुआ।

आद्मपादः ( ५० ) न्यायशास्त्रवादी । नैयायिक !

भ्रात्तारः (पु०) स्रारोप । अपवाद दोषारोप । (विशेष कर व्यक्षिचार का)

श्रात्तारसम् (न०) कलङ्क । अपवाद । (व्यमि-श्रात्तारसा (स्री०) र्रे चार के लिये ) दोषा रोपस्य ।

श्राचारित (व॰ ऋ॰ ) १ क्लक्कित । बदनाम किया हुशा। २ दोषी । श्रपराधी।

श्रात्तिक (वि॰) [स्त्री॰—श्रातिकी] १ पांसीं से जुत्रा खेलने वाला। २ जुए से सम्बन्ध युक्त। श्रातिकम् (न॰) १ जुए में प्राप्त धन। २ जुए में किया हुआ ऋण।

ध्यातिसिका (खी०) तान या राग निशेप जो किसी श्रमिनयपात्र द्वारा उस समय गाया जाय, जिस समय वह रंगमञ्ज के समीप पहुँचे।

श्रातीव (वि॰) १ थोड़ा नशा पिये हुए । २ सद-माता । नशे में चूर ।

श्रास्तेषः (पु॰) १ दूरं का फिकाव । उद्यात । खिंचाव श्रवहरणः । २ कट्टकि । धिकार । कलङ्क । गाली । ताना । प्रगल्भ भर्त्यंत्रा । ३ वित्त वित्तेष । प्रतो-भन । प्ररोचन । ४ लगाव । चढ़ाना (रंग जैसे) । १ किसी श्रोर सङ्केत करणः ।(किसी शब्द का अर्थ) मान खेना । ६ परिणाम निकाल खेना । ७ श्रमानत । जमा । धरोहर । ८ श्रापत्ति । सन्देह । १ श्वित । व्यंग्य । द्याद्वेपकः ( ५० ) १ फैंकने वाला । २ चित्त निर्वेप-कारक । ३ त्राचेप करने वाला । दोषी ठहराने वाला । ३ शिकारी ।

ध्यान्तेपराम् ( न० ) फैकाव । उद्याल ।

त्राकोटः } त्राकोडः } (५०) यसरोट का वृत्त ।

श्राद्गाडनम् ( न० ) शिकार ।

ष्राखः, श्राखनः (५०) दुवाजी । तकदी की फावदी । श्राखरडलः (५० ) इन्द्र ।

आखनिकः (पु॰) १ वेबदार । खानि खोदने वाला । २ चूहा । ३ सूत्रा । ग्रूकर । ४ चीर । ४ कुदाल ।

त्राखरः (५०) १ कुदाल । २ बेलदार । स्नानि खेादने वाला ।

श्राखातः (४०) ) १ कील । ऐसा जखाशय जो श्राखातस् (२०) ∫ किसी मनुष्य का बनाया हुशान हो।

द्याखानः ( ५० ) १ वह जो चारो क्रोर खेदि । २ इत्ताल । ३ वेलदार ।

आखुः (पु०) १ नृहा। घृंस। छुळूँ दर। २ चार।
३ सूकर। ४ कुदाल । ४ कंजुस।—उत्करः,
(पु०) वल्मीकि। स्रतिकाकृट।—उत्धं,
(न०) चृहों का ससुदाय।—गः,—पत्रः,—
रथः,—वाहनः, (पु०) श्रीगणेश जी की
उपाधिः, जिनका वाहन चृहा है।—घातः,
(पु०) सूह। डोम।—पाषागाः, (पु०)
वृज्यक पत्थर।—सुज्ज,—सुजः, (पु०)
विज्ञा। विजार।

भ्राखेदकः ( ५० ) शिकार । श्रहेर :--शीर्थकं, ( न० ) १ चिकना फर्श या ज़मीन । २ खान । विवर । गुक्ता ।

ग्राखेटक (वि॰)) ग्राखेटकम् (न॰)) शिकार । मृगया । ग्राखेटकः (पु॰) शिकारी ।

त्राखोटः ( पु॰ ) अखरोट का युद्ध ।

श्राख्या (स्त्री०) १ नाम । उपाधि।

भ्राख्यात (व० ह०) १ कथित । कहा हुआ । उक्त १२ गिना हुआ । यहा हुआ । ३ नाना सं• श० की० १६ हुआ। ज्ञात। ४ (न्याकरण में ) साधन किया हुआ। धातुओं के रूप बनाये हुए। आख्यातं (न०) किया। "भावप्रधानसञ्चात।"

निरुक्त ।

श्राख्यातिः (स्त्री०) १ कथन । सूचना । विज्ञाते । २ नामवरी । कीर्ति । ३ नाम । श्राख्यानम् (न०) १ कथन । घोषणा । विज्ञति । सूचना । २ पूर्ववृत्तोक्ति । ३ कहानी । किस्सा । ४ उत्तर ( "प्रश्नाख्यानयोः" पाणिनी श्रष्टा-ध्यायी ।)

आख्यानकम् (न०) किस्सा । छोटी कहानी । कथानक। उपाख्यान।

भ्राख्यायक (वि०) कहने वाला।

आख्यायकः (५०) ३ हरूकारा । २ राजकीय घोषणा करने वाला या उत्सवादि की व्यवस्था करने वाला । आख्यायिका (खी०) एक प्रकार की गद्यमयी रचना । कहानी । [साहित्यझों ने गद्य रचना के

दो भेद बतलाये हैं । अर्थात् कथा और आख्या-यिका । बाया के "हर्षचरित" को ऐसे लोग "आख्यायिका" मानते हैं और कादम्बरी को कथा । यद्यपि द्यादन् के मतानुसार इन दोनों में भेद कुछ भी नहीं है ।

तरकथाल्याचिकेरयेका जातिः संवाद्वयाङ्किता ।

कान्यादर्शः ।] ध्रारूयायिन् ( वि॰ ) कहने वाला । जताने वाला ।

ब्राख्येय (स॰ का॰ कृ॰) कहने योग्यः वतताने योग्यः। जताने योग्यः।

द्यागितः (स्त्री०) १ त्रागमन । २ आसि । उप-वब्बि । ३ प्रत्यावर्तन । ४ उत्पत्ति ।

व्यागन्तु (वि॰) १ श्राया हुश्रा। पहुँचा हुश्रा। बाहिर से श्राया हुश्रा। बाहिरी। ३ श्राकस्मिक

४ भूला भटका। पथभान्त।

श्चागन्तुः (पु०) १ नवागत। श्रपरिचित। महमान। श्चागन्तुकः (वि०) [स्वी०—ग्चागन्तुका,—श्चाग-न्तुकी] १ श्रपनी इच्छा से श्चाया हुश्चा। विना बुलाये श्राया हुश्चा। भूला भटका या घूमता किरता श्राया हुश्चा। २ श्चाकस्मिक। ४ प्रस्ति।

आगन्तुकः (५०) ९ अनाहृत प्रवेशक । विना बुलाये श्रापा हुआ। अनधिकार प्रवेश करने दाला व्यक्ति। २ अपरिचितः। महमान । अतिथि । नवागन्तुकः। ष्ट्रागमः ( ५० ) १ अवाई । आगमन । आमद । २ उपलब्धि । श्राप्ति । ३ जन्म । उत्पत्ति । उत्पत्ति-स्थान । ४ योजना । (धन की) प्राप्ति । र वहाव । धार (पानी की)। ६ लिखित प्रसारा । ७ ज्ञान । ८ ग्रामदनी । ग्राय । राजस्व । ६ वैध उपाय से प्राप्त कोई वस्तु । १० सम्पत्ति की बृद्धि । ३१ परम्परागत सिद्धान्त या विधि । शास्त्राध्ययन । पवित्रज्ञान । **ક** ૨ ३३ विज्ञान । १४ वेद । १४ (न्याय के ) चार प्रकार के प्रमार्खों में से श्रन्तिम प्रभाख। १६ उप-सर्ग, विभक्ति या प्रत्यय । १७ किसी ग्रदार का संयोग या मिलावट । १८ संस्कृत भाषा में, क्रियापदों के त्रादि में युक्त स्वस्वर्ण । ११ उपपक्ति । सिद्धान्त ।-- बुद्धः (वि०) प्रकारण्ड विद्वान । यथा । "प्रतीय इत्थागमवृद्धमुंबी।"

—रबुदंश।

द्यागमनम् (न०) १ त्रागमन । श्रवाई । त्रामद । २ प्रत्यावर्तन । ३ उपबन्धि । प्राप्ति । ४ सम्मोग के लिये किसी स्त्री के समीप गमन ।

द्र्यागगिन् } (वि०) १ आने वाला। सविष्य का। द्र्यागामिन् ∫ २ आस्त्र । द्र्याने वाला। द्र्यागस् (न०) १ कसूर । द्रम्पाघ। २ पापः—

कृत्, (वि०) ग्रपराध करने वाला। ग्रपराधी। दोषी।

भ्रागस्तो ( स्री॰ ) दिचय दिशा । भ्रागस्त्य ( वि॰ ) दिचयी ।

श्रागाध (वि०) ग्रत्यन्त गहरा। ग्रथाह।

त्रागामिक (वि॰) [स्री॰—ग्रागामिकी] भविष्य काल सम्बन्धी। २ त्राने वाला। ग्रासन्न।

भ्रागामुक (वि०) १ याने वाला । २ भविष्य का । भ्रागार (व०) घर । श्रावस-स्थान । [प्रतिज्ञा भ्रागुर् (स्री०) स्वीकारोक्ति । हाँमी । स्वीकृति

त्र्यागुरर्गा } श्रागुरर्गाम् } ( न० ) गुप्त प्रस्ताव या स्**चना** ।

त्थागूः (स्त्री०) इक्सर। प्रतिज्ञा।

धाव। ३ दुर्भाग्य । बदिकस्मती । विपत्ति ।

---हितोपदेश।

-- "श्राचातं नीयसानस्य।"

४ कसाईखाना । वधस्थान ।

आश्चिक **ग्राग्निक** (वि०) [स्त्री०--श्राग्निकी] त्राग सम्बन्धी । यज्ञीय अग्नि सम्बन्धी । श्रामीधं ( न॰ ) वह स्थान जहाँ श्रमिहोत्र का श्रीम जलाया जाता है। आक्षीधः (पु०) १ हवन करने वाला । २ मनुवंशोद्धव महाराज प्रियवत का पुत्र। आग्नेय (वि॰) [स्त्री०-आग्नेयी ] १ अप्रि सम्बन्धी । श्रगिया । २ श्रम्नि को चढ़ाया हुआ । श्चाग्नेयः ( पु॰ ) कार्तिकेय या स्कन्द की उपाधि। ध्याग्नेथी (स्त्री०) १ श्रक्ति की पत्नी। २ पूर्व श्रीर दिचिया के बीच वाली दिशा। आग्नेयम् (न०) १ कृत्तिका नचत्र । २ सुवर्णं। ३ खून । रक्त । ४ घी । ५ आग्नेयास्त्र । श्चाम्न्याधानिकी (स्त्री॰) दिखेणा विशेष जो ब्राह्मण को दी जाती है। भ्राप्रभोजनिकः (पु॰) बाह्यण जो प्रत्येक भोज में सब के आगे या प्रथम बैठने का अधिकारी है। श्राग्रयग्रम् ( न॰ ) श्राहिताग्नियों का नवशस्येष्टि । नवास विधान । ि आहुति । भाग्रयणः ( ५० ) अग्निष्टोम में सोम की प्रथम द्याग्रहः ( पु॰ ) १ पकड़। ग्रहरा । २ आक्रमरा । ३ सङ्कल्प। प्रगाद श्रनुराग । कृपा । श्रनुप्रह । संरचकता । श्चाग्रहायणः ( पु॰ ) मार्गशीर्थं मास । **ब्राब्रहायिग्गी (स्त्री०) १ मार्गशीर्ष मास की पुर्णिमा** । अगहनी पूनो । २ सगशिरा नक्षत्र का नाम। भ्राग्रहायग्रकः ) (पु॰) मार्गशीर्ष या श्रगहन भ्राग्रहायग्रिकः ) मास ।

श्राप्रहारिक (वि॰) [स्त्री॰—ग्राप्रहारिकी] नियमा-

भ्राघट्टना (स्त्री०) १ हिलाना । कम्पन । ताइन ।

भ्राधर्षः ( पु॰ ) भ्राधर्षेग्रम् ( न॰ ) हेरगङ् । मालिश । ताड्न ।

द्धाः प्राप्तः (पु०) १ तत्कृतः। मास्यः । २ चोट । प्रहारः।

योग्य । ब्राह्मण । श्रेष्ठ ब्राह्मण ।

२ रगड़ ! संसर्ग ।

श्राघाटः ( पु॰ ) सीमा । हह ।

नुसार प्रथम भाग पाने वाला। प्रथम भाग पाने

ब्याद्यारः ( पु॰ ) १ ब्रिड्काव । २ विशेष कर इवन के समय अभि पर घी का छिड़काव। ३ घी। श्राश्चर्यानं (न०) लोटना । उद्याल । चनंतर । तैरना । भ्राभ्रोषः (पु०) बुलावट । श्रामंत्रगः । श्राह्मानकरगः । भ्राघोषसास् (न॰) } ढिंढोरा । राजाज्ञा की ग्राघोषसा (स्त्री॰) } घोषसा । [होना। त्र्याञ्चाताम् (न०) १ सूँधना । २ अधाना । सन्तुष्ट आगार भ्राङ्गारम् } ( न० ) श्रंगारों का देर । यांगिक ) ( वि॰ ) [स्त्री॰—ग्रांगिकी, प्राङ्गिकी ] याङ्गिक ∫ १ शारीरिक । दैहिक । २ हाव भाव युक्त । ग्रांगिकः } ग्राङ्गिकः } ( पु॰ ) तबलची या सृदंगची । द्यांगिरसः ) (५०) बृहस्पति का नाम । स्रंगिरस का द्याङ्गिरसः ∫ पुत्र i श्राचन्नुस् ( ५० ) । विद्वान् । पण्डित । भ्राचमः ( पु॰ ) कुरुता। श्राचमन। श्राचमनम् (न०) जल से मुख साफ करने की किया। किसी धर्मानुष्ठान के श्रारम्भ में दहिने हाथ की हथेली में जल रख कर पीने की किया। श्राचमनकम् (न०) १ पीकदानी। अचियः ( पु॰ ) १ जमाव । भीड़ । २ ढेर । समृह । ध्राचरणम् ( न० ) १ अनुष्ठान । न्यवहार । बर्ताव । २ चालचलन । ३ चलन । प्रचलन । पद्धति । ४ स्मृति । **ब्राचांत** ) (वि॰) १ ब्राचम्न या कुहा किये हुए। श्चान्त ∫ २ श्राचमन करने योग्य । आचामः (पु॰) १ आचमन । कुक्की । २ ज**ल** या गर्भ जल का उफान । भ्राचारः (पु॰) १ चालचलन । चरित्र । चाल-ढाल । २ रीतिरिवाज । चलन । पद्धति । ३ सदा-चार । ४ शील । ४ रसम। — भ्रष्ट, - पतित, (वि०) दुराचारी । श्रशिष्ट ।--पूत, (वि०)

> सदाचार के अनुष्ठान से पवित्र ।—जाज, ( पु० बहुव० ) सीखें जो राजा या किसी

प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर बरसायी जाती है-(उसके प्रति सम्मान प्रदर्शनार्थ।) - वेदी, (स्त्री॰) आर्यावर्त देश का नास । िसे समर्थित । आचारिक (वि॰) प्रामाखिक। पद्धति या नियम आचार्यः (५०) १ (साधारगतः) शिक्क या गुरु । २ उपनयनसंस्कार के समय गायत्री मंत्र का उपदेश देने वाला । ३ गुरु । वेद पढ़ाने वाला । ४ जब यह किसी के नाम के पूर्व लगता है (यथा श्राचार्य वासुदेव ) तव इसका श्रर्थ होता है, विद्वान्, परिवत । श्रंगरेज़ी के "डाक्टर" शब्द का यह भायः समानार्थवाची शब्द भी है।—मिश्र, (वि०) माननीय । पुज्य । श्राचार्यकं (न॰) ३ शिचा । पाठन । पहाना । २ श्राध्यात्मिक गुरु का गुरुख । थाचार्यांनी ( स्री० ) यचार्य की पत्नी । आचित ( व० ह० ) १ परिपूरित । मरा हुआ । जवा हुआ। दका हुआ। २ वेधा हुआ। ओतप्रोत। ३ सिद्धत । एकत्रित किया हुन्ना । आवितः (पु॰) गाड़ी भर बोक (न॰ भी है)। दस गाड़ी भर की तौल, प्रशीत ६० हज़ार तोला । िसिंघी जगाना। श्रासूपर्यां (न॰) १ चूसना । २ चूस कर उगल देना । ष्प्राच्छाद्ः ( ५० ) कपड़े । सिले कपड़े । श्राच्छादनं (न०) १ ढकने वाली वस्तु । वादर । चहर। २ कपड़े। सिने कपड़े। छत में लगी हुई जकड़ी की छत्त। [जलन पैदा करता हुआ। थाच्छुरित (वि॰) १ मिश्रित । २ सुरवा हुन्ना। ध्याच्छुरितं ( न० ) नखनाद्य । नखों को एक दूसरे पर रगड़ कर बाजे की तरह बजाने की किया । २ श्रदृहास्य । **श्राच्छुरितकम् ( न० ) ३ नालून का खरोंचा**। नोंह की खरोच। २ श्रष्टहास्य। थ्राच्छेदः (५०))१ कारना । नश्तर लगाना। थ्राच्छेदनम् (न०)∫ २ ज़रा सा कारना। माच्छे।टनम् ( न० ) डँगिबयाँ चटकाना । आच्छोदनम् ( न० ) शिकार । आसेट । सृगया । थ्याजकं ( न॰ ) बकरों का सुं**ड**ा

धाजगवम् ( न॰ ) शिव जी का धनुष।

श्राजननम् ( न॰ ) कुलीनता । उश्ववंशोजनता । मसिद्ध कुल या वंश। श्राजानः ( ५० ) उत्पत्ति । जन्म । श्राजानम् ( न॰ ) उत्पत्ति-स्थान । जन्मस्थान । याजानेय (वि॰) [स्त्री॰-प्राजानेयी] यच्छी जाति का ( जैसे घोड़ा)। २ निर्मीक। निर्मय। ष्राजानेयः (पु॰ ) श्रन्छी जाति का घोड़ा। थाजिः ( पु० ) १ युद्ध । लड्डाई । २ स्याचेत्र । थ्राजीवः ( ५० ) } थ्राजीवनम्( न० ) } १ आजीविका । २ पेशा । च्याजीवः ( पु० ) जैनी भिन्नक । स्राजीविका ( न० ) पेशा । श्राजीविका का उपाय । थाजुर्, त्राजू (स्त्री०) १ विना पारिश्रमिक काम करना । २ नौकर जो वेतन लिये विना काम करे। नरक ही में रहना जिसके भाग्य में बदा है। श्राइतिः (स्री॰) त्राज्ञा। त्रादेश। हक्स। श्राज्ञा (स्त्री०) १ त्रादेश । हुक्म । २ त्रनुमति इज्ञाजतः।—अनुग,—अनुगामिन्, —अनुया-यिन,—श्रनुवर्तिन, —श्रनुसारिन्, — सम्पा-द्क, चह (वि॰) त्राज्ञाकारी। फर्मावर्दार। श्राज्ञापनम् ( न० ) १ याज्ञा । हुक्म । २ प्रकट-भ्राज्यं ( न॰ ) घी ।—पात्रं, ( न॰ ) स्थाली, (स्त्री०) वर्तन जिसमें घी रखा जाय। - भुज ( ५० ) १ अक्षिका नाम । २ देवता। श्रांचनम् ( न० ) शरीर से कांटे या तीर के थोड़ा सा खींच कर निकालने की क्रिया। आंद् (धा० प०) [ आंकृति, आंकृति) १ लंबा करना । बढ़ाना । २ ठीक करना । बैठाना । (जैसे हड्डी का) श्रांकुनम् (न०) (हड्डी या टांग केा ) बरावर या ठीक करना या बैठाना। भांजनम् ( न॰ ) ग्रंजन । े (पु॰) हनुमान जी का नाम। **आंजनः** थ्रांजनेयः 🕥 ब्राटविकः ( ५० ) ९ बनरखा । २ अग्रगन्ता । भ्राटिः ( पु॰ स्त्री॰ ) पत्ती विशेष । शरारि । [इसका ''श्राटि" भी रूप होता है।]

श्राटीकनं ( न० ) बहुड़े की उद्युलकृद्। थाटीकरः ( पु० ) बैल । साँड़ । थ्राटोपः ( ५० ) १ श्रिभेमान । श्रात्मश्राचा । २ सूजन । फैलाव । बढ़ाव । फुलाव । श्राडम्बरः ( पु० ) १ श्रमिमान । सद । श्रीहत्य । २ दिखावट। वाह्य उपाङ्ग। ३ बिगुल या तुरही की श्रावाज़, जे। श्राक्रमण की सूचक हो। ध यारम्म । शुरूत्रात । १ रोप । क्रोध । ६ हर्ष । श्रानन्द । ७ वादलों की गर्जन । हाथियों की विधार । म लड़ाई में बजाया जाने वाला डोल। ह युद्ध का के।लाहल या गर्जन तर्जन । द्याडम्बरिन् ( न॰ ) मदमत्त । श्रमिमान में चूर । भ्राढकः (पु॰) ) भ्राढकम् (न॰) ) द्रोग नामक तौल का चतुर्थाश। **त्राट्य** (वि॰) ३ धनी। धनवान। २ सम्पन्न ३ बहुतायत से। विपुत्त।—चर, (पु०)—चरी, (स्त्री०) जो एक बार धनी हो। **ब्राट्यंकरण ( वि॰ )** धनवान करने वाला । आद्धंकरणम् ( न० ) घन । सम्पत्ति । भ्राग्तक (वि०) नीच । श्रोछा । दुष्ट । त्र्याग्यकम् ( न० ) मैथुन करने का श्रासन विशेष । श्राग्यव (वि०) [स्त्री०--ग्राग्यवी ] बहुत ही छोटा । आगावं ( न० ) बहुत ही छोटापन या ऋत्यन्त सूच्मता । क्रािंश: ( पु॰ स्त्री॰ ) १ गाड़ी की धुरी की चावी या पिन । २ घ्रटने के ऊपर का जांच का भाग। ३ सीमा । हद । ४ तलवार की धार । थ्यांड ) (वि॰) अगडज । वे जीव जो ग्रंडे से श्राग्ड ∫ उत्पन्न होते हैं। श्चांडः } श्चार्यंडः } १ (पु०) हिरक्यगर्भ या ब्रह्माकी उपाधि। थ्रांडम् १ ( न० ) १ क्रॅंडों का देर। स्रोत। व्याँत। श्रागडम् ∫ रे अर्थकोश की थैली। आंडीर १ ( वि० ) १ बहुत से ग्रॅंडों वाला । २ बढ़ा द्याम्द्रीर ∫ दुत्रा पूर्वचयप्राप्त ( जैसे सांद ) क्यातक ) (प०) १ रोग शारीरिक रोग **२** 

ञातंचनम् ) ( न० ) १ दही । २ जमा हुन्ना व्यातञ्चनम् 🕽 त्रध। ई एक प्रकार का तोइ या पद्या । ४ प्रसन्न करना । सन्तुष्ट करना । १ भय । ख़तरा । त्रापत्ति । सङ्गट । ६ रफ़्तार । गति । त्र्यातत (वि०) १ फैला हुन्रा। विद्या हुन्ना। द्वाया हुआ। बढ़ा हुआ। २ ताना हुआ (जैसे धनुष की प्रत्यंचा ) श्राततायिन् ( पु० ) १ महापापी । २ शस्त्र उठा कर किसी का वध करने को उद्यत । शुक्र नीति में छः प्रकार के जाततायी वतलाये गये हैं। यथा---श्राग लगाने वाला। विविखलाने वाला । शस्त्र हाथ में लिये किसी का वध करने को उद्यत । धन का चोर । खेल का हरने वाला और स्त्रीचोर । " अग्निदो गरदश्चिव शस्त्रोन्मत्तो जनापदः। क्षेत्रदारहराचैतान् पड् विद्यादातनायिनः ॥" ञ्चातपः (पु॰) १ सूर्ये अथवा स्राग की गर्मी। घाम। २ प्रकाश । - उदकं, ( न० ) स्मतृष्णा ।--त्रं,—( न० )—त्रकं, (न०) छाता । छत्र ।— लंघनं, (न०) लपट का लगना ।-वारखं, (न०) छाता ।—-ग्राब्क, (वि०) घूप में सुखाया हुआ। ञ्चातपनः ( पु० ) शिव जी का नाम । द्यातरः ) ( yo ) नाव की उतराई या पुल का भ्यातारः र्महसूत्व । मार्गन्यय । माडा । भ्रातर्पर्णं (न०) १ सन्तोष । २ प्रसन्नता । सन्तृष्ट-करण । ३ दीवाल पर सफेदी पोतना। फर्श लीपना । श्रातापिन् 🕽 (न०) पत्ती विशेष । चील । श्रातायि**न** ∫ श्रातिथेय (वि॰) [स्त्री॰—श्रातिथेयी ] १ श्रतिथों का सत्कार । २ श्रतिथि के योग्य। श्रतिथि के लिये उपयुक्त । िपहुनई । श्रातिथेयं (न०) महमानदारी । श्रतिथि का सस्कार । **च्रातिथ्य ( वि० )** पहुनई के योग्य । भ्रातिष्यः ( पु० ) पाङ्कता । महमान । श्रविधि ।

ध्रातिथ्य ( न॰ ) पहनई

श्चातिरेक्षं । ( न० ) विपुत्तता । फालत्यन । श्चातिरेक्पम् ∫ श्चति श्चाधिक्यता । श्चिकाई । श्चातिष्ययम् (न०) श्चाधिक्य । बहुतायत । ज्यादती । श्चातुः ( पु० ) लक्क्षी या लहुों का बेड़ा । घरनई या चौघड़ा ।

श्रातुर (वि०) १ चोटिल । द्यायल । २ रोगी । दुःली । पीड़ित । ३ शरीर या मन का रोगी । ४ उरसुक । श्रधीर वेचैत । २ निर्वल । कमज़ोर ।—शाला, (स्वी०) श्रस्पताल ।

श्रातुरः ( उ॰ ) बीमार । मरीज़ । श्राताद्यं ) ( म॰ ) वाद्य विशेष । एक प्रकार श्रातीद्यकम् ) का बाजा ।

श्रात (व० ह०) १ लिया हुआ। यास । स्वीकार किया हुआ। माना हुआ। २ इकरार किया हुआ। ३ आकर्षण किया हुआ। ७ निकाला हुआ। खींच कर बाहर निकाला हुआ।—गन्ध, (वि०) १ शत्रु ने जिसके अहङ्कार को दूर कर डाला हो। शत्रु से पराजित। २ स्ंघा हुआ।— —गर्व, (वि०) नीचा दिखलाया हुआ। तिरस्कृत। अधःपतित। [का।

श्चात्मक (वि०) बना हुआ। हंग का या स्वभाव आत्मकीय ) (वि०) अपना। अपने से सम्बन्ध आत्मीय ) युक्त।

श्चात्मन् (पु॰) १ व्यात्मा । जीव । २ परमात्मा । ६ मन । ४ बुद्धि । ४ मननशक्ति । ६ स्कूर्ति । ७ मूर्ति । शक्क । ८ पुत्र ।

'आत्मा वै पुश्चामा हिं"।

१ उसोग। सावधानी। १० मुर्थ। १३ झिन ।

१२ पवन। १३ सार। १४ विशेषता। लच्छा।

१४ स्वभाव। प्रकृति। १६ पुरुष या समस्त

सरीर।—ग्रामीन, (वि०) स्वावलम्बी। स्वतंत्र।—ग्रामीनः, (पु०) १ पुत्र। २

मोजाई। ३ विवृषक। सस्त्ररा।—ग्रामुगमनम्,

स्यक्तिगत उपस्थिति या विद्यमानता।—
ग्रामहारकः, (पु०) पालंडी। बहुरूपिया।—
ग्रामाम, (वि०) १ ज्ञान-भापि का प्रयासी।
ग्रामम, (वि०) १ ज्ञान-भापि का प्रयासी।
ग्रामम, (वि०) १ ज्ञान-भापि का प्रयासी।
ग्राममविद्या का खोजी। २ श्रपने ग्रास्मा में
ग्रसण्च रहने वाला।—ग्राणिन, (पु०) मञ्जी
जो अपने वसों के। सा जाया करती है।—

आश्रयः, (पु०) अपने उपर निर्भर रहने वाला । —उद्भवः, (५०) १ पुत्र । कामदेव ।—उद्भवा, (खी॰) पुत्री।--उपजीविन्, (पु॰) १ त्रपने परि-श्रम ले उपार्जित श्राय पर रहने शाला । २ दिन में काम करने वाला मज़दूर : ३ अपनी यत्नी की कमाई खाने वाला । ४ नाटक का पात्र । सार्व-जनिक श्रमिनेतृ।—काम, (वि) १ श्रात्मा-भिमानी। अहङ्कारी। २ केवल । ब्रह्म या पर-मारमा की भक्ति करने वाला :-गुप्तिः, (स्त्री०) गुफा। मांद।—ग्राहिन्. ( वि० ) स्वार्थी। नानची ।—धातः, (पु०) १ ग्रात्महत्या । २ धर्मविरोध।—ग्रातिन्, (पु॰)—ग्रातक, (पु॰ ) श्रात्महत्या । २ धर्मविरोधी।—घोषः, (५०) १ सुर्गा। कुक्टा२ काक। कै।चा ।— जः, ( go )—जन्मन्, ( go )—जातः, ( ४० )-प्रभवः ( ४० )-सम्भवः, ( ४० ) १ पुत्र । २ कामदेव ।--जा (स्त्री०) १ पुत्री । २ तर्कशक्ति। समभने की शक्ति या समभा। बुद्धि।—जयः, ( पु॰ ) अपने त्यापका जीतना । जितेन्द्रियतः।—इः,—विद्, ( ५० ) द्यात्म-ज्ञानी। ऋषि।—झानं, (न०) प्रात्मा और परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान । २ सत्यज्ञान । — सन्वं, ( न० ) जीव या श्रात्मा का अथवा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान ।--त्यागः, ( पु॰ ) १ श्रात्मोत्सर्गं । २ श्रात्मनाश । श्रात्मवात ।— त्यागिन, (पु०) १ श्रात्मवात । श्रात्महत्या । २ स्वधर्मत्याग । — त्रार्गः, ( न० ) १ आत्म-रचा । २ शरीररचक । बाड़ी-गाडे ।—दर्शः. ( ५० ) दर्पण । श्राईना ।—दर्शनम्, ( न० ) १ सपना दर्शन करना । श्रात्मज्ञान । सत्य ज्ञान। —द्रोहिन् (वि॰) अपने उपर अत्याचार करने वाला । २ श्रासम्बाती !—नित्य, (वि०) श्रत्यन्त भिय ।—निवेदनम्, (न०) अपने आप का समर्पेश करना । श्रास्मसमपैण ।— निष्ठ, ( वि॰ ) सदैव श्रात्मविद्या की खेाज में रहने वाला ।—प्रशंसा, (स्ती०) आत्मरताघा । अपनी बढ़ाई ।--वन्धुः, —बात्धवः, (५०) श्रपने नातेदार । धिर्मशास में नातेदारों के अन्तर्गत इतने लोगों की गयान है।

अत्मनातुः स्वसुः पुत्रा आश्मिपतुः स्वसुः सुनाः । आत्ममातुलपुत्राष्ट्रण विजेशा ह्यात्मबान्धवाः॥ अर्थात् मासी का पुत्र । हुन्ना का पुत्र और मामा का पुत्र । ] - बोधः, ( पु० ) चात्मज्ञान । २ ब्राध्यात्मिकज्ञान ।—भूः,—यानिः, ( ५० ) १ ६ ब्रह्माकानाम । २ विष्णुकानाम । ३, शिव का नाम। ४ कामदेव। ४ पुत्र।--भूः, (स्त्री०) १ पुत्री । २ प्रतिमा । ३ बुद्धि ।—मात्रा, (खी०) परमात्मा का एक श्रंश :-मानिन्, ( वि० ) १ श्रात्मसम्मान रखने वाला । २ श्रभिमानी ।— यः जिन्, (वि०) जो अपने लिये या अपने का बिल दे। ( पु॰ ) सब में अपने की देखने वाला। श्रात्मदर्शी विहान्।—तासः, (४०) जन्म । उत्पत्ति पैदायश ।—वश्चक, (वि०) श्रपने श्रापके। धोखा देने वाला ।--वधः,--वध्या, —हत्या, ( स्त्री॰ ) श्रात्मवात । —वशः, ( पु॰ ) ग्रात्मसंयम । ग्रात्मशासन ।—विद्र, ( ५० ) बुढिमान पुरुष । ज्ञानी । –विद्या ( छी ॰ ) भ्राध्यात्मिक विद्याः --वीरः ( ५० ) ९ पुत्र । २ पत्नी का भाई । साला । ३ ( नाट्य-शात्र में ) विद्षक |—चुत्तिः, ( खी० ) १ हृद्य की परिस्थिति।--शक्तिः, (खी०) श्रपनी सामर्थ्य । —श्लाघा,—स्तृतिः, (स्त्री०) श्रपनी बडाई। शेखी । डींग । — संयमः, ( पु॰ ) आत्मवशत्व । —सम्भवः,—सञ्जूबः ( go ) १ पुत्र । २ कासदेव। इ ब्रह्मा। विष्यु। शिव की उपाधि। —सम्भवा,—समुद्भवा (स्त्री॰) १ पुत्री । २ बुद्धि।—सम्पन्न, (वि०) स्वस्थ। धीरचेता । संयत । धतायमा । २ बुद्धिमान । प्रतिभाशाली । —हननं, ( न० )—हत्या ( स्त्री० ) त्रात्म-घात । खुदकुशी ।--हित, ( वि० ) अपना लाम। श्रपना फायदा।

त्मना ( श्रव्यया० ) स्वयमर्थक रूप से उसका प्रयोग होता है । यथा—

अथ चास्त्रचिता त्यमारमभा ।

रामायण । त्ममीन (वि०) ३ निज से सम्बन्ध रखने वाला । निज का । अपना । २ आत्महितकर । ध्यात्मनीनः (पु॰) १ पुत्र । २ साला । ३ विदृषक । ध्यात्मनेपदं (न॰) १ संस्कृत न्याकरण में धातु में लगने वाले दें। तरह के प्रत्ययों में से एक । २ ध्यात्मनेपद प्रत्यय के लगने से बनी हुई किया । ध्यत्मंभि ) १ जो श्रकेता अपने का पाले । २ ध्यात्म-भिरि ) जो विना देवता पितर और श्रितिथि के निवेदन किये भोजन करे । ३ उद्रं-भिरा पेट्स । स्वार्थी । लालची ।

श्चात्मवत् (वि॰) १ एताःमा । संयत् । घीरचेता । २ बुद्धिमान । [ संयम । बुद्धिमता । धात्मवत्ता (क्वी॰) घीरता । धतात्मता । श्चात्म धात्मसात् (श्रन्थया॰) श्चपने श्वश्चिकार में । अपने वश में ।

ध्यात्यंतिक ) (वि०) [स्री०-ध्यात्यंतिकी, श्रात्यन्तिक) द्यात्यंन्तिकी] १ वगातार । श्रवि-रत । श्रनन्त । स्थायो । श्रविनाशी । २ बहुत । द्यतिशय । सर्वाधिक । ३ परम । प्रधान । महान् । सन्पूर्ण । विरकुत ।

श्चात्ययिक (वि॰) [श्वी॰-श्चात्ययिकी ] १ नाश कारी । विपत्तिकारी । पीड़ाकारी । दुःखद । २ श्रमाङ्गविक । श्रग्नम । ३ जरूरी । श्रत्यम्त श्रावश्यक ।

आत्रेय (वि०) अत्रि के वंश का। अत्रिका। अत्रि से उत्पन्न। [की पत्नी। ३ रजस्वला स्ती। आत्रेयी (स्ती०) १ अत्रि के वंश में उत्पन्न स्ती। २ अत्रि आत्रेयिका (स्ती०) रजस्वला स्ती।

थाथर्वरा (वि॰) [ स्त्री॰—शाथर्वरा ] अथ-वंदेद से निकता हुआ मा अथर्वदेद का।

श्राधर्वणः (पु॰) १ श्रथर्वण वेद को जानने वाला। श्राक्षणः । २ श्रथर्वण वेद । ३ गृहचिकित्सकः। पुरोहितः [श्राक्षणः। श्राधर्वणिकः (पु॰) श्रथर्वणः वेद पदा हुश्रा श्रादंशः (पु॰) १ दाँत । २ काटने की किया। काटने से पैदा हुश्रा धाव।

ग्राद्रः (पु॰) १ सम्मान । प्रतिष्ठा । मान । इन्जत । २ ध्यान । सनेविग । सनेकिश । ३ उत्सुकता । श्रमिताषा । ४ उद्योग । प्रयत्न । १ भारम्भ । शुरुषात । ६ प्रेम । भृजुराण । थादराहं ( २० ) ब्रादर सत्कार ।

आदर्शः (पु०) १ दर्पेण । आईना । २ मूल अन्थ जिससे नक्ज की जाय । नमुना ! बानगी । ३ अति जिपि । ४ टिप्पणी टीका । भाष्य । जिनरण । अर्थ ।

आदर्शकः (पु॰) दर्पण। आईना। शीशा। आदर्शनम् (न॰) १ दिखावट दिखाने के लिये सजावट। २ दर्पण।

श्राद्हनम् ( न० ) १ जलन । २ चोट । ३ हनन । ३ तिरस्कार । गरियाना । ४ क्षवरस्तान । ४ स्मशान। श्रादानं (न०) १ श्रहण । स्वीकृति । पकड़ । २ श्रार्जन । प्राप्ति । ३ ( रोग का ) लच्छा ।

थादायिन् (वि॰) लेना। प्राप्त करना।

ग्रादि (वि॰) ३ प्रथम । प्रारम्भिक । श्रादि कालीन । २ सुख्य। प्रधान। प्रसिद्धः । ३ आदिकाल का। — अन्त (वि॰) जिसका आरम्भ और समाप्ति हो । शुरू और अबीर वाला ।—श्रान्तं, ( न० ) आतम्भ और समाप्ति । करः, -कर्त्, -कृत्, (५०) सक्रिकत्ती। बद्ध की उपाधि विशेष।---कविः, (पु॰) बहा और वाल्मीकि की उपाधि विशेष । काग्रड, (न०) वाल्मीकि रामायग का प्रथम श्रर्थात् वालकागड ।—कार्गां, (न०) सृष्टि का मूलकारण सांख्यवाले प्रकृति की श्रीर नैयायिक पुरुष की श्रादिकारण मानते हैं।-काव्यं ( न॰ ) वाल्मीकि रामाथण ।--देवः ( पु० ) १ नारायण या विष्णु । २ सूर्य । ३ शिव ।—देत्यः ( पु० ) हिरगयकशिए की उपाधि।--पर्वन् (न०) महाभारत के प्रथमपर्व का नाम। —पुरुषः, या —पूरुषः, (५०) विष्यु । नारायम् ।—बद्धां, (न॰) जनन शक्ति।—भवः (पु॰) १ ब्रह्मा की उपाधि । २ विष्णुका नाम । ३ ज्येष्ट आता।—मूर्जं, ( न० ) आदिकारस ।—वराहः ( ५० ) विष्णु भगवान की उपाधि ।—शक्तिः (स्त्री॰) माया की सामर्थ। दुर्गा की उपाधि। -सर्गः ( ५० ) प्रथम सृष्टि ।

द्याद्तिः ) ( अन्यया०) प्रथमतः । अन्त्रलन । ष्रादी ) आदितेयः ( ५० ) १ अदिति के सन्तान । २ देवता । श्रादित्यः (पु०) १ श्रदिति-पुत्र । देवता । २ द्वादश श्रादित्य । ३ सूर्य । भारकार । ४ विष्णु का पांचवा श्रवतार ।—मगुड्डतं. (नः) सूर्यं का घेरा ।— स्युनुः, (पु०) १ सूर्यंपुत्र । २ सुग्रीव का नाम । ३ यम । ४ शानिग्रह । ४ कर्णं का नाम । ६ सावर्णं नाम के मनु । ७ वैवस्वत मनु ।

श्चादिनवः ( पु॰ ) । श्चादीनवः ( पु॰ ) ( १ दुर्भाग्य। बद्किस्मती। विपत्ति। श्चादिनवम्( न॰ ) ( २ श्चपराध । देख । श्चादीनवम्( न॰ ) )

द्यादिम (वि॰) प्रथम। श्रादिकालीन। श्रसली। श्रादीपनम् (न॰) १ श्राम में जलाना। २ महकाना। ३ किसी उत्सव के श्रवसर पर दीवाल की उताई श्रीर फ़र्श की लिपाई।

भ्रादृत (व० छ०) सम्मानित । श्रादर किया गया । भ्रादेवनम् (न०) १ जुश्रा । २ जुश्रा का पांसा । ३ चौसर की विज्ञात । ४ जुश्राघर ।

आदेशः ( ५० ) १ श्राज्ञा । हुक्म । २ निर्देश । नियम। २ वर्णन । सूचना । विज्ञसि । ४ भविष्यद्वाणी । ४ न्याकरण में अज्ञरपरिवर्तन ।

श्रादेशिन् (वि॰) १ श्राक्षा देने वाला । हुक्म देने वाला । २ उभाइने वाला । उकसाने वाला । ( पु॰ ) १ श्राज्ञा देने वाला । सेनापति । २ ज्योतिषी ।

ब्राद्य (वि॰) १ प्रथम। प्राथमिक। २ सर्वेपघान। सुरूप। श्रगुश्रा।—कविः (पु॰) वाल्मीकि। ब्राद्या (स्त्री॰) १ दुर्गा की उपाधि। २ मास की प्रथम तिथि।

आद्यं (न०) १ त्रारम्भ । २ श्रनाज । भोज्य पदार्थं । श्राद्यून (वि०) १ निर्वाज्जता पूर्वक । वेशमी से । २ पेट्स । मरभुका । भूखा । ब्रभुक्ति ।

श्राद्योतः ( ३० ) प्रकाश । चसक ।

श्राधमनम् ( न० ) १ श्रमानत । बंधक । २ विकी के माल की बनावटी चढ़ी हुई दर।

श्राधर्मग्यं ( न॰ ) कर्ज़दारी।

आधर्मिक (वि०) बेईमान । अन्यायी ।

आधर्षः (४०) १ तिरस्कार । २ बरजोरी की हुई चीट आधर्षणम् ( न० ) १ सज्ञा । दण्ड । २ खण्डन

३ चोटिल करना।

आपित (व० इ०) १ चोटिल किया हुआ। २ वहस में हराया हुआ। ३ सज़ायाप्ता। दरिस्त।

श्राधानम् ( न० ) १ रखना । ऊपर रखना । २ लेना । भास करना । फिर से लेना । वापिस लेना । ३ हवन के श्राप्ति करेना । १ करना । बनाना । १ भीतर डालना । देना । ६ पैदा करना । तैयार करना । ७ बंधक । घरोहर । श्रमानत ।

**ग्राधानिकः** ( पु॰ ) गर्भाधान संस्कार ।

श्राधारः (पु०) १ श्राश्रय । श्रासरा । सहारा श्रवलंव । २ व्याकरण में अधिकरण कारक । ३ थाला । श्रालवाल । ४ पात्र । ४ नीच । ब्रुनियाद । मूल । ६ ( योगशास्त्र में वर्णित ) मूलाधार । ७ वाँच । बंच । = नहर ।

द्याधिः (पु०) १ मन की पीड़ा । २ शाप । अकीसा ।

तिपत्ति । ३ वंधक । घरोहर । ४ स्थान । आवासस्थान । १ टिकाना । स्थान । ६ कुटुम्ब के भरण
पोषण के लिये चिन्तित मनुष्य ।—इ, (वि०)
पीड़ित ।—भोगः (पु०) भोगवंधक ।—स्तेनः
(पु०) वंधक धरी हुई वस्तु का, विना वस्तु के
मालिक की अनुमति के भोग करने वाला ।

श्राधिकरिएकः ( १० ) न्यायाधीरा। जज । श्राधिकारिक ( वि० ) [ स्त्री०—श्राधिकारिकी ] १ सर्वप्रधान । सर्वोत्कृष्ट । २ सरकारी दण्तर सम्बन्धी ।

द्याधिक्यं ( न० ) १ बहुतायत । ग्रधिकता । ज्यादती । २ सर्वेश्क्रप्टता । सर्वेषिरिता ।

आधिवैविक ( पु॰ ) [ की॰ —आधिवैविकी ] १ देवताक्रत । देवताओं द्वारा प्रेरित । यच, देवता, भूत, प्रेत आदि द्वारा होने वाला । २ प्रारब्ध से उरपन्न ।

ध्याधिपत्यं ( न० ) १ प्रसुत्व । स्वामित्व । ऋधिकार । २ राजा के कर्तव्य । यथा ।

''पावक्षो। पुत्रं प्रकुरुवाधिपस्य ।''

महाभारत ।

आधिमौतिक (वि॰) [स्त्री॰-स्माधिमौतिकी] स्यात्र सर्पादि जीवों द्वारा कृत (पीड़ा)। जीव श्रथवा शरीर धारियों द्वारा प्राप्त । तत्वों से उत्पन्न ।
प्राणि सम्बन्धी । [शासन ।
ध्राधिराज्यं (न०) राजकीय । श्राधिपत्य । एर्चश्रेष्ठ
ध्राधिवेदनिकं (न०) सम्पत्ति । प्रथम स्त्री का धन
जो पुरुष द्वारा दूसरी स्त्री से विवाह करने पर उसे
दिया जाय । विष्णु समृति में विखा है
यह द्वितंपविधादार्थिना पूर्वस्थिये
पारितोषिकं धनं वत्तं तदाधिवेदनिकं ॥

आधुनिक (वि॰) [स्री॰ - अधुनिकी] अब का। हाल का। आजकल का। साम्प्रतिक। नवीन। वर्त्तमान काल का। इदानीनतन।

ध्याधोरसाः (पु॰) हाथीसवार अथवा महावतः। ध्याध्मानम् (न॰) १ घौकनी से घौकनाः। फूकनाः। (आस्तं॰) बादः। २ शेखीः। डींगः। ३ घौकनीः। ४ पेट का फूसनाः। जलंधर रोगः।

द्याध्यात्मिक (वि॰) [स्त्री॰—ध्याध्यात्मिकी]
३ व्याश्मासम्बन्धी। पवित्रः । २ परमात्मा । ३
व्यास्मसम्बन्धी। ४ मन से उत्तव (दुःस, शोक)
ध्याध्यानम् (न०) ३ चिन्ता। फिक्र । २ शोकमथ
स्मृति । ३ ध्यान ।

द्याच्यापकः ( पु॰ ) शिवक । दीवृागुरु ।

श्राध्यासिक (वि॰) [ श्री॰—श्राध्यासिकी ] अध्यास से उत्पन्न ।

द्र्याध्वनिक (वि॰) [स्त्री॰—श्चाघ्वनिकी ] यात्री। यात्रा सरने में चतुर। यात्रा करने वाला।

ध्यास्वर्यच (वि॰) [स्ती॰—ध्याय्वर्यवी] अध्वर्युं सम्बन्धी अथवा यजुर्वेद से सम्बन्ध रखने वाला।

भ्राध्यर्थवस् (न०) १ यज्ञ में कार्यविशेष । २ विशेषतः श्रध्वर्यु का कार्यं करने वाला ब्राह्मण । ३ यजुर्वेद जानने वाला ।

ध्यानः (पु॰) १ स्वांस लेना । वायु को मीतर खींचवा । २ फूंकना ।

आनकः (पु०) १ नगाइ।। बड़ा ढोल। २ गरजने वाला बादल।—दुन्द्भिः (पु०) श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव जी की उपाधि।—दुन्द्भिः या —दुन्द्भी, (खी०) बड़ा ढोल। नगाइ।।

आनितः (क्षी॰) सुकना। नीचा होना। प्रयाम। इ सम्मान। आतिथ्य। श्रतिथि सत्कार। सं० श० कौ॰—१७ थ्यानद्ध (वि॰) १ वंधा हुआ। गला हुआ। २ मत-घारख करना। बद्धकारक। श्रानदः (पु॰) १ होता। २ पोशाक । परिच्छद द्याननम् (न०) ९ मुँह । वेहरा । २ अध्याय । परिन्देद । श्रानन्तर्थम् (न०) श्रनन्तर । सन्तर । समीप । निकट । श्रानन्त्यम् (न०) १ श्रसीमत्व । २ अनन्तत्व । ३ श्रमरत्व । ४ अर्ध्वलोक । स्वर्ग । भाषीसुख । भ्रानन्दः ( पु॰ ) १ हर्ष । सुख । प्रसत्तवा । २ ईश्वर । वहा। शिव का नाम।—काननम्, - वनं (न०) काशीपुरी । वाराखसीपुरी ।-पटः (५०) वर के वस्त्र। -पूर्या (वि०) परमानन्द से भरा हुआ ।—पूर्णः ( ५० ) परवहा ।—प्रभवः, ( पु॰ ) वीर्यं। घातु। श्रामन्द्थु ( वि० ) प्रसन्नता । हर्षपूर्ण । ञ्चानन्द्युः ( ५० ) प्रसन्नता । हर्ष । भ्रानन्द्न (वि०) प्रसन्न करते हुए । ज्ञानन्दित करते हुए। *ग्रानन्द्नम्* ( न॰ ) १ प्रसन्न करना । श्रानन्दित करना । २ अणाम करना । नमस्कार करना । ३ त्राते जाते समय भिन्नों का शिष्टोचित कुशल प्रसादि पृंद्ध कर उपचार करना । थ्यानन्द्रसय (वि॰ ) हर्षप्रित । सुख से पूर्व .--कोषः ( पु० ) शरीर के पाँच कोषों में से एक । ञ्चानन्द्रमयः ( ५० ) परवहा । द्यानन्दिः ( पु० ) १ प्रसन्नता । हर्ष । २ कीतृहत्त । ध्यानन्दिन् (वि०) १ प्रसन्न । हर्षित । २ प्रसन्न कर । श्रानर्तः ( पु॰ ) ३ नाचघर । नृत्यशाला । रंगभूमि । २ युद्ध । खड़ाई । ३ सीराष्ट्र देश का दूसरा नाम अर्थात् काठियावाइ । ४ सूर्यवंशी एक राजा का नाम, जो राजा शर्क्यांति का पुत्र था। श्चानर्थक्यं (त०) १ निरर्थकता । बेकारपन । २ अयोग्यता । भ्रानायः ( ए० ) जाल । द्यानायिन् ( ५० ) महुत्रा । धीवर । महाह । भ्रानाय्यः ( ५० ) दिचगान्नि । द्यानाहः (पु०) १ वंधन । २ कोष्टबद्धता । कब्जियत । ३ (वस्र की) चीड़ाई या अर्ज़।

भ्रानिल (वि॰) [ची॰—भ्रानिली] वासु से उत्पन्न । बातल । आनितः । ( ५० ) हतुमान या भीम का नाम। **अानिलिः** ] ब्रानील (वि०) कार्लौहा। हल्का नीला। भ्यानीलः ( ५० ) काला घोड़ा। थ्यानुकूलिक (वि॰) [ श्वी॰ – थ्यानुकूलिकी ] उपयुक्त । सुविधाजनक । एकसा । त्रानुकूल्यं ( न० ) १ अनुकूलता । उपयुक्तता । २ अनुप्रह । ऋषा । ब्रानुगत्यम् ( न० ) परिचय । जानपद्दचान । हेलमेल । ग्रानुगुर्यम् ( न॰ ) अनुकृतता । उपयुक्तता । दिहाती । आभीण । समानता । बराबरी । ञ्चानुप्रामिक (वि॰) [क्षी॰-च्यानुप्रामिकी] च्यानुनासिक्यम् ( न० ) अनुनासिकता । श्रानुपद्क (वि॰) [स्त्री॰—ग्रानुपद्की ] १ पीड़ा करते हुए । अनुगमन करते हुए। २ अध्ययन करते हुए । भ्रानुपूर्व (न०) ) १ शैको । परिपाटी । कम । भ्रानुपूर्वम् (न०) (रीति । २ वर्षकम । भ्रानुपूर्वो (स्त्री०) थानुपूर्व ( अध्यया० ) एक के बाद दूसरा। **ऋानुपृ**व्ंगा <u>श्रानुपृब्ये</u> यथाकम । थ्या<u>नुप</u>्रव्यंश श्रानुमानिक (वि॰) [खी॰—श्रानुमानकी ] १ श्रनुमान प्रमाण से सम्बन्ध रखने वाला । २ श्रनुमानलभ्य । ३ संख्या । श्रटकल पच्चू । द्यानुमानिकम् (न॰) सांख्य शास्त्र में कहा गया प्रधान । ध्यानुयात्रिकः ( ५० ) घ्रनुयायी । चाकर । थानुरक्तिः ( खी॰ ) प्रीति । अनुराग । श्रानुलोमिक (वि॰) [ बी॰--श्रानुलोमिकी ] १ कमानुयायी। कम से काम करने वाला । २ अनुकृत । थ्यानुलोम्यम् (न०) १ स्वाभाविक क्रम । ठीक क्रम । २ कमानुगत कम। ३ चनुकूलता। [पड़ोसी। श्रानुवेश्यः (५०) अपने घर के समीप ही रहने वाला

```
आनुअविक (वि०) जिसकी परंपरा सं सुनते चले
                           विदिक कर्मानुष्टान ।
    ञ्चाये हो ।
आनुश्रविक: (पु॰) वेद में विधान किया हुआ।
ब्रानुषंगिक ) (वि॰ ) [ स्त्री॰—ब्रानुषंगिकी,
भ्रानुषङ्गिक 🕽 श्रानुषङ्गिकी ] १ साथ साथ होने
    वाला। २ अनिवार्य। आवश्यक। ३ गाए। ४
    ग्रनुरक्त। शौकीन । ५ विषयक । सम्बन्धी ।
    यथोचित । सुक्यवस्थित । ६ ग्रंडाकार ।
    ७ अन्तर्भृक्त । उपलब्ध ।
द्यानृष ( वि॰ ) [स्त्री॰—श्रानृषी] १ पानी वाला ।
    द्बद्बी। नम। २ द्ब द्व में उत्पन्न हुआ।
ञ्चानुषः ( ९० ) वह जीव जिसे एक दक्त या जल में
    रहना पसंद हो ( जैसे भैंसा, भैस । )
आनुत्यप् ( न० ) अऋणता। कर्ज से बेबाक होना।
           ) (वि॰ ) कृपालु । दयाबान।
ञ्चानृशंस
           रहसदित ।
श्रन्श<del>स्</del>य
भ्रानृशंसम् १ १ रहमदिली । २ कृपालुका । ३
द्यानृशंस्यम् ∫ द्या। रहम। तरस।
श्चानैपुर्गा } (न०) अङ्ग्यस्ता। मृहता।
श्चानेपुर्यं }
द्यांत ) (वि०) [ स्त्री०-भ्रांति, भ्रान्ति ]
थ्रान्त ∫ अन्तिम । अन्त का ।
श्रांतभ् ।
          ( अन्यया० ) पूर्णतः । अन्ततः ।
अगन्तम् ।
अप्रांतर । (वि०) । भीतरी । गुप्त । ख्रिपा हुआ ।
द्यान्तर ∫ २ अत्यन्त भीतरी । भीतर का ।
श्रांतरम्
             🖁 ( न० ) अस्यन्तरीय स्वभाव।
श्रास्तरम्
यांतरिक
               (वि०) ३ ज्योम सम्बन्धी ।
              आकाशी। स्वर्गीय। नैसर्गिक। २
आन्तरित
             अन्तरिच में उत्पन्न ।
यांतरीत्
ध्यान्तरीच 🕽
           े (न०) आकाश । ग्रासमान ।
श्रान्तित्तम् ) पृथिवी श्रीर श्राकाश के बीच का
    स्थान।
आंतर्गाशिक
ध्यान्तर्गणिक
               (वि०) शामिल । सम्मिलित ।
आंतर्गेंहिक ) (वि०) घर के भीतर होने वाला
श्चान्तर्गेहिक ∫ या उत्पन्न ।
श्रांतिका, भ्रान्तिका
                      (स्त्री०) बड़ी बहिन।
                      (धा० प०) [दोजयती,
थांदोल, भाम्दोल
```

```
दोलित । ३ ऋलना ! इधर उधर डोलना । २
    हिल्ला। काँपना।
भादील:
             (पु०) १ सूजना । सूजा । २ कंपकपी ।
आंधसः
              ( पु॰ ) आत का माँड या माँडी ।
ग्रान्धसः
आंघांसकः
               ( पु॰ ) रसोइया । पाचक ।
थान्यसिकः
आंध्यं }
           (न०) श्रंधापन।
आन्ध्रं रि
       े (वि॰) म्रान्ध्र देशीय । तिलंगाना
यांध
ष्ट्रान्ध ∫ देश का।
ग्रांघः
            ( पु॰ ) तिलंगाना देश।
ग्रान्ध्रः
भ्रान्वयिक (वि०) स्त्री॰—भ्रान्वयिकी) ३ कुर्तीन ३
    श्रक्ते कुल में उत्पन्न । श्रक्ती जाति का । २
    सुव्यवस्थित । नियमित ।
थ्रान्वाहिक (वि॰) [स्त्री॰—ग्रान्वाहिकी ] निस
    होने वाला (कृत्य)। नित्य (कर्म)।
श्चान्वी तिकी (स्त्री॰) १ तर्कशाखा न्याय दर्शन ।
    २ आत्मविद्या ।
ब्राए ( धा॰ प॰ ) [ यामोति । यास ] अ शह
    करना । पाना । २ पहुँचना । मिलना । ( श्रागे
    गये हुए के। पीछे जा कर ) पकड़ खेना । ३ व्यास
    होना । खेक खेना । ४ अनुमति देना ।
थ्रापकर (वि॰) िस्री॰-आपकरी ] धप्री-
    तिकर । उपद्रवकारी ।
ग्रापक (वि०) कचा। अधिसका।
आपक्रम् ( न० ) रोटी । चपाती ।
द्यापना (स्त्री०) नदी । सरिता।
श्रापरोयः ( पु० ) नदीयुत्र । भीष्म या कृष्ण की
    उपाधि ।
श्चापाताः (पु०) दुकान । हाट । बाज़ार ।
श्रापंगिक ( वि॰ ) [ श्ली॰--श्रापंगिकी ] व्यापार
    सम्बन्धी । वाणिज्य सम्बन्धी ।
ध्रापशिकः (५०) वृक्तानदार । न्यापारी । न्यवसायी ।
श्चापतमं (न॰ ) १ श्चागमन । समीप श्रागमन । २
    घटना । हादसा । ३ प्राप्ति । उपलब्धि । ४ जाने ।
```

५ स्वाभाविक परिकाम 🗐

भापतिक (वि॰) विशे - भापतिकी दित्रिका-किया। अचानक । देवी। ध्यापतिकः ( पु॰ ) बाज पत्ती। व्यापतिः (स्त्री॰) १ परिवर्तन । २ प्राप्ति । ३ सङ्कट। श्राफत । विपत्ति । ४ ( दर्शन में ) श्रनिष्ट प्रसङ्ग । थ्रापद् ( स्त्री॰ ) विपत्ति। सङ्गद । - कालः, ( पु॰ ) सङ्घटका समय। कष्टका समय।—गत,— ग्रस्त,-प्राप्त, (वि॰) १ विपत्ति में फँसा हुआ। २ अभागा । कमबद्धत । —धर्मः, ( पु॰ ) वे कृत्य जो साधारण समय में शास्त्रविरुद्ध होने पर भी विपत्ति काल में किये जा सकते हैं।

ध्यायदा ( स्त्री० ) विपत्ति : सङ्कट । िकिराल। भ्रापनिकः (५०) १ पन्ना । नीतम । पुलराज । २ द्यापन्न (व० ५० ) १ प्राप्त । उपलब्ध २ मिरा हुआ। मुवतिला। —सस्वा, (स्त्री०) गर्भवत्ती स्त्री ।

आपमित्यक (वि०) बदले में पाया हुआ। आपराहिक (वि॰) [स्त्री॰—आपराहिकी] देापहर बाद का।

श्चापस् (न०) १ जला। पानी। २ पाप। श्चापातः (पु॰) १ श्रर्रांकर गिरना । श्राक्रमण । उतार । (सवारी से ) उतरना । २ गिरना । पटकना । श्रधःयात । ३ किसी घटना का श्रचानक होना । ग्रापाततः ( अन्यया० ) श्रकस्मात् । श्रचानक थन्त का। आख़िरकार।

भ्रापादः ( ३० ) १ प्राप्ति । उपलन्धि । २ पुरस्कार । इनाम । पारिश्रमिक ।

आपाद्नम् (न०) पहुँचता। लाना।

थापानम् ो (न०) १ मद्यपों की मरहली। श्राणानकम् र्रे सेरवी चक । थाज । ३ कलारी की शराब की दूकान ।

श्चापातिः (३०) जूं । चीतर । जुश्राँ । चितुए । ध्यापीडः ( ५० ) १ तंग करना । धायल करना । २ दबाना । निचोड़ना । ३ सीसफूबा । ४ हार । माला ।

आपीन (व॰ छ०) सौटा लाज़ा। मज़बृत। आपीनः ( ५० ) ऋष । ऋषाँ । इंनारा । भापीनम् ( त॰ ) सान के जपर की धुंडी। थन । ऐन । | ग्राप्य ( वि॰ ) १ जल सम्बन्धी । २ प्राप्य ।

श्रापृपिक (वि॰) [स्त्री॰-श्रापृपिकी ] १ अस्त्रे पुए बनाने वाला। २ पुत्रा खाने का ऋादी। श्रापृपिकः ( पु॰ ) स्सोइया । नानवाई । हलवाई । आपूपिकं (न०) पुत्रों का देर। व्यापुष्यः ( पु॰ ) १ भारा । चून । सांडा हुमा सीठा श्राटा जिससे पुत्रा बनाये जाय । २ सत्तू । आपूरः ( ५० ) १ वहाव। धार। प्रवाद। २ पूर्व करना । भरना ।

आपूरणम् ( न० ) पूर्णं करना। भरना। श्रापूषं ( न॰ ) घातु विशेष । रांगा या टीन । आपृत्का १ वार्ताकाप। २ बिदाई। श्रन्तिम खानगी। ३ के।नुहत्तः ।

ष्ट्रापोशनः, ( ९० ) मंत्र विशेष जो भोजन करने के पूर्व श्रीर पीछे पढ़े जाते हैं। वे ये हैं । भोजन के यारम्भ में पढ़ा जाने वाला मंत्र —

"अपृतीपस्तरगनसि स्वाहा"।

भोजने।परान्त का संत्र अष्टताविधानमसि स्वादा । श्राप्त (व॰ इ॰ ) १ श्राप्त । पाया हुआ । हासिल । हासिल किया हुन्ना। २ पहुँचा हुन्ना। ३ विश्वास । ४ अत्तरंग । गोप्य । सन्धा ( मनुष्य ) । ४ घनिष्ट। परिचित । ६ युक्तियुक्त । सममदार ।—काम, (वि॰) पूर्णकाम । जिसकी सब कामनाएँ प्री हो चुकी हों। — कासः, (पु॰) परबद्धा —गर्भा, (स्त्री॰) गर्भवती स्त्री।—बन्ननस्, (न०) विश्वस पुरुष के वचन ।--वाच्, (वि०) विश्वास करने योग्य। ऐसा पुरुष जिसके वचन प्रामाणिक माने जा सकें। (स्त्री०) १ विश्वस्त्रया मातवर पुरुष की सलाह । २ वेद या श्रुति । स्मृति । इतिहास । पुराया ।—श्रुतिः ( स्त्री ० ) 9 बेद । २ स्मृति≀

भ्राप्तः ( ५० ) १ विश्वस्त ५६४ । इतमीनान का श्रादमी । उपयुक्त पुरुष । २ सम्बन्धी । रिश्तेदार । मित्र । ि संसार त्यागी। आप्तम् ( न० ) १ मावय फल । बांट फल । बाब्य । भ्राप्तिः (स्त्री॰) १ शक्ति। उपलब्धिः। २ पहुँच । मिलनभेंट। ३ योग्यता । सम्मान । ४ समाप्ति । परिपूर्णसा ।

श्राप्यान (व० ५०) १ मौटा । तगदा । रोबीला । मज़बृत । २ प्रसन्न । सन्तुष्ट ! श्चाप्यानम् ( न० ) १ प्रीति । २ बाद । बद्दी। आप्यायनम् (न०) ) १ पूर्णं करने या मौटा करने द्याप्यायना (स्त्री॰) े की किया। २ सन्तृष्ट करना। ग्रधाना । ३ श्रागे बढ़ना । उन्नति करना। ४ सुटाव । सौटापन । ५ पे। प्रिक दवाई । भ्राप्रच्छनम् (न०) १ बिदा माँगना । गमन के समय जाने की अनुमति लेना । २ स्वागत करना । ३ वधाई देना। भाप्रपदीन ( वि॰ ) पैर तक लटकता हुआ (भाँगा) । श्राप्तवः (पु॰) रे १ स्नान । हुबकी । गाता । आध्रवनम् (न०) ) २ चारो और पानी का बिड्काव।—व्यतिन, या—आप्तुतव्यतिन् (५०) गृहस्थ जिसने ब्रह्मचर्याश्रम से निकल गृहस्थात्रम में प्रवेश किया हो । स्नातक । बाढ़ । बुड़ा ) आप्राप्तावः (पु॰) १ स्नान । भार्जन । २ जल की श्राफूकं (न०) अफीम। भावस ( व० कृ० ) ३ बंधा हुआ। जकड़ा हुआ। २ गड़ा हुआ। ३ बना हुआ। ४ पाया हुआ। । ४ रका हुआ। थ्रावद्भं(न॰) १ व व वना। जोड्ना। र जुआं। धावदः (पु०) } १ त्राभूषण । ४ स्नेह । ) ३ बंधन । बाँधने आवंधः, श्रावन्धः ( ५० ) श्रावंचनम्, श्रावन्धनम् ( न॰ ) ) की रस्सी । २ जुए का जेात । ३ गहना । शृङ्गार । ४ स्नेह । श्राबहीः ( पु॰ ) १ चीर डालना या खींच खेना । २ सार डालना। द्याबाधः ( पु॰ ) न्बेश । कष्ट । सन्ताप । हाति । थ्राबाधा (खी०) १ चोट। पीड़ा। कष्ट । २ मान-स्चना। सिक क्रेश या सन्ताप । आबोधनम् (न०) १ ज्ञान । समक । २ शिचण । भ्राब्द (वि०) बादल सम्बन्धी या बादल का। भ्राब्दिक (वि॰) वार्षिक । सालाना । भ्राभर्गा (न०) ३ गहना । ज़ेबर । शङ्कार ! २ पालन पोषण की किया। भ्राभा (स्त्री०) । समक । दमक । कान्ति । २ रूप ।

रंग । स्नोन्दर्थं । ३ साहरय । समानता । ४ छाया-

चित्र । खाया । परकोई । प्रतिविम्ब ।

श्राभागाकः ( ५० ) कहावत । आभाषः (पु॰) १ सम्बोधन । २ उपोद्धात । भूमिका । श्राभाषगाम् ( न० ) परस्पर कथोपकथन । बातचीतः द्याभासः ( पु॰ ) १ चनक। दसक। त्राव। २ निदि-ध्यासन । भावता । ३ समानता । साहश्य । ४ फलक । मिथ्याज्ञान । ५ तात्पर्य । अभिषाय । त्राभासुर } (वि॰) चमकीला । सुन्दर । झाभास्वर } श्राभास्त्रः } ( पु॰ ) चौसठ देवगण का समृह। श्राभास्त्ररः } धामिचारिक (वि॰) [ धी॰-धामिचारिकी ] १ ऐन्ड्जाबिक । बाजीगर । श्रमानुषिक २ शापित। अभिवापित। अकोसा हुआ। भाभिजन (वि॰) [ छी॰—ग्राभिजनी ] जन्म सम्बन्धी । ग्रामिजनम् ( न॰ ) कुर्त्तीनता । संस्कृतीन्नवता । श्रामिजात्यम् (न०) १ झकीनता । २ पद । ३ विद्वत्ता । ४ सौन्दर्थ । द्याभिधा (खी०) १ शब्द । स्वर । २ माम । श्रामियानिक (वि०) जो किसी कोप में हो। आभिधानिकः ( पु॰ ) कोषकार । आभिमुख्यं (न०) १ श्रोर । तरफ । २ सामने होना । श्रामने सामने । ३ श्रानुकृत्य । श्रामिरूपकः ( ५० ) } सोन्दर्यं । सुन्दरता । ग्रामिरूप्यम् ( न० ) } ग्रामिषेवनक (वि०) [स्री०-ग्रामिषेचनकी] ग्रभिषेक सम्बन्धी। श्राभिहारिक (वि॰) [श्री॰-अभिहारिकी] र्नेट करने थोग्य । खड़ाने योग्य । श्राभिहारिकम् ( न० ) भेंट । चढावा । श्राभीद्ययम् ( न० ) निरन्तर श्रावृत्ति । क्राभीर: ( पु॰ ) १ अहीर । ( बहुबच्चन में ) एक देश का नाम तथा उस देश के निवासी।--पिल्लः,-पिल्ली (स्त्री॰) ब्रहीरों का गाँव । **ध्याभीरी ( स्त्री॰ ) श्रहीरिन** । द्याभील (वि॰) भयानक । सयप्रद । डरानेवाला । भ्राभीलं ( न० ) चोट । शारीरिक पीड़ा । आभुस (वि०) जरासा सुका हुआ। थोका देश ।

द्याभीगः ( पु० ) १ गोलाई । चक्रर । वृद्धि । सीमा। चौहद्दी । २ डीलडौल । ग्राकार। बिस्तार। लंबाई चौड़ाई। ३ उद्योग। ४ सांप का फैला हुआ फन । १ भोगविलास । तृप्ति । श्राभ्यंतर ) (वि०) [बी०—श्राभ्यन्तरी] भीतरी। श्राभ्यन्तर ∫ श्रंदर का। भीतर की श्रोर। थ्याभ्यवहारिक (वि०) [स्त्री०—भ्राभ्यवहारिकी] खानेयोग्य । श्राभ्यासिक (वि॰) १ अभ्यास से उत्पन्न या अभ्यास का फल । २ अभ्यास । आवृत्ति । ३ समीपी। पड़ोस का। श्रभ्यासिक। श्राभ्युद्यिक (वि॰) [स्री॰—श्रभ्युद्यिकी] १ शुभकर्मी की वृद्धि के लिये । २ उच । शुभ। आवश्यक । थ्याभ्युद्यिकम् ( न० ) किसी मङ्गल कार्य में पितरों के उद्देश्य से किया गया श्राद्ध कर्म। श्राम् ( अव्यया० ) स्वीकारोक्तनाची यव्यय । थ्याम (वि०) १ कचा । श्रधसिका । श्रनसम्हला । २ अनपका । ३ अनसिका । ४ अनपचा ।---भ्राशयः, ( पु॰ ) पेट की वह थैली जिसमें खाया हुआ अन्न रहता है। पेट का उपरी भाग।— क्रम्मः, ( पु॰ ) कचा घड़ा । — गन्धि, ( न॰ ) कच्चे माँस की या मुदें के जलने की गन्धि।-उवरः, (पु॰) एक प्रकार का ज्वर।— त्वच, (वि॰) कोमल चाम का।--रक्त, (न॰) दस्तों की बीमारी जिसमें आँव गिरे।--रसः, ( पु॰ ) अर्धजीर्थ भुक्तद्रस्य ।—वातः ( पु॰ ) त्रजीर्था । स्रनपच ।—शूक्तः, ( पु॰ ) वायगोले का दर्द । आँव सुरेड़ का रोग । द्यामः ( पु॰ ) १ रोग । बीमारी । २ अजीर्ए । कोष्ट-बद्धता । ३ सुसी अलगाया हुन्ना ग्रनाज । श्रामंजु १ (वि०) मनोहर। प्यारा । पेट की श्रामञ्जु ∫ मरोड़ । आमडः श्रामगुडः } (पु०) रख्डवृत्तः। रेंडी का रूखः।

ग्रामनरयं } ( न॰ ) पीड़ा । शोक । ग्रामानरयं }

धामंत्रणम् (न०) ) १ बुलावा । न्योता । धामंत्रणा (स्त्री०) / २ बिदाई । ३ वधाई । ४ अनुमति । ६ वार्तालाप । ७ सम्बोधन कारक । आमंद्र ) (वि॰ ) गम्भीर स्वरवाला । गुड्गुड्ग-आमन्द्र हेट का। श्रामंद्रः । ( ५० ) हल्का गम्भीर स्वर । गुड्गुडा-थामन्द्रः ∫ हट । आमयः ( ५० ) १ रोग । बीमारी । अस्वस्था । २ चिति । चोट। श्रामयाविन् (वि॰) बीमार । कव्जियत वाला। जिसको अनपच का रोग हो। श्रामरणांत (वि॰) [स्त्री॰—ग्रामरणा-न्तिकी] सृत्यु तक रहने वाला। श्रामरणान्त ज्यान रणातिक पावजीवन रहने वाला । ग्रामरणान्तिक भ्रामर्दः ( पु० ) कुचलना । पीस डालना । रगड़ डासना । श्रामर्शः (पु०) १ स्पर्शं करना । रगड्ना । २ परा-मर्शे । सलाह । मशवरा । स्रामर्षः ( ५० ) १ कोष । कोप। रोप। गुस्सा। श्रामर्पण्म (न०) रे अधीरता। श्रामलकः ( ५० ) श्रामलको ( स्त्री० ) हे श्रॉवले का पेड । श्रामलकम् (न०) श्राँवले का फल । श्रामात्यः ( ५० ) दीवान । वज़ीर । मुसाहिब । ग्रामानस्यं (न०) पीड़ा। शोक। श्रामित्ता (स्त्री०) मठा। ब्रांछ। तक। श्रामिषं (न०) १ गोरत । माँस । २ (त्रालं०) शिकार । श्राखेट ! भोग्य वस्तु । ३ भोजन । चारा । दाना । ४ रिश्वत । उस्कोच । वृंस । १ श्र**मिलापा** । कामेच्छा । ६ भोगविलास । प्रिय या मनोहर वस्तु । श्रामीलनम् (न०) नेत्रों का बंद करना था मूँदना । **आमुक्तिः ( स्त्री० )** पहनना । धारण करना । ( पोशाक याकवचा) आमुखं ( न॰ ) १ श्रारम्भ । २ ( नाट्य साहित्य में )

प्रसावना । ( अन्यया० ) सामने । आरो ।

यामुष्मिक (वि॰) [स्त्री॰--श्रामुष्मिकी] पर-

लोक से सम्बन्ध रखने वाला । परलोक का ।

```
भ्रामुष्यायम् (वि॰) । [स्त्री॰-ग्रामुष्यायम्]
ग्रामुष्यायम् (पु॰) । सल्ह्रबोद्भव। किसी प्रसिद्ध
     पुरुष का पुत्र ।
ग्रामोचनम् ( न० ) १ खोल देना । ढील देना । छोड़
    देना । २ गिराना । निकालना । उड़ेलना ।
     २ वॉंघरखना।
थ्रामोटनम् ( न० ) कुचलना । पीस डालना ।
त्र्याभोदः (पु०) १ हर्ष । त्रानन्द । प्रसन्नता ।
     २ सुगन्धि । सुवास ।
आमीद्न (वि॰) प्रसन्नकारक। हर्षप्रद।
श्रामादनं (न०) १ प्रसन्नता । हर्ष । २ सुवासित
    करना। सौरभान्वित करना।
श्रामादिन् (वि०) प्रसन्त । हर्षित । सुवासित ।
श्रामापः ( पु॰ ) चोरी। डाँका।
श्रामे।पिन् ( ५० ) चोर ।
भ्रास्नात (व॰ इ॰) १ विचारित। २ अधीत।
    पुनरावृत्त । ३ स्मरण किया हुन्या । ४ परंपरागत
    श्राप्त ।
ग्रामानं ( न० ) ग्रध्ययन।
श्चास्नायः ( ५० ) १ ( ब्राह्मण, उपनिषद श्रीर श्चार-
    ण्यकों सहित ) वेद । २ वंशपरम्परागत परिपाटी ।
    कुल की रीतिभाँति । ३ विश्वासमूलक उपदेश ।
    गुरोपदिष्ट शिक्ता । ४ परामर्श मंत्रगा या उपदेश ।
आंबिकेयः ) ( पु॰ ) धतराष्ट्र श्रीर कार्तिकेय की
श्चाम्बिकेयः ∫े उपाधि ।
श्रांभासिक ) (वि०) [स्रो०—श्राम्भासिकी ]
द्याम्मासिक <sup>ो पनीलां</sup> । रसीला ।
श्रांभासिकः } ( पु॰ ) मत्त्य । माही ।
श्राम्भासिकः
त्र्याघ्रः (यु॰) ग्राम का पेड़ । —क्तुटः (यु॰) एक
    पर्वत का नाम । — पेशी (स्त्री०) स्रमावट।
    ग्राम का रस जो जमा कर सुखा खिया जाता है।
    --वर्गा (न०) ग्राम का कुक्षवन। ग्राम की
    उद्यानवीथिका ।
```

द्याम्नं (न०) श्राम के वृक्त का फल।

घ्याम्रातः ( ५० ) ग्रामाड़ा का पेड़ ।

**श्राम्रातम्** ( न॰ ) श्रामड़ा के पेड़ का फल।

भ्राम्रातकः ( ५०) १ स्रामदा का दृष्ट । २ स्रमावट ।

श्राम्रेडनम् ( न० ) पुनरावृत्तिः । दुहराना । फेरना । श्रासुप्ता करना । श्राम्नेडितम् ( न० ) किसी शब्द या स्वर का बार बार दुहराया जाना । व्याकरण की एक संज्ञा । श्चाम्तः ( ५० ) श्राम्ता ( भ्री॰ ) हमती का पेड़ । क्रास्तं (न०) ९ खटाई। तुर्सी। ग्रा स्लिका } (स्त्री•) इमली का वृत्त । ग्राम्लीका द्यायः (पु०) १ त्रागमन । द्याना । २ वनशासि । धनागम । ३ त्राय । श्रामदनी । प्राप्ति । ४ लाभ । फायदा। नफ्रा। १ जनानखाने का रचक।--ब्ययौ, ( द्विवचन ) श्रामदनी खर्च । ब्रायःश्रुलिक (वि॰) [स्त्री॰—ध्यायःश्रुलिकी, ] कार्यतत्पर । परिश्रमी : श्रक्तिष्ठ । श्रध्यवसायी । श्रायःश्रुलिकः ( ५० ) अपनी उद्देश्य सिद्धि के लिये ज़ोरदार उपायों से काम लेने वाला पुरुष । द्यायत ( व० कृ० ) १ खंबा । २ विस्तृत । परिन्याप्त। ३ बड़ा।४ अयकर्षित । ईचाहुआ, । ४ मुडा हुआ । रुद्ध । - अन्न, --( वि॰ ) अन्नी, ( स्त्री॰ )—ईस्राग्,—नेत्र,—लोचन, ( वि॰ ) बड़े नेत्रों वाला या बड़े नेत्रों वाली ।— द्यपाङ्ग बड़े केाए वाली व्याँखे :—ग्रायितः, ( स्त्री॰ ) बहुत दिनों वाद आने वाला भविष्यकाल ।— छ्या, (स्त्री०) केले का पेड़। कदली बृच।— लेख, (वि॰) बहुत मुदा हुन्ना ।—स्तूः, ( पु॰ ) भाट । स्तुतिवादक । श्चायतः ( पु॰ ) चौड़ाई की अपेन्ना लंबा अधिक ! ञ्चायतनम् १ ( न० ) १ स्थान । निनासस्थान । घर । हेरा। २ ऋग्तिवेदी। ऋग्तिकुग्छ। ३ देवालय। मन्दिर। ४ घर का स्थान । ब्रायतिः (स्त्री०) १ लंबाई । बिस्तार । २ भविष्यद् काल । भविष्य । ३ भावी फल । ४ राजश्री ।

अताप। महिसा। ५ हाथ बढ़ाना । स्वीकृति ।

त्रायत्त (व० कृ०) १ त्रवलम्बित । पराधीन । परतंत्र । २ शिचापीय । वस्य । नम्र ।

प्राप्ति। ६ कर्म।

आयत्तिः (स्त्री०) १ परवशता । वस्यता । २ स्नेह । ३ सामर्थ्यं । ६ सीमा । मर्थाद । १ सुविधा-जनक । ६ प्रताप महिमा । ७ चरित्र की दृदता । श्रायधातध्यं (न०) अवेग्यता । श्रनुपयुक्तता । श्रनीचित्य ।

श्रायमनम् (न०) १ तंबाई। विस्तार । २ संबम । वंधन । ३ (धतुष को ) तानता । [ तावसा । ध्रायटजकः (पु०) अर्धर्थ । अवीरज । उतावतापन। ध्रायस (वि०) ते हे का बना । तो हा । धातु का । ध्रायसं (न०) १ तो हा । २ तो हे की बनी के ाई भी वस्तु । ३ हिश्रयार ।

भ्रायसी (खी॰) कवच।

आयस्त (व॰ इ॰ ) १ पीड़ित । कष्ठित । दुःखी । २ चोटिख । ३ बुद्ध । ४ तीच्य ।

द्यायानम् ( न॰ ) बारामन । स्वभाव । मिजाज । द्यायामः ( पु॰ ) ९ लंबाई । २ विस्तार । फैलाव । ३ एसत्ता । जारो बदना । ४ संयम । दमन । वंद करना ।

श्चायामवत् (न०) बड़ा हुन्ना । लंबा । श्चायासः ( ५० ) १ उद्योग । २ थकावर । श्चायासिन् ( वि० ) १ थका हुन्ना । श्रान्त । २ परिश्रम करने वाला । उद्योग करने वाला ।

भ्रायुक्त (द० इ०) १ नियुक्त । नियत । २ संयुक्त । शप्त । सहायक ।

श्रायुक्तः (पु॰) मंत्री । मिनिस्टर । गुनारता । श्रायुष्पः (पु॰) । श्रख । हथियार । द्वाल । हथियार श्रायुष्पं (न॰) । तीन प्रकार के होने हैं । एक "प्रहरण" जैसे तलवार । दूसरा "इससुक्त" जैसे षक्ष, भाला, बरबी श्रादि । तीसरा "यंत्रसुक्त" यथा तीर, बन्दूक, तोप । श्रागारं,—श्रागारं, (न॰) हथियारों का भाग्दारगृह ।—जीविन् (वि॰) हथियार से जीवन निर्वाह करने वाला । (पु॰) योद्धा । सिपाही ।

ध्रायुधिक (वि॰) श्रायुव सम्बन्धी। ध्रायुधिकः (पु॰) योद्धा। सिपाही। ध्रायुधिन् ) (वि॰) हथियार धारण करने वाला ध्रायुधीय ) श्रथवा हथियार से काम खेने वाला। ध्रायुधीय (वि॰) १ जीवित। जिन्दा । २ दीर्घवीवी। भ्रायुष्य—(वि०) भ्रायु चड़ाने वाला । जीवन की रचा करने वाला । जीवनरक्क । भ्रायुष्यं (न०) जीवनी शक्ति ।

आयुस् (न०) १ जीवन। जीवन की अवधि। २ जीवनी शक्ति। ३ मोजन। [समास में स् का ष् हो जाता है। जब स् किसी दीर्घ व्यक्षन के पूर्व स् का र् हो जाता है।]—कर, (वि०) उम्र बढ़ाने वाजा।—इट्यं, (न०) घी।— वेदः, (पु०) चिकित्सा शास्त्र। —वेदहुश,—वेदिक,—वेदिन्, (वि०) श्रोषधि सम्बन्धी। (पु०) वैद्य। चिकित्सक।—शेषः, (पु०) १ वचा हुआ जीवन। २ जीवन का अन्तः। २ आयु का हास।—स्तामः, (= धायुष्टोमः) (पु०) यज्ञ जो दीर्घजीवन की प्राप्ति के लिये किया जाता है।

ग्राये (ग्रन्थयः) स्नेहन्यज्ञक सम्बोधनात्मक अन्थय। ग्रायोगः (पु०) १ नियुक्ति। २ किया । ३ पुरप-हार। सुवासित द्रन्य। ४ समुद्रतट या किनारा। ग्रायोगवः (पु०) [खी०—ग्रायोगवी] वैश्या के गर्भ ग्रीर शुद्ध के वीर्थ से उत्पन्न सन्तान। बहुई।

द्यायाजनम् (न०) १ जोड्ना । २ प्रहण् करना । स्रोता । ३ उद्योग । प्रयत्न ।

द्यायाध्वनम् (न०) १ युद्धः। लड़ाई । संधामः। २ रणभूमि ।

भ्रारः (पु॰) १९ पीतल । २ लोह विशेष । ३ कीखा । भ्रारं (न॰) अनेना ।—क्रुटः (पु॰) क्रुटम् (न॰) पीतल ।

श्चारः ( पु॰ ) १ मङ्गलग्रह । २ शनिश्रह । श्चारा (ब्रो॰) १ मोची की राँपी । २ चाकू । श्चारत्त ( वि॰ ) रक्ति ।

श्चारतः (पु॰) १ वचात्र । पालन । रचण । श्चारत्ता (खी॰) १ र कुम्भसन्धि । ३ सेना । श्चारत्तकः ) (पु॰) १ चौकीदार । संतरी । २ देहाती श्चारत्तिकः ) न्यायाधीश । पुलिस । मैजिस्ट्रेट । श्चारटः (पु॰) नट । श्रभिनेता । नाटक का पात्र । पुनरर ।

श्चारिताः (पु॰) बंबहर । उत्था बहाव । श्चारत्य (वि॰) [श्ची॰—श्चारत्या, श्चारत्यो ] जंगली । जंगल में उत्पन्न । आरग्रयक (वि०) जंगली। जंगल में उत्पन्न। श्चारत्यकः ( ५० ) बनरखा । जंगली मनुष्य । जंगल का रहने वाला । श्रारत्यकम् ( न० ) वेद के ब्राह्मणों के अन्तर्गत

एक भाग जो या तो वन में बैठ कर रचे गये थे या जिनको वन में जाकर पढ़ना चाहिये।

अररवेऽहृश्यभानस्य त् ऋाररव्यक्षम् । अर्गरेऽध्ययनादेव आरग्यकमुदाहतस् ।]

ञ्चारतिः ( स्त्री॰ ) ३ नीरांजन । श्वारती श्चारनालं ( न० ) माँड । चाँवल का पसाव ।

खारब्धेः (स्त्री) आरम्भ । प्रारम्भ ।

आरम्दः ( पु॰ ) उद्योगी पुरुष । उत्साही पुरुष ।

श्चारभटः ( पु॰ ) साहस । विश्वास । (स्त्री॰) वृत्ति ।

आरभटी (खी०) विशेष प्रकार का नृत्य।

ग्रारंभः ) (पु॰) १ शारम्भ । शुरूत्रात । २ भूमिका आरम्भः ∫ इ कर्म। कार्य। ४ शीव्रता। तेज़ी । ४

उद्योग । चेष्टा । प्रयत्न । ६ दश्य ; ७ वध । हनन । श्चारभर्ग ( न० ) १ पकड़ना । काबू में करना ।

२ पकड़। दस्ता। बेंट। हैंडिल।

श्चारवः ) १ श्रावाज । २ चिरुलाहट । गुरौहट । भौक श्चारावः 🕽 ( कुत्ते भेड़िये श्रादि की बोली ) । भ्रारस्यं (न०) अस्वादिष्टता । जिसमें जायका न हो । क्रारात् ( अन्यया० ) १ समीप । पद्दोस में । २ दूर ।

फासके पर । ३ दूर से । दूरी से ।

श्रारातिः ( ५० ) शत्रु । वैरी । श्चारातीय (वि॰) १ समीप । नजदीक । २ दूर । ध्याराजिकम् ( न० ) भगवान के विग्रह की चारती करना ।

ध्याराधनम् (न॰) १ प्रसन्नता । सन्तोष । २ प्जन । सेवा । शङ्कार । ३ प्रसंख करने का उपाय । ४ सम्मान । प्रतिष्ठा । ५ पाचनक्रिया । ६ सम्पन्नता । सफलता ।

**थाराधना ( ५० )** पूजन । सेवा ।

भ्राराधनी (स्त्री॰ ) पूजन । श्रङ्गार । तुष्टिसाधन । प्रसादन (देवता का )।

श्राराधियतु (वि॰) पुजारी। पूजन करने वाला। · विनम्र सेवक । रिवाग वगीचा।

थ्यारामः ( पु॰ ) १ हर्ष । असक्षता । श्राल्हाद । श्रार्चिकं ( न॰ ) सामवेद की उपाधि ।

द्यारामिकः ( go ) साली i

द्यारातिकः ( पु॰ ) स्सोइया । ं

द्यारुः (पु०) १ सृक्षर । २ कर्कट | केकड़ा i

द्यारह ( वि॰ ) भूरे या सांवले रंग का ।

<u>ञ्चारुद्ध ( व० कृ० ) सवार । चढ़ा हुआ । वैठा हुआ ।</u>

आरुद्धिः ( स्त्री० ) चढ़ाई । उठान । उचान ।

थ्रारेकः (पु०) १ खाली करना । २ <u>क्र</u>ञ्जन । सिक्छन ।

श्रारेचित ( वि॰ ) कुञ्चित । सिकुड़ा हुआ।

द्याराग्यं ( २० ) सुस्वास्य । अन्छी तंदुहस्ती ।

ष्ट्रारीपः (पु०) ३ संस्थापन । २ कल्पना । ३ एक पदार्थं में दूसरे पदार्थं की कल्पना करना।

द्यारोपराम् ( २० ) स्थापन । लगाना । महना। २ किसी पीधे को एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह लगाना। रोपना। बैठाना। ३ किसी वस्तु के गुग को दूसरी वस्तु में मान खेना। ४ मिथ्या ज्ञान । अस । १ धनुव पर रोदा चड़ाना ।

ग्रारोहः ( पु॰ ) १ सवार । २ चढाई । ( घोड़े की ) सवारी । उठी हुई जगह । उचान । ऊँचाई । ४ श्रहंकार । श्रमिमान । ४ पहाड । ढेर । ६ (स्त्री की कमर ) नितंब । चूतर । ७ माप विशेष । ८ खात ।

धारोहकः ( पु॰ ) सनार । चड़ने वाला ।

आरोहराम् (न०) १ सवार होने की या ऊपर चढ़ने की किया। २ घोड़े पर चढ़ना। ३ ज़ीना। सीढ़ी।

ध्याकिः (पु०) असे का पुत्र अर्थात्- १ यम। शनिग्रह । ३ राजा कर्यं । ४ सुभीव । ४ वैवस्वत मनु।

धार्त (वि॰) [बी॰-धार्त्ती ] नामविक। तारका शिहद्की मक्सी!

द्यार्घा (स्त्री॰) जाति विशेष अथवा पीखे रंग की

ध्याध्ये (न०) जंगली शहद। श्रार्च (वि॰) [स्रो॰-श्रार्ची] श्रर्चा करने वाला।

पूजा करने वाला पुजारी। श्राचिक (वि॰) ऋग्वेद सम्बन्धी।

संव सव कोव--र्म

आर्जवम् **ध्रार्जवम् ( न० ) १** सिघाई । २ सीधापन । स्पष्ट-वादिता । ईमानदारी । सचाई । कुटिखता का श्रभाव । ञ्चार्जुनिः ( ५० ) धर्जुनपुत्र । अभिमन्यु । धार्त (वि०) अस्वस्थ । पीड़ित । कष्ट प्राप्त । थ्रार्तव (वि॰) **िस्री॰—ग्रार्तवा,** ग्रार्तवी ] १ ऋतु सम्बन्धी । २ मौसमी । ऋतु में उत्पन्न । सामयिक। ३ स्त्री धर्म का। श्रातिवः ( ए० ) वर्ष । आर्तवम् (ग॰) १ रज जो श्वियों की योनि से प्रति सास निकलता है। २ एजस्वला होने के पीछे कति-पय दिवस, जो गर्माधान के लिये श्रेष्ठ होते हैं। ३ युक्त । प्रार्तवी (स्वी०) बोड़ी। ध्यार्तवेयी (स्त्री०) रजस्वला स्त्री। श्रार्तिः (स्त्री०) १ दुःसः । क्षेश । पीड़ा । (शारीरिक या मानसिक)। २ मानसिक चिन्ता। ३ बीमारी। रोग । ३ भनुष की नोंक । ४ नाश । विनाश । ष्पार्त्वजीन (वि०) ऋत्विज। ध्यार्त्विज्यं (न०) ऋत्विज का पद। आर्थ (वि॰) [धी॰--ग्रार्थी] किसी वस्तु वा पदार्थ से सम्बन्ध युक्त ।

थ्रार्थिक ( वि॰ ) [ स्त्री॰—ग्रार्थिकी ] १ त्रर्थयुक्त । २ बुद्धिमान् । ३ सारवान । वास्तविक ।

श्रार्द्भ (वि०) १ नम । तर । भींगा हुआ । २ हरा। रसीला। ३ ताजा। टटका। नया । २ कोसला। मुलायम ।-काछं, ( न०) हरी लकड़ी।-पृष्ठ, (वि॰) सींचा हुआ। तरोताज़ा।—शाकः, ( पु॰ ) श्रदरक । आदी ।

थ्यार्द्धा (स्त्री०) नचत्र विशेष । छठवाँ नचत्र । श्रार्द्धकं (न०) अदरक। आदी। आईयति (कि॰) भिगाना। नमकरना।

प्रार्ध (वि॰) श्राधा ।

मार्घिक (वि॰) [बी॰—मार्घिकी] त्राधे से संबन्ध रखने वाला। आधा बँटवाने वाला।

आर्थिकः ( पु॰ ) १ वह जोता, जो खेत की आधी पैदावार ले लेने की शर्तपर खेत जोतता बोता है। २ वैश्या का पुत्र, जिसे ब्राह्मण ने पाला पोसा हो।

श्चार्य (वि०) १ श्रेष्ठ श्रार्थ के योग्य। २ श्रेष्ठ । प्रति-ष्टित । कुलीन । उच्च । ३ उत्तम । समीचीन । सर्वेत्कृष्ट । – गृह्य (वि०) १ श्रेष्ठों द्वारा सम्मानित । २ श्रेष्ठ का मित्र । श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपगस्य । ३ सम्मानित । ४ भरजु । सरल । --देशः (पु०) द्यार्थों के रहने का देश। -- पुत्रः (पु॰) १ प्रतिष्टित जन का पुत्र । २ दीचा गुरू का पुत्र। ३ बढ़े भाई का पुत्र । ४ सम्मान जनक संज्ञा। इसी प्रकार पति के लिये पती का अथवा अपने राजा के लिये उसके सेनापति की सम्मानजनक संज्ञा। १ ससुर का पुत्र (साला)। —प्राय, (वि०) श्रायों द्वारा श्रावाद । श्रेष्ठ जनों से परिपूर्ण।--मिश्र, (वि०) प्रतिष्ठित । सम्मानित । विख्यात ।-मिश्रः, (पु०) १ अद्रपुरुष । २ सम्मान सम्बोधन ।—लिङ्गिन्, ( पु॰ ) धर्म । — भ्रष्ट, ( ९०)। शठ। धृती। मरह।—वृत्त,

(वि०) नेक। भला।—वेश, (वि०) मली

प्रकार परिन्ञ्चद पहिने हुए।-सत्यं, ( न० )

महान सत्य। श्रेष्ठ सत्य।—हृद्य, (वि०) श्रेष्ठों

द्वारा पसंद किया हुआ। द्यार्थः (पु०) १ हिन्दुच्चों श्रीर ईरानियों का नाम । २ अपने धर्म धौर शास्त्र को मानने वाला । ३ प्रथम तीन वर्ण । [ब्राह्मण । चत्रिय । वैश्य ।] ४ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति। १ कुलीन । ६ कुलीनोचित श्राचरण का व्यक्ति । ७ स्वामी । मातिक । 🛱 गुरु । शिक्तक । ६ मित्र । ३० नैश्य । ३१ ससुर । १२ बुढ्देव ।

ग्रार्या (स्त्री०) १ सास । २ श्रेष्ठ स्त्री । ३ इन्द विशेष !- ग्रावर्तः, (५०) श्रेष्ठ पुरुषों का त्रावास स्थान । देश विशेष जो पूर्व और पश्चिम में समुद्रों द्वारा और उत्तर दक्षिण में हिमालय श्रीर विनध्यगिरि हारा सीमावद्ध है।

> खाममुद्रास् वै प्रवद्यिभगुद्राञ्च पश्चिमात्। तयोरिवान्तरं गियोः अधि।वर्तं विदुर्वेषाः ॥

> > ---मनुस्मृति ।

थ्यार्यकः ( ५० ) १ भद्रपुरूप । २ पितामह ।

```
प्रार्यका ) (स्त्री॰) श्रेष्ठास्त्री । कुलीन ।
प्रार्थिका }
ग्रार्ष (वि॰) [स्त्रो०-ग्रार्घो ] केवल ऋषियों
    द्वारा प्रयुक्त होने वाला या वाली। ऋषियों की।
    वैदिक। पवित्र। पुनीत। अलौकिक।
आर्थः ( पु॰ ) ऋषिप्रोक्त आठ प्रकार के विवाहों में से
    एक। जिसमें कन्या के पिता को, वरपच से एक
    या दो गीएँ दी जाती है।
                आदायार्चस्तु गोहयम् ।
                                       याज्ञवल्क्य ।
द्यार्षे ( न० ) ऋषिप्रशीत शास्त्र । वेद ।
श्चापेंभ्यः ( पु० ) बछुड़ा जो इसना बढ़ा हो कि काम
    में लाया जासके या साड़ बना कर छोड़ा जासके।
द्यार्पेय (वि॰) [स्त्री-द्यार्पेयी] १ ऋषि का।
    ऋषि सम्बन्धी । २ योग्य । मान्य । प्रतिष्ठित ।
श्रार्हत (वि०) [स्रो०-प्यार्हती] जैन-सिद्धान्त-वादी ।
थ्रार्ह्तः ( पु॰ ) जैनी ।
ब्राईतम् ( न० ) जैनियों का सिद्धान्त ।
श्चाईन्ती (पु॰) } योग्यता।
श्चाईन्यम् (न॰)
त्रात्तः (पु॰)) १ मञ्जूती आदि के शंडे । २
श्रात्तं (न०)) पीतसंखिया। हरतात ।
द्यालगर्दः ( ५० ) पनिया साँप ।
भ्रालभनम् (न०) १ पकड्ना । २ स्पर्शं करना । ३
    मार डालना।
भ्रालंबः ३ (पु०) १ अवलम्ब । ग्राश्रम । धुनकिया ।
श्चालस्वः 🕽 २ सहारा । रच्छ ।
भारतंवनम् ) ( न॰ ) १ त्रवतम्ब । श्राश्रय। २
थ्रात्तस्वनम् । सहारा । ३ श्राधार । अवस्थान । ४
    कारण । हेतु : २ रस में विभाग विशेष । उसके
    श्रवलम्ब से रस की उत्पत्ति होती है।
ब्रालंबिन् ) (वि॰) १ लटकता हुआ। कुका हुआ।
भ्रालम्बन् ) सहारा । लिये हुए । २ समर्थित । ३
    पहिने हुए। धारण किए हुए।
             (पु०) । प्रकड्ना । स्पर्श करना ।
भ्रालम्भः (पु०) र चीरना। फाइना । ३
श्चालंभनम् (न०) पज्ञ में बिलदान के लिये पशु
श्चालम्भनम् (न०) का वध करना। यथा "श्चश्वा-
    ज्ञमं गवालम्भम्।"
```

```
ग्रालयः (पु॰) ) १ घर । गृह । २ श्रावार ।
श्रालयं (न॰) ∫ ३ स्थान । जगह।
श्रातक (वि०) पागल कुत्ता सम्बन्धी या पागल कुत्ते
    के कारण हुआ।
ब्रालवरायं (न०) १ जिसमें निमक न हो। जिसमें स्वाद
    न हो। २ जिसमें कुछ जुनाई न हो। बदस्रत ।
    17季酸
ग्रात्ववातं ( न॰ ) खोडुग्रा । थावा ।
थ्राजस ( वि॰ ) [स्री॰-धालसी] सुसा काहिता।
क्रालस्य (वि०) यालसी। सामर्प्य होने पर भी
    श्रावश्यक कर्त्तव्य का पालन न करने वाला l
    ग्रकर्मण्य । उदासीन ।
                                   उदासीनता ।
श्रालस्यम् ( न० ) सुस्ती । काहिली । श्रकमेरयता ।
भ्रात्नातम् (न॰) लकड़ी जिसका एक छोर जलता
     हो । लुग्राठी । लुक ।
भ्रातानम् ( न० ) १ हाथी बाँधने का खंभा या
    खूंटा। हाथी के बांधने का रस्सा। २ बेड़ी । ३
     जंजीर । सकड़ी । रस्सा । ४ वंधन । [ वाला ।
घ्रालानिक (वि०) हाथी बांचने के खंभे का काम देने
ञ्चालापः ( पु॰ ) १ वार्तानाप । बातचीत । कथोप-
     कथन । सम्भाषण । २ वर्णन । कथन । ३ तान ।
     सङ्गीत के सप्त स्वरों का साधन।
श्रालापनम् ( न० ) वार्तालाप । कथोपकथन ।
भालादुः
             (स्री०) कुम्हड़ा। कुहँड़ा। कूष्मागड ।
यालावुः
श्रात्तावर्तम् (न०) कपडे़ का बना पंखा। [सचा।
श्राति (वि०) १ निकस्मा । तुस्त । २ ईमानदार ।
भ्रात्ति ( ५० ) १ विच्छू । २ सधुमित्रका ।
श्रात्ती (भ्री॰) १ सखी। सहेली । २ कतार।
    अवलि । ३ पंक्ति । लकीर । रेखा। ४ पुल । सेतु।
भ्रालिंगनं ) ( न॰ ) चिपटाना । गन्ने लगाना ।
भ्रालिङ्गनम् ) परिसम्भण ।
द्यार्तिगिन् } ( वि॰ ) चिपटाये हुए ।
ष्यातिङ्गिन् }
म्रालिगी (स्रो॰) 🕽
श्रालिङ्गी (भ्री॰) (
                    यवाकार । छोटा ।
श्रालिङ्गेयः( ५० )
श्रातिङ्गेचः(५०)
```

श्रालिजरः । ( पु॰ ) मही का मटका या बड़ा घड़ा। श्रालिजरः यालिदः ( पु॰ ) १ चबृतरा । चौतरा । श्रालिन्दः यातिस्कः **ग्रालिन्दकः श्रालिपन** 🖁 ( ५०) प्रसाई। खिपाई। श्रातिस्पनम् झालीढम् (न॰) दहिना घुटना मोइ कर बैठना। बैठने का जासन विशेष । श्रासु (न०) धन्नौटी। देहा। श्रालुः (पु॰) ३ उत्लू । युःथू । २ श्रावन्त । काले ग्रावन्स की लकदी। श्राप्तः (स्री०) बड़ा। आलंचनम् } (न०) नींच कर उखाइना । चीर फाइ ग्राल्यभ्रमम् ∫ कर दुकड़े बुकड़े कर डालना । श्रात्तुल (वि०) १ हिलने दुलने वाला। २ निर्वत । द्यालेखनम् (न०) १ लेख । २ चित्रणः। ३ खरोंचन । खसोरन । यालेखनी (खी॰) कुंची। क्रलम। ध्यालेख्यम् ( न० ) ३ हाथ से बनायी हुईं तसवीर । तसवीर। चित्र।२ जेखा ।---शेष, (वि०) सिवाय विश्व के जिसका कुछ भी न बचा हो अर्थात् मृत । मरा हुआ ! ब्रालेपः (४०)) १ मानिश । उपटन । तोप । ब्रालेपनम् (न०)) २ पनस्तर । (पु०) । चितवन । श्रवलोकन । त्रालोकनम् (न०)) २ दश्य। दर्शन। ३१काश। ४ श्राव । कान्ति । १ वधाई । आलोचक (वि॰) देखने वाला। जाँचने वाला। श्रालोकम् (न०) देखने की शक्ति । देखने का हेतु या कारण ! ब्यालोखनम् (न॰)) देखना । पहचानना । गुण-ब्यालोखना (खी॰) होप-निरूपण । विवेचना । त्र्यालोडनम् ( न॰ ) ) १ हिलाना । गडुबड्ड स्रालोडना (स्त्री॰ ) } करना । हिलाना डुलाना । २ मिश्रण करना । मिलाना । ग्रालील (वि॰) १ जरा जरा हिलता हुन्ना। कॉॅंपता हुआ। घूमता हुआ। २ हिलता हुआ। श्रान्दोलित ।

ब्यावनेयः ( पु॰ ) भूसुत । मङ्गलभइ । ग्राइंत्य | (वि॰) ग्रवन्ती । ( उज्जैन ) से ग्राया ग्रावन्त्य / हुन्ना यां त्रवन्ती से सम्बन्ध युक्त । आर्घत्यः १ (पु॰) ३ अवन्ती का राजा या निवासी। श्चावस्यः ∫ पनित ब्राह्मण की सन्तान । श्रावपनम् ( न॰ ) ३ बीज बीने वखेरने या फैंकने की किया। २ बीज बोना । ६ मुंडन । हजामत । ४ पात्र । बड़ा । श्रारी । करना । लोटा । ब्रावरकं ( न॰ ) उक्कन । पदी । ध्वट । द्यावरसम् ( २० ) १ ढाँकना । छिपाना । मृंदना । २ बंद करना । घेरना । ६ डझन । पर्दी । ४ रोक । ग्रह्चन । ५ घेरा । हाता । छारदीवाली । ६ वस्त । कपड़ा । ७ डाल । -- शक्तिः, (स्त्री०) ग्राह्मा व चैतन्य की दृष्टि पर परदा डालने वाली शक्ति। द्याचतेः (पु०) १ घुमाव । चक्कर । २ वर्वंडर । भँवर । ३ विचार । विवेचन । ४ वुँ घराखे बाल । १ घनी बस्ती । ६ रत विशेष । लाजा-वर्त । ७ सोनामक्सी । = चिन्ता । ६ बादल जो पानी न वरसावें। द्यावर्तकः ( पु॰ ) १ बादल विशेष। २ ववंडर । ३ चक्कर । फेरा । ४ वुँ घराजे बाल । भ्रावर्तनः ( पु०) विष्णु । ध्यावर्तनम् (न०) १ द्युमाव । चक्कर । २ धावर्तन । घूर्णन । ३ ( घातुक्यों का) गलाना । ४ त्रावृत्ति । **४ दही या दूध का रखना** । घावर्तनी ( खी॰ ) घरिया; जिसमें रख कर सुनार लोग सोना चाँदी गलाते हैं। भ्रावितः । (स्त्री०) १ रेखा। पंक्ति २ श्रेखी । ध्यावली 🕽 कतार । ग्रावितत ( वि० ) थोड़ा सा मुड़ा हुन्ना। भावश्यक ( वि॰ ) स्त्री॰—आवश्यकी । ज़रूरी। सापेच्य । २ प्रयोजनीय जिसके विना काम न चले । आवश्यकम् ( न० ) आवश्यकता । ऐसा कर्म या कर्त्तच्य जिसके विना काम न चले । श्रनिवार्य परिशाम ।

ध्यावस्तिः (स्त्री॰) रात । श्राधी रात ।

श्रावसधः ( पु॰ ) १ ग्रावसस्थान । सकान । वर । २ विश्रासगृह । ३ ज्ञात्रालय । सठ । कुटी । ४ दृत्त विशेष ।

भ्रावसथ्य (वि॰) घर वाला । घर के भीतर । श्रावसथ्यः (पु॰) श्रमिहोत्र का श्रमि जो घर में रखा जाता है ।

श्रावसथ्यम् (न॰) १ छात्रावास । छात्रनिलय । २ मठ। ऊटी । ३ घर। मकान ।

श्राविभित (वि॰) ३ समाप्त । सम्पूर्ण । २ निर्णीत। निश्चित । निर्धारित ।

श्राविस्तिम् (नः) पका हुद्या श्रवाच । [हुए। श्रावह (वि०) उत्पन्न करते हुए । पथ दिखलाते श्रावापः (पु०) १ बीज बोना । २ बखेरना । ३ श्राल-बाला । ४ वरसन । श्रनाज । श्रनाज रखने का बर्तन । १ पेय पदार्थ विशेष । ६ कंकण । ७ ऊबढ़ खाबड ज़मीन ।

ब्रा**वाएकः** ( ५० ) कंकरा। पहुँची।

आवापनम् (न॰) करवा।

द्यावालं ( न० ) थाला । खोडुग्रा ।

भ्रावासः (यु॰) १ वर । मकान । बस्ती । २ भ्रावासस्थल ।

आवाहनम् (न०) १ वुलावा। न्योता। श्रामंत्रस् । २ देवता का आह्नन्। ३ श्रानि में श्राहृति देना। श्राविक (वि०) [स्त्री०—आविकी ] १ भेद सम्बन्धी। २ जनी।

आविकस् ( न० ) जनी कपड़ा।

श्राचित्रन (वि०) हुँदुःखी । विषद्भस्त । सुसीवतज्ञदा । श्राविद्ध (व० कृ० ) १ जिदा हुआ । विश्रा हुआ । २ टेहा । सुका हुआ । ३ जोर से फैंका हुआ । वलाया हुआ । [२ अवतार । श्राविभोदा (पु० ) १ प्रकाश । प्राक्तका । उत्पत्ति । श्राविल (वि० ) १ मटीला । गंदला । मैला । गंदा । २ श्रपवित्र । अध । ३ काले रंग का । कर्लीहा । ४ र्थुंचला । मंद ।

ध्याविलयति (कि॰ पर०) घटवा लगाना । कलक्कित करना ।

त्राविष्करणम् (न०) । १ प्राकव्य । प्रकारा । ग्राविष्कारः (५०) । साचात्करणः।

श्राचिष्ट (व० कृ०) १ श्रविष्ट । घुसा हुआ । २ श्रावे-शित (भूत पेत द्वारा) । ३ मरा हुआ । वश में किया हुआ । ४ सर्वश्रास किया हुआ । वेरा हुआ । रत । सर्वेष्ट ।

श्राविस् ( अन्यया॰ ) सामने । नेत्रों के श्रागे । खुर्ख-खुरका । साफ तौर पर । स्पष्टसः !

द्याचीतं ( न॰ ) श्रपसन्य । दहिने कँधे पर जनेक रखने की किया ।

श्राञ्जकः ( ५० ) ( नाटक की भाषा में ) पिता । श्राञ्जकः ( ५० ) भगिनीपित । बहनोई ।

आवृत् (की॰) १ किसी श्रोर भुका या मुड़ा। प्रवेश । २ कम । विधि । तरीका । ३ रास्ते का मोड़ । रास्ता । दिशा । ४ प्रायश्चित्त विशेष । आवृत्त (व॰ छ॰) १ चूमा हुआ । चक्कर खाया हुआ । बौटा हुआ । २ दुहराया हुआ । ३ अभ्यस्त । पढ़ा हुआ । सीखा हुआ । अधीत ।

श्चावृत्तिः (स्त्री॰) १ प्रत्यावर्तन । लौटना । २ पत-टाव । (सेना का पीछे) हटाव । ६ परिक्रमा । चक्कर । ४ घूमकर या चक्कर काट कर पुनः उसी स्थान पर श्चाना जहाँ से रवाना हुश्चा हो । १ बारं-वार जन्म श्रीर मरण । लौकिक जीवन । ७ बार-वार किसी वात का अभ्यास । ७ पुनरावृत्ति । दुहराना ।

धावृष्टिः (स्त्री०) वर्षा । फुआरः।

आवेगः (पु॰) वेचैनी । चिन्ता । उद्विग्नता । प्रवस-हट । व्यस्तता । चित्तचाञ्चल्य । २ घवराहट । उतावली ।

श्चावेदनम् ( न० ) १ सूचना । इतिलाः २ प्रति-स्मरणः । वर्णनः । ३ अपनी दशा के। सूचितः करना । अर्जो । ४ अर्जीदावा ।

द्यावेशः ( पु॰ ) १ व्यासि । सन्चार । प्रवेश । २ अनुरक्ति । ३ श्रमिमान । श्रहङ्कार । ४ चित्तचाञ्चल्य । काथ । रोष । १ भूतावेश । किसी श्रेत का किसी के शरीर पर श्रधिकार होना । भूतभेतवाथा । सृगी की मुखी ।

ध्याविशनम् (न०) १ प्रवेश ! द्वार । २ भूत मेत की बाधा ! ३ कोध । रोप । ४ कारबाना । १ घर ।

थावेशिक (वि॰) [स्री॰-ग्रावेशिकी] १ विल-चगा। निज का। २ पुरतेनी। श्रावेशिकः (पु॰) महमान । श्रतिथि । श्रभ्यागत । ध्यावें एकः ( ५० ) दीवाल । घेरा । हाता । द्मावेष्टनम् (न·) १ वेठन । बन्धन । २ जिफाफा । रैपर । ३ दीवाल । हाता । घेरा । श्राश (वि॰) खानेवाला। भन्तक। भ्राशः ( ५० ) भोजन । श्राशंसनम् (न०) १ प्रतीचा । श्रीभनावा । २ कथन । घोषणा । घोषणा । श्राशंसा (खी॰) १ श्रभिताषा । श्राशा । २ भाषण । श्राशंसु (वि॰) ग्राभिलाषी। श्राशावान। श्राशंका । (खी०) १ भय। डर । २ सन्देह। श्राशङ्का 🕽 श्रनिश्चितता । ३ श्रविश्वास । शक । चारांकित । (व० क०) भयभीत। इरा हुआ। आशङ्कित ∫ श्राशंकितं ((न०) १ इर। भय। २ सन्देह। शक। श्राशङ्कितम् ∫ श्रनिश<del>्चितता ।</del> म्राशयः ( ५० ) १ शयनगृह । विश्रामस्थल । २ श्रावसगृह । श्राश्रयस्थतः । ३ स्थान । श्राधार । खात। गढ़ा। ४ आसाशय । पेट । सेदा। ४ अभिप्राय । तात्पर्य । ६ मन । हृदय । ७ समृद्धि । ८ खत्ती। बखारी । ६ इच्छा । मर्ज़ी । १० प्रारब्ध । भाग्य। ११ पशु पकड्ने का खात या गड़ा। श्राशः ( पु॰ ) अग्नि । आग । धाशरः ( ५० ) १ ग्रम्मि । २ राएस । देख । ३ हवा। थ्राशवम् (न०) १ तेजी। फुर्ती। २ त्रासव। धर्क। भ्राशा (क्षी॰) १ किसी श्रशस वस्तु के प्राप्त करने

प्राशः (पु॰) प्रग्नि। श्राग।
प्राशरः (पु॰) १ श्रानि। २ राचस । देखा । ३ हवा ।
प्राश्यास्य (प॰) १ तेजी । फुर्ती । २ श्रासव । धर्क ।
प्राशा (फ्रा॰) १ तेजी । फुर्ती । २ श्रासव । धर्क ।
प्राशा (फ्रा॰) १ किसी श्राप्त वस्तु के प्राप्त करने
की श्रमिलापा श्रौर उसकी प्राप्ति का कुछ कुछ निरचय । २ श्रमिलाषा । इच्छा । ३ मिथ्या श्रमिलाषा । ४ दिशा । श्रञ्जल । श्रवकाश । स्थानित्त, — जनन, (वि॰) श्राशावान । श्राशाकारक । — गजः, (पु॰) दिगाज । — तन्तुः, (पु॰) वहुत कम श्राशा । — पालः, (पु॰) दिगाज ! — पिशाचिका, (फ्रा॰) श्राशाराचसी। — लन्धः, (पु॰) १ विश्वास ।
२ सारवना । भरोसा । श्राशा । ३ मकदी का

आशुशुद्धारी: जाला।—भङ्गः, ( ५० ) श्राशा का दूरना।— हीन, (वि॰) हतोत्साह। उदास। त्याचादः ( ५० ) त्राषाद का महीना । आशास्य (स॰ का॰ कृ॰) वर द्वारा प्राप्तव्य। २ अभिलवित । अशास्यं ( न॰ ) १ अशा । इच्छा । अभिलाषा । २ आशीर्वाद । बरदान । दुआ । आशिंजित ) (वि०) भनकारता हुआ। थ्राशिक्जित*े* प्राशित (वि०) १ साया हुन्ना । साने के दिया हुया। २ ऋषाया हुआ। तृप्त । ष्ट्राशितम् (न०) भोजन। श्राशितंगवीन । (वि०) पशुत्रों द्वारा पहिले चरा आशितङ्गवीन ∫ हुआ। थ्याशितंसव ) (वि॰) श्रवाया । तस हुन्ना । श्राशितस्भव ) श्राशितंभवम् ) ( न० ) १ मोजन । भोउय पदार्थं । श्राशितम्भवः ) २ तसि । ( ९० मी होता है । ) ध्याशिर (वि०) पेट्ट। मोजनमङ् । श्राशिरः (५०) १ श्रम्नि । २ सूर्ये । ३ दैस्य । राजस । श्राशिस् (खी॰) १ श्राशीर्वाद् । दुत्रा । मङ्गतकामना । २ प्रार्थना । अभिलापा। कामना। ३ सर्प का

विषदन्तः । — वादः, (पु०) — वचनं, (न०)
मङ्गला कामना सूचक वचन। दुआ। असीस।
— विषः, (आशीर्विषः) (पु०) सर्प। साँप।
आशी (सी०) १ सर्पे का विषदन्तः। २ विषः।
गरताः ३ आशीर्वादः। दुआ। — विषः, (पु०)
१ सर्पे। २ एक विशेष प्रकार का सर्पः।
आशु (वि०) तेता। फुर्त्तीलाः — कारिन्, (अन्यया०)
— कृत, (वि०) कोई भी काम हो, शीव्र करनेवाला।

—कोपिन्, (वि॰) चिड्चिड्ा । तुनुक मिजाज ।

—ग, (वि॰) तेज । फुर्तीला ।—गः. (पु॰)
१ हवा । २ सूर्य । ३ तीर । —तोष, (पु॰) शिव
जी की उपाधि ।—ब्रीहिः, (पु॰) चावल जो
वरसात ही में पक जाते हैं।
व्याशुः (पु॰) व्याशु (न॰) चाँचल, जो वर्षाश्चतु ही में
पक जाते हैं।

भ्राशुशुक्ताणिः ( ५० ) १ इवा । २ त्राग ।

थ्राशेकुटिन् ( ५० ) पहाड़ । त्र्याशोषगां ( न० ) सुखाना । भ्राशौचं (न॰) त्रपवित्रता । ( जनन मरण के समय होने वाला सृतक।) त्र्यास्चर्य ( वि० ) ब्रद्धत । विस्मयकारी । ब्रसामान्य । श्रजीब ! श्राप्टचर्यम् (न०) १ चमत्कार । जातू । २ विज्ञच-यता । विचित्रता । थ्राश्चोतनम् ) (न०) १ तिन्दावाद । प्रोचण । २ थ्राश्च्योतनम् ) पलकों पर धी श्रादि लगाना । अप्राप्त (वि॰) [स्त्री०—आश्मी] पत्थर का बना हुआ। पथरीला। [का बना हुआ। त्राप्त्मन (वि०) [स्नी०--ग्राप्त्मनी ] पथरीला। पत्थर प्राष्ट्रमनः ( पु० ) १ पत्थर की बनी कोई वस्तु । २ सूर्य के सारथी श्रहण का नाम। आरिमक (वि०) [स्त्री०-ग्राप्टिमकी ] १ पत्थर का बना। २ पत्थर ढोनेवाला या खे जाने वाला। **ब्राप्ट्यान (व० क़०) १ कड़ा। जमा हुन्त्रा। २ डुड्र** कुछ सुखा हुआ। ञ्राश्चं ( न० ) ग्राँसू। िक्रिया । आश्रपण्म् (न०) पाचन की या उबालने की आश्रमः ( ५०) ) १ साधुत्रों के रहने का स्थान। श्राश्रमम् (न॰) 🌖 कुटी । गुफा । २ ब्राह्मस के जीवन की चार त्रवस्थाओं में से कोई एक । [ चार भवस्थाएँ—ब्रह्मचर्य, गाई**स्थ्य**, वानप्रस्थ, संन्यास । चत्रिय और दैश्य का साधरणतः उक्त प्रथम तीन आश्रमों में प्रवेश करने का अधिकार है, किन्तु किसी किसी धर्मशास्त्रकार के मतानुसार ये रोनों वर्ण चतुर्थं प्राश्रम में भी प्रवेश कर सकते हैं] ३ विद्यालय। पाठशाला। ४ वन। उपवन। --गुरुः, (पु॰) प्रधानाध्यापक। प्रिसपत्त ।—धर्मः, s प्रत्येक आश्रम के कर्त्तव्य कर्म । २ संन्यासाध्रम के कर्त्तक्य। - एद्ं,-प्रग्रहतं, (न०) तपोवन।-भ्रष्ट, (वि॰) श्राश्रम धर्म से पतित।—वासिन्, —भ्रालयः—सदु, ( पु॰ ) तपस्वी । संन्यासी । आश्रमिक १ (वि॰) चार आश्रमों में से किसी एक श्राश्रमिन् ∫ आश्रम का।

म्राक्षयः ( ५० ) १ मासरा । सहारा । मानार ।

विश्रामस्थल । श्राश्रयस्थल । २ शरगा | पनाह ।

३ भरोसा। ४ घर। १ राजा के ६ गुर्गों में से एक । ६ तरकस । ७ ग्रधिकार । स्वीकृति । = सम्बन्धः। सङ्गति । श्राश्रयकः } (पु॰) श्रन्ति । श्राश्रयराः } श्राश्रयसम् (न०) ९ सहारा जेने की क्रिया। २ स्वीकृत करना। पसन्द करना। ३ पनाह। आश्रय। श्राश्रयिन् (वि०) १ त्राश्रित । आश्रय त्रेनेवाला । २ सम्बन्ध युक्त । आश्रव ( वि॰ ) श्राज्ञाकारी । श्राज्ञानुवर्ती । श्रास्रवः ( ए॰ ) १ सरिता । नदी । चरमा । स्रोता । २ प्रतिज्ञा । वादा । प्रतिश्रुति । ३ दोष । अपराध । भ्राश्चिः (स्त्री०) तलवार की धार 🖯 वाला । **द्याश्चित** ( व॰ कृ॰ ) १ शरणागत । २ त्रासरे पर रहने श्राश्चितः ( पु॰ ) चाकुर । नौकर । श्रद्धयायी । श्राश्रृत (व० कृ०) ३ सुना हुआ । २ प्रतिज्ञात । स्वीकृत । मंजूर किया हुआ । ष्प्राश्रतम ( न० ) इस प्रकार प्रकारना जो सुन पड़े। भ्राश्चितिः (स्त्री०) १ श्रवण् । २ स्वीकृति । श्राइक्षेषः (पु०) १ श्रालिङ्गन। चिपटाना। लिपटाना। गले लगाना । २ घनिष्ट सम्बन्ध । सम्बन्ध । ब्याश्लोषा (स्ती०) नवाँ नश्चत्र । िसम्बन्धी । ग्राह्व ( वि॰ ) [ स्त्री॰—ग्राह्वी ] घोड़े का। घोदा **प्रार्श्व ( न० ) बहुत से घोड़े । घोड़ें।** का समुदाय । ग्राह्वत्थ (वि॰) [स्त्री॰—ग्राह्वत्थी] पीपल का बना हुन्ना या पीपल का या पीपल सम्बन्धी। भ्राइचत्थम् ( न० ) पीपल वृत्त के फल । ग्राप्रवयुज् ( वि॰ ) [ स्नी०—ग्राप्रवयुजी ] ग्रारिवन मास से सम्बन्ध रखने वाला। भ्राश्वयुजः ( ५० ) श्राश्विन मास । कार का महीना । पूर्णिमा । थ्याश्वयुत्ती (स्त्री॰ ) श्रारिवन मास की पूर्णमा**सी** या ब्राश्चलत्त्विकः ( ए० ) १ घोड़ों के नाल अडने

वाला । २ ग्रश्ववैद्य । साबहोत्री : ३ साईस ।

त्र्याञ्चासः ( पु॰ ) १ स्वतंत्र रीत्या सांस जेना ।

२ सान्त्वना । प्रसन्नता । श्रभयदाव । ३ निवृत्ति ।

श्रवसान । ४ किसी पुस्तक का परिच्छेद या कारह ।

आश्वासनम् ( न० ) दिलाला । तसही । दाँहस । धीरज । श्राशाप्रदान ।

थाश्विकः ( ५० ) बुद्सवार ।

थाश्विनः ( ५० ) कार का महीना ।

थ्राश्चिनेयों (दिवचन) दो ग्राश्चिनी कुमार। ये दोनों देवताओं के चिकित्सक कहे जाते हैं।

स्राधिषत (वि॰) [स्त्री॰—स्राधिवनो ] बोड़े पर सवार हो यात्रा करने वाला।

श्चापाद ( पु॰ ) १ वर्षात्रतु के त्रथम मास का नाम । २ पत्नास का वर्ष्ड।

भ्राषाडा (स्त्री॰) २० वाँ और २३ वाँ नक्त्र। पूर्वापाडा श्रीर उत्तरापाडा। [मासी।

श्राषाही ( र्ह्मा॰ ) आषाह मास की पृथिमा या पूरत-श्राप्टमः ( रु॰ ) आठवाँ भाग या श्रंग ।

श्वास्, द्याः ( श्रन्यया॰ ) स्पृति, क्रोध, पीड़ा, श्रपा-करण, खेद, शोक-धोतक श्रन्ययः ।

आस्त (धा॰ आ॰) [आस्ते, आसित ] १ वैठना। बेटना। विश्राम करना। २ रहना। वसना। ३ चुपचाप वैठना। बेकार बैठना। ४ होना। जीवित रहना। १ अन्तर्गत होना। ६ जाने देना। छोड़ देना। ७ एक और रख देना।

द्यास्तः (पु॰) १ वैठकः। २ कमानः। त्रासम् (न॰) ) 'स सास्तिः सासुन्नः सासः।''— —किरातार्जुनीयः।

ग्रास्त्रक (व० ह०) १ श्रहरक । जीन । जिस । २ लुब्ध । ग्रुग्ब । मोहित । श्राशिक ।

ग्रासिकः (की॰) १ श्रमुरिक । लिस्ता । २ लगन । बाह् । प्रेम । ३ हरक ।

द्यासंगः ) (५०) १ श्रनुरागं । श्रीभनिवेश । २ संगति, श्रासङ्गः ) ( सोहबत । मिलन । ३ बंधन । श्रासंगिनी ) ( स्त्री० ) वर्षंडर ।

श्रासामना | ( स्ना॰ ) वर्बंडर । श्रासङ्गिनी |

द्यासंजनम् १ (न०) १ बांधना । लपेटना । (शरीर-ध्यासः अनम् र्रिपर) धारण करना । २ फंसलाना । विपट जाना । ३ अनुराग । भक्ति ।

भ्रासत्तिः (स्त्री॰) १ संसर्ग । मेलमिलाप । २ घनिष्ट ऐक्य । ३ लाभ । फायदा । ४ सामीप्य । निक- टता । ४ अर्थबोधार्थ विना व्यवधान के परस्पर सम्बन्ध शुक्त हो पदों या शब्दों का समीप रहना ।

आसन् ( न० ) मुख।

आसनम् ( न० ) १ बैठ जाना । २ बैठक । बैठकी । तिपाई । ३ बैठने का ढंग विशेष । श्रासन विशेष । ४ बैठ जाना या रुक जाना । ४ मैथुन करने की कोई भी विशेष विधि । ६ छः प्रकार की राजनीति में से एक । वे ये हैं:—

"चनिधनी विश्वही यानभासने हैं चनामयः।"

श्रमरकोष ।

राञ्च के सामना करने पर भी किसी स्थान पर बटे रहना। ७ हाथी का कंघा।

भ्रासना (स्री॰) वैडक । तिपाई । टिकान । भ्रासनो (स्री॰) छोटी बैटकी ।

श्रासंदी } कोच। तकिया दार लंबी वेंच जिस पर श्रासन्दी ∫ गड़ा मड़ा हो।

श्रासन्न (व० ह०) समीपस्थ। निकट का। उप-स्थित।—कालः, (पु०) १ मृत्यु की वड़ी। २ जिसकी मृत्यु समीप हो।—पिट्यारकः, (पु०) —सारिका, (स्वी०) व्यक्तिगत चाकर। शरीर-रचक। बाडीगार्ड।

श्रासंदाध (वि॰) बंद किया हुआ। रोका हुआ। चारो भ्रोर से स्का हुआ।

अरास्तवः ( ९० ) १ अर्क । २ काहा । ३ हर प्रकार का संद्य । [मण ।

श्रासादनम् (न०) १ उपलब्धि । प्राप्ति । २ श्राक्र-भ्रासारः (५०) १ मूसलधार दृष्टि । २ शतु की घेरना । ३ श्राक्रमण । हम्ला । चढ़ाई । ४ मित्र राजा की सैन्य । २ रसद । भोज्यपदार्थ ।

आसिकः ( ५० ) तलवारबहादुर । तलवारबंद सिपाही।

आसिधारम् ( न॰ ) वत विशेष।

आसुतिः (स्थी॰) १ परिश्ववण । निःसरण । सरण । विचाव । टपकाव । सुश्राव । २ फाँट । काथ । कादा । आसुर (वि०) [श्री०—आसुरी] १ असुरों का। असुर सम्बन्धी। २ राचसी! नारकी। अधम। आसुर: (पु०) १ असुर । २ आठ प्रकार के विवाहों में से एक। इसमें वर अपने लिये बध् को मूल्य देकर बधु के पिता या अन्य किसी सम्बन्धी से असीदता है।

श्राखरी (ची॰) १ जर्राही । चीरा फाड़ी का इलाज । रराजसी या श्रसुर की स्त्री ।

आसुत्रित (वि॰) १ एष्य साला बनाना या पहि-नना।२ श्रोतशेत।गुथा हुन्ना।

आसेकः ( पु० ) सिंचन । जल से सींचना । तर करना या भिगीना । उड़ेलना । [ जिड़कना । आसेचन्म् ( न० ) उड़ेलना । डालना । तर करना । आसेचन्म् ( पु० ) गिरफ़्तारी । हवालात । पुकड़ रखना । गिरफ़्तारी चार प्रकार की होती है यथा—
''स्यानच्या सास्कृतः प्रवासात क्रीलस्या ।''

---नारद्।

आसेवा (स्त्री०)) । उत्साह युक्त अभ्यास । आसेवनम् (न०) ∫ उत्साह पूर्वक किसी कर्म को वार वार करने की प्रवृत्ति। २ पुनरावृत्ति।

श्रास्कन्दः (पु०) १ श्राक्रमण । चढ़ाई । श्रास्कन्दनम् (न०) ) हम्ला । २ चढ़ना । सवार होना।सीढ़ी पर चढ़ना । ३ विक्कार । मत्स्ना । ४ घोड़े की एक चाल । ४ युद्ध । लड़ाई ।

आस्किन्दितम् ) (न॰) बोड्ने की चाल विशेष। आस्किन्दितकम् ) तेज दुलकी।

श्चारकन्दिन् (वि०) ऋदते हुए। फलाँगते हुए। इम्ला करते हुए। श्राक्रमण करते हुए।

श्रास्तरः (३०) ३ चादर । चहर । २ कालीन । ग़लीचा । विस्तरा । चटाई । ३ विद्धावन ।

आस्तरसाम् (त०) १ बिझौना । चादर । २ शब्या । ३ गहा । तोषक । चादर । १ गलीचा । १ हाथी की भूल ।

थ्यास्तारः (४०) विद्याना । वाँकना । बखेरना ।

क्रास्तिक (वि॰) [ स्त्री॰—ब्रास्तिकी ] १ परलोक श्रीर हैरवर में विश्वास रखने वाला । २ वेदों पर श्रास्था रखने वाला । ३ पवित्र । सम्रा । विश्वासी । श्रास्तिकता (स्री०)) १ ईश्वर श्रौर एरलोक श्रास्तिक्यम् (न०) में विश्वास । २ वेद् में श्रास्तिकत्वम् (न०)) विश्वात । ३ समाई । विश्वास । श्रद्धा । ईश्वरभक्ति । धर्मानुरात ।

धास्तीकः (पु०) एक प्राचीन ऋषि का नाम । यह जरकार के पुत्र थे। इन्हींके बीच में पड़ने से महाराज जनमेजय ने सर्पयज्ञ वंद किया था।

धारधा (स्त्री०) १ श्रद्धा। पूल्यबुद्धि । २ स्त्रीका-रोक्ति। प्रतिद्धा । ३ सहारा । श्राश्रम । श्राधार । ४ धाशा । भरोला । ४ उद्योग । प्रयस्त । ६ दशा । हालत । परिस्थिति । ७ समारोह ।

श्रास्थानम् ( त० ) १ स्थान । जगह । २ त्राधार । श्राचारस्थत । २ समारोह । ४ श्रद्धा । पूज्य बुद्धि । १ समा-भवन । दरवार । दर्शकों के बैठने के लिये विशास भवन । ६ विश्रामस्थान ।

द्यास्थित ( व० क० ) निवास किया । उहरा । रहा । पहुँचा । मान गया । बढ़े प्रयत्न से किसी काम में संलग्न । बिरा हुआ । फैला हुआ ।

त्रास्पदम् ( ए० ) १ स्थान । जगह । बैठक । कमरा । २ ( श्रजं० ) श्रावसस्थान । ३ पद् । मर्थादा । ४ प्रताप । श्रधिकार । ४ मामला । ६ सहारा । ७ वग्न से दसवाँ स्थान ।

ख्यास्पंदनं ) ( न० ) तिसकत । काँपन । थर-ध्यास्पन्दनम् ) धराहट । धड्कत । [होड़ी । ध्यास्पर्धा (स्त्री०) स्पर्धा । बराबरी । हिस्तें । होड़ा-ध्यास्फालः (पु०) १ धीरे ।धीरे चलाना या हुलाना । २ फटफटाना । २ विशेष कर हाथी के कानों का फटफटाना ।

ग्रास्फालनस् ( न॰ ) १ रगड्ना । मलना । चलाना । दवाना : पछाड्ना । २ गर्व । श्रहक्कार ।

आस्फोटः ( पु॰ ) १ मदार का पौथा । २ ताल ठोंकना।

द्यास्फोटनम् ( न० ) १ फटफटाना । २ थर थर काँपना । ३ फूँकना । फुलाना । ४ सकोड़ना । मुँदना । ४ ताल ठोंकना ।

आस्फोटा (स्त्री॰) नवमल्लिका का पौधा । चसेली की भिन्न भिन्न जातियाँ।

थास्माक ) (स्त्री०—थास्माकी ] हमारा । थास्माकीन ) हमारे ।

सं॰ म॰ कौ॰--१६

( \$8\$ ) श्रास्यं ( न० ) १ मुख । डाहें । २ चेहरा । ३ मुख का वह भाग जिससे वर्ग का उचारण किया जाता है। ४ छेद । – भ्रासवः, ( पु॰ ) थूक । खकार । — पत्रं, ( न॰ ) कमल ।—लाङ्गलः, ( ३० ) ३ कुत्ता । २ शूकर ।—लोमन्, ( न० ) डाड़ी । ग्रस्थन्दनम् ( न० ) बहना । टपकना । श्चास्यंधय ( वि॰ ) चूमा । चुम्बन । आसं (न०) खून। लोहू। रक्त। भ्रास्नंपः ( पु॰ ) रक्त पीने वाला । राचस । द्यास्त्रवः (पु॰) १ पीड़ा। कष्ट। दुःख। २ वहाव । दौड़। ३ निकास । ४ अपराध । रोप । ४ चुरते हुए चावल का फेन। ब्राष्ट्राचः (पु०) १ वाव । २ बहाव । थूक । ४ पीड़ा । क्यास्वादः ( ५० ) १ चलना। लाना। २ सुस्वाद । श्चास्वाद्नम् ( न० ) चखना । खाना । त्राह् ( अव्यया० ) भत्सीना । उप्रता । प्रमुखसूचक श्रव्ययात्मक सम्बोधन । भ्राहत (व० कृ०) ९ पिटा हुन्रा । चोट खाया फैंका हुआ। ६ मिथ्या उचारित। **ग्राह**तः ( ५० ) ढोन । लट्ट । डंडा । किसी कार्यं को करने की किसा। ३ वलिदान !

हुआ। २ कुचला हुआ। ३ चीटिल। मरा हुआ। ४ (ब्रङ्कगियत में) गुणा किया हुआ। ४ (पाँसा) श्रिसम्भव कथन । द्याहतम् ( न॰ ) १ कोरा कपड़ा । २ बेहूदा कथन । ब्राहितः (स्त्री०) १ श्राचात । २ प्रहार । ३ आहर (वि०) लाने वाला। जाकर लाने वाला। लेने भ्राहरः (पु॰) ३ प्रहरा । पकड़ । २ परिपूर्णता । भ्राहरणं (न०) १ श्रींनना । हरलेना । स्थानान्तरित करना । अपनयन । ३ ग्रह्या । लेना । ४ विवाह में दिया जानेवाला दहेज़। '' सत्वानुक्रपाइरणी अञ्चर्याः। रघुवंश । भ्राह्यः ( पु॰ ) १ युद्ध । लड़ाई । २ जलकार । चुनौती । । ३ यज्ञ । होम । **छाःहवनम् (न०)** यज्ञः। होमः।

**झाहबनीय ( स० का० क़० ) हवन करने ये**ाग्य ।

भ्राह्वनीयः (पु०) गाईपत्याग्नि से लिया हुम्रा श्रभिसंत्रित श्रीन, जो यज्ञ करने के लिथे यज्ञ-सरदप में पूर्व दिशा में स्थापित किया जाता है। भ्राहारः ( ५० ) ३ लाना । हरताना । २ भोजन करना। ३ भोजन !--पाकः, (पु०) भोजन की पाचन किया।—विरहः, (पु०) फाँका। कड़ाका । लॅंबन ।-सम्भवः, (पु०) खाये हुए पदार्थों का रस । ब्राहार्य (स॰ का॰ कृ॰) १ श्राहरखीय । २ पकड़ कर पास लाने येग्य । ३ कृत्रिम । बाहिरी । ४ चार प्रकार के अभिनयों में से एक। ग्राहवः (पु०) १ ढोरों की जल पिलाने के लिये कुए के पास का है।द । २ युद्ध । लड़ाई । ३ श्राह्वान । श्रामंत्रगः । ४ श्रागः । आहिंडिकः १ ( पु॰ ) वर्णसङ्कर विशेष। निषाद च्याहिशिडकः ∫ पिता और वैदेहि माता से उत्पन्न । थ्राहित ( २० ५० ) १ स्थापित । रखा हुआ । जमा किया हुआ। अमानतन रखा हुआ। दिकाया हुआ। डाला हुआ। किया हुआ। २ संस्कारित। — ग्राग्नि, (पु॰) ग्राग्निहोत्री ।—ग्रङ्क, ( वि॰ ) चिन्हित । धब्बादार । ब्राहित्रिइकः ( पु॰ ) सपेरा । मदारी ।

ब्राहृतिः (स्त्री०) १ होम । हवन । किसी देवता के उद्देश्य से उसका मन्त्र पढ़ कर ग्राग्नि में साकत्य का डालना। २ साकल्य की वह मात्रा जो एक बार हवनकुराड में छोड़ी जाय। ब्रहृतिः ( स्त्री० ) श्राह्वान । श्रामंत्रस् । द्याहेय ( वि॰ ) सर्प सम्बन्धी ।

ब्राही (ग्रव्यया०) सन्देह, विकल्प, प्रश्नव्यञ्जक अव्ययात्मक संस्वोधन । भ्राहोषुरुपिका (की०) १ बड़ी भारी श्रहंमन्यता।

थ्राहेयः ( पु॰ ) सर्पं। सर्पं का विष ।

र शेखी। अपनी शक्ति का बखान।—स्वित् (ग्रन्यया०) १ विकल्प। सन्देह। प्रश्न। २ जानने की अभिलाषा। ३ दैनिक। थ्यान्हं ( न० ) बहुत दिवस ।

श्रान्हिक (वि०) [स्री०-श्रान्हिकी] प्रति दिन का। दैनिक। नित्य प्रति होनेवाला काम।

आन्हिकं (न॰) स्तान, सन्ध्या, तर्परा, भोजनादि नित्य के इत्य । ग्रारुहादः ( ५० ) हर्षं । त्रानन्द । प्रसन्नता । ग्राह्म ( वि० ) बुलानेवाला । चिल्लानेवाला ।

ब्राह्वा (स्त्री०) १ पुकार । चिल्लाहट । २ नाम । संजा । यथा ''श्रमृताह्वः, शताह्वः ।''

श्राह्नयः (पु०) १ नाम संज्ञा। २ जुत्रा। जानवरों की

लड़ाई से उत्पन्न हुम्रा मामला, मुकदमा।

इ संस्कृत अथवा देवनागरी वर्णमाला में स्वर के ब्रन्तर्गत तीसरा वर्ष । इसका स्थान तालुदेश चौर

अयत्न विवृत है। इ: (पु०) कामदेव का नाम : (अव्यया०) क्रोध दया, भर्त्सना, श्रारचर्य श्रीर सम्बोधनवाची श्रन्यय ।

इ ( घा० पर० ) ( एति, इति ) १ जाना । ऋाना। पहँचना। पाना उपस्थित होना । हाजिर होना ।

दौड़ना । घूमना । तेजी से या बारंबार जाना । इक ( प्रत्यय ) याद करना । स्मरण करना । इकटा (स्वी॰) घास विशेष जिससे चटाई बुनी जाती

हैं। इकवालः ( पु० ) ज्योतिष में वर्षफल के सोलह

योगों में से एक योग । सम्पत्ति । इत्तवः ( ५० ) गन्ना। ऊख !

इसुः ( पु॰ ) गन्ना अख। पौड़ा। -काएडः, (पु॰) —काग्रडम्, ( न०) दो जाति के गर्बों के नाम । — कुहकः, ( पु॰ ) गन्ना एकत्रित करने वाला ।

—दा, (स्त्री॰) एक नदी का नाम।—पाकः,

(पु०)शीरा। गुइ। जूसी। चोटा । राव। भिद्रिका, (स्त्री०) राब श्रीर चीनी का बना हुत्रा भोज्य पदार्थ विशेष । मती,—मालिनी.

—मालवी, (स्त्री०) नदी विशेष ।—मेहः, ( पु॰ ) प्रमेह विशेष। इसमें पेशाब के साथ

मध्र या शकर निकलती है। मधुमेह। इन्नु प्रमेह। —रसः, (प्र॰ ) गन्ने का रस या शीरा !—वर्गां, (न०) गन्नों का वन या जंगल ।--विकारः, " पश्यूर्वक पश्चिषादियाधनं आह्यः।"

---राधवानन्त् । श्राह्मयनम् ( न० ) नाम । संज्ञा ।

ष्प्राह्वानं (न०) ३ निमन्त्रण । बुलावा। न्याता । २ **अ**ज्ञालत की बुलाह**ः । ३ किसी देवता** का

श्राह्वान । ४ जलकार । चिनौती । १ नाम । संज्ञा।

श्राह्वाथः ( पु॰ ) १ अदालत का बुलावा । २ नाम भ्राह्वायकः ( पु॰ ) हल्कारा । डाँकिया ।

( पु० ) चीनी । गुड़ । शीरा । राव ।—सारः, (पु०) शीरा । चीनी । गुड़ । इत्तुरः ( पु० ) गन्ना ।

इस्वाकुः (पु०) १ सूर्यवंशी एक राजा विशेष । इनके पिताका नाम वैवस्वत मनुया ! २ महाराज इच्वाकुका वंशज। ३ कड़वी तूँबी। तितलौकी।

इस्वालिका (स्त्री०) काँस। काही। इख् ) (धा॰ प॰) [ एखति, इंखति ] जाना। इंख् ) हिलना डुलना।

इंग् । ( धा॰ उभय॰) [ इंगति, इंगते, इंगित] हिलना

इङ्घे । डोलना । ईगे । (वि०) १ हिलने वाला। २ अद्भुत।

इंगः ( ५० ) १ इशारा । सङ्केत । २ हावभाव द्वारा इङ्गः मानसिक भाव का घोतन । इंगनस् ) ( न० ) १ हिलाना । डोलाना । २ ज्ञान । इङ्ग्लंभ )

इंगितम् । (न०) १ घड्कन । डोलन । २ मानसिक इङ्गितम् ∫ विचार । ३ इशारा । सङ्गेत । सैन ।— कोविद,--ज्ञ, ( त्रि॰ ) इशारे बाज़ी में कुशल । सनोभाव को प्रकाश करने वाला । हाव भावों को जानने वाला।

इंगुदः, इङ्गदः ( ए॰ ) ) १ हिंगोट का इंगुदो, इङ्गदो (स्री०) ) २ ज्योतिमति ३ हिगोट का युच । ३ मॉलकॅगनी।

इंगुद्रम् ) (वि०) हिगोट बृज काफल। इङ्दम )

इचिकितः (पु०) ३ कचा तालाव । २ कीचड़ ।

इञ्चाक ( ए॰ ) जनवृश्चिक । पनवीद्धी । इञ्चलः ( ए॰ ) एक द्वीरा पौधा विशेष, जो जन के समीप उत्पन्न होता है । हिज्जन ।

इच्छा (स्त्री०) १ अभिलाषा । वान्छा । चाह । २ ( अंकगणित में ) प्रश्न । कठिन प्रश्न ।—दानं, ( न० ) मुहमाँगा दान ।—निवृत्तिः (स्त्री० ) स्रोसारिक काननाओं की और से उदासीनता । वासनाओं का त्याग ।—फलं, ( न० ) किसी प्रश्न का उत्तर ।—रतं, ( न० ) मनचाहा खेल कृद ।—वसुः, ( पु० ) कुवेर का नाम ।—संपद्, (स्त्री० ) मनोकामना का पूरी होना ।

इज्य (वि॰) एल्य। [यस । परमात्मा । इज्यः (पु॰) १ गुरु । २ देवगुरु बृहस्पति । ३ नारा-इज्या (स्त्री॰) १ यज्ञ । २ दान । प्रस्कार । ३ मूर्ति प्रतिमा । ४ क्रिटिनी । ४ गै। ।—शीत्तः, (पु॰) सर्वा यज्ञ करने वाला ।

इटः ( पु॰ ) १ एक प्रकार की वास । २ चटाई । इटचरः ( पु॰) साँड् या बारहसिंहा जो चरने के लिये स्वतंत्र होड़ दिया जाय।

इड् (स्त्री०) [वैदिक प्रयोग] १ इब् । २ बित । ३ प्रार्थना । ४ घारा प्रवाह चक्तुता । ४ पृथिवी । ६ भोजन । ७ सामग्री । म वर्षाकृत ह पञ्जप्रयोगीं में से तीसरा प्रयोग । [इडोयजति] १० ब्रह्म ।

इडस्पतिः (पु॰) विष्णु का नाम।

इडः (पु॰) अग्नि का नाम !

इडा ) (स्त्री०) १ प्रथिवी । २ वाणी । ३ इडाला ) अब । हिव । ४ गौ । ४ (इला०) देवी का नाम । मनु की बेटी । यह बुध की स्त्री और राजा पुरुरवा की माता थी । ६ स्वर्ग । ७ शरीर की एक नाही जो दिहेने अंग में रहती है । द दुर्गों । ६ अस्विका । ११ पार्वती । १२ स्तृति । १२ एक यज्ञपात्र । १४ आहुति जो प्रयाजा और अनुयाजा के बीच दी जाती है । १४ आसोमपा नामक एक अप्रिय देवता । १६ नय देवता ।

इडाचिका ( स्त्री० ) वर्र । वरेंया । इडिका ( स्त्री० ) घरती । पृथिवी । इडिकः (५०) जंगली वकरा । इस्स (क्रि० ) जाना । इत (वि॰) ३ गत । गया हुआ । २ स्मरण किया हुआ । ३ प्राप्त ।

इतर (सर्वनाम) (वि०) [स्त्री०-इतरा, इतरत्] १ दूसरा। अन्य। भिल । २ पासर । निम्न श्रेणी का।

इतरतः । (अध्ययाः ) १ अन्यथा । नहीं तो । २ इतरत्र । अस्यक्ष । ३ भिन्नत्व ।

इतरथा ( अन्यया० ) १ अन्य प्रकार से । और तरह से । २ प्रतिकृत्तरीत्मा । अन्यथा । ३ कुटिल भाव से । ४ दूसरी क्रोर ।

इतरेतर ( वि० ) भ्रन्योत्य । परस्पर । श्रापस में । इतरेद्यः ( अन्यया० ) अन्यदिवस । दूसरे दिन ।

इतस् ( अन्यय०) १ यहाँ से । यहाँ । २ इस पुरुष से । सुफसे । ३ इस घोर । मेरी घोर । ४ इस संसार से । ४ इस समय से ।

इतस्ततः (इतः इतः) (अध्या०) इधर उधरः । इसमें । उसमें ।

इति ( अन्यया॰) ३ समाप्ति। २ हेतु । ३ निदर्शन । ४ निकटता । ६ प्रत्यक्त ) ७ अवधारण । ४ निकटता । ६ प्रत्यक्त ) ७ अवधारण । ४ न्यवस्था । ६ मान । १० परामशी । १२ वान्य के यथार्थं रूप को प्रकट करने वाला । १२ वान्य का अर्थप्रकाशक ।—अर्थः, ( पु० ) साराँश । —कथा, ( स्त्री० ) वाहियात वात्र्वीत ।—कर्याग्र, ( वि० ) किन्हीं नियमा के अनुसार करने योग्य ।— मात्र, (वि०) अर्युक परिमाण का । वृत्रं, ( न० ) प्रराकृत । प्रतनी कथा । कहानी ।

इतिकर्त्तन्यता (स्त्री०) श्रवश्य करने येग्य । काम करने का कम, जिसके श्रनुसार एक काम के श्रनन्तर दूसरा काम किया जाय ।

इतिमध्ये ( श्रव्य० ) इतने में।

इतिह ( अन्य० ) १ उपदेश परंपरा । २ देर से सुना जाने वाला उपदेश । ३ सुना सुनाया अन्छ। वचन ।

इतिहासः ( पु॰ ) १ पुस्तक जिसमें वीते हुए काल की
प्रसिद्ध घटनात्रों और तथ्कालीन प्रसिद्ध पुरुषों का
वर्णन हो । २ वह अन्य जिसमें धर्म, अर्थ, काम
और मोच का उपदेश प्राचीन कथानकों से युक्त
हो । तवारीख । [संस्कृत साहित्य में इतिहास

प्रन्था मे दो ही प्रन्थों की गराना है—सथा श्री महाल्मीकि रामायण और महाभारत।

इत्यं (अव्यया०) इस प्रकार । इस तरह । ऐसे ।--कारं, (न०) इस प्रकार सं ।—कारं, (ग्रव्यथा०) इस प्रकार से । इस इंग से ।—अूत, (वि०) ९ ऐसी दशा में । ऐसी हाजत में । २ सची । ज्यों की त्यों (जैसे कथा, या कहानी)।-विध, (वि०) १ इस प्रकार का । २ ऐसे गुखों वाला ।—शालः, ( ५० ) ज्योतिष में वर्षफल के तीसरे येगा का नाम।

इत्य ( वि॰ ) प्राप्य । पहुँचने योग्य । जाने योग्य । इत्या ( म्री० ) १ गमन । मार्ग । २ डोबी । पारकी । इत्वर (वि॰) [स्त्री॰ — इत्वरी ] १ गमन । यात्रा । यात्री। २ निष्दुर । निदुर । ३ पामर । अधमः नीच। ४ तिरस्कृतः अपमानितः १ निर्धनः। गरीब ।

इत्वरः ( ५० ) हिजडा । नपुंसक । खोजा ।

इत्वरी ( बी० ) १ अभिसारिका । २ व्यक्तिचारिगी। क्रवदा स्त्री ।

इदम् ( सर्वनाम०-वि० ) [ पु०-ग्रयं । खी०-इयं । न०-इदं किसी ऐसी वस्तु को बतलाने वाला, जो बरताने वाले के निकट हो। यह। यहाँ।

इदानों (यव्य०) सम्प्रति । यव । इस समय । यभी । अभी भी ।

इदार्नीतन (वि॰) १ इस समय का। ग्रभी का। ग्राधु-निक। २ नवीन : नया।

इस ( व॰ इ॰ ) जलता हुआ । प्रदीप्त ।

इन्हें (न०) १ भूप। घाम। गर्मी। २ दोप्ति। चमक। ३ ग्रारचर्य । ४ बूढ़ा । निर्मेख । साफ्त ।

इच्प्रः ( पु॰ ) ) ईंधन । समिधा जो हवन में जलायी इच्में ( न॰ ) } जाती हैं :—जिह्ना ( पु॰ ) श्राग । श्रन्ति ।—प्रवश्चनः ( पु॰ ) इल्हादी । [करना ।

इच्या (स्त्री०) प्रज्वलन करना : जलाना । प्रकाश इन (वि०) १ योग्य । शक्तिमान् । बलवान । २ सादसी।

इनः (पु०) १ प्रभु । स्वामी । २ राजा ।

इदिंदिरः } (पु०) बड़ी मधु मिन्नका । अगर। इन्दिदिरः ∫ भौरा।

इंदिरा ( स्त्री॰ ) लच्मी देवी। विष्णु पढी।— इन्दिरा डिंगालयम् (न०) लक्ष्मी का निवास स्थल । नील कमल । — मन्दिरः, (पु॰) विष्णु भगवान की उपाधि! - मन्दिरम्, ( न० ) नील

} ( स्त्री॰ ) नील कमलों का समृह । इंदोव रशी इन्दीवरिसी

इंदोवार: इब्खारः } इन्द्रीचारः } ( ५० ) नील कमल।

इंदुः (५०) १ चन्द्रमा। २ एक की संख्या। ३ इन्दुः ) कपूर। - कमला, ( न॰ ) सफेद कमल। -कला, (स्त्री॰) चन्द्रमा की एक कला । ३ —कलिका, (स्त्री०) १ केत की । २ चन्द्रकला । २ — कान्तः, ( पु० ) चन्द्रकान्त मणि ! [ यह मिंग चन्द्रमा के सामने रखने से पसीजती है | ] —कान्ता, (स्त्री०) रात।—त्तयः, (पु०) चन्द्रमा की चीखता। प्रतिपदा ।--जः,--पुत्रः, ( ५० ) उधमह । युक्ता,—जा, (स्त्री० ) नर्भदा या रेवा नदी का नाम ।--जनकः, ( पु॰ ) समुद्र |—द्ताः, ( पु० ) कला । अर्धचन्द्र ।— भा. (स्त्री॰) कमोदिनी ।-भृत्,-ग्रेखरः, —मोलिः, ( पु॰ ) शिव जी की उपाधि ।— र्माणः, (पु०) चन्द्रकान्तमणि ।—सग्दर्धः, (न०) चन्द्रमा का घेरा !--रह्नं, ( न० माती । सामनता ।—लेखा,—रेग्हा, ( स्त्री० ) चन्द्रकता।—लोहकं,—लोहं (न०) चाँदी।— वदना, (स्त्री॰) छन्दविशेष ।—वासरः. ( पु॰ ) सोमनार ।

इंद्रमती । (स्त्री०) १ पृथिमा। २ अज की पत्नी इन्द्रमती । श्रीर भोज की भगिनी का नाम।

र्वृत्ः } इन्दूरः } ( ५० ) चृहा । म्सा ।

इंद्र } (वि॰) १ ऐथर्यवान । विभृतिसम्पन्न । २ श्रेष्ठ । इन्ह्र ∫ बड़ा।

र्द्धः ) (पु०) १ देवतास्रों के राजा । २ मेघों के इन्द्रः 🕽 राजा। वृष्टि के राजा । वृष्टि । ३ स्थामी । यञ्ज । शासक । ४ वैदिक देवता विशेष । इसका बाहन ऐरावत हाथी ग्रीर ग्रस्त वज्र है। इसकी रानी का नाम शची श्रीर पुत्र का नाम जयन्त है। इसकी

सभा का गाम "सुधर्मा" है। इसकी राजधानी का नाम ग्रमरावती है । वहीं 'नन्दनं' नाम का उचान है, जिसमें पारिजात वृत्तों का प्राधान्य है श्रीर वहीं कल्पवृत्त हैं। इसके घोड़े का नाम उच्छे:-श्रवा है श्रीर सारवी का नाम मातलि है । यह ज्येष्टा नज्जन और पूर्व दिशा का स्वामी है।--ब्रानुजः, (- स्न्द्रानुजः, ) (५०)—प्रवरतः, (=इन्द्राधरज्ञः,) ( पु॰ ) विष्णु या नारायण की उपात्रि ।—ग्रारिः, ( पु॰ ) दैस या दानव ।— थायुर्घः ( = इन्द्रायुधम्, ) ( न० ) इन्द्र का हथियार । इन्द्रधनुष ।—कोलः, ( पु० ) १ मन्द्राचल पर्वत का नाम । २ चहान ।---कीलम्, ( न० ) इन्द्र की ध्वजा ।—कुञ्जरः, ( ५० ) ऐरावत हाथी।--क्टरः, ( ५० ) यवंत विशेष।—कोशः,—कीषः,—कीषकः, ( पु० ) १ कोच । सोफा । ( Sofa ) २ चनुतरा । ३ खंदी जो दीवाल में गाड़ी जाती है। नागदन्त।---गिरिः, (५०) महेन्द्राचल ।—गुरुः, —श्राचार्यः, ) बृहस्पति ।—गोपः.—गोपकः, ( पु॰ ) बीर बहुटी नाम का एक कीड़ा !- चाएं. ( न० )—धनुस, ( न० ) सात रंगों का बना हुआ एक अर्धमृत जो वर्षाक्तल में सुर्य के सामने की दिशा में कभी कभी बाकाश में देख पड़ता है।—जालं, ( न० ) १ एक ग्रस्त्र जिसका प्रयोग अर्जुन ने किया था। २ माया कर्म। जादू-गरी। तिलस्म । — जालिक, (वि०) घोखे-बाज़ । बनावरी । सायावी ।—जालिकः ( पु॰ ) जादृगर । इन्द्रजाल करने वाला ।—कित्, (पु०) इन्द्र को जीतने वाला। मेधनाद (जो रावण का पुत्र था और ) जिसे सन्मास जी ने मारा था।—जित्विजयिन्. ( पु॰ ) बन्मण।—तृतं —त्लकं, ( न० ) रुई का देर ।—दारुः, ( पु॰ ) देवदारु दृत्त ।—नीलः, ( पु॰ ) नील-मिश ।—नीलः,—नीलकः, ( पु० ) मर-कत मिथा। पद्मा।—पत्नी, (स्त्री०) शची देवी।—पुरोहितः, ( ५० ) बृहस्पति देव 🕕 🖟 महर्थं, ( न॰ ) आधुनिक दिल्ली नगरी ।--प्रदुर्गा, (न०) वज्र ।—भेषज्ञम्, (न०) सोंठ।—महः, (पु०) १ इन्द्रोत्सव। २ वर्षाच्छा।
लोकः, (पु०) स्वर्ग ।—वंशा,—वज्ञा,
(खी०) दो इन्द्रों के नाम। शत्रुः, (पु०)
१ इन्द्र का वैरी। २ वह जिसका शत्रु इन्द्र हो।
—शलभः, (पु०) बीरवहुटी नाम का कीड़ा।
—सुतः,—स्नुः, (पु०) इन्द्र का पुत्र (क)
जयन्त। (ख) शर्जुन। (ग) वाजि।—
सेनानीः, (पु०) कार्तिकेय की उपाधि।

इंद्रकं } (न०)समामवन । कमेटी घर ।

इंद्राग्री (स्त्री०) १ शची देवी । २ इन्द्रायन दृष् इन्द्राग्ती रे वड़ी इलायची । ४ वाँई आँख की पुतली। १ संमाल् । सिन्धुवार वृत्त । निरगुण्डी । इंद्रियं ) (न०) १ बल । जोर । २ शरीर के वे अब-इन्द्रियं 🖔 यव, जिनसे वाहिरी विषयों का ज्ञान शक्त होता है। ये देा प्रकार के होते हैं । यथा कर्मेन्द्रिय श्रीर ज्ञानेन्द्रिय , भ्रथवा छुद्धीन्द्रिय । ६ शारीरिक शक्ति। ३ त्रीर्थ । ५ पाँच की सँख्या का सङ्घेत । —श्रातीखर ( वि॰ ) जो दिखलायी न दे । —ग्रर्थः, ( ५० ) इन्द्रियों का विषय । विषय जिनका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हो / वे विषय हैं —रूप, शब्द, गन्ध, रस स्पर्श । ]—ग्रामः,— वर्गः ( पु॰ ) इन्द्रियों का समूह ।--ज्ञानं, ( न॰ ) सत्यासलविचेकशक्ति :—निग्रहः, ( पु॰ ) इन्द्रियों का दमन :--वधः ( पु॰ ) अज्ञानसा । अचेतना । मृन्छा ।—विश्वतिपत्तिः (स्री०) इन्द्रियों का उत्पर्धगमन ।—स्वापः, ( पु० ) मूर्व्झा । अचेतना । बेहोशी ।

इंघ् ) (धा॰ श्रा॰) [ इद्धे या इंधे, इद्ध ] जलाना। इन्ध् ) प्रकाशित करना। श्राम लगाना।

इंघा } इन्धः } ( पु॰ ) इंधन। जलाने की लक्की।

इंधनम् ) ( न० ) १ जलाना । उजाला २ इन्धनम् ) इंधन । लकडी ।

इमः (पु॰) हाथी।—धारिः (पु॰) होर।— द्याननः, (पु॰) गर्णेश जी का नाम। गजा-नन।—निमीतिका, (खी॰) चातुर्थं। बुद्धिमता। चाताकी। होशियारी।—पालकः, (पु॰) महावत।—पोटा, (स्त्री॰) हाथी की मादा होटी सन्तान ।—पोतः, (५०) हाथी का बचा।—युवितः, (क्षी०) हथिनी।

इभी (सी०) हथिनी।

इभ्य (वि०) धनी । धनवान ।

इभ्यः ( पु॰ ) १ राजा । २ महावत ।

इभ्यक (बि॰) धनी । धनवान ।

इभ्या (स्त्री॰) हथिनी।

इयत (वि०) इतना । इतना बड़ा । इतने विस्तार का ।

इयत्ता(श्वी०)} सीमा। परिमाख। माप।

इयस्वं (न॰)}

इर्गा (न०) १ ऊसर भूमि । खुनई ज़मीन । २ वियावान । उजाड़ ।

इरंमदः (पु०) १ विजली की कड़क या कींघा। वह आग जो विजली गिरने पर प्रकट होती है। बज्राधि २ बड़वानल।

इरा (स्त्री०) १ पृथियो। २ वाणी। ३ वाणी की अधिष्ठाची देवी। सरस्वती। ४ जल । १ भोज्य पदार्थ। ६ मिन्सा।—ईशः, (प्र०) वरुण। विष्णु। गणेश।—चर्रं, (न०) श्रोला। पत्थर जो बादल से वरसते हैं।

इरावत् ( ५० ) समुद्र । सागरः

इरिएं ( न० ) जुनही ज़र्मान ।

इवीर ) (वि०) नाशक। हिंसक।

हर्वारः } ( पु॰ स्त्री॰ ) ककड़ी। कर्कटी।

इत् (धा० पर०) [इसित, इतित ] १ चलना । . डोलना । हिलना । २ सेना । ३ फैंकना । भेजना । डाल देना ।

इला (क्षी॰) १ पृथिवी । २ गौ । ३ वागी ।— —गोलः. (पु॰)—गोलं. (त॰) पृथिवी । भूगोल ।—धरः, (पु॰) पहाड़ ।

इलिका (स्ती०) पृथिवी।

इत्वकाः } ( बहुवचन ) सृगशिरस् नस्त्र । इत्वलाः }

इंस ( अव्यया० ) १ जैसा। २ गोथा। ३ कुछ शोड़ा । कुछ कुछ । शायद । कदाचित् ।

इष् (धा॰ पर॰) [ इच्छति, इष्ट ] १ चाहना। कामना करना। २ चुनना। पसंद करना। ३ श्राप्त करने के लिये प्रयत्नवान होना । ४ अनुकूल होना । रज़ामन्द्र होना । सहमत होना ।

इषः (५०) ९ शक्तिशाली । बलवान् । २ आश्विनमास । इषिकः ।

इषिका ) (स्त्री०) १ नरकुत । सींक। २ वास । इषीका )

इपिरः ( ५० ) अझि ।

इपुः ( पु० ) १ तीर । रं पांच की संख्या का सङ्कते ।

— अप्रां, — अप्तोकः ( त० ) तीर की नोक ।—

असनं, अखां, ( त० ) कमान । धनुष । —

आसाः, (पु० ) १ धनुष । २ धनुषघर ।

३ योद्धा ।— कारः, — कृत्. (पु० ) धनुष 
बनाने वाला ।— धरः, भृत्. (पु० ) धनुषर ।

- पशः, — विद्धोपः, (पु० ) तीर छोड़ना ।

तीर की शिश्त ।— प्रयोगः, (पु० ) तीर 
चलाना ।

इषुधिः ( ५० ) तरकस । त्यीर ।

इष्ट ( व॰ कृ॰ ) १ अभिलिषित । चाहा गया । २ प्रिय । प्यारा । प्रेमपात्र । कृपापात्र । ३ पूज्य । सान्य । ४ यज्ञ किया हुआ । यज्ञ में पूजन किया हुआ ।

इष्टः (पु॰) प्रेमी । श्राशिक । पति ।

इष्ट्रम् (न॰) १ कामना । अभिलाषा । चाह । २ संस्कार । ३ यज्ञादि कर्मानुष्ठान । (अन्यया०) अपने इन्छा से । अपने आप । स्वेच्छतया ।

इप्टका (की॰) ईंट। खपरैन ।—न्यासः, (पु॰) नीव रखना ।—पथः, (पु॰) ईटों की बनी सड़क।

इप्टरेवः ( ५० ) । इप्टरेवता (की०) )

इछा ( खी॰ ) शमी बृत्त । ब्रेंकुर का पेड़ ।

इष्टार्थः ( पु॰ ) अभिलिषत पदार्थ ।

इग्रापितः (खी॰) अभिलिषित कार्यं का होना।
प्रतिवादी के अनुकूल वादी का कथन या वयान।
स्था--

'' इष्टापत्ती दीथान्तर माइ।''

इष्टापूर्तम् ( न॰ ) यज्ञादि श्रनुष्टान । कृप, वास्ती खुदवाना, वृज्ञादि रोपण करना, ( धर्मशालादि, परोपकारी कार्य करना ।) (

"इष्टाप्रतिविधः सवस्त्रणनगात्।"
इष्टिः (स्त्री०) १ अभिस्ताषा। कामना । २ प्रवृत्ति !

३ यज्ञ । दर्शपीर्णमास । ४ व्याकरण में भाष्यकार
की वह सम्मति, जिसके विषय में सूत्रकार ने कुछ न
लिखा हो । सूत्र और वार्तिक से भिन्न व्याकरण
का नियम विशेष । — पद्यः (पु०) कंत्रस !—
पृष्ठः, (पु०) विलिदान के लिये पद्य ।
इण्टिका (स्त्री०) ईट । खपरैल ।
इण्टाः (पु०) १ कामदेव । २ वसन्त ऋतु ।
इण्टाः (पु०) ) वसन्त ऋतु ।
इण्टाः (पु०) )

इस् (अन्यया०) क्रोध, पीड़ा एवं शोक स्यक्षक अन्ययात्मक सम्बोधन। इह (अन्यया०) यहाँ । इस समय । इस स्थान में । अब।—अमुज, ( = इहामुज) (अन्यया०) इस लोक और परलोक में । यहाँ और नहाँ । —लोकः, (पु०) इस दुनिया में या इस जन्म में ।—स्थ, (वि०) यहाँ खड़ा दुआ।। इहत्य (वि०) यहाँ का । इस स्थान का । इस लोक का।

इहताः ( पु॰ ) चेदि देश का नाम ।

प्रशंसा करना ।

Ş

श्रद्धरः श्रह 'ह'' का दीर्घ रूप हैं। तालु इसका उच्चारण स्थान हैं। हैं (धा॰ श्राक्ष ) [ईयते] १ जाना। (परस्मे॰ ) चमकना। २ व्याप्त होना। ३ श्रीश्लाषा करना। ४ फेंकना। १ जाना। ६ खाना होना। ७ माँगना (श्रात्म०)। म्मर्भवती होना। ईः (पु॰) कामदेव का नाम। (श्रव्यथा०) उदासी, पीड़ा. क्रोध, शोक, श्रनुकम्पा, सम्बोधन श्रीर विवेक व्यक्षक श्रव्यथात्मक सम्बोधन। ईस् (धा॰ श्रात्म०) [ईचते. ईचित ] १ देखना। ताकना। जानना। श्रालोचना करना। धूरना। २ सम्मान करना। ३ परवाह करना। ४ सोचना। विचारना। १ खोजना। इद्रना। श्रनुसन्धान। करना।

ई ( पु॰ ) संस्कृत या नागरी वर्शमाला का चौथा

करना।
ईत्तकः (ए०) दर्शकः । देखने वाला। [थ्राँख।
ईत्तकः (ए०) १ देखना । २ दृष्टि । वितवन । ३ नेत्रः ।
ईत्तिश्वाकः (ए०) ज्योतिषी । भविष्यद्वत्ता ।
ईत्तितः (ए०) चितवन । दृष्टि । २ विवेचना ।
ईत्तिकः (क्षि०) १ नितवन । दृष्टि । २ विवेचना ।
ईत्तिका (क्षि०) १ नेत्र । २ मलकः ।
ईत्तिका (व० कृ०) देखा हुआ । विचारा हुमा ।
ईत्तितम् (न०) १ चितवन । निगाह । २ नेत्र । खाँख।
ईखा । (धा० पर०) [ईखित, ईखित ] १ जाना ।
ईखा । (धा० पर०) [ईखित, ईखित ] १ जाना ।

होना । २ डुलाना । हिलाना । कुलाना । लटकाना । ईज् ) (धा० श्रात्म० ) १ जाना । २ दोष लगाना । ईज् ) कलङ्क लगाना । ईड (धा० श्रात्म० ) [इष्ट. ईडित ] स्तुति करना ।

ईडा (स्त्री०) प्रशंसा । स्तुति । बड़ाई । ईड्य (स० का० क्व०) प्रशंसनीय । स्वावनीय । प्रशंस्य । स्वाध्य । ईतिः (स्त्री०) ९ प्लेग । स्रापत्ति । २ फसल सम्बन्धी

उपद्व। ऐसे उपद्रव ६ प्रकार के होते हैं। यथा, —श्रतिकृष्टि । श्रनाकृष्टि । टीडियों का श्रागमन । अ चूहों का उपद्रव । दोतो का उपद्रव । राजाश्रों

की चढ़ाई या उनका दौरा।

अतिवृष्टिरनावृद्धिः यसभा सूरकाः शुकाः। अस्यामकाधन राजानः पदेता ईतयः रहताः॥ इ.संक्रामक रोग । ४ विदेशों में असण् या यात्रा। १ दंगा । सारपीट ।

र्दद्वका (स्त्री॰) [ इयक्ता का उल्टा | ] मात्रा । र्द्धका ) (वि॰) [स्त्री॰ — र्द्धको, र्द्धको ] इसका र्द्धश ) र्द्धका भी रूप होता है । ऐसा । इस प्रकार का । इसके सदश । इसके वरावर । इस प्रकार के गुणों वाला ।

ईप्सा (स्त्री॰) १ अपेषा । २ चाह । अभिलापा ।

इस्तित ईप्सित (वि०) अभिलिषत । चाहा हुआ । प्रिय । प्यास । ईप्सितं ( न० ) श्रमिलाषा । चाह । ईप्सु (वि॰) प्राप्ति की कामना । किसी वस्तु की प्राप्ति के लिये परिश्रम करने वाला । ईर ( धा० **श्रास्म० ) [ इर्ते., ईरांचके. ऐरिष्ट**. ईरितुं ईर्थ ] [परस्मै० में - ईरित] १ जाना । हिलाना । हुलाना। २ फेंकना । डालना। छुड़ाना। सहसा निचेप करना। ३ कहना। उच्चारण करना। दुह-राना। गतिशील करना । १ काम में लगाना। प्रयुक्त करना । काम में खाना ।

ईस्याः ( ५० ) हवा । ईस्सां ( न॰ ) १ ञ्चान्दोलन । २ गमन । ईरिशा ( वि० ) ऊसर । ऊजाड़ ।

ईरिगाम् ( न० ) ऊजाङ् स्थान । ऊसर ज़मीन । ईच्र्य (क्रि॰) डाह करना। होड़ करना। इंमें भ् (न०) घाव। ईर्या (स्त्री॰ ) इधर उधर घूमना फिरना (साधु की तरह)।

ईर्घारुः ( पु० स्त्री० ) ककड़ी ! (५०) डाह । परोत्कर्ष-असहिष्णुता । ईर्ष्य् ( घा० परस्मै० ) डाह करना। दूसरे की

( वि॰ ) डाही । ईर्प्यांलु । (स्त्री०) हास । हसद । दूसरे की बढ़ती देख
 जी जबन पैदा होती हैं उसे ईच्यों कहते हैं ।

ईन्टर्थ\_े∫ बंदती न देख सकना ।

इंध्योल (वि॰) डाही । इसद रखने वाला। ग्रसन्ताषी । ईिलः (पु॰) [स्त्री॰—ईतो ] हथियार विशेष। सोटा ।

छोटी तसवार : ईश (घा० ग्रात्म०) [ ईंध्टे, ईशित] १ शासन करना । मालिक होना । हुकूमत करना । २ योग्य होना ।

श्रधिकार करना । कब्ज़ा करना । ईश (वि०) ३ ऋधिकार में किये हुए। ईशः (पु०) १ प्रभु। मालिक । २ पति । ३ म्यारह की संख्या। ४ शिव का नाम।

ईशा (स्त्री०) १ दुर्गाका नाम । २ धनवती स्त्री !---केागाः, (पु॰) ईशान दिशा । उत्तर और पूर्व की दिशाश्रों के बीच का कोना —पुरी,—नगरी. (स्त्री०) काशीपुरी । बनारस नगर ।— सस्तः,

( पु० ) कुबेर की उपाधि । **ईशानः ( पु॰ ) १ शासक । अधिष्ठाता । मा**बिक । प्रभा । २ शिव जी का नाम । ३ विष्णुका नाम । ४ सूर्य ।

ईशानी (स्त्री०) दुर्गा देवी का नाम। ईशिता (स्त्री॰) ) उत्कृष्टता । महत्व । आठ सिद्धियों ईशित्वं (न॰ ) } में से एक । [जिसको ईशिता की सिद्धि प्राप्त हो जाय, वह सब पर शासन कर सकता है।

ईश्चर (वि०) [स्त्री०—ईश्वरा ईरवरी] सक्तिसाली । १

ताक्रतवर । बलवान । योग्य । उपयुक्त । २ धनी । धनवान्।--निषेधः, (पु०) ईश्वर के अस्तित्व के। न मानना । नास्तिकता। — पुजक, (वि०) ईरवर की पूजा करने वाला । ईरवर में श्रास्थावान् ईरवरभक्त :--सद्मन्, (न०) देवालय । मन्दिर । —सम्म्, ( न० ) राजदरबार । राजसभा ।

ईर्वरः (पु॰) १ प्रभु । मालिक । २ राजा । शासक ।

३ धनी या बड़ा आदमी । यथा-'मा प्रयच्छेरवरे धनम्" । ४ पति । १ परमात्मा । परबद्धा । परमे-श्वर। ६ शिव का नाम। ७ विष्णु का नाम। न कामदेव । ईश्वरा ) ईश्वरी )

ईषु (घा० उभय) [ईषति-ईषिते, ईषित] १ उड़जाना। भाग जाना। २ देखना । ३ देना। ४ मार डालना । ईषः (पु०) त्रारिवन मास ।

(स्त्री०) दुर्गाका नाम।

ईषत् ( ग्रन्थया० ) हल्कासा । थोडासा । —उषा, (वि०) गुनगुना ।—कर, (वि०) १ थोड़ा करने वाला . २ सहज में होने वाला । — जलं, (न०)

उथला पानी।-पाराडु, (वि०) हल्का सफेद या पीला! -- पुरुषः ( पु० ) अधम या तिरस्कार सं० श० कौ०--२०

उ

करने योग्य मनुष्य।—रक्त. (वि०) यिलौहालाल। नारंगी।—लभ,—प्रत्मभ, (वि०) थोड़े में सिलने वाला।—हासः, (पु०) सुसक्यान। सुसकुराहट। ईषा (की०) गाड़ी का वम या हल का वाँस। ईषिका (खी०) १ हाथी की ग्राँल की पुतली। २ रंगसाज की कुँची। ३ हथियार। तीर। नेजा। ईषिरः (पु०) श्रम्नि। श्राग। ईषिका (खी०) रंगसाज की कुची। (सोने या चांदी की) छड़, ईंट, सलाका या ढला। ईष्मः) (पु०) १ कामदेव। २ वसन्तत्रवतु। ईह् ( घा० आत्म० ) [ईहते, ईहित] १ इच्छा करना।
श्रीभलाषा रखना। २ किसी वस्तु के पाने के लिखे
प्रयञ्च करना। ३ उद्योग करना। प्रयत्न करना।
ईहा (स्त्री०) १ ख्वाहिश। चाह। २ उद्योग। क्रियाशीलता।
ईहामृगः (पु०) १ मेडिया। २ नाटक का एक परिच्छेद
जिसमें चार दश्य हों।
ईहानुकः (पु०) मेडिया।
ईहित ( व० छ० ) वाञ्छित । श्रीभलियत । चाहा
ईहितं ( त०) १ वाञ्छा। श्रीभलाषा। चाह। २ उद्योग
प्रयत। ३ कर्य। कार्य।

उ-नागरी वर्णमाला का पाँचवा अचर । इसका उचारण श्रोष्ठ की सहायता से होता है। इसकी गणना मुख्य तीन स्वरों में है। हस्व. हीई, प्रुत, सातुनासिक एवं निरनुनासिक – इस प्रकार इसके १८ मेद हैं। उ. की गुरा करने से ''छो'' चौर वृद्धि करने से "चौ" होता है। उः (पु॰) १ शिव जीकानाम । २ त्रह्मकानाम । ३ चन्द्रमा का विस्व । ४ ग्रोम् का दूसरा ग्रहर। (अन्यया०)पुकारने का, क्रोध अनुग्रह, आदेश, स्वीकृति, एवं प्रश्न व्यक्षक श्रव्ययात्मक सम्बोधन । उं (भा०) १ शब्द करना । कीलाहल मचाना । गर-जना । २ घोंकना । ३ मॉॅंगना । तगादा करना । उकानहः ( ५० ) लाल और पीले रंग का घोड़ा। उकुगाः ( पु॰ ) खटमल । खटकीरा । उक्त (व० ह०) १ कहा हुआ। कथित । २ बोला हुन्ना । बतलाया हुन्ना : ३ सम्बोधित । ४ वर्शित । उक्तं (न०) वासी। शब्दसिश । कथित !-- अनुक्त, (वि०) कहा और अनकहा हुआ ।--उपसंहारः, ( ५० ) संचिप्त वर्णन । सिंहावलीकन । सारांस । —निर्चाहः, (५०) कथन का समर्थन । —प्रत्युक्तं,

(न०) कथन और उत्तर । संवाद ।

उक्तिः (स्त्री०) १ कथनः यचन । २ वाक्यः। ३

"शक ग्रेष्टरवा पुष्पवन्ती दिवाकर निगाकरी।"

( मानसिक भाव ) व्यक्त करने की शक्ति। यथा

- श्रमस्कोश

उक्थं (न०) १ कथन। वाक्य। स्त्रोत्र। २ स्तुति। प्रशंसा । ३ सामवेद का नाम । उस् (धा॰ उभय॰) [ उत्तति, उत्तित ] १ छड्कना । तर करना । नम करना । उडेलना । २ निकालना । छोड्ना । उन्नग्तं ( न० ) छिड्काव । प्रोत्तगा या मार्जन । उत्तन् ( पु॰ ) वैन । साँद । —तरः, ( पु॰ ) छोटा साँड् । सिवीत्तम । उत्ताल (वि०) १ तेज । भयानक । २ ऊँचा, बड़ा । उत्तालः ( ५० ) बंदर। वानर । उख् ) (धा० पर०) [ग्रोखति, उंखित, श्रोखित, उंख् ) उंखित] चलना। हिलना। डोलना। उखा (स्ती०) बरलोई। डेगची। उख्य ( वि॰ ) बटलोई में उबाला हुन्रा। उग्र (वि० १ तिष्टुर । हिंसक । जंगली । २ भयानक । भयङ्कर । भयप्रद । ३ वलवान । शक्तिशाली। प्रवतः। प्रचराडः । ४ तीष्रसः । तेज्ञः। पैनाः । ४ उन्ता कुलीन।—काग्रङः, ( पु॰ ) करेला ।— गन्धः, (पु०) । चम्पा का बृच । चमेली। वाशुन । बहसम । हींग ।—गन्ध, (वि॰) तेज़ महकवाला।—चारिएी, —चराडा, (स्त्री०) दुर्गा का नाम। जाति, (वि०) नीच जाति में उत्पन्न । —दर्शन,—रूप, (वि०) भयानक शक्क वाला (—धन्धन्, (वि॰) मज़बूत

धनुषधारी । (पु॰ ) शिव जी का नाम । इन्द्र का

नाम। - शेखरा, (स्त्री०) गङ्गाजी का नाम। —श्रवस्, (पु॰) रोमहर्षण का पुत्र। (वि॰) सुनी बात की तुरन्त याद कर खेने वाला ।--सेनः, (पु०) कंस के पिता का नाम। उद्य: ( पु॰ ) १ शिव या रुद्र का नाम । २ वर्णसङ्कर जाति विशेष । चत्रिय पिता से शुद्धा माता में उत्पन्न सन्तान । ३ केरल देश । मालावार देश । ४ रौद्रस्स । विभितस्य । उग्रंपश्य (वि०) भयानक शक्क वाला। भयानक। उच ( घा॰ पर॰ ) [ उच्यति, उचित या उम्र । ] १ जमा करना । इकट्टा करना । २ अनुरागी होना । प्रसन्न होना । ३ उपयुक्त होना । ४ श्रादी होना । अभ्यस्त होना । उचित (व० कृ०) १ योग्य । ठीक । सुनासिब । वाजिब । २ सामान्य । साधारण । प्रथानुहृप । प्रचलित । ३ श्रभ्यस्त । श्रादी । ४ श्राध्य । प्रशंसनीय उच्च (वि०) १ ऊचा। २ श्रेष्ठ । महान । उत्तम ( —तरुः, ( पु॰ ) नारियत का वृत्त । —तालः, ( पु॰ ) मद्यशाला का सङ्गीत नृत्य श्रादि।— नीस, (वि०) १ ऊँचा नीचा। उतार चढ़ाव। २ विविध । बहुप्रकार । —ललाटा, —लला-टिका, (खी॰) चौड़े माथे वाली स्त्री ।—संश्रय. ( वि॰ ) उच्च स्थानीय । (उच्चग्रह के लिये) उच्चकैः (श्रव्यया०) १ उँचा । ऊपर । लंबा । २ तार । रवकारी । उच्चक्तस् (वि०) ९ ऊपर देखने वाला। ऊपर की श्रोर निगाह किये हुए। २ श्रंधा दृष्टिहीन। उच्चंड ) (वि०) १ मयानक। सयङ्कर । २ तेज़। उचगड ∫ फुर्तीला। ३ उचस्वर वाला। ४ कुद्र। क्रपिता। उच्चंद्रः } उच्चन्द्रः } ( पु० ) रात का अन्तिम पहर । उच्चयः ( ए० ) १ संब्रह । हेर । समृह । २ समुदाय । ३ स्त्री के डुपहे की प्रन्थि। ४ समृद्धि। अभ्युत्य। उचरणम् (न०) १ उपर या बाहिर जाना । २ उचारण | कथन ।

उचल (वि॰) हिलने वाला। सरकने वाला।

उञ्चलम् ( न॰ ) मन।

उद्यलनम् ( न॰ ) निकलना । चला जाना ! उच्चित्ति (व० कृ०) चलने का तैयार । जाने को उच्चाटनम् (न०) १ विश्लेषस् । निकास । २ वियोग । विक्षेत्र । ३ उलाइना (वृत्त का ) । ४ तांत्रिक पट् कर्में। में से एक। १ चित्त का न लगना। उद्यारः (पु॰) १ कथन । वर्णन । उच्चारण । २ मला। ३ विष्टा । " मातुरुचार एव सः।" ३ विसर्जन। छोड्ना । उच्चारमां ( न० ) १ उच्चारमा । कथन । २ निरूपमा । उच्चावच (वि०) १ ऊँचा नीचा। श्रनियमित । अबङ् खावड़। २ भिन्न भिन्न। उच्चुडः } (पु०) ध्वजा का फहरेरा । पताका । ध्वजा । उच्चुलः उच्चैः (श्रन्य०) १ ऊँचा । ऊपर । ऊपर की श्रोर । २ ज़ीर की स्रावाज़ के साथ। बड़े शीर के साथ। ३ बहुत अधिक । बहुतायत । — घुष्टं, ( न० ) १ शोरगुल । कोलाइल । २ उच्च स्वर से पढ़ी गयी वेावणा । —वादः, ( पु० ) प्रशंसा ।—शिरस्, (वि०) उच्चाशय। उदाराशय ! उदारचेता । — श्रवस,—श्रवस, (वि॰) १ बड़े बड़े कानों वाला । २ बहरा । (पु॰) इन्द्र के घोड़े का नाम । उच्चेस्तमां (अन्यया०) १ अस्युच्च । बहुत ही अधिक ऊँचा। २ बड़े ज़ोर से। ऋत्युच्च स्वर से ॥ उच्चेस्तरं ) (न॰) अखुक्स्वर का ।२ बहुत उच्चेस्तरां ) अधिक लंबा या ऊँचा। उन्ह्यस (वि०) १ विनष्ट । नष्ट किया हुआ काट कर गिराया हुआ। २ लुस। उच्छलन् (वि०) १ प्रकाशित । दीस । इधर उधर डोलने वाला । २ गतिशील । ३ उड जाने वाला या अपर उड्ने वाला । ४ बहुत ऊँचा जाने वाला । उच्छलनम् (न०) ऊपर को जाने वाला या सरकते फ़िबेल की सालिश करना। उच्छादनम् (न०) १ दकना । २ शरीर में तेल उच्छासन (वि॰) नियम या श्रादेश के श्रनुसार न चलने वाला । अदम्य । दुरन्त । दुष्ट । उच्छास्य (वि०) १ शास्त्रविरुद्ध । २ धर्मशास्त्र का श्रतिक्रम करना।

उच्छिख़ (वि॰) १ चुटियादार । २ ग्रिप्निसायुक्त । भगकता हुआ। करना । उच्छित्तिः (स्त्री॰) नाग । मूलोव्हेदन । जह से नाम उच्जिन (व॰ ह॰) १ भूबोच्चेद किया हुआ। २ नष्ट किया हुआ। नीच। हीन। उच्छिरस ( वि॰ ) १ गर्दन उठाये हुए । २ कुलीन । उच्छिलींघ } उच्छिलींग्य } ( वि॰ ) कुक्षरमुतों से परिपूर्ण । उच्छिलींर्भ उच्छिलींग्भ्रम् } ( न० ) कुकुरसुत्ता । उन्दिष्ट (व॰ वृ॰ ) १ बचा हुमा । जुरा । छूटा हुआ। २ अस्वीकृत किया हुआ। स्थागा हुआ। ३ वासा । तिवासा ।—मादनम्, (२०) माम । उच्छिष्टं ( २० ) जुठव । उच्हीपेंक (पु॰) १ तकिया । २ सिर। उच्छुष्क ( वि० ) स्खा हुत्रा । मुरमाया हुआ । उच्छून (वि॰) १ फूला हुआ। सूजा हुआ। २ मीटा। ३ ऊँचा। महान्। उच्छुडूल (वि॰) १ बेलगाम का। जो वश या काबू में न हो। असंयत । असंयमी । २ स्वेच्छाचारी ! ३ डॉंबाडोल । उच्छेदः (५०)) १ उखाइयुखाइ । २ खरहन । उच्छेदनम् (न०)) नाग ।३ नश्तर । बगाने की क्रिया। उन्हेपः ( ५० ) उन्हेपसम्( न० ) } अवशिष्ट । बचा हुआ । शेष । उच्हें।पर्सा (वि॰) १ सुखाने वाला । कुम्हजाने वाला । २ वखन करने वाला। उच्छापस्य ( न० ) सुखाव । कुम्हलाव । सुरकाव। उच्छ्यः ( (पु॰) १ किसी महका उदय। २ उठान। उच्छोयः ∫ (इमारत का) खड़ा करना । ३ डँचाई । उठान । २ बाह् । उन्नति : सद्यनता । १ त्राभि-मान । घरंड ।

उच्च्यग्रम् ( त० ) उठाव । ढंचाई । उच्छित ( व॰ इ० ) १ उठा हुआ। ऊचा किया हुआ। २ ऊपर गया हुआ। उदित । ३ ऊचाई । लंबा। वड़ा। उन्नतिभूत । ४ उत्पन्न किया हुआ। उत्पन्न हुआ। १ सम्बद्धाली। उन्नत । बढ़ा हुआँ। १ ध्राभिमानी ।

उच्युसनम् ( न॰ ) १ सांस बेना । श्राह भरना । उच्ज्वेसित (व० ह०) १ श्राह भरता हुशा। सांस बेता हुआ। २ तराताजा। ३ पुरा फूला हुआ। खुजा हुन्ना। ४ विधाम जिये हुए! सान्वित । उच्छुसितम् (न०) १ खांस । प्राणवाषु । २ प्रफुहता । सांस से फुलाना। ३ स्वांस भीतर वींचना। बुमार । उठाना (छाठी का) फुलाव । सिसकना । ४ शरीर व्यापी **पां**च प्राण्वायु । उच्ह्यासः १ अपर के। खींची हुई स्वांस । २ उसांस । श्राह । ३ सान्त्वना । डॉहस । उत्साह । ५ वायुरन्ध । ५ सन्थ का प्रकरण विभाग। उच्छासिन् (वि॰) १ सांस बोते हुए। २ उसांस केते हुए। ग्राह भरते हुए। ३ ग्रहरथ होते हुए । कुम्हलाते हुए । उद्ध (धा० प०) ३ बांधना । २ समास करना । स्याग देना । द्वाद देना । उज्जयिनी 🚶 ( स्त्री० ) उउजैन नगरी । उज्यनी 🧍 उउजासनम् ( न० ) मार इालना । मारण । घात । उद्धितहान (दि०) १ उठना । उदय होना। २ प्रस्थान । विदाई । उज्जृभ ) (वि॰) १ कुलाया हुन्ना । वड़ाया उज्ज्ञम्म, ) हुन्ना । २ खुला हुन्ना । उद्भं भः ) (पु॰) १ खिलना । फूलना । विकास । उद्भं भः ) २ विद्योह । खुदाई । उज्ज्ञ भा ( स्नी० ) उज्जुस्भा (स्त्री॰) १ जसुहाई । २ उद्धारन । उउर्जुं भग्रम् ( न॰ ) र उउजुंस्थग्रम् ( न॰ ) ३ फैलाव । बढ़ती । डउज्य (वि॰) खुजी हुई दोरी का धनुप रखने वाला। उज्ज्वल (वि॰) १ चमकीला । चमकदार । श्राभा वाला । सफेद । २ मनोहर । सुन्दर । फूला हुआ । बहा हुआ। ४ असंयमी।

उउज्वातः (पु०) प्रेम । श्रनुराग ।
उउज्वातम् (न०) सुवर्शः । सोना । [कान्ति ।
उउज्वातम् (न०) प्रदीप्तः । चमकीला । चमक ।
उउम्म (धा० प०) [ उउमति, उज्यात ] । स्यागना ।
छोड्ना । २ बचा जाना । निकल भागना ।
३ बाहिर निकालना । निकाल डालना ।

इडम्बर्कः ( पु० ) १ बादल । २ भक्तः । उउपतनम् (न०) त्याग । स्थानन्तरकरणः। द्वीद देना । । (धा० पर०) [ उंद्यति, उंद्यित ] खेत में उठ्ये । सिल उठ जाने चाद के पड़े हुए अनाज के दाने बीनना। एकत्र करना । उंद्यः ) ( ५० ) अनाज के दानें। का संग्रह करने उठ्वंडः ∫ की किया ।—वृत्ति,—शील, (वि०) खेत में छूटे हुए श्रनाज के कर्यों को बीन कर पेट भरने वाला। उंक्रनम् ) ( न० ) अनाज की मंदी या गंज में उञ्जनम् रे पड़े अनाज के दानों की एकत्र करने की क्रिया। उटं (न०) १ पत्र ! पत्ता । २ वास तृख !—जः, ( ९० ) जम्, ( न० ) म्हापनी । कुटी । उद्धः (स्त्री०) ) १ नक्त्रः । तारा । २ जलः उड्ड (न०) ) —सर्भं, (न०) सशिवक। —पः (४०)—पम्, (न०) बड़ी धरनई। —पः, ( पु॰ ) चन्द्रमा ।—पतिः ( पु॰ )— राज, (पु॰) चन्द्रमा ।—पथ:—( पु॰) याकाश । न्योम । अन्तरिच् । उडुंबरः ) (पु०) श गूलर का पेद। २ घर की उडुम्बरः ) ड्वोडी । ३ हिजड़ा । नपुंसक । ४ कोट विशेष। ( यह नपुंसक लिंग भी होता है ) उर्दुक्सम् } (न०) १ गृत्तर का फल । २ तांना । उड्डयनस् (न०) उड़ान (यहियों का ) । भीम। उड्डामर (वि॰) १ मनोहर । समीचीन । सर्वेत्तिम । २ भयानक। उड्डीन ( व० कृ० ) उड़ता हुआ। उपर उड़ता हुआ। उड्डीनम् ( न० ) उड़ान । चिड़ियों का विशेष प्रकार का उड़ान। उड्डीयनम् ( न० ) उड़ान । उड्डीशः ( ५० ) शिवजी का नाम । उडुः ( ५० ) उड़ीसा प्रान्त का प्राचीन नाम । ) ( ५० ) आटे का लडहू। रोट। उंडेरकः उराहेरकः 🗸 [सूचक ग्रन्यय । उत् ( भ्रव्यय० ) सन्देह, प्रश्न, विचार ग्रीर प्रचरस्ता, उत ( यन्यया० ) सन्देह, अनिश्चितता, अनुमान,

ं ऋथवा, या, श्रीर, सङ्गति सूचक ऋज्यय ।

उतथ्यः (पु०) अंगिरस के एक युग का नाम जो बृह-स्पति के ज्येष्ठ भ्राता थे ।—ग्रानुजः,—ग्रानु-जन्मन् ( ५० ) देवाचार्य बृहस्पति उल्क (वि०) ९ अभिवाषी । चाह रखने वाला । २ दुःखी। उदास । शोकान्त्रित । ३ असनस्क । उत्कंचुक ) ( ति०) विना भ्रंगिया या कञ्चकी धारण उत्सञ्चक े किये हुए। उत्कट (वि०) १ वड़ा। लंबा चौड़ा। २ वलवान्। राकिशाली। भगद्वर। ३ अल्पधिक। अधिक। ४ बहुतायत से । अत्यधिक ।सम्पन्न । १ नशे में चूर । महमाता। पागला। महोक्टा ६ श्रेष्ट। उच्च। ७ विषम । उत्कटः ( ५० ) १ हाथी का सद्। २ सदमाता हाथी । उत्कंड ) (वि०) १ जपर को नईन उठाये हुए। उत्कारठ 🖯 उद्गीन ( पु० ) २ तत्पर । उत्सुक । उल्कंटः ) [ की०-उत्कंटा ] मैथून करने का ढंग उत्कर्णाटः ) विशेष । उत्कंटा ) (को०) १ प्रवस इच्छा । लालसा । उत्कराठा 🔰 व्याक्काता । २ किसी प्यारे पुरूष की प्रिय वस्तु के मिलने की प्रवत इच्छा। ३ खेद। शोक। उत्कंठित ) (व० क्र०) उत्सुक । चिन्तित । उत्करिद्दत ) शोकान्त्रित । किसी प्यारे पुरुष या प्रिय-वस्तु के मिलने की प्रवल इच्छा। उत्कंडिता ) (स्त्रीं०) सङ्गेत स्थान पर प्यारं के न उत्कारिटता 🕽 त्राने पर सर्व विसर्व करने वाली नायिका । आठ प्रकार की नायिकाओं में से एक । उत्कंघर (वि०)) गर्दन उठाए हुए। उत्कन्धर (वि०)} उत्कंप (वि॰)} कॉपते हुए। इत्करप (वि॰)} उत्कंपः ( ५० ) उत्करपः (पु॰) किंपकपी । सिहुरन डत्कंपर्न (न०) उत्करपनम् ( न० ) उत्करः (पु॰) १ हेर । समुह । २ टाख । गोला । ३ कुड़ा कर्कट । उत्कर्तरः ( ५० ) ) १ वाद्य यंत्र विशेष । एक प्रकार

अकर्तनम्(न॰)∫ का बाजाु। २ तराश।चीरना

फाइना ! ३ जद से उखादना ।

उत्कर्षः (पु॰) १ उत्बादना। उचेबना। उपर खींच बोना। २ उर्छात । बहती । प्रसिद्धि । उत्य । समृद्धि । ३ ग्राबिक्य । ग्रधिकाई । ४ सर्वेत्छिष्टता उत्तमीत्तम गुण् । महिमा । १ श्रहङ्कार । श्रभिमान । [उचेल लेना। ६ हर्ष। प्रसन्नता। उत्कर्षसम् (न०) १ जपर खींचना । २ उखाइ लेना । उत्कलः ( पु॰ ) ९ उड़ीसा प्रान्त का नाम । २ वहे-त्तिया । चिड़ीमार । ३ कुली । उत्कताप (वि॰) पूँछ उठाये श्रीर फैलाये हुए। उत्कलिका (छी०) १ उत्करका। चिन्ता। विकलता। २ हेला। कोड़ा विशेष। ३ कली। ४ लहर। १ —प्रार्थ (न०) ऐसी गद्य रचना जिनमें कर्णकटुश्रवरों श्रीर लंबे लंबे समासों की भर-भार हो। "भवेदुःकसिकाणायं नमामास्यं दुरुषरं।" उत्कापर्या (न०) १ फाइना । खींचना । २ जीतना । ह्व चवाना । ३ मवना । रगड़ना ।

इत चताना । ३ मतना । रगड़ना । उत्कारः (पु०) । श्रनात फटकना । २ श्रनात की देरी लगाना । ३ श्रनात बोने वाला । उत्कासः (पु०)) । खन्तारना । खांसना । उत्कासनं (न्०) हे र गत्ने का कफ़ साफ

उत्कातनं (न॰) २ गर्ज का कफ साफ उत्कासिका (स्री॰) करना। उत्किर (वि॰) गुफना की तरह धुमाया हुआ।

हवा में उड़ाया हुया । उत्कीर्तनम् ( न० ) प्रशंसा । स्तुति । कीर्तन । उत्कुटम् ( न० ) उत्तान खेटना । वित्त खेटना ।

उत्कुत्सः (पु॰) खटमल । खटकीरा । चिलुआ । चील्हर। [नाम करने वाला ।

उत्कुल ( वि॰ ) पतित । अष्ट । अपने कुल की बद-उत्कुजः ( पु॰ ) केकिल की कुक ।

उत्कृटः ( पु॰ ) झाता । इतरी ।

उत्कृद्नम् ( न० ) उद्याल । कुलांच । फलांग ।

उत्कृत्त (वि०) तट की नाँध कर वहने वाली। उत्कृतित (वि०) तटवर्तिनी।

उत्कृष्ट (व॰ इ॰) १ कपर उठाया हुआ । उठा हुआ । उन्नन । २ सर्वोत्तम । उत्तम । श्रेष्टतम । उच्चतम । ३ जुता हुआ । इल चलाया हुआ ।

इत्कोचः ( पु॰ ) घूँसँ । रिश्वत ।

उत्कोचकः (पु॰) १ वृंस । २ वृसकोर । रिश्वती । उत्कामः (पु॰) १ प्रस्थान । २ उत्तिशील । उत्तत । ३ नियमविरुद्धता । विरुद्धाचरणः ४ उद्याल । फलांगः ।

उत्क्रमणं (न०) १ उद्धात । निकास । प्रस्थान । २ मृत्यु । जीव का शरीर से विशेग । [२ मृत्यु । उत्क्रान्तिः (खी०) १ उद्घात । वहिर्निष्क्रमण । उत्क्रासः (पु०) जपर या शहिर जाना । प्रस्थान । २ श्रातिक्रमण । ३ विरुद्धता । नियम का भंग करण ।

उत्कोशः (यु०) १ चित्रपों । शोरगुल । कोलाहल । २ घोषणा । दिढोरा । ३ कुररी ।

उत्क्रेदः ( पु॰ ) तर होना । भींगना ।

उन्ह्येशः ( पु० ) १ घवड़ाहर । अशान्ति । विकलता । २ विचारों की गड़बड़ी । ३ रोग । बीमारी । विशेष कर समुद्री बीमारी ।

उत्तिप्त (व० क्र०) १ उद्याला हुआ। लुकाया हुआ। क्रपर उठाया हुआ। २ रोका हुआ या दका हुआ। अवलिक्वत । ३ एकड़ा हुआ। ४ ढाया हुआ। गिराया हुआ। उजाहा हुआ।

उत्सिप्तः ( ५० ) धत्रे का पौधा।

उन्तिसिका (स्वी॰) त्राभूपण विशेष जो कान के ऊपरी भाग में पहिना जाता है। बाला।

उत्दोपः (पु॰) १ उद्घाल ! लुकान । २ ऊपर उद्घाली हुई वस्तु । ३ प्रेषण । रवानगी । ४ वसन । उद्यांट ।

उत्तेपक (वि॰) उद्यालने वाला या वह वस्तु जो उद्याली जाय। उद्याली हुई वस्तु।

उत्होपकः (पु०) १ कपड़ों का चोर।२ नेजने वाला। श्राज्ञा देने वाला।

उत्होपर्गा (न०) १ उझाल । लुकान । २ वसन । उद्घाट । ३ स्वानगी । प्रेक्ण । ४ सूप । पंखा ।

उत्खित (वि॰) घेालमेल । श्रोतगीत । जड़ा हुआ । वैठाया हुआ । [विशेष ।

उत्स्वता (की॰) सुगन्धि विशेष। खुशबृदार वस्तु उत्स्वात (च॰ कु॰) १ खेदा हुआ। उखाड़ा हुआ। २ खींच कर बाहिर निकाला हुआ। ३ जह से उखाड़ा हुआ। बड़ तोड़ कर निकाला हुआ। — केंतिः, (स्री॰) कीड़ा के निये सींग या हाथी के वाँत से ज़मान का खोदना। [ज़मीन। इत्सातं (न॰) १ रन्ध्र। युक्ता। २ उद्धड़ खाबड़ उत्सातिन् (वि॰) निषम। ऊँची नीची। असम। उत्त (वि॰) भींगा हुआ। नम। तर। उत्तंसः (पु॰) १ शिखा। चोटी। सीसफूस। २ कान की बाखी या कुमका।

उत्तंसित ( नि॰ ) कानों में बाली पहिने हुए। चोटी पर रखे या पहिने हुए। [(नद या नदी) उत्तर ( नि॰ ) तटों के ऊपर निकल करांबहने वाला। उत्तस ( न॰ क॰ ) जला हुआ। गर्म। सूला। शुक्त। उत्तसम् ( न॰ ) सूला मांस।

उत्तम (वि०) १ सर्वोत्हृष्ट । सबन्ने अच्छा । २ सब के आगे। सब के ऊपर। सब से ऊँचा।३ अत्युच ! मुख्य । प्रधान । ४ सब से बड़ा । प्रथम |---अङ्गम्, ( न॰ ) शिर । सिर ।—अधम्, (वि॰) ऊँचा नीचा।—अर्धः ( पु॰ ) सब से अच्छा आधा भाग। २ अन्तिस अर्धभाग। —श्रद्धः, ( ३० ) अन्तिम या पिछ्ला दिवस । सुदिन । शुभ दिन ।—ऋणः,—ऋणिकः, ( उत्तमर्गाः ) ( पु॰ ) महाजन । कर्ज़ देने वाला । (अधमर्या—कर्जदार का उल्हा )— पुरुष:,--पुरुष:, (पु०) १ ( व्याकरण में ) १ कर्ता । २ परमेश्वर । ३ सब से अच्छा ग्राहमी । —श्लोक, (वि॰) सर्वोत्कृष्ठ कीर्त्तिसम्पन्न । त्रादर्श । सहिमान्त्रित । प्रसिद्ध ।—साहुसः, (५०)—साहसम्, (न०) सब से अविक जुर्माना या अर्थदगढः। एक हज़ार ( और किसी किसी के मतानुसार ) अस्सी हज़ार पण का जुर्माना । पुरुष ।

उत्तमः (५०) १ विष्णु भगवान का नाम । २ अन्त्य-उत्तमा (खी०) सब से अन्द्री स्त्री । उत्तमीय (वि०) सब से ऊपर । सब से ऊँचा ।

सर्वोत्तम । सुख्य । प्रधान ।

उत्तंभः (पु०) । यहारा। रोक। थाम। उत्तम्भः (पु०) (२ थुनुकिया। ३ रोक। उत्तममम् (न०) पकदः उत्तममम् (न०)

उत्तर (वि०) १ उक्तर दिशा का। उत्तर दिशा में उरपन । २ उच्चतर । अपेदा इत ऊँचा । ३ पिछ्ला। बाद का। पीछे का। प्रग्ला। प्रन्त का । ४ वॉंगा । ४ उरहर । मुख्य । सर्वीतम । ६ अधिकतर । ७ सम्पन । युक्त । अन्वित । ८ पार होने को । पार उतारने को ।-- अश्वर, (वि०) उद्यतर। नीचतर। —ग्राधिकारः, ( ५० )—अधिकारिता, ( बी० )—अधि-कारित्वं, ( न० ) सम्यत्ति पाने का हक्र । चारि-सपन !-श्रिधकारिन्, ( पु॰ ) उत्तराधिकारी । वाश्सि।—ग्रायनं, ( न० ) उत्तरी मार्ग । वे छः मास जिनमें सूर्य की गति उत्तर की ग्रोर कुकी हुई होती है। मकर से मिथुन के सूर्य तक का इ: मास का समय :--अर्ध्य, (न०) ३ शरीर का नामि के अपर का श्राधा भाग। २ उत्तरी भाग। ३ पूर्वोर्ध का उल्टा । पहिला भाग ।—**द्यह**ः, (पु०) भगता दिन। भाने वाला कला।— श्राभासः, ( पु॰ ) अम पूर्ण उत्तर या जवाब । —भाशाः (स्त्री॰ ) उत्तर दिशाः ।—ग्राशा-घिपतिः,—ग्राशापतिः, ( ५० ) कुवेर । —ग्रापादा, (स्री० ) २१ वॉ नचत्र ।— श्रासङ्गः, ( पु॰ ) उपर पहिनने का वस्त्र ।---इतर. (त्रि॰) दक्षिण । दक्षिण का ।---इतरा, (स्री॰ ) दिवस दिशा । —उत्तर, (वि०) अधिक अधिक। सदा बढ़ने वाला।--उत्तरं, (न०) जवाव।—ग्रोष्टः, (=उत्तरोष्टः या उत्तरोष्ठः, ) (५०) उपर का ग्रोठ ।--काग्रहस् ( न० ) श्री महाल्मीकि रामायस का सातवाँ कार्यंड ।—कायः, (पु॰) शरीर का ऊपरी भाग। —कालः, ( ५० ) भागे त्राने वाला समय।— कुरु, (५०) (बहुवचन ) प्रथिवी के नौ खणड़ों में से एक। उत्तरकुर का प्रदेश।—कीसालाः, (पु० बहुदचन ) अवेश्या के श्रास पास का देश ।— किया, (स्त्री०) शक्दाह के अनन्तर मृतक के निमित्त होने वाला कर्म। - छुदः, ( पु० ) चादर। चद्दर। पत्तंगपोश ।—ज्योतिषाः, ( पु॰ बहु०) पश्चिम दिशा का एक देश ।- दायक, (वि०) अवज्ञाकारी । नाफर्सांबरदार ।

गुस्ताख़ । डीठ । - दिश, (खी० ) उत्तर दिशा । —ईशः,—पालः (=े उत्तरदिकपालः (पु॰) कुबेर । - पक्षः, (पु॰) १ इब्लापच । अधेरा पाल । २ पूर्वपत्त का उत्टा । शास्त्रार्थ में वह सिद्धान्त जो विवाद्यस्त विषय का खग्डन करे।---पर्द (न०) किसी यौगिक शब्द का ग्रन्तिम शब्द । —पादः, ( पु॰ ) श्रज़ीदावे का दूसरा हिस्सा। —प्रच्छदः, ( पु॰ ) रज़ाई । बिहाफ । तोशक । —प्रत्युत्तरं ( न० ) १ बाद विबाद । बहस । २ किसी युकदर्मे में वकालक ।—फल्युनी,— फाल्गुनी, ( स्त्री॰ ) १२ वां नचत्र । - माद्रपद्, —भाइपदा २६ वां नचत्र ।—मोमांसा, (स्ती॰) वेदान्त दर्शन :-वयस्ं,-वयस्, ( न॰ ) बुढ़ापा ः—वस्त्रं,—वासस्, ( न० ) ऊपर का वस्त्र । सुगा । त्ववादा । ऋोबर कीट । — वादिन्, ( पु॰ ) प्रतिवादी । मुद्दाबह । प्रति-पत्ती ।—साधकः, ( ५० ) सहायकः। उत्तरः ( पु॰ ) ९ श्रागे श्राने वाला समय। भदिष्यत काल । २ विष्णुकानाम । ३ शिवकानाम । ४ विराट के पुत्र का नाम। उत्तरा (स्त्री॰) १ उत्तर दिशा। २ नक्तत्र विशेष । ३ विराटकी कन्या का नाम, जो श्राभिमन्यु के। व्याही गई थी। उत्तरंग ॄे (वि०) १ लहरों से डूवा हुआ ़ घोया ∫ हुआ । कंपायमान । जहराती हुई बहरों से युक्त । उनरतः । ( श्रन्थया० ) उत्तर से उत्तर दिशा तक। उत्तरातु ∫ बाई ग्रोर। पीछे। बाद को। उत्तरत्र ( अव्यया० ) पीछे से : बाद को । श्रागे को । नीचे। अन्त में। उत्तराहि ( अन्यया - ) उत्तर दिशा की ग्रोर । ( न॰ ) ऊपर पहिनने का कपड़ा। **उत्तरीयक**ं उत्तरेशा ( अन्या० ) उत्तर की स्रोर । उत्तर दिशा की आने वाले कल के बाद। उत्तरेद्यः ( अञ्चया० ) अगले दिन के बाद । परसों उत्तर्जनम् (न०) भयद्वर । उरावना । उत्तान (वि०) १ फैला हुआ। विछा हुआ। वदा

हुआ। प्रसारित। २ चित्त पड़ा हुआ। सीधा।

सतर । ३ साफ दिल का । स्पष्ट वक्ता । ४ उथला | -- पादः, (१९०) एक पौराणिक राजा का नाम पुत्र भक्तशिरोमणि श्रुव था।— पाद तः, (१०) ध्रुव का नाम। — शय (वि०) चित्त पड़ा हुन्ना।—शयः, ( पु॰ )—शयाः (स्नी॰) स्तनंधय । दूध पीता हुआ छोटा शिशु या बचा । उत्तापः (पु०) १ वड़ी गर्मी । तपन । २ पीड़ा । कष्ट सन्ताप । ३ घवडाहर । उत्तारः ( पु॰ ) १ उतारा । २ दुलाई । नाव पर लदे माल का उतारना । ३ पिंड छुटना । ४ वमन । उछ्टंट । उत्तारकः ( ५० ) रचक । विपत्ति से छुड़ाने वाला । उत्तारग्राम् (न०) नात्र पर से तट पर उत्तारने की किया। छुड़ाने की किया। उत्तारणः ( पु॰ ) विष्यु का नाम । उत्ताल (वि · ) १ वड़ा । मज़वृत । २ उद्य । तेज़ । ३ अयानक । अयङ्कर । ४ दुरूह। कठिन । ४ ऊचा । लंबा । उत्तालः ( पु॰ ) संगृतः । उत्तुंग 🤈 (वि०) ऊँचा। लंबा। बड़ा। उत्तुषः (पु॰) भुसी निकाला हुत्रा **त्रन्न**। सुना हुआ। अनाज। उत्तेजक (वि॰) १ उभाड़ने वाला। बदाने वाला। उकसाने वाला । घेरक । २ वेगों को तीव करने वाला । इत्तेजनं (न०) ) १ घवड़ाहर । विकलता ।२ उत्तेजना(स्नी०) ∫ बढ़ावा । प्रोत्साह ।३ तेज़ करने वाला। ४ मङ्काने वाला भाषणः ४ प्रलोभन। उत्तोरमा (वि॰) ऊँची या सीधी महरावों से सुसजित । उचीलनम् ( न० ) उठाना । अपर उठाना । उस्यागः ( पु॰ ) १ त्याग । वैशांग्य । उत्सर्ग । २ उछाल । लुकान । ३ संसार से वैराग्य । उत्त्रासः ( ५० ) बड़ा भारी भय या डर ।

उत्थ (वि०) १ उत्पन्न हुमा। पैदा हुम्रा। निकला।

उत्थानम् (न॰) १ उठने याखड़े होने की क्रिया।

२ खड़ा हुऋा। ग्रागे ग्राया हुश्रा।

२ उद्ध । ३ उत्पत्ति । ४

पुनस्थान । १ उद्योग प्रयत । क्रियाशीलता । ६ शक्ति । स्फूर्ति । ७ हर्षे । श्रानन्द । 🗕 युद्ध । ६ सेना। १० ग्राँगन। वह अरुडप जहाँ बिलिदान दिया जाय । ११ सीमा । मर्यादा । हद · १२ सजग होना । जाग उठना ।—एकाद्शी (स्त्री०) कार्तिक शुक्का ११ । इस दिन भगवान चार सास से। चुकने के बाद जागते हैं। इसके। प्रबोधिनी-एकादशी भी कहते हैं। उत्थापनम् (न०) १ उठाना। खड़ा करना। २ ऊंचा उठाना । ३ भड़काना । उत्तेजित करना । ४ जगाना । ४ वसन । छुटि । उन्धित (व० ऋ०) १ उठा हुआ। २ खड़ा हुआ। ३ उत्पन्न । पैदा हुआए । निकला हुआए । उदय हुआ। ४ बढ़ा हुआ। १ मर्यादित। सीमाबद्धः। ६ फैला हुआ। पसरा हुआ।—ऋंगुलिः (पु०) पसारा हुत्रा हाथ । खुला हुत्रा हाथ । फैलाया हुआ हाथ। उरिथातिः (स्त्री०) उन्नमन । उच्चता । उठान । उत्पद्मन् (वि०) उल्टेपल्कों वाला! उत्पतः ( पु॰ ) पत्ती । चिड्या । उत्पतनम् ( न० ) १ उड़ान । फलांग । उछाल । कुदान । २ ऊपर चढ़ना । चढ़ना । उत्पताक (वि०) मंडा उठाये हुए। उत्पत्तिष्णु ( वि० ) उड़ता हुआ। अपर जाता हुआ। उत्पत्तिः (स्त्री०) १ जन्म । २ उत्पादन । ३ उत्पत्ति स्थान । उद्गमस्थान । ४ उदय होना । उपर चढ़ना। दृष्टिगोचर होना। १ लाम। भुनाफा। — ब्यञ्जकः, ( पु॰ ) १ दूसरा जन्म । [उपनयन-संस्कार दूसरा जन्म कहलाता है। क्योंकि द्विजन्मा संज्ञा उपनयन संस्कार के बाद ही होती है।] २ द्विजन्माकाचिन्ह। उत्पथः ( पु॰ ) श्रसन्मार्गं । खराब रास्ता । उत्पर्थं ( न० ) विपथ गमन। उत्पन्न (व० कृ०) ९ पैदा हुआ। निकला हुआ। २

उदय हुआ। उगा हुआ। अपर गया हुआ। ३

उत्पत्त (वि०) माँसरहित । दुवला पतला। लटा। |

प्राप्त किया हुआ।

— श्रज्ञ, — चत्तुस् (वि॰) कमतनयन । — पत्रं (न०) १ कमल कापता।२ स्त्रीकेनस्तकी खरोंच से उत्पन्न घाव। नखचतः नखचिन्हः। उत्पलम् ( न० ) २ नील कमल । कमोदिनी । २ कोई भी पौधा। उत्पत्तिन् (वि॰) बहु-कमल-पुष्प-सम्पन्न । उत्पत्तिनी (स्त्री०) १ कमत्त पुष्पों का देर । २ कमत्त का पौधा जिसमें कमत के फूल लगे हों। उत्पावनम् ( न० ) साफ करना । पत्रित्र करना । उत्पाटः ( पु॰ ) १ उखाइना । उचेलना । २ जड् डाली सहित नष्ट करना । कान के भीतर का रोग [डाली सहित नष्ट कर डाखना । उत्पाटनम् (न॰) जड़ से उस्राइ डालना । जड उत्पाटिका (स्री०) वृत्र को झाल। उत्पादिन् ( वि० ) उचेतना । उन्पूतन । उखाइन । उत्पातः ( पु॰ ) १ उछाल । कुलाँच । उड़ान । २ प्रति-चेप । उठान । उभाइ । त्रशुभसूचक शकुन । ४ ब्रह्ण भूकम्प ग्रादि अधुभ सूचक घटनाएँ।--पचनः,—वातः, – वातात्तिः ( पु॰ ) वदंहर । त्कान । उत्पाद ( वि० ) ऊपर के। पैर किये हुये । शयः— श्यनः ( ५० ) १ शिद्य । २ तीतर विशेष । उत्पादः ( ५० ) उत्पत्ति । प्राकट्य । प्रादुर्भाव । उत्पादक (वि०) | स्त्री०—उत्पादिका | पैदा करने-वाला । प्रभावोत्पादक । पूरा करने वाला । उत्पाद्कः ( पु॰ ) पैदा करनेवाला। उत्पन्न करनेवाला। जनक । पिता । उत्पादकम् (न०) उद्गम स्थान । कारणः । हेतु । उत्पादनम् ( न० ) उत्पत्ति । पैदाइश । उत्पादिन् (वि०) उत्पन्न किया हुआ । पैदा किया उत्पादिका (स्त्री०) १ कीट विशेष । दीमक । २ जननी । माता । पैदा करने वाली । उत्पाली (स्नी०) तंदुरुस्ती । स्वास्थ्य । ( (वि<sup>.</sup>) ३ जो पिंजड़े में बन्द न हो । **उत्पिञ्जर** 🕻 २ गड्-बड् । श्रत्यन्त घवडाया हुश्रा । **उ**त्पिजल उत्पिञ्जल 🕽 उत्पीडः (पु॰) १ दबाव । २ प्रवत्न या प्रचग्र्ड बहाव । ३ फोन । भाग।

स॰ श॰ को २१

उत्पीड्नम् ( न० ) दवाद । ताड्न । उत्युटक् ( नि० ) एक उठाये हुए ।

उत्पुताक (वि॰) १ रोमाक्षित । जिसके रोगटे खड़े हों। २ प्रसन्न । इविंद ।

उत्त्रभ ( वि॰ ) चमकीला । प्रकाशमान । उत्त्रभः (पु॰ ) दहकती;हुई ग्राग ।

उत्प्रस्तवः ( पु॰ ) गर्भपातं या गर्भश्राव ।

उत्प्रासः (पु॰) ) १ ज़ोर से फैंकना। २ हँसी उत्प्रासनम् (न॰) ) मज़ाक । ३ श्रहहास । ४

उपहास । मज़ाक । जीट । ताना । व्यज्ञय ।

उत्प्रेक्षण् ( न० ) १ चितवन । यवलोकन । यहचान । २ उपर की घोर ताकना । ३ त्रमुसान । कल्पना । ४ तुलना ।

उत्भेद्धा (स्त्री०) १ अनुमान । करपना । क्रयास । २ असावधानी । उदासीनता । ३ अर्थालङ्कार विशेष । इसमें भेदज्ञानपूर्वक उपमेय में उपमान की अतीति होती हैं।

उत्प्**तवः ( पु॰ )** उञ्चात | कुदान । फर्नॉग । छ्लांग । उत्प्**तवा ( स्री॰ ) बोट । नाव । फि**रती । उत्प्**तवनम् ( न॰ ) कूद । छ्लॉग | फर्नांग । उछाता ।** उत्पत्त्तं ( न॰ ) उत्तम फला।

उत्फालः ( ५० ) १ उद्यातः । इतांगः । फर्लॉंगः । वेगवान गति । २ कृदने को उद्यतः होने का एक ढंग विशेष ।

उत्कुल्ल (व॰ कृ॰) १ खिला हुआ। २ बिलकुल खुला हुआ। फैला हुआ। ३ फूला हुआ। आकार में बदा हुआ। ४ उतान खेटा हुआ।

उत्पुह्नम् (न०) स्रो की योनि । [स्थान ! उत्सः (पु०) चरमा ! स्रोता । श्रोत । जल का उत्संगः ) (पु०) १ गोद । श्रद्ध । २ श्रालिङ्गन । उत्सङ्घः ) लिपटाना । चिपटाना । ३ श्राश्यान्तरिक । सामीप्य । पड़ोस । ४ सतह । तल । श्रोर । डाल । नितंब । ६ अपरी भाग । चोटी । पहाड़ की चढ़ाई । मधर की छत्त ।

उत्संगित । (वि॰) १ सम्मिलित । समूह । २ गोद में उत्सङ्गित / लिया हुआ । गोद का ।

उत्संजनम् । (न०) उझाल या छुकान । उपर केा उत्सञ्जनम् ∫ उठाने की किया । उत्सन्न (व० क्र०) १ सड़ा हुम्रा । २ नष्ट किया हुम्रा । उजाड़ा हुम्रा । जड़ से उखाड़ा हुम्रा । त्यागा हुम्रा । ३ म्रकोसा हुम्रा । शापित । ४ म्रप्रचित । लुप्त ।

उत्सर्गः (पु०) १ त्यारा । न्यास । २ उड़ेलना । गिराना । ६ भेंट । दान । अर्पेश (करना ) । दे डालना । ४ व्यय करना । १ छोड़ देना । [ जैसे वृषोत्सर्ग में ] बलिदान । ७ विद्या या पुरीष का त्यारा । (अध्ययन या किसी व्रत की ) समाप्ति । म साधारण नियम (अपवाद का उत्त्या ) १० योनि । भग ।

उत्सर्जनम् (न०) १ त्याग । न्यास । परित्याग । २ भेंट । पुरस्कार । दान । ३ ( वैदिक ) अध्ययन को स्थागित करना । ४ वैदिक अध्ययन बंद करने के उपलच्य में गृहकर्म विशेष । यह वर्ष में दो बार अर्थात् पूस और शावण में किया जाता है ।

उत्सर्पः (पु॰) । १ उपर जाना या ऊपर सरकना । उत्सर्पग्राम्(न॰) ∫ २ फुलाना ३ साँस केना ।

उत्सवः ( पु॰ ) १ मझलकार्य । उद्घाह । २ ग्रानन्द । हर्व । ३ उचाई । उचस्थान । १ क्रोध । रोष । ४ इच्छा । इच्छा का उत्पन्न होना ।—सङ्केतः ( बहु-बचन, पु॰ ) हिमालय पर्वत में रहने वाली एक मनुष्य जाति ।

उत्सादः (पु०) १ नाश । विनाश । २ उजइन । हानि । उत्सादनम् (न०) १ नाश । २ सुगन्धि । ३ वाव की प्रना या उसका अच्छा होना । ४ चढ़ना । उठना । ४ उपर उठाना । उँचा करना । ६ दो बार किसी खेत की अच्छी तरह जीवना ।

उत्सारकः ( पु॰ ) १ पुलिस का सिपाही । २ चौकी-दार । ३ दरवान । द्वारपाल ।

उत्सारगाम् (न०) १ दूर इटाना । हटाना । रास्ते से दूर करना । २ ऋतिथि का सल्कार । महमान-दारी ।

उत्साहः (पु॰) १ साहस । हिम्मत । २ उमझ । उछाह । जोश । हौसला । ३ दृढ अध्यवसाय । ४ दृढ सङ्कल्प । ४ शक्ति । सामर्थ्य । ६ दृढ़ता । पराकम । बल ।—वर्धनः, (पु॰) वीर रस

—कर्मन् (न०) —कार्य, (२०) —किया,

—वर्धनम् ( न० ) वीरता।—शक्तिः, ( स्त्री० ) दृद्वा । उछाह । उत्साहनम् (न०) १ उद्योग । प्रयस्त । २ ऋष्यवसाय । उत्साहबृद्धि । हौसत्ता दृढ़ प्रयत्नशीलता । ३ वँधाना । उभाइना । डित्सिक (व॰ कृ॰) १ छिड़का हुआ। २ अभिमानी। कोधी। अकड्बाज़। ३ जल की बाद से बड़ा हुआ। श्रत्यधिक। ४ चंचल। विकल। उत्सुक (वि०) १ ग्रत्यन्त इच्छावान् । उत्करिष्टतः । चाह से त्राकुल । २ बेचैन । उद्विग्न । न्याकुल । ३ अनुरक्त । ४ शोकान्वित । उत्सुत्र (वि॰ ) १ डोरी से न बंधा हुन्ना । ढीला । बंधनमुक्त । २ अनियमित । गङ्बङ् । ३ व्याकरण के नियम के विरुद्ध। उत्सृरः ( पु॰ ) सम्ध्याकाल । कुटपुटा । उत्सेकः ( पु॰ ) १ छिड्काव । उड्डेलना ! २ उमड्न । बढ़ती। त्रत्यधिकता। ३ त्रभिमान । रोखी। उत्सेकिन् (वि॰) १ उमड़ा हुआ । बढ़ा हुआ। २ श्रभिमानी । क्रोधी । श्रकड्वाज़ । उत्सेचनम् (न०) जल का छिड़काव या जल की उद्यालनेकी किया। मिाटापन । ३ शरीर । उत्सेधः (पु॰) १ उच्चस्थान । ऊचा स्थान । २ मुटाई । उत्सेधम् ( न० ) हनन । मारख । घात । उत्समयः ( पु० ) सुसक्यान । उत्स्वन (वि॰) उच्चरवकारी । दीर्घ स्वर वाला । उत्स्वनः ( पु॰ ) उच्चरव । दीर्घस्वर । उत्स्वप्रायते (किया) सेरते में बरीना। उद् ( अन्यया० ) यह एक उपसर्ग है जा कियायों और संज्ञाओं में लगाया जाता है, अर्थ होता है; १ ऊपर । बाहिर । २ अलग । पृथक । ३ उपा-र्जन। लाम। ४ लोकप्रसिद्धि। १ कै।तृहलः । चिन्ता । ६ सुक्ति । ७ अनुपस्थिति । ८ फुलाना । बढ़ाना । खोलना । ६ मुख्यता । शक्ति । उद्क ( अन्यया॰ ) उत्तर दिशा की श्रोर। उद्कम् (न०) पानी।—श्यन्तः, (पु०) तट । किनारा । समुद्रतट ः—ग्र्यर्थिन्, (वि०) प्यासा ।

—भ्राधारः, ( पु॰ ) कुएड । होद !—उद्ञनः, (पु०) लोटा। कल्सा।—उद्र्रं, (न०) जलंधर रोग।

(स्त्री॰) -दानं, (न॰) पितरों की तृप्ति के लिये जल से तर्पण !-- कुम्भः, (पु॰) जल का घड़ा या कल्सा।—गाहः, (पु०)स्नान ।—प्रहर्मा, (न०) का जल ।--द्,--दात्.--दायिन् --दानिक, (वि॰) जलदाता । जल देने वाला ।-दः, (पु०) १ तर्पेण करने वाला । २ वंश वाला । उत्तराधिकारी।—धरः, (पु॰) बादल।—वजुः, ( पु॰ ) ग्रोलों की वृष्टि ।—शान्तिः, ( स्त्री॰ ) मार्जनिक्रया :--हारः, (पु॰) पानी डोने वाला। उद्कल ) (वि॰) पनीला । पानी का भाग उद्किल ∫ जिसमें विशेष हो । उदकेचरः (पु०) जलजन्तु। पानी में रहने वाला जीव जन्तु । उदक्त (वि॰) अपर उठा हुआ। उद्ध्य (वि॰) जल की अपेशा रखने वाला। उद्च्या (स्त्री०) रजस्वला स्त्री। उद्ध (वि०) १ ऊचा। उन्नत । उटा हुआ । बाहिर निकला हुन्या या बाहिर की ग्रोर बढ़ा हुन्ना । २ बड़ा । चौड़ा । प्रशस्त । बहुत बड़ा । ३ बुढ़ा । ४ मुख्य । प्रसिद्ध । गैारवान्त्रित । १ प्रचरह । श्रमहा। ६ भयानक। डरावना । ७ कराल । उद्विग्न । म परमानन्दित । उदंकः ) (पु०) चमडे़ की बनी (तेल या घी उदेङ्कः रेखने की ) कुप्पी या कुप्पा। उद्यु ) (वि॰) [(पु॰)—उद्युः (न॰)— उद्यु } उद्युः (सी॰)—उद्योची ] १ जगर की उद्श्चे ) श्रोरे ब्रेमा हुश्राया जाता हुश्रा। २ ऊपर का। उचतर । ३ उत्तरी या उत्तर की ऋोर घूमा हुआ। ४ पिछ्नुता।—ग्राद्भिः, ( पु॰ ) हिमालय पर्वत । —श्रयनम्, ( न॰ ) उत्तराय**ण ।—श्रानृतिः**, (स्त्री०) उत्तर से लैाटने की किया।--पथः, (पु०) उत्तर का एक देश।—प्रवाह, (वि॰) उत्तर की त्रोर सुका हुत्रा या हालुत्रा।—मुख, (वि०) उत्तर की झोर मुख किये हुए। ) (न०) १ डोल । वाल्टी जिससे कुए ∫ से जल निकाला जाय । २ चढ़ाव । उद्**चनम**् उठाव । उठान । ३ ढझन । ढकना !

उदन्या (खी०) प्यास । तृषा ।

उद्स्वत् ( ५० ) समुद्र। सागर ।

) (वि०) दोनेंा हाथों से सम्पुट सा ∫ बनाये और उंगुलियों के उपर किये दंजलि 'दञ्जलि हुए हाथों की मुद्रा विशेष। दंडपालः ( पु०) ३ सस्य । २ सर्पं विशेष । 'दगडपालः विधिः (पु०) १ घट । घड़ा । जलपात्र । २ समुद्र । ३ मील । सरोवर । ४ घड़ा । कल्सा । उद्भु ( न० ) जल । पानी । श्रिन्य शब्दों के साथ जब इसका थाग किया जाता है, तब इसके "न्" का खोप है। जाता है । [ जैसे--उद्धिः, ]--क्रमः, ( पु॰ ) घड़ा । कलसा ।-- ज, ( वि॰ ) पानी का। -धानः, ( पु॰ ) १ पानी का घड़ा। २ बादल ।-धिकन्या, (स्त्री०) १ लक्ष्मी। २ द्वार-कापुरी ।-पात्रं, (न०)-पात्री, (स्त्री०) जल भरने का बर्तन ।--पानः, (पु०)--पानम (न०) अ कुए के समीप की है। दी। २ कूप।—पेषं, (न०) बोही। चिपकाने की वस्तु।-विन्दुः, (पु॰) जल की बूंद !-भारः, (पु०) जल होने वाला प्रथीत बादल ।---मन्थः (पु०) यवागू या जब का विशेष रीत्या बनाया हुआ जल, जा रोगी का पथ्य में दिया जाता है।।—मानः, ( पु॰ )— मानभू, (न०) श्राहक का पचासवाँ भाग। तौल विशेष !--मैद्यः, ( पु० ) वृष्टि करने वाला बादल ! - वज्रः, (पु०) १ ग्रोलों की वर्षा। २ फुत्रारा ।--वासः, ( पु० ) जल में रहना या जल में खड़ा रहना।—वाह, (वि॰) जल ताने वाला ।--वाहः, ( पु॰ ) मेघ ।--वाहनं, (न०) जलपात्र।--शरावः, (पु०) जल से भरा घड़ा !-- शिवत् , ( न० ) छाछ या मठा जिस में ? हिस्सा जल श्रीर २ हिस्सा माठा हो । —हरगाः, ( पु॰ ) पानी निकालने का पात्र । 👌 (पु॰) १ समाचार। ख़बर। वर्णन। उदत ∫ इतिहास । २ साधु पुरुष । उद्तकः 🖁 ( पु॰ ) समाचार । ख़बर । **उद्**न्तकः उइंतिका 🖁 (स्त्री॰) सन्तोष । तृप्ति । **उदन्तिका** उदन्य (वि॰) प्यासा । तृषित ।

उद्य: (पु॰) १ उगना | उठना । ऊँचा होना । २ त्रागमन ( जैसे धनोदयः ) उपज ( जेसे फलो-दय)।३ सृष्टि। ४ उदयगिरि। १ उन्नति । अभ्यु-द्य। ६ पदोन्नति । ७ परिगाम । न पूर्याता । परि-पूर्णता । १ लाभ । नफा । १० ग्रामदनी । ग्राय। मालगुज़ारी । ११ व्याज । सूद । १२ कान्ति । चमक ।—ग्रचलः, —ग्रद्धिः,—गिरिः, — पर्वतः,--शैलः, ( पु० ) उदयाचल नामक पर्वत जो पूर्व दिशा में है। -- प्रस्थः, ( पु॰ ) उदयाचला की ऋधित्यका। उद्यन्भ (न - ) ९ उगना । निकलना । उपर चढ़ना । उद्यनः ( पु० ) १ अगस्य जी का नाम । २ चन्द्र-वंशी एक राजा का नाम । यह वल्सराज के नाम से प्रसिद्ध था और कौशाम्बी इसकी राज-धानी थी। उदरं (न०) १ पेट। २ किसी वस्तु का भीतरी भाग । खोखबापन । पोलापन । ३ जबोदर रोग के कारण पेट का फुलाव । ४ हनन । घात । हत्या।--ग्राध्मानः, ( पु॰ ) पेट का फूलना । —ग्रामयः, (पु॰) अतीसार । संग्रहणी । दस्तों की बीमारी।--आवर्तः, ( पु॰ ) नामि का।---द्यावेष्टः, (पु॰) फीता जैसा कीड़ा ।—त्राग्रं, (न०) १ कवच । बख़्तर। २ पेटी । पेट पर बांधने की पट्टी। – पिशाच, (वि०) बहुत खाने वाला। भोजनभट ।--सर्वस्वः, ( पु॰ ) भोजन भट्ट या जिसे केवल पेट भरने ही की चिन्ता हो। उदर्थिः ( ५० ) १ समुद्र । २ सूर्य । उद्रंभरि ) (वि०) ९ श्रयने पेट का भरण पोषण उद्रम्भरि ) करने वाला । स्वार्थी । २ भोजनभटा (वि०) बुड़पिट्टू। बड़े पेट वाला। उद्खत् उदरिक तोंदिख। मौंदा। उदरिल

उद्रिन् ( न० ) बड़े पेट या तोंद वाला। मौटा ।

उद्रिणी ( स्त्री॰ ) गर्भवती स्त्री ।

उद्की: (पु॰) १ समाप्ति । श्रम्त । उपसंहार । २ परिणाम । फल । किसी कर्म का भावी परिणाम। ३ श्राने वाला काल । भविष्यत् काल । उद्चिस् (बि॰) चमकीला । कान्तिमान । दहकता हन्ना ।—(पु॰) १ श्रुन्ति । २ कामदेव । ३ शिव ।

हुत्रा।—(पु॰) १ अग्नि। २ कामदेव। ३ शिव। उदवसितं (न॰) घर। बासा। डेरा। उदश्र (वि॰) जो फूट फूट कर रोता हो । जिसकी

त्राँ कों से अविरत अश्रुधारा प्रवाहित हो। उद्सनम् (न०) १ फैंकना। उठाना । बनाकर खड़ा करना। २ निकाजना।

उदास (वि०) १ ऊँचा। उठा हुया। २ कुलीन । महिमान्वित। ३ उदार। दानशील । ४ प्रख्यात। त्रादर्श । महान्। ४ प्रिय। प्यारा। सार्युक। ६ ऊँचे स्वर से उचारण किया हुआ। उदासा (पु०) १ दान। भेंट। ३ वाय यंत्र विशेष।

एक प्रकार का बाजा। देखि ।

उदात्तम्, (न०) श्रलक्कार विशेष । इसमें सम्मान्य विभूति का वर्णन खूव चड़ा बड़ा कर किया जाता है । उदानः (पु०) १ शरीरस्थ पाँच वायु में से एक । यह कएठ में रहती है । इसकी चाल हदय से कएठ

श्रीर तालू तक तथा स्तिर से अपूमध्य तक मानी गयी है। डकार और झींक इसीसे श्राती है। २ नाफ। नाभि। दुई।।

उदायुघ (वि०) हथियार उठाये हुए। उदार (वि०) ६ दाता । दानशील । २ महान्। श्रेष्ठ । कुलीन । ३ जँचे दिख का । ऋसङ्कीर्ष । ४

र्दुमानदार । सञ्चा / धर्मात्मा । १ अच्छा । भला । उत्तम । ६ वाग्मी । ७ विशाल । कान्तियुक्त । चम-कीला । = विदया पेशाक पहिनने वाला । १ सुन्दर । मनेहर । मनेसुग्धकारी । प्रिय !—

श्रातमन्, चेतस्, चितन्, मनस्, सत्व, (वि॰) उन्नतचेता । महानुभाव । महामना । महात्मा । महामति !—धी, (वि॰) श्रत्युच प्रति-भावान् । दर्शन्, (वि॰) सुन्दर । खूबसूरत ।

उदारता (स्त्री॰) १ दानशीलता । फैयाज़ी । २ धनी-पना । श्रमीरी । [३ खिल्लचित्त । दुःखी । उदास (वि॰) १ विरक । २ निरपेस । तटस्य । उदासः ) (पु०) १ विषय-विरागी-व्यक्ति । दार्शनिक उदास्त्रिन् ) पण्डित । २ विरक्त । निरपेच । उदासीन ( व० कृ० ) १ विरक्त । २ प्रपञ्चशून्य ।

उदासीन ( व॰ क़॰ ) १ विरक्त । २ प्रपञ्चश्रून्य । उदासीनः ( पु॰ ) १ तटस्य । निरपेच । जो विरोधी पत्नों में से किसी की ग्रोर न हो । २ ग्रपरिचित ।

३ सामान्य रूप से सब से परिचित । उदास्थितः (पु०) १ पर्यवेचक । दरोगा । सुपरेंटेंडेंट । २ द्वारपाल । दरवान । ३ जास्नुस । मेदिया । वद-

भङ्ग यती।
उदाहरगाम् (न०) १ वर्णन । कथन। २ निरूपण।
पाठ करना । वार्तालाय त्रारम्भ करना । ३ दृष्टान्त।
मिसाल । प्रत्यन्तर । पटतर । ४ (न्यायदर्शन)

वाक्य के पाँच श्रवयवों में से तीसरा । इसमें साध्य के साथ साधर्म्य वा वैधर्म होता है। ४ श्रथांन्तर न्यास श्रवङ्कार। [श्रारम्भिक भाग। उदाहारः (पु॰) ९ दृष्टान्त । भिसाख। २ भाषण का

उदित (व० कृ०) १ उगाहुआ । ऊपर चढ़ा हुआ । २ ऊंचा। लंबा। ३ वढ़ा हुआ । ४ उत्पन्न हुआ । पैदा हुआ । ४ कथित । कहा हुआ । उच्चारित । उदीक्तगम् (न०) १ खोज । तलाश । चितवन ।

**अवलोकन**ी

उद्चिन (वि॰) १ उत्तर की ग्रोर क्षका या मुझ हुग्रा। उद्दोच्य (वि॰) दिच्या दिशा वासी। उद्दोच्यः (पु॰) सरस्वती नदी के उत्तर-पश्चिम वाला देश। (बहुवचन में) उक्त देश निवासी।

उदीची (स्त्री॰) उत्तर दिशा। [२ उत्तर का।

दशा (बहुबचन स) उक्त दशासवासा । उद्दीच्यं (न०) एक प्रकार की सुगन्धित वस्तु । उद्दीपः (पु०) जल की बाढ़ । वृड़ा । उद्दीरगाम् (न०) १ कथन । उच्चारण । प्रकटन ।

२ बोलना। कहना। ३ फेंकना। पठाना। विदा करना। उदीर्गा(व० क०) १ बढ़ा हुआ। उगा हुआ। उत्पन्न हुआ। २ फूला हुआ। उठा हुआ। ३ तना

हुत्रा। खिंचा हुन्ना।

उदुम्बरः ( ५० ) गूलर का पेड़ ।

उदुखलं ( न० ) उत्तुखत । उखरी । उदूढा ( स्त्री० ) विवाहित स्त्री । [२ मयक्कर । उदेजय ( वि० ) १ कॉंपटा हुआ। या हिस्सने वासा ।

हुआ। २ ले जाया हुआ। ३ सर्वोत्तम। ४ रखा

ते: (स्त्री॰) १ उठान । उगना । चढ़ाव । चढ़ाई । २ निकास । उद्गमस्थान । ३ वसन । झाँट । नेघ ( वि० ) १ खुरावृदार । २ उप्रगन्ध वाला । पः (पु०) १ उदय। श्राविभीव । २ उत्पत्ति का स्थान। निकास । २ सीधे खड़े होना जैसे रोमोक्षमः । ३ बाहिर जाना । प्रस्थान । ४ उत्पत्ति-सृष्टि। ५ उचाई। उच्च स्थान। ६ पौत्रे का चँखुम्रा । ७ वसन । छोट । उगलन । मनम् ( न ॰ ) उदय । याविभोव । मनीय (वि॰) चढ़ा हुआ। उपर गया हुआ। मनीयम् ( न॰ ) धुले हुए कपड़े का जीड़ा। ाढ़ (वि०) गहरा। सचन। अत्यन्त । बहुतः। ाम् (न०) अत्यन्तश्रधिकता। (अव्य०) अधिकाई से । अखन्तता से । [करने वाला। ातृ ( पु॰ ) उद्घाता । यज्ञ में सामवेद का गान ारः ( पु० ) १ उवाल । उफान । २ वसन । छाँट ३ थूक। खखार। ४ डकार। शरिन् (वि०) ९ कपर गया हुआ। उटा हुआ। २ ्र निकला हुन्ना । वाहिर ऋागा हुन्ना । हर्गाम् (न०) ९ छांट। वमन। २ लार। राल। ३ डकार । ४ उखाड़ पछाड़ । द्वीतिः ( खी० ) १ उचस्वर का गान । २ सामगान । ि ३ श्रोंकार । परब्रहा । ३ छुन्द विशेष । ङ्गीधः (९०) ९ सामगान । २ सामवेद का बूसरा भाग। ह्नीर्ग्ग (वि॰) १ वमन किया हुआ। उगता हुआ २ उडेला हुम्रा । बाहिर निकाला हुम्रा । द्गुर्गा (वि॰) उठा हुआ] अपर उठाया हुआ। दुंधः } दुन्धः } ( पु० ) खच्याय । परिच्छेद । दृष्यि } (वि०) सम्मितित । मिला हुम्रा । जुड़ा हुम्रा । दुंहः (पु॰) ) १ उठाना। उपर करना। २ दुहरणम् (न॰) ) ऐसा कार्य जो धर्मानुष्ठान अथवा अन्य किसी अनुष्ठान से पूरा हो सके । ३ डकार। [ प्रतिवाद । द्वाहः (५०) १ उन्नयन । उठालेना । २ प्रत्युत्तर । द्वाहिशिका (स्त्री०) वादी का जवाव। प्रतिवाद।

द्वाहित ( व॰ ऋ॰ ) १ । उडाया हुन्ना। उत्पर किया

हुआ। सौंपा हुआ। ४ वंधा हुआ। कसा हुआ। ७ स्मरण किया हुआ। उद्गाप उद्गोविन } ( वि॰ ) गर्दन उठाए हुए। उद्घः ( ५० ) १ उत्तमता । प्रधानता । २ प्रसन्नता । हर्षे । ३ अञ्जुलि । ४ अग्नि । ४ आदर्श । नमूना ६ शरीरस्थित वायु विशेष। उद्गनः ( पु॰ ) बर्ड्ड का पीहा। उद्गटनम् ( न॰ ) ) उद्गटना ( स्त्री॰ ) ) रगड़। ताड़न। उद्वर्षग्रम् (न•) १ रगड्न । २ सोटा । डंडा । लट्ट । उद्घाटः ( पु॰ ) चैकी । वह स्थान जहाँ चैकी रहे । उद्घाटकः ( पु० ) ) १ चावी । कुंजी । २ कुए पर उद्घाटकम् ( न० ) ∫की रस्ती और डोल । उद्घाटन (वि०) खोलना। साला खोलना। उद्घाटनम् ( न॰ ) १ खेालना । उधारना । २ प्रकट करना। प्रकाशित करना। ३ उठाना। ४ चाबी। कुंजी। कुएँ की रस्सी और देाता। गिरी। चरखी। उद्घातः ( ५० ) १ श्रारम्भ । प्रारम्भ । २ हवाला । सङ्कते । ३ ताड्न । चोटिल करना । ४ प्रहार । धाय । १ हिलन हुलन । ऋटका; जा गाड़ी में बैठने पर लगता है। ६ उठान । उचान । ७ लाठी । मृंगरी । ८ इथियार । ६ अध्याय । सर्गे । उद्घोषः (५०) १ घोषण । घोषणा । हिंदोरा । २ सार्च-जनिक रिपेर्ट । उद्देशः (पु॰) १ खटमल । २ चिलुश्रा । ३ मच्छर । उद्देशः (वि॰) १ डँठुल सहित । २ डंडा उठाए हुए । भयानक ।—पालाः, ( ए० ) दण्डविधानकर्त्ता या दग्ड देने वाला। २ मत्स्य विशेष । ३ सर्पं विशेष ( उद्दंतुर ) (वि॰) १ वड़े दाँतों वाला या वह जिसके उद्दन्तुर ) दाँत श्रागे निकले हों।२ ऊंचा। लंबा ।३ भयक्कर । उद्दांत १ (वि०) १ वीर्यवान । प्रवता । विनीत । उद्दान्त }े उद्दानम् (न०) १ वंधन । बन्दीग्रह । २ पालतृ बनाना। वश में करना। ३ मध्यभाग । कटि। कमर । ४ अग्निकुराइ । ५ वाइवानज्ञ ।

उद्दाम (वि०) ३ वन्धनरहित । सुक्त। स्वतेत्र। २ बलवान । शक्तिशाली । मद में चूर । मदमाता । नशे में चूर । ३ मयानक । ४ स्वेच्छाचारी। ४

बहुत बढ़ने वाला। बड़ा। महान्। ग्रत्यधिक।

उद्दासः ( ५० ) वस्यदेव का नाम । उद्दार्स (अव्ययः) सज़बूती से । भयक्करता से ।

उद्दालकम् (न०) एक प्रकार का मधु या शहद। उद्दित (वि०) बंधनयुक्त । बंधा हुन्रा ।

**उ**द्धिप्रम् (व० ५००) १ वर्णित । कथित । २ विशेष रूप से कहा हुआ। ३ न्याख्या किया हुआ। सिखलाया

हुया ।

उद्दीपः ( ५० ) १ दहन । जलन । प्रकाशन । २ दहन-. [प्रकाशक ।

कारी । जलानेवाला । उद्दीपक (वि०) १ भड़काने वाला। २ दहनकारी।

उद्दीपनम् (न०) ९ उत्तेजित करने की किया। २

उत्तेजित करने वाला पदार्थ । ३ ऋलङ्कार शास्त्र के वे विभाव जो रस के। उत्तेजित करते हैं। ४ रोशनी

करना। प्रकाश करना। ४ देह की भस्म करना या जलाना।

ददीप्र (वि०) दहकता हुआ। जलता हुआ। उद्पत्त (वि०) श्रमिमानी । घमंडी ।

उद्देशः (न०) १ वर्षांत । सविशेष विवरण । ३ उदाहरण । द्रष्टान्त द्वारा प्रदर्शन । व्याख्या । ४ खोज । अनुसन्धान । तहकीकात । ५ संचिप्त विव-

रण। ६ निर्देशपत्र । ७ शर्ते। इकरार । ८ हेतु । कारण । ६ स्थान । जगह । १० मतलब । श्रमि-प्राय । उद्देशकः ( पु० ) १ उदाहरणः । २ ( अङ्कराणित में )

प्रश्न । कठिन प्रश्न । कूट प्रश्न । उद्देश्य ( स० का० कृ० ) ध्याख्यान करने:को ।

**स्ट्रियं** (न०) १ अभिप्रेत अर्थ। वह वस्तु जिसके। बच्य में रख कर कोई बात कही जाय। वह वस्तु

जो किसी कार्य में प्रवृत्त करें । २ विधेय का उल्टा । [भाग । श्रध्याय । पर्व । कारुड । विशेष्य । **उ**टुद्योतः ( ५० ) १ चमक। श्राव । २ प्रन्थ का

उदुद्रावः ( पु० ) पीछे हटना । भागना ।

उद्धत (व० कृ०) १ उठा हुआ। उठाया हुआ। २ अलिधिक । बहुत अधिक । ३ अहङ्कारी । घमंडी प्रक**इवाज़ । ४** सङ्स । ५ व्यक्ति । उद्दिग्न । ६ विशाल । महान । गौरव युक्त । गंबारू । बद-तमीज ।—मनस् —मनस्क (वि॰) उचाराय।

उद्धतः ( ५० ) राजा का पहलवान । राजसल्ल ! उद्धतिः (स्त्री०) १ ऊँचाई। २ अभिमान । घमंड।

अक्लड् ।

३ गौरव । ४ ऋावात । प्रहार । [दम फूलना । उद्धमः ( पु० ) १ वजाना । फूंकना । २ सांस खेना । उद्धर्गाम् (न०) १ खींचना । उतारना । २ खींच

कर निकालना। ३ छुड़ाना। ४ नासोनिशान मिटाना । ५ ऊपर उठाना । ६ वमन करना । ७ मुक्ति। मोच। न ऋष से उऋष होना। उद्धर्तु ) (वि०) १ ऊपर उठानेवाला । ऊंचा करने

उद्धारक 🁌 वार्ला । २ भागीदार । सामीदार । उद्धर्ष (वि०) हर्षित । यसन्न । उद्धर्षः (पु०) १ बड़ी भारी प्रसन्नता । २ किसी कार्यं को त्रारम्भ करने का साहस । ३ स्थोहार । पर्व । उद्धर्षणम् ( न० ) उस्साहवर्द्धन । जान डालना । २

रोमाञ्च। शरीर के रोंगटों का खड़ा होना। उद्भवः ( पु॰ ) १ यज्ञाग्नि । २ उत्सव । पर्वे । ३ एक यादव का नाम जो श्रीकृष्ण का मित्र था। उद्धस्त ( वि॰ ) हाथ बड़ाये या उठाये हुए । [झाँट । उद्धानम् (न०) १ यज्ञकुराड । २ उगाल । वसन ।

उद्धान्त ∫ सया हो। उद्धांतः 🤰 ( ५० ) हाथी जिसका मद चूना बन्द हो उद्धान्तः ∫ उद्धारः (पु०) १ मुक्ति । छुटकारा । त्राखा । विस्तार ।

उद्धांत 🤾 (वि॰ ) उगला हुआ। झाँट किया हुआ।

बर बाँटने के लिये श्रलग कर लिया जाय । ४ युद्ध की लूट का ६वाँ भाग जे। राजा का होता है। ४ ऋगा६ सम्पत्ति की पुनः प्राप्ति। ७ मोच। नैसर्गिक ज्ञानन्द ।

२ ऊपर उठाना । ३ सम्पत्ति का वह भाग, जो बरा-

उद्धारग्रम् (न०) १ निकालना । उपर उठाना । २ वचाना (किसी सङ्कट से ) उबारना। उद्भुर (वि०) १ असंयतः । अनरुद्धः । स्वतंत्रः । २ दहः ।

> निडर । ३ भारी । परिपूर्ण । ४ गाढ़ा । सधन । ४ योग्य ।

उद्भृत (व० %०) १ हिला हुआ। गिरा हुआ। उठाया हुआ ! ऊपर फैला हुआ । २ उनस । उन्नत किया हुआ। हिलाना । उद्भूतनम् ( न० ) १ ऊपर फैंकना । ऊपर उठाना । २ उद्धृपनम् ( न० ) भूप देना । चिर्णे इरकाना । उद्भूलनम् ( न० ) चूर्णं करना । पीसना । धूल या उद्भूषग्रम् ( न॰ ) शरीर के रोंगटों का खड़ा होना । उद्भृत (व॰ इ॰) १ निकाला हुआ। उपर स्तींचा हुआ। बादू से उखाड़ा हुआ। नष्ट किया हुआ। २ श्रन्य स्थान से ज्यों का लों किया हुआ। उद्धृतिः (स्त्रो०) १सींचना । खींचकर बाहर निकासना । २ किसी अन्य का केहि छांश उतार खेना । ३ बचाना । छुड़ाना । ४ पाप से छुटाना । उद्मानम् ( न० ) अङ्गीठी । अलाव । उद्भवः (५०) एक नदी का नाम। उद्धंघ १ (वि०) डीला। उद्घरध ∫ उद्घंघ:  $(\mathbf{g}_{\mathbf{o}})$ (पु॰) विधना। लटकाना। स्वयं लट-उद्धन्धः उद्घंधनम् (न०) , काना । उद्दरधनम् (न०) उद्वेथकः 🚶 ( go ) जाति विशेष जो घोबी का काम उद्दरधकः 🗸 करती है। उद्भत ( वि० ) मज़बूत । ताकतवर । उद्घाष्प ( वि० ) त्रांसुत्रों से परिपूर्ता । उद्वाहु (वि०) बाहें उठाये हुए। उद्घद्ध (च० ह०) १ जागा हुया । उत्तेजित । २ खुला हुन्ना। ३ स्मरख करावा हुन्ना। ४ स्मरख किया हुआ। उद्घोधः (पु०) } जागृति । स्मृति । याद करना । उद्घाधनम् (न०) ∮ उठ बैठना । उद्घोधक (वि०) ६ बोघ कराने वाला । याद कराने वाला। चेताने वाला। ख्याल कराने वाला । २ उद्दीत कराने वाला। उद्दीधकः ( ५० ) सूर्य का नाम । उद्भट (वि॰) १ सर्वोत्तम । मुख्य । २ प्रवस । प्रवरह ।

उद्भरः ( पु० ) १ स्व । २ कबुत्रा । कब्ह्प ।

२ उद्गमस्थान । ३ विष्णु का नाम ।

उद्भवः ( पु॰ ) १ उत्पत्ति । सृष्टि । जन्म । निकास ।

उद्भावः (पु॰) १ उत्पत्ति । प्राहुभाव । २ विशासता । उद्घावनम् (न०) । स्रोचना। मन में लाना। २ उत्पत्ति । रचना । पैदायश । ३ श्रमनस्कता । असावधानी । ४ तिरस्कार । उद्घासः ( पु॰) चमक । श्राभा । कान्ति । ग्राव । उद्गासिन् } (वि०) चमकदार। चमकीला । उत्तम। उद्भिद् ( वि॰ ) श्रंकुरित । श्रॅंसुश्रों वाला । (वि०) श्रंकुरित। उद्मिदः ( पुः ) १ अंकुरः । अँखुया। २ पौघा। ३ श्रोत । चरमा । फब्बारा । उद्भिद-विद्या (स्त्री॰) वनस्पति विज्ञात । उद्भूत ( व॰ ऋ॰ ) १ उत्पन्न हुआ। पैदा किया हुआ। २ विशाल । ३ इन्द्रियशोचर । उद्गतिः (स्त्री०) १ उत्पत्ति । पैदायरा । २ समृद्धि । उद्भेदः ( ५० ) ) १ वेधना । २ फोड कर निकलना । उद्भेदनम्(न०)) दिखलाई पड़ना । प्राहुर्साव । प्रकटन ! बाढ़ । ३ फन्वारा । श्रोत । चरमा । ४ रोंगटों का खड़ा होना। उद्भाः ( पु॰ ) १ व्सरी । वज्ञीया । २ (तखवार को) ञ्जमाना । ३ घूमना फिरना । ४ खेद । उद्भुमर्सा ( न० ) ९ घूमना फिरना । २ उठना । निक-उद्यत ( व॰ कु॰ ) ९ उठा हुआ। उपर उठा हुआ। २ निरन्तर उद्योगकारी । परिश्रमी । कियावान् । ३ मुका हुआ। ताना हुआ। ४ तत्पर। उत्सुक। तुला हुआ। उद्यमः ( पु॰ ) १ उत्थात । उत्थयन । २ सस्य उद्योग । अध्यवसाय । ३ तःपरता । तैयारी ।—मृत्, (वि॰) कठिन परिश्रम करने वाला। उद्यमनम् ( न० ) उत्थान । उन्नमन । उद्यमिन् ( वि॰ ) परिश्रमी । अध्यवसायी उद्यानम् ( न० ) १ गमन । वहिर्गमन । २ उपवन । पार्क। बागः । श्रानन्दवाटिका । ३ श्रमिप्राय । हेतु । कारसा ।—पालः, रक्तकः, (पु॰) माली । उद्यानकस् ( न० ) बाग । पार्क । उद्यापनम् ( न० ) समावि। श्रवसान । उद्योगः (५०) १ प्रयत् । प्रयास । मिहनत । २ उद्यम । कामधंधा । उद्योगिन् (वि॰) क्रियाशील । अध्यवसायी । परि-

उद्य: ( पु॰ ) जलजन्तुश्रों का राजा। [सुर्गा । डद्रथः ( पु॰ ) १ स्थ की दुरी की कील या पिन। र उद्रायः ( पु॰ ) शोरगुल । होहल्ला । कोलाहल । उदिक्त ( २० ५० ) १ बड़ा हुआ । अत्यधिक। विपुता। २ स्पष्ट। साफ्रः। उद्भ ( वि॰ ) नाश करना । गुपतुप नष्ट करना । उद्देकः (पु॰) १ वृद्धि । वहती । अधिकता । विपु-बता । २ कान्यालङ्कार विशेष । उद्घत्सरः ( ५० ) वर्ष । साल । **ञ्चिकाना** । उद्धपनम् (न०) १ सेंट । दान । २ उड़ेलना । उद्यम्नम् (न॰)) उद्वीतिः (खी॰) } वमन । उवकाई । उद्वान्तिः (खी॰) } उद्वर्तः ( पु॰ ) १ वचत । फालतूपन । २ अधिकता । भाराधिक्य । ३ शरीर में तेल फ़ुलेल की मालिश या उब्टन । उद्घर्तेनम् (न०) १ अपर जाना । उठना । २ निकलना । बाद ( पौघों की ) । ३ समृद्धि । उन्नथन । करवटें लेना । (उठ सहे होना । ४ पीसना । कूटना । ६ उबरन लगाना। तेल फुलेल की मालिश। उद्धर्यनम् (न०) १ उन्नति । २ छिपाकर या घीरे घीरे चौथा पत्र । ३ विवाह । उद्घहः (पु०) १ पुत्र । २ पनन के सप्त पर्थों में से उद्गहा (खी०) बेटी। पुत्री। उद्घहनम् (न०) १ विवाह । २ सहारा । ऊपर जठाना । खे जाना । २ सवारी करना ! उद्यान (वि०) उगला हुआ। ओका हुआ। उद्घानम् ( न॰ ) १ वमन । उगाल । २ थंगीठी । उद्घात ) (वि०) १ श्रोका हुआ । २ सदरहित । उद्यान्त 🖯 उद्घापः (पु॰) १ निकास । बहिनिं चेप । २ हजामत । उद्घासः ( ५० ) १ देश निकाला। २ त्याग। ३ वघ। ४ यज्ञीय संस्कार विशेष । उद्वारनं (न०) १ निकालना । देश निकाला देना । २ त्थागना। ३ निकाल लेना या निकाल कर ले जाना ( श्रागसे ) । ४ वध करना ।

उद्घाहः ( ५० ) १ सहारा । २ विवाह । परिगय ।

उद्घाहनम् ( न॰ ) ३ कपर ले जाना। कपर चड़ाना। उठाना । २ विवाह । उद्घाहनी (स्त्री०) १ रस्सी । डोरी । २ कौड़ी । उद्घाहिक (वि०) १ विवाह सम्बन्धी । [विवाहित । उद्घाहिन् (वि०) १ उटा हुमा | अपर खींचा हुमा । २ उद्वाहिनी ( स्त्री० ) रस्सी । डोर । उद्विद्य ( व॰ कृ॰ ) दुःखी । सन्तरः । शोकप्तुत । उदास । उद्घीचर्ता (न०) १ अपर की और देखना। २ दिए। उद्घीजनस् ( न० ) पंखा करना ! उद्धर्माम् ( न० ) बड़ती। बाद । उद्ध्य (व॰ ७०) १ उठा हुआ। ऊँचा किया हुआ। र उमड़ कर बहा हुआ। उद्देगः ( पु॰ ) १ कंपना। यरथराना। धरीना। २ यवड़ाहर । विकलता । ३ भय । श्रासङ्का । ४ चिन्ता। खेरु। शोक। ५ ग्रारचर्य। ताज्जुब। उद्देगम् ( न॰ ) सुपारी । उद्वेजनम् ( न० ) १ विकलता । न्याकुलता । २ पीड़ा। कष्ट। सन्ताप। ३ खेद। उद्वेदि ( वि० ) सिंहासन से युक्त । अथवा उच्चस्थान उद्वेपः ( पु० ) काँपना । थरथराना । अत्यधिक मिर्योदा का श्रतिकम किये हुए। उद्वेल (वि०) (जलका) उमड़ कर बहा हुआ। रद्वेह्नित ( व॰ ह॰ ) कांपा हु**या । उ**द्याला हुया । उद्वेहितम् ( न० ) हिलना हुलना । उद्वेष्टन (वि॰) १ ठीला किया हुआ। खुला हुआ। २ मुक्त । बंधन से छूटा हुआ । बंधन रहित । उद्वेष्टनम् ( न० ) १ चारों स्रोर से घेरने या इकने की क्रिया।२ घेरा। हाता।३ पीठया नितंब की पीड़ा ! उद्घोद् ( ५० ) पति । खसम । खार्विद । उधस (न०) दूध देने वाले पशुत्रों का ऐन । लेवा । े (ुधा० पा० ) [्उन्नति, उत्त—उन्न} उन्दें } मिगोना । तर करना । सम करना । स्तान करना।

( न० ) नमी । तरी ।

उंद्रुः , उन्द्रुः 🕽 र्वद्धः, उन्दुरः ( ( पु॰ ) चूहा। धूँस। उंदुरः, उन्दुरुः 🕻 उंद्रुतः, उन्द्रुतः 🕽

उन्नत ( व॰ इ॰ )। उठा हुया। उपर उठा हुया। २ ऊचा। संबा। बड़ा। विख्यात। ३ मीटा। भरा हुआ। - ग्रानत, (वि०) विषम। ऊचा नीचा। फूला पिचका।—चर्गा, (वि०) वेरोक बढ़ने और फैलने वाला। प्रवतः। पिछले पैरों पर खड़ा।-शिरस्, (वि०) वड़ा श्रमिमानी।

उन्नतः ( ५० ) अजगर ।

उसतम् ( न॰ ) उंचाई । चढ़ाव । चढ़ाई । उस्रतिः ( स्त्री॰ ) १ जंबाई । चढ़ाव । २ वृद्धि समृद्धि । तरक्की । बहती ।—ईशः, (पु॰) गरुइ जी िहुआ। मौटा। भरा हुआ। उन्नतिमत् ( वि॰ ) उटा हुन्ना । बाहिर निकला उन्नमनं (न०) १ उपर उठाना । उत्ता चढ़ाना । २ अंचाई ।

उन्नम्र (वि॰) १ सीधा । सतर । २ विशाल । ऊँचा । उन्नयः १ (पु०) १ उपर चड़ना । उपर उठना । २ उन्नायः ∫ ऊंचाई। चढ़ाई। ३ साहरय । समता। ४ ग्रटकल ।

उन्नयनम् ( न॰ ) ६ ऊपर उठाना । २ ऊपर खींचकर पानी निकालना। ३ विचार। विवाद। ४ ग्रदकल

दशस (वि॰) मौटी या उँची नाक वाला। डबादः (पु॰) चिल्लाहरः। गर्ज । गुजारः । पत्तियों की चहक या कूजन। (मिक्खयों की) भिनभिन्नाहर। उम्राय (वि॰) तुंदीला। बड़े पेट का। जिसकी नामि अंची उठी है। ।

उन्नाहः (पु०) १ नोंक। गुमड़ा। २ वंधन। उन्नाहम् ( न० ) चाँवस से बना हुन्ना पदार्थ विशेष । उन्निद् (वि०) १ निदारहित । जागता हुन्रा। २ फैला हुआ। पूरा फूला हुआ। कलियों से युक्त। इसेट् (वि॰) उठा हुमा। (पु॰) सोलह प्रकार के यज्ञ कराने वालों में से एक।

उन्मज्जनम् ( न॰ ) पानी से बाहर निकलना । उन्मत्त (वि॰ कु॰) १ मदमाता । नशे में चूर । २ थागता। सिड़ी। ३ अकड़ा हुआ। फूला हुआ। | उन्माद्न (वि०) पागता। नशे में चूर।

बहमी । उचड़ी । मेतावेशित ।—कीर्तिः,—वेशः, ( पु० ) शिव जी का नाम ।—गङ्गम् ( न० ) वह अदेश विशेष जहाँ गङ्गाजी का इरहराना प्रवल रूप से होता है।-दर्शन,-सप, (वि०) देखने में या शक्त से पागत ।—प्रकृपित (वि०) नशे के भोंक में बातचीत। प्रतापितम् (न०) पागल का कथन।

उन्मत्तः ( ५० ) धत्रा ।

उम्मथनं (न०) १ हिलाना हुलाना। पटक देना । गिरा देना । २ मारण । बघ। इत्याः।

उनमद् (वि॰) १ नशे में चूर। मदमत्त। २ पागल। मतवाला । आपे से बाहिर । डाँवाडोल ।

उन्मदः (पु॰) १ पागलपन । २ नशा।

उन्मद्न (वि॰) प्रेमासक। प्रेम में विद्वल। उन्मदिष्या (वि॰) । पागल । २ मदमाता । नशे सें चूर ।

उन्मनस् ) (वि०) १ उद्विग्न । विकल । व्यक्ति । बेचैन । २ मित्रविद्धोह से संतप्त । उन्मनस्के 🖯

३ उत्सुक। लालायित। ऋधीरजी। उन्मनायते (कि॰) वेचैन होना। मन का व्याकुल उन्मंथः ) (पु॰) १ विकलता। २ हत्या। बध । उन्मन्थः ∫

उन्मंथनम् ) (न०) १ इत्या । क्य । चोटिल उन्मन्थनम् ) करना । २ लकड़ी से पीटना। ३ चोभ। उद्वेग।

उन्मयृख (वि॰) चमकीला । चमकदार । [ उबटना । उन्मर्द्नं (न०) १ मलना। रगड्ना। दबाना। २ उन्माथः (पु०) १ पीड़ा। कष्ठ। २ चीम। उद्देग। ३ हत्या। वधा ४ जाला फंदा।

उन्माद (वि०) १ पागल । सिड़ी । २ डाँवाडोल । उनमादः (५०) १ पागलपन । सिडीपन । २ बडी फॉफ या क्रोध। ३ मानसिक रोग विशेष जिससे मन और इदि का कार्यक्रम असल्यसा हो जाता है। ( न॰ ) इसके ३३ सञ्चारी भावों में से एक जिसमें वियोगादि के कारण चित्त ठिकाने नहीं न्हता। १ खिलना। प्रस्फुटन। यथा—

"उन्बादं वीस्य पञ्चाकाम् "

साहित्यदर्पश् ।

उन्धादनः ( ५० ) कामदेव के पांच शरों में से एक । उन्मानं (न०) १ तौल । नाप । २ मृत्य । कीमत । उन्मार्ग (वि॰) श्रसन्मार्ग में जानेवाला । कुपथगामी । उन्मार्गः ( ५० ) १ कुपंथ । २ निकृष्ट ग्राचरम् । बुरा रङ्ग । बुरी चाल । उन्माजनम (न०) श्याङ् । मिलाशः । पोळ्ना । उन्मितिः ( स्त्री० ) नाप । मूल्य । उग्मिश्र (वि॰) मिश्रित । मिलावटी । उन्मिषित ( ४० ३० )। खुली हुई (श्राँखे)। जागता हुआ। २ खुला हुआ। ३ ताना हुआ। उन्मिषितम् ( न० ) द्वि । नज़र । निगाह । उन्मीलः (पु॰) } (नेत्रों का) खेालना । जागना । उन्मीक्षनम् (न॰) हिं बहाना । तानना । उन्मुख (वि॰) १ उपर मुँह किये । उपर की ताकता हुआ। २ उत्करका से देखता हुआ। ३ उत्करिक्त। उत्सुक । ४ उद्यत । तैयार । उन्मुखर (वि॰) [ स्त्री०—उन्मुखी ] के।ताहत मचाने वाला । शोर गुल करने वाला । उन्मुद्ध (वि॰) । बिना मोहर या सील का । २ खुला हुआ। फूंक कर बढ़ाया हुआ या फुलाया हुआ। ताना हुआ। खींच कर बढ़ाया हुआ। किरना। उन्मूलनम् (न०) जड् से उखाड़ना। समूल नष्ट उन्मेदा (स्त्री०) मुटाई। मोटापन। उन्मेषः ( पु॰ ) ो (ने्जां की) १ खुलन । आंख मट-उन्मेषसम् (न०) ) कीश्रल । सेनामानी । २ बढ़ाव। फुलाव । ३ रोशनी । प्रकाश । चमक । ४ जागृति। दृश्य होने की किया। नज़र श्राना। प्रादुर्भाव | प्राकट्य | उन्माचनम् (न०) खोलने की किया। दीला करने की उप ( अन्यया० ) यह उपसर्ग जब किसी क्रिया या संज्ञानाची शब्द के पूर्व लगाया जाता है, तब यह निम्न ग्रर्थों का बोधक होता है:-- १ सामोप्य। सानिध्य . २ शक्ति । योग्यता । ३ व्याप्ति । ४ **टपदेश । १ मृत्यु । नाश ।** ६ त्रुटि । दोष । ७ प्रदान । ८ किया । उद्योग । १ स्रारम्भ । १० अध्ययन । ११ सम्मान । एजन । १२ सादश्य । १६ वशस्त । १४ अश्रेष्टस्त ।

```
(पु॰) १ सामीप्य । साबिध्य । पड़ोस ।
(पु॰) १ किसी घाम या ग्रामसीमा
 उपक्रशहः ( पु॰)
 उपकंट (न॰) के समीप का स्थान ।(ग्रन्थथा०)
उपकर्यटम् (न॰) । गर्दन के ऊपर, गत्ने के पास ।
     २ पास सें। पड़ोस में ।
 उपकथा ( स्री० ) छोटी कहानी । गरप ।
 उपक्रनिष्टिका (खी॰) कनिष्ठिका के पास की
     उँगली । अनामिका ।
उपकरसाम् ( न० ) ३ अनुप्रह । सहायता ।
     २ सामान । सामग्री । ऋौज़ार । हथियार । यन्त्र ।
     उपस्कर । ३ श्राजीविका का द्वार । जीवनोपयोगी
     कोई वस्तु । ४ राजचिन्ह ( छन्न, दराड, चंवर
     आदि )
उपकर्णनम् ( न० ) श्रवण । सुनना ।
उपकर्शिका (भी०) अफवाह।
उपकर्त् ( वि॰ ) उपयोगी । अनुकृत ।
उपकल्पनम् (न०) । सामान । २ रचना ।
उपकरपना ( भी॰ ) ) मिथ्या रचना । बनावटीपन ।
उपकारः ( ५० ) ३ परिचर्या । सहायता । मदद।
     २ अनुग्रह । हृपा । ३ आभूषण । शक्रार ।
उपकारी (स्त्री॰) १ शाही फ़ीमा । राजप्रसाद । २
     पान्थनिवास । सराय । धर्मशाला ।
उपकार्या (स्त्री०) राजपसाद। महत्त।
उपक्रिनः
              (do)
उपक्रिञ्चः
            ( ao )
                         ञ्जोटी इलायची ।
उपक्रिका (स्री०)
उपकुञ्चिका (स्री०)
उपक्रंभ (वि०)) १ समीप । निकट । २ एकान्त ।
                              [इच्छा रखता हो।
उपकुरम (वि॰) 🖯
उपकुर्वागाः ( ५० ) बहाचारी, जो गृहस्थ होने की
उपकुल्या (स्री०) महर । खाई ।
उपकृपं \
उपकृपे }
           ( अन्यया० ) कुए के समीप।
उपकृतिः
         (स्त्री०) अनुप्रह । कृपा ।
उपक्रिया
उपक्रमः ( पु॰ ) ३ ग्रारम्भ । २ ग्रनुष्ठान । उठान ।
    ३ रोगी की परिचर्या । ३ ईमानदारी की परीचा।
    १ चिकिस्सा। इलाज । ६ सामीव्य ।
उपक्रमण् ( न० ) ३ समीपागमन । २ अनुद्वान ।
```

३ श्रारम्भ । ४ चिकिस्सा ।

उपक्रमणिका (की०) सूमिका। दीवाचा। उपकीडा (भी०) चौगान। खेलने के लिये मैदान। उपकोशः ( ४० ) ) फटकार । डॉटडपट उपकोशनम् ( न॰ ) } भर्सना । उपकोब्ट् (पु॰) (रॅकसा हुआ) गथा। उपकर्ण ( न० ) वीखा की क्रनकार। उपकाशाम इपत्तयः ( पु॰ ) १ अवनति । कमी । हास । घटती। २ च्यय । उपक्षेपः ( पु॰ ) । धुमाना । फिराना । २ घमकी । आहेप। इ अभिनय के आरम्भ में अभिनय का संविध वृत्तान्त-कथन । उपन्नेपसम् ( न० ) १ नीचे फैंकना या गिराना । २ दोवारोपित करना । जुर्भ त्रायद करना । उपग (वि॰) १ समीप ग्राया हुगा । पीछे लगा हुन्ना । सम्मिलित । २ प्राप्त हुआ । उपराष्टाः ( पु० ) झोटी या अन्तर्गत श्रेणी । उपरात (व॰ कु॰ ) । गया हुआ । समीप आया हुआ। २ घटित। ३ प्राप्त। अनुभृतः। ४ प्रति-श्चात । उपगतिः (स्त्री०) १ समीपागमन । ज्ञान । परि-चय । ३ स्वीकृति । ४ प्राप्ति । उपलब्धि । डपगसः (५०)) १ गमन । समीप गमन । २ डपगसनम् (न०)) ज्ञान । परिचय । ३ प्राप्ति । उपलब्धि। ३ समागम (स्त्री पुरुष का ) ४ संगत। सोहबत । ६ सहिन्धता । श्रनुभव। ७ स्वीकृति । 🗕 प्रतिज्ञा । इकरार । उपगिरि ( श्रव्यया० ) पर्वंत के समीप । उपगिरम उपगिरि: ( पु॰ ) उत्तर दिशा में पर्वत के समीप अव-स्थित एक प्रदेश का नाम। उपग्र ( भ्रव्यवा » ) गै। के समीप । उपगुः (पु॰) ग्वाला। रोपः । उपगुरुः ( ५० ) सहायक शिवक । नायव मुदरिस । उपगृह (व० २०) १ छिपा हुआ। २ था लिङ्गन किया हुआ। उपगृहनम् ( न० )१ छिपाव । दुराव । २ अलिङ्गन । ३ शाश्चर्य । श्रवंशा । उपग्रहः ( प्र॰ ) ३ केंद्र। पकड़ । गिरफ़्तारी । २ हार । पराजय । ३ केदी । बंदी । ४ योग । सम्मे-

लन : २ अनुभह । प्रोत्साहन । ६ छोटा प्रह राहु केंतु आदि] डपम्रह्मग्राभ (न०) १ नीचे से पकड़ना । गिरफ्तारी । वदो बनाना । ३ सहारा । उन्नयन । ४ वेदाध्ययन । उपग्राहः ( ए० ) १ सेंट देना । २ भेंट । डपमाह्यः (न०) भेंट | नैवेच । नज़राना । उपघातः ( ५० ) १ प्रहार । याघात । २ तिरस्कार । ३ नारा। ४ स्पर्श। संसर्ग। ५ ऋकमरा। ६ रोग। ७ पाप। उपघोषणाम् (न०) प्रकटन । प्रकाशन । हिंहोरा । उपञ्चः (पु॰) १ सहारा । २ संरत्नण । पनाह । उपचकः ( ५० ) लाल रङ्ग का हंस विशेष । उपचत्तुस् (न०) चरमा । ऐनक । उपचयः ( ५० ) १ सञ्चय । २ वृद्धि । उन्नति । बद्दा । ३ परिमाख । हेर । ४ समृद्धि । उन्नयन । ४ कुण्डली में लग्न से तीसरा, छठवाँ श्रीर ग्यारहवाँ स्थान । उपचरः ( ५० ) चिकित्सा । इलाज । उपचरसम् ( २० ) समीकामन । उपचाय्यः ( पु॰ ) यज्ञीयाग्नि विशेष । उपचारः ( पु. ) ३ सेवा । परिचर्या । पूजन । सत्कार । २ विनम्रता । सभ्योचित व्यवहार । ३ चापलुसी । चाहुता । ४ नमस्कार । प्रणाम करने का विधान विशेष । २ दिखावट । दिखावटी रीतिरस्म । ६ चिकित्सा । इलाज । ७ न्यवस्था । प्रबन्ध । म धर्मानुष्ठान । ६ न्यवहार । १० घृंस । रिरादत । ११ वहाना । प्रार्थना । १२ विसर्ग के स्थान में सु और प्का प्रयोग । उपचितिः ( ची० ) संग्रह । बढ़ती । उन्नति । उपचुलनं (न०) गर्माने की किया। जलाना। उपस्छदः ( ५० ) उक्कन । उकना । उपच्छंदनम् ) ( न॰ ) १ मीठी मीठी बातें कह कर उपच्छन्द्नम् 🗲 अपना काम निकालने की किया। यसोभित करना। २ श्रामन्त्रस्य देता। उपजनः ( ५० ) १ वदती । उन्नति । २ पुंचुन्ता । ३

उपजल्पनम् } (न०) वार्ताकाप । उपजल्पितम्

उपजापः ( पु॰ ) ३ चुपचाप कान में कहना या यत-लाना । २ वैरो के मित्र के साथ सन्ति के गुपचुप पैगाम । राजकान्ति के लिये असन्तोष का बीज वपन । ३ अनैक्य । विन्होद ।

उपजीवकः ) ( ५० ) दूसरे के श्राधार पर रहने-उपजीवन् ) वाला । परतंत्र । श्रतुचर ।

उपजीवनम् (न०) } १ जोविका । रोजो । २ उपजीविका (भ्री०) ई निर्वाह । ३ जीविका का साधन, सम्पत्ति ब्राहि ।

उपजीव्य (स० का० क०) ३ जीविका देने वाला । २ संरक्तकता भदान करते हुए ! ३ लिखने के लिये सामग्री भदान करने वाला ।

''सर्वेशं कविमुख्यामासुपजीव्यो अविष्यति।''

—महाभारत ।

उपजीव्यः ( पु॰ ) १ संरक्तक । २ आधार या प्रमाख जिससे कोई खेलक अपने खेल की सामग्री पाने ।

उपजोषः ( ५० ) उपजोष्याम् (न०) } १ स्नेह । २ भोगविलास ।

उपज्ञा (क्ली॰) १ वह ज्ञान जो स्वयं प्राप्त किया हो, परम्परा से प्राप्त न हुत्रा हो । २ ऐसे कार्य का अनुष्ठान जो पूर्व में कभी न किया गया हो ।

उपहोक्तम् (न०) नज़र ! भेंट । उपहार !

उपतापः (पु०) १ गर्मी । २ उष्यता । नलेश । पीड़ा ।

शोक ! ३ सङ्कट । विपत्ति । ४ रोग । बीमारी ।

१ शीम्रता । इड्बड़ी ! [कष्ट देना ।

उपतापनम् (न०) १ गर्मागा हुन्ना । गर्म । उष्या । २

सन्तम् । पीड़ित । बीमार । [ नलन्न का नाम ।

उपतिष्यं (न०) अश्लेषा नच्न का नाम । पुनर्वसु

उपत्यका (स्रो०) पर्वत के नीचे की भूमि । पहाइ

उपदंशः (पु॰) १ वह वस्तु जो प्यास या भूख के। सहकावे। २ इसना। इंक मारना । शर्मी की वीमारी। स्रातिशक।

की तलहटी। पहाड़ की तराई।

उपद्शः (वि॰) [ बहुवचन ] लगभग दस। उपदर्शकः (पु॰) १ पश्रप्रदर्शक। २ हारपाल । ३ साक्षी । गवाह । उपदा (क्री॰) १ नजराना । मेंट । २ वृंस । रिश्वस । उपदानं ) (न०) १ यक्ति । चढ़ावा । २ दान । उपदानकम् ) रिश्वत । उपदिश (क्री॰)) १ उपदिशा । दिशाओं उपदिशों (क्री॰) ) के केंग्ल । २ ऐशानी । आग्नेयी

उपदेवतः (पु॰) होटा देवता । निरुष्ट देवता । उपदेवता (स्त्री॰) होटा देवता । निरुष्ट देवता । उपदेशः (पु॰) १ शिका । नसीहत । हित की बात । कथन । २ दीकागुरुमन्त्र । ३ सविशेष विवर्णं । विवरणा । ३ स्थाज । वहाता । मिस ।

नैऋ ती। वायवी।

इपट्राक्त (वि॰) शिका देने वाला। नसीहत करने-वाला।

उपदेशकः ( ५० ) शिक्क । पथमदर्शक । दीकागुरु । उपदेशमं (न०) शिका । नसीहत । सीख ।

उपदेशिन् (वि०) उपदेश । नसीहत देने वाला ।

डपदेष्ट् ( ५० ) शिचक । गुरु । दीचागुरु । उपदेहः ( ५० ) १ सवहम । २ हकना ।

उपदेहिः ( पु॰ ) शगाय का स्तन । स्तन के उपर की धुँ डी । २ दोहनी । पात्र जिसमें दूध दुहा जाय ।

उपद्भवः (पु॰)१ उत्पात । आकस्मिक वाथा । सङ्घट । २ चेटफेट । विपत्ति । आफत । ३ अथम । गड्-

बड़ । दंगा ५साद ।: गदर । रोग का खच्या । उपधर्मः ( पु॰ ) गौण धर्मे या नियम ।

उपधा ( द्वी० ) १ छुल | प्रवश्चना | जाल । फरेब ।
२ सत्यता या ईमानदारी की परीचा |—मृतः,
(पु०) वह नौकर जिसके उपर वेईमानी का इलज़ास लगाया गया हो ।—शुद्धि, ( वि० ) परीचित । जाँचा हुआ ।

उपधातुः ( यु० ) १ निकृष्ट घातु अथवा प्रधान धातुओं के समान । घातु वे ये हैं :— स्त्रीवधातवः स्वर्णं माधिकं तारभाषिकं । तुरणं कांस्यं च रीतिध्य सिन्द्ररं च विस्तानतु ॥ २ शारीर के रस रक्तादि सात धातुओं से बने हुए दूध, पसीना, चर्ची धादि । वे ये हैं:— स्तर्म्यं रसी वसा स्वेदी दन्ताः केशास्त्रवेष च । श्रीवस्यं स्वत्रधातुनां काशादप्रतोषधातवः ॥

उपधानं (न०) १ जिस पर रख कर सहारा विया जाय । २ तकिया । २ विशेषता । व्यक्तिव । ४ स्तेह । इपा । २ धार्मिक श्रनुष्टान । ६ सर्वेक्तिम गुण विशिष्टता । ७ विष । जहर । उपधानीयं ( न० ) तिकया । उपधाराग्ं (न०) १ विचार । श्राबोचना । २ किसी उपर रखी या बगी हुई चीज़ के। बग्गी में श्रटका कर खींच बेने की किया ।

उपिधः ( पु॰ ) १ जालसाज़ी । वेईमानी । २ सस्य का अपलाप । जान बुक्त कर सत्य का छिपाना । ३ ३ भय । घमकी । विवशता । कपट । छल । ४ पहिचा या पहिया का स्थान विशेष ।

उपधिकः ( ५० ) द्याबाज । घोखेबाज । प्रवश्चक । छुती । कपटी ।

उपधूषित (वि॰) १ सुवासित । वफारा दिया हुआ । २ मरणासन्न । ३ ऋत्यन्त पीड़ित ।

उपधूपितः ( ५० ) मृखु ।

उपभृतिः ( स्री॰ ) प्रकाश का एक किरण ।

उपध्मानः ( पु॰ ) होठ। ग्रोठ।

उपन्मानम् (न०) फूँक। सांस। उपनद्मञम् (न०) सहकारी नचत्र। गौस नचत्र।

ऐसे नचत्रों की संख्या ७२६ कही जाती है। उपनगरं (न०) नगर। प्रांत । उपपुर। नगर का

बाहिरी भाग।
उपनत (व॰ ऋ॰) श्रागम। श्राया हुश्रा। प्राप्त।
विदेत हुन्ना। प्रियाम करना।

घटित हुन्ना । [ प्रयाम करना । उपनितः ( छी० ) १ समीप ग्रागमन । २ भुकाव ।

उपनयः ( पु॰ ) १ समीप खाना । जाकर खाना । २ प्राप्ति । उपलब्धि । लगन । ३ उपनयन संस्कार ।

४ न्याय में वाक्य के चौथे श्रवयव का नाम। उपनयनम् (न०) १ निकालना। पास ले जाना। २

भेंट करने की फ्रिया । चढ़ावा । ३ यज्ञीपवीत धारण कराना । वतवंध । जनेऊ ।

उपनागरिका (स्त्री०) श्रवङ्कार में वृत्ति श्रनुप्रास का एक भेद विशेष। इसमें कर्णमधुर वर्णों का प्रयोग किया जाता है।

उपनायकः ( ५० ) १ नाटकों में या किसी साहित्य प्रन्थ में प्रधान नायक का साथी या सहकारी। [जैसे रामायख में लच्मगा।] २ त्राशिक। उपपति। प्रेमी। उपनायिका (स्त्री०) नाटकों में प्रधान नायिका की सखी या सहेली। [जैसे मानतीमाधव में मद-यन्तिका।—]

उपनाहः (पु०) १ बीटा। वंड्ल । २ घाव या फीड़े पर लगाने की मलहम या लेप । ३ सितार की खूंटी। उपनाहनम् (न०) १ मलहम या लेप लगाने की क्रिया। २ ग्लासटर लगाने की किया।। उबटन करना।

उपित होपः (पु॰) ग्रमानत । घरोहर । [ऐसी घरोहर जिसकी संख्या, तौल ग्रादि घरोहर रखने वाले का बतला कर दिखला दी जाय । मितासराकार ने ऐसी घरोहर की यह परिभाषा दी हैं:—

"उपनिक्षेपेरे नाम क्षपसंख्याप्रदर्शनने रक्षकार्थं परस्य इस्ते निहित्तं द्रव्यं '"]

उपनिधानम् ( न० ) १ समीप रखना । २ धरोहर रखना । ३ घरोहर । अमानत ।

उपनिधिः (५०) सील मेाहर लगा कर श्रौर बंद कर के रखी हुई श्रमानत । धरोहर । गिरवी रखी हुई वस्तु । बंधक रखी हुई दृन्य ।

उपनिपातः (go) १ समीप गमन । समीप श्रागमन । २ श्रचानक धटित घटना या श्राक्रमण ।

उपनिपातिन् ( वि॰ ) त्राता हुत्रा। त्रागत ।

उपनिबंधनम् (न०)१ किसी कार्यं के सुसम्पन्न करने का साधन। २बंधन। बस्ता । पुस्तक के अपर की जिल्हा

उपनिमंत्रणम् (न॰) त्रामंत्रणः । प्रतिष्ठाः। त्रभिषेकः । उपनिवेशितः (नि॰ ) स्थापितः । दूसरे स्थानः से त्राकरं वसा हुत्राः ।

उपनिषद् (स्त्री॰) १ वेद की शासाओं के ब्राह्मयों के वे श्रन्तिम भाग जिनमें श्रास्मा श्रीर परमात्मा श्रादि का वर्णन किया गया है। २ वेद के गुसार्थ प्रकाशक अन्थ । ३ ब्रह्मविद्या । ब्रह्मसम्बन्धी सत्य-शान । ४ वेदान्त दर्शन । ४ रहस्य । एकान्त । ६ समीप या पड़ोस का भवन । ७ समीप उपवेशन । ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के सिये गुरु के निकट उपवेशन ।

उपनिष्करः ( ५० ) गली । राजमार्ग । मुख्य मार्ग । प्रधान रास्ता ।

उपनिष्क्रमण्म (न०) १ बाहिर निकलना ! निक-लना । २ संस्कार विशेष । सब से प्रथम नवजात बालक के। बाहिर लाने के समय का संस्कार विशेष। यह संस्कार चैाथे मास किया जाता है। ३ सुख्यमार्ग । उपनृत्यं ( न॰ ) नृत्यशाला या नाचने की जगह । उपनेतृ (वि॰) पास लाने वाला । जाकर लाने वाला । उपनेतृता (स्त्री॰) डपनयन संस्कार कराने वाला श्राचार्ये । उपन्यास्तः (पु॰) १ पास लाना । २ धरोहर । श्रमानत । बंधक । ३ प्रस्ताच । सुचना । विवरण । सूमिका । ग्रन्थपरिचय । हवाला ॥४ नीतिवाक्य । ऋाईन । उपपतिः ( ५० ) जार । त्राशिक । उपपत्तिः (स्त्री॰) १ श्राप्ति । सिद्धि । श्रतिपादन । हेतु द्वारा किसी पदार्थ की स्थिति का निश्चय। २घटना । चरितार्थं होना । ३ मेखमिलना । सङ्गति । ४ युक्ति । हेतु । ४ प्रमाख । उपपादन । ६ प्राप्ति । उपलब्धि । उपपदम् (न०)१ पास या पीछे बोला गया या लगाया गया पद १२ उपाधि । शिहा सम्बन्धी योग्यता प्रदर्शक पदवी। प्रतिष्ठासूचक सम्बोधनवाची शब्द; जैसे ' ग्रार्थ'' ! ''शर्मन''! उपपन्न (व० कृ०) १ लब्ध । प्राप्त । पाया हुआ । मिला हुआ। २ ठीक। योग्य। उपयुक्त। उचित। ३ युक्तियुक्तः । यथार्थे । ४ पास द्याया हुत्रा । पहुँचा हुआ। ४ शरगागत। उपपरीक्षा ( स्त्री॰ ) उपपरीक्षणम् ( न॰ ) उपपातः ( पु॰ ) ९ इत्तिफाकिया घटना । २ विपत्ति । सङ्कट । घटना । उपपातकम् ( न॰ ) क्षोटा पाप । याज्ञवल्वय स्मृति में लिखा है। मद्दाचातकतुल्यामि चापान्युक्तानि राणितु । तानि पातक्षर्यञ्जनि तन्न्यूनसुपपातकस् ॥ उपपादनम् (न०) १ करना। पूरा करना। २ देना। सौंपना। हवाले करना। भेंट करना। ३ सिद्ध

करना। साबित करना। ठहराना । युक्ति पूर्वक

किसी विषय के। समस्ताना । ४ परीच्या। श्रवगति ।

उपपार्थ्व (न०)) १ कंधा। बगुला। तरका ३ उपजार्श्वः ( पु॰ ) / सामने की ग्रोर या तरफ। उपपीडनम् (न०) ३ नष्ट करना । उजाड्ना । २ पीड़ित करना। घायल करना। ३ पीड़ा। कष्ट। उपयुरम् ( न० ) नगर प्रान्त । नगर के समीप की बस्ती । उपपुरासाम् ( न० ) अटारह प्रधान पुरासों के अति-रिक्त ग्रन्य छोटे पुराण । पुराणों के बाद बनाये गये पुरारा । इनके नाम ये हैं---१ सनत्कुमार । २ नारसिंह ३ नारदीय ४ शिव, ४ दुर्वासा, ६ कपिल, ७ मानव, ८ श्रीशनस, ६ वहरा, १० कालिका ११ शाँव, १२ नन्दा, १३ सीर, १४ पराशर, १४ श्रादित्य, १६ माहेश्वर, १७ भार्गव, १८ वासिष्ठ । उपप्रिका (स्त्री०) जमुहाई। उपप्रदर्शनम् ( न॰) बतलाना । निर्देश करना । उपप्रदानम् (न०) १ सौंपना। हवाले करना। २ रिशवत । घूँस । नज़र । ३ राजस्य । खिराज । उपप्रक्षाभनम् (न०) १ फुसकाहट। क्षेामन । लालच । २ घूंस । रिशवत । प्रलोभन । उपप्रेक्तर्गा ( न॰ ) उपेचा । तिरस्कार । उपप्रैषः ( पु॰ ) निमंत्रस्य । बुलावा । उपस्रवः (पु॰) १ विपत्ति । सङ्कट । क्रेश । दुःख । २ त्राशुभ धटना। ३ ऋत्याचार। तंग करना। कष्ट देना। ४ भय। श्रातङ्कः। ४ श्रशुभस्चक देवी उपद्रव । ६ चन्द्र या सूर्य प्रहणा। उल्कापात । ७ राहु उपग्रह का नाम । ८ राज्यकान्ति । ३ [सं सताया हुआ। विष्ट! वाघा। उपप्तविन् (वि॰ ) ३ सन्तप्त । पीड़ित । २ श्रत्याचार उपबन्धः ( पु॰ ) १ सम्बन्ध । २ उपसर्गं । ३ रति क्रिया का ग्रासन विशेष । उपवर्हः ( पु॰ ) । तिकया । बातिशः । उपवर्हग्रम् ( न॰ ) उपबद्ध ( वि॰ ) थे।ड़ा । कुछ । उपबाहुः ( पु० ) नीचे की बाँह ।

उमभङ्गः ( पु॰ ) भाग जाना । पीझे भागना ।

उपभाषा ( स्त्री॰ ) गैाग बेाबचाल की भाषा ।

उपभृत् ( स्त्री॰ ) यज्ञीय पात्र विशेष ।

उपभागः ( पु॰ ) १ आनन्द । भोजन । श्रास्वादन । २ भीग विलास । स्त्री के साथ सहवास । व्यवहार का सुन्त उठाने वाला । ४ सन्तोष । भ्राल्हार । उपमंत्रसम् ( न० ) सम्बोधन कार्ने, निमंत्रस देने ग्रीर बुलाने की किया। उममंथनी ) ( खी॰) श्राग उकसाने की एक लकही उपमन्थनी ) विशेष। उपमर्दः (पु०) १ रगङ् । घिट्टन । निचाड् । कुचतन । २नाश । वच । हत्या । ३ धिकार । मरसेना । गाली । तिरस्कार युक्त वाक्य। ४ मुसी श्रवागाना । १ किसी खगाये हुए देख का प्रतिवाद या खगडन । उपमा (खी०) ? समानता । सादश्य । तुलना । २ पटतर। मिलान । ३ श्रर्थालङ्कार जिसमें दो वस्तुओं में भेड़ रहते भी उनकी समानता दिख-वाई जाती है। उपमातृ (स्त्री॰) १ धाय । दूधपिलाने वाली दाई । २ विल्कुल निकट का सम्बन्ध रखने वाली स्त्री। उपमानम् (न०) १ वह वस्तु जिससे उपमा दी जाय। ससामता सूचक। २ न्याय में चार प्रमाखों में से उपमितिः (खी॰) १ समानता । तुलना । सादस्य । २ उपमा या साहरय से होने वाला ज्ञान । उपमेय (स॰ का॰ ह॰) इएई। वर्णनीय । नुजना आिय । करने येगय । उपमेयं (न॰) उपमा के वाम्य । जिसकी उपमा दी उपशंत्र (पु०) पति। उपयंत्रम् ( न० ) जर्राही कर्म का एक द्योटा खोज़ार। उपयमः ( पु॰ ) विवाह । परिखय । उपयमनम् (न०) ३ विवाह करना। २ रोकना। [एक। संयम करना । इ अझिस्थापन । उपयन्ट्र (पु॰) १६ मज कराने वाले बाह्मणों में से उपयाचक (वि॰) साँगने वाला। सँगता। प्रार्थी। यावेदक उपयाचनम् ( न॰ ) याचना । प्रार्थना । श्रावेदन । उपयाचित ( व॰ कु॰ ) याचित । प्रार्थित । उपयाचितम् (न॰) १ प्रार्थना । निवेदन । २ मनै।ही। मानता। ३ किसी कार्य की सिद्धी के लिये देवी देवता से प्रार्थना करना ।

उपयाजः ( ए० ) यज्ञ का ऋतिरिक्त विधान । उपयानस् (२०) समीप श्रागमन । समीप श्राना । उपयुक्त (व० इ०) १ झटका हुआ।२ येग्य। टीकः। उपयुक्तः। उचितः। ३ उपयोगीः। काम का। उपयोगः ( पु॰ ) १ काम : स्यवहार । इस्तेमाल । प्रयोग । २ भौषघोपचार या दवाइयों का बनाना । ३ योज्यता । उपयुक्तता । श्रीचित्य । ४ सामीप्य । उपयोगिन् (वि॰) व्यवहार में लाया हुआ। २ व्यवहार में लाने बेाग्य। उपयोगी त इ योग्य। उचित। उपरक्त (व० कृ०) १ पीड़ित । सन्तस । २ अस्त । ३ रंगीन । रंगा हुआ । उपरक्तः ( ५० ) राहु-केतु-मस्त चन्द्र सूर्य । उपरक्तः ( पु॰ ) शरीररचक । उपरस्माम् ( न० ) रचक । चैकी । उपरत (द० क०) १ वंद किया हुआ। २ मरा हुआ। - कर्मन्, (वि॰) सांसारिक कर्मों पर भरोसा न करने वाला । — स्पृह ( वि० ) समस्त काम-नाओं से शून्य । संसार से निरुद्ध । उपरतिः (स्त्री॰) ३ विरति । त्याग । विषय से विराग । २ खीसम्मीग से श्रहिब । ४ उदासी-नता । १ सृख् । उपरक्षं ( न०) साधारगरहा। ग्रश्नेष्ठरहा। घटियारता। उपरमः १ (५०) १ निवृत्ति । वैराग्य । स्थाग । ३ उपरामः ∫ मृत्यु । उपरव्रणम् (न०) ९ स्रीसम्भोग से विरित्त । २ उपरसः ( पु॰ ) १ वैद्यक्र में पारे के समान गुरा करने वाले रस । २ स्वाद-विशेष । गाण स्वाद । उपरागः ( पु॰ ) १ सूर्यं चन्द्रं का ग्रहणः। २ राहु । ३ जलाई । लाल रंग । रंग । ४ विपत्ति । सङ्गर । ४ विकार । भर्त्सना । कुवाच्य । उपराजः ( पु॰ ) राजप्रतिनिधि । वाइसराथ । उपरि ( अञ्य० ) उपर । - चर, ( वि० ) ऊपर चलने वाला (जैसे पत्ती ।)—तन,—स्य. (वि०) कपर का, ऊँचा।--भागः, ( पु०) ऊपरी हिस्सा उपर की ग्रोर। - स्मिः, (स्त्री॰) उपर की

ज़मीन ।

के। पीछे से। पीछे।

उपरिष्ठात् ( अव्ययः ) उपर। उँचे पर। आगे। बाद

उपरीतकः ( ५० ) रतिकिया का शासन या विधि

प्रकार का नाटक। उपरूपकम् ( न०) भ्रठारह प्रकार के नाटकों में घटिया उपरोधः ( पुं॰ ) १ रोक्टोक । बाधा । अड्चर। २ उत्पातः। होहङ्षाः भागतः । ३ आङ्। पर्दाः रोक। ४ रचा। अनुप्रह। उपरोधक (वि०) १ रोकने वाला । २ दकने वाला । श्राइ करने वाला । घेरने वाला । उपरोधकम् (न०) भीतर का काठा। निज का कमरा। उपरोधनम् ( न०) रोक्टोक। त्राधा। अङ्चन। उपलः ( पु॰ ) १ पत्थर । चहान । २ रत । उपलकः ( ५० ) पत्थर । उपला (की०) १ बाल्। रेत । २ साफ की हुई चीनी। उप ज इत्सम् (न०) १ अवलोकन । निहारसः । चिन्ह करणः । २ चिन्हः। पहचानः। विशिष्टताः । ३ पदवी । ४ एक प्रकार की अजहत्स्वार्थ ल क्या । उपतिब्धः (स्त्री०) १ शाप्ति। २ त्रालोचन। बोध। ज्ञान। बुद्धि। मति। ४ अनुमान। कल्पना। उपलंभः । (५०) १ माप्ति । उपलब्धि । २ उपलम्भः ∫ पहचान । अवगति । खेाज । तलाश । उपलालनम् ( न० ) प्रियपात्र । लाङ्ला । दुलारा । उपलाखिका ( भी०) प्यास । तृषा । उपलिङ्गम् (न०) दुर्निमित्त । अशकुन । उपतिप्सा (स्त्री॰) कामना । श्रमिलाषा । उपक्षेपः ( पु॰ ) १ लेप । मालिश । उन्दर्ग । २ जीपना। पेतना। ३ रोक। सुन पड़ जाना। उपलेपनम् ( न० ) १ मालिश, लेप या उवटन करने की किया। २ लेप। उबटन। मलहम। उपवनं ( न० ) बाग । उद्यास । उपवर्गाः ( ५० ) विस्तृत विवरण । उपवर्णानं ( न॰ ) विस्तृत विवरण ! उपर्वतनम् ( न॰ ) १ अखाङा । कसरत करने का स्थान । २ ज़िला या परमना । ३ राज्य । ४ द्सद्स । उपवसथः ( ५० ) प्राप्त । गाँव । उपवस्तम् ( न॰ ) उपनास । कड़ाका । वस । उपवासः (४०) १ वतः । उपापणः । निराहार रहना। २ अजीय अप्ति का प्रव्वज्ञित करना।

उपवाहनम् ( न० ) ले जाना । समीप लाना । उपवाद्याः ( पु॰ ) } राजा की सवारी। उपविधा ( छी॰ ) लौकिक विद्या । घटिया ज्ञान । उपविषः (पु॰) ) १ बनावटी ज़हर । २ घटिया ज़हर । उपविषम्(न०) रे मादक दिषः, यथा अफीम। धत्रा। उपचीग्रयति (कि॰) वीग्रा बजाना । उपचीतं ( न० ) उपनयन संस्कार । उपबृंहणम् ( न० ) बदती । बृद्धि । सञ्जय । उपवेदः ( पु॰ ) वे विद्याएँ जिनका मूल वेद में है। ये चार हैं। यथा धनुर्वेद, गम्धर्ववेद, प्रायुर्वेद, स्थापल । धनुर्वेद विद्या का मूल यजुर्वेद में, गन्धर्व विद्या का सामवेद में, त्रायुर्वेद विद्या का ऋग्वेद में और स्यापत्य विद्याका अथर्ववेद में है। 🧎 ( न० ) बैठना । जमना । स्थित उपवेश्नम् ∫ होना। उपवैषावं ( न० ) दिन के तीन काल, प्रातः, मध्यान्ह और सायं । त्रिसन्ध्या । उपन्याख्यानम् (न०) पीछे से लगायी या जोडी हुई म्याख्या या टीका। उपव्याघः (पु॰) चीता । उपरामः ( पु॰ ) १ निस्तन्त्र हो जाना । शान्त हो जाना। २ विराम । अवसान । ३ निवृत्ति। इन्द्रियनिप्रह । शान्ति । ४ निवारण का उपाय । इलाज : चारा । उपशमनम् ( न० ) १ निस्तव्यता । शान्ति । विरति । २ हास । ३ विलोप । श्रवसान । उपशयः (वि॰) १ दाव । घाता । माँद् । बनैले पशुभों के रहने का स्थान । २ बगल में लेटना । उपशल्यं ( न० ) शन्त । मैदान । उपशाखा (खी॰) होटी डाली या होटी शाख। उपशास्तिः (स्त्री॰) १ विराम । श्रन्त । शान्ति । हास । २ बुम्ताना । (जैसे भूख की या प्यास की ) कम करना । उपशायः ( ४० ) बारी बारी से सोना । उपशालं ( न० ) भवन के पास का छोटा घर। सकान के सामने का घेरा या हाता। (अन्य०) वर के समीप या पास। उपशास्त्रं ( न० ) छोटी पुस्तक या केंद्रि छोटी कला !

सं० श० को॰

उपशिदा (स्त्री॰)) अध्ययन। अध्यापन , पदना । उपशिक्तग्रम् (न०) 🖯 पहाना । उपशिष्यः ( पु० ) शागिर्द का शागिर्द । उपशोभनम् (न०) } श्रङ्गार । सजावर । उपशासा(स्त्री॰) उपशाषसम् ( न० ) सूख जाना । सुरमा जाना । उपश्रतिः (स्त्री॰) १ सुनना। श्रवस करना। वह दूरी जहाँ सुन पड़े। २ प्रतिज्ञा। स्वीकृति। उपरलेषः ( ३० ) } उपरलेषणम्( न० ) } १ संसर्ग । २ चातिङ्गन । उपश्लोकयति ( कि॰ ) स्रोक बना कर प्रशंला करना । उपसंयमः ( पु॰ ) १ दमन करना। रोकना। वश-वर्ती करना। बांधना। २ प्रलय। संसार का नाश । उपसंयोगः ( पु॰ ) १ गौग्र सम्बन्ध । २ सुधार । उपसंरोहः ( ५० ) साथ साथ उराना या किसी के अपर उगना । उपसंवादः (पु॰ ) इकरारनामा । प्रतिज्ञापन्न । उपसंद्यानम् ( न० ) भीतर ग्रर्थात् कपड्डे के भीतर पहिना जाने वाला कपड़ा । कुर्त्ता, बनियाइन

उपसंहारग्राम् (न०) १ वापिस ते लेना। फेर लेना। छीन लेना। २ रोक रखना। ३ छेक देना। ४ श्राक्रमण करना। हम्ला करना।

मादि ।

उपसंहारः (पु०) १ मिला देना। संयोग कर देना २ वापिस लेना या रोक रखना । ३ समारोह। संग्रह। समाप्त करना। खत्म करना । समाप्ति। ४ भाषण का श्रन्तिम भाग जिसमें व्याख्यानदाता श्रपने क्याख्यान का प्रभाव सहित संखेप वर्णन करता है। ४ सारांश। सारसंग्रह। ६ संजिसता ७ पूर्णता। इ नाश। मृत्यु। १ हम्ला। श्राक्रमण।

उपसंत्रेपः ( पु॰ ) सार । संसेप । सारांश । उपसंख्यानम् (न॰) १ जोड़ । जमा । रश्रतिरिक्त योग या बृद्धि । यह शब्द प्रायः कालायन के वार्तिक के लिये प्रयुक्त होता है, जिसमें पाणिनी की छूटों की पृति की गई है । डपसंग्रहः ( पु० ) ) १ ज्ञानन्दित रखना । निर्वाह डपसंग्रहसाम् (न०) ) करना । किसी के। खाने पीने ज्ञादि की ज्ञावश्यकताओं का प्रबन्ध कर देना। २ प्रणाम । बाग्रद्व सखाम । प्रसाम के लिए चरसपरार्थ । ३ ज्ञंगीकार करसा । ४ विनम्न ज्ञावेदन । विनय । १ एकत्र करसा । जमा करना । संयोग करना । मिलाना । ६ म्रह्म करना । उपकरसा ।

उपसत्तिः (स्त्री०) १ संवेशा । सम्बन्ध । २ सेवा । पूजा । परिचर्या । ३ हान । चढ़ावा । भेंट । उपसदः (पु०) १ समीप गमन । २ हान । भेंट । उपसदनम् (न०) १ समीप जाना । समीपवर्जी होना । २ गुरू के चरशों में बैठना । शिष्य बनना २ पड़ोस । सेवा ।

उपसंतानः (पु॰) । १ निकट सम्बन्द । २ सन्तान । उपसंत्रानम् (न॰) । मिलावट । जोड़ । उपसंत्रानम् (न॰) । मिलावट । जोड़ । [देना । उपसंत्र्यासम् (न॰) । एव देना । लाग देना । होड़ उपसम्प्राचानम् (न॰) जमा करना । हेर करना । उपसंपत्तिः (छी॰) । समीप आगमन । २ शर्च उपसम्पत्तिः (छी॰) । अगप्त । २ आया हुआ । उपसंपन्नः (पु॰) । अगप्त । २ आया हुआ । उपसम्पन्नः (व॰ कु॰) । आगत । ३ स्वस्त्र आपत । ४ वित में मारा हुआ (पशु)।

उपसंपन्नम् (न०)) मसाला । ह्योंक । ब्रधार । उपसम्पन्नम् (न०))

उपसंभाषः ( पु॰ ) उपसम्भाषः ( पु॰ ) ( १ वार्त्तांबाप । २ अरोचना । उपसंभाषा( स्त्री॰ ) ( अवर्तना । उपसम्भाषा (स्त्री॰)

उपसरः (पु०) १ समीप जाना । १ गी का प्रथम गर्भ । "गवामुपसरः ।" [होना । उपसरग्रम् (न०) १ तरफ जाना । २ शरणागत उपसर्गः (पु०) १ बीमारी । रोग । बीमारी के कारण शारीरिक परिवर्तन । २ विपत्ति । संकट । चोट । चित्त । ३ अशकुन । उपद्रव । हैवी उत्पात । प्रहण । १ मृत्यु का पूर्व लच्छा । वह शब्द या अध्यय जो केवल किसी शब्द के पूर खगता है और उसमें किसी अर्थ की विशेषता करता है। जैसे अनु, उप, अन आदि।

उपसर्जनम् ( न० ) ९ उडेना । २ विपत्ति : दैवी उत्पात । ६ विसर्जन । ४ ग्रहण । ४ कोई व्यक्ति या वस्तु जो दूसरे के अधीन हो ।

उपसर्पः ( ५० ) समीप जाना ।

उपसर्पणम् ( न० ) समीप जाना । आगे बढ़ना । उपसर्या ( स्नी० ) सांड़ के योग्य गाय । [एक असुर । उपसुन्दः ( पु० ) निक्रम्भ का पुत्र और सुन्द का माई उपसूर्यकम् ( न० ) सूर्यमण्डल ।

उपस्य (व० क०) १ मिला हुन्ना। जुड़ा हुन्ना। सहित। २ आवेशित। ३ सन्तप्त। पीड़ित। ४ अस्त। ४ उपसर्ग से युक्त।

उपसृष्टः ( पु॰ ) राहु केनु शसित सूर्य या चन्द्र । उपसृष्टम् (न॰) स्त्रीमेश्चन । स्त्रीसम्योग ।

उपसेचनम् (न०)) १ उदेवना। छिड़कना। पानी उपसेकः (९०) से तर करना। २ गीली चीज़। रसः।

उपसेचनी (खी॰) करोरा ! चमची । कलड़ी । उपसेवनम् (न॰) १ १ एजन । भ्रची । श्रङ्गर । २ सेवा उपसेवा (खी॰) ) (किसी वस्तु का) श्रादी होना । श्रम्यस्त होना । ४ वर्तना । इस्तेमाल करना । उपभोग करना (स्त्री का) ।

उपस्करः ( पु॰ ) १ अंग अर्थात् जिसके विना कोई

बस्तु अधूरी रहे। ३ मसाला। ३ सामान। असबाव। उपकरण। ४ गृहस्थी के लिए उपयोगी
सामान जैसे बुहारी, सूप, चलनी आदि। ४
आभूपण। ६ कलक्क। दोष। भरसंना।

उपस्करणम् (न०) १ वध । इत्या । चोटिल करना । २ संग्रह । ३ परिवर्तन । संशोधन । ४ छूट । बुटि । ४ कलंक । दोष ।

उपस्कारः ( पु॰ ) १ परिशिष्ट । २ न्यूनता पूरक । ३ सीन्दर्यवान बनाना । सजावट | ४ श्रासूषण । ४ श्रावात । प्रहार । ६ संग्रह ।

उपस्कृत ( व० कृ० ) १ तैयार किया हुया । बनाया हुया । २ संप्रहीत । ६ सीन्दर्यवान बनाया हुया। सजाया हुया । भूषित किया हुया । ४ न्यूनता की पूर्ति किया हुया । ४ संशोधित किया हुया । डयस्कृतिः ( स्त्री॰ ) परिशिष्ट ।

डपस्तरभः (५०) । सहारा । २ उत्साह । डएस्तरभनम् (न०)) उत्तेजना । सहायता । ३ श्राचार ।

छपस्तरग्राम् (न०) १ फैबाना । विखेरना । २ चादर । ३ विछीना । शय्यां । ४ कोई वस्तु जी विछायी जाय ।

उपस्त्री (खी०) रंडी।

उपस्थः ( पु॰ ) १ गीद । २ मध्यमाग ।

उपस्थाम् (न०) १ स्त्री की थे।नि । २ पुरुष का सिङ्गः । ३ क्लहा।—निम्रहः, (पु०) इन्द्रिय-निम्रहः । बंधेज !—पुत्रः,—दत्तः (पु०) पीपस का दृष्ठः।

उपस्थानम् (न०) ३ निकट याना । सामने याना । २ यव्यर्थना या पूजा के लिये निकट याना । ३ रहने की जगह । डेरा । बासा । ४ तीर्थ या देवा-लय । ४ समृति । याददारत ।

उपस्थापनम् (न॰) १ पास रखना । तत्पर होना । तैयार होना । २ श्मृति के। नया करना । याद-दास्त का ताज़ा करना । ३ परिचर्यो । सेवा ।

उपस्थायकः ( ५० ) सेवक ।

उपस्थितिः (वि०) १ निकटता । २ विद्यमानता । ६ प्राप्त करना । पाना । ४ पूरा करना । कार्या-न्वित करना । ४ स्मृति । याददाश्त । ६ परि-वर्षा । सेवा ।

उपस्नेहः ( ५० ) नम करना । तर करना ।

उपस्पर्शः (पु॰) } १ स्पर्शं करना । ह्या । संसर्गं उपस्पर्शनम् (न॰) होना । २ स्नान । प्रचालन । मार्जन । ३ इत्ला करना । मुद्द साफ करना । श्राचमन करना ।

डपस्मृतिः (स्त्री०) धर्मशास्त्र के छे।दे ग्रन्थ । इनकी संस्था १८ है।

उपस्रवर्गा ( न॰ ) १ रजस्वला धर्म । २ बहाव ।

उपसत्वं ( न॰ ) राजस्व । लाम, जो भूमि की आप से अथवा पूँजी से होता है ।

उपस्वेदः ( पु॰ ) तरी । पसीना ।

उपह्तु (व॰ ह॰) १ त्राहत्। निर्वेतः। पीडितः। २ प्रभावान्वित किया हुआः। पीटा हुआः । हराया हुआ। ३ अवश्य नष्ट होने वाला। ४ विकारित।

१ विगादा हुआ। अपवित्र किया हुआ।—

श्रात्मन्, (वि०) उद्विग्न चित्तः ।—दूश, (वि०)

चौधियत्या हुआ। अंथा।—धो, (वि०) मृदः।

उपहतक (वि०) श्रमागा। वदिकस्मतः।

उपहति (खी०) १ शहार। चोट। २ वध। हत्या।

उपहत्या (खी०) श्राँखों का चौधियाना।

उपहत्या (खी०) श्राँखों का चौधियाना।

उपहरसाम् (व०) १ लाना। जाकर लाना। २ शहण

करना। पकदना। ३ नज़र करना। मेंट देना। ४ विलपशु चढ़ाना। १ मोजन परोसना था वांटना।

उपहस्तित (व० कृ०) चिदाया हुआ। मज़ाक उदाया हुआ।

उपहस्तितं (न०। कटाच युक्त हँसी । [ रहता है। उपहस्तिका (स्त्री०) बटुत्रा जिसमें पान का सामान उपहारः (पु०) १ मेंट । चढ़ाच । २ दान । पुरस्कार । २ बित्तपष्ट । यज्ञ । किसी देवता का चढ़ावा । ४ नज़राना । दिल्ला । ४ सम्मान । ६ जड़ाई का हर्जाना । ० महमानों के। बाँटा हुआ सोजन । उपहास्तकः (पु०) कुन्तव देश का नाम । उपहासः (पु०) १ हँसी । ठट्टा । दिल्लगी । २ निन्दा । खराई ।

उपहास-पात्रम् (न०)) हँसी उड़ाने लायक । उपहास्तास्पदम् (न०)) निन्दनीय । उपहास्तक (वि०) दूसरों की दिल्लगी उड़ाने वाला । उपहास्तकः (पु०) मसख़रा । उपहास्य (स०का० छ०) हँसने योग्य । उपहित (वि०) स्थापित । रखा हुआ । उपहृतिः (स्त्री०) आह्वान । बुलौआ । बोला । उपहृतः (पु०) १ एकान्त स्थल । २ उतार । किरना । उपहानम् (न०) बुलाना । न्योतना । मंत्रों से आह्वान उपांशु (अन्यया०) १ कानाफूंसी । मन्दस्वर से भीमी आवाज से । २ चुपके चुपके ।

उपांग्रः ( पु॰ ) मंत्र जपने की विधि विशेष । ऐसे जपना जिससे अन्य कोई जाप्य मंत्र के। सुन न सके।

उपाकरणम् (न०) १ योजना । उपक्रम । तैयारी । श्रनुष्ठान । २ यज्ञ में वेदपाठ । ३ यज्ञीय पृशु का संस्कार विशेष । उपाकर्मन् (न०) १ तैयारी। श्रारम्म । प्रारम्म । २ श्रावणी कर्म ।

उपाञ्चत (२० इ०) १ समीप खाया हुआ।२ बिबदान किया हुआ।३ आरम्म किया हुआ।

उपाक्तं ( श्रन्यया॰ ) नेत्रों के सामने । विद्यमानता में । उपारूयानम् ( न॰ ) । १ पुरानी कथा । पुराना उपारूयानकम् ( न॰ ) ∫ दुत्तान्त । २ किसी कथा

के अन्तर्गत कोई अन्य कथा।

उपागमः ( पु० ) १ समीप आगमन । पहुँचना । २ घटित होना । ३ प्रतिज्ञा । इक्रार । ४ स्वीकृति । उपाश्रम् ( न० ) १ छोर के पास का भाग । २ गौण अवयव । [पीछे वेदाध्ययन करना । उपाग्रहण्म् ( न० ) वेदाध्ययन का अधिकारी हुए उपांगम् ) ( न० ) १ अन्तर्गत भाग । श्राँग का उपाङ्गम् ) माग । अवयव । २ श्रुटिपूरक का पूरक। मुख्य का साहाय्य ।

उपाचारः ( पु॰ ) १ स्थान । २ पद्धति । उपाजे ( अन्यया॰ ) यह केवल कृ धातु के साथ ही स्यवहृत होता है । सहारे । सहारे से । उपांजनं ) ( न॰ ) तेल मलना । लीपना ।

उपात्ययः ( ५० ) श्राज्ञा उल्लङ्घन । मर्यादा भङ्ग करना।

उपाञ्चनम् 🕽

उपादानं १ (न०) प्रहण करना । कोना । प्राप्त करना । २ वर्णन करना । वखान करना । ३ सम्मिलित करना । शामिल करना । ४ सांसारिक पदार्थों से इन्द्रियों की हटाना । ४ कारण । हेतु । ६ वे पदार्थ जिनसे कीई वस्तु बनी हो । ७ सांख्य की चार श्राध्यात्मिक तुष्टियों में से एक ।

उपाधिः (पु॰) १ घोला । जाल । चालाकी । २ अम । कपट । ३ वह जिसके संयोग से कोई पदार्थ और का और दिखलाई पड़े । ४ विशेषता ४ प्रतिष्ठास्चक पद । पदवी । विगाड़ा हुआ नाम । ६ परिस्थिति । ६ वह पुरुष जो अपने छुटुम्ब के भरणपोषण में सावधान रहता है । ७ धर्मचिन्ता । कर्संब्य का विचार । म उत्पात । उपद्रव ।

उपाधिक (वि॰) अत्यधिक । नियमित संख्या से अधिक। वेशी । अतिरिक्त । उपाध्यायः (पु॰) १ अध्यापक । शिच्क । गुरु । २ वेद्वेदाङ्ग का पढ़ाने वाला। उपाध्याया 👌 ( स्त्री॰ ) पदानेवाली अध्यापिका । उपाध्यायी 🕽 ( स्त्री॰ ) गुरुपत्नी । अध्यापिका । उपाध्यायानी (स्त्री०) गुरु की पत्नी । उपानह (स्त्री०) जुता। खड़ाऊ। डपांतः १ (पु॰) १ किनारा । बाढ़। धार । हाशिया । उपान्तः । प्रांतं । सिरा । ३ श्रॉंख की कोर । ३ पड़ोस । सम्निकट । ४ नितम्ब । उपार्तिक } (वि॰) समीपवर्ती । पड़ोस का । उपान्तिक } उपांतिकं उपान्तिक इपान्तिकम् } ( न० ) पड़ोस । पास । समीप । उपांत्य } (वि॰) ग्रन्तिम के पूर्व का एक। उपान्त्य } उपांत्यः } उपान्त्यः } ( पु॰ ) श्राँख की कोर । उपात्य } ( न० ) पड़ोस । समीप । निकट । उपान्यम् उपायः (पु॰) १ साधना । युक्ति । तदबीर । साधन । युद्ध में शत्रु की धीखा देना। २ त्रारम्म ! प्रारम्भ । उपक्रम । ३ उद्योग । प्रयक्ष । ४ शत्रु को परास्त करने की युक्ति । यथा साम, दान, भेद, दण्ड । १ उपागम । ६ श्रङ्कार के दो साधन । - चतुष्टयम्, (न०) शत्रु के। बस में करने के चार उपाय । साम, दान, भेद, दर्ड । चुतु रयज्ञ, (वि॰) इन चार साधनों का जानकार या इन साधनों का व्यवहार करने में चतुर -त्रीयः, (पु०) चौथा उपाय ग्रर्थात् दगड । उपायनम् ( न० ) १ समीपगमन । २ शिष्य बनना । धर्मानुष्ठान में लगना । ३ भेंट । चढ़ावा । उपार्रमः } ( पु॰ ) श्रारम्म । प्रारम्म । उपार्जनम्( न॰ ) । प्राप्ति । उपलब्धि । कमाई । उपार्जना ( स्त्री॰ ) । उपार्थ (वि०) कम मुल्य का। घटिया। उपालंभः ( पु॰ ) १ श्रोलहना । शिकायत । उपालंभमः ( पु॰ ) तिन्दा । २ विलम्ब करना । उपालंभम् ( न॰ ) सुलतबी करना । स्थगित उपालंभम् ( न॰ ) करना । उपावर्तनम् (न०) १ सौट याना । सौट जाना । वापिस आना या जाना। २ चकर खाना। घृमना। ३ समीप श्राना। उपाध्ययः (पु०) १ सहायता प्राप्त करने का वसीला । आधार । सहारा । पानेवाला पात्र । ३ भिक्त । अनुयायी । ३ शुद्ध । उपासकः (पु०) ९ उपासना करने वाला । २ सेवक । उपासनम् ( न० ) ) १ सेवा । परिचर्या । सेवा उपासना ( स्त्री० ) ) में उपस्थित रहना । २ पूजन । सम्मान । ३ तीरन्दाज़ी का श्रभ्यास । ४ ध्यान । श्र गार्हं पत्याग्नि । उपासा ( ची० ) १ सेवा । परिचर्या । २ पूजन । उपास्तमनम् ( न० ) सूर्यास्त । उपास्तिः (स्त्री॰) १ चाकरी । सैवा में उपस्थित रहना। २ पूजन। अर्चन! उपास्त्रं ( न॰ ) गौरण ग्रस्न । छोटा हथियार । उपाहारः ( ५० ) हल्का जलपान। उपाहित (व॰ इ॰) १ स्थापित । जमा कराया हुन्ना । २ सम्बन्धयुक्त । संयोजित । हिश्रा सर्वनाश । उपाहितः (पु०) श्रम्भिय या श्रम्नि का किया उपेत्ता (स्ती०) १ लापरवाही । उदासीनता । २ विरक्ति । चित्त का हटना । २ घृखा । तिरस्कार । उपेत (व० ह०) १ समीप त्राना । २ उपस्थित । ६ िका छोटा भाई। युक्त। सम्पन्न। उपेन्द्रः ( पु॰ ) वामन या विष्णु भगवान । इन्द्र उपेय (स॰ का॰ कु॰) १ समीप जाने की । २ पाने

उपोढ (व० कृ०) १ संग्रह किया हुन्ना । जमा किया हुन्ना । राशीकृत । २ समीप लाया हुन्ना । समीप । ३ युद्ध के लिये कमबद्ध किया हुन्ना । १ विवाहित । उपोत्तम (वि०) त्रान्तिम से पूर्व का एक । उपोद्धातः (पु०) १ त्रारम्भ । २ मूमिका । दीवाचा ।

४ अवसर । माध्यम । द्वारा । ज़रिया । ४ पृथ-करण । रेक्टरक ( वि. ) समर्थिक । क्लेक्ट ।

३ उदाहरण । किसी के कथन के विपरीत युक्ति ।

उपोद्धलक (वि०) समर्थित । इडीकृत ।

का। किसी उपाय से होने के।।

उपोप्राम् १ ( न० ) उपनास । व्रतः । यांका । उपोषितम् 🕽 केंद्राका ।

उप्तिः (स्त्री०) वीज बोना।

उच्ज् ( धा० पर० ) [ उब्जति, उब्जित ] १ दवाना । वश में करना। २ सीधा करना।

उभ् ) (धा० पर०) [उभित, उमिति, उम्नाति, उभ् ) उभित ] १ केंद्र करना। २दो का मिलाना। ३ परिपूर्ण करना । ४ डांकना ।

उभ (सर्वनाम) (वि०) दोनों !

उभय ( सर्वनाम ) ( वि॰ ) दोनों।—चर ( वि॰ ) जंल थल में रहने वाला।—विद्या, ( स्त्री०) श्राध्यात्मिक ज्ञान श्रीर लीकिक ज्ञान । —वेतन, (बि०) दोनों और से वेतन पाने वाला। दग़ा-वाज ।--- ह्यञ्जन, (वि०) स्त्री श्रीर पुरुष दोनों के चिन्ह रखने वाला।—संभवः,—सम्भवः, (यु०) दुविधा। अस।

उभयतः (ब्रव्यया०) १ दोनों त्रोर से । दोनों श्रोर । २ दोनों दशाओं में। ३ दोनों प्रकार से ।---दत, --दन्त, (वि॰) वाँतों की दुहरी पंक्तियों वाखा !--भुख, (वि०) दोनों ग्रोर देखने वाला । दुमुँहा।—मुखी, ( म्री॰ ) गै। ।

इभग्न (श्रव्यया०) १ दोनों जगह । २ दोनों तरफ । ३ दोनो दशाओं में। दिशाओं में। उभयथा ( ऋब्यमा० ) ३ होनों प्रकार से ! २ दोनों उभयद्यस 🕽 (श्रव्यया०) १ दोनों दिवस । २ दोनों उभयेयुस् 🔰 पिछ्ले दिनीं।

उभ् ( अन्यया० ) कोघ, प्रश्न, प्रतिज्ञा, स्वीकारोक्ति, सन्दाई म्यञ्जक अन्यय विशेष।

उमा (क्षी॰) १ शिव जी की पस्नी, जो हिमालय की पुत्री थी। २ कान्ति। सौन्दर्य।३ यशा। कीर्ति । ४ निस्तब्धता । शान्ति । स्रात्रि । ६ हल्दी। ७ सन। —गुरुः, (पु०) — जनकः, (पु॰) हिमालय पर्वतः। -पतिः, (पु॰) शिव जी । — सुतः, (पु०) कार्तिकेय या गरोश जी।

उबरः ( पु॰ ) चै। खट की उपर वाली लकड़ी। उम्बरः उस्बुरः 🕽

उरः ( ५० ) भेड़ ।

उरगः [स्त्री० — उरगी ] १ साँप । सर्प । २ नाग । ३ सीसा ।—ध्यशनः;—शत्रः, (४०) ३ साँप का शत्रु। २ गरुड़ । ३ मेरर । ४ म्योता। —इन्द्रः, ( पु॰ ) —राज्ञः, ( पु॰ ) बासुकी या शेष जी का नाम। —प्रतिसर, (वि०) परिण्या-ङ्गलीयक के लिये सर्प रखने वाला।—अपूपणः, (पु॰) शिव जी का नाम। —सारवन्दनः, ( पु॰ )—सारवादनम्, ( न॰ ) एक प्रकार के चन्दन का काष्ट ।—स्थानं, ( ५०) पाताल, जहाँ सर्प रहते हैं।

डब्ग: उरङ्गः ( उरंगमः ( ( ५० ) सर्प । साँप । उरङ्गमः 🕽

उरगा ( ग्री॰ ) एक नगरी का नाम ।

उरणः ( पु॰ ) [ स्त्री॰ —उरणी, ] १ सेहा । सेष । मेड़ । २ एक दैत्य, जिसे इन्द्र ने मारा था ।

उरएकः ( ५० ) १ मेष । २ बादल ।

उरगा (स्त्री०) भेड़ी । मेवी।

उरभ्रः ( ५० ) मेब् । सेव ।

उररी (अन्यया०) स्वीकारोक्ति, प्रवेश और सम्मति व्यक्षक अध्यय ।

उरस् ( ५० ) ( उरः ) द्याती । वषस्थत । —द्यतं, (न०) छाती का घाव। —ग्रहः,—घातः, (पु०) फेफड़े का रोग । — छद्:,—त्राणं, (न०) छाती के रचा के लिये वर्भ विशेष । — जः, — भृः.— उरसिजः, -- उरसिरुहः, (पु॰) क्रियों की जाती। —सुत्रिका, (म्बी०) मोती का हार जो वत्तस्थल पर पड़ा हो। —स्थलं, (न०) झाती। वचस्थल उरस्य ( वि० ) १ श्रीरस सन्तान (पुत्र या कन्या)। २ वचस्थल का । ३ सर्वेत्सृष्ट ।

उरस्यः ( ५० ) पुत्र ।

उरस्वत् } ( वि॰ ) चैाडी द्वाती वाला।

उरीं ( अन्यया० ) देखे। उररी।

उह ( वि॰ ) [स्त्री॰ उह ग्रीर उहवीं ] १ श्रोंड़ा। संवा चैड़ा। प्रशस्त। २ वड़ा। संवा। अधिक ! अस्यधिक । विपुक्त । ४ बहुमृह्यवान । वेशकीमती !—कीर्ति, (वि०) शसिद्ध !
सुपरिचित !—क्रमः, (पु०) विष्णु भगवान की
उपावि (वामनावतार की) —गाय, (वि०)
महान लोगों से प्रशंखित !—मार्गः, (पु०)
खंबा मार्ग !—विक्रम. (वि०) पराक्रमी ।
बजवान !—स्वन, (वि०) श्रतिउद्ध रव !
गम्भीर रव । तार स्वर ।—हारः, (पु०)
मूल्यवान हार !

उर्णानामः (पु॰) मकड़ी। उर्णा (स्त्री॰) १ ऊन। नमदा। २ दोनों भौंबों के बीच का केसमण्डल। देखे। 'ऊर्णा''।

उर्घटः (पु॰) १ बछुड़ा । २ वर्ष । [ भूमि। उर्वरा (खी॰) १ उपजाऊ भूमि। २ (सामन्यतः ) उर्वशी (स्त्री॰) १ विषम वासना । उत्कट श्रमिलाणा । २ स्वर्गवासिनी इन्द्र की एक प्रसिद्ध श्रप्सरा । —रम्गाः,—सहायः,—वछुभः, (पु॰)पुरूरवा का नाम ।

उर्वोधः ( पु०) १ एक प्रकार की ककड़ी। २ खरबूज़ा। उर्वो ( खी० ) १ भूमि । २ पृथिवी । ३ मैदान। —ईशः, ईश्वयः, —पतिः, —धवः, (पु०) राजा। —धरः, (पु०) १ पर्वतः । २ शेषनाम। —भृत्, (पु०) १ राजा। २ पहाइ। —स्हः, (पु०) वृद्धः। पेड़।

उल्पः (पु॰) १ वेल । लता । २ केमल तृष । उल्कः (पु॰) १ उल्ल् । घुष् । २ इन्द्र का नाम । उल्खलं (न॰) उल्ली ।

उल्वलकम् ( न॰ ) खल । इमामदस्ता ।

उल्रुखिलक (वि०) खल में कृटा हुआ।

उल्तः ( ५० ) अभगर सर्पे ।

उल्पी (स्त्री०) नागराज एक कुमारी का नाम, जो श्र श्रुंन के। ज्याही थी श्रीर श्र श्रुंन के श्रीरस श्रीर उल्पी के गर्भ से वश्रुवाहन नामक एक वीर उत्पन्न हुश्रा था, जिसने श्रुंधिष्ठर के राजसूययज्ञ की दिग्विजय यात्रा में श्र श्रुंन के। परास्त किया था। अल्का (स्त्री०) १ प्रकाश। तेज। २ लुक। लुआठा। श्राकाश से ट्र वर गिरा हुश्रा तारा। ३ मशाल। १ श्रीप्ति। श्रंगारा। —धारिन्, (वि०) मशा- चर्च। —पातः, (पु०) —मुखः, (पु०) एक राचस। एक देख [लकड़ी। उल्कुषी (स्त्री०) १ राचसी। दानवी। २ श्रधकती उल्कुषी (त०) १ गर्भपियड । गर्भवासी कन्ना बन्ना। उल्कुषी २ भग। ग्रेनि। ३ गर्भाग्रय।

उल्बर्गा १ (वि॰) १ गाड़ा। गांठोंदार। २ अधिक। उल्बर्गा १ विपुल । ३ दद्र। मज़बृत । बड़ा। ४ प्रादु-र्भृत । प्रत्यचा

उल्पुकः (पु॰) १ अधजली लकदी । २ सशाल । उल्लंधनम् (न॰) ) १ लाँघना । खाँकना । २ धिन-उल्लङ्घनम् (न॰) ) क्रमण । ३ विरुद्धाचरण । उल्लल (चि॰) १ हिलवे द्वलने वाला । २ घने वालों वाला ।

उल्लस्तम् (न०) १ हर्षः। याल्हादः। २ रोमाञ्चः। उल्लिसित (व० क्र०) १ चमकीलाः । दमकदारः। प्रभावान्। कान्तिवानः। २ प्रसन्नः। यानन्दितः। उल्लाघ (वि०) १ रोगः से खुटा हुआः। रोगः खुटने पर किञ्चित् प्राप्तः बलः। २ निषुषाः। पद्वः। चालाकः। ३ विश्वदः। ४ हर्षितः। प्रसन्नः।

उद्घापः (पु०) १ वाणी । शब्द । २ अपसानकारक शब्द । आचेपगुक्त भाषण । आचेप । ३ तार स्वर से पुकारना या बुलाना । ४ वीमारी या भावावेश के कारण परिवर्तित कण्डस्वर । ४ सङ्केत । इशारा सुचना ।

उल्लाप्यम् (न०) एक प्रकार का नाटक।
उल्लासः (पु०) १ हर्ष । श्रानन्द । २ चमक। श्रामा।
दीक्षि । ३ एक श्रलङ्कार, जिसमें एक गुण् या देवि
से तूसरे के गुण् या देवि दिखलाये जाते हैं। इसके
चार भेद माने गये हैं। ४ अन्थ का एक भाग।
पर्व । काएड ।

उल्लासनम् (न०) दीति। चमक। श्रामा।
उल्लिङ्गित (वि०) प्रसिद्धः । प्रक्षातः । मशहूर।
परिचितः । [हुआ।
उल्लीहः (वि०) चिकनाया हुआ। मला हुआ। रगहा
उल्लीचनम् (न०) १ तोड्ना। कटना। २ बाल के।
खींचना या उल्लाङ्ना।

उल्लुग्ठनम् ( न॰ ) ) रत्नेषवाक्य । व्यक्त्यवाक्य । उल्लुग्ठा ( स्त्री॰ ) ) व्यक्त्योक्ति । विपरीतार्थक वाक्य ।

```
( १८४ )
उद्घोसाः
```

उल्लेखः ( पु॰ ) १वर्षान । चर्चा । जिक्र । २ जिखना लेख । ३ एक कान्यालङ्कार विशेष । इसमें एक ही वस्तु का अनेक रूपों में दिखलाई पड़ना वर्णन किया जाता है । ४ खुरचना । छी बना । रगड़न । उठलेखनं ( न० ) १ खुरचन । छीलन । रगड़ ।

२ खुदाई । ३ वसन । छुर्दि । ४ वर्णन । चर्चा। **१ लेख।** चित्रग्। उल्लोचः (५०)राज्छत्र । मरहप । चन्द्रातप

चँदोवा । शामियाना । उदलीलः ( पु॰ ) लहर । तरङ्ग । हिलोरा ।

उल्व उल्वगा } देखा "उल्ब, उल्बगा" उशनस् ( पु॰ ) शुक्र का नाम । शुक्र प्रह का अधि-

ष्ठातृ देवता। वैदिक साहित्य में इनके। कवि की उपाधि है। इनके नाम से एक स्मृति भी है। उशी (स्त्री॰) इच्छा। श्रमिलापा।

**डशीरः** ( ५० ) उषीरः (पु॰) उशीरं, उषीरं (न॰) उशीरकम्, उषीरकम् (न॰) जिल् । वीरनमूल उच ( घ० पर० [ ग्रोषति, ग्रोषित—उषित—उष्ट ] १ जलना। भस्म होजाना। २ दग्ड देना । ३

मार डालना । घायल करना । उषः (पु०) १ प्रातःकातः । बड़ा सबेरा । २ कामी पुरुष । ३ लुनिया भूमि ।

उपराम् (न०) १ काली मिर्च ! २ अदरक । आदी ।

उषपः (पु०) १ अग्नि। २ सूर्य। उषस (स्री०) १ तड्का । मुराहा । गजरदम । २ प्रातःकाल का प्रकाश । ३ प्रातः सार्यं सन्ध्यात्रीं

की अधिष्ठान्त्री देवी।—बुधः, ( पु॰ ) अग्नि। उषसी ( स्त्री॰ ) दिन का चयसान । सायंकाल । उपा (स्त्री०) तद्का । भार । २ प्रातः कालीन प्रकाश ।

३ सुट पुटा । ४ लुनियाही भूमि । बटलोई । ६ बाखासुर की पुत्री का नाम।—कालः, ( पु० ) भुगा ।—पतिः,—रमणः,—ईशः, ( पु॰ )

श्रनिरुद्ध जी का नाम। उषित (वि०) १ वसा हुआ ! २ जला हुआ । ्द्रः (पु०) १ ऊंट। २ भैसा। ३ साँड़। [स्त्री०—

उष्ट्री ]

उष्ट्रिका (स्त्री०) १ उटनी । २ मिट्टी का बना ऊँट

उस्नि

की शक्क का मदिरा पात्र । उच्या (वि०) १ गरम। ताता। २ पैना। तीच्या। सख्त । क्रियाशील । ३ तासीर में गरम । ४ तेज़।

चालाक । १ हैज़ा सम्बन्धी । उच्चाः (यु०) रे शर्मा । ताप गर्माई । २ श्रीष्म-उष्णाम् (न०) 🕽 ऋतु । ३ सूर्याताप । घाम ।

( पु० ) पियाज ।—ऋंशुः,—करः,—गुः,— दीधितिः,- रश्मिः -- रुचिः, ( पु॰ ) सूर्य । —श्रिभगमः,—श्रागमः,—उपगमः, ( ५० ) ग्रीष्मऋतु ।—उद्कं, ( न० ) गर्मजल । ताता

पानी :-काल्तः, -गः. (वि॰) ग्रीष्मऋतु ।--वाष्पः, (पु०) १ ऋँसू। २ गर्भ भाफ !--वारणः, (पु॰)—वारणभू, (न॰) छाता । छत्र ।

उप्णाक (वि०) ३ तीच्य । चालाक । क्रियाशील । २ ज्वर पीडित । पीडित । ३ गर्माना । गर्म करना ।

उष्णाकः (पु०) १ ज्वर । २ श्रीष्मऋतु गर्सीका उष्णाल्ल (वि०) गर्म्मी के सह सकने वाला। गर्म्मी

उष्णिका (स्त्री॰) मात की माँडी। उष्णिमन् (३०) गर्मी । उप्याधिः (पु०) ) १ फेंटा। साका। २ पगडो। उष्णीपम् (न०) ∫ सुकुट । ३ पहचान का चिन्ह । उप्णोषिन् (वि॰) मुकुटधारी । (पु॰) शिव जी

का नास । उद्मः ) (पु०) १ गर्मी । २ ग्रीव्मऋतु । उष्मकः ∫ क्रोध । स्वभाव की गर्माई । गरस मिजाज़ ।

४ उत्सुकता । उत्करहा ।—ग्रन्वित, ( वि॰ )

कुद्ध। कोघ में भरा।—भास्, (पु॰) सूर्य। —स्वेदः, ( पु॰ ) वकारा। भाक से स्नान। उष्मन् ( पु॰ ) १ गर्मी । गर्माह्द । २ भाफ , वाष्प ।

३ ग्रीष्मञ्जूत । ४ उत्सुकता । उत्कदा । १ श, ष्, सृ और इ ये अचर न्याकरण में उपमन् माने गये हैं। उस्तः (पु॰) १ किरन । २ साँड् २ देवता ।

उच्चा । ( स्त्री॰ ) १ शातःकाल । भार । तङ्का । २.. ङिस्तः ∫ प्रकास (३ गौ ⊩कः, ( ङिसकः, )

(पु०) नाटा बैला।

सि व्याकुल । घमाया हुन्ना ।

ऊस्

उह् ( धा०पर०) [ स्रोहति, उहित ]

उह } (अन्यया॰) बुलाने में प्रयोग किया जाते उहह र्वाला अन्यय।

पीड़ित करना । घायल करना । २ नाश करना ।

ं बहुः ( पु॰ ) साँड ।

F

ऊ संस्कृत या नागरी वर्णमाला का ६वां श्रचर । उच्चारण स्थान श्रोठ है। दो मात्राश्रों से दीर्ध

और तीन मात्राओं से यह प्रयत्न होता है। अनुना-

सिक-भेद से इसके भी दी दो भेद हैं।

ऊः (पु॰) १ शिव जी का नाम । २ चन्द्रमा !

(ग्रन्थया०) १ ग्रारम्भ-सृचक ग्रन्थय । २ ग्राह्वान, श्रनुकंपा और रच्या या रचा व्यक्षक

ऊढ (वि॰) १ ढोया गया। ढोकर ले जाया गया। २ लिया गया: ३ विवाहित । विवाह किया हुन्ना ।

विशेष ।

ऊहः ( पु॰ ) विवाहित पुरुष । न्याहा हुन्ना पुरुप । ऊढा ( स्त्री॰ ) लड़की जिसका विवाह हो चुका हो । ऊढिः ( स्त्री॰ ) विवाह । परिवाय । शादी ।

ऊतिः (स्त्री०) १ बुनना । सीना । २ रचा । संरचरा। ३ भोगविलास। ४ कीड़ा। खेल।

ऊ धस् (न०) गौका याभैस का ऐन । वह थैली जिसमें दुध भरा रहता है।

ऊधर्यं ( न॰ ) } दूध। चीर। ऊधर्यं ( न॰ ) }

ऊन (वि०) ३ कम । न्यून । २ श्रधूरा । श्रपर्याप्त । ३ (संख्या, आकार या अँश में ) कम । ४ निर्वल ।

श्रपकृष्ट । घटिया । १ हीन । ऊस् ( अन्यया० ) प्रश्न, क्रोध, भर्सना, गर्व, ईर्प्या

न्यञ्जक ग्रन्यय विशेष ।

ऊय् ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ ऊयते, ऊत ] दुनना । सीना । **अर**री देखो 'उररी''।

**ऊरव्यः** ( पु॰ ) [स्त्री॰—ऊरव्या ] वैश्य, जिसकी उत्पत्ति वेद में ब्रह्म की जँघा से बतलायी गयी है। उरुः (पु॰) १ जाँच । जंघा ।—ग्राष्टीयं (न॰)

जांब और घुटना ।—उद्भव, (वि॰) जंघा से निकता या उत्पन्न हुया । — ज, — जन्मन्,

—सम्भव, (वि॰) जंघा से निकला हुआ।

( ५० ) वैश्य । —द्घ्नः — इयस,—मात्र, (वि॰) धुटने तंक या धुटने तक ऊँचा। धुटने

के बराबर गहरा । —पर्धन्, (पु॰ न०) घुटना । — फलकम् ( न० ) जाँघ की हड्डी ।

पृष्ठा या क्लहे की हड्डी। ऊन्से देखे। "उररी।"

ऊर्ज (स्त्री०) १ शक्ति । वख ! २ रस । ३ भोज्य ऊर्जः (स्त्रो॰) १ कार्तिक मास का नाम । २ स्फूर्ति ।

शक्ति। ३ वल । ताक्रतः । ४ उत्पन्न करने की शक्ति १ जीवन । स्वांस ।

ऊजेस (न०) १ वस । शक्ति । २ भोजन । ऊर्जस्वत् ( वि० ) १ रसीला । जिसमें भोज्य पदार्थ का ग्रंश अस्वधिक हो। २ शक्तिशाली। बलवान।

ऊर्जस्वल (वि॰ ) बड़ा । बलवान् । मज़बृत । शक्तिशाली ।

ऊर्जोस्वन् ( वि॰ ) शक्तिवान् । दृढ़ । विशाल । ऊर्जा (स्त्री॰) १ भोजन । २ शक्ति । ३ ताकत । बल ४ बढ़ती या वृद्धि ।

ऊर्जित (वि॰) १ बलवान । सज़बृत । शक्तिसम्पन्न । २ प्रसिद्धः उत्कृष्टः। श्रेष्ठः। सुन्दरः। ३ उदात्तः। कुलीन । सतेज । तेजस्वी । ज़िन्दादिख । 🛚 फ़ुर्त्ती ।

- पटः, - नाभिः, (९०) मकड़ी ।-- ज्रद्, —इ्स (वि०) उन की तरह के। मला।

ऊर्जितम् (न०) १ शक्ति । बलबृता। २ पौरुष।

ऊर्रोम् (न०) १ जन। २ जनी कपड़ा। — नाभः,

ऊर्गा (स्त्री०) ३ ऊन । परम । २ भौंग्रों के मध्य का केशमण्डल । — पिएडः, (पु॰) ऊन का गोला या पिंडी।

ऊर्णायु ( वि॰ ) उनी । ऊर्गायुः ( पु० ) १ मेष । मेदा २ मकड़ी । ३ ऊनी ऊर्गुं (४० डभय० ) [ ऊर्गोति-उर्गौति, ऊर्गित ] ढकना । घेरना । छुपाना ।

स॰ श॰ को॰----४४

पदाथ ।

ो (वि०) १ सतर। सीधा। उत्परका। २ उटा हुआ। उभड़ा हुआ। सीधा खड़ा हुआ। ३ ऊच। उन्हर । उचतर । ४ खड़ा हुआ ( बैठे हुए का उल्टा ) १ टूटा हुआ। —कच.—केश, (वि॰) २ खड़े दालों वाला। —कचः, ( पु॰ ) केंतु का नाम। -कर्मन्, (न०) - क्रिया, (स्त्री०) ऊपर की ओर की गरित। २ उच्चा स्थान प्राप्त करने के लिये किया गया कर्स । (पु०) विष्णु का नाम । कायः, ( ६० ) —कायम्, ( न० ) शरीर का उपर का साग । —ग, —गामिन, (वि०) उत्पर गमन । चढ्ना । ऊँचा उठना । —गति, (वि०) उपर गमन । —गतिः, (स्त्री०) —गसः, —गप्तनं, (न०) ९ चढाई। ऊँचा । २ स्वर्ग गमन । —चरश्, - पाद, (वि०) शरभ ।--जानु,-ज़,-ज़्। (वि०) उकरू वैठा हुआ। धुटनों के बल बैठा हुआ।--हूछि, -नेन्न, (वि०) उपर देखने वाला । ( अलं० ) उचाभिलायी । —द्रुप्टिः, ( स्त्री० ) योगदर्शन के अनुसार दृष्टि की भौंत्रों के मध्य भाग में टिकाने की किया।—दंह:, ( ८० ) स्तक कर्म । — पातनस्, (न० ) (जैसे पारे का ) शोधना । परिष्कार । — पात्रस्, (न०) यज्ञीयपात्र । —मुख, (वि०) उपर के। मुख किये हुए। —मौहर्तिक, ( वि॰ ) कुछ देर वाद होने वाला। -रेतस, (वि॰) श्रपने वीर्य के। कभी न गिराने वाला । श्री सम्भोग कभी न करने वाला। (पु॰) १ शिव। २ भीष्मः – ले।कः, ( ९० ) उपर का लोक । स्वर्ग । --वर्सन्, ( पु॰ ) अन्तरिष्ठ । —वातः,—वायुः, ( पु॰ ) शरीर के अपरी भाग में रहने वाला पवन । ~ शायिन्, (बि॰) चित्त सोने वाला। (पु॰) शिव का नाम।—शोधनम्, (न०) वसन करने की किया ।-- श्वासः, ( पु॰ ) मृत्यु कें। प्राप्त होना ।---स्थितिः, ( स्त्री॰ ) १ घोड़ा पालना। २ घेड़े की पीछ। ३ उन्नयन। सर्वेत्कृष्टता ।

र्शम् (न०) उचान । उचाई । (अव्यया०) १ ऊपर की ओर । २ अन्त में । ३ तार स्वर में । ४ पीछे से । बाद के। । डिर्मिः ( पु॰ खी॰ ) १ लहर । तरङ । २ धार । मवाह । ३ मकाश । ४ गति । गति की द्वतता । ४ तह या किसी सिले कपड़े की प्लेट। गिक्त । अवली रेखा । ७ दुःख । बेचैनी । चिन्ता । — मालिन, तरंगमालाओं से विभूषित ( पु॰ ) समुद्र ।

अर्मिका (स्रो॰) १ तरक । २ श्रॅग्ठी । ३ खेद । शोक (जो किसी वस्तु के खोने से उत्पन्न हो। ४ शहद की मक्खी या भौरे का गुंजार । ४ तह या प्लेट किसी सिले हुए वस्त्र की।

ऊर्च (वि॰ ) विस्तृत । विशाल ।

ऊर्घः ( ५० ) बङ्वानतः।

ऊर्वरा (खी॰) उपजाक मूमि।

ऊलुपिन् ( न॰ ) संूस । शिशुमार ।

ऊष् (धा० पर०) [ ऊपति, ऊषित ] रोगी होना। गइवड़ होना। बीमार होना।

ऊषः (पु॰) १ लुनही ज़मीन । २ चार । ३ दरार । मिरी । सन्धि । ४ कान के भीतर का पोला भाग १ मलपागिरि । ६ प्रातःकाल । प्रभातः ।

ऊपकम् (न॰) प्रभात । तदका । भीर ।

अध्याम् (न॰) १ व नाती मिर्च। २ अदरक। अध्याम (स्वी॰) र्वे आदी।

ऊषर (वि॰) निमक या लोना मिला हुआ।

ऊषरः (पु॰) ऊषरम् (न॰) } उत्सर भूखगड जे। लुनहा हो।

ऊपवत् देखे। " उपर।"

ऊष्मः ( पु॰ ) १ गर्मो । २ योष्मऋतु ।

ऊष्मण } (वि॰) गर्म।

उत्पन् ( १० ) १ वर्मी । क्रोध । २ श्रीष्मऋतु । ३ भाष । वाष्पोद्गम । ( मुँह से ) भाष निकालना । ४ उत्ताप । क्रोध । अत्यासिक । उप्रता । जनरदस्ती । १ श, घ, स् श्रीर ह्। — उप्पमः, ( १० ) १ श्रीष्मऋतु का श्रागमन । — पः, ( ५० ) १ श्राम । २ पिनुगण विशेष ।

उन्हुं (भा॰ उमय॰) [ अहति उन्हते, अहित ] १ टीपना । चिन्हित करना । शालोचना करना । २ श्रमुमान करना । श्रद्धकल त्रगाना । इ समम्भना । जानना । पहचानना ।

श्राशा करना । ४ वहस करना । विचार करना ।

ऊहः ( पु॰ ) १ श्रानुमान । श्रटकल । २ परीचण श्रीर निरचय करण । ३ समम् । ४ युक्तिता । युक्ति-प्रदर्शन । ४ छूट की पूरा करने वाला । सुटिप्रक ।

—अपोहः, (=ऊहापोहः, ) तर्क वितर्क । सोच विचार । उद्देनम् ( न० ) अनुमान । अटकल ।
उद्देनों ( स्त्री० ) भाइ । बुहारी ।
उद्देनों ( वि० ) बुद्धिमान । तीय । [ करना ।
उद्दा ( स्त्री० ) अध्याहार । वाक्य में बृटि के। पूरा
उद्दिन् ( वि० ) कीन और क्या की बहस कर अटकल
लगाने वाला । [ फैाज ।
उद्दिनों ( स्त्री० ) ९ समुद्द । समुदाय । २ सेना ।

Ħ

अन्न संस्कृत या नागरी वर्णमाला का सातवाँ वर्ण : यह
भी एक स्वर है और इसका उच्चारण-स्थान मृद्धां
है। हस्व, दीर्घ और प्लुस के अनुसार इसके तीन
भेद हैं। इन भेदों में भी उदात्त, अनुदात्त और
प्लुस के अनुसार प्रत्येक के तीन भेद हैं। फिर इन
नों भेदों में भी प्रत्येक के अनुनासिक और
निरनुनासिक दो दें। इस प्रकार सब मिला
कर ऋ के अठारह भेद हैं।

अपृ ( ग्रन्थया॰ ) ग्राह्मन, उपहास और निन्दान्यक्षक ग्रन्थय विशेष ।

म् (धा० पर०) [ श्रास्कृति, श्रात ] १ जाना।
२ हिलाना। ३ प्राप्त करना, पहुँचना। मिलना।
४ उत्तेजित करना। (परस्मै०) [ श्रायोति, श्रायः ]
९ धायल करना। २ प्राक्रमण करना। (निजन्त)
[ श्रपंयित, श्रापंत ] १ फेंकना। जहना। रोपना।
२। रखना। लगाना। टकटकी बांधना। ३ देना।
४ हवाले करना। सौंपना।

अह (स्त्री॰) १ देवमाता । अदिति । २ निन्दा । बुराई । अहरू (स्त्री॰) १ ऋचा । देदमंत्र । २ ऋग्वेद । अहरू (बि॰) सायज । चेटिल । चुटीला ।

त्रमृक्यं (न०) १ सम्पत्ति । २ विशेषकर मरने पर
हेग्रही हुई सम्पत्ति । सामान । ३ सुवर्ण । सेना ।
— ग्रहणाम्, (न०) सम्पत्तिका ग्राप्त करना । —
ग्राहः (पु०) वारिस । उत्तराधिकारी । — भागः,
१ वटवारा । हिस्सा । बाँट । २ हिस्सा । भाग ।
पैतृक सम्पत्ति । — भागिन्, — हुर, — हारिन्
(पु०) १ उत्तराधिकारी । २ ग्रन्यतम उत्तराधिकारी ।

अमृत्त (वि०) गंजा।

त्रमृतः (पु०) १ रीख । भालू । २ एक पर्वत का नाम ।

(न० पु०) १ नचत्र । तारा । राशि । २ राशिचक
की एक राशि । —चक्तं, (न०) राशिचक ।
नाथः — ईशः, (पु०) चन्द्रमा ।—नेनिः,
(पु०) विष्णु का नाम ।—राज्,—राजः,
(पु०) १ चन्द्रमा । २ जम्बुवत । जास्ववान ।
रीखों के राजा ।—हरीइवरः, (पु०) रीखों श्रीर
लंगूरों के राजा ।

अनुक्ता (पु॰ बहुक्चन) सप्तर्षि के सात तारे। अनुक्ताः (स्त्री॰) उत्तर दिशा। अनुक्तीः (स्त्री॰) मादा मालू।

अमृद्धारः (पु॰) १ ऋत्विज। २ काँटा। [पर्वतः । अमृद्धावत् (पु॰) नरमदा नदी का समीपवर्ती एक अभुच् (घा॰ परस्मै॰) [अध्यति ] १ प्रशंसा करना । २ टकना । पर्दा डाजना । ३ प्रकाशित होना । चमकना।

त्रस्य (स्त्री०) १ ऋचा। २ ऋग्वेद की ऋचा। ३
ऋग्वेद। ४ चमक। दमक। १ प्रशंसा। ६ यूजन।
—विधानं, (न०) कतिपय वैदिक कर्मों का
विधान, जो ऋग्वेद के मंत्रों के। पढ़ कर किये जाते
हैं।—वेदः, (पु०) ऋग्वेद।—संहिता, (स्त्री०)
ऋग्वेद। [के पिता थे।
अश्विकः (पु०) म्रगुवंशीय एक ऋषि। यह जमदिन
अश्वीपः (पु०) नरक। [की सीठी। ३ सीठी।
अश्वीपम् (न०) १ कहाही। तसला। २ सोमलता
अश्व्व (धा० पर०) [अद्व्यति] १ कहा होना।

सकत होना । २ जाना । ३ चमता का न रहना ।

अञ्च्युका (खी०) इच्छा । कामना । ऋज़ ( घा० श्रास्म० ) [ श्रर्जते, ऋजित ] १ जाना । २ प्राप्त करना । पाना । ३ खड़े रहना या दद होना । ४ स्वस्थ होना या मज़बूत होना । ४ उपा-जैन करना।

ऋजीय देखो ऋचीय।

ऋजु १ (वि०) [ भी०—ऋजु,या ऋजी ] १ अरुजुक 🕽 सीधा । २ ईमानदार । सन्धा । ३ यनु-कूत । नेक । ४ सरख । सहज ।—गः, ( पु० ) १ स्थवहार में ईसानदार या सचा । २ सीर । बास ।-रोहितं, ( न० ) इन्द्र का लाल और [ विशेष | सीधा धनुष । अरुवी (खी०) १ ईमानदार छी । २ अपूर्ण ( न० ) १ कर्ज । उधार । २ दुर्ग । किला । ३ जल । ४ भूमि । १ देव, ऋषि और पितरों के उद्देश्य से किया हुआ यथाकम यज्ञ । ६ वेदाध्ययन श्रीर सन्तानोत्पत्ति नामक श्रावरयक कर्तव्य कमें।—श्रन्तकः, ( ५० ) मङ्गल यह ।—श्रप-गयनम्, — अपनोदनं, — अपाकरणम् - – दानं, ( न० )—मुक्तिः, - मोज्ञः ( ५० ) शोधनम् (वि०) कर्न की अदायगी। ऋखशोध। कर्ज चुकाना। —आदानं,(न०)ऋषा में दिये हुए रुपयों का वापिस सिलना ।---ऋगां, (ऋगार्थां) कर्ज के उत्पर कर्ज़ । एक कर्ज चुकाने को जो दूसरा कर्ज़ काढ़ा जाय ---ग्रहः, (पु०) १ कर्ज़ा लेना। २ कर्ज़ लेने वाला। -दातु,-दायिन्, (वि॰) कर्ज़ देने वाला। —दासः, ( yo ) कर्ज़ा चुका देने के बदले कर्ज़ा चुकाने त्राक्षे का बना हुआ दास । - मत्कुगाः, —मार्गणः, ( ३० ) जमानत ।—मुक्तः, ( वि॰ ) कर्ज से झुटकारा पाया हुआ।—मुक्तिः, (स्त्री॰) कर्ज से छुटकारा पाना ।--लेख्यं, ( न० ) दस्तावेज । दीप ।

अमृश्यिकः ( पु॰ ) कर्जदार । ऋणिन् ( वि० ) कर्जदार । ऋणी । अपृत (वि॰) १ डचित । ठीक । २ ईसानदार । सच्चा। २ पूजित । सम्मानित ।—धामन्, ( वि॰ ) सचा या पवित्र स्वभाव वाला !( पु॰ ) विष्णु भगवान का नाम ।

अनुतपर्याः (४०) अभाष्या के एक राजा, जो राजा नज के मित्र थे और पाँसा खेलने में बड़े निपुण थे। ऋतपेयः ( पु० ) एकाह यज्ञ जो छोटे छोटे पापों की नष्ट करने के लिये किया जाता है।

अप्तम् ( अव्यया० ) ठीक रीति से । ठीक तौर पर । अमृतम् (न०) १ निश्चित नियम या आईन । २ धार्मिक प्रथा। यह। ३ अलौकिक नियम। अलौ-किक सत्य। ४ जल । ४ सत्य। जो कायिक वाचिक एवं मानसिक है। १ द उन्छ्कृत्ति । बाह्यस की उपजीव्य वृत्ति। ७ कर्म का फल।

त्रमृतम्भरा ( स्त्री० ) योगशास्त्रानुसार सत्य के। धारण और पुष्ट करने वाली चित्तवृत्ति विशेष । ञ्चृतिः (स्त्री॰) ९ गति । २ स्पर्धा । २ निन्दा । ४ मार्ग । १ मङ्गल । कल्यासा ।

ऋतीया (स्त्री०) धिक्कार । अर्स्सना । अनुतः ( ९० ) १ सौसम । वसन्तादि छः ऋतुएं । २ श्रब्द-प्रवर्तक-काला। ३ रजोदर्शन। ४ रजोदर्शन के उपरान्त का समय जो गर्भाधान के लिये उप-युक्त काल है। ४ उपयुक्त या ठीक समय । ६ प्रकाश । चमक । ७ द्यः की संख्या का सङ्केत ।—

क्तालः,-समयः, (पु॰) - वेला, (श्वी॰) रजी-दर्शन के पीछे १६ रात्रि पर्यन्त गर्भाधान का उपयुक्त काल। ऋतु-मौसम का अवधि काल। —गगः, (५०) ऋतुत्रों का समुद्राय । —गामिन्, (वि॰) ऋतुकाल में स्त्री के पाश जाने वाला :--पर्माः, (पु॰) अयोध्या के इच्चाकुर्वशीय एक राजा का नाम—। प्रयोधः,— चृत्तिः, (५०) मौसम का श्राना जाना ।—मुखं, ( न० ) किसी ऋतु का प्रथम दिवस । — राजः, (५०) ऋतुश्रों का राजा अर्थात् वसन्तः ।---लिङ्गम्, (न०) १ ऋतुओं का मिलान ।— सन्धिः, (स्त्री०) वह स्त्री जो रजीदर्शन होने

के बाद स्नान कर चुकी हो और सम्मोग के योग्य

है। गई है। - स्नाता (स्त्री० । रजादर्शन के

(द्रप्पवती ।

ऋतुमती (स्त्री॰) रजस्वला। गासिक धर्मयुक्ता । ऋते ( श्रव्यया॰ ) विना । सिवाय । ऋतेजा ( पु० ) नियमानकूल रहना ।

बाद का स्नान।

ऋतेरज्ञस् ( २० ) सूत प्रेतों का भगाना । ऋतोक्ति ( स्त्री० ) सत्य वचन ।

अमृत्वन्तः (पु॰) १ ऋतुका अन्तः । २ स्त्रीके रजे। दर्शन से १६ वीं रात्रि ।

अभिता (ए०) यज्ञ करने वाला । सामारणतया प्रत्येक यज्ञ में चार ऋतिक हुआ करने हैं। अर्थात् है। तु, उदात्, अध्वयं, अद्यन्। किन्तु बड़े यज्ञ में इनकी संख्या १६ होती है।

म्युत्विय (वि॰) ३ नियमानुसार । निरम्तर । महत्विक् कर्म का ज्ञाता । १ सम्पन्न ।

अनुद्ध (व : कृ : ) १ समृद्धशाली । सम्पत्तिशाली । २ वर्धमान । बढ़ने वाला । ३ जमा किया हुआ ।

ऋदः ( पु॰ ) विष्णु भगवान का नाम।

अरुद्धम् (न०) ३ वहती । २ मत्यत्ती भूत प्रणाम । सिद्धान्तः ।

अमृद्धिः (की०) १ वहती । वृद्धि । २ सफलता । समृद्धि । धनदौलत । ३ परिमाण । ४ अलोकिक शक्ति । २ पूर्णता ।

अपृध ( धा॰ पर॰ ) [ ऋष्यति, रिध्नोति, ऋह ] १ फलना फूलना । सफल मनेरथ होना । २ बढ़ना । बढ़ती होना । ३ सन्तुष्ट करना । यसल करना ।

अमृध्यक (कि॰) १ देना। २ मारना। ३ निन्दा करना। ४ लक्ष्या।

ऋभुः (पु॰) १ देव । देवता । स्वर्ग में उत्पन्न । स्रदित से उत्पन्न ।

अरुभुक्तः (पु॰) १ इन्द्र का नासः २ स्वर्गः ३ वछ । अरुभुक्तिन् (पु॰) इन्द्र का नाम ।

आम्बन् (वि०) पटु । दत्त । निपुर्ण ।

ञ्चल्लक ( पु॰ ) वाद्ययंत्र या बाजा बजाने वाला ।

अपृश्यः ( पु॰ ) सफेद पैरों का बारहसिंघा। अपृश्यम् ( त॰ ) वधा हत्याः ऋश्यकेतुः ) ( पु॰ ) १ प्रचुन्न के पुत्र खनिरुद्ध का ऋश्यकेतनः ) नाम । २ कामदेव का नाम ।

अनुष् (धा० पर०) [ऋषित, ऋष्ट] १ जाना समीप जाना । २ मार डालना । (श्रर्पति ) १ यहना । २ फिसलना ।

अप्रयाः (पु०) १ साँद । २ सर्वेत्तृष्ट । सर्वेत्तिम । (जैसे पुरुषप्रैमः ) ३ संगीत के समस्वरों में से दूसरा । १ सुबार की पूँछ । १ सगर की पूँछ । ६ जैनियों के मान्य अवतार विशेष ।—ऋटः, (पु०) पर्वत दिशेष ।—ध्वजः, (पु०) शिव जी का नाम।

अनुषसी (स्त्री॰) १ स्त्री जो पुरुप के रूप रंग की हो । २ मौ । २ विधवा स्त्री ।

ऋषिः (१०) १ वैदिक-संत्र-तृष्टा । २ अनुष्ठानादि ।
कर्म वत्तताने वाले स्त्रों के रचिता । गोत्र,
प्रवर, प्रवंतक । ३ प्रकाश की किरन । ४ मत्स्यचिशेष !—कुल्याः (स्त्री०) एक नदी का नाम
जिसका उक्लेख महाभारत के तीर्थपात्रा पर्व में
है।—तर्पणां, (न०) ऋषियों की तृति के
लिये जलदान विशेष !—पश्चिमी, (स्त्री०)
मात्मास की ग्रुक्ता ४ मी !—लोकः, (पु०)
ऋषियों का लोक !—स्तोमः, (पु०) १ ऋषियों
की प्रशंसा । २ यज्ञ विशेष जो एक ही दिन में
पूरा होता है।

ऋषुः ( पु॰ ) १ गर्मी । २ श्रॅगारा । योला । ऋष्टिः (पु॰ स्त्री॰) १दुधारा खाँदा । २ तलकार । ३ भाला वर्जी श्रादि केाई सा दिश्यार ।

अनुष्य ( पु०) सृगमेद !— अङ्कः, — केतनः, — केतुः, ( पु० ) अनिरुद्ध का नाम !— स्कूकः, ( पु० ) पर्वत विशेष जो पंपासरोवर के निकट है ।— श्रृङ्कः, (पु०) विभाण्डक ऋषि के पुत्र का नाम । अनुष्यकः ( पु० ) चित्रित या सफेद पैरों वाला हिरन । अनुष्यकः ( पु० ) बड़ा । ऊँचा । अष्का । देखते योग्य ( पु० ) इन्द्र और प्रान्त का नाम ।

A

ृसंस्कृत या नागरी वर्णमाला का श्राठवाँ वर्ण । इसका उचारणस्थान सूर्वा है।

रृ (अन्यया०) भय, बनान या रोक, अर्सना, विकार. अनुकम्पा यथना स्मृतिन्यक्षक ब्रन्यय विशेष । अपृः ( पु॰ ) ३ भैरव का नाम । २ एक दानव या दैत्य का नाम।

श् ( घ॰ पर॰) [ अरुगाति ईर्ग ] जाना । हिलना।

₹

नोटः --वर्णमाला में तर, और तरू, भी हैं, किन्तु इनसे केाई शब्द आरम्भ नहीं होता।

Ų

! संस्कृत वर्णमाला का नवाँ वर्ण । शिका में इसे सन्स्यकर माना है। इसका उच्चारण-स्थान करठ और तालु हैं। संस्कृत में मात्रानुसार इसके दीर्घ और प्लुत दो ही भेद हैं।

ः (पु०) विष्णु का नाम । (अन्यया०) स्मरण, ईंग्यां, द्या, चाह्वान, तिरस्कार अथवा धिकार बोधक अस्यय विशेष ।

(क ( सर्वनाम० वि० ) १ एक । इसहरा । अकेला । केवल। २ जिसके साथ अन्य कोई न हो। ३ वही । उसी जैसा । समान । ४ इद । श्रपरिवर्तित । ५ ग्रहितीय । ६ मुख्य । प्रधान । एकमेव । ७ वेलोड़। न बहुतों में या दो में से एक।--श्रक्त, (वि०) १ एक धुरी वाला। २ काना।—अज्ञः, ( पु० ) १ काक । २ शिवजी का नाम।—श्रद्धारः (वि०) एक अत्तर का ।—अप्रतरं, (न०) च्योंकार !--आग्न, (वि॰) ९ एक ही ओर ध्यान लगाये हुए । २ व्यानावस्थित । ३ श्रवञ्चल । —श्राष्ट्रयं १ (न०) ध्यानावस्थित।—ञ्राङ्गः, (पु०) शरीररचक । १ बुद्ध या मङ्गल प्रह ।--- यानुदिष्टं, . ( न० ) एक पितृ के उद्देश्य से किया हुआ मृत कर्म (श्राह्म)।—शन्त, (वि०) १ सुनसान। २ एक श्रोर । अलहदा। पृथक्। ३ एक श्रोर ध्यान लगाये हुए। ४ श्रत्थधिक। विशाल। ४ नितान्त । निपट । निसन्देह । निरन्तर ।—ग्रान्तः ( ५० ) सुनसान स्थान ।—ञ्चन्तं,—ग्रम्तेन,— थ्रन्तः,—ग्रन्ते (भ्रन्यया०) १ श्रकेला। विशाल । नित्य । सदैव । २ श्रधिकता से । नितान्त । समुचा । —ग्रान्तिक, (वि०) यन्तिम।—ग्रयन, (वि०)

ऐसा रास्ता जिस पर केवल एक ही चलने की पग-डरडी हो।—अयनम्, ( न० ) १ एकाग्रचित। २ निराजास्थान । ३ अड्डा । मिलने की जगह । ४ एकेश्वरवाद ।--ग्रर्थः, (पु०) १ एक ही वस्तु । २ एक ही अर्थ । समान अर्थ।—श्रहन्, - ग्रहः, (पु०) १ एक दिन की न्याद। २ एक ही दिन में पूरा होने वाला यञ् ।—आतपत्र (वि०) एकहत्रराज्य। (साम्राज्य सूचक चिन्ह) एकछ्त्र।—झादेशः दो या अधिक अन्तरों के स्थान पर एक अन्तर का प्रयोग ।—आवितिः, —आवत्ती, (स्त्री०) १ इक-हरी मोती की माला। २ कान्यालङ्कार विशेष।— उद्दः (पु॰) सम्बन्धी । सगोत्री। - उद्गः,(प्॰) --- उद्रा. (स्त्री॰) सगा । भाई । सगी । वहिन :---उद्गिष्टम्, एकोहिएम् (न०)एक के उद्देश्य से किया हुआ शाद । वार्षिक श्राद्ध।—ऊन,(वि०) एक कम। —एक, (वि०) एक एक करके।— एकं (न०) -- एकेका: ( भ्रन्यवा०) एक एक करके। श्रन्तग श्रलग :--श्रोघः, (पु०) श्रविच्छित्र प्रवाह। --कर, (वि०) एक ही काम करने वाला। —करा (वि०) १ एक हाथ वा**ला।** २ एक किरन वाला।—कार्य, (वि०) मिल कर काम करने वाला । सहयोगी ।--कार्यस्, ( न० ) एक ही काम। एक ही अवसाय।—कालः, (पु०) एक समय। एक ही समय। -कालिक,-कालीन, (वि०) १ एक ही बार होने वाला। २ सहयोगी । समवयस्क ।—कुराइलः, ( पु० ) १ कुबेर का नाम । २ बलभद्र जी का नाम । ३ शेप जी का नाम।—गुरु,—गुरुक, (वि०) एक ही

गुरु वाले।—गुरुः,—गुरुकः ( पु॰ ) गुरुमाई। —चक, (वि०) एकपहिया वाला।—चका ( ५० ) सूर्व का रथ। - चत्वारिंशन् ( खी० ) ४१। इकताबीस।—सर (वि०) १ धकेला धूमने या रहने वाला। २ वह जिसके पास एक ही चाकर हा । ३ बिना सहायता लिये रहने वाला । —चारिन् (वि॰) अकेला ।—चारिग्री, (स्ती॰) पतित्रता स्त्री। - चित्त, (वि०) केवल एक ही बात को सोचने वाला ।-वित्तं, (न०) एकमस्य। एकराय :—चेतस, —मनस, (वि॰) सर्वसम्मतः।--ज्ञमन् (पु॰) १ राजा । २ शूह। - जात, (वि०) एक ही माता पिता, से उत्पन्न।-जातिः, (स्त्री॰) ग्रहः।-जातीय, ( बि॰ ) एक ही वंश या इस्त का ।- उयोतिस, (पु०) शिव जी का नाम। —तान, (वि०) अत्यन्त इत्तचित्त !--तालः, ( पु० ) ऐक्य । सम-स्वर ! गान, मृत्य और वाद्य की सङ्गति । तीर्यत्रिक —तीर्थिन, (वि॰) एक ही तीर्थ में स्नान करने वाले । एक ही सम्पदायके। (९०) सहपाठी। गुरुभाई।-त्रिंशत्, (स्त्री॰) ३१। इकतीस। -दृष्टः,-इन्तः (५०) एक दाँत वाला अर्थात् गर्णेश जी ।-दिश्डन्, ( पु॰ ) संन्यासी या भिचुक विशेष । [ हारीतस्मृति में इनके चार भेद वतलाये गये हैं । १ जुटीचक २ वहृदक। ३ हंस श्रीर ४ परमहंस । इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्टतर माने गवे हैं।]—द्वरा्.—द्विष्टः, (५०) १ काना काक। २ शिव जी। ३ दार्शनिक। - देव:, (पु०) परमञ्चा । — देशः, (पु०) १ एक स्थान या जगह। २ एक माग या श्रंश। एक तरफ। -धर्मनु .-धर्मिन्, (वि०) एक ही प्रकार के। एक ही वस्तु के बने हुए। एक सम्प्रदाय वाले।--धुर,--भुरावह,-भुरीगा, (वि॰) १ केवल एक ही काम करने योग्य। २ एक ही जुए में जीते जाने योग्य।--नटः, ( पु॰ ) किसी अभिनय का मुख्य पात्र । सूत्रधार ।— नवतिः, ( स्त्री॰ ) ६१ । इक्या-नवे |-- पत्तः, ( पु० ) एक दल । एक और । -पत्नी, (स्त्री०) ३ सची पत्नी। पतिवता पत्नी। २ सौत।—पदी, (स्त्री०) पगडंडी।—पदे,

( अव्ययाः ) सहसा । प्रचानक ।—पादः, ( ५० ) एक पैर । विष्णु और शिव जी का नाम ।—पिङ्गः,—पिङ्गत्तः, ( पु॰ ) इत्रेर का नाम ।-पिश्ड, (वि०) सपिएड ।-भार्या, ( र्खा॰ ) पतित्रता स्त्री ।-भार्यः, ( ५० ) केवल एक पत्नी रखने वाला ।—साव, (वि०) सञ्चा भक्त । ईमानदार ।—यष्टिः,( १० ) --यप्रिका, (स्त्री॰) इकलरा संतिहार।--यानि, (वि०) गर्भाशय सम्बन्धी एक ही वंश या जाति का। —रसः, (पु॰) समान । एक उङ्ग का । केवल एक रस। - राज्, -- राजः, ( पु॰ ) एक छव राजा। — रात्रः, (पु०) ऐसी रस्म जो केवल एक ही रात में समाप्त हो जाय।—रिक्थिन, ( पु॰ ) समान स्वत्वाविकारी। - रूप, (वि०) १ समान आकृति वाला। १ एक ही रङ्ग दङ्ग का ।—िलिङ्गः, १ वह शब्द जो समान विज्ञवाची हो। २ छुवैर का नाम ।—च चनं, ( न० ) एक संख्यावाची । - वर्णः. ( पु॰ ) एक जाति का ।-वर्णिका. (स्रो॰) एक वर्ष की बिद्यया।—वाक्यता, (स्त्री०) सामजस्य । चारं, चारं, (पु०) (ग्रन्थया०) १ केवल एक बार। २ तुरन्तः। अचानक। सहसा। ३ एक बार। एक भरतवा। —विंशतिः, (खी॰) इकीस। २१।— विलोचन, (वि ) एक आँख का। काना।-विषयिन्, ( ६० ) प्रतिहन्ही :-- वीरः, ( ५० ) एक प्रसिद्ध योदा।—वेशाः,—वेशाी, ( श्ली० ) एक चोटी। जिब पतिवता खियाँ पति से ऋखग हो जाती हैं. तब वे केशविन्यास न कर, सब केशों के। जोड़ बड़ीर कर उन सब की एक चोटी बना लेती है।] — शफः, (पु०) एक सुम वाले जानवर जैसे बोड़ा गथा आदि।—श्रङ्ग, (वि॰) एक सींग वाला।—श्टङ्गः (पु०) १ गैड़ा। २ विष्णु का नाम ।—शेषः, ( ५० ) द्वन्द्व समास का एक भेद, जिसमें दो या तीन अथवा अधिक शब्दों का लोप कर एक ही शब्द रहे श्रीर वह अर्थ उन सब शब्दों का दे। जैसे पितरौ। यहाँ पितरौ से अर्थ माता और पिता दोंनों से हैं।--श्रुत, (वि०) एक बार सुना हुआ ⊢ श्रुतिः, (बी॰)

एकक एकस्वरी । येद पाठ करने का कम विशेष, जिसमें उदात्तादि स्वरों का विचार न किया जाय।--सप्ततिः ( सी० ) । ७३ इकइत्तर ।—सर्ग (वि०) दत्तवित्त ।—सादिक (वि०) ५क का देखा हुआ। — हासन (वि०) एक वर्षका पुराना या एक वर्ष की उच्च का । - हारानी (स्त्री०) एक वर्ष की बछिया। एकक (वि०) ३ श्रकेला । २ समान सहरा । एकतम ( वि॰ ) बहुतों में से एक ! एकतर (विः) १ दो में से एक । २ दूसरा । भिश्र । ३ बहुतों में से एक। पकतस् ( भ्रव्यया० ) १ एक और से। एक और। २ अकेला। एक एक कर के। एकतः-अन्यतः (अव्या०) १ एक तरफ । २ दूसरी तरफ। एकत्र (अन्यय०) १ एक स्थान पर । २ साथ साथ । सब एक साथ । [ही समय में । एक्दरा (अध्यया०) १ एक बार । २ एक ही बार । एक एक घा (अध्यया०) १ एक प्रकार । २ अके ले । ३ तुरन्त । एक हो समय में । ४ एक साथ । एकल (वि॰) अकेला। एकान्त। एकशस्य (अन्यया०) एक एक करके।

एकाकिद् (वि०) अवेला। एकान्त। [१९। ग्यारह। एकाद्शन् ( वि० ) संख्यावाची विशेषस् । एकाद्श (वि॰) [स्री॰--धकाद्शी] ग्यारहवाँ।---द्वारं ( न० ) शरीर के ११ छेद या दस्वाज़े ! — रुद्धाः ( बहुबचन ) ग्यारह रुद्ध ।

एकादशी (खी॰) चन्द्रमा के प्रत्येक पन्न की ग्यारहवीं तिथि । विष्णु भक्तों के उपवास का दिवस । यह

विष्यु सम्बन्धी उपवासदिवस है।

एकीमावः ( पु॰ ) संमिश्रण । एकत्व । ऐक्य । पकीय (वि॰) एक का या एक से। एकीयः (पु॰) एक का सहायक। एक पद्म का। एज् ( धा० पर० ) [एजते, एजित ] १ कांपना। २ हिल्ला । हिलोरना । ३ चमकना ।

एजक (वि॰) हिलता हुआ। काँपता हुआ। हिलने-वाला काँपनेवाला।

एजनं (न०) करप । कापना ।

प्ट ( घा॰ ग्रात्म॰ ) [ एउते, एठित ] चिहाना। सामना करना । पड़ (वि०) वहरा। - मुद्ध (वि०) ३ बहरा गूंगा। २ एडः (पु॰) एक प्रकार की भेड़। पहकः (५०) १ मेड़ा। २ जङ्गली वकरा । एडका (खी०) भेड़ी। े ( ५० ) काना रंग । – यजिनम् (न०) पश्चकः ) सगवर्थे।—तिलकः,—सृत्, ( ए० ) चन्द्रमा। - द्वृश (वि०) हिरन जैसे नेत्रोंबाला। ( पु० ) सकर राशि । ए.ग्री (स्त्री : ) काली हिरनी। एत (वि०) [स्री०—एता, एती] रंगबिरंगा। चमकीला। एतः ( ५० ) हिरन । बारहसिंहा। एतद (सर्वनाम० वि०) [ पु० एषः । छी०—एषा । न० एतद् । ] यह । यहाँ । सामने । एतदीय (वि०) इसका । इससे सम्बन्ध युक्त । एतनः ( ५० ) स्वांस । स्वांस त्याग । एतर्हि (अन्यया०) अव । इस समय । वर्नमान समय भें।

एनद्वर्ग ) (वि॰) [खी॰—एनाद्वर्शी, एताद्वती ] पताहुको ) १ ऐसा । इसकी तरह । २ इस तरह का । एतावत् (वि॰) १ इतना अधिक । इतना वड़ा । इतने अधिक। इतने परिमाण का। इतना लम्बा चौड़ा। 'इतना दूर । इस प्रकार का । इस किस्म का ।

एध् (धा॰ श्रात्म॰) [ एधते, एधित ] १ बहना । बहा होना । २ व्याराम से रहना । समृद्धिशाली होना । (निजन्त) बदाना । बधाई देना । सम्मान करना ।

एधः ( पु॰ ) ईधन । जलाने के लिये लकड़ी। एधतुः (५०) १ मानव। २ श्रम्नि। एञ्चस ( न० ) ईधन। एधा (स्त्री॰) समृद्धि । हर्षे । स्नानन्द । एधित (व० इ०) १ बृद्धि युक्तः बड़ा हुआ। २ पाला पोसा हुआ। एनस् (न०) १ पाप । अपराध । दोष । २ उत्पात । जुर्म । ३ वलेश । ४ सर्त्सना । कलङ्क ।

(वि०) दुष्ट। पापी।

एना (अन्यया०) यहाँ वहाँ । पनी ( ची॰ ) बारहसिंघी । पमन् (पु॰) रास्ता। मार्ग। एरका ( खी॰ ) तृश विशेष। एक प्रकार की घास। परंडः परगडः } (go) श्रांडी का पीधा। पद्मिकः (पु०) खरबूजा। ककड़ी। एलकः ( यु० ) मेदा । ) (न०) कैथा की जाजा। सुवासित एलवालुकम् 🕽 द्रव्य विशेष । एलविलः ( पु॰ ) कुवेर का नाम। दाने । एला (स्त्री॰) १ इलायची का पीधा। २ इलायची के पद्धापर्या (स्त्री०) लज्जावन्ती जाति का एक गुल्म । पलीका (स्त्री०) छोटी इलायची । एव ( अन्यय० ) साहश्य : समानता । परिभव । तिरस्कार । निश्चय । ही । भी । एवं (अन्यय०) इस प्रकार । और । स्वीकार । प्रश्न । .निरचय।—अ**दस्थ** (वि०) ऐसी परिस्थिति में। - धादि, - धादा (वि०) ऐसा। और इस प्रकार का। - कार (श्रव्यचा०) इस प्रकार से। - गुणा (वि०) इस प्रकार के गुणों वाला। - प्रकार, - प्राय (वि०) इस प्रकार के गुणों वाला। - प्रकार, - प्राय (वि०) इस प्रकार के गुणा- वाला। इस रकम का। ऐसा। - क्रप्प. (वि०) इस किस्स का। इस शकत का। - विध (वि०) इस प्रकार का। ऐसा। ख्या (वि०) इस प्रकार का। ऐसा। एषित विको श्रीमा। एष्या (धा० उभव०) [ एवित एवते, एपित ] १ जाना। समीप जाना। २ किसी श्रोर शीवता से जाना। एष्या (प्र०) लोहे का वाण। एष्या (प्र०) लोहे का वाण। एष्या (स्त्री०) इन्हा। क्रामना। खोन। एष्या (स्त्री०) सुनार का कांटा (तौलने का)। एष्या (स्त्री०) कामना। इन्हा।

एशिन् (वि०) इच्छा करनेवाला । कामना करने

ऐ

वास्ता ।

पे-संस्कृत वर्णमाला या नागरी वर्णमाला का दसवां वर्गे। इसका उच्चारण कण्ठ श्रीर ताल से होता है। षेः (५०) शिव जी का नाम । ( अव्यया० ) स्मरण, बुलावा, सम्बोधन व्यक्षक ग्रव्यय विशेष । ऐक्सद्यम् (अभ्य०) तुरन्त । फीरन । पेकप्यं ( न॰ ) समय या घटना विशेष का एकत्व । पेकपत्यं ( न॰ ) सर्वेषिर प्रधानश्व इकञ्चवराज्य । ऐकपदिक (वि०) [स्त्री०-- ऐकपदिकी ] एक पद से सम्बन्ध रखनेवाला । पेकपद्यं (न०) १ शब्दों का येता । २ एक शब्द में बना हुआ। वाक्यता । एकमत्यं (न०) एक मत्। एक आशय। एक-पेकागारिकः (५०) १ चोर । २ एक घर का मालिक । पेकाश्यं ( न० ) एक ही वस्तु पर ध्यान लगाना ।

पेकांगः (पु॰) } शरीररचक दल का एक सिपाही। पेकाङ्गः (पु॰) पेकातम्यं ( न० ) १ एकता । पेक्य । आत्मा का पेक्य । २ एकरूपता। समता। ३ ब्रह्म के साथ एकरव होना । ऐकाधिकरायं (२०) १ सम्बन्ध का एकखा २ एक कालिकत्व । समकालीन विद्यमानता । पेकांतिक 🕽 (वि॰) १ सम्पूर्ण । विद्कुत । निवान्त । पेकान्तिक र्रे निश्चित । ३ सिवाय । श्रतिरिक्त । ऐकान्यिकः ( ५० ) वह शिष्य जो वेद पदने में एक भूल करे। पेकाथ्ये (न०) समान उद्देश्य वाला। ग्रर्थं की सङ्गति। पेकाहिक (वि०) [स्ती० - पेकाहिकी ] एक दिन में होने वाला। एक दिन का। प्रति दिन का। ऐक्यं ( न० ) ६ एकत्व । मेला । एकता । २ एकमत्य । ३ समानता । सारश्य । ४ जोड़ । योग । सं० श० को॰ **२**१

```
ऐत्तव (वि०) गन्ने का। गन्ने से बना हुआ। गन्ने से
             निकला हुआ।
        ऐत्तवं ( न० ) १ चीनी । खांड़ । र मादिस विशेष ।
        ऐत्तब्य (वि०) गन्ने से बना हुआ।
        ऐ खुक (वि०) गर्ने के लिये उपयुक्त ।
        पेलुकः ( ५० ) गना होने वाला।
        देलुभारिक (वि०) गन्ने का गहर डोने वाला।
        पेदवाक (वि॰) इच्वाङ्क का।
        ऐस्वाकः 🏿 (पु॰) १ ईम्बाङ्क का वंशधर । २ इम्बाङ्क
       पेत्वाकुः ) के वंशाधर का राज्य।
       पेंगुद } ( वि॰ ) [ स्त्री॰-पेंगुदी, पेंडुदी ]
पेंडुद } हिंगोट इच से उत्पन्न।
      वेंग्रेंट्ं } (न०) हिंगाट वृत्त का फल।
पेड्रुक्स्
      पेन्डिक (वि०) [स्त्री०—पेन्डिकी] १ इच्छानु-
          वर्ती । इच्छानुसार । २ स्वेच्छित । श्रनियमित ।
     ऐडक (वि०) [स्त्री०—ऐडकी] भेड़ का।
     ऐडकः (४०) भेड़ की एक जाति।
     पेडविड:
                  ( ५० ) उनेर का नाम।
     पेलविलः }
     घेसा (वि॰) [स्त्री॰-ऐसी ] हिरन का (चर्म या
    पेग्रोय (वि॰) [स्त्री॰—पेग्रोयी] काले हिरन से उत्पन्न ।
        श्रथवा काले हिरन की किसी वस्तु से उत्पन्न।
   पेशीयः ( पु॰ ) काला बारहसिंघा।
   ऐसोयं ( न० ) रतिबन्ध ।
                                   [ विशिष्टता युक्त ।
   ऐतदात्स्यं ( न ) इस प्रकार का विशेष गुण या
   पेतरेचिन् ( ५० ) ऐतरेच बाह्यस का पढ़ने वाला।
  येतिहासिक (बि॰) [स्त्री॰-पेतिहासिकी]
       इतिहास सम्बन्धी । परम्परागत । [जानने वाल ।
  देतिहासिकः ( पु॰ ) इतिहास लेखक । इतिहास का
  देतिहां (न०) परम्परागत उपदेश । याराशिक वृत्तान्त ।
  पेदंपर्च (न०) मृलाधार । श्रमिप्राय । उद्देश्य। स्नाशय ।
 पेनसं ( न० ) पाप ।
ऐंद्व } ( वि॰ ) चन्द्रमा सम्बन्धी ।
ऐंद्वः }
ऐन्द्वः } ( ५० ) बान्द्र मास्र ।
       (वि०)[स्त्री०-ऐन्द्री] इन्द्र सम्बन्धी।
```

```
ऐंद्र: } ( पु॰ ) अर्जुन और बालि का नाम।
        पेंद्रजालिक ) (वि०)[स्त्री० ऐन्द्रजालिकी]
ऐन्द्रजालिक ) १ मायावी। धोखे में डाखने वाला।
             अमील्पादक २ जादू जानने वाला।
       पॅद्रजालिकः }
पेन्द्रजालिकः } ( ३० ) मायावी । मदारी ।
       पेंड़लुप्तिक } (वि०)गंज के रोग से पीबित।
पेन्ड़लुप्तिक ∫ सिर का गंजापन।
       पेदिशिरः
      पेन्द्रिशिर: } ( पु॰ ) हाथियों की एक जाति।
      विद्रिः १ ( पु० ) १ इन्त्रपुत्र जयन्त्र, ऋर्जुन. वालि ।
      ऐन्द्रिः ) २ काक।
      एँद्रिय, ऐन्द्रिय ((वि०) १ इन्द्रियों से सम्बन्ध
      पेंद्रियक, पेन्द्रियक हे रखने वाला । विषयभागी।
           २ विद्यमान इन्द्रियगाचर।
      एँद्री ) (स्ती॰) १ एक वैदिक संत्र विशेष जिसमें
     घेन्द्री रेन्ट की प्रार्थना है। २ पूर्व दिशा। ३
         विपत्ति । सङ्कट । ४ दुर्गादेवी की उपाधि । ४ छेटी
         इसायची ।
              ( वि॰ ) [स्त्री॰ - ऐंधनी ] ईंधन का।
              ( पु॰ ) सूर्य का नाम।
   पेयत्यः ( न० ) परिमासः । संस्था ।
   पेरावर्णः ( पु० ) इन्द्र का हाथी।
   ऐरावतः ( पु० ) १ इन्द्र के हाथी का नाम । २ श्रेष्ठ
       हाथी। ३ पातालवासी नागों के नेताओं में से
       एक नेता। ४ पूर्व दिशा का दिनकुक्तर। ४ एक
       प्रकार का इन्द्रधनुष ।
  घेरावती (स्त्री०) १ ऐरावत हाथी की हथिनी। २
      बिजली। ३ पञ्जाब की रावी नदी का नाम। इरा-
      वती नदी ।
 पेरेयं (न०) ३ मद्य । शराब । २ मङ्गल ग्रह । [नाम ।
 घेतः (पु०) इता और बुध से उत्पन्न पुरूरचा का
पेलचालुकः ( ५० ) एक मुगन्धि-द्रव्य का नाम।
पेलिविलः (पु॰) १ कुवेर का नाम । २ मङ्गलग्रह ।
पेलेयः ( पु० ) १ एक सुगन्धि-द्रव्य / २ मङ्गलग्रह ।
पेश (वि० : [स्त्री०—पेशी] १ शिव जी का। २
    सर्वोपरि । राजकीय । राजोचित ।
```

पेशान (वि०) शिव जी का।
पेशानी(की०) १ ईशान उपदिशा। २ दुर्गा का नाम।
पेशवर (वि०) [स्त्री०—पेशवरी] १ विशाल। २
बलवान्। शक्तिशाली। ३ शिव जी का। ४ सर्वीपरि। राजकीय ४ दैवी।

पेश्वरी (स्त्री॰) दुर्गादेवी का नाम। पेश्वर्यम् (न॰) १ मभुत्व। श्राधिपत्य। २ शक्ति। बल। शासन। श्रिधकार। ३ राज्य। ४ धन। सम्पत्ति। विभव। १ भगवान की सर्वन्यापकता की शक्ति। सर्वन्यापकता।

पेशमस् (अव्यया॰) इस वर्षे के भीतर । इस वर्षे में ।

पेपमस्तन ) (वि॰) १ वर्तमान वर्ष का : चालू पेपमत्स्य ) साल का।

पेष्टिक (वि०) [स्त्री०—पेष्टिकी] यज्ञीय । संस्कारा-त्मक । शिष्टाचार सम्बन्धी !—पूर्तिक, (वि०) इष्टाप्ते (यज्ञ और धर्मार्ड) से सम्बन्ध युक्त ।

पेहलोकिक (वि॰) [स्त्री॰-पेहलीकिकी] इस लोक का । सांसारिक । दुनिपवी।

पेहिक (वि०) [स्त्री०—पेहिकी] १ इस लोक या स्थान का। सांसारिक : दुनियवी । २ स्थानीय । पेहिकं (व०) (इस दुनिया का) धंधा । व्यवसाय ।

## श्रो

श्री—संस्कृत वर्णमाला या नागरी वर्णमाला का ग्यारहवाँ वर्ण। इसका उचारण ओह श्रीर करठ से होता है। इसके उदात्त, श्रमुदात्त, स्वरित तथा सानुवासिक मेद होते हैं।

श्रो (पु०) बहा का नाम । ( अन्यया० ) स्रोह का संचित्र रूप । पुकारने याद करने श्रीर द्या प्रदर्शित करने के काम में प्रयुक्त होने वाला अन्यय विशेष । श्रोकः (पु०) १ घर । मकान । २ छात्रा । रहा । बचाव । श्राह । शरमा । श्राष्ट्रय । ३ पन्ती । ४ श्रुह ।

श्रोक्तगः श्रोकगिः } ( पु॰ ) खटमल । खटकीरा ।

श्रोकस् (न०) १ गृह । सकान । २ श्राश्रय । श्रास्त्र (घा० पर०) [ श्रोखति, श्रोखित ] १ स्ख जाना । २ वेग्य होना । पर्याप्त होना । ३ श्रोभा बढ़ाना । सजाना । ४ शस्त्रीकृत करना । १ रोकना । श्राड़ करना ।

श्रोधः (पु॰) १ जल की बाढ़ । जल की धार । जल का प्रवाह । २ बूड़ा । ३ हेर । समुदाय । ४ सम्पूर्ण । समूचा । ४ श्रविच्छित्रता । सातत्व । ६ परम्परा । परम्परागत उपदेश । ७ नदराज ।

भोंकारः १ (पु॰) १ एक पवित्र पद् जी वेदाध्ययन स्रोङ्कारः ) के पूर्व और अन्त में कहा जाता है। २ श्रव्यवात्मक रूप में इसका सर्थ होता है। सम्मान-पूर्ण स्वीकृति, गम्भीर समर्थन । हाँ । बहुत श्रव्या । मञ्जल । स्थानान्तकरण । बचाव । ३ बहा । प्रखव । श्रोज ( घा० उभय० ) [स्रोजिति, श्रोजयित, श्रोजित ] बत्तवान होना । योग्य होना ।

ख्रोज (वि॰) विषम । ऊँचा :

श्रोजस् (न॰) १ प्राग्यबन् । सामर्थ्यः शक्ति । २ उत्पादनशक्ति । २ चमक । दीसि । ४ कान्याबङ्कार विशेष । १ जन । ६ घातु जैसी ग्रासा ।

श्रोतसीन } (वि॰) मज़बूत । शक्तिशाली । श्रोजस्वत् श्रोतस्वत् } (वि॰) मज़बूत । शक्तिशाली । श्रोतस्वन् } (वि॰) मज़बूत । शक्तिशाली ।

ख्रोड्: ( पु॰ ) [ बहुबचन ] उड़ीसा प्रदेश और डड़ीसा प्रदेश वासी।

श्रोड्रम् ( न॰ ) जवाकुसुम । विशेष तक सिला हुआ । श्रोत ( वि॰ ) बना हुआ । स्त से एक द्वेष से दूसरे श्रोतप्रोत ( वि॰ ) १ सन्तर्शात । एक में एक बुना हुआ । गुथा हुआ । परस्पर लगा और उलमा हुआ । २ सव-श्रोर फैला हुआ ।

ग्रोतुः ( ५० ) विह्नी ।

भ्रोदनः (५०) | भात । भेाज्य पदार्थ । भिगीया-ब्रोदनम् (न०) | भौर दूष से शंषा हुमा श्रव । श्रो, श्राम् ( शब्यया० ) देखी श्रोहार ।
श्रोरंफः ) (पु०) गहरी खरीच।
श्रोरंफः )
श्रोल (वि० , मींगा । नम । तर ।
श्रोलांड् ) (धा० पर०) [श्रोलपहति, श्रोलपहयति, श्रोलपहर् ) श्रोलपित ] अपर की श्रोर फॅक्ना ।
उक्जालना ।
श्रोहः (पु०) गरीर बंधक । प्रतिभू । ज्ञामिन ।
श्रोषः (पु०) जलन । दाह ।
श्रोषधः (पु०) जलन । दाह ।
श्रोषधः (पु०) चरपराहट । तीच्याता ।
श्रोषधः ) (स्त्री०) । स्वरी । गुलम । २ काष्टादि ।
श्रोषधी ) दवाह्याँ । वसींड पौधा विशेष जो पकने

पर सूख जाता है। —ईशः, —गर्भः, —नाथः, (पु०) जन्द्रमा। — ज. (वि०) पैधों से उत्पन्न। — धरः, —पितः (पु०) १ दवाइयाँ बेचने वाला। २ वैद्या हकीम। ३ चन्द्रमा — प्रस्थः, (पु०) हिमालय की राजधानी। द्योष्टः (पु०) होंठ। अधर। — ध्रधरी, — रं. (न०) कपर और नीचे का ओठ। —पुठं, (न०) मुँह खेलने से जो मुँह में खाली स्थान बन जाता है वह। श्रोष्टिं (वि०) १ श्रोठों का। २ श्रोठों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्षः। श्रथांत् उ, ऊ, प, फ, व, म, स।

श्चोष्ण (वि०) सुनसुना । थोड़ा सर्म ।

श्रो

भ्री-संस्कृत वर्णमाला का बारहवाँ वर्ण । इसका उच्चारणस्थान करठ श्रीर श्रोष्ठ है। यह स्वर य + ओ के मिलाने से बनता है ) द्यौ ( ग्रव्य० ) ग्राह्वान, सम्बोधन, विरोध, श्रौर सङ्कर्प द्योतक श्रन्यय विशेष । ग्रोक्थ्यं (न०) पढ़ने की विलक्षण विधि। थ्रोक्थिक्यं ( म० ) उक्थ संहिता। भौतकम् } ( न० ) बैबों की हेड याबैबों का मुंड। भ्रोडियं ( न० ) उपता । स्यानकता । निष्दुरता । श्रोद्यः ( पु॰ ) बृहा । जल की बाए । भ्रौचित्यम् ( न० ) योग्यता । जीसीनता । श्रीविती (श्री॰) उपयुक्तवा । न्यायस्त्र । श्रीरुचैःश्रवसः ( ५० ) इन्द्र के घोड़े का नाम। भ्रोजिसिक ( वि॰ ) शक्तिशाजी । बलवान । अौजस्य (वि॰) शक्ति और बल के लिये लाभदायक। भौजस्यं ( न॰ ) शक्ति। जीवनी शक्ति। थ्यौउञ्चल्यम् ( न० ) चमक । कान्ति । श्रीडुपिक ( वि · ) नाव से नदी पार करना । ख्रौडुपिकः ( पु॰ ) नाव या बेडा का यात्री। ध्योडम्बर श्रीतुम्बर । गृतार ।

श्र्मोडुः ( पु॰) उड़ीसा प्रान्त कारहने वालां या वहाँ भ्रोत्कंट्यं, भ्रोत्कग्रट्यं (न०) १ श्रमिलापा । थ्यौत्कर्ष्यम् ( न॰ ) सर्वधेष्टता । उत्कृष्टता । श्रीत्तिः ( पु॰ ) १४ मनुत्रों में से एक मनु का नाम। भ्रोंचर (वि॰) उत्तरी। उत्तर दिशा का। श्रोत्तरेयः ( पु॰ ) परीचित राजा का नाम, जिनका जन्म उत्तरा के गर्भ से हुआ था : श्रोत्तानपादः ) ( ए०) १ ध्रुव जी का नाम । २ ध्रुव श्रोत्तानपादिः ) नाम का सितारा जो सदा उत्तर दिशा में देख पड़ता है। श्रौत्पत्तिक (वि०) १ प्राकृतिक। प्रकृति सम्बन्धी। सहज ! २ एक ही समय में उत्पन्न । क्योत्पात ( वि० ) अपशकुनों का प्रतिकार करते हुए। श्रीत्पातिक (वि॰) श्रमाङ्गलिक। विपक्तिकारक। अकल्याग् कारक। ग्रीत्पातिकम् ( न० ) ग्रपशकुन । श्रमङ्गल । र्थोत्सङ्गिक (वि॰) कुल्हे पर रख कर होया हुआ या कुरुहे पर रखा हुआ। भ्यौत्सर्गिक ( वि॰ ) । सामान्य विधि के थेएय । २ त्याज्य। छोड्ने योग्य। ३ प्राकृतिक। स्वाभाविक। ४ औरपत्तिक ।

**भौत्सुक्य** द्यौरसुक्यं ( न० ) १ चिन्ता । वेचैनी व्याकुलता । २ उत्करठा । उत्सुकता । **ग्राँडक** (वि०) जलोडव । जल से उत्पन्न होने बाला | रसीला । जल सम्बन्धी । भ्रोदसन (वि०) बाल्टी या घड़े में रखा हुआ। भ्रौद्दिकः (पु०) रसोइया। द्यौदरिक (वि०) पेटू। मरभूका। भोजनभट। झौदर्य (वि०) १ गर्भस्थित । २ गर्भ में प्रविष्ट । श्रौदश्चितं ( न०) माठा जिसमें बराबर का पानी मिला ि २ अर्थसम्पत्ति। भ्रोदार्यम् ( न० ) ३ उदारता । कुलीनता । बङ्प्पन । भौदासीन्यम् ( न० ) ) १ उपेचा । उदासीनता । भौदास्यम् ( न० ) ) निरपेचता । २ एकान्तता । ३ वैराग्य । भ्रौदुम्बर (वि०) गृलर की लकड़ी का बना हुआ। भौदुम्बरः ( पु॰ ) वह प्रदेश जहाँ गूलर के वृत्तों का श्राधिक्य हो । श्रौदुम्बरी (स्त्री०) गूलर के वृत्त की डाली ! भोदस्थरम् (न०) १ गूलर के वृत्त की लकड़ी। २ गूलर के फल । ताँबा। श्रीद्वात्रम् ( न० ) उद्गाता का पद् । भ्रौद्वालकम् ( न०) कड्डम्रा एवं चरपरा पदार्थ विशेष । ब्रोहेशिक (वि०)[स्त्री०--ग्रोहेशिकी] प्रकट करने वाला । निर्देश करने वाला । भ्यौद्धरयं ( न० ) १ उद्ग्डता । श्रव्खद्ग्न । उप्रता उजडूपन । २ घष्टता । विठाई । ३ साहस । थ्रौद्धारिक (वि०) [स्त्री०-भ्रौद्धारिकी ] पैतृक सम्पत्ति से लिया हुआ। बँटवारे के योग्य। श्रोद्धिदम् (न०) ३ श्रोत का जल । २ सेंघा निमक। ग्रौद्वाहिक (वि०) [स्त्री०—ग्रौद्वाहिकी] १ विवाह के समय मिली हुई दस्तु। २ विवाह सम्बन्धी। धोद्वाहिकम् (न०) स्त्री के। विवाह के अवसर पर मिली हुई वस्तु। भ्रौधस्यं ( न० ) थन से निकला हुआ दूध ।

श्रोन्नत्यं ( न० ) उचाई । उचान ।

कान के समीप वाला ।

श्रोपकर्णिक (वि०) [स्त्री०-ग्रोपकर्णिकी ]

द्यौपकार्यम् (न०) ) श्रौपकार्या (की०) )

श्रोपप्रस्तिकः ) ( पु॰ ) ३ प्रहर्ण । २ चन्द्रं या सूर्यं श्रोपप्रहिकः ) प्रहर्ण । थ्यौपचारिक (वि॰) [स्त्री॰ – ध्यौपचारिकी ] उपचार सम्बन्धी । जो कैयल कहने सुनने के लिये हो । बोखचाल का । जो यथार्थ न हो । गौरा । [ब्रुटनों के समीप का। धौपजानुक (वि॰) [स्त्री॰—श्रौप अस्विकी ] य्रोपदेशिक ( वि॰ ) [स्त्री॰—श्रोपदेशिकी] । जो उपदेश से जीविका करता हो । जो पढ़ा कर अपना निर्वाह करता हो । २ उपदेश से प्राप्त । श्रौपधर्म्य (न०) १ मिथ्या सिद्धान्त । मतान्तर । २ अपरूष्ट्र धर्म । अधर्म-धर्म-सिद्धान्त । त्र्यौपाधिक (वि॰) [स्त्री॰—श्यौपाधिकी] प्रपत्नी । श्रेष्टेबाज । झजी । कपटी । श्रौपधेयं ( न० ) रथ का पहिया । रथाङ्ग । र्थ्योपनायनिक ( वि॰ ) [ स्त्री॰—ध्योपनायनिकी ] घरोहर सम्बन्धी। उपनयन सम्बन्धी । थ्रोंपनिधिक (वि॰) [ स्त्री॰—ग्रौपनिधिकी] श्रौपनिधिकम् ( न० ) धरोहर । श्रमानत । बंधक । द्यौपनिषद् (वि०)[स्त्री०—द्यौपनिषदी] १ उपनिषदों द्वारा जानने योग्य । वैदिक । ब्रह्मविद्या सम्बन्धी । २ उपनिषदों पर श्रवसम्बत । उपनिषदों से निकला हुआ। श्रौपनिषदः ( पु॰ ) १ वहा । २ उपनिषदों के सिद्धान्त का ऋतुयायी या सानने वाला। श्रोपनीविक ( वि॰ ) [स्त्री॰--श्रोपनीविकी] नीवि के पास का। भोती की गाँउ के पास लगा हुआ। श्रोपपत्तिक (वि॰) [स्त्री॰-श्रोपपत्तिकी ] १ तैयार । पहुँच के भीतर । २ योग्य । उपयुक्त । ३ कल्पनात्मक । वाचनिक । श्रौपमिक (वि॰) स्त्री॰-श्रौपमिकी] १ उपमा के येग्य । तुलना के येग्य । २ उपमा से प्रदर्शित । श्रीपम्यम् ( वि॰ ) तुलना । समानता । सादश्य । श्रौपयिक (वि॰) [स्त्री॰—श्रौपयिकी] १ उपयुक्त । येग्य ! उचित । २ प्रयोग द्वारा प्राप्त !

त्रोपयिकः ( ५० ) । ग्रोपयिकम् (न० ) )

अौपरिष्ट ( वि॰ ) [ स्त्री॰—श्रौपरिष्टी ] क्पर का।

श्रोपरोधिक (वि॰)) १ कृपा या श्रतुग्रह सम्बन्धी। श्रोपरोधिक (वि॰)) २ रोक डाजरे वाला। सामना करने वाला। धौपरोधिकः १ (५०) पीत् रूच की तकड़ी का [पत्थर का। खोपरोधिकः 🕽 इंडा । भ्रौपत (वि॰ । [स्त्री॰—श्रौपत्ती ] पथरीला। भ्रौपवस्तं ( न० ) कड़ाका । उपवास । भ्रोपदस्त्रम् ( न० ) १ उपवासोपयुक्त भोजन । फला-हार । २ उपवास । ष्ट्रौपचास्यम् ( न० ) उपवास । थ्यौपवाह्य (वि०) सवारी करने येग्य। भ्रौपवाद्यः ( पु॰ ) १ गजराज । २ राज-यान । शाही सवारी । श्रोपवेशिक ( वि॰ ) [ स्त्री॰—श्रोपवेशिको ] सारा समय लगा कर सेवा वृत्ति हार श्राजीविका उपार्जन करने वाला । श्रौपसंख्यानिक (वि॰) [स्त्री॰—ग्रौपसंख्या-निकी ] न्यूनतापूरक । यौगिक । ग्रौपसर्गिक (वि॰) [स्त्री॰-ग्रौपसर्गिकी ] १ उपसर्ग सम्बन्धी। २ विपत्ति का सामना करने की ये। यता से सम्पन्न । ३ भावी भ्रमङ्गलसूचक । ४ वातादि सिविपात से उत्पन्न । ध्योपास्थिक ( वि॰ ) व्यभिचार से पेट पालने वाला । **छोपस्थ्यं ( २० ) मैथुन । छोसहवास ।** भौपहारिक (वि॰) [स्त्री०--भौपहारिकी ] भेंट या चढ़ाचा सम्बन्धी । ध्योपाकरगाम् ( न० ) वेदाध्ययन का श्रातम्म । ब्रोपधिक (वि॰) ६ सापेच । २ उपाधि सम्बन्धी । भ्रौपाध्यायक (वि॰) [स्त्री॰-भ्रौपाध्यायकी] श्रध्यापक से शास । सम्बन्धी । थ्यौपासन (वि॰) [स्त्री०—ध्यौपासनी] गृहाग्नि श्रोपासनः ( ३० ) गृह्याग्नि । भ्रौम् (अन्यया॰) शुद्रों के उच्चारणार्थं प्रसद् का रूप विशेष।[क्योंकि शूद्धों के खिये ओं का उचारण वर्जित है। छोरम (वि॰) [स्वी॰--शौरभ्री ] भेड़ से उत्पन्न या मेड सम्बन्धी। [मौटा जनी कंबल । धौरस्रम् (न०) १ मेड् का माँस । २ उत्नीवस्त्र ।

धौरभ्रकम् ( न॰ ) भेड़ों का कुंड। श्रोरिम्रकः ( ४० ) गड्रिया। मेपपाल। औरस (वि॰) [स्त्री॰--ग्रौरसी ] १ द्याती से उपका । अपने वास्तविक पिता के वीर्य से उएपन्न ) २ न्याय । वैध । बिहित । भ्राईनसङ्गत । भ्रोरसः ( ४० ) विहित पुत्र । औरसी ( स्नी॰) विहित पुत्री। श्रोरस्य देखो, श्रीरस । द्यौर्ण [स्त्री॰—द्यौर्णी ] (वि०) उनी। उनसे श्रौर्णुक [स्त्री॰—द्यौर्णुकी ] वनी। श्रीर्यिक स्त्रि॰—श्रीर्यिकी ग्रीर्ध्वकालिक (वि०) [स्त्री०—ग्रीर्ध्वकालिकी] पीछे की । पिछले समय की। श्रोध्वेदेहम् ( न०) प्रेतिकिया । दसगात्र । सपिरबदान द्योर्ध्वदेहिक ) (वि० ) मृत पुरुष से सम्बन्ध युक्त । द्योर्ध्वदेहिक ) प्रेतकर्म सम्बन्धी । श्रीःवृदेहिकम् । (न०) प्रेतकर्म । अन्त्येष्टिकर्म । श्री व्यद्देहिकम् ∫ मरने के बाद किये जाने वाले कर्म विशेष । जिङ्का से उत्पन्न। भ्रोर्च (वि०) [स्त्री०-भ्रौर्वी ] १ श्रीर्व सम्बन्धी । २ द्योर्वः ( ३० ) १ मृगुवंशीय एक प्रसिद्ध ऋषि। २ बाड़वानला : ३ नौना सिष्टी का निसक। ं ४ पैराणिक भूगोल का दिल्या भाग, जहाँ देखों का निवास है। १ पद्धप्रवर सुनियों में से एक। ध्योत्हर्क ( न॰ ) उल्लुखो का समृह । अौलूक्यः (पु०) क्याद का नाम जो वैशेषिक दर्शन के प्रचारक थे। घौट्यस्यं (न०) ग्रधिकता । त्रत्याधिक्य । विषसता । तोवता । श्रति तीच्यता । ब्यौशन 🚶 (वि०) [स्त्री०—ब्रौशनी, ख्रौशनसी] श्रीशनस ) दशनां सन्वन्धी या दशना से उत्पन्न अथवा उशना से अधीत। भौशनसम् ( न० ) उशना कृत स्मृति या धर्मशास्त्र। ग्रोशीनरः ( यु० ) उशीनर का पुत्र । श्रोशीनरी (श्री०) पुरूत्या की रानी का नाम। ग्रौशीरं (न०) १ पंखा या चौरी की डंडी । २ शखा । ३ बैठकी जैसे कुर्सी युदा व्यादि । ७ सास पदा हुआ उबटना विशेष । १ खस की जड़ । ६ पङ्कार यौषग्रम् ( न० ) १ चरपराहट। २ काली मि<del>र्च</del> ।

भौषधस् (न०) १ जड़ी बृटीयां। २ दवाई । ३ खनिज पदार्थं।

श्रीपधिः ) ( भी० ) १ जड़ी बुटी । २ काष्ट्राहि श्रीपधी ) चिकित्सा के पदार्थ । ३ बुटी जिससे श्रीन निकजता है । यथा

''विरमन्ति म व्यक्तितुमीयथयः।''

किरातार्जुनीय ।

श्रीषधीय (वि॰) द्वा सम्बन्धी। वह द्वा जिसमें ज़ड़ी दृरी पड़ी हो।

श्रोपरं ) श्रोपरकम् ) (न०) संधा निमक।

भ्रौपस (वि॰) [स्त्री॰—श्रौपसी ] प्रातःकाल सम्बन्धी। सबेरे का

श्रीयसो ( स्री॰ ) तड़के। बढ़े सबेरें।

भ्रोपसिक ) ( वि० ) [स्त्री०—भ्रोपसिकी, भ्रोपिक ) भ्रोपिकी ]सुराहे या तड़के का उत्पन्न। भ्रोप्ट ( वि० ) [स्त्री०—भ्रोध्नी ] १ उँट सम्बन्धी या उँट से उत्पन्न। २ उटों के बाहुल्य से युक्त।

श्रोष्ट्रं (न॰) ऊँउनीका द्वा।

भौष्ट्रकम् ( न० ) उँटी का समुदाय।

श्रोष्ठ्य (वि॰) श्रोट सम्बन्धी । स्रोट से उद्यारित होने वाला ।—वर्णाः, (पु॰) श्रोट से उद्यारित होने वाले वर्ण श्रर्थात् उ. ऊ. प्. क्. म्. म्. त्, त्,।—स्थान, (वि॰) श्रोटों से उद्यारित । —स्वरः (पु॰) श्रोट से उद्यारित स्वर ।

भ्रोष्याम् ( न० ) गर्मी । गरमाहट । श्रोष्ययम् } ( न० ) गर्मी ।

ď,

क—संस्कृत ग्रथम नगरी वर्णमाला का प्रथम न्यञ्जन । इसका उच्चारणस्थान कराठ है। इसको स्पर्शवर्ण भी कहते हैं। ख, ग, घ, इ, इसके सवर्ण है।

कः (पु०) १ वहा। २ विष्णु । ३ कामदेव । ४ श्रानि । ४ हवा। पवन । ६ यम । ७ सूर्य । ८ श्रीव । ६ राजा । १० गाँठ या जोड़ । ११ मोर । मयूर । १२ पहिंचों का राजा। १३ पदी । १४ मन । १४ शरीर | १६ काल । समय । १७ बादल । मेंघ । १८ शब्द । स्वर | १६ बाल । केश ।

कम् (न०) । प्रसम्नता । हर्ष । २ जल । ३ शिर । कंसः (५०) ) । जल पीने का पात्र । गिलास । कंसम् (छी०) । घंटी । कंटोरा । २ काँसा । ३ परिमास विशेष, जिसे श्राहक कहते हैं ।

कंसः (पु॰) उपसेन के पुत्र कंस का नाम। यह मधुरा का राजा था और बहा अत्याचारी था। इसे श्रीकृष्ण ने मधुरा ही में मारा था।—थारिः,— ग्रारातिः—जित्,—कृष्,—द्विष,—हन्,(वि॰) कंस का मारने वाला। ग्रार्थात् श्रीकृष्ण भगवान। —ग्रास्थि. (न॰) काँसा।—कारः, (पु॰) एक वर्णसङ्कर जाति। कसेरा।

कंचकारगञ्जकारी बाह्यणारसंबभूवतुः।

---शब्दकल्पह्म ।

कंसकम् ( न० ) काँसा ।

कक् (धा० आत्म०) [ककते, ककित ] १ चाहना। अभिलाषा करना। ३ धमंड करना । ४ चंचल होना।

ककुंजलः } ( ५० ) चातक पत्ती ।

ककुट् (की०) १ चोटी। शिखर। २ मुख्य। प्रधान। ३ वैल का कुव्व। ४ सींगः राजकीय चिन्ह (जैसे छत्र चमर ग्रादि)!—स्थः. ( पु०) राजा पुर-अय की उपाधि। सूर्यनंशी राजा विशेष। यह इस्वाकु के दंश में उत्यत्न हुए थे।

ककुदः (७०) । १ पहाड की चोटी । पर्वत ककुदम् (न०) । शिखर । २ कीहान । कुव । ३ मुख्य । प्रधान । ४ राजचिन्ह ।

ककुद्मत (वि॰) कुन्त्र वाला। (पु॰) ( शिखर वाला) १ पहाइ। २ (कैसा भी ) पहाइ।

ककुशती (स्ती०) कमर । कुल्हा ।

ककुक्तिन् (वि॰) १ शिकावाला। कुन्व वाला (पु॰) वैका। २ पहाइ। ३ रैवतक राजा का नाम। ककुद्धत् (पु०) कुञ्च वाला मैसा।
ककुन्द्रम् (न०) जधन कूप। कूप का ख्या। राँन ।
ककुन्द्रम् (की०) १ दिशा। २ कान्ति सीन्दर्थः ३
चन्पा के फूलों की माला। ४ धर्मशाखः । ४
चोटी। शिखर। [ अर्जुन वृषः
ककुमः (पु०) १ बीशा की कुकी हुई लकड़ी। २
ककुमं (न०) कृटज वृष का फूल।
कक्कुलः (पु०) वकुल वृषः।
कक्कोलः (पु०) वकुल वृषः।
कक्कोलः (पु०) वकुल वृषः।
कक्कोलः (पु०) वकुल वृषः।

कक्छटी (खी॰) चाक। खिद्या मिही।
कहाः (पु०) १ छिपने की जगह। २ छेर उस वस्र
का जो सब वस्रों के नीचे पहिना जाता है। घोती
का छोर। ३ खता या वेल विशेष। ४ घास। स्वी
घास। १ स्खे वृत्तों का वन। ६ बगल। काँख। ७
राजा का अन्तः पुर। म जंगल का भीतरी भाग।
६ भीत। पाखा। १० मैसा। ११ फाटक। १२
दलदल वाली ज़मीन।

कक्छाड (वि॰) १ सख्त । कड़ा । ठोस । २ हास्य ।

कर्त्त ( न॰ ) १ तारा । २ पाप ।

कत्ता (की॰) १ कॅंबोरी । २ हाथी बाँवने की जंजीर या रस्ती । ३ कमरबंद । इज्ञारबंद । ४ छारदीवारी । दीवाल । १ कमर । मध्यभाग । ६ श्रोगन । सहन । ७ हाता । ८ घर के भीतर का कमरा या केाठा। निज् कमरा । केाठा । अन्तःपुर । १० साहरयः । ११ उत्तरीय वस्त्र । द्वपद्या । १२ अपितं । एतराज्ञाः। 13 प्रतिद्वन्द्रता । हिर्स होड़। १४ कॉंसोटा (कमर में बॉंधने का बख विशेष) १४ पटका। कमरबंद । १६ पहुँचा ।---श्रम्निः, ( पु॰ ) दावानत । —श्रम्तरम्, ( न०। भीतर का या नीज़ कमरा।—श्रवेत्तकः (पु॰) १ ज़नानी ड्योड़ी का दरोगा। २ राजकीय उद्यान का श्रफसर । ३ हारपाल । ४ कवि । शायर । ५ लम्पट। ६ ख्रिलाड़ी । चितेरा । ७ अभिनयपात्र । प्रेमी । साशिक ।—धरं, ( न० ) कंदे का बोड़ ।—पः, ( पु॰ ) कड़वा ।—पटः, (पु॰ )

बंगोट (—पुटः, (पु०) काँच । वश्व ।—
ग्रायः, शायुः, (पु०) क्रचा । श्वा ।
कल्या (स्वां०) १ हाथी या घोड़े का जेवरवन्द । २
स्त्री का कमरबंद या नारा । ३ उत्तरीय वस्त्र ।
द्वपहा । उपना । १ श्रॅंगे श्रादि की गोट । मग्दी । १
श्रन्तःपुर का कमरा । ६ दीवाल । हाता । ७ साहश्य ।
कल्या (स्वी०) हाता । वेरा । बड़े भवन का खरह ।
कंकः, कड्डाः (पु०) १ बृहत वक विशेष । २ श्रामों की
जातियाँ ३ शमराज का नाम । ६ चित्रय । १
वनावटी ब्राह्मण । ६ विराट के यहाँ श्रज्ञातवाम
की श्रविध में श्रुधिष्ठिर ने श्रपना नाम कङ्क ही रखा
था ।—पन्न, (वि०) वक विशेष के पखों से
सम्पन्न —पन्नः, (पु०) तीर । बाख !—पन्निन,
(पु०) (=कड्डापजः)—मुखः । पु०) चीमटा ।
—शायः (पु०) कुत्ता ।
कंकटः कड्डाः (पु०)) ३ कवच । सैनिक

संकटः कङ्कटः (पु०)) ३ कवच। सैनिक संकटकः, कङ्कटकः (पु०)) उपस्कर। २ श्रङ्कुश। संकर्णः, कङ्कुणः (पु०)) ३ कलाई में पहिनने संकर्णः, कङ्कुणम् (ज०)) का श्राभूषण विशेष। २ कदा। पहुँची। ककना। ३ विवाहसूत्र। कैतिक-सूत्र। ४ साधारणतः केाई भी श्राभूषण। १ चोटी। कलगी।

कंकर्याः ) कङ्कर्याः / (पु ) पानी की फुहार । यथा ।— निवस्त्रे काराकी नवसपुगले कङ्करणसरम् ।

कंकाणी, कङ्काणी (खी॰) १ घृँ युक्त । २ वजने कंकाणिका कङ्काणिका (खी॰) ) वाला आभूषण । कंकतः, कङ्कतः (पु॰) कंकतं, कङ्कतम् (न॰) (कंधी । बाल कारने कंकतो, कङ्कतम् (ची॰) (की कंबी या कंबा । कंकतिका कङ्कातिका (खी॰) ) कंकरं ) कंकरं ) (न॰) मठा जिसमें जल मिला हो । कङ्करम् )

कंड्रास) कंडालः, कङ्कालः (पु॰) १ टटरी । हड्डियों का कंडालं, कङ्कालम् (न॰) १ ढाँचा । अस्थिपअर। —पालिन् (पु॰) शिव जी का नाम।—शेष, (वि॰) जिसके शरीर में केवल हड्डियाँ हड्डियाँ ही रह गयी हों।

कंकालयः } ( पु॰ ) शरीर । देह । जिस्म । कङ्कालयः }

```
कर्केळ्:, कडूळ: १ ( ५० ) अशोक वृत्त ।
क्केंछिः कहेंछिः 🕽
र्यकीली, } देखो कह्वोत्ती।
कड्डोली
कंगुलः } ( ५० ) हाथ ।
कङ्गुलः }
 कच (धा० परस्मै०) [कचित, कचित ] शब्द करना ।
     चिल्लाना । शोर मचाना । (उभय०) १ वाँघना ।
     नत्थी करना। २ चमकाना।
कवः ( ५० ) १ केश (विशेष कर सिर के) २ । सुखा
     भीर पुरा हुआ। बाव । गृत । ३ बंधन । ४ वस्त
     की गोट या संजाक़। ४ बादल । ६ बृहरपति के
    पुत्र का नाम ।—श्रश्नं, (न०) बालों का धुब-
    रालापन ।—आचित, (वि०) खुले या विकरे
    वालों वाला । — ग्रहः, ( पु॰ ) वाल पकड़ने
    वाला !—मालः, स्त्री०) धूम । धुर्यो ।
कर्चगर्न ) ( न० ) वह मगडी जहाँ विकने के लिये
कज्ञनं 🕽 याये हुए माल पर कोई कर वस्त न
    किया जाय !
कचंगतः ) (५०) समुद्रः
कचङ्गलः 🕽
कचा ( खी० ) हथिनी।
कनाकवि ( अन्यया० ) एक दूसरे के वाल पकड़
    कर खींचना श्रीर खड़ना।
कचाद्रः ( पु॰ ) जनकुक्टा
सचर (वि॰) १ बुरा। मैला। २ दुष्ट। नीचा
    अघःपतिस ।
                               श्रिव्यय विशेष ।
कचित् ( अन्यया० ) प्रश्न, हर्ष, ग्रीर मङ्गल न्य तक
कच्छः (४०) १ । तट। हाशिया। सीमा। सीमा-
कच्छम् (न०)) वर्ती देश । २ दलदल । ३ गोट।
    मन्त्री। ४ नाद का एक हिस्सा । १ कछूए का
    शरीराङ्ग विशेष ।--श्यन्तः, ( पु॰ ) किसी नदी
    या मील का तट।--पः, (पु०) कब्रुश्रा।---
    षी, (स्त्री०) १ कछवी। र वीखा विशेष ।--भूः,
    (स्त्री०) दुबद्ख ।
कच्छदिका
कच्छारिका
                (स्त्री०) कगाकी चुन्नर।
कच्छाटी
कच्छा (स्त्री०) कींगुर । किल्ली ।
```

```
कच्छुः( स्त्री॰ ) }
कच्छू ( स्त्री॰ ) } साज । सुजली ।
 कच्छ्र (वि०) १ खजुहा। २ लम्पर। चिपयी।
 कउज्जलं (न०) १ काजल । २ सुसो । स्थाही ।
     मली।—ध्वजः, (पु॰) दीपक । सेंप ।—
     रोचकः, (३०) —रोचकमः, ( न०) डीवट ।
    पतीलसे।त ।
कच् ( घा॰ ग्रात्म॰ ) २ बाँघना । २ चमकाना ।
कंचारः }
कश्चारः }
           ( ५० ) १ सूर्य । मदार का पौधा ।
कंडुकः ) (५०) १ कवच । २ सर्पचर्म ।
कञ्चुकः 🗸 केंचुली । ३ पोशाक । परिच्छव । ४
    खुस्त पोशाक। ४ भ्रंगिया। चोली। जाकट।
कंचकालुः
              ( ५० ) सर्प । साँप ।
कशकाताः
कंचुकित
           े (वि०) १ कवच धारण किये हुए।
कञ्चुकित ) २ पोशाक पहिने हुए।
कंबुकिन् ) (वि०) १ कववधारी। (यु०) १
कञ्चुकिन् ) जनानी ड्योडी का रखवाजा। शयन-
     गृह की परिचारिक । २ लम्पट । व्यक्तिचारी । ३
    सर्प । ४ द्वारपाल । ४ यव । जी । श्रन्न विशेष ।
कंचुितका,कञ्चुितका } (भी॰) चोती। श्रामिया।
कंचली. कञ्चुती
क्रेंजः (५०) १ बाल । २ बहा का नाम।—नामः,
कञ्जः ∫ ( पु० ) विष्णु का नाम ।
कंजम् १ ( न० ) १ कमल । २ अमृत ।
कअप् )
कंजकः, कञ्जकः ( पु० )
कंजकी, कञ्जकी ( खी० )
कंजनः, कञ्जनः ( पु॰ ) ३ कामदेव । २ पत्ती विशेष ।
कंजरः, कञ्जरः ) ( ५० ) १ सूर्व । २ हाथी ।
कंजारः,कञ्जारः ) ३ उदर । पेट । ४ ब्रह्मा की
    उपाधि ।
कंजलः 👌 ( ५० ) पद्मी विशेष ।
कट् (धा० पर०) [कटति, कटित ] ३ जाना ।
    २ डकना।
कटः (पु०) १ चटाई। २ क्ल्हा । ३ क्ल्हा और
    कमर। ४ हाथी की कनपटी । १ घास विशेष । ६
    शव। लाश। ७ शब-वाहन-शिविका । समाधि
                            संव शव को०---२६
```

सएडए। म पाँसों के फेंकने का विशेष प्रकार। ह श्रतिरिक्त । श्राधिक्य । १० तीर । वार्ण । १६ रवाज़ रीति । १२ कवरस्तान ।—ग्रात्तः, ( पु० ) फलक। कनसियों देखना। — उद्कं ( २० ) ९ सर्पेग का जल । २ हाथी का सद । ३ वर्गसङ्कर जाति विशेष । श्रिद्धायां वैश्यतश्चीर्यात् कटकार ईति स्मृतः—उशना।] २ चटाई बनाने वाला। धकार । —कॉलाः, (पु॰) खखारदान । पीक दान । —खाद्कः, (पु०) १ स्थार । गीदह । २ काक । ३ कांच का पात्र ।—घोषः, (पु०) गइरियों का पुरवा ।--पूतनः, (३०) - पूतना, ( स्त्री०) एक प्रकार के प्रेतास्मा । —प्रः, (पु०) ९ शिव ।२ जुद्रभूत या पिशाच ।३ कीट । कीड़ा । —प्रोथ:, ( पु॰ ) —प्रोधं, ( न॰ ) चृतद । नितंब। - मालिनी, (स्त्री०) मदिरा। शराब। कटकः (५०) र १ पहुँची। कड़ा १२ मेखला। कदकाम् (न०) ) कमरबन्द । ३ डोरी । ४ जंजीर की कड़ी। १ चढ़ाई। ६ सेंघा निसक । ७ पर्वत पार्श्व । = उपत्यका । ६ सेना । ३० राजधानी । ११ घर । सकान । १२ चक । पहिया । वृत्त । कटिकन् ( ५० ) पर्वत । पहाइ ।

कटंकटः ) (९०) १ आगा । २ सेना । ३ गणेश कटङ्कटः ) जी का नाम ।

कटनम् (न०) सकान की छत, खपरेल या छप्पर। कटाहः (पु०) १ कड़ाह। बड़ी कड़ाही २ खप्पर। १ कृप। हीला।

किटिः ) (छी०) १ कमर । २ नितम्ब । ३ हाथी कटी ) का गण्डस्थल । —तटं, ( न० ) करिहा। करिहाँव। —मं ( न० ) कमरबन्द। कमर में बाँधने का कपड़ा। —प्रोधः, ( पु० ) चृतद। —मालिका, (छी० ) खियों का हज़र बन्द। नारा। —रोहकः, ( पु० ) हाथी का सवार। हाथी पर सवारी करने वाला। —शीर्षकः, ( पु० ) कुल्हा। करिहाँव। —श्रुङ्खला, (छी० ) बजनी करधनी। —सूत्रं. ( न० ) कमरबन्द। इज्ञारबन्द।

कटिका ( श्ली॰ ) क्ल्हा । करिहाँव । कटीरः कटीरम् } १ गुफा । क्ल्हा । कटि । कटीरकं (न०) ३ शरीर का पिछला भाग । २ पुट्टा । चूतइ ।

कटु (वि०) [स्त्री०—कटु, कट्टी] १ चरपरा ।
तीता । पटरसों में से एक [जः प्रकार के रस ये हैं
—१ सपुर, २ कटु. ३ अम्ब. ४ तिक्त. ४ कवाय
धौर ६ बवरा।] ३ सुवासित । सुगन्धित । ४
दुर्गन्धित ४ द्या । तीक्या । प्रतिकृत । अप्रीतिकर ।
६ ईंच्यांद्ध । ७ तेज़ । प्रचरद ।—(१०) अनुचित
कर्म । २ अपमान । धिक्कार । फटकार ।—कीटः,
—कीटकः, (पु०) दाँस । मच्छ्रद ।—कायाः,
(पु०) टिटिम पची । —प्रन्थि, (न०) सेंदि ।
—निष्प्राचः, (पु०) वह अनाज जो जल की
वाद में जलमान न हुआ हो ।—सोदं, (न०)
सुगन्धित द्रच्य विशेष ।—रवः, (पु०) मैडक ।
मण्डूक ।

कटुः ( ५० ) चरपराहट । तीतापन । कटुक ( वि० ) १ तीक्षा । चरपरा । २ प्रचण्ड । तेज़ ३ अप्रीतिकर । अप्रिय ।

कटुकः (५०) चरपराहट । तीनापन । [गँचारपन । कटुकता (स्त्री०) अशिष्ट व्यवहार । अशिष्टता । कटुरं (न०) जलमिश्रित छाझ या माठा । कटोरं (न०) छणमयपात्र । मिटा का वर्तन ।

कटोलः ( ५० ) १ चरपरा स्वाद । २ निम्नवर्ण का ५रुप जैसे चारडाल ।

कर् ( भा॰ परस्मै॰ ) कष्ट में रहना।

कटः (पु॰) एक ऋषि का नाम । यह वैशम्पायन के शिष्य थे। यजुर्वेद के पहाने वाले । यजुर्वेद की एक शास्ता इन्हींके नाम से प्रसिद्ध है। — धूर्तः, (पु॰) कटशास्ता में निष्णात बाह्यया। — श्लोत्रियः, (पु॰) यजुर्वेद की कठशास्ता में पारङ्गत बाह्यया।

कठमर्दः ( ५० ) शिव जी का नाम।

कडर (वि०) कड़ा। सस्त।

कटाः ( पु॰ ) कटऋषि के अनुयायी।

कठिका (स्ती०) खड़िया। चाक।

कित (वि०) ९ कड़ा । सम्रत । कित । कटेंगर । २ निष्ठर हृदय । संगदिल । निर्देशी । ३ नम्न न होने वाला । श्रनार्द्र । ४ उप्र । प्रचरह । ४ पीका-कारक ।

कठिनः ( पु॰ ) वन । बेहड़ ।

किता (स्त्री) १ मिश्री या बरे की बनी मिटाई विशेष । २ मिटी की हड़िया ।

फिटिनिका १ (स्री०) १ चाक । खिंद्या मिही । २ किटिनी ∮ खुगुनिया । कनिष्टिका ।

कठार (बि॰) १ कड़ा। ठोस। २ निर्देशी। कठोर-हृद्य। द्याहीन। ३ ऐना। तेज़। ४ पुरा। पूरा बढ़ा हुआ। सम्पूर्ण। ४ (धार्खं०) पक्का। संस्कारित। साफ किया हुआ।

कड् देखे। करड्। [मूर्खं। कड (वि०) १ गृंगा। २ इखा स्वर । ३ श्रज्ञान । कडंगरः कडङ्गरः ) (पु०) नृख। तिनका । कडंकरः कडङ्करः )

कडंकरीय, कडंडूरीय ) (वि०) तृण काने वाला। कडंगरीय, कडंडूरीय ) (गा, मैस प्रादि)। कडंगरीय, कडंडूरीय ) (गा, मैस प्रादि)। कडंगरीय, कडंटूरीय ) एक प्रकार का वर्तन। कडंदिका, कडंट्का (खी०) कलिंडका। विज्ञान। कडंवः, कडंग्वः (ए०) । डंदुल। डंठा। कलंवः, कलम्बः (ए०) । कंदुल। डंठा। कडंगर (वि०)। साँवला। घौला। २ ठगना। ३

कोधी । धहंकारी । घमंडी । धकड्याज । कडारः (पु०) १ सांवला या धौला रंग । २ नौकर । कडितुजः (पु०) तलवार । खांडा ।

कर्ण (घा० परस्मै०) [कर्णाति, कणित] १ कराहना। सिसकता २ छेटा होना। ३ जाना। ४ श्राँख कपना। पत्रकों से श्राँखें मूँदना।

क्याः (पु०) १ धनाज । २ घर्षः । ३ स्वस्प परिमाण । ४ रतीभर गर्द या भूख । १ पानी की बूंद या फुहार । ६ अनाज की बाल । ७ आग का अक्कारा। —अदः, —भदः, —भुज्, (पु०) अर्थावाद अर्थात् वैशेषिक दर्शन के आविर्भावकर्ता का कुल्सित् नाम।—जीरकस्, (न०) जीरा । –भन्नकः, (पु०) पत्री विशेष ।—लाभः, (पु०) भवर।

करणपः ( पु॰ ) भाका या साँग । क्या । करणशः ( अन्यया॰ ) थोड़ा थोड़ा । बृंद भूंद । करण करिएकः ( पु॰ ) १ अनाज का दाना । २ अख । ३ अनाज की बाल । २ अने हुए गेहुँखों का भोज्य पदार्थ विशेष ।

कित्तिका (स्त्री॰) १ अशु । द्वीटे से होटा पदार्थ । २ जलविन्दु । ३ अनाज विशेष ।

किंग्रिशः ( ३० ) हे अनाज की बाज ।

कर्णाक (वि०) छोटा। नन्हा।

क्रमें ( ब्रन्थया० ) कामना पूर्ति व्यक्षक म्रन्यय । क्रमेरा ) ( स्त्री० ) १ हथिनी : २ ईडी : वेरवा । क्रमेहः ) पतुरिया ।

कंटकः, कग्रद्भः (पु०) १ काँटा । २ डंक । ३ कंटकम्, कग्रद्भम् (न०) (धाखं०) १शासन या राज्य का कर्यक रूप व्यक्ति । १ व्याधि । ववाल । १ रोमाञ्च । ६ तखा नोंह । ७ मन दुखाने वाला भाषण । (पु०) १ वाँस । २ कारखाना ।— ग्रामानः, —भक्तकः, (पु०)—भुज्, (पु०) कंट । —उद्धरणाम्, (न०) काँटा निकालना । (प्राखं०) प्राप्रिय या उत्पातकारी व्यक्ति या वस्तु को दूर करना ।—प्रभुः, (पु०) १ काँटा । काडी । २ शास्मली वृत्त ।—पर्द्नं, ( न० ) उपद्रव दमन । -विशाधनम्, ( न० ) प्रत्येक दुःख-दाई श्रोत को नष्ट कर डावना ।

कर्यकत् } (वि॰) १ क्टीला । २ रोमाञ्चित । काटकित् ) (वि॰) १ क्टीला । २ दु:खदायी ।— काटकित् ) फलः, (पु॰) क्टहल का वृत्त । काटकिलः } (पु॰) क्टीला बाँस । काटकिलः

कंट्,कराठ्) (श्वा० अभय० ) [ करठित, करठते, करठयित, करठयते, करिठत ] शोक करना । स्यापा करना । चिनितत होना । अभिलाषी होना । सखेद स्मरण करना ।

कंटः,कर्टः (पु०)) १ गला । २ गर्दंत । ३ कंटम्,कर्टम् (न०)) स्वर । यावाज । ४ पात्र का किनारा या गर्दन । १ सामीप्य । पहोस — श्राभरणम्, (न०) कंटा । पाटिया । तिलरी यादि गले का गहना । —कृश्विका, (स्त्री०) वीणा । सारंगी । —गत, (वि०) गले में प्राप्त । गले में श्राया या श्रदका हुआ ।—तटः, —तटं. —तटी, (खी॰) गर्दन की श्रगल बगल का स्थान ।— दम, (बि॰) गरदन तक !—नीडकः, (पु॰) चील ।—नीलकः, (पु॰) मसाल । लुका । पलीता ।—पाश्रकः, (पु॰) हाथी की गर्दन का रस्सा ।—श्रूपा, (खी॰) छोटी गुंज ।— मिणिः, (खी॰) स्त जो गर्ज में पहिना जाय । —लता, (खी॰) १ पदा । कालर । २ बाग- डोर । श्रगाई ।—शोपः, (पु॰) गला सुखना । —स्थ, (बि॰) गर्ज बाला । गर्ज से उच्चारण किये जाने वाले वर्षा ।

कंडतः ) ( अव्यक्षा० ) १ गत्ने से । २ स्पष्टतः । कराउतः 🕽 साफ साफ । ) ( पु॰ ) १ नाव । २ बेलचा । क्रवाली। कंठालः कराठालः 🗦 २ यह । २ ऊँट । ) (स्त्री०) वर्तन जिसमें दही या दूध कठाला कराठाला 🔰 विलोगा नाय। कंडिका ( स्त्री० ) एकलरा हार या गुंज । कशिठका कंटी (स्ती०) श गईन। गला । २ गुंज। कर्माटी र्रगाप। कालर। पट्टा। ३ घोड़े की गईन में बाँधने की रस्ती।—रखः, (पु०) १ शेर । सिंह। २ मदमाता हाथी । २ कबृतर । ४ स्पष्ट बोषणा या उत्लेख ।

कराठीलः ) (पु०) शिव जी का नाम।
कराठकालः ) (पु०) शिव जी का नाम।
कराठकालः ) (वि०) १ गले से उत्पन्न । २ जिसका
कराठ्य ) (वि०) १ गले से उत्पन्न । २ जिसका
कराठ्य ) उचारण गले से हो।—वर्गाः (पु०)कण्ठ से
उचारित होने वाले अचर। यथा अ, आ, क, ख,
ग, घ, ङ् और ह्।—स्वरः, (पु०) भ्रा और
ध्रा अचर।

(पु०) ऊँट। उष्ट्र।

कडीलः

कंड् ) (घा॰ उभय॰ ) १ प्रसन्न होना । सन्तुष्ट कराङ् ) होना । २ गर्व करना । ३ फटकना । कृट कर भूसी श्रलगाना । ४ बचाव करना । रचा करना ।

कंडनम् १ (न०) १ भूसी से अनाज के। अलगाने कग्रहनम् ∫ की किया। फटकना । पछोरना । २ भूसी।

कंडनी ) कराडनी } (स्री०) उसली। सरता सन। कंडरा कंडिका 🔵 (खी०) १ छोटे से छोटा विभाग। २शुक्त-करिएडका 🖯 यजुर्वेद का भाग विशेष । कंडुः ) (पु॰ खी॰ ) १ खुजलाहर । खुजली । कराहुः | खान | (स्त्री॰) खुजली। खाज। कंड्रतिः } कराङ्गतिः } (स्त्री०) साम । सुजली । कंड्रयति. कराड्रयति 🕽 ( कि॰ उ॰ ) खुजलाना । घीरे कह्यते, कराइयते 📝 घीरे मलना । कंड्यनम् ( न० ) मलना । खुजलाना । कराङ्गयनम् ो (५०) गुद गुदाने वाला । सुरसुरी कंड्रयनकः कराइयनकः ) पैदा करने वाला। कंड्रया (स्री०) खाज। खुजली। कगड्डया ) (वि॰) सुरसुरी, जिसके होने से खुज-जाने को जी चाहे। काइल कडेाल: ( ५० ) डलिया । टोकरी । फौथा । कराडीलः 🕯 कड़ोप: (पु०) काँका। कीड़ा। कीट। कराडोच: कर्यः, ( पु॰ ) एक ऋषि का नास जिन्होंने शकु-न्तला का पालन पोषण किया था-दृहित,-सुता, (स्त्री०) शकुन्तला । ) निर्मेखी का बृच जिसके फल से जल साप कतः कतकः 🔊 किया जाता है। कतं (न०) निर्मली बृच का फल । कतम ( सर्वनाम वि० ) कौन। कौनसा। कतर ( सर्वनाम वि० ) कौन । दो में से कौन सा । कतमालः ( पु॰ ) श्रम्नि । श्राम । कति ( सर्वनाम वि० ) १ कितने । २ कुछ । कतिकृत्वम् ( अन्यया० ) कितने वार । कितने दफा कतिधा (अन्यया०) १ कितनी बार । २ कितने स्थानं पर। कितने भागों में।

कतिएय (वि॰) १ कुछ । थोड़े से । कुछेक ।

कतिविध (वि०) कितने प्रकार के। कतिशस् (अन्यया०) एक दक्ते में कितने। कत्थ् (घा० श्रास्म०) [कत्थते, कव्यित ] १ डींगे हाँकना। शेखी बघारना। २ प्रशंसा करना। प्रसिद्ध करना। ३ गाली देना।

कत्थनम् (न०) } बलान करना । डींगे हाँकना । कत्थना (स्त्री०) } कत्सवरं (न०) कंथा ।

कथ् (घा॰ उमय॰) [कथयति, कथित ] १ कहना। वतलाना। २ वर्षन करना। ३ वार्तालाप करना। १ निर्देश करना। खोल देना। दिखला देना। १ निरूपण करना। ६ सूचना देना। ध्रवर देना। शिकायत करना।

कथक (वि०) कहने वाला। निरूपण करने वाला। कथकः (पु०) १ किसी श्रमिनण का प्रधान पात्र । र वादी। ३ किस्सा कहने वाला।

कथनम् (न०) वर्णन । निरूपण । विवरण ।
कथम् (अन्यया०) १ कैसे । किस प्रकार । किस तरह से ।
कहाँ से । २ यह आश्चर्य व्यक्षक भी है —
कथिकः (५०) जिज्ञासु । खोजी ।—कारं,
(अव्यया०) किस रीति से । कैसे ।—प्रमाण,
(वि०) किस नाप का ।—भूत, (वि०) किस
प्रकार का कैसा ।—हप, (वि०) किस स्रत

कथंता } (की॰) किस प्रकार का। किस ढंग का।

कथा ( खी॰ ) १ कहानी । किस्सा ) २ किएत कहानी । ३ वृत्तान्त । वर्णन । ४ वार्तालाप । कथो-पकथन । ४ आख्यायिका के ढंग का गद्यमय निवन्थ !— अनुरागः, (पु०) वार्तालाप करने में हर्षित होने वाला पुरुष !— अन्तरम्, ( न० ) १ वातचीत के सिलसिले में । २ वूसरी कहानी । — आरम्भः (पु०) कहानी का प्रारम्भ :— उद्यः (पु०) पाँच प्रकार की प्रस्तावनाओं में से दूसरे प्रकार की प्रस्तावना । २ किसी कहानी के वर्णन का आरम्भ !— उपार्ख्यानम्, (न०) वर्णन ! निरूपण !— अस्तं, (न०) किस्पत कहानी का रूप रंग। २ मिथ्यावर्णन ।—नायकः,—
पुरुषः, (पु०) किसी कहानी का मुख्यपात्र ।
— एडिं. (न०) किसी कहानी का चारमिकः
भाग।—मन्दन्धः (पु०) कहानी। किस्सा।—
भसङ्गः, (पु०) । वातांनाप । वातचीत का
सिलसिला। २ विपवैद्य ।—प्रागः, (पु०)
नाटक का पात्र।—मुखं, (न०) कथापीट ।
किसी कहानी का चारमिक ग्रंश।—देश्यः, (पु०)
वातांनाप का सिलसिला।—विपर्यासः. (पु०)
किसी कहानी का चवला हुआ हंग।—शेषः,—
प्रवशेषः, (वि०) वह पुरुष किसका केवल इत्तान्त
वच रहे अर्थात् सत्त। सतक। मरा हुआ।—शेषः,
—प्रवशेषः, (पु०) कहानी का शेष श्रंश था
वचा हुआ भाग।

कथानकम् ( न० ) देशी कहानी जैसे देताल-पच्चीसी :

कथित । न० छ० ) १ कहा हुआ । वर्शित । निरू-पित । २ वाच्य !— पर्ट ( न० ) पुनहक्ति । [ यह निजन्ध रचना में रचना सम्बन्धी होष माना गथा है ।] वाक्या से सम्बन्ध रखने वाला । वाक्य सम्बन्धी ।

कद् (धा॰ श्रात्म॰) [कद्यते] धवड़ा जाना । सन का चञ्चल होना : (श्रात्म॰ : [कदते ] १ रोना । श्रींसू वहाना । २ हु:खी होना । ३ बुजाना : पुका-रना । ६ मार डालना था चोटिल करना ।

कट् ( अन्यया० ) यह ' कु ' का परियायवाची है और वराई, स्वल्पता, हास, अनुपर्याणिता, शुटिपूर्णता आदि के भावों के। प्रकट करता है।— अक्तरं ( न० ) वरे अकर। बुराकेख:—अग्निः ( पु० ) वरा भांजन।—अपत्यं ( न० ) वरा भोंजन।—अपत्यं ( न० ) वरा भोंजन।—अपत्यं ( न० ) वरा बालक।—अग्न्यासः ( पु० ) वरी आदत या बान। क्रुटेव!—अर्थ (वि०) निर्थक। अर्थरहित:—अर्थवा ( स्त्री०) पीड़ा। अत्याचार। —अर्थयित, (क्रि०) १ तिरस्कार करना। वुच्छ समक्तना। २ पीड़ित करना। अत्याचार इस्ता। - अर्थित (वि०) १ तिरस्कृत। धिलाय। वुच्छी-कृत। २ अत्याचार पीड़ित। सिलाया हुआ।

विदाया हुआ। ३ ए-छ , कमीना। ४ वद । हुए।
—आर्थः (पु०) लोमी । लालची ।—अर्थभावः
(=कदर्थभावः) लोम। लालच। कंज्सी। प्रलोभन। स्मता। कंज्सपना।—अश्वः, (पु०) दुए
वोदा।—आकार (वि०) भौदा। वदशकः
अपरूप।—आकार (वि०) दुए। दुरे आचरणों
वाला —आचारः (पु०) वदचालचलन।—
उष्टः (पु०) दुरा कंट।—उष्णः, (वि०)
गुनगुन।—उष्ण्यम् (न०) गुनगुनापन।—रथः
(पु०) दुरा रथ या गादी।—वद् (वि०)
१ दुरी वात करने वाला। अस्पष्ट वोलने वाला
अथवा ठीक ठीक वान न कहने वाला। २ दुए।
तिरस्करणीय।

कद्कं ( न॰ ) चँदना । मगडण । शामियाना । कद्नम् ( न॰ ) १ नाश । बरवादी । इत्या । २ सुद्ध । ३ पाप ।

कदंबः, कद्म्बः । (पु०) ९ स्वनामस्वात कदंबक, कद्म्बकः । वृत्तविशेष । इसके बारे में कहा जाता है कि, जब बादल गर्जते हैं, तब इसमें किलयां लगती हैं। २ घास विशेष । २ हल्दी।—ग्रानिलः (पु०) २ कदम्ब के पुष्पों की सुवास से सुवासित पवन । २ वसन्त म्हतु।—वायुः (पु०) सुवासित पवन ।

कदंबकं ) (९०) १ यारा । यारी । २ अंकुस । कद्श्वकम् ) यांकुस ।

कदरः ( न० ) जसा हुआ हुध । दही ।

कर्रं ( न० ) १ समारोह। २ कदम्ब दृष के फूल। कर्ताः कर्ताकः } ( पु० ) केले का पेड़। कर्ती वृष्ठ। कर्ता ( खी०) १ केले का पेड़। २ सुग विशेष। ३ ध्वजा जो हाथी की पीठ पर लेकर आगे बढ़ाई जाती है। ४ ध्वजा या संडा।

कदा ( श्रव्यया० ) कव किस समय।

कडु (वि॰) ) घौना। मूरा।

कर्द ( खी॰ ) ) ( खी॰ ) करवण ऋषि की पत्नी और नागों की माता।—पुत्रः,—सुतः (पु॰ ) साँग। सर्ष।

कनकं ( न॰ ) साना।

कनकः ( पु॰ ) १ पतास इव । २ धत्रे का वृच । ३ तिंदुक ।—शंगदम् ( पु॰ ) सोने का बाज ।— श्रवलः — श्रद्धिः — गिरिः, — शैलः, (पु०) सुनेर पर्वत । — श्राहुका, (श्री०) सुवर्ग कलस या सोने का फूलदान । — श्राहूयः (पु०) धत्रे का रूच। — टड्डुः, (पु०) सुनहली कुल्हाड़ी — एत्रं, (न०) सोने का बना कान का गहना। — एरागः, (पु०) सोने की रज। — रसः, (पु०) १ इरताल। २ गला हुश्चा सोना। — सूत्रं (न०) सोने की गुंज। शाभुषण विशेष। — स्थली, (स्नी०) सोने की लान।

कनकभय (वि॰) सोने का बना हुआ। सुनहता। कनखतं (न॰) हरिद्वार के समीप का एक तीर्थ विशेष।

कनन (वि॰) काना एक आँख का। कनयति (कि॰) कम करना। आकार में बटाना। खोटा करना।

किनिष्ठ (वि॰) १ सब से छोटा। सब से कम। २ उन्न में सब से छोटा। [उँगुली। किनिष्ठा (खी॰) छगुनिया। हाथ की सब से छोटी किनीनिका ) १ छगुनिया। हाथ की सब से छोटी किनीनी ) उँगुली। २ आँख की पुतली। किनीथस (वि॰) १ अपेशा इत कम। अपेशाहत

होटा। २ वय में अपेहा कृत होटा। कतेरा (स्त्री०) १ रण्डी। देश्या। २ हथिनी। कंतुः ) (पु०) १ काम। २ हृदय (जो विचार कन्तुः ) श्रीर श्रमुभव का स्थान है।) ४ खत्ती या

खी जिसमें अनाज भरा जाता है।

कंशा } (स्ती०) कथड़ी । कथरी।—धारिगाम कन्या ∫ (न०) कथड़ी पहिनना ।— घारिन् (पु०) योगी। भिन्नक ।

कंदः ( पु० ) कन्दः पु० ) १ एक प्रकार की जड़ कंद्म् (न०) कन्द्म् (न०) े जो खायी जाती है। २ लहसन। ३ गाँठ। गुमदी।—मूलम् ( न०) मूली:—सारं (न०) इन्द्र का उद्यान। ( पु० ) बादल।

कइडं (न०) सफेद कमल | कमोदिनी | कंदरः (पु०) कन्दरः (पु०) ) गुफा । घाटी (पु०) कंदरम् (न०) कन्दरम् (न०) ) श्रंकुश । श्रांकुस । कंदरम् ) (स्त्री०) कंदरी, कन्दरी (स्त्री०) कन्दरा ) गुफा । खुलाल । धाटी । कंदराकारः } (पु०) पहाद । पर्वत । कल्द्राकारः } (पु०) पहाद । पर्वत । व्यव्याकारः } कल्द्राकारः } (पु०) १ कामदेव । २ प्रेम ।— कूपः (पु०) १ कुस या कुरा। (२) वेगि । भग ।— उवरः, (पु०) कामज्वर । — इहनः, (पु०) शिव जी का नाम ।— मुप नः, — मुस्तवः, (पु०) पुरुप की जनेन्द्रिय । विक्र ।— श्रृङ्खल, (पु०) रतिबन्ध ।

कंदलः, कम्दलः ( पु॰ ) ) १ शंखुशा। श्रंकुर । २ कंदलम्, कम्दलम् (न॰) ऽ लानतः । मलामतः । भर्तना। ३ गाल अथवा गाल श्रोर कनपुटी। ४ श्रशकुन । कुलक्षाः ४ मधुर स्वरः । ६ केले का वृच । ( पु॰ ) १ सुवर्षः । २ शुद्धः । लड़ाई। ३ वादानुतादः । वहसः । (न॰) पुष्प विशेषः।

कंदली, करदली (श्वी०) १ केले का वृत्त । २ एक जाति का हिरन । ३ अंडा । ४ कमलगृहा । या कमल का बीज ।—कुसुमम् (न०) कुकुरमुत्ता । कंडः ) (प्र०) (श्वी०) १ बश्लोही। प्रतीली ।

कंटुः } ( पु॰ ) (स्त्री॰) ः बःलोई। पतीली। कन्दुः } २ तंदूर चूल्हा। कंडकः , कन्दकः (पु॰) ) गेंद्र । बाल । —त्तीला

कंदुकः, कन्दुकः (पु०) ) गेंद । बाल । — लीला कंदुकम्, कन्दुकम् (न०) ) (पु॰) गेंद बल्ले का खेल।

कंदोटः, कन्दोटः (पु॰) ) १ कमोदिनी या सफेट कंदोटः, कन्दोटः (पु॰) ) कमल का पूल । २ नील कमल ।

कंधरः ) कन्धरः ) (पु०) १ गरदन । २ वादल ।

कंघरा } (स्त्री॰) गरदन।

कंबिः कन्बिः } (स्त्री०) १ समुद्र । २ गर्दन ।

कञ्चम् ( न० ) १ पाप । २ मूच्छा । बेहोशी ।

कन्यका ( खी॰) १ लड्की । २ अविवाहिता लड्की । ३ दस वर्ष की लड्की की संज्ञा विशेष । साहित्या-लङ्कार में कई प्रकार की नायिकाओं में से एक । अविवाहिता लड्की, जो किसी पद्यमय कान्य की प्रधान नायिका हो । ४ कन्याराशि ।—कुताः (पु॰) बहकावा । दम । काँसा । फुसलाहट । —जनः (पु॰) कुँवारी कन्या । अनविवाहिता लड्की ।

--- जातः, ( पु॰ ) श्रविवाहिता लहकी से उत्पत्त पुत्र । कानीन ।

कन्यसः ( ३० ) सव से बहुरा भाई। कन्यसा ( स्नी० ) सव से द्वीटी डँगुली।

कन्यसी ( बी॰ ) सब से ब्रोटी वहिन ।

कन्या (स्रो०) १ अनविशाहिता लड़की या पुत्री । २ दस वर्ष की उम्र की खड़की। ३ कारी खड़की। असाधारणतः केाई भी स्त्री । १ कन्या राशि । ६ दुर्गा का नाम । ७ वड़ी इलायची । — अन्तःपुरं, (न०) जनानखाना । अन्तःपुर ।—ग्राट, (वि०) युवती लड्कियों की खोजमें रहने वाला। -- आटः, ( पु॰ ) १ लड़िकयों के रहने का स्थान । २ वह पुरुष जो युवतियों का शिकार करे अथवा उनकी खोज में रहै।—कुटतः, (पु०) कन्नीत नामक नगर —गतम्, (न०) कन्या राशि पर गया हुआ ग्रह। — ग्रहण्य, (न०) विवाह में कन्या के। ग्रहण करना या खेना।—हानम्, (पु॰) निवाह में कन्या की देना।—द्वीषः, (पु०) कन्याश्रीं के ऐव, जैसे रोग, ग्रङ्गन्यूनता ग्रादि ।-धनम् ( न० ) दहेज । यौतुक ।—यतिः, ( पु० ) दामाद । जामाता ।—पुत्रः, ( पु॰ ) श्रविचाहिता लड़की से उत्पन्न लड़का जिसे कानीन कहते हैं। —पुरं, ( न० ) जनानखाना ।—भत्रु, ( ५०) ९ दामाद । जमाई । २ कार्तिकेय का नाम । — रत्ने, (स्त्री०) अत्यन्त सुन्दरी कन्या । —राशिः, (पु॰) कन्याराशि । —वेदिन्, ( पु॰ ) जमाई।—शुल्कं, ( न॰ ) वह अन जो कन्याका मृत्य स्वरूप कन्या के पिता की दिया जाता है।—स्वयंवरः ( ५० ) कारी कन्या द्वारा अपने लिये पति का वरण करने का विधान विशेष । - हराएं, (न०) कन्या के भगा ले जाना ।

कन्यका ) (स्त्री॰) ९ युवती लड़की। २ कारी कन्यिका ) लड़की।

कन्यामय (वि०) युवती कन्या के रूप में।

कन्यामयम् (न॰) जनानखाना । श्रम्तःपुर । (जिसमें श्रिषक संख्या जबकियों ही की हो)। कपटः (पु०) विश्वा । इल । कपट । — तापसः, कपटत् (न०) पासपडी साधु । बता हुणा तपस्वी : — पट्ट, (वि०) घोसा देने में निप्रुण । — प्रवन्धः, (पु०) कपटपूर्ण चाल । — लेख्यस्, (न०) जाली दस्तावेज या टीप । — वसनम्, (न०) घोले की वात ! — वेश, (वि०) वह-रूपिया । शह बदसे हुए ।

कपटिकः (पु०) इसी। इपटी त्रावाज। कपर्दः ) (पु०) १ की ही। २ बटा। विशेष कर कपर्द्कः । शिव जी का जटाजूट। कपर्द्का (स्त्री०) की ही।

कपदिन ( 30 ) शिव जी का नाम।

कपादन (पु०) । सव जा का नाम।
कपाटः (पु०) ) १ किवाइ। २ हार। दरवाज़ा।
कपाटम् (स्त्री०) ) — उद्घाटनम् । न०) किवाइ
स्रोतना। —द्वाः (पु०) सेंघ कोड़ने वाला। चोर।
कपालः (पु०) ) १ स्रोपड़ी २।सप्पर। ३ समारोह
कपालं (न०) } संग्रह। ४ भिचापात्र। ४ प्याला
या कटोरा। ६ ढकन । हकना। —पाणिः, —
मृतः, —मालिनः, —शिरस्, (पु०) शिव जी
की उपाधियाँ। —मालिनीः, (स्त्री०) दुर्गादेवी
का नाम।

कपाजिका (स्त्री०) स्वयता । स्वयता । रिकड़ा । कपाजिक (वि०) । स्नेपड़ी रखने वाला । २ स्नेप-ड़ियों की ; माला) पहिनने वाला । (पु०) । शिव जी की उपाधि । २ नीच जाति का घादमी, जो बाह्यणी माता और मह्नवाहा पिता से उत्पन्न हुआ हो ।

किपिः (पु॰) १ वंदर । लङ्क्रूर । २ हाथी ।—आक्याः धुगन्धिद्वस्थ । पृष । भूना । — इज्यः, (पु॰) श्रीरामचन्द्र , श्रीर सुप्रीव की उपाधि । — इन्द्रः, (पु॰) १ हनुमानजी की उपाधि । २ सुप्रीव की उपाधि । कान्व्यान की उपाधि ।— कत्त्वः, (ख्री॰) एक पैधि का नाम ।—केतनः,—ध्वजः, (पु॰) श्रर्जुन का नाम । — जः, —तैलं, — नामन्, (न॰) १ शीलाजीत । २ लोबान ।—प्रभुः, (पु॰) श्रीरामचन्द्रजी की उपाधि । —लोहं, (न॰) पीतल ।

कपिंजलः } (पु॰) १ चातक पत्ती । २ तीतर पत्ती ।

किपित्यः ( पु॰ ) कैथा का पेड़ । —ग्रास्यः ( पु॰ ) वानर विशेष ।

कपिश्वम् ( न० ) कैथा के पेड़ का फल । कपिल (वि०) ९ स्रा । धुप्रैजा । २ मूरे वार्जो वाला । कपिलचुति ( ५० ) सूर्व ।

किया था। १ की० ) गङ्गा जी की उपाधि। किपिलस्मृति (की०) किपिल रिचत सांस्य सूत्र। किपिलः (पु०) १ एक सहिषे का नाम, जिन्होंने सगर राजा के ६० हज़ार ्त्रों की कुपित हो, मस्म कर डाला था। इन्होंने सांस्वदर्शन का ब्राविस्कार किया था। २ कुत्ता। ३ बोबान । ४ धृप। ४ एक प्रकार की ब्राग। ६ भूरा था धुमैजा रंग।

कपिता ( बी॰ ) १ मूरे रंग की गाय। २ एक प्रकार का सुगन्धिद्व्य ३ लकड़ी का लट्टा। ४ ओंक। जलीका।

कपिलाश्वः ( ५० ) इन्द्र की उपाधि । कपिश ( वि॰ ) १ मुरा । सुनहला । २ ललीहा । कपिशः (वि॰) १ भूरा या सुनहला रंग । २ शिलाजीत या लोवान । नास । कपिशा (खी०) १ माधवीलता। २ एक नदी का कपिशित ( वि॰ ) सुनहला या भूरे रंग का। कपुन्जलं (न०) ) १ चूड़ाकरण संस्कार । २ देवनीं कपुष्टिका (खी॰) ) कलपटियों के उत्पर के केशगुस्छ। कपूर्य (वि०) निकम्मा। हेव । नीच। कपातः (४०) १ पिड्की। पाका। कब्तर। २ (साबरगतः) पत्ती ।—ग्रान्धिः, ( पु॰ ) सुगन्धि इन्य विशेष ।—ग्रञ्जनम्, ( न० ) सुर्मा। —श्ररिः (पु॰) बाज पत्ती ।—च रह्या, (स्ती०) सुगन्धिद्रव्य विशेष। —पालिका, —पाली, (स्रीत) काबुक । अड्डी । —राजः, (५०)

कपोतकः ( पु० ) छोटा कबुतर । कपोतकम् ( न॰ ) सुमां । कपोलः ( पु० ) गाल । —फलकः, ( पु० ) चौड़े गाल । —भित्ति, ( स्त्री० ) कनपटी ग्रीर गाल । —रागः, ( पु० ) गालों का गुलाबी रंग ।

भय या प्रार्थना व्यक्तक होती है।

क्वृतरों का राजा। —सारं ( न० ) सुमां।—

—हस्तः, (पु॰) हाथ जोड्ने की विधि विशेष

कफः ( पु० ) रलेक्मा । बलाम । — छारिः, ( पु० ) सेंड । — कृष्टिका, (स्रो०) थूक । ससार ।— द्वारः, ( पु० ) तथ रोग । — ध्व. — नाशन, —हर, ( पि० ) कफनाशक । — उत्तरः, ( पु० ) कफ की वृद्धि या कफ के विकार से उत्पन्न उत्तर । कफला ( वि० ) कफ प्रकृति का । किन्द् ( वि० ) [ स्रो० — किंफिनी] कफ की वृद्धि से पीईल । कफीला ।

कफ्षिः ) कफोणिः > (स्री०) कुहनी । कफोणी >

कर्वथः — क्वन्धः (पुः) सिर रहित घड़। कर्वथम् — कवन्धम् (न०) (विशेष कर वह घड़ जिसमें प्राण वाकी हों।) (पु०) १ पेट। २ वादल। ३ धृमकेतु। ४ राहु का नाम। १ जल। ६ श्रीमहालमीकि रामायण में विशेष राचस विशेष, जिसे श्रीरामचन्द्र जी ने मारा था।

किल्हाः ( पु॰ ) कैथा का पेड़ ।

मनेहर )

कम् (धा० श्रात्मा०) [कामयते, कासित, कानत ]
१ प्यार करना । श्रासक होना । २ उत्करिठत
होना । श्रीसंज्ञाण करना । इच्छा करना ।

कासरः ( पु॰ ) १ कल्लुझा । २ वाँस । ३ घड़ा । —पनिः, ( पु॰ ) कल्लुवों का राजा ।

कमरी (स्त्री०) १ कहुई या छोटा कहुवा। कमगृङ्ख, कमगृङ्खः (पु०) मिट्टी या लकड़ी का जलपात्र।—धरः (पु०) शिवजी का नाम। कमन (वि०) १ विषयी । लम्पट । २ सुन्दर।

क्रमनः (पु॰) १ कामदेव । २ अशोक बृचा ३ ब्रह्मा का नाम। [प्रिय।

कमनोय (वि०) १ वाञ्छनीय । २ मनोहर सुन्दर । कमर (वि०) कामासक्त । उत्सुक ।

कमलं (न०) १ कमल १२ जल । ६ ताँबा १६ स्वर्भावशेष । इवाविशेष । १ सारस पत्ती । ६ सृत्रस्थली । —श्रन्ती, (स्वी०) कमल जैसे नेशों वाली स्वी। —श्राक्तरः, (पु०) १ कमल समृह। २ कमल परिपूर्ण सरोवर। —श्रालया, (स्वी०) वस्मी जी का नाम। श्रास्तनः (पु०) ब्रह्मा

का नाम। —ईदाणा, (वि०) कमल जैसे नेत्रों वाली (क्षी)।—उत्तरं, (व०) कसुम पुष्प।
—ख्राह्म (व०) कमल समृह।—जः, (पु०)
१ व्रह्म की उपाधि। र रोहिणी नक्त्र।—जन्मन,
(पु०) —भवः —योनिः, —सम्भवः, (पु०)
व्रह्मा की उपाधियाँ।

कमलः ( पु॰ ) १ सारस पश्ची । २ हिरन विशेष ! कमलकम् ( न॰ ) एक द्वीद्य कमल । कमला खी॰) १ लक्षीजी की उपाधि । २ सर्वेत्तिम

क्रमला कार्या ज जमाजा का उपाव । र सवासम स्त्री।—पतिः,—सासः (पुरु) विष्णु की उपाधि। क्रमलिनी (स्त्रीरु) ३ कमल का पैथा। र कमल

समृह । ३ वह स्थान जहाँ कमलों का बाहुल्य हो । कमा (खी०) सीन्दर्थ । कमनीयता ।

कामितु (वि॰) कामासकः कामुकः।

कंप् ) ( था॰ थात्म॰ ) [ कंपते, कंपित ] हिलना। कस्प् ) काँपना। थरथराना । धूमना फिरना।

कंपः.कम्पः (पु॰) ) थरथरी : कपकपी !--ग्रान्वित, कंपा,कम्पा (भ्री॰) ) (वि॰) यरथरानु वाला। श्रान्दा-

लित । उद्विम ।—तस्मन् (पु०) वायु । पवन । कंपन ) (वि०) धरधराने वाला । काँपने वाला । कम्पन ) हिलने वाला ।

कंपनः 🕠 (पु०) शिशिरऋतु । नवंबर श्रौर दिसंबर 🛭 का कम्पनाः 🖟 मास ।

कंपनम् १ ( न० ) १ थरथरी। कंपकषी। २ उचारसा कम्पनम् ) विशेष । गिटकिरी।

कंपाकः } (पु॰) वायु। पवन। करपाकः }

कंप्र } (वि॰) कांपने वाला। हिलने वाला।

कंब् ) ( घा० परस्मै०) [कंबति, कंबित ] जाना। कम्ब् ) हिल्ला।

कंबर कस्वर } (वि॰) चित्रविचित्र। रंगविरंगा।

कंबरः ) ( 90 ) रंगिबरंग रंग का। चितकबरे रंग कम्बर ) का।

कंबलः ) (पु॰) १ अनी कंबल । २ गलथ्या । गाँ की करबलः ) गरदन के नीचे का लटकका हुआ मांस । हेंगा । ३ हिरन विशेष । ४ अनी वस्त्र को अपर से पहिना जाय । ४ दीवाल ।—वाह्यकं (न॰) बहली जिस पर अनी पदां पदा हो ।

संवृशक कौक- २७

तालः, ( पु॰ )—तालकम्. ( पु॰ ) १ ताली बजाना । करताल नाम का बाका विशेष ।—

तालिका,--ताली, ( ग्री॰ ) ताली ।--तोया,

कंवलम् }( न॰ ) जल। कम्बलम् कंबलिका ) ( ची० ) छोटा कंबल । ( पु० ) बैल । कम्बलिका ) साँह ।—वाह्यकं (न०) कंबल के उचार की बैलगाडी । कंबी, कंवो : } (स्त्री॰) कलड़ी या चमचा। कंबु, कम्बु ) (वि॰ ) [क्री॰—क्रम्बु -कंबु ] कंबी,कम्बी ∫ चित्तीदार । धन्बादार रंगविरंगा । (पु० न०) शङ्खा (पु०) १ हाथी २ शरदन। ३ रंगविरंगा रंग। ४ शरीरस्थ एक रंग। ५ कंकण। ६ नलीनुमा हड्डी । --कर्राठी, ( स्त्री॰ ) शंख जैसी गरदन वाली स्त्री —ग्रीवा (स्त्री०) देखो कंबुकरठी। कंबोजः १ (पु०) १ शङ्ख । २ हाथी विशेष। क्रम्बोज्ञः ) ३ ( बहुवचन) एक देश विशेष तथा वहाँ के रहने वाले। कम्न (वि०) मनोहर । सुन्दर । करः ( पु॰ ) फी॰-करा, या करी, ] १ हाथ । २ रोशनी की किरन ! ३ हाथी की संूड़ । ४ कर । चुँगी। क़िराज। ४ श्रोला। ६ २४ अँगुल का माप विशेष । ७ हस्त नचत्र !-- ग्राग्रं, ( न० ) हाथ का श्रगला भाग । २ हाथी की सुँड की नोंक।--ग्राघातः, ( पु॰ ) हाथ का ग्राघात । —न्यारोटः, (पु॰) ग्रॅंगृठी।—ञ्रालंबः, ( पु॰ ) हाथ का सहारा देना ।--ग्रास्फोटः,, (पु०) १ छाती। २ हाथ का आघात। -- कग्रटकः, (पु॰) --- **कग्**टकम, (न०) हाथ की उँगुनी का नाख़्न। —कमलं,—पङ्कुज्ञम्,—पद्मं, ( न॰ ) कमस जैसा हाथ । सुन्दर हाथ ।—कल्राः, ( पु० )— कलशम्, (न०) हाथ की श्रॅंजली ।—किसलयः, (५०) — किसलयम्, (न०) १ कोमल कर। २ ऋँगुली।—कोषः, ( १० ) हाथ की उँगुली । — ब्रहः, ( पु॰ )—ब्रह्माम्, ( न॰ ) १ कर

लगाना । २ पाणिअहण करना । ३ विवाह ।— आहः, (५०) १ पति । २ कर उगाहने वाला ।—

जः, ( पु॰ ) हाथ की ऊँगुली का नख ।—जाम्. ( न॰ ) सुगन्धि द्रन्य विशेष । - जालं, ( न॰ )

प्रकाश की धारा । —तलः ( पु॰ ) इथेली । —

(स्ती॰) एक नदी का नाम।-दः, (वि॰) १ कर श्रदा करते हुए। २ करद या कर देने वाला । ---पत्रं, (न०) श्रारा । श्रारी ! पत्रिका, (स्त्री०) जल में कीड़ा करते समय पानी को उछा-लना ।---परुत्तवः, ( पु॰ ) १ कोमल हस्त । २ उँगुली।-पालिका (स्त्री०) १ तलवार । २ फॉॅंबड़ा । कुदाली । — पीडनम् ( न० ) विवाह । —पुटः, (वि॰) उँगुली। - पृष्ठं, (न॰) हाथ की पीठ। बालः,—वालः, (पु०) १ तलवारः २ उँगुली का नख --भारः, ( पु॰ ) श्रत्यन्त ग्रधिक कर !- भूः (पु०) उँगुली का नख !--भूषात्, ( न० ) पहुँची । कड़ा ।--मालः, (पु०) धुत्रा :--मुक्तं. (न॰ ) हथियारों में सरताज !--रुहः, ( पु॰ ) नख । नाख्नुन !—चीरः,—चीरकः, (पु०) १ तलवार । खाँड़ा । २ कबरगाह । ३ एक देश विशेष का नाम। ४ वृत्त विशेष।—शाखा, ( स्त्री॰ ) उँगुली ।—शीकरः, ( पु॰ ) हाथी की सँड़ से फैंका हुआ जल।— श्रूकः, ( ९० ) उँगुली का नाख़ून।—सारः, ( पु॰ ) किरनों के प्रकाश का मंदा पड़ जाना !— धूत्रे, ( न० ) सुत्र जो विवाह के समय कलाई पर बाँघा जाता है।-स्थालिन, (पु॰) शिव का नाम ।-स्वनः, ( पु॰ ) ताली बजाना । करकः (पु०)) कमग्डलु।साधु का जलपात्र। करकम् (न॰) ) - ग्रंभस्, (पु॰) नारियल का वृत्त ।--ग्रासारः, ( पु॰ ) श्रोलों की फुश्रार पा वर्षा ।--ज्ञम्, (पु०) पानी ।--पात्रिका, (स्त्री०) साधु का कमग्डलु। करङ्कः ( पु॰ ) ३ हड्डियों की ठठरी। २ खोपड़ी। ३

नरेरी । नारियत्न का बना पात्र । पिटारी ।

(पु॰) भिलावे का पेड़।

करटः (पु॰) १ हाथी का गाल । २ कुसुंभ । ३ काक ।

४ नास्तिक। श्रविश्वासी ! **५ पतित** ब्राह्मण ।

संदूकची ।

क्रस्टकः ( पु॰ ) । काक । २ चोरी की कला का विस्तार करने वाले कर्णीरथ का नाम । ३ हितोपदेश

श्रीर पञ्चतंत्र में वर्णित एक शुगाल का नाम ।

करदिन् ( पु॰ ) हाथी।

👌 ( पु॰ ) सारस पन्नी का भेद ।

कर्गाम् ( न० ) १ करना । सम्पन्न करना । २ किया।

३ धार्मिक श्रनुष्ठान । ४ व्यवसाय । ज्यापार । ४

इन्द्रिय। ६ शरीर । ७ क्रिया का साधन । ८

कारण । हेतु : १ टीप । दस्तावेज़ । खिखित

प्रमाख । १० संगीत विद्या में ताली से ताल देना। ११ ज्योतिष में दिन विभाग विशेष ।-- श्रिधिपः.

(पु॰) जीव।--- प्राप्ताः, (पु॰) इन्द्रियों की

समष्टि।—त्राग्रां, ( न० ) सिर । करंडः । (पु॰) १ संदूकची या छोटी ढिलिया ।

करराडः र शहद की मक्बी का छत्ता। ३ तलवार ।

४ कारण्डव (जल) पन्नी।

करंडिका, करसिंडका } (स्त्री॰) बाँस की पिटारी। करंडी, करगडी करंध्य (वि॰) हाथ चूमते हुए ।

करभः ( पु॰ ) १ कलाई से लेकर उँगुली के नख तक

के हाथ का पृष्टभाग। २ सृंड्। ३ जवान हाथी। ४ जवान ऊँट। ४ ऊँट। ६ सुगन्धि द्रव्य विशेष<sub>ा</sub>

-- अहः, (स्त्री०) हाथी की संृह जैसी जँबायों वाली स्त्री।

करमकः ( ५० ) कँट।

करमिन् (पु॰) हाथी।

कर्ंबु, करम्ब । (वि०) श्रमिश्रित । मिला-करंबित, करम्बित ) जुला। रंगबिरंगा । २ जड़ा

हुआ। बैठाया हुआः

करंभः, करम्भः ) ( ५० ) १ त्राटा या ऋन्य करंबः करम्बः ) मोज्यपदार्थ जिसमें दही मिला हो। २ कीचड़। यथा---

करंभवालुकातापान् ।

मनु ।

करहाटः (पु॰) एक देश। सम्भवतः सतारा जिले का श्राधुनिक करहाद्। कमल का डंडुल या कमल-नाल । कमल की जड़ से निकलने वाले रेशे ।

करालः (वि०) १ मयानक । खौफनाक । २ फटा-हुआ। चौड़ा खुला हुआ। ३ बड़ा। लंबा।

ऊँचा। ४ श्रसम । विषम । नुकीला ।—इंष्ट्रः

(वि॰) भयानक डाहों वाला ।-वद्ना,

(स्त्री०) दुर्गाका नाम। करालिकः ( ५० ) १ वृत्त । २ तखवार ।

करिका (स्वी०) खरोंच। नखावात।

करिगा। (खी०) हथिनी।

करिन् (पु०) १ हाथी। २ ऋाठ को संख्या ।—

इन्द्रः,—ईश्वरः,—वरः, ( पु॰) विशाख हाथी। गजराज।--- फ़ुम्भः, (पु०) हाथी के मस्तक का

वह भाग जो ऊँचा उठा हुआ हो !--गर्जितं,

(न०) हाथी की चिंघाड़। -दन्तः, ( ५० ) हाथीदाँत ।-पः, (प्र॰) महावत ।-पोतः-

शावः, --शावकः ( ५० ) हाथी का वचा।--बंधः, (पु०) हाथी का खूँटा ।—माचलः, (पु०)

सिंह। -- मुखः, (पु॰) गर्णेश जी। -- वैजयन्ती, (वि॰) हाथी की पीठ पर रखा हुन्ना मंड़ा ।--

स्कन्धः, ( त्रि॰) हाथियों का समूह। करोरः ( ५० ) १ वाँस का ऋँखुआ । २ ऋँखुआ । ३ करील नाम का कटीला एक साड़। ४ जलकुम्भ।

करीषः (पु॰) ) सूखा गोवर ।—श्राग्नः, करीषम् (न॰) ऽ (पु॰) श्रन्ने कंडों की श्राग । सूस्रा गोवर ।—ग्राग्तः, करीयंकषा ( स्त्री॰ ) प्रचरेड पवन या श्राँभी ।

करीषिस्मी (स्त्री॰) सम्पत्ति की अधिष्ठात्री देवी।

करुगा (वि॰) कोमल । करुगा हृदय । द्यापात्र । दया प्रदर्शित करने येग्य। द्योत्पादक। शोका-

न्वित ।—मब्द्री, (स्त्री०) मिल्लिका का पौथा।

२ सहित्यालङ्कार में वियोग-जन्य प्रेम का भाव। करुगाः ( पु० ) १ रहम । दया । अनुकम्पा । कोम-

जता। २ दुःख। शोक। करुणा ( छी० ) अनुकरणा। रहम। द्या।—आर्द्र

(वि॰) कोमलहृदय ।--निधिः, दया भारखार ।—पर, -मय, (वि॰) ऋत्यन्त दयालु ।

—विमुख, (वि॰) निष्दुर। सङ्गदिल।

करेटः ( पु०) डँगुली का नख। करेगाः (पु०) १ हाथी । २ कर्णिकार । कठचंपा या का पेट् ।—भूः,—सुतः, (पु०) हस्ती-विज्ञान के त्राविभावकर्ता पालकाप्य का नाम। [का नाम। करेगु: (क्षी॰) १ हथिनी। २ पालकाप्य की साता करोर्ट (न०) १ सोपड़ी। २ कटोरा या करोटि: (स्त्री॰) । पात्र। कर्कः ) (पु॰) १ सकरा । २ राशिचक की

कर्कः ) (पु॰) १ सकरा । २ सारिचक की कर्कटकः ∫ चौथी सशि । ३ अग्नि । ४ जलपात्र । १ त्राईना । दर्पण् । ६ सकेंद्र रंग का बोदा ।

कर्कटः ) (पु॰) १ केंकड़ा। २ कर्कराशि। ३ कर्कटकः ) घेरा। चक्कर।

कर्कटिः } (खी॰) ककड़ी विशेष।

कर्कन्धुः ) (स्त्री०) उन्नाव या ईरानी वैर का पेड़ कर्कन्धुः ) और उसके फल ।

कर्कर (वि॰) १ कड़ा। ठोस । पोड़ा ।—ग्रन्तः, (पु॰)—ग्रङ्गः, (पु॰) खञ्जनपची !— ग्रन्धुकः, (पु॰) ग्रन्था कुत्रा। ग्रन्थकृप।

कर्करः (पु०) १ हथौड़ा । घन । २ दर्पण । आईना । ३ हड्डी । खोपड़ी की हड्डी का टूटा हुआ दकड़ा । कर्कराटः (प०) टीई तिरही दृष्टि । दन तक देखने-

कर्कराटुः ( ५० ) दीर्घ तिरखी दिव्द । दूर तक देखने-वाली तिरखी चितवन । मलक ।

कर्कराला (स्त्री॰) धुँ धुराले बाल ।

कर्करी (खी॰) ऐसा जलपात्र जिसकी ऐदी में चलनी की तरह ख़िद हों।

कर्कश (वि॰) १ कड़ा । सख्त । रूखा । २ निष्दुर । दयाशून्य । ३ भचग्छ । दह । अत्यधिक । ४ उद्देख । १ असदाचरणी । असती । अपितवता । (क्षी॰) ६ समभने में कठिन ! समभ में न आने वेग्य ।

कर्कशः (५०) १ तलवार । सङ्ग । २ करला । ३ गका । कर्कशिका कर्कशी

कर्किः ( ५० ) कर्क शशि।

ककीटः । (पु॰) १ त्राठ मुख्य सपों में से एक । ककीटकः । यह एक बड़ा निषेता सर्प होता है । यहाँ तक कि, इसके देख देने ही से देखे जाने नाले पर सपीनिष का असर पैदा हो जाता है । र गन्ना। ३ वेल का पेद।

कर्जूरः (पु॰) १ कसूर । २ एक सुगन्ध-द्रव्य विशेष । कर्जूरम् ( न० ) १ सुवर्ण । २ इरतात । मैनफत । कर्र्या (धा० उभय० ) [कर्य्यति, कर्यित ] १ हेदना स्त्राल करना । वेधना । र सुनना ।

कर्ताः (पु०) १ कान । २ कड़ादार गंगाल या जंगाल श्रादि वर्तन के कड़े या कान । दस्ता । वेंट। ४ डाँइ। पतवार। ५ समकोगा त्रिभुज की वह रेखा जो समकाया के सामने होती है। ६ महाभारत में वर्णित कौरव पर्वाय एक प्रसिद्ध योद्धा राजा (यह सूर्यपुत्र के नाम से प्रसिद था. तथा बढ़ा प्रसिद्ध दानी था । कुन्ती जब क्वारी थी, तब उसके गर्भ से इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसीसे यह "कानीन" में कहलाता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इसने कौरवों की ओर से पारडवों से युद्ध किया था । अन्स में त्रर्जुन द्वारा यह मारा गया था।]—ग्रञ्जल्तिः, (स्त्री०) कान का भाग विशेष ग्रथवा वह मुख्य माग जिससे सुनाई पड़ता है ।—श्रनुजः, (५०) युधिष्टिर।—ग्रन्तिक, (वि०) कान के समीप। ---ध्रन्दुः,-ग्रन्दुः, (स्त्री०) कान की बाली या बाला।--श्रपेशम्, (न०) सुनना। कान देना। —ग्रास्फालः, ( ५० ) हाथी का कान फट-फटाना।--उत्तंसः, (पु०) कान में धारण किया जानेवाला ग्राभूषण विशेष ग्रथवा ग्राभूषण।—-उपक्रांगिका, (स्त्री०) अभवाह । किम्बद्ग्ती ।— इवेनः, (पु०) कान में सतत आवाज़ का होना।—गोचर, (वि०) जो सुन पड़े।— ब्राहः, (पु॰) पतवारी र—जय, ( वि॰ ) (कर्गोजप भी रूप होता है) गुप्त बात कहने वाला । मुखबिर । - जपः, जापः, ( पु॰ ) निन्दक । निन्दा करनेवाला ।---आहः, ( ५० ) कान की जड़ ।—जित् ( पु० ) कर्ण की इराने-वाला । ऋर्जुन की उपाधि । - तालः, (पु०) हाथी के कानों की फटफट का शब्द ।—धारः, (५०) पतवारी :— घारिस्ति,(स्त्री०)हथिनी :— परम्परः, (स्री ॰) सुनी सुनाई वात । श्रफवाह ।—पालिः, (स्त्री० कान का नीचे लटकता हुआ हिस्सा। वाशः, (पु०) सुन्दर कान ।-पूरः, (पु०) १ कर्ग्युक्त । करनफूल । कान का आभूष्या विशेष । २ अशोक का बृष ।—पूरकः, ( ५० ) १ करन-

फूल । बाली । २ कदम्ब का पेड़ा ३ अधोक का पेड़ । ४ नील कमल ।— प्रान्तः, (पु०) '' कर्णपानि '' देखो ।--भूषण्, (न०)--भूषा, (स्त्री) ) कान का गहना । मूलं, (न०) कान के नीचे का भाग।—पोर्ट', (स्त्री०) दुर्गा का एक रूप।—वंशः, (पु०) बाँस बल्ली से बना मचान ।-विर्जित, (बि॰) कानरहित ।-वर्जितः, ( पु॰) सर्व ।-विवरं, ( न॰ ) कान का बेंद।--विष्, (स्त्री०) कान का मैल या ठेठ।---वेधः. (ए०) संस्कार विशेष जिसमें कान होदे जाते हैं। बिदाउन ।—वेष्टः, (पु॰) —वेप्रनम्, (न०) कान की वालियाँ।--- शब्कुन्ची, (स्त्री०) कान का वहिर्भाग ।--शूलः, ( ५० )--शूलं, ( न० ) कान का दर्द। - श्रव (वि०) ऊँची धावाज से कहा गया। सुन पड़ने योग्य।—श्रावः,— संश्रवः, ( पु॰ ) कान का बहना । कान का रोग विशेष ।-सुः, (स्त्री०) कर्ण की जननी कुन्ती। —होन, (वि० ) कर्णविवर्जित:—होनः, (पु०) सर्प।

कर्णाकर्णि (वि०) कानों कान। कर्णाटः (बहुवचन) भारत के दिख्णी प्रायःद्वीप का एक भूखरड विशेष।

कर्गाटो (स्रो०) कर्णाट देश की स्री।
कर्गिक (वि०) श्रकानों वाला। २ पतवार वाला।
कर्गिकः (पु०) मासी। पतवरिया। पतवारी।
कर्गिका (स्री०) श्रकानों की बाली। गुमड़ी। गुमड़ा।
३ पत्रवीज केष । १ क्रूंची या चित्रकार की
लेखनी। १ मध्यमा उँगुली। ६ फल का डंटल।
७ हाथी की सुड़ की नोंक। द चाक मिट्टी।
खड़िया।
कर्गिकारः (पु०) श्रवनचम्पा या कठवम्पा का पेड़।

कर्गिकारम् (न॰) कर्णिकार वृत्त का फूल जिसमें सुगन्धि विलक्कत नहीं होती : कर्गिन् (वि॰) १ कानों वाला । २ वड़े बड़े कानों

किशोन् (वि०) १ कानी वाला । २ बड़े बड़े कानी बाला। शरपच युक्त । (पु०) १ गधा। २ पतवारी । ३ साठोंदार वासा।

कर्गाी (स्त्री॰) ३ पुङ्कदार विशेष बनावट का बागा। - २ मूलदेव की माता का नाम । यह मूलदेव चौर्यकला विज्ञान के शाहुर्मांच कर्ता थे ।—एशः (पु०) पर्दा पड़ा हुआ रथ ।—सुनः पु०) भूलदेव जो चुराने की कला के आवित्कारकर्ता बतलाये जाते हैं। [२ रूई था सुत कातना । कर्तनाम् (न०) १ काटना । तराशना । कुतरना । कर्तनी (खी०) १ केंची । २ चक् । ३ छोटी तलवार । कर्त्तनी (स० वा० कृ०) १ करने थे।ण्य । २ काटने या नाश करने थे।ण्य ।

कर्त्त (वि०) १ कर्ता। करने वाला।२ परब्रहा। ३ व्रह्म की एक उपाधि।४ विष्णु और शिव की उपाधि।

कर्सी (स्त्री०) । छुरी २ कतरनी । कैची । कर्दः ) (५०) कोचड़ काँदा । कर्दकः }

कर्द्मः ( पु॰ ) ३ कीचड़ । कीच । काँदा । २ मैल । कूड़ा । २ ( आलंका०) पाप ।—आरकः, (पु०) कुड़ाखाना ।

कर्मम् (न०) मांस । गोरत । कर्पटः (पु०) । पुराना या पैबंद लगा हुआ कर्पटम् (न०) | कपड़ा । २ कपड़े की धज्जी । ३ गेरुया रंग का कपड़ा । दगीला कपड़ा ।

कर्पटिक ) (वि॰) चिथड़े लपेटे हुए। कर्पटिन्

कर्पगः (पु०) एक प्रकार का शस्त्र । कर्परः (पु०) १ कड़ाही । कड़ाह । २ पात्र । वर्तन । ३ ठीकरा । ४ खोपड़ी । ४ एक प्रकार का इथियार ।

कर्णासः ( पु॰ ) ) कर्णासम्( न॰ ) } कपास का दृष्ण । रूई का पेड़ । कर्णासो (स्त्री॰) )

कर्पूरः ) (पु॰) कपूर । काफूर । कप्रम् ( न॰)—खगड, (पु॰) १ कपूर का खेत । २ कपूर की डजी ।—तैलं, (न॰) कपूर का तेल ।

कर्फरः ( पु॰ ) दर्पेण । श्राईना । कर्बु ( वि॰ ) रंग विरंगा । चितकवरा । कर्बुर ( वि॰ ) १ रंग विरंगा । चितकवरा । २ भूरा । धुमैला। (पु॰) १ कब्रुसर के रंग का । चितकवरा रंग ! २ पाप । ३ प्रेत । श्रीतान । ४ अत्रे का येड । कचुंरम् (न०) १ सोना । २ जल । कर्जुरित (च० छ०) रंगविरंगा । कर्मठ (वि०) १ कार्यकुशल । कियाकुशल । काम करने में निएख । २ परिश्रम से काम करने वाला । ३ केवल धार्मिक श्रनुष्टानों के करने ही में सब-लीन ।

कर्मठः (पु॰) यज्ञ कराने वाला। कर्मग्रंथ (वि॰) चतुर। निपुण। कर्मग्रंथा (ज्ञी॰) मज़तूरी। उजरतः। पारिश्रमिक। कर्मग्रंथम् (न॰) क्रियाशीलता।

कर्मन् ( न० ) १किया । कर्म । चरित्र । २ सस्पादन । ३ स्यवसाय । कर्त्तच्य । ४ धार्मिक कृत्य । ४ धर्मानुष्ठान का सम्पादन । ६ धर्म विशेष । नैतिक कर्त्तव्य । ७ परिष्णम । फल । = कर्मविपाक । पूर्व जन्म में किये हुए शुभाशुभ कर्मी का फला-फल । प्रारब्ध । - असम, (वि०) केई भी काम करने के योग्य। - अम्मान, ( न० ) यज्ञ कर्म का एक माग विशेष ।—ग्राधिकारः. (१०) धार्मिक कृत्य या किया करने का श्रधिकार । अन्हप, (वि०) १ कर्यांतुसार । २ पूर्वजन्म में किये हुए कर्मों के अनुसार ।—अन्तः, ( पु० ) ५ किसी कार्य यां किया का अवसान । २ व्यापार । व्यवसाय । कर्म का सम्पादन । ३ खत्ती। खों। त्रनाज का भागडार । ४ जुती हुई जमीन ।--- प्रान्तरं, (न०) १ किया में भेद । २ प्रायश्चित । पापनिवृत्ति । ३ किसी धर्मानुष्टान का स्थगित करना ।—ग्रान्तिकः (वि०) श्रन्तिम ।— थ्रान्तिकः, (१०) नौकर । कारीगर ।--ध्रांजीयः (पु०) कारोगर ।-इन्द्रियाम्, ( न० ) वे इन्द्रियाँ जो कर्म करें। जैसे हाथ पैर, ग्राँख कान श्रादि।--— उद्रि. (न०) महानुभावता । उच्चाशयता । — उद्यक्त, (वि॰) मशगृख । खबलीन । क्रिया-शील । स्पर्दावान् । -करः, ( ५० ) १ राजन्दारी पर काम करने वाला मज़दूर । २ यमराज ।—कर्त्, (पु०) व्याकरण में कर्ताकारक। -कायडः, (पु०) काराडम्, (न०) वेद का वह श्रंश जिसमें यज्ञानुष्टानादि कर्मी' का तथा उनके माहात्म्य का चर्णन है। - कारः, ( पु॰ ) वह मनुष्य जो कोई

भी काम करे। कारीगर। उजरत लेकर काम करने वाला। ३ लुहार। ४ साँड।—कारिन्, (पु०) मज़दूर। कारीगर।—कार्मुकः, (पु०) —कार्मुः कम्, (न॰) सुदृद धजुष।— कीलकः, (पु०) धोवी।—क्तेजं, (न०) वह भूमि जहाँ धार्मिक कर्माजुष्टान किया जाय। [ भारतवर्ष कर्मभूमि कह लाता है। ]—गृहीत, (वि०) किसी कार्य करते समय पकड़ा हुआ। (जैसे घोरी करते समय चोर)—धातः (पु०) काम वंदः कर देना। काम खोड़ बैठना। चगुडाखः,—चागुडाखः, (पु०) १ नीच काम करने वाला। वशिष्ठ जी ने पांच प्रकार के कर्मधागडाल वतलाये हैं:—

ष्रमूचकः पिशुनश्च कृतस्मो दंशियकः यरबारः समीवायहःस जनमतश्यापि पञ्चमः ॥

२ दुस्साहस पूर्ण या निष्दुर कास करने वाला । ३ राहु का नाम ।—श्रीद्ना. (स्ती०) १ वह हेतु या कारण जिससे प्रेरित हो कोई यज्ञानुष्ठान कर्म करे । २ शास्त्र की वह स्पष्ट श्राज्ञा या निर्देश, जिसमें किसी धार्मिक श्रनुष्ठान करने का श्रवश्य करणीय विधान वर्शित हो ।—इाः, (पु०) धर्मानुष्ठान का विधान जानने वाला ।--त्यागः, (पु०) बौकिक कर्मी का त्याग। – दुष्ट्. (वि०) ग्रसदा-चारी। दुष्ट। लंपट। तिरस्करणीय ।—दोषः, ( पु॰ ) १ पाप : २ भूख । चूक । त्रुटि । शबती । ३ मानवोचित कर्मी का शोच्य परियाम । ४ अयशस्कर आचरण।--आरयः, (पु॰) एक प्रकार का समास !- ध्वंसः, (यु॰) किसी धर्मा-नुष्टान कर्म के फल का नाश। २ इतोत्साह।— नाशा, (स्त्री॰) एक नदी का नाम।— --निष्ठ, (वि०) धार्मिक कृत्यों के करने में संजञ्ज ।—पशः, (पु॰) कर्मयोग । कर्ममार्ग (ज्ञानमार्ग का उल्टा)—पाकः, (पु०) पूर्व जन्म में किये हुए कर्यों के फल की प्राप्ति का समय। —न्यासः, (पु०) धर्मानुष्ठानों के फल का स्थाग। —फत्तं (न०) पूर्वजन्म में किये हुए श्रमाश्रम कर्मी का शुभाशुभ फल । वंघः, वंघनम्, (न०) श्रावागमन, अथवा जन्म मरण का बंधन। —भूः, भूमिः (छी०) भारतवर्षं ।—मीर्मांसा,

(भी०) कर्मकारड सम्बन्धी वेदसाग पर विचार करने वाला जैमिनि द्वारा रचित अन्य विशेष !--मृत्त, (न०) कुश । १ — युग्म, (न०) कलियुग । - योगः, (पु॰) कर्ममार्ग !- विपाक, देखो कर्मपाक ।-शाला, (स्रो०) दुकान । कारखाना । —शील,—शूर, (वि०) परिश्रमी । कियाशील। सङ्गः, (पु॰) लौकिक कर्मों श्रीर उनके फलों में श्रासिक ।——सचिवः, (पु॰) दीवान । मिनिस्टर । बज़ीर ।—संन्यासिकः,—संन्यासिन्, (पु॰) संन्यासी जिसने समस्त लौकिक कर्मी का त्याग कर दिया हो। ऐसा तपस्वी जो धार्मिक अनुष्ठान तो करे, किन्तु उनके फर्डों की कामना न करे। - साहित्, (१०) १ प्रत्यचदर्शी साची। २ वे साची जो जीवधारियों के शुभाशुभ कमीं की साची बन कर देखते हों । ऐसे नौ साची माने गये हैं। यथाः---

सूर्वः होमी यथः कारो महाभूतानि पत्र्य च ।
स्ते शुभाश्चभस्येद कार्यको नव साविकः ॥]
—िसिद्धिः, (स्त्री) सफलता । मनोरथ का
साफल्य।—स्थानं, (न०) दफ्तर । ग्राफिस ।
न्यापार करने का स्थान ।

कर्म दिन् (५०) संन्यासी । साधु ।

कर्मारः (५०) लुहार।

कर्मिन् (वि॰) १ क्रियाशील । कार्यतस्पर । २ वह पुरुष जो फल श्राप्ति की अभिलाषा से धर्मानुष्ठान करता हो । (पु॰) कारीगर । कलाकुशल ।

कर्मिष्ठ (वि॰) चतुर। परिश्रमी। व्यापारपट्ट। कर्त्वटः (यु॰) मरही अथवा किसी प्रान्त का ऐसा मुख्य नगर जिसके अन्तर्गत कम से कम २०० से ४०० तक ग्राम हों।

कर्षः (पु॰) १ तनाव । खिंचाव । २ त्राकर्षण । ३ खेत की जुताई । ४ खाई । खंबी नाली । ४ खरोंच । कर्षः (पु॰) कर्षम् (न॰)

कर्षक (वि०) खींचने वाला।

कर्षशाम् (न०) १ खींचना । तानना । २ जोतना । इल चलाना । ३ चोटिल करना । पीड़न । दीशता । कर्षिणी (स्ती०) लगान।

कर्षः (स्त्री०) १ खाई। लंबी नाली।२ नदी।६ नहर। (पु०) १ अन्ने कंडीं की आगा। २ खेती। ३ आजीविका।

कर्हि चित्, ( श्रन्यया० ) किसी समय।

कर्ता ( भाव भारत ) [कलते, कलित] १ गिनना। २ बजाना। (उभमव) [कलमति, कलमते, कलित] १ गकड्ना। थामना। २ गिनना। ३ खेना। रखना। ४ जानना समकना।

कल (वि॰) ९ श्रस्पष्ट मधुर घीनी और कोमल । २ निर्वता३ कचा। अनपना हुआ। अपका ४ रुनमुन का शब्द करने वाला । —श्रंकुरः ( go ) सारसपत्री ।—श्रनुनादिन् ( go ) 1 गौरैया पद्यो । २ मधुमदिका । ३ चटक पद्यी ।--श्रविकलः, (पु॰) गौरैया पत्ती ।—आलापः, (पु. १ धीमी कोमल गुनगुनाहट। २ मधुर एवं त्रिय सम्भाप**ण् । ३ म**शुमचिका ।—उत्ताल, (वि॰) उंचा। तीवण। पैना ।—कस्ड, (वि॰) मधुर कराउस्वर वाला।— कग्ठः (पु॰)—कग्ठी, (बी०) १ कोयल । २ हंस । ३ कन्तर । --कलः, (पु॰) १ जन समुदाय का कोलाहल । २ अस्पष्ट भीर अंडबंड शोरगुख।३ शिव जी का नाम। -क्रजिका -क्रियाका, (खी०) निर्लंबा खी। श्रसती छी।—घोषः (पु०) कोयल ।— तृतिका, (स्री॰) निर्त्तेजा या रसीती स्री। —धौर्त (न०) १ चाँदी । २ सोना । - धौत-लिपिः, (स्त्री॰) सुनहत्ते अचरों की विखावट।-ध्यनिः, (स्त्री०) ९ मधुर घीमा स्वर । । २ कवृ-तर । इ सार । मथूर । ४ कायल । - नादः, (पु०) सदर धीसा स्वर।-भाषगां. (न०) वालकों की ते।तली बोली ।—रवः, (पु॰) मधुर घीमा स्वर । — हुस:, (पु॰) १ हुस । राजहुंस । २ बत्तक। ३ परमास्मा ।

कलः (पु॰) धीमा केमिल एवं अस्पष्ट स्वर । कलं (त॰) वीर्यं। धातु ।

कलंकः ) (पु॰) १ थव्या । काला दारा । चिन्ह । २ कलाङ्कः ) (अलङ्का॰) अपयश । बदनामी । अपकीर्ति । ३ दोष । श्रुटि । ४ लोहे का मोर्खा । कलंकपः ) (पु॰) [स्री॰—कलंकपी, कलङ्कपी] कलङ्कपः ) सिंह। कलंकित ) (वि॰) बदनाम। दगीका। कलंकुरः ) (पु॰) सँवर। बगूला। उल्टी घारा। कलंकुरः ) उल्टा बहान। कलंकिः ) (पु॰) १ पत्ती। २ विष कुक्ते सस्त से कलंकिः ) सारा हुआ दिरन आदि जीवघारी।

कलंजम् । ( न० ) विष में बुक्ते त्रख से मारे हुए पश्च कलअम् ) का मांस ।

कालत्रम् (न०) १ पती २ कमर । कुरहा । ३ शाही गढ़।

कलनम् (न०) १ धन्ता । दारा । २ त्रुटि । अपराध । दोष । ३ ग्रहरण् । मास । पकड । ४ श्रवगति । समक्त । १ रव । शब्द ।

कलना (खी०) १पकड़। आसा ग्रहणा २ किया। ३ वशवत्तित्व । मुती । ४ समका ४ घारण करना। पहिनना।

कर्लादिका ) (क्षी०) बुद्धि । प्रतिमा । कर्लान्दिका )

कलभः (पु॰) ) १ हाथी का बचा । २ तीस वर्ष कलभी (ची॰) ) की उम्र का हाथी। ३ ऊँट का या श्रम्य किसी जानवर का बचा।

कलमः ( पु० ) १ वे धान जो मई और जून में बोये जाते और दिसंबर में पकते हैं । २ लेखनी। नरकुल जिसकी कलम बनती है। ३ चोर। ४ गुंडा। बदमाश। दुष्ट।

कलंबः } (पु०) शतीर । २ कदम्ब वृच्च । कलम्बः }

कलंबुटम् } ( न॰ ) ( ताज़ा ) मन्खन । कलम्बुटम्

कललः ( पु॰ ) } योनि । गर्भ की फिल्ली। कललम् ( न ) }

कलिंबङ्कः । (पु०) १ गारैया पत्ती । २ इन्द्रजी । कलिंबङ्कः । १ घट्या । दारा ।

कलशः (पु॰) । धड़ा । कलसा । २ चौतीस सेर कलसः कलगाम् कलशाम् (न॰) । उद्भवः, (पु॰) अगस्य जी कलसम्

कलशी (सी०)) घडा । कलसा ।—सुतः, कलसी (पु०) ईश्रगस्य ऋषि का नाम। कलहः (पु०) ) १ अगड़ा । बड़ाई भिड़ाई । कलहम् (न०) ) २ युद्ध । जंग । ३ दाँनपेंच । धोखाधड़ी । फूठ । छुत्व । ४ प्रचण्डता । श्राधात । प्रहार । मार ।—श्रन्तरिता, (स्त्री०) प्रेमी से भगड़ा हो जाने के कारण श्रपने प्रेमी से वियुक्त स्त्री ।—श्रापहृत (वि०) वरजोरी हरा हुआ । झीना हुआ । प्रिय, (वि०) वह व्यक्ति जिसे बड़ाई भगड़ा श्रन्छा लगता हो ।

कलहः ( पु० ) नारद जी की उपाधि।

कला (स्री०) १ किसी वस्तु का छोटा ग्रंश।

हुकड़ा । २ चन्द्रमण्डल का १६वाँ ग्रंश।३

न्याज। सूद। ४ समयविमाग। १ राशि के
तीसवें भाग का ६० वां माग। केाई घंघा। ऐसी

कलाएं चौसठ होती हैं। यथा गाना बजाना

ग्रादि। ७ चातुर्थ। प्रतिमा। म कपट। छुल ।
६ नौका। १० रजोदर्शन।—ग्रन्तरं, (न०)

ग्रन्य ग्रंश। २ न्याज। सूद। लाभ।—ग्रयनः।
(पु०) तलदार की धार पर नृत्य करने वाला।
—ग्राकुलम्, (न०) हलाहल विघ।—केलिः,
(पु०) कामदेव की उपाधि।—त्याः, (पु०)

चन्द्र का हास ।—धरः, निधिः,—पूर्याः।
(पु०) चन्द्रमा।—मृत्, (पु०) चन्द्रमा।

व लादः कलाद्कः } ( पु॰ ) सुनार।

क लायः ( पु॰ ) १ गद्धा । गट्डी । २ समुदाय । वस्तुश्रों का संग्रह । ३ मयूरपुच्छ । ४ छी का इज़ारबंद या करधनी । ४ श्राभूषण । ६ हाथी की गरदन की रस्ती । ७ तरकस । तृणीर । द्र तीर । बाण । ६ चन्द्रमा । १० खुद्धिमान एवं चतुर मनुष्य । ११ एक ही छुन्द में लिखी हुई पद्य स्वना । १२ संस्कृत का ज्याकरण विशेष ।

कलापी (स्त्री॰) घास का गट्टा।

कलाएकम् (न०) १ चार रलोकों का समृह जो किसी एक ही विषय के वर्णन में हो और जिनका एक ही अन्वय हो। २ ऋण जिसकी अदायी उस समय हो जिस समय मोर अपनी पूंछ फैलावे। कलापकः ( पु॰ ) १ गद्वा । गद्वर । २ मोतियों की माला । ३ हाथी के गले की रस्ती । ४ करधनी या कमरवंद ! ४ माथे पर का तिलक विशेष । कलापिन ( पु॰ ) १ मोर । २ कोयल । ३ वटबृच । कलापिनी ( खी॰ ) १ रात । २ वन्द्रमा । कलायः ( पु॰ ) बीज विशेष । कलाविकः ( पु॰ ) सुर्गा । कलाहकः ( पु॰ ) काहिली। एक प्रकार का मुँह से बजाया जाने वाला बाजा ।

किताः (पु०) १ सगड़ा। लड़ाई। २ युद्ध। जंग। ३
चौथा युग थानी किलयुग। [किलियुग ४१२०००
वर्ष का होता है। यह १९०२ ली० पु० वर्ष की म वीं फरवरी की लगा था।] १ मूर्ति धारी किलियुग जिसने राजा नल की सताया था। ६ किसी श्रेणी का सर्वनिकृष्ट। ७ विभीतिका वृत्तः। बहेड़ा का पेड़ा म पाँसे का वह पहल जिस पर १ श्रेकित हो। म वीर। शूर। ६ तीर। वास्य (स्त्री०) कली। —कारः,—कारकः,—कियः, (पु०) बहेड़े का पेड़।—युगं, (न०) कलियुग।

कितका ) (स्त्री०) १ अनिखिता पूला। बोड़ी। १ कितः ) कला। धारी। ग्रंग। इकाई। किरोष ग्रौर किरोष ग्रौर किरोष ग्रौर किलिङ्गाः ) उसमें बसने वाले लोग। वाममार्ग में इसकी सीमा का उल्लेख इस प्रकार पाथा जाता है। जान्नाथास्परस्थ इस्वतीरास्त्रमः मिये। किल्क्ष्ट्रसः सम्मोक्तीवामनार्थपरायणः ॥

किति हैं। (पु॰) चटाई। चिक। पर्दा। किया हुआ। किति हैं। (पि॰) गृहीत। पकड़ा हुआ। लिया हुआ। किति हैं। र सूर्य।—कन्या,—जा,—तन्या,—निद्नी, (स्त्री॰) यमुना नदी कि उपाधियाँ।—गिरः, (पु॰) स्वनाम प्रसिद्ध पर्वतः। किलिल (वि॰) र दका हुआ। भरा हुआ। र मिला हुआ। र प्रभावान्वितः। वश्यती। अभेख। किलिल (वि॰) र महीला। गेंदला। मैला। खराव। किल्ला (वि॰) र महीला। गेंदला। मैला। खराव।

२ ज्ञिलकादार । दबा हुआ । भद्दा । ३ भरा

हुआ। १ कुद्ध। अभसक्ष। उत्तेजित। १ तुष्ट।
पापी। बुरा। ६ निष्दुर। तिरस्करणीय। ७
काजा। धुंधजा। मैजा। = सुसा। काहिल।
प्रकर्मग्य।—ग्रेमिज, (वि०) वर्णसङ्कर।

कलुषः ( पु॰ ) मैसा। महिष ।

क लुर्ष (न०) १ मैल । इट्डाकरकट । कीचड । २ पाप । ३ क्रोध । रोष ।

कलेवरः (४०) ) शरीर । देह । तन । जिस्म । कलेवरम् (न०) )

कल्कः (पु॰)) १ घी या तेल की तल्लुट। काँड्ट। कल्कम् (न॰)) कीट। २ लेही या लेही की तरह। विषकने वाला केंाई पदार्थ। ३ मैलः। कूडा । ४ विष्ठा। ४ नीचता। कपट। दम्म। ६ पाप । ७ पीसा हुआ चुर्थ।

कल्कफलः ( पु० ) अनार का पेद ।

कल्कनं ( न॰ ) छलना । धवळ्ळना । मिथ्या । भूठ । कल्किः ) (पु॰ ) भगवान् विष्णु का दसवाँ अथवा कल्किन् र्र अन्तिम अवतार ।

कहप (वि०) १ साध्य । होने थेग्य । सम्मव । २ उचित । ठीक । थेग्य । ३ निपुण । दच्च ।

कटपः (५०) १ घर्मशास्त्र की आज्ञा । आईन । त्रादेश। २ निर्दिष्ट नियम। ऐन्डिक नियम। ३ प्रस्ताव । सूचना । निश्चय । सङ्करप । ४ पद्धति । हंग। तरीका। विधान । स्प्रलय । ६ वहा जी का एक दिवस अथवा १००० युगव्यापी काल । ७ बीमार की चिकित्सा ! म छ: वैदाकों में से वेद का एक ग्रङ्ग ।---ग्रान्तः, (=कह्यान्तः) (५०) प्रलय काल । नाश ।—आदिः, (≍कहपादिः, ∤ (५०) सुष्टि के आरम्भ काल में सब वस्तुओं का पुनः निर्माण।—कारः, (पु०) कल्पसूत्र के निर्माता । — ह्यः, ( पु॰ ) प्रबच । सर्वनाश ।—तरुः,— द्रमः.--पादपः,--वृत्तः, ( पु॰ ) स्वर्ग का एक बृत्त विशेष । ( श्रासं० ) उदार वस्तु पालः, (पु०) मच विकेता । — लता, — लतिका, (स्त्री॰)स्वर्गीय लता विशेष ।—सूत्रं, (न॰) ग्रन्थ विशेष जिसमें पद्धितियों का निरूपण है।

कल्पकः, ( पु॰ ) १ रीति । शास्त्रोक्त कर्म । २ नाई । नापित ।

स० श० कौ० २८

कल्पनम् (न०) १ बनाना । सजाना । सुव्यवस्थित करना । २ पूरा करना । कार्य में परियास करना । १ कतरना । काटना । ४ गाइना । ४ सजाने के लिये तर ऊपर रखना ।

कल्पना (स्त्री०) १ वनाना । करना । २ तरतीय में जाना । १ सजाना । ४ रचना करना । ४ त्राविष्कार करना । ६ विचार । मानसिक कल्पना । ७ जाल । जालसाजी । प्रतिमाति । युक्ति ।

करुपनी (स्त्री०) कैची।

किंदित (वि॰) सुन्यवस्थित । निर्मित । सिंदित । किंदमप (वि॰) १ पापी । दुष्ट । २ मैला कुचैला । गंदा ।

कल्मणं ( न॰ ) ) १ धन्या । मैल । २ पाप । कल्मणः ( पु॰ ) )

कल्माष (वि०) [स्त्री०-कल्माषी, ] १ रंग-बिरंगा। चितकवरा। २ सफेद और काला मिला हुआ।-क.ग्ठः, (पु०) शिवजी की उपाधि।

कुला १ - फर्स्टा, ( 3 ) । स्वरूप का उपाव । कल्मापः (पु०) १ चितकवरा रंग। २ सफेद और काले रंगों का संमिश्रण । ३ दैस्य। दानव ।

कल्माषी (स्त्री०) यमुना नदी का नाम ।

कल्य (वि०) १ स्वस्थ । रोगरहित । तंदुक्स । २
तैयार । तत्पर । ३ चतुर । ४ शुभ । अनुकृत । १
बहरा गूँगा । ६ शिचाप्रद ।—श्राष्टाः,—जिध्यः,
(स्त्री०) कलेवा । सबेरे का भोजन ।—पालः
—पालकः (पु०) कलार । कलवार । शराव खींचने वाला ।—वर्तः, (पु०) कलेवा । जलपान ।
—वर्तम्, (न०) तुच्छ । हत्का । श्रनावश्यक ।
कल्यं, (न०) १ तहका । सबेरा । २ श्राने वाला ।
श्रगला दिन । ३ मिदिरा । ४ बधाई । शुभ कामना । श्राशीर्वाद । ४ शुभ संवाद ।

कल्या (स्त्री॰) १ मदिरा । २ वधाई।—पालः,— पालकः, (पु॰) कलाल । कलवार ।

कत्यामा (वि॰) [ स्त्री॰—कत्यामा,—कत्यामा, ] ( न॰) १ श्रुम । सुखी । भाग्यवान । सीमाग्य-शाली । २ सुन्दर । भिय । मनोहर । ३ सर्वोत्तम । गौरवान्वित । ४ मङ्गलकारी । भला ।— कृत, (वि॰) १ लाभदायक । श्रुम । २ मङ्गल- कारी । शुभप्रद । ३ पुरवात्मा ।—धर्मन्, (वि०) पुरवात्मा ।—वचनं, ( न० ) साहार्द्रव्यक्षक भाषण । शुभ कामनार्ष ।

कल्याणं (न०) १ सामाग्य । खुशकिस्मती। ग्रानन्द । भलाई । समृद्धि । २ पुग्य । ३ उत्सव । ४ सुवर्ण । १ स्वर्ग ।

कल्याणक (वि॰) [ स्त्री॰—कल्याणिका, ] १ शुम । समृद्धिशाली । धन्य ।

कल्यासिन् ( वि॰ ) [स्त्री०—कल्यासिनी, ] १ सुवी। भराप्रा। २ भाग्यशालो। धन्य। ३ शुभ। मङ्गलकारी।

कल्यासी (स्त्री०) गौ। गाय।

कल्ल (वि०) बहरा। विधर।

कह्तोलः ( पु० ) ३ विशाल लहर । २ शत्रु । ३ प्रसन्नता । हर्ष ।

कल्लोलिनी (स्त्री०) नदी । सरिता।

करव् (भा० ग्रात्म०) [कवते, कवित ) १ प्रशंसा करना। २ वर्णन करना। रचना (पद्य का )। ३ चित्रण करना। चित्र बनाना।

कवकः (पु॰) मुँह भर।

कवकम् (न०) कुकुरमुत्ता । कठफूल ।

कवनः (पु॰) ) १ वर्म । जिरहवस्तर । २ ताबीज । कवन्यम्(न॰) ई यंत्र । ३ ढोल ।—पत्रः. (पु॰) भोजपत्र ।—हर, (वि॰) १ वर्म धारण किये हुए । २ कवच धारण करने के लिये श्रति बृद्ध । कवटी (खी॰) चौखट (हार की) या (तसवीर का) चौखटा ।

कवर, कबर (वि॰) [ श्ली॰—कवरा या कवरी, कवरा या कवरी ] १ मिश्रित । मिलाञ्जला। २ जड़ा हुआ। रंगविरंगा।

कचरः,कचरः (पु॰) । विमक। २ खटाई या कवरम्,कवरम् (न॰) ∫ खट्टापन । चोटीबंद । चुटीला। बाल बांधने का फीता।

क वरी-कवरी (खी॰) गुथी हुई चोटी। चेटीवन्द।

कचलः (पु॰) } कचलम् (न॰) } मुखभर । कौर । गस्सा ।

कवित (वि०) १ खाया हुआ। निगला हुआ। २ चबाया हुन्ना। ३ ब्रह्मा किया हुन्ना। पकड़ा हुआ। कवाट (देखो कपाट) कवि (वि०) १ सर्वज्ञ । सर्ववित् । २ बुद्धिमान । चतुर । प्रतिभावान । ३ विचारवान । ४ प्रशंस-नीय । श्लाध्य । कविः (पु॰) १ बुद्धिमान पुरुष । विचारवान । पण्डित ।

पद्यरचना करनेवाला। शायर। ३ श्रसुराचार्य। शुक्रदेव की उपाधि । ४ श्रादिकवि वाल्मीकि । श्रवहा। ६ सूर्य। (स्त्री०) लगाम।—उयेष्ठः,

(पु॰) वाल्मीकि जी की उपाधि।—पुत्रः (पु॰) शुक्र जी की उपाधि ।—राजः, (पु०) १ बड़ा शायर। २ एक कवि का नाम। एक पद्य का रच-यिता जो राघवपारडवीय के नाम से प्रसिद्ध है।

कविकः ( पु॰ ) ) कविका (खी॰ ) ) कविता (स्त्री०) पद्यरचना।

कवियं ) कवीयं ) (न०) लगाम। कवोष्ण (वि०) गुनगुना । कुछ कुछ गर्म । कब्यं (न०) पितरों के लिए तैयार किया हुआ अब

कन्य और देवताओं के लिये तैयार किया हुआ श्रन्न हत्य कहलाता है।—चाह् (पु०)—वाहः —शहनः (पु०) अग्नि । कव्यः (पु०) पितर विशेष ।

कशः (पु०) केाड़ा। चाडुक।

४ सूर्छा ।

कशा (स्त्री॰) १ चाबुक । कोड़ा । २ केडि़ सारना । ३ डोरी । रस्सी ।

कशिषु (पु॰ या न॰) १ चटाई। २ तकिया। ३ विस्तर। शय्या । भोजन वस्त्र। क्रशिषुः (पु०) १ भोजन। २ परिच्छद । वस्र । ३

कशेर ) (पु०) (न०) १ मेरुट्गड-श्रस्थि। पीठ के कसेर ) बीच की हड़ी ।२ तृया विशेष । जल में उत्पन्न होने वाला फल विशेष जिसे कसेरू कहते हैं। क शमल (वि०) गंदा । मैला । लज्जाकर । घृणित ।

क्रमलं (न॰) १ मन की उदासी । २ मोह । ३ पाप ।

क्र्मीरः ( पु॰ बहुबचन ) देश विशेष। तंत्र प्रन्था-नुसार इस देश की सीमा यह है।

मार्दागठभारभ्य अद्भुमाद्भितदान्तवः। तावस्कश्मीर देशः स्यात् पञ्चायद्योजनात्मकः ॥

जः.-जं,-जन्मन् (पु० न० ) केसर । जाम्हान । कश्य (वि०) चावुक लगाने याग्य।

कर्झं ( न० ) शराद । मंदिरा । मद्य ।

कश्चपः (पु॰) १ कङ्ग्रा। २ ऋदिति और दिति के पति, एक ऋषि का नाम। कथ ( घा॰ उभय॰ ) [कपति, कपते, कपित ] १

मलना । खरोचना । छीलना ! २ जॉॅंचना । परीचा जेना। (कसौटी पर रगड़ कर ) परीचा लेना । ३ घायल करना । नष्ट करना । ४

खुजखाना । कष (वि०) रगड़ा हुन्ना। खुरचा हुन्ना।

क्षपः (पु०) ९ रगइ । २ कसौटी का पत्थर । कपग्राम् (न०) १ रगड्न । चिन्हकरण । छीलना ।

२ कसौटी पर से सुचर्ण की परख।

कषा देखा 'कशा'। कषायः (वि०) १ कहुआ । कसैला । २ सुगन्धित ।

३ लाल । कलौंहा लाल । ४ मधुर स्वर वाला । ४ भूरा । ६ अनुचित । मैला ।

कषायः ( पु॰ ) ) १ कसैला या कडुवा स्वाद या रस । कपायम् (न०) र लाल रङ्गा ३ काढ़ा। ४ लेप।

सित करना।६ गोंद्। राखा ७ मैखा मैलापन सुस्ती। मृद्ताः ६ साँसारिक पदार्थों में अनु-राग या अनुरक्ति। (३०) १ अत्यासक्ति । अनुराग

उबटन । १ तेल । फुलेल लगाकर शरीर की सुवा-

कषायित (वि०) ३ रंगीन । रंजित । रक्तरक्षित । २ मावान्तरित । विकृत । किष (वि०) हानिकर । अनिष्टकर । चतिजनक ।

२ कलियुग।

क्षेक्का ) (स्त्री०) पीठ के बीच की हड्डी। मेरू-कसेरका ∫ दण्ड। कप्र (वि०) १ बुरा । खराब । दुष्ट । गलत । २ पीडा-

कारक । सन्तापकारी । ३ क्रिष्ट । कठिनाई से वश में होने वाला । ४ उपद्वी । श्रनिष्टकारी । इति-जनक । रश्रागे होने वाला । श्रश्रम बतलाने वाला।

—ग्रागत, (वि॰) कठिनाई से प्राप्त या कठिनाई से प्राप्त या कठिनाई से प्राप्त या कठिनाई से प्राप्त या कठिनाई से प्राप्त । कुः खदायी ।—तपस्, (वि॰) कठिनाई से प्रा होने वाला।—स्थानं, (व॰) दृष्टित जगह । कठिनाई का या प्रप्रिय या प्रतिकृत स्थान।

कर्ष्ट (न०) ३ दुष्ट । कठिनाई । विपत्ति । पीड़ा। दुई । २ पाप । दुष्टता । ३ अड़चन ।

कर्ष्ट ( प्रव्यया० ) हा कष्ट । हा धिक ।

कृष्टि (स्त्री॰) १ बाँच । परीचा । २ पीड़ा । दुःख । कस् (धा॰ प॰) [कसति, कसित् ] हिलना । जाना । (ब्रात्मने॰) [कस्ते या कस्ते ] १ जाना । २ नाश करना ।

कस्तुरिका ) (श्वी॰) मुश्क । कस्त्री ।—मृगः (पु॰) कस्तूरिका } वह हिरन जिसकी नाभि से कस्त्री कस्तूरी ) निकलती है।

कल्हारं (न०) सफेद कमल।

कह्नः (पु०) एक प्रकार का वेत ।

कांसीयं (न॰) कांसा । फूल । धातु ।

कांस्य (वि०) काँसे या फूल का बना हुआ।—कारः, (पु०) कसेरा। काँसे का बरतन बनाने वाला।— तालः (पु०) काँक। मजीरा। भाजनम् (न०) पीतल का पाता।—मलं, (न०) कसाव। ताँबे का मोर्चा। पितराई।

कांस्यम् (न०) । फूल । काँसा । २ काँसे का कांस्यः (पु०) । घडियाल । ३ पीतल का बना जल कांस्यम् (न०) । पीने का पात्र । गिलास ।

काक: (पु०) १ कीवा । २ (आखं०) तुच्छ जन । नीच, निर्लंडन या उद्धत पुरुष । ३ लंगड़ा आदमी । ४ जल में केवल सिर भिंगा कर (काक की तरह) स्नान करना ।—श्रित्तेगोलक न्याय, (पु०) कीए की एक ही आँख की प्रतली दोनों नेत्रों में चली जाती है। इसी अकार उभय सम्बन्धी दृष्टान्त । —श्रिरः, (पु०) उल्लू । उल्कू ।—उद्रः, (पु०) साँप।—उल्किका,—उल्कीयं, (न०) काक और उल्कू का स्वाभाविक वैर । पंचतंत्र के तीसरे तंत्र का नाम "काकोल्कीयंम्" है।—चिश्चा. (स्त्रि०) गुजा या घुंचची का माड़।—इद्रः,—

छ्दिः, (पु०) १ खंजन पत्ती । २ जुल्फ । अलक । —जातः (पु॰) कोकिस ।—तालीय, (वि॰) श्रचानक या इतिफाकिया होने वाली घटना ।-तालुकिन, (वि॰) तिरस्करणीय। दुष्ट।-वृन्तः, (पु॰) कीए के दाँत। ( आलं॰) केाई वस्त जिसका ग्रस्तित्व ग्रसम्भव हो । ग्रनहोनी बात । —इन्तगवेषणाम्, ( न॰ ) ऐसी बात की खोज जो सर्वथा असम्भव हो , त्यर्थ का काम । ऐसा काम जिसके करने में कुछ भी लाभ न हो ।--ध्वजः, ( पु॰ ) वाड्वानल ।—निद्रा, ( खी॰ ) क्रापकी। जो तुरन्त दूर हो जाय ।—पद्गः,— पत्तकः, ( पु॰ ) एक प्रकार की जुल्फें। पहें। बालकों की दोनों कनपुटियों के लंबे वालों को काकपत्त कहते हैं।-पदं, (न०) छूट का यह ( ) चिन्ह। [हस्तिबिखित पुस्तक या किसी लेख में जहाँ यह चिन्ह लगा हो वहाँ समस ले कि यहाँ कुछ छूट गया है।]—दः, (पु॰) स्त्री-समागम का विधान विशेष । - पुरुद्धः, - पुष्टः, (पु॰) को किल। के इल। पेय, (वि॰) छिञ्चला। उथला।—भोरुः, ( पु॰ ) उल्लू। उल्क ।—यवः, ( पु॰ ) अनाज की वाल जिसमें दाना न हो । - रुतं, ( न० ) कीए की काँव काँव जिससे भविष्यद् के ग्रुभाशुभ का ज्ञान होता है। —वन्ध्या, (स्त्री०) वह स्त्री जिसके केवल एक ही सन्तान होता है। -स्वरः, (पु॰) कैए की कर्णकर्कश बोली।

काकं ( न॰ ) काकसमुदाय । काकी (स्त्री॰ ) मादा कै। श्रा । कै।ग्रिटिया ।

काकलः } (पु॰) पहाड़ी कै। आ। काला काक। काकालः } काकालः } (पु॰) पहाड़ी कै। आ। काला काक। काकालस् ) (न॰) रत्नविशेष जो गर्दन में पहिना काकालस् ) जाता है। काकालः ) (स्त्री॰) १ घीमा मधुर स्वर। २ सीठी

काकितः ) (स्त्री०) १ धीमा मधुर स्वर । २ सीठी काकितों ) जिससे चोर यह जानने का यत्न किया करते हैं कि, लोग जगते हैं या सोते हैं । ३ कैची । ४ गुझा का माड़ ।—रवः, (५०) केकिता ।

काकिएा। ) (स्त्री०) १ कौड़ी । २ सिक्का काकिएिका ) 'विशेष जो चौथाई पण या २० कौड़ियों के बराबर होता है। ३ चौथाई माशा । ४ माप का एक अंदा विशेष । ४ तराजू की इंडी। ६ अठारह इंच या श्राधगज़। काकिनी (स्त्री०) १ चौथाई पर्ण । २ माप विशेष का चतुर्थाश । ३ कैंडिं।

ह्याङ्कः (स्त्री०) १ वकोक्ति । भय, क्रोध, शोक के के अपने स्वरं की विकृति या परिवर्तन । २

आवेश में स्वर की विकृति या परिवर्तन । २ अस्वीकारोक्ति के इस ढब से कहना कि, सुनने वाले के वह स्वीकारोक्ति जान पड़े। २ गुनगुना-

हट । ४ जिह्ना । काङ्कत्स्थः ( ए० ) ककुत्स्थ राजा के वंशधर । सूर्य-वंशी राजाओं की उपाधि विशेष ।

काकुदं ( न॰ ) तालु । तलुत्रा । जिह्ना का श्राध्रयस्थान ।

क्ताकोलः (पु०) १ काला कौत्रा । पहाड़ी काक । २ सर्प। ३ सूकर । ४ कुम्हार । ४ नरक भेद ।

कान्तः ( पु॰ ) १ तिरछी चितवन । कनस्विया देखना ।

काच्नम् (न॰) ऐसे देखना जिससे त्रान्तरिक अप्र-सन्नता प्रकट हो। टेंडी चितवन ।

काराः (पु॰) काक ।

कॉर्स् (धा॰ परस्मै॰) [कॉंचति, कॉंचित ] १ इच्छा

करना। चाइना। २ त्राशा करना । प्रतीचा करना।

कांता (स्त्री॰) १ कामना । इच्छा । २ प्रवृत्ति । सूख

जैसे ''भक्तकाँचा''।
कांतिन् (वि॰) [स्त्री॰—कांतिसो ] इच्छा करने
वाला। अभिलापी।

कोंचः ( पु॰ ) ३ काच । शीशा । स्फटिक । २ फाँसा ।

काचा ( ५० ) ४ काचा शाशा । स्काटका २ कासा । फंदा । लटकने वाली अलमारी का खाना । जुएँ

की रस्सी। ३ नेत्र रोग विशेष। ४ माम। ४ खारी-मिटी।—धटी, (स्त्री०) कारी। लोटा जो काच

का बना हो।--भाजनं, (न०) शीशे का पात्र। --मणिः, (प०) स्फटिक।--मलं,--जवर्णं,

—सम्भवम् ( न॰ ) काला निमक या सोडा ।

कांचनम् । (न०) डोरी या फीता जो बंडल कांचनकम्। लपेटने या कागजों को नःथी करने के काम में श्रावे। कांचनिकन् ( पु॰ ) इस्तिविषि । विषि । विखंत । काच्यकः (पु॰) १ मुर्गा । २ चकवाक । चकई चकवा ।

काजलम् ( न० ) १ स्वल्प जल । २ दृषितःजल । कांचन ो ( वि० ) [स्त्री०—काञ्चनी ] सुनहला काञ्चन । या साने का बना हुत्रा ।—ग्रङ्गी,(स्त्री०)

काञ्चन ∫ या सेाने का बना हुत्रा ।—ग्रङ्गी,(स्त्री०) सुनहत्ने रंग की स्त्री ' श्रर्थांत् पीले रंग की स्त्री —कन्दरः, ( पु० ) सेाने की स्नान ।—गिरिः,

—कन्द्रः, ( ५० ) सान का स्नान ।—ागारः, ( ५० ) सुमेरु पर्वत । –आः, ( स्त्री० ) १ पीखी सिद्दी वाली ज़मीन । २ सुवर्णरज ।—सन्धिः,

(स्त्री०) दो पत्तों के बीच हुई ऐसी सन्धि या सुत्तह जिसमें उभय पत्त के लिये समान शर्तें हों।

कांचनम् ) (न०) १ सोना। सुवर्णः २ चमक। काञ्चनम् ) दमक। ३ सम्पत्ति । धनदौत्ततः । ४ कमल कारेशा।

कांचनः ) (पु॰) । घतुना का पौधा। २ चम्पा का काञ्चनः ) पौधा।

काञ्चकः ) पावाः काञ्चनारः ((पु०) केविदार या कचनार का

कांचनालः ( पेड़ । काञ्चनालः ) कांचिः ) (खी०) १ करधनी जिसमें रोंनें या घूँ ह

कांचिः (स्त्री०) १ करधनी जिसमें रोंनें या घूँघर काञ्चिः (लगे हों । बजनी करधनी । २ दिश्वण कांची (भारत की स्वनाम प्रसिद्ध एक नगरी जिसकी काञ्ची )गणना सप्त मोचपुरियोँ में है। आधुनिक

काँजीवरम् नगर ।--पदं (न०) कुल्हा श्रीर कमर।

कांजिकम् ) (न०) खडी महेरी । खाद्यपदार्थं कांजिकम् ) विशेष जो खडा हो । कांद्रकं (न०) खटाई । खडापन ।

काठः (पु॰) चद्दान । पत्थर ।

काठिनम् ) (न०) १ कडाई । कडापन । २ निष्ठुरता काठिन्यम् ) कठोरता । निष्ठुरहृदयता । काग्रा (वि०) १ काना । २ छेद किया हुआ ।

फूटी (कौड़ी) । यथा— '· प्रातः काणवराटकेापि न मञा

हुक्षेऽधुना मुझ्य र्मा । '' कार्गोयः } ( पु॰ ) कानी स्त्री का पुत्र । कार्गोरः }

कागोली (स्त्री॰) १ असती या व्यभिचारिणी स्त्री। २ अविवाहिता स्त्री।—मातृ, (पु॰) अविवाहिता स्त्री का पुत्र।

कांडः कांडः, काग्र्डः ( पु॰ )) १ भाग । श्रंश । २ कांडम्, काग्र्डम् (न॰ )) एक पोरुए से दूसरे पोरुए तक का किसी पोरुएदार पौधे का भाग। ३ तना। इंद्रल । डाखी । राखा। ४ किसी ग्रंथ का एक भाग । ४ पृथक विभाग । ६ गुच्छा। समूह। गटठा। ७ तीर । ८ खंबी हड़ी। ६ वेत। नरकुले। ३० छड़ी। डंडा। ११ जला। पानी । १२ ग्रवसर । मौका । १३ खास जगह । रहस्य स्थान । १४ दुष्ट । पापी । — कारः, ( पु॰ ) तीर बनाने वाला ।—गोस्नरः, (प्र०) लोहे का तीर ।-पट:,-पटक:, (प्र०) कनात । पर्दा ।--पातः, ( पु० ) तीर का उड़ान या वह स्थान जहाँ तक तीर जा सके।-पृष्ठः, ( पु॰ ) १ सैनिकबृत्ति विशेष । सिपाही । २ वैश्या स्त्री का पति । ३ दत्तकपुत्र या श्रीरसपुत्र से भिन्न कोई पुत्र (यह गाली देने में प्रयुक्त होता है। ) कमीना ! निमकहराम । महावीर चरित्र में जामदग्न्य का शतानन्द ने काएनपृष्ठ कहा है। ''स्वकुलं पृष्ठतः कृत्वा ये। वै परकुलं व्रजेत्। तेन दुदचरितेनासौ काएडपृष्ठ इति रमृतः ॥ —भङ्गः, (पु॰) हड्डी का टूटना या किसी शरीरा-वयव का भङ्ग होना ।--वाग्गी, (स्त्री०) चाएडाल की वीखा।-सन्धि, (स्ती०) गाँउ।-स्पृष्टः, (पु॰) बाद्धा । सिपाही । कांडवत् | (पु॰) धनुषवारी । कांडोरः (पु०) धनुषधारी । कागडीरः र्र कांडोलः } कार्रहोलः } नरकुल की बनी डलिया या टोकरी । कात ( श्रव्यया० ) गाली, तिरस्कार व्यक्षक श्रव्यय । कातर (वि०) १ मीह । डरपोंक । उत्साहहीन । २ दुःखित । शोकान्वित । भीत । ३ घबदाया हुन्ना । विकल । व्याकुल । ४ भय से विह्नल या भय के कारण धरधराता हुन्ना । कातये (न०) भीरता । डरपोंकपना । कात्यायनः ( ५० ) १ प्रसिद्ध व्याकरणी जिन्होंने

पाणिनी के सुत्रों का पूर्ण करने के बिये वार्तिक

कान्तः की रचना की । वरहचि नामक व्याकरण का वार्तिक बनानेवाले । २ कात्यायनसत्र नामक एक धर्मशास्त्र के निर्माता ! कात्यायनी (स्त्री०) १ एक बढ़ी या अधेड़ स्त्री ( जो लाल वस्त्र पहिनती हो )। २ पार्वती का नास। —पुत्रः, –सुतः (पु॰) कार्तिकेय का नाम। 🔍 कार्याचित्क ) (वि०) जिल्ला कार्याचित्की निज काथिद्यिक र्रे कठिनाई से पूर्ण हुआ हो। काथिकः (न०) कहानी कहनेवाला । कादंबः ) ( पु० ) १ कलहंस । २ तीर । ३ गन्ना । कादंग्यः ) ४ कदम्ब का पेड । कादंबम् } ( न० ) कदम्ब के फूल । कादम्बम् } कादंबरम् } ( न० ) कदम्ब के फूलों की शराब । कादम्बरम् कादंबरी ) (स्त्री०) १ कदम्ब के फूलों से खींची हुई कादम्बरी ) मदिरा। २ मदिरा। शराव। ३ हाथी की कनपुटी से चुनेवाला मद । ४ सरस्वती देवी की उपाधि । ४ मादा के किल । कादंबिनी ) काद्म्बिनी ) (स्त्री०) मेघमाला। कादाचित्क (वि०) इत्तिफाकिया। काद्ववेयः ( पु॰ ) सर्पं विशेष। काननभू (न०) १ जङ्गल । वन । २ घर । मकान । —ग्रामिः, (पु॰) दावानल ।—ग्रोकस, (पु॰) ९ वनवासी । २ वानर । कानिष्ठिकम् ( न० ) छुगुनिया । सब से छोटी हाथ की उँगुली। कानिष्टिनेयः ( ५० ) ं) सब से छोटे बच्चे की कानिष्ठिनेयी ( खी० ) हे सन्तान । कानीनः (पु॰) १ अविवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र । २ व्यास । ३ कर्सी कांत ) (वि०) १ प्रियः। इष्ट । प्यारा । २ मनोहर। कास्त र्रि श्रमुकुल । सुन्दर ।—पक्तिन् ( पु० ) मार ।

मयूर ।--लोहं ( न० ) चुम्बक पत्थर ।

केय की उपाधि।

क्कांतः (पु०) ३ प्रेमी । आशिक । २ पति । ३ प्रेम-ंकास्तः रे पात्र । माशूक । ४ चन्द्रमा । १ वसन्तऋतु ।

६ एक प्रकार का लोहा। ७ रत्नविशेष। म कार्ति-

कापालः ) ( ५० ) १ शेव सम्प्रदाय के अन्तर्गत

कापालिकः र् एकं उपसम्प्रदाय। इस सम्प्रदाय के लोग अपने पास खोपड़ी रखते हैं और उसी में रीध

कर या रख कर खाते हैं। वामाचारी। २ एक

काएथ ( ५० ) खराव सङ्कः

कांतम् } ( न॰ ) केंसर । जाफ्रान् ! कान्तम् } कांता ) (स्त्री॰) १ साध्यका या प्रेमपात्री सुन्दरी कान्ता / स्त्री। २ परनी। भार्यो। २ प्रियङ्ग बेल। ४ वड़ी इलायची । १ पृथिवी ।—श्रंत्रिदोहदः (पु०) अशोकबृच्। कांतारः, कान्तारः (पु०) । १ विशाल वियावान । कांतारं, कान्तारं (न०) ∮ निर्जनवन । २ खराब सङ्क। ३ रन्ध्र । खुखाल । छेद । सन्धि । (पु०) लाल रङ्ग के गर्जा की श्रनेक जातियां। तिन्दक। पहाड़ी श्राबन्स । कांतिः ) (स्त्री०) १ मनेहरता । सौन्दर्य । २ त्रामा । कान्तिः रेदीसि । त्राव । ६ न्यक्तिगत शक्कार । ४ कामना। इच्छा। चाह। १ अलङ्कार शास्त्र में प्रेम से वड़ी हुई सुन्दरता । साहित्यदर्पशकार ने, "कान्ति" 'शोभा' और 'दीसि' में इस प्रकार श्रन्तर बतलाया है:---"कपयौवन सासित्यं भोगादौरङ्गभूषणम्। श्रीमामीका सैव कान्तिर्मनमधाप्यायिता द्युतिः। कान्तिरेवातिविश्तीर्खादीप्रित्यभिधीयते ॥" ६ मनोहर मनानीत स्त्री। ७ दुर्गा की उपाधि। --- कर, (वि॰) सौन्दर्य लानेवाला । शोभा बढ़ानेवाला।—द, (वि॰) सौन्दर्यपद। शोभा-जनक। -- दं, (न०) १ पित्त । २ घी। ---दायक,-दायिन्, (वि०) शोभा देनेवाला ।--भृत्, (पु०) चन्द्रमा। कांतिमत् ) (वि॰ ) मनोहर । सुन्दर । सर्वेत्तिम । कान्तिमत् ) (पु॰) चन्द्रमा । कांदवम् ) (न०) लोहे की कहाई या चूल्हे में भुनी कान्द्वम् रे हुई कोई वस्तु । कांदविकः } ( यु० ) नानबाई । हलवाई । कान्दविकः }

कांदिशीक ) (वि०) १ भगोड़ा । भाग जानेवाला ।

कान्यकुटजः (पु०) एक देश का नाम । कन्नौज। २

कापटिक (वि॰) [स्त्री—कापटिकी] १ धोखेवाज़।

कापट्यं ( न॰) दुष्टता । जालसाजी । घोखा । छल ।

कान्दिशीक र भयभीत । इरा हुआ।

जालसाज्ञ । बेईमान । २ दुष्ट ।

कापिटकः ( पु॰ ) चापलूस । खुशामदी ।

कपट ।

प्रकार की कोड। कापालिन् (पु॰) शिवजी का नाम। कापिक (वि॰) [ छी॰-कापिकी ] वानर जैसी शक्ल का या वानर की तरह आधरण करने वाला। कापिल (वि॰) [ खी॰—कापिली ] १ कपिल का या कपिल सम्बन्धी। २ कपिल द्वारा पढ़ाया हुआ या कपिल से निकला हुआ। कापिलः (पु०) १ कपिल के सांख्यदर्शन का मानने वाला या उसका श्रनुयायी । २ भूरा रंग ! कापुरुषः ( पु॰ ) नीच या श्रोंछा जन । डरपोंक या दुष्ट जन। कापेयं (न०) १ वानर की जाति का। २ वानर जैसी चेष्टा फरने वाला । ३ वानरी हथकंड़े । कापोत (वि॰) स्त्री॰ -कापोती] मूरे धुमैले सफेद कापोतं ( न० ) १ कबृतरों का गिरोह । २ सुर्मा । —-ग्रञ्जनम् ( न० ) ग्राँख में लगाने का सुर्मा। कापोतः ( ५० ) भूरा रंग । काम ( अन्यया० ) किसी को बुलाने में प्रयोग होने वाला श्रन्यय । कामः (पु०) १ कामना। श्रीमेजाषा। २ श्रीमेजिषित वस्तु । ३ स्नेह । प्रेम । ४ पुरुषार्थं विशेष । स्त्री-सम्भोग की कामना या खीसम्भोग का अनुराग । १ कामुकता । मेथुनेच्छा । ६ कामदेव । ७ प्रदा्न का नाम । = वलराम का नाम । ६ एक प्रकार का श्राम का पेड़। कामं (न०) १इष्टवस्तु । अमीष्ट पदार्थं । २ वीर्थ । धातु । ---श्राम्निः, ( पु॰ ) प्रेम की श्राग या सरगर्भी। —ग्रङ्क्ष्याः. ( पु० ) १ नख । नाख्न । २ जनने-निद्य। लिङ्गा -- झङ्गाः (पु०) स्राम का पेड़।

चान्धः, (पु॰) कोकिल । — अन्धाः, (स्त्री॰)

कस्तुरी । —श्रिक्षन् (वि॰ ) मनोभिलिपत

भोजन जब चाहे तब पाने वाला । - श्रामिकाम,

देवता ।—धेनुः, (स्त्री॰) स्वर्ग की गौ विशेष ।— ध्वंसिन्, ( पु॰ ) शिव जी का नाम ।—पतनी,

(वि॰) कामुक। लंपट। —ग्रारतर्थं, (न०) मनोहर उपवन। या सुन्दर उद्यान ।--- ग्रारिः (=कामारिः) (पु०) शिवजी।—अर्थिन्,(वि०) कासुक ।-- ग्रवतारः, ( पु॰ ) प्रबुध्न का नाम । श्चवसायः, ( पु॰ ) --दुःख सुख की श्रोर से उदासीनता । — ग्रशनं, ( न० ) १ इच्छानुसार खाने वाला । २ श्रसंयत भोग विलास ।—श्रातर, (वि०) प्रेम के कारण बीमार । प्रेमरोगाकान्त । कामातुर। — आत्मजः, (पु०) प्रशुख्न पुत्र अनिरुद्ध की उपाधि -- चात्मन्, (वि०) कामुक । कामा-सक्त । आशिक ।--आयुधं, (न०) १ कामदेव के बाख। २ जननेन्द्रिय।—ग्रायुधः, ( पु॰ ) श्राम का पेड़। —श्रायुस्, (पु०) १ गीध। गिद्ध। २ गरुड़। - आर्त, (पु॰) कामपीड़ित। वेमविद्वत ।-आसक्त, (वि०) कामी। कामुक। प्रेम में बिह्नल ।—ईप्सु, (वि०) अभीष्ट वस्तु त्रादि के लिये प्रयत्नवान्। —ईइवरः, ( ए० ) १ कुवेर की उपाधि । २ परत्रहा ।-- उदकं, (न०) १ स्वेच्छापूर्वक जलदान। २ सगोत्र या जो तर्पण के अधिकारी हैं, उनसे मिन्न किसी का जलतर्पेण करना। -- उपहृत, (वि०) कम पीड़ित ।--कला, (खी॰) काम की स्त्री रित का नाम। --क्टः, (पु॰) १ वेश्या का प्रेमी। २ वेश्यापना । केलि, ( वि॰ ) कासरत । कासुक । कामी।-केलि:, (पु०) १ श्राशिक। प्रेमी। २ मैथुन।-चर, चार, (वि०) बेरोक्टोक। श्रसंयत । — चरः, — चारः, (पु०) १ वेरोक टोक गति । २ स्वेच्छाचारिता । ३ स्वेच्छाचार । ४ कामासक्तता । मैथुनेच्छा । ५ स्वार्थपरता।—चारिन्, (वि०) ९ असंयत गतिशील। २ कामी। कामुक ! ३ स्वेच्छाचारी (पु०) १ गरुड़ । २ गैरिया।— जित, (वि०) काम की जीतने वाला। (पु०) १ शिव जी की उपाधि। २ स्कन्द की उपाधि।--पूर्ण करनेवाला।—दा. (स्त्री०) कामधेनु।— द्र्शन, (वि०) मनोहर रूप वाला । - दुन्ना, दुह, (स्त्री॰) कामधेनु।—दूती, (स्त्री॰) कोकिता ।-देवः, ( पु॰ ) प्रेमं के अधिष्ठाता

(खी॰) रति । कामदेव की खी।—पातः, (पु॰) वलराम का नाम ।--प्रवेदनं, (न ) अपनी इच्छा प्रकट करना :--प्रश्न:, ( पु० ) अनमाना प्रश्न या सवाल।--फ़लः, (पु॰) ग्राम के पेड़ों की जाति विशेष ।—भोगाः,(बहुवचन) मैथुनेच्छा की पृति । - महः, (पु०) कामदेव सम्बन्धी उत्सव विशेष जो चैत्रमास की पूर्णिमा का मनाया जाता है -- मृद, -- मे। हित्, (वि०) पेम से बुद्धि गँवाये हुए। कामान्ध।—रसः, (पु॰) वीर्यंपात। —रसिक, (वि॰) कासुक । कासी।—रूप, (वि०) १ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला । २ सुन्दर । खूबसूरत ।—हृपाः,(बहुवचन) गोहाटी का प्रांत कामरूप देश के नाम से प्रसिद्ध है।-रेखा,—लेखा, (स्त्री॰) वेश्या। रंढी। पतु-रिया ।-लोल, (वि॰) कामगीइत ।-वरः (पु॰) मुँहमाँगा वरदान।-वहत्तभः, (पु॰) १ वसन्तऋतः। २ श्राम का पेड्। — वट्लभा ( स्त्री०) जुन्हाई । चन्द्रमा की चाँदनी।— वशः, (वि॰) प्रेमासकः।-वशः, (पु॰) प्रेमा-सक्ति। - वादः ( पु॰ ) सनमाना कहना । जो जी में श्रावे से। कहना।—विहंत, (वि०) श्रसफल सतोरथ । - वृत्त, ( वि॰) कासुक । ऐयारा । -वृत्ति, (वि०) स्वेन्छाचारी । स्वतंत्र ।--वृत्ति., ( स्त्री॰ ) स्वतन्त्रता । स्वेच्छाचारिता ।--- बुद्धिः, (स्त्री॰) कामेच्छा की बृद्धि।—शरः, (पु॰) १ प्रेमका बार्सा २ व्यास का पेड़ा—शास्त्रः, ( पु०) प्रगायात्मक विज्ञान ।--संयोगः, ( पु० ) अभीष्ट पदार्थ की उपलब्धि या प्राप्ति !—सन्तः. ( पु॰ ) वसन्तऋतु । स्तु. ( वि॰ ) किसी भी श्रभिलाषा का पूरा करनेवाला। - सूत्रम्, (न०) वारस्यायन सूत्र जिसमें कामशास्त्र का प्रतिपादन है।—हैतुक, (वि०) विना किसी कारण के। केवल इच्छामात्र से उत्पन्न। क्रमतः (श्रव्यया०) १ स्वेच्छतः । मनमाना । रज्ञामन्दी से। जानवृक्ष कर । इरादतन । ३ कामुकवत्। रसिकता से । ४ स्वेच्छानुसार । असंयत रूप से । बेरोकटोक ।

कामन् (वि॰) रिलया। ऐयाश।
कामनम् (न॰) ख्वाहिश। चाह। श्रमिलाषा।
कामनम् (न॰) श्रमिलाषा। इच्छा। चाह।
कामनीयम् (न॰) कमनीय। सुन्दर। मनोहर।
कामंधिमन् ) (पु॰) कसेरा। ठठेरा।
कामम् (श्रन्थया०) १ इच्छा था प्रवृत्ति के अनुसार।
र इच्छालुक्त । ३ प्रसन्नता से। रज्ञामन्दी से।
४ ठीक। बहुत ठीक। स्वीकारोक्तिसूचक श्रन्थय।
६ माना हुश्या। स्वीकार किया हुश्या। ७निस्सन्देह।
सन्धुन्थ। वस्तुतः। ६ वहतर। वहिक।

कामयमान ) कामयान (वि०) रसिया। ऐयाश। सम्पट। कमयित

कामल (वि०) रसिया। ऐयाश। लग्पट।

कामलः (पु॰) १ वसन्तऋतु । २ मरुभूमि। रेगसान ।

कामितिका ( ची॰ ) मदिश । शराव ।

कामवत् (वि॰) १ अभिलापी । चाह रखने वाला । २ रसिक । ऐयाश ।

कामिन् (वि॰) [ की॰—कामिनी ] ३ कामी।
रिसक । ऐयाश । २ श्रीमिलाकी । (पु॰) ९
प्रेमी । श्राशिक । कामी । ऐयाश । २ स्त्रैण ।
स्त्रीनिर्जित पुरुष । ३ चकवाक । ४ गौरैशा ।
१ शिव जी की उपाधि । ३ चन्द्रमा । ७ कवृतर ।
कामिनी (की॰) ९ प्यार करनेवाली स्त्री । २ मनोहर्ष या सुन्दरी स्त्री । ३ स्त्री । श्रीरत । ४ भीरु स्त्री । १ शराब । मदिरा ।

कामुक (वि॰) [स्त्री०-कामुका या कामुकी] १ अभिलापी। चाह रखने वाला। २ रसिक। लम्पट। ऐपाश।

कामुकः ( पु० ) १ प्रेमी। आशिक। ऐयाश बादमी। २ गौरंथा पत्ती। ३ अशोक वृत्त ।

कामुका (स्की॰) धन की कामना रखनेवाली स्त्री। जरपरस औरत।

कामुकी (स्त्री॰) छिनाल या ऐवारा खीरत। कांपिल्लाः, काम्पिल्लाः । गुण्डारोचना नामक लता। कांपीलाः, काम्पीलाः । [डकी हुई गाड़ी। कांवलाः, काम्बलाः (पु॰) कंबल या उनी वस्त्र से कांबिकः काम्बिकः ( पु० ) यञ्च या सीय के बते श्राभूषण बेचने वाला द्कानदार । शङ्च का न्योपारी।

कांवांजः, काम्बोजः ( पु॰ ) १ कम्बोज (कंबोडिया) देशवासी । २ कम्बोज देश का राजा । ३ प्रकार इच । ४ कम्बोज देश में उत्पन्न होने वाले बोड़ों की एक जाति विशेष ।

कास्य (वि०) १ वान्छ्नीय । २ किसी विशेष कामना के लिए किया हुआ कर्मानुष्ठान । ३ सुन्दर । मनोहर । कमनीय ।—श्रास्प्रायः, (पु०) स्वार्थवश किया हुआ कर्म । जिसका हेतु या कारण स्वार्थ हो ।—कर्मन्, (पु०) धर्मानुष्ठान जो किसी उद्देश्य विशेष के लिपे किया गया हो और जिससे भविष्य में फल प्राप्ति की इच्छा हो ।—विए (स्क्री०) अनुक्ल कथन या भाषण ।—दानम्, (००) ऐसा दान या मेंट जो स्त्रीकार करने योच्य हो । स्वेच्छानुसार दी हुई मेंट या अपनी इच्छा के अनुसार दिया हुआ दान । —अर्गं, (न०) इच्छा मृत्यु । आत्महत्या।— अर्गं, (न०) अपनी इच्छा से रखा हुआ वता।

काम्या (स्त्री०) श्रमिलाया । इन्ह्या । आर्थना । काम्या (वि०) नाममात्र को खद्या । कमखद्या । कायः ) १ शरीर । देह । तन । २ पेह का घड़ मा कायम् ) तना । ३ तारों को होड़ कर वीया का

समस्त काठ का डांचा। ४ समुदाय। समारोह। संग्रह। ४ पूजी । सूलघन। ६ घर। वासा। डेरा। ७ चिन्ह। ८ स्वभाव।—आम्निः, ( पु॰ ) पाचनशक्ति ।—ऋशः, ( ५० ) शरीर सम्बन्धी कष्ट ।-चिकित्सा, (स्त्री०) बायु-र्षेद के त्राठ विभागों में तीसरा विभाग प्रशीत उन रोगों की चिकित्सा या इलाज जो समस्त शरीर में व्याप्त हों !--मानं, (न०) शरीर का माय (—वलनम्, (न०) कवच । वर्म ।—स्थः 🛴 (पु॰) ९ मुंशी जाति, जिसकी उत्पत्ति चत्रिय ्रिक्ता और ग्रद्धा की से हुई हो। २ कायथ जाति कि एक मनुष्य ।—स्था, (स्त्री०) १ कैथानी। कायथ की स्त्री। २ बहेदा, हर्रा, ग्रॉवला का 

पेड़ । —स्थी, (स्ती०) कायथ की स्ती ।

—स्थित, (वि०) शारीरिक। देह सम्बन्धी।

कायः, ( पु॰ ) प्राजापत्य विवाह । ग्राठ प्रकार के ।

विवाहों में से एक प्रकार का विवाह ।

कायम्, ( न० ) प्राजापतितीर्थ । उँगुनियों की जड़ के पास-का हाथ का भाग। विशेष कर कनिष्ठिका का

मूलभाग ।

कायक, (वि॰) । शरीर सम्बन्धी। — वृद्धिः, कायिक (वि॰) ( स्त्री॰) वह ज्याज या सूद कायिका (वि॰) ( जो किसी धरोहर रखे हुए कायिकी (वि॰) ) जानवर का उपयोग करने के

बदले मुजरा दिया जाय ।

👌 (स्त्री०) ब्याज सूद । कायका कायिका े

कार (वि॰) [श्ली॰-कारी.] समासान्त शब्द का

श्रर्थ होता है ;करने वाला, बनाने वाला, सम्पादन करने वाला । यथा—कुम्भकार, प्रस्थकार, स्त्रादि ।

अनितम शब्द होकर जब यह आता है, तब इसका

—-ध्राबरः, ( पु॰ ) एक वर्णसङ्कर जाति विशेष जिसकी उत्पत्ति निषाद पिता श्रौर वैदेही जाति की

माता से हो । - कर, (वि०) गुमारता या श्राम-मुख्तार की जगह काम करने वाला ।--भूः, (पु०)

चुंगी उधाने की जगह। कर वस्तूल करने का स्थान।

कारः ( पु० ) ? कार्य । कर्म ( यथा पुरुषकार ) । २ उद्योग । प्रयत्न । चेष्टा । ३ घार्मिक तप । ४ पति ।

स्वामी। मालिक। १ सङ्कल्प । दृद्गिश्चय। ६ शक्ति। सामर्था ताकत । ७ कर या चंगी। =

बफ्र का ढेर । १ हिमालय पर्वत ।

कारक (वि०) चिं। -- कारिका ] १ करने वाला

बनाने वाला । २ प्रतिनिधि । कारिन्दा । सुनीम । -दीपकम्, ( न॰ ) श्रलङ्कार शास्त्र का श्रर्था-

लङ्कार भेद । —हेतुः, ( पु॰ ) ज्ञापक हेतु का

**उल्टा । क्रियात्मक हेतु ।** 

कारकम् (न०) व्याकरण में कारक उसे कहते हैं जिसका किया से सम्बन्ध होता है । कर्ता, कर्म,

करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण, संम्बध —ये सात कारक हैं। २ व्याकरण का वह भाग जिसमें कारकों का वर्णन है।

कारणम् ( न० ) १ हेतु । २ जिसके विना कार्य की उत्पत्ति न हो सके। ३ साधन। ज़रिया। ४ उत्पा-

द् का कर्ता। जनकाश तत्व। ६ किसी नाटक

की मूल घटना । ७ इन्द्रिय। ८ शरीर । ६ चिन्ह । टीप । दस्तावेज प्रमाण् । अधिकार । १०वह आधार

जिस पर कोई मत या निर्णय अवलम्बित हो। --- उत्तरं, ( न० ) १ मन में कुछ ग्रमिप्राय रख

कर उत्तर देना। २ बादी की कही बात को कह कर पीछे उसका खरहन करना । ि जैसे—मैं यह

स्वीकार करता हूँ कि यह घर गोविन्द का है; किन्तु गोविन्द ने मुक्ते यह दान में दे दिया है।]

—भूत, (वि०) कारण बना हुआ। हेतु बना हुन्ना। — भाला, (खी०) कान्यालङ्कार विशेष।

--वादिन्, (पु॰) वादी । मुद्दे ! --वारि, (न०) वह जल जो सृष्टि की ऋादि में उत्पन्न किया गया था। — विहीन (वि०) हेतुरहित।

कारग्यरहित । वेवजह । —शरी/म्, (न०) नैमि-त्तिक शरीर ! कारमा ( स्त्री० ) १ पीड़ा । क्लेश । २ नरक में डाला

कारगिक (वि०) १ परीचक । न्यायकर्ता । २ नैमि-) ( पु० ) एक प्रकार की वतक। कारंडवः कारग्रहवः

कारंधिमिन् } (पु०) १ कसेरा । ठठेरा । २ खनिज-कारन्धिमिन् ∫ विद्यावित् । कारवः ( पु० ) काक। कौन्रा।

कारस्करः (पु॰) किंपाक नामक वृत्त । कारा (स्त्री॰) ३ जेलख़ाना । बंदीगृह । २ वीखा का

भाग विशेष या तृंवी । ३ पीड़ा । कष्ट ! क्लेश | ४ दूती । १ सुनारिन । ६ वीया की गूँज को कम

करने का श्रौज़ार।—श्रागारं,—गृहं,—वेश्मन्, ( न० ) जेबख़ाना । क्रैदखाना ।---गुप्तः,( पु० ) कैदी। बंदी। बँधुत्रा।--पालः, ( पु॰) जेलाख़ाने

कादुशेगा। कारिः (स्त्री॰) किया। कर्म। (पु॰) या (स्त्री॰) कलाकुशल । दस्तकार ।

कारिका (स्त्री०) १ नाचने वाली स्त्री। २ कारो-बार। व्यापार । व्यवसाय।३ काव्य, दर्शन, च्या-

करण, विज्ञान सम्बन्धी प्रसिद्ध पद्यात्मक कोई रचना।

[जैसे सांस्यकारिका]। ४ श्रताचार । ज़ल्म। ४ व्याज। सूद। ६ श्रत्यात्तरपुक्त और बहुसर्शवाची श्लोक।

कारीशं ( न० ) अन्ने कंडों का हेर !

कार (वि॰) [स्त्री०—कारू, ] १ कर्चा । करने वाला । प्रतिनिधि । कारिंदा । नैाकर । २ कला-कुशल । कारीगर । कारीगरों में गणना इसनों की हैं ।

"तथा व तंत्रवायस्य मापिता रजक्ष्यत्या ।
परचमश्चर्मकारस्य कारवः शिल्पिमी नतः ॥"
— औरः, (पु०) ऐंड्रा लगाने वाला । सेंश्र फोड़ने
वाला । डॉक् ।—जः, (पु०) १ कल से वनी
केर्द्द वस्तु । कल का कोई भाग था कोई कल । २
युवा हाथी या हाथी का वशा । २ टीला । पहाड़ी।
४ फेन । ४ गेरू । ६ तिला । मस्सा ।

कारुगिक ( वि॰ ) [ स्त्री॰--कारुगिकी दयाता । कुपाता ।

कारुस्यम् ( न० ) दया । रहम । अनुकम्पा ।

कार्कश्यम् ( न० ) १ सज्ज्ती । कठोरता । उद्युखता । २ दृद्वा । ३ ठोंसपना । ४ हृदय की कठोरता । संगदिनी ।

कार्तविर्धः (पु॰) हैहयराज इतवीयें का पुत्र। उसकी राजधानी माहिष्मती नगरी थीं। इसकी सहस्रबाहु या सहस्रार्जुन भी कहते हैं।

कार्चस्वरम् (न०) सोना । सुवर्श ।

कार्तातिकः है ( ३० ) ज्योतियो । भविष्यहका ।

कार्तिक (वि॰) [स्त्री॰—कार्तिकी, ] कार्तिक मास सम्बन्धी।

कार्तिकः (पु॰) १एक मास का नाम जिसकी पूर्ण-मासी के दिन चन्द्रमा कृतिका नचत्र में होता है। अथवा जिसकी पूर्णमासी के दिन कृतिका नचत्र होता है। २ स्कन्द की उपाधि।

कार्तिकी (स्त्री॰) कार्तिक मास की पूर्णमासी। कार्तिकीयः (५०) शिवपुत्र। स्कन्द। स्वामिकार्तिक। —पसुः, (स्त्री॰) पार्वती देवी। स्कन्द की जननी।

कास्त्ये ( न० ) सम्पूर्णता । समृचापन ।

कार्दम (वि०) [स्त्री०-कार्दमी] १ कीचड़ युक्त । कीचड़ में भरा या उससे सना । २ कर्दम प्रजा-पति सम्बन्धी ।

कार्पटः ( पु॰ ) १ श्रावेदनकर्ता । श्रजी देने वाला । प्राथी । उम्मेदवार । २ विथहा । लत्ता ।

कार्पटिकः (पु॰) १ तीर्थयात्री । २ तीर्थजलों की हो कर आजीविका करने वाला । ३ तीर्थयात्रियों का एक दल । ४ अनुभवी मनुष्य । १ पिछलागू । सुशामदी ।

कार्पस्यम् (न०) १ धनहीनता । गरीबी । २ अनु-कम्पा । दया । रहम । ३ कंज्सी । सुमपना । शक्ति-दीनता । निर्वेकता । ४ दलकापन । श्रोद्धापन । मन का दलकापन ।

कार्पास (वि॰) [स्त्री॰—कार्पसी ] हई का बना हुआ।—अस्थि, (व॰) बिनीबा। कपास का बीज।—बासिका, (स्त्री॰) तकुआ। तकला। —सीत्रिक, (वि॰) कपास के सूत से बना हुआ। कार्पासं (पु॰) । १ कोई वस्तु ज़ो रहं से बनी कार्पासः (व॰) हो। २ कागुज़।

कार्पासिक (वि॰) [स्त्री॰-कार्पासिकी ] सहै का बना हुआ वा कपास से उत्पन्न !

कार्पासिका ) (स्त्री॰ ) क्पास का पौचा। कार्पासी

कार्मण (वि॰) [स्त्री॰ -कार्मणी, ] किसी कार्य की पूरा करना। किसी कार्य की सुदाह रूप से करना।

कार्मणें (न०) जादू। तंत्र विद्या ।

कार्मिक (वि॰) [ स्त्री॰—कार्मिकी, ] १ निर्मित । बना हुआ । २ जरी का काम किया हुआ । रंगिबरंगे स्तौं से बिना हुआ । ३ रंग विरंगा।

कार्मुक (वि॰) [की॰—कार्मुकी, ]कास के योग्य । काम करने लायक । किसी कार्य की सुचाह रूप से पूर्ण करने वाला ।

कार्मुकम् (न॰) १ धनुष । कमान । २ वाँस ।

कार्य (स० का० इ०) बना हुआ। किया हुआ जो किया जाना चाहिये।—श्रद्धाम, (वि०) जो अपने कर्त्तव्य कार्य करने में असमर्थ हो। अयोग्य।

—ग्रकार्यविचारः, (५०) किसी विषय की सपन्न विपत्त युक्तियों पर वादानुवाद। किसी कार्य के श्रीचित्व ग्रनीचित्य पर वादानुवाद । -श्राधिपः, ( ९० ) कार्याच्यत्त । २ ज्योतिष में वह ग्रह जिसकी परिस्थिति देखकर किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाय । — ग्रर्थः, ( पु० ) १ उद्देश्य । प्रयोजन । २ नौकरी पाने के लिये आवेदनपत्र । — झर्थिन्, ( न०) १ प्रार्थी । २ किसी पहार्थ की प्राप्ति के जिये प्रयत्नशील । ३ पद्मार्थी । नौकरी चाहने वाला। ४ अवालत में किसी दावे के लिये वकालत करने वाला । अवालत का आश्रध ग्रहण करने वाला ।—ग्रासनं, (न॰ ) वह स्थान नहीं लैन दैन या खरीद फरोख़्त होती हो। दुकान गद्दी (—ईसर्गा (न०) सार्वजनिक कार्यों की देख रेख।—उद्वारः,( पु० ) कत्तैन्यपालन ।—कर, (न०) गुणकारी।-कारणे, (द्विवचन) कारणे। कार्यं किया। कालाः, (पु०) १ काम करने का समय । ऋतु । मौसम । उपयुक्त समय या श्रवसर।—गैरिवं, ( न० ) विषय का महत्व। —चिन्तक, (वि॰) परिकामदशीं । विचार-वान । विवेकी ।--विन्तकः, ( पु॰ ) किसी कार्य या कार्यालय का प्रवन्धकर्ता या न्यवस्थापक। —च्युत. ( वि०) बेकार। जो कहीं नौकर चाकर न हो। ठलुका। किसी पद से हटाया या निकाला हुआ।-दर्शनं, (न०) १ अवेचण । मुश्रायना। पर्यवेत्तराः २ अनुसन्धान । तहकोकात ।— — निर्मायः, (पु॰) किसी काम का निपटारा ।— पुटः, (पु०) ३ निरर्थंक काम करने वाला । २ पागल। चलितचित्त। मकी। ३ निठल्ला। उलुद्धा ।—प्रह्लेषः, ( पु॰ ) अकर्मरयता । काहिली । सुस्ती । —प्रेष्यः, ( पु॰ ) प्रतिनिधि । कारिंदा । मुनीम । दूत । कासिट !--विपत्ति, ( पु॰ ) ग्रसफलता । दुर्भाग्य ।—शेष:, ( पु॰ ) १ किसी कार्य का अवशिष्ठ अंश । २ किसी कार्य की सम्पन्नता । पूर्णता ।—सिद्धिः, (श्री०) सफलता । कामयावी ।-स्थानं, (न०) दफ़तर । भ्राफिस । कोठी । दूकान । — हंतु , ( वि० ) वुसरे के काम में बाधा डाल ने वाला। विपन्ती।

कार्यम् (न०) १ काम । व्यवसाय । २ कत्तैव्य कर्म । ३ पेशा । उद्योग । व्यापार । अति आवश्यक कारोवार । ४ धार्मिक अनुष्ठान । ४ हेतु । कारम् । प्रयोजन । ६ ग्रावश्यकता । अपेचा । ७ ग्राचरण । ८ ग्रमियोग । मुकदमा । ६ कर्तेज्य कार्य। १० नाटक का शेष स्रङ्ग। १९ उत्पति-

कार्यतः ( ग्रव्यया० ) किसी प्रयोजन या उद्देश्य से । भ्रन्ततोगत्वा । बिहाज़ा । भ्रतप्व ।

कार्स्ट (न॰) १ लटापन । दुबलापन । पनलापन । २ कामी । स्वरूपता । थोडापन ।

कार्षः ( १ ) किसान । खेतिहर ।

कार्षापणः (पु॰)) भिन्न वजन और मूल्यके कार्षापणम् (न०) सिक्के । कार्यापणकः (पु०)

कार्यापणम् ( न० ) रूपया ।

कार्षापिंग्रिक (वि॰) [स्री-कार्षापिंग्रिकी ] एक कार्यापण के मृत्य का। जिसका मूल्य एक कार्चापरा हो ।

काचिक देखा 'कार्पापण"

कार्च्या (बि॰) [स्त्री॰-कार्च्या ] श्रीविष्णु या श्रीकृष्ण से सम्बन्ध रखने वाला या वाली। २ व्यास का याकी। ३ कृष्ण सृगकायाकी। कार्गायस (वि॰) [की-कार्गायसी] काले लोहे। का बना हुआ या हुई।

कार्ष्णायसम् ( न॰ ) बोहा। कारिया: (पु०) कामदेव की उपाधि।

काल (वि०) [ छी०-काली ] काले रंग का ।-थ्रयसं, (न०)-लोहा ।-श्रज्ञरिकः, ( ५० ) पहा लिखा। साचर।—धगरुः, (पु०)चंदन वृत्त विशेष। ( न० ) चंदन की लकड़ी। आक्षिः, —श्रनलः, ( पु० ) प्रलय के समय की आग।—आजिनं, ( न० ) काले मृग का चर्म । -ग्रञ्जनम्, ( न० ) एक प्रकार का श्रंबन।--श्रग्रहजः ( ५० ) की-किल।—ग्रातिपातः,—ग्रातिरेकः, ( ५० ) १ विलम्ब । देरी । समय गँमाना । २ अवधि या म्याद बीत जाने के कारण होने वाली हानि।—श्रध्यत्तः, ( पु० ) ९ सूर्य देवता । २ परमात्मा !— ध्रमु-

भी समय के लिये उपयुक्त हों। २ भृत्युकाल ।

मृत्यु । —धारगा, ( स्त्री॰ ) काल की वृद्धि ।

— तिरूपग्राम्, ( न० ) समय जानने की विद्या ।

कालनिरूपण शास्त्र। —नेमिः, (स्ती०) १ कालरूपी पहिये के त्रारे। २ रायस्य के चाचा का

नाम, जिसे रावण ने हनुमान को मार डाजने का

नादिन, (पु०) १ मधुमिका। २ गौरैया पत्ती। ३ चातक पत्ती।--ग्रान्तकः, (पु०)समय, जो मृत्यु का श्रिष्ठात्र देवता श्रीर समस्त पदार्थी का नाशक माना जाता है।--ग्रन्तः, (न०) १ वीच कासमय। २ समय की अवधि। ३ अन्य समय या अन्य अवसर ।-- अभः, (पु०) काला, पनीला बादल।--ग्रवधिः, ( पु॰ ) निर्दिष्ट समय। —श्रश्चिः, (खी॰) स्थापे या शोक मनाने की श्रवधि जन्म श्रथवा मरण श्रशीच या स्तृतक। —ग्रायसं ( न० ) खोहा। — उप्त, (वि०) ठीक मौसम में बाया हुया। --कञ्जम्, ( न० ) नील-कमल ।—कटङ्कटः, (पु॰) ७ शिवजी का नाम । —कराठः ( पु॰ ) १ मोर । मयूर । २ गारैया पत्ती। ३ शिवजी की उपाधि। करणाम् ( न० ) समय नियत करना । —कर्मिका, —कर्मी, ( स्त्री॰ ) बदकिस्मती । विपत्ति । दुर्भाग्य ।---कर्मन्, ( न० ) मृत्यु । मौत ।—कीलः, ( पु॰ ) कोलाहल ।-- कुस्टः, ( पु॰ ) यमराज । धर्मराज ।—क्टुटः, ( पु॰ )— कूटम्, (न०) हलाहल विष। वह विष जो समृद्र मन्थन के समय निकला था जिसे शिवजी ने **श्रपने करळ में रख खिया था।—कृत्. ( पु॰** ) १ सूर्यं । २ मयूर । सोर : ३ परमात्मा । -- ऋमः, (पु॰) समय का बीत जाना।—क्रिया, ( स्त्री॰ ) १ समय का नियत करना। २ मृत्यु।—शेषः, (पु०) विलम्ब । देरी । समय का नाश । २ समय बिताना । -- खराडम् ( न० ) यकृत । लीवर !—गङ्गा, (स्त्री॰) यसुनानदी । —प्रन्थिः, (पु०) वर्ष। — चक्रं, (न०) १ समय का पहिया। २ युग । २ (ग्रालं०) भाग्यचक । जीवन के उतार चढ़ाव।--चिन्हं, ( न० ) मृत्यु निकट श्राने के लचग ।—चोदित, ( वि॰ ) वह जिसके सिर पर काल या मृत्युदेव खेल रहे हों। — इ, ( वि॰ ) उचित समय या उचित श्रवसर जानने वाला। --इः, (पु॰) १ ज्योतिषी। २ मुर्गा। — त्रयम्, ( न० ) भृत, वर्तमान, भविष्यद् ।

—द्शुरः, (पु॰) मृत्यु।मौत। —धर्मः,

— धर्मन्, (पु०) १ ऐसे घाचरण जो किसी

काम सौंपा था, किन्तु पीछे वह स्वयं हनुमानजी द्वारा सार डाला गया था। ३ हिरच्यकशिपु का पुत्र । ४ एक ग्रन्य राचस, जिसके १०० पुत्र थे श्रौर जिसे विष्णु ने मारा था। —पाशः, ( पु॰) यम का पाश या फाँसी। —पाशिकः, ( पु॰ ) जल्लाद । वह आदमी जो सत्यदगढ प्राप्त लोगों को फाँसी लगाता हो। —पृष्ठं,(न०) १ हिरनों की जाति विशेष । २ कङ्कपत्ती । —पृष्ठ कम्. ( न० ) १ कर्ष के धनुष का नाम । २ धनुष । — प्रभातं, ( न० ) शरद ऋतु । — भन्नः, ( पु० ) शिवजी । —मुखः, (पु०) खंगूरों की एक जाति।— मेघी, (स्त्री॰) संजिष्ठा नाम के पौघा।— यवनः, ( पु॰ ) यवन जातीय राजा, जिसने श्री कृष्ण पर मथुरा में, जरासन्ध के कहने से चढ़ाई की थी और जो श्रीकृष्ण की युक्ति से राजा मुचुकुन्द हारा भस्म किया गया था। —योगः, ( पु॰ ) भाग्य । क्रिस्मत । — यागिन, ( पु॰ ) शिवजी की उपाधि। --रात्रिः,--रात्री (स्त्री॰) १ श्रंधेरीरात । प्रतयकाल की रात | कल्पान्त-रात । कार्तिकी अमा की रात । — लोहं, (न०) ईसपातलोहां।—विप्रकर्षः, ( पु॰ ) समय की वृद्धि ।—वृद्धिः, (स्त्री०) न्याज या सूद जो नियत रूप से किसी निर्दिष्ट समय पर श्रदा किया जाय। -वेला. (स्त्री॰) शनिश्रह का समय । दिन में आधे पहर यह समय नित्य चाता है।इस समय में शुभ कार्य करना वर्जित है। —सद्भूश, (वि०) ९ समय से । अवसर साधकर !—सर्पः, (५०) काला और महाविषैला साँप। —सारः (५०) काले रंग का मृग । — सूत्रं, — सूत्रकं, (न०) १ समय या मृत्यु का डोरा। २ नरक विशेष। — स्कन्धः, (पु०) तमालवृत्त —स्वरूप, (वि॰) मृत्यु की तरह

भयङ्कर । —हरः, (पु०) शिवजी का नाम । —हराएं, ( न० ) समय का नाश। विलम्ब। —हानिः, (स्री॰) वित्तम्ब । कालातिक्रमण। कालं (न०) १ लोहा। २ सुगन्ध द्रस्य विशेष। कालः ( पु० ) १ काला रंग । २ समय । ३ उपयुक्त समय या श्रवसर । ४ समय के विभाग जैसे घंटा, मिनिट आदि। १ मौसम। वैशेषिक दर्शन के अनुसार नी द्रव्यों में से काल एक द्रव्य माना गया है। ७ परमात्मा का वह रूप जो संहारकारी है। म यमराज। ६ प्रारब्ध। भाग्य। क्रिस्मत। १० नेत्र का काला भाग। गोलक। ११ कोकिल। १२ शनियह। १३ शिव जी । १४ समय का माप । १४ कलवार । कलार । १६ विभाग। भाग। कालकं, (न०) यकृत । कलेजा । जिगर । कालकः (५०) १ तिल । मस्ता । लहसन । २ पनिया साँप। ३ आँख का गोख और काला भाग । कालं जरः ) ( पु॰ ) १ पर्वत तथा उस पर्वत के कालञ्जरः ) समीप का भूखगढ़ । २ साधु समारोह । ३ शिव जी की उपाधि ! कालेशयं (न०) माठा । खाद्य । काला (स्त्री०) दुर्गादेवी की उपाधि। कालापः (पु॰) १ सिर के केश। २ साँप का फन। ३ कलाप न्याकरण पढ़ने वाला । ४ इस न्याकरण का जानने वाला : १ राचस । देख ! दानव । कालाएकम् ( न० ) १ कलाप-व्याकरणज्ञ-विद्वानों का समुदाय । २ कलाप के सिद्धांत या उसकी शिचा । कालिक (वि॰) [स्री०-कालिकी ] १ समय

कार्तिक (वि०) [स्री०—कार्तिको ] १ समय सम्बन्धी । २ समय पर निर्भर । ३ समयानुसार । समय से । कार्तिकः (पु०) १ सारस । २ बगला । कार्तिकम् (न०) कृष्णचन्दन । कार्तिकम् (न०) कृष्णचन्दन । कार्तिकम् (स्री०) १ कालारंग । कालींच । २ स्याही । काली स्याही । ३ किसी वस्तु का मूल्य जो किश्तबन्दी कर के चुकाया जाय । ४ छः माही या तिमाही सूद जी निर्दिष्ट समय पर चयदा किया जाय । १ बादलों का समृह । ६

बहा। वह धातु जो सोने में मिलाई जाती है।
७ कलेजा। यकत। प्र कीत्रा की माता। ६
बिच्छू। १० मिदिरा। शराव। ११ दुर्गा देवी
का नाम।
कालिंग) (वि०) [स्त्री०—कालिंगों] किलंग देश
कालिंगः ) (प०) १ किलंक देश का राजा। २
कालिंगः ) किलंक देश का सर्प। ६ हाथी। ४ राजकर्कटी। एक प्रकार की ककड़ी।
कालिंगाः } (प०) (वहुवचन) एक देश का नाम।
कालिंगाः } (प०) (वहुवचन) एक देश का नाम।
कालिंगाः } (न०) तरवृज्ञ। हिंगवाना। कलींदा।
कालिंगम् ) (न०) तरवृज्ञ। हिंगवाना। कलींदा।
कालिंगम् ) (व०) [स्त्री०—कालिंदी] किलन्द पर्वत से
कालिंद्र ) वि०० [स्त्री०—कालिंदी] किलन्द पर्वत से
कालिंद्र ) वि०० [स्त्री०—कालिंद्र] किलन्द पर्वत से
कालिंद्र ) वि०० [स्त्री०—कालिंद्र] किलन्द पर्वत से
कालिंद्र ) वि०० [स्त्री०—कालिंद्र] किलन्द पर्वत से
कालिंद्र ) (वि०० [स्त्री०—कालिंद्र] किलन्द पर्वत से
कालिंद्र ) वि०० [स्त्री०—कालिंद्र] किलन्द पर्वत से
कालिंद्र ) (वि०० [स्त्री०—कालिंद्र] किलन्द पर्वत से
कालिंद्र ) (व०० ) [स्त्री० ) सूर्यपरनी संज्ञा।—
सेंद्र स्र (पु००) यमराज ।

कालिमन् (पु॰) कालोंच। कालापन। कालियः (पु॰) एक बड़ा भारी सर्प जी यमुना में रहता था और जिसे श्रीकृष्ण ने दमन कर बृन्दावन से भगाया था।—द्मनः,—मर्दनः, (पु॰) श्री-कृष्ण की उपाधि। काली (स्री॰) १ कालिमा। कालोंच। २ स्याही।

ससी। ३ पार्वती की उपाधि। ४ कृष्ण मेघमाला।

४ काले रंग की स्त्री। ६ व्यास माता सत्यवती

का नाम। ७ रात्रि।—तनयः, (पु०) मैसा।

कालीकः (पु०) बगुला। [ यिक।

कालीन (वि०) १ किसी विशेष समय का। २ सामकालियं }

कालीयकं }

कालीयकं }

कालीयकं । गन्दगी। मैलाकुचैलापन।

कालेय (वि०) कलियुग का। [३ केसर। जाफान्। कालेयम् (न०) १ यक्ततः। कलेजा। २ कृष्णचन्दन। कालेयरुः (पु०) १ कुत्ता। २ हल्दी। ३ चन्दनविशेष।

अनैक्य ।

गँदुलापना । २ मलीनता । अस्वच्छता । ३

काटपनिक (वि०) [स्त्री०--काटपनिकी] । बना-वटी । फर्ज़ी । २ जाली ।

काशिन् (वि॰) [स्त्री॰-काशिनी] १ चमकीला । २

काल्य (वि॰) १ समय से । सामयिक । श्रवसरानुसार। २ प्रिय । अनुकृत । शुभ । कल्यासकारी । काह्यम् ( न॰ ) तड्का । सबेरा । भोर । प्रभात । काल्यग्राकम् ( न॰ ) कल्याण करनेवाला । शुभ । कावचिक्र (वि॰) [स्त्री॰-कावचिक्री] कवच या वर्स सम्बन्धी । कावचिकम ( न० ) कवचधारी पुरुषों का समूह। काबृकः (पु०) ३ मुर्गा । २ चकवा चकवी । कावेरम् (न०) केसर । जाकान । कावेरी (स्त्री०) १ दक्षिण भारत की एक नदी का नाम । २ रंडी । वेश्या । काट्य (वि॰) १ वह पुरुष जिसमें कवि श्रथवा परिडत के लच्छा विद्यमान हों। २ भविष्य । ईश्वरी प्रेरणा से लिखा हुआ। पद्यमय । — श्रर्थः, (पु॰) पद्य-मय विचार । पद्य सम्बन्धी भाव ।—स्त्रौरः, (९०) दूसरे की कविता चुरानेवाला।—रिस रु. (वि०)वह पुरुष जो कविता का पसंद करता हा और उसकी विशेषताओं और सौन्दर्य की सराहना कर सकें।-- लिङ्गम्, ( न० ) अलङ्कार विशेष । काट्यं ( न० ) १ पद्यमयी रचना । २ शायरी । कविता। ३ प्रसन्नता। नीरोगता। ४ बुद्धि। ५ ईश्वरी घेरणा । स्फूर्ति । काद्यः ( पु॰ ) १ शुकाचार्यं का नाम । यह असुरों के गुरु थे। काव्या (खि॰) १ प्रतिमा । २ सखी सहेली । काश (धा॰ ग्रात्म॰) [काशते, काश्यते; काशित ] चमकना । चमकदार देख पड़ना । सुन्दर दिख-लाई पड़ना । प्रकट होना । काशः ( पु॰ ) ) एक प्रकार की घास जो छत छाने काशम् ( न॰ ) ) श्रीर चटाई बनाने के काम में श्राती है। (न०)१ उस घास का फूल। तृरापुष्प। २ फेफड़े का रोग। काशि (पु॰) [बहुवचन] एक प्रदेश का नाम! काशिः । ( स्त्री॰) सत्त मोचपुरियों में से एक । आधु-काशी / निक बनारस नगर। -पः, (पु॰) शिव जी की उपाधि।—राजः, ( पु॰ ) काशी के एक राजा का नाम जे। श्रम्बा, श्रम्बिका श्रीर श्रम्बा-लिकाकापिताथा।

सदश । समान यथा जितकाशिन् श्रर्थात् जो विजयी के समान ग्राचरण करें। काशी (खी॰) देखेा 'काशिः'।-नाधः, (पु॰) शिव जी।--यात्रा, (स्त्री०) काशी की तीर्थवात्रा। काश्मरी (स्त्री०) एक पौधा जिसे गाँभारी कहते हैं। काइमीर (वि०) [स्त्री - काइमीरी ] कारमीर देश में उत्तपन्न । कारमीर देश का । कारमीर से त्राया हुत्रा।—जं, ( न॰ )—जन्मन्, (न॰) केसर। जाफान । काश्मीरं (न०) केसर। जाफान। रहनेवाले । काष्ट्रमीराः (बहुवचन) देश विशेष अथवा उस देश के काश्यं (न॰ ) मदिरा । शराब । मच ।--पम् (न०) माँस । गोश्त । काइयपः (पु०) १ एक प्रसिद्ध ऋषि । २ कस्पाद का नाम ।— नन्द्नः (पु०) १ गरुड़ की उपाधि । २ ऋरुण का नाम ! काञ्चिपः ( पु०) गरुड ग्रीर ग्रहण की उपाधि। काइयपी (स्त्री०) पृथ्वी। काषः ( ५० ) रगइन । खरोंच । काषाय (वि०) [स्त्री०-काषायी ] जोगिया या गेरुश्रारङ्गका। काषायम् ( न॰) जोगिया या गेरुश्रा रङ्ग का वस्त्र । काष्ट्रं (न०) १ सकड़ी का दुकड़ा। २ शहतीर। लट्टा। ३ लकड़ी। छड़ी। ४ नापने का एक श्रौजार |--श्रागारः, (५०)--श्रागरम्, (न०) लकड़ी का बना मकान या घेरा।--- श्रम्ब्रवाहिनी, (स्त्री०) बाल्टी। डोलची।—कदली, (स्त्री०) जंगली केला ।--कीटः, ( पु०) लकड़ी का धून । —कुटः, — कूटः, (पु०) कठपुद्वा । हुदहुद । खुटबढ़ई । पची विशेष ।—कुदालः, ( पु॰ ) कठौता !—तत्त्व, ( पु॰ )—तत्त्वकः, ( पु॰ ) बर्व्ह । — तन्तुः, ( ५० ) शहतीरों में रहने वाला एक छोटा कीड़ा।—दारुः, ( पु॰ ) देवदारु का वेड़। पत्नाश का पेड़ ।—भारिकः, ( पु॰ )

लकदहारा । लकड़ी होने वाला ।—मठी, (वि०)

चिता।—मञ्लः, (पु॰) टटरी जिस पर

रख कर मुद्दी से जाया जाता है।---लेखकः,

( पु॰ ) लकड़ी में रहने वाला एक बोटा कीड़ा । —वारु, (पु॰) —वार्ट, (न॰) लकदी की दीनाल t काछकम् ( न० ) ऊद् । अगर । काष्टा (स्त्री॰) ३ दिशा । २ सीमा । ३ चरम सीमा । ४ ग्रुड्वीड का मैदान । ४ चिन्ह । श्रुड्वीड का पाला । ६ श्राकाशस्थित पवन वा वायु का मार्ग । समय का परिमाण । कला का तीसवाँ भाग । काश्विकः ( पु॰ ) सकड़ी ढोने वासा। काष्ट्रिका (स्त्री॰ ) लकड़ी का एक ख़ोटा दुकड़ा । काष्ट्रीला (स्वी०) कदली युत्त । केले का पेड़ । कास ( धा॰ बाल्म॰ ) [ कासते॰ कासित | १ चम-क्ना । २ खखारना । खाँसमा । कहरना । कासः ) १ खाँसी । जुज्ञाम । २ व्यक्ति । — कुग्रुठ, कासा 🕽 (वि॰) खाँसी से पीड़ित।—झ, -हत, (बि॰) खाँसी दूर करने वाला। कफ निकालने कासरः ( पु॰ ) भैसा । । श्ली॰ -- कासरी, । वेंस । कास्तारः (पु॰)) तालाव । पुष्करियी कासारम् (न॰)) तलैया। भीला सरोवर । पुष्करिया । कास्त्र ( स्त्री॰) ९ एक प्रकार का भाला। २ अस्पष्ट काश्त्र ) भाषण । ३ दीसि । दमक । आव । ४ रोग । २ भक्ति । कास्त्रति (स्त्री०) पगडंडी ! गुप्तमार्ग । काहुल (वि॰) १ स्खा। मुर्काया हुआ। २ उत्पाती। ३ ऋखिक । प्रशस्त । वदा । काहलः (पु०) १ बिल्ली । २ मुर्गा। ३ काक । ४ रव । श्रावाज़ । काहतम् ( न० ) श्रस्पष्ट भाषण । काहला (स्त्री०) बड़ा ढोल । काहली ( स्त्री॰ ) युवर्ता स्त्री । क्रिवत् (वि॰) गरीव । तुच्छ । वापुरा । किशासः (पु॰) १ धानकी बाल । २ बगुला । कङ्कपची । ३ तीर । कि.शुकं ( ५० ) पताश वृत्त । दाक का पेड़ । किंग्राकः ( २० ) पताय पुष्प । किश्रतकः ( ५० ) पताश बुच । कि कि: (पु॰) १ नारियल का पेड़। २ नीलकराठ

पर्चा। ३ चासक पर्ची।

किक्सी (स्त्री॰) घृष्ट । रोना । छोटी किङ्ग्रणी किकिश्यकः बोटी घंटियाँ । कि द्विगिका किंकिरः \ (पु॰) १ घोड़ा । २ केकिल । ३ किङ्किरः 🗸 भौरा। ४ कामदेव। ४ लाल रंग । किइस्स १ (स्त्री०) खून। रक्त। खोहू। किहिरा∫ र्किकरातः } (पु०) १ तोता । २ केकिल । ३ किङ्किरातः ∫ कामदेव । ४ अग्रोक दृत्त । किञ्चलः (पु॰ ) कमल पुष्प का रेशा या कमल का किञ्जलः कि अल्कः । फूल । किसी वृत्त का फूल या उसका किञ्जलकः । रेशा। किटिः ( पु० ) सूकर । सुअर । किटिभः ( पु० ) खटमल । जुर्शे । चील्हर i कि हं ) (न०) कीट। केँ। इट। मैला। तलछट। किह्कं ∫ छानन। किट्टालः (५०) १ ताँवे का पात्र । २ लोहे का मीचौं। किसाः (पु०) १ ठेउ। घटा। चटा। सूत्। फोडे् या घाच का निशान। २ तिला। मस्सा। ३ लकड़ी का धुन। किश्वं (न०) पाप । किस्चं (पु॰) ) मदिरा का खनीर उडाने या उसमें किस्वः (न॰) ∫ उफान लाने वाली द्रव्य विशेष । कित् ( था० परस्मै० ) ( केतिति ) १ इच्छा करना । २ जीवित रहना । ३ इलाज करना । चंगा करना । श्राराम करना। कितवः ( ५० ) [स्री०-कितवो, ] १ वदमारा । गुंडा। लवार। कपटी। २ धत्रे का पीधा। ३ सुगन्ध द्रव्य विशेष । किंचिन् } ( पु॰) घोदा । अरव । किन्धिन् } किञ्चरः ( ५० ) देवताओं के गायक । इनका मुख घोड़े जैसा श्रीर शरीर मनुष्य जैसा होता है। किन्नरेश ( पु॰ ) कुवेर । धनाधिप ।

किस् ( श्रव्यया ) समासान्त शब्दों में यह प्रथम कु

की जगह प्रयुक्त होता है ग्रीर इसके ग्रर्थ यह

होते हैं – ख़राबी, हास, रोव, कलक्क या विकार।

यथा--किस्तवा, अर्थात् दुष्ट् या बुरा मित्र।

किसर, अर्थात् बुरा मनुष्य या अङ्ग अङ्ग मनुष्य आदि। आगे के समासानत शब्द देखे। ।
—दासः, (पु०) बुरा नौकर ।—नरः, (पु०)
१ दुष्ट या विकृत पुरुष । २ देवगायक जाति
विशेष ≀—नरी, (खी०) १ किसर की छी ।
२ वीया विशेष !—पुरुष; (पु०) १ नीव या
तिरस्करणीय पुरुष । २ किसर ।—पुरुष;वरः,
(पु०) कुनेर ।—प्रभुः, (पु०) बुरा स्वामी या
बुरा राजा !—राजन् (वि०) बुरा राजा वाला।
—सखि (पु०) (पुक्यचन कर्त्ता कारक में
किसला रूप होता है) दुष्ट पुत्र। यथा ।

''स किंसका साधु न वास्ति याऽधियं।''

—िक्रातार्जुनीय।

म् (सर्वनाम० अन्य०) [कर्ता एकवचन (ए०)
—कः, (स्ती०) का, (न०) किम्] १ कैन।

न्या। कैनसा।— ग्रापि, (ग्रन्य०) १ जुल

कुछ। २ वहुत श्रिषक। अकथनीय। अवर्णनीय।

३ वहुत श्रिषक। कहीं ज्यादा।—ग्रार्थ, (वि०)

किस प्रयोजन से। किस उद्देश्य से।—ग्रार्थ,
(श्रव्यय०) न्यों। न्यों कर।—ग्रार्थ्य,
(वि०) किस नाम का। किस नाम वाला।—

इति, (श्रव्यया०) काहे को। न्यों कर। किस काम

के लिये।—उ,—उत, (श्रव्यया०) १ या।

श्रथवा। वा। (सन्देहात्मक) २ क्यों। ३ कितना

श्रौर श्रिषक। कितना ग्रौर कम।—करः,
(९०) नौकर। दास। एलाम।

"अवेदि मां किञ्जरमण्डसूर्तेः"

—रधुवंश

—करा, (स्नी०) दासी। नौकरानी। चाकरानी।

—करी, (स्नी०) नौकर की पत्नी।—कर्तन्यता,

—कार्यता, (स्नी०) किंकतंव्यमुद्दता। अर्थात्
ऐसी परिस्थिति में पहुँचना जब अपने मन में
स्वयं यह प्रश्न उठे कि अब मुस्ते क्या करना चाहिये।
परेशानी।—कारण, (बि०) क्यों कर। किस
कारण से।—किला, (अन्यय०) एक अन्यय जो
अप्रसन्नता या असन्तोष प्रकट कर्ता है।—

हाण, (बि०) अक्सींग्य, जो समय का मृत्य
नहीं समस्ता —गोत्र, (वि०) किस वंश का।

किस खान्दान का। - च, (ग्रन्थय॰) ग्रातिरिक्त उपरान्त । — चन, ( अव्ययः ) कुछ ग्रशं में । थोड़ा सा। — चित् ( अन्ययः ) कुछ वर्षा में। कुछ हुछ । थोड़ा सा। — चितज्ञ, ( वि॰ ) थोड़ा जानने वाला। बनबादी - चित्कर, (वि०) कुक करने वाला। उपयोगी । —चित्कालः, (पु०) कभी कभी। कुछ समय। - चित्राण, (वि०) थोड़ा जीवन वाला । —विन्माञ (वि०) बहुत थोड़ा।—क्षंद्रस् (वि०) किस वेद को जानने वाला —तर्हि, (भ्रष्यय०) फिर क्यों कर। किन्तु । तथापि । कितना ही। फिर भी इसके उपरान्त ।—तु, (अन्यया०) किन्तु। ताहम। तो भी। तथापि।—देवत, (वि०) किस देवता का। —नामधेय, —नामन् (वि०) किस नाम का। — निमित्त, (वि०) किस प्रयो-जन का। - निमिश्तम्, (श्रव्यया०) क्यों। क्यों कर। जिस विये। इस निये। जिस कारण से । —नु ( अन्यया०) १ त्राया । या । अथवा । २ अत्यधिक । अत्यव्य । ३ क्या। — तुः, —खला, ( ग्रन्थया०) १ ऐसा क्यों कर । क्यों कर सम्भव । क्यों। निश्रय ही। २ श्रस्तु । ऐसा ही सही।— पच,—पचान. (वि॰ ) कंत्स। स्म। लातची। मक्खीचूस। --पराक्रम, (वि॰) किस शक्ति या विक्रम वाला । -पुनर, (अव्यया०) कितना श्रीर अधिक या कितना श्रीर कम । - प्रकारं, किस दंग से। किस तरह। — मभाव, (वि॰) किस चलाव का । किस स्तवे का । -- भृत, (वि०) किस तरह का या किस स्वभाव का। --- हप, (वि॰) किस शक्त का । --- वदन्ति, —वदस्ती, ( छी॰ ) श्रफवाह । **—वराटकः** ( पु० ) अपन्ययीपुरुष । फ्रजूब खर्च करने वाला आदमी। —वा, (अध्यया०) प्रश्नवाची अन्यय। —विदु, (वि०) स्याजानने वाला। —ध्यापार, (बि॰) किस पेशे का। —शील, (बि॰) कैसे स्वभाव का । —स्वित्, (ग्रन्थया०) या। ग्रामा । कियत् (वि०) [ कर्ता एकवचन पु०-कियान्, स्नी० —कियती; न॰ कियत्] १ कितना वड़ा। कितनी दूर। कितना। कितने। कितने प्रकार का। किन

स॰ श॰ को०---३०

गुर्खों वाला। २ निकम्मा ३ कुछ । थोड़ा सा। अल्पसंख्यक। थोड़ा। —एतिका, (स्त्री०) उद्योग । चीर गरभीर उद्योग । —कालम्, (अञ्चया०) १ कितने समय का। २ कुछ थोड़े समय का। —िखरं, (अञ्चया०) १ कितनी क्तने समय तक। —हूरं, (अञ्चया०) १ कितनी दूर। कितने फासिले पर। कितना लंबा। २ कुछ समय के लिये। कुछ हूर पर।

किरः ( ५० ) शूकर । सुत्रर ।

किरकः (पु०) १ लेखक। २ सुग्रर का बच्चा। घेंटा। किरणः (पु०) प्रकाश की किरन। (सूर्य, चन्द्र श्रथवा किसी प्रकाशयुक्त पदार्थ की) किरन। २ रजक्ष।—मालिन्, (पु०) सूर्य।

किरातः ( पु॰ ) १ एक पतित पहादी जंगवी जाति, जो वनजन्तुश्रों के। मार कर उनके माँस पर श्रपना निर्वाह करती है।

वैयाकरणिकरातादपशब्दमृगाः क्व यान्तु संज्ञस्ताः।
यदि नदगणकचिकित्वकचैतालिके बदनकंदरा न रुष्टुः ।
र जंगकी । वर्षर । ३ बौना । वामन । ४ साईस ।
धुड्सवार । ४ किरात का रूप धारण करने वाले
शिव जी का नाम ।—ताः, (बहुवचन) एक प्रदेश
का नाम ।—ध्राशिन्, ( पु० ) गरुड़ जी की
उपाधि ।

किराती (स्त्री॰) १ किरात जाति की एक स्त्री। २ चौरी हुलाने चाली स्त्री। ३ कुटनी। ४ किराती का रूप धारण करने वाली पार्वती। ४ श्राकाश-गंगा।

किरिः ( पु॰ ) ३ शूकर । सुत्रर । २ बादल ।

किरीटः ( पु॰ ) ) ३ सुकुट । ताज । कलँगी । २ किरीटम् ( न॰ ) ) च्यापारी ।—धारिन्, ( पु॰ ) राजा । —मालिन्, ( पु॰ ) अर्जुन की उपाधि ।

किरीटिन् (वि॰) मुकुट घारण करने वाला। (पु॰) प्रजुंन का नाम।

किर्मीर (वि॰) धब्बेदार । चित्तेदार । रंग विरंगा ।

— जित्,—निष्ट्दनः,—सृद्दनः, (पु॰) भीम की
अपाधि ।

किर्मीर: ( पु॰ ) एक राचस का नाम, जिसे भीम ने मारा था। किल (अन्यय० ) १ निश्चय । प्रवश्य । २ सत्य सत्य । यथावत । ज्यों का त्यों । ३ असीक कार्य । आशा । सम्भावना । ४ असम्तोष । अक्षि । ६ तिरस्कार । ७ हेतु । कारण ।

कितः ( ५० ) खेल । तुच्छ ।—किञ्चितम्, ( न० ) कामध्योदित उद्दिग्नता । रुदन । हास्य । वेमी के सामने मचलना, रूठना, क्रोध करना श्रादि ।

किलकिलः (ए०) ) एक प्रकार का हर्षसूचक किलकिला (स्त्री०) ) शब्द विशेष । वानरों की किलकारी।

किलिजं ) (न०) १ चटाई। २ हरी लकड़ी का किलिजम् ) पतला तस्ता। तस्ता।

किल्बित् ( पु॰ ) बोड़ा।

कि टिवर्ष (न॰) १ पापा २ अपराध । होषा जुर्म। ६ रोगा बीसारी।

किशंत्रयः ( पु॰ ) ) श्रङ्कर । श्रँखुश्रा । पञ्जव । किशज्यम् ( न॰ ) ) पत्ता ।

किशोर: (पु०) १ बहेडा। बचा। किसी जानवर का बच्चा। २ बालक। बच्चा। छोकडा। १२ वर्ष की उम्र से कम का बालक। नाबालिग। श्रवयस्क अभाग्य स्थवहार अर्थात् मैतर। ३ सूर्य।

किशोरी (खी०) युवती स्त्री।

किष्किन्धः ) ( पु॰ ) १ एक प्रदेश का नाम। १ किष्किन्ध्यः ) उस प्रदेशस्थित एक पर्वत का नाम। किष्किन्ध्या ) ( खी॰ ) किष्किन्ध्या प्रदेश की राज-किष्किन्ध्या ) धानी का नाम। किष्कु (वि॰ ) दुष्ट। तिरस्करणीय। धुरा।

किन्दुः ( पु॰ ) ( स्त्री॰ ) १ बाँह। २ बारह ऋँगुत्त का माप।

किसतः (प्र॰) किसतम् (न०) ) नवपञ्चन । किसतयः (प्र॰) किसलयम् (न०) ) केमबन् पत्र । श्रङ्कर । श्रँखुश्रा ।

कोकट (वि०) [स्त्री०—कीकटी] १ गरीव । वपुरा । २ कंज्स ।

कीकटः ( पु॰ ) एक देश का नाम । आधुनिक विहाः प्रान्त । "कीकटेषु गया पुरुषा ।"

कीकस्म (वि॰) कहा। इह। मज़बुत। कीकसम् (न०) हड्डी। श्रस्थि। सकः ( पु॰ ) १ खोखला बाँस। पोला बाँस। २ बाँस जो हवा चलने पर खड़खड़ाता हो अथवा हवा के चलने से उत्पन्न बाँस की सनसनाहट। ३ एक जाति का नाम। ४ विराट राजा का साला और उसकी सेना का प्रधान सेनापति। इसे भीम ने मारा था। क्योंकि इसने द्रौपदी के साथ अनु-चित कर्म करना चाहा था। — जिल्, (पु॰ ) भीम की उपाधि।

टः (यु०) कीड़ा। तिरस्कार या हिकारत में इस शब्द का प्रयोग समासान्त शब्दों में किया जाता है जैसे द्विप हीटः, यथांत् दुष्टहाथी; पित्तकीटः, यथांत दुष्टपची आदि।—मः, (यु०) गन्धक। —जं, (न०) रेशम।—जा, (स्त्री०) बाख। चपड़ा।—मणिः, (यु०) जुगुन्। खद्योत। टकः (यु०) १ कीड़ा। २ मागघ जाति का बंदी-जन।

हिश हिश विद्या (खी॰) हिस्स महिस हिस्स हिस्स

ानाश (वि०) १ भूमि जोतने वाला । २ गरीव । धन-हीन । ३ कंज्स । स्वरुप । थोड़ा । [विशेष । नाशः ( पु० ) १ यमराज की उपाधि । २ वानर रि: ( पु० ) तोता । सुगगा ।—इष्टः, ( पु० ) आम का वृत्त ।—वर्गाकम्, ( न० ) सुगन्ध द्रव्यों का सरसाज ।

रिम् (न०) गोरत । माँस । [रहने वाले ।

राः ( वहुवचन ) करमीर देश और उस देश के

रिग् ( वि० ) १ गुथा हुआ । फैला हुआ । पड़ा

हुआ । बिखरा हुआ । २ डका हुआ । भरा हुआ ।
३ रखा हुआ । ४ घायल । चोटिल ।

शिशि: (स्त्री०) १ वसेरना । २ डकना । छिपाना । ३
धायल करना । [देवालय ।
रितम् (न०) १ कहना । वर्णन करना । २ मन्दिर ।
रितम (स्त्री०) १ वर्णन । कथन । पाठ । २ कीर्ति ।
महिमा ।

रेतिः (स्त्री॰) १ प्रसिद्धि । प्रख्याति । महिमा । यश । २ प्रशंसा । सराहना । श्रनुप्रह । ३ कीचड । कुड़ा। ४ बढ़ाव । फैलाव । पसार । १ प्रकाश ।
कान्ति । आभा । ६ श्रावाज़ ।—भाज्, (वि॰)
प्रसिद्ध । प्रस्थात । मशहूर । (पु॰) द्रोग्याचार्य
की उपाधि ।—शेषः, (पु॰) जिसकी स्थाति के
समय कुछ भी पीछे न रह जाय । मृत्यु । मीत ।
कील् (धा॰ परस्पै॰) १ वाँधना । २ खोंसना ।
कील्ना । अर्थात् वंद कर देना । कील ठोंकना ।
सहारा देना । टेक लगाना । ताव लगाना ।

कीताः (पु०) १ कील । पिन । २ वर्झी । ३ खंभा। खुटा। ४ हथियार । ४ कोहनी । ६ केहिनी का महार । ७ ली । २ सूच्य अग्रु। ३ शिवजी का नाम ।

कीलकः ( पु॰ ) १ पश्चर । खूंटी । मेख । कील । २ खम्भा । स्तूप ।

की जाल: ( पु॰ ) १ श्रम्टत के समान स्वर्गीय पेय पदार्थ। २ शहद । ३ हैवान । जानवर ।—धिः, (पु॰) समुद्र।—पः, (पु॰) राचस। दानव। दैख।

कीलालकम् (न०) रक्त । ख्न । कीलिका (खी०) धुरी की कील । कीलित (वि०) १ विधा हुआ । २ गड़ा हुआ । कील से जड़ा हुआ । कीश (वि०) नंगा।

कीशः (पु॰) ३ वानर । लंगूर । २ स्यं । ३ पत्ती ।

कु (अन्यया०) हास, खराबी, कमी, विसावट, पाप,
धिक्कार, स्वल्पता, आवश्यकता और अटि न्यल्सक
अन्यय विशेष । इसके विविध परियायवाची शब्द
हैं-१ "कद्", २ "कव", ३ "का" और ४ "कि"।
[ डदाहरण-१ कद्श्य । २ कवीव्या । ३
कोव्या । ४ किमभुः । ]—पुत्रः (पु॰)
मक्कल ग्रह ।—कर्मन, (न॰) श्रोंखा काम ।
बुरा काम ।—ग्रहः, (पु॰) अग्रुमग्रह ।—
ग्रामः, (पु॰) पुरवा । छोटा ग्राम ।—
चेल, (पु॰) विथड़े पहिने हुए ।—चर्या,
(खी॰) दुष्टता । दुष्टाचरण ।—जन्मन, (वि॰)
अक्कतीन । नीच ।—तनु, (वि॰) कुरूप । विकल्लाङ ।—तनुः, (पु॰) कुबेर की उपाधि ।—तंत्री,
(स्ती॰) बुरी वीया ।—तीर्थ, (न॰) बुरा

शेचक ।—दिनं, (न०) श्रद्यभ दिवस ।—हृष्टिः, (खी॰) १ बुरी निगह। २ क्रस्कोर निगाह। ३ वेद विरुद्ध सम्मति ।—देशः, ( पु॰ ) बुरा देश या स्थान। ऐसा देश जहाँ जीवनोपयोगी पदार्थं अप्राप्त हों या जहाँ का राजा अच्छा न हो और अलावारी हो।—देह, (वि॰) कुरूप। विकलाज ।—देहः, ( पु० ) कुबेर की उपाधि। —धी, (वि०) १ मूर्ज । मूर्ज । बेवकुफ । २ दुष्ट ।—नटः, (५०) बुरा ग्रमिनय पात्र । —निद्का, (स्त्री०) छोटी नदी या नाला। -नाथः, (पु॰) दुष्ट स्वामी या मालिक । नामन्, (पु॰) कंजूस । —पथः, (पु॰) कुमार्ग । — पुत्रः, ( पु॰ ) दुष्ट पुत्र या बेटा । —पुरुषः, ( ५० ) नीच ऋादमी ।—पूय, (वि०) नीच। श्रोद्धा। तिरस्करणीय। - प्रिय, (वि॰ ) अत्रिय । तिरस्करणीय । नीच । त्रोङा ।—-स्रवः, ( पु॰ ) सुरी नाव ।—-ब्रह्मः, —ब्रह्मन्, (पु॰) पतित ब्राह्मण् ।—संत्रः, (पु॰) ब्ररी सलाह । ---योगः, ( पु॰ ) ग्रहों का बुरा या श्रश्चभ संयोग ।---रसः, (पु॰) मदिरा विशेष।—रूप, (वि०) बदशङ्घ । सहा । —रूप्यं, ( न० ) टीन । जस्ता ।--वंगः, (पु०) सीसा ।—वचस्, —वाऋषम्, ( न० ) गाली-गलोज। — वर्षः, ( पु॰ ) श्रचानक या प्रचंड वर्षा।—विवाहः, ( पु॰ ) विवाह की बुरी पद्धति । — वृत्तिः, (स्त्री०) बुरा ग्राचरण बदचातचलन ।—वैद्यः, ( पु॰) खरा वैद्य । नीम हकीम ।—शील, (वि०) उजह । ग्रसम्य। दुष्ट । बदर्समीज़ । अशिष्ट । दुश्स्वभाव ।—छलम्, ( न० ) द्वरा स्थान ।—सिरित्, ( स्नी० ) द्वोटी नदी या नाला।—सृतिः, (स्त्री॰) १ दुषाचरण। दुष्टता । इंद्रजाल । २ वदमाशी ।—स्त्री, (स्त्री०) दुष्टा स्त्री। (स्त्री०) ३ प्रथिती। २ त्रिभुज का ग्राधार । भम् ( न॰ ) एक प्रकार की शराब। ्घा० स्रात्म०) [कवते] राब्द करना। बजाना।

[कुवते] १ कराहना। कहरना। २ चिल्लाना।

(परस्मै०) [कौति ] मिनमिनाना।

कुकीत्वः ( पु० ) पहाइ । पर्वत । कुकुदः ) विवाह में उपयुक्त पात्र को उचित श्रकार कुकुदः ) सहित एवं शास्त्रीय विधानानुसार कन्या देने वाला। कुर्कुद्रः कुकुन्द्रः 👌 ( पु० ) जन्न कूप। कॅबंदुरः कुँकन्दुरः कर्कुराः (बहुवेचन ) दशाई देश का नामान्तर । कुकुतः (४०) } १ भूसी। चोकर। २ वोकर की कुकुलम् (व०) } श्राग। (व०) १ सूराख। छेत। गढ़ा। गर्त। २ कवच । वर्म। कुक्टः (५०) १ मुर्गा । २ लुत्राट । अधजली लकड़ी । ३चिनगारी । श्रंगारा । [स्त्री०—कुक्कटी] मुर्गी। कुक्कुटिः ) (स्त्री०) दम्भ । स्वार्थसिद्धी के लिये कुक्केटी 🔰 किया गर्या धर्मानुष्ठान । कुक्कुभः (५०) १ जंगली मुर्गा। २ मुर्गा ३ वारनिश । लुक। रोगन। कुक्र्रः (पु०)[स्त्री०—कुक्र्री] कुता।—वास्, ( पु० ) हिरनों की एक जाति। कत्तः (पु०)पेट। कुद्धिः ( पु० ) १ पेट । २ गर्भाशय । पेट का वह भाग जिसमें गर्भ की फिल्ली रहती है। ३ किसी भी वस्तु का भीतरी भाग। ४ रन्ध्र। ४ गुफा। गुहा। ६ म्यान। ७ खाड़ी। — श्रुत्तः, (पु०) पेट का दर्द । कुर्त्तिभरि (वि०) पेटू । पल्ले दर्जे का स्वार्थी । मरभुका । भोजनभट्ट । कुंकमम् । (न०) । केसर । जाफ्रांन ।—श्राद्रिः,(५०) कुँङ्कमम्∫ एक पर्वत का नाम। कुच् (४० परस्मै०) (कुचित, कुचित) १ पत्ती की बोली विशेष बोलना।२ जाना।३ चिकनाना। ४ सकोड़ना । ४ कुकाना । सिकुड़जाना । ६ रोकना। अटकाना। ७ लिखना या लिखे को मिदाना । कुचः (पू०) छाती। चूची। चूची के ऊपर की घुंडी। — अश्रं, — मुखं, (न०) चुची के उपर की घुंडी। —फलः, (५०) अनार का वृत्त्। कुचर ( वि॰ ) [स्त्री॰ —कुचरा, कुचरी ं । रेंगने

वाला।२ दुष्ट। नीचः । पापी । ३ निन्दकः ।

(पु०) स्थिर ग्रह ।

,च्रुई (न०) कमल की जाति विशेष।

कुजः (५०) १ वृत्त । २ मङ्गलप्रह । राज्य विशेष । —जा, (स्त्री०) सीताजी का नाम।

**3** 9 9 3

्रज्ञभनः,कुजम्भनः १ (पु०) घर् में सेंघ लगाने

ुजंभितः,कुजस्भितः ∫ वाला चोर ।

ञ्मादिः,

ुञ्भटिका  $igl \{ ($  स्त्री० ) कुहासा । नीहार । पाला ।

ञ्भदी ) कुहरा।

देखो कुच्''।

हुचनम् } (न०) । क्रुकाना । सकोडना । रुखनम् } चिः, १ (पु०) श्राट श्रंजुली या पर्सो का माप

æि:, ∫ विशेष i र्ह्मचिका ( (स्त्री०) ३ ताली । चाबी।२ वाँस का

्रेञ्चिका ∫ श्रद्धर । ुंचित (वि०) सिङ्डा हुया । सुड़ा हुया ।

कुँश्चित ∫ फुका हुआ। कंजः (पु॰) कुञ्जः (पु॰) ) ३ बता वृत्तों से परिवे-ुंजम् (न॰)कुञ्जम् (न॰) ∫ ष्टित स्थान । बतागृह ।

लतावितान ।

''चल सखि कुद्ध' सितिमिरपुद्ध' शीलय नीलनिचीलं।" –गीतगोविन्द २ हाथी के दाँत ।—कुटीरः, (पु०) लतागृह।

क्रंजरः २ (पु०) ३ हाथी। २ श्रेष्टार्थवाचक । श्रिमर ञ्जरः ∫कोपकार ने निम्न शब्द श्रेष्ठार्थवाचक

बतलाये हैं--न्याघ, पुज्जव, वर्षभ, कुझर, सिंह, शार्द्ल, नाग । ] ३ अश्वस्थ वृत्त । ४ हस्त नचत्र । 

जिसमें हाथीसवारों की टोली हो ।— ग्राशनः,

शेर। २ शरभ ।--प्रहः, ( पु० ) हाथी पकड़ने वाला। ाट् (धा॰ पर॰) (कुटति, कुटित) १ सुडवाना ।

(पु॰) पीपल का वृत्त ।—श्रामातिः, (पु॰) १

भुकवाना । २ मोइना । भुकाना । ३ वेईमानी करना । घोखा देना । छलना । (कुट्यति) दुकड़े हुकड़े कर डालना। कृटना। विभाजित करना।

टः (पु॰) ) जलपात्र । कलसा । घड्न । (पु॰) ुटम्(न०) रे१ दुर्ग। गढ़। २ हथीड़ा। घन।

चीरना ।

३ बृक्त । ४ घर । ४ पर्वत ।—जः, (पु०) १ एक

वृत्त का नाम । २ अगस्त जी का नाम । ३

होखाचार्य का नाम ।--हरिका, (स्त्री०) दासी। चाकरानी।

कुटकं (न०) इल जिसमें बाँस लगा न हो ।

कुटकः कुटङ्कः } (पु०) इत्त । झावनी ।

👌 (पु०) महैया । भौपड़ी ।

कुटपः (पु॰) १ माप विशेष । तौन विशेष । २ गृहउद्यान । घर के निकट का बाग । ३ ऋषि । कुटएम् (न०) कमल ।

कटरः (पु॰) खंभा जिसमें मथानी की रस्सी लपेटी जाय ।

कुटलं (न०) इत्त । इप्पर ।

कृष्टिः (पु०) १ शरीर । २ वृत्त । (स्त्री०) १ स्तौपडी । २ मोइ। कुकाव। - चरः, (५०) सूस। शिशु-

कटिरं (न०) कुटीर | कुटी । भौपड़ी ।

कटिल (वि०) ३ टेढ़ा । सुका हुन्ना । सुड़ा हुन्ना । घूमधुमाव का । घूमा हुन्ना । रदुःखदायी । ३ मूठा । बनावटी । कपटी । बेईमान ।—ग्राशय, (वि०)

दुष्ट नियत का। दुष्टात्मा । — पद्मन्, (वि०) मुके हुए पलकों वाला।—स्वभाव, (वि०) कपटी। छुली । धोखेबाज़ । कृटिलिका (स्त्री॰) १ पैर दवा कर चलने वाला (जैसे

शिकारी चलते हैं)! २लुहार की मही। लोहसाही। कुटी (स्त्री०) १ मोड़ |२ मौपड़ी |३ कुटनी । ४ -- चकः, (पु॰) चार प्रकार के संन्यासियों में

> चतुर्विधा भिक्षवस्ते जुटीचकवहुदकी। इंस परमहंदञ्च यो यः पञ्चात् च उत्तमः ।।

> > -- महाभारत ।

—चर: (पु॰) वह संन्यासी जो अपनी गृहस्थी का भार अपने पुत्र को सौंप स्वयं तप और धर्मानुष्टान में लग जाता है। क्टोरः (५०) 🕽

कुटीरम् (न०) र कौपड़ी । कुटी । मड़ैया ।

से एक।

कुटुनी (स्त्री०) कुटनी। जो लंपटों को छिनाल औरतें वा कर दे।

कुटुंबं. कुटुम्बं ) (न०) १ गृहस्थ। नातेदार। कुटुंबंत मू, कुटुम्बक्तम् ) रिश्तेदार । २ गृहस्थी सम्बन्धी चिन्ता और कर्त्तंथा। (पु० न०) १ सन्तान। सन्तिति। श्रीकाद। २ नाम। ३ जाति। — कलहः, (पु०) कलहम्, (न०) घरेल् मगङ्ग। घरू विवाद।—भरः, (पु०) गृहस्थी का भार।—न्यापृत, (वि०) वह पुरुप जो गृहस्थी का पालन पोषक करे और उनकी सम्हाल रखे। कुटुंबिकः कुटुम्बिकः ) (प्र०) १ गृहस्थ। बाल बचों कुटुंबिकः कुटुम्बिकः ) वाला। किसी कुटुम्ब का एक व्यक्ति।

कुटुंबिनी ) (श्री०) १ गृहस्थ की श्री । २ गृहिगी। कुटुंग्विनी ∫ ३ श्री ।

कुट्ट (धा० उभय०) [कुट्टयति, कुट्टित] १ काटना । विभाजित करना । २ पीसना । चूर्ण करना । कूटना । ३ कलक्क लगाना । दोष लगाना । धिका-रना । ४ वृद्धि करना ।

कुट्टकः (पु॰) पीसने वाला । कृटने वाला । कुट्टनम् (न॰) १ काटना । कतरना । २ पीसना । कृटना । ३ गाली देना । धिकारना ।

कुड़नी } (भ्री॰) कुटनी । दल्लाला ।

कुट्टमितं (न॰) प्रियतम के साथ मिलने की आन्त-रिक इच्छा रहते भी, न मानने के लिये हाथ या सिर हिलाकर, इशारे से इंकार करना।

कुट्टाक (वि॰) [स्त्री॰—कुट्टाक्की, ] जो काटता या विभाजित करता है या जो काटा या विभाजित किया जाता है।

कुहार: (पु॰) पहाइ। [अकेलापन! कुहारं (न॰) १ स्त्रीमैधुन। २ कनी कंवल। १ कुहिम: (पु॰) १ पत्थर जहा हुआ फर्श। कुहिमम् (न॰) १ र ठोंक पीट कर मकान बानने के लिये तैयार की गयी नीव। ३ रत्नों की खान। ४ अनार। ४ कीपड़ी।

कुट्टिहारिका (स्त्री॰) दासी। खरीदी हुई दासी। कुटः (पु॰) वृष। कुटर देखी कुटर । कुठारः ( पु॰ ) [ स्त्री॰—कुठारी, ] कुल्हाईी । परसा ।

कुठारिकः (पु॰ ) लकड्हारा । लकड़ी काटने वाला । कुठारिका (खी॰ ) छोटी कुल्हाड़ी ।

कुठारः (पु॰) १ वृत्ता पेड़ा २ लंगूर । बंदर । कुठिः (पु॰) १ वृत्ता २ पहाड़ ।

कुडंगः } (यु॰) बताकुञ्ज । बतागृह । कुडङ्गः

कुडवः ) (पु॰) अनाज की एक तौज जो १२ अंजुलि कुडपः ) भर अथवा प्रस्थ के बराबर होती है । कुड्मल (वि॰) खुजा हुआ। खिला हुआ। फैला हुआ। कुड्मलः (पु॰) खिलावट। फली।

कुड्मलम् ( न० ) नरक विशेष ।

कुड्मिलित (वि॰) १ कलीदार । जिसमें कलियाँ आगयी हैं। १ इला हुआ। २ मसन । हँसमुख । कुड्यं (न॰) १ दीवाल । २ अस्तरकारी। ३ दखु-कता। केत्रहल ।—द्वेदिन (पु॰) सेंध लगाने वाला। चोर।—द्वेद्यः, (पु॰) खोदने वाला। वेत्रदार ।—द्वेद्यम्, (न॰) गर्त । गदा। दगर। कुण् (धा॰ परस्मै॰) [कुण्ति, कुण्ति] १ सहारा देना। समर्थन करना। सहायता देना। २ शब्द करना। वजाना।

कुण्यकः (पु॰) हाल का उत्पन्न हुन्ना जानवर का कुण्य (वि॰) [स्त्री॰--कुण्यो] सुद्री जैसी सड़ा-इस वाला। सडाँहन।

कुगाप (वि०) मुद्दी। शव। (पु०) १ माला। कुगापम् (न०) ई बड़ी। २ दुर्गन्वि। सड़ींह्न। कुगाएम् (पु०) १ विसहरी। फोड़ा जो हाथ की क्रैंगुलियों के नाख़नों के किनारे होता है। २ लुझा, जिसकी एक बाँह सुख गयी हो।

कुंटक ) (वि०) [स्त्री०—कुग्रटकी ] मैदा। कुग्रटक ) स्थूल।

कुंड् (धा० परस्मै०) [कुग्रहति कुग्रिहत) १ मै।थरा पढ़ जाना । २ लंगड़ा होजाना या खँगहीन हो जाना । ३ मृर्ख बनमा । मुख पढ़ जाना । ४ ढीला करना । (निजन्त) व्रिपाना ।

र्क्ट } (वि०) १ मै।थरा। सुस्त । डीला । २ अञ्चढ़। कुग्ठ ∫ अनाड़ी । मूढ़ । ३ सुस्त । काहिल अकर्मण्य । ४ निर्वत । कुंठकः } (पु०) सूर्वं। वेवकूणः।
कुंठितः ) (व० कृ०) १ मै।थराः । गोंठितः । २
कुंठितः ) (व० कृ०) १ मै।थराः । गोंठितः । २
कुंछिठतः ) सूर्वः। १ विकलाकः।
कुंडः, कुराडः (पु०) ) १ कृवाः। कृशः। २ होती ।
कुंडः, कुराडम् (न०) र चरीः। ३ समूचापनः । १
कुंग्डः कुराडम् (न०) र चरीः। ३ समूचापनः । १
कुंग्डः कुराडम् (न०) र चरीः। ३ समूचापनः । १
कुंग्डः कुराडम् (न०) र चरीः। ३ समूचापनः । १
कुंग्डः कुराडम् (न०) र चरीः। ३ समूचापनः । १
कुंग्डः कुराडम् (पु०)
चिनाले का लड्काः। छिनाला कराने से पैदा हुआः
वालकः। पितजीवितः रहते हुए अन्य पुरुषः से
उत्पन्न सन्तानः। [स्त्री० -- कुंडी कुराडों]
'परवी जीवितः कुराडः स्वातः।''
-- मतु०।

श्राशिन, (पु॰) भडुवा । कुटना ।—ऊश्रस्, [—कुएडोझी] १ वृष से ऐन भरी हुई गौ। २ स्त्री जिसके कुच प्रे निकल चुके हे। 1—कीटः, (पु॰) १ चकला वाला । न्यभिन्नारिणी स्त्रियों का श्रद्धे वाला । र चारवाक मतावलम्बी । नास्तिक । ३ किनाले में उत्पन्न शास्त्रण ।—कीलः, (पु॰) कमीना या श्रथम पुरुप ।—गोलं,—गोलकम, (न॰) १ महेरी । पसाव । पीच । माँड । श्रोगरा । २ कुण्ड श्रीर गोलक का समुदाय ।

कुंडलः,कुराडलः (ए०) १ कान का धाभूषण २ कुंडलम्,कुराडलम् (न०)) पहुँची। ३ रस्सी की गहरी। ऐंटन।

कुंडलना ) (खी०) एक गोल चिन्ह जो उस शन्य कुंगडलना ) पर लगाया जाता है, जिसके। पड़ते समय, विचारते समय श्रथवा नक्कल करते समय छोड़ देना चाहिये। वह चिन्ह गोलाकार होता है। कुंडलिन् (वि०) [स्त्री०—कुंगडलिनी] १ कुंगडलों से मूचित। २ गोलाकार । ३ ऐंठनदार । डमेंडा हुआ। (ए०) १सर्प। २ मोर । ३ वरुण की उपाधि।

कुंडिका,कुरिइका ) (स्त्री॰) १ घड़ा । कमरहत्तु कुंडिन,कुरिइन् ) (पु॰) (ब्रह्मचारी का) । शिव जी की उपाधि ।

कुंडिनम् ) ( न॰ ) एक नगर का नाम । विदर्भें। की कुंग्डिनम् ) राजधानी ।

कुंडिर,कुरिडर } (वि॰ ) मज्ञवृत । इद । कुंडीर,कुराडीर } कुंडिरः कुणिडरः } ( पु॰ ) मनुष्य । कुंडीरः,कुणुडीरः }

कुतपः (पु०) १ ब्राह्मणः । २ दिजन्माः १ स्वै। ४ अग्निः । ४ महमानः । ६ वैत्नः । साँदः । ७ दौहित्रः । धोइताः । तद्की का लदकाः म साँताः । बहिन का तद्काः । १ अनाजः । १० दिन का आस्वाँ मुहूर्तः । कुतपम् (न०) १ कुशः । दर्भः । २ एक प्रकार का कंवतः ।

कुतस् (श्रव्यया०) १ कहाँ से । कियर से ! २ कहाँ । श्रव्यत्र कहाँ । किस स्थान पर । ३ वर्थों । किस-लिये । इसलिए । किस कारण से । किस उद्देश्य से । ४ क्योंकर । किस प्रकार । ४ अव्यधिक । अव्यत्प । ६ क्योंकि । यतः । [हुआ । कुतस्य (वि०) १ कहाँ से आया हुआ । २ केसे कुतुकम् (न०) १ अभिलावा । कामना । प्रवृत्ति । २ कोतक । ३ उत्कर्यहा ।

 $rac{\Im (\Pi^{1})}{\Im (\Pi^{2})}$  ( स्त्री॰ ) कुप्पी या कुप्पा ।

कुत्हृत (वि॰) १ श्रद्धुत । विलक्षण । २ सर्वेश्तम । सर्वश्रेष्ठ । ३ श्लाच्य । प्रसिद्ध ।

कृत्ह्लम्(न०) १ श्रिभिलाषा । कौतुक । २ उत्सुकता । उत्करण्डा । ३ कोई पदार्थ जो प्रिय या रुचिकर हो । कौतृहल ।

कुत्र (अव्यया०) कहाँ।

कुत्रत्य (वि॰) कहाँ रहनेवाला । कहाँ बसनेवाला । कुत्स् (घा॰ श्रात्म॰) [कुत्सचते, कुत्सित ] गाली देना । विकारना । फाकारना । दोषी टहराना ।

कुत्सनम् (न०) ) गाली । तिरस्कार । निन्दा । कुत्सा (की०) ) अपशब्द ।

कुल्सित (वि०) १ तिरस्कार करने येग्य । २ नीच। कमीना । दुष्ट ।

कुथः ( ५० ) कुश । दर्भ ।

कुथः (पु॰) ) १ हाथी की फूल। २ कालीन। कुथम् (न॰) } गलीचा। कुथा(की॰) }

कुद्दारः ) (पु०) १ कुदाली । २ फॉबड़ा। ३ कुद्दालः } कचनार का दृत्त । काञ्चन दृत्त । कुद्दालकः )

कुदालं (न०) देखो छुद्मलं।

(पु०) ९ चौकीदार का घर कुद्रकः,कुद्रङ्कः या चौकी या मचान पर बनी कुद्रगः,कुद्रङ्गः सद्देया । कुनकः (पु०) काक । कौन्ना।

क्तः ( ( पु॰ ) १ प्रास् नामक शस्त्र । माला । कुँन्तः र् संपत्त तीर । २ छोटा कीड़ा । कीट ।

कृंतकः ) (पु०) शसिर के केश। जलपान करने

कुन्तलः ∫ का कटोरा या प्याला।३ इता ।४ जौ। २ सुगन्ध द्रव्य । ( बहुवचन ) देश विशेष और उसके निवासी।

कुंतयः ) ( पु॰ ) ( कुन्ति का बहुवचन ) देश कुन्तयः ) विशेष श्रीर उसके वाशिंदे । कंतिः १ ( ५० ) राजा कथ के पुत्र का नाम।--

कुन्तिः र्ेभोज, (पु॰) एक यादव वंशी राजा का नाम (इसके केाई सन्तान न थी त्रतः इसने कुन्ती को गोद लियाथा।)

कंती ) (स्त्री॰) शूरसेन राजा की श्रीरसी पुत्री कुन्ती ∫ जिसका नाम प्रथा था और कुन्तिभोज ने इसे गोद लिया था। यह राजा पाग्डु की पटरानी

थी श्रीर इसीके गर्भ से कर्ण, युधिष्टिर, भीम चौर चर्जुन का जन्म हुन्ना था।

कुंथ (घा॰ परस्मै॰ ) [ कुंथति, कुथ्नाति, कुंथित ] १ पीड़ित होना। २ चिपटना। ३ गत्ने लगाना।

४ घायल करना | कुंदः — कुन्दः ( पु॰ ) ) चमेली की जाति का एक कुंद् — कुन्दम् ( न॰ ) ) पौधा। कोंद्रं कुन्दम् } (न०)कुन्दकाफूल ।

कंदः । (पु०) १ विष्णुकी उपाधि । २ खराद । क्रुॅन्द्ः∫ ३ कुवेर के नौ धनागारों में से एक । ४ करवीर वृत्त ।

कुंदमः } ( पु॰ ) बिल्जी। कुन्दमः } कुंदिनी } (स्त्री०) कमलों का समृह । कुन्दिनी }

कुंदुः दुन्दुः} ( ५०) चृहा । सूसा । कुप् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ कुप्यति, कुपित ] १ कोध

करना । २ भड़क उठना । कुर्पिद् १ देखो कुविंद या कुविन्द । कुपिन्द् ∫

कुपिनिन् ( पु॰ ) घीवर । मञ्जूत्रा । माहीगीर ।

कुपिनी (स्त्री॰) छोटी मछलियाँ फँसाने का एक प्रकार का जाल । कुपूय (वि॰) दुष्याचरणवाला । नीच । श्रकुलीन ।

दुष्याय् (न०) ३ डपधातु । २ चाँदी श्रीर सोने को छांड़ कर अन्य कोई भी धातु। कुर्दरः ) धनाध्यक्ष देवताका नाम जो उत्तर दिशा

कुवेरः ∫ के साविक हैं।—ग्रद्रिः,—ग्रचतः, (५०) कैलास पर्वत का नाम ।—दिश्, (स्त्री०) उत्तर दिशाः

कुब्ज (विः) कुबड़ा । मुका हुन्ना । कुट्जाः (पु०) १ स्त्रङ्ग विशेष। २ कूबड़ ।३ थोड़ी कामलता वाला ४ अपामागं।

कुटना (स्त्री०) राजा कंस की एक जवान कुवड़ी दासी का नाम । इसका कुबड़ापन श्रीकृष्ण ने मिटाया था 🕛 कुटज्ञ हः (पु०) एक वृत्त का नाम ।

कुभत् ( पु० ) पर्वतः। पहाड़ । कुमारः १ (पु॰) पुत्र । बालक । पाँच वर्ष के नीचे की उम्र का बाबक। ३ युवराज । राजकुमार । ४

कुञ्जिका (स्त्री०) खाठ वर्ष की अविवाहिता लड़की ।

कार्तिकेय का नाम । १ अग्नि का नाम । ६ तोता। ७ सिन्धुनद का नाम । --पालनः, (पु॰) १ वह पुरुष जो बालकों की देखभाल करें।

२ शाबिवाहन राजा का नाम।-भुत्य, (स्त्री०) १ तक्कों की देखभाल । २ धातृपना । दाई का काम। जचा स्त्री की परिचर्या। — वाहिन् —वाह्ननः, (पु॰) मोर । मयूर ।—सूः, (स्त्री॰)

पार्वतीका नाम। २ गणेश जीका नाम। कुमारकः (पु॰) १ बचा । बालक । २ ग्राँख की पुतली ।

कुमारयति ( कि॰ ) बालकों की तरह कीड़ा करना। कुमारिक (वि॰) [स्त्री॰—कुमारिकी] ) बड़िक्यें। कमारिन खि॰ —कुमारिणी ) के बाहुस्य

वाला ।

कुमारिका ) १(स्त्री०) जवान लड़की। १० और १२ कुमारी ) वर्ष के वीच की उम्र की लड़की। २ अविवाहिता । क्वारी । ३ लड़की । पुत्री । ४ दुर्गा का नाम । १ कई एक पौधें। का नाम । ६ सीता। ७ बड़ी इलायची । = भारतवर्ष की दिवाणी सीमा का एक अन्तरीप । ६ रयामा पची । १० नव-

मिल्लिका । ११ घृतकुमारी । १२ नदी विशेष । —पुत्रः, (पु॰) कानीन । अविवाहिता का पुत्र ।

— श्वस्परः, ( पु॰) विवाह होने से पहिले सतीत्व से अध्य हुई लड़की का ससुर ।

कुमुद् (वि॰) १ अङ्गपालु। अमित्र। २ लालची। (न०) १ कुमुदनी काफूल । २ लाख कमल

का फूल ।

कुमुदः (पु०) १ सफेद कमल जो चन्द्रमा उदय कुमुदम् (न०) ई होने पर खिलता है। २ लाल

कमल । (न०) चांदी । (पु०) १ विष्णु की उपाधि ।

२ दिख्या दिशा के दिगाज का नाम जिसने अपनी छोटी बहिन कुमुद्रती का विवाह श्रीशमपुत्र कुश

के साथ किया था ।—ग्रामिख्यं, (न०) चाँदी। —ग्राकरः, - श्रावासः, (५०) सरोवर जो कमलों

से भरी हो।—ईप्र:, (पु ) चन्द्रमा।— खराडम्, (न०) कमल समूह ।--नाथः, पतिः,--बन्धुः,

'—बान्धवः, - सृहद्, (पु॰) चन्द्रमा । कुमुद्वती (स्त्री०) कमल का पौधा।

कुमुद्दिनो (स्त्री॰) १ सफेद कमल जिसमें सफेद कमल

के फूल लगते हैं। २ कमलों का संध्रह। ३ वह स्थान जहाँ कमलों का बाहुल्य हो । - नायकः,

-पतिः, (पु०) चन्द्रमा ।

कुमोदकः ( ६० ) विष्णु की उपाधि ।

कुंबा } (स्त्री॰) यज्ञस्थान का हाता या घेरा। कुम्बा }

कंसः ) (पु॰) १ बड़ा। जलपात्र। कलसा । २ कुस्सः ) हाथी के साथे के दो माँसपिण्ड। ३ कुम्स

राशि । ४ चौसठ सेर या २० दोशा की तील । ४ प्राणायाम का एक श्रंग जिसमें स्वाँस खीचने के

बाद रोकी जाती है। ६ वेश्यापति । ७ कुम्भकर्ण का पुत्र। = गुग्गुल। —कर्गाः, (पु॰) रावण का छोटा भाई। --कारः, ( पु॰ ) १ कुम्हार।

२ वर्णसङ्कर जाति । उशना के मतानुसार ।

''वेश्यायां विष्रतस्त्रीयीत् कुम्भक्तारःस उष्यते । '' पराशर जो के मतानुसार — ''नासाकारास्कर्मकर्या कुम्भकारी स्थलायत्।'' — घोषः, ( पु॰ ) एक प्राचीन कस्वे का नाम।—

जः, —जन्मन्, ( ए० ) —योनिः, —सस्भवः, (९०) १ श्रमस्य जी की उपावियाँ । २ दोखाचार्य

की उपाधि । २ वशिष्ठ जी की उपाधि । —दासी, ( स्वी० ) इंडनी । - मग्ड्कः, ( पु० ) बहे का मिड्का। ( श्रालं ० ) श्रनुभवशून्य मनुष्य। —

सन्धः, (पु॰) हाथी के माथे पर के दो मॉस-पिरखों के बीच का गड़ा।

कुंसकः । ( पु॰ ) १ स्तम्भ का श्राधार । शाखायाम कुम्भकः । विशेष ।

र्कुमा } (स्त्री०) छिनाल स्त्री । नौची । रंडी । कस्मा }

कुंसिका } (स्त्री०) १ कलसिया । २ रंडी । वेश्या । कस्मिका कंमिन् ) (ए०) १हाथी। २ नक। मगर प्राडियाल।

क्रॅंक्सिन् ∫ ३ मञ्जूली । ४ एक प्रकार का विषैला की बा। १ गुग्गुल । — प्रदः, (पु०) हाथी का मद।

कंभितः ) ( पु॰ ) १ वर में सेंघ फोड़ने वाला चोर। कुम्भितः ) २ मन्थचोर। खेखचोर। श्लोकार्थ चुराने वाला। ३ साला। ४ गर्भ पूर्ण होने के पूर्व ही

उत्पन्न हुआ बालक । कुंमी ) (स्त्री॰) १ कलसिया । झोटा जलपात्र । कुम्मी > २ मिट्टी के बरतन । ३ अनाज की तौल का

एक बाट । बटखरा । ४ श्रनेक पौधों का नाम । ---नसः, (पु॰) एक प्रकार का विषेता साँप। —

पाकः, ( एकवचन या बहुवचन ) ( पु० ) नरक विशेष जहाँ पापी, कुम्हार के बरतनों की तरह अवा में पकाये जाते हैं ।

कुंभीकः ) ( पु॰ ) १ पुत्राग वृत्त । २ गाड्र् । — बुस्भीकः ) मित्तका, (खी॰) एक प्रकार की मक्खी ।

कुमारः }(यु०) एक जलजन्तु विशेष । कुम्भीरः

कुंभीरकः,—कुम्भीरकः, ) (पु०) १ चोर। २ कंभीलः,—कुम्भीलः कुंभीलकः,—कुम्भीलकः, ) मगर। नक।

कुर—(भा० परसमै०) [कुरति, कुरित] शब्द करना। वजाना ।

( पु॰ ) सारस पन्नी । .सं० श० को०—३१ कुरंगः १ (पु०) स्त्री०—कुरङ्गी.] १ लाख रंग का कुरङ्गः ∫ हिरन । '' सवंकी कुरङ्गी इबङ्गी करोतु।" ---जगन्नाथ। २ हिरनों की जाति विशेष।--श्रन्ती,--नयना, —नयनी,—नेत्रा, (स्त्री॰) हिरन जैसी त्रांखों वाली स्त्री। —नाभिः, (स्त्री०) कस्तूरी । सुरक । कुरंगमः } ( पु॰ ) देखो कुरङ्गः। [कर्कराशि। कुरिचल्लः (पु०) १ कैकड़ा। २ वनैले सेव्।३ कुरदः ( पु० ) मोची । चमार । ) पीखे रंग का } सदाबहार । कुरंट: कुरगट:, ( ५० ) कुरंटकः,कुरगटकः, (पु॰) ह सदाबहार । कुरंटिका,कुरगिटका, (स्त्री॰) कलगा। गुल-केस । गुलशादाव । करंडः ) (पु॰) अरहकांशवृद्धि रोग। एक रोग कुरगुडः ) जिसमें पोते वढ़ जाते हैं। कुररः कुरतः } (पु॰) उस्क्रोश पत्ती। चकवा। कररी (स्त्री०) १ चकवी। चकई। २ भेड़। मेपी। —गुगाः, (पु॰) चकवी पत्तियों का कुंड। करवः ( पु॰ ) क्रपः ( पु॰ ) ) गुलकेस । गुलशादाव । { गुलशादाव ू का कुरवकं, कुरवकम् (न०) ) कुल। [विशेष। कुरोरं (न०) खियों के सिर पर श्रोड़ने का वस्त्र कुरुः (बहुवचन) । आधुनिक दिल्ली के आस पास . का प्रदेश । २ उस देश के राजा ! कुरुः ( पु० ) [ एकवचन ] १ पुरोहित । २ भात । — दोत्रं ( न०) दिल्ली के पश्चिम एक तीर्थस्थान, जहाँ कौरव और पाँगडवों का लोकचयकारी इति-हासप्रसिद्ध युद्ध हुन्ना था।—जांगलम्, ( न० ) कुरुचेत्र ।—राज्, ( पु॰ ) राजः, ( पु॰ ) राजा दुर्योधन ।—विस्रः, (पु०) चार तोले की सौने की तौल।—वृद्धः, ( पु० ) भीष्म की उपाधि। करंटः } (पु॰) जाल रंग का गुजशादाव। कुरंटीः कुर्युटीः } (स्त्री०) काठ की पुत्रवी। कुरातः (५०) माथे के ऊपर के बाख ।

कुरुत्रिन्दः (पु०) हे बाल । रत (न०) १ कुरुविदः, कुरुधिद्म्, कुरुधिन्दम् (न०) ) कालानिमक । द्र्पेस । ग्राईना । कुकुर्टः (पु∘) १ भुर्गी। २ कूड़ाकर्कट≀ कुर्कुरः (पु०)कुता। कुर्चिका (स्त्री०) कुर्चिका। कुँची।  $egin{array}{l} egin{array}{l} egin{array$ कुप्रः } कूपरः } १ घुटना। २ कोहनी। कुर्पासः ( पु० ) स्त्रियों के पहिनने की क्रपोसः एक प्रकार की चोली या ऋँगिया । कुपासकः 🛭 कूर्पासकः 🕽 कुर्वत् (व० क०) करता हुआ। (पु०) १ नौकर । २ सोची। चमार। कुर्लं (न०) १ दंश । घराना । स्थान । २ घर । मकान । ३ कुलीन या उच्च वंशीय । ४ भु ंड । गिरोह । दल समूह। समुदाय। ४ (बुरे ऋर्थ में ) गिरोह। ६ देश । ७ शरीर । ८ व्यगला भाग ।—श्रक्तल, (वि०) अच्छा बुरे कुल का ।—संगना, (स्त्री०) उच कुलोद्रवा स्त्री।—ग्राङ्गारः, (पु०) कुलकलङ्क । —श्रचलः—श्रद्धिः, एवंतः,—शैलः, (पु॰) प्रसिद्ध सप्त पर्वतों में से एक।--- अन्वित, (वि॰) उत्तम कुलोत्पन्न । अभिमान, (पु॰) त्रपने कुल का अहङ्कार।—अप्राचारः, (पु०) अपने वंश का पर-म्परागत् श्राचार ।---आचार्यः, (पु॰)१ कुलपुरोहित २ वंशावली रखने वाला।—ग्रालंबिन् (वि०)कुल रखने वाला ।—ई्रारः, ( पु० ) ३ कुटुम्ब का मुखिया। २ शिव जी का नामी – उत्कट, (वि०) उच कुलोद्भव--उत्कटः, (पु०) श्रच्छी नस्ल का धोड़ा ।—उत्पन्न,—उङ्गत,— उ*द्भव*, (वि०) श्रच्छे वंश में उत्पन्न । उद्घहः, ( पु॰ ) खान्दान का मुखिया।—उपदेशः, (ए०) खान्दानी नाम।—कउज्ञलः, (पु॰) कुलकलंक। कुलाङ्गार। कारकः, (पु०) अपने कुल के लिये दुःखदायी । कन्यका, -कन्या, (स्त्री०) कुलीन लड़की। —करः, ( yo ) कुल का आदिपुरुष ।—कर्मन्,

(न०) अपने कुल या खानदान की खास रस्म

त्रथवा विशेष रीति ।—कलङ्कः, ( पु० ) अपने खानदान में घव्वा खगाने वाला ! — इतः, ( पु० ) १ वंश का नाश । २ कुल की वरवादी। —गिरिः, - भूभृत्, (५०)।—पर्वतः,—शैलः, ( पु॰ ) प्रधान सप्त पर्वतों में से एक । कुला-चल ।--- झ, (वि०) वंश की बरबाद करने वाला।—ज,—जात, (वि०) १ कुलीन। **श्रद्धे खर्मदान का।स्त्रानदानी।२ पैतृक।** बाप दादों का। पुरखों का। - जनः, (पु०) खान्दानी । कुलीन । —तन्तुः, (५०)त्रपने कुल की कायम रखने वाला।—तिथिः, (पु० स्त्री०) १चतुर्थी, अष्टमी, द्वादशी, चतुर्दशी । वह तिथि जिस दिन कुलदेवता का पूजन होता है।—तिलकः, (पु॰) अपने वंश के। उजागर करने वाला।वंशउजा-गर। द्रोपः,-दोपकः, (पु॰) कुलउजागर। — दुहितृ, (स्त्री॰) कुलकन्या।—देवता, (स्त्री॰) खानदानी देवता। वह देवता जिनका पूजन अपने कुल में सदा से होता चला श्राता हो। —धमः, वशपरम्परा से प्रचलित धर्म । अपने खान्दान की पद्धति या रीतिरस्म ।—धारकः, (पु॰) पुत्र ।--धुर्यः (पु०) वह पुत्र जो अपने घर वार्लों का भरणपोषण कर सकता हो। वयस्क पुत्र।--नन्द्न, (वि०) अपने कुल को प्रतिष्टा बढाने वाला।—नायिका, (स्त्री०) वह लड़की जिसकी प्जा वाममागी ताँत्रिक भैरवीचक में किया करते हैं।--नारी, (स्त्री०) कुलीन और सती स्त्री ।--नाशः, (पु॰) १ खान्दान का नाश या बरबादी । २ जातिच्युत । पंक्तिबहिष्कृतः । ३ ऊँट। -परम्परा, (भ्री०) वंशावली। पतिः, ( पु० ) ९० हज़ार शिष्यों का भरण पोषण कर, उनका पढ़ाने वाला ब्रह्मर्षि । सुनीमां दशकाहस्त्रं योऽत्रदानादिषोषणात्। अञ्चापवित विप्रर्थिएसी कुलपतिः स्पृतः॥ —पांसुका, ( स्री॰ ) कुलटा स्त्री ।—पत्तिः,— पालिका, -पाली, (श्वी॰) सती या कुलीन स्त्री। —पुत्रः, (पु॰) उत्तम कुल में उत्पन्न लड़का ।— पुरुषः, ( पु॰ ) १ कुलीन पुरुष। खान्दानी म्रादमी । २ पुरखा । बुजुर्गै । - पूर्वगः, ( पु० )

**कुलायम्** पुरसा । बुजुर्गं । - भार्या, ( स्त्री॰ ) पतिव्रता या सती छी।—भृत्या, (' छी० ) गर्भवती छी की परिचर्या करने वाली।—मर्यादा, (स्त्री०) कुल की प्रतिष्ठा। खान्दानी इञ्ज्त ।—प्रार्गः, ( पु॰ ) खान्दानी रस्म।—योषित्,—वधू, (स्त्री०) कुलीन श्रीर श्रच्छे शाचरण वाली स्त्री।—वारः, (५०) मुख्य दिवस अर्थात् मंगलवार श्रीर शुक्रवार ।—विद्या, ( स्त्री॰ ) वह ज्ञान जो किसी घर में परम्परा से प्राप्त होता श्राया हो ।—विप्रः, ( पु० ) पुरोहित ।—वृद्धः, (पु०) कुल का वृद्ध श्रीर श्रनुभवी पुरुष।—जतः, — बतम्. ( न० ) खान्दानी वत I—श्रेष्टिन्, (पु०) १ किसी वंश का प्रधान । २ कुलीन घराने का कारीगर।-संख्या, (स्री०) १ खान्दानी इज़्जत । २ सम्मानित घरानों में गखना।---सन्तितः, ( स्त्रो॰ ) त्रालत्रीलाद ।—सम्भव, (वि॰) कुलीन घराने का । — सेवकः, (पु॰) उत्कृष्ट नौकर ।—स्त्री, (स्त्री॰ ) अच्छे घराने की ग्रीरत । नेक ग्रीरत ।—स्थितिः, ( खी० ) घराने की प्राचीनता या समृद्धि। कुलक (वि०) कुलीन। कुलकः (पु०) १ किसी जस्था का मुखिया। किसी थोक का प्रधान। २ किसी प्रसिद्ध घराने का कलाकाविद । ३ बाँबी 1 कुलकम् (न०) १ समृह। समुदाय। २ ऐसे १ से १५ तक के श्लोकों का समूह जा एकवाक्य बनाते हों या एकान्वयी हों। कुलटा ( स्त्री॰ ) छिनाल श्रीरत। न्यभिचारिगी स्त्री। —पतिः ( ए॰ ) कुटना । मछंदर । कलतः ( अन्यया० ) जन्म से । कलत्थः ( पु॰ ) कुलाथी । एक प्रकार का अनाज। कुलंधर ) (वि॰) अपने कुल या वंश के। कायम कलन्धर ∫ रखने वाला। कुलमरः, कुलम्भरः } (पु॰) चोर। कुलम्भलः, कुलम्भलः } कुलंभरः, कुलस्भरः कुलवत् (वि०) कुलीन।

कलायः (पु॰) र पत्ती का बोंसला । २ कुँलायम् (न०)) शरीर।३ स्थान। जगह।४

जाला। बुना हुआ वस्त्र । ४ किसी वस्तु के रखने

कुट्या (स्त्री॰) १ सती स्त्री। २ नहर। नाला। छोटी

विशेष, जो 🗕 द्रोश के बराबर होती है।

नदी ३ गड़ा | गर्त । खाई । ४ अनाज की तील

का घर या खाना। पात्र ।--निलायः (पु०) घोंसते में बैठना। श्रंडे सेना।—स्थः (पु०) [ अटारी । पत्तीशाला । कुलायिका (स्त्री०) पित्रहा । पश्चियों के बैठने की क्तातः ( ५० ) १ कुम्हार । २ जंगली सुर्गा । कितः ( पु० ) हाथ । कृतिक (वि॰) कुलीन ।—वेला, (स्त्री॰) दिन का वह विशेष भाग जिसमें शुभ कार्य करने का निषेध है। कलिकः (पु॰) १ सगोश्री। २ घराने या वंश का मुखिया । ३ कुलीन । कलाकेविद । कुर्जिगः } (पु॰) १ पची । २ गौरैया । कुर्जिङ्गः } कुंलिन् (वि॰) [ स्त्री॰—कुंलिनी ] कुलीन। ( ९० ) पर्वतः । पहाड् । कुर्तिदः (बहु०) एक देश विशेष श्रौर उसके कॅलिन्दः र्शासक । कुलिरः (पु॰) । कैंकड़ा २ कर्कराशि । कुलिरम् (न॰) कुलिशः—कुलीशः (५०) ) १ इन्द्र का बन्न । कुलिशम् – कुलीशम् (न०) ) नोंक ।—धरः, ---पाग्तिः, (go) इद्ग I-नायकः, (go) स्त्रीमैथुन का ग्रासन विशेष । रतिबन्ध । कुली (स्त्री) बड़ी साली । सरहज । कुलीन (वि०) अच्छे खान्दान का। कर्त्तीनः (पु०) श्रम्छी नस्त का घोड़ा । कलीनसम् (न०) पानी। कलोरः { (पु०) १ केंकड़ा। २ कर्कराशिः कें लुक्तगुञ्जा (स्त्री०) अधनती तकडी। तुत्राट। क्लूत: (पु॰) (बहुवचन) एक देश विशेष और उसके राजा। कुरुमार्ष (न०) पीची । माँड । कुरुमापः (५०) श्रन्न विशेष ।

कुल्य (वि॰) १ कुल का । वंश सम्बन्धी । २ कुलीन ।

करुयं (न०) १ मित्रभाव से घरेलू बातों के सम्बन्ध में

प्रश्न । (समवेदना । सहानुभूति । वधाई श्रादि)

कुल्यः (५०) कुलीन पुरुष ।

२ हड्डी। ३ मॉसा। ४ सृप।

कुर्व (न०) १ फूल । २ कमल । कवलं (न०) १ कमल विशेष । २ मोती । ३ जल । क्वलयम् (न०) १ नील कमल विशेष।२ पृथिवी (पु० भी) क्वलियिनी (स्त्री०) १ नील कमल विशेष का पौधा। २ कमल समृह । ३ वह स्थान जहाँ कमलों की बहुतायत हो । कमल का पौधा। क्रवाद (वि०) १ बदनाम । तुच्छ । हरूका । निन्दक । दोष द्वदने वाला । २ नीच । कमीना । दुष्ट । क्विकः (५०) (बहुवचन) एक देश विशेष का नाम । कविदः कुविन्दः ) ( पु॰ ) १ जुलाहा । कोरी । २ कुर्पिदः, कुपिन्दः ∫ कोरी की जाति का नाम। क्वेग्री (खी॰) १ पकड़ी हुई मछलियों को रखने की दोकरी। २ बुरी बंधी हुई सिर की चोटी। कुवेलं (न०) कमल । कश (वि०) १ पापी । २ मतवाला । कर्श (न०) जल । कर्शः (पु०) १ दर्भं । पवित्र तृरा विशेष । २ श्री रामचन्द्र जी के ज्येष्ठपुत्र । ३ द्वीप विशेष । क्रशल (वि०) १ ठीका उचिता अच्छा। शुभा । २ प्रसन्न । समृद्धशानी । २ योग्य । निपुर्य । पद्ध । द्र ।-काम, (वि॰) सुख प्राप्ति का अभिलाषी। प्रश्नः, (पु०) राजीखुशी प्ँछना ।-- बुद्धि, (वि०) बुद्धिमान । कुशाय बुद्धि । प्रतिभाशाली । कशलं (न०) १ कल्याया । मङ्गला । २ गुरा । धर्म । ३ निपुगाता । चतुराई । कुशन्तिन् ( वि॰) [स्त्री॰—सुशत्तिनी] प्रसन्न । श्रन्छी दशा में । भरा पूरा । कुशस्थलं (न०) कन्नीज । कशस्थली (स्री०) १ द्वारका पुरी। कशा (स्त्री०) १ रस्सी । २ लगम । कशावती (स्त्री०) श्रीरामचन्द्र जी के पुत्र कुश की राजधानी का नाम। क्शाग्र (वि०) बहुत महीन । कुश की नौंक के समान ।

-बुद्धि, (वि०) तीरुण बुद्धिवाला |

क्शारिशः, (५०) दुर्वासा ऋषि।

कुशिक (वि०) ऐंचाताना। भेंडा।

कुशिकः ( पु० ) १ विश्वामित्र के पिता का नाम। २ हल की फाल। क्सी। कुसी। फाला। ३ तेल की सलझर।

कुशी (खी॰) इस की फास ।

कुर्शालवः (५०) १ भाट। चारणः । गवैया । २ अभितय या नाटक का पात्र वनने वाला । नट। नचैया । ३ ख़बर फैलाने वाला । ४ वाल्मीकि की उपाधि । कमण्डलु ।

कुर्युभः, कुशुक्भः ( पु॰ ) संन्यासी का जलपात्र। कुशूलः (पु०) १ श्रन्न भरने का के।डार । भगडारी । २ धान की मुसी की आग।

कुशेश्यं (न०) १ कमल ।

कुशेशयः (पुर्व) १ सारस । २ कनेर का पेड़ ।

कुप् (घा० परस्मै०) [कुष्साति, कुषित] १ फाइना । खींच कर निकालना । खींचना । २ परीचा करना । जाँचना । पड़तालना । ३ चमकना ।

कुषाङ्गः (पु०) १ एत । २ अग्नि । ३ लंग्ह । बन्द्र ।

कुष्टः (पु॰) १ केद रोग ।—धारिः, (पु॰) १ कुष्टम् (न०) र गन्धक। २ कतथा। ३ पर्वं । ४ कितने ही पौंघों के नाम ।—केतुः, ( पु॰ ) खेखसा का साम ।—मन्धिनी, (स्त्री॰ ) श्रसमन्त्र ।

कुष्टिन् } (वि॰) [स्री॰ कुष्टिनो] केडी।

कुष्मागुडः ( पु॰ ) १ कुम्ह्बा । २ सूठा गर्भ । ३ शिव का एक गरा।

कुष्माग्डकः ( पु० ) कुम्हड़ा।

कुस् (चा॰ परस्मै॰ ) [कुस्यति, कुसित] १ श्राबिङ्गन करना। २ घेरना।

कुस्तितः ( पु॰ ) १ आबाद देश । २ व्याख या सूद पर निर्वाह करने वाला।

कुसिदः ) (पु॰) इसका कुशीद या कुषीद भी कुसीदः ) लिखते हैं। महाजन । सुदखीर ।

कुसीदम् (न०) १कर्जा जा सूद् सहित घटा किया जाय। २ रुपये उधार देना। व्याजस्त्रोरी । व्याज का भन्या ।—पथः, (५०) स्ट्खोरी । स्यान । सूद ।

४ सैकड़े से श्रधिक भाव का सृद् ।—वृद्धिः, (स्त्री॰) रुपयों पर न्याज।

कुसीदा (बी॰) खातख़ोर स्ती।

कुसीदायी (स्त्री॰ ) ब्याजख़ोर की पत्नी ।

इसीदिकः } ( ५०) न्याजकोर । स्द काने वाका ।

कुसुमं ( न० ) १ फूल । २ रजोदशैन : ३ फल – श्रञ्जनम्. (न०) पीतत्त की भस्म जो श्रञ्जन की जगह इस्तेमान की जाती है।—ग्राञ्जलिः, (१०) पुष्पा-अति।—अधिपः,—अधिराज्, (५०) चम्पा का पेड़ ।--- द्यवचायः. (पु०) फूल एकत्र करना ।---अवतंसकं, (न०) सेहरा । सरपेच । हार :-- ग्रस्त्रः, —ञ्रायुधः,—इषुः,—वाग्गः,—शरः, ( g<sub>°</sub>) ३ कुसुम बागा। पुष्पशर। फूल का तीर। ३ काम-देव का नाम ।—आक्षरः, (पु०) १ बाग, बगीचा। पुष्पोद्यान । २ गुलदस्ता । ३ वसन्त 'ऋतु ।— ग्राहमकं, ( न० ) केसर । जाफान ।— थ्यासवं. (न०) ३ शहद । मधु । २ मदिश विशेष ! — उज्बल, (वि॰) पुण्यों से प्रकाशित । —कार्मुकः, चापः,-धन्वन्, (४०) कामदेव।-चितः, (वि०) पुरुषों के डेर का ।—पुरं, (न०) पटना । पाटनिपुत्र ।--लता ( स्त्री॰ ) फ़ुनी हुई बेल ।--शयनम्. ( न० ) कुलों की सेज - स्तवकः, (पु०) गुलदुस्ता ।

कुस्मवती (सी॰) रजस्वता स्त्री। क्सुमित (वि०) फूला हुया। पुष्पित।

कुसुमाजः (५०) चोर।

कुसुंभः, कुसुम्भः (ए०) ) १ इसुंभ । २ केसर । ३ कुसुंभं, कुसुम्भम् (न०) ) संन्यासी का जलपात्र । ( पु॰ ) दिखावटी स्नेह । (न॰) सुवर्ण । सोना ।

कुसूजः (५०) खत्ती। खेरं। श्रन्न का भागडार गृह। कुछतिः (स्री॰) द्वतः। जातः। कपटः। द्वीस्ता प्रवञ्चना ।

कुस्तुभः (५०) १ विष्णु २ समुद्र ।

कुहः ( ५० ) धनाधिप कुवेर ।

कुह्यः ( पु॰ ) वृत्ती । प्रवस्त्रक । जालसाज्ञ । मदारी । ऐन्द्रजालिक ।

कुहुकम् (न०) वालसाजी। इन्द्रवाल (—कार, कुहुका (स्त्री०) ∫ (वि०) ऐन्ट्रजालिक। वालसाज। कृतिया। – व्यक्तित, (वि०) संशयातमा। शक्ती। सतर्क। धोखेसे डरा हुन्ना।—स्वनः, —स्वरः, (९०) मुगी।

कुहनः ( पु॰ ) १ मूसा । २ साँप । कुहनस् (न॰) १ खेटा मिट्टी का पात्र । २ शीशे का पात्र । कुहना (स्त्री॰) दंभ ।

कुहरं (न०) १ रम्प्र । खिन्न । गुफा । विना । २ कान । ३ गना । ४ सामीन्त्र । ४ मैथुन । समागम । इ.हरितं ( न० ) १ प्रावाज । २ केक्निन की क्या ।

इहरितं (न०) ३ आवाज। २ के किल की कूक। ३ मैथुन के समय की सिसकारी।

हाः । (स्त्री०) । अमावस्या । अमावस । २ इस-इद्धः । तिथि का देवत । ३ कोकिल की क्क ।—कुग्ठः —मुखः,—रनः,—शब्दः, ( पु० ) कोयल । कु (घा० श्रात्म०) [ कवते, कुवते ] । शब्द करना।

शोर करना। २ दुःख में चिल्लाना । कहरना। कुः (खी०) चुड़ैल । दुश खी। [वाहिता की की। कुचः (पु०) चूची। विशेष कर युवती अथवा अविकृतिका) (खी०) १ कूची । बुश । पैंसिल । कूची ) २ ताली।

कूज् (धा॰ परस्मै॰) [कृजति —कृजित, ] थिन-भिनाना । गुझार करना । कृजना ।

क्रुजः (पु॰) } क्रुजनं (न॰) } १ क्रुकः। चहचहाहट !२ पहियो क्रुजितं(न॰) } की खड़खड़ाहट या चूँचाँ ।

कूट (वि०) १ मिथ्या। २ श्रवता। इत्।

कुटः (पु०)) १ कपट। छल। साया। धाला। २ कुटम् (न०)) चालाकी। जालसाजी। ३ विषम प्रश्ना। परेशान करने वाला स्वाल। छिष्ट रचना। ४ कुठ। मिथ्या। १ पर्वत की चेदी या शिखर। ६ निकास । ऊँचाई। उसाइ। ७ माधे की हड्डी। शिखा। मसींग। ६ कीता। छोर। ३० प्रधान। मुख्य। ११ देर। समूह। १२ हथीड़ा। धन। १३ हल की फाल। कुशी। १४ हिरन फसाने का जाल। ११ गुसी। १६ कलसा। घड़ा। (पु०) १ घर। श्रावास-स्थल। ३ श्रास्य जी का नाम।—श्राहाः, (पु०)

मूळा पाँसा ।—ग्रागारं, ( न० ) बटारी । थटा ।—द्यर्थः; (पु॰) सन्दिग्ध वर्षः ।—उपायः, ( ४० ) जालसाती । ठगविद्या ।—कारः,( ५०) जालसाज़। उग। मूढा गवाह।—-ऋत्, (वि०) १ जाली दस्तावेज् बनाने वाला । ३ वृंस देने वाला। (पु०) १ कायस्थ । २ शिव जी का नाम । - खड्गः, ( पु॰ ) गुसी ( तलवार )। \_ छ्बान, । ५० ) कपटी । ङ्खिया । ठग ।— तुला, ( बी॰) ऋडी तराज् ।।—धर्म, ( वि॰ ) मिथ्या भाषण जहाँ कर्त्तन्य समम्हा जाय ।— पाकलः, ( पु॰) हाथी का वातज्वरः।— पालकः, ( ए॰ ) कुम्हार । कुम्हार का सँवा ।—पाशः, —बन्धः, (पु॰) फंदा। जाल !—मानं,(न॰) मूठी तौल ।—मोहनः (५०) स्कन्द की उपाधि । —यंत्रम्, (न०) फंदा। जाल, जिसमें पत्ती या हिरत फँसाये जाते हैं।—युद्धं, ( न० ) घोखे भड़ी का युद्ध।—शाहमितः, ( पु॰ स्त्री॰ ) १ शाव्मली । वृत्त विशेष । २ नरक में दएड देने का विशेष !—शासनं, ( न॰ ) बनावटी डिग्री । क्री डिग्री !—साद्तिन्, ( न॰ ) क्ठा गवाह।—स्थ, (वि०) शिखर या चोटी पर श्रवस्थित या खड़ा हुआ। सर्वोच्च पद पर अधि-ष्टित । सर्वोपरि । ~ स्थः, ( पु॰ ) १ परमात्मा । २ त्राकाशादितत्व । ३ व्याघनस्य नाम का सुरान्ध-द्रव्य निशेष ।—स्वर्णे (न०) बनावटी या क्ठा साना । मुलम्मा ।

क्टकं (न०) १ छला। घोखा। जाला २ श्रेष्टलं। उत्तयन । ३ हल की नोंक। कुशी।—ग्राख्यानं, (न०) बनावटी कहानी।

कूटशः ( अन्यया० ) हेर में । समूह में । कूण् (भा० उभय०) [कृण्यति--कृण्यते, कृण्ित ] १ बोलना । बातचीत करना । २ सकोइना । बंद करना ।

कृष्णिका ( स्ती०) १ सींग । २ वीणा की खूँटी । कृष्णित ( वि०) वंद । मुँदा हुआ । कृदालः ( पु० ) पहाडी आवन्स । कृपः ( पु० ) १ कृष । इनारा । ३ वेद । रम्ध । गुफा । विल । पोलापन । सन्ति । ३ कृष्पी । कुष्पा । ४ मस्तृत ।—श्रङ्कः,—श्रङ्कः, (पु०) रोमाञ्च। रॉगटे खड़े होना । —कच्छपः, —मग्रङ्कः, (पु०) —मग्रङ्को, (स्त्री०) कुए का कच्छप या मॅड्क । (श्रालं०) श्रनुभवश्रून्यमनुष्य ।—श्रंत्रम्, (न०) पानी निकालने का रहट।

कूपकः (पु०) १ अस्थायी या कच्चा कुर्आं। २ गुफा। विला। ३ जांघों के बीच का स्थान। ४ जहाज़ का मस्तृज्ञ। ४ चिता। ६ चिता के नीचे के रन्ध्र। ७ कुप्पी कुप्पा। मनदी के बीच की चहान या वृज्ञ।

कूपारः } (यु०)समुद्र।

कूपी (स्त्री०) १ कुह्यां। छोटा कूप । २ बोतला। करावा। ३ नामि।

कूबर ) (वि॰) [खी॰—कूबरी कूवरी] १ सुन्दर। कूबर ) मनोहर। २कुबड़ा।

क्चरः ) (पु॰) १ वह बाँस जिसमें छए को फाँसाते क्चरः ) हैं। २ कुबड़ा श्रादमी।

कूबरी ) (स्त्रीः) १ कंत्रल या कपड़े से ढकी गाड़ी। कूबरी ) २ वह बाँस या लंबी लकड़ी जिसमें जुआँ लगाया जाता है।

कूरं ( न० ) } मोजन । भात ।

कूर्चः (पु०) ) १ मुठा। मुटरी। गट्टर। २ मुट्टी
कूर्चम् (व०) ) भर कुरा। ३ मोरपंख। ४ दाई।।
१ खुटकी। ६ दोनों मोहों का मध्यभाग। ७ कूची।
८ जाज। झाल। कपट। ६ डींगे मारना । श्रकइना। १० दम्य। दोंग। (पु०) १ सिर। २
भण्डारी। —शीर्षः, —शेखरः, (पु०) नारियल
का वृच।

कृचिका (स्त्री॰) १ चित्र विखने की कूंची या ऐसित ।
२ कुंजी । ताली ।३ कली । फूल । ४ दुग्धविकार ।
४ सुई । [कूदना । उछलना ।
कूदं (धा॰ उमय॰) [कूदंित, कूदंति, कूदिंत] १
कूदंनम् (न॰) १ इलांग । २ खेल । क्रीड़ा ।
कूदंनी (स्त्री॰) १ चैत्री पूर्णिमा को कामदेव सम्बन्धी
उत्सव विशेष । २ चैत्री पूर्णिमा ।
कूर्णः (पु॰) दोनों मौहों के बीच का स्थान ।
कूर्णरः (पु॰) १ कोंहनी । २ शुटना ।

कूर्मः ( पु० ) १ कक्ष्वा । २ कच्छावतार । — श्रवतारः, ( पु० ) विष्णुभगवान् का कच्छुपावतार । — पृष्णं, — पृष्णकं, ( न० ) १ कळवे की पीठ । २ दकता । — राजः, ( पु० ) विष्णु भगवान् श्रपने दूसरे श्रवतार के रूप में ।

क्तं (न॰) १ समुद्रतर । नहीतर । २ ढाल ।
उतार । ३ ग्रंचल । छोर । किनारा । सांभीष्य । ४
नालाव । ४ सेना का पिछला भाग । ६ ढेर ।
रीला । —चर, (वि॰) नदीतर पर चरने
वाला या रहने वाला । —भूः (स्त्री॰) तर की
भूमि । —हग्रडकः—हुग्रडकः, (पु॰) जलभँवर ।

कुलंकपः, कुलङ्कपः ( पु० ) नदी की धार । कुलंकपा कुलङ्कपा (स्त्री० ) नदी । सरिता । कुलंधय, कुलन्धय (वि०) नदी सटवर्ती । नदीतट के पास का ।

कुलमुद्रुज (वि॰) तर वहाने वाला। कुलमुद्रह (वि॰) नदीतर की बहाने वाँचा। वो जाने वाला।

कृप्माँडः, कृष्मागुडः ( पु॰ )कुम्हड़ा । कृहा ( खी॰ ) कुहासा । कुहरा ।

कु (धा॰ उभय॰) [कृशोति - कृशुते] चोटिल करना धायलं करना । मार डालना । किरोति, कुरुते, कृत ] १ करना । २ बनाना । ३ किसी वस्तु के। बनाकर तैयार करना । ४ मकान उठाना । स्टि करना । १ उत्पन्न करना । ६ तैयार करना । क्रम में करना। ७ तिखना। रचना करना। ८ अनुष्ठान करना। १ कहना। निरूपण करना। १० पासन करना । आज्ञा का पालन करना । तामील करना । १९ पुरा करना | समाप्त करना । १२ फेंकना । निकाल देना। उड़ेल देना। १३ धारण करना। लेना। १४ बोलना। उच्चारमः करना। १४ उपर रखना । १६ सोंपना । १७ भोजून बनाना । १८ सोचना। विचारना। ध्यान देना। १६ लेना। ग्रहरण करना। २० शब्द करना। २१ व्यकीत करना ) विताना । २२ फेरना । ध्यान किसी श्रोर भाष्मियं करना २३ वृद्धरे के विक्रे केई काम

करना। २४ इस्तेमाल करना। व्यवहार में लाता। २४ विभाजित करना। बाँटना। २६ किसी दशा विशेष में लाकर बाल देना।

क्रुकः ( पु॰ ) गता।

क्रकसाः } (पु॰) तीतर i

क्रकलासः } ( पु॰ ) विपक्ती । गिरगट । क्रकलासः }

कृकुवाकुः (पु॰) १ सुर्गा । २ मोर । ३ छिपकजी । विस्तुह्या ।—ध्यजः, ( पु॰ ) कार्तिकेय की उपाधि ।

कुकाटिका (खी॰) १ गरदन का उठा हुआ भाग। २ गरदन का पिछला भाग ं घटी।

हुन्छ (वि०) १ कष्टकर । पीड़ाकारो । २ बुरा । विपत्तिकारी । बुष्ट । ३ पापी । ४ सङ्घट में फसा हुआ ।—प्रागा, (वि०) जिसके प्राण सङ्घट में हों । २ कष्टपूर्वक स्वांस खेने वाला । ३ कठिनाई से जीवन निर्वाह करने वाला !—साध्य, (वि०) (रोगीं) जो कठिनाई से अच्छा हो सके । २ कठिनाई से पूर्ण किया हुआ ।

क्चन्त्रः (पु॰) ) १ कठिनाई। कष्टः। पीड़ाः। सङ्कटः। कुन्कुम् (न॰) ∫ विपत्तिः। २ शारीरिक कष्टः। तपः। प्रायश्चितः।

छच्छे स } वड़ी कठिनाई से । कष्टपूर्वक । छच्छात्

कृत् (धा॰ परस्मै॰) [कृतित, कृत ] १ काटना। काट कर अलग कर डालना। विभाजित कर डालना। चीर डालना। फार डालना। दुकड़े दुकड़े कर डालना। नष्ट कर डालना। कृत्यासि, कृत्ता. ] १ कातना। २ वेर लेना।

कृत (वि॰) करने वाला, कर्ता। बनाने वाला। रचने वाला। (पु॰) एक प्रकार के उपसर्ग।

हतं ( न० ) १ कमें | कार्य । किया । २ सेवा । लाम | ३ परिणाम । फल । ४ उद्देश्य । प्रयोजन । १ पाँसे का वह पहल जिसपर ४ बिंदु बने हों । ६ चार युगों में से प्रथम युग जिसमें मनुष्यों के १,२=००० वर्ष होते हैं। (मनु० अ० १ रलो० ६६ और इस पर कुल्ल्कमह की न्याख्या।] किन्तु महा भारत के अनुसार कृतयुग में मनुष्यों के ४=००

वर्षी के उपर वर्ष होते हैं। ७ चार की संख्या।--ब्राह्मत, ( वि॰ ) किया और अनकिया अर्थात् ग्रधूरा !—अङ्कु, ( वि० ) चिन्हित । दागा हुम्रा । २ गिनती किया हुआ।—श्रङ्कः ( ५० ) पाँसे का वह पहल जिसपर चार बिंदकी बनी हों।-श्रञ्जलि, (वि०) हाथ जोड़े हुए। श्रनुकर, (वि०)। उत्तर साधक। सहायक। अधीन।-ध्रजुसारः, ( ५० ) रीति । रस्म । रीति भाँति । —ग्रन्तः, (यु०) १ यमराज। २ प्रारब्ध। क़िस्मत ३ सिद्धान्त । ४ पापकर्म । दुष्टकर्म । ४ ् शनिग्रह । ६ शनिवार ।—श्चन्तजनकः, ( ५० ) सूर्य !--ग्रन्ने (न०) १ पकाया हुआ खाना । २ पचा हुआ अब। ३ विष्ठा।—अपराध, (वि०) कसुरवार । श्रपराधी । दोषी ।—श्रभय, (वि०) किसी सङ्कट या भय से बचाया हुआ --आभि-षेक. ( वि० ) राजगद्दी पर बैठाया हुन्ना । राज-तिबक किया हुया ।—ग्रभ्यास, ( वि॰ ) ग्रभ्यस्त ।—ग्रार्थ, (वि०) १सफल । २ सन्तुष्ट । प्रसन्न । ३ चतुर ।-- ग्रावधान, (वि०) होशि-यार । सावधान ।---श्रविध, (वि०) निर्दारित । नियत । २ सीमावद्ध । मर्यादित ।—ग्रावस्थ, (वि॰) बुलाया हुऋ। २ स्थिर। बसा हुऋ।। — ग्रस्त्र, (वि॰) १ हथियारबंद। २ अन्त्र विद्या में नि 3 स्त । — ध्यागम, ( पु॰ ) परमात्मा । -- ब्रात्मन्, (वि०) १ इन्द्रोजित । संयमी । २ पवित्र मन वाला।—ग्राभरमा, (वि०) भृषित। —ग्रायास, (वि॰) पीड़ित।—ग्राह्मान, (वि०) सत्तकारा हुआ। चुनौंती दिया हुआ। —उद्वाह, (वि॰) विवाहित । अपर की बांहे उरा कर तप करने वाला ।—उपकार, (वि॰) श्रमुश्रहीत ।-कर्मन्, (वि०) चतुर । निपुर्ण । (पु॰) १ परमात्मा । २ संन्यासी ।—काम, ( वि॰ ) वह जिसकी कामनाएँ पूरी हो चुकी हों। जिसने कुछ काल तक प्रतीचा की हा। -कालः, (पु०) निश्चित समय।—कृत्य, (वि०) १ वह जिसकी उद्देश्य सिद्धि है। चुकी हो। २ सन्तुष्ट। अधाया हुआ। ३ कर्तंच्य पालन किये

हुए।--ऋयः, (पु॰) खरीददार। गाहक।--न्नगा, (वि०) १ वड़ी भर बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीचा करने वाला। २ ग्रवसरत्राप्त — झ, (वि०) श्रनुपकारी। एहसान फरामोश । करे के। न मानने वाला। पूर्व के समस्त उपायों के। विफल करने वाला। - खुडः, (पु०) वह बालक जिसका चूड़ा-करण संस्कार हो चुका हो। - ज्ञ, (वि०) उप-कृतः। मशकूरः। (वि०) १ किया हुआ। बनाया हुआ। पूर्ण किया हुआ। उपकार की मानने वाला। २ सदाचरणी। —ল্ল:, (पु॰) कुत्ता।—तीर्थ, (वि॰) १ जी सब तीर्थ कर श्राया हो। २ जो किसी अध्यापक के पास श्रध्ययन करता है। ३ उपायें। की श्रव्छी तरह जानने वाला । ४ पथप्रदर्शक ।—दासः, ( पु॰ ) वेतनभोगी नौकर। पन्द्रह प्रकार के दासों में से एक । 🗕भ्री, ( वि० ) ३ विचारवान ः बुद्धिमान ः २ शिचित । विद्वान ।—निर्मोजनः ( ५० ) पश्चाताप करने वाला । पापी।--निश्चय, (वि०) निर्द्धारित । निरचय किया हुन्ना !—पुड्डू, ( वि०) धनुर्विद्या में नियुग्ग ।-- पूर्व, (वि०) पहले किया हुन्ना !—प्रतिकृतं, (न० ) त्राक्रमण श्रीर बचाव। —प्रतिज्ञ, (वि०) १ वह जो किसी के साथ कोई प्रतिज्ञा या ठहराव कर चुका हो। २ अपनी प्रतिज्ञा के। पूर्ण किये हुए।—बुद्धि, (वि०) शिक्षित। पटा किखा ! बुद्धिमान ।—मुख, (वि॰) शिचित । बुद्धिमान। — सन्त्राग, (वि०) १ चिन्हित । मोहर लगा हुन्ना। २ दागा हुन्ना। ३ सर्वोत्तम। श्रेष्ठ । सर्वप्रिय । ४ छुटा । बीना हुआ । निरूपित । —वर्मन् ( पु॰ ) कै।रव पत्तीय एक योधा जा सारवकी द्वारा मारा गया था।—विद्य. (वि०) शिक्ति । अधीत । — वेतन, (वि०) भाड़े का । वेतनभोगी !—वेदिन्, (वि०) कृतज्ञ ।— वेश. (वि॰) भूषित। - शोभ, (वि॰) १ सुन्दर । २ उत्तम । ३ चतुर । । कुशल । – शीखः (वि॰) पवित्र। शुद्ध।--श्रमः,--परिश्रमः, (पु०) श्रधीन। पढ़ा लिखा। शिचित ।---—सङ्ख्य, (वि०) निश्चित किया हुआ।—

संझ, (वि॰) १ सचेत । मुर्च्छा से जागा हुआ।

२ जागा हुआ। सम्नाह, (वि०) कथच पहिने हुए।—सर्एत्मिका, (वि॰) वह स्त्री जिसके स्रोत हो । हस्त,—हस्तकः, ( वि० ) ६ निपुरा। कुशला। पट्ट। २ धनुनिधा में पट्ट । अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या में निपुरा ! कृतक (वि०) १ किया हुआ। बनाया हुआ। तैयार किया हुन्ना। २ कृत्रिम। बनावटी। स्रवास्तविक। ३ मिथ्या । सूठा । बनाया हुआ । ४ गोट, लिया हुआ | कृतं ( अन्या० ) पर्याप्त । काफी । अधिक नहीं । कृतिः (स्त्री०) १ करतूता । २ पुरुपार्थः । ३ बीस अत्तर के चरण वाला श्लोक विशेष । ४ जादू । इन्द्रजाल । १ चोट : वध । ६ बीस की संख्या । —करः ( पु०) रावस की उपाधि । कृतिन्, (वि॰) १ सन्तुष्ट ! अधाया हुआ । अपनी साध पूरी किये हुए। २ भाग्यत्रान् । घन्य । कृतकृत्य । ३ चतुर । योग्य । पटु । निपुरा । ४ नेक। धर्मात्मा । पवित्र । १ श्रनुगमन । श्रनुसरण । श्राज्ञा-पालन । श्राज्ञानुसार करने वाला । ऋते } ( श्रव्यया∘ ) तिथे । निमित्त । बवजह । कृते**न** 🕽 इसिविये । कृत्तिः (स्त्री०) १ चर्म । चमदा । २ मृगञ्जाला । ३ भोजपत्र। ४ कृतिका नचत्र।—वास,—वासस्, (पु०) शिवजी। कृतिका ( बहुवचन ) २७ नचत्रों में से तीसरा । — तनयः,—पुत्रः,—सुतः, ( ५० , १ कार्तिकेय । भवः, ( yo ) चन्द्रमा । कृत्तु ( वि॰ ) १ भली भाँति करने वाला। काम करने की याग्यता रखने वाला । शक्तिमान । २ चतुर । चालाक। निपुरा। कृत्तुः ( ५० ) कारीगर । शिल्पी । कृत्य (वि०) १ वह जो किया जाना चाहिये। उपयुक्त ! ठीक । २ सम्भव । साध्य । ३ विश्वासधाती । कृत्यं (न०) ९ कर्त्तच्य । कर्म । २ कार्य। श्रवश्य करणीय कार्य । ३ उद्देश्य । प्रयोजन ।

कृत्यः "तन्य", "श्रनीयं" 'य" श्रीर 'एलिम', ये विभ-

स० गण कौ---३२

क्तियाँ हैं।

कृत्या (स्त्री०) १ कार्य । क्रिया । २ जादू । टोना । ३ देवी विशेष, जो मारण कर्म के खिये विशेष रूप से बलिवानादि से पूजी जाती है ।

हिनिम (वि॰) १ वनावटी। नकली। कल्पित। २ गोद लिया हुमा।—धूपः,—धूपकः,(पु॰) राल, लोबान, गृगूल खादि के। मिलाने से वनी हुई धृप। - पुत्रकः, (पु॰) गुडुा। गुड़िया। पुत्रली।

कुत्रिमः ( यु॰ ) १२ प्रकार के पुत्रों में से एक । जो वयस्क हो और अपने जनक जननी की अनुमति विना किसी का पुत्र बन बैठा हो।

''हात्रमः स्वात्स्वर्य दत्तः।"

कृत्रिमम् ( न० ) ३ एक प्रकार का निमक । २ एक सुगन्ध पदार्थ।

क्टल्सं ( न० ) १ जल । २ समूह ।

कृत्सः ( ५० ) पाय ।

कृत्स्न ( वि॰ ) समस्त । समूचा । सम्पूर्ण ।

ष्टंतर्भ (न०) हता।

कृतमं ( न० ) ) काटना । फाइना । नौचना । कृन्तनम् (न०) ) कुतरना ।

कृपः (पु॰) अरवत्थामा के माना का नाम । सप्त चिरजीवियों में से एक ।

कृपस् (वि०) १ गृरीव । दयापात्र । श्रमामा । साहारयहीन । २ सत्यासत्य-विवेक-सून्य । श्रक-र्मस्य । ३ नीच । श्रोद्धा । दुष्ट । ४ कंजूस । जालची ।—श्री,—दुद्धि, (वि०) नीचमना । —वत्साज, (वि०) दीनों पर द्या करने वाला । दीनद्यालु ।

कृपसाः ( पु॰ ) कंज्सः । कृपसाम ( न॰ ) कंजसी

क्रपणम् (न०) कंज्सी , दरिदता ।

कृषा (स्त्री०) रहम। द्या। अनुकस्पा।

क्रपागाः ( ५० ) १ तलवार । २ कुरी । क्रपागिका , स्त्री० ) खंजर । क्रुरी ।

क्टपाणी (स्त्री॰) ३ केंची । २ खाँड़ा । संजर ।

रुपाञ्ज ( वि० ) दयालु । कृपापूर्ण ।

रूपी (स्त्री॰) रूपाचार्यं की बहिन और दोखाचार्यं की एस्ती ।—पतिः, (५०) द्रोखाचार्यं।—सुतः, (५०) त्रस्वत्थामा। ङ्पीटम् (न०) ३ जङ्गल । वन । २ ईधन । ३ जल । ४ पेट । — पालः, (पु०) ३ पतवार । २ लसुद्र । ३ पवन । हता ।—ये।निः, (पु०) श्रानि।

क्रिम (वि०) कीड़ों से भरा हुया ।—कीशः,
—केखः, (यु०) रेशम के कीड़े का खोख।
रेशम का केया ।—केशाउत्थं (न०)
रेशमी वस्त्र ।—जं,—ज्ञथं, (न०) ग्रगर की
ककड़ी ।—जा, (स्त्रो०) लहा। लाख।—जलजः,
—वारिस्हः, (यु०) घोंथा। शङ्ख का कीड़ा।—
पर्वतः,—शिलः, (यु०) डेहुर। बास्त्री।—फलः,
(यु०) उदुम्बर था गूलर का पेड़।—शङ्खः, (यु०)
शङ्ख का कीड़ा।—शुक्तः, (स्त्री०) १ घोंघा।
सीप। २ कीड़ा जो इनमें रहे। ३ दोपहा शङ्ख।
कृमिः (यु०) १ कीड़ा। रोग के कीटाखा। ३ गथा।

कृमिशा } (वि०) कीड़ेदार। कीड़ेंा से पूर्ण।

कृमिला (स्त्री॰) बहुत बच्चे जनने वाली औरत । कुश् (धा॰ पर॰) [कुश्यति,कुश ] १ दुबला होना । बटना । २ सीण पड़ना (चन्द्रमा स्त्री तरह)।

छश (वि०) ३ पतला ! हुबला । लटा । निर्वेत । २ छोटा । थोड़ा । महीन । ३ तुच्छ । निर्धेन । —श्रासः, (पु०) मकड़ी ।—श्राङ्ग, (वि०) हुबला । लटा ।—श्राङ्गी, (स्त्री०) १ छरछरे शरीर की स्त्री । २ त्रियंगु लता ।—उद्र, (वि०) पतली कमरवाली ।

रुशाला (स्त्री॰) सिर के बाल । [उपाधि । रुशालु (पु॰) त्राग ।—रेतस् (पु॰) शिव जी की रुशादिवन् (पु॰) नाटक का पात्र । एक्टर ।

कृष् (धा० उमय०) [कृषित, कृषते, कृष्ट] १ जोतना। हल वजाना । [कर्षिति—कृष्ट] १ खींचना । घसी-दना । कहोरना । २ त्राकर्षण करना । ३ सेना । की तरह परिचालन करना । ४ सुकाना (कमान की तरह ) ४ माजिक बनना । वशवर्ती करना। दवा लेना । ६ जोतना । ७ मास करना । म झीन जो जाना । विसुक्त करना । कृषागः } (पु॰) हत्तवाहा । किसान ।

कृषि: (स्त्री॰) ३ जुलाई । २ कृषि । किसानी ।— कर्मन् (न॰) खेती ।—जीविन्, (वि॰) किसानी पेशा । खेती करके निर्वाह करनेवाजा । फलं, (न॰) खेतीकी पैदाबार ।—सेवा, (स्त्री॰) किसानी । खेतिहरपन ।

क्रुवीवतः (पु॰) किसान। काश्तकार। खेतिहर। क्रुब्तरः (पु॰) शिव जी। [हुग्रा। क्रुष्ट (वि॰) १ खींचा हुग्रा। श्राकृष्ट । २ जोता क्रुब्टिः (स्त्री॰) विद्वान श्रादमी। (स्त्री॰) १ खिंचाव। श्राकर्षण। २ जुताई।

कृष्ण (वि०) १ काला । २ दुष्ट । दुरा ।

सुरुषाः (पु॰) १ काला रङ्ग । २ काला स्म । ३ काक ४ केकिल । २ कृष्णपच । श्रेंबेरा पाल । ६ कित्युग । ७ भगवान विष्णु का श्राठवाँ अवतार जो कंसादि दुर्दान्त दैत्यों के नाश के लिये मथुरा में हुआ था और जिनके चरिन्नों से भागवतादि पुराण और महाभारतादि इतिहास पूर्व हैं। प महाभारत के रचयिता कृष्याहैपायन व्यास। ६ श्चर्जुन का नाम । १० त्रगर की लकड़ी।---भ्रागुरु, (न॰) एक प्रकार के चन्दन की लकड़ी।---अञ्चलः,(पु॰) रैवतक पहाड़ का नाम।--अजिनं, ( न० ) काले स्मा का चर्म रे—प्रयस्, ( न० ) ग्रयसं, -श्रामिषम्, ( न० ) लोहा । कान्ति-सार लोहा ।-- प्रध्वन् -- प्रचिस, (५०) श्राग । —ग्राप्रमी, (स्त्री०) माड् इच्छा अप्टमी, जो श्रीकृष्या जी के जन्म की तिथि है।—आवासः, ( पु० ) अक्षीर या बरगद का पेड़ !--उद्रः, ( पु० ) एक प्रकार का सर्प । - कन्दं, ( न० ) लाल कमल ।--कर्मन्, (वि०) श्रसदाचरणी । पापी । दोषी । दुष्ट । अपराधी ।-काकः, (पु॰) जंगाजी काक या पहाड़ी कीश्रा । - काछ:, ( ५० ) भैसा।-कोहलः, (पु॰) बुधारी।-गतिः, (पु॰) ग्राग ।—ग्रीयः, (पु॰) शिव ।— तारः, (पु॰) सूग विशेष !—देहः, (पु॰) भौरा । ा-धनं, ( न० ) बुरे दङ्ग से या देईमानी करके कमाया हुआ घन ।—द्वैपायनः, (पु०) क्यास जी का नाम !— यक्तः, (पु०) कांका विश्वारा पास । वदी ।— सृगः, (पु०) कांका हिरन ।— सुखः, - वदनः, (पु०) कांको पुख का वानर ।— यजुर्षदः, (पु०) तैररीय या कृष्ण यजुर्वेद ।— लोहः, (पु०) सुम्बक पत्थर । वर्षाः, (पु०) १ कांका रङ्ग । २ राहुमह । ३ म्रोड्म वर्षाः, (पु०) १ म्रान्त । २ राहुमह । ३ म्रोड्म यादमी ।— वर्षाः, (पु०) १ म्रान्त । २ राहुमह । ३ म्रोड्म यादमी ।— वर्षाः, (पु०) १ म्रान्त । एक नदी का नाम । — राहुम्निः, (पु०) कांका । कींमा ।— धारः, (पु०) वित्तीदार हिरन ।— राङुः, (पु०) भैसा ।— साखः, — सारिधः, (पु०) भीङ्ग्या ।

कृष्णाम् (न०) १ कालापन । कालिख । श्रॅंबियारी । २ खोहा । २ सुर्मा । ४ श्रॉंख की पुतली । ४ काली मिर्च या गोल मिर्च । ६ सोसा ।

क्रव्याकम् (न०) काले हिरन का चमहा। कृष्णालं (न०) धुँचची। कृष्णालः (पु०) धुँचची का पौथा।

सृष्णा (स्त्री॰) १ द्रौपदी।२ दक्षिण भारत की एक नदी का नाम।

कृष्णिका (स्त्री॰) राई। कृष्णिमन् (पु॰) कालापन। कृष्णी (स्त्री॰) श्रॅंथियारी रात।

कृ (धा॰ परस्मै॰) [किरति —कीर्या ] १ बलेरना । जितराना । उड़ेलना । फेंकना । २भगा देना । ३ इकना । भर देना । छिपा देना ।

कृत् (धा० डम०) [कीर्तयति—कीर्तयते, कीर्तित] १ उठ्जेल करना । पुनरावृत्ति करना । उच्चारण करना । २ कहना । पदना। घोषित करना । सूचना देना । ६ नाम लेना । पुकारना । ४ खब करना । प्रशंसा करना । महत्व बढ़ाना । स्मरख रखना ।

क्कुप् (धा० श्रात्म०) [कल्पने, क्लुप्त] १ योग्य होना।
डपयुक्त होना। रजामन्द करना। पूर्ण करना।
पैदा करना। २ भलीभाँति व्यवस्थित होना।
सम्बद्ध होना। इ होना। घटित होना। ४ तैयार
होना। १ श्रनुकृत होना। इ शरीक होना।
[निजन्त] १ तैयार करना। व्यवस्था करना।

जड़ना। २ स्थिर करना । नियत करना। ३ बाँटना। ४ सम्पन्न करना। ४ निचारना। क्षृप्त (द० कृ०) १ रचित। बनाया हुम्मा। सजा हुम्रा। दुकड़े किया हुम्मा। काटा हुम्मा। ३ उत्पन्न किया हुम्मा। ४ स्थिर किया हुम्मा। तै किया हुम्मा। ४ म्राविष्कृत। विचारा हुम्मा।

कीला, (स्त्री॰ ) किवाला । एक प्रकार की दस्तावेज़ । मि: (स्त्री॰) ९ पर्णता । सस्पर्णता । सफलता ।

क्कृतिः (स्त्री०) १ पूर्णता । सम्पूर्णता । सफलता । कामियावी । २ त्र्राविक्वार । सुन्यवस्था । क्विक्ट ( कि. ) स्त्रीका स्वार । स्वीव । . (विक्यारी )

कामियावा । र आविकार । सुन्यवस्था । क्रिमिक (वि०) खरीदा हुआ । क्रीत । [निवार केक्समः (प०) (बहुवचन ) देश विशेष और ड

केकयः (पु॰) (बहुवचन) देश विशेष और उसके केकर (वि॰) [स्त्री॰—केकरी] ऐचाताना । भेंड़ी श्राँख वाला । भेंड़ा ।

केकरं (न०) भैंडापन । केका (स्त्री०) मेार की बोली ।

केका (स्त्री॰) मेार की बोली । केक्सावलः )

केंकिकः } ( ५० ) मार । मयूर । केंकिन्

कैंगिका (स्त्री॰) ख़ीमा। तंत्रु। कनाता। केतः (पु॰) १ मकान। २ आवादी। वस्ती । ३

भंतः ( उ॰ ) । भक्ताः । २ आयादा । यसा । २ भंडा । पताका । ३ सङ्कल्प । इरादा । अभिलाषा । केतकं ( न० ) केतकी काफुल ।

कितकः ( पु॰ ) १ एक पौधे का नाम । २ फंड़ा । पताका ।

पताका। केतकी (स्त्री०) १ एक पौधा विशेष । २ केतकी

काफूल। केतनम् (न०) १ घर । मकान । २ आसंत्रसा । बुलावा । ३ जगह । स्थान । ४ संद्रा । पताका ।

१ चिन्हानी । चिन्ह । ६ श्रानिवार्य कर्म । केतित (वि०) १ श्रामंत्रित । बुलाया हुश्रा । २ बसने वाला । बसा हुश्रा ।

केतुः ( पु॰ ) १ मंडा । पताका । २ प्रधान । मुखिया । नेता । ३ पुच्छकतारा । भूमकेतु । ४

चिन्हानी। निशान। ४ चमक। सफाई। ६ प्रकाश की किरन । ७ उपग्रह विशेष । केतुग्रह।— ग्रहः, ( पु० ) केतुग्रह।—भः, ( पु० ) बादल। --यप्टिः, ( स्त्री० ) पताका का बाँस।—रस्नं, ( न० ) वैडूर्य ।—वसनं, ( न० ) कपड़े की पताका ।

केदारः ( पु० ) १ पानी मरे खेत । चरागाह । २ याजा । खोडुग्रा । ३ पर्वत । ४ केदार पर्वत । ४ शिवजी का रूप विशेष ।—खगुडम्, ( न० )

मेंड़। बाँध।—नाथः, ( पु० ) शिवजी का रूप विशेष।

केनारः (पु०) १ सिर। शीश।२ खोपड़ी। ३ जाल।४ गाँठ। जोड़।

केनिपातः ( पु॰ ) पतवार । डाँड् । केन्द्रम् ( न॰ ) ९ वृत्त का मध्य भाग । २ वृत्त का

प्रमारा । ३ जन्मपत्र के लग्न, चतुर्थः सप्तम ग्रीर दशम स्थान । ४ मुख्यस्थान । मध्यस्थल ।

केयूरः (पु॰)) केयूरम् (न॰)) वाज्वंद । जोशन । तावीज़ । केरतः (पु॰ बहुवचन ) मालावार देश और वहाँ के

अधिवासी। केरली (स्त्री॰) १ मालावार की स्त्री । २ ज्योति-

र्विज्ञान । केल् ( घा० परस्मै० )[ केलिति, केनित ] । ं हिलाना । २ कीड़ा करना । कीडोत्सुक होना ।

केलकः ( ५० ) नचैया । नाचने वाला । केलासः ( ५० ) स्फटिक पत्थर ।

केलिः ( ए० स्त्री०) १ खेल । क्रीड़ा । २ स्त्रामेाद प्रमोद । ३ हँसी मज़ाक । दिल्लगी । हर्ष, ।— कला । (स्त्री०) १ रतिकला । २ सरस्वती देवी

की वीगा।—िकल, ( पु॰ ) विदूषक। मस-खरा।—िकलावती, ( खी॰ ) कामरेव की पत्नी। रित देवी।—कीर्गाः, ( पु॰ ) ऊंट।— कुञ्चिका, ( वि॰ ) छोटी साली।—कुपित, ( वि॰ ) खेल में कुछ।—कोषः, ( पु॰) श्रमि-

नय-पात्र । नचैया ।—गृहं,—निकेतनम्,— मन्दिरं,—सदनम्, ( न० ) प्रमोद भवन ।— नागरः, (पु०) कामासक्त । कामुक । ऐयाश ।— पर, (वि० ) खिखाडी । आमोदप्रमोदप्रिय ।

—मुखः, ( पु॰) हँसी। खेल। श्रामीद प्रमोद। —चुत्तः ( पु॰) कदम्ब वृत्त विशेष।—शयनं,

(न०) सेज ।—श्रुषिः, ( स्त्री० ) पृथिवी । —सचिवः, (पु॰) अभिन्न मित्र। केलिः (स्त्री॰) पृथिवी। केलिकः (पु) अशोक वृत्त । केली (स्वी०) १ खेल । कीड़ा । २ स्रामीद प्रमाद । — पिकः ( ५० ) श्रामीद के लिये पाली हुई केंकिला ।—चनी, (स्ती०) प्रमोद वन — युकः ( yo ) त्रामाद के लिये पाला गया तोता । केवल (वि०) १ विशिष्ठ । त्रसाधारण । २ स्रकेला । मात्र । एकमात्र । बेजोड् । ३ समस्त । समृचा । नितान्तः। सम्पूर्णः। ४ अनावृतः। विना ढका हुआ। ५ शुद्ध। साफः । श्रमिश्रितः। केवलं ( अव्ययः ) सिर्फ । एकमात्र । केवलतस ( अन्य॰ ) नितान्तता से । विशुद्धता से । केवलिन् (वि॰) स्थि॰-केवलिनी ] १ अकेला। सिर्फ । एकमात्र । २ ब्रह्म के साथ एकत्व के सिद्धान्त पर पूर्णं श्रद्धावान् । केशः (पु०) १ बाल । २ विशेष कर सिर के केश । ३ घोड़ा या सिंह के गरदन के बाल । अयाल । ४ प्रकाश की किरण । १ वरुण की उपाधि । ६ सुग-न्धद्रस्य विशेष :--ग्रान्तः, ( पु॰ ) १ बाल की नोंक। २ जटा । लट । चोटी । ३ चूड़ाकरण संस्कार ।-- उच्चयः ( पु॰ ) बहुत या सुन्दर बाल । -- कर्मन्, ( पु॰ ) बालों की सम्हालना या काढ़ना। माँग पट्टी बनाना। -- कलापः,(पु०) बालों का ढेर -कीटः, (पु॰) जूँ। बालों में रहने वाले कीट विशेष !—गर्भः, (पु॰) वेगी। चोटी ।-- चित्रदु, ( पु॰ ) नाई । इज्लाम ।--जाहः, (पु०) बालों की जड़ :-- पद्मः,--पाशः, हरूत:, ( पु॰ ) वहुत अधिक वाल :--बन्धः. ( पु॰ ) चुटीला। बाल बाँघने का फीता।--भूः, भूमिः, (स्त्री०) सिर या शरीर का अन्य केाई

भाग जिस पर केश उगे !-- प्रसाधनी, (स्त्री॰ ---

मार्जकं, मार्जनं, (न०) कंघा। कंघी।--रचना,

(দ্বাি॰) बाल सम्हालना ।—वेशः, ( पु॰ )

केश टः ( पु० ) १ वकरा। २ विष्णुकानाम । ३

चुटीला । फीता ।

खटमल ४ भाई।

केंगव (वि०) बहुत अथवा सुन्दर केशों वाला।— थायुधः, ( पु॰ ) याम का पेड़ । — श्रायुधम्, (न॰) विप्णु का शस्र ।—श्रालयः,—श्रावासः, (पु०) पीपल का पेड़। केशवः ( पु॰ ) १ विष्णु का नाम जो ब्रह्म रुद्राविकों पर द्या करते हैं । केशी दैत्य के। मारने वाले । केंगाकेंगि ( अन्य० ) परस्पर वाल खींच कर ( लडने वाले । केशिक (वि०) [श्वी०—केशिकी] सुन्दर वार्लो केशिन् (पु०) १ सिंह। २ श्री कृष्या के हाथ से मरे हुए एक राज्ञस का नाम । ३ देवसेना का हरण करने वाला और इन्द्र द्वारा मारा गया एक दूसरे राज्ञस का नाम । ४ श्री कृष्ण की उपाधि । ४ श्रच्छे बालों वाला । —निषुद्रनः, —प्रथनः, ( पु० ) श्रीकृष्ण की उपाधियां। केशिनी (स्त्री: ) १ सुन्दर वेगी वाली स्त्री। २ विश्रवस की पत्नी और रावण की माता का नाम । केसरः, केशरः ( ५० ) ) १ सिंह की गरदन के केसरम्, केशरम् ( न० ) / बात । अथात । २ फूल का रेशा था सुत । ३ वकुल वृत्त । ४ युन्नाग वृत्त । १ (श्रामफल का) रेशा । (न०) वक्लपुष्प । —श्रचलः, ( ५० ) मेरु पर्वतः। — वरं ( न० ) केसर । जाफान् । केस्निर्न् ) ( पु० ) १ सिंह। २ अपनी श्रेणी का सर्वां-केंग्रिन् रेक्ट या सर्वोत्तस । ३ घोड़ा । ४ नीवृत्रथवा चकोतरा अथवा विजीरे का पेड़ । ४ पुंडाग वृत्त ६ हनुमानजी के पिता का नाम। ... सुत: ( पु० ) हनुमान जी । के (घा॰ परस्मै॰) [कायित ] श्रावाज़ करना। बजाना । केंग्रकम् ( न० ) किंग्रक का फूल कैकयः ( पु॰ ) केकय देश का राजा। कैकसः (पु०) एक राज्य । एक दैत्य । कैकेयः ( पु॰ ) केक्य देश का राजा या राजकुमार । कैकेयो ( स्त्री॰ ) महाराज दशरथ की छोटी रानी श्रौर

भरत की जननी।

केटभः ( पु॰ ) एक दैत्य जो विष्णु के हाथ से मारा गया था।—द्यरिः, —जित्, —रिपुः, —हन् (प्र०) विष्यु।

कैतकं (न०) केतकी का फूल।

कैतचं (न०) १ जुम्राका दाँव। २ घृती। जुन्ना। भूठ । कपट । छल । जाल । ठगी । चालाकी ।

कैतवः (go) १ ठग। छ लिया। २ जुत्रारी ३ धतुरा।

कैतवप्रयोगः ( प्र॰ ) चालाकी। ठगी।

कैतववादः ( प्र॰ ) छल । प्रवञ्चना । जाल ।

कैदारः ( पु० ) चावल । अन्न ।

कैटारम (न०) खेतों का समदाय। कैंसतिकः ( प्र० ) न्याय विशेष!

कैरवः ( पु॰ ) ९ ज्वारी । ठग । प्रवञ्चक । २ शब्रु । -वंधः ( ५० ) चन्द्रमा ।

कैरवम् ( न॰ ) कोकावेली । सफेद कमल जो चन्द्रमा की चाँदनी में खिलता है।

कैरविन् (पु०) चन्द्रमा। कैरिवाणी (स्त्री॰) १ कमज का पौधा जिसमें सफेद कमज

के फूल लगे हों। २ सरोवर जिसमें सफेद कमल के फूलों का वाहुल्य हो। ३ सफेद कमलों का

कैरवी (स्त्री॰) चन्द्रमा की चाँदनी। जुन्हाई! कैलासः ( ५० ) हिमालय पर्वत का शिखर विशेष।

—नाथः, ( पु॰ ) १ शिवजी । २ <u>क</u>ुवेरजी । कैवर्तः ( पु॰ ) मल्लाह । मञ्जूष्रा । माहीगीर ।

कैबल्यं (न०) १ एकस्व । एकान्तता । २ व्यक्तिस्व । ३ मोच विशेष।

केशिक (वि॰) किश-केशिकी केशों जैसा।

बालों की तरह मिहीन। कैशिकं ( न० ) बालों का परिमाख।

केशिकः ( पु॰ ) प्रेमभाव । कामुकता । [ब्रुक्ति। कैशिकी ( छि॰ ) कौशिकी। नाट्य शास्त्र की एक केशोरं ( न० ) किशोर अवस्था जो १ से १४ वर्ष

केश्यं ( न० ) सम्पूर्णकेश ।

तक रहती है।

कोकः (पु०) १ भेड़िया। २ चक्रवाक। ३ कोकिल। ४ मेंद्रक । १ विष्णु । —देखः, ( पु॰ ) कबृतर ।

—बुधः ( ५० ) सूर्य ।

कोकनदं ( न॰ ) खाल कमल।

कोकाहः (प्र०) सफेद कमल ।

कोकिलः (पु॰) १ कोयल । २ अधजली लकड़ी। —ग्रावासः, — उत्सवः, (५०) ग्राम का वृत्त ।

कोंकः, कोङ्कः ) (५० (बहुवचन) सह पर्वत कोंकगाः, कोङ्कगाः ) श्रीर समुद्र के वीच का भूखगढ

प्रदेश विशेष । कोंक्स्या, कोङ्क्स्या(स्त्री॰) जमदिग्त की पत्नी रेखका

का नाम। - स्त्रतः, (पु॰) परशुराम। कोजागरः (पु॰) त्राधिनी पृणिमा के दिवस का

उत्सव विशेष । कोटः ( पु॰ ) १ गढ़। किला। २ शाला। कोंपड़ी।

३ बांकापन । ४ दाढी।

कोटरः (पु०)) वृत्त का खोड्र । कोटरम् (न०) (स्त्री०) १ बायासुर की

साता। २ बालग्रह। कोटरी ) (स्त्री०) नंगी स्त्री। २ दुर्गा देवी ।

कोटवी

कोटिः ) (स्त्री०) १ कमान की मुड़ी हुई नोंक । कोटी ) २ नोंक । छोर । ३ अस्त्र की नोंक या

धार । ४ चरम बिन्दु । श्राधिक्य । सर्वोत्कृष्टता ।

४ चन्द्रकला। ६ कड़ेार की संख्या। ७ समकेास त्रिभुज की एक भुजा। = श्रेणी। कचा।विभाग। **६ राज्य । सल्तनत**ः १० विवादमस्त प्रश्नका एक ईश्वरः, ( पु॰ ) करोड्पति ।--जित्,

पतवार ।--पालः, ( पु॰ ) दुर्गरत्तक ।--वेधिन, (वि॰) क्रिप्टकर्मा। वड़ा कठिन काम

करने वाला। कोटिक (वि०) ग्रत्यन्त उच्च काम करने वाला।

कोटिरः ( पु॰ ) १ साधुर्थों के सिर के बालों की चोटी जिसे वे माथे के ऊपर वाँध जेते हैं चौर जो सींग

की तरह जान पदती है। २ न्योबा। ३ इन्द्र। कोटिशः } (पु॰) हेंगा । पाटा । कोटीशः }

कोटिशः ( अन्यया० ) करोड़ां । असंख्य ।

कोटीरः (पु०) १ मुकुट । ताज । २ कलँगी । चोटी । ३ साधुयों के सिर की चोटी जिसे वे सींग की शक्ल में माथे के ऊपर बाँध लिया करते हैं।

(वि०) काखिदास की उपाधि। - पात्रं. (न०)

कोष्टः ( पु॰ ) केरट। गढ़। किला । महल । राज-श्रासाद् । कोड्यी (स्त्री०) श्वाल स्रोते नंगी स्त्री । २ हुगी-

देवी। ३ बाणासुर की माता का नाम।

कोट्टारः (पु॰) १ किला या किले के भीतर का प्राम । २ तालाव की सीढ़ियाँ। ३ कृप । तड़ाग। ४

लम्पट या दुराचारी पुरुष ।

कोगाः (पु०) १ कोना । २ सारंगी या वेला वजाने का गज। ३ तलवार आदि हथियारों की पैनी

धार । १ छुड़ी । इंडा । इंका या डोल बजाने की

लकड़ी। ६ मंगल ग्रह। ७ शनि ग्रह। ८ जन्म कुरहली में लग्न से नवम श्रीर पञ्चम स्थान।---

कुगाः, ( पु॰ ) सदमत्त ।

कांगापः ( पु॰ ) देखें। कैंग्णप ।

कोदंडः कोदग्रडः, (पु०) र कमान । धनुष । कोइंडम्, कोइग्डम् (न०) ( ५०) भौ।

कोद्रवः (पु०) कोंदों अनाज।

क्तोपः (पु०) १ कोध । कोप । रोष । गुस्सा । २

(पित्त-) कोप (बात-) कोप श्रादि शारीरिक त्रस्वस्थता :—ग्राकुल,—ग्राविष्ट, (वि०)

कुद्ध । कुपित ।—पदं, (न०) १ क्रोध का कारण । २ बनावटी कोघ ।---चशः, ( पु॰ ) कोघ के

वशवर्ती होना ।

कोपन (वि०) १ कोधी । २ कुद करना । कोपनम (न०) ऋद हो जाना।

कोपना (स्त्री॰) १ बिगड़ैल औरत । क्रोधी स्वभाव की

कोपिन् (वि०) १ कुछ । २ कोध उत्पन्न करने

वाला । ३ शरीरस्थ रसों का उपद्रव उत्पन्न करने वालाः।

कोमल (वि॰) ३ मुलायम । नरम । २ श्रीमा । मंद । प्रिय । मधुर । ३ मनोहर । सुन्दर ।

कोमलकम् (न०) कमत नाल के सूत या रेशे। र् (पु॰) शिखरी। एक पत्ती जो पानी

कोयष्टिकः 🔰 के ऊपर उदा करता है। कोरकः (पु॰)) १ कली। २ कमलनाल सूत्र। कोरकम् (न०) । ४ सुगन्ध द्रव्य विशेष।

कारदूषः ( पु० ) देखा कादवः।

कोरित (वि०) १कखीदार। श्रङ्करित। २ चूर्ण किया

हुआ। पिसा हुआ। जुडा हुआ। २ दुकड़े दुकड़े किया हुआ। कीलं ( न० ) ३ एक तोला भर की तौल । । २ गेल

या काली सिर्च । ३ एक प्रकार का देर ।--- अञ्चः, (पु॰) कतिङ्ग देश ।—पुच्छः, (पु॰)

बगला । ब्हीमार ।

कीलः ( पु० ) १ शूकर | सुत्रर । २ नात्र । बेड़ा । ३ वचस्थल । ४ कूबड़। कुब्ब । कूल्हा । गोद ।

श्रालिङ्गन । ६ शनियह । ७ जातिच्युतः । पतित आति का। म वर्षर। जंगली जाति का।

केलिंदकः } (यु॰) वीषा का दाँचा । कोलम्बकः }

कोलिः 💡 (स्ती०) देखे। बदरी। केलि ) कीलाहलं (न०) } चित्राहट ।शोरगुल ।

कीलाहलः (५०) र्र कोविद (वि०) परिडत । अनुभवी । चतुर । बुद्धि-भानः योग्यः।

कोविदारं ( न॰ ) } एक वृत्त विशेष का माम । केविदारः ( पु॰ ) ∮ लाल कचनार ।

कोशः ( पु॰ ) केश्यम् ( न॰ ) } ३ कठौती : केशिः ( पु॰ ) केशियम् ( न॰ ) } देहिनी । २

बाल्टी । डोलची । ३ कोई भी पात्र । ४ संदृक । श्रलमारी । दराज । ट्रंक । ४ न्यान । ६ ढक्कन ।

खोल। चादर। ७ ढेर । न भागडारगृह । ६ खजाना । धनागार । १० धन सम्पत्ति । दौलत ।

रूपया पैसा । ११ सोना चाँदी । १२ शब्दार्थ संग्रह । शब्दार्थ संग्रहावली । १३ कली । अन-

खिलाफूल । ३४ फल की गुठली । १५ इती । फली । बौंदी । डौंडा। १६ जायफँख। सुपादी । १७ रेशस का के का । १८ योनि । गर्भाशय । १६

ग्ररहकोश । २० श्रंडा । २१ लिंग । पुरुष जनने निद्रय। २२ गीला । गैंद । २३ वेदान्त में वर्णित पाँच प्रकार के केश्य यथा अन्नमयकीश,

प्राण्मयकोशादि । २४ [ धर्मशास्त्र में ] एक प्रकार की श्रपराधी के श्रपराध की कठोर परीचा ।

—श्रधिपतिः, —श्रध्यतः, (पु॰) ३ सजानची।

[ आधुनिक] श्रर्थसचिव। २ कुबेर । — अगारः, ( पु॰ ) धनागार । खजाना ।—कारः, ( पु॰ । स्थान या परतला बनाने वाला। २ डिक्शनरी वनाने वाला। ३ केंका के भीवर का रेशमी कोड़ा। ४ केाशावस्था । केाशवासरे । तितली त्रादि जिनके पर न त्राये हो ।—कारकः, ( ५०) रेगम का कोड़ा ।—इत्. ( पु॰ ) गन्ना ।—गृहं, ( न० ) खजाना । ~चञ्चः, ( ५० ) सारस । -नाथकः,—पानः, ( पु॰ ) खनानची । मंडारी।—पटकः, —पेटकस्, ( नः ) विजेारी। काफर।-वासिन् (पु०) केश्यस्य जीव।-बृद्धि, (स्त्री॰) ३ धन की वृद्धि। २ अरडकेश को वृद्धि।--रायिका, ( बी० ) म्यान में रक्खी छुरी।—स्य (वि०) स्थान वाली।—स्थः, (पु०) केाशवासी जीव।—हीन, ( वि० ) ्र गरीव । धनहीन ।

के।शक्तिकं ( न॰ ) घृस । रिश्वत । के।शातकिन् (पु॰) १ व्यापार । व्यवसाय । तिजारत ।

केशित् } (पु॰) आम का पेड़।

काष्ट्र ) भेरे को दीवाल । हाते की दीवाल । द्वारदिवारी । र जिलका या खोखा ।

२ व्यापारी । सौदागर । ३ वाडवानल ।

कोशः (पु०) १ शरीर का कोई भाग जैसे हृद्य, फैंफड़ा, ऋदि। २ मेदा । पेडू । ३ भीतर का कमरा । ४ असभाग्डार । — आगारं, ( न० ) भाग्डार । भग्डरो । — यागि, (पु०) अस प्वाने वाली शक्ति । — पालः, (पु०) १ खजानची । भंडारी । २ चैकिदार ।

फोछक (न॰) इंट चूने का बना हीद जिसमें पशु पानी पीने।

के। एकः ( पु॰ ) व अनाम का भारतार । भंडारी । २ हाते की दीवाल । छारदीवाली ।

कीव्या (वि०) गुनगुना । कुनकुना । थोड़ागरम । तत्ता कीव्यां ( न० ) गर्मी । उपमा ।

कीसतः ) ( ५० ) ( बहुवचन ) देश विशेष और कीशतः ) वहाँ के अधिवासी

केस्सला } केशिला } ( स्त्री॰ ) त्रयोध्या नगरी । कीहलः (की०) १ काहिनी। वाद्य विशेष २ शराव। कोकुटिकः (पु०) १ विडीमार। २ वह साधु जे। चलते समय ज़मीन की और दृष्टि रखता है जिससे कोई जीव उसके पैर से न कुंचले। २ दम्भी। पाखरदी।

कोल (वि॰) [स्त्री॰—कोलो ] पेड्र की। कुछ की। कोलेय (वि॰) [स्त्री॰—कोलेयी] कुछवाला। पेट वाला। र म्यान वाला।

क्षंत्रियकः ( प्र० ) तलवार । खाँडा । क्षोकः—कोङ्कः ) ( प्र० ) कोङ्कण देश और काँकणः - कोङ्कणः ) वहाँ के अधिवासी । कीट (वि०) [स्त्री०—कीटो] १ स्वतन्त्र । मुक्तः २ घरेलु । ३ वेईमान । खुली । ४ जल में फंसा

घरत् । ३ बहमान । छुला । ४ जल म फसा हुया । — जः, (पु०) कुटुज बृश । — तद्यः, (पु०) स्वतन्त्र वदर्श (यामतषः का उत्था) । — साद्तिन, (पु०) कुटा गलाह । — साहयं (न०) कुटी या जाली गवाही । [देना ।

कोटः (पु०) १ जाल । ज्ञल । सूठ । २ सूठी गवाही कोटिकः ) (पु०) बहेलिया । चिडीमार । फन्दे से कोटिकः ) फंसानेवाला । जाल से पकड़ने वाला । चिडीमार । कसाई । वधिक ।

कोटिलिकः ( ५० ) १ शिकारी । ज्याघ । २ लुहार । कोटिल्यं (न०) १ लुटिलता । २ तुप्रता । ३ वेईमानी । जाल । इल । [नीतिकार । कोटिल्यः ( ५० ) चाणक्य का नाम । एक प्रसिद्ध कोटिल्यः ( १० ) [स्त्री०—कोटुम्बो ] गृहस्थोप-कोट्म्ब ) बोगी । गृहोपबोगी ।

कोर्टुवे कोर्टुम्चम् } (न०) पारिवारिक सम्बन्ध । रिश्तेन्हरी । कोर्टुक्चम् ) ( नि० ) [स्त्री० -क्रीटुक्चिक्टी )

कोटुबिक । ( वि० ) [स्त्री० -कीटुक्विकी ] कोटुक्विक ∫ पारिवारिक । परिवार सम्बन्धी ।

कोटुंबिकः } ( ५० ) पिता या घर का बड़ा हुहा। कोटुंस्विकः }

कोग्रापः (पु॰) सत्तसः। दानवः। देखः। दन्तः (पु॰) भीष्मः।

कौतुकं (न०) १ अभिलापा। कुतृहल । इच्छा। २ कौतृहलोत्पादक कोई तस्तु। ४ विवाहसूत्र जेा कलाई पर बाँघा जाता है । ४ विवाह में एक विधि विशेष। ६ उत्सव। महोत्सव। विवाहादि शुभ उत्सव । इर्ष । आल्हाद । ६ कीड़ा।
श्रामोद्यमोद । १० गान । नृत्य । हरव । तमारण
19 हँसी । मज़ाक । १२ वधाई । प्रणाम ।
श्रागारः, —श्रागारं, —शृहं ( न० ) अमोद
भवन । —किया.(श्री०)—प्रङ्गलं, (न०)विवाहो।
त्सव । तोरणः, (प्र०)—तोरणम् (न०) मङ्गलस्वक महरावदार द्वार, जो विवाहादि उत्सवों के
श्रवसर पर बनाये जाते हैं ।

कौतुहलं ) ( २० ) १ श्रभिकाषा । जिज्ञासा । कौतुहल्यं ) २ श्रौत्सुक्य । ३ श्रारचर्ये । विस्मय । कौतिकः ( ४० ) भाकावरदार ।

कींतिय ( पु॰ ) कुन्ती का पुत्र। युधिष्टिर, भीम, कीन्तियः ) और अर्जुन।

कौप (वि॰) [स्त्री॰—कौपी) ऋप सम्बन्धी या ऋप से निकला हुआ।

कौषीनम् (न०) १ लंगोटी । २ गुप्तांग । ३ चिथड़ा । ४ पाप या अनुचित कर्म ।

कौळ्यं ( न० ) टेडापन । कुयदापन । कौमार (वि०) [स्त्री०—कौमारी ] १ कारी । २ कोमल । मुलायम ।—भृष्यं, ( न० ) बालक का पालन पोषण और चिकिस्सा ।

कोमारं (न०) १ जन्म से पाँच वर्ष तक की श्रवस्था । २ कुश्राँरापना—( १६ वर्ष की श्रवस्था तक की लड़की का कुश्रारापना माना गया है )।

कौमारकम् (न०) लड्कपन । कमउल्लपना । कौमारिकः (पु०) लड्कियों का पिता । कौमारिकेयः (पु०) श्रनव्याही स्त्री का पुत्र । कौमुदः (पु०) कार्तिक मास ।

कौमुदी (खी॰) १ चाँदती । जुन्हाई । व्याकरण का एक प्रन्थ । ३ कार्तिकी पृथिमा । ४ आश्विनी पृर्णिमा । ४ उत्सव । ६ विशेष कर वह उत्सव जिसके घरों और देवालयों में दीपमालिका की जाय । ७ न्याख्या ।—पतिः, (पु॰) चन्द्रमा । —मृतः, (पु॰) डीवट । पतीलसोत ।

कौमादकी ) (स्त्री०) भगवान विष्णु की गदा का कौमादी ) नाम।

कौरव (वि॰) [स्त्री॰-कौरवी ] कुरुश्रों से सम्बन्ध रखने वाला। कौरवः (५०) १ राजा कुरु की सन्तान । २ क्रुरुयों का राजा या शासकः

कौरडयः (पु॰) १ इन्ह की सन्तान । २ कुरुवों का राजा या शासक ।

कौर्ष्यः (पु०) वृश्चिक राशि ।

कोल (वि॰) [र्खा॰—कोली] १ पैनृक । मौरूसी। २ कुलीन । अच्छे सान्दान का।

कौजः ( पु॰ ) १ वाममार्गी तांत्रिक । २ बह्मज्ञानी । कौलं (पु॰) वाममार्ग का सिद्धान्त और उसके श्रमु-ष्टान ।

कौलकेयः (पु॰) वर्णसङ्कर । छिनाल का लड्का । कौलटिनेयः (पु॰) १ सती भिलारिन का लड्का । २ वर्णसङ्कर ।

कौलटेयः ( ए॰ ) १ सती या श्रसती भिखारिन का एत्र । वर्धसङ्कर । दोगजा ।

कोलिक (वि॰) [क्की॰—कोलिकी] कुल सम्बन्धी। २ कुल में प्रचलित । पैतृक। पुरतैनी। मौरूसी। कोलिकः (पु॰) १ कोरी। जुलाहा। २ पालंडी। दम्भी। ३ वासमागी।

कौलीन (वि०) कुलीन । खान्दानी । [मार्गी । कौलीनः (पु०) १ भिलारिन का लड़का । २ वास-कौलीनम् (न०) १ लोकापवाद । कुत्सा । निन्दा । असदाचरण । कुकमें । ३ पशुधों की लड़ाई । ४ सुगों को लड़ाई । युद्ध । लड़ाई । ६ कुलीनता । ७ लिपाने योग्य । सुझाङ्ग । [वाद । कौलीन्यः (न०) १ कुलीनता । २ पारिवारिक अप-

कीलान्यः (न०) १ कुलानता । २ पारिचारिक श्र कीलृतः (पु०) कैल्त्तों का राजा ।

''कीलूनश्चित्रवस्ता।' मुद्रारासक।

कौतकेयः (प्र॰) कुत्ता। ताजी कुता। शिकारी कुत्ता।

कौल्य (वि०) कुलीन।

कोंबर ) (वि॰) [स्त्री॰—कोंबेरी कोंबेरी] कुबेर कोंबेर / सम्बन्धी।

कोंबेरी } (क्वी॰) उत्तर दिशा।

कौश (वि०) [स्त्री०-कौशी ] १ रेशमी । २ कुश का बना ।

कोशालं ) (न०) १ प्रसक्षता । समृद्धि । २ निपु-कोशाल्यं ) खाई । निपुणता । चतुराई ।

सं ० श० को ० ३३

कौशक्तिकं ( न० ) घूँस । रिश्वत । कौशलिका, कौशिली (स्त्री॰) ३ भेट। चढ़ावा। २ कुशलप्रश्न । बधाई । कौशलोयः ( पु॰ ) कौशल्यानन्दन श्रीरामचन्द्र जी। कौशल्या ) (स्त्री०) महाराज दशरथ की महारानी कौसल्या ) श्रीर श्रीरामचन्द्र जी की जननी। कौश्रव्यायनिः (५०) कौसल्यानन्दन श्रीराम । कौशांची (स्त्री०) दुत्र्याव में श्रवस्थित एक प्राचीन नगरी का नाम। कौशिक (वि॰) [स्त्री॰-कौशिकी] १ स्थानदार। म्यान में रखा हुआ। २ रेशमी। - अरातिः,-भ्रारिः, ( पु॰ ) काक। कीश्रा।—फलः, ( पु॰ ) नारियल का पेड़ ।--प्रिय:, (पु०) श्री रामचन्द्र जी की उपाधि। कौशिकः (पु०) १ विश्वामित्र । २ उल्लू । ३ केश-कार । ४ गृदा । मिगी । सत । सार । ४ गृगल । ६ न्योला । ७ सपैला। साँप पकड़नेवाला। = श्रङ्गार । ६ गुप्त धन जाननेवाला । १० इन्द्र । कौशिका (स्त्री०) कटोरा । प्याला । कौशिकी (धी०) १ विहार की एक नदी का नाम। दुर्गादेवी का नाम । ३ चार प्रकार की नाट्यशास्त्र की बृत्तियों में से एक बृत्ति। सुकुमारार्थसन्दर्भ कौशिकी तासुकव्यते। --साहित्यदर्पग्। कौशियम् ) (न०) ३ रेशम। २ रेशमी वस्त्र। ३ कौषियम् ) लहुँगा। कौसीद्यं (न०) सृदखोरी। २ सुस्ती। अकर्मण्यता। काहिली । परिश्रम से अरुचि । कौसृतिकः ( पु॰ ) १ इतिया । घोषेवाज । वद-माश । ३ मदारी । ऐन्द्रजालिक । कौस्तुभः ( पु॰ ) समुद्रमन्थन के समय प्राप्त एक मणि, जिसे भगवान विष्णु श्रपने वचस्थल पर धारण करते हैं।---तन्तगः,--चन्तसः, ( पु॰ ) —हृद्यः, (पु॰) विष्णु भगवान् की उपाधियाँ। क्र्यू ( घा० श्रासम० ) क्रियते] १ कर कर शब्द करना ।

क्रम क्रक्सरः ( पु० ) १ तीतरः २ आरा । ३ निर्धन मनुष्य । ४ रोग । बीमारी । कतुः (पु॰) १ यज्ञ । २ विष्णु की उपाधि । ३ दस प्रजापतियों में से एक। ४ प्रतिमा। ४ शक्ति। वेश्वता :-- उत्तप्तः, ( पु० ) राजसूय यज्ञ ।--द्रह, –द्विष. ( पु॰ ) राष्ट्रस । दैत्य ।—ध्वंसिन्. (पु०) शिवजी की उपाधि।—पतिः, (पु०) यज्ञकर्ता । — पुरुष:, ( पु॰ ) विष्णु की उपाधि । —भूज, ( पु॰ ) ईश्वर ।—राज (पु॰) १ यज्ञों के प्रभुः २ राजसूय यज्ञ । कथ् ( घा॰ परस्मै॰ ) [क्रथति, क्रथित ] घायल करना । चोटिल करना । मार डालना । क्रथकेशिकः ( ५० बहुवचन ) एक देश का नाम । ''ऋषेद्यरेख अध्यकेशिकानां''। रघुवंश । ऋथनम् ( न० ) हत्या । क्रत्तस्राम । क्रथनकः ( पु॰ ) ऊँट । कंद् ृ (ॣधा॰ परस्मै॰ ) [क्रन्द्ति,क्रन्दित] १ रोना । क्रान्द्र 🕽 ऑस् बहाना । २ बुलाना । पुकारना । क्रदनम् ( न० ) १ रोदन । रोना । विजाप । २ कन्द्नम् ( पास्परिक ललकार । कदित कन्दितं क्रम् (धा॰ डभय॰) पर [ क्रामित, क्रामते, क्रास्यति, क्रान्त] १ चलना फिरना । पदार्पेश करना । पैर रखना। जाना। २ समीप जाना। ३ गुज़रना।

करना । सम्पन्न करना । ११ स्त्रीमैथुन करना ।

क्रमः (पु०) १ पग, कदम । २ पैर । ३ गमन ।

ऋग्रगमन । मार्ग । ४ अनुष्ठान । आरम्भ । ४

सिलसिला । ६ तरीका । ढव । ७ पकड़ । ⊏ जानवर की एक प्रकार की उस समय की बैठक
विशेष, जब वह उख्रल कर किसी पर आक्रमण
करना चाहता है। इबकन । ६ तैयारी । तत्परता ।
१० भारी काम । जोखों का काम । ११ कर्म ।

निकल जाना । ४ कूदना । फलांगना । उछनना ।

४ चढ़ना। ऊपर जाना। ६ ढकना । छेकना।

कब्जा करना । अधिकार जमाना । भरना । ७ आगे

निकल जाना। बढ़ जाना। मधोग्य होना। किसी

काम की हाथ में लेना। १ बढ़ना । १० पूरा

२ डूबना । ३ भींगना ।

क्रक्सः ( पु॰ ) श्रारा ।—च्छद्ः, ( पु॰ ) केतकी

वृत्त ।---पत्रः, ( पु॰ ) साल का वृत्त ।--पाद,

( पु० )-पादः, (पु०) बिस्तुइचा । व्रिपकली ।

कार्य। १२ वेद पढ़ने की शैली विशेष। १३ शक्ति। ताकत।—श्रनुसारः,[=कमानुसारः] (५०) य-नयः [=क्रमान्वयः](५०) ठीक सिल-सिलेगार । यथावस्थित ।—ञ्चागत,—ञ्चायात, (वि॰) पैतृक। पुरतैनी।--उया. (स्ती॰) स्त्य। घटती ।---भङ्ग, ( पु॰ ) अनियमितता !

क्रमक (वि॰ ) क्रमानुसार। क्रमवद्ध। पद्धति के श्रनुसार । यथानियम । पूरा करे। कमकः ( पु॰ ) वह विद्यार्थी जो कमशः पाठ्यक्रम क्रमणां (न०) १ पग । कदम । २ चलना य चाल ।

६ अप्रगमन । ४ उर्लंघन । सङ्गा

क्रमणः ( ५० ) १ पैर । १ बोड़ा । क्रमतः ( ग्रन्थया० ) भीरे भीरे। क्रम से।

क्रमशः ( अन्यय० ) १ सिलसिलेवार । क्रमानुसार । २ धीरे धीरे । एक के बाद एक ।

कामिक (वि०) १ कमागत । एक के बाद एक । सिल-सिलेवार । २ पैत्क । पुरतेनी ।

क्रमुः, क्रमुकः ( यु० ) सुपारी का पेड़ ।

क्रमेलः ( 30 ) 251 क्रमेलकः

क्यः ( ९० ) ख़रीद । जिवाजी ।—आरोहः, ( ५०) बाज़ार । हाट । पेंठ ।--कीत, ( वि० ) ख़रीदा । हुआ । मोल लिया हुआ।—लेख्यम्, ( न० ) बेचीनामा । दानपत्र । बृहस्पति जी बेचीनामे की न्याच्या इस प्रकार करते हैं--

कृद के अस्थिक स् आत्मा ठूल्य सूल्या घरानियसस् । पर्व अपयति यन् अयलेख्यं तद्युष्यते। — विक्रयो, (द्विचचन०) त्यापार । स्थवसाय । खरीद फरोग्ना ।—विक्रयिकः, ( पु॰ ) व्यापारी । सीदागर ।

क्रयमां (न०) सरीद। सेवासी।

क्रियिक: (पु॰) १ च्यापारी । सौदागर । २ खरी-दार । गाहक ।

क्रय्य (वि०) विक्री के लिये। विकास 🖟

क्रव्यं ( न० ) कच्चा मांस । - श्रद्, श्रद, भुज (बि॰) कम्चामाँस खाने वाला । (पु॰) १ शेर, चीठा श्रादि माँस भन्नी जीवजन्तु। २ राज्स । पिशाच ।

काशियन् ( पु॰ ) दुबलायन । सटापन । सीराता । काकचिकः ( पु॰ ) स्राराक्य । स्रारा चलाने वाला । कांत (वि॰) गया हुम्रा। गरा

कांतः १ (३०) १ बोड़ा। २ पर। पद। -- द्शिन् कान्तः 🕽 ( वि ) सर्वज्ञ ।

क्रांतिः ॄ ( स्त्री० ) १ गति । श्रप्रगति । २ पग। क्रास्तिः ) केदम । ३ अधरामन । ४ आक्रमणः । वशवर्ती करण । १ विषुनरेसा से किसी प्रहमगडल की दूरी। ६ श्रायनिक।—कत्तः, (पु॰)—मगुडलं, —वृत्तं, ( न॰ ) श्रयनवृत्त या मरहतः । पृथिवी का असरापथ ।

कायकः ) ( पु० ) १ सरीदार । गाहक । सेवालिया । कारिकः ) २ व्यापारी ।

क्रिमिः (५०) १ कीड़ा। २ छोटा कीड़ा।

किया (स्त्री०) । सन्पादन । कार्य । कृति । सफलता । २ कर्म । उद्योग । उद्यम । ३ परिश्रम । ४ शिक्स १ गानवाद्यादि किसी कला की श्रसिज्ञता या जान-कारी।६ अभ्यास।७ साहित्यिक रचना। यथा श्रुणुत मनोभिरवहितैः क्रियामिनौ काशिदासस्य ।

—विक्रमोर्दशी ।

कालिदासस्य क्रियायां क्रयं परिषदी बहुसानः।

---भाखविकास्निमन्न ।

न प्रायाश्चित्त कर्म । श्रमुष्टान । पद्धति । ६ प्राया-रिचत्त। १० श्राद्धकर्म । स्तसंस्कार । दाह कर्माहि । ११ पूजन । १२ चिकित्सा । इलाज । १३ गति । हरकत। —ग्रन्वित. (वि०) कर्मकाएडी।— भ्रापवर्गः, ( पु॰ ) १ किसी कार्यं का सम्पादन या ससम्पन्नता । २ कमैकाण्ड से छुटकारा ।-- श्राभ्यु-परामः. (९०) विशेष प्रतिज्ञापत्र । इकरारनामा । के बयान के कारण अपना मुकदमा हारता है। —कलापः, (वि०) ९ वह समस्त कर्मकाएड जो एक सनातनधर्मी के। करना चाहिये। २ किसी व्यवसाय का आधन्त चिस्तृत विवस्ण ।—कार: (वि०) ३ गुमारता । सुख्तार । सुनीम । २ नेसिखुव्या । ३ - इक्सरनामा । प्रतिज्ञापत्र ।---द्वेषिन, ( पु॰ ) जिसकी और गंवाही दे उसके

सामले की भ्रपनी गवाही से हराने वाला । (पाँच-प्रकार के गवाहों में से एक)—निर्देशः, ( ५० ) गवाही । साची ।-पट्ट, (वि०) क्रियाकुशल । कार्यैनिपुण ।--एथः, (पु०) चिकित्सा प्रणाली । — गर. (वि॰) भ्रपने कत्तेच्य गालान में परि-श्रम करने वाला ।—पादः, (पु०) साची । लिखित प्रमाण तथा अन्य प्रमाण जो वादी की ब्रोर से अपने अर्ज़ी दावे में पेश किये गये हों। —रोगाः, (पु॰) १ क्रिया से सम्बन्ध । २ उपायों का प्रयोग।-लोपः, ( पु॰ ) किसी श्रावश्यक अतुष्टेय कर्म का त्याग । — वाचक, — त्राचिन, (वि०) अञ्चय जो किया के इङ्ग का वर्णन करे। —वादिन्, ( ५० ) वादी। मुद्दे। —विधिः (पु०) किसी कर्म का विधान । - विशेषगां, ( न ० ) निर्देशकारक विशेषण । —संकान्तिः, (क्वी॰) शिक्य। ज्ञानीपदेश।—समभिहारः, ( पु० ) किसी कर्म की पुनरावृत्ति । अम्यासी । कियाचत् (वि॰) अभ्यस्त । किसी कार्यं को करने का की ( घा॰ डभय ) [कीग्हाति, कीग्होते, कीत ] १ ख़रीदना। मोल लेना। २ अदल बदल करना। विनियस करना।

कीड् (धा॰ परसै॰) [कीडिति, कीडित ] १ खेलना। श्रपना दिल वहलाना। २ जुआ खेलना। ३ हँसी करना। उपहास करना। मसखरी करना। [दिल्लगी। कीडः (पु॰) १ खेल। श्रामोद धमोद। २ हँसी कीडनम् (न॰) १ खेल। श्रामोद धमोद। २ खिलीना।

क्रीडनकः (९०) क्रीडनकम् (न०) क्रीडनीयम् (न०) क्रीडनीयकम् (न०)

क्रीडा (खी॰) १ खेब । आमोद प्रमोद । २ हँसी दिल्लगी ।—गृहं, (न॰) प्रमोदभवन । क्रीड़ा-भवन ।—गैलः, (पु॰) इतिम पहाड़ । प्रमोद शैल ।—नारी, (खी॰) रंडी ।—क्रीपः, (पु॰) क्रुत्र क्रोध । वतावटी केष ।—प्रयूरः, (पु॰) सनबहलाव के लिये रखा हुआ मोर।—रत्नं, (न॰) रमणकार्य । मैथुन ।

कीडोपस्करम् ( न० ) खेल का सामान ।
कीत ( वि० ) खरीदा हुआ । मोल लिया हुआ ।
कीतः ( पु० ) धर्मशास्त्र में वर्शित बारह मकार के
पुत्रों में से एक मकार का खरीदा हुआ पुत्र ।—
अनुगयः, (पु०) किसी चीज़ की खरीदने के लिये
पारचाताप। मोल ली हुई वस्तु की वापिस करना।

क्षेंच, कुञ्च ( पु॰ ) } । बगला । क्षेंचपत्ती कुंचः, कुञ्चः( पु॰ ) } । बगला । क्षेंचपत्ती कुथ ( धा॰ परस्मै ) [कुष्यति, कुद्ध] कृपित होना । नाराज़ होना ।

कुथ्र (स्ती०) कोष । गुस्सा । कुश् (स्ती० परस्मै०) [क्रोशति, कुष्ठ ] १ रोना । विवाप करना । २ चीलना । चिस्ताना ।

कुष्ट ( वि॰ ) बुलाया हुन्ना । कृष्टम् ( न॰ ) बुलाना । चिल्लाना । चीलना ।

क्रर (वि०) १ तिरदुर। निर्देशी दयाश्रुस्य। नृशंस। २ सङ्त । रूवा ।३ भगङ्गर । भगानक । भगपद । ४ उपद्रवी । उत्पाती । बरबाद करने वाला । ४ घायला । चोटिल । ६ खूनी । ७ कचा । ८ सज़बृत । ६ गर्म । तीक्ण । श्रविय ।—श्राकृति, ( वि॰ ) भयङ्कर रूप वाला ।—श्राचार, ( वि॰) निष्टुर व्यवहार करने वाला ।—आशय, (वि०) । जिसमें भयद्वर जीव हों ( जैसे नदी ) २ नृशंस स्वभाव वाला ।—कर्मन्, ( न० ) १ खुनी काम। २ कोई भी कठोर परिश्रम का काम।-कत् (वि०) भयानक। खुलार। निर्देशी।--क्रोप्ड, ( वि० ) इस्तावर दवा यानी जुलाव देने पर भी जिसकाे दस्त न ऋषें ऐसे काेठे वाला। कव्जियत रोग से पीड़ित ।—गन्धः, ( ५० ) गंधक। —दूरा, (वि॰) १ कुदृष्टि वाला। हुरी निगाह डालने वाला । २ उत्पाती । दुष्ट ।—**राधिन्**, (पु॰) पहादी काक । - लोचनः, (पु॰) शनिप्रह ।

कूरं (न०) १ घाव। २ हत्या। निर्देयता। कूरः (पु०) बाज। शिकरा। बहरी। बगुला। केतृ (पु०) खरीदनेवाला। गाहक।

कोंचः कोद्यः } ( ५० ) एक पर्वत का नाम । क्रोडः (पु०) ९ स्कर । २ वृक्ष का खेड़र। ३ वक्स्थल । ४ किली बस्तु का मध्यभाग । ४ शिन-प्रह !—चाङ्कः, —ग्रंधिः,—पादः (पु०) कढ़वा। —पत्रे, (न०) ९ हाशिये का लेख । २ पत्र की समाप्ति करने के बाद जिखा हुआ लेख । ३ न्यूनता पुरक । ४ दानपत्र का अनुबन्ध ।

कोडम् (न०) ) १ वचस्थलः इति। २ किसी कोडा (स्त्री०) वस्तु का भीतरी भागः। स्न्धः। खोखलापनः। पोलायनः।

क्रोडीकरग्रम् ( न० ) त्रालिङ्गन । द्वाती से लगाना । क्रोडीमुखः ( ५० ) गॅड़ा ।

क्रोधः (पु॰) १ क्रोध । रोष । २ रोदरस का माव ।
— उष्टिम, (वि॰) क्रोधरहित : उंडा । शान्त ।
— मूर्ज्ञित, (वि॰) गुस्ते में भरा हुआ ।
कुपित ।

कोधन (वि॰) कोध में भरा हुया। कुछ। कोधनं (न॰) कोधी। कोध।

कोधाल (वि•) कोधी। गुस्सैल।

क्रोशः (पु॰) १ चीखा चीत्कार । चिल्लाह्य । केलाहल । २ केस । ३ मील ।—तालः,— ध्वनिः, (पु॰) बड़ा डोल ।

क्रोशन (वि॰) चीत्कार करने वाला। क्रोशनं (न०)चीत्कार। चील।

कोंदु (पु॰) [स्त्री॰—कोष्ट्री ] गीवह । शृगाल ।
कोंद्यः—कोंद्यः (पु॰) १ इतर पत्ती । पर्वत विशेष ।
यह हिमालय पर्वत का गाती है और कार्तिकेय
तथा परशुराम ने इसे वेधा था ।—श्रद्नं, (न॰)
कमलनाल के रेशे । —श्रयातिः । —श्रारिः,—
रिपुः, (पु॰) १ कार्तिकेय का नाम । २ परशुराम
का नाम । —दार्गाः,—स्दनः, (पु॰) १
कार्तिकेय । परशुराम ।

कौर्य (न०) क्र्रता । निर्द्यीपन । कुंद् ) ( घा० परस्मै०) [क्रंद्नि, क्रंदित ] १ क्रुन्द् ) प्रकारना । ब्रुलाना । २ चिक्राना । विजाप करना । (श्रासमे०) [क्रंद्ति. क्रुद्ते ] परेशान होना । धन्न जाना । —क्रुम् (घा० परस्मै०) [क्रामिति, क्राम्यिति, क्रान्त] थक जाना । उदास

हो जाना।

क्कम् ( धा॰ परस्मै॰ । [क्कामति, क्काम्यति, क्कान्त ] थक जाना । उदास हो जाना ।

क्रमः क्रमथः ( पु॰ ) थकावट । थकाई ।

क्कांत ो (वि०) १ थका हुआः परिधानत । २ कुम्हलाया क्कान्त े हुआ । सुमांशा हुआ । ३ लटा निर्वेत ।

ह्यांति ) (स्थी - ) थकावट । श्रम !—हिन्दु (वि० ) ह्यान्ति ) थकावट दूर करने वाला ।

क्किंद् (धाः परस्मै॰) [क्किंदाति, क्किंक्स ] भींग जाना । नम होना । तर होना । (निजन्त) मिंगोनाः तर करना ।

क्किन (वि०) भीगा। तर।--- अन्त, (वि०) चुंधा। किचड़ाहा।

क्किश् (घा॰ घात्म॰) [ किसी किसी के मतानुसार यह परस्मै॰ भी है [ क्किश्यते, किष्ट. अथवा क्किशित] १ सताया जाना । पीड़ित किया जाना । २ सताया । तंग करना । (परस्मै॰) [क्किश्नाति, क्किश्. क्किशित ] १ सतावा । पीड़ित करना । तंग करना । दुःखदेना ।

क्किशित ( वि॰ ) १ पीड़ित । दुःबी । सन्तस । २ क्किंग्र ) सताया हुआ । ३ सुर्भाया हुआ । १ विरोधी । यसङ्गत । [वैसे मेरी माता वन्न्या है।] १ कृत्रिम । ६ बजित ।

क्किष्टिः (स्त्री०) १ सन्ताप । पीड़ा । दुःख । २ नौकरी । चाकरी । सेवा

क्कीब । (वि०) १ नपुंसक। हिजड़ा। २ भीरू। क्कीव ∫ निर्वेत । ३ ओछा । नीच । ४ सुस्त। काहित । ४ नपुंसक तिङ्गका।

ह्योवः, क्रीवः ( ४० ) । नपुंसक । हिजहा। ह्योवम्, ह्योवम् ( न० ) / खोजा।

> न प्रश्नं फेन्सि वस्य विद्या चान्ध्रु निमन्त्रति । मेदु चीन्सादशुक्राभ्या द्वीनं क्षीयः स उच्यते । —कास्यायन ।

## २ नपुंसक लिङ्ग ।

ह्मेंदः (पु०) १ नमी । तरी । सील । २ फोड़े का बहाव । ३ कष्ट । दुःख । पीड़ा ।

क्केंग्राः (यु०) १ पीड़ा । कष्ट । क्रोध । ३ सांसारिक कंकट ।—सम, (वि०) कष्ट सहन करने योज्य ।

हिंद्यं ) ( न० ) १ नपुंसकता । २ अमानुषता । हिंद्यं ) भीरुता । ३ निरर्थफता । अपुंसकत ।

क्रोमं ( न० ) कैकड़ा। फुसफुस। क ( भ्रान्यवा० ) कहाँ। किथर। किन्नित् कचित् (वि॰) कहीं। एक जगह। इसी जगह । यहाँ यहाँ । अभी अभी । क्रम् (धा० परस्मै०) [क्रमृति क्रमित] भंकार करना । धुं घुरू जैसा शब्द करना । चहकना । श्रस्पष्टगाना ! क्रमः ( ५० ) क्रगानं (न०) ( ९ शब्द। २ किसी भी बाजे का कणितं (न॰) काणः (पु॰) शब्द । कत्य (वि॰) किस स्थान का। कहाँ का। कथ ( धा॰ परस्मै ) [कथित कथित] १ उबादना। काड़ा बनाना २ जीर्या करना । पचाना । ( पु॰ ) काढा । काचित्क (वि॰) [स्री॰-काचित्की] दुर्वभ। ग्रसाधारण । न्तः ( पु० ) १ नाश । २ अन्तर्धान । अदर्शन । हानि । ३ विद्युत । ४ चेत्र । ४ किसान । ६ विष्णु का चौथा या नृसिंहावतार । ७ राचस ! च्चा } (धा॰ उभय॰) [ त्रखोति, ज्ञाते, ज्ञत ] १ त्तर् े धायत करना। २ भक्त करना। ह्मगाः (पु०) ) १ लहमा। पल । हूँ सैकगड । ह्मगाम् (न०) ) २ अवकाश। पुर्सत्। ब्रह्मिष सन्धस्याः स्वगेहं गन्दामि । ' मालविकाग्निमित्र । ३ उपयुक्त चण । अवसर । ४ शुभ चण । ४ उत्सव इर्षे । ६ परतंत्रता । दासता । ७ मध्य-विन्दु। मध्य।--ग्रान्तरे, (ग्रन्थया०) ग्रगला पता। कुछ ही देर बाद ।—होपः, ( पु॰ ) श्वरा भर का विलम्ब ।--दः, (पु०) ज्योतिषी ।--दम्, (न०) पानी । जल ।--दा, (स्त्री०) १ रात्रि । २ हल्दी ।-दाकरः,-पतिः, ( पु॰ ) चन्द्रमा ।- द्यतिः, (बी॰) - प्रकाश, - प्रभा (स्त्री॰) विद्युत । बिजली।-निःश्वासः, (पु॰) सूंस । शिशुमार। --- अङ्कर, (वि०) नष्ट हो जाने वाला। नश्वर। निर्वल ।-- मात्रं, (श्रव्यया०) एक चर्ण के लिये। —रामिन्. (पु०)कबृतर । परेवा ।—विध्वंसिन्, (वि॰) एक इस्स में नष्ट होने वाला। (पु॰) एक श्रेगी के नास्तिक दार्शनिक विशेष।

द्मग्तुः ( ५० ) धाव । फोड़ा । िंडालना । त्तरागनम् (न०) धाव करना । चोटित करना । मार द्रायिक (पु०) चणभर का। दमभर का। त्तरिक्ता (स्त्री॰) विद्युतः। विजली । क्तिग्रिन् (वि॰) [स्त्री॰—क्तिग्रिनी] १ अनकाश रखने वाला। २ दमभर का। चिश्विक। द्यागिनी (स्त्री०) रातः । रजनी । त्तत् (वि०) घायल । काटा हुआ । भंग किया हुआ । तोड़ा हुआ। चीरा हुआ। फाड़ा हुआ।—ग्रारि, ( वि॰ ) विजयी । फतहथाव ।—उद्रं, ( न० ) दस्तों की बीमारी ।—कासः, (पु॰) खाँसी जो चोटफेंट से उत्पन्न हुई हो।—जं,(न०) १ रक्त। लोहू। खून। २ पीप। पसेव। राता। — श्रीनिः, (स्त्री०) उपयुक्त स्त्री। वह स्त्री जेा पुरुष के साथ सम्भोग करा चुकी हो । वित्तत, (वि॰) जिसका शरीर वावों से भरा है।। वृत्तिः, (भ्री॰) त्राजीविका रहित ।— नतः, (पु०) ब्रह्मचारी । व्रतभङ्ग करने वाला ब्रह्मचारी । त्ततं (न॰) १ खरोच। २ घाव। चेंाट। ३ ख़तरा । जेकों। नाश। भय। त्त्रतिः (स्त्री॰), ३ चे। द। घाव । २ विनाश । काट । चीरा । चीरफाड़ । ३ वरबादी । हानि । नुक-सान । ४ हास । कमी । चय । त्तरतु (पु०) १ वह जो काटता या मे। इता है। २ चाकर। द्वारपाल । दरवान । ३ केचवान । वेाडागाड़ी

श्ची से उत्पन्न पुरुष । १ दासीपुत्र । ६ ब्रह्मा । ७ मञ्जूली । त्तत्रः (न०) १ श्रिषकार । प्रभुता । प्रधानता । त्तत्रम् (पु०) ∫ शक्ति । २ चित्रय जाति का पुरुष या चित्रय जाति ।—श्चान्तकः, (पु०) परशुराम ।— धर्मः, (पु०) १ बहादुरी । वीरता । सैनिक शूरता ।

हाँकने वाला । सारधो । ४ शूद्र पुरुष और चत्रिया

शासक ! मण्डलेश्वर । सूबेदार । — बन्धुः (पु॰ ) १ जाति का चत्रिय । २ केवल चत्रिय । दुष्ट या पापी चत्रिय । (यह गाली हैं ) जैसे ब्रह्मबन्धु । स्त्रियः (पु॰ ) दूसरे वर्ण का पुरुष । राजपूत ।— हुगाः, (पु॰ ) परशुराम ।

२ चत्रिय के खबरय कर्च कर्म ।--पः, ( ५० )

त्रत्रियका ) (स्त्री॰) ६ चत्रिय वर्ण की स्त्री । २ चत्रिया / चत्रिय की पत्नी । चत्रियका )

स्रत्रियाग्री (स्त्री०) १ चत्रिय वर्ग की स्त्री। २ चत्रिय की पत्नी।

स्त्रियी (स्त्री०) चत्रिय की एली।

त्तंतु ) (वि॰) [छी॰—त्तन्त्री.] धैर्यवान्। सहस त्तन्तु ) शीला। विनयी।

त्तप् ( था॰ उमय॰ ) [त्तपति—त्तपते, त्तपित] बंधन करना। (निजन्त ) [त्तपयति—त्तपयते, त्रपित] १ फैंक देना। भेजदेना। च्युत कर देना। २ चूक जाना।

त्तपर्याः ( पु॰ ) बौद्ध सम्प्रदाय का भिच्चक । त्तपर्यास् ( न॰ ) १ अशोच । स्तक । अग्रदि । २ नाश । निवीसन ।

त्तपग्राकः (पु॰) बौद्ध या जैन भिच्नकः। द्रापग्राी (स्त्री॰) १ जड़। २ जासः।

त्तपर्युः ( ५० ) अपराध । जुर्म ।

त्तपा (स्त्री॰) १ रात । रजनी । २ हल्दी ।—श्रदः, (पु॰) १ रात में घूमने वाला । २ राजस । पिशाच ।—करः,—नाधः, (पु॰) १ चन्द्रमा । २ कपुर । ।—धनः, (पु॰) काला मेघ ।— चरः, (पु॰) राजस । पिशाच ।

त्तम् ( घा० आतम० ) [ त्तमते, त्तस्यति, त्तान्त ]
या त्तमित] १ अनुज्ञा देना । परवानगी देना । २
तमा करना । माफ करना । वैर्य रखना । शान्त
होना । प्रतीचा करना । ४ सहबेना । निर्वाह
करना । १ सामना करना । सुकाविता करना ।
६ ( किसी काम करने ) योग्य होना ।

त्तम (वि॰) १ धैर्यवान् ! २ सहनशील । विनयी । ३ अपयुक्त । येग्य । ४ उचित । ठीक । ४ सहने येग्य । सह जेने येग्य । ६ अनुकृत ।

समा (स्री॰) १ धेर्य । सहनशक्ति । माफी । २ पृथिवी । ३ हुर्गा देवी !——जः, ( पु॰ ) मझल मह ।—भुज्,—भुजः, ( पु॰ ) राजा ।

द्यितृ (वि॰) [क्वी॰—द्यमित्री]) वैयंवान्,। द्यित् (वि॰) [क्वी॰—द्यमित्री]) सहनशीतः। द्याः (पु॰) १ घर। मकानः। २ हानि । घटी । स्वराबी। हास । कमी । ३ अन्तः। नाशः। समाप्ति ४ खार्थिक हानि । १ (भाव का) गिराव। ६ खाना-न्तरित करण। ७ प्रक्षण। म चयी का रोग। ६ साधारणतः कोई भी रोग। १० बीजगणित में ऋण या बाकी।—कर, (वि०) नाशक। नाश करने बाला।—कालः, (पु०) १प्रक्षण का समय। २ घटतों का समय।—कासः (पु०) चयी से उत्पन्न खाँसी।—एसः, (पु०) चँधियारा पाख।—युक्तिः, (खी०)—योगः, (पु०) नाश करने का अवसर।—रोगः, (पु०) चयी का रोग।—वायुः, (पु०) प्रक्षण कालीन पवन।— संपद्, (खी०) नितान्त हानि। सम्पूर्णतः हानि। सर्वनाश।

स्तयथुः (पु०) चय रोग या उसकी खाँसी।
स्तयिन् (वि०) [स्ती०—स्तियगी) १ विनाशक।
नाशक। २ चयरोगप्रस्ता। ३ विनश्तर। (पु०)
चन्द्रमा।
स्तियध्यु (वि०) १ नाश करने वाला। स्त करने

२ विनश्वर । इटने फूटने वाला । सर् (धा० पर०) [सरित, सरित] यह सकर्मक श्रीर श्रकर्मक दोनों प्रकार से प्रयुक्त होती है। ९ बहना । फिसलना । २ भेजना । उड़ेलना । निका-सना । ३ टपकना । सुना । रिसना । ४ नष्ट

होना । ३ टपकना । चुना । रसना । ४ नष्ट होना । ४ बेकार हो जाना । ६ अलग किया जाना । बिचेत किया जाना । (निजन्त)[जारयित] दोषी ठहराना । नश्वर । नारावान् ।

त्तर (वि०) ३ पिवला हुआ । २ जङ्गम । चर। त्तरं (त०) ३ पानी । २ शरीर । त्तरः (पु०) बादल ।

सरगाम् (न०) १ वहने की, चूने की, टपकने की, रिसने की किया । २ पसीना खाने की किया ।

त्तरिन् (पु॰) वर्षा ऋतु।

त्तल् (था० उमय०) [त्तालयति— त्तालयते त्तालित]
१ घोना । साफ्र कर देना । गुद्ध करना । घोना ।
माँजना । २ पौंछ डाजना ।

त्तवः } (१०) १ इनि । खाँसी ।

द्वात्र (वि॰) [स्रो०—द्वात्रां] षत्रिय सम्बन्धी स वित्रय का। न्नात्रम् (न०) ९ चित्रय जाति । चित्रय के कर्म । न्नांत ) (व० कृ०) ९ धैर्यवान । सहनशील । चमा-न्नान्त ) वान् । २ माफ किया हुआ ।

त्तांता } (स्त्री॰) पृथिवी । ज्ञान्ता }

र्त्तानु } (बि०) धैर्यवान् ः सहनशीतः । स्तान्तु

त्तांतुः } (पु०) पिताः जनकः। बापः।

साम (वि॰) १ कुलसा हुआ। जला हुआ। २ घटा हुआ। पतला। नष्ट किया हुआ। खटा हुआ। दुबला। ३ हल्का। योहा। झोटा। ४ निर्वत। बसहीन।

त्तार (वि॰) काट करनेवाला । जलानेवाला । तेज । तीक्या । खारा । नमकीन ।—अट्झं, (न॰) समुद्री निमक ।—अञ्जनम्, (न॰) खारी अञ्जन या लेप ।—अम्बु, (न॰) खारी रस ।—उट्टः, —उद्कः,—उद्धिः,—समुद्रः, (पु॰) खारी समुद्र ।—अयं,—जिनयम् (न॰) सक्जी, शोरा और जवालार (या सोहागा) ।—नदी, (खी॰) वरक की खारी पानी की नदी विशेष ।—भूमिः (खी॰)—हित्तका, (खी॰) जुनिया ज़मीन ।—मेलकः, (पु॰) खारी पदार्थ।—रसः, (पु॰) खारी रस ।

ह्नारं ( न॰ ) १ काला निसक । २ पानी । जल । ह्नारः (पु॰) १ रस । सार । २ सीरा । चोटा । सव । जूसी । ३ केर्र्ह भी तीच्या पदार्थ । ४ शीशा । ४ बदमाश । लुच्चा । उग ।

स्तारकः (पु०) १ खार । २ रस । सार । ३ पिंजड़ा । टोकरी या जाल जिसमें पत्ती रखे जाते हैं । ४ घोबी । ४ फूल । कली ।

द्वारगाम् (न०) ) यसिशाप । ग्रमियोग । विशेष द्वारगा (स्त्री०) ) कर व्यभिचार या लम्पटता का । द्वारिका (स्त्री०) मूख ।

सारित (वि०) ३ सारी पदार्थ से छुड़ाया हुआ। २ सम्परता का ऋठा दोष समाया हुआ।

झालनं (न०) १ घोना । साफ करना । पखारना । २ जिड्कता । स्रालित (वि०) १ युला हुआ । साफ किया हुआ ।
शुद्ध किया हुआ । २ पेंछा हुआ । फाइन हुआ ।
स्ति ( धा० परस्पै० ) [ स्तयित, सित या कीता ] १
गलना । मष्ट होना । २ शासन करना । हुकूमत करना । अधिकार जमाना ।— [स्तयित, सिगोति, सिगाति ] १ नाश करना । बरबाद करना ।
विगाइना । २ वयाना । ३ मार हालना, चोटिल करना । ( निजन्त) [ स्तययित या स्तपयित ) १
नाश करना । स्थानान्तित करना । समास करना । २ व्यतीत करना ।

क्तितः (स्त्री॰) १ ष्टांथवी । २ गृह । ग्रावासस्थान । मकान । ३ हानि । नाश । ४ प्रलय । —ईशः, — ईप्रवरः, ( यु॰ ) राजा।—क्याः, (यु॰) घृत । रज।—क्रम्पः, (पु०) भूचाल। भूडोल।—दित्, (९०) राजा। राजकुमार :—जः, (५०) १ वृष्ट । २ केचुत्रा । ३ मङ्गलगृह । ४ नरकासुर ।—जम्, (न०) अन्तरिच ।—जा, (स्त्री०) सीता जी ।— ततं, (न०) पृथिवी रुख। ज़मीन की सतह।— देवः, (पु॰) ब्राह्मणः ।—धरः, (पु॰) पहाड् ।— नाथः,—पः,—पतिः.—पालः,—सुज्, (५०) रितन्, ( ९० ) राजा । सम्राट् ा—पुत्रः, (५०) मञ्जलभ्रह । —प्रतिष्ठ, (वि०) धरती पर बसनेवाला —मृत्, ( पु॰ ) पर्वत । पहाड़ ।—मग्डलम्, ( न० ) भूमण्डल भूगोलक। - रन्ध्रम् (न०) गढ़ा। गर्त ।—हह, (१०) पेड़। दृश ।—वधंनः, ( पु० ) शव । मुर्दा । स्तकशरीर । लाश ।--वृत्तिः, (स्त्री०) वैर्ययुक्त न्यवहार या त्राचरण । पृथिवी की गति।—व्युदासः, ( पु॰ ) विल ।

क्तिद्रः ( ५० ) १ रोग । २ सूर्य । ३ सींग ।

सिप (भा० उभय) [किन्तु जब इसके पूर्व श्रामि, प्रति, श्रीर श्रात जोड़े जाते हैं तब ही यह परस्मै० होती है।] परस्मै० ज्ञिपति—ज्ञिपतं, ज्ञिप्यति, ज्ञिम] १ फेंकना। पटकना। भेजना। खाना करना। छोड़ना। मुक्त कर देना। रखना। स्थापित करना। ३ लगाना। श्रापित करना। ४ फेंक देना। ४ र्ज्ञीन लेना। नाश कर डालना। ६ खारिज कर देना। श्रद्वीकृत कर देना। प्रणा करना। ७ अपमान करना । गाली देना । तिरस्कार करना । फटकारना ।

त्तिपर्या (न०) १ मेजना । पठाना । फेंकना । २ गासी गलोज ।

चिपिणि } (स्त्री॰) १ डाँड। २ जाल। ३ चिपरणी ∫ हथियार।

द्विपिगाः (स्त्री॰) आवात । चोट । प्रहार ।

द्विपरायुः ( पु॰ ) १ शरीर । २ वसन्तऋतु ।

द्विपा (स्त्री०) १ रात । २ पठीनी । पटक । गिराव ।

निप्त (व० इ०) १ फॅका हुआ। छितराया हुआ। घुमाया हुआ। पटका हुआ। २ त्यागा हुआ। ३ अनाहत ४ स्थापिन। ४ पागल। सिड़ी। - कुक्कुरः, (पु०) पागल कुला। - चित्त, (वि०) चझलचित्त (वि०)

विकता।—देह, (वि०) तेटा हुआ। पसरा हुआ। क्तिप्तं (न०) गोती का घाव।

चितिः (स्त्री०) कृटार्थं। पहेली का अर्थ।

निम (वि॰) [तुलनात्मक—चेपीयस्। चेपिष्ठ] फुर्तीला। —कारिन्, (वि॰) फुर्तीला।

क्तिमं (थव्य॰) तेजी से । फुर्ती से । जल्दी से ।

हित्या (स्त्री॰) १ हानि । नाश । बरबादी । हास । २ असम्यता । आचारमेद ।

र्चोजनम् (न०) पोले नरकुलों में से निकली हुई सर-सराहट की श्रावाज़ ।

क्तीण (वि॰) १ दुबला। पतला। लटा हुआ। घटा हुआ। वर्ष हुआ।

क्षीबु, क्षीब देखो श्रीवृ, जीव।

ह्मीरं (न॰) ) १ दूध। २ किसी वृक्ष का दूध ह्मीरः (पु॰) े जैसा रस। ३ जल ।—प्रादः,

( ५० ) बच्चा । शिश्च ।—श्रव्धिः, ( ५० ) द्य का समुद्र ।—श्रन्थिजः, ( पु॰) १ चन्द्रमा । २ मेरती ।—श्रव्धिजा,—श्रव्धितनयाः (स्री०) लक्मी।--ग्राहः, (पु०) सनीवर का वृत्त।--उदः, (५०) बूच का समुद्र ।—ऊर्मिः, (की०) वूच के समुद्र की लहर ।—श्रोदनः, (पु॰) दूष में उबसे हुए चावस । - कराहः, ( पु॰ ) बन्सा। शिशु।—जं, (न०) बमीत्रा तूच। बमा हुत्रा दूघ।—दुमः, (३०) धरवत्य वृक्त । बरगद का पेड़ ।—धाजी, (खी॰) दूध पिलाने वाली दासी। —थिः,—निथिः, ( पु॰ ) तूथ का समुद्र ।— घेतुः, (स्त्री०) दुधार गाय।—नीरं, ( न० ) १ पानी और दूध। २ दूध सहश जला । ३ घोल-मेल । मिलावट।—पः, ( पु॰ ) दूच पीने वाला बन्चा ।--वारिः,--वारिधिः, (पु॰) दूध का समुद्र।—विकृतिः, जमा हुत्रा दूध ।—वृद्धः, ( ५० ) न्ययोध, उदुस्वर, अश्वस्थ और सध्क नाम के बुच ।--शरः, (३०) १ मखाई। २ तूध का भाग या फेन ।—समुद्रः, (पु०) दूध का समुद्रः। —सारः, ( पु॰ ) मक्खन।—हिसङीरः, (पु॰) वूचकाफेन।

सीरिका (स्त्री॰) खीर। दूध से बना खाद्य पदार्थ। सीरिन् (वि॰) दुधार। दूध देने वाला।

त्तीव् ( भा० परसी० ) [ त्तीवति, त्तीन्यति ] १ नशा में होना । मदिश पान करना । २ थूकना । सुँह से निकाबना ।

ह्मीव (वि॰) उत्तेजित । नशे में चूर ।

चु ( घा० परस्मै० ) [स्रोति, चुत ] । व्हाँकना । २ व्हाँसना । खबारना ।

ह्यागा ( व० क० ) १ कुचला हुआ। क्टा हुआ। २ अभ्यस्त । अनुगत । ३ चूर्ण किया हुआ। —मनस् (वि०) परचाचाप करने वाला।

ज्ञुत् (क्षी॰) ज्ञुतं (म॰) } इंकि। ज्ञुता (स्त्री॰)

हुद् ( धा॰ उमय॰ ) [ हुएसि, हुते, हुएस्] १ कुचलना । पैरों से रूंधना । पटकमा।

र्सं० श० को०--३४

कुचल डालना । पीस डालना । २ हिलना । उत्तेजित होना ।

तुद्ध (वि०) १ बिल्कुल छोटा। छोटा। छिंगना। २ श्रोछा। कमीना। दुष्ट। नीच। २ उद्देखः। ४ निष्ठुर। १ शरीव। ६ कंजूसः।

क्चद्रत्त (वि॰) सिहीन । छोटा । (पशुत्रों और रोगों के लिये इस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से होता है ।)

चुद्रा (स्त्री०) १ मधुमचिका । २ ककेशा छी।
३ खंजी श्रीरत । ४ वेश्या । रंडी ।— श्रञ्जनम्,
(न०) रोग विशेष में न्यवहार किये जाने वाला
सुर्मा ।— श्रंत्रः, (पु०) हदय के भीतर का छोटासा
रन्ध । — उल्लूकः, (पु०) उल्लू ।— कम्युः, (पु०)
छोटा शङ्ख ।— कुर्ष, (न०) एक प्रकार की हल्की
केाद ।— घशिटका, (स्त्री०) १ ध्रुंधकः । रोंना ।
२ वजनी करधनी ।— चन्द्नम्, (न०) लालचन्दन की लकड़ी ।— जन्तुः, (पु०) कोई भी
छद्द जीव ।— दंशिका, (स्त्री०) हाँस । गोमचिका ।— युद्धि, (वि०) श्रोछी छुद्धि का ।
कमीना ।— रसः, (पु०) शहद ।— रोगः, (पु०)
मामूली बीमारी । श्रायुर्वेद में इस प्रकार की ४४
बीमारियाँ गिनायो गयी हैं ।— शङ्कः, (पु०)
छोटा घोंचा ।— सुवर्गी, (न०) खोटा या हल्का
सोना।

ज्ञुध् ( धा॰ पर॰ ) [ज्ञुध्यति, ज्ञुधित] भूखा होना । भूख लगना ।

हुय ) ( स्त्री॰ ) भूख ।—म्रार्त,—म्राविष्ट, हुधा ) ( वि॰ ) भूख से पीड़ित ।—हाम, ( वि॰ ) भूखे रहते रहते दुवला हो जाना ।— पिपासित, ( वि॰ ) भूखा प्यासा ।—निवृत्तिः. ( स्त्री॰ ) भूख का दूर होना । पेट भरना ।

ज्ञुधाल्ल ( वि॰ ) भूखा।

**ज्युधित (वि॰) भू**खा।

ह्यपः ( पु० ) काड़ी। काड़।

ज्ञभ् ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ त्तोभते, ज्ञभ्यति, ज्ञभ्नाति, ज्ञभित-—ज्ञुब्ध] १ कॉपना । थरथराना । उत्तेजित होना । विकल होना । २ श्रस्थिर होना । ठोकर खाना । द्धुभित ( वि॰ ) ३ कॉॅंपता हुआ। च्याकुल । २ भयभीत । ३ कुद्ध ।

क्किय (वि०) १ उत्तेजित । विकला । २ धबङ्ग्या हुम्मा । ३ भयभीत ।

ज्ञुब्धः ( पु॰ ) १ मथानी । स्त्रीमैथुन का विधान विशेष ।

ज्जुमा ( स्त्री॰ ) अलसी। एक प्रकार का सन।
ज्जुर् ( भा॰ परस्मै॰ ) [ ज्जुरित, ज्जुरित ] १ काटना।
खरोचना। २ इल से खेत में रेखाएँ सी खींचना।
रेखा खींचना।

चुरः (पु०) १ छुरा । अस्तुरा । २ छुरेनुमा शरपच । ३ गौ का खुर । बोड़े का सुम । ४ तीर । - कर्मन्, (न०) — किया, (खी०) हजामत । — चतुप्यं, (न०) हजामत के लिये आवश्यक चार वस्तुष्टं । — धानं, — भागडस्, (न०) उस्तरे का धर । नाऊ की पेटी ! — धार, (वि०) छुरे की तरह पैना । — प्रः, (पु०) १ घोड़े के सुम के आकार की नोंक वाला तीर । २ छुदाली । फावड़ी । — मर्दिन्, — मुशिडन्, (पु०) नाई । हज्जाम । झुरिका, झुरी (स्ती०) १ चक्छ । छुरी । कटार । २ छोटा अस्तुरा ।

सुरियो (स्त्री॰) हज्जामकी पत्नी। नाईन। नाउन। सुरिन् (पु॰) हज्जाम। नाऊ। नाई। स्तुल्ज (बि॰) छोटा। कम। स्वल्प।

ज्ञुल्लकः (वि॰) १थोड़ा । छोटा । विहीन । २ नीच । पापी । ३ तुच्छ । ४ निर्धन । ६ दुण्ट । कलुपित हृदय का । युवा ।

चेत्रं (न०) १ खेत । २ स्थावर सम्पत्ति। मूमि । ३
स्थान । प्रान्त । गोदाम । ४ तीर्थस्थान । १ चारों
श्रोर से घेरा हुश्रा चौगान । ६ उर्वरा भूमि । जरखेज जमीन । ७ उत्पत्तिस्थान । ८ भार्या । ६
शरीर । १० मन । ११ घर । क्रसवा । १२ चेत्र ।
रेखागियात की एक शक्का [ जैसे त्रिसुज । ] २३ श्रक्कित
चेत्र । चित्र ।—श्राधिदेवता, (स्त्री०) किसी पवित्र
स्थल का श्रधिष्ठानु या रचक देवता ।—श्राजीवः,
(५०)—करः, (५०) किसान । खेतिहर ।—गणितं,
(न०) चेत्ररेखा । गणित ।—गत (वि०) रेखागणित सम्बन्धी या भूमि की नाषजोख सम्बन्धी।

--ज, (वि०) १ चेत्रोत्पन्न। २ शरीरोत्पन्न। - जः, पवित्र स्थल में रहने वाला। क्तेत्रिकः ( पु॰ ) १ किसान । २ जोता । ३ जीवात्मा । ४ परमारमा । त्रेत्रिय (वि०) ३ खेत सम्बन्धी । २ श्रसाध्य । गोचरभूमि । दोत्रियः ( पु॰ ) तम्पट । व्यभिचारी ।

श्रन्य किसी ने मूलग्रन्थकार के नाम से स्वयं वना (पु०) १२ प्रकार के पुत्रों में से एक । नियोग द्वारा कर अन्थ में जोड़ दिया हो ! पुस्तक में अपर से उत्पन्न पुत्र ।-जात, (वि॰) दूसरे की भार्या में मिखाया हुआ पाठ। उत्पन्न किया हुन्ना पुत्र ।--ज्ञ, (वि०) १ स्थलों का जानकार । २ चतुर । दच ।--ज्ञः, (पु०) १ जीवातमा । २ परमात्मा । ३ श्रधर्मी । दुराचारी मनमौजी । ४ किसान ।-पितः, ( पु॰ ) जमीन-दार।--पदं, (पु०) किसी देवता के उद्देश्य से उत्सर्ग किया हुआ पवित्र स्थल ।--पालः, (पु०) दूर तक फैंके जाते हैं। ३ खेत का रखेयाया रखवाला । २ देवता विशेष जो खेत की रखवाली करता है। ३ शिव जी की उपाधि।-फलां, ( न० ) खेत की लंबाई चौड़ाई का माँप।--भक्तिः, (स्त्री०) खेत का विभाग ।—भूमिः, ( ह्वी॰ ) भूमि जिसमें खेती की जाती है। - चिद्र, (वि॰) चेत्रज्ञ। (पु०) १ किसान । २ श्राध्यात्मिक ज्ञान (वि॰) शुभ । मङ्गलकारी । सम्पन्न विद्वान । ३ जीवात्मा । — स्थ, (वि०) ञ्चानन्दित । न्तेत्रिक (वि०) [स्त्री०—होत्रिकी] चेत्रसम्बन्धी। दुर्वल होना। नष्ट करना। दोत्रिन् ( पु॰ ) १ इषक । २ (नाममात्र का ) जोता। हीस्यं ( न॰ ) १ नाश । २ दुबलापन । न्तेत्रियम् ( न० ) १ त्राभ्यन्तरिक रोग । २ चरागाह । २ दूध सम्बन्धी। त्तेाडः ( पु० ) हाथी बाँघने का खूँटा ! न्तेपः (पु॰) १ उझालना। फैँकना । पटकना। घूमना। अवयवों का चालन । २ फैक । पटक । ३ स्रोतः (पु॰) मृसल । वहा । घन । मेजना। रवाना करना। ४ दे पटकना। ४ भङ्ग करना। (नियम) तोइना। ६ व्यतीत कर डालना। ७ विलम्ब । दीर्घसूत्रता। ८ तिरस्कार श्रपशब्द । ६ श्रपमान । स्रप्रतिष्ठा । १० श्रमिमान । न्ताद्मन् ( पु॰ ) सून्मता । घमगड । ११ गुलदस्ता । न्तेपक (वि०) ३ फैकने वाला । भेजने वाला । २ मिलावटी। बीच में घुसेड़ा हुआ। ३ अपमान-कारक। गालीगलौज वाला। उचंग । द्वाभगां ( न० ) उत्तेजना । भड़क । स्तेपकः (पु॰) मिलावटी या बनावटी भाग। किसी अन्थ का वह ग्रॅंश जो मूलअन्थकार का न हो कर

स्तेपस्पस् ( न० ) १ फैंकना । डालना । भेजना । बत-लाना।२ न्यतीत करना। ३ छोड़ जाना। ४ गाली देना । १ गुफना या गोफन नामक एक यंत्र जिसमें रख कर कङ्कश दूर सक फैंका जाता है। न्तेपिशः ) (स्त्री॰) १ डॉइं।२ मझ्बी पकड़ने का न्तेपिशी ) जाल।२ गोफ या गुफना जिससे कंकण न्तेम (वि॰) १ सुरचित । प्रसन्न । २ सुखी । नीरोग । द्धेमः (५०) ) १ शान्ति । प्रसन्नता । चैन । सुख । स्त्रेमम् (न०) 🕽 नीरोगता । २ श्रनामय । निर्विद्यता । रचा । ३ रचित । सुरचित । ४ जे। वस्तु पास है उसका रचण। १ भोच। अनन्तसुख। (पु०) एक प्रकार का सुगन्ध द्रन्य।--कर, ( = सेमंकर) स्त्रेमिन् (वि॰) [स्त्री॰—द्वेमिग्गी] सुरचित। ह्मै ( धा॰ परस्मै॰ ) [ ह्मायति, ह्माम ] बरबाद करना। न्नेत्रं (न०) १ खेतों का समूह। २ खेता। न्तेरेय (वि॰) [म्नी॰—न्तेरेयीं] १ दुधार । दूध वाला । क्षेाणिः } (स्त्री०) ३ मूमि । २ एक की संख्या। स्नोर्गा } न्नोदः (पु०) १ घुटाई। पिसाई। २ सिल या उसली। ३ रज । धूल । करा। -- त्तम्, (वि०) जाँच, अनुसन्धान या परीचा में उहरने योग्य। न्तोभः (पु०) १ हिलाना । चलना । उद्यालना । २ <sup>भ</sup> सटका देना | ३ उत्तेजना । घबड़ाहट । उत्पात । द्याभागः ( पु॰ ) कामदेव के पाँच वाग्यों में से एक।

द्गामः ( ४० ) ) द्गामम् ( २० ) } त्तीणिः ) (स्त्री॰ ) १ भूमि। २ एक की संख्या। त्रीणी ) —प्राचीरः (५०) समुद्र।—भुज्, (५०) राजा ।--भृत्, ( ९० ) पहाड़ । पर्वत । होद्वें (न०) १ थोड़ापन। र श्रोद्धापन। नीचता ३ शहत्। मञ्जा ४ पानी । ४ रजकण ।—जी, (२०) मामः त्रोद्रः ( go ) चम्पा का वृत्र l द्तीद्रेयं ( न० ) माम । स्तीमं ( न० ) १ रेशमी वस्त्र । बुना हुन्या रेशम । द्गामः (पु॰) ∫२ हवादार श्रदा या श्रदारी। ३ मकान का पिछ्वाड़ा। (न०) ४ अस्तर। लेनिन। ५ श्रवसी। द्वीमी ( पु॰ ) सन । पटसन । न्तीरं ( न॰ ) हजामत I द्यीरिकः ( ५० ) हजाम । नाई । इता ( घ० परस्मै ) [ इताौति, इतातु ] पैनाना । वेज़

हमा (स्त्री०) १ ज़मीन । २ एक की संख्या ।—जः, ( ४० ) मङ्गबग्रह ।—पः, पतिः,—भुज्, (५०) राजा।-भृत्, ( यु० ) राजा या पहाड़। हमाय् ( घ॰ यातम॰ ) [ हमायते, हमायित ] हिलना । कॉपना । हिवड् ( घा॰ उभय॰ ) हिवेडति-हवेडते, हवेद्द ग क्त्रेडित ] गुनगुनाना । गर्जना । सीटी बजाना । गुरीना । भनभनाना । वरीना । हिचड (घ० आस०) हिचद् (घा० परसै०) [दिवदाति, स्वेदित दिवस्ता] १भींगना । २(वृत्र का 🕽 दूध निकालना। सवाद का बहना । जब इसमें प्र लगता है तब इसका अर्थ होता है भिन-भिनाना, बरबराना । स्वेडः ( पु० ) १ प्रावाज्ञ । थोर । ज्ञहरीले जानवरों का ज़हर । विष । ३ नसी । ४ त्याग । स्वेड़ा (स्त्री॰) सिंहगर्जना। २ रनगुहार। रण में योद्धाओं की ललकार। ३ वॉस। बल्ली।

द्वेला (स्त्री०) खेला कीशा हँसी। मज़ाका

च्चेडितम् ( न० ) सिंहनाद ।

ख

ख संस्कृत अथवा नागरी वर्णमाला का दूसरा व्यक्षन अथवा कवर्ग का दूसरा वर्ण । इसका उचारण स्थान कगढ है। इसको स्पर्शवर्ण कहते हैं।

खः ( पु॰ ) सूर्य ।

करना।

ख्यम् (व०) १ आकाश । २ स्वर्ग । ३ इन्द्रिय । १ नगर । ४ खेत । ६ श्रून्य । ७ अनुस्वार । ८ रन्ध । ६ रार । पोलाई । ६ शरीर के छेद या निकास यथा मुँह, कान, आँखे, नधुने, गुदा और इन्द्रिय । १० धाव । ११ असकता । श्रानन्द । १२ अवस्क । भोढल । १३ किया । १४ ज्ञान । १४ ब्राह्मण । —श्रटः ( ९० ) [खेऽटः] १ यह । २ राहु । —श्रापणा, (खी०) गङ्गा का नाम । — उल्कः, ( ए०) १ ध्रकेतु । २ यह । — उल्मुकः, ( ए० ) मङ्गलग्रह । —कामिनी, ( खी० ) दुर्गा। —

कुन्तलः, (पु०) शिव का नाम ।—गः, (पु०)
१ चिढ़िया। पत्ती। २ पवन। ३ सूर्य। ४ ग्रह।
१ टिहुा। बाट । ६ देवता। ७ बाय। तीर।
—गाधिपः, (पु०) गरुड़।—गान्तकः, (पु०)
वाज। गीध।—गाभिराम, (पु०) शिव।—
गासनः, (पु०) १ उद्याचलपर्वत। २ विष्णु।—गेन्द्रः,—गेश्वरः, (पु०) गरुड़ की उपाधियाँ।—गवती, (स्ती०) पृथिवी।—
गरुथानम्, (न०) १ वृच का कोटर या खोड्रर।
२ घोंसला।—गङ्गा, (खी०) श्राकाशगङ्गा।—
गतिः, (खी०) उड़ान।—गमः, (पु०) पत्ती।
—गोलः, (पु०) श्राकाशमण्डल।—गोलिवद्या,
(खी०) ज्योतिर्विद्या।—समसः, (पु०) चन्द्रमा।
—सरः, (पु०) [इसके खन्नर, श्रीर खेचर,

दो रूप होते हैं ] । पत्ती । २ सूर्य । ३ वादल । ४ हवा। ४ राजस।—चरी (खचरो, खेचरी) (स्त्री॰) १ उड़ने वाली श्रप्सरा । २ दुर्गादेवी की उपाधि।—जलं, ( न० ) श्रोस। वर्षां कर जल कोहर । कुहासा ।—उथातिस्, ( ५० ) जुगुन्। —तमालः, (पु॰) १ बादल । २ भुद्रा।— बोतः, ( पु॰ ) १ खगुन् । २ सूर्थं ।—द्योतनः, (५०) सूर्य ।—धूषः, (५०) अभिवासा। —परागः, (पु०) अन्त्रकार !—पुनर्यं, ( न० ) श्राकाश का फूल । [इस शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है, जब स्प्रसम्भवता दिखलानी होती है।]

निस्त स्होक में चार ग्रसम्भवताएँ मद्शित की गयी हैं ष्टुगतुरक्षांभिक्ष स्वातः शश्युत्वधतुर्धरः। स्य बन्ध्यासुती याति खपुष्पकृतशेलरः॥

—सुभाषितः । —भं, (न०) ब्रह।— भूगन्तिः, (पु०) स्पेनपची। -मिशाः, (पु॰) सुर्थः --मीलनं, (न॰) श्रौंघायी। थकावट |—सृतिः; ( ५० ) शिवजी का नाम। -वारि, (न॰) वृष्टिनत । श्रोस ।-वाष्पः, (पु॰) वर्फ । कोहरा । कोहासा ।—शय, या खेशय, (वि॰) त्राकाश में सोने वाला या रहने वाला —श्वासः, (पु॰) हवा। पवन।—समुत्य, — संमव, (वि॰) श्राकाशोत्पन्न।—सिन्धुः, (पु॰) चन्द्रमा । – स्तनी, (भ्री०) धरती । ज्मीन ।— स्फटिकं, (न०) सूर्यकान्त या चन्द्रकान्त मणि। — हर, (वि॰) जिसका माजक शून्य हो।

खक्खर (वि॰) सप्रत। ठोस।

खक्खटः ( पु॰ ) खिद्या मिही।

खंकरः 🖟 खङ्करः } (४०) श्रतक। तट। काऊता।

खच् ( घा॰ परसँ॰) [खचति, खच्नाति, खचित] . १ प्रकट होना । सासने श्राना । २ पुनर्जन्म होना । ३ पवित्र करना। ( उभय ) बाँधना। जड़ना। लपेटना |

सचित (वि॰) । जड़ा हुआ। भरा हुआ। मिला हुआ। २ गढ़ा हुआ। गड़बड़ करना। ३ जड़ा हुआ।

खज् (धा॰ परस्मै॰ ) [खजति, छजित] मथना। गडुवडु करना । घालमेल करना । खाः ) (पु॰ ) सथानी । सथने की खकड़ी खजकः ∫ विशेष। खजपम् (न०) वी। वृत्त। खजाकः ( पु० ) पची । चिड्छा । खजाजिका (स्त्री०) कवछी । चमचा । खंज् ) (घा० परस्मै०) [खञ्जति ] तंग करना । खर्अ े बंगड़ा कर चलना। एक जाना। खंज ) (वि॰) संगड़ा । स्का हुआ ।—खेटः, खड़ा ) (पु॰) १ खेल । २ खड़न पत्ती । खंजनः } ( ४० ) खंजन पंची की जाति विशेष । र्खं जनम् ) ( न० ) जँगड़ी चाल । लंगड़ा कर चलने खिअनम् 🗸 की चाल । खंजना, खञ्जना ो (छी०) खझन पत्ती की खंजनिका,खञ्जनिका ∫ जाति विशेष। खंजरीटः,खञ्जरीटः खंजरकः,खञ्चरकः (पु॰) खंबन पत्नी : खंजलेखः, खञ्चलेखः ) खटः (पु०) १ कफा२ ऋंघा कृप । ३ टॉकी । ४ हल । १ वास । -कटाहकः, ( ५० ) पीकदान । —खाद्कः, (पु०) ९ गीव्ड् । शृगाल । २ काक । कै। श्रा । ३ जन्तु। ४ शीशे का पात्र। खटकः (पु॰) १ सगाई कराने का घंघा करने नाला । २ अध्यमुँ दा हाथ । [विशेष परिस्थिति । खटकामुखं ( न॰ ) गोली चलाने हे समय हाथ की खटिका(ची॰) १ खड़िया। २ कान का बाहिरी भाग। खाँटेकिका } खडकिका } (घी०) खिड़की। (स्त्री०) खड़ी। खड़िया सिही। खट्टन (वि०) बीने प्राकार का। कदाकार। खट्टनः (पु॰) बैाना।कदाकार सतुष्य। [धास। खट्टा (स्त्री०) १ खाट । चारपाई । २ एक प्रकार की खिट्टिः ( पु॰, स्त्री॰ ) श्रयीं । विवान ।

खिट्टिकः ( पु॰ ) १ खटिक । खटीक । चिडीमार ।

वहैिंखया । शिकारी । २ कसाई ।

खद्देरक (वि०) ठिंगना। कदाकार।

मचाना । १ हगना । भोखा देना ।

विफल करना । ४ गड्बड् करना । उपद्रव

खट्टा (स्त्री० १ खाट। चारपाई। सेज । पत्रका। २ हिंडोला। भूला। मूलन खटोला। — ग्रङ्गिनः, (पु॰) १ तकड़ी या डंडा जिसकी मूँठ में खेापड़ी जड़ी हो। यह शिव जी का हथियार समका जाता है श्रौर उनके श्रनुयायी गुँसाई साधु उसे श्रपने पास रखते हैं। २ दिलीप राजा का दूसरा नाम ।---श्रंगधर,-श्रंगभृतु, ( पु॰ ) शिव जी की उपाधियाँ ।—ग्राप्तुत,—ग्राह्रढ, ( वि॰ ) १ नीच। पापी। २ परित्यक्त। दुष्ट। ३ मृद्। मूर्ख। (की॰) खटोता। छोटी खाट । खडः ( पु० ) तोड़ना । विभाजित करना । खड़िका } (स्त्री॰) खड़िया चान । मिटी । खड्गं (न०) खोहा। खड्गः (पु०) १ तलवार । २ गैड़े का सींग । २ गैड़ा ।—आघातः, ( पु० ) तलवार का घाव । -- ग्राधरः, (पु०) म्यान । परतला ।--श्रामिषं, (न०) मैसे का मांस ।—-ग्राह्वः, ( पु० ) गैड़ा।—कोशः, ( पु० ) स्थान । परतला ।— धरः, ( पु॰ ) तलवार चलाने वाला योदा ।--धेनुः,-धेनुका, (स्त्री०) १ होटी तलवार । २ गैंड़े की सादा ।—पत्रं, ( न० ) तलवार की चार ।--पिघानं,--पिघानकम्, ( न० म्यान। परतला।--पुत्रिका, (स्त्री०) सुरी। चाकू। छोटी तलवार।--प्रहारः, ( पु॰ ) तल-वार का श्राघात ।--फलां, ( न॰ ) तलवार की धार । खड़वत् (वि॰) तत्तवार से सजित। खङ्गिकः ( पु॰ ) १ तलवार से लड़ने वाला योद्धा । तत्त्ववारवंद सिपाही । २ कसाई । सूचड़ । खड्जिन् (वि०) [स्ती०—खड्जिनी] तत्तवारबंद । (पु०) गेंड़ा। खड़ीकं (न॰) हंसिया। दराँती। खंड् ) (धा० परस्मै०) [खग्रडयति, खग्रिडत] १ खग्रड् ) तोदना। काटना। चीरना। फाइना। टुकड़े हुकड़े कर डालना। चूर्ण कर डालना। २भली भाँति

हरा देना। नाश करना । ३ हतारा करना ।

खंडं, खराडम् (न॰) ) १ ऐडा । नक्व । दरार । खंडः, खराडः (पु॰) ) साँस । सन्धि । छूट । हड्डी का टूटना। २ दुकड़ा। भाग । हिस्सा। श्रॅंश । ३ श्रध्याय । सर्ग । ४ समृह । ससुदाय । सुंड । (पु०) १ खाँड। चीनी। २ रत्न का दोष। ( न० ) १ एक प्रकार का निसक । २ एक प्रकार का गन्ना।—ग्राभ्रं, (न०) १ विखरे हुए बाट्ल। २ भोगविलास में लगा हुआ। दांतों से काटने का निशान।—आलिः, (स्त्री०) १ तेल का एक नॉॅंप । २ सरोवर या भील । ३ स्त्री जिसका पति नमकहरामी के लिये अपराधी ठहराया गया हो । --कथा, (स्त्री॰) छोटी कहानी ।--काव्यं, ( न० ) छोटा पद्यात्मक यन्थ जैसे मेघदृत । खरडकाच्य की परिभाषा साहित्यद्र्पराकार ने यह दी हैं ।---खरहकान्यं भवेत् काव्यस्यैकदेशानुसारि च॥ ─ जः, (पु०) एक प्रकार की चीनी ।─धारा, (स्त्री • ) कैची। कतरनी। कतन्नी। – परशुः, (पु०) १ शिव जी की उपाधि । २ परशुराम जी की उपाधि ।—पर्शुः, ३ शिव । २ परशु-। ४ हाथी, जिसका ३ राहु एक दाँत टूटा हो !--पाल, (पु०) हलवाई !--प्रज्ञयः, (पु०) छोटी प्रजय जिसमें स्वर्ग के नीचे के समस्त लोक नष्ट हो जाते हैं।--मोद्कः, ( पु॰ ) त्र्रोतो । लड्डू ।--लवर्गा, ( न॰ ) निमक विशेष।—विकारः, ( ५० ) खाँड । चीनी।— शर्करा, (खी०) बुरा। मिश्री।—शीता, (स्नी०) पुंअली स्त्री। छिनाल श्रीरत । व्यभिचारिणी पत्नी । ) हुकड़ा। ग्रंश। भाग। } (पु०) । शक्कर। खंडकः ( पु॰ ) खगडकः ( पु॰ ) खंडकं, खग्रडकम् (न०) वांड़। २ नखरहित। खंडन, खाइन (वि०) १ तोड़ा हुआ। ट्रटा हुआ।

कटा हुआ। विभाजित । २ नष्ट किया हुआ। खंडनं, खग्डनम् ( न० ) १ तोइना । दुकड़े दुकड़े करना । काट डालना ! २ काटना । चोटिल

करना । धायल करना | ३ हताश करना | व्यथं

कर देना। ४ वाधा डालना। ५ धोखा देना। ६ किसीकी दलीलों के। काट देना। ७ विप्नव। विरोध। = विसर्जन। बरखास्तगी। खंडलः, खग्रडलः ( पु॰ ) } खंडलं, खग्रडलम् ( न॰ ) } खंडशस्, रूगडशस् ( अव्यया० ) दुकड़े दुकड़े।

दुकड़ों में। संडित, खरिडत ( व० क० ) १ कटा हुआ।

दुकडे़ दुकडे़ किया हुआ। २ नष्ट किया हुआ। ३ (बहस में ) हराया हुआ। (बहस में ) उत्तर

दिया हुआ । ४ विष्मच किया हुआ । बिगड़ा हुन्ना।- विद्यह, (वि०) ग्रंगहीन। ग्रंगभग। — बृत्त, (वि॰) ग्रसदाचारी । दुराचारी । अष्ट ।

खंडिता 👌 (स्त्री॰) वह स्त्री जिसका पति अन्यत्र खिशिडता ∫ रात बिताता हो । आठ सुख्य नायिकाओं में से एक।

खंडिनी, खगिडनी ( स्त्री॰ ) पृथिवी। खंदिकाः, खन्दिकाः (बहुवचन) भुना हुन्ना या तला हुश्रा श्रनाज ।

खदिरः ( पु० ) १ कस्था काबृद्धः । २ इन्द्रः । ३ चन्द्रमा । स्नन् ( घा० ड० ) [स्तनति-खनते, स्नात, खन्यते, या

खायते ) खादना । खनकः ( पु० ) ३ खोदने वाला। २ सेंघ फोड़ने

वाला । ३ भूसा (४ खाना ।

खननम् ( न० ) १ खुदाई । २ गाड़ना । (स्त्री०) खान ।

स्वितित्रं ( न० ) फॉवड़ा । कुदाली ।

खपुरः ( पु॰ ) सुपाड़ी का पेड़ ।

खर (वि०) मृदु, रताच्या, द्रव का उल्टा। १ कड़ा। रूखा। ठोस । २ तेज़ । तीक्ण । कठोर ! ३

खद्दा। तीता । ४ सघन । घना । १ हानिकारक । श्रवगुण्कारी। ६ तेज़ धार वाला। ७ गरम। उष्ण । = निष्दुर । नृशंस । —श्रंश्लः, —करः, —

रश्मिः, ( पु॰ ) सूर्य । – कुटी, (स्त्री॰) १ गर्धो

का श्रस्तवत्त । २ नाई की दूकान । कोगाः, --क्काराः, (पु॰) तीतर विशेष।—क्रोमतः, (पु॰)

२७१ )

ज्येष्टमास ।—गृहं,—गेहं, ( न॰ ) गर्थों के जिये

त्रस्तवल ।—द्ग्रहम्, (न॰) कमल ।—ध्वंस्निन्, ( पु० ) श्रीराम जी की उपाधि। - नादः, (पु०) गधा की रेंक।—नालः, (ए०) कमल।—पार्ञ, ( न॰ ) तोहे का वर्तन। -- पालः, ( पु॰ ) काठ का वर्तन ।--धियः, ( पु० ) कवृतर ।--

यानं, (न॰) गधे की गाड़ी यानी गाड़ी जिसमें गधे जुते हैं। - शब्दः, (पु०) गधे का रेंकना। २ समुद्री गिद्ध। लग्वइ।—शाला, (स्त्री॰) गर्घो का अस्तवल । - स्वरा, (स्त्री०) जंगली चमेली।

खरः (पु॰) १ गधा।२ खचर। ३ काका ४ एक राइस का नाम जे। रावण का भाई था।

खरिका (स्त्री०) पिसी हुई अुश्क या कस्तूरी ।

खरिंघम—खरिन्धम ) (वि०) गधी का दूष खरिंधय — विरिन्धय ∫ पीने वाला। खरी (स्त्री॰ ) गर्धा।—जंघः, ( पु॰ ) शिवजी की

उपाधि।—सृषः, ( पु॰ ) गधा। सूर्वं। खरु (वि०) १ सफेदा२ सूर्खाम्दा३ निर्दयी।

**६ वर्जित वस्तुओं का अभिलाषी**। **८२ रुः** (पु०) ३ घोड़ा। २ दॉॅंत । ३ घमंड । ४ काम-

देव । १ शिव । (स्त्री॰) वह लड़की जो अपना पत्ति स्वयं पसंद करे।

देना। वेचेन करना। २ चर्राना। थर्राना। चूँचूँ करना । खर्जनम् ( न० ) खरोचना । छीखना ।

खर्ज (धा० परस्मै०) [खर्जित, खर्जित ] १ कष्ट

खर्जिका (स्त्री०) १ जननेद्रिय सम्बन्धी रोग विशेष ।

२ चाट | चसका । खर्जुः (खी०) १ खरोचन । इतिन । २ खज्र का

पेड़। ३ धतूरे का भाड़। खर्जरं (न०) १ चाँदी । २ हरताल । खर्जः (स्त्री॰ ) खाज। खुजली।

खर्जूरं (न०) १ चाँदी । २ हरताल । खर्जूरः ( पु० ) १ खजूर का तृत्त । २ विच्छू । खर्जुरी (स्त्री॰) सजुर का पेड़।

स्वर्परः (पु॰) ३ चोर । २ गुंडा। ठग।३ खप्परा खोपदी । ५ खपरा । ६ छाता ।

खर्परिका, खर्परी (स्त्री०) एक प्रकार का सुर्मा।

ख्रहः (पु०) १ खरत जिसमें डात कर कोई वस्तु

४ चातक पद्मी । १ ससक ।

खिल्लिका (स्त्री०) कवाई।

कृटी जाय। चक्की। २ खड्डा। गढ़ा। ३ चमड़ा।

खर्व — खर्व (कि॰) [खर्वति, खर्वित ] १ जाना । हरकत करना। २ ग्रकड्ना। खर्ब--खर्घः ( वि० ) १ ग्रंगशंग । ग्रपुर्ण । २ ठिंगना। कदाकार। नीचा। छोटा। (कद में) खर्वः—खर्वः ( पु॰ ) ) दस ग्ररव की संख्या । खर्वे—खर्वे ( न॰ ) ﴾ — शाख, ( वि॰ ) ठिंगना । कदाकार । वोना । खर्वटः (पु॰) ) १ हाट। पैंठ। २ पहाड़ की तराई खर्वटम् (न॰) ) का प्राम। खल् ( घा॰ परस्मै॰ ) [खलति, खलित ] १ हितना कॉॅंपना । २ एकत्र करना । इकट्ठा करना । खलः (५०)) ६ खितहान । २ ज्ञमीन । स्थल । ३ खलम् (न॰) रथान। जगह। ४ धूल का ढेर। ४ तताबुट । नीचे बैठी हुई कीचड़ा(पु०) दुष्ट मनुष्य।—उक्तिः, (स्त्री०) गाली।— भान्यं, (न०) खितहान ।—पूः, (पु॰ स्त्री०) मेहतर। बटोरने वाला।—मृतिः, (पु०) पारा। संसर्गः, (पु॰) दुष्ट की सङ्गति। खलकः ( पु॰ ) वड़ा। खजति (वि०)गंजा। खलतिकः ( पु॰ ) पहाइ। खिलुः ) (स्त्री०) तेल की तलछुट। कीट। काइट। खली 🤇 खरी। खितनः—खलीनः ( ५० ) ) सगाम । रास । खितनम्—खलीनम् ( न० ) ) खितनी (स्री०) खितहानों का समूह। खलीकारः ( ५० ) १ चीटिल करना । घायल खलीकृतिः (स्त्री०) करना । २ बुरा व्यवहार करना। ३ दुष्टता। उत्पात । खद्ध (अम्यया०) ३ निश्चय, वास्तविकता, और यथार्थता बोधक अब्यय । २ मिन्नत । आर्जु। प्रार्थना । विनय । ३ चनुसंघान । ४ वर्जन । मनाई। निषेध। १ हेतु। किमी कभी यह वाक्यालङ्कार की सरह भी व्यवहार में लाया जाता है। खलुज् ( ५० ) अधियारा । अंधेरा । खलूरिका (स्त्री॰) परेड मैदान जहाँ सैनिक लोग

क्रवाइद करें तथा अस्त्रप्रयोग का अभ्यास करें।

ब्रल्या (स्त्री॰) खितहानों का समूह ।

खसूचिः ( ५० स्त्री० ) निन्दान्यञ्जक शब्द यथा '' वैयाकरणखसृचिः ''। वैयाकरण जो न्याकरण के। भूज गया हो। न्याकरण के। भन्नी भाँति न जानने वाला। खस्खसः ( पु॰ ) पोस्ते के दाने।--रसः, ( पु॰ ) अफीम । अहिफेन । खाजिकः ( ५० ) भुना हुत्रा चनाज । खाद्—खात् (अन्यया॰) गला साफ करते समय का शब्द । खखार । खारः (पु॰) 🌶 ग्रर्थी । टिक्टी जिस पर रख खाटा (खी॰) खाटा (खा॰) खाटिका (स्त्री॰) कर सुर्दे के। रमशान पर खे खाटी (क्त्री॰) जाते हैं। खादी (स्त्री०) खांडवः—खाग्डवः ( पु॰ ) मिश्री । कंद् । खांडवम् —खाराडवम् ( न॰ ) इन्द्र के एक वन का नाम जो कुरुचेत्र के समीप था श्रीर जिसे श्रर्जुन श्रीर श्रीकृष्ण की सहायता से श्रानिदेव ने भस्म किया था।—प्रस्थः ( पु० ) एक नगर का नाम। खांडविकः—खार्खविकः } ( पु॰ ) इत्रवाई। खांडिकः—खारिडकः } खात (वि०) १ खुदा हुआ। २ फटा हुआ। टूटा खातम् (न०) १ गदा। गर्तं। २ रन्ध्र। सूराख। भ्रेद । ३ खनन । खुदाई । ४ तालाव जो संबा अधिक और चौड़ाकम हो !---भूः, (स्त्री०)

नगर के या किले के चारों श्रोर जल से भरी खाई।

खिल्लिट } (वि०) गंजा।
खल्लीट } (वि०) गंजा।
खल्लीट (वि०) गंजा।
खशः (बहुवचन० पु०) उत्तर भारत में पहाड़ी एक
देश और उस देश के अधिवासी।
खशीरः (बहुवचन० पु०) देश विशेष और उसके
अधिवासी।
खणः (पु०) १ कोघ । २ निष्दुरता। नृशंसता।
खसः (पु०) १ खाज। खुजली। २ देश विशेष।
खसानाः (प० की०) निस्तानगञ्जक शहर स्था

खातकः

खातकः ( ५० ) १ खोदने वाला। वेलदार। २ कदुआः कर्ज्दार।

खातकं (न०) खाई। गदा। गर्ता।

खाता (स्त्री०) कृत्रिम तालाव।

**बातिः (स्रो०) खुदाई।** 

खार्ज (न०) १ फडुआ । कुदाली । २ लंबा अधिक

श्रीर चौड़ा कम तालाब। ३ डोरा। ४ वन। जंगल । १ भय ।

खाद् ( घा॰ परस्मै॰ ) [खाद्ति, खाद्ति] खाना ।

भक्तमा करना । शिकार करना । काटना । ग्वादक (वि॰) [स्री०--खादिका] खाने वाला।

निघटाने वाला ।

खादकः ( ५०) कर्जदार । ऋणी । कदुआ ।

खादनं (न०) १ लाना । चवाना । २ भोज्य पदार्थ । खादनः ( पु॰ ) दाँत । दन्त । **डिपद्रवी** ।

खादुक (वि॰) [स्री॰ -खादुकी ] उत्पाती।

खाद्यम् ( न० ) भोज्यपदार्थ । खाना । खादिर (वि०) [स्त्री—छादिरी, ] खदिर यानी

कत्था के वृत्त से बना हुआ या तत् वृत्त सम्बन्धी ।

खानं (न॰) १ खुदाई। २ चोट।—उद्कः, (पु०) नारियल का वृत्त ।

खानक (वि०) [स्त्री०-खानिका] खोदने वाला। बेलदार। खान खादने वाला।

खानिः (स्त्री०) सानि।

त्यानिकं (न०) े कूप का छेद । ऋप की दरार

खानिकः (स्त्री॰ ) या सन्धि। खानितः ( पु॰ ) घर में सेंघ बगाने वाला चार।

खार ) (खी॰) ३२ मन ३२ सेर की अनाज

खारिः खारी ) की तौल विशेष।

खार्चा (स्त्री०) त्रेता युग ।

खिखिरः—खिङ्किरः ( पु० ) १ लौमड़ी। २ चारपाई मचवा या पाया ।

खिद् ( घा० परस्मै० ) [खिद्ति, खिन्न ] ठोंकना ।

दबाना। दुःख देना । सताना । ( श्रात्मने० ) [ खिद्यते, खित्ते, खिन्न, ] सन्तप्त होना।

पीड़ित होना। थक जाना। सुस्त या उदास हो जाना । डराना । भय दिखाना ।

खिदिरः ( पु० ) १ संन्यासी । फकीर । २ मेाहताज ।

भिखसंगा। ३ चन्द्रसा। खिन्न (व॰ क़॰) सन्तर । उदास । ग़सगीन । दुःखी ।

खिलं (न०) । १ वंजर ज़मीन का टुकड़ा। सर-खिलः (पु॰) र्भूमि का एक खत्ता। र अतिरिक्त भजन जो मूलभजनसंग्रह में न श्राया हो। ३

त्रुटिपूरक। परिशिष्ट भाग । ४ संग्रह । ४ शून्यता ।

खुंगाहः,—खुङ्गाहः ( ५० ) काला दहत्रा या घेाड़ा ।

खुरः (पु०) १ (साथ द्यादिका) खुर । २

सुगन्ध द्रन्य विशेष । ३ छुरा । श्रस्तुरा । ४ खाट का पाया।—श्राधातः,—त्तेपः, ( पु॰ ) बात ।

—ग्रास, —ग्रास. (वि॰) चपटी नाक वाला। —पदची, (स्त्री॰) घोड़े के पैरों के चिन्ह ।—

प्रः, ( पु॰ ) तीर जिसकी नोंक या फल अर्द चन्द्राकार हो । खुरत्ती (स्त्री०) सैनिक कवायद या श्रस्त-चालन का

अभ्यास । खुरालकः ( पु० ) लोहे का तीर।

खुरालिकः (पु०) ३ छुरा रखने का घर या केस । २ लोहे का तीर। ३ तकिया।

खुल्ल (वि०) द्योटा। कम। नीच। श्रोद्या।— तातः, (पु॰) पिता का छोटा भाई । छोटा चाचा । खेचर देखा खचर।

खेटः (पु०) १ गाँव। २ कफ। २ वलराम का मुसला। ४ घेरहा।

खेटितानः ) (पु०) वैतालिक जा अपने मालिक की गा खेटितालः ) बजा कर जगावे।

खेटिन् ( ५० ) मनमौजी । अष्ट ! खेदः ( पु॰ ) १ उदासी । शिथिलता । सुस्ती । २

थकावट । ३ पीका । शोक ।

खेयं (न०) गढ़ा। खाई। खेयः ( ५० ) पुत्त ।

खेल (घा॰ परस्मै॰) [ खेलति. खेलित] १ हिलाना। इधर उधर घूमना ! २ कॉंपना । खेलना ।

खेल (वि०) खिलाड़ी। कामी। कामुक!

खेलनं (न०) १ हिलना डुलना। २ खेल । अमोद-प्रमोद् । ३ श्रभिनय ।

सं० श० कौ०- ३४

खेला (छी०) कीड़ा। खेल।

खेंजिः ( स्री॰ ) १ कोड़ा । खेल । २ तीर ।

खोटिः ( खी॰ ) चालाक या नटखट खी।

खोड (वि०) लंगहा। जुला।

खोर } (वि०) लंगड़ा। लुला।

खीलकः (पु॰) १ पुरवा । गाँव । २ बाँवी । ३ सुपाड़ी

का बिलका। ४ डेगची विशेष।

खोलिः ( पु॰ ) तरकस ।

ख्या ( घा॰ परस्मै॰ ) [ ख्याति, ख्यात ] महना। वतजाना। वजान करना।[ख्यायते]प्रसिद्ध होना [( निजन्त ) ख्यापयति-ख्यापयते ] १ प्रसिद्ध करना। ३ उद्गोषित करना। २ कहना । वर्णन करना। तारीक करना। प्रशंसा करना।

ख्यात (व॰ क॰) १ जाना हुन्ना। २ उक्त। कहा हुन्ना। ३ असिद्ध। मशहूर । बदनाम।—गर्ह्या, (वि॰) बदनाम।

ख्यातिः (स्त्री०) १ प्रसिद्धिः शोहरतः। गौरवः। कीर्तिः । २ संज्ञाः पदवीः । उपाधिः । ३ वर्धनः । ४ प्रशंसाः । १ (दर्शनः में ) ज्ञानः।

ख्यापनम् (न०) १ वर्णनः। प्रकाशनः। व्यक्तकरखः। प्रकट करनाः। २ प्रसिद्ध करनाः। कीर्ति फैलानाः।

ग

ग संस्कृत या नागरी वर्णमाला का तीसरा व्यक्षम । कवर्ग का तीसरा वर्ण । इसका उचारणस्यान कषट्य है । इसको स्पर्शवर्ण कहते हैं ।

ग (वि॰)केवल समास में पीछे आता है और वहाँ इसका अर्थ होता है कौन, कौन जाता है, हिलने बाला। जाने वाला। होने वाला। उहरने वाला। रहने वाला। मैथन करने वाला।

में (न०) गीत। भजन।

गः (पु॰) १ गन्धर्व। गणेश जी। जुन्दः शास्त्र में पुरु अक्तर के लिये चिन्ह।

गगनम् ) (न॰) [किसी किसी के मतानुसार गगग्रम् । गगग्रम् रूप अशुद्ध है।

पाल्युने गगने फेन पत्वित्ति वर्षराः।

अर्थात् फाल्युन, गगन और फेन शब्दों में
जङ्गली लोग न की जगह मा लगाते हैं ] १

आकाश। अन्तरित्त । २ सून्य । सिफर । ३ स्वर्ग ।
—अर्थ, (न०) सब से ऊँचे कर्यं लोग।—अर्थनाः,
(स्त्री०) अप्सरा। परी। किन्नरी।—अर्थनाः,
(पु०) १ सूर्य । २ यह। ३स्वर्गीय जीव।—
अरखु, (न०) वृद्धिजल ।—उत्सुकः, (पु०)
सङ्गलग्रह।—कुसुमं,—पुष्पं, (न०) आकाश का

फूल (असम्भान्य वस्तु)।—गितः, (पु०) १ देवता । २ स्वर्गीय जीव । ३ अह।—खर, (गगनेखर भी) (वि०) आकाश में चलने वाला।—खरः, (पु०) १ पत्ती । २ अह । ३ स्वर्गीय आतमा ।—ध्यक्षः, (पु०) १ सूर्य । २ बादल ।—सद्, (पु०) आकाशवासी या अन्तरित्त में बसने वाला । (पु०) स्वर्गीय जीव ।—सिन्धु, (खी०) गङ्गाजी की उपाधि।—स्थ, -स्थित, (वि०) धाकाश में दिका हुआ ।—स्पर्शनः, (पु०) १ पवन । हवा । २ अष्ट मास्तों में से एक का नाम ।

गंगा ) (क्षी०) भारतवर्ष की पुण्यतीया प्रसिद्ध गङ्गा ) नदी!—अम्बु,—अम्भस्, (न०) श्वाङ्गाजल । र आश्विन मास की बृष्टि का निर्मेल जल ।— ध्रम्नतारः, (पु०) १ गङ्गाजी का भूलोक में स्थामन । र तीर्थस्थलियोप ।—उद्भेदः, (पु०) गङ्गाजी के निकलने का स्थान । गङ्गोत्री ।—होत्रं, (न०) गङ्गाजी और उसके दोनों तरों से दो दो कोस का स्थान ।—जः (पु०) २ कार्तिकेय ।— दत्तः, (पु०) भीषमितामह।—हारं, (न०) वह स्थान जहाँ गङ्गाजी पहाइ छोड़ मैदान में स्थाती हैं। हरिद्वार —धरः, (पु०) १ शिवजी । र ससुद्व।—पुत्रः, (पु०) १ भीषम । २ कार्तिकेय।

३ दोगला। वर्षसङ्कर विशेष। इस जाति के पुरुष
धुर्दे ढोथा करते हैं। ४ गङ्गा के घाटों पर बैठ कर
यात्रियों से पुजनाने वाले। घाटिया।—भृत्. (पु॰)
३ शिव । २ समुद्र।—यात्रा. (स्ती॰) १ गङ्गाजी
को जाना। २ मरखासछ पुरुष को मरने के लिये
गङ्गातट पर लेजाना।—सागरः, (पु॰) वह
स्थान, जहाँ गङ्गाजी समुद्र में गिरती हैं।—सुनः,
(पु॰) १ मोध्म। २ कार्तिकेय।—हुद्रः, (पु॰)
एक वीर्थ का नाम।

गंगाका, गङ्गका गंगका, गङ्गका (खी॰) श्री गङ्गाजी। गंगिका, गङ्गिका

गंगालः, गङ्गालः (पु॰) रल विशेष जिसे गोमेद भी कहते हैं।

गच्छः (पु॰) १ वृत्तः। २ श्रङ्कगिष्टितः का पारिभा-षिक शब्द विशेषः।

गज् (धा॰ परस्मै॰) [गजति, गजित] १ शोर करना। गर्जना ।२ नशे में होना । घवडा जाना ।

गजः ( पु॰ ) १ हायी । २ श्राठ की संख्या। ३ लंबाई नापने का माप विशेष जो हो हाथ का होता है।

"चाचारवनरांगुल्या त्रिंग्यदंगुलकी गतः।"

४ राचम जिसे शिव जी ने मारा था ।—ग्रादासी, ( पु॰ ) १ सर्वेत्तम हाथी । २ ऐरावत की उपाधि ।—ग्राधिपतिः, ( पु० ) गजराज । -- अध्यत्तः, ( पु० ) हाथियों का दारोगा। —श्रपसदः, ( ५० : दुष्ट हाथी।—श्रशनः, ( पु॰ ) अश्वत्थ वृत्त ।—आशनं, ( न॰ ) कमल की जड़ ।—द्यारिः, (पु०) १ सिंह। २ गज नामी राचस के मारने वाले शिवजी।—श्राजीवः, ( पु॰ ) महावत :--आननः आस्यः. ( पु॰ ) गर्गेश जी। - ग्रायुर्वेदः, (पु०) हाथियों की चिकित्सा का शास्त्र ।—ग्रारोहः, (पु॰) महावत । —ग्राह्मं, —ग्राह्मयम्, ( न० ) हस्तिनापुर नगर का नाम।--इन्द्रः, ( पु॰ ) । गजराज। २ ऐरावत ।-इन्द्रकर्गाः, ( पु० ) शिव जी ।--कूर्याशिन्, (५०) गरुड़ जी ।—गतिः, (स्त्री०) १ हाथी जैसी चाल । मदमाती चाल । २ गज-गामनी स्त्री ।—गामिनी, (स्त्री०) हाथी जैसी |

चाल से चलनेवाली भ्री।—द्या,—द्वयस, (वि०) हाथी जितना जाँचा या ऊँचा। दनतः, ( पु० ) । हाथी का दाँत।-- र गरोश जी। ३ हाथी-दाँत का । ४ खंटी । कील या बेकेट (जा दीवाल पर लटका दिया जाता है) ।--दन्तमय, ्बि॰) हाथी दाँत का बना हम्रा≀—दानं, (न०) ९ हाथी का सदा २ हाथी का दान। —नासा, (स्त्री०) हाथी की कनपटी। पति:. (पु०) १ हाथी का स्वामी । २ वहा ऊँचा राजराज। ३ सर्वोत्तम हाथी।--पुङ्गवः, (पु०) गजराज।---पूरं, ( न॰ ) हस्तिनापुर नगर ।--बंधनी --वंधिनी. (स्त्री०) गजशाला ।--भज्ञकः. (५०) त्ररबन्थ वृत्त ।—मग्**डनम्, ( २० )** हाथी के माथे पर बनाई हुई रङ्ग बिरङ्गी रेखाएँ। हाथी श्कार ।— मग्रहलिका, — मग्रहली, ( स्त्री० ) हाथियों की सरडली ।—माचलः, ( ५० ) सिंह।—मुका (स्त्री० )—मौक्तिकं. ( न० ) गत्र के मस्तक से निकलने वाला मोती ।-मुखः,-वक्त्रः,-चदनः ( पु॰ ) गणेश जी ।—माटनः (यु०) सिंह । शेर । — यूयं, (न०) हाथियों का सुंड।—योधिन, (वि०) हाथी की पीठ पर बैठ कर लड़ने चाला। —राजः, (पु०) हाथियों में सर्वेत्कृष्ट हाथी। — बजः, ( yo ) हाथियों की एक टोली ।— साह्ययम्, (न०) हस्तिनापुर । -स्नानम्, (न०) हाथी का स्नान । ( त्रालं - ) व्यर्थ का काम । जिस प्रकार हाथी स्नान कर पुनः सुड़ में भर सूखी मिट्टी अपने अपर डाल कर स्नान व्यर्थ कर डालता हैं; उसी प्रकार केई काम करके पुनः वह खराब कर डाला जाय, तो उस कार्य की गजस्नानवत् कार्य कहते हैं।

गजता (स्त्री॰) हाथियों का समृह। गजवत् (वि॰) १ हाथी की तरह। २ हाथी रखने-वाला।

गंज ) (धा॰ परस्मै॰ ) [गञ्जति ] विशेष रूप गञ्ज ) से शब्द करना ।

गंजः ) १ खान।२ खबाना।३ गोशाखाः४ गऊजः∫गञ्ज। अनाजकी मण्डी।४ अवज्ञा।तिर-

स्कार ।—जा, (स्त्री०) १ औपड़ी । महैया। इप्पर । २ मदिरा की दूकान । ३ मदिरायात्र । गंजन ) वि०) १ अत्यधिक वृश्यित । लज्जित किया गञ्जन ∫ हुन्ना । २ विजयो । गंजा ) (स्त्री०) १ भौंपड़ी। २ कलारी । शराब की गञ्जा 🕽 दुकान । ३ पानपात्र । मंजिका } (श्ली॰) कलारी। शराब की दूकान। गञ्जिका ंगड् (धा॰ परस्मै॰) [ गडति, गडिन] १ चुत्राना । २ खींचना । रस निकालना । गहः (पु०) १ पर्दा । टही । २ हाता । ३ खाई । ४ रोकथाम । ग्रटकाव । ४ सुनहले रङ्ग की मञ्जली । -- उत्थं, - देशजं, -- लवर्णं, ( न॰ ) संघा निसक् । गडयतः गडयन्तः } (पु०) बादल । मेघ । गडिः ( न० ) १ बछुड़ा । २ सुस्त बैला। गडु ( वि० ) कुबड़ा। गडुः ( पु० ) १ कूबह । २ वर्षी । साला । साँग । ३ निरर्थक वस्तु । गडुक (५०) १ कारी। लोटा। जलपात्र। २ श्रंगृही। गडुर } गडुल } (वि०) क्रवड़ा । क्रुका हुत्रा । गडेरः (पु०) बादल । मेघ । गडीलः ( पु०) १ मुँह मर। २ कची खाँड। गडुरः } (पु॰) भेड़। मेष। गडुलः } गडुरिका (स्त्री०) १ भेड़ों की कतार। २ अविच्छल रेखा। धार । गडुकः (पु॰) सोने का गङ्चा या पात्र विशेष। गगा ( घा० उभय० ) [ गगायति-गइयते, गगाित ] ९ गिनना। गणना करना। मिन्ती करना। २ जोड़ना । हिसाब लगाना । ३ तख्रमीना करना ३ अन्दाज्ञा लगाना । ४ श्रेगीवार रखना । ४ ख्याल करता। ६ लगानाः ( दोष ) ७ ध्यान देना। गगाः ( पु॰ ) १ फुल्ड । गिरोह । समूह । हेड़ । टोली। दल। २ श्रेगी। कचा। ३ नौकरों की

टांजी। ४ शिव जी के गण : ५ एक उद्देश्य के

लिये बनी हुई सनुष्यों की संस्था। ६ एक सम्प्र-दाय । ७ सैनिकों की एक द्वेदी टोली । ८ संख्या। ६ पाद (कविता में)। १० व्याकरण में एक श्रेणी को धातुएँ यथा स्वादिगरा । ११ गरोश जी का नाम |-- अत्रवाी, (पु०) गर्णेश जी |-- अञ्चलः, ( ५० ) कैनास पर्वत का नाम ।—ग्राधिपः,— अधिपतिः, ( पु० ) १ शिव जी । २ गगेश जी । ३ सेनापति । गुरु । यूथप या यूथपति ।— ब्राज्ञं, (न०) कई खादमियों के खाने योग्य बनाया हुआ भोज्य पदार्थः —ग्रभ्यन्तर, ( वि० ) दल या समुदाय में से एक ।—ग्रम्यन्तरः, ( पु॰ ) किसी धार्मिक संस्था का नेता या सुखिया। —ईशः, ( पु॰ ) १ गर्षेश, —ईशानः,— ईश्वरः, (पु॰) १ गणेश । २ शिव ।—उत्साहः, (पु०) गैंड़ा।—कारः,;पु०) १ श्रेखीवद करने वाला । २ भीष्म की उपाधि । -- जक्रकं, ( न० ) धर्मात्मात्रों की पंक्ति या ज्योनार ।---तिथा, (वि॰ ) दल या टोली वनाने वाला ।-देवताः, ( पु० ) देव समृह । श्रमरकेशिकार ने इनकी गणना यह बतलायी है:---

अधित्यविष्ठववनवरुतुचिता भासः राविकाः । नहाराजिकनाथाय्य रहायः सत्विताः ॥

श्रथांत् १२ श्रादित्य, १० विश्वदेव, ८ वसु, ४६ वायु. १२ साध्य, ११ सद, १६ तृषित, ६४ श्रभास्वा, २२० महाराजिक।—द्रव्यं, (न०) सार्वजनिक सम्पत्ति।—धरः, (पु०) १ एक श्रेणी या संख्याका मुखिया। २ पाठशालीय श्रध्यापक।—नाथः,—नाथकः, (पु०) १ गणेश जी। २ शिव जी।—नाथिका, (क्षी०) दुर्गादेवी।—पः, —पतिः,—(पु०) शिव जी श्रथवा गणेशजी।—प्रक्वः, (न०) वक्षस्थल। जाती।—पुक्वः, (पु०) १ जाति का या श्रेणी का मुखिया। (बहुव्वन्त) एक देश श्रीर उसके श्रधवासो। —पूर्वः, (पु०) किसी जाति या श्रेणी का मुखिया।—भर्तः, (पु०) १ शिव जी का नाम। २ गणेश जी का नाम। ३ श्रेणी का मुखिया।—भर्तः, (व०) विश्व जी का नाम। २ गणेश जी का नाम। ३ श्रेणी का मुखिया।—साजनं, (न०) पंगति। ज्योनार। सोज। —राउयं, (न०)

वृत्तिण की एक रियासत का नाम ।—हास्सः, हासकः, (पु० , सुगन्य दृश्य विशेष । गगाक (वि० , [स्त्री० –गिका] वहा मृह्य देक्द खरीदा हुआ ।

गंगाकः ( पुरु : १ अङ्गर्गाण्त का जाननेवाला । २ ज्योतिषी । दैवज्ञ ।

गग्नो (स्री०) ज्योतियी की स्री।

गगामं (न०) १ गिनती । हिलाब किसाब । २ जोड । ३ करपना । विचार । ४ विश्वास ।

गणाना (स्त्री०) गिनती । किताब ।—महासात्रः (पु०) त्रर्थसचिव । किम से । गणात्रस् (अन्यया०) समृह में । टोजी में । श्रेखी के गणाः (ज्ञी०) गिनती । गणाना । [पुष्प विशेष । गणिता (ज्ञी०) १ रचडी । वेश्या । २ हथिनो । ३ गणित (वि०) १ गिना हुआ । संख्या डाजा हुआ । जोडा घटाण हुआ । २ ज्ञान दिया हुआ । गणितं (न०) १ गणाना । गिनती । २ अङ्गणित, जिसके अन्तर्गत पाटीगणित या व्यक्तगणित, बीजगणित, और रेखागणित सम्मिकित हैं । ३ जोड ।

गिंगितिन् (पु०) १ जिसने गणना की हो । २ अङ्क-गिंगित का जानने वाला।

गियान् (वि॰) [स्ती०—गियानी,] किसी का सुंड या दल रखनेवाला। (पु०) श्रध्यापक। शिक्षक। गिया (वि॰) गिनती करने योग्य। गिनने योग्य। गियोरः (पु०) कर्षिकार वृत्त। (स्ती०) १ रंडी। २ हथिनी।

गग्रीहका (स्त्री०) १ कुटनी । २ चाकरानी । दासी ।
गंडः १ (प्र०) १ गालः २ हाथी की कनपुटी ।
गग्राहः १ इ बुदबुद । बबुला । बुल्ला । ४ फोड़ा ।
पिल्टी । गुमड़ा । मुंहासा । स्कृत । ४ घेंघा ।
गरदन की बीमारी विशेष । ६ गाँठ । जोड़ । ७
चिन्ह । दाग । घट्या । म गेंड़ा । ६ मूत्रस्थली ।
१० वीर । योद्धा । ११ घोड़े के साज का ऋँग विशेष ।—छंगः, (प्र०) गेंडा ।—उपधानं, (न०)
तिकेषा । मसनद ।—कुसुमं, (न०) हाथी का मद ।—कुपः, (प्र०) पर्वतशिखर पर का कृप या कुश्रा ।—देशः, —प्रदेशः (प्र०) गाल ।—

फलकं, (२०) चौड़ा गाल ।—मालः. (५०)
—माला, (स्री०) रोग विशेष। वह रोग जिसमें
गरदन में माला की तरह गिल्टियाँ निकलती हैं।
—मूखं, वि०) वज्रमूर्खं: महामूर्खं।—शिला,
(स्त्री०) १ एक बड़ी भागी चट्टान जिसे भूडेंगल
या त्फान ने नीचे गिरा दिया हो। २ माथा।—
साह्र्या. (स्त्री०) गण्डकी नदी का नाम।
स्थलं, (न०)—स्थली, (स्त्री०) १ गाल। २
हाथी की कनपुटी।

गंडकः ( पु० ) १ गैड़ा। २ रोक। अड़चन। गग्डकः ) बाघा। ३ गाँठ। अन्थि। ४ चिन्ह। धव्या। दाग। ४ कोड़ा। गुमड़ा। गुमड़ी। मुरासा। ६ वियोग। विरह। ७ चार कौड़ी के मूल्य का सिक्का विशेष।—वती. (स्त्री०) गण्डकी नदी।

गंडका ) ( स्त्री ) इला । इली । मेला। गग्डका ) भेली। जौदा। चक्का। दोंका। देला। गंडकी ) (बी०) एक नदी का नाम जा गङ्गा में गश्ड ही ) गिरती है।—पुत्रः, ( प्र० ),—शिला, (स्त्री०) शालयाम शिला।

गंडितिन् गग्डितिन् } (पु॰) शिव जी का नाम ।

गांडिः ) (पु॰) पेड़ का तना या धड़। जड़ से ते गिरिङः र्रे कर उस स्थान तक का भाग जहाँ से डाबियों का निकलना श्रारम्म होता है।

गंडिका } (स्त्री॰) पत्थर विशेष । गस्डिका }

गंडीरः गगुडीरः } (पु॰) शूरवीर ।

गंडू: ) (पु० छी०) १ तिकया । ३ जोड़ । गाँठ। गग्डू: ) प्रस्थि।—पदः, (पु०) कीट विशेष । गंडूषः, त्राडूषः ) (छी०) १ मुँह भर । २ अक्षवी गंडूषा, गग्डूषा ) भर । ३ हाथी की सूड़ की

गंडोलः } (पु॰) १ कची शकर । २ मुँहमर । गराडोलः

गत (व० ५० (गम् का ) ३ गमा हुआ । सदैव के बिये गया हुआ । २ बीता हुआ । गुजरा हुआ । ३ स्टत । मरा हुआ । ४ आया हुआ । पहुँचा हुआ । ४ अवस्थित । स्थापित । अव-

लम्बित । ६ गिरा हुआ। कम किया हुआ। ७ सम्बन्धी । विषय का ।—ग्रास, (वि॰) अन्धा । नेवहीन । - ग्रध्वस्, १ वह जिसने श्रपनी यात्रा पूरी कर डाली हो। २ श्रमिज्ञ । श्रवगतः। (स्त्री॰ ) चतुर्दशी युक्त श्रमावस्या। —ग्रनुगतं, ( न० ) किसी रीति या रस्म का अनुयायी या माननेवाला।—श्रनुगतिक, (वि॰) ग्रॅंधग्रनुयायी ।—ग्रन्तः, (वि॰) वह जिसकी समाप्ति या पहुँची हो।—यर्थ, (वि०) १ निर्धन । गरीव । २ ग्रर्थहीन ।-- श्रसु, - जोविन,-प्रागा, (वि०) मृत । मरा हुआ । —ग्राधि, (वि०) निश्चिन्त । प्रसन्न ।—ग्रायुस, (वि॰) बुढ़ा। त्रपाहच । त्रराक्त ।—ग्रातेवा, ( स्त्री॰ ) जन्मा ।—उत्साह, (वि॰) शिथिख । उदास । उत्साहहीन ।-कहमध, (वि०) पाप या दोप से मुक्त । पवित्र ।—क्कम, (वि०) तरोताज्ञा। चेतन, (वि०) मुर्छित । बेहोश ।---दिनं (श्रव्यया०) बीता हुश्रा कल्ल ।--प्रत्यागत, (वि॰) जाकर लौटा हुआ।-प्रभ, (वि॰) संदा! धुंधला । कुम्हलाया हुन्ना ।—प्रागा, (वि०) मृत । मरा हुन्ना ।--पाय, (वि०) लगभग गुजरा हुन्ना । मरा हुआ। -- भर्त्तृका, (स्त्री०) विधवा। राँड्। मोषित भन् का। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो।--लद्मीक, (वि०) प्रभाहीन। चमक रहित । धुंधला । कुम्हलाया हुत्रा ।—वयस्कं, (वि०) बुड़ा।—वर्षः, (५०)—वर्षे (न०) बीता हुआ वर्ष ।—वैर, (वि०) मेल मिलाप किये हुए । सन्धि किये हुए । – व्यथ, (वि०) पीड़ा रहित। - सत्व, (वि०) ९ मृत । मरा हुआ। २ नीच । श्रोद्धा ।—सन्नर्मः, (वि०) हाथी जिसके मद न चूता हो ।—स्पृष्ट, (वि०) साँसारिक श्रनुराग से रहित ।

: (स्त्री०) १ चाल । हरकत । गमन । २ प्रवेश । ३ समाई । जगह । विस्तार । ४ पथ । मार्ग । रास्ता । ४ गमन । पहुँचना । माप्ति । ७ फल । परिस्ताम । ८ हालत । दशा । परिस्थिति । ६ उपाय । ज़रिया । १० पहुँच । शरस स्थान । बचाव । ११ उत्पत्ति स्थान । निकास । १२ मार्ग । पथ ।

१३ जलूस । यात्रा । १४ कर्मफल । नतीजा। ११ माग्य । प्रारव्ध । १६ नत्त्रत्र पथ । १७ नत्त्रत्र की चाल विशेष। १८ नासूर । बाव । भगंदर। १६ ज्ञान । बुद्धि । २० पुनर्जन्म । २१ आयुकी भिन्न दशाएँ । यथा—शैशव, यौवन, बुहापा आदि।--धनुसरः, (पु०) दूसरे के पीछे चलना। दूसरे के मार्ग पर गमन करना ।-भङ्गः, (पु०) निवृत्ति । निवारण । प्रतिबन्ध ।—हीन, (वि०) बेबस । ग्रसहाय ! श्रनाथ । गत्वर (वि॰) [स्त्री॰ - गत्वरी] १चर। जङ्गम। चलने-वाला । २ नश्वर । नाशवान । गदु ( घा० परस्मै० ) [गद्ति, गद्दित] १ ऐसे बोलना जिससे समभ पड़े। २ गणना करना। गदं (न०) एक प्रकार का रोग । गदः (५०) १भाषसः । क्तृता । २ वाक्य । ३ रोग । ४ गर्ज । गड्गड़ाहट । -श्रगदौ, ( द्विवचन ) अश्विनीकुमार ।--अप्रग्राी, (स्त्री०) सव रोगों का सरदार अर्थात् चय रोग।—अन्तरः, (पु॰) बादल !--श्ररातिः, (पु०) दवा । गद्यित्नु (वि०) १ बात्निया । बकवादी । २ कामी । लम्पट । गद्यित्तुः (पु०) कामदेव का नाम । गदा ( स्त्री० ) काठ या लोहे का अस्र विशेष।---थ्रप्रजः, ( पु॰ ) श्रीकृष्ण का नाम।—श्रप्र-पाणि, (वि०) दहिने हाथ में गदा लेनेवाला। —घरः, (पु०) विष्णु भगवान की उपाधि। — भृत्, (पु॰) गदा से युद्ध करने वाला। (पु॰) विष्णु भगवान की उपाधि।—युद्धं, (न०) गदा की लड़ाई ।—हरून, (वि०) गदास्त्र से सजित । गदिन (वि०) [स्त्री०—गदिनी,] १ गदा लिये हुए। २ रोगी। बीमार। ( पु० ) विष्णु की उपाधि। गद्भद् (वि॰) हकला । रुक रुक कर बोल ने वाला । -स्वरः, (पु०) १ इकलाने की बोली । २ भैसा । गद्भदः (पु०) हकलाना । तुतलाना । गद्भदं (न०) हकला कर बोलना। गद्य (स० का कृ०) बोलने को। कहने को। 🦠 गद्यं (न०) पद्य नहीं। वार्तिक। वह रचना जिसमें

कवितायापद्य न हो।

( २७१ ) गद्याग्यकः (पु०) ४१ घुं बची या रत्ती भर की तौल । गद्यानकः गद्यालकः गंतृ } (वि ) [स्त्री०—गन्त्री, ] १ जाने वाला। गन्तृ } २ स्त्री के साथ मैथुन करने वाला। गंत्री } (स्त्री॰) वैलगादी । गन्त्री } गंध्र ) (धा० श्रात्म०) [गन्ध्रयते] १ घायल करना । गन्ध्रे ) २ मॉॅंगना । ३ जाना । र्गाधः } (पु०)। १ बृ। बास। २ सुगन्ध पदार्थ। ३ गन्धः र्रे गन्धक । ४ विसा हुन्ना चन्दन । ४ सम्बन्ध । रिश्ता । पड़ेासी । ६ घमरह । अकड़ ।—ग्राम्सा, (खी॰) जंगली नीव का वृत्त ।-- ग्रश्मन्, (पु॰) गन्धक।—श्राख्न, (३०) ह्रहून्दर।—श्राद्धाः, ( पु • ) नारंगी का पेड़ ।—आख्यम्, (न०) चन्द्न काष्ठ।--इन्द्रियं, (न०) नाक । नासिका । —इसः,—गजः,—द्विपः,—हस्तिन्, ( पु॰ ) सर्वेत्तम हाथी। - उत्तमा, (स्त्री०) शराव। मदिरा।---श्रोतुः, ( पु० ) गन्धगोकुला । जीव-विशेष ।--कालिका,--काली, (स्त्री॰) वेद न्यासजी की माता का नाम । - केलिका, -चेलिका, (स्त्री०) कस्तुरी । सुरक ।—सी, ( स्त्री॰ ) नाक ।—धृत्तिः, ( स्त्री॰ ) कस्तूरी । नाली, (स्त्री०) नाक । नासिका ।---निलया, (स्त्री०) एक प्रकार की चमेली।--पः, ( १० ) पितृगया विशेष । - पत्ताशिका, ( स्त्री॰ ) हल्दी ।--पाष्मगाः, ( पु॰ ) गन्धक । — पुष्पा, (स्त्री०) नील का पौधा । -पृतना, ( भ्री० ) बालग्रह विशेष !---फर्ती, (स्री०) १ त्रियङ्गलता । २ चम्पा के बृच की फली ।—-बन्धुः, (पु॰) आमकापेड़। -मादनः, (पु०) १भौरा । २ गन्धक ।---मादनम्, ( न॰ ) मेरु पर्वत के पूर्व एक पर्वत जिसमें महक-दार अनेक वन हैं।--मादनी, (स्त्री०) शराव। —मादिनी, १ (स्त्री०) लाख । चपड़ा ।— मार्जारः ( ५० ) मुरकविलाई । मुखा,

मुषिकः, (पु०)--मुषी, (स्त्री०) छछ्ंदर। - मृगः, (पु०) १ मुश्कविलाई । २ मुश्कहिरन ।

कस्त्रोस्य ।—मैथुनः, (९०) साँड्। बैल। —मोद्नः. (पु॰) गन्धक ।—मोहिनी, (स्त्री॰) चंपा की कली।-राजः, (पु॰) बमेली।-राजम्, ( न॰ ) चन्दन ।—खता, (स्त्री॰ ) प्रियङ्ग की बेल ।—लोलुपा, (स्त्री॰) भ्रमर । मधुमित्तिका।--वहः, ( पु० ) पवन । हवा।--वहा, (स्त्री॰) नासिका । नाक । (पु०) १ पवन । हवा । २ कस्तृरीमृग ।---वाही, (स्त्री॰) नाक।—विह्नलः, (पु॰) गेहूँ ।--वृत्तः, (पु॰) साल का पेड़ ।--द्याञ्चलं. (न०) कङ्कोल ।—ग्रुगिडनी, (स्त्री०) द्रख्र दरी। —शिखरः, ( पु॰ ) मुश्क । कस्तुरी ।—से।मं, ( न० ) सफेद कमोदिनी। गंधकः } ( पु॰ )गन्धकः। गन्धकः } गंधनम् । (न०) १ अध्यदसाय । सतत्त्रेष्टा । गन्धनम् 🕽 २ चोट । घाव । ३ प्राकट्य । प्रकाशन । ४ सूचना । सङ्केत । इशारा । गंधवती १ (स्त्री०) १ भूमि। इथिवी। २ शराव। ३ गन्धवती वियास माता संस्थवती। ४ धमेली की जातियाँ। गंधर्वः ) (पु०) १ देवतात्रों के गवैया। २ गवैया। गुन्धर्वः ) ३ घोडा । ४ सुरकहिरन । कस्तुरीसृग । ४ मृत्यु के बाद और जन्म के पूर्व की जीव की दशा। ६ काली कोयल ।—नगरं,—पुरं, (न०) गन्धर्वों की पुरी ।--राजः, (पु॰ ) गन्धर्वों के राजा चित्रस्थ ।-विद्या, (स्त्री०) सङ्गीत विद्या।--विवाहः, ( पु॰) ग्राठ प्रकार के विवाहों में से एक। इस प्रकार का विवाह युवक श्रीर युवती के पारस्परिक प्रेमबंधन पर ही निर्भय है।

युवक युवती के। न तो अपने किसी संगे सम्बन्धी

से अनुमति खेने की आवश्यकता पड़ती है और न

कोई रीतिरसा श्रदा करने की ज़रूरत ही होती है।

—वेदः, ( yo ) चार उपवेदों में से एक । यह

सामवेद का उपवेद है। -हस्तः, ( पु॰ )--

हस्तकः, ( पु॰ ) अंडी या रेड़ी का रूख।

गंधारः ) (पु०) [ बहुवचन ] १ देश विशेष गन्धारः ) श्रीर उसके श्रीववासी । २ राग विशेष ।

३ सिम्दूर ।

गन्धात्ती ) (स्त्री॰ ) ९ बरेंया । २ सतत सुगन्ध गंधात्ती ) देने वाला पदार्थ विशेष ।—गर्सः ( ५० ) खोटी इलायची।

गंघालु } ( वि॰ ) सुवासित । सुगंघित । गन्धालु गंधिक १ (वि०) ९ सुगन्त्रियुक्त । २ ऋल्प परि-

गन्धिक माण का । गंधिकः } ( पु० ) ९ गन्धी । इत्रफरोश । २ गन्धक । गन्धिकः }

गभस्ति (पु० स्त्री०). १ प्रकाश की किरख । २ चन्द्रमा

या सूर्यं की किरण ।--करः,-पाणिः,-हस्तः, (पु०) सूर्य । गमस्तिः ( पु॰ ) सूर्य । स्त्री । श्रग्निपत्नी स्वाहा की

उपाधि । गभस्तिमत (पु॰) सूर्य। (न॰) पाताल के सप्त विभागों में से एक।

गभीर (वि॰) १ गहन । गहरा । २ गुप्त । रहस्यमय । ४ दुर्बोध । १ गाहा । सघन । घना ।---यात्मन्, (पु० न०) परवहा।--वेध, (वि०) वेधकारी।

गभीरिका (स्त्री॰) बड़ा ढोल जिसमें बड़ा गंभीर शब्द हो। गभोलिकः ( ५० ) गोल छोटा तकिया।

राम् ( घा॰ परस्मै॰ ) [ राच्छतिं, गत ( निजन्त ) गज्ञयति । श्रात्म॰ जिनांसते । १ जाना । २ प्रस्थान करना । रवाना होना । ३ पहुँचना ।

समीपागमन । ४ गुज़रना । व्यतीत होना । ४

होना । गम ( वि॰ ) [ समास के अन्त में जोड़ा जाता है जैसे "हृदयङ्गम" "पुरोगमा" आदि और तव

इसका अर्थ होता है | जाते हुए। पहुँचते हुए। प्राप्त होते हुए।-ग्रागमः, (पु॰) जाना श्राना। गमः ( पु॰ ) १ गमन २ प्रस्थान । ३ श्राक्रमणकारी

का कृच । ४ मार्ग । रास्ता । ४ श्रविवेक । ६ कम समक्त पाना। ७ स्त्रीमैथुन। ८ चौपड़ का खेल। गमक (वि॰) स्त्री—गमिका ] ३ सूचक। सङ्गेत-

गमनम् ( न॰ ) ३ गमन । बाल । गति । २ समीपा-गमन । ३ अप्रक्रमण्कारी का कृच । ४ भोगना । ४ प्राप्ति । उपलब्धि । ६ स्त्रीमैथुन ।

कारी । स्मारक । २ विश्वासीत्पादक ।

गर्मिन् (वि॰) जाने वाला। जाने की इच्छा रखने वाला । गमनेच्छु । ( पु० ) यात्री । गमनीय, गम्य ( स॰ का॰ छ॰ ) १ समीप जाने

( ২ন০ )

योग्य । २ बोधगम्य । सहज में समक्तने योग्य । ३ उपलक्ति । अन्तर्भृक्त । ध्वनित । तात्पर्य द्वारा श्चागत । ४ उपसुक्त । वान्छनीय। योग्य । ४ मैथुन के शोग्य। ६ ज्यारीग्य होने योग्य।

गंभारिका, गस्भारिका ) (स्त्री०) एक वृत्त का गंभारी, गम्भारी शंशीर, (वि०) १ (हरेक अर्थ में ) गहरा। २ ग्रमीर, रे गम्भीर शब्द वाला (जैसे ढोल)। ३ गाढा ।

सघन । घना ( जैसे जंगल ) । ४ प्रगाद। ग्रगाध । विचइण । १ संगीन । गुरुतर । वास्त-विक। दृढ़। गुप्त। रहस्यमय । ७ दुरभिगम्य।

कठिनता से समक्षते योग्य - चेदिन, (वि०)

विकल । बेचैन । गंभीरः १ (पु०) १ कमल । २ नीवृ। चकोतरा। गम्भीरः 🕽 विजीरा । गंभीरा—गम्भीरा। } (स्त्री०) १क नदी का गंभीरिका—गम्भीरिका ∫ नाम।

ध्क असुर का नाम। गया (स्त्री०) बिहार प्रान्त के एक नगर का नाम, जहाँ सनातनधर्मी ग्रत्यन्त प्राचीन काल से श्रपने पितरों का उद्धार करने के। जाते हैं।

गर (वि॰) [ स्त्री० - गरी ] १ निगलने थेग्य।

गयः ( पु॰ ) १ गया प्रदेश श्रीर उसके निवासी । २

—ग्राधिका, (स्त्री॰) लास्रा कीट। लाख या लाल रंग जो-लाचा या लाख से निकलता है।--भ्री, (स्त्री) मञ्जूबी विशेष।—द (वि०) ज़हर देने वाला । विष खिलाने वाला ।--दं, ( न० )

३ निगलना । लीलना । गरं (पु०) ) १ ज़हर । विष । २ प्रतिपेधक । विष-गरः (न०) ∫ नाशक वस्तु । ज़हरमोहरा । ( न० ) तर करना । भिगोना ।

ज़हर । विष ।—ब्रतः, ( पु० ) सयूर । मार ।

गरः ( पु० ) १ पेय । शरबत । २ रोग । बीमारी ।

ग्रार्ग् ( न० ) १ निगतने की क्रिया। २ ख्रिड़काव । ३ ज़हर। विष। गरभः ( पु॰ ) १ वचादानी । गर्भाशय ।

गर्भ

गर्जः ( पु॰ ) १ हाथी की चिघार । २ वादला की गड-

गरत गरल (न०) ) १ विष । इलाहल । ज़हर। २ सॉप का गरलः (पु॰) } विष। घास का गट्ठा :--आरिः, (पु॰) पक्षा। हरे रंग की मिखा विशेष। गरित (वि॰) विष मिला हुआ। विष दिया हुआ। गरिमन् (पु॰) १ भार । गुरुता । २ महत्व । विशे-पता। गौरव । ३ उत्तमता। ४ शिवजी की अष्ट-सिद्धियों में से एक जिसके अनुसार वे स्वेच्छापूर्वक श्रपने शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा या भारी बना सकते हैं। महत्त्व पूर्ण । गरिष्ठ (वि०) १ सब से अधिक भारी। २ सर्वाधिक गरीयस ( वि॰ ) अपेका कृत भारी । अपेकाकृत महत्व पूर्या । ग्रहडः ( पु॰ ) १ पत्तिराज । २ गरुडाकार भवन । ३ गरुद के श्राकार का न्यूह।--श्रयज्ञ:, (पु॰) ग्रहण जो गरुड जी के बड़े भाई ग्रौर सूर्य के सारथी है।---ग्रङ्कः, ( पु॰ ) विष्णु का नाम। —ग्राङ्कितम्,—ग्राश्मन्,—ध्वज्ञः, ( पु॰ ) विष्णु की उपाधि !--व्यृहः, (पु०) विशेष प्रकार से युद्ध के लिये सेना की खड़ा करना। गरुत् (पु०) १ पद्मी का पर । २ भोजन करना। निगलना ।-योधिन्, ( पु॰ ) लवा । बटेर । गरुलः ( पु० ) पत्तिराज गरुइ । गर्गः (पु॰) १ ब्रह्मा के पुत्रों में से एक पुत्र । मुनि विशेष । २ साँड । ३ केचुआ । (बहुवचन०) गर्श के वंशधर । गर्गगोत्री ।—स्त्रोतस्, ( न० ) एक तीर्थकानाम। गर्भारः (पु०) १ भँवर । २ बाजा विशेष । ३ मञ्जूली विशेष । ४ मथानी । गर्गरी (स्त्री॰) मथानी। गगरी। गर्गाटः (पु॰) एक प्रकार की मछली। गर्ज ( घा० परस्मै० ) [गर्जति, गर्जयति—गर्जयते, गर्जित ] १ गर्जना । गुर्राना । घुरघुराना । २ सिंहनाद करना । कड़कना । गुर्जनं ( न॰ ) १ गर्ज । चिंघार । गड्गड्राहट । घुर-धुराहट । २ रव । चीरकार । शोरगुल । केलाहल ।

३ रोष। क्रोध । ४ युद्ध । लड़ाई । ४ मर्स्सना ।

धिक्कार । फिटकार ।

गर्जा (छी॰) } गर्जि(ए॰) } बादलों की गरजन। गर्जित् (वि॰) गरजता हुआ। सिंहनाद करता हुआ। गर्जितम् (न०) मदमाता श्रीर चिंघारता हुश्रा हाथी। गर्त (न०) ) पोल । छेद । गुफा । (पु०) १ कमर गर्तः (पु०) ) या कूल्हा का भाग विशेष । २ रोग विशेष । ३ ऋगतै देश का प्रान्त विशेष ।— आश्रयः, (पु॰) चृहे की तरह सूमि में विब बना कर रहनेवाला जन्तु । गर्तिका (स्त्री०) जुलाहे का कारखाना। गर्दु ( घा॰ परस्मै॰ ) [गर्दति, गर्दयति – गर्द्यते] गरजना । रव करना । गर्दमं (न०) सफेद कुमोदिनी। गर्दभः (पु॰) [स्त्री॰-गर्दभी ] १ गवा । २ रांघ। बास।—ग्रहाडः,—ग्रहाडकः, ( पु॰ ) १ वृत्त विशेष । २ वृत्त ।—श्राह्मयं, ( न॰ ) सफेद कमता।—गदः, ( पु० ) चर्मरोग विशेष । **बार्धः (पु॰) १ कामना । इन्छा । उन्धुकता । २** लालचीपन । लालच । गर्थन् ) गर्थित् ) गर्धिन् (वि॰)[स्त्री—गर्धिनी] १ श्रमिलाषी। इच्छुक। लालची। २ उत्सुकता पूर्वक अनुसरख। राभीः (पु०) गर्भाशय । पेट । २ गर्भाशय की भिल्ली। यर्भाधान । ३ गर्भाधान का समय। ध सर्भ का बचा। ५ बचा या पित्रशावक । ६ भीतर का भाग। मध्यभाग। अभ्यन्तरीण भाग। ७ त्राकाशोत्पन्न पदार्थ जैसे केाहासा । श्रोस । हिम । म प्रसृतिकागृह । १ केंाठे के भीतर की क्रीडरी १० छेद। ११ अग्नि । १२ भोजन। १३ पनस-कटक। कटहर का खिकला । १४ नदी की भएडारी ।-- अडुः, (पु॰) (गर्भेऽडुः भी होता है।) श्रभिनय के किसी दश्य के अन्तर्गत कोई दरय ।--ध्यवकान्ति, (स्त्री०) गर्भस्थित बाजक के शरीर में जीव का पहना।--- प्राङ्गारम्,

(न०) १ गर्भस्थान। बच्चेदानी । २ जनानसानाः।

सं० श० कौ०---३६

भिल्ली ।—श्रास्त्रावः, ( पु० ) गर्भ का कच्ची च्रवस्था में गिर जाना । —ईप्रश्वरः, ( पु॰ ) जन्म से धनी होना ।-- उत्पत्तिः, ( स्त्री० ) गर्भपिएड का बनना।—उपघातः, ( पु॰ ) गर्भ का गिर पद्मा।--कालः (पु०) गर्भस्थापन का समय। —कोशः,—कोषः, (पु॰) गर्माशय ।—क्रेशः, (पु०) गर्भस्य वालक के बाहिर निकलने के समय

त्तयः, (पु०) वर्भं का नाश ! - गृहं, - भवनं, --वेश्मन्, (न०) १ भवन का मुख्य कमरा । २ प्रसु-तिका गृह । ३ गर्भमन्दिर या वह कमरा जिसमें मृति स्थापित हो ।-- प्रष्टगां, (न०) गर्भस्थापना । गर्भ रह जाना । - घातिन, (वि०) गर्भ गिराने वाला।--- चलनं (न०) गर्भ का हिलना द्वलना

उत्पत्ति । २ कचा गर्भ गिर पड़ना ।--दासः, ( पु॰ )—दासी, ( स्त्री॰ ) जन्म से गुलाम या जन्म से दासी।--द्रह, (वि॰) पेट गिराना।--धरा, (स्नी॰) गर्भिणी । —धारग्राम्, धारग्रा,—

(स्त्री०) गर्भ में सन्तान का रखना ।-ध्वंसः, (पु॰) गर्भश्राव।—पाकिन, (पु॰) ६० दिन में पकने वाले चावल ।--पातः, (पु०) गर्भश्राय। --पोषग्राम्,--भर्मन्, (न०) गर्भस्य वालक का पालम पोषरा।--मग्रहपः, ( पु॰ ) जन्नाघर ।

याचा, (स्त्री॰) १ गर्भिणी स्त्री। २ तटों के। नाँघ कर बहनेवाली गङ्गा।—स्पः,—सपकः, (पु०) शिशु । बच्चा ।—लद्धाम्, ( न० ) गर्भे धारग के चिन्ह। — लंभनम्, ( न० ) संस्कार विशेष।

—बसति, (स्त्री॰) वासः, (पु॰) गर्भाशय। - विच्युतिः, (स्त्री०) गर्भाधान के त्रारम्भ ही में गर्भपात।-वेदना, (स्त्री०) बालक उत्पन्न

या स्थानच्युत होना ।—च्युतिः, (स्त्री०) धनन्म ।

प्रसृतिका-गृह ।-मासः, (पु०) गर्भस्थापन का महीना |-- मेाखनम्, (न०) उत्त्वत्ति । जन्म ।--

होने के समय का स्त्री की कष्ट । - ब्याकर्ग,

श्राभ्यान्तरिक । भीतरी ।—स्त्राचः, ( पु॰ ) गर्भपात । गर्भकं (न०) दो रात्रि, (जिसके बीच में एक दिन

हो ) की अवधि। गर्भकः (पु०) पुष्पों का गुच्छा जी वालों में खोंसा

जाता है। गर्भगुडः (पु०) गर्भवृद्धि के कारण पेट का बढ़ जाना। गर्भवती (स्त्री०) जिसके पेट में गर्भ हो। गर्भिग्गी (स्त्री०) गर्भवती स्त्री।—श्रवेत्तगां, ( न० )

धातृपना । दाई का काम !—दौहर्दः (न०) र्गाभेगी स्त्री की इच्छाएँ या रुचि। - व्याकरणाम्, —व्याकृतिः, (स्त्री॰) गर्भवृद्धि का विज्ञान विशेष। त्रायुर्वेद् का प्रसङ्ग विशेष। गर्भित (वि॰) गर्भवाली। जिसके पेट में गर्भ हो।

गर्भेतृप्त (वि॰) १ गर्भ में बालक होने से तृप्त ।

२ भोजन एवं सन्तान की त्रोर से निरिचन्त । ३ कामचोर । श्रावसी । गर्मत (स्त्री॰) १ एक प्रकार की घास । २ एक प्रकार का नरकुल । ३ सुवर्ण । सोना ।

गर्व (धा॰ यरस्मै॰) [ गर्घति, गर्वित ] गर्वीला, बमगडी अथवा अभिमानी होना । गर्वः (पु॰) अभिमान । घमग्ड । पुँठ । अकड़ । गर्वाटः ( पु॰ ) द्वारपाल । दरवान । चौकीदार ।

गई ( घा॰ श्रासम ) कभी कभी पर० भी। [ गईते, गर्हयते, गर्हितो १ दोष लगाना । दोषी ठहराना धिक्कारना। फटकारना। २ अभिषाप लगाना । खेद प्रकट करना ।

गर्ह्यां (न०) ) भर्त्सना। कलक्का थिक्कार। फिट-गर्ह्यां (स्त्री०) / कार। गर्हा (स्त्री०) गाली । भर्सना । गर्ह्य (वि०) भर्ध्सनीय। धिकारने योग्य । निन्छ।

—वादिन्, (वि॰) निन्दक । अपशब्द कहने-वाला ।

की पीड़ा जो गर्भधारियी स्त्री के होती है।--

ञ्जुश्राना २ गिर पड़ना। गिर जाना। ३ श्रदस्य हो जाना । गायब हो जाना स्थाना-रुरेत हा जाना खाना। निगबना। बीबना गल.(पु०) १ गला । २ गर्दन । २ साल वृत्त कीराल । ३ वाद्ययंत्र या बाजा विशेष।--- श्रङ्करः; (५०) गले का रोग विशेष ।—उद्भवः, (पुँ०) घोड़े के श्रयाल ।--आघः, (पु०) गुमड़ा जा गले में हा -कंबलः, (पु०) बैल या गाय के गरदन की खाल जो लटकती रहती है। - गण्डः (पु॰) घेघा। राखे का रोग विशेष !-- ब्रहः, (पु॰) — प्रहर्मा (न०) १ गरदनियाना । गर्दन में हाथ खगा कर पकड़ना । २ रोग विशेष । ३ कृष्णपच की ४थीं, ७मी, म्मी ६मी, १३शी, अमावस्या । ४ ऐसा दिवस जिसमें श्रध्ययन श्रारम्भ हो, किन्तु श्रगले दिन ही अन-ध्याय हो । १ अपने आप विसाई विपत्ति । ६ सदली की चटनी ।-चर्मन्, (न॰) गला। नरेटी। नत्ती। नरखदा।--द्वारं, (न०) सुख। —मेखला, (स्त्री॰) गुझ। हार। करठा।---वार्त, (वि॰) १ स्वस्थ्य । तन्दुरुत । २ मुफ्त-बोर । खुशामदी टटटू ।--- व्रतः, (पु॰ ) मयूर । मार।--ग्रुगिडका, (खी०) कव्या ।--ग्रुगडी, (स्त्री०) गरदन की गिल्टियोँ की सूजन ।- स्तनी, (गलेस्तनी) (स्त्री०) बकरी। - हस्तः, ( ५० ) 🤋 श्रर्धचन्द्र । गलहत्था । गरदनिया । २ श्रर्थचन्द्र बाख । - हस्तित, (वि०) गले में हाथ डाल कर पकड़ना। गलकः (पु॰) १ गला। गरदम। २ एक प्रकार की मञ्जली। गलनं (न०) चूना । टपकना । रिसना । गलंतिका—गलन्तिका ) (स्त्री॰) १ कलसिया । गलंती—गलन्ती ) छोटा कलसा । छोटा घड़ा। २ छोटा घड़ा जिसकी पेदी में छेद करके शिव जी के ऊपर टाँग देते हैं, जिससे उस छेद से बराबर शिव जी पर जल टपका करे। गलिः (पु॰) पुष्ट किन्तु कामचोर वैल ।

चीए । निर्वेत ।-कुष्ठं, (न०) कीड़ के रोग की वह दशा जब ऋँगुन्तियाँ गल गल कर गिर पदती हैं। —दन्त<sub>.</sub> (वि०) दन्तहीन!!—नयन, (वि०) श्रेंघा । गलितिकः ( पु॰ ) नृत्य विशेष ! गलेगंडः ) (पु॰) एक पत्नी विशेष जिसकी गर-गलेगगुडः ) दन में खाल की थैली सी लटका करती है। गहम् (घा॰ ग्रात्म॰) [ गहमते, गहिमत ] साहसी होना। ऋत्म निर्भर होना। गरभ (वि॰) साहसी। हिम्मती। गल्या ( स्त्री॰ ) गतों का समूह। गल्लंः ( पु॰ ) गाल । विशेष कर मुख के दोनों क्रोर के पास का भाग।-चातुरी, (स्त्री॰) छोटा गोल तकिया जो गाल के नीचे रखा जाता है। गल्लकः (पु॰) १ पानपात्र । जाँम । मदिरा पीने का बरतन । २ नीलमिश । पुखराज । गल्लर्कः ( पु० ) शराब पीने का प्याला । गलवर्कः ( पु॰ ) १ स्फटिक मणि । २ लाजवर्द । ३ गिवास । मदिरा-पान-पात्र । गरह (घा॰ ग्रात्म॰) [ गरुहते-गरिहत ] कलङ्क लगाना । इलजाम लगाना । भरसैना करना । गव [ किसी किसी समासान्त पद के पहिले लगाया जानेवाला ''गां' का परियाय] ।--श्रद्धः, (पु॰) रोशनदान। मरोखा।—ग्राह्मित्, (वि०) खिड्-कियोंदार ।—ग्राग्रं. ( न० ) गार्थों का मुंड । रौहर (गांऽग्रं, गाञ्चग्रं, गवाग्रं) — श्रद्नं, (न०) चरागाह । गोचरभूमि ।-- ग्रदनी, (स्त्री०) १ गेरचरमृमि। २ नाँद जिसमें गै।श्रों के सानी खिलायी जाती है।--श्रिधका, (स्त्री॰) लाख। लाचा।—ध्रह्, (वि०) गा के मूल्य का।--द्मविकं, (न०) पौहे श्रीर भेड़ ।— श्रशनः, (५०) १ चमार । मोची । २ जातिच्युत !-श्राश्वं, (न०)

हुआ। ३ चुत्रा हुआ वहा हुआ ४ खेरग

हुआ प्रथक किया हुआ। नज़र से छिपा हुआ।

१ सयुक्त ढीला ६ रीता । खाली । टपक

टपक कर खाली हुन्रा ७ साफ किया हुन्ना

साँड ग्रौर घेरड़े ।—ग्राकृति, ( वि० ) गासुखी । गै। की श्राकृति की।—श्रान्हिकं(न०) नाप जिसके श्रमुसार रोज गाँ का चारा दिया जाय। —इन्द्रः (पु०) १ गीका मालिक। २ उत्तम साँड ।—उद्धः, (पु०) उत्तम साँड या गाय। गवयः ( पु॰ ) बैल की जाति विशेष । गवलः ( पु॰ ) जङ्गली भैंसा । गवालुकः (पु॰) ( देखेर भवय ।) गविनी ( खी॰ ) गैत्र्यों की हेड । रौहर। गब्य (वि०) १ गायामवेशियों से युक्त । २ गासे ऊत्पन यथा दूध, दही, मक्खन ऋदि । ३ मवेशियों के योग्य या उनके लिये उपयुक्त । गब्यं (न०) १ मवेशी। गात्रों की हेड या रौहर। २ गोचरभूमि। ३ गो का दूध। ४ पीला रङ्ग या रोगन । गट्यः (स्त्री०) १ गात्रों की हेड़ या रौहर । २ माप विशेष, जो दे। केास या ४ मील के वरावर होता है। ३ रोदा। कमान की डोरी। ४ पीला पदार्थ विशेष या पीला रङ्ग श्रथवा रोगन । गट्या (स्ती०) १ गै। श्रों की हेड़। २ दो कास की दूरी का माप । ३ रोदा । धनुष की डोरी। ४ हरताल । गव्यूतम् (न०) ) १ माप विशेष जे। एक केास या गव्यूतिः (स्त्री०) ∫ दो मील के बराबर होता है। . २ साप जा दे। कोश या चार मील के बराबर गवेडुः ( पु॰ ) ) मवेशियों के खाने योग्य धास या गवेडुः ( पु॰ ) { तृख विशेष | गवेधुका (स्वीर्०) गवेरकं (न०) गेरू। लाल खड़िया। गर्वेषु (धा॰ त्रात्म॰) [गर्वेषते, गर्वेषयति, गर्वेषित] १ तलाश करना। खोजना। इंड्ना। २ उद्योग करना। कड़ा परिश्रम करना। गवेष (वि०) ढूंडने का। गवैषः ( पु॰ ) हॅंडना । खोज । तजाश ।

गवैषसम् } किसी वस्तुकी खेज या तलाश। गवैषसाा

**अनुसन्धान किया हुआ ।** 

गवेषित (वि॰) इंडा हुआ। तलाश किया हुआ।

गह (घा॰ उभय॰) [गहयति-गहयते] १ ( वन की तरह) घना होना । सधन होना । अप्रवेरय या श्रप्रवेशनीय होना । २ गम्भीरतापूर्वक करना या देउना । गहन (वि०) १ गहरा। सघन। गाढ़ा। घना। २ अप्र-वेश्य जिसमें कोई घुस या पैठ न सके। ऋगस्य। ३ क्विष्टता पूर्वक समक्रने थेएय । दुरधिगम्य । दुर्वोघ । रहस्यमय । ४ क्रिष्ट । ग्रसरल । कठिन । पीड़ा या दुःख देने वाला। १ गम्भीर। प्रखर। ग्रह्मम् (न०) १ ऋगाध गर्त । गहराई । २ वन । ऐसा सञ्चन वन जिसमें कोई घुस न सके । ३ जिएने की जगह। ४ शुफा। ५ पीडा। कष्ट। गहर (वि॰) [ स्त्री॰—गह्नरा, गह्नरी, ] अप्रवेश्य। गहरं (न॰) १ ग्रतनस्पर्शगर्त । २ गहराई । २ वन । जङ्गल । गुफा। ४ श्रगम्य स्थान । ४ छिपने का स्थान । ६ पहेली । ७ दम्भ । पाखंड । न रोदन । क्रंदन । गहरः (पु०) जता मण्डप । निकुक्ष । गहरी (स्त्री०) गुफा। कन्दरा। गा (छी०) गीत । अजन । गांग ) (वि॰) [स्त्री॰—गाङ्गी ] गङ्गा का गाङ्गि ) गङ्गा से । गङ्गा से उत्पन्न या गङ्गा का । गांगं ) (न०) १ आकाश गङ्गा का जल । [ लोगों गांडुं ) को विश्वास है कि जब सूर्य के देखते देखते जल की वृष्टि होती है तब वह आकाश गंगा का जल होता है २ सुवर्ण । सोना । गांगः ) (पु॰) १ भीष्म की उपाधि। २ कार्तिकेय गाङ्गः ) की उपाधि। गांगटः, गाङ्गटः } गांगटेयः, गङ्गटेयः } गांगायनि 🤰 (वि०) १ भीष्म । २ कार्तिकेय । आङ्गायनि 🕽 गांगुय 👌 (वि०) [स्त्री०—गाङ्गेयी ] गङ्गाकाया गाङ्गेय ∫ गङ्गा में । गांगेयं ) गाङ्गेयं ) (न०) सुवर्ण । सेाना ।

(पु॰) १ भीष्म । २ कार्तिकेय ।

गजरं (न०) गजर । गाजर । जिजंकायः (५०) तवा । बटेर ।

ाढ (व० क०) १ इवा हुआ । गोता लगाये हुए।
स्नात किये हुए। गहरा घुसा हुआ। २ सवन बसा
हुआ। ३ अत्यन्त भिचा या दवा हुआ। मृदा हुआ।
वन्द। पका। कसा हुआ। ४ सवन। बना। ४
गहरा। अगम्य। ६ मज़बृत । दद । उप।
प्रचरह। प्रगाद। अत्यन्त। चित्रश्य। निपट।
अपरिसित।—मुष्टिः ( वि०) बद्धसृष्टि।
कञ्चस । मक्कोच्स ।—सुष्टिः, (स्त्री०)
तलवार।

ाहिं ( ग्रन्थया० ) धतिशयता से । गुरुता से, इदता से।

ारापत (वि॰) [की॰—गारापती] किसी दल के दलपति से सम्बन्ध रखने वाला। २ गर्गेश सम्बन्धी।

ाग्णपत्यं ( न० ) गर्थेश जी की पूजा या आरा-भना । यूथपतित्व । सरदारी । [मानने वाजा । गाग्णपत्यः ( पु० ) गर्थेश की अपना आराध्य देव गाग्णिक्यं ( न॰ ) वेश्या या रहियों का समृह । गाग्णिशः ( पु० ) गर्थेश का पूजने वाला ।

गंडिवः, गाग्डिवः (पु॰) १ श्रर्जुन के गंडीवः, गाग्डीवः (प॰) १ श्रर्जुन के भ्रतुष का नाम। गंडिवम्, गाग्डिवम् (न॰) १ श्रर्जुन के भ्रतुष का नाम। गंडिवम्, गाग्डीवम् (न॰) अनुष सेाम ने

वरुण की और वरुण ने अग्नि की दिया था। बाग्डवन दाह के समय थह अर्जुन की अग्नि द्वारा प्राप्त हुआ था। २ धनुव।—धन्दन्, (पु०) अर्जुन की उपाधि।

गांडीविस् } ( पु॰ ) अर्जुन । गायडीविन् }

गातागतिक (वि॰) आने जाने के कारण उत्पन्न। गातानुगतिक (वि॰) [क्षी॰—गातानुगतिकी] अन्ध अनुयायी या पुरानी लकीर का फकीर बनने के कारण पैदा हुआ।

गातु ( पु॰ ) १ भजन । गीत । २ गवैसा । ३ गन्धवी । ४ कोयज । १ भौरा ।

गातः ( पु॰ ) [ स्त्री—गात्री ] ९ गवैया । २ गन्धवं। गात्रम् ( न० ) १ शरीर । २ शरीर धनयन । ३ हाथी
के धारों के पैर की जाँच ।— धनुलेपनी, (की०)
उघटना ।— धावरणम्, ( न० ) दान ।—
उत्सादमं, (न०) तेन उघटन नगा कर शरीर को
साफ करना ।— कर्षण्, (वि०) निर्वेन या दुवैन
शरीर वाना !— मार्जनी, ( स्त्री० ) तोनिया ।
धाँगोद्या ।— यष्टि:, (खी०) न्या दुवना शरीर ।
— रहं, (न०) रोंगटे । नोम ।— जता, (खी०)
दुहरा वदन । दिरनिरी देह ।— सङ्कोचिन, (पु०)
खेलर । उद्विनान के समान पश्च विशेष ।—
सम्सव:, (पु०) एक झोटा पद्मी । गोताकोर ।

गाथः ( ५० ) गीत । भजन ।

गाधकः १ ( पु० ) १ गवैया । २ पुराखों या धर्म गाथिकः ) कयाओं को गाकर पढ़ने वाला ।

गाथा (स्त्री०) १ छुन्द । २ वेद से भिन्न छुन्द । ३ गीत ! शोक । ७ प्राइत माषा का छुन्द ।—कारः

( ५० ) प्राकृत छन्व निर्माता ।

गाधिका (स्त्री०) गीत । भजन । गाध् (धा० श्रात्म०) [गाधित, गाधित] १ स्थिति होना । रक जाना । दहरजाना । वच रहना । २ रवाना होना । धुसना । बुड्की बगाना । गीता

रवाना द्वाना । धुसना । खुड्का खगरना । गाता खगाना । ३ द्वाना । खोजना । तलाश करना । ४ बटोर जोड़ कर एकत्र करना । डोरे से बाँधना या खुनना । गृथना ।

गाध (वि॰) पार होने येग्य । उथला । गम्य । गाध्रम् (न॰) १उथली जगह । वह जगह जहाँ जल कम हो धीर पैदल ही लोग पार हे। जायँ । धाट । २ स्थल । ३ लाभेच्छा । लिप्सा । कामा-भिलाष । ४ तली । तल ।

गाधिः ) ( पु॰ ) विश्वासित्र जी के पिता का नाम । गाधिन् ) —जः,—नन्दनः,— पुत्रः, (पु॰) विश्वा-मित्र !—नगर,—पुरं, ( न॰ ) श्राधुनिक कन्नोज या कान्यकुटज देश का नाम ।

गाधियः ( ३० ) विस्वामित्र का नाम ।

गार्न ( न० ) गीत । भजन । गांत्री ( स्त्री० ) बैजगाड़ी ।

गांदिनी ) (स्त्री॰) १ गङ्गा। २ स्वकत्क की माता गान्दिगी ∫ श्रीर अकृर की पत्नो का नाम।—सुतः,

( यु० ) १ भीष्म । २ कार्तिकेय । ३ धक्र ।

गांधर्व-गान्धर्व ( वि॰ ) [स्त्री॰-गान्धर्वी ]

गांधर्व ) (न०) गन्धर्वों की कला विशेष । जैसे गान्धर्व ) सङ्गीत श्रादि ।—शाला, (स्त्री०)

गन्धर्व सम्बन्धी ।

गायनः (पु॰) [स्त्री॰—गायनी] १ गवैया। २ श्राजी-

गायत्री (सी०) ऋचा या गान।

सङ्गीतालय । गांधर्वः १ (पु०) १ गवैया । गन्धर्व । देवनायक । गान्धर्वः ) २ आठ प्रकार के विवाहों में से एक । ३ उपवेद जो सामवेद के यन्तर्गत माना गया है। ४ घोड़ा ! ऋख । गांधर्वकः-गान्धर्वकः गांधार्विकः—गान्धविकः 👌 (पु॰) गवैया। गांधारः १ (५०) १ सङ्गीत के सप्तस्वरों में गान्धारः ) से तीसरा। सरगम (सारे गम प) का तीसरा वर्ण । २ गेरू । ३ भारतवर्ष श्रीर फारस के बीच का देश। श्राधुनिक कंधार। कंधार देश का शासक या श्रधिवासी। गांधारिः १ (५०) दुयोधन के मामा शकुनि की गान्धारिः 🖯 उपाधि । गांधारी ) (स्त्री॰) धतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधनादि गान्धारी कीरवों की जननी। गांधारेयः ) गान्धारेयः ) ( पु० ) दुर्घोधन की उपाधि। गांधिकः । (पु०) १ गंधी। अतर फुलेल बेचने गान्धिकः । वाला । २ लेखक । मुहरिर । क्लार्क । गांधिकम् ) (न०) श्रतर फुलेल श्रादि सुगन्ध दस्य । गान्धिकम् ) गामिन् (वि॰) [समास के अन्त में आने वाला ] ९ जाने वाला। घूमने वाला। २ सवार होने वाला । ३ सम्बन्धी । सम्बन्ध रखने वाला । गांभीर्यम् ) ( न० ) गहराई । गंभीरता । गाम्भीयम् ) गायः ( पु॰ ) गान । गीत । भजन । गायकः ( पु॰ ) गवैथा । गाने वाला । गायतः (न०) । १ वैदिक छन्द विशेष जिसमें गायत्रम् (न०) । २४ अचर होते हैं। २ एक परम पवित्र एवं ब्राह्मणों द्वारा उपास्य वैदिक मंत्र, जिसकी उपासना किये विना बाह्यण में बाह्य-यस्य ही नहीं आता। गायत्रिन् (वि॰) [ स्त्री॰-गायत्रिणी ] सामवेद के मंत्रों के। गाने वाला।

विका के लिये गानविद्या का ग्रभ्यास करना । गारुड ( वि॰ ) [ स्त्री॰—गारुडी ] १ गरुइ के श्राकार का । २ गरुड़ सम्बन्धी । गरुडोत्पन्न । गारुडः (पु॰) ) १ पन्ना। २ सर्पों के। वशीभूत गारुडम् (न॰) } करने का मंत्र विशेष। ३ गरुइ मंत्र से अभिमंत्रित यस्त्र । ४ सोना । सुवर्ष । गारुडिकः ( पु॰ ) ऐन्द्रजालिक । जादूगर । जहर-माहरा बेचने वाला । विषवैद्य । गारुत्मत् (वि॰ ) [ स्त्री॰-गारुत्मती ] १ गरूड़ के श्राकार का। २ गरुड़ के मंत्र से श्रभिमंत्रित (अख)। गारुत्मते ( न० ) पन्ना । गार्दभ ( वि॰ ) [ स्त्री॰—गार्दभी ] राधे का या गर्धे से उत्पन्न । गाद्वर्यम् (न०) लालच। लोभ। गार्घ (वि॰) [ ची॰—गार्घी ] गीघ से उत्पन्न। गार्धः (पु०) १ लोभ। लालच । २ तीर। बाख। —पत्तः,—वासस् (पु॰) गीघ के परों से युक्त तीर । गार्भ (वि०) [स्त्री० गार्भी] गार्भिक (वि॰)[सी॰-गार्भिकी] सम्बन्धी। भ्रुग सम्बन्धी । ग्रन्तसत्वावस्था सम्बन्धी । गाभिणं (न०) कई एक गर्भवती स्त्रियाँ। गाभिग्यम् गार्हपतं ( न० ) गृहस्थ का पद और उसका गौरव। गाईपत्यः (पु॰) १ अग्निहोत्र का अग्नि । तीन प्रकार के श्रानियों में से एक । २ वह स्थान जहाँ यह पवित्र श्रम्नि रखा जाय । गाई पत्यं ( न० ) गृहस्थ का पद और गौरव । गाईमेध (वि०) [स्त्री०—गाईमेधी] गृहस्थ के योग्य या गृहस्थ के उपयुक्त ।

गार्हमेधः ( पु॰ ) गृहस्य के नित्य अनुष्ठेय पञ्चयज्ञ ।

गालनम् (न॰) १ (किसी पनीखी वस्तु को)

छानना । २ पिचलाना ।

गालवः (५०) १ लोध वृच । २ त्रावन्स विशेष । ३ विश्वामित्र के एक शिष्य की नाम । ४ एक ऋषि का नाम । गालिः (स्त्री॰) गाली । अपशब्द । कुवास्य । गालित (वि॰) १ छाना हुआ। २ चुआया हुआ। ( अर्क की तरह ) खींचा हुआ। ३ पिघलाया हुआ । गालोड्यं ( न॰ ) कमलगद्दा या कमल का बीज । गावलाग्तिः (स्त्री०) सञ्जय की उपाधि। गवलगय का पुत्र । गाह ( घा॰ श्रासा॰ ) [ गाहते, गाढ या गाहित ] ३ गोता लगाना । डूबना । डुबकी लगाना । स्नान करना। २ घुसना। पैठना। वूमना फिरना। ३ गड़बड़ करना। चलाना। उथल पुथल करना। मथना । हिलाना डुवाना । ४ सन्न हे। जाना । बीन होना । तन्मय होना ४ अपने केर छिपाना । ६ नष्ट करना। गाहः (पु०) १ डुवकी । गोता । स्नान । २ गहराई । श्रभ्यन्तरीया । श्रन्तदेश । िस्नान । गाहनं ( न॰ ) गाता या डुबकी लगाने की किया। गाहित (वि०) १ स्तान किया हुआ। हुवकी लगाये हुए। २ धुसाहुआ। प्रवेशिस। गिंदुकः } १ ( पु० ) १ खेलने की गेंद्। २ गेंदुक गिन्दुकः ∫ नामक वृत्त विशेष । गिर (स्त्री०) १ वार्षी। शब्द। भाषा। स्तव। संसार। गीत। भजन। ३ विद्या की अधिष्ठात्री देवी श्रीसरस्वती जी ।—पतिः, ( पु॰ ) [ गीःपतिः, गोष्पतिः, और गीर्पतिः, ] १ बृहस्पति अर्थात् देवाचार्यं। २ विद्वान् । पण्डित । —रथः, [=गीरथः, ] बृहस्पति का नाम।— वागाः,—बागाः, (५०) [=गीर्वागाः,] देवता । गिरा ( स्त्री॰ ) वासी। भाषसा। भाषा। श्रावाज़। गिरि (वि॰) प्रतिष्ठित । सम्मानित । माननीय। —इन्द्रः, (पु॰) ९ ऊँचा पहाइ। शिव जी। ३ हिमालय पर्वत ।--ईशः, ( पु० ) १ हिमालय पर्वत। २ शिव जी । — कच्छपः, ( पु॰ ) पहाड़ी

कञ्जुष्रा। — कस्टकः, ('पु०) इन्द्र का वज्र।

— कद्म्बः, (पु॰)—कद्म्बकः, (पु॰)

गिरि ) कदम्ब बृत्त की जाति विशेष ।--कन्द्रः, (पु०) गुफा ।--किर्मिकः, (स्त्री०) पृथिवी ।--कामः (पु०) काना।—काननं, (न०) पहाड़ की श्रमराई। पहाड़ी छोटा वन।—कुटं, (न०) पर्वतशिखर।—गङ्गा, (स्त्री॰) नदी विशेष। —गुडः, (पु॰) गैंद्। गोला।—गुहा, (स्त्री॰) पहाड़ी गुफा या कंदरा।—चरः, (पु०) चोर। —ज, (वि॰) पहाड़ से उत्पन्न ।—जम्, (न॰) १ अवरक। २ गेरू।३ लोवान । ४ राज। नफ़ता। १ लोहा !-- जा, (स्त्री०) १ पार्वती देवी। २ पार्वती कदली। पहाड़ी केला। ३ मल्लिका लता । ४ गङ्गा जी। - जातनयः, —जानन्द्नः,—जासुतः, (पु०) १ कार्तिकेय। २ गर्णेश जी।—जापतिः, (पु०)शिव जी। —जामलं, ( न॰ ) अवरक । भोडर ।—जालं, (न०) पहाड् की पंक्ति या सिलसिला।—ज्वरः, ( पु॰ ) इन्द्र का बज्र ।—दुर्ग, ( न॰ ) पहाडी किला ।—द्वारं, ( न० ) घाटी ।—धातुः, ( पु॰ ) गेरू।—ध्वजं, ( न॰ ) इन्द्र का बद्र। --- नगरं, ( न० ) दिचिखपथ के एक नगर का नाम । — गादी, (स्त्री०) (नदी) पहाडी चश्मा।—ग्राद्ध, (नद्ध) (वि०) पहाडों से गिरा हुआ !—निन्द्नी, (स्त्री॰) १ पार्वेती। २ गङ्गा । ३ कोई भी (पहाड़ी) यथा--- "कलिन्दमिरिवन्दिनीतटसुरद्वमाखक्बिनी।" भामिनीविलास । —िशितस्वः, (नितम्बः) (पु०) पहाडु का

हाल ।—पोल्लः, (पु०) फलदार दृष विशेष ।—पुष्पकं, (न०) राल ।—पुष्ठः, (पु०) पहाइ की चोटी ।—प्रपातः, (पु०) पहाइ का हाल ।—प्रस्थः, (पु०) पहाइ की अधित्यका।—भिद्, (पु०) इन्द्र ।—भू, (वि०) पहाइ से उत्पन्न ।—भूः, (क्षी०) १ श्री गङ्गा । २ पार्वती ।—मल्लिका, (क्षी०) कुटजनृष्व । —मानः, (पु०) विशाल श्रीर श्रतिविक्षि

हायी।--मृदु,--मृद्धवम्, ( न० ) सेहः।--

राजु, (पु॰) ३ ऊँचा पर्वत । २ हिमालय ।

—राजः, ( पु॰ ) हिमालय**ा— व्रजम**ें (न०)

मगध के एक नगर का नाम ।—शातः, ( पु० )
पक्षी विशेष ।—श्रृङ्गः, ( पु० ) गगोश जी की
उपाधि ।—श्रृङ्गम्, ( न० ) पर्वत शिखर !—
षट्, ( सद् ) ( पु० ) शिव ।—सानु, ( न० )
अधित्यका । - सारः, ( पु० ) १ खोहा । २
जला । ३ मलयपर्वत की उपाधि ।—हुतः,
(पु०) मैनाक पर्वत ।—सुता, (स्त्री०) पार्वती ।
—स्रवा, (स्त्री०) पहादी जलप्रवाह । पहाड़ी
चशमा जो बड़े वेग से बहे ।

गिरिः (पु०) ३ पहाड़ । पर्वत । टीला । २ वड़ी भारी चहान । ३ नेत्र रोग विशेष । ४ दस प्रकार के गुंसाइयों में से एक श्रेणी के गुसाइयों की डापाधि । ४ श्राठ की संख्या । ६ वालकों के खेलने की गेंद । (स्त्री०) ९ निगलना । लीलना । २ चूहा । मूसा ।

तिरिकः } गिरियकः } ( पु० ) खेलने की गेंद । गिरियाकः )

गिरिका (स्त्री॰) चुहिया। छोटा चूहा।

गिरिशः ( ५० ) शिवजी की उपाधि।

गिल् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ गिल्लति, गिलित ] निगलना । जीलना ।

गिलः ( ५० ) नीवृ का वृत्त।

शीतकं (न॰) गान।

गिर्जागितः । (पु॰) मगर । नक्र । घडियात । समुदी गिर्जाग्राहः । जन्तु विशेष ।

गिलनम् ( न॰ ) } निगबना । खा डाबना । गिलिः ( पु॰ )

गिलयुः ( पु० ) गले की कही गिल्टी।

गिलित } ( वि॰ ) खाया हुआ । निगता हुआ । गिरित }

गिष्णुः—गेष्णुः (पु॰) १ गवैया । सामवेद गाने वाला व्यक्तमा ।

गीत (व॰ कु॰) १ गाया हुआ । २ वर्णित । कथित ।

—श्रयनं, (न॰) बाजा । बीन । बाँसुरी ।

—झः, (वि॰) गानविद्या में निषुण ।—

प्रियः, (पु॰) शिव जी।—मोदिन, (पु॰)

किंदर ।—शास्त्रं, (न॰) सङ्गीत विभि ।

गीता (खी०) कतिपय संस्कृत के पद्यमय धार्मिक अन्धों के नाम। जैसे रामगीता । भगवद्गीता। हिावगीता धादि। [नाम। गीतिः (खी०) १ मजन। गीत । २ एक छुन्द का गीतिका (खी०) १ खोटा मजन। र गाद। गीतिन् (वि०) [स्त्री०—गीतिनी ] जो गाने की ध्वनि में पहता हो। ऐसा पदने वाला अध्य माना गया है। यथा।

गीति गोत्री शिरः कंपी तथा लिखितपादकः।

शिवा।

गीर्ग्ग (वि०) १ निगला हुआ। स्वाया हुआ।२ प्रशंसित।

गीर्णिः (स्त्री०) १ प्रशंसा । २ कीर्ति । ३ भक्तण । निगकता ।

गु (घा, परस्मै०) [गुवति, गृत ] १ विष्टाश्रून्य होना । २ कच्चा बद्धा निकालना ।

सुग्रुलः ) (पु॰ ) एक प्रकार का सुगन्ध पहार्थ। सुग्रुलः ) ग्रुग्त ।

गुच्छः (पु०) शगुच्छा। २ फूलों का गुच्छा। गुलदस्ता।

३ सयूरपंख। ४ मुकाहार। १३२ या ७० लरों
की सोतियों की माला। — द्यार्घः, (पु०) २४
लरों की मोतियों की माला। — द्यार्घः, (पु०)
— द्यार्थम्, (न०) स्रावागुच्छा। — किंगिशः,
(पु०) स्रविशेष। — पन्नः, (पु०) खजूर का
पेक। ताक का पेक। — फलाः, (पु०) १ संगृर।
२ केले का पेक।

गुन्त्रकः ( ५० ) गुन्छा ।

गुज् (घा॰ परस्मै॰) [गोजति] प्रायः गुज्ज भी होता है। [गुंजति, गुंजित, गुजित] गुँजना । गुआर करना । गुनगुनाना ।

गुजः (पु॰) १ गुनगुनाहर । भिनभिनाहर । २ पुष्प-गुच्छ । गुज्जदस्ता ।—कृतः, (पु॰) भौरा ।

गुंजनं गुजनम् े (न०) घीरे धीरे बोलना । गुनगुनाना ।

गुंजा } (क्षी०) १ वृंधची का काड़। २ धीमी गुजा ∫ क्षावाल । गुनगुनाहट । ४ दोल । ४ मदिरा की दुकान । ६ ध्यान ।

गुंजिका } (सी०) धुंचची का दाना।

र्गुजितं } (न०) गुंजार । गुनगुनाहट । गुजितं } (न०) गुंजार । गुनगुनाहट । गुटिका (स्त्री०) १ गोली । २ गोल स्फटिक । स्फटिक

का गुरिया। गोला या गेंद। ३ रेशम का केया।
४ भाती। - ग्राजनं, (न०) सुर्मा विशेष।

गुरी (स्नी०) देखो गुरिका।

गुड़: (पु०) १ गुड़ । शीरा । राव । चोटा । २ गोला ।

३ गेंद । ४ खेलने की गेंद । ४ कीर । कमर । ६

हाथी का कम्म या निरहबद्धतर । — उद्कं, (न०)

शीरे का शरबत । — उद्भवा, (खी०) चीनी ।

शकर । — शोदनस्, (न०) मीठा भात । - सृगाम्,

(न०) — दारुः, (पु०) — दारुं, (न०) गन्ना ।

ऊख । पिष्ठ । (न०) मिठाई विशेष । — फलाः (पु०)

पीलू का पेड़ । — शर्करा, (स्त्री०) चीनी । —

शङ्गम् (न०) गुम्मट । कल्लश । — हरीतकी, (खो०)

शीरे में पड़ी हुई हर्र अर्थात् हर्र का मुख्बा ।

गुडकः (५०) १ गैंद । २ कौर । गस्सा । ३ शीरा से खीचा हुआ एक प्रकार का अर्क ।

गुड़ हों (न॰) महिरा। शराब। वह शराब जो शीरे से खींची गयी हो।

गुडा (स्त्री॰) १ कपास का पौथा । २ गोली । गुडाका (स्त्री) १ सुस्ती । २ निद्रा ।

गुडाकेशः (पु॰) १ नींद को दश में करने वाला । २ श्रजुन । ३ शिव ।

गुडगुडायनम् (न०) खखारना ।

गुडेरः (५०) १ गैंद। गोखा। २ कौर। गस्ता।

गुण ( घ० उमय० ) [ गुणयित, गुणयते, गुणित ] १ गुणा करना । २ सलाह देना । ३ श्रामन्त्रण देना । न्योतना ।

गुगाः (पुर्व) १ सिफत (श्रव्ही या हरी) । २ मलाई । सुकृति । उत्तमता । श्रेष्टता । नामवरी । क्याति । ३ उपयोग । लाम । श्रव्हाई । १ प्रभाव । परि-याम । ग्रुम परियाम । १ दोरा । दोरी । रस्या । ६ धनुष की प्रत्यक्का । ७ बाजे की दोरी । द नस । १ लच्या । १० रजोगुगा, तमोगुगा, सतोगुगा । स्वभाव । ११ स्त की बत्ती । तन्तु । १२ इन्द्रिय जन्य विषय (कर्म यथा रूप, रस, प्रक्रिंच, स्पर्श और शब्द । ) १३ पुनरांष्ट्रि । गुना । यथा-दसगुना बार यथा दस बार। १४ गौरा। १४ ग्राधिक्य। विपुत्तता। श्रातिशय्य। १६ विशेषण। इ. उ. ऋ के स्थान में ए, श्रो, श्रा, श्रोर श्रत का आदेश। १७ काव्यालङ्कार शास्त्र में मम्मट ने गुरा की परिभाषा यह दी है:—

ये रसस्यागिनो धर्माः शीयदिय इवास्मनः। जरअर्घहेतवस्ते स्युरचकास्थितयो गुणाः॥ १म नीति में राजा के लिए ६ गुगा बतलाये हैं। यथा—सन्धि, विश्रह, यान, स्थान, श्रासन, संश्रय और देख या द्वैधीसाव। ३६ तीन की संख्या। २० दृतांश की प्रान्तह्य संयोजक सरल रेखा। २९ ज्ञानेन्द्रिय । २२ पाचक । २३ भीम की उपाधि । २४ त्याग । विराग ।—कारः, ( पु॰ ) १ कुशल रसीइया जी हर प्रकार के व्यक्तन बना सके। २ भीम की उपाधि।--ग्रामः, (पु०) सद्गृखों का सपूह।—त्रयं,—त्रियतम्, (न०) सत्व, रजस्, तमस । — जयनिका, — लयनी, ( स्त्री॰ ) तम्बू । खीमा ।— घुत्तः, — बृत्तकः, ( यु॰ ) मस्त्वा या वह खंभा जिससे जहाज या नाव बाँध दी जाती है।--शन्दः, (पु०) विशेषम् । —सागरः, (५०) १ अन्ते गुणे का ससुद। अल्पन्त गुणवान् पुरुष । २ वहा । परमाल्या । गुण्कः ( पु॰ ) १ हिसाब जोड्ने वाला या लगाने वाला । २ वह राशि जिसके साथ गुणा जाता है । गुर्यानं (न०) १ गुर्या । २ गिनती । ३ किसी के सद्-गुर्गों का बखान।

गुर्वानिका (स्त्री॰) १ अध्ययन । पुनरावृत्ति ।२ नृत्य या नृत्यकता ।३ (नाटक की) प्रस्तावना । ४ माला । हार । ४ सूम्य । सिफर ।

गुगानीय (वि०) १ गुगा करने योग्य । २ गिनने योग्य । ३ परामर्श देने योग्य ।

गुगानीयः (५०) अभ्ययन । अभ्यास । गुगावत् (नि०) गुगावान् । अष्ठ । उत्तम । नेक । सुकृत ।

गुणिका (स्त्री०) गुमदी। गिल्टी। गुणित (व० क्र०) १ गुणा किया हुन्ना १२ देरे. लगाया हुन्ना। एकत्र किया हुन्ना। किया हुन्ना। ३ गिना हुन्ना।

स० श० कार्य-३७

त्यान (वि०) १ गुणवान् । सराहनीय । जन्कृष्ट । २
नेक । ग्रुभ । ३ किसी के गुणों से परिचित । ४
गुणों से युक्त । ४ मुख्य ।
गुणों भूत (वि०) महस्वपूर्ण अर्थ से विचित । २
गौण गुणों से युक्त । [ मध्यम काव्य ।
गुणों भूत व्यङ्गग्राम् (न०) अलङ्कार में कहा हुआ
गुरु ) (धा०उमय०)[गुण्ठयति, गुण्ठयते, गुण्ठत]
गुण्ठ ) वेरना । चारों आर से छेक लेना । लपेटना ।
कन्ना ।

गुंठनम् ) (न॰) १ दकना । छिपाना । २ (शरीर में)
गुंग्रुठनम् ) मलना जैसे शरीर में भस्म मलना ।
गुंठित ) (वि॰) १ विरा हुआ । इका हुआ । २ पिसा
गुंग्रुठत ) हुआ । छुटा हुआ । चूर्ण किया हुआ ।
गुंड् । (धा० परस्मै॰) [गुग्रुडयित गुग्रिडत, ]
गुंड् । दकना । छिपाना । २ पीसना । चूर्ण
करना ।

गुंडकः ) ( ५० ) १ रज । चूर्ण । २ तैलभागड । ३ गुगडकः ) घीमा मधुर स्वर ।

गुंडिकः } गुंस्डिकः } (५०) श्राटा। भोजन। चूर्णं।

गुंडित ) (वि॰) १ पिसा हुआ। चूरा किया हुआ। गुगिडत ) २ धूलथूसरित।

गुर्य (वि॰) १ गुर्णी । गुर्णवान् । २ वलानने योग्य । ३ प्रशंसनीय । रलान्य । ४ गुर्णा करने योग्य ।

गुत्सकः ( पु॰ ) १ गट्ठा । गट्ठर । बंडल । गुच्छा । २ गुलदस्ता । ३ चौरी । चंबर । ४ अध्याय । सर्ग ।

गुद् (খা৹ স্থা০) [ गोद्ते, गुद्ति ] खेबना। कीड़ा करना।

गुदं ( न० ) गुदा । मलत्याग स्थान ।—श्रद्धुरः, ( पु० ) बवासीर ।—श्रावर्तः, ( पु० ) केण्ड-बद्धता ।—उद्भवः, ( पु० ) बवासीर ।—श्रोष्टः, ( पु० ) गुदा का छेद ।—कीतः,—कीलकः, ( पु० ) बवासीर ।—श्रदः, (पु०) कबज़ियत । केष्टबद्धता ।—पाकः, (पु०) गुदा की सूजन । —वर्त्मन, ( न० ) गुदा । मलद्वार ।—स्तम्भः, ( पु० ) केष्टबद्धता ।

गुध् (धा॰ परस्मै॰) [गुध्यति, गुधित ] लपेटना। दकना। कपड़े पहनना। [गुधाति] कोध करना। [गोधते ] खेलना। गुंदलः } (पु॰) ढोल विशेष का शब्द। गुन्दलः }

गुंदालः—गुन्दालः } (५०) चातक पत्ती । गुंदालः—गुन्दालः }

गुप् (धा॰ परस्मै॰) [गापायित, गापायित या गुप्त]
१ वचाना। रहा करना। रात्रु के श्राक्रमण से
वचना। पहरा देना। २ छिपना। ३ घृणा
करना। भरसंना करना। तिरस्कार करना।

गुपिलः (यु०) ९ राजा । त्राता । परित्राण करता ।

गुप्त (वि०) [व० कृ०] १ रिकत । सुरिकत । रखवाली किया हुआ । २ छिपा हुआ । गोप्य । छिपाने लायक । ३ अदृश्य । आखों के ओमल । ४ जुड़ा हुआ या जोड़ा हुआ !—कथा (स्त्री०) गुप्त सूचना । ऐसी सूचना जो प्रकट करने येग्य नहीं हैं।—गितिः, (स्त्री०) जासूस । भेदिया !—चरः, (पु०) १ बलराम । २ जासूस । - दानं, (त०) अप्रकट दान । - वेशः, (पु०) बनावटी वेश ।

गुप्तं (ग्रन्थय०) चुपके चुपके। गुप्तः (पु०) वैश्य की उपाधि। गुप्तकः ( पु० ) रचक।

गुप्ता (स्त्री॰) कान्य की मुख्य नायिका । परकीया नायिका ।

गुप्तिः (स्त्री॰) १ रचण । संरचण । २ क्रिपान । दुरान । ३ दकना । ४ गुफा । बिला । १ं जमीन में गढ़ा खोदना । ६ रचा का उपाय । किलाबन्दी । धुस । परकेटा । गढ़की भीत । ७ बन्दीगृह । जेलखाना । म नाव का निचला तला । ४ रोकथाम ।

गुफ् } ( घा० परस्मै० ) [ गुफ्ति, गुंफिति, गुफ,गुम्फ् } गुफित,गुंफित] श्गृथना । २(आखं०) विखना । रचना ।

गुफित ) (व॰ कृ॰) गुथा हुआ। बाँधा गुफित, गुम्फित ) हुआ। बना हुआ।

गुंफः ) (पु०) १ वन्धन । गूथन । २ एकचकरण । गुम्फः ∫ रचना । क्रमबद्ध करण । ३ पहुँची । करभूषण विशेष । ४ गत्तमुच्छा । मूँछ ।

गुंफना ) (स्त्री०) १ गूंथना । २ कसबद्ध करना गुम्फना ) रचना । यथारीत्या शब्दवेशवना करना श्रन्छा निबन्ध ।

( ५० ) दस्ता। गुच्छा।

रचकद्व, जिसमें १ हाथी, १ रथ, २७

घुड़सवार ग्रौर ४४ पैदल होते हैं। ३ दुर्ग।

किला। ४ भ्रोहा। ४ भ्रीहावृद्धि।६ देहाती

पुलिस की चौकी। ७ घाट।

( गुर गुर् ( बा॰ आ॰) [गुरते, गूर्त, गूर्ता] प्रयत्न करना । चेष्टा करना। [गूर्ता]। १ चोटिल करना। सार डालना । २ जाना । गुराएम् (न॰) प्रयत्न। सतत चेष्टा। ् (वि०) } [ तुलनात्मक—गरीयस, गरिष्ट ] १ गुरुवी (वि०) ∫ भारी। बोक्सिल । २ महान । ३ दीर्घ। ४ महत्वपूर्ण। ४ क्किष्ट। (ग्रसहा)। ६ प्रचरह। ७ सम्मानित। म गरिष्ठ जे। शीघ्र न पचे। १ उत्तम । सर्वेत्कृष्ट । २० प्यारा । प्रेमपात्र । ११ अहङ्कारी । अमरही ।—अप्रधः, (पु॰) अध्यापन का शुरुक। पढ़ाई की फीस।--उत्तमः, (पु०) परमात्मा।-कारः, (पु०) पूजन ! सम्मान ।-क्रमः, (पु॰) परम्परागत ब्राह्म शिचा। - जनः, (पु॰) बड़ा बृढ़ा कोई भी व्यक्ति।—तल्पः (पु॰) गुरु की शरया।—तहपगः,—तहिएन्, (पु०) १ गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करनेवाला । पाँच महापातकियों में से एक । २ सौतेली माता के साथ मैथुन करने वाला ।—दक्तिगा, (स्त्री॰) वह शुल्क जो गुरु को दिया जाय।--दैवतः, ( पु॰ ) पुष्पनचत्र ।--पाक, (वि०) गरिष्ठ (पदार्थ) जो कठिनता से पचे। —भ्रूं, (न०) १ पुष्प नचत्र । २ कमान । धनुष । — मर्द् तः, (पु०) ढोलक या मृदङ्ग । — रत्नं, (न०) पुखराज । —वर्तिन्,—बासिन्, (पु०) ब्रह्मचारी। विद्यार्थी, जो गुरु के पास या घर में रहै। - वृत्तिः, (स्री०) बहाचारी का अपने गुरु के प्रति व्यवहार । ुकः (पु०) १ पिता। २ वृदा।३ शिक्तक। श्रध्या-

गुलः ( पु० ) शीरा । राव । चोटा । गुरुफः (पु॰) गद्दा । गिटुश्रा । पार्चो की गांठे । गुल्मं (न०) ) १ फाड़ी। बृत्तों का फुरसुट। वन। गुट्मः (पुर्व) 🖯 जङ्गल । २ प्रधान पुरुषों से युक्त गुरुमम्लम् (न०) अदरक । आदी ।

गुरुमलता (स्वी०) सोमवरली। गुलिमन् (नि०) [ स्त्री० - गुलिमनी ] १ काड़ बॉध कर उगने वाला । २ भ्रीहावृद्धि का रोगी । गुडमी (खी०) खीमा। तंबू। गुवाकः (पु॰) सुपाड़ी का पेड़। ग्वाकः गुह् (घा॰ उभय॰) [ गृहति, गृहते, गृह ] संवरण करना । छिपाना । ढकना । गुहः (पु०) १ कार्तिकेय। २ घोड़ा । ३ शृक्कवेरपुर के निषादों का राजा और श्रीरामचन्द्र जी का मित्र ! ४ विष्णु । गुहा (स्त्री॰) १ गुफा। २ ख्रिपाव। दुराव। ३ गढ़ा। वित । ४ हृदय ।—आहित, (वि०) हृदयस्थित । -- चरं, (न०) ब्राह्मण्। —मुख, (वि०) खुला हुआ मुख वाला। —शयः, (५०) १ चृहा । २ शेर। चीता । ३ परमात्मा । ४ श्रज्ञान । गुहिनं (न०) वन । जंगल । गुहेरः (पु०) १ अभिभावक। सरंचक। २ लुहार। गुह्य (स॰ का॰ इ॰ ) १ छिपाने के योग्य। गुण्त। २ एकान्त । ३ रहस्य !—दीपकः, ( ५० ) जुगुनू । —निष्यन्दः, ( पु॰ ) पेशाब । मूत्र ।—भाषितं, (न०) १ रहस्यमयी वार्ताया वार्तालाप । २ रहस्य।-मयः, ( पु० ) कार्तिकेय। गुहां, (न०) रहस्य । गुप्तस्व । गुह्यः (पु॰) १ पाखरङ । दम्म । २ कड्वा । गुह्मकः (पु॰) देवयोनि विशेष । यह भी कुकेर के किकरों की तरह प्रजा हैं छौर धनागार की रहा का काम इनके सुपुर्द है।

पक । ४ मन्त्रदाता । दीचा देने वाला । १ प्रभु । ग्रध्यच । शासक । ६ देवाचार्यं । बृहस्पति । ७ बृहस्पति ग्रह । ८ किसी तथे सिद्धान्त का प्रचा-रक । ६ पुष्प नचत्र । १० द्रोणाचार्य । ११ मीमांसकों में सिद्धान्त विशेष के प्रवर्तक प्रभाकर । गुरुक (वि०) [स्त्रीः—गुरुकी] १ कुछ थोड़ा हल्का । २ झन्दोशास्त्र में गुरु वर्ष। (५०) गुजरात प्रान्त । गुविंग्गी } (स्ती०) गर्मवती स्त्री । गुर्वी }

[: (स्ती०) १ कृडा करकट । २ विष्ठा । मला।

[ढ (व० क०) १ गुप्त । खिषा हुआ । २ ढका हुआ ।

३ गहन । ४ एकान्त । खाङ्गः, (पु०) कछुवा ।

—-ग्रंधिः, (पु०) साँप ।—-ग्रात्मन्, (गृहोत्मन्)

परमात्मा ।—- उत्पन्नः, —-जः. (पु०) धर्माशास्त्रों

के मतानुसार १२ प्रकार के पुत्रों में से एक ।

प्रज्ञातनामा पिता का पुत्र, जिसकी उत्पत्ति

गुपसुष हुई हो ।

' यह मन्द्रज्ञ उत्पन्नो ग्रहजस्तु श्रुतः ४ हृतः ।' ---याज्ञवर्वयः ।

—नीड़ः, (पु०) खझन पत्ती।—पथः, (पु०) १
गुप्तमार्ग। २ पगडंडी। ३ मन। समक्त। प्रतिमा।
—पाद्,—पादः, (पु०) सर्प। साँप।—पुरुषः,
(पु०) मेदिया। जास्ता। —पुष्पकः, (पु०)
वकुल दृष।—मार्गः, (पु०) सुरङ्गी रास्ता।—
मैथुनः, (पु०) काक। कौत्रा।—वर्चस्, (पु०)
मैदक।—सास्तिन्, (न०) प्रपन्नी गवाह। ऐसा
गवहा जो छिप कर अन्य गवाहों की गवाही
सुन से और तद्युसार स्वयं गवाही दे।

मूथं (२०) विष्टा। सन्न। मूथः (५०) विष्टा। सन्न।

गूपाएा ( स्त्री॰) आँखों की वह आकृति जो सोर के पंखों में होती है।

गृ ( वा॰ परसै॰ ) [गरित] छिड़कना। तर करना। नम करना।

गृंज् } ( घा० परस्मै० ) [ गर्जति, या गृंजति ] गृञ्ज् ∫ नाद करना । गर्जना । युर्श्वराना । युर्शना ।

गृंजनः } (पु॰) १ गाजर । २ शलगम । ३ गाँजा । गृञ्जनः

गृंजनम् १ (व०) विषैत्ते तीरों से वध किये हुए गृञ्जनम् ∫ पद्य का माँस ।

गृडितः ( ( ५० ) श्रमाल विशेष । स्यारों की एक गृडीतः } जाति ।

र्ध्यू (धा॰ परस्मै॰) [ गृध्यति,—गृद्ध ] कामना करना। लोभ करना। जालच दिखाना।

मृधु (वि॰) बंपट । कामी ।

गृञ्जः ( ५० ) कामदेव ।

गृष्ट्र (वि॰) ३ लालची। लोभी। २ उत्सुकः। अभिनाषी। गृध्यं ( न० ) } श्रमिलाधा । लालच । लोम ।
गृध्या( छी० ) } श्रमिलाधा । लालच । लोम ।
गृष्र ( वि० ) लालची । लोमी ।—कृटः, ( पु० )
एक पर्वंत का नाम जो राजगृह के समीप है ।—
पतिः,— राजः, ( पु॰ ) जटायु की उपाधि ।—
वाजः,— वाजितः, ( वि० ) गीध के परों से युक्त
(बाख) ।

गृझं ( न॰ ) गृझः ( पु॰ ) } गीघ । गिद्ध ।

गृष्टिः (स्त्री॰) ९ एक प्रस्ता गौ । एक व्यान की गौ। वह गौ जो केवल एक बार ही व्यायी हो। २ कोई भी जवान मादा जानवर।

गृहें (न०) १ घर | भवन । २ परनी । "न गृहं गृहणिरवाहुर्गृहिणो गृह मुन्यते ।"

---पंचतन्त्र ।

३ गृहस्थ का जीवन । ४ नाम । [ यह शब्द जब एक घर के लिये प्रयुक्त किया जाता है, तब नपुंसक विक और जब एक से अधिक घरों के लिये तव पुल्लिङ होता है। यथा मेघदूते—'' तत्रागारं धनपति-गृहान् ।"] ।—गृहः, (वा॰ दु॰) १ घर !—श्रद्धः ( पु॰ ) होद । स्राख़ । खिड़की (विशेष)।—प्राधिपः,—ईशः,—ईश्वरः, (पु०) गृहस्य ।---ग्रयनिकः, ( पु॰ ) गृहस्य ।---ग्रर्थः, ( ५० ) गृहस्थी के मामले।-- अञ्चलं, ( न० ) काँजी । खद्दामाँड ।—ग्रावप्रहाणी, (स्त्री०) देहरी। दहलीज़ (पु॰) २ पाट। सिला।— आरामः, (पु०) घर के श्रासपास का बाग। —ग्राश्रमः, (go) गृहस्थ।—ग्राश्रमिन्, (go) गृहस्य। -उपकरमां, (न०) गृहस्थी के लिये उपयोगी पात्र ग्रथवा ग्रन्य केाई वस्तु ।—कापोतः, —कपोतकः, ( ५० ) पातत् कवृतर । – कर्णां, (न०) घर गृहस्थी के मामले। भवन या घर की इमारत ।--कर्मन्, (न०) गृहस्थी के र्घंषे ।—कलहः, (पु०) घरेलु कगड़े।— कारकः, ( पु॰ ) धवई । राज । मैमार ।--कार्य, बर गृहस्थी के काम।—चुल्ली, (स्त्री॰) घर, जिसमें पास पास दो कमरे हों, किन्तु इनमें से एक का मुख पूर्व और दूसरे का परिचम की छोर हो।

─ ज़िद्रम्, ( न० ) गृहविदः । घर गृहस्थी की कमज़ोरियाँ या कलङ्क। २ पारिवारिक ऋगड़े। —जः,—जातः, ( ९० ) वह दास जो वहीं या उसी बर में जन्मा हो जिसमें वह नौकर हो ।--जालिका, (सी०) घोला। कपट। जुल। कपट वेश।—झानिन् —[ गृहेझानिन्, भी रूप होता है।](वि०) अनुभवशून्य। मूर्वं। मृद्ः। बेवक्ष ।—तटी. (म्नी०) चवृतरा । चौतरा ।— देवता, (स्त्री॰) घर का देवता । कुल हेवता।— देहली, (स्वी०) दहलीज । दहरी । नमनम्, (न॰) पवन । हवा ।—नाशनः, ( पु॰ ) जंगली कबृतर ।—नीडः, (पु०) गैारैया ।-पतिः, (पु०) १ गृहस्थ । २ यज्ञ करने वाला । घर का खामी । गृहस्य के अनुष्ठेय कर्म, यथा आतिव्य ।--पालः, (५०) १ घर का मालिक। २ घर का कुता।— पोतकः ( ५० ) वह स्थल जिसके उपर मकान खड़ा हो ग्रौर उससे सम्बन्ध रखने वाली उसके श्रास पास की ज़मीन।—प्रवेशः ( पु॰ ) नये बने मकान में जाने के पूर्व कतिपथ शास्त्रीय कर्मानुष्ठान ।-व्युः, ( पु० ) पालतु न्योला । —चिन्नः, (स्त्री०) अवशिष्ट अन्न से सव प्राणियों के। श्राहारदान । जैसे पश्च पची, गृहदेवता आदि के। -- सङ्गः, ( पु० ) १ घर से निर्वासित । २ घर के। नाश करना। ३ घर फोड्ना । ४ असफलता । किसी दूकान या घर की वरबादी।-भेदिन, (वि०) १ घर का भेद। घर का भेदुः । २ वर में भगदे उत्पन्न कराने वाला । —मिशाः, (पु॰) दीपका लेंप। —माचिकाः, (स्त्री॰) चमगादइ।—सृगः (पु॰) कुत्ता। —मेघः, (पु॰) गृहस्थ ।—ग्रंत्रं, (न०) इंडा या बाँस जिस पर उत्सव के प्रवसरों पर ध्वजा फहरायी जाय ।--वित्तः, (पु०) घर का माजिक ।--शुकः, ( पु॰ ) आमोद बमोद के बिये पाला गया तोता ;—संवेशक:, ( पु॰ ) थवई । राज । सैमार ।—स्थः, ( पु॰ ) गृहस्थ । वालवर्षो वाला ।

ह्याय्यः ( पु॰ ) गृहस्य । बालबचों वाला । इयालु ( वि॰ ) पकड़ने वाला | श्रहण करने वाला | गृहिणी (स्त्री॰) घरवाली । पत्नी ।—पदं, (न०) घरस्वामिनी की मर्थादा ।

गृहिन् (पु०) गृहस्थ : बाल बन्चे वाला।
गृहीत (व० इ०) १ महरा किया हुम्रा । २ स्वीकृत ।
३ मास । उपलब्ध । ४ पहिना हुम्रा । धारण
किया हुम्रा । ४ लूटा हुम्रा था लुटा हुम्रा । ६
सीला हुम्रा । पहा हुम्रा । समस्ता हुम्रा ।—
गर्भा, (स्त्री०) गर्भवती स्त्री ।—हि्ग्,
(वि०) १ मरगड़ा । २ ग्रायव । लापता ।

गृहीतिन् (वि॰) [स्त्री—गृहीतिनी ] वह न्यकि जिसने कोई बात समभ ली हो।

गृहीतिनर्दिन् ( पु॰ ) धर में डींगे मारने वाला और धर के बाहिर युद्ध में पीठ दिखाने वाला। कायर। डरपोंक।

गृहा (वि०) १ श्राक्तर्पणीय । प्रसन्न करने थोग्य । २ घरेलू । ३ परतंत्र । परमुखायेकी । ४ पातत् । ४ बाहिर श्रवस्थित । ६ मल-द्वार ।—श्रमि, (पु०) श्रग्निहोत्र की ग्राग ।

गृह्यः (५०) १ वर में बसने वाला | २ पात्तत् जानवर | गृह्या (स्त्री०) नगर के श्रासपास का गाँव |

मृ (भा० परस्मै०) [ गृगाति, गूर्गा ] १ बोलना। पुकारना । बुलाना । श्रामंत्रम् करना । उद्घोषित करना । २ वर्णन करना । ३ प्रशंसा करना । स्तव करना ।

रोंडुकः } ( पु॰ ) गेंद। गहा।

गेंच (वि०) १ गाने वाला । गवैया । २ गाने येग्य । गेष् (धा० आत्म०) [ रोषते, गेष्णा, ] तलाश करना । खेळना । इंदना । अनुसंधान करना ।

गेहम् (न०) घर। मकान। बसी। गेहेम्बेडिन् (वि०) भीह। कायर। डरपोंक। गेहेदाहिन् (वि०) भीह। कायर। डरपोंक। गेहेनिर्दिन् (वि०) डरपोंक। पर्दे का सुर्ता। गोबर के देर पर बैठा हुआ सुर्गा।

गेहेमेहिन् (वि॰) वर में मृतने वाला। कामचोर। गेहेन्याडः (पु॰) श्रकड्बाज़। डींगें हाँकने वाला। श्रमिमानी।

गेहेशूरः ( ५० ) भीरः। डरपोंकः।

गेहिन् (वि०) जिल्लाने नोहिनी, देखी गृहिन्, । गेहिनी (स्त्री०) पत्नी । गृहिगी । घर की सलकिन । मैं ( घा॰ पर ) [ मायति,—गीत, ] १ गाना । गीत गाना। २ गाने के स्वर में पढ़ना या बोखना। ३ वर्णन करना। निरूपण करना । ४ पद्य द्वारा वर्णन करना या कविता बनाकर प्रसिद्ध करना। गैर ( वि० ) [ स्त्री० —गैरी ] पहाड़ पर उत्पन्न । गैरिक (वि०) [स्रो०—गैरिकी ] पहाड पर उत्पन्न। गैरिकं ( न॰ ) गैरिकः ( पु॰ ) } गेरू । ( न॰ ) सुवर्षे । सेाना । गैरेयं (न०) राख! नफ्रता। गा ( पु॰ स्त्री॰ ) [कर्त्ता—गैाः ] १ पशु । मवेशी (बहुवचन में )। २ गै। से उत्पन्न केहि भी वस्तु जैसे दूध, चमड़ा श्रादि। ३ नक्तत्र। ४ श्राकाश । ४ इन्द्रका बद्रा ६ किरण । ७ हीरा। ८ स्वर्ग। श्तीर ! गा (स्त्री०) १ गा। २ प्रथिवी। ३ वाणी। ४ सर-स्वती देवी। ४ माता। ६ दिशा। ७ जल। म नेत्र। गो ( पु॰ ) १ साँड । बैल । २ रोम । लोम । ३ इन्द्रिय । ४ दृषराशि । १ सूर्य । ६ नौ की संख्या । ७ चन्द्रमा। = बोड़ा ।—कग्रटकः, ( पु० )— कराटक्रम्, ( न० ) वैलों से खूंदा हुआ मार्ग या स्थान जो दूसरों के जाने योग्य न रह गया हो। २ गाय का खुर। इ गै। के खुर की नोंक। -- कर्गाः, (पु०) १ गाय का कान । २ खबर । ३ साँप । ४ बालिस्त । बित्ता । माप विशेष । ५ ऋवध प्रान्त का तीर्थं विशेष जो गोकरननाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ६ बाणविशेष ।--किराटा,--किराटिका, ( खी॰ ) मैना पत्नी।--किलः,--कीलाः, (पु०) १ हल । २ खल्ला । --कुलं, (न०) १गौ की रौहर। गौत्रों का समूह। २ गोशाला। ३ गोकुल गाँव जहाँ श्रीकृष्य पाले पोसे यये थे।-कुलिक, (वि॰) १ दलदल में फंसी गा का निकालने में सहायता न देने वाला । २ ऐचाताना । भेंदा ।—कृतं, ( न० ) गोबर ।—ज्ञीरं, ( न० ) गाय का दूध | -- गृष्टिः, ( स्त्री० ) एक बार की न्यायी गाय।-गोयुगं, (न०) वैलों की

एक जोड़ी।—गोष्टं, (न०) गोशाला।—ग्रन्थिः, ( स्त्री० ) १ कंडे । उपरी । २ गोशाखा ।---ग्रहः ( पु॰ ) मवेशी पकड्ना ।—ग्रासः, (पु॰) भोजन करने के पूर्व निकाला हुन्ना हिस्सा।--घुतं, ( न० ) ३ वृष्टि का जल । २ वी । गै। का घी।--चन्द्नम्, (न०) एक प्रकार का चन्दन। — चर, (वि॰) १ गै। का चरा हुआ। २ पृथिवी पर वृमने वाला। ३ लच्य के भीतर । - चरः, ( पूर्व ) १ गोचरभूमि । चरागाह । २ ज़िला । प्रान्त । विभाग । प्रदेश । ३ इन्द्रियों की पहुँच के भीतर । इन्द्रियों के विषय । ४ पहुँच । लाइय के भीतर । १ पकड़ । शक्ति । प्रभाव । काड़ । ६ दिङ्गमराडल । दिगन्तवृत्त । श्राकाशमराडल । — चर्मन्, (न०) १ गायका चमड़ा। २ सतह नापने का माप विशेष, जिसकी परिभाषा वशिष्ठ जी ने इस प्रकार दी है-दग्रस्तेन वंशेन दशवंशान समन्ततः पञ्च चाभ्यधिकान् दद्मादेतदुगीवर्भ चोष्यते ॥

— चर्मवसनः, ( पु॰ ) शिवजी ।—चारकः, ( पु॰ ) खाला । श्रहीर ।—जरः, ( पु॰ ) बृदा साँइ या बेल ।—जलं, ( पु॰ ) गोसूत्र ।—

जागरिकं, ( न० ) श्रानन्द । उत्लास । उछाह ।

मङ्गत ।—तहज्ञ जः, ( पु॰ ) उत्तम साँड या

गाय।—तीर्थी, (न०) गोशां ता।—त्रं, (न०)
१ गोशां ता। २ वंश । कुल । ३ नाम । संज्ञा।
४ समूह । ४ वृद्धि । ६ वन । ७ लेत । मार्ग ।
६ सम्पत्ति । १० छन्न । छाता। ११ भविष्यज्ञान ।
१२ श्रेणी । जाति । वर्ग ।—त्रः, ( पु० )

—त्रपटः, ( पु॰ ) वंशावली ।—त्रमिदः, (पु॰) पहाड़ों के। फोड़ने वाला । इन्द्र।— व्यस्खलनम्, (न॰)—त्रस्खलितम्, (न॰ ) गलत नाम से पुकारना।—त्रा, (छी॰) १ गौत्रों

पर्वत । पहाड़ ।—त्रकीला, (स्त्री०) पृथिवी ।

— जज, (वि॰) एक ही कुल या वंश में उत्पन्न।

—दा, (स्ती०) गोदावरी नदी ।—दानम्, (न०) बाल काटने का दान। यथा रघुवंशे—"गोदान विवेरनन्तरम्।" – दारग्रां, (न०) १ हल। २

की हेड़। २ पृथिवी।-दन्तम्, ( न० ) हरताल।

कुवाली । फॉबड़ा ।—दाववरी, (स्त्री॰) नदी

विशेष।—दुह्, ( यु॰ )—दुहः, ( यु॰ ) ९

ग्वाला । श्रहीर । गाय दुहने वाला । २ गाय दुहने

का समय। -- दोष्ट्रनम्, १ गाय दुहने का समय। २ गाय दुहना।--दोहिनी, (स्त्री॰ ) बासन जिसमें दूध दुहा जाय ।—द्रवः, ( ए० ) गोमूत्र ।—धरः, ( पु० ) पर्वत ।—धुमः,— धूमः, ( पु० ) १ गेहूँ । २ नारंगी । शंतरा ।--ध्रुलिः, (पु॰) वह समय जब गोचरभूमि से गौए चर कर लौटे।—धेनुः, (स्त्री॰) गाय जो दूध देती हो श्रौर जिसके नीचे वञ्चड़ा हो।—भ्रः, ( पु॰ ) पर्वत । पहाड़ ।---नन्दी, (स्त्री॰ ) मादा सारस । —नर्दः, ( पु॰ ) १ सारस । २ देश विशेष ।— नदीयः, (पु०) महाभाष्यकार पतललि !--नसः, —नासः ( पु॰ ) १ सर्पं विशेष । २ रत्नविशेष । — नाथः, ( पु॰ ) ३ वैल । साँड् । २ ज़मीदार **।** ३ ग्वाला । ४ मौ का धनी ।—निष्यन्दः, ( ५०) गोमूत्र।--पः, (पु०) १ गोप । ग्वाला । २ गोशालाका प्रधान । ३ गाँव का दारोगा । ४ राजा । १ संरचक । श्रमिमावक ।-पी. (स्त्री०) गोप की सी।-पीध्यत्तः, ( पु॰ )-पेद्धः,-पेशः, (पु॰) श्रीकृष्ण ।—पीद्लः, (पु॰) सुपारी का बृत्तः ।—पतिः, (पु०) १ गौका धनी। २ साँड । ३ सुखिया । प्रधान । ४ सूर्य । ४ इन्द्र । ६ ऋष्ण । ७ शिव । ८ वस्य । ७ राजा ।— पशुः, (५०) यज्ञीय पद्य ।—पानसी, (स्त्री॰) छुप्पर की धुनकिया।—पातः. ( ५० ) १ म्वाला। अहीर । २ श्रीकृष्ण । ३ राजा ।---पालकः (पु॰) १ अहीर। ग्वाला। २ शिव। —पालिका,—पाली, ( स्त्री॰ ) श्रहीरिन। ग्वाला की स्त्री।—पीतः, (पु०) खंजन पत्ती विशेष।--पुच्छः ( पु० ) १ वानर विशेष। २ हार विशेष जिसमें दो, चार या ३४ खरे हों |---पुटिकम्, ( न॰ ) शिव जी के नादिया का सिर। ---पुत्रः ( वि० ) बछड़ा |---पुरं (न०) १ नगर-द्वार । २ मुख्य द्वार । ३ मंदिर का सजा हुआ द्वार ।--पुरोषं, ( न० ) गोवर ।-- प्रकागडम्, ( न० ) विशाल बैल ।--प्रचार:, ( पु० ) गोचर भृमि।—प्रवेशः, ( पु॰ ) गौश्रों के चरकर बौटने का समय, स्यांस्त काल।—भृत्, ( पु॰ ) पहाड़।—मित्तिक, बग्दी। डाँस।—मगडलम्, ( न॰ ) १ भृगोल। २ गौश्रों का सुंड।— मतिकत्का ( स्त्री॰ ) वह गाय जे। काव मे बायी जा सके। सीधी गाय। उत्तम गाय।— मथः, ( पु॰ ) ग्वाला।—माथुः, ( पु॰ )

१ स्थाल । २ मैदक । एक गन्धर्व का नाम :— मुखः, — मुख्य, (न०) वाद्य यंत्र विशेष !— मुखः, (पु०) १ मगर ! घड़ियाल । नक । २ चोरों का किया हुआ विशेष प्रकार का दीवार में स्राख !— मुखं, (न०)— मुखी, (स्त्री०)

मृगः, ( पु० ) एक प्रकार का बैल ।— सेदः, (पु०) मणि विशेष ।— यानस्, ( न ) बैलगाड़ी। बहली । रथ ।— रहः, (पु०) १ गोपाल । ग्वाला । र नारंगी ।— रङ्कः, (पु०) १ जलपत्ती । केदी । बंदी । ३ नगा स्त्री । परमहंस ।— रहः, (पु०) १ गाय का दूध । र दही । ३ मक्लन ।— राजः, (पु०) सर्वोत्तम बैल ।—

जप करने की थैली।—मृद्ध (वि०) बैल की

तरह मृद्ध । सूत्रं, (न०) गाय का सूत्र ।—

—राटिका,—राटी, (स्त्री०) मैना पत्ती।
— रोखना (स्त्री०) गै। के मस्तक से निकला
हुआ पीला पदार्थ। — लवर्णा (न०) माप
विशेष जिसके अनुसार गाथ के। निमक दिया
जाता है।—लांगुलः, -लांगुलः, (पु०)
वानर विशेष।—लोमी (स्त्री०) वेश्या। रंडी।

-- वत्सः, ( ५० ) बङ्बा ।--वत्सग्रादिन्,

( पु॰ ) मेडिया ≀--वर्धनः ( पु॰ ) मथुरा

ज़िले का एक पर्वत और तीर्थस्थान - वर्धन-

हतं, (न०) दो केास या चार मील का माप।

धरः, —वर्धन्धारिन्, ( पु॰ ) श्रीकृष्ण । — वशा, (स्त्री॰) बाँक गाय । —वाटं, —वास , (पु॰) गोशाला । —विदः, (पु॰) १ मुख्य ग्वाला । श्रहीरों का मुलिया । २ श्रीकृष्ण । ३ बृहस्पति —विष्, (स्त्री॰) —विष्ठा, (स्त्री॰)

गोबर ।—विसर्गः, ( ए॰ ) प्रातःकाल का वह समय जब चरने के लिये गाएं डीली जाती हैं।—

वीर्ध. (न०) तूध का सूत्य।-बृंद्म, (न०)मवेशियों की हेड़ या रौहर।—-र्वृंदारकः, : पु॰ ) सर्वोत्तम बैल या गा ।-- मुषः, (पु०) उत्तम साँड्।--बृषध्वजः, ( पु॰ ) शिवजी ।—बजः, ( पु॰ ) ३ गोशाला। २ गैद्यों का मुंड। ३ चरागाह जहाँ गाएं चरे। - शकुत, ( न० ) गांबर । -शालं, (न०)—शाला, (स्त्री०) वह द्वाया हुन्रा घर, जिसमें गाए रक्खी जाय।--पङ्गवम्, (न०) बैलों की तीन जे।दिया ।—ए:, ( पु॰ ) गोशाला । — संख्यः, ( पु॰ ) ग्वाला । ग्रहीर । —सर्गः, ( ए० ) प्रातःकाल ।—स्त्रिका, ( स्त्री॰ ) गाय वाँधने की रस्सी ।- स्तनः, ( पु॰ ) शगाय का ऐन या थन । २ गलदस्ता । चौलड़ा माती का हार ।—स्तना,—स्तनी, (स्त्री॰) ग्रॅंगूरों का गुच्छा !—स्थानं, (न०) गीशाला ।—स्वामिन्, (पु०) १ गाय का धनी । २ भिच्नक विशेष । ३ उपाधि विशेष ।--हत्या, (स्त्री०) गोवध। - हनम्, (न०) गोबर ।--हित, (वि०) गै। की रचा करने वाला ।

बाहुम्बः ( पु॰ ) कर्लीदा । हिंगवाना । तरबृज । गाणी (स्त्री॰) १ गोन । बेररा । २ एक द्रोण के बरा-बर की तौल । ३ चिथड़ा । गृतुड़ । गोड़ः । (प॰) १ मांसल नामि । २ नीच जानि

गोंडः । (पु॰) १ मांसल नामि । २ नीच जाति गोग्डः । विशेष । विशेष कर नवंदा और कृष्णानदी के बीच विन्ध्याचल के पुर्वी भाग में बसने वाली जाति के लोग ।

गातमः ( पु॰ ) सतानन्द के पिता और अहिल्या के पति एवं भौंगिरस गोत्री एक ऋषि विशेष।

गातमी (.स्वी०) गातम की स्त्री ग्रहल्या।—पुत्रः, (पु०) सतानन्द।

गोधा (स्त्री॰) १ चमड़े का पहा जो बाई भुजा पर धतुष की रगड़ बचाने के बांधा जाता है। २ नाका। मगर। घड़ियाल। ३ साँत। डोरी।

गोधिः (पु॰) १ माथा। २ गङ्गा का नकः। गोधिका (स्त्री॰) गोहः। एक प्रकार का जन्तु विशेषः। गोपः (पु॰) [स्त्री॰—गोपी] १ रचकः। २ द्धिपावः।

चुराव । ३ गाली । कुवाच्य । ४ उत्तेजना । श्रान्दो-लन । ४ दीसि । चमक । कान्ति । गे।पायनं ( न० ) रत्तरा । दचाव । गापायित ( वि॰ ) रचित । गोप्तु (वि०) [स्त्री०-गोप्त्री ] रचा करने वाला । छिपाने वाला । हराने वाला । गामत् ( वि॰ ) गाधन वाला। गामती (स्त्री०) नदी विशेष। गामयं ( न० ) गामयः ( पु० ) गामयकुर्व गामयञ्जूत्र । गामयभियं । ( न० ) कटफूबा। कुकुरमुत्ता। गे।मिन् (पु॰) १ मवेशी का धनी । २ स्थार । प्रयाल । ३ अर्चक । ४ बुद्धदेव का सेवक । गेरितां ( न० ) स्कृतिं । सतत प्रयस्न । श्रविच्छिन्न गार्दम् ( न० ) मस्तिष्क । दिसारा । गालः ( षु॰ ) १ गेंद । गाला । गदा । २ भूगोल । ३ नभमण्डल । ४ विधवा का पुत्र । वेश्यापुत्र । हरामी । १ एक राशि पर कई प्रहों का समागम । गाला (स्त्री०) १ लड्कों के खेलने की काठ की गेंद। २ जल रखने का मटका। कूडा । ३ सिंगरफ। नान संविया। ४ स्याही । मसी । ४ सखी । सहेली ! ६ दुर्गा का नाम। गोदावरी नदी

गोत्तकः (पु०) १ गेंद। गोला। २ लकड़ी की गेंद। ३ मिट्टी का बड़ा घड़ा। ४ विधवापुत्र। ४ एक राशि पर ६ या श्रक्षिक अहों का योग। ६ शीरा। राब। ७ मदन का पेड़।

का नास ।

गाष्ट्र (धा० था०) [गोष्टते ] एकत्र होना । जमा होना । देर लगाना ।

नेगष्टः ( पु॰ ) ) १ गोशाला । २ श्रहीरों का श्रड्डा । नेगष्ठं ( न॰ ) } ( पु॰ ) जमाव ।

गे। थ्रिः ) (स्त्री०) १ जमाव। सभा। मीर्दिग। २ गे। थ्रीः ) संस्था। ३ वार्तालाप। बातचीत। संवाद। १ समूह। समुदाय। १ सम्बन्ध। नाता। ६ नाटक की रचना विशेष।

गेग्ष्पर्द् (न०) १ गैं। का खुर। २ धृल में गाय वे खुर का चिन्ह। ३ उस खुरचिन्ह में समा जारे

वाला जल । ४ गाँ क खुर म समाव उतना जल । ४ स्थान जहाँ गाैएं प्रायः त्राया जाया करें। गाह्य (वि०) छिपाने येग्य। गोप्य। गौंजिकः ( पु॰ ) सुनार । गै।ब्निजकः ∫ गाँडः ( पु॰ ) १ एक प्रान्त विशेष का नाम । स्कन्द-पुराग में इस देश का परिचय इस प्रकार दिया गया है:--बंगदेशः समारभय भुवनेशान्तगः शिवे। गौडदेशः सम'ख्यातः सर्वविदाः विशासदः। २ बाह्यणों की जाति विशेष। गीडाः ( पु॰ वहु०) गाँड देश के ऋघिवासी । गोडी (स्त्री॰ ) १ शीरा या गुड़ की शराब। २ रागिनी विशेष । ३ छुन्दःशास्त्र की रीति या वृत्ति विशेष । गौडिकः ( पु० ) गन्ना । ऊख । गीता ( वि॰ ) [ जी० — गैताती ] १ असुख्य । श्रप्रधान । २ व्याकरण में प्रधान का उल्टा । ३ गुगावाचक । गुगा बतलाने वाला । बी। सर्थ ( न० ) मातहती । अधीन होकर रहना । अप-कृष्ट पद् । गीतमः (पु॰)१ (क) भरद्वाज ऋषि का नाम। ( ख ) सतानन्द मुनि का नाम । ( ग ) कृपाचार्य का नाम, जो दोणाचार्य के साले थे। (घ) बुद्ध-देव का नाम । (ङ) न्यायशास्त्र प्रवर्तक का नाम । - स्रस्भवा, ( खी० ) गादावरी नदी। गै।तमी ( स्त्री॰ ) १ दोणाचार्य की स्त्री कृपी का नाम । २ गोदावरी नदी की उपाधि ! ३ बुद्धदेव की शिचा या उपदेश । ४ गैातम द्वारा प्रवर्तित न्याय दर्शन । १ हर्ल्दी । ६ गोरोचन । ७ करव मुनि की बहिन। गौष्धीसीनं (न॰) खेत जिसमें गेहूँ उत्पन्न होते हैं। गै।नर्दः ( पु॰ ) महाभाष्य प्रखेता पतञ्जलि की उपाधि । गै।पिकः (पु॰) गोपीया गे।पकी स्त्रीका बालक या पुत्र ! शीक्षेयः ( पु॰ ) वैश्या का पुत्र ।

गीर (वि॰)[स्ती०—गीरा या गीरी] १

सफोद ।२ पिलोंहाँ । पीला या स्नाला । ३<sup>, |</sup>

ललोंहा। ४ चमकीला । दीसियुक्त। ४ विशुद्ध। स्वच्छ । सने।हर । गै।रः ( पु० ) १ सफेद रंग । २ पिलोंहाँ रंग । ३ बालों हाँ रंग। ४ सफेट राई। ४ चन्द्रसा । ६ भैसा विशेष । ७ एक प्रकार का हिरन । गीरं (न०) १ कमल-नाल-तन्तु । २ केसर । जाफान । ३ सुवर्ग । सोना । गौरसर्पपः ( पु०) सफेद राई। गीरास्यः ( ५० ) एक प्रकार का काले रंग का जानर जिसका मुख सफेद होता है। गीरच्यं ( न० ) खाला या गात्रों की रखवाली करने वालो का पद। गौरवम् ( न० ) १ वजन । भारीपन । प्रयोजनीयता । ३ ज़रूरीपन । ४ सम्मान । प्रतिष्ठा । ४ कुलीनता पदमर्यादा । बङ्प्पन । ६ भारीपन । गुरूव ।— थ्यासनं ( न० ) सम्मान की बैठक I—इरित, ( वि॰ ) प्रशंसित । कीर्तिवान । स्याति सम्पन्न । गैरिविति ( वि॰ ) ग्रत्यन्त सम्मानीय । गीरिका (स्त्री०) क्वारी। युवती लड़की । जवान लडकी । गै।रिलः (पु०) १ सफेदराई । २ लेाहे या ईस्पात लोहे की चूर याधूला। गौरी (स्त्री॰) १ पारवती का नास । २ ऋाठवर्ष की तुलसी का पौधा। ११ मिलिए का पौधा।--

कन्या। ३ क्वारी। रजाधर्म जिस लड़की का न हुआ हो वह खड़की। ४ गोरी या गेहुआ रंग की लड्की। १ पृथिवी । ६ हल्दी। ७ गारोचन । प्रवरुण की स्त्री। १ मल्लिका की लका।-१०

( पु॰ ) हिमालय पर्वत ।— जः, ( पु॰ ) कार्तिकेय ।-- जम्, ( न० ) अवरक ।-- पट्टः, ( पु॰ ) वह योनिरूपी अर्घा जिसमें शिचलिङ्ग, स्थापित किया जाता है।—पुत्रः, ( पु॰ )

कान्तः,-नाथः, ( पु॰ ) शिवजी ।-गुरुः,

कार्तिकेय ।—ललितं, ( न० ) गोरोचन ।— सुतः ( पु॰ ) ३ कार्तिकेय । २ ऐसी स्त्री का पुत्र जिसका विवाह आठ वर्ष की श्रवस्था में

हुन्ना हो । सं शब कौ

```
गौरतिस्पक,
                                         ( २६≒ )
गौरतहिपकः, ( पु॰ ) गुरुपत्नी के साथ गमन करने
    वाला या गुरु की शय्या के। अष्ट करने वाला।
गीलज्ञगिकः, ( पु॰ ) गै। के ग्रुभाग्रुभ नवणों का
    जानने वाला।
गौत्प्रिकः, ( पु० ) किसी सैनिक दल का एक
    सिपाही ।
बै।श्रतिक ( वि० ) [ स्त्री०—गै।श्रतिकी ] १००
    गार्थे पाढने वाला ।
ग्मा (स्त्री०) पृथिवी।
त्रथ् या ब्रन्थ् ( घा॰ ब्रात्मने॰ ) [ ध्रधते, ब्रन्थते ]
     १ टेढ़ा करनाः तिरछा करनाः मुकाना २
    गृथना । रचना ।
प्रथनम् ( न० ) १ गादा करना । जमाना । २
    गूँथना। ३ पुस्तक की रचना करना। लिखना।
    [ अथना, भी अन्तिम दो अर्थी का वाची है। ]
प्रथनः ( पु॰ ) गुच्छा ।
प्रधित ( व॰ ऋ॰ ) ९ गूँथा हुन्ना। २ रचा हुन्ना। ३
     श्रेगीबद किया हुआ। यथाकम किया हुआ।
     ४ जमाया हुआ । गाड़ा किया हुआ । १ गाँठ
ग्रन्थ (घा० परस्मै०) [ ग्रन्थित, प्रध्नाति, प्रन्थयति-
     प्रन्थयते, प्रथित, और प्रथत भी रूप होते हैं ]
     ३ बाँधना । गूंथना । यथाऋम करना । श्रेणी
     बद्ध करना । २ खिखना । रचना करना । ३ बनाना
     पैदा करना।
थ्रन्थः (पु॰) १ बांधना । गाँठ लगाना । २ रचना ।
     ग्रन्थ । पुस्तक । साहित्यिक रचना । ३ धन ।
     सम्पत्ति। ४ अनुष्टुप छन्द वाला पद्य।---कारः,
     —कृत, ( पु॰ ) अन्थरचयिता । लेखक ।—
     कु.टी,-कृटी, (स्त्री०) १ पुस्तकालय । २ दफ़्तर
     जहाँ काम किया जाय ।--विस्तरः, ( पु॰ )
     बृहद्कारता । प्रकारखता । प्रगल्भ शैली। --
     सन्धः, (स्त्री०) काएड। अध्याय। सर्ग।
 ग्रन्थनम् } देखो प्रथन ।
ग्रन्थना
```

प्रनिधः (स्त्री०) १ गिल्टी । गुमड़ा । गुमड़ी । २

रस्सी की गाँठ। ३ कपड़े के त्रोँचल की गाँठ, जिसमें पैसे रूपये गठियाये जाते हैं। ४ बेंत या

पन । भद्दापन । श्रसत्य । ७ सूजना या फूलना । —होदकः, – सेदः,—मोचकः, (५०) गॅठकटा। जेब कतरने वाला।—एर्गाः, ( पु॰ )—पर्गाम्, (न०) १ एक सुगन्ध बृक्त। २ एक सुगन्ध पदार्थ। - जन्धनम्, (न०) १ विवाह के समय द्रुहा द्रुलहिन का गठजोड़ा। २ पदी।—हरः, ( पु० ) सचिव । दीवान । श्रंथिकः १ ( पु॰ ) १ दैवज्ञ। ज्योतिषी। २ अज्ञात-प्रक्थिक: ) बास के समय राजा विराट के यहाँ रहते समय नकुल ने अपना नाम अन्थिक ही रखा था। ( वि॰ ) देखो प्रथित । श्रन्थित ∫ ग्रंथिन् ) (पु॰) १ प्रन्थ पढ़ने वाला । २ विद्वान । ग्रिन्थन् ∫ सुपठित । त्रंथिल प्रनिधल } ( वि॰ ) गाँउ गठीला ग्रस् ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ ग्रस्तते,ग्रस्ते ] १ निगबना । र्जील लेना। निघटाना। वर्तं डालना। २ पकद्ना। ३ प्रहण डालना। ४ शब्दों पर चिन्ह या दादा लगाना । १ नष्ट करना । (उभय०) [ त्रसति, प्रासयति,—प्रासयते ] खा डाबना भच्या कर आना । ग्रस्ननम् ( न०) श निगलना। खाना । २ पकड्ना । ३ चन्द्र और सूर्य का अपूर्ण ग्रास । प्रस्त (व० कृ०) १ खाया हुग्रा। भक्तण किया हुन्ना। २ पकड़ा हुआ ! अधिकृत किया हुआ । प्रभाव पड़ा हुआ। ३ यहण लगा हुआ।—श्रस्तं (न०) ग्रहण सहित सूर्य या चन्द्रमा का अस्त होना।---उदयः, (पु०) ग्रहण लगे हुए चन्द्रमा सूर्य का उदय होना । ग्रस्तम् ( न० ) ऋर्दोचारित शब्द या वाक्य । ब्रह् ( घा० उभय० ) वैदिक साहित्य में ब्राम्,

[ गृह्याति, गृहीत, ( निजन्त ) ग्राहयति. जिघृ-

ह्मति ] १ पकड़ना। लेना। ग्रहण करना। २ पाना। प्राप्त करना। ग्रङ्गीकार करना। वसूल

करना। उगाहना। ३ गिरफ़्तार करना। बंदी

बनाना। ४ रोकना। थामना। पकड़ना। ४

प्रह

नरकुल के पोरुश्रों की गाँठ या जोड़। ६ टेढ़ा-

याकर्षित करना। अपनी श्रोर खींचना। ६ जीतना। एक एक में कर लेना। ७ श्रमक करना। मुश्य करना। मधिकार में करना। प्रमावान्तित करना। ६ थारण करना। ६० सीखना। जानना गहिचानना। समझना। १६ विश्वास करना। व्यान करना। १२ इन्द्रियोचर करना। १३ वश्वति करना। १२ वश्वति करना। ११ वश्वति करना। ११ वश्वति करना। ११ वश्वति करना। १६ वश्वति करना। १६ वश्वति करना। १० विश्वति करना। इह खरीहना। मोल लेना। १० वश्वित करना। इह खरीहना। मोल लेना। १० वश्वित करना। एकिनो । १६ पहचान लेना। २० (श्वतः) रखना। २३ श्रम लेना। २२ हाथ में (किसी) कार्य की लेना। इस लेना। रह हाथ में (किसी) करना। पकड़ना। स्वीकार करना। र विवाह में दान कर डालना। ३ सिखलाना। बतलाना।

:( पु॰) १ पकड़ना। हाथ साफ करना। २ पकड़। लेना। प्राप्त करना। यङ्गीकार करना। उपलब्धि । ३ चोरी । डाँका । ४ लुट का माल । 🔾 ग्रह्या (चन्द्रसा सूर्य का)। ७ श्रहा 🗷 वर्णन । निरूपरा। दुइराना । ६ ग्राह । नक्र । सगर । घड़ियाल । १० भूत । पिचाश । ११ वर्डों के। कष्ट देने वाली दुष्ट योनि विशेष। १२ ज्ञान। थोध । १३ ज्ञानेन्द्रिय । १४ सतत चेध्टा । निरन्तर प्रयतः। १५ अभिप्राय । संशा । मनोरथ । १६ संरक्कता। अनुम्रह।—द्याधीन, (वि०) प्रहीं के शुभाशुभ फलों के ऊपर निर्भर ।—श्रवमर्दनः, ( पु० ) राहु का नाम। - श्रवमर्वेनम् ( न० ) यहीं की टकर।-अधीशः, (पु०) सूर्य। —ग्राधारः, —ग्राश्रयः, (पु॰) ध्रुव वृत सम्बन्धी नच्छ । मेरु सम्बन्धी नच्छ।--श्रामयः, ( ५० ) १ मिर्गी । २ भूतावेश ।—ग्रातुश्चनम्, ( न० ) शिकार पर मपटना और उसके दुकड़े हुकड़े कर डालना। - ईशः, (पु०) सूर्य। --कल्लोलः ( पु० ) राहु।—गतिः, ( स्त्री० ) प्रहों की चाल।—चिग्तकः, (पु॰) ज्योतिषी। दैवज्ञ।—दशा, (स्त्री०) यह की दशा।— नायकः, ( पु॰ ) १ सूर्ये । २ शनि।—विश्रहो, (वचन) इनाम और द्राड !- नेमि, चन्द्रसा । -

पतिः, (पु०) १ सूर्य । २ चन्द्रमा ।—पीडनस्, —पीडाः, (स्त्री०) १ प्रह के कारण दुःस वा क्लेश । २ चन्द्र सूर्य का प्रहण ।—राजः, (पु०) १ सूर्य । २ चन्द्र । १ वृहस्पति ।—प्रगुडलं, (न०) —सग्रडलीः, (स्त्री०) प्रहों का वृत्त ।—युतिः, (स्त्री०) प्रहों का योग ।—चर्षः, (पु०) वर्षफल । —विपः (पु०) क्योतिशी ।—शान्तिः, (स्त्री०) जपदानादि से प्रशुम प्रहों के श्रशुम फल की दूर करना ।—संगद्मम्, (न०) प्रहों का योग ।

श्रह्माम् (न०) १ पकड़ना । ग्रहम् करना । २ पाना । श्राप्ति । श्रद्धीकार करना । ३ वर्णन करना । कहना । ४ पहनना । धारण करना । ४ चन्द्र और सूर्य का श्रहम्म । ६ बुद्धि । समक । ७ ज्ञान । द प्रतिध्वनि काँई । ६ हाथ । १० इन्द्रिय ।

प्रहािंगः ? (स्त्री॰) संप्रहाणी का रोग । दस्तों की प्रहािंगी ) वीमारी।

प्रहिल (वि०) १ तिया हुआ। स्वीकृतः। २ अविनयी। हठी। ज़िही।

प्रहीतृ [स्त्री०-प्रहीत्री] १ पाने वाला । स्वीकार करने वाला । २ जान खेने वाला । पहिचान लेने वाला । देखने वाला । ३ कर्जुलार । ऋणिया ।

श्रामः (पु॰) १ गाँव । पुरवा । पुरा । रजाति । समाज । ३ समूह। समुदाय। ४ सरगत। स्वर। राग। म्रिक्षतः,—ग्राध्यत्तः,—ईशः,—ईश्वरः, (go) गाँव का सुन्तिया। चौधरी।—अन्तः, (यु०) प्राप्त की सीमा। प्राप्त के समीप की जगहा —श्चन्तरं, (न॰) श्रन्य प्रामः ।—श्चन्तिकम्, ( न॰ ) श्राम का पड़ोस या सामीप्य। — श्राचारः, ( इ॰ ) गाँव की ( रस्म ) ।—ग्राधानं, ( न॰) शिकार ।---उपाध्यायः, ( ५० ) ग्रामयाजक।---कस्टकः, (पु॰) चुगलखोर । पिशुन ।--कुमारः, ( पु॰ ) देहाती खड़का।—कृटः, (पु॰) ९ आम का सर्वेत्तम पुरुष। २ स्ट्र ⊱ धातः, (५०) गाँव की लूट करने वाला ।—घोषिन्, ( go ) इन्द्र ।-- चर्चा, (स्त्री०) स्त्रीमेशुन ।--जालं, (त०) कई एक ग्रामों का समृह ।—ग्री:, (स्री०) १ गाँव या समाज का मुखिया या चौधरी। २ नेता । सुखिया । ३ नाई । ४ कामीपुरुव । (स्ती०)

या केतु प्रस्त चन्द्र या सूर्य का एक भाग। --

१ रंडी । वेश्या । २ नीख का पौधा ।— तद्यः, ( पु॰ ) बढ़ई जो गाँव में काम करें। -धर्मः, ( पु॰ ) खीमैथुन ।—प्रेष्यः, ( पु॰ ) किसी प्राप्त के समाज का संदेश के जाने और ले आने वाला। - सद्गरिका, (स्त्री०) श्राम का सगड़ा या उत्पात । उपद्रव । — मुखः, ( पु॰ ) हाट । बाज़ार।—मृराः, ( पु॰ ) कुत्ता।—याजकः, (पु॰) -याजिन्, (पु॰) १ ब्राम का उपाध्याय। २ पुजारी। अर्थक ।--पंडः, (पु०) नप्ंसक पुरुष । हिजड़ा ।—संघः, (पु-) व्रामीस संस्था । —सिंहः, ( पु॰ ) कुत्ता । – स्थ, (वि॰) १ श्राम में रहने वाला। २ एक ही ग्राम का बसने वाला साथी।-हासकः, ( पु० ) बहनोई। आमिटिका ( स्त्री॰ ) अभागा गाँव। दरिद गाँव। ग्रामिक (वि०) [स्त्रो० - ग्रामिकी ] १ ग्रामीय । र्गेवारू। २ गेंवार । श्रामिकः (्०) श्राम का चौधरी वा मुखिया। प्रामीगाः (पु०) १ गाँव में रहने वाला । २ कुत्ता । ३ काक। ४ शूकर। थ्रामेय ( वि० ) गाँव में उत्पन्त । गँवार । ब्रामेयी (स्त्री०) रंडी । वेश्या । श्राम्य (वि०) गाँव सम्बन्धी । १ गाँव का । २ श्राम-वासी। ३ पालतू । हिला हुआ। ४ जुता हुआ। नीच । त्रशिष्ट । कमीना । १ ऋश्रील ।—ग्रारवः, (पु॰) गवा !-कर्मन्, (न॰) प्रामवासी का पेशायारोजनार ।—कुङ्कर्मं, (न०) केसर। -धर्मः, ( पु॰ ) १ ग्रामैंवासी का कर्तन्य। २ मैथुन । स्त्रीयसङ्ग ।—पशुः, (पु०) पालू जानवर । —बुद्धि, (वि॰) अज्ञानी । हंस्रोड । मसखरा । —वल्लमा, (स्त्री॰) रंडी । वेश्या।—सुखं, (न०) मैथुन। ग्राम्यः ( पु॰ ) पालत्कुत्ता । ग्रास्यं ( न० ) १ गवारू बोलचाल । २ प्राप्त में तैयार

किया गया भोजन । ३ स्त्रीमैथुन ।

बादल।

**ब्रावन् (पु॰) १ पत्थर** । चहान ! २ पहाड़ । ३

द्रासः (go) १ कवर । कौर । गस्सा । मृंह भर माप ।

२ भोजन । पालन पोषगा का उपस्कर । ३ राहु ।

द्याच्छादनम्, ( न० ) मोजन कपड़ा ।---शरुर्य, ( न ) गले में श्रदकी कोई भी वस्तु। ग्राह (वि०) पकड़ा हुआ। ग्राहः (पु०) १ पकड़। २ नक्र। ग्राह। मगर बंदी। कैदी। ४ स्वीकृति। १ समकः। ज्ञानः। ६ ग्रटलता : इड़ता । ग्रत्यानुरोध । ७ इड़ प्रति-ज्ञता । सङ्करूप । निश्चय । = रोग । बीमारी । थ्राहक (वि०) ख़रीदार। पाने वाला। ग्राहकः (पु॰) १ बाज। राजपत्ती। २ विषवैद्य। ३ खरीददार ४ पुलिस अफसर। ग्रीवा (स्त्री ) गरदन । घंटा, (स्त्री॰ ) घोड़े के गले की घंटी या घुंघरू। ग्रीवालिका देखा गीवा। ग्रीविन् ( ए० ) उंट। श्रीष्म (वि०) गर्म । थ्रीब्म: (पु०) १ गर्मी की ऋतु । ज्येष्ठ और श्रापाद के मास । २ गर्मी । ३ उप्णता ।---उद्भवा, (स्त्री॰) ---जा, (स्त्री०) नवमञ्जिका खता। ग्रैव (वि॰) [स्त्री॰--ग्रैवी ] ) ग्रैवेय (वि॰) [स्त्री॰—ग्रैवेयी] ﴿ . } गरदन सम्बन्धी 🖁 (न०) ९ गले का पट्टाया कंटा। २ हाथी के गत्ने की जंजीर। ञ्जैवेयकम् (न॰) १ हार। कंठा। २ हाथी के गले की जंज़ीर। ग्रैष्मक (वि॰) [स्त्री॰—ग्रैष्मिका] १ गर्मी में बोया हुआ। २ गर्मी की ऋतु में अदा करने याग्य। म्लपनम् ( न० ) १ सुर्काना । सूखना । कुम्हजाना । २ पर्यवसान । ग्लस् (घा॰ त्रात्म॰) [ग्लसते, ग्लस्त] खा जाना । भच्या कर जाना । ग्लहः ( धा॰ उभय॰ ) ि ग्लहति—ग्लहते, ग्लाहयति,--ग्लाहयते । १ जुत्रा खेलना । जुत्रा

में जीतना । २ पाना ।

जुआ। द्यूत।

ग्लहः ( पु० ) १ जुआरी । २ दाँव ! ३ पाँसा । १

त्रास

ग्लान (२० ५०) १ थका हुआ। परिश्रान्त । २ दीमार । रोगी ।

उलानि (स्त्री०) १ थकान । २ हास । ३ निर्वेखता । वीमारी । ४ घृषा । अस्चि ।

ग्लास्नु (वि॰) थका हुन्ना। श्रान्त।

ग्लैच् (धा० प०) [ग्लोचिति, ग्लुकः] १ जाना । २ चुराना । लूटना । इ छीन खेना ।

रते ( था॰ प॰ )[रतायति,—स्तान] १ इया करना। २ थक जाना। ३ हिरास होना। उदास होना। ४ सूर्व्छिट होना।

म्लो ( पु० ) ३ चन्द्रमा । २ कपूर ।

ध

ध संस्कृत वर्षमाला या नागरी वर्षमाला का बीसवाँ वर्ष श्रीर व्यञ्जनों में से कवर्ग का चौथा व्यञ्जन । इसका उचारण जिह्नामूल या क्यट से होता है। यह स्पर्श वर्ष हो । इसमें घोष, नाद, संवार श्रीर महाशाख प्रयत्न होते हैं।

घ (वि॰) यह समास में पीछे जुड़ता है ग्रीर इसका अर्थ होता है मारने वाला; हत्मा काने वाला जैसे पाणिघ, राजघ।

घः ( पु॰ ) ३ वंटा । २ वर्षरशब्द ।

धट् ( भा॰ श्रात्म॰ ) [ घटते,—घटित ] यत्न करना । प्रयत्न करना । घटित होना । होना ।

घदः ( ५० ) । घदा । २ कुम्मराशि । ३ हाथी का माथा। ४ कुम्भक प्राणायाम। ४ २० द्रोण के समान वौता। ६ स्तम्म का एक भाग।— श्राटोप: (पु॰) बग्धी या गाड़ी का उद्यार। — उद्भवः,—जः, -यानिः,—सम्भवः, ( पु॰ ) असस्य जी।—अधस, ( स्त्री॰ ) (= घटोझी ) दूघ से परिपूर्ण पेन वाली गी। -कर्परः, (पु॰) ९ संस्कृत साहित्य के कवि विशेष । २ खपरा ।---कारः, ~ इत्, ( ५० ) इम्हार ।—ग्रहः, (५०) कहार । धीमर । पनभरा ।- दासी, ( स्ती० ) बुटनी।—पर्यसनम् ( न० ) जो त्रपने जीवन-काल में पुनः अपनी जाति में शामिल होने को रज़ामंद न हुआ हे। ऐसे जातिच्युत का श्रीई देहिक कृत्य।--भेद्नकम् ( न० ) कुम्हार का एक श्रीज़ार जा बरतन बनाने के काम में श्राता है।-राजः, (पु०) ग्राँवा में पकाया हुन्ना सिटी का घड़ा।— स्थापनम्, (न०) घड़ा रखकर उसमें देव विशेष का श्राह्वाहन पूर्वक पूजन।

श्रटक (वि०) ९ प्रयत्नवान् । चेष्टा करने वाला । २ सम्पन्न करने वाला । २ मैर्गालक । श्रावश्यक साख्या-निक । प्रधान । वास्तविक ।

घटकः (पु॰) १ एक वृत्त जिसमें फूल न लग कर फल ही लगते हैं। २ दियासलाई बनाने वाला। ३ सगाई कराने वाला। विचवानिया। ४ वंशावली जानने वाला।

घटनं (न०) । प्रयत्न । उद्योग । २ घटना । बाके घटना (न०) ) होना । ३ सम्पन्नता । पूर्णता । ४ मेज । ऐक्य । संसर्ग । सम्बन्ध । ४ बनाना । गढ़ना । तैयार करना ।

घटा (स्ती॰) १ उद्योग । प्रयत्न । चेष्टा । २ संख्या । दल । जमाव । ३ सैनिक कार्य के लिये जमा हुए हाथियों का समूह । ४ समूह । (बादलों का )

घटिकं (न०) कूलहा।

घटिकः ( पु॰ ) पानी पिलाने वाला।

घटिका (स्त्री॰) १ छोटा मिही का घड़ा। २ वास्टी। डोख। मिही का छोटा वर्तन। ३ २४ मिनिट की एक घड़ी। ४ जलबड़ी। ४ गट्टा। टखना। एडी।

घटिन् ( ५० ) कुम्म राशि।

घटिंधम् } (न०) जो बड़ा भर (जल) पी जाय! घटिन्धम् } घटी (स्त्री०) १ छोटा घड़ा। २ २४ मिनिट का काल। ३ जलघड़ी।—कारः, (पु०) कुम्हार!— ग्रह,—ग्राह (वि०) पनभरा। पानी ढोनेवाला। — यंत्रं (न०) ९ ढेकी। एक थंत्र विशेष जो पानी उलीयने के काम में धाता है । २ जलबड़ी।

घटोत्कचः ( पु० ) हिडिग्वा राजसी के गर्भ से उत्पन्न भीम का पुत्र ।

घट्टू ( घा॰ श्रात्म॰) [ घट्टते ] —( उभय॰ )
[घट्टयत्ति—घट्टयते, घट्टित] १ हिलाना इलाना ।
गडुबडु करना । २ स्पर्श करना । मलना । हाथों
के। मलना । ३ चिकनाना । चोट मारना ।
४ निन्दा करना । १ उखाइ पहाइ करना ।

घट्टः ( पु॰ ) १ बाट । सहस्तूल उगाहने का स्थान ।
—कुटी, । महस्तूल उगाहने की चौकी ।—
जीविन्, ( पु॰ ) १ मल्लाह । नाव खेने वाला ।
२ दोगला, जाति विशेष । ( यथा ' वैश्यायां
रजकारजातः " ) ।

घट्टना (स्त्री०) १ हिलाना । गडुवडु करना । २ मलना । स्यवसाय । पेशा ।

घंटः } (पु॰) एक प्रकार की चटनी विशेष।
घराटः } (खी॰) १ वंटा। विशेषता — अगारं,
घराटा } (न॰) बंटाघर । — फलकः, (पु॰) —
फलकम्. (न॰) डाल जिसमें घूघर जहे हों। —
ताडः, (पु॰) घंटा बजाने वाला। — नादः
(पु॰) घंटा का नाद। — एधः, (पु॰) किसी
धाम की मुख्य सड़क। यथा —

दशबन्दन्तरी राजमानी घंटा वयः स्मृतः । कौटित्य ।

—्शब्दः, ( पु०) १ काँसा। फूल । २ घंटे की आवाज्।

घटिका (स्त्री॰) घंटी। खेरा घंटा।

धंदुः ) (पु॰) १ हाथी की झाती के आर पार घराटुः ) वाँधने की रस्सी जिसमें धंटे

श्रदके हों । २ उष्णता । प्रकाश ।

र्घंडः (पु॰) } मधुमिकिका।

त्रन (वि०) १ कसा हुआ। इद । कड़ा । श्रीस । २ गाडा । घना । सघन । ३ पूर्ण । पूर्णता को प्राप्त । ४ गहरा । ४ स्थायी । बेरोक्टोक । ६ अभेग । ७ महान् । श्रीतश्रय । तीच्ण । म

सम्पूर्णे । ६ शुभ ! सौभाग्य सम्पन्न ।—अत्ययः, ( पु॰ ) – अन्तः, ( पु॰ ) शरद ऋतु । – श्रम्तु ( न॰ ) वर्षा ।—श्राकरः, (पु॰ ) वर्षा ऋतु ।—श्यागमः, (पु॰) वर्षाऋतु ।—श्यामयः, (पु०) बुहारे का वृत्त ।—आश्रयः, (पु०) श्राकाश, श्रन्तरित्त ।—उपलः, (पु॰) श्रोते ।— थ्योग्रः, ( पु॰ ) बादलों का समूह ।—कपः, (पु॰) ग्रोले। विनौले।—कालः, (पु॰) वर्षाकाल ।--गिर्जिनं, ( न० ) बादलों की गड़-गड़ाहट।-गोलकः, ( पु॰ ) चाँदी, सेाने की मिलीनी । खोटी धातु ।— जम्बालः, ( पु॰ ) गाड़ी कीचड़ या काँदी ।—तालः, ( पु॰) पन्नी विशेष । सारङ्ग पन्नी '—तोलः ( पु० ) चातक पची !--नाभिः, ( पु० ) धूम । धुत्रा । —मीहारः, (पु०) सवन केहासा । केहरा । — पदवी, (श्री०) आकाश । अन्तरिच ।--पापग्रडः, ( पु॰ ) मथूर । मोर।--सृजं, ( न॰ ) घनवर्गं। —रसः ( पु॰ ) १ गाडा रस । २ सार I काड़ा I २ कपूर । ४ पानी । जल ।— वर्सन्, ( न०) ग्राकाश।—विलका, —वल्ली, ( खी॰ ) बिजली। वासः, ( ५० ) केंहिड़ा। केंांला। काशीफल ।—वाहनः, ( पु॰ ) १ शिव। २ इन्द्र ।-- इसाम, (वि०) श्रत्यन्त काला।--इयामः, ( पु॰ ) १ श्रीरामचन्द्र । २ श्री कृप्ण चन्द्र की उपाधि। समयः, ( पु॰ ) वर्षाऋतु। सारः. ( पु॰ ) ३ कपुर । २ पारा । पारद । ३ जला। पानी।--स्वनः, ( पु० ) बादलों की गड़-गड़ाहर |

धनः (पु॰) १ बादल । २ गदा । बड़ा हथौड़ा या धन ।३ शरीर । ४ समूह । समुदाय । ४ ग्रवरक ।

धनम् (न०) १ फांकः । सजीरा । घंटा । घडियालः । २ लोहा । ३ टीन । ४ चर्मः । छालः । छिलका ।

द्यनाधनः ( पु॰ ) १ इन्द्र । २ दुष्ट हाथी । २ मदमत्त हाथी । ३ नशे में चृर हाथी । ४ पानी से भरा काला बादल ।

चरङ्कः ( पु० ) चकिया।

द्यर्घर (वि०) १ यस्पष्ट ! २ बर्राता हुआ । ३ (बादल की तरह) घरघर । द्यर्घरः ( पु॰ ) १ वरबराहट । २ केालाहल । ३ द्वार । फाटक । ४ हास्य । त्रानन्दोल्लास । ५ उल्लू । ६ तुषाम्नि । घर्घरा ) (स्त्री०) १ बुंधरूया रोंने । २ वृँवरों घर्घरी ) की ऋषाज़ । ३ गङ्गा । ४ वीया निशेष । घर्घरिका (स्त्री०) रोने। बूँबरू । वाद्ययंत्र विशेष। एक प्रकार का बाजा : धर्घरितं ( न० ) शूकर की घुरघुराहट। घर्मः ( ५० ) गर्मी । उष्णता । २ त्रीप्म ऋतु । ३ पसीना। स्वेद । ४ कड़ा। बड़ी कड़ाई। हंडा।— ग्रंग्रुः, ( पु॰ ) सूर्य ।—ग्रान्तः, ( पु॰ ) वर्षा-ऋतु ।—ग्रम्बु,—ग्रम्भस्, ( न॰ ) पसीना । स्वेद । चर्चिका, (स्त्रो॰) अन्हुरियाँ । त्रन्होरी।—दिघितिः, ( पु॰ ) सूर्य ।—द्यतिः, सूर्य !--पयस्, ( न० ) पसीना । स्वेद । घस् ( धा॰ प॰ ) [ घसति, घस्ति, बस्त, ] खाना। भक्तग् करना। घस्मर (वि०) १ मरभुखा । खाऊ । पेटू । २ भन्नक । नाशक। घस्त्र ( वि॰ ) चोट पहुँचाने वाला । हानिकारक। घस्नं (न०) केसर। ज़ाफान। छस्त्रः (पु∘) १ एक दिन । २ सूर्य ≀ घाटः (पु॰) ) घाटा (छी॰) ) र्घाटिकः ) (पु॰) १ घंटा बजाने वाला। बंदी-घारिटकः ∫ जन। भाट। ३ घतुरा का पौघा। घातः (पु०) १ प्रहार। चोट। २ हस्या। ३ तीर। ४ गुर्खनफल ।—चन्द्रः, ( पु॰ ) ( अशुभ राशि स्थित ) चन्द्रमा।—तिथिः, (स्त्री०) अशुभ चान्द्र तिथि।--नद्मत्रम्, ( न० ) अशुभ नचत्र। —वार: ( पु॰ ) अशुभ बार।—स्थानं, ( न॰ ) कसाईखाना । फाँसीघर ।

द्यातक ( वि० ) हत्यारा । जल्लाद ।

भ्रातन (वि॰) हत्यारा । हत्याकारी ।

धातनम् (न०) १ हत्याकरग् । श्राधात २ ( यज्ञ मे पशुकी तरह ) हनन । घातिन् (वि०) [स्त्री०--घातिनी ] १ प्रहार करने वाला। सारने वाला । २ पकड़ने वाला । मार डालने वाला । ३ नाशक ।—पत्तिन्, - विह्नाः, (पु०) बाज पद्यी। भातुक (वि॰) [स्त्री०—घातुकी] १ हिंसक। २ क्रूर । निष्ठुर । नृशंस । घात्य ( वि॰ ) सार डालने येाग्य । धारः ( ३० ) सिंचन । छिड़काव । तर करना । घार्तिकः ( पु॰ ) घी में सिकी पूड़ी या माल पुत्रा, विशेष कर जिसमें अनेक छिद्र से होते हैं। घासः ( पु० ) १ चारा। २ चरागाह । गोचरभूमि । —कुन्द्म,—स्थानं, ( न० ) चरागाह। घु ( धा॰ ग्रात्म॰ ) [ घवते, घुत, ] अस्पष्ट शब्द करना । ऐसा शब्द करना जिसका अर्थ समक्त में न श्रावे। घुः ( पु॰ ) कब्तर की क्टुरगूँ । गुटुरगूँ । बुद्द ( धा॰ प॰ ) [ बुद्दति, घुद्दित ] १ पुनः श्राधात करना । बदला लेना । रोकना । २ प्रतिवाद करना। ( घोटते ) खौटना। ३ सौदा करना । बदलीग्रल करना । घुटः ( ची॰ ) [स्त्री॰—घुटिक, —घुटिका, ] घुटिः ( चेखना । एडी । घुटी बुए ( घा॰ प॰ ) [ घे।एते, बुसाति, बुसित, ] स्रोटना । डगमगाना । घूमना । स्रोटना । घूम कर लौट आना। चक्कर देना। (आत्म०) लोना। प्राप्त करना । द्युगाः (पु०) धुन । छोटा कीड़ा विशेष । -- ग्राह्मरं,---लिपि, (स्त्री०) लकड़ी या कागज़ में धुनों की बनाई अचरनुमा आकृतियाँ। बुंटः घुग्रटः ( ५० ) घुंटकः घुग्रटकः ( ५० ) घुंटिका घुग्रिटका (स्त्री॰ )

घुंडः—घुगुडः ( ५० ) भौरा। भ्रमर।

भयद्भर होना। दुःख में रोना ।

घुर ( घा० प० ) [ घुरति, घुरित, ] शब्द करना ।

के।लाहल करना । से।ने के समय खुर्राना । गुर्राना ।

—लेखनी, (स्त्री॰) कल**ड़ी** या चमचा

घुरी (स्त्री॰) नथना। (विशेष कर शूकर के) घुर्घ्र्य: (पु॰) १ कीट विशेष । घुर्राना । २ गुर्राना । घुर्घुरी (स्त्री०) शुकर का शब्द विशेष। घुलघुलारवः ( पु० ) एक प्रकार का कबृतर । घुष् ( धा॰ प॰ ) [ घोषति, घोषयति,— बेाषयते, घुपित, घुष्ट, या बेापित ] १ रुव्द करना । आवाज़ करना । शोर करना । २ घोषणा करना । घुस्रुगां (न०) केसर। जाफान। धूकः (५०) उल्ल्। द्युष् ।—ग्रारिः, (५०) कौम्रा । घूर्ण ( घा॰ आ॰ ) [ घूर्णतं, घूर्णति, घूर्णित, ] इधर उधर धूमना या मारे मारे फिरना। चक्कर लगाना । हिल्ना । घृम कर पीछे पलटना । घूर्ण (वि॰) इधर उधर धूमने वाला। — वायुः, (पु०) बन्नएडर । घूर्ण्नम् (न॰) ्रेहिलाना । घूमना । चक्कर घूर्याना (स्त्री०) ने काटना। घृ ( घा० प० ) [ घरति, घृत ] बिड्काव करना । ( उभय० ) [ घारयति,—घारयते, धारित]नम करना। तर करना। छिड़कना सींचना । घृगा (धा०प०) [घृगोति,—घृगमा ] जलना । चमकना । घृगा (स्त्री०) १ ग्ररुचि । घिन । दया । रहम । २ तिरस्कार । ३ भर्सना । धिकार । घृगाह्य ( वि० ) दयालु । कोमल हृदय । कृपालु । घुम्पाः (स्त्री०) १ गर्मी । धूप । २ किरन । ३ सूर्य । ध तहर। (न०) जल।—निधाः, (पु०) सुर्य । घृतं (न०) १ घी । २ मक्खन । ३ पानी ।—ग्रन्नः, -श्रचिंस्. (पु०) दहकती हुई श्राग ।-श्राहुतिः, (स्त्री०) घी की श्राहृति। श्राह्वः, (५०) वृत्त विशेष।— उदः ( पु० ) घी का समुद्र। --- छोदनः, (पु०) ची मिश्रित भात।--- कुल्या, (स्त्री०) घी की नदी।—दीधितिः, (पु०)

श्राग ≀—धारः, (स्त्री०) श्रविच्छित्र धी की

धार !-- पूरः,--वरः, ( यु॰ ) मिष्ठान विशेष ।

घी डाला या निकाला जाय। घृताची ( ग्री ) । रात । २ सरस्वती देवी ३ अप्सरा विशेष ।—गर्भसम्भवा, (स्त्रो०) बड़ी इलायची । घ्रुष ( घा० परस्मै० ) [ वर्षति, घृष्ट, ] १ रगदना । मलना। प्रहार करना। २ काइना। पालिश करना। चिकनाना। चमकाना। ३ पीसना। कूटना । कुचरना । ४ स्पर्धा करना । हिर्स करना । डाह करना। धृष्टिः ( पु॰ ) शूकर । ( श्वी॰ ) १ पीसना । कूटना । मलना । २ प्रतिद्वनद्वता । स्पर्धा । द्योदः ( पु॰ ) ृ घोड़ा । अश्व ।—ग्रारिः, ( पु॰ ) घाटकः ( ५० ) ∫ भैसा। घोटी घेाटिका } (स्त्री॰) घोडी। घे। सः } ( पु॰ ) रेंगने वाला जन्तु विशेष। घे। नसः घोगा (स्त्री०) श्रनासिका। नाक। २ घे।डे़ का नथुना। शूकर का यूथन। घोगिन् ( ५० ) शुकर। घोंटा } (स्त्री०) दृद्ध विशेष । सुपाड़ी का पेड़ । घोगटा द्यार (वि०) १ भयद्वर। भयानक। २ प्रचरह। उग्र !-- ग्राकृति,--दर्शन, (वि०) भयातक शक्त का।—घुष्यं. ' न० ) काँसा। फूल ।— रासनः, (पु॰) - रासिन्,-वाशनः,-वाशिन्, (पु॰) श्वगाल । स्थार ।—रूपः, (पु॰) शिव । धोरं (न०) १ भय। दर। २ ज़हर। घेारः ( पु० ) शिव । धोरा (खी०) रात। घेालः (५०) घेालं (न०) धेरषं ( न० ) काँसा **भातु** । घोषः (पु०) १ शोर गुल । २ बादल की गड़गड़ाहट । ३ घोषणा । ढिंढोरा । ४ श्रफवाह । किवदन्ती ।

४ ग्वाला । गोप । ६ गाँव । पुरवा । ७ कायस्थ ।

द्याप्रग्रम् (न॰) } दिंदोरा । राजाज्ञा । फरमान ।

```
द्याषियत्तुः ( पु॰ ) १ चिल्लाने वाला । भाट । बंदी-
    जन। २ ब्राह्मणः । ३ को किल।
ঘ্ল ( বি॰ ) [ श्ली॰—ध्नी, ] मारने वाला। हत्या
    करने वाला। नाशक। विनाशक।
व्रा ( घा॰ प॰ ) [ जिन्नति, न्नात,—न्नाण् ]
    ३ संघना । सँघ कर जान लेना । ३ चुंबन करना ।
                   नोट-- इ से आरम्भ होने वाला संस्कृत में कोई शब्द नहीं है।
च संस्कृत वर्णमाला या नागरीवर्णमाला का २२ वाँ
    श्राचर श्रीर छठाँ न्यञ्चन श्रीर दूसरे वर्ग चवर्ग का
    प्रथम श्रचर। यह भी व्यञ्जन है। इसका उचारण
    स्थान तालु हैं । यह स्पर्शवर्श है श्रीर इसके
    उच्चारण में श्वास, विवार, घोष श्रीर श्रल्पशाण
    प्रयत्न लगते हैं।
चः (पु॰) १ चन्द्रमा । २ कछ्वा । ३ चोर।
    (अव्यया०) और। पादपूर्णक।
चक् (धा॰ उभ॰) [चक्ति, -चक्ते, चिक्त ]
    अधाना। श्रफरना। सन्तुष्ट होना। रोकना।
    श्रहना ।
चकास् ( घा० परसी० किन्तु कदाचित् श्रात्मने० भी)
    [ चकास्ति, चकास्ते, चकासित, ] चमकना
    चमकीला होना । २ ( आलं० ) प्रसन्न होना और
    समृद्धशाली होना । (निजन्त) चमकाना।
    प्रकाशित करना।
चकित (वि॰) ( भय के कारण ) । थरथर कॉपता
    हुत्रा। २ भयभीत। चौंका हुत्रा। ३ भीरु। डर-
    पोंक। शङ्कान्वित। शङ्कित। (न०) एक छन्द
    जिसके प्रत्येक पाद में 1६ अवर हो ते हैं।
सकीरः ( पु॰ ) तीतर की जाति का एक पहाड़ी पची
    जो कि चन्द्रमा को देख बहुत प्रसन्न होता है।
```

घोषयित्तुः

—तर्पग्राम्, ( न० ) सुगन्धि । द्रागां ( न० ) १ स्वना । २ गन्धि । सुगन्धि । । ब्रातिः (स्त्री०) । स्यने की किया । २ नाक। बक्तं (न०) १ पहिया। २ कुम्हार का चाक । ३ तेली का कोल्हु । ४ भगवान विष्णु का त्रायुध विशेषः १ वृत्तः। मग्डलः। ६ दलः। समृहः। समुदाय। ७ राष्ट्र। राज्य। = आन्तः। सुबा। ज़िला। ग्रामों का सञ्चदाय। ह सैनिक न्यूह।

चक

ब्रामा (व॰ इ॰ ) संघा हुआ।—इन्द्रियं, (वि॰ )

श्राँखों का ग्रंधा किन्तु नाक से संघ संघ कर जान लेने वाला।—तर्पगाः (वि॰) नासिकात्रिय।

( ३•५ )

भँवर । १४ नदी का घूमधुमाव ।—अङ्कः, (पु०) १ राजहंस ! २ गाड़ी । ३ चक्रवाक ।-- आटः, ( पु॰ ) १ मदारी । स्रपेरा । २ गुंडा । बदमाश । ठग। ३ दीनार या सिका विशेष।—श्राकार,— थ्राकृति, (वि॰) गोलाकार। गोल।--थ्रायुधः, (पु॰) श्रीविष्णु।—स्रावर्तः, (पु॰) भँवर जैसी या

१० युग । ११ अन्तरिच । आकाशमण्डल । १२

सेना | भीड़भाड़ । १३ अन्थ का अध्याय । १४

चक्करदार गति ।—श्राह्वः, ( पु॰ )—श्राह्वयः, ( पु॰ ) चकवाक ।—ईश्वरः, (पु॰) १ विष्यु । २ जिले का त्राला श्रफसर या सर्वोच श्रधिकारी। —उपजीविन्, (पु॰) तेबी ।—कारकं, (न॰) १ नाख्त । नख | २ सुगन्ध-द्रव्य विशेष ।**—गग्**डुः,

(पु॰) गोल तकिया !-गतिः, (श्ली॰) चक्कर । चक्करदार चाल या गति ।—गुच्छः, (पु॰)

त्रशोक वृत्त **।—ग्रह**र्गां, (न०) [स्त्री०—ग्रहर्गाः] परकोटा। खाई।—चर, (वि०) मण्डल में

सं० श० कौ०--३६

वूमने वाला।--चुडामिणः, (५०) मुकुटमणि। —जीवकः,—जीविव, ( ५० ) इम्हार ।— तीर्थ, ( न॰ ) नैमियारएय का तीर्थ विशेष :-धरः, (पु०) १ विष्णुकानासः। २ राजा। स्बेदार । भानत का शासक । ३ देहाती कलाबाज नट । जादूगर । मदारी ।—धारा; (स्त्री॰) पहिये की परिधि या उसका घेरा।—नाभिः, ( ५० ) पहिये की नाह। - नामन् ( पु॰ ) १ चक्रशक। २ लोहभस्म !--नायकः, (पु-) १ सैनिक टोली का नायक । ३ सुगन्ध द्रव्य विशेष ।— नेकिः, पहिये की परिधि या उसका घेरा।- पाणिः, ( पु॰ ) विष्णु भगवान ।-- पाद्ः,--पाद्कः, ( पु॰ ) १ गाई। । २ हाथी।—पालः, ( पु॰ ) १ सूबेदार या प्रान्त का शासक ! २ एक सैनिक विभाग का ग्रधिकारी । ३ श्राकाशमण्डल !--बन्ध,—बान्धवः, ( पु॰ ) सूर्य ।— बालाः,— वालः,—बाङः,—वाङः,—वालं, —वालं, — बाइं,-बाइं, (न०) १ मगडल । दुत्त । सभुदाय । समृह । ३ श्राकाश मगडल । (पु०) ९ पौराणिक पर्वंत माला जो पृथिवी की परिधि को दीवाल की तरह धेरे हुए हैं और जो प्रकाश और श्रन्धकार की सीमा समसी जाती है। २ चक्रवाक । भृत्, (पु०) ९ चक्रधारी। २ विष्यु। - सेदिनी, (खी०) रात । निशा ।--स्रभः, - स्रभिः (खी०) चक्की ( ब्राटा पीसने की )।—मगङ लिय् (६०) सर्पं विशेष।—सुखः, (पु०) शूकरः— यानम्, ( न० ) गाड़ी।—रद, ( ५० ) शूकर। —वर्तिन्, ( पु॰ ) आसमुद्रचितीश । सम्राट् । —वाकः, (पु॰) चकवा चकवी।—वादः, (पु०) १ सीमा। सरहद् । २ डीवट । पतील-स्रोत । ३ किसी कार्य में व्याप्ति । - चातः, (५०) तुफान । बंबहर । आँधी ।—वृद्धिः, (स्त्री०) सूद दर सूद।--च्युहः, ( पु० ) मण्डलाकार सैनिक संस्थापना।—संज्ञं, (न॰) टीन।— संज्ञः, ( पु॰ ) चक्रवाक ।—साह्वयः, ( पु॰ ) चक्रवाक ।—हस्तः ( पु॰ ) विष्णु । -: (पु०) १ चक्रवाक । २ समुदाय । समूह । दल ।

्क (वि०) चन्द्राकार। गोल।

चक्रकः ( पु॰) तर्क विशेष। चक्रयत् (वि॰ः) १ पहियादार या जिसमें पहिये लगे हों। २ गोल । ( पु० ) १ तेली । २ सम्राट । ३ विष्णुकानाम । चक्रांकी } ( खो॰ ) राजहंस । चक्राङ्की } चिकिका (स्त्री०) ९ देर । दल । टोली । २ घेासा । दगाबाज़ी । ३ घटना । सिक्रिन् (पु०) १ विष्णु। २ कुम्हार। ३ तेली। ४ सम्राट । १ स्वेदार । प्रान्त का शासक। ६ गधा। ७ चक्रवाक। ८ सुखबिर। सूचना देने बाला । ६ सर्प। १० काक। ११ मदारी। नट। चिक्तिय (वि०) यात्रा करने वाला । गाड़ी में बैठने वाला। चक्रीवत् } (पु॰) गधा। रासम। खर। चक्रीवन्तः } चल्ल ( घा॰ श्रात्म॰ ) [चष्टे ] १ देखना । ताकना । पहचानना । २ बोलना । कहना । बतलाना । चत्तुस् ( पु॰ ) १ शिचक । दीचागुरु । श्रध्यात्म विद्या सम्बन्धी विद्या पढ़ाने वाला । २ देवगुरु बृहस्पति । चल्लब्य (वि०) १ सुन्दर। खूबसुरत। मनोहर। २ श्राँखों के लिये भला। चक्तव्या (स्त्री०) सुन्दरी स्त्री। चत्तुस् (न०) १ नेत्र। श्राँखे । २ दृष्टि । दृष्ट्यक्ति । देखने की शक्ति :-गोचर, (वि०) दिखलाई पड़ने वाला। - दानं, (न०) सूर्ति प्रतिष्ठा के

श्राँकों का मैल ।—रागः, (≔चत्त्ररागः) (५०) श्राँखों की सुर्खी । श्राँखभिदीश्रव ।- रोगः, (= चलुरोगः) (पु०) नेत्ररोग विशेष।---विषयः, ( पु॰ ) १ दृष्टिगोचरत्व । २ चिन्हानी । देखने से प्राप्त हुन्ना ज्ञान अथवा देखने से प्राप्त होने वाला ज्ञान।३ कोई भी पदार्थ जो दिख-**्रिश्र**च्छे या स्वच्छ नेत्रों वाला । लाई पड़े । चहुन्मत् (वि०) १ देखने की शक्ति से सम्पन्न। २ चंकुगाः, चङ्कुगाः(पु॰) ) १ वृत्त । पेह । २ गाही । चंकुरः, चङ्करः (पु॰ ) ) ३ कोई भी पहियादार

सवारी ।

अन्तर्गत नेत्रोन्मीलन कृत्य ।--पथः, (पु॰) दृष्टि

की पहुँच । अन्तरिच :--मर्ल, ( न॰ ) कीचड़ ।

( ३०७ )

चंक्रमण्यम् ( (न०) १ वृमना फिरना । टहलना । २ चडुमग्रम् ∫ धीरे धीरे बलना । चङ्य ( घा॰ प॰ ) [ चञ्चति, चञ्चित ] । हिलना । बहराना । काँपना । २ दोद्र्यभान होना । क्सना । चंचः । ( ९० ) १ टोकनी । डलिया । २ पञ्चाङ्ख-चञ्चः ∫ मान । पांच अँगुल का नाप । चंचरिन् ) चञ्चरिन् ) ( पु॰ ) अमर । भौरा । चंचरीकः } ( यु॰ ) अमर । भौरा । चञ्चरीकः } चंचल ) (वि॰) १ कॅपकपा । थरथराने वाला । चञ्चल ) कॉपने वाला । २ म्रस्थिर । एकसा न रहने वाला । चंचलः ) (पु०) १ पवन । २ प्रेमी । आधिक । चञ्चलः 🕽 ३ मनमीजी । लम्पट। चंचला (स्रो०) १ विद्युत । विज्ञली । २ धन की चञ्चला ∫ अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी। चंचा 🕽 (वि०) १ बेत का बना हुआ । २ गुड्डा। चञ्चा 🕽 रेगुहिया । पुराला । चंचु ) (वि॰) १ प्रसिद्ध । प्रख्यात । परिचित । चङ्जु र चतुर ।—प्रहार, ( ५० ) चोंच की चोट।--भत्, (पु॰)-कत्, (पु॰) पन्नी। चंद्धः चञ्चुः } ( पु॰ ) हिरन । चंच् चञ्च् } ( स्री॰ ) चोंच। चचुर चङ्च्र } ( वि० ) चतुर । पट्ट । चट् ( धा॰ प॰ ) [चटति, चटित ] क्रमा । गिरना । श्रवग होना । [बाटयति—बाटयते ] १ वध करना । २ घायल करना । ३ पैठना । घुसना । तोड्ना । चटकः ( ५० ) गौरैया । चटका } (स्त्री॰) मादा गौरैया। चटुं ( न॰ ) } चार्यल्सी भरे शब्द । पेट । चटुः ( पु॰ )

चट्टा (वि॰) १ कँपकपा। काँपने वाला। अस्थिर।

बद्दला (स्त्री॰ ) विज्ञली । विद्युत ।

अद्दर । २ चञ्चल । ३ मने।हर । सुन्दर । प्रिय ।

चदुत्तोल ) (वि॰) १ कंपकपा । २ मनोहर । चट्टुत्लोल ) सुन्दर । ३ मधुरभाषी । चर्या (वि०) प्रसिद्ध । प्रख्यात । निपुषा । चगाः ( ५० ) सदर विशेष । खराकः ( ५० ) चना। सटर। चंड ) (वि॰) १ भयानक । उद्य । क्रुद्ध । क्रोध चग्ड ∫ युक्ता २ गर्मा उष्ण । ३ फुर्तीला । करीठ । ४ कालदार । १ चूक : — ग्रंशुः, — दीवितिः,—भानुः, ( ९० ) सूर्य ।—ईश्वरः, ( ५० ) शिव का रूप विशेष ।—मगुडा, ं ≔चाम्ग्डा ⟩ ( खी० ) दुर्गा का रूप विशेष । ---मृगः, ( पु० ) दन्य जन्तु विशेष ।---विकास, (दि०) अत्यन्त पराक्रमी। ) (न०) १ गर्सी । उच्याता। २ क्रोध। चग्डम् ) रोप। चंडा, उराहा (स्त्री०)) १ दुर्गा देवी । २ क्रोधन चंडी, उराही : स्त्री०) रवभाव की स्त्री । चंडातः चगुडातः } ( पु० ) सुगन्य युक्त कनेर । चंडातकः, चर्डातकः (४०) कृसी । चंडातकम्, चर्डातकम् (न०) विदेशोर । र्चंडाल ) (वि॰) दुष्ट। निष्दुर । नृशंसकर्मा। चर्डाल ) क्रकर्मन ।—वस्तकी, (स्त्री॰ ) चरडाल की वीखा। चंडातः ) ( पु॰ ) १ श्रत्यन्त नीच एवं घृषाित एक चयखातः ) वर्षासङ्कर जाति का नाम जिसकी उत्पति बाह्य ए पिता और शूद्रा स्त्री से हुई है। २ इस जाति का मनुष्य । जातिन्युत पुरुष । चडा।ळाका । चयुडाजिका । चंडालिका चंडिका चडिका चरिडका } ( स्त्री॰ ) दुर्गा का नाम । चंडिमन् १ (५०) १ कोघ । रोप । उपता। चिश्रिडमन् 🕽 २ गर्मी । उष्णता । चंडिल चाडल चरिडलः } ( ५० ) नाई । हज्जाम । चत्र (वि॰) [संख्यावाची-सदा बहुवचनान्त यथा—(पु॰) चत्वार ; (स्त्री॰) चतस्तः ; (न॰) चत्वारि ] चार ।—श्रंशः, (पु॰) चतुर्थं भाग । श्रद्भम्, (न०) १ जिसके चार ग्रंग हों । हाथी, बोड़े, रथ और पैदल सिपाहियों से सज्जित सेना।

२ एक प्रकार की शतरक्षा -- ग्रन्तः, ( ५० ) चारों श्रोर से श्रावेष्ठित ।—ग्रन्ता, (स्त्री०) पृथिवी ।—ग्राशीत, ( वि॰ ) पश्वाँ ।— श्रशीति. (वि॰) ८४। चौरासी।—श्रश्न,— ग्रास्न, (वि॰) ३ चार केानें वाला । चतुष्कीण । २ सब प्रकार से सुन्दर ! सुडौल ।—श्रहं, ( न॰ ) चार दिवस की अवधि ।—आननः, ( पु॰ ) ब्रह्मा जी।—ग्राश्रमं, ( न॰ ) बाह्मण के जीवन के चार आग । – कर्र्गा, (वि०) ( = चतुष्कर्षा) केवल दो घादमियों का सुना हुआ। —गतिः, (पु॰) १ परमात्मा । २ कञ्चवा । — गुगा, ( वि॰ ) चारगुना । चैापाया ।—चत्वारिंशत्. (= चतुरचत्वारिंशत्) ( वि॰ ) ४४ । चौवालीस । —दन्तः ( yo ) इन्द्र के हाथी ऐरावत की उपाधि ।—दश, ( वि॰ ) १४वाँ ।—दशन्. ( वि॰ ) १४। चौदह!--दसरत्नानि, ( बहु-वचन ) चौदह रत जे। समुद्रमन्थन के समय निकले थे। यथा ---

गावी कामदुषाः सुरेश्वरगत्रो रम्भादिवैवाङ्गनाः। प्रदान सप्तमुखा विषं हरियतुः संखेरस्तं चांबुधे रक्षानीह चतुर्दश श्रितिदेनं कुर्युः मदा नङ्गलम्। —दश्विद्या, (स्त्री॰ ) [बहुवचन ] चौदह विद्याएँ । वे ये हैं :---

सहसीः कौरुतुमपारिजातकसुरा घन्वन्तरियणन्द्रसा

पडङ्गिभिविता वेदा धर्मधास्त्रं पुरासकं।

—दशी, (स्त्री॰) चौर्स।—दिशं, (न॰) चारों दिशाश्रों का समृह । ( श्रन्यया० ) चारो

भी भौंचा तर्भमपि च एता विद्याञ्चतुर्देश।

दिशाओं की ओर । सब तरफ से !--दोलः, (पु॰) दोलम्, (न०) तामकाम। राजकीय पालकी। —नवति, (वि०) या (स्त्री०) ६४। चौरानवे। —पंच, (वि॰) [ चतुःपञ्च या चतुष्पञ्च ] चार या पाँच।--पञ्चाशत् (स्त्रो॰) [= चतुः पञ्चाशत् या चतुष्पञ्चाशत् ] २४। चौवन ।— पथः, (पु॰) [= चतुःपथः या चतुष्पथः अथवा चतुष्वथम् ] चौराहा । ( ५० ) ब्राह्मण ।—पद,

(वि॰) [= चतुष्पदः] १ चार पैरों वाला । २

चार श्रवयवों वाला ।—पदः, ( पु॰ ) चौपाया । — पदी (स्त्री॰) चार पदों वाला श्लोक, जिसमें

३२ अवर होते हैं।—पाठी, (स्त्री॰)[ चतु-

ब्पाठी बाह्यणों की पारुशाला जिसमें चारों वेद पढ़ाये जाँय।—पाग्गिः, ( पु॰ ) [ = चतु-

ब्पाग्रिः विष्णु भगवान ।—पाट्,—पाद्, [= चतुःपाद् या चतुष्पाद् ] ( वि॰ ) चार पदों वाला. चार भागेाँ या श्रवययों वाला।

( ६० ) चौपाया ।—बाहुः, ( ५० ) विष्णु ।—साहुं, ( न० ) चतुष्कोरा ।—भद्रं,

( न० ) पुरुषों के चार पुरुषार्थ श्रर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोच।—भागः, (पु०) चतुर्थाश। चौथा हिस्सा । चौथाई । - भुज़ ( वि॰ ) चार

भुजा वाला । ( पु॰ ) विष्णु । (न०) चनुष्कोण । —मासं ( २० ) चार मास की अवधि। प्रापाद मास की शुक्का ११ से कार्तिक शुक्का ११

तक की अवधि ]-- मुख, (वि॰ ) चार मुखों वाला।--मुखः, ( पु॰ ) ब्रह्मा जी।--मुखम्, (न०) १ चार सुख। २ चार द्वारों वाला घर।

----युगं ( न० ) चारयुग । - वषत्रः. ( ५० ) ब्रह्मा जी।—वर्गः ( पु॰ ) चार पुरुषार्थं धमे, ग्रर्थ, काम ग्रौर मेाच ।—वर्गाः, ( ५० ) चार जातियाँ यथा बाह्मण, चित्रय, वैश्य और शुद्ध ।---

वार्षिका (स्त्री॰) चारवर्षं की उम्र की गौ।--निंश (वि॰) २४ चौबीस !—चिंशति (वि॰ या क्षी॰ ) २४। चौवीस ।—विद्य, ( वि॰ )

चारो वेदों के। जानने वाला ।—विद्या (स्त्री०) चारो वेद।—विध, (वि०) चार प्रकार का। चै।गुना ।—वेद, ( वि॰ ) चारो वेदों से परि-चित । —वेदः, ( पु॰ ) परवस । —व्यूहः, (पु॰)

विष्णु भगवान का नामान्तर ।—ज्यृहम् ( न० ) वैद्यक शास्त्र ।—चष्टि (वि॰ या स्त्री॰ ) चौसठ । ६४।—सप्तति (वि०यास्त्री०)७४।चौह-त्तर ≀—हायन,—हायर्गा, ( वि० ) चार वर्ष की

चतुर (वि०) १ होशियार । स्थाना । निपुण । पटु । २ तीच्या बुद्धि सम्पन्न । फुर्तीला । तेज़ । ३ मनोहर ।

सुन्दर। प्रिय । अनुकूल ।

उम्र का ।

बतुरं ( न० ) १ चातुर्य । पहुता । निपुराता । २

[ ( पु॰ ) संन्यासाश्रम । गजशाला । चतुर्थ (वि॰) [स्त्री॰—चतुर्थी] चौथा।—ग्राश्रमः, चतुर्थे ( न० ) चौथाई । चतुर्थाश । चतुर्थक (वि०) चौथा। चतुर्थकः ( ५० ) चौथिया ज्वर । चतुर्थो ( भ्री० ) १ चौथतिथि । २ कारक विशेष ।---फर्मन्, (न०) विवाह में एक कर्म विशेष जो चतुर्थं दिवस किया जाता है। चतुर्धा (अन्यया०) चार प्रकार से। चार गुना। चतुष्कम् ( न॰ ) ९ चार का समूह । २ चौराहा । ३ चौकोन आँगन। चार खंभों पर टिका हुआ बड़ा कमरा । चौद्वारी । चतुष्की (स्त्री॰) १ चौकेन बड़ी पुष्करिया । २ मसहरी। सच्छरदानी। बतुष्ट्य ( वि॰ ) [ स्री॰—चतुष्ट्यी ] चारगुना । चतुष्टयम् ( न० ) ३ चार का समृह । २ चौकोन । चत्वरं ( न० ) ९ चबुतरा । आँगन । २ चौराहा । ३ समथर भूमिं जो यज्ञ के लिये तैयार की गयी हो। चत्वारिंशत् ( स्त्री० ) चानीस । ४० । चत्वातः ( पु॰ ) १ हवनकुण्ड । २ कुण । ३ गर्भाशय ! चदु ( घा० उभय० ) [ चद्ति, चद्ते ] माँगना। याचना करना। चिद्रः ( ५० ) १ चन्द्रमा । २ कप्र । ३ हाथी । ४ सर्पे। चन ( अव्यया० ) [ च + न ] और नहीं। े ( बा॰ परसौ॰ ) [ चन्द्रति, चन्द्रित ] १ चन्द्रं ∫ चेमकना । २ प्रसन्त होना । ( ५० ) १ चन्द्रमा । २ कपूर । संदनः (पु०) चन्दन । सुगन्धद्रन्य विशेष ।— चन्दनः ( अचलः,—गिरिः,—श्रद्धिः, (पु०) संदनस् ( मलयपर्वत ।—उद्कं, ( न० ) चन्दनम् ) चन्दन मिश्रित जल । – पुन्पं ( न० ) सर्वेग । सौंग । ( पु॰ ) १ हाथी। २ चन्द्रमा। र्सद्रः 🐧 ( ५० ) १ चन्द्रमा । चाँद । २ चन्द्रग्रह । ३ चन्द्रः ) कपूर । मयूरपंख में की चन्द्रिकाएँ । ४

जल । ६ सुवर्ण । [ चन्द्र जब समासान्त शब्दों के अन्त में भ्राता है, तब इसका सर्थ प्रख्यात या श्रादर्श होता है। यथा **शुरुषचन्द्रः श्र**र्थात सर्वी-रकुष्ट या धारहर्श पुरुष ]—अंशुः, ( पु० ) चन्द्र की किरण।—श्रर्धः, ( पु॰ ) श्राचा चन्द्रमा। - द्यात्मजः -श्रीरसः, -जः, -जातः,-तनयः,—नन्दतः,—पुत्रः, ( पु० ) बुध ग्रहः —आननः, ( ५० ) कार्तिकेय ।—आपीडः, ( ५० ) शिव ।—आहयः, ( ५० ) कप्र ।— इष्टा, (स्त्री॰) कसल का पौचा। कमोदिनी के पुष्पों का समूह ।—उपलः, ( पु॰ ) चन्द्र-कान्त मणि ।—कान्तः, ( पु॰ ) चन्द्रकान्त मिशे । - कला, (स्त्री०) चन्द्रमा का एक र्थेंग ।—कान्ता, (इबी०) १ रात । २ चाँदनी । —कान्तिः, (श्ची०) चाँदनी । (न०) चाँदी ।— त्तयः, ( ५० ) समावास्या ।—गालः, ( ५० ) चन्द्रबोक :- गोलिका ( बी० ) चाँदनी ।-- ग्रह्माम्, ( न० ) चन्द्रमा का ग्रह्मा। — অপ্রকা, (দ্বী০) एक प्रकार की छोटी मञ्जली। —चूडः—मै।लिः – शेखरः, (पु॰) शिवजी की उपाधियाँ ।—दाराः, ( पु॰ बहुवचन ) २७ नचत्र जो दच की कन्याएं हैं, चन्द्रमा की स्त्रियाँ हैं।—द्यतिः. (५०) चन्दन काष्ट।(स्त्री०) चौँदनी ।—नामन्, ( पु॰ ) कप्र।—पादः, ( ५० ) चन्द्र किरण ।—प्रभा, (स्त्री०) चाँदनी ।-बाला, (स्त्री०) १ बड़ी इलायची। २ चाँदनी । - बिन्दुः, (पु॰) चिन्ह विशेष (ँ)। – सस्मन, (न०) कप्र। – भागा, (क्षी॰) दिचिए भारत की एक नदी का नाम। —भासः, ( ५० ) ततवार । – भृति, ( न० ) चाँदी।—मणि:, (पु०) चन्द्रकान्त मणि।-रेखा, - लेखा, (भी ) चन्द्रमा की क्ला।--रेखु:, ( पु॰ ) अन्थचोर । लेखचोर ।—लोकः, (पु॰) चन्द्रमा का खोक ।--छोहकं,-होाहं,--लौहर्क, ( न० ) चाँदी ।— वंशः, ( ए० ) भारतीय प्राचीन प्रसिद्ध राजवंशों में से एक। चन्द्रवंश |--वद्न, (वि०) चन्द्रमा जैसे मुख वाला।—वर्त, (न०) एक प्रकार का वत ।

—शाला, (खी॰) १ झटारी । झटा । २ वॉदनी । —शालिका, (खी॰) अटा । झटारी ।—शिला, (खी॰) चन्द्रकान्त मणि ।—संझः, (पु॰) कपूर !—सम्भवः, (पु॰) हुंचे इलायची ।—सालोक्यं, (न॰) चन्द्रलोक की प्राप्ति।—हुन्, (न॰) राहु की उपाधि !—हासः, (पु॰) १ चमचमारी तलवार । २ रावण की तखवार का वाम । ३ केरल के राजा सुधार्मिक का पुत्र चन्द्रहास था।

खन्द्रकः (पु०) १ चन्द्रमा । २ मयूर के पंत्रों की चिन्द्रका । ३ नखा । ४ चन्द्र के जाकार का मण्डल (को जब में तैब चिन्द्र डाजने से बन जाता है।)

चन्द्रकिन् (३०) मथूर। मोर।

चन्द्रकस् ( पु॰ ) चन्द्रमा।

चिन्द्रका (बी॰) १ वाँदनी। २ व्याख्या। टीका। १ रोशनी। ४ वड़ी इलायची। ४ चन्द्रभागानदी ६ मिल्वका जला।—अस्बुजं, (न॰) सफेद कमल जो चन्द्रमा के उद्य होने पर खिलता है। —द्रावः, (पु॰) चन्द्रकान्त मिश्र १—पापिन्, (पु॰) चलोर पत्नी।

चन्द्रितः (पु॰) १ नाई। २ शिव।

चप् ( घा॰ परस्ये॰ ) [चपति.] सान्यता प्रदान करना। हाँडस बँधाना। ( उमय॰ ) [चपयित, —चपयते, ] पीसना। कृदना। गृंथना। सानना।

चपटः ( ५० ) देखो सपेट।

चएल (वि॰) १ कॉपने वाला। हिलाने वाला। यर-थराने वाला। २ अस्थिर। खंचल । अनियमित। डॉवाडोल। ३ निर्वेल। नश्वर। ४ फुर्तीला। उतावला। ४ अविचारी। अविवेकी।

चपतः ( पु॰ ) १ मञ्जूती । २ पारा । पारत्। ३ चातक पत्ती । ४ सुगन्ध दृष्य विशेष ।

चपता (सी॰) १ विजवी । २ कुवटा स्त्री । ३ मदिरा । ४ लक्ष्मी । ४ जिह्ना ।—जनः, (९०) चंचल सा श्रस्थिर स्वभाव की स्त्री ।

चपेटः ( ५० ) १ थप्पड़ । २ फैले हुए हाथ की हुऐली ।

वपेट, चपेटिका (स्त्री॰) अप्पड़। सापड़। बस् (धा॰ परसै॰) [ बम्ति, चान्त, ] १ पीना। बसकना। पीडालना। २ खाना।

चयः

चदरः (५०) एक प्रकार का हिरन ।

चलरः ( पु॰ ) नित्तु विशेष की पूँछ का वना चँचर । चमरम् ( न॰ ) नित्तु विशेष की पूँछ का वना चँचर । चमरी (स्त्री॰) सुरागाय । चसर की मादा । पुन्छं, ( न॰ ) चमर की पूँछ जो चँवर की तरह इस्ते-माल की जाती है।—पुच्छः, ( पु॰ ) गिलेहरी । चमरिकः ( पु॰ ) कोविदार इच ।

खमसः (पु॰) । यज्ञों में सोमवल्ली का रस पीने चमसप् (न॰) । का पात्र विशेष। चलसी (स्त्री॰)

द्यमुः (स्त्री०) सेना (फीज) सैन्यदत्त जिसमें ७२६ हाथो, ७२६ ही रथ, २९८७ छुड्सवार और ३६४४ पैदल होते हैं।—चरः, (पु०) बोद्धा । सिपाही। —नाथः,—पः,—पतिः, (पु०) सेनानायक। समस्ता। कमाँदर।

चम्र ( पु॰ ) एक प्रकार का हिरन । चम्प् ( घा॰ उभय॰) [चंपयति,—चपयते] जाना । हिजना ।

सम्दर्भः ( पु० ) १ चंपा का वृत्त । २ सुगन्धिद्रव्य विशेष ।

चम्पकं (न०) चम्पा का फूल ।—माला, (स्त्री०)
९ चंपाकली । त्रामृष्थ विशेष । २ चम्पा के
फूलों का हार । ३ छुन्द विशेष । - एम्भा,
(स्त्री०) कर्ली विशेष ।

सम्पकालुः ( ५० ) कटहर का पेड़ ।

चम्पकावती ) (स्त्री०) गंगातर पर अवस्थित एक चम्पा चम्पावती ) शाखीन मगर का नाम । इस पुरी का चम्पावती ) शाखीनक नाम भागलपुर है ।

बस्पातुः ( गु॰ ) देखो " चम्पकातु"।

चर्यू (स्त्री०) गरापदा मिश्रित कान्य विशेष । गरायदानवं काण्यं वश्यदित्यविधीयते ।

—साहित्यदर्पण ।

चय् (धा॰ श्रात्म॰) [चयते ] श्रोर जाना । चयः (पु॰) १ समृह । समुदाय । देर । २ टीजा । ३ इस्स । ४ परकोटा । १ दुर्गहार । ६ वैठकी । ७ इमारत । भवन । म जकही की दांज । वयनम् (न०) ३ पुष्पादिक को बीन कर एकन्न करने की किया। २ देर।

चर् (धा॰ पर॰ ) [ खरति, खरित ] १ चलता।
फिरना। इधर उधर चूमना। अमण करना। २
अभ्यास करना। देखना। ३ चरना। ४ खाना।
निध्याना। १ किसी काम में लगना। ६ रहना।
किसी दशा में रहना। [ निजन्त ] [चारयति,]
१ चलाना। भेजना। २ भगा देना। ४ अभ्यास
करवाना।

चर (वि०) [स्त्री०—सरी, ] १ कॉपता हुआ। थर थराता हुआ। २ जंगम। चलने वाला। ३ जान-दार। जीवधारी।—श्रवर, (ए०) स्थावर जङ्गम।—श्रवरम्, (न०) १ संसार। २ आकाश श्रमतिच।—द्रव्यं, (न०) हिलाने डुढाने वाला पदार्थ।—मृतिः, (ए०) उत्सव मृति।

चरः (पु०) १ जास्सा सेदिया। दूत। २ खंडन पची। ३ जुआ। ४ कौड़ी। ४ मङ्गलयह। ६ मङ्गलवार।

चरकः ( पु॰ ) १ जासूस । २ रमता भिन्नकः। ३ त्रायुर्वेद विशेष । ४ पापड ।

चरहः ( ५० ) खझन पर्ची ।

चरणः ( ७० ) ) १ पैर । २ सहारा । खंमा । श्रुन-चरणम् ( न० ) ) किया । ३ वृत्त मूल । ४ स्लोक का एक पाइ। ४ चौथाई। ६ वेद की शाखा। ७ जाति। नस्त । (२०) घूमना । फिरना । असरा । २ सम्पादन । अभ्यास । ३ चालचलन । वर्नाव । ४ सम्पन्नता । ४ भच्य ।—ग्रञ्हतं, - ९द्कं, ( न० ) जल । जिससे बाह्यस या फिर्सा देव मृति के पैर धोये गये हों। पैर का धोवन।-भ्रारविन्दं, — कमलं, — पद्मं, (न०) कमल जैसे पैर ।—ब्रायुधः, (५०) सार्त ।—ब्रास्कन्दनम्, (न०) कुचरना। पैरों से रूँधना — ग्रन्थिः, (पु॰)-पर्वन, (न०) रखना।-स्यासः, ( पु॰ ) कदम।-पः, ( पु॰ ) वृत्त।-पतनम्, (न०) पैरों पड़ना।—पतित, (५०) पैरों पड़ना । पैर लगना ।—शुश्रुषा,—सेवा, (स्त्री०) ९ दण्डवत । नकविसनी । २ सेवा । भक्ति । चरम (वि॰) १ अन्तिम । आख़री । २ पिवला । ३ बृहा । पुराना । ४ विरुद्धल बाहिरी । १ पश्चिमी । ६ सव से नीचा था कम !—अचलः, —आर्द्धः, —हमाभृत्, (पु॰) असाचल पर्वत ।—आवस्था, (स्त्री॰) बृहावस्था । हुदापा ।—सालः, (पु॰) मृत्यु की बही ।

चरमञ् ( अव्यया० ) अन्त में । आक्रिर में । चरिः ( पु० ) जन्तु ।

चिति (भू० छ०) १ असण किया हुआ। यूमा हुआ। २ पूरा किया हुआ। अभ्यास किया हुआ। ३ उपलब्ध किया हुआ। १ मेंट किया हुआ। — अर्थ, (वि०) १ सफल। २ सन्तुष्ट। ३ पूरा किया हुआ।

चरितम् (न॰) १ गमन । मार्ग । अभ्यास । चाल-चलन । आचरस्य । ३ जीवनचरित्र । स्वयं लिखित अपनी जीवनी । इतिहास (कथा)।

चरित्रम् ( न० ) १ त्राचरण । त्रादत । बान । टेव ) चाल-चलन । करतव । २ सम्पादन । निर्वाह । पालन । रचा । अनुण्ठान । ३ इतिहास । जीवनी स्वहस्त खिखित जीवनी । नुतान्त । साहसिककार्य । आश्चर्य घटना । स्वभाव । मिन्नाज । १ कर्तन्य । निर्दिष्ट अनुष्ठान ।

चरिष्णु (वि॰) डोलने वाला । क्रियाशील। अमणकारी।

चकः ( ५० ) कम्य विशेष । हन्य विशेष ।

चर्च (धा० उभय०) [चर्चयति.—चर्चयते, चर्चित] पदना । सीखना । श्रध्ययन करना । [परसै० चर्चिति, चर्चित ] १ गाजी देना । विकारना । निन्दा करना । २ वहस्र करना । विचार करना ।

चर्चनं (त०) १ श्रध्ययन । पुनरावृत्ति । बारकार पढ़ना । २ शरीर में उबटन या लेप करना ।

द्यर्चरिका ) (स्त्री०) १ गीत विशेष । २ ताल देना । वर्चरी ) पल्डितों का पाठ । ३ उत्सव के समय के खेल । उत्सव का उठ्लास । ४ उत्सव ) ६ चाप-लूसी । ७ हुँ घराले बाल ।

चर्चा ) (क्षी०) १ पाठ। पुनराजुत्ति । श्रध्ययन । चर्चिका ) बार बार पढ़ना । २ बहस । खोज । श्रतु-संधान । तहक्रीकात । १ निदिध्यासन । ४ शरीर में चन्द्रनादि का लेप । वर्जिक्यम् (न०) शरीर में चन्दनादि लगाना । लेप । उवदन ।

चर्चित ( व॰ कृ॰ ) १ लगा हुन्रा । लेप किया हुन्रा २ विचारित । श्रनुसन्धान किया हुन्रा ।

चर्पदः ( पु० ) चपेट। थप्पड़। चापड़

चर्पटी ( स्त्री॰ ) चपाती । रोटी !

चर्मटः (पु॰) कन्नड़ी। [क्कड़ी। चर्मटी (की॰) १ आनन्द कीलाहल । हर्परव । २ चर्मम (न॰) ढाल।

चर्मग्वती (स्ती॰) चंबल नदी। यह नदी इटावे के पास यमुना में गिरती है।

चर्मन् (न०) १ चाम। २ चमका । ३ स्पर्शज्ञान । ४ ढाल ।—ग्राम्भस, ( न० ) शरीर का स्वन्छ तरल पदार्थ । रस ।-- अवकर्तनं, ( न॰ ) बमड़े का कारोबार।-अवकर्तिन्,-अवकर्तृ (न०) मोची । जुता बनाने वाला । चमार ।--कारः, - कारिन्, (पु॰) मोची। चमार। —कीलः,—कीलं, ( न० ) मस्सा । टेंदर !— चित्रकं, (न०) सफेद केव् ।—जं, (न०) १ बाल । २ खून । —तरङ्गः, (९०) कुरी । शिकन । —दग्रहः (पु०)—नालिका, ( स्त्री० ) केहा। −द्रमः,—वृत्तः, (९०) भोजपत्र का वृत्त् ।— पट्टिका, ( स्त्री॰ ) पाँसे फैंकने का चमड़े का चौरस दुकड़ा।-पत्रा, (स्त्री०) चिमगीदह।-पादुका, ( स्त्री॰ ) जुता । -प्रभेदिका, (स्त्री०) चमार की राँपी :- प्रसेवधः (पु०)-प्रसेविका, (स्त्री०) घोंकनी।—बंधः, (पु०) चमड़े का तस्मा।—मुग्रडा, (स्त्री॰) दुर्गा का नाम। यप्रिः, (स्त्रीः ) वाबुक। - वस्तनः, ( पु० ) शिवजी । — वाद्य, ( न० ) दोला। ढोलक । सबला ग्रादि ।—सम्भवा, (स्त्री०) बड़ी इलायची।--सार:, (पु०) शरीर का स्वच्छ तरल पदार्थ या रस ।

चर्ममय (वि०) चमड़े का। चर्मरुः } (पु०) मेाची विमार।

चर्मिक (वि०) ढाल शरी।

धर्मिन् (वि॰) श्डालधारी। २ चमड़े का। (पु॰)

ढालधारी सिपाही । २ केला । ३ भूर्जपत्र का पेड़ ।

चर्या (स्त्री०) १ गति । चाल । २ चालचलन ।
व्यवहार । ग्राचरण । ३ भ्रभ्यास । ग्रानुष्ठान ।
निर्वाह । रचा । ४ नियमित श्रनुष्ठान । ६ भचण ।
७ रस्म । रीति ।

चर् ( घा॰ पर॰ ) [ चर्चतिः चर्चयतिः चर्चयते, चर्चित ] १ चवाना । खाना । कुतरना । दुनगना । २ चूसना । चसकना । ३ चखना ।

चर्व्याम् ( न॰ ) ) श्ववाना । खाना । रचसकना । चर्व्या (स्त्री०) ) र चलना ।

चर्वा (स्त्री०) थप्पड़ का प्रहार।

चर्चित (भू० क्व०) १ चवलाया हुआ। कृतरा हुआ। खाया हुआ। चक्ला हुआ।—चर्चगाम्, (न०) चयाये हुए को चवाना। एक ही विषय की शब्दान्तर में पुनरुक्ति।—पार्त्र (न०) पीकदानी।

चल् ( धा॰ पर॰ ) [ चलित, चलित ] हिलना। कॉँपना। थर्राना। धड्कना। उथक पुथल होना।

चल् ( वि० ) १ डोलता हुआ। काँपता हुआ। २

श्रव्या । डीला। ३ निर्वल। कमज़ोर। नाशवान।
४ घवड़ाया हुआ।—श्रचल, (वि०) १ स्थावर
जंगम। २ चंचल। नाशवान।—श्रचलः, (पु०)
काक।—श्रन्तकः, (पु०) गठिया।—श्रातमन,
(वि०) चञ्चल।—इन्द्रिय, (वि०) १ इन्द्रिय
सम्बन्धी। इन्द्रियसेच्य। २ सहज में परिवर्तनीय।—इष्टुः, (पु०) वह तीरंदाज़ जिसका तीर
लक्ष्यच्युत हो जाय।—कर्गाः (पु०) किसी ग्रह का
पृथिवी से ठीक ठीक श्रम्तर।—चञ्चुः, (पु०)
चकोर पची।—चित्त, (वि०) चञ्चल मना।—
दलः,—पञः, (पु०) श्रश्वत्थ दृष्त।

चलः (पु॰) १ कंपकपी । घवडाहट । विकलता । २ पवन । ३ पारद ।

चला (स्त्री॰) १ लक्ष्मी । २ सुगन्धद्रन्य विशेष । चलन (वि॰) हित्तने वाला । काँपने वाला । चलनः (पु॰) १ पैर । २ हिरन ।

चतनी (स्री॰) १ स्त्रियों की कुर्ती। २ हाथी वाँधने

चलनकं ( न० ) नीच जाति की स्त्रियों के पहिनने की क्रर्ती ।

चिलिः ( ५० ) चाद्र । चोढ़नी ।

का रस्सा।

चिलित ( व॰ इ॰ ) १ चला हुआ। हिला हुआ। श्रान्दोलित । २ गया हुआ । प्रस्थानित । ३ प्राप्त ।

४ जाना हुन्ना। समभा हुन्ना।

चलितं ( न० ) नृत्य विशेष । चतुः ( पु॰ ) मुखभर जल ।

चलुकः (पु०) १ कुल्ला करने के। हथेली में जल

लेना। र सुट्टीभर या सुँह भर जल।

चष् ( धा॰ उभय॰ ) [ चष्ति, ऋषते ] खाना । [(एर०) चषति]

चपकः ( पु॰ ) ) मदिरा पीने का वरतन । (न०) चणकम् ( न॰ ) ) अमदिरा । र सहद ।

चपनिः (स्त्री०) १ भोजन । २ हत्या । २ निर्वलता ।

हास। गलाव। चषालः ( पु॰ ) १ यज्ञीयस्तम्भ के ऊपर लगाने का

काठका छुल्ला। २ छुत्ता। चह ( घा० परस्मै० ) [चहति, चहयति-चहयते]

दुष्टता करना ! २ छुलना । घोखा देना ) अभिमान करना

चाकचक्यं (न०) चमक दमक ! चाक (वि०) १ गोल । २ पहिया सम्बन्धी ।

चाक्रिकः ( पु॰ ) १ सुम्हार । २ तेली । ३ गाडीवान ।

चाक्रियाः ( पु० ) कुम्हार या तेली का पुत्र।

चान्त्रप (वि०) १ नेत्र सम्बन्धी । २ दृष्टिगोचर १ चात्तुषः ( ५० ) व्हर्वे मनु ।

चांगः ) (पु०) १ खहा शाक विशेष । २ दान्तों की चाङ्गः ) सफेदी या उनका सौन्दर्य ।

चांचल्यं ) (न०) १ ग्रस्थिरता । २ चंचलता । चाञ्चल्यम् ) ३ विनश्वरता ।

चाटः ( पु॰ ) ठरा । वटमार । बदमाश । सेउड़ा ।

[ चाटः ऐसे दग की कहते हैं जी श्रारम्भ में श्रपनी भोर से उस मनुष्य के मन में पूर्य विश्वास उत्पन्न कर खेता है, जिसे वह धोखा देना

चाहता है।

''मतार रक्क विद्यास्य ये पर्थनमप्य रिन्त ।" -- मिताचरा ]

चाहुं (न०) ) १ चापल्सी । खुशासद । ठकुर-चार्टः ( पु॰ ) ) सुहाती । २ स्पष्टकथन ।— उक्तिः

(स्त्री॰) चापलूसी की बात :—ः इस्तोल,— कार ( वि॰ ) चापलूस । खुशामदी टट्टू !---

पट् ( वि॰ ) चापलूसी करने में निपुरा।-पट्टः, ( पु॰ ) मसख़रा । भाँड़ । विदूषक ।

न्नाग्यक्यः ( पु॰ ) विष्णु गुप्त या कौटिस्य भी चाण्यस्य का नाम था। इन्हें।ने नीति विषयक एक उत्कृष्ट

प्रनथ की रचना की है। चाग्रारः ( पु॰ ) कंस का एक सेवक दैला, जिसे मल्ल-

युद्ध में श्रीकृष्ण ने पद्धादा था। चागुडालः ( पु॰ ) [ खी॰--चागुडाली ] पतित

जाति । देखेा " चरडाल।" चातकः ( पु॰ ) एक पत्ती विशेष जा वर्षाजल में स्वांत

की बूंद से बड़ा प्रसन्न होता है। पपीहा।---ध्यानन्दनः, ( पु० ) ३ वर्षाऋतु । २ बादल । [स्री०-चातकी]।

चातनं ( न० ) १ स्थानान्तरण । २ चाटिल करना । चातुर (वि०) १ चार संख्या सम्बन्धी । २ चतुर । योग्य।स्याना। ३ सुचारु भाषी। चापलुस । ४

दश्य । दृष्टिगोचर । चातुरं (न०। चार पहिये की गाड़ी।

चातुरो (स्त्री॰) निपुणता । चतुराई । चतुरता । पद्धता । चात्रज्ञं ( न० ) चैापइ के या पाँसे के खेल में चार

श्राना । चातुरत्तः ( पु० ) झेटा गोल तकिया ।

चैंातुराश्रमिक ) ( वि॰ ) [ स्त्री॰—चातुरा-चातुराश्रमिन् ) श्रमकी ] [ स्त्री॰—चातुरा-श्रमगाी वह बाह्मण जो चार बाशमों में से किसी एक आश्रम में है। ।

स० श० को०

संख्या चिन्हित पाँसे का पड़ना। चार का दाव

चातुराश्चम्यम् ( न॰ ) ब्राह्मण के जीवन की चार श्रवस्थाएं ।

```
<u> वातुरिक</u> ( वि० ) चौथिया । चैथि दिन होने
त्रातुर्थक
चतुर्धिक 🤇
             वाला ।
चातुर्थिकः ( ५० ) चैाथिया बुख़ार ।
चात्र्योन्हिक ( वि॰ ) चैाये दिन का।
चातुदेशं ( न० ) राचस ।
चातुर्दशिकः ( ५० ) चतुर्दशी के दिन धनाध्याय
    दिवस होता है। जो इस अनाध्याय के दिवस
    अध्ययन करता है उसे चातुर्दशिकः कहते हैं।
चातुर्मासिक (वि०) [ची०-चातुर्मासिका]
    चानुमस्य यज्ञ करने वाला ।
चातुर्माल्यं ( न० ) यज्ञ विशेष जो प्रत्येक चार मास
    बाद व्यर्थात् कार्तिक, फाल्गुन और श्राषाद के
    यारम्भ में किया जाता है।
चातुर्ये ( न० ) १ निपुणता । चतुराई । २ मने।-
    हरता । सीन्दर्भ ।
चातुर्वगर्ये ( न० ) १ हिन्दुओं की चार वर्ग की
    न्यवस्था । २ इन चारों वर्षों के अनुष्टेय कर्म ।
चातुर्विध्यम् (न०) चार प्रकार । चार तरह । कुशा ।
चात्वालः ( पु॰ ) १ चेकोर अग्निकुएड । २ दर्भ ।
चांद्निक । १ चन्दन सम्बन्धी या चन्दन से उत्पन्न ।
चान्द्रिक 🕽 २ चन्द्रन के तेल या खेप से सुवासित।
चांद्र } चन्द्रमा सम्बन्धी।—भागा, ( छी० )
चान्द्र ) चन्द्रभागा नदी।—मासः, (पु०) महीना
    जिसकी गणना चन्द्र तिथियों के अनुसार की
    जाती है।--त्रतिकः, (पु॰) चान्द्रायण-त्रत-धारी।
चांद्रः } ( पु॰ ) १ चन्द्रतिथियों से गश्चित मास ।
चान्द्रः ) २ शुक्कपच । ३ चन्द्रकान्त मिर्गा ।
चांद्रम्
चादम् ।
चान्द्रम् )
           ( न० ) चान्द्रायण वस ।
चांद्रकम्
             ( न० ) सोंड।
चान्द्रकम्
चांद्रमस
             (वि०) चन्द्रसा सम्बन्धी।
चान्द्रमस
चांद्रमसं } ( न॰ ) मृगशिरस् नस्त्र !
चान्द्रमसं }
चांद्रमसायनः
चान्द्रमसायुनः
                    (पु०) बुधमह ।
चांद्र मसायनिः
```

चान्द्रमसायनिः

```
चांद्रायणम्
                ( पु० ) चान्द्रयग् वत ।
चान्द्रायणम् 🕽
चांद्राय<u>श</u>िक
चान्द्रायसिक /
               ( वि॰ ) चान्द्रयण-व्रत-धारी ।
चाएं ( न० ) ९ घतुष । कमान । २ इन्द्रघतुष । ३
    वृत्तांश । ४ धनुप राशि ।
चापत्तं ) (न०) १ चपत्तता । चछत्तता । फुर्ती ।
चापत्यं ) ३ फुर्तीलापन । ग्रस्थिरता । नश्वरता ।
     ३ श्रविचारित कर्म। जल्दबाज़ी। जल्दबाज़ी का
    काम । बेचैनी । विकलता ।
चामरः ( पु॰ ) } चँवर । चौरी ।—प्राहः,—
चामरम् ( न॰ ) } प्राहिन्, ( पु॰ ) चँवर हुलाने
    वाला । चँवरवरदार ।—ग्राहिशाी, (स्त्री०)
    दासी के राजा के ऊपर चँवर हुतावे ।--पुष्पः,
     ( त० )—पुष्पक्षः ( ५० ) १ सुपाड़ी का पेड़ ।
     २ केतकी का पेड़। ३ श्राम का पेड़।
स्राप्तरिन् ( पु॰ ) घोड़ा। अरव।
चामीकरं ( न० ) १ सुवर्ण । सोना । २ घत्रा ।
     प्रख्य. (वि॰) सुवर्ण की तरह।
चासुंडा १ (स्त्री॰) दुर्गा देवी का एक भयानक
चामुंगुडा 🗲 रूप।
चाम्पिला ( स्त्री॰ ) चंपा त्रथवा त्राधुनिक नदी
    चंवल ।
चाम्पेयः ( पु॰ ) १ चंपा वृत्तः । २ नागकेसर वृत्तः ।
स्रोपेयम् ( न० ) १ कमल नाल का सूत या रेशा।
     २ सुवर्गा। ३ धतुरे का पोधा।
चाय (घा॰ उभय॰) [चायति चायते] १ देखना ।
     सुमता। २ पूजन करना।
चारः ( पु॰ ) १ गमन । चहलकदमी । गति । चाल ।
     भ्रमण् । २जासूस । भेदिया । ३ ग्रस्यास । ग्रनुष्टान ।
     ४ वँदीगृह । १ वेड़ी । जंज़ीर ।—श्रान्तरितः,
     ( पु॰ ) जास्स ।—ईदागाः, ( पु॰ ) —चत्तुस,
     (पु०) राजा जो घरों के द्वारा देखता है।--
     चगा, (वि०)—चङ्खु, (वि०) सुन्दर चाल
     या गति दाला ।—यथः, (पु०) चौराहा।
     भटः, ( पु॰ ) वीर । योद्धा ।—वायुः, ( पु॰ )
     प्रीप्म ऋतु में बहने शाला पवन। पहेयाँ हवा
     पछ्याव ।
चारम् ( न० ) एक कृत्रिम विष।
```

चारकः (पु॰) १ भेदिया । जासूस । २ गड्रिया । गोपाल । ३ नेता । लीडर । ४ हाँकने वाला । गाड़ी चलाने वाला । सारथी । १ साईस । घुडसवार । ६ बन्दगृह । चारगाः ( पु॰ ) १ अमगाकारी । पर्यटक । तीर्थ-यात्री । २ घूमने फिरने वाला नट या गायक, बंदीजन, भाट । ३ गन्धर्व । ४ पुराण पाठक । १ जासूस । भेदिया । चारिका ( छी० ) दासी । परिचारिका। चारितार्थ्ये ( न॰ ) सफलता । कामियावी । वारित्रम् (न०) या चारित्यं, (न०) १ प्राच-रण । चालचलन । २ सुकीर्त्त । नामवरी । ख्याति । खरापन । सत्यता । साधुता । ३ (स्त्री०) सतीख । ४ स्वभाव । निर्वाह ।—कवच, (वि॰) सतीख रूपी कवच धारिखी। चारु ( वि॰ ) [खी॰—चारुवीं] १ सुखागत । प्रिय । अनुकूल । प्रेमपात्र (माशूक) । २ मनोहर । सुन्दर । सुडौल । सुस्वरूप ।—ग्रङ्गी, (स्त्री०) सुबरूपा स्त्री ।—घोगा, (वि॰) सुन्दर नासिका वाला।-दर्शन, (वि०) सृवसूरत। मनोहर।-धारा, (पु॰) इन्द्राणी। शची।-नेश, (न०)-लोचन, (वि०) सुन्दर नेश्रों वाला।—नेत्रः, (पु०)—लोचनः, (पु०) हिरन । मृग ।--फला, ( खी॰ ) श्रंगृर । दात्ता । —लोचना, (स्त्री०) सुन्दर नेत्रों वाली स्त्री। — वक्ष, (वि॰) खूबसूरत चेहरे वाला।— वर्धनाः ( खी॰ ) स्त्री । श्रीरत ।-वता, (स्त्री॰) मास भर वत रखने वाली स्त्री।--शिला, (स्री०) रत्न । जवाहरात ।—शील, (वि०) अच्छे स्वभाव का ।—हासिन्, (वि॰) मधुर हास करने वाला। चारु (न०) केसर। जाफाँन्। चारुः ( पु० ) बृहस्पति । देवाचार्य । चार्चिक्यं (न०) १ शरीर केा सुवासित करना । शरीर में उबटन लगाना । २ उबटन ।

चार्म (वि॰) [स्त्री०—चार्मी] १ चमड़े का। २

चमड़े से ढका हुआ। ३ ढालधारी।

चार्मण (वि०) [खी०—चार्मणी] चर्म या चास से दका हुआ। चार्मणम् ( न० ) चमडा या वालों का समृह । चार्मिक (वि॰) [ बी॰ — चार्मिकी | चमड़े का वना हुआ। चार्मिशुं ( न॰ ) ढाल धारी महुष्यों की टोली। चार्वाकः ( ए॰ ) १ नास्तिकवादी । २ महाभारत में उहिलाखित एक राचस जो दुर्योधन का मित्र और पागडवों का शत्रु था। चार्ची (स्त्री०) १ सुन्दरी स्त्री । २ चाँदनी । ३ प्रतिमा। ४ चमक। श्राव। कान्ति। ५ छुवेर की पत्नी का नाम । चातः ( पु॰ ) । घर की इत या इवनई। २ नील॰ कएड पची । ३ अकस्य । ४ चर । जंगस । ञ्चालकः (पु०) चञ्चल या बेचैन हाथी। चालनं (न०) (पृंच का) हिलाना या हुलाना। चलमी में रखकर छानना। चालनी ( सी॰ ) चलनी। चाषः } चासः } ( ५०) नीतकराठ पत्ती । चि ( उभय० ) [चिनाति, चिनुते, चित । (निजन्त) चाययति, चापयति, या चययति, चपदति । ( सनन्त ) चिच्चोषति, चिक्कीपति । १ एकत्र करना । २ ढेर लगाना । पंक्तिवद्ध करना । ३ जड़ना। भरना। चिकित्सकः ( ५० ) वैद्य । हकीम । डाक्टर । चिकित्सा (खी॰) श्रौपधोपचार । इलाज । मालजा । चिकित्स्य ( वि॰ ) साध्य रोगी। इताज करने येग्य

बीमार ।

चिकितः ( ५० ) कीचड़। काँदा।

चिकीर्थित (वि०) अभिलिषत ।

चिकीर्ष् (वि०) अभिजाषी। इच्छुक।

२ श्रविचारी । दुस्साहसी ।

चिकीर्पा ( खी० ) श्रभिलाषा । कामना ।

चिकीर्पितम् (वि०) अभिपाय । प्रयोजन । मतजव ।

चिक्कर (वि॰) ३ चञ्चल । अस्थिर । काँपने वाला ।

चिक्ररः (पु०) १ सिर के केश । २ पर्वत । ३ सर्प

या रेंगने वाला कोई भी जीव !- उद्यभ:

- कलापः,- निकरः- पत्तः,- पाशः,-भारः,-हस्तः, ( पु॰ ) वालों की चेटी या चूड़ा।

विक्ररः ( पु॰ ) केश । बाल ।

चिकः ( पु॰ ) ब्रह्मं दर ।

चिक्कमा (वि॰) १ चिकना। चमकीला। २ फिस-लाहट वाला। ३ केममल। स्निग्ध। ४ विलहा। तैलाकः।

चिक्तगाः ( पु॰ ) सुपारी का वृच ।

निक्रग्रम् ( न॰ ) सुपारी फल।

स्विक्तसः ( पु॰ ) यवामृ । यत्र का बना भोज्य पथ्य विशेष ।

विका ( ची॰ ) देखो विकशा।

चिक्तिरः ( २० ) चूहा 🗠

चि क्र्इं (न०) नमी। तरी। ताजगी। टटकापन।

विश्विष्टं ( न० ) कुम्हड़ा या कद्तू ।

चिन्दिक्ताः ( पु॰ बहुवचन ) देश विशेष श्रीर उसके रहने वाले।

विश्वा) (स्त्री॰) १ इमली का पेद । इमली। विश्वा) २ घुंबची का पीधा।

चिट् (भा॰ पर॰ ) [चेटति, चेटयति, चेटयते ] पराना । बाहिर भेजना ।

चित् ( था॰ पर॰ ) [ चेतित, चेतयते, चेतित ]
१ पहचानना । चीन्हना । देखना । र समसना ।
जान लेना । ३ सचेत होना । होश में याना ।
४ प्रकट होना । प्रदीस होना ।

चित् (क्षो०) १ विवेक । ज्ञान । बोध । २ बुद्धि ।

प्रतिभा । समक्ष । ३ हृद्य । मन । यात्मा ।

जीवात्मा । रूह । ४ बह्य । — प्रात्मन्, (पु०)

१ विवेक शक्ति । विचार शक्ति । विशुद्ध ज्ञान ।

परब्रह्म । — प्रात्मकं, (न०) संज्ञा । चैतन्य ।

थ्याभासः, (पु०) जीव । — उल्लासः, (पु०)

जीवात्मात्रों के मन के। पसन्न करने वाला । —

घनः, (पु०) परमात्मा या ब्रह्म । — प्रवृत्ति,

(स्त्री०) सोच विचार । — शक्तिः, (क्षी०)

बोध शक्ति । — स्वरूपं, (न०) परमात्मा ।

चित् ( २० इ० ) १ एकत्रित किया हुआ। देर

लगाया हुन्ना । २ मास । उपलब्ध । ३ जड़ा हुन्ना । बैठाया हुन्ना ।

चितं ( न० ) भवन । इमारत ।

चिता (स्त्री॰) शव जलाने के लिये तर उपर रखा हुआ काष्ट का ढेर।—चूडकाम्, (न॰) चिता। चितिः (स्त्री॰) ९ एकर्ज्ञाकरण। २ ढेर। समूह। परिमाण। ३ तह। पत्री। ४ चिता। १ धी। बुद्धि।

चितिका (स्त्री०) ३ चिता । २ टाख । गोला। गंजा हेर । ३ करधनी ।

वित्त (वि०) १ देखा हुत्रा । पहिचाना हुन्ना । २ विचारित। मनन किया हुआ। १ ३ निर्दारित। ४ इन्दित ।—श्रमुवर्तिन्, (वि०) मन के अनुसार : —ग्रापहारकः, (वि॰) —ग्रापहारिन्, ( वि॰ ) श्राकर्षक। सन चुराने वाला।--त्रामोगः, ( पु॰ ) किसी दस्तु के प्रति अनन्य अनुराग ।—आसङ्गः, ( ९० ) अनुराग । प्रेम । —उद्भेकः ( ५० ) अभिमान । अहङ्कार ।— पेक्य, (बि०) मतैक्य । एकदिली ।--उझितः, समुक्तिः, ( स्त्री॰ ) १ उदारता । उचारायता । २ ग्रहङ्कार । श्रमिमान ।—चारिन. (वि०) दूसरे की इच्छानुसार चलने वाला। त्रः. ( ५० ) जन्मन्, ( ५० )—सृः, ( ५० ) योनिः, ( पु० ) १ प्रेम । अनुराग । २ काम-देव । —ञ्च. ( वि० ) दूसरे के मन की बात जानने त्राला ।-नागः, (पु॰) विवेकहीनता।-निर्जुतिः, (स्त्री॰ ) सन्तोष । यसवता ।--प्रथमः (वि॰) शान्त । स्वस्थ ।—प्रशमः, ( पु॰ ) मन की शान्ति।--प्रसन्नता, ( स्त्री॰ ) हर्ष :--भेदः, ( पु० ) १ सत-धनैक्य । २ असङ्गति।—मोहः, ( पु०) चित्तविश्रम।— विकारः, ( पु॰ ) विचार या भावना का परि-वर्तन ।-विद्धेपः, ( पु॰ ) चित्तमेह ।-विसवः, (पु॰)—विस्नमः, (पु॰) विश्वि-सता । सिद्धीपन । पागलपन ।—विश्लोपः, (पु०) मैत्रीसङ्ग ।---वृत्तिः, (स्त्री०) ९ प्रवृत्ति । मुकाव । २ यान्तरिक ग्रमित्राय । उसङ्ग ।— वेद्ना, (स्त्री०) कष्ट्र। विपत्ति । चिन्ता ।—

वैश्वयं, (न०) बावलापन । सिड़ीपन ।—हारिन्, (वि०) मनोहर । श्राकर्षक । मनोसुंग्यकारी । प्रिय ।

चित्तं (त०) १ विचार । २ मनोथाग । इच्छा । ३ उद्देश्य । ४ मन । १ हृदय । ६ युक्ति । हेतु । ७ प्रतिमा । विचारशक्ति । तर्कनाशक्ति ।

चित्तवत् (वि॰) १ युक्तियुक्तः । सहेतुकः । तर्वना-शक्ति सम्पन्नः । २ दथालु हृदयः । मनभावनः । सर्वप्रियः ।

चित्यं ( न॰ ) वह स्थान जहाँ शव भस्म किया जाय। रमशान ।

चित्या (खी॰) चिता।

चित्र (वि०) १ चमकीला । स्पष्ट । साफा । २ रंग-बिरंगा। ३ रुचिकर । बिय । ४ मिक भिन्न। तरह तरह का । १ आश्चर्यकारी । अस्त । — असी, ( ए॰ ) — नेत्र', ( खी० ) सारिका । मैना पत्ती ।-- खड्डा. (वि०) धारियोंदार । घन्नेदार ।—अङ्गम्, (न०) संदुर। इंगुर।—ग्रापिंत, (वि॰) चित्रित।— द्याकृतिः, (स्त्री॰) हाथ की वनी तसवीर !--श्रायसम्, ( न॰ ) ईसपात लोहा।—श्रारम्भः, ( पु॰ ) तसवीर का ख़ाका ।-- उक्तिः, (स्त्री॰ ) १ त्राकाशवासी। २ त्राश्चर्यपद कहानी थ्रोद्नः, ( पु॰ ) पीला भात ।—कग्रठः, (पु॰) कबृतर । परेवा ।—कखलः, ( ५० ) रंगबिरंगी हाथी की सूत । २ रंग विरंगा ग़खीचा ।-करः, ( पु॰ ) चित्रकार । नाटक का पात्र । -- कर्मन् ( न० ) १ अखधारण कार्य । २ शङ्कार । सजा-बट । ३ तसबीर । ४ जादू। १ चितेरा । २ जादूगर ।-कामः, (पु॰) चीता । बाध। --कारः, (पु॰) चितेरा । सङ्कर वर्ण विशेष । **ंस्थयतेरिय गानिधक्यां विश्वका**री स्प्रजायत।"

--पराशर

—क्टः, (पु॰) तीर्थंचेत्र विशेष जो बाँदा (जुन्देलसपड) में है। — कृत् (पु॰) चितेरा। —किया, (स्ती॰) चित्रणकला। — ग, (वि॰) —गत, (वि॰) चित्रिषः — गंधम्, (न०) इरताल। —गुप्तः, (पु॰) यसराज के पेशकार जो जीक्थारियों के पाप पुरुषों का खेखा रखते हैं। कायथों के कुलदेवता ।—जस्पः, (पु॰) नाना विषयों पर श्रस्तव्यस्त विचार ।- त्वज्ञ् ( पु॰ ) भाजपत्र ।--द्राइकः, (पु॰ ) कपास का पौथा।--न्यस्त, (वि॰) चित्रित।--पत्तः, ( पु॰ ) तीतर विशेष :--पटः, ( पु॰ ) पट्टः, ( पु॰ ) १ चित्र । २ रंगीन श्रीर ख़ानेदार कपड़ा ।---पद्, ( वि० ) श्रनेक भागों में विभक्तः अन्हे या सुन्दर भावों से भरा हुआ। पादा. ( स्त्री॰ ) मैना पत्ती ।-पिन्जुकः, ( पु॰ ) मार ।--पङ्घः, ( पु॰ ) एक प्रकार का तीर ।—पृष्ठः, ( ५० ) गैरिया पत्ती ।—फलकं, (न०) तस्तायापद्दी जिस पर रखकर चित्र र्खीचा जाय।—बर्हः, ( पु॰ ) मयूर।—भानुः, ( पु० ) १ आगा। २ सूर्य । ३ भैरव । मदार का पौधा।—मग्डलः, (पु०) सर्प विशेष।— मृगः, (पु॰) चीतल । हिरन । — मेखलः, ( ५० ) सयूर । - ग्राधिन, ( ५० ) अर्जुन का नाम।—रथः, ( पु॰ ) ३ सूर्य । २ गन्धर्वी के पुक सरदार का नाम । सुनि नाझी खी के गर्भ से उत्पन्न करयप ऋषि के सोलह पुत्रों में से एक का नाम ।—लेखा, (स्त्री०) उपा की एक सहेली का नाम ।—लेखकः, ( पु॰ ) चितेरा । लेखनि हा, (खी॰) चितेरे की कूची रे— विचित्र, (वि॰) रंग विरंगा। -विद्या, (सी॰) चित्रकला । - शाला, (स्त्री॰ ) चितेरे का कार्यालय। -शिखगिडन् ( पु॰ ) सप्तर्षियों की उपाधि ।—संस्थ, (वि०) चित्रित ।—हस्तः, ( पु॰ ) युद्ध के समय हाथ की विशिष्ट स्थिति ।

चित्रं (न०) १ तसवीर । २ हाथ की खींची हुई तसवीर । डाँचा । ख़ाका । ३ चमकीला आसू-पर्या । गहना । ४ विलच्चेया दर्शन । आरचर्य । १ साम्प्रदायिक तिलक । ६ स्वर्ग । आकारा । ७ थडबा । दाग । म कोइ रोग विशेष ।

चित्रः ( पु॰ ) १ कई प्रकार के रंग के समूह का एक रंग । रंग विरंगा रंग । २ श्रशोक वृत्त ।

चित्रं ( श्रव्यया० ) श्राह । श्रोह । कैसा आरचर्य । कैसा विस्मय । चित्रकं ( न॰ ) माथे का साम्प्रदायिक चिन्ह स्वरूप तिलक।

नित्रकः ( पु० ) १ चित्रकार । चितेरा । २ चीता । ३ बूच विशेष।

चित्रत ( वि० ) रंग विरंगा । धब्वेदार ।

चित्रतः ( पु० ) रंग विरंगा रंग ।

चित्रा ( स्त्री॰ ) चैदहवाँ नचत्र ।-- ग्रहीरः, (पु॰) — ईशः, ( पु॰ ) चन्द्रसा ।

चित्रिकः ( ५० ) चैत्र मास । चित्रिग्री (स्त्री॰) चार प्रकार की ( अर्थात् पश्चिनी,

चित्रिगी, शंखिनी श्रौर हस्तिनी अथवा करिगी) खियों में से एक। रतिमक्षरीकार ने चित्रिणी के

बच्चण यह लिखे हैं:--भवति रतिरमज्ञानाति खर्जा न दीर्घाः

तिलयुत्तमञ्जनावा क्रिक्क नीस्रोटपलाची। चन कठिन अचाह्या सुन्दरी बहुशासा.

सकलगुण विविद्या चित्रिणी चित्रवस्ता॥ चित्रित (वि०) १ रंग विरंगा । धब्बेदार । २ रंगा

हुआ। चित्रिन् (वि॰) [स्त्री॰ - चित्रिग्गी ] १ अद्भतः।

२ रंग बिरंगा। न्तित्रीयते ( कि॰ ) श्रारचर्य करना । श्रारचर्य का कारण बनना ।

चित् ) ( घा० उभय० ) [ चिन्तयति, चिन्तयते, चिन्ते रे चिन्तित रे शे सीचना । विचारना । २ ध्यान

देना । स्याल करना | ३ स्मरण करना । याद् करना । ४ द्वृढ़ निकालना। खोज निकालना। ४ सम्मान करना। ७ तोलना। अच्छे बुरे का

विचार करना । ८ बहस करना । चिंतनम्, चिन्तनम् ( न॰ ) ) १ सोचना । विचा-चिंतना, चिन्तना ( स्त्री॰ ) ∫ रना । २ सोच

विचार में पड जाना । चिंता ) (स्त्री॰) १ विचार । सोच । २ चिन्ता । चिन्ता ∫ फिक्रिर । सोच । दुःखदायी विचार ।—

ब्राकुल, (वि॰) फिकिर से विकल। उत्सुक। कर्मन्, ( न० ) सोच फिकिर। -- पर, ( वि० ) विचारवान् । उत्सुक । — मिगाः, ( पु॰ ) विचा-रते ही श्रभिलिपत वस्त का देने वाला रल विशेष । - नेप्रमन्, (न०) विचार-भवन । संभाभवन ।

चितिडी } चिन्तिडी } (स्त्री०) इसली का पेड़।

चितित } ( वि॰ ) विचास हुग्रा । सोचा हुग्रा । चिन्तित } चितितिः चिन्तिताः **(** 

(स्त्री॰) सोच । विचार । ख्याल । चितिया चिन्तिया चित्य ) ( स॰ का॰ छ॰ ) १ सोचने येाग्य। विचारने चिन्त्य ) लायक । २ द्वडने लायक । पता लगाने

योग्य । ३ सन्दिग्ध । विचारने योग्य । चित्मय ( वि॰ ) श्राध्यात्मिक । चैतन्यमय ईश्वर ।

चिन्मयम् ( न० ) ६ विशुद्ध ज्ञान । २ परब्रह्म । चिपट (वि॰) चपटी नाक का।

चिपटः (पु॰) चाँवल या अनाज जो चपटा किया गया हो ।

चिपिटः (पु॰) देखो चिपट।—ग्रोव, (वि॰) केातलगर्दन ।-नासं, ( न० )-नासिक, (वि॰) चपटी नाक वाला।

चिबुकं } ( न० ) ठोड़ी । चिबुकं }

चिमिः ( पु॰ ) तोता। चिर (वि०) दीर्घ। दीर्घ काल व्यापी। बहुत दिनों

का । पुराना ।—श्रायुस्, (वि॰) बहुत दिनों का या वड़ी उम्र का। (पु॰) देवता।—म्यारोधः, ( पु० ) बहुत दिनों से डाला हुआ घेरा :--उत्थ, ( वि॰ ) दीर्घ-काल-न्यापी । -- कार,

चिषिटकः ) ( न॰ ) चपटे या कुटे चाँवल । न्योरा । चिषुटः 🔰 चिउरा ।

(वि०)-क्रिय, (वि०) धीरे धीरे कार्य करने वाला । विलंब करने वाला ! दीर्घसूत्री।---कालः, ( पु॰ ) दीर्घकाल ।--कालिक,

(वि॰) —कारिक,—(वि॰)—कारिन्,

-कालीन (वि०) बहुत दिनों का । बहुत पुराना ।--जात. ( वि० ) बहुत दिनों पूर्व

उत्पन्न । बहुत पुराना । - जीविन, (वि०) दीर्घ-जीवी । चिरजीवियों में सात की गणना है । यथा- अप्रतत्थामा बिन्धिसी हमुसंघर विभीषणः।
कृषः परश्चरामघट पत्र ते चिर्धितिनः ॥
—पाकिन, (वि०) देर में पक्ते वाला।—
पुष्पः, (पु०) वकुल दृष्णः।—मित्रं, (न०)
पुराना दोसा।—मिहिन, (पु०) गधा। रासभ।
खर।—रात्रं, (न०) कई रात्रिधों की प्रविध
का काल। दीर्धकाल।—विभीषित, (वि०)
दीर्वकाल से निर्वासित। दीर्ध कालीन प्रवासी।
—स्ता, (न०)—स्तिका, (स्त्री०)
वह गा जिसके अनेक बढ़ाई उत्पन्न हुए हों।—
सेवकः, (पु०) पुराना नौकर।—स्थाः,
(न०)—स्थायिन, (पु॰)—स्थित (वि०)
टिकाक। बहुत दिनों चलने वाला।

चिरं (न०) दीर्घ काल।

चिरंजीव (वि॰) दीवै जीवी।

चिरञ्जीवः ( पु॰ ) कामदेव की उपाधि । चिरटो ) ( स्त्री॰ ) यह विवाहित अथवा अवि-चिरिटी } वाहित स्त्री जो जवान होने पर मी चिरिगटी ) दीर्वकाल तक अपने पिता के घर ही

चिरत्त (वि॰) [स्त्री॰—चिरत्ती ] प्राचीनकालीन। बहुत पुरानी।

चिरंतन } ( दि॰ ) प्राचीन । बहुत पुरानी ।

चिरयति ) (कि॰ ) देर करना । विजंब करना। चिरायते ) श्रटकाना।

चिरिः (पु॰) वोता।

चिरः ( पु० ) कंधे के जीड़ ।

चिमदी (स्त्री०) ककड़ी विशेष।

चिल् ( घा० प० ) [चिल्ति ] कपड़ा धारन करना। चिल्निमिलिका ) (स्त्री० ) १ एक प्रकार की गुंज चिल्निमिलिका ) था सोने की सकड़ी। २ जुगुन् । ३ विज्ती।

चिह्ल ( धा॰ परस्मै॰ ) [चिह्लति, चिह्लित ] ढीला पढ़ जाना ) शिथित होना ।

चिट्लः ( पु॰ ) ) चील।—श्रामः, ( पु॰ ) जेव-चिट्ला (स्त्री॰) ) कट । चीर । गिरहकट ।

चिट्लिका } (स्त्री॰) गेंद बल्ले का खेल। चिट्लीका }

चिविः ( पु॰ ) ठोड़ी।

चिन्हं (न०) १ निशान । दाग्न । सोहर । निशानी । सच्छा । चपरास । बिल्ला । २ चिन्हानी । ३ राशि । ४ सच्य । दिशा ।—कारिन्, (पु०) १ चिन्ह । दाग्न । २ हनन । धायल करना । चेटिल कान । ३ भयप्रद । धिनीना ।

चिन्हित (वि०) १ निशान किया हुआ। मोहर लगा हुआ। बिल्लाधारी । चपड़ासधारी । २ दागा हुआ। ३ परिचित ।

स्वीत्कारः (पु०) हाथी की विधार था गधे की रेंक।
चीनः (पु०) १ चीनदेश। २ हिरन विशेष। ३ वस्त्र
विशेष ।—ग्रंशुकाम्,— वास्तस्, (न०) रेशमी
वस्त्र। —कर्पूरः, (पु०) कप्र विशेष।—जं,
(न०) ईस्पात लोहा।—पिन्हं, (न०) १ सिन्दूर।
इंगुर। २ सीसा —वङ्गम्, (न०) सीसा।
स्वीनम् (न०) १ श्रंडा। पताका। २ ग्राँखों के कोयों
के लिये पट्टी विशेष। ३ सीसा।

चीनाः ( पु० ) (बहुवचन ) चीन का राजा या चीन देशवासी ।

चीनाकः ( पु॰ ) कपूर विशेष ।

खीरं (न०) १ चिथड़ा। घडजी। २ छाल। ३ वस्त्र। ४ चौलड़ा मोती का हार। १ धारी। लकीर। लेखन का विधान विशेष। खुदाई। नक्काशी। ७ सीसा।—परिग्रह,—वास्तिन्, (वि०) १ छाल को (वस्त्र के स्थान पर) पहिने हुए। २ चिथड़े पहिने हुए।

चीरिः (स्त्री॰) १ श्रॉख टॉपने का घूंघट विशेष। २ गैंद बल्ला का खेल। २ भीतर पहिनने वाले कपड़े की संजाप या गोट।

चीरिका } (स्त्री०) गेंद बल्ले का खेल। चीरुका

चीर्या (वि॰) ३ किया हुआ । इत । २ अधीत । पाठ किया हुआ । ३ विभाजित । चिरा हुआ । फटा हुआ ।—पर्याः (पु॰) सजुर ।

चीलिका (स्त्री॰) गेंद बल्ले का खेल।

श्रीव (धा॰ उभय॰) [श्रीवति, चीनते] १ पहनना । धारण । करना । दकना । २ पाना । ३ धेरा दालना । चारों श्रोर से रुद्ध करना ।

बीवरं (न०) १ वस्त्र । फरा कपड़ा। चिथड़ा। २ कथड़ी। वीवरिन ( पु०) १ बौद या जैन भिन्नक । २ भिन्नक । बुक्कारः ( पु॰ ) सिंह की दहाइ या गर्जन । बुकः (पु०) श्रमलवेत या खद्दा साग त्रिशेष । २ खद्दापन। खटाई।-फलं ( न० ) इमली का फल । — चास्तुकं ( न० ) सहा साग विशेष । नुक्रम् ( न० ) खटाई । खहापन । वका (स्त्री०) इमखी का पेड़। बुक्रियन् (पु॰) सद्यपन । चुचुकः ( पु॰ ) ) चुचुकम् ( न॰ ) } चूची के उत्पर की घुंडी । चुचुकम् ( न॰ ) } ( वि॰ ) प्रख्यात । प्रसिद्ध । निप्रुष । वंटा, खुग्टा } (स्त्री॰) कुइया। छोटा तालाव। वॅडा, खुग्डा } ञ्चत् ( घा॰ पर० ) चृता । रिसना । टपकना । चुतः ( पु॰ ) भग । योनि । स्त्री का गुप्ताङ । बुद ( घा॰ उभय॰ ) [ चादयति, चादयते, चादित] १ भेजना । निर्देश करना । आगे फैकना ! आगे बढ़ाना। २ सुमाना । मन में डाजना । प्रेरणा करना । उसकाना । भइकाना । जाल डालना । सजीव करना। प्रवृत्त करना। पथ प्रदर्शन करना। ३ फुर्सी करना। शीव्रता करना। ४ प्रश्न करना। पुश्चना । १ द्वाना । प्रार्थना द्वारा दवाव डालना । ६ उपस्थित करना । पेश करना । बुंदी (स्त्री०) कुरनी। बुए ( घा० पर० ) [ स्त्री०-चेापति, ] धीरे धीरे चलना । रेंगना । पैर द्वा कर चलना । बुद्धकः ( पु॰ ) ठोड़ी। बुंब े घा॰ उभय ) [ खुम्बति चुम्बते, खुम्ब-बुंम्ब् र् यति—सुम्बयते, सुम्बित ] चूमा खेना । मिट्टी खेना। धीरे से स्पर्श करना। चराना। र्वुदः, चुम्बः (पु॰) } बुवा, चुम्बा (स्त्री॰) } चूमा । बोसा । मिट्टी ।

बुंबकः ) ( पु॰ ) १ चूमा तेने वाला । २ लम्पट । बुम्बकः ) वेश्यागामी । रसिया । ३ गुंडा । दग । ४

बेउड् परिहत। एत्जवप्राही परिहत। १ चुम्बक पत्थर । मक्नातीसी पत्थर । सुंवनं १ (न॰) चूमा। बोसा। मिट्टी। चुंग्वनम् 🬖 चुर् ( धा॰ उभव ) [ वे।रयति, वे।रयते, वे।रित ] १लूटना । चुराना । २ रखना । अधिकार करना । चुरा (स्त्री०) चेारी। चुरिः } ( स्त्री॰ ) होटा कृप । हुड्या । चुलुकः (५०) श गहरी कीचड़। २ मुँहभर जल या अजली। ३ छोटा बरतन । चुलुकिन् ( पु॰ ) स्ंस । शिशुमार । जलजन्तु विशेष । बुलुंप् ( धा॰ पर॰ )[ बी॰ —बुलुम्पति ] मूलना। इधर उधर हिलना । श्रान्दोलन करना । चुलुम्पः ( ५० ) दुलारे बालक । चुलुम्पा (स्वी०) वक्ती। चुल्त (धा० प०) [चुल्तिति] खेलना । क्रीड़ा करना । प्रेस सुचक साव प्रदर्शित करना । चुढितः (स्त्री०) चूल्हा । च्चकं } (न॰) च्ची के ऊपर की घुँडी। चूच्यूकम् चूडकः ( ५० ) क्ष । क्षत्रा । इनारा । चूडा (स्त्री०) १ चोटी । चुटिया । चूडा । २ चूडा-करण संस्कार । ३ सुर्गाया मोर के सिर की कलँगी। ५ सिर। ६ चोटी। शिखरा ७ ग्रहारी। श्रदा। ५ कूप। १ कलाई का श्राभूपण्।—कर्गां. —कमन्, ( न॰ ) मुख्डन संस्कार ।—पाद्याः, (पु०) केश समृह ।—मणिः,(पु०)—रत्नं, (न०) असिकुल या सीस में धारण करने के लिये मिग्र जटित ग्राभूषण क्रिप । २ सवेक्ति । सवेक्टिट । चूडार 👌 ( वि॰ ) चोटीदार ! कलगीदार । चोटी । चूँडाल 🗸 चुड़ा। चुतः ( ५० ) ग्राम्नवृत्त । ग्राम का पेड़ । चुतम् ( न० ) भग । योनि । स्त्री का गुप्ताङ । चूर्मा ( घा॰ उमय॰ ) [ चूर्णयति, चूर्णयते-चुर्वित ] १ कूट कर या पीस कर ब्राटा कर डालना । २ क्टना । कुचरना ।

सूर्गाः (पु०) ) १ सूर्या । २ स्राटा । ३ धूल । ४ सूर्गाम् (न०) ऽ विसा हुमा चंदन । खुशबृहार वृर्या । २ सूना ।— कार. (पु०) चूना फूँकने वाला ।— कुन्तलः (पु०) धुँधराले वाला ।— कम्हम्, (न०) रोहा । कंकड़ । गिष्टी ।— पारदः, (पु०) सिंदूर । इंग्र । लालरंग ।— योगः, (पु०) सुगन्धित सूर्या ।

चूर्ग्वकः ( पु० ) सुना और पिसा हुन्ना बनाज चूर्ग्यकम् ( न० ) १ सुगन्धयुक्त चूर्ग् । २ सरत गद्य-मय निवन्ध । यथा ।

> "अक्रहोराकरं रवरुणसमानं वर्णकं विद्धः॥' —-कुन्दोसअरी ।

चूर्तानं (न०) चूर्णं करना : चूर्णं । चूर्तिः । (स्त्री०) १ चूर्णं । २ सौ केदियों का चूर्ती / येत्र या जोड़ चूर्तिका (स्त्री०) १ शुना और पिसा अनाज । २

गद्य रचना की शैली विशेष ।

चूर्णित (वि॰) कृटा हुआ। पीसा हुआ। दुकड़े दुकड़े किया हुआ।

न्यूलः ( ५० ) बात ।

चूला (स्त्री॰) १ जपर के खन का कमरा। २ चोटी, कर्जगी। ३ ३च्छल तारे की चोटी।

चूलिका (स्री०) १ मुर्गे की कलगी। २ हाथी का कर्णमूल । नाटक में वह कथन जो पर्दे की आड़ से कहा जाता है। यथा —

> श्र-पर्ववितिकासंस्थैः सूचनार्थस्यश्रुतिका । साहित्यदर्पणः ।

चूष् ( धा० पर० ) [ चूपति, चूषित ] चूसना। पीना।

च्यूषा (स्त्री०) (हाथी के लिये) ९ चमड़े का तंग। २ च्युना।३ तंग। पेटी।

च्युष्यं ( न० ) कोई भोज्य पदार्थ जो चूस कर खाने योग्य हो: श्राम श्रादि।

खृत् ( धा॰ पर॰) [स्त्री॰—नृतति ] १ चेाटिल ंकरना। सार दालना । २ बाँघ लेना । आपस में जोड़ कर मिला देना । ३ जलाना । प्रकाश करना। चेकितानः (.पु०.) ९ शिवजी । २ यादव दंशी राजा जो महाभारत के युद्ध में पायडवीं की ओर से लड़ा था।

चेटः 🕜 ( पु॰ ) १ नौकर । २ अनुसारी । आशिक । चेड 🔰 चहीता ।

चेटिका, चेडिका ) (खी०) दासी। टह्बनी। चेटि, चेडी )

चेतन (वि०) १ सजीव। जीविन। जीवधारी। प्राण-धारी। २ दश्यमान। दृष्टिगोचर।

चेतनः ( पु॰ ) १ जीव । प्रायी । २ जीवात्मा । रुष्ट । मन । ३ परमात्मा ।

चेतना (स्त्री०) १ संज्ञा। वोध। २ समक्त । श्री। ३ जीवन। सजीवता । जान । ४ बुद्धि। विवेक। चेतस् (न) १ विवेक। २ चित्र। मन। श्रात्सा। ३ तर्वना शक्ति । विचारशक्ति।—जन्मन्,—भ्यः, (पु०) १ प्रेम। श्रमुराग। २ कामवेव।—विकारः, (प०) मन की विकारा।

चेतोमत् (वि॰) जीवित । सजीव ।

चेद् ( अन्यया० ) अगर । वसर्ते कि । यद्यपि । चेदिः (पु०, बहुवचन) एक देश का नाम । उस देश के अधिकारी ।—पतिः,—भूभृतः, ( पु० )—राज्, ( पु० )—राजः ( पु० ) शिशुपाल का नाम । यह दमघोष राजा का पुत्र था और श्रीकृष्ण के

होय से युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ में श्रीकृष्य का श्रपमान करने के लिये मारा गया था।

चेय (वि॰) देर करने योग्य । जमा करने योग्य । चेल (घा० परस्मै०) [क्षी० — चेलिति] १ चलना। जाना । २ हिलना । काँगना । थरथराना ।

चेताम् (त०) कपड़ा।—प्रज्ञालकः, (पु॰) घोबी। चेतिका (खी॰) फ्रॅंगिया। चेति।

चेष्ट् (घा० भारम०) [चेष्ट्रते, चेष्ट्रत ] १ डोलना।
धूमना। जीवन के चिन्ह दिखाना। सजीव होने के
लच्या प्रदर्शित करना। २ उद्योग करना। ३ पूर्ण
करना। ४ भ्राचरण करना।

चेप्रकः ( पु॰ ) स्त्रीयसङ्ग का श्रासन या विधान विशेष । रतिबन्ध ।

चेष्ट्रनस् ( न॰ ) उद्योग । चेष्टा । प्रयत । चेष्टा ( की॰ ) १ यत्त । उद्योग । २ हावभाव । ३ ग्राचरण ।—नाशः, ( पु॰ ) मलय ।—निस्-सं० श० की ४१

पगा, ( न० ) किसी व्यक्ति विशेष के आवरणों पर इष्टि रखना। चेंछित ( ३० कु० ) चेटा किया हुआ। प्रयस्न किया चैतन्यम् ( न० ) । चेतना । जीवन । बोध । सजीवता । २ परसात्सा । चैतिक (वि॰) बुद्धि सम्बन्धी। मानसिक। चीत्यः (यु०) । १ पत्थरों का हेर । २ स्मारक । कचर चीत्यं (न०) ) का पत्थर जिला पर सुर्दे के जीवनकाल त्रादिका पश्चिय रहता है 🗦 यज्ञसगढ्य । ४मन्दिर । देवालय। धार्मिक श्रनुष्ठान करने का स्थान । ४ देवा-लय। ६ ब्रुध या जैन मंदिर। ७ गुलर का चूक्त। रध्यानुष ।—तरुः —दुगः, वृत्तः, (५०) किसी पवित्र स्थान पर जसा हुन्ना गूलर का पेड़ ।--पालः, ( पु॰ ) किसी देवालय का पुजारी।-मुखः, ( पु॰ ) साधु का कमण्डलु । चैत्रः ( ५० ) ६ चेत मास । २ वौद्ध भिन्नुक । चैत्रम् ( न० ) ६ मंदिर । मृतपुरुष का स्मारक। श्रावितः (स्त्री०) चैत्र की पूर्णमासी।—सखः, (पु॰) कामदेव। चेत्रस्थं ( न० ) कुवेर के वारा का नाम। में त्ररध्यं बैजिकः 💡 ( ५० ) चैत्र मास या चैत का महीना । चैत्रिन् चैत्री (स्त्री०) चैत्री पूर्णमासी। चैद्यः । ५० ) शिशुपाल । [ घोबी ! चैलं ( न० ) १ कपड़े का दुकड़ा ।—धाव:, ( पु० ) चोत्त (वि०) १ साफ सुथरा। गुद्ध । २ ईमानदार । सच्चा । ३ चतुर । निषुष । ३ पट्ट । ४ प्रिय । मनोहर । असन्नकारक । चे।चं ( २० ) १ बाल । बनला । २ चर्म । खाल । ३ नारियल । चेटि (स्त्री०) कुर्ती । ब्रोटा केट । चे।डः ( पु० ) योबी । श्रॅंगिया ) चेादना ( स्त्री॰) १ प्रेरणा । ३ उत्साह । ४ उपदेश । —गुडः, ( ५० ) गेंद् । गद्य । चे।दित ( व० कृ० ) १ मेजा हुआ। २ उत्तेजित। जीवन डाला हुआ। १ युक्ति या कारण प्रदर्शित करने के जिये पेश किया हुआ।

चे।द्यम् ( न० ) १ एतराज या प्रश्त करना । २ एतराज करना । ३ आरचर्य । ( पु॰ ) चोर । छा । डाँकू । वे।रिका } वै।रिका } चेारी। लूट। चे।रित ( वि॰ ) चुराया हुआ। सूटा हुआ। चे।रितरुम् (न०) १ देवी चोरी । अपहरवा । २ चुराई हुई केाई भी वस्तु । चेालः ( ५० बहुवचन ) ग्राधुनिक तंजीर प्रान्त प्राचीन काल में चेाल देश के नाम से प्रसिद्ध था। इस देश के अधिवासी। चेालः ( पु॰ ) चालो ( स्त्री॰ ) } चोली । श्रॅंगिया । चे।लकः ( पु० ) १ द्वाल की बनी पोशाक। बल्कल-वस्त्र । २ श्रॅंगिया । चोर्खा । ३ चपरास । पेटी । वालिकन् ( ५० ) १ वोदा जा पेटी लगावे हो। २ शंतरे का पेड़ । ३ कलाई । चालंडुकः, चालगडुकः चालंडुकः, चालगडुकः } ( पु॰ ) पगदी। चेालोंडुकः, चेालेगगडुकः } साफा । मुकुट । कलगी। चोषः ( ५० ) १ चूसन । २ स्जन । 🏿 ( वि०) १ कवाँगीदार । २ केश सम्बन्धी । 🕽 ( न० ) चूडाकरण संस्कार। वीर्य (न॰) १ चोरी । रुगी । २ रहस्य । – रतं, (न०) गुपचुप स्त्रीसरमोग।—वृत्तिः, (स्त्री०) डाँका डाजने की बान। च्यवनम् ( न० ) १ गति । गतिशीलता । २ राहित्य । ग्रून्यता । हीनता । ३ मरण । नाश । बहाव । चुत्राव । २ टपकाव । च्यु ( घा॰ श्रासम॰ ) [ च्यवते, च्युत, ] १ गिरना । टपकना । चूना । फिसलाना । डूबना । २ बाहिर निकलना । बहनिकलना । रसना । ३ अलग होना । रहित देेाना । त्यागना । च्युत् (घा० प०) [स्त्री० — च्यातित ] १ बहना । टपकना । २ फिसलना । रपदना । च्युत ( व॰ इ॰ ) । गिरा हुन्ना । फिसला हुन्ना । २

स्थानास्तरित । बहिप्कृत । ३ भटका हुआ । भूजा

हुआ।—अधिकार, (वि०) वर्ज़स्तः। नौकरी

से खुदावा हुआ। — आत्मन्. ( वि॰ ) दुष्टात्मा । च्युतिः ( खी॰ ) १ पतन । २ मलगाव । ३ टरकना । । च्युतः ( पु॰ ) म्रास का पेड़ ।

वहनिकलना। ४ अदश्य होना। नष्ट होना। ४ योनि । भग । ६ मलद्वार । गुदा ।

0

ह्य संस्कृत या नागरी वर्णमाज्ञा के स्पर्श नामक भेद के अन्तर्गत चवर्ग का दूसरा वर्ण । यह व्यक्तन है। इसके उचारण का स्थान तालु है। इसके उचारण ग्रघोष और महाप्राण नामक प्रयत्न लगते हैं।

हु: ( पु॰ ) १ माग । श्रॅंश । टुकड़ा। (वि॰ ) १ स्वच्छ । २ छेदक । ३ चञ्चल ।

क्रमः ( पु॰ ) [स्त्री॰—जुमो ] वकरा।

क्रुगनः (पु॰) [स्त्री॰-क्रुगली ] वकरा।

क्रुगलं (न ) नीला कपड़ा।

ह्यालकः (पु०) वकरा।

क्टा (की॰) १ समृह । समुदाय । जमाव । २ प्रकाश की किरगों का समृह। चमक। कान्ति। दीछि। ३ अविच्छित्र पंक्ति।—धामा, ( स्त्री० ) बिअली। विद्युत ।--फतः, (पु॰) सुपाड़ी का

जुत्रं ( न० ) द्वाता । द्वतरी ।—धरः, धारः, ( पु॰ ) ज्ञाता तान कर ( किसी के पीखें पीछें ) चलने वाला भृत्य।—धारशाम्. ( न० ) १ द्याता लेकर चलना । २ राजचिन्ह छन्न ( चंवर आदि ) से भूषित होना।-पितः, (पु०) १ सम्राट्। चक-वर्शी । २ जम्बुद्वीप के एक प्राचीन राजा का नाम । —भङ्ग. ( पु॰ ) १ राज्यनाश । राअसिंहासन से च्युति । २ पारतन्त्र्य ः परवशता । ३ रज्ञासंदी । ४ वैषच्य ।

ख्रतः ( ५० ) कुकुरमुता । कठफूल । कुत्रकं ( त० ) कठमूख । बुकुरमुता । कुन्नकः ( पु॰ ) शिवालय ।

ङ्घा (ची॰) इञाकः (पु॰) } करणूल । इकुरसुता ।

क्रिकः ( पु॰ ) वह नौकर जे। छाता तान कर चले। व्यक्तिन् (वि॰) [ खी॰—क्रुत्रिणीं ] खाता रखने वाला या छाता ले जाने वाला ∤—( ५० ) नाई। हजाम।

क्तवरः ( पु॰ ) । घर । २ कुञ्ज । खतामण्डप ।

त्रुद् ( धा॰ उभय॰ ) [ इद्ति-ज्रद्ते, ज्ञादयति. द्वाद्यते, द्वन्न, द्वादित ] १ डक्ना । द्वालेना । २ फैलाना । ३ छिपाना । प्रसना ।

(यु०) १ अधार। चादर । २ हैना। इद्द्रम् (न०) वाज् । २ पता । ३ म्यान । परतला ।

छ्दिः (भी॰) ) श गाड़ी की छ्त । २ घर की छ्दिस् (न॰) ) छ्त या छावनी ।

कुदान् ( न० ) १ कपटवेश । २ व्याज । बहाना । ३ ठगी । घेरखेबाज़ी । बेईमानी । चाल ।— तापसः, ( पु॰ ) पालगडी । धर्म की ग्रोट में शिकार खेलने वाला । दम्भी :- रुपेगा, (अस्थया०) भेष बदले हुए। कपटवेशी।—वेशिन्, ( ५०) घोलेबाज । ठग। कपट वेशघारी।

क्रुंब्रिन् (वि०) १ कपटी । द्रावाज । २ कपट वेशचारी । क्रुन्टकुन् ( अव्ययाः ) बनावटी आवाज । छनाछन या छुनछुनाहर की श्रावाज ।

इन्द् ( घा० उभय० ) [ इन्दयति, इन्दयते,-्तिन्द्रतः ] १ प्रसन्न करना । सुश करना । २ प्रवृत्त करना। ३ दकना। ४ प्रसन्न होना।

ह्यन्दः (पु०) ३ इच्छा । कामना । श्रमिखापा । स्वेच्छा । २ वश में करना। काब् में करना। ३ ऋभिप्राय। इरादा । मंशा । २ विष । जहर ।

झ्रस्ट्स् ( न० ) १ कामना । श्रमिलाषा । २ स्वेच्छा-चार । ३ उद्देख । श्रमिप्राय । मंशा । ४ चालाकी । भोरता। स्त्रेद। ६ वृत्त। पद्या ७ छन्दःशास्त्र। -- इतं ( न॰ ) वेद का केाई सा भाग ।--गः, (= हुन्दोगः) १ सामवेद गाने वाला बाह्यण । २

छन्द पढ़ने नास्ना ।—भङ्गः ( go ) छन्दशास्त्र के नियमों के। उञ्जङ्गन करने वाला। कुन्न (वि॰) १ दका हुआ। २ दिया हुआ। रहस्यसय क्रमग्रहः ( पु॰ ) मातृपितृहीन । छर्द ( धा॰ उभय॰ ) [ छर्दयति, छ्दित ] वमन करना । के करना । ( go ) इदेनम् (न॰) हादः (स्त्री०) हर्दिमा (स्री०) वसन। कै। रोग। क्दिन् (स्त्री॰) ङ्लः (५०) ) १ त्सा । चाबाकी । घोखा । २ ङ्लम् (न०) ) धोखावाजी । बदमाशी । ३ यहाना। ४ मंशा। ऋभिषाय। ५ दुष्टता। ६ भुलावा । ७ वंदिशः । श्रीभप्राय । कुलयति (कि॰) खबता है। घोखा देता है। ञ्जलनं ( न॰ ) } धोखा देना । उगना । ञ्जलना (स्त्री॰ ) इ्जिक्तकं ( न० ) नाटक या नृत्य विशेष । इलिन् ( पु॰ ) धे।खेवात्र । बदमारा । छ्लित } ( स्त्री० ) १ छास । वक्ता । २ स्तरा छ्ली ∫ विशेष । ३ सन्तान । श्रीकाद । इबिः (स्त्री॰ ) १ रग । चसड़े की रंगत । २ सीन्दर्य। कान्ति। ४ दमक। श्राव । ४ चमहा क्काग (वि॰) बकरा सम्बन्धी।--माजन, (पु॰) मेडिया । — पुखः, ( ५० ) कार्तिकेय । — रथः, वाह्नः, ( ५० ) श्रम्बिदेव । ह्यागः (पु०) [स्त्री०--ह्यागी] १ वकरा । २ मेघराशि । ह्यागम् (न ) वकरी का दूध। ञ्चागणः ( पु॰ ) अन्ने कंडों की आग। ञागल (वि॰)[स्त्री॰-जागली] वक्स सम्बन्त्री। ञ्गालः ( ५० ) बनरा । ञ्चात (वि०) १ कटा हुआ। विभाषित। २ निर्वतः। दुबला। लटा हुथा। द्यात्रः ( पु॰ ) शिष्य । चेला । -दर्शनाम्, ( न॰ ) एक दिन रखे हुए दृध का ताज़ा सक्खन।— व्यंसकः, ( ५० ) कुन्दज्ञह्न तालिवह्लम ।

माथरी बुद्धि का विद्यार्थी।

ञ्जाम् ( न० ) एक प्रकार का शहद। ह्यादम् (न०) बुप्पर । छत्त । ह्याइनम् (न०) १ पर्दा । श्राइ । चिक । २ द्विपाव । लुकाव : ३ पत्ता । ४ वश्व । क्वाश्विकः ( पु॰ ) बदमाश । गुंडा । क्वान्द्रम् (वि०) १ वैदिक । २ वेदाधीत । ३ पद्यमय । क्वान्दरमः (पु०) वेदञ्च बाह्यण । क्याया (स्त्री०) । साया । परकाहीं । २ प्रतिविम्य । ३ समानता । सादृश्य | ४ अम। घोषा । माया। काँसा। १ रंगो को गड़बड़ी। ३ चमक। आव। ७ रंग । म चेहरे की रंगत । ह सीन्दर्य । १० रक्ता।हिकाजस। ११ पंक्ति। पांति । १२ श्रंथकार । १३ वृंस । रिश्वत । १४ दुर्गादेवी । १६ सूर्यपती का नाम ।—अङ्कः, (पु॰) चन्द्रमा ।—प्रहः, (पु॰) शीशा । दर्पण ।—तनयः,—सुतः, ( पु० ) शनिग्रह ।—तरुः, ( पु० ) द्यायादार पेड़। द्वितीय, (वि॰) अकेला।—पथः, (पु॰) यान्तरित्र । याकाशमण्डल । — भृत्, ( ५० ) चन्द्रमा :- मानम्, (न०) छाया का माप !--मित्रम्, (न॰) जाता । —सृगधरः, (प॰) चन्द्रमा ।—यंत्रं, ( न० ) भूपधड़ी । ञ्चायासय ( वि॰ ) सायादार । प्रतिविभिनत् । व्रिः (स्री०) गाबी । धिकार । ক্রিকা (ঝি॰) র্র্বাক। গ্ৰিবি: (स्त्री॰) कटन। विभाजन। iक्कत्वर (वि०) १ काटने लायक । २ छली । कपटी । धोखेबाज्ञ । बदमाश । क्रिट (भा॰ उमय॰ ) [ज़िनत्ति, क्रिंचे, क्रिश ] १ काटना। चीरना। लुनना। तोदना। २ वाघा डालना। २ स्थानान्तरित करना। इटाना। नारा करना। शान्त करना । नष्ट करना या कर डाखना । क्रिदकं ( न० ) १ इन्द्र का बज्र । २ हीरा। हिदा (स्त्री॰ ) काटना । विभाजित करना । क्रिद्ः (स्त्री०) ३ कुल्हाड़ी। २ इन्द्र का वज्र। क्रिद्रिः (पु०) १ कुल्हाड़ी। २ शब्द। ३ अग्नि। ४

रस्या । 📑

छिदुर (वि॰) १ काटनेवाला। विभाजित करनेवाला।
२ सहज में तोड़ा जाने वाला। ३ द्वा हुआ।
अन्यवस्थित। ४ विपरीति। ४ गुंडा। बदसाश।
छिद्र (वि॰) छिपा हुआ। छेददार।—अनुजीविज्,
—अनुसन्धानिन्,—अनुसारिन्,—अन्विपिन्,
(वि॰) दोपप्रही। निन्दक।—अन्तरः, (पु॰) वेतः।
नरकुल।—आतमन्, (वि॰) जो अपनी निर्वंकता
बतला कर दूसरों को अपने अपर आक्रमण करने
का अवसर दे।— कर्गां, (वि॰) छोदे हुए
कानों वाला। - दर्शन. (वि॰) दोपप्रदर्शक।
४ दोषान्वेषी।

जिहं (न०) १ स्राख । छेद । सन्धि । दरार । २ त्रुटि । दोप । भृत । ३ निर्वत स्थान। निर्वत पद्म । असम्पूर्णता ।

छिदित (वि॰) १ छेदोंवाला | २ स्राख किया हुआ। पास पास छोटे छोटे छिदों से युक्त।

जिस (व० इ०) १ कटा हुआ। विरा हुआ। अलगाया हुआ। २ नष्ट किया हुआ। स्थानान्तरित
किया हुआ। - केश, (वि०) सुविहत। सुदा
हुआ।—दुमः, (९०) कटा हुआ पेद।—हिंध,
(वि०) सन्देह निराइत। - नास्तिक, (वि०)
नकटा।—भिन्न, (वि०) आरपार विरा हुआ।
—मस्त,—मस्तक, (वि०) सिर कटा हुआ।
—म्ल, (वि०) जद से कटा हुआ।—श्वासः,
(९०) एक प्रकार का दमे का रोग।—संशय,
(वि०) संशयहीन। सन्देह रहित।

छुकुन्दरः (पु०) छुछूंदर जन्तु । छुप् (धा० प०) [ छुपति ] छूना । छुपः (पु०) १ स्पर्श । २ माडी । ३ युद्ध । बड़ाई । छुद् (धा० प०) [ छोर्रात, छुरति ] १ काटना । चीरना । २ खोदना । नक्स बनाना । छुर्गां (न०) मालिश । उबटन । हुरा (स्त्री०) चूना । कलई । सफेदी । हुरिका (स्त्री०) हुरी । चाकू । कुरित (२० कः ) ० तहा हुना । ३ कैन्समा ।

हुँ रिन (व० इ०) १ जड़ा हुआ। २ फैलाया हुआ। डका हुआ। १ २ गडुबडु किया हुआ। बोलसाल किया हुआ।

हुरी, हुरिका, (श्री०) बाक् । हुरी

कुर्ड (य॰ प॰) [कुर्दति- कुर्दयति, कुर्दयते] १जलाना । सुलगाना । (उभय) [कुग्रान्ति, कुन्न] १ खेलना । २ चमकना । ३ कै करना ।

छ्के (वि०) १ पालत् । हिला हुआ । २ शहरुआ । नागरिक । ३ धूर्त ।—श्रनुआसः, ( पु० ) अनु-प्रास विशेष । शब्द सम्बन्धी अलङ्कार ।—उतिः, ( स्त्री० ) रखेपकारी । कौशलपूर्वक दूसरे का अनुसह सास करने वाला ।

छेड्ः (पु॰) १ काटना । काटकर गिराना । तोड़ कर गिराना । श्रवगाना । वाँटना । २ सिद्धि । सफाई । स्थानान्तरकरण । ३ नाश , वाधा । ४ श्रवसान । श्रन्त । समाप्ति । २ दुकड़ा । हुँक ।

छेद्नं (त०) १ काटना । फाइना । चीरना । श्रवगाना । २ विभाग । श्रंश । भाग । दुकड़ा । २ नाश । स्थानान्तरकरण ।

केंदिः ( खी० ) बड़ई।

छेप्रसङः (पु॰) मानृपितृहीन बालक ।

ञ्जेलकः (पु०) वकरा।

केंदिकः (५०) येत ।

ड़ों (भा॰ पर॰ ) [ इयति, द्वाति, या द्वित] (निजन्त) [ झापयति ] काटना । ( खेत की ) कटाई।

क्रोटिका (स्त्री॰ ) सुदकी । क्रोरसां (न॰ ) त्याग । ज संस्कृत था नागरी वर्णमाला का एक न्यक्षन और चवर्ग का सीसरा वर्ण है। यह स्पर्श वर्ण है। इसका बाह्य प्रयत्न संवार और नाद बाय है। यह अल्पप्राण माना जाता है। इसका उच्चारण-स्थान सालु है।

ज जब "ज" समास के अन्त में भाता है। तब इसका अर्थ होता है—उससे या इससे उत्पन्न हुआ। जैसे पन्न न ज = पन्नज। अर्थात् कीचड़ से उत्पन्न।

जः ( पु॰ ) १ पिता। जनकः। २ उत्पत्ति। जन्मः। २ जहरः। ४ पिशाच। १ विजयी। ६ कान्ति। श्राभा। श्रापः। ६ विष्णुः।

अकुटः ( ५० ) १ मनय पर्वत । २ कृता । जन् ( धा० परस्मै० ) [ जांज्ञति, जन्तित, या जन्ध]

रवाना । नाश करना । निधटाना । जदागाम (न०) । जिल्लाः (स्त्री०) । सा डालना । निधटा डालना ।

जगत् (वि०) चर । चलने वाले। (पु०) हवा। पवन । ( न० ) संसार । — श्रंबा, — श्रविका. ( स्त्री० ) दुर्गा ।—भारमन्, (पु०) परमात्मा । थादिजः, (५०) शिव।—ग्राधारः, ( ५० ) १ काल । २ पनन ।--आयुः, -आयुस्, ( पु० ) -पवन । इवा ।-ईशाः,--पतिः, (पु०) परमातमा । —उद्धारः, (पु०) संसार की मोच। - कर्तृ,-धात्, ( ३० ) खष्टिक्तां।—बत्तुस् ( ३० ) सूर्य। — नाथः, (पु०) सध्दिस्वामी। — निवासः, ( ५० ) १ परमात्मा । २ विष्णु । ३ साँसारिक स्थिति ।--प्राणः,--चलः (पु॰) पवन ।--योनिः (पु०) १ परमास्मा। २ विष्यु । ३ शिव । ४ मझा। (स्त्री०) पृथिवी ।--वहा (स्त्री०) पृथिवी ।—स्वाद्धिन्, (५०) १ परमात्मा । २ सूर्य । जगती (स्त्री०) १ पृथिवी । २ मानवजाति । लोग । ३ गौ। ४ छुन्द निरोष जिसके प्रत्येक पद में १२ भ्र**चर होते हैं ः**—श्रश्रीश्वरः,—ईश्वरः, ( ५०) राजा।—हह, (३०) इच ।

जगन्तुः } (पु॰) १ अमि । २ कीट । ३ जानवर । जगन्तुः } (पु॰) १ अमि । २ कीट । ३ जानवर । जगतः (पु॰) कवच । वक्सतर । जगतः (पि॰) १ गुगहा । वदमाश । कपटी । जगतः (पि॰) १ गोवर । २ कवच । ३ मदिरा । अस्तिम दो अर्थों में इस शब्द का प्रयोग पुक्तिक में भी होता है । जग्ध (पि॰) खाया हुआ ।

जन्य ( 190 ) खाया हुआ। जिन्धा ( स्त्री० ) १ भोजन । भोज्य पदार्थ । जिम्माः ( पु० ) पवन ।

जधनं ( २० ) १ क्ल्हा । कमर । नितंब । २ सेना जो बचत में रक्षी जाय ।—चपता ( स्त्री० ) असती स्त्री ।

जघन्य (वि॰) १ सव से पीछे का। पिछला। श्रन्तिम। सब से यया बीता। निकृष्ट। नीच। तिरस्करणीय। २ श्रद्धलीन।—जः, ( पु॰) १ छोटा भाई। २ श्रद्धती

जधन्य. ( ५० ) शूद्र ।

जिश्नः ( पु॰ ) ( चाक्रमण करने का एक ) श्रस्त । जिश्न ( वि॰ ) मारने वाला । मार डालने वाला ।

जंगम ) (वि॰) चर। जीवधारी। चलने फिरने जङ्गम ) वाले।—इतर, (वि॰) अचल। स्थावर। वो चलफिर न सके।—कुटी, (खी॰) झाता।

जगमम् । जङ्गमम् । (न०) चन । घरण्य । निर्जन स्थान । जंगलम् । (न०) १ वन । घरण्य । निर्जन स्थान । जङ्गलम् । परती भूमि । २ उपवन । बेहद् । ३ एकान्स जगह ।

जंगालः } (प्र॰) खेत की में इ।

जंगुलम् } ( न॰ ) जहर । विष । जङ्गुलम्

जाँघा ) (क्वी०) जाँघ। एडी से घुटनों सक का जङ्घा ) भाग — आरः, — कारिकः, ( ए० ) इस्कारा । डाकिया । चर । दै। देपा । — आगां, (न०) टागों के लिये कवच । ज्ञाल } (वि०) तेज दौदने वाला।
जञ्जल } (व०) देज दौदने वाला।
जञ्जल } (पु०) १ हल्कारा। २ हिरन। बारहजञ्जलः } सिंघा।
जिल्ला ) (वि०) तेज दौदने वाला। तेज।
जिल्ला ) पुर्वाला।
जज् ) (था० पर०) [ जंजति, या जञ्जति,]
जज् ) लहना। युद्ध करना।
जर्द् (था० पर०) [ स्त्री०—जटित ] जमना।
थका होना। बंघना। एकत्र होना। उलक्क ज्ञाना।
(बालों की जटा बाँघना।

जटा (खीं) १ ज्हा। २ जटामाँसी। ३ जह या मूल। ४ शाखा। २शतावरी। ६ शेर के जयाल। ७ वेद का पाठ विशेष।—चीरः,-टङ्ग -टीरः,—धरः, (पु०) शिव जी की उपाधियाँ।—जूटः, (पु०) १ जटात्रों का समुदाय। २ शिवजी के सिर के उमठे हुए बाल:—ज्वालः, (पु०) दीपक। लेंप।—धर, (वि०) जटाजूट धारण करने वाला।

जटायु ( वि॰ ) बड़ी श्रायु वाला ।

जटायुः (पु॰) १ पनी विशेष । इसने सीता जी के लिये रावस से युद्ध कर अपने प्रासा गैंवाये थे । २ गूगला ।

जटाल (वि॰) १ जटाज्टघारी । २ एकन्नी भूत । जटाल: (यु॰) गूलर का वृष्ण ।

जिटिः ) (स्त्री॰) १ गूलरं का वृत्त । २ जटाज्ट । जिटी ) ३ जमाव ।

जिटन् (वि॰) [स्त्री॰—विटनी] १ जटाज्ह्यारी। (पु॰) शिवजी का नाम। २ प्लस्न दृष्ठ।

जटिल (वि॰) १ जटाजूटघारी । २ उलमत डालने वाला । पेचीला । ३ सघन । अगम्य ।

जटिल: ( पु॰ ) १ सिंह। शेर। २ वकरा।

जठर ( वि॰ ) कठोर । दह । मज़बूत ।

जठरं (न०) १ वेट । सेदा । कुछि । २ गर्भा-जठरः (पु०) १ शय । ३ किसी भी वस्तु का श्रॅंदरूनी भाग ।—प्राम्तिः (पु०) पेट के भीतर खाये हुए पदार्थों के। पचाने वाली आग । पाक-स्थली का पाचक-रस ।—आमयः, (पु०) उदर सम्बन्धी रोग । जलोदर रोग ।—ज्याला,— व्यथा, (क्षी॰) पेट की पीड़ा। पेट की न्यथा। वायगोत्ने का दर्द।—यंत्रखा,—यातना, (स्त्री॰) गर्भ में रहते समय का कष्ट।

जड (वि०) १ ठंडा। शीतका। २ निर्जीव । तेज-स्विताहीन । गतिहीन । वकना मारा हुआ। ३ ३ मृद । बुद्धिति । विश्वेकहीन । अज्ञान । ४ अच्छे वरे ज्ञान से शून्य । ४ सुन । अकड़ा हुआ। ठिटुरा हुआ। ६ गूंगा। ७ वेदाप्ययन करने में असमर्थ । किय, (वि०) सुस्त । दीर्बसूत्री। — भरतः, (पु०) विलत्का। गाउदी। अनाही।

ज्ञडम् (न॰) जल । सीसा । जडता (स्त्री॰) । १ सुस्ती । २ श्रज्ञानता । ३ जडत्यम् (न॰) / मूर्वता ।

जिडियन् (पु॰) १ शीतवता । २ विवेकहीनता । ३ सुस्ती । काहिली । सुर्वादिली । ४ ठिउरम । सुन्न । जतु (न॰) लाख ।—श्रश्मकम्, (न॰) खनिज विष विशेष ।—रसः (पु॰) लाख ।

जतुकं ( २० ) लाख ।

जतुका ( न० ) १ लाख । २ चिमगादब ।

अतुकी अतुका } (स्त्री॰) विसगादह ।

जन ( ५० ) हँसली की हड्डी।

जन् (धा॰ श्रात्म॰) [जायते, जात, जन्यते, या जायते ] १ उत्पन्न होना । पैदा होना । २ उदय होना । निकलना । ३ होना । घटित होना । ( निजन्त ) [स्त्री॰—जन्यति ] उत्पन्न करना । पैदा करना ।

जनः (पु०) १ जीवधारी । प्रायधारी । २ व्यक्ति ।
(पुरुष या स्त्री) (समूहार्थ में ) पुरुष गण ।
लोग । संसार । ३ जाति महलेकि के आगे
का लोक :—झितग, (वि०) असाधारच ।
असामान्य । अलोकिक । - अधिपः, —अधिनाधः, (पु०) राजा ।— अस्तः (पु०) १ऐसा
स्थान जहाँ बस्ती न हो । २ अख्रव । प्रदेश । यम
की उपाधि ।—धिन्तकं, (न०) कानाफूसी ।
सुसकुस ।—अर्द्नः (पु०) विष्णु या कृष्ण ।
—अश्रानः, (पु०) मेडिया ।—आचारः, (पु०)
रस्म । रिवाज ।—आश्रमः, (पु०) सराय । धर्मशाला । उतारा ।—आंक्षयः, (पु०) योदे

समय के लिये निर्मित वासस्थान। मगडप तंत्र । चाँदनी । चन्द्रातम : - इन्द्रः, -- हेशः, --ईश्वरः, (पु॰) राजा ।—इष्ट, (वि॰) लीगों द्वास वाच्छित या पसंद ! — इष्टः, ( पु॰ ) एक प्रकार की वसेखी। - उदाहरगाम्, (न०) महिमा। कीर्ति। —भ्रोधः(पु ) मनुष्यों का जमाव या लमूह ।— कारिन, ( ५० ) बाख ।- बजुस, (न०) बोगों की आँख। सूर्य।—त्रा, (स्त्री०) छत्तरी। छाता । ~ देवः, ( पु० ) राजा । — पृदः, (पु०) 🤋 जाति । समाज । किसी राज्य का प्रजा समृह । वंश वर्षा । २ राज्य । राष्ट्र । प्रदेश जिसमें क्वीगें। की वस्ती हो। ३ नगरी। ४ छोग। प्रजा। ४ मानव जाति ।- पवित् (पु०) किसी देश या समाज का शासक।—प्रवादः, (पु॰) १ किंव-दन्ती । श्रकनाह । इत्तिला । २ कलङ्क । श्रपनाद । —प्रिय.(वि ) १ परोपकारी । सर्वोपकारपरायसः । २सर्वजनदिय .-अर्थादा,(स्त्री०)प्रचलित पद्धित । —रञ्जनम्, (न०) सार्वजनिक अनुप्रह प्राप्त करने वाला।—रवः, (पु०) १ किंवदन्ती। श्रफवाह। २ व्यपनाद । कलङ्क ।—लीकः, ( ५० ) महर्लोक के उपर का लोक विशेष ।--वादः (जानेवादः भी) १ समाचार । ख़बर । ऋफः-बाह । २ अपवाद । इतन्त्र !--व्यवहारः ( ५० ) लोकाचार।—अनुन, (वि०) सुप्रसिद्ध ।-अृतिः, (स्त्री॰) धफवाह । किंवदन्ती। इत्तिला :---र्सवाध, (बि॰) सबन बसी हुई (बस्ती) -स्थानं, ( न० ) द्राडकवन । द्राडकारराय जहाँ खर और दूपण की चौकी थी। क ( वि॰ ) [स्ब्री०-जनिका] पैदा करने वाला। उत्पन्न करने वाला । कारव्यीभूत । कः ( पु॰ ) १ पिता। २ जन्म देने वाला) २ विदेह या मिथिला के एक प्रसिद्ध राजा का नाम जो सीता जी के पोष्यपिता थे।-- ग्रात्मजा, (स्त्री॰) सीता जी।—तनगा,—नन्दिनी,— छुता, (स्त्री॰) सीता जी। जानकी जी। गमः } हुमः } ( पु॰ ) चारडाल । [समृह। ता (स्त्री ) १ उत्पत्ति । २ मानवजाति । जन-त ( वि० ) कारणीभूत । उत्पादक ।

जननम् (न०) १ उत्पत्ति । जन्म । २ सृष्टि । ३ प्राहु-भीव। ४ जीवन। अस्तित्व। ४ वंश। कुला। वर्गा । जननिः (स्त्री०) १ माता । १ जन्म । उत्पत्ति । जननी (स्त्री०) १ साता । २ द्या । रहम । अनु-कम्पा । रहमदिली । ३ चिमगादइ । ४ लाख । जनमेजयः ( पु॰ ) चन्द्रवंशी एक प्रसिद्ध राजा। यह महाराज परीवित का पुत्र था और श्रपने पिता को इसने वाले तत्तक से बदला लेने के लिये इसने सर्पयञ्च किया था। पीछे श्रास्तिक ऋषि के समकाने पर सर्पयज्ञ बंद किया गया था। जनियतु ।वि०) [स्त्री०—जनियत्रो ] उत्पादक। सृष्टिकको । वनानेवाला । (पु०) पिता । जनियत्रो (स्त्री॰) माता। जनस् ( न० ) जन देखो । १ उत्पत्ति । सृष्टि । पैदावार २ स्त्री । र माता। ४ भाषां। बहु। पुत्रवधू। जनित (बि॰) १ उत्पन्न करने वाला । २ उत्पन्न किया हुआ। पैदा किया हुआ। कारगीभूत। जनितृ( पु॰) पिता । जनित्र ( छी० ) माता। ( स्त्री॰ ) उत्पत्ति । पैदावार । पैदायश । जनुस् (न॰) १ उत्पत्ति । जन्म । २ सृष्टि । ३ जीवन । ब्रेस्तित्वं ।—जनुवान्धः, ( पु॰ ) जनमान्धः। पैदायशी अंधा । जेतुः । (५०) १ जीव । प्राणधारी । मनुष्य । २ जन्तुः ) ( न्यक्तिगंत ) आत्मा । ३ छत्र जाति का प्राण्यारी —कस्बुः, ( यु॰ ) घोंघा।—फलः, ( ५० ) गूलर का बृह्य । जंतका ) (स्त्री॰) लाख । जन्तुका ∫ **जेत्रमती** (खी०) पृथिवी। जन्त्मती 🛭 जन्मं ( न० ) उत्पत्ति। जन्मन् (न०) १जन्म । उत्पत्ति । पैदायश । २ निकास । उद्गम । प्रादुर्भाव । प्राकट्य । स्टि । ३ जीवन । त्रस्तित्व । जनमस्थान । ५ पैदायश ।— आधिपः, (पु॰) १शिव । २जन्म नसुन्न ।—ग्रान्तरम्, (न॰)

दूसरा जनम।—अन्तरीय, (वि०) दूसरे जन्म का। जन्मान्तरकृत । — धानधा, (वि०) जन्म से अंधा । —अप्टमी, (स्त्री॰) भावस्थला अस्टमी। जिस दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था।— दुराइली, (स्त्री०) एक चक्र विशेष जिसमें जन्म-समय के प्रहों की स्थिति का उल्लेख किया जाता है ।—इ.त. ( पु० ) पिता।—सेत्रं, ( न० ) उत्पत्तिस्थान ।-तिथिः, ( पु॰ स्त्री॰ )--दिनम्, (न०)—दिचसः, (पु०) अन्म-दिवस ।-दः. (पु०) पिता ।--न तमं, --भं, (न०) यह नचन्न जो जन्म के समय हो !-नामन्. (त०) जन्म होने के १२ वें दिवस रखा गया नास जो राशि के अनुसार याद्य अचर संयुक्त होता है !-- पत्रं. ( न० ) --पत्रिका, (खी॰) जन्मकुएडली। - प्रतिष्ठा (खी॰) १ जन्मस्थान । २ साता ।—भाज, (पु॰) प्राणी । जीवधारी ।--भाषा, (स्त्री॰) सातृभाषा ।--भूमि, (स्री०) जन्मस्थान ।—योगः, (पु०) जन्म-कुण्डली ।-रोगिन्, (वि०) पैदायशी वीमार । लग्नं, ( २० ) वह लग्न जो जन्म के समय हो। -वर्त्पन्, (न०) भग । योनि ।-- शेश्वनं, (न०) जन्म होने पर, तत्सम्बन्धी कर्तन्यों का यथा-विधि पालन |-साफल्यं, (न०) जीवन के उद्देश्यों की सिद्धि।—स्थानं, ( न० ) १ जन्म-स्थान । २ गर्भाशय ।

ान्मिन् ( ५० ) शासी। जीवधारी।

ान्य (वि॰) १ उत्पन्न हुआ। पैदा हुआ। (समासान्त में इसका अर्थ होता है)। २ किसी कुल या वंश का अथवा किसी कुल या वंश सम्बन्धी। ३ (अमुक से) उत्पन्न। १ गँवारू। प्रामीण। साधारण। ६ राष्ट्रीय।

ान्यः (पु०) १ पिता । २ मित्र । २ वर (दूल्हा) का नातेदार । मित्र । टहलुत्रा । ३ साधारण जन । ४ किंवदन्ती । अफवाह । ४ उत्पत्ति । सृष्टि । पैदायश । उत्पत्त । सृष्टि की हुई वस्तु । कर्म (क्रिया का फल ) ३ शरीर । ४ जन्म के समय होने वाला अशकुन । ४ हार । पैंट । मैला । ७ युद्ध । लड़ाई ७ भन्धीना । फटकार ।

ान्या (खी॰) १ माता का मित्र। २ वधू के नतैत।

वयु की सहैली । ३ हवं। याह्नाद । ४ स्तेह । प्रीति । [अग्नि । ४ सृष्टिकत्तो या बहात । जन्युः ( पु० ) १ उत्पत्ति । २ प्राणी । जीवधारी । ३ जप् ( था० परस्मे० ) [ जपित, जित, जप्त ] मन ही मन किसी ( मंत्र को ) बारं वार कहना । जप करना ।

जपः (५०) संत्र जो अत्यन्त धीमे स्वर से धार बार पढ़े जाँय। —पराय्याः, (वि०) जपनिरतः।— भाजाः, (स्त्री०) माला जिस पर जप किया जाय।

जपा (स्त्री॰) सदागुलाब का फूल या पौधा।

ज्ञप्यं (न॰) ज्ञप्यः (पु॰) } मंत्र को जपा नाय।

जम् ) ( था० पर० ) [ जभित, जंभित ] सङ्गम जम् ) करना। रमण करना। (श्रास्म०) [ जभित, जम्भते ] जसुहाई जेना। उवासी जेना।

जम् ( ४० परस्मै० ) [ जमित ] खाना ।

जमदिनिः ( ए॰) । मृगुवंशीय एक ऋषि जो परशुराम के पिता थे। इनके पिता का नाम ऋषीक और माता का नाम सत्यवती था। जमदिन बड़े अध्ययन शील थे और कहा जाता है इन्होंने वेदा-ध्ययन भली भाँति किया था। इनकी मामी का नाम रेख था। जिसके गर्भ से इनके पाँच पुत्र हए थे।

जपंती } (पु॰) [ द्विवचन ] पति पत्नी । दम्पती और जपन्ती } जायापति ।

जंबालः ) (पु०) १ कीचड् । २ काड् । सिवार । जम्बालः ) ३ केतक पौधा ।

जंबालिनी } ( की॰ ) नदी। जम्बालिनी }

जंबीरं जम्बीरम् } (न॰) जमीरी का फल।

जंबीरः } (पु॰) जमीरी का वृद्ध ।

जंबु, जम्बु ) (स्त्री॰) जासुन का फल श्रोर जासुन का जंबू, जम्बू ) ऐड़ ।—खग्रहः,—द्वीपः, (पु॰) सात

द्वीपों में से एक, जो मेरु पर्वत के। घेरे हुए हैं। जंबुकः, जम्बुकः ) (९०) १ श्रमाल । गीरह २ जंबुकः, जम्बूकः ) नीच मनुष्य । ३ जामुन का फल ।

सं श की ४२

जंब्लः ) (पु०) वृत्त विशेष।
जम्बूलः ) (पु०) वृत्त विशेष।
जम्भः ) (पु०) १ दाँत। २ जाँबड़ा । ३ भवणः।
जम्भः ) ४ कृतरना। काटकर दुकड़े दुकड़े कर डालना।
१ भागः। ग्रँशः। ६ तरकस। त्यीर। ७ ठोड़ी।
१ म जमुहाई। १ इन्द्र द्वारा हत एक दैवा। १० नीवृ
या जंभीरी का पेड़।—द्यातिः,—द्विष्,—
मेदिम्. रिपुः, (वि०) इन्द्र।—ग्रारिः, (पु०)
१ ग्रागः। २ इन्द्र का वज्र। ३ इन्द्र।

र्जभका, जस्मका

(स्त्री॰) जमुहाई । उवासी । जंभा, जम्मा जंभिका, जिमका जमीरः, जम्भीरः } जंभरः, जम्भरः (५०) नीवृ या जंभीरी का वृष्ठ। जयः (५०) विजय । सफलता । जीत [ युद्ध या जुयाँ या मुकद्दमें में)। २ संयम। नियह। इसूर्य। ४ इन्द्रपुत्र जयन्त । ४ बुधिष्टिर । ६ विष्णु के हार पालों में से एक। ७ अर्जुन की उपाधि। ८ पताका विशेष। ४ मार्ग । १ ज्योतिष में ३ या । दमी। १३शी तिथियां।—आवह, (वि॰) विजयस्वयी । विजय देने वाला ।—उद्धर (वि॰) विजय प्राप्ति के आनन्द में नृत्य करने बाला।—सोलाहलः, ( पु॰ ) । जयनयकार। २ पाँसों का खेल विशेष।—घोषः,—घोषग्रां, (न०) घोषणा, (स्री०) विजय का दिंदीरा। -ढका (स्त्री०) विजयस्चक ढोल का शब्द। —पर्ञ. (न०) विजय का खेखा।—पालः, (५०) १ राजा । २ वस । ३ — पुत्रकः, (पु०) एक प्रकार का पाँसा।—मङ्गलः, (पु०) शाही हाथी । २ ज्वर की दवा।—वाहिनी, (स्त्री०) शची देवी की उपाधि ।—ग्रब्दः, ( पु० ) १ जयजयकार । २ जय।—स्तम्भः (पु०) विजय का स्मारक स्वरूप स्तस्भ ।

जयनम् ( न॰) १ जीत । विजय । २ धुड्सवारों तथा हाथी सवारों श्रादि का कवच ।—युज्, ( वि॰ ) १ विजयी । २ बहुमृल्य साज सामान से सजा हुआ घोड़ा श्रादि ।

जयन्तः (पु॰) १ इन्द्रपुत्र। २ भिव। ३ चन्द्रमा। —पत्रम् (न०) जज का लिखा हुआ फैसला। श्रत्यमेधीय घोड़े के माथे पर बँधा हुआ विजय पत्र। [धुर्मा का नाम | जयन्ती (खी०) १ पताका | ध्वजा । २ इन्द्रपुत्री । ३ जयद्रथः (पु०) दुर्योधन का बहनोई जो सिन्धु देश का राजा था । यह दुःशला का पति था । अर्जुन के हाथ से यह महाभारत के युद्ध में मारा गया था।

जया (स्त्री॰) १ हुगां की परिचारिका का नाम |
जियन (वि॰) १ विजयी | सफल | सुकदमा जीतने
वाला | ६ मने हर । मन के। वश में कर लेने
वाला । (पु॰) विजयी | जयी |
जय्य (वि॰) जीतने योग्य । जो जीता जा सके |
जय्ठ (वि॰) १ सख्त : कहा | ठोस । बृहा | ६
जर्जरित | निर्वल । ४ पूरा बहा हुआ । पका ।

पका हुआ । २ निष्ठुर । नृशंस । जरठः ( पु॰ ) पागहु राजा का नाम । जरगा ( वि॰ ) बृहा । जर्जरित । निर्वेख ।

जरत् (वि॰) १ बुड़ा । पुरिनया । २ कमज़ोर । जर्जरित ।—कारुः, (पु॰) एक महिष का नाम जिसने वासुकी की वहिन के साथ शादी की थीं। —गवः, (पु॰) बूड़ा वैज ।

जरती (की॰) बृड़ी स्त्री। हुड़िया। जरतः (पु॰) १ बृड़ा आदमी। २ मेंसा।

जरा (खी०) १ बुहापा। २ निर्वलता। बुहाई। ३ पाचनशक्ति । ४ एक राचली का नाम जिलने जरासंघ के शरीर के दो हुकड़ों की जोड़ा था। — प्राचस्था, (खी०) वार्द्धम्य। जीर्गला।— जीर्ग्ग, (वि०) बुहापे के कारण निर्वल। कमज़ोर।—सन्धः, (पु०) यह बुहद्रथ का पुत्र था थीर मगध देश का राजा था। इसकी बेटी कंस की न्याही थी। जब उसने सुना कि, श्री कृष्ण ने इसके दानाद का मार डाजा है; तब इसने १० वार मथुरा पर घड़ाई की। इसकी चढ़ाइयों से तंग स्राकर यादवों का मथुरा स्थागनी पड़ी और वे मथुरा से सुदूर और समुद्दस्थित द्वारकापुरी में जा बसे थे। अन्त में महाराज युधिष्ठिर के राजस्य यज्ञ में श्रीकृष्णचन्द्र जी की दुरिससिन्ध से भीम ने इसका वध किया था।

जरायिणः ( पु० ) जरासम्थ का नाम।
जरायु ( न० ) १ कैचली। २ गर्माशय की जपर की
मिल्ली। ३ गर्भाशय । भग।—ज, ( वि० )
वे प्राणी जो जरा से युक्त उत्पन्न होते हैं। यथा
मनुष्य। सृग श्रादि।

जरित (वि०) १ वृहा। अधिक उम्र का। २ निर्वेख । जीर्य । [उम्र का। जरिन (वि०) [स्वी०—जरिगी] वृहा। अधिक जरूथम् (न०) माँस।

जर्जर (वि॰) १ बृहा। जीर्था। कसज़ीर। २ विसा हुन्ना। फरा हुन्ना। दुकड़े दुकड़े किया हुन्ना। विभक्त। चीरा हुन्ना। ३ वायल। चीरिल। ४ पोला।

अर्जुरम् ( न० ) इन्द्रध्वजा ।

जर्जरित (वि॰) १ वृहा । पुराना । जीर्ण । निर्वत । २ विसा हुआ । उकड़े उकड़े किया हुआ । उकड़े . उकड़े हो कर विखरा हुआ । ३ निकम्मा किया हुआ । अवश ।

जर्जरीक (वि॰) १ पुराना ।—जीर्गा, (पु॰) २ छिद्रों से परिपृर्ती । छिद्रान्वित ।

जर्तुः ( पु॰ ) १ मग । योनि । २ हाथी ।

जल (वि॰) सुस्त । शीतन । ठंडा : — अञ्चलं, ( न० ) १ चरमा। साता। २ प्राकृतिक जल-प्रवाह । ३ काई। सिवार।—ग्रञ्जलिः, ( पु० ) त्रअलीभर जल । २ जलतर्पण ।—ग्रदनः, (५०) बगुना ।—झटनी, (स्त्री०) जींक। जलौका।--ग्रस्टकः,(न०) शार्क नाम का मस्य। —अत्ययः, ( ५० ) शरद्ऋतु ।—अधिदैवतः, (५०)—अधिदैवतम्, ( न० ) वरुष । पूर्वाचाहा नचत्र ।--अश्रिपः, ( पु॰ ) वस्ता । अस्त्रिका, (स्त्री०) कृप । कुछा । - अर्कः ( ५० ) जल में सूर्यमण्डल का प्रतिविम्ब ।— व्यर्णवः, (यु०) १ वर्णऋतु । २ मीठे जल का समुद्र ।—ग्रार्थिन्, (वि॰) प्यासा ।—ग्राव-तारः, (५०) नहीं का बाट ।—अष्ठीला, ( ४० ) एक बृहद् चौकार तालाव ।—ग्रासुका, (स्त्री०) जैंक।—श्राकारः, (न०) च्यमा। पुत्रशारा । फब्बारा । कृप ।—ग्राकांत्तः, ( पु॰ )

कांतः, — कांतिन, ( ५० ) हाथी ! — ञ्चाखुः, (वि॰) उदविलाव जो मञ्जूली खाता है।—ग्राह्मिका, (स्त्री०) जीक।—ग्राधारः, (५०) तालाव । सरोवर । जलाशय ।--थायुका, (स्त्री॰) जींक।—द्यार्द, (वि॰) भींगा । तर ।—बाईम्, ( न॰ ) भींगे कपड़े । थार्द्रो, ( स्त्री॰ ) पानी से तर पंसा — —म्राजीका, (स्त्री०) जींक।—म्रावर्तः, (९०) मैंवर ।—ग्राशयः, ( ९० ) १ तालाव । सरीवर २ मञ्जी। २ समुद्र।—आश्रयः, ( पु० ) १ ताबाव। २ जलभवन ।—आहर्यः ( न० ) कमल ।—इन्द्रः, ( पु॰ ) १ वरुण । २ समुद्र । —इन्धनः, (न॰) बाइवानतः।—हमः, ( पु॰ ) स्ंस । शिशुमार । — ईग्नः, — ईश्वरः, (५०) १ वरुण ।२ समुद्र ।—३५क्ट्रासः, (५०) १ परीवाह। नहर। नाली। २ नदी की बाह ।—उद्रं, (न०) जलोदर !—उरगा, (स्त्री॰) —ग्रोकस्, ( पु॰ ) श्रोकसः, जींक। — कराटकः, ( पु॰ ) नका नाका। घड़ियात । —किपः, ( पु॰ ) गंगा जी की सूँख । —कपोतः, ( ५० ) जलकवृतर ।—करङ्कः, (५०) श्याङ्घार नारियल । ३ बादल । ४ लहर । १ कमल । — कल्कः ( पु॰ ) कीचड़ । काकः, (पु॰) पानी का कौद्या। पानकौड़ी। —कान्तारः, ( पु॰ ) वरुए । – किराटः, (पु॰) शार्क मञ्जली ।—कुक्टः, (पु॰) जलमुर्ग । मुरगावी । कुलंज । कुन्तलः, ( न०) —कोशः, (वि०) सिवार !—क्रुपी, (स्त्री०) १ चरमा। होता। कृष । २ तालाव । पोखरा। ३ भॅवर । —कूर्मः, (पु॰) सूस । —केलिः, ( पु॰ ) या —क्रीडा, ( स्त्री॰ ) जल में का खेल जैसे एक दूसरे पर पानी उली-चना । - क्रिया, (स्त्री०) जलतर्पण !--गुल्मः, ( पु॰ ) ३ कडुआ । २ चौक्ँय तालाव । ३ भँवर। - सर (वि०) (जलेसर, भी रूप होता है ) जल का ।—चरजीवः, —चर, 🕂 आजीवः, ( ए० ) मञ्जा । घीमर । माही-गीर। - चारिन्, ( ५० ) १ जलं में रहने वादा

( पु॰ ) ऊदविलाव ।—विस्वः, ( पु॰ )— विस्वम्, ( न॰ ) बबूला । —विद्वः, ( पु॰ )

जन्तु। २ मञ्जूली।--ज (वि०) जल में पैदा होने वालां। जल में रहने वाला ।-- जः, ( पु॰ ) १ जलजन्तु । २ सञ्चली । ३ सिवार । काई । ४ चन्द्रसा ।- जः, (पु०)-जम्, (न०) १ शंख । २ बोंबा। कमल । जन्तुः, (पु०) १ मछ्ती। २ कोई भी जल में रहने वाला जीव। —जन्तुका, (खी०) जौक।—जनमन्, (न०) कमल !-जिह्नः, (पु०) मगर। नाका।-जीविन्, ( पु॰ ) घीवर । माहीगीर । मङ्वाहा । —तरङ्गः, ( पु० ) १ लहर ! २ जलतरंग । वाद्ययंत्र विशेष ।—आ, (स्त्री०) छाता ।---त्रासः, ( पु॰ ) जलातङ्क । पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न पागलपन !-दः, ( पु० ) १ बादल । २ कपूर ।--ग्रशनः, (पु०) साल वृत्त ।--ब्रागमः, ( पु० ) वर्षाऋतु ।—दुर्दुरः, ( पु० ) वाद्ययंत्र विशेष ।—देवता, ( स्त्री॰ ) जलपरी । —द्रोग्गी, ( स्त्री॰ ) बाल्टी I डोलची ।—धरः, ( पु० ) १ बादल । २ समुद्र ।—धि, (पु०) १ समुद्र । २ संख्या विशेष । ३ चार की संख्या । —नकुताः, ( पु॰ ) अद्विताव ।—नरः, (पु॰) जलमानुस ।--निधिः, (पु॰) १ समुद्र । २ चार की संख्या ।- निर्गमः, ( ३० ) १ नाली । पानी निकलने का मार्ग। २ जलप्रपात। निलिः, ( स्त्री० ) सिवार । काई ।—पटलं, ( न० ) वादल।—पतिः, ( ५० ) १ समुद्र । २ वरुख। —पथः, ( पु॰ ) समुद्री यात्रा ।--पारावतः, (५०) जलपत्ती विशेष । —पुष्पम्, (न०) जल में उत्पन्न होने वाला फूल ।—पूरः, ( पु॰ ) १ जल की बाद । २ जल से परिपूर्ण चरमा ।--पृष्ठजा, (स्त्री०) काई। सिवार । - प्रदानं, (न०) तर्पेश ।--प्रालयः ( पु॰ ) जल द्वारा नाश । —प्रान्तः, (पु॰) नदीतट ।—प्रायं, ( न॰) वह देश जिसमें जल का बाहुल्य हो। -- प्रियः, (पु॰) १ चातक पत्ती । २ मञ्जी। -- सव, (पु०) ऊर्विलाव ।-म्राचनम्, (न०) जलप्रलय । बृहा।-बन्धुः, ( पु॰ ) मञ्जी ।-बालकः, ( पु॰ )—वालकः, ( पु॰ ) विन्ध्यागिरि ।

—वातिका, ( स्त्री॰ ) विजली ।—विडालः,

९ भील । सरोवर । २ कब्रुवा । ३ केंकड़ा ।— — भूः, (पु॰) १ बादल । २ जलसञ्चय का स्थान । ३ कपूर विशेष । -- भृत, (पु०) १ बादल । २ घड़ा । ३ कपूर ।—मिद्रिका, (स्त्री०) जल का कीड़ा।—मगडूक, ( न० ) जलददु र । एक प्रकार का वाजा।—मार्गः, ( पु॰ ) नाली। पनाला। पानी निकलने का रास्ता। नहर।--मुच्, ( पु॰ ) १ बादल । २ कपूग विशेष ।— मूर्तिः, (पु॰) शिव जी की उपाधि विशेष। -मूर्तिका, (स्त्री०) श्रोला।- यंत्रम्, (न०) १ फव्वारा । २ जल खींचने की कल ।--यात्रा, ( स्त्री॰ ) जलमार्ग से गमन ।--यानं, ( न॰ ) जहाज़। नौका ।—रग्रडः, (वि०) – रुग्रडः, (पु०) १ भवर । २ फुन्नार ३ वृंद । ६ सर्प । —रसः, (पु॰) निमक । लवण।—राशिः, ( पु॰ ) सञ्चद्र ।—रुहः, (पु॰) रुष्टं, ( न॰ ) कमल ।---रूपः, (पु०) मगर। घडियाल। नक ।--लता, (स्त्री॰) लहर ।--वायसः, (पु०) जलपन्नी विशेष। सुगवि। - वाहः, (पु॰) बादल।--वाहनी, (की॰) नाली। परनाला । नहर । वंबा ।—बृश्चिकः, (पु॰) भींगा मद्यली।--व्यातः, ( पु॰ ) पनिहाँ साँप। —शयः, ( न॰ ) शयनः,—( पु॰)—शायिन्, (पु०) विष्णु । - शूकं. (न०) सिवार। काई।--शुक्तरः, ( पु० ) नक्र। मगर । बहि-याल ।---शोषः, ( पु० ) सुखा । अनावृष्टि ।---सर्पिशी, (स्त्री०) जींक। -सुचिः, (स्त्री०) १ संइस । शिशुमार । २ मछ्ती विशेष : ३ काक। ४ जैंक।—स्थानं, ( न० )—स्थायः, (पु॰) सरोवर । भीख । तालाव । — हम्, ( न॰ ) घर जिसमें जगह जगह फव्वारे लगे हों । ग्रीव्मभवन ।—हस्तिन्, ( पु॰ ) जल-हाथी।—हारिएी, (स्त्री॰ ) नाखी । पनाला। —हासः, ( ५० ) फेन । भाग । समुद्रफेन । जलम् (न०) १ पानी । २ एक सुगन्ध द्रच्य विशेष । ३ शीतलत्व । ४ पूर्वापादा नत्तत्र ।

```
जलगमः }
जलङ्गाः ∫ (पु॰) चायडाल ।
जलमसिः ( ५० ) ३ बादल । २ कपूर ।
जलाका
जलालुका
जलिका
             (स्त्री०) जैकि।
जलका
जलुका
जलेजातम् }( २०) कमला
जलेज
जलेशयः ( पु॰ ) १ मझली । २ विष्णु ।
जहप (धा॰ परस्मै॰) जिल्पति, जल्पिती । बोलना ।
    वातचीत करना । २ वर्राना । श्रस्पष्ट बोलना ।
    ३ सोतजाना ।
अल्पः ( पु॰ ) १ बातचीन । वार्तालाप । २ संवाद ।
    इगपसपा ४ वादविवाद । दूसरे की बात काट
    कर अपनी बात रखने बाला।
          ) (वि०) [ छी०—जित्यका ]
जल्पाक ) बातृनी । बक्की ।
जव (वि॰) तेज । फुर्तीला ।—ग्राधिकः, (पु॰)
    वेगवन्त घोड़ा। युद्ध की शिक्षा प्राप्त घोड़ा।—
    श्रनिजः, ( पु० ) श्रांघी । नुफान ।
ज्ञवः ( पु॰ ) १ तेजी । कुर्त्ती । जल्दी । २ वेग ।
जवन (वि॰) [स्त्री:--जवनी ] तेज़। फुर्चीला।
जावनः ( पु॰ ) १ युद्ध की शिचा प्राप्त घोड़ा । २
    वेगवन्स घोड़ा।
जवनस् (न०) तेज़ी । फुर्सी । वेग ।
जविनका } (स्त्री०) १ कनात । २ पदी । चिक ।
अवसः ( ५० ) चरागाह ।
जवा (स्त्री०) जवा कुसुम (
जाप ( उभय० धा० ) [जापति, जापते ] घायल
    करना। चोटिस करना।
 जस (घा० पर० ) [जस्यति ] मुक्त करना ।
     बोड़ देना [ जसति, जासयति ] मारना ।
     वायल करना । चोटिल करना । २ तिरस्कार
     करना । अपमान करना ।
 जहकः ( पु॰ ) १ समय । काल । २ वचा । ३ साँप
     की केंचली (
```

```
जहत् ( दि॰ ) [ स्त्री॰ - जहती ] स्वक्त । परित्यक्त ।
अहानदः ( पु॰ ) कल्पान्त प्रलय ।
जहः (पु॰) किसी भी पशु का वजा।
अन्द्रः ( ५० ) सुहोत्र राजा का उन्न जिसने गङ्गा की
    अपना दत्तक बनाया था।
ज्ञागरः ( पुः ) १ जागृति । २ जागृत अवस्था का
    दश्य । ३ कवच । जरहयस्तर ।
आगरणम् ( २० ) १ जागृति । जागना । २ साव-
    धानी । सतर्कता ।
जागरा ( स्त्री० ) देखो जागरणम् ।
जागरित (वि॰ ) १ जागा हुआ । २ सतर्क !
जागरितम् ( न० ) जागृति । जागरण ।
जागरिहा ( वि॰ ) [स्त्री॰ - जागरित्री] १ जागृत ।
जागरूक 🌖 निदा का अभाव । २ सावधान । सतर्क ।
जागतिः १
          ( स्त्री॰ ) जागते रहना i
जागयां
जानिया )
जगुडम् (न०) केसर । जाकान ।
जागृ. [ घा॰ पर॰ जागतिं, जागरित ] १
    जागते रहना । सावधान रहना । २ रात भर
    वैठ रहना । ३ नींद में जगाया जाना ! ४
    पहिले से देखना !
ज्ञाधनी (स्त्री॰) १ पृंछ । दुस । ३ जंघा ।
जांगल ) ( वि॰ ) [ स्त्री॰—जाङ्गली ] १
आङ्गल ) देहाती । चित्रवत् शुदुर्शन । नयनरञ्जन ।
    रस्य सुन्दर। २ जंगली। ३ वहशी । वर्षर।
     ४ उजाइ | स्ना ।
जांगतः }
जाङ्गतः }
           (३०) तीतर विशेष । कपिञ्चल पन्नी ।
जींगर्स 🚶 ( न० ) ९ मांस । २ हिरन का यांस ।
जाङ्गलम् ) ३ क्वरदेश का समीपवर्ती देश विशेष ।
जांगुलं ) ( न० ) जहर । सर्व श्रादि विवेले जान-
जाङ्गलम् ) वरीं का जहर ।
जांग्रीलः
जाङ्गंलः
            🍕 यु० ) विषवैद्य 🖡
 जोर्गेतिकः ।
जाङ्गीलकः
 जां विकः
           ( पु॰ ) १ धावक। हत्तकारा । २ उंट।
 जाजिन् (५०) योदा । बदने वाला ।
```

जाठर (वि॰) [स्त्री॰—जाठरी ] पेट सम्बन्धी या पेटका। जाटरः ( पु॰ ) पाचन शक्ति । जाड्यं ( न० ) १ ठिटुरन । इठन । २ सुस्ती । अकर्म-**ण्यता।३ मूर्खता। ज**ड़ता। ४ जिह्ना का स्वाद राहित्य। जात (व० कृ०) ३ उलका पैदा हुत्रा। २ निकला हुआ। बढ़ा हुआ। ३ कारणीभृत ४ द्रवित। दुःखी ।—श्रपत्या, ( स्त्री॰ ) माता ।—श्रमर्ष, (वि॰) कुद्ध । रोपित ।—ग्रश्न, (वि॰) श्राँस् बहाता हुत्रा । रोता हुत्रा ।— इप्टिः, (स्त्री) पुत्रोत्पन्न के समय किया जाने वाला भर्मकृत्य विशेष ।—उत्तः, ( पु॰ ) जवान बैल । -कर्मन्, (न०) बालक उत्पन्न होने के समय किया जाने वाला कर्म विशेष ।--कलाप, (वि०) पुंछ वाला (जैसे मार)।—क!म, (वि०) मोहित । लट्टू । लवलीन ।--पद्म, (वि०) पंखोंबाला।—पाश, (वि०) बेड़ी पड़ा हुआ। —प्रत्यय, (वि॰) विश्वास दिलाया हुन्ना।— मन्मथ, (वि०) प्रेमासक्त ।—मात्र, (वि०) हाल का जन्मा हुआ। - रूप, (वि०) सुन्दर। कान्तिमान ।—हएम्, ( न० ) सुवर्ण । स्रोना ।

—वेदस, ( पु० ) अग्नि। जातक (वि॰) उत्पन्न। जातकं (५०) १ सद्योजात बालक। २ भिद्यक। जातकः ( न० ) ३ जातकर्मः। वालक के उत्पन्न होने पर किया जाने वाला कर्म । २ जन्मकुण्डली । ३ समान वस्तुओं का जोड़ या डेर ।

निरिचत होने वाली जाति । ३ वर्ण । जाति । वंश। कुला। ४ जाति। ४ श्रेणी। कचा । किसी वस्तु या जीव की पहिचान का चिन्ह या विशेषता विशेष। ७ अग्निकुगड । ८ जाय-

फल। (चमेली के फूल या पौधाः १० ग्रब्यव-

जातिः (स्त्री॰) १ उत्पत्ति । जन्म । २ जन्म से

हार्य उत्तर (न्याय में)। ११ सरगम। सा रे ग म पा धा नी सा। १२ छन्द विशेष।—द्यंधः,(पु॰) जन्म से ग्रॅंघा ।—कीणः,—केाषः, ( पु० ) कोषम्, ( न०) जायफल। —कोशी, —कोषी,

(स्री॰) जायफल का छिलका।—धर्मः, (पु॰) १ वर्ण धर्म । २ जातीय गुण ।—क्वंसः, (पु०)

वर्षच्युति या वर्णाधिकार से बहिष्कृति ।--पत्री, (स्त्री०) जायफल का ऊपरी ज़िलका ।—ब्राह्मस्यः, ( पु॰ ) केवल जन्म से ब्राह्मण किन्तु कर्म से नहीं। ऋपद बाह्यया।—भ्रंशः, (पु॰) जाति-

भ्रष्टता ।—लत्तर्गां, ( न० ) जातीय पहिचान । —वैरं, ( न॰ ) स्वाभाविक शन्नुता । वैरिन्, ( पु० ) स्वाभाविक वैरी !—शब्दः, ( पु० ) संज्ञा :--सङ्करः, ( पु॰ ) दोगला । वर्णसङ्कर । —सम्पन्न, (वि॰) कुलीन। उत्तम कुल का।

सारं, ( न॰ ) जायफल। - समर, ( नि॰ ) पिछले जन्म का वृत्तान्त स्मरण रखने वाला।---होन, (वि०) नीच जाति का। जातिच्युत। जातिमत् (वि०) कुलीन। उत्तम कुल का। जात् ( अध्ययः ) १ समस्त । नितान्त । किसी समय। सम्भवतः। २ कदाचित् । कभी कभी। ३ एक

बार । किसी समय । किसी दिन ।

जातुश्चानः ( पु॰ ) राचस । दैत्य । पिशाच । जातुष (वि०) [स्त्री०--जातुषी] १ लाख का बना या लाख से ढका हुआ। २ चिपचिपा। चिप-कने वाला। जात्य (वि०) १ एक ही कुल वाला ! २ कुलीन । ३ मनोहर। प्रिय । प्रसन्नकर।

जानकी (स्त्री०) श्रीरामचन्द्र जी की पत्नी सीता। जानपदः ( पु॰ ) १ श्रामवासी । श्रामीय । गँवार । किसान। २ देहात। ३ प्रजा। जानु ( न० ) घुटना ।—द्भ, ( नि० ) घुटनों तक। धुटनों जितना गहरा।—फन्नकम्, (न०)— मग्रहत्म्, ( न० ) सुरिया। चपनी।

जापः ( पु०) १ जप । फुसफुसाहट । गुनगुनाहट । बर-बराना । २ संत्र का अप । जाञालः ( पु॰ ) वकरों का समृह । ज्ञाभद्ग्न्यः ( पु॰ ) परश्रुराम का नाम ।

जामा (स्त्री०) १ लड़की । २ बहू । वधू । जासादः ( ५० ) १ दामादः । २ प्रसु । स्वामी । ३ ख्रजमुखी ।

ज्ञामिः (स्त्री०) १ बहिन। २ लड़की। ३ वधू।

पुत्रवधू । ४ निकट की स्त्री नातेवारीन । १ सती साध्वी स्त्री ।

ज्ञामित्रं ( न० ) जन्म से सातवाँ घर या जन्मजन से ७ त्रीं लग्न।

जामेयः (पु॰) भाँजा। बहिन का पुत्र।
जाम्बबन् (न॰) १ सुवर्ण। स्तोना २ जामुन-फल।
जांच्चं ) (पु॰) रीछों के राजा, जिम्होंने लंका पर
जाम्बबन् र्रियाकसम्म करने में श्रीरामचन्द्र जी की
सहायवा की थी।

जाम्बीरम् ) जाम्बीलम् । जमीरी । नीवृ विशेष ।

जाम्जूनदं ( न० ) १ सुवर्ण । सोना । २ सोने का श्राभूषण । ३ घत्रा का पौथा ।

जाया ( छी० ) छी। छी को जाया कहने का कारण मनुस्मृतिकार ने इस प्रकार बतलाया है — पतिर्भार्गी सम्यविषय गर्भी भूतवेद जायते। जायायास्तिहि जासात्वं यदस्यां जायते पुनः॥ —धानुजीविन्, (पु०)—ग्राजीवः,—मनुः (पु०) १ नद । नचैया । २ रण्डी का पति । ३ भिन्नक । मोहताज ।

जायिन् (वि॰) [स्त्री॰—जायिनी] जीतने वाला । वशवर्ती करने वाला !

आयुः ( पु० ) १ दबाई । २ वैद्य ।

आरः (पु॰) श्राधिक। वीर। प्रेमी।—जः,—जन्मन्, —जातः, (पु॰) दोगला।—भरा, (स्त्री॰) खिनाल श्रीरत।

जारिणी ( स्री॰ ) छिनाल श्रीरत ।

आतं (न०) १ जाल । फंदा । २ सकड़ी का जाल । १ कवच । ४ रोशनदान । खिड़की । १ संग्रह । संख्या । समुदाय । ६ जादू । ७ माया । अम । म अनखिला फूल ।—प्रदाः, (पु०) सूराख । छेद । —कर्मन् [न०] मञ्जली पकड़ने का धंधा या पेशा ।—कारकः,(पु०) १ जाल बनाने वाला । २ मकड़ी ।—गाणिका, (स्त्री०)—मथानो, — पाद,—पादः, (पु०) हँस ।—प्राया, (स्त्री०) कवच । जरहबख्तर ।

जालकं (न०) १ जाल। २ समृह। संग्रह। ३ - भंरोखा। सिड्की। ४ कली। अनस्तिला फूला ४ चूड्रामणि। आमरण विशेषः। ६ घोंसला। ७ माया। अम। घोसा।—मातिन् ( वि॰ ) अवगुण्डित। वृंधर।

जालिकेन् ( पु॰ ) वाद्वा ।

जालकिनी (स्त्री॰) भेड़।

जािकः (पु०) १ माहीगीर । मञ्जूषा । २ बहे-लिया । चिबीमार । ३ मकड़ी । ४ स्वेदार । ४ वदमाल । गुंडा ।

जाजिका (स्त्री॰) १ जाल । २ कवच । ३ सकदी । ४ औं क । ४ विधवा । ६ लोहा । ७ धूंघट । वसी वस्त्र ।

जालिनी (स्त्री॰) तसबीरों से सुसजित कमरा।

जातम ( वि॰ ) [ स्थी०—जातमी ] १ निष्दुर तृशंस । कड़ा । सङ्घ । २ दुस्साहसी । श्रविवेकी ।

जातमः ( पु॰ ) १ वदमाश । गुंडा । २ धन-हीन । नीच ।

जाल्मक (वि॰) [स्त्री॰—जाल्मिका] चृच्चित। नीच। कमीना।

जावन्यं (न॰) १ गति । रफ़्तार । तेज़ी । २ शीव्रता । हड्बड़ी ।

जाह्नवी (स्त्री) श्री गङ्गा जी।

जि (धा॰ परस्मै॰) [ज्ञयति,—जित ] १ जीतना। हराना। वशवर्ती करना। २ श्रागे बढ़ जाना। ३ जीतना (बाज़ी या दाव)। ४ निश्रह करना। ४ विजयी होना।

जिः ( ५० ) पिशाच ।

जिगत्तुः ( ५० ) स्वाँस । जीवन ।

जिगीपा (स्त्री०) १ जीतने की श्रमिलाया । २ स्पर्धा । ३ प्रतिष्ठा । मान । ४ पेशा ।

जिगींधु (वि॰) किजयी होने का अभिलाषी।

जिघत्सा (वि॰) १ मुखा । २ प्रयत्नशील । ३ सन्तुष्ट । जिघत्सु (वि॰) भूखा ।

जिद्यांसा (स्त्री॰) वत्र करने का ग्रमिलाषी।

जियांसुः ( ५० ) राज । बैरी ।

जिघुद्या (स्त्री०) प्रहरण करने या पकड्ने का अभिजापी। (श्रंदाजन।

जिझ (वि॰) महकदार । श्रानुमानिक । श्रंदाज़िया । जिज्ञासा (स्त्री॰) (किसी बात के ) जानने की इच्छा । जिज्ञासु (वि॰) १ किसी बात की जानने का अभि-जाणी। २ सुसुद्ध।

जित् ( वि॰ ) [ यह समासान्त शब्द के प्रन्त में याता है। यथा कामजित्] जीतने वाला। वशवतीं करने वाला। कावु में करने वाला:

जित (व० छ०) १ जीता हुआ। वशवती किया हुआ। संवत । २ जीत कर हस्तगत किया हुआ। आस। इ अतिशयित । १ वशवती किया हुआ। — अस्र, (वि०) मलीमाँ ति पहा हुआ। सुपित !— असिम, (वि०) वह मनुष्य जिसने अपने वैरियों के। परास्त कर दिया हो। विजयी।— आरि. (वि०) असु के। जीत जेने वाला।— आरि. (वि०) अस्मसंयमी।— आह्व (वि०) विजयी।— इन्द्रिय, (वि०) जितेन्द्रिय। अपनी इन्द्रियों के। काबु में रखने वाला। जितेन्द्रिय की परिभाषा यह हैं:—

सुरवा स्पृष्टुाय हुष्टुा य सुकरवा जास्वा व यो करः।
नहस्वति, ग्लायित वा व विजेशे विवेत्तियः॥
—फाशिन्, (वि०) विजयी होने का अभिमानी।
विजयी होने की शान दिखानेवाला।—कोष,-कोश्र,
(वि॰) क्रोध की जीतने वाला। उद्दिग्न न होने
वाला।—नेप्रिः, (पु०) पीपल की लकदी का
बना संडा।—श्रम, (वि०) परिश्रमी। न थकने
वाला।—स्वर्गः,। पु०) मरने के वाद ग्रमकर्मी'
द्वारा स्वर्ग में जाने वाला।

जितिः ( स्त्री० ) जीत । विजय ।

जितुभः ) ( पु॰ ) मिथुन राशि । द्वादश राशियों में जित्तमः ) वीसरी राशि ।

जित्वर (वि॰) [स्त्री०—जित्वरी ] विजयी। फतह्याव।

जिन (वि॰) १ विजयी। फतहयाव। २ बहुत पुराना या बुड्डा।—इन्द्रः,—ईप्रचरः, (पु॰) प्रधान वोद्ध भिद्यक। जैनियों का अर्हत ।—सद्मन्, (न०) जैनियों का मन्दिर।

जिनः (पु०) १ बौद्ध या जैन साष्ट्र । २ जैनी श्रद्धेतों की उपाधि । ३ विष्णु ।

जिवाजिवः ( ५० ) चकोर पची ।

जिच्या (वि॰) १ विजयी। फतहयाव। २ जीतने बाला। मास करने वाला।

जिल्लाः (पु०) १ सूर्यं । २ इन्द्र ३ विष्णु । ४ अर्जुन । जिल्ला (वि०) १ तिरक्षा । देहा । वाँका । २ मेंहा । ऐवाताना । ३ अनियमित चलने वाला । ४ मैतिक। कौटिल्य । वेईमान । दुष्ट । ४ मुंघला । अवियारा । पीले रंग का । ६ सुरत । काहिल ।— अक्ष, (वि०) मेंडी आँख वाला । मेंडा ।—गः, (पु०) सर्प ।—गति, (वि०) टेडा मेडा चलने वाला ।—मेहनः, (पु०) मेंडक ।—योधिन. (वि०) वेईमानी से युद्ध करने वाला ।—शस्यः, (वि०) खदिर चृष्व ।—जिल्लः, (पु०) जिल्ला । जीम ।

जिहां ( न० ) वेईमानी । मूठ।

जिह्न न (वि०) सरसुका। पेट्र। लालची। तृष्णालु।
जिह्ना (की०) १ जवान। जीम। २ प्रांगि की जिह्ना
प्रधान प्रांग की लौ।—प्रास्वादः, (पु०)
चाटमा। लपलपाना।—उल्लेखनी,—उल्लेखनिका,(स्री०)—निर्लेखनम्, (न०)जिह्ना का मैल
साफ करने वाली वस्तु। जिभी।—पः, (पु०) १
कुत्ता। २ विल्ली। ३ चीता। वाष। ४ लकडकथा।
१ रीख्न ।—स्नूलं, (न०) जिह्ना की जह!—
स्नुलीय (वि०) वर्ण विशेष। वर्ण जिनके
उच्चारण के लिये जिह्नामूल से सहायता जी जाती
है।—रदः, (पु०) पन्नी विशेष।—लिह्, (पु०)
कुत्ता।—लील्यं, (न०) लालच। चटोरापन।—
पाल्यः, (पु०) खदिर का पेड़।

जीन (वि॰) बृहा । पुराना । घिसा हुआ । चीसा । जीनः (पु॰) चमड़े का थैला ।

जीमृतः (पु०) १ बादल । २ इन्द्र । — क्रूटः (पु०) पहाड़ । पर्वत । — वाहनः (पु०) १ इन्द्र । २ विद्याघरों के एक राजा का नाम । नागानन्द नाटक का प्रधान पात्र । — वाहिन्, (पु०) धृम । धुत्रां।

जीरः (यु॰) १ तलवार । २ जीरा ।

जीरकः, } (प्र॰) जीरा।

जीर्गा (वि॰) १ पुराना । प्राचीन । २ थिसा हुआ । इस्तेमाली । नष्ट किया हुआ । फटा हुआ । ३ पचा हुत्रा | — उद्धारः, (पु०) मरम्मधः । रम् । — उद्यानं, (न०) उजहां हुआ बगीचा । — उवरः, पुराना जुलार । बहुत दिनों का उवर । — पर्गाः, (पु०) कदम्ब वृत्त । — वाटिका (स्त्री०) उजहीं हुई विषया या सकान । — वज्रः (न०) रत विशेष ।

जीर्क्ष (न०) १ खोबान । २ बुहापा । जीर्क्षः (पु०) १ वृहा श्रादमी । २ वृत्त ।

जीर्गाक (वि॰) स्वा हुआ। सुर्काया हुआ। जीर्गिः (स्त्री॰) ९ वृहापा। निर्वेवता। २ पाचन यक्ति।

जीव् (धा० श्रात्म०) [जोचितिः जीवित] १ जीवित रहना । २ पुनकाजीवित करना । ३ किसी वस्तु के सहारे निर्वाह करना ।

जीव (वि॰) ९ जीना । श्रस्तित्व कायम रहाना।— जीवः, (पु॰) १ प्राया। अन्तरात्मा । २ जीवात्मा । ३ जीवन । श्रस्तित्व । ४ शासी । प्रास्थारी । ४ प्राजीविका। पेशा। ६ कर्णका नाम। ७ सरुतों का नाम । द पुष्य नहत्र ।— अन्तकः, ( पु० ) चिड़ीमार । २ जल्लाद । इत्यारा । — आत्मन् (५०) जीवातमा के। शरीर के भीतर रहता है। -भादानं, (न०) रक्तशाव।—भाधानम्, (न०) भाग की या जीवन की रक्ता-आधारः, (30) हृद्य।—इन्धनं, ( न॰ ) दहकती हुई लकड़ी। खुश्राट । — उत्सर्गः, ( पु० ) इच्छा पूर्वक जान देना । आत्महत्या ।--- उर्गा (स्त्री ०) जीवित पशु की कत ।—यहं,—मन्दिरं, (न०) शरीर । देह ।— श्राहः, ( पु॰ ) जीवित पकड़ा हुआ क्रेदी ।— जीवः, (जीवजीचः भी) (पु०) चकोर पत्ती ।---दः, (६०) १ वैद्य । २ शत्रु ।—दशा. (स्त्री०) मृत्युक्षीतस्य । नाशवान् । श्रस्तित्व — धनं, (न०) पशु धन। गाय, बैल आदि।—धानी, ( खी० ) पृथिवी ।—पतिः, (स्त्री० )—पत्नी (स्त्री०) स्त्री जिसका पति जीवित हो ।—युवा,—वत्सा, (स्रो०) बच्चे वाली स्त्री।—मासुका, (स्त्री०) सप्तमातृका जिनके नाम ये हैं—

> कुमारी अनदा नंदा विमक्षा अङ्गमा बसा । पदा चेति च चिखाताः सप्तैता कीवसातृकाः।

पत्तम्, (न॰) रजीवर्मं का एक वा लोहू।
—लोकः, (पु॰) १ मर्खलोकः। मृलोकः । २
प्राची । प्राच्छारी । जीव। मानव जाति।—
वृत्तिः, (स्त्री॰) पशु काः पालने का पेशा।—
चृतिः, (वि॰) वह जिसके पास द्यपते प्राचा के।
छोड़ छौर कुछ भी न रह गया हो।—संक्रमण्यम्,
(न॰) जीव का जन्मग्रहण और शरीरत्यामः।
आवागमन।—साधनम्, (न॰) अनाज। श्रजः।
—साफल्यंः (न॰) जन्मधारण करने की
सफलता।—स्ः, (स्त्री॰) स्त्री जिसके सन्तान
जीवित हो।—स्थानं, (न॰) जोड़। गिरह।
गाँठ। मेल।

जीविकः (५०) १ जीवधारी । २ नीका । बौधभिच्छ । भीख पर निर्भर रहने वाला केाई भी भिच्छक । ४ सृद्द्रोर । १ सँपेला । साँप पकड़ने वाला । कालबैलिया । ६ वृच्च । पेडु ।

जीवत् (वि॰) [स्त्री॰—जीवन्ती ] ज़िंदा । सजीव ।
—तोका, ( स्त्री॰ ) वह श्रीरत जिसके बच्चे
जीवित हों ।—पतिः, ( स्त्री॰) — पत्नी, (स्त्री॰)
स्त्री जितका पति जीवित हो । सम्रवा !—मुक्त,
( वि॰ ) परमात्मा का साम्रात्कार करने वाला ।
सांसारिक कर्मबन्धन से खुटा हुआ ।—मृत,
(वि॰ ) ज़िंदा मरा हुआ; श्रर्थात् जिंदा होने पर
भी मुर्दे की तरह बेकार ।

जीषधः (पु०) १ जीवन । श्रस्तित्व । २ कछुवा । ३ मोर । ४ वादल ।

जीवन (वि॰) [स्त्री॰—जीवनी ] जीवनप्रद । जीवनी शक्ति देने वाला ।—ग्रम्तः, (यु॰) मृत्य । मीत ।—आघातं. (न॰) विष ।— ग्रावासः, (यु॰) १ वरुण देव । २ शरीर । देह । तनु ।—उपायः, (यु॰) भाजीविका ।— ग्रोषधम्, (न॰) १ भमृत । २ सञ्जीवनी दवा ।

ज्ञोननं (न०) । जीवन। अस्तिस्व। २ सङ्गीवनी शक्ति। ३ जला। पानी। ४ पेशा। ४ एक दिन का वासा मक्सन जो दूध से निकासा गया हो।

जीवनः ( पु॰ ) १ प्रायाधारी । २ पवन । ३ पुत्र । जीवनकम् ( न॰ ) भोजन ।

संव शव कीव--- ४३

जीवनीयम् (न॰) १ पानी । २ ताजा या टटका दूध । जीवन्तः (पु॰) १ जिंदगी । अस्तिःत्र । २ दवाई । जीवन्तिकः (पु॰) चिडिमार । बहेलिया । जीवा (स्त्री॰) १ जल । २ प्रथिवी । ३ कमान की डोरी । ४ वृतांश के दोनों प्रान्तों को मिलाने

की डोरी। ४ इतांश्र के दोनों प्रान्तों का मिलाने वाली सरल रेखा। ४ त्राजीविका के साधन। ६ गहनों की मंकार का शब्द । ७ बचा। पौथा विशेष।

जीवातु (पु॰ न॰) १ भोजन । २ जीवन । अस्तित्व । ३ पुनक्तजीवन । ४ मुद्दें को जिलाने वाली दवा। जीविका (स्त्री॰) जीविका का साधन । वृत्ति ।

रोज़ी। श्राजीत्रिका।
जीवित (वि०) १ जिदा। २ पुनरूजीवित किया हुश्रा।
३ सजीव।—ग्रन्नकः, (पु०) शिव।—ईशः,
(पु०) १ प्रेमी। पति। २ यम। ३ सूर्य ४ चन्द्रमा।
—क्रालः, (पु०) जीवन काल। या जीवन की
श्रविध।—ज्ञा, (खी०) नाड़ी। धमनी। रग।—
व्ययः, (पु०) जीवनोत्सर्ग।—संशयः, (पु०)
प्राग्यसङ्घर।

जीवतम् (न॰) १ जीवन । श्रस्तित्व । २ जीवन की श्रविष । ३ श्राजीविका । ४ श्राण्यारी । जीव ।

जीविन् (वि॰) [स्त्री॰ -जीविनी] १ जीवित । जिंदा । (पु॰) प्रायाथारी ।

जीव्या (स्री॰) त्राजीविका का साधन ।

जुगुप्सनम् (न०) ) १ भव्मना फण्कार । विकार । जुगुप्सा (स्त्री०) ) २ श्रक्ति । वृग्णा । नफरत । ३ निंदा ।

जुष् (धा० त्रात्म०) [जुषते जुष् ] १ प्रसन्न या सम्तुष्ट होना। त्रजुकुत होना। २ पसंद करना। सुरताक होना। उपयोग करना। ३ त्रजुरक्त होना। त्रभ्यास करना। ४ त्रजुर्सधान करना। ४ चुनना। ६ तर्क करना।

जुष्ट ( व॰ कृ॰) १ यसम्र । आल्हादित । २ अभ्यस्त । सेवित । ३ सम्पन्न ।

जुङ्कः (स्त्री॰) १ श्रुवा । त्राहुति देने का चमचा । जुहोतिः (पु॰) यज्ञीयकर्म सम्बन्धो पारिभापिक शब्द विशेष ।

जू: (स्त्री॰) १ गति । तेज चाल । २ वायुमग्रहतः । ३ राचसी । ४ सरस्वती । ज्रुकः (पु॰) तुना संशि।

ज्दः ( पु॰) जटा । सिर के लंबे और श्रापस में चिपटे हुए बाल ।

जुटकं ( न० ) जदा।

ज्ञतिः ( स्त्री०) वेस । तेज् रफ़्तार ।

जूर (धा॰ ग्राह्म॰) [जूर्शते, जूर्गा] १ चेाटिन करना। वध करना। २ नाराज्ञ होना । ३ बदना। जूर्तिः (स्त्री॰) ज्वर।

जृ ( घा॰ परस्मै॰) [जरति ] नीचा दिखाना। तिरस्कार करना।

जुम्, जुम्म् (घा० श्रात्म०) [जुभते, जुभते, जुम्मित, अंट्रिय ] १ जमुहाई लेना । २ खोलना । फैलाना । १ वहाना । छा देना । सर्वत्र व्यास कर देना । ४ प्रकट करना । १ श्राराम करना । ६ पल्टालाना । लोटना ।

ज्भाः, जुम्भः (पु॰) जुमां जुम्मं (न॰) जुमां, जुम्भगं (न॰) जुमां, जुम्भगं (चि॰) जुमा, जुम्भां (खी॰) जुमिका, जुम्भिका(खी॰)

जुं (घा॰ प॰ ) [जरति, जीर्यति, जृणाति, जारयति-जारयते, जीर्ण् या जारित ] पुराना पड जाना । घिस जाना । कुम्हला जाना । सड जाना । नष्ट हो जाना । धुख जाना । पच जाना ।

जेतृ (पु॰) १जेता । विजयो । २ विष्णु ।

जेंताकः ) (पु॰ ) गर्म कोठरी जिसमें बैठकर शरीर से जेन्ताकः ) पसीना निकाला जाय ।

जिमनम् ( न० ) १ भोजन करना । खाना । २ भोज्य पदार्थ ।

जैत्र (वि०) [स्त्री० -जैत्री] १ विजयी । सफल । विजयप्रदार उरकृष्टा

जैर्भ (न०) १ विजय। जीत। २ उत्कृष्टता।

जैञः (पु॰) ४ विजयी । फतहयाव । २ पारा । पारद । जैनः ( पु॰ ) जैनी । जैन मताचलम्बी ।

जिमिनिः ( पु॰ ) मीमांसादर्शनकार महर्षि विशेष । जैवातृकः (वि॰ ) [ खी॰ -जैवातृकी ] दीर्वजीवी । जैवातृकः (पु॰) १ चन्द्रमा । २ कपुर । ३ पुत्र । ४

दवा। १ किसान।

जैवेयः ( पु० ) बृहस्पतिपुत्र कच की उपाधि ।

जैह्मचं ( न० ) देहापन । कुटिलता । असत्य । ले।गटः (पु०) गर्भवती स्त्री की स्वि था इन्छायें । ले।टिंगः } (पु०) शिव का नाम । ले।टिङ्गः } (पु०) शिव का नाम । ले।पिंद्गः } अस्तोष । उपभोग । प्रसन्नता । हर्ष । २ खामोशी । शान्ति । जे।पं (अन्यया०) १ अपनी इच्छानुसार । सहज में । २ खुपचाप ।

जायित } ( ची॰) श्रीरत । खी ।
जायित } ( ची॰) श्रीरत । खी ।
जायित } ( ची॰) १ कितयों का गुच्छा । २ स्त्री ।
इ ( वि॰) समासान्त राज्द के श्रन्त में जुड़ता है ।
१ ज्ञाता । श्रवगत । परिचित । बुद्धिमान ।
इ: (पु॰) १ बुद्धिमान एवं विद्वान मनुष्य । २ बोधसम
श्रास्मा । ३ बुधयह । ४ मङ्गलग्रह । ५ व्रह्मा ।
इपित ) (वि॰) श्रवगत । जाना हुया । सिखाया
इस ) हुया । न्याख्या किया हुया ।
इसि: (स्त्री॰) १ समम । २ बुद्धि । ३ प्रकटन ।

प्रख्यापन।

श्रा (धा० उभय०) [जानाति, जानीते, ज्ञात ] १
जानना। परिचित होना। २ झूँढ़ निकालना। पता
लगा लेना। अनुसन्धान करना। ३ समक लेना।
४ जाँचना। परीचा करना। २ पहचान लेना। ६
सोचना विचारना। किसी काम में लगना।—
(निजन्त)—[ज्ञापयिति, ज्ञपयिति] १ सूचना
देना। प्रकट करना। २ प्रार्थना करना।

ज्ञात (वि॰) जाना हुआ। दर्याप्रत किया हुआ।
समका हुआ। सीखा हुआ।—सिद्धान्तः, (पुः)
वह मनुष्य वे। किसी भी शास्त्र की पूर्ण रूप से
जानकारी रखता हो।

हातिः ( पु॰ ) पैतृक सम्बन्ध । पिता । भाई आदि । सपिषड । विराद्ती ।—भावः, (पु॰) विराद्ती । रिश्तेदारी । नातेदारी ।—भेदः, (पु॰) नातेदारी में मतानैक्य । मतभेद ।—बिट्, ( वि॰ ) नगीची नातेदारी करने वाला ।

ज्ञातेयं (न०) नातेवारी। ज्ञातृ (पु०) १ बुद्धिमान व्यादमी। २ परिचित । ३ जमानत । प्रतिभू। ज्ञानं ( न० ) ९ जानकारी । समऋदारी । दचता । निपुण्ता । २ वोध । विद्वत्ता । ३ विवेका ४ श्रज्ञानता । भूर्खता !—श्रात्मन्, ( वि॰ ) सर्व-विद् । बुद्धिमान । — इन्द्रियं, ( न० ) ज्ञानेन्द्रिय जा पाँच हैं ( यथा खच्. रसना, चन्नुस्, कर्षा, नासिका ) ।- कागुडम्, (न०) वेद का भाग विशेष, जिसमें बात्मा और परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान है। -- कृत, (वि०) जानवूम कर किया हुन्ना। —गस्य, (वि॰) ज्ञान से जानने योग्य। — बह्मसा, ( पु॰ ) बुद्धिमान । विद्वान।— तत्वं, ( न० ) सत्यज्ञान । बहाज्ञान ।—तपस्, ( न० ) तपस्या जो सस्यज्ञान सम्पादनार्थ की बाय।—दः, (पु०) गुरु। —दा, (स्त्री०) सरस्वती ।- दुर्वस्त, (वि०) ज्ञान शून्य।--निष्ठ, ( वि० ) सत्य अथवा आध्यास्मिक ज्ञान सम्पादन में तत्पर ।—यज्ञः, ( पु॰ ) दार्शनिक । —ग्रास्त्रं, ( २० ) भविष्य कथन का विज्ञान। भाग्य में लिखे के। बताने की विद्या। - साधनम्, ( न० ) ज्ञानेन्द्रिय ।

ज्ञानतः (अञ्चया०) जान वृक्त कर । इरादतन । ज्ञानम्य (वि०) आध्यास्मिक । ज्ञान सम्पन्न । ज्ञानम्यः (पु०) १ परवस्न । २ शिव । ज्ञानिन् (वि०) [स्त्री० — ज्ञानिनी ] बुद्धिमान । प्रतिभावान । (पु०) १०पोतिषी । भविष्यद्वका । २ ऋषि । सुनि ।

झाएक (वि०) जतलाने वाला। वतलाने वाला। झाएकं (न०) बतलाना। प्रकटन। सूचन। झाएकः (पु०) १ शिचन। २ म्राज्ञा देने वाला। प्रभु।

ज्ञापित (वि॰) जाना हुआ। स्चित किया हुआ। ज्ञीप्सा (श्ली॰) जानने की अभिजाषा। ज्या (श्ली॰) १ कमान की डेारी। प्रत्यव्या। रोदा। २ दृतौँश की सरज्ञ रेखा। ३ पृथिवी। ४ जननी। माला।

ज्यानिः ( खी॰ ) १ बुढ़ापा । जीर्याता । २ त्याग । विराग । ३ नदी स्रोत । घरमा । ज्यायस् ( वि॰ ) [ स्त्री॰ — ज्यायसी ] १ मसला ।

ज्योतिस ( न॰ ) १ प्रकाश । प्रभा । चमकीला <sup>।</sup>

( पु॰ ) सूर्य :—इङ्गः,—इङ्गाः, ( पु॰ ) जुगनू।--क्रगाः, ( पु॰) त्राग की चिनगारी।

---गगः ( पु॰ ) नचन या शह ससृह ।---

बीच का । पुराना । २ सर्वोत्कृष्ट । सर्वोत्तम । ३ श्रिभिकतर बड़ा । ४ अधिकतर वयस्क । बालिए । ज्येष्ठ (वि०) ३ जेठा। सब से बड़ा ! २ सर्वेक्तिम ! ३ मुल्य । प्रधान । प्रथम --ग्रंशः, ( पु॰ ) ९ बहे माई का हिस्सा। २ पैतृक सम्पत्ति का वह विशेष हक जो सब से बड़े भाई के। ( सब से बड़ा होने-के कारण ) प्राप्त होता है। ३ सर्वोत्तम भाग। —ग्रंबु, (न॰) १ पानी जिसमें श्रनाज घोया गया हो। २ माँड । भात का पसावन ।— श्राश्रमः, ( पु० ) १ सर्वेत्तिम अर्थात् गृहस्थ आश्रम । २ गृहस्थ।--तातः, (५०) ताऊ। पिता का वड़ा भाई।-वर्गाः, (पु॰) सव से ऊँची जाति अर्थात् ब्राह्मण जाति।--ब्रुत्तिः, (पु०) बड़ों का कर्त्तन्य। —इचश्रूः, (स्त्री॰) १ भार्यो की वड़ी बहिन । बड़ी सरैज या साली। ज्येष्टः (पु॰) १ जेठाभाई। सब से बड़ा भाई। २ ज्येष्ट मास । उथेष्टा(इशे॰) १ सब से बड़ी वहिन। २ १८ वॉ नचत्र । ३ मध्यमा ऋँगुली । ४ छपकली । विस्तुइया। ४ गङ्गा का नाम । उंग्रेष्ठः ( पु॰ ) चान्द्र मास विशेष । जेठ मास । ज्येष्टी (स्री॰) १ ज्येष्ठ मास की पृर्शिमा २ स्रपकती l विस्तुइया । उपैष्ठ्यं (न्०) । जेठापन । २ सुख्यता । प्रधानता । ज्या ( चा० त्रात्म० ) [ स्त्री०—उयवते ] १ परामर्श देना। निर्देश देना। २ वत रखना। ज्यातिर्मय ( वि॰ ) तारात्रों से सम्बन्ध नचत्रों का। ज्यातिष (वि॰) (गियत या फिलिस) ज्योतिष सम्बन्धी :—विद्या, ( स्त्री॰ ) नचत्रविद्या । ज्योतिषः ( पु॰ ) १ जः वेदाङ्गों में से एक । प्रहादि की गति, स्थिति, स्रादि जानने वाला। ज्यातिषी ( पु॰ ) नक्त्र । तारा ।

योतिष्मत् (वि॰) १ चमकदार । चमकीला ।

द्योष्मिती (स्त्री०) १ रात । २ मन की शान्ति ।

२ स्वंगीय । ( 🔞 ) सूर्य ।

विद्वानों की आवश्यकता होती हैं। उयात्स्ता (स्त्री०) १ जुन्हाई। २ प्रकाश । चाँदनी। हीबट। २ मोमबत्ती । उयात्स्नी ( स्त्री० ) चाँदनी रात । ज्योः ( पु॰ ) बृहस्पति ग्रह । ज्यौतिषिकः ( ५० ) दैवज्ञ । गणकः । ज्योतिषी । ज्योत्स्नः ( पु॰ ) शुक्क पच । उवर् (धा०प०) [उवरति, जुर्गा, ] १ ज्वर स्नाना। २ रोगी होना । बीमार होना । ज्वरः (पुः) १ बुखार । ताप । २ मानसिक व्यथा **।** पीड़ा। क्लोश ।—ग्राग्निः, ( पु॰ ) ज्वर का चढ़ाव ।-- झद्भुशः, ( पु॰ ) ज्वरान्तक दवा ।--प्रतीकारः, (पुँ०) ज्वर की दवा या ज्वर दूर करने का उपाय । उचरित् १ ( वि० ) ज्वर चढ़ा हुआ । ज्वर से उवरिन् ∫ आकान्त । उचल् (घा॰ प॰) [ उचलति, उचलित, ] १ दहकना । २ जलजाना । ३ उत्सुक होना । ज्वलन (वि॰) १ दाहकारी। दहकता हुआ। २ जल उठने वाला । उञ्चलनं (न०) जलन। दहकन। भभक। उचलनः ( पु॰ ) ३ द्याग । २ तीन की संख्या । उवलित (वि०) जला हुआ। प्रकाशमान । ज्यालः ( पु॰ ) १ प्रकाश । शोला । २ मशाल **।** 

चक्रं, (न०) राशिचक ।—झ:, (पु०) ज्योतिषी। —सग्डलम्. ( न० ) अहमग्डल ।—रथः, ( ज्योतीरयः ) ध्रुवतारा ।—विदु, ( पु॰ ) ज्योतिषी !—विद्या, (भ्री०)—शास्त्रं, (न०) मह नक्तत्रादि की गति और स्वरूप का निश्चय कराने वाला शास्त्र ।—स्तोमः, (पु॰) यज्ञ विशेष जिसे सम्पन्न करने के लिये १६ कर्मकाण्डी —ईशः, ( पु॰ ) चन्द्रमा !— प्रियः, ( पु॰ ) चकोर पद्धी ।--ब्रुह्मः, ( पु॰ ) श शमादान।

ज्वाला ( ची॰ ) शोला । प्रकाश ।- जिह्नः, ( ५० ) —ध्वजः, (५० ) त्राग ।—मुखो, आविशी पहाड़ । पहाड़ जिससे आग निकले । द्वाजिन् ( पु॰ ) शिवजी की उपाधि ।

—वक्तः, ( ५० ) शिष्की उपाधि विशेष ।

## #

संस्कृत अथवा देवनागरी वर्षामाला का नवाँ और चवर्ग का चौथा वर्ण । यह स्पर्श है और इसके उद्यारण में संवार, नाद श्रीर घोष प्रयत होते हैं। च, छ, ज और ज इसके सवर्ण कहे जाते हैं। इसका उच्चा-रग्ध-स्थान तालु है। भाः (पु०) १ ध्वनि । मुलमुन की जावाज्ञ । २ संसा-वात । ३ बृहस्पति । भगभगायति (कि०) चमकना। जल उठना। भगति } भगिति } ( अन्य॰ ) गीवता से । फुर्ची से । संकारः ( ५० ) सङ्घारः ( ५० ) संकृतम् ( न० ) सङ्गतम् ( न० ) भंकारिणी भङ्कारिणो } गङ्का नदी। भाकृतिः । ( स्त्री॰ ) धातु के बने आभूषयों के सङ्खितः 🕽 बजने का शब्द विशेष । संकार । भंभातम् ) ( न० ) धातु के बने श्राभूषणों का भारूभातम् ) शब्द या भंकार । भूरंभा ) (छी०) १ पवन के चलने या जलवृष्टि का भुज्ञभा ) शब्द । २ आँधी पानी । तुफान । ३ फन सन शब्द ।—द्यनिलः, ( ५० )—मरुत्,— वातः, ( पु॰ ) आंधी पानी । तुकान । स्रदिति ( अन्यया० ) तुरन्त । फुर्त्ती से । फौरन । भग्रभगं (न०) } भंकार | भनभाग का शब्द । भगाभगाधित (वि०) मंकार शब्द करने वाला। भागात्कारः ) ( पु॰ ) नृपुर, कङ्करण त्रादि के बजने 🎙 का शब्द् । ऋषः, ऋष्पः (पु०) १ कूदना । कुर्लीच । उद्यात । र्भाषा, भरूपा (स्त्री॰ ) क्रियट ।

भ्रांचाकः भ्रम्पाकः | भ्रुंपाकः भ्रम्पाकः | बंदर । बंगूर । भांपिन् अस्पिन् भारः ( ५० ) भरः ( ५० ) भरा ( छी० ) } भरना । जलप्रपात । चरमा। भरो ( छी० ) । सोता। भार्मियः (पु०) १ होल । २ कलियुग। ३ वेत की छड़ी। ४ मॉस । सजीरा। क्सर्भरा (स्त्री०) वेखा। रंडी। म्मभौरिन् ( ५० ) शिव जी की उपाधि । भत्ता ( ची० ) १ लड़की । युत्री । २ भूप । बाम । आतप । भारमाला (वि०) दपकने का या हाथी के कॉनों के फड़फड़ाने का शब्द। भ्रत्हाः ( ५० ) ३ उरस्कार प्राप्ति के लिये लड़ने वाले । २ नीच जातियों में से एक। मुद्धी (स्त्री०) दोल विशेष। महर्क ( न॰ ) भहरूकी ( छी० ) } माँक। मजीरा। भारतकारः ( ५० ) कन्तर । परेवा । सहरो ( घी० ) भाँम। भाक्तिका (स्त्री०) १ उवटन लगाने से छटा हुआ शरीर का मैल। २ प्रकाश। चमक। दसक। भ्हापं ( न० ) रेगस्तान । वियावान वन । भाषः ( ३० ) १ महली । २ वही महली । ३ मीन राशि । ४ गर्मी । ताप ।—ग्रङ्कः,—केतनः,— केतुः,—ध्वजः, ( ५० ) कामदेव के नाम।— थ्रशनः, ( ५० ) संस । सुइस !—उदरी, (स्त्री॰) न्यासमाता सत्यवती का नाम। भाकितम् ) (न॰) १ पायकेव । भाँमन । २ जल भाङ्गतम् ) गिरने का शब्द ।

भाटः (५०) ३ ततान्छादित स्थान । कुन्न । २ वन । उपधन ।

मिटिः } (स्त्री०) एक प्रकार की काड़ी।

, िमरिका (स्त्री०) मींगुर।

िसिक्षिः ( स्त्री॰ ) ३ भींगुर । २ लेंग की बत्ती । ३ रोशनी । प्रकाश । चमक ।--कार्डः, ( ५० ) पालस् कब्तर।

भित्हीः ( म्नी० ) कींगुर । वाद्ययंत्र विशेष । बाजा विशेष । भिक्तिका (स्त्री॰) कींगुर। धूप या वाम का प्रकाश। भीरका (स्त्री) भीगुर। . (५०) १ बृत्त । २ माड़ी । म्हेडः ( ५० ) सुवारी का पेड़ ।

37

संस्कृत नागरी वर्णमाला का दसवाँ व्यक्षन जो चवर्ग | द्यः ( पु० ) ६ वैल । २ शुक्र । ३ ऐंडी बेंडी चाल । का पाँचनाँ वर्ण है। इसका उच्चारण-स्थान ताल श्रीर नासिका है । इसका प्रयद्ध रुपर्श, घोष अल्पन्न (स्त् है ।

४ सङ्गीत । गान । ५ घर्धर शब्द ।

7

ट संस्कृत वा नागरी वर्णमाला का ग्हारहवाँ व्यञ्जन श्रीर टवर्ग का प्रथम श्रलर ! इसका उच्चारण-स्थान मूर्वो है। इसके उच्चारण में तालू से जीभ लगानी पड्ती है।

टः (पु०) १ धनुष की टंकार । २ चतुर्धांश । ३ शपथ । ४ पृथिवी । ५ नारियल की नरेरी। ६ बीना ।

टंक् (धा॰ उभव ) [टङ्क्यति, टङ्क्यते, टङ्कित ] ३ वॉअना । सपेटना । कसना । २ इकना । च्याच्छादित करना ।

टंकः, टङ्कः ( पु॰ ) । १ इदाली : इत्हाबी । छैनी । टंकं, टङ्केम् ( न॰ ) । २ तलवार । ३ तलवार की म्यान । ४ पहाड़ी का डाल । १ कोच । ६ ग्रह-ङ्कार । ७ टांग ।

टंका टङ्का } ( स्त्री॰ ) टांग।

टंकक: ( पु॰ ) चांदी का सिका जिस पर ठणा लगा

हो ।—पतिः, (५०) टकसाल का प्रधाना-ध्यच । —शात्ता (स्त्री०) टकसासचर ।

टंकर्ण, टङ्कराम् ) ( न० ) सुहाना । टंकर्न, टङ्कनम् )

टंकराः, टङ्कराः ) ( पु० ) १ बोड़े की जाति विशेष । टंकनः, टङ्कनः ) २ जाति विशेष के मनुष्य ।— हारः, ( पु॰ ) सुहासा ।—टङ्कारः, ( पु॰ ) १ रोदे के टंकीर की आवाज़ । २ हाऊ हाऊ शब्द । विज्ञाहट। चीत्कार।

टंकारिन् । (वि०) [स्ती० - टङ्कारिणी ] टंकारने टङ्कारिन् 🏻 का शब्द ।

टंकिका | ( स्त्री० ) कुल्हादी । टङ्किता 🕽

टंगः, टङ्गः ( पु॰ ) } टंगं, टङ्गम् ( त॰ ) } फावड़ा । कुदाली । कुट्हाड़ी ।

र्टमणः, टङ्ग्याः ( ५० ) } सहागाः ।

टगा (स्त्री॰) टाँग।
टङ्गा (स्त्री॰) १ वाद्यंत्र या बाजा विशेष । २
टहरी (खी॰) १ वाद्यंत्र या बाजा विशेष । २
मज़ाक । हँसी । विज्ञगी ।
टौकारः )
टाङ्गारः ) (पु॰) संकार । गुंजार ।
टाङ्गारः )
टिक् (धा॰ श्राय्म॰) [टेकते] जाना । सरकना ।
हिलना हुलना ।

हिटिसः ) (पु०) [बी० - टिटिसी या टिहिसी]
हिहिसः ऽ टिटहरी चिडिया।
टिप्पणी रे (बी०) व्याख्या। टीका।
टिप्पणी रे (बी०) व्याख्या। टीका।
टीक् (घा० यात्म०) [टीकते] जाना। हिजना।
टीका (स्त्री०) कटिन पद्यों का सरक अर्थ। भाषान्तर।
टुंडुक । (वि०) १ होटा। थोड़ा। २ निष्हर।
टुंडुक रे चुरांस। ३ सहत। कड़ा।

## 5

संस्कृत या नागरी वर्णमाला का बारहवाँ ज्यञ्जन और दवर्ग का दूसरा वर्ण । इसका उच्चारण-स्थान भूदां है। इसका उच्चारण करते समय बीम का सध्य-भाग तालू में लगाना पड़ता है।

ठः (पु०) ! रव। २ चन्द्र श्रथवा सूर्य सण्डल । ३ वृत्त । ४ शून्य । ५ पवित्र स्थान । ६ सूर्ति । ७ देव । ⊏ शिव जी का नाम । ठक्कुरः ( पु॰ ) १ देव अतिमा । प्रतिष्ठासूचक एक उपाधि । ३ कान्यप्रदीप के रचयिता का नाम।

ठार ( पु॰ ) पाला । वरफ । ठालिनी ( स्त्री॰ ) पटका । कमरबंद ।

₹

संस्कृत वा नागरी वर्णमाला का तेरहवाँ व्यक्षन । टवर्ग का तीसरा वर्ण । इसका उच्चारण श्राभ्यन्तर प्रयत द्वारा तथा जिह्वामध्य के। सूर्वा में लगाने से किया जाता है ।

डः (पु०) १ शब्द विशेष । २ एक प्रकार का ढोल या सृदङ्ग । ३ वाडवाग्नि । समुद्र की श्राग । ४ सय । ४ शिव । ६ पत्री विशेष ।

डकारी (सी॰) १ चाग्डाल का वाजा । २ वीगा । सारंगी । तंबुरा ।

हप ( कि॰ ) एकत्र करना । एकट्टा करना ।

डम (कि॰) शब्द करना। बजाना।

इमः (पु॰) होम। नीच जाति।

डमरं ( न॰ ) छर कर भाग निकलना ।

डमरः ( पु॰ ) १ गदर । विद्वच । २ शत्रु को भाव भन्नी श्रीर जलकार से इराना ।

हमदः ( पु० ) एक प्रकार का बाजा जा शिव जी की बहा प्रिय है। कापालिक शैघों का चाधयंत्र। हंब् ) ( प्रा॰ उम॰ ) [ डम्बयति, डम्वयते ] १ डस्व र फैंकना। भेजना। २ श्राज्ञा देना। ३ देखना। डंवर } (वि॰) प्रसिद्धः विख्यात । डम्बर १ ( पु॰ ) ९ जमाव । जमघट। समृह। इंबर हुम्बरः ∫समुदाय।२ दिखवाट । चटक भड़क। ३ सादश्य । समानता । ४ अभिमान । अहङ्कार । डंभ ) ( घा॰ उम॰ ) [ डस्मयति, डस्भयते ] इस्में ) एकत्र करना । इयम् ( न० ) ९ उड़ान । २ पाल्की । खोली । डल्लकं या डलकम्, ( न० ) डलिया या डला ! इहित्थः ( पु० ) काठ का बारहसिंहा ! डाकिनी ( खी॰ ) काली देवी की एक सहचरी। डांकृतिः } डाङ्कृतिः } ( स्त्री॰ ) घंटे का नाद । भाजर का शब्दं ।

डामर (वि॰) १ भयानक । भयद्वर । २ विष्नवकारी । उपवर्षी । ३ मनोहर । सुस्वरूप ।

डामर: (पु॰) १ कोलाहल । चीत्कार । उपद्रव । २ किसी उत्सव या जड़ाई भगड़े के समय होने वाला चीत्कार या कोलाहल ।

डालिसः ( पु॰ ) दाहिस । जनार ।

डाह्दः (बहु॰ पु॰ ) एक देश विशेष और उस देश के अधिवासी।

डिंगरः ) ( पु॰ ) ३ नौकर । चाकर । टहलुआ । डिङ्गरः ) २ गुण्डा । बदमाश । धोसेवाज् । ३ नीच जाति का आदमी ।

डिंडिमः ) डिग्डिमः ) (५०) दोतक। दोतकी।

डिंगिः, डिंडिः, डिंडिरः } (पु॰) समुद्रफेन । डिंडीरः,डिग्लिंडरः डिग्लेडीरः }

डिमः ( पु० ) दस प्रकार के नाटकों में से एक। नायेन्द्रजाससंशान जीवाह्मानाविचेष्टिनेः। उपरागदय सुधिष्ठो दिनः स्थानोऽतिवृत्तवः॥

डिंबः ) ( ५० ) १ मगड़ा । टंटा । २ मयभीत होने डिम्बः ) पर किया हुआ शब्द । २ बचा । ४ अगडा । ४ गोला या गेंद ।— आह्वः, ( ५० )—युद्धम्, ( न० ) मूहा युद्ध । दिना हथियारों की लड़ाई । डिंबिका } (स्री०) १ दिनाल औरत । २ वर्ता । डिम्बिका } (प्र०) १ वद्या । २ जानवर का वद्या । ३

डिस । (पु॰) १ वचा । २ जातवर का वचा । ३ डिस्सः र्भूकं । सूद ।

डिंभकः | ( ५० ) [स्री॰—डिम्सिका] १ वछ्वा । डिम्मकः | २ जानवर का वचा ।

डी ( था॰ ग्रात्म॰ ) [डयते, डियते, डीन ] १ उड़ना । २ जाना ।

डीन ( व० कृ० ) उड़ा हुआ।

डीनम् (न०) पत्ती का उड़ान। पिचयों के उड़ान १०३ प्रकार के होते हैं। इन उड़ानों के भेदों के द्योतक उपसर्ग डीन में लगाने से उस उस उड़ान का बोध होता है। यथा:—" अवडीनं", " उड्डीनं", " प्रडीनम्", ' द्यामिडीनम्", "विडोनम्", "परिडीनं" "पराडीनं" स्राहि।

डुंडुमः डुगडुमः } ( ३० ) निर्विष सर्प विशेष।

**डु**जिः ( स्त्री० ) द्योटा कक्वा।

डेमः ( ए॰ ) डाम। अत्यन्त नीच जाति का आदमी।

8

संस्कृत वा नागरी वर्णमाला का चौदहवाँ व्यक्षन।

टवर्ग का चौथा वर्ण। इसका उच्चारण स्थान

मुद्धों है।

दका (सी०) बड़ा होता।

डामरा (छी०) हंस।

हालं ( न॰ ) दाव ।

ढाितन् (पु॰) हालधारी योदा ।

हुँदिः दुविदः } ( पु॰ ) गयेश जी।

ढौतः ( पु॰ ) बड़ा दोता।

ढौक् ( था॰ श्रात्म॰ ) [ढौकते, ढौकित ] जाना। समीप जाना।

होकनं (न०) १ मेंट। चहौती। २ धूंस।

## U

संस्कृत वा नागरी वर्षमाला का पन्द्रहवाँ व्यक्तन दवर्ग का पद्धम वर्ष । इसका उच्चारण-स्थान सूर्द्धा है । इसके उच्चारण में श्राभ्यन्तर प्रयत स्पष्ट और सातुनासिक है । वाह्य प्रयत, संवार नाद, वोष और श्रन्पप्राण है । इसका संयोग मूर्द्धन्य वर्ष, श्रन्तस्थ तथा 'म' श्रीर "ह" के साथ होता है ।

संस्कृतभाषा में या से आएम्स होने वाले शब्दों का श्रमाव है; किन्तु धातुपाठ में कुछ धातु ऐसी हैं जिसका प्रथम श्रवर या है। वास्तव में यह "या", 'न" स्थानीय है। इनके 'या" से लिखे जाने का फारण यह है कि, इससे यह सूचित होता है कि, 'न" कतियय उपसरों। के पूर्व श्राने से 'या" के साथ भी परिवर्तित होता है। ऐसी धातुश्रों की सूची केश्य के श्रन्त में दी गयी हैं।

ন

सं २६ त या नागरी वर्णमाला का सोलहवाँ व्यक्षन । तवर्ग का प्रथम वर्ण । इसका उचारण-स्थान दन्त है । इसके उच्चारण में विवाद श्वास और अघोष भगत लगाये जाते हैं । इसके उचारण में आधी मात्रा का समय लगता है ।

तः ( पु०) १ पूँछ। २ गीवह की पूँछ। ३ छाती।
४ गर्भाशय। ४ टेहुनी। ६ योद्धा। ७ चोर। द दुष्टमन। द जातिच्युत। १० वर्वर। ११ बौद्ध। १२ रतः। १३ अस्त । १४ छन्द सें गण विशेष। तक् (कि०) १ दुःखी हाना। उड्ना। कपटना। २ हँसना। ४ चिहाना। ४ सहत करना। तिकेल (वि०) छली। कपटी। सुतफ्की। तक्षं (न०) मटा। छाछ—अटः, (पु०) रई।— सारं, (न०) ताजा मन्सन।

तत्त् ( घा॰ प॰ ) [ तत्त्रति, तत्त्गोिति, तष्ट ] १काट डालना । छेनी से काटना । चीरना । दुकड़े टुकड़े करना । २ सँभारना । ३ बनाना । सिरजना । ४ बायल करना । १ श्रविष्कार करना । ६ मन में करपना करना ।

तस्तकः ( पु० ) १ वहई। तकब्हारा । २ सूत्रधार। ३ देवताओं का कारीगर। ४ पातालवासी मुख्य नागों में से एक का नाम। तस्त्रग्रं (न०) काटना। तत्तन् (पु॰) बढ़ईं। खकड़हारा। (जाति से हो या पेशे से हो )

तगरः ( पु॰ ) पौधा विशेष।

तंक् (धा०प०) [तङ्कति, तङ्किन] । सहन करना। २ हँसना। ३ कष्ट में रहना।

तंक ) ( यु॰ ) १ कष्टमय जीवन । २ पियजन के तङ्कः ) वियोग से उत्पन्न कष्ट । ३ सय । दर । ४ संगतराण की छैनी ।

तंकर्म } ( न० ) कष्टयय जीवन । दुःखी जीवन ।

तंग ( घा० प० ) [तंगित तंगित ] १ जाना। तङ्ग्री चलना। २ कांपना । धरथराना। ३ ठोकर खाना।

तंच् ) ( घा० प० ) [तनिक, तंचित] सकोइना । तञ्च् ) पीछे हटना ।

तदः ( ५० ) ढालृ स्थान । रपट । श्राकाश ।

तटः (पु॰) । १ नदी का किनारा। २ शरीर के तटा छी॰) । कितप्य अवयवों की संज्ञा यथा नटी (छी॰) । जबनतट, कटितट, कुचतः आदि। तटं (न॰) । (न॰) खेत।

तटस्थ (वि॰) तट का या किनारे पर का। (श्राख॰) उदासीन।

तटाकः (पु॰) } तटाकम् (न॰) } तटिनी (ची॰) नदी।

सं० श० कौ० ४४

तङ् ( धा॰ उभय॰ ) [ ताङ्यति-ताङ्यते, ताङित ] मारना । सितार ग्रादि के तारों के। बजाना । तडगः (वि॰) देखो तड़ाग। तंडागः ( पु॰ ) सालाव । गहरी पुष्करिणी । तडाघातः (पु॰) तटावात । तटों में टक्सें का लगना । तिंडित् (सी०) विजली । विद्युत ।—गर्भः, (पु०) बादब ।--ज़ता, (स्त्री॰) दो शास्त्रों में विभक्त विग्रुत रेखा ।--लेखा, (खी०)विजली की रेखा। तडित्वत् (वि॰) बिजली वाला। (पु॰) बादल। तिंडिन्मय ( वि॰ ) बिजनी से सम्पन ! तंड् } ( धा॰ ग्रा॰ ) [ तराइते, तरिहत ] तराइ मारना । तंडकः } ( पु॰ ) खञ्जन पद्मी। तंडुलः १ (५०) विलका निकले हुए चावल । श्रनाज तराङ्गतः ) के चार रूप हैं - यथा शस्य, धान्य, तराङ्गत श्रीर श्रव । चारों की श्रवम श्रवम परिभाषा इस प्रकार हैं:--श्रस्यं सेत्रगतं प्रोक्तं सतुर्वं भान्यसुरुवते । चिस्तुषः तपडुलः मोत्तः स्विन्ननन्नमुदाहतं। तत (व॰ इ॰) फैला हुआ। बढ़ा हुआ। ढका हुआ। ततम् ( न० ) तारों वाला बाजा। ततस् (ततः) (अन्यया०) १ उससे । तव से । २ वहाँ। वहाँ से । ३ तब । जिसके पीछे। पश्चान् । पीछे से । ३ अतएव । अन्ततोगस्या । इसिलये । ४ ऐसी हालत में । ६ उसके परे । आगे । और त्रागे । ७ तदपेचा । उसके घलावा या ऋतिरिक्त । ततस्त्य (वि॰) वहाँ से श्राया हुआ । तित (अन्यया०) १ इतने अधिक । २ संख्या। दल । समूह । ३ यज्ञकर्म । तस्वं ( न० ) ( "तत्वं" भी विश्वा जाता है ) १ वास्तविक दशा या परिस्थिति। २ वास्तविक या सत्यरूप । ३ सचाई । ४ निष्कर्ष । १ यथार्थ रूप । ६ परमात्मा । ब्रह्मत्व । ७ यथार्थ सिद्धान्त । ८

मतानुसार पत्नीस पदार्थ । तत्त्वतः ( श्रव्यया० ) श्रयार्थतः । वस्तुतः । तत्र ( श्रव्यया० ) १ वहाँ । उस स्थान पर । २ उस श्रवसर पर । तव ।

मन । ६ नृत्य विशेष । १० वस्तु । ११ सांख्य के

तत्रत्य, ( अध्यक्षा० ) वहाँ होने वाला । वहाँ की वस्तु।—भवत्, ( वि० ) पूज्य । पूजनीय । तत्पर ( वि० ) तैयार । सङ्गद्ध । तत्पर (वि० ) तैयार । सङ्गद्ध । उसीमें लगा हुआ । तत्परायण ( वि० ) तदासक्त । उसीमें लगा हुआ । तत्पुरुषः (पु०) १ परमात्मा । २ समास विशेष । तथा ( अव्यया० ) साम्य । वैसे ही । निश्चय ।— च, (अव्यया०) जैसा कि ।—हि, (अव्यय०) दशन्त । उदाहरण ।

तथापि ( अव्यया० ) तोभी। ताहम।
तथैव ( अव्यया० ) तिस पर भी। ठीक वैसा ही।
—व, ( अव्यया० ) इसी तरह। उसी तरह।
तथात्वं ( न० ) १ ऐसा होने पर। ऐसी दशा में।
२ सत्य।

तथ्य (वि॰) सत्य । वास्तविक। असन्ती । तथ्यम् (न॰) सचाई । वास्तविकता । श्रसन्तियत । तदु (सर्व०) पूर्वकथित । पहिले कहा हुआ।— श्रानन्तरं, ( अन्य॰ ) ठीक उसके पीछे । उसके बाद ।--श्रानु. (ग्रन्थया०) उसके बाद । पीवे से । —- अन्त, (वि॰) इस प्रकार समाप्ति। — अर्थ, — अर्थीय, ( वि०) यह अर्थ रखते हुए।—अवधि, ( ग्रव्यया० ) १ यहाँ तक। इस समय तक। तब तक। २ तव से। उस समय से। - एकचित्तः (बि॰) अपने मन के। नितान्ततया उस पर लगाये हुए।--कालः, ( पु॰ ) वर्तमान चए । वर्तमान समय :--कालं, ( अव्यया० ) तुरन्त । फौरन !- दार्गं,- दागात, ( अव्यया० ) तुरन्त फौरन !--किय, (वि॰) बिना मज़दूरी जिये काम करने वाला । - झः, (पु०) बुद्धिमान जन । विद्वान ।--तृतीय, (वि०) तीसरी बार वह कार्य करने वाला। -धन, (वि॰) कंजूस। बाबची ।--पर, (वि॰) उसके पीछे का। उसके बाद का। अवकृष्ट ।

तदा (अन्य०) १ तब । उस समय । २ उस दशा में ।
—मुख, (वि०) श्रारम्भ किया हुआ । प्रारम्भ
किया हुआ ।—मुखं, (न०) श्रारम्भ । प्रारम्भ ।
तदात्वं (न०) उस समय में । वर्तमान समय ।
तदानीम् (श्रव्य०) तब । उस समय ।
तदानीन् (वि०) उस समय का । समकालीन ।

तदीय (वि०) उसका। उनका। तद्वत (वि०) उसके समान । समानता से । तन्, (धा॰ डभय॰) [तनोति,—तनुते, तन, । तन्यते, तायते । तितंसति, तिरांसति, नित-निपति ] ९ फैलाना। पसारना। खंबा करना। २ ढकना । परिपूर्ण करना । ३ पूरा करना । ४ रचना करना । लिखना । १ भुकाना ( धनुष की ) तनयः ( पु० ) १ पुत्र । २ नर श्रीलाद । तनया (स्त्री०) खड्की। पुत्री। तिनमन् ( पु॰ ) जुटाई। स्क्तता। पतलापन। तन् (वि०) [स्त्री०—तन्तु, तन्वी] १ पतला । दुवला । लटा हुआ। २ कोमल : मुलायम । ३ मिहीन । ४ छोटा। बोना। कम। थोड़ा। परिमित। ४ तुच्छ । ६ छिद्रला । पायाव (नदी )। (स्त्री०) ५ शरीर। देह। २ (बाहिरी) रूप। आकार। ३ स्वभाव। ४ चर्म । चाम ।—ग्राङ्ग, (वि०) दुबला पतला। कोमल १—ध्यङ्गी, (स्त्री॰) दुवली पतली स्त्री। नज़ाकत वाली औरत।--कृपः, ( पु० ) रोमों के छेद । - हुदः, ( पु॰ ) कवच । जरह-वक्खतर । - जः, ( ५० ) प्रत्र ।--जा, ( स्त्री० ) पुत्री ।- त्यज्, (वि॰) १ अपने प्राणों की खतरे में डालने वाला। मरने वाला।—त्याग, (वि०) थोड़ा थोड़ा खर्च करने वाला। कंज्स। —त्रं,—त्रार्गा, ( न० ) कवच :—भवः, (५०) पुत्र ।— सद्या, ( स्त्री० ) पुत्री ।— सस्त्रा, ( खी॰ ) नाक।--भृत्, ( पु॰ ) जीवधारी। प्रायाधारी ।—सध्य, ( वि॰ ) पतलो कमर वाला ।--रसः, ( ५० ) पसीना । परेव ।--रुह, रुहं, (न०) शरीर के रोस। -वारं, (न०) कवच ।—त्रणः, ( ५० ) मुहासे ।—सञ्चारिणी, ( छी० ) दस वर्ष की उन्न की जड़की। युवती स्री।—सरः, ( पु० ) वसीना।—हृदः, ( पु० )

गुदा। मसदार। तनुस् (वि॰) फैसा हुआ। वहा हुआ। तनुस् (न॰) शरीर। तनु (स्त्री॰) शरीर।—ऊद्धवः,—जः, ( प्र

तन् ( स्त्री॰ ) शरीर ।—ऊद्धवः,—जः, ( पु॰ ) पुत्र ।—ऊद्धवा,—जा, ( स्त्री॰ ) पुत्री ।— नपं, ( न॰ ) घी ।—नपातु, ( पु॰ ) द्याग ।

— कहं, (त०) श्रोम। लोम (पु० भी होता है)।२ पर। — कहः, (पु०) पुत्र। तंतिः) (स्त्री०) १ रेखा। वृत्तांश की सरल रेखा। तन्तिः ∫ होरी।२ पंकि। अवली |— पालः, (पु०) गौओं की हेहों का रखवाला।२ विराट् राज के यहाँ रहते समय सहदेव ने अपना बनावटी नाम र्तान्तपाल ही रखा था।

तंतुः । (पु०) १ डोरा । स्त । तार । डोरी । घारी । तन्तुः / २ मकडी का जाता । १ तांत । ४ सन्तान । श्रीलाद । जाति । ४ जलजन्तु विशेष । ६ परवहा । —कीटः, (पु०) रेशम का कीड़ा । —नागः, (पु०) वृह्द जलजन्तु विशेष । निर्यासः, (पु०) वृह्द जलजन्तु विशेष । निर्यासः, (पु०) वृह्द विशेष ।—नाभः, (पु०) मकड़ी। —भः, (पु०) १ राई के दाने । २ बछड़ा । — यादां, (न०) बाजा जिसमें तार या डोरी लगी हों । —वानं, (न०) बुनावट । —वापः, (पु०) १ जलाहा । कोरी । २ करणा । ३ बुनाई । —विग्रहा, (र्जा०) केता ।—शाला, (र्जा०) कपदा विनने का घर । —सन्तत, (वि०) विना हुआ । सिला हुआ । —सारः, (पु०) सुपारी का वृष ।

तंतुकः } (पु॰) राई के दाने ।
तन्तुकः } (पु॰) राई के दाने ।
तंतुनः, तन्तुनः } (पु॰) जलजन्तु विशेष । शार्कं
तंतुगः, तन्तुगः } मल्य ।
तंतुरं, तन्तुरं } (न॰) कमलनाल का रेशा ।
तंतुलं, तन्तुलं } (च॰) कमलनाल का रेशा ।
तंतुलं, तन्तुलं } (चा॰ उभय॰) [ तंत्रयति;—तंत्रयते,—
तन्त्र ) तंत्रित] । संयम में करना । शासन करना ।
हुकूमत करना । २ परवरिश करना । पालन पोषण
करना ।

तंत्रं १ (न०) १करघा। २ सूत । ३ हाना। ४ वंश। तन्त्रम् १ स्रविच्छित्र (वंश) परंपरा। ६ कर्मकाण्ड पद्धति। ७ मुख्य विषय। म सिद्धान्तः । नियम। कल्पना। विज्ञानः । ७ परतंत्रता । पराधीनता। १० विज्ञान शास्त्रः । ११ सुख्य या प्रधान तंत्रः । १४ द्वाई । १६ शपथ । १७ पोशाकः । १म किसी कार्यं के करने की ठीक ठीक पद्धति । १६ राजकीय परिवार । इरवारी । २० मान्तः । प्रदेश ।

ष्रधिकार । ३९ राज्य । शासन । हुकूमत । २२ सेना । २३ ढेर ! समूह । २४ घर । २४ सजावट । श्क्रार । २६ धन सम्पत्ति । २७ त्राल्हादः — व्यापः,—द्यापं, ( २० ) १ ( कपड़े ) बिनना । २ करचा।—चायः, (पु०) १ सकड़ी। २ जुलाहा। केारी। तंत्रकः } ( पु॰ ) केारा कपड़ा । तन्त्रकः } तंत्रणं ) (न०) हुकूमत क्रायम रखना । शान्ति तन्त्रणम् ) बनाये रखना । तंत्रिः, तन्त्रः ) (स्त्री०) १ डोरी । डोर । २ रोदा । तंत्री, तन्त्री ) ३ वीणा के सार । ४ नसैं । ४ पूँछ । तंद्रा ) (स्त्री०) १ शिथिलता । थकावट । २ तन्द्रा 🕽 श्रीवाई । सुस्ती । तंद्राह्य 🤰 ( वि० ) ३ थका हुआ । २ निदाहु । सोने तन्द्राह्म रेकी इच्छा रखने वाला। तन्द्रीः, तन्द्रीः } ( स्त्री॰ ) श्रौंघाई । सुस्ती । तंद्री, तन्द्री } तन्मय (वि॰) उसीमें निवेशित चिच वाला। उसी में लगा हुआ। उसीमें लीन हो जाने वाला। तन्वी (स्त्री०) कृशाङ्गी। कोमलाङ्गी। तप् (धा॰ श्रात्म॰ ) [तपति—तप्त ] १ चमकना। जलना। गर्माना। तपना । गर्मी पैदा करना। सन्तप्त होना । तपस्याकरना। २ गर्मं करना जलाना । चोटिल करना । नुकसान पहुँचाना। खराब करना। तप (वि०) १ गर्म । उष्ण । जलता हुन्ना । २ सन्ताप-दायी । दु:खदायी ।— ग्रात्ययः, — ग्रान्तः ( ५० ) थीष्म ऋतु का श्रवसान और दर्धा ऋतुका श्रारम्भ । ि तपस्या । तपः । पु०) १ गर्मी । आगा । २ सूर्य । ३ श्रीषम ऋतु । तपती (स्त्री॰) तापती नदी। तपनः ( पु॰ ) १ सूर्य । २ घोष्म ऋतु । २ सूर्यकान्त मिशा। ४ नरक विशेष १ १ शिव। ६ मदार या त्राक का पौधा।—श्रात्मजः, – तनयः (पु०)

यम । कर्ग । सुप्रीव ।—धात्मज,—तनया (स्त्री०) यसुना । गोदावरी ।—इष्टं, ( न० ।

ताँचा ।- उपलः,-मिशाः, ( ५० ) सूर्यकान्ति

मणि ।--इदः, ( पु० ) सूर्यमुखी ।

तपनी (स्त्री॰) गोदावरी या तापती नदी। तपनीयं ( न० ) सुवर्ष । सोना । तपस् (न०) ९ उष्णता । गर्मी । श्राग २ पीड़ा । कष्ट।३ तप । धार्मिक श्रनुष्टान । ४ श्राजोचन । १ पुगयकर्म । ६ अपने वर्ग या श्राश्रमका शास्त्र विहित कर्मानुष्ठान। ७ जन-वीक के ऊपर का लोक । (पु०) १ माघ मास । (पु०न०) शिशिरऋतु।२ हेमन्त ऋतु।३ ग्रीष्म ऋतु।—श्रमुभावः, ( पु०) धार्मिक कर्मा-नुष्टान का प्रभाव। —ग्रवटः, ( पु॰ ) ब्रह्मावर्त प्रदेश।--क्रोशः, ( पु० )तपस्या के कष्ट।--चरगां,-चर्या, (स्त्री०) तपस्या !--तत्तः, पु॰ ) इन्द्र ।-धनः, ( पु॰ ) तपस्वी। संन्यासी।—निधिः, (पु॰) तपस्वी। संन्यासी। —प्रभावः, (पु०)—बलं, ( न० ) तपस्या द्वारा उपार्जित शक्ति । -- राशिः, ( पु॰ ) संन्यासी ।---लोकः, (पु०) जनलोकके ऊपरका खोक।— वनं, (न०) वन, जहाँ तपस्वी तप करें ।-- बृद्धः, ( वि॰ ) बहुत तप कर चुकने वाला ।—विशेषः, ( ५० ) सर्वेत्कृष्ट भक्ति । प्रधान धर्मानुष्टान ।---स्थली, (स्त्री॰) काशी। तपसः ( ५० ) १ सूर्यं । २ चन्द्रमा । ३ पत्ती । तपस्यः ( पु॰ ) फाल्गुख मास । तपस्या (वि०) तप । त्रतचर्या । तपस्विन् (वि०) १ तपस्वी । २ वापुरा । साहारूय-हीन ( दयापात्र । ( ५० ) तपस्वी ।—एत्रं, ( न० ) सूर्यमुखी का फूल। तप्त (व० कु०) श्यर्भाया हुआ। जला हुआ। २ श्रंगारे की तरह लाल । श्रति गर्म । ३ पिघला हुन्ना । ४ सन्तम् । पीडितः ५ तपस्या करने वाबता। काञ्चनम्, (न०) सोना।—कुच्छुं, ( न० ) तप विशेष । बतचर्या विशेष ।— रूपकां, ( न० ) विशुद्ध चाँदी । तम् ( घा॰ परस्मै॰ ) [ ताम्यति, तांत ] १ (गला)

घोंटना। २ थक जाना। शान्त होना। ३ मन में

सन्तप्त होना । विकल होना । तमं (न०) ३ श्रम्थकार । २ पैर की नोंक ।

तमः ( पु॰ ) १ सहु । २ तमाल वृज् ।

ग्रस् ( न० ) अन्धकार । २ नरक का अधकार । ३ अस १४ तमोगुरा । ५ क्लेश । दुःख । ६ पाप ( पु॰ न॰ ) राहु । – श्रपह, ( पु॰ वि॰ ) श्रम दूर करने वाला । अज्ञान हटाने वाला (—अपहः; ( पु॰ ) १ सूर्य। २ चन्द्रमा । ३ अग्नि।— काराडः, (५०) - काराडं. ( न० ) वेार या गाढ़ श्रम्बकार ।—गुगाः, ( ५० ) तसोगुगा ।—द्यः, (पु०) १ सूर्य। २ चन्द्र। ३ ऋग्नि। ४ विष्णु। ४ शिव। ६ ज्ञान । ७ बुद्देव ।—उद्योतिस, ( ५० ) जुगन्। खद्योत ।—तातः ( ५० ) श्रन्थकार छाने वाला । —नुदः, (पु॰) १ नक्त्र। २ सूर्यो १३ चल्द्रमा । ४ प्रकित । ५ दीपका। — बुदः, ( पु॰ ) १ सूर्थ । २ चन्द्रमा ।— भिट, —मिखाः, (पु॰) जुगन् ।—विकारः, (पु॰) वीमारी। --हन्,--हर्, (वि०) अन्धकार दूर करने वाला। (पु॰) १ सूर्य। २ चन्द्रमा। तमसः ( पु॰ ) १ अन्धकार । २ कृप । तमस्विनी (स्त्री०) रातः। रजनी। तमाजः ( ५० ) १ वृच विशेष जिसकी छाल बड़ी काली होती है। २ माथे पर लगाने का साम्प-दायिक निन्ह या तिलक विशेष । ३ तलवार। खाँड़ा।—पत्रं, (न०) । तिलक विशेष। २ तमाख्। तिमः ) (खी०) १ रात, विशेष कर कृष्णपत्त की । तमी ∫ २ स्ङ्बां। वेहोशी। ३ इल्बी। तमिस्र (वि॰) ग्रंघियारा। कृष्ण। काला। तमिर्छ (न॰) ९ मंधियारी । अन्धकार । २ भ्रम । ३ क्रोध :---पद्मः, ( पु॰ ) कृष्णपद्मः तमिस्रा (बी॰) १ इत्या पत्त की रात । २ प्रगाढ़ श्रम्धकार । तमोमयः ( ५० ) राहु । तंबा, तस्बा } ( ची॰ ) गै।। गाय। तंबिका, तस्बिका } तय् ( घा० श्रा० ) [तयते ] १ चलना । जाना । २ रका करना। तरः ( पु॰ ) १ अनुपस्य-गमन । चौराहा । मार्ग । २ भाड़ा। ३ सड़क। ४ उतारा। — पर्यायम्, ( न० )

भाड़ा ।—स्थानं, ( न० ) घाट ।

तरकः ) ( पु॰ ) सेई। जन्मु जिसके बदन में काँटे तरचुः ) होते हैं। तरंगः ) ( ५० ) १ सहर । २ (अन्य का) ग्रध्याय । तरङ्गः 🗦 ३ फलांग । ७ वस्त्र । तरंगिगी (स्त्री०) नदी। तरिङ्गणी 🖇 तरंगित (न॰) १ तरंगों वाली । २ वाद । ३ शक्ति । तर्या ( न०) १ पार करना । २ विजय । जीत । ३ तरसाः ( पु॰ ) १ नाव । बेड़ा । २ स्वर्गे १ तरियाः ( पु॰ ) १ सूर्य । २ मकाश की किरण । तरियाः ) (स्त्री॰) नाव । बेड्रा । घननौती ।-रह्मं, तरागी 🕽 (न०) लाल। तरंडः, तरग्रडः (पु॰)) १ नाव । २ वेड्न । तरंडं, तरग्रडम् (न॰) रिक्तिती । ३ डॉड् ।— पादा, (स्त्री०) एक प्रकार की नाव। तरंडी तरगडी (स्त्री०) नाव । बेहा । घशौती । तरदु तरंती, तरन्ती तरंतः 👌 ( ५० ) १ समुद्र । २ प्रवरड जलवृष्टि । ३ तरन्तः ) सैंडक। ४ दैल या राजस। तरता ( वि० ) ३ थरथराने वाला । काँपने वाला । २ चंचल । अदद । विनरवर । ३ उत्तम । चमकीला । चमकदार । ४ पनीला । १ लंपट । तरतः ( ५० ) १ हार के बीचों बीच की मुख्यमणि। २ हार । ३ समतन सतह । ४ तनी । गहराई । १ हीरा । ६ लोहा । तरला ( स्री॰ ) माँइ। डबले हुए चाँवलों का जल विशेष । तस्सो । तरतयति (कि॰) हिलाना। इधर उधर धुमाना। तरलायते (कि॰) काँपना । हिलना । इधर उधर धूमना । तरलियत ( न० ) बड़ी लहर। तरवारिः ( पु॰ ) तलवार । खङ्ग । तरस् (न०) १ रफ़्तार । वेग । २ विक्रम । शक्ति । स्फूर्ति । २ तीर / किनारा । चौराहा । ३ वेड्न । वजौदी । तरसम् (न॰) गोरत। मांस। तरसानः ( ५० ) नाव ।

( 3ko )

रस्विन (वि॰) [स्री॰—तरस्विनी] १ तेज़। फुर्तीला । २ मज़बूत । शक्तिमान।साहसी।

बलवान । १ हल्कारा । २ वीर । ३ पवन । वायु । ४ गरूड | रान्धुः } ( पु॰ ) बड़ी और चपटी तली की नाव। गिरः । (स्त्री०) १ नाव । २ कपड़े रखने का नुरी ∫ संदूक । ३ कपड़े का छोर या किनारा । -रथः, ( प्र० ) चेपको । डाँड् । रिकः } रिकिन् } (५०) मन्नाह । नाव खेवने वाला । .रिका (स्ती०)) रिजं (न०) ( रिजी (स्ती०) (नाव। पोत। जहाज़। ंरिग्री (स्त्री॰ ) रीषः ( पु० ) १ नाव । बेड़ा । २ समुद्र : ३ योज्य पुरुष । ४ स्वर्ग । ५ कार्य । व्यापार । पेशा । कः ( पु॰ ) वृत्त ।—खग्रहः, ( पु॰ ),—खग्रहं (न०),—वसडः, (पु०), वसडम्, (न०) वृक्त समृह। — जीवनम् ( न० ) पेड़ की जड़। --- तलं, (न०) वृत्त की जड़ के समीप की भूमि।--नखः, ( पु॰ ) काँदा !---म्रुगः, (पु॰) वानर ।-रागः, (पु०) ९ कली या फूल । २ श्रॅंबुया। करुता। श्रद्धर ।—राजः, ( पु॰ ) तालयुच । — इ.डा. (स्त्रो०) वह वृच जो दूसरे वृच पर जमे या फैले । — विलासिनी, (स्त्री०) नवमन्त्रिका लता।--शायिन्, ( पु०) पद्मी : तुरुग् (वि०) १ जवान । युवा । २ छोटा । हाल का पैदा हुआ। केमिल। मुलायम। हाल ही का उगा हुन्ना । ३ नवीन । ताज़ा | टटका । ४ ज़िन्दा-दिल ।--उवरः, ( पु॰ ) वह ज्वर जो एक सप्ताह तक न उतरे। - द्धि, ( न० ) पाँच दिन का रखा हुन्ना दही।-पीतिका, (स्त्री॰) इंगुर। विष विशेष। तस्याः ( पु० ) युवा पुरुष । जवान श्रादमी । तस्त्रा[ (स्त्री॰ ) युवती स्त्री। जवान श्रीरत। तरुश (वि॰) वृत्तों का बाहुल्य अथवा वृत्तों से परिपूर्ण ।

तक ( धा॰ उभय॰) [तर्कयति—तर्कयते, तर्कित ] १कल्पना करना । अनुमान करना । सन्देह करना । विश्वास करना । २ परिशाम पर पहुँचना । ३ बहस करना । विचारना । ४ सोचना । इरादा करता । १ खोजना । इइना । ६ चसकना । ७ वोलना। तर्कः (पु॰) १ कल्पना । श्रनुमान । क्रयास । श्रटकसा २ युक्ति । वादविवाद । ३ सन्देह । ४ म्याय शास्त्र। तर्क शास्त्र। ५ याँकाचा । ६ कारण। हेतु !--विद्या, (स्त्री०) न्याय शास्त्र । तर्ककः ( पु॰ ) ९ उम्मेदवार ! जिज्ञासु । प्रार्थी । २ न्याय शास्त्र का जानने वाला। तर्कः (पु॰ स्त्री॰) तकुत्रा जिस पर चर्ले में सूत त्वपिरता जाता है । - पिगुडः,-पीठी, ( न॰ ) तक्रया के निचले छोर पर का गोला। तर्द्धः ( ५० ) सेई। जन्तु विशेष। तस्यः ( पु॰ ) शोरा । तर्ज ( घा॰ परसी॰ ) [तर्जति, तर्जयति— तर्जयते, तर्जित ] १ दरवाना । भयभीत करना । २ फट कारना। गरियाना। डाँटना। भर्त्सना करना। कबङ्क लगाना । ३ चिढ़ाना । र्चिगाना । तर्जनं (न०) १ भयभीत करना। डरवाना। तर्जना (खी०) ) २ भर्ग्यना। तर्जनी (स्त्री॰) श्रॅंगुठे के पास की श्रॅंगुखी। तर्गाः } ( पु॰ ) बङ्गदा। बङ्गवा। तर्गाकः } तर्गाः (पु०) १ बेदा। २ सूर्य। तर्द ( धा० परस्मै० ) [ तर्दति ] १ धायल करना। चोटिल करना । २ वध करना । काट गिराना । तर्पराम् (न०) १ प्रसन्न करना । सन्तुष्ट करना । २ सन्तोष । प्रसन्नता । ३ श्रान्हिक पाँच कर्त्तन्यानु-ष्ठानों में से एक। पितृयज्ञ विशेष १ ४ समिया। हवन के लिये इंधन ।---इच्छुः, (पु॰) मीष्म

पितामह की उपाधि।

तर्पराम् ( न० ) प्यास । तृषा ।

तर्मन् ( न० ) यज्ञीयस्तम्भ का शिरोभाग ।

समुद्र। सागर । ४ नाव । ५ सूर्य ।

तर्षः ( पु० ) ३ प्यास । २ कामना । इच्छा । ३

```
तिषत
                                         ( ३%१ )
                                                                    तात
                                                 तप्र (वि॰) १ चिरा हुआ। कटा हुआ । छैनी से
तर्षित } (वि०) १ प्यासा । ग्रमिलाषी । इच्छुक ।
तर्षेल
                                                     कीला हुन्ना । २ सम्हारा हुन्ना ।
तर्हि ( त्रव्य॰ ) १ उस समय । २ उस दशा में ।—
                                                 तप्रु ( पु॰ ) १ यड्ई । २ विश्वकर्मन ।
    यदा तर्हि, (वि०) जब तब ।--यदितर्हि, (न०)
                                                 तस्करः ( पु॰ ) चोर । डाँकू।
    यदि तव। - ऋथं तर्हि, ( न० ) तव कैसे ?
                                                 तस्करी (र्खा०) व्यसनी खो।
तर्त्ता (न॰) ) ९ सतह । २ हथेली । ३ तलवा।
तलः (पु०) ऽ अवाँह । ४ थप्पड़ा ६ नीचता।
                                                 तस्था (वि०) ग्रचल । स्थिर ।
                                                 पद की अपकृष्टता । ७ तलदेश । निम्न देश ।
    तस्ती । पेंदी ।--ध्रङ्गिलः, (स्त्री०) पैर की
                                                 तान्छीलिकः ( ए० ) विशेष प्रवृत्ति, सुकाव या
    डँगुली । - ग्रातलं, ( नै० ) सात नाटकों में से
                                                     स्वभाव सचक प्रत्यय विशेष ।
    एक ।—ईत्तगाः, ( पु॰ ) सुत्रर ।—उदा,
                                                 ताटंकः } (पु॰) कान का वाला। ग्राभूषण विरोष।
ताटङ्कः }
    (स्त्री०) नदी ।-- धातः, (पु०) थप्पड़।
    चपेटा । – तालः, ( पु॰ ) बाज् विशेष । — त्रं,
                                                 ताटस्थ्यम् ( न॰ ) १ सामीप्य । २ अनासक्ति।
    — त्रामां, — वारमां, ( न० ) धनुर्धरों का चमड़े
    का दस्ताना । प्रहारै:, ( पु॰ ) थप्पड़ ।
    सारकं, ( न० ) ज़ेरबंद । तंग । अधोवंधन ।
तलकं ( न० ) बड़ा तालाव ।
तलतः ( ग्रम्थया० ) पैदी से ।
तलाची (स्त्री०) चटाई।
तिलका (स्त्री॰) ज़ेरबंद। तंग। अधोवंधन।
तिलतं ( न० ) तला हुआ माँस।
```

तिलिन (वि॰) १ पतला। दुवला। लटा। २ कम।

तिलनं (न०) बिस्तरा। चारपाई। पत्नंग। कोच।

तलवार या छुरी।

सङ्कं ( न० ) जंगल ।

तल्लन: ( पु॰ ) हवा। पवन

की मंज़िला। गुम्मठ।

विछाने का हो।

तिल्लका ( पु॰ ) ताली।

तल्ली (स्त्री॰) जवान स्त्री।

तिल्मिं ( न॰ ) १ पत्थर जड़ा हुन्ना फर्श । २ चारपाई।

तब्दं ( न॰ ) ) १ चारपाई । पत्नंग । सेज । २ तब्दः ( पु॰ ) ) स्त्री । भार्यो ( यथा गुरुतल्पग )

तल्पकः (पु॰) वह नौकर जिसका काम चारपाई

तल्लजः ( पु॰ ) उत्तमता । सर्वेत्कृष्टता । प्रसन्नता ।

यथा-गोतलुजा, कुमारीतलुजा।

३ सादी में बैठने का स्थान । ४ भकान के ऊपर

थोड़ा। ३ साफ। स्वच्छ । ४ नीचे का १ प्रथक।

खाट।३ पाल । तिरपाल । चँदोवा । ४ लंबी

उदासीनता । उपेचा । ताडः (पु॰) १ प्रहार । ठोकर । २ के।लाहल । ३ स्यान । परतला । ४ पर्वत । पहाड़ । ताडका ( स्त्री॰ ) एक राचर्सा जिसे श्रीरामचन्द्र जी ने विश्वामित्र के यज्ञ की रचा करते समय जान से मारा था। वह सुकेतु की बेटी, सुन्दर की भार्या और मारीच की माता थी। ताडकेयः (पु॰) ताड्का का पुत्र । मारीच की उपाधि । ताडंकः, ताडङ्कः ( ५० ) } ताडपत्रम् ( न० ) ताडनं (न०) मारना । कोड़ मारना । कोड़ा खगाना । ताडनी (स्त्री०) कोड़ा। चाडुक। ताडिः (पु॰) १ १ एक प्रकार का खजूर बृच। २ ताडी (स्त्री॰) रे स्राभूषमा विशेष। ताड्यमान (वि०) पिटा हुम्रा। ताङ्यमानः ( पु॰ ) वाद्ययंत्र विशेष । एक प्रकार का बाजा, जो लकड़ी से बजाया जाय। जैसे ढोल। तांडवः, ताग्रहवः ( ५० ) } १ नृत्य । नाच । तांडवम्, ताग्रहवम् ( न० ) } २ विशेष कर, शिव जी का नृत्य विशेष । ३ माचने की कला । ४ एक प्रकार की बास।—प्रियः, ( पु॰ ) शिव जी। तातः ( पु॰ ) पिता । अपने से उम्र में छोटों के लिये सम्बोधन का शब्द विशेष। यह शब्द अपने से बडों को भी प्रतिष्ठा सूचक सम्बोधन की तरह प्रयुक्त किया जाता है।—गु. ( वि० ) पिता के

ग्रनुकृतः । — गुः, ( पु॰ ) ताऊ । चाचा ।

तातन. ( पु॰ ) खक्षन पची। तातलः ( ५० ) १ रोग। २ लोहे का ढंडा। लोहे की तेज़ नोंक की कीला। ३ रस्तोई बनाना। पकाना। ४ गर्मी । तातिः (३०) ग्रौबार । (स्त्री०) साहत्य ।

पारम्पर्यं । वंशानुक्रम ।

तात्कालिक (वि॰) [स्त्री॰—तात्कालिकी] १ समकालीन । र समीप का । उसी समय का । तात्पर्यम् ( न० ) आशय । निष्कर्ष । श्रंभिपाय । तान्विक (वि॰) सध्य । ग्रसली । वास्तविक । प्रमावश्यक ।

तादात्म्यम् ( न० ) एक ही स्वभाव का। समान। ताद्वत (वि॰) [खी०-ताद्वती]) तादृश् (वि॰) [की॰--नादृशी] रे उसकी तरह। तानं ( न० ) १ तनाव । फैलाव । २ ज्ञानेन्द्रिय । तानः ( पु॰ ) १ सृत । रेशा । २ ( गान में ) तान । तानवं ( न० ) दुवनापन । स्वल्पता । तानुरः ( ५० ) भैवर।

तांत (वि०) १ यका हुआ। शिथिल । परिश्रान्त । तान्त र्रे पीर्डित । सन्तस । ३ सुकाया हुआ । कुम्हलाया हुआ ।

१ ( न०) १ कातना । विनना । २ सकड़ी तान्तवस् / का जाला । ६ बुना हुआ कपड़ा ।

तांत्रिक हे (वि०) [खी०-तान्त्रिकी] १ किसी तान्त्रिक केला या सिदान्त में मंनी भाँति सुपरिचित । २ तंत्र सम्बन्धी । ३ तंत्रों में सुपदित ।

तांत्रिकः तात्रिकः (५) तंत्रों को मानने वाला।

तापः (पु०) १ गर्मी। समका धवका २ पीड़ा। कष्टा ३ शोक। दुःख। - त्रयं, (न०) तीन प्रकार के कष्ट ( यथा आध्यात्मिक, श्राधिदैविक श्रीर श्राधिभौतिक ) —हर, (वि०) श्रान्ति-दायी।

तापनः ( पु॰ ) १ सूर्य । २ जीव्मऋतु । ३ सूर्य-कान्तिमणि । ४ कामदेव के बाणों में से एक बाख का नाम ।

तापनम् ( न० ) १ जलन । २ कष्ट । ३ द्राइ ।

तापस (वि॰) [की०—तापसी] १ तपस्या या तपस्वी सम्बन्धी। २ साधु । धर्मनिष्ट । भक्ति पूर्ण।

तापसः (५०) [ बी०—तापसी ] साधु । संन्यासी । तपस्वी ।—इष्टा, ( स्त्री॰ ) दासा । दाख । श्रंगृर ।—तरुः,—दुमः, ( पु॰ ) इङ्ग्दी

तापस्यं (न०) तपस्या। व्रतचर्या। ताधिच्छः ( पु॰ ) तमालवृत्त । अथवा इस वृत्त के तापी (स्त्री०) ३ तापती नदी। २ यमुना नदी। तामः ( ५० ) ९ भगप्रद् वस्तु । २ कसूर । श्रवराध । दोष। भूल। त्रुटि। ३ चिन्ता। कष्ट। ४ अप्रीन-लाया ।

तामरम् ( न० ) १ जल । २ सक्लन । तामरसं (न॰) १ वावकमतः । २ सोना । तांबा । तामरसी (स्वी०) तालाव जिसमें कमल हो।

तामस (वि॰) [स्री॰—तामसी] १ इन्छ। काला। २ तमोगुणी । ३ अज्ञानी । ४ दुष्ट ।

तामसं ( न० ) यन्धकार ।

तामसः ( ५० ) १ दुष्टवन । श्रधमजन । श्रमितः । २ सौंप । ३ धुष्यू । उल्लू ।

तामसी (स्री॰) १ कृष्णपत्र की रात । २ निदा। ३ हुर्गा की उपाधि ।

तामसिक (वि॰) [श्री॰-तामसिकी] ग्रींवि-यारा। तमस् सम्बन्धी । तमस् से उत्पन्न या निकला हुआ ।

तामिस्नः ( ५० ) नरक विशेष ।

ताबुलं ताम्बूलम् ∫ (स्री०) पानदान । बिल्हरा ।—दः,— धरः, —वाहरूः, ( पु॰ ) नौकर जा अपने मालिक के साथ पानदान लिये हुए डोले और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पान खिलावे । – वहां), (स्नी०) पान की बेल।

तांबृजिकः ) ताम्बृजिकः ) ( ५० ) तंबोली ।

तांब्जी ) ताम्बूजी } (स्त्री०) पान का पौधा।,

ताख्र (वि॰) सांवे जैसे लाख रंग का ।—श्रदाः, (९०) १ काक । २ कोयल ।—प्रार्धः, (पु०) काँसा।

फुल ।—श्राध्मन्, ( go ) पद्मरागमणि !— उपजीविन् (पु॰) ताँवे की चीज़े बनाने वाला।—श्रोष्टः, (पु॰) लाला श्रोंठीं वाला। —कारः,—बुद्धः, ( पु० ) कसेरा । ठठेरा । — कृमिः ( पु० ) इन्द्रगोप कीट । वीरबहुटी ।— गर्भम्, (न०) तृतिया ।--चूडः, (पु०) मुर्गौ ।—त्रपुत्रं, ( न० ) पीतल । द्रः, (पु०) लालचन्दन ।--प्ः, (पु०)-पत्रं, (न०) तात्रपत्र जिन पर दान दी हुई वस्तुश्रों के नाम दानदाता का नाम और दानप्रहीता का नाम खोदा जाता था। पर्शा, (स्त्री) मलयाचल से निकलने वाली एक नदी का नाम ।-पहादः, ( पु॰ ) अशोकवृत्त ।—लिसः, ( ५० ) एक प्रदेश का नाम । ~ लिप्ताः, ( पु॰ ) ( बहु॰ ) ताम्रलिप्त देश का राजा या इस देश के अधिवासी।— ब्रुह्नः, (पुर्) चन्दन विशेष ।

शिक्ति (वि॰) [स्त्री॰ - ताम्निकी ] ताँचे का बना हुआ।

। भिकः ( पु॰ ) ठठेरा । कसेरा ।

ाय् (घा० आत्म०) [तायते. तायित] १ फैलाना। बढ़ाना। अविद्यित्र पंक्ति में आगे बढ़ना। २ २ रज्ञा करना। बचाना।

ार (वि०) १ जँचा । र उच्चस्वर । ३ चमकदार चमकीला । ४ उत्तम । श्रेष्ठ । ४ स्वादिष्ट । — ग्राभ्रः, — ग्रारिः. (पु०) लोहभस्म जो दवा के काम में सावे । — पतनं, (न०) नवश्रपात । उल्कापात । — पुष्पः, (पु०) कुन्द या चमेली की वेल । — वायुः, (पु०) सन् सन् करती हुई हवा । — ग्रास्तिकरं, (न०) सीसा । सीसक । — स्वर, (वि०) खर श्रावाज वाला । — हारः, (पु०) १ मोती का हार । २ दमकता हुआ हार ।

शारः (पु॰) १ नदीतट । २ मोती की बाव । ३ सुन्दर या बढ़ा मोती । ४ उच्चस्वर ।

ारं (न०) १ अह या नचत्र। २ कपूर। (न०) ारः (पु०) १ चौँदी। २ श्राँख की पुतली (यह पुलिक भी है)। ३ मोती। (यह स्त्री-लिक भी है)। तारक (वि०) [क्वी० —तारिका] १ को जाने वाला।
पारकरेया। २ रकक । बचाने वाला। उद्धारक।
तारकः (पु०) १ क्विवैया। राहवतेया। २ बचाने
वाला। बुड़ाने वाला। ३ एक दानव किसे
कार्तिकेय ने मारा था। (पु० न०) बेड़ा।
घवीटी। (न०) १ खाँख की पुतली। २
खाँख। —धारिः, —ितित्, (पु०) कार्तिकेय
का नाम।

तारका (स्त्री॰) १ सितारा । मसत्र । २ ध्सकेतु । ३ त्राँख की पुत्रसी ।

तारिकिस्मी (स्त्री॰) रात जिसमें श्राकाश के तारे देख पड़ें।

तारिकत (वि॰) नचत्रों वाला। नवत्र विजिद्दितः। तारणः (पु॰) नौका। बेदा।

तारतम्यं (न०) न्यूनाधिक्यः। कमज्यादाः । थोड्रा बहुतः। भेदः। अन्तरः।

तारतः ( पु॰ ) लंपट मनुष्य । कामुक ।

तारा ( सी० ) १ तारा था नचत्र । २ स्थिर नचत्र । ३ आँख की पुतली । १ मोती । १ वालि की सी का नाम । ६ वृहस्पति की सी का नाम । ७ हरिश्रन्द्र राजा की रानी का नाम । — अधिपः, — आपीडः, — पतिः, (पु०) चन्द्रमा ! — एथः, (पु०) आकाशमण्डल । आकाश । — भूषा, (सी०) रात । — मगुडलं, (न०) १ खगोल । २ ऑल की पुतली ! — मृगः, (पु०) मृगशिरस् नचत्र ।

तारिकं ( न॰ ) भाड़ा । किराया । उत्तराई । तारुस्यम् ( न॰ ) १ जनानी । युनाबस्था । २ ताजुसी । टटकापन ।

तारेयः ( पु॰ ) १ बुधग्रह । २ वाकिपुत्र अङ्गद की उपाधि ।

तार्किकः (पु०) १ न्यायदर्शनवेता । २ विद्वान् । तार्ह्यः (पु०) १ गरुइ । २ ध्रस्य । ३ गाईी । ४ घोड़ा । ४ सर्प । ६ पत्ती ।—घ्वजः, (पु०) विष्णु ।—नायकः, (पु०) गरुइ । सं० श० की० — ४४ तार्तीय ( वि॰ ) तीसरा । तार्तीयीक ( वि॰ ) तीसरा ।

ताजः (पु॰) ३ तालवृत्त । २ ताली वजाना । ३ फड्-फड़ाना। ४ हाथी के कानों की फड़फड़ाहट। **४ सङ्गीत की प्रक्रिया विशेष । ६ मँ**जीरा । ७ हथेखो। = ताला। चटखनी । १ तलवार की स्ँट।-अङ्कः, ( पु० ) ९ बलराम । २ ताल-पत्र जो लिखने के काम आते हैं । ३ पुस्तक । ४ ग्रारा ।—ग्रवचरः, ( ५० ) नचैया । नाचने वाला। नाटक का पात्र।-केतुः, (पु०) भीष्मिपतामह ( चीरकं, (न०) -गर्भः, ( पु॰ ) ताड़ वृत्र का रस ।—ध्वजः —भत्, (५०) ३ बलराम का नाम । २ कर्णभूपण विशेष।—मदेलः, ( पु० ) बाजा विशेष । यंत्रं, ( न॰ ) जर्राही का स्रीज़ार।--रेसनकः, (पु०) मृत्यकरने वाला। नाटक खेलने वाला। --लद्तगाः, (पु॰) बलराम ।- -वनं, (न०) बृखों का समूह । उपवन ।—वृन्तं, ( न० ) पंखा ।

तालं ( न॰ ) १ ताड़ वृत्त का फल । २ हड़ताल । तालकं ( न॰ ) १ हड़ताल । २ चटखनी । ताला । तालकः ( पु॰ ) कर्यभूषण विशेष ।

तालव्य (वि॰) तालू से सम्बन्ध रखने वाला।— वर्णः, (पु॰) वे अत्तर जो तालू की सहायता से बोले जाँथ। ऐसे अत्तर ये हैं— इ, ई, च, छ, ज, क, ज और य्

तालिकः (पु॰) १ हयेली । २ ताली । तालितं (न॰) १ रंगीन कपड़ा । २ बोरा । डोरी । ताली (स्त्री॰) १ पहाड़ी ताड़ के पेड़ । २ ताड़ी बुछ । ३ महकदार सिट्टी । ४ एक प्रकार की कुंजी । — घनं, (न॰) ताड़ के बुचों का सुरसुट ।

तालु ( न० ) ताल् ।—जिह्नः, ( प्र०) मगर । नक्र । ताल्र्यः ( पु०) भँवर । ज्वार । बाद । ताल्र्यकं (न०) ठाल् ।

तावक (वि॰) हे तेरा। तुम्हारा।

तावत् } (वि॰) इतना । उतना ।

तावत्क (वि०) इतने मुल्य का। इतने दामों का। ताबुरिः (५०) वृष राशि

तिक (वि०) तीता। कडुआ।—गन्धा, (खी०) राई।—धातुः, (पु०) पित्त।—फलः (पु०) —मरिनः, (पु०) निर्मंती। -सारः, (पु०) खदिर दृच।

तिकः ( ५० ) १ कडुआपन । कडुआ स्वाद । २ कुटज इच । ३ तीतापन । चरपराहट । ४ गन्धि ।

तिग्म (वि॰) १ तीव । पैना । नींकदार (हथियार )।
२ उम्र । प्रचयत । । भभकता हुआ । जलता हुआ
३ तीता । कहुआ । ४ घोर । क्रोघी । अंगुः,
(पु॰) १ सूर्य । २ अग्नि । ३ शिव ।—करः,
—दीधितिः,—रश्यः,(पु॰) सूर्य ।

तिगमम् ( न० ) १ गर्मी। २ तीतापन।

तिज् ( धा॰ त्रात्म॰ ) [तितिस्रते तितिस्रिते] सहन करना । सहना । गवारा करना ।

तितः (पु॰) चलनी।(न॰) छाता।

तितिद्धा (स्त्री॰) १ सहनशीलता । सन् । त्याम । तितिद्धा (वि॰) पैथैवान । सहनशील ।

तितिभः ( ५०) १ जुगन् । खद्योतः २ इन्द्रगोप । वीरबहुटी ।

तितिरः } ( ५० ) तीतर विशेष ।

तित्तिरिः ( पु॰ ) १ तीतर । २ एक ऋषि का नाम जिन्होंने कृष्णयजुर्वेद की सब से प्रथम पदाया ।

तिथः ( पु॰ ) १ आग । २ ग्रेम । ३ समय । ४वर्षा या शस्य ऋतु ।

तिथि (पु० छो०) १ चान्द्र दिवस । २ पन्द्रह की संख्या।—द्वयः, (पु०) अमावास्या तिथि का हु।स।—पत्री, (छी०) पञ्चाङ्ग। पत्राः।

तिनिगः ( ५० ) वृत्त विशेष ।

तितिङः तिन्तिङः ( पु॰ ) तितिङी, तिन्तिङो ( स्त्री॰ ) हमली का तितिङिका, तिन्तिङिका ( स्त्री॰ ) | वृच । इमली । तितिङीकः, तिन्तिङोकः ( पु॰ )

तिंदुः, तिन्दुः तिंदुकः. तिन्दुकः तिंदुकः, तिन्दुकः तिम् (धा० पर०) [तेमति, तिमित ] नम करना । गीला करना ।

तिमिः ( पु॰ ) ३ समुद्र । २ मत्स्यविशेष ।—कोषः, ( पु॰ ) समुद्र ।—ध्वजः, (पु॰ ) एक दैख जिसे हन्द्र ने महाराज दशरथ की सहायता से मारा था ।

तिर्मिणिलः ) (पु०) एक विशाल मतस्य जो तिमि-तिमिङ्गिलः ) मत्स्य का भी खा डालता है। तिमित (वि०) । गतिहीन । स्थिर । अचल । २

गीला। नम। तर।

तिमिर (वि०) काला। यन्धकारमय।

तिभिरः (पु॰) ) १ श्रंधकार । २ श्रन्थापन । ३ तिभिरम् (न॰) ) लोहे का मोचां ।—श्ररिः,— नुदु, (पु॰) - रिपुः, (पु॰) सूर्थ ।

तिरहचो (स्त्री०) किसी जानवर, पत्ती या जन्तु की मादा।

तिरश्चीन (वि०) देहा । तिरहा।

तिरस् (श्रन्यया॰) १ तिरह्वेपन से । टेड्रेपन से । २ विना । रहिन । ३ गुप्तरीला । श्रदश्य रूप से ।

तिरयति (कि॰) १ छिपाना। गुप्त रखना। २ रोकना। श्रद्भन डालना। बाधा देना। ३ जीत छेना।

तिर्यंक ( अन्य० ) टेड्रेपन से।

तिर्यच् (वि॰) [तिरश्ची—तिर्यची] १ देहा ।

तिरहा । बाँका । र सुदा हुआ । सुका हुआ ।

(पु॰ न॰) पशु । पत्ती ।—ग्रन्तरं, (न॰)

ग्रज्ञं । चौदाई । - ग्रयनं, (न॰) सूर्यं की

वार्षिकगित ।—ईस्त, (वि॰) भेंदा । ऍवाताना ।

—जातिः, (पु॰) पशु जाति ।—प्रभाणं, (न॰)
चौदाई ।—प्रेस्तर्णं, (न॰) कनिवयों देखना ।

तिरही ग्राँख कर देखना ।—योनिः, (स्त्री)

पशु पत्ती जाति ।—स्रोतस्त्, (पु॰) पशु सृष्टि ।

तिलाः (पु०) १ तिल का पौधा । २ तिल बीज । ३
शारीर पर का तिल या मस्सा । ४ तिल के समान
कोटा हकड़ा ।—अम्बु,— उदकं, (न०) तिल
सिश्रित जल, जो तर्पण के काम में घाता है।—
उत्तमा, (स्त्री०) एक अप्सरा का नाम ।—
श्रोदनः, (पु०)—श्रोदनं (न०) तिल चावल
की खीर।—कालकः, (पु०) मस्सा । तिल ।

— बिट्टं, — खिताः, — खतीं, (खी॰) या चूर्गीं, (न॰) खत की पश्चमों की खिलायी जाती है। तैलं, (न॰) तिली का तेल। — पर्गाः. (पु॰) तारपीन। — पर्गाः (न॰) चन्दन । — पर्गीं, (खी॰) १ चन्दन का दृख। २ तारपीन। — रसः, (पु॰) तिली का तेल। — होमः, (पु॰) तिल की याहति।

तिखंतुदः } (४०) तेबी । तिखुन्तुदः }

तिलगः ( यन्य० ) यत्यन्त यत्प परिमाण में ।

तिख्वः (पु॰) लोध का वृत्त ।

तिलकं (न०) १ मूत्रस्थती। २ फुप्कुस १ फेंक्बा। ३ तक्या विशेष।—आश्रयः, (५०) माथा।

तिलकः (५०) १ वृत्त विशेष । २ शरीर पर का छोटा सा काला चिन्ह विशेष । (५२) मस्तक पर का तिलक या टीका ।

तिलका ( स्री॰ ) गुंज ।

विकित्सः (५०) बड़ा सर्प ।

तिष्टद्गु (अन्यया०) यह समय जब दूध देने की गौ खड़ी होती है। सन्ध्या के घंटा या डेड घंटे बाद का समय।

तिष्यः (पु०) ९ पुष्य नचत्र ।२७ नचत्रों में से आठवाँ नचत्र ।२ पौषमास ।

तिष्यम् (न०) कित्युग।

तीक् (धा० आत्म०) [तीकते] जाना। चलना।
तीक्षा (वि०) १ पैना। तीब। २ गर्म। ताता। ३ उद्या
प्रचण्ड । ४ कहा। जोरवार। इड १ कर्कम।
देदाः ६ कडोर। ०हानिकर। श्रद्धम। विषेता। म कुशान । ६ बुद्धिमान। चतुर। १० द्वाही। ११ लागी। मक्त। द्वांगुः, (पु०) १ सूर्य। २ श्रान । - श्रायसं (न०) ईस्पात लोहा। -उपायः, (पु०) उप्रसाधन। - कन्दः, (पु०) लहसन। - कर्मन्, (वि०) कियाशील। स्पर्धमान् । - दंपू, (पु०) चीता। - धारः, (पु०) तलवार। - पुष्पं, (न०) लौंग। - पुष्पा, (श्वी०) १ लौंग का पौधा। २ केतकी का पौधा। - बुद्धि, (वि०) तेज शक्त का। चतुर। - रिग्रमः,

्रसः (यु॰) । ग्रोरा २ विचैता (पु०) सूर्यं सरज पदार्थ --जौह (न०) ईस्पात (पु०) जी। तीच्याः (पु॰) १ शोरा । २ बाबिमर्च । ३ कालीमिर्च। ४ राई। तीन्गां (न०) १ लोहा । २ ईस्पात । ३ गर्मी । तीतापन । ४ युद्ध । १ विष । ६ मृत्यु । ७ हथियार । म समुद्री निमक । ६ शीघ्रता । तीम ( था॰ परस्मै॰ ) [तीम्यति ] भींगना । नम होना । तीरं (न०) १ तट । किनारा । २ हाँ शिया । छोर । तोरः ( पु॰ ) १ बाग । २ सीसा । ३ टीन । जस्ता । तीरित (वि०) ते किया हुआ। निर्णीत । साची के यनुसार फैसला किया हुआ। तीरितम् (न०) किसी कार्यं की समाप्ति या अवसान । तीर्ग (वि०) १ पार किया हुआ । गुज़रा हुआ । २ फैला हुआ। बढ़ा हुआ। ३ सब से आगे निकला हुआ। सर्वेत्तम । तीर्थम् (न॰) १रास्ता । मार्ग । घाट । उतारा । २ घाट । ३ जलस्थान । ४ पवित्रस्थान । ४ द्वारा । ज़रिया । साध्यम । ६ उपाय । । ७ पवित्र या पुरस्प्रद स्थक्ति । योग्य पुरुष । प्रतिष्ठा योग्य पदार्थ । उपयुक्त पात्र । म गुरु । आचार्य । ७ उद्गम स्थान । १० यज्ञ । ११ सचिव। १२ उपदेश । निर्देश । १३ उपद्यक्त स्थान या काल । १४ उपयुक्त या साधारण पद्धति। १४ हाथ के कई भाग जो देव और पितृ कार्य के किये पवित्र माने जाते हैं। १६ दार्शनिक सिद्धान्त विशेष । १७ स्त्रियों का रज । १८ ब्राह्मण । १६ अग्नि।--उद्क्रम्, (न०) पवित्र जल।--करः, (पु०) ३ जैनग्रहीत । २ संन्यासी । ३ नवीन दर्शन-कार । ४ विष्णु का नाम ।--काकः,--ध्वांसः, वायसः, (पु॰) लोलुप।--भृत, (वि॰) पवित्र। विशुद्ध।--यात्रा, (स्त्री०) पुरुयप्रद स्थानों में

गमन।-राजः, (पु॰) शयाग का नाम।-

राजिः,-राजी, (स्त्री॰) बनारस ! काशी।

—वाकः, (yo) सिर के वाल ।—विधि,

(स्त्री०) तीर्थ में जाकर वहीं कर्म विशेष करने की पद्धति ।—सेविन् ( वि॰ ) तीययात्री ! (पु०) सारस। तीर्थ ( न॰ ) संन्यासियों की एक उपाधि तीर्थिकः ( पु॰ ) तीर्थयात्री । बाह्मण साधु । तीवरः ( पु॰ ) १ समुद्र । २ शिकारी । ३ राज पृतिन की वर्णसङ्कर शौलाद। तीव (वि०) १ उम्र। प्रचरह । २ गर्म । उच्या । ३ चमकीला । ४ च्यापक । ४ ग्रनन्त । ग्रसीम । ६ भयानक।—ग्रानन्दः, (पु०) शिव जी — —गति, (वि॰ ) तेज़ । फुर्तीखा ।— पौरुर्ष. ( न० ) १ दुस्साहस पूर्ण वीरता । २ वीरता ।--संवेग, (वि॰) १ इट् विचार सरपन्न । २ अति प्रच्यद । तीवं (न०) १ उष्णता । गर्मी । २ तट । ३ लोहा । त ( अव्यया० ) ६ किन्तु। प्रत्युत । २ और । अत्र । इस सम्बन्ध में । ४ मेदसूचक भी है । तुक्लारः ) (पु॰) विन्ध्याचल वासी जातियों तखारः } में से एक जाति के लोगों का नाम। तैषारः } तुंग 🏿 (वि०) १ ऊँचा। उन्नतः। लंबा। प्रधानः। २ तुङ्ग∮ प्रलंब । ३ मेहरावदार । ४ मुख्य । ४ दद ।— वीजः, ( पु॰ ) पारा ।—भद्रः, (पु॰) मदमाता हाथी ।--भद्रा, (स्त्री०) एक नदी का नाम जो कृष्णा नदी में गिरती हैं।-वैगा, (स्त्री०) एक नदी का नाम।-शिखरः, (पु०) पर्वतः । तुंगः ) (पु०) १ ऊँचाई । उठान । २ पर्वत । ३ घोटी । पतिः, ( ५० ) चन्द्रमा । छोटा। थोड़ा। न कुछ । ३ त्यक्त। त्यागा हुआ ।

तुङ्गः ) ४ बुधग्रह । ४ गेंडा । ६ नारियल का बृच । तुंगी ( स्त्री०) १ रात्रि । २ हल्दी ।-- ईशः, ( पु० ) तुङ्गी 🕽 १ चन्द्रमा । २ सूर्य । ३ शिव । ४ कृष्ण ।— तुच्छ (वि॰) १ ख़ाली। रहित। व्यर्थ। हल्का। २ ४ नीच । कमीना । अकिञ्चित्कर । तिरस्कर**र्**णीय । निकम्मा । ६ गरीव । श्रभागा । दुखिया ।--द्रः, ( ५० ) एरण्ड वृत्त ।—धान्यः, धान्यकः, ( ५० ) फूस । पुत्रमाल । तुच्छं ( न० ) भूसी।

```
( ২৯৩ )
                              तुष
'आ: ( yo ) इन्द्र का वज्र।
ग्ट्रमः ( ५० ) मूसा । चृहा ।
ुण् ( घा० पर० ) [तुण्ति] १ कुकाना । टेडा करना ।
   २ घोखा देना। उगना
ुंडं } (न०) १ मुख । चेहरा । चोंच । यृथन
गडम् ∫ (शूकर का) । २ हाथी की संृंड़ । ३ झौज़ार
   की नोंक।
हुंडिः ) (पु०) १ चेहरा। मुखा२ चोंच। (स्त्री०)
ुरोडः ∫ हुड़ी। नाभि।
डिन् }
डिन् } (पु॰) शिव के वृषभ का नाम।
सिडन्
डिल ﴿ (वि०) १ वात्नी। गपी। २ थोंदिल। ३
'गिडल ∫ केंद्रभाषी ।
ुत्थः ( पु० ) ९ ग्रन्ति । २ पत्थर ।—ग्राञ्जनं,
   ( न० ) श्राँख में लगाने की दवाई विशेष:
त्थ (न०) तृतिया।
त्था (स्त्री०) १ छोटी इलायची । २ नील का पौधा।
दु (धा० परस्मै०) [तुद्ति, तुन्न ] १ मारना।
   घायल करना । २ चुर्माना । गड़ाना । ३ पीड़ित
   करना। सताना। दुःख देना ।
ुदं ) ( न० ) पेट । थोंद ।—कृषिका,—कूषो,
ऽन्दम् ∫ ( भी० ) नाभि ।—परिमार्ज,—परिमृज्,
   —मृज, (वि॰) काहिल । सुस्त । दीर्घसूत्री :
ंद्वत् } ( वि॰ ) मौटा । थुंदीला ।
ुन्द्वत् }
नुदिक, तुन्दिक) (वि०) १ थोदीला। बड़े पेट
तुदिन, तुन्दिन् का। मटका जैसे पेट वाला।
नुदिभ, तुन्दिभ २ अल्यन्त मीटा । ३ भरा
नुदिल, तुन्दिल हुआ या लदा हुआ।
ुन्न (वि॰) १ चोटिल । टकराया हुन्ना । वायल ।
   २ सताया हुआ। वायः, ( पु॰ ) दर्जी।
रुभ् (धा॰ परस्मै॰ ) [ तुभ्यति, तुस्नाति ] चोटिल
ुमुल (वि॰) १ शोर गुल सचाने वाला। २ भया-
    नकः। क्रोधी । ३ उद्दिग्नः । व्याकुलः । ४ परेशानः ।
    धवड़ाया हुआ । ( पु॰ न॰ ) १ कें।बाहल।
   शोरपुल । २ अस्तन्यस्त द्वन्द्वयुद्ध ।
ुंबः
नुम्बः} (पु०)तूंबी।
```

तुरगः (पु॰) १ घोड़ा । २ मन । विचार।--भ्रारोहः, ( पु॰ ) धुइसवार ।—उपचारकः, ( पु॰ ) साईस ।—त्रियः, ( पु॰ )—त्रियं, (न०) यव। जौ। ब्रह्मचर्य, (न०) स्त्री के अभाव में विवश हो ब्रह्मचर्य धारण करना। तुरगिन् ( ५० ) बुड्सवार । तुरगी (स्त्री०) घोड़ी। तुरंगः ) (पु॰) १ घोड़ाः—अर्रिः, ( पु॰ ) भैसा । तुरङ्गः } —द्विषाणी, (स्त्री०) भैंस — प्रियः,—प्रियं, ( न० ) यव । जौ।—मेधः, ( पु० ) अरवमेध यज्ञ ।—यायिन्,—सादिन्, ( ५० ) घुडसवार । —वक्त्रः,—वद्गः, ( पु॰ ) किन्नर।—शाला, (स्त्री०) - स्थानम्, (न०) अस्तवतः । घुड-साल ।—स्कन्धः, ( पु॰ ) रिसाला । घुड्सवारों की टोली। तुरंगं तुरङ्गम् } ( न० ) सन । विचार । तुरंगमः } ( पु॰ ) वोड़ा । तुरङ्गमः } तुरंगी ( स्त्री॰ ) घोड़ी। तुरायगाम् (न०) १ ग्रसंग। श्रनासक्ति। २ यज्ञ विशेष । तुरासाह ( पु॰ ) ( कर्त्ता एकवचन तुराषाट्या तुराषाड् ] इन्द्र का नाम। तुरी (स्त्री॰) १ जुलाहों का एक प्रकार का श्रौज़ार। ढरकी । नारी । माखो । ३ चित्रकार की कूची । तुरीय (वि॰) चौथा।—वर्गाः, (पु॰) रहा।

तुरीयं ( न॰ ) चौथाई । चौथा हिस्सा । चौथा ।

तुरीय

तुंबरः } ( पु॰ ) एक गन्धर्व का नाम । तुम्बरः }

तुंबा } (स्त्री०) १ तृंबा। २ दुधार गौ । तुम्बा

तंबिः, तुस्विः } ( स्त्री॰ ) तॄंबी । तोमड़ी । तुंबी, तुम्बो }

तंबुरुः, तुम्बुरुः } ( पु० ) एक गन्धर्व का नाम । तुंबरुः, तुम्बरुः } तुरुक ( ५० ) तुर्क जोग तुर्य ( वि० ) चौथा ।

तुर्यम् ( न॰ ) चौथाई। चौथा हिस्सा।

तुल् ( धा० पर० ) [तालित, तोलयित—तोलयते,
तुलयित—तुलयते भी ] १ तोलगा। २ सोचगा
विचारना। ३ उठाना। कँचा करना। ४ पकड़ना।
पकड़े रहना। ४ तुलना करना। ६ वरावरी
करना। ७ तिरस्कार करना। ६ सन्देह करना
६ परीका लेना।

तुलमं (न०) १ तील । २ उठान । तुलना । तुलना (स्त्री०) १ समानता । २ मीत । ३ तल-मीना । ४ उटाना । ऊपर करना । परीचा करना । तुलसी (स्त्री०) दृच विशेष जो विष्णु के। परम प्रिय है ।

तुला (क्वी०) १ तराजु । तख़री । २ नाप । बाँट ।
—क्तुटः, (पु०) पासंगी । तराजु ।—क्रीटिः,
—क्रीटी, (स्त्री०) न्पुर ।—क्रीग्रः,—क्रीपः,
(पु०) परिका विशेष !—दानं, (न०) अपने
शरीर के वजन के बरावर सुवर्ण आदि वस्तुएँ तील
कर उन्हें दान कर देना तुलादान कहलाता है।
—घटः, (पु०) बटलरा ।—घरः, (पु०)
१ व्यापारी । सौदागर । २ तुलाराशि ।—घारः,
(पु०) व्यवसायी । सौदागर ।—परोत्ता,
(स्वी०) तुला द्वारा परीचा का विधान विशेष ।
—पुरुषः, (पु०) सोलह प्रकार के महादानों
में से एक दान ।—प्रग्रहः, प्रग्राहः, (पु०)
तराजु की डोरी या डंडी ।—यानं, (न०)—
यष्टिः, (पु०) तराजु की डंडी ।—चीजं, (न०)
धुँ घची के दाने ।—सूत्रं, (न०) तराजु की
डोरी ।

तुितत (व० इ०) १ तोला हुआ। २ मिलान किया हुआ।

तुल्य (वि०) १ एक ही प्रकार का या एक ही श्रेणी का। वरावर का। समान। सहश । २ उपयुक्त। एक सा। श्रभित्र ।—दर्शन, (वि०) समान दृष्टि से देखना।—पानं, (न०) एक साथ पीना। —हृप, (वि०) समान। सहश।

हुचर ( वि० ) १ कसैले स्वाद का । २ दादी रहित ।

तुष ( घा॰ परस्मै॰ ) [तुष्यति तुष्र ] प्रसन्न होना । यन्तुष्ट होना । सन्तोप करना ।

तुषः ( पु॰ ) सुसी। —श्रिशः, —श्रनतः, ( पु॰ )
भूसी या चोकर की श्राग । —श्रौद्ध, ( न॰ )
—उदकं, (न॰) खहा जवागू। खहा चाँवल का
माँइ। —ग्रहः, —सारः, ( पु॰ ) श्रश्चि।

तुपार (वि०) ठंडा । कुहरे का । श्रोस का :—
श्रद्भिः,—गिरिः,—पर्चतः, (पु०) हिमालय
पर्वतः ।—कगाः, (पु०) कोहरा या पाले की
यूदः। श्रोसकण ।—कालः, (पु०) जाड़े
का मोसम ।—किरगाः,—रिमः, (पु०)
चन्द्रमा। गौर, (वि०) वर्ष की तरह सफेद।
वर्ष के कारण सफेद। (पु०) । कप्र।

तुषारः (३०) १ क्रोहरा । सर्दी । २ दर्फ । ३ स्रोस । ४ पाला । बौझार ।

तुषिनाः ( बहु० ५० ) उपदेवता जिनकी संख्या १२ या ३६ वतलायी जाती है।

तुष्टः (व॰ इ॰ ) ९ असत्त । सन्तुष्ट । २ जो आस हो उससे सन्तुष्ट थौर अत्राप्त अत्येक वस्तु से विरक्त ।

तुष्टिः ( खी॰ ) सन्तोष । प्रसन्नता । स्रानन्द । तुष्टुः ( दु॰ ) कान में पहिनने का रत्न ।

तुहिन (वि०) शीत। अकड़न। ऐंठन। (शीत के कारण)—अंधुः, (पु०)—करः,—किरणः,
—युतिः,—रिमः, (पु०) श्वन्द्रमा। २ कप्र।
—श्रचलः। (पु०)—श्रद्धिः, (पु०)—श्रेतः, (पु०)—श्रेतः, (पु०)
शैतः, (पु०) हिमालय पर्वतः।—कणः, (पु०)
श्रोस की बृंद ।—शर्करा, (स्नी०) वर्षः।

त्म (धा॰ उभय॰) [त्मायति, त्मायते] सकोइना । [त्मायते] भरना । परिपूर्ण करना ।

त्याः (प्र॰) त्यीर । तरकस ।—धारः, (प्र॰) धनुषधारी ।

त्यो } ( खी॰ ) सरकस ।

तूररः ( पु० ) १ दादी रहित पुरुष । २ विना सींग का वैज । ३ कसैला जायका । ४ हिजदा ।

त्र् ( धा० श्रात्म० ) [त्र्यंते, तूर्ण] १ वेज़ी से जाना । जरुदी करना । २ चोटित करना । वध करना ।

तूरं ( न० ) तुरही। एक प्रकार का बाजा।

तृश् (वि०) १ तज्ञ । वेगवान २ त्वरामाला शीवगामी फुर्तीला । तृश् (अन्यवा०) तेज़ी ले । फुर्ती ले । शीवता ले । तृश् (पु०) शीवता । फुर्ती । तृश् (प०) । वाद्ययंत्र विशेष ।—शोधः, (पु०) तृश् (पु०) । श्रीलारों का समृह । तृशं (प०) । र्ष्ट् । २ अन्तरिल । श्राकाश । वायु-तृतां (प०) । मण्डल ।— कार्मुकं, (न०) धनुस्,

त्तः (पु॰) ) मण्डल ।- कार्मुकं, (न॰) धनुस्, ( न॰ ) रुई धनने की कमान । घनुही ।--पिसुः, ( पु॰ ) रुई ।--शर्करा, ( स्त्री॰ ) १ विनौला । २ घास का गट्ठा । ३ शहनृतः ।

तूलकं ( न० ) र्व्ह ।

तूला (स्त्री॰) ३ कपास का पेड़। २ दिया की बत्ती।

त्ली (स्त्री॰) १ रुई । २ वत्ती । ३ छुलाहे की कूंची : ४ चितेरे की कूंची : ४ नील का पौथा । नृत्ति: (स्त्री :) चितेरे की कूंची ।

त्तिका (स्त्री॰) । चितेरे की कूंची । पैतिता।
२ स्ती बती। ३ वर्ड भरा गड़ा। ४ वर्सा। छेद
करने का श्रीजार।

तृष्णिक (वि०) खामोश । सुपचाय ।
तृष्णिं (अन्यया०) ग्रुप्त रूप से । सुपचाय । बिना
बोले या शोरगुल किये ।—सावः, (पु०)
खामोशी । मुकत्व ।—शील, (वि०) खामोश ।
तृस्तं (न०) १ जटा । २ घृल । ३ पाप । ४ परिमाणु । प्रर्रा ।

तृंह् ( घा॰ परस्मै॰ ) [तृंहति ] वध करना । घायल करना ।

तृशां (न०) १ घास । २ नरकुल । सरपत । ६ घास फूसकी बनी कोई चीज़ ।—श्रिक्षः, (यु०) १ फूस या भूसी की श्राग । २ श्राग जो जनद दुम जाय ।—श्रञ्जनः, (यु०) शिरगट ।— श्राद्यवी (की०) वन जिसमें घास बहुत हो।— श्राद्यवी (प्रि०) १ हवा का वर्बंदर । २ एक दैस्य का नाम जिसे श्री कृष्ण ने मारा था।— श्रास्तुजं, (न०)—कुङ्कुमम्, (न०)—गौरं, (न०) मिन्न भिन्न प्रकार के सुगन्ध-दन्य।— इन्द्रः, (यु०) सन्तुर का पेव।—उल्का, (की०)

धास की वनी मसाल। पूस का लुआर अध जला फूस का मृत्र ।—झारूस, (न०) फूस की भौंपड़ी।-काराडः, (पु०)-काराडस्, (न०) घास का देर ।—कुटी, (क्षी॰)—कुटीरकं (न०) वास फूस की कुटिया।—केतः, ( ५० ) खन्र का वेड़ ।--गोश्रा, (स्त्री॰) एक प्रकार का गिरगट। गोह।-ग्राहिन, (पु॰) नीतम। पुत्रराज।-चरः, ( पु॰ ) गामेद मखि। -- जलायुका, --जलुका, (स्त्री॰) भाँभा। कसला । कीड़ा।---द्रुमः, ( पु॰ ) १ नारियल । २ ताल । ३ खजूर । ध केतक वृत्र । ४ छुहारे का वृत्र । - धान्यं, ( न० ) विना जोती बोई मूमि में उत्पन्न घान्य ! नीवार । धान्य विशेष ।—ध्वजः, ( पु० ) श्वात वृत्त । २ वाँस । -पीर्ड, ( न० ) हाथापाई !— पूर्ती, (स्त्री॰) चटाई । तरकुल की बनी बैंडकी ।--प्राय. ( वि॰ ) निकस्मा । तुन्छ ।--विन्दुः, ( पु॰ ) एक ऋषि का नान !--मणिः, ( पु० ) रत्न विशेष !--राज्ञ', (५०) १ नारियत का पेड़ । २ वॉस । ३ ईख । ४ तालवृत्त ।---बृद्धः, (पु०) खजूर का पेड़। बुहारे का पेड़। नारियल का पेड़ '-शीतं, (न०) एक प्रकार की महकदार बास । सारा, (श्ली०) केले का पेइ ।-सिंहः, ( ५० ) इल्हाड़ी ।-हर्म्यः, ( पु॰ ) कृस का स्तीपड़ा।

तृत्राया ( स्त्री॰ ) श्रास या फूस का देर । तृतीय (वि॰) तीसरा ।—प्रकृतिः, ( यु॰ या स्त्री॰ ) हिजड़ा । नपुंसक ।

तृतीयं (न०) तिहाई। तीसरा हिस्सा।
तृतीयकः (वि०) श्रतिजारी। तीसरे दिन याने
वाला ज्वर।

तृतीया (क्री॰) १ तिथि तीज । २ कारक विशेष ।
—कृत, (वि॰) तीन बार जोता हुआ खेत ।—
प्रकृतिः, (पु॰ खी॰) हिजड़ा । नपुंसक ।
तृतीयिन् (वि॰) तीसरा माग पाने का अधिकारी ।
तृद् (भा॰ परस्मै॰) [तर्दति, तृणास्ति, तृप्ते, तृण्णा]
१ श्रीरना । फाइना । कृद करना : २ मार डालना
नष्ट कर डालना । उजाड़ देना । ३ ह्रोड़ देना ।
सुक कर देना । ४ तिरस्कार करना ।

रुप् ( घा॰ परसमै॰ ) [ तृष्यति, तृप्नोति तृपति तृप्त ] ९ सन्तुष्ट होना २ प्रसन्न करना। तृत (वि॰) सन्तुष्ट । अफरा हुआ । अधाया हुआ । तृप्ति (स्त्री०) १सन्तोष । २ स्काई । अघाई । अनिच्छा ३ प्रसन्ता । प्राल्हाद । तृष (धा॰ पर॰) तिच्यति, तृषित । प्यासा

तृप

होना । श्चाटना । ३उत्सुक होना । लालच करना ) तृष ( स्त्री॰ ) [कर्त्ता एकवचन । —तृट, तृड् ] १ प्यास । २ उत्कट अभिलाधा । उत्सुकता ।

तृषा (स्त्री॰) प्यास ।—धार्त, (वि॰) १ प्यासा । —हं, ( न०) पानी।

तृषित (व०कृ०) शप्यासा । २ लोलुप । लाभ का लोभी । तृष्ण्ज (वि॰) श्लालची । लोभी । २ प्यास लगाने

तृष्णा (स्त्री॰) १ प्यास । २ त्रभिलापा । खालच । — ज्ञयः ( पु० ) मन की शान्ति । सन्तोष । तृष्णाह्म (वि०) १वहुत प्यासा । २ वड़ा खालची । तृह ( घा॰ परसमै॰ ) [ तृखेढि, तर्हयति, तर्हयते,-तृद्ध | धायल करना । सार डालना । टकराना । तृ ( धा॰ परस्मै॰ ) [ तरति, तीर्मा ३ पार होना २

( मार्ग ) तै करना । ३ तैरना । उतराना । ४ (कठिनाई का ) पार करना । वश में करना । ४ सम्पूर्णंतः श्रपने अधिकार में कर लेना। ६ पूरा करना । समाप्त करना । ७ छुटकारा पाना । छूट

जाना ।

तेजनम् (न०) १ वॉस । २ पैनाना । तेज़ करना । ३ जलाना । ४ चमकाना । ४ पालिश करना । ६ नरकुल । ७ वागा की नोंक । द हथियार की धार ।

तेजलः ( पु॰ ) एक प्रकार का तीतर।

तेजस् (न०) १ तेज़ी। २ ( चाकु की ) तेज़धार। ३ श्राग की शिखा । ४ गर्मी । भभक । घघक । चकाचौंध । १ चमक । श्राव । ६ पांचतत्वों । में से एक । ७ सौन्दर्य। ८ पराक्रम । ६ विक्रम । १० स्फूर्ति। ११ चरित्रवता। १२ सर्वेत्कृष्ट - श्रामा । १३ वीर्य । मुख्य लच्च । १४ सार । १४ श्राध्यास्मिक शक्ति। १६ श्राग्नि । ११ गृदा। र्मिगी। १८ पित्त । १६ घोड़े का नेग । २० ताजा मक्खन । २१ सुवर्ण । २२ वद्य । २३ सख्युगा।

(साख्यमतानुसार्)। कर (वि०) १ चमक पैदा करने वाला २ बलप्रद भद्र ( go ) अपमान । माननाशक । अनुत्साह ।—मगुडलं, ( न० ) प्रकाश का बेरा ।--मृतिः, (पु०) सूर्य । —ह्नपः, ( पु॰ ) ब्रह्म । परमात्मा । त्रेजस्वत् । (वि॰) १ चमकीला । २ तेज।तीक्ण। तेजावत 🔰 ३ वीर । ४ कियाशील । तेजस्विन् (वि॰) [स्री॰--तेजस्विनी] १ चमकीला। चमकदार । २ शक्तिमान । बीर । इड़ । ३ कुलीन । ४ प्रसिद्ध । १ प्रचण्ड । ६ क्रोधी । ७ त्राईन के

**अनुसार** । तेजित् (वि०) १ पैनाया हुन्ना। २ उत्तेजित । भड़-काया हुआ।

तेजीयस् (वि॰) तेज वाला।

तेजामय (वि॰) १ महत्वपूर्ण । २ चमकीला । ज्योति-मैय । प्रकाशमय । प्रधान तेज वाला ।

तेजे मात्रा ( स्त्री॰ ) सत्त्वगुरा का ग्रंश । इन्द्रिय समूहा

तेषु (क्रि॰) काँपना । गिरना ।

तेमः ( पु॰ ) श्राद्री भाव । गीला होना । तेमनम् (न०) १ गीला होना । भींगना । २ गीला । ३ चरनी । मसाला ।

तेवनं (न०) ३ खेल । यामोद प्रमोद । २ क्रीड़ास्थल । बिहार सूमि।

तैज्ञस (वि०) [स्त्री०--तैज्ञसी] १ चमकीला । २ ज्योतिर्मय। तेजोमय। ३ धातु का। ४ विषयी। ४ विक्रमी । क्रियात्मक । ६ शक्तिमान । बलिष्ठ ।

—ध्यावर्तनी, (स्त्री) घडिया। कुल्हिया।

तैज्ञसं ( न० ) बी ।

तैतित्त (वि०) [स्त्री०—तैतित्ती ] सहनशील ।

तैतिरः ( ५० ) सीतर । बटेर ।

तैतित्तः ( पु० ) १ गेंड़ा। २ देवता।

तैसिरः ( पु॰ ) ३ तीतर । २ गैंड़ा ।

तैंसिरं ( न० ) तीतरों का समृह ।

तैसिरीय ( पु॰ बहु॰ ) यजुर्वेद की तैरिरीय शाखा वाखे ।

तैसिरीयः ( ५० ) कृष्ण यजुर्वेद ।

तैमिरः ( पु॰ ) आँख के धुंधलापने का रोग ।

तैथिक (रि॰) पवित्र शह ।
तैथिक (त॰) पवित्रजल किसी पुराय नदो या
सरोवर का जल ।
तैथिक: (पु॰) १ संन्यासी । साधु २ नवीन दार्शनिक
सिद्धान्त का आविष्कार करने वाला । नवीन मत

या सम्बद्धाय का प्रवर्तक।
तेलं (त०) १ तेल । २ धूप । लोबान।—ग्रटो,
(स्त्री०) बरेंया।—ग्रम्यङ्गः, (पु०) रातीर में
तेल की मालिश।—करुकजः, (पु०) खली।
—पिर्शिका,—पर्गी, (स्त्री०) १ चन्दन २ धूप।
१ तारपीन।—पिञ्जः (पु०) सकेद तिल।—
पिपीक्तिका. (स्त्री०) कोटी लाल चीटी।—
फातः, (पु०) इंगुदी बृत्तः—माविनी, (स्त्री०)
समेली।—मालो, (स्त्री० दीपक की बत्ती।—
गंत्रं, (न०) कोल्हु।—स्कटिकः, (पु०)
रस्स विशेष।

तैलाङ्गः (पु०) श्राष्ट्रितक कर्नाटक प्रदेश ।
तेलाङ्गाः (पु० बहु०) कर्नाटक प्रदेश के श्रविवासी!
तेलाङ्गाः (पु० बहु०) कर्नाटक प्रदेश के श्रविवासी!
तेलाङ्गः (पु०) तेली!
तेलाङ्गं (च०) वसी!
तेलाङ्गं (च०) पीष मास!
तोकं (न०) श्रीलाद! बचा।
तोककः (पु०) पोष मास!
तोकं (न०) श्रीलाद! बचा।
तोककः (पु०) चातक पश्ची।
तोडनम् (न०) १ चीरना। विभाजित करना। २
फाइना। ३ चोटिल करना।

तोत्त्रं ( न० ) श्रङ्कुश या कीलदार चाबुक । तोदः ( पु॰ ) पीड़ा । सन्ताप ।

तोदनं (न०) १ पीड़ा । दष्टा २ अङ्कुश । ३ सुख । तुरह ।

तोमरं (न॰) ) १ लोहे का इंडा । २वर्डी । साँग। तोमरः (पु॰) ऽ —धरः, (पु॰) अग्निदेव।

तोयं ( न॰ ) पानी ।—श्रिश्विवासिनी, (स्ती॰) पुष्प विशेष ।—श्राधारः,—श्राशयः, (पु॰) सरोवर । कूप । जलाशय ।—श्रालयः, (पु॰) समुद्र ।— ईशः, (पु॰) वरुण की उपाधि । —ईशं, (न॰) पूर्वायादानचत्र ।—उत्सर्गः, (पु॰) जल-वृष्टि ।— कसन् (न०) १ गरीर के भिन्न भिन्न अवयवा के जल से मार्जित करना। २ जलतर्पेख । ( ५० )--कुच्कृस्, ( न० ) बतचर्या विशेष जिसमें केवल जल पीकर ही निर्दिष्ट काल तक रहना पड्ता है।-क्रीड़ा (खी०) जलविहार। —गर्भः, ( ए॰ ) नारियत ।— सरः, ( ९० ) जलजीव —डिस्वः,—डिस्मः, (पु॰) श्रोला। —दः, ( पु॰ ) बादल ।—धरः, (पु॰) वादल । —धिः,—निधिः, (४०) समुद्र।—नीदी, (स्त्री॰) पृथिवी ।—प्रसादनम्, (न॰) नारियल को साफ करना।—मलं, (न०) समुद्र फेन।— मुच, (पु॰) बादब ।—ग्रंत्रं, (न॰) १ जलवड़ी । २ फव्वारा । राजु — राशिः, ( पु॰ ) समुद्र । — वेला, (श्री॰) समुद्रतर । – व्यतिकरः, (पु०) ( नदियों का ) सङ्गम । - शक्तिका, (स्त्री॰) सीपी। सर्पिका, (स्री॰)-सुचकः, (पु०) सेंड्क।

तोरग्रां (न॰)) १ मेहराबदार द्वार । २ वरसाती। तोरग्राः (पु॰)) फाटक। ३ अस्थायी रूप से बनाया

हुआ फाटक । ४ महराबदार स्नानागार के समीप का चब्रुतरा। ( न॰ ) गर्दन । गला।

तीलं (न॰) ) १ तील जो तराज् में तील कर तोल: (पु॰) ) जानी गयी हो।२१२ मारों की तील। एक तोला।

तोषः ( पु॰ ) सन्तोष । असन्नता ।

तोष्यां (न॰) सन्तोष । असम्रता ।

तापतं (न०) मूसल ।

तौत्तिकः ( पु॰ ) नुलाराशि ।

तौतिकं ( न० ) मोती।

तौतिकः (पु॰) सीपी जिसमें से मोती निकलता है।
तौर्य (न॰) तुरही का सब्द ।—श्रिकं, (न॰) नृत्य
श्रीर सङ्गीत । गान, नास श्रीर नृत्य तीनों की
संगति।

तौलं ( न॰ ) तराजु।

तोलिकः } ( पु॰ ) चित्रकार । चित्तेरा । तौलिककः }

त्यक्त (व॰ कृ॰) १ त्यामा हुआ। छोड़ा हुआ। २ त्यामी।—भ्राम्नः, (पु॰) ब्राह्मण जिसने अम्नि-सं० श० कौ०—४६ होत्र करना त्याग दिया हो जी वित प्राण्य (वि०) किसी भी प्रकार की जासा में अपने के। डालने के लिये उद्यत प्राण स्वागने के। तैयार ।— साजा. (वि०) वेहवा (वेशर्म ।

त्यज् ( घा० परस्मै०) ( न्यजिति, त्यक्त ) १ त्यागना । छोड़ना। अलहदा हो जाना । २ विदा करना। छोड़ देना। निकाल देना । ३ विरक्त होना। ४ वच निकलना। कनियाना। कतरा जाना। ४ छुटी पाना। पीझा छुड़ाना। ६ एक और कर देना। ७ ध्यान न देना। छोड़ना। जाने देना। म बाँटना।

त्यागः (५०) १ छोड्ना । ऋतहदा हो जाना । वियोग । २ विराग । ३ भेंट । दान । धर्मादा । ४ उदारता । १ पसेव । शरीर का मता — युत, — शील, (वि०) उदार।

स्यागिन् (वि॰) १ त्यागने वाला । छोड़ देने वाला । २ दे डालने वाला । दानी । ३ बीर । बहादुर । ४ कर्मानुष्टान के फल की आशा न रखने वाला । जप् (धा॰ आत्म॰) [ अपते, अपित ] शर्माना । जिलत होना ।

श्रपा (क्षी०) १ लाज । शर्म । सङ्कोच । २ छिनाल स्त्री । ३ ख्याति । प्रसिद्धि ।— निरस्त,—हीन. (चि०) निर्लाण । वेहया । वेशमै !—रग्रहा, (क्षी०) वेरया । रंडी ।

र्त्रापष्ठ (वि॰) श्रत्यन्त सन्तुष्ट । [सन्तुष्ट । त्रपीयस् (वि॰) [स्त्री॰—त्रपीयस्ती ] श्रधिकतर त्रपु (न॰) टीन । जस्ता ।

त्रपुलम् त्रपुषम् त्रपुस् त्रपुस्म्

त्रप्स्यं ( न० ) माठा या घोला हुत्रा दही। त्रय ( वि० [ स्त्रो० - त्रयी ] तिहरा । तीन गुना । तीन प्रकार के तीन भागों में विभाजित ।

त्रयं ( न० ) तिगड्डा । तीन का समूह । त्रयस् (कर्ना० वहु० ए०) तीन ।—त्रत्वारिंश, (वि०) तेताजीसवां !—स्रत्वारिंशत, (वि०) तेताजीस । —त्रिंश, (व०) ३३वाँ ।—त्रिंशति, (वि० या स्ती०) । तेतीस ।—दश, (वि०) १ तेरहवाँ ।—दशन्, (वि० बहु०) १३ माँ। इशी (खा०) तेरस।
नवति., (खा०) ६३।—पंचाशत्. (खी०)
१३ । त्रेपन !—विंश, (वि०) २३वाँ।—
विंशतिः, (खी०) २३। तेहस।—पण्डिः, (की०)
६३ त्रेसठ।—सप्ततिः, (खी०) ७३। तिहत्तर।
त्रयी (खी०) १ तीन वेतों का समृह । २ त्रिपहा।
त्रिमृति ! त्रिपहा । ३ सचवा स्त्री जिसका पति
स्रौर वाल वच्चे जीविन हो । ४ हुन्दि । प्रतिमा ।
—तदुः, (पु०) १ सूर्य । २ सिव ।— धर्मः,
(पु०) वीनों वेदों में कथित धर्म ।—मुखः,
(पु०) वाह्यस्थ ।

त्रस् ( भा० परस्मै० ) [त्रस्तति, त्रस्यति, त्रस्त] १ काँपना । थरथराना ।

त्रस ( वि० ) चल । जंगम । गतिशील ।—रेगाः, ( पु० ) १ सूर्य की किरण में व्याप्त परमाण का इटवाँ फ्रेंश । २ सूर्य की की का नाम ।

श्रसं ( २० ) १ वन । जंगलः । २ जानवर । श्रसः (पु॰)हृदयः।

बसरः (५०) जुलाहे की ढरकी। नारी। माखा।

त्रसुर } त्रस्तु } (वि०) भयविद्वत ≀ डरपोंक । कापने वाजा ≀

बस्त (व० कृ०) १ दश हुआ। भयभीत। दश्योंक। मथविद्वता। २ जल्दी। त्वशा।

आसा (व॰ ऋ॰) संरचित। रचा किया हुआ। बचाया हुआ।

त्रार्सा ( न॰ ) १ रका । बचान । २ पनाह । सहायता । त्रात ( न॰ कु॰ ) सुरक्ति । रक्ति ।

त्रापुष (वि॰) [स्त्री॰—त्राषुषी] टीन का बना हुआ। त्रास्त्र (वि॰) १ गतिशील ! २ सय।

त्रासः (१०) १ डर । भय । शङ्का । २ रत का ऐव ।

त्रासन (वि०) भवत्रद् । स्यावह :

त्रास्तनस् ( न॰ ) भयभीत करने की किया।

त्रास्तित ( वि॰ ) इस हुआ। भयभीत।

त्रि संख्यावाची विशेषण [ इसके रूप केवल बहुवचन में होते हैं। कर्ता पु॰ - त्रथः, (स्त्री॰) त्रिस्तः, (न॰) त्रीणि, ] तीन !--ग्रंशः, (पु॰) १ तिहरा हिस्सा । तिगुना हिस्सा। र तिहाई हिस्सा।--श्रक्तः, श्रज्ञकः. (पु॰) शिव जी।

श्रात्तरः, (पु॰) १ श्रांकार । प्रणव । २ २ घटक । स्त्री पुरुष की जोड़ी मिलाने वाला।-ब्रङ्कटम्,—ब्रङ्गटम्, (न०) १ वहंनी । कासर । २ एक प्रकार का सुरमा या अजन ।—अञ्जलं, ( न० ) — प्राञ्जिति, (खी०) तीन श्रंजुडी ।— यधिष्ठानः, ( ५० ) जीवात्मा :- अध्वगा,-मार्गणाः -वर्रााः, (स्त्री०) गङ्गा जी की उपाधियाँ।--अम्बद्धः, ( पु० ) तीन नेत्रों वाला यर्थात् शिव जी ।--ग्रस्वका, (स्त्री॰ ) पार्वती बी।—ग्रब्स, (वि०) तीन साल का।—ग्रब्दं, ( २० ) तीन वर्षे का समूह ।—ग्रशीत, (वि०) द३ **वाँ ।**—अष्टन् ( वि॰ ) चौबीस ।—अश्रः — ग्रास्त्र, (वि॰) तिकोना ;—ग्राप्त्र —ग्रस्त्र, द्याखं, (न -) त्रिकोण।—ब्रहः (५०) शीन दिवस का काला।-आहितः, (पु०) तीन दिन में पूरा हुआ या तीन दिन में उत्पन्न हुआ। तिजारी। —ऋर्च, (६०) (तृचं भी)(न०) तीन श्रवाओं की समष्टि ।—ककुट, (पु॰) १ त्रिकूराचल का नाम । २ विष्णु या स्थ्य ।--कर्मन्, ( पु॰ ) ब्राह्मण् के तीन मुख्य कर्तन्य। श्रर्थात् यज्ञ करता, वेदों का पढ़ना और दान देना। ( पु॰ ) इन तीन कर्मी की करने वाला बाह्यण । —कायः, (पु॰) बुद्ध का नाम।—कालं, ( न॰ ) तीनों काल धर्धात् भूत, मविष्यद् और वर्तमान । या प्रातः, मध्यान्ह और सार्यः --क्रटः, ( पु० ) एक पर्वत का नाम जो खंका में है और जिसकी चोटी पर लंका नगरी बसी हुई थी !— कूर्चकं, ( न० ) त्रिफला चाक् ।—कीए, (वि०) तिकोना ।—केत्याः, ( ५० ) १ त्रिकोरा । १२ योनि । भग।—गगाः, (पु०) धर्म अर्थ और काम । गत, ( वि॰ ) १ तिहरा। २ तीन दिन में किया हुआ ।--गर्ताः, (बहु०) १ देश विशेष, एंजाब का आधुनिक जालंघर नगर। इस देश के शासक अथवा अधिवासी। — गर्ता, (स्री॰) छिनास औरत। — गुण, (वि॰) १ डोरों वाला । २ तिवारा कहा हुआ । तिवारा । तिगुना। ३ तीन गुर्खों वाला यथाँच सख, रजस् श्रीर तमस् गुर्वो वाला ।—गुर्वा, (स्ती०) १

माया । २ दुगां ।—चत्तुस्, (५०) शिव। — वतर, (वि॰) (बहु॰) तीन या चार !— चत्वारिंगः (वि॰) ३३वाँ ।—बत्वारिगत्, (खी॰) ४३ ।—जगत् (न॰)—जगती, (न०) १ त्रिलोक । जुमीन, ग्रास्मान ग्रौर पाताल । २ माकास, स्वर्ग और भूजोक ।- जटः, (यः) शिव जीका नाम ।-जटा, (खी०) अशोक वाटिका में सीता जी के साथ रहने वाली राइसियों में से एक राइसी का नाम !-- ग्राता. (स्त्री॰) धरुष ।—गाव —गावन्, ( वि॰ बहु० ) तीन बार। ६ अर्थीत् २७ । —तर्ह्न, — तसी, (पु॰) तीन बढ़इयों का समुदाय :--द्शाइम्, ( न॰ ) संन्यासियों का दगढ विशेष। —द्गिडन् ( पु॰ ) ३ तीन दगडों के वाँच कर उसे दहिने हाथ में धारण करने वाले श्रीवैप्णव संन्यासी। २ वह जिसने अपने मन, वाणी और शरीर के। ग्रपने वश में कर जिया है। ।

वाग्दण्डोऽय नमेर्दण्डः काणदण्डस्त्रणैय च। वस्पैते मिहिता बुद्धी विदण्डीति स जन्यते ॥ —सनुस्मृति ।

— दशाः, (बहु०) १ तीस । २ तेतीस देवता । द्रगः, (पु॰) शिव ।—दोषं, (न०) बात, वित और कफ-इन तीनों का व्यतिक्रम । —धारा, ( स्त्री॰ ) गंगा ।—ग्रायनः, ( नयनः )—तेत्रः, — लोचनः, (go) शिव जी !—नवत, (विo) **१३वॉं । तिरानवेवॉं ।—पञ्च, (वि०) पन्द्रह** ।— पंचाश, (वि०) १३ वाँ। -पंचाशत, (स्वी०) ४३ ा—पङ्का, ( पु० ) काँच । सीशा ा— पताकः, (पु॰ ) तीन उंगली उठाये हुए फैला हुआ हाथ । २ माथे का उच्चेंपुरुड् । तिलक ।--पत्रकं, ( न० ) पलाश वृत्त । - पथं, ( न० ) १ तीन मार्गी का समृह । २ सूमि, स्वर्ग, आकाश या श्राकाश, भूमि पाताल । ३ तिराहा !--पथ्यमा (स्त्री॰) गङ्गा ।--पर्दः--पदिका, (स्ती०) तिपाई। - पदी, (स्ती०) शहाथी का ज़ेरबंद । २ गायत्री छन्द । ३ तिपाई । गोधा-पन्नी नाम का पौचा।-पर्याः, ( ५० ) किशुक बृह्म ।--पाद, (वि॰) १ तीन पैरों वाला।

निशत् ( खी॰ ) तीस । पत्र (न॰ ) चन्द्रमा क उदय पर सिलने वाला कमल

त्रिशत्कस् ( न० ) तीस का जाव !

त्रिंशतिः ( खी॰ ) तीस !

त्रिक (वि॰) १ तिहरा। तिगुना। २ तीन शत।

त्रिक्तम् ( न० ) १ त्रिमृति । २ तिराहा । ३ क्वहा । ४ मुख्दों के बीच का स्थान । ४ त्रिकुट या तीन ससाले ।

त्रिका (स्त्री॰) अरहट। कुएँ से पानी निकालने का संत्र विशेष।

त्रितय ( वि॰ ) [छी॰ —त्रितयी] तीन भागों वाला। तिगुना। तिहरा।

वितयम् ( न० ' तीन का समृह ।

त्रिधा ( अन्यया॰ ) तीन प्रकार से या तीन भागों में। त्रिस् ( अन्यया॰ ) तिवारा । तीन बार ।

बुट् (धा॰ परस्मै॰ ) [ बुट्यति, बुटित, ब्रुटित ] चीरना । तोड्ना ।

बुद्धिः ) (खी०) १काटना। तोड़ना। फाड़ना। २ छोटा बुद्धी / हिस्सा। अणु। ३ चल या लद। ४ सम्देह। संशय। ४ हानि। नाश। ६ छोटी इलायची (का पौधा)।

त्रेता (स्त्री०) १ तीन का समूह । २ तीन प्रकार के इव-नाग्नि का समूह । ३ पाँसे में तीन का दाँव फेंकना। चार युगों में से दूसरा युग।

त्रेधा ( अव्य० ) तीन प्रकार से। तीन सागों से।
त्रै ( घा० आत्म० ) [ त्रायते, त्रात, त्राता ] रचा
करना। बचाना।

त्रैकालिक (वि॰) [श्री॰—त्रेकालिकी] तीन काल से सम्बन्ध रखने वाला। त्रर्थात् बीते हुए, आगे श्राने वाले श्रीर वर्तमान कालों से सम्बन्धयुक्त।

त्रैकाल्यं (न०) तीन काल । सूत, भविष्यद् और वर्त-मान ।

त्रेगुस्तिक ( वि० ) तिहरा । तीन गुना ।

त्रेगुएयम् (न॰) १ तीन गुर्खों का । २ तिहरापन । ३ सत्व, रजस् श्रीर तमस्।

त्रेषुरः ( पु॰ ) १ त्रिपुर प्रदेश । २ उस देश का शासक या रहने वाला ।

त्रेमातुरः ( पु० ) लक्ष्मण का नाम।

त्रेम सिक (वि॰) [स्त्री॰ त्रमासिका] तान मन्स का , प्रत्येक वीसरे सास होने या निकतने वाला ।

त्रैराशिकं ( न॰ ) गोबत की किया विशेष ।

त्रेलोक्यं (न०) तीन लोकों का समूह।

हैंवर्णिक (वि॰) [ स्त्री॰—नैवर्णिकी ] प्रथम तीन वर्णों से सम्बन्ध रखते वाला ।

त्रेविकस ( वि॰ ) विष्णु या वामनावतार का ।

त्रेवियं (त०) १ तीन वेद । २ तीन वेदों का अध्ययन ।

३ तीन विज्ञान।

त्रैविद्यः ( न॰ ) तीनो वेदों का ज्ञाता त्राह्यशा।

नैविष्टपः } नेविष्टपेयः } ( पु॰ ) देवता ।

त्रैग्रङ्कवः (पु॰) जिशङ्कु के पुत्र राजा हरिश्रन्त्र की उपाधि।

शेटकं (न०) नाटक विशेष । जैसे कालिदास की विक्रमोर्वशी

भोटिः ( स्त्री॰ ) चोंच ।—हस्तः, ( पु॰ ) पत्ती । भोभं ( न॰ ) श्रद्धश । चाबुक ।

त्वस् ( घा॰ पर॰ ) [ त्वस्ति, त्वप्र ] तराशना । इंटिंगा । कतरना । इंश्लिना ।

त्वेकारः } ( पु॰ ) मुकार । अप्रतिष्ठाकारक सम्बोधन । त्वङ्कारः }

त्वंग ) (घा॰ पर॰ ) [त्वंगति] १ जाना। हिलना। त्वङ्गे ) २ कूदना। ऋष्यद्र दौडना। ६ कॉंपना।

त्वङ्गे) २ कूदना। फटपट दोइना। ३ कॉपना।
त्वच् (की०) १ चमहा (मसुप्य, सर्प चादि का)।
२ वर्म (नाय, हिरन चादि का)। ३ झाल। गूहा।
४ कोई चीज़ जो ढकने वादी हो। १ स्पर्ध चान।
— चाङ्कुरः (पु०) रोमाञ्च। रोंगटे खड़े होना।—
इन्द्रियम् (न०) स्पर्धेन्द्रिय ।— कराहुरः (पु०)
फोड़ा। वाव : नासूर ।— गन्धः, (पु०)
नारंगी। शन्तरा।— छेदः, (पु०) चमै का
धाव। खरौच।— जं, (न०) १ ख्न । खोहू।
२ रोम। लोम।— तरङ्गकः, (पु०) सुरी।
सक्छन ।— चं, (न०) कवच।— दोषः, (पु०)
चमैरोग। कोड़।— पारुष्यं, (न०) चमै का
स्खापन। — पुष्पः, (पु०) रोमाञ्च।— सारः,
(पु०) [त्विस्सारः, ] बाँस।— सुगन्धः,
(पु०) नारंगी।

त्वचा (स्त्री०) देखोः त्वच् ।

त्वदीय (वि॰) तुम्हारा सेरा
त्वद् (सर्वं॰) तेरा । तुम्हारा ।
त्वद् (सर्वं॰) तेरा । तुम्हारा ।
त्वद् (घा॰ श्रात्म॰) [त्वरते, त्वरित ] शीव्रता
करना ।
त्वरा } (स्त्री॰) शीव्रता । जल्दी । वेग ।
त्वरित (वि॰) तेज़ । फुर्तीला । वेगवान ।
त्वरित (न०) जल्दी । तेज़ी । (श्रव्यथा॰) जल्दी से ।
त्वष्ट् (पु॰) १ बढ्ई । मैमार । कारीगर । २
विश्वकर्मा ।
त्वादृश् ) (वि॰) [खी॰—त्वादृशी ] तेरी तरह ।
त्वादृश् ) तुम्हारी तरह । तेरी जाति का ।

त्विष (घा॰ उमय॰) [त्वेषति—त्वेषते] चमकना प्रदीह होना।

त्विप् (स्त्री॰) १ रोशनी । प्रकाश । श्राभा । चसक ।
२ सौन्दर्य । ३ श्रिषकार । वजन । ४ श्रिभेखाण ।
कामना । ४ रीतिरस्म । ६ प्रचरखता । ७ वागी ।
—ईशः, (त्विपांपतिः भी) (पु॰) सूर्य ।

त्विषिः ( पु॰ ) प्रकाश की किरन ।

त्स्नरुः (पु॰) १ रेंग कर चलने वाला कोई भी जान-वर । २ तलवार की मूँठ या श्रम्य किसी हथि-यार की मूँठ ।

27

थ संस्कृत या नागरी वर्णमाला का सत्रहवाँ व्यक्षन ग्रौर तवर्ग का दूसरा वर्ण । इसका उच्चारण-स्थान दन्त है। धः (पु०) पहाइ। धम् (न०) ९ रचा। रचण। २ मय। डर। ३ शुभरव। मङ्गल। धुड् (घा० परस्मै०) [धुड्लि] १ टकना। पर्दा-डालना। २ छिपाना। थुडनम् (न०) डक्कन । जपेटन ।
थुत्कारः (पु०) थुकते समय जो शब्द किया जाता है।
थुर्च (धा० पर०) [थूर्चिति ] चोटिल करना ।
थृत्कारः (पु०)) थून शब्द जो थूकने के समय
थूत्कारं (न०) किया जाता है।
थैं (अव्य०) नृत्य के समय मृदङ्ग के बोल ।

₹

द संस्कृत या नागरी वर्णमाञ्चा का अठारहवाँ व्यक्तन और तवर्ग का तीसरा वर्ण । इसका ऊंचारण-स्थान दन्तमूल है दन्तमूल में जिह्ना के अगले भाग के स्पर्श से इसका उच्चारण होता है। यह अल्पशाण है और इसमें संवार, नाद धोर घोष वाह्यप्रयत होते हैं।

द (वि॰) [यह समास के पीछे आता है ] देना। उत्पन्न करना। काटना। नष्ट करना। अलग करना। जैसे धनद, अन्नद, गरद, तोयद, अनन्नद आदि। दं(न०) भार्या। पत्नी। दः(पु०) १ दान। पुरस्कार। २ पहाड़। दा(स्त्री०) १ गर्मी। २ परचात्ताप। परिताप। दंश्(धा० परस्मै०) [दशति, दघ] काटना। डंकमारना। डसना।

२ सर्पं का विषदन्त । वह स्थान जहाँ इसा

दक्तिगा

सुन्छ, (वि०) दक्किस दिशा की ओर सुख किहे

हुए । दिचल की भ्रोर ।—ग्रयनं ( न० )

दिक्यायन । सूर्य की गति विशेष । कर्क की

संक्रान्ति से मकर की संक्रान्ति पर्यन्त जिस मार

पर सूर्य चलते हैं वह दिखायन कहलाता है।

हो । ४ काटना । चीरना । ५ वनैत्ती सक्वी । ६ दोष । ब्रुटि । कमी । ७ दाँत । ८ चरपराहट । तीतापन । ६ कवच । १० जोड़ | श्रवयव |---भोरः, ( ए० ) भैंसा । द्ंशकः (पु॰) ९ इता । २ गोमक्ली । डॉन। दंशतम् (न०) १ इसने या काटने की किया। कवच। दंशित (वि०) १ काटा हुआ । २ कवच घारण किये हुए। दंशिन् ( ५० ) देखो दंशहः। दंशी (स्त्री०) छोटी गोमक्सी! दंष्ट्रा (स्त्री०) बड़ा दाँत। हाथी का दाँत। डंक। विपदन्त । —ग्रस्तः, —ग्रायुधः, ( पु॰ ) जंगली शुकर । - इ.राज, ( वि॰ ) भयानक दाँतों वाला ।--विपः, ( पु॰ ) म्क प्रकार का विषेता सर्प । द्ंष्ट्राज (वि०) बड़े बड़े दाँतों वाला। द्धिका (वि॰) देखो 'दंधा' दंग्ट्रिन् (पु०) १ वनैला शुकर । २ सर्प । ३ सेई । दत्त (वि॰) १ योग्य । निष्णात । विशेषज्ञ । चतुर । निपुरा । २ उपयुक्त । उपयोगी ।३ तत्पर। सावधान । मनोयोगी । फुर्तीला । ४ सचा । ईमानदार — श्रष्वरखंसकः, —ऋत्रवंसिन्, ( पु॰ ) शिव जी।— कन्या, - जा, --तनया, (स्त्री०) १ दुर्गा की उपाधि । २ त्र्रश्चिनी थादि नचत्र।--स्तः, ( पु॰ ) देवता। दत्तः ( पु॰ ) एक प्रसिद्ध प्रजापति का नाम। द्ज्ञाय्यः ( पु॰ ) १ गीध । २ गरुड़ की उपाधि । दक्तिसा ( वि॰ ) १ योग्य । निपुरा । कारीगर । निप्णात । चतुर । २ दहिना ! (वाम का उल्टा)। द्त्रिण त्रोर श्रवस्थित । ६ सञ्चा । सीधा । ईमान-दार । निर्पेन । ७ प्रिय । मधुर । ८ शिष्ट । सम्य । भद्ग । हे श्राज्ञाकारी । श्रमुगत । विनीत । १० श्रवलम्बित । पराधीन ।—श्रमिनः, ( पु० ) श्रन्वाहार्यपचन । यज्ञाग्नि जो दक्षिण दिशा में स्थापित की जाती है।—श्रद्ध, (वि०) दिवण की ओर निकला हुआ ।-- अवकः, (पु॰)

दिश्वणी पर्वतमाला अर्थात् मलयाचल । — अभि-

इस पथ पर सूर्य ६ सास रहते हैं।--अर्धः, ( पु० ) ९ दहिना हाथ । २ दहिनी या दिचर दिशा की श्रोर।—श्राचार (वि०) १ ईमान-दार । अच्छे आचारण का । २ शक्तिपूजक ।--ब्राशा, ( स्त्री॰ ) दत्तिस दिशा ।—स्राशापतिः, ( पु॰ ) यमराज । धर्मराज ।—इतर, ( वि॰ ) १ वास । वार्या । २ उत्तरी । उत्तरादी । -इतरा, ( स्त्री॰ ) उत्तर दिशा ।—उत्तर, (वि॰ ) द्चिय से उत्तर की श्रोर कुकी हुई। - उत्तरवृत्तं, ( न॰ ) मध्यान्हरेखा ।—पश्चात्, ( अध्यया॰) दिच परिचम की और।—पश्चिम,(वि०) द्विण पश्चिमी - पश्चिमा, (स्त्री॰ ) दिचिख-पश्चिम । — पूर्व — प्राच् , (वि॰) दिच्च-पूर्व ।--पूर्वा,--प्राची, (स्त्री०) दिच्य-पूर्व का के।स ।--समुद्रः, (पु०) दिवसी समुद्र ।--स्थः, ( पु० ) रथवान । सारथी । द्तिगाः ( पु॰ ) १ दहिना हाथ या बाँह । २ भद्र या सभ्य जन । नायक विशेष । ३ विष्णु या शिव की उपाधि । दक्तिग्रातः ( अन्यया० ) १ दहिनी स्रोर से या दिचण दिशा की ओर से । २ दिक्या हाथ की ओर। ३ दक्तिया दिशा की खोर या दहिनी स्रोर। द्त्तिगा (अन्यया० १दहिनी चोर का या दिशा में।-- अर्ह, (ति०) दक्षिणा या दान देने थे।ग्य। -- आवर्त, १ दहिनी श्रोर मुदा हुआ । २ विच्या दिशा की श्रोर सुदा हुआ। - काला, (पु॰) दिच्या लेने का समय ।-पथः, (पु॰) दिच्चिमारत।-अवगा, (वि०) दिच्चा की श्रोर कुका हुश्रा। दक्तिगा (स्ती०) १ बाह्मग को देने योग्य धन। २ दिच्या प्रजापित की पुत्री श्रीर यज्ञ रूपी पुरुष की पत्नी समभी जाती है। ३ दान । भेंट।

```
( ३६ं८ )
                विद्याहि
    पुरस्कार। पारिश्रमिक। ४ दुधार गौ। ४ दिचण
    दिशा ६ दक्खिनी भारत ।
द्तिगाहि (अन्यया०) १ दहिनी ग्रोर दूर । २
    दक्षिण दिशा में दूर। दहिनी थोर।
द्क्तिग्रीय } ( वि॰ ) दिच्या पाने योग्य।
दक्तिग्य
द्विगोन ( अत्य॰ ) दहिनी श्रोर का।
द्ग्ध (व० कु०) १ जला हुम्रा । ग्रन्ति में भस्म
    हुआ । २ ( ञ्रालं० ) सन्तस्र । पीड़ित । सताया
    हुन्ना। ३ भूनों मराहुन्ना। ग्रकाल का नारा।
     ४ आग्रुभ । श्रमङ्गलकारी । ५ शुक्क । स्वाद्रहित ।
    फीका। श्रलौना। ६ ग्रभागा। शापित। दुष्ट।
द्गिधका ( जी० ) भुने हुए चाँवल ।
द्भ (वि॰) [स्त्री॰--द्भी] तक। उतना गहरा
    या ऊँचा ।
दंड ) ( धा॰ डमय॰ ) [ दग्रडयति - दग्रडयते,
दग्रड रिवासता विष्ठ देना । सज्ञा देना । जुर्माना
दंडः, दंग्रडः ( पु॰ ) ) १ तकड़ी । डंडा। गड़ा।
दंडं, दंग्रडम् ( न॰ ) ) स्रोठा। २ राजदण्ड । आस-
     दगड। ३ दगढ जो हिजों के। उपनयन संस्कार के
     स्रमय ग्रहण कराया जाता है। ४ संन्यासी द्वारा
     प्रहण किया जाने नाला दण्ड । १ हाथी का दाँत ।
     ६ इंदुला। कमलद्ग्ड । ७ नाव के डाँड । म
     सथानी । रई । १ अर्थंदगढ । जुर्माना । १०शरीरिक
     द्राड । ११ केंद् । कारागृह-वास । १२ घाकमण ।
     ज्याद्ती । सज्ञा । १३ सेना । १४ व्यूह । १४ वश-
     वर्तीकरणः संयम । १६ चार हाथ का नाँप विशेष ।
     ९७ लिङ्ग । १८ ग्रहङ्कार । ग्रभिमान । १६ शरीर ।
     २० यम की उपाधि । २९ विष्णु का नाम २२
     शिव जी। २३ सूर्यकासहचर । २४ फोड़ा।
     ( पु० )—श्राजिनं, ( न०) दरख श्रीर मृगचर्म !
     २ (ञ्चालं०) दम्भ और छुल या प्रवञ्चना ।---
     त्र्यधिपः, ( पु॰ ) सुख्य न्यायाधीश I—यमीकं.
     (न०) सेना की एक टोली।—आई, (वि०)
     सजा पाने योग्य । —ग्रातसिका, (स्त्री०) हैजा ।
     —्याज्ञा, (श्ली०) फौज़दारी से सज़ा।—
     ब्राहातं, (न०) मीठा । द्वाद्य । कर्मन्,
     (न०) दरखिघान।—काकः, (पु०) द्रोस-
```

धारः, (पु०) १ राजा। २ यम । ३ न्याया-धीश । - नायकः, ( पु॰ ) ६ न्यायाधीश । पुलिस का श्रफसर। मैजिस्ट्रेट। २ सेनानायक। —नीतिः, (स्त्री॰) १ न्यायविश्वान । २ नागरिक श्रीर सैनिक शासन पहित । ३ राजनीति । शासन व्यवस्था।-नेतृ. (वृ०) राजा।-पातः, (पु०) १ छड़ी का गिरना। २ दण्डविधान । —पः, (पु॰) राजा । - पांशुलः, (पु॰) हारपाल । तरवान । — पाग्रिः, ( पु॰ ) यमराज । —पातनं, ( न० ) द्रखिधान करना !— पारुष्यं, ( न० ) १ श्राक्रमण । ज़ोर जबरदस्ती । अचराडता । २ कठोर दराडविधान ।—पालः,— पालकः, (पु॰) १ मुख्य या प्रधान न्यायकर्ता। २ द्वारपाल । दरवान ।--पोगाः, ( पु॰ ) मूठ-दार चलनी।—प्रजामः, ( ५० ) ३ शरीर के भुकाये विना नमस्कार करना । प्रणाम करते समय डंडे की तरह सतर खड़े रहना। २ प्रणाम करते समय लकड़ी की तरह पृथिवी पर गिर पड़ना । —वातिधः, ( पु॰ ) हाथी।—भङ्गः, ( पु॰ ) दगडविधान को भङ्ग कर देना .--भृत्, ( ५० ) १कुम्हार । २ यम ।—माग्राचः,—मानवः, (पु०) ९ ग्रासाघारी । २ दगडवारी संन्यासी ├ माथः, ( पु॰ ) राजमार्ग ।--यात्रा, ( स्त्री॰ ) १ बरात का जलुस । २ चढ़ाई । राज्य के। जीतलेना ।--यामः, (पु०)१ वमराज । २ श्रमस्य । ३ दिवस । —वादिन,—वासिन् ( पु॰ ) द्वारपाल । रचक। -बाहिन्, (पु०) पुलिस का उच्च पदा-धिकारी।-विधिः, (पु०) १ द्रण्डविधान के नियम । २ फेाज़्दारी कान्त ।-- विष्कम्भः, (५०) वह खंभा जिसके सहारे रई फेरी जाती है। —

दष्ट, दस्टम्

काक।--काछं, ( न० ) इंटा । स्रोटा ।- प्रहर्ण,

(न०) संन्यासी होना ।--- इदनं, (न०)

भागडार जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के वर्तन रखे

जाते हैं। - ढका, (स्त्री०) एक प्रकार का

ढोल ।-दासः, (पु०) ऋष न चुकाने के कारण

बना हुया दास । - देवकुलं, (न०) न्यायालय ।

कचहरी।--धर, (वि०)--धार, (वि०) श्यासा

ले चलने वाला। २ दण्ड देने वाला।--धरः,-

पूह ( पु॰ विशेष ढग से सेना की खड़े करने की न्यवस्या। -- शास्त्र, ( न॰ ) दर्ण्डविधान की पद्धति। फीज्दारी कानून। - हस्तः, ( स्त्री॰ ) १ द्वारपाल । द्रवान । २ यमराज । दंडकः । (पु०) १ छुड़ी । डंडा । २ पंक्ति। द्रगडकः 🕽 अवली । ३ छन्द का नाम । दंडकः, द्यडकः ( पु॰ ) ) १ नर्मदा श्रौर गोदावरी दंडका, द्यडका (स्त्री॰ ) } के बीच दक्तिण भारत दंडकम्, द्यडकम् ( न॰ ) ) का एक प्रसिद्ध प्रान्त । श्री रासचन्द्र जी के समय में यह प्रान्त उजाड़ पड़ाथा। ( न॰ ) सजा । जुर्माना । अर्थदरख । दश्डनम् 🕽 **दंडादं**डि ५७।५।७ द्**राहाद्**रिङ े ( अन्यया०) लट्ठों की लड़ाई। र्दंडारः ) (पु॰) १ गाड़ी । २ कुम्हार का चाक । द्युडारः ) २ नाव । बेड़ा । ४ मस्त हाथी । द≀डकः } (पु॰)श्रासाधारी । द्शिडकः } दंडिका ﴿ (स्त्री॰ ) १ जड़ी । २ पंक्ति । अप्रवती । द्शिडका ∫ ३ मोती का हार। हार। ३ रस्सा। दंडिन् ) (५०) १ संन्यासी । २ हारपाड़ दंशिडन् रे इंड चलाने वाला। खेनट। ४ जैनी साधु। ५ रम । ६ राजा। ७ कान्यादर्श तथा दश कुमारचरित्र का रचयिता। दंत् ) (५०) दाँत ।—इदः, – (दच्हदः) (५०) दन्त् र ओठ । द्त्त (व० कृ०) १ दिया हुआ। दे डाला हुआ। भेंट किया हुआ। २ सौंपा हुआ। हवाले किया हुआ। ३ रक्खा हुआ। पसारा हुआ। --- अनेप-कर्मन् -- अवदानिकं, (न०) दी हुई वस्तु के। न देना । हिन्दूधर्म शास्त्र में वर्णित बारह प्रकार के स्वरवाधिकारों में से एक ।-- अवधान, (वि०) मनोयोगी।--आत्रेयः, (पु०) एक ऋषि का नाम जे। ऋति और अनुसूया से उत्पन्न हुए थे और जा बहा। विष्णु और महेश का मिश्रित त्रवतार माने जाते हैं ।—ग्रादर, ( वि॰ ) सम्मान प्रदर्शित करने वाला । श्रादर करने वाला। —शुल्का, (स्त्री॰ ) दुलहिन जिसके लिये दहेज दिया गया हो ।--हस्त, (वि०) हाथ का

सहारा देने वाला । हाथ का सहारा पाये हुए ।

पु०) १ हिन्दू धम शास्त्रानुसार १२ प्रवार के पुत्रा में से एक । २ वरण की उपाधि विशेष . ३ इत्तान्नेयी : दत्तकः ( पु० ) गोद विया हुआ पुत्र। द्द् ( धा० श्रात्म० ) [द्द्ते ] देना । नज्र करना । दद (वि०) देते हुए। नज़र करते हुए। द्दर्नं ( न० ) दान । भेंट । द्रभ् (धा० आ०) [द्र्धते ) १ ब्रह्स करना । २ रखना। अधिकार में कर लोना | ३ देना । नज़र करना । भेंट करना । द्धि ( न॰ ) १ जमीत्रा दूध । जमीत्रा माठा । २ तारपीन । ३ वस्त्र ।—ग्राझं,—ग्रोदनं, ( न० ) दही मिला हुन्ना माठा ।—उत्तर,—उत्तरकं. —उत्तरगं, ( न० ) दही का तोड़ I—उदः,— उदकः, ( ५० ) दिधसागर ।--कृचिका, (स्त्री॰) दही मिश्रित भात। — श्वारः, (पु॰) रई।—जं, ( न॰ ) ताज़ा सक्खन ।—फलः, ( पु॰ ) कैथा ।—मगुडः,—वारि, ( न॰ ) दही का तोड़ । - मंथन, ( न० ) दही का बिलोना !—शोगाः, ( ए० ) बंदर ।—सक्त, (पु॰ बहु॰ ) जब का ओज्य पदार्थ जिसमें दही मिला हुआ हो ।—सारः,—स्नेहः, ( पु॰ ) साज़ा सक्खन : --स्वेद्ः, ( पु॰ ) माठा । द्धित्यः (पु०)कैथा। कपित्थ। दधीन्तः (पु०) एक शसिद्ध ऋषि का नाम जिन्होंने वज्र बनाने के लिये अपने शरीर के हाड़ दे दिये थे। द्नुः ( श्री० ) दानत्रों की माता जो दच की लड़की श्रीर कश्यप की पत्नी थी । – जः, — पुत्रः, — सस्भवः,-सूनुः, (५०) दैख । दानव ।-द्विप,

(पु०) देवता ।

द्ग्तः ( पु॰ ) ३ व्राँत । काँप । विषद्न्त । २ हाथी का

दाँत । ३ बागा की नोंक । ४ पर्वत की चोटी ।

१ क⊛ ।—अर्थं, (न०) दाँत का अध्यभाग ।

—ग्रन्तरं, (न॰) दाँत के बीच का हिस्सा ।

—उद्भेदः, ( पु॰ ) दाँत निकालना ।—उत्पृख-

लिकः, ( ५० )—खालिन्, (५० ) जो दातों से उत्तरी मूसल का काम से । तपस्वी विशेष ।

सं शं की - ४७

कष्ण, (पु॰) नीवृ का वृक ( ५० ) हाथी के दाँत को चीज बनाने वाला कारीगर। काछ, ( न॰ ) दतवन। मुखारी । —क्र्रः, ( ५० ) बदाई।—प्राहिन्, ( वि० ) दाँतों को खराब करने वाला ।—घर्षः, (पु॰) दाँतों के। कटकटाना।—चालः, (५०) हीला वाँत । वाँत जो हिल उठा हो :-- जुन्: ( पु॰ ) ष्रोट। - जात, (वि॰) [बचा जिसके ] दाँत निकलते हों। - जाहं, ( न० ) वाँत की जड़ । —धावने, (न॰) १ मुखारी करना । २ मुखारी। दतवन । धावनः,, (पु॰) बकुल का पेड़ । - पर्त्र. ( न० ) कर्णभूष्य विशेष ।--पत्रकं, (न०) १ कर्णभूषस्य विशेष २ कुन्द का फूल । —पित्र हा, (स्त्री०) १ कर्संभूपसः विशेष । २ कुन्द। - पवनः (वि०) १ दाँत साफ करने की कूची। २ दाँत साफ करना !--पातः, ( पु० ) दाँतों का पतन।—वाली, (स्त्री०) ९ दाँत की नोंक। २ मस्डा। — पुरुषं, ( न०) ३ कुन्द का फूल । २ कतकफूल ।—प्रचालमं, ( न० दाँवों का घोना।—भागः, (पु०) हाथी के माथे का अगता भाग।—मत्ते, ( न॰ ) दाँतों का मैत ।—मांसं,—पूलं,—वरकं, ( न० ) मस्डा। - सूलीया, (बहु०) वाँत की सहायता से उचारण किये जाने वाले अचर।—यथा ल, त, थ, द, थ, न्, और स्। -रागः, (पु०) दाँत को पोड़ा - चस्त्रं, - नासस्. (न ॰) श्रोठ। -वोजः,- वोजः, —बीजकः,-वीजकः, ( ५० ) अनार का वृत्त ।—वीगा।, ( स्त्री० ) १ बाह्य यंत्र विशेष। २ दाँतों की कट् कट्।—वैदर्भः, (वि०) वाहिरी चोट से दाँतों का हिल उठना :--व्यसनं, ( न॰ ) दाँत का दूट जाना ।—शङ, ( वि॰ ) खहा।—शहः, (पु॰) नीवृ का पेड़।—शर्करा, (स्री०) दाँत की पपड़ी ।—शासाः, (पु०) दन्तमञ्जन।—ग्रूखं, (न०)—ग्रूखः,( ५०) दाँत का दर्व । - ग्रोधनिः, (स्त्री०) खर्का। — शोधः, ( पु॰ ) मसुड़ों की सूजन :-हर्वकः, ( ३० ) नीवू का पेड़ । हः ( पु० ) १ चोटी । शिखर । २ बेकेट । कः 🕽 दीवाल में लगी खंटी।

इतादति } ( अन्य॰ ) परस्पर काटाकृटी । इन्ताद्ग्ति } दंतावलः, दन्तावलः ( ५० ) } हाथी । दंतिन्, दन्तिन् (५० ) } द्तुर १ (वि॰) १ वहे वहे या श्रागे निकले हुए तुँतों दन्तुर ) वाला । २ दाँतेदार । खुरदरे किनार वाला । ३ लहरियादार । ४ खड़ा होना (जैसे रोंगटों का) —छदः, ( पु॰ ) नीब का पेड<sub>ा</sub> दंतुरित । (वि॰) बड़े या निकले हुए दाँतों दन्तरित । वाला । दंत्य } (वि०) दातों का। दंन्यः १ ( पु॰ ) दाँतों की सहायता से उच्चारण होने दन्त्यः ) वाल श्रकर । दन्तमूलीय । देदशः } ( ५० ) दाँत। दन्दशः } दंदशूक ) (वि॰) १ जहरीला। काटने वाला । दन्दश्चक जित्पाती। दंदग्रुकः ) ( ४० ) १ सांग । २ सरीस्य जन्तु । ३ दन्दश्कः ) राचस । दम्, दम्म् ( घा० पर० ) [ दमति, द्रमोति दब्ध ] १ चोटिल करना।२ इलना। घोला देना । ३ जाना । ४ आगे बढ़ाना । आगे हाँकना । दम् (वि॰) थोड़ा। होटा। दर्भ ( अन्यया० ) थोड़ा सा। इल्का सा। कुछ कुछ । द्भः ( ५० ) समुद्र । इम् ( घा॰ पर॰ ) [ इास्यति, इमित, इान्तः ] ३ पालने येक्य । २ शान्त होने येक्य । ३ पालना । वशवर्ती करना । जीतना । रोकना । ४ शान्त करना। दमः ( पु॰ ) १ पातना । वशवर्ती करना । २ बाहिर की वृत्तियों की रोकना। ३ डुरे कामों से मन की हटाना। ४ मन की दढ़ता। ४ सज़ा। दयह। ६ कीचड़। दमथः } ( पु॰ ) १ त्रात्मसंयम । २ सज्ञा । दमन (वि॰) [स्री०-दमनी] वरावर्ती। पालतु । विजयी । दमनं (न०) १ पालना । वशवती करना । संयम

में रखना। २ लज़ा देना। द्रख देना। ३ प्रात्म संयम । दमयंती ) (स्त्री॰) विदर्भ के राजा भीम की राज-दमयन्ती ) कुमारी। इसका रमयन्ती नाम इस विवे पड़ा था कि, इसने अपने अनुपम सौन्दर्भ से संसार की समस्त रूपवती खियों का अभिमान दूर कर दिया था। दमयित् (वि॰) १ पालने वाला। वशवती करने बाला। २ द्रख देने वाला। ३ विष्णु का नाम। दमित (वि॰) १ पालत् । शान्त । २ विजित । संयत । वश में किया हुआ । हराया हुआ । दमुनस् ) दमुनस् ) (४०) श्रन्ति । दंपती ) ( ५० ) (द्विवचन) [समाः जाया + पति] द्रस्पती ) पंतिपती । दंभः } ( पु॰ ) १ पाखरह । ज्ञत । प्रवज्ञता । २ ·दग्भः 🖯 घार्मिक पाखरह । २ अभिमान । अहङ्कार । ४ पाप। दुष्टता। ५ इन्द्रका वज्र। द्भन } ( न० ) इतः। प्रवञ्चना । दुगा । घोखा । दुम्मनम् इंभिन् } इम्भिन् } ( पु॰ ) पाखरडी। इतिया। दंभोलिः } ( पु॰ ) इन्द्र का वज्र। दम्भोलिः द्रस्य ( वि० ) १ पालने थेएय । काबृ में लाने येएय । २ दरहनीय। दम्यः ( पु॰ ) १ नया बैल । विना निकाला हुआ द्यु ( घा० आत्म० ) [ द्यते, द्यित ] १ दया भाना । रहम खाना । सहानुभूति प्रदर्शित करना । २ प्यार करना। पसंद करना । श्रासक्त होना। ३ रचा करना । ४ जाना। ४ देना। बाँटना। हिस्से में डालना। ६ घायल करना। द्या ( खी॰ ) रहम। किसी के। दु:ख में देख उसके बु:स को दूर करने की इच्छा। - क्रुट:, - कूर्च:, ( पु॰ ) बुद्धदेव की उपाधि। दयालु (वि॰) दयावासा । ऋपालु । दियत (व॰ ऋ॰) प्यारा । अभिज्ञषित । चाहा हुआ ।

द्यितः ( ५० ) पति । प्रेमी । प्रेमपात्र ।

द्यिता (स्त्री०) पत्नी । प्रेयसी ।

इर (वि॰) फटा हुआ। चिरा हुआ। दरं ( न० )) १ गुफा । रन्ध्र । विता भीया। द्रः (३०)} २ शह्व।(५०) १ मय। दर। द्रम ( प्रज्याः ) तनकसा । हल्का सा । द्रश्यं ( न० ) लोड्ना । चीरना : फाड्ना । द्रिताः ( १० ) ) । भँवर । चक्कर । २ धार । ३ द्रग्री (चिं) े समुद्र का हिलोरा या लहर। द्रदृ(की०) १ हृद्य | २ भय | इर । ३ पर्वत । पहाड़। ४ वॉघ । टीला । द्रदाः ( पु॰ बहु॰ ) काश्मीर का सीमावर्सी एक देश । द्रदं ( न० ) सिंदूर । इंगुर । द्रहः ( पु० ) भय । इर । द्रिः } ( स्त्री॰ ) गुफा । गहर । चाटी । दरिद्र ( वि० ) गरीव । मोहलाज . द्रिद्रता (खो०) निर्धनता। दरिद्वा (स्त्री॰) ( धा॰ परस्मै॰ ) [द्दिन्नाति, दरिद्रित ( निज॰ ) दरिद्रयति ] निर्धन होना। २ कष्ट में होना। ३ जटा दुवला होना। दरोद्रः ( पु॰ ) १ जुन्नारी । २ जुए का दाव । द्रोद्रः ( न० ) १ जुम्रा । २ पाँसा । द्देरः ( ५० ) १ पहाड़ । २ कुछ दूटा हुआ वड़ा । दर्दरीकं ( न० ) बाजा। दर्दरीकः ( ५० ) १ मैंदक । ३ वादल । ३ बाजा । दुर्रः (४०) १ मैंडक। २ बादल । ३ शहनाई। थ पर्वत । १ दक्षिण भारत का एक पर्वत । दहुः } ( पु॰ ) दाद । एक प्रकार का चर्मरोग । द्येः ( पु० ) १ ग्रहङ्कार । ग्रभिमान । तुनकमिजाजी । २ दुस्साहस । ३ गर्व । घमरह । ४ चिड्चिडापन । १ गर्मी । ६ मुरक । मृगमत् ।—आध्मात, (वि॰) अभिमान से फूला हुआ।—जिद्-,— हर, ( वि० ) दर्पखर्वकारी । नीचा दिखाने वाला । दर्घकः ( पु॰ ) कामदेव का नाम। दर्पर्या (न०) १ श्राँख । २ जलाने वाला । फुलाने द्रपेशः ( ५० ) धाईना । वहा । शीशा ।

दर्पित ) (वि॰) [स्ती॰ दर्पिता] अभिमानी। दर्पिन् । अहकारी। चिडचिडा।

दर्भ ( पु॰ ) कुशा। एक प्रकार की पवित्र वास।
—ग्राम्पः, (पु॰) जलप्रचुर देश जहाँ कुश
बहुतायत से लगे हों।—ग्राह्म्यः, (पु॰) मूंज।
दर्भटं (न॰) निज का कमरा।

द्वी: (पु॰) १ हिंख जन । उपद्रवी श्रादमी। २ रावस । दैस्य। ३ कलछी ।

दर्जटः ( पु॰ ) ९ चौकीदार (गाम का) । २ दरवान । हारपाल ।

द्वीरिकः (पु०) १ इन्द्र । २ बाजा विशेष । ३ पवन । वायु ।

द्विका (स्त्री॰) कतन्त्री। चमचा।

द्वीं ) (श्ली०) १ कलझी । चमचा । २ सर्प का द्विः ) फन।—करः, (पु०) साँग। सर्प।

दर्शः (पु॰) १ दश्य । तमाशा । दर्शन । २ श्रमा-वास्या । ३ यज्ञ विशेष ।—पः, (पु॰) देवता । —यामिनी, (स्त्री॰) श्रमावास्या की रात ।— विषदु, (पु॰) चन्द्रमा ।

दर्शक (वि०) ३ देखने वाला। २ दिखलाने वाला। बसलाने वाला।

दर्शकः (पु॰) १ दिखाने वाला या दिखाने के लिये सामने रखने वाला। २ द्वारपाल । दरवान। पहरेदार। ६ निपुणजन। कारीगर।

दर्शनम् (न०) १ देखना । २ जानना । सममना ।
पहचानना । ३ हरम । ४ ग्राँख । ४ पर्यवेद्या ।
मुत्रायना । ६ मेंट करना । ७ उपस्थित होना ।
म रूप । वर्ष । श्राकार । ६ स्वम । १० समम ।
परख । बुद्धि । ११ फैसला । निर्णय । धारणा ।
१२ धर्म सम्बन्धी ज्ञान । १३ दार्शनिक सिद्धान्त ।
१४ दर्शन । १४ आईना । दर्पण । १४ गुण ।
नैतिक विशेषता । १६ यज्ञ ।—इप्सु, (वि०)
देखने का अभिकाची।—प्रतिभूः, (५०) उपस्थित
होने के लिये ज़मानत ।

द्र्शनीय (वि०) १ देखने थाग्य । पहचानने थाग्य । २ देखने याग्य । मनोहर । सुन्दर । अदाखत में उपस्थित करने के खिये ।

दर्शियतु ( ५० ) १ रखवाला । हारपाल । २ पथ-प्रदर्शक । द्धित (वि०) १ दिखलाया हुया । प्रकट हुआ। श्रादुभूत । २ दखा हुआ । समका हुआ। ३ समका हुआ। ३ समका हुआ। ३ स्पष्ट । द्शिन् (वि०) [ खी०—द्शिनी ] देखने वाला। पहजानने वाला। जानने वाला। समकने वाला। दल् (धा० परस्पै०) [दलित, द्लित] ३ फटपड्मा। वीरना। दसर करना। तड्काना। कोइना। २ फेलाना। खिलाना।

द्लं (न०) । इकहा। हिस्सा। २ श्रंश। ३ द्लः (पु०) । आधा। ४ न्यान । परतला। ४ क्षेटा श्रद्धुर। कांपला। पत्ता। ६ किसी हथियार का फला। ७ देर। समूह। परिमाशा। इसेना की इकही।—श्राहकः, (पु०) १ फेन। फेना। २ समुद्दी मत्त्य विशेष की हड्डी। ३ खाई। गढ़ा। ४ आँघी। तफान। ४ गेरू।—शोषः, (पु०) कुन्द की वेल।—निर्मीकः, (पु०) मूर्ज वृष्ण।—पुष्णा, (स्त्री०) केतक वृष्ण।—सूचिः,—सूची, (स्त्री०) काँटा।—स्नसा, (खी०) पत्ते का रेशा था नस।

द्लनध् (न०) फटना। तोड्ना। काटना। हिस्से करना। क्रचलना। पीसना। चीरना।

दलनी } ( पु॰ स्त्री॰) मही का ढेला।

दलपः ( पु॰ ) १ हथियार । २ सुवर्ण । ३ शास्त्र । दलशः ( अन्य॰ ) हुकड़े हुकड़े करके ।

दिलित (व॰ इ॰) ह्या हुआ। फटा हुआ। विरा हुआ। फटा हुआ। खुला हुआ। फैला हुआ।

द्लमः (पु॰) १ पहिया । २ जाला । बेईमानी । ३ पाप ।

द्वः (पु॰) १ जंगल । वन । २ दानाग्नि । वनदहन । ३ व्यग्नि । गर्मी । ४ ज्वर । पीड़ा ।—श्राक्षिः,— दहनः, (पु॰) वन की श्राग । दावानल ।

द्वथुः ( ५०) १ अग्नि । गर्मी । २ पीड़ा । चिन्ता । दुःख । ३ आँख का फूळना ।

द्धिष्ठ (वि॰) दूरतम । सव से ग्रधिक दूर । द्धीयस् (वि॰) १ दूरतर । २ बहुत परे । द्रशक्त (वि॰) इस युक्त । इसगुना ।

दशक्य ( २० ) दस का समृह।

त } (खी॰) इस का समृह। नहाई।

न् (वि०) दस। - अद्भुतं, (व०) दस श्रंगुल लंबा :- अर्थ, (वि॰) पाँच :- अर्थः, (पु॰) बुधदेव !--अवतारः, (पु॰ बहु॰) विष्यु के द्स अवतार । – ग्राश्वः, ( ५० ) चन्द्रसा। – थाननः,—ग्रास्यः, (५०) रावण ।—ग्रामयः, (१०) भद्र ।—ईगाः, (१०) १० गाँव का दरोगा । — एकाद्शिक, (वि०) वह भारमी जो १० देव और १९ वस्त करें। अर्थात् १० सैकड़ा सुद बेने वाला।—कस्टः,—कन्धरः, (पु॰) रावण्। —गुगा, (वि॰) इसगुना। इस गुना अधिक बड़ा।—प्रामिन्, (पु०)—पः, (पु०) १० गाँव का दरोगा ।—श्रीवः, ( पु॰ ) रावण ।— पारितता,—घरः (५०) दस सिदियों का रखने बाला । बुधदेव की उपाधि ।—पुरः. (पु॰) राजा रन्तिदेव की राजधानी ।—बलः, — भूमिगः, ( पु॰ ) बुधदेव ।—मालिकाः, ( पु॰ बहु॰ ) एक देश का नाम।—मारस्य (वि०) १दस मास का। २ दस मास का गर्भ में रहा हुआ।—मुखः, ( ५० ) रावण । - मुखरियुः, ( ५० ) श्री राम-चन्द्र।—रधः, (पु॰) महाराज अज के पुन श्रीरामचन्द्र के पिता महाराज दशरथ |---रश्मिशतः, (पु०) सूर्व ।-रात्रं, (न०) दस रात का काल। --रात्रः, (पुः) इस दिन में पूर्ण होने वाला यज्ञ -- रूपभ्त, (पु०) विष्णु ।—वक्त्रः,—वदनः, ( पु॰ ) रावण ।— वाजिन् (५०) चन्द्रमा ।—वार्धिक, (वि०) दस वर्ष बाद होने वाला या दस वर्ष तक रहने वाला।-विश्व (वि०) इस प्रकार का।-शतं, (न०) १ एक हज़ार । २ ११० ।--शत-रिमः, ( ए॰ ) सूर्य ।-- शती, ( स्त्री॰ ) एक हज़ार। --साहस्रं, ( न० ) दस हज़ार।--हरा, (स्त्री०) १ गंगा जी की उपाधि। २ ज्येष्ठा ग्रुक्ता १० की होने वाला गङ्गोत्सव। ३ दुर्गा जी का उत्सव जो आश्विन शुक्का १० के। होता है। का। दस गुना। तय (वि॰)[स्त्री॰-इग्रतयो] इस हिस्सों

व्णधा (अव्य०) १ द्य अवार खे २ त्स मागा मे इ.गन (न०) } इ.गनः (पु०) } १ दाँत । २ काटना ।

द्रशनं (न०) कवच।—अंग्रुः, (पु०) दाँतों की दमक।—अङ्कः, (पु०) दस्तवत। काटने का विन्ह।—अन्त्र्यः, (पु०) १ बीठ : २ चुम्बन। ३ आह।—इदः, वासस्, (न०) १ ओठ। २ चुमा।—पदं, (न०) दन्तवत। काटने का निशान।—मोजः (पु०) अनार का वृष्ट।

द्शनः ( पु॰ ) पर्वत शिखर ।

दशस (वि॰) [स्वी॰—दशमी] दसवाँ। व्याप्तिन (वि॰) [स्त्री॰ दशमिनी] १ दसमी विधि। २ जीवन का दसवाँ वर्ष। ३ शताब्दी के अन्तिम दस वर्ष। – हथ, – दशमीशत, (वि॰) ३० वर्ष के उपर की उम्र का।

क्ष्र (वि॰) कारा हुआ। इसा हुआ।

दशा (की०) १ कपड़े की सालर । २ बती ३ उम्र था जीवन की दशा । ४ व्यवस्था । ४ काल । अवधि ६ परिस्थिति । हालत । ७ मन की दशा । म प्रास्थ्य । कर्मों का फला । ६ प्रहों की स्थिति । (जन्म काल में )।—ग्रन्तः, (पु०) १ दत्ती का छोर । २ जीवन का अन्त ।—इन्धनः, (पु०) दीपक । लोंप ।—कर्षः, (पु०) कपड़े का किनारा । २ दीपक !—पाकः,—दिपाकः, (पु०) प्रास्थ्या-नुसार फला । जीवन की दशा में परिवर्तन ।

द्शार्याः (पु॰ यहु॰) १ एक प्रदेश का नाम। २ उक्त देश के अधिवासी।

दशिल् (वि॰) [स्त्री॰—दशिली] दस वाला। (पु॰) दस गांवों का व्यवस्थापक।

दशेर (वि॰) कहर । उत्पाती : हानिकर । दशेर: (पु॰) उपड़वी या विषैका जानवर ।

दशेरकः } ( पु॰ ) खंट का वचा।

दस्युः ( पु॰ ) १ एक दुष्ट जाति के जीनों की संज्ञा जिनको, देवताओं के शत्रु होने के कारण इन्द्र ने भारा था । २ जातिन्युत । पतित । बात्य । संस्कार-अष्ट । ३ चोर । बाँकु । जुटेरा । २ दुष्ट । उद्दण्ड । पापारमा । ४ असाचारी । दस्त (वि०) बहरी। भयक्कर। नाशक। दस्ती (पु० दि०) दोना अश्विनीकुमार। दस्त (पु०) १ गर्दभ। गथा। २ अश्विनी नवत्र। दस्तः (स्त्री०) सूर्यपत्नी और अश्विनीकुमारों की माता।

दह (धा० परस्मै०) [ द्र्ति, द्ग्धः, द्धिति ]
१ जलाना । दग्ध करना । २ नाश करना । भस्म
करना । ३ सन्तप्त करना । पीड़ित करना । ४
दागना । जुल देना ।

दहन् (वि०) १ जलन वाला । अग्नि द्वारा भस्म होने वाला । २ नाशक । हानिकारक — अरातिः (पु०) जल । पानी ।— उपताः, (पु०) सूर्य-कान्तिमणि ।— उल्काः (खी०) लुशाट । अथजली लकड़ी ।—केतनः, (पु०) धूम ।— पुश्राँ।—प्रियाः, (खी०) स्वाहा । श्रानि की खी।—सारथिः, (पु०) पवन ।

द्हर्न (न०) ३ जलना । आग में भस्म होना । द्हनः (पु०) १ अग्नि, २ कबृतर । ३ तीन की संख्या । ४ कुत्सितजन । १ भिलाने का पौधा । द्हर (वि०) १ छोटा । पतला । पतील । २ कमउन्न । दहरः (पु०) १ बचा । शिश्च । २ जानवर का बचा । ३ छोटा भाई । ४ हद्यगहर या हद्य । २ चुहा या घुँस ।

दहः (पु०) १ अग्नि । २ दावाग्नि । दावानता । दा ( था० परसी० ) [ यच्छति, दच्च ] देना । दाक्तायणी (स्त्री०) १ २७ नचत्र में से केाई भी । २ करयपपती दिति का नाम । ३ पार्वती । ४ रेवती नचत्र । १ कडू या विनता । ६ दन्ती का पौधा ।

( पु० ) देवता ।

दात्ताख्यः ( ५० ) गीष । गृद्ध ।

दाक्तिण (वि॰) [स्त्री॰—दाक्तिणी] १ यज्ञ की दक्षिणा सम्बन्धी। २ दक्षिण दिशा सम्बन्धी। दाक्तिणं (न॰) यज्ञीय दक्षिणा की वस्तुओं का समुचय।

—पतिः, (पु॰) १ शिव । २ चन्द्रमा !—पुत्रः,

दाक्तिसात्य (वि॰) दिन्स प्रदेश वासी। दाक्तिसात्यः (पु॰) १ दिन्सन का रहने वाला श्रादमी। २ नारियल। दात्तिणिक (वि॰) [स्त्री॰ दातिणिकी ] यज्ञीय दक्षिणा सम्बन्धी।

दाक्तिश्यम् (न०) १ नम्नता । शिष्टता । २ कृपालुका । प्रेमी का बनावटी या अत्यन्त शिष्टाचार । ३ ऐक्य । ऐकमस्य । ४ प्रतिया । चातुरी ।

दाक्ती (स्त्री॰) १ दच की कन्या । २ पाणिनी की माता का नाम ।— पुत्रः, (पु॰) पाणिनी का नाम ।

दार्ह्यं ( न॰ ) ६ चातुरी । निपुणता । योगाता । २ संस्थता । ईमानदारो ।

दाधः ( ४० ) जलन ।

दाहकः ( पु॰ ) दाँत । हाथी का दाँत ।

दाहिमः (पु॰) ) १ अनार का पेड़ । २ द्योटी दालिमः (पु॰) | इलायची।—प्रियः,—भक्तायः दाहिम (स्त्री॰) ∫ (पु॰) तोता । युक । दालिमा (खी॰) ∫

दाडिमं (न०) श्रनार फल।

दाहिम्बः ( ५० ) अनार का पेड़ ।

दाढा (स्वी०) १ बहा दाँत । २ समृह । ३ इच्छा । कामना।

दाहिका (स्त्री०) दाही। रमश्रु।

ब्डिजिनिक १ (वि०) [बी०—दाग्डाजिनिकी] दाग्डाजिनिक । दण्ड और सगचमे धारण करने वाला।

दांडाजिनिकः ) (५०) घोखे वाज । छुलिया । कपटी दागुडाजिनिकः ) पाखरढी । दम्भी ।

दांडिकः ) दागिडकः } (५०) दग्डवाता । सजा देने वाला ।

दात (वि॰) १ विभाजित । कटा हुआ । २ धोया हुआ । साफ किया हुआ । ३ पका हुआ ।

दातिः (स्त्री०) १ देना । २ काटना । नाश करना । ३ वितरण । बाँट ।

दातः (वि॰) [स्री०—दात्री] १ दाता। २ उदारः (पु॰)।

दाता ( छी०) १ देने वाला। २ दाता। ३ महाजन। कर्ज देने वाला। ४ शिक्तक।

दात्यूहः ( ५०) १ पत्ती विशेष । २ चातक पत्ती । ३ बादल । ४ जलकाक ।

दात्रं ( न॰ ) हंसिया । काटने का श्रीजार ।

दाद (पु॰) दान भट द (प॰) दाता . दाद (भा॰ उमय) [दानति—दानते] १ काटना । विभाजित करना ।

दानं (न०) १ देना। सौपना। हवाले करना। ३ दान। र्भेट । पुरस्कार । ४ उदारता । धर्मादा । १ हाथी का मद्भल । ६ वृंस । चार उपायों में से एक, जिनसे रात्रु के। अपने में मिलाया जाता है । ७ काँटना । बाँटना । ७ स्वच्छता । सकाई । ६ रचा । बचाव । ६० वैठक। श्रासन ।—कुल्या, (स्त्री०) हाथी की कनपुरी से मदजस का बहना।—धर्मः, ( ५० ) धर्मादा । धर्मार्थ दान ।—पतिः. (५०) १ अत्यन्त उदार पुरुष । २ अकृर को कृष्ण के मित्र थे।--पत्रं, (न०) दस्तावेज जिसमें किसी वस्तु का दान किसी के नाम लिखा गया हो ।--पार्त्र, (न०) दान जैने के येश्य व्यक्ति। ब्राह्मण जिसे दान दिया जा सके।-प्रातिभाव्यं ( न० ) ऋण अदा करने की जमानत।—भिन्न, (दि०) जो घूँस देकर विरुद्ध बना दिया गया हो। -वीरः, ( ५० ) श्रायन्त उदार पुरुष ।—शील,—शूर, शौंड. (वि०) ऋत्यन्त दानी या उदार पुरुष। दानकं ( न० ) छददान।

दानवः ( पु॰ ) राचस । —ग्रारिः, ( पु॰ ) देवता । २ विष्णु । —गुरुः, (पु॰ ) ग्राक का नाम । दानवेयः देखी दानवः ।

दांत } (व० कृ०) १ पला हुआ। वश में किया हुआ। दान्त ) लगाम की मानने वाला। २ पालत्। सीधा। २ त्यक्त। ४ उदार।

दांतः ) ( ५० ) १ पालतः वैता । सीधा वैता । २ दान्तः ) दाता । ३ दमनक वृत्त ।

दांतिः } ( खी॰) श्रात्मसंचम । वस में करना ।

दांतिक } (वि॰) हाथी दाँत का बना हुआ।

दापित (वि०) १ दिलाया हुआ। २ जुर्माना किया हुआ। २ दिया हुआ। ४ निवटाया हुआ। फैसल किया हुआ।

दामन् (वि॰) १ डोरा । सूत । रस्सा । २ कमर-पेटी । पदुका । कमरबंद । २ ( विद्युत् ) रेखा । धारी । जकीर। ४ बड़ी पट्टी या वंधन।— आञ्चलं, — आञ्चनं,( न० ) घोड़े की पिछाड़ी बाँधने की रस्ती।— उद्दरः, ( पु० ) श्रीकृष्ण। दामनी ( खी० ) पैर बाँधने की रस्ती। दामिनी ( खी० ) विजली। दांपत्यम् } ( उ० ) जिल्ला। वेलाना

दांपत्यम् } (न०) विवाह । वैवाहिक सम्बन्ध । दाम्पत्यम् } (न०) विवाह । वैवाहिक सम्बन्ध । दांभिक ) (वि०) [खी०—दाम्मिकी] १ घोखेवाज । दांग्मिक ) छितया । कपटी । २ अभिमानी । तड्-कीला महकीला । बनावटी ।

दायः ( पु० ) १ दाल। भेंट । नज़र । र यौतुक । वहेंज । ३ हिस्सा । भाग । शेयर । ४ सोंपना । हवाले करना । ६ बाँटना । तकसीम करना । ६ हानि । नाश । ८ हुर्भाग्य । १ जगह ।— ध्राप्ट वर्तनं, ( न० ) पैतृक सम्पत्ति का अपहरण या जन्ती !— ध्रहं, ( वि० ) पैतृक सम्पत्ति पाने का दाना पेश करना । — ध्रादः, ( पु० ) १ उत्तरात्रि कारी । २ पुत्र । ३ रिश्तेदार । माईबन्दु । छुद्भी । ४ दूर का नातेदार । ४ पाननादार ।— ध्रादा, — ध्रादा, — ध्रादा, ( स्त्री० ) १ जन्तराधिकारिणी । २ कन्या । पुत्री ।— ध्रादां, (न०) १ पैतृक । २ उत्तराधिकारी होने की श्रवस्था ।— क्रालः, (पु०) पैतृक सम्पत्ति के वटवारे का समय ।— बन्धुः, (पु०) १ पैतृक सम्पत्ति का भागीदार । २ माई। — भागः ( पु०) १ पैतृक सम्पत्ति का भागीदार । २ माई। — भागः ( पु०) । वत्राधिकारियों में सम्पत्ति

का बटनारा। वटनारा। [बरकाने वाला। दायक (वि०) [ स्त्री०—दायिका ] देने वाला। दारः (पु०) १ दरार। सन्धि। झेद। स्रास्त। २ जुता हुआ खेत।—ग्रघीन, (वि०) स्त्री पर अवल-म्बत।— उपसंग्रहः. —ग्रहः, —परिग्रहः,— श्रह्णां, (न०) विनाह। शादी।—कर्मन, (न०) किया। विनाह। परिग्रथ।

दारक (वि॰) [स्त्री॰ —दारिका] तोड़ने वाला। फाड़ने वाला। चीरने वाला।

दारकः (पु॰) १ लड्का । पुत्र । २ वचा । शिशु । ३ केाई भी जानवर का बच्चा । ४ प्राम ।

दारग्रां ( न॰ ) चीरना । फाड़ना । स्रोलना । दरार करना । दारद (पु०) १ पारद । पारा २ ससुद्र । (पु०)
(न०) सिन्दूर इँगुर
दारा (बहु०) भार्था । परनी ।
दारिका (बी०) १ लहकी । २ रंडी । वेश्या ।
दारित (वि०) फटा हुआ । विभाजित । फटा हुआ ।
दिसा हुआ ।
दारिद्रश्च (न०) निर्धनता । ग्रीबी ।
दारि (खी०) १ दरार । बिटाँहै । २ रोग विशेष ।
दार्घ (वि०) फाड़ने वाला । चीरने वाला ।
दार्घ (न०) १ लाठ । काठका टकडा । शहनीर । २

दारं (न०) १ काठ। काठका टुकड़ा। शहनीर। २ कुन्दा। ढेकली। उठंगन। टेकन। डंडो। ४ चटकती। १ देवदारु वृत्ता। ६ कचा लोहा। ७ पीतल।—अग्रहः, (पु०) मोर। मथूर।—आग्रहः, (पु०) कठपुड्वा।—गर्भा, (खी०) कठपुद्वा।—गर्भा, (खी०) कठपुद्वा।—गर्भा, (खी०) कठपुद्वा।—पार्च, (न०) काठ का पात्र। कठोता।—पुत्रिका. पुत्री, (खी०) काठ की गुड़िया। मुख्याह्वया—मुख्याह्वया—मुख्याह्वया, (खी०) काठ की गुड़िया। मुख्याह्वया—मुख्याह्वया, (खी०) कपकती।—गर्चं, (न०) भकठपुतलियाँ जो तार के बल नचायी जाती हैं। २ काठ की कोई भी कल।—वधूः, (पु०) कठपुतली या काठ की गुड़िया।—सारः, (पु०) चन्दन। —हरूतकः, (पु०) काठ का चमचा।

दारुः (पु॰) १ उदार पुरुष । २ चित्रकार । दारुकः (पु॰) १ देवदारु वृत्त । २ कृष्य के सारथी का नाम ।

दारुका (स्त्री॰) १ पुतली। २ काठ की बनी किसी की शक्क।

द्रारुग (वि०) १ कड़ा। रूखा। २ कठोर। निष्ठुर। करुग्रमून्य। ३ भयानक। भयक्कर। ४ भारी। प्रचरड। २ तीच्या। तीव। ६ निदारुग्। ७ दिख दहजाने वाला।

दारुगां ( न॰ ) सङ्ती । निष्तुरता । दारुगाः ( पु॰ ) भयानक रस का भाव ।

दाढ्ये (न॰) १ सरुती ! इड्ता । २ विश्वास-जनक प्रमाख । समर्थन ।

दार्दुरं (न०) } १ शंख (दाहिनावर्ती)। २ जल । दार्दुरः (पु०) } १ शंख (दाहिनावर्ती)। २ जल । दार्स (वि०) [स्री०—दार्सी] कुश का बना हुआ।

दाव ( वि० ) [की० दावीं] लक्की का। काठ का टावट ( न० ) केसिलभर : न्यायालय । अदालत । दार्शनिकः ( पु० ) दर्शन शास्त्रों से सुपरिचित । दार्शद ( वि० ) [ की०—दार्शदी ] १ पत्थर का । खनिज । चपटे पत्थर पर का फर्श । दार्शत ) (वि०) [की०—दार्शन्ती] दशन्त देकर दार्शन्त ) समकाया हुआ। दादिमः ( पु० ) इन्द्र का नाम ।

दावः ( ५० ) देखो दाव ।—ग्राम्नः,—ग्रनलः, (५०)—दहनः, (५०) दावानलः। वन की श्राग । दाशः (५०) सङ्ग्वहा । चीमर । महाह ।—ग्रामः, (५०) ग्राम, जिसमें श्रिधकाँश महुए रहते हों । —नन्दिनी, (स्त्री०) सत्यवती, जो न्यास की माता थीं।

दाशरथः ) ( ५० ) दशरथ का ५त्र । साधारणतः दाशरथि ) श्री राम तथा उनके तीनों भाइयों का नाम, किन्तु विशेषतः श्रीरासचन्द्र का नाम ।

दाशार्ह्यः ( बहु॰ ) दार्शाह के वंशज अर्थान् यादव गरा ।

दारीरः (५०) ३ मबुए का पुत्र । २ मब्बुया । ३ जंर । दारीरकः ( ५० ) सालवा प्रदेश ।

दाशेरकाः ( ५० वहु० ) मालवा प्रदेश के शासक और श्रिवासी।

दासः ( पु॰ ) १ दास । गुलाम । सेवक । २ मछ्वा । २ रहा । चतुर्थ वर्श का श्रादमी । ४ रहा के नाम के पीछे लगाया जाने वाला राज्द विशेष ।—श्रमु-दासाः ( पु॰ ) गुलाम का गुलाम ।—जनः ( पु॰ ) सेवक या दास ।

दासी (स्त्रीः) १ स्त्रीगुलाम । चाकरनी । २ मछुए की पत्नी । ३ शृद्ध की पत्नी । ४ रंडी । वेश्या । — पुत्रः, — सुतः, ( ५० ) दासी का पुत्र या वेदा । — सभं, ( न० ) दासियों का समूह ।

दासेरः ) (पु॰) दासी का पुत्र । २ शूद्र । ३ दासेरकः ) मञ्जूत्र । ४ ऊँट ।

दास्यं (न०) गुलामी। चाकरी। नौकरी। बन्धन। दाहः (य०) १ जलन। ध्राग। २ लालिमा (जैसे-ध्राकाश की)। ३ जलन। ४ ज्वराँश।— ध्रागुरु (न०) — काष्टं (न०) काष्ट विशेष।—ध्रातमक, (वि०) जल उठने गला । भमकने वाला .वर. ( ३० ) ज्वर जिसके चढ़ने पर शरांर में जलन सी उत्पन्न हो जाय ।—सर: ( ५० )—सरस्, ( २० ) —स्थलं, ( २० ) रमशान । मरघट । कवगाह । —हर, ( वि० ) गर्मी नष्ट करने वाला । हरं, ( २० ) उशांर । खस ।

दाहक (वि॰) [खी॰—दाहिका,] १ जलने वाला।
सुलगने वाला। २ घाग लगाने वाला। ३ दागने
वाला। जल देने वाला।

दाह्य (वि॰) जलाने योग्य । भमक उठने योग्य । दिक्कः (पु॰) करम । जवान हाथी, जिसकी उम्र २० वर्षं की हो ।

दिग्ध, (वि॰) १ तिसा हुया तिपा हुया। २ तिसहा। नष्ट किया हुया। ३ ज़हर में बुमा हुया।

विश्वः ( पु॰ ) १ तेल । मलहम । २ उबटन । ३ अस्मि । ४ श्राग में बुक्तातीर । ४ कहानी । [सच्ची या कल्पित ]

दिंडिः, दिशिडः } ( पु॰ ) एक प्रकार का बाजा। दिंडिरः, दिशिडरः }

दित (वि॰) फटा हुआ। फटा हुआ। चिरा हुआ। विशाहिका।

दितिः (स्त्री॰) १ उदारता । २ काटकाँस । ३ दस्र की एक कन्या का नाम जो कश्यप को व्याही थी श्रीर जो दैस्यों की माता थी ।—जः,—तनयः, (पु॰) राह्मत । दैस्य ।

दिस्यः ( पु० ) दैत्य ।

दिन्सा ( खी॰ ) देने की इच्छा।

दिद्वता (स्त्री०) देखने की इच्छा।

दिद्रजु (वि०) देखने के लिये इच्छुक।

दिधिषु: (पु॰) १ एक स्त्री का दूसरा पति । २ श्रक्त योनि विधवा जिसका पुननिवाह दूखा हो ।

विधिपः १ (स्त्री॰) दो बार ब्याही हुई स्त्री। वह दिघीषः ) अवित्राहिता स्त्री जिसकी छोटी बहिन का विवाह होगया हो।—पितः, (पु॰) वह मनुष्य जिसने अपने भाई की विधवास्त्री से मैथुन किया हो।

दिघीषों (स्त्री॰ ) सहायता करने की श्रभिलापा। दिनं, (न॰) । दिन। २ दिवस जिसका मान रात सहित २४ घंटे का है :— अग्र छं, (न०) अन्य कार ।— अग्र अग्र :— अग्र सामं, (न०) सन्ध्या । सुर्यास का समय :— अर्था आग्र : (पु०) सूर्य ।— ईश्वर आग्र सम्ब :— अर्था श्र श्र । क्या । सुर्या :— करं, — करं, — करं, (पु०) स्व । व्या :— करं, — करं, — करं, (पु०) सम्य । — क्या : (पु०) सम्ध्या ।— क्या :— स्व :— स्

दिनिका (स्त्री॰) एक दिन की मज़दूरी।

दिरिपकः (पु.) खेलने की गेंद।

विलीपः (पु॰) सूर्यवंशी एक राजा जो राज श्रंशमत के पुत्र श्रीर भागीरथ के पिता थे। किन्तु काजि-दास ने इनका रहु का पिता बतलाया है।

विष् (धा॰ परस्मै॰) [दीज्यति, धूत, या धूनः, ]
१ चमकता। २ फेंकता । पटकता । ३ जुन्ना
खेलता। पांसों से खेलता। कीड़ा करना । १
हँसी मज़क करना। ६ दांव लगाना। ७ वेचना।
म फज़ल खर्ची करना । उड़ाना । १ प्रशंसा
करना। १० प्रसन्न होना। ११ पागल होना ।
नशे में चूर होना। १२ सोना। १३ प्रभिलाषा
करना। [देवति, देवयति,—दंवयते] १ विजाप
करना। २ तंग कराना। सतवाना।

दिव् (की०) [ कर्ता एकवचन—द्योः] १ स्वर्ग । २
श्वाकाश । ३ दिवस । ४ प्रकाश । चमक ।—
पतिः, (दिवस्पतिः) (५०) इन्द्र ।—स्पृथिच्यो
(दिवस्पृथिद्यो) पृथिबी श्राकाश ।—दिविजः,
—दिविष्टः,—दिविस्थः,—दिविसद्, (५०)
दिविषद् (५०) दिवोकस्, (५०) दिवैकसः,
—दिवैकसः, (५०) स्वर्गवासी देवता।

दिवम् (न०) १ स्वर्गं। २ श्राकाश । २ दिवस । ४ जंगल ।

सं० श॰ की । अन

[वस (न॰) | दिन । इश्वर कर (९०) [वस (९०) | सूर्य - मुख (२०) प्रान काल विगास ( पु॰ ) सन्ध्याकाल । स्यास्तकाल । देवा ( ग्रव्यया॰ ) दिन से । दिनके सभय में ।— थ्रटनः, ( पु॰ ) १ काक । — थ्रन्थः, ( पु॰ ) उल्लू । —ग्रन्थकी, —ग्रन्थिका ( बी॰ ) बबंदर ।—करः, (पु॰ ) सूर्य । २ काक । ३ सूरजमुखी फूल ।---क्रीर्तिः, (३०) १ चाएडाल । नीच जाति का श्रादमो । २ नाई । ३ उल्लू।-निशं, ( अन्य॰ ) दिन रात।-प्रदोष:, (पु॰) दिन का दीपक । हुवेधि मनुष्य।-भोतः,-भोतिः, ( ५० ) १ उल्सू। २ चोर। सेंध लगाने वाला। - मध्यं, (न०) दोपहर ।--रात्रं, ( अन्य० ) दिन रात ।--वसुः, ( पु० ) पुत्र ।-- शर्यं, ( वि० ) दिन में सेने वाला ।- स्वप्नः,-स्वापः, (पु॰) दिन में या दिन सम्बन्धी । सोना । इंबातन (वि॰) [बी॰-दिवातनी] दिन का देविः (स्ती०) चाप पसी।

देव्य (वि०) १ देवी । स्वर्गीय । नैसर्गिक । २ अलोकिक। अद्भुत । ३ चमकीला । दमकदार । ४ मनोहर । सुन्दर । श्रंशः, ( ए॰ ) सूर्य । —श्रङ्गना, —नारी, —स्त्री, ( ग्री॰ ) झप्सरा, - आद्ञ्य, (वि॰) सौकिक तथा श्रक्षीकिक (बीर) जैसे श्रर्जुन ।—उदकं (न०) वृष्टि का जला !—कारिन्, (वि॰) शपथ खाने वाला। सत्यासत्य की परीचा देने वाला।--गायनः, ( पु॰ ) गन्धर्व ।—चतुस्. ( वि॰ ) १ दिव्य दृष्टि वाला । २ श्रंधा । (पु०) १ वानर । २ अलौकिक दृष्टि ।—ज्ञानं, (न०) अलौकिक ज्ञान । नैसर्गिक ज्ञान । — दूश, (पु०) ज्योतिषी । दैवज्ञ ।—प्रदनः, (पु०) शकुन विवार।— रानं, (न ) चिन्तामणि ।-रथः, (पु०) देवविमान जो श्राकाश में चलता है। - रसः, ( पु॰ ) पारद । पारा । — वस्त्र, ( त्रि॰ ) नैस-र्गिक परिच्छ्द सम्पन्न । - वस्त्रः, ( पु० ) । धूप । धाम। २ स्रजमुखी फ्ला - सरितः (स्री०) श्राकाशगङ्गा।—सारः, ( पु॰ ) साल वृत्र।

विच्य ( २० ) १ नेंस शिक स्वभाव देवी २ आकाश . ३ ( अन्यादि हारा ) परीचा । ४ शपथ । किरिया । गम्भीर बोपणा । ४ लौंग । इ चन्दन विशेष ।

विद्यः ( पु० ) १ अलोकिक पुरुप । स्वर्गीय जीव।
२ यथ । जवा । ३ यम । ४ तत्ववेत्ता । दार्शनिक ।
दिश् ( धा० उभय० ) [ दिशति—दिशते. दिर ]
१ वतलाना । दिखलाना । सामने रखना । २
निर्दिष्ट करना । ३ देना । सींपना । ४ अदा
करना । ४ राजी होना । अर्झकार करना । ६
आज्ञा देना । हुवम देना । ७ अनुमति देना ।
परवानगी देना ।

दिश (स्त्री॰) [कर्ता एकवचन । - दिक्, दिग्,] १ दिशा। २ निर्देश। सङ्गेत । ३ अञ्चल । प्रदेश। ध विदेशी अञ्चल । ४ दृष्टिकोण । ६ आजा। श्रादेश । ७ सात की संख्या । ८ पत्र या दल । ६ काटने की गृत या चिन्ह ।—धन्तः,(पु०) दूरवर्ती स्थान । -- ख्रान्तरं, ( न- ) १ दूसरी खोर । २ मध्यवर्ती स्थान । अन्तरिच्च । ३ सुदूरवर्ती स्थान विशेष ।—ग्राम्बर, (वि॰) नितंग नंगा । मादरजात नंगा। - श्रम्बरः (पु०) १ नागा। जैन या बौद्ध धर्म का। २ भिच्चक । संन्यासी। ३ शिव । ४ श्रम्पकार ।--ईग्राः, --ईश्वरः, ( ५० ) दिकपाल :---ऋरः, ( पु० ) १ युवक । युवा-पुरुष । २ शिव जी।—कारिका,—करी, (खी॰) युवती लड़की यास्त्री । कारिन् गज्ः, — द्न्तिन्,—वारणः, (पु॰ ) त्रष्टदिगाजों में से एक — सकं. (न०) १ व्याकाश मग्डल । २ समूचा संसार ।--ज्ञयः,--चिजयः, ( पु॰ ) संसार का विजय । — दर्शनं, ( न० ) केवल दिशा निर्देश । — नागः, (पु॰) १ दिगाज। २ कालिदास का समकालीन एक कवि । मुर्ख, ( न० ) आकाश का कोई स्थान या भाग ।—मोहः, ( ५० ) दिग्ञस।—वस्त्र,(वि॰) नितंग नंगा। नागा। —वस्त्रः (पु॰) १ दिगम्बरी साधु । २ शिव जी । —विभावितः (वि॰) जगत्प्रसिद्ध।

दिशा (की॰) दिशा | सिम्त | श्रञ्जल । प्रान्त ।— राजः,—पालः, (पु॰) दिमान । दिक्पान ।

दिए (वि०) १ विस्तताया हुम्मा निर्दिष्ट। २ वर्णित ३ निश्चित । ४ श्रानिष्ट । झन्त (पु॰) सृयु । दिख्म् ( २० ) १ अशः। भागः । २ प्रारव्यः। आजाः। थादेश। निर्देश। ४ उहेश्य।

दिष्टिः (स्त्री॰) १ श्रंश । साग । २ निर्देश । श्रादेश। नियम । याजा । ३ माग्य । प्रारब्ध । ४ सीमाग्य । हर्ष। ग्रुभ कार्य।

दिश्चा ( श्रम्थया० ) सौभाग्य से । भाग्यवहा । विह ( धा० उभय० ) [ देखि, विषये, विषयः ] १ लेप करनः । उपटन करना । म्रास्टर करना । फैलाना । २ ज़राब करना । अष्ट करना । अपवित्र कर्ना ।

दी ( था॰ ग्राप्ति॰) [ दीयते, दीन, ] नष्ट होना। सर

दील् ( घा॰ श्रात्म॰ ) [ दील्तते, दील्तित ] १ यज्ञ करने की योग्यता प्रदान करना । २ व्यात्मसमर्पण करना । ३ शिष्य बनामा । ४ उपनयन संस्कार करना । ६ चात्मसंबस का करना । १ यज्ञ अभ्यास करना ।

दीसकः (पु॰) दीचा गुरु।

दीक्सं (न०) शिचादान । दीचादान।

दीसा (सी०) १ संस्कार । २ यज्ञारम्भ के पूर्व का कर्मं विशेष । ३ उपनयन संस्कार । ४ किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिये श्राप्मसमर्पण करना।

दी हित (व० क०) ९ दी सामाप्त । मंत्रोपदिष्ट । २ यज्ञ करने के क्षिये तैयार। ३ व्रत घारण किये हुए! दीसितः (पु॰) १ दीचा में संख्या यज्ञ कराने वाला। २ शिष्य । ज्योतिष्टोम ज्यादि वडे वडे यज्ञ करने वालों की सन्तान ।

दीदिविः ( पु॰ ) । भात । २ स्वर्ग ।

दीश्रितिः (स्त्रीण) १ प्रकाश की किरया। २ चमक । ३ कान्ति । शारीरिक स्कूर्ति ।

दीधितिमत् (वि०) चमकीला। (५०) सूर्य। दीधी (धा॰ आत्म॰ ) [दीधीते ] १ चमकना । २ सालूस पड़ना । प्रकट होना।

दीन (वि॰) १ गरीव । निर्धन । निष्किञ्चन । २ सन्तम् । पीडित । श्रभागा । ३ दुःखी । उदास । ४ भीर | डरपोंक | १ कमीना । द्याई । करुण ।--

द्याल (वि॰) धत्सल (वि॰) दीनों पर हपा करने वाला (-- बन्धुः, ( पु० ) दीनों कासित्र।

दीनः ( ९० ) निर्धन मनुष्य । पीड़ित मनुष्य । दीनारः ( पु॰ ) १ एक प्रकार का प्राचीन कालीन सौने का सिका। २ सिका। २ सुवर्ण भृषण। दीप् (धा० आत्म० ) [ दीप्यते, दीप्त, देदीप्यते ] १ चसकता। सभकता। २ जलता। ३ घघकता। ४ को वाविष्ट होना । १ ज्योतिर्मय होना ।

दीपः ( ५० ) दीवक । चिरासा । खेंप ।-- ग्रान्विता. ( खी० ) धमावास्या। - आराधनं, ( न० ) थातीं करना। -ग्रालिः, -ग्रालि, -ग्रावली, — इत्सवः. ( पु॰ ) दीपकों की माला या पंक्ति। दिवाली का उत्सव जो कार्तिकी श्रमावास्या को किया जाता है। - कलिका, (स्त्री॰) दीपक का फूल । चिरारा का गुल ।—किह्न्यू, ( न० ) कानल। - कूपी, -खरी, (खी॰) दीपक की बती। पत्नीता !--पाद्पः,--वृत्तः, ( पु॰ ) डीवट । काड़ । शमादान । - पुष्पः, ( पु॰ ) चम्पक बृत्त । —भाजनं, ( न०) लैंप ।—माला, ( छी० ) रोशनी ।—शत्रः, ( पु० ) पर्तिगा । पंखी। - शिखा, (स्त्री०) दीपक की ली।-श्रङ्कला. (की०) दीपकों की पंक्ति। रोशनी। दीपक (वि०) [ ची०-दीपिका ] १ जलता हुआ। प्रकाशमान । २ चमकता हुआ । सुन्दर

बनाने वाला । ३ सङ्काने वाला । उसाइने वाला । ४ बखप्रद । पाचनशक्ति बहाने वाला ।

दीपकं ( न० ) १ केसर । जाफाँन । २ अर्थालङ्कार विशेष ।

दीपकः (पु०) १ रोशनी । चिरास । दीपक । २ बाज पत्ती। ३ कामदेव की उपाधि।

दीपनम् (न०) १ जलानेवाला । प्रकाश करने वाला। २ वलप्रद्। पाचनशक्ति को बढ़ाने वाला। ३ स्फुर्ति उत्पन्न करने वाला । ४ केसर । जाफाँन । दीपिका (स्री॰) पतीवा। मसाता।

दीपित १ (वि॰) १ श्राग लगा हुश्रा। २ जलता हुआ। ३ प्रकाश करता हुआ। ४ प्रकट किया हुआ। मत्यच किया हुआ।

```
( ३५० )
                  दास
ीत ३ (व० कु० ३ जला हुआ । प्रकाशमान २
   धभकता हुआ चमकीला ३ बला हुआ।
   ४ मङ्का हुन्ना , उत्तित किया हुन्ना ।
   —संग्रः, ( पु॰ ) सूर्व ।—श्रज्ञः, ( पु॰ )
   विखार। – ग्राग्नि, (वि॰) जलता हुन्ना।--
   द्याग्नः, (पु॰) १ धधकती हुई आग । २
   यगस्य जी का नाम। - अडुः, ( पु॰ ) मयूर।
   मोर।—ग्रात्सन् (वि०) क्रोधन स्वभाव का।
   —उपलः ( ५० ) सूर्यकान्त मणि। किरणः,
   (प्र०) सूर्य। - कोर्तिः, (प्र०) कार्तिकेय का
   नाम।-जिह्वा, (स्त्री०) लोमड़ी। यह प्रायः
   किसी बदमिजाज या कलहिपया स्त्री के लिये
   श्राबङ्कारिक रूप से प्रयुक्त होता है।] —नपस्,
   (वि॰) तपस्या में निरत । — पिङ्गरतः, ( पु॰)
   सिंह । - रसः. ( पु० ) केंचुवा । - लोचनः,
    (पु॰) विद्वी ।—लोहं. ( न॰ ) पीतल।
    काँसा ।
दीप्तं (न०) सुवर्ण। सोना।
दीप्तः ( पु॰ ) ३ सिंह । २ नीवृ या बिनौरे का पेड़ ।
दीप्तिः (स्त्री०) १ चमक । श्रामा । कान्ति । २
    ग्रत्यन्त मनोहरता। ३ जाख । चपडी । ४
    पीतल ।
दीप्र (वि॰) चमकीला। मङ्कीला।
द्रीप्रः ( पु॰ ) ऋग्नि । आग ।
दीर्घ (वि॰) [ तुलना करने में द्राधीयस् Compar.
    —द्राब्रिष्ट, Superl. | श्लंबा (समय श्रीर स्थान
    सम्बन्धी ) बहुत दूर तक पहुँचने या ज्यास होने
    वाला । २ दीर्घकालीन । बहुत समय का । अरुचि
    उत्पन्न करने वाला । ३गम्भीर । ४ दीर्घ (जैसे स्वर)
    १ ऊंचा । र्लवा ।— घ्यध्वगः, ( पु॰ ) हल्कारा ।
    कासिद।-- अहन्. ( पु० ) ग्रीष्मश्रतु ।--
    त्राकार, (वि०) लंबा ऋधिक, चौड़ा कम।-
    द्यायु, - ऋायुस्, (वि॰) दीर्घजीवी ।-
    ध्रायुवः, ( पु॰ ) १ माला । २ वर्जी आदि
    कोई भी लंबा हथियार । ३ शुकर।--ग्रास्यः,
    (५०) हाथी ।—कग्ठः,—कग्ठकः,—
    कन्धरः ( पु॰ ) सारस पत्ती --काय ( वि॰ )
    क़द में लंबा ।—केशः, ( ५० ) रीख ।—गतिः,
```

पादः, ( पु० ) बगुला । बृटीमार ।-पादप , ( पु ) १ नारियल का पेड़ । सुपाड़ी का पेड़ । ३ ताइ का पेड़ ।-पृष्ठः, (पु॰) सर्प।-बाला, ( स्त्री॰ ) सृग विशेष । चमरी ।---मारुतः, ( पु॰ ) हाथी।—रतः, (पु॰) कुत्ता। रदः, ( पु॰ ) शूकर ।-- रसनः, (पु॰) सर्प। रोमन् (५०) शूकर।—वक्तः, (५०) हाथी। —सक्थ, (वि॰) बड़ी बड़ी जांघों वाला।— सत्रं, ( न० ) दीर्घ-काल-च्यापी से(मयाग ।---सन्नः, ( पु॰ ) ऐसा यज्ञ करने वाला ।--सन्न, —सूत्रिन्. (वि०) धीरे काम करने वाला। धीमा । सुस्त । दीर्घसूत्री । दीर्ध ( अव्यया० ) ३ अर्से का । अर्से तक । २ गह-राई से । गम्भीरता से । ६ तूर । सुदूर । दीर्घः (पु०) १ ऊंट। २ दीर्घ स्वर। दीर्धिका (स्त्री०) १ दिग्धी। लंबी कील। २ कील दीर्गा (वि०) १ फटा हुआ। चिरा हुआ। २ भय-भीत। डरा हुआ। दु (घा॰ परस्मै॰) [दुनोति, दूत या दून] १ जलाना । भस्म कर डालना । २ सताना । सन्तप्त करना । तंग करना । ३ पीड़ित करना । दुःखी करना । दुःख (वि०) १ पीड़ाकारक । श्रविय । प्रतिकृत । २ कठिन । श्रसरत । — श्रतीत, (वि०) दुःखों से मुक्त ।—श्रन्तः, (पु०) मोच ।—कर, ( वि॰ ) पीड़ादायी । कष्टदायी ।--ग्रामः, ( पु० ) सांसारिक श्रक्तित्व । दुःखदायी दश्य

दुख

के पति गौतम का नाम

त्रीव घाष्टिक इच (पु॰) ऊँट

जिह्न, (पु॰) सर्पे तपस् (पु॰) ऋहत्या

( ५० ) ताड़ बृच ।—तुग्डी, ( स्त्री० ) छ्छू-

दर।—इशिन्, (वि०) १ दूर देखने वाला।

आगा पीछा सोचने वाला । विवेकी । समकदार ।

२ बुद्धिमान। मतिमान। (पु॰) १ रीछ। २

उल्लू। - नाद् (वि०) निरन्तर अति केाला-

हल करने वाला !--नाद्:, (पु०) १ कुता। २

मुर्गा । ३ शङ्ख ।—निद्रा, ( स्त्री॰ ) दीर्घकालीन

नींद् । मृत्यु ।—पत्रः, (पु०) ताद का वृत्तः

तर दग्ड

क्रिज्ञ, (वि॰) ३ सऱत कडा। २ पीडित दुःखी।—प्राय,—बद्धुत, (वि॰) दुःखों से | परिपूर्ण।--भाज, (वि०) दुःखी ।--लोकः, ( पु॰ ) सांसारिक जीवन जो दुःखपूर्ण है। —शोल, (वि॰) कडिनता से कावु में किये जाने वाला । दुष्ट स्वभाव का । चिड्चिड़ा । दुःख्यम् (न०) १ दुःख। रंज। पीड़ा। कष्ट। २ मुसीबत । कठिनाई । दुः खित १ (वि०) [स्री०-दुः खिनी] १ पीड़ित। दुःखिन् ) सन्तर्स । दुःखी । २ बादुरा। कष्टी। अभागाः दुङ्गलं ( न० ) रेशमी मिहीन वस्त्र । दुपटा । बुग्ध (वि०) दुहा हुआ। दूध निकाला हुआ। र्खीचा हुआ। निकाला हुआ। — अप्रं, ( न० ) —तालीयं, ( न० ) मलाई :—पाचनम्, ( न० ) दुधैड़ी जिसमें दूध गर्माया जाता हो। —पाष्य, (बि॰) माता का दूध पीने वाला ( बचा ) ।--समुद्रः, ( पु॰ ) चीरसागर । दुग्धम् ( न० ) १ तूथ । २ सीरवृत्तों का दूध जैसा रस । दुध (वि॰) १ दुइने वाला। देने वाला। हुद्या (स्त्री०) हुधार गौ। ढुंडुक ) दुस्डुक ) दुदुमः (५०) हरा प्याज्ञ । दुंदमः } ( पु॰ ) होत्त । नगाङा । दुन्दमः हुंदु: } ( पु॰ ) १ एक प्रकार का ढोला। २ कृष्णा के दुन्दुः ∫ पिता वसुदेव का नाम । दुंदुमः ) १ ५० स्त्री० ) ढोल विशेष । ( ५० ) १ र्डुस्टुमः ∫ विष्णु । २ कृष्ण । ३ दिव विशेष । ४ एक दैस्य जिसे वालि ने भारा था। दुंदुभिः । ( पु॰ जी॰ ) बड़ा ढोल । नगाड़ा । (पु॰) दुन्दुभिः । १ विष्णु । २ कृष्ण । ३ विषविशेष । ४ दैल्य जिसे वालि ने मारा था। दुर् ( ग्रन्थया० ) एक उपसर्ग जो दुस्, के बदले उन

शब्दों में लगायी जाती है, जो स्वर या हस्य व्यक्तनों

से आरम्भ होते हैं। इसका प्रयोग "बुरे" "कठोर"

या "दुरूह" के अर्थ में किया जाता है। — अस,

(वि॰) १ कमजोर ग्रॉख वाल २ हुरे नेन्नो वाला।—ग्रद्धः, (पु०) कपट के पाँसे.— श्चितिक्रम, (वि॰) १ दुस्तर । जिसका नाँचना या पार होना कठिन हो।२ अजेय।३ अनि-वार्य ।—ग्रत्यय, (वि०) देखो अतिकम ।— खद्वर्टं, ( न॰ ) श्रभाग्य । तुरी किस्मत । — अधिग,—यधिगम, (वि०) १ अशह । २ २ जो कठिनाई से मिल सके । ३ कठिनाई से समक्त में था सके।—अधिष्ठित, (वि०) बुरी तरह किया हुआ । दुर्व्यवस्थित । - ग्राध्यय, (वि०) १ कहिनता से प्राप्त करने योग्य। २ श्रध्ययन करने के लिये अत्यन्त कठिन :---ग्रध्यव-सायः, ( पु० ) मूर्खता पूर्ण व्यवसाय या कार्य । —ग्रध्वः, ( पु॰ ) बुरा मार्गः।—श्रन्त, (वि॰) १ अनन्त । अन्तरहित । जिसकी समाप्ति पर पहुँचा ही न जा सके। २ परिग्लान में दुःखदायी। —-ग्रन्वय, ( वि० ) कठिनाई से पीछे चलने योग्य। २ कठिनाई से प्राप्त करने या समभने योग्य। - ग्रान्वयः, ( पु॰ ) अमपूर्ण परिणाम या फल ।—ग्रमिमानिन्, (वि॰) श्रनुचित श्रीभमान करने वाला ।—श्रवगम, (वि०) समम में न त्राने योग्य ।—ग्रदप्रह. (वि०) कठिनाई से वश में लाने योग्य।—श्रवस्थ, (वि॰) दुर्दशायस्त ।—ग्रानस्थ, (स्त्री॰) दुर्दशा |-- ग्राकृति, (ति०) बदस्रत । कुरूप। — आक्रम, (वि०) अजेथ। न जीतने येग्य। आक्रमणं, ( पु॰ ) १ अनुचित चढ़ाई। २ दुरूह स्थान। —ध्यागमः, ( पु॰ ) श्रनुचित या शास्त्र विरुद्ध उपलब्धि ।—ग्राप्रहः, ( पु॰ ) मूर्खता पूर्ण हठ। ज़िद्द।—ध्याचर, (वि०) कठिनाई से पूर्ण होने वाला ।—ग्राचार, (वि०) दुष्ट ग्राचरण वाला । दुष्ट ।—ध्याचारः, ( ५० ) कुत्सित पद्धति । दुष्टता ।—धात्मन्, ( ५० )

दुष्टात्मा । पाजी । बदमाश ।—ग्राधर्षे, ( वि॰ )

१ दुरतिकम। दुरूह। २ जिस पर आक्रमण न

किया जासके। ३ कोधी।—ग्रानस, (वि०)

कठिनता से कुकाने या खींचने याग्य।—आप,

(वि॰) कठिनाई से प्राप्तव्य !—धाराध्य,

```
( 454
                 લુવ
                                                                  લુડ્
(वि०) कठिनाई से प्रसन्न होने वाला या सनाया
                                                कष्ट । २कठिन अवस्था या मार्ग । ३नरक ।-गन्ध,
जाने वाला । -- आरीह, (वि०) कठिनाई से
                                                (वि०) दुर्गनिय युक्त ।--शन्धः (पु०) १
चढ़ने थे।ग्य ।--आरोहः, (पु॰) १ नारियल का
                                                बद्बू। बास। सङ्ग्रह्न । २ प्याज़ । ३ आम का
पेड । २ नाड़का बृक्त । ३ छुहारेका पेड़ ।—
                                                पेड़ । —गन्धि, —गन्धिन्, (वि०) बदवू वाला ।
ब्रात्तापः, ( पु० ) १ अकेसा । शाप । २ गाली
                                                —गम, (वि॰) ९ श्रमस्य । न जाने
गलौज।--आलोक, (वि०) १ कठिनाई से देखने
                                                थोग्य। २ त्रप्राप्तच्य। ३ समभने में कठिन ।
                                                —गाड,—गाध,—गाह्य, (वि०) थाह जेने
या पहचानने थेाग्य । २ चकाचौंध वाला ।--
ग्रावार, (वि॰) कठिनाई से ढकने योग्य।
                                                में कठिन । अथाह । जिसका अनुसन्धान
कठिनाई से काबू में श्राने वाला। - श्राशय,
                                                न हो सके ।—ग्रह, (वि॰) १ कठिनाई
(वि०) दुष्ट मन वाला। दुष्टातमा । मलिनचित्त
                                                से प्राप्तत्य या सम्पन्न करने थेएय । २ कठिनाई
का । — ग्राशा, (की०) बुरी या दुष्ट ग्रमि
                                                से जीतने या काबू में करने योग्य । ३ कठिनाई
लाया । त्राशा जिसका पूरा होना कठिन हो ।---
                                                से समक्त में श्राने येग्य ।—ग्रहः (पु॰ ) मरोड।
                                                एँडन । जकड़ । अकड़बाई ।—घट, (वि॰) १
ग्रासद, (वि॰) १ अनेय । जिस पर श्राक्रमण
न किया जा सके। २ कठिनाई से मिलने वाला।
                                                कठिन । २ असम्भव ।--- घोषः, (पु०) १ चीख़ ।
३ ग्रसमान। ग्रसदश ।—इत, (वि०) १ कठिन । २
                                               चिल्लाहट । २ रीछ ।—जन, (वि०) १ दुष्ट ।
                                                बुरा । ख़राव । २ मलिन चित्त का । उपद्रवी ।
पापपूर्ण ।-इतम्, (न०) १ बुरा मार्ग । २ दुष्टता ।
                                                —जनः, ( पु॰) दुष्ट भादमी । उत्पाती श्रादमी ।
कठिनाई । ख़तरा । भय । ३ मुसीवत । विपत्ति ।
—इष्टं, ( न० ) ९ अकेस्सा । शाप । २ अनुष्ठान
                                                -- जय, (वि॰) ग्रजेय।--जर, (वि॰) १ सदैव
                                                युवा रहने वाला । २कड़ा (खाद्य पदार्थ) । १ सहज
जो दूसरे के। हानि पहुँचाने के लिये किया जाय।
                                                में त पचने योग्य। २ कठिनाई से उपभोग करने
—ईशः, ( पु॰ ) द्वरा स्वामी। दुष्ट मालिक।
                                                थे।न्य ।—जात, (वि०) १ दुःखी । ग्रमागा ।
—ईवर्गा, - एवगा, (स्त्री०) अकेसा। शाप।
—उक्तं,—उक्तिः, (स्त्री॰) ऐसा कथन जो
                                                २ दृष्ट स्वभाव का । बुरा। दृष्ट । ३ मिथ्या।
                                                बनावटी ।—जातम्, ( न॰ ) दुर्भाग्य । बद-
बुरा लगे। गाली। भर्त्सना। धिकार। फटकार।
— उत्तर, (वि॰) जो उत्तर देने योग्य न हो।
                                                किस्मती। विपत्ति।—ज्ञाति, (वि०) १ दुष्ट
                                                स्वमाव । दुष्ट । द्वरा । २ जाति वहिष्कृत । -
—उदाहर, (वि॰) कठिनाई से उच्चारण करने
                                                जातिः, ( स्री॰ ) विपत्ति । दुर्वस्था।--ज्ञान,--
योग्य ।---उद्घह, (वि०) श्रसहा ।---ऊह,
(वि०) निगृह । दुब्बेधि । —ग. (वि०) १
                                                ज्ञेष, (वि०) जो बोधगम्य न हो। जो जानान
कठिनाई से प्रवेश करने थेग्य । श्रगम्य । २ श्रमा-
                                                जा सके ।--गायः,--नयः, ( ५० ) दुष्टाचरण ।
                                                २ श्रतौचित्य ३ अन्याय । - गामन् - नामन्
क्षन्य। ३ जो समक्त में न त्रासके। गः, (पु०)
                                                ( वि॰) बुरा नाम वाला ।--दम,-दमन,-दम्य,
—गम् (न॰) किसी वन, नदी या पर्वत के
ऊपर का मार्ग जो कठिनाई से तै किया जा सके।
                                                (वि०) कठिनाई से वस में आने योग्य।
                                                द्र्श, (वि०) १ कठिनाई से दिखलायी पड़ने
१ सङ्कीर्या मार्ग । २ गढ़ी । गढ़ । किला । महल ।
३ ऊबड्-खाबड् भूमि । ४ कठिनाई । विपत्ति ।
                                                वाला। २ चकाचौंध वाला। —दान्त, (वि०)
                                                ऊथमी । उपदवी ।—दान्तः, ( पु० ) १ बद्धडा ।
मुसीबत । कष्ट । भय । ख़तरा ।—र्गा, (=दुर्गा)
(स्त्री॰) पाईती का नाम विशेष ।--गत,
                                                २ क्तगड़ा । उधम ।-दिनं, (न०) १ दुरा
                                                दिन । २ दिन जिसमें प्राकाश मेवाच्छादित रहै।
(वि०) १ अभागा । दुरवस्था के। प्राप्त । २
                                                ३ वृष्टि (किसी भी चीज़ की)। ४ गाद श्रंघकार।
त्रकिञ्चन । निर्धन । ३ दुःस्वी । मुसीबतज्ञदा ।—-
                                                —द्रष्ट, ( वि०) अनुचित रीत्या निर्णीत !—दैर्घं,
गतिः, (स्त्री॰) १श्रभाग्य । बदिकस्मती । श्रभाव ।
```

( न० ) दुर्भाग्य वतकिस्मती द्यूत (२०) हुम (पु॰) प्याच । धर (वि॰) जिस धारण करना या पकड़ रखना कठिन हो ।-धरः, (पु०) पारा। पारदः-धर्ष, (वि०) १ जिसका तिरस्कार न हो सके। जो पकड़ा न जा सके। २ अगभ्य। ३ भयावह। भयजनक । ४ कोधन स्वभाव का ।-धी, (वि०) सूद । सूर्व । नामकः, (पु०) अर्थारोग। ववासीर के मस्ते ।-निग्रह, ( वि॰ ) जो दबाया न जा सके। जिस पर शासन न किया जा सके । बर्वर । जंगली ।—निमित, (वि॰) श्रसावधानी से भूमि पर रखा हुआ । - निमित्तं, ( न॰ ) १ व्यवशकुन । २ श्रतुचित बहाना।--निवार,—निवार्य, (वि०) कठिनाई से रोकने या बचाने योग्य । अजेय ।--नीतं, (न०) दुश्चरण । दुर्नीत । बुरा चाल चलन ।--नीतिः, (स्त्री०) बुरा शासन। — खल (बि॰) १ निर्वल। कमज़ोर २ उस्साहहीन । ३ झोटा । थोड़ा । कम । — बाज़, (वि०) गंजा। खल्वार। - बुद्धि, (वि०) १ मूर्ख। सूद। २ दुष्ट चित्तका। दुष्टारमा। बोध, (वि०) जो समक में न आ सके। अथाह। —भग, (बि॰) अभागा।—भगा, (स्त्री॰) ३ पत्नी जिसे उसका पति नापसंद करता हो । २ दुष्ट स्वभाव स्त्री।—भर, (वि॰) जिसका पालन पोषण न किया जा सके। - भाग्य, (वि०) ग्रभागा । बदकिस्मत ।-भाग्यं, (न०) ग्रभाग्य । बद्किस्मती !--भिन्नं, (न०) श्रकाल । कहन ।--भृत्यः, (पु०) बुरा नौकर। भ्रात्, (पु०) बुरा भाई। - मति, (वि०) १ मूर्ज। मूह। श्रजान । २ दुष्ट ।—मद्, (वि॰) शराबी। पागल। भयानक।---भनस्. (वि०) मन में दुःखी । अनुत्साहित । उदास । दुःखी ।—मनुष्यः, ( पु॰ ) बुरा आदमी ।-मंत्रः,-मंत्रितम् (न०) बुरा परामर्श । बुरी सल्लाह । - मरगाम्. (न०) श्रकाल मृत्यु।—मर्याद, (वि०) दुश्शील। दुष्ट।—महिका,—महीः, (स्त्री॰) बोटा नाटक। सुखान्त। नक्रखा । -- मित्रः, (पु०-) १ बुरा दोस्त । २ शब्रु ।--मुख, (वि० ) १ कुरूप।

बदशक्क २ वन्त्रवान : मृश्र (वि०) महेंगा तेज । मास् (वि०) मुर्ख। मृह । कुन्द। ( ५० ) मृह। इड् ।--योध, --योधन (वि०) द्यजेय । जो जीता न जा सके।-- द्योधनः, (पु॰) ष्टशब्द्र का ज्येष्ठ पुत्र।—सानि (वि०) नीच जाति में उत्पन्न । — लक्य, (वि॰) कठिनाई से देख पड़ने वाका।—लभ, (वि॰ १ कठिनाई से प्राप्त होने योग्य या मिलने योग्य । २ सर्वेक्सि । प्रसिद्ध । ३ विय । वेमपात्र । ४ मूल्यवान ।— लित, (वि०) १ लाइ प्यार से विगड़ा हुआ। दुलार से खराव किया हुआ। २ नटखट। उपद्रवी दुष्ट ≀ — लेख्यं. ( न०) जाती दस्तावेज़ ।—वद्य, (वि०) अवर्णनीय। - वर्चः (न०) गाली। दुर्वाच्य। - वन्रस्, (म०) गाली। क्वाच्य।---वर्षा, (वि०) द्वरे रंग का ।—वर्षी, (न०) चौंदी । – वसितः. (स्त्री॰ ) ऐसा आवसस्थान जहाँ रहने में कष्ट हो।—वह, (वि॰) भारी। --वाच्या, (वि०) १ बोलने या कहने में कठिन । २ क्रवाच्य युक्त। ३ कठोर। निष्हुर।--वार्च्यं, (न०) १ गाली । फरकार । धिकार । २वदनासी । अपवाद '—बाद्:, (go) मानहानि । बदनामी । —वार,—वारग्र, (वि॰ ) ग्रसहा।—वासना, १ बुरी अभिलाषा । २ अलीक कल्पना । असारवस्तु —वासस. ( वि॰ ) ३ बुरी तरह पोशाक पहिने हुए। २ नंगा। ( पु० ) अति और अनुस्था के पुत्र एक ऋषि का नाम।—विगाह, - विगाहा, ( वि० ) श्रयाह ।—विचिन्त्य, (वि०) जेर समभ में न आ सके। — विद्ग्ध, (वि॰) ३ अपटु। कचा । मूर्जं । मृदं । २ नितान्त या निपट अजानः। इ सूर्खतावश ऋभिमान से फूला हुआ। वृथा-सिसानी (-विध, (वि०) १ कसीना। २ बुष्ट । ३ अकिञ्चन । ४ मूर्ख ।--विनयः, ( ५० ) बुरा चालचलन । - विनीत, (वि०) डीठ। हठी। ज़िद्दी।—विपाकः, बुरा परियाम या फल । २ इस जन्म या पूर्व जन्म में किये हुए कमों का बुरा फल ।- विलिसितं, ( न० ) उद्ग्रहता। नरखरी।—सुन्त, (वि०) १ हुष्ट। बदमाश । श्रसदाचरणी । २ गुण्डा ।—वृत्तम्, (न०) असदाचरण । तुरा चाल चलन वृति छो० ) सूना अकाल व्यनहार (पु०) श्रतुचित निर्णय या फसला । - द्वत, (नि०) श्रवज्ञाकारी । नियम-विरुद्ध करने वाला ।—हुतं, (न०) विधि-विरुद्ध हवन किया हुआ ।—हृद्द, (वि०) दुष्ट हृद्य । (पु०) कोई भी शत्रु ।— हृद्य, (वि०) दुष्ट हृद्य । तुरा ह्रादा रखने वाला। दुष्ट ।

दुरीद्रं (न॰) खुश्रा। फँसे का खेल। दुरीद्रः (पु॰) अन्वादी। खुश्रा खेलने वाला। २ पाँसे रखने की पेटी ३ टाँव।

दुल् (भा॰ उभ॰) [दीलचित-दीलचतेः दीतित] मूलना।

दुक्तिः (स्त्री०) क्रोटी कलुई या कल्की।

दुष (घा० परस्मै०) [ दुष्यति, दुष्ट ] १ हानि उठाना । खराब होना । घब्बा लगना । अपवित्र होना । दूत लगना । ३ पाप करना । भूल करना । गलती करना । ४ घसली होना । निसकहरामी करना ।

दुष्ट (व० ह०) १ खरात्र किया हुआ। वरवाद किया हुआ। चोटिल किया हुआ। वष्ट किया हुआ। २ अष्ट किया हुआ। कर्लाइत किया हुआ। ३ विगादा हुआ। ४ हुछ। १ अपरावी। छुम करने वाला। ६ नीच। ओछा। ० दोपपूर्ण। त्रुटि युक्त। = अष्टदायी। ६ निकम्मा। —आसम्,— आराय, (वि०) दुष्ट विच। दुराशय। —गजः (यु०) ख्नी हाथी। —चेतस् — श्री खुद्धि, (वि०) मिलन चिक्त। खराब त्रवियत का। — वृषः, (यु०) स्नराब या स्टिश्त वेल।

दुष्टिः ( खी॰ ) चरित्रज्ञंश । अष्टावस्था । दुश्च (अञ्चया॰) १ दुरा । खराव । २ अनुचित रूपसे । भूत से । गलती से ।

दुष्यंतः ) ( go ) सूर्यवंशी एक राजा जो पुरुवंशी दुष्यन्तः ) थे। इनका गम्धर्वं-विवाह शकुन्तजा के साथ हुआ था।

दुम्म् (यह एक उपसर्ग है जो संज्ञावाची श्रीर कभी कभी कियावाची शब्दों में लगात्री जाती है। इसका प्रयोग ''दुरा, दुष्ट, श्रपक्रष्ट, कठोर या

के श्रर्थी में किया जाता है ( न० ) १ कठिन आर पीड़ादायी कार्य। कठि-नाई। २ अन्तरित्त । आकाश । - कर्मन्, (पु॰) पापकर्म । श्रयराध । जुर्म ।—कालः, (३०) १ बुरासमय । २ प्रलय काला। ३ शिवजी की उपाधि ।—हुलं, ( न० ) यकुर्तान कुल । – कुरतोन, ( वि॰ ) नीच वंशोत्पन्न ।— इत्, (पु॰) हुष्ट जन।—इतं,—हतिः, ( छो० ) पापकर्म। असद्कर्म ।—क्रम्, (वि०) अस्तव्यस्त । गङ् बड़।--चर, (बि०) १ कठिनाई से पूरा होने वाला । कठिन काम । २ श्रथवेश्य । अधासव्य । ३ असदाचरणी ।— चरः, ( पु० ) १ रीव । २ शङ्ख विशेष।—चरित, (वि०) दुष्ट। दुरे याचरण वाला।—त्रिकित्स्य, (वि०) श्रसाध्य। श्रारोग्य न हीने वाला। — च्यवनः, ( पु॰ ) इन्द्र। — च्यावः (पु०) शिवजी ।—तर, (वि०) (≈ दुष्टर, या दुस्तर,) १ कठिमाई से पार किये जाने वाला । २ कठिनाई से वश में किये जाने बाला। अजेय --तर्कः, (५०)मिथ्या वादविवाद ।-पच, ( = दुष्पच) (वि ) कठिनाई से पचने योग्य ।— पतनं, (न०) बुरी तरह गिरमे वाला । ( अपशब्द )—प्रिप्नह, (वि॰) कठिनाई से पकड़ा जानेवाला।—परिश्रहः, (पु॰) हुएाखी या भार्यो ।~ पूर, (वि॰) सुश्कित से भरा जाने वाला या श्रवाने वाला। — प्रकाश, ( वि॰ ) श्रॅंधियारा । धुंधला :—प्रकृति, ( वि॰ ) बुरे स्वभाव का । चिड्चिड्। ।— प्रजसृ, ( वि० ) बुरी खौखाद वाला । – प्रज्ञ, ( = दुप्पञ्ज) (वि०) सूढ । निर्वस चित्त का —प्रधपं,— प्रधृष्य, (वि०) दुर्धर्ष । जिसपर हम्ला न हो सके ।-प्रवादः, ( ५० ) कलङ्क । अपकीर्ति । अपवाद 🛶 प्रदुत्तिः, (स्री०) हुरी खबर। अमङ्गलजनक संवाद।— प्रसह, [ = दुष्प्रसह ] १ भयङ्गर । २ ग्रसहा |---प्राप,-प्राप्या, (वि०) अप्राप्तन्य । कठिनता से मिलने योग्य ।— शकुनं ( न० ) अपशकुन । इरा सगुन ।—शता, (क्वी॰) धतराष्ट्र की एकमाञ्च पुत्री का नाम। यह जयद्रथ को ज्याही गयी थी। —शासन, (वि॰) कठिनाई से काबु में आने वाला।—शासनः, (पु०) धतराष्ट्र के १०० पुत्रों

में से उनक एक पुत्र का नाम इसीने महारानी दौपदी का भरी सभा में चीर खाच कर जव मान किया था। इस अपमान का बदला भीमसेन ने कुरुचेत्र की लड़ाई में इसके कड़ेजे का गर्मांगर्म लेाहू पीकर लिया था।--प्रील, [ = दृश्शील ] ( वि० ) पापिष्ठ । दुराचारी । भर्मश्रष्ट ।—समा [ = दुसम या दुरुसम] (वि०) ३ थसम । श्रसदश । जो बराबर या समान न हो। २ अभागा । ३ दुष्ट । कुल्सित । अनुचित ।—समं, ( अन्यया॰ ) दुष्ट । दुष्टता से ।—सत्वं, ( न० ) दुष्ट व्यक्ति :—सन्धान,—सन्धेय, (वि०) कठि-नाई से मिलने वाले या आपस में मेल कर लेने वाले ।--सह, [= दुस्सह ] (वि०) असह।। असमर्थनीय !—साद्तिन्, ( पु॰ ) मूटा साची। मूठा गवाह। —साध, साध्य, वि०) १ किनाई से पूरा होने वाला या व्यवस्थित होने वाला। २ श्रसाध्य (रोग) । ३ कठिनाई से वश में होने वाला । --स्थ, --स्थितः [ = दुस्थ, श्रौर दुस्थित ] १डुरा । श्रकिञ्चन । निर्धन । श्रभागा । २ पीड़ित । दुःखी । ३ अस्वस्थ । बीमार । ४ चञ्चल । अशान्त । ४ मूर्खं । यज्ञान ।—स्थम्, ( अन्ययः ) बुरी तरह।-स्थितिः, ( खी० ) बुरी दशा। बुरी हालत ।—स्पृष्टं [ = दुस्पृष्टं] १ योहा सा छुत्राव या लगाव।--स्मर, (वि॰) कठिनाई से स्मरण किया जाने वाला या जिसे स्मरण करने से पीड़ा हो ।—स्वप्नः, ( ५० ) खराव सपना ।

हुह (भा० उभव ) [ दोग्धि, तुग्धे, दुग्ध ] १ दुइना या दवा कर निचोड़ लेना । निकाल खेना । खींच खेना । २ एक के भीतर से दूसरी चीज़ निकालना। ३ लाभ उठाना । ४ (किसी अपेचित वस्तु के।) देना । ४ उपभोग करना ।

्रितृ (क्षी॰) बेटी। पुत्री।—पतिः, या दुहितुः-पतिः, (पु॰) दासाद। जमाई।

( धा० श्रात्म० ) [ दूयते दून ] १ सन्तस होना। पीड़ित होना। दुःखी होना । २ दुःखी करना। पीड़ित करना।

तः ) ( यु॰ ) क्रासितः । संदेश ले जाने वाला । तिकः ) पैगाम से जाने वाला । इधर की बात उधर श्रीर उधर सी बात इधर पहुँचाने वाला । द्विका । (की०) करनी [कमा कमी दूती का दूती ∫ ती हम्ब भी हो जाता ह।] दूर्य (न०) १ दूतपना। २ संदेश। पैतान। दून (वि०) पीड़ित। दुःखी।

दूर (वि॰) [द्वीयस Comp. द्विष्ठ, Super] दूरवर्ती । फ्रासले पर । - अन्तरित, ( वि॰ ) दूर होने के कारण विलगाया हुआ। - आपातः, ( ५० ) दूर से निशानावाज़ी करना ।—आसाच, ( वि॰ ) तूर से फलाँगना या कृदना ।- ग्राहद, (वि०) ऊँचा चढ़ा हुआ। बहुत आगे बढ़ा हुआ। —ईरितेल्या (वि०) भेंडा। ऐंचाताना।— शत, (वि॰) दूर स्थानान्तरित किया हुआ। दूर गया हुआ।-प्रहर्म, (न०) दूरस्य वस्तुओं का देखने की अलीकिक शक्ति।-दशेनः, (पु० १ गीव। २ विद्वान पुरुष । पश्डित ।-दर्शिन (षि०) दूरदर्शी । विवेकी । विचारवान । (पु०) ९ गीघ । २ पख्डित । ३ देवद्तः ! पैशास्वर । ऋषि ।—द्वष्टिः, (खी०) १ दूर तक देख सकने की शक्ति। २ विनेक ।--पातः, ( पु० ) ३ वहुत ऊँचाई से गिरना । २ दूर का उड़ान ।। -पार, (वि०) १ बहुत चौड़ा (या चौड़े फाँट की नदी । २ कठिनाई से पार होने योग्य ।-- बंचु, ( वि॰ ) मार्या तथा माई बन्धुओं से दूर किया हुआ।—भाज, (वि०) दूरी। फासला। वर्तिन, (वि॰) दूर पर मौजूद होना फॉसबे पर होना :-वहाक, (वि॰) नंगा :-विलम्बिन, (वि॰) बहुत नीचा लटकने वाला। —बेधिन, (वि॰) दूर से छेद करने वाला या प्रसने वाला —संस्थ, (वि०) बहुत दृरी पर

हुरतः ( श्रव्यया० ) बहुत दूर से । फाँसले से ।
हुरेस्य ( वि० ) दूरी पर । हूर से श्राना ।
हुर्यम् ( न० ) मल । गाद । विष्टा ।
हूर्या ( छी० ) एक प्रकार की घास जो बहुत फैलती है श्रीर देव तथा पितृ एजन के काम श्राती है । यह घोड़ों की खिलायी जाती है श्रीर घोड़े इसे बड़े प्रेम से खाते हैं ।

द्विका } (स्रो०) नीज का पौषा। द्वी } सं० अ० कौ०—४१ दूष ( वि ) अपिकेट करन वाला खराब करने वाला यथा पक्तिदूष''

दूषक (वि०) [ स्त्री० — तृषिका ] अध्य करने वाला। नष्ट करने वाला। २ पापी

दूषकः ( पु॰ ) १ कुपय में प्रवृत्त करने वाला। श्चियों का सतीत्व नष्ट करने वाला। र बदनास मतुष्य।

हुपाएं (न०) १ दोद। २ हानिकारक। ३ गाली। कुवास्य। ४ अपवाद। अपकीर्ति।

दूष्याः ( पु॰ ) रावण पत्तीय एक प्रधान राज्य जिसे जनस्थान में श्रीरामचन्द्र जी ने मारा था।

दृषिः } (स्त्री०) ग्राँख का कीचड़। दृषी }

टूजिका (स्त्री०) १ पेंसिल । चित्रकार की कूची। २ चाँवल विशेष । ३ याँख का कीचड़ ।

दुषित ( वि॰ ) १ भ्रष्ट । तथ्द । विगड़ा हुआ । २ चोटिल । २ टूटा फूटा । चरित्रभ्रष्ट । ४ श्रपकी-र्तित । कलङ्कित । १ मिण्या दोपारोपित । बदनास किया हुआ ।

दूण्य (वि०) अष्ट होते योग्य । कलक्क लगाने योग्य । दूर्ण्य (न०) १ पीप । राज । २ विप । ३ वई । ४ वस्त्र । कपड़ा । २ शामियाना । तंतु ।

दृष्या ( खी॰ ) हाथी का चमड़े का जेरबंद ।

हू ( धा॰ श्रात्म॰ ) [द्रियते,—द्रुत,—दिद्रियते ] सम्मान करना। श्राहर करना। पूजा करना।

द्वंह (धा० परस्मै०) [द्वंहित द्वंहित] १ मज्बूत करना। दह करना। २ दह होना। ३ वहना। अधिक होना।

हुंहित (व॰ कु॰) १ मज्वत किया हुआ । दह किया हुआ। २ वहा हुआ।

दुकं (न०) छित्र। रन्ध्र। छेद।

दृढ (वि०) १ मजबूत । अथक । अथक । २ पोहा । होस । ३ स्थापित । ४ अवश्यक । २ दृढता से बँधा हुआ । ६ कसा हुआ । ७ धना । = बड़ा । अव्यधिक शक्तिशाली । कहोर । ताकत वाला । १ चिमड़ा । १० ऐसा कहा जो कहिनाई से लचाया जा सके । ११ टहरने वाला । चलाऊ । १२ विश्वसा । १३ निश्चित । अवश्य । । — अंग, (वि०)

भ्रद्भम् (न०) हीरा शरीर का पुष्ट (वि॰ ) मज्वृत तरकस रखने वाला । - काराडः, -ग्रन्थः, (पु०) बाँस।-ग्राहिन्, (वि०) मज्बूती से पकड़ने वाला। - दंशकः, (५०) शार्क नामक समुदी जन्तु विशेष। - ह्यार, (वि०) मज़वृती से हार के। बंद रखने वाला ।—धनः (पु०) इध देव की उपाधि।—धन्वन्,—धन्वन्, (५०) ऋष्वा तीरन्दाज़ ।--निरुचय, (वि०) १ दढ़ सक्कल । --नोरः,--फ्तः, (स्त्रीः) नारियल का वृत्त ।--प्रतिज्ञं, ( न०) वचन या प्रतिज्ञा का पक्का।--प्रराहः, (पु०) गूलर का पेड़ : - प्रहारिन्. (वि०) १ कस कर महार करने वाला । २ ठीक लक्व वेधने वाला।-भक्ति, (वि॰) निमक्डलाल। सचा। —मित, (वि॰) अपने विचार का परका ।—सुष्टि, (वि०) १ सुम। कंज्स। २ मज़ब्ती से सुद्दी बाँधने वाला।—सृष्टिः, ( छी० ) तलवार ।— मृतः, (पु॰) नारियन का पेड़। - लोमन्, (पु॰) जंगली सुत्रर ।—वैरिन्, ( ५० ) करुयाशून्य शज़ु। बेरहम दुरमन।—जत, (वि॰) ९ धर्मा नुष्ठान में दह । २ थ्रचल । सच्चा । ३ अध्यवसायी । —सन्धि, (वि०) १ मज़बूती से मिले हुए। २ ग्रन्की तरह जुड़े हुए।—सौहद, (वि०। मैत्री में अवल या हड़।

द्वतिः (पु॰ स्त्री॰) १ पानी भरने का चमड़े का डोख । २ मछस्री । ३ चर्म । खाख । ४ धौंकनी ।—हरिः, (पु॰) इता ।

दृत्पूरः (स्त्री०) १ साँपिन । २ बज्र ।

दून्भूः (स्ती॰) १ इन्द्रका वच्च । २ सूर्य । ३ राजा । ४ यम ।

द्वप् (धा॰ परस्मै॰) [द्र्पति, द्र्पयिति, द्र्पयिते] प्रकाश करना । जलाना । बालना । [द्वष्यिति,—द्वस ] १ श्रमिमान करना । श्रकड़ना । २ श्रत्यन्त प्रस्रज होना । ३ श्रापे मैं न रहना ।

द्वस (वि०) १ धभिसानी । अकड्वाज् । २ परगत । मदमाता । आततायी ।

द्भप्र (वि॰) श्रमिमानी : अकड्वाज् । मजबूत । इह ।

दृश् (धा० परस्मै०) [पश्यति, —दृष्ट ] देखना । निहा-रना । श्रवजोकन करना । पहचानना । दूश (खी०) १ दृष्टि निगाह २ ग्राँख। ३ वीध। ज्ञान। ४ दो की संख्या। १ ग्रह की गति।— ग्राह्यत्तः, (१०) सूर्य।—कर्णाः, (५०) सूर्य।—कर्णाः, (५०) सूर्य।—कर्णाः, (५०) सूर्य।—कर्णाः, (५०) ग्रुंधना दिखलाई एड्ना। देखने की शक्ति का कम हो जाना।—जलां, (न०) ग्राँख।—पातः, (५०) निगाह। नजर। चितवन।—प्रियाः, (१०) सौन्दर्य ग्रामा —मिक्तः, (१०) मेम भरी चितवन। विषः, (५०) सर्प। - श्रुतिः (५०) सर्प। साँप।

हुशह् } (स्री॰) पत्थर । हृपदु }

दूशा (खी॰) आँख।—आकांद्यं, (न॰) कमल।— उपमं ( न॰ ) सफेद कमल।

दुशानः (पु॰) १ दीचा गुरु । २ ब्राह्मण् । ३ खोकपाता । दुशानं ( न॰ ) प्रकाश । चमक ।

द्वशिः } (स्त्री०) १ ग्राँख। २ शास्त्र।

हुर्य १ देखने के। दिखलाई पड़ने वाला। २ मनो-हर। सुन्दर।

हृश्यं (न०) दिखलाई पड़ने वाली वस्तु । हृश्वन् (वि०) जानने वाला । देखने वाला । (श्राबं०) जानकार ।

द्वपट् (स्त्री॰) १ चहान । २ चक्की का पाट । ३ सिल, जिस पर मसाजे खादि पीसे जाते हैं ।— उपलाः ( पु॰ ) चक्की का पाट जिस पर मसाले पीसे जाते हैं।

द्रुपञ्चल् (वि०) पथरीला । चहानदार ।

द्वषद्वती (स्त्री॰) श्रायानर्त देश की पूर्वी सीमा की एक नदी जो सरस्वती नदी में गिरती है।

द्वषदिमाषकः ( पु॰ ) कर जो चक्की चलाने वालों पर लगाया जाय।

हुए ( व० क्र०) १ देखा हुआ। जाना हुआ। समका हुआ। २ पाया हुआ। मिला हुआ। ३ प्रकट। पादुर्भृत । ४ निश्चित किया हुआ। निर्णीत ।— अन्तः.—अन्तम्, ( न०) १ मिसाल। उदा-हरण। नज़ीर। २ शास्त्र। विज्ञान। ६ मृत्यु। —अर्थ, ( वि०) स्पष्ट्यर्थ-वोवक।—कष्ट,— दुःस्व, ( वि०) कष्टसहिष्णु। दुःस्व भेने हुए। — क्र्यम्, (न०) कठिन ग्रश्च। पहेली । बुमी-श्रल ।— क्रोप, (वि०) १ होषयुक्त देखा हुआ । २ हुष्ट । ३ पकड़ा हुआ ।— ग्रन्थ्य, (वि०) १ विरवस्त । २ विश्वास दिलाया हुआ ।— रजस्, (स्त्री०) युवावस्या का श्रास लड़की । - व्यनि-कर, (वि०) १ मुर्तावतें भेले हुए। २ श्रनिष्ट केर पहिले ही से जान लेने वाला ।

हुए (न०) डकैतों का भय ।

द्विधिः (खी०) १ निगाह । नजर । २ हिये की आँखों
से देखना । ३ ज्ञान । जानकारी । ४ आँख ।
देखने की शक्ति । निगाह । १ चितवन । ६
सुद्धि । —कृत, —कृतं, (न०) स्थलपद्म ।
—तेपः, (पु०) नजर ।—गुगाः, (पु०)
तीरन्दाजों का निशाना या लच्य ।—गोचर,
(वि०) नजर के सामने ।—पूत, (वि०)
दिष्ट रख कर पवित्र रखना । रखवालो करना कि,
अपवित्र न होने पावे।—चन्यु, (पु०) उगुनू।
—विशेषः, (पु०) कनिवयों से देखना।—
विद्या, (सी०) नेत्रविद्या । चान्नुसी विद्या।
—विद्यः, (पु०) सर्पं। साँष।

हृह् १ ६ घा० परसमे० ) [ दंहिति, दंहिति, ] १ इद द्वेह ) होना । २ बदना । उगना । ३ समृद्धिवान होना ४ कस कर बॉधना ।

दू (था॰ परस्मै॰) [ इीर्यति, द्वागाति, दीर्ग्ण, ]
१ चिर कर खुल जाना।२ चिरवा डालना।
फड़वा डालना। दुकड़े हुकड़े करवा डालना।

दें (धा० परस्मै०) [दयते, दात, ]रचा करना। बचाना।

देदीण्यमान (वि०) समकदार । दहकता हुआ ।
देय (वि०) १ देने के। भेंट करने के। । चड़ाने के।
देने योग्य । भेंट करने येग्य । इ जौटा देने के। ।
फेर देने के। ।

देच (धा॰ श्रात्म॰) [देवते ] १ खेलना। कीड़ा करना। जुश्रा खेलना। २ विलाप करना। ३ चमकना।

देव (बि॰) [स्त्री॰-देवी,] दंवी । नैसर्गिक स्वर्गीय । स्रांशाः, (पु॰) भगवान का श्रॅशावतार । —स्रागारः (पु॰) ग्रागारं, (न०) मन्दिर ।—

| द्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३धद             | द्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यह ना (स्त्री०) स्वर्गीय अप्सरा। ध्रातिदेव ,- श्राधिदेव (पु०) सवाच देवता शिव श्रिधिप., (पु०) इन्द्र . अन्यस्, (व०) —अर्झ, (व०) देवताओं का अन्न । कव्य श्रमीष्ठ, (व०) देवताओं का श्रम । देवता के चहा हुत्रा ।—अर्मीष्ठा, (झी०) १ नफीरी वजाने वाजा । २ पान । ताम्बृत ।—अर्मानं (व०)—अर्चना, (छी०) देवताओं क पुगत ।—अर्चना, (छी०) देवताओं क पुगत ।—अर्चना, (पु०) देवताओं क पुगत ।—अर्चना, (पु०) देवताओं क पुगत ।—अर्चना, (पु०) देवताओं का नन्दन वन —आजीदः, (पु०) इन्द्र का घोषा उच्चेःश्रवा —आजीदः, (पु०) इन्द्र का घोषा उच्चेःश्रवा —आजीदः, (पु०) देवताओं का नन्दन वन —आजीदः, (पु०) अर्वताओं का नन्दन वन —आजीदः, (पु०) श्रम्वता ।—आयुधं (व०) १ देवताओं का हथियार । २ इन्द्र चुष —आलयः, (पु०) १ स्वर्ग । २ मन्दिर ।— आवासः, (पु०) १ स्वर्ग । २ मन्दिर ।— आवासः, (पु०) १ स्वर्ग । २ स्त्र पुष्ठ १ मन्दिर । ४ सुमेरु पर्वत ।—आहारः, (पु०) श्रमुत ।—इज्, (वि०) [कर्मा एकवच्यः देवेट, या देवेदः, ] देवताओं की पुजा ।—इज्यः (पु०) वृहस्पति ।—इन्द्रः,—ईशः, (पु०) इन्द्र । २ शिव ।—उद्यानम्, (न०) १ नन्दनवन २ सन्दिर के समीप का वाग ।—अ्विः |                 | बादल की गडगडाहट गायन (पु०) गम्बद्ध गिरि (पु०) एक पवत का नाम गुरु., (पु०) १ करवण . बृहस्पति . गुही, (स्त्रीः) सरस्वती की उपाधि या उसके समीप के स्थान की उपाधि !— गृहं, (न०) १ मन्दिर । २ राजप्रासाद । महल ।— अर्था, (स्त्री०) देवा- र्चन । देवपूजन ।— जिकित्सको, (वि०) श्रश्विनी कुमारद्वय !— कुन्दः, (पु०) भौलहा मोती का हार ।— तरुः, (पु०) १ श्रश्वत्य बृह्ण । २ मदारवृत्त । इपिरजात वृत्त । थसन्तान बृत्त । १ कल्पवृत्त । इहिरचन्दन बृत्त । व्यक्ति का ज्ञास २ राहु । — दत्तः, (पु०) श्रर्जन के शङ्क का नाम — दारुः, (पु०) एक प्रकार का सनोवर का वृत्त । दासः, (पु०) मन्दिर का नौकर ।— दासी, (स्त्री०) मन्दिरों में रहने वाली कियाँ, जिनको उनके घर वालों ने देवता को चढ़ा दिया हो । नृत्यकी । वेरया ।— दीपः, (पु०) श्राँख ।— दूतः, (पु०) फरिरता । देवदृत ।— दुन्दुमिः, (पु०) १ देवताश्रों का ढोल या नगाड़ा । २ स्थामा तुलसी जिसमें लाल मक्तरी लगती है । — देवः, (पु०) १ ब्रह्मा । २ शिव । ३ विप्णु । द्रोगि, (स्त्री०) देवमूर्ति का जुलूस ।— धर्मः, (पु०) धार्मिक श्रनुष्ठान ।— नदी, (स्त्री०) |
| —आक्रीडः, ( पु॰ ) देवताओं का नम्दन वन<br>—आजीवः, ( पु॰ )—आजीविन् ( पु॰ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1               | २ राहु । - दत्तः, ( पु० ) यर्जुन के शङ्ख का नाम<br>दारु, ( पु० ) एक प्रकार का सनोवर का वृच ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| वृत्त । —ग्रायत्तस्य, (न०) सन्दिर । —ग्रायुधं (न०) १ देवतात्र्यों का हथियार । २ इन्त्यनुष —ग्रालयः, (५०) १ स्वर्ग । २ मन्दिर । —ग्रालासः, (५०) १ स्वर्ग । २ अरवस्थ वृत्त ३ मन्दिर । ४ सुमेर पर्वत । —ग्राहारः, (५०) श्रम्रत । —इज्, (वि०) [ कर्ता एकवच्य देवेट, या देवेड्, ] देवतात्र्यों की पूजा । —इज्यः (५०) वृहस्पति । —इन्द्रः, —ईशः, (५०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | (स्त्री॰) मन्दिरों में रहने वाली खियाँ, जिनको<br>उनके घर वालों ने देवता की चढ़ा दिया हो।<br>नृत्यकी । वेश्या ।—दीपः, (पु॰) आँख।—<br>दूतः, (पु॰) फरिश्ता। देवदृतः ।—दुन्दुभिः,<br>(पु॰) १ देवताओं का डोल या नगाड़ा। २<br>श्यामा तुलसी जिसमें लाल मक्तरी लगती है।<br>—देवः, (पु॰) १ ब्रह्मा। २ शिव। ३ विष्णु।<br>द्रोगि, (स्त्री॰) देवमृति का जुलूस।—धर्मः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| लवङ्ग । लोंग । स्वातं, स्वातकं, १ घाटी<br>३ किसी मनुष्य का न बनाया हुआ तालाव र<br>जलाशय । ३ मन्दिर के समीप का जलाशय<br>—गगाः, (५०) देवताओं की एक श्रेणी ।-<br>गगिका, (खी०) अपसरा ।—गर्जनं, (नव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  <br>1  <br>- | प्रतिमा, (स्त्री०) सूर्ति । विग्रह ।—प्रश्नः, (पु०) ज्योतिष ।—प्रियः, (पु०) शिव । (देवानांप्रियः । यह ग्रनियमित समास हैं । इसका ग्रर्थ होता हैं) १ वकरा । २ सूर्ष । पशु के समान मूढ़ ।—चिताः, (पु०) देवतार्थों के। विविदान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

ब्राह्मण जो मन्दिर की चढ़त पर निर्वाह करता हो! २ प्रतिष्ठित बाह्मण !--भवनं, (न०) १ स्वर्ग । २ मन्दिर । ३ अश्वत्थ वृत्त ।— भूमिः, ( स्त्री० ) स्वर्ग । - भूतिः, (स्त्री०) गङ्गा ।-- भूयं, (न०) देवत्व । देवसायुज्य ।—भृत्, ( पु० ) १ विष्छ ।

—ब्रह्मम्. ( पु॰ ) नारद ।—ब्राह्मणः, ( पु॰ )

२ इन्द्र। - मिर्गाः, (पु०) १ कौस्तुभ मिर्गाः।

२ सूर्य। - मातृक, (वि०) वह देश जो, नदी नहर के जल पर नहीं, किन्तु सर्वथा बृष्टि जल पर ही निर्भर है:--मानकः, ( पु० ) विष्णु सरायान की कौस्तुभ सिए।—मृतिः, ( पु० ) देवर्वि ।— यजनं, ( न० ) यज्ञभूमि । यज्ञस्थली । — यात्रा,

(स्त्री०) उत्सव विशेष !--युगं, (न०) कृत युग।-ये।निः, (स्त्री०) देवतात्रों के द्यंश से उत्पन्त विद्याधर आदि नौ योनियाँ प्रधान हैं। यथा विद्याधर । अप्सरा । यद्य । राचस । गन्धर्व

(स्त्री०) श्रप्सरा !--रहस्यं, (न०) दैवी रहस्य।--राजः,--राजः, (पु०) इन्द्र।--लता, (स्त्री०) नवमल्लिका। - लिङ्गं, (न०) किसी देवता की मृर्ति ।-लोकः, ' पु०) स्वर्ग ।--

किन्नर । पिशाच । गुह्यक और सिद्ध ]—ग्रेष्पा,

वक्कं, (न०) अग्नि।—वत्र्यम्, (न०) श्राकाश ।—वर्धकिः,—शिह्पिन्, विश्वकर्मा। — वाग्गी, (स्त्री०) श्राकाशवाग्गी। —वाह्नाः, (न०) अगि ।—वतः, (न०) धार्मिक वत । - वतः, ( पु० ) ३ भीष्म । २ कार्तिकेय ।

ताओं की कृतिया सर्मा की उपाधि।-शेषं, (न०) यज्ञ का अवशिष्ट भाग।--अतः, (पु॰) १ विष्णु।२ नारद।३ वेदसंहिता।४ देवता। —सभा, (स्त्री०) १ देवतात्रों का सभाभवन

जिसका नाम है सुधर्मन् । २ जुग्राखाना।—

—शत्रः, ( ५० ) दैत्य ।—श्रानी, ( स्त्री० ) देव-

सभ्यः, ( पु० ) ६ ज्वारी । २ जुद्राखाने में रहने वाला। ३ देवताका सेवक।--सायुज्यं, (न०) देवत्व प्राप्ति । देवता के साथ एकासन होने की थेाग्यता ।---सेना, (स्त्री० ) ९ देवताश्रों

की फौज ! २ स्कन्द की स्त्री पण्डी, सीलह मातृकार्त्रों में से एक। - स्वं, ( न० ) देवलात्र्रों की सम्पत्ति । देवनिर्मास्यधन । वह सम्पत्ति जो केवल धर्महत्यों ही में लगायी जा सके ।—हविस, (न०) यज्ञ में देवतायों के उद्देश्य से उत्सर्ग किया हुआ पशु ।-- इति, ( स्त्री० ) कर्दम सुनि

की स्त्री। कपिल की माता। देवः ( पु० ) १ देवसा। २ इन्ट्र। ३ वाह्यसा। ४ राजा। शासक (जैसे मनुष्यदेव ) १ बाह्मणों की उपाधि। (यथा पुरुपोत्तम देव )। ६ नाटकों में राजान्त्रों की सम्बोधन करने का शब्द विशेष। -देवकी ( खी॰ ) देवक की कन्या का नाम जो वसुदेव

के। ब्याही थी चौर जिसके गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था (--नन्दनः, ( पु॰ ) - पुत्रः,--मातृ,—हुनुः, ( ५० ) श्रीकृष्य ।

देवटः ( पु० ) कारीगर । देवता (स्त्री०) १ इन्द्रादि देवता । २ देवसृति । प्रतिसा। ४ इन्द्रिय।—ग्रागारः, (पु॰)— खगारं, (न०)-ह्यागारः,-झागारं,-गृहः, ( न० ) देवालय । देवमन्दिर ।—ग्राधिपः, (पु०)

इन्द्र ।—ग्रभ्यर्जनम्, ( न० ) देवार्जन ।— थ्यायतनं,--ध्रालयः,-वेश्मन्, (न०) मन्दिर । -प्रतिमा, (स्त्री॰) किसी देवता की मृतिं। - स्नानं, (न०) मृतिं का स्नान। देवदांच (वि०) देवता का शङ्कार । देवन् ( पु॰ ) पति का छोटा भाई । देवर ।

देवनं (न०) ९ सौन्दर्य। चमक। द्यामा। २ पाँसे

का खेला। जुर्चा। ३ स्वामे।द प्रमोदाकी डा।

खेल । ४ वाग । वाटिका । ५ कमल । ६ स्पर्छो । ७ न्यापार । कामकान । ८ प्रशंसा । देवनः ( पु॰ ) पाँसा । देवना ( स्त्री० ) जुत्रा । चौंसर ।

देवरः ) (पु०) पति का बढ़ा या छोटा भाई। देवर देवु ∫याजेठ। देवलः ( पु॰ ) निम्न केटि का बाह्मण जो देवता की चढ़त पर अपना निर्वाह करता है। देवसात् ( ग्रन्थय० ) देवता की प्रकृति या स्वभाव ।

देवयानी (स्त्री०) शुक्र की कन्या का नाम।

देविक (वि०) ) [ स्त्री०--देविकी, ]१ देव सम्बन्धी। देवित (वि०) 🕽 र देवता से उत्पन्न । देवी (स्त्री०) १ देवपती। २ दुर्गाका नाम। ३ सरस्वता ना नाम । ४ अन्रमहिला पानिता १ पुरुष ना प्रतिष्ठित रित्रमा का उपाव ।

दशा. (३०) १ त्थान । भाग । नूमण्डल का कोई
स्थान । २ प्रान्त । ३ विभाग । हिस्सा । ४ कायवा
नियम ।—अतिथिः, (५०) विदेशी ।—
अन्तरम्, (न०) यन्य देश ।—अन्तरिन्,
(५०) विदेशी ।—आसारः,—धर्मः, (५०)
स्थानीय रस्त या आईन । किसी देश का धावार ।
— कालज्ञ, (वि०) उचित समय और स्थान
का ज्ञाता ।—ज,—ज्ञान, (वि०) १ देशी । २
दिसावरी । ३ विशुद्ध सन्तति ।—भाषा, (स्त्री०)
किसी देश की बोलचाल की भाषा ।—हर्ष,
(५०) स्थानीय शाचार ।

देशकः ( ५० ) १ शासकः । स्वेदारः २ उपदेशकः । शिचकः । सुरु । ३ पथयदर्शकः । रहसुमा ।

देशना (स्त्री॰) आदेश। निर्देश।

देशिक (वि॰) स्थानीय । किसी देश विशेष सम्बन्धी । देशिकः (पु॰) १ श्राध्यात्मिक गुरु । २ यात्री । पथ

प्रदर्शक । ४ स्थानों से परिचय रखने वाला । देशिनी (स्त्री०) तर्जनी । अंगुटे के पास वाली अँगुली । देशी (स्त्री०) प्राकृतिक भाषाओं में से केंग्र्ड एक । देशीय (वि०) १ किसी प्रान्त का । प्रान्तीय । २ देश सम्बन्धी । स्थानीय ।

देश्य (वि॰) १ जो बतलाने को हो या जो सिन्द्र करने को हो । २ प्रान्तीय । खानीय । ३ तद देश जात। विश्वाद्ध उत्पत्तिका । ४ प्रायः ।

देश्यः ( पु० ) १ प्रत्यच्चदर्शा । २ किसी देश का श्राधि-वासी ।

देश्यं ( न॰ ) पूर्व पत्त । प्रथम सन्मति ।

देहें (न०)) शरीर ।—ग्रन्तरं, (न०) श्रन्य। देहः (पु०)) शरीर।—ग्रन्तरप्रान्तः, (स्त्री०) जन्मग्रहणः ।— ग्रात्मवादः, (पु०) चार्वाक का मतः। नास्तिकवादः।—ग्रात्मवादिन्, (पु०) चार्वाकसिद्धान्तानुगर्याः ।—ग्रावरणः, (न०) कत्रनः। पोशाकः।—ईप्रवरः (पु०) जीवः। —ग्रह्मनः,—जङ्गतः, (वि०) शरीरः में अपवः। —कर्त्, (पु०) १ सूर्यः। २ परमान्मा। ३

पु०) १ शरीर का आच्छादन दाप करा वाली वस्तु . २ पर । हैनः । ३ चमड़ा :--त्तयः, ( पु॰ ) ९ शरीर का नाश । २ बीमारी । रोरा । राता (वि०) ग्रवनार । शरीर में भास । — जः, ( पु॰ ) द्वत्र ।—जा, ( स्त्री॰ ) प्रत्री । —त्यागः, ( ५० ) स्लु । इन्हा स्लु ।—दः, ( पु॰ ) पारा ।-हीपः, ( पु॰ ) नेत्र !-धर्मः, शरीर के बावश्यक इत्य। - धारकं, (त०) हड्डी। –धारमुं, (न०) जीवन।—धिः, (प्र०) बाजु । हैना ।—धूप, (पु०) पवन । बायु । —वड़. (वि०) शरीरवारी।—भात, (पु०) शरीरधारी कोई भी जीव। विशेष कर मनुष्य। —भूज, १५०) १ जीव । २ सूर्य ।—भृत्, (५०) १ जीवधारी विशेष कर मनुष्य । २ शिव जी । ३ जीवन । जीवनी शक्ति।—यात्रा, (स्त्री०) १ मरण । मृत्यु । २ शरीर की रचा का साधन । ३ आजीविका (--लक्तग्रां, (न०) चर्म के उपर का तिल या मस्सा । - वायुः, ( पु॰ ) शरीर स्थित पाँच पवन ।--सारः, (पु०) मजा।

देहंभर (वि०) मरमुखा। पेट्ट। देहवत् (वि०) शरीरधारी। 'पु०) १ मनुष्य। २ जीव। रूड।

देहला (स्त्री॰ ) शराद । मदिरा ।

रेहितिः ) (स्त्री०) ड्योही । दहलीज । दहरी ।— देहिती ) दीएः, (पु०) ड्योही का दीपक । देहित (वि०) [स्त्री०—देहितो ] शरीरधारी । (पु०) १जीवचारी विशेषतया मनुष्य । २ जीव ।

रूह ।

देहिनी (स्ती०) पृथिवी।

हैं (दायति. दात ) १ पवित्र करना । साफ करना । २ पवित्र होना । ३ बचाना । रचा करना ।

दैतेयः ( पु॰ ) दिति के पुत्र । राजस । दैस्य ।— इज्यः,—गुरुः,—पुरोधस्, ( पु॰ ) पूज्यः, ( पु॰ ) शुक्राचार्व ।—निषूद्नः, ( पु॰ ) विष्णु ।—मातृ,(स्त्री॰) दिति । दैस्यों की माता । —सेद्जा, ( स्त्री॰ ) पृथिवी ।

दैन्यः ( पु॰ ) दिति के पुत्र अर्थात् दैश्य ।—ग्रास्टिः, ( पु॰ ) ९ देवता । २ विष्णु ।—देवः, ( पु॰ )

९ विष्णु २ पनन , —प्रतिः (पु०) हिरएय-कशिए। दैत्या (स्त्री०) १ ग्रोपधरिशेष । २ मदिरा । दैन (वि॰) [ स्त्री॰—दैनी] देनंदिन (वि०) [स्री० - दैनंदिनो] प्रितितन देनंदिन (वि०) [स्री० - दैनंदिनो] (का। दैतिक। देनन्द्रिन (वि०) [स्त्री० - दैनन्दिनी] (का। दैतिक। दैनिक (वि०) [स्त्री० - दैनिकी] दैनिकी (स्त्री०) दैनिक मज़दूरी। दिन भर की र्जवाई। दैनं ) ( न० ) १ निर्धनता । गरीवी , २ शोक । दैन्यं 🕽 उदासी । रंज । ३ निर्वलका । ४ वसीनापन । देव (वि॰)[स्त्री०-देवी] १ देवता सम्यन्धी। नैसर्गिक। स्वर्गीय। २ राजकीय । — श्रन्ययः, ( पु॰ ) ग्रसाधारण ग्राङ्गिक घटना से उत्पन्न उपद्व।--ग्रधीन,--धायत्त, (वि॰) भाग्या-धीन ।—श्रहोरात्रः, ( पु॰ ) देवताओं का एक दिन रात । अर्थात् मनुष्यों का एक वर्ष ।--उपहत, (वि॰) अभागा (—कर्मन्, (न॰) देवताओं को भेंट चड़ाने का कर्म। - के। चिद्, - चिन्तकः, —हाः, ( पु॰ ) डयोतिषी । दैवज्ञ ।—गतिः, (स्त्री०) भाग्य का पत्या। भाग्य का फेर। —तंत्र (वि॰) भाग्याबीन ।—श्रीपः ( पु॰ ) नेत्र।--दुर्विपाकः, १ (५०) भाग्य की निष्ठु-रता।—दोषः ( न० ) भाग्य का बुरापन !-धर, (वि॰) भाग्य पर भरोसा करने वाला । भाग्यवादी ।--प्रश्तः, (पु॰) ज्योतिष ।--युगं, (न०)देवतायों का युग जिसमें देवतायों के १२००० वर्षं हुआ करते हैं। - योगः, ( पु॰ ) साख से किसी घटना का अतर्कित भाव से होना ।— योगात्, (यन्यया०) दैववशात्।—लेखकः (पु०) दैवज्ञ ।—वशः, (पु॰) —वशं, (२०) भाग्य की शक्ति।—वाग्री, (स्त्री०) आकारावाग्री। २ संस्कृत भाषा ।—हीन, ( नि० ) भाग्यहीन। प्रारब्ध का पूटा । अभागा । द्वि ( न० ) भाग्य । प्रारन्ध । किस्मत । हिंदः ( पु॰ ) ब्राठ प्रकार के विवाहों में से एक ।

विकः ( go ) देवता ।

देवत ( वि॰ ) [स्रो॰—देवती ] देवी। दैवत ( २० ) १ देवता । २ देव समूह । देवता मात्र । ३ मृति । दैवतस् ( ग्रन्थया० ) दैवात् । इत्तिफाकिया । सीमाग्द से । दैवत्य (वि०) देवता सम्बन्धी । े (पुः) दुष्ट (मृत) आतमा का सेवक। देवलकः ) भूत प्रेत उपासक। दैवारिपः ( ५० ) राङ्ग । देवासुरं (न॰) देवता और देखों का स्वामाविक बैर । दैविक (स्त्री॰) [धी॰—दैविकी ] देवता सम्बन्धी । देवी रे दैविकम् (न०) श्रनिवार्य घरना । देविन् ( पु॰ ) ज्योतिपी। दैवन । दैव्य [ स्त्री०—दैव्या दैव्यी ] देवी। दैटर्च (न०) १ भाग्य। प्रारव्य। २ देवी शक्ति । दैशिक (वि०) [स्त्री०-दैशिकी] १ स्थानीय । प्रान्तीय। २ जातीय। समूचे देश से सम्बन्ध रखने वाला । ३ स्थान सम्बन्धी । स्थान से सम्बन्धयुक्त । ४ किसी स्थान से परिचित । ४ शिक्षण । प्रदर्शन । देशिकः (पु॰) १ शिचक । गुरु । २ पथपदर्शक । दैप्टिक (वि०) [ स्त्री०—दैष्टिकी ] भाग्य में लिखा हुआ। दैवनिदिष्ट । दैधिकः (५०) भाग्यवादी । देहिक (वि॰) [स्त्री॰—देहिकी] शारीरिक ! शरीर सम्बन्धी । दैह्य (वि०) शरीर सम्बन्धी । देह्यः ( पु॰ ) जीवात्मा । रूइ । द्रों ( घा० पा० ) [द्यनि, द्ति ] १ काटना । विभक्त-करना । २ अनाज काटना । पकाना । द्रोगधु ( ९० ) १ ग्वाला । प्रहीर । २ वद्ध्दा । ३ भाड़े का कवि । वह पुरुष जो अपने स्वार्थ के लिये ही कोई कार्य करता हो। दोग्झी (स्त्री०) १ हुधार गै। २ दूध पिलाने वाली दाई। दोधः (५०) बहुबा । द्वीरः ( पु॰ ) रस्सा । रज्य ।

```
३१२ )
                                                                      दोगं य
                     दाख-
दोलः (पु॰) १ मूला। हिंडोला। २ उरसव विशेष ।
                                                        प्रह,[=दोर्घ्रह]ंवि०)शक्तिमान । ताकतवर ।−प्रहः,
                                                        (पु॰) भुजपीड़ा ।-दग्रडः, [=दार्दग्रडः] मज़ब्रुः
    होली का उत्सव।
दोला १ (स्त्री०) १ डोली। पाल्की। २ हिंडोला।
                                                        मुजा। उंडा जैसी भुजा।--मूर्ल [=देश्मृलं](न०)
दीलिका 🕽 ३ उतार चढ़ाव । घटा बढ़ी । ४ सन्देह ।
                                                        बगल । काँल ।—युद्धं, [=दोर्युद्धं,] इन्द्र युद्ध ।-
    श्रनिश्चय।—ग्रधिरुह,—ग्राहड, (वि०) मूले
                                                        शालिन, द्वाःशालिन् वहादुर । नीर ।-शिखरं,
     पर चढ़ा हुन्ना 🗕 युद्ध, ( न॰ ) सफलता में
                                                        दिाःशिखरं ] (न०) कंथा ।-सहस्रम्त् [=देा:-
     सन्देह । युद्ध जिसमें हार जीत का छुछ निश्चय
                                                        सहस्रभत्] ( पु॰ ) १ बाग्रासुर की उपाधि । २
     न हो।
                                                        सहस्रार्जुन की उपाधि।-स्थः, [=दे।स्थः,]१भृत्य।
दोलायते (कि॰) १ मुलाना । २ विकल होना ।
                                                        नैकर। २ सेवा। चाकरी। ३ खिलाड़ी। ४ खेल।
दोपः (पु०) १ बृटि । कलङ्क । भल्मैना । ऐव । निर्वेलता ।
                                                       कीड़ा।
     भूता । सन्तरी । २ जुर्म । श्रपराध । ३ खुराबी ।
                                                   होहः ( पु० ) ९ दुहना। २ दूध । ३ दूध दुइने का
     ४ हानि । बुराई । ४ दुष्परियाम । ६ रोग । ७
                                                       पात्र। —ध्यवनयः, (पु०)—जं, (न०) दूध।
     त्रिदोप । = श्रालङ्कारिक त्रुटि । ६ यञ्जा । १०
                                                   दोहदं (न०) ) १ गर्भवती स्त्री की रुचि । २ गर्भ ।
देहिदः(पु०) } ३ दृषों की श्रमिलाषा, जो उनके मन
     खण्डन !--ध्रारोपः ( पु॰ ) इल्ज़ाम लगाना ।
     जुर्म फर्द लगाना ।—एकद्रश, (पु॰) दोषदर्शी ।
                                                       में फूल खिलने के समय होती है। [यथा श्रशोक वृत्त
     —कर, —कृत. ( वि॰ ) हानिकारक i — प्रस्त,
                                                        चाहता है कि, युवतियाँ उसे दुकरावें । वकुल चाहता
     (वि०) दोषी। दोष या ऋदि से पूर्ण। ग्राहिन,
                                                       है कि, लोग मुँह में भरकर शराब के उस पर कुल्ले
     (वि०) १ मलिन चित्त । दुष्ट हृदय । २ भर्स्सना-
                                                       करें : | ४ प्रवत श्रमिलाषा । ४श्रमिलाषा | कामना ।
     सक ।-इ, (बि॰) दोष जनाने वाला। - इ:,
                                                       —लक्तां, (न०) गर्भाशय की फिल्ली।
     ( पु॰ ) १ बुद्धिमान पुरुष । २ हकीम । वैद्य ।—
                                                   दोहदवती (स्त्री॰) गर्भवती स्त्री जो किसी वस्तु पर
     त्रगं, (न०) बात पित्त और कफ का व्यतिक्रम ।
                                                       मन चलावे !
     —हृष्टि, (वि०) निन्दक। दोष दूदने वाला ।
                                                   दे|हनं (न०) १ दुहना। २ दुधैड़ी।
     —भाज, (वि॰) दोषी। अपराधी।
                                                   दोहन (वि॰) १ दुहना । २ देनेवाला । (अभीष्ट वस्तु)
दोषणां ( न० ) श्रारोप।
                                                   दोहनी (स्त्री०) दुधैड़ी । दूध दुहने का पात्र ।
दोषल ( वि॰ ) दोषी । त्रुटिपुर्श । खेटा । लंपट ।
                                                   दोहतः (ए०) देखे। दोहद।
दोषस् ( स्त्री०) रात । ( न० ) अन्धकार ।
                                                   दोहली (पु॰) अशोक वृत्तः।
देशिया (ऋल्यया०) सत्र को । (स्त्री०) १ बाँह।
                                                   देह्य (वि०) दुइने येग्य ।
                                                   दोहां (न०) दूध।
     २ रात का अन्धकार । रात । — झास्यः
                                                   दैाःशील्यम् ( न० ) बुरा मिजाज । दुष्टता । दुष्ट
     तिलकः, (पु॰) दीपक।—करः, (पु॰)
                                                       स्वभाव ।
     चन्द्रमा ।
                                                                                          स्थापक ।
                                                   दैाःसाधिकः (५०) ९ हारपाल । २ ग्राम का व्यव-
देश्यातन (वि॰) [स्त्री॰—देश्यातनी,] रात सम्बन्धी ।
                                                  देश्कुलः ) (पु०) गाड़ी जिस पर रेशमी उचार या
दें।विक (वि॰) [स्री॰—दें।पिको,] दोषी । स्राव ।
                                                  दौगूलः ∫ पदौ पड़ी हो।
    त्रटिपूर्ण ।
                                                  दौकुलं (न०) )
दै।गृतं (न०) }
                                                                   महीन रेशमी वस्त्र।
दोषिकः ( पु॰ ) वीमारी । रोग ।
दोपिन् (वि॰) [स्त्री॰--दोषिशी] १ त्रपवित्र।
                                                  दौरयं (न०) संदेखा । पैगाम ।
    अष्ट । २ दोषपूर्ण । अपराधी । दुब्द । स्रोटा ।
                                                  दौरात्म्यं (न०) १ दुष्टता। दुष्ट स्वभाव। २ उपडव-
                                                  दैौर्गत्यं (न०) १ धनहीनता श्रमाव । सुहताजपना ।
ोस्स् (पु०न०) १ बाँह। भुजा । २ महाराव का
   भाग ।—गडु, [दार्गडु ] (वि०) देवी भुजा ।— |
                                                      २ दुःख । श्रभागापन ।
```

दोर्गिध्यं } (त०) बुरी या त्रिय गन्य । दोर्जन्यं (त०) बुर्जन्ता : बुष्टता । दोर्ज्जन्यं (त०) बुर्जन्ता : बुष्टता । दोर्ज्जियं (त०) बुरख पूर्ण जीवन । दोर्ज्ज्यं (त०) निर्वज्ञता । नपुंसकता । कमजोरी । दोर्मागनेथः ( ए० ) उस स्त्री का पुत्र जिसकी अपने

पति के साथ खटपट रहती हो
दौर्भाग्यं (न०) असान्य । बद्किस्मती ।
दौर्भाग्यं (न०) आहं भाई में फगड़ा ।
दौर्भान्यं (न०) मानसिक पीड़ा ।
दौर्भान्यं (न०) मानसिक पीड़ा ।
दौर्भान्यं (न०) श्रसद् परामर्थं ।
दौर्भान्यम् (न०) श्रसद् भाषण ।
दौर्वचस्यम् (न०) श्रसद् भाषण ।
दौर्वचस्यम् (न०) १ शत्रुता । मन का विकार ।
दौर्द्दं ) (न०) १ शत्रुता । मन का विकार ।
दौर्द्दं ) २ गर्भ । ३ गर्भवती स्त्री की रुचि । ४
अभिवाषा ।

दौरिमः ( ३० ) इन्द्र ।

दौचारिकः (३०) [स्त्री०—दौचारिकी ] हारपाल । दरवान । पहरेदार ।

दौश्चर्य (न०) त्रसद् श्राचरण । दुष्टता । श्रस्तकार्य । दौष्कुल (वि०) [ छी०—दौष्कुली ] ) तुन्छ दौष्कुलेय (वि०) [ छी०—दौष्कुलेयी ] ﴾ इत

में उत्पन्न । नीच घर में उत्पन्न ।

दौष्टवं ( न० ) इरापन । खोटापन । हुप्टता । दौष्ट्रंतिः दौष्पन्तः ) (५०) दुष्यन्त या हुप्मन्त दौष्मंतिः दौष्मन्तिः ) का पुत्र । दौहित्रं ( न० ) तिल । [ नवासा । दौहित्रः ( ५० ) पुत्री का पुत्र । घोइता । नाती ।

दोहितः ( ५० ) ५त्रो का ५त्र । घाइता । वासी । दोहित्राधयाः (५०) घोइते का ५त्र । नवासे का ५त्र । दोहित्री ( स्त्री० ) ५त्री की ५त्री । घोइसी ।

दौहृद्नी (स्त्री॰) गर्भवती स्त्री।

द्यु ( घा॰ पर॰) [ द्यौति ] किसी और आसे बढ़ना । श्राक्रमण करना । चढ़ाई करना । इम्ला करना ।

द्यु ( न० ) १ दिवस । २ आकाश । ३ चमक । ४ स्वर्ग । ( पु० ) अग्नि ।—गः, ( पु० ) पद्यी ।— चरः, ( पु० ) १ प्रह । २ पद्यी ।—जयः, (पु०) स्वर्गप्राप्ति ।—धुनिः, ( खी० )—नदी, (स्त्री०) स्वर्गप्र गंगा ।—निवासः, ( पु० ) देवता ।— पतिः, ( पु० ) १ सूर्य । २ इन्द्र ।—मिशाः, ( पु॰ ) स्वै :—लोकः, ( पु॰ ) स्वर्ग :—पट्, —सट्, ( पु॰ ) १ देवता । २ मह :—सरित्, (स्त्रो॰ ) श्रीगङ्गा ।

युक्तः ( पु॰ ) उल्लू ।—धारिः (पु॰) काक । कीवा । युत् ( धा॰ आत्म॰ ) [ योतते, युतित या-योतित ] चमकता । चमकीवा होना ।

द्युतिः (स्त्री॰) ३ चमकः। चमकीलायनः। सौन्दर्यः। यासाः। २ प्रकारः। प्रकारः की किरणः। ३ गौरवः। महत्वः।

द्युतित (वि॰) प्रकाशमान । चमकता हुया । चम-कीला ।

द्यूम्नं ( न० ) १ चमक । श्रासा । २ स्फूर्ति । शक्ति । विक्रम । ३ धन । सम्पत्ति । ४ प्रत्यादेश । दैवज्ञान । द्युवन् ( प्र० ) सूर्य ।

द्युतं (न०) ) १ कीशा । खेल । चौंपड़ का खेल । चूंतः (पु०) ) २ जीता हुआ इताम या पुर-स्कार ।—धिकारिन् (पु०) जुआखाने का माजिक ।—करः,—कृत्, (पु०) जुआखाने का माजिक ।—करः,—कृत्, (पु०) जुआखाने । जुआखाना रखने वाला । २ जुआरी ।—किशा, (खी०) पाँसे का खेल । जुआ ।—पूर्विमा,—पौर्धिमा, (स्त्री०) कोजागरी पूरनमासी । आखिन मास की पूरनमासी ।—वोजं, (न०) कोड़ी ।—वृत्तिः, (पु०) १ पेरोवर ज्यारी । २ जुआर-खाने का रखने वाला या चलाने वाला ।— ममा, —समाजः, (पु०) १ जुआखाना । २ ज्यारियों का समुदाय ।

हीं (घा० पर०) [स्त्री०—द्यायति ] १ तिरस्कार करना। तुन्छ समक्त कर न्यवहार करना। २ वद-शक्त करना।

द्यो (स्त्री॰) [कर्त्ता एक०—द्यौः] स्वर्ग । इन्द्रलोक । आकाश ।—भूमिः, (स्त्री॰) पत्नी । चिहिया । —सदु, [=द्यौपदु] देवता ।

द्योतः (पु०) १ प्रकाश । श्राभा । चमक । २ सूर्यं की भूप । ३ गर्मी ।

द्योतक (वि॰) १ चमकदार । २ मकाश । ३ स्पष्टी करण करने वाला । समकाने वाला । बतलाने वाला ।

सं श की ka

द्यातिस (न०) १ प्रकाश चमक द्यामा र ननद्र सितास इसस [≈द्योतिरियस ](५०) खबात इसुन्।

द्रसर्ग् (न०) तौन विशेष। नाप विशेष । एक तोला । द्रहयति (कि०) मज़बृत करना । द्रह करना । द्रहिमन् (५०) १ मज़बृती । द्रहता । २ समर्थन । ३

∍सन्दर्ताः २ तस्यः वयानः । ३ वोसः । भारः

इप्सं (न०) माठा। तक। बाब्र।

द्रम् (धाः परः ) [ स्त्रीः — द्रभति ] दौहना । इधर उधर जाना । इधर उधर भागते फिश्ना ।

इ.मं ) इ.सं ) ( न० ) तौल या नाप विशेष !

द्रव ( वि॰ ) १ दौड़ने वाला ( वोड़े की तरह ) । २ चूने वाला। टफकने वाला। तर । ३ वहने वाला। पनीला। ४ तरल । १ पिघला हुआ।—द्याधारः, (५०) छोटा बरतन। चुल्लू।—तः, (५०) शीरा। चोटा। राव।—द्राब्यं, ( न॰ ) तरल पदार्थ।— रसा, ( स्वी॰ ) १ लाख। २ गोंद्र।

द्रवः (पु०) १ गमन । अमण । गति । २ टपकना ।
चूना । उपनना । चूजाना । ३ पीछे भाग जाना ।
भाग जान । ४ खेल । आमोद । विहार । ४
पनीजापन । ६ पनीखा पदार्थं । तरल पदार्थं । ७
स्स । सार । = काथ । काला । ६ वेग ।

द्रवंती } (स्त्री॰) नदी।

द्रविडः (४०) १ दिख्या भारत का मान्त विशेष। २ उस मान्य का निवासी। ४ एक नीच जाति का नाम।

द्रविशां (न०) ३ थन । रुपया पैसा । सम्पत्ति । २ सुवर्ण । ७ पराक्रम । विक्रम । १ वस्तु । पदार्थ । सामग्री ।—श्रिधपतिः,—ईष्ट्रवरः, (पु०) कुवेर की उपाधि ।

द्रव्यं ( न० ) १ वस्तु । पदार्थं । २ उपादान सामग्री । उपयुक्त या योग्य पदार्थं । २ वह पदार्थं जो किया और गुरा श्रथवा केवल गुरा का श्राश्रय हो । ३ वंशेपिकदर्शन के द्रव्य जो ६ माने गये हैं । ४ केव्हें भी श्रिथकृत वस्तु जैसे धन, सम्पत्ति, सामान श्रादि । श्रीषांच विशेष । ४ द्रव्यवत् ( वि॰ ) धनी । अमीर ।

द्रप्रत्य (वि०) १ देखने के। देखने योग्य। २ मनो-इर । प्रिय। सुन्दर।

द्रष्ट्र (५०) १ ऋषि । ध्यान द्वारा देखने वाला । र न्यायाधीशः।

द्रहः ( पु॰ ) गहरी कील ।

द्रा (घा० पर०) [द्राति, द्रायति ] १ सोना । २ भागना । शीघता करना । भाग जाना । उड़जाना । द्राक् (अव्यया०) शीघता से । तुरन्त । फौरन ।— भृतकं, (न०) टटका पानी । कुएँ से तुरन्त निकाला हुआ जल ।

द्वाद्वा (स्त्री॰) दाख । सुनक्का । धँगुर ।—रसः, (पु॰) श्रंगुर का रस । शराख । श्रंगृरी शराब । द्वाघयति (क्रि॰) १ लंबा करना । वड़ाना । एसारना । श्रामे करना । २ वृद्धि करना । घनीभूत करना । २ विलग्व करना ।

द्राधिमन् ( पु॰ ) १ खंबाई। २ श्रवाँश स्चित रेक्षा का श्रंश।

द्राधिष्ट (वि॰) सब से अधिक खंबा। बहुत खंबा। [यह दीर्घ का Super, है।]

द्राधियस् (वि॰) [स्त्री०—द्राधियसी ] संबा । बहुत संबा।

द्रागा (वि॰) १ वहा हुआ। भागा हुआ। २ सेने वाला। निंदासा।

द्रार्गा ( न० ) ९ भागना । भमाड़ । २ नींद ।

द्रापः (पु०) १ कीचड़ । काँदा । २ स्वर्ग । आकाश । ३ मूर्ख । सूड़ । ४ शिव । ४ छोटा शङ्क ।

द्रामिलः ( ५० ) चार्यक्य का नाम।

द्रावः (पु॰) १ पतायन । २ वेग । ३ वहाव । ४ गर्मी । ताप । ४ पिचलाव । द्रावकः (पु०) १ द्रव रूप में करने वाला पदार्थ। ठोस चीज को तरल करने वाला । २ वहाने वाला। ३ गलाने वाला । ४ पंजलाने वाला । १ चन्द्रकान्त मणि । ६ चोर । ७ चतुर आवमी । ८ सुहारा। १ चुन्दक परथर । १० लंपट ।

द्रावकं (न०) माम।

द्रावर्णम् (न॰) १ भगा देना। २ पिघलाना। ३ ( अर्कं की तरह) खींचना। ४ रीठा।

**द्राविडः (** पु॰ ) इविड़ देश वासी ।

द्वाविडी (स्त्री॰ ) इतायची ।

द्राविडकं ( न० ) काला निमक।

द्राविडकः ( ४० ) ग्राँवा हल्दी ।

डु ( घा॰ पर॰ ) [ इचिति, डुत ] १ भागना । बहना । २ श्राक्रमण करना । ३ तरल होना । धुल जाना । पिघलना । उमझ्कर बहना ।

द्धु (पु॰ न॰) १ लकड़ी। २ लकड़ी का बना कोई
भी श्रीज़ार। (पु॰) १ वृष्ट। २ शाखा। डाली।
—िकिलिमं, (न॰) देवदारु वृष्ट। घणुः,
(पु॰) १ काट की हथोड़ी। २ बढ़ई की हथोड़ी
जैसा लोहे का बना हथियार। ३ छल्हाड़ी। अवहा। — मा, (खी॰) छल्हाड़ी। — नखः,
(पु॰) काँटा। — नसः, (बि॰) — णस्
(वि॰) खँबी नाक वाला। — नहः, — गाहः,
(पु॰) मियान। परतला। — सल्लकः, (पु॰)
वृष्ट विशेष। पियालग्रुष्ट।

द्रुगां ( न० ) घतुप की डोरी ।

द्वुगाः (पु०) १ विच्छू। २ अंगी कीड़ा। ३ बदमाश। द्वुगाः ) (खी०) १ छोटा या मादा कक्षुया २। द्वुगाः ) बास्टी। डोल। ३ कनखन्तरा । काँतर। गोजर।

द्भुत ( व० इ० ) ३ तेज । फुर्तीला । वेगवान । २ वहा हुआ । भागा हुआ । वच कर निकला हुआ । ३ ४ पिवला हुआ । तरल हुआ । बुला हुआ ।

द्धृतं (अन्यया०) तेज़ो से। फुर्सी से।

द्भुतः ( ५० ) १ विच्छ् । २ वृक्त ।

द्वतविलम्बितम् ( न० ) एक बन्द का नाम।

हुतिः (स्त्री०) पिघलना। घुलना । जाना । भाग जाना। द्भुपदः (पु॰) पाञ्चाल देश के एक राजा का नाम। इस ही को वेटी का नाम द्रोपदी था।

हुमः (पु०) १ वृच। २ स्वर्ग का एक वृच ।— धारिः, (पु०) हाथी ।—ग्रामयः, (पु०) लाख। गोंद ।—धाश्रयः, (पु०) दिएकलो ।— ईरवरः (पु०) ताइ का पेइ ।—उत्पत्तः, (पु०) कर्णीकार वृच ।—नखः,—मरः, (पु०) काँटा।—न्याधिः, (पु०) लाख। गोंद।—श्रेष्टः, (पु०) ताइ का पेइ ।— पर्राहम, (न०) पेदों का समूहः

दुमिगाी (स्वी॰) द्वें का समृह । द्वयः (पु॰) माप । मान ।

हुह (भा० पर० ) [ दुहाति, द्वान्त्र ] दृशा या नफरत करना । हानि चहुँचाने का भ्रवसर द्वदना । बदला सेने के लिये पद्म्यंत्र रचना । उपद्रव करने का मंस्या वाँचना ।

द्रुष्ट (वि॰) भ्रायल करने वाला। चोटिल करने वाला। द्रोह करने वाला! (खी॰) हानि। चोट।

दुहः( पु॰ ) १ पुत्र , २ मील ।

दुहुगाः } ( पु॰ ) ब्रह्मा या शिव का नाम । दुहिगाः

द्रः ( ५० ) सुवर्ष ।

द्र्रियसः ( ५० ) हथीड़ा । घन । स्रोहे की गदा । द्रर्साः ( ५० ) विच्छू ।

द्रोगाः (पु०) १ चार सौ वाँस वाँची भीता । २ जल से भरा बादल । ३ वनकाक । ४ विच्छू । ४ शृष्ठ । ६ सकेंद्र कूलों का पेड़ । ७ कौरव और पागडवों के गुरु द्रोगाचार्य ।—काकः (पु०) जंगर्ल काक । —कीरा,—धा, —दुग्धा, —दुधा, (१०) एक द्रोगा दूध । दूध देने वाली गाय । सुखं, (न०) ४०० प्रामों की राजधानी ।

होगां (न०) ११ तौल विशेष जो १६ या है सेर दोगाः (९०) की होती है। (न०) १ व सा। कठौती। २ टब।

द्रोशिः ) (स्री०) १ काठकी बाल्टी । २ जर्वे । द्रोशि ) ३ नाँद । ४ १२८ सेर की तौल ।

—द्तः, ( ५० ) केतक वृत्तः।

द्रोहः (पु॰) १उल्पात । उपदव । २ मतिहिंसा व वैर । द्वेष । ३ विश्वासमात । ४ कि

```
( ३१६ )
                                                                       饵
                   द्रोषायन
                                                     स्थः,—स्थितः, ( ५० ) [ =द्वाःस्थः, द्वास्थः,
     श्रपराध ।--ग्रटः, ( पु० ) १ दर्मा । पाषरखी ।
     २ शिकारी। ३ कृठा त्राइनी।—चिन्तनम्,
                                                     द्धाःस्थितः द्वास्थितः वृहारपाल । दरवान ।
     ( न० ) बुरा विचार ।—बुद्धि, ( वि० ) उपद्व
                                                 द्वारं (न०) ३ दरवाज़ा। फाटक। २ रास्ता। निकास
     करने के तुला हुआ।—बुद्धिः, (स्त्री॰) दुख
                                                     सानव शरीर के नौ छिद्र। ३ मार्ग । साध्यम ।
                                                     साधन।--श्रिधपः (पु०) दरबान। कार्टकः,
     विचार।
 द्रौणायनुः )
                                                     ( ५० ) चटख़नी। बैंड़ा।—कपाटः, (५०)—
 द्रौगायनिः 🖟 ( पु॰ ) द्रोलपुत्र अश्वत्थामा ।
                                                     कपार्ट, (न०) किवाइ। पल्ला। गोपः (पुः)
 द्रोशिः
                                                      - नायकः ( ५० )—पः,   ( ५० )—पालः,
 ट्रोपदी (स्त्री॰) द्रपद की पुत्री जो पागडवों के
                                                     ( ३० )-पालकः, ( ५० ) द्वारपान । दरवान ।
     च्याही नवी थी और जिसका कौरवों हारा भरी
                                                     —दारुः, (पु॰) शीशम।—पट्टः, (पु॰)
     सभा में अपमान, कुरुत्तेत्र के इतिहासप्रसिद
                                                     १कियाड़ । २दरवाज़े की पर्दा । - पिगड़ी,(स्त्री०)
     महायुद्ध के कारणों में से एक हैं।
                                                     दहली। दहलीज़। ड्योंडी।-पिश्रामः ( पु॰ )
 द्रौपदेयः ( पु॰ ) द्रौपदी का पुत्र ह
                                                     दरवाज़े की चटलनी।—चलिभुज्. (पु०) १
                                                     काक। २ गैरिया।—बाहुः, (पु०) पाखा।
 द्वन्द्वं (न०) । जोड़ा। २ जानवरों का जुद्द। ३
                                                     —यंत्रं, (न०) ताला। चटलनी।—स्थः, (पु०)
     किसी का भी जोड़ा। ४ मत्गड़ा। टंटा। १ सल्ल
                                                     द्रवान ।
     युद्ध । ६ सन्देह । श्रनिश्चय । ७ गई। । गढ़ । ८
                                                 द्वारुका 🔾 ( स्त्री० ) गुजरात प्रान्त स्थित श्रीकृष्ण की
     गुप्तमेद।-चर,-चारिन्, (वि०) जुद्द रहने
                                                 द्धारिका ∫ राजधानी का नाम। – ईशः, (पु०)
     वाले चक्रवाक । चक्रवा चर्क्ड ।--भावः, ( पु॰ )
                                                     श्रीकृष्ण ।
     विरोध । ग्रनवन ।--भिन्नं, (न०) नर श्रौर मादा
                                                 द्वारवती ) (स्त्री०) द्वारका । श्रीकृष्ण की राजधानी
     का विद्योह ।--भूत, (वि०) १ जोड़ा बाँधना।
                                                 द्वारावती ) का नाम ।
     २ सन्दिग्ध । — युद्धं, ( न० ) दो का पारस्परिक
                                                 द्वारिकः )
द्वारित् ) (पु॰) द्वारपाल । दरवान ।
     युद्ध ।
 द्वन्द्वः ( पु॰ ) घडियाल जिस पर घंटा बजाया जाता
                                                 द्वि (वि०) [ कर्त्ता हिवचन-द्वौ, (पु०)-द्वे.(स्त्री०)
     है। समास भेद विशेष।
                                                     हे (न०) दो । दोनों ;—अन्त, (वि०) दो ऑखों
 र्द्धेद्धशः } (श्रव्यय०) दो दो करके। जुद्द में। जोड़े में।
                                                     वाला। - अन्तर, (वि०) दे। अन्तरों वाला। -
                                                     ग्रंगुल, (वि॰) दो शंगुल लंबा ।—ग्रंगुलं,
द्वय (वि॰) [स्वी॰-इसी] दुगुना । दुहरा । दो
                                                     ( न० ) दो श्रंगुल की खंबाई ।—श्रागुकं,
     भकार का।—आतमक, (वि०) रजस और
                                                     ( ५०) दो अधुओं का येता।—ग्रर्थ, (वि०)
    तमस् से रहित जिसका मन हो। ऋषि -श्रात्मक,
                                                     १ दो अर्थका। द्विर्थक। २ जटिला। ३ दो लच्चों
    (वि०) दो प्रकार के स्वभाव का।-वादिन,
                                                     वाला।--अशीत, (वि०) पर वाँ।--अशीतिः.
    ( वि॰ ) दुजिह्न । कपटी ।
                                                     (स्त्री॰) पर । बयासी।—ग्रहं, (न॰) ताँवा।—
ह्यं (न०) १ जोड़ा। जुट । २ दो प्रकार का
                                                     अहः, (पु०) दो दिवस की श्रवधि ।—आसकः,
    स्वभाव । ३ मिथ्यापन ।
                                                    (वि०) दो प्रकार का स्वभाव वाला। दो।—
इयी (स्त्री०) नेाड्। जुद्द।
                                                     श्रामुष्यायगः, (५०) दो बाप का बेटा । एक तो
ापरं (न०) ) १ तीसरे युग का नाम । पाँसे का वह
द्रापरः (१०) ) पहल विंस पर दो खुदे हों। ३
                                                    श्रपने जनक का दूसरे दत्तक पिता का । - ऋचं,
   सन्देह । पशोपेश । श्रनिरचय ।
                                                    ( दुचं या दर्श्च ) ऋचात्रों का संग्रह ।-- कः,
ार (स्त्री॰) १ दस्वाज़ा | फाटक | २ साधन |—
                                                    —ककारः ( पु॰ ) १ काक । कौवा ।—ककुदः,
```

पदः, (पु०) हो पैर का आदमी ।—पादिका,

—पदी, (स्त्री॰) इन्द विशेष ।—पाद, —पादः,

१ दो पैर का श्रादमी। २ पची । ३ देवता ।--

पाद्यः,—पाद्यं, ( न० ) हुहरी सजा ।—पायिन्,

(पु॰) हाथी।—चिन्दुः. (पु॰) विसर्गः।—भुजः,

( पु॰ ) के।ग्य।--भूम, (वि॰) होमंजला।--

मातृ,—सातृतः, (पु०) १ गर्ऐश । २ जरासन्ध

राजा ।—प्रार्गी, ( श्री० ) चौराहा ।—मुखा,

( स्त्री॰ ) जींक ।—रः, ( पु॰ ) भौंस ।—रदः,

( पु० ) हाथी । —रसनः, (पु० ) सर्ष ।—रात्रं, (न०) दो रातः ;—रूपः, (नि०) ६ दो रूप वाला ।

(पु०) ऊँट।-गु. (वि०) दो गाय के बदले में प्राप्त ।--गुः, ( पु॰ ) तरपुरुष समास का एक श्रवान्तर भेद जिसमें प्रथम शब्द संख्यावाची होता है।—गुगा, (वि०) दूना। दुगना।—गुगाित, १ दूना किया हुआ। दो से गुणा किया हुआ। २ दुहराया हुआ। दो पत्तों में किया हुआ। ३ तपेटा हुआ। ४ दूना वदाया हुआ। दुगुना किया हुआ। —चरण, (वि०) दो पैरों वाला ।—चःवारिंश, (वि॰) [ = द्विचत्वारिंश, या द्वाचत्वारिंश, ] ४२ वाँ ।—चत्वारिंशत् (स्त्री॰)(द्विचत्वारिंशत्-या द्वाचत्वारिंशत्,) (स्त्री०) ४२ । बयालिस । — जः, (पु॰ ) १ दो बार उत्पन्न हुन्या । ब्राह्मण चन्निय ग्रीर वेश्य । बाह्मण जिसमें समस्त संस्कार हों। २ पची। सर्प। मञ्जूली ग्रादि के ई भी अरख्ज जन्तु । ३ दाँत ।–जराजः, (५०) १ चन्द्रमा २ गरुड़ । ३ कपूर । -राज्ञध्रवः,-राजवन्धुः, (पु०) १ केवल जन्म का बाह्यण किन्सु बाह्यणी-चित्त कर्मों से रहित । २ बाह्यण वनने का दावा रखने वाला मनुष्य । बनावटी ब्राह्मण ।—जन्बन् —जाति:, 'पु॰) १ प्रथम तीन वर्णी में से कोई भी हिन्दु। २ ब्राह्मण । ३ चिडिया । ४ दाँत।— जातीय, (वि॰) प्रथम तीन वर्णीं से सम्बन्ध युक्त। — जिह्नः, (पु॰) १ सर्पः २ चुगत्तकोरः। कहानी कहने वाला । ३ कपटी मनुष्य ।—त्रिश, ( त्रिंश,) (न०) १३२ वाँ। २ वत्तीस का !--त्रिंशत्, [ द्वात्रिंशत्,] ( स्त्री∘) ३२ । −दगिड, ( श्रव्यया ) डंडे से डंडा ।—इस्, ( वि० ) दो दाँतों वाला।—दश. (वि०)२०।बीसः।— द्श, (वि०)[द्वादश] १ बारहवाँ । २ वारह से वना हुत्रा ।—दशन्, ∫द्वादशन्, ो (वि० बहुव० ] १२ बारह ।—ऋंग्रुः, ( पु० ) १ बुध । २ वृहस्पति । —ग्रायुस, ( पु॰ ) कुत्ता ।—दशी, [द्वादशी] तिथि विशेष ।--देवतं, (न०) विशाखा नचत्र ।--देहः. ( पु॰) गर्येश ।—घातुः, (पु॰) गर्येश । —नवत, (वि०) १२ वे । - नवतिः (स्त्री०) हर ।—पः, (पु०) हाथी ।—पत्तः, (पु०) **१चिड्या। २मास।—पंचा**श, (वि॰) ५२वाँ।— पश्चाशत् (स्त्री॰) १२।--पथं (न॰) दो मार्ग ।

२ दो रंग का। —रेतस्, (पु॰) खचर । –रेफः (पु०) भौरा। - वज्रकः (पु०) १६ कोने का या सोलह पहल का वर विशेष ! —वाहिका. (खी०) —हिंडोला, ।—विंश, [ द्वाविंश, ] ( वि॰ ) वाइसवाँ । —विंशतिः, [द्वाविंशतिः,] ८ स्त्री॰ ) बाइस। — विश्व, (वि०) दो प्रकार का । — वेशरा, (स्त्री॰) एक प्रकार की हल्की गाडी जिसमें खच्चर जोते जाते हैं।—शतं, (न०) १ दो सौ। २ एक सौ दो।—शत्य, (वि०) दो सौ मुल्य का या दो सौ में ख्रीदा गया ।—शफ, ( वि०) चिरा हुन्रा सुम या खुर ।—शफः, (पु०) खुर बाला केाई भी जानवर ।—शीर्षः, ( पु॰ ) म्रक्ति।—षष, (वि०) दो बार ६, यानी १२। --पर [ = द्विपट, द्वापए ] बासटवाँ ।- पष्टि (स्त्री॰) [+ द्विपंटिः, द्वापिटः, ] बासठ । — सप्तत, [+द्विद्वा,—सप्तर्तत,](वि०) वहत्तरवॉ। —सप्ततिः, ( बी॰) [+ द्वि, –द्वा - सप्तितः, बहत्तर ।—सप्ताहः, (पु०) एक पत्र या पखवारा। — सहस्र — साहस्र, (वि॰) २००० से युक्त ! सहस्रं,-साहस्रं, (न॰) दो हज़ार ।-सीत्य, —हल्य, (वि॰) दो प्रकार से जोता हुआ। श्रर्थात प्रथम खंबान में दूसरी बार चैाड़ान में ।--सुवर्गा, (वि॰) दो मोहरों में खरीदा हुआ या दो मोहरों के मुल्य का।—हन्, ( पु॰ ) हाथी।— हायन्, —वर्ष, (वि०) दो वर्ष पुराना या दो वर्ष की उम्र का !—हीन, (वि॰) नपुंसक लिङ्ग

का —हरमा (स्त्री०) गभवता स्त्री —होतृ ३०) अभिन । हिक (बि०) १ दुहरा ! मुस्दार । दो से युक्त । २ हुसरा । ३ दूसरी दार होने बाखा । ४ दो से बढ़ा हुआ। दो सेनड़ा। द्विनय (वि०) [[स्त्री—द्विनयीं] रो से युक्त श्रथवा हो में विभक्त । दूना । दूसरा । ब्रितयं, (न॰) नेत्ता । उह । द्वितीय (वि॰) दूसरा।—आश्रमः, (पु॰) गृहस्थाश्रम द्विनीयः ( ९०) १ बृह्म्व में ब्सरा । ५४ । २ साथी । सामीवार । यतीवार । मित्र । द्वितोया (छी॰) १ चान्द्र मास की दूसरी तिथि। २ पत्नी । साथी । सामीदार । ३ विभक्ति विशेप । विलीयक (वि॰) वूसरा द्वितीयास्त (वि०) दो बार जुता हुन्ना। बितीयिन् (वे॰) छीं॰ — दितीयिनी] दूसरे स्थान की अधिकृत किये हुए। द्विच (वि॰) दो भागों में विभक्त। द्विधा (म्रव्यया०) १ दो भागों में । २ दोप्रकार से । -कर्मा, (न॰) दो भागों में विभक्त करना ।-गिनिः, (पु॰) १ केंकड़ा। र मगर। नक । ३ बन-थल-बर बन्तु। दिशस् (अन्यशः) दो दो करके । द्विप् (धा॰ उभय॰ ) द्विष्टिः द्विष्टे द्विष्टः, ] नफ़रत करना। वृष्ण करना। बिष् (दि०) विरोधी । वृषा करने वाला । (पु०) शतु । द्विषः ( पु॰ ) शत्रु । ब्रियत् (५०) शत्रु । बेरी । दुश्मन । ब्रिप्ट (वि॰) १ वैरी । अशुभविन्तक । २ अस्विकर । घ्रय । बिएं ( न० ) ताँवा। ब्रिस् (ग्रन्था॰ ) दुवारा ।—ग्रागमनम्, [ =ब्रिराग-सनम्] (न०) गोना।—आयः, [ब्रिरापः] (पु०) हाथी।—उक्त, (नि) [द्विरुक्त] १ नो बार कहा हुआ। दुइरामा हुआ। २ फालतु। अधिक।— उक्तिः, ( खी॰ ) [ डिरुक्तिः, ] १ प्रनरावृत्ति । इंहराना । २ फालतुपना । न्यर्थत्व ।— अहा.

द्विरुदा) (स्त्री॰) स्त्री जिसका नो वार विवाह हुया हो।— भावः, (१०) -वचनं,(२०) दहराव । द्वीपं (न०) । १ दायु । २ पनाह । पैदावार ।— द्वीपः(उ॰) । कर्प्रः, (उ॰) चीन का कप्रः। द्वीयवत (वि॰) होगों से परिपृर्ख ।—(पु॰) समुद्र । द्वीपकरी (बी॰) प्रथिवी। द्रीपिन् (3०) १ चीता । २ लकदवन्या ।—नखः, —नःखं, (न०) । चीते के नाखून । २ सुगन्ध दृत्य विशेष। होधा ( अञ्चया० ) दो भागों में । दो प्रकार से ! दुवारा । विर । द्वेषः ( पु० ) १ वृशा। अवि । नक्तरतः । २ शत्रुताः द्वेषसा ( वि॰) रफरत करने वाला । नापसन्द करने वाला। द्वेषग्ं (न०) घुणा । श्रक्षच । नकरत । द्धेषणः ( पु॰ ) शम्नु । वैरी । द्वेपिन् ) (वि०) घ्या करने वाला । वैर करने र्जिबा। (g∘) शत्रु। द्वेष्य (स० का० हु०) १ घृया करने योग्य । घृग्य । अप्रिय । हेच्यः (५०) शत्र । हेरी । बैगुणिकः ( पु॰ ) वह न्त्राजलोर जो सौ पर सौ ही स्द लेता है। द्वेगुसर्य ( न० ) १ दूनी रक्तम। दूना सुरुय या दूना नाप। २ हेथ । ३ तीन गुर्खों में से दो गुर्खों की विद्यमानता ( तीनगुर्य-सत्व, रवस् ग्रौर तमस् ) । द्वेतं (न०) १ दुई। २ द्वेतवाद। -वनं, (न०) वन विशेष ।—बादिन, ( पु॰ ) हैत सिद्धान्त मानने वाला। हैतिन् (पु॰) हैतीयीकः (वि॰) [छी०—हैतीयीकी] १ हैतवादी। २ दूसरा।

द्वेध (वि०) [की०—द्वेधी) दुहरा। दूना।
क्वें (न०) १ दुहरापन। तो प्रकार का स्वमाव या
अवस्था। २ दो आगों में अलग किया हुआ। १३
अन्तर। क्रकी। ४ सन्देह। शक। ४ दो प्रकार का
स्यवहार। दुहरापन। भीतर कुछ और बाहर
कुछ। राजनीति के यह गुणों में से एक। इसमें

पारस्परिक न्यवहार में हो प्रकार का स्वभाव रखना पड़ता है। अर्थांत् सुख्य उद्देश्य को लिपा कर गींख उद्देश्य प्रकट किया जाता है।

द्वैधीभादः ( ५० ) १ हिषाभाव । अनिश्चय । २ भीतर कुछ बाहिर कुछ ।

हैध्यं ( न० ) १ यन्त । फर्क । २ छुलबल । कपट । हैप ( नि० ) [ खी०—हैपी ] १ हीप सम्बन्धी । टाप् में रहने वाला । २ चीते का । व्याधास्वर से दका हुआ या बना हुआ ।

द्वेपः ( पु॰ ) न्याञ्च की चाम से सदा हुआ स्थ या गाड़ी।

द्वैपद्धं ( न० ) दो दल।

हैपायनः (पु॰) टापू में उत्पन्न । व्यास जी का नाम । हैप्य (वि॰) [स्त्री॰—हैप्या या हैप्यी ] टापू में रहने वाला या टापू से सम्बन्ध रखने वाला । हैंसानुर (बि॰) दो माताओं वाला। एक लगनी दूसरी सीतेजी माता। हैंमानुरः (गु॰) १ गर्केश । २ जरासन्थ। हैंसानुक (बि॰) [स्त्री॰—हैंमानुकी] वह सूमि जो दृष्टि के जल और नदी के अन पर निर्भर हो। हैंरथं (न॰) दो रथों पर सवार। दो योखाओं का पार-स्परिक बुद्ध।

हैरथः ( ५० ) शत्रु । वैरी ।

द्वेराज्यं (न०) वह राज्य जो दो राजाश्रों में वँटा है।

द्वैवार्षिक (वि॰) हुसाला।

हैविश्वं (न०) १ दुहरापन । दो प्रकार का स्वभाव। २ भिजता । अन्तर । फर्क ।

¥

ध नागरी या संस्कृत वर्णमाला का उन्नीसवाँ व्यक्षन श्रीर तवर्ग का चौथा वर्ण। इसका उन्नारण स्थान दन्तमूल है। इसके उन्नारण में श्राम्यन्तर प्रयत्न की श्रावरयकता होती है, श्रीर जिह्ना का श्राप्त-भाग दाँतों के मूल में लगाना पहला है। वाह्य प्रयत्न संवार, नाद, बोप सहाप्राण हैं।

भ (वि॰) ३ धारण करने वाला । २ ग्रहण करने वाला । पकड़ने वाला ।

र्घं ( न० ) धनदौबत । सम्पत्ति ।

धः (५०) १ ब्रह्मा । २ कुचेर । ३ श्रर्म । सद्गुणः । सदाचार ।

धक् ( ५० ) क्रोच में निकलने नाला शब्द विशेष। धक ( धा॰ उभय॰ ) [ धक्रयति, धक्रयते ] नाश करना।

घटः ( पु॰ ) १ तराज् । २ तराज् हारा कटोर परीचा । ३ तुला राशि ।

धटकः ( ५० ) ४२ रत्ती के वजन की तौत विशेष ।

धटिका } १ पुराना वस्त्र । विश्वहा । २ कोपीन । धटिन् ( पु० ) १ शिव जी । २ तुला राशि । ध्रमु ( धा० परस्मै० ) [ ध्रमुति ] शब्द करना । धन्तुरकाः } धन्तुरा । धन्तुरकाः } धन्तुरा । धन्तुरकाः )

भन् ( भा० परस्मे० ) िधनित । शब्द करना।
भनम् ( न० ) १ सम्पत्ति । दौलत । खजाना । रुपैया ।
२ प्रिथतम कोई भी वस्तु । बहुमूल्य कोई भी
बस्तु । ३ पूँजी । लुटका माल । शिकार । १
खिलाड़ी को, जो खेल में जीता हो. दिया जाने
वाला प्रस्कार । ६ पुरस्कार प्राप्त करने के लिये
भिडन्त । ७ अङ्क गणित में जोड़ का चिन्ह (+)
—आधिकारः ( पु० ) पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार पाने का हक । — अधिकारिन, — अधिकतः,
( पु० ) १ खजानची कोषाध्यत्त । २ उत्तराधिकारी । — अधिगोमृ, — अधिपः, — अधिपतः,
—अध्यत्तः, ( पु० ) १ कुवेर । २ कोषाध्यत्त ।

भ्रपहार (३०) ३ उसाना २ तृट श्रान्त (पि॰ १ धन क दान से सम्मानित। म्लारान भट दकर सन्तुष्ट रखा हुआ। २ धनी। त्रमीर । अधिन्, (वि॰) बाबची । कंजूस । —थाट्य, (वि०) धनी । धनवान् । स्रमीर । — श्राधारः, ( ५० ) खजाना । केापागार ।— ईग्रः,—ईग्रवरः, ( पु॰ ) खज्ञानची । कुवेर ।— उपान, (पु॰) (= यथोंपान.) धन की गर्माहट या गर्मी । ऐपिन्, (पुः ) महाजन जो अपना रुपया माँगै ।—हित्तिः, ( पु॰ ) कुवेर । — इयः, ( ए॰ ) घन का नात ।—गर्व,— गर्विन. (वि०) पाम रुपमों के तोड़े होने के कारण श्रभिमानी।—जातं, (न०) सम्पत्ति। सब प्रकार को स्त्यवान् अधिकृत सामग्री । - दः, ( पु॰ ) १ उदार पुरुष । दानी पुरुष । २ कुबेर की उपाधि । इ थ्रान्ति का नाम।—इएडः, (पु॰) अर्थद्रएड । जुर्माना । — दायिन्, ( पु॰ ) श्रांन । — पतिः, ( ३० ) इबेर !—पालः, (३० ) १ खजानची । २ कृषेर । - पिशाचिका, -- पिशाची. ( खी० ) धन का बाबच । धनिबष्सा ।—प्रयोगः, (पु॰) अधिक न्याज ।—मूर्ल, ( न० ) पूंजी । मूल-धन ।—लीभः, (५०) बातव !—व्ययः (५०) १ खर्च। २ फन्तसर्वी। श्रयस्य। स्थानं. ( न० ) केाणमार ।—हरः, ( ५० ) १ उत्तराधिकारी । २ चोर । ३ गन्धविशेष ।

धनकः ( पु० ) लालच । लोग ।
धनंत्रयः ( पु० ) १ श्रर्जुन का नाम । २ श्रिम की
धनंत्रयः ) उपाधि ।
धनवत् ( वि० ) धनी । धनवान् ।
धनिकः ( पु० ) १ धनी पुरुष । २ महाजन । उत्तमर्थ ।
३ पति । ४ ईमानवार न्यापारी । १ प्रियङ्कु वृष्ट ।
धनिन् (वि०) [ खी०—धनिनी ] श्रमीर । धनवान् ।
( पु० ) १ धनी श्रादमी । २ महाजन ।
धनिष्ठ ( वि० ) बहा धनवान् ।
धनिष्ठा ( खी० ) २३ वां नचत्र ।
धनी ।
धनी

धरु ( ५० ) कमान ।

धनुस (वि०) कमानवारी। (न०) १ कमान । २ नाप विशेष जो ४ हाथ के बराबर का होता है। ३ इस की गुलाई। ४ धनुष राशि। ४ वीरान। —कर, (=धनुष्कर) (वि॰) धनुर्धारी। —करः (पु०) कमान बनाने वाला ।— काराडक्, ( =धनुःकाराडम् ) तीर कमान। —खरडम्, (=धनुः खरडम्, ) कमान का एक भाग ।--गुगाः, ( ५० ) (=धनुर्गुगाः, ) रोदा । क्सान की डोरी।-- ब्रहः, ( ४० ) (=ध तुर्बहः) तीरन्दाज ।—ज्या, (स्त्री०) (=धनुजर्या) क्मान की डोरी।—द्रुमः, (पु॰) (=धनुद्रुमः ) वाँस । - धरः,-भतः, (पुः) (=धनुर्धरः) तीरन्दाज़ ।—पाणिः, ( वि० ) (≂घनुष्पाणिः ) भनुष बिये हुए।—मार्गः, (पु॰) (=धनुमर्गिः ) भनुपाकार रेखा। -विद्या, (स्रो०) (=धनुर्विद्या) धनुष चलाने की विद्या।—वृक्तः (=धनुद्वितः ) (पु॰) १ वाँस। २ प्रश्वत्य वृत्त ।—वेदः, (=चनुर्वेदः) ( ५० ) अधर्ववेद के अन्तर्गत एक उपवेद जिसमें बाख चलाने की विद्या का वर्शन है। धनू ( छी० ) कमान ।

धन्य (बि॰) १ धन देने वाला । जिससे धन प्राप्त हो । २ धनवान । ३ भाग्यवान १ सुकृती । सुखी । ४ सर्वोत्कृष्ट । सर्वोत्तम । पुरायासमा । वादः, (पु॰) १ शाबासी । प्रशंसा । वाह वाह । शुक्रिया । २ कृतज्ञताकोतक शब्द ।

धन्यं ( न॰ ) सम्पत्ति । धनदौक्षत ।

ध्रन्यः ( प्र॰ ) १ भाग्यवान या सुकृती जन । २ नास्तिकः । निमकहरामः । ३ एक जाद् का नामः ।

भ्रत्या (स्त्री॰) १ उपमाता । २ वनदेवी । १ मनु की
एक कन्या जो ध्रुव को ब्याही थी । १ श्रामलकी ।
छोटा श्राँवला । १ धनिया । [वाला ।
धन्यंमन्य (वि॰) श्रुपने को धन्य या भाग्यवान मानने
धन्याकं (न॰) धनिया । धनिया का पौधा ।

धन्वं (न०) कमान।—धिः, (यु०) कमान रखने का बक्स।

भन्वन् ( पु॰ न॰ ) खुरक ज़मीन । रंगस्तान । पहती

ज्मीत , समुद्रतट । कड़ी ज़सीन ।—दुर्गम् (न०) चारो श्रोर रेगस्तान होने से अगम्य दुर्गं। धन्वंतरं ) धन्वंतरं ) धन्वंतरिः । धन्वंतरिः ।

भ्रमः (वि॰) [स्त्री०—भ्रमा, भ्रमी ] १ प्रोंकर्ने वाला। २ पियलाने वाला।

ध्याः (पु०) १ चन्द्रमा । हृष्या की उपाधि । ३ यम । ४ ब्रह्माः

धमकः ( ५० ) बुहार।

धमधमा (खी॰) धम धम का शब्द।

धमन (वि०) १ धौंकने वाला । २ निष्ठुर ।

भ्रमनः ( पु॰ ) एक प्रकार का नरकुत ।

धमनिः १ (स्त्री॰) १ नरकुल्। पाइप।२ नाही।

धमनी 🤇 शिरा। ई गला। श्रीधा।

धियः ( स्त्री० ) धौकने की किया।

धम्प्रलः (पु०) भी के सिर के बालों का जूड़ा धम्प्रितः जिसमें मोती और फूल श्रादि गुथे हों। धम्प्रितः पीने बाजा। चूसने बाला। [प्रथा स्तनंध्य।]

धर (वि॰) [ स्त्री॰—धरा —धरी ] पकदने वाला । धारण करने वाला । [यथा गङ्गाधर ।]

धारः (पु०) १ पहाइ । २ रुई का देर । ३ विट । कुटना । ४ कच्छावतार । ४ वसुझों में से एक का नाम ।

धरण (वि॰) [स्त्री॰—धरणी] धारण करने वाला।रचा करने वाला। बहन करने वाला।

धरसां (न०) १ सहाग देने वाला। धारण करने वाला। २ कब्ज़े में रखने वाला। खाने वाला। ३ सहारा। खंभा। ४ दस पत्त के समान की एक तौला। २ जमानत।

धरगाः (पु॰) १ बांघ । पुल । २ संसार । ३ सूर्य । ४ स्त्री के कुच । १ चाँदल । थान्य । ६ हिमालय । धर्गिः (स्त्री०) १ प्रथिवी। २ भूमि। ज़मीन धर्गि ) ३ इस की धन्न। ४ शिरा। धमनी। —ईश्वरः, (पु०) १ राजा। विष्णु। ३ शिव। कीलकः, १ (पु०) पहाद।— तः,—पुत्रः,— सुतः, (पु०) १ मज्ञल प्रह। २ तरकासुर।— जा,—पुत्री,—सुता, (स्त्री०) जनक वुलारी जानकी।—धरः, (पु०) १ शेष। २ विष्णु। ३ पर्वत । ४ कच्छप। ४ राजा। ६ दिगाज।—धृत. (पु०) १ पर्वत । २ विष्णु। ३ शेष।

धरा (स्त्री०) १ पृथिवी। २ शिरा । ३ गमोशिय।
योनि। ४ गृदा। मिंगी।—ग्रिधियः, (पु०)
राजा।—श्रमरः,—देवः,—सुरः, (पु०)
श्रमङ्गल ग्रहा। नरकासुर।—श्रात्मज्ञा, (खी०)
सीता जी।—श्ररः, (पु०) १ पर्वत । २ कृष्ण
या विष्णु। ३ शेष जी।—पतिः, (पु०) १
राजा। २ विष्णु।—सुज्ञ, (पु०) राजा।—
भृत्, (पु०) पर्वत। पहाइ।

धरित्री ( की॰ ) १ प्रथिती । २ जुमीन । मुमि । धरिमन् ( पु॰ ) तराज्ञ् । तखरी । धर्तुरः ( पु॰ ) धतुरे का पौधा ।

धर्त्र ( न० ) १ सकान । घर । २ धुनकिया । खम्मा । ३ यज्ञ । ४ दुष्य । सदाचार ।

धर्मः ( पु॰ ) वह कर्म जिसके करने से करने वाले का इस लोंक में अभ्युदय हो और परलोक में मोच की प्राप्ति हो । २ श्राईन । कानृन । प्रचलन । पद्धति । ३ कर्तेच्य । ४ न्याय । समानता । पद्मपात । ४ किसी वस्तु या व्यक्ति की वह वृत्ति जो उसमें सदा रहें और उससे कभी पृथक न हो। द नेम । ईश्वरभक्ति। छवि । फवन । ७ कर्त्तच्याकर्त्तस्य अवधारमः विषयक शास्त्र । ८ समानता । सादश्य । ६ यज्ञ । १० सत्सङ्ग । धर्मातमा पुरुषों का सह-बास । ११ मक्ति । १२ तौर तरीका । १३ उप-निषद्। १३ युधिष्ठिर का नाम्। १४ यम का नाम ।—शङ्गः ( ५० ) —शङ्गा, ( स्री० ) सारस । - अध्यमी ( पु॰ द्विवचन ) शुभ और अशुभ । उचित और अनुचित । धर्म और अधर्म । श्रिधिकरसाम्, ( न० ) श्राईन के श्रनुसार संव शव को 🗕 ४१

( न० ) कृतयुग ।—यृषः, ( पु० ) विष्णु ।— रति, (वि०) धर्मात्मा । पुरुयात्मा । सुकृतो ।— राज, (पु०) १ यमराज। २ जिन । ३ युधिष्टिर । ४ राजा।—राधिन्. ( वि० ) धर्मशास्त्र विरुद्ध ।

श्रधार्मिक। धर्मविरुद्धः। २ श्रसदाचरणीः — लत्तर्गां,

(न०) १ धर्म की पहचान । २ वेद । — लक्त्या, (स्त्री०) मीमांसा दर्शन ।--लोपः, (पु०) धर्माचरण का नाश । श्रसदाचरण । कर्त्तव्यपराङ्ग-

मुखता — बत्सनः (वि०) धर्मातमा ।—वर्तिन्. (वि०) पुरायातमा । न्यायवान् ।---द्यास्तरः,

( पु॰ ) पूर्णमासी । -- वाहनः. ( पु॰ ) १ शिव । २ भैसा ( धर्मराज का वाहन )-विदु, ( वि० )

धर्मशास्त्र का जानने वाला ।--विस्रवः, ( पु॰ ) असदाचरण।—वैतंसिकः ( ए० ) अन्याय से उपार्जित धन का दान करने वाला - इस श्राशा से

कि लोग उसे उदार या दानी मानें ।-- शाला, (स्त्री०) १ न्यायालय।२ कोई भी धार्मिक संस्था ।—शासनम्, । न० ) –शास्त्रं, ( न० )

कर्त्तन्याकरीन्य का यथार्थ उपदेशक शास्त्र। मनु-स्मृति आदि धर्मशास्त्र ।—शील, ( वि॰ ) धार्मिक।---संहिता, (स्त्री०) मनु-याज्ञवल्क्यादि स्मृतियाँ।—सङ्गः, ( पु० ) । न्याय या सुकर्म

के प्रति श्रनुराग । २ दम्भ । पालव्ड ।—सभा, ( स्त्री० ) न्यायालय।—सहायः, ( पु० ) किसी धार्मिक कृत्य के अनुष्ठान में भाग लेने वाला या

सहायता पहुँचाने वाला। वर्मतः ( अष्यया० ) नियम या धर्ने शास्त्रानुसार । श्वर्मयु (वि०) धर्मात्मा ! न्यायी । ईमानदार । सन्ना ।

धर्मिन् (वि०) १ धर्मातमा। न्यायी। सञ्चा। २ अपना कर्त्तव्य जानने वाला। ३ धर्म शास्त्रानुसार चलने वाला। ४ विशेष लच्चाकान्त। (पु०) विष्यु ।

धर्मींपुत्रः ( पु॰ ) नाटक का पात्र । एक्टर । नट । धर्म्य (वि०) १ धर्मानुसार । २ धार्मिक । ३ न्याय-वान । ईमानदार । सञ्चा । ४ मासूली । साधारण । विशेष गुरा सम्पन्न ।

धर्षः ( पु॰ ) श्रविनय । श्रविनीत व्यवहार । धर्यता । २ अभिमान ! अहङ्कार । ३ अधैर्य । ४ संयम ।

रोक । ६ सतीस्व हरण । ६ श्रपमान । गुस्ताखी । हतक। ७ हिजडा। नपुंसक।—क्षारिणी, (खी०)

स्त्री जिसका सतीख हरण हो चुका हो। धर्पक (वि०) १ खाने वाला। इमन करने वाला। २ सर्तात्व हरण करने वाला । ३ श्रसहनशील ।

धवलित

अर्थकः ( पु० ) १ सतीख-इरणकारी । व्यक्तिचारी । २ श्रभितय-कत्ती। नट। नर्तक। धर्षसम् (न०)) १ श्रवज्ञा । श्रपसान । २ श्राकः धर्पसा (स्त्री०) रेमसा । सतीत्वहरसा । ४ सम्भोग ।

रति । ५ कुवाच्य । गाली । धर्षणिः } ( स्त्री० ) रंडी ! वेश्या ।

भ्रपिंत (वि०) ९ दबाया या दमन किया हुआ। २ सतीत्व इरण की हुई। ३ असद ब्यवहार किया हुआ ; गाली दिया हुआ । अपमानित किया हुआ । धर्षितम् (न॰) ९ श्रभिमान । २ मैथुन । सम्भोग ।

धर्षित् (वि॰) १ श्रभिमानी । अकड्वाज़ । श्रापे से बाहिर । २ सतीत्व-हरण करने वाला । ३ अपमान करने वाला। अवज्ञा करने वाला। ४ मैथुन करने वाला ।

धर्पिसी (सी०) रंडी। वेश्या। कुलटा स्त्री।

धर्षिता ( बी॰ ) वेश्या । श्रसती स्त्री ।

ध्रवः (पु०) १ कंपनः थरथराना । २ मनुष्य । ३ पति (जैसे विधवा)। ४ स्वामी। मालिक। ४ गुंडा । बदमाश । घोखेबाज । धवल (वि०) १ सफेद। २ सुन्दर। ३ साफ। निश्चद्र। --- उत्पत्तं, (न॰) सफेद कमल या कमोदिनी जो

चन्द्रमा के उदय होने पर खिलती हैं।—गिरिः, (पु०) हिमालय की सर्वोच चोटी ।—गृहं, (न०) चूने से पुता घर । राजप्रासाद।—पत्तः, (५०) हंस । चान्द्रमास का शुक्तपच ।--मृत्तिकाः ( खी० ) खडिया मही। चाक।

धवलः (पु०) ९ सफेद रंग। २ श्रेष्ठ बैल । ३ चीन का कपूर। ४ एक वृत्त का नाम। धव।

ध्रवली (स्त्री०) सफेद रंग की गाय। धवलित ( वि॰ ) सफेद किया हुन्ना !

धवला ( स्त्री॰ ) गोरे रंग की स्त्री।

धवलं ( न० ) सफेद कागज़।

धवितमन् (न०) १ सफेदी सफट रग २ पाल पन
धवित्रं (न०) मृगवर्म का वना पंछा ।
धा (धा० उम०) [दधाति,—धत्ते,—हित,—धीयते. (निजन्त) धापयिति,—धापयते,
—धिटस्ति,—धित्सते,] १ रखना । स्थापित
करना । जदना । वैठाना । २ गाइना । निर्देश
करना । इपान करना । २ शामना । थामाना । २
पकइना । श्रद्ध करना । ६ पहनना । धारण
काना । ६ दिसाना । प्रदृशित करना । २ वहन
करना । सहन करना । द समर्थन करना । सहारा
खगाना । ६ सप्ट करना । उत्पन्न करना । १०
फेलना । भोगना । ११ करना ।

पदार्थ । माल । ४ खंभा । स्तम्भ ।

घाटी (स्त्री॰) श्राक्रमण। हमला।

धाएकः ( पु० ) साने का सिका धातः ( पु॰ ) : श्रावश्यक । प्रधान । साधक । २ मूलउपादान । तत्व जैसे पृथिबी, जल, तेज, वाय और श्राकाश। ३ निःस्तरम (यथा मल मूत्र पसीना श्रादि)। ४ वार, पित श्रीर कफ । ४ खनिज परार्थ। ६ किया सम्बन्धी धानु। ७ जीवारमा। परमात्मा । ६ इन्द्रिय । ३० इन्द्रियजन्य कर्म यथा रूप रम गन्ध जाहि। ११ हड़ी।— उपलः, ( ५० ) खड़िया मिट्टी।—काणीणं.— कासीसं, ( न० ) कसीस ।—कुशल, ( नि० ) लोहा पीतल आदि से वस्तु वनाने में पद्ध।--किया, (स्त्री॰ ) खनिजविद्या । धातुतस्त्र । — स्तयः, (पु॰) शारीरिक रोग विशेष। स्तयी का रोग । प्रमेह का रोग ।—द्वावकः, ( पु॰ ) सोहागा ।—भूत, (पु॰) पर्वत । पहाडू ।— मर्ल, (न०) वैद्यक के श्रनुसार वात्. पित्त, कफ पसीना, नास्त, बास, श्राँख या कान का मैस आदि, जिनकी सृष्टि शरीरस्थ किसी धातु के परिपक्ष हो जाने पर उसके बचे हुए निरर्थंक ग्रँश या मल से होती है। र सीसा ।--माज्ञिक, (न०) १ सोनामक्की नाम की उपधातु। २

खनिज पदार्थ विशेष :—मारिन्, (पु॰) गन्धक ।

राजक (पु०) वीर्य वरुनम् (न० सोहागा। वाट (पु०) सनिज विद्या धातुस्व —वादिन् (पु०) रसायनी। कीमियागर।— वैरिन्, (पु०) गन्धक।—शेखरं (न०) १ कसीस। र सीसा।—शेधिनं,—सम्भवम्, (न०) सीसा।—साम्यम्, (न०) सुस्वास्थ्य। अच्छी तंदुक्ती। धानुमन् (वि०) धातु की विपुत्रता। धानुमन् (पु०) १ धाता। वनाने वाला। स्टिक्त्र्सी।

श्रातु (पु०) १ धाता । बनाने वाला । स्टिक्तां। सम्पादक । २ वाइक । रचक । समर्थक । ३ ब्रह्म की उपाधि । ४ विष्णु । ४ जीव ६ सप्तिषयों का नाम । ७ विवाहिता क्षी का प्रेमी या श्राशिक । व्यभिचारी । धार्ष्म (न०) पात्र जिसमें केहिंचीज़ रखी जा सके ।

धात्री (स्त्री॰) १ दाई । धाय । पालने वाली माता । उपमाता । २ माता । ३ पृथिवी । ४ आँवले का वृत्त ।—पुत्र, (पु०) धाय का लड़का । २ नट । श्रमिनयकर्ता। फलां, (न०) आँवला । धात्रेयिका ) (खी॰) १ धाय की लड़की । २ धात्रेयी ) धाय । धात्री ।

श्रानं (न०) ) १ वह जो धारण करे। वह जिसमें धानी (खी०)∫कोई वस्तु रखी जाय । पात्र । २ स्थान। जगह : जैसे मसीधानी । राजधानी ।

धानाः (स्त्री० बहुवचन०) १ भुने हुए जी या चाँवल । २ भुना हुच्चा केई भी श्रनाज । ३ श्रनाज । ४ कली । श्रॅंकुर ।

धानुर्दगिडकः } ( पु॰ ) धनुर्घर । तीरन्दाज । धानुष्कः } ( पु॰ ) धनुर्घर । तीरन्दाज । धानुष्यः ( पु॰ ) बाँस ।

धांधा } ( स्त्री॰ ) इलायची । एला ।

धान्यं (न०) १ अनाज । नाज । चाँवल । २ धनिया ।
—श्रर्थः, (पु०) अनाज ही जिसका धन है।
—श्रम्तं, (न०) साँड का बना हुआ खड़ा
पदार्थं ।—श्रस्थि, (न०) भूली । चोकर ।
—उत्तम (वि०) अनाजों में उत्तम अर्थात्
चाँवल ।—कहकं, (न०) १ भूसी । २ पुन्नाल ।
—कोशः, (पु०)—के। इन्हं, (न०) खत्ती । युनाज

( 80X

)

का भाग्डार |-- तेत्रं, ( न० ) धनाज का खेत । —चारसः. ( ५० ) विशेष किया से तैयार किया हुम्रा चाँवल । चुड़ा । चौरा ।—त्वच, ( स्त्री० ) ग्रनाज की भूसी।—मायः, ( पु॰ ) अनाज का व्यापारी।—राजः, (५०) जौ।—वर्धनं, ( न॰ ) च्याञ्च पर अनाज उधार देना । —वीजं, — बीजं, ( न० ) धनिया। —वीरः, ( पु॰ ) उर्दं । माप ।—शीर्षकें, (ন০) অনান की बाल। – সুক, (ন০) ঋল की वाल या भुझा।—सारः, ( पु॰ ) कुटा हुआ अनाज । धान्या (स्त्री०) } धान्याकं (न०) } धनिया। भ्रान्वन् (वि०) [स्त्री०-भ्रान्वनी] रेगस्तान में ग्रवस्थित । धन्त्र**न् ।** भ्रासकः ( पु० ) माँसा । एक प्रकार की तरैल । श्रामन् (न०) १ श्रावसस्थान । निवासस्थान । डेरा।२ स्थान। ऋाश्रयस्थल । ३ किसी घर के निवासी। किसी कुट्रम्ब के सदस्य। ४ प्रकाश की किरण । १ प्रकाश । चमक । महिमा । ६ वल । पराक्रम । प्रताप । म उत्पत्ति । ६ शरीर । १० (सैन्य) दत्त । समृह । ११ दशा । परिस्थिति । --केशिन,--निधिः, ( पु॰ ) सूर्य । धासनिका } ( स्त्री॰ ) धमनी । नाड़ी ।शिरा । धासनी ध्यार (वि०) । ब्रह्म करने वाला । वहन करने वाला। सहारा देने घाला । २ बहने वाला । धारः ( पु॰ ) १ विष्णु । २ श्रचानक मूसलाधार जलवृष्टि । ३ ष्योले । ४ गहरी जगह । ४ ऋण । ६ सीमा। धारकः (पु०) धारण करने वाला। वर्तन । वक्स। ट्रंक अहिं। भ्रारम् (वि॰) [श्री॰—भ्रारम्मि ] भारम् करने वासा या वासी।

धारग्रकः ( पु॰ ) कर्जदार । ऋगी ।

धारणा ( स्त्री॰ ) १ धारण करने की क्रिया या भाव।

२ वह शक्ति जिसमें केाई बात मन में धारण

की जाती है। बुद्धि। समक्ता ३ दृढ़ निश्चय।

पक्का विचार । ४ मर्यादा । १ योग के ग्राठ श्रॅगों में

से एक । ६ विश्वास । निश्चय ।--- शक्तिः, (स्त्री०) याद् रखने की ताकत । धारणी (स्त्री०) १ एंकि। रेखा र शिरा। धारियत्री ( छी॰ ) पृथिवी । ज़मीन । धारा (स्त्री॰) १ जल का प्रवाह । धार । २ घड़े का छेद जिससे पानी या अन्य कोई तरल पदार्थ बहे। ४ घोड़े की चाल। ६ सिरा। बाह। धार। ७ पहाड़ का किनारा। ८ पहिया। बाग की दीवाल या घेरा । ६ सेना का श्रयभाग । सर्वोचस्थान ! उत्तमता। १० समृह। ११ कीर्ति। १२ रातः। १३ हल्दी। १४ समानता। १४ कान का **ब्र**ग्रभाग ।—ग्राग्रं, (पु०) तीर का चौड़ा फल । – झङ्करः, ( पु॰ ) १ वृष्टिनत की बूँद। २ ग्रोलाँ। ३ शत्रुसैन्य के सम्मुख ग्रागे बढ़ना ।--ग्रङ्गः ( पु० ) तलगर ।--ग्रटः, (पु०) चानक पत्ती। २ घोड़ा। ३ वादल । ४ मदमाता हाथी। — ग्राधिरूढ, (वि॰) सर्वोच स्थान पर चड़ा हुआ। (—श्र) वनिः, (स्थी०) वायु । हवा ।—श्रश्रु, ( न० ) ब्राँसुर्घ्रों का प्रवाह। - ग्रासारः, (पु०) मूसलधार जल-वृष्टि । - उद्या, ( थन से निकला हुआ ) गर्म । ताता । - गृहं, ( न० ) स्तानागार जिसमें फुहारा लगा हो। - धरः, (पु०) १ बादल । २ तलवार। —निपातः,—पातः (पु॰) १ जलवृष्टि । २ जजनवाह ।—यंत्रम्, ( न० ) फुहारा । फव्वारा —क्षर्षः, ( पु॰ ) वर्षम्. ( न॰ )—सम्पातः, ( पु० ) मूसलभार या लगातार जलवृष्टि ।—-वाहिन, (वि०) सतत। लगातार। - विष, देढ़ी तलवार । घारिगाी (स्ती) पृथिवी! धारिन् (वि०) [ ग्री०—धारिएी ] १ खे जाने वाला। धारणः करने वाला। २ याद रखना। स्मरस रखना । धार्तराष्ट्रः (पु॰) १ धतराष्ट्र का पुत्र । २ हंस

विशेष जिसके पैर और चोंच काली होती है।

धार्मिक (वि०) [स्री०-धार्मिकी] । धर्मात्मा।

सत्यप्रिय । सत्य पर निर्भर । ३ धर्मिष्ट ।

पुरुयातमा । ईमानदार । सचा । २ न्यायप्रिय ।

```
{ 80° }
              धानिसम
धार्मिणन ( न० ) धार्मिक लांगों का समुह।
धाटर्ध (न॰) श्रशिमान। हिठाई।
धाव (धा॰ परस्मै॰) [धावति, धावित ] १
    भागना । श्रामे बड़ना । २ भाग जाना ।
धावकः ( ९० ) । धोबी । २ संस्कृत भाषा के एक
    कविका नाम।
श्चाचनं ( न० ) १ पतायन । सरपट दौड़ । २ बहाव ।
    ३ त्राक्रमण। ४ समाई। ४ किसी वस्तु से
    रगड्ना ।
धावत्यं (न०) १ सफेदी । २ पोलापन ।
थि ( था॰ पर॰ ) [ थियति ] ब्रह्म करना । थरना ।
    पकडना ।
धि ( पु॰ ) धारण करने वाला । भारदार ।
धिक ( अन्यया० ) धिकार । फटकार !--कारः,-
    किया, (स्त्री॰ ) मर्स्सना । तिरस्कार :--
    दराइः, (पु०) फडकार। भत्सेना।- पारुव्यं,
    ( न० ) कुवाच्य । गाली ।
 धिप्स (वि०) घोखा देने का श्रमिलापी। घोखे-
    वान।
धिन्ष् देखे। धि ।
धिपर्सा ( न० ) धावासस्थान । रहने की बगह ।
विपग्रः ( पु॰ ) बृहस्पति का नाम ।
धिषसा (ची॰) १ वासी। वक्ता । २ प्रशंसा।
    गीत । ३ बुद्धि । प्रतिभा । समक । ४ प्याला ।
    कटोरा । कमचडलु :
धिष्ययं ( न० ) १ वैठक । स्थान । मकान । २ धूम-
    केनु । हृटता हुआ तारा । लुक । उल्का : ३ श्रस्ति ।
    ४ नचत्र । सितारा ।
थिषायः ( ५० ) १ वह स्थान जहाँ बज्ञीय श्रनि
    स्थापन किया जाय। २ दैसन्ह सुकाचार्य। ३
    शुक्रमह । ४ पराक्रम । बला।
धीः (स्त्री०) १ बुद्धि । समभः । मन । २ ख्याता ।
    विचार । कत्पना । ३ इरादा । मंस्वा । ४ भक्ति ।
   मार्थना । १ यज्ञ । —इन्द्रियं, (न॰) ज्ञानेन्द्रिय :
   —गुराः, (वहु०) बुद्धि सम्बन्धी गुरा। [वे
गुरा ये हैं—
      युष्या अवर्ण चैव ग्रहणं भारणं तथा।
      जहा पोइ र्थिवानं तत्वतामां व घीगुवा: ॥
                                  --कासन्दकः।
```

( पु॰ ) बृहस्पति की उपाधि। धीत ( वि॰ ) विया हुजा। चुसा हुआ। धीतिः (स्त्री०) १ पीना । चूसना । २ प्यास । धीर (वि०) १ वीर । साहसी । हिम्मतवर । २ दृढ़। टिकाऊ : सातित्य ! ३ दृढ़ मन का । दृढ़ प्रतिज्ञ । पक्के विचार का । ४ शान्त । ४ गम्भीर । संजीदा । ६ मज़बूत । उत्साहवान । ७ बुद्धिमान । समकदार । विवेकी । पण्डित । चतुर । म गहरा । गम्भीर । उच्च ( स्वर ) ६ कोसला । सुलायम । श्रमुकूल । प्रिय । १० सुस्त । काहिला । ११ दुस्साइसी । १२ उजडू : ज़िदी |--उदात्तः, ( पु॰ ) किसी काव्य या कविता का प्रधानपात्र जो बीर श्रीर उदास विचारों का हो। - उद्धतः, ( पु० ) किसी काच्य या कविता का प्रधान पात्र जो वीर तो है। किन्तु साथ ही तुनक मिज़ाज भी हो । चेतस, (वि०) दढ़ । दढ़ मनस्क। साहसी । हिम्मतवर ।—प्रशान्तः, ( पु० ) किसी काव्य या कविता का प्रधानपात्र जो वीर होने के साथ ही साथ शान्त प्रकृति का भी हो। -- लितः, ( पु० ) किसी कान्य या कविता का प्रधानपात्र जो दह और वीर तो हो, किन्तु साथ ही श्रामोदिषय श्रीर लापरवाह भी हो :--स्कन्धः ( yo ) भैंसा । धीरं ( न० ) केसर । कुडूम । भीरं ( श्रन्यया० ) साहसँपूर्वक । ददता से । भीरः (पु०) १ समुद्र । २ बालि का नामान्तर । भीरता (स्त्री॰) १ सहनशीलता । सहिष्णुता । मन की दहता। २ स्पर्खा श्रादि मानसिक वेगों का शमन । ३ शास्त्रीय । संजीदगी । धीरा (किसी काव्य का या कवि की कृति की मुख्य-पात्री, जो अपने पति या प्रेमी के प्रति अपने मन में

घोप

—पतिः [=धियांपतिः ] बृहस्पति ।—मित्रिन्,

( पु॰ ) —सचिवः, ( पु॰ ) कर्मसचिव का

उल्टा। त्रर्थात् वह संत्री जो केवल परामर्श दे।

२ बुद्धिमान परामर्शदाता ।— शक्तिः, (खी०) बुद्धि

सम्बन्धी विशिष्टता ।--सखः, ( पु० ) परामर्शः

धीमत् (वि॰) बुद्धिमान । प्रतिभाशाली । पण्डित।

दाता । सचिव । संत्री ।

ईर्प्यापरायण हो, किन्तु अपने इस मानसिक भाव के। वाह्य सङ्केतों से अपने पति या प्रेमी के सामने प्रकट न होने दे। घोलटिः } (स्त्री॰) पुत्री। घोलटी } धीवरं ( न० ) लोहा। भीवरः ( ५० ) नष्टुश्रा । माहीगीर । मल्लाह । धोवरी (स्त्री॰) १ मञ्जूवा की स्त्री। २ मञ्जूती रखने की डिलिया। भ्रु (धा॰ उमय॰) [भ्रुनोति, भ्रुनते, थुत] देखे। धूं। धुत् (धा॰ श्रात्म॰) [ धुत्तते, धुत्तित जलना भभकना। २ रहना। ३ थकना। भ्रुत (वि॰) १हिला 🏶 था। २ त्यक्त । त्यागा हुन्ना। भ्रुनिः } ( स्त्री॰ ) नदी ।— नाथः ( पु॰ ) समुद्र । धुर् कर्ताएकवचन धृः] ३ जुद्या। २ जुए का वह भाग जो जानवर के कंधे पर रहता है। ३ धुरी के छे।रों की कीलें जो पहियों को निकलने से रोकती हैं। ४ बंब। ४ बोक्स। भार। टायित्व। कर्त्तच्य । वेगार | ६ सब से आगे का या सब से कँचा भाग । चोटी । सिर ।—गत, (= धूर्गत ] (बि॰) १ रथ के बाँस पर खड़ा हुआ। २ मुख्य । प्रधान । श्रनुश्रा । - जटिः, ( धूर्जटिः, ) ( पु॰ ) शिव जी की उपाधि।—( धर, = धूर्यर, धुरन्धर) (वि॰) १ जुद्राँ ढोने वाला । २ जोतने योग्य । ४ सद्गर्णों से सम्पन्न । श्रावश्यक कर्त्तन्यों के भार से भारान्वित । ४ प्रधान । मुखिया। नेता।—धरः, (पु०) १ बोक्स डोने वाला जानवर । २ काम धंधे में संलग्न मनुष्य । ३ प्रधान । नेता । सुखिया ।—वह, '= ध्रुवंह ) (वि॰) १ बोक्स ढोने वाला । २ न्यवस्थापक ∸ वहः, (पु॰) बोम होने वाला जानवर !--धूर्वीद भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है।

भुरा (स्त्री०) बोभः। भार।

धुरीस ) (वि०) १ बोक्स ढोने येग्य । भार धुरीय ) उठाने योग्य । २ (गाड़ी या इल में)

जोतने योग्य । ३ उत्तरदायी कर्तन्यों से सम्पन्न

धुरीयाः । (पु॰) १ बोम्स ढोने वादा। २ जान-धुरीयः ∮ वर। ३ कामधन्त्रे में लिस मनुष्य। ४ सुखिया। प्रधान । नेता । धुर्य ( वि० ) १ वीका होने वैक्त्य । बोक्त उठाने वेक्त्य २ उत्तरदायी कर्त्तन्यों का भार सींपने येास्य। धुर्यः ( पु॰ ) ६ बोभ्रा होने वाला जानवर । २ घोडा या वैल जो गाड़ी या स्थ में जुता हुआ हो । ३ बोम्स ढोने वाला। ४ प्रधान। सुखिया। नेता। १ सचिव । दीवान । मंत्री । भुस्तुरः  $\left.
ight\}$  ( ५० ) धतुरे का पौधा +धू ( धा॰ पर० ) [ धुवति, घवति, घवते, धूनोति, घुउते, घुनोति, घुनीते, घुनयति धूनयते, धूत, धून, ] १ हिलाना । श्रान्दोलन करना। २ दूर कर देना । घूः ( स्त्री॰ ) हिलने वाली । काँपने वाली । त्रान्दोलन करने वाली। ध्रुत (व० कृ०) १ हिला हुआ। २ मड़ा हुआ। ३ स्थानान्तरित किया हुआ। ३ हवा किया हुआ। ४ स्यक्त । त्यागा हुआ । भागा हुआ । ४ विकास हुआ । ६ जाँचा हुआ । ७ तिरस्कृत किया हुआ । ८ अनुमान किया हुआ।--कल्मण, -पाप, (वि०) पापों से युक्त। धून (व० कृ०) कँपा हुआ। आन्दोलित। धूप ( घा० पर० ) [ श्रृपायति श्रृपायित ] १ गर्माना या गर्भ होना । २ घृष देना । ३ चसकना । ४ बोलना। ञ्चपः ( पु॰ ) एक प्रकार का द्रन्य विशेष जिसे आग पर डालने से सुगन्ध युक्त धुत्राँ निकलता है । इसके पद्धाङ्ग. दशाङ्ग, घोडशाङ्ग आदि अनेक भेद हैं। घ्राङ्गः, (पु०) १ तारपीन । २ सरल नामक वृत्त । ३—ग्राई, (न०) गुगुल । पात्रं, (न०) धूपदानी । ध्रुपनं र न० ) ध्रुप देवा । अगियारी देवा । भूपित ( वि॰ ) धूप दिया हुआ। गर्माया हुआ। सुगन्ध युक्त किया हुन्ना। धूमः (पु०) १ धुर्झा । २ कुहरा । ३ हल्का । ४ बादल । १ डकार । ६ विशेष प्रकार का धुर्ह्या

जिसका रश विशेष में सवन कराया जाता ह आभ (वि॰) युम का रगत। धुमल रा ना। ्या, (खा॰) यमपनी का नाम।—केतनः, - केंतुः, (पु॰) १ अभि। धाग। २ उल्का। धुमकेंतुः। पुच्युलतारा। ३ केंतु मह।—जः, (पु॰) बाइल ।—ध्वजः, (पु॰) अनि।— पानं, (न०) हुका पीना।—धीनिः, (पु॰) यादल।

धूमल (वि०) धुमें बा। धुए के रंग का। वेंगनी। धूमायति ) (कि०) धुएँ से भर जाना या दक धूमायते ) नाना।

धूमिका (की॰) बाप्प। केहिरा। बुहासा। धूमित (वि॰) पुए के कारण विपा हुआ। अन्ध-कारमय।

धूस्या (स्त्री०) वृष् की घटा । प्रगाद धूस ।
धूस (वि०) १ धुमें होंग का । मूरा । २ लर्जोहा
काला । ३ श्रंधकार । ४ देंगनी :—झटः, (पु०)
धूस्यार पनी । मृहनाज ।—हन् (वि०) देंगनी
रंग का ।—लाखनः, (पु०) कवृतर ।—
लाहित, (वि०) गहरा देंगनी ।—लोहितः,
(पु०) शिवजी ।—शुकः, (पु०) डंट ।

भूर्त्र ( त० ) १ पाप । गुनाह । दुष्टता । धून्त्रः ( पु० ) १ लाक और काले का मिश्रण । रघूप । ३ राम की सेना का एक मालू ।

धुस्रकः ( पु॰ ) कॅट । उष्ट् । क्रमेलक ।

धूर्त (वि॰) १ मायावी । खूर्जा । कपटी । २ वंचक । प्रतासक । दगावाज । धोखा देने वाला । ३ रत्पाची । उपद्रवो ।—छूत, (वि॰) चालाक । वेईमान । मुल्फ्ली । (पु॰) धतुरे का पौथा ।— जन्तुः, (पु॰) मनुष्य ।—रचना, (खी॰) बद्माणी । गुंडापन ।

भूती: (पु॰) । भास्ता देने वाला । दगाबाज । २ अभारी । ३ दांवपेच करने वाला भादमी । ४ भनुरा । ५ चोर नामक गन्धमृत्य । ६ साहित्य में शटनायक का एक भेद ।

भूर्तकः ( ५० ) १ शृगाल । २ भूर्त । ३ जन्नारी । १ कोरच्य कुल का नाग । [ बंब । धूर्वी ( स्त्री० ) गाड़ी का अगला हिस्सा । गाड़ी का

र्राक (न०) जहर।

भूति (पु०) ) १ वृत्त । गर्दा । २ सूण ।— धूर्ता (स्ति०) ) कुहिमं, (न०) — केदारः, (पु०) १ टीला किन्ने का धुस्स । २ जुता हुआ खेश ।—ध्वजः, (पु०) पवन ।—पटलः, (पु०) धूल का बादल ।—पुष्पिका,—पुष्पो (स्त्री०) केतकी का पीथा।

धूतिका (स्री: ) केहरा। कोहरसा। धुसर (वि ) धुमैते रंग का।

धूसरः ( यु० ) ३ भूरा रंग । २ गधा । ३ ऊँट । ४ कबूतर । ४ नेली ।

घृ ( घा० भ्रात्म० ) [ ब्रियते धृत ] १ होना। जीना। जीवित बना रहना। २ पाला पोसा जाना। ३ दढ़ निश्चय करना।

भृत ( व० कृ० ) १ पकड़ा हुआ। आया हुआ। लेजाया हुआ। वहन किया हुआ। समर्थित । ३ भिभिकृत किया हुआ । ३ रखाहुआ । बचाया हुआ ४ पकड़ा हुआ। १ धिसा हुआ। इस्तेमाली। ६ धरा हुआ। जमा किया हुआ। ७ अम्यास किया हुआ। देखा हुआ। = तीला हुआ।—आध्यन्, दह मनवाला।—द्गड, ( वि० ) १ सज़ा देने वाला। २ सजापाने वाला।—पट, (वि०) कपड़े से खपटा हुआ।—राजन्, (वि०) अच्छे राजा द्वारा शासन किया हुया ।- राष्ट्र:, ( पु॰ ) (= धृतराष्ट्रः) विचित्रवीर्यं की विधवा रानी के गर्भ से न्यास के साथ नियोग कराकर उत्पन्न हुआ पुत्र। यह दुर्योधन का पिता था। - सर्मन, (वि०) कवस्थारी ।--धृतिः, ( खी० ) १ पकदने वाला। थामने वाला। २ अभिकृत करने वाला । ३ सम-र्थन करने वाला। ४ इदता। मज़वृती। २ मन की दृदता ।स्फूर्ति । दृद सङ्कृत्य । ६ सन्तोष । श्रानन्द् । प्रसन्नता ।

धृतिमत् (वि०) १ डढ़ । मज़बृत । इद सङ्करण वाका । २ सन्तुष्ट । मसङ्घ । हर्षित ।

भृत्वन् (पु०) १ विष्णु । २ ब्रह्मा । ३ पुरव । मुकृत । ४ आकाश । १ समुद्र ६ चालाक आदमी । भृष् (भा० पर०) [भर्षति—भर्षित ] १साथ साथ श्राना । २ भायल करना ।

धृष्ठ (वि०) १ ढीठ। साहसी। हिम्मत वाला। २ अशिष्ट । बेह्या । निर्लंडन । ३ अभिमानी । प्रगल्भ : ४ लंपट । कुकर्मी । परित्यक्त ।—हास्त्रः, ( ५० ) द्रपद राजा का बेटा :-धी.-सानिन् (वि०) अभिमानी। धृष्टः ( पु॰ ) वेदफा पति या प्रेमी । धृष्णाज् (वि०) १ साहसी । २ निर्लंडन । बेहवा । ञ्चिष्याः ( खी० ) प्रकाश की किरण । भृष्या ( वि॰ ) १ साहसी। हिम्मत वाला । बहादुर । शक्तिमान । २ निर्लंडन । देहया । श्रे ( धा॰ पर॰ ) [धयतिः धीत] । चूसना । पीना । धेनः (पु॰) १ समुद्र। २ नद। श्रेनुः (स्त्री॰) १ गौ। २ दुधार गात्र। ३ किसी भी पुरुषवाची शब्द के पीछे यह शब्द लगाने से यह शब्द ग्रीवाची हो जाता है। यथा खड्गधेनुः, बद्धवेतुः । ४ पृथिवी । भेनुकः ( ५० ) बलराम द्वारा मारे तये एक दैत्य का नाम।--सृद्नः, ( पु० ) बलराम। धेनुका (स्त्री०) १ हथिनी । २ दुधार गौ । भेतुष्या (स्त्री॰) वह गाय जिसका दूच बंचक रखा हो। थैनुकं ( न॰ ) ३ गौथों का समूह । २ रतिबंध । र्थेर्ट्यम् ( न० ) १ घीरज । घीरता । चित्त की स्थिरना । २ शान्ति । ३ गाम्भीर्य । ४ साहस । र्थेवतः ( ५० ) सङ्गीत के सप्तस्वरों में से एक स्वर । धैवत्यं ( न० ) चालाकी । बातुर्थ । धीर ( घा॰ पर० ) [स्त्री॰-भ्रीरित ] ९ तेज़ी से जाना । २ निपुण होना । श्रीरराम् (न०) १ बाहन । सवारी । २ तेज़ी से या चारु रूप से जाने वाला । ३ घोड़े की क़द्म चाल । थ्रीरियाः } (श्वी॰) । श्रेयी । २ परम्परा । धोरितं ( न० ) १ चोट पहुँचाना । चोटिल करना । २ रामन । गति । ३ घोड़े की कदम । थे।त ( व॰ ह॰ ) १ घोया हुआ। साफ किया हुआ। २ चिकनाया हुन्ना। चमकाया हुन्ना। ३ चम-कीला । सफेद ।—कटः, ( पु० ) मीटे कपड़े का

थैला !--कोषजं, -कोषेयं, (न०) कलफ किया

हुआ रेश्मी कपड़ा।

भैं।तम् ( न० ) चाँदी । धे। छः ( ५० ) १ भूरापन । २ भवन के लिये स्थान जो विशेष रीस्या बनाया गया हो । थें।रितकं ( २० ) घोड़े की कदम चाल। श्रीरेय ( वि० ) [स्त्री०—श्रीरेयी ] दोक होने शेग्य। भीरेयः (पु०) १ बीम डोने वाला जानवर । २ बॉड़ा । ( न० ) कपट । छल । देईसानी । 🕻 बद्धाशी । धीरय ध्मा ( घा० पर० ) [ धमति, ब्मात ] १ मूंकना। र्फ्क मारना । स्वाँस क्षेता । २ व्याग फुकना । धाँक कर कोई वस्तु बनाना । च्माकारः ( पु॰ ) लुहार । धान्तिः याध्यन्तिः ( पु० ) १ काक । २ वगला । ३ फकीर। ४ घर। थ्मात ( व० ह० ) १ वजाया हुआ । २ फंका हुआ । ३ फुलाया हुआ। ध्मापित (वि॰) जलाकर भस्म किया हुआ। ध्यात ( वि॰ ) विचारित । विचार किया हुआ । ध्यानं ( न० ) १ प्रगाह चिन्ता । २ वाह्य इन्द्रियों के प्रयोग के विना केवल मन में लाने की क्रिया या भाव । ३ अन्तःकरण में उपस्थित करने की किया या भाव । ४ मानसिक प्रत्यन्त ।--गम्य, (वि०) केवल ध्यान द्वारा प्रासन्य । —तत्पर, —निष्ठ, — पर, (वि॰) ध्यान में सन्न।--मात्रे, (न॰) केवल ध्यान या विचार ।—ये।गः, प्रशान्त ध्यान।—स्थ, ( वि॰ ) ध्यान में निरत होने के कारण ज्ञात्मविस्सृत । ध्यानिक (वि०) ध्यान हारा पाया हुआ या खोजा हुआ। ध्याम (वि०) अपरिष्कृत । मैला कुचैला । काला कलुटा । दाग्रा दगीला । ध्यामन् ( ए० ) १ मात्रा । परिशाम । माप । २ प्रकाश । ( न० ) ध्यान । ध्ये ( घा० पर० ) [ ध्यायति, ध्यात ] ध्यान करना । विचार करना । भ्राडिः ( ५० ) पुष्प एकत्र करने वाला । अव (वि॰) १ स्थिर । अवत । सदा एक ही स्थान

सं शा को ० ४२

पर रहने वाला। इधर उथर न हटन वाला सना एक हा अवस्था में रहने वाला ३ िल ६ निश्चित । दह । ठीक । पक्का !—असरः, (पु॰) विष्णु ।—ब्रावर्नः, ( पु॰ ) वालों का भौरा था मीरी ।-तारा, (स्रो०) -तारकं, (न०) धुव वास ।

भ्वः ( पु॰ ) १ ध्रुव तारा । २ प्रथिवी का अन्नदेश । ४ वट हुन । बरगढ़ । १ खंभा । थून । स्थाख । इ पृष का तना। ७ टेक (गीतकी /। = समय | युग। जमाना। ६ त्रह्मा । १० विष्णु । ११ शिव । १२ उत्तानपाद राजा के एक पुत्र का नाम जिसने पिता द्वारा श्रयमानित हो, तपःप्रभाव से राज्य सम्पादन किया था।

अवकः (पु॰) १ (किसी गीत की ) टेक । २ (वृच का ) तमा । ३ खंभा।

भीट्यं (न०) १ दहता । ग्रचतरव । स्थिरता । २ भवस्थान । स्थिति । स्थितिकाल । ३ निरुच्य । खंस् (धा॰ ग्रात्म॰) [ध्वंस्ते, ध्यस्त ] १ नीचे गिरना । गिर कर दुकड़े दुकड़े हो जाना । २ गिर पदना । हूव जाना । उदास होना । ३ नध्य होना । सङ्जाना । ४ यस होना । ( निजन्त ) नाश करना ।

ध्वंसः (पु॰) ) १ विनाश | नाश | गिरकर चूर ध्वंसनं (न॰) ) चूर होना | (किसी मकान का सहसा बैठ जाना । २ हानि । नाश ।

ध्वंसिः ( पु॰) एक युहुर्त का शताँश।

घ्वजः ( go ) १ मंडा । राजिवन्ह । २ प्रसिद्ध पुरुष। भंडे का बाँस या दरह । ३ चिन्ह । राजचिन्ह । ४ देवचिन्ह । ४ सराय का चिन्ह । ६ ट्रेडमार्क । ७ पुरुष या स्त्रीचिन्ह । म कलवार ( मिद्रा बेचने वाला )। ६ किसी वस्तु के पूर्व श्रवस्थित मकान । १० स्रिमान । ११ दुम्म ! —अंशुक्स्, —पटः, —पटं, ( न॰) फंडा। आहत. (वि॰) समर-चेत्र में पकड़ा हुन्ना।—गृहं, ( न॰ ) वर जिसमें संडे रखे बाते हैं।—दुमः, ( पु॰) ताड़ का वृत्त। —प्रहरसाः, ( पु॰ ) पवन !—यंत्रं, ( न० ) भंडा खड़ा करने का यंत्र । — यष्टिः, (स्त्री०) संडे का बाँस।

ध्वजवत (वि०) १ भडों से सुसज्जित र विन्त युक्त । ३ किसी अपराध के लिये दागा हुआ । दाग कर चिन्हित किया हुआ। (३०) अंडावरदार। २ शराब बेचने वाळा ।

ध्वजिन् ( वि॰ )[ स्त्री॰—ध्वजिनी ] संडावरतार । २ चिन्ह रखने वाला। सुरामाजन चिन्ह। (फ०) भंडावरदार। कलवार। शराब बेचने और खींचने वाला ३ गाड़ी। फिटन। स्था ४ पर्वतः । ४ सर्प। ६ ससूर। सीर। ७ बोड़ा। = बाह्मग्। व्यक्तिनी (खी०) सेना । पल्टन ।

ध्वजीकरर्या (न०) मंडा खड़ा करना। मंडा फह-

ध्वन् (घा० पर०) [ध्वनति, ध्वनित, ] ध्वन करना। शब्द करना। भिनभिनाना। प्रतिध्वनि करना। गर्जना । दहाइना ।

ध्वननं (न०) १ शब्द करना । २ सङ्केत करना । ३ अर्थ लगाना ।

ध्वनः ( पु॰ ) ६ राब्द । स्वर । २ भिमभिन ऋावाज् । ध्वनिः (स्त्री०) १ आवाज् । नाद । २ वाजे की लय । ३ बादल की गङ्गड़ाहद। ४ खाली शब्द । ४ शब्द । ६ साहित्य में ध्वनि उस विशेषता की कहते हैं, जो कास्य में शब्दों के नियत यथीं के योग से स्चित होने वाले अर्थ की अपेचा प्रसङ्ग से निक-लने वाले अर्थ में है।ती है। - ब्रहः, (पु॰) १ कान । २ अव्या करना । ३ श्रवण करने का साव । —नाला, (स्त्री<sup>,</sup> ) एक प्रकार की तुरही । २ बीसा। ३ बाँसुरी।—विकारः, ( पु० ) भय या शोक के कारण परिवर्तित हुन्ना कण्डस्वर ।

ध्वनित (व० कृ०) १ शब्दित । २ व्यक्षित । ३ बजाया हुआ। वादित।

ध्वस्तिः ( स्त्री॰ ) नास । वरवादी ।

ध्वांतः (पु०) ३ काक। २ भिन्नुक। ३ निर्लंग्न मनुष्य। <sup>ध सारस</sup> ।—अरातिः, (पु॰ ) उल्लू । <sup>ञुब्जू</sup> !—पुष्टः, ( पु॰ ) कीयता ।

ध्वानः, (पु॰) १ शब्द् । २ भिनभिनाहर । गुञ्जार । वरवराना ।

ध्वान्तम् ( न० ) अन्यकार उन्मण विस् ( पु० ) जुगुन् ।—शात्रवः, ( पु० ) १ सूर्य । २ | चन्द्रमा । ३ अस्ति । ४ सफ्रेड् रंग ।

वित्तः । ध्वान्तारिः ( पु० ) १ सूर्ये । २ धाक का गीधा । ३ र्ये । २ | चन्द्रमा । द्याग । ध्वृ (भा० पर०)[ध्वरति] १ भुकाना । २ मार दातना ।

7

न संस्कृत या नागरी वर्श्वमासा का बीसवाँ व्यक्तन छीर तवर्ग का पाँचवाँ वर्ण । इसका उच्चारणस्थान इन्त है। इसका उच्चारण करते समय आभ्यन्तर प्रयन्त और जीभ के खग्रभाग का उन्तम्भूत से स्पर्श होता है और वाह्य प्रयन्त, संवार, नाद, घोप और ग्रहण प्राया है।

न (वि॰) १ पतला। फालतु। २ ख्राली। रीता। ३ वही। समान। ४ श्रविभक्त।

नः (पु॰) १ मोती। २ गर्थेश का नाम। ३ दौतत।
सम्पत्ति। ४ दता। १ युद्ध। (श्रन्थ॰) नहीं। न।
— ग्रस्तत्यौ, (पुः बहु॰) श्रश्विनी कुमार।—
एक, (वि॰) एक नहीं। एक से श्रिकः। कई
एक। निन्न भिन्न।—किञ्चन, (वि॰) श्रास्तन्त
धनहीन। मिखारीयन से।

नकुटं ( न॰ ) नाक। नासिका।

न कुलः (पु०) १ न्योला। २ चैाये पाण्डव का नाम।
नक्तम् (न०) १ रात। २ रात की भोजन करना।
(एक प्रकार कः त्रत)—श्रान्ध्र, (वि०) रात की
प्रमा। जो रात में न देख सके।—श्रार्थः, (क्षी०)
रात में अमण करने वाला। सारिन्, (पु०)
१ उदल्। २ बिल्ली। ३ चेार। ४ राचस। देखा
—भोजनं, (न०) रात का भोजन। स्याल्।—
मालः, (पु०) एक वृच्च का नाम।—सुखा,
(क्षी०) सम्थ्या — त्रतं, (न०) दिन में उपत्रास
श्रीर रात में भोजन। केाई भी त्रत जो रात में
किया जाय।

नकं ( अन्ययः ) रात में । रात के समय ।—खरः, (पु॰) १ कोई भी रात में घूमने वाका प्राण-धारी । २ चोर ।—खारिन, (पु॰) रात में यूमने फिरने वाका ।—दिनं, (न॰) दिन रात । —दिनं,—दिनं, (अन्यया॰) रात और दिन में । नक्तकः (पु) मेले विथहे। मैले फटे कपहे। नकं (न०) १ चौसट का ऊपर का काट। २ नासिका। नाक।

नमः ( पु॰ ) मगर । घड्याल ।

नका (स्त्री०) १ नाक । २ शहद की मिनसर्यों या बरों का समृह ।

नक् (न॰) १ तारा । २ ग्रह । ३ मोर्ता । - ईग्राः, —ईग्रवः, —नाशः, —पः, — पितः, — राजः, (पु॰) चन्द्रमा । —चक्रों, (न॰) १ नक्त्रः मण्डल । २ राशिचक । —दर्शः। (पु॰) फलित क्योतिषी । गणक क्योतिषी । —नेिमः, (पु॰) १ चन्द्रमा । २ भुक्तारा । ३ विष्णु । (खी॰) रेवती नक्त्र । —पशः (पु॰) क्योतिषी । २७ मोरियों की माला या हार । ३ हाथी के गले का कठला । —योगः, (पु॰) चन्द्रमा के साथ नक्त्रों का योग । —चर्त्रम् (पु॰) आकाश । —विद्याः (खी॰) खनोल विद्या । क्योतिषी विद्या । — दृद्धिः (खी॰) उत्कापात । तारे का दृद्धना । — सूखकः, (पु॰) इत्सित उथोतिषी ।

नस्तिन् (पुः) १ चन्द्रमा । २ विष्णु ।
नस्ते ) १ हाथ या पैर का नासून । पंछा । चंगुल ।
नस्तः ) २ वीस की संख्या ।—हः, (पु०) हिस्सा ।
भाग ।— छाङ्कः, (पु०) खरींच । नखचन्ह ।
छाष्ठातः (पु०) वसींच । नखचत ।—
झायुधः, (पु०) १ चीता । २ सिंह । ३ मुर्गा ।
—आशिन्, (पु०) उल्लू ।—हुटः, (पु०)
नाई । जाहं, (ज०) नखमूल ।—दार्खः;
(पु०) वाज । गीव !—वार्खं, (न०) नासून काटने
की कैची ।—निहंतनं—रंजनी, (स्ति०) नासून
काटने की कैची । नहनी ।—पदं, (न०)—

```
( ४१५ )
                नखपच
                                             नगरी ( स्नी॰ ) पुरी ।—काक., ( पु॰ ) सारस ।
  व्रह्मा. (पु०) नसकता । सरीच।—मुखः, (पु०)
                                                 चकः, (पु०) काक। कीम्रा।
  कमान। - लेखा. (खी०) १ नखचिन्ह। २
                                             नप्न (वि॰) ९ नंगा । विवस्त्र । उद्यारा । २ बिना
  नस का रंगना ।-विक्तिरः, ( पु॰ ) शिकारी
                                                 जुता हुआ। जो आवाद न हो। सुनसान।—
  चिदिया।—ग्रङ्घः. ( पु॰ ) क्रोटा शंख।
                                                 ग्रदः,—ग्रदकः, ( ५०) १ जो नंगा बूमे फिरे।
खपच ( वि॰ ) नख की खरींच।
                                                 २ दिरांचर जैन या बौध देव।
स्तरं ( २० ) ) हाथ का नाखून। पंजा । चंगुल ।
खरः (पु॰) ∫ —श्रायुघः, (पु॰) १ चीता ।
  २ सिंह। ३ मुर्गो ।—ग्राहः, ( पु० ) करवीर ।
:स्टान[ख ( श्रव्य० ) नम्ब के तिये नख ।
िलन् (वि०) १ पंजा या नखायुध सम्पद्य । २
  कटीला । ( पु॰ ) पंजे वाला जन्तु । यथा चीता
  सिंह।
षा (पु०) ९ पर्वत । पहाड़ । २ बृक्त । ३ पौधा ।
   ४ सूर्य । १ साँप । ६ सात की संख्या ।— ग्राटनः,
  ( ६० ) बंदर ।—श्रधिपः,—श्रधिराजः, —
  इन्द्रः, ( पु॰ ) १ हिमालय । २ सुमेरु पर्वत ।
  थरिः, (पु॰) इन्ः।—उच्छायः, (पु॰)
   पर्वत की उचाई।—श्रोकस्. ( ५० ) १ पत्नी।
   २ काक। ३ सिंह। ४ शरभ।—ज, (वि०)
   पर्वतोसक ।—जः, ( पु॰ ) हाथी ।—जा,—
   नन्दिनी (स्त्री॰) पार्वती ।-पतिः, (पु॰)
   1 हिसालय पर्वत । २ चन्द्रमा ।—भिट्न, ( ए० )
   ९ इल्हाड़ी । २ इन्द्र ।—मूर्थेन्, ( पु० ) एवंत-
  शिखर।—रन्धकरः, ( पु॰ ) कार्तिकेय।
गरं ( न॰ ) कसवा । शहर । - अधिकृतः, -
                                                 [ नाटयति—नाटयते] १ श्रिभनय करना । भाव
  श्रविपः,-श्रध्यत्तः, (५०) १ पुलिस का
                                                 प्रदर्शित करना । २ अनुकरण करना । नकल
  मुख्य श्रिषकारी । ज़िला मैजिस्ट्रेट । २ किसी कसवे
                                                 करना। १ गिरना। टपकना। २ चमकना। ३
  का शासक ।—उदान्तः, ( पु॰ ) नगर के समीप
  की श्रावादी :- अोकस् ( पु॰ ) नागरिक ।
                                                 घायल करना।
  नगरनिवासी ।-काफः, ( पु॰ ) शहरुत्रा
                                            नटः ( पु॰ ) १ नर्चया । अभिनयपात्र । ३ निम्न
  कीया। तिरस्कार का शब्द।—धातः, (पु०)
                                                 श्रेणी के चत्रिय का पुत्र । ४ श्रशोक बूच ।
  हाथी।-जनः, (पु०) १ गाँव के लोग । २
                                                 ४ एक प्रकार का नरकुल ।—श्रान्तिका, ( खी॰ )
  नागरिक ।—प्रदक्तिगा, ( स्त्री॰ ) जबूस में मूर्ति
                                                शर्म । लज्जा । — ईश्वरः, (पु०) शिव । — खर्या,
  के। नगर के चारों श्रोर ले जाना ।—प्रान्तः, (पु॰)
                                                (पु०) नाटक के पात्र हारा किया हुआ अभिनय।—
 उपपुर । बाहिरी भाग ।—सार्गः, ( पु॰ )
                                                भूषर्गाः,--भग्डनः, ( ५० ) हरताल ।--रङ्गः,
 सुख्यमार्ग ।---रज्ञा, (पु०) किसी प्राम या नगर
                                                ( पु॰ ) श्रमिनवशाला।-वरः, ( पु॰ ) सूत्र-
 की व्यवस्था या शासन।—स्थः, ( पु॰ ) ग्राम-
                                                धार।—संज्ञकम्, ( न० ) हरताल ।—संज्ञकः,
 वासी । नगरनिवासी ।
                                                ( पु० ) नाटक का पात्र । नचैया ।
```

नद्भः (पु॰) १ नंगा भिन्नुक । नागा । २ चपण्क । बोंद्ध भिन्नक। ३ दम्भी । पाखरडी । ४ सेना के साथ रहने वाला कवि । भ्रमण करने वाला कवि । नक्षा ( खी॰ ) ९ नंगी खी । बेहया खी । २ वारह वर्ष या दशवर्ष से कम उम्र की वालिका, जिसका रजोधर्म न हुआ हो। नग्नक (वि०) [स्त्री०—नग्निका ] नंगा। दिगँवर। नग्नका रे १ नंगीया निर्लंज्ज स्त्री । २ रजोधर्म निमिक्ता ) होने के पूर्व की श्रवस्था वाली लड़की। नम्नंकरसाम् ( न० ) नंगा करना । नग्नंभविष्णुः ) नग्नंभावुकः ) (वि०) नग्न होने वाला। नंगः } नङ्गः } ( पु॰ ) प्रेमी । श्राशिक । निवकेतस् ( ५० ) अग्नि । निचर (वि॰) अचिर। नञ ( ऋष्य० ) न । नहीं । नट (धा० पर०) [नटित ] १ नाचना । २ अभि-नय करना। ३ बायल करना । (निजन्त)

नटक नन्द्कः

नटनम् (न०) १ नृत्य । नाच । २ नाटकीय द्यमि-नय । हावभाव प्रदर्शन । नटी (स्त्री०) १ नट की स्त्री । २ नाचने

वाली स्त्री: ३ श्रभिनय करने वाली स्त्री। ४ श्रभिनय करने वाले नट की स्त्री: ४ वेश्या।—

न्नाभनय करन वाल नट का स्त्राः १ वश्या।— स्रुतः, ( पु॰ ) नर्तकी का पुत्र। नट्या (स्त्री॰) श्रमिनय करने वाले नटों का समुदाय।

नद्या (स्त्रा॰) श्राभनय करन वाल नटा का समुदाय।
नडं ) (पु॰) १ एक जाति का सरपत ।—श्रगारं,
नडः ) —श्रागारं, (न॰) नरकुल की मौंपड़ी।
प्राथः (वि॰) सरपत के बाहुल्य से सम्पन्न।
—वनं, (स्त्री॰) सरपत का वन।—संहतिः,

(स्त्री॰) सरपत का समूह। नडश (वि॰) [स्त्री॰—नडशी] सरपतों से डका

नडश (वि॰) [स्त्री॰—नडशी] सरपतों से डका हुआ। नडिनी (स्त्री॰) वह नदी जिसमें सरपत अधिक हों।

नडिल (वि॰) ) [स्त्री॰—नडिती, नड्वती] नड्वत (वि॰) ) सरपतों की विषुलता। सरपतों से ढका हुआ। सरपतों का। नड्या (स्त्री॰) सरपतों का मूढा।

नड्बल (वि॰) सरपतों की श्रधिकता। नत (व॰ कृ॰) १ सुका हुआ। प्रणाम करता हुआ। विनीत । २ वृङ्ग हुआ। उदास । ३ टेड़ा ।—

श्राशः, ( पु० ) वह वृत्त जिसका केन्द्र भूकेन्द्र पर हो श्रीर जो विषुवन् रेखा पर लंब हो । इस वृत्त का उपयोग ग्रहों की स्थिति निश्चित करते समय होता हैं।—श्रङ्का, (वि०) १ वदन सुकाये हुए।

२ प्रशास करने वाला !--श्रङ्गी, ( स्त्री० )

श्रीरत (स्त्री॰)—नास्तिक, (वि॰) चपटी नाक का।—भ्रूः, टेढी भौं वाली स्त्री। नतं (न॰) मध्यान्हरेखा से किसी भी ग्रह का फासला।

नितः (स्त्री॰) १ सुकाव । शस्ताम । २ देहापन । धुमाव । प्रसाम करने के तिये शरीर सुकाना । नद (धा॰ पर॰) [नद्दति, नदित] १ शब्द करना ।

गर्जना । प्रतिध्वनि करना । २ बोजना । चिल्लाना । दहाइना । थरथराना । नदः ( पु० ) ३ बढ़ी नदी । २ जलप्रवाह । नाला ।

३ समुद्र। --राजः, (पु०) समुद्र। नद्शुः (पु०) १ शोर। गर्जना। २ वैस का दहाइना। नदी (स्त्री०) नदी ।—ईनः, —ईगः. —कान्तः.

प्रकार का नरकुल ।—ज, (वि॰) जलोखन्न । —जः, (पु॰) भीष्म ।—जं, (न॰) कसल । —तरस्थानं, (न॰) उत्तरने का स्थान । बाट ।

( पु॰ ) समुद्र ।—कुलिनियः, ( पु॰ ) एक

—दोहः, (पु॰) भाड़ा । उतराई । किराया । —धरः, (पु॰) शिव ।—पतिः, (पु॰) १ समुद्र । २ वरुण ।—पूरः, (पु॰) उमड़ी हुई

नदी।—भवं, (न०) नदी-सवण ।—मातृक, (न०) नदी के जल या नहर के जल से सींचा जाने वाला देश।—रयः, (पु०) नदी की धार।—चंकः, (पु०) नदी का मोड़।—ज्याः,

ग्रोर से लपेटा हुन्ना। पहनाया हुन्ना। २ दका

— हन:, (पु॰) १ नदीजब में स्नान । २ नदी के खतरनाक स्थानों की जानने वाला । ३ श्रनुभवी। चतुर।— सर्जः, (पु॰) श्रर्जुन वृत्त । नद्ध (व॰ १००) १ बंधा हुआ । श्रदका हुआ । चारों

हुन्या। जदा हुन्ना। गुथा हुन्ना। जुदा हुन्ना। मिलाहुन्ना। नद्मम् (न०) बंधन। पट्टी। गाँठ।

नदभी (खी०) चमडे का तस्मा।

ननंदू, ननन्दू } (स्त्री॰) पति की बहिन । नन्द । ननांदू, ननान्दू } ननांदूपतिः, ननान्दूपतिः ) (पु॰) पति की बहिन ननांदुपतिः, ननान्दुःपतिः ) का पति । नन्दोई । नन्द्र (अञ्य॰) एक अञ्चय जिसका न्यवहार केई बात

पृंछने, सन्देह प्रकट करने या वाक्य के आरम्भ में

किया जाता है।

नंद् } (धा० पर०) [नन्द्ति, नन्द्ति] प्रसन्न होना।
नन्द् } (पु०) १ प्रसन्नता। हर्ष। स्राह्माद। २
नन्दः } ( स्यारहहंच लंबी ) बीगा विशेष। ३ मेंहक।

४ विष्णु । १ यशोदा के पति का नाम ।— श्राहप्रहः,— नन्दनः, (पु०)श्रीकृष्णः।—पालः, (पु०) वरुणः।

नन्द्क ∫ प्रसन्न करने वाला। नंद्कः ) ( पु० ) १ मेंढक। २ ऋष्ण की तलवार का नन्द्कः ∫ नाम। ३ कोई भी तलवार। ४ प्रसन्नता।

नंदक । (वि०) ९ प्रसन्न करने वाला । २ कुटुम्ब की

नद्किन् नन्द्किन्

नद्किन् } ( ३० ) विष्णु । नन्द्किन् नंद्धुः ) (पु॰ ) प्रसन्नता । भानन्द । खुरारे । नन्द्धुः ) नंदन । (वि॰) प्रसन्नताकारक ।—जं, ( न॰ ) पीले नन्द्रस ) चन्द्रम की लक्डी । हरिचन्द्रन । र्नद्नः ∤ (पु॰) १ पुत्र । २ मेंडक । ३ विष्णु । शिव । सन्द्यः 🖟 ः (न०) १ इन्द्रं के उद्यान का नाम । २ संह

नन्दस् । अस्त्र होना । ३ हर्ष । नदंतः, सद्द्यः } ( दु० ) पुत्र । नंद्यतः, नन्द्यस्तः, }

नंदा ) (र्स्वा०) १ प्रसन्तता। हर्ष । २ घनदौलतः 🗀 नन्दा ) सम्पनि । छोटा मिही का घड़ा । ३ नन्द । ४ शुक्त पच की ये तिथियां ग्रुस मानी गयी हैं।

प्रतिपदा, छुड श्रीर ११शी तिथियां । नंहिः ) ( पु० स्त्री० ) प्रसन्नता । हर्ष ।—ईशः, -निन्दः ) ईप्रवरः, (पु॰) । शिव । र शिव जी के प्रधान

गण का नाम !- प्राप्तः, ( पु॰ ) उस जाम का नाम जहाँ श्रीराम के वनीवासकाल में भरत जी रहे थे।--धोपः, ( पु० ) प्रर्जुन के स्थ का नाम। वर्धनः, ( ३० ) शिव का नाम । मित्र । चान्द पत्त का अवसान । अमावास्या ।

नंदिकः । (पु॰) १हर्प। २ बितया। छोटा घड़ा। निहिंदः ∫ ३ शिव का एक गण ।— ईंगः - ईंग्बरः, (पु॰) ३ शिव जी के एक प्रधान गरा का नास । २

शिव का नाम ।

नंदिन् ) (वि०) १ श्रान्दित । श्राह्मादित । २ प्रस-निन्दिन् ) बताकारक। ( पु॰ ) १ पुत्र। २ नाटक में श्राशीर्वादात्मक वचन कहने वाला। ३ शिव के हारपाल का नाम। शिव के वाहन का नाम।

मंदिनी ) (स्त्री०) ३ लड़की। २ नन्द। ननद। निन्दिनी ) पति की बहिन। ३ सुरभी गौ की लड़की। कामधेनु । ४ श्री गङ्गा जी । ४ श्यामा तुलसी ।

नपान् (पु०) नाती पौत्र। यह वैदिक प्रयोग है थया 'तन्नपान् ।"

नर्पसः } ( ५० ) हिजड़ा । ज़नाना । नप्रसद्धं (न०) ) १ न स्त्री और न प्रसुव ।

न्पंसकः (पु॰)∫ हिल्लहा।२ भीरु। डरपोंक।

—( न॰ ) नपुंसकत्राची शब्द। नपुंसकलिङ्ग।

नप्तृ ( ५० ) नाती । पौत्र । नभः ( पु॰ ) श्रावण मास ।

( ४१४ )

नभम् ( न० ) १ ग्राकाश । वायुमग्रहल । २ मेघ । ३ के|हरा | बाब्प | ४ जला ४ वय । उम्र ।

(पु०) १ जलवृष्टि । २ वर्षाऋतु । ३ नासिका । ४ गन्ध । ५ श्रावणमास ।— ग्रम्बुपः, ( ५० ) चातक पची।—कान्तिन्, ( १० ) सिंह ।—

—गञः, ( पु॰ ) बाद्त ।—चत्तुस्∙ ( पु॰ ) सूर्य। – द्यासराः ( यु० ) १ चन्द्रमा । २

बाद् ।—चर, ( वि० ) श्राकाशगामी । - चरः, (पु०) १ देवता। किञ्चर आदि। २ पत्ती।— बुहः, ( पु॰ ) सेव ।—हृद्धि, (वि॰ ) १ श्रंघा । आकाश की श्रोर देखने वाला ।

द्वीपः,-धूमः, ( पु॰ ) मेघ । वादता । --नदी, (स्त्री॰) श्रीगङ्गा ।-- श्रामाः, (पु॰) वायु । पवन ।—मिणिः, ( पु॰ ) सूर्य ।

—मगुडलं, ( न॰ ) श्राकाश । वायुमगडल । रजस् ( पु॰ ) श्रन्धकार । - रेग्राः, (स्त्री॰ ) केहरा । तुभर ।—लयः, (५०) भ्रम !—जिह, (वि०) त्राकाश चाटने वाला। महोच । बहुत कॅंचा !—सह्ः ( पु॰ ) देवता :—सरित्,

( स्त्री॰ ) याकाशगङ्गा ।—स्थली (स्त्री॰ ) प्राकाश ।—स्टुश, ( वि॰ ) चाकाश के। छूने वासा ।

नभसः ( पु॰ ) १ याकाश । २ वर्षाऋगु । ३ समुर् । नभसंगमः 🧎 (पु॰) पचीः नमसङ्गयः ∫

पवन । वायु ।

नगस्यः ( ५० ) भाइपद् मास् । नभस्वन (वि०) वाप्पीय। कुहरा का । (पु०)

नभाकः ( ५० ) १ अन्धकार । २ राहु उपप्रह । नभ्राञ्च (पु०) काली घटा या काला बादल।

नम् ( घा० पर० ) [नमिति-नधतेः ननः, ( निजन्त ) नमयति--नमयते ] नवना । प्रणाम करना । कुकना । निम्न गमन करना । कुक कर टेढ़ा होना ।

नसत ( वि॰ ) सुका हुन्ना। देहामेहा । मस्तः (पु०) १ प्रभिनय-कर्त्ता-नट। २ थूम । ३ स्वासी । प्रभु । ४ मेघ । बादल ।

नमन ( न० ) १ कुकना २ प्रणास । नमस्कार ननस् ( अन्यया० ) प्रणाम । सत्ताय।-- कारः, ( पु॰ ) प्रणाम ।—क्ट्रांतिः ( स्त्री॰ )—इर-ग्राम्, (न०) नमस्कार करना। --कृत (वि०) प्रणाम किया हुआ। पूज्य । मान्य । — गुरुः (पु॰) दीचा गुरु।—बार्क, (श्रव्यया॰) नमस् शब्द कहने वाला। नसस (वि॰) अनुकृत । सहरवान । नभस्तित ) (वि॰) प्रवास्य । सम्मातनीय । पूज्य । नमस्यति ( कि॰ ) पूजा करना । प्रणाम करना । नप्रस्य ( वि॰ ) १ प्रणाम करने याग्य । २ सम्माननीय। नमस्या (स्त्री०) पूजन । सम्मान । प्रणाम । नमुचिः ( पु॰ ) ३ एक दैस्य का नाम जिसका इन्द्र ने वध किया था। २ कामदेव का नाम। नमेरः ( पु० ) रुद्राच या सुरपञ्चग वृत्त । नम्न (वि०) १ नतः। सुका हुआ। २ विनयावनतः। ३ टेड़ा। ४ पुजा करने वाला। १ भक्त । नय् (धा॰ श्रात्म॰) [नयते] १ जाना। रचा करना । नयः ( पु॰ ) १ पथप्रदर्शक । रहनुमा । न्यवहार। वर्ताव ।३ दूरदर्शिता विवेक । ४ नीति । राजनैतिक प्रतिभा । मुल्कीशासन । राज्य की नीति । ४ न्याय । नीतिविद्या । समानता । श्राजंव । सत्य-शीलता। ६ व्यवस्था। कल्पना। ७ सारकथा। मूजवाक्य । तत्वकथा : सिद्धान्त । = विधि । तौर तरीका । मार्ग । ६ मत । राय । ३० दार्शनिक सिद्धान्त ।—कोविट्,—ज्ञ, (वि०) नीति कुशल। — बद्धसु, (५०) राजनैतिक दूरदर्शिता।— नेतृ, (पु॰) राजनैतिक नेता।—विदु, (पु॰) — विशारदः, (पु०) राजनैतिक नेता । – शास्त्रम्, (न०) १ राजनैतिक शास्त्र । २ नीति सम्बन्धी कोई शास्त्र।-शालिन्. (वि॰) ईमानदार। नयनम् (न०) १ लेजाना। रहनुमा करना । व्यवस्था

करना। २ जेलेना। पास लाना। खींचना।

३ शासन करना । हुकूमत करना । ४ प्राप्त करना ।

४ नेत्र। श्राँख।—श्रमिराम, (वि०) देखने

में मनोहर श्रिभराव ( ५० ) च ना उत्सवः, ( पु० ) १ दीपक । २ केंाई भी मनी-हर वस्तु :--उपान्तः, ( पु०) नेत्रों के कीये।--गोचर, (वि॰) दिसलाई पड़ने वाला । समन । —স্তুৰ্:, ( पु॰ ) एलक । - पथः, ( पु॰) दध्टि के भीतर —पुटं, (न०) आँख के गढ़े या गोलक। - सत्तिलं, ( न० ) श्राँसू । नरः (पु०) १ मनुष्य । २ युमान् । ३ शतरंज का प्यादा । ४ घूपघड़ी की कीख । १ परब्रह्म । ६ एक प्राचीन ऋषि का नाम । ७ ऋर्जुन का नाम । —ग्रधिपः, ( पु॰ )— ईशः, ( पु॰ )—ईश्वरः, ( पु॰ ) – देवः, ( पु॰ )—पतिः, ( पु॰ )— पातः. ( पु॰ ) राजा ।—श्रन्तकः, (पु॰) मृत्यु — ययसः, ( पु॰ ) विष्यु । — संशः, ( पु॰ ) दैत्य । राचस ।—इन्द्रः, ( पु० ) १ राजा । २ वैद्य । इकीस । चिकिस्सक । ३ विषवैद्य ।— उत्तमः, (पु०) विष्णु ।-ऋषभः, (पु०) राजा । नरपति। —कपालः, (पु॰) मनुष्य की खोपड़ी ।— की तकः, ( पु॰ ) गुरुहन्ता । दीचा गुरु की हत्या करने वाला। - केशरिन्, (पु०) नृसिंहावतार। —द्विष, ( पु॰ ) दैत्य । दानव ।—नारायणः, ( पु॰ ) कृष्ण का नाम । -पशुः, ( पु॰ ) मनु-ष्याकृति का जानवर।—पुङ्गचः, ( पु॰ ) पुरुष-श्रेष्ठ ।--मानिका, --मानिनी, --मालिनी, ( स्त्री ० ) मद्दीनी श्रीरत जिसके दादी हो ।--—भेधः, ( पु॰ ) यज्ञ विशेष जिसमें मनुष्य की बिंब दी जाय । — यंत्रम्, ( न० ) धृपघड़ी । — यानं, ( न॰ )-रथः, ( ५० )-वाहनम्,

(न०) पालकी। पीनसः तामभामः ठेला ।

रिकचा। कोई सवारी जिसे आदमी ढकेल कर या

उठा कर ले चलें। - जोकः, (पु०) १ वह लोक

जिसमें मनुष्य रहै। २ मानव जाति ।-वाहनः,

( पु॰ ) कुवेर ।—वोरः, (पु॰) बहादुर ग्रादमी ।

न्यात्रः,—शार्दृत्तः, ( ५० ) प्रसिद्ध ५६७ ।— शङ्गम्, ( न० ) मनुष्य के सींग । एक श्रसम्भव

करूपना ।--संसर्गः, ( पु॰ ) मनुष्य समुदाय ।

— सिंहः,—हरिः, ( पु॰ ) नृसिंहाबतार ।—

स्कन्धः, ( ५० ) मनुष्यों का समृह या दख ।

<del>४१</del>६

रूप से एक फिकाव।

की काली धुंडी। चूचुक।

नर्दितः ( पु॰ ) एक प्रकार के पाँसे या पाँसे का विशेष

नर्दितम् ( न० ) शब्द । वहाद । उकार । रंभाना ।

नर्मठः (पु०) १ विदूषक । भाँड । २ कामुक । लंपट ।

नर्मन् (न०) १ क्रीड़ा । मनोरञ्जन । मनवहलाव ।

ऐय्यास । ३ खेल । श्रामाद प्रमाद । मनोरक्षन ।

४ मैथुन । सम्भोग ! १ ठोड़ी । ६ चूर्चा के उत्पर

यामाद प्रमोद। २ हसी-मनाक । दिख्लगी । ३ ३ मसबरा। इसोड़ा।—कीलः, ( पु॰ ) पति।

नर्स 🤃 ( ५० ) १ ठिकरा । खप्पर । २ सूर्य ।

नरकं (न०) ) नरक। नोजरह। वह स्थान जहाँ नर कः ( पु॰ ) ) मरने के बाद जीवों का जीवित श्रवस्था में किये हुए पापों का दण्ड दिया जाता हैं। नरक २३ हैं। इनकी यातनाओं में तारतस्य <u>\*</u> नग्कः ( पु॰ ) एक असुर का नाम । यह आगज्यो-तिपपुर का अधिपति था । यह अदिति के कानों के कुराइल ले भागा था। अतः देवताओं के पार्थना करने पर श्रीकृष्ण ने अकेलो ही उसे सार गिराया था।--- अन्तकः,--अरिः,-जित् (५०) श्रीहृत्य ।--ग्रामयः, (५०) । मरने के बाद त्रीव का सूचम शरीर । २ भूत । प्रेताव्या ।---क्रुग्डम्, (न॰) नरक का एक गर्त जिलमें पापियों की नरकयातना दी जाती है।-स्था, ( स्वां० ) वैतरिखी नदी। नरंगं, नरङ्गम् (न०) ) पुरुष की जननेन्द्रिय। नरांगः नराङ्गः (५०) ) लिङ्ग। नरंधिः ) ( स्त्री॰ ) सांसारिक जीवन । सांसारिक नर्रान्धः 🕽 श्रेसित्व । नरी (स्त्री०) श्रीरत ! स्त्री ! नर्कुटकम् (न०) नाक। नतः ( ५० ) नृत्य। नाच। नर्नकः ( ५० ) १ नाचने वाला । नृत्यक । २ नाटक का अभिनय करने वाला एक पात्र । ३ साट । जगा। नकीव । ४ हाथी । ४ राजा । ६ मयूर । सेहर । नर्तकी (स्त्री०) १ नावने वाली। २ हथिनी । ३ मयूरनी ! नर्तनं ( न० ) हावभाव । नाव । नृत्य ।--गृहं, ( न॰ )—शाला, ( स्त्री॰ ) नाचघर ।— प्रियः, ( ५०) शिव जी। नतेनः ( ५० ) नाचने वाला । नर्तित (वि॰) नाचा हुआ। नचाया हुआ। नर्द ( घा॰ पर॰ ) [ नर्दति, नर्दित ] १ गर्जना । श्रावाज् करना । भीषग् शब्द करना । २ जाना । नर्द् (वि॰) १ डकारने वाला । रंभाने वाला । दहा-इने वाला। नर्दनं ( न॰ ) ९ डकारना । रंभाना । २ उच्चस्वर । प्रशंसा करना।

—गर्भ, (वि॰) हसोड़ा। पुरमज़ाक। हाज़िर जवाव । - गर्भः, ( ए० ) गुप्त प्रेमी । छिपा हुआ ग्राशिक। ग्रप्रकट चाहने वाला।—द्, (वि०) प्रसन्नकारक । त्राल्हादक ।—दः ( पु॰ ) मस-ख़रा।—दा, (स्त्री०) नदी विशेष जो विनध्य-गिनि से निकल कर खंभात की खाड़ी में गिरती है।—द्यृति, ( वि०) प्रसन्न । हर्षयुक्त ।—द्यृतिः (स्त्री॰) किसी हँसी की बात सुन प्रसन्न होना । —सिंविवः,—सुहृद्, ( ५० ) विदूषक । वह मनुष्य जो किसी राजा के पास उसे हँसाने के लिये रहे । नर्मरा (स्त्री०) १ पहाड़ी घाटी। २ धौंकनी । ३ वृद्धा स्त्री जिसका रजाधर्म न होता हा । ४ सरक वृत्त् । नलं (न०) कमल । नलः ( पु॰ ) १ एक प्रकार का नरकुल । २ दमयन्ती के पति राजानता। ३ श्रीरासजीकी सेनाका एक प्रसिद्ध वानरयूथपति, जिसने ससुद्र पर पुल बाँधने के कास में मुख्य साहाय्य प्रदान किया था।—कीलः, (पु०) घुटना। टेंहुना।—कुवरः, ( पु॰ )--कृत्यरः, ( पु॰ ) कुवेर के एक पुत्र का नाम ! -द्म्, ( न० ) उशीर । खस ।--पहिका, (स्त्री॰) चटाई।—मीनः, ( पु॰ ) भींगा मछुली । नलकं ( न० ) शरीर की कें।ई भी लंबी हड्डी । गोला-कार वह हड्डी जिसके भीतर मज्जा है।। नली के

आकार की हड्डी : २ कालदेवल के भतीजे का नाम, जिसे बुद्ध ने उपदेश दिया था । नलिकिनी (स्त्री०) १ जंघा : जांघ : २ टांग । निलिनं (न०) १ कमल का फूल ! २ जल । ३ नील का पौथा : 'निलिनेशयः' विष्णु की उपाधि है । निलिनः (पु०) सारस । निलिनो (स्त्री०) १ कमलिनी । कमल ! २ कमल का

निलिनी (खी०) १ कमिलनी । कमल । २ कमल का देर । ३ वह स्थान या तालाव जहाँ कमल बहुता-यत से उत्पन्न होते हैं। —खराडम्, धराडम्,

(न॰) कमलों का ढेर।—रुहः, (न॰) ब्रह्मा की उपाधि।—रुहं, (न॰) कमलनाल। कमल के नाल के भीतर के सृत। [हाथ का होता हैं। नह्सः (पु॰) भूमि नापने का एक नाप जो ४००

नव (वि॰) १ नया। ताज़ा। टटका। हाल का। २ आधुनिक।—ग्रम्बं (न०) ताज़ा अनाज। —ग्रम्बुः, (पु०) ताज़ा पानी।—ग्रहः, (पु०)

पत्त का प्रथम दिवस ।—इतर, (वि॰) पुराना।
—उद्धतं, (व॰) टटका मक्खन। - उद्धा,—
पागिग्रहणा, (स्री॰) हाल की न्याही दुलहिन।
—कारिका,—कालिका, फलिका, (स्त्री॰) १

हाल की ज्याही औरत । २ श्वी जो थोड़े ही दिनों पूर्व प्रथम वार रजस्वला हुई हो ।—ह्यात्रः, (पु॰) हाल में दाखिल हुआ विद्यार्थी ।—नी, (खी॰) —नीतं, (न॰) ताज़ा मक्खन।—नीतकं.

(न०) १ घी। २ टटका मक्खन।—पाटकः, (पु०) नया शिषक।—मल्लिका,—मालिका, (श्ली०) चमेली का एक भेद।—यज्ञः, (पु०)

नये अन्न या फल से अग्नि में आहुति देने की किया विशेष! —योवनं, (न॰) ताज़ी जवानी या युवावस्था।—रजस्, (स्त्री॰) लड़की जिसको

हाल ही में रजोदर्शन हुआ हो।—वधूः,— वरिका, (स्त्री०) हाल की व्याही लड्की। —वस्त्रभम्, (न०) एक प्रकार का चन्दन।

—वस्त्रं, (न०) केरा या नया कपड़ा।— शशिभृत्, (पु०) शिव जो का नाम।— —सृतिः,—सृतिका, (स्त्री०) श्रदुधार गौ। २ जन्ना स्त्री। नवं ( न० श्रव्यया० ) टटका । हालका । बहुत देर का नहीं । नवः ( पु० ) काक । कौछा ।

नवकं (न०) नौका जोड़। नवत (वि०) [स्त्री०—नवती] नब्बेयाँ।

नवतः ( पु॰ ) हाथी की मूल जिस पर चित्रकारी हो ' २ ऊनी वस्त्र । कंबल ! २ मूल । उचार । पर्दा । नवितः ( स्त्री॰ ) नव्वे ।

नवितका (स्त्री॰) १ नन्वे । २ चित्रकार की कृची । नवन् (वि॰) नो । १ ।—श्रशोतिः, (स्त्री॰) नः

मङ्गल ग्रह ।—कृत्वसः, ( श्रव्यया॰ ) नोगुना ।— —ग्रह्यः, ( पु॰ ) बहुवचन, नवग्रह ।—

नवासी।-अर्चिस्, (५०)-दीधितिः, (५०)

चत्यारिंशः, (वि॰) ४६ वा उनचासवाँ।— चत्वारिंशत् (स्त्री॰) ४६ । उनचास ।— चिद्रं,—द्वारं, (न॰) शरीर जिसमें ६ हेद हैं।

— त्रिंश, (वि॰) ३६ वाँ।—द्श, (वि॰) १६ वाँ। उनीसवाँ।—नवितः, (स्त्री॰) ६६। निन्यानवे।—निधः, (पु॰ बहु॰) कुबेर की नौ निधियाँ यथा—

मदापग्रञ्ज पद्मञ्ज मङ्को मङ्कर कच्छपौ। सुकुन्दकुन्द नीलाञ्च फर्वञ्च निभयो मन।। पञ्जाश, (वि०) १६ उनसठवां।—पञ्चाशत्,

(स्त्री॰) ४६ । उनसठ । —रत्नं, (न॰) नौ बहुमूल्य

रत । २ विक्रमादित्य की सभा के नौ कविरत्न—

" धन्वतिरिचयक्षताघर सिंद्यङ्क—

वेतालभट्ट घटकर्परकाचिदाधाः।

ख्यातिः बराइसिट्रि गृपतेः सभःयाम् रक्षानि वैवरुचिर्वविक्रमस्य ॥

--एसाः. (पु० वहु०) कान्य के नवरस यथा--

१ श्रङ्गार, २ करुणा, ३ हास्य, ४ रौद्र, ४ वीर, ६

वीभरत । ८ अञ्चत और । ६ शान्त ।—
 रात्रं, (न०) नौ दिन । चैत्र शुक्ला प्रतिपद
 से नवमी तक और आश्विन शुक्ला प्रतिपदा से

ह मी तक के नौ दिन, जिनमें खोग धर्मानुष्ठान किया करते हैं।—विंश, (वि॰) २१वाँ। उनतीसवाँ।—विंशतिः, (खी॰) २१। उनतीस

— विध,(पु०) नौ गुनाया नौ प्रकार का। — शतं,(न०) १ १०६। एक सौ नौ।२ नौ

सं श की ।

पणि (का०) ६६। उनहत्तर सप्ति (स्त्री०) ७६ उत्सा

नवधा (अव्यया०) नी प्रकार स । नीगुना ।

नवम (वि॰) [स्त्री॰-नवसी] नवाँ। श्वाँ। नक्शः ( श्रस्यया० ) नीसे ।

नचीन ) (वि०) १ नया। ताजा। टटका। हाल **न**व्य ) का। र प्राधुनिक।

नरा ( धा॰ परस्मै॰ ) [ नश्यति, नष्टः, ] १ स्त्रोजना २ वष्ट हो जाना ! नाश हो जाना । भाग जाना । उइ जाना। ४ असफल हो जाना। नाकामयाव हो जाना।

नम् (स्त्री०) नशः (पु०) - नाशः । विनाशः सत्वानाशः । नशनं ( न० )

नश्वर (वि॰) [स्त्री॰-नश्वरी] १ नाशवान्। जो नाश हो जाय। जो ज्यों का स्यों न रहे। २ नाशक। उपद्वकारी।

नष्ट ( २० इ० ) १ खोया हुआ। २ जी अटस्य हो। जो दिखाई न दे। ३ जिसका नाश हा गया हो। जो बरबाद हा गया हो। ४ सता मरा हुआ। १ खराव किया हुआ। १ वज्रित। सुकः। —अर्थ, (वि॰) गरीव बनाया हुआ।— आतंकम्, ( भ्रन्य॰ ) विना भन या शङ्का। -- आर्थसत्त्रं, (न०) लूटका माल। लूट। —ग्राशङ्क, (वि॰) निहर। निर्मय।—इन्दुकला, (स्त्री० ) प्रिंगमा ।— इन्द्रिय, (वि० ) इन्द्रिय-रहित ।—चेतन,—चेछ,—संज्ञ, ( पु॰ ) बेहोश मुर्जित ।-चेप्रता, (स्त्री॰) सार्वदेशिक नाश। प्रस्य।— धन्मन्, (पु॰) वर्णसङ्गर। दोगला। नस् (स्त्री॰) नाक।—जुद्र, (न०) छोटी नाक वाला।।

नस्तस् ( शब्ययः ) नाक से ।

नसा (स्त्री०) नाक।

नस्तः ( पु॰ ) नाक।—ऊतः, ( पु॰ ) नाथ से धामा हुआ बैल ।

नस्तं ( न० ) सुवनी । हुवास ।

नस्ता (स्त्री॰) पशुर्थी के नाक का होद जिसमें नाथ बाँधी जाती है।—ऊतः, (पु॰) नथा हुआ वैल ।

नस्तित (वि॰) नाथा हुया नाक म छेद कर रस्सी डाला हुआ।

नस्य (वि॰) नासिका सम्बन्धी।

नस्यं ( न० ) १ नाक के भीतर के बाल । २ हुलास । सुधनी :

नस्या (स्त्री०) १ नाक। २ जानवर की नाक का वेद जिसमें रस्ती पिन्होई जाती है।

नह् ( बा॰ उमब॰ ) [ नहाति —नहाते, नद्ध ] १ वाँधना । लपेटना । २ पहिनना । धारख करना ।

नहि (अञ्यया०) नहीं। न। किसी प्रकार नहीं। बिरकुल नहीं।

नहुषः (पु॰) चन्द्रवंशी पुरूरवा राजा का पौत्र और राजा ययाति का विता।

ना (अन्यया) नहीं। न।

नाकः (पु०) १ स्वर्ग। २ आकाशमण्डलः ।—चरः, ( ५० ) देवता । २ किन्नर ।--नाथः,--नायकः, ( ५० ) इन्द्र ।—वनिता, (स्त्री०) अप्सरा। —सदु. ( ५० ) देवता ।

नाकिन् ( पु॰ ) देवता।

नाकुः ( ए० ) । दीमक की मिही का दृह । वल्मीक।

नालञ, (वि॰) [स्त्री०-नालञी] नकत्र युक्त। ना सर्त्र (त०) ६० घड़ी के निन से ३० दिवस का मास । नाचत्र मास । जितने दिनों में चन्द्रमा २७ नचत्रों पर ३ वार घूम जाता है उसे नाचत्र मास कहते हैं।

नात्तत्रकः ( ५० ) नाचत्र मास । देखो नाचत्रं ।

नागः ( ५० ) १ सर्पं । २ सर्पं जाति विशेष जिनका जपरी शरीर मनुष्याकृति का श्रीर नीचे का ध**द** सर्पं शरीराकृति का होता है। ३ हाथी। ४ जख जीव विशेष । शार्कः। ४ निष्दुर या संगदिक आदमी । ६ कोई भी प्रसिद्ध पुरुष (''यथा पुरुषनाग")। ७ बाद्वा । ८ खूँटी । १ नासकेसर । नागरमौथा । १० शरीरस्य पाँच वायुष्टों में से नाग वायु वह है, जिसके द्वारा डकारें आती है। ११ म्यारह की संख्या। — ग्रंगता, (स्ती०) १ हथिनी। २ हाथी की सूँड।--ग्रञ्जना, (को०) इथिनी।--ग्राधिपः,

(पु०) शेष जी ।—ग्रन्तकः, (पु०)— श्रातिः,—ग्रिः, (पु०) १ गरुः । २ मोर । १ सिंह ।—ग्रिशनः, (पु०) १ मधूर । २ गरुः ।— श्राननः, (पु०) गरोश जी ।—ग्राहः, (पु०) हस्तिनापुर ।—इन्द्रः, (पु०) १ उत्कृष्ट हाथी । २ ऐरावत । ३ शेष जी ।—ईशः, (पु०) १ शेष जी । २ परिभाषेन्दुशेषर के रचयिता का नाम (नागेश भट्ट) ३ पातअलि का नाम ।—उदरं, (न०) लोहे का तवा या बकतर जिसे श्रस्त्रों के श्राघात से बचने के लिये जाती पर बाँधा करते थे २ गर्भापद्रव भेद ।—केसरः, (पु०) सदाबहार का पेड ।—गर्भम्, (न०) सिन्दूर ।—चूड़ः, (पु०) शिव जी ।—जं, (न०) १ सिन्दूर । २ वंग ।—जिह्निका, (स्त्री०) मेनसिला ।— जीवनं (न०) वंग । फूका हुशा वंग ।—दंन्तः,

—दन्तकः, (पु॰) १ हाथीदाँत। २ खूंटी जिस पर कपड़े त्रादि टॉगे जाते हैं।—तन्ती, (स्त्री॰) १ सूर्यमुखीफूल विशेष। २ रंडी। वेश्या।—नस्त्रं, (न॰)—नायकं, (न॰) त्रश्लेषा नस्त्रः।— कः, (पु॰) सर्पों का राजा।—नासा, (स्त्री॰) हाथी की स्र्इं।—निर्यूहः, (पु॰) खुंटी या वैकट।—पञ्चमी, (स्त्री॰) श्रावण

— पदः, (पु॰) रितबंध । मैथुन करने का ध्रासन विशेष।— पाशः, (पु॰) १ ऐन्द्रजालिक फंदा, जो युद्धकाल में शत्रु को फसाने के लिये न्यवहृत किया जाता था। २ वरुण के फंदे का नाम। - पु॰पः (पु॰) १ चम्पा का पेड़ । २ पुजाग वृत्त ।— वन्धकः,

शुक्का १ को नाग सम्बन्धी एक उत्सव विशेष।

भीम की उपावि ।—भूषगाः, ( पु॰ ) शिव जी का नाम ।—मग्डितिकः, ( पु॰ ) १ सपेरा । २ सॉप पातिने वाता ।—महत्तः, ( पु॰ ) ऐरावत हाथी ।—यष्टिः, ( स्त्री॰ )—यष्टिका, ( स्त्री॰ )

(पु०) बट या वरगद का पेड़।--बलः, (पु०)

l—बन्धः,

( पु॰ ) हाथी पकड़ने बाला

९ नये खुदे ताल का पानी नापने का बाँस विशेष। २ धरती में छेद करने का वर्मा।—रक्तं (न०)— रेग्धः,(प्र०) सिन्द्र।—रंगः- (प्र०) नारंगी।— राजः, (पु॰) शेष जी ।— लता,— बरुजरी— बरुजी, (स्त्री॰) पान की जता । पान ।— लोकः, (पु॰) नागों के रहने का लोक। पाताः लोक।—वारिकः, (पु॰) । राजा की सवार्र का हाथी। २ महावत । ३ मयूर । मोर । गरुड़। १ हाथियों के युथ का युथपति। ६ किसी

सभा का प्रधान पुरुष :- सम्भवम्, - सम्भूतं

( न० ) सिन्दूर । सिद्ध्यं ( न० ) हस्तिनापुर।
नागर (वि०) [स्त्री०—नागरी ] १ नगर में उत्पन्न हुआ । शहरुआ । २ नगर सम्बन्धी । ३ नगर में बोली जाने वाली । १ शिष्ट । ४ चतुर। चालाक । ६ तुरा । वह पुरुष जिसमें नगर की तुराइयाँ आगयी हों।

व्याख्यान । ४ नारंगी । ४ थकावट । परिश्रम । ६ किसी बात की जानकारी से इंकार । नागरक ) (वि०) १ नगर में उत्पन्न । शहरुआ । नागरिक ) २ शिष्ट । सभ्य । ३ चालाक । चतुर । विदम्ध । विदम्ध । नागरकः ) (पु०) १ नगर में रहने वाला । २ नागरिकः ) शिष्ट मनुष्य । ४ वह जिसमें नगर के

समस्त दोष आगये हें। ६ चोर। ७ कारीगर। म

नागरः ( पु॰ ) १ पौर । पुरवासी । २ देवर । ३

पुलिस का प्रधानाध्यक ।
नागरी (स्त्री०) १ वह वर्णमाला जिसमें संस्कृत
लिखी जाती है। २ कपट से भरी चालाक श्रीरत ।
३ स्नुही का पौधा । धूहर ।
नागवीटः ) १ लम्पट । व्यभिचारी । २ प्रेमी ।
नागरीटः ) श्राशिक । ३ जार ।

नाटः (पु०) १ नाच। श्रिभनय करने की क्रिया। २ करनाटक देश का नाम। नाटकं (न०) ड्रामा। इश्यकान्य। श्रिभनय ग्रन्थ। नाटकः (पु०) श्रिभनय करने वाला। नट।

नाटकीय ( वि॰ ) नाटक सम्बन्धी। नाटारः ( पु॰ ) नटी का पुत्र।

नागरुकः ( ५० ) नारंगी।

नागर्य (न०) चालाकी।

नाचिकेतः ( पु॰ ) श्राग।

साटिका (स्था॰) छोटा नाटक जिसमें चार यह हाते हैं किन्तु इनका कथा कल्पित हानी है। इसमें स्त्री पात्रा का ब्राधिक्य होता है।

माडितकं ( न॰ ) हान भाष।

नाटेंसः ( ५० ) ) नाटेरः ( ५० ) }

नाट्यं ( न० ) मृत्य गीत और बाद्य । नटों का काम ।

नाड्यः (पु०) नट । श्राभितश करने वाला पुरुषपात्र ।

—श्रास्तर्यः, (पु०) नावने की तालीम देने
वाला । नृत्य शिक्क ।—उक्तिः, (स्त्री०) विशेष
विशेष सम्बोधन सूचक शन्य जो विशेष विशेष
स्यक्तियों के लिथे नाटक श्रन्थों में स्थवहृत किये जाते
हैं ।- धर्मिका, (स्त्री०) —धर्मी, (स्त्री०)
नाटक सम्बन्धी नियम ।—प्रियः, (पु०) शिवजी ।

—शाल, (स्त्री०) १ नाचधर । २ नाटकघर ।

—शास्त्रं (न०) नृत्य, गीत श्रीर श्रिभनय
की विद्या।

नाडिः ) (स्त्री०) १ किसी कमल का पोला नाल । नाडी ) २ तृथा का पोला डंडुल । ३ नली । शरीर के मीतर की वे निजयाँ जिनमें होकर लोहू बहा करता है। विशेष कर वे निलयाँ जिनमें हृदय से शुद्ध रक्त बन कर अध्येक चर्चा सारे शरीर में जाया करता है। धमनी । ४ वंशी । घीगा। १ असन्दर । ६ कलाई पर की नाड़ी। ७ २४ मिनिट के बरा-बर का काल । म अर्थ मुहुर्त्त काल । ह ऐन्द्रजालिक कर्तव । —सरगाः, ( पु० ) पत्ती । —सीरं, (न०) एक बोटी नरकुल ।—जंघः, ( पु॰ ) काक ।— परीता, (स्री०) नाड़ी देखना ।-- मगडलं. (न०) वियुत्रदेखा।—मगाः, (पु०) फोड़ा। नासूर । भगन्द्र । मिनट का काल । नाडिका (खी०) १ नाड़ी। धमनी। २ घड़ी (२४ नार्डियमः नाडिन्थम १ (वि०) १ नजी के। फूँकने नाडींधम, नाडीन्धम र्वाला। श्नादियों के। हिलोने वाला। ३ स्वास के। जल्दी चलाने चाला। हँफाने वाला।

नार्डिधमः, नाडिन्धमः } (५०) सुनार । स्वर्शकार । नार्डिधमः, नडीन्धमः } (५०) सुनार । स्वर्शकार । नार्याकं (न०) सिका । कोई चीज़ जिस पर कोई रूपा लगा हो ।

नातिचर (वि॰) बहुत काल का नहीं बहुत खबा। नातिदूर (वि॰) बहुत दूर नहीं।

नातिवादः ( ५० ) कुवाच्यों के। बचाने वाला ।

नाथ् (धा० पर०) [नाधिति] १ माँगना। याचना करना। २ मालिक बनना। प्रभावान्वित करना। ३ कष्ट देना। ४ भाषीर्वाद देना।

नाथः (पु०) १ मालिक। स्वामी। प्रसु। रक्क। मार्गपदर्शक। नेता। २ पति। ३ नटखट बैल की नाक में डाला हुया रस्सा।—हरिः (पु०) पशु। हैवान।

नाधवत् (वि॰) १ सनाथ । जिसका कोई रचक या रचा करने वाला हो । ३ परतंत्र । दूसरे पर निर्भर । परवशवर्ती ।

नादः (पु०) १ शब्द १ ध्वनि । श्वावाज । २ गर्जन । चिरुळाहट । चीत्कार । ३ वर्यों का श्रव्यक्त मूजरूप । ४ सानुवासिक स्वर जो '" श्रद्धंचन्द्र से व्यक्त होता है ।

नादिन् (वि॰) शब्द करने वाला। नाद करने वाला शॅमने वाला। दहाइने वाला।

नादेय (वि:) [स्त्री०—नादेयी] जबोत्पन्न । नदी में होने वाला । नदी सम्बन्धी ।

मादेयं ( न० ) सैंधा निमक।

नाता (अध्यया०) १ भिन्न भिन्न स्थानों में । भिन्न भिन्न प्रकार से । विविध । (२) अनेक । बहुत ।— अत्यय, (वि०) १ अनेक प्रकार का ।—अर्थ, भिन्न भिन्न उद्देश्य और लच्च वाला । २ अनेकार से विचा हुआ ।—रस, (वि०) अनेक प्रकार से किया हुआ ।—रस, (वि०) भिन्न भिन्न अकार के स्वादों वाला ।—क्य, (वि०) अनेक रूपों वाला ।—वर्षो, (वि०) अनेक रंगों का ।—विधं, (वि०) विविध प्रकार का ।—विधं, (अध्यया०) अनेक प्रकार से ।

नानांद्रः नानान्द्रः } ( पु॰ ) ननद् का पुत्र ।

नांत } (वि॰) अन्तरहित। असीम।

नांतरीयकः ) (वि॰ ) जो पृथक न हो सके । घनिष्ठ नान्तरीयक ) सम्बन्ध रखने वाला । नात्रम् } (न०) प्रशसा । विरुदावली नान्त्रम् } (न०) प्रशसा । विरुदावली नान्त्रम् } नाद्विरः (पु०)) प्रशीर्वाद देने वाला । नाद्विनः नान्दिन् (पु०) } नाटक में नांदी का कथन ।

नांदी ) (खी०) १ प्रसन्नता। हुएँ। सन्तोष। २ नान्दी ) समृद्धि। ३ देवस्तुति। ४ नाटक के एवं आशीवांदात्मक स्तुति।—करः, (पु०) शब्द करने
वाला। नाव करने वाला।—निनादः, (पु०)
हुर्षनादः!—पटः, (पु०) कृप का दकना।—
मुख, (वि०) पितृ जिनके लिये नान्दीमुख
श्राद्ध किया जाता है।—मुख्याद्धं (न०)
आस्युद्यिक श्राद्ध। श्राद्ध जो किसी श्रम कार्य को
आरम्भ करने के एवं किया जाता है।—मुखः,
(पु०) कृप का दकना।—वादिन, (पु०) १
नाटक में मञ्जलावरण करने वाला। २ दोल
वजाने वाला।

नापितः ( ५० ) नाई । हज्जाम । नापित्यं ( न० ) नाई का घंघा।

नाभिः ( पु० की० ) १ नाह । नाफ । दुई। । २ चक-मध्य । पहिषे का मध्यभाग । ३ प्रधान । नेता । सुखिया । ७ समीप की नातेदारी । १ समाद । ६ समीपी नातेदार । ७ चन्निय । घर । (स्ती० ) सुरक । कस्तूरी ।—ग्राचर्तः, ( पु० ) दुई। का गढ़ा ।—जः,—जन्मन्, (पु०)—भूः, (पु० ) बह्या :—वार्डी, (स्ती०)—नार्सं, (न०) नारा ।

नामिल (वि॰) १ नामि सम्बन्धी। २ उमरी हुई नाभि वाला।

नामीलम् (न०) १ दुई। का गढ़ा। २ पीड़ा। कच्ट। ३ भक्तनाभि। ४ द्वियों के कटि के नीचे का भाग। उरुसन्धि।

नाभ्य (वि॰) नामि सम्बन्धी

नाभ्यः ( ५० ) शिव जी।

नामन् (न॰) । शन्द जिससे किसी वस्तु व्यक्ति या समूह का ज्ञान प्राप्त हो । किसी वस्तु या व्यक्ति का निर्देश करने वाला शब्द । संज्ञा । आख्या । अभिख्या । श्राह्म । २ — ध्रङ्क, (वि॰) नाम से चिन्हित । — श्रमुशासनम्, (न॰) — श्रमिधानं,

( न० ) १ घपना नाम बतलाना २ शब्दकीश । अपराधन, (पु०) चाम लेकर गाली देना। नाम निकालना यानी बदनासी करना :--आवली. (स्त्री०) नामों की तालिका।—कर्गां,—कर्मन, ( न० ) नामकरणसंस्कार ।—ग्रहः, ( ५० ) नाम लेकर सम्बोधन करना।-धारक,-धारिन, (वि०) नाम मात्र रखने वाला। नाम के लिये। सिर्फ नाम मात्र का। — धेयं, ( न० ) नाम। निर्देशः, ( पु॰ ) नाम खेकर बतलाना ।—मात्र (वि०) केवल नाम के लिये !—माला, (स्त्री०) - संग्रहः, (पु०) नामों की तालिका (-मद्रा, (बी॰) मोहर वाली भँगूठी।—वर्जित, (वि॰) १ नाम रहित । २ मूर्ज । मूढ़ । — वाचक, (वि०) नाम बतलाने वाला । वाचकम्, (न०) व्यक्ति या वस्तु का निज नाम। - शेष, (वि०) जिसका केवल नाम बच रहा हो । सृतक। सरा हुआ।

नामिः (स्त्री०) विष्यु ।

नामित (वि०) क्रकाया हुआ।

नास्य (वि०) लचीला । सुकाने येग्य ।

नासः (पु॰) १ नेता । सुश्लिया । २ नेतृस्व । ३ नीति । ४ साधन ।

नाय कः (पु०) १ नेता । चलाने वाला । २ प्रधान ।
प्रभु । ३ मुख्य या प्रसिद्ध पुरुष । ४ सेनानायक ।
चम्पति । ४ किसी कान्य का चरितनायक । ६
हार के बीच का रहा । ७ मुख्य दृष्टान्त ।—
ग्राधिपः, (पु०) राजा।

नायिका (ची॰) १ स्वामिनी। २ भाषां। ३ किसी काव्य की प्रधानपात्री।

नारः ( ५० ) जल ।—जीवनं, ( न० ) स्वर्णे । नारं ( न० ) जनसमूह । नरों का समुदाय ।

नारक (वि०) [स्त्री०-नारकी] । नरक सम्बन्धी।

नारकः ( पु॰ ) । नरक । दोज़ख । २ नरकवासी ।

नारकिक ) नारकिन् (वि०) नरक का। (पु०) नरकवासी। नारकीय

नारंगः ) (पु॰) १ नारंगी का पेड़ । २ लंपट। नारङ्गः ) ऐयास । ३ जीवधारी । ४ जुलही जुलहा । यमजभाषी ।

( ४२२ ) नार्या, नारङ्गम् नासा नारंगं. नारङ्गम् (न०) ) १ नारंगी का फल । हाथी का कान छेदने का औजार । १ नाली ' नारंगकं, नारङ्गकम् (न०) / २ गाजर । नहर। ६ कमल का फूल। नारदः ( पु० ) एक प्रसिद्ध देवर्षि । ब्रह्म के उस नालिकः (पु०) भैंसा। मानस पुत्रों में से यह एक हैं। नालिका (स्त्री०) १ कमलनातः । २ नली । ३ हाथी नारसिंह (वि०) नरसिंह सम्बन्धी। का कान छेटने का ग्रीज़ार। नारसिंहः ( पु॰ ) विष्णु की उपाधि। नालिकं (न०) १ कमल का फूल । २ बंसी । बाँसुरी । नाराचः (५०) १ लोहे का तीर। २ तीर। ३ नालिके र जलहम्ती । शिश्यमार । सुइस । नालिकेलि नारियल । नालिकेली (स्री०) सुनार का काँटा। नालकेरी नालीकः (पु०) १ तीर । २ एक प्रकार का छोटा नारात्रामः ( पु॰ ) १ विष्णु भगवान । इस शब्द की च्युस्पत्ति इस प्रकार मन्तु ने वतलायी है:— वाण जो नली में रख कर छोड़ा जाता है। ३ ''अपो करा इति भोका छापी वे वरशूनवः। कमल । ४ सूतदार कमलनाल । १ कमल के फूल ता चदम्यायमं पूर्व तिन नाराव छः स्कृतः ॥" का सूतदार इंदुल। २ एक ऋषि का नाम जो नर के साथी थे श्रौर नालिकिनी (स्त्री०) १ कमल के फूलों का समूह। २ जिनकी जंघा से उर्वशी की उत्पत्ति हुई थी। यथा क्सल का तालाव। ''अध्युवा नरससस्य सुनेः सुरस्की ।'' नाविकः (पु०) १ मल्लाह । २ जल में यात्रा करने नारायणी (स्री०) १ लक्सी देवी। २ दुर्गा देवी। वाले। ३ जहाज का यात्री। ( ५०) नारियल । नाधिन् ( ५० ) सल्लाह । नाव्य, (बि॰) १ नाव से जाने येग्य। २ पशंसाई। नारी (स्त्री॰) ३ स्त्री। श्रीरत।—तरङ्गकः. (पु॰) नाट्यं ( न॰ ) नवीनपन । नयापन । वेमी। त्राशिक। तंपट। व्याभिवारी।—दृषग्रां, नाशः ( पु॰ ) ९ अदृश्यता । ग्रसफलता । नाश । (न॰) खियों के पाप जिनका उल्लेख मनु ने बरबादी । हानि । २ दुर्भीन्य । बदकिस्मती । इस प्रकार किया है:--विपत्ति। ३ त्याग । ४ भाग जाना । पःनं दुर्जनसंनर्गः यत्या च चिरहोऽष्टमं। नाशक (वि॰) नाश करने वाला । बरबाद करने स्वप्नोऽन्यगृहवासम्ब नारीकां दूषकानि घट्॥ —प्रसङ्गः, ( पु॰) लंपवता । व्यभिचार ।—रत्नं नाशन (वि॰ ) [ छी॰—नाशनी ] नास करने (न०) उत्तम स्त्री। नार्यभः } ( पु॰ ) नारंगी का पेड़ । नार्यङ्गः } वाला । नाशनं (न०) १ नाश । बरबादी । २ स्थानान्तरकरण । नाल (वि०) नरकुल का बना हुआ। ३ मृत्यु ! नाशित्र ( वि॰ ) [ स्त्री॰—नाशिनी ] नासक । नास नातम् ( न॰ ) १ पोबा इंडुब । कमल का इंडुब । थे। स्य । नाश होने वाला। नाष्टिकः ( पु॰ ) किसी खोई हुई वस्तु का मालिक या रखने वाला। नासा (स्त्री०) १ नाक । २ सुँड । ३ चोखट का उपर का बाजू।--अग्रं, ( न० ) नाक की नोंक। —हिद्रं,—रन्धं,—विवरं, (न०) नकुना ।

नथुना। —दारु, (न०) चौखट का ऊपर का

बाजू। दुः (५०)—पुर्टं, (न०) नशुना ।

(पु०) नाड़ी। धमनी। ३ हरताल । ४ सूठ। दस्ता । बेंद्र । नालः ( ५० ) नहर । नाली । नालंबी ( ची० ) शिव की वीगा। नाला (स्त्री०) पोलाइंद्रल । विशेष कर कमल का । नात्तिः 🚶 (स्त्री०) १ धमनो। नाद्मी। २ कमल का नाली ∫ नाल । ३ घड़ी । २४ मिनट का काल ।

नाराचिका 🤾

नारिकेरः

नारिकेलः 🐧

नकुना।—संशः, (पु॰) नाक के उपर बीचो बीच बाली पतली हड्डी । नाक का पाँसा। — स्त्राचः, (पु॰) नाक का एक रोग जिसमें नाक से सफेद और पीला सवाद निकला करता है।

नासिकन्धय (वि॰) नाक में होकर पीना। नासिका (स्त्री॰) नाक।—मलः, (९०) रॅंहर। नासिक्य (वि॰) नासिका से उत्पन्न।

नासिक्यं (न०) नाक।

नासिक्यः ( पु॰ ) नासिक शब्द ।

नासीरं ( न॰) किसी शञ्च के सामने जाना या त्रामने सामने जड़ना।

नास्तीरः (पु०) १ (सेना का ) प्रगता भाग । २ सेनानायक के ग्रागे चलने वाला दल जो जयनाद करता जाता है।

नास्ति (अन्यया०) नहीं — वादः, (उ०) वह सिद्धान्त, जिसमें ईश्वर का होना नहीं माना जाता है।

नास्तिकः (वि॰) ) वेद श्रीर ईश्वर की न मानने नास्तिकः (पु॰) ) वाला। ईश्वर को जगत् का उपादान कारख न मानने वाला।

नास्तिक्यं ( न॰ ) नास्तिकता । ईश्वर परलोक ग्रादि में श्रविस्वास ।

नास्तिदः ( पु० ) श्रामका पेड़ । नास्यं ( न० ) वैस की नाथ ।

नाहः (पु०) १ बाँधने वाला । बंद करने वाला । २ फंदा । लासा । जाला । ३ कबज़ियत । बद्दकोष्टता ।

नाहुषः } ( पु॰ ) ययाति राजा की उपाधि । नाहुषिः

नि ( अव्यया० ) यह एक उपसर्ग है जो संज्ञावाचक श्रीर क्रियावाचक शब्द में लगाशी जाती है और निस्नश्रशों में प्रयुक्त होती है। १ नीचापन। नीचे की श्रोर की गति ; जैसे 'निपत्'। २ समूह। समुदाय ; जैसे "निकर"। "निकाय। " ३ श्राधिक्य ; यथा "निकाम।" ४ श्राज्ञा , श्रादेश ; यथा "निदेश"। १ सातत्य , श्थिरत्व ; यथा निविशन। ६ पटुता ; यथा निपुण । ७ रोक, बंधन ; यथा 'निवन्ध"। ६ सामीप्य ; यथा— "निकट" । १० तिरस्कार , हानि ; यथा 'निकृति'' । "निकाय ।" ११ दिखावट ; यथा निदर्शन । १२ अवसान , यथा — "निवृत्" । १३ आश्रय, यथा "निलय" । १४ सन्देह । १४ निश्रय । १६ स्वीकृति । १० फैकदेना । दान ।

निः त्रेपः (पु०) १ फैंकरेना। मेज देना! २ खर्च कर डालन।

निःश्चयुणी } (स्त्री॰) नसैनी । सीड़ी ! जीना । निःश्चेणिः }

निःश्वासः ) ( पु॰ ) १ बाहिर स्वाँस निकालना । निःराश्वासः ) साँस लेना । २ श्राह भरना । ऊँची साँस लेना ।

निःसरराम् (न०) १ बाहिर निकलना । बाहिर निकलने का रास्ता । २ द्वार । दरवाजा । ३ महायात्रा । सृत्यु । ४ उपाय । साधन । १ निर्वाण । मोच ।

निःसह (वि०) १ श्रसहा। २ शक्तिहीन। ३ जो बरदाश्त न हो सके ।

निःस्तरग्राम् (न०) १ निकालना। २ बाहिर कर देना। ३ घर का द्वार।

निःस्रवः ( पु॰ ) शेष ! बचत । अधिक ।

निःस्त्रावः (पु०) १ व्यय । सर्च । २ उवले हुए वाँवलों का जल या माँड़ी।

निकट (वि॰) समीप। पास।

निकटं ( न॰ ) ) साम्रीप्य । निकटः ( पु॰ ) )

निकारः (पु०) १ हेर । २ गल्ला । सुंड । समूह । ३ गहुर । गहुा । बंडल । ४ सार । ४ उचित पुरस्कार या भेट । मानार्थ स्वेच्छाप्रदत्त वेतन । ६ द्वव्यकोष ।

निकर्तनम् ( न॰ ) काटकर नीचे गिराने की किया। निकर्षग्राम् ( न॰ ) १ मैदान । खुजी जगह। चौगान जो नगर के निकट हो। २ घर के द्वार के सामने की खुजी जगह। ३ पड़ोस। ४ अनखुई अनजुती जमीन का दुकड़ा।

निक्षाः (पु॰) १ कसीटी। २ हथियारों पर सान रखने का पत्थर । सिल्ली । ३ कसीटी पर की सोने की रेखा । —उपलाः, (पु॰)—ग्रावनः, (पु॰)—पाषाग्यः, (पु॰) कसीटी । सिल्ली । निकपा (सा॰) १ शवर का माता का नाम । २ प्रतनी पिशाचिव (अव्यया॰) समीप स्थानमजाः, (९०) राक्स ।

निकाम (वि॰) । विपुता । बहुता । अत्यधिक । २ अभिजायी ।

निकामं (न०)) कामना । श्रमिलापा । निकामः (५०) ( शब्यय०) १ इच्छानुसार । २ श्रपते सन्तोपार्थ । मन मरने के। १३ श्रस्यधिक ।

निकायः (९०) १ हेर । समूह । श्रेशी । दब । सुंड । २ सभा । समाज । स्कूल । संस्था । २ घर । श्रावादी । श्रावासस्थान । ४ शर्रार । १ निशाना । सम्य । ६ परमात्मा ।

निकारयः ( ५० ) घर । श्रावादी । भवन ।

निकारः (पु०) १ श्रमाज फटकमा । २ जपर उठाना । ३ वध । हत्या । ४ नीचा दिखामा । वशवर्ती करना । ४ तिरस्कार । इतक । मानहानि । ६ गाली । कुवाच्य । श्रपमान । ७ दुष्टता । म विरोध । खयडन ।

निकारगम् ( न० ) वघ । इत्या ।

निकाशः ) ( पु० ) १ दृष्टि । प्रत्यच । २ त्राकाशः । निकासः ) ३ सामीप्य । एडोस । ४ समानता । सादस्य ।

निकायः ( पु॰ ) रगड़ । खरोंच ।

निकुंचनः ) ( पु॰ ) तौल विशेष जो द तोले के निकुञ्चनः ) बराबर होती है।

निकुंज, निकुञ्जः (५०)) स्तागृह। स्तामग्हप। निकुंजं, निकुञ्जम् (१०)) ऐसा स्थान जो वनी स्नाताओं और घने वृत्तों से दका हो।

निकुंभः ) (पु०) १ शिव के एक अनुचर का नाम। निकुंभः ) २ सुन्द और उपसुन्द के पिता का नाम।

निकुरंखं (न०) निकुरम्बम्(न०) ( गल्ला । मुंह । समूह । निकुरुंबं (न०) ( गिरोह । निकुरुम्बम्(न०) )

निकुलीनिका (श्री०) के हैं भी दसकारी या कला जो किसी के घर में परम्परागत होती चली त्राती है।

निकृत ( व॰ कृ॰ ) १ नीचा देखे हुए । अपमानित । २ तिरस्कृत । ३ प्रविद्यत । धोखा खाये हुए । ४ स्थाना-मरित किया हुआ। १ दु की वायन १ दुष्ट । वेईमान १ ७ कमीना । नीच । पापी । निक्कित (वि०) नीच । वेईमान १ दुष्ट ।—प्रज्ञ, (वि०) दुष्ट । दुष्ट हृदय ।

निकृतिः (स्त्री०) १ नीचता । हुप्टता । २ वेईमानी । हुगा । कप्ट । ३ मानहानि । श्रपमान । ४ कुवाच्य गाली । श्रम्बीकृति । स्थानान्तर करणः । ४ धन- हीनता । ग्रीबी ।

निक्तंतन ) (वि॰ ) [स्त्री॰—निक्तन्तनी ] काटकर निक्तन्तन } नीचे गिराने वाला।

निक्कंतनं ) ( न० ) १ काटना । नाश करना । २ निक्कन्तनम् ∫ काटने का स्रोज़ार ।

निरुष्ट (वि०) १नीच । कमीना । पाजी । रजातिच्युत । धृश्यित । ३ गँवार ।

निकेतः ( पु॰ ) सकान । श्रावसस्थान । भवन । वर । निकेतनं ( न॰ ) सकान । घर ।

**निकेतनः** / ५० ) पतागडु । प्याज् ।

निकोचनम् ( न० ) संकुचन । सिकोइ । सिमटाव ।

निक्कयाः ) (पु॰) १ साङ्गीतिक स्वर । २ स्वर । ३ निकायाः ) वीया की कनकार । ४ कितरों का शब्द । निज्ञा (की॰) जूं का अवडा ।

निह्निस (व० कृ०) १ फैका हुआ । नीचे पटका हुआ। २ घरोहर रखा हुआ। जमा कराया हुआ। गिरवी रखा हुआ। ३ मेजा हुआ। ४ नापसंद किया हुआ। त्यागा हुआ।

नित्तेपः ( पु॰ ) १ फेंकने वा डालने की क्रिया या भाव। २ चलाने की क्रिया या भाव। ३ गिरवी। धरोहर। ४ कोई चीज़ बिना सील मोहर लगाये खुली जमा करा देना। १ पोंखने या सुखाने की क्रिया।

निद्तेषग्राम् ( न०) १ फेंकना । डालना । २ झेडिना । चलाना । ३ त्यागना । ४ कोई भी उपाय जिसके हारा कोई वस्तु रखी जाय ।

निखननस् ( न० ) खनना । खोदना । गाइना । निखर्व ( वि० ) बोना । खर्चाकार ।

निखन ( वि० ) बाना । खनाकार । निखन ( न० ) दस हजार करोड़ । दस सहस्र करोड़ । निखात ( व० कृ०) १ खोदा हुआ । खोदकर निकाला हुआ । २ खोद कर लगाया हुआ या जमाया हुआ । ३ खोदकर गाहा हुआ । निस्तित ( वि० ) सम्पूर्ण । समुचा । तमाम ्सब । निगड ( न० ) ) १ लेखि की जंज़ीर जो हाथी के निगडः ( ९० ) } पैर में बाँबी जाती है। २ बेड़ी। जंज़ीर ।

निगडित (वि०) वेही पड़ा हुआ। जंज़ीर से वंधा हुआ।

निगराः ( ५० ) यज्ञीय धूम !

निगदः । (प्र०) १ स्तृति-पाठ । स्त्रोत्रपाठ । २ निगादः । व्यास्थान । संवाद । ३ ऋर्थं सीखना । ४ वर्णन ।

निगदितम् ( न० ) संवाद । कथोपकथन । व्याख्यान । निगमः ( पु० ) वेद । वेदसंहिता । २ वेद का केाई श्रंश या श्रवतरण । ३ वेदभाष्य । श्राप्तवचन । ४ धातु । १ निश्चय । विश्वास । ६ न्याच । ७ च्यापार । व्यवसाय । म हाट । मंडी । बाज़ार । पेठ । मेबा । ६ बनजारा । फेरी वाला सौदागर । १० मार्ग । बाज़ार का रास्ता | ११ नगर ।

निगमनस् (न०) १ वेद का अवतरसा । २ न्याय में अनुमान के पाँच अवयवों में से एक । परिसाम । नतीजा।

निगरः ) (पु॰) निगलने की या भक्तण करने की निगारः ) किया।

निगरसम् (न॰) निगलना । लीलना । स्ना डालना । निगरसः ( दु॰ ) ९ गला । २ यजीय यप्ति या यजीय जले हुए पदार्थं का युधा ।

निगतः ) (पु॰) १ निगतना । जीतना । खा निगातः ) डालगा । २ घोड़े का गला या गर्दन । —चत्, (पु॰) घोड़ा !

निर्मार्ग (व॰ कृ॰) १ निगता हुआ। जीजा हुआ। (आजं॰) २ छिपा हुआ। सम्पर्णेतया सोखा हुआ या खाया हुआ।

निगृद ( वि॰ ) १ छिपा हुमा । २ ऋत्यन्त गुप्त । निगृद्धम् ( मन्यया॰ ) गोप्य । रहस्यमम् । निगृहनम् ( न॰ ) छिपाना । दुराना

निम्रंथनं निम्रन्धनम् } ( न० ) हत्या । वध ।

निग्रहः ( पु॰ ) १ रोकः। अवरोधः। २ दमनः। ३ पक्ष्माः गिरफ़्तार करनाः। ४ पक्ष्यं कर बंद कर देनाः क्रेंद्र कर लेनाः। १ पराभवः। पराजयः। ६ नाश । विनाश । ७ चिकित्सा । रोग की रोकथाम। ८ दण्ड । सजा । ६ मर्त्सना । डाँट । फटकार । १० अरुचि । घुणा । ११ (न्याय में ) तर्क सम्बन्धी दोष विशेष । १२ दस्ता । बेंट । १३ सीमा । हद ।

निम्नहरा (वि०) रोकने वाला। दबाने वाला। निम्नहराम् (न०) १ रोकने का कार्य। दबाने का कार्य। २ गिरफ्रतारी। पकड़। ३ दखड़ । सज़ा। ४ पराजय। हार।

निग्राहः ( पु॰ ) १ सज़ा । २ शाप । श्रास्रोश । निघ ( वि॰ ) जितना खंबा उतना ही चौड़ा । निघः ( पु॰ ) १ गैंव । २ पाप ।

नियंदुः ) ( पु० ) १ वैदिक कोश । यास्क ने नियग्द्र नियग्दुः ) की जो ज्याख्या जिखी है वह निरुक्त के नाम से प्रसिद्ध है । २ शब्दसंग्रह मान्न, जैसे वैद्यक का नियग्द्र ।

निधर्पः (५०) निधर्पतां (५०)

निद्यसः ( ५० ) १ खाने की किया। भोजन करने की किया। २ भोजन। खाने की सामग्री।

निधातः ( पु० ) १ प्रहार । घात । २ उच्चारस् के लहज़े का अभाव ।

निधातिः (स्नी०) १ खेहि की गदा। खैहदयड । २ निहाई ।

निघुष्टं ( न० ) सन्द । शोरगुल । केलाहल । निध्न ( नि० ) १ अधीन । स्नादत्त् । वसीभूत । स्नाज्ञा-कारी । २ नम्न । वस्य । शिक्सीय । ३ गुस्ति । गुस्ता किया हमा ।

निद्धः ( पु॰ ) १ सूर्च वंशीय शाजा अनरण्य का पुत्र । २ एक राजा जो अनमित्र का पुत्र था ।

नित्रयः ( यु० ) ९ डेर । समृह । समुदाय । २ सञ्चय । ३ निश्चय ।

नित्रिकिः ( देखो नैचिकी )।

निचायः (पु॰) देर।

निचित ( व॰ कः ) १ दका हुआ। फैला हुआ। २ पूरित। मरा हुआ। ३ उठा हुआ।

निचुताः (पु॰) १ वेत । २ कालिदास के एक कविमित्र । ३ ऊपर से शरीर ढाँकने का कपड़ा ।

निचुताकं ( न॰ ) उरस्त्राण । वर्म विशेष ।

सं० श० कौ०-४४

निचालः

नियोल (पु॰) १ मानर भ्रोबनी धृष्ट कुरका। २ पद्धगपाश , डाली का परना निन्नोलकः ( पु ) १ जाकेंट । श्रंगिया । २ उरस्त्राख । निच्छ्विः (स्त्री०) तीर युक्ति देश। तिरहुत। निच्छितिः ( पु॰ ) एक प्रकार के वात्य चत्रिय । सवर्णा की से उत्पन्न बात्य सन्तिय की सन्तान ! निज् ( घा॰ उभव॰ ) [ नेनेकि, नेनिके, प्रयोगीकि, निका,] १ धोना साफ करना। पनित्र करना। २ ऋपने शरीर की धोता वा पवित्र करना। २ पोपस करता। निज (वि॰) १ जन्म से । स्वामाविक । प्राकृतिक। २ ग्रपना । ३ विलक्ष । ४ सर्देव बना रहने वाला । र्निज निञ्जे } (घा० ग्रात्म०)[निक्ते ]धोना। निटर्ल ) (न०) मत्था। माथा।—ध्यन्तः. (पु०) निटिर्ल ) शिव जी का नाम। निडीनम् ( न० ) पिचयों का नीचे की श्रीर उड़ना या नितंबः ) (पु०) १चृतइ। कमर का पिछ्ला उभरा हुआ नितम्बः र्भाग । (विशेषतः स्त्रियों का) । २ डालुवाँ किनारा (पर्वत का ) ३ नदी का बहुवाँ तट। ४ कंघा। १ खड़ी चटान '-विम्ब, (वि०) गोल कमर का पिछला भाग। नितंबवत् } ( वि॰ ) सुन्दर कमर वाला। नितम्बवत् } नितंववती ) नितम्बवती ) (वि॰) सुन्दर कमर वाली । नितंबिन् } ( वि॰ ) अच्छे नितम्बों वाली । नितम्बन् नितंत्रिनी ) (स्त्री०) ६ बड़े और सुन्दर नितम्बों नितम्बिनी ∫ बाली स्त्री । २ स्त्री । नितरां ( थन्यया० ) १ सदैव ! हमेशा । २ समूचा । सम्पूर्णः तसाम । ३ अत्यधिक । अत्यन्तः । बहुतः श्रिधिक । ४ निरचय रूप से । श्रवरय । नितलं ( न॰ ) सात पातालों में से एक। नितांत । (्वि॰ ) श्रसाधारण । श्रत्यधिक । नितान्त ∫ श्रेतिशय।

े (न०) बहुत ग्रधिक। ग्रत्यन्त ग्रधिकता

नितान्तम् 🕽 से ।

नित्य (वि०) बो सब दिन रहे जिसका कभी नारा न हो शाश्वत श्वविनाशी त्रिकाजस्थापी कर्मन्,—( न० )—हत्यं,—( न० )—क्रिया, (स्त्री०) प्रतिदिन का काम। नित्य की क्रिया जैसे सन्ध्या, तर्पण अग्निहोत्रादि। -गाँतः, (पु०)वायु। पदन !--दानं, (न०) नित्यदान देने की किया ! —नियमः, (प्र॰) प्रतिदिन का बंधा हथा काम। —नैभित्तकम्, ( न॰ ) पर्वथाद्य प्रायरिचलादि कर्म ।--प्रक्रयः ( पु॰ ) नींद् । निद्रा ।--युक्तः ( ५० ) परमात्मा । श्रीरामानुज सिद्धान्तानुसार. विष्वक्सेनादि सूरिगण जिनके विषय में वेदों मे लिखा है — तिबिष्योः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। --योंबना, (स्त्री०) सदैव युवती बनी रहने वाली अथवा जिसका भौवन बराबर या बहुत काल तक स्थिर रहे । —शङ्कित, (वि०) सदैव सशङ्कित रहने वाला ।—सामासः, ( ए॰ ) समास विशेष । नित्यता (स्त्री॰) ) १ श्रवश्वरता। नित्य होने का नित्यत्वं (न॰) ) भाव। २ श्रावश्यकता। नित्यदा ( अन्यया० ) सर्वदा । हमेशा । नित्यशस ( अन्यय० ) सदैव । हमेशा । सर्वदा । निदद्धः ( पु॰ ) मनुष्य । मानव । निद्र्शक (वि०) ९ देखने वाला । २ जानने वाला । पहचानने वाला। ३ वतलाने वाला । निर्देश करने वाला । निद्र्शनम् ( न॰ ) १ दिखाने का कार्य । प्रदर्शित करने का कार्य। प्रकट करने का कार्य। २ सवता। साची १३ उदाहरण । नज़ीर । ४ शकुन । सुभ सूचना । १ आसवधन । ब्रादेश । निदाधः ( ५० ) १ गर्मी । ऊष्मा । २ ग्रीक्मऋतु । २ पसीना । करः, (पु०) सूर्य । कालः (पु०) योष्मऋतु । निदानं ( न० ) । बँघना । रस्ती । बागडोर । २ वञ्जड़ा बाँघने की रस्सी । ३ ग्रादिकारण । कारण । ४ रोगलच्या। रोगनिर्यय। रोग की पहचान। १ अन्त । छोर । ६ पवित्रता। सुद्धि । निदिग्ध (व० ५०) १ छोपा हुआ । लेप किया हुआ। २ जमा किया हुआ। बढ़ाया हुआ।

निद्ग्धा (स्रो०) होटी इलायची। तिदिन्यासनं ( न० ) ) बारंबार स्परता । वारंबार निदिन्यासः ( ५० ) 🖯 घ्यान में लाना । निदेश: (५०) १ शासन । त्राज्ञा । हुन्म । २ कथन । वर्णन । वार्तालाप । ३ पड़ोस । नैकट्य । ४ ४ पात्र । बर्तन । यज्ञीयपात्र । निदेशिन् (नि॰) निर्देश करने वाला । बतलाने वाला । निदेशिनी (स्त्री०) १ दिशा। २ देश। निन्द्रा (खी०) १ नींद् । २ सुस्ती । ३ सुक्रिकत প্रवस्था।—भङ्गः, (पु॰) जागरति । जागरण् । —वृक्तः, ( पु॰ ) अन्धकार।—सञ्जननं, (न॰) कफ। रलेप्सा। (कफ की वृद्धि से नींद अधिक आती हैं) निद्रार्ण ( न० ) सानेवाला । उंघासा । निदाख ( वि॰ ) सेानेवाला। निदार्शाल। निदित (चि॰) साया हुआ। निधन ( वि० ) ग्रीव । धनहीन । निधर्म ( न॰ ) १ १ नाश । २ मरख । ३ सुमाप्ति । निधनः ( पु॰) 🕽 अवसात । ४ इंदुम्ब । जाति । निधानम् ( न० ) १ नीचे रखना । तरतीयवार जमा करना। २ सुरचित रखना। बचा कर रखना। ३ वह स्थान जहाँ कोई वस्तु रखी जाय। ४ द्रन्य-कोश । ४ जमा । जसीरा ! सम्पत्ति । धन । निधिः (५०) १ घर । श्राधार । २ सारहार। ख़जाना। १ सम्पत्ति। कुबेर के नौ प्रकार के ख़जाने हैं। (यथा-पद्म । महापद्म, शङ्ख । सक्त । कच्छप । सुकुन्द । कुन्द । नील और वर्च ) । ४ समुद्र। ४ विष्यु। ६ श्रनेक सद्द्रगों से भूषित पुरुष ।—ईशः, -नाथः, ( पु० ) द्ववेर । निधुवर्ग (न०) । आन्दोलन । कंप । २ मैथुन । ३ श्रानन्द् । उपभोग । क्रीड़ा । निध्यानं ( न०) ६ दर्शन । देखना । २ निर्देशन । निव्यानः ( ५० ) नाद । आवाज् । निमंत्र (वि०) १मरने का अभिलाषी। २ निकल भागने की इच्छा रखने वाला। निनदः ) (५०) नाद । ध्वनि । केालाहल । २ निनादः ∫ गुजार । भिनभिन शब्द ।

निनधनं (न०) १ किसी कार्य की पूर्ण करने की

क्रिया । २ उडेलना ।

िंडु } (भार पर०) [निन्दति, —निन्दित,— निन्दु । प्रिणिन्द्ति, ] कलक्क लगाना । विनकारना । डॉटना । फटकारना । निदक ) (वि०) निन्दा करने वाला । गाली देने निन्दक ) वाला । बदनाम करने वाला । निदनं, निन्दनम् (न०)) १ जबङ्गा दुवाच्य। निदा, निन्दा (स्त्री०) र ददनामी । २ दुष्टता। हानि।—स्तृतिः, ( छी० ) ध्याजस्तुति । स्तुति के रूप में निन्डा। निदित } (व० कृ०) कलाङ्कित । बदनाम किया निन्दित ) हुआ। कुवाच्य कहा हुआ। निदुः } ( स्री॰ ) जिसके पास मरा हुन्ना वच्चा हो । निन्दुः निद्य } (वि॰) : निन्दनीय । २ वर्जित । निषिद्ध । निपः } (पु०)} जल का घड़ा। निपम् } (न०)} निपः (पु०) फदम्ब का पेड़ । निपठः ) ( ५० ) पहना । पाठ करना । अध्ययन निपाटः ) करना । निपतनम् (न०) नीचे गिरने की क्रिया। नीचे उतरने की किया। निपत्या (स्री०) १ ज़सीन जहाँ विचलाहर या किसलन हो। २ रणचेत्र। निपाकः (५०) पकाने की क्रिया। (जैसे कट्चे फल के। )। निपातः ( पु॰ ) १ पतन । गिराव । पात । २ अधः-पतन । ३ विनाश । ४ मृत्यु । चय । नाश । २ ४ न्याकरण के मतानुसार वह शब्द जिसके बनने के नियम का पतान हो या जो व्याकास के नियमों से सिद्ध न हो। नियातनम् (न०) १ गिराने का कार्य। २ नाश। चय । ध्वंस । ३ वध । इत्या । ४ नियमविरुद्ध शब्द का रूप। निपानं (न०) १ पीने की किया। २ तालाव। ३ कृप के समीप का हौद जिसमें पशुद्रों के पीने की जब भरा जाय । ४ कूप । ५ दूच दुहने का पात्र । तिपीडनप् (न०) १ दवा कर निकालने की किया

२ घायल करने की किया।

निपाइना (की०) प्रताचार । चाट। निषसा (वि०) ६ चतुर। तीत्र। पट्ट। २ योग्य

काविल । ३ अलुभर्वा । ४ दयालु या मेत्री भाव रखने वाला। १ तीच्या। सुदमा कोमल। ६ सम्पूर्ण । पूरा । ठीक ठीक ।

नियुशाम् । ( श्रन्य० ) १ नियुशाना से । पद्धता से । निर्योन । चतुराई से : २ सन्पूर्णतया । ३ वर्षों का

त्यों। डीक डीक !

निवद्ध ( व० ) ३ वन्यन में पड़ा हम्रा । वेड़ी में पड़ा हुया। रोका हुया। वेंद किया हुया। २ सम्बन्ध रखे हुए। ३ वना हुआ। ४ जड़ा हुआ। मू-साची देने के। बलाया हथा।

निर्वधः ) ( पु० ) १ वंधन । २ ( सकान ) बनाना । निवन्धः (३ रोक थाम । ४ वंधन । वेडी । ४ पटी। सहारा । श्रवत्तरव । ६ श्रधीनता । सम्बन्ध । ७ कारण । उपादान कारण । आधार । उद्देश्य । नीव । ८ स्थान । आधार । ६ रचना । प्रबन्ध । स्थवस्था । १० साहित्यिक रचना । नित्रन्ध ! ११ सदब्रुत्ति । १२ बीखा की खुँटी । १३ वाक्यरचना । १३ दीका।

निवंधनी / (स्त्री०) वंधन । रस्सी । वेड़ी ।

निवर्द्द्रण } ( वि॰ ) नाशक । विनाशक । शत्रु । निवर्द्दरण्

निवर्हणम् } (न०) वध । हत्या । नाश । विवाश । निवर्हणम् }

निविड (वि०) १ घना । चनधोर । २ गहरा । ३ दबी या चपटी नाक वाला।

निभ (वि०) समान । तुल्य । बरावर । सदश ।

निसं (न०) ) १ प्राकट्य । पादुर्भाव । २ मिस । निभः (३०) वहाना । ३ चालाकी । घोला ।

निभाजनम् ( न० ) देखना । पहचानना ।

निभूत (वि॰) ९ चलन्त भीतः। २ गया गुजराः। बीता हुआ।

निभृत, (वि॰) रखा हुग्रा। जमा किया हुन्ना। नीचा किया हुआ। २ परिपूर्ण । ३ द्विपा हुआ। ७ गुस। ४ शान्त । चुप । खामेश्य । इद । अचञ्चल । अचल गतिहीन । ६ नम्र । केमला । ७ विनीतः । विनम्न ।

द हरसङ्करण का हमिचार का। ६ एकान्ती । अकेला . ६० वद । सुदा हुआ ।

निभातम् ( अव्यया० ) चुपचाप । गुपचुप । गुप्त रीति से। विना जनाये हए।

निमन्त (व० कु०) १ ड्वा हुआ। सना हुआ। लिसः २ नीचे बैठा हुआ। अस्त हुआ। ३ छिपा हुआ। ४ द्वा हुआ। अप्रधान (

निमज्ज्ञथुः (पु॰) १ इवने की किया। २ सोना। सेज पर पड़ कर सोना।

निमन्त्रनम् ( न० ) स्नान । अवगाहनस्नान । डचना ।

निमंत्रग्राम् (न०) १ बुलावा । २ हाजिर होने की घाजा ३ उपस्थित होने का त्राज्ञापत्र।

निमयः (ए०) श्रदलाबदली। एक चीज़ के भूल्य में दे कर, इसरी चीज़ खरीदना ।

निमानं ( न० ) १ भाव । २ मूल्य ।

निमिः (पु०) १ ( ग्राँख) मपकाना । मटकाना । २ इच्चाक्रवंशीय एक राजा का नाम जो मिथिला राजवंश का पूर्वपुरुष था।

निमित्तं ( न॰ ) १ हेतु । कारण । २ चिन्ह । लक्षण । ३ शकुन । सपुन । ४ उद्देश्य । फल की सरफ लच्य ।—ग्रावृत्तिः, (स्त्री०) किसी विशेष कारण पर निर्भर ।-कारगं, ( न० )--हेतुः, (९०) वह कारण जिसकी सहायता या कर्नुं स्व से कोई वस्तु वने। - इत् (पु०) काक। कौग्रा।--भर्मः, (पु॰) प्रायश्चित्त । धार्मिक विधि जो कभी कभी की जाय। - चिद्. (वि०) शकुनों का शुभाशुभा फल जानने वाला ( प्र० ) ज्योतिषी ।

निमित्तं निमित्तेन > ववजह। क्योंकि। निमित्तात् )

निमिपः (पु॰) १ घाँल ऋपकाने की क्रिया। र्थों केंद्र करने की क्रिया। २ पत्नक सारने सर का लमश्र । पता। इत्या। ३ फुलों के संदने की किया। ४ पलकों के खुलने और बंद होने की क्रिया। ५ विष्णु।

निमीलनम् (न०) १ पत्तक भएकाना । २ निमेष । २ मरण । ३ सर्वभास ब्रह्ण ।

निमीटा ) (खी०) ९ त्राखाकी कपकी । २ निमीतिका ) व्याज । इस्त ।

निमृतं ( अन्यया० ) जड़ के नीचे तक।

निमेषः (पु॰) पलक का गिरना । ज्ञ्या । पल ।— रुत्, (स्त्री॰) विजली । विशुत ।— हज्ज. (पु॰) जुगनु ।

निम्म (वि०) १ गहरा । २ नीचा । व्या हुआ ।
— उन्नत, (वि०) कॅचा नीचा । कत्र इखावड़ ।
न्नसम ।— गतं, (न०) नीची जगह।— गा,
(स्त्री०) नदी । पहाड़ी सें।ता ।

निस्नं (न०) १ गहराई। नीची जमीन । २ डाला । उतार । ३ दशर । ४ निम्नभाग ।

निंबः } निम्बः } (पु॰) नीम का पेड़।

निम्लोचः ( पु॰ ) सूर्यास्त ।

नियत ( वा ० छ ० ) १ नियम द्वारा स्थिर। बंधा हुआ। परिमित । संयत । वद्धा पार्वेद् । २ टहराया हुआ। स्थिर। ठीक किया हुआ। निश्चित। ३ नियोजित । स्थापित । प्रतिष्ठित ।

नियतं (अब्यया०) १ सदैव । हमेशा । २ निश्चित रूप से । अवश्य ।

नियतिः (स्त्रीः) १ नियत होने का भाव। बंधेज।
बद्ध होने का भाव। २ ठहराव। स्थिरता। ३
भाग्य। देव। श्रद्धः। ४ नियत बात। श्रवस्य
होने वाली बात। पूर्वहृत कर्म का परिणाम जो
श्रनिवार्य है। (जैन) १ जह प्रहृति।

नियंत् } ( पु॰ ) १ सारथी । रथवान । गार्डावान । नियन्तु } २ शासक । स्वेदार । परिचालक । मातिक । ३ दण्ड देने वाला । सज़ा देने वाला ।

नियंत्रणं, नियन्त्रणं (न०) १ रोकथाम । २ नियंत्रणा, नियन्त्रणा (स्ती०) । देखाभावी । ३ स्यवस्था ।

नियंत्रित ) (व० ७० ) नियम से बंधा हुआ। नियन्त्रित ) प्रतिबद्ध। जिस पर किसी प्रकार की रोकथाम हो।

नियमः (पु॰) १ परिमित । रोक । पावंदी । नियंत्रख । २ दवाव । शासन । ३ वंधा हुआ क्रम । प्रचलित विधान । परम्परा । दस्तुर । ४ ठहराई हुई रीति या विधि । व्यवस्था । पद्धति । ४ शर्त । ठहराव ६ प्रतिज्ञा। ७ प्रथांबाङ्कार विशेष। प्र विष्णु। ह सहादेव ।—निन्द्रा, (स्त्री०) वियमानुमार काम करने की श्रद्धा।—ध्यं, (त०) इकरार-नामा। प्रतिज्ञापत्र।—स्थितिः, (स्त्री०) संन्यास।

नियमनं (न०) १ रोक्टोक । द्राहविधान । वशस्त । २ श्रवरोध । सीमावन्धन । वाधा । तमादी । ३ दीनता । २ श्रादेश । ५ निश्चित नियम ।

नियमवती (स्री०)स्त्री को मासिक धर्म से हुन्ना करती हो।

नियमित (व० ह०) १ रोका हुआ। यामा हुआ। २ शासन किया हुआ। रहनुमा किया हुआ। ३ निर्दिष्ट किया हुआ। वनजाया हुआ। ४ इकरार किया हुआ। प्रतिज्ञाबद्ध।

नियासः (पु॰) १ रोक । अवरोध । २ धर्म सम्बन्धी वक ।

नियातनम् ( न॰ ) देखे " निपातनम् "

नियामक (न०) [स्ती० नियामिका] १ रोकने नाला। अवरोध करने वाला। २ वश में करने वाला। काबु में लाने वाला। दवाने वाला। स्पष्टतया परिभाषा करने वाला। ४ पथप्रदर्शक। शासक।

नियामकः (पु॰) १ मालिक । स्वामी । शासक । २ सारथी । रथ हाँकने वाला । ३ नाव खेने वाला । महताह । ४ माकी । कथीधार । चालक ।

नियुक्त (बा० क्र०) आदिष्ट। निर्देश किया हुआ। आज्ञत । आजा दिया हुआ। २ नियत किया हुआ नियोजित अधिकार दिया हुआ। ३ प्रश्न करने के लिये अनुसति दिया हुआ। ४ लगा हुँआ। संलान। १ वंथा हुआ। ६ त्योप्त किया हुआ।

नियुक्तिः (स्ती॰) १ श्राज्ञा । श्रादेश । २ तैनाती । सकर्ररी ।

नियुतम् ( न० ) १ एक लाख । लच । २ दस लाख । १०० अयुत । दसहजार करोड़ ।

नियुद्ध (वि॰) १ पैदल युद्ध करने वाला । २ व्यक्ति-गत भगदा । ३ बाहुयुद्ध । हाथावाहीं । कुरती ।

नियोगः ( पु० ) १ किसी काम में लगाना । तैनाती । २ उपयोग । ३ श्राज्ञा । ४ वंधन । संलग्नता । ४ त्रावरण्कण एहरमन ६ उद्योग प्रण्य ७ तिम्न्य = प्राचीन श्राया का एक प्रथा जिसके श्रजुमार निःसन्तान की को श्रिविकार था कि वह परपुत्त्व से संयोग कर सन्तान उत्पन्न कराले । किन्तु कल्युग में यह प्रथा वर्जित हैं। नियोग्नि (पु०) श्रक्तर । सच्चित्र । कर्मचारी । नियोग्नि (पु०) श्रक्तर । सच्चित्र । कर्मचारी । श्रावेश । ३ श्रजुरोध । श्रायह । ४ नियुक्ति । नियोज्ञ (पु०) श्रिकारी । श्रक्तर । कर्मचारी । सारक्त । नौकर । नियोद्धः (पु०) पहलवान । कुरनी लड़ने वाला । सल्ल योद्धा । तिस का पर्यायवाची । इसका श्रथं है वाहिर । दूर । विना । रहित ।—श्रेश, (वि०) । समूचा । सम्पूर्ण । २ वह जो पैतृक सम्पत्ति में से

हैं वाहिर । दूर । विना । रहित ।—श्रंश, ( वि०) १समृत्वा । सम्पूर्ण । २वह जो पैतृक सम्पत्ति में से कुछ भी भाग पाने का अधिकारी न हो।-थ्यतः, ( पु० ) ऐसी जगह जहाँ विस्तार करने का स्थान न हो।—ग्रम्मि, (वि०) ग्रग्निहोत्र को थाग के। ग्रमावधानी से बुक्त जाने देने वाला। — श्रङ्क्या, (वि॰) विना रोक टोक का। वश में न रहने वाला । काबू में न जाने वाला । स्वा-भीन । स्वतंत्र .—ग्रङ्ग, (वि॰) जिसमें भाग न हो । २ उपावश्चन्य । उपायवर्जित । - ग्राजिन्, (वि०) १ विना सुमें का । २ वेदारा । निष्कलङ्क । ३ मिथ्या से रहित । ४ सीघा सादा । चालाकी न बानने वासा ।—ग्रञ्जनः, ( पु॰ ) शिव जी की उपाधि ।—ग्रञ्जना, (म्त्री०) पूर्विसा ।— भ्रतिशर्यं, (=िनर्रतिशय ) (वि॰) इद दर्जें का ।—श्रत्ययः, ( वि॰ ) १ ख़तरे से महफूज । सुरिकत । २ दोपशून्य । निस्वार्थी । हर प्रकार से सफल काम :-- प्रध्व, (वि०) गुमराह । वह जो मार्ग मूल गया हो । —श्रनुक्रोश, ( वि॰ ) निर्देशी । संगदिता। निष्दुर हदय।—श्रनुक्रोणः, (पु॰) निष्दुरता। —श्रनुग, (वि॰) जिसके कोई श्रनुयायी न हो। —श्रुनासिक, (वि॰) विसका उच्चारण नाक से न हो।—श्रनुरोध, (वि०) १ प्रतिकृत । २

श्रक्रपाल इप्रन्तर (वि०) १ श्रविच्छिन २ िसके बीच मे अन्तर या फासला न हो। ३ निविद्य ! घना । गिमन , ४ बड आकार का . ४ बफादार । ईमानदार । सच्चा । ६ जो श्रन्तध्यान न हो। जो दृष्टि से श्रोसल न हो। ७ समान। एक सा ।--ग्रन्तरम, (अव्य०) अविन्छिन। बराबर होने वाला। अखरिडत ।—आन्तराल, (वि०) १ सटा हुआ। २ सङ्घीर्थ । - आवय, ( वि॰ ) १ निस्सन्तान । वेद्यौद्धाद । २ विसका कोई सज्वन्ध न हो । ३ मुल से भिन्न । ४ दृष्टि से श्रोकतः । १ नौकर चाकरों से रहितः । -- अप्रत्रपः (वि॰) १ निर्लंडन । वेहवा । २ साहसी ।-- ग्रप-राध, (वि०) कलङ्करहित । वेकसूर ।---ञ्चपाय, ( त्रि॰ ) १ दुष्टता से रहित । श्रप कार शून्य । २ अविनाशी । ३ अआन्त । अमे।घ । अन्यर्थ।--अपेत्र, (वि०) १ जिसे किसी बात की चाह न हो । २ जापरवाह । असावधान । ३ कामनाशून्य । ४ जिसे किसी साँसारिक पदार्थ से श्रतुराग न हो। ४ निस्त्तार्थी । ६ तटस्थ :— श्रापेता, (सी०) १ अपेता या चाह का अभाव। २ लगाव का न होना। ३ श्रवशा। परवाह न होना।—श्रिभिसव, (वि०) जो श्रपमान का पात्र न हो।--श्रमिमान, (वि०) श्रहङ्कार से रहित । अभिमानशून्य ।—अभिलाप, (वि०) इच्छारहित ।-- प्राभु, (वि०) बादल-शुन्य।--ग्रामर्ष, (वि०) क्रोधरहित। धैर्यधारी। -- ग्रम्बु, (वि॰) १ जल से बचने या परहेज़ करने वाला । २ जलरहित । पानी का मोहताज । —ग्रर्भल, (वि०) विना चटख़नी या साकल कुंडे का। वेरोक टोक ।—ग्रर्गलाम्, ( भ्रव्यया० ) स्वतंत्रता से।—ग्रर्थ, (वि०) धनहीन । ग़रीब। निर्धन । २ अर्थरहित । ३ नाहियात । ४ व्यर्थ । निष्ययोजन । जिसका केाई काम का मतलब न निकले।—अर्थक, (वि०) १ व्यर्थ। हानिकर। २ विना अर्थं का । वाहियात ।—अर्थकम्, (न०) पादप्रका प्राकरने वाला। — झव-काश, (वि०) १ विना स्वतंत्र स्थान का। २ जिसका फुर्संत न हो।—ग्रावग्रह, (वि०) १

वेरोकरोक वेनाव् । २२०तत्र । खुद्युखत्यार । ३ सनमौजी। ज़िद्दी।—अवद्य, (वि) कखडू रहित । दोषरहित । जो आपत्तिजनक न हो।-ब्रवधि. (वि॰) ब्रसीम । सीसारहित।— श्चव्यव (वि॰) जिसमें हिस्से न हों। श्रद्ध्य। ३ जिसमें अववव ( शंग-उपाइः ) न हो । - अव-लक्न, (वि॰) असमर्थित । विना सहारे का । २ जा सहारा न दे :-- अवशेष, (वि०) समूचा। पूर्ण ।— अवरोषेगा, ( अन्यया॰ ) सम्पूर्णतया । विलक्क ।--ध्रश्म, (वि०) भोजन से परहेज करने वाला ।-- प्रशनं, ( न० ) कड़ाका । लंघन । फाका ।-- ग्रस्म, ( वि० ) हथियारसून्य । खाबी हाथ। - श्रस्थि, (वि०) जिसके हड्डी न हों। - श्रहङ्कार, - अहं कृति, (वि॰ ) श्रभिमान रहित । गर्वशून्य ।--ग्राकांत्र, (वि॰) जिसे आकाँचा न हो। कामनाशून्य । इच्छारहित :--आकार, (वि॰) १ जिसका केाई ग्राकार या शङ सरत न हो । जिसके शाकार की भावना न हो । २ २ बदशकः । बदसूरतः । कुरूपः। भहा । ३ कपट वेशी । ४ विनम्र । लजाल ।—आकारः (५०) ६ सर्पव्यापी सर्वशक्तिमान परमारमा । रविष्णु । ३ शिव।--ग्राकृति, (वि०) १ श्राकार रहित। जिसकी के।ई शक्क न हो। २ वदशक्क । बदस्रत । -आकृतिः, ( वि॰ ) १ स्वाच्याच रहित विद्यार्थी । वेदपाठ रहित ब्रह्मचारी । २ वैदिक कर्मानुष्टान पञ्च सहायज्ञादि कर्म से रहित।—श्राकुल, (वि०) १ जो विकल न हो । अनुहिन्न । २शान्त । दह । ३ स्पष्ट । साफ ।—ग्राक्रोण, (वि॰) जो दोषी न इहराया गया हो।—श्रागसः (वि॰) दोप रहित । पापशुस्य ।--ग्राचार, (वि०) त्राचार रहित ।--ग्राडम्बर, (वि०) १ विना डोल का। ढोंलों से रहित। - ग्रातङ्क, (वि०) १ निर्भय। निहर । २ विना किसी पोड़ा के । स्वस्थ्य । तंदु-हत्तः - ग्रातपः (वि०) गर्मी से रचितः। ञ्चायादार। जहाँ सूर्य की रशिसयाँ प्रवेश न कर सकें।-श्रातपा, (खी०) रजनी। रात ।-ग्राद्र, ( वि॰ ) ग्रयमान । बेह्उज़ती ।— थ्राधार, (वि॰) अवलम्ब या आश्रय रहित। —आश्रि, (वि॰) सुरवित । चिन्तासून्य ।--आपट्, (वि॰) जिसे केई आपटा न हो।-सावाध (वि॰) १ डपड़वीं से रहित। २ विना बाबा का । ३ जो उपदव न करें ।—श्रासय, ३ रोगरहित । स्वस्थ्य । २ निष्कतङ्क । शुद्ध । २ दोपशून्य । ३ कल्क्ष या ऐवों से रहित । ४ पूर्व । सम्पूर्ण । १ दन्क । अभान्त । - ग्रामर्थ, --(न०)—ग्राह्मयः, (पु०) रोग से रहित। मला। चंगा।—आमयः, (पु॰) १ जंगली वकरा । २ शुकर ।— ग्राभिष, (वि०) १ जिसमें माँस न हो। माँस रहित। २ जिसमें मैथन करने की उच्छान है। जी जालची न है। ३ जिसे पारिश्रमिक या अज़दूरी न मिले ।- आद, (वि॰) जिससे इन्न भी जाम न हो । जिससे उन्न भी आय या ग्रामदनी न है। ।—आगास, ( वि॰ ) सरल । सहज !--श्रामुधः (वि॰) विना हथियार के। खाली हाथ (—थालस्य, ( वि॰ ) दिना सहारे का । निराधार । निराश्रय । स्वावलम्बी । एकाकी ।—ग्रालाक, मित्रशुन्य ì (वि०) जा देख न सके। हारिहीन। प्रकाशशून्य। अन्धकार :---आया, ( वि ॰ ) आशारहित !--ग्रागङ्क (वि॰) निस्र। निर्भेष । - ग्राशिस, ( वि॰ ) प्राशीबाँद या वर रहित । विना किसी इच्छा का । तटस्य ।--ग्राश्रय, (वि०) निराव-लम्ब । निराधार । साहाय्यशून्य । एकाकी ।---आस्वाद, (वि॰) जिसमें कुछ भी स्वाद या ज्ञायका न हो । सीठा ।—आहार, (वि॰) भोजन, (वि॰) विना भेजन का।—श्राहरः, (पु॰) कड़ाका । लंघन !—इच्छ, (वि॰) विना इच्छा का। जिसका किसी में अनुराग न हो।—इन्द्रिय, ( वि॰) १ जिसके शरीर का केाई क्रॅंग रहा न है। या बेकाम हो गया हो। २ अ.इ.-हीत । ३ तिवंता ।—इन्धन, ( न० ) ईंधन का ग्रभाव।—इति. (वि॰) ऋतु के कहों से मुक्त। —ईर्घर: (वि०) नास्तिक !—ईषं, (न०) हल ।—हेंह, (वि॰) । कामनारहित । इच्छा-श्रुव्य । २ अकियाशील ।- उच्छास, (वि०) स्वास रहित ।—उत्तर, ( वि॰ ) १त्राजवाब । र

अपने स अष्टतर व्यक्ति स रहित (चि) विना उपवाका उसाह (वि०) काहिल । सुम्त ।—उत्मुक्त, ( वि० ) । उत्मुकता-हीन। २ शान्त !- उदक, (वि॰) जलरहित ! —उद्यम, उद्योग, (वि॰) जिसके पास केई उद्यम न है। वेकाम। वेकार! — उद्वेग, ( वि० ) उद्देग से रहित निश्चित।—उपक्रम, (वि०) उपक्रमरहित । ग्रारम्भ शून्य । — उपद्रव, ( वि० ) १ स्राफ्तन विपत्ति से रहित । भाग्यवान् । प्रारम्बी । २ शान्तिविव । सुरक्ति ।--उपाधि, (वि॰) ईमानदार ।—उपपत्ति, (वि॰) धयोग्य । अनुपयुक्त । — उपपद्, (वि०) विना-किसी उपाधि या खिताब का।—उप॰ तव. (वि॰) उपदव से रहित ।—उपम, (वि॰) जिसकी उपमा न हो । उपमा रहित । वेजाव ।--उपसर्ग, श्रपशकुनों से रहित:--उपाख्य, (वि०) भ जो असली न हो। बनावटी । जिसका अस्तित्व ही न हो (जैसे वन्ध्यापुत्र ) २ तुन्छ । ३ श्रदृश्य ।-- उपाय. ( वि॰ ) उपायरहित । —उपेस, (वि॰ ) श्रोखा या खुल से रहित। जो असावधान न है। ।— उप्पनु (वि॰) गर्सी रहित । उंडा ।-गत्य. ( वि॰ ) जिसमें वृ न हो।—गर्न, (वि॰ ) ग्रह-क्षार शून्य। -- गवास्त, (वि॰) जिसमें खिड्की या मरोखा न हो।—गुण, (वि०) १ जिसमें डोरी न हो । २ तुरा । खराब । निकम्मा । ३ गुणशून्य । निरुपाधि । ४ विना नाम का ।---शुवाः, ( पु॰ ) परमात्मा ।— गृह् ( वि॰ ) निसके घर द्वार न हो :--गौरव, (वि०) जिस का गौरव न हो ।—प्रन्थः, ( वि० ) १ समस बँधनों और बाधाओं से रहित । २ गृरीव । अकि-ज्ञन । भिद्धक । ३ एकाकी । असहाय ।—प्रन्थिः, (५०) १ मूर्खं । मूढ़ । २ ज्वारी । २ संसारत्यागी साधु जिसने संसार का मेह त्याग दिया है। और जो भगवान में अनुरागवान हो। परमहंस । — प्रन्थिक, (वि॰) १ चतुर। चालाक। २ जिसके साथ केाई न हो। एकाकी। ३ त्यक्त । स्यागा हुआ। ४ फतरहित :—ग्रन्थिकः, ( पु॰ ) १ नाग । दिगस्वरी जैन साधु !—घटम्, ( न० )

बाज़ार जहाँ वडी भीड़ लगी हो। सब क लिये खुता हुआ बाज़ार ।—घूर्ण, (वि०) १ निष्टुर । संगदिल । बेरहम । २ निर्लंज्ज । बेहया ।-- जन. (वि॰) जो आवाद न हो। सुनसान।—जनम्, (न०) एकान्त स्थान । बियावान् ।—जर, (वि०) १ जनान । साजा । २ ग्रविनश्वर । जो नष्ट न हो।—जरं, ( न० ) अमृत।—जरः, ( ५० ) देवता । – जल, (वि०) जनरहित । रेगस्तान । २ जिसमें पानी न मिलता हो। — जलः, ( पु० ) उजाड़ । रेगस्तान ।—जिह्वः, ( पु० ) मेंद्रक । मेघा।—जीव, (वि०) मरा हुआ। मृत। मुद्री। —:वर, ( वि॰ ) जिसके। ज्वर न हो ।—इतुह, (दि०) शूट्र ।—द्य, (वि०) १ निष्ठ्र । संगिवत । र कोधी । २ अत्यन्तहरू । धनिष्ठ : श्रत्यधिक। दयं, (श्रन्थया०) निष्द्रस्ता से । वेरहमी से ।--दश, ( वि० ) दस दिन से श्रिविक का।--इश्न, (वि॰) जिसके दाँत न हों । पुपला । — दुःख, ( वि॰ ) पीड़ा रहित । जिससे पीड़ा न हो ।--दाप, (वि॰) निरपराधी । बुटि रहित : - द्रव्य, (वि०) ग़रीब । निर्धन । —द्रोह, (वि०) दोह या विद्वेष रहित ।--इन्द्र, (वि०) १ जिसका केर्द्द इन्द्री न हो। जो राग, हेप, मान, अपमान ग्रादि हन्हों से (अहीं से) परे या रहित हो । २ स्वच्छन्द । विना वाषा का । -धन, (वि०) सम्पत्तिहीन । निर्धन । ग़रीब । —धनः, (५०) बुहा वैता ।—धर्म (वि०) वेईमान । अध्य ।—धूम, ( वि० ) धूमरहित । —नर, (वि॰) १ जिसकी मनुष्यों ने त्यारा दिया हो :--नाथ, (वि०) ग्रनाथ। ग्रसहाय। जिसका कोई नाथ न हो ।--निद्र, ( वि० ) जागता हुआ। जो स्रोता न हो।—निमित्त, ( पु॰ ) कारण रहित !—निमेष, (वि०) जो ऋपके नहीं।—चन्धु, (वि॰) जिसका जाति विरादरी वालान हो। मित्रवर्जित।—बल, (वि०) अशक्त । बलरहित । कमज़ीर ।--बाध, (वि॰ ) वेरोक्टोक। एकाकी।—बुद्धि, (वि०) सूर्लं। वेवकृष ।—वुष,—बुस्, ( वि॰ ) जिसको भूसी न निकाली गयी हो !--भय, (वि०) निडर ।

भगरहित सुरक्ति। भर (वि०) १ अत्यिक उम्र । मचरड । २ उत्सुकः । धनिष्ठ । ३ गम्भीर । ४ परिपृष् ।— भाग्य (वि०) स्रभागा । बद्किस्मत । - भृति, (वि॰) जिसके। रोजनदारी यानी मज़दूरी न मिली हो ।--मित्तक, (वि०) मक्खियों से रहित । एकाकी । एकान्त ।-- मत्सर, ( वि॰ ) ईप्यरिहित ।—मःस्य, ( वि॰ ) मछ-वियों से शून्य।—सद्, (वि०) जो नशे में न हो। जो अभिमानी न हो।—मनुज,—मनुष्य, ( वि० ) ग़ैरश्रावाद । जहाँ कोई मनुष्य न रहता हो।--मन्यु, (वि॰) साँसारिक सम्बन्धों से मुक्त । निस्स्वार्थी । निरपेक ।—मयोदः ( वि० ) असीम :-- मल, (वि॰) १ जिसमें मैस न हो । साफ्। स्वच्छ । २ चमकीबा । ३ पापरहित । —मलं, (न०) १ अभक। २ निर्मेली। देवता के। समर्पित पदार्थ का अवशेष ।—मराक, (वि०) मच्छरों से रहित !--मांस ( वि॰ ) माँस सं रहित ।--मानुष, (वि॰) गैरत्रावाद । उजाइ। —मार्ग, (वि०) पथग्रस्य।—मुटः, (पु०) १ सूर्ये । २ बदमाश । गुंडा । — मुटं, (न०) बड़ा बाज़ार या बड़ी पैंठ।—मूल, ( वि० ) जड़हीन। २ श्राधारहीन । ३ मिटावा हुआ ।—मेघ, (वि०) विना बादलों का । - मोह, (वि०) मुर्खे । मुङ् । -भेाह, (वि०) निर्भान्त । ग्रम्रान्त।-यहा, (वि०) त्रक्रियाशील । सुस्त । —यंत्रख ( वि॰ ) जिसकी कोई रोक्टोक न हो। जो वश में न रह सके ! हरी । निद्दी ।—यंत्रणम्, ( न० ) स्वाधीनता । मनमाजीपन। - यश्रह ह, (वि॰) अकीर्तिकर।-यथ, (वि०) मुंड से छुटा हुआ।—रक (≈नीरक, वे रंग का। फीका : - रज, -- रजस्क, (वि०) ( ज्नोरज, नीरजस्क, ) १ जिसमें गर्द गुवार न हो। (स्री०) स्त्री जो रजस्वला न हो।--रन्ध्र, (=नोरन्ध,) (वि०) १ विना चेदों या सुराखों का। २ सबन । घना। ३ मैटा। जाड़ा ।--रव, (=नीरव) (वि०) जो शोर न करे। जो केालाहल न करे। -रस, ( ज्नोरस.) (वि०) १ जिसमें रस न हो। स्सहीन! सूखा। शुष्क। २ फीका। जिसमें कोई स्वाद न हो । ६ जिसमें कोई श्रानन्द

न मिले। जिसस मनारजन न हो। जैसे नीरस कान्य । ४ श्रिय । ४ निष्दुर : बेरहम ।—रसः (=गीरसः,)(५०) धनार।--रसन (वि०) (=मीरसन ) विना कमरवंद का ।—दन्त, (वि॰) (=नीरुच ) मंद्र। धुंघला जिसमे चमक न हो :—हज़,—हज़, ( ≃नीहज़, ) (वि०) नीरोग। जो रोगी न हो ।—हप, (= नीरूप, ) (वि॰ ) आकारशून्य । जिसकी कोई शक्त न है। --राम. (=नीराम.) (वि०) स्वस्थ । चंगा । तंतुरुस्त ।--लक्त्या (वि०) १ जिसके शरीर में कोई शुभ चिन्ह न है। । र जिसकी कोई पहचान न पाने । ३ तुन्छ । ४ जिसमें कोई धब्बा न हो।--ताउजा, (वि॰) बेहवा। वेशर्म।--जिङ्गः ( पु॰ ) जिसकी पहचान के जिये कोई चिन्ह न हो।-लेप, (वि०) १ विषयों से श्रलग रहने वाबा । निर्विप्त । २ जो कीपा पोता न गया हो। ३ पापरहित । कबद्भशून्य । - लाभ, (वि०) जो लोभो न हो। जो लालची न है।। इच्छा रहित । - लोमन् (वि०) जिसके वाल न हों।--वंशु. (वि०) सन्तानहीन ।--वर्षा. — बन, (वि॰) जंगल के बाहिर। जहाँ जंगल न हो। खुला हुआ जसर।--वसू, (वि०) निर्धन । ग्रीव ।—वात, (वि०) जहाँ पवन न हो। शान्त।—वातः, (पु०) ऐसा स्थान जो पवन के उपड़नों से रिवत हो। - वानरा, (वि०) नहाँ वंदर न हो ।—वायस, (वि॰) नहाँ कौए न हों। —विकट्प, —विकट्पक, ( दि० ) ३ जो निकल्प, परिवर्तन या प्रभेदों से रहित हो। २ जो दढ़ विचार वाला न हो। ३ जो पारस्परिक सम्बन्ध न रख सके। —विकार, (वि०) १ अपरिवर्तित । जो बदले नहीं। २ जिसका कोई स्वार्थ न हो --विकास. (वि॰) अनिखला हुन्ना ।—विघ्न, (वि॰) विना विञ्च वाधा के । विञ्च वाधाओं से अक्त । —विद्मस्, ( न॰ ) विद्यों का असाव ।— विचार, (वि॰) अविचारी। जो किसी बात पर विचार न करे। अविवेकी ।--विविक्तित्स. (वि० वह जो सन्देह या शहा न करे। संव शव कौ०---४४

-विचा (वि॰) गतिहिन। सज्ञाहीन। विनोन (वि॰) क्रामान प्रमोन स रहित विन्ध्या, (वि॰ ) विन्ध्याचल सं निकलने वाली एक नदी का नाम। -- विमर्श, (वि॰) विचार हीन । ग्रविवेकी । -विवर, (वि॰) ६ जिसमें कोई रन्ध्र या छिद्र न हो । २ जिसमें ग्रन्तर न हो। धनिष्ठ। - विवाद, (वि०) सतमेद का अभाव। ३ सर्वसम्मतः । - विवेकः, (वि०) मूर्जः । जिसमें श्रद्धाई बराई का विचार करने की शक्ति न हो। —विगङ्क, (वि॰) निडर । निर्भव ।—विशेप, (वि०) वह जो किसी में भेदभाव न करे।--विजेयः, (पु०) परब्छ । परमात्मा ।-विशेषण, (वि०) विना उपाधियों के ।-विष. (वि०) विपहीन । जिसमें ज़हर न हो ।-विपय, (वि०) १ घर से निकाला हुआ। २ जिसका काम करने के लिये कोई भी स्थान न हो। ३ जिसको विषय (स्त्री मैथनादि) वासना न हो रे—वियाण, (वि०) जिसके सींग न हो।--विहार, (वि०) जिसके लिये ग्रानन्द का ग्रमाव हो ।-वीज,-बीज, (वि०) १ बीजरहित । २ नपुंसक । ३ कारखरहित !-चोर, (वि०) १ वीरहीन । २ भीरता से ।--वीरा, (वि०) वह स्त्री जिसका पति और जड़केवाले सर चुके हों । - चीर्य, (वि०) शक्तिहीन । निर्वेख । श्रमानुपिक । नपुंसक।—बुद्ध, (वि०) वृद्धों से रहित ।— बुष (वि०) बैल रहित । — नेग, (वि०) स्थिर। जिसमें वेग या गति न हो ।-वेतन, (वि॰) अवैतानिक।-वेष्टनम्, (त०) जुलाहे की दरकी।-वैर, (वि०) शान्तिप्रिय। जिसका कोई शबु न हो। - चैरं, ( न० ) शबुता का ग्रभाव।--व्यञ्जन, (वि०) १ सरख । साफ। निष्कपट। २ विना मसालों का ।—ज्यञ्जने. (श्रव्यया०) साफ तीर से। सरवता से।-व्यथ. (वि०) १ पोड़ारहित । २ शान्त ।—ह्यपेन्न, ( वि॰ ) तटस्य । उदासीन ।—टयजीक. (बि०)१ जो किसी के कष्ट न दे। २ पीड़ा-रहिता ३ कोई भी कार्य हो मन जागा कर या रज्ञामंदी से करने वाजा । ४ सञ्चा । निष्कपट ।—

्यात्र (वि॰) वह स्थान तहाँ वीतो का उत्पाल न हो व्यात्त, वि॰) १ ईमानदार । सचा। साफ मन का। २ निष्कपट । छलश्रुत्य ।— ह्यापार, (वि॰) जी कहीं नौकर न हो। जिसके पास कोई काम धंधा न हो।—त्रण, (वि॰) जिसके कोई घाव न हो। चीरफाड़ रहित।—त्रत, (वि॰) जो जत न रखता हो।—हिमं, (न॰) जाड़े का धवसान। हेमन्त चतु की समाप्ति।— हति, (वि॰) हथियार रहित।—हेतु, (वि॰) कारण रहित।—हीकः (वि॰) १ निर्लंडज। वेह्या वेशमं। २ साहसी।

निरत (वि०) १ किसी कार्य में खगा हुआ । तत्पर । लीन । मशगृता । २ प्रसव । आनन्दित । ४ वंद । निरतिः (खी०) १ अत्यन्त रति । अत्यधिक प्रीति । २ लिप्त या जीन होने का भाव ।

निरयः (स्त्री०) नरक । दोज़ख्न ।।

निरवहानिका (स्त्री॰) ) वेरा। वाड़ा । वेरे की निरवहालिका (स्त्री॰) ∫ दीवाल ।

निरस (वि०) स्वादहीन। फीका। शुष्कः

निरसः ( पु॰ ) ९ स्वादहीनता । २ फीकापन । ३ जिसमें रस न हो । शुष्कता । ४ विरक्ति ।

निरसन (वि॰) [स्रो॰—निरसनो ] १ निराकरण । परिहार । २ फैकना । दूर करना । हटाना । ३ वमन करना । कै करना । थूकना ।

निरस्त (व० क्र॰) १ फैंका हुआ। छोड़ा हुआ।

भगाया हुआ। देश निकाला हुआ। २ तष्ट

किया हुआ। ३ त्यागा हुआ। श्रवंग किया हुआ।

३ हटावा हुआ। रहित किया हुआ। ६ छोड़ा

हुआ। (जैसे कीर) ६ खगड़त किया हुआ।

७ उनवा हुआ। श्रवा हुआ। म अस्पष्ट रूप से

जल्दी जर्दी बोला हुआ। १ फाड़ा या चीरा हुआ।

१० दवाया हुआ। रोका हुआ। १९ तोड़ा

हुआ। (जैसे कोई प्रतिक्षा)।—भेद, (वि॰)

समस्त भेटों के। दूर किये हुए। समान। एक

सा।—राग, (वि॰) संसारत्यागी। सांसारिक

समस्त वासनाओं के। त्यागे हुए।

निराकः ( ५०) १ पंचम किया । २ पसीना । ३ पाप का परिखास । निराकरण्म् (न०) १ छारना । अलग करना । २ हटाना । दूर करना । ३ मिटाना । रद करना । ४ शमन । निवारण । परिहार । ४ छण्डन । ६ देश निर्वासन । ७ तिरस्कार । मुख्य यज्ञीय कर्मों की अबहेबना । विस्मृति ।

निराकरिष्णु (वि॰) १ हटाना । दूर करना । निकाल देना । २ वाधक । रोक टोक करने वाला । १ किसी की किसी वस्तु से वश्चित करने वाला ।

निराकुल (वि॰) १ परिपूर्ण । भरा हुआ । इका हुआ । २ पीड़ित ।

निराकृतिः ) (स्त्री०) १ निराकरण् । परिहार । २ निराक्रिया ) अस्वीकृति । हंकार । रोक टाँक । वाधा । ४ निरोध ।

निराग ( वि॰ ) राग रहित । अनुराग यून्य । निरादिष्ट ( वि॰ ) कर्ज चुकाया हुआ ।

निरामाल्यः ( पु॰ ) कैथा।

निरासः ( पु० ) १ निकास । निराकरण । स्थानान्तर-करण । २ उगलना । ३ खण्डन । ४ प्रतिवाद । विरोध ।

निरिंगियों, निरिङ्गियों } ( म्री॰ ) वृंबर । निरिंगिनों, निरिङ्गेनों }

निरीत्तग्राम् (न०) ) १ चितवन । २ इष्टि । ३ निरीत्ता (स्त्री०) ) खेळा । तलाश १४ सेव विचार । मान मर्योदा । ४ आशा । उस्मेद । ६ प्रहों का योग या स्थिति । जन्म काल में ।

निरीयं ( न॰ ) } निरीषं ( न॰ ) }

निरुक्त (वि॰) १ प्रकट किया हुआ। कहा हुआ। समस्ताया हुआ। न्यास्या किया हुआ। २ उच्च-स्वर से। स्पष्ट।

निरुक्तं ( न० ) १ व्याख्या । व्युत्पत्ति । २ वेद के छः श्रंगों में से एक, जिसमें अप्रचलित शब्दों की व्याख्या की गमी है । ३ एक प्रसिद्ध क्याद्या का नाम, जो यास्क द्वारा निषद्द पर की गयी है ।

निरुक्तिः (स्त्री॰) १ निरुक्त की रीति से निर्वचन। किसी पद या वाक्य की ऐसी व्याख्या जिसमें च्युत्पत्ति त्रादि अच्छी तरह समकायी गयी हो। २ एक कान्यालङ्कार जिसमें अर्थ ता मनमाना किया जाय, किन्तु हो सयुक्तिक।

निचन्तु ह (वि०) ९ अध्यन्त उत्तुकः। २ उदासीनः । तरस्यः।

निरुद्ध (व० ५०) १ रोका टोका हुआ। वाघा दिया हुआ। कावू में लाया हुआ। वस में किया हुआ। रका हुआ। बंधा हुआ। २ क्रीर किया हुआ।— कर्मुट, (वि०) दम हुटा हुआ। - गुदः, (वि०) मलाबरोध।

निरुद्ध (वि०) १ मसिद्ध । विख्यात । प्रचितित । २ त्राविवाहित । —लक्त्या, (स्त्री०) लक्षण विशेष जिसमें मृहीत अर्थ रूढ़ हो गया हे। अर्थात् वह अर्थ केवल प्रसङ्ग या प्रयोजनवश ही अहरण न किया गया हो ।

निरुद्धः (५०) व्यापकता।

निरुद्धिः (छो०) १ ख्याति । शसिद्धि । कीर्ति । २ हेलमेल । परिचय । ३ ददीकरण । विश्वास-जनक । शामाणिक ।

निरूपणां (न०)) १ श्राकार । शक्त । स्रतः । निरूपणां (स्त्री०) > २ दृष्टि । चितवन । ३ तताश । खोज । ४ श्रनुसन्धान । निरुचय । ४ परिमाषा ।

निरूपित (व० इ०) १ देखा हुआ। पता लगाया हुआ। विन्दित। २ नियुक्त किया हुआ। खुना हुआ। पसंद किया हुआ। ३ तीला हुआ। विचारा हुआ। १ खेला हुआ। दर्यापृत किया हुआ। निरुचय किया हुआ।

निरुद्धः (पु०) १ वस्ति क्रिया। २ तर्कः । विवादः। ३ निश्चयः। खेळा । ४ वाक्यः जिसमें कुछ छूटा न हो । पूर्णं वाक्यः।

निर्क्युतिः (स्त्री॰) १ नाश । विनाश । २ विपत्ति । ३ शाप । अकोसा । ४ नैर्क्यंत कीया की स्वामिनी । १ सृत्यु ।

निरोधं (न०) । रुकावट । बंधन । २ घेरा । निरोधः (पु०) ई से जेना । ५ संयम । रोक । द्वाना । ४ वाधा । विरोध । ४ चोटिल करना । सज़ा देना । ६ नाश । विनाश । ७ श्रद्यवि । नाप-संद्र्यी । ८ इताश । श्राशा का टूटना । र्ग (पु०) देश । मान्त । स्थान ।
गोधन
गोभन
गेन्यनम् ) (न०) वध । हस्या ।

र्गमः पु०) १ फौरन स्वानगी। तुरन्त गस्त । २ प्रस्थान । श्रदश्य है।ना। २ हार। निकलने का सार्थ।

र्गमनम् (न०) निकलने की किया। निकास । र्गृटः (पु०) इन्न का केटर ।

र्ग्रेथनं } (न०) हत्या। त्रधः। र्यन्थनम्

र्घटः, निर्धाएटः (पु॰)) १ शब्दों श्रीर उनके ।र्घटं, निर्धाएटम् (न॰) ब्रियों की नाविका। २ विषयस्वी।

र्घर्पशम् ( न० ) रगइ ।

र्घातः (पु॰) १ ताश । २ वयण्डर । आँघी का मोका । आँघी । तृकान । ३ हवा की सनसनाहट । ४ भूचात । ४ वज्रपात । विजली की कहक ।

र्धितमम् (न०) ज्ञवरद्सी बाहिर करना । बाहिर निकाल खाना।

विधि: (पु॰) १ शब्द । आवाज । २ बड़े ज़ीरों का कोलाइल ।

र्जियः ( ३० ) । पूर्णतया विजय । पूरी जीत ।

र्भारं (त०) १ सोता। चरमा। मतना। जला ।भीरः (प०)) प्रपात। पहादी नाला। (पु०) १ चोकत जलाने वाला। २ सूर्य का एक घोड़ा। ३ हाथी।

र्भारिन् ( पु॰ ) पर्वतः। पहाहः।

र्मारिएरि ) (स्ती०) नदी । पर्वत से निकला हुआ र्म्परी ) पानी का भरना।

र्णियः (५०) फैसला ।—प्रायः, (५०) दरख विधान । डिग्री । तजबीत ।

र्यायक (वि०) निर्णय करने वाला। ते करने वाला। फैसला देने वाला।

र्णायनम् (न०) १ तिरचय करना । २ हाथी के कार का बाहिरी भाग विशेष।

र्थिक ( व॰ ऋ॰ ) पुला हुआ। साफ किया हुआ। स्वन्छ किया हुआ। निमिकि (श्री॰) १ प्रजाई। सफाई स्वन्छता २ प्रायश्चित ।

निर्मोकः ( ५० ) १ युताई । सकाई । २ स्नान । मार्जन । ३ प्राथश्चित ।

निर्गोजकः ( पु॰ ) धावी ।

निर्मोजनम् ( न० ) १ मार्जन । २ प्रायश्चित ( किसी पाप का )

निर्मादः ( पु० ) स्थानान्तर करण । देश निकाला ।
निर्देट ) ( बि० ) १ निष्ठुर । नृशंस । २ वृक्षरों के
निर्देश ) दोगों पर पसन्न होने वाला । ३ हाही ।
ईंप्यील । ४ बदज्ञवान । गाली गलौज करने
वाला । ४ न्यर्थ । श्वनावश्यक । ६ उन्न । अचएड ।
७ उत्पत्त । नशे में चूर ।

निर्दरः } ( पु० ) गुक्ता । गहर ।

निर्द्तानम् ( न० ) भग्नकरण । नष्टकरण ।

निर्देहनम् ( न॰ ) भस्मकरणः । जलानाः ।

निर्दात् (पु॰) १ बेकाम के वास फूल के। खोदने वाखा। २ दानी । ३ किसान । पका चनाज कारने वाखा।

निर्दारित (वि॰) १ फटा हुआ। चीरफाड़ किया हुआ। २ खुला हुआ। फाड़ कर खेला हुआ।

निर्दिग्य (व० छ०) ३ सेप किया हुआ। (तेल ) तगाया हुआ। २ ख्व जिलाया पिताया हुआ। मेटा ताजा।

निर्दिष्ट (व० क्र०) १ जिसका निर्देश हो चुका हो। बतलाया या नियत किया हुआ। २ आक्रस। आज्ञा दिया हुआ। ३ वर्षित । ४ तलाश या दर्भापत किया हुआ। निरिचत किया हुआ। ४ प्रकट किया हुआ।

निर्देशः (पु॰) १ वतलाना । २ श्रादेशः । ३ उपदेशः । ४ कथनः । प्रकटनः । ४ उल्लेखः । जिक्रः । ६ सामीप्यः । नैकट्यः । पासः ।

निर्धारः ( पु॰ ) । १ निरचय । निर्णय । २ कितनी निर्धारणम् ( न॰ ) ) ही वस्तुष्टों में से एक की ऋल-गाना या बहलाना । ३ निरचय । निर्णय ।

निर्घारित (व० इ०) निश्चित किया हुग्रा। जिसका निर्धारख हो चुका हो। ठहराया हुन्ना। निर्धत (व० कृ०) १ हिलाया हुआ। हटाया हुआ। २ त्यागा हुआ। अस्वीकृत २ वश्चित किया हुआ। १ वनाया हुआ। १ खरडन किया हुआ। ६ नष्ट किया हुआ।

निर्वेति (व० कृ॰) १ घोषा हुआ। २ वसकाया हुआ। चिकनाया हुआ।

निर्विधः ) (पु०) १ जिद्दाहर । २ कड़ी साँग । निर्वन्धः ) श्रावश्यकता । ३ दुराग्रह । ४ द्रोपारोपला । ४ समाङ्मा । विवाद ।

निर्वर्हण (देखें। निवर्हण)

निर्भट ( वि॰ ) इड़ । मज़बूत । सहत ।

निर्मृत्सनम् (न॰) ) १ घमकी। डाँट उपट । २ निर्मन्सना (स्री॰) हिवाच्य । गाली। कलङ्क । बदनामी। ३ विद्वेष बुद्धि। दोह भाव। ४ लाल गंग। लाख।

निर्भेंदः (पु०) १ फट पड्ना। विभक्त होना। ( बीच से ) चिरना। २ चीरना। फाड्ना। ३ स्पष्ट कथन। ४ नदीयर्भ। १ किसी बात का इड़ निश्चय।

निर्म्थः (पु०)
निर्म्थः (न॰)
निर्म्थः (न॰)
निर्म्थः (न॰)
निर्म्थः (पु०)
निर्म्थः (पु०)
निर्म्थः निर्मन्थः (पु०)
क्रिया। २ श्राग
प्रकट करने को या सथने को दो कान्त्रों को श्रापस
में रगङ्ना।

निर्म्थ्य । (वि॰) १ गडुबडु करने या मधने निर्मन्थ्य । का। २ रगड़ कर उत्पन्न करने का।

निर्मध्यम् । ( न॰ ) श्राग पैदा करने के लिथे अरखी निर्मन्थ्यम् । ( काठ की लकड़ियाँ )

निर्माणं (न०) १ नापने की किया । २ नाप।
पहुँच । विस्तार । ३ उत्पन्नकरणः । बनाने की
किया । गड़ने या डालने की किया । ४ सुष्टि ।
४ शक्ता । श्राकार । बनावट । ६ हमारत ।

निर्माणा ( स्त्री॰ ) येग्यता । उपयुक्तता । सुघड़ता ।

निर्माख्यम् (न०) १ ग्रुद्धता । स्वच्छता । वेदाग-पन । २ देवता को चढाची हुई वस्तु । देवार्पित वस्तु । ३ चढ़े हुए फूल । देवता पर से उतारे हुए फूल । कुम्हलाये हुए फूल । ४ ग्रवशेष । बचत । निर्मिति (स्ती०) उत्पत्ति पैदावार। बनावट। कोई भी कारीगरी की वस्तु।

निर्मुक्त (व॰ १६०) १ छोड़ा हुआ। मुक्त किया हुआ। आज़ाद किया हुआ। २ सांसारिक सेहि समता से छुटा हुआ। ३ प्रथक किया हुआ।

निर्मुक्तः ( पु॰ ) नह साँप जिसने हाल ही में कैनुली लागी हो। [नाश करना। निर्मूलनम् ( न॰ ) जड़ से उखाड़ डालना। जड़ से निर्मूण ( व॰ कृ० ) धोषा या पौंझा हुग्रा। रगड़ कर साफ किया हुग्रा।

निर्मोक्तः (पु०) १ मुक्तकरण । आज़ाद कर देने की क्रिया । २ चमड़ा । चर्म । ख़ाल । कैंचुली । । कवच । ४ आकाश । १ वायुमण्डल ।

निमेरितः (पु॰) पूर्ण मोच जिसमें एक भी संस्कार न बच रहे।

निसीचनम् ( न० ) मुक्ति : मेाच ।

निर्धास्य (न०) १ बाहर निकलना। २ यात्रा।
रथानगी। प्रस्थान। १ वह सङ्क जो किसी नगर
के बाहर की श्रोर जाती हो। ४ श्रदृश्य होना।
गायव होता। १ शरीर से श्रात्मा का निकलना।
मृत्यु। ६ सोच । मुक्ति। परमानंद। ७ हाथी के
श्रांख का बाहिरी कोना। म पशुश्रों के पैरों में
बाँधने की रस्सी।

निर्यातनम् (न०) बदता चुकाना। (घरोहर का धनी को ) पुनः सौपना। २ ऋण चुकाना। ३ दान । भेंट । ४ प्रतीकार । बदता । वैरनिर्यातन । १ इत्या। वध । [मौन ।

निर्यातिः (स्त्री०) १ वहिर्गमन । प्रस्थान । २ सृत्यु ।

निर्यामः (पु॰) मल्लाह । कर्णधार । नाव खेने वाला ।

निर्यासं (न०) ) १ तृषों का चिपचिषा रस। निर्यासः (५०) } गौद। राख। २ सार। कादा।

काथ। ३ कोई गाड़ी तरल वस्तु।

निर्युहः ( ५० ) १ कलस । इउजा । गौस्न । २ सुकुट । कलगी । शिरोभूषण । ३ खुटी । ४ द्वार । फाटक । १ रस । काथ ।

निर्त्तुं सनम् } (न०) सींच कर उसाद सेना। निर्त्तुञ्चनम् निर्लुटनम् ) ( न० ) १ लूट खसोट । २ चीर-निर्लुस्टनम् ) फाइ ।

निर्तेत्वनम् (न०) १ खरीचना । (जिले हुए को ) क्रीजना । २ खरीचने का श्रीज़ार । खरीचा ।

निर्द्धयनी (छी०) साँप की केंडुल।

निर्द्धम्मम् (न०) १ कथन । उच्चारण । २ कहनावत । कहावत । लोकोक्ति । ३ शब्दसाप्रन । ४ शब्द-सूची । विषयसूची ।

निर्वपग्रम् ( न० ) ६ भेंट करना । २ पिण्डवान । ३ पुरस्कारप्रदान । ४ दान । भेंट ।

निर्वर्गानम् ( २० ) ९ देखना । २ सावधानी से देखना ।

निर्वर्तक (वि०) [ स्रो०—निर्वर्तिका] पूरा करने वाला। पूरा करने वाला।

निर्दर्तनम् ( न० ) ३ कर्म को पूर्ण करने की किया ।

निर्वहराम् ( न॰ ) १ समाप्ति । एर्याता । २ अन्त को पहुँचाना यानी समाप्त या पूरा करना । ३ नाश । विनाश ।

नियोग् (व० क०) १ फ्ँक कर बाहिर निकाला हुआ। (दीपक) बुक्ताया हुआ। २ खोया हुआ। श्रदरय हुआ। ३ मारा हुआ। मृत। ४ जीवन से मुक्त। ४ ड्वा हुआ। अन्त हुआ। ६ जुप किथा हुआ।

निर्वासम् (न॰) १ बुक्तने की किया। २ अन्तर्धांन। अदस्यता। ३ सृत्यु। ४ मोच। २ बौद्धों की मोच का नाम निर्वाश प्राप्ति है।

निर्दृत्त (व० ह०) पूरा किया हुआ। जो पूरा हो गया हो। जिसकी निष्पत्ति हो चुकी हो।

निर्वृत्तिः ( स्त्री॰ ) निष्पत्ति । समाप्ति ।

निर्वेदः ( पु॰ ) १ वैराग्य । २ दुःख । खेद । ३ अनु-ताप । ४ अपसान ।

निर्वेशः ( ५० ) १ काम । प्राप्ति । २ मज़दूरी : भाड़ा । नौकती । ३ भोजन । उपमोरा । उपयोग । १ रक्तम की वापिसी । ४ प्रायश्चित्त । ६ विवाह ; ७ मुच्छों । बेहोशी ।

निर्व्यथनम् ( न० ) १ वहा दर्व । २ तीत्र पीड़ा से मुक्ति । ३ रन्ध्र । छेद । स्राख । निर्द्यूट (व० इ०) १ समास किया हुया। पूरा किया हुया। २ वहा हुया। मृद्धि को प्राप्त । ३ पूर्ण-तया देखा हुया। सत्यसिद्ध किया हुया। सत्यसा से यन्ततक पहुँचाया हुया प्रयान् समास किया हुया। ४ त्यक । छोडा हुया।

निर्क्यांदः (स्त्री०) ९ समाप्ति। यन्तः २ चोटी। सर्वोच्च स्थलः।

निर्व्यृहः ( पु० ) १ झोटा तुर्ने । २ शिरस्राण । कलगी । ३ हार । फाटक । ४ खूँटी । वैकट । ४ काथ । कादा ।

निर्हरशास् (न०) १ शव को जलाने के लिये ले जाना।
२ शव को जलाने के लिये चिता पर रखना। ३
लेजाना। निकाल लाना। खींच कर निकाल
लेना ; हटाना। ४ जड़ से उखाड़ डालना।

निर्हादः ( पु॰ ) मल । विष्ठा ।

निहारः (पु०) १ (तीर के ) निकालने की क्रिया। ३ मलसूत्रादि का त्यागना । छोड़ना । ६ इच्छा-सुसार लगाना । ७ निज की सम्पत्ति या धन दौलत का सञ्जय करना ।

निर्होरिन् ( वि॰ ) १ ( शव को जलाने के लिये ) ले जाने वाला। २ फैलाने वाला। प्रचार करने वाला। ३ सुगन्ध वस्तु।

निर्हितः ( खी॰ ) इटाना । राखा साफ्त करना ।

निहादः ( ५० ) सद्द ।

निलयः ( ९०) १ छिपने का स्थान । जानवरों का विज या भीटा । चिड़ियोँ का घोंसजा । २ ग्रावस-स्थान । घर । गृह ।

निलयनम् ( न॰ ) १ उतरना । किली स्थान में वस जाना । २ श्रादासस्थान । घर ।

निर्किपः ) (पु॰ ) १ देवता । २ मरुतों का दत्त । निक्रिस्पः ) —निर्मारी, (खी॰ ) श्राकाशगंगा ।

निर्लिपा, निलिम्पा निर्लिपिका, निलिम्पिका } ( स्त्री॰ ) गी।

निकीन (व० छ०) १ पिघला हुआ। २ बंद या लपेटा हुआ। छिपा हुआ। १ घिरा हुआ। ४ नष्ट किया हुआ। नाश किया हुआ। १ बदला हुआ।

निवधने ( अन्य॰ ) ज़वानबंद करना । न बोजना ।

निवपनम् (न०) १ मखेरना । उड़बना । डार्स्स २ बाना । ३ पितरा क नाम पर किसी बस्तु की देना । निवरा (स्त्री०) कारी कन्या । अविवाहिना स्त्री । निवर्तक (वि०) १ जौटाने बाला । अपिस लाने बाला । २ बंद करने बाला । पकड़ने बाला । ३ मिटा देने बाला । निकाल देने बाला । इटा देने बाला । ४ जौटा कर लाने बाला ।

निवर्तन (वि॰) १ जौराने वाला । २ पीछे हराने वाला । बंद करने वाला ।

निवर्तनम् ( न० ) १ वापिसी । २ वंदी । ३ विरिक्त । ४ अकर्मस्याता । ४ ला कर पीछे देने की या लौटाने की किया । ६ परचात्ताप । ७ उद्यक्ति करने की अभिलाया । ८ सौ वर्ग गज भूमि । अथवा २० बाँस खंबी जगह ।

निवसितिः ( खी॰ ) घर । मकान । डेरा । रहाइस । निवसिथः ( यु॰ ) ग्राम । गाँव ।

निवसनम् ( न० ) १ घर । मकान । देरा । २ वछ ।
. भीतर पहिनने का कपड़ा ।

निवहः (पु॰) १ समृह । सभुद्दाय । राशि । ढेर । २ सात पवनों में से एक पवन का नाम ।

निवात (वि॰) १ वह स्थान जहाँ पवन न हो । २ शान्त । श्रवाध । ३ सुरक्ति । ४ कवच धारण किये हुए ।

निचातं (न०) ३ वह स्थान जो पवन से रचित हो। २ जहाँ पवन न हो। ३ सुरचित स्थान। ४ सुदृह कवच।

निचातः (पु॰) १ श्राश्रयस्थतः । ग्राश्रमः । २ ग्रभेदा कत्रच ।

निवापः ( पु॰ ) १ बीज । दाना । श्रनाज जो बीज के काम में श्रावे । २ पितरों के उद्देश्य से या उनके नाम पर किसी वस्तु का दान । श्राद्ध में तर्पण-किया । ३ मेंट । नज़र ।

निवारः (५०) ) १ रोक । वचाव । हटाने निवारसम् (न०) र्या रोकने की किया । २ वर्जन । निवेधकरसा । ३ वाधा । हकावट ।

निचासः (पु॰) १ रहन । रहाइस । २ घर । डेरा । विश्राम-स्थल । ३ रात बिताना । ४ पोशाक का कोई वस्त्र । निवासनम् ( न॰ ) १ श्रावसस्थल । २ दिकाव । ३ समययापन ।

निवासिन् (वि०) १ रहने वाला ! निवासी । वासी । २ वस पहनने वाला । वस घारण करने वाला । (पु०) ३ वाशिन्दा । रहने वाला ।

निविड ) (वि० ) १ धना । धनघार । २ गहरा । निविड ) ३ दर । श्रभेच । १ मीटा । बड़ा । ६ चपटी या टेर्ना नाक का ।

निविरीस (वि०) १ वना । सबन । मौटा । जाड़ा । ३ टेडी नाक वाला ।

निविशेष (वि०) श्रमित्र । एकसा । समान । सदश । निविशेषः (पु०) भिन्नता का श्रमाव । श्रसमानता रहित ।

निविष् ( व० ह० ) १ बैठा हुआ। स्थित । ठहरा हुआ। २ जो एकामचित किये हो। एकाम। ३ लपेटा हुआ। ४ इसा या घुन्याया हुआ। ४ बाँधा हुआ। ६ दीका दिया हुआ। ७ सुस्यवस्थित। कम में रखा हुआ।

निर्वातं (न०) १ जनेक की राजे में माला की तरह डाजना । २ इस प्रकार पहना हुआ जनेक ।

निषीतं ( नः ) } धूंघट । बुरका । निषीतः ( पु॰ ) } धूंघट । बुरका ।

निवृत ( न० ऋ० ) घेरा हुआ। कपेटा हुआ।

निवृतं ( न० ) ) व्यट । बुग्का । चादर । पिन्नौरा । निवृतः (पु॰) }

निवृतिः (स्त्री०) खोडनी । चारर ।

नित्रृत्त ( व० ३० ) १ लौटा हुआ । वापिस
याया हुआ । २ गया हुआ । प्रस्थान किये
हुए । ३ रुका हुआ । बंद किया हुआ । ४ विरक्त ।

k असदाचरण के लिये परचात्ताप किये हुए । ६
समाप्त किया हुआ :—आतम्, ( पु० ) १
व्हिप । २ विष्णु ।—इत्या, (वि० ) विना
किसी अन्य हेतु या उद्देश्य के ।—कारणः, (पु०)
धर्मास्मा मनुष्य । वह मनुष्य जिसमें साँसारिक
वासनाएं व रह गयी हों ।—मांस, (वि०)
जिसने मांस खाना ध्याग दिया हो ।—राग,
(वि०) जितेन्द्रिय । जिसने अपनी इन्द्रियों को
वश में कर लिया हो ।—वृत्ति. (वि०) किसी
पेशे को स्थागना ।—हृद्य, (वि०) वह जो अपने

```
निश्च
                                           ४४० )
                                                       गृह (न०) सोने का कमरा -चर (वि०)
                    करता हा सन में पञ्चताने
    सन भ
                                                    स्त्री० — चरा, — यरो ] रात को इधर उधर
    चला ।
                                                    ध्यने वाला।--सरः (पु०) १ निशाचर। राचस।
निवसं ( न० ) वापिसी ।
                                                    दुष्टात्मा। २ शिव जी की उपाधि। ३ गीदइ।
निवृत्तिः (स्त्री०) । वापिसी । २ अन्तर्दान । अव-
                                                    श्रााल । ४ उल्लू । १ सर्प । ६ चकवाक । ७
    सान । समाप्ति । ३ कर्मत्याम । विरक्ति । ४वैराग्य ।
                                                    चौर।--चरपतिः, ( पु॰) १ शिव। २ रावण ।
    ४ त्याग । ६ शान्ति । सांसारिक मांमटों से
                                                       चरो. (स्त्री०) १ राचसी । २ वह स्त्री जो
    उपरास । ७ श्रारास । विश्रास : 🖛 परमानन्द ।
                                                    पर्व निश्चय के अनुसार रात में अपने शेमी से
    ६ संन्यास । १० रोक ।
                                                    मिलने जाय । ३ वेरया । ऋतया स्त्री ।—चर्मन,
निवेदनस् ( न॰ ) ६ घोपणा । विज्ञप्ति । सूचना ।
    वर्णन । २ सोंपना । हवाले करना । ३ उत्सर्ग
                                                    ( प्र० ) श्रॅंथकार ।—जलं. ( न० ) श्रोस ।
                                                    क्रहरा।--दिशंन, ( ५० ) उल्लू ।-निशं,
    करना । ४ मतिनिधि । ४ मेंट ।
                                                    प्रतिरात । सदैव । पुष्पं, ( न० ) १ कमोदनी
निवेद्यं (न०) किसो देवमूर्ति के लिये माग । नैवेद्य।
                                                   जो रात के। खिलती या फुलती हो। २ श्रोस ।
निवेशः ( प्र॰ ) १ प्रवेश । द्वार । २ शिविर । डेरा ।
                                                   कुहरा । कुहासा ।—मुखं, ( न० ) रात का
    ३ पडाव । ४ घर । सकान । घेरा । ४ घरोहर ।
                                                   आरम्भ ।-- स्त्रभः ( पु० ) शुगाल । गीदड ।
    सपुर्दगी । ७ विवाह । ८ प्रतिबिपि । श्रञ्जन ।
                                                    —वनः, ( पु॰) सन । शया। - विहारः. (पु॰)
    नक्श । ६ सेनिक छावनी । १० भूपण् । सजाबट ।
                                                    राचस । दानव । – वेदिन, ( पु॰ ) सुर्गा ।—
निवेशनम ( न० ) १ प्रवेश । द्वार । २ पडाव : डेरा ।
                                                   --हसः, (पु॰) कमोदिनी।
    ३ विवाह । ४ जिलापदी । ४ घर । मकान । ६
    तंबू। ७ कस्वा या नगर । ८ घोंसला ।
                                               निमात ( व० कृ० ) ३ पैनाया हुआ । तीच्या । २
                                                   चिकनाया हुआ। बारनिस किया हुआ। चम-
निवेष्टः ( ३० ) चादर या बेठन ।
निवेद्यसम् ( न० ) चादर या बेठन।
                                                   कीला।
निश (स्त्री०) १ रात । २ हरूदी ।
                                               निशानं ( न० ) तीच्यीकरया । तेज़करना । शान
निशमनं (न॰) १ चितवन । दृष्टि । २ दृश्य । ३
                                                   रखना । बाइ रखना ।
    अवस्य । ४ जानकारी ।
                                               निशांत ।
निशान्त । (व॰ इ॰ ) नीरव । शान्त । चुपचाप ।
निशरगं
निशारग्रम् े (न०) वध । इत्या ।
                                               निर्शातम् } ( न० ) मकान । घर । डेरा । बासा ।
निशा (स्त्री॰) १ रात । २ हल्दी ।—ग्राटः, –
                                               निशामः ( पु॰ ) देखना । पहचानना । अवलोकन
    थ्रदनः, ( पु॰ ) १ उल्लू । २ राचस । भूत ।
                                                   करना ।
   वानव ।---श्रतिक्रमः,--श्रत्ययः,--श्रन्तः,--
                                               निशासनम् ( न० ) १ चितवन । अवलोकन । २
   अवसानं, (पु॰) १ रात का बीत जाना । २
                                                   दश्य। ३ श्रवण करना । ४ बार वार श्रवलोकन।
   प्रातःकाल : - अन्ध, (विः ) जो रात के।
                                                   १ परछाँही । प्रतिविग्ब ।
   श्रॅंधा हो जाय !—ग्राघीशः,—ईशः,—नाधः. —
   पतिः,-मणिः.-रतं. ( न॰ ) चन्त्रमा ।-
                                               निशित (वि०) १ तेज् । शान पर चढ़ा हुन्ना । २
   क्रार्घकालः, (पु॰) रात्रि का प्रथम भाग।—
                                                   उहराव किया हुआ।
   ब्राख्या,—ब्राह्वा, ( खी॰ ) हल्दी ।—ब्राह्वः,
                                              निशीयः ( ५० ) १ अर्थरात्रि । त्राधीरात । २ सेाने
   (पु०) सन्ध्याकाल । सूर्यास्त के बाद का समय।
                                                   का समय । राता ।
  उत्सर्गः, ( ५०) रात्रि का श्रवसान । प्रातःकाल ।
                                              निशोधिनि )
                                                           (स्त्री०) रातः।
  —करः, ( पु॰ ) ३ चन्द्रमा । २ मुर्गा ३ कपूर ।
                                              निशीथ्या ∫
```

निशीर्यनि निशीरया

निर्णुभः १ (पु०) १ हत्या। व्या २ स्यनकस्या। निश्चम्भः ) २ फुकाने (धनुष के।) की किया। ३ एक देख का नाम जिसे दुर्गा देवी ने वध किया था।—मथनी, (स्त्री॰ )—मर्दनी, (स्त्री॰ ) दुर्गा देवी की उपाधि।

निशुंभनम् ) निशुम्भनम् )

निश्चयः (पु॰) १ श्रनुसन्धान । खोज । २ निश्चित । सम्मति । दह विश्वास । ३ दह सङ्करप । ४ यकीन।

विश्वास । ५ पूरा इरादा । पक्का विचार ।

निश्चल (वि०) १ ग्रचल । स्थिर । ग्रटल । २ जो तनक मी न हिले इले । २ अपरिवर्तनीय जो कभी बदले नहीं। - द्यांग ( त्रि॰ ) मज्जूत शरीर। - द्रांगः, ( ५० ) १ सारस विशेष : २

चट्टान या पर्वत । निश्चला ( स्त्री॰ ) पृथिवी ।

निश्चायक (वि०) वह जो किसी बात का निर्याय या निश्चय करता हो । निर्णायक।

निश्चारकम् ( न॰ ) १ प्रवाहिका नामक रोग । यह श्रतिसार का एक सेद हैं। २ वायु । हवा । ३

हरु । सनसौजीपना ।

निश्चित ( २० २० ) निर्णीत । तैशुदा । निश्चितं ( अञ्यया० ) दह । पक्का । जिसमें केाई फेर-फार न हो ।

निश्चितिः (स्ती॰) १ खेात । अनुसन्धान । निर्णय । २ सङ्कल्प । पक्षा विचार ।

निश्चमः ( पु॰ ) १ अध्यवसाय । किसी कार्य के। करते करते न घडडाना या ऊबना ।

निश्चयसी ( स्त्री॰ ) सीढ़ी । नसैनी निश्चेशि निश्रेगी

निश्वासः ( पु० ) स्वाँस खेना । त्राह भरना ।

निषंगः ) ( ५० ) १ श्रालिङ्गन । २ ऐक्य । मेल । ३ निषड्ः र तरकस । तूर्णीर ।

निषंग्रथिः ) ( पु० ) १ त्रालिङ्गन । २ धनुर्धर । तीरं-निषङ्कथिः 🕽 दाज् । ३ सारथी । ४ रथ ।

निर्धागन् ) (वि०) ३ श्रालिङ्गन करने वाला । २ तर-निपङ्किन् ) कस रखने वाला ।—(पु॰) १ तीरम्दाज् । धनुर्धर । २ तूर्योर | तरकस । **३ तस**वार धारी '

निष्यस्स ( व॰ कु॰ ) ३ वैठा हुआ । आराम करता हुआ। सहारा जिये हुए ।२ जिसकी सहारा मिला हुआ हो । ३ प्रस्थानित । समन किया हुआ । ४ उदास । पीड़ित । नीची गईन किये हुए ।

निपराग्राक्रम् ( न॰ ) बैठक । बैठकी । श्रासन ।

निपद्या (खी०) ९ छोटी खाट । २ व्यापारी की दकान या गढी । ३ मंडी । हाट । वाज़ार ।

निषद्धरः ( पु० ) १ कीचइ । २ कामदेव ।

नियद्वरी (खी०) राजि । नियधः ( पु० वहु० ) ३ देश विशेष और वहाँ के

श्रदिवासी जहाँ राजानल राज्य किया करते थे। २ निषध देश का राजा ३ एक पर्वत का नाम । नियादः ( पु॰ ) १ भारतवर्षे की एक ग्रति प्राचीन

अनार्य जाति । इस जाति के लोगों ही में चिड़ी-सार माहीगीर श्रादि निन्दित कर्म करने वाले हुआ करते हैं। २ वर्णसङ्कर जाति विशेष । चाराडाल ।

विशेष कर बाह्मण पिता और शुद्धा माता से उत्पन्न सन्तिति । ३ सङ्गीत के सप्तस्वरों में द्यन्तिम

श्रीर ऊँचा स्वर । इसका सरगम में संचित्र रूप "नि" है।

निषादित (वि०) १ बैठाया हुआ । २ पीड़ित ।

निषादिन् ( व० कृ०) नीचे बैठा हुन्ना या लेटा हुन्ना। ( पु॰ ) महावत ।

निपिद्ध ( वि० ) वर्जित । मना किया हुआ ।

निचिद्धिः (स्त्री॰) निषेध । मनाई ।

निषुरनं ( २० ) वघ । हत्या । निजृदनः ( पु॰ ) चघ करने वाद्धा ।

ेनेषेकः ( पु॰ ) १ छिड्काव । बुरकाव । २ चुत्राव । मराव । चृते हुए तेल की एक बृंद । ४ बहाव । उरकाव । रिसाव । १ वीर्यपात । १ सिजान । श्रावपाशी । ६ घोने के लिये जल । ७ वीर्थपात सम्बन्धी अपवित्रता । = मैला पानी ।

निषेधः ( पु॰ ) १ वर्जन । मनाई । रोक । २ अस्बी-कृति । इंकार । ३ निषेधवाची नियम । ४ नियम का अपवाद ।

निषेवक (वि०) १ श्रभ्यास करने वाला । श्रनुसरग्र करने वाक्षा । भक्त । अनुरागी । २ रहने वाका । से॰ श॰ की॰

kξ

वास करने वाला । ३ उपमोग करने वाला । मज़ा ं निष्कृत ( व० कृ० ) ९ मुक्त । छूटा हुआ । स्वतंत्र । लूटने वाला।

निषेत्राम् (न०)) १ सेवा। चाकरी। २ प्जा। निषेता (खा०)) ३ अभ्यास । अभिनय। ४ श्रनुराग । श्रासक्ति । २ निवास । ६ परिचय । उपयोग ।

निष्कु ( घा० चास्म० ) [निष्कृयते | १ तौलना ।

निष्कं (त्) ११ सोने का सिका जो एक कर्प या निष्कः (पु॰)) १६ मारो का होता है। २ सोने की तील विशेष। ३ कंटा या हार जा सुवर्ण का बना हुआ है। ४ सुवर्ण । (पु॰) चाराडाल ।

निष्कर्षः (पु॰) १ निचेष्ड । सार । सारांश । २ नाप। ४ निश्चय।

निष्कर्पश्म (न०) १ लिचाव । खींच कर निका-लना। २ (नलीजा) निकालना।

निष्कालनम् (न०) १ (पशुत्रों को ) हँका देना। २ मस्या ।

निष्कासः १ ( ५० ) १ वाहिर निकालने का रास्ता। निप्काणः ) २ वर्साती । गृहद्वार के आगे पटा हुआ या कायादार स्थान । ३ प्रभात । ४ स्रन्तर्धानाः

निष्कासित (व॰ ह॰) १ निकाला हुन्ना। बाहिर किया हुन्ना। २ रखा हुन्ना । स्थापित । जमा कराया हुआ। ४ नियत किया हुआ। सकर्र किया हुआ। १ खोला हुआ। फूंका हुआ। बढ़ाया हुआ। ६ मर्ल्सना किया हुआ। फटकारा हुआ । गरियाया हुआ ।

निष्कासिनी (स्त्री॰) चकरानी जो ग्रपने मालिक के काजू में न हो।

निष्कुटः (पु०) १ नज़रवाग । पाई बाग । घर के समीप का वाग । २ खेत : ३ जनानस्ताना । स्नवास । ४ हार। ४ वृष का केटर।

निष्कुटिः } ( स्रो॰ ) वड़ी इतायसी । निष्कुटी }

निष्कुषित (व० छ०) १ फटा हुआ ! बलपूर्वक खींच कर निकाका हुआ। २ बाहिर किया हुआ। निष्कुह: ( ५० ) वृत्त के।टर।

२निश्चित । ३हटाया हुआ । ४ चमा किया हुआ । निष्कृतं ( न० ) १ प्रायश्चित्त ।

निष्कृतिः ( स्ती० ) । प्रायश्चित । २ स्टब्स्तारा । उपकार या ऋण से उद्धार । ३ स्थानान्तर-करण। ४ नीरोगता प्राप्ति । श्राराम होना । ४ बचाव । ६ असावधानी । ७ तुरा चाल चलन । बदमाशी । गुँडापन ।

निष्कुष्ट ( व० इ० ) १ निकाला गया । खींचा गया । २ सारांश । निचेह ।

निष्कोषः ( पु० ) ) १ चीरना । निकालना । भीतर निष्कोषयाम् (न०) ई से निकालना । खींच कर निकालना । २ भूंसी या चेकर अलगाना ।

निष्कोपणकम् ( न० ) दाँत साफ करने का तिनका या खरका ।

निष्कमः ( पु॰ ) १ निष्कमण की रीति । बाहिर निक-लना । २ वैदिक हिन्दुओं में बच्चे का एक संस्कार । इसमें बालक जब चार मास का होता है तब उसे बाहिर लाकर सूर्य का दर्शन कराते हैं। ३ जाति-अंशता। पतित होना। ४ सन की वृत्ति।

निष्कमग्राम् (न॰) बाहर निकलना । देखेा निष्कमः। निष्कमश्चिका ( खी॰ ) देखे। 'निष्कमः'।

निष्क्रयः (पु॰) १ छुटकारा । उद्धार । वह द्रव्य जो छुड़ाने के हेतु दिया जाय। २ पुरस्कार। इनाम। ३ मादा । उजरत । सज़दूरी । ४ वापिसी । सुक्ति । ४ बदला । विनिसय ।

निष्क्रयग्रम् (न०) छुटकारा । उद्धार । वह वृन्ध जो बुड़ाने के हेतु दिया जाय।

निव्काथः (पु०) १ काड़ा। २ रसा। कोर । शोरुवा। वह पानी जिसमें सांस राँघा गया है।

निष्ट्रपनम् ( न० ) जलाना ।

निष्ठ (वि॰) १ स्थित । टहरा हुआ । २ तत्पर । लगा हुआ। ३ जिसमें किसी के प्रति भक्ति या श्रद्धा हो । ४ पट्ट । निपुषा । १ विश्वासी ।

निष्ठा (स्त्री॰) १ स्थिति । प्रतिष्ठा । उहराव । २ भक्ति । श्रद्धा । प्रगाद श्रनुराग । ३ विश्वास । प्र्य बुद्धि । दद अनुरक्ति । ४ जस्कृष्टतः । निपुः

```
निष्ठानम्
                                        ( 323 )
 खता। योग्यता। सर्वोङ्गपूर्णता। १ समाप्ति । ६
 किसी डामा या नाटक का दुःखान्त । ७ नाश ।
 मृत्यु । किसी निश्चित समय पर इस संसार से
 श्रन्तर्धान होना । म निश्चय । निश्चयात्मक
 ज्ञान । १ याचना । १० कष्ट । पीड़ा । सन्ताप ।
  चिन्ता ।
ष्ट्रानम् ( न० ) चटनी । मसाला ।
ष्ठीवः
       ( ५० )
                  १ थृक। २ एक द्वा जिसके
       ( de ) |
ष्ट्रेवः
                  सेवन से रोगी
       ( न० ) >
ष्ट्रीवनम् ( न० )
                  निकलने लगता है।
ोुवनम् (न०)
ष्ट्रीवित (न०)
ुर (वि०) ३ कठिन । कड़ा। सक्त । २ तीव ।
 तीच्या। उम्र। ३ नृशंस । कड़े जी का । संगदिल ।
  ४ बेलगाम । निर्लंड्ज । बड्बोला ।
ब्ड्युत (व० कृ०) धृका हुआ । उगला हुआ।
  फैका हुआ।
ठ्यतिः (स्त्री०) युका सकार।
     े (वि॰) १ कुशल । निपुरा । पट्ट।
ष्णात ∫ होशियार । विशेषज्ञ । किसी विषय का
  बहुत ग्रन्छा ज्ञाता या जानकार । विज्ञ । पारङ्गत ।
  २ सुचारु रूप से सम्पन्न किया हुआ। ३ श्रेष्ठतर।
ष्पक्त (वि०) १ काढ़ा निकाला हुआ । श्रौटाया
  हुआ। उवाला हुआ। भली भाँति राँघा हुआ।
ष्पतनं (न०) १ भपट कर विकलना । शीघ्र
  बाहिर श्राना ।
्ष्पत्तिः (स्त्री०) १ जन्म । पैदावार । २ पका-
  वस्था । परिपाक । ३ समाप्ति । ग्रन्त । धनिपटेरा ।
्ष्पन्न (व० कृ०) १ उत्पन्न हुआ। पैदा हुआ।
  निकला हुन्ना। २ पूर्ण। समाप्त । सिद्ध । ३
  तत्पर |
ष्पवनम् ( न० ) फटकना ।
.ष्पादनम् ( न० ) ३ पूर्णता । समाप्ति । सिद्धि ।
  २ निष्पत्ति करना । सम्पादन करना । पूर्ण करना ।
ष्पाचः (पु०) १ फटक कर त्रमाज के। साफ करना ।
  २ सूप से निकली हुई हवा। ३ पवन।
ष्पीडितः ( व॰ कृ० ) निचोड़ा हुआ। दो की एकत्र
  कर दबाया हुआ।
```

निस निष्पेपः (पु॰) ) निखाकर रगइना । पीसना । निष्पेपसाम् (न॰) ) कृटना । कुचलना । चूर्ण करना निप्रवाग्राम् ) निप्रवाग्रिः ) ( न० ) कोरा वस्त्र । निस् ( ग्रन्यया० ) निषेत्र । सफलता । निश्चय । पूर्यंता । उपभोग । तरण । भग्न करण । वाहिर । दूर। नहीं। विना। रहित। सिमासी में निस्के 'सु'का 'र' हो जाता है।—क्रगुटक, (=निष्क्रगुटक (वि०) ३ कॉॅंग्रें से रहिता। २ शत्रुओं से शून्य। ३ भय से रहित ।—कन्द, (=निष्कन्द) (वि०) कंद से रहित ।—कपट. ( = निष्कपट,) (वि०) कपट या छुल से रहित ।—करूप, (= निष्क्षम्प) (विष्) गतिहीन । स्थिर। दृह । अदल । श्रचल ।—करुता, ( = निष्करुता) (वि०) करुणाशून्य। निष्ट्र । कृर । —कता, (= निष्कतः, ) (वि०) १ विना हिस्सें। का। समृचा। २ हस्वाकार। द्वाटा किया हुआ । ३ नपुंसक। बांभा। ४ ग्रंगभङ्ग किया हुआ। विकलाङ्ग । —कलः ( = निष्कलः ) ( पु॰ ) १ आधार । २ ब्रह्मकानाम।—कला, (स्त्री०)—कली, (स्त्री॰) बृढ़ी श्रौरत जिसके बालबम्मे होने की सम्भावना न रही हो अथवा जिसका रजस्वला धर्म से होना बंद हो गया है। - कलड़, (= निष्कतङ्क ) (वि०) निर्दोप । कलङ्क से

रहित।—कपाय, (= निष्कचाय) (वि०) १

मैल से रहित । साफ । २ दुष्ट वासनात्रों से शून्य।

—काम, (= निष्काम ) (वि०) कामनाओं

या इच्छात्रों से रहित । २ समस्त सांसारिक

वासनात्रों से रहित।—कामं, ( = निष्कामम् )

( ग्रज्यया० ) वेमज़ी । ग्रनिच्छापूर्वेक ।---

कारण, (=निष्कारण ) (वि०) १ अनावश्यक ।

२ निस्स्वार्थभात्र से । स्वार्थ से रहित । ३

निराधार ।--कालकः, ( = निष्कालकः )

(पु०) वह प्रायश्चित्ती जिसका मुख्डन हुआ हो।

श्रीर जो शरीर में घी लगाये है। । - कालिक,

(= निष्कालिक) (विष्) जिसका जीवन

काल समाप्त होने पर हो। जिसके जीवन के दिन इने गिने रह गये हों। त्राजेय। त्राजया।—किञ्चन

(= निष्किञ्चन ) (वि० ) जैसके पास एक पाइ भा न हो । घनहान तिधन ( = निष्कुल, ) ( वि॰ ) निसके दुन में नोई न रह गया हो !—कुलीन, ( = निष्कुलीन, ) ( वि॰ ) नीच ! – क्रट, ( = निष्क्रट, ) (वि॰) जो कपरी न हो । ईमानदार । सन्ना ।—कुप, (= निप्करप) (वि०) निप्दुर : क्रा वेरहम। —क्रेयर्यः ( = निष्केषस्य ) (वि॰) १ नितान्त । निपट ! बिल्कुल । २ मोच हीन ।—किय, (= निष्किय) (वि॰) १ निरचेष्ट । वेजार । इन्न न करने वाला। - तन ( = निः तन )-स्तिय (= निःस्तिय ) (वि०) इदिय जाति से रहित या शून्य ।—ज्ञेपः, ( = निःज्ञेपः, ) ( पु॰ ) १ फॅक्ने या डालने की किया का भाव-त्याग । २ धरोहर । श्रमानत । शाती ।—बजुस्त्, ( = निश्चल्लुस ) (वि० ) अंधा। नेत्रहीन। —चन्वारिश (= निरचन्वारिश) ( वि॰ ) चातीय के उपर ।---चिन्त, ( = निश्चिन्त) १ चिन्ता से रहित । वेफिक । २ अविवेकी । विचार-हीन ।—चेतन, ( = निश्चेतन ) मुर्छित । वे-होश।—बेतम्, ( = निश्चेतस् ) ( वि॰ ) वह जिसके होश हवास दुरुत्त न हो ।—चेष्ट, (= निःचेष्ट, (वि०) गतिहीन। शक्तिहीन। --बन्दस् (= निश्वन्दस् ) (वि॰ ) वेहीं का अध्ययन न करने वाला ।—हिद्र, (= निरिक्क्स) 🤋 विना किसी देाष या त्रुटि का। २ विना छेटीं का। ३ अत्राधित। बेरोक टोक। विना चोटफेंट का ।—तन्तु, (वि०) सन्तानहीन ।—तन्द्र, (वि॰) जी काहिल या सुस्त न हो । ताजा। तंदुस्तः। भना चंगा ।—तमस्क,—तिमिर, (वि०) १ श्रंधकारशूच्य । प्रकाश । २ पाप या हुराचस्य से रहित ः—तक्यं, (वि॰) विचार से परे। -- तल, (वि॰) १ गोल। मगडलाकार या गोलाकार । २ गतिशील । कम्पित । ३ जिसमें त्रची न हो ।—तुप, (वि०) जिसमें भूसी न हो। २ साफ किया हुआ। सरख किया हुआ। —तेजस् ( वि॰ ) १ श्रमिहीन । उष्णताशून्य । नपुंसक । २ सुस्त । काहिल । एहदी । ३ धुंभ्रला।

अस्पष्ट । त्रप (वि०) नेहवा रिर्वज्ज । विश (वि०) ९ तीस से उपर । २ वरहम । नृशंस । कृर ।—त्रिंशः, ( पु॰ ) तहत्वार ।—त्रैगुगुग्र, (वि०) सत्व, रजस और तमस् से रहित ।--पङ्क, ( = निष्पङ्क, ) (वि० ) जिसमें कीचड़ श्रादि न तमा हो। स्वच्छ । निर्मेख । साफ । सुथरा ।--पताक, ( = निष्पताक, ) ( वि॰ ) विसके पास भंडा मंडी न हो ।—पति, - सता. (= निष्पतिगुता) (वि०) वह खी जिसका न पति हो न पुत्र हो ।--पत्र, (≈निष्पत्र) (वि०) १पत्रों से रहित । २ पररहित । जिसके पंख न हो । - पद, (=निष्पद ) (वि॰ ) विना पैरों का । -पर्द, (न०) यान जे। विना पहियों के चले। —परिकर, (≈निष्परिकर)(वि॰) विना तैयारी के। विना सरंजाम के ।-परिश्रह (= निष्परिग्रह ) ( वि० ) जिसके पास इन्न भी सम्पत्ति न हो ।-- परिग्रहः ( पु॰ ) संन्यासी जिसके वंश में कोई न रह गया हो ।--परिच्छ्द, (=निष्परिच्छद् ) (वि॰ ) जिसके पिञ्चलगुए न हों । जिसके अनुचर न हो । परीझ. ( = निष्परीज्ञ ) (वि॰ ) को अलीमाँ ति परी-चित न किया गया हो । जिसकी ग्रन्छी तरह से नाँच पड़ताल न की गयी हो ।--परीहार. (= निष्परीहार ) ( वि०) जो चेतावनी की पर-वाह न करे।--पर्यन्त, ( = निन्पर्यन्त ) (वि॰) -पार, ( = निष्पार ) (वि०) असीस। सीमारहित । जिसकी हद न हो। बेहद ।--पाप, (= निष्पाप ) ( वि॰ ) पापशून्य । तिरफ्राश्च । साफ। श्रद ।—पुत्र ( = निष्पुत्र ) (वि० ) सन्तानहीन ।—पुरुष (= निष्पुरुष) ( वि॰ ) उजाड् । १ बेद्याबाद । २ पुत्रसन्तान रहित । ३ प्रश्निक नहीं: कोलिङ, नपुंसक लिङ ।—पुरुषः ( ५० ) १ हिजड़ा। जनाना। २ मीरु। डरपोंक। —पुलाक, (≈िवेष्पुलाक) (वि॰) भूसी निकाला हुआ। विना भूसी का ।—पौरुष, ( = निष्पीरुप ) ( वि० ) अमानुषिक ।— प्रकस्प, ( ≈निष्प्रकस्प ) ( वि॰ ) हड़। भटल । गतिहीन ।—प्रकारक, ( = निष्प्रका-

रक ) (वि० ) विवरण रहित । विना शर्त या हैंद के।-प्रकाश (= निष्पकाश) (वि०) धुं घला । साफ़ नहीं । श्रंधकारमय । - प्रचार, (= निष्पचार) (वि०) १ न हिलने हुलने वाला । एक स्थान पर रहने वाला । २ एकाप्र।--प्रतिकार, -प्रतीकार, (= निष्पति (ती) कार )-प्रतिकियः (वि०) १ यसाध्य । २ प्रवा-धित । वेरोक दोक ।---प्रतिघ ( = निष्प्रतिघ ) ( वि० ) वेरोकटोक । अवाधित ।- प्रतिद्वन्द्व. (=निष्प्रतिद्वन्द्व)(वि०) १ त्रजात रात्र्। जिसका कोई विरोधी न हो। २ वेजोड़।-प्रतिभ, (= निष्प्रतिभ) (वि०) श्रविभाहीन। चमक जिसमें न हो। २ जिसके प्रतिभा का श्रभाव हो । जो हाज़िरअवाव या प्रत्युत्पनयति न हो। कुंद ज़हन। सृह। ३ विरक्त। उदासीन। —प्रतिभान, ( = निष्प्रतिभान ) ( वि॰ ) १ भीरु। डरपोंक ।--प्रतीय, (= निध्यतीय) (वि०) सामने देखने वाला । पीछे न सहने वाला :--प्रत्यह, ( = निष्पत्यह ) (वि०) अवाधित । वेरोकरोक ।--प्रपञ्च, ( =िनप्पपञ्च ) ( वि॰ ) जो प्रपञ्जी या छुली न हो । ईमानदार । —प्रसः, (निष्यभ या निःधम ) (वि॰ ) ९ जिसमें खाब या चसक न हो। २ अशक । ३ उदास । अस्पष्ट । अन्धकारमय ।—प्रमासाक, ( = निष्प्रमागाक ) ( वि॰ ) विना भ्रधिकार या प्रमाण के । - प्रयोजन, (= निष्पयोजन) (वि०) ९ विना प्रयोजन के । २ निराधार । निष्कारया । ३ निरर्थंक । वेकाम । ४ ग्रानावश्यक । वेज़रूरत ।—प्रयोजनम्. (= निष्प्रयोजनम् ) (अव्यथा०) विना कारण । अकारण । विना किसी उद्देश्य के :—प्रापा, (= निष्प्रापा ) (वि०) मृत । मरा हुत्रा ।--फल, ( =निष्फल ) (वि०) जिसका केाई फल न हो। फलहीन । ( अलंका०) ९ असफल । नाकामियान । २ निरर्थंक । व्यर्थ । ३ बाँस । जिसमें फल न लगे । ४ अर्थशून्य । ४ बीज रहित । नपुंसक ।— फला, —फली, (=निष्फला, निष्फली) ( स्री॰) स्त्री जिसकी उद्ध गर्भ धारण करने योग्य न रही हो ।-फेन, ( = निक्तेन ) ( नि० ) फेना रहित । — शब्द, ( = निःगञ्ड ) ( वि॰ ) जो शब्दों हारा प्रकट न करें। जो सुनाई न पड़े। (निःशई रोदि-तुमारेने")—शलाक, ( निःशलाक ) ( वि॰ ) एकाकी। अकेला। एकान्सी। 'अरख्ये निःशलाके वा संत्रवेदविभावितः ।"—शेष, (=ितःशेष) शलाकं, (=निःशलाकं) ( न० ) एकान्त स्थल । सुनसान जगह ।—शेष, (=िनःशेष) ( वि॰ ) विना वचत के । सम्पूर्ण । पूरा । समुचा । नितान्त ।—शोध्य, (निःशोध्य) (वि०) धोया हुआ । साफ किया हुआ ।--संशय, ( ≈निःसंशय ) (वि०) ३ निश्चित । विलाशक । २ निस्सन्देह । जो ग्राशंका न करे । - सङ्ग ( नि:सङ्, ) (वि॰) १ जो किसी में अनुश्क न हो । उदासीन । २ संन्यासी । असम्बद्ध । पृथक किया हुआ। ४ अवाधित। वाधा शून्य। - सङ्ग्रम्, ( =िनःसङ्गम् ) निरस्वार्थ भाव से ।—संज्ञः (निःसंझ ) ( वि॰ ) बेहोश । सृद्धित ।— सत्व. (=निःसत्त्व) (वि०) १ स्हर्ति हीन। निर्देल । २ नपुंसक । ३नीच । श्रोद्धा । कमीना । ४ अस्तिवहीन । ४ प्रायाधारियों से रहित ।--सन्तति, (=िनःसन्ति )—सन्तान, (=िनः-सन्तान ) (वि॰) वे श्रीलाद । जिसके कोई सन्तान न हो।-सन्दिग्धः (=निःसन्दिग्धः) —सन्देह ( =िन:सन्देह ) ( वि॰ ) निस्संशय । जिसका सन्देह या शक न हो । - सन्धि, (=ितः-सन्धि, निस्सन्धि ) (वि० ) जिसमें ऐसी कोई अस्थिया गाँठन हो जो दिखलायी पड़े। गम्सन। सघन।—सपत्न. (=निःसपत्न)(वि॰)१ जिसका कोई राज या प्रतिद्वन्द्री न हो। २ जो सर्वथा एक ही का हो। ३ अजान शत्रु।—समं, (=निस्समं) ( अध्ययः ) ९ वे ऋतु का । ठीक समय पर नहीं । २ दुष्टता से ।—संपात, (=िनःसंपात) (वि॰) मार्ग न देने वाला। त्रवरुद्ध मार्ग ।—सम्पातः ( =िनःसम्पातः ) ( go ) अर्द्धरात्रि का अन्धकार। आधीरात की श्रंधियारी । घनान्धकार । –संबाध, ( = निः-संवाध ) ( वि॰ ) सङ्घीर्ण नहीं । प्रशस्त । बहा ।

मसार ( –िन सस्गर ) ( वि॰ ) १ रसहीन । विस्तार २ निकम्मा । न्वीम /=नि साम ) —सीमन्. (=िनःसीमन् ) (वि॰ ) जी नापा न जा सके । सीमारहित । यसीम । - स्नेह. (= निःस्तेह) (वि०) ३ गुष्क । २ तटस्थ । उदासीन । ३ जिससे कोई प्यार न करता हो । जिलकी कोई देखरेख न रखता हो ।—स्पन्द, (= निःम्पन्ड् ) (बि॰ ) गतिहीन । हद ।— स्पृष्टः, ( = निःस्पृहः ) ३ कायनाशून्य । २ जापरवाह । तटस्थ । ३ सन्तृष्ट । जो स्पृहाबान या ईंप्योंतु न हो। ४ नॉसारिक वंधनों से मुक्त।— स्व, ( = निःस्व ) (वि॰ ) निर्धन । रारीव । —स्वादु, ( = निःस्वादु ) ( वि॰ ) फीका। निसर्गः (पु॰) ६ वक्शना । दान देना । भेंट करना । देखालना। २ दान ।३ मलमूत्र ।४ त्यागः। श्रिषकार त्यास । ४ रचना । सृष्टि —ज,— सिन्ह, (वि०) जन्म से। स्वामाविक।—भिन्न, ( वि॰ ) स्वभाव से पृथक ।—विनीत, ( वि॰ ) <sup>३ स्वमाव से विवेकी । बुद्धिमान् या दूरदर्शी । २</sup> स्वभाव से सदाचारी। निसर्गृतः ( ५० ) निसर्गेग ( प्रव्ययः ) ) स्वभाव से। स्वामाविक। निसारः ( ४० ) तसूह । निस्द्रन (व० इ०) हिसा वरना। वध करना। निस्सुष्ट (र्व० कृ०) १ सौपा हुआ। दिया हुआ। बक्शा हुआ। २ स्थामा हुआ। छोडा हुआ। ३ निकाला हुआ। विदा किया हुआ। ४ आजा दिया हुआ। १ मध्य । बीचीवीच ।—ऋर्थ, (वि०) वह जिसे किसी विषय का प्रवन्ध सींपा गया हो। —अर्थः, (डु०) १ एतची। एक राजा का प्रति-निश्चि जी दूसरे राजा के दरवार में रहै। २ दूस। गुमारता । श्रामसुख्तार । निस्तरमाम् ( न॰ ) १ निस्तार । छुटकारा । उद्धार । २ पार जाने की किया। ३ डपाय। निस्तर्ह्यां ( न॰ ) वच । इत्या । निस्तारः ( पु॰ ) १ पार होने की किया। २ पिंड छुनाने की किया। छुटकारा। बचाव।३ मोच। ४ ऋख से छुटकारा । १ उपाय । ज़रिया ।

38° ) नी निस्तीम ( व॰ कु॰ ) १ छूटा हुआ मुक्त । २ जो त या पार कर चुका हा। निस्तोदः ( ५० ) १ डंक। काँटा। २ पीड़ा। व्यथा। दर्दे । विस्पन्दः ( ५० ) प्रकम्पन ! गति । घड्कन । निस्यन्दः ) ( ५० ) १ च्ना । टपकना । बहना । निष्यन्दः ) उमेड् कर बहना। २ रस । ३ बहाव। टएकने नाला रस । निरुयंदिन् ) ( वि० ) टपकने वाला । उमक् कर बहने निस्यन्दिन् ∫ वाखा । े ( ५० ) १ चरमा । स्रोता । २ चाँवलों निस्नावः ∫ का माँड़। निस्वनः ( ५० ) केलाहल । शोर । निहत (व० ह०) १ मारा हुया। वध किया हुया। २ जमा हुआ । गड़ा हुआ । ३ भक्तमान । यनुरागी । निहननं ( न० ) वध । इत्या । निहवः ( पु॰ ) बुलाहट । पुकार । निहार देखें। नीहार। निर्हिसनम् ( न० ) हत्या । वघ । निहित ( व० कृ० ) ३ स्थापित । रखा हुआ । जमा किया हुआ। लगाया हुआ। ४ बीच में घुसेड़ा हुआ। गड़ा हुआ। १ भागडार में जमा किया हुआ। ६ गम्भीर स्वर से कहा हुआ। ७ पकड़ा हुआ। ८ रखा हुआ।

निहीन (वि॰) कमीना। नीच। पापी। निहीनः ( पु॰ ) नीच मनुष्य। कसीना श्रादमी। नीच

कुलोत्पन्न मनुष्य। निह्नवः ( पु॰ ) ३ छिपाव । दुराव । श्रस्वीकृति । इंकार । २ रहस्य । ३ श्रविश्वास । सन्देह । सन्दिग्धता । ४ दुष्टता । ४ प्रायश्चित्त । ७ बहाना । मिस ।

निहुतिः (स्त्री०) । इंकार । किसी बात की जान-कारी को छिपा डालमा । २ कपटाचरगा । ३ विभाव । दुराव ।

नी ( घा॰डभय॰ ) [ नयति—नयते, नीत ] १ ले जाना । मार्ग प्रदर्शन करना । लाना । पहुँचाना**ँ**।

खेना । करवाना । २ रहतुमा करना ! निर्देश देना ! शासन करना ।

नी ( पु॰ ) नेता । पथप्रदर्शक । जैसे सेनानी । श्रव्यशी । श्रामखी ''श्रादि ।

नीका (स्ती०) खेतों की सिचाई के लिये पानी का बंबा या नहर ।

नीकाश (वि०) देखो।—"निकाशः"।
नीक (वि०) १ तीचा । छोटा । थोडा । कम।
सर्वाकार। बोना। र निम्नवर्ती । निम्नपदस्थ । ६
मंद । गरमीर। (स्वर) ४ कमीना । छुट ।
नीच। दुष्ट। सब से गया बीता । १ निकरमा।
तुच्छ।—गा, (स्वी०) नदी।—भोज्यः, (पु०)
पनाएड । प्याज।—रोनिन् (वि०) यक्कीन।
निम्न जाति में उत्पन्न।—वजूः, (पु०)—वजूं,
(न०) वैकान्त नामक रतन।

नीचका नीचिका नीचिकी

नीचिकिन् ( ए॰ ) १ किसी वस्तु का सर्वोचभाग । २ वैस्न का सिर । ३ अच्छी गा का रखेया ।

नीचा (स्त्री०) सर्वोत्तम गौ।

नीचकैस् ) (अन्यया०) १ नीचा। नीचे की श्रोर। नीचेस् ) तले। भीतर। २ अककर प्रयाम। ६ कोमलता से। धीरे से। ४ मन्द स्वर से। दवी ज्वान से। ४ छोटा। इस्व। बोना। (ए०) एक पर्वत का नाम।—गतिः, (स्वी०) धीमा कदम। मंद चाल।—मुख, (वि०) नीचे मुल किये हुए।

नीडः (पु०) १ पवी का वींसला। २ शच्या। नीडम् (न०) ४ पलंग। ३ भीटा। माँद। गुफा। ४ किसी गाड़ी का श्रंदरूनी हिस्सा। ४ स्थान। जगह। रहने का स्थान। विश्रास स्थल।—
उद्भवः, (पु०)—जः, (पु०) पड़ी।

नीडकः ( ५० ) १ पत्ती । २ घोंसला ।

नीत ( व॰ कृ० ) १ लाया गया । पहुँचाया गया । २ पाया गया । प्राप्त हुआ । उपलब्ध । ३ व्यय किया गया । गुज़रा हुआ । बीता हुआ । ४ मली भाँति आचरित किया हुआ । नीरं ( न० ) १ धनदौलत । २ धनात्र । नाल १ नीतिः ( स्त्री० ) १ पथमदर्शन । परिचासन । अनुशासन । २ चालचलन । अपना निज का चालचलन । ३ शील । भन्यता । ग्रीचित्य । डप्युक्तता । समोचीनता । ४ राजनीति । विज्ञता । विदृश्यकारिता । सन्मार्ग । ५ पद्धति । वारा । ञ्जन्ति। उपाय । हिक्कमतः। ६ राजनीति । राज्य की रचा के लिये काम में लावी आने वाली युक्ति। राजायों की चाल जो वे राज्य की प्राप्ति अथवा रचा के लिये चलते हैं। अधाचारपद्धति । लोक या समाज के करवाण के लिये निर्दिष्ट किया हुआ। श्राचार व्यवहार । 🗕 प्राप्ति । उपलब्धि । ६ दान । भेंट । चढ़ावा । १० सम्बन्ध । सहारा ।—-कुशाल, ( ভি০ ) — ৱ, ( ভি০ ) — নিআ, ( ভি০ ) — दिस, ( वि० ) राजनीति का जानने वाला। —धाषः, ( पु० ) वृहस्पति की गाड़ी का नाम। —दापः, ( पु॰ ) नोति सम्बन्धी नृटि या भूता। - बीर्ज, ( न० ) षड्यंत्र का उद्गमस्थल (--ट्यतिकामः, ( पु॰ ) १ राजनीति या सामाजिक नीति के नियमों का तोड़ना । २ त्राचार पहति में भृता। नीति में भृता।—शारूत्रं, (न०) १ वहँ शास्त्र जिसमें देश काल और पात्र के अनुरूप व्यवहार करने के नियमों का निरूपण किया राया हो । २ वह शास्त्र जिसमें मनुष्यसमाज के हित के लिये देश काल और पात्र के अनुसार श्राचार व्यहार तथा प्रवन्ध एवं शासन का विधान हो।

नीध्रम् ) (न०) १ छप्पर या छत्त की श्रोलती । २ नीध्रम् ) वन । जंगल । ३ पहिंचे का व्यास या चक्कर । ४ चन्द्रमा । ४ रेवती नक्षत्र ।

नीपः ( ५० ) १ पहाइ की रुलैही । २ कदम्ब बुस्र । ३ अशोक बुस्र । ४ राजवंश विशेष ।

नीपं ( न० ) कदम्ब पुष्प ।

नीरम् (न०) १ जल । पानी । २ रस । अर्क । कोई द्रव पदार्थ । — जम्, (न०) १ कमल । २ मोती । १ जलजीव । — दः, (पु०) बादल । — धिः, — निधिः, (पु०) समुद्र । — एहं, (न०) कमल । नीराजन ) (स्त्री०) अस्त्रों का मार्जन । यह एक नीराजना ) सैनिक एवं धार्मिक कृत्य था, जिसे राजा लोग, शत्रु पर चढ़ाई करने के पूर्व आश्विन साम में

क्या करत थे । २ किसी देवता की जास्ती उतारना दीयदान । श्रास्ती ।

गल (वि०) [ म्नी०-नीला,नीली ] १ नीला । २ नील से रंगा हुआ :--प्राङ्गः, ( पु॰ ) सारस पत्ती।-श्रञ्जनम्, (न०) सुर्मा।-श्रञ्जना, —श्रञ्जसा, (स्री०) विजली । विद्युत ।— थः जं, — धम्बुजं, — अस्वुजनान्, ( २० ) — उत्पत्नं, ( न॰ ) नील कमल ।—श्रसः, ( पु॰ ) कालीबटा। -धम्बर (वि०) नीलवस्त्र पहिने हुए।—ग्रम्बरः, (पु०) १ राचस । दानव । २ शनिमह । ३ बलराम ।—श्रम्मः, (पु०) तङ्का । भोर।—ग्रश्मन्, ( पु॰ ) नीलम रत्न :--कराङ:, ( ५० ) १ मयूर । मोर । २ शिव । ३ नीलकगढ। ४ अलकुक्कुट विशेष। ४ खञ्जन पत्ती। ६ गैरिया। ७ मधुमिक्का ।—केशी, (स्री०) नील का पौधा। - प्रीयः, (पु०) शिव जी।-छदः, (पु॰) १ बुहारे का पेड़। २ गरुड़।--तरुः, ( पु॰ ) ताङ्ग्रच ।—तालः, ( पु॰ ) तमाल वृष ।—पङ्कः, ( पु॰ ) —पङ्कम्, (न॰) अन्धकार।-पटलं (न०) काली परदा या काला उदार। अंधे की आँख पर का काला जाला। —पिन्द्रः, (५०) बाज पत्ती ।—पुष्पिका, (क्बी॰) १ नील का पैचा । २ अलसी । -सः, ( पु॰ ) १ चन्द्रमा । २ वादल । ३ महमित्रता।—मंग्रिः,—रत्नं, ( न॰ ) नीलम। —मीलिकः, (५०) जुगन् । सद्योत ।— मृत्तिका, ( न॰ ) पुष्पकसीस । । कावीसिही । —राजिः, (स्त्री॰ ) कालिमा की रेखा । घनान्धकार। —लोहितः, (पु॰) शिव जी

तिलकं (न०) १ काला नोंन । २ नीला ईस्पात लोहा । वर्ततीह । बीदरी लोहा । ३ नीलायोथा । सुतिया ।

ोलकः ( ५० ) काले रंग का घोड़ा।

त्तिंगुः, नीताङ्गः (पु॰) } एक कीट विशेष। वितागुः, नीताङ्गः (पु॰) } एक कीट विशेष। |वितका (स्त्री॰) १ नीत का पैथा। |विकमन् (पु॰) नीवा रंग। कालापन। नीवापन। नीली, खी॰) १ नील का पाधा। २ नीले रग की मक्ली। रगा विशेष । - राग, (वि०) अनुराग में दर । - रागः, (पु०) १ प्रेम जो नील के रंग की तरह पक्का हो या जो कभी न छूटे। अटल प्रेम । २ पक्कियत्र । - सम्धानं, (२०) नील का खमीर।

नीवरः ( ५० ) १ व्यवसाय। व्यापार । २ व्यवसायी। ३ साभू। संन्यासी । ४ कीचड़ ।

नीवरं ( न० ) कीचड़।

नीवाकः (पु॰) १ मँहगी के समय अनाज की बढ़ी हुई माँग । ३ अकाल । दुष्काल ।

नीवारः (पु॰) वे चानल जो विना जोते बोये अपने आप उत्पन्न हीं। पसाई के चाँवल । तिन्नी के चानल । मुन्यन । मुनियों के खाने का अनाज विशेष ।

नीविः ) (स्त्री०) कमर में लपेटी हुई घोती की वह नीवी ) गाँठ जिसे खियाँ पेट के नीचे सूत की डोरी से या योंहीं बाँधती हैं। फुफुंदी। नारा। इज़ार-बंद। र पूंजी। बारदाना। ३ होड़। दाँव ।

नीवृत् ( पु॰ ) कोई भी बावाद स्थान ।

नीय (वि०) देखे। नीय।

नीशारः ( पु॰ ) १ गर्मेकपड़ा। कंबल । २ ससहरी। ३ कनात ।

नीहारः ( पु॰ ) १ कोहरा । कुहाला । श्रोस । पाला । २ काड़ा । मलमृत्र ।

नु ( अन्यया० ) सन्देह । अनिश्वितता-स्वक अध्यय । यह सम्भावना और अवश्य के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है।

चु (धा॰ पर॰) [नोति, प्रशोति, नुत, ] प्रशंसा करना । सराहना करना । तारीफ करना ।

नुतिः (स्त्री०) १ प्रशंसा । तारीफ । विरदावली । २ पुजन अर्चो ।

तुर् (घा० उभ०) (जुदति, नुदते—नुस या नुझ, प्रसुद्ति) १ धनका देना । हाँकना । रेखना । ठेखना । २ उत्तेजित करना । यतलाना । ग्राग्रह करना । ३ हटाना । भगा देना । फेंक देना । ४ भेजना । बालना ।

नृप ) ( पु॰ ) राजा। — नृपद्मध्वरः, ( पु॰ ) नृपति हे राजसूर यज्ञ। — भ्रात्मजः, ( = नृपा्म-

नृप

नृतन ) (वि॰) १ नया । २ ताजा । जवान । ३ नृता ) वर्तमान । अचलित । ४ तत्वण का । ४ हाल का। श्राप्तिक। अद्भुतः। विलक्षः। अने।खाः। नूनं ( अन्यया० ) ३ अवश्य । दरहक्रीकत । सच्युच । २ बहुत कर के न् पुरं ( न॰ ) } नेवर । विक्रिया। नृ ( ५०) १ नर । मनुष्य । २ मनुष्य जाति । ३ शत-रंज की गाट या गुटी। ४ सूर्य घड़ी की कील। ४ पुल्लिङ शब्द ।—ग्रास्थिमालिन्, (पु०) शिव जी। - कपालं, ( न० ) मनुष्य की स्रोपड़ी।-कैसरिन्, ( पु॰) नृसिंहावतार ।—जलां, (वि॰) मनुष्य का सूत्र।-देशः, (पु०) राजा।-धर्मन्, ( पु॰) कुबेर।—मिथुनं, ( न॰ ) मिथुन राशि। —मेधः, ( पु॰ ) नरमेघ यज्ञ । वह यज्ञ जिसमें मनुष्य का बलिदान दिया जाता है।--यज्ञः, ( पु॰ ) पञ्चयज्ञों में से एक। — लोकः, (पु॰ ) भूलोक। मर्त्यंतोक।—वराहः, ( पु॰ ) विष्णु का वराह अवतार । —वाहनः, ( पु० ) कुबेर । —वेयनः, ( पु॰ ) शिव l—श्टङ्गं, ( न० ) श्रसम्भावना के उदाहरण के लिये मनुष्य के सींग। —सिहः, (पु॰) १ मनुष्यों में शेर या उत्तम पुरुष । २ विष्णु भगवान का चौथा नृसिंहावतार। —सेन, (न०)—सेना, (स्त्री०) मनुष्यों की फौज। -से।मः, ( पु० ) त्रादर्श मनुष्य । बहा श्रादमी। नृगः ( पु॰ ) वैवस्वतमनु के पुत्र महाराज नृग जिन्हें एक ब्राह्मण के शाप से गिरगट होना पड़ा था । नृत् ( भा० पर० ) [नृत्यति, प्रगुत्यति, नृत्त ] १ नाचना । इधर उधर घूमना । २ रंगमञ्ज पर श्रभिनय करना । ३ हायभाव दर्साना । मटकना । खेलना । नृतिः (स्त्री०) नाच । नृत्य । नृत्तं ) ( न० ) नाच्। श्रमिनय । सूक श्रमिनय । नृत्यं 🕽 भेँदई। श्रज्ज विश्वेष। मटकना।—प्रियः, (पु०) शिव!--शाला, (स्त्री॰) नृत्यशाला। नाच-घर।-स्थानं, (न०) रंगमूमि। श्रीभनयस्थान। स्टेज ।

र्गुपाल ) जः, ) पु॰) राजकुमार । —नृपञ्चाभीरं, (न०)--नृपमानं, (न०) वह सङ्गीत जो राजा के भोजन करते समय होता है।—नृपगृहं, (न०) राजमासाद । महत्तः :—नृपनीतिः, (स्त्री॰) राज-नीति । -- नृप्रियः, (पु०) श्राम का बुक्। -- नृप-खद्मन्, (न०)—नृपतिङ्गम्, (न०) राजचिन्ह । विशेष कर सफेद छाता ।—नृपशासनं, (न०) राजाज्ञा ।—नृपसमम्, ( न॰ ) —नृपसमा, ( स्त्री० ) राजाओं का समारोह । नृशंस (वि॰) दुष्ट। मलिनचित्त । कृर। उपदवी। कमीना । नेजकः ( पु॰ ) धोबी। **नेजनम्** ( न० ) धुलाई । सफाई । नेतृ ( ५० ) १ नेता । श्रगुश्रा । सञ्चालक । व्यवस्था-पक। अप्रगन्ता। २ आज्ञादेने वाला। गुरु। ३ प्रधान । साखिक । सुखिया । ४ दवढ देने वाला । १ मालिक । स्वामी । ६ किसी श्रभिनय का मुख्यपात्र । नेत्रं (न०) १ श्रगुश्रापन । सङ्घालन । २ नेत्र । ३ मथानी की रस्सी। ४ बना हुआ रेशमी वस्त्र । सिहीन रेशमी कपड़ा। ४ एक दृच की जड़। ६ वाद्ययंत्र। बाजा। ७गाड़ी । सवारी। ददो की संख्या ६ नेता । १० नचन्न । तारा ।—ग्रञ्जनस्, (न०) र्ऑंखों का सुर्मा।—धन्तः, ( ५० ) घाँख के कोने का वाहरी भाग ।—ग्रम्बु,—ग्रम्भस्; (न॰) श्राँसू ।--ग्रामयः, (पु॰) नेत्ररोग विशेष !—उत्सवः ( ५० ) कोई भी मनोहर वस्तु ।--उपमं, ( न०) वादाम ।--कनीनिका, (स्त्री०) प्राँस की प्रतसी।—कोषः, (पु०) श आँख का देला। २ फूल की कली।—गोचर, (वि०) दृष्टि के भीतर !——इदः, ( पु० ) पलक । —जं,—जलं,—वारि, (न०) श्राँसू।—पर्यन्तः, (पु०) श्राँख का कीया या कीना।-- पिश्राङः, (पु०) १ नेत्रगोलक। श्राँख का ढेल । २ बिल्ली।--मलं, ( न० ) श्राँख का कीचड़ ।---

योनिः, ( पु॰) १ इन्द्र । २ चन्द्रमा ।—रञ्जनम्,

सं० श० की०--४७

( त० ) सुर्मा ।—रोमन्, ( न० ) श्राँख की विरनी या बन्ही ।—बस्त्रं, (न०) त्रुँ घट विशेष । —स्तरमः, (पु॰) श्राँखों का पथरा जाना । श्रांखों का हिलना इसना बंद हो जाना । नेत्रिकस् ( न॰ ) १ पाइष । नतौ । २ कलछी । नेत्री (स्त्री) १ नदी । २ धमनी । ३ स्त्रीनेता । ४ बन्मी देवी। नेदिष्ट (वि॰) य त्यन्त निकट। निकटतम्। नेदीयस (वि॰) [खी॰--नेदीयसी] निकटतर। नेपः ( पु॰ ) घर का पुरोहित । नेपय्यम् ( न० ) ३ शुक्रार । भूषण् । २ पोशाक । यरिच्छत । ३ अभिनयकर्त्ता की पोशाक । ४ वह स्थान जहाँ नाटक के पात्र अपना रूप भरते हैं। ५ पर्दे के पीखे का स्थान ।—विधानं, (न०) उस स्थान की व्यवस्था जहाँ अभिनयकक्षी अपना रूप भरते हैं। नेपालं (न०) ताँवा। नेपाल: ( ५० ) भारतवर्ष के उत्तर में स्थित स्वनाम-ख्यात राज्य विशेष । नेपालजा नेपालजाता नेपालाः ( पु॰ ) नेपाल देश के श्रधिवासी। नेपालिका (स्त्री०) सिंगरक। फल । नेपाली (स्त्री॰) जंगली झुहारे का वृत्त या उसके नेस (वि०) कत्ती बहुवचन-नेमे,-नेमाः] आधा। नेमः ( प्र० ) १ हिस्सा । २ समय । समय की अवधि । ऋत्। ३ सीमा। हद्। ४ हाता । बाहा । ४ दीवाल की नींचा६ इस्ताकपट । दशा। ७ सन्ध्या। शाम । म गढ़ा । सुराख । ६ जड़ । नेमिः ) (भ्री०) १ चक्रपरिधि । २ किनारा । नेमी ∫ बाढ़। ३ व्यास। चक्कर 🕻 ४ बज्र । पृथिवी । नेमिः ( पु॰ ) तिनिश वृत्त । तिनास । तिनसुना । नेष्ट ( पु॰ ) सोसयाग में यज्ञ कराने वाले, जिनकी संख्या १६ होती है। नेष्ट्रः ( पु॰ ) मही का ढेला । नैःश्रेयस ( वि॰ ) [इी॰—नैःश्रेयसी नैःश्रेयसिक (वि॰) [भ्री॰-नैःश्रेयसिकी] वाला ।

(न०) धनहीनता। ग्रीवी। सहताजी। नैक (वि॰) [न + एक ] एक नहीं। — श्रात्सन्, ( वु॰ )—ह्यः, ( वु॰ )—श्रङ्गः, ( वु॰ ) पर-可思! नैकटिक (वि॰) [ ची॰—नैकटिकी ] पड़ास का। पास का। समीपी। नैकटिकः ( ५० ) साधु । भिन्न । नैक्टर्य ( न० ) सामीप्य । समीपता । नैक्षेयः ( ५० ) राजस । दानव । नैकृतिक (वि॰) [स्त्री॰—नैकृतिकी ] १ बेईमान। भूठा। २ कमीना। नीच । दुष्ट । ३ धुना। नेगम ( वि॰ ) ि खो॰ — नैगमी, वेद सम्बन्धी । नैगमः ( पु० ) १ वेद का व्याख्याकार या टीकाकार। २ उपनिषद्। ३ युक्ति। उपाय । ४ विबेकपूर्ण श्राचरण । ४ नागरिक । न्यापारी । सीदागर । सहाजन । नैघंटुकम् । (न०) ३ वेद का शब्दकोष। वैदिक नैधर्ट्कम् राब्दों का केष । २ शब्दकीष । नैचिकं (न०) बैल का सिर। नैचिकी (स्त्री०) एक उत्तम गी। नैतलं ( न० ) नरक । पाताल ।—सद्मन्, ( ५० ) नैत्यं ( न० ) श्रनन्तता । सातत्य । नैत्यक (वि॰) [स्त्री॰—नैत्यकी ]) १ सदैव नैत्यिक (वि॰) [स्त्री॰—नैत्यिकी ]) श्रनुष्ठेय । नियमित रूप से अनुष्ठेय। ३ अतिवार्थ। जो टल न सके। नैदायः ( पु॰ ) ग्रीष्म ऋतु । गर्मी का सैासम । नैदानः ( ए० ) शब्द । ब्युत्पत्ति-तत्त्व । नैदानिकः ( पु॰ ) निदान शास्त्र विशारद । नैदेशिकः ( पु॰) श्राज्ञापालन करने वाला । नौकर । नैपातिक (वि०) क्षी०-नैपातिकी ] अकस्मात या दैवसंयोग से वर्णन करने वाला। नैप्रायम् ( न॰ ) १ निपुणता । पद्वता । चातुर्य । योग्यता। २ नाजुक मामला। । ४ सम्पूर्णला नैमृत्यं (न०) १लाज । सङ्कोच । विनम्रता । २ रहस्य

नैक्यम् ( न० ) नीखापन । नीबारंग ।

नैमंत्रणकम् (न०) भोज। दादत। नेमयः ( पु॰ ) न्यापारी । न्यवसायी । नैमित्तिक ( वि॰ ) [बी॰ -नैमित्तिकी] १ जो किसी कारण विशेष वश किया जाय । औ निमित्त या कारण उपस्थित होने पर या किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिये हो। २ श्रसाधारख। कभी कभी होने वाला। नेमित्तिकम् (न०) १ कारण । २ कभी कभी होने वाला शास्त्रोक्त कर्म। नैमित्तिकः ( पु॰ ) ज्योतिषी । फरिश्ता । ईश्वरदृत । नैमिष (वि॰) [स्री॰ - नैमिषी] एक निमिष या चुरा रहने वाला। चरिषक। विनश्वर। नैमिषं ( न० ) नैमिपारस्य तीर्थं। नैमेयः (पु॰) विनिमय । बद्बाँश्रल । नैयत्रोधं (न०) गूलर का फल। गूलर का वृत्त । नैयत्यं ( न० ) संयम । जितेन्द्रियस्व । नैयमिक (वि॰) [स्त्री॰ - नैयमिकी ] नियमित । नियमानुसार। नैयसिकं (न०) नियमानुसारता। नैग्राधिकः (पु॰) न्यायशास्त्र का जानने वाला। न्यायवेता । नरतयः } ( न० ) निरन्सरत्व । श्रविच्छ्रेदस्व । नैरंतये\_ नैरपेएयम् (न०) निरपेचता । तटस्थता । उदासीनता । नैरियकः ( पु॰ ) नरकवासी । नैरर्थ्यम् ( न॰ ) निरर्थकता । जटपटाँग । बाहियाद । नैराइयम् ( न॰ ) ३ नाउम्मेदी । निराशा का भाव । २ ऋशाया इच्छाका घमाव। नैरुक्तः ( पु॰ ) शब्द-ब्युत्पत्ति-तत्वज्ञ । नैरुज्यम् ( न० ) स्वास्थ्य । तंदुरुस्ती । नैर्ऋतः ( पु॰ ) राचस । दैत्य । नैऋ ती (स्त्री॰) १ दुर्गादेवी : २ दक्तिण-पश्चिम का कोना । उपदिशा विशेष । नैर्गुएयम् ( न० ) १ गुर्खो का श्रमाव । २ उत्तमता का ग्रभाव । अन्छे गुर्णो का ग्रभाव । नैर्घुग्यम् ( न० ) निष्दुरता । नृशंसता । कृरता । नैर्मेक्यम् ( न० ) सफाई । श्रद्धता । निष्कलङ्कता ।

नैर्लज्ज्यम् ( द० ) निर्लज्जता । वेशर्मी ।

नैविड्यं ) ( पु॰ ) सामीप्य । नैविड्यम् ∫ घनिष्टता । घनापन । नैवेद्यम् ( न० ) भोज्य पदार्थं जो किसी देवता श्रर्पण किया जाय। नेग (वि॰)[स्त्री॰—नैशी] ) १ रात नैशिक (वि॰)[स्त्री॰—नैशिकी] ) सम्बन्धी: २ रात में दिखलाई पड़ने वाला। नैश्चरुयं ( न० ) भ्रटतता । भ्रवतता । नैश्चित्यप्र ( न० ) ३ इड विचार । पक्का इरादा । निश्चय ! २ निश्चित कृत्य या रस्म । नैपधः ( पु॰ ) १ निषध देश का राजा । २ यह उपाधि इस देश के राजाओं में से राजा नल की थी । ३ निपध-देश-वासी । नैष्करुर्ये (न०) १ सुस्ती । श्रकर्मण्यता। २ कर्म या कर्मफलों से छेका हुया या मुसतसना । ३ समाधि द्वारा प्राप्त मोच। नैक्किक (न०) [छी०—नैक्किकी ] वस्तु जिसका मूल्य एक निष्क हो। नैष्किक: ( पु॰ ) ३ टकसालघर का व्यवस्थापक। नैष्टिक (वि॰) [स्री॰—नैष्टिकी ] १ श्रन्तिम । श्रकीर । २ निर्णीत । स्पष्ट । पक्का । ३ निर्दिष्ट । इद । सतता । ४ सर्व्वोच । पूर्व । ४ पूर्णतया परिचित या अवगत । ६ सदैव के लिये त्यागने ग्रीर गुद्ध रहने का व्रत धारख करने वाला। नैष्टिकः ( ५०) वह बद्धचारी जिसने आजन्म के लिये ब्रह्मचर्यव्रत घारण किया हो और जो अपने गुरुदेव की सेवा में रहै। नैष्दुर्श्वम् ( न० ) कृरता । नृशंसता । निष्दुरता । नैष्ठ्यं (न०) दृदता । मजुबृती । स्थिरता । स्थिरत्व । नैसर्गिक (वि॰) [ छी॰—नैसर्गिकी ]स्वामा-विक । प्रकृतिजन्य । परंपरागतः। नैस्त्रिंशकः ( ५० ) तलवारवहादुर । खज्जभारी । नो ( अव्यया० ) ( न + उ ] नहीं । न । नोचेत् ( अन्यया० ) नहीं सो । अन्यथा । नोदनम् ( न०) प्रचोदना । प्रेरणा । गोदना । चलाने

या हाँकने का काम।

नोधा ( अन्यया० ) नै। हिस्सों में । नौगुना ।

नों (स्त्री०) १ जहाज पोन नीका। नाव। वेदा।
२ एक नच्छ का नाम —ग्राराह [= नावा
राह्-। (पु०) १नाव का यात्री। २नाक्ती:—कर्णधारः, (पु०) डाँव खेने वाला।—कर्मन्, (न०)
माक्ती का पेशा।—चरः,—जीविकः, (पु०)
मक्लाह। माक्ती।—तार्थ, (वि०) जहाज या
नाव में वैठ कर जाने योग्य।—द्राहः, (पु०)
डाँव।—यायिन्, (वि०) यात्री।—वाहः,
(पु०) नाव चलाने वाला। ज़डाज़ का वड़ा
प्रक्रमर या कपतान।—व्यस्तनं, (न०) जहाज़
का नष्ट होना। जहाज़ का नाश।—साधनं,
(न०) जहाज़ो वेड़ा। नैसिना। जलसेना।
नौका (स्त्री०) होटी नाव। बोट।—द्राहः, (पु०)
डाँव।

न्यक् (अव्यवा०) एक अन्यय को तिरस्कार, श्रधः-पात, अपमान का अर्थवाची है ।—कार्यां, ( न० )—कारः, ( पु० ) अधःपात । श्रपमान । हतक ।—भाषः, ( पु० ) अधःपात । तिरस्कार । अपकृष्ट जनाने वाला । अधीनताई । मातहती ।—भावित, ( वि० ) १ तुरु । श्रधः-पतित । अपमानित । २ अप्रधानीकृत ।

न्यत्त (वि॰) नीच । श्रमकृष्ट । दुष्ट । कमीना । न्यतं (न॰) स्राख ।

न्यदाः ( ५० ) १ भैंसा । २ पग्शुराम ।

न्यप्रोधः ( पु॰ ) १ वटहृत्त । बरगढ़ का पेड़ । २ लंबाई का एक नाप । उतनी खंबाई जितनी कि दोनों हाथों के फैलाने से होती हैं । पुरसा !— परिमग्रहला, (खी॰) उत्तमाखी । उत्तमाखी का लक्कण इस प्रकार हैं :—

> स्तभी सुर्वादशी यस्या विनम्बे च विश्वास्त्रता । भव्ये सीखा भवेद्या सा न्यग्रीसपरिसएहसा ।

श्रन्यच्च

"हर्वाकाश्वमित रथामा न्यग्रोषपरिमयस्ता।" न्यङ्कः (पु॰) बारहसिंहा विशेष। न्यंन् (वि॰) [बी॰—नोसी] । नीचे फेंका था न्यंञ्न् ) मुहा हुआ। २ मृंह के बल पड़ा हुआ। ३ नीच। सुन्छ । कसीना । बुष्ट। ४ सुसा। काहिला। ४ समृचा। समस्ता। न्यन्तम् ) (त०) १ मोड़ । धुमाव । २ लुकने का न्यञ्चनम् ) स्थान । क्षिपने की जगह । ३ लुखाल गुफा ।

न्ययः (पु०) । हानि । नाश । २ वरवादी । न्यसमम् (न०) । धरोहर । न्यस । २ सौंपना । दे देना ।

न्यस्त (व० क्र०) १ नीचे फॅका हुआ। फॅका हुआ। खाला हुआ। २ रखा हुआ। घरा हुआ। इसा। घरा हुआ। इसा। घरा हुआ। इसा। १ घरोहर रखा हुआ। १ खुन कर सजाया हुआ। १ घरोहर रखा हुआ। इसानत रखा हुआ। इसानत रित किया हुआ। ६ छोड़ा हुआ। इसानत रित किया हुआ। — इस्तान (वि०) सजा से वरी किया हुआ। — इस्ता। — द्युड़ः (वि०) संन्यासी। — देह, (व०) मृत! मरा हुआ। — एख्ज, (वि०) १ वह जिसने अपने इथियार रख दिये हों। १ विरख। जिसके पास अपने बचाव के जिये कुछ भी न हो। ३ जो हानिकारक न हो।

न्याक्यं, ( न० ) सुना हुआ चावता ।

न्यादः ( पु० ) भोजन । त्राहार !

न्यायः ( पु॰ ) १ पहति । तौरतरीका । रीति । नियम । ढब । २ थेाम्यता । श्रीचित्य । उपयुक्तता । ३ आईन । इंसाफ । पुण्य । खरापन । धार्मि-कता।। ईमानदारी। ४ मुकदसा। कान्ती कार्र-वाई। १ फीबदारी। कानून के अनुसार सज़ा। ६ राजनीति। पालिसी। सुशासनः। ७ साहस्य। समानता । द प्रसिद्ध नीतिषाक्य । प्रसिद्ध कहा-वत । फबती हुई नज़ीर । उपयुक्त उदाहरण । उदाहरण् । ६ वैदिकस्वर दिशेष । १० सार्व-जनिक नियम । ३१ हिन्दूपडदर्शनों में से एक, जिसके श्राविष्कारकर्षा गौतम ऋषि थे । १२ न्यायशास्त्र । 1३ सक्यव तर्क जिसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये पाँच अवयव होते हैं। १४ विष्यु !--पथः, ( पु॰ ) मीमाँसा शास्त्र । – वर्तिन्, (वि०) सदाचारी ।---वादिन्. (वि॰) वह जो ठीक और न्यायोचित बात कहता है।—वृत्तं, (न०) अब्दा चात-चलन । पुरुष । सदुःष ।—शास्त्रं, ( न० )

```
( bx# )
                  • ।यत
                                                                       ৭হা'
    १ न्याय दर्शन । २ न्याय दर्शन का विज्ञान ।—
                                                      मुँह के बल पड़ा हुआ। श्रीधा पड़ा हुआ। २
    सारिणी। उचित श्रथवा उपयुक्त श्राचरण या
                                                      कुका हुआ। देहा। ३ कूर्मपृष्ठवत्। ४ कुवदा।--
                                                      खड्डः, (पु॰) खाँडा। एक प्रकार की तखवार।
    क्यवहार I—सूत्रं ( न० ) न्याय शास्त्र के सूत्र !
न्यायतः ( श्रव्यया० ) १ न्याय से । ईमान से । ठीक
                                                  न्युब्जं ( न० ) १ पात्र विशेष जो श्राइकर्स के
    ठीक रीति से । धर्म और नीति के अनुसार । २
                                                      काम में आता है। २ कमरख फल ।
    न्यायपूर्वक । सन्दाई से ।
                                                  न्युव्जः ( पु० ) १ न्ययोधवृत्त । वरगद का पेद । २
न्यायिन् (वि॰) १ योग्य ! उचित । ठीक ।
                                                      कुशनिर्मित श्रवा।
    २ युक्तिसिद्धः । न्यायसङ्गतः । युक्तियुक्तः । सङ्गतः ।
                                                  न्युन (वि०) १ कम। थोड़ा। अल्प। २ दासी।
न्याय्य (वि॰) ३ ठीक । उचित । उपयुक्त । न्याय-
                                                      घटिया। महताज़। ३ कमी। ४ ऐबी ( अंग से )
    सङ्गत । २ साधारणः चलन के श्रनुसार ।
                                                      १ नीच। श्रोछा। कमीना दृष्ट।-श्रङ्क, (वि०)
न्यास ) (वि॰) न्यस के ग्रन्तर्गत देखो।
न्यासिन्
                                                      विकलाङ्ग । अङ्गहीन ।--अधिक, (वि०) कमो-
                                                      वेश । श्रसमान —धो, (वि०) श्रज्ञानी
न्युंख, न्युङ्ख ) (वि०) १ मनमोहक । मनोहर।
न्यूंख, न्युङ्ख ) प्रिय । सुन्दर । २ उचित । ठीक ।
न्युच् ( धा० पर० ) १ स्वीकार करना। राज़ी
                                                  न्युनं ( अन्यवा० ) कम । थोड़े अंश में ।
    होना। रज़ासंद होना। २ हर्षित होना। प्रसन्न
                                                  म्यूनयति } (कि०)कम करना। घटाना।
न्यनीक्रः }
                                                  न्योकस (वि॰) [वैदिक] दिन्यधाम में रहने
न्याचनी (स्त्री॰) चाकरानी। टहलुनी।
न्युद्ध ( धा० परस्मै० ) मोड़ना । दवाना । फैँकना ।
न्युब्ज (वि॰) १ नीचे को मोड़ा या कुकाया हुआ।
                                                  न्याजस (वि॰) टेढ़ा। (ग्रालं॰) दुष्ट। बदमाश।
                                                प
                                                  एकशः (पु॰) एक वर्बर जाति का नाम । चारखाल ।
प, संस्कृत या नागरी वर्णमाला का इक्रीसवाँ व्यक्तन है
                                                  पत्त ( घा॰ पर॰ ) [ पत्तति. पत्तयति-पत्तयते ]
    श्रीर श्रन्तिम वर्ग का प्रथम वर्ण है। इसका उचा-
                                                       १क्षेना । पकड्ना । २स्वीकार करना । ३ तरफदारी
    रण त्रोठ से होता है। त्रप्तएव शिक्ताकार ने इसे
    श्रोष्ट्य माना है। इसके उचारण में दोनों श्रोठ
                                                      करना । पद्मपात करना ।
                                                  पत्तः [ यत्त + अच् ] १ वाज् । डाना । २ तीर के दोनों
    मिल जाते हैं; अतएव यह स्पर्शवर्श है। इसके
                                                      स्रोर लगे हुए पर । ३ कंघा । ४ केला । ४ सेना
    उच्चारण के लिये विवार, श्वास, घोष और अल्प-
                                                      का एक बाजू । ६ किसी वस्तु का आधा । ७पख-
    प्राया नामक प्रयत्न का व्यवहार किया जाता है।
                                                      वारा जो १४ दिन का हे।ता है। 🗕 दख । तरफ ।
ए (वि॰) १ पीने वाला । जैस "पादप" । २ रचक ।
                                                       श्रोर। वंश। कुल। १ किसी दल का श्रनुयायी।
    शासक । श्रमिभावक । यथा गोप, नृप, चितिप ।
                                                       १० श्रेगी । समृह । समुदाय । अनुयायियेां की
पः (पु॰) १ वायु । पवन । २ पत्र । पत्ता । ३ श्रंदा ।
                                                      कोई भी संख्या। ११ वादिववाद का एक पच।
पक्कगाः ( पु० ) चारहाल या वर्बर का कोंपड़ा।
                                                       १२ कल्पना । १३ विवादसस्त विषय । १४दो की
          (वि०) पका हुआ। दृढ़।
                                                      संख्या का वाची शब्द । ११ पद्मी । १६ परि-
                                                      स्थिति । हालत । १७ शरीर । १८ शरीरावयव ।
```

होना ।

१६ राजा के चढ़ने का हाथी। २० सेना। २१ वीवाल । २२ विराध । २३ श्रखुत्तर उत्तर । जबाब का जवाब । २४ मिकदार। प्रमाखः। मात्रा । २४ पद् । स्थानः । २६ धारणाः । ख्याल । २७ अगिनकुराड का वह स्थान जहाँ राख जमा हो । २८ सामीप्य । पड़ोस । २६ कोष्टक । ३० शुद्धता । सर्वोङ्ग पृथिता । ३१ घर । मकान । —धान्तः, (५०) ९ कृष्य या ग्रञ्ज पश्च का पन्द-हवाँ दिन । पूर्णिमा । अमावास्या । २ सेना के पन्नों के झोर।—ग्रम्तरं, ( वि॰ ) १ दूसरी तरफ। २ पश्च। ३ भिन्न कल्पना ।—श्रवसरः, (५०) पत्तान्त ।—ग्राधातः, (५०) १पत्रावात । तकवा जो एक भूँग को मारे। २ युक्ति का खरडन !--धाभासः. (प्र॰) १ सिद्धान्ताभास । २ सूठा श्रजीदावा ।--श्राहारः, ( पु० ) वह व्यक्ति जो पक् ( अर्थात् ११ दिवस ) में केवल एक दिवस भोजन करें।—उट्टाहिन्, (वि॰) पचपात करने वाला ।--गम्, (वि०) उड़ने वाला ।-- अह-ग्राम, (न०) किसी भी पत्त का हो जाना ।--घातः, ( = पत्ताघातः ) देखे। श्राघातः, ।--चरः, ( go ) १ हाथी जी अपने गिरोह से वहक गया हो । २ चन्द्रमा । ३ टहलुआ । चाकर । --ब्रिट, (पु॰) इन्द्र ।—जः, (पु॰) चन्द्रमा । द्वयं, ( न॰ ) श्वहस के दोनों पहलू । २ युरमपच श्रर्थात् एक मास ।—द्वारं, ( न० ) श्रप्रधान द्वार । निज दरवाजा ।—धर, ( वि॰ ) पंखें वाला। पष विशेष में रहने वाला। किसी भी दल विशेष का पत्रपाती या तरफदार ।-धरः, (पु॰) १ पद्यी । २ चन्द्रमा। ३ पद्मपाती। द्ववाला । ४ अपने मुंद से बहका हुआ हाथी । -नाड़ी, (वि॰) पर की क़लम ।--पातः, ( पु० ) १ किसी भी पद्म की तरफ़त्तरी। २ रुचि। अभिकाषा। अनुराग। स्नेह। ३ किसी पच से अनुराग । तरफदारी । ४ परों का पतन । ४ पत्न-पाती। तरफवार। -पातिता,(स्त्री०) -पातित्वं (न०) १पचपात । तरफदारी । २ मैत्री । तीर्थस्व । सहपाठित । ३ परों का चालन ।--पालिः, (वि॰) १ पन्नपाती । तरफदार । २ सहानुसृति रखने वाला। ३ अनुयायी पुट ( पु० )
१ प्राइतेट दरवाजा। २ वाजू। दाना। — पोषणः
(पु०) कलहवृद्धि। — विग्दुः, (पु०) कंक
पत्ती। — वाहनः, (पु०) पत्ती। — व्यापिन्, (वि०)
समूचे तर्क में व्याप्त होने वाला या समूचे तर्क
के। प्रहण करने वाला। — हत, (वि०) शरीर का
एक अंश लक्ता से भारा हुआ। — हरः. (पु०)
पत्ती। — होमः, (पु०) एक पत्तवारे तक होने
वाला यहा। धार्मिक विधि या कृत्य जो प्रति पत्त

पत्तकः (पु॰) ९ खिड्की । २ पक्खा । ३ साथी । सहवर्ती ।

पत्तता ( खी० ) १ तरफदारी । मेल मिलाप । २ किसी एक पत्त में हो जाना । ३ किसी पत्त या किसी तर्फ के। प्रहरण कर लेना । ४ किसी का एक यंग बन जाना । ४ किसी पत्त का समर्थन करना ।

पद्मतिः (स्त्री०) १ डाने की जब । २ शुक्का प्रतिपदा । पद्मस् (न०) १ डाना । वाज् । २ किसी गाड़ी के एक वाजू का भाग । ३ किवाद का घर । ४ सेना की एक टुकड़ी । ४ प्रार्डमास । ६ नदीतट । ७ तरफ । जोर ।

यसालुः ( ५० ) पची ।

पश्चिम् (स्त्री॰) १ मादा पत्नी । चिडिया । २ हो दिन और एक रात का समय । ३ पूर्विमा ।

पत्तिन् (वि॰) [की॰—पत्तिणीं] १ पंबांवाला। २
पन्नों से सम्पन्न। ३ पन्नपति। तरफदार। (पु॰)
१ पन्नी। २ तीर। ३ शिव जी।—इन्द्रः,—प्रवरः,
—राज्, (पु॰) —राजः,—सिंहः,—
स्वामिन्, (पु॰) गरु जी।—कीटः, (पु॰)
तुन्त्र पन्नी।—पतिः, (पु॰) सम्पाति गिद्ध।
—पानीयशालिका, (स्त्री॰) कठोता या कुण्ड
जिसमें पन्नियों के लिए जल भरा रहे।—पुङ्गवः,
(पु॰) जटायु।—नालकः,—शावकः, (पु॰)
पन्नी का बन्ना। पन्निशावकः।—शाला, (स्त्री॰)
वोंसला। चिडियावर।

पत्तितः ( पु॰ ) वास्त्यायन मुनि का नाम । पत्तीय ( वि॰ ) किसी पत्त या दल से सम्बन्ध रखने वाला । पद्मन् (त०) [ पत्त + मर्गनन् ] १ वरौनी । श्रांख की बन्ही । २ पुष्प की पखुरी । ३ मिहीन होरा । होरे का होर । ४ बाजू । हाना । ४ फूल का एक पत्ता ।—कीपः,—प्रकीपः, ( पु० ) वरौनी के श्रांख में चले जाने से उश्पत्त हुई साँख की जलन ।

पद्मल (वि०) १ सुन्दर बरौनी वाला। २ बालों वाला। बालदार।

पद्य (वि॰) [पद्मेभवः, यत्, ] १ एक पाख में उत्पन्न होने वाला । २ पत्तपाती । ३ एकतरफी । एक लंग का । ४ प्रत्येक पत्त में बदलने वाला ।

पह्यः (पु॰) पत्तपाती । इकतरका । श्रनुयायी । सित्र । सहयोगी।

पंकः, पङ्कः (पु०) १ कीचढ़। काँदा । २ वड़ी पंकं, पङ्कम् (न०) मात्रा में । ३ दलदल। ४ पाप। ४ मलहम। उवटन।—कर्वटः, (पु०) नदी की वाद से आई हुई मिट्टी।—कीरः, (पु०) विटिहरी नाम की चिदिया।—कीडः,—कीड-नकः, (पु०) ग्रहर। सुग्रर।—आहः, (पु०) मकर या मगर। नक। अड़ियाल।—किट्र (पु०) रीटा का दृष्ठ। निर्मेखी का दृष्ठ।—जं, (न०) कमख।—जः, (पु०) सारस पची।—जन्मन, (न०) कमख। (पु०) सारस-पची।—दिग्ध, (वि०) कीचढ़ में सना हुआ।—माज्, (वि०) कीचढ़ में हवा हुआ।—मारकः, (वि०) कीचढ़ में सना हुआ।—माज्, (वि०) कीचढ़ में हवा हुआ।—मारकः, (वि०) कीचढ़ा।—मार्डकः, (पु०) दुपहा शङ्क।——रह, (न०)—हर्ह, (न०) कमख।—वासः, (पु०) मकरा।—श्रुर्शः,—स्र्रणः, (पु०) कमख।—वासः,

पंकजिनी ) (श्री०) १ कमल का पौथा। २ कमल पङ्कजिनी ) के पौथी का समूह। ३ स्थान जहाँ पुष्पों की बहुतायत हो। ४ कमोदिनी का लचीला दगढ या इंदुल।

पंकारः ) ( पु॰ ) १ काई । सिवार । २ वाँघ । मेंड़। पङ्कारः ) पुश्ता । पुस्त । ३ जीना । सीड़ी । नसैनी । पंकिन ) (वि॰ ) कीचड़ से भरा हुआ। कीचड़ से पङ्किन ) सना हुआ। पंकिल } गंदला । मैला । कीचड़हा । पक्तितः )
पङ्कितः ( न० ) पङ्किरह् 
पंकिरहम् ( न० ) पङ्किरहम् 
पंकिरहम् ( न० ) पङ्किरहम् 
पंकिरहः 
पङ्किरहः 
( पु० ) सारस पर्शा ।
पङ्किराः 
पङ्किराः 
पङ्किराः 
( वि० ) १ कीवह में रहने वाला ।
पङ्किराः 
। ( प० ) सारहाल का सोपहा ।

पंक्रणः } (यु॰) चारहात का स्रोपड़ा।

पंक्ति (स्री०) [ पञ्च विस्तारे किन्. ] । रेखा। पतनार । ऋवली । २ समूह । समुदाय । दल । गिरोह। ३ ( एक ही जाति के ) आदमियों की कतार। एक जाति के मनुष्यों की पंगति । ४ वर्तमान या जीवित पीड़ी । १ प्रथिवी । ६ कीर्ति । प्रसिद्ध । ७ पाँच का समृह या पाँच की संख्या । दस की संख्या था " गंकिस्थ" पंकिसीव । ६ पाचन किया। पकाने की किया। १०एक ही जाति के बोगों का समृह। - क्राइक:, ( पु॰ ) पंक्ति-दूषक |--प्रीव:, ( पु॰ ) रावशा का नाम ।--चरः, (पु॰) समुदी गिह्य। - दूषः, --दूषकः, ( ९० ) जातिबहिष्कृत प्ररुप जिसके साथ पंक्ति में बैठ कर कोई मोजन न करें या जिसके साथ वैठ कर भोजन करने से भोजन करने वाले पतित हो जाँय।-- पाचनः, ( पु० ) वह ब्राह्मण जिसका यज्ञादि में बुलाना, भोजन कराना श्रीर दान देना श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा बाह्याए पंक्ति की पवित्र करता है (—रथ:, ( पु॰ ) दशरथ का नाम ।

पशुल } (प्र॰) चादी की तरह सकेद रम का ।
पन्न (भा॰ उभान॰) [ एचिति—पचत, पराश्च,
पेचे, —श्रपादीत —श्रायक्त-पद्मति—पद्मते,
पक्तु,—पक्क ] । पकाना। भूनना। साफ करना।
(भीनन बनाने के पदार्थों की ) र (ईटो के। )
पकाना। जलाना। र पचाना (भोजन के। ) र
पकाना (फलादि के। र पूर्णता के। भास करना।
इ गलना (धानुश्रों का) ७ अपने तिये भोजन
बनाना।

पिक (की०) ( एच्, भावे—किन ) १ रसीई बनाने की किया। २ भीजन पचाने की किया। ३ पक जाना। १ कीति। स्याति। २ भीजन पचने का स्थान। ६ भीज्य पदार्थ से भरी थाली।— शुलं, (न०) वायुश्रुल। अपच से उत्पन्न पेट का दर्व।

पक्तु (वि०) १ रसोई बनाने की क्रिया। २ पेट में भोजन पचने की क्रिया। ३ (फलादि) पकने की क्रिया।—(पु०) १ जरुराग्नि। वैश्वानर। २पाचक। रसोइया।

पक्वं (न०) १ अस्तिहोत्री गृहस्थ । २ अस्तिहोत्र की आग ।

पिनेश्रम (वि॰) १ पका। पका हुआ। २ पूर्णता के। प्राप्त। ३ पकाया हुआ। ४ (समुद्र का जल औदा कर निकाला हुआ) निसक।

पक्क (वि०) १ पका हुआ। अना हुआ। उबला हुआ। २ हज्म किया हुआ। ३ सेका हुआ। जलाया हुआ। ताव विधा हुआ। ४ (फलादि) पका हुआ। १ पूर्ण वृद्धि के। भारा। सम्पूर्ण। ६ अनुभवी। ७ पका हुआ। (फोड़ा) म भूरा। १ सन्द हुआ। नाश होने वाला।—आतिसारः, (पु०) दस्तों की पुरानी बीमारी।—श्रक्ष, (न०) पकाया हुआ अन्न या अन्न से बने भोज्य पदार्थ।—आधारं, (प०)—आधारं, (प०) पेट। मेदा। तरेट।—इएका, (स्वी०) पकी हुई ईट।—इएका वितम्, (न०) पकी ईटों की बनी इमारत।—सत्, (वि०)। पका हुआ। २ पूर्णता के। मारा। (पु०)

नीम का पेड । केश (बि॰) भूरे बालों वाला रस ( go ) शराव या बासव ।-वारि, ( न० ) कॉंजी । चावल का खहा मॉंड । पक्षता ( स्त्री॰ ) पकने की या पूर्ण वृद्धि की किया। पह्या (वि०) पका हुआ। पच (वि०) पका हुआ। सेका हुआ। पच (वि॰) १ पकाना। भूनना। २ (पेट सें) पचाना। पवः ( ४० ) पवा ( स्री॰ ) पचकः ( पु॰ ) रसेाइया । पचत (वि०) १ पकाया हुआ। २ पका हुआ। पचतः ( पु० ) १ श्रम्नि । २ सूर्यं । ३ इन्द्र । पचतं ( न० ) बना हुआ भोजन ।--भूउंजता, (न०) बरावर भंजना व सेकना। पचन ( वि० ) [ पच्-करणे ह्युट् ] पकाना। साफ करना। पचनम् (न०) ३ रसाई। २ रसाई बनाने का साधन। बरतन । ईंथन । ३ पकजाना । पाल में पकजाना । पचपचः ( पु० ) शिव जी की उपाधि। पचा (स्त्री॰) पकाने की किया। पचिः ( पु॰ ) १ अग्नि । २ स्साई बनाने की प्रक्रिया । पचे जिम (वि॰) १ शीध पकाना । २ पकने जायक । पकने याग्य। फलादि का पकना, अपने आए या कृत्रिम हंग से । पचेलिमः ( ५० ) १ त्रक्ति । २ सूर्य । पचेलुकः ( घु० ) रसे।इया । पाचक ।

पचेलिमः (पु॰) १ अग्नि । २ सूर्य ।
पचेलुकः (पु॰) रसे।इया । पाचक ।
पंमिटिका (क्षी॰) छोटी धंटी (बजने की)।
पज् (वि॰) [वैदिक] १ ताकतवर । मज़बूत । २
वनवान । धनी ।
पजः (पु॰) अँगिरस की उपाधि ।
पंचथुः (पु॰) अँगिरस की उपाधि ।
पंचथुः (पु॰) भैला हुआ । बड़ा हुआ ।
पञ्चथुः (वि॰) फैला हुआ । बड़ा हुआ ।
पञ्च (वि॰) फैला हुआ । बड़ा हुआ ।
पञ्च (पञ्च ) सिंख्यावाची विशेषणा हिसका प्रयोग पञ्चन् ) सदैव बहुवचन में होता है। पाँच —ग्रंशः,
(पु॰) १ पाँचवा भाग । पाचवां ।—ग्रंशः,

समुदाय । ( दत्तिण, गाईपस्य, त्राहवनीय, सभ्य श्रीर श्रावसथ्य ये यज्ञीय पाँचों श्रनियों के नाम है।) श्रारिनहोत्री गृहस्थ। २ शरीरस्य 'चश्रन्ति विशेष । ३ इन ग्रानियों के सिद्धान्त की जानने वाला।—अंग. (वि०) पाँच अंगों वाला।— द्यंगः, (प्र०) १ कन्नवा । २ पचकल्यास घोड़ा।-यंगी, (स्त्री॰) बोड़े की जगाम । संगम. (न०) १ पांच भागों का समुदाय । २ पूजन के पाँच प्रकार । पञ्चोपचार । ३३च की पाँच वस्तुएँ । ि छाला २ पत्ते ३ फला**४ जड़ ४ फल**ी ४ तिथिपन्न। ( जिसमें ये पाँच बातें हों ) यथा-( १ तिथि २ वार ३ नक्तत्र ४ येग और ४ करण ) - ग्राङ्किस्, (वि॰) पाँच अवयवों वाला।-ग्रंगुल, (वि॰) [स्री॰-ग्रंगुला, ग्रंगुली ] पाँच ऋँगुल बड़ा।—ऋंगुलः, ( पु॰ ) रेड़ी का रूख ।-- ग्राजं, -- ग्राजं. ( न० ) वकरे के शरीर की पाँच वस्तुएँ।—ग्राप्सरस्, ( न० ) एक भील का नाम जिसे माण्डकर्णी ने बनाया था।--द्यमत, (वि॰) १ पदार्थों से बना हुन्या।— द्यस्तं, (न॰) पाँच अभी का समृह । पाँच मीठी वस्तुत्रों का समुदाय जो देवपूजन में प्रयुक्त होती हैं। दिग्धं च शर्करा चैव धृतं, दिध तथा मबु |--ग्राचिस, (पु॰) बुधग्रह ।--श्रवस्थः, ( पु० ) लाश ।—श्रविकं, ( न० ) भेड़ के शरीर की पाँच चीज़े ।-- ग्रशीतिः ( स्त्री०) पश पचासी।-श्रहः, (पु०) पाँच दिन का काल। —ग्रातप, (वि॰) पंचारिन सापना ! (चार-अग्नि और १ सूर्य ) एक प्रकार का तए !-- ग्राहः, ( पु॰ ) पाँच दिवस का काल । - झात्मक, (वि०) पांच तत्वों का बना हुआ । (शरीर जैसे )—ग्राननः,—ग्रास्यः,—गुखः,—वक्तः, (पु०) १ शिव। २ शेर। ३ सिंहराशि ।--ग्राननी, (स्त्री०) दुर्गा देवी ।—ग्राम्लायः ( पु॰ बहुवचन ) पाँचशास्त्र जो शिवजी के पाँच मुखों से निकले बतलाये जाते हैं। - इन्द्रियं, ( न॰ ) पाँच इन्द्रियों का समुदाय ।--इषुः.--

बागाः,--शरः, (पु॰) कामदेव । (कामदेव के

पॉच नास ये हैं।---

भ्रावित्स्थावां च भूतं च नवगद्भिका। भी लोहपुलं च प्रचेते पंत्रवाशस्य सामकाः ।" सम्मोहनीत्मादनी च शीदणस्तापसम्बद्धाः रहम्भनश्रद्धि कासम्य पञ्जमाणाः मकीर्विताः । —उद्मन्, ( पु॰ बहु॰ ) शरीरस्य पाँच यानि . -कपाल. (वि०) पाँच प्यालों में बनाया हम्रा या भेंट किया हम्रा ।— इ.सी. (वि०) ( जानवरों के ) कान पर पाँच की संख्या दागना । - कर्मन्, (न०) पाँच प्रकार की चिकित्सा। १ वसन, २ रेचन, ३ नस्य, ४ अनुवासन्, ४ निरूह ]-- ऋत्वस्, ( ग्रध्यया० ) पाँचवार। कीलं. ( न० ) पाँच जाति का समह।-कीपाः. ( पु॰ बहु॰ ) शरीरस्थ १ कोष । [ पाँच केाप से हैं:-- १ ग्रन्नमयकेष । २ प्रायामयकेष । ३ मनोसयकोष । ४ विज्ञानसप्रकार । ४ व्यक्टिन्ट-मयकोष । ] —क्रांशी. ( सी० ) १ पाँच केाश का अन्तर। २ वनारत का नाम । — खर्नुं, — खट्टो, (स्त्री॰) पाँच खाटों का सद्धदाय ।---गर्व, (न०) पाँच गौओं का ससुदाय ।—गर्वा, (न०) गौ से उत्पन्न पाँच पदार्थ। [ १ दूध, २ वही, ३ घी, ४ सूत्र, ४ गोवर ]--गु ( वि० ) पाँच गी देकर खरीदा हुआ ।-गुण, (वि०) पाँच गुना :--गुगाः, ( पु० ) रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द ।--राणी, ( स्त्री० ) ज़मीन ।--गृप्तः, ( पु॰ ) १ कछना । २ चार्नाकमत ।— चत्वारिंश, (वि०) पैताबीसवाँ।—जनः, ( पु॰ ) १ मनुष्य । मानवजाति । २ एक दैस्य, जिसे कृष्ण भगवान ने सारा था । ३ जीवारमा ) ४ पाँच प्रकार के जीव श्रिथीत् १ देवता. २ मानव. ३ गन्धर्व, ४ नाग और ४ पितृ। | १ पाँच वर्ष थथा बाह्मण्, चत्रिय, वैश्य, शूद्ध और श्रंत्यज ।---

जनः, (पु०) श्रमिनयकर्ता । विद्यक । मसखरा ।

ज्ञानः, ( पु॰ ) १ बुद्धदेव की उपाधि । २ पाशुपत

सिद्धान्तों का जानकार पुरुष ।--तत्तं, ( न॰ )--

तक्ती (वि०) पाँच बढ़इयेां का समृह।--तत्त्वं.

( न० ) १ पाँच तत्वों का समृह । पाँचतत्व-१

पृथ्वी, २ जल, ३ तेजस्, ४ वायु श्रीर ४ श्राकारा ]

संव सव कौव

४४६ ) पचन्, पञ्चन् पचन्, पञ्चन् चतुर्दश्यपृभी चैव अभावास्या च प्रशिका। २ पंचमकार ( तांत्रिकों के ) [ यथा मद्य, माँस, पर्वारयेतानि राजेन्द्र रविशंक्रांतिरेवच।" मस्य, मुदा श्रीर मैथुन !)—तंत्रम्, ( न० ) एक नीति विषयक संस्कृत का ग्रन्थ जिसमें पाँच अध्याय है घौर जिसमें पाँच नैतिक विषयों का उल्लेख किया गया है। - तन्मात्रम्, ( न० ) इन्द्रियों से प्रहरा किये जाने वाले पाँच विषय; यथा शब्द, रस, स्पर्श, रूप और गन्ध ।—तपसः ( पु॰ ) वह साधु जा बीप्मऋतु में सुर्याताप में अपने चारों और चार जगहों में आग जला तथा पाँचवें सूर्व के आतप से पंचानि तापता है।—तय, (वि०) पाँचगुना। —तयः, ( पु॰ ) यञ्चक । पञ्चवन्धन । —तिर्ताः, (न॰) पांच कड़वी दवाइयां-[ नियाष्ट्रताष्ट्रपदीलनिदिग्धिकाञ्च ।" —त्रिंशः, ( ए० ) ३१वाँ ।—त्रिंशत्,— त्रिशतिः, (स्त्री॰) ३४ । पैतीस ।—दश, ( वि॰ ) १४ वाँ । १४ से बढ़ा हुआ अर्थात् पन्द्रह

श्रविक। यथा पञ्चशतं दशं यानी ११४।-दश्त्र,

(बि॰) (बहु ) १४ । पन्द्रह । - दशिनु

(वि॰) १४ से बना हुन्रा ।—दर्शी, (स्त्री॰)

पूर्णिमासी !- दीर्घ, ( न० ) शरीर के पांच दीर्घ

बाहू नेत्रह्वयं फुसिट्टें तुनासे तश्य व

स्तनयोरन्तरम् चैव पञ्चदीर्घ प्रदक्षते ॥"

श्वादित्यं गणनायं च देवीं सटुं च केशवस्। पञ्चदेवतिमत्युक्तं सर्वक्ष्मंसु पूजवेत् ।

-- तसः ( पु॰ ) १ पांच नखों वाले केाई जीव।

२ हाथी। ३ कछवा। ४ सिंह या चीता। -- नदः,

( ५० ) पंजाब जहाँ पाँच नदियाँ है। [ शतद्रु,

विपाशा, इरावती, चन्त्रभागा, श्रौर वितस्था। इनके

श्राञ्जनिक नाम है। सतलज, न्यास, रावी, चिनाव

श्रौर सेलम]—नदाः, ( पु॰ बहु॰ ) पंजाव प्रान्त

वासी।--नवतिः, (श्वी०) ६१।--नीराजनं,

( न॰ ) किसी देवविग्रह के सामने पाँच वस्तुत्रों

का घुमाना यथा, दीपक, कमल, वस्त्र, ग्राम और

पान ।--पञ्चाश, (वि॰) पचपनवां । ११वाँ।

—पञ्चारात्, (स्री०) ११। पचपन।—पदी,

(स्त्री॰) पाँच कदमा — पर्चन, (न० बहु०)

—देवताः, ( पु॰ ) पाँच देवता यथा

भागः ग्रथीत

पॉच पर्व यथा--

—पाट, (वि०) पाँच पैरों का ।—(पु०) संवत्सर । पात्रं, (न०) पाँच बरतनों का समृह। २ श्राद्ध विशेष जिसमें पाँच पात्रों में रख कर भोग लगाया जाता है। -- पितृ, ( पु० बहु० ) पाँच पिता यथा । ''अन्रक्षकोवनेता च यच ऋन्यां प्रयच्छति। श्रद्धाता भवत्राता प्रकीत पितरः स्मृताः ॥" —प्रात्माः, ( पु० बहुवचन ) शरीरस्थ पांच प्राणवायु । ्रियथा—प्राण्, श्रपान, उदान और समान ।]—प्रसादः, ( पु॰ ) विशेष ढंग का मन्दिर जिसमें चार कौनों पर चार कलस श्रीर लाट या धीरहरा हो ।—बंधः, (५०) अर्थंदराड विशेष जो चेारी गयी या खोयी हुई दस्तु से या उसके मृल्य का पाँचवाँ भाग होता है। बागाः,-वागाः,-शरः, ( पु० ) कामदेव ।--बाहुः, ( पु॰ ) शिव।—भद्र, ( वि॰ ) १ पाँच गुर्णो वाला। २ पाँच मसाबे की चटनी।३ पाँच ग्रभ लच्चणों वाला (घोड़ा)। ४ दुष्ट।— भुज, (वि॰) पाँच मुजा की शक्क । पच-ङ्गनिया। – भुजः, (पु०) पचकोना ।—भृतं, (न०) पाँच तत्व।—मकारं, (न०) वाम-मार्गियों के मतानुसार मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा श्रीर मैथुन।—महापातकम्, (न०) मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरु-स्त्री-गमन श्रौर इन पातकों के करने वाले का सहवास; पाँच महापातक माने गये हैं।--महायज्ञाः, ( पु॰ बहु॰ ) स्मृतियों श्रीर गृह्यसूत्रों के श्रनुसार पाँच कृत्य जिनका नित्य करना गृहस्थ के लिये स्रावश्यक है। वे पाँच कृत्य ये हैं:---१---अध्यापन---इसे बहायज्ञ कहते हैं। सन्ध्या-वदन इसीके अन्तर्गत है। २-- पितृतर्पंश -- इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं। हवन-इसका देवयज्ञ कहते हैं। ४—बिलवैरवदेव—इसे भृतयज्ञ कहते हैं। ४—- अतिथिप्जन—इसे नृपज् कहते हैं।

–माषक, या –माषिक, (वि०) ग्रर्थदराड जिसमें

पाँच माशा ( सुवर्या ) श्रपराधी के। देना पदता

है।-मात्स्य. (वि०) हर पाँचवे महीने होने वाला ।—मुखः, ( ५० ) पाँच नोंकों वाला बाए।—मुद्रा, (स्त्री॰) तंत्रानुसार पूजन में पाँच प्रकार की मुद्राएं दिखाना आवश्यक है। वे पाँच सदा ये हैं - १ श्रावाहनी । २ स्थापनी । ३ सक्षिघापनी । ४ संबोधिनी । ४ सम्मुखी करणी ।--यामः, ( पु॰ ) दिन ।--रत्नं, (न॰) पांच जावाहिर: (१) १ नीजम। २ हीरा। ३ पद्मरागः । ४ मेाती और मृंगा । (२) ६ सोना । २ चाँदी : ३ मोती। ४ लाजावर्त ( रावटी ) ४ मंगा। (३) १सवर्ण, २हीरा, ३ नीलम, ४ पद्म-राग और ४ मोनी । २ महाभारत के पांच प्रसिद्ध उपाख्यान ।--रसा, ( छी० ) ग्रॉवला ।--रात्रं, (न०) पाँच रात का समय।--राशिकं, ( न॰ ) गरिवत का एक प्रकार का हिसाब जिसमें चार ज्ञात राशियों के द्वारा पाँचवी अज्ञात राशि का पता लगाया जाता है। — लक्तग्राम्, (न०) पुराण, जिसमें पांच लच्चण होते हैं। वि लच्च थे हैं-- १ सृष्टि की उत्पत्ति, २ प्रण्य, ३ देव-ताओं की उत्पत्ति और वंशपरम्परा । ४ मन्वन्तर श्रीर ४ मन के वंश का विस्तार। लवागं. (न०) पाँच प्रकार के निमक [१ काँच । सेंधा। ३ सामुद्र, ४ विट श्रीर सोंचर ] —लाङ्गलकम्, ( न० ) महादान । अर्थात् उतनी भूमि का दान जिसको पाँच इल जेात सकें । लोहं, ( न० ) पाँच धातु १ तांबा । २ पीतल । ३ रांगा ४ सीसा श्रीर लोहा । (मतान्तरे) । १ सोना । २ चाँदी । ३ तांबा । ४ सीसा और रांगा।—लोहकम्, (न०) पाँच प्रकार का लोहा। यथा—३ वज्रलौह । २ कान्तलौह । ३ पिएडलौह । ४ क्रौंचलौह । ४ --बटः, ( पु॰ ) यज्ञोपवीत । जनेऊ ।--वटी, ( पु० ) पाँच वृत्तों का समृह। र्राज्यवृत्त। १ श्रश्वत्थ । २ विल्व । ३ वट । ४ श्रॉवला । ४ ग्रशोक ।। २ दण्डकारण्य के ग्रन्तर्गत स्थान विशेष । यह स्थान गोदावरी नदी के तट पर नासिक में है। सीताहरण यहीं हुआ था।--र्साः, ( पु० ) पाँच वस्तुओं का समृह । यथा पाँच तत्व, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच महायज्ञ :--

वर्ष देशीय, (बि॰) लगभग पाँच वर्ष का!— वर्षीय, (वि॰) पाँच वर्ष कर । (न०) पाँच वृत्तों की खाल का ससुदाय। (वे पाँच वच ये हैं-- दरगढ़, गूलर, पीपल, पाकर और बेत या सिरिसि ॥—गर्थिक, (वि०) प्रति पाँचवे वर्ष होने वाला। - वाहिन्, (वि०) ( सवारी जिसमें पांच बोडे जते हों।—विंश. (वि०) २४वाँ।—विंशतिः, (स्त्री०) २४। पचीस ।—विंगतिका, (र्खा०) २४ (कहा-नियों का ) संग्रह । यथा वैतालपचीसी !--विध, (वि०) पाँच प्रकार का । पचगुना-बुत्,—बूर्त, ( न० ) ( श्रव्य० ) पचगुना ।— शत, (वि०) जिसका जोड़ ४०० हो। - शतं, ( न० ) १ १०४ । २ पाँचसी ।— शास्त्रः, ( पु॰ ) १ हाथ। २ हाथी।— शिखः. ( पु॰ ) शेर। सिंह। - च, ( वि० ) ( बहु० ) पाँच या छः।—पष्ट, ( वि० ) ६१ वाँ।—<mark>पष्टिः</mark>, ( खी० ) ६१। — सप्तत, ( वि० ) ७१वाँ। — सप्ततिः, (क्षी॰) ७१।—सगन्धकं ( न॰) पाँच प्रकार के सगन्ध द्रव्य । यथा । कर्प रकवकोलशवङ्गपुरपगुराकजातीकलपञ्चकेन ।

कर्ष रक्षककोलल बक्त पुरुष गुवाक जाती सल पञ्चलेत ।
सनांशभागेन च गोजितेन जने। इरं पंच मुगन्यकं स्थात ।
स्ताः, (श्ली०) पाँच प्रकार की हिंसा जी गृहस्थों
से, घर के कामधंधों में हुआ करती हैं। वे पाँच
हिसाएं जिन कमीं से होती हैं वे थे हैं।—१
च्लहा जलाना। २ आटा पीसना। ३ काह देना।
४ क्टना। १ पानी का घड़ा रखना।—हायन,
(वि०) पाँच वर्ष का।
पंचक ) (वि०) १ पाँच से सम्पन्न। पाँच सम्बन्धी।

पंचकः ) (वि०) १ पाँच से सम्पन्न । पाँचसम्बन्धी । पञ्चकः ) २ पाँच से बना हुआ । ४ पाँच से ख़रीदा हुआ । ४ पाँच फी सदी खेने वाला ।

पंचकं, पञ्चकम् (न०) । पाँच का जोड़ था पाँच पंचकः, पञ्चकः (प०) । का समृह । पंचता, पञ्चता । (न०) । पचगुनी हालत । २

पंचत्वं, पञ्चत्वम् ∫ पाँच का समूह । ३ पाँच तत्वों का समुदाय । ४ मृत्यु । नाश ।

पंचयति ) (वि॰) पचगुना। पञ्चयति )

```
पंचधा । ( अव्यया० ) १ पाँच भागों में । २ पाँच
         पञ्चा प्रकार सं ।
        पंचर्ना } (स्त्री॰) शतरंज जैसे खेल विशेष की विद्यांत
        पश्चनी ) या कपड़ा।
        पंच्य ) (वि॰ ) [स्वी०-पञ्चमी] । पाँचवाँ।
        पश्चम ) २ पाँचवाँ मान । दच । विपुर्ण । रुचिर ।
            सुन्दर।--आस्यः, ( पु० ) केकिल ।
       पंचयः १ (६०) १ सतस्वरों में से पाँचवाँ स्वर।
       पश्चमः 🐧 यह स्वर पिक या केकिल के कर्यस्वर
           के समान साना नया है। २ राग विशेष । ३
           मैधनः
      पंचमं ( अन्यया० ) पाँचवी वार ।
      पंचमी १ (छी०) १ पाँचे । पास की पाँचवी
      पञ्चमी ) तिथि। र स्थाकरण में पंचमी विभक्ति।
           ३ द्रौपदी । ४ खेल विशेष की बिछाँत ।
     पंचगः
पञ्चगः { ( श्रम्यया० ) पाँच श्रीर पाँच । पाँच से ।
     पंचमिन् )
पञ्चमिन् ) (वि॰ ) पाँचवे वर्ष की उन्न में।
     पंचाश } [ बी॰—पञ्चाशी ] ( वि॰ ) प्रवासवाँ।
    पंचाणतः, पञ्चाणत् ( ५० ) }
पंचाणतिः,पञ्चाणतिः (र्षा०) } प्चास ।
    पंचाशिका ( श्ली० ) प्रवास का समूह । प्रवास
    पञ्चाशिका) पद्यों का संग्रह । यथा चौरपञ्चाशिका ।
   पंचिका ( स्त्री०) ९ ऐतरेय ब्राह्मण । २ पाँच
   पश्चिका ∫ श्रध्यायों व खगडों का समूह। ३ पाँच
        पाँसों से खेला जाने वाला खेल विशेष।
   पंचालः } ( पु॰ ) पत्राल देश का राजा।
  पंचाताः (पु॰)) (पु॰ बहु॰) एक देश विशेष
पञ्चाताः (पु॰)) और उस देश के अधिवासी।
 पंचालिका )
पञ्चालिका ) (स्री०) गुड़िया। पुतली।
 पंचाली ) (स्त्री॰ ) १ गुड़िया । पुतली । २ राग
पञ्चाली ﴿ विशेष । ३ शतरंज या अन्य उसी प्रकार
     के एक खेल की विक्रॉत । ( पंचारी का अर्थ भी
     यही है )
पंचावटः ) ( पु॰ ) यजीय सूत्र जी कंचे के जारपार
पञ्चावटः ) पहिना जाता है। जनेक।
```

```
पंजरं ) (न०) पिंजदा ! चिहियाखाना |--
       पञ्जरम् । आखेर्टः, (५०) मजली पकड़ने का
           जाल था डलिया विशेष ।—शुकः, (पु०)
           पिंजड़े में बंद तोता।
      पंजरं, पञ्चरम् (न॰) } १ पसकी। २ ठाँडर ।
पंजरः, पञ्जरः (५॰) } (५०) १ शरीर ।
           २ कलियुग। ३ गाै का एक संस्कार विशेष।
      पंतरकं, पञ्चरकम् ( न० )
पंजरकः, पञ्चरकः ( पु० )
      पंजिः,पञ्जिः ) (स्त्री०) १ स्ट्री का गोलाकार गाला
      पंजी, पञ्जी ∫ जिससे सूत काता जाता है। २
          बेखा। बही। रेजिस्टर। ३ पत्ता। तिथिपत्र।—
          कारः,—कारकः, (पु॰) ३ लेखक। वलाई।
         २ पत्रा बनाने वाला।
    पंजिका । (सी॰) १ टीका। व्याख्या। २ यमराज
पञ्जिका । की वह लेखाबही जिसमें मनुष्यों के शुभा-
         शुभ कार्यों का लेखा लिखा जाता है। ३ रोकड़-
         वहीं, जिसमें श्रामद्नी श्रीर ख़र्च लिखा जाता है।
        —कारकः, (पु॰) लेखक। मुनीम । कायथ
        जाति का पुरुष।
   पट् ( धा॰ पर॰ ) ( पटति ) जाना ।
   पट्म (न०) ) १ कपड़ा। वस्त्र । वस्त्र का
पटः (९०) } हुकड़ा। २ मिहीन कपड़ा। ३ पर्दा।
       घूँवट । ४ पटरी या कपड़े का हकड़ा, जिस पर
       चित्र लिले जाँग। ( पु॰ ) कोई वस्तु जो अच्छे
      प्रकार बनो हो। (न०) छत । छावन या छुप्पर ।
      —उटर्ज, (न॰) तंत्र । कृनात i—कर्मन्,
      (न०) १ जुलाहे का काम। बुनाई।—कारः,
       (५०) १ जुलाहा । २ चित्रकार ।—कुटी,
      (स्त्री॰)—मग्रहपः, (यु॰)—वापः, ( यु॰ )—
      वेश्मन्, ( न॰ ) बीमा ।—वासः, ( पु॰ )
      १ ख़ीमा। २ बंड़ी। कुर्नी। ३ सुगन्धिपूर्या चुर्या।
     —वासकः, ( ५० ) सुगन्वपूर्ण चूर्ण ।
 पटकः (५०) १ शिविर। तंवृ । खेमा । २ सूती
     कपड़ा । ३ श्राधा गाँव ।
पटमय (वि॰) कपड़े का बना।
पटमयः ( ५० ) खेमा। तंबू।
पटचरं ( न॰ ) विथड़ा। फटा पुराना ऋपड़ा।
पटचरः (यु॰) चोर।
```

पटतक (पु०) चोर।
पटपटा ( अव्यया०) पटपट की आवाज।
पटलें ( न०) १ छत्त । छान । छप्पर । २ उबार ।
पदीं । आवरण । घूंघट । छुरका । ३ आँख डकते का
बूंघट । ४ हेर । समृह । अंवार । १ टोकरी । ६
जावलश्कर । जवाजमा । ७ माथे पर का या शरीर
के अन्य किसी अंग का चिन्ह । = अन्थ का
अध्याय ।

पटला (पु०) १ दृष्ण । पढ़ि । २ डंडुल ।
पटला (खी०) } १ दृष्ण । पढ़ि । २ डंडुल ।
पटला (खी०) } १ दृष्ण । पढ़ि । २ डंडुल ।
पटहा (पु०) १ डोल । मृदंग । तबला । दुन्दमी ।
नगाजा । डंका । २ आरम्भ करने वाला । ३ वध करने वाला ।—धोषकाः (पु०) ड्योडी पीटने वाला । डिंडोरा पीटने वाला ।—ध्रमण्ं (न०) लोगों के जमा करने के लिये इघर उधर धूम कर डोल वडाने वाला ।

पटाकः (पु०) पची। चिडिया।
पटालुका (की०) जोंक। जलैका।
पटिः ) (की०) १ रंगसाला का पर्दा। २ वस्त्र।
पटी ) ३ सीटा कपड़ा। ४ कनात। ४ रंगीन वस्त्र।
—त्तेपः (पु०) रंगमंच की पर्दा डालना।
पटिका (की०) बुना हुआ वस्त्र।
पटिमन् (पु०) १ निपुणता। चालुरी। २ तीवता।
३ चारपन। ४ कड़ाई। सख़्ती। रूखायन। १

पटीर (वि॰) सुन्दर ! रूपवान । लंबा । ऊँचा ।— जन्मन्, (पु॰) चन्दन का वृज्ञ ! पटीरः (पु॰) १ गेंद । गोली ( खेलने की) । २

पटीरः (पु॰) १ गेंद। गोली (खेलनेकी)। २ चन्दन। ३ कासदेव।

पटोरं (न०) ९ कत्था। २ चलनी । ३ पेट । ४ खेता ४ बादल । ६ उचाई ७ सूकी । ⊏ गठिया। ६ मोतिया विन्दु।

पटु (नि०) [स्री०—पटु, या पट्टी] १ चतुर । निपुषा । योग्य । २ चरपरा । सीता । ३ कुशाय बुद्धि । ४ प्रचण्ड । उम्र । १ चीख । स्पष्ट । चीखने वाता । ६ उद्देश्योपयोगी । स्वमावतः उन्मुख । प्रवण । ७ स्वकृत । निष्ठुर । नृशंस हृद्य । म चालाक फितरता इत मकार । छिलिया ६ स्वस्थ । तदुरुत । १० कियाशील । मशगृल । ११ बातृनी । १२ फ्रॅंका हुचा । बड़ाया या फुलाया हुजा । १३ सहत । भयद्वर । १४ बड़बोला । वैलगाम ।

पटुं ( न० ) ) इत्रा । इन्हरमुता । धरती का दूव । पटुः ( ५० ) ) सौँप की टोपी । गगनधूत । ख्वरी । टेकनस । खुंभी ।

पटु ( न० ) निभक ।—कल्प,—देशीय, ( वि० ) वालाक । साधारया चतुर ।—स्त्य, (वि०) ग्रस्यन्त चतुर ।

पदुता ( स्त्री॰ ) ) १ चतुराई । २ चातुर्य । निप्रयाता पटुत्वं ( न॰ ) ) योग्यता । ३ कार्यकारियी शक्ति । पटोलः ( पु॰ ) परवर । परवल ।

पटोलकः ( पु॰ ) घोंचा । सीपी ।

पहं (न॰) १ पर्हा। तहती । विखने की पहः (९०) रिया। २ साँवे आदि धातुओं की चिपटी पट्टी जिसके उपर राजाज्ञा या दान श्रादिकी सनद खोदी जाती थी । ३ मुकुट । किरीट। कलँगी। ४ घडजी। ५ रेशम। ५ मिहीन या रंगीन वस्त्र । वस्त्र । ७ सब कपड़ों के ऊपर पहिनने का वस्त्र । ८ पगड़ी । साफा । मंडील । १ राजसिंहासन । तस्त । १० कुसी । काठ का मुढ़ा। ३१ डाल । ३२ चक्की का पाट । १३ चौराहा । ३४ नगर : कस्वा । ५४ घाव या चोट पर बाँधने की पही । —ध्यितिकेः, (पु॰) सुकुटभारण की किया।— ब्रह्माँ, (स्त्री०) परमानी।—उपाध्यायः ( ५०) राजा की त्राज्ञात्रों को लिखने वाला मुख्य लेखक। ख़ास क़लाम ।—जां, ( न० ) एक प्रकार का कपदा।—देवी,—महिषी,—राङ्गी, (स्त्री०) पटरानी।—वस्त्र,—धासस्, (वि०) बने हुए रेशमी वस्त्र अथवा रंगीन वस्त्र धारण करने वाला :- सूत्रकार: ( पु॰ ) रेशमी वस्त्र बुनने वाला आइमी।

पहकः ( पु॰ ) १ थातु की चपटी पही जिसपर राजकीय आज्ञा या दान आदि की सनद खोदी जाय। २ चोट या बाव की पही। २ कागज्ञातः। प्रमाण-पत्र। पहनम् (१०) ) नगर गहर।
पहना (स्त्री०) े नगर गहर।
पहना (स्त्री०) मण्डल ! जिला ! समाज।
पहिना (स्त्री०) १ पही । तज्ञी । २ ममालपत्र ।
सनद । ३ वस्त्रखण्ड । कपदे का दुकड़ा । ४ रेरमी
वस्त्र का दुकड़ा । २ घाव या चोट की पही ।—
वायकः, ( पु०) रेशमी वस्त्र बनाने वाला
जुलाहा या केसी !

पहिंगः—पहिंसः ) ( ५० ) एक प्रकार का बड़ी पहोंशः—पहींसः ) पैनी नोंक का भाजा।

पर्द्धा (स्वी॰) १ माथे का श्राभ्यता विशेष । ज़ौर । २ घोड़े का ज़ेरवंद या तंग ।

पहोलिका (क्षीं) १ पदा। जो भूमि जोतने का जोते को दिया जाता है। २ लिखित कान्नी ध्यवस्था। पठ्(धा० परस्मै०) (पठित, पठित) १पढ़ना। जार बार दुहराना। पाठ करना। २ अध्ययन करना। ३ उज्त करना। वर्णन करना। ४ प्रकट करना। घोषणा करना। ४ पढ़ाना। ६ सीखना। पढ़ना।

पठकः ( ५० ) पहने बाला ।

पठनं (न०) १पदना । पाठ करना । २ उल्लेख करना । ३ श्रभ्यथन करना ।

पिंडः (स्त्री॰) पड़ना । ऋध्ययन करना ।

पठित (व० ५०) । पड़ा हुआ। पाठ किया हुआ। इहारया हुआ। २ अधीत।

पर्या (धा॰ श्रात्म) [पर्याते, पर्यात ] ख्रीदना । श्रदलबदल करना । २ मोल भाव करना । ३ दाँव लगाना । होड़ बदना । ४ जीखी उठाना । ४ खेल में जीतना ।

पगाः ( ५० ) १ वाँसे से खेलना या दाँव लगाकर खेलना। २ कोई खेल जो दाँव लगाकर या होड़ बदकर खेला जाय। ३ वाँव पर रखी हुई वस्तु। ४ शर्तः। ठहराव। इकरारः। ४ मज़दूरी। माझा। ६ पुरस्कार। इनाम। ७ रक्तम जो किसी सिक्के में हो या कौड़ियों में। ८ सिक्का विशेष जो ८कौड़ियों का होता था। ६ मुल्य। दाम। १० धनदीलत। सम्पत्ति। १३ विकी के लिये वस्तु। १२ न्यवसाय वनिज। लैन दैन। १३ दूकान। १४ फेरीवाला। ३४ शराव खीचने नाला १६ मकान । घर १७
सना का चड़ाई का ख्च । १८ सुठी भर कोई भी
वस्तु । १६ विष्णु ।—ध्रांगना,—स्त्री (स्त्री०)
वेश्या । रंडी । कसबी ।—ध्रापंग्रम् ( न०)
ठेका ।—ग्रन्थिः (पु०) संडी । पेंठ ।—सन्धः,
(पु०) १ सन्धि । २ इकरारनामा । शर्तनामा ।
पग्गता (स्त्री०)
कीमत । मूल्य । दाम ।
पग्गता (न०)

पर्णानम् (न०) १ लरीदना । मोललोना । विनिमय । २ दाँव । ३ विक्री । च्यवसाय ।

पण्सः ( ५० ) विक्री की वस्तु।

पणाया (बी॰) १ लैन दैन । व्यवसाय । २ वाजार । ३ व्यापार का लाभ । ४ जुन्ना । ४ प्रशंसा ।

पणायित ( वि॰ ) १ प्रशंसित । २ खरीदा हुआ । वेचा हुआ । मोलभाव किया हुआ ।

पणिः (स्त्री०) वाजार। मंडी। (पु०) ३ लोमी। कृपण । कंज्स । २ पापी जन ।

पिंग्रिकः (वि०) १० पण का ( जुर्माना )।

पिएत (२० इ०) १मोल भाव किया दुशा। २ दाँव पर लगाया हुआ।

पंगितं (न॰) दाँव । होड़।

पश्चितु ( ५० ) न्यवसायी । सीदागर ।

पाय (वि०) १ विकी के लिये। २ मील मान करने के लिए।—ग्रंगना, (श्ली०)—ग्रेपित, (श्ली०) —विलासिनी.—स्त्री, (श्ली०) रंडी। वेश्या। कसर्वा।—ग्राजिरं, (न०) गाँव।—ग्राजीतः, (पु॰) व्यापारी।—ग्राजीवकम्, (न०) मंडी। पेंठ।—पतिः, (पु॰) वडा व्यापारी।— फलत्वं (न०) व्यापार का लाम ।—भूमिः, (श्ली०) मालगोदाम ।—वीथिका,—वीथी, —शाला, (श्ली०) वाजार। मंडी। २ दूकान। परायः (पु०) १ विकी के लिये कोई भी चीज या सामान। २ व्यापार। सौदागरी। विनेज । ३ मुस्य।

पर्यावः ( पु॰ ) ढोल । ढोलक । तवला । पर्याविन् ( पु॰ ) शिव जी का नाम ।

रड ) (चा॰ श्रामने॰) [पराडते, परिडत] पराडु ) जाना। हिल्ला। डोलना। (उभय॰) संग्रह करना । देर लगाना । जमा करना । रदः } ( पु॰ ) हिजदा । नपंसक । पर्यदः ांडा 🚶 (्सी०) १ बुद्धि। समसदारी । २ विथा । गरहा विज्ञान्।—अपूर्वे, ( न० ) अहव्द फल की ग्रप्राप्ति। भाग्य में जो जिखा हो उसका न होना ! ांडावत् । (वि॰) बुद्धिमान्। (ध॰) विद्यान । गाडावत् । परिहत्। isित ) (वि॰) १ विद्वान । बुद्धिमान् । २ चतुर । मिहत ) निष्ठण। योग्य । रंडितः ) ( पु० ) १ विद्वान् । २ घृष । लोबान श्रीडतः रे श्रादि । ३ विशेपत्र ।—जातीय, (वि०) कुछ कुछ चतुर।—मराइलं, ( न० )—सभा, (स्त्री॰) विद्वानों का समुदाय।—मानिक,— मानिन्, (पु॰) त्रपने का परिदत मानने वाला। वादिन, (वि०) अपने के। बुद्धिमान् समभने का दात्रा रखने वाला। डितक ( वि० ) बुद्धिमान् । श्रक्लमंद । **गिंडतक** गडतकः } ( यु॰ ) विद्वान श्रादमी। **ांडितिमन्** 👌 (पु॰) ज्ञान। बुद्धिमानी। विद्वन्ता। रगिडतिमन **रद् ( घा० पर० ) [ पतित,—पतित** ] ३ गिरना । नीचे ज्ञाना । नीचे उतरना । शिर पड्ना । नीचे उतरना । २ उडना । बाकाश में उड़ना । रत (वि॰) पुष्ट । भजीभाँति खिलाया पिलाया हुआ । रतः ( पु॰) १ उद्दान । २ गमन । पतन । उतार !---गः, (पु०) पत्ती । रतकः (वि॰ ) गिरने वाला । नीचे उतरने वाला । ातकः ( ५० ) ज्येतिष सम्बन्धी सारिगी। उतंगम् } रतङ्गम् } (न०) १ पारा । पारद । २ चन्दन विशेष ।

ातंगः ) (पु॰ू) १ चिहिया । २ सूर्य । दिही । ४

रतङ्गः ∫ मंधुमचिका। १ गेंद् । ६ शोला । ७

( न० ) १ चिड़िया। २ पतंगा।

शैतान । = पारा । पारद । ६ कृष्ण ।

पर्तिका ) (क्षा॰ ) ब्रोटी चिड़िया । द्रोटी पर्ताङ्गका ) महुक । पतंतिन् } पतङ्गिन् } (४०) पत्ती। पतंजितः ) ( ५० ) महाभाष्य के प्रसिद्ध रचयिता। पतञ्जलिः ) योग दर्शन के निर्माता। पतत् (त्रि॰) [ खी-पतन्तो ] उड्ने वाला । उत-रने वाला। ( पु॰ ) पत्ती।—श्रहः, (पु॰ ) सेना जो बचत में रखी जाय। २ पीकदान ।--भीरः, ( पु॰ ) वाज पत्ती । शिकरा । पतत्रम् ( न० ) १ हैना । २ पर । ३ सवारी । पत्तिः ( पु० ) पत्ती । पतिनिन् ( ५० ) ९ पत्ती। तीर । ३ घोड़ा। (न० ) (हिन०) विदिक ] दिन और रात ।-केतनः, ( पु॰ ) विष्णु ।—राजः, ( पु॰ ) गरुइ। पतनम् (न०) [पत्-सावे त्युर् ] १उइने की क्रिया। नीचे थाने की किया। २ अस्त होना। हूबना। ३ नरक में गिरना। ४ स्वधर्म त्याग । गौरवा-न्वित पद से पतन । पात । नाश । हास । ७ मृखु । म लटकपड़ना । ६ ( गर्भ ) पात । ३० (अङ्गाधित में ) वाङ्गी । ११ प्रह का विस्तार। —श्रमिन्, (वि०) नाशवान्। नश्रर। पतनीय ( वि॰ ) जातिम्रष्ट करने वाला । पतन करने वाला । पतनीयं ( न० ) जातिश्रव्यक्त पाप । १ (पु०) १ चन्द्रमा। २ पत्ती। ३ टिहुत। पतयालु ( वि॰ ) गिरने योग्य । पतनशील । [गमन । पतापत (वि०) १ गमनशील । एतनशील । २ प्राय:। पतित (व॰ क्र॰) १ गिरा हुन्ना। नीचे उतरा हुन्ना। २ टपका हुआ।३ ( नैतिक) श्रधःपात हुआ। ४ घर्मं त्यागने वाले । श्रधःपतित । जातिअधः । ६ युद्ध में गिरा हुआ। हारा हुआ। पराजित। ७ अन्तर्गत । ८ रखा हुआ। स्थापित।—उत्पन्न, (वि॰) जातिश्रव्य से उत्पन्न।—सावित्रीकः, ( ५० ) वह द्विजाति जिसका उपनयन संस्कार या तो हुआ ही न हो अथवा हुआ भी हो तो विधिपूर्वक नहीं।

```
पतित ( २० ) उद्यान
   पतर ( वि० ) ९ उड़ाहू । उड़न बाला
                                          र गमन
       करस बाला।
   एतेरः (पु॰) ९ पत्ती। २ सन्ध्रया गहा। ३ माप
       विशेष। आदक।
  पत्मन् )
पत्वन् )
           (न०) [वैदिक] उड़ात।
  पर्ताचिका 🚶 (स्त्री॰) ध्रुष का रोवा। प्रत्यक्षा।
  पतिश्वका ) कमान की डोरी।
  पताका (स्त्री०) १ मंडी। मंडा। २ मंडे़ का दंडा।
     ३ चिन्ह। राजचिन्ह। ४ नाटक की कोई ऐति-
     हासिक घटना। १ माङ्गलिक । सौभाग्य ।--
     श्रंशुकं ( न॰ ) भंडा ा—स्थानकं, इसकी परि-
     भाषा इस प्रकार है।-
        यत्रार्थे विनिततऽन्यहिसंनतिकक्षेत्रोऽस्यः प्रयुज्यते ।
        आगन्तुकेन भावेन पताकारयानकं तु तत्॥ "
                          —साहित्यदर्पेश ।
पनाकिक (वि॰) मंडावरदार।
```

पताकिन् (वि॰) मंडा ले जाने वाला। मंडियों से भूपित या सजाया हुआ। ( पु॰ ) १ राजचिन्ह। राजिचनह सूचक मंडा ले जाने वाला। २ मंडा। पताकिनी (स्त्री॰) सेना। फीज।

पतिः ( पृ० ) स्वामी । प्रभु । ( यथा गृहपतिः ) २ मालिक। अध्यस्त । ३ शासक । सुबेदार । अधि-ष्टाता । ४ भर्ता । १ जड़ । ६ गमन । गति । उदान । (स्त्री॰) स्वामिनी । ऋधिष्टात्री ।— वातिनी, (खी॰)—मी, (खी॰) १ सी जो पतिचातिनी हो, जिसने अपने पति की हत्या की हो। २ हाथ की रेखा जिसका फल यह है कि जिस क्षी के वह रेखा हो वह अपने पति के साथ विश्वासवात करे। - देवता, - देवा, (स्त्री॰) वह स्त्री को श्रपने पति को देवतानुस्य पुज्य एवं मान्य समके। सती या साध्वी स्त्रो।—न्नर्मः, ( ५० ) पत्नो का अपने पति के प्रति कर्त्तच्य ।---भाषाः, (खी॰) सती खीः। लड्डनम्, (न॰) पुनर्विवाह करके प्रथम पति की अवहेलना करने वाली स्त्री।—वेदनः, ( पु॰ ) शिवजी।— वेदनम्, ( न॰ ) मंत्र तंत्र से पति को पाप्त करने बाली।—लोकः, ( ५० ) मरने के बाद उसलोक |

की प्राप्ति जिसम पति हो वता (खा॰) सती खी। —सेवा, ( खी॰ ) पतिमक्ति। पतिंवरा (खी०) वह भ्री जो ऋपने किये पति बरने वाली हो। पतित्वं ) (न॰) [वैदिकः] १ प्रशुत्व । स्वामित्व । पतित्वनं ) २ गठनोहा । विवाह । पतिवती ( स्रो॰ ) [वैदिक ] सथवा । जीवित पति वाली। पतिवली ( खी॰ ) भार्या जिसका पति जीवित हो। पतीयति (कि॰) पति की कामना करना। पत्रियंती ) (खी०) पति कामना वाली स्त्री अथवा पतीयन्ती ) पति के थेएय पत्नी। पती (स्री॰) १ भार्या । २ गृहिसी ।—स्राटः, (पु॰) जनानस्वाना । अन्तःपुरं ।—शाला, (स्त्री०) मोपड़ा। तंवु। पत्नी के रहने श्रीर गृहस्थी के ये।ग्य कमरा (२) यज्ञशाला में वह घर जो यजमान पत्नी के लिये बनाया जाता है। यह घर यज्ञशाला से पश्चिम की श्रोर होता है।— संनहनम्, ( न० ) पत्नी की कमर में कमरबंद

वॉधना। पत्नी का कमरबंद। पतित (व॰ कु॰ ) १ गिरा हुआ । ऊपर से नीचे आया हुआ। २ आसार, नीति या धर्म से गिरा हुत्रा । श्राचारच्युतः नीतित्रष्टः। धर्मत्यागी । ३ महापापी । अतिपातकी । नारकीय । ४ जातिबहि-<sup>द्</sup>कृति । समाज से निकाला हुआ। जाति या विरा-दरी से खारिज !

पत्तनम् ( न० ) ३ नगर । कस्बा । २ मृद्ङ्गः !

पत्तिः (५०) १ पैटल । पैटल सैनिक । २ पैटल चलने वाला। ३ वीर। भूर। - (स्त्री०) १ फीन का एक छोटा दस्ता जिसमें एक रथ, एक हाथी, तीन इड्सवार और पाँच पैदल सिपाही होते हैं। २ गमन । पाद । चरण ।--कायः, ( पु॰ ) पैदल सिपाहियों की पल्टन ।—गमाकः, ( पु० ) वह सैनिक अधिकारी जिसका काम पैदल सैनिकों को एकत्र करना हो।—संहतिः, (स्त्री०)सैनिक सिपाहियों की पल्टन।

पत्तिक (वि०) पैदल समन करने वाला। पत्तिन् ( पु॰ ) पैदल सैनिक।

(न०) [पत् छन्] १ बुच का पत्ता। २ पुष्प की पहुरी। कमल की पॉलुरी ३ का ज़ ४ पत्र दलावज़ । १ सुवर्ण या अन्य किसी घातु का पत्र। जिसपर कुछ खोदा जाय । ६ हैना । पर। तीर के पर १७ सवारी (जैसे गाड़ी, घोड़ा, ऊँट)। म मुख में चन्दन या अन्य कोई सुगन्ध पदार्थ का मलना। ६ तखवार या दुरी की धार। १० छुरी। कटार।—ग्राङ्गम् ( न० ) भोजपत्र का पेड़ । २ लालचन्दन । ३ कमलगष्टा । ४ पर्तग । बक्कम ।—श्रङ्गिलिः, ( पु॰ ) माथे पर त्रिपुगड् लगाना।—अञ्जनम् ( न० ) ३ स्याही। २ काबिख पोतना।—आह्यं, ( न० ) पीपला-मुल । २ पर्वतनृष्य । ३ तृशास्त्र । ४ पर्तग । वक्म । १ नरसल । ६ तालीस पत्र ।—आवितः (स्त्री०) १ सिन्दूर । २ पत्र रचना । पत्तियों की पत्नार । ३ शरीर पर चन्दनादि से विशेष रूप से लकोरं कर शरीर का शङ्कार करना ।-- ग्राचली, (स्ती ) पत्रों की पंक्ति या श्रेखी । पीपल के कोमल पत्रों का, जब और शहद के साथ संमि-श्रय ।-- श्राहार:, (५०) पत्तों को खाकर निर्वाह करना !- अर्गाम् (न०) रेशमी वश्व !- उल्लासः, ( पु॰ ) कली या अँखुआ । — काइला, ( स्त्री - ) वह शोर जा पद्मी के परों की फड़फड़ाहर अथवा पत्तों से हो ।--सुन्छम्, (न०) एक वत जिसमें केवल पत्तों का काढ़ा पीकर रहना पहता है।—धना, (स्त्री०) पौधा जिसमें सवन पत्ते हों। - अङ्गारः, ( पु॰ ) नदी की धार। -दारकः (५०) भारा।--नाडिका, (स्त्री॰) पत्ते की नसें ।-परशुः, (पु॰) वैनी।-पातः, ( पु० ) बड़ी कटार । लंबी बुरी ।--पाली, (खी॰) १ बाख का वह भाग जिसमें पर बरो हों। २ क्रैची।—पाश्या, (छी०) माथे का श्राभूषण विशेष ।—पुटं, ( न० ) दौना या पत्ते का बना कोई पात्र।--पुष्पा, (स्त्री०) होटे पत्ते की तुलसी।—वन्धः, ( यु॰ ) पुष्पों की सजावट।—बालाः,—वालाः, ( पु॰ ) डाँड् । —मङ्गः,—मङ्गिः,—मंगी, (स्त्रीः) वे चित्र या रेसा जो सीन्दर्यवृद्धि के उद्देश्य से स्नियाँ

करत्री कसर प्रादि के लेप प्रथम सुनहते रुम्हल पत्तरो (कनोरिया) से भाल, कपाल आदि पर वनाती हैं। सारी। २ पत्रभङ्ग बनाने की किया। --यौवनं, ( न० ) कोपत्त ।--रञ्जनम्, ( २० ) पृष्ठ की सजावट । पन्ने का शक्तार ।—रथः, (पु॰) पन्नी। रशहन्द्रः, ( पु० ) गरुड् ।--रशहन्द्र-केत्: ( ए० ) विष्यु ।--लता, ( खो० ) संबी हुरी, बिहुआ या करार।--रेखा,-लेखा,-बहुरी, —वह्यः —वह्यो, ( स्त्री॰ ) वेला पत्रमङ्ग ।— बाज, (वि॰) (बाए ) जो परों से सम्पन्न हो। — बाहुः, (पु॰) १ पत्ती । २ तीर । ३ हल्कारा । डाँकियाँ । चिट्ठीरसा ।—चिशेषकः, (पु॰) देखे। पत्रभङ्गः । —वेष्टः, ( पु॰ ) एक प्रकार का कर्णभूषण।--शाकः, ( पु॰ ) पत्तों की भाजी। -िशरा, (खी०) पत्ते की नसें ।--श्रेंडः, (पु॰) विल्ववृत्तः । वेल का पेइ। - स्विः, (स्त्री०) काँटा।—हिसं. (न०) हेमन्त ऋतु। पत्रकाम् ( न० ) १ पता । २ शरीर का सीन्दर्य बड़ाने को शरीर पर बनायी गयी रेखाएँ विशेष ।

पत्रसा ( खी॰ ) १ देखा पत्रसङ्ग । २ तीर को परों से सम्पन्न करने की किया ।

पत्रिका (क्षी॰) १ पत्ना। कागज्ञ का प्रष्टा २ चिट्ठी या दस्तावेज ।

पत्रिन् (वि॰) [स्त्री॰—पत्रिताो ] परोंदार। जिसमें पत्र या पत्रे हों। (पु॰) १ तीर। २ पत्ती । ३ बाज पत्ती। ४ पर्वत । ४ रथ। ६ बृत्त। - बाहः, (पु॰) पत्ती।

पत्रिशी ( खी॰ ) श्रॅंखुश्राँ । श्रङ्कुर ।

पत्तो ( छी० ) बेख ।

पत्नी (खी०) भार्यो । जोडू ।

पत्सवः ( ५० ) मार्ग । रास्ता ।

पथ्(धा० परस्मै०) [पथति] १ गमन करना। गतिशील डोना । २ फ्रेंकना। टपकाया।

पथः ( पु॰ ) मार्ग । सड़क । रास्ता ।—श्रितिशः, ( पु॰ ) यात्री । राहगीर ।—कल्पना, ( स्वी॰ ) इन्द्रजाल । जादू का खेल ।—दर्शकः, ( पु॰ ) रास्ता बतलाने वाला । रहनुमा ।

सं० श० कौ०-- kह

पथकः ( पु॰ ) १ रास्ता जानने वाला । २ मार्ग बत जाने वाला ।

पधत् ( ५० ) माग । सङ्क ।

पधिकः ( पु॰) ६ यात्री । २ पथत्रवर्शकः । — आश्रयः, ( पु॰) सरायः । धर्मशालाः । —सन्तिः, — संहतिः, ( खी॰) —सार्थः, ( पु॰) यात्रियों का दलः ।

पथिका ( भी० ) मुनका।

पियेन् (पु०) १ राह । मार्ग । सड़क । २ यात्रा । ३ पहुँच । ४ वर्ताव का ढंग । ४ पंथ । सम्प्रदाय । सिद्धान्त । ६ नरक का विभाग ।—कृत, (पु०) [वेदिक ] १ पथप्रदर्शक । २ अग्नि का नाम । — देयं, (न०) सार्वजनिक सड़कों पर खगाया गया राजकर ।—दुमः, (पु०) कत्था का पेड़ । —प्रज्ञ, (वि०) रान्जों का जानकार ।—वाहक, (वि०) निष्दुर (—वाहकः, (पु०) १ शिकारी । विदीमार । बहेजिया । २ बोक्स ढोने वाजा । कुती ।

पथितः ( यु॰ ) यात्री । राहगीर । मुसाफिर । पथ्य ( वि॰ ) १ जाभदायक । गुग्धकारी । २ येग्य । उपयुक्त । उचित ।—आपथ्याम्, ( न० ) हित-कारी श्रीर श्रहितकारी वस्तुएं ।

पध्यम् (न०) ३ रोगी के लिये हितकर वस्तु था श्राहार । २ नीरोगता ।

पथ्या (स्ती०) मार्ग। सस्ता।

पट् (धा॰ श्रात्म॰) [पद्यते] जाना। चलना फिरता।
( निजन्त ) १ जाना। २ समीपगमन। ३ प्राप्त
करना। ४ श्रम्यास करना। श्रनुष्ठान में लाना।
१ [ वैदिक ] थक कर गिर पड़ना। ६ [ वैदिक ]
नाश करना।

पद (पु०) १ पैर । २ चतुर्थ भाग । चौथाई हिस्सा ।
—काधिन, (वि०) पैर मलने या खरोचने
वाला । २ पैदल जाने वाला । (पु०) पैदल
वलने वाला ।—गः, (= पद्गः) (पु०) पैदल
सिपाही ।—ज, (= एजः) १पैदल चलने वाला ।
२ स्रत्र ।—नद्धा,—नद्धो, (स्रो०) मुंडा जूता ।
स्र । ब्रूट ।—निष्कः, (पु०) निष्क सिक्के का
चतुर्थास ।—रथः, (= पद्मशः) (पु०) पैदल

शब्द (पु०) पैर की आहट हति . हती, (स्त्री॰ ) [ = पद्यतिः, पद्यती ] १ मार्ग । सड़क । रास्ता । २ पंक्ति । श्रेगी । अवली। ३ उपनाम । उपाधि । पदवी । जाति सूचक उपावि । [यथा शर्म वर्म गुप्त और दास ।] ४ एक अंखी के लेखों का नाम ।—हिमं, (= पद्धिमं ) पैरा की रंडक !--अङ्कः, ( go ) —चिग्हम्, ( न॰ ) पैर का निशान ।— ग्रँगुष्ठः, ( पु॰ ) पैर का अँगूठा !—ग्राध्ययनम्, ( न॰ ) पद्पाठ के अनुसार वेदाध्ययन ।---अनुग, पित्रयाना । पीन्ने लगना ।—ग्रानुगः, ( पु॰ ) अनुयायी। पिछ्नगृ।—अनुरागः, ( पु॰ ) १ चाकर । नौकर । २ सेना ।—ध्रनुशासनम्, व्याकरण।—श्रमुषंगः, ( पु॰ ) कोई वस्तु जो पद में जाड़ दी जाय। — झन्तः (पु॰) १ किसीं वाक्यसगढ की पंक्ति की समाप्ति। २ शब्द का अन्त ।—आन्तरं, (न०) और एक परा। एक पग का अन्तर।-अन्य, (वि०) अन्तिम --श्रकां, - श्रम्भोजन्, - श्ररविन्दम्, -कमलं, पङ्कजम्,-पद्मं, (२०) कमल जैसे पैर ।-- द्रार्थः, (५०) १ शब्दार्थं। २ पदार्थं। वस्तु। ३ ग्रमि-धेय।—ग्राधातः, ( ३० ) बात।—ग्राजिः, ( ५० ) पैदल सिपाही ।—आदिः, ( ५० ) १ वाक्यखण्ड के श्रारम्भ की पंक्ति। शक्ति शब्द का थादि या प्रथम अत्तर।—विद्, (ए०) दुशिष्य। ब्ररा शार्गार्व। — उत्तपता, (ब्री॰) जूती। — आवर्ती, (स्त्री॰) शब्दों की अेंगी।—ग्रासनं, ( न० ) पैर रखने की काठ की चौकी विशेष ।---झाहृत, (वि॰) बतियाया हुम्रा <del>। कारः, कृत्</del>, (४०) पर्पार का रचिता। – क्रमः,(५०)चलना। गमन ।—शः, (पु॰ ) पैदल सिपाही ।—गतिः, (बी॰) चाल ।—होदः,—विच्छेदः, (पु॰) —विग्रहः. ( ५० ) शब्दों का गार्थक्य। — स्युत, (वि०)स्थान या पद से प्रथक् किया जाना। मुश्रनती।--न्यासः, ( ५० ) १ कदम रखना। २ पदचिन्ह। ३ विशेष ढंग से पैर का रखना। ४ गोच्चर । गोखरू । १ रबोकपाद विखता ।— पंक्तिः, (की०) १ पदचिन्हों की श्रेगी । २ शब्दा-

वली ३ ईंट। सुली ईंट । इष्टका ।--पाठः, ( पु० ) वेद पढ़ने का क्रम विशेष । - पातः,-विहोगः, (पु॰ ) कदम । पग ।-वन्धः, (पु॰ ) पग। कदम। -- अञ्जनम्, ( न० ) शब्दों का पृथवकरण। - मिल्रिका, ( स्त्री॰ ) टीका जिसमें शब्दों की सन्धियों श्रीर शब्दों के समासों पर श्रधिक श्रम किया गया हो। २ वही। रजिस्टर। ३ पञ्चाङ्ग ।—भ्रंशः, (५०) पदन्युति । मुत्रमती । माला, ( बी॰ ) तांत्रिक संत्र (-योपनं (न॰) बेही। [बैदिक]।—वायः, (पु॰) [बैदिक] नेता। पेशवा। - विष्टस्मः, ( पु॰ ) पग। क्रदम। —बुरित, ( स्त्री॰ ) हो शब्दों की सन्धि। -- ज्याख्यानं, ( न॰ ) शब्दों की व्याख्या वा टीका।—संघातः,—संघाटः, (५०) ९ संहिता के उन शब्दों का मिलान जो पृथक हैं। २ टीका-कार । व्याख्या करने वाला ।~स्थ, (वि०) १पैदल चलने वाला । २ अधिकारी या उचपदस्थ !--स्थानं, ( न० ) पदचिन्ह !

पदं (न०) १ पैर । २ अदम । पग । ३ पद्चिन्ह ।

पैर का निशान । ४ खोज । पता । चिन्ह । छाप ।

१ स्थान । स्थिति । अवस्थान । ६ महिमा ।

मर्थादा । पद । ० कारख । गुलादि का आधार ।

मर्शावासस्थान । घर । मकान । पदार्थ ।

आधार । १ रक्षोकपाद । १० विभक्ति युक्त या

पूर्ण शब्द । ११ बहाना । १२ वर्गमूल । १३

(किसी वाक्य का ) खब्द या कैंश ।—११

खंबाई नापने का माँप । ११ वृक्तपाद । वृक्त या

उसकी परिधि का चतुर्थांश । ६ किसी श्रेणी का

प्रक्तिम भारा । १० मूख्यु ।

पदः (पु॰) प्रकाश की किरख।
पद्कं (न०) पग। कदम। परिस्थिति। पद।
पद्कः (पु॰) १ हार। गले का श्रामूपछ। २ पदपाठ
का ज्ञाता। ३ निष्कं। सुवर्ध की तील विशेष।
पद्किः (की॰) १ मार्ग। रास्ता। २ पद।
पद्वी र संस्थान। स्थान। ३ जगह। ४ सदाचरछ।
पदातः, (पु॰) १ पैदल सिपाही। २ पैद्ल।

पदातः, } (पु॰) १ पैदल सिपाही । २ पैदल । पदातिः, } चलने वाला । ~ झम्बद्धः, (पु॰) पैदल सेना का चस्पति । पदातिन् (वि०) १ पैदल सेना रखने वाला । २
पैदल चलने वाला । (पु०) पैदल सिपाही।
पदातिकः } (पु०) पैदल सिपाही। दरवान।
पदातीयः } (पु०) पैदल । सिपाही। दरवान।
पदारः (पु०) पैर की धूल।
पदिः [वैदिक] १ पैदल चलने वाला। २ एक पाद
लंबा। ३ केवल एक दल या विभाग वाला।

खना ३ कवल एक दल या विभाग वाला ।
पिदिकः ( पु० ) पैदल सिपाही ।
पिदिकम् ( न० ) पैर की नोंक ।
पिदेकः ( पु० ) बाज पत्ती ।
पद्दन् ( पु० ) मार्ग । रास्ता ।
पद्दन् ( को पद् के अन्तर्गत ।

पन्न ( व॰ इ॰ ) १ गिरा हुन्ना । इसा हुन्ना । नीचे उतरा हुन्ना । २ गया हुन्ना ।

पद्मम् ( न० ) श्नीचे की थोर गति ! डतार । पतन । २ रेंगना ।

पद्मनः ( ५० ) सर्व । साँप ।

पद्म (वि०) कमल के रंग का :-- ग्राह्म, (वि०) कमल सदश नेत्र वाला ।—श्रद्धः, ( ५० ) विष्णु का नामान्तर। -ग्राह्मम्, (न०) कमलगद्दा। —श्रन्तरम्, ( न॰ ) —ग्रन्तरः ( ५० ) कमलपत्र।—स्थाकरः, ( पु॰ ) १ वहा तलाव जिसमें कमल की बहुतायत हो । २ जलपूर्य सरोवर या तालाव। ३ कमल का तालाव। ४ कमल समूह।—भ्रात्यः, ( पु॰ ) सृष्टिकर्ता बह्याका नामान्तर। - त्र्यालया, (क्वी॰) १ लक्सी देवी का नामान्तर । २ लवड़ा । खींग ।---श्रासनं, ( न॰ ) कमल की बैठको । ध्यान करने के लिये बैठने वालों का घासन विशेष जिसमें पालयी मार कर सीधे बैठते हैं ।—द्यासनः, (पु०) १ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का नामान्तर । २ शिव का मामान्तर । ३ सूर्यं का नामान्तर । — श्राह्मम्, ( त० ) तवङ्ग । लौंग ।—उद्भवः, ( ५० ) बह्मा का नामान्तर।—कर,—हस्त, (वि०) वह जिसके हाथ में कमल हो ।—करः,—हस्तः, ( पु० ) १ विष्णु का नामान्तर। २ कमल सहश हाय । ३ सूर्य का नामान्तर । करा, हस्ता,

(बी॰) लक्सी का नामान्तर ।—कर्णिका ( बी॰ ) १ नमल का बाजकाप २ कमलच्यूह वना कर खड़ी हुई सना का मध्यवर्ती भाग ।— कलिका, ( ग्री॰ ) कमल की कली। अनिखला कमत का फूल |—काष्ठन्, ( न० ) प्रमास । दवा विशेष । केशरम्, ( न॰ ) केशरः, (पु॰) कमल की तिरी । -कीशः, -कीयः, (पु०) १ कमल का सम्पुट। कमल के बीच का ब्ता जिसमें बीज होते हैं । २ करमुद्रा विशेष । खराडम,-पराडम्, ( न० ) कमल समूह ।-गन्ध,--गन्धि, (वि॰) कमल जैसी खुशब् वाबा।—गन्धम्, ( न॰ ) —गन्धिः, ( न॰ ) पद्मकार । पद्माख ।—गर्भः, (पु॰) १ ब्रह्मा का नामान्तर। २ विष्णु का नामान्तर। ३ शिव का नामान्तर । ४ सुर्ये का नामान्तर । ५ कमलपुष्प का भीतरी या मध्यभाग ।--ग्राह्मा, --ग्रह्मा, (स्त्री०) १ घन की अधिष्ठात्री देवी खदमी का नामान्तर। २ जवङ्ग। जींग।—जः,—जातः, —भवः,—भूः, – योनिः,—सम्भवः, ( ५० ) ९ कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी का नामान्तर ।--तन्तुः, (पु॰) कमजनाल !—नाभिः,—नाभः, (go) विष्णु का नामान्तर ।—नालं, (नo) कमल नाल। --निधिः, (पु०) कुवेर की नवनिधियों में से एक !-- ए। शि:, ( ५० ) १ ब्रह्मा का नामान्तर । २ ब्रुबदेव का नामान्तर । ३ सूर्य का नामान्तर । ४ विष्यु का नामान्तर।—पुष्पः, ( पु० ) कनेर का पेड़। - बन्धः, ( पु॰ ) एक प्रकार का चित्र-कान्य जिसमें अवरों के। ऐसे कम से लिखते हैं, जिससे कमल का श्राकार बन जाता है।-—वन्यः, ( पु॰ ) । सूर्य । २ मधुमविका ।— बीजं, ( न० ) कमल के बीज ।—भासः, (५०) शिव जी का नामान्तर।—मातिनी, (स्त्री०) धन की श्राधिष्ठात्री देवी लक्सी जी ।-रागः, (पु॰) -रागम्, (न०) मानिक या लाल नामक रत्न ।- रूपा, (स्त्री॰ ) लच्मी देवी का नामान्तर । -रेखा, ( म्री॰ ) सामुदिक शास्त्रा-नुसार हथेली की कमलाकार रेखा । जाञ्जूनः, (पु०) । प्रक्षा । २ कुबेर । ३ सूर्य । ४ राजा ।

—लाङक्ना, ( की॰ ) ? लक्मी देवी का नामान्तर . २ सरस्वती देवी का नामान्तर । ३ सारा का नामान्तर ।—वासा, ( की॰ ) लक्मी का नामान्तर ।—समासनः, ( पु॰ ) बह्मा का नामान्तर !—स्तुषा, ( की॰ ) १ गङ्गा का नामान्तर २ लक्मी का नामान्तर । ३ दुर्गा का नामान्तर .—हासः, (पु॰) विष्णु का नामान्तर । पर्धा ( न० ) १ कमल । ( पु॰ ) यथा—

े प्रयादशिष्टतं तीयं पर्ते प्रकापक श्रियम्।"
२ कमल सहश श्रामुपण विशेष । ३ कमल की
श्राकृति या श्राकार । ४ कमल की जड़ । ४ हाथी
के चेहरे श्रीर सँडू पर की रंगामेज़ी या चित्रकारी
जो उसे सजाने के। प्रायः लोग किया करते हैं । ६
कमलव्यूह । ७ संख्या विशेष । द सीसा। रास्ता ।
३ शरीर स्थित श्राईचन्द्र । १० मानव शरीर के
चिन्ह विशेष । तिल्ह । मस्सा । ११ दाग । धन्ना ।
पद्मः ( पु० ) १ मन्दिर विशेष । २ हाथी । ३ सर्प
जाति विशेष । ४ श्रीरामचन्द्र की उपाधि । ४
कुवेर की नवनिधियों में से एक । क्वीमैशुन का
एक श्रासन विशेष । रात्रवन्ध ।

पद्मकं (न०) १ पद्मब्यूह । कमल न्यूह । २ हाथी के चेहरे और संूद पर के रंगीन दाग । ३ वैठने का आसन विशेष ।

पदाकिन् ( पु॰ ) १ हाथी । २ मोजपत्र का पेड़ ।

पद्मा (स्त्री॰) ९ श्रीविष्णुपतनी सदमी जीका नामान्यर । २ सर्वंग । सौंग ।

पद्मावती (स्त्री०) १ बच्मी का नामान्तर । २ एक नदी विशेष का नाम ।

पद्मिन् (वि०) १ कमल रखने वाला । २ घब्वेदार । (पु०) १ हाथी । २ विष्णु का नामान्तर ।

पशिनी ( स्त्री॰ ) 3 कमल का पैथा । २ कमलसमुदाय । ३ वह सरोवर या ताल जिसमें कमलों की बहुतायत हो । ४ कमलनाल । १ हथिनी । ६ केकिशास्त्र के अनुसार ख्रियों की चार जातियों में से सर्वोत्तम जाति । इस जाति की स्त्री श्रह्मन्त केमलाङ्गी सुशीला रूपवती और पति-वता होती है । भवति कमसनेमा नासिकासुद्दापा । क्रांवरसमुख्युगमा च रक्ती कृष्य की षृद्धवयन दुषीला गीतवादा सुरस्ता। सकस्ततसुद्धिया पश्चिती पद्मशन्या ॥

—ईशः, (प्र॰) —कान्तः, (प्र॰)—वह्नयः, (प्र॰) सूर्यः ।—खराडम्, —धराडम्, (न॰) कमल समृहः । वह स्थान जहाँ कमलों की बहुतायत हो।

पद्मेशयः (पु॰) विष्णु का नामान्तर।
पद्म (पु॰) १ जिसमें कविता के पद या चरण हो।
२ चरण सम्बन्धी। ३ पदिचन्ह से चिन्हित। ४
शब्द सम्बन्धी। १ श्रन्तिम।

पद्यः (पु०) १ शूद्ध । २ शब्द का श्रंश । पद्या (स्त्री०) १ पगडंडी । राहा । रास्ता । २ चीनी । पद्यम् (न०) १ श्लोक । छन्द । २ प्रशंसा । स्तुति । पद्मः (पु०) प्राम ।

पदः ( पु० ) १ भूलोक । मर्त्यलोक । २ गाड़ी । ३ मार्ग ।

पन् ( घा॰ उभय॰ ) [ पनायति—पनायते, पनायित या पनित ] १ स्तुतिकरना । यशंसा करना । २ (ग्रात्मने॰) प्रसन्न होना । हर्षित होना । पनस्यति (कि॰) प्रशंसाई होना । प्रशंसा के योग्य होना । [हुआ ।

पनायित, पनिन (वि॰) प्रशंसित । प्रशंसा किया पनुः } (पु॰) [वैदिक ] श्लावा । सराहना। पनुः } प्रशंसा ।

पनसः (पु०) १ कटहल या कटहर का वृत्तः । २ काँटा । ३ रामदल का एक वानर । ४ विभीषण का एक मंत्री ।

पनसं ( न॰ ) कटहत्व का फल ।

पनसा } (स्त्री॰) शरोग विशेष । २ वानरी । पनसी ∫ बंदरिया । राज्ञसी ।

पनिस्तिका (स्त्री॰) कान श्रौर गर्वन पर होने वासी मुंसी जो कटहल के काँटे की तरह नुकीली होती है।

पंथक ) (वि॰) मार्ग में उत्पन्न । रास्ते में पैदा पन्थक / हुआ।

पञ्च (वि॰) गिरा हुआ। पड़ा हुआ। जैसे "शरकापन्न"। पपिः ( पु॰ ) चन्द्रमा। पर्यो ( पु॰ ) १ सूर्य । २ चन्द्रमा ।

पयु (वि॰) पालन पोपण करने वाला। रका करने वाला।

पषुः ( खी॰ ) वह पोष्या माता जिसने माता की तरह ्पाला हो।

पंगा ) (श्री०) १ द्यड्क्वन की एक फील या परपा ∫ सरोवर का नाम। २ द्विश भारत की एक नदी का नाम।

पय् ( धा॰ श्रात्म॰ ) [प्यते ] जाना । गमन करना । पयस् (न०) १ पानी। २ दूध । ३ र्च.ये । ४ भोजन । ४ [वैदिक] रात । ६ शकि । ताक्त । बल । श्रोज —गतः, ( पु॰ )—गडः, ( पु॰ ) १ त्रोला । २ हीप :--धर्न, (न०) श्रीला । - खयः,(=पय-প্রথ: ) (पु॰) जलाशय। तालाव। भील। सरी-वर।-जन्मन्, (पु०) बादल।-दः, (पु०) बादल । सुहृद्, ( पु॰ ) मणूर । केकी । मार । -भरः, (यु॰) १ नादल। मेव। २ स्त्री की छाती या चूची ! ३ डाँड । ४ नारियल का वृत्त । २ करोरक। सेरदरह। पीठ के बीच की हड्डी ।---घस्. ( ३० ) १ समुद्र । २ फील । सरोवर । ३ जल वरसाने का बादल (--धारागृहं, ( न० ) स्नानागार नहाँ जल मरता हो ।-धि:,-निधिः, ( पु॰ ) समुद्र :--पूरः, ( पु॰ ) जल-कुण्ड । सरोवर ।--मुख, (५०) बादल ।--राशिः ( ५० ) समुद्र ।---वाहः, ( ५० ) बादतः ।---वतं, ( न० ) दूधाहार पर रहना । उपवास विशेष ।

पयस्य (वि॰) १ दूधवाला। दूध का वना हुआ। २ पनीला।

पयस्यः ( पु॰ ) विल्ली।

पयस्यति } (कि॰) बहुना। पथायते

पयस्या (स्त्री॰) दही।

पयस्वात (वि॰) बहुत वृथ वाला । बहुत दुधार । बहुत वृथ देने वाला ।

पयस्वलः ( पु॰ ) वकरा ।

पयस्विन् (वि॰) जिसमें दूध हो। रसीबी। पनीबी।

स्विती (क्वी०) १ हुधार गो २ नदा ३ वकरी । ४ रात । धिकर (न०) १ समुद्रफन । ररः (पु०) करवे का दृश । प्याों (क्वी०) एक नदी का नाम जे। विन्ध्याचल से निकलती हैं और चित्रकृट के नीचे बहती हुई जाती हैं।

(वि॰) १ दूसरा। भिन्न। श्रीर। स्वातिरिक्त। २ दूर। अलग। ३ परे। उस फ्रार। ४ पीछे का। बाद का । दूसरा । श्रामे का । बाद । परचात् । ४ वसनर । उरह्रध्रतम् । ६ सब्बेचि । तब से बड्रा । सब से अधिक प्रसिद्ध । विख्यात । मुख्य । श्रेष्ठ । प्रधान । ७ अपरिचित । होर । अजनवी । ८ वेरी । शतु । दुश्मन । विरोधी । ६ वदती । बचत । ङ्ग हुआ। बचा हुआ: १० अन्तिम । आखीर का। अन्त का। ११ अवृत्त । लीन । तत्पर।— —अङ्गम्, ( न० ) शरीर का पिछला भाग ।— अङ्गद्रम्, (न॰) शिव जी का नामान्तर ।---अद्नम् ( न० ) फारस या श्ररव का बेाड़ा।-अधिकारचर्चा (खी०) अनिधकार हस्तचेए। हेडबाड ।—ग्रन्तः, ( ५० ) सृत्यु ।—ग्रन्ताः, (५० बहु०) एक मानव जाति विशेष । -थान्तकः, ( पु०) शिव जी का नामान्तर। - श्रक्ष. (वि०) दूसरे के अन पर निर्वाह करने वाला।— ग्रमम्, (न०) दूसरे का ग्रम ।—ग्रापर, (वि०) द्र श्रौर निकट। दूर श्रौर समीप । २ पहिला और पिछवा । ३ पूर्व और परे । ४ सबेरी और अवेरी । १ ऊँच और नीच । ६ श्रेष्ठ और निकृष्ट । -अपरः, ( पु॰ ) मध्यम श्रेणी का गुरु ।-असृतं, ( न॰ ) वर्षा । मेह !-- झयगा, (वि॰) —श्रयनः (वि॰) १ भक्तः। श्रनुरकः। २ निर्भरः। चर्घीन । ३ जीन । इवा हुद्या । ४ सम्बन्धयुक्त । १ सहायक।--श्रयगाम्, (न०) । श्रन्तिम उपाय। मुख्य उद्देश्य । सर्वोच्च लक्य । २ सार । (वैदिक) दृढ़ भक्ति। – द्यर्थ, (वि०) १ घ्रन्य उद्देश्य । या अर्थ वाला। २ दूसरे के लिये किया हुआ। —अर्थः ( ५०) । सर्वाधिक लाभ . २ परमार्थं। ३ मुख्य सब से बढ़ का श्रर्थ। ४ सब से बढ़ का

पदार्थं ग्रथीत् स्रीत्रसङ्ग । ग्रथम् (न०) शर्थे ( भव्यया० ) इसरं के तिये ।-- अर्थे. ( न० ) १ दूसरा भाग । उत्तराई । २ सब्वेच्च संख्या विशेष ।—ग्रार्ध्य, (वि॰ ) ९ और ग्रागे की श्रोर का। संख्या में बहुत श्रागे का । २ सर्व-श्रेष्ठ । सन्वीत्तम । ३ श्रत्यन्त मृत्यवान । ४ सब से अधिक सुन्दर। अध्यम्, (न०) १ अधिक से अधिक। २ अनन्त या असीम संख्या ।-- अवर. (वि०) ९ दूर और नज़दीक । २ सबेरी और अवेरी । ३ पहले और पीछे । ४ ऊँचा और नीचा। १ परम्परागत । ६ सब शामिल किये हुए ।— थवरा, (स्री॰) सन्तति। श्रीनात्।--श्रवरं, (न०) १ कार्य और कारण । २ विचार का समृचा विस्तार । ३ संसार । ४ पूर्वता ।—आहः, ( पु० ) दूसरे दिन !-- आहुः, ( पु० ) दोपहर के बाद। दिन का उत्तराई काल ।--आगमः, ( पु॰ ) रात्रु का हमला :--ग्राचित, ( वि॰ ) दूसरे द्वारा पाता पोसा हुआ। - आचितः, (५०) गुलाम । दास ।—ग्राह्मन्, ( पु॰) परबद्ध ।— —ग्रायत्त, (वि॰) श्रधीन । परमुखापेची । दूसरे पर निर्भर।—प्रायुस्, ( न० ) ब्रह्म का नामान्तर।—ग्राधिद्धः, ( पु॰ ) १ कुवेर का नामान्तर । २ विष्णु का नामान्तर ।--आश्रय, ( वि० ) दूसरे पर निर्मर ।--आश्रयः, ( ५० ) १ पराधीन । २ शत्रु का प्रतिनिवर्तन । लौटना । -- आश्रया, ( ह्यी॰ ) वह वृत्त जा सूसरे वृत्त पर डगे ; बंदा :—ग्रासङ्गः, ( ए० ) पराचीन । दूसरे पर निर्भर ।—ग्रास्कंदिन्, ( पु० ) चोर । डॉक् ।-इतर, (वि०) ३ कृपालु । २ निज का । —ईशं, (न०) १ बहाकी उपाधि। २ विष्णु का नामान्तर।—इष्टिः, ( ५०) बहा।—उत्कर्षः ( पु॰ ) दूसरे की समृद्धि।—उपकारः, ( पु॰) दूसरों की मलाई।—उपकारिन, (वि॰ ) उप-कारी । दूसरों पर दया करने वाला । -- उपजाप:, ( ५० ) शत्रुत्रों में भेटभाव उत्पन्न करने वासा । - उपदेशः, ( ५० ) दूसरों के। शिका या नसी-हत ।--उपरुद्ध, (वि०) रात्रु हारा घेरा हुआ। —अडा, (क्वी॰) दूसरे की की ।—पधित,

(वि॰) दूसरे द्वारा पाला पोसा हुआ। एधित (पु०) १ नौकर २ केव्यत कला (न०) दूसरे की खी. कार्य, (न०) दूसरे का काम या धंधा। - तेत्रं ( न० ) १ दूसरे का शरीर। २ दूसरे का खेत। ३ दूसरे की स्त्री | गामिन्. (वि०) १ दूसरे के साथ रहने वाखा। २ दूसरे को जाम पहुँचाने वाला ।--गुरा, ( वि०) दूसरे के। लाभदायी ।—ग्रन्थिः, ( ३० ) जाङ । गाँउ।-- म्हानिः (स्त्री॰ ) शत्रु की वशीभृत करने की किया ।--- स्वक्तं, ( न० ) १ शब्रुसैन्य । २ ६ प्रकार की दूतियों में से एक । शब्रुहारा याक्रमण । ३ वैरी राजा ।—हुन्द, ( वि० ) अधीन । - जुन्दः, ( पु० ) १ दूसरे की इच्छा । २ पराधीनता :-- जिद्रं, ( न० ) दूसरे की कम-ज़ोरी या निर्वलता।—ज. ( वि०) धजनवी।— जनः, ( पु॰ ) श्रजनवी । ग़ैर ।-- ज्ञात, ( वि॰) १ दूसरे से उत्पन्न १२ ब्राजीविका के लिये दूसरे पर निर्भर रहने वाला ।--जातः, ( पु०) नौकर । -- जित, (वि०) १ दूसरे से जीता हुआ। हारा हुआ। २ दूसरे के सहारे रहने वाला ।--- जितः, कांगल पत्ती।—तंत्र, (वि०) पराश्रित । दूसरे के सहारे रहने वाला । पराधीन । परमुखापेची । - दाराः (५० वहु०) दूसरे की छी।-दारिनः ( यु० ) व्यभिचारी । संपट । - दुःस्तं ( न० ) दूसरे का दुःस या शोक -देवता, (स्त्री०) परमारमा । परब्रह्म ।—देशः, ( पु॰ ) विदेश । स्वदेशातिरिक देश ।—देशिन्, ( पु॰) विदेशी। --द्रोहिन्.--द्रेषिन्. (वि०) दूसरों से घ्या करने वाला। वैरी। विद्वेषी।—धनं, ( न० ) दूसरे की सम्पत्ति।—धर्मः, ( पु॰ ) १ दूसरे का धर्म । २ दूसरे का कर्तच्य या घंघा । ३ दूसरी जाति के कर्तस्य। --ध्यानम्, (न०) ध्यान । समाधि।-पत्तः, ( पु॰ ) शत्रु पच या शत्रु का द्वा ।--पद्म्, (न०) १ सर्वोच पद् । प्राधान्य । २ मोच ।- पाकरत, (वि०) पेट के लिये दूसरे की रसोई बनाने वाला । किन्तु पाक बनाने के पूर्व निर्दिष्ट पञ्चयज्ञावि करने वाला।—

पञ्चनक म् स्वय हावा पर प्रभुपन्न काम स्वत म तक म,य पर वक्तरत्मु सः ॥

—पिराडः, ( ५०) दूसरे का दिया हुआ भोजन। दूसरे का भाजन।—पुरञ्जयः, ( प्र॰ ) शूर । विजयी।-पुरुषः ( ९० ) १ गैर। श्रजनवी । अपरिचित । २ परमहा । पिष्यु । ३ दूसरी स्त्री का यति ।- पुरः (वि॰ ) दूसरे द्वारा पाला पोसा गया :- पुष्टः, ( पु० ) केरवल !- पुष्टा, (स्त्री०) s केरबल पश्ची। २ पौधा विशेष । ३ **देरवा** । रंडी ।--पूर्वा, (स्त्री०) वह स्त्री जो ऋपने प्रथम पति की छोड़ दूसरा पति करें ।--प्रेष्यः, ( पु० ) नौकर । चाकर ।-- ब्रह्मन्. ( न० ) पर-बह्म । परमात्मा ।--भागः, ( पु० ) १ दूसरे का हिस्सा । २ उत्ऋष्टतर गुण । ३ सीमाग्य । समृद्धि । ४ ( %० ) सर्वेत्तिसता । सर्वेत्रधानता । सर्वेत्कृ-ब्रता । (इ०) ऋत्यिभृत्तान्त । विपुलता । उचताः उचाई। २ प्रनितम भाग। शेप। भाषा, (स्री०) विदेशी भाषा। —भुक्त, (वि॰ ) अन्य द्वारा उपयुक्त या न्यवहृत किया हुआ ।--भृत्. ( ५०) काक। कौत्रा।—भूतः, (वि०) दूसरे द्वारा पाला पोसा हुन्ना । —भूतः, ( ५० )— भता, ( छी० ) केयल पत्ती।--भतं, ( न० ) ९ इसरे की राय। २ भिन्न राय यां सिद्धान्त :---मर्मज्ञ, (वि॰) इसरे की गुरु बातें जानने वाला। —मृत्युः (पु॰)काक। कौत्रा । रमगाः, ( पु०) किसी विवाहित की का प्रेमी या आशिक। —लोकः, ( पु॰ ) दूसरा जीक ।—वश,— चक्र्यः ( वि॰ ) पराधीन । पराधित । वाच्यं, (न०) दोष। जुटि।—वाग्गिः, ( पु० ) १ जज। न्यायकर्ता। २ वर्ष। साख। ३ कार्तिकेय के वाहन मयुर का नाम।—वादः, ( पु० ) 🤋 अफवाह । किन्वदन्ती । २ आपत्ति । प्तराज् । वादविवाद ।—वादिन्, ( ५० ) मुहै । वादी । वादविवाद करने वाला। - वेश्मन्, ( न० ) पर-बहा का आवासस्थान। न त्रतः, (पु॰ ) एत-राष्ट्र का नामान्तर ।—इवस्, ( श्रव्यया० ) स्राने-वाले कल के बाद का दूसरा दिन । प्रसों ।--सङ्गत, (वि०) १ दूसरे के साथ रहने वाला ।

8/5°4 ) ध्र 42401 ग्रारम्भिक सब से बढ कर श्रष्ठ ४ ग्रति २ त्सरे स लुडने दाला सङ्गक जाव रूह सात् (ग्रयया॰ ) टूमरे के द सब स गया बीता पर्याप्त काफी कृत श्रष्ट श्रद्धना ( ञा० ) सर्वारहरू स्वी हाथ में गया हुआ। सेवा. ( बी॰ ) दूसरे की चाकरी।--स्त्री, (स्त्री॰) दूसरे की भार्या --— भ्राह्म:, (५०) अत्यन्त सुच्म असु ।— भ्राह्मेतं, ( त० ) १ परव्रह्म या परमात्मा : २ नितान्त स्वं, ( न०) इसरे का मालमता।—हन्. (वि०) भेद विकल्प रहितवाद । जोव और ब्रह्म ने अभेद शत्रहन्ता। — हित, (वि०) १ शुभविन्तक । परोपकारी । शीखदन्त । २ इसरे के लिये लाभ-की कल्पना करने वाला वेदान्त सिद्धान्त विशेष । —ग्रन्नम्, (न॰) खीर । दूध में पके हुए चाँवल । कारक ।--हितं, (न०) दूसरे का कुशल । -- ग्रर्थः, ( पु॰ ) ३ सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट सस्य । दसरे की भलाई। प्रं ( न० ) १ सर्वोच्च शिखर ! सब से ऊँचा सिरा । सस्य त्राक्ष्मञ्चान । जीव श्रीर त्रह्म सम्बन्धी ज्ञान । २ सत्य। कोई भी उत्तम श्रीर श्रावश्यक वस्तु । २ परवहा । ३ मे। च । ४ किसी शब्द का गै। ए। थीं। पर: ( पु॰ ) १ ग्रन्यपुरुष । गैर । श्रजनवी । विदेशी ४ उत्तम भाव । १ उत्तम प्रकार की सम्पत्ति ।--शत्रु । । वैरी । विरोधी । श्चर्थतः, ( श्रव्यया० ) सचमुच । वास्तव में । ज्यों का त्यों। ठीक ठीक ।—ग्रहः ( ५० ) परकीय (वि०) १ दूसरे का। पराया । २ अपरि-चिता हेवी। उत्तम दिवस। -- आत्मन्, ( पु॰ ) बहा । पर-मारमा ।--ग्रानन्दः, ( पु॰ ) बहुत बड़ा सुख । धरकीया (बी०) दूसरे की भार्या! स्त्री जा अपनी न ब्रह्म के श्रनुभव का सुख । ब्रह्मानन्द । परमारमा । हो । मुख्य तीन नायिकात्रों में से एक। परंजन, परञ्जनः } ( पु॰ ) वस्या का नामान्तर । -- भ्रापद, स्री०) सब से बड़ी विपत्ति या मुसी-बत ।—ईशः. ( ५०) विष्यु ।—ईश्वरः (५०) परतस् ( अन्यया० ) १ दूसरे से । २ शतु से । ३ १ विष्णु का नामान्तर । २ इन्द्र का नामान्तर । थारो । (श्रपेचाकृत) अधिक । परे । पीछे । उपर । ३ शिव का नामान्तर । ४ सर्वशक्तिमान परब्रहा । ४ श्रम्यथा । नहीं तो । ५ भिन्न प्रकार से । ६ बाद परमात्मा । २ वद्या का नामान्तर । ६ संसार का के। और आरो। यधीरवर । दुनिया का अधिष्ठाता ।-- ऋषिः, परत्वं ( न० ) १ पर होने का भाव। पूर्व या पहले ( पु॰ ) महर्षि ।---पेश्वर्यम्, ( न॰ ) प्रभुख । होने का भाव २ भेद । पहिचान । २ दूरी । ४ -गतिः, (स्त्री॰) मोत्र । मुक्ति । परिणाम । नतीजा । १ शत्रुता वैर । ६ समय ( पु॰ ) उत्तम बैल । सॉंड या गाय ।-पदम्. या स्थान की पूर्वता । वैशेषिक दर्शनानुसार द्रव्य (न०) १ सर्वोत्तम पद् । सर्वोच्च पद्वी । २ मोच । के २४ ग्या। —पुरुषः,—पुरुषः, ( पु० ) परमात्मा । पर-परत्र ( अन्यया०) १ दूसरे लोक में। त्रगले जन्म में। बह्म ।—प्रख्य. ( वि॰ ) प्रसिद्ध । प्रख्यात ।— २ परिगाम में । आगे या पीछे से। ३ उसके बाद। ब्रह्मन्. ( न॰ ) परमात्मा । — रसः, ( पु॰ ) भविष्य में।-भीरः (पु॰) वह जो परलोक पानी मिला माठा । —हंसः, (पु०) वह संन्यासी से भयभीत हो । धर्मात्मा बादमी । जो ज्ञान की परमावस्था की प्राप्त कर खुका परत्रम् ( न॰ ) मरने के बाद मिलने वाला लोक । हो । कुटीचक । बहुदक । हंस ग्रीर परमहंस नाम परंतप ) (वि॰) दूसरों के सताने वाला। शत्रु परन्तप ) के अपने वश में करने वाला। से संन्यासियों के चार भेद स्मृतिकारों ने किये हैं। इनमें परमहंस सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ( पु॰ ) शूरबीर । बहादुर । विजयी। परमक ( वि॰ ) सर्वोच्च । सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ठ । ारम (वि॰) १ श्रति दूरवर्ती। ग्रन्तिम । २ सर्चोच । परमतः ( अन्यया०) अत्यधिकता से : बहुत अधिक । उत्तम । सर्वश्रेष्ठ । सब से बदा । ३.गुस्य । प्रधान । परमता (क्षी॰) १ सर्व्वोच्च। २ सर्व्वोच्च तक्य।

परंपदं ) (न०) १ वैकुण्डधाम। दिव्यश्राम। परस्पद्म् ) २ सब से श्रेष्ठ पद व स्थान। ३ मेरिका मुक्ति । परमञ्जेष्ठ (वि॰) सब से बढ़िया । श्रेय्ठतम । परमश्रेष्टः ( पु॰ ) १ ब्रह्मा का नामान्तर । २ दिप्सु का नामान्तर । ३ शिव का नामान्तर । ४ देवता। देवता। परमेष्टिन् ( पु॰ ) १ बह्या । २ विष्णु । ३ शिव । ४ गरुइ । १ ग्रन्ति । ६ कोई नी आध्यात्मिक ग्रहा ७ (जैनिओं का ) यहीता। परंतर ) ( वि० ) १ एक के वाद दूसरा । २ सिख-प्रमप्र र् सिलेवार । कमशः । परंदरः ) ( पु॰ ) १ परपोता । पाँत्र का पुत्र । परक्परः ) २ हिस्त विशेष । परपर परम्परम् } (न०) क्रमशः । सिलसिलेवार । परंपरा ) (स्त्री॰) ९ स्रविच्छित्र ब्रम । सिलसिला परम्परा ∫ जो दृटे नहीं । २ पंक्ति । स्रवली । समूह। समुद्ग्य। ३ कम । विधि। यथार्थ व्यवस्था । ४ वंश । कुल । ४ वध । नाश । परंपराक १ : वि॰ ) यह में पशु का वध करने परम्पराक ) वाला। प्रंपरोग्ग 👌 (वि॰) १ पैतुक। वंशपरम्परा से शास। परमापरीरा ∫ २ ख़ानदानी।

एरवन् (वि॰) १ परार्थात : ग्राज्ञाकारी । २ वलरहित । शक्तिई।न किया हुश्रा । सम्पूर्णतः परवश । ४ श्रनुरतः । भक्तः । परवता (श्री॰) परवशना । पराश्रीनता ।

परंजं ) ( न० ) इन्द्र की तलवार। परंजः ) ( पु० ) १ केल्ह् । २ तलवार की धार। परञ्जः ) ३ फेन । परञ्जः ( पु० ) १ पारस पत्थर। स्पर्शसिण।

परशुः (पु॰) १ एक अस्त्र जिसमें एक इंडे के सिरे पर एक अर्ड्चन्द्राकार लोहे का फल लगा रहता है। कुल्हाड़ी विशेष। तबर। २ वज्र ।—धरः, (पु॰) १ परशुराम। २ गर्णेश। ३ परशुभारी सिपाही।—रामः, (पु॰) जमदग्नि के पुत्र!— —वनं, (न॰) नरक विशेष परस्वधः } (पु०) परसा। तवर। तवल।
परस्वधः } (पु०) परसा। तवर। तवल।
पगस् (ध्रव्यधा०) १ परे। ध्रागे। अपेसाइत अधिक।
२ दूसरी तरफ। ३ अत्यन्त दूसरा। ७ छोड़ कर।
१ (वैदिक) भविष्यत् में। पीछे से । - इप्ण,
(वि०) खतिकाल।—पुंसा, (खी०) [वैदिक]
वह स्त्री जे। अपने पति से सन्तुष्ट न होकर
(ग्राशिक या प्रेमी) की तलाश में हो। - पुरुष,
(वि०) मनुष्य से वह कर।—शत, (वि०)
सें। से अधिक!—इचस् (ध्रव्यथा०) ध्राने वाले
कल के बाद का दिन। परसों!— सहस्र, (वि०)
एक हजार से अधिक।
परस्तात् (अध्यया) ) १ परे। दूसरी तरफ या

श्रपेचाइत उँचा। उच्चतर । ४ ( वैदिक ) कपर से । ४ श्रांता । इर । पृथक । एरस्पर (वि०) श्रापस में ।— झः, (पु०) मिश्र । दोस्त । परस्मेपदम् (व०) ) संस्कृत में क्रियाएँ दो प्रकार परस्मेपापा (श्ली०) ∫ की होती हैं । उनमें से

ओर। और आगे। २ इसके बाद। पीछे सं। ३

एक । इससे दूसरे के लिये फल का ज्ञान होता है। ज्याफरण में कथित तिप् आदि। एस ( अत्यया० ) यह एक अन्यय है। दूर, पीछे, एक तरफ़, ओर के अर्थ में यह प्रयुक्त होता है। यथा परागत । पराकान्त । पराथीन आदि। पराक ( वि० ) छोटा।

पराकः (पु॰) । विज्ञदान देने की तलवार । २ प्रायक्षित विशेष । ३ रोग विशेष । पराकाशः (पु॰) बहुत दूर की श्राशा या उम्मेद् ।

पराकाशः ( पु० ) बहुत दृर की आशा या उम्मेद । पराक्ट ( कि० ) खारिज कर देना । अस्वीकृत कर देना । तिरस्कार करना । ध्यान देना ।

प्राक्तर्गाम् (न०) अस्वीकृत कर देने की क्रिया। तिरस्कार।

एराके (अध्यया०) फाँसले पर । अन्तर पर (बैदिक)। पराकम् (कि०) ३ हिम्मत दिखाना । बहादुरी

दिखाना । २ सौट जाना : पीठ फेरना । ३ श्राक्रमण । करना । ४ श्रागे बढ़ना । सं० श० कौ० हैं व राकमा (पु॰) १ वहानुरी साहस । ताक्रत २ श्राकमण । ३ प्रयत्न । उद्योग । ४ विष्णु का नामान्तर ।

राक्रिमिन् (वि॰) पराक्रमी। साहसी । वहादुर। वीर। विक्रमशाली। हिम्मत वाला।

|रामान्त (व॰ कृ॰ ) १ बलवान । बलिए । वीर । वहादुर । २ शाकमण किया हुआ । ३ पीछे भनाया हुआ ।

श्वानः (पु०) १ पुष्परज। वह रज व घूल जो फूलों के बीच लंबे केसरों पर जमा रहती है। २ घूल। रज। ३ एक प्रकार का सुगन्ध-चूर्यं जो स्नाने।-परान्त शरीर में मला जाता है। ४ चन्दन। ४ चन्द्रमा सूर्य का प्रहर्य। ६ कीर्ति। स्थाति। ७ स्वाधीनता। मनमाजीपन।

परागम् (कि॰) १ लीवना । २ वेरना । हेकना । शुसना । ३ प्रस्थान करना । ४ मर जाना ।

परागत (व० क०) १ मृत। मरा हुआ। २ ढका हुआ। घिरा हुआ। ३ फेंबा हुआ। वहा हुआ। परांगवः ) परांक्षः र्

पराच् ) (वि०) [ की०—पराची या परांच्-पराञ्च् ) पराञ्ची ] १ दूसरी ओर स्थित । २ पराञ्च् ] पराञ्ची ] १ दूसरी ओर स्थित । २ पराङ् सुख । सुँह फेरे हुए । ३ प्रतिक्त । विशेषी । १ फॉसले पर । २ वाहिर की ओर घूमा हुआ । वाह्योन्सुख । ६ भगाया हुआ । वाँटाया हुआ । ७ उवटा चलने वाला ।—सुख, (= पराङ्मुख) १ विसुख । सुँह फेरे हुए । २ उदासीन । ३ विरुद्ध ।—सुखः, (पु०) ताँजिक संत्र जो शत्रु के चलाये अस्त्र की लौटाने के लिये पहा जाता है।

पराचीन (वि॰ ) १ सामने की श्रोर भगाया हुआ। २ ध्यान न देने वाला। ३ उत्तरकालभव । पीछे हुआ। दूसरी श्रोर अवस्थित।

पराचीनं (न॰) दूर। परे। अपेचाकृत अधिक। अधिकता।

पराजि (कि॰) १ हराना । शिकस्त देना । जीतना । वशवर्ती करना । मुती करना । २ खीना । हाथ से निकाल देना । ३ जीत किया जाना । पराजित होना ४ (फिसी वस्तु के।) श्रसद्य ज्ञानना १ १ मशीनृत हो ज्ञाना .

पराजयः ( ५० ) विजय। हार।

पराजित ( व॰ क़॰ ) जीता हुआ । हराया हुआ । पराजिब्ह्या (वि॰) १ विजयी । २ जीता हुआ । हराया

हुया।

परांजः ) (पु॰) १ केल्ह् (तेल का)। २ फैन। पराञ्चः / फैना। ३ तलवार या छुरी की बाद। परागुत्तिः (स्त्री॰) सगा देने की क्रिया। हटा देने की क्रिया।

परात्परः ( ५० ) परमात्मा । परत्रहा ।

परादा (कि॰) [ यैदिक] १ सोंप देना। हवाले कर देना। २ फैक देना। बरबाद कर डालना: ३ दे डालना। बदल लेना। ४ वाहिर कर देना। परादानं (न०) १ दे डालना। त्याग देना। २ बदलीश्रल।

पराधिः (पु॰) १ शिकार । त्राखेट । २ ऋसन्त मानसिक पीड़ा ।

परानसा ) (स्त्री॰) वैद्यक चिकित्सा। चिकित्सा पराग्यसा ) की क्रिया।

परायत् (कि॰) १ पहुँचना । समीप जाना । २लीटना । ३ बच जाना । ४ प्रस्थान करना । ४ गिर पड़ना । ६ असफल होना । (निज॰) भगा देना ।

पराम् (कि) १ हराना । शिकस्त देना । नाश करना । जीतना । २ घायल करना । चिड़ाना । छेड्छाड करना । ३ अन्तर्धांन होना । ४ नष्ट होना । खोजाना । ४ वशवर्ती होजाना । आत्म-समर्पण कर देना ।

पराभवः ( पु॰ ) १ हार । पराजय । २ तिरस्कार । अपमान ३ नाश । ४ अन्तर्थान । वियोग ।

पराभूत ( व॰ इ॰ ) १ हराया हुआ : जीता हुआ । २ तिरस्कृत । अपमानित ।

पराभृतिः ( खी॰ ) देखो पराभवः ।

परास्ट्रत (वि॰) वह जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। मुक्त।

पराष्ट्रश् (क्रि॰) १ छूना। रगड़ना। धीरे धीरे चीर मारना। २ हाथ लगाना। श्राक्रमण करना। घेर डाजना। ३ अष्ट करना। ४ विचार करना सोचना ! १ मन ही मन सोचना विचारना । ६ सलाह खेला।

परामर्शः (५०) १ पकड्ना । खींचना । जैसे "केशप-रामर्शः''। २ ( धनुष को ) फुकाना या तानना।

३ प्रचयदता। आक्रमण। ४ होहल्ला। रुकावट।

४ स्मरण करना। ६ विचार। मनन। ७ फैसला।

निर्माय ! = स्पर्श । थपथपाना । १ रोग से पीड़ित

परामर्शनम् (न॰) १ याददारत । स्मृति । २ विचार ।

से।च विचार ।

परामृपु (व॰ कृ॰ ) ९ स्पर्श किया हुआ । छुत्रा हुन्ना। पकड़ा हुन्ना। गसा हुन्ना। २ बुरी तरह

व्यवहत किया हुआ। भङ्ग किया हुआ। ३ विचारा हुआ । निर्णय किया हुआ । ४ सहा हुआ ।

१ सम्बन्ध किया हुआ। ६ रोगाक्रान्त। परारि ( अन्यया० ) गतवर्ष के पूर्व का वर्ष ।

परायसः (वि॰) १ गत । गया हुआ । २ निरत । प्रवृत्त । जीन । तत्पर · लगा हुआ ।

परामः ( पु० ) कारवेल्ल । करेला ।

परारुक: ( पु० ) पत्थर या चटान । परावाकः ( पु॰ ) [ वैदिक ] खरहन । प्रतिवाद ।

पराविद्धः ( पु॰ ) कुबेर का नामान्तर । परावत् (अन्यया०) [ वैदिक ] फाँसले पर।

ऋन्तर पर।

परावृत् (कि॰) लौटना । लौटकाना । परावर्नः ( पु॰ ) १ प्रत्यावर्तन । पखटने का भाव । पलटाव । २ बद्बीश्रल । लैनदैन । श्रद्जबद्ख ।

विनिसय । ३ फिर से पाने की क्रिया । पुनःप्राप्ति ।

४ सजा का वदल जाना।

पराञ्चल ( ब॰ कु॰ ) १ पलटाया या पलटाया हुन्ना। २ फेरा हुआ। ३ बव्ला हुआ। ४ लौटा कर दिया हुआ।

परावृत्तिः (स्त्री०) १ पत्तटने या पत्तटाने का भाव। पलटाव । २ सुकदमे का फिर से विचार या फेंसजा ।

पराज्याधः (पु॰) इतना फॉसला जिनने में फैंका हुन्ना पत्थर जा कर गिरे।

परिकतृ

पराशरः ( पु० ) एक प्रसिद्ध ऋषि जो सहर्रि हैंपायन चेदन्यास के पुत्र थे।

पराशरिन् ( ५० ) भिनुक । भिन्नारी । परास्त (कि॰) १ त्यागना । छोड़ना । २ निकालमा .

३ अस्वीकृत करना । खगडन करना । नामंत्रूर करना। खारिज करना।

परासं ( न० ) टीन । राँगा ।

परासनश् ( न० ) बद्द । हत्या ।

पराख़ (वि॰) प्राणरहित । मृत । परास्त (व० क०) १ फेंका हुआ। वहाया हुआ। २

निकाल बाहर किया हुथा। निकाला हुथा। ३ त्यकः । त्यागा हुत्रा । ४ खण्डन किया हुत्रा ।

अस्वीकृत किया हुआ। नामंत्र किया हुआ। ४ परास्त किया हुआ।

पराहत (व० कृ०) ३ म्राकान्त । ध्वस्त । २ दूर किया हुन्ना। भगाया हुन्ना। पराहतम् ( न॰ ) आवात । चोट ।

परि ( श्रव्यया० ) एक उपसर्ग जिसके अन्य शब्दों मे जोदने से निम्न अथों की उपलब्धि होती है।

१ सर्वतोभाव। श्रच्छी तरहार श्रतिशय।३ पूर्णता । ४ दोपाख्यान जैसे परिहास । परिवाद । ४ नियम । क्रम । ६ चारों और ।

सम्बन्ध की दूसरी कहानी। परिकापः ) ( ५० ) १ महान । भयद्वर कपकपी ।

परिकथा (स्त्री॰) एक कहानी के अन्तर्गत उसीके

परिकरः ( पु॰ ) १ लवाज़मा । ऋनुगत सहचर । २ ससूह। संग्रह। भीड़। ३ ग्रारम्भ । शुरूत्रात।

४ कमरबंद । कमरपदी । पद्धका । १ पर्येङ्क । ६ एक त्रर्थालङ्कार जिसमें अभिपायपूर्ण विशेपणों के साथ विशेष्य त्राता है । ७ फैसला । निर्णय ।

एरिकर्सन् ( पु॰ ) नौकर । ( न॰ ) १ देह में चन्दन केसर त्रादि लगाना । उवटन करना । २ पैर में महावर जगाना । ३ तैयारी । ४ पूजन । ऋर्चन ।

४ पवित्रीकरण । ६ अङ्गशास्त्र की किया विशेष । परिकर्त् (पु॰) पुरोहित जो श्रनविवाहित ज्येष्ठ

श्राता के रहते छे।टे भाई का विवाह करावे।

परिश्रह

हुआ। ७ दिवाला निकाले हुए!

विनष्ट किया हुआ। ६ छोटा किया हुआ। घटाया

परिकर्पः (पु॰) ) खींचने की किया। खींच । परिकर्पण्य (न॰) } कर निकासने की किया। उसाइने की किया। परिकल्कनम् (न०) धोखा । छल । क्यट । बद्माशो । परिकल्पनम् (न०) ो ६ ते करना । निरिचत परिकल्पना (स्त्री॰) ) करना । २ बनावट । रचना । श्राविष्कार । ३ सम्पत्रकरण । ४ विभक्त-करण । बंटबारा । परिकांतितः ( ५० ) भक्त । साध्र । संन्यासी । परिकीर्गा ( व॰ ह॰ ) १ फैला हुआ। विखरा हुआ। २ विरा हुन्।। भीड्भाइ से युक्तः परिपूर्यो । परिकटं ( न० ) धुस्स । खाई । परिकायः ( पु॰ ) महान् क्रोधः रोपः। परिकामः (पु०) । टहलना । २ फेरी देना । चारो श्रोर घूमना। ३ कम । सिलमिला। ४ एक के पीछे एक दूसरे का ग्राना । ७ प्रविष्ट होने वाला । घुसने वाला।-सहः ( पु॰ ) वकरा । परिकायः (पु॰) ) १ मज़दूरी । भाड़ा । २ परिकिथगाम् (न॰) ) मज़दूरी पर काम में लगाना । ३ ऋय । खरीद । ४ विनिमय ! पत्तटौ-त्रला ग्रह्लाबद्ली । ४ सन्धि जो रूपये देकर की गयी हो। परिकिया ( की॰ ) १ खाई से घेरना। २ वेरना। परिक्रान्त (व० कृ०) थका हुन्ना। परिश्रान्त । परिक्रेदः ( प्र॰ ) तरी । नमी । सील । परिक्रेशः ( पु॰ ) थकाई । थकावर । कष्ट । कड़ाई । परित्तयः ( ५० ) ३ नाश । गलाव । २ ऋदश्य हो जाने की क्रिया । समाप्त होने की क्रिया । बरवादी । हानि । घाटा । ग्रसफलता । परिज्ञाम (वि॰) दुवला। लटा हुआ। परिज्ञालनम् ( न० ) १ धुजाई । सफाई । २ धोने के लिये जल । परिक्तिस (व॰ कृ॰) १ साई आदि से बेरा हुआ। २ विखरा हुआ।३ वेरा हुआ। ४ विछा हुआ। १ त्यागा हुन्ना । छोड़ा हुन्ना । परिक्तीसा ( व॰ ऋ॰ ) १ नष्ट हुया। अन्तर्धान हुआ। २ नष्ट किया हुआ। चीसा किया हुआ। ३ दुवला या जटा हुआ। घिसा हुआ। । निघटा हुआ। ४ नितान्त नाश को प्राप्त हुआ ! १ खाया हुआ ।

परिस्तोव (वि०) नशे में विल्कुल चूर। परिक्तेपः ( पु॰ ) १ इधर उधर असल करना । टह-लना। २ फैजाना । बन्देरना । ३ घेरना। छेकता । ४ घेरने की लीमा या घेरा । परिखा ( स्त्री० ) खाई । किसी नगर या गढ़ के वाहिर की नहर जो नगर या गढ़ की रचा के लिये खोदी जानी है। खंदक। परिखातम् ( न० ) ३ खाईं । खंदक २ हता। पहिये से वनी खीक या लकीर। ३ खुदाई। परिखेदः ( पु० ) थकावट । श्रान्ति । परिख्यातिः (स्त्री॰) कीर्ति । नामवरी । प्रसिद्धि । परिगणनम् (न॰) ) भर्ताभाँति गिनना । पूरा परिगणना (स्त्री॰) ) पूरा गिनना । ठीक ठीक वयान या कथन । परिगत (व० कृ०) १ घेरा हुआ। २ चारो स्रोर द्या हुआ। ३ जाना हुआ। समसा हुआ। ४ भरा हुआ। दका हुआ। २ प्राप्त किया हुआ। पाया हुआ। ६ स्मरण किया हुआ। परिगलित ( व० छ० ) १ डूवा हुआ। २ उक्ताया हुआ। गिरा हुन्ना। ३ अदरयता को प्रातः। ४ पिक्ला या गला हुआ। १ वहा हुआ। परिगर्हसम् (न०) बड़ा भारी कलङ्क या दोषारोपसा। परिगृह (व॰ ऋ॰) १ नितान्तगुस । २ जो समक ही में न धाने। वड़ी कठिनाई से समक्त में धाने वाला । परिगृहीत (द० कृ०) १ पकड़ा हुआ । काँपे में आया हुआ। २ आलिङ्गन किया हुआ। छाती से लगाया हुआ। चिपदाया हुआ। घेरा हुआ। ४ स्वीकृत किया हुआ। लिया हुआ। पाया हुआ। ४ माना हुन्ना । २ ऋक्षिय दिया हुन्ना । ऋनुब्रह किया हुआ। ६ अनुसरण किया हुआ। आजा का पालन किया हुआ। ७ विरोध किया हुआ। परिगृह्या (स्त्री०) विवाहिता स्त्री । परित्रहः ( ५० ) १ पकड़ । २ छिकाव । घिराव । ३ पहनाव उड़ाब । ४ ग्राप्ति । उपलव्धि । ४ स्वीकृति ६ सम्पत्ति । अनदौलतः । ७ विवाहः में पाना ।

परिच्छ्रदः (पु०) ३ पट । कपड़ा जो किसी वस्तु को टक चा छिपा सके : आच्छ्राइन । २ वस्त्र । पोशाक ।

विवाह। म भार्या। पती। १ ग्रपनी संरचकता में लेना । अनुब्रह करना । ५० चाकर । टहलुआ । १९ गृहस्त । परिवार । परिवार के लोग । १२ अन्तःपुर । रनत्रास । १३ जड़ । उत्पतिस्थान । १४ चन्द्रप्रहण् । सूर्यप्रहण् । १५ शपथ । १६ सेना का पिञ्जला भाग। १७ विष्णु का नामान्तर। १८ पूर्णता । परित्रहोतु ( ५० ) पति । विरह। परिग्ान ( व० क्व० ) १ थका हुआ परिश्रान्त । २ परिचः ( पु॰ ) १ प्रशंत । २ वाधाः रुकावट । ३ मूठ पर लोहा जड़ा हुआ डंडा या छड़ी। ४ लोहें का डंड़ा १ घड़ा। कलसा। ६ शीशे का घड़ा। ७ घर। म वधा नारा। १ चीट। परिष्ठद्वनम् ( न० ) ९ आधात । २ खलबलाना। घोलमेल करना। परिघातः (१०)) १ वध । हस्या । इनन । परिघाननम् (न०)) स्थानान्तरकस्य । पियड छुड़ाना । २ इंडा । लुहाँगी । परिघोष: (पु॰) १ शोर। होहल्ला कीलाहज । २ श्रनुचित कथन । ३ मेशगर्जन । परिमतुर्दशनम् ( न० ) यूरा चौदह । परिचयः (पु॰) १ देर । संब्रह । २ जानकारी । अभिज्ञता। घनिष्टता। अवगति : ३ परीचा। श्रध्ययन । श्रभ्यास । उद्धरणी । ४ ज्ञान । ४ पहचान । परिचरः (पु॰) १ नौकर । घनुयायी । सेवक । २ शरीररचक । ३ ग्द्रक । चौकीदार । ४ सेवा । ख़िदमत : परिचरगाः ( पु॰ ) नौकर । सेवक । सहायक । परिचरगाम् ( न० ) १ चलना फिरना । २ सेवा । परिचर्या ( स्त्री० ) सेवा । उपस्थिति । परिचारयः ( पु॰ ) यज्ञीय अन्ति। परिचारकः } ( पु॰ ) सेवक । टहलुआ । परिचारिकः परिचितिः ( स्त्री०) १ परिचय। जानकारी। धनिष्ठता। परिच्छद् (स्त्री॰) १ राजा आदि के साथ सर्देव रहने वाले नौकर । अनुचर । २ लवाजमा । ३

ग्रसवाव । सामान ।

३ अनुचर। सेवक । आश्रिदों का मण्डल । ४ छत्र चमर छादि सामान । १ सामान असवाव । ( बरतनादि ) ६ बात्रोपयोगी सामान । परिक्कंदः 🚶 ( पु॰ ) यतुचर । लेवक । रहलुआ । परिच्छन्दः 🖇 परिच्छन्न (व॰ ह॰ ) १ टका हुआ। लपटा हुआ। कपड़ा पहिने हुए। बस्त्र धारण किये हुए। २ छाया हुआ । ३ घिरा हुआ । ४ छिपा हुआ । परिच्छित्तः (स्त्री०) १ सीना। अवधि। इयता। २ बटबारा । ग्रलगाव । परिच्छिन्न (व० ह०) १ ब्रलगाया हुद्या । विमाजित । २ मजी भाँति परिभाषा दिया हुआ। निश्चित किया हुआ। दर्याकत किया हुआ। ३ सीमायङ । परिज्ञितः ( पु॰ ) ः ग्रतगाव । बंटवारा । विवेक (अच्छे पुरे का ) २ तक्षा । निर्याय । ३ पहचान । फैसला । ४ सीमा । अवधि । इयता । ५ अध्याय । प्रकरण । परिच्छेद्य ( वि॰ ) ३ गितने नापने या तौलने योग्य। बिलगाने योग्य । ३ बाँटले योग्य । विभाज्य । परिज्ञतः ( पु॰ ) १अनुचर । अनुयायी । विद्युलगुम्रा । सदा साथ रहने वाले नौकर । २ त्रात्रित जन जैसे स्त्री पुत्रादि । ३ नौकर । परिज्ञिल्यतं ( न० ) ऐसा गृह कथन जिससे अपनी श्रेष्टना और नियुखना प्रकट हो और ( अपने स्वामी ) की निष्दुरता, परिवञ्जना तथा अन्य ऐसे ही दुर्गण प्रकट हों। परिज्ञितः (पु॰) १ वार्तालाप । संवाद । २ पहिचान । परिज्ञानम् ( न० ) पूर्णज्ञान । पूर्णपरिचय । सम्यक् परिडीनम् (न०) पत्तियों का चक्कर खाते हुए उड़ान। परिगाद्ध (व० कृ०) १ चारों श्रोर से ढका या बंधा हुआ। २ चौड़ा। लंबा। परिगात ( व० क० ) १ कुका हुआ । नवा हुआ । २ उतरता हुआ ( जैसे उतरती उम्र ) ३ पका हुआ।

पूर्णवृद्धि को प्राप्त । ४ पूर्णरूप से वहा हुया।

आगे वटा इसा। पूर्णमा के। मास १ पचा हत्रा ६ रूपान्तरित । प्रदत्ता <sub>९</sub>न्ना ७ समाप्त परिगानः (प्र०) वह हाथी जो दाँतों का प्रहार करने की कुका हुआ हो।

परिग्रातिः (स्त्री०) : नवन । सुकाव । २ पकावर । पक्ता । वृद्धि । ३ रूपान्तरित्व । ग्रवस्थान्तरित्व । ४ पूर्णता । २ परिणाम । नतीजा । ६ अन्त । समाति । अवसार । ७ जीवन का अवसार । वृद्धा-बस्थाः । = परिपाकः । पचनः ।

परिशायः (पु॰)) विवातः। शादी। परिशायनम् (न॰)

परिगाह्न ( वि॰ ) चारों और से लपेटा हुआ या वाँवा हवा।

परिसामः ) (पु॰) १ परिवर्तन । अद्वावद्व । परीसामः ) रूपान्तरकरस्य । २ पाचन शक्ति । ३ नतीजा। फला ४ वृद्धि । पकता । १ अन्त । समाप्ति। अवसान । ६ बुद्धावस्था । बुद्दापा । ७ चेप (काल का )। समय विताना। = श्रर्थालङ्कार विशेष, जिसमें उपमेय के कार्य का उपमान द्वारा किया जाना अथवां अप्रकृत ( उपमान ) का पक्त ( उपमेय से एक रूप हो कर केाई कार्य करना ) कहा जाय ।-दर्शिन्, ( वि०) दूरदर्शी ! विवेकी ।—द्वष्टिः (वि०) विवेकी ।—द्वष्टिः, (स्रो॰) विस्थयकारिता । विज्ञता । पूर्वविधान । मावी काल की न्यवस्था ।—पथ्य, ( वि॰ ) अन्त में गुणकारी।—श्रूलं, ( न० ) वायगोले का दुई।

परिणायः ) ( पु॰ ) शतरंज की चाल । शतरंज प्रीखायः ) की गोट की चाल ।

परिगायकः ( ५० ) १ नेता। पेशवा। २ पति।

परिस्माहः । ( प्र॰ ) १ घेरा । विस्तार । २ चौड़ाई । परीस्ताहः । अर्ज ।

परिशाह्वस् (वि॰) बड़ा। संबा। बढ़ा हुन्ना। फेला हुआ।

परिग्राहिन् (वि०) लंबा। बहा।

परिश्चिमक (वि॰) १ खानै वाला । चखरे वाला । २ चुंवन करने बाग्य।

परिणिष्टा (स्त्री॰) पूर्ण निपुणता ।

परिश्रीत ( व॰ कृ॰ ) विवाहित ।

परिग्रीमा ( नी० ) विवाहिता स्त्री परिगोत् ( ५० ) पवि । ख्रम । परितर्पराम् ( न॰ ) प्रसन्नता । सन्तोष ।

परितस ( अन्य० ) १ चारो त्रोर । सब तरक । सर्वत्र ।

सब जगह ! २ छोर | सरफ |

परितायः (पु०) १ वडी भारी गर्मी । उत्कर उष्णता । २ कष्ट । पीड़ा । ३ विलाप । ४ कम्प । मय ।

परिनुष्ट (व० कृ० ) १ मली माँति सन्तृष्ट । २ श्राह्माहित । हपित ।

परितृष्टिः ( छी॰ ) १ सन्तोष । पूर्णं सन्तोष । २ हर्ष । चाह्नाव ।

परितोपः ( पु॰ ) १ सन्तोप । वासना या किसी वस्तु की प्राप्त की अभिलाषा का अभाव। २ पूर्ण सन्तोष । प्रसन्ता । ३ त्राह्माद । हर्ष ।

परितोषसा (वि०) सन्तोषी। हर्षितः।

परितीषग्रम् ( न० ) सन्तोष । सन्तृष्टि ।

परित्यक्त ( व॰ ऋ॰ ) १ त्यागा हुन्ना । छोड़ा हुन्ना । २ रहित किया हुआ। ३ छोड़ा हुआ (जैसे तीर)। ४ आवश्यकता।

परित्यागः ( पु० ) ३ त्याग । त्यागने का भाव । २ विराग । वैराम्य । ३ असावधानी । छट । ४ उदा-रता । वदान्यता । २ घाटा । हानि ।

परित्रार्गा ( न० ) रचा। बचाव। रचण । छटकारा।

परित्रासः ( पु॰ ) भग । श्रातङ्क । इर ।

परिदंशित (वि॰) कवच से मलीभाँति द्यापादमसक ढका हुआ। जिरहपोश ।

परिदानं ( न० ) १ विनमय। श्रदल बदल । २ मक्ति। अनुरक्ति। ३ घरोहर को धरोहर रखने वाले को सौंपना ।

परिदायिन् ( ५० ) परिवेत् । वह पिता जो अपनी लड़की को ऐसे मनुष्य को विवाह में हं डासे जिसका बड़ा भाई कारा हो।

परिदाहः (पु॰)) ३ जलन । २ पीड़ा । परिताप । परीदाहः (पु॰) } दाह । ३ शीक । विलाप । परिदेवः (पु॰) ) रोदन ।

परिदेवन (न०) १ विलाप। उलहना । २ परिदेविता (स्री॰) पञ्जावा। शोक। परिदेवतम् (न॰) परिदेवन ( वि० ) शोकान्वितः उदास । दुःखी । परिद्रष्ट्र ( ५० ) तमाशबीन । दर्शक । परिधरंसास् ( न० ) ३ श्राक्रमसा । चढ़ाई । बलास्कार । २ हतक । अपमान । कुवाच्य । ३ दुव्यवहार । द्वरा वर्ताव । परिधानम् ) (न०) १ पोशाक पहनना । वस्र परीधानम् ) धारणं करना । २ वख । नीमा । परिधानीयम् (न०) नीमा । धँगे के नीचे पहिनने परिधायः ( पु॰ ) । नौकर। अनुचर। २ आधार। श्राश्रय । ३ पिछ्वा भाग । चृतङ्, पुट्टा श्रादि । परिचिः ( पु॰ ) १ दीवाल । हाता । मेंड् । घेरा । २ सृर्यमण्डल का घेरा। ३ श्राकाशमय घेरा या प्रकाश का घेरा । ४ श्राकाशमण्डल का घेरा । ४ पहिये का घेरा। श्रग्निकुगड के चारो श्रोर गोला-कार रखी हुई पलाश आदि की खकड़ी।-पति. —खेचरः (पु॰) त्रिव जी का नामान्तर। स्थः, ( पु० ) १ रखवाला । चौकीदार । २ रथ और रथी का रचक एक सैनिक या सैनिकड्ल । परिश्रपित (वि॰) बहुत सुगन्धि वाला । बहुत खुशबृदार ¦ परिध्रसर (वि०) विल्कुल भूरा। परिश्रेयम् ( न० ) कुर्ता । नीमा । बनियाइन । परिध्वंसः ( ५० ) १ कष्ट । विपत्ति । आफत्र । वर-बादी। २ सफलता। नाश । ४ जातिश्रंशता। परिष्वंसिन (वि०) १ गिराने वाला । २ नाश करने वाला । परिनिर्शाग (वि॰) विल्कुल वुक्त हुआ। परिनिवासम् ( न॰ ) पूर्ण निर्वास । मास । परिनिर्श्वतः ( ग्री॰ ) पूर्ण माच । परिनिष्ठा (स्री०) १ पूर्व ज्ञानः। पूर्व परिचय । २ सर्वाङ्ग पूर्णता। ३ चरम सीमा या श्रवस्था। पराकाद्या | परिनिष्ठित (व॰ इ॰) पूर्य रूप से निषुणता प्राप्त । पूर्णकुशस्त । पूर्णअस्यस्त ।

परिपक्ष (व० क्ष०) । भलीमाँति पकाया हुन्या। २ भलीमाँति सेका हुआ। ३ बिल्कुल पका हुआ। ४ दड़ा चतुर या चालाक । १ भलीभाँति पचा हुआ । ६ नष्ट होने वाला अथवा मरने वाला । परियम् ( न० ) पूँजी । मूल घन । वारदाना । परिएश्वनम् ( न० ) यचन हारना । प्रतिज्ञा । वादा । परिपर्शित ( व॰ इ॰ ) वचन हारा हुआ : प्रतिज्ञात । परिपंथकः ) (पु॰) विरोधी । शत्रु । वैरी । विहेषी । परिपन्थकः ∫ दुरमन । परिपंथिन् ) (वि॰ ) मार्ग रोकने वाला । मार्गाव-परिपन्धिन् रेशेशक। ( पु॰ ) । समु। वेरी। प्रति-योगी । विरोधी । दुश्मन । २ डाकू । लुटेरा । ठग । परिपाकः } ( ५० ) । मलीगाँति पकाया हुआ। परीपाकः ∫ २ पाचनशक्ति । ३ पका को माप्त होना । परिपूर्णता । ४ फल । परिखाम। नतीजा । १ चातुर्य । चालाकी । निपुराता । परिपाटल (वि॰) पिलोंहालाल। परिपादिः 👌 ( स्त्री॰) ३ कम । शैली । सिलसिला । परिपाटी ∫ २ प्रणाली। तरीका। चाला। ढंगा परिपाठः ( ५० ) पूर्णं वर्णन । विगत । परिपाइर्व (वि०) समीप । श्रोर । तरफ । सटा हुत्रा। मिसा हुआ। परिपालनम् (न०) । रचा । बचाव । २ पालन पोषसः । परिपिष्टकस् (न०) सीसा। परिपीडनम् ( न० ) दवाना । दवा कर निचोडना । सताना । श्रनिष्ट बरना । हानि पहुँचाना । परिषुटनम् ( न० ) ९ हटाना । पृथक्करगः । २ झाल या चाम को ऋलग करना। परिपुत्रानं ( न० ) सम्मान करना । अर्चन करना । परिपृजा ( स्ती० ) पूजा करना । परिपृत ( व० इ० ) साफ किया हुआ। नितान्त स्वच्छ । फरका हुआ । छाना हुआ । भूसी से अज्ञगाया हुआ। परिपृर्शाम् ( न० ) खूव मरा हुन्ना । प्रा करना । परिपूर्मा (व० ५०) १ विट्कुल भरा हुआ। लबा-लव । २ अघाया हुआ । सन्तुष्ट । परिपृतिः ( स्त्री॰ ) सम्पूर्णता । परिपूर्णता ।

परिपृन्दा (स्त्रः) समाल मन।
परिपादः । कान का एक रोग । इसमें लोक का
परिपादः । कान का एक रोग । इसमें लोक का
परिपादकः ) चमदा सून कर न्यादी जिये हुए जाल
रंग का हो जाना है और उसमें दर्द होता है।
परिपापणम् (न०) खिलाना पिलाना । पालन ।
पोपण । बढ़ाना । हुद्धि ।

परिप्रदनः (पु॰) तहकीकातः। श्रनुसन्धानः। प्रश्नः सवानः।

परिप्राप्तिः ( स्वी॰ ) प्राप्ति । उपलव्धि । परिप्रेथ्यः ( पु॰ ) नीकर ।

परिस्रव (वि॰) ३ हिलला हुआ । कॉपना हुआ । २ उतराता हुआ । ३ चक्कज । ऋस्थिर ।

परिभ्रवः (५०) १ वृङ्गा वाङ्। प्रावन । २ नाव। ३ ग्रत्याचार । जन्म । ४ गीला । भींगा ।

परिप्तुत (व० ह०) १ जल की बाद में इवा हुआ। प्रावित । २ स्थान किये हुए। भींगा हुआ। गीला।

परिष्तुतम् ( न० ) कुदान । उञ्जात । फलॉग । इलॉंग।

परिप्तुना (स्री०) शराव । महिरा । मद्य ।
परिप्तुपु (व० क०) जला हुया । मुलसा हुया ।
परिवर्द्धः ) (पु०) १ लवातमा । नौकर वाकर ।
परिवर्द्धः ) २ राजा के खुन चँचर आहि राजिवन्द ।
३ सजावट का सामान । ४ सम्पत्ति । घनदौलत ।
परिवर्द्धणम् ) । न०) १ अनुचरको । २ शृकार ।
परिवर्द्धणम् ) सजावट । ३ वहती । ४ प्रजा । दपालना ।
परिवाद्धा (स्ती०) १ कष्ट । पीदा । चिद्ध । २ थका
वट । कठनाई ।

परिवृंहराम् ) (न०) १ समृद्धि । सङ्ग्यकता । २ परिवृंहराम् ) किसी अन्य के अङ्ग स्वरूप अन्य अन्य । वह अन्य अथवा शास्त्र जो किसी अन्य अन्य या शास्त्र की पूर्ति या पुष्टि करता हो , जैसे बाह्यरा अन्य वेद के परिवृंहरा हैं।

परिवृंहित ) (व॰ क्र॰) १ उन्नत । वदा हुआ । २ परिवृंहित ) समृद्ध । फलता फूनता हुआ । ३ किसी से जुड़ा या मिला हुआ । युक्त । श्रुगोभृत ।

परिभङ्गः ( पु० ) दुकड़े दुकड़े होकर ट्टना । दुकड़े दुकड़े हो जाना। परिभासनम् (न०) डॉट डपट धिक्कार पण्कार।
परिभाव ) (पु०) १ अनादर । ।तरस्कार । अपपरिभावः ) मान ।—आस्पदं (न०)—पदं (न०)
१ तिरस्करणीय वस्तु । तिरस्कार के योग्य पदार्थं ।
२ अपमान या अपमावाई परिस्थिति ।—विश्विः,
(पु०) अपमान ।

परिभविन (वि०) [क्षी०-परिभविनी] १ श्रप-मानकारक। तिरस्कार या श्रपमान करने वाका। २ श्रपमानित।

परिमावः ( ५० ) देखो "परिसवः"

परिसाविन् (वि०) [ छी०—परिसाविनी ] श्यप-सानकारक । तिरस्कार करने वाला ज्यवहार करने वाला । र लिखत करने वाला । र नुच्छ सममने वाला । सामना करने वाला । चिनौती देने वाला । परिसापग्राम् (न०) १ वार्तालाप । संवाद । कथोपकथन । गपसप्प । वार्त्वीत । २ विन्दा करते हुए उल्लंखना । किसी की दोप देते हुए या जानत मलामत करते हुए उसके कार्य पर अप्रसन्नता प्रकट करना । लानत मलामत । फट-कार । सर्थना । ३ वियम । आज्ञा । आदेश ।

परिभापाः ( पु० ) १ परिष्कृत भाषण । स्पष्ट कथन । संशय रहित कथन । २ भन्दीना । फटकार । निन्दा । गाली । कजक्व । ३ पारिभाषिक शब्दा-वली । ४ किसी प्रन्थ में स्पवहत सक्केतों की सची ।

परिभुक्त (व० क०) १ लाया हुआ। व्यवहत । काम में आया हुआ। २ उपयुक्त । ३ अधिकृत । परिभुग्न (वि०) सुका हुआ। देहा। मुझ हुआ। परिश्वृतिः (स्त्री०) तिरस्कार । इतक । अपसान। अनादर।

परिभूषणः ( पु॰ ) वह सन्धि या शान्ति जो किसी विशेष प्रदेश या भूखण्ड का समस्त राजस्त देकर स्थापित की गयी हो।

परिभोगः ( पु०) १ भोग । उपभोग । २ मैथुन । स्त्री-प्रसङ्ग । ३ अनधिकार किसी वस्तु को काम में बाना ।

परिम्नंशः ( ५० ) १ बुटकारा । निकास । २ गिराव । पतन । न्युति । स्बल्पन । परिस्नम (पु०) १ इधर उधर टहलना । घूमना। | परिमित (वि०) १ न अधिक और न क्स । २ अम्या । पर्यटन । २ घुमा फिरा कर कहना । सीधे न कह कर फेरफार से कहना। ३ भूल। अम । परिस्रमण्य ( न०) १ पर्यटन । श्रमण् । मध्रगरत । २ घुमना । चक्कर लगाना । ३ न्यास । घेरा । परिधि।

विस्मृष्ट (व० क० ) १ पतित । गिरा हुआ । न्युत । म्बलित। २ निकला हुआ। निकल कर भागा हुआ । ३ अधःपतित । ४ रहित किये हुए। विज्ञित किया हुन्ना । १ त्रसावधानी किया हुन्ना ।

परिमंडल } ( वि॰) गोलाकार । गोल । चक्करहार । परिमग्रङल

परिमंडलम् १ (न०) १ गोला । २ गेंद १ इत । परिमग्डलम् ) परिधि ।

परिमंथर ) (वि॰) ग्रत्यनतसुस्त । परुखे दर्जे का परिमन्थर } दीर्वसूत्री या विसदा ।

परिमंद } ( वि॰ ) १ ग्रत्यन्त धुंधला । ग्रस्पष्ट । २ परिमन्द र्बहुत सुस्त । ३ वहुत थका हुआ या कम-ज़ीर। ४ बहुत थोड़ा।

परिमरः ( ५० ) नाग ।

परिमर्दः (यु०)) १ रगड़ना। पीसना। २ कुच-परिमर्दनं (न०)) बना। पीस डाबना। ३ नाश । ४ श्रनिष्ट । ४ कौरियाना । दवाना ।

परिमर्षः (पु०) १ डाह । ईंप्यो । ध्या । अरुचि । २ क्रोध । रोष | गुस्सा।

परिमलः ( पु॰ ) ३ सुवास । उत्तमगन्य । खुरावू । २ खुशबूदार चीज़ों का चूर्ण करना या मलना। ३ खुशबुदार चीज्। ४ सहवास । मैधुन । संभाग । ५ परिडतों का समुदाय । ६ घट्या । कलङ्क ।

परिमिलित (वि॰) ३ सुवासित । खुशबुदार । २ अष्ट । सीन्दर्यश्रष्ट ।

परिमार्ग १ (न०) १ नाप । नपना । (शक्ति या परीमार्गो ) तोकतं का । ) २ तील । संख्या। मुख्य ।

परिमार्गः (५०)) १ तलाशः । खेलः । ऋतु-परिमार्गणं (२०)) सन्धानः । रस्पर्शे । संसर्गः । परिमार्जनं (न०) १ घोने या माँजने का काम। माइने पोंछने का काम । २ एक प्रकार की मिठाई जो घी मिश्रित शहद के शीरे में डुवोई हुई होती है।

सीमा संख्या ऋदि सं वद्ध । ३ नगा तुला हुआ : ४ हिसाब या यंदाज़ से उचित सात्रा या परि-माण में ।—ग्राभरण, ( वि॰ ) श्रंदाज़े से चाभूपण धारण किये हुए । थोड़े गहने पहिने हुए ।—ग्रायुस, (वि०) ग्रत्यायु । धोडे दिनों जीने वाला ।—आहार,—सीजन, (वि०) कम भाजन करने वाला :--कथ, (वि०) कम बोलने वाला। नये मुखे शब्द कहने वाला।

परिमितिः ( खी० ) ९ नाप । परिमाण । सीमा । परिमिलनम् ( न० ) १ स्पर्शः संसर्गः। २ संयोगः। मेल ।

परिमुखं ( अन्यया० ) चेहरे के निकट । किसी पुरुप के ) हर्द गिर्द । चारों तरफ ।

परिमुग्ध (बि॰) १ मनोहर तथापि सादा। २ मन-मोहक किन्तु मुर्खे।

परिस्ट्रदित (वि० कृ०) ६ कुचला हुग्रा . पैरों से र्ह्नदा हुत्रा।२ द्याबिहन किया हुन्त्रा । कौरियाया हुआ। ३ रगड़ा हुआ। पीसा हुआ।

परिसृष्ट ( व० क० ) १ साफ किया हुआ। घोगा हुआ । पवित्र किया हुआ । २ रगड़ा हुआ। सन्हाला हुन्या। थपथपाया हुन्या। ३ त्रालिङ्गन किया हुआ। ४ फैला हुआ। ज्यास। परिप्रित ।

परिमेध (वि०) १ थोड़ा। ससीम। २ जी नापा या सोला जा सके। जा गणना किया जा सके। जा गिना जा सके । ३ परिन्दिल । जिसकी सीमा हो । परिमोत्तः ( पु० ) १ स्थानान्तरकरम् । मुक्तकरम् । २ सुक्ति । बुटकारा । ३ मत्नपरित्याग । ४ निकास । १ निर्वाश । मेाच ।

परियोद्धां (न०) १ झुटकारा । मुक्ति । २ बन्धन-राहित्य ।

परिसोषः ( पु० ) चेारी । डाँकाननी । लूट । परियोषिन् ( ५० ) चार । डाँक् ।

परिमोहनम् ( ५० ) किसी के मन या उसकी बुद्धि को पूर्ण रूप से धपने दश में कर खेना। सम्यक् वशीकरण ।

परिम्लान (व० कृ० ) ९ कुम्हलाया हुआ । सुरम्भाया हुआ। उदास । २ मलीन । इतप्रम । निस्तेज । सं० श० के --- देर ३ निर्वेत । कमज र वग हुआ ४ घन्या खाया हुआ कलङ्कित

परिश्ताकः (यु०) रत्तकः । श्रीभमात्रकः । परिश्ताम् (न०) े सव अकार या सव तरह से परिश्ता (स्त्री०) । रत्ता । स्रुटकारा । निस्तारः । परिश्या (स्त्री०) गर्ता । राहः ।

परिरंभ, परीरंभ (३०)) ब्रालिङ्गन करने परिरंभ, परीरंभाः (३०) की किया। परिरंभगान, परिरंभगाम् (न०)

परिराध्नि (वि॰) चिन्नाने जाला । चीख़ सारने वाला।

परिलम् (वि॰) १ बहुत हत्का । (जैसे वस्र) २ बहुत हत्का या पचने में सुलभ (जैसे भोजन का केर्ड पदार्थ)। ३ बहुत छोटा ।

परितुप्त (व॰ कृ॰) १ वाथा दिया हुआ। घनडाया हुआ। घडाया हुआ। २ खोया हुआ: सुप्त ।

परिलेख: (पु॰) । चित्र का ख़ाका । चित्र का स्यूत रूप । हाँचा । ख़ाका । २ चित्र । [छूट । परिलोप: (पु॰) । चित्र । हानि । २ विलोप । परिलक्तर: (पु॰) एक सम्चा वर्ष । एक पूरा साल । परिवर्जनम् (न॰) । त्यान । परित्यान । २ तजना । छोड्ना । ३ वध । हत्या ।

परिवर्तः । ( पु० ) १ फिराव । फेरा । धुसाव । परीवर्तः । चक्कर । २ विवर्तन । आधुति । ३ श्रविध । अवधि की समाप्ति । ४ युग की समाप्ति । ४ परिवर्तन । तबदीली । ६ भगाइ । पलायन । स्थानत्याग । ७ वर्ष । द पुनर्जन्म । ६ विनिम्म । अदल वदल । बदला । १० पुनरागमन । ११ श्रावासस्थल । घर । १२ परिच्छेद । अध्याय । १३ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार । कच्छुपावतार । ।

परिवर्तक (वि०) १ धुमाने वाला। फिराने वाला। चक्कर देने वाला। २ वदलने वाला। विनिमय करने वाला।

परिवर्तनं (न०) १ घुमाव। फेरा । चक्कर । २ अदला बदली । हेरफेरं । तबादला ३ दशान्तर । स्थित्यन्तर । ४ किसी काल या युग की समाप्ति । ४ जे। किसी वस्तु के बदले में लिया या दिया जाय । विनिसय ।

परिवर्तिका (की॰) एक रोग जिसम श्रिषक खुज लाने, दबाने या राज् खगने से खिङ्ग का चर्म उत्तर कर सूज जाता है।

परिवर्तिन् (वि०) १ घूमने वाला । चकर लगाने वाला । २ बार वार घूम कर आने या होने वाला । ३ परिवर्तनशील । ४ समीपवर्ती । पास रहने वाला । चारों ओर फिरने वाला । ४ भागने वाला । ६ बदलने वाला । ७ त्यागने वाला । द डाँड देने वाला । दयह भरने वाला ।

परिवर्धनम् ( न॰ ) संख्या, गुण यादि में किसी पदार्थ की वृद्धि । परिवृद्धि ।

एरिवसथः ( ४० ) याम । गाँव ।

परिवहः ( पु॰ ) सात पवनमार्गों में से इटवॉ पवन मार्ग। इसी मार्ग में आकाशगंगा बहती हैं और सप्तर्षि चला करते हैं।

परिवादः १ (पु०) १ निन्दा । अपनाद । बुराई । परीवादः ∫ २ कलक्क । अपकीर्ति । बदनामी । ३ दोष । दोषारोपख । ४ सिजराव जिससे पहन कर वीखा या सितार बजाया जाता है ।

परिवाद्कः (पु॰) १ वादी । मुद्दं । दावागीर । २ सितार या वीया बजाने वाला ।

परिवादिन् (वि०) ३ निन्दक । निन्दा करने वाला । गाली देने वाला । अनीति फैलाने वाला २ दोषी ठहराने वाला । ३ चीख़ने वाला । विद्वाने वाला । ४ मर्दिसत । फटकारा हुआ । डाँटा हुआ । बदनाम किया हुआ । (पु०) दोपारोपण करने वाला । दावागीर ।

परिचादिनी (स्त्री॰) दीया जिसमें सात तार होते हैं।

परिचापः ) (पु॰) ९ मुख्डन । २ बुआई । वक्नी । परीवापः ) ३ जनाशय । तानाव । कुण्ड । ४ सामान । ४ अजुनरवर्ग ।

परिवापित (वि॰) सुदा हुआ । जिसका सिर सुदा हो।

परिवारः ) (पु॰ ) १ अनुचरवर्ग । २ डक्कन । परीवारः ) श्रावरण । परिच्छुद । ३ म्यान । परतला । परिवासः (४०) वासा । हेरा । थोड़े दिन का निवास । परिवाहः ) (पु॰ ) ऐसा जलप्रवाह जिसके कारण परीवाहः ) पानी ताल, तालाव आदि की समाई से

ज्यादा हो जाय श्रोर वाँच के ऊपर से बहने लगे। प्रिवेदनस् ( न० ) १ वह माई के अविवाहित रहते २ जलमार्ग । जल वहने की नाली, वंत्रा या नहर ।

परिवाहिन् (वि॰) समाई से श्रीधेक जल के श्राने से बाँच के ऊपर से जल का बहाव।

परिविष्णः ) परिविद्यः ((पु०) अविवाहित ज्येष्ठ आता, जिसका परिवित्तः ( ज़ोटा भाई विवाहित हो। परिवित्तिः 🕽

परिविद्धः, ( पु॰ ) कुवेर का नामान्तर ।

परिविदकः, परिविन्दकः । ( पु॰ ) वह छोटा भाई, परिविदत्, परिविन्दत् । जिसका विवाह ज्येष्ठ अता का विवाह होने से पूर्व हो चुका है।।

परिविद्वारः ( पु॰ ) त्रानन्दार्थ इधर उधर अमख। परिविद्धल (वि॰) बहुत घवडाया हुआ। नितान्त उद्घिग्न ।

परिवारणम् ( न० ) १ ढक्कन । श्रावरण् । परिच्छद् । २ अनुचरवर्गं। ३ रोकना । बचाना।

परिवारित् ( व० क० ) १ घेरा हुआ । छेका हुआ ! २ न्यास । फैला हुआ । पसरा हुआ ।

परिवारितं ( न० ) बह्या का धनुष ।

परिचृद्धः ( पु॰ ) स्वामी । प्रभु । अधिपति । प्रधान । परिवृत (व॰ ऋ॰ ) १ घेरा हुआ। २ खिपा हुआ।

३ न्यास । क्षाया हुत्रा । ४ परिचित । जाना हुन्ना । परिवृत्त ( व॰ कृ॰ ) १ बुमाया हुआ। उलटा पलटा हुआ। २ मगाया हुआ। खदेड़ा हुआ। ३ समाप्त किया हुआ । ख़त्म किया हुआ । ४ बदला हुआ। अइला बदला हुआ।

परिवृत्तम् ( न० ) ग्रालिङ्गन ।

परिवृत्तिः (स्त्री०) १ धुमाव । चक्कर । २ वापिसी । पलटाव। ३ विनमय। बद्लौत्रल। ४ समाप्ति। अवसान । ४ चिराव । ६ किसी स्थल पर टिकना या बसना । ७ एक अर्थालद्वार जिसमें एक वस्तु को देकर दूसरी के सेने अर्थात् अदल बदल का कथन होता है। 🗕 एक शब्द के बदले दूसरे शब्द को बैठाना।

परिवृद्धिः (स्त्री॰ ) बदती । उपत्र । परिवेत ( पु॰ ) परिवेदक। वह छोटा भाई, जिसका विवाह बड़े भाई का विवाह होने के पूर्व हुआ हो। छोटे भाई का विवाह । २ विवाह : ३ पूर्णज्ञान । ४ माप्ति । उपलव्धि । ४ सम्न्याधान । ६ दिस-मानता। मौजुन्धा ।

परिवेदना (स्त्री॰) तीच्य बुद्धिमानी । विद्यवता। चतुराई ।

परिवेदनीया ) (स्त्री०) उस द्वारे भाई की स्त्री, परिवेदिनी 🔰 जिसका विवाह ज्येष्ट भातायों के पूर्व हो चुका है। ।

मूर्य या चन्द्र का पारवे या घेरा । ४ चन्द्रमगहल । सूर्यमण्डल । १ कोई ऐसी वस्तु जो चारों श्रोर से घेर कर किसी वस्तु की रचा करती हो।

परिवेपकः (पु॰ ) मरोसने बाला । परिवेषणां (न०) १ परासना । २ घेरना । घेरा । ३ चन्द्रमा या सूर्य का पारवं या घेरा । ३ परिचि । परिवेष्टनम् ( न० ) ५ चारों और से घरना या वेष्टन करना । २ छिपाने, इकने या अपेटने वाली चीज़ । श्राच्छादन । ३ परिधि ।

परिवेष्ट्र ( ५० ) परसैया । भोजन परोसने वाला । परिज्ययः ( पु॰ ) १ मृहय । २ मसाला । यरिव्याधः ( पु॰ ) सरपत या नरकुल की एक जाति । परिवाज्या ( छी० ) १ अमण् । जगह जगह वृसते फिरना। एकान्तवास ( संन्यासी की सरह ) संसार की मोह ममता का लाग। सपस्या। संन्यास।

(पु०) ) वह संन्यासी जो परिवार्तः (४०) { श्रमण करता रहे । संन्यासी । परिवार्तकः (४०) यती । परमहंस ।

परिशाश्वत (वि०) [स्री०-परिशाश्वती] सदा

परिशिष्ट (वि०) छुटा हुआ। बचा हुआ। परिशिष्टम् ( न॰ ) किसी प्रन्थ या पुस्तक का पीखे जोड़ा हुआ अंश ।

यरिशीलनम् ( न॰ ) १ स्पर्श । संसर्ग । २ सदैव का संसर्ग । ३ अध्ययन । [ मन्न पूर्वक ] ।

परिश्रुद्धिः ( छी० ) ३ पूर्ण रूप से पवित्रता । २ छुट-कारा । रिहाई ।

परिशुक्त (व० क०) १ भनी नीनि सुखा हुया २ कम्डनाय हुया। अस्यन्त रसहान पाता। खेानला। परिशुष्क (न॰) एक मधार का तत्ता हुव्या साँस। परिश्रम्य (वि०) १ विरक्षल खाली । २ नितान्त ख़ाकीन । पूर्णतः चित्रस या रहित । परिश्वतः ( ५० ) उत्सुक ब्रात्माएं । परिरेपाः १ (३०) १ बचा हुआ । अवशिष्ट । २ परीरेषाः 🕽 श्रवसानं । समाप्ति । सम्दर्शता । ३ अतिरिक्तस्य । परिणोधः (पु०)) १ सफाई। स्वन्त्रता । ३ परिगोधनं (न०) 🗦 सागना। बुहाना । चुकता किया। परिशोपः ( ५० ) सम्पूर्ण रूप से सुखाने या भूनने की परिश्रमः (go) १थकावट । वजेश । पीड़ा । २ उसम । श्रायास । श्रम । महनत । परिश्रमः ( पु॰ ) १ समा । २ त्राध्रम । ग्राध्रयस्थल । परिश्रयः ( पु० ) १ सभा। परिषद् । २ ग्राश्रम। रहा-परिश्रांतिः ) (स्त्री०) १ थकावट । श्रायास । परिश्रम । परिधान्तिः 🕽 हैश । मेहनत । उद्योग । परिश्लेपः ( पु० ) त्राविङ्गन । परिपष्ट (की॰) १ सभा। मजबिस । २ धर्मसभा। परिषदः } ( पु॰ ) समासद्। परिषद्यः } परिषेकः परिषेकः (go)) परिषेजनम् (न०)} छिड़कना। तम करना। परिष्कश ( वि० ) दूसरे का पाला पासा हुआ। परिष्कन्न परिष्कराणः ) ( पु॰ ) पोष्यपुत्र । वह बालक जिले परिष्कराः ) किसी अपरिचित्त मनुष्य ने पाला रोसा हो । परिकं परिस्कं ि (न०) दूसरे का पाला हुआ। परिष्करदः ( पु० ) ३ पेष्यपुत्र । २ नौकर । परिष्करः ( ५० ) १ श्रङ्गार । सनावट । आभूपण् । २ पाचन क्रिया । ३संस्कार । आरम्भिक संस्कारों द्वारा पवित्र करने की किया। ४ सामान (सजवाट का). रिष्कृत (व० छ०) १ शृङ्गारित । सजा हुआ । २ पकाचा हुआ। ३ आरम्भिक संस्कारों से शुद्ध किया हमा।

परिष्क्रिया (क्षी०) सजावट । श्रद्धार । शोधन । परिष्टोम १ ( पु० ) १ हाथी की रंगीन फूल । २ परिस्तोमः । श्राच्छादन । परिष्यंदः परिष्यन्दः ) ( पु॰ ) १ अनुकरका । परिरूपंदः परिरूपन्दः ) २ पुष्पों से केशों का शक्कार। ३ श्राभूषण या सजावट का केाई भी उपस्कर। ४ घड़कन । सिसकन । गति । १ रसद् । ६ कृटना। कुचलना। परिवक्त (व० इ०) निपटाया हुआ। गले लगाया हुआ। श्रालिङ्गन किया हुआ। परिष्वङ्गः 🖁 ( पु॰ ) १ त्रालिङ्गन । २ स्पर्शः । मेला । परिसंचन्सर (वि०) पूरे एक वर्ष का। परिसंघत्सर ( पु॰) एक पूरा वर्ष । परिसंख्या ( छी॰ ) १ गर्मना । गिनती । २ जोद । मीजान । कुला । संख्या । ३ एक अर्थालङ्कार विशेष । परिसंख्यात ( व० इ० ) गिना हुन्ना । गणना किया हुआ। विशेष रूप से बतलाया हुआ। परिसंख्यानम् ( न० ) १ गणना । गिनती । शुमार । जोड़। संख्या। २ विशेष निर्देश । ३ यथार्थ निर्णय । उचित अनुमान या तप्रमीना । परिसंचरः ) परिसञ्चरः ) ( ३० ) महाप्रलय ! परिसमापन } परिसमाप्तिः } (खी॰) सामाप्ति। खातमा। परिसमृहनं (न०) १ डेर । विशेष हंग से प्रान्ति के चारों श्रोर का जल का छिड़काव। परिसरः ( पु॰ ) १ किनारा । सीमा । सामीप्य । २ पड़ोस। नैकट्य। स्थान । ३ चौड़ाई । अर्ज़ । ४ मृत्यु । २ नियम । याजा । परिसरणम् ( न० ) इधर उधर धूमना फिरना । परिसर्पः ( पु॰ ) ३ इधर उधर जाना या घूमना । २ तलाश में जाना। अनुसरस करना। पीक्षा करना। ३ घेरा । हाला । परिसर्पणम् ( न० ) १ हिलना । रंगना । २ इघर उधर दौड़ना । इधर उधर भागना । चलते फिरते रहना ।

परिसर्या ( स्री॰ परीसर्या ( म्री॰ १ इवर उधर घूमना फिरना। परिसारः ( पु॰ २ फेरी । परीसारः ( पु॰ परिस्तरणम् (न०) १ चारों स्रोर फैलाना या विद्याना । बखेरना । २ त्र्यावरस्य । त्राच्छादन । परिस्फूट (वि०) १ विल्कुल साफ । प्रत्यन्तगोचर । ३ स्पष्टगोचर । पूर्णवृद्धि । पूरा फूला हुन्ना । पूरा [खिलाना | बढ़ा हुआ। परिस्फ़रगम् (न०) १ कंप । थरथराहट । २ परिस्थन्दः (पु०)चूना । टपकना । रिसना । २ बहाव । भारा । ३ श्रनुचरवर्ग । परिस्नवः ( ३० ) १ बहाव । धार । २ फिसलाहट । ६ नदी। परिस्नावः ( पु॰ ) बहाव । प्रवाह । फूटना । निकास । परिस्तुत् १ (स्त्री०) १ मदिरा विशेष । २ टपकना । परिस्त्रता 🕽 चुना। बहना। परिहत (वि०) ढीला। परिहर्गा ( पु० ) १ त्याग । परित्याग । २ बचाव । निवारण । ३ खरडन । ४ पकड़ना । ले जाना । परिहारः ) ( पु॰ ) १ तजना । त्यागना । छोडना । परोहारः ) २ इटाना । अलग करना । दूर करना । ३ निराकरण । खरखन । ४ वर्णन न करना । छूट। छोद जाना। ६ दुरात्र। ख्रिपाय। ७ याम के समीप का भूमिखगढ़ या परती ज़मीन जो सब ग्रासवालों की समभी जाय। = खपमान। तिरस्कार । श्रापत्ति । एतराज् । परिहािंग: ) (स्त्री॰) ३ कमी। घटती । घाटा । परिहानिः होनि । २ घटाव । श्रधःपतन । सके। जिससे बचा जा सके।

परिहार्य (वि०) त्याज्य। जिसका परिहार किया जा
सके। जिससे बचा जा सके।
परिहार्यः (पु०) कङ्कण। ककना।
परिहासः ) (पु०) १ हसी। मज़ाक। दिल्लगी।
परीहासः ) ठट्ठा। २ कीला। खेला ३ विदाना।
—वेदिन, (पु०) विदूषक। भाँद। मसखरा।
परिहृत (व० कृ०) १ त्यागा हुन्ना। छोड़ा हुन्ना।
२ खरडन किया हुन्ना। ३ पकदा हुन्ना। थामा
हुन्ना। ४ पवित्र। भ्रष्ट। त्याज्य।

परीक्तकः (पु०) परीक्षा होने वाला। अनुसन्धान करने वाला। न्यायकर्ता। परीक्तग्राम् (न०) आँच। परीक्षा। परीक्ता (स्त्री०) आँच। पड़ताल । आजमाइश। इस्तहान। परीक्तित् (पु०) अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र का नाम। परीक्तितं (न० व० कृ०) आँचा हुआ। पड़ताला

परीत (व० इ०) १ घिरा हुआ। २ बीता हुआ।
गुज़रा हुआ। ३ जमा हुआ। ४ पकड़ा हुआ।
प्रिवास
परीताप
परीवास
परीवाह
परीवाह

परोप्सा (खी०) ३ किसी वस्तु की प्राप्ति की कामना। २ शीव्रता। त्वरा।
परीरं (न०) फल।
परीरणम् (न०) १ कछ्वा। २ छुड़ी। ३ पष्टशाटक।
वस्त्र विशेष।

परीष्टिः (स्त्री०) १ अनुसम्धान । खेरज । तहकी-

कातः २ सेवा । चाकरी । उपस्थिति । ३ मान ।

पूजा । सम्मानप्रदर्शन ।
परः ( पु० ) १ गाँठ । जोड़ । २ लंग । इचक । ३
श्रवसर । ४ स्वर्ग । १ पहाड़ । पर्वत ।
परुत् ( श्रव्यचा० ) गतवर्ष ।
परुद्धारः ( पु० ) घोड़ा ।
परुष (वि०) १ कड़ा । कठोर । कर्कश । सद्भत । श्रत्यन्त

मैला कुचैता।—इतर, (वि॰) मुलायम । कोमल।—3िकः,—घचनं, (न॰) कुवाच्य या सफ़्तकलामी। परुषम् (न॰) कठोर शब्द या कथन। कुवाच्य।

रूखा या रसहीन । २ श्रिप्रेय । बुरा लगने वाला ।

३ निष्टुर । निर्देश । ४ तीच्या । प्रचय्ड । उग्र । तीव । ४ घामड् । गाउदी । सुस्त । श्रावसी । ६

परुत् ( न० ) ९ पोरुष्ठ । गाँउ । जोड । २ अवयव । शरीरावयव !

```
( 35 )
                                                                        पर्यंत पर्यन्त
 परेन (व० कृ०) सत मरा हुआ सवा के बिये
                                                          पद्म जो वृत्तों के मुत्रमुट में रहै
                                                                                         रुह, (पु॰)
                                                          वसन्तऋतु । — लता, (स्त्री०) पान की वेल । —
     गया हुआ !
 परेतः ( ४० ) वेन भूत ।-- भर्तः,- राज्, ( ४० )
                                                          वीटिका, (स्त्री०) सुपारी के इकड़े जो पान की
                                                          बीड़ी में रखे जाते हैं।-शय्या, (खी॰) पत्तों का
     यम। -भूमिः, (र्स्वा॰) - वासः, ( पु॰ )
                                                         विद्यौना :--शाला, ( स्वी० ) पर्यकृटी। पत्तों को
     रमशान । कबरस्तान ।
                                                         बनी भोंपड़ी।
             (अञ्चया०) अन्यदिवस । दूसरे दिन ।
                                                     पर्गाः ( ५० ) पनाश हुन ।
 परेष्टुः (क्षी॰) कई बार की न्यायी हुई गाय।
परेष्टुकाः (क्षी॰)
                                                     पर्याल (वि॰) बहाँ पत्तों का बाहुल्य हो। पत्तों की
                                                         इफरात वाला :
परोत्त ( वि॰ ) १ दृष्टि से वाहिर । अगोचर । अनुप-
                                                    पर्णासिः ( ५० ) १ जलविहार-भवन । घर जो पानी के
     स्थित । २ गुप्त । अनजान । अपरिचित ।-भोगः,
                                                         वीच में बना हो । २ कमल । ३ शाक । ४ शक्तार !
     ( ५० ) वस्तु के मालिक की अनुपस्थिति में उसकी
                                                         स्बर्ग ।
     वस्तु का उपभोग । - ब्रुत्ति, (वि०) दृष्टि के
                                                    पर्धिन् ( पु॰ ) बृह्य ।
    श्रोभल रहने वाला।
                                                    पर्शिल (बि॰) देखेा पर्शाल।
परोसं (न०) १ अनुपस्थिति । अग्रीचरत्व । २
                                                    पर्दु ( भ्रा॰ श्रास्म॰) [ पर्दते ] पादना । भ्रपान बायु
    व्याकरण में भूतकाल।
                                                         छोड्ना ।
परोक्तः ( पु॰ ) संन्यासी । साध ।
                                                    पर्देः ( पु॰ ) १ केशसमृह । घने वाल । २ श्रपानवायु ।
पराष्ट्रः }
पराष्ट्राः } (स्त्री॰) तिलचझा । कींगुर ।
                                                        पाद । गोज़ ।
                                                    पर्यः ( ५० ) १ झेरटी घास । २ पङ्गपीठ । लंगडों के
पर्जन्यः (पु॰) ६ बादल जो पानी बरसावे । बादल जो
                                                        रहने का स्थान । एक पहिये की गाड़ी जिसके सहारे
    गर्जना करें। बादल । २ वृष्टि । मेह । ३ इन्द्र ।
पर्मा ( भा॰ उभय॰ )[ पर्मायति, पर्मायते ] सन्ज
                                                        पङ्घ चले । ३ सकान ।
                                                    पर्परीकः ( ५० ) १ सूर्य । २ ऋग्नि । ३ तालाव ।
    करना। हरा भरा करना।
                                                        जलाशय।
पर्या (न०) १ डैना। बाजू। २ बाया में लगे पंखा
                                                    पर्यक् ( अन्यया० ) चारो ब्रोर । हर ब्रोर ।
    ३ पत्ता । ४ पान । ताम्बुल ।—ग्राशनं, ( न० )
                                                   पर्येकः १ (प्र॰) १ पत्नेग । पत्का । खाट । चारपाई ।
    पत्ते खा कर रहना।—उटजं, ( न० ) पत्तों की
                                                   पर्याङ्कः 🕽 २ अवसन्धिका। कमर पीठ और घुटने में लपे-
    भोंपड़ी । पर्यकुटी ।—कारः, (पु॰) तमोली । पान
                                                       टने की वस्तु विशेष । ३ योगासन विशेष |---
    बेचने वाला। – टिका, (स्त्री०) – कुटी, (स्त्री०)
                                                        बन्धः, (पु॰) वीरासन विशेष ।--भोगिन,
   भौंपड़ी जो पत्तों से छाबी गयी हो। - कुच्छूः,
                                                        ( ५० ) सर्पं विशेष।
    ( ५० ) एक प्रकार का प्रायश्चित्त जिसमें प्रायश्चित्ती
   को पाँच दिन पत्तों का काढ़ा श्रीर कुश खाकर रहना
                                                   पर्युटनम् ।
पर्यादितं ।
                                                                (न०) असण। इधर उधर की मटरगरत ।
   होता है।—खराडः, (पु०) विना फलों का वृत्त ।
   —खराडं ( न॰ ) पत्तों का समृह ।—चीरपटः,
                                                   पर्यनुयोगः ( पु॰ ) दूषगार्थं जिज्ञासा । किसी विषय
   ( ५० ) शिव जी का नामान्तर । — चोरकः,
                                                       का खरहन करने के लिये पूँछताँछ या अनुसन्धान।
   ( पु॰ ) एक प्रकार का गन्धद्रव्य । - नरः, (पु॰)
                                                  पर्यत, ) (वि०) तक। तलक। लीं।
   पत्तों का पुरुवा जो अपाप्त शब के स्थान में रख
  कर फ्ंक दिया जाता है। — मेदिनी, (स्त्री०)
                                                  पर्युतः ) ( पु० ) १ परिधि । व्यास । ३ सीमा ।
पर्यन्तः ) किनारा । बाद । छोर / १ पारर्व । बगल ।
  विवङ्गनता।-भोजनः, ( पु॰ ) बनता।-गुन्त,
  ( ५० ) शिशिरऋतु ।—मृगः, ( ५० ) कोई
```

तरफ्र । ४ समाप्ति । अवसान । खातमा ।--देशः,

परदावि ्चाव ) परद्यस् }

परोष्टिः

( ५० ) — भू:, — भूभि:, (स्त्री॰ ) पड़ेास 'पर्यामं (न०) १ रज़ामन्दी से । तत्परता से । २ तृसि ।

सन्तोष । प्रचुरताः यथेष्ट होने का भाव ।

पर्याप्तः (स्त्री॰ ) ३ उपलब्धि । २ समाप्ति । त्रव-साव । त्रन्त । : काफी । पूर्णता । यथेप्टता । ४

अधाना । सन्तोष । १ प्रहार को रोकने की

का ज़िला, नगर, कसवा या स्थान। पर्यतिका } ( स्त्री॰ ) सदुर्खों की हानि या अभाव। पर्यन्तिका पर्ययः (पु०) १ विपर्यय । गड़बड़ी । २ परिवर्तन । तव-दीली । ४ कर्त्तव्य-पराङ् मुखता । ४ विरोध । पर्ययग्रम् ( न॰ ) १ चक्कर लगाना । परिक्रमा करना । चारों श्रोर घूमना । २ घोड़े का जीन । पर्यवदात (वि०) नितान्त विशुद्ध या स्वच्छ । पर्यवरोधः ( पु॰ ) रोक । श्रटकाव । पर्यवसानं ( न० ) १ समाप्ति । ग्रन्त । खात्मा ! २ इरादा : निश्चय । पर्यवसित (व० ५००) १ समाप्त । पूरा किया हुया। ख़त्म किया हुआ। २ नष्ट हुआ। खोया हुआ। ३ निश्चित किया हुआ। पर्यवस्था (स्त्री०) । विरोध । समुहाना । पर्यवस्थानम् ( न० ) 📗 रुकावट। २ खरहन । पर्यश्र (वि०) श्राँखों में श्राँसू भरे हुए। पर्यसनम् ( न० ) १ निचेष । फैकना । २ मेज देना । ४ मुलतबी करना । स्थगित करना । पर्यस्त (व॰ ऋ॰) १ विखरा हुआ । जितराया हुआ । २ विरा हुआ। ३ उल्टा पल्टा हुआ। अस्त व्यस्त किया हुआ। उलटा सीधा किया हुआ। विसर्जन किया हुआ। निकाला हुआ। १ चोटिल किया हुआ। घायल किया हुआ। मार डाला हुआ। पर्यस्तिः (स्त्री॰) | पर्यस्तिका (स्त्री॰) | वीरासन । श्रासन विशेष । पर्याकुल (वि०) १ गँदला (जैसे पानी )। २ बहुत श्रधिक विकल । बहुत घवडाया हुआ । ३ । गहबड़ किया हुआ। श्रस्तव्यस्त किया हुआ। ४ सम्पन्न। पूर्या । पर्याग्रम् (न०) ज़ीन कसा हुआ। काठी कसा हुआ । पर्याप्त (व० कु०) १ श्राप्त । हासिल किया हुआ । २ समाप्त किया हुआ। पूर्ण किया हुआ। ३ पूरा । समुचा । तमाम । सब । ४ योग्य । कावित्त । उपयुक्त । ५ काफी । श्रावश्यकता-नुसार । यथेष्ट ।

किया। ६ योग्यता। कावलियतः। पर्यायः ( पु॰ ) १ समानार्थवाची शब्द । समानार्थक शब्द । २ ऋम । सिर्कासिका । परंपरा । ३ प्रकार । ढंग । तरह । ४ मौका । अवसर । ४ वनाने का काम । निर्माण । ६ द्रव्य का धर्म । ७ श्रर्थालक्कार विशेष। = एक ही कल में उत्पन्न होने के कारण किन्हीं दो व्यक्तियों का पारस्परिक सम्बन्ध । वर्याती ( अञ्चवा० ) एक उपसर्ग जिसका अर्थ होता हें हिंसन, अनिष्ट ! पर्यातोचनम् ( न॰ ) ) ३ त्रच्छी तरह देखभात । पर्यातोचना ( स्त्री॰ ) समीचा । पूरी जाँच पद-ताल । २ जानकारी , परिचय । पर्यावर्तः (पु॰) } लौटना ! लौटकर स्राना । पर्यावर्तनम् (न॰) पर्याविल (वि॰) बड़ा मैला या गंदला । (पानी) जिसमें मिद्दी मिली हो। पर्यासः ( पु॰ ) ३ समाप्ति । खातमा । अवसान । २ चक्कर । ३ परिवर्तित कम । उल्टा या श्रीधा । पर्याद्वार: ( पु० ) १ कंधों पर जुर्झा रख कर किसी बोकी हुई गाड़ी को खींचना । २ दुलाई। ३ बोसा। भार। ४ मही का वड़ा । ४ नाज को जमा करने की किया। पर्युक्तसम् (न०) श्राद्ध ! होम या प्जन ऋाटि के समय विना किसी मंत्रोचारण के चारों श्रोर जल चिड्कना । पर्युत्थानम् ( न० ) खड़ा हो जाना। पर्युत्सुक (वि०) १ दुःखी । शोकान्त्रित । उदास । २ ऋत्यन्त उत्सुक । पर्युद्चनं (न०) १ ऋण । कर्जा । २ उदार । पार्यंदस्त (व० कु०) १ निवारित । रोका गया। हटाया गया । २ निकाला हुआ । छेका हुआ । पर्युदासः ( ५० ) अपवाद । किसी नियम या आज्ञा

का अपवाद ।

पयुपस्थानम् (न०) सेवा । टह्खः उपस्थिति । पयुपासनस् (न०) १ एवा त्रचन सान सम्मान । सवा । २ सत्रा । सी जन्म । चारों स्रोर आसीर ।

पर्युतिः ( छी० ) बोने की किया।
पर्युत्ताम् ( न० ) प्जन। अर्चन। सेवा।
पर्युत्तिः ( व० ) १ वासी। एक दिन पहले का। जो
ताज़ा न हो। २ फीका। ३ सृखै। ४ व्यर्थ।
पर्युत्ताम् ( न० ) १ तर्क द्वारा अनुसन्धान। २
पर्येत्ता ( छी० ) ई लोब। तहकंकात। ३ सम्मा-

नप्रदर्शन । पूजन । पर्योष्टिः (स्त्री॰ ) खोज । तताश । अनुसन्धान । पर्वकं (न॰ ) सुरना ।

पर्वग्री (स्त्री॰) १ पूर्णिमा । पूर्णमासी । २ उत्सव । १ आँख की सन्धि में होने वाला एक रोग विशेष ।

पर्वतः (पु०) १ पहाइ । २ चहान । ३ इतिम पर्वत । ४ सात की संख्या । ४ वृच ।—श्रिरः, (पु०) हन्त्र का नामान्तर ।—श्रात्मज्ञः, (पु०) मैनाक पर्वत का नामान्तर ।—श्रात्मज्ञः, (खी०) प्रथिवी ।—श्राश्मयः, (पु०) बादल ।—श्राश्मयः, (पु०) शरभ नामक जन्तु विशेष ।—काकः, (पु०) जंगली कौन्ना ।—जाः, (खी०) नदी ।—पितः, हिमालय ।—मोचा, (खी०) केला विशेष ।—राजः, (पु०) – राजः, (पु०) १ विशाल पर्वत । २ पर्वतों का स्वामी श्रथीं दिमालय पर्वत ।—स्थ, (वि०) पर्वतवासी या पहाइी ।

पर्वम् (न०) १ प्रन्थि । जोड़। गाँठ। २ शरीरावयव। यङ्ग। ३ अंशा। भाग। इन्हा। विभाग।
४ पुस्तक का भाग। जैसे महाभारत में १८ भाग
या पर्व हैं। ४ ज़ीने की सीढ़ी। ६ अवधि।
निर्दृष्ट काल। विशेष कर प्रतिपद्य की द्मी और
चतुर्वशी तथा पृष्णिमा एवं अमावस्था। ७ थज्ञ
विशेष। ८ पृष्णिमा अमावस्था और संकान्ति।
१ चन्द्र या सूर्य प्रहृष्ण। १० उत्सव। पुग्यकाल।
११ श्रवसर।—कालः, (पु०) चतुर्वशी, अष्टमी,
पूर्यिमा, अमावास्या और संकान्ति।—कारिन्.

(पु०) वह जाहाण को असावास्या आदिपवे दिवसा में किया जाने वाला धर्मानुष्ठानिक्येप, व्यक्तिगत खाम के लोम में फूँस, किसी भी दिन कर हाले।—गामिन, (पु०) पर्व के दिन खीमसङ्ग करने वाला (पर्व के दिन खीमसङ्ग करना वर्षित है।)—धिः, (पु०) वन्द्रसा ।—गोनिः, (पु०) वन्द्रसा ।—गोनिः, (पु०) नरङ्खः सरपत या वेत ।—रुह्, (पु०) यनार का पेड़।—सिन्धः, (वि०) १ पूर्णिमा अथवा असावास्या और प्रतिपदा के बीच का समय। वह समय जब कि पूर्णिमा या असावास्या का अन्त हो चुका हो और प्रतिपदा आरम्भ होती हो। र चन्द्रया सूर्थप्रहणकाल ।

पर्शुः (पु०) १ कुल्हाङी। तबस्र। २ हथियार।— पाग्गिः, (पु०) १ गर्योश सी। २ परशुरामः।

पर्शुका (स्त्री॰) पसबी।
पर्श्वभः (पु॰) देखो परश्वध।
पर्षद् (क्वी॰) देखो परिषद् ।
पत्तः (पु॰) पुश्राब। सूसी।

पत्रम् (न०) १ माँस । रोरित । २ एक तील जो ४ कर्ष के बराबर होती है। ३ तरल पदार्थों का माँप विशेष । — श्रक्तिः, (प्र०) पित्त । — श्रद्धः, (प्र०) कल्रवा । — श्रद्धः, (प्र०) कल्रवा । — श्रद्धः, — श्ररानः, (प्र०) त्रक्त । — तारः, (प्र०) त्र्वा । — तारः, (प्र०) त्र्वा । — प्राहः (प्र०) त्रेपकः । मिटी का पलस्तर करने वाला । राज । थवई । — प्रियः, (प्र०) १ राइस । २ वनकाक । — भा, (स्त्री०) भ्रष् धदी के शङ्क (कील) की तत्का लीन झाया जब मेषसंक्रान्ति के मध्यान्हकाल में सूर्य ठीक विग्रवत रेखा पर होता है।

पलंकर } (वि०) भीर । डरपोंक । बुज्दिल । पलंकरः } (पु०) पित्त । पलंकरः } (पु०) पित्त । पलंकपः } (पु०) १ रावस । पेत । पिशाच । पलंकपः }

पलंकपम् ) (न०) १ माँस । २ कीवड़ । ३ तिख-पलंकुपम् ) कुट या तिल और चीनी की बनी मिठाई । —ज्वरः, (पु०) पित्तज्वर । पित्त ।—प्रियः, (पु०) १ बनकाक । २ राजस ।

पषिस

पक्तवः ( पु० ) एक प्रकार का जाल जिससे मछिबयाँ पकड़ी जाती हैं।

पलाडु पलागुडु } ( पु॰ न॰ ) प्याज्।

पत्तापः (पु०) १ हाथी की कनपटी । २ बंघन ।

पलायनम् ( न॰ ) भागना । भागने की क्रिया या

पलायित ( च० ऋ० ) भागा हुन्ना। जे। छूट कर भाग गया हो ।

पलालः (पु॰)) पुत्राल । भूसी । चोकर ।— प्रतालय् (न॰)∫ दोहदः, (पु॰) श्राम का वृत्तः।

पद्धातिः ( ५० ) माँस का देर ।

पलाश: ( पु॰ ) एक वृत्त का नाम जिसका दूसरा नाम किंग्रुक भी है। डाक । टेसू ।

पुलाश्चय (न०) १ पजास बृच के फूल । २ पता ।

३ हरारंग । पलाशिन् ( ५० ) वृत्त ।

पिलिकि (स्त्री०) १ बूढ़ी स्त्री जिसके बाल पक गये हों। २ गाय जो प्रथम बार न्यायी हो । बालगर्भिणी ।

पलिघः ( पु॰ ) १ शीशे का घड़ा । काँच का वरतन ।

२ दीवाल । परकोटे की दीवाल । ३ लोहे का इंडा। ४ गोशाला।

पिलत (वि॰) पका हुआ। बुढ्ढा। सफेद (बाल)। एलितम् ( न० ) १ सफेद बाल । केश । बुड़ापे के कारण बालों का सफेद होना । अत्यधिक या सम्हाले हुए केश।

पनितंकरण } (वि॰) सफेद कर देने वाला। पलितङ्करण

पिततं भविष्यु (वि॰) सफेद हो जाने वाला।

पर्ल्यकः } ( पु॰ ) पत्नंग । साट । पर्ल्यङ्कः } पत्ययनम् (न०) १ जीन । काँठी । २ लगाम ।

रास । पहनः (पु॰) एक वड़ा अनाज का भागडार या खत्ती।

पल्लवः (पु॰)) १ अङ्कर । अँखुआ । कोंपल । पल्लवम् (न॰)) कल्लो । २ कली । पूला ।३

विस्तार । पसार । फैलाव । ४ अलक्त । ( श्राज० ) बाब रंग । १ वल । ताकत । ६ तृखा भास की पत्ती। ७ कड़ा या कंक्य या बाजुबंद।

म प्रेम । क्रीड़ा । ३ चपत्रता । चाद्यत्य । ( ५० ) अधर्मी । दुराचारी ।— छाङ्करः, 🧯 पु॰ ) -श्राधारः, ( पु॰ ) शाखाँ डार्ला ।—श्रद्धाः,

( पु॰ ) कासदेव !—प्र:, ( पु॰ ) अशोक वृत्त । पहुचकः ( पु॰ ) १ श्रधमी । दुराचारो । २ वह बालक जो ग्रप्राकृतिक मैथुर करवाने । श्रस्वा-

भाविक अभिगमन के लिये रखा हुआ वालक। ३ रंडी का प्रेमी या त्राशिक । ४ अशोक वृत्त । ४ एक प्रकार की मञ्जूली । ६ कञ्जा । श्रॅंखुया ।

प्रहृत्रिकः ( पु० ) १ नास्तिक । दुराचारी । २ वहा-

पहुवित (वि॰) [स्त्री॰-पहुविनी] कोंपत या कल्ले वाला ( वृत्त )। ( पु॰ ) वृत्तः पेड़। पिहुः ) (स्त्री॰) १ गाँवहा । छोटा ग्राम । २ फोंपदी । पर्छी ∫ ३ मकान । स्थान । टिकासरा । ४ नगर या

दुर। साहसी। ३ गाड्र

कस्वा । १ छिपकर्ता । विस्तुइया । पश्चिका (स्त्री०) १ गाँवड़ा । टिकासरा । ठहरने का स्थान । २ छिपकर्जा । विस्तुइया । पत्यन्नं ( न॰ ) छोटा तालाव ।—श्रावासः, ( पु॰ )

कछवा ।—पङ्कः, ( पु॰ ) कीचड़ (तालाव की) एवः ( पु॰ ) ९ पवन । हवा । २ शुद्धता । ३ श्रनाज को फटकना या पछोरना । पवम् (न०) गोबर।

पचनः ( ५० ) हवा । बयार । पवनम् ( न० ) १ सफाई । २ पद्योरना । फटकना । ३ चलनी। ४ जल । ४ कुम्हार का ऋँवा। ( ५० भी है )—ग्रशनः,—भूज, (५०) साँप।—

३ गरुड़ । २ मयूर —तनयः, ( ५० )—सुतः, ( पु० ) १ हनुमान । २ भीम।—न्याधिः, ( पु॰ ) १ कृष्णसंखा उद्भव या ऊघो । २ गठिया

विशेष |

थ्यात्मजः, ( ५० ) १ हनुमान । २ भीम । ३

श्रद्भि।—भ्राञः, ( ५० ) सर्पं।—नाशः, (५०)

कारोग। पचमानः ( पु० ) १ पवन । हवा । २ यज्ञीय ऋक्रि पदाक्ता (स्त्री॰ ) तूफान । वबरहर । पविः (पु०) इन्द्रका बज्र।

पवित (वि॰) स्वच्छ किया हुआ । साफ किया पवितं ( न॰ ) काली मिर्च । गोल मिर्च । सं० श० को ०-- ६२ पवित्र (वि॰) १ शुद्ध । पापरहित । २ निर्मेख । साक । ३ वज्ञानि द्वारा शुद्ध हुआ ।

पविश्व (न०) ३ चलना श्रादि साफ करने का साधन।
२ कुर को यहाँ में बी के छिड़कने या शुद्ध
करने में व्यवहृत होता है। ३ कुरा की पवित्री।
४ यहोपनीत । जनेक । १ ताँचा । ६ जलहृष्टि ।
७ जल । द मलना । साफ करना । ६ श्रद्धां । १०
धी । ११ शहृद ।—धारोपसाम्, (न०)
धारोहराम् (न०) उपनयन संस्कार। —पासि,
(वि०) हाथ में कुश शहृस किये हुए।—

रवित्रकं (न०) सनिया या स्ती रस्सा या जास । पराज्य (वि०) १ पशु के गेएय । २ पशु सम्बन्धी । ३ पशुतापूर्यो । पशु जैसा ।

म्यः ( पु॰ ) १ मवेशी । जानवर । लाङ्गल विशिष्ट चतुष्पद जन्तु । २ वित के उपर्युक्त पशु जैसे बकरा । ३ हैवान । जानवर । ४ शिव जी का गण। - अवदानं, ( न० ) पशुवित ! - क्रिया, (स्री०) १ पशुवितदान की किया । २ सम्मोग । मैधुन ।—गायत्री, (स्त्री॰) मंत्र विशेष जो आसम स्ट्यू बाले पशु के कान में पढ़ा जाता है। [वह मंत्र यह है :--पशुपाशाय निश्चहे शिरच्छेदाय (विश्वकर्मचो) धीमही। वन्नो जीवः प्रचोद्यात्। —घातः, (५०) यज्ञ में पशुक्ष ।—चर्यां, ( बी॰ ) मैश्रुन । -- धर्मः, ( पु॰ ) १ पशु-व्यवहार । ३ स्वव्छन्द मैथुन । ४ विधवा विवाह । —नाथः, (पु॰)शिव।—पः, (पु॰) पशुपाल।— पतिः, (पु॰) । शिच। २ पशुपाल। पशु पालने या रखने वाला। ६ एक सिद्धान्त का नाम जो सिद्धान्त का प्रचारक है ।—पालः,—पालकः, ( ५० ) ग्वाबा । गइरिया ।—पालनं,—रस्त्रां, (न०) पशुत्रों का पालना या रखना ।--पाशकः, (४०) मैधुन विशेष ।—प्रेरण्यु ( न० ) पशु हाँकना । - भारं, ( अध्यया० ) पशुवध की प्रयाली के अनुसार।--यज्ञः,--यागः, ( पु॰ )—द्रव्यं, ( न॰ ) पशुनत्ति ।— राजुः, ( बी० ) पशु बाँधने की रस्सी।— राजः, (३०) शेर । सिंह ।

पश्चान् (अन्यया०) १ पीछे से पिछवाड से। २ पाछे बाद। तदुपरान्त। तब। ३ अन्त में। अन्ततोगत्वा। ४ पश्चिम दिशा से। ४ पश्चिम की ओर। पश्चिमी।—इत, (बि०) पीछे छूटा हुआ। पीछे छोड़ा हुआ।—तापः, (पु०) पछतावा।

पश्चार्थः (५०) १ (शरीर का) विद्युता भाग । २ (समय या स्थान सम्बन्धी) अन्तिम । ३ पश्चिमी । पश्चिम की श्रोर से ।—श्रर्थः, (५०) १ विद्यादी का श्राधा । २ रात का श्रन्तिम श्राधा भाग ।

पश्चिमा (स्त्री॰) परिचम ।--- उत्तरा, (स्त्री॰)

पश्यत् (वि॰) [स्री॰-पश्यन्ती ] देखने वाला । अवलोकन करने वाला ।

पश्यतोहरः ( ५० ) चोर । डाकू । सुनार ।

पश्यंती } ( स्वी०) १ रंडी । वेश्या । २ स्वर विशेष ।

पस्त्यम् ( न० ) घर । आवादी । बस्ती । डेरा ।

पस्पशः ( पु॰ ) १ पत्रज्ञत्ति महामान्य के प्रथम श्रध्याय के प्रथम श्रान्हिक का नाम । २ उपी-द्वार । श्रारम्भिक वक्तन्य ।

पह्नवाः—पहनाः ( पु॰ )—पान्हकाः ( पु॰ बहु-वचन ) एक जाति के लोगों का नाम । सम्भवतः फारस वाले ।

पा ( घा० परस्मै० ) [ पिचति, पीन ] १ पीना । २ रजा करना ।

पा (वि॰) १ पीने वाला। यथा "सोमपाः"। २ रक्षा करने वाला। यथा "गोपा"

पांसन (वि॰)) ि ची॰—पांसनी, पांशनी ] १ पांशन (वि॰) े ध्रयमानकारक । श्रप्रतिष्ठाकारक । २ नष्टकारी । अष्टकारी । ३ दुष्ट । तिरस्करणीय । ४ बदनाम । अपकीर्तित ।

पांसव ) (वि०) १ पूज का। गर्दे का। २ पूज। रेख । पांशव ) ३ विष्ठा। पाँस । १ कर्पृत विशेष ।—- कासीसं, (न०) कसीस ।—क्कुजं,—कुजी, (क्षी०) मार्ग । रास्ता । (न०) १ पूज का देर । २ ऐसा प्रमायपत्र या दस्ता-वेज़ जो किसी के नाम से न हो । निरा-

पद शासन , — हत, (वि॰) घुल से डका हुआ।
— तारं, (न॰) — जम, (न॰) निमक विशेष।
— नत्वरं, (न॰) श्रोला।— चन्द्रनः, (पु॰)
शिव जी का नाम।— नामरः, (पु॰) १ घुल का
डेर। २ लीमा। तंत्रु। ३ बाँघ था (नरी) नट
जो दूव धास से ढका हो। ४ प्रशंसा!— जालिकः।
(पु॰) विष्णु का नामान्तर।— पटलं, (न॰)
घुल की तह था पर्तै।— मर्द्रनः, (पु॰) पेंड के
चारों श्रोर खोद कर खोडुशा बनाना जिसमें जल
भर दिया जाय। श्रालवाल।

पांसुरः ) (पु०) १ हाँस । गोमक्की । २ खुंजा जो पांसुरः ) साड़ी में बैठ कर धूमें । पांसुल ) (वि०) १ पूलधूसरित । धूल से बस्त-पांसुल ) पस्त । गंदला किया हुआ । अष्ट किया हुआ । दगीला । दारादार । ३ अष्ट करने वाला ।

श्रपमान करने वाला।

पांसुतः ) ( यु॰ ) १ लंपट सनुष्य । श्रधर्मी सनुष्य । पांसुतः ) नात्तिक सनुष्य । रशिव जी का नासान्तर । पांसुता ) (स्त्री॰) १ रजस्वता स्त्री । २ विनाल पांसुता ) श्रीरत ।३ ज़मीन । भूमि ।

पाकः (पु०) १ भोजन बनाने की किया । २ पकाने की जैसे इंट श्रादि की किया। ३ पचन (भोजन) की किया। इज़म करने की किया । ४ प्रकृत। **५ पूर्णना । ६ परिखास । फल र् नतीजा । ७ किये** हुए कर्यों का विपाक । कर्मविपाक । 🖛 अनाज । नाज । १ (धाव या फोड़े का) पक जाना । १० ( बाखों का पक कर बृद्धावस्था के कारख ) सफेद होना। १९ गार्हपस्याग्नि । १२ उल्लू । १३ वरचा। १४ एक दैत्य का नाम जिसे इन्द्र ने मारा था।---ग्रागारः. ( पु०)---ग्रागारं, (न०) —ग्रागारः, ( पु॰ )—ग्रागारं, ( न॰ ) -शाला, (स्त्री॰) —स्थानं, (न॰) रसेाईघर। --श्रतीसारः, ( ए० ) पुरानी दस्तें। की बीमारी। —ग्राभिम्ख, (वि०) १ गहर। पकने को तैयार । २ अनुकूल होने वाले । — अं, (न०) १ काला निसक । कचिया निसक । २ श्रफरा। —पात्रं, (न०) रसोई के बरतन। —qzî, ( बी॰ ) कुम्हार का श्रॅवा।—यज्ञः, ( पु० ) पञ्च महायज्ञ में ब्रह्मयज्ञ को खोद चन्य चार यहा। बूपोरसर्ग और गृहप्रतिष्ठा आदि कार्वों में किया जाने वाला खीर का हवन।— शुक्का, (खी॰) खिड्या मिट्टी !— शास्त्रनः, (पु॰) १ इन्द्र का नामान्दर !— शास्त्रनिः, (पु॰) १ इन्द्रपुत्र जयन्त को नाम । २ वालि का नाम । प्रजीत का नाम । [ज्वर । पाकलः (पु॰) १ प्रतित । २ हवा । ३ हाथी का पाकिम (वि॰) १ राँथा हुआ । पकाया हुआ । साफ किया हुआ । २ पकाया हुआ । (दार का या पाल का) । ३ उन्नाल कर उपलब्ध (यथानि-यस)

पाकुकः } ( पु॰ ) रसे।इया।

पाक्य (वि॰) राँधने के योग्य। साफ करने बोग्य। पकाने योग्य।

पाक्यः ( ३० ) सेारा ।

पात्त (वि॰) [स्रो०-पात्ती] श्रुक्त पत्र का। पात्तिक। पखवारे का। शकिसी दल से सम्बन्ध रखने वाला।

पातिक (वि॰) [ घी॰—पादिकी ] १ किसी पखवारे से सम्बन्ध युक्त । पखवारे का । २ पत्ती सम्बन्धी । ३ किसी दल की पत्तपात करने वाला । १ युक्ति सम्बन्धी । ४ ऐच्छुक ।

पाद्धिकः ( ५० ) बहेलिया । चिनीसार ।

पार्खंडः } पाखरुडः } ( पु॰ ) नास्तिक ।

पागल (वि॰) विजिस । जिसका दिसास ठीक न हो । पंक्तिय, ) (वि॰) भोजन की पंगति में एक साथ पांक्त्य ) वैठने बेम्य । संसर्ग करने बेम्य ।

पाचक (वि॰) १ रॉॅंघने वाला । मोज्य पटार्थ बनाने वाला । सेकने वाला । २ पका हुआ । ३ ( मोजन को ) पचाने वाला ।

पाचकं (न॰) पित्त ।—स्त्री, (स्त्री॰) १ रसोई बनाने वाली।

पासकः (पु॰) १ रसोइया । २ श्रानि । पासन (वि॰) [स्त्री॰—पासनी] १ पचाने वाला । हाजिम । २ किसी वस्तु के श्रजीर्थ को नाश करने

वाली (आपधि)।३ (फल आदि का) पकाने वाला ।

पाचनः ( पु॰ ) । श्रम्नि । २ खद्दापन । खद्दारस । पाचनं ( न० ) १ पचाने या एकाने की किया । २ (फल को ) पकाने की किया। ३ वह दवा जो आम या अपक्रदोष को पचावे। ४ घाव को सुँद देने वाला । १ शायश्रितः

पाचालं (न०) १ रसोई बनने की किया । २ फलादि पकाने की किया।

पाचालः (पु॰) १ रतोइया । २ श्रविन । ३ हवा । पावा (ची०) पकाना।

पांचकपाल } पाञ्चकपाल } (वि॰)[स्त्री॰—पाञ्चकपाली]

पाँच कटोरों में रखे हुए नैवैद्य सम्बन्धी। पांचजन्यः ) श्रीकृष्ण के शङ्ख का नाम !—धरः, पाञ्चजन्यः } ( पु॰ ) श्री कृष्या का नामान्तर। पांचद्श, } (वि॰) [स्री॰-पाञ्चद्शी] पन्द्रह पाञ्चद्श } तिथि सम्बन्धी।

पांचव्रयम् } ( न० ) फड़ह का समूह ।

पांचनद पश्चिनव् } (वि॰) प्रजाब में प्रचलित।

पांचभौतिक } (वि॰)[स्ती॰—पाञ्चभौतिकी] पाञ्चभौतिक } पाँचतत्वों से वनी हुई।

पांचवार्षिक, } (वि॰)[बी॰—पाञ्चवार्षिकी] पाञ्चवार्षिक } पाँच वर्ष की।

पांचणिक्कम्, ) (न०) पाँच प्रकार का सङ्गी। पाञ्चणब्दिकम् ) र वाद्ययंत्र । बाजे ।

पांचा न, ) (वि॰) [स्ती॰—पाञ्चाली ] पाञ्चाल पाञ्चाल ) देश सम्बन्धी। श्रथवा पाञ्चाल देशाधि-

पांचालः, । (पु॰) १ पाञ्चालदेश । २ पाँचाल देश पाञ्चालः । का राजा। पांचालाः, ) (५० बहुव०) पाञ्चालदेश के रहने पाञ्चालाः ) वाले।

पांचालिका, } ( ची॰) गुड़िया। पुतली।

पांचाली, ) (स्त्री॰) १ पाँचाल देश की स्त्री या पाञ्चाली रे रोनी। र दौपदी का नाम। ३ सुदिया । पुतली । ४ साहित्य में एक प्रकार की रचनारीली

विशेष, जिसमें वड़े बड़े पाँच, कः समासें से युक्त

श्रीर कान्तिपूर्ण पदावली होती है काई काई गीड़ी घौर वदमीं के समिश्रण का पाञ्चाली मानते हैं। पाट् ( अन्यया ) एक अन्यय जो सम्बोधन अथवा पुकारने के लिये प्रयुक्त होता हैं।

पाटकः ( पु० ) १ चीरने वाला । विभाजित करने वाला। २ आम का एक भाग। ३ आम का अर्द भाग । ४ बाजा निशेष । २ नदीतट । समुद्रतट । ६ घाट की पैहियाँ। ७ मूलघन या पृंजी का घाटा। वाबिशत । वित्ता । ह चौसर के पासों की फिकावट ।

पाटचरः ( पु॰ ) चोर । लुटेरा । डाँकृ ।

पाटनं ( न० ) चीरने की, फाइने की, तोइने की और नष्ट करने की किया।

पाटल ( वि॰) पिलौंहा लाल । गुलाबी रंग का ।— उपलः, ( यु॰ ) माखिक रत्न ।—हुमः ( पु॰ ) पाइर या पाटला का पेड़ ।

पाटलं (न०) १ पाडर बुच का फूल । २ एक प्रकार का चाँचल जो वर्षा ऋतु में तैयार होता है। ३ केसर ।

पाठलः ( पु॰ ) १ पिलौहाँ-लाल या गुलावी रंग । २ पाइर या पाइर हुन्।

पाटला (स्त्री०) १ लाललोश्र । २ पाटला या पाटर का पेड़ या इस पेड़ के फूल । ३ दुर्गाका नामान्तर ।

पाटितः ( खी॰ ) पाटला का वृष्ट ।—पुत्रं, ( न॰ ) त्राद्धनिक पटना नगर का पाचीन नास । इसके नामान्तरं पुष्पपुरं या कुसुसपुरं भी हैं।

याटिलिकः ( ५० ) शिष्य। शागिर्दे।

पाटिक्रिमन् (पु॰) पिकौंहाँ नाल रंग ।

पाटच्या (स्त्री॰ ) पाटन वृत्त के कूलों का समुदाय। पाठवं (न०) १ पद्धता । चतुराई । चालाकी । कुश-

बता। २ स्फूर्ति। ३ फुर्ती।

पाटविक (वि॰) [स्त्री॰—पाटविकी] १ चतुर। होशियार । निपुण । २ मुल्फन्नी। चालाक । भोखे-वाज् ।

पाटित ( व० क०) १ फटा हुआ। चिरा हुआ। दरार-दार। हटा हुआ। २ विधा हुआ। छेदा हुआ। काटा हुआ।

ाटो (स्त्री०) श्रङ्गगणित । -गिशितं, ( न० ) ग्रङगियात । ाटीरः (पु०) १ चन्दन । २ खेत । ३ जस्ता । ४ बादल । १ चलनी । पाठः ( पु॰ ) १ पहाई । २ ब्रह्मयज्ञ ऋर्थात् चेदपाठ । पञ्चमहायज्ञों में से एक । ३ जो छुछ पड़ाया जाया । ४ पुस्तक का एक अंश। - अन्तरं, ( न० ) दुसरा पाठ ।—क्वेदः, ( पु० ) ठहराव । विराम । अन्तर । विसर्ग । - दोष: (प्र॰) अशुद्ध पाठ !--निद्धयः, ( प्र० ) किसी पुस्तक के किसी ग्रंश पर मनन कर उसके श्रथोदि का निरचय करना।---मञ्जरी,---शालित्री, (स्त्री०) मैना या सारिका पत्ती ।-शाला, (स्त्री०) चटमाला । मदरसा । स्कूल । पाठकः (पु॰) १ पड़ाने वाला । शिचक गुरु । २ पुराणवाचक । कथावाचक । ३दीक्तागुरु - ४ शिष्य । छात्र । विद्यार्थी । पाठनं ( न० ) पहाना। अध्यापन कर्म । पाठित ( व॰ क॰ ) सिखलाया हुआ। पढ़ाया हुआ। पाठिन् (वि॰) वह जिसने किसी विषय का अध्ययन किया हो । २ जानकार । परिचित । पाठीनः ( ५० ) १ पुरागों की कथा सुनाने वाला । २ मञ्जली विशेष । पासाः ( पु॰ ) १ न्यापार । न्यवसाय । २ न्यापारी । ३ खेल । खेला । ४ खेल का दाँव । ४ इकरार-नामा । ६ प्रशंसा । ७ हाथ । पाशिः (५०) हाथ। पाणिः ( स्त्री॰ ) मंडी । । हाट । याजार ।--गृहीती, (स्त्री॰) सार्या । पत्नी ।—ग्रहः,—ग्रह्मस्, ( न० ) विवाह । शादी ।—ब्रह्मीतृ ( पु० )— श्राहः, (पु॰) वर। पति।—धः, (पु॰) १ ढोख वजाने वाला । २ मज़दूर । ३ कारीगर ।— घातः, ( पु॰ ) हाथ का ग्रावात या प्रहार ।--जः, ( ५० ) हाथ की उंगलियों के नाख़न ।-तलं, ( न० ) हथेली । गदोरी ।—धर्मः ( पु० ) विवाह की विधि या किया। पीडनं, (न॰) विवाह । प्रशायिमी, (स्त्री०) भार्या। --बन्धः, ( पु॰ ) विवाह । शादी । -भुज्, ( पु॰) श्रश्वस्थ

या वर वृत्त । — मुक्तं, ( न० ) हाथ से फैंका हेला।—रुद्ध, ( पु॰ )— रुद्धः, ( पु॰ ) नखा नाजन ।--वादः, । ५० ) १ ताली पीटना । २ ढोलक बजाना। - सन्धी, (स्त्री०) रस्पा।--पाणिनिः ( ५० ) संस्कृत भाषा के एक स्वनाम-ख्यात च्याकरणी विद्वान का नाम । पाग्विनीय (वि०) पाणिनी सम्बन्धी या पाणिनी का बनाया हया : पाग्रीतीयं ( २० ) पाणिति का बनाया व्याकरण । पाणिनीयः ( ५० ) पाणिनी का अनुयायी । पार्शिश्वम, पाणिन्यम ) (वि०) हाथ से धौंकने पाणिश्वय, पाणिन्यय ) वाला। पांडर ) पागडर ) (वि०) १ सफेद । पिलोंहाँ-सफेद । पाडरम्, १ (न०) १ गेरू। २ चमेलीका फूल । पाग्रडरम् पांडरम्, पांडतः ) ( ५० ) राजा पागडु की श्रीलाद ।— पागडवः ) स्राभीतः, ( ५० ) श्रीकृष्ण का नाम । -श्रेष्टः, ( पु॰ ) युधिष्टिर । पांडवीय, ो (वि०) पारडवों का । पासडवीय ∫ पाडित्यम् ) ( न० ) १ विज्ञता । पण्डिताई । २ पाग्रिडत्यम् ) चतुराई । चालाकी । निपृणता । पास्ड (वि॰) सफेदी माइन पीना। पास्हः ( पु० ) ३ सफेदी माइल पीला रंग। २ एक रोग विशेष जिसमें रक्त के दृषित होने से शरीर के चमड़े का रंग रीला है। जाता है। ३ सफेद हाथी । ४ पायडवों के पिता का नाम ।-श्रामयः. ( पु॰ ) पारव्हरींग ।—कम्बलः, ( पु॰ ) १ सफेद कंबल । २ जपर पहिनने का गर्म कपडा। ३ राजा के हाथी की फूल ।-- पुत्र:, (पु०) पाँच पागडवों में से के ई भी एक । - मृत्तिका, पड़ोल मिट्टी । पंडू मट्टी । - रागः, ( पु॰ ) सफेदी ।—रोगः, (पु०) रोग विशेष ।— लेखः, ( पु॰ ) मसविदा । खाका ।-शमिला, ( स्त्री॰ ) द्रौपदी का नामान्तर । -- सेापाकः, ( पु० ) एक वर्णसङ्गर जाति।

पांडुर ) (वि॰) १ पीला। ज़र्द। २ सफेद।— पार्युर ) इत्तुः, (पु॰) गन्ना या पौना। र्षांडुरम् } ( न० ) सफेद केाह रोग । याग्रहुरम्

पांड्यः ) ( पु॰ ) देश विशेष का अधिपति या पाग्रह्यः ) राजा ।

पांड्याः ॄ (पु॰ बहु॰ ) देश विशेष और उसके पाराड्याः) श्रधिवासी ।

पात (वि०) रचित । रखवाली किया हुव्या । वचाया हआ।

पातः ( पु॰ ) ९ उड़ात । पलायन । २ नीचे उत्तरना । (सवारी से) उत्तरना । ३ पतन । गिराव । ४ नास । बरवादी । ४ महार । ग्राधात । ६ बहना ( जैसे ग्रॉस्यों का ) ७ ( तीर या गोली द्यादिका) छुरना । 🗕 त्राक्रमण । इसला। ६ होना । (किसी घटना का) घटना। १० चूकता । ११ राहु का नामान्तर ।

पातकं (न०)} पाप। गुनाह। पातकः (पु॰)

पार्तोगः ( पु॰ ) १ शनियह । २ यसराज । ३ पातङ्गिः ) कर्ये । ६ सुगीव ।

पातंज्ञल ( वि॰ ) [पातञ्जली ] पतंजिल का पातञ्जल ) वनाया हुआ।

पातंजलम् } ( न॰ ) पतंजित विरचित योग दर्शन । पातञ्जलम् }

पातनम् ( न० ) १ गिराने की किया । २ नीचा दिखाने की क्रिया। ३ स्थानान्तरित या हटाने की क्रिया।

पातालं ( न॰ ) १ नीचे के सप्त लोकों में से ग्रन्तिम लोक का नास। [कहा जाता है; इस लोक में नाग रहते हैं। नीचे के सात खोकों के नाम ये हैं:--१ त्रतल, २ वितल, ३ सुतल, ४ रसातल, ४ तनातन, ६ महातन और ७ पातालो । २ नीचे का के हिंभी लोक। ३ गहा या स्राल। वाह-वानता ।--गङ्गा, (स्ती०) नीचे के लोक में बहने वाली गङ्गा ।—श्रोकस्, ( पु॰ )— निजयः, (१०)-निरासः, (१०)-वासिन, ( यु० ) १ राचस । २ नाग ।

गतिकः ( पु॰ ) सुइस । शिशुमार । ातित ( व॰ कृ॰ ) । गिराया हुआ। फूँका हुआ। । पाथः ( पु॰ ) । अमिन। २ सूर्य।

गीचे गिरा हुआ। २ नीचा दिखाया हुआ। ३ ( पद में ) नीचा किया हुआ।

पातित्यं (न०) पर या जाति की अंशता। पातिन् (वि॰) [स्रो॰-पातिनी] १ गमनकारी। २ नीचे उतरने वाला । ३ गिरने वाला । हुवने वाला । ४ सन्मिलित होने वाला । गिराने या फॅकने वाला । १ उड़ेखने वाला । निकालने वाला । छोड़ने वाला ।

पातिली (स्त्री०) १ जाल । फंदा । २ हाँड़ी ! पातुक (वि॰) [स्त्री०—पातुकी ] जो प्रायः या प्रक्सर गिरा करें। पतनशील ।

पातुकः ( ५० ) १ पहाड़ का उतार । २ सुद्स । शिश्चमार ।

पात्रं (न०) १ पानी पीने का वर्तन । प्याला । घड़ा। २ केाई भी वर्तन । ३ किसी वस्तु का भाधार । ४ जलाशय । ५ दान पाने के येगय व्यक्ति । ६ अभिनय करनेवाला । अभिनेता । नट । ७ ग्रामात्य । राजसचित्र । = नदी के उभय तदों के बीचकास्थान । ह योग्यता । ग्रौचित्य । १० श्राज्ञा। श्रादेश ।—उपकरण्यम्, ( न० ) अप-कृष्ट श्रेणी को सजावट ।—पालः, (पु०) ३ डॉइ या खेवा। २ तराजु की इंडी। संस्कारः ( पु० ) बरतनें की सफाई : २ नदी का प्रवाह । पात्रिक (व०) [स्री०-पात्रिकी] १ ग्राडक से

नापा हुन्ना । २ येशय । पर्याप्त । उचित । पात्रिकं (न०) वरतन । प्याला । तरतरी ।

पात्रिय } पात्र्य } (वि०) भोजन में शरीक होने येग्य।

पात्रीयं ( न० ) खुवा आदि यज्ञीय पात्र। पात्रीरः ( न० ) ्रे नैवेश ! चढ़ावा । भेंट । पात्रीरम् (पु॰) }

पाञ्चेबहुताः 👌 ( ५० ) जुठनखेर । पतरीचाट । पात्रेसमितः ∫ युपतकोरं। खुशामदी टह् । २ द्या-वाज आदमी। कपटी या दमभी मनुब्य।

पार्थ (२०) ९ जल । २ प्रवन । ३ भोजन । - जं, (न०) १ कमल । २ शङ्ख ।--दः. —धरः, (पु॰) वादल ।—धिः,—निधिः,— पतिः, ( ५० ) समुद्र ।

ाय (न०) १ पैड़ा । यात्रा में रास्ते के लिये भीजन । २ कन्या राशि ।

ः (पुर) १ पैर । २ किरण । ३ चारपाई या कुर्सी श्रादिका पाना। ४ ब्रुचकी जड़। ५ पहाड़ की सजैटी । ६ चतुर्थीश । ७ श्लोक के चार पार्टी में से एक। म किसी पुस्तक के अध्याय का विशेष र्थेश । ६ ग्रेंश । मारा । हिस्सा । १० खंभा । स्तरम । - अर्थ, (न०) पैर का सब से आगे का भाग ।-- अङ्कः, (३०) पदचिन्ह । पैर का निशान।-- ब्राङ्गद्म, ( न० ) ब्रङ्गद्री, (स्त्री०) न्पुर ।—ग्रङ्गुप्रः. ( पु० ) पैर का चँगृहा — अन्तः, (पु॰) पैर का अन्तिम भाग :--अंतरं, ( न० ) पा । पैइ । कदम ।-- अस्तु, ( न० ) माठा जिसमें एक चैाथाई जल मिला हो।—श्रंभस, ( म० ) पैर का धावन । जल जिसमें पैर धोये गये हां ।—ग्रारविन्दं:—कमलं. —पङ्कतं, -पद्मं, ( न॰ ) कमल जैसे चरण। —श्रक्तिन्द्री, (स्त्री०) नाव । नैतका।—श्रव-सेवनम्, ( न॰ ) १ पैर घोना । २ जल जिससे पैर धोये गये हें। ।—श्राधातः, ( ५० ) डोकर। बात।--ग्रानत, (वि०) पैरों में पड़ा हुआ या गिरा हुआ ।—आवर्तः, (पु॰) कुए से जब निकालने वाला, यंत्र या पहिया, जा पैर से चलाया जाता है। - ग्रासनं, (न०) पैर रखने का पीदा। धास्फालनम्, (न०) पैरों का चलाना :--धाहत, ( वि॰ ) लतियाया हुआ। - उद्कं,-जलं, (न०) पैर धोने का जल या नह जल जिसमें किसी पूज्य व्यक्ति के पैर धोये गये हैं। -- उदरः (पु०) साँप।—कष्टकः, ( पु॰ ) कटकं, ( न॰ ) — कोलिका, (स्त्री॰) नृपुर ।—सेपः, (पु॰) क्रवम । पग ।--ग्रन्थिः, (पु०) एडी ।--ग्रह-राम्, ( न० ) पादस्पर्श । पैरलूना ( प्रणा-मार्थ )-चतुरः, -चत्वरः ( पु॰ ) धनिन्दकः चुगुलस्त्रोर । खुशामदी । २ बकरा । बालू का भीटा । ६ योला !--चारः ( पु॰ ) पैदल चलने वाला।—चारिन्, (वि०) पैदल चलने या लड़ने वाला। (पु०) ३ पैदला २ ध्यादा सिपाही ।—जः. ( पु॰ ) शृद्ध ।—जाहं,

(न०) पुड़ी या एड़ी की गाँड। - तस्ते, ( न० ) पैर का तलवा।—जः, (यु०) त्रा, (स्त्री०) त्राष्टं, (न०) जुता ।—पः, (५०) बुच ! —पञ्चाहः ( ४० ) पखडवम्, ( न० ) जंगतः -- पालिका, (स्त्री॰) पर का गहना।--पाशः, ( पु॰ ) पशु के पैर में बाँधने की रस्सी। —पाशी, (स्री:) १ वेडी । २ वटाई । ३ लता । वेल ।--पीडः, ( पु॰ ) --पोडं. ( न॰) पैर रखने का पीड़ा।—पूरातं, ( न० ) पादपूर्ति । किसी रखोक या कविता के किसी चरण को खेकर उस चरण के भाव को नष्ट न करते हुए पूरा श्लोक बना देना।—प्रसातनम्, (न०) पैर धोना। — प्रतिष्ठानं, ( न० ) पैर का पीड़ा ।—प्रहारः, ( पु॰ ) पैर की ठोकर या लात ।-वन्धनम्, (न०) बेड़ी। - मुद्रा, (स्त्री०) पदिचन्हु। पैर का निशान।—मूलं, (न०) १ एड़ी या एड़ी की गाँठ। २ पैर का तलवा। ३ पर्वत की तर्लेटो । ४ किसी मनुष्य के बारे में नम्रता सूचक कथन।—रजस, ( न॰ ) पैर की धृत ।—रउद्धः, (पु०) हाथी के पैर के लिये चमहा ।-- रशी, ( स्त्री० ) खड़ाऊ। जुता।—रोहः, ( पु० ) — रोह्याः, ( पु० ) वटवृत्त ।--वंदनं, ( न० ) चरखों में प्रणाम।—विरजस्, ( न॰ ) जूता। (पु॰ ) देवता ।--शाखा, (स्त्री॰ ) पैर की श्रंगुली।—शैलः, ( ५० ) किसी पर्वत की तजैटी की पहादी।-शोधः, ( पु॰ ) पैर की सुजन। —शौचं, (नः) पैर धोना —सेवनं, (न०) —सेचा, (स्त्री॰) १ चरगस्पर्श कर प्रतिष्ठा करना । २ सेवा । - स्फोटः, (५०) पैरचटकाना । —हत, (वि०) जितयाया हुन्या।

पाद्विकः (पु॰) यात्रो ।
पादात् (पु॰) प्यादा सिपाही । पैदल ।
पादातः (न॰) पैदल सिपाहियों की सेना ।
पादातिः } (पु॰) पैदल सिपाही ।
पादाविकः

पादिक (पु॰) [स्त्री॰—पादिकी ] एक चौपाई। पादिनः (पु॰) चतुर्थास । ( 88\$ )

पाइक (ष० [स्ता शदुकी | पैदस सार वाला पादुका (स्ती:) सदावै -कार (पु॰ मोची जुला बनान वाला ।

पादु ( स्त्री॰ ) मृत्री । -- हत, ( पु॰ ) मेरची । पाद्य (वि०) पैर का।

पाद्मम् ( न० ) पैर धोने के लिये जब ।

पानं (न०) १ पान करना । पीना । अधर को चूमना । २ अराव पीना । ३ श्रास्वत पीना । ४ पानपात्र । ⊁ पैनाना । तेज करना । ६ रचा । बचाव ।

पानः ( ६० ) कलवार । शराव खींचने वाला ।-श्रगारः,-ग्रागारः, (पु०) -ग्रागरं, (न०) मविरागृह ।--ग्रात्ययः, ( पु॰ ) श्रत्यधिक मदिरा पान ।-गोष्ठिका,-गोष्ठी, ( स्त्री॰ ) १ शरावियों की होली। २ डोलक या डोल की दूकान । मदिरागृह । शराव की दूकान ।—प, (वि०) शराव पीने वाला। पात्रं, - भा अर्वः (न०) - भाराहं, (न०) पानपात्र । शराब पीने का प्याला - भूः, - भूमिः, - भूमी, (खी०) पानशासा।—सङ्गलं, १ न०) नदि-रापान करने वालों की गोष्टी । - रत, (वि०) शराव पीने का तत्वियत !-विशाज. ( पु॰ ) शराव बेचने वाला ।--विद्धमः, ( पु॰ ) नशा । —शोग्डः, ( पु॰ ) बड़ा शराबी ।

पानकं ( न० ) पेच पदार्थं । शर्वत । रस । पानिकः ( पु॰ ) शराव बेचने वाला। कलवार। पानिलं ( न० ) पानपात्र । शराब पीने का बरतन । पानीयं ( न० ) १ जल । २ पेत्र पदार्थं । रस । शरवत । —मञ्जलः, ( पु॰ ) उर्ज्ञविलाव जा मञ्जी लाते है। -वर्गिका, (छी०) बालू । रेती ।--न्नालाः,-शाल्तिका, (स्त्री॰) पैशाला । प्रपा। वह स्थान जहाँ विना कुछ लिये प्यासे को जल पिखाया जाय ।

पांधः पान्यः } ( पु॰ ) बटोही। यात्री।

पाप (वि०) १ दुष्ट। २ हानिकारी । श्रनिष्टकर। ३ नीच । ४ अधुभ । — ग्राधम, (वि०) पापियों में भी नीच या गया बीता।—श्रपनुस्तिः,

(स्त्री०) प्रायश्चित्त। स्रह् , (५०) दुर्विन ब्रुरा दिन

पार्षे ( न० ) १ डुर्भांग्य । २ पाप । गुनाह । ऋपराध । यायः (पु॰) दुष्टात्मा । पापात्मा । पापी जादमी । —श्राचार, (वि०) बुरी राह चलने वाला।-ञ्चातमन्. (वि॰ ) दुष्ट हृदय । पापपरायण । दुष्ट । ( पु॰ ) पापो । पापकर्म करने चाला।-श्राशय,—चेतस्. (वि॰) बरे इरादे रखने वाला । दुष्टहद्यं ।-- कर,--कारिन्.-- इत, ( वि॰ ) पापपुरित । पापी । बदमाश । —हायः, ( पु० ) पाप का नारा । – ब्रहः, ( पु॰ ) दुष्ट प्रह। ( यथा, मंगल, शनि, राहु और ( केतु ) झ. (बि॰) पापनाशक I—चर्चः, (यु॰) ९ पापी । २ राचस ।—द्वृष्टि, (वि०) हुरी निगाह बाला । -धो, ( वि० ) दुष्ट हृद्य । दुष्ट।—नाधितः, ( पु० ) चालाक नाई।— नाशनः, ( वि॰ ) पापनाशक। -पतिः, (५०) प्रेमी । ग्राशिक ।—पुरुषः, ( ५० ) दुष्ट मनुष्य । फल, - (वि॰) दुष्ट। अशुभ ।-बुद्धि,-भाव,-मति, ( वि॰ ) दृष्ट हृदय। दृष्ट। धृर्तं । - भाज्, ( वि॰ ) पापपूर्णे । पापी ।— मुक्त, ( वि॰ ) पाप से छूटा हुन्ना । पवित्र ।— माञ्चनं,—विनाशनन्, ( न० ) पापनाशक। पाप छुड़ाने वाला।—योनि, (दि०) कमीना। शकुलीन।—घोनिः. (स्ती०) श्रपकृष्ट दशा में उत्पत्ति।—रोगः, (५०) ६ बुरा रोग। २ चेचक।-शिल, (वि०) पापकर्मी के। करने की प्रवृत्ति रखने वाला ।—सङ्कुरा, (वि०) पापी हृदय का । दुष्ट।—सङ्ख्यः, ( ५० ) दुष्ट विचार ।

पापद्धिः, ( पु० ) शिकार। त्राखेट। पापल (वि०) पाप देने वाला। पापकर। पापिन् (वि॰) [ स्ती॰—पापिनी ] पापप्रिता। बुष्ट । खराब । ( पु० ) पापी । पापिष्ठ । पापिष्ठ (वि०) बड़ा भारी पापी या दुष्ट । पापीयस् (वि॰) [ स्त्री॰—पापीयसी ] अपेन्ना कृत ख़राब ।

याप्मन् (पु॰) पाप । गुनाह । जुर्न । दुष्टता । अपराध । पामन्. (पुः) चर्म रोग विशेष । खाज। - घ्रः,

( पु० ) गन्धक ।

पामर ( वि॰ ) [ स्त्री॰—पामरा, पामरी ] १ खजुद्दा। २ दुष्ट। खला। ३ कसीना। पाजी। ४

मुर्त्त । मृह । २ निर्धन । रारीय । निस्सहाय । पामरः ( पु॰ ) ९ मृर्त्त । वेवकृष । २ पाजी या

कमीना त्रादमी। ३ वह मनुख्य जो अत्यन्त नीच

कर्ने या घंधा करता हो। पामा (स्त्री०) खान। देखे। पामन्।

पायना (स्त्री०) १ पिलाना । २ सिञ्चन । नम

करना । ३ पैनाना । तेज़ करना । पायस (वि॰) [स्री॰ -पायसी ] दूध या जल

का बना हुआ। पायसं ( न० ) १ ख़ीर । वूध में चाँवल डाल कर

पायसः (पु॰) े राँधा हुआ भोज्य विशेष । २ तारपीन । ( न० ) दूध ।

पायिकः ( पु॰ ) पैदल सिपाही। वाञ्चः ( पु॰ ) गुदा । मलद्वार । पार्थ्य ( न० ) १ जल । २ पेथ पदार्थ । ३ संरच्या ।

४ परिमाण ।

पारः (पु॰) । नदी या समुद्र का सामने वाला या दूसरा तट। पारं (न०) र किसी वस्तु की आयो की या सामने

की क्योर । ३ अपरतट या सीमा। ४ किसी दस्तु का अधिक से अधिक परिमाण।—रः, ( पु॰ )

पारा :—श्रदारं, (न०)—श्रवारं, (न०)

दोनों तट । दूरतर और समीपतर तट ।--पारः, ( पु० ) समुद्र ।—ग्रयसां, ( न० ) १ पार-

गमन। २ ऋत्यन्त पदना। भली भाँति किया हुआ अध्ययन । ३ सम्पूर्ण । सम्पूर्णता । समृचा-पन ।--श्रयागी, (स्त्री०) १ सरस्वती का

नामान्तर । २ घ्यान । विचार । ३ किया । कर्म ।

४ प्रकाश। - काम, (वि०) दूसरे छोर पर जाने का ग्रमिलाषी ।---ग, (वि०) १ पार

जाने वाला। २ अन्त तक पहुँचने वाला। ३ किसी विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेने बाला । ४ प्रकार्ण्ड विद्वान । नात, नगमिन् ( वि० ) पल्लेपार गया हुआ।—दर्शक, (वि०)

पत्ना पार देखाने वाला । जिसके भीतर से होकर प्रकाश की किरनों के जा सकते के कारण उस पार की वस्तुनुँ दिखलाई दें :-- द्वृश्वन्, (वि॰)

से जान कर ।

करने वाला।

२ विरोधी ।

परलोकसाधन ।

पराया । विदेशी । विरोधी । पारज ( पु॰ ) सोना । स्वर्ष । पारजायिकः (पु०) लग्पट पुरुष। व्यमिचारी ग्रादमी।

पारटीटः } ( पु॰ ) पत्थर या चहान । पारटीनः }

वाला । डबारने वाला । पार्र्ण ( ५० ) १ समाप्ति । खातमा । २ किसी

जाने वाला पहला भोजन और तत्सम्बन्धी कृत्य। थारसः ( ५० ) १ वाद्व । २ सन्तोष । तृप्ति ।

भोजन करना।

पारतः ( ५० ) पारा । पारतन्त्र्यं ( न० ) पराधीनता । परतंत्रता ।

पारित्रक (वि०) [स्त्री०—पारित्रकी ] १ परबोक का। २ कर्स जिससे परलोक बने। सरने के बाद उत्तम गतिप्रदाता ।

पारदः ( ५० ) पारा ।

पारदारिकः (पु॰) परस्त्री से सैश्चन करने वाला। व्यभिचारी ह

१ दूरदर्शी ! विवेकी । दुद्धिमान । २ पूर्ण रूप

पारक (वि॰) [स्त्री॰-पारकी ] । पार करने वाला ; २ बचाने वाला । मुक्त करने वाला । उदार करने वाजा। प्रसन्न करने वाला । सन्तुष्ट

पारक्य (वि०) १ पराया। परकीय । दूसरे का। पारक्यं ( न॰ ) पुरुवकार्य जो परलोक सुधारता है।

पारप्रानिक (वि॰) [स्त्री०-पारप्रामिकी ]

पारण (वि०) ३ पार करने वाला । २ उद्धार करने

पुरागादि धर्मग्रन्थ का नियमित रूप से नित्य पाठ। ३ किसी बत या उपवास के दूसरे दिन किया

पारगा (स्त्री॰) ३ वत समाप्ति पर भोजन । २

संव शव कोव-ई३

पारदार्ये ( न० ) न्यभिचार । जम्पटता ।

```
( 84= )
                   पारतीशंक
 पार्टेशिक (वि॰) [स्त्री॰—पार्टेशिकी ] विदेश
     श्रन्य देश ।
 पारदेशिकः ( ५० ) १ विदेश का रहने दाला।
     २ यात्री।
 पारदेश्य (वि॰) [ स्त्री॰-पारदेश्यी ] विदेश
     का। विदेशी।
 पारदेश्यः (पु॰) १ परदेशी । विदेश का रहने
     वाला । २ यात्री ।
 पारमतं ( न॰ ) इसका शुद रूप प्राभृत जान
     पड़ता है ] भेंट | पुरस्कार ।
 पारमहंस्यम् ( न॰ ) सर्वेत्कृष्ट संन्यास या ध्यान ।
 पारमार्थिक (वि॰) स्त्री॰-पारमार्थिकी ] १
     पर्मार्थे सम्बन्धी । अध्यात्म ज्ञान सम्बन्धी ।
     २ ग्रसली । वाम्तविक । सत्यस्थित । यथार्थ में
     विद्यमान । ३ सत्यप्रिय । न्यायप्रिय । ४ सर्वोत्तम ।
     सर्वोत्कृष्ट । सर्वश्रेष्ठ ।
 पारमिक (वि॰) स्त्री॰-पारमिकी सर्वीस्हध ।
     श्रेष्ठ । मुख्य । प्रधान ।
 पारमित (वि०) १ पल्लेपार गया हुआ। २ आरपार
     गया हुआ। चढ़ बढ़ कर।
 पारमेष्ट्रचम् (न०) १ सर्वोचता । सर्वोचपद । २
     राजचिन्ह ।
पारंपरीमा ) (वि॰) [ छी०-पारम्परीमी ]
पारम्परीया ∫ परम्परागत । एक के बाद दूसरा, क्रम
    से बराबर चला ग्राता हुया ।
पारंपरीय }
पारंपर्ये ) (न॰ ) परम्परागत । लगातार जारी
पारम्पर्ये ) रहना ।
पारियच्युः (वि॰) ३ शसन्नकर । २ पार जाने के योग्य
    किसी काम की पूरा करने थे। ग्या
पारलोकिक (वि०) [स्त्री०—पारलोकिकी] १
    परलोक सम्बन्धी । २ परलोक में शुभफल देने
    वाला
ारवतः ( ५० ) कबृतर । परेवा ।
पारवश्यम् ( न॰ ) पराधीनता । परतंत्रता ।
ारशच (वि॰) [स्त्री॰--पारशवी] १ लोहे का
   बना हुआ। २ कुल्हाड़ी सम्बन्धी।
```

```
पारस ( वि० ) [ श्ली०—पारसी ] १ पारस देश
     दासी । परशियन ।
 पारसिकः ( ३० ) ) १ फारसदेश । २ फारसदेश
 पारसीकः ( ५० ) रे का घोड़ा।
 पारसी ( भी० ) फारसी भाषा।
 पारसीकाः ( ७० वहु० ) फारसदेशवासी।
 पारस्त्रेणियः ( ५० ) हरामी । देशाला ।
 पारहंस्य ( वि॰ ) जितेन्द्रिय संन्यासी सम्बन्धी ।
 पारा (स्त्री०) एक नदी का नाम।
 पारापतः ( पु० ) कवृतर । परेवा ।
 पारायणिकः ( पु॰ ) १ व्याख्यानदाता । पुराण-
     पाठक । २ शिष्य । छात्र ।
 पारावतः ( पु॰ ) १ कबूतर । २ बंदर । ३ पर्वत ।
      – ग्राम्रः,—विच्छः, ( पु॰ ) कबूतर विशेष ।
 पारारुकः ( पु० ) पत्थर । चट्टान ।
 पारावारीए (वि॰) दोनों तटों पर श्राने जाने वाला।
     २ पूर्ण रूप से परिचित
पाराशरः ) (पु॰) पराशरपुत्र व्यास जी का
पाराशर्यः ∫ नामान्तर ।
पाराशिरः ( पु॰ ) १ शुकदेव जी का नामान्तर। २
     न्यास जी का नास।
पाराशरिन् ( पु॰) संन्यासी विशेष कर वे जो व्यास
     रचित शारीर सूत्र पहें।
पारिकांत्रिन् ( पु॰ ) ध्यानमग्न रहने वाला संन्यासी ।
पारिक्ततः ( पु० ) जन्मेजय का नाम ।
पारिखेय ( वि॰ ) [ ग्री॰ – पारखेयी ] परखा या
     खाईं से घिरा हुआ।
पारिजातः ) ( पु॰ ) स्वर्गस्थित पाँच वृत्तों में से
पारिजातकः ) एक। यह समुद्रमन्थन के समय निकला
    था और इन्द्र की मिला था। श्रीकृष्या ने इन्द्र से
    छीन कर इसे सस्यभामा के बाग में लगाया था।
    २ मृंगे का पेड़। ३ सुगन्धि।
पारिणाय्य (वि॰) [स्त्री॰-पारिणाय्यी] विवाह
    सम्बन्धी । विवाह में प्राप्त ।
```

पारिषाय्य

पारशवः ( पु॰ ) १ लोहा। २ वर्णसङ्गर आि

( पु॰ ) परसाधारी।

जाति । ३ हरामी । देशाःखा ।

पारङ्घधः

विशेष । त्राह्मण् पिता और शूदा माता से उत्पः

```
की सम्पत्ति। २ विवाह-निर्योग।
   पारिखाह्यं ( न० ) घरेलू सामान और वरतन।
   पारितथ्या (स्त्री॰) सिर में गृंथने की सोतियों की
   पारितोपिक (वि॰) [बी॰-पारितोपिको]
       सन्तुष्टकारी। प्रसन्नकारक।
  पारितोपिकं ( न॰ ) पुरस्कार । इनाम । [ वाला।
  पारिष्वजिकः ( पु॰ ) भंडावरदार । भंडा ले वलने
  पारिंद्रः
पारिन्दः } ( ५० ) सिंह ।
  पारिपंधिकः
पारिपन्धिकः े ( पु० ) डाँक् । कुटेस ।
  पारिपाट्यं ( न० ) १ हंग । रीति । प्रकार । परिपाटी ।
      २ नियमितता ।
  पारिपार्श्वम् ( वि॰ ) अनुचर वर्गं । अनुपार्था ।
 पारिपार्श्तकः १ ( ६० ) १ नोकर । अर्द्की । २
 पारिपार्दिवकः 🕽 ( नाटक में ) स्थापक का श्रनुवर ।
 पारिपार्श्विका (स्त्री॰ ) सदा साथ रहने वाली दासी
      या चाकरानी।
 पारिसय (वि०) १ इधर उधर धूमने बाला । चंचल ।
     अस्थिर । २ तैरने वाला । उत्तराने वाला । ३
     उद्दिप्त । धवडाया हुआ ।
 पारिसर्व ( न० ) चञ्चलता। श्रस्थिरता। विकलता।
 पारिसवः ( ५० ) नौका । राव ।
 पारिसाब्यं (न०) १ परेशानी । विकलता । २
     उद्दिग्नता । ३ कम्प । प्रकम्प ।
पारिसाब्यः ( पु॰ ) हंस ।
पारिवर्हः ( पु॰ ) विवाह के समय की भेंट।
पारिभदः ( पु० ) १ म्'गे का पेड़ । २ देवदास्तृत्व ।
     ३ सरल वृद्ध । ४ नीम का पेड़ ।
पारिमार्थ्यं ( न० ) जमानत । जामिनी ।
पारिभाषिक (वि०)[स्त्री०-पारिभाषिकी] १
    जिसका अर्थ परिमाषा द्वारा स्चित किया जाय।
    जिसका न्यवहार किसी विशेष शर्य के सङ्केत के
    रूप में किया जाय। २ प्रबंबित। सामुखी।
पारिमार्ग्डल्यम् ( न० ) ऋणु या परमाणु का
    परिमाशा ।
```

```
पारिणाय्यम् ( न० ) विवाह के समय मिली हुई भी ं पारिमुखिक ( वि० ) [ स्रो० - पारिमुखिकी ] मुँह
                                                         के सामने का ! संयोपवर्नी । पास का ।
                                                    पारिमुख्यं ( न० ) उपस्थिति । माजुदगी ।
                                                   पारियात्रः ) ( पु॰ ) सह कृत पर्वतों में से एक जो
पारिपात्रः ) विन्थ्य के श्रन्तीयत है।
                                                   पारियात्रिकः ) ( पु ० ) १ पारियात्र पर्वत पर रहने
पारिपात्रिकः ) वाला । २ पारियात्र पर्वत ।
                                                   पारियानिकः ( ५०) गाई। वस्त्री।
                                                   पारिरिक्तिकः ( ५० ) तपस्वी । साधु ।
                                                   पारिवित्त्यं 👌 ( न० ) अविवाहित। वह अविवाहित
                                                   पारिवेटयम् ) ज्येष्ठ भाता, जिसका छोटा साई
                                                       विवाहित है।
                                                  पारिवाजकम् ) (न०) १ परिवाजक का कर्म।
                                                   पारित्राज्यम् 🕽 अमर्ष । २ संन्यास ।
                                                  पारिशीतः ( पु० ) एक प्रकार का पुत्रा या माज-
                                                       पुषा ।
                                                  पारिवेद्यं (न०) बचत। यचा हुआ।
                                                  पारियद् (वि॰) [ स्रो॰—पारिपदी ]
                                                       सम्बन्धी ।
                                                  पारिषदः ( ५० ) १ परिषद् में उपस्थित पुरुष । परि-
                                                      षद् का सदस्य । पंच । २ राजा का पासवान ।
                                                  पारिषदाः ( पु॰ बहु॰) देवता के अनुयायि वर्ग ।
                                                 पारिषदाः ( पु॰ ) दर्शकः। परिषदः में उपस्थित जनः।
                                                 पारिहारिकी (सी०) एक प्रकार की पहेली।
                                                 पारिहार्यः ( ५० ) कड़ा । कंगन । वलय ।
                                                 पारिहार्थम् ( न॰ ) परिहारल । अहरा । परुद् ।
                                                 पारिहास्यं (न०) सज्ञाक। दिल्लगी। हंसी ठड्डा।
                                                 पारी (स्त्री॰) इहाथी के पैर का रस्सा। २ जला
                                                     परिमाख । ३ पानपात्र । पानी का घडा ।
                                                     प्याला । ४ दुधेईी ।
                                                 पारीमा ( वि॰ ) १ विरुद्ध पत्र बाला । पूर्ण परिचित ।
                                                पारीग्रहां (न॰) गृहस्थी का सामान या बरतन।
                                                पारींदः } ( पु॰ ) १ सिंह । २ अजगर सर्पे ।
पारीन्द्रः }
                                                पारीरणः (पु॰) १ कङ्वा। २ छड़ी। डंडा।
                                                पारुः ( पु० ) १ सूर्य । २ श्रन्ति ।
                                                पारुष्यं (न०) १ कठोरता । रूखापन । २ कहुन्ना-
                                                    पन । नृशंसता । श्रद्यालुता । ३गाली । कुनाच्य ।
```

चपमान । ४ उपतः (वचन या वस में )। १ इन्द्र का उद्योग ।

पारूच्य. (पु॰) बृहस्पति का नामान्तर ।

परोवर्थम् ( न० ) परन्यरा ।

पार्घटम् ( न० ) धूल या राख ।

पार्जन्य (वि॰) जलवृष्टि सम्बन्धी ।

पार्श्य (वि०) [स्त्री०—पार्शाः] १ पत्ता सम्बन्धी। पत्तों का बना हुआ। पत्तोंतार। २पत्तों पर वैठाया हुआ। (जैसे कर)

पार्थः ( पु॰) । कुन्ती का द्सरा नाम प्रथा था। अतएव युधिष्टिर, भीम श्रीर अर्जुन को पार्थ कहते थे, किन्तु विशेषतथा श्रजुन की पार्थ संज्ञा थी। २ राजा। पृथ्वीपति।—सारिधः, (पु॰) श्रीकृष्य।

पार्थक्यं ( न० ) पृथक् होने का भाव । भेद ! यलह-दर्शा ।

पार्थवं (न०) वड़ाई। वड़प्पन। वाडुल्प। वाड़ाई।
पार्थिवं (वि०) [स्त्री०—पार्थिवी] १ मिही का।
प्रथिवी का। प्रथिवी सम्बन्धी। २ प्रथिती पर
स्थासन करने वाला। ३ राजसी। साही।—
नन्दनः,—छुतः, (पु०) राजङ्गमार।—कन्या,
—नन्दिनी,—छुता, (स्त्री०) राजङ्गमार।
पार्थिवः (पु०) १ प्रथिवी पर रहने वाला। २ शाहंसाह। राजा। ३ मिही का वरतन।

पार्थिचो (स्त्री०) १ सीता का नामान्तर । २ जन्मी की का नामान्तर ।

पार्थरः ( पु॰ ) १ सुट्ठी भर चाँवल । २ इयरोग । पार्थितिक ) ( न॰ ) [ स्त्री०—पार्थितिकी ] १ पर्वं पार्थितिक ) सम्बन्धी था पर्व का । २ बुद्धिमान् । बढ़ने वाला ( जैसे चन्द्रमा ) ।

पार्चणस् (न॰) पितृश्राद्ध जो किसी पर्व में किया जाय। इस श्राद्ध में पिता पितामहादि समस्त मातृ-कुल और पितृकुल के पितरों की पिगडदान दिया जाता है।

पार्धत (वि॰) [स्त्री॰—पार्धती] पहाड़ पर रहने वाला। पर्धत पर उत्पन्न या पर्धत से आया हुआ। ३ पहाड़ी। प वितक्क (न०) पहाण का समृह या सिनसिसा। पातनी (स्त्री०) १ दुर्गादेवी । २ म्वासिन । ३ दौपदी । ४ पहाड़ी नदी । १ सुगन्धयुक्त मृतिका विशेष ।—वन्दनः, ( पु० ) १ गयोश । २ कार्तिकेथ ।

णार्वतीय (वि॰) [स्त्री —णार्वतीयी ] पर्वत पर रहने वाला !

पार्चजीयः ( १० ) १ पर्वतवासी ! पहाड़ी श्रादसी। २ एक विशेष पहाड़ी जाति का नाम।

पार्वतेय : वि॰) [स्त्री॰—पार्वतेयी ] पर्वत पर उत्पन्न।

पार्वतेयं ( ५० ) सुमी । अञ्जन ।

पार्शवः ( ५० ) परशुवारी योदा।

पार्र्स (न॰) ) श शरीर का बराजों के नीचे का पार्र्स (पु॰) ) साग, जहाँ प्रसंतियाँ है। कचक। अधीभागः । २ बगतः । श्रोरः । तरफः । पासः । । निकटता । सामीप्य । ( पु॰ ) पारसनाथ का नामान्तर। (न०) १ पसलियां का समूह। २ वेईमान का कास । कुटिल उपाय । टेवी चाल । थ्रनुचरः, ( ५० ) अर्देजी । पासवान नैाकर ।— श्रस्थि, (न०) पसली--श्रायात, (वि०) श्रतिनिकटवर्ती।—श्राधन्न, (वि०) बगल में खड़ा हुआ ।-उद्रियः, (पु॰) मकड़ा ।-गः, ( पु॰ ) व्यर्दस्ती ।-गत, ( वि॰ ) पासवान । शरणागत ।--खरः, ( पु० ) नै।का ।--दः, ( पु० ) अईली । नैकिर । - देश:, (पु०) वगल । क्रिक । - परिवर्तनम् . (न०) १ (खाट पर पडे पडे) करवट बदलना। २ मादशुक्क ११ जिसका नाम पार्श्वेंकादणी है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं।--भागः, ( पु॰ ) बगल ।--वर्तिन्, (वि०) १ बगल का रहने चाला। अर्दली। २ लगा हुआ। मिला हुआ। समीपी !-- शय, (वि०) १ करवट सोने वाला । २ बगुल में सोने वाला ।- शूलः,-शूलं, ( न० ) पसली का दर्द ।—सूत्रकः, ( ५० ) आभूषरा विशेष ।— स्थ, ( पु॰ ) समीपवर्ती । निकटस्थ ।--स्थः, (पु॰) साथी । सहचर । पास खड़ा रहने वाला । श्रमिनय के नटों में से एक।

पाइच इ. (पु॰) [ स्त्रा०--पादिर्वकी ] कृटिल उपायों से धन कमाने वाला ! चार ।

पार्ट्वतस् ( श्रन्यय ) समीय । पास । बगल में । पार्विक ( वि॰ ) [ स्त्री॰--पार्विकी ] बगल सम्बन्धी ।

पार्विकः ( पु॰ ) १ पचपाती जन । तरफदार आदमी । २ सहचर । साथी । ३ ऐन्द्रजालिक । जादूगर । पार्पत (वि॰ ) [स्त्री॰—पार्षती ] चित्रला हिरन सम्बन्धी ।

पार्पतः ( ५० ) १ राजा दुष्य और उसके राजकुमार । २ धष्टसुम्य का नामान्तर ।

पार्षती (स्त्री०) । द्रौपदी । २ दुर्गादेवी ।

पार्पद् (स्त्री॰) समा। समाज।

पार्षदः ( पु॰ ) १ साथी। संगी। अर्देकी २ अतु-चर वर्ग। ३ सभा में उपस्थित जन । दर्शक । पंच।

पार्षद्यः ( पु॰ ) समा का सदस्य । पंच ।

पार्थियाः ( पु० स्थी० ) ३ ऐडी । २ सेना का पिछला
भाग। पीठ। पीछे। ४ लात। ठोकर। (स्थी०)
छिनाल स्त्री। २ कुन्ती का नामान्तर।—ग्रहः,
(पु०) अनुषायी।—ग्रह्मम्, (न०) आक्रमण।
पिछाडी की श्रोर पड़े शत्रु की धमकाना।—ग्राहः,
(पु०) ३ पीछे पड़ा हुआ सन्नु। २ सेनापित जो
पीछे रहने वाली सेना का नायक हो। ३
मित्रराजा जो अपने मित्रराजा को सहायता दे।
—धातः, (पु०) लात। ठोकर।—र्यं, (न०)
पीछे रहने वाली सेना।—वाहः, (पु०) वाहिरी
धोडा। दूसरे का धोड़ा।

पालाः, (पु॰) १ रचक । रखनाला । २ न्वाल । श्रहीर । गहरिया । ३ राजा । ४ पीकदानी ।— भः, (पु॰) कुकुरमुत्ता । कठकूल । छत्रक ।

पालकः (पु०) १ रक्षकः । २ राजाः। शासकः । ३ साईसः । भटियारा । ४ घोडाः । १ चित्रकः वृत्तः । ६ पोष्य पिताः।

पालकाप्यः (ए०) ऋषि विशेष का नाम। करेख ऋषिः, इन्हींने सब से प्रथम हाथियों के सम्बन्ध का विज्ञान जोगों को लिखलाया था। पालकाप्यं ( न० ) हाथियों के सम्यन्य का विज्ञान । पालकः, ) ( ३० ) १ पालक का शाक । ३ वाज-पालक्कः ) पत्नी ।

पार्तको ) पारतङ्की ) (खी०) कुंत्रस् नामक गन्य दस्य विशेष।

पालंक्यः ( पु॰ ) [ की॰—पालङ्क्या ] गन्ध दस्य विशेष ।

पालन ( वि० ) जीवनरचाकारी।

पाजनस् (न०) १भरण पोपण । रचण । परवरिश्य । २ भंग न करना । न टालना । ३ हाल की व्याची गै। का दृश ।

पालियत ( ५० ) रचक । रचा करने वाला ।

पालाश (वि॰) [ खी॰—पाताशी ] भ्यतास वृत्त का । उससे उत्पन्न । २ पजास की तकवी का बना हुआ । २ सञ्ज । इस ।—खत्हः,—पग्रहः, (पु॰) मगब देश ।

पालाशः ( ५० ) हरा रंग ।

पातिः ) (खी०) १ कान का श्रयभागा २ नोंक १ पाती ) किनारा । कोर । सीमा । हाशिया । ३ किसी अस्त्र की बाद या घार । ४ सीमा । हद । १ पंक्ति । अवली । ६ श्रव्या । दाग् । ७ पुल । ८ श्रद्ध । गोदी । कोड़ । ६ तालाव ने। लंबा श्राधिक श्रीर चौड़ा कम हो । १० छात्रावस्था में गुरु द्वारा छात्र का भरण पोषण । ११ जूँ । चीलर ! १२ प्रशंसा । बड़ाई । १३ डड़ियल श्रीरत ।

पालिका (स्त्री॰) १ कान का समभाग । २ मजवार की तेज बाद । ३ हुरी विशेष ।

पालित (व॰ कृ॰) ३ रिचत । २ पाला हुआ । (ओ कहासो) किया हुआ ।

पालित्यं (न॰) बृदावस्था के करण बालों की सफेदी। पाल्वल ( वि॰ ) [ स्त्री॰—पाल्वली ] तलैया सम्बन्ती। सलैया में।

पावकः (पु०) १ श्रमि । श्राम । २ श्रमि देव । ३ तेव । ताप । ४ चित्रक दृष । ४ तीन की संख्या । —श्रात्म जः, (पु०) १ कार्तिकेय । २ सुदर्शन ऋषि ।

पाविकः ( पु॰ ) कार्तिकेय । पावन ( वि॰ ) [ स्त्री॰ -पावनी ] । पाप से बुड़ाने

```
पिगल , पिङ्गल
                                          ( ko2 )
                      पायन
                                                   षाञ्चापाल्य ( न० ) म्वान्ने या गइरिये का घघा ।
    वाला। २ पवित्र विद्युद्ध ६५नि (पु॰)
                                                   पाश्चात्य (वि०) १ पीछे का। पिछला । २ पीछे
     शङ्खनाद ।
                                                       होने वाला । ३ बाद का !
पाचनं (न०) १ पवित्र करने की क्रिया। पवित्रता।
     २ तप । जल । ४ गोवर । १ माथे का तिलक ।
                                                   पाश्चात्यं ( न० ) पीछे का आग ।
                                                   पाऱ्या ( स्त्री॰ ) ३ जाल । २ रस्सों का । संप्रह ।
पावनः ( ५० ) १ श्रम्मि । २ धृप । ३ सिद्ध । ३
                                                   पाशकः ( पु॰ ) पैर का त्राभूषण विशेष ।
    व्यास देव।
                                                   पापंडकः, पाषग्रहकः ( ५० ) } वेदविरुद्ध श्राचरण
पापंडिक्. पाषशिडक् ( ५० ) } करने वाला ।
पावनी (स्त्री०) ९ तुलसी । २ गौ। ३ गङ्गानदी ।
पावमानी ( बी॰ ) वेद की एक ऋचा का नाम।
                                                       नास्तिक ।
पायरः (प्०) १ पाँसे का वह पहलू जिस पर दो की
                                                   पाषार्याः ( पु० ) वत्थर । – दारकः, ( पु० ) –
    संख्या शंकित है। । पाँसे का विशेष रूप से फैकना।
                                                       दारगाः, ( पु॰ ) संगतराश की छैनी ।—सन्धि,
पाशः (पु॰) १ रस्सा । जंजीर । वेडी । फंदा । २ जाल
                                                       ( पु॰ ) चहान में बनी गुफा।—हृद्य, ( वि॰ )
     (पकड़ने का) । ३ पाश । वरुण का श्रस्त्र विशेष ।
                                                       नृशंस हृद्य।
     श्पाँसा। १ किसी बुनी हुई वस्त्र की बाद या उस
                                                   पाषाणी (स्त्री॰) द्वीटा पत्थर जो बटखरे की तरह
     का किनारा ।—श्चन्तः, ( पु॰ ) कपडे़ की उल्टी
                                                       काम में लाया जाय।
     त्रोर।--क्रीड़ा, (सी०) जुद्रा। चृत कर्म।--
                                                   पि ( धा॰ परमै॰ ) [ पिर्यति ] जाना ।
     धर:,--पाग्रिः, (पु॰) वरुण देव का नामान्तर ।
                                                   पिकः ( पु॰ ) कोयल पची ।—ग्रानन्दः, ( पु॰ )—
     --बन्धः, ( पु॰ ) फंदा । जान ।--वन्धकः,
                                                       वान्धवः, (go) वसन्तऋतु ।-वन्धुः,-रागाः,
     (पु०) चिड़ीमार। बहेलिया।-भृत, (पु०)
                                                       —वह्नभः, ( पु॰ ) ग्राम का पेड़।
     वसंग का नामान्तर ।--रज्जुः, (स्त्री०) बड़ी
                                                   पिकाः (पु०) १ बीस वर्ष का हाथी । २ जवान हाथी ।
     रस्सी। – हस्तः, ( पु० ) वस्य का नामान्तर।
                                                   र्पिंग 🚶 ( वि० ) पीला । पीलापन लिये हुए । भूरा ।
पाशकः (पु॰) पाँसा ।--पीर्ठं, (न॰) पीड़ा जिस
                                                   पिङ्ग / — अन्तं, ( वि॰ ) मूरेरंग की आँखों
     पर जुन्ना खेला जाता है।
                                                       वाला :-- अन्तः (पु०) १ लंगूर । २ शिव जी का
पाशनम् ( न० ) १ फंदा । जाल । २ रस्सा । ३ जाल
                                                       नामान्तर।-ईज्ञगः, ( पु॰ ) शिव ।-ईशः
    में फसाना । जाल से पकड़ना ।
                                                       (पु॰) ग्रप्निदेव । —क(पेशा, (स्त्री॰)
पाशव ( वि॰ ) [ स्त्री॰—पाशवी ] पशु से सम्बन्ध
                                                       तेलच्हा।—चत्तुस. ( पु० ) कैकड़ा। मकरा।
    युक्तयापशुसे उत्पन्न ।
                                                       —जटः, (पु॰) शिव ।—सारः, (पु॰)
पाशवं (न॰ ) सुंड। यल्ला । गिरोह ।--पाननं,
                                                       हरताल । – स्फटिकः, ( पु॰ ) गोमेद रत्न ।
    ( न॰ ) चरागाह या वहाँ की घास ।
                                                  पिंगः ) (पु॰) १ पोला या पीलापन लिये हए
पाशित (वि॰) बंधा हुआ। फंदे में फँसा हुआ।
                                                  पिङ्गः ∫ भूरारंग। २ भैंसा। ३ चुहा।
    बेड़ी पड़ा हुन्ना।
                                                  पिंगता ) (वि॰) भूरापन तिये तात । तामड़ा ।
पिङ्गता ∫ —श्रदाः, ( पु॰ ) शिव ।
पाशिन् ( पु० ) ३ वरुख । २ यम । ३ बहेलिया।
    चिडीमार ।
                                                  ।पगल / (न०) १ पीतल । २ हरताल ।
पिङ्गलम् /
पाशुपंत (वि॰) [स्त्री॰-पाशुपती ] पशुपति
    सम्बन्धी । शिवसम्बन्धी । - श्रस्त्रं, ( न० ) शिव
                                                  पिंगत्तः } ( पु॰ ) १ भूता रंग । २ त्राग । २ बंदर ।
पिङ्गत्तः ∫ ४ न्योला । १ छे।टा उल्लू । ६ सपं विशेष ।
   जी का एक ऋस्त्र विशेष।
्राष्ट्रापतं ( न० ) पाशुपत सिद्धान्त ।
                                                      ७ सूर्य का एक गरा। ५ कुवेर की नवनिधियों में
ाशुपतः ( ५० ) १ शैव । २ पशुपति के सिद्धान्तों
                                                      से एक । ६ छन्दशास्त्रकार संस्कृत के एक
   को मानने वाला।
                                                      विद्वान् का नाम।
```

```
पिंगला, पिङ्गला
                                               ( ko3 )
पिंगसा । (स्त्री०) १ उल्लु निशेष । २ शिंशपा
पिङ्गला । वृत्त । ३ धातु निशेष । ४ शरीरस्थ
     नाइी विशेष । ४ एक पुराखप्रख्यात वेश्या का
पिंगतिका } (स्त्री॰) १ सारस पत्ती । २ उल्लू
पिङलिका प्रेची।
पिंगा ) (स्त्री०) १ हल्दी। २ केसर। ३ हरताल ।
पिङ्गा ∫ ४ चरिडका देवी।
पिंगाशं )
पिङ्गाशम् ) ( न॰ ) चोखा सोना ।
र्घिगाशः । ( ५० ) गाँव का मुखिया या जर्मीदार ।
पिङ्गाशः र्र २ मद्यकी विशेष ।
पिंगार्री )
पिङ्गार्शी ) (स्त्री॰) नील का पौधा।
पिचंडः, पिचराडः ( ५० ) }
पिचंडं, पिचगडम् ( न॰ )
                             पेट। उद्र।
पिचिंडः, पिचिंगडः (४०)
पिचिडम्, पिचिग्डम्(न०)
पिचंडकः
पिचगुडकः } ( ५० ) श्रौदरिक । पेटू । मरभुखा ।
।पाचडकः
पिचिग्डकः } ( पु॰ ) टाँग की पिहुरी ।
पिचिडिल ) (वि०) बड़े पेट का । बड़ी तोंद
पिचिमिडल ) वाला।
पिचुः ( ५०) १ रुई। २ दो तोले के बराबर की तौल
    जिसे कर्ष कहते हैं। ३ कोड़ रोग विशेष ।—तर्ल,
    ( न०) रुई।--मन्दः,--मर्दः, ( पु० ) नीम का
पिचुतः ( ५० ) १ रुई। २ विभिन्न प्रकार के पन्नियों
    का साधारण नाम।
पेचट ( वि॰ ) बंदमुट्टी।
                                                     पिञ्जरम् रे पंजर । ४ पिंजड़ा ।
ंपेचटः ( पु० ) श्रांस की सुजन ।
                                                     पिंजरः } ( पु॰ ) १ सुनहत्ता या भूरा रंग । २ पीला
पिचटम् ( २० ) १ जस्ता । सीसा ।
                                                     पिञ्चरः रेगा
पेचा (की०) १६ मोती की जब, जिसका ख़ास
                                                     विजरकं
                                                     ।पजरक
पिञ्जरकम् ( न॰ ) हरताल ।
    वज़न होसा है।
पिच्छं (न०) १ मयूर का पुंछ का पर । २ मयूर की
                                                     पिंजरित )
पिञ्जरित >
    पूंछ । ३ वाण में लगे पर ! ४ डैना | वाज़ू। ४
    कलॅंगी। चोटी।
                                                     र्षिजल ( वि॰ ) १ बहुत घबड़ाया हुन्ना या परेशान ।
पिच्छः (पु०) पृद्ध ।
पेच्छाः (स्त्री०) १ म्यान। गिलाफ । खोल। २
                                                     पिजलं
    चाँवल का माँद। ३ पंक्ति। अवली । ४ देर।
                                                    पिञ्जलम ∫
```

पिचिडकः

पेड ।

पित्रत पिञ्जलम् समृह । १ मोचरस । ६ केला । ७ कवच । = टॉंग की पिद्धरी। ६ सॉंप का विष । १० सुपाडी । --वासाः ( ५० ) वाज पर्ची । पिच्छल ( वि॰ ) चिकना । स्पटन वाला । पिच्छिका ( स्त्री० ) सयुर पत्रों का मोरछल । पिष्टिकुल ( वि॰ ) १ चिकना । रपटन वाला । २ पुँछ वाला । पिन्ञितः ( ५० ) [ स्त्री०—पिन्जिता ] -पिच्छिलं, (न०) ३ भात का माँइ ।२ एक प्रकार की चटनी । ३ दही जिसके ऊपर छाली हो । —त्वच् ( पु॰ ) नरिंगी का पेड़ । पिंज ) (धा० श्रात्म०) [पिंस्ते ] १ रंगना । २ स्पर्श पिञ्जे करना । ३ सजाना । (उभय० ) विश्वयति, पिञ्जयते] १ देना। २ लेना। ३ चमकना। ४ शक्तिवान् होना । १ रहना। बसना । ६ वध करना । चोटिल करना । र्षिजं } (न०) ताकत । शक्ति । पिञ्जम् पिंजः) (पु०) । चन्द्रमा।२ कपूरा३ वधा। पिञ्जः∫ हत्या।४ ढेर। पिंजा ) (स्त्री०) १ चोटा श्रनिष्ट । २ हल्दी । ३ पिञ्जा ∫ रुईं। ....... पिञ्जटः { ( go ) त्राँख का कीचड़ । विजयः ) र्षिजनम् ) ( न०) धुना की धनुही जिससे रुई धुनकी विञ्जनम् ) जाती है। पिजर ) पिञ्जर ) ( वि॰ ) सुनहत्ता । भूरा । र्पिजरं 👌 ( न० ) १ सोना । २ हरताल । ३ ऋस्थि-

( वि॰ ) पीले रंगका। भूरे रंगका।

(न०) १ हरताल । २ कुश की पत्ती ।

२ भयभीता।

पिजाल, पिश्चाल ( 808 ) पिजाल) विञ्चाल ( न० ) सुवर्ण। पिजिका ) (स्त्री॰) अनी रुद्द की पोली वसी, पिजिका ) जिससे कातने पर बढ़ बढ़ कर सूत निकलते हैं। पिज्यः } (स्त्री॰) कान का मैल या डेट। पिंजेटः } पिञ्जेटः ∫ (पु॰) कींचड़ या बाँख का मैला। पिजोला ) पिजोला ) (स्त्री॰) पत्नों की खरसर । पिटं (न॰) १ घर। भीटा। २ ङ्स । पिटः ( पु॰ ) बक्स । पेटी । टोकरी । पिटकं (न०) १ पेटी। टोकरी। २ अब की पिटकः (ंपु॰ ) ) भरडारी। ३ मुहाँसा। फुंसी। ४ इन्द्र के मंडे पर का सूपणा विशोप। पिटक्या (स्त्री ) पेटियों का हेर। विदाकः ( पु॰ ) होकरा । पेटी । विद्वकं (न०) वाँत का मैल। पिठरं (न०) ) १ बरतन । कड़ाई । बटलोई । पिठरः (पु०) } (न०) मथानी । रई । पिठरकं (न०)) वरतन। कहाई। —कपालः, पिटरकः (५०) (५०) —कपालं, (न०) खप्पर कमग्डलु । पिडकः (पु॰ ) } क्रोटा फोड़ा। फुड़िया। सुहाँसा। पिडका (खी॰) } फुंसी। पिंड ) (धा॰ त्रात्म॰) (उसय॰) [पिग्रडते, पिग्रंड् ) पिग्रडयति—पिग्रडयते, पिग्रिडत ] समेर कर गोला बनाना। २ जोड़ना। मिलाना। ३ हेर वयाना । इक्हा करना । पिंड } (वि)[सी० — पिसडी] १ बेस । २ पिसड } चना। सघन।

पिंडं, पिराडम् (न०) १ गोला । २ डेला । ३ पिंडः, पिराडः (पु०) कौर । कंतर । ४ खीर का

पिराह जो पितरों के बिये होता है। १ भोजन।

६जीविका । ७खेरात । धर्मादा । म गोरत । गाँस ।

६ शरीर । काया । ३० देर । संग्रह । समृह । ९१

टॉनों की पिडुको। १२ हाथी का माथा। १३ दरवाज़े के सामने का छप्पर । १८ धूप या

सुगन्धित वृन्य विशेष । ११ (अंकगियत में )

जोड़ । मीजान । जमा । ३७ (रेखागियत में ) सुदाई।

पिंड ) (न०) १ ताकत । बला शक्ति। २ पिसंडम् रे लोहा (२ ताजा सक्खन । ४ सेना।— अन्वाहार्य, (बि॰) वितरों का पियडवान दे चुकने के वाद खाने बोम्ब। — झन्वाहार्यकम्, ( न० ) पितरों के उद्देश्य से दिया हुआ भोजन ।-अभ्रं, (न०) त्रोला (—श्रयसं, (न०) फौलाद। अलक्तकः, (३०) लातरंग ।—श्रशनः −श्राशः, -आशकः,-आशिन्. (पु॰) भिन्नक । भिलारी । -उदक्तिया, (छी०) पितरों की पिरहदान तथा जबदान । श्राद्ध श्रौर तर्पण।—उद्धरणम्, (न०) श्राद सम्बन्धी कृत्य में भाग लेना ।—गोसः, (पु॰) गोंद। लोवान।—तैलं, (न॰)—तैलकः, ( ५० ) शिलारस ।—द. ( न० ) १ भोजन देने वाला । पितरों को पिगडवान देने का श्रधिकारी।—दः, (पु॰) १ पुरुष नातेदारों में पिगढ देने का अधिकारी। २ माजिक। संरचक। -दार्न, (न०) विगडदान । पित्तरों की पियड देना । —निर्वपाएम्, (न॰) पितरों के पिरहदान देना। —पातः (५०)सैरात बाटने वाला । धर्मादा बाँटने वाला।-पातिकः, ( पु॰ ) खैरात पर या धर्मादे पर गुज़र बसर या निर्वाह करने वाला।-पादः, —पाद्यः, ( पु॰ ) हाथी। - पुष्पं, ( त॰ ) १ अशोक वृत्त । १ गुलाव विशेष । ३ अनार । — पुष्पः (पु॰) १ श्रशोक या गुलाव का फूल । २ कमल । —भाज्, (वि॰) पिण्डों में भाग पाने का अधिकारी । (पु॰ बहुवचन में ) पितरगरा।—भृतिः, (छी०) निर्वाह । गुज़र बसर याजीविका का उपाय।—मूर्ज,—मूराकं (२०) गाजर। शलजम।—यज्ञः, (पु॰) श्रास् कर्म।— क्षेप:, (पु०) हाथ में लगी हुई पिगड की खीर।— लोपः ( पु॰ ) श्राह कर्म का लोप।—संवन्धः, ( ५० ) सत पुरुषों में और जीवितों में वह सम्बन्ध जिससे जीवित लोग मृतों के। पिएड दे सकें।

र्षिडकं, पिग्रहकं (न॰)) श्र गोला। २ गुमडा। विडकः, पिग्रहकः (पु॰) / गुमडी । ३ मोज्य पदार्थं का गोजाकार कौर। ४ टाँग की पिंहरी।

र लोबान , गुगल । ६ गाजर । (पु०) पिशाच ।
राचल ।

पिंडलं } (पु०) पिराड बनाना ।

पिंडलः } (पु०) १ पुल । २ टीला ।

पिंडलः } (पु०) १ पुल । २ टीला ।

पिंडलः } (पु०) भिद्धक । फकीर ।

पिंडलः } (पु०) भिद्धक । फकीर ।

पिंडलः } (पु०) कोवान । गुगल ।

पिंडातः } (पु०) १ साधु । भिष्मारी । २ गाय

पिंग्डातः } (पु०) १ साधु । भिष्मारी । २ गाय

पिंग्डारः वराने वाला । ग्वाला । ३ मसे चराने

वाला । विकंकत वृत्त । २ एक प्रकार की धिक्कारास्मक स्वना ।

पिंडिः, पिंग्डिः ) (स्ति०) १ गोला । गेँद । २

पिंडी. पिंग्डी ) लुगरी । ३ पहिचे के बीच का

माग । चक्रनाभि : ३ टाँग को पिंडरी । ४ अशोक
वृत्त । २ ताढ़ विशेष ।—पुष्पः, (पु०) अशोक
वृत्त । — पुरः, (पु०) १ घर में बैठे ही बैटे
वहादरी दिखाने वाला । २ पेट्र ।

विडिका ) ( श्री० ) १ माँस की गोलाकार स्जन । विशिडका ) २ पिंडली ।

विडित ) (वि॰) १ पिडी बनाया हुआ। २ पिशिडत ) सबन। बन। ३ डेर किया हुआ। संग्र-हीत। ४ मिश्रित। १ जुड़ा हुआ। गुणा किया हुआ। ६ गिना हुआ। शुमार किया हुआ।

पिंडिन् ) (बि॰) श्राद्ध के पिएडों की पाने वाला। पिश्डिन् ) (पु॰) ९ भिडुक। २ पितरों की पिएड देने वाला।

पिंडिलः } ( पु॰ ) १ पुल | टीला | २ व्योनिषी | विशिद्धतः } गणक ।

पिंडीर } (वि॰) स्सहीन । फीका । सुला । पिराडीर }

र्षिडीरः ो (पु॰) । अनार का वृत्त । र समुद्र-पिग्रडीरः ∫ फेन । ३ समुद्र का फैन ।

पिंडोंबिः विग्रडोंबिः } ( छी॰ ) जुठन ।

पिग्याकं १ १ तिल या सरसों की खली। २ शिला-पिग्याकः । जीत । ३ मिहलक । शिलारस । ४ केसर । जाफान् । १ हींग । पितामहः ( पु० ) [ स्री०—पितामहि ] १ वावा : वाप का वाप ! २ ब्रह्मा जी का नामान्तर ।

पितु (पु॰) पिता।

पिनरौ ( द्विवचन ) पिता माना । दालदैन । पितरः ( पु॰ बहुबचन) । पुत्रंपुरुष । पुरस्रा । पिता । २ पितृकुल के पितर । ३ पितृगण ।- अजित. (वि०) पिता द्वारा पैदा किया हुआ। पैतृक ( सम्पत्ति )।—कर्मन्, ( पु॰ )—कार्ये, (न॰) —ग्रत्यं, ( २० )—किया, ( स्त्री० ) आद कर्म ।-काननम्, ( न० ) कद्यगाह । श्मशान घाट। - कुट्या, (स्त्री०) मलय से निकलने वाली एक नदी :-- गगाः, ( पु० ) पितृगणः। -गृहं, (न०) ३ पिता का घर । मायका। २ श्मग्रात । कनगाह । कनस्तान । - श्रातकः,---घातिन, ( ५० ) पितृहत्यारा । पिता के। सारने वाला ।--नर्परां, ( न० ) ३ पितरों के। जलदान । २ तिल। - निथिः, ( छी० ) ग्रमावास्या ।--तीर्ध, (न०) १ गया ठीर्थ । २ ग्रॅंगुठे ग्रीर तर्जनी के बीच का इयेली का स्थान ।-दानं, (न०) पितरों का श्राइ या श्राइ सम्बन्धी दान !-दाय:, ( पु॰ ) वपौदी । पिता से प्राप्त सम्पत्ति या धन ।-दिनं, ( न० ) ग्रमावास्या । —देव. (वि॰) पितरों के अधिष्ठाता देवता। श्रामेण्यातादि पितृगया । - देवाः, ( प्र० ) पितृ-देव।--दैवत, (वि०) पितरों के श्रविष्ठाता देवता।—देवतं, ( न० ) मधा नचत्र ।—द्रब्यं, ( न० ) वपौती । पिता से माप्त सम्पत्ति ।---पत्तः, (पु॰) १ पितर की श्रोर के लोग। पिता के सम्बन्धी। पितृकुल । २श्राश्विन का कृष्ण पच ।-पतिः, (पु॰) यसराज का चामान्तर |-पदं, ( न॰ ) पितृजोक ।—पितृ, ( पु॰ ) बाप का बाप। बाबा।-पुत्री, (द्वि०) पिता ग्रीर पुत्र ।--पुजनं, (न०) पितरों की यर्चा।--पैतामह, ( वि॰ ) [ स्रो०—पैतामही ] पैतृक । परम्परागत । — पैतामहाः, ( बहुवचन ) पुरखे । —प्रसः, (खी०) १ दादी । बाप की मा। पितामही । २ सन्ध्या ।—प्राप्त, (वि०) १ ९ पिता से प्राप्त । पुरुखों से प्राप्त ।—बन्धः, सं० श॰ की०

( यु० ) पिता के नातेदार । पिन्क्ल क लोग भत (वि॰) पिता का आज्ञाकारी (प्र॰) पिना की भक्ति। पिता में पूज्य बुद्धि!-सोजनम्, ( न० ) १ पितरों के। अपंख किया हुआ भोजन । २ उरद ।—भ्रातः, ( ५० ) चाचा। ताऊ। - मन्दिरं (न०) १ पिता का घर । २ श्मशान । कवलान ।—मेधः, (५०) वैदिक अन्त्येष्टि कर्म का भेद विशेष।--यज्ञः, ( पु॰ ) नर्पर्यादि । पिनृतर्पर्य । - राज, (पु॰) —राजः, (go) राजनः (go) यमराजः —स्पः, (प्र॰) शिव ।—स्तोकः, (प्र॰) बह लोक जिसमें पितृगया रहते हैं। - वंशः, ( पु० ) पिता का इस ।—वनं, ( न० ) कबस्तान । रमशान ।-वसितः, (स्त्री०)-सञ्जू, ( न० ) कवस्तान । रमशान ।—श्राद्धं, (न०) पितृश्राद्ध ।—स्वस्, ( खी० ) बुग्रा ।— व्वत्नीयः, ( ५० ) चचेरा भाई। कुकेरा भाई। —सन्निम, (वि॰) १ पैतृक। सन्ध्या काल। —स्थानीयः, ( पु॰ ) श्रमिमावक । पितृ स्थानीय। - हन् , - हत्या, (स्ती०) पिता की हत्या करने वाला ।

ह्यक (वि॰) १ पिता सम्बन्धी । पुरलों का । पुरत्नी । २ चन्त्वेष्टि किया सम्बन्धी ।

ह्न्यः ( पु॰ ) १ पिता का भाई । चाचा । चचा । २ कोई भी पुरुष जातीय वयोवृद्ध नातेदार ।

सं (न०) एक तरल पदार्थ को शरीर के भीतर यक्टल में बनता है। — अतिसारः, (पु०) पित्त के मकीप से उत्पन्न दस्तों का रोग। — उपहल, (वि०) पित्त मकीप से पीड़ित। — कीपः, (पु०) पित्त का मकीप। — उवरः, (पु०) पित्त के अकीप से उत्पन्न उतर। — प्रकीपः, (पु०) पित्त के विकार। — रत्तं, (न०) स्क पित्त। रत्ता- विकार। — विद्य्य, (वि०) पित्त विकार से निर्वल किया गया। — रामन, — हर, (वि०) पित्त के विकारों की दूर करने वाला।

ाल ( वि॰ ) पित्त के उभाइने वाला । पितकारी । ालं (न॰) १ पीतल । घातु विशेष । २ भाजपत्र ।

विय (वि०) १ पैतृक पिता सम्वन्धी। पुरस्रो का । पुरतनी । २ मृत पितरों से सन्बन्ध रखने वित्रमं ( न० ) ३ सदा नक्षत्र । तर्जनी और अँगुडे के बीच का हथेली का भाग। विद्याः ( प्र० ) ९ ज्येष्ट आता । २ माव सास । पित्या (स्त्री०) १ मद्या नचत्र । २ प्रियमा । यसावास्या । दित्सत् ( ५० ) पत्री । गित्सतः ( पु॰ ) मार्ग । रास्ता । सङ्क । राह । विधानं ( न० ) ९ श्राच्छादन । छिपाना । २ स्थान । ३ जवादा ! चादर । ४ टक्कन । टकना ! पिधानकम् ( न० ) १ म्यान । परतला । २ डकना । पिधायक (वि०) विपाने वाला। डकने वाला। पिनद (व० कृ०) १ बंधा हुआ । पहना हुआ । २ पेश्याक की तरह धारण किया हुआ। ३ दिपा हुआ। ४ छिदा हुआ। घुसा हुआ। ४ लपेटा हुआ। दका हुआ। पिनार्क (न०)) ९ शिव जी का धनुष । २ पिनाकः (पु०)∫ त्रियुद्ध । ३ धनुष । ४ इंडा या बड़ी। १ धूल की वृष्टि।—गोप्त,—धूक, — भूत,-पाणिः, ( पु० ) शिव जी के नामान्तर । पिनाकिन् (पु॰) शिव जी का नामान्तर। विषतिपत् ( ५० ) पत्तो । चिडिया । पिपतिपु ( वि॰ ) पतनशील । गिरने वाला । गिपतिषुः ( पु॰ ) चिदिया। पियासा (सी०) प्यास । तुना । विपासित 🤾 थिपासिन् } (वि॰ ) प्यासा । पिपास पिणीलः ( पु॰ ) पिणीली ( स्त्री॰ ) हे चीटी । पिपीलकः ( ५० ) चेंद्र । चींदी । पिटोलिकं ( न०') सुवर्णं विशेष । पिपीलिकः ( पु॰ ) चींटी। पिरीत्तिका ( खी॰ ) मादा चीटी ।—परिसर्पसाम, ( न॰ ) चीटियों का इधर उधर असला।

पिप्पलः (पु०) १ वट वृत्त । २ स्थन की देपनी ।

इसी या जाकेट की श्रास्तीन ।

पिथ्यत (न॰) १ पापल का फल । २ केाई भी विना गुटली का फल । ३ मेथुन । ४ जल ।

विष्यतिः } ( स्त्री॰ ) बड़ी पीपत्त । पिष्पत्ती }

पिण्पिका (खी॰) इाँत का मल।

निण्लुः ( ५० ) निशान । तिस्र । मस्सा ।

वियालः ( पु॰ ) बृष विशेष । चिरौंजी का पेइ ।

भियालं ( न॰ ) चिरों नी ।

तिल् (था० पर०) [ पेलचित—पेलयते ] ६ फैंकना । पटकना । २ भेजना । वतलाना । ६ उत्तेजना देना । वतलाना ।

पिद्धः ( ५० ) देखो "पीजू"।

पिछ (वि॰) ऐंचा साना। मेंडा।

पिल्लं ( न० ) मेंबी ग्रांख।

विह्नका (स्त्री०) हथिनी।

विश् ( धा॰ उभय॰ ) [विशति—विशते ] १ बनाना । सम्हातना । २ संघटन करना । ३ प्रकाश करना । उजाला करना । चसकाना ।

पिशंग } (वि॰) खर्बोहा। भूरे रंग का। पिशङ्क

पिशंगः } ( पु॰ ) सूत रंग । पिशङ्गः }

पिशंसकः ) ( पु॰ ) विष्णु श्रीर उनके श्रतुचर का िशङ्गकः ) नामान्तर ।

पिशाचः ( पु॰ ) राजस। दैत्य । दानव । पिशाव । शंतान ।—दुः, ( पु॰ ) वृत्त विशेष ।—दाधा, (स्त्री॰)—सञ्चारः, ( पु॰ ) पिशाच का खावेश । —भाषा, ( खी॰ ) नाषा विशेष ।—सभं, (न॰) पिशाचों की सभा।

पिशाचिकिन् ( ४० ) क्वेर का नामान्तर ।

पिशास्त्रिका (स्त्री॰) १ पिशाची। २ किसी वस्तु की प्राप्ति के लिये पिशाच की तरह उत्सुकता। ३ लड़ने की पैशाचिक अभिजापा।

पिशितं ( न० ) माँस ।—ग्राशनः, ( ५० )— श्राशः, (५० )—श्राशिन, (५० )—भुज्, (५० ) १ माँसभक्ती । गोश्तकोर । राजसः। पिशाच । २ मनुष्य भक्ती । श्रादमी खाने वाला । पिशान (वि० ) १ बतलाने वाला । निर्देश नरंगे

पिशुन (वि॰) १ बतलाने वाला । निर्देश करने वाला । प्रकट करने वाला । दिखाने वाला । द्यांतक । २ एक की बुराई दूसरे से कर भेड़ डालने वाला । बुगलखोर । इघर की उधर लगाने वाला । २ दुर्जन । खल । ४ कमीना । नीच । इड़ । तिरस्करखीय । १ मृर्ज । मृद्र । वेब-कृष ।—वन्त्रमं,—वाक्यं ( न० ) बुग्ली । निन्दा । दुराई ।

पिश्चनः (पु॰) १ निन्दकः । चुग्तस्रोतः । २ रुई ।३ नारव का नामान्तरः । ४ काकः । कीश्राः ।

विध् (धा० पर०) [ विनष्टि, विष्ट ] : कृटना। यीसना। चूर्णं करना। मसलना। कुचलना। २ चोटिल करना। नष्ट करना। वध करना।

िए (व॰ रू०) । पिसा हुआ। चूर्ण किया हुआ। २ रगड़ा हुआ। निचोड़ा हुआ। दोनों हाथों से पकड़ कर दबाया हुआ।

विष्टं (न०) १ फिली हुई कोई भी वस्तु। २ खाटा।

पीडी। ३ सीला। — उद्कं, ( न०) खाटा में

मिला हुआ जल : — पवनं, ( न०) खाटा में

म् लने की कदाई। — एशुः, ( न०) खाटा का

बनाया हुआ पशु का खिलीना। — पिग्रङः, (पु०)

खाटा का लड्ड था पृक्षी। — पूरः, (पु०) पृङ्षी।

— पेपः (पु०) — पेषसाम्, ( न०) खाटा

पीसना। पिसे को पीसना। ज्यर्थ का काम करना।

— मेहः, (पु०) प्रमेह रोग के भिन्न भिन्न प्रकारों

में से एक प्रकार का प्रमंह रोग। — वितिः, (न०)

छोटा लड्ड जो जना, दान की पीटी या चावन

के खाटा का बनाया जाता है। — सौरमं, ( न०)

विसा हुआ चन्दन।

पिछकं (न०)) १ पूड़ी जो किसी अग्न के आटे पिछकः (पु०) ∫ की बनायी गयी हो । २ रोटी। पूड़ी (न०) पिसे हुए तिला।

पिछ्एं (न॰) ) ब्रह्माराड का विभाग विशेष । पिछ्पः, (पु॰) ) लोक । सुवन ।

विष्टातः, ( पु॰ ) खुशबुदार चूर्य ।

पिष्टकः ( पु॰ ) चाँबलों की बनी हुई तवासीर या बंसलोचन ।

पिष्टिकः ( ५० ) चाँवत के छाटे की पूरी विशेष । श्रंदरसा। [येस ( ४० पण् ) [ पसित ] जाना ( उभय० ) [ पैस्त्यति पैस्त्यते ] १ पाना - द बलवान होना : ३ वसना । ४ ज्ल्मा करना । अनिष्ट करना । १ देना या लेना ।

शिहित (व० क्र०) १ बंद किया हुआ। मृंदा हुआ। सेका हुआ। वंदा हुआ। २ दका हुआ। विषा हुआ। ख़िपाया हुआ। ३ मरा हुआ या आग्छादित।

र्या ( धा० थात्म० ) [ पीयते ] पीना । पीर्च ( न० ) डोड़ी ।

पीड़ं (न०) १ पीड़ा। २ कुशासन । ३ मृति का वह श्राधारवत् स्थान जिस पर वह खड़ी रहती हैं । वेदी । ४ किसी वस्तु के रहने का स्थान । ग्रिथिष्ठान ( यथा विद्यापीठ ) । १ राजसिंहासन । तग्रत । ६ वह स्थान जहाँ सती के शरीर का कोई श्रंग श्रथवा श्राभूषणा भगवान् विष्णु के चक्र से कर कर गिरा ·हो। ७ बैठने का एक विशेष ढंग । एक ज्रासव विशेष ।-केलिः, (पु॰) अधर्मी । पीठमर्द नायक ।---गर्भः, ( पु॰ ) वह गड्डा जो वेदी पर मूर्ति को जमाने के लिये खोड़ कर बनाया जाता है।--नायिका, (खी०) १४ वर्ष को कन्या जो हुगौल्तव में हुगी की प्रतिनिधि मानी जाती है। -भूः, ( पु॰ ) प्राचीर के श्रासपास का भूभाग। -- मर्दः, ( पु॰ ) १नायिक के चार सखाओं में से एक जो अपनी वचन चातुरी से नायिका का मान-मोप्पन करने में समर्थ हो। २ गर्तिकी वैश्या को नृत्य सिखाने वाला उस्ताद।—सर्प, ( वि॰ ) वंगड़ा। लु'जा।

पीठिका (की०) १ पीड़ा । २ मूर्ति या खंमे का मूल या आधार । ३ पुस्तक का घंग्र या अध्याय । पीड़ (धा० उम०) [पीड्यति—पीड्यते, पीड़ित] १ कष्ट देना । सताना । अत्याचार करना । चोटिल करना । अनिष्ट करना । छेड़खानी करना । चिड़ाना । २ सामना करना । ३ (किसी नगर पर) घेरा डालना । ४ दवाना । निचोड़ना । चुटकी काटना । ४ दवाना । नाश करना । ६ चूक जाना । जापरवाही करना । किसी अमाङ्गलिक वस्सु से डकना । म अहुग डालना ।

पीडक (पु०) अलाचारी नालिस
पीडनम् (न०) १ दावने की किया। चांपना।
श्रत्याचार करना। पीड़ा देना । २ निचोड़ना।
द्वाना। ३ द्वाने का यंत्र विशेष। ४ पकड़ना।
प्रह्या करना। १ वरवाद करना। नष्ट करना।
६ पीट पीट कर अनाल (वालों से) निकालना।
७ स्ये चन्द्र का प्रह्या। म तिरोमाव । लोप।
पीडा (की०) १ वृद्दे। कष्ट। तकलीफ। व्याधि। २
श्रतिष्ट। हानि। वाटा। ३ उच्छेद्र। नाश । ६
श्रतिक्रमण। नियमभक्ष करण। ४ रोक थाम। ६
द्या। रहम। ७ सूर्यचन्द्र प्रह्या। म शिरोमाला।
सिर में लपेटी हुई माला। ६ सरल वृष्ठ।—कर,
(वि०) कष्टदायी। दुःखदायी।

पीडित (व० ५०) १ पीडायुक्त । दुःखित । छेशयुक्त । २ निचोडा हुआ । दबाया हुआ । ३ थामा हुआ । पकड़ा हुआ । ४ भझ किया हुआ । तोड़ा हुआ । १ उच्छित्र । नष्ट किया हुआ । ६ अहण लगा हुआ । ७ बंधा हुआ । गसा हुआ ।

पीडितं ( न॰ ) १पीड़ा युक्त । होशयुक्त । दु:खित । ३ मैथुन का आसन विशेष । पीडितम् (अन्यया०) १ पक्षा । बनिष्ठता सं । २ दढ्ता पीत (वि०) १ पिया हुआ। २ तर। भींगा हुआ। ३ पीला।—ग्राब्धिः, ( ३० ) अगस्य ऋषि का नामान्तर ।—श्रम्बरः, (पु॰) १ विष्णु भगवान का नामान्तर। २ नट। अभिनयकर्ता। ३ काषाय वस्त्रवारी संन्यासी।—ग्रहण, ( वि॰ ) पिलौहा लाल ।—ग्रारमन्, ( पु॰ ) पुलराज रान ।- कदली, (स्त्री०) केंन्रे का मेद विशेष। - कन्दं, ( न० ) गाजर । शलजम ।-कावेरं, (न०) १ केसर । २ पीतल ।--काष्टं. (न०) पीला चन्दन । पद्माल ।--गन्धम्, ( न० ) पीला चन्दन ।—चन्द्नं, ( न० ) १ हरिचन्दन । पीले रंग का चन्दन । २ केंसर । ३ हल्दी ।---चरपकः ( पु॰ ) १ दिया । चिराग । प्रदीप ।---तुस्डः, ( पु॰ ) कारण्डव या वया पत्ती ।— दारु, (न॰) सरत इस्र !--दुग्धा, (स्त्री॰) दुधार गौ।—दुः, ( पु० ) सरवा वृत्त ।—वादा, (स्त्री॰) मैना पत्ती जिसके पैर पीजे होते हैं।

गुलगुलिया।— मिणाः ( पु० ) पुलराज ।— मालिकां, ( न० ) से। साराखी।— मूलकं, (न०) गाजर। शलजम।— रक्त, (नि०) नारंगी रंगका। — रक्तं, (न०) पुलराज ।— रागः, (पु०) १पीजा रंग। २ सेमा। ३ पश्चेसर।— बालुका, (स्थी०) हल्दी।—वासस्, (पु०) कृष्य का नामान्तर। — सारः, (पु०) १ पुलराज। २ चन्दम हुन्न। — सारं, ( न० ) पीलाचन्दम ।— सारिः, ( न० ) सुर्मा।— रकम्धः, (पु०) शुक्तः।— — रफटिकः, (पु०) पुलराज।— हरित, (न०) पिलोहा हरा।

पीतं ( न० ) १ सोना । २ हरताल । पीतः (पु०) १ पीला रंग । २ पुखराज । ३ कुसुम । पीतकं ( न० ) १ हरताल । २ पीतल । ३ केंसर : ४ शहद । ४ अगर काष्ट । ६ चन्द्रन काष्ट ।

पीतनं ( न० ) १ हरताल । २ केसर ।

पीतनः ( पु॰ ) वर तृच विशेष ।

पीतल (वि॰) पीला।

पीतलं ( २० ) पीतल थातु ।

पीतलः ( पु॰ ) पीला रंग।

पीतिः ( पु॰ ) घोड़ा। ( श्वी॰ ) पूँट। पेश पदार्थ। २ कजविषा। शराब की दूकान। २ हाथी की सुँह।

पीतिका (खी०) ३ हेसर। २ हल्दी । ३ पीली चमेली।

पीतुः ( पु० ) १ सूर्य । २ व्यन्ति । ३ हाथियों के गिरोह का सरदार या यूथपति ।

पीथः (पु॰) १ सूर्य । २ समय । १ श्रान्ति । १ पेय पदार्थं (पानी घी श्रादि) । १ जल ।

पीथिः ( पु॰ ) घोड़ा।

पीन (वि०) १ मीटा । मॉसल । स्यूल । धमधूसर । २ गुवगुदा । बहा । गाहा । ३ पुरा । गोला । ४ धरपिक ।—ऊधस्, (बी०) (पीतोझी) गौ जिसके धन दूच से भरे हों ।—बहास्, (वि०) भरी हुई छातियों वाला ।

पीनसः (पु॰) १ नाक का एक रोग विशेष । २ जुकाम । पीयुः (पु॰) १ काक । २ सूर्य । ३ अनि । ४ उल्लू । ५ समय । ६ सुवर्ष । पीपूर्ण (न०) १ अस्त । सुका । २ दूध । ३ पीपूर्णः (पु०) र ज्याने के सात दिन के भीतर का गाय का दूध । रेयसी ।—महस्य, (पु०) — रुचिः, (पु०) १ चन्द्रमा । २ कप्र ।—वर्णः, (पु०) १ अस्तत्रृष्टि । २ चन्द्रमा । ३ कप्र । पील मः (पु०) १ वीर । २ व्या । ३ कीर । २ वारी ।

पीलुः (पु०) गतीर । २ अखु। ३ कीट । ४ हाथी । ताड् युक्त का तना । ६ पुष्प । ७ ताड् युक्तों का समूह। = युक्त विशेष ।

पोलुकः ( ५० ) चीटी। चेटी।

पीव् (घा॰ पर॰) [पीविति ] मुटाना। मौटा होना। पीवन् (बि॰) [खी॰—पीवरी ] १ पूर्ण। मौटा। बढ़ा। २ इड़। मज़बुत। (पु॰) पवन।

पीचर (वि॰) [स्त्री॰—पीचरा या पीचरी ] १ मोडा । बड़ा । इड़ । साँसल । धमभूसर । २ गुद-गुड़ा । मोडा ।

पीवरः ( पु० ) कड़वा। पीवरी ( स्त्री० ) १ युवर्ती स्त्री। २ गौ। पीवा (स्त्री०) जल।

पुंस् (धा॰ उभय॰) [ पुंसायति—पुंसायते ] १ कुचरना। पीसना। २ पीड़ा देना। कष्ट देना। दण्ड देना।

पुंस ( ५० ) [ कर्ना—पुमान, पुमांसी, पुमांसः सम्बोधन एकवचन पुमान् ] १ पुरुष । नर ! मादा का उल्टा । २ मनुष्य । इंसान । मानव । ३ मनुष्य । सनुष्य जाति । मानव जाति । ४ नौकर । ऋर्वती । १ पुलिसङ्ग शब्द । ६ पुलिसङ्ग । ७ जीन । ल्ह। — अनुज, (वि॰) (= पूंसानुज) दहे भाई वाला ।—धनुजा, ( = पुमनुजा ) लड़के के पीठ की लड़की अर्थात् वह लड़की जिसका बड़ा साई हो।—ग्रापत्यं (= पुमवर्त्यं ) (न०) नर बचा |—श्रर्थः ( = पुनर्थः ) १ मनुष्य का उदेश्य । पुरुषार्थ । [ पुरुषार्थ चार हैं, धर्म, ग्रर्थ, काम, मोच ]।—ग्राख्या, (=पुमाख्या) नर की संज्ञा :--आवारः ( =पुमाचारः) ( पु॰ ) पुरुष के स्थाचार । —कामा, (स्त्री०) स्त्री जो पति की चाहना करती हो।-कोकिलः ( पु॰ ) नरकोपल ।--खेटा ( पु॰ ) ( = पुंखेटः )

ाव (=पाव ) ३) नर अह या नस्त्र १ माड। वेंल २ ( समासान्त शब्द के अत में ज्ञान पर इसका अथ हाता है । सुख्य । सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ठ । प्रसिद्ध । प्रख्यात ।—केतृः ( ५० ) शिव जी का नामान्तर ।—चली (= पंध्यली ) (स्त्री॰ ) रंडी । वेश्या ।— चलीयः (पु॰) (= पृंधलीयः ) रंडी का वेद्य ।—सिन्हं ( = पृंश्चिन्हं ) ( न० ) पुरुष लक्य । जनेन्द्रिय । — जन्मन् , ( = प्जन्मन् ( ग० ) बात्तक की उत्पत्ति । — योगः, (पु॰) महों का येग जिसमें किसी बालक का जन्म होता है। —दासः, ( = पंदासः ) ( ३० ) पुरुष नौकर।—ध्वजः, ( = पुंध्वजः) 9 जीवधारियों में किसी भी जाति का नर। २ च्हा !--नज्ञत्रं, ( = प्नज्ञत्रं ) ( न० ) पुरुष-वाची नरत्र ।--तागः ( = पुंनागः ) ( पु० ) १ मनुष्यों में हायी अर्थात् प्रसिद्ध पुरुष । २ सफेद हाथी। ३ सफेद कमला। ४ कायकर या जायकला। ४ नागकेसर वृत्र । —नाटः, —नाडः, (= पुंनाटः, पुंनाडः ) (५०) एक वृत्त का नाम।--नामधेयः, (= पुनामधेयः ) नर। १ पुरुषवाची —नामन् ( = पुंनामन् ) (वि०) उरुपवाची नामघारी। २ पूनाग दृष्ण।--पुत्रः (५०) बङ्का ।— प्रजनमं, (न०) लिङ्का जननेन्त्रिय।—भूमन्, ( = पुंभूमन् ) (पु० ) पुरुषवाची शब्द जो सदा बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है।—'' दाराः पु'भूम्नि चान्नताः''— त्रमरकोष ।—योगः, ( ५० ) ( = पुंचोताः ) १ पुरुषमेथुन । बाँडिबाज़ी । २ किसी नर या पति सम्बन्धी। —रन्नं, ( = पुंरतन ) ( न० ) उत्तम या श्रेष्ठ पुरुष। -राशिः, ( = पुँराशिः ) पुरुष वाची राशि ।—हर्ष (= पुंक्ष्पं ) ( न० ) पुरुष का आकार। - लिङ्ग ( = पुल्लिङ्ग ) ( वि॰ ) पुरुषवाची । नर।—लिङ्गस्, ( न॰ ) १ पुलिसङ्गा २ मनुष्यत्व । पुरुषत्व । ३ लिङ्गा जननेन्द्रिय ।—वन्सः (≔पुंचत्सः ) (पु०) छर्ङ्-दर।—वेष, ( =प्वेष ) (वि०) मर्दानी पोशाक में। सवनं ( = पुंसवनं ) ( न॰ ) द्विजातियों

```
वे इसम्कारा से स दूसरा सस्वार को गर्भाधान से
       तासरे मास किया जातः है। २ तूघ । ३ गर्भ-
  पुंरूर्च ( न० ) ३ पुरुषत्र । पुंसता । यदीनगी । २
       बीर्य । ३ पुरुषलिङ्ग ।
  पुंचल् ( अञ्यया० ) १ पुरुष की तरह । २ पुलिलङ्ग में ।
  वुक्तरा ( वि॰ ) [क्षी॰—वुक्तरी ] )
वुक्तस ( वि॰ ) [ बी॰—वुक्तसी] }
                                        नीच। श्रोछा।
  पुक्काः. } ( ५० ) वर्णसङ्गर जाति विशेष ।
पकसः }
  पुरखं (न०)
 (3°)
(4°)
(4°)
                     तीर की वह जगह जहाँ उसमें पर
                     लगे होते हैं।
 पुष्टित } (व० क्र०) पंखों से सम्प्रज ।
 पुंगं ( न० )
  पुँझं ( न० )
                    ढेर । राशि । संग्रह । समृह ।
 पुँगः ( पु॰ )
पुङ्गः ( पु॰ )
 पुंगलः } ( पु॰) जीव | रह । श्रात्मा ।
पुदुन्तः }
पुच्छं (प॰) ) १ पृंछ । २ बासदार पृंछ ।
पुच्छः (पु॰) ) ३ मयूर की पृंछ ४ पीछे का
      भाग । ५ किसी वस्तु का छोर । - अर्थ, - मुत्तं,
     (न०) पंछ की नोंक। -कराइकः, (५०)
     बीछू।—आहं, (न०) पूंछ की जड़।
पुरुक्तरिः }
पुरुक्तरो }
             ( स्त्री॰ ) उंगली चटकाना ।
पुष्त्रिन् ( पु॰ ) सुर्गा ।
पुँजः }
पुञ्जः } ( यु॰ ) देर । समृह । संग्रह ।
         (खी॰) डेर | ससूह ।
पुंजिकः }
पश्चिकः } 〈 ५० 〉 श्रोला । जमी हुई वर्फ ।
पुंजित ) (वि॰) १ जमा किया हुआ । संप्रह
पुँजित ) किया हुआ। हेर लगाया हुआ। २ मिलाकर
    दबाया हुआ।
पुट् ( घ० पर०) ( पुटति ) १ कौरियाना । चिपटाना
    श्रालिङ्गन करना । २ बीच में पड़ना ।
```

पुटः (न०) १ तह । परत । पल्ला । २ पुटः (पु०) १ अञ्जली । ३ पतां का बना होंना ४ कोई भी औंडापात्र । १ कीमी । फली । ६ स्थान । गिलाफ । खोल । आच्छादन । ७ पलक । मधे का पुम। (पु०) चींखटा । (व०) जायफल !—उटजीं, (न०) सफेट छत्र !—उटकां, (पु०) नारियल । —ग्रीवः, (पु०) १ वरतन । घड़ा । कलला । २ ताँ वे का वरतन !—पाकः, (पु०) दवाहयाँ बनाने का विशेष विचान —भेदः, (पु०) १ नगर । कस्वा । २ वाह्यमंत्र विशेष । याजा । (जातीष्ठ) । ३ भैंवर । वाह्य ।—भेदनं, (न०) नगर । शहर ।—पुटकं (न०) १ नह । परत । २ कोई भी छिन्नला बरनन । ३ दीना । ४कमल । १ जायफल । पुटकिनी (खी०) १ कमल । २ कमल समृह ।

पुटिका (स्त्रीः) इतायची।
पुटित (वि०) १ रगड़ा हुआ। पीसा हुआ। २
सङ्झा हुआ। ३ सिला हुआ। टकियाया हुआ।
४ चिरा हुआ।

पुटी ( देखो पुट )

पुँड् (घा० पर०) १ त्यागना। छोड्ना। २ विदा करना। निकाल देता। ३ उमड्न । ४ खोज निकालना।

पुंड ) ( भा॰ पर॰ ) ( पुराइति ) पीसना । पीस पुराह ) कर चून कर डाजना । कृटना ।

पुँडः पुरुष्ठः } ( पु॰ ) चिन्ह । निशान ।

पुंडरीकं ) ( न० ) १ कसलपुष्प, विशेष कर सफेद पुंडरीकं ) रंग का । २ सफेद जाता ।

प्राहराकः ) (ए०) १ सफेद रंग । २ आग्नेर्या प्राहरोकः ) (ए०) १ सफेद रंग । २ आग्नेर्या प्राहरोकः ) दिशा का दिस्मात्र । ३ चीता । ४ सप् विशेष । ४ वाँचल विशेष । ६ कें। दिशेष । ४ जल का बहा । १० आग्नि । १९ माथे पर साम्प्रदायिक तिलक चिन्ह ।

पंडरीकातः } (पु॰) विष्णु का नामान्तर। पुण्डरीकातः } (पु॰) विष्णु का नामान्तर। पुण्डन } (पु॰) १ एक प्रकार की ईख। २ कमल। पुण्डन }। ३ सफेद कमल। ४ माथे पर का तिलक। १ कीट विशेष। पुंडू: ) (पु०) १ लाल जाति की छल । २ पुराङ्कः ) कमल । ३ सफेड़ कमल । ४ साथे का तिलक । ४ कीड़ा ।

पुंड्कः ) (पु॰) १ ईस की एक जाति। २ पुराङ्कः ) साम्प्रदाधिक तित्तक।

पेंड़ाः ) ( ५० वहु० ) मारतः के एक प्रान्तः का पुराड्राः ) प्राचीन नाम शौर उस प्रान्त के निवासी । —केंत्तिः, ( ५० ) हाथी ।

पुरायं ( न० ) १ नेकी। सलाई। धार्मिक श्रेष्टना। पुरस्वर्द्धकर्मायं। पुरवकार्यः। ३ पवित्रता। विद्याद्वता। ३ पशुत्रों के पानी पीने के लिये होदी। होद।

प्राया (स्त्री॰) तुलसी का पेड़ ।—श्रहं, ( अहन के बद्बे ) शानन्द का या मझल दिवस । सुदिन ।— उद्यः ( पु॰ ) सीमाग्योदय । —उद्यान, (वि॰) सुन्दर उद्यान रखने वाला।—कत्ते ( पु॰ ) पुरुयात्मा या धर्मात्मा त्रादमी। -कर्मन् (वि॰) शुभकार्यं करने वाला ! पुरुयात्मा । ईमानदार । ( न० ) पुरुष का कार्य। - कालाः, ( पु० ) दान पुराय का समय ।—कीति, (वि०) शुभनाम या नामवरी वाला। प्रख्यात। प्रसिद्ध। —कृत्, (वि०) पुरायात्मा । नेक । धर्मात्मा :— कृत्या, (स्त्री०) धर्मकार्य । – दोत्रं, (न०) १ तीर्थ स्थान । २ भ्रार्थावर्त का नाम ।—गन्ध, ( वि० ) मञ्जर सुगन्धि युक्त '-गृहं, ( न० ) १ वह घर जहाँ लोगों को खैरात बाँटी जाती है। २ देवालय। —ज्ञनः ( पु० ) १ धर्मातमा आएमी । २ दानव । दैत्य। ३ यह ।—ईश्वरः, (५०) कुवेर।— जित, (वि॰) धर्मकर्म से जीता हुआ।— तीर्थ, (न०) यात्रा का स्थान । तीर्थस्थान ।-वर्शन, (वि॰ ) सुन्दर । सनोहर ।—दर्शनः, (पु०) नीलकण्ड पत्ती ।-दर्शनं, (न०) देवालयों में दर्शन ।—युरुषः, ( ५० ) प्रच्यात्मा या धर्मातमा जन।--प्रतापः ( ५० ) पुरव वा

( XY X ) पनर पग्यवत् वेटा ।—जात, (वि॰) बेटा वाला । पुत्र वाला । श्रद्धे कर्म का प्रभाव . —फलं, ( न॰ ) सरकर्मी —दारं, (न०) बेटा और जोरू ।—पोत्रं, -का पुरस्कार .--फालः, ( यु॰ ) जता-कुञ्ज ।---पोत्राः, (पु०) बेटा श्रीर नातियों वाला ।--भाज, (वि॰) धन्य। नेक। धर्मातमा। — भूः, --भूमि: ( स्त्री॰ ) पवित्र स्थान । तीर्थं स्थान । पौत्रोह्य, (वि॰) परम्परागत । पुश्तैनी ।—प्रति-निधिः, (पु०) बेटा का एवजी ! ट्लकपुत्र।— ग्रायावर्त देश। - लाकः (पु०) स्वर्गः ।--शकुनं, लाभः, ( पु॰ ) पुत्र की प्राप्ति ।—सखः, ( पु॰ ) ( न० ) शुभ शकुन।—शकुनः, ( ५० ) शकुन पद्मी ।—शील, ( वि॰ ) मनुष्य जिसका सम्मान वह पुरुष जो लड़कों को बहुत चाहता हो।—हीन, ( वि॰ ) वह पुरुष जिसके कोई पुत्र न हो। सत्कर्मों की स्रोर हो।--श्रांक, (वि०) अच्छे पुत्र इ.: (पु॰) १ छोटा पुत्र या वचा। २ पुत्र ली। या सुन्दर चरित्र अथवा यश वाला। पवित्र गुद्धिया । ३ गुंड़ा । छित्रिया । ४ टीड़ी । पर्तिगा । चरित्र या आचरण वाला । पवित्र एवं शिकायद जीवन वृत्तान्त वाला । —ऋां कः, (पु०) नल । ४ शरभ जन्तु। ६ बाला। केश । पुत्रका, पुत्रिका, पुत्री, (स्त्री०) १ वेटी । २ गुड़िया । युधिष्ठिर श्रादि । यथाः--पुत्तर्ती। (समासान्त शब्दों में जब यह अन्त में पुषयञ्चीकी नक्षी राजा पुषयञ्चीकी सुविधिरः होता है तब इसका अर्थ "छोटी जाति की कोई भी पुष्यक्षोका च वैदेश पुष्यक्षोका जनार्दनः ॥ वस्तु" होता है । यथा "श्रसिपुत्रिका" । - पुत्रः, -श्रोंकाः, (क्वी॰) सीता और द्रौपदी । -— सुतः, (पु॰) १लड़की का पुत्र जो अपने नाना स्थानं, ( न॰ ) तीर्थस्थान । की गीद गया हो। २ वह लड़की जो अपने पिताके पुग्यचत् (वि०) १ सत्कर्मी । धर्मात्मा । २ भाग्य-यहाँ पुत्र के स्थान पर गयी हो । ३ पीत्र ।--प्रसूः, वान। शुभा ३ सुखी। ( स्त्री॰ ) ऐसी माता जिसकी सन्तान कन्याएँ ही पुत् ( न० ) नरक विशेष जिसमें वे जीव डाले जाते हैं जो अपुत्रक हैं। हों -- पुत्र न हो ।-- भर्तु, ( पु॰ ) जामाता । पुत्ततः ( पु॰ ) । भूर्ति । प्रतिमा । प्रतला । २ पुत्ततो ( स्रा॰ ) । गुड़िया पुतली ।—दहनं, (न॰) जमाई। दामाद्। पुत्रिन् (वि०) [स्ती०—पुत्रिग्गो] पुत्र या पुत्रों —विधः, ( पु॰ ) त्रप्राप्त सतक के बदले उसका वाला। (पु॰) एक पुत्र का पिता। पुतला बना कर जलाना । पुत्रिय, पुत्रोय, पत्र्य ( वि॰ ) पुत्र सम्बन्धी । पुत्ततकः (पु॰) पुत्ततिका (स्रो॰)} गुड्डा । गुड्या । सन्तानोचित । पुत्रीया (स्त्री॰) पुत्र प्राप्ति को कामना या श्रमिलाचा । पुर्त्तिका (स्त्री०) १ मधुमचिका। २ दीमक। पुद्भत्त (वि०) सुन्दर । मनोहर । पुत्रः ( पु॰ ) १ बेटा। पूत । बेटा का नाम पूत इस पुद्रतः ( ५० ) १ परमाणु । २ शरीर । ३ श्रास्मा । जीव । ४ शिव का नामान्तर । लिये पड़ा-पुद्राम्नी नरकादास्मात् त्रायवे पितरं सुतः। पुनर (अन्यया०) ९ पुनः। फिर। नये सिरे से। तस्मारपुत्र इति मोस्तः स्वयमेव स्वयंभुवः॥ २ पीछे। सामने की स्रोर से। वरखिलाफ इसके। —श्रन्नादः, ( पु० ) १ पुत्र की कमाई पर निर्वाह इसके विरुद्ध । किन्तु। बल्कि । यद्यपि । तो भी । करने वाला । २ कुटीचक संन्यासी ।--प्राधिन, —श्रर्थिता, ( खी॰ ) बार बार की हुई प्रार्थना । (वि०) पुत्र की कामना रखने वाला।-इष्टिः,-—भागत, (वि॰) लौटा हुन्ना। फिरा हुन्ना। इष्टिका,(स्त्री॰) पुत्र प्राप्ति के लिये यज्ञ विशेष।-— आधामं, आधेयं, (न०) यज्ञीय अनिका काम. (वि॰) पुत्र की अभिलाषा वाला।--पुनर्संस्कार । - ग्रावर्तः, (पु०) १ प्रत्यागमन । कार्ये, (न०) कोई रीति या रस्म जो पुत्र सम्बन्धी २ पुनर्जन्म ।--आवर्तिन्, (वि०) पार्थिवा-हो ।—इतकः, ( पु॰ ) गोद लिया हुआ स्थिति में लौट कर आने वाला ः—आञ्चत,

( स्त्रो॰ )—प्रावृत्तिः, ( स्त्री॰ ) १ दुहराना ।

२ पुनर्जन्म । ३ संशोधन । (किसी पुरतक का) ।

—उटः, ( वि॰ ) १ पुनः कहा हुआ। दुहराया

हुआ। २ फालत्। अनावश्यक।—उक्तं, ( न० )

— पुनरुक्तता. ( श्री० ) १ दुहराने की किया।

२ फालत्पना । अनावश्यकता । निरर्थकता ।--उक्तिः, (स्त्री॰) देखे। पुनहक्तता ।—उत्थानं, (न०) फिर से उठना ।—उम्पत्तिः, (स्त्री०) पुनर्जन्म ।—उपगमः, ( पु॰ ) खोटना ।— उपोहा,—ऊहा, (स्त्री॰) दुबारा व्याही हुई स्त्री ! —गमनं, ( न० ) पुनागमन ।—जन्मन्, (न०) पुनर्जनमः।—जान, (वि०) पुनः उत्पन्न हुन्ना । —ग्रावः, —नवः, ( पु॰ ) नाख़न । जा बार बार उत्पन्न हो। - दारिकाया, (खी०) युनविवाह (पुरुष का)। - प्रत्युपकारः, (पु०) १किसी के उप-कार का वदला चुकाना । बार वार जन्म प्रह्रण । २ नावृत । तस्त्र ।—भावः, (पु०) पुनर्जन्म । —भू:, ( ९० ) पुनर्विचाहिता विधवा ।— यात्रा, ( छी० ) १ पुनर्गमन । २ बार बार जलूस का निकलना । - व्युः, ( पु॰) १ पुनर्वसु-नज्ञ । २ विष्णु । ३ शिव !—विवाहः, (पु०) दुवारा विवाह । पुण्फुलः ( पु॰ ) उदरस्थवायु । अटरवात । युत्पुत्सः ( ५० ) १ फेंफड़ा । पद्मवीज केश । पुर (र्छा०) १ क्रसबा। शहर जिसकी रहा के लिये चारों श्रोर परकोटे की दीवाल हो । २ गईी । किला सहल। ३ दीवाल। परकेटा। ४ शरीर। १ प्रतिमा। प्रज्ञा । धीर। —द्वार, (स्त्री०) — ह्यारं, ( न० ) नगर का फाटक। पुरं ( न० ) ३ नगर । शहर । २ महल । गड़ । गड़ी । ३ वर । सकान । ४ शरीर । ५ जनानः ज्ञानाः । ६ पाटलियुत्र या पटने का नामान्तर । ७ दौना । पत्तों से बनाया गया प्यात्तेनुसा पात्र । = चकला । हिनाल श्वियों या रंडियों का वाज़ार। ६ चमड़ा। ९० मीथा । ११ गुन्तुल ।—श्रद्धः, (५०) परकोटे की दीवाल पर वनी हुई बुर्ज़ी या बुर्ज़ । —श्रिधियः,—श्रध्यत्तः, ( पु० ) किसी नगर का शासक या हाकिस।—श्ररातिः,—श्रारः,

—ग्राह्य, (३०)-स्पुः, (३०) शिव र्जा के नामान्तर।—उत्सवः, ( ५० ) नगर में मनाया जाने वाला उत्सव ।—उद्यानं, ( न० ) पार्क या तगर के बीच में लगाना हुआ बाग। —धोकस्, ( ५० ) नगरिक । नगरिवासी । —कोई. ( न० ) गड़ ! नगरकाट I—ग, ( वि॰ ) १नगर में जाने वाला । २ यनुकृत — जित्, — द्विप — भिट्ट ( ५० ) शिव जी का नाम ।--उँपातिस् ( ५० ) १ श्रम्नि । २ श्रम्नि-जोक। — तर्टी, (र्म्झा०) छोटायाम । द्वीरा याम जिसमं बाज़ार या पेंठ लगती हो।—तीरागं, (न०) नगर का बहिद्दार ।— निवंशः (५०) नगर की नीव डालना।-पालः, (पु॰) शहर का हाकिस। गढ़ का नायक। -- सथनः ( ५० ) शिव जी का नामान्तर :-- शर्गाः, (पु॰) नगर की गली।- रक्तः,-रज्ञकः, -रक्तिन्, ( ३० ) कॉस्टेविल ! नगररचलद्व का सिपाही या श्रफसर।—रोधः, (पु॰) गड़ी का अवरोध या घेरा !-वास्त्रिन्, ( ए० ) नागरिक । नगर निवासी ।-शासनः, (पु०) १ विष्यु । २ शिवो पुरदं ( न० ) सुवर्ष । पुरत्याः ( ५० ) समुद्र । सागर । पुरतम् ( अन्यवा० ) १ पूर्व । पहले । सामने । २ पुरंद्ररः ) ः पु०) १ इत्द्र का नाम । २ शिव ३ पुरन्द्रः ∫ श्रन्ति । ४ चीर । घर में संघ नगाने वाला । परंदरा } (स्त्री०) गंगा का वासान्तर । पुरन्दरा } प्रक्षिः, पुरन्धः ) ( भ्री॰ ) पति, पुत्र, कन्या त्रादि व्राञ्ची, वुरन्त्री ) से मरीपूरी श्री। पुरत्ता ( स्त्री॰ ) दुर्गा देवी का नामान्तर। पूरस ( अन्यया० ) १ पूर्व । पहिले । २ पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा से। ३ पूर्व की ग्रोर :--करां, ( न० )—कारः, ( पु०) १ सामने रखने वादा अपेचाकृत अधिक रुचि । सम्मान प्रदर्शन । ४

पूजन । श्रर्जन । ४ सहवर्तिस्व । ६ तैयारी करना ।

७ क्रम में लाना। = पूर्ण करना। ६ आक्रमण

करना। १० ग्रारोप ।—इत, (वि०) सामने

सं० श० को ६४

रखा हुआ। ४ सबाया हुआ पूजा किया हुआ। १ समिनलित अनुवाविधा स युक्त। ५ तयार किया हुन्या , ७ सस्कारित। द दापी ठहराया | हुआ। ६ पूर्ण किया हुआ। १० होने के पूर्व ही होने सी अशा से आशान्तित ।-- किया, (स्री०) १ सम्मानप्रदर्शन । २ अर्रान्भक संस्कार !-ग,-गम. ( = पुरागम-पुरोग ) ९ नेता। अगुद्याः। पेशवाः। गति, (स्त्री०) पूर्ववर्तिना । अग्रगमन ।--गतिः, (पु०) कुता । —गन्तु, (वि॰)—गामिन्, (वि॰) १ पहले या आगे जाने वाला । २ प्रधान नेता। ( यु० ) कुता । — चर्यां, ( न० ) । श्रारम्भिक संस्कार । २ तैयारी । ३ किसी देवता के नाम का जप और उसके उद्देश्य से हवन ।--- ह्यद्ः, (पु०) सन के उपर की बौदी। - जन्मन्, ( = पुरो-जन्मन् ) ( वि॰) पूर्वं उत्पन्न :—डाश्,—डाशः, ( =पुरोडाश्, पुरोडाशः) (५०) चावत के चाटे की बनी हुई टिकिश जा कपाल में पकाई जाती थी। यज्ञ में इसके दुकड़े कार काट कर, श्रीर मंत्र पढ़ पढ़ कर देवताओं के उद्देश्य से इसकी चाहुति दी नाती थी।—धस्, (=पुरोधस्) (५०)पुरोहित ! धानं, ( = पुरोधानं ) ( न० ) सामने रखना । श्रागे रखना । पुरोहित द्वारा कराया हुआ कर्म । —िंघका, ( = पुरोधिका ) ( क्वी॰ ) मन पर चड़ी हुई औरत ।---पाक, (वि०) प्रायः भरा हुआ :-- प्रहर्ते, ( पु० ) आगे या पीछे की योर खड़ने वाला ।

स्तात् (अञ्चया०) १ पूर्व । सामने । २ सब से आगे । ३ आरम्भ में । ४ पूर्व । पेश्तर । १ पूर्व दिशा की ओर । ६ पीझे से । अन्त में ।

(अर्थिया०) १ पूर्व काल में । २ पूर्व । अब तक ।
३ आरम्भ में । ४ कुछ काल में । शीम । अविलड़्व ।— कथा, (श्वी०) पुरानी कहावत या
कहानी।—कल्पः, (पु०) १ पूर्वकाल की सृष्टि।
२ भूतकाल की कथा। ३ पुरातन युग।—कृत,
(वि०) पहिले किया हुआ।—योनि, (वि०)
माचीन कालीन उत्पत्ति।—वसुः, (पु०) भीषम
का नामान्तर ।—विद्, (वि०) भविष्यकाल

का जानन वाला वृत्त (वि०) प्राचीन कालीन प्राचीन काल से सम्बन्ध युक्त।—वृत्त, इतिहास । तवारीख ।

पुरा ( स्त्री॰ ) १ गङ्गा नदी का नामान्तर । २ सुगन्ध पदार्थ । ३ पूर्व । ४ महत्त ।

पुरासा (वि०) [ स्त्री०—पुरासा, पुरासा ] १
पुराना । सुद्दत का । प्राचीन कालीन । २ श्रमली ।
श्रादि का । ३ विसा हुआ । वर्ता हुआ । — प्राष्टादशन् — श्रणाद्शसाः, (प्र ) म० कोड़ी के वरावर
का एक सिक्का । — श्रम्तः, (प्र ) यम का
नामान्तर । — उक्तं, (नि०) पुरास कथित ।
पुरास में दिया हुआ । — नाः, (प्र ) १ महा
का नामान्तर । २ पुरासपाठक । —पुरुषः, (प्र ०)
निष्णु का नामान्तर ।

पुरामां ( न० ) १ प्राचीन कालीन केाई घटना । २ श्रतीतकाल की कथा । ३ हिन्दुर्यों के प्रन्थ विशेष का नाम । इनकी संख्या १८ है श्रीर इनकी रचना वेदस्थास ने की है ।

पुरातन (वि॰) [स्त्रो०-पुरातनी] १ प्राचीन । पुराना । २ बुदा । श्रादिकाल का । ३ जीर्थ । घिसा हुआ ।

पुरातनः ( पु॰ ) विष्णु का नामान्तर । पुरिः ( स्त्री॰ ) १ कस्वा । शहर । २ नदी । पुरिशय ( वि॰ ) शरीरस्थ ।

पुरी (स्त्री०) १ नगर। शहर। २ गढ़। दुर्ग। ३ शरीर।—सोहः, (५०) घत्रे का पौदा। पुरोतत् (५० न०) हृदय के पास की एक बाँत।

पुरीषं (न॰) । विद्या। मल। गु। २ कूड़ा करकट।
— उत्सर्गः, (पु॰) मललाग।—निग्रह्णाम्,
(न॰) कोष्ठवद्वता। कविज्यतः।

पुरीपागः ( पु॰ ) विष्ठा । मल । पुरीपागं ( न॰ ) मलत्याग । पुरीपमः ( पु॰ ) उरद् । माप । पुरु ( वि॰ ) [स्त्री॰ —पुरु—पुर्वी ] बहुत । विपुत्त । अत्यधिक ।

पुरुः (यु॰) १ पुष्पपराग । २ देवलोक । श्रमरखोक । स्वर्ग । ३ चन्द्रवंशी एक राजा का नाम । यह राजा वयाति के पुत्र थे । — जित्र, (यु॰)

१ विष्णु । २ कुन्तिभोज राजा का या उसके भाई का नामान्तर ।—एं, (न०) सुवर्ण ।
—एंशकः, (प०) हंस । —लंपट, (वि०) वहा विषयी । वहा कामुक ।—हु. (अन्त्रया०) वहुत से ।—हुतः, (वि०) अनेकों से आमंत्रित ।
—हत, (पु०) इन्द्र का नामान्तर ।

ाषः ( पु० ) १ मनुष्य । आदमी । २ नर । किसी पुरत या पीड़ी का केाई प्रतिनिधि । ३ अधिकारी कार्यकर्ता । सुखतार । गुमाश्ता । नौकर । टहलुग्रा । १ मनुष्य की उचाई या माए । ६ जीव । ७ परमात्मा । ८ न्याकरण में पुरुष के तीन मेद अर्थात् उत्तम, मध्यस और अन्य माने गये हैं। ६ ग्रॉंस की पुतली । १० (सॉस्यवर्शन में ) प्रकृति से भित्र एक अपरिणामी, अकत्तां और श्रसङ्गचेतन पदार्थ।—श्रङ्गम्, (२०) जन-नेन्द्रिय । तिङ्ग ।---ग्रदः, ( पु० ) मनुष्य-भची । रावस ।—श्रधमः, (पु॰) सब से गया बीता । नीच ।— ग्रश्रिकारः, ( ए० ) मर-दानगी का काम । मनुख्य की गणना या श्रॅंदाजा । —ग्रन्तरम्, ( न० ) दूसरा ग्रादमी।—ग्रर्थः, ( पु॰ ) १ चार पुरुषार्थों में से केई एक। २ पुरुषकार ।—यस्थि,—मास्तिन्, (पु॰) शिव जी का नामान्तर ।---श्राद्यः, ( ५० ) विष्यु का नामान्तर ।—आयुर्व,—आयुस, ( न० ) मनुष्य की ज़िन्दगी या उम्र।--श्राशिन्, ( ५० ) नरमची । राइस ।—इन्द्रः, (५०) राजा। बादशाह । — उत्तमः, ( पु॰ ) १ सर्वेतिम मनुष्य . २ परमात्मा ।—कारः, ( ५० ) मनुष्य का उद्योग या प्रयत्न । संरदानगी । पुरुषत्व ।---कुण्यः, ( ५० ) - कुण्यम्, ( न० ) मनुष्य की नाश या मृतक शरीर ।—केसरिन्. ( ५० ) विष्णु भगवान् का नृसिंहावतार । —झानं, (न०) मनुष्य जाति का ज्ञान।—द्झ,—द्वयस, (वि॰) मनुष्य की खंबाई जितना ।—द्विष् (यु॰) विष्णु का शत्रु।-नायः, ( पु॰ ) । चमूपति। २ राजा। बादशाह ।--पशुः, ( ५० ) नरपशुः। —पुङ्गवः,—पुराडरिकः, ( ५० ) उत्कृष्ट या प्रस्यात पुरुष ।—बहुमानः, ( पु॰ ) मनुष्य । जाति का सम्मान ।—मेश्नः, (पु०) नस्मेष (श्रञ्)।—चरः, (पु०) विष्णु का नामान्तरः। —चाहः, (पु०) १ गरु का नाम। २ कुवेर। —व्यात्रः, —शार्चुताः (पु०)—सिंहः, (पु०) १ पुरुषों में श्रेष्ठ। २ बहादुर। बीर।—समयायः, (पु०) पुरुषों की संख्या।—सूक्तं, (न०) ऋखेः के एक सूक्त का नाम जो सहस्रशीर्षा से श्रारम्भ होता है।

पुरुषं ( न० ) मेरु पर्वत का नामान्तर ।

पुरुषकः (पु॰) | पुरुष की तरह दे। पैरों पर खडा पुरुषकम् (न॰) | होना । बोड़े का जमना या अलफ होना ।

पुरुषता (स्त्री॰)) १ मरकामगी। बीरता । २ पुरुषत्वं (न०) ई पुंसल्ब। पुरुषाचित (वि०) मनुष्य की तरह आचरण करने

वाला।
पुरुषायितम् ( न॰ ) १ मनुष्य का त्रावरण। चाल-चलन। २ स्त्री मैथुन करने का ग्रासन विशेष। पुरुष्वस् ( पु॰ ) एक चन्द्रवंशी राजा का नाम।

पुरोदिः ( पु॰ ) १ नदी का प्रवाह या धार । २ पत्तों की खरभर।

पुरोडाश } (देशो पुरस् के अन्तर्गत।

पुर्व (धा॰ पर॰ ) [पुर्वति ] १ भरना । २ रहना । वसना । श्रावाद होना । ३ श्रामंत्रित करना । बुलावा मेजना ।

पुल ( वि॰ ) वड़ा ! लंबा । चौड़ा । विशास । पुलः ( २० ) रोंगटों का खड़ा होना ।

पुलकः (पु॰) १ भय या हर्ष के अतिरेक में शरीर के रीगटों का खड़ा होना । २ एक प्रकार का पत्थर या रत्न । ३ खनिज पदार्थं । ४ रत्नदोष । १ गजाल पिएड । ६ हरताल । ७ शराब पीने का काँच का गिलास । म राई का मसाला विशेष । — खड़ः, (पु॰) वस्या का फंदा । — आलयः, (पु॰) कुषेर का नामान्तर। — उद्गमः, (पु॰) रोमाञ्ज।

पुलकित (वि॰) रोमाञ्चित । गर्गद । श्रानन्दित : पुलकिन् (वि॰) [सी॰-पुलकिनी ] जो रोमः जित है। (पु॰) कदंब वृक्ष विशेष । पुनिस्ति ) ( पु॰ ) तहा के मानसपुत्र ऋषिया से पुलस्य ) य गर्भ ऋषि का नाम

प्ता था। ) गल का कडवा, काग।

प्लाहः (पु॰)) १ जन्म । संकरा । २ उबला पुत्ताकं (न०)) हुन्या चाँवल । भात । ३ हं जेप । संब्रह । गृटका । ४ श्रहपता : संशिक्षता : ५ चीवल का माँइ । ६ चित्रता । जर्ल्दा ।

प्लामिन् ( ५० । ५३ ।

प्रवायितं ( न० ) घोड़े की सरपट चाता।

पुनितं (ग॰)) १ नहीं का रेनीला तर । २ पानी पुनिनः (पु॰)) के भीतर ने हाल की निकती हुई ज़मीन। चर। ३ नहींतद।

पुलिनवति (सी०) नदी।

पुलिइकः ) ( पु॰ ) । भारतवर्षं की एक प्राचीन पुँतिन्द्कः ∫ ग्रसम्य जाति । २ इस जाति का एक श्रादमी । जंगली । पहाड़ी ।

पुलिपिकः ( पु॰ ) सर्पं।

पुत्तोमन् ( पु॰ ) इन्द्र के समुर एक दैख का नाम। —अरिः,— जित्,— भिद्,— द्विप्, ( go ) इन्द्र के नामान्तर ।—जा,—पुत्री. (क्वी॰) पुलोमन की पुत्री और इन्द्र की जी राची।

पुप् ( घा॰ पर॰ ) [ पांचति, पुष्यति, पुष्पाति, पुष्ट, या पुषित j १ पोषण करना। पालना पोसना। २ सहायता करना । ३ बढ़ने देना। सरसञ्ज होने देना . ४ उन्नति करना । बढ़ाना । ४ मात करना। बब्ज़े में करना। रखना । उप-भोग करना। ६ दिखाना। प्रदर्शन करना । ७ बढ़ जाना या परविश्वि पाना। = प्रशंसा करना।

पुष्करं (न०) १ नीलकमल । २ हाथी की जिह्ना की नोंक। ३ डोल का चाम। डोलक का पुरा। ४ तलवार की धार। १ तलवार की म्यान। ६ तीर । ७ श्राकारा । श्रन्तरिच । नायुम्बद्धल । न पिंजड़ा । ६ जन्न । १० नशा । सद् । ११ नृत्यकला । १२ युद्ध ! बड़ाई । १२ मेल । सम्मेजन । १४ श्रनमेर के निकटस्य एक तीर्थ स्थान का नाम।

पुष्करः ( पु॰ ) १ तालाव । सरोवर । २ सर्पं विशेष । ३ डोला । नगाड़ा । ४ सूर्य । १ एक जाति के

उन यान्ला का नाम जो अनात्रृष्टि का कारण हाते हं। ६ शिव जी का नामाग्तर।

पुष्करं ( न॰ ) } ब्रह्मायड के सप्त विशाख भागों में पुष्करः ( पु॰ ) } से एक :—श्रद्धाः, ( पु॰ ) विष्णु का नाम।—ग्राह्यः,——ग्राह्यः, ( पु॰ ) सारस। - तीर्थः, (पु०) अजमेर के पास का एक तीर्थस्थान विशेष ।-- पत्रं, ( न० ) कमज का पत्ता ।—प्रियः, ( ५० ) मेतम ।—बीझं, (न०) कसलगहा। व्यात्रः (पु॰) सगर । नक। बड़ियाल।--गिखा, (स्त्री०) कमल की बड़। असींड़ा ।—स्थाःतिः, (पु०) शिव जी का नामान्तर। - स्त्रज्ञ, (खी॰) कमल की माला। पुष्करिया (स्त्री॰) १ हथिनी । २ कमल का तालाव । ३ मील । तालाव (४ कमल का तालाव।

पुष्करिन् (वि॰) [ स्री॰-पुष्करिएोी ] ( वह सरोवर जिसमें ) कमलों का बाहुत्य हो। ( पु॰ ) हाथी।

पुष्कतः (वि०) । बहुत । विपुत्त । अधिक । २ पूर्वं।पूरा।३ सम्पन्न।चटकीला । भड़कीला। ६ सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ट । युख्य । १ समीप । ६ गुंजने वाला। प्रतिध्वनि करने वाला । चिल्लाने पुष्कलः ( पु॰ ) १ एक प्रकार का ढोल । २ मेरू-

पुष्कलम् ( न० ) श्रनाज नापने का एक मान जो ६४ मुहियों के बराबर होता था । २ चार भास की भिहा।

पुष्कतः ( पु॰ ) १ हिरन जिसकी नाभि से कस्तूरी निकलती है। २ पचर । ख्ंटी । मेख । कीला।

पुर ( व॰ इ॰ ) ३ पोषण किया हुआ। पाला हुआ। २ तैयार। मौटा ताजा । बिलिष्ठ । ३ बलवर्डक। भौटा ताज़ा बनाने वाला । ४ सम्पन्न । अन्छी तरह सम्पन्न । १ पूरी तग्ह शब्द करने वाला । चिह्नाने वाला। ६ मुख्य। प्रधान। ७ पूर्वा। पूरा।

पुष्टिः (स्त्री०) १ पोषण् । र मोटाई। ताजापन। ३ बिबद्दता । ४ सम्पत्ति । मालमता । सुख की सामग्री या साधन । १ सम्पन्नता । चटकीजा्यन

या भड़कीलापन । ६ दृद्धि । पूर्णता ।—कर, (वि०) पुष्ट करने वाला : वल-वीर्य वर्दक :— कर्मन्, (न०) एक धार्मिक अनुष्ठान लें। साँता-रिक समृद्धि की प्राप्ति के लिये किया जाता है। —द, (वि०) पुष्टि देने वाला । ताजगी देने वाला । समृद्धिकारो । वर्धनः (वि०) समृद्धि-कारक । स्वास्थ्यवर्द्धक । वर्धनः, (पु०) सुर्गा । अरुणशिखा । कुक्ट ।

ं ( घा॰ पर॰ ) [ युष्य्यति ] १ खौलना। २ घोँकना । फूँक मारना । ६ पसारना । खिलना । ' ( न० ) १ फ़ुल । २ छी का रजोधमै या मासिक धर्म । ३ पुस्तराज । ४ नेत्ररोग विशेष । ४ कुबेर का पुण्यक विमात । ६ वीरता । ( प्रेमियों की भाषा में ) सुशीलता। ७ विकाश । फूलना।-थ्राञ्जनम्, (न०) एक प्रकार का ग्रंजन जो पीत्रत के हरे कसाव के साथ कुछ अन्य दवाइयां के संमिश्रण से पीस कर तैयार किया जाता है। — शञ्जलिः ( ५० ) फूलों से मरी श्रॅंजली जे। किसी देवता या प्ज्य पुरुष की चढ़ायी जाय।--ध्यस्तुज्ञम्, ( न० ) मक्तन्द ।— ग्रावचयः, ( पु॰ ) फूलों की एकत्र करना या चुनना ।-धस्त्रः, ( ५० ) कामदेव का नामान्तर। -ग्राकर, (वि॰) फुलों से सम्पन्न ।—श्रागमः, ( पु॰ ) वसन्त ऋतु ।—ग्राजीवः, ( पु॰ ) माबाकार।—भाषोडः, ( ५० ) गुबदस्ताः— —इपुः, ( ५० ) कामदेव । —ग्रासर्व, ( न० ) शहद । मनु ।—उद्यानं, (न०) वाटिका । वाग । —इपनीविन्, (पु॰) माली । मालाकार। —कालः, ( go ) वसन्त ऋतु।—कीटः, ( ५० ) भौरा ।—केतनः,—केतुः, ( ५० ) कामदेव । (न०) मकरन्द । पराग ।—श्रहं, (न०) शीरो का घर या कमरा जिसमें पीदे सर्दी से वचा के रखे जाते हैं।—धातकः, ( ए॰ ) बाँस । —वावः, ( पु॰ ) कामदेव ।—चामरः, (पु॰) १ दौनासरुत्रा । २ केवड़ा । — जं. ( २० ) पुरप-रस ।—दः, (पु॰) इत्त )—इन्तः, (पु॰) शिव के एक गण का नाम। २ महिझस्त्रोत्र के रचयिता का नाम। ३ वायच्य केाणु के दिगाज का नाम।

—दासन्, ( न० ) पुष्पहार ।—द्रवः, ( पु० ) भूत का रस ।—इमः, ( ५० ) भूतने वाता इस ।—धः, (पु॰) जाति वहिष्कृत बाह्यण की सन्तान। - धनुस् - धन्वन्, (पु॰) काम देव ।—धारणः: ( ५० ) विष्णु का नामान्तर । —ध्वज्ञः, ( पु॰ ) कामदेव का नामान्तर।— नितः, ( go ) मथुमिका । — नियोसः. नियांसकः, (पु॰) पुष्परसः।—तेत्रं, (न॰) फ़ुल की इंडी !—पत्रिन्, (पु॰ ) कामदेव। —पथः, ( पु॰ ) भग। छी का गुप्ताङ्ग। — पूर्र, ( न० ) पटना का नामान्तर ।—प्रस्यः, ( ५० ) प्रचायः, ( पु॰ ) पुष्प तोइना।—प्रचायिका, (स्रो॰) पुष्पसञ्चय ।—धस्तारः. ( पु॰ ) कृत राज्या।—वागाः,—वागाः, ( ५० ) काम-देव ।— भवः, ( पु॰ ) हुल का रस ।— मंज-(रका, (वि॰) नील कमल .—माला, (खी॰) धूबों की माला :—मासः, (पु॰) ३ चैत्रमास । २ वसन्तऋतु ।—रजस्त्, ( न० ) मकरंद । पराग ।-रथः, (पु॰) गाड़ी जा युद्धोपये।गी न हा, जिसमें साधारणतया बैठ चूमा फिरा जाय ।-रागः;-राजः, ( पु॰ ) प्रवराज ।-रेखाः, ( ५० ) मकरंद ।- लेखनं, ( न० ) नागकेसर वृत्त ।--लावः, ( यु० ) पुष्प इकट्ठा करने वाला।—लावी, (फ्री०) माबिन ।—जिक्तः,—जिह्न्, ( यु॰ ) मधु-मचिका।—वहुकः, ( ५० ) वीर। वहादुर।— वर्षः, ( ५० ) - वर्षां (न०) फुलों की वर्षा। पुष्पबृष्टि। – गटिका, —वाटी. ( स्त्री॰ ) फूल-बर्गिया।—वेग्री, (स्त्री०) फूलों की माला।— शकटी, (स्त्री॰) श्राकाशवाणी।—शय्या, (स्त्री॰) दूब की शय्या । – शरः, — शरासनः, — सायकः, ( ५० ) कामदेव ।-समयः, ( ५० ) वसन्त ऋतु । -सारः,-स्वेदः, ( यु॰ ) असत या पूलों से बना शहद !—हासा, (खी॰) रजस्त्रका स्त्री।—हीना, (स्त्री०) स्त्री जिसकी उम्र अधिक है। जाने से सन्तान न होती है।

पुष्पकं (न॰) १ फूल । २ पीतज की भस्म या मोर्चा । ३ लोहे का प्याजा । ४ विमान विशेष निसे रावधा ने अपने वह साई ऊवेर से चीन लिया था। २ वलय। कक्तमा। ६ अजन विशेष ७ नेत्र राग विशेष।

पुष्पंचयः ) ( पु॰ ) मधुमक्तिका । शहर की मक्खी । पुष्पंच्यः ) पुष्पंचन् (वि॰ ) ६ फूल जैसा ! फूला हुआ । २ फूलों से सजाया हुआ । (पु॰ द्वि० ) चन्द्र श्रीर सुर्य ।

पुष्पवती (स्त्री०) रजस्वला स्त्री।

पुष्पा ( छो० ) चम्पा नगरी।

पुष्पिका (स्त्री०) १ दौंत का मैल। २ लिङ्ग का मैल। ३ अध्याय के अन्त का वह भाग जिसमें वर्षान किये हुए प्रसङ्ग की समाप्ति स्वित की जाती है। यथा "इति श्रीमन् महाभारते आदि। पुष्पिग्राि स्त्री०) रजस्वला स्त्री।

युष्पित (व॰ ऋ॰ ) १ पुष्पसंयुक्तः। फूला हुआः। २ पूर्वः विकसितः।

पुष्पिता ( स्त्री॰ ) रजस्त्रक्षा स्त्री ।

युष्पिन् (वि॰) फूलदार। फूलों वाला।

पुष्यः ( ए० ) १ किवयुग । २ पौषमात । ३ पुष्य नक्त्र ।

पुष्यलकः ( ५० ) ६ कस्त्री सग । २ चपग्रक । चँवर तिये हुए जैन साधु । ६ खूंटा । कील ।

पुस्तं (न०) १ गीली मिद्दी का पत्नास्तर । चित्रकारी। लीपना पेतिना। २ मिद्दी लगाने या खोदने
श्रादि का काम । ३ लकड़ी या धातु की
वनी कोई वस्तु। ४ पुस्तक । हाथ की लिखी
पोथी। किताब।—कर्मन्, (न०) गारा की
श्रस्तरकारी। चित्रकारी।

पुस्तकं ( न० ) ) पुस्तकः ( पु॰ ) } किताव । हाथ की लिखी पोथी । पुस्ती ( स्त्री॰ ) )

पू (धा० श्रात्म०) [ एवते, पूयते, पुनाति, पुनीते, पूत, (निजन्त ) पावयति ] १ पवित्र करना। माँजना। २ साफ करना। ३ भूसी श्रस्ता करना। फटकना । ४ प्रायक्षित्त करना। १ सच्चा से पहचानना। ६ ईजाद करना। सोच विचार कर कोई बात नई पैदा करना। पूरा ( ५० ) १ वेर समूह सम्रह । २ सख्या । सभा सघ ३ सुपारी का पेव । ४ स्वभाव । मिजाज ।

पूर्ग (न०) सुपारी फल ।—पार्त्र, (न०) १ पीक-दान। पानदान।—पीटं—पीटं (न०) पीक-दान।—फर्लं, (न०) सुपाड़ी।—वैरं, (न०) अनेक लोगों से शतुका।

पूज् ( श्वा० उभव० ) [पूजयति.—पूजयते, पूजित]
१ एजना । प्जन करना । सम्मान करना । सम्मान
पूर्वक स्वागत करना

पूजक (वि॰) [स्त्री - पूजिका ] पुजारी। सम्मान करने वाला।

पूजनं (न॰) प्जा । अर्चा । सम्मान । प्रतिष्ठा । मान ।—धार्ह, (वि॰) पूज्य । प्जा के बेग्य ।

पूजित ( व० इ० ) १ सम्मानित । २ पूज्य । १ स्वीकृत । ४ सम्पन्त । ४ शिफारिश किया हुआ । प्रशंसित ।

पूजिल (वि०) पूज्य। माननीय।

पूजिलः ( ५० ) देवता।

पूज्य (वि॰) सान करने योग्य। पूजा करने योग्य। पूट्यः ( पु॰ ) ससुर। पत्नी का पिता या पति का पिता । [करना । जमा करना । पूर्ण ( घा॰ उभय॰ ) [ पूर्णयति —पूर्णयते ] एकत्र पूत (व० ५००) १ पवित्र । शुद्ध । २ सूप से फटका हुआ। ३ प्रायश्चित करके पवित्र किया हुआ। ४ ईजाद किया हुआ। श्राविष्कार किया हुआ। रं सड़ा हुआ। बुसा हुआ। बदब्दार। — अतमन्, (वि॰) साफ दिल का । (पु॰) विष्यु का नामान्तर ।—क्रतायी, (स्त्री०) इन्द्रायी। शची।—अतुः, (पु०) इन्द्र का नामान्तर।--तुर्गा, ( २० ) सफेद कुश ।- दुः, ( ६० ) पनाश वृत्त ।—धान्यं, ( न० ) दिल । —पाप्मन्, (वि॰) पाप से मुक्त ।—फलाः, ( पु॰ ) कटहता का वृत्त ।

पूर्त ( न० ) सचाई।

पूतः ( ५० ) १ शङ्घ । २ सफेद कुश ।

पूतना (स्त्री॰) १ एक राइसी जी कंस की प्रेरणा से गोड़ज में श्रीकृष्ण की मारने गयी थी, किन्तु

श्रीकृष्या द्वारा स्वय मारी गया। २ रावसी । पूरकः ( ३० ) नीवृ या वभीरी का बृख । २ पितृ-द्यरिः,—सुद्वनः,—हन्, ( ५० ) श्रीकृष्यः। पूर्ति (वि॰) सदा हुआ। छुसा हुआ। वद्युदार।— थ्रगुडः, ( पु॰ ) कस्तूरी सृग ।—कार्स्र, ( न॰ ) देवदारु वृत्त !--काष्ट्रकः, (५०) कदहल का वृत्त । —गन्ध, (वि०) सदा । बुसा । दुर्गन्वयुक्त ।— रान्धः, (पु०) १ सदाहन । बुसाहन । २ रान्धक । —गन्धि, (वि॰) बदब्दार । सदा हुआ।— नासिक, (वि॰) सही हुई नाक वाना।-वक्त्र, (वि॰) वह जिसके मुख से दुर्गन्ध आती हेा।—त्रगां, ( न० ) पका हुआ फोड़ा। पुतिः (स्त्री०) १ स्वच्छता । पवित्रता । ( न० ) १ मैला जल । २ पीप। सवाद्। पृतिक (वि॰) सदा हुमा। बुसा हुमा। गंदा। पृतिकं (न०) विष्ठा। मल। पृतिका (स्त्री॰) एक प्रकार की रूखरी । - मुख:, ( पु० ) दुपर्त्ता शङ्ख ।

पून (वि०) नष्ट किया हुन्ना। पूपः ( ५० ) प्या । मालपुत्रा ।

पुपला पुपली पूँपालिका 🖟 (स्त्री॰ ) मालपुत्रा । पुत्रा । पूर्णाली पुषिका

(न०) ९ कचलोहु। २ नाक से पीय मिला हुआ रक्त का निकलना।

पूर (धा॰ ग्रात्म॰ ) [पूर्यते, पूर्ण ] १ भरना । पूर्णं करना । २ प्रसन्न करना । सन्तुष्ट करना ।

पूरं ( न० ) भूप विशेष । — उत्पीदः, ( पु० ) जल की बाद ।

पूरः ( पु० ) १ भरना । पूर्वा कर देना । २ सन्तुष्ट करना । प्रसन्न करना । श्रधाना । ३ उड़ेलना । ४ नदी या ससुद के जल की बाद । ४ धार या बाढ़। ६ सरोवर। तालाव । ७ घाव का भरना या साफ करना । = एक प्रकार की रोटी या पूड़ी । पूरक (वि॰) १ पूरा करने वाला। सन्तुष्ट करने वाला । श्रधाने वाला ।

श्राद में सब से पीले दिया जाने वाला पिएड। ३ गुणक श्रङ्घ ।

पूरता (वि०) [स्त्री०-पूरता] । भरा हुआ। पूर्ण करने दाला । २ कमसूचक संख्या जैसे प्रथम, द्वितीय आदि । ३ अधाने वाला। --प्रत्ययः, ( पु॰ ) एक मत्यय जो किसी कैंक में पीछे लगा देने सं क्रम बतलावे जैसे दूसरा, तीसरा आदि।

पूर्यां ( न० ) ३ पति । २ परिपूर्ति । समाप्ति । २ पुलाव । सूजन । ३ पालन । (यथा वचनपालन) किसी काम की पूरा करने की किया। १ रोटी या पूड़ी विशेष । ६ मृतक कर्म में न्यवहत होने वाली रोटी या पूड़ी। ७ वृष्टि । मेह । = ताना । नाव खींचने का रस्सा । ६ श्रॅंक गुरान ।

पूरताः ( ५० ) १ पुत । वाँच । २ समुद्र । पुरिका (स्त्री०) पूड़ी।

पूरित (व० २००) १ भरा हुआ। पूर्व। २ बाया हुआ। दका हुआ। ३ गुवा किया हुआ।

पूर्ण (व० इ०) ३ प्रित । भरा हुआ । २ तमाम । समूचा । कुल । ३ भरा पूरा । ४ पूर्ण किया हुआ । समाप्त किया हुआ । १ बीता हुआ : गुज़रा हुआ। ६ सन्तुष्ट। अधाया हुआ। ७ शब्द-कारी । क्षनकताने या खनखनाने वाखा । दबलिष्ट । दह । १ स्वार्थी ।—ग्रङ्कः, ( पु॰ ) प्री संख्या । अभिन्न यङ्क।—अभिलाय, (वि०) सन्तुष्ट। श्रवाया हुआ । श्राप्तकाम :—श्रानकं, ( न० ) **1** दोला। नगाड़ा। २ नगाड़े का शब्द । ३ पास । ३ चन्द्रकिरम्।—इन्दुः, ( पु० ) पूर्योचन्द्र । —उपमा, (स्त्री०) सर्वोङ्गपूर्ण उपमा जिसमें उपमान, उपमेय, साधारण धर्म श्रीर उपमा प्रति-पादक बातें हों। - क अुद्, (वि०) पूरे कुन्ब वाला।--काम, (वि०) श्रासकाम। - कुम्भः, (पु॰) १ भरा हुन्ना घड़ा । २ युद्ध का विशेष प्रकार । ३ दीवाल में घड़े के बरावर का सुराख । —-पार्त्र, (न०) ९ श्रनाज का माप जो २४६ मृदियों के बराबर होता है । २ बक्स जिसमें भर कर उस्सवों पर नातेदार के पास सौगात भेजी

गम —वान वीन ( पु॰ ) गाइ विगम न सा ( स्ता॰ ) पृष्मा पूर्णनासा।

पूर्णकः (४०) १ वृत्र विसेष । २ रसे। इया । ३ इक्ट । तास्रमृह ।

पूर्णिया ) (स्त्री०) उतियाते पाल की अन्तिस पूर्णियामी ) निधि जिस दिन चन्द्रमा का सण्डल पूर्ण दिसलाई पहता है।

पूर्त (वि॰) १ पूर्ण । पूरा । २ खिपा हुआ । उका

पूर्त (न०) १ पति । २ पालन पोषण । ३ पुरस्कार। इनाम । ४ धर्मादे अधवा परोपकार के कार्य विशेष ; पूर्व की परिनाश इस प्रकार है:—

> "वायोक्ष्यतद्यागारि देवतायस्कामि पः। अञ्चरकानसारामः पूर्वसिध्यमियीयते ॥"

पूर्तिः ( स्त्री॰ ) १ पूर्णं करने की किया। २ समाप्ति। ( वचन ) पालन। ३ तृक्षि।

पूर्व (वि॰) १ प्रथम । सब के आगे । २ पूर्वीय । पूर्व दिशा का । ३ पहिलो का । ३ प्राचीन । पुरातन । १ धगला । पूर्व वाला । ६ पूर्वकथित । जपर कहा हुआ ।—श्रचलः, ( पु॰ )— —अहि:, ( पु॰ ) उदयाचल :—अपर, (वि॰) १ पूर्वी पश्चिमी । २ पहला। अन्त का । ३ पूर्वकालीन और परचाहर्सी । पहला और अगला । ४ दूसरे से सम्बन्ध युक्त । अपरं,--( न० ) १ जो थागे और पीड़े हो। र सम्बन्ध । प्रमास और केहि विषय जिसे सिद्ध करना है।—श्रासिनुख, (वि०) पूर्व की मुख किये हुए।—श्रंदुधिः, (४०) पूर्वी समुद्र।—द्यक्तित. (वि०) पूर्व कमों से उपाजित : अर्जितं, (न०) पुरतैनी जायदाद या सम्पत्ति ।—प्राधे ( न० )— अधेः ( ५० ) पहला आधाभाग ( शरीर का ) कपरी भाग।—ग्रावंदकः, (न०) सुद्दई (वादी)। धाषाहा, — (स्त्री०) २० वें नहत्र का नाम। इतर, - (वि०) उत्तरी-पूर्वी ।-कर्मन्, (न०) १ ५ व समय में किया हुआ कर्म। २ प्रथम किये जाने वाला कर्म । ३ कर्म जो पूर्वजनम में किये हैं।—कल्पः, (न०) पहले के समय।—कायः, ( ५० ) ३ जानवरों के शरीर का भाग।

२ सट्ट्य क शरीर का ऊपरी माग ( go ) श्रचीन काल । - कालिका, -कालोन,---(वि॰) प्राचीन । (खी०) पूर्व दिला (—क्रोटि:, (स्त्री०) पूर्वपत्त । — गङ्गा, (स्ती०) नरमना नदी का नाम । - चेरहिल, (वि॰) पूर्वकथित । पूर्व-वर्शित—इ, (वि०) १ प्रथम उत्पन्न । २ प्राचीन । पुरातन । ३ पूर्वी ।--ज, ( पु॰ ) । ज्येष्ट आता । २ बड़ी की का पुत्र ! ६ पूर्वपुरुष !-- जन्मन्,--( न० ) प्रवेजन्म । ( पु० ) ज्येष्ठ म्राता।—जाः ( र्खा॰ ) बड़ी वॉहन ।—आतिः, ( छी॰ ) पूर्व जन्म ।—झार्न, ( न० ) पूर्वजन्म का ज्ञान ।— दित्तरा, (वि०) दिच्या पूर्व का कोने वाला।— द्तिणा, (स्री॰) दक्षिण पूर्व।—दिकपतिः, —( ३० ) इन्द्र । विमं. ( न० ) दोपहर के पहिले।—दिश, (स्त्री०) पूर्व दिशा—दिशे, —( न० ) भाग्य का लिखा हुन्ना। देवः,— ( ५० ) १ भाचीन देवता । २ देख या दानव । ३ पितु । देशः,--( पु० ) पूर्वीय देश अथवा भारतवर्षं का पूर्वीय भाग। पृत्तः,—( पु॰ )। १ पूर्व कोटि । २ मास का पहला पखवारा । ३ किसी तर्क के सम्बन्ध में प्रथम आपत्ति । प्रथम आपत्ति । ४ मुक्द्सा । श्रीययोग । पदं, — ( न० ) किसी समासान्त शब्द का प्रथम शब्द या किसी वाक्य का पूर्ण श्रंश । एर्चतः,—( ५० ) उद्याचल । --पाञ्चालक, ( वि० ) पूर्वी पाञ्चाल से सम्बन्ध रखने वाला । —पास्मिर्नायाः, (पु० बहु०) पूर्व देश में रहने वाले पाखिति के अनुवासी। —िंपतामद्दः, ( पु॰ ) पूर्वपुरुव । पुरखा।— पुरुषः ( ५० ) १ वहा। १ सीन पीढ़ियों में से केंाई एक। ( पितृ, पितासह-प्रपितासह ) ३ पूर्व-पुरुष । — फल्लानी, (स्त्री०) । ११ वॉ नसम् । भाइपदा, (स्त्री०) २४वाँ नवत्र। — भुक्ति, (खी०) पहले का कब्ज़ा। --भून, (बि०) पहला। बीता हुआ । — मीमाँसा, (स्त्री॰) हिन्दूदर्शन शास्त्र विशेष, जिसमें कर्मकारह सम्बन्धी विषयों का निर्शय किया सवा है।--रङ्गः, (५०) वह गान या स्तुति जो किसी

र्याभनय क शारम्भ में विष्न प्रशासनार्थ नटों हारा गायी जाती है। -राजः, (५०) रात्रि का अथम भाग ।— रूपं, (न०) १ शीव होने वाले परिवर्तन की स्चना। २रोगोत्पत्ति का लज्ञ । २ श्रायम सूरक सदयः । ३ धामरा ।—वयस्, ( वि० ) युवा । जवान )—वर्तिन् (वि०) पहले का ।— वादः, (पु०) व्यवहार शास्त्रानुसार वह अभिश्रोग जो न्यायासय में उपस्थित किया जाय। पहला दावा । नालिश । -वादिन, (पु०) वादी। सुद्दे । बुसं. — ( न० ) १ पहले का हाल २ पूर्व श्राच-रख:—सङ्ग्यं, ( न० ) किली वस्तु का ऊपरी भाग।—सन्ध्या, ( स्त्री० ) वातःवातः। भोर। तङ्का ।—सर. (वि०) त्रागे जाने वाला।— सागरः, ( ५० ) पृत्रीय समुद्र ।—साहसः, ( पु॰ ) प्रथम या तीन बड़े भारी अर्थद्रव्हों में से एक।—स्थितिः, (स्त्री॰)। पूर्वावस्था।

पूर्व (त०) ९ प्रगता भाग । (अन्यया०) पहते र पेश्तर । आरम्भ में ।

पूर्वः ( पु० ) पुरला । पूर्वपुरुष ।

पूर्वकः ( वि० ) १ सहित । साथ । पूर्ववर्तः ।

पूर्वकः ( पु० ) पूर्वपुरुष । पुरला ।

पूर्वमम् ( वि० ) पहले जाने वाला । [बोर ।

पूर्वमम् ( श्रन्यशा० ) पूर्वं दिशा में । पूर्वं दिशा की

पूर्वम ( श्रन्यशा० ) पहिले की तरह ।

पूर्वम ( श्रन्थशा० ) पहिले की तरह ।

पूर्वम ( वि० ) [ स्त्री० — पूर्विमी ] पहिले का ।

पूर्वीम ( वि० ) १ प्राचीन । पुरातन । २ पुरतेनी ।

पुरखों की ।

पूर्वेद्युस् (अन्ययः) १ अगले दिन । २ बीते द्रुए कल । ३ मोर में । सबेरे । दिन के पूर्वार्ट्स में । १ बड़ी सबेरी ।

पूज् (धा॰ पर॰) [ पूजित, पूजयित-पूजयित ] हेर करना। एकत्र करना। संग्रह करना।

पूर्तः } (प्र०) सुद्धाः । बंडलः। गङ्घः। पूर्तिकाः (स्त्री०) पूडीः।

पूषः । (पु॰) शहत्त का पेड़। पूषकः ।

पूपन् (५०) [कलो-पूपा,-पश्मी-पर्यः] सूर्ये — झसुड्युः, (५०) थिव का नामान्तर।— क्यान्यज्ञः, (५०) १ बादल १२ इन्द्र।— स्रासा, (क्षी०) इन्द्र पुरी। क्यमरावर्तर।

पृ (था० ब्राप्स०) [ प्रियते, पृत ] व्रियाशील होना : कामकान में लगा रहता । मतगुल होना।

पुक्त (व॰ इ॰॰) १ मिला हुआ । मिश्रित । २ सुधा हुआ। संसर्गान्दित । संधुक्त ।

पृक्तं ( न० ) धनदौजतः। सम्पत्ति ।

पृक्तिः ( खी॰ ) स्पर्शं । संसर्गः । युक्तता ।

पृक्यं ( न० ) सम्पत्ति । धनदौलत ।

पृच् ( भा० भातम ) [ पृक्ते, पृक्ष्मा ] । संसर्व में भाना । जेवना । मिलाना । २ संविष्ठमा होना । ३ संवेतमान्वित होना । सन्तुष्ट करना । भरना । श्रवाना । ३ वहाना । श्रुद्धि परना ।

पुच्छकः ( ५० ) द्विने वाला । जिलासु ।

पृच्छनम् ( न॰ ) जिज्ञासा । प्रभ ।

पुञ्का (स्ती ०) १ प्रसः। जिल्लासा । २ अविष्य सन्वन्धी प्रसः।

पुज् ( घा० श्रात्म०) [ पुंक्ते ] संस्रगं में श्राता । स्पर्श करना ।

पृत् (क्षी०) सेना।

पृतना (स्त्री०) १ सेना । २ सेन्यदब, जिसमें २४३ हायी, २४३ रथ, ७२१ बोड़े स्त्रीर १२१४ पैद्व सिपाही होते हैं । ३ सुटभेद । युद्ध । खड़ाई।— साह: (पु०) इन्द्र का नामान्तर

पृथ् ( घा॰ उभय॰ ) [ पर्यमित, पर्धयते ] १ बदना । २ फैलना । ३ भेजना ।

पृथक् (अव्यया०) १ अलग अलग । एकाकी।
प्रकेला। र मिल । जुदा।—आग्मता, (खी०)
१ विरक्ति : वैराग्य। २ भेद । अन्तर । निर्णय वा
फैसला।—आग्मन्, (वि०) भिल । अलहदा।
लुदा।—आग्मिका, (खी०) व्यक्तिव । व्यक्तिगतः
सिला ।—अर्गा, (न०) — किया, (खी०)
अलग करने का काम।—कृता, (वि०) लुदे ल्नदान का।—तेत्रः, (पु०) (बहु०) वे सड़के जो
एक पिता; किन्तु भिन्न भाताओं अथवा भिन्न भिन्न
सं० श० करें० ६६

वर्ण भी मातात्रा की काख से उपन हुए हा। चर (वि०) एक का नान वाला नन (पु०) १ सूख । वेवकृष । २ तीच व्यक्ति । क्रमीना यादमी। पापी जन।--भावः, (पु॰) चलह-दगी। जुदापन। रूप,—(वि०) भिन्न प्रकार या । जाति के !- विधा, (वि०) मिख भिन्न । जुड़ा जुड़ा ।—शुख्या, (स्त्री०) त्रलग सोने वाला । —स्थितिः, ( बी० ) भिन्न ग्रस्तित्व ।

पृथवी (की०) देखो प्रथिवी।

पृथा (की॰) पारह राजा की दो रानियाँ थीं। उन दो में से दुन्सी का दूसरा नाम पृथा या।— जः,—तनयः,—सुतः,—सुनुः, ( पु॰ ) प्रथम तीन पागडवों का नाम, किन्तु विशेषकर धर्जुन का। —पतिः, ( पु० ) राजा पायहु।

पृथिका ( छी॰ ) वृश्चिकादि जाति का सतपद्विशिष्ट काई जीव।

पृथिवी (स्त्री०) घरा। भूमि ।-इन्द्रः,-ईशः, (४०)—ितत्, (४०)—पालः,—पालकः, — धन, — धनः, — शकः, (५०) राजा। – तलं, ( न॰ ) धरातल । ज़मीन की सतह ।-पतिः, (५०) १ राजा । २ थमराज ।—मग्डलः, (५०) —मगडलम् (न०) भूमगढल (—ठहः, ( g० ) वृत्त । पेड़ । --लोकः ( यु० ) भूजोक । मर्लाः खोक।

पृथु (वि॰) [स्री०-पृथु या पृथ्वो] १ चौड़ा। विस्तृत । २ अधिक । विपुत्त । २ वका । महान् । ४ विस्तारित । ४ असंख्य । अगस्ति । ६ चतुर । तेज् । चालाक । ७ : आवस्थक ।

पृथुः (यु॰) १ अग्नि । २ एक राजा का नाम। राजावेख का १थु पुत्र था।

पृथुः (की॰ ) अफीम । ग्रहिफेन ।—उद्र, (वि०) बड़े पेटवाला । धमधूसर ।—उद्रः, —( ५० ) मेड़ा । मेष ।—जधन, ।—नितम्ब, बड़े चूतड़ों वाला। एत्रः, (ए०)—एञ्नं, ( न० ) १ बात बहसन । प्रथ-यशस् (वि॰) दूर दूर तक प्रसिद्ध। —रोमन्, (यु॰) मह्न्ती।—श्री, (वि०) बहुत बड़ा। समृद्धिशाली।— श्रोधिः, (वि॰) मौटी कमर वाली ।—सम्पद्ः, पृष्कः ( ३० ) तीर । बागः ।

(वि०) धनी। धनवान्। स्वतन्यः, (यु०) शुकर। सुत्रर।

पृथुकं (खी॰)) विद्या। व्योस। विउस। पृथुकः (पु॰) / (पु॰) यचा।

पृथुका (सी०) तड़की।

पृथुल (वि०) चौड़ा । संबा। विस्तृत ।

पृथ्वी (स्त्री०) १ थरा। सूमि । २ प्रथिवी तस्त्र। ३ वड़ी इलायची । ४ एक छन्द का नाम। —ईशः,—पनिः,—पातः,—भुज्ञ,—( पु॰ ) राजा ।-खातं, ( न० ) गुका । खोह । माँद । —गभेः, ( ५० ) गर्धेश का नाम । -- गृह्धं, (न०) गुका। खोह। — जः, (पु०) ३ हुन । पेड़ । २ मङ्गल ग्रह ।

पृथ्वीका (की०) १ वड़ी इलायची । २ होटी इलायची ।

पृदाकुः, (५०) १ विच्छू । २ चीता । ३ समें। द्योटी जाति का ज़हरीजा साँप। ४ वृक्ष। ४ हाथी। ६ तेंदुआ।

पृष्टित } (वि॰) १ द्योटा । थोड़ा । खर्वाकार २ पृष्टिंग } (वि॰) सुकेामख । निर्वेस । नाजुक । चित्तीदार । भव्बादार ।

प्रश्चिनः (३०) १ किरण । २ जमीन । मूमि । ३ तारा-गण्युक याकाश । ४ हण्यमाता देवकी का दूसरा नाम !—गर्भः,—धरः,—भद्रः, ( पु॰ ) कृष्ण के नामान्तर।—ऋङ्गः, (पु०) १ कृष्ण का नामान्तर । २ गणेश का नामान्तर ।

वृश्निका (बी०) जलकुम्भी । एक पौधा जो पृष्णिका ( जल में उत्पन्न होता है। पृथ्यां

पृपत् (न॰) जल या ग्रम्य किसी तरल पदार्थ की र्वृत ।—ञ्रंशः, — श्राश्वः, ( पु० ) १ पवन । इषा । २ शिव का नामान्तर । —आउर्य, ( न० ) दही में मिला हुआ वी ।-पतिः, [=पृषतां-पतिः ] पवन । हवा ।--बलः, ( पु० ) पवन-देव के धेड़े का नाम।

प्रयतः ( ३० ) १:चित्तीदार हिरन । २ अलबिन्दु । ३ धव्या । चिन्ह । — ग्राइवः, ( पु॰ ) ह्या । पवन । पृपतिः } पृपन्तिः } ( पु॰ ) जलबिन्दु। पृषाकरा (स्त्री०) छोटा पत्थर । प्रपातकम् ( न॰ ) घी और दही का संभिश्रण । पूषे।दुरः ( ५० ) पवन । हवा । हिन्रा । पुष्र (व॰ इ॰) १ जिज्ञासित । पूझा हुआ । २ छिड्का पृष्टाहायनः ( पु॰ ) १ त्रज निशेष । २ हाथी । पृष्टिः (स्त्री॰) जिज्ञासा । प्रश्न । सवाल । पृष्ठं (न०) १ पीठ। पिञ्चला भाग । पीञ्चे का हिस्सा। २ जानवर की पोठ । ३ सतह । तला। ऊपरी भाग । ४ पीठ या दूसरी श्रोर ( किसी पत्र-या दत्तावेज का) १ समतल छन्। ६ पुस्तक का पत्ता।—ग्रास्थि, (न०) मेरहरह।—गोपः, —रज्ञः, (पु॰) वह सिपाही जो किसी यादा की पीठ की रका पर नियुक्त हो ।—शस्थि, ﴿ वि॰ ) कुनड़ा !— चल्लुस्, ( पु॰ ) दिग्दर्शिनी पत्रिका । साश ।—तहपनं. ( न० ) हाथी की पीठ की रग विशेष ।—द्वृद्धिः, (स्त्रीः ) १ कैंकड़ा । ३ भालू। रीव ।-फर्ल, ( न० ) किसी पिंड के उपरी भाग का चेत्रफल ।--भागः, (पु॰) पीठ :---मांसं, ( न० ) ३ पीठ का माँस । २ पीठ की गुमड़ी।—मांसाद,—मांसादन, (वि०) चुगलख्रोर।—मांसादम्,—मांसादनम्, ( न०) चुगली ।-यानं, (न०) सवारी (धोड़े के पीड की )—वास्त ( न० ) मकान का अपर का तत्त्वा ।—वाह्, (पु॰)—वाह्यः, (पु॰) वेल जिसकी पीठ पर बाका लाहा जाता हो .--शय, (वि॰) पीठ पर सोने वाला।—श्र्ङ्स, (पु॰) जंगसी बकरा ।—>ग्रङ्किन्, (यु॰) ३ मेप। मेदा। २ भैंसा । ३ हिजड़ा। ४ मीम का नामान्तर ।

पृष्ठकं ( न० ) पीठ ।

पृष्ठतस् (अन्य०) १ पीछे । पीठ पीछे । पीछे से । २ पीठ की और । पीछे की ओर । १ पीठ पर । ४ पीठ के पीछे । चुपदाप । गुपचुप ।

पृष्ठ्य (वि॰) पीठ सम्बन्धी।

पृष्ठयः ( पु॰ ) वह धोड़ा जिसकी पीठ पर बेक्स लाहा जाता हो। पृष्णाः ( सी० ) ऐही । पू (भा॰ पर॰) [पिपर्ति, पूर्णाति, पूर्ण ] १ भरना । भर देना। पूरा कर देना । २ परिपूर्ण करना । ( बचन ) पालन करना । ( आशा ) पूरी करना। फूँक से फूल जाना या फुकना। ४ तृस करता। अधाना। ४ पालन पोपण करना। पेन्यकः (पु०) १ उल्लू । हाथी की पूँच की जड़ । ३ सेज। शय्या। ४ बादला। ५ जुँ। चील्हर। पेचिकर (४०)) पेचिलः (४०) र्पेज्यः - पेउज्रुषः ( पु० ) कान का मैल या टेठ । पेटं ( न० ) ) १ पेटी । संदुक । टोकरा । थैला। पेटः ( ५० ) 🔰 २ समूह । ( ५० ) फैली हुई रॅंग-लियें। सहित खुला हाथ । पेटकं ( न० ) े १ टेक्सी । पिटासा । यैला। पेटकः ( पु० ) ) कोसा । समृह । समुदाय । पेटाकः । पु० ) वंग । थैसा । पेटी । टोकरा । पेटिका } (स्ती०) द्योटा थेला। टोकरी! पेडा (स्त्री०) यहा थैला। पेय (वि०) १ पीने याग्य। र सोंघा। स्वादिष्ट। रूचिकर । पेयं ( २० ) शर्वत । पेया ( स्त्री॰ ) साँड़। खाजाफाँट। देयुः ( पु॰ ) १समुद्ध । २ व्यन्ति । ३ सूर्य । पेयुपस् ( न० ) ) श्रमम् । सुधा । २डस गा का दूध पेयुषः ( पु० ) ) जिसका न्याये ७ दिन से अधिक न हुए हैं। ३ ताज़ा घी। पेरा (स्वी॰) वाद्ययंत्र विशेष । वाजा । पेल ( घा॰ पर॰ ) [ पेलति, पेलयति—पेलयते ] ९ जाना । २ कॉपना । पेलं ( न॰ ) पेलकः ( ५० )} पेलव (वि०) १ सुकुमार । सुकुमोल । मिहीन। २ पतला । ३ दुबला । पेलिः—पेलिन् ( ५० ) धेांबा । पेशल ) १ केमल । मुकायम । सुकुमार् । (वि०) २ दुवला। पतला। ३ मने।-

पेसल ) हर। सुन्दर । ४ विशेष । चतुर । निपुण ।

**२ मुक्तकी। इजी। कपटी**।

पिनः ) (स्त्रा०) १ गोरत का स्कृष्टः मॉसखरड पत्राः ) र मॉस क गाला या विष्डः। १ श्रहाः। ४ सा पट्टाः । १ गर्भागत हान के कुछ ही दिनों नात् का क्या गर्भापरडः। ६ विजने वाली कली (पु०) इन्द्र का बज्रः। ७ एक प्रकार ना वालाः।—केश्यः—केश्यः, (पु०) पत्री कर श्रहाः।

पेषः (पु०) पसीना । कृटना । कुचरना । पेथाम् (न०) १ पसीना । चूर चूर स्रना । २ खिल-हान में यह जगह जहाँ पाँप चलाई जाती हैं । १ खब खाँर लोड़ा । कोई भी कृटने पीसने का यंत्र ।

पेपश्चिः (स्त्री॰ ) पेपर्स्सा (स्त्री॰ ) पेपरक्षा (यु॰ )

पेस्वर (वि०) १ गमनकारी । २ नाशकारी । पे (धा०पर०) (पाथिति) सुखाना । कुम्हजाना । पेंगिः ) (ए०) यास्क का नाम विशेष । पेंड्यिः )

पेंज्यः ) ( ५० ) कर्ष । कान । पेञ्जूपः ∫

पेंडर (वि॰) [ क्री॰--पैंडरी ] क्सि पात्र में उवाला हुआ।

पैठीनिसः ( ५० ) एक प्राचीन ऋषि का नाम। पेंडिक्यं, पैथिडक्यम् पैंडिन्यं, पैगिडन्यम्, } ( न० ) भिकारीपना।

पैतामह (वि॰) [क्वी॰-पैतामही ] बाबा सम्बन्धी । पितामह या बाबा से प्राप्त । पैतामहाः (यु॰ बहु॰) पुरखा । पूर्वपुरुष ।

पैतामहिक (वि०) [स्री०—पैतामहिको ] पिता-सह सम्बन्धी।

पैनृक (वि॰) [ मी॰—पैनृकी ] १ पिता सम्बन्धी। २ पुश्तेनी । परंपरागत मास । ३ पितरों का । पैतृक (न॰) पुरुखों का श्राद कर्म ।

पत्क ( प॰ ) उर्स्या का आह कम। पत्मत्यः ( प॰ ) ९ कानीन । अविवाहिता स्त्री का

उत्र । २ किसी प्रसिद्धपुरुष का पुत्र । पैनुष्वसेयः पेनुष्वस्थीयः } ( ५० ) चाची या काकी का पुत्र । ऐस (वि०) [बी० पेसी ] ) शीन का पेसिक (वि०) [बी॰ पेसिकी ] पिस सम्बन्धी।

पैंश (वि०) [खी-पैंडी ] १ पैतृका । पुरतैनी । २ पितरों का।

पेत्रम् ( न॰ ) तर्जनी और थैंगूठे के बीच का स्थान । पैज़च ( नि॰ ) [ क्षी॰—पैलची ] पिलुया की लकड़ी का वना हुया।

पेशदर्भ ( २० ) नम्रता । नरमी । कोमलता ।

पैशास (वि॰) [ छी॰-पैशाची ] पैशाचिक । नारकीय।

पैशासः ( ५० ) १ आठ शकार के विवाहों में से आठवाँ या निकुष्ट श्रेग्री का विवाह । २ एक प्रकार का पिशास वा राषसः।

पैशान्त्रिक (वि०) १ नारकीय । २ शैतानी । राजसी । पेशान्त्री (क्षी०) १ किसी धार्मिक विधान के समय बनाया हुआ नैवेच । २ रात । ३ एक प्रकार की निकृष्ठ प्राकृत बोली ।

पैशुनं } (न०) १ चुगली। पीठ पीछे निन्दा। पैशुन्यम् } २ गुंडई। बदमाशी। ३ दृष्टता। पैट (वि०) [स्त्री०—पैष्टी] श्राटा या पिठी का बना दुआ।

पैष्टिक (वि॰) [स्त्री॰-पैष्टिकी] त्राहा या पिठी का बना हुआ।

पैष्टिकम् ( न० ) १ कवौड़ियाँ । २ अनाज से खींची हुई मदिरा ।

पैथि (क्वी॰) अनाल को सड़ाकर बनाया हुआ मछ। पोगंड ) (वि॰) १ पाँच से सोलइ वर्ष तक की पोगगड़ ) अवस्था का। २ वह जिसका कोई अंग कम या विकृत हो। ३ मींडा। महा। वदशका।

पोगंडः, ) (५०) पाचवीं से सोलहबीं वर्ष तक पोगरडः ) के भीतर का बालक।

पोटः (पु०) घर की नीव।—गालः, (पु०) १ एक प्रकार का नरकुख। २ काँस । ३ सञ्जती विशेष।

पोटकः ( पु० ) नौकर।

पोटा (स्त्री०) १ मरदानी औरत । मर्वी के चिन्ह डाडी मूछ सादि रखने वाली स्त्री । ३ हिजड़ा । आस्ता। प्रस्ती। विश्वया। ३ नोकरानी। चाँक-

पोटी (स्त्री॰) बड़ा घड़ियातः।

प्राष्ट्रिका ) (स्थी०) पुरस्या। पोरसी । पैकट । पोहली े पारसल । गहुा । गहुर ।

पोतः (पु०) १ किसी भी जानक का बन्दा। २ दस वर्ष की उम्र का हाथी। ३ नाव । वेडा । जहाज । ४ वस्त्र । कपड़ा । ४ दृच का धैँलुआ : ६ वह स्थल जहाँ घर हो।—श्रारक्कादनं (न०) तंत्र। कतात ।—आधानं, ( न० ) होटी मजुजी का दशा।—धारिन्, ( पु॰ ) अहाज का माजिक।—सङ्गः, ( ५० ) जहाज का डूबना। - रहाः, ( ५० ) नाव का डाँड़ :- विशिज्ञ, ( ५० ) न्यापारी जो समुद्र मार्ग से गमनागमन कर व्यापार करे। -- वाहः, ( पु॰ ) मार्स्ता. मरुलाह । केवट ।

पोतकः ( ५० ) १ जानवर का बचा । २ छोटा वृष्ट । ३ वह भूखरड जिस पर घर बना हो।

पोतासः ( पु॰ ) कप्त ।

पीतु ( ५० ) यज्ञ कराने वाले सेालह बाह्यणों में से एक जिसको याज्ञिक भाषा में "ब्रह्मन" कहते हैं।

पोत्या (स्त्री॰) नावों का समृह ।

पोर्ज ( न॰ ) १ सुत्रर का शृथन या खाँग । २ वज्र । ३ नाच। जहाज़। ४ हता की फाला। ४ चस्त्र। ६ यज्ञपात्र विशेष जो पीत नामक याजक के पास रहता है। पोता नामक याजक का पद '----आयुभः, ( ३० ) शुकर । सुश्रर ।

पोत्रिन् ( ५० ) शूकर । सुश्चर ।

पोलः ( ५० ) १ देर । २ आयतन । आकार।

(स्त्री॰) गेहूँ के बाटे की पूड़ी। पोली

पोलिदः पोलिन्दः } ( ५० ) जहाज का मस्त्व।

पोषः ( ५० ) पालन पोषण । परवरिशः।

पोपयिनुः ( ५० ) कोमज ।

पोशितृ ( वि॰ ) पालन पोषण करने वाला। ( पु॰ )

खिखाने वाला । परवरिश करने वाला । रचक ।

पीयिन् ) (वि०) पालन पोपण कती। सिलाने पाँच्डु 🐧 पिलाने वाला । ( पु॰ ) पालने वाला। रहक।

पोष्य (वि०) १ पालनीय । पालने योग्य । २ भली मकार पाला पोसा हुआ ।—पुत्रः, —पुतः, (30) दसक या गोद लिया हुआ। - वर्गः, (30) माता, विना गुरु, पुत्र, पत्नी, सन्तान, अभ्यायत श्रीर शरणागत ''पोध्यवर्ग में हैं ।

पौँझलीय ( वि॰ ) | स्त्री॰ —पौँझलीया ] वेरया सम्बन्धी ।

पौक्रल्यं ( न॰ ) वेश्यापन । कुलटापन ।

पौसवनं ( न॰ ) देखो —"पंसवन"।

पींस्त (वि॰) [सी॰-पींस्ती] १ मानव येाग्य ।

२ सानवता । मर्वानवी ।

पौरनं ( न॰ ) महुव्यता । मदीनगी ।

पागड पोगस्ड } [ स्त्रो॰ - पोगस्डी ] तदवपन ।

पौगंडम् 🚶 (न०) तड्कपन। (पाँच से सोतह पौगराडम् ∫ वर्ष तक की श्रवस्था ।)

पुँड्ः } (प्र॰) १ एक देश का नाम। २ उस देश पौराहः के राजां या वाशिदे का नाम । ३ गन्ना या ईख विशेष । ४ माथे पर का तिलक। १ भीम के शङ्ख का नाम ।

पींडुकः ) (९०) १पींडा । गमा । २ वर्णसङ्कर जाति पोड़ेकः ) विशेष।

पौतवं ( न० ) एक साँप।

पाँतिकं ( न० ) एक प्रकार का शहद !

पौत्र (वि॰) [स्त्री०--पौत्री ] पुत्र सम्बन्धी या पुत्र से निकला हुआ।

पौत्रः ( ५० ) ५व का ५व । नाती । पोता ।

पैत्री (स्त्री०)नातिन।पोती।

पौत्रिकेयः ( पु॰ ) बड़की का सड़का जो अपने नाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो।

पौनःपुनिक (वि॰) [स्त्री०-पौनःपुननिकी] बार बार होने वाला । श्रक्सर दुहराया हुआ ।

पौनःपुन्यं ( न० ) प्रायः या सदैव पुनराकृतः।

पुौनरुकं ) (न०) १ बारबार दुइराने की किया। पौनरक्तं ) २ न्यर्थया । फाजतुपना ।

पौनभव (वि॰) । उस विधवा सम्बन्धी निसन दूसरे पित क साथ विधाह किया हो २ दुहराया हुआ।

पौनर्भवः ( पु॰ ) १ पुनर्विवाहिता विश्ववा का पुत्र।
स्मृतियों में वर्षित १२ प्रकार के पुत्रों में से एक।
२ किसी स्त्री का दूसरा पति।

पौर (वि॰) [स्त्री॰-पौरी ] नगर या कस्वा सम्बन्धी ।

पौरः (पु॰) नागरिक। नगरिनशासी।—श्रंगना,— योपित्, (स्त्री॰)—स्त्री, (स्त्री॰) नगर-नासिनी स्त्री!—जानपद, (वि॰) नगर या देहात से सम्मन्धयुक्त।—जानपदाः, (पु॰ बहु॰) देहाती और नगर का। — बुद्धः, (पु॰) नगर या प्रतिष्ठित व्यक्ति विशेष।

यौरकं (न॰) १ घर के समीप का उद्यान । २ नगर समीपस्थ वारा ।

पौरंदर ) (वि॰) [ स्त्री॰—पौरन्दरी ] इन्द्र पौरन्दर ) सम्बन्धी । इन्द्र से निकता हुन्ना । पौरंदरं ) (न॰) ज्येष्ठा नचन्न । पौरन्दरं )

पौरव ( वि॰) [ क्वी॰—पौरवी ] पुरु से आया हुआ : पुरु सम्बन्धी ।

पौरवः ( ५० ) १ पुरु की सन्तान । २ उत्तरी भारत के एक मान्त विशेष का तथा उस मान्त के शासक अथवा अधिवासियों का नाम ।

पौरवीय ( वि॰ ) [ स्त्री०-पौरवीयी ] पौरव में अनुरक्त।

पौरस्त्य (वि०) १ पूर्वी । २ सब से आगे का । ३ प्रथम । पूर्व का ।

पौराण (वि॰) [स्ती॰—पौराणी] १ भूतकाल का। पुरातन काल का। प्राचीन । स्रादि का। २ पुराण सम्बन्धी। पुराण से निकला हुआ।

पौराशिक (वि॰) [स्री॰—पौराशिकी] १ प्राचीन । प्रतातन । २ प्राथा सम्बन्धी । ३ इतिहास में निम्यात ।

पौराणिकः ( पु॰ ) पुराख-पाठक । पौरुष ( वि॰ ) [ क्षी॰—पौरुषी ] १ मानव सम्बन्धी । मानवी । २ मरदानगी से । पौनव (पु॰) उत्तना बोक्त जितना कि एक आदमी वो भा सके।

पौरुषी (श्वी०) सी। औरत।

पोरुषं (न०) १ मानवी कमे। मनुष्य का कमे। वद्योगः अयरगः २ वीरता । वहाबुरी । विक्रमः। पराक्रमः। साहतः । ३ पुंसरव । ४ वीर्षः । ५ लिङ्गः। १ मनुष्य की पुरी केंचाई । पुरसा ।

पोंहपेय (वि॰) [स्त्री॰—पोंहपेयी ] पुरुष सम्बन्धी । पुरुष का । २ पुरुषकृत । श्रादमी का किया हुआ । ३ शाध्यात्मिक ।

पौराषेयः ( पु॰ ) १ पुरुषवधः । २ मनुष्य समृहः । ३ रोजंदारी पर काम करने वाला सज़दूर । ४ पुरुष का कर्म । मानय कर्म ।

पोरुष्यम् ( न॰ ) मनुष्यता । साहस । वीरता । पोरुगवः ( पु॰ ) पाकशालाध्यत्त । राजा की पाक-शाला का अध्यत्त ।

पौरोभाग्यं ( न॰ ) १ दोषदर्शन । २ ईच्यो । पौरोहित्यं ( न॰ ) ६सेहिताई । प्रसेहित का कर्म । पौर्यामास ( वि॰ ) [स्त्री॰—पौर्यामासी ] पूर्णिमा सम्बन्धी ।

पौर्णमासः ( g॰ ) एक याग वा इष्टिका जो पूर्णिमा के दिन होती है।

पौर्मामासी } (स्त्री०) पृथिमा । प्रनमासी ।

पौर्णमास्यं ( न॰ ) पूर्विमा के दिन किया जाने वासा यज्ञ विशेष।

पौर्णिमा (स्त्री०) पूर्णमासी ।

पौर्तिक (वि॰) [स्त्री॰—गौर्तिकी] पूर्तसाधक कर्म। परोपकार के कर्म।

पौर्व ( वि॰ ) [ स्त्री॰—पौर्वी ] ३ भूतकाल सम्बन्धी । २ पूर्व दिशा सम्बन्धी । पूर्वी ।

पौर्धदेहिक ) (वि०) [स्त्री०—पौर्धदेहिकी] पौर्धदेहिक ) पूर्वजनम सम्बन्धी । पूर्वजनम कृत । पौर्वपदिक (वि०) [स्रो०—पौर्वपदिक] समास का मध्य पद।

पौर्वापर्यम् ( न० ) पहले और पीछे का सम्बन्ध । कम । सिलसिला ।

पौर्वाहिक (वि०)[स्री०-पौर्वान्दिकी] पूर्वाह्न सम्बन्धी। पार्विक (वि०) [स्त्री० पांवकी] १ पहिले का । त्रमाला । पून का । २ पैतृक । ३ पुरातन । प्राचीन ।

पौत्तस्त्यः (यु॰) १ रावणः का नामान्तर । २ कुवेर का नामान्तर । ३ विभीषणः का नामान्तर । ४ चन्द्रमा ।

पौतिः (५० स्रो०)} पौतो (स्री०) } प्री

पौलोमी (की॰) शबी। इन्द्राणी। —सम्भवः, (पु॰) जयन्त का नामान्तर।

पौषः (पु॰) पृक्ष मास।

पौषी (स्त्री॰) यसमास की प्रश्चिमा।

पोष्कर ) (वि॰ ) [ स्त्री॰ पोष्करा या पोष्करक ) पोष्करकी ] नीजकमल सम्बन्धी। पोष्करियाी (स्त्रो॰ ) सरावर जिसमें कमल हों।

पौष्कलः ( पु॰ ) अनाज विशेष । पौष्करुपं ( न॰ ) १ आधिक्य । अधिकता । २ पूर्ण

पौष्टिक (वि॰) [स्त्री॰ —पौष्टिकी ] पुख्कारक। पुष्ट करने वाला। बलवीर्यदायक।

पौष्णं ( न० ) रेवती नचत्र ।

पौष्प (वि॰) [स्त्री॰-पौष्पी] पुष्प सम्बन्धी। फूजों का। फूजों से निकला हुन्ना। फूलदार।

पोंब्यी (स्त्री॰ ) पटना नगर का नामान्तर ।

ण्याट् ( अन्य० ) हो, आहो कहकर पुकारने के लिये न्यवहत होने वाला अन्यय विशेष।

प्याय् ( भा॰ श्रात्म॰ ) [ प्यायते, प्यान, या पीन ] बहुना। बाद श्राना।

प्यायनम् ( न० ) उन्नति । बाह् ।

प्यायित (वि॰) १ वृद्धि की प्राप्त । उन्नत । २ मौदा पड़ा हुन्ना । ३ विलय्द । तरोताज्ञा ।

प्ये ( घा॰ घ॰ ) [ प्यायते, पीन ] १ बढ़ना। इक्टि के प्राप्त होना। ३ पूर्य हो जाना।

प्र( श्रव्यया० ) १ जब यह उपसर्ग किसी किया में जगाया जाता है, तब इसका अर्थ होता है आये, सामने, पेरतर, पहले, आये की श्रोर, यथा प्रगम, प्रस्था श्रादि । २ विशेषग्रवाची शब्दों में लगाने से इसका शर्थ होता है — बहुत अस्मधिकना स अस्यितिक वया प्रकृष्ट प्रमत्त श्रादि । (इ) सञ्चागाची शब्दों के पूर्व जगाने पर इसका श्रर्थ होता हैं:—

- (क) श्रारम्भ । पारम्भ । यथा श्रस्थान ।
- (ख) लंबाई । यथा—प्रवातसृविक ।
- (ग) बल। बया-प्रभु।
- (ष) धनिष्टता । ऋत्याधिक्य । त्रवा—पकर्ष । प्रवाद ।
- (ङ) उद्भव स्थान । निकास । यथा—प्रभव । प्रपौत्र ।
- (च) सम्पूर्णता । पूर्णता । यथा-प्रमुक्तमसं ।
- (छ्) राहित्य । वियाग । विना । यथा—मोपिता ।
- (ज) जुरा । यथा—प्रजु ।
- (क) उत्तमता। यथा—प्राचार्यः।
- (अ) पवित्रता । यथा प्रसन्नजतं ।
- (त) अभिकाषा। यथा—प्रार्थना।
- (थ) अवसान । यथा---प्रशम ।
- (व) सम्मान । प्रतिष्टा । यथा—प्राञ्जि ।
- (घ) विशिष्टता । यथा प्रवालः । प्रणतः ।

प्रकट (वि॰) १ जाहिर । प्रत्यत्त । २ खुला । वे-परदा । सर्वसाधारण का । ३ जो दिखलाई पड़े । प्रकटं (अञ्चया॰) साफ तौर से । प्रत्यत्त रोखा ।

— प्रीतिवर्द्धनः, ( ५० ) शिव जी।

प्रकटनम् ( २० ) प्रकट या प्रस्यत्त होने की किया। प्रकटित ( २० ३० ) १ प्रकट किया हुआ। प्रत्यत्त किया हुआ। खेला हुआ। २ सर्वसाधारण के सामने रखा हुआ। ३ साफ।

प्रकरितः } ( पु॰ ) कॅपकॅपी । थरथराहट ।

प्रकंपन } (वि॰) "एाने वाला। हिलाने वाला। प्रकम्पन

प्रकृपनं ) प्रकम्पनस् ) (न०) अत्यधिक कॅपकॅपी या थरथसाहट ।

प्रकंपनः ) ( ५० ) १ पवन । श्रीक्षी । २ नरक प्रकरपनः ) विशेष ।

प्रकरं ( न० ) अगर की लकड़ी।

प्रकरः (ए०) १ हेर । समूह । भोड़ । संग्रह । २ गुस्र-दस्ता । ३ साहाय्य । सहायता । मैत्री । ४ चलन । प्रथा । २ सम्मान । ६ मस्टोरी हरण । वह कावा फुसलाहट ।

प्रकरणास् (न०) १ किसी विषय के समसने या समसाने के लिये उस पर वाहनिवाद करना । जिल करना । २ विषय । प्रसङ्ग । ३ किसी प्रन्थ के अन्तर्गत कोटे कोटे भागों में से केहि भाग । अध्याद । ४ अवसन । मौका । ४ आर्रान्यक वक्तव्य । मुखबन्य । ७ दृश्य काव्य के अन्तर्गत रूपक के दस भेदों में से एक ।

प्रकरिंगका } (स्री॰) नाटिका।

प्रक्रिका (की॰) दश्यकाच्य का स्थल विशेष जे। उसमें लगा दिया जाता है और जा यह बतलाता है कि, श्रामे क्या होने दाला है।

प्रकरी (की॰) १ नाटक के किसी दो श्रंकों के बीच का वह श्रेंश जिसमें आगे होने वाली घटना की स्वना दी जाती है। २ नटों की पोशाक। एक्टरों की द्वेस । ३ मैदान ! ४ चौराहा। १ गान विशेष।

प्रकर्षः ( ५० ) १ उत्तमता । प्रसिद्धि । उत्हरता । २ अधिकता । बहुतायत । १ वज । ताकत । ४ केवलत्व । ४ जंबाई । दीर्घीकरण ।

प्रकर्षण्य (त॰) १ खींच लेने की किया। २ इस जीवने की किया। ३ अवधि। प्रसार। ४ उदक-षैता। उपकृष्टता। ४ विकसता। चित्र विश्वेप। आन्ति।

प्रकरता (की॰) एक कला। (समच) का साठवाँ भाग।

प्रकल्पना ( छी॰ ) निरिचत करना । स्थिर करना । प्रकलिपन ( व॰ ङ॰ ) १ बनाया हुआ । किया हुआ । निर्माण किया हुआ । २ निरिचत किया हुआ । निर्दिष्ट किया हुआ ।

प्रकरिपता (स्त्रीं) एक प्रकार की पहेली या बुक्तीत्राख । प्रकांडं, प्रकार्ग्डम् ( न० ) ) । दृष्ठ का तना । प्रकांडः, प्रकार्ग्डः ( पु० ) ) स्कन्य । २ हाली । राखा । ( समास के अन्त में ) अपनी जाति में सर्वोस्ट्रष्ट । ३ वॉह का ऊपरी भाग । प्राडक प्रकार्डक } (पु॰) देखे प्रकार्ड

प्रकांडरः } ( प्र॰ ) वृत्व । वेव । प्रकाराहरः

प्रकाम ( प्र० ) १ वेमासक । अत्याधिक । बहुत । अवाया हुया !—धुज्, ( वि० ) अवाकर साने वाला ।

प्रकामः ( ५० ) अभिलाषा । ज्ञानन्द । सन्तोष । प्रकासं ( स्रव्यया० ) १ अलाधिक । अलाधिकता से । २ पर्यासरूप से । कामनानुसार । ३ स्वेन्द्रानुसार । रज्ञामंदी से ।

प्रकारः ( पु० ) १ हंग । तीर तरीका । प्रणाली । तरह । भाँति । २ भेद : क्रिस्म । ३ सान्य । साहरय । तुलना । ४ विशेषता । विशिष्टता ।

प्रकाश (वि०) १ चमकीला । महकीला । चमकदार ।

२ सुरपष्ट । प्रत्यच । ३ सतेज । उज्ज्वल । विशद ।

२ पुरपष्ट । प्रत्यच । ३ सतेज । उज्ज्वल । विशद ।

२ प्रान जिल पर के हुच काट कर साफ कर दिये

गये हों । मैदान । ७ फुला हुआ । बढ़ा हुआ ।

= मानों । जैसा । सहस ।—आतमक, (वि०)

चमकीला । उज्ज्वल ।— आतमक, (वि०) चमकीला । उज्ज्वल । (प्र०) १ शिवजी का नामान्तर ।

२ स्थै ।—इतर, (वि०) अहस्य । जे। देल न

पड़े ।—कयः, (प्र०) खुलंखुका खरीद ।—

गारी (स्त्री०) रंडी । वेश्या । दिनाल ।

प्रकारों (श्रन्थशः) १ खुतंखुक्का । साफ्र सौर पर। २ चिक्का कर।

प्रकाशः (पु०) १ रोशनी । उजियाला । चमक । उज्जवलता। प्राच। घामा। २(प्रालं०) व्याल्या। ( यथा कान्यप्रकाश ) ३ घूप । धाम । ४ माकव्य। दर्शन। २ कीर्ति। नामवरी । स्थाति। गीरव। ६ मैदान । ७ सुनहला दर्पण। = किसी यन्य का अध्याय। परिच्हेतः।

प्रकाशक (वि॰) [स्त्री०—प्रकाशिका] । प्रकट करने वाला । दिखलाने वाला । २ व्यक्त करने वाला । निर्देश । ३ व्याख्या करने वाला । ४ चम-कीला । उद्धवस । ६ प्रसिद्ध । विख्यात । प्रकाशकः (यु०) १ सूर्यं । २ आविष्कारकर्ता । खोजी । इ प्रसिद्ध करने वाला जैसे प्रनथ-प्रकाशक । —ज्ञातृ, (यु०) सुर्गा । [ वाला । प्रकाशन (वि०) प्रकट करने वाला । प्रसिद्ध करने प्रकाशनं (न०) प्रकाशित करने का काम । प्रकाश में लाने का काम ।

प्रकाशनः ( ५० ) विष्णु का नामान्तर ।

प्रकाशित (व० २००) १ प्रकट किया हुआ । प्रसिद्ध किया हुआ । २ चमकता हुआ । जिसमें से प्रकाश निकल रहा हो । ३ प्रत्यच । जो देख पदे । स्पष्ट । प्रकाशिन् (वि०) साफ । उड्याल । चमकीला ।

प्रकाशिन् ( १४० ) साम । उज्ज्वत । चमकाल प्रकिरमां ( न० ) बस्रेरना । छिटकाना ।

प्रकारित ( १० ) भवरना । खुटकाना । प्रकीर्मी ( १० इ० ) १ विखरा हुआ । ब्रिटका हुआ । १ फैंबा हुआ । प्रकाशित । प्रचारित । १ बहराता हुआ । हिलता हुआ । १ अस्तन्यस्त । दीला दाला । स्तुते हुए ( जैसे केश ) । १ असंलग्नता । असम्बद्धता । १ उद्विग्न । धवड़ाया हुआ । ७ फुटकर । मिलाजुला ।

प्रकार्ता (न०) १ फुडकत वस्तुओं का संग्रह । २ श्रध्याय जिसमें फुडकत नियमों का संग्रह हो ।

प्रकीर्गोक (वि॰) विस्तरा हुआ।

प्रकीर्शकं (न०) १ चँवर। (पु०) बीहा। प्रकीर्शकः (पु०) (न०) १ कुटकर अध्याय। प्रकीर्तनम् (न०) १ बीपणा। २ प्रशंसा करना। तारीक्ष करना।

प्रकीर्तिः (श्वी॰) १ नामवरी । प्रशंसा । २ ख्याति । प्रसिद्धि । घोषणा ।

प्रकुंचः } ( go ) बाह तो के या एक पत्त का माप।
प्रकुंचः } ( go ) बाह तो के या एक पत्त का माप।
प्रकुषित ( वo क्वo ) १ ब्रत्यन्त कुद्ध। २ उत्ते जित।
प्रकुर्त्त ( नo ) सुन्दर शरीर। सुढील बदन।
प्रकुष्माराडी ( स्त्री० ) दुर्गा का नामान्तर।

प्रकृत (व॰ कृ॰) १ सुसम्पन्न । २ खारिन्मत । ग्रुरू किया हुआ । ३ नियुक्त किया हुआ । व्यस्त किया हुआ । ४ असली । यथार्थ । ४ किसी विषय को वादविवाद का विषय बनाया हुआ । विचारा-धीन विषय । प्रस्तुत विषय । ६ खावस्यक । मनोरक्षक । प्रकृतं ( न॰ ) वास्तविक विषय । प्रस्तृत विषय ।— द्यर्थः, ( वि॰ ) यथार्थं भाव वसताने वाला ।— द्यर्थः, ( पु॰ ) वास्तविक भाव ।

प्रकृतिः ( श्री०) १ स्वभाव । तासीर । २ सिनाइ । १ वनावट । श्राकार । १ निकास । परंपरा । १ वड्डम स्थल । ६ सॉक्यदर्शन में पुरुष और प्रकृति को छोद तीसरी वस्तु नहीं मानी गत्री । ७ श्रादर्श । तम्ता । मत्ती । ६ परत्रहा का मूर्तिसान सङ्कल्प, जिसके कारण खृष्टि की उत्पत्ति होती है । १० पुरुप या स्त्री को जननेन्द्रिय । लिङ्क । भग । ११ माता । ( बहुवचन ) १ राजा के श्रामात्य । मंत्रिमण्डल । २ राजा की प्रजा । ३ राजतंत्र के श्रङ्क लो सात माने गये हैं ।

''स्वाम्यसारयसहरके। अराब्युहर्गक्कानि च ।''

३ सांस्यत्र्रांन के अनुसार आठ प्रधान तत्व जिनसे हरेक वस्तु उत्पन्न होती है। १ सृष्टि को बनाने वाले १ तत्व। —ईशः, (पु०) राजा या जिले का हाकिम। —स्प्या, (वि०) स्वभाव से सुस्त या जो पहचान न सके।—तरत्व, (वि०) स्वभाव से चक्कव।—पुरुषः, (पु०) अमात्य। राजपुरो-हित ।—मगुद्धलं, (न०) समृचा राज्य या राष्ट्र या वादशाहत।—त्यः, (पु०) अकृति में जीन होना।—सिद्ध, (वि०) नैसर्गिक। स्वामाविक।—स्पुमग, (वि०) स्वमाव से मनोहर।—स्थ, (वि०) १ जो अपनी स्वामा-विक अवस्था में हो। मामुजी हालत में। २ स्वस्थ्य। तंदुतस्थ। ३ आरोग्यता प्राप्त किया हुआ। १ मंगा।

प्रकृष्ट ( व० छ० ) १ आकृष्ट ! खिंचा हुआ। २ खंबा। दीर्घ। ३ उत्कृष्टतर । उत्कृष्टतम । प्रधान । मुख्य । खास । २ विचिस । अधान्त ।

प्रक्रुप्त (व० ५००) तैयार किया हुआ। बनाया हुआ। सुन्यवस्थित ।

प्रकोथः ( ५० ) सदाइन । तुसाइन ।

प्रकीष्टः (पु०) १ कीहनी के नीचे का भाग। २ दरवाजे के सभीप का कीडा। ३ घर का औंगन।

प्रकोष्ठकः ( ५० ) बढ़े दरवाज़े के पास की केंद्ररी।

स० श० कौ॰ ई७

प्रकृतः २ स्वरः।

प्रक्रमः (पु०) १ पग । क्रदमः । २ पँग जो दूरी नाँपने के लिये व्यवहृत होता है । ३ आरम्भ । शुरूआत । ४ कार्रवाई । फद्दति । ४ अवकाशः । अवसर । ६ नियमितता । इंग । तौर । ७ अंशः । अनुपात । माप ।—भङ्गः, (पु०) किसी कार्यं में किसी आरम्भ किये हुए क्रम का उल्लंघन । २ साहित्य का एक होप जो उस समय माना जाता है, जिस समय किसी विषय के वर्णन में आरम्भ किये हुए क्रम आदि का यथावत पाळन नहीं किया जाता ।

प्रकान्त (व० क्र०) १ आरम्भ किया हुआ । ग्ररू किया हुआ । २ गया हुआ । प्रस्थानित । ३ प्रस्तुत । विवादभक्ष । ४ वीर ।

प्रक्रिया (स्त्री०) १ उंग । तौर । तरीका । २ संस्कार ।
कमं । ३ राजचिन्ह (चँवर छ्त्रादि ) का धारण
करना । ४ उच्चएद । १ प्रन्थ का अध्याय,
परिच्छेद । ६ व्याकरण में वाक्रचना प्रणाली ।
७ अधिकार । हक ।

प्रक्रीडः ( पु॰ ) खेल । कीड़ा । आमीद प्रमीद । प्रक्षित्र ( व॰ कु॰ ) १ तर । नम । सींगा हुआ । २ तृत । अञ्चया हुआ । ३ कहसापूर्य । दथामय ।

प्रकाराः } ( पु॰ ) बीया की कनकार।

प्रक्षयः (पु॰) नारा। बरबादी। [बहना। प्रक्षरसम् (न॰) थ्यकना। चूना। उफनना। प्रकालनं (न॰) १ घोना। २ माँजना। साफ करना। पवित्र करना। ३ स्नान करना। ३ कोई भी वस्तु जो सफा करने के काम में प्रावे। १ घोने के लिये जल।

प्रज्ञालित (व॰ ह॰) १ घोया हुआ। साफ किया हुआ। २ पवित्र किया हुआ। ३ प्राथश्चित करा के शुद्ध किया हुआ।

मित्तिस (व० ७०) ३ फेंका हुआ। २ इसेड़ा हुआ। ३ बढ़ाया हुआ।। ४ ऊपर से मिलाया हुआ।

प्रसीमा (वि॰) १ जीर्ग । २ नष्ट किया हुआ । ३ प्रामरिचत्त करके पवित्र किया हुआ । ४ छुरा । अन्तर्भात । प्रक्रुग्ण (व० क्र०) १ क्रचला हुआ। २ भेदा हुआ। छेटा हुआ। ३ उत्तजित किया हुआ।

प्रक्तेपः (पु॰) १ फेंकना । डालना । जितराना। वर्षरना । ३ मिलाना । बढ़ाना । ४ उपर से मिलाना । प्रविस करना । ४ गाड़ी का बक्स या भएडारी । ६ किसी कंपनी के हिस्सेदारों का जमा किया हुआ अपने अपने हिस्सों का रूपया।

प्रतिवशास् ( न० ) फैक्ना । पटकना ।

प्रतोसस्पर्भ (न०) घबराहट । वेचैनी ।

प्रस्वेडनः ( ५० ) १ लोहे का बाख । २ शोरगुल । केलाहल ।

प्रस्वेडित (वि०) शोरगुल वाला। कोलाहल वाला। शस्वर (वि०) १ अत्यन्त उच्छा। २ वडा तेज या तीव। ३ वडा कठोर य रूखा।

मखरः (पु॰) १ सचर। २ कुत्ता। घोदे की पास्तर या हायी का कवच।

प्रख्य (वि॰) १ साफ। प्रस्यन्त । स्पष्ट । २ सदश । समान ।

प्रख्या (स्त्री॰) १ प्रत्यत्त गोधरत्व । २ प्रसिद्धि । श्रख्याति । ३ प्रकाशित वस्तु या विषय । ४ सादश्य । समानता ।

भख्यात (व॰ ह॰) १ श्रसिद्ध । मशहूर । २ आगे ही से मोज लिया हुआ १ २ शसन्त । श्राह्मादित । — वप्तुक, (वि॰) प्रसिद्ध पिता वाला ।

प्रख्याति (स्त्री॰) १ शहरत । प्रसिद्धि । २ प्रशंसा । तारीफ ।

प्रगंडः ) (५०) कंधे से खेकर के।हनी तक का प्रगाहः ) साग ।

प्रगंही } (स्त्री॰) नगर के परकेाटे की दीवाल ।

प्रगत (व॰ इ॰ ) १ आगे गया हुआ। २ जुदा। श्रतहवा ।—जानु,—जानुक, (वि॰ ) देवी टाँगों वाला।

भगमः ( पु॰ ) श्रेम का प्रथम प्रदर्शन ।

प्रगमनम् ( न० ) १ वृद्धि । उन्नतः । २ प्रेमस्थापन में प्रथम प्रेमप्रदर्शन ।

प्रगर्जनं ( न० ) वहाड़ । गर्जन ।

प्रगावम (वि॰) १ साहसी । उस्साही । हिन्मती ।

२ निर्भंष । निस्त । बहादुर । ३ वाग्मी । ४ हाज़िर जवाव । प्रत्युपन्नमित । ४ दृद्धतिज्ञ । ६ प्रौद । ७ पूर्ण वृद्धि को प्राप्त । पका हुआ । दह । निपुष । ६ श्रीभमानी । श्रहङ्कारी । धमंडी । १० निर्जंद्ध । वेशमें । नेह्या । ११ श्रादर्श । प्रसिद्ध । [ एक । प्रगटमा (स्त्री० ) साहसी स्त्री । नायिकाश्रों में से प्रगाद (व० क्र० ) १ तर । भींगा हुआ । दूबा हुआ । र श्रिविक । बहुत । ३ दह । मज़बूत । ४ कहा । सफ़्त । कठिन ।

प्रगार्ट ( न० ) १ तंगी । हीनता । श्रभाव । २ तपस्य । शारीरिक तप ।

प्रगाढं ( अध्यया० ) १ श्रत्यविकता से । २ दृहता से । प्रगातृ ( पु० ) उत्तम गर्वैया ।

प्रशुण (वि०) १ सीधा । ईमानदार । धर्मास्मा । २ अच्छे गुणों वाला । ३ योग्य । उपयुक्त । गुण-वान् । निपुण । पट्ट । चतुर । [हुआ । प्रगुणित (वि०) १ सीधा किया हुआ । २ विकताया प्रगृहीत (व० ह०) १ जो भली भाँति प्रहण किया गया हो । २ मास । स्वीकृत । ३ जिसका उचारण सन्त्रि के नियमों का ध्यान रखे विना किया गया हो ।

प्रशृहां ( न० ) वह स्वर जिस पर सन्धि के नियमों का प्रभाव न पड़े श्रीर जा स्वतंत्र रीति से लिखा जाय श्रीर बोला जाय।

प्रगे ( श्रव्यथा० ) वड़े तड़के । भार ही ।—तन, (वि० ) प्रातःकाल किया जाने वाला !—निश, —शय, (वि० ) जो सबेरा होने पर भी सीता रहैं ।

प्रगोपनम् ( न० ) रचगः। वचाव ।

प्रम्थनस् ( न॰ ) बुनना । गूथना ।

प्रग्नहः (पु०) १ घारण । ग्रहण । २ चन्द्र या सूर्य के ग्रहण का ग्रारम्भ । ३ जगाम । रास । ४ रोक याम । ४ चन्यन । क्रेंद्र। ६ वंधुत्रा । क्रेंद्री । ७ ( घोड़े ग्रादि पशुत्रों का ) साधना । ६ किरण । ३ तराजू की बोरी । १० स्वर जिसमें सन्धि के नियम लागृन हों। प्रग्रहराम् ( २० ) १ पकदना । घरना । यामना । २ सूर्य या चन्द्र ग्रहरा का श्रारम्य । ३ तागम । रास । ४ संग्रम । इसन ।

प्रश्नाहः (पु०) १ पकड़। थाम । २ डोना । ले जाना । ३ तराज्ञ की डोरी । ४ लगाम । रास । प्रश्नीवं (न०) े १ रंगा हुआ कलस या छुज़ीं। प्रश्नीवः (पु०) ∫ २ किसी मकान के चारों चोर लकड़ी का बनाया हुआ बेरा । ३ तवेका । ४ बुच की फुनगी।

प्रघटकः (पु॰) नियम । सिद्धान्त । आदेश ।
प्रघटा (स्त्री॰) किसी निज्ञान के आरम्भिक सिद्धान्त ।
— विद्, (पु॰) फाजन विषय पदने वाखा ।
वक्वाटी ।

प्रध्याः (पु॰)) १ वंगले के दरवाज़े के सामने प्रथमः (पु॰) ( झात्रा हुन्ना स्थान । वरसाती । प्रधायाः (पु॰) ( वरामना । २ ताँचे का बरतन । प्रधानः (पु॰)) ३ लोहे की गना या घन । गनाला । प्रधस (वि॰) पेट्ट । मरसुरुला ।

प्रयसः ( पु॰ ) १ रावस । २ मुक्खड्पन । पेट्रपन ।

प्रघातः ( ५० ) १ वध । २ युद्ध । तदाईं ।

प्रधुगाः ( ५० ) महमान । श्रतियि ।

प्रयूर्गाः ( ५० ) महमान । त्रतिथि ।

धवीपः ( पु॰ ) । श्रावाज । शोर । २ गर्जन ।

प्रचक्तं ( न० ) सेना जा रवानगी में हो ।

प्रचल्ल ( पु॰ ) १ वृहस्पति यह । २ व्रहास्पति का नामान्तर ।

प्रसंह ) (वि०) १ अत्यन्त तीव । तेत । उत्र ।
प्रस्ताह ) प्रस्तर । र मज़बूत । बलवान । भयानक ।
३ अतिउष्ण । कोधमूर्त्वित । गुस्सैल । १
साहसी । ६ भयद्वर । ७ असहा । दुस्तह ।—
आतपः (पु०) भयद्वर गर्मी ।—घोण, (वि०)
लंबी नाक वाला ।—सूर्य, (वि०) ऐसी कड़ी
धूप जो सही न वाथ ।

प्रचयः ) ( ५० ) १ संग्रह । एकत्रकरण । २ देर । प्रचायः ) राशि । ३ वृद्धि । बदती । ४ साधारण मेल मिलाप ।

प्रचयनं ( न॰ ) संग्रह । एकत्रीकरण । प्रचरः ( पु॰ ) १ रास्ता । मार्ग । सदक । २ रीति । रिवाज ।

```
प्रच्छ ( था॰ पर॰ ) [ पूच्छति, पृष्ठ, ; ( निजन्त )
 भवल (वि॰) ९ थरथराता हुआ । कॉपटा हुआ l
                                                       प्रच्छ्यति ] १ पृंछ्ना । प्रश्न करना । सवार
     २ प्रचलित । रिवाज़ के सुताविक ।
 प्रचलाकः ( ५० ) १ तीरंदाजी । २ मयूर की प्रंच ।
                                                       करना । दर्याप्रत करना । २ तलाश करना .
     २ सर्प । साँप !
                                                       खेाजना । द्वंतरा।
                                                  प्रच्छदः ( पु॰ ) श्राच्छादन । परदा । चादर । पर्लग
 प्रचलाकिन् ( ए॰ ) मयूर। मेरि।
 प्रचलायित (वि०) लुड़कने याला। उञ्चलने वाला।
                                                       पोश । पत्नंग की चाइर ।-पटः, (पु० '
 यचलायितम् ( न॰ ) सिर हिलाना ।
                                                       पत्तंग की चादर। चाँदनी।
 प्रचायिका (स्त्री॰) १ वारी वारी से फूल चुनने
                                                  प्रच्छनं (२०)) अनुसन्धान । जिज्ञासा । प्रश्न ।
प्रच्छना (स्री०) रे सवात ।
     वाला ! २ मालिन ।
                                                  प्रच्छन्न ( व॰ कृ॰ ) १ छिपा हुआ। परवेष्ठित । वस्रा
 उचारः (पु॰) १ चलने वाला। २ अमसकारी।
                                                       छादित । कपड़े से लपेटा हुआ । गोप्य । निजी ।
     ३ प्रत्यत्त होना । दृष्टिगोचर होना । ४ चलन
                                                      दुराव करने येग्य । छिपा हुन्ना ।
     रिवाज् । किसी वस्तु का निरन्तर व्यवहार या
                                                  प्रच्छन्नं ( अन्यया० ) चुपके चुपके । चोरी से ।---
     उपयोग । १ चालच्लन । श्राचरण । ६ रीतिरस्म।
                                                      तस्कर, (प्र॰) ऐसा चोर जो चोरी करते
     नेरा। ७ कीड़ास्थली । त्रखाड़ा । ८ चरागाह ।
                                                       कभी देखा न गया हो, किन्तु चोरी श्रवश्य
     ६ पथ । सार्ग । रास्ता ।
                                                      करता हो।
प्रचालः ( पु॰ ) वीगा का एक भाग विशेष।
                                                  प्रच्छर्दनम् (न॰) १ वमन । रेचन ।
प्रचालनम् (न॰) मली भाँति गडुबडु करना ।
                                                  प्रच्छिदिका (स्त्री०) वसन । कै।
     हिलाना दुलाना ।
                                                  प्रच्छाद्नम् (न॰) १ ढकना । छिपाना । २ कपड़ों
प्रचित (व॰ कु॰ ) १ एकत्रित किया हुन्ना । संग्रह
                                                      के जपर पहनने का वस्त्र विशेष ! - पटः, ( पु॰ )
     किया हुआ। तोड़ा हुआ। २ जमा किया हुआ।
                                                      वादर । उद्दौनाः ।
     ३ दका हुआ। भरा हुआ।
अञ्चर (वि॰) १ वहुत । अधिक । विपुत्त । २ वड़ा ।
                                                  प्रच्छादित (व० इ०) १ डका हुआ । श्रोडे हुए।
     दीर्घ। विस्तृतः । ३ वाह्नल्यता से सम्पन्न।--
                                                      वस्त्राच्छादित । २ छिपा हुश्रा ।
    पुरुष, (वि॰) श्रावाद। बसा हुआ।--परुषः,
                                                  प्रच्छायं ( न० ) सधन छाया । छायादार स्थान ।
    (पु०) चेार :
                                                  प्रिकेश्वल (बि॰) निर्जल। सुखा।
प्रसुरः (पु०) चीर ।
                                                  प्रचयवः (पु॰) १ श्रधःपात । नाश । बरबादी । २
प्रवेतस ( ५० ) १ वरुण का नामान्तर । एक प्राचीन
                                                      वापिसी ।
    ऋषि जो स्मृतिकार भी थे।
                                                  प्रच्यवनम् ( न॰ ) १ प्रस्थान । पतायन । पीछे की
प्रचेत् ( पु॰ ) सारयी । स्थ हाँकने वाला । कीचवान ।
                                                      श्रोर हटाव । २ हानि । श्रभाव । ३ वरगा । टप-
भचेलं ( न० ) पीला चन्दन काष्ठ।
                                                      कना। चूना ।
प्रचेलकः ( ५० ) बोड़ा। अश्व।
                                                 प्रच्युत (व॰ कृ॰) १ मड़ा हुआ। टूटकर गिरा हुआ।
प्रचोदनम् ( न० ) १ अनुरोध । प्रेरणा । उत्तेजन ।
                                                      २ अपने स्थान से हटा हुआ । ३ स्थानच्युत ।
    २ अवृत्ति । साजिश । आज्ञा । आदेश । ४ नियम ।
                                                      अधःपतित । ४ भगाया हुन्ना । इटाया हुन्ना ।
    क्रायदा क्रानून ।
                                                 प्रच्युतिः (स्त्री॰) १ श्रपने स्थान से गिरने या हटने
स्चोद्ति ( व० कृ० ) १ प्रेरित । उत्तेजित । प्रवर्तित ।
                                                      का भावा। २ हानि । स्रभाव । स्रधःपातः । ३
   ३ श्राज्ञस । निर्देश दिया हुश्रा। निर्दिष्ट । ४
                                                      बरबादी । नाश ।
   प्रेपित । भेजा हुआ । निश्चय किया हुआ ।
                                                 प्रजः ( पु॰ ) पति । शौहर ।
```

( ką< )

प्रवल

ы.

प्रजनः ( पु॰ ) १ गर्भाधान । गर्भस्थापन । उत्पत्ति । प्रजागरः ( पु॰ ) १ रात को जागने वाला । अनि-पैदायश । २ पश्चम्यों का गर्भस्थापन । ४ पैदा करना ( जनना ।

**प्रजननम्** (न०) । गर्भाशय में गर्भस्थापन । उत्पत्ति । २ पैदायश । जन्म । बालक का उत्पन्न होना । ३ बीर्य । ४ भग । लिङ्ग । ४ सन्तान ।

भजनिका (स्त्री०) माता। जननी। माँ।

प्रजनुकः ( ५० ) शरीर । देह ।

प्रजल्पः ( ५० ) गप्पशप्प । बकबाद । कटपराँग । बातचीत ।

प्रजल्पनम् ( न॰ ) १ वार्तालाप । बोलचाल । २ बकबक। गय्पशप्य।

अजविन् (वि॰) [स्वी॰-अजविनी] तेज्। फुर्तीला । वेगवान । ( पु॰ ) हल्कारा ।

भजा (स्वी॰) १ सन्तान । श्रौलाद । २ उत्वित्त । जन्म । पैदायश । ३ मानवजाति । जोग । रैयत । ४ वीर्य । धातु । - ग्रान्तकः, (यु॰) यम । -ईप्सु. (वि०) सन्तानेच्ह्रक।—ईशः, – ईश्वरः, ( पु॰ ) राजा । बादशाह ।-उत्पत्तिः,-उत्पाद्नम्, ( न॰ ) सन्तान उत्पन्न करने की किया ।—काम, (वि॰) सन्तानेच्छक ।— तन्तु, (पु॰) कुल । वंश । वंशपरम्परा ।--दानं, ( न० ) चाँदी । — नाधः, ( पु० ) राजा। वादशाह । नरपति ।-पः, ( ए॰ ) राजा । पृथिवीपाल ।—निषेकः, (पु०) रार्भस्थापन । गर्भाधान । -पतिः, ( पु॰ ) १ सृष्टिउत्पन्न करने वाला। २ वसा जी का नामान्तर । ३ वसा के दस पुत्र जो प्रजापति कहताये। ४ विश्वकर्मा का नामान्तर । १ सूर्य । ६ राजा । ७ दामाद । जसाई। = विष्णु भगवान्। १ पिता । जनक । १० जिङ्गा पुरुष की जननेन्द्रिय । पालः, — पालकः, ( पु॰ ) राजा । नरपति ≀— पाली, (पु॰) शिव जी का नामान्तर ।--वृद्धिः, (स्त्री॰) सन्तान की बढ़ती । सुज़, ( पु॰ ) ब्रह्मा जी।—हित, ( वि॰ ) सन्तान या रैयत के लिये लामकारी।—हितं ( न० ) जल। षानी ।

दिख : २ विवेक । सावधानी । ३ रचक । ग्रसि-भावक । ४ कृष्ण भगवान् का नामान्तर ।

प्रजात ( व॰ ऋ॰ ) पैदा हुआ। उत्पन्न हुआ। प्रजाता (स्त्री॰) जन्ना। वह स्त्री जिसके बन्ना पैदा हुआ हो ।

प्रजातिः ( खी॰ ) १ जन्म । उत्पत्ति । सन्तानबृद्धि । २ जनन । ३ उत्पादक शक्ति । ४ प्रसववेदना १ प्रसव की पीड़ा।

प्रजावत् (वि॰) १ प्रजावान । सन्तान वाला । २ गर्भवती ।

प्रजावती (स्वी॰) १ स्रातृजाया । भावत । भाजाई भावी । ३ माता । दाई ।

प्रजिनः ( ५० ) पवन । हवा । वास्र ।

मजीवनम् ( न० ) श्राजीविका।

মন্ত্ৰ ( বি॰ ) भक्त । घनुरक्त । থানক।

प्रज्ञ (वि॰) वुद्मिमान् । प्रतिमानान् । विद्वान् ।

प्रज्ञतिः ( खी०) ९ प्रण । शर्त । २ शिज्ञा । विज्ञति । स्वना । ३ सिद्धान्त ।

प्रज्ञा (की०) १ बुद्धि । ज्ञान । समस्त । प्रतिसा । २ विवेक। जाँच। निर्याय। ३ विचार। मंशा । ४ बुद्धिमती स्री । — चल्लस्स, (ए०) ग्रंधा नेत्रहीन। ( पु॰ ) धतराष्ट्र का नामान्तर । ( न॰ ) हिये की ग्राँखे। मन।—पारमिता ( स्त्री॰ ) बैाद अन्थों के अनुसार दस मामिताओं ( गुर्कों की परा काष्य ) में से एक, जिसे गीतन बुद्ध ने अपने सर्वट जन्म में प्राप्त किया था। - वृद्ध, (वि॰) बुद्धि-मत्ता में बड़ा।—हीन, (वि०) बुद्धिहीन । मूर्ख । मुढ़ ।

प्रज्ञात (व॰ ह॰ ) १ जाना हुआ। समका हुआ। २ पहचाना हुआ। ३ स्वष्ट । साफ । ४ प्रसिद्ध । अख्यात । मशहूर ।

प्रज्ञानं ( न॰ ) १ प्रतिभा । ज्ञान । बुद्धि । २ चिन्ह । निशानी।

प्रज्ञावत् (वि॰) बुद्धिमानः। प्रतिभावान्।

प्रज्ञाल, प्रज्ञिन् ) (वि॰) [ स्त्री॰—प्रज्ञिनी ] े बुद्धिमान् । प्रतिभागाली । मश्चित विवेकी ।

प्रञ्जु (वि०) टड़ी टाग वाता प्रचलनम् (व०) चलना जनने की किंगा। प्रज्यलित (व० २००) १ धधकता हुआ । जनता हुआ । २ चमकीला । चमचमाता हुआ । प्रजीनम् (च०) १ चारों और (पश्चियों का) उड़ना ।

महीनम् ( न॰ ) १चारों श्रीर ( पश्चिमां का ) उड़ना । २ त्राने की श्रीर उड़ना । ३ उड़ान भरना ।

प्रशा (वि॰) प्राचीन : पुराना।

प्रग्रास्त्रः ( ५० ) नख का श्रव्यक्षाग ।

प्रसात (व॰ ह॰ ) ३ वहुत सुका हुआ। २ प्रसाम करता हुआ। ३ दीन । ४ चतुर । निपुर्स ।

प्रस्तिः (स्त्री॰) । प्रसाम । नसस्कार । प्रसिपात । दरहवत । २ नम्रता । सुशीलता । दीनता ।

प्रण्ड्नं ( न० ) श्रावाज् । नाद ।

प्रसायः ( ५० ) १ विवाह । (पास्ति) प्रहसा । २ प्रेस । प्रीति । आसिक । २ मैठी । दोस्ती । ४ मेवजोल । रसज्ह । विश्वास । भरोसा । १ अनुमह । दया । क्रपा। ६ विनय। याचना। प्रार्थना। ७ प्रसास। प्रणिपात । द मेला ।—श्रापराधः, (पु॰) प्रेम या मेत्री के विरुद्ध कोई अपचार । - उन्मुख, (बि॰) ३ अन्तर्गत प्रेम को प्रकट करने को उचत । २ प्रमावेश से प्रेपेरहित ।—कलहः, ( ५० ) प्रेमी का मताड़ा। बनावटी या मूटमूट का मगड़ा ।—कुपित, (वि॰) कृतसूढ का या दिखावटी कोध।—कोधः, ( पु॰ ) नायिका का अपने नायिक के प्रति मुहसूठ का क्रोध।— वकर्षः, ( ५० ) अत्यधिक प्रेम ।—सङ्गः, (पु॰) १ मित्रता का ट्रंट जाना । २ निमकहरामी पना ।--वसनं ( न० ) प्रेमप्रदर्शक वाक्य । -विमुख, (वि॰) १ प्रेम से पराङ्गगुख। २ मैत्री करने को श्रमिच्छुक ।—विहतिः, - विधातः, ( ५० ) अस्वीकृति । अवज्ञा ।

प्रयायनम् (न०) १ लाना । जाकर लाना । २ परि-चालन करना । लेजाना । ३ रचना । बनाना । तैयार करना । ४ लेखिलिखना । निबन्ध लिखना । १ दयडाज्ञा देना । डिग्री देना अर्थात् वादी को जिलाना । यथा "दयडस्य प्रयायनम् ।"

गायवत् (वि॰) १ प्रिय । प्यारा । २ निःइतः ।

चकपटी। साफ दिल का । ३ उत्सुकतापृत्रेक चिमलापी। कामना करने वाला।

प्रशायिन् (वि०) १ प्यारा । प्रिय । कृपालु । अनुस्क । २ प्रेमपात्र । ३ त्रभिकापी । इच्लुक । ४ परि-चित । घनिष्ट (पु०) १ मित्र । सखा । प्रेमी । २ पति । प्रेमी । आशिक । ३ विनन्नप्रार्थी । प्रशायी । ४ प्रजारी । अका ।

प्रमायिनी (खी॰) १ स्वामिनी । प्रेमपानी । माशूका । भागों । पत्वी । सही । सहेली ।

प्रमावः ( ५०) । श्रोङ्कार । २ तवला । सृदङ्ग । ढोल । ३ विष्णु या परमहा का नामान्तर ।

प्रणस्य (वि॰) बंबी नाक वाला। नक्।

प्रगाही (खी॰) माध्यम । बीच विचात । बीच में पहना ।

प्रवादः ( पु० ) १ कोलाहल । होहल्ला । शोरगुल । २ गर्जन । १ हिनहिनाहट । रैंक । ४ वरवराहट । जयजयकार । वाहबाही । १ सहायता के लिये चीत्कार । ६ कान का रोग विशेष ।

प्रसामः ( पु॰ ) नमस्कार । प्रस्तिपात । दगडवत ।

प्रशासिकः (पु॰) १ चम्पृपति । सेनापति । २ नेता । प्रधान । प्रथमदर्शकः ।

प्रणाय्य । वि॰ ) १ प्यारा । प्रेमपात्र । साशूक । २ धर्मात्मा । ईमानदार । ३ नापसँद । अस्विकर । अस्वीकृत । ४ विश्क ।

प्रशातः ( पु॰ ) प्रशाति ( भी॰) प्रशातिका(भी॰) । गंपरा।

प्रसाराः ( ५० ) ३ नाश । वस्तादी । २ अवसात । समाप्ति ।

प्रणाशन (वि॰) नाश करने वाला । स्थानान्त-रित करने वाला ।

प्रगाशनम् ( न० ) नाश । बरबादी ।

प्रशिक्षित ( वि० ) चुम्बत ।

प्रियानं (न०) १ प्रयोग । स्यवहार । उपयोग । २ महान् प्रयत्न । ३ समाधि । ४ अस्यन्त भक्ति । ४ कर्मफलत्याम ।

प्रणिधिः ( पु॰ ) १ भेदिया । गुप्तचर । गोइंदा । २

नौकर। चाकर। अर्द्ग्ली। ४ विनयी। आर्थना। याचना।

मणिनादः ( ५० ) उबस्वर ।

भिणिपतनं ( न॰ ) ) प्रणाम । व्रव्डवत । नयस्कार । भिणिपातः ( पु॰ ) ) चरखों में सिर नवाना ।—

नायपातः (४०)) चरया म स्तर नवाना ।— रसः, (४०) श्रायुधों पर पड़ा जाने वाला मंत्र विशेष।

प्रिसिहित ( व० इ० ) ३ स्थापित । लगाया हुआ । २ सीपा हुआ । ३ फैलाया हुआ । बढ़ाया हुआ । पसारा हुआ । ४ जमा किया हुआ । १ लवलीन । ६ दढ़प्रतिज्ञ । निर्मात । ७ सावधान । ८ प्राप्त । उपलब्ध । ६ जासूसी किया हुआ ।

प्रशासित (व० ह०) उपस्थित किया हुआ । पेश किया हुआ। सामने रखा हुआ। २ सौंपा हुआ। दिया हुआ। भेंट किया हुआ। २ लागा हुआ। ४ तैयार किया हुआ। बनाया हुआ। ४ सिख-लाया हुआ। ६ फैका हुआ। निकाला हुआ।

भगीतः ( प्र॰ ) मंत्रों से संस्कृत किया हुत्रा यज्ञानि ) प्रगीतं ( न॰ ) श्रन्छी तरह पकाया या वनाया हुत्रा कोई पदार्थ।

प्रग्रुत्त ( व॰ ह॰ ) १ निकाला हुआ। भयाया हुआ। २ भइकाया हुआ। चैकाया हुआ। दराया हुआ। प्रग्रुत्न ( व॰ ह॰ ) १ भगाया हुआ। २ चलाया

हुआ। ३ मड्का हुआ। ४ कॉपता हुआ।

मिणेतु ( ५० ) १ नेता । स्थिकर्ता । बनाने वाला । ३ किसी सिद्धान्त का मचारक । ग्राचार्य । ४ प्रश्च-यनकर्ता । अन्थरचियता ।

प्रशोध (वि०) १ आज्ञाकारी । यधीन । वशवती । २ किये जाने को । एस किये जाने को । ३ निश्चय करने को । तैकरने को ।

प्रणादः ( ५० ) १ हकाना । २ सुकाना ।

प्रतत (व० क०) १ द्वाया हुआ। उका हुआ। २ तना हुआ। [बेल। प्रतितः (खी०) १ विस्तार। फैलाव। २ तता। प्रतन (वि०) [स्वी०—प्रतनी] प्राचीन। पुराना। प्रतनु (वि०) [स्वी०—प्रतनु या प्रतन्वी] १ चीए। दुवला। २ वारीक। सूक्त। ३ बहुत छोटा। ४ तुक्छ। भतपनं ( २० ) तपाना । तस करना ।

मतम (व॰ ह॰ ) १ सर्माथा हुन्ना । २ उत्सुक । ३ यन्तस । सताया हुन्ना । पीडित ।

प्रतरः ( पु॰ ) पार होना । उतरना । पार जाना । प्रतर्कः ( पु॰ ) ) १ श्रजुमान । क्रयाल । २ बाद-

मतर्कता (न०) / विवाद ।

प्रतातं ( २० ) सप्त अधोलोंकों में से एक।

भतलः ( ५० ) हाथ की हथेली।

भतानः (पु०) १ अङ्करः धँकुआ । कोंपल । २ लता । येल । ३ बहुशांस्तव । पल्लवित होना । ४ रोग विशेष जिसमें मुख्कां आती है ।

प्रतानिन् (वि॰) १ फेंबने नावा । २ ऋँकुआँ या कोंपल वाला।

प्रतानिनी ( की॰ ) खूब फैबने वाली जता या बेल । प्रतापः ( पु॰ ) ३ उष्णता । गर्मी । २ ताप । ३ व्यक्त । प्रामा । ४ गौरव । २ साहस । वीरता । ६ जीवट । पराक्रम । ७ उत्सुकता ।

प्रतापन (वि॰) १ गर्माना। पीइन करना।

प्रतापनं (न०) १ जलन । उष्णता । गर्मी । ताप । २ पीड़ा । सन्ताप । दण्डविधान ।

प्रतापनः (पु॰) १ एक नरक का नाम । कुम्भीपाक नरक । र विष्णु भगवान का नाम ।

प्रतापचत् (वि०) १ महिमान्वित । गौरवान्वित । २ पराकमी । विकमी । बलवान् । बली । (पु०) जिव का नामान्तर ।

प्रतारः ( पु० ) : पार के जाना । २ वज्रना । दगी । घोर्खबाज़ी । दगी ।

प्रतारकः (पु०) । वज्रक। टगः धृतै।

प्रतारग्राम् ( न॰ ) १ पार करना । २ छुलना । भोखा देना । उगना ।

प्रतारमा (क्षी॰) इस । घोका । उसी । बदमाशी । चालवाजी । दम्म ।

प्रतारित (वि॰) इना हुआ। उगा हुआ।

प्रति ( अन्यया० ) एक उपसर्ग जो शब्दों के पूर्व लगाया जाता है और निम्न अर्थ देता है १ विरुद्ध । विपरीत । २ सामने । ३ बदले में । ४ हर एक । एक एक । १ समान । सहश । ६ जोड़ का । मुकाबले का । ७ सामने । मुकाबले में । म ( kaŧ )

थोर । तरफ्र ।—श्रदारं, ( न० ) प्रत्येक श्रदर में।-धानि, (अध्यया०) अन्ति की तरफ। —ग्रहुं, (न०) १ शरीर का छोटा अवयव जैसे नाक । २ माग । अध्याय । प्रत्येक अवयव । ४ ग्रायुध : हथियार ।—ग्राङ्गम् ( ऋव्यया० ) शरीर के प्रत्येक अवयव में या पर । २ प्रत्येक उपविभाग के जिये। - अनन्तर, (वि॰) समीप-वर्ती । २ समीपी ( कुटुन्वी ) ३ श्रत्यन्त चनिष्ठता । —श्रनिलं, ( श्रव्यया॰ ) पवन की स्रोर या विरुद्ध। - अनीक, (वि०) १ शम् । विरोधी। २ सामना करने वाला। बचाव करने वाला — अनीकः, (पु॰) शत्रु।—अनीकं, (न॰) १ शत्रुता। वैर । विरोध । २ श्राक्रमणकारी सेना । ३ श्रतंकार विशेष।--श्रनुमानं, ( न० ) उल्टा परिणाम ।---श्रन्त, (वि॰) समीपी। सीमा वर्ती।--ग्रान्तः, ( पु०) १ सीमा।हद।२ सीमान्त देश। विशेष कर वह देश जिसमें हूस श्रीर म्तेच्छ बसते हों। - अपकारः, (पु॰) यद्वा । बद्दे में अनिष्ट करना ।—अर्ज्, ( ग्रन्यया० ) प्रतिवर्ष ।—श्रर्कः, ( पु० ) सूठ मूठ का सूर्य । बनावटी सूर्य ।—श्रवयवं, ( अन्यया० ) १ प्रत्येक अन्यव में । २ विस्तार सं !—अवर, (वि॰) १ निम्नतर । कम प्रतिष्ठित । २ अति नीच । अति तुच्छ । -- अश्मन्, ( पु॰ ) इंगुर । सिंदूर । -- भ्राहं, ( श्रन्यया॰ ) प्रतिदिवस । हर रोज़ । दैनिक ।—आकारः, ( पु॰ ) स्थान । परतत्ता ।—श्राञातः, ( पु॰ ) s बद्बे का प्रहार। २ प्रतिकिया।—श्राचारः, (पु॰) उपयुक्त ग्राचरण !—श्राक्ष्मं, ( ग्रन्थया॰ ) एकाकी । अकेला । अलग अलग । — आदित्यः, ( ५० ) स्टमूट का सूर्य ।—ग्रारम्भः, ( ५० ) ९ पुनः प्रारम्भ । दुवारा शुरूत्रात । २ निषेध ।---धाशा, (स्त्री॰) १ उम्मेद । प्रतीचा । २ भरोसा । विश्वास। — उत्तरं, ( न० ) जवाब। जवाब का जवाब । - उल्काः, ( पु० ) १ काक । २ केाई पची जो उल्लू के समान हो।-ऋचं, ( अन्यया॰ ) प्रत्येक ऋचा में। - एक, (वि॰ ) हरेक ।-एकं, (अन्यया॰) एक एक कर के।

एक बार में एक। अलग अलग। एकाकी। -- कञ्चुकः, (पु॰) शत्रु । वैरी ।—कग्डम्, ( अन्यया० ) १ अलग अलग । एक के बाद एक । २ गले के समीप ।—कश, (वि॰) जो कोड़े का भी ख्यात न करें। - कायः, ( पु॰ ) १ पुतला। मृति । तसवीर। सादश्य। २ शनु। वैरी। ३ नियान । तच्य।—कितवः, (पु॰) जुआरी का जोड़ीहार ।—कुञ्जरः, ( पु॰ ) ग्राक्रमण-कारी हाथी।--कृयः, ( ५०) परिखा । खाई ।--कूल, (वि॰) ३ खिलाफ । विपरीत । विरुद्ध । २ सस्त । अप्रिय । ३ अशुभ । ४ विरोधी । ४ उल्टा। ६ हठीला। ज़िद्दी। दुराधही ।—कुलं, ( अन्यया० ) । विरुद्धताई से । उत्तरे ढंग से ।— न्नग्रां, ( अध्यया०) हर तहमें में ।—गजः, ( पु॰ ) ब्राक्रमणकारी हाथी । --गात्रं, ं ( श्रव्यया० ) प्रति श्रव्यव में !—गिरिः, ( ५० ) १ सामने का पहाड़। २ छोटा पहाड़ या पहाड़ी। गृहं,-रोहं, ( अध्यया० ) हर एक वर में !-य्रामं ( अन्यया० ) हरेक ग्राम में ।--चन्द्रः, ( पु॰ ) फूठमूठ का चन्द्रमा । —चरणं, ( ब्रब्यया० ) प्रत्येक ( वैदिक ) सिद्धान्त या शाखा में । २ प्रत्येक पग पर ।-- हाया, (स्त्री०) १ प्रतिविम्ब । परबाँई । २ मूर्ति । प्रतिमा । छ्वी : तसवीर ।—जंघा, (स्त्री०) टाँग का थगला भाग।-जिह्वा,-जिह्विका, (स्री॰) गले के भीतर की घंटी। कब्बा। छोटी जीभ। — तंत्रं ( अञ्चया०) प्रत्येक संत्र या मत के धनुसार । तंत्रसिद्धान्तः, (पु॰) सिद्धान्त जो किसी शास्त्र में तो हो और किसी में न हो। - ज्यहं, (न०) एक वार में ( लगातार ) तीन दिन :-दिनं, ( थन्यया० ) सब श्रोर । सर्वत्र । — द्वन्द्वः, ( पु॰ ) दे। समान विरोधी व्यक्ति। मुकावले का लड़ने वाला । बैरी । शत्रु ।—ह्नन्द्रं, (न०) दो समान व्यक्तियों का विरोध ।--इन्द्रिन्, (वि०) १ शत्रु। वैरी। २ प्रतिकृता ३ डाह करने वाले। प्रतिस्पर्द्धी। ( पु॰ ) विरोधी। बैरी। —हारं, ( अव्यया० ) प्रत्येक द्वार पर ।—नम्, ( पु० ) पन्ती । पौत्र का पुत्र । प्रपौत्र !-- नच्,

प्रति

मुखं, (न०) नाटक की पञ्चसन्धियों में से

एक । इस सन्धि में विलास, परिसर्प, नसे.

( परिहास ), घगमन, विरोध, पर्युपासन, पुष्प,

वज्र. उपन्यास श्रीर वर्णसंहार श्रादि का वर्णन

किया जाता है।—मुद्रा, (स्त्री॰) दूसरी मोहर।—मूर्तिः (स्त्री॰) त्रतिमा।—युथपः,

( पु॰ ) श्राकमणकारी हाथियों के दल का श्रगुश्रा

था नायक ।-रथः. (पु०) वरावरी का जडने वाला -राजः, (पु०) त्राक्रमण्कारी या

शत्रु राजा।—रूप, (वि०) १ समान । सदूश।

(वि·) १ नवीन । युवा। ताज़ा। २ हाल का विला हुश्रा या जिसमें हाल ही में कलियाँ श्रायी : हों ।-नाड़ी, ( स्त्री॰ ) उपनाड़ी । स्रोटी नाड़ी । - नायकः, (पु०) नाटकों अथवा काव्यों में मुख्य नायक का प्रतिद्वनद्वी नायक। जैसे रामायण काच्य में श्रीराम जी मुख्य नायक हैं श्रीर रावण प्रति-नायक है। - निधिः, ( पु॰ ) १ प्रतिमा । प्रति-मृर्ति। २ वह ज्यक्ति जो किसी अन्य की ओर से उसका कोई काम करने की नियुक्त किया गया हो।--निर्यातनः, ( पु० ) वह अपकार जो किसी अपकार का बदला चुकाने के। किया जाय ।-पः, ( पु॰ ) राजा शान्तनु के पिता का नाम।--पत्तः, ( ५० ) । प्रतिवादी । विरोधी पन । विरुद्ध दल । २ शत्रु । वैरी । दुश्मन ।---पद्मिन्, (पु॰) विरोधी । वैरी ।—पुरुषः,— प्रवः, (पु०) । समान पुरुष । २ एवज । बदली । २ सहचर । साथी । ४ मनुष्य का पुतला जिसे चार सेंध के भीतर खड़ा करते हैं। इस लिये कि, उन्हें यह पता लग जाय कि, घर में कोई जाग तो नहीं रहा। १ (किसीका) पुतला। —प्राकारः, ( पु॰) परकेटि की दीवाल ।-पियं, ( न० ) वह उपकार जा किसी उपकार का बदला चुकाने के लिये किया जाय।—बंधुः, ( ५० ) समान पद या स्थिति वाला।—वल, (वि॰) ससान बल बाला। जोड़ीदार।-वलं, (न०) वाद्वः, ( पु॰ ) वाँह का अगला भाग।-- विस्वः —विम्बः (पु॰) विम्बम् – विम्बम् (न॰) ३ परझाँही । छाया । २ प्रतिसा । प्रतिसृति । छबी। तस्वीर।--भट, (वि०) मुकाबला करने वाला ।-भटः, ( पु॰ ) बरावर का योदा । समान बल वाला योदा ।--भय, ( वि० ) भयद्भर । खोफनाक ।--भयं, ( न० ) ख़तरा । जोखों ।—मगुडलं, ( न॰ ) सूर्य ग्रादि चमकते हुए ब्रहों का मण्डल या घेरा। परिवेश:---मल्लः, (पु॰) प्रतिभा। बराबर का पहलवान। —माया, (स्ती॰) जादू के जवाब का जादू।— मिन्नं, (न०) शत्रु। वैरी।--मुख, (वि०) १ सामने खड़ा हुन्ना। २ समीप। निकट।—

२ उपयुक्तः । उचित ।---रूपं, ( न० ) १ तसवीर । मृति । प्रतिमा । -- रूपकं (न०) तसबीर ! चित्र । प्रतिसा ।--लक्तगां, (न०) चिन्ह। निशान। चिन्हानी।--लिपिः, (स्त्री) लेख की नक्रव । हाथ का तिखा हुआ लेख !--लोम, (वि॰) १ उल्टा । २ जातिविरुद्ध । ( श्रर्थात् वह जिसके पिता और माता भिन्न भिन्न वर्ध के हों )। ४ कमीना । नीच । १ वाम । वायाँ। - लोमकं, ( न० ) उत्त्रा क्रम ।—चस्तु, ( न० ) १ वह वस्तु जो किसी श्रन्य वस्तु के बद्धे में दी जाय। ३ समानान्तर ।-वातः, ( पु॰ ) प्रतिकृत पवन ।-वातं, ( न॰) पवन के विरुद्ध।-विषं, (न॰) विष का उतारा।-विष्णुकः, ( पु॰ ) मुचुकुन्द वृत्त ।—वीरः, ( पु॰ ) विरोधी। विपत्ती।--वृषः, ( पु॰) श्राक्रमणकारी साँड ।-वेशः, (पु॰) पड़ेास । पड़ेास का मकान । घर के सामने या निकट का घर।-वेशिन्. ( पु॰ ) पड़ेासी १ पड़ेास में रहने वाला। — वेश्मन्, ( न॰ ) पड़ेासी का घर ।—वेश्यः, ( पु॰ ) पड़ोसी !—चैरं, ( न॰ ) बदला । दाँच । - शब्दः, (पु० ! १ प्रतिध्वनि । गूँज । फाँई । २ गर्जन ।--शशिन्, (ए०) सूठमूठ का चन्द्रमा । चन्द्रमा का घेरा । सम, (वि०) वरावरी वाला । जोड़ीदार ।—सन्य, ( नि॰ ) उल्टा कम वाला । सूर्यः, सूर्यकः, ( ५० ) १ सूर्य का धेरा । २ एक उत्पात जिसमें सूर्य के सामने एक श्रोर सूर्य निकला हुत्रा दिखलाई देता है। गिर-सं० श० कौ०---ई=

```
$35 )
                     प्रतिक
                                                                         प्रतिघ
                                                        तरफ होने वाली किया। ३ विरोध। सामना। ४
     गिट ।—सेना, (स्त्री॰) राष्ट्र की सेना !—।
                                                        व्यक्तिगत सजावट या शृङ्गार । ४ रचण । ६
     हस्तः, हस्तकः, ( ५० ) प्रतिनिधि । एवजी ।
प्रतिक (वि॰) १ कार्षांपया में मोल लिया हुआ।
प्रतिकरः ( पु॰ ) मुश्रावज्ञा । चतिपूर्ति । प्रतिशोध ।
                                                    प्रतिक्रष्ट ( वि० ) निर्धन । बापुरा ।
                                                    प्रतिक्तयः ( पु॰ ) रखवाना । अर्दनी ।
 प्रतिकर्त (वि॰) [स्त्री०-प्रतिकर्त्री ] प्रतिशोध
                                                    प्रतिक्तित ( व॰ कृ॰ ) १ लौटाया हुम्रा । अस्वीकृत ।
     करने वाला। इतिपूर्ति करने वाला। (५०)
                                                        निकाला हुआ। २ रोका हुआ। सामना किया
     विरोधी । प्रतिपन्नी ।
प्रतिकर्मन् (न०) । प्रतिकार । बदला । २ वह कार्य,
                                                        हुआ। ३ गाली दिया हुआ। निन्दा किया हुआ।
     वे। किसी इसरे कर्म के द्वारा प्रेरित है। किसी कार्य
                                                        ४ भेजा हुआ। रवाना किया हुआ।
     के होने पर होने वाला कार्य। किसी काम के
                                                    प्रतिस्तनं ( न॰ ) खींक । खिका ।
     जवाब में होने वाला काम । ३ वेश । भेस । ४
                                                    प्रतिन्तेषः ( पु॰ ) ३ श्रस्तीकृति । प्रहरण न करना ।
                                                        २ विरोध करना । खण्डन करना । खण्डन ।
     प्रक्लकर्म । शरीर की सजावट । १ विरोध । बैर ।
प्रतिकर्षः ( पु॰ ) समध्य । संग्रह ।
                                                        ३ भगहा ।
प्रतिकषः ( पु॰ ) १ नायक । नेता । २ सहायक । ३
                                                    प्रतिख्यातिः ( स्त्री॰ ) प्रसिद्धि । स्याति ।
     वार्ताहर । क्रासिद ।
                                                    प्रतिगत (व॰ कृ॰) पिचयों का एक प्रकार का उड़ान।
 प्रतिकारः ) ( ु० ) १ प्रतिशोध । पुरस्कार ।
प्रतीकारः ) वदला । २ वह कार्य जो किसी दुरे कार्य
                                                    प्रतिगमनम् ( न॰ ) खौट जाना । वापिस जाना ।
                                                        वापसी ।
     का बद्बा देने के। किया जाय। ३ चिकित्सा।
                                                    प्रतिगर्हित ( व० कृ० ) कलङ्कित । निन्दित ।
     इबाज । ४ विपचता । सामना ।-विधानं,
                                                    प्रतिगर्जना ( स्त्री॰ ) गर्जन के जबाब में गर्जन ।
     (न०) इलाज। चिकित्सा।
                                                    प्रतिगृहीत (व० कृ०) १ विया हुन्ना । जो प्रहरा
प्रतिकाशः ) ( यु॰ ) १ प्रतिविम्व । २ चितवन ।
प्रतीकाशः ) दृष्टि ।
                                                        कर लिया गया हो।२ स्वीकृत। माना हुआ।
                                                        ३ विवाहिस ।
प्रतिकुंचित ) (वि॰) सुबा हुआ। सुका हुआ।
प्रतिकुंचित ) देवा।
                                                    भितिग्रहः ( पु॰ ) १ स्वीकार । ग्रहण । २ उस दान
प्रतिकृत ( व॰ इ॰ ) फेरा हुआ। लौटा हुआ। ऋदा
                                                        का लेना जो विधिपूर्वक दिया जाय । ३ पकड़ना ।
     किया हुआ। प्रतिशोधित। बदला लिया हुआ।
                                                        श्रिधिकृत करना। ४ पाणिग्रहण । विवाह । ४
     २ इलाज किया हुआ।
                                                        प्रहरा । उपराग । ६ स्वागत । अम्यर्थना । ७ दान
 प्रतिकृतिः (स्त्री॰) १ बदला । प्रतिकार । २ प्रति-
                                                        लेने वाला । = अनुमह । कृपा । ६ सेना का
     शोध। ३ प्रतिविग्ध। चित्र। छायाचित्र । ४
                                                        पिञ्चला भाग । १० उगालदान । पीकदान ।
     सादश्य । तसवीर । मूर्ति । प्रतिमा । ४ प्रति-
                                                    प्रतिग्रहराम् ( न॰ ) १ प्रतिग्रह जेना । २ स्वागत ।
     निधि ।
                                                        ३ विवाह।
प्रतिरुष्ट (व० क०) ६ दुवारा जेता हुआ। २
                                                   प्रतिगृहिन् )
प्रतिगृहीतु ) ( ५० ) हेने वाला । प्रहरण करने वाला ।
     अति निन्दित । निकृष्ट । त्यक्त । ३ छिपा हुआ ।
    ४ नीच । कमीना ।
                                                   प्रतिप्राहः ( पु॰ ) १ प्रतिप्रह । २ उगालदान ।
प्रतिकोपः )
प्रतिकोधः ) (५०) किसी के अपर गुस्सा।
                                                        पीकदान ।
प्रतिक्रमः ( पु॰ ) उल्टा पुल्टा क्रम या सिलसिला ।
                                                   प्रतिघः ( ५० ) ६ विरोध । सामना । सुकाबला । २
ितिकिया (स्वी॰) १ प्रतीकार ! बदला । २ एक
                                                        लड़ाई। युद्ध। श्रापस की मारपीट। ३ क्रोध।
    तरफ कोई किया होने पर परिणाम स्वरूप दूसरी
                                                        रोष । ४ मूर्ज़ी । १ शत्रु । बैरी ।
```

```
प्रतिघातः प्रतीघातः
```

प्रतिघातः ) ( पु०) १ रोकना । रेपना । २ सामना । ें प्रतीघातः ∫ मुकावला । ३ चोट के बदले चोट । ४

टक्कर । १ रुकावट । वाधा । प्रतिघातनं ( न॰ ) १ हटाना । टालना । भग देना ।

२ प्राण्यात । वध । हत्या ।

प्रतिझं ( न० ) शरीर । देह । काया । प्रतिचिकीर्षा (स्ती०) बदला लेने की अभिलापा।

प्रतिचितनं } ( न० ) ध्यान । पुनर्विचार । प्रतिचिन्तनम्

प्रतिच्छद्नम् ( न० ) चादर। चहर। प्रतिच्छंदः, प्रतिच्छन्दः ) ( पु॰ ) १ सादस्य । प्रतिच्छंदकः, प्रतिच्छन्दकः र् श्रुवी । तसवीर । सूर्ति ।

प्रतिमा। २ परियाय ।

प्रतिच्छन्न (व० ५०) १ दका हुआ। लपटा हुआ। २ छिपा हुन्रा । ३ सम्पन्न । ४ विरा हन्ना ।

छिका हुआ। प्रतिच्छेदः ( ९० ) वाधा । रुकावट । प्रतिज्ञह्यः ( पु॰ ) उत्तर । जवाब ।

प्रतिज्ञहपकः ( पु॰ ) प्रतिष्ठा पूर्वक सहमति या ऐक-

मत्य । ध्यान देना ।

प्रतिजागरः ( पु॰ ) खुब सावधानी रखना । सम्यक प्रतिजीवनम् ( न॰ ) नया जन्म । फिर से जन्म ।

प्रतिज्ञा ( छो॰ ) १ वादा । स्वीकृति । स्वीकारोक्ति । र किसी काम के। करने या न करने के विषय में

वचनदान । ३ वयान । कथन । घेषिणा । ४ न्याय में श्रनुमान के पाँच खरडों या श्रवयवों में प्रथम

अवयव । १ अभियोग । दावा ।-- पत्रं, ( न० ) वह पत्र जिस पर कोई प्रतिज्ञा लिखी हो । इक-रारनामा।--भड़ः, ( पु॰ ) वादे के। तोड़ देना।

—विरोधः, ( पु॰ ) प्रतिज्ञा के प्रतिकृत ग्राच-रण। वादाख़िलाफी । — विवाहित, (वि०) संगाई । वाकदान ।—संन्यासः, (पु०) ३ वादा-

खिलाफी। प्रतिज्ञा भंग करने की किया। २ न्याय

में एक प्रकार का "निग्रहस्थान।" प्रतिज्ञाहानि । प्रतिज्ञात (व० क०) १ वादा किया हुआ। २ कहा हुआ। ३ स्वीकृत । माना हुआ।

प्रतिज्ञानं ( न० ) ३ ईमानधर्म से कहना ! २ इकरार। वादा । ३ स्वीकारोक्ति । प्रतितरः ( पु॰ ) जहाज़ी । माँभी । डाँड खेने वाला ।

( 보ુ론 ) प्रतिपत्तिः

प्रतिताली ( ग्री॰ ) बुंजी। चानी। ताली। ( किसी दरवाजे की। प्रतिदर्शनम् ( न॰ ) भेंट । मुलाकात ।

प्रतिदानं (न०) ३ ली या रखी हुई वस्तु के। बौटाना । २ विनिमय । एक वस्तु लेकर बदले में दूसरी वस्तु देनाः । बद्द्यः ।

प्रतिदार्गा ( न० ) १ लड़ाई । युद्ध । २ चीरना । प्रतिदिवन् ( ५० ) १ दिवस । २ सूर्य ।

प्रतिद्वय (व॰ कृ॰ ) देखा हुन्ना । दृष्टिगाचर । निगाह के सामने पड़ा हुआ। प्रतिधावनम् ( न० ) त्राक्रमणः। हमला । चदाई ।

प्रतिष्वनिः ) ( पु० ) प्रतिनाद । प्रतिशब्द । गुँज । प्रतिध्वानः ∫ भाँई। प्रतिध्वस्त ( व० क० ) गिराया हुआ । पटका हुआ ।

प्रतिनंदनं ) ( न० ) श्वधाई । स्वागत । २ धन्य-प्रतिनन्द्नम् 🕽 वाद देने की किया । प्रतिनादः ( ५० ) प्रतिध्वनि । गूँज । माँई ।

प्रतिनाहः } ( पु॰ ) मंदा । पताका । प्रतीनाहः } प्रतिनिधिः ( पु॰ ) १ वह न्यक्ति जो दूसरे के बदले

कोई काम करने का नियुक्त किया जाय। एवज़ । वदत्ती । २ जामिन । ३ प्रतिमा । प्रतिनियसः ( ३० ) साधारण नियम ।

खरडन किया हुआ।

प्रतिनिर्देश्य (वि॰) वह जो, यद्यपि प्रथम न्यक्त किया जा चुका है, तथापि उनः कहा जाय, इस श्रमि-प्राय से कि कुछ ऋधिक कथन किया जाय। प्रतिनियातनम् ( न॰ ) अवकार जा किसी अवकार

प्रतिनिविष्ट (वि॰) हठी । श्रायही । ज़िद्दी।--

प्रतिनोदः ( ५० ) पीछै हटाने वाता । पीछे हटाने

प्रनिनिर्जित (व० कृ०) १ श्रम्तर्घान । संयत । ३

मूर्खः, ( ९० ) दुराघही मूर्खं। प्रतिनिवर्तनं ( न॰ ) १ जौटना । वापिस श्राना । २ सङ्ना । पराङ्गसुख होना ।

का बदला चुकाने की किया जाय।

की किया। प्रतिपत्तिः ( स्ती॰ ) १ प्राप्ति । उपलब्धि । २ ज्ञान । विवेक । ३ स्वीकृति । ४ स्वीकारोक्ति । १ कथन ।

वयान । ६ ऋारम्भ । श्रारम्भ । ७ कार्रवाई।

पहिन = करना । पूरा करना १ सन्तव्य । इह सङ्कल्प । १० समाद स्वर । ११ सम्मान । मान । प्रतिष्ठा । १२ हंग । उपाय । १२ प्रतिमा । द्विद्ध । १६ ह्याति । नामवरी । मिलिति । १७ साहस । विश्वास । १८ प्रमाय । इसमीनान । मरोसा ।—इस, (वि०) केई काम केंसे करना चाहिये यह जानने वाला ।—पटहः, (पु०) होला। होलक । मृदंग :—मेदः, (पु०) मतभेद ।—विष्णारदः, (वि०) नियुषा । पद्ध । चतुर ।

प्रतिपद् (श्वी॰) १ द्वार । दरवाज्ञा । रास्ता । २ श्वारम्भ । प्रारम्भ । ३ पाल की प्रथम तिथि । १ डोल ।—श्वन्द्रः, (पु॰) प्रतिपदा का चन्द्रमा । —तूर्य, (न॰) नगाइ।।

प्रतिपदा ) प्रतिपदी ) (स्त्री०) पास की प्रथम तिथि। परवा। प्रतिपद्म (व० क्र०) १ प्राप्त । जो मिला हो । २ किया हुआ। प्रा किया हुआ। ३ आरम्भ किया हुआ। १ प्रतिशात । १ अज्ञीकृत । स्वीकृत । अपानाया हुआ। ६ जाना हुआ। अवगत । समसा हुआ। ७ उत्तर दिया हुआ। = सिद्ध किया हुआ।

स्थापित किया हुआ ! प्रसाखित किया हुआ ।
प्रतिपादक ( वि० ) [ ब्लि॰—प्रतिपादिका ] १
भजी भाँति सममाने वाला ! प्रतिपादन करने
वाला ! २ सावित करने वाला । प्रतिपत्र करने
वाला ! समर्थन करने वाला । ३ निष्पादन करने
वाला ! निष्पण करने वाला । ३ उपति करने
वाला ! बढ़ाने वाला । १ निर्वाह करने वाला !

प्रतिपादनं (न०) १ दान । पुरस्कार । २ प्रतिपति । स्थापन । सिद्धि । ३ स्थाख्या । निष्पादन । ६ श्रम्यास । देव । वान । ७ श्रारम्भ ।

प्रतिपादित (व० क०) १ दिया हुआ। रान किया हुआ। भेंट किया हुआ। २ स्थापित किया हुआ। सिद्ध किया हुआ। ३ व्यास्था किया हुआ। अच्छी तरह समकाया हुआ। ४ घोषित किया हुआ। ४ उत्पन्न किया हुआ। प्रतिपालक ( ५० ) रचक । रखवाला । प्रतिपालन ( न० : रच्य । रचा । रखवाली । ग्रभ्यास । ग्रालोचन । वचाव ।

प्रतिपीडनम् ( न० ) अत्याचार । छेड्छाइ ।

प्रतिपूजनं (च०)) । श्रिभवादन । सम्मान प्रद-प्रतिपूजा (स्त्री०) ∫ शैन । २ पारस्परिक श्रिभवादन । पारस्परिक शिष्ठाचार प्रदर्शन ।

प्रतिपूराई (न०) १ भरता । परिपूर्ण करना । २ (सुईदार पिचकारी से ) किसी तरल पदार्थ के। भीतर डाखना ।

प्रतिप्रशासः ( न० ) प्रशास के बदले का प्रशास ।
प्रतिप्रदानं ( न० ) १ लौटाना । किसी ली हुई या
धरोहर रखी हुई वस्तु की लौटाना । २ विवाह में
दान करना ।

प्रतिष्रयाम्ं ( न० ) जौटना । फिरना ।

प्रतिप्रश्नः (पु॰) १ प्रश्न के बर्जे प्रश्नः । २ उत्तर ।
प्रतिप्रस्तवः (पु॰) अपवाद का अपवाद । जिस बात
का एक स्थान पर निषेश्व किया गया हो। उसीका
किसी विशेष अवस्था में विधान ।

प्रतिप्रहारः ( पु॰ ) प्रहार के बदले प्रहार । चोट के बदले चेट

प्रतिस्रवनम् ( न॰ ) कृद् कर लौट म्राना । प्रतिफालः ( पु॰ ) ) १ परिणाम । नतीजा । २ प्रतिफालनं ( न॰ ) } प्रतिविश्व छाया । परछाँई । ३ प्रतिशोध । ४ बदला ।

प्रतिपुद्धक (वि॰) फूबने वाला। पुरा बिला हुआ।
प्रतिचद्ध (व॰ ह॰) १ बंधा हुआ। २ सम्बन्ध
युक्त । ३ जिसमें रुकावर या प्रतिबन्ध हो। १
जड़ा हुआ। ४ फँसा हुआ। पड़ा हुआ। ६
हटाया हुआ। ७ जो हताश हो जुका हो। म

प्रतिबंधः ) ( पु॰) १ बंधन । २ रोक । श्रटकाव । प्रतिबन्धः ∫ ३ विद्य । वाधा । ४ सामना । मुकाबता । २ विराव । ६ सम्बन्ध । ७ श्रनिवार्य तथा श्रवि-च्छिन्न सम्बन्ध ।

प्रतिबंधक ) (वि०) [स्री०-प्रतिवन्धिका] १ प्रतिबन्धक ) बाँधने वाला । गसने वाला । २ रोकने वाला । अटकाने वाला । ३ मुकावला करने वाला । सामना करने वाला । ातिबंधकः } ( पु॰ ) शाखा । श्रह्नुर ।

गितवंधनं १ (न०) १ वंधन । २ क्रेंद्र । ३ विझ । निवन्धनम् १ वाधा ।

ातिवंधिः, प्रतिवन्धिः (पु०) । श्रापति । एत-।तिवंधी, प्रतिवन्धी (सी०) राज । ऐसी तर्क जे। विपत्त पर भी समान रूप से श्रसर डाले । (इसे 'प्रतिवन्दी'' भी कहते हैं।)

शितबाधक (वि॰) १ हटाने वाला । दूर भगा देने वाला । २ रोकने वाला । वाखा झालने वाला ।

रिवाधनम् (न०) ३ इटाना । दूर भगाना । २ नामंजूर करना । खारिज करना । अस्त्रीकृत करना ।

रितर्विवनं ) (न०) १ परछाँई। प्रतिच्छाया। २ रित्विम्बनम् ) तुलना।

रितिविवित ) (वि ) जिसका प्रतिबिग्व पड्ता हो। प्रतिविग्वत ) जिसकी परछाँही पड़ती हो। २ जो फलकता हो। जिसका ज्ञामास मिलता हो।

वित्त (व॰ क़॰) १ जाना हुआ। पहचाना हुआ। देखा हुआ। २ प्रसिद्ध । विख्यात ।

प्रतिखुद्धिः ( ची॰ ) ३ जागृति । २ विरोधी श्रमिश्राय या इरादा ।

नितवोधः (पु०) ९ जागना । २ ज्ञानः । अवनति । ३ शिक्षणः । ४ युक्तिः । तकः ।

मतिबाधनम् (न०) १ जागरण । जागृति ।२ शिवण । शिका । ज्ञानोत्पादन ।

प्रतिबोधित ( व॰ कृ० ) १ जागा हुआ। २ शिक्ति। सिक्षताया हुआ।

प्रतिमा (की॰) १ सूरत । रूप । चितवन । २ उज्ज्वलता ! चमक । ३ दुद्धि । समकदारी । ४ असावारण मानसिक शक्ति । असाधारण दुद्धि-बल । ४ प्रतिभा । प्रतिविम्ब । ६ साहस । बीरता । घटता । दिहाई । अक्खड्पन । गुस्ताली । —ग्रान्वित (वि॰) १ दुद्धिमान । २ अक्खड़ । साहसी ।—सुख, (वि॰) भाहसी । पूर्ण विश्वासी ।—हानिः, (की॰) १ अन्धकार । २ दुद्धि का अभाव ।

प्रतिभात ( व॰ इ॰ ) १ चमकीला । प्रकाशनान् । २ जाना हुआ । समस्ता हुआ । प्रतिभानं ( न॰ ) १ प्रभा । चमक । २ बुद्धि । १ हाज़िरजवावी । प्रत्युत्पन्तमतित्व ।

प्रतिभाषा (स्त्री०) उत्तर। जवात ।

मितमासः (पु॰) १ (सहसा उराव हुत्रा)। १ चेत या वोध। २ त्राकृति। ३ अम। घोला।

प्रतिभासनम् ( न॰ ) ब्राकृति । शक्क । सूरत ।

प्रतिभिद्ध (व० ५०) ३ विधा हुआ। छिना हुआ। २ घनिष्ठ सम्बन्ध युक्त। विभक्त।

प्रतिभूः ( ए॰ ) जमानत । हाँमी ।

प्रतिभेदनम् (न०) १ बेधना । धुसना । काटना । चीरना । सन्धि करना । ३ खे। जना । ४ विभाग करना ।

मतिसंगाः ( पु॰ ) उपभाग ।

प्रतिमा ( खी॰ ) १ मूर्ति । प्रजुकृति । प्रतिबन्ध । ख्राया । ३ माप । प्रसार । ४ हाथी का शिरोभरा विशेष ।—गत, (वि॰ ) मूर्ति में विद्यमान । —चन्द्रः, (पु॰ ) चन्द्रमा का प्रतिबन्ध ।—परिचारकः, (पु॰ ) पुजारी । अर्चक ।

प्रतिमेन्दुः ( पु॰ ) } चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब । प्रतिमाशशाङ्कः ( पु॰ ) }

प्रतिमानं (न०) १ दृष्टान्त । उदाहरण । श्वाद्यां । २ मृर्ति । प्रतिमा । ३ अनुकृति । सादर्थ । ४ मान । तौल विशेष । ४ द्वाथी के दोनों दाँतों के वीच का भाग । ६ प्रतिविज्ञ ।

मितिमुक्त (व० छ०) । पहिना हुआ। काम में लागा हुआ। २ वाँचा हुआ। वेंधा हुआ। ३ अख-शक्त से सजित। हथियार बंद। ४ छोका हुआ। मुक्त किया हुआ। ४ लौटाया हुआ। फेर कर दिया हुआ। ६ जेर से फेंक कर मारा हुआ।

प्रतिमात्तः (पु॰)} प्रतिमात्तर्गम् (न॰)} बुरकारा । मुक्ति ।

प्रतिमाचनम् (न०) १ खोलना । ढीका करना । २ परिशोध । बदला । ३ छुरकारा । सुक्ति ।

प्रतियतः ( पु॰ ) १ उद्योग । २ तैयारी । ३ पूर्णं करना । ४ नया गुणा या खूबी उत्पन्न कर देना । १ श्रमिलाषा । इन्छा । ६ सुकाबला । सामना । ७ बदला । ८ केंदी बनाना । गिरफ्रतार करना । १ श्रमुद्र । कृपा ।

```
तियातन ( न॰ ) प्रतिशाध वङ्जा
 ।तियानना ( ञा० ) तसवीर । सृति । प्रतिमा ।
 (तिथान ( न० ) लीटना । वापस ग्राना ।
 ातियागः ( पु॰ ) १ किसी वस्तु का दूसरा प्रतिरूप
     या उदारा । २ सामनः । मुकावला । ३ खगडन ।
     २ सहयोग । ५ सारक ।
 रतियोगिन (५०) १ शत्रु । क्रिंभी । वैरी।
     २ वाधा बालने वाला । १ सहायक । सवदगार ।
     साथी । ४ वरावर याखा । जेाड् का । जेाड़ीदार ।
 रितयोद्ध ( ५० ) रे गृतु । वैरी ।
रितयोद्धाः ( ५० ) )
।तिरस्राएं ( न० ) }रहा । हिफाज़त ।
।तिरस्रा ( की॰ )
ातिरंभः } ( ५० ) कोष । रोष ।
रतिरवः ( पु॰ ) १ मत्तवा । दंदा । २ प्रतिव्यनि ।
अतिरुद्ध (व० कृ० ) १ अवरुद्ध । स्का हुआ । २
     अटका हुआ। ३ निर्वता ४ वेकाम किया हुआ।
पतिरोधः ( पु॰ ) १ अटकाव । रोकटोक । २ हेरा ।
     अवरोध । ३ विरोधी । ४ छिपाव । दुराव । ४
     चेारी । डाँकेजनी । ६ मर्त्सना । धिकार ।
प्रतिरोधकः ( पु॰ ) ) १ वैरी । शत्रु । २ डॉकू ।
प्रतिरोधिन ( पु॰ ) } चोर । ३ अटकान । रोकटोक ।
र्गतिरोधनं ( न० ) अवरोध । रोक । अटकाव ।
ग्तिलंभः १ (५०) ३ प्राप्ति । उपल्बिय । २
रतिलम्भः ∫ भन्संना । कुवाच्य । गाली गलौज।
नितिलामः ( पु॰ ) वापिस लेना । फोर लेना । प्राप्त
    करसर ।
मतिवसनं ( न० )
गतिवयस् (न०) (
गतिवास् (स्री०) (उत्तर । जवाव ।
रतिवाक्यं ( २० ) 🕽
रतिवर्तनम् (न०) लौटाव । फिराव । जौटने की
   किया।
ातिवसथः ( ५० ) प्राम । गाँव ।
श्तिवहनं ( न॰ ) उत्तरी श्रोर खे जाना । विरुद्ध दिशा
   में खे जाना।
तिवादः ( पु॰ ) ९ उत्तर । उत्तर का उत्तर । जवाव ।
   २ अस्वीकृति । इंकार ।
```

```
प्रतिवादिन् ( पु०) १ प्रतिवादी । विपन्नी सहाबह ।
 प्रतिवार ( ५०) } रोकना । मना करना ।
प्रतिवारणम् ( न० ) }
 प्रतिवार
 प्रतिवार्ता (सी०) वृत्तान्त । सूचना । संवाद ।
 प्रतिवासिन् (वि॰) [ खो॰-प्रतिवासिनी] समीप
      का वासी। ( पु॰ ) पड़ोसी।
 प्रतिविधातः ( पु॰ ) बचाव । चीट के बद्खे चीट ।
 प्रतिविधानं ( न० ) । प्रतीकार । २ च्यूहरचना । ३
      रोक ! ४ उपसंस्कार ।
 भिनिविधिः ( पु॰ ) ६ बदुला । दाँव । २ भवीकार ।
     ह्लाज । उपाय ।
 प्रतिविशिष्ट ( वि॰ ) अत्युक्तम ।
 प्रतिवेशः ( ५० ) १ पड़ोसी । २ पड़ोसी का वास-
     स्थान । पड़ोस ।--वासिन्, (वि०) पड़ोस में
      बसने वाखा ।
 प्रतिवेशिन् (वि॰) [स्री॰—प्रतिवेशिनी] पड़ोसी।
 प्रतिवेश्यः ( पु॰ ) पड़ोसी ।
 प्रतिवेष्टित ( व॰ कृ॰ ) प्रत्यावृत्त । लौटा हुआ।
      विपर्यम्त ।
 मतिब्यूहः ( ५० ) १ शत्रु पर श्राक्रमण करने के लिये
     सेना का च्यूह वनाना । २ समुदाय । दल ।
 अतिशमः ( पु॰ ) चवसान । समाप्ति ।
 पतिशयनम् ( न॰ ) किसी कामना की सिद्धि के लिथे
     देवस्थान पर खाना पीना स्थाग कर पड़ा रहना।
      धरना देना।
 प्रतिश्चित ( वि॰ ) धरना देने वाला ।
 प्रतिशापः (पु०) शाप के बदले शाप । अकीसा के
     बदले श्रकासा ।
 प्रतिशासनं ( न॰ ) १ याजा प्रदान करना । २ किसी
     कार्यं पर बाहिर भेजना । आज्ञा । आदेश ।
प्रतिशिष्ट (व॰ कृ॰) १ मेजा हुआ । आज्ञस । २
     विसर्जन किया हुआ। जुड़ाया हुआ। खारिज
     किया हुआ। ३ अख्यात । प्रसिद्ध ।
पतिस्या (छी०))
मितिश्यानं ( न० ) { जुकाम । रक्तेष्मा । ठंड ।
मितश्यायः ( पु० ) }
प्रतिश्चयः (पु॰) १ आश्रम। २ घर। ३ समा। ४
```

यज्ञमगढ्य । १ साहाय्य । सहायता । ६ वादा । प्रतिज्ञा ।

प्रतिश्रवः (प्र॰) १ रज्ञासंदी । इक्तार । वादा । २ गूंज । भाँई । प्रतिश्वति ।

प्रतिश्चवसम् ( न०) १ सुनना । २ प्रतिज्ञावद्ध होना । ३ प्रतिज्ञा । वादा । इकरार ।

प्रतिश्रुत् ) ( स्त्री॰ ) १ वादा । प्रतिज्ञा । २ प्रति-प्रतिश्रुतिः ∫ ध्वनि । गूँब । काँई ।

प्रतिश्रुत ( व॰ ऋ॰ ) प्रतिज्ञात । स्वीकार किया हुआ। संजूर किया हुआ।

प्रतिषिद्ध (व॰ कृ॰) ३ निषिद्ध । वर्जित । ऋस्वीकृत । २ खरिडत । खरडन किया हुआ ।

प्रतिषेधः ( पु० ) १ निषेध । सनाई । २ अस्वीकृति । इंकार । ३ अपलाप । खरडन । ४ अस्वीकार सूचक अन्ययात्मक राज्द ।—ध्राह्मर्ग, ( त० )— उक्तिः, ( श्वी० ) इंकार । अर्स्वाकारोक्तिः ।— उपमा, (श्वी०) दर्गडी किन निर्णित कई प्रकार की उपमाओं में से एक ।

प्रतिषेधक ) (वि॰) १ प्रतिषेध करने वाला। मना प्रतिषेद्ध ) करने वाला। २ रोकने वाला। (पु॰) वाथा वालने वाला। मनाई करने वाला।

प्रतिषेधनम् (न०) ३ रोक थाम । २ निषेध। सनाई। ३ इंकार । अस्वीकृति।

प्रतिष्कः । ( पु॰ ) जासूस । भेदिया । दूत ।

प्रतिष्क्रशः (पु०) १ मेदिया । दूतः । २ चाबुकः । ३ चमद्दे का तस्मा ।

प्रतिष्कषः (पु॰) चानुक । कोहा । चमडे का तस्मा ।

प्रतिष्टंसः । ( पु॰ ) अवरोध । शोक । वाधा ।

प्रतिष्ठा (क्षी०) १ स्थापना । पथरोनी । अवस्थात । स्थिति । २ धर । मकान । आवादी । ३ स्थिता । १ स्थापना । दहिमिति । ४ नीव । धुनिक्या । अोटा । खंभा । ६ उचपत् । उच अधिकार । ७ कीर्ति । यश । स्थाति । प्रायम्प्रितिहा (किसी देवमृतिं की ) ६ अभीष्ट सिद्धि । १० शानित । विश्राम । १२ आधार । पात्र । १२ प्राथिती । १३ अभिषेक । १४ सीमा । इद ।

प्रतिष्ठानं (न०) १ नीव । श्राधार । २ जगह । स्थान । श्रवस्थिति । ३ टाँग । पैर । ४ एक प्राचीन राजधानी का नाम जो प्रयाग के समीप गंगा पार सूसी के नाम से अब प्रसिद्ध हैं । १ गोडावरी नहीं के तदवर्ती एक नगर का नाम ।

मितिछित ( व० क० ) १ खड़ा किया हुआ । त्याया हुआ। २ गाड़ा हुआ । स्थापित किया हुआ। ३ श्रवस्थित । ४ श्रमियेक किया हुआ। । ४ पूर्व किया हुआ। ६ जिसका मूल्य तम चुका हो। ७ प्रसिद्ध । अख्यात ।

प्रतिसंविद् ( र्खां० ) किसी वस्तु का सम्यक् परि-ज्ञान या जानकारी !

प्रतिसंहारः (पु॰) १ वापिस कर होने की किया। २ हास। न्युनता। सिमटाव। सङ्घोषन। ३ थीशक्ति। बोध। अन्तर्तिवेश। ४ स्याग।

प्रतिसंहत (व० छ०) १ वापिस किया हुआ। फेरा हुआ। २ समका हुआ। शामिल किया हुआ। सिकुड़ा हुआ। दवा हुआ।

मतिसंकसः ( ५० ) १ अतिच्छाया । परश्राँई । २ परिशोपन । तिरोधान ।

प्रतिसंख्या ( स्नो॰ ) अन्यबहित ज्ञान । चैतन्य ।

श्रतिसञ्चरः ( ५० ) प्रत्यानुसार प्रलय का एक भेद । श्रतिसंदेश ) ( ५० ) सन्देसे का जवाब । सन्देशे

भितिसंदेश ) ( ५० ) सन्देसे का जवाब । सन्देशे प्रतिसन्देशः ) के उत्तर में संदेसा ।

प्रतिसंघानं ) ( २० ) १ मिलान । जेाड़ । हो पुत्रों प्रतिसन्धानं ) के बीच का सन्धिकाल । ३ इलाज । ४ खात्म संधम । जितेन्द्रियल । ४ प्रशंसा ।

मितिसंबिः ) ( पु॰ ) १ पुनर्मित्तन । २ गर्भाशय में मितिसन्धिः ) प्रवेश करण । ३ दो पुत्रों के परिवर्तन का मध्यकाल । ४ उपरम । विश्राम ।

प्रतिसप्राधानं (न०) इलान । चिकिस्ता । प्रतिसप्रानम् (न०) १ जेहीदार । वरावरी का । २ सामना करना । मुकाबखा करना ।

प्रतिसरं (न०) कलाई या गरदन में बॉबने का प्रतिसरः (पु०) े गाँधा या ताबीज । (पु०) १ नौकर । त्रानुचर । कक्षण । न्याह में पहिना जामे नाला कक्षण निशेष । ३ पुष्पहार या फूबमाला । ४ प्रभात । ४ सेना का पश्चाद भाग । ६

```
मितमर्ग
             तात्रिक मत्र निष्ठेष । ७ घाव का पुरना या ग्रन्छ।
             होना ।
         प्रतिसगः ( पु॰ ) पुराण के मतानुसार वे सब सृष्टियाँ
             जिनकी रचना, ब्रह्मा के मानसपुत्रों द्वारा की
             गर्यी । २ प्रलय !
        मितसांधानिकः )
मितसान्धानिकः )
                          ( ५० ) साट। मागव। बंदी।
        प्रतिसारगां (न०) १ बाव के किनारों की सफाई
            श्रीर मण्लहम पट्टी करना । २ वाव में मलहम
           जगाने का एक श्रीज़ार । ३ भगंदर बवासीर रोगों
           को गरम बी या तेल से दागने की सुश्रुत के
           मतानुसार क्रिया विशेष।
      मितिसीरा ( श्वी॰ ) पदां। कनात । विक । दवनिका।
      प्रतिसृष्ट् ( व॰ ह॰ ) १ भेजा हुआ । रवाना किया
         हुआ । २ प्रसिद्धि प्राप्त । ३ खरेड़ा हुआ ।
          भगाया हुआ। सारिज किया हुआ। ४ प्रमत्त।
         नशे में चूर।
     प्रतिस्नात ( व॰ कु॰ ) स्नान किया हुआ।
     शतिस्नेहः ( ५० ) प्यार के बदले प्यार ।
    प्रतिस्पंद्नम् )
प्रतिस्पन्द्नम् ) ( म० ) हृदय की धकधक ।
    प्रतिस्वनः )
प्रतिस्वरः } ( प्र॰ ) प्रतिष्वनि । काँई ।
   मितिहत (व० कृ०) १ हमया हुआ । २ भगाया
       हुआ। ३ अवरुद्ध । स्का हुआ । ६ भेना हुआ
       २ नापसन्द । घृणास्पद् । ६ हताश ।—मति,
       (वि॰) खुणा। श्रहिन।
  प्रतिहतिः (स्त्री॰ ) १ रोकने या हटाने की चेप्टा।
       २ प्रतिवात । ३ नैरास्य । विफलता । ४ कोघ ।
      र टक्कर ।
 प्रतिहन्नं ( न॰ ) वह आधात जो किसी के ऋधात
     करने पर किया जाय।
प्रतिहर्त् ( पु॰ ) निवारण करने वाला। पीछे हटाने
     वाला ।
प्रतिहारः ) ( यु ) १ हार । द्रवाजा । २ हारपाल ।
प्रतीहारः ∫ दरवाम । ३ ऐन्द्रजाव्तिक । जादूगर । ४
    इन्द्रजाल |--भूमिः, (स्त्री॰) घर का चबृतरा।
```

—रज्ञी. (स्त्री॰) स्त्रीद्वारपाल ।

प्रतिहारकः ( पु॰ ) ऐन्द्रवालिकः।

प्रतीप प्रतिहास ( ५० ) हॅसी के बदले हॅसी प्रतिहिसा ( स्त्री॰ ) बदला लेना । बैर चुकाना । प्रतीक (वि०) १ प्रतिकृत । विरुद्द । २ उत्तरा। श्रींधा । विलोस । प्रतीकः: (पु॰) १ अवयव । श्रङ्ग । २ वॉश । भाग । वतीकं (न०) १ मूर्ति । २ सुख । चेहरा । ४ किसी पद या वाक्य का प्रथम शब्द। प्रतीक्तार्गं ( न॰ ) १ श्रासरा । इन्तज़ार् । २ प्रतीज्ञा (स्त्री॰) र्रायाशा । ३ ख्रयाल । विचार । ध्यान । प्रतीतित (२० ६०) १ वह जिसकी प्रतीचा की गयी हो या जिसकी बाट जोही गयी हो। २ विचार किया हुआ। सोचा विचारा हुआ। प्रतीद्य (वि०) । प्रतीचा करने योग्य । साचने थोग्य । विचारने थेाग्य । ३ मानतीय । प्रतिष्ठित । ४ परिपुर्ण करने योग्य । मतीची (स्त्री॰) पश्चिम दिशा। मतीचीन (वि०) १ पश्चिमी । पारचास्त्र । २ भविष्यका। पीछे का। अगला। प्रतीच्छ हः ( पु॰ ) पाने वाला । प्रतीच्य (वि॰ ) पारचात्व देश वासी । पश्चिम दिशा का। प्रतीत (व॰ कृ॰) ९ गुज़रा हुआ । गया हुआ। न्यतीत । श्रतीत । ३ विरवस्त । विरवास किया हुआ । ४ सिद्ध । साबित किया हुआ । स्थापित । ६ माना हुआ। जाना हुआ। ६ भली भाँति शत । प्रसिद्ध । विख्यात । ७ दृढ़ निश्चय । प त्रसन्न । त्रानन्दित । ६ मतिष्टित । सम्मानित । १० चतुर । विद्वान् । बुद्धिमान । भतीतिः ( भ्री॰ ) १ विश्वास । निश्चित विश्वास या घारणा । २ यकीन । प्रत्यय । ३ ज्ञान । जानकारी । ४ कीर्ति । ख्याति । ४ सम्मान । प्रतिष्टा । ६ हर्ष । आनन्द् । मतीत्त (वि०) फेर कर दिया हुआ । वापिस किया यतीधकः ( पु० ) विदेह देश का नामान्तर। प्रतीप (वि॰) १ विरुद्ध । प्रतिकृत । २ उत्तदा ।

विलोम । ३ पश्चाद्वासी । ४ अत्रिय । अप्रसन्नकर

र हठी अवर् कारी। दुरायही। ६ दाधाकारक।
प्रतीपं (न०) अर्थावद्वार विशेष । इसमें उपमेय
को उपमान के समान न कह कर, उत्तरा उपमान
को उपमान के समान कहते हैं। अथवा उपमान
को उपमान के तिरस्कार का वर्धन करते हैं।
प्रतीपः (प्र०) महाराज शान्तमु के पिता का नाम।
प्रतीपः (प्र०) महाराज शान्तमु के पिता का नाम।
प्रतीपः (प्रव्यवा०) १ विसद इसके। दूसरी कोर।
२ उत्तरे कम से। विलोग कम से। ३ प्रतिकृत।
वर्षिवाक्षा ।—्या, (वि०) १ प्रतिकृत गमनकारी।
२ वैरी। प्रतिकृत ।—गमनं, (न०) -गतीः,
(स्ती०) पींखे की खोर की गति या गमन।—
तर्गां. (न०) धार के विरुद्ध जाना था नाव
चताना।—दीर्शनी, (स्ती०) स्ती। औरत।

प्रतीरं (न०) समुद्रतट। नदोलट। तट।
प्रतीवापः (पु०) १ वह दवा जो पीने के लिये काहे
आदि में मिलायी जाय। २ किसी धातु का रूप
वदलने के लिये उसमें अन्य धातु या वस्तु मिलाना।
३ संकामक रोग। उड़नी बीमारी। छुआछूत के
रोग। प्लेग।

नवयधू ।--वद्यनं, (न॰) खराइन । किसी के

चचन के विरुद्ध कथन ।-विपाकिन, (वि॰)

मतीवेश प्रनीहार हेस्सो प्रतिवेश । प्रतीहास

उत्तदा फल देने वाला।

प्रतीवेशिन् ( ति॰ ) देखे प्रतिवेशिन् ।

प्रतीयारी (क्वी०) १ स्त्री दुरवान या स्त्री द्वारपात । २ द्वारपात । दुरवान ।

प्रतुदः (पु॰) १ पिचयों की जाति विशेष। ( इस जाति में तोता, बाज, कौथा श्रादि हैं)। २ छेदने या चुमाने का यंत्र विशेष।

प्रतुष्टिः ( स्त्री० ) सन्तोष । हर्ष ।

प्रतोदः ( पु॰ ) १ अङ्कुश । २ चात्रक । ३ अरई । चुभोने का श्रीजार ।

प्रतूर्ण (वि०) वेगवान् । तेज ।

प्रतोली (खी॰) गली। श्रामसङ्क । किसी नगर का मुख्य मार्ग ।

प्रस ( व० कृ० ) दिया हुआ । दे दाला हुआ । चढ़ाया

हुचा । भेंट किथा हुआ। २ विवाह में दिया हुआ। विवाहित ।

मल (वि॰) १ प्राचीन । पुरातन । २ श्रमला । ३ परंपरागत ।

प्रत्यक् ( अव्यया० ) १ विरुद्ध दिशा में । पीछे की श्रीर । २ प्रतिकृत । ३ पश्चिम की श्रीर । ४ भीतर की श्रीर । श्रंदर से । ४ पहिलो । प्राचीन काल में ।

प्रत्यद्ध (वि०) १ नयनगोचर । २ उपस्थित । विद्य-मान । आँखों के सामने । इन्द्रियगोचर । ४ स्पष्ट । साफ । १ सोधा । समीप । ६ शारीर सम्बन्धो !—दर्शनः,—दिंगिन्, (व०) चरम-दीद गवाह । वह साची जिसने कोई घटना अपनी आँखों से देखी हो ।—हुए, (वि०) खुद का देखा हुआ ।—प्रभा, (ची०) यथार्थ ज्ञान ।— प्रमागां, (न०) आँखों से देखा हुआ सवृत ।— वादिन, (पु०) वह व्यक्ति जो केवल प्रत्यच प्रमाण या इन्द्रिय जन्य प्रमाण माने ।—धिहित, (वि०) स्पष्ट रूप से आदेश किया हुआ।

प्रत्यक्तं (न॰) १ स्पष्टता । २ चार प्रकार के प्रसायों में से एक ।

प्रत्यित्तन् ( ५० ) श्राँखों देखा गवाह ।

प्रत्यत्र (वि॰) १ ताजा । जवान । नया । दटका । २ दुहराया हुमा । ३ विश्वद्ध ।—वशस्त्र, (वि॰)

प्रत्यंख् ) (वि॰) [ खी॰—प्रतीर्चा ] वोपदेव
प्रत्यंख् ) के मनानुसार प्रत्यंखी ] ९ मुझ हुआ।
धूमा हुआ। २ पीछे पड़ा हुआ। ३ अगला।
निम्न । ४ लौटा हुआ। फिरा हुआ। बदला
हुआ। १ परिचमी । पारचात्य।—आतमन्,
(सु॰) (= प्रत्यंगात्मन्) व्यक्तिगत जीव।—
आग्रापतिः, (= प्रत्यंगाशापतिः) (पु॰)
परिचम दिशा के दिक्षाल वरुष देव!—उद्यु,
(खी॰) (= प्रत्यंगुद्यु) उत्तर-परिचम केशि।
वायव्यकेशि ।—इत्तिश्वानः, (= प्रत्यंदित्तश्वातः)
(अव्यशः) नैकाल केशि की और।
—दुश्, (खी॰) (=प्रत्यंगुदुश्) अन्तर्देष्टि
—मुख, (वि॰) [=प्रत्यंङमुख) परिचम की

=प्रत्यङमुख ) पारचम का सं० श० को॰—ईश

उता सह किये हुए। स्रोतस श्रोर (=प्रयक्षमातस ) ( वि॰ ) पश्चिम का छोर बहने वाली । ( भ्री० , नरमदा नदी का नामान्तर । भत्यंनित (वि०) सम्मानित । पूजित । श्रचित । प्रत्यदर्भ ( न० ) १ भोजन करना । २ भोजन । प्रत्यमिश्रा (छी०) वह ज्ञान दे। किसी देखी हुई वस्तु के। अथवा उसके समान अन्य किसी वस्तु की फिर से देखने पर हो। स्मृति की सहायता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान !

मत्यभिज्ञानम् ( न० ) समान वस्तु की देख कर किसी पुर्व देखी हुई वस्तु का स्मरण है। आना ! भत्यभिज्ञात ( व० क० ) पहचाना हुत्रा । भत्यभिभूत ( व॰ कृ॰ ) जीता हुआ।

मत्यभियुक्त ( व॰ कु॰ ) श्रमियोग के बद्खे श्रभियोग लगाया हुआ।

प्रत्यभियोगः ( ५० ) वह श्रभियोग जो श्रभियुक्त श्रपने अभियोग लगाने वाले पर लगावे।

प्रत्यभिवादः (पु॰) । नमस्कार के बद् ले का नम-प्रत्यभिवादनं (न॰)) स्कार।

प्रत्यभिस्कंदनं ((न०) अभियोग के बदले का मत्यभिस्कन्दनम् । अभियोग।

अत्ययः ( go ) १ भतीति । विश्वास । २ भरोसा । ३ ज्ञान । बुद्धि । समक्त । धारगाः । राथ । ४ निश्च-यत्व । १ अनुभव । बोध । ६ कारसा । हेतु । ७ मसिद्ध। स्थाति। = वह अन्तर या शब्द जो किसी धातु या मूल शब्द के अन्त में जोड़ा जाय। ७ शपथ । १० परमुखापेची । ११ चाल (प्रचलन । रवाज़। रीति। रस्म। १२ छित्र। १३ हुद्धि।---कारक, (वि॰) -कारिन्, (वि॰) विश्वास दिलाने वाला। —कारिया, १ (खी०) मोहर। सीव ।

प्रत्ययित (वि०) १ विश्वास किये हुए। निर्भर। २ विश्वस्त । विश्वासपान्न ।

प्रत्ययिन् (वि०) १ विश्वास करने वाला । २ विश्वास करने योग्य । विश्वस्त ।

भरवर्थ (वि॰) उपयोगी। काम का।

प्रत्यर्थम् (न०) ९ उत्तर। जवाब। २ विरोध।

प्रत्यर्थकः ( ५० ) विषक्ती । विरोधी ।

प्रत्यर्थिन (वि०) [स्री० प्रयर्थिनी ] विरोधी। ( पु० ) १वैरी । शञ्ज । २ प्रतिद्वन्द्वी । जोड़ीदार । ३ प्रतिवादी । सुद्दालह ।—सृत. ( वि० ) वाधक होना।

प्रत्यर्पणं ( न० ) वाविस देना । विये हुए, के ा लौटा देना।

भत्यपित ( व॰ कृ॰ ) लीटाया दुश्रा । फेरा हुश्रा । प्रत्यवसर्शः ) ( ५० ) १ समाधि । मली भाँत विचार प्रत्यवमर्थः ∫ । २ परामशे । सलाह । ३ परिकाम ।

प्रत्यवरोधनं ( न० ) रोक दोक । वाधा अटकाव । प्रत्यवसानं ( न॰ ) खाना या पीना ।

प्रत्यवसित ( वि॰ ) खाया हुआ । पिया हुआ ।

प्रत्यवस्कंदः ( पु॰ ) व्यवहार शाश्चानुसार प्रति-प्रत्यवस्कंदः ( पु॰ ) वादी का वह उत्तर जो प्रत्यवस्कंदनं ( न॰ ) वादी के कथन का खरहन प्रत्यवस्कंत्वनम् (न॰) करने को दिया जाय । जवाब दावा।

प्रत्यवस्थानं ( न॰ ) १ स्थानान्तरकरण । २ विरोधा मुकाबला ।

प्रत्यवहारः ( पु० ) १ वापिसी । २ प्रतय । संहार । प्रत्यवायः (पु०) ३ हास । न्यूनता २ अटकाव । वाधा । ३ विरुद्ध भागी । विरुद्धता । ४ पाप । श्रप राध । पापमयता :

प्रत्यवेद्यां (न०) } किसी वात के। भलीभाँति प्रत्यवेद्यां (स्त्री०) } देखना । देखना भावना। मुयायना करना।

प्रत्यस्तमयः ( ५० ) १ सूर्योस्त । २ त्रवसान । समाप्ति ।

प्रत्याचेपक (वि॰) [ स्री॰-प्रत्याचेपिका ] चिहाने वाला । जीट उड़ाने वाला । तिरस्कार करने वाला ।

प्रत्याख्यात ( व० कृ० ) १ अस्वीकृत । जो अङ्गीकार न किया हो। २ वर्जित। निषिद्ध। ३ वरतरफ किया हुआ। हटाया हुआ। खारिज किया हुआ।

अत्याख्यानम् ( न० ) १ अस्वीकृति । २ तिरस्कार । ३ भर्त्सना। ४ खरडन । प्रतिवाद ।

प्रत्यागितः ( खी॰ ) वापसी ।

प्रत्यागमः ( पु॰ ) ) वापिसी । लौट श्राना । भत्यागमनम् ( न॰ ) ) वापिस श्राना ।

प्र.यादान (न०) वापिस ले छेना।
प्रत्यादिष्ट (व० ह०) १ निर्दिष्ट ।२ स्चित किया
हुआ।३ अस्वीइत किया हुआ। ४ वरतरफ किया
हुआ। हटाया हुआ। १ छाना में फैंका हुआ। ६
चेतावनी दिया हुआ। सावधान किया हुआ।

प्रत्यादेशः (पु०) १ आज्ञा। आदेश। २ स्वना। घोपसा। ३ अस्वीकृति। प्रतिवाद। ४ असित करने की किया। लिजत करने वाला। ४ चेता-वनी। ६ आकाशवासी।

अत्यानयनं ( न॰) वापिसी । दूसरे के हाथ में गयी हुई वस्तु को फिर पाना ।

प्रत्यापत्तिः ( स्त्री० ) १ वाषिसी । २ वैराग्य ।

प्रत्यायः ( पु० ) कर । टैक्स ।

पत्यायक (वि०) १ सिङ्करने वाला । समसाने वाला । २ विश्वास कराने वाला ।

प्रत्यायनम् ( न० ) १ ( वर ) के। घर लाना । २ (सूर्य ़का ) ग्रस्त होना ।

त्र त्यालीढ़ ( न॰ ) धनुपधारियों के बैठने का श्रासन विशेष। [ श्राना ।

भत्यावर्तनम् ( न० ) लौटना । लौटकर भाना । वापस भत्याञ्चरत ( व० ५० ) ढाँढस वँधाया हुमा । धीरज बँधाया हुमा । तरोताज्ञा किया हुमा ।

प्रत्याश्वासः (पु॰) स्वाँस चलने की क्रिया। फिर से स्वाँस का चलने लगना।

प्रत्याङ्वासनम् (नः) घीरज वैधानाः सातमपुरसी।
प्रत्यासन्तिः (की॰ (समय या स्थान की) समीपवा।
२ घानिष्टता। ३ उपमिति। मिन्न मिन्न वस्तुओं
का साहस्य।

मत्यासकः (व॰ क़॰) पास श्राया हुश्रा। निकट पहुँचा हुत्रा।

प्रत्यासरः । (पु॰) १ सेना का पीछे का भाग । प्रत्यासारः ∫ २ सेना का ब्यूह । ब्यूह के पीछे ब्यूह ।

प्रत्याहरणं (न०) १ वापस लेना या लाना । २ रोक रखना । ३ इन्द्रियसंग्रम ।

पत्याहारः (पु०) १ पीछे खींच लेना । २ पीछे हटा जेना । पीछे हट खाना । २ रोक रखना । ३ इन्द्रिय दमन । ४ मलय | ४ मोग के माठ कोंगों में से एक |

मत्युक्त ( व० ह० ) उक्तर दिया हुआ। जिसका उक्तर दिया वा चुका हो।

ग्रन्युक्तिः (स्त्री॰) उत्तर्। जवाब ।

मलुकारः (go)) भलुकारमं (न०)) १नमकि।

प्रत्युक्तीवनं (न०) मरे हुए व्यक्ति का फिर जी उठना । पुनर्जीवन । -प्रत्युत, (अन्यया०) विपरी-तता । वहिक । वरन् । इसके विरुद्ध ।

प्रत्युत्कमः (पु०) १ उद्योग जो के हि कार्य भारमभ प्रत्युत्कम्पर्ण (न०) करने के लिये किया जाय। प्रत्युत्कान्तिः (स्त्री०) २ लड़ाई की तैयारी। ३ वह याक्रमण जो युद्ध के समय सब से पहले हैं। । प्रत्युत्थानं (न०) १ अभ्युत्थान । किसी बड़े के ब्राने पर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शन करने के लिये उठ खड़ होना। २ किसी के विरुद्ध उठ खड़े होना। युद्ध के लिये तैयारी करना।

प्रत्युत्थित (व॰ क॰) किली मित्र या शत्रु से मिस्रने के बिये उठा हुआ।

प्रत्युत्पन्न (व० कृ०) १ को फिर से उत्पन्न हुआ हो।
२ जो ठीक समय पर उत्पन्न हुआ हो। उद्यत।
तत्पर। चिश्रकारी।—मिति, (वि०) १ हाज़िरजवाब। वह जे। सीके पर ठीक उत्तर दे या समय
पर जिसकी बुद्धि काम कर जाय। तत्पर बुद्धि वाला।
२ साहसी। हिस्मतवाला। ३ तीच्छ। तीव।

मत्युत्पन्नं ( न॰ ) गुर्सा ।

श्रन्युदाहर्र्या ( न॰ ) उदाहरण के बदबे उदाहरण। विरुद्ध उदाहरण।

प्रत्युद्धतः (व० कृ०) १ श्रतिथि के श्राने पर उसके प्रति सन्मान प्रदर्शनार्थं श्रपना श्रासन छे। इ उठ खड़ा होना । श्रम्युस्थान ।

प्रत्युद्धतः (स्त्री॰) आगे वह कर या अपने प्रत्युद्धमः (पु॰) आसन को हो। कर आये प्रत्युद्धमनम् (न॰) हुए अतिथि की आवसगत के लिये उठ खड़ा होना।

अत्युद्धमनोयम् ( न० ) एक प्रकार के वस्त्र का जीवा । ( उत्तरीय और अधावस ), जो प्राचीन काल में यहाँ में या भोजन के समय पहना नाता था। भोनी उपरना।

प्रत्युद्धराग् (न०) । परहस्तगत वस्तु के। वापिस लेना । २ प्रनः उठ खड़ा होना ।

प्रत्युद्धाः ( पु॰ ) १ समान भाव था वत्त । २ प्रति-रोध । प्रतिक्रिया।

प्रन्युद्यात ( वि॰ ) देखे "प्रन्युत् ।"

प्रत्युक्तम् ( न॰ ) एनः उठ खंडे होना । उछ्न का सीट भागा । पत्नदा खाना ।

प्रत्युपकारः ( पु॰ ) वह उपकार जो किसी उपकार के बदले में किया जाप।

प्रत्युपिक्रया (श्ली॰) यह सेवा से किसी सेवा के बदले में की जाय।

धत्युपदेशः ( ५० ) वह उपदेश जे। उपदेश के बदले दिया जाया ।

प्रत्युपद्रामं (न०) १ नम्ना । बानगी । २वथार्थं नक्तल । । ३ वयार्थं तुलना ।

प्रत्युपलब्ध (व० छ०) वापिस मिला हुआ फिर से पाया हुआ।

प्रत्युपवेशः (पु॰)) कोई कार्यं कराने के लिये प्रत्युपवेशनं (न॰)} अभ्यास कराना।

प्रत्युपस्थान ( वि॰ ) सामीप्य । नैकट्य । पड़ेास ।

प्रत्युप्त (२० ह०) ९ जदा हुआ। विद्याया हुआ। २ वेग्या हुआ। ३ गादा हुआ। लगाया हुआ। मजबूत करके गादा हुआ।

प्रत्युषः ( पु॰ ) । प्रभात । भोर । तहका । प्रत्युषस् ( न॰ ) }

प्रत्यूषं (न०) ) प्रभात । भोर । सबेरा । तड्का । प्रत्यूषः (पु०) ) (पु०) १ सूर्य । २ च्याट वसुद्र्यों में से एक वस् का नास ।

प्रत्यूषस् ( न० ) प्रभातः । सबेरा । भोरः । तदकाः । प्रत्युद्यः ( पु० ) श्रङ्चनः । रोकः । श्रदकावः ।

प्रस्तु ( चा॰ आत्म॰ ) [ प्रथते, प्रथित ] १ (चन की)

चृद्धि करना । २ (कीर्ति का) फैलाना । ३

प्रसिष्द होना । विद्यात होना । ४ प्रकट होना ।
देख पड़ना । प्रकाश में श्राना ।

प्रधा ( छी० ) कीर्ति । ख्याति ।

प्रधित (व० इ० ) १ वड़ा हुआ ! फैला हुआ । २ प्रसिद्ध किया हुआ । भोषितकिया हुआ । प्रचार किया हुआ। ३ दिखलाया हुआ। पकट किया हुआ। ३ प्रसिद्ध। विख्यातः

प्रथिसन् (न०) चौड़ाई। महानता । विस्तार। श्रायतन । प्रथिविः ( स्त्री० ) प्रण्यो । थरा । भूमि ।

प्रिधिष्ठ (वि॰) सब से खंबा। सब से चौड़ा। शर्ज में सब से बड़ा।

प्रथीयस् (वि॰) [स्री॰—प्रशीयसी] अपेना कृत संबा, चौड़ा। विस्तृत।

प्रशु (वि॰) विस्तृतः चारों छोर ज्यास या फैजा हुआ

प्रश्रुकः ( ५० ) च्योग । चूड़ा । चौरा ।

प्रदक्तिण ( वि० ) देवपूजन के समय देवसूर्ति प्रादि को दहिनी ओर का सभक्ति उसके चारों प्रोर घूमने वाजा। २ पूज्य। माननीय। ३ शुअ। मङ्गलकारी।

प्रद्तिर्सं ( न॰ ) ) मिक्त पूर्वक किसी पूज्य को प्रद्तिसाः ( पु॰ ) } वृहिनी श्रीर कर उसके चारों प्रद्तिसा ( स्ती॰ ) ) श्रीर वृमना ।

प्रदक्तिम ( अन्यया० ) १ वार्यों से दहिनी श्रोर । २ दहिनी श्रोर । ३ दिवस की श्रोर । दिशस दिशा की श्रोर ।—श्रिष्टिस, ( वि० ) श्रीप्त जिसकी कों दहिनी श्रोर सुकी हो ।— किया, ( श्री० ) परिक्रमा करने की किया ।—पहिन्दा, ( श्री० ) श्राँगन । खुला मैदान ।

प्रदग्ध (व० इ०) जला हुआ। जो सस्म हे। चुका है।

प्रदत्त ( व० कृ० ) दिया हुआ।

प्रदरः (पु०) १ फोड़ने या तोड़ने का माव। २ श्रस्थि-भड़ा। हड्डी का टूटना। दरार। तड़कन। गती। गह्मर। ३ सेना का प्रकायन। ४ स्त्रियों का रोग विशेष जिसमें स्त्रियों के गर्भाश्यय से सफेद या जाल रंग का लसीदार पानी सा वहा करता है।

प्रदर्भः ( पु॰ ) अभिमान । श्रकह । अहङ्कार । प्रदर्भः ( पु॰ ) १ शक्त । स्रत । चितवन । २ आहेमा । आज्ञा ।

प्रदर्शक (वि॰) दिखलाने वाला। बतलाने वाला। प्रदर्शनम् (न॰) १ स्रतः । शक्कः । वितवनः २ दिखावटः दिखलाने का कामः । ३ प्रदर्शनी । सुमा-

प्रदर्शित (व० कु०) । दिखलाया हुआ । प्रकट किया हुआ। श्रोदित किया हुआ।

प्रदलः ( पु० ) तीर ।

प्रद्यः ( पु० ) जलन । दहन ।

भदातृ ( पु॰ ) ३ दाता । देने वाला । २ उदार पुरुप । ३ कन्यादान (विवाह में ) करने वाला । ४ इन्ट का नामान्तर।

प्रदानं ( न० ) १ दान । चडावा । मेंट । २ विवाह में देना। ३ शिक्षण। ४ भेंट। दान। पुरस्कार। श्रंकुशः ।—श्रूरः १ (पु०) दानी । दानवीर । प्रशानकं ( न॰ ) भेंट। चड़ावा । दान । पुरस्कार :

पदायं (न०) पुरस्कार । भेंट :

( पु॰ ) पुरस्कार । भेंट ।

प्रदिग्ध ( व॰ कु॰ ) तेल या थी से विकनाया हुआ। प्रदिग्धं । न० ) विशेष प्रकार से पका हुआ मांस । प्रदिश (की०) १ वतलाना । २ आज्ञा । आदेश ।

निर्देश । ३ उपदिशा । विदिशा ।

प्रदिष्ट (व० कृ०) १ दिखलाया हुम्रा । बतलाया हुआ। २ आज्ञादिया हुआ। आदिष्ट । नियुक्त किया हुआ। निश्चित किया हुआ।

प्रदोपः (पु०) १ दीपक। कैंप । प्रकास । २ वह जिससे प्रकाश हो।

प्रदीपन (वि॰) [स्त्री-प्रदीपनी] प्रकाश करने वाला। २ उत्तेतक।

प्रदीपनं ( न॰ ) प्रकाश करने का काम ।

प्रदीपनः ( पु० ) एक प्रकार का खनिज विष ।

प्रदोस ( व० ५० ) १ जला हुया । प्रकाशित । २ प्रकटता हुआ। प्रकाशमान । जगमगाता हुआ। ३ उदा हुद्या । फैला हुत्रा । ४ उत्तेजित । उत्साहित ।

प्रदुष्ट ( व० कृ० ) १ विगादा हुआ । खराब किया हुआ। २ दुष्ट। निकृष्ट। पापी ।३ लम्पट। कामुक ।

प्रदूषित (व० कृ०) खराव । अष्ट । मद्द । अप-वित्र । सहा हुआ ।

प्रदेश (वि०) देने योग्य । दान करने योग्य ।

इश . ४ शिक्या । उपदेश । न्याच्या । ४ उदा - 🗸 प्रदेश: ( पु॰ ) १ वतलाने वाला । दिललाने वाला । २ स्थान । प्रदेश । जगह । देश । राज्य । छे।टा भूखरह। ३ बाजिश्त : बिन्ता । ४ निर्राप । निश्चय । ४ दीवाला । ६ (न्याकरण का) उदाहरण ।

> अदेशतम् ( न० ) १ आदेश । २ परामर्थ । ३ मेंट । नज़र । चढ़ावा ।

> प्रदेशनी 👌 (स्नो॰) तर्जनी । श्रंगूहे के पास की प्रदेशिनी ∫ उँगली ।

प्रदेहः (पु०) लेप । पलस्तर ।

प्रदोप (वि०) बुरा । ख़राब ।—कालः, (पु०) सार्थ-काल । रात्रि का धारम्थ '- तिमिरं, ( न० ) सायङ्काल की श्रंधियारी।

प्रद्रोपः (पु॰) ९ अपराध । त्रुटि । ऐव । पाप । जुर्म । २ गर्र ग्राहि जैसी सहबङ् ग्रवस्था । ३ सायङ्काल । रात्रि का प्रथम प्रहर।

प्रदोतः ( पु० ) दुहना । दूध निकाखना ।

प्रदासः (पु॰) कामदेव का एक नाम। प्रसुप्त जी श्री कृष्ण जी के पुत्र थे श्रीर रुक्मिणी जी के पेट से उत्पन्न हुए थे ।

प्रद्योतः ( पु॰ ) १ जगमगाहट। प्रकाश । रोशनी । २ चमक। आभा। ३ किरण। ४ उज्जयन के एक राजा का नाम।

पद्योतनं ( न० ) । दहकन । प्रकाशन । २ प्रकाश । प्रद्योतनः ( ५० ) सूर्व ।

प्रद्रवः ( ५० ) प्रतायन ।

प्रद्वावः (पु०) १ पतायन । निकल भागना । तेज्ञ चलना या जाना।

प्रद्वारः (पु॰) 🌖 दरवाजे के सामने का स्थान वा प्रहारम ( न० ) ) जगह।

प्रहेषः } (५०) द्यस्ति । घृणा । नक्ररतः । प्रहेषग्राम् }

प्रधनं ( न० ) । युद्ध में लूट का माल । ३ नाश । विनाश । चीरफाड़ ।

प्रधमनं ( न० ) १ वैद्यक में वह क्रिया जिसके द्वारा कोई दवा नाक के रास्ते ज़ीर से सुंधा कर ऊपर चढ़ायी जाय । २ एक प्रकार की सूंबनी ।

प्रधर्षः ( पु॰ ) बजाकार । स्नाक्रमण । हमला ।

प्रायणा (न॰) ) १ अक्रमण हमना। २ प्रथमणा (की॰) ) बलाकार ३३ ववहार अप मान। तिरस्कार .

प्रचरित (२० ह०) १ श्राक्रमण किया हुआ। २ चोट पहुँचाया हुआ। श्रनिष्ट किया हुआ। ३ अभिमानी। श्रहङ्कारी।

प्रधान (वि०) १ सास । मुख्य । प्रसिद्ध । उत्तम । अन्युत्तम । २ मुख्यतया प्रचितित ।

प्रधानं ( २० ) १ मुख्य वस्तु । श्रति श्रावश्यक वस्तु । प्रधान । मुखिया । २ प्रथम शरपादक । इस भौतिक संसार का उपादान काश्या । ३ परबहा । ४ बुद्धि ।

प्रधानं (न०) । शमहासात्र । प्रधान सांचित्र । २ सरप्रधानः (पु०) । दार । द्रवारी । १ महावत । फीलवान ।

— छाङ्गं, (न०) १ किसी वस्तु की प्रधान शासा
या भाग । २ शरीर का प्रधान शङ्ग । ३ किसी
राज्य का प्रधान खंधकारी ।— श्रमात्यः, (पु०)
प्रधान सचित्र । महामात्र । — श्राह्मन् १ (पु०)
विष्णु का नामान्तर । — धातुः १ (पु०) शरीर
का प्रधान तत्व । वीर्य ।— पुरुषः, (पु०) १ राज्य
का प्रधान पुरुष । २ शित्र जी का नामान्तर ।

— मंत्रिन् (पु०) प्रधान सचित्र ।— वास्त्रम्,
(न०) सुख्य वस्त्र ।— वृष्टिः, (स्ति०)
अतिवृष्टि ।

प्रधावनः ( ५० ) हवा । पवन ।

प्रधावनं ( न० ) रगइ। प्रकालन।

प्रधिः ( ५० ) पहिये का धुरा ।

प्रधी (वि॰) कुशामबुद्धि वाला । (स्त्री॰) महती . प्रतिसा ।

प्रभूपित (व० क०) १ सुनासित । २ गर्माया हुआ। तपाया हुआ । ३ चमकता हुआ । दीस । ४ सम्तस।

प्रभृषिता (स्त्री॰) १ सन्तमा (स्त्री॰)। २ वह दिशा जिधर सूर्यं वह रहा हो।

प्रभृष्ट (व० क्र०) । वह जिसके साथ दिवाई के साथ वर्ताव किया गया हो। २ असिमानी। अहङ्कारी।

प्रध्यानं ( न॰ ) १ राम्भीर ध्यान या सोच विचार। २ विचार। प्रश्वस (पु०) निनानत सभाव प्रांशित्या विनाश स्माव , (पु०) न्याय क सनुसार पाँच प्रकार के सभावों में से एक प्रकार का सभाव। वह स्रभाव जो किसी वस्तु से उत्पन्न होकर, नष्ट हैं। जाने पर हो।

प्रथ्वस्त् (व० कृ०) जो नष्ट हो गया हो। जिसका नाश हो चुका हो।

प्रनप्तृ ( पु० ) पौत्र का पुत्र । प्रपौत्र । प्रनप्त ( व० छ० ) १ अन्तर्धान । जो देख न पहे । श्रगोचर । २ नष्ट । भरा हुआ । ३ खोया हुआ । ४ वरवाद ।

प्रमायकः (वि॰) वह जिसका नामक चला गया हो। २ नामक के श्रभाव से युक्त।

प्रनालः } (पु॰) देखे प्रगाली । प्रनाली } (स्त्री॰)

प्रनिद्यातमं ( न० ) वध । हत्या । करता ।

प्रनृत्त (वि०) नाचने वाला।

प्रतृत्तं ( न० ) नाच । नृत्य ।

पपत्तः ( ५० ) बाजू की केरि ।

प्रगंचः १ (पु०) १ विकास । सदर्शन । २ मृत्ति । प्रपञ्चः ) विस्तार । ३ बाहुल्य । वाग्विस्तार । न्या-स्था । टीका । ४ अति विस्तार । अतिप्रसङ्ग । विस्तार । ५ बहुलता । धनेकस्व । ६ दुनिया का जंजाल । ७ अम । धोसा । ८ रुगी ।— बुद्धि (वि०) १ चालाक । कुलिया । धोस्वेवाज ।

प्रपंचित । (व० कृ०) १ प्रकटित । २ विस्तारित । प्रपञ्चित ∫ ३ भली भाँति व्याख्या किया हुआ । ४ भटका हुआ । भूला हुआ । ४ घोला खाया हुआ। बुला हुआ ।

प्रपतनम् (न०) ३ पतायन । २ पात । ३ नीचे उतरना । ४ मृत्यु । नाश । ४ उतार ।

प्रपहं ( न० ) पैर का अप्रभाग ।

प्रपदीन ( वि॰ ) पैर का अग्रमाग सम्बन्धी।

प्रपन्न ( २० ५० ) १ आया हुआ। पहुँचा हुआ। २ शरण में आया हुआ। शरणागत। आश्रित। ३ प्रतिज्ञात। ४ उपलब्ध। प्राप्त। ४ निर्धन। दुखियारा।

प्रपन्नाद्धः ( पु॰ ) चकमर्दकः । चकदेंदः । प्रपर्गा ( वि॰ ) पत्तों से रहितः । प्रपर्श (न०) गिरा हुआ पता।
प्रपतायनम् (न०) उड़ान । पतायन ।
प्रपा (की०) १ पींसाला । प्याऊँ । २ कृप । कुगड । ३
वह जल का स्थान जहाँ पशु जलपान करें । ४ जल का देना ।—पालिका. (स्थी) वह स्थी जे। वटें।हियों के। जल पिलाने ।
प्रपाठकः (पु०) १ सनकः । पाठ । २ अन्थ का अध्याय । परिच्छेद ।

प्रपातः ( ६० ) १ प्रस्थान । २ प्रान । ३ प्रधानक श्राक्रमण् । ४ जलप्रपात । पानी का भरना । ४ तट । समुद्रतट । ६ ढलुश्चा च्हान । पहाइ का उतार या ढाल । ७ भड़ना ( जैसे केशों का ) = निकल पड़ना ( जैसे वीर्य का ) । ६ वहाव के उपर से श्रपने की नीचे गिरा देना । १० उड़ान विशेष ।

प्रपाणिः ( पु० ) १ हाथ का ग्रम्भाग । २ हाथ की

भपातनं ( न० ) श्रपने की नीचे गिरा देना। भपादिकः ( पु० ) सयुर । मोर ।

प्रपानं (न०) पीना।

हथेली :

प्रपानकं ( न॰ ) एक प्रकार का पेस पदार्थ।

प्रियतासहः (यु॰) १ पिता का पिता । वाबा । २ कृष्ण का नामान्तर ।

प्रितामही (स्त्री॰) पिता की माता। दाही।

भिपतृब्धः ( पु॰ ) चचेरे बाबा ।

मपीडनस् ( न॰ ) १ दबाना । दबाकर निचोदना । २ कोष्ट करने बाली ( दबा )

प्रपीत } (वि॰) निगला हुआ।
प्रपीन } (वि॰) निगला हुआ।
प्रपाटः—प्रपुन्नाटः ) (पु॰) चकमर्य नामका बृख।
प्रपुनाहः—पर्युन्नाहः ) चकदंद।
प्रपुरित (च॰ कृ॰) भरा हुआ। परिपूर्ण।
प्रपृष्ठ (वि॰) विधिष्ट पीठवाला।
प्रपीतः (पु॰) पीत्र का पुत्र। एंती।

भयोत्री ( स्त्री॰ ) पीत्री की पुत्री । पंतिन ।

प्रफुटल (व॰ ह॰ )१ पूर्व खिला या फूला हुआ। २ प्रानन्दित। ३ सुसक्याता हुआ।—नग्रन, —नेत्र—लोचन, (वि॰) हर्ष से खुले हुए मेत्र । वदम. (वि०) तिसके चेहरे पर हर्प छाट्या हो । हर्षित ।

प्रवर्द्ध (व० क्व०) १ वेदा हुआ। २ रोका हुआ। अवस्द। अवचन में दाला हुआ।

प्रवेदा प्रवर्षः ( ५० ) अन्यकार

प्रवन्थः (पु॰) १ वंधन । गाँस । २ ग्राप्तिबन्धता । प्रविन्द्रिजता । ३ ऐसा तिबन्ध जिसका सिल लिला जारी रहें । ४ कोई भी रचना; विशेष कर पद्यमगी । ५ योजना ।—कल्पना, (ची॰) कल्पित कहानी ।

प्रवन्धनम् ( न० ) वन्धन । गाँसी । प्रवस्रः ( पु० ) इन्द्र का नामान्तर ।

प्रवर्ष } (वि०) अत्युत्तम । सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ट ।

्षस (वि॰) १ अस्यन्त सज़वृत था ताक्षतवर। २ अचएड । सुद्द । ३ ज्ञाचरयक । २ विपुत्त । १ स्रतरमाक । भयानक नाशकारी ।

प्रवह्निका } (खी०) पहेली। बुक्तैयल।

प्रवाधनम् ( न॰ ) १ अत्याचार । प्रपीडन । २ अस्ती-कृति । इंकारं । ३ दूर रखना । इटाना ।

प्रवालः—प्रवालः (पु॰) ) १ श्रह्नुर । श्रॅंखुशा । प्रवालं—प्रवालम् (न॰) ) केंपले । २ मृंगा । ३ विणा का भाग विशेष । (पु॰) १ शिष्य । शागिई । २ पश्च ।—श्रद्धमन्तकः. (पु॰), वृच विशेष । मृंगे का वृच ।—पद्मं, (न॰) लाल कमल ।—फर्लं, (न॰) लाल चन्दन काष्ठ ।— भस्मन्, (न॰) मृंगा की मस्म ।

प्रधाहुः ( पु॰ ) बाँह ।

प्रवाहुक्तम् (अव्यया ) १ उंचाई पर । २ साथ ही साथ ।

प्रबुद्ध (व॰ इ॰) १ जागृत । जागा हुआ । २ इद्धिमान । विद्वान । चतुर । ३ जानकार । ४ पूर्ण खिला हुआ । फैला हुआ ।

प्रकाधः (पु॰) १ जागना। नींद का हदाना। (श्रातं॰)
यथार्थनानः पूर्ण वोधः । २ (फूबों का) खिलना
या फैलाना । ३ जागृति । श्रनिद्रता । ४ सतकंता।
१ समभदारी । ज्ञानः । श्रम का दूर होना । सस्य

प्रवेश्यन (वि०) [क्षी०—प्रवेश्यनी] जागने वाला।
प्रवेश्यनम् (न०) १ जागृति। जागरण। २ सचेत्र
होना। ३ ज्ञान । बुद्धिमत्ता। ४ शिक्ण । परामर्गं। ४ सुगन्य दृश्य की नष्ट हुई सुगन्य की पुनः
सुगन्य से युक्त करना।

प्रवाधनी ) (स्त्री०) कार्तिक शुक्का ११. जिस प्रवाधिनो ) दिन भगवान चारमास शयन कर जागते हैं।

भ्बेचित (व० छ०) ३ जागृत । जागा हुआ। २ स्चित किया हुआ। शिका दिया हुआ।

प्रमंजनम् } ( न० ) हुकड़े हुकड़े कर बालना । प्रभन्ननम् }

प्रभद्धनः (पु॰) पवन । वायु । विशेष कर ग्राँधी । प्रभद्धः (पु॰) नीव चूच ।

प्रभवः (पु॰) १ उद्गुमस्थल । निकासः । २ जन्म । उत्पत्ति । ३ नदी का उद्गुसस्थान । ४ उपादान कारण । ४ रचिता । स्टिक्ली । ६ उत्पत्ति स्थान । ७ शक्ति । वल । पराक्रम । प्रभाव । इ विष्णु का नामान्तर ।

प्रमवितु ( ५० ) शासक।

प्रभविष्णु (वि॰) बन्नवान । शक्तिमान ।

प्रभविष्णु (पु॰) १ स्वामी । मालिक । २ विष्णु । प्रभा (स्त्री॰) १ चमक । जगमगाहट । आसा । २

किरण। ३ स्रज्ञव्दी पर सूर्य की छात्रा। ४ दुर्गा का नामान्तर। १ छुवेर की नगरी का नाम। ६ एक अप्तरा का नाम — करः. (पु०) । सूर्य। २ चन्द्रमा। ३ अग्नि। ४ समुद्र। १ शिव। ६ मीमाँसा दर्शनकार का नाम।—कीटः, (पु०) छुगन्। खबोत।—तरल, (वि०) कम्पित भाव से दीसमान्।—मग्रह्मलं. (न०) प्रकाश का धेरा।—लेपिन्. (वि०) प्रकाश से आच्छादित।

मभागः ( प्र० ) विभाग । २ भिन्न का भिन्न, जैसे हुँ का <sup>३</sup> श्रादि।

प्रभात ( व॰ ह॰ ) रोशनी होना खारम्भ हुआ। प्रभात ( व॰ ) प्रातःकाल । सबैरा ।

मभानं ( न॰ ) ज्योति । दीसि । प्रकाशः ।

ाभावः (पु०) १ आसा । चनक । जगमगाहट । २ महत्व । गौरव । ३ शक्ति । वत्व । ३ राजोचित शक्ति वा अधिकस्र । ५ अलौकिक शक्ति । ६ महिमा । नाहाल्य ।— ज्ञ, (वि०) प्रभाव से उत्पन्न । प्रभावजात ।

प्रभाषगां ( न० ) व्याख्या । कैक्तियत । अर्थे । प्रभासः ( ५० ) चमक । सौन्दर्भ । आमा ।

प्रभासं (न०)) एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान जो काठिया-प्रभासः (पु॰)) वाह में है।

ममास्त्रतम् (न॰) चमकः दीप्तः। प्रकाशः। प्रभाष्ट्रतः (वि॰) चमकीजी। दीप्तिमान्।

प्रभिन्न (व॰ कृ॰) १ यलग किया हुया। यलगाया हुया। फटा हुया। चिरा हुया। विभक्त। २ तोड़ कर इकड़े हुकड़े किया हुया। ३ कटा हुया। काट कर अलग किया हुया। ४ फूला हुया। खिला हुया। १ परिवर्तित। यहल बदल किया हुया। ६ वदशक्त किया हुया। यंग भक्त किया हुया। दीला किया हुया। यंग भक्त किया स्तवाला।

मिसिनः ( पु॰ ) मतवाला हाथी ।—अजनम्, (न॰) काजल ।

प्रभु (वि०) [ स्री०—प्रभु, प्रभवी ] १ ताकतवर। वलवान । २ थेग्य। अधिकार आस । ३ जोड़ का। बराबरी का।—शक्त, (वि०) अपने मालिक का हितैपी या खेराव्वाह।—भक्तः, (यु०) अच्छा योड़ा :—भक्तिः (स्री०) अपने मालिक की हित-तप्परता या खेराव्वाही।

प्रभुः ( ५० ) १ स्वामी । मालिक । २ शासक। स्वेदार । सन्वेदि अधिकारी। ३ ( किसी वस्तु का ) मालिक। २ पारा। १ विष्णु । ६ शिव । ७ इन्द्र।

प्रभुता (स्त्री॰)) १ मलिकयत । साहिनी । मालिक-प्रभुत्वं (न॰) ) पन । २ वडाई । महत्व ।

प्रभूत (व० छ०) । उन्तर। निकला हुआ । उत्पत्त । २ बहुत । विशुल । ३ बहुत से । बहुत । ४ पूर्ण । परिपक । ४ उच । विशाल । ६ लंबर । ७ अधिष्ठाता।— यवसींधन, (वि०) हरी घास श्रीर इंधन की बहुतायत या इफरात ।— वयस, (वि०) बुद्दा। उमरस्तीदा। प्रभृति ( छी० ) १ उत्पत्ति । निकास । २ वता । शक्ति । ३ पर्यासता । प्रभृतिः ( अव्यया० ) से । तव से । आरम्भ कर । आज से । अव से । अव्ययमृति ।

प्रभेदः (पु॰) १ भेद् । विभिन्नता । २ स्फोटन । कोइ कर निकालने की क्रिया । ६ हाथी की कन-पुटी से मद का चुना । १ नाति । तरह ।

प्रमंशः ( ५० ) पात । गिरना ।

प्रभंश्राश्चः ( ५० ) पीनस रोग ।

प्रसंशित (व॰ कृ॰) १ नीचे गिराया या फैंका हुआ। २ विज्ञत किया हुआ।

प्रभंशिन् (व०) गिरा हुआ।

प्रभूष्ट ( व॰ ऋ॰ ) पतित । नीचे शिरा हुआ ।

प्रभुष्टं ( न॰ ) शिखावलन्तिनी प्रत्नमाला ।

मम्रष्टकप् ( न॰ ) देखो प्रम्रष्टम् ।

प्रसम्न ( व॰ इ॰ ) इवा हुआ।

प्रमत (व० ह०) विचारा हुया। मनन किया हुआ।
प्रमत (व० ह०) १ नशे में चूर। नशा पिये हुए।
मस्त । २ पागल । उन्मत्त । ३ स्रावधान।
लापरवाह। की ध्यान न दे। ४ जो काम न करे।
२ भूल करने वाला । ६ कामुक। व्यसनी।—
गीत, (वि०) असावधानी से गाया हुया।
विन्त, (वि०) असावधान। लापरवाह।

प्रभथः ( पु॰ ) १ वेरडा । २ शिव के गण जिनकी संख्या किसी किसी पुराणानुसार ३६ करोड़ वत-वाई गयी हैं।—ग्राधिपः, नाधः,—पतिः, ( पु॰ ) शिव जी।

प्रमथनम् (न॰) १ मथना । २ पीड़ित करना ! सताना । ३ जुचलना । ४ इत्या । वय ।

प्रमिथित (व० क०) १ सताया हुआ । पीड़ित । २ कुचला हुआ । ३ मार डाला हुआ । ४ मली भाँति मथा हुआ ।

प्रमिथितम् ( न० ) माठा जिसमें जल न हो।
प्रमद ( वि० ) १ नशे में मस्त । २ क्रोधविष्ट । कुद ।
इ श्रसावधान । ४ धसंयत । निरङ्कुरा । धरिष्ट ।
—काननम् ( न० )—वनस् ( न० ) ऐशवता । श्रानन्दवाः ।

प्रसदः ( पु॰ ) ९ हर्ष । श्राह्माद । २ थत्रे का पौथा ।

प्रमद्क (वि॰) कामुक । लंग्ट । पे्याश ।
प्रमद्कम् (व॰) प्रीतिघोतक श्रमिलाग ।
प्रमद्कम् (खो॰) १ युवती सुन्दरी स्त्री । २ पत्ती ।
स्त्री । ३ कन्याराशि । —कामनम्, —वने, (न॰)
राजमहल में रनवास का उद्यान, जहाँ रानियाँ
सर्वे फिलें। —जनः, (पु॰) युवती । स्त्री ।
रस्त्री वाति ।

प्रमद्भर (वि॰) यसावधान । सापरवाह । प्रमनस् (वि॰) प्रसन्न । हर्षित ।

प्रमन्यु (वि॰) १ क्रोधाविष्ट । कुद्ध । नाराज । २ पीड़ित । दु:स्वी ।

भययः ( पु० ) १ मृत्यु । मौत । चरवादी । नाश । अधःपात । ३ चध । हत्या ।

प्रमार्द्सं ( न० ) १ अच्छी तरह मर्तृन । अच्छी तरह कुचलना या नष्ट करना । पैंगों से हांधना ।

प्रसर्दनः ( पु॰ ) विष्णु का नामान्तर ।

प्रमा (स्री०) १ शुद्धबोध । यथार्थ ज्ञान । २ जहाँ जैसा हो दहाँ वैसा अनुभव ।

प्रमाशां ( न॰ ) १ माप । नाप । २ आकार । आप-तन । ३ पैमाना । नपुश्चा । श्रेखी । ४ सीमा । मात्रा । १ साची । गवाही । सब्त । ६ श्रिधि-कारी या वह पुरुष जिसका कथन अन्तिम निर्णय हो। न्यायाधीश। ७ यथार्थ ज्ञान सुद वोध । द यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का साधन । [ नैया यिकों ने चार प्रमाण माने हैं:—यथा प्रत्यच्छ । अनुमान । उपमान ! शब्द । वेदान्ती और मो**माँ**-सक इन चार के अतिरिक्त अनुपत्तिक्व और श्चर्यापांत्तः दो प्रमाण श्रीर सानते हैं । साँख्य वाले केवल प्रत्यन्त, अनुमान और आगम-वे तीन ही प्रमारा मानते हैं : } मुख्य। प्रधान । १० ऐक्य । ११ वर्मशास्त्र। श्रागम। १२ कारण। युक्ति। —ग्राधिक, (वि०) श्रत्यधिक। वहुत ज्यादा। — ग्रन्तरं, ( न॰ ) केाई बात प्रमाणित करने के लिये ग्रन्य हंग।—ग्राभावः ( ५० ) त्रमास का अभाव ।—झः, ( पु॰ ) शिव जी।—द्रृष्ट, (वि०) प्रमाण सिद्ध । - पर्च, (न०) वह विखा हुया कागज़ जिसका बेख किसी बात का प्रमाख है।। सर्रीफिकेट !-- पुरुषः, ( ५० ) पंच । संव शव कीव--- अव

न्यायाधीश । जास्त्र (त०) १ वमशाखाः १ नयाय शाखाः स्वत्र (त०) नापने का फीता प्रमाणिक (ति०) । मनान थाय्य । माननीय । २ टीक । यथ्य । ४ शाखिलद्ध । १ हेंतुक । ६ शाख्य । अ जो प्रत्यचादि प्रमाणों द्वारा सिन्द हो । प्रमालामहः (९०) वड़ा नाना । नाना का पिता । प्रमालामहः (खी०) वड़ी नानी । वड़े नाना की पत्नी । प्रमाथः (९०) १ व्यत्यचार । पीडन । २ उत्तेजना मधन । ३ हत्या । वध । नावा । ४ व्यत्यकार । किसी खी से उसकी इन्छा के विरुद्ध मोग । वरणोरी किसी खी के प्यवह कर लेजाना । स्त्री भगाना । ६ प्रतिहन्दी के। भृति पर पटक कर उसके दिस्से लगाना ।

प्रमाधिन् (वि०) १ अत्याचार । पीड़न । २ हत्या । वध । ३ चलाना । ४ भार कर नीचे गिराना । ४ काट कर गिराना ।

प्रमादः (पु॰) १ श्रासावधानी । जापरवाही । २ नशा । मस्ती । ३ पागजपन । ४ गजती । ४ घटना । दुर्घटना । विपत्ति । खतरा ।

प्रमापशम् ( न॰ ) हत्या वध । प्रमार्जनम् ( न॰ ) मॉजना । थोना । स्वाइना ।

प्रमित ( व॰ ह॰ ) १ परिमित । २ श्रत्य । योड़ा । ३ जिसका यथार्थं ज्ञान हो । ज्ञात । विदित । श्रवगत । ४ श्रवधारित । प्रमाणित ।

प्रमितिः ( छी॰ ) १ माप । नाप । २ यथार्थ या सत्य ज्ञान । यथार्थ बोध । ३ वह ज्ञान जो किसी प्रमाण की सहायता से प्राप्त हुआ हो ।

प्रमोद (वि०) १ गाहा । घना । मोटा । सकुड़ा हुआ । २ मृत्र वन कर निकला हुआ ।

प्रमीतिः ( बी॰ ) मृत्यु । मौत । नाश । रीग ।

प्रमीला (स्त्री॰) १ निद्धा नींद्र तंद्रा । थकावट शैथिल्य । ग्लानि । २ खर्जुन की एक स्त्री का नाम जो प्रथम उनसे लड़ी और पीछे उनकी स्त्री बन गयी।

प्रमीतित (व० छ०) याँख मूंदे हुए। प्रमुक्त (व० छ०) ९ ढीला किया हुया। २ छोड़ा हुआ। मुक्त किया हुया। २ स्यागा हुया। छोड़ा हुता ४ क्षका हुआ। कड़ (अव्यया०) कस के नार स.

प्रमुख (वि॰) १ सम्मुख । सामने । आगे । २ सुख्य । प्रधान । सब के आगे । प्रथम ।

प्रमुखः (५०) ६ प्रतिष्ठित ५६व । २ देर । समुदाय । प्रमुखं (न०) ६ मुख । २ किसी प्रन्थ का या किसी प्रन्थ के प्रध्याय का ज्ञारम्य ।

प्रमुग्ध (वि॰) १ मृद्धित । अवेत । बेहोश । (२) अक्षम्त मनोहर ।

प्रमुद (स्थी०) अत्यन्त स्रानन्द ।

प्रमुदित (व॰ क॰) त्राल्हादित । प्रसन्न । सुर्खी ।— हृद्र्य, (वि॰) प्रसन्न हृद्र्य ।

प्रमुषित ( व॰ इ॰ ) चुराया हुआ।

प्रमुषिता (स्त्री॰) एक प्रकार की पहेली।

प्रमूढ (व० क०) १ परेशान । धबड़ाया हुआ। व्याकुत । २ मूर्ज । मूर्ज ।

प्रसृत ( व० कृ० ) सृत । मरा हुआ ।

प्रमृतं (न०) स्की हुई या पाला मारी हुई खेती। प्रमृष्ट (न० कु०) १ मला हुग्रा। माँजा हुन्ना। पौंछा हुन्ना। साफ किया हुन्ना। २ चिकनाया हुन्ना। चमकीला। साफ।

प्रसिय (वि॰) १ जिसका भरत वताया जा सके। परिभित । २ जो सिद्ध करते की हो । अवधार्य ।

प्रमेयं ( न० ) सूत्र । उपपाच ।

प्रमेहः ( पु॰ ) धातु सम्बन्धी रोग विशेष।

प्रमासः ( पु॰ ) ३ त्याग । द्यादना फॅकना । २ मुक करना । द्युटकारा देना ।

ममेाचनम् ( न॰ ) देशहना । खुटकारा देना ।

प्रमेदः ( ५० ) खुशी । हर्ष ।

अमे।द्नं ( न० ) १ प्रसन्नकारक । हर्षप्रद् । २ हर्षे ।

प्रमाद्नः ( पु॰ ) विष्णु भगवान का नाम।

प्रमोदित (व॰ ह॰) प्रसन्न । हर्षित ।

प्रमोदितः ( पु॰ ) कुवेर का नामान्तर।

प्रमाहः ( पु॰ ) १ मोह । २ सून्छा । ३ पल्ले दर्जे का सूर्वता । सूजभटक । घषड़ाहर ।

प्रयत ( व॰ ऋ॰ ) १ संयत । इन्द्रियों की दमन किये हुए ) धर्मातमा । भक्त । जी तपस्या द्वारा पवित्र 222

प्रयक्तः

नम्र । दीन । प्रयत्तः ( पु॰ ) । विशेष यत्न । प्रयास । चेष्टा ।

केशिरा। २ अध्यवसाय। ३ बड़ी सावधानी। ४ न्याकरण के मतानुसार वर्णों के उचारण में होने वाली किया।

प्रयस्त (व० कृ०) मसाला मिला हुआ।

प्रयागः ( पु० ) ९ यज्ञ । २ इन्द्र । ३ घोड़ा । ४ तीर्थ

स्थान विशेष जो गंगा यसुना के संगम पर अव-स्थित है।--प्रयः ( ए० ) इन्द्र का नामान्तर ।

प्रयाचनं ( न॰ ) भाँगना । बाचना करना । दीनता करना

प्रयाजः ( पु॰ ) यज्ञीय प्रधान कर्म विशेष ।

प्रयग्रम् (न०) १ प्रस्थान । २ यात्रा । ३ उन्नति । आगे बढ़ना । ४ श्राक्रमण । हमला । ४ श्रारम्भ ।

प्रारम्भ । ६ मृत्यु सहायात्रा । सहाप्रस्थान । ७ घोड़े की पीठ। पशु का पीछे का भाग।— भङ्गम्, ( न० ) पड़ाव । यात्रा के बीच रुक

जाना ।

प्रयाग्यकं (न०) यात्रा । प्रस्थान ।

प्रयात ( व॰ कृ॰ ) १ त्रागे बढ़ा हुआ। प्रस्थानित। २ मरा हुआ। मृत।

प्रयातः ( पु० ) १ याक्रमण । २ पहाड़ का ढाल । ढलुवाँ चट्टान ।

प्रयापित ( व॰ कृ॰ ) १ आगे बढ़ाया हुआ । आगे जाने के लिये प्रेरित किया हुआ। र भगाया ह्या ।

प्रयामः ( पु० ) १ श्रभाव । महँगी । कहतसाली। २ संयम । दमन । ३ लंबाई ।

प्रयासः ( पु॰ ) १ प्रयतः । चेष्टा । उद्योग । ३ कि नाई। श्रम।

प्रयुक्त (व० क०) १ जुए में जुता हुआ। काँठी या चारजामा कसा हुआ। २ व्यवहार में लाया हुआ। इस्तेमाल किया हुआ । ३ संलग्न । ४ नियुक्त किया हुन्ना । नामज़द किया हुन्ना । १ किया हुन्ना । ६ ध्यानावस्थित । ७ (स्थाज पाकर) जगाया हुन्ना। म प्रेरित किया हुन्ना। उसकाया हुन्ना।

हो चुका हो । जितेन्द्रिय । २ स्पर्द्वावान । ३ : प्रयुक्तिः ( र्खा० ) ९ उपये।ग । इस्तेमाल । धयोग । २ उत्तेजना । उसकाने की क्रिया । ३ प्रयोजन ।

उद्देश्य : अवसर । ४ परिष्णाम । नतीना । भयुनै ( न॰ ) दस खाख की संख्या !

प्रयुत्सुः ( ए० ) १ योद्धा । २ मेहा । ३ पदन । ४ संन्यासी। ४ इन्द्र ।

प्रयुद्धं ( न० ) युद्ध । लड़ाई ।

प्रयोक्त ( वि॰ ) १ प्रयोगकर्ता । व्यवहार करने वाला । श्रनुष्टान करने वाला । २ उत्तेजित करने वाला ।

भइकाने वाला । ३ रचिवता । गुमारता । ४ (नाटक में ) अभिनयकर्ता । १ व्याज पर रुपया उधार देने वाला । ६ वाण चलाने वाला ।

तीर्दाज़ । प्रयोगः ( पु॰ ) १ व्यवहार । श्रनुष्टान । २ रीतिरस्म । पद्दति । ३ चलाना । फेॅकना ( तीर या भ्रन्य

किसी वस्तु को ) । ४ अभिनय करना । नाटक खेलना। १ अभ्यास। ६ प्रखाली । प्रथा । ७

क्रिया। ⊏ पाठ पढ़ कर सुनाना। पाठ करना। ६

त्रारम्भ । शुरूत्रात । १० योजना । ११ साधन । श्रीजार । ३२ परिखाम । प्रतिफला । ३३ ताँ त्रिक

उपचार। १४ धनवृद्धि के लिये धन लगाना। ११ घोड़ा।—ग्रातिशयः, (= प्रयोगातिशयः)

(पु॰) नाटक में प्रस्तावना का एक भेद।--निप्रा, (वि॰) अभ्यास में निप्रा।

प्रयोजकः ( पु॰ ) १ प्रयोगकर्ता । श्रनुष्टान करने वाला । २ काम में लगाने वाला। प्रेरक। ३ नियन्ता । स्यवस्थापक । महाजन । कर्ज देने

वाला। १ भर्मशास्त्र या त्राईन की न्यवस्था देने वाला । ६ स्थापनकर्ता । प्रतिष्ठापक ।

प्रयोजनं (न०) १ कार्य। काम। अर्थ। २ अपेदा। त्रावश्यकता । ३ उद्देश्य । ४ उ**द्देश्य सिद्धि का** साधन । १ यभियाय । सतलब । गरज़ । ३

बाभ । सुनाफा । सूद । ब्याज ।

प्रयोज्य ( वि॰ ) १ प्रयोग के योग्य । वरतने योग्य । काम में लाने येाग्य! २ श्रभ्यास करने येाग्य । ३ नियुक्त करने थेग्य ! ४ चलाने या फेकने (ऋखः)योग्यः।

प्रयोज्यं ( न० ) पूँजी । सरमाया ।

प्रयाज्य ( ५० ) नौकर प्रकृष्टित ( व० कृ० ) — पत्र कर रोने वाला प्रकृष्ट (व० कृ०) १ पूर्व वृद्धि की प्राप्त । २ उत्पन्त । निकला हुआ। पैदा किया हुआ। ३ वला हुआ। ४ सहस्र धस्ता हुआ। १ लेंबा।

प्रसृद्धिः (स्त्री॰) बाह । बहती ।

प्ररोचनं (न०) १ उत्तेजना । महकी । २ उदाहरख । नर्ज़ार । व्याख्या । ३ प्रदर्शन (पेसा जिससे लोगों को देखने की रुचि पैदा हो और ने पसंद करें )। ४ किसी नाटक में थागे होने वाले टर्य का रोचक वर्णन !

प्रशेष्टः (५०) । अँकुर । श्रेंखुश्रा । कहा । कोंपल । २ दहनी जो कलम लगाने के लिये उतारी जाय । पैबंद । बंश । ३ उत्का । ४ नया पत्ता या डाली ।

प्ररोह्यां (न०) १ त्रारोह । चढ़ाव । २ सूमि से निकलना । जगना । जमना ।

प्रलपनम् ( च॰ ) १ वार्तालाप । सम्भाषण । २ गणशण्य । कटपटांग वार्त्वति । ३ विलाप ।

प्रतिपित (२० क्र॰) कहा हुआ। करपराँग कहा हुआ। प्रतिपितं ( २० ) वार्तीनाप।

प्रतब्ध (व० क०) इजा हुआ। घोषा दिया हुआ।
प्रतंख ) (वि०) १ नीचे की खोर दूर तक जटकता
प्रतम्ख ) हुआ। २ वहा (यथा प्रतंबनासिका) ३
सुस्त । काहिल। दीर्धसूती !—ध्याहः. (पु०)
मनुष्य जिसके अव्हकीष लटकते हों था बड़े हों।
—प्रः,—मधनः,—हन्. (पु०) बलराम।

मलंबः ) ( पु० ) १ लटकाव । सुलाव । २ शासा । प्रलम्बः ) डाली । १ गले में पड़ी फूलमाला । १ कण्ठहार या गुंज । १ खी के कुच । ६ जस्ता या सीला । ७ एक दैख का नाम जिसे वलराम ने मारा था ।

प्रलंबनं प्रतम्बनम् प्रलंबित } (वि०) खूब नीचे तक लटकाया हुमा। प्रलम्बित } (वि०) उपलब्धि। माहि। २ छ्ल। प्रलंभः ) (५०) ३ उपलब्धि। माहि। २ छ्ल। प्रलंभः ) क्यट। घोखा। चल्तय ( पु० ) नाम लय की प्राप्त होना विलीन होना । रह न जाना । २ कल्पान्त म संसार का नाम । ३ खुल्यु । मौत । विनास । ४ सूच्छां । वेहोशी । अचेतनता । ४ प्रणव ओं । —कालाः, ( पु० ) संसार के नाम का समय । —जलधरः, ( पु० ) प्रलयकालीन नेच । —दहनः, ( पु० ) प्रलयकालीन साम । प्रयोधिः, ( पु० ) प्रलय-कालीन ससुद ।

प्रतालाट ( वि॰ ) बड़ा या दिशाल माथे वाला । प्रतावः ( दु॰ ) हुकड़ा । घन्नी । क्रिपटिहया ।

प्रलचित्रं ( न० ) काटने का औज़ार।

प्रजापः ( पु॰ ) १ वार्तालाप । संवाद । २ व्यर्थ की शक्तवाद । खनापशनाप बातचीत । ३ विजाप ।— —हन्, ( पु॰ ) कुजत्याजन । एक प्रकार का श्रंजन ।

प्रतापिन् (वि॰) बात्नी । न्यर्थ की बातचीत करने वाला।

प्रक्षीन ( व० कृ० ) १ पिचला हुया। धुला हुया। २ विनष्ट । ३ अचेत । वेहेश्य ।

प्रलून ( व० कु० ) करा हुआ।

प्रतिपः ( ५० ) लेप । उपरन । सबहम ।

प्रक्तेपकः ( पु॰ ) १ लेप करने वाला । उबटन लगाने वाला । २ एक प्रकार का मन्द स्वर ।

प्रतोहः ( पु॰ ) केरसा । साँस का बनाया हुन्या खाद्य पदार्थ विशेष ।

प्रलोडनम् ( न॰ ) १ ज़मीन पर लोडना पोटना । उसाँस सेना ।

प्रज्ञोभः ( पु॰ ) ३ लालच । अत्यन्त जोम ।

प्रतोभनम् ( न० ) ६ किसी को किसी घोर प्रवृत्त करने के किये उसे लाम की ग्राशा देने का काम। बाबच। बोभ। ६ जाबसा।

प्रतोमनी (स्री०) रेत । बालू ।

प्रलेख ( वि॰ ) ऋत्यन्त उद्गिग्न या व्याकुल ।

प्रवक्तृ (पु॰) १ कहने वाला । वोलने वाला । घोषणा करने वाला । २ शिचक । व्याख्याता । ३ लेक-चरार । वाग्मी ।

nor प्रवग प्रचंगः प्रवङ्गः ( पु० ) वानर । बंदर । प्रवंगमः प्रवडुम: अवलनम् ( न० ) ६ अन्छी तरह समक कर कहना । ग्रर्थं खोलकर बतलाना । २ न्यास्या । वाग्मिता। ४ वेदाङ्ग। प्रवटः ( पु॰ ) गेहूँ। प्रवर्ण (वि॰) १ क्रमणः नीचा होता हुआ। नीचे की श्रोर बहने वाला । २ डालू । ३ कुका हुआ । मुदा हुआ। ४ रत । प्रकृत । १ अनुरक । आदी । ६ अनुकृतः। सुवाफ्रिकः। ७ उत्सुकः। तत्परः । म सम्पन्न । ३ नम्र । जिनीत । १० चीण । जर्जरित । प्रवर्गा ( न० ) पहाइ का ढाख या उतार। प्रवर्गाः ( पु॰ ) चौराहा । चनुष्पथ ।

प्रवतस्यत् (वि॰) [खी॰—प्रवतस्यती या प्रवतस्यन्ती] विदेश की यात्रा करने की जाने वाला !--पतिका, (स्त्री०) वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला हो।

प्रविद्यां ( न० ) १ बुने हुए कपड़े का उपर का भाग। २ अङ्गरा ।

प्रवयस् ( वि॰ ) बुड्डा । वृदा । पुरिनया । प्रवर (वि॰) १ मुख्य । प्रधान । सर्वेतिम । श्रेष्ठ महिमान्वित । २ उन्न में सब से बड़ा ।

प्रवरः ( पु॰ ) १ बुलाइट । बुलावा । २ अगिनसंस्कार का मंत्र विशेष। ३ वंश। कुला। ४ पूर्वपुरुष। ४ गोत्रप्रवर्तक ऋषि । ६ सन्तति । चंशज । ७ चादर । याच्छादन ।

प्रवरं (न० ) अगर काष्ठ । वाहनौ. (पु०) द्विवचन । ऋश्विनीकुमारों का नामान्तर । प्रवर्गः ( पु० ) १ यज्ञीय ऋग्नि । २ विष्यु ।

प्रवर्श्यः ( पु॰ ) सोम याग की आरम्भिक विधि विशेष।

प्रवर्तः ( पुः ) आरम्भ । शुरूत्रात । कार्यारम्भ ।

प्रवर्तक (वि॰) [स्री॰ प्रवर्तिका] १ सञ्चालक। किसी काम के। चलाने वाला। २ आरम्भ करने वादा ! जारी करने वादा । ३ काम में तगाने वाला। प्रवृत्त करने वाला। देरसा करने वाला। गति देने दाला।

भवर्तकः ( पु० ) १ निकालने वाला । ईवाद करने बाला । २ पंच द्वार जीत का निर्णय करने

भवर्तनम् ( न० ) कार्यारम्भ ! २ कार्यसञ्चातन । ३ उत्तेजना । प्रेरणा । उसकाना । उभारना ४ प्रवृत्ति । १ चालचलन । ग्राचरण । पद्धति ।

भवर्तना ( ची० ) १ प्रवृत्तिदान । उत्तेजना । प्रेरणा । अवतंथित (वि॰) किमी काम के चलाने वाला। किसी काम की नींव डालने वाला।

प्रवर्तित ( वि॰ ) । गतिशील । २ प्रतिष्ठित । स्थापित । ३ उत्तेजित । उभारा हुन्या । ४ सुल साया हुआ। जलाया हुआ। १ बनाया हुआ। ६ पवित्र किया हुता।

प्रवर्तिन (वि०) १ प्रेरणा करने वाला । चलाने वाला । श्रागे वड़ाने बाला। २ कियाशील। ३ प्रवेगग करने वाला ।

प्रवर्धनम् ( न० ) विवर्द्धन । बदती । वृद्धि । मवर्पः ( ५० ) मुसलधार वृष्टि । अवर्पमां ( न० ) प्रथम वृष्टि । वृष्टि ।

प्रवसमं ( न० ) विदेशगमन ।

प्रवहः पु०) १ प्रवाह । भार । २ हवा पदन । ३ पवन के सप्तमार्गों में से एक का नाम । इसीमें ज्योतिषक पिरव प्राकाश में स्थित है।

प्रवहर्ण (न०) १ ( खियों के लिये ) परेंदार गाड़ी या पालकी या डोली। २ सवारी। ३ जहाज़। पोत।

( स्त्री॰ ) पहेली ! बुक्तीयल ।

प्रचास्त्र (वि॰) १ धाम्मि । वक्ता । २ बातृनी । गण्यी। प्रधासनं ( न० । घोषणा ।

भवार्स ( २० ) बने हुए कपड़े में गोट लगाना या उसके छोरों का सम्हारना ।

प्रवासी ) (भी०) करवा।

प्रवात (व॰ कु॰ ) श्राँधी में पड़ा हुआ। प्रवातं (न०) १ हवा का कोंका। ताज़ी हवा। २ श्रेंघद । श्रांधी । ३ इवादार स्थान ।

प्रवाद (पु॰) १ शदनो जारण २ व्यक्तकरण वर्शन करना । प्रकट करना ३ वालीलाप सवाद ४ वातचीत । किवदन्ती । ग्रापनाह ! जनश्रति । जनस्य । १ कल्पनाप्रसूत रचना । काल्पनिक रचना । ६ आईनी भाषा । ७ चिनौती। ( ५० ) चादर । श्राच्छादन । प्रवारमां (न०) १ इच्छापूर्ण करना । २ निपेच। विरोध । ४ काम्यदान । भवाल देखे। भवाल । प्रवासः (पु॰) निदेश में रहना । परदेश का निवास । विदेश। भवासनं ( न० ) १ विदेश में वास । २ धा से निकासा। निर्वासन । देशनिकाला । ३ वध । हत्या । प्रवासिन् (पु॰) यात्री । पथिक । बढोही । मुसाफिर । प्रवाहः ( पु॰ ) १ घार । २ चरमा । श्रोत । ३ जल का वहाच। ४ घटनाचक। ४ कियाशीलता। ६ जलाशय। भीला। ७ उत्तम घोड़ा। प्रवाहकः ( पु॰ ) प्रेत ! पिशाच । प्रवाहनम् ( न०) १ निकलना । २ दस्त करा कर साफ करना। भवाहिका ( की॰ ) दस्तों की बीमारी। प्रवाही (की०) रेत । बालु । प्रविक्रोर्ग (व॰ कृ०) १ बिखरा हुआ। श्रोत प्रेत । छिटकाया हुआ । प्रविख्यात (व॰ इ॰) । नामधारी। २ प्रसिद्ध। मशहूर | प्रविख्यातिः ( स्त्री॰ ) नामवरी । प्रसिद्धि । शोहरत । प्रविचयः ( ५० ) परीका । श्रनुसन्धान । भिविचारः ( पु॰ ) विवेक । ज्ञान । चतुराई । प्रविचेतनम् ( न० ) समऋदारी। प्रवितत (व० इ०) । फैला हुआ। पसरा हुआ। २ असल्यस्त । उतामे हुए ( केश ) । प्रविदारः ( ५० ) तङ्कन । फटन । प्रविद्रारणम् ( न॰ ) १ चीरन । फाइन । २कलियों का लगना। ३ लड़ाई। युद्धः। ४ भीड़भाइः। गड़ः

बङ्गा

प्रविद्ध (व० क०) फका हुया। निकाला हुआ। प्रविद्वत ( व॰ इ॰ ) भगाया हुआ। दितरामा हुआ। विभक्त (व० इ०) १ छलहदा किया हुआ । पृथक किया हुआ। २ विभाजित। जिसका बटवारा है। चुका हो। र्प्यभागः (पु०) १ विभाग। बाँट। ऋमवार रखना। २ अंश । भाग । प्रविरत (वि०) १ बहुत तूर दूर श्रतगाया हुन्ना! पृथक । २ स्वरूप । बहुत धीड़ा । प्रवित्तयः (५०) १ पित्रताना । गलाना । २ भली भाँति धुलना या लीन होना। अविलुप्त ( व॰ कृ०) हटाया हुआ। काटा हुआ। गिरा हुआ। विसा हुआ। प्रविरः ( ५० ) पीला चन्दन । प्रविवादः ( ५० ) भगड़ा । टंहा । प्रचिचिक्त (व० ५०) १ एकाको । २ अलगाया हुआ । अलहदा किया हुआ। प्रचिश्लेषः ( पु॰ ) श्रलगाव । बिलगाव । र्भाचपग्गां ( व॰ कृ॰ ) उदास । उत्साह सून्य । मविष्ट (व॰ इ॰) ९ घुसा हुआ।२ संलग्न।३ आरम्भ किया हुआ । प्रविष्टकं ( न० ) रंगभूमि का द्वार । प्रविस्तरः ) प्रविस्तारः ) ( ५० ) विस्तार । फैलाव । वृत्त । प्रवीस ( वि॰ ) चतुर । निपुस । जानकार । प्रवीर (वि०) १ प्रधान । श्रेष्ठ । सर्वोत्कृष्ट । २ मज़बूत। इद । वीर । प्रवीरः ( ५० ) १ वीर पुरुष। यहादुर ऋदमी। योद्धाः । २ प्रधान पुरुषः । प्रजुत (व॰ ङ॰ ) चुना हुआ। झाँटा हुआ। प्रवृत्त (व॰ कृ॰ ) १ आरम्भ किया हुआ। २ संचा-बित । ३ संबन्न । ४ प्रस्थानित । ४ निश्चित । निर्सात । ६ अविस्द्घ । अविवादसस्त । ७ गोल । प्रतृत्तः ( पु॰ ) गोल आभूषण विशेष। भन्नतकं ( न० ) रंग भूमि का प्रवेशद्वार। प्रवृत्तिः (स्त्री॰) १ अविच्छित्र उन्नति । बढ़ती । २ उत्पत्ति । उद्गमस्थान । उदय । प्राकट्य । प्रकाशन | ३ मारम्भ | ४ लगन | रुकान |

सुकाव ६ चालचलन । चरित्त , ७ व्यापार । कामधंधा । म व्यवहार । चलन । मचलन । पर्यं। मदलव । १२ सांत्र्य । मार्थ । वाला । वाला । १२ किसी नियम का किसी विषय में लागू होना । १२ भारव्य । भाग्य । दक्षदीर । १२ देश्य । १० हाथी का मद । उठजयिनी पुरी का नाम । ज्ञाः (पु०) भेदिया । जासूस ।

प्रजृद्ध (व० इ०) १ पूरा वहा हुआ। २ वृद्धियुक्त।
फैला हुआ। विस्तारित।३ पूर्या। गहरा। ४
श्रहंकारी। श्रभिसानी। २ उत्र। प्रचरड। ६
लंबा। दीर्घ।

प्रवृद्धिः (स्त्री०) १ उन्नति । बदती । २ उत्थान । समृद्धि । उन्नयन ।

प्रवेक (वि०) श्रेष्ठ । मुख्य । सर्वोत्कृष्ट ।

प्रवेगः ( ५० ) बड़ा वेग ।

प्रवेदः ( पु॰ ) औ।

प्रवेशिः ) (स्त्री०) १ बालों का जूड़ा। २ हाथी की प्रवेशिः ) भूल । ४ रंगीन उनी कपड़े का थान । ४ जलप्रवाह या नदी की धार।

भवेतः ( पु॰ ) रथवान । सारथी ।

प्रवेदनं ( न॰ ) प्रकट करना ! प्रकटन । द्रीपश्हा ।

प्रवेपः । (पु॰) (प्रतेनाः कॅपकपी। प्रवेपशुः । (पु॰) (धर्रानाः कॅपकपी। प्रवेपनम् (न०)

प्रवेरित (वि॰) इधर उधर पटका हुआ या फैंका . हुआ।

प्रवेतः ( ५० ) सोना मुँग ।

प्रवेशः (पु०) १ हार : अन्तर्निवेश । २पैठारी । घुसना । १ रंगमंच का अवेशहार । ४ घर का प्रवेशहार । १ आमदनी । मालगुज़ारी । ६ किसी कार्य में संवायनता ।

प्रवेशकः (पु॰) १ प्रवेश करने वाला । २ नाटक के अभिनय में वह स्थल जहाँ कोई अभिनय करने वाला दे। अंकों के बीच की घटना का (जो दिख लयी न गवी हो ) परिचय; पारस्परिक वानोलाप हारा देता है।

भनेगनं ( न॰ ) प्रवेशद्वार । पैठारी । २ भीतर गमन । ३ सिंदहार । ४ मेथुन । स्त्रीयद्वम ।

प्रवेशित (व॰ इ॰) परिचय कराया हुआ। श्रीतर लाया हुआ।

प्रवेष्टः ( ५० ) १ वाँह । २ पहुँचा । ६ हाथी की पीठ का वह माँसल भाग बहाँ लोग बैठते हैं । ४ हाथी के मस्डे । ४ हाथी की मूल ।

प्रश्नक ( व॰ कु॰ ) स्पष्ट । साफ । च्यक । प्रकट ।

प्रव्यक्तिः ( स्त्री॰ ) प्रकटन । प्राकट्य ।

प्रत्याद्वारः ( ३० ) वार्तानाय की वृद्धि ।

प्रवजनं (न०) १ विदेशसमन । २ निर्वासन । घर वार ब्रोड् संन्यास लेना ।

प्रज्ञजित ( व॰ হৃ॰ ) घर छे।इने वाला । विदेश गया हुआ।

प्रमजिनं ( न० ) संन्यासी का जीवन ।

प्रवितः (पु०) १ संन्यासी । गृहत्यानी । २ बौद्ध भिन्नक का शिष्य ।

प्रवास (स्त्री॰) १ विदेशसम्ब । २ अस्या । ३ संन्यास । अस्र ।

प्रवासितः ( पु॰ ) वह पुरुष जिसने संन्यासाश्रम प्रहुषा कर उसे त्याग दिया हो ।

प्रमिश्चनः ( पुः ) लकड़ी काटने का चाकू विशेष।

प्रवाज ( पु॰ ) } प्रवाजकः ( पु॰ ) } संन्यासी ।

प्रवाजनं (न०) निर्वासन । घर छुदा वन में भेजना । प्रशंसनं (न०) प्रशंसा । स्वाचा । सराहना । तारीफ । प्रशंसा (स्वी०) गुणवर्णन : स्तुति । बढ़ाई । स्वाचा । —सुखर, (वि०) जोर जोर से प्रशंसा करने वाला ।

प्रशंक्षित (व० क्र॰) सराहा हुआ। तारीफ किया हुआ।

प्रशंसोपमा (की॰) उपमा ऋलंकार का एक भेद। इसमें उपमेय की विशेष प्रशंसा करके उपमान की प्रशंसा ज्यक की जाती है।

प्रशंस्य ( वि॰ ) प्रशंसनीय । व्रशंसा करने योग्य । प्रशस्त्रन् ( ए॰ ) समुद्र । प्रशस्त्ररो ( स्ना॰ ) नदी प्रश्म ( ३० ) १ पानित > शमन उपशम । ३ नाश । ध्वस । ४ ग्रवसान । ग्रन्त । विनाश । ४ निवत्ति।

प्रशस्त्ररी

प्रशमन (वि॰) [ छी--प्रशमनी ] १ शान्त करने वाला ।

प्रशमनं (न०) १ शमन । शान्ति । २ नारान । ध्वंतन । ३ मारण । वध । ४ प्रतिपादन । ४ वश-करण । स्थिरकरण ।

प्रशासिन (व॰ कृ०) १ शान्त । उपशमित । २ बुका हुआ। अधाया हुआ। तृप्त। २ अयस्चित द्वारा शुद्ध किया हुआ :

प्रशस्त (व॰ कु॰ ) १ प्रशंपा किया हुया । वर्शस नीय। ३ श्रेष्ठ : सर्वेतिम । ४ कृतकृत्य । सुखी । शुभाः श्राद्धिः. (पु०) एक पर्वत का नाम।--ादः, ( ५० ) एक प्राचीन श्राचार्य । इन्होंने वैशेषिक दर्शन पर पदार्थ धर्मसंग्रह नामक एक प्रनथ किला था, जो अब तक मिकता है।

प्रशस्तः ( खी॰ ) १ प्रशंसा । विसदावली २ वर्णन । ३ पशंसा में रची हुई कविता। ४ श्रेष्ठता। उस्तृष्टता । ४ भाशीर्वचन । ६ भादेश ।

प्रशस्य ( वि॰ ) प्रशंसा के येत्य । प्रशंसनीय । उत्तम । श्रेष्ट ।

प्रशास्त्र ( वि॰ ) । श्रतेक सघन या विस्तारित शास्त्राओं बाला। २ गर्भिपण्ड की पाँचवी अवस्था जब उसमें हाथ पैर वन चुकते हैं।

प्रशास्त्र ( स्त्री॰ ) खोटी डाली या टहनी। प्रशास्त्रका ( खी॰ ) दोटी डाली या रहनी।

पस्तरणं (न०) ) १ सेत्र । शच्या । २ थासन । प्रस्तरखा (खी॰) चैठकी ।

प्रशांत ) (व॰ कृ॰) १ स्थिर । श्रचंचल । २ ग्रान्त । प्रशान्त ) निश्चल वृत्ति वाला। ३ वश में किया हुआ। दमन किया हुआ। ४ समाप्त । खत्म। ४ सृत। भरा हुआ !- झान्यन्, ( वि० ) शान्त चित्त ! —ऊर्ज, (वि॰) निवंत किया हुआ। पैरों पहा हुआ।—चेष्ट, (वि०) काम धंधा छोड़े हुए।—बाध, ( वि॰ ) वह जिसकी समस्त वाधाएँ दूर हो चुकी हों।

प्रशान्ति ( छी० ) शान्ति । स्थिरता मजास (पु॰) १ शान्ति , स्थिरता । २ तृष्ति । ३ श्रवसान ।

प्रशासनं ( २० ) १ हुकूमत करना । शासन करना । २ हुकूमत । शासन । ३ हुकुमदेना ।

प्रशास्त्र ( पु० ) राजा । शासक । स्वेदार ।

प्रशिख ( वि॰ ) वहत हीसा।

प्रशिष्यः ( ए० ) शिष्य का शिष्य ।

प्रशुद्धिः ( स्त्री॰ ) स्वच्छता । पवित्रता ।

प्रश्लोवः ( पु॰ ) सूखना । सूख जाना ।

प्रश्चोतनम् ( न॰ ) छिड्काव ।

प्रश्नः (पु॰) १ सवास । २ अनुसन्धान । तहकी-कात । ३ विवाद प्रस्त विषय । ४ शंकगशित का हुल करने के तिये कोई सवाल । ४ भविष्य सम्बन्धी जिज्ञासा । ६ किसी प्रन्थ का केई होटा अध्याय ।—उपनिषद्, ( न० ) एक उपनिषद् विशेष जिसमें ६ यश्व और उनके छः उत्तर हैं।-दृतिः, (स्त्री॰) पहेली ।-दृती (खी०) बुसीश्रव ।

प्रश्नराः ( पु॰ ) डीलापन ।

( ५० ) ) ३ विनय । नम्नता । शिष्टता । प्रथमाम् ( न० ) ) २ वेम । स्नेह । सम्मान । प्रश्चित ( व० इ० ) विनम्र । विनीत । शिष्ट । प्रश्लध ( नि॰ ) १ बहुत ढीला । २ उत्साहहीन । प्रशिलाष्ट्र (व० ५० ) १ उसेठा हुआ । २ युक्तियुक्त । प्रश्लेषः ( पु॰ ) १ वनिष्ट संसर्ग । २ सन्धि होने में स्वरों का परस्पर मिल जाना।

प्रश्वासः ( ५० ) नथने से बाहिर त्रायी हुई साँस। वासु के तथने से निकलने को किया।

प्रष्ठ (वि०) ६ सामने खड़ा होने वाला । २ प्रधान । मुख्य । अगुष्टा । नेता । —वाह, ( ५० ) जवान बैल, जिसे इल जोतने का अभ्यास कराया जाता हो।

प्रस् ( धा॰ ब्रात्म॰ ) [ प्रस्त, प्रस्य, प्रस्यते] १ वचा पैदा करना । २ फैलाना । पसारना । स्याप्त करना । बढ़ाना ।

प्रसक्त (व० ५०) १ सम्बन्ध युक्त । यदका हुआ । २ अत्यन्त श्रासकः । ३ समीप । ४ समत । ४ यास्त । उपलब्ध ।

प्रसक्त ( अध्यया० ) लगातार । वरावर : अविच्छित । प्रस्किः ( खी० ) १ स्नेह । भक्ति । अनुराग । २ सम्बन्ध । मेल । संसर्ग । ३ प्रयोग । ४ व्याप्ति । १ अध्यवसाय । ३ परिणाम । नतीजर । प्रतिकत्त । ७ विचादअस्त विचय । = सम्भावन । प्रसंतः । ( प० ) १ अनुराग । आसक्ति । भक्ति ।

प्रसंगः ( पु० ) १ श्रमुरागः । श्रासिकः । भक्ति । प्रसङ्गः ) २ संसर्गः । सम्बन्धः । सम्पर्कः । मेलः । ३ श्रमुचित सम्बन्धः । ४ विषयः जो विवाद्यस्तः हो या जिस पर वातचीतः होती हो । ४ श्रवसरः । ६ उपयुक्तः श्रवसरः । उपयुक्तः कातः । ७ व्याप्तः सम्बन्धः ।

प्रसंख्या ( स्त्री॰ ) १ जोड़ । मीजान । २ ध्यान । प्रसंख्यानम् ( न॰ ) १ गणना । २ ध्यान । विचार । स्रात्मानुसन्धान । ३ ख्याति । कीर्ति । प्रसिद्धि ।

प्रसंख्यानः ( पु॰ ) सुगतान । दिवाला । प्रसंजनम् ) ( न॰ ) १ जोड़ने की किया । मिलाना । प्रसञ्जनम् ) २ उपयोग में लाना । काम में लाना । प्रसत्तिः ( खी॰ ) १ अनुग्रह । २ स्वन्छता । पविवता निर्मलता ।

प्रसंधानम् } (न०) मिलान । योग । जुराव । एका । प्रसन्धानम् } (न०) भिलान । योग । जुराव । एका । प्रसन्धानम् । प्रसन्धानम् । प्रवित्र । स्वन्छ । चमकीला । विभेला । र प्रसन्धा । स्वाह्मादित । स्रान्थतः । ३ हृपालु । सुभ । ४ साभ । खुलंखुरुला । स्पष्ट । सहज्ञ में बोधगम्य । ४ सत्य । सही । टीक ।— स्वात्मन् , (वि०) जो सदा प्रसन्ध नही । स्वानन्दी ।—ईरा, (= प्रसन्देश ) एक प्रकार की मदिरा।—करूप, (वि०) १ प्रायःशान्त । २ प्रायःसत्य ।—सुख,—वद्न, (वि०) जिसका सुख प्रसन्ध है। । जिसकी आकृति से प्रसन्धता रपकर्ता हो । हँसता हुआ चेहरा ।— स्वित्निः (वि०) स्वन्छ जलवाला।

प्रसन्ता (श्वी०) १ प्रसन्नकर । श्वानन्द्यद । २ वह सद्य जे। पहले खींची गयी हो ।

प्रसमं (अन्यया०) १ बलपूर्वक । बर्रकोरी । ज़बर-दस्ती । २ अत्यधिक । बहुनायत से । ३ अद पकदकर । हठ करके ।—दमने, (न०) ज़बर-दस्ती वशीभूत करना ।—हरणं, (न०) ज़बर-दस्ती पकद कर तो जाना । प्रस्मः (५०) वस । उप्रता । प्रचण्डता । वेग । प्रसमोत्तरणम् (न०)) विचार । निर्णय । गम्भीरा प्रसमीता (स्त्री०)) लोचन ।

प्रस्तरः ( त० ) १ वंधन । २ जाल ।
प्रस्तरः ( त० ) १ श्राणे दहना । वहना । विस्तार । २
वैरोक्टोक गति । श्रवाशित गति । श्रवाधित
सार्ग । ३ प्रसार । विस्तार । फेलाव । ४ श्रापतन ।
यहो मात्रा । ४ प्रभाव । चलन । ६ धार ।
बहाव । वाह । ७ समृह । भीइभाइ । द्र युद्ध ।
लड़ाई । लोहे का तीर । १० वेग । वेगवान्गति ।
११ विनस्र याचना या प्रार्थना । स्नेहयुक्त याचना ।
प्रस्तरां ( न० ) ४ श्राणे बहना । वहाव । २ निकल
भागना । भाग जाना । ३ फेलना । फेलने की
किया या भाव । ४ शत्रु को घेर खेना । ४ सुशी-

प्रसरिंगः (बी॰) राष्ट्र के घेर लेना।
प्रसरिंगाम् (न॰) १ ब्रागे बढ़ना। ब्रागे क्सिकना।
२ धुसना । पैठना । (सेना का) चारों ब्रोर फैल जाना।

प्रसातः } ( ३० ) हेमन्त ऋतु ।

लता। स्नेहरगोलता।

प्रस्तः (पु०) १ वद्या अनने की किया । जनना ।

प्रस्ति । २ जन्म । उत्पत्ति । ३ अपत्य । बद्या ।

सन्तान । ४ उत्पत्ति स्थान । उन्नमस्थल । ४ कुल ।

पुष्प । कुसुम । ६ फल । उपन्न ।—उन्मुख,

(वि०) उत्पन्न होने वाला ।—गृहं, (न०)

प्रस्तिकागृह । वह कमरा जिसमें वचा जना

जाय । सोवर ।—धर्मिन् (वि०) उर्वर,

जिसमें कोई वस्तु पेंदा हो सके।—वन्ध्रनम्,

(न०) वह पत्तला सींका जिसके सिरे पर पत्ता

या फूल कमता है। नाल ।—वेदना, —व्यथा,

(स्ति०) वह दई जो बचा जनने के पूर्व गर्भवती

स्ति के पेट में हुआ करता है।—स्थली, (स्ति०)

माता । स्थानं, (न०) १ वह स्थान जहाँ

बचा उत्पन्न हो। २ जाल।

प्रस्तवकः (पु॰) वियालमृतः । चिरौंजी का पेहः।
प्रस्तवनम् (न॰) १ वद्या जनना । २ उर्वरापन ।
उपजाकपनः।

सं० श० कौ०--७१

प्रसवंतिः ) ( स्त्री॰ ) जना ग्राँरतः। प्रसवन्तिः )

धसवित ( ९० ) पिता । जनक ।

मसिवनी (की॰) माता।

प्रसन्य (वि॰) उत्या। श्रीधा।

प्रसह (वि॰) सहनशीन । सहिष्णु ।

प्रसाहः ( पु॰ ) १ शिकारी पशु या पत्ती । २ सहन-शीलता । सामना । सुकारता ।

प्रसहनं (न॰) १ सहनशीलता । सहिज्छता । २ सामना । सुकादला । ३ पराजय । शिकसः । ४ यालिकन ।

प्रसहनः ( पु॰ ) शिकारी पशु या पत्नी।

प्रसद्ध ( अन्यया० ) ३ वरजोरी । प्रचण्डता से । ज्वरदस्ती से । २ बहुतायत से । अत्यन्त अधिकाई से । बहुत ।

प्रसातिका (स्त्री॰) छोटे दाने का चाँवल ।

प्रसादः ( पु० ) । अनुप्रह । कृपा । अच्छा स्वभाव । व सान्ति । उद्देगसहित्य । ४ स्पष्टता । स्वच्छता । १ मह भोज्य पदार्थ जो देवता को निवेदित किया गया है। । ७ देवता, गुरुजन आदि को देवे पर बची हुई वस्तु जो काम में लायी जाय । ६ निस्तार्थदान । पुरस्कार । १ कोई भी पदार्थ जो नुष्टिसायन के लिये मेंट किया जाय ।—उन्मुख, (वि० ) कृपालु । अनुप्रह करने के। तस्पर । - पराङमुख, (वि० ) १ अप्रसन्त । नाराज़ । २ वह जो किसी की कृपा की परवाह न करे। —पार्ज, (व० ) कृपालु । २ स्थान । सान्त । असन्त । सुखी ।

प्रसादक (वि०) [श्वी०—प्रसादिका] १ स्वच्छ करने वाला। साफ करने वाला। २ ढाँड्स बँधाने वाला। धीरज देने वाला। ३ प्रसन्न करने वाला। ४ श्रमुग्रह करने वाला।

प्रसादन (वि॰) [स्त्री॰ प्रसादनी ] १ साफ करने वाला। पवित्र या स्वच्छ करने वाला। २ धीरज वंधाने वाला। प्रसन्न करने वाला। प्रसादमं ( न॰ ) १ अस्वच्छता के। हटाने वाला था साफ करने वाला । २ धीरज बंधाने वाला । ३ प्रसन्न करने वाला । ४ अनुग्रह करने वाला ।

प्रसादनः ( पु॰ ) शाही खीसा । बादगाह का नंवू । प्रसादना ( छी॰ ) १ चाकरी ! सेवा । परिचर्या । २ पवित्रता ।

प्रसादित ( व० कृ० ) १ स्वच्छ किया हुआ। पवित्र किया हुआ। २ सन्तुष्ट किया हुआ। अशाया हुआ। ३ परिचर्या किया हुआ। ४ शान्त किया हुआ। धीरज वैंधाया हुआ।

प्रसाधक ( वि॰ ) [ खी॰—प्रसाधिका ] १ सम्पादक । निर्वाह करने वाला । २ स्वच्छ करने वाला । सफाई करने वाला । ३ सजावट करने वाला । श्रद्धार करने वाला ।

प्रसाधकः ( ५० ) राजाओं के वस्त्र, श्राभूषणादि पहनाने वाला नौकर।

प्रसाधनं ( न० ) १ सम्पादन । कार्य के। पूरा करना । २ सुन्यवस्था करना । १ सजावट । श्रङ्कार । वेष । कॅबी । ४ सजावट ।—विधिः ( स्त्री० ) श्रङ्कार का तरीका।—विशेषः ( ए० ) सब से चढ़ बढ़ कर श्रङ्कार ।

प्रसाधनः ( पु॰ ) प्रसाधनम् ( न॰ ) } कंबी । प्रसाधनी ( बी॰ ) )

असाधिका ( खो० ) वह हासी जो अपनी स्वामिनी के शक्तार के साधनों की देखरेख रखा करे।

प्रसाधित (व॰ ऋ॰) १ सँवारा हुआ। सजाया हुआ। २ सुसम्पादित।

प्रसारः ( पु॰ ) विस्तार । फैलाव । पसार ।

प्रसारम् ( न० ) फैलाना । पसारना । विस्तृत करना ।

प्रसारिणी (की०) शत्रु के घेरना।

प्रसारित (व० क०) १ फैला हुआ। बड़ा हुआ। छाया हुआ। २ (हाथ) आगे फैलाया हुआ। ३ (विकी के जिये) सामने रखा हुआ।

प्रसाहः ( ५० ) शिकस्त । हार । पराजय ।

प्रसित (व० ऋ०) १ वभा हुचा। वसा हुमा। २ अनुरक्त । संलग्न । लगा हुआ । ३ अभिलपित । प्रसितं ( न॰ ) पीन । मभाद । प्रसितिः (स्त्री॰) १ जाल । २ पट्टी । ३ वॅथन । बेड्डी । प्रसिद्ध (व० कृ० ) ३ विख्यात । सशहूर । २ सजा हुआ। सँवारा हुआ। प्रसिद्धिः (स्त्री॰) १ स्थाति । कीर्ति । २ सफबता । परिपूर्णता । ३ श्राभूषण । सजावट । प्रसीदिका ( बी॰ ) वाटिका। फुलविगिया। प्रसुप्त (व० इ० ) १ निहित । सीया हुआ । २ विभारी। प्रमाइनिद्रित । प्रसुप्तिः (खी॰) १ निदा । नींद। २ लक्क्वे की प्रसु ( वि० ) जनने वाली । उत्पन्न करने वाली (स्त्री०) १ माता। जननी । २ घोड़ी। ३ फैलने वाली लताया बेल । ४ केला । प्रसुका (खी॰) बोड़ी। प्रसूत ( व० ह० ) उत्पन्न । सञ्जात । पैदा । प्रसृतं ( न० ) १ फूल । २ उत्पादक । प्रस्ता (स्वीः) जचा स्त्री। प्रस्तिः (स्त्री०) १ प्रस्त्र । जनन । २ उद्भव । ३ बळ्डा जनना । ४ अंडे देना । १ उत्पत्ति । पैदायश । ६ निकलाना। बढ़ना। ७ पैदाबार। ८ अपत्य। सन्तिति । ६ उत्पन्नकरने वाला । पैदा करने वाला । १० साता। प्रसृतिजं (न॰) वह दर्द जो बचा जनते समय होता है। प्रसृतिचायुः ( ए॰ ) वह वायु जो बच्चा जनते समग्र गर्भाशय में उत्पन्न होता है। प्रसुतिका ( स्त्री॰ ) जच्चा स्त्री। वह स्त्री जिसके हाल में बच्चा हुआ हो। प्रसून ( व॰ इ॰ ) उत्पन्न हुआ। पैदा हुआ। प्रस्ताम् (न०) १ फूल । पुरुष । २ कली । ३ फला। प्रस्तनकं (न०) १ फूल । २ कली। ( पु॰ ) कामदेव के नामान्तर।

प्रसुनबाग्।ः

प्रसुनवर्षः ( ए० ) फूलों की वर्ण । अस्त (२० ३०) १ शागे वहा हुआ। २ पसारा हुआ। बदाया हुआ। ३ खाया हुआ। विदा हुआ। ५ लंबा । दीर्घ । २ लगा हुआ । ६ तेज़ । फुर्तीला । o सुशील ! विनय i—जं ( न० ) दिनाले का लहका। प्रसृतं ( न० ) हथेली पर का मान ( यह पु० मी हैं। ) प्रस्तृतः ( ५० ) हाथ की हथेली या अंगुलि । शसृता (स्त्री०) टाँग। प्रसृतिः (स्त्री०) ३ वृद्धि । वहती । २ वहात्र । ३ हथेली। पस्सा । ब्रञ्जुलि । ४ हथेली भर का मान । प्रसृष्ट् ( व ० कृ० ) १ पृथक किया हुन्ना । पसारे हुए । प्रस्तुपा ( स्त्री ) एक अंगुर्ली पसारे हुए । प्रस्तृत्वर ( वि॰ ) चारों श्रोर फैलने वासा । प्रसुमर (वि०) चृने वाजा । टपकने वाला । प्रसेकः ( पु० ) १ सेचन । सिञ्चन । २ छिड्काव । ३ पसेव । ४ वसन । कै। प्रसेदिका (स्त्री॰) दोटी विगया। प्रसंवः । (५०) ३ वेशा । थैला । २ कुप्पी । कुप्पा । प्रसेचकः ∫ ३ वीन की तुंबी। प्रस्कंद्नं १ ( न० ) १ कपट । फलॉंग । २ विरेचन । प्रस्कत्यनं हे जुलाव । अतिसार । दस्तों का रोग । प्रस्केंद्रनः } ( पु॰ ) शिव। प्रस्कन्द्रनः } प्रस्क्षत्र (व० इ०) १ फलॉंग लगाये हुए। उछ्जा हुआ। २ गिरा हुआ। टपका हुआ। ३ परास्त! पराजित । प्रस्कन्नः ( पु॰ ) १ जातिच्युत ) २ पापी । नियम भङ्ग करने वाला । प्रस्कृंदः } ( पु॰ ) गोलाकार वेदी । प्रस्कुन्द्ः प्रक्ललम् (न०) १ पतन । २ जङ्ख्दाना। प्रस्तरः (पु॰) १ फूलों और पत्तों की सेन। २ सेन। शख्या । ३ चौरस जगह । मैदान । ४ परथर ।

चद्दान । ५ रतन ।

प्रकारण (पु॰) प्रकारण (म्बा॰)।

प्रस्तारः ( पु० ) १ फेलाव ! विस्तार । २ फूलों सौर पत्तों से खवारी सेज या शरमा । १ सेज । शरमा । १ चौरस ज़र्मान । मैदान । २ जंगल । वन । १ छुन्दः । शास्त्र के अनुसार नव प्रत्ययों में से प्रथम । इसमें छंदों के भेद की संख्या और उनके रूपों का वर्णन होता हैं । इसके दो भेद हैं । प्रथम वर्णप्रस्तार । दिनीय मात्राप्रस्तार ।

प्रस्तावः ( ए० ) १ शारम्भ । शुरुश्रातः । २ मृमिका। उपक्रम । ३ वर्षतः । वर्षाः जिकः । ४ श्रवसरः । मौकाः । ४ मकरशः । विषयः । ६ श्रमिनयः में श्रमि-नयः से पूर्वं विषयः का परिचयः ।

प्रस्तावना (बी॰) १ प्रशंसा । सराहना । २ स्रारम्भ । शुरुश्चात । ३ भृमिका । उपोद्धात । ४ नाटक में सूत्रधार और किसी नट से धारन्मिक बातचीत जिसमें नाटकरचिता और उसकी येण्यता का वर्शन दिया जाता है।

प्रस्तावित (वि०) १ श्रारम्भ किया हुन्ना । रव्यखित । प्रस्तिरः (५०) फूलों श्रीर पत्तियों की सेज ।

प्रस्तीत ) (व॰ छ॰) १ शब्द करता हुआ। शब्दाय-प्रस्तीम ) मान । २ भोड़भाड़ लगाये हुए।

प्रस्तुत (व० क०) १ जिसकी स्तृति या प्रशंसा की गयी हो। २ त्रारम्भ किया हुआ। ३ पूर्ण किया हुआ। ३ पूर्ण किया हुआ। ३ पूर्ण किया हुआ। ५ जो विटित हुआ हो। ४ जो विटित हुआ हो। ४ जो विटित हुआ हो। ४ जो समीप या सामने हो। ६ विवादमसा। प्रस्तावित । वर्णित । हाथ में लिया हुआ। — आकुरः, (पु०) एक अलङ्कार विशेष। इसमें एक प्रस्तुत पदार्थ के सम्बन्ध में कुछ कह कर उसका श्रमिशाय दूसरे प्रस्तुत पदार्थ पर धटाया जाता है। प्रस्तुताबङ्कार।

प्रस्तुतं ( न० ) १ उपस्थित विषय । २ विचाराचीन या विवाद्यस्त विषय ।

मस्थ (वि॰) १ जाने वाला । भेंट करने वाला । अनु-सार चलने वाला । २ यात्रा के लिये जाने वाला । ३ फैलाना । बढ़ाना । विस्तार करना । ४ स्थिर । स्थायी । प्रस् (न०) १ चारम मन्त २ पहाइ के
प्रस्थ (पु०) | अपर की चोरल सूमि। प्रधिलका।
देवलकेंड । ३ पर्वतिशिखर । ४ प्राचीन कालीन एक
तौल । ४ केई वस्तु जो एक प्रस्थ यानी एक
वालिश्त के लगभग हो ।—पुष्पः, (पु०) १
दोनामध्या का एख । २ दोटे पत्ते की तुलसी।

प्रस्थानं (न०) १ गमन । यात्रा । रवानगी । २ श्राग-मन । २ कूच । सेना था चढाई करने वाली सेना का कूंच । ४ पद्धति । ४ मृत्यु । मरण । ६ श्रमकृष्ट श्रेणी का नाटक ।

प्रस्थापनं (न०) रनानगी । विदाई। २ दौरय — कार्ये पर नियुक्ति । ३ स्थापन । सिद्ध करना । ४ उप-योग । ४ पशुर्थों की रवानगी । उनको दूर भेजन । प्रस्थापित (व० क०) १ भेजा हुआ । रवाना किया हुआ । २ सिद्ध किया हुआ । स्थापित किया हुआ ।

प्रस्थित (व० क०) गत। गया हुआ। प्रस्थितिः (स्त्री०) ९ खानगी। प्रस्थान। २ यात्रा। कृंच।

प्रस्नः ( ५० ) स्नान पात्र ।

प्रस्तवः (पु०) १ नहाव । उसड़ कर बहुना । २ (दूव की) धार ।

प्रस्तुत ( व० छ० ) टपकता हुआ । चूता हुआ । गिरता हुआ !—स्तर्नी, (श्ली०) वह स्त्री जिसकी छाती से दूभ टपकता हो । (मानृस्नेह के आधिक्य से )।

प्रस्तुचा (स्त्री०) पैत्र की पत्नी। नतबहु।

प्रस्पन्दन ( न० ) भड़कन।

प्रस्फुट (वि॰) १ फूना हुया । खिला हुया । २ अकाशित । जाहिर । साफ । स्पष्ट ।

प्रस्फुरित (व॰ कृ॰) काँपता हुआ। थरथराता हुआ।
प्रस्कोटनं (न॰) फोड़ निकलना। विकसित होना
या करना। खिलना। खिलाना। ३ प्रकट करना।
प्रकाशित करना। खोद देना। ३ फटना (अक्षका)
४ सूप। ६ पीटना। ठोंकना।

पश्चंसिन् (वि॰) [स्वी॰-प्रसंसिनी] स्रकाल ही में गिरने वाला या कटवा गिरने वाला (गर्भ)। प्रस्तव (पु॰) १ उमड कर वह निकलन २ वश्। यार ३ स्ताम से दूध का फरना। ४ प्रमाप्त सूत्र।

मस्त्रवर्गा (न०) १ बहाव । २ झाती या ऐन से नृध का बहना या निकलना । ३ जलप्रपात : ४ चहमा । सेता । ४ फव्वारा । ६ दह या कुराड । ७ पसीना । द मुत्रोत्सर्ग ।

प्रस्रवर्गाः ( पु॰ ) एक पर्वत का नाम ।

प्रस्तावः (१०) १ वहाव । उमइन । २ पेशाव । मूत्र । प्रस्तावाः (५०) ( बहुवचन ) झाँसूत्रों का उमइना या गिरना ।

प्रस्नुन (व॰ कृ॰) उमझ हुआ । टपका हुआ। निकला हुआ।

प्रस्वनः ) प्रस्वानः ) (९०) ज़ोर का कोलाहल या शोरगुल ।

प्रस्वापः (पु०) १ निज्ञा । २ स्वतः । २ श्रस्त्र विशेष जिसके कारण शत्रु सैन्य से। जाती हो ।

प्रस्वापनं (न॰) १ निद्रा लाने वाला । २ श्रस्त विशेष

जो शत्रु सैन्य का निद्धित करता है। प्रस्तिज्ञ ( व० ह० ) पसीने से तर।

प्रस्वेदः ( पु॰ ) बहुत ग्रधिक पसीना।

प्रस्वेदित ( व० कृ० ) १ पसीने से तराबोर । २ गर्म ।

प्रह्मानम् ( न० ) हनन । वध । हत्या ।

प्रहत ( व० कृ० १ घात्रल । हत । वत्र किया हुआ ।
२ पीटा हुआ । ३ भगाया हुआ । हराया हुआ ।
४ फैला हुआ । बड़ा हुआ । १ प्रविच्छित्र । ६
(कोई मार्ग जो पैरों से ) कचरा हुआ हो । ७
सीखा हुआ ।

प्रहरः ( पु॰ ) दिन का भाठवाँ भाग । समय का मान विशेष ।

प्रहरकः (वि०.) घड़ियाली अथवा वह आदमी भी जो पहरे पर हो और घँटा बजाता हो।

प्रहरतां ( न० ) १ प्रहार । चार । २ फेंकना । हटाना । ३ श्राक्रमणा । हमला । ४ चोट । २ स्थानान्तरित करना । निकाल देना । ६ श्रायुष । हथियार । ७ युद्ध । ५ पर्दादार डोली या गाही ।

प्रहरणीयम् ( न॰ ) अखा। हथियार ।

्रेप् (पु॰) १ पाराजा चामातार २ दक

प्रहर्तु (वि०) १ मारने वाला । प्रहार करने वाला । स्राक्रमणकारी । २ लड़ने वाला । योजा । ३ तीरेंदाज्ञ । गोली चलाने वाला ।

प्रहर्पः (५०) १ अत्यधिक हर्षः २ लिङ्ग का उत्थान । प्रहर्पग्रम् (न०) अत्यन्त आनन्दित करना ।

महर्पणः ( पु॰ ) हुव नामक ग्रह**ा** 

पहर्षेग्री ) (श्री०) १ हल्दी । २ एक वर्णवृत्त का पहर्षिग्री ) नाम जिसमें १६ अत्तर होते हैं ।

महर्पुलः ( पु॰ ) बुध यह ।

भ्रष्टसनम् (न०) १ अष्टहास । प्रसन्नता । २ महाक । उपहास । दिख्लगी । हँसी । ३ रूपक विशेष । ४ हंमाने वाला नाटक । फार्स । निम्नश्रेणी का मुखानत नाटक ।

प्रहस्तन्ती (स्री॰) १ चमेली विशेष । यृथिका। वासन्ती । २ वड़ी कहाई । कहाह ।

म्हिस्ति ( व॰ ह॰ ) हँसता हुआ।

भद्दस्तितम् ( न० ) हास्य । हँसी । प्रसन्नता ।

प्रहस्तः (पु॰) १ चवेटा। धप्पड़। २ रावण के समात्य एवं सेनायति विशेष का नाम ।

प्रहार्गा ( न० ) त्यायना । क्षेंकना । क्षोड देना ।

प्रदाशिः (इर्था०) ९ त्यागः । २ कसी । श्रमावः ।

प्रहारः ( पु॰ ) १ श्रायात । वार । चोट । २ वध । ३ तत्त्वार का घाव । ३ जात की चोट । ठोकर । ४ गोली मारना ।—श्रार्न (वि॰) प्रहार से घायल । —श्रार्तम् (व॰) प्रहार की दारुख पीड़ा ।

प्रहारणम् ( न० ) काम्य दान । मनवाहा दान ।

प्रहासः ( पु० ) १ अद्भहास । २ चिदाना । बनाना । जीट उड़ाना । ३ च्यङ्गयोक्ति । १६ प्रवान्य । ४ नचैया । नट । १ शिव । ६ प्राकट्य । प्रदर्शन । ७ प्रभास नामक तीर्थस्थल विशेष ।

प्रहासिन् ( ५० ) विदूषक । मसख़रा । हँसीड़ा । प्रहिः ( ५० ) कृप । इनारा ।

प्रहित (व० क०) १ स्थापित । २ वडाया हुआ । ३ भेजा हुआ । स्वाना किया हुआ । ४ छोड़ा हुआ (जैसे तीर) ४ नियत किया हुआ । ६ उपयुक्त । इचित ।

४ सामने। ६ जहाँ तक हो वहाँ तक। यहाँ तक

प्रहितं ( न० ) चरनी । मसाला । प्रहीग्रा ( व० कु० ) त्यक्त । त्यांगा हुन्ना । प्रहीर्स (न०) नाश । स्थानान्तरकरस। हानि । प्रहुतं ( न॰ ) ) भहुतः ( पु॰ ) ) भूत यज्ञ । विविवेशव देव । प्रहृत ( व॰ क़॰ ) १ प्रतादित । मारा हुन्रा । घायल कियाह्याः प्रहृतं ( न॰ ) प्रहार । चोट । श्राघात । प्रहुष्ट ( व० इ० ) ३ श्रत्यन्त प्रसन्त । त्राङ्गादित । २ रोमाश्चित ।—ग्राहमन्, —चित्त, —मनस्, (वि०) प्रसन्न सन्। प्रहरूकः ( पु॰ ) काक । कौश्रा । प्रहेलकः (पु०) १ तपसी । २ पहेली । बुक्तीयल । प्रहेला (स्त्री०) श्रावारा। बुरे चालचलन की। ३ रंगरस । विहार । प्रहेलिः (स्त्री॰) । पहेली। बुम्मीवल। प्रहेलिका (स्त्री॰) प्रह्मस्य (व० कृ०) हर्षित । प्रसन्न । प्रह्वादः हे (यु०) १ अत्यन्त आनन्द । प्रसन्तता । प्रह्लाद्ः ∫ हर्ष । २ शोर । केालाहल । स्व । ३ हिरएसकशिपु के पुत्र का नाम। इन्हीं प्रह्लाद के प्राणों में भक्तशिरोमिंग की उपाधि दी है। ) (वि०) प्रसन्नकारक । त्रानन्ददायी । ) हर्यकर । प्रह्लाद्न प्रह्लाद्नं } ( न० ) प्रसन्न करना। आह्वादित प्रह्लाद्नम् ∫ करना। प्रहु (वि॰) १ डालू । उतार का। २ फुका हुआ।। नम्रतासे भुका हुआ।३ विनम्र।विनीत।४ ग्रासकः। प्रमुरकः।—ग्रञ्जलि (वि०) ग्रञ्जलि-वद हो सिर नवाये हुए। प्रह्नयति ( कि॰ ) विनम्र करना। प्रहृतिका (स्त्री०) पहेली। बुभौवल। प्रह्वायः ( पु॰ ) बुलावा । श्रामंत्रण । प्रॉशु (वि०) ऊँचा। लंबा। बड़ा। लंबे तड़ंगे क़द का या डीलडील का। २ लंबा। विस्तृत। प्रॉध्यः ( पु॰ ) खंबे डील डौल का ग्रादमी। प्राक ( अन्यया० ) १ पहिले । २ आरम्भ में । हाल ही में। ३ पूर्व। (किसी प्रन्थ के पिछले भाग में)। ४ पूर्व दिशा में। (श्रमुक स्थान से ) पूर्व।

( यथा--- प्राक कडारात् ) प्राकट्यं ( न॰ ) प्रादुर्भाव । प्रसिद्धि । प्रचार । प्राकरिंगुक (वि०) बि०-प्राकरिंगुकी विगत प्रस्त विषय सम्बन्धी । प्राकर्षिक (वि०) [खी०-प्राकर्षिकी] श्रेष्टतर समसे जाने का अधिकारी। प्राक्तर्पिक: ( पु॰ ) १ लौंडा । मैथुन कराने वाला लौंडा। २ वह पुरुष जिसकी जीविका दूसरों की क्षियों से चलती हो । श्रीरतों का दलाल । प्राकाम्यं (न०) १ कार्यं करने का स्वातंत्र्य। २ स्वेच्छाचरिता । ३ श्रप्रतिरोधनीय सङ्कल्प । प्राकृत ( वि॰ ) ∫ स्त्री॰—प्राकृता या प्राकृती । ३ श्रसाती । स्वाभाविक । अपरिवर्तित । असंशोध्य । २ मामूबी । साधारख । ३ अधि चित । गँवार । श्रपद । ४ तुच्छ । श्रनावरयक । ४ प्रकृति से उत्पन्न । ४ प्रान्तीय । ६ बोलचाल की भाषा, जिसका प्रचार किसी समय किसी प्रान्त में हो श्रथवा पूर्वकाल में रहा हो । ६ एक प्राचीन भाषा जिसका प्रचार प्राचीन भारत में था श्रीर जिसका प्रयोग संस्कृत नाटकों में क्रियों, सेवकों श्रीर साधारण व्यक्तियों के मुख से करवाया गया है।—द्यरिः ( ५०) नैसर्गिक शत्र त्रर्थात् पड़ोसी राज्य का राजा।—उदासीनः ( पु॰ ) स्यभावतः तटस्थ । ग्रर्थात् राजा जिसका राज्य बहुत दूर पर हो। - ज्वरः ( पु॰ ) मामूलीबुखार । -- प्रलयः . ( पु॰ ) पुराणानुसार एक प्रकार का प्रलय: जिसका मभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। अर्थात् इस प्रलय में प्रकृति भी बहा में लीन हो जाती है।—मित्रं ( न० ) स्वाभाविक मित्र। प्राकृतं ( न० ) प्रान्तीय बोलचाल की भाषा जे। संस्कृत से निकली हो या जा संस्कृत शब्दों के अपअंश रूपों से बनी हो। हेमचन्द्र ने प्राकृत भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है। --- "प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवं तत आगतं च प्राकृतं।" प्राकृतः ( पु॰ ) नीच जन । गँवार श्रादमी । साधारण मनुष्य (

ुनिक (वि॰) [खी०—प्राकृतिकी] ३ स्वाभाविक ।

प्रकृति से उत्पन्न । २ अमात्मक । मायासय । मूडा ।

पूर्व का। २ पुराना। त्राचीन। पुरातन। ३

खर्ये (न०) १ उग्रता । २ तीतापन । कडुग्रापन । ३

गरुभ्यम् ( न० ) १ प्रगरुभता । वीरता । २ घसंड ।

कन ( वि॰ ) [स्त्री॰ - प्राक्तनी ] १ पहिले का।

पिछले किसी जन्म का पूर्वजन्म कृत कर्म।

प्र्वेकथित । — अवस्था, (=प्रागवस्था ( खी० )

पहिले की हालत या अवस्था ।--आयत.

(= प्रागायत) ( वि० ) पूर्व की चौर बढ़ा

हुआ ।—उत्तिः ( = प्रागुतिः ) (स्री०)

पहिले का कथन ।—उत्तर (= प्रागुत्तर)

(वि॰) ईशान केास का। —उदीची, (=प्रागु-दीची) (स्त्री॰) ईशान कोस । —कर्मन्,

अभिमान । ३ चतुरता योग्यता । ४ प्रधानता । प्रवलता। बङ्पन । ४ प्रादुर्भात्र। प्राकट्य। ६ वाग्मिता । ७ धूसधाम । ग्राडम्बर । 🗷 ग्रौद्धत्व । गारः ( पु० ) घर । इमारतः । अवनः । **ग्रं ( न० )** सर्वोच्च स्थान ।—स्रर, (वि० ) प्रथम । सब से ग्रागे। --हर, (वि०) मुख्य। प्रधान। ब्राटः ( पु॰ ) पतला जमा हुन्ना दूध । य (वि०) प्रधान । सर्वप्रथम । श्रेष्ठ । सर्वोत्तम । ब्रातः ( ५० ) युद्ध । लड़ाई । ब्रारः ( पु० ) टपकना । चूना । रिसना । धुणः <u> युगकः</u> ( पु॰ ) सहमान । पाहुना । अतिथि । बूर्णकः बूर्णिकः (न०) ढोलक। गगम्,पाङ्गगम् ) (न॰) १ त्रॉंगन । सहन । गनम्,पाङ्गनम् ∫ २ (कमरेका) फर्श । ३ एक प्रकार का ढोल। र्ग् । (वि०) [स्त्री० प्रास्ती --प्रांस्ती ] पूर्व की ट्रं ∫ श्रोर मुख किये हुए। सामने। सब से श्रागे। २ पूर्वी । पूर्व की ओर का । ३ पहिला । ग्रगला । ( पु॰ बहु॰ ) १ पूर्वदेशवासी । २ पूर्व देश के व्याकारणी ।—श्रम्र (वि॰) [ = प्रागम्र ] पुर्व दिशा की श्रोर घुमा हुआ कांटे वाला।--श्रमावः ( = प्रागभावः ] ( ५० ) । वह त्रभाव जिसके पीछे उसका भाव उत्पन्न हो । २ अनादि सान्त पदार्थं। -- श्रमिहित, ( = प्रागमिहित ) (वि॰ )

(= प्राक्तर्शन) (न०) पूर्व जन्म में किये हुए कमें। - कालः, ( = प्राकालः ) ( पु॰ ) श्रगली श्रवस्था । श्रगला युग ।—कालीन, (= प्राकालीन ) प्राचीन काल सम्बन्धी |---कृत, (= प्राकृत ) (वि०) (कुशों के सिरे) पूर्व दिशा की ओर निकले हुए ।—कृतं, (= प्राकृतं) ( पु०) पूर्व जन्म में किया हुआ। —चरणा, (= प्राक्तचरणा) (स्त्री०) भग। योनि।—चिरं, ( = प्राकचिरं ) ( ग्रन्यया० ) उपयुक्त समय में । अपेह्नित काल में । श्रति विलम्ब होने के पूर्व ।—जन्मन्. ( =प्राग्जन्मन् ) ( न० ) ~ जातिः, ( = प्राग्जातिः ) ( स्त्री० ) पूर्वं जन्म ।—उयोतिपः, ( = प्राग्ज्योतिपः ) (पु०) कामरूप देश। (बहु०) इस देश के श्रविवासी ।—उयोतिषं, ( = प्राग्डयोतिषं ) ( न० ) एक नगर का नाम । दक्तिगा, (= प्राग्दित्सा) (वि०) श्राग्नेयी दिशाका। —देशः, (= प्राग्देशः ) ( पु॰ ) पूर्वी देश । —द्वार, (= प्राग्द्वार )—द्वारिक, (= प्राग्द्वा-रिक) (वि॰) वह घर जिसका द्वार या दर-वाज़ा पूर्व की ग्रोर हो। - न्यायः, ( = प्राङ्-न्यायः ) (पु॰ ) किसी विवाद का पहिले भी किसी न्यायालय में उपस्थित किये जाने पर निर्सीत हो चुकना।—प्रहारः, (= प्राक्प्यहारः) ( पु॰ ) पहिली चोट :—फलः, (= प्राक्फलः ) ( ५० ) कटहल का पेड़।—फल्गुनी, ( = प्राक्-फल्मुनी )—फाल्मुनी, ( = प्राक्फाल्मुनी ) (स्त्री॰) स्थारहवाँ नवत्र । — फालगुनः ( =प्राक्फाल्गुनः )—फाल्गुनेयः, ( प्राक्-फाल्युनेयः ) ( ५० ) बृहस्पति मह ।--भक्त, (= प्राग्भक्तं) (न०) वह दवा जो भेजन

करने के पूर्व ली जाय।—आगः. (=प्राग्भाग) ( पु॰ ) १ सायना । २ सामने का हिस्सा । --सरः, (= प्राथ्मारः ) ( ९० ) ९ पर्वत-शिलर । २ ग्रगला या सामने का हिस्सा । ३ अतिनात्रा । हेर । समूह । बाइ ।--भावः, (= प्राग्नावः) ( ५० ) । पूर्व का यस्तितः। २ उक्तप्रता । उत्तमता |—मुङ, ( = प्राङ्मुख ) (बि॰) १ पूर्व की ओर मुख किये हुए १ श्रभितापी ।-वंगः, (= प्राग्वंशः ) ( पु॰ ) यज्ञसरहप विशेष जिसके खंभे पूर्व की छोर मुहे हुए हों। अथवा वह कमरा जिसमें यज्ञकर्जा के मित्र और कुदर्ग्वा एकत्र हों। २ पूर्व कालीन कोई राजवंश या पीड़ी। बुत्तान्तः, (=प्राम्बुत्तान्तः) (३०) पुरातन घटना ।-शिरस,-शिरस, **—शिरस्क. ( = प्राक्**शिरस् धादि ) (वि॰ ) पूर्व और सिर धुमाये हुए ।—सन्ध्या, (= प्राक्त-सन्ध्या ) तड्का । सर्वेरा । सक्भुका । – सवनं, (= प्राक्सवनं ) ( न० ) प्रातःकालीन ग्रग्नि-होत्र।—स्रोतस्, (= प्राकस्रोतस्) (वि०) पूर्व की थीर बहने बाला।

प्राचंडयं १ (न०) १ प्रवत्नता । तीवता : कोध । प्राचस्ट्यं १ २ भयद्वरता ।

प्राचिका (खी॰) । मच्छर । २ डांस की जाति की खंगबी एक मक्को ।

प्राची (स्त्री॰) पूर्व दिशा।—पतिः (पु॰) इन्द्र का नामान्तर। सूलं, (न॰) पूर्व की स्रोर का त्राकाश।

प्राचीन (वि०) १ एवीं। एवं दिशा का। एवं दिशा की घोर मुद्दा हुया । २ अगला। पहला। एवं कथित। ३ धरातन। प्राना।—ध्यावीतं. (न०) यहोपवीत धारण करने का एक ढंग। इसमें वायां हाथ यहोपवीत से बाहिर और यहोपवीत दाहिने कंधे पर रहता है। (यह उपवीत का उल्छा। इस प्रकार का यहोपवीत पितृकार्थ में धारण किया जाता है)।—इहपः, (पु०) पहला कल्प। पूर्वकल्प ।—तिलकः, (पु०) चन्द्रमा।— पनसः, (पु०) विल्ववृत्त ।—वहिस्न, (पु०) इन्द्र का रामान्तर।—मतं ( न॰ ) माचीन मत। पाचीन सम्मति।

प्राचीनं ( न॰ )) बाड़ा । हाता । हाते की प्राचीनः ( पु॰ )) दीवाल ।

प्राक्षारं ( न० ) नगर या किले आदि के चारों घोर उसकी रचा करने के लिये बनायी हुई दीवाल । चटारदीवारी । शहरपनाह । परकोटा ।

प्राचित्रः ( न० ) १ विष्ठजता । बहुतायत । २ समूह । प्राचित्रसः ( पु० ) १ मनु का नाम । २ दक्त का भाम । ३ वाहमोकि का नाम ।

माच्य (वि०) ३ प्वीं देश या पूर्व दिशा में उत्पक्ष या रहने वाला। पूर्वी। ३ प्राचीन। पुरातन। ४ पूर्व का। पहिला।

प्राच्याः ( पु० वहु० ) पूर्व दिशा के देश । सरस्वती नदी के दिश्य या पूर्व के देश ।—भाषा, (क्षी०) वह वोलचाल की भाषा जो भारत में पूर्व देश में वोली जाती है। पूर्वी वोली।

प्राच्यक (वि०) पूर्वी।

प्राञ्च (वि॰) पृंह्यने वाला ≀—विवाकः, ( = प्राङ्-विवाकः ) १ न्यायाधीश । २ वकील ।

प्राजकः ( पु॰ ) सारथी । रथ हाँकने वाखा ।

पाजनम् ( न० ) } कोबा। चाबुक । अङ्करा। प्राजनः । पु० )

भाजापत्य (वि०) १ प्रजापति सम्बन्धी।

माजापत्यं ( न॰ ) १ यज्ञ विशेष । २ उत्पादक शक्ति । माजापत्यः ( पु॰ ) १ हिन्दू धर्मशास्त्रानुसार त्राठ प्रकार के विवाहों में से एक । २ प्रयाग का नामान्तर ।

प्राजापत्या (स्त्री॰) १ एक इष्टि का नाम। यह संन्यास प्रहण के समय की जाती है। इसमें सर्वस्व दिक्या में दे दिया जाता है। २ वैदिक स्त्रुपों के ब्राठ मेदों में से एक।

भाजिकः ( ९० ) वाज नामक पनी।

प्राजित् } ( ५० ) सारथी । गाडीवान ।

प्राजेशं ( न० ) रोहिसी नसन ।

प्राज्ञ (वि०) [स्त्री०—प्राज्ञा या प्राज्ञी ] १ बुद्धि सम्बन्धी । मानसिक । २ बुद्धिमान । विद्वान् । चतुर । पाझ ( ५०) १ बुद्धिमान श्रार विद्वान् नर । २ एक जाति विशेष का तोता या सुगा।

प्राज्ञा (स्त्री॰) १ दुदि । समक । २ चतुर या दुदिमती स्त्री ।

प्राज्ञी (स्वी॰) १ चतुर या इदिमती स्वी। २ विद्वान की स्वी। ३ सूर्यपरनी।

प्राज्य (वि॰) १ प्रचुर । ऋषिक । बहुत । २ वहा । संवा । ऋष्यस्वा

प्रांजल ) ( वि॰ ) सीधा । सरल । ईमानदार । प्राञ्जल ) सन्ना ।

प्रांजिति ) प्राञ्जलि ) (वि०) अञ्जलिनस् ।

पांजलिक, पाञ्जलिक } देखा पांजलि । पांजलिन्, पाञ्जलिन्

प्राणः ( ५०) १ स्वांस । स्वांस प्रश्वास । २ प्राणवासु । शरीर की वह हवा जिससे वह जीवित कहलाता है । ३ शरीरस्थित पञ्चश्राणवायु । ४ यवन । वायु । १ वतः । शक्ति । पौरप । ६ जीव या द्याक्मा । ७ परब्रह्म । 🖛 इन्द्रिय । ६ धार्मा समान त्रिय कोई पटार्थ या व्यक्ति । प्रेमपात्र । भाशूक । ९० कवित्व शक्ति या प्रतिभा । प्रत्यादेश । ११ उचा-भिलाष । १२ पाचनशक्ति । १३ समय का मान विशेष । १६ गोंद् । लोबान । - अतिपातः, ( पु॰ ) जीव की हत्या या वध ।—श्रत्ययः, ( पु॰ ) जीवन की हानि ।-श्रिधिक, ( वि॰ ) १ प्राया से भी अधिक प्रिय। २ शक्ति या वल में उत्सृष्टतर ।—श्रश्चिनाधः, ( पु॰ ) पति ।— श्रधिपः, ( ५० ) जीव । श्रास्मा।—श्रन्तः, (पु॰) मृत्यु । मौत । - अन्तिकः, (पु॰) १ मरग्रशील । २ यावज्जीवन । जीवन के साथ श्रन्त होने वाला । ३ सबं से बढ़ कर (फॉसी या सज़ा, ।—ग्रान्तिकं, ( न० ) इत्या i— श्रपहारिन्, (वि॰) साङ्घातिक। प्राणनाशक। —-भ्राघातः, ( ५०) श्राण का नाश या विनाश । —श्राचार्यः ( पु॰ ) राजवैद्य । शाही हकीम । —ग्राद, (वि॰) प्राणनाशक ।—ग्राबाधः, ( पु॰ ) जीवन के लिये ऋनिष्टकर ।—आयामः, ( पु॰ ) वेाग शास्त्रानुसार येाग के घाठ श्रेंगों में से बीधा धँग ।—ईश्वरः, (पु०) प्यार करने बाबता । प्रेमी । द्याशिक । पनि !—ईशा,— इंस्वरी, (खी०) पत्नी। प्रेयसी ।—उत्क्रमणं, (न०)—उन्सर्गः, (पु०) सृञ्ज। सर्ग्य । सीत।—३पहारः, ( ९० ) भाजन। – कुन्कुम्, ( न० ) जीवन का सङ्घट या खतरा।—घातकः. ( वि॰ ) जीवन नाशक ⊢्य, ( वि॰ ) जीवन नाशकारी। - क्रेंब्:, ( पु॰ ) हत्या । क्रत्ता।--त्याः, (पु०) ६ श्रात्महत्या । खुनुकुती । २ मृत्यु । मीत । क्रजा ।—ई, ( न० ) १ खुन । लोहू।२ जक्षा पानी :—दिनिसा, (स्त्री०) जीवन दान । . द्यहः. ( पु॰ ) फाँसी की सजा। – व्यितः, (पु॰) पति । स्वासी :—दानं, ( न . ) जीवनदान । किसी को सरने से बचाना। **— द्रोहः, ( पु० ) किसी को सार खातने की** चेष्टा ।—श्वारः, ( पु॰ ) तीवधारी ।—श्वारगाम्, ( न० ) ३ जीवन धारण करने का भाव । जीवन तिर्वाह । २ जीवनी शक्ति ।—नाथः, ( पु० ) १ प्रिय च्यक्ति । प्रेमी । पति । २ यम का नामान्तर ।—निग्रहः, ( यु॰ ) प्राणायाम । स्वाँस को रोकना या बंद कर लेना ।—पतिः, (पु०) १ प्रेसी। पति। २ जीव । त्राल्मा !--परिक्रयः, ( पु॰ ) जीवन को दाँव पर लगाना। श्रथवा जीवन की बाजी तागाना या जान को वृतरे में डालना ।—परित्रहः, (पु॰) प्राच धारण । जीवन : श्रस्तित्व ।—प्रद् (वि०) र्जावनदासा ।—प्रयार्ग, ( न॰ ) मृत्यु :— प्रियः, ( ५० ) जो प्रारा के समान प्रिय हो । प्रियतम । पति ।-भन्न. (वि०) पत्रन पीकर जीवित रहने बाला।-भास्वत् ( ए० ) समुद्र।-भृत्. (पु॰) जीववारी ।—मोक्तगां, ( न॰ ) १ मृत्यु । मरण । २ घात्मघान ।—यात्रा, (की०) वे व्यापार जिनसे मनुष्य जीवित रहे। आजी-विका । - रोानिः, (स्त्री०) जीवन का श्रादि कारण।- रन्धं, (न०) १ मुखा मुँहा २ नाक के नयना।—रोधः, (पु॰) । प्राणायाम । २ जीवन के लिये सङ्कर ।—बिनाशः,—विसवः, ( पु॰ ) मृत्यु । मौत ः वियोगः ( पु॰ ) जीव का शरीर से विच्छेद । मृत्यु । मौठ ।— संव शव कोव-जर

व्यय (पु॰) प्राचीत्सर्ग प्राचनाश स्त्यु।

—स्यम पु॰) प्राचायाम ।—स्राय

(पु॰)—सङ्घरम्, (न॰)—सन्देहः, (पु॰)
जान जेग्लिम। वह अवस्था जिसमें प्राच जाने
का भय हो।—सद्धान्, (न॰) शरीर। देह।

—सारः (वि॰) बल शक्ति अथवा ताकत
वाला।—हर, ।वि॰) भारक। नाशक।
धातक। भारालेवा।—हारक, (वि॰) प्राच्या
नाश करने वाला।—हारकं, (न॰) वस्तनाभ
विथ।

प्रागाकः (यु॰) १ जीवधारी । प्राग्यवारी । २ लोबान । गन्धरस ।

प्राम्थः (पु॰) १ पत्रन । वायु । २ तीर्थस्थान । ३ प्राम्धारियों का स्वामी । प्रजापति ।

प्राग्तनं (२०) । स्वास प्रस्वास । २ जीवन । जान । प्राग्तनः (५०) गला ।

प्रार्खतः } ( पु॰ ) पवन । वायु । हवा । प्राराम्तः

प्राणंती ) (क्षी॰) १ भूख । २ सिसकन । ३ प्राणम्ती ) हिचकी।

प्रात्मास्य (वि॰) [स्री॰--प्रात्माय्यी] उपयुक्त । उचित । ठीक । योग्य ।

प्राणित (वि०) जीवित । ज़िन्दा ।

प्राशिन् (वि॰) ज़िदा जीवित । (पु॰) १ प्राण् धारी। २ सबुख्य ।—झङ्गं, (न॰) प्रश्चाधारी के शरीर का अवयव।—जातं, (न॰) पश्च की एक समस्त श्रेणी।—द्युतं, (न॰) धर्मशास्त्रा-सुसार वह बाजी जो मेदे, तीतर, घोड़े आदि जीवों की लदाई पर लगायी जाय।— पीडा (स्ती॰) पश्चश्रों के साम निर्देगीपन का व्यवहार।—हिंसा (स्तो॰) पश्चश्रों का अनिष्ट।—हिता, (स्ती॰) जुता।

प्राग्तियं ( २० ) कजा । ऋग ।

प्रातर् (श्रन्थया०) १ तहके। भीर ही। सबेरे। २ श्राने वाला कल का दिन।—श्रन्हः, (पु०) दोपहर के पूर्व।— श्राशः, (पु०) कलेवाः।—श्राशिन्, (पु०) वह पुरुष जो कलेवा ला जुका हो।— कर्मन्, (न०)—कार्य,—सृत्यं, (न०) प्रत कालीन कर्म। काल (पु०) सबेरा
सबेरे का समय।—गेगः, (पु०) वे वंदीजन था
भाद जो प्रातःकाल राजश्री का स्तृति पाट कर राजा
केर जगाते थे।—जिवर्गा, (= प्रातस्त्रित्रगर्गः
(स्त्री०) गङ्गः।—दिनं, (न०) दोपहर के पुर्व
का समय।—प्रदुरः (पु०) दिन का प्रथम प्रहर।
—भाकृ, (पु०) काक। कीश्रा।—भोजनं,
(न०) कलेवा।—सन्ध्या, (= प्रातःसन्थ्या)
प्रातःकालीन भगवदुपासना का कृत्य विशेष।

प्रातस्तन ( वि॰ ) [ स्त्रीः—प्रातस्तनी ] प्रातःकाल सम्बन्धी ।

प्रातस्तरां ( श्रम्यथा॰ ) बड़े तहके। प्रातस्त्य ( वि॰ ) प्रातःकाल सम्बन्धी।

प्रातिः (श्वी॰) ग्रॅंगुठे ग्रौर तर्जनी के बीच का स्थान । पिनृतीर्थ ।

प्रातिका (की०) जवा का पेड़ा

प्रातिकृतिक (वि॰) [ खी॰—प्रातिकृतको ] विरुद्ध । विरोधी । प्रतिकृत ।

प्रातिकुरुयं ( न० ) प्रतिकृतता । विरोध ।

प्रातिजनीन (वि॰) [भी॰—प्रातिजनीनी ] विरोधी के उपयुक्त । शत्र के लायक ।

प्रातिझं ( न० ) विवादमस्त विषय ।

प्रातिदैवसिक (वि॰) [क्षी॰—प्रातिदैवसिकी] नित्य होने वाला।

प्रातिपत्त ( वि॰ ) [ स्त्री॰-प्रातिपत्ती ] विरुद्ध । प्रातिपत्त्यं ( व॰ ) शत्रुता । वैरीपन ।

प्रातिपद् (वि०) [स्री०—प्रातिपदी] । आरम्भ करने वाला । २ प्रतिपदा विधि सम्बन्धी या प्रतिपदा की उत्पन्न।

प्रातिपदिकः । ५०) अग्नि।

प्रातिपदिकं ( न० ) संस्कृत स्याकरणानुसार वह अर्थवान् शब्द को घातु न हो और जिसकी सिद्धि विभक्ति लगने से न हुई हो।

प्रातिपौरुषिक (वि॰) [ची॰-प्रातिपौरुषिको ] युरुषार्थं या सरदानगी सम्बन्धी ।

प्रातिम (वि॰) [ स्वी॰—प्रातिमी ] प्रतिसा सम्बन्धी।

प्रातिसं ( न॰ ) विस्तृत कल्पना । भातिभाव्यं (न॰) ज्ञमानतः। जायिनी । शतिमासिक (बि॰) [ बी॰-श्रातिमासिकी ] ३ जो असली न हो । २ नकल । प्रातिलोमिक (वि॰)[ स्त्री॰-प्रातिलोमिकी ] विषच । विरुद्ध । उत्पन्न । प्रातिलोम्यं (न०) १ प्रतिलोम का माव। २ विरु-इता। प्रतिकृतता। प्रातिवेशिकः प्रातिवेश्य**कः** ( पु॰ ) पड़ोसी। प्रातिचेश्यकः प्रातिवेश्यः (पु०) १ पड़ोसी । २ वह पड़ोसी जिसके घर का द्वार ठीक अपने घर के द्वार के सामने हो। भातिशास्त्रं (न०) ब्रन्थ विशेष । इसमें वेदों की किसी शासा के स्वर, पद, संहिता, संयुक्त वर्णादि के उचारणादि का निर्णय किया जाता है। देवों की प्रत्येक शास्त्रा की संहितात्रों पर एक एक मातिशास्य प्रन्थ थे। ऐसा लेखों के सङ्गेतों से जान पड़ता है। प्रातिस्विक (वि॰) [ स्त्री॰—प्रातिस्विकी ] विख-च्या । विशिष्ट । भातिहंत्रं ( न० ) मतिहिंसा । बदला । पलटा । ) ( ५० ) माथावी । जादुगर । ऐन्द्र-मातिहारकः रे जालिक । लाग का खेल करने प्रातिहारिकः ) वाला प्रातीनिक (वि॰) [बी॰ - प्रातीनिकी] मानसिक। काल्पनिक। जिसकी प्रतीति केवल चिन्ता या कल्पना के द्वारा मन में होती है। प्रातीपः ( ५० ) प्रतीप के प्रव राजा शान्तन । प्रातीपिक (वि॰) [स्ती॰-प्रातीपिकी ] (स्ती॰) १ विरुद्धाचरण करने वाला । २ विपरीत । उलया । भात्यतिक (वि॰) [ स्त्री॰ —प्रात्यतिकी ] विश्वासी । इतमीनामी । २ प्रतिभू । जामिनी । जमानन । प्रात्यहिक (वि॰) [क्षी॰-प्रात्यहिकी ] दैनिक। प्रतिदिन का । प्राथमिक (वि॰) बिश्-प्राथमिकी । श्रार-स्मिक। श्रादिका। श्रादिम । २ प्रथम बार होते वाला । ३ पहला । अगला ।

भाधस्यं ( न० ) प्रथमता । पहिकापन । माव्तिरायम् ( न॰ ) पद्चिया । परिक्रमा । प्रादुस् ( अन्यया०) द्वस्यतः, । स्पव्यतः । प्रकाशतः । -करणं (=प्रादृष्करणं ) ( न० ) प्राद्वभीत । अस्पन्न करना ।--भावः ( दु० ) ( =प्रावृर्सावः) १ प्रकट होना। प्रत्यच होना। २ ऐसे बोलना जो सुन और समक पड़े। ३ किसी देवता का धरा-धाम पर ग्रवतार । प्रादुष्यं ( न॰ ) प्रकटन । प्रादुर्माव । प्रादेश: ( ५० ) १ एक मान जो खँगूहे की नॉक से लेकर हजेंनी की नोंक तक का होता था और नापने के काम में आता था। २ प्रदेश। स्थान। भादेशनं ( न॰ ) प्रसाद । पुरस्कार । दान । प्रादेशिक (वि॰) [बी॰—प्रादेशिकी] । प्रदेश सम्बन्धी । २ प्रान्तिक । ३ प्रसङ्गत । प्रसङ्गानुसार । भादेशिकः ( ५० ) सामन्त । जमीदार । प्रादेशिनी (स्री॰) तर्जनी । श्रॅंगुरे के पास की ऊँगली । प्रादोष (वि॰) [खी॰—प्रादोषी] प्रादोषिक (वि॰) क्षी॰ -प्रादोषिकी है सम्बन्धी । प्राधनिकं ( न० ) हथियार । श्रायुध । प्राधानिक (वि॰) [स्त्री॰—प्राधानिकी] । प्रधान सम्बन्धी । २ प्रधान । सर्वोत्हृष्ट । प्राधान्यं ( न० ) १ प्रधानता । श्रेष्ठता । २ सुल्यता । उत्कर्ष । ३ प्रधान कारण । प्राधीत (वि०) भनी भाँति पहा हुआ। बहुत पहा हम्रा १ प्राध्व (वि०) १ लंबा। दूर १ फासला । २ सुका हुआ। ३ बद्धा ४ अनुकृतः। प्राध्वः ( पु० ) गाडी । बन्धी । प्राध्यम् ( अञ्चयाः ) १ अनुकूलता से । उपयुक्त रूप से। २ टेट्रेपन के। भांतः १ ( ५० ) १ किनारा । हाशिया । होर । २ प्रान्तः ) कीना । ३ सीमा । ४ प्रन्त । ४ नोंक ।—ग, (वि॰) समीपस्थ । पास रहने वाला ।—दुर्ग, (न०) १ किसी नगर के परकोटे के बाहिर की आबादी। २ नगर या यावादी जो किसी दुर्ग के समीप हो।--विरस (वि०) अन्व में फीका। वेज्ञायका ।

तर ( २० ) लग्ना ग्रोर सुनसान रास्ता २ रास्ता स्तर ) जिस पर छाथा न हो । ३ वन । पगन्त । ४ ऐइ का खोड्र ।

पक (वि॰) [क्षी॰-प्रापिका ] ६ पाने वाला । २ प्राप्त होने वाला । ३ स्थापनकर्ता । दढ़कर्ता । समर्थनकर्ता । सिन्द करने वाला ।

।पर्या ( न॰ ) १ प्राप्ति । मिलना । २ से प्राना । रपश्चिकः ( ५० ) व्यापारी । सौदागर ।

ाम (व० ५०) १ सञ्घ । पात्रा हुआ । जीता हुआ । बिया हुआ। २ समुपस्थित । ३ मिला हुआ। ४ सहा हुआ। १ आया हुआ। ६ पूर्व किया हुम्रा। ७ उपयुक्त । ठीक । — अनुज्ञ, (वि०) जाने की अनुमति पाये हुए । - अर्था, (वि॰) सफ्ता-अर्थः, (पु०) उद्देश्य की पूर्ति। —ग्रवसर, (वि॰) मिला हुन्ना मौका। —उद्य, (वि०) उन्नति प्राप्त । - कारिन्, (बि॰) डिचित करने वाला ।- काल, (बि॰) ३ उपयुक्तकाल । उचित समय । २ विवाह करने योग्य । ३ समय प्राप्त । जिसके मरने का समय या गया हो ।—कालः ( पु॰ ) उपयुक्त समय । —पञ्चत्वः (वि०) स्ता मरा हुवा। प्रस्तवः (वि०) जञ्चा ।—वुद्धि. (वि०) आदेश हिया हुआ। शिचित।—भारः, (पु०) बोक्स डोने वाला पशु ।—मनोरध, (वि॰) वह जिसका उद्देश्य पूरा हो चुका हो ।—यौचन, (वि०) जवान। युवा। ——ह्मप, (वि०) १ खूबसूरत । सुन्दर । २ बुद्धिमान । विद्वान् । ३ योग्य । उपयुक्त ।--व्यवहार, ( वि० ) वयस्क । वाजिम । –श्री, (वि॰) वह जिसकी बढ़ती ( वृसरे के द्वारा ) हुई हो।

ाप्तिः (ची०) १ उपलिट्यि । प्रापण । मिलना । २ पहुँच । ३ आगमन । ४ अर्थागम । अर्जन । ४ अर्थागम । अर्जन । ४ अर्थागम । इ हिस्सा । अंगा । ७ प्रारम्भ । मार्ग्य । मार्ग्य । ६ अर्थामादि अष्ट प्रकार के ऐरवर्थों में से एक, जिससे वाञ्चित पदार्थ मिलता है । १० संहति । ११ सुलागम । —आशा, (ची०) कोई वस्तु मिलने की उम्मेद ।

प्राबद्य (न॰) १ प्रबलता । उन्हरता । प्रधानता २ ताकत । शक्ति , बल ।

प्रावात्तिकः ) (५०) श्रृंशा का व्यापार करने प्रावात्तिकः ) वालाः

प्रावीधकः । ( ए० ) १ मेर । तहका । सबेरा । प्रावीधिकः । २ वंदीवन जिनका काम स्तुति सुना कर राजा को जगाने का हो ।

प्राभंजनं । (न०) स्वाति नस्त्र। प्राभञ्जनम् । प्राभञ्जनम् । प्राभञ्जनिः )

यामंजिनः } प्रामञ्जनः } १ इतुमान । २ भीष्म ।

प्राभवं ( न॰ ) उत्हृष्टः । प्राधान्य । विशिष्टता । प्राभवत्यम् ( न॰ ) प्रधानता । श्रिष्ठकार । शक्ति । प्राभाकरः ( पु॰ ) मीमांसक ।

प्राभातिक (वि॰) [स्त्री॰ - प्राभातिकी ] प्रातः काल सम्बन्धी ।

प्राभृतं ( न० ) १ पुरस्कार । दान । २ नज़राना प्राभृतकम् ) भेंद्र । चड़ावा । १ वृंस । रिशवत । प्रामाणिक ( नि० ) [ की०—प्रामाणिकी ] १

जो प्रत्यच प्रमायादि से सिद्ध हो । २ शाख-सिद्ध । ३ विश्वस्त । ४ प्रमाया सम्बन्धी ।

प्रामाणिकः ( पु॰ ) वह जो प्रमाण के। स्थीकार करे। २ नैयायिक । ३ स्थापारियों का मुखिया।

प्रामार्ग्य ( न० ) ३ प्रमास का भाव । प्रमासत्व । २ विश्वस्तता । प्राप्तता । ३ सबृत । सावी । प्रमास ।

प्रामादिक (वि॰) १ प्रमाद्जनित । २ दूषित । प्रामाद्यम् (न॰) १ मूल । दोष । गलती । २ पागलपन । ३ नशा ।

प्रायः (पु०) १ प्रस्थान । जीवन से प्रस्थान । २ किसी इप्टिसिंद्ध के जिये खाना पीना छोड़ कर धरना देना या भूखों प्यासों मर जाने की तैयार होना । ३ सब से बड़ा धंश । बहुमत । बहुसायत । ४ अधिक्य । बिपुलता । प्राचुर्य । ४ जीवन की अवस्था ।—उपगमनं, (न०) —उपवेशः, (पु०) —उपवेशनम्, (न०) उपवेशिनका। (खी०) वह अनशन वत, जो प्राया स्थागने के जिये किया जाय । श्रव जल त्याग कर मरने को बैठना ।—उपेत, (वि०) श्रव जल त्याग कर

```
( ১৩২ )
                        अ।4श
                                                                           श्रावस्थि
      मरने के लिये बैठने वाला। - उपविष्ट, (वि०)
                                                      प्रार्थनं (२०) रेश्यार्थना : विनय। २ इच्छा।
                                                      प्रार्थना (स्त्री॰) े ख्वाहिश । ३ सुकद्दमा ।—भञ्ज,
      वह जिसने प्रायोपवेशन बत किया है। - दर्शनं,
                                                           ( पु॰ ) प्रार्थना ऋस्वीकार करना :-सिद्धिः,
      ( न० ) मामूली अञ्चत न्यापार या घटना ।
                                                           (स्त्री॰) प्रार्थेना स्वीकृति । श्रमितापित वस्तु
 प्रायमां ( न॰ ) १ प्रवेश । श्रारम्भ । २
                                                          की प्राप्ति।
     इच्छामृत्यु । ३ शरण होना ।
                                                      प्रार्थनीय ( वि॰ ) प्रार्थना करने येग्य । याचनीय ।
 प्रायगोय (वि०) ग्रारम्भिक। प्रारम्भिक।
                                                      प्रार्थनीयं ( न० ) द्वापर युग का नाम ।
 प्रायगांथं (न०) सोम याग में पहिली सुत्या के
                                                      प्रार्थित (वि॰) । याचित । जो माँगा गया हो ।
     दिवस का कर्म।
                                                           २ श्रभिलपित । ३ श्राक्रमण किया हो । शश्र
प्रायशस ( अन्यया॰ ) साधरणतः । अन्तर ।
                                                          हारा सामना किया हुआ। ४ दध किया हुआ।
प्रायश्चित्तं ( न॰ ) १ शास्त्रीय कृत्य विशेष जिसके
प्रायश्चित्तिः ( स्त्री॰ ) ) करने से करने वाले का पाप
                                                          घायल किया हुआ।
                                                     प्रातंष }
प्रात्तम्व } (वि०) लटकता हुआ। भूलता हुआ।
     छुट जाता है। २ तृश्चि। चतिपूरण।
                                                     मालंबः ) ( पु॰ ) १ मोती का त्राभूपण विशेष।
प्रायश्चित्तिन् ( वि॰ ) प्रायश्चित करने वाला ।
                                                     प्रालम्बः ) २ स्त्री के स्तर ।
प्रायस ( अन्यया॰ ) अक्सर । प्रायः । सम्भवतः
                                                     प्रालच । (न॰) वह हार जो कुचों तक लंबा है।।
प्रालम्बम् )
     बहुत करके । कदाचित्।
प्रायागिक । (वि॰) [स्त्री॰—प्रायागिकी या
                                                     प्रालंबिका ) (क्षी॰) सौने का हार। माला।
प्रालम्बिका
प्रायात्रिक प्रायात्रिकी ] यात्रा के लिये उपयुक्त
     या ग्रनावश्यक ।
                                                     प्राप्तेयं ( न० ) बर्फं। केहरा। पाता। त्रोस।--
प्रायिक (वि॰) [स्त्री॰-प्रायिकी] मासूजी।
                                                          ब्राद्रिः,--शैलः, (पु॰) हिमालय पर्वत ।--
     साधारण !
                                                          ग्रंशः,- करः,--रश्मिः, (पु॰) १ चन्द्रमा।
प्रायुद्धेषिन् ( ५० ) घोड़ा।
                                                          २ कपूर। कर्प्र। - लोशः ( पु० ) खोला।
प्रायेगा ( अञ्चया० ) प्रायः । अन्सर ।
                                                     प्राह्मरः ( पु॰ ) यव । जबा ।
प्रायोगिक (वि॰) [ खी॰-प्रायोगिकी ] जो
                                                     प्रावर्गा ( न॰ ) कुदाल । फावड़ा । वेलचा !
    नित्य काम में याता हो ।
                                                     प्रावरः ( पु॰ ) १ परकेटा । हाता । घेरा । २ उत्तरीय
प्रारब्ध (व० कृ०) ग्रारम्भ किया हुन्ना।
                                                         वस्त्र । ३ देश विशेष ।
प्रारब्धं (न०) १ कर्म । २ प्रारब्ध । भाग्य ।
                                                     प्रावरतां ( न॰ ) सुगा। लवादा।
प्रारिधः (स्त्री॰) त्रारम्भ । ग्ररूत्रात । २ हाथी के
                                                     प्रावरम्मीयं (न०) १ उत्तरीय वस्त्र । २ एक प्रान्त
    वाँधने का खुटा या रस्सा।
                                                         का नाम। - कीटः, ( पु॰ ) दीमक।
भारमः । (पु॰) १ श्रारम्भ । शुरूत्रात । २ कर्म ।
प्रारम्भः ।
                                                     प्राचारकः ( पु॰ ) उत्तरीय वस्त्र ।
                                                     प्रावारिकः ( पु॰ ) उत्तरीय वस्त्र बनाने वाला।
शरंमणं । १ व॰ ) श्रारम्भ । शुरूत्रात ।
                                                     प्राचास (वि॰) [ स्त्री॰-प्राचासी ] यात्रा सम्बन्धी ।
                                                         यात्रा में देने योग्य । यात्रा में करने योग्य ।
प्रारोहः ( ५० ) श्रंकर । श्रंखुश्रा । कोपत ।
                                                     प्रावासिक (वि॰) [स्त्री॰प्रावासिकी ] यात्रा के
प्रासी (न०) मुख्य ऋस्य ।
प्रार्थक (वि०) [ स्त्री०—प्रार्थिका ] याचक ।
                                                         योग्य ।
    प्रार्थी ।
                                                     प्राचीग्रयं (न०) चातुरी । चतुराई । निपुग्रता ।
प्रार्थकः (पु॰) प्रार्थी। वर।
                                                          पटुता ।
```

प्राञ्चन ( व॰ ङृ॰ ) घिरा हुआ। आच्छादिन हना हुआ पर्दा पना हुआ

प्रातृत (न०) } घृषट । बुक्त । चादर । पिछौरा । प्रानृतः (प्र०) ) ( यह स्वीचिक्न भी है । )

प्राचुनिः (स्त्री॰) १ वेरा । हाता । वाङ्ग । रोक । श्राङ् । २ श्रास्मा सम्बन्धी श्रज्ञान । श्राप्यासिक श्रम्थकार ।

प्रावृत्तिक (वि॰)[खी॰ प्रावृत्तिकः] सप्रधान। गीए।

प्रावृत्तिकः ( ए॰ ) दूत । एवची ।

प्रावृष् ( क्षी॰ ) वर्षा ऋतु ।—ग्रन्थरः ( ५० ) [=प्रावृड्ययः ] वर्षाऋतु का शन्तः । – कालः, (=प्रावृट्कालः ) ( ५० ) वर्षा ऋतु । बस-काला । बसीत ।

प्रावृपः ( पु॰ ) । वर्षां ऋतु । वर्षाकाल । प्रावृषा ( सी॰ ) }

प्रावृषिक (वि॰) [स्त्री॰ प्रावृषिकी ] वर्षाश्चतु में उत्पन्न।

प्रावृषेत्य (वि०) १ वर्षात्रतु में उत्पन्न या वर्षात्रतु सम्बन्धी । २ वह (किश्त ) जो वर्षात्रतु में प्रदा की जाय ।

प्राकृषेस्यं ( न॰ ) क्रसंख्यता । प्रानुर्यं । ग्राधिक्य । प्रानुषेस्यः (पु॰) १ कदम्ब ब्रच । २ कुटज । कुरैया । प्रानुष्यः (पु॰) कदम्ब ब्रच विशेष । २ कुटज । कुरैया ।

प्रावेश्यं ( न० ) बढ़िया ऊनी चादर ।

प्रावेशन (वि०)[ छी०—प्रावेशना ] (वस्तु ) जो प्रवेश करने पर दी जाय या वह (कार्य ) जो प्रवेश करने पर किया जाय।

प्रावेशनं ( २० ) अर्चा । पूजन ।

भावेशिक (वि॰) [ की॰ प्रावेशिकी ] प्रवेश सम्बन्धी या मवेश से युक्त । प्रवेश का साधन भूत । जिसके द्वारा (रंगशाला या मवन में ) प्रवेश मिली ।

प्राम्बर्ज्य २ (न॰) प्रवज्या सम्बन्धी। संन्यासी का प्राप्तारुपं र्जीवन ।

माशः (पु०) १ मोजन करता । खाना । चलना । २ भोजन । भोजन पदार्थं ।

प्राशनं (न०) १ खाना । भोजन करना । २ खिलाना । ३ भोजन । भोजन पदार्थ । प्राप्तनीय (न॰ ) नोजन मामग्री । खाद्य पदार्थ । प्राप्तस्य (न॰) उत्तमहा । प्रशस्ता का भाव । प्रधानता । श्रेष्टता ।

प्राशित ( द॰ इ॰ ) खाया हुआ। भहित। प्राशितं ( स॰ ) पितृतर्पेख। पितृयद्य।

प्राप्तिकः ( ५० ) १ परीचक । २ पँच ≀ हारजीत का निर्वायक । न्यायाजीश ।

प्रासः ( पु० ) प्राचीत कालीन एक प्रकार का भाला । इसमें ७ हाथ लंबी बाँस की छड़ लगायी जाती थी और उसकी एक तोंक पर लोहे का नुकीला फल रहताथा। यह फल बड़ा तेज़ होताथा और उस पर स्तवक चड़ा रहताथा। बाछी। भाला।

प्रासकः (५०) १ शसः। २ पाँसा ।

मसंगः } ( g॰ ) पशु का बुश्राँ । प्रासङ्गः }

पासंगिक ) (वि०) [बी०—पासङ्गिकी] १ प्रसङ्ग प्रासङ्गिक ) सम्बन्धी । २ प्रसङ्गगत । इइतिफाकिया । ४ प्रस्तावानुरूप । २ समयोचिक । ६ उपास्यान चंदित या तदन्तर्भुक ।

प्रासंख } ( पु॰ ) हब में चला हुआ बैल। प्रासङ्ख

प्रास्तदः (पु०) महता। राजभवन। विशाल भवन।
२ राजपासाद। शाहीमहता। ३ देशलय। मन्दिर।
—झङ्गनं, (न०) राजभवन का आँगन।—
ध्यारोह्यां, (न०) राजभवन पर चढ़ना या उसमें
प्रवेश करना।—कुञ्कुटः (पु०) पालत् कबृतर।
—तलं, (न०) राजभवन की छत्त या फर्या।
—एश्वः, (पु०) राजभवन के उपर का छ्रजा या
वरामदा।—प्रतिष्ठा, (स्त्री०) मन्दिरकी प्रतिष्ठा।
—शायिन्, (वि०) राजभवन में सोने वाला।
—श्वः, पुन्। राजभवन या मन्दिर का
कलस या गुमरी।

प्रासिकः ( ५० ) प्रासंधारी । भानाधारी ।

प्रास्तिक (वि॰) [क्षी॰—प्रास्तिकी ] प्रास्ति सम्बन्धी। जञ्जा सम्बन्धी।

प्रास्त (व० क०) १ फैंका हुन्ना । छोड़ा हुन्ना । २ निकाला हुन्ना । बहिष्कृत किया हुन्ना । प्रास्ताबिक (वि॰) [स्त्री॰ प्रास्ताविकी ] श्रार-स्मिक। प्रारम्भिक। स्मिका सम्बन्धी । ३ उचित समय का। सामयिक। ४ प्रासङ्कि।

प्रास्तुत्यं ( न० ) विवादयस्त । विचाराधीन ।

प्रास्थिक (वि॰) [स्त्री॰ - प्रास्थिकी ] वह वस्तु जो यात्रा के समय शुभ समभी जाती हो। यथा-शङ्ख-भ्यति। दही। मञ्जूली स्नादि।

प्रास्तवस (वि०) [स्ती०—प्रास्तवसो ] : तौल में एक प्रस्थ भर । २ एक प्रस्थ के मूल्य में खरीदा हुआ। प्रस्थ के हिसाब से मोल लिया हुआ। ३ प्रस्थ भर का।

प्राप्तवण (वि) [स्री०-प्राप्तवणी ] सेते से विक्ला हुआ।

प्राष्ट्रः ( पु॰ ) तृत्य कला का शिचक।

प्राह्नः ( पु॰ ) मध्यान्हपूर्व ।

प्राह्मेतन (वि॰) [ खी॰—प्राह्मेतनी] मध्यान्ह के पूर्व होने वाला। मध्यान्ह पूर्व सस्बन्धा ।

प्राह्वितराम् ) (श्रव्यया०) सवेरे । वड् तड्के । गजरद्म । प्राह्वितमाम्

प्रिय ( वि॰ ) १ प्यासा । २ मनोहर ।

प्रियः (पु॰) १ प्रेमी । स्वामी । २ एक जाति विशेष का हिरन ।

प्रिया (स्त्री॰) १ प्रेयसी । २ माया । ३ स्त्री । ४ द्योटी इलायची । ४ खबर । संवाद । ६ शाख ।

भियं (न०) १ प्यार । २ महरवानी । चाकरी । अनुप्रह । ३ प्रसचकारक सूचना या खबर । ४ झानन्द ।

प्रियं ( अव्यया० ) असल्लकारक ढंग से। हर्पपद रीति
से।—ध्यतिथि, (वि०) धारिथेय।—ग्रापायः,
(पु०) किसी प्रिय वस्तु का अभाव या अनुपस्थिति।—ग्रापियः, (वि०) प्यारा कुप्पारा।
रुचिकर अरुचिकरः,—ग्राम्बुः, (पु०) ग्राम का
पेद।—ग्रार्हः, (वि०) १ प्रेम था कुपाकरने योग्य।
२ सर्वप्रियः। मनभावन।—ग्रार्हः, (पु०) विष्णु
का नामान्तरः।—ग्रासुः, (वि०) जीवन का
प्रेमी।—ग्रास्थ्यः, (वि०) ग्रामसंवाद सुनाने
वाला।—ग्रास्थ्यानं, (न०) ग्रामसंवादः।—
ग्रारमनः, (वि०) मनभावन। मनोहरः।—जितः,
(क्री०)—उदितमः, (न०) चापल्सी की

वातें । मैत्री स्चक वक्त ता —उएएसिः, (स्रो०) व्यानन्द दायिनी घटना —उपभोगः, (९०) किसी मेमी या प्रेयसी के नाथ रंगरिवयां।—एपिन्, (वि०) प्रसन्न करते या सेता करने का श्रामिलाषी। २ प्यारा । स्नेही ।—कर, (वि०) भ्रातन्द दायी। हर्षप्रद 1— इ.र्जन, (वि०) मित्रभाव से वर्तांव करने वाला ।—कलत्रः, ( पु॰ ) वह पति जो अपनी भार्या की बहुत चाहता हो ।- काम, ( वि० ) सेवा करने के लिये इच्छुक।—कार,— कारिन्, (वि॰) सलाई करने वाला । नेकी करने वाला ।—हृत् ( पु॰ ) हितैषी । मित्र । जनः, (४०) प्यारा वन। प्रेमपात्र जन। -जानिः ( पु॰ ) श्रपनी पत्नी की प्यार करने वाला पुरुष !--तोपगाः, ( पु॰ ) खी मैथुन का आसन विशेष ।—दर्श, ( वि॰ ) मनोहर । खूयस्रस्त । -- दर्शन, (वि०) मनोहर सूरत का । खूबसूरत । मनोहर । प्यारा !--दर्शनः, ( पु॰ ) ३ तोता । २ खिरनी का पेड़ । ३ एक गन्धर्ने का नाम । द्शिन, (वि॰) अशोक राजा की उपाधि।— देवन, (वि०) जुआ खेलने का शौकीन।-धन्वः, ( पु॰ ) शिवजी ।— पुत्रः, ( पु॰ ) पद्मी-विशेष ।—प्रसादनम्, ( न॰ ) पति का सन्तोष प्रदान ।—प्राय, (वि॰) अत्यन्त कृपालु श शिष्ट । प्रायस्त, (न०) प्रिय सम्भाषया जो एक प्रेमी त्रपनी भेयसी से करता हो :--प्रपन्न, (वि०) अपनी इष्ट सिद्धि का अभिलाधी ।—भावः, (१०) प्रेम की भावना ।—भाषां, (न०) मीठा बोल । - साधिन्, (वि०) मीडा बोलने वाला ।—मग्रहन, (वि०) आमृत्यों का शौकीन - मधु. (वि०) शराव का सुरताक।-मधुः, (५०) बलराम जी का नामान्तर !--राह्य, (वि०) बहादुर । वस्त्रन, (वि०) ग्रस्के वचन कहने वाला :--वयस्यः, (पु॰) प्यारा-मित्र ।—वर्णी, (खी०) कँगनी नाम का अन्न । —वस्तु, ( न० ) खारी वस्तु।—वास, (वि०) प्यारी बातें कहने वाला। (स्त्री०) कृपामय या प्यारे वचन बोलने वाला ।-वादिका, (स्त्री॰) बाजा विशेष।—वादिन्, (वि०) मञ्जरभाषी।

प्रतः ( व॰ ह॰ ) जला हुआ। जला कर राख किया हुआ ।

प्रस्वः (पु॰) १ वर्षां ऋतु । २ सूर्थं । ३ जलविन्तु । प्रेसकः ( ५० ) दर्शकः। तमाश्वीनः।

प्रेह्मग्रां (न०) १ देखने की क्रिया। २ इत्य । चित-

वन । शक्क । सूरत । ३ श्राँख । नेत्र । ४ केाई भी

सार्वजनिक दश्य या तमाशा ।--कूटं (न०)

श्रांखका देला।

प्रेक्तगुर्क (न॰) दश्य । तमाश्रा । स्वाँग । जीला ।

कौतुक ।

प्रेतिंगिका (स्वी॰) वह स्त्री जिसे तमाशा देखने का बड़ाशौक हो।

प्रेक्षणोय (वि॰) १ देखने के याग्य। दर्शनीय । २

ध्यान देने के योग्य।

प्रेक्तग्रीयकं ( न० ) तमाशा । दश्य ।

प्रेत्ता (स्त्री०) १ देखना । २ दृष्टि । निगाह । ३

स्वाँग तमाशा देखना। ४ सार्वननिक कोई भी स्वाँग या तमाशा । १ विशेष कर नाटकीय अभि-

नय । नाटक । ६ बुद्धि । समऋदारी । ७ विचार ।

श्रालोचन : मनन । म बृद्ध को शाखा या ढाली ।

—ग्रगारः, ( पु॰ )—ग्रागरः, ( पु॰ ) – ग्रागारं,-ग्रागारं, ( न० )-गृहं, ( न० )

-स्थानं (न०) रंगशासा । वह घर या भवन

जहाँ नाटक खेला जाय !—सम्राजः, (पु॰) दर्शक तृन्द् ।

प्रेतावत् (वि॰) समभदार । बुद्धिमान । विद्वान १

प्रेित्ति (व॰ कृ॰) देखा हुआ। ताका हुआ। पूरा

प्रेक्तितं ( २० ) चितवन । नज़र ।

प्रेंखः, प्रेड्सः (पु॰)) १ म्हलना । २ पेंग लेना । ३ प्रेंखं, प्रेड्सम् (न०)) एक प्रकार का सामगान ।

प्रेंखग् । (वि॰) भ्रमणकारी । इतस्ततः फिरने प्रेड्स्मा । वाला।

प्रसार्ग ) (न०) १ अन्त्री तरह भूलना । २ सुलना । प्रेह्नुगुम् ) हिंदींला । ३ अठारह प्रकार के रूपकों में

से एक । इसमें सूत्रधार, विष्कुम्भक, प्रवेशक श्रादि की श्रावश्यकता नहीं होती। इसका नायक

कोई नीच जाति का हुग्रा करता है। इसमें नाम्दी श्रीर प्ररोचना नैपथ्य में होते हैं श्रीर इसमें एक ही श्रद्भ होता है। इसमें प्रधानता वीररस की रखी जाती है।

ब्रेंस्सा । (स्त्रो॰) १ फूलना । हिंडोला । २ तृत्य । प्रह्या ( ३ अमर्थ । यात्रा । ४ विशेष प्रकार का घर या भवन । ४ घोड़े की दाल विशेष ।

प्रेंखित प्रेड्सित } हिबता हुमा। मूबता हुमा। प्रेड्सित प्रेंखोल् } ( घा॰ डमय॰ ) [ं प्रेंखोलयित प्रेंखो-प्रेङ्कोल् ∫ लयते ] हिलना । हुलना । हिलाना

हुसाना । प्रेंखोलनम् ) ( न॰ ) ऋजना । हिजना । काँपना । प्रङ्कोलनम् ) २ हिंडोका । ऋजा ।

प्रेत ( व० कृ० ) मृत । मरा हुआ ।

न्नेतः (पु०) ६ वह मृतग्रासाकी श्रवस्था जा

श्रीर्घ्यदेहिक कुला किये जाने के पूर्व सहती है। २ भूत ।—ग्रियः, ( ए॰ ) यमराज ।—श्रन्नं,

( न० ) वह अस जा पिनरों का अपित किया गया हो।—ग्रस्थि, (न०) मुदें की हड्डियाँ।

—ईशः,--ईश्वरः, ( पु० ) यमराज । धर्मराज । —उद्देशः, ( पु॰ ) पितरों के लिये नैवेद्य ।— कर्मन्, ( न॰ )-इत्यं, ( न॰ )-इत्या,

(स्त्री॰) दाह से लेकर सपिएडी तक का वह कर्म जो मृतक जीव के उद्देश्य से किया जाता है।

—गृहं, ( न॰ ) कवरस्तान ।—चारिन्, (पु॰) शिव जी।-दाहा, (पु०) मृतक के जलाने श्रादि का कर्म। —धूमः, (पु∘) चिता से

निकला हुन्रा पुर्यों।—पत्तः, (पु०) कार का श्रॅंधियारा या ऋषा पाल पितृपच कहलाता है।

—पटहः, ( पु॰ ) वह ढोल जो किसी के जनाज़े या ठठरी को ले जाते समय बजाया जाता है।-पतिः, (पु॰) यस का नामान्तर । -पुरं,

( २० ) यमराज पुरी ।—सावः, ( ५० ) मृत्यु । मौत। — भूमिः, (स्त्री०) कवरस्तान। — मेश्वः,

( पु॰ ) मृतक कर्म विशेष।—राज्ञस्ती, (स्ती॰) तुलसी !—राज्ञः, ( पु॰ ) यमराज ।—त्तोकः, ( पु॰ ) वह लोक जहाँ पेत निवास ब्स्ते हैं।--

शरीरं, ( न० ) सत शरीर।—शुद्धि, ( स्त्री० ) --शौचं, (न०) किसी मरे हुए नातेदार के सं० श० को० -- ७३ स्तक का शकि । श्राद्ध (न०) मरन की तिथि से एक वर्ष क अन्तर होने वाले ३० श्राद्ध इनम सिपरडी, मासिक श्रीर पाएमासिक श्राद भी शामिल हैं।—हारः, (५०) १ सत शरीर को उठाकर समशान तक ले जाने वाला । सुरदा उठाने वाला । र सुतक का सभा या नातेदार ।

प्रतिकः ( ५० ) सूत । प्रेत ।

प्रत्य (अन्यया०) लोकान्तरित । परलोक्गत ।— सातिः, (स्त्री०) परलोक में मरने के बाद किसी की परिस्थिति ।—सादः, (पु०) किसी बीव की शरीर छोड़ने के बाद की दशा।

प्रेत्वन् (पु॰) १ पवन । हवा । २ इन्द्र का नामान्तर । प्रेन्सा (की॰) १ प्राप्त करने की अभिलाषा । २ इन्द्रा ।

प्रेस्स (वि०) श्रमिलाधी। इच्छुक।
प्रेसन् (पु० न०) १ प्रेस । स्नेह । २ अनुकल्पा।
अनुमह। ३ श्रामोद प्रमोद। ४ हर्ष। प्रसन्नता।
—श्रश्न, (क्षी०) प्रेस या स्नेह के श्राँस्।—
प्राह्मः, (क्षी०) स्नेह का श्राधिक्य। प्रगाद
प्रेस।—पर, (वि०) प्यारा। प्रिय!—पातनं,
(न०) (हर्ष के) श्राँस्। २ नेत्र (जिनसे
प्रेमाश्र गिरै।—पात्रं, (न०) प्रेसपात्र !—
वंधः, (पु०)—यन्धनस्, (न०) प्रेस की
फाँस या गाँस।

प्रेमिन् (वि॰) [स्ती॰—प्रेमिस्सी ] प्यासा । स्तेही । प्रेयस् (वि॰) [स्ती॰—प्रेयस्ती ] श्रधिकतर प्यासा । (पु॰) धेमी । पति । (पु॰ व॰ चायल्सी ।

प्रेयसी ( श्री॰ ) पत्नी । स्वासिनी ।

प्रेयोपत्यः ( ५० ) बगुला । बृडीमार ।

प्रेरक (वि॰) [स्री॰-प्रेरिका] १ प्रेरणा करने बाला। उत्तेजन देने वाला। २ फेकने वाला।

प्रेरमां (न०) १ उत्तेजित करना । इस्तियाल प्रेरमां (क्षी०) दिलाना। २ श्रावेग । उत्तेजना। प्रवृत्ति। ३ फैंकना। झलना। ४ मेजना। रवाना करना।

प्रेरित (व॰ क॰) १ उत्तेजित किया हुआ। आग्रह किया हुआ। २ उद्दिग्त / २ भेजा हुआ। स्वाना किया हुआ। ४ स्पर्श किया हुआ। प्रेरित (पु॰) एसकी दूत।
प्रेष् (धा॰ उभय॰) [प्रेपिति—प्रेपते ] जाना।
प्रेषः (पु॰) १ आग्रह। २ सन्ताप। कष्टः शोक।
प्रेषाां (न॰) ) । प्रेरणा। भेजना। २ किसी
प्रेषणां (स्ति॰) | निशेष अभीष्ट सिद्धि के सिषे
मेजना।

प्रेषित (व॰ कृ॰) १ (संदेसा देकर) मेजा हुआ। २ आज्ञा दिया हुआ। निर्देश किया हुआ। १ वृमा हुआ। गड़ा हुआ। किसी और फिरा हुआ। (आँखें) नीचे किये हुए। ४ वहिण्कृत।

प्रेष्ठ (व॰ कृ॰) श्रतिशय प्रिय । प्रियतम । बहुत प्यारा ।

प्रेष्ठः ( पु॰ ) प्रेमी । पति ।

प्रेष्टा (स्त्री॰) पत्नी। स्वामिनी।

प्रेच्य (वि०) जो भेजने योग्य हो। जनः, (पु०) नौकर चाकर ।—भावः, (पु०) गुलामी । चाकरी । बंधन ।—वधूः, (पु०) नौकर की पत्ती । २ नौकरानी । दासी ।—वर्गः, (पु०) अनुचरों का समृह ।

प्रेष्यं (न०) १ किसी कार्यं पर मेजना । २ चाकरी ।

प्रेष्यः ( पु० ) नौकर । दास । गुलाम ।

प्रेष्या (क्वी०) दासी । चाकरानी ।

प्रेहिकटा ( खी॰ ) श्राचार विशेष जिसमें चटाइयों का निषेच हैं।

प्रेहिकर्द्मा (स्त्री०) अनुष्टान विशेष जिसमें अपिव-अत्रता वर्जित है।

प्रेहिब्रितीया (स्त्री०) श्रनुष्ठान विशेष जिसमें स्वयं को द्योद श्रन्य पुरुष की उपस्थित वर्जित है।

प्रेहिवाशिता (स्त्री॰) अनुष्ठान विशेष जिसमें किसी भी व्यवसायों की उपस्थिति चान्छनीय नहीं है।

प्रैयं ( न० ) कृषा । प्रेम ।

प्रेषः (पु॰) १ प्रेषसः १२ त्राज्ञा । आदेशः । आसं-त्रसः । ३ सङ्गट । विपत्ति । ४ विवित्तता । पागवा-पन । सनकः । ४ दवाना । ज्ञचलना । सर्वनः ।

प्रैष्यम् ( न० ) चाकरी । गुलामी ।

ग्रेंच्यः ( पु॰ ) नीकर । दास । गुजाम । कमीन ।— भावः, ( पु॰ ) नीकरी । दासववृत्ति । प्रैष्या (स्रो॰) दासी। चाकरानी।

भोक्त ( २० ५० ) १ कहा हुआ। नियत किया हुआ। उहराया हुआ।

प्रोक्ताएं ( न॰ ) १ मार्जन । २ जल दिइक कर पवित्र करना । ३ यज्ञ में वध के पूर्व यज्ञीय पशु पर जल जिइकना ।

प्रोक्तामी (स्ती०) १ वह पवित्र जल जो मार्जन के लिये या खिड़कने के लिये हों। २ वह पात्र जिसमें प्रोक्तम के लिये जल रखा जाता हैं। प्रोक्सीपात्र।

प्रोत्तागीयं ( न० ) प्रोत्तण के लिये जल ।

भोतित (२० ह०) जल के मार्तन से पवित्र किया हुआ। २ बिलदान के पूर्व जल से छिड़का हुआ।

प्रोचंड प्राच्याड } ( वि॰ ) अतिशय भयानक।

डोच्चेस् ( श्रन्यया० ) १ श्रतिशय उचस्वर से । २ श्रतिशय श्रिकता में ।

प्रौच्छित् ( व॰ ह॰ ) उंचा। वंवा। उन्नतः। प्रौज्जासनम् ( न॰ ) वधः। हत्या।

भोडकतम् ( न० ) त्याग । विराग । वैराज्य ।

भोज्जित ( २० इ० ) त्यागा हुआ। छोड़ा हुआ।

प्रोंक्नम् ) (न॰) पोंछ डालना । मिटा डालना । प्रोञ्कतम् ) २ श्रवशिष्ट की बीन लेना ।

प्रोडिन (वि॰) उड़ा हुआ। उद गया हुआ।

मोड ब्रोडि } देखे। 'ब्रोड, ब्रौडि।"

प्रोत (व॰ इ०) १ सिला हुआ। टाँका लगा हुआ।
२ श्रोत् का उलटा। लंबा या सीधा फैला हुआ।
२ बंधा हुआ। गसा हुआ। ४ विधा हुआ। श्रार
पार लिपा हुआ। १ गुजरा हुआ। निकला हुआ।
६ कहा हुआ। बैठाया हुआ।

प्रोतं ( न॰ ) बुना हुन्ना वस्त्र ।

प्रोत + उत्सादनं (न०) ( = प्रोतोत्सादनं) १द्वाता । २ खीमा । तंबु । पटगृह ।

धोत्क्रग्रङ (वि॰) गर्दन उठाये हुए। गर्दन भागे किये हुए। प्रीत्कुण्डं ( न॰ ) केवाहल ! शोरगुल । गुलगयादा ।

प्रोत्सात ( २० ५० ) खुदा हुआ।

प्रोत्तुङ्ग (वि०) बहुत ऊँचा । प्रतिशय खँबा । प्रोत्फुटज (वि०) फेला हुआ । खिला हुआ ।

प्रोत्स्वाराहं (न०) पिंड छुड़ाना। पीछा छुड़ाना। इटा देना। निकाल देना।

प्रोत्सारित (व० इ०) १ स्थानान्तरित किया हुन्ना। निकाला हुन्ना। हया। हुन्ना। २ त्रागे बड़ाया हुन्ना। ३ त्यागा हुन्ना।

प्रीत्साहः ( यु॰ ) १ उसक् । ऋतिशय उत्साह । २ उकसाने वाला । शह देने वाला ।

श्रोत्साहरूः (४०) उक्साने वाला। उत्तेजन देने वाला।

प्रोथ ( घा॰ डमव॰ ) [ प्रोधिति—प्रोधिते ] १ समान होना । बरावरी करना । २ येगम होना । ३ परिपृर्व होना ।

प्रोथ (वि०) १ विद्यात । प्रसिद्ध । २ स्थापित । ३ भाषा करने वाला ।

प्रोधं (न०) १ बेहाका नधुना । शूकर का प्रोथः (पु०) १ यूयन। (पु०) १ कमर। चूतह। २ गढ़ा। गर्त । ३ वस्त्र । पुराने वस्त्र । ४ गर्भाशय।

प्रांथिन् ( पु॰ ) घेरहा।

प्रोद्धुष्ट (व० ह०) १ प्रतिश्ववित । प्रतिशब्दाय मान । २ कोलाइस करना ।

प्रोद्धोपणं (न०) ) १ द्येषणा । २ उचस्वर से प्रोद्धोपणा (स्त्री०) ) वोलना ।

प्रोहीप्त (व॰ क़॰) भ्राग लगाया हुन्या । जलता हुन्या । धवकता हुन्या ।

प्रोद्धिश्व (व० कृ०) ऽ उगा हुआ। २ फीड़ कर निकला हुआ।

प्रोद्धित ( व॰ रू॰ निकला हुन्ना । उगा हुन्ना ।

प्रोचत (व॰ ह॰) १ उठा हुआ। २ क्रियाबान्। परिश्रमी।

प्रोद्धाहः ( ए० ) विवाह ।

प्रोप्तत (व० ह०) १ श्रतिशय कँचा या लंबा। २ निकला हुशा। प्राव्ताधित (वि॰) १ वामारी संउठा हुआ रोग छूरने पर कुछ कुछ प्रासदत्त । २ रोबाला ।

श्रून पर कुछ कुछ प्रास्तवता । र रावाला । श्रीललखनम् ( न० ) श्रीलना । चिन्ह करना । श्रीयित ( व० क्र० ) यात्रा के लिये विदेश गया हुआ । विदेशवासी । अनुपश्चित :— भर्नुका ( स्त्री० ) पति के विदेश गमन से दुखी स्त्री । विरहिनी नायिका ।

ग्रोष्टः ) ( पु॰ ) १ वैस । साँइ । २ तिपाई । काठ प्रोष्टः ) का सृहा । स्ट्ल । ३ एक प्रकार की सङ्गली । —पदः ( पु॰ ) आद्रपद । भादों का सहीना । —पदा ( स्त्री १ ) प्रदीभाद्रपदा और उत्तरासाह-पदा नम्ब ।

प्रीष्ट } (वि०) बहस्र करने वाला। प्रौद्य

प्रोहः ) (पु॰) १ तर्क। न्याय। २ हाथी का पैर प्रोहः ) २ गाँठ। जोड़।

प्रोह } (वि०) १ पूर्ण वृद्धि के। प्राप्त । एका हुआ। प्रोह } पूर्ण । २ जिस्की युवावस्था समाप्ति प्र हो । ३ गाहा । धना । सतेज । सारवान । ४ विशाख । सबल । बलवान । ४ द्रम । प्रचयह । इसाहसी । ७ अभिमानी ।

प्रौढा (खी०) अधिक उम्रवाली खी। ६० से १० या ११ वर्ष तक की वयस वाली खी प्रौडा मानी गयी हैं।—श्रङ्गना, (श्री०) साहसिन श्री।— उक्ति, (खी०) साहसपूर्ण कथन।—प्रताप, (वि०) वहा शक्तिवान् ।—यौवन, (वि०) बलती जवानी का।

प्रोंडिः ) (की०) १ बातनी । पूर्णवयस्कता । २ प्रोंडिः ) बाद । बद्दती । ३ बदाई । बडण्पन । उच्चता । यान । ४ साहसा १ श्रमियान । श्राह्मिनिसरता । ६ उद्योग । उत्साह !— वादः (पु०) चटकीला भड़कीला भाषण । २ साहस से भरा बयान था कथन ।

श्रीण ( वि॰ ) चतुर । विद्वान । निपुण ।

सतः (पु०) १ वट बृह । २ पाकर बृह्य । ३ पुराया-नुसार सात द्वीपों में से एक । ३ खिड़की ।— जाता.—समुद्रवाचकाः (स्त्री०) सरस्वती नदी का नामान्तर ।—तीथी, (न०)—राज, ( पु॰ ) वह स्थान जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है।

सव (वि॰) १ तैरता हुआ। उत्तराता हुआ। २ कृदता हुआ। उद्यक्तता हुआ।

स्रवः (पु०) १ तैरना। उत्तराना। २ जन की बाह। ३ वृद्धाँग । कुलाँच । ४ वेदा। घरनई । नाव। छोटी नाव। ४ सेद्रक । ६ बंदर । ७ उतार। वालः । द शत्रु । १ भेद्र । १० चाण्डालः । ११ सक्रती पकड़ने का जालः । १२ वट वृद्धाः । १ कारण्डव पत्ती।—गः, (पु०) । वंदर। २ मेंद्रक । ३ जल का पत्ती विधेष । ४ शिरीप यृद्धः ४ सूर्यं के सारधी का नाम । ६ कन्याराशि।—गितः, (पु०) मेंद्रक ।

समकः ( पु० ) १ मेडक । २ कूटने वाला । रस्से पर नाचने वाला नट । ३ पाकर वृत्त । ४ पतित । वायडाल । ४ वंदर ।

क्षवंगः } (पु०) ३ खंगूर। वानर। २ मृत्। ३ सवङ्गः ∫ पाकर वृत्तः।

सर्वगमः } ( ५० ) १ वानर । २ मेंडक ।

स्रवनं (न०) १ तैरना । २ स्नान । श्रवगाह स्नान । ३ उद्याल । कुलाँग । फर्लाँग । ४ जलप्रावन । जल-प्रलय । ६ नीची ज़मीन ।

प्तवाका (स्वी०) वेड़ा। घरनई।

प्रविक (वि०) महाह। मास्ती।

साद्धं (न०) प्रस वृत्त के फला।

स्राचः (पु॰) १ बाह (जल की )। २ तरल पदार्थं का छानना (जिससे उसमें मैल न रह जाथ।) स्राचनं (न॰) १स्नान। मार्जन। २जल की बाह । २ जलप्रतयः।

प्राचित (व॰ रू॰) १ तैराया हुआ। उमइ कर बहा हुआ। जल की बाद में दूवा हुआ। ३ नम। गीला। जल से खिदका हुआ। ४ दका हुआ।

सिंह ( धा॰ थात्म॰ ) ( प्लेहते ) जाना ।

सी ( घा॰ परस्मैं॰ ) ( प्लीनाति । जान ।

सीहन् ( पु॰ ) तिल्ली । बरवट । लरक । — उद्दं, ( न॰ ) तिल्ली की बृद्धि । — उद्दिन्, ( वि॰ ) वह पुरुष जो तिल्ली की बृद्धि से पीहित हो । सीहा (सी०) तिल्ली। बरवट।
पतु (धा० खारम०) — [सवते, पतुन ] १ तेरना।
पैरना। नाव द्वारा पार हेतना। इ डोलना। इधर
उधर क्लना। ४ कृदना। फलॉगना। १ उदना।
६ कृदकना ७ (स्वर का) दीर्घ होना। (निजं)
[प्सावयित सावयते ] १ तैराना। पैराना। २ वाह
हेटाना। वहा ले जाना। ३ स्नान करना। ४ वाह
में हुवना। १ तारतस्य करना।

प्तुत (व० क०) १ पैरता हुआ। उतराता हुआ। २ इवा हुआ। २ कृटा हुआ। ४ वदा हुआ। ४ दका हुआ।

प्तुतं (न॰) १ झलाँग । फलाँग । २ घोड़े की चाल विशेष । पौई ।—गितिः, (पु०) १ खरगोश । खरहा । २ उझलते हुए चलना । फरपट चाल । प्तुतिः (क्षी०) १ खल की बाद । २ झलाँग । फलाँग ३ घोड़े की चाल विशेष, जिसे पोई कहते हैं । ४ स्वर का एक भेद जो दीर्घ से भी बड़ा और तीन मात्रा का होता हैं। प्लुप ( धा० परसँ० ) [ सं। धित, प्लुप्यति, प्लुष्याति, प्लुप् ] तकाना !— [ सप्याति, ] १ विद्रकता । वर करना । २ माविश करना । तेव सगाना । ३ भरना ।

प्लुए (व॰ कृ॰) जला हुआ। दग्ध।
प्लेख् (धा॰ प्रात्मने॰) [प्लेखते] ख़िद्मत करना।
चाकरी करना। सेवा करना।

म्रोषः ( ५० ) जलन । दाह ।

सोषमा (वि॰) [स्री०—सोपमी,] जला हुत्रा। जल कर जो भस्म हो गया हो।

स्रोपर्सा ( न० ) जलन । दाह ।

प्सा ( घा॰ परस्मै॰ ) [प्साति, प्सात, ] खाना। अच्छा करना।

प्सात । व० ह० ) मचया । भोजन । भूख । दुभुषा । प्सानम् ( न० ) ३ खाया हुमा । २ भोजन ।

## Ŧ,

फ ( 30 ) संस्कृत वर्ण माला का वाइसवाँ व्यक्तन और पवर्ग का दूसरा वर्ण । इसका उचारण-स्थान ओष्ठ है और इसके उचारण में आम्यन्तर प्रयत्न होता है । इसका उचारण करते समय जिहा का अग्रभाग होडों से छूता है, अतः इसे स्पर्शवर्ण कहते हैं । इसके वाह्यप्रयत्न, विवार, आत और अवोष हैं । इसकी गणना महाप्राण में है । प, व, म, तथा म, इसके सवर्ण हैं ।

पः (न०) १ रूखा बोल । २ फूस्कार । फूंक ! ३ महना वात । ४ जमुहाई । १ साफल्य । ६ रहस्यमय अमुद्वान । ७ व्यर्थ की वक्बक् । ८ गर्मी । उच्य-ता । ७ उन्नति ।

प्रक् (धा॰ परस्मै॰) [फक्कति, फक्कित ] १ धीरे धीरे चलना। खसकना। रेंगना। २ गुलती करना। तृषित व्यवहार करना। ३ बदना। पृत उठना। फिका ( श्री॰ ) वह जो शाश्वार्थ में दुरूहरथल के।
स्पष्टीकरण करने के लिये पूर्वपत्त के रूप में कहा
जाय। निर्श्य के लिये पूर्वपत्त । र पत्तपात । वह
स्थ जो पूर्वपत्त श्रीर उत्तरपत्त के। सुनने के पूर्व
ही कायम कर ली लाय।

फर ( अध्यया ) एक तांत्रिक शब्द जिसका अस्त्र मंत्र भी कहते हैं।

फटः (पु०) १ साँप का फैला हुआ। फन । २ दॉॅंत । ३ बदमाश । कितव ।

फर्डिमा } ( श्ली॰ ) दीड़ी । पर्तिमा । फर्डिङ्गा

पत्ता (धा॰ परस्मै॰ ) [फागति, फागित ] इधर उधर हिलना। २ विना प्रयास उत्पन्न करना।

फ्रांगः (पु०) ) साँप का फैला हुआ फन ।— फ़्रांग (स्त्री०) े करः, (पु०) साँप ।—धरः, (पु०) १ साँप । २ शिव जी ।—भृत्, (पु०)

```
ध्यस
                    फोगेन
                                                  ग्रस्तम्, ( न० ) इमली।—श्रस्थि, ( न० )
    सर्व।-मिशाः (पु॰) वह मणि जो सर्व के
                                                  नारियल ।—धाकांज्ञा, (स्त्री॰) ( अच्छे )
    फन में होती है - मग्डलं, (न०) सर्प की
                                                  परिगाम की अभिनावा । - आगमः, ( पु॰ ) १
    कुड्री ।
                                                 फलोत्पत्ति । ३ फल फलने का समय या मै।सम ।
फिशन् (यु॰) १ कनधारी सर्व । २ राहु ! महा-
                                                 शरद्ऋतु। - आद्ध्याः, (स्त्री०) १ कडकेला। २
    भाष्यकार पतञ्जलि । —इन्द्रः, —ईश्वरः, (५०)
                                                  एक प्रकार के चाँगूर जिनमें बीजा नहीं होते :--
    १ शेषनाग का नामान्तर । २ अनन्त नाग । ३
                                                  उत्पत्तिः, (स्त्रीः ) १ फल की पैदावार । २
    पतञ्जिब ।—खेलः, ( पु॰ ) लवा । बटेर ।—
                                                  लाभ । सुनाफा । (पु०) त्राम का पेड़ ।—
    तहपगः, (पु॰) विष्यु का नामान्तर -पितः,
                                                  उद्यः, ( पु॰ ) १ फल का दृष्टिगोचर होना । २
    (पु॰) शेवनाग । वासुकी नाग ।-- प्रियः, (पु॰)
                                                  परिणाम निकलना। ३ सफलता प्राप्ति या अभी-
    पवन । हवा । - फ्रेनः, (पु०) अफीम ।-
    भाष्यं, (न०) पाणिनी के सूत्रों पर पतञ्जलि का
    महामाष्य।-भूज ( पु॰ ) १ मोर। २ गरुइ
फल्कारिन् ( पु॰ ) पत्ती । चिड्या ।
फरं (न०) ढाल । फलक ।
फरुबकं ( न० ) पान रखने का डब्बा।
फर्फरीकः ( ५० ) हाथ की खुली हुई हथेली।
फर्फरीकं (न०) ३ कल्ला । वृत्त की नयी डाली । २
    कोमलवा।
फर्फरीका (स्री०) जूता। जृती।
फल (धा॰ परस्मै॰) [फलति, फलित ] १ फलना।
    २ सफल होना। ३ परिणाम निकालना । ४
    पकना।
फलं (न०) १ फल । २ फसल । पैदावार ३ परि-
    याम ! नतीजा ! ४ पुरस्कार । १ कर्म । ६ उद्दे-
    श्य । ७ उपयोग । लाभ । फायदा । ८ सूल घन
   का न्याज। ६ सन्तति । श्रौलाद। १० फल के
    भीतर का बीज या गूदा। ११ फल विशेष। १२
    तलवार की धार ! १३ तीर की नोंक ! १४ ढाल ।
    १४ अगडकोष । १६ दान । १७ अङ्कागित की
    किसी किया का भ्रन्तिम परियाम। १८ योग-
    फल । गुणनफल । १६ रजस्वलाधर्म । २०
    जायफल। २१ हल की नोंक ।—श्रनुबन्धः,
    ( ५०) परिणाम । नतीजा ।—ध्रतुमेय, (वि०)
   फब देख कर निकाला हुआ सार ।—ग्रान्त:.
   ( ५० ) बाँस । बल्ली । - ग्रन्वेषिन् (वि० )
   ( कर्म का ) फल या पुरस्कार चाहने वाला ।--
   श्रशनः, ( पु॰ ) तोता । सुग्या । सुश्रा ।—
                                                  च्तद । करिहाँ । ६ हथेली । —पाग्रि, ( वि॰ )
```

प्टसिद्धि।—कालः, ( ५० ) फलों का मौसम। —केशरः, ( पु॰ ) नारियल का वृत्त ।—ग्रहः, (पु॰) लाभ निकालने वाला :--ग्रहि,--ग्राहिन्, (वि०) फलवान्। ऋतु में फल देने वाला।— द, (वि०) १ फलदायी। उपजाऊ। फलदार। २ लाभदायी ।—दः, ( पु॰ ) वृत्त ।—निवृत्तिः, (स्त्री॰) परिणाम का अवसान ।—निष्पत्तिः, (स्त्री॰) फलोत्पत्ति —पाद्पः, (पु॰) फल-दार बृत्तः :--पूरः,--पूरकः, ( पु॰ ) नीवृ या जमीरी का पेड़।--प्रदानं, ( न० ) १ सगाई। २ फल का दान !—-भृप्तिः, (स्त्री०) वह स्थान जहाँ कर्मों के फल का भोग करना हो ।--भृत्, (वि॰) फलदार। भोगः, (पु॰) १ फल का भुगतना । २ फलभोग । उपसत्व भोगने का श्रिव-कार। - योगः, (पु०) १ फलप्रित या अभीष्ट-प्राप्ति। २ मज्दूरी। महनताना । - राजन्, ( पु॰ ) तरबुज़ । कजीदा ! - वर्त् लम्, ( न० ) तरबुज्। कर्जीदा । चृत्तः, ( पु॰ ) फलवान् वृत्ता-वृत्तकः, ( ५० ) कटहल का पेड़ ।---गाडवः, (५०) ग्रनार का वृत्त ।—श्रेष्ठः, ( पु॰ ) श्राम का पेड़।—सम्पद्, (स्त्री॰ ) १ फलों का बाहुल्य । २ सफलता । साधनं, ( न० ) किसी भी अभीष्ट सिद्धि का केाई उपाय। —स्नेहः, (पु॰) अखरोट का पेड़ ।—हारी, ( स्त्री॰ ) काली या दुर्गा का नामान्तर। फलकं ( न० ) १ पटल । तख़्ता । पट्टी । २ चौरस सतह। ३ ढाल । ४ कागज़ का तख़ता। सफा। ४

**ক্ষা**কাক

हालधारी। - यत्रं, (न०) ज्योतिष सम्बन्धी यंत्र विशेष जिलको भारकराचार्य ने ईञाट किया फलतस्त ( अव्यया० ) फलतः । परिवासतः । अन्ततो गत्वा। लिहाजा। श्रतः। फलनं (न०) १ फलोत्पत्ति (फलों का लगना । २ २ नतीजा निकालना । फुलवत (वि०) १ फल वाला। फरने वाला । २ परिणामप्रद । सफ्त । जामप्रद । फलवती (स्रो॰) प्रियङ्ग नाम का पीत्रा। फितिता (स्त्री॰) रजस्वला स्त्री फलिन् (वि०) फलवान् । फरने वाला । ( पु० ) वृत्त । फलिन (वि०) फलने वाला। फलिनः ( पु॰ ) कटहत्व का पेड़ | फलिमी 🧎 ( स्त्री॰ ) शियक्षु नामक लता फल्गु (वि०) १ रसहीन । फीका । श्रसार : २ निकम्मा । अनुपयोगी । अनावश्यक । ३ धोड़ा । सुदम । ४ व्यर्थ । अर्थशून्य । १ निर्वेत । कम-ज़ोर । बोदा ।--- उत्सवः, ( पु० ) होसी का स्योहार । फल्पुः (स्त्री०) १ दसन्त ऋतु । २ गृत्तर । वृत्त विशेष । ३ गया की एक नदी का नाम। फल्गुनः ( पु॰ ) १ फागुन मास । २ इन्द्र का नाम । फल्युनी (खी०) एक नक्त्र का नाम। फल्यं ( न० ) फूल । फाग्रिः ( पु॰ ) ) फाग्रितं ( न॰ ) ) (वि॰) ग्रासानी से या सहज में बना हुग्रा। फोंटः, फायटः } फोंटं, फायटम् } ( पु॰ ) काढ़ा । काथ । फार्ल (न०) ) १ इल की नोंक । रसीमान्त भाग। फालः ( पु० ) ∫ माँग । (सिर पर की) । ( पु०) १ बलराम का नामान्तर। २ शिव का । ३ नीवू का वृत्त। (न०) सृती कपदा। २ जुता हुआ खेतः फाल्युनः ( ५० ) १ फागुनमास। २ अर्जुन का नामा-न्सर । ३ एक बृच विशेष ।-- अनुजः, ( पु॰ ) ी

```
३ चैत्रमास । २ वसन्तकाल १ ३ नकुल और सह-
    देव का नाम।
फाल्युनी (स्त्री॰) फायुन मास की पूर्यमासी ।—
    भवः, ( ५० ) बृहस्पनि का नाम ।
भिरङ्गः ( पु॰ ) फिरंगियों का देश । फिरंगिस्तान ।
    धेरूप।
फिरहिन् ( ५० ) फिरंगी । बेरांपियन ।
फुकः ( ५० ) पत्ती ।
फुत् 👌 ( अन्यवा० ) शब्द विशेष ।—कारः, । पु०)
फूत् ) — इतं. (न०) — इतिः, (क्षी०) १
    फूंकना। २ सर्पकी फुँसकार। ३ सिसकन । ४
    चीख मारना ।
फुप्फुर्स (न०) }
फुप्फुसः (५०) }
फुब्ल ( घा॰ परस्मै॰ ) [ फुब्लिनि, फुब्लित ]
    फूबना । फैबना । खिलना ।
फुल्ल् (व० इ०) १ फैला हुआ। खिला हुआ।
    खुला हुम्रा।—लांचन, (वि॰) ( म्रानन्द से )
    नेकों का विकसित होना।
फेटकारः ( पु॰ ) चील।
फेसाः } (पु) १ फैला। फैला। मनगा२ मुँह का
फोनः 🕽 भाग । ३ थूक ।
    —ांदराहः, (पु०) १ बनुला । बुद्बुद् । २
    सोखले विचार ।-वाहिन, (प्र॰) बना । साफ्री ।
फेंग्रक } (न०) माग। फेन।
फेनक }
फेनिस (वि॰) मागदार फेनदार।
         ( पु० ) खमाव्ह । गीदह । स्यार ।
फेरंड:
फेरगडः )
फेरवः (पु०) १ष्टगाल । स्थार । गीदइ । २ बदमाश ।
    गुंडा। कपटी ३ राचसा प्रेता पिशाचा
फेर: ( पु॰ ) स्थार । गीदड़ ।
फेलं ( न० )
फेला (भी०)
                    उच्छिए। जुडा।
फेलिका (की॰)
फीली (खी०)
```

य-संस्कृत वर्णमाला का तेईसवां व्यञ्जन धीर पर्या का तीलरा वर्ण । यह दोनों ब्रोडों के निवाने पर उच्चारित होता है। इस जिवे इसके ग्रोप्ट्य वर्ण कहते हैं। यह श्रह्पयाग है और इसके उच्चा-रण में संवार, नाट और घोष नाम के बाह्य प्रथतन होत्ते हैं।

称

ब ( पु॰ ) १ जुनाबट । २ जुमाई । ३ वस्सा । ४ घड़ा | १ योनि । ६ ससुद ७ जल । = गमन । ह तन्तु सन्तान । ३० स्वना ।

बंह ( घा० श्रात्म० ) [बंहते, बंहित ] १ बड़ना । उगना। २ इंड करना।

बंहिमन् (पु॰) १ बाहुल्य । २ विपुत्तता । चंहिष्ठ (धि॰) बहुत अधिक। बहुत बड़ा। वंहीयस (वि०) श्रतिशय। अनेक!

खकः (पु॰) १ बगला । २ होंगी । इलिया । कपटी । ३ एक असुर का नाम जिसे भीम ने मारा था । ४ एक और श्रसुर का नाम जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था। १ कुबेर का नाम।---चरः,-वृत्तिः,-व्रतचरः,-वृतिकः, -वृतिन्, ( पु॰ ) वह पुरुष जो नीचे ताकता हो श्रीर स्वार्थ साधन में तस्पर तथा कपटयुक्त हो । डोंगी। व्यकी। कपटी ।—जिस् ( पु॰ )—निष्दनः | (पु०) १ भीम । २ श्रीकृष्ण । – झतं, ( न० ) खोंम । इस्स ।

बकुलः ( ५० ) १ मौलसिरी का पेड़। बकुलं ( न० ) मौलसिरी के फूल। वकेरका (बी॰) बोटी जाति का सारस ! बकोटः ( पु॰ ) सारस । बगता ।

बटुः (५०) बङ्का । छोकरा । [इस शब्द का भयाग तिरस्कार करने के लिये भी होता है यथा चौंणक्यबदः ]

बडिशं } बलिशं } ( न॰ ) मञ्जी पकड्ने की बंसी। बत ( अव्यया० ) एक अब्ययः जो शोक, खेद, दया, अनुकरपा, सम्बोधन, हर्ष, सन्तेष, आश्चर्य और अर्त्तना के अर्थ में व्यवहत किया जाता है।

बदरें (न०) बेर के फला। बदरः ' पु० ) वेर का पेड़ । वद्रपाचनम् ( न॰ ) तीर्धस्थान विशेषः बद्रिका (स्त्री०) । वेर का पेड़ या फल। २ हिन्द्त्रों के चार धामों में से एक, जिसे बदरिका-श्रम या बदरीनारायण कहते हैं। बदरिकाश्रम ( न० ) हिन्दु ग्रों का हिमालयपर्वत-

स्थित तीर्थस्थान विशेष। बदारी (स्ती०) बेर का पेड़।

बद्ध ( २० कृ० ) १ बंधा हुआ । २ हथकड़ी बेड़ी से जकड़ा हुआ। ३ गिरफ़तार किया हुआ। पकड़ा हुआ। ४ कैदलाने में बंद ! ४ पहिना हुआ। कसर में कसा हुया। ६ रुका हुया। रोका हुया। दमन किया हुआ। ७ वनाया हुआ। ८ जुदा हुआ। मिला हुआ। ६ इड़ता से जमाया हुआ। —श्रंगुलित्र, — श्रंगुलित्रास, (वि॰) दस्ताना पहिने हुए।--श्रंजलि ( वि० ) हाथ जोड़े हुए। —-ध्रनुराग (वि०) प्रेम में वँधा हुआ।---थ्यनुशय, ( वि॰ ) पश्चाताप करने, वाला |---अशङ्क, (वि०) शक्की। सन्दिग्ध। - उत्सव, ( वि॰ ) झुद्दी मनाने वाला ।--उद्यम, (बि॰) मिल कर यन करने वाला। - कन्न, —कच्य, (वि॰) तैयार । तस्पर :—कोप, —मन्यु,—रोष, (वि०) १ क्रोधी। रोषान्वित। (वि०) १ के।पान्वित । २ कोध के। दबा लेने वाला।—चित्त,—मनस्, (वि०) किसी घोर मन को ददता से लगाने वाला। - जिह्न, (वि०) जीम कीला हुआ — दूष्टि, — नेज, — लोचन, ( वि॰ ) घूमने वाला । ताकने वाला।— ने पथ्छ, (वि॰) नाटकीय पोशाक पहिने हुए। —परिकर, (वि०) कमर कसे हुए । तैयार। —प्रतिज्ञ, (बि॰) १ वचन दिये हुए। प्रतिज्ञा किये हुए। २ इड़ता पूर्वक (किसी बात का) निश्चय किये हुए।—मृष्टि (वि०) १ कंजूस। बोभी । मूडी वाँधे हुए ।-- मूल, (वि०)

विसने जह पकड़ ली हो। यो दृद या अटल हो गया हो।—मौन, (वि०) खामेश । चुपवाप।
—गाग, (वि०) अनुराणी।—यसिन, (वि०) अपने वासस्थान को निर्दिष्ट करने वाला।— वास्त्, (वि०) जिसका बोलना बंद कर दिया गया हो। जवानबंद ।—वेपखु, (वि०) धर-धर काँपता हुआ।—वैर, (वि०) पृणा करने वाला। वैर रखने वाला।—शिख, (वि०) १ जिसकी चोटी गिठयायी या बंधी हुई हो। २ वालक।—स्नेह. (वि०) स्नेही। अनुराणी। प्रेमी।

वध् (धा० श्रात्म० ) घृषा करना । नफरत करना ।
वध्रिर (वि० ) वहरा ।
वध्रिर (वि० ) वहरा बनाया हुआ ।
वध्रिरमन् (पु० ) वहरापन । त्रिधरता ।
व्यादिन् (देखो व्यादिन् )
व्यादिः, विन्दः ) (खी०) १ वंधन । कैद्खाना । २ व्यादिः, विन्दः ) कैदी वंधुत्रा ।
वंश् ) (धा० परस्मै० ) [वझाति, वद्ध ] १ वश्ये । व्यादिः, वद्ध ] १ वश्ये । व्यादिः । १ पहिनना । धारख करना । ६ श्राकर्षण करना । प्रकद्दना । श्रीक्ता । प्रकद्दना । प्रक्षिना या गसना । ६ (इमारत या भवन ) वनाना । १० (पद्य ) रचना । ११ पदा करना । वगाता । (वैसे फर्खों

संधः ) (पु०) १ वंधन । २ वाल वाँधने का फीता या सन्धः ) होती । ३ वेडी। जंजीर १४ एकड़ । गिरफ्रतारी । १ वनावट । ६ सम्बन्ध । मेल । ७ जेड़ना (हायों का)। = पट्टी। १० मेलमिलाप । १६ प्रदर्शन । प्रकटन । १२ फॅसान । १३ परियाम । १४ परियाम । १४ परियाम । १४ परियाम । १४ परियाम । १६ किनारी । चौलटा । १७ विशेष प्रकार की पद्य-रचना । (खद्रबंध) १=। १६ शरीर । २० धरोहर । —कार्या, (न०) घड़ी डालना । कैंद्र करना । —तंत्रं, (न०) प्री फीज या कतुरंगिनी सेना । —हत्रमः, (पु०) खुँदा ।

का । १२ रखना।

र्वभकं ) प्रत्यकं ) प्रवेधकः । (प्र०) १ बॉयने वाला । २ पकड़ने वाला । प्रवेधकः । (प्र०) १ बॉयने वाला । २ पकड़ने वाला । प्रत्यकः । ३ पर्टा । रस्सी । ४ वॉय । १ भरोहर । ६ श्रासन । ७ विनमय । बदलेशिक । मा भक्त करने वाला । तोड़ने वाला । ६ मितका । ३० शहर ।

वंधकी (सी०) १ छिनात स्त्री। २ रंडी। बन्यको । बेरया । ३ हथिनी । बंधनं ) (न०) १ बॉबने की किया । २ वह जी बन्धनं ) किसी की स्वतंत्रता में बाधक हो । इ फॅंसा रखने वाली वस्तु । ४ रस्सी । जंत्रीर । वेदी ४ जेवासाना । क्रेंदाबाना । ६ वध । हिसा । ७ डंठुल । नाल । 🗕 स्म । नस । २ पही :— द्यगारः, ( पु॰ )—ग्रागारः, (पु॰)—ग्रगारं, (न०)—श्रागरं, (न०) - श्रालयः, (५०) जेलग्जाना । केंद्रशाना ।—प्रनिधः, ( पु॰ ) १ बंधन या पट्टी की गाँठ । फँदा । ३ पशु बाँधने की रस्सी। -पालकः, -रित्तन्, (पु॰) जेल-खाने का दरोगा।—वेश्मन्, ( न० ) जेलखाना। —स्यः, (पु॰) क्रेदी । बंधुया ।—स्तम्भः, ( प्र० ) परा बाँबने का खंदा।—स्थानं, (२०) श्रस्तबल । गोशाला श्रादि ।

वंश्वित ) (वि०) । बंबा हुआ। २ क्रेंद में पड़ा वन्त्रित ) हुआ।

बंधित्रः ) ( पु॰ ) १ कामदेव । २ चमडे का पंखा । बन्धित्रः / ३ तिल ! दाग ।

वंधुः ) ( पु॰ ) १ नातेदार । साई विरादरी । वन्धुः ) सम्बन्धी । र पारिवारिक नातेदार [धर्मशाख में तीन प्रकार के बन्धु बतलाये गये हैं । अर्थात् " धारमबन्धु", पिनृबन्धु धौर "मानृबन्धु" ] । ३ कोई भी किसी प्रकार का सम्बन्धी जैसे प्रवासबन्धु, धर्मबन्धु आदि । ४ मित्र । १ पति ।

[ यशा " वैदेहिबन्धोइ दर्ग विदद्रे"-रपुर्वश्र । ]

द पिता । ७ माता । द माई । ६ बन्युजीव नामक वृष । १० जो किसी जाति था पेशे से नाम मात्र का सम्बन्ध रखता हो । इसका प्रयोग प्रायः तिरस्कार स्वक होता है—यथा, 'वहाबन्धु।"— इत्यं, (न०) भाई विरादरी का कर्तव्य ।— सं० श० की०—४४

बबर

( k= f ) जनः. ( ९०) रिश्तेदार । जाति वाला ।—जीवः, —जीवकः. ( go ) एक बृज का नाम ।—दस्ते, (न०) खीयन निशेष ।—प्रीतिः, (खी०) १ भाई विरादरी का प्रेम । २ मित्र के प्रति प्रेम । —सावः, (५०) १ मैत्री । भाईचारा । नाते-दारी।--वर्गः, ( पु॰ ) भाईबन्द ।--हीन, ( वि॰ ) भाई विरादरी या मित्र सं रहित । वंधुकः । (पु॰) १ दुपहरिया का दुच जिसमें लाल वर्न्युकः ∫ रंग के फूल लगते हैं और जो बरसात में फूलता है। २ वर्णसङ्गर । बंभुका, बन्धुका ) ( स्त्री॰ ) श्रसती स्त्री । बिनात बंभुकी, बन्धुकी ) श्रीरत । बंधुता ) (स्त्री॰) १वन्धु होने का भाव। २ भाई-वन्धुता रेचारा। ३ मैत्री। दोस्ती। बंभुदा । (की०) छिनाल औरत। बन्धुदा ∫ बंधुर १ (वि०) १ तरिङ्गत । बहराता हुआ । बन्ध्र ∫ असमान । २ कुका हुआ । नवा हुआ। ३ टेदा । टेदा मेदा । ४ मनोहर । सुन्दर । खूब-स्रतः। १ बहरा । ६ अनिष्टकर । उपद्रवी । वंधुरं बन्दुरम् } ( न० ) मुक्ट । ताज । बंधुरः ( ( ५०) १ हंस । २ सारस । ३ वर्कविशेष । बन्धुरः ) ४ खली । ४ योनि । भग । बंधुरा बन्धुरा } ( स्त्री॰ ) विनाल श्रीरत । बंधुराः १ ( पु॰ बहुवचन ) भुना हुन्ना अनाज या बन्धुराः 🕽 कोई खाँच पदार्थ । वैंधुल १ (वि०) १ सुड़ा हुआ । भुका हुआ। २ बर्धेक । प्रसन्नकारक । हर्षप्रद । आकर्षक । सुन्दर । बधुनः ( ५०) ३ वर्णसङ्कर । दोगला । २ रंडी बन्धुलः र् की दासी । बन्धूक बृच । बंधूकं } (न०) बन्धुक वृत्त का फूल । बन्धूकम् बंधूकः } ( ५० ) हस विशेष । बन्धूकः }

बंधूर (वि॰) १ तरङ्गित । श्रसम । २ सुका बन्ध्रेर ) हुमा। मुद्रा हुमा। नवा हुमा। ३ प्रसन

कारक । हर्षेत्रद । प्यारा ।

वञ्जर बन्धुरम् } ( न० ) छेद । छिद्र । बंधू निः (पु.) बन्धुजीव नामक वृत्त । गुलंदुपहरिया बन्धू जिः ) का पीवा। बंध्य ( वि० ) ६ बॉधने सेग्य । बेड्या डालने बन्ध्य 🖯 लायक । क्षेद्र करने लायक । २ मिलाने योग्य । एक करने थे।य्य । ३ बॉंधने या बनाने योग्य । ४ रोका हुआ। एकड़ा हुआ। गिरफ़्तार किया हुआ। १ बाँक। जिसमें कुछ भी पैदावार न हो। वंजर । वेकाम । ६ जी रजस्वतान हो । ७ बश्चित । रहित । बंध्या । (स्त्री०) १ वर्षेक श्रीरत । २ वर्षेक गी। बन्ध्या 🕽 ३ बालछुड़ ।—तनयः. ( पु॰ ) ( पु॰ )—सुनः, ( पु॰ )—दुहित्, ( पु॰ ) — सुता, (स्त्री०) बाँक स्त्री का पुत्र या पुत्री। िइसका प्रयोग केवल किसी असम्भावित वस्त के लिये किया जाता है। वंधं बन्ध्रम् } ( न० ) बन्धन । गाँस । बस्चवी (स्त्री०) हुर्गा देवी का नामान्तर। वश्र (वि॰) १ साँवला। भूरा। घवला । घौला। २ गंजा।—धातुः, ( पु० ) १ सुवर्षे। सेाना। २ गेरू। -वाहनः, ( पु॰ ) चित्राङ्गदा के गर्भ से उत्पन्न अर्जुन के पुत्र का नाम। बभ्रः (पु०) । अगिन । २ न्योला । ३ भूरा रंग। ४ भूरे रंग के केशों वाला मनुष्य। १ एक यादव का नाम। ६ शिव। ७ विद्यु। बब् ( धा॰ पर॰ ) [ बंबति ] जाना। बंभरः } ( पु॰ ) शहद की मक्खी। बम्भरः वभराली (स्त्री॰) मक्ली। बरटः ( पु॰ ) अनाज विशेष। वर्व ( घा० पर० ) [ वर्वति ] चलना । जाना । वर्षटः ( पु॰ ) राजमाप नाम का श्रनाज । वर्वेटी (स्त्री०) १ राजमाष नाम का धान्य । २ रंडी । वेश्या । वर्षेग्। (स्त्री॰ ) नीले रंग की सक्खी। बर्वरः ( पु० ) १ अनार्य । जंगली । २ मूर्व । .

देना । ३ डकना । ३ चोटिल करना। नाश करना। १ विद्याना। वर्ह (न०) ) १ मयूर की पूंछ । २ पत्ती की पूंछ । वर्ह: (पु०) ) ३ मीर की पूंछ के पर। ४ पत्ता। १ अनुचर वर्ग ।—भार: (पु०) १ मीर की

वहः (३०)) र नारका पूछ के परा ४ पता।
१ अनुचर वर्ग |—भारः (५०) १ सोर की
पूछ । ३ मोरज्ञत ।
वहंशाम् (न०) पता।

वर्हिः (पु॰) अग्निः (न०) कुशः दर्भः। वर्हिणः (पु॰) सोरः । सयुरः ।—वाजः, (पु॰) सयुरं के पँखों से युक्त वाणः । वह तीर जिसमें मोरं के पंख लगे हों।—वाहनः, (पु॰)

कार्तिकेय।

बर्हिस् ( पु० न० ) १ कुश। दर्भ। २ कुश की

शय्या। (पु०) १ अग्नि। २ प्रकाश । चमक।

(न०) १ जल। २ यज्ञ।—केशः,—उद्योतिस्,

(पु०) १ अग्नि। २ देवता।—शुध्मन्, (पु०)

श्रम्न । -सद्, (= वर्हिपद्) (वि०) कुशा-सन पर बैठा हुश्रा । (पु०) (बहुवचन) पितृगस्। बर्ज् (धा०परस्मै०) [बर्जित ] स्वाँस खेना। बीवित रहना। २ श्रनाज एकन्न करना। (उभय०)

बीवित रहना। २ श्रनाज एकत्र करना। (उभय०) [वजित,—बजते] १ देना। चोटिल करना। मार डाजना। ३ बोजना। ४ देखना। चिन्हित करना। (निज०) [वालयित,—बालयते]

पालन पोषल करना।) परवरिश करना।

वर्ज (न०) १ बल । ताकत । जोर । शक्ति । २ उथता । प्रचण्डता । ३ सेना । सैन्यदल । ४ ( शरीर की ) सुटाई । मौटापन । ४ शरीर । ग्राकार । ३ वीर्ष । धातु । ७ खून । = गोंद !

रात । लोबान । ६ श्रॅंखुश्चा । श्रद्भुर ।— ध्रङ्गुकः,
(पु०) वसन्त ऋतु ।— ध्रिमिन्ता, (स्री०)
बत्तराम की बाँसुरी ।— ध्राटः. (पु०) मृंग !—
ध्राध्यतः, (पु०) १ चम्पति । सेना का बड़ा
श्रक्तर । २ समरसचिव ।— ध्रानुजः, (पु०)
श्रीहृष्य ।— ध्रामुः, (पु०) बाद्त के ध्राकार

बला मेटा ।—स्याधिः

में सेना ।—ग्ररातिः, ( पु॰ ) इन्द्र ।— श्रवलेपः, ( पु॰ ) वतवान होने का श्रभमान । —उशः,—ग्रसः, ( पु॰ ) १ द्वय रोग । कर । २ गले की स्जन !—ग्राम्मिका, ( स्त्री॰ ) हस्तिश्चर्यकी या सूरजमूखी।—ग्राहः, (पु॰) जल

पानी ।—उपपन्न, —उपैतः, (वि०) बलवान । ताक्रतवर ।—द्योद्यः, (पु०) सेनार्थो का समूह । अनेक सेनाएं ।—द्योभः, (पु०) गदर । विप्रव।—स्रक्षं, (न०) । साम्राज्य । राष्ट्र । २ सेना ।—जं, (न०) । नगरद्वार ।

राष्ट्र । २ सेना । — जं, (न०) १ नगरद्वार ।
फाटक । २ खेत । ३ अनाज । अनाज का ढेर ।
४ युद्ध । जड़ाई । १ गरी । मिगी । — जा,
(स्त्री०) १ प्रथिनी । २ सुन्दरी स्त्री । ३ समेली
विशेष । — दः, (पु०) बैल । — देवः, (पु०)

१पवन । हवा । २ श्रीहम्य के बड़े माई का नाम ।
—िहिंपू, (पु॰)—िनयूद्नः, (पु॰) इन्द्र ।—
पितः, (पु॰) सेनापित ।—प्रसूः, (पु॰)
बलराम की माला रोहिखी जी।—भद्रः, (पु॰)
१ मज़बूत श्रादमी । २ बैल विशेष । ३ बलराम ।
१ लोभ यूड ।—िमद्र, (पु॰) इन्द्र ।—भूत्-

बलः (पु॰) १ काक । कीश्रा । २ ऋष्य के बड़े माई वलराम । ३ एक दैत्य जिसे इन्द्र ने मारा था। —ग्राग्रः, (पु॰) सेनानायक । चसूपति ।—रामः, (पु॰) बलदेव जी का नामान्तर ।—विन्यास, (पु॰) सैन्यव्युह ।—व्यसनं, (न॰) सेना की

हार। - सूद्नः, ( ५० ) इन्द्र। - स्थः, ( ५० )

थादा । सिपाही !— स्थितिः, ( स्त्री० ) पदाव । ङ्रावनी । शाही पदाव ।— हुन्, ( पु० ) इन्द्र ।

—हीन, (वि०) वलशून्य । निर्वल । कमजोर ।

(वि०) मज़बुन । बलवान ।

वलतः (वि॰) सफेद।—गुः, (पु॰) चन्द्रसा। वललः (पु॰) इन्द्र का नामान्तर। वलवत् (वि॰) १ ताकतवर। बलवान। २ मज्बूतः रोवीला। ३ सघन। गाड़ा। ४ मुख्य। प्रधान। व्यास। १ श्रविक श्रावश्यक। श्रविक भारी।

( अन्यया॰ ) । ज़बरदस्ती । बलपूर्वक । २ अत्यधिक । अतिशय । त्वा (स्वी॰ ) एक संत्र या विद्या का नाम जिसके

वला (स्त्री॰) एक मंत्र या विद्या का नाम, जिसके

प्रमाव में योद्धा की युद्ध के समय मूल गा प्यास नहीं रामाती। [यह मत या विद्या विश्वामित्र ने श्रारामचन्द्र जी और श्रात्वच्याण जी की सिल-वायी थी।

बजाकः (४०) ) १ वगली । २ ( स्ती० ) बजाका (स्त्री०) ) स्वामिनी ।

बलाकिका (स्त्री॰) होटी जाति का बगला या मारस। बलाकिन् (बि॰) जहाँ बगलों या सारसों की बहुतायत हो।

खलात्कारः (पु०) ३ ज्वरदस्ती करना । २ किसी स्त्री का सतीत्व नष्ट करना । ३ अन्याय । ४ ऋगी को पकक्ष कर बैटाना ।

बसात्कृत (वि०) जिसके साथ जोरजुरम या बसारकार किया गया हो।

धलाहकः ( ६० ) १ वादल । २ वगला या सारस । ३ पहाद । ४ प्रलयकालीन सात वादलों में से एक का नाम ।

बित्तः ( ५० ) १ किसी देवता की उत्सर्ग किया कोई खाद्य पदार्थ । २ भूतयज्ञ । ३ पूजन । श्रची । ४ उच्छिष्ट । ४ नैवेश । ६ कर । टेक्स । खिराज। ७ चौरी की उंडी । 🖛 एक प्रसिद्ध र्देस्य का नाम, जो विशोचन का पुत्र था। इसी के विये भगवान विष्णु ने वामनावतार धारण किया था। (क्वी०) कुरी। बता। सिकुड़न।-कर्मन्, ( न० ) १ भृतयज्ञ । समस्त प्राणियों के। भोजन देना। २ राजकर का सुरातान।--्दान, ( न० ) देवता की नैवेद्य का श्रर्पण। प्राणियों का भोज्यपदार्थ प्रदान ।-ध्वंसिन्, ( ५० ) विष्णु ।—नन्दनः,—पुत्रः;—सुतः, ( पु॰ ) बिलराज के पुत्र बाथासुर का नामान्तर । —पुष्टः,( पु॰ )—भोजनः, ( पु॰ ) काक। कीया।—प्रियः, ( ५० ) लोधवृत्त ।—बन्धनः ( ५० ) विष्य ।— भुज्, ( ५० ) । काक । २ गौरैया । सारस । बगला ।—मन्दिरं,— वेश्मन्,—सद्मन्, (न०) पाताल लोक। राजा बित के रहने का स्थान ।--इन्, ( पु॰ ) विष्णु । – हुर्गां, (न०) प्राणिमात्र की आहार प्रदान ।

बिलिन् (वि०) बस्तवान् । ठाकतवर । ए० । भैसा । २ शुकर । ३ ऊट । ४ बैसा । ४ बेस्सा । ६ वसेसी विशेष । ० कफ । = बसराम जी का नामान्तर ।

बिलिदमः } (पु॰) विष्यु। बिलिद्मः

वितिमत् (वि॰) १ पूजन का या वितिदान का संरज्ञाम ठीक करने वाला। २ कर वसूल करने वाला।

विलिसन् ( पु॰ ) शक्ति। ताकतः।

वित्वर्द (न०) दंखो बलीवर्द।

विलिष्ट (वि॰) ग्रतिशय बलवान ।

बिलिप्टः ( ५० ) उँद । उष्ट्र ।

बलिप्पु (वि०) अपमानित । तिरस्कृत ।

वदानेकः ( पु॰ ) छप्पर की गुड़ेर ।

वलीयस् (वि॰) [श्वी॰-वलीयसी] १ मज्ब्तः। ताकृतवरः । २ अधिक प्रभाव वालाः । ३ अधिकतर आवश्यकः।

वलीवर्दः } ( ५० ) साँद । वैस ।

बख्य (वि॰) १ सज्बृत । ताकतवर । २ वत्तप्रद । बख्यं (न॰) वीर्थ । घातु ।

बल्यः ( ५० ) बीख भिन्नक ।

बहुवः (पु॰) १ ग्वाला। अहीर । गोपाल । २ पाचक। रसोह्या। ३ भीम का फर्ज़ी नाम जो उन्होंने अज्ञातवास के समय रखा था।—युवतिः, —युवती, (स्त्री॰) गोपी।

बलुवी ( स्त्री॰ ) गोपी । म्वाजिन । श्रहीरिन ।

बल्वजः ( पु॰ ) } एक जाति की मैाटे तृण की वास। बल्वजा (खी॰ )

बव्हिकाः ) (बहुक्व०) एक देश विशेष श्रौर बव्हीकाः ) उसके श्रधिवासी ।

वष्कय ( वि० ) पूर्णवयस्क । जैसे गाय का वच्छा ।

वन्कयागी ) बन्कियगी (१ (स्री०) गै। जिसका बन्छा बड़ा हो। बन्कयनी (२ गै। जिसके कई एक बन्छे हों। बन्कियनी )

वस्तः ( पु॰ ) वकरा ।—कर्याः, ( पु॰ ) साल वृषः । वहल ( वि॰ ) १ प्रत्यविक । विप्रतः । प्रसुरः । वदाः । मजबूत । २ गाइ । धना । ३ लवे लवे बालों वाली (जैसे पूँछ ) ४ सज्ज्त । इद न (५०) उत्त विशेष । जा (स्त्री०) वही इलायची ।

स् ( अन्यवा० ) १ बाहिर की ऋोर । बाहिरी । २ द्वार के बाहिर । ३ बाहिर की श्रोर से ।

(वि॰) [स्ती॰—वहु या वहीं] विपुल। प्रचुर । २ बहुत से । अनेक । ३ सम्पन्न । बहुतायत से ।--ध्रप्,-ध्रप, (वि०) तरतः। पनीला।--श्रापत्य,(वि॰) श्रनेक सन्तानी वाला ।—श्रापत्यः, (५०) । शुक्त । २ चृहा । वृंस । — ग्रापत्या (स्त्री॰) कई बार की न्याची हुई गौ।—श्राशिन् (वि०) पेट्ट। भाजनभट ।--उदकः (४०) एक प्रकार का संन्यासी।-- अगृच्, (स्त्री०) ऋजेद। —पनस, (वि०) बड़ा पापी।—कर, (वि०) मशगूल। कामधंधे में लगा हुआ . — करः, (पु॰) १ महतर । सफाई करने वाला । २ ऊँट ।—करी, (बी॰) माइ। बदनी।-कालीन, (वि॰) पुरातन । पुराना ।—कुर्चः, (पु॰) नारियल का रूज विशेष ।—गन्धदा, (की०) सुरकः कस्त्री।--गन्धा, (स्त्री०) १ यूथिका लता। २ चम्पा की कली । - जल्प, (वि॰) बानूनी। बकवादी ।- इतिशा, (वि०) १ जिसमें बहुत सा दान दिया जाय । २ उदार ।--दाधिन् (वि०) उदार ।- द्रध्य, ( वि० ) बहुत दूध देने वाली । —दुग्धः, ( ५० ) गेहूँ (—दुग्धा, ( स्त्री॰ ) बहुत दूथ देने वाली गौ।—दूश्वन्, (वि०) बहा धनुभवी ।-धारं, (न०) इन्द्र का वज्र।-धेतुकं ( न० ) बहुत सी गौएं।-नादः, (पु०) शंख।—पत्रः, ( ५० ) खशुन। बहसन।—पत्रं, ( २० ) सुदवर । अभ्रक । अवरक ।--एक्री, (की॰) तुलसी बृज ।—पटु,- पाटु,- पादः, ( पु॰ ) वट बृद्ध ।--पुष्पः, ( पु॰ ) १ मूँगा का बृष्ठ। २ मींच का पेड़।~-प्रज, (वि०) अनेक सन्तानों वाखा ।— प्रजः, ( यु॰ ) १ शुकर । २ मृंज घास ।--प्रद, ( वि॰ ) श्रतिशय उदार । -प्रसू:, (सी॰) अनेक वश्वों की माता - प्रेयर्सा, (बि॰) अनेक प्रेमियों वाली। - फलः, (पु॰)

करम्ब बुख । बल (३०) शर । – भाग्य (वि०) बड़ा भाग्यवान्। - साचिन्, (वि०) वकवादी। गपी ।—मञ्जरी, (स्त्री०) नुससी। —मत, (वि॰) श्रतिशय माननीय i—मर्ल ( न० ) सीसा । जसा। — मानः, ( प्र० ) श्रतिशय मान ।--- भानं, ( न० ) वह पुरस्कार जी बड़े से छोटं के। मिले।—मान्य, (वि०) सम्माननीय : पूज्य ।—माय, (वि०) मायावी । व्ली । कपरी । विश्वासघाती ।—सार्गगाः गंगा नदी।—मार्भी, (स्त्री०) वह जगह जहाँ अनेक मार्ग मिलते हैं।—मूत्र (वि०) प्रमेह रोग से रीड़ित :--मूर्धन्, (पु॰) विष्यु का नामान्तर ।-- मृल्य, (वि०) क्रीमती । बहुत दामों का ।-मृग, ( वि॰ ) यहाँ बहुत से हिरन हों। हिरनों की बहुसायत। - सूप, (वि०) १ श्रनेक रूप धारण करने वाला। २ चितक वरा।— रूपः, (पु॰) १ सस्ट। गिरगट। ञ्चपकली २ केश। ३ सूर्य। ४ शिव। ४ विष्णु। ६ ब्रह्म। ७ कामदेव ।-रेतस्, (३०) ब्रह्मा ।-रोमन्, ( पु० ) मेड़ा । भेड़ !--लवर्गा, ( न० ) त्तुनिया ज़मीन ।-वचनं, ( न० ) न्याकरण की एक परिभाषा जिससे एक से अधिक वस्तुओं के होने का ज्ञान होता है। जमा।—वर्ग्य, (वि०) प्रनेक रंगों का (-विझ, (वि॰) अनेक विश्व या वाघाएँ डालने वाला।—विध, (बि॰) अनेक अकार का ।-वीजं, ( वीज ) ( न० ) शरीफा । सीताफल ।—ब्रीहि, ( वि० ) १ वहुत चाँवली वाला।-ब्रोहिः, (पु०) दः प्रकार के समासों में से एक। इसमें दो या अधिक पदों के मिलने से जो पद बनता है वह किसी अन्य पद का विशेषण होता है। शत्रः, ( पु॰ ) गोरैया चिदिया।--शह्यः, ( पु॰ ) खदिर विशेष ।—श्टूडुः, ( पु॰ ) विष्णु का नामान्तर।—श्रृत, (वि॰) १ जिसने बहुत कुछ सुना हो । अनेक विषयों का जानकार । बड़ा विद्वान । २ वेदों का ज्ञाता।—सन्तताः, ( पु० ) एक जाति का वाँस :-सारः, ( पु० ) खदिर वृक्तः - सुः, (पु०) १ अनेक सन्तति वाली जननी। २ शुकरी (- सृतिः ( की॰ ) १

श्रनेक बचा की माना। ? गी जा बहुत चाता ही स्वन (पु॰) १ उल्ल् । बहुक (पु॰) १ सूर्ये . २ अर्कः सन्। १३ कैकड़ा । ४ कुक्ट जातीय ५ची विशेष । वह्तर (वि॰) ग्रतिशय। ग्रधिकतर। बहुतम (वि०) अतिशय प्रचुर । बहुतः ( अव्ययाः ) अनेक पहलुओं से । बहुता } विदुत्त । प्रचुर । अनेकता बहुत्वं बहुतिथ (वि०) अधिक। संवा। बहुत। बहुधा ( अव्यवा० ) १ अनेक इंगों से । बहुत प्रकार से । २ बहुत करके । मायः । अकसर । ३ श्रधिकतर श्रवसरों पर । ४ श्रतेक स्थानों या दिशाओं में ! बहुल (वि०) १ मचुर । ऋषिक । ज्यादा । २ गाढ़ा । सघन । कसा हुआ । ३ काला ।—आलाप, (वि०) बात्नी। वकवादी।--गन्धा, (स्त्री०) इलायची । बहुतं ( न० ) ३ आकाश । २ सफेद गोनमिर्च ) बहुलः (पु०) १ कृष्ण पत्तः। २ अग्नि। बहुता ( घी॰ ) १ गौ। २ इलायची। ३ नील का पौधा। ४ कृतिका नसब। बहुजिका ( छी० बहु० ) इतिका नचय पुत्त । बहुगस् ( अन्य० ) १ अधिक । अधिकता से । प्रचुरता से । २ श्रक्तर । बहुवा । ३ साधारणतः । मामृती तौर से । वाकुलं ( न० ) बकुल वृक्त के फल । बाड् ( भा॰ श्रात्म॰ ) [ बाडते ] १ स्नान करना । २ ह्बना । बाडवः देखा वाडवः।

बाह्रव्यं देखी वाह्य्यम् । बाह्यं (वि०) १ इत् । मज़बृत् । २ उच्च । बाह्यं (अन्यया०) १ निश्चय रूप से । अवस्य । निश्चय । २थाह । हाँ । ३ बहुत अच्छा । तथास्तु ।

बाइवेय देखे। चाडवेथ।

४ अतिशय। श्रत्यधिक।

बागाः (पु०) १ तीर । नरकुता । सरपतः १ रतीरका । ३ तीर की वह नोंका जिसमें पर लगे हों । ४ गाय का ऐन या थन १ पी मा विशेष ६ दैल्पराज बिल क पुत्र का नाम । ७ हपवर्धन राजा क एक दरवारी किए का नाम । = पाँच संख्या ।—ग्रासनं, (न०) कमान । घमुण ।—ग्रायालिः,—ग्रायाली, (की०) १ तीरों की कतार ।—ग्राश्रयः, (पु०) तरकस । मूणीर ।—गामरः, (पु०) तीर की मार —जालं, (न०) श्रनेक तीर ।—जित्, (पु०) विष्णु ।— तूणः—धिः, (पु०) तरकस तूणीर ।—पाणि, (वि०) धमुधेर ।—पातः, (पु०) १ मूमि का माप । जितनी दूर तीर जा कर पड़े । र तीर की मार ।—मुक्तः, (पु०) —मासणा (न०) सारना ।—ये।जनं, (न०) तरकस ।—वृष्टिः (बी०) वाणों की वर्षा ।— वारः, (पु०) कवच ।—स्ताः, (स्री०) उषा को वाणासुर की वेटी थी।—हन्, (पु०) विष्णु ।

वाणिनो देखे। वाणिनी। वादर (वि०)[स्त्री०—वादरो] वेरवृत्त सम्बन्धी। २ कपास का पेड़।

वाद्रं ( न० ) १ वेर का पेड़ । २ रेशम । ३ जल । स्ती कपड़ा । ४ दहिनावर्ती शङ्ख ।

बाद्रः ( पु॰ ) रुई का माड़। बाद्रा ( स्त्री॰ ) कपास का पौधा।

बादरायगाः, ( पु॰ ) वेदन्यास का नामान्तर ।—सूत्रं, ( न॰ ) वेदान्त दर्शन ।—सम्बन्धः, ( पु॰ ) करित्त रिरता ।

वाद्रायिहः ( ५० ) शुकदेव जी का नाम, जे। व्यास के पुत्र हैं।

वादरिक (वि॰) [स्त्री॰—वादरिकी] बेरों की बीन कर एकत्र करने वाला।

बाश्र् (धा० श्रात्म०) [स्त्री०—बाधते, बाधित] १ सताना। श्रव्याचार करना। जुल्म करना। द्वाना। छेड्छाँड करना। कष्ट देना। २ सामना करना। सुकाबला करना। ३ धाक्रमण करना। ४ मङ्ग करना। ४ श्रनिष्ट करना। धायल करना। ६ मगा देना। हटा देना। ७ खारिज करना। वरसरफ करना। नष्ट करना।

वाधः (५०) ) १ पीइ। । कष्ट । सन्ताप । वाधा (स्ती०) ) अत्याचार । २ होइलानी । गड़बड़ी । ३ हानि । श्रामष्टः चोट । ४ मय । ख़तरा । जेग्यों । १ मुकाबला : सामना । ६ एत राज़ । श्रापति । ७ खगडन । प्रतिवाद ।

बाधक (वि॰) [खी: —बाधिका] १ दु:सदावी। पीड़ाकारी। २ छेड़छाड़ करने वाला। ३ मिटाने वाला। मेंटने वाला। ४ वाबा डालने वाला।

वाधनं ( न० ) १ ऋत्याचार । छेड़ जानी । चिद्र । गड्-बड़ी । कष्ट । पीड़ा । २ स्वरडन । ३ स्थानान्तर-करण । ४ प्रतिवाद ।

वाधना (क्री०) कष्ट। पीड़ा ! गड़वड़ी। चिन्ता वाधित (वा० छ०) घत्माचार किया हुया । चिड़ाया हुया। पीड़ित । ३ सुकावजा किया हुया । सामना किया हुया । ४ रोका हुया । वंद किया हुया । १ वरतरफ किया हुया । मंसूक किया हुया । व्यारिज किया हुया । ३ स्वरुटन किया हुया ।

बाधियं ( न० ) बहिरापन ।

र्वाधिकनेयः । बान्धिकनेयः । ( ५० ) दोगला । वर्णसङ्घर ।

वांधवः ) शारेरतेदार।सगा। नातेदार। २ मानृ बान्धवः ) पत्ती नातेदार। ३ मित्र। ४ भाई।— जनः, (पु॰) नातेदार। नातेगोते का।

बाधन्यम् ( न॰ ) सम्बन्ध । नातेदारी । रिश्तेदारी । बाधन्यम् ( न॰ ) सम्बन्ध । नातेदारी । रिश्तेदारी । बाभ्रवी ( स्त्री॰ ) दुर्गा देवी का नामान्तर ।

वार्ष्या (२३१०) १ श्राम का गृहा । २ टीन । बस्ता । ३ श्रृंखुश्रा । श्रुष्टुर । ४ वेश्यापुत्र ।

बाई (बि॰) [ स्त्रीं॰-वाईी ] मोर की पृष्ठ के परों का बना हुआ।

वार्हद्रथः } ( पु॰ ) जरासन्य का नाम। वार्हद्रथिः }

वार्हस्पत (वि॰) [स्वी॰—बार्हस्पती] बृहस्पति सम्बन्धी। बृहस्पति से उत्पन्त । बृहस्पति का।

वार्हस्पत्य ( वि॰ ) बृहस्पति सम्बन्धी ।

वार्ह्स्पत्यं ( न० ) पुष्य नक्तर ।

चाईस्पत्यः (पु०) १ बृहस्पति का शिष्य। २ उन बृहस्पति का त्रतुवायी जिन्होंने बड़वाद का उप्रवाद लोगों के सिखलाया था। जड़वादी।

बार्हिण (वि॰) [क्री॰—बार्हिणी] मयूर सम्बन्धी या मयूर से उत्पन्न।

बाल (वि०) १ बालक। लड्का। जो जवान न हुआ

हो। २ हाल का उसा हुआ। यथा सूर्य ३ बातकों का सा। ३ श्रज्ञानी। मूर्व (—श्रष्ट्याः, ( ५० ) तड्का । भार । इपर्कः ( ५० ) हाल का निकला सूर्य ।—श्रवस्था, ( न्नी० ) लङ्कपन '— ग्रातएः, । ३-) प्रानः कार्लान भूप । --इन्दुः, (पु॰) चन्द्रमा । (प्रतिषदा द्वितीया काः —हप्रः, ( ५० ) देर का पेद । - उपसारः, (पु०) लड़कों की चिकित्सा। —कदली, ( स्त्री० ) द्वेर्ग्या जाति के केले का वृक्ष । —कृमिः, ( पु॰ ) ज्ं। चितुषा ।—कौडनकं. ( न॰ ) वालक का विकीना।—कीडनकः, ( प्रः ) १ गेंद्र। २ शिव। — क्रीड़ा. (स्त्री०) यातक का खेल । लड़क खेल ।—खिल्यः, ( ५० ) प्ररायों के अनुसार ब्रह्मा के रोम से उत्पन्न ऋषि समूह जिनके शरीर का झाकार झँगूठे के बराबर है। इस समूह में साठ हजार ऋषियों की गणना है। ये यन के सन बड़े तएस्वी हैं। — गर्मिणी (स्त्री०) वह गा जो प्रथम बार व्यानी हो :-चरितं (न०) १ लड्कों के खेल।-चर्यः (५०) कार्तिकेय ।—चर्या (स्ती०) वालक की चर्या। तनयः ( ५० ) खदिर का वृच ।—तंत्रं, ( न० ) बालकों के लालन पालन श्रादि की विधि । कौमार मृत्य ।—दलकः (५०) सदिर का पेड़।—पाइया, (द्धी०) १ सिर के केशों में घारण करने का पुराने हंग का एक गहना । श्लोडी में गूँधने की मोती की लड़ी। —पुष्टिकः, —पुष्टी, (स्वी॰) बमेली। —वाधः ( पु॰ ) कोई पुस्तक जो बालकों या अनुभव श्रुत्य लोगों के पढ़ने के लिये हो ! - भद्रकः (५०) दिप विशेष।—भारः (५०) संबी भौर वालोंदार पूँछ । - सावः, ( पु॰) तङ्कपन । —भेपज्यं ( न॰ ) सुर्मा विशेष । — भेाज्यः ( पु० ) मटर । चना ।—मृगः ( पु० ) हिरन का बच्चा।—यञ्चापचीतकं ( न० ) जनेक जो वन्तःस्थल के ऊपर होकर पहिना जाय।

वातः (पु॰) । बच्चा। २ अवयस्क। नावातिन। ३ वद्रेदा। ४ मूर्खे। ४ पूँछ। ६ केश। ७ पाँच वर्षका हायी। ८ सुगन्धद्रव्य विशेष।

रान (२०) बैहुयमण् वस (प्र॰) १ द्यांना चाला । २ कवृतर वायज (न०) वेड्यंमिणि।—वासस (न०) कर्नी वसा। —बाह्यः, ( पु॰ ) जंगली वक्सा ।—विधवा, (स्री०) वह स्त्री जो बाल्यावस्था ही में विधवा हो गयी हो।-ज्यजन (न०) चौरी। चौर। चँवर। --सूर्य:,--सूर्यकः, (पु०) वेह्यमेगि ।--हत्या (की॰) वालक का वच।—हस्तः (पु) वाबदार पूँछ । वालक (वि॰) [स्री॰—वालिका] १ बड़के की तरह ! जा जवान न हुआ हो। २ अज्ञानी। बालकं ( न॰ ) र्ज्ञगूडी। वालकः ( पु॰ ) । बचा । लड्का । २ श्रपासवयस्क । नाबालिस । ३ र्थंगूठी । मूर्व । मूद । ४ बलय । कक्कण । १ धोड़ा या हाथी की पूँछ । बाला (की०) १ सड़की। २ वह युवती जो १६ वर्ष से कम उन्न की हो । ३ युवती छी । ४ चमेली विशेष । २ नारियल का वृत्त । ६ बीग्वार । घृत-कुषारी। ७ छोटी इलायची। ८ इल्दी। बोलिः ( ५० ) बानरराज सुग्रीव के वड़े माई और अङ्गद के पिता का नाम।—हन्,—हंतृ (पु०) श्रीरामचन्द्र। वातिका (की०) १ लड़की। २ बाली की गाँठ। ३ ब्रोटी इलायची । ४ रेती । ४ पत्तों की खरभर । बालिन् ( ५० ) बानश्राज वालि । बालिनो (न०) ग्रश्चिनी नस्त्र । बालिमन् ( पु॰ ) बङ्कपन। बालिश (वि०) १ बङ्कपन । मूर्वता । २ जवान । ३ मूर्ख । यज्ञानी । ४ असावधान । बाक्तिशं ( न० ) तकिया। बालिशः (५०) १ मूर्खं। सूदः । २ बालकः। बन्नाः। वालीश्यं (न०) १ लड्कपन । जवानी । २ मूर्खता । बेबकुफी । बाली (स्री०) कान का श्रम्पण विशेष।

षालीशः ( ३० ) मूत्र को रोक रलना ।

बालुः (पु॰) बालुकं (न॰)} सुगन्ध इच्य विशेष।

बाल्लका (खी०) देखो बाल्लका। बालुकी वाल्की (स्त्री०) एक प्रकार की ककड़ी। वालगी वालुकः ( पु॰ ) एक प्रकार का विष । बालेय ( ति० ) [छी०-वालेयो] १ बलि देने येग्य। २ कोमल । मुलायम । नरम । बालि के वंश का । वालेयः ( ५० ) गधा । रासम । वाल्यं (न०) १ सङ्कपन २ मूर्वता। सूदता। चाल्हकं वाहिहकं (न०) ९ केसर ! २ हींग । वाल्हीक बाल्हकः (पु०) १ बाल्हकों का राजा । २ बलखन्नुसारे का घोडा। बाल्हकाः ( ३० वहु० ) १ एक देश विशेष के वाहिःकाः श्रिवासियों की संज्ञा बार्टिहः ( पु॰ ) बलख-बुखारा देश । बाब्दः (पु॰) ) १ श्राँस् । २ भाफ । क्रीहरा । ३ बाब्दं (न॰) ) त्रोहा —ग्रम्बु, (न॰) श्राँस् । —कस्ट, (वि०) गद्गद् क्स्ट ।—मीहाः, ( ५०) — सेचनं, ( न० ) आँसू बहाना। वास्तं (वि॰) [क्षी०-वास्ती] बकरे का या वकरे से निकसा हुआ। बाहः ( पु॰ ) १ बाँह । २ घोड़ा । बाहा (खी०) बाँह। बाहीक: ( ५० बहु० ) पंजाब का एक निवासी। बाहीकाः (पु०) १ पंजाबी लोग । २ वैल । बाहुः ( ६० ) १ बाँह । २ कलाई । ३ पशु के ध्राले पैर । ४ चौखट का बाजू । बाह् ( द्वि॰ ) मार्दा नक्त्र । - कुर्राठ, -कुन्ज, (वि॰) वह जिसका हाथ हूटा हो। खुंजा :--कुन्थाः, ( ९० ) पद्मी का बाजू । हैना ।—चापः, ( ५०) फाँसला जा हाथों से नापा हुआ हो।--आ:, (यु०) । वित्रयः २ तोता। त्रः, (यु०) — त्रं, (न०)—त्राणं (न०) बाहु को बचाने के लिये कंवच विशेष ।—पाशः, (पु॰) सल्लयुद का एक पेच :--- प्रहरण्म्, (न०) घृंसों की

लड़ाई । प्रसञ्चल्या !--चल ( न० ) बाँह की | विडं( न० ) तवण विशेष । शक्ति। कुन्यत बाज्। -- भूपर्या, -- भूपा (खी०) । विडालः (पु०) १ विही। २ श्रींन के डंला ।--बाजुबंद ।--भेदिन, (पु॰ ) विष्णु का नामान्तर। —मृतं ( न॰ ) बग़त ।—युद्ध<sup>\*</sup>. ( न॰ ) मन्त यह। — ये। यः, ये। धिन् (५०) वृंसों से जहने 📙 वाला ।—लता, (स्त्री॰) वाहु जैसी लता। -वीर्य, (न०) बाँह का ज़ोर ।--व्यापामः ( पु॰ ) कसरत विशेष :—शालिन, ( पु॰ ) १ शिव। २ भीम।-शिखरं. ( न० ) कंशा :-सम्भवः, ( पु॰ ) इत्रिय जाति का ऋदिमी।— सहम्बम्न, ( पु॰ ) कार्तवीर्य राजा। चाहुकः ( पु॰ ) १ वंदर। २ राजः नल का बदला हुश्रा नाम । बाहुगुग्यं ( न० ) श्रनेक गुणों की सम्पन्नता । बाहुद्रतमं (न०) समृति जिसके रचयिता इन्द्र कहे जाते हैं। बाहद्दत्यः ( ५० ) इन्द्र । बाहदा (स्री०) एक नदी का नाम। बाह्याप्य ( न० ) बक्तादीपन । बातुनीपन । बाह्यस्थं ( त० ) अनेकता । विभिन्नता । बाहुलः (पु॰) १ अमित । २ कार्तिक मास । बाहुलं (न॰) १ अनेकता । २ हाथ के लिये परित्राण। —ग्रीवः. ( ५० ) मोर । मयूर । वाह्यलकं ( न० ) अनेकता। वाहुलेयः ( पु॰ ) ) कातिकेय । बाहुटयं ( न॰ ) विपुलता । प्राचुर्य । बाह्यबाहिव ( अन्यया० ) हाथापाँही । बाह्य (वि॰) १ बाहिर का । बाहिरी । २ अजनवी । श्रपरिचित् । विदेशी । ३ समाज वहिष्कृत । बाह्यः ( ए० ) १ अजनवी । विदेशी । २ पतितः जाति से निकाला हुन्ना। बाटहुच्यं ( न० ) ऋग्वेद की परम्परागत शिचा ! बिट ( घा॰ परस्मै॰ ) ( चेटनि ) १ शपथ साना । २ शपथदेना । ३ चिक्काना ।

बलतोइ। फोरा।

विष्टकं (न॰ ) विष्टकः (५० ) विटकः (४०) विटकः (४०) विटका (क्वी०)

पदः, ( पु॰ ) —पद्दं, ( न॰ ) तौल त्रिशेष जो १६ सारों की होती थी। विडालकं ( न॰ ) पीलीमरहम। बिडानकः ( पु॰) १ विल्ली । पत्तकों पर लेप चटाने की किया। विडोजस् (५०) इन्हः बिद् १ (धा० परसँ०) [विन्दति] ३ बीरना। विन्दु 🕽 २ विभाजित करना। विदुः ) ( पु॰ ) १ बूँर । कृतरा । सूच्म परिमाख । बिन्दुः ) र बिंदी । विन्दु । ३ हाथी पर संगीन वृदें जो दसे सजाने को बनायी जाती हैं। ४ शून्य । सिफर ।—नित्रकः: ( पु०) चित्तल । बारहसिगा । —जालं,—जालकं, ( न॰ ) ३ श्रनेक विन्दु । २ हाथी के नाथे और सेंड़ का चित्रण ।--तंत्रः, ( पु॰ ) १ पाँसा । २ रातरंत्र की बिर्झात । —देवः, ( पु॰ ) महादेव ।—पत्रः, ( पु॰ ) मोजपन का वृत्त विशेष ।—फलं, ( न॰ ) मोती।--रेखकः, ( ३० ) ३ धनुस्वार । २ पषी विशेष ।--धासरः, (पु०) गर्भस्थापन का दिवस । बिज्बोकः ( पु॰ ) अभिमान या अहङ्कारवश अपनी प्रेयसी की स्रोर से अनास्था । हावमाव । विभित्सा ( स्रो॰ ) भीतर प्रवेश करने की इच्छा । विभीषगाः ( पु॰ ) लङ्कापति रावण के सब से छोटे भाईका नाम। विम्रचुः } विम्रदिनपुः } ( पु॰ ) श्रग्नि - श्राग । विवः, विभवः (५०)) १ जन्द्रमा का या सूर्य का विवं, विस्वम् ( न० ) 🕽 मण्डल । २ मण्डल । गोलाकार कोई वस्तु । ३ मूर्ति । छाया । परझाई। ध वर्षण । १ घड़ा । ( न० ) क्ंद्रक । - झांछ, (वि॰)। = (यम्बेर जिम्बेर) जिसके क दरू के फल जैने लाल खोठ हों। नियकं ) (न०) ३ चन्द्र या सूर्य मण्डल । २ विक कम् र कुंदर फन। बिचिन ) (वि०) । प्रतिब्हाया पदा हुआ। २ चिक्रित ∫ चित्र की वा हुआ। सं० श० को०--७५ विल ( घा॰ उभय॰) [विलित वेलयति—बलयते] चीहना। फाडना नाडना तो इकड करना।

बिल (न०) १ स्राख । छेद । मादा । माँद । २ । गदा । गर्त । ३ किरी । दरार : निकास । सुद्दाना । ४ गुष्ता ।

वितः (पु॰) इन्त्र के बोड़े उच्चैश्रवस् का नाम!
—-ग्रोकस्, (पु॰) वे जन्तु जो वित्त या माँद में
रहते हैं।—कारिन् (पु॰) चृहा ।—ग्रोनि,
(वि॰) उस जाति के जानवर जो वित्त में रहते
हैं।--वासः (पु॰) खेखर (यह एक प्रशु है
जो कदबिजान की तरह होता है।—वासिन्
(या वित्तेवासिन्) (पु॰) सर्प। साँप।

विलंगमः } ( ५० ) साँप । सर्प । विलङ्गमः

बिक्षेश्रयः (पु॰) १ साँप । चूहा । ३ साँद या बिक्ष में रहने वाला कोई भी जन्तु ।

विद्धः (५०) । गर्तः । गदाः २ श्रातत्रातः । - सूः, (स्री०) दस वसों की जननी ।

बिट्ड: (पु॰) बेल का पेड़ ।—दग्रहः, (पु॰) किल जी ।— पेशिकः,—पेशी, (स्त्री॰) बेल के फल की नरेरी या कड़ा झिलका ।

विञ्वं ( न० ) ३ वेल का फल । २ तील विशेष । जो एक पल की होती हैं ।

विज्वकीया ( की॰ ) यह स्थान जहाँ अनेक बेल के पेब लगाये गये हों।

बिस् (घा० पर०) [बिस्यति ] १ जाना । २ उचेजिन करना। अनुरोध करना। भइकाना। ३ फैंकना। ४ घीरना।

विसं ( न० ) कमल - नाल - वन्तु ।—क्रिएटका, (की०)—क्रिएटम् (पु०) होटा सारस — इसुमं,—पुष्पं,—प्रसूनं, (न०) कमल का फूल !—खादिका, (न०) कमलनालतन्तु को खाने वाला !—जं, (न०) कमल का फूल !— नाभिः (की०) पश्चिनी !—नासिका (की०) सारस विशेष।

विसलं (न०) श्रॅंबुशा। श्रङ्कर । पल्लव । कली । विसिनी (श्री०) ३ कमल का पैथा । २ कमलनाल सन्दु । ३ कमल समूह । विस्तिल (वि०) विस सम्बन्धी या विस से निकला हुआ।

चिस्तः ( पु॰ ) ८० रत्ती के बरावर की एक तील जो साना तीलने के काम में जाती है।

बिट्ह्याः (पु॰) विक्रमाङ्कदेव चरित्र के रचयिता एक कवि का नाम।

बीजं (न॰) १वीजा। २ सङ्कर। गाम। जड़। उद्गम। तत्व । ३ उद्गम स्थान । उत्पत्ति स्थान । उपादान कारख। ४ नीये। ४ किसी नाटक की सूल कथा या कहानी । ६ मूदा । गरी । सिंगी । ७ बीजग-खित। ८ वीजसंत्र। — ग्राह्मरं, (न०) मंत्र का श्रादि श्रवर। —ग्राह्यः, —पूरः, —पूरकः, ( ३० ) नीव्। जंभीरी । -पूरं, -पूरकं, (न० ) नीव का फल । - उत्कृष्टं, ( न० ) उत्तम बीजा । —उद्कं, (न॰) ग्रोला ।—कर्तृ (पु॰) शिव। --के। ष:, --के। शः, (३०) बीज। फली। छीमी रखने का पात्र । —गिग्रातं, ( न० ) बीजगणित का विज्ञान ।—गुप्तिः, ( स्त्रीः ) फली । क्वीमी !---दर्शकः. ( पु० ) स्टेज मैनेजर । रंगशाला का व्यवस्थापक ।— भ्रान्यं, ( २० ) धनिया। कोथमीर । - न्यासः, (पु०) किसी नाटक की कथा के उद्गम स्थान की, या आधार की बतलाना।-पुरुषः (पु०) गोत्रप्रवर्तक ।--फलकः, ( ५० ) नीवृ का वृत्त ।—मंत्रः, (५०) मंत्र के आदि का अवर। - मातुरा, (स्वी॰) क्मलगहा।—रुहः, (पु॰) श्रनाज। नाज।— वापः, (न०) १ बीज होने वाला । २ वीज होने की किया।—वाह्नः, ( पु॰ ) शिव जी।—सूः, ( पु॰ ) पृथिवी ।—सेक्तू ( पु॰ ) ( वि॰ ) उत्पन्न करने वाला । पैदा करने वाला ।

बीजः ( पु॰ ) नीवृ या जंभीरी का वृत्त ।—श्रध्यक्तः, ( पु॰ ) शिव ।—श्रश्चः, ( पु॰ ) साँड घोड़ा । ( वह घोड़ा जो केवल घोड़ियों का म्यामन करने के लिये होता है । )

योजकं ( न० ) बीजा । बीज ।

बीजकः ( पु॰ ) १ नीव । २ जंभीरी । ३ जनम के समय बन्चे की वह श्रवस्था जब उसका सिर दोनों भुजाश्रों के बीच में होकर येगि के हार पर जुद्धिः (श्री) । धांशकि। बोध। २ चित्त। प्रतिका । भाजाय।

वीजन (वि॰) बोजों वाला । जिसमें स्रधिक वीज हों । वीजिक (वि॰) स्रधिक बीजों वाला ।

वीजिन् नि॰) [स्त्री॰—वीतिनी ] वीजों वाला। (पु॰) १ असली जनक। (बीज बीने वाला। २ पिता। जनक। ३ सुर्य।

बीज्य ( वि॰ ) १वीज से उत्पन्न । २ कुन्नीन ।

बीमत्स (वि॰) १ इशित ! २ डाही । ईण्यांतु । उपद्वी । ३ वर्वर । निष्ठुर । भयानक । ४ मन फिरा हुआ ।

बीभन्सः ( पु॰ ) १ वृत्या । २ काव्य के नैतसों के अन्तर्गत सातर्वा रस । ३ अर्जुन का नामान्तर ।

बोभन्सुः ( ५० ) श्रर्जुन ।

बुक् (अन्यया॰) नकती शब्द ।—कारः, (पु॰) सिंह की गर्जन।

वुक ( घा॰ परस्मै॰ ) [ वुक्कति, बुक्कयित बुक्कयते ] १ भूखना । २ बोजना । बातचीत करना ।

युक्तं ( न० ) ) १ हृद्य । २ वश्वःस्थल । झाती । युक्तः ( पु० ) } ३ रकः । ( पु० ) वक्ता । २ समग्र।

बुक्तन् ( पु॰ ) हृद्य ।

बुक्तनं ( न० ) भूकता ।

बुकस (४०) चारहाल।

बुका । बुका ) ( बी० ) हदम । दिबा।

बुट् (धा० उभय ) [पोदिति, बंदिती] १ देखना। पहचानना । २ समकता । ज्ञानना ।

बुद्ध (व० कृ०) १ जाना हुआ । समका हुआ। पहचाना हुआ। २ जागा हुआ। ३ देखा हुआ। ४ बुद्धिमान । परिदेश।

बुद्धः ( ५० ) १ वक बुद्धिमान या परिवृत पुरुष । २ बैद्ध धर्म के प्रवर्तक शान्यसिंह का नाम ।— प्रमागमः ( ५० ) बुद्धधर्म के सिद्धान्त और यमनियम । उपासकः ( ५० ) बैद्ध धर्मा-तुयायी —गया, ( की० ) तीर्थ स्थान विशेष । —मार्ग, (५०) बुद्धधर्म । बुद्धधर्म के सिद्धान्त । द्धिः (क्षीं) । धांशकि । बोध । २ वित्त । प्रतिना । समक । ३ ज्ञान । ४ विवेक । १ सन । ६ हाज़िरप्रवावां । ७ घारणा । राम । विश्वास । द्वयास । द्व इरादा । ग्रामिमाय । ६ सचेनता । चैनन्य ।— अतीन, (वि०) समक के वाहिर ।—इन्द्रियं (न०) श्वानेन्द्रिय ।—ग्रम्य,—प्राह्म, (वि०) समक के भीतर । बो बुद्धि से समका जा सके । —जीधिन, (वि०) वह जो बुद्धि द्वारा अपना विवाह करता हो ।— भ्रमः, (पु०) चित्त का बाँवाहोल होना । सन की अस्थिरना ।— शालिन,—सम्पन्न (वि०) बुद्धिमान । समक-दार : श्रक्टमन्द ।—सखा — सहायः, (पु०) मंत्री । सचिव । वर्ज़ार ।—होन, (वि०) मूर्खं। वेयक्ष ।

बुद्धिमन् (वि०) १ बुद्धिमानः। प्रतिभाराखीः। २ विद्वानः १६ चतुरः। चालाकः।

सुद्वुदः ( ५° ) वबूता । दुल्ला ।

बुध् ( घा० आत्म० ) [ बोधिति—बोधिते, बुध्यते, बुद्ध ] १ जानना । समकता । २ पहचानना । ३ खयाल करना । विचारना । ४ ध्यान देना । ४ सोचना । विचारना । ६ जागना । ७ होश में आना । चैतन्य होना ।

बुध ( वि॰ ) बुद्धिमान । चतुर । विद्वान ।

बुधः ( पु॰ ) १ बुदिमान या निहान् आदमी । २ देवता । ३ बुधमह । — जनः, ( पु॰ ) बुदिमान या निहान् आदमी । — तातः ( पु॰ ) चन्द्रमा । — दिनं, (न॰) — वारः, (पु॰) — वासारः, (पु॰) बुधवार । — रनं, ( न॰ ) पना । — सुतः, ( पु॰ ) राजा पुरुखा की वपाधि ।

बुधानः ( ५० ) १ बुद्धिमान् । गुरु ।

बुधित (वि॰) जाना हुआ। समसा हुआ।

बुधिल (वि॰) बुद्धिमान । विद्वान् ।

बुझः (पु॰) १ वर्तन की तती। २ पेड़ की आपड़ा ३ सब से नीचे का भागाध शिवः।

वुंद्, बुन्द् ) ( घा॰ उमग॰ ) [ बुंद्ति—बुन्द्ते, बुध्, बुन्ध् ) बुंधति—बुन्धते ] १ पहचानना । देखना । २ समस्ता । विचारना । बुभुता (की॰) १ भूल। २ किसी वस्तु के उपभाग की इच्छा।

मुम्नित (वि॰) मूला।

बुसुसु (वि॰) भूवा । साँसारिक बुवेापग्रेग का इच्छुक ।

बुल् ( घा॰ डमय॰ ) [ वोजयित, बोलयते ] १ इवना । २ इबोना ।

बुलिः (की०) भय। दर।

बुस् ( था॰ परस्पै॰ ) [बुस्यति ] निकालना । देशक्ता ।

बुसं ) (न०) १ भूसी। २ रही । कूड़ा कर्कट। बुपं ∫ ३ उपरी। कंड़ा। ४ धन दौबत।

बुस्त् (धा॰ उभय॰) [बुस्तयति बुस्तयते ] १ सम्मान करना। अपमान करना।

बुस्तं ( न० ) सुना हुआ मॉस विशेष !

बुणी } वृषी ( ची॰ ) किसी महातमा की गही। बर्मी

र्चेह् ( था॰ पर॰ ) [ब्रेंहति, बृहित] बदना। उराना। २ दहादना। गर्जना।

वृंहर्स ( न० ) हाथी की विधार।

चृंहित (व॰ क़॰) १ उगा हुआ। वड़ा हुआ। २ गर्जता हुआ।

बृहितं ( न॰ ) हायी की विवार !

बृष्ट् (धा॰ पर॰ ) [ वर्षति, बृहति ] भवदना । उन्नत होना । फैलना । २ गर्जना ।

वृहत् (वि०) [स्री०—गृहती] १ बहुत बदा।
विशाल। भारी। २ चौड़ा। श्रोंड़ा। बहुत विस्तार
युक्त। ३ वियुल। ४ बलवान् । २ लंबा। ६
पूर्ण वृद्धि को प्राप्त। ७ इसा हुआ। सघन।
(स्री०) व्याख्यान। (न०) १ वेद। २ सामवेद का नाम। ३ बहा का नाम।—ग्रङ्ग,—काय,
(वि०) बड़े भारी डीलडील का।—ग्रङ्गः,
(पु०) हाथी।—ग्राग्यं,—ग्राराययं, (न०)
एक प्रसिद्ध उपनिषद् जी शतपथ में बाह्यख के
ग्रन्तिम ६ श्रष्याय में वर्षित है।—एला,
(स्री०) वड़ी हलायची।—कुक्तः, (वि०)
बड़े वेद वाला।—केतुः, (पु०) श्राम्त का नाम।

—गृहः, ( पु० ) देश विशेष ।—िन्सः, (पु०) नीनु या जंभीरी का नृत्व ।—ढक्का, (क्षी० ) बड़ा ढोला।—न टः,—नलः, ( पु० ) नला, (क्षी० ) विराट के दरवार में जिन दिनों सर्जुन छिप कर रहते थे, उन दिनों वे इसी नाम से वहाँ परिवित थे ।—नेज, ( वि० ) दूरदर्शी। विवेकी :—पाटलः, (पु०) धनूरे का फल। — पालः, (पु०) वट या गृलर का वृक्ष ।— महारिका, (क्षी०) दुर्गा का नाम।—भानुः, (पु०) अग्नि ।—रथः, (पु०) १ इन्छ । २ जरासम्ब के पिता का नाम ।—राविन, (पु०) बड़े नितंशों वाला।

बृहतिका (स्नी०) उत्तरीयवस्त्र । चाद्र ।

बृहस्पतिः ( पु॰ ) १ देवताओं के गुरु । २ बृहस्पति शह । ३ एक स्मृतिकार का नाम ।—पुरोहितः, ( पु॰ ) इन्द्र का नाम ।—वारः,—वासरः, ( पु॰ ) गुक्तार ।

वैडा (की०) नाव। बोट।

वेह् ( भा॰ श्रात्म॰ ) [ वेहते ] प्रयत करना । उद्योग करना । केशिश करना ।

वैजिक (वि०) [छी०—वैजिकी] १ बोर्य सम्बन्धी। २ श्रसली। ३ गर्भाधान सम्बन्धी । ३ सम्मोग सम्बन्धी।

वैजिकं ( न॰ ) उपादान कारण । उद्गम स्थल । निकास ।

वैजिकः ( ५० ) भ्रंतुमा। अङ्कर।

वैडाल (वि०) [ खो॰—वैडाली ] विश्वी सम्बन्धी।
—नतं, (न०) विश्वी की तरह अपर से तो
बहुत सीधा साधा बना रहना पर समय पर बात
करना।— न्नतिः, (पु०) कपटी। छुबी। यह
पुरुष जो पवित्र जीवन व्यतीत इस जिये करे कि
विना ऐसा किये उसके फँसाये कोई स्त्री फँसे ही
नहीं।—नितिकः,—नितन्, (पु०) पाखवरी
साधु। इम्मी सन्ता। नास्तिक।

र्वेविकः वैन्विकः } ( ३० ) रसिक । रसीया ।

बड़े वेट वाला।-केतुः, ( पु॰) अग्नि का नाम। बैल्य ( वि॰ ) [ क्वी०-बैल्यो ] १ वेल वृत्त सम्बन्धी

या बेल वस की लकड़ी का बना हुआ। र वेल क पेड़ो से आ-छादित।

वैद्य (न०) वेल वृत्र का फल।

त्रोधः (पु०) १ जानकारी। ज्ञान । ज्ञानने का भाव।
२ विचार । ३ बुद्धि । समक । ४ जागृति ।
चैतन्यता । ४ खिलना । फैलना । खुलना । ६
निर्देश । अनुमति । ७ उपाधि । संज्ञा ।—अतीत.
(वि०) ज्ञान के परे ।—करः, (वि०) जनाने
वाला । बतलाने वाला ।—करः, (पु० । बंदीजन जो राजायों को जगाया करते थे । २ शिखक ।
यध्यापक ।—गम्य, (वि०) जो समक में श्रा
जाय ।—पूर्व (वि०) इराइतन । जानवुक्तकर ।
—वास्तरः, (पु०) देवोत्थानी एकादशी, जो
कार्तिक शुक्क एव में होती हैं।

बोधक (वि॰) [क्षी॰—वाधिका] ९ वसलाने वाला। धागाइ करने वाला। २ सिललाने वाला। शिक्क। ३ सुचक। ४ जगाने वाला।

बोधकः ( ५० ) जासूस । मेदिया ।

बोधनं (न०) ज्ञापन । जताना । स्चित करना । २ जगाना । ३ उद्दीपन । ४ धूप देना ।

बोधनः ( पु॰ ) : बुधग्रह ।

बोधनी (की॰) १ कार्तिक शुक्रा ११ शी । २ वही पीपल ।

बोधानः ( ५० ) १ दुद्धिमान पुरुष । २ वृहस्पति का नामान्तर ।

बोधिः (पु॰) । पूर्ण ज्ञान । २ वट वृद्ध । ३ सुर्गा । ४ वृद्ध देव का नामान्तर ।—नरुः, —दुमः, — वृद्धः, (पु॰) वृद्ध जिसके नीचे वृद्ध मगवान् ने वृद्धत्व प्राप्त किया था ।—दः, (पु॰) जैनियों का ग्रह्त ।—सन्तः, (पु॰) वह जो सुद्धव प्राप्त करने का ग्रधिकारी हो परन्तु वृद्ध न हो सका हो ।

बोधित (व॰) १ जनाया हुआ। प्रकट किया हुआ। २ स्मरण दिलाया हुआ। ३ आदेश दिया हुआ। सुचित किया हुआ।

बौद्ध (वि॰) [स्बी॰—घौद्धी ] १ बुद्धि या समस से सम्बन्ध रखने वाला। २ बुद्ध से सम्बन्ध रखने वाला। वोद्ध (पु०) बौद्ध धर्म का म नने वाना बोप्प (पु०) पुरुरवा का नामान्तर । बौप्पायनः (पु०) एक प्राचीन सेखक का नाम । ब्रम्भः (पु०) १ सूर्य । २ वृत्तमूल । पेड़ की जह । १ दिवस । ४ मदार का पोधा । १ सीसा । जस्ता । १ घोदा । ७ शिव या बद्धा ।

ब्रह्मं ( न० ) परमारमा ।

ब्रह्मरूप (वि॰) १ ब्रह्म सम्बन्धी। २ पवित्र। ३ ब्राह्मर्स के योग्य। ४ ब्राह्मर्सों से ब्रीति करने वाला। —देवः, (पु॰) विष्यु भगवान्।

ब्रह्मग्रयः ( ६० ) १ वह जो वेदों में निष्णात हो । २ २ शहतृत का बृद्ध । ३ ताड़ का पेड़ । ४ मूँ ज । ४ शनिप्रह । ३ विष्णु का नामान्तर । ७ कार्तिकेय ।

ब्रह्मस्या ( स्त्री॰ ) दुर्गा देवी की रपाधि।

ब्रह्मस्वत् ( न॰ ) अग्नि का नामान्तर ।

त्रसना (सी॰) ) १ शुद्ध त्रस भाव १२ त्रासपत्त्व । त्रसन्त्रं (न॰) ) ३ त्रस में जीनता ।

ब्रह्मन् ( न० ) : परमास्मा । परबद्धा । २ स्तुति की एक ऋचा। ३ धर्म अन्ध। ४ वेट्। २ प्रणव। श्रोद्वार । ६ बाह्मण वर्ण । ७ वर्ह्या शक्ति । = सप । ६ कीर्ति । श्रुचिता। ३० मोच । ३१ वेरों का बाह्यण भाग । १२ सम्पत्ति । धन । दीवतः । १३ महाविद्या। (पु०) १ विद्यु। २ माहास्। ३ भक्तजन । ४ सामयज्ञ के चार ऋतिज्यों में सेएक। १ त्रहाविद्या जानने वाला । ६ सृयं । ७ प्रतिभा । ८ सप्त प्रजापतियों का नामान्तर । सिप्त प्रजापति ---मरीचि, अत्रि, अँगिरस, पुलस्त्य, पुलइ, अतु श्रीर वसिष्ट | १ बृहस्पति का नामान्तर। १० शिव ।-- अत्तरं, ( न० ) प्रग्रव । भोक्लार । श्रद्भारू:,— (३०) १ घोड़ा । २ वह पुरुष जिसने मंत्रोचारण पूर्वक धोड़े के मिन्न भिन्न शरीरा-वयवों का स्पर्श किया हो।—श्रञ्जलिः, ( पु० ) मंत्र पदते हुए हाथ जेव्हना । चेदपाटारम्भ ग्रीर वेदपाठ समाप्ति के समय गुरु की प्रशाम ।-बाराइं, (न.) वह अँडा विशेष जिसके भीतर से यह सारा जगन् उत्पन्न हुन्ना ।-पुराग्गं (=ब्रह्मपुराग्राम्) (न०) घडारइ पुराखों में से एक। - आदि, या

मद्भिनाता स्त्री०) गोनावरा नना अति गम (पु०)-श्रिधिगमन (त०) वेनाध्ययत। अम्भसः ( न॰ ) रोास्त्र ।—अस्यासः, (पु॰ ) वेदाध्ययन ।—अवर्गः,-अवनः, ( ५० ) नारायग का नामान्तर। —ग्रारवायः ( न० ) १ वहाविद्या ग्रध्ययम करने का स्थान । २ एक वन विशेष ।— प्रर्पेशां, ( न० ) १ वहाज्ञान का प्रपेश । २ ब्रह्म में अनुरागवान होना। ३ एक ताँ त्रिक प्रयेशा का नाम । ४ श्राद्ध विशेष जिसमें पिरवदान (खीर के विषड ) नहीं होता (- ग्रर्स ( न० ) एक प्रकार का अस्त्र जो संत्र से श्रामिसंत्रित कर चलाया जाता था। यह अन ध सहत्र समस्त अस्त्रों में श्रेष्ठ माना जाता था। श्यान्मभूः, (पु॰) धेाड़ा। —ग्रानन्त्रः, ( पु० ) बहा के स्वरूप के अनुभव का ज्ञानन्द । ब्रह्मज्ञान से उत्पन्न ज्ञातमसन्त्रोप। —ग्रारम्भः, ( पु० ) वेदाभ्याम का शासमा ।— भावर्तः, ( पु॰ ) सरस्वती श्रीर दशहती नदियों के बीच की भूमि का नाम विशेष। यथा सरस्वती द्वयद्वरती देशनस्त्रीर्धदन्तरस् ।

--मन

—श्रासनं, (न०) वह आसन विशेष जिसके सनुसार वैठ कर शहा का ध्यान किया जाता है। —श्राहुतिः, (खी०) १ ब्रह्ममङ्घा २ वेदाध्ययन ।—उत्तस्ता, (खी०) वेदाध्ययन सम्बन्धी प्रमाद या उनके श्रध्ययन से विमुखता।—उद्यं, (न०) वेदों की व्याख्या श्रयवा ब्रह्मविद्या सम्बन्धी विषयों पर विचार (—उपदेशः, (पु०) प्रह्मविद्या या वेदों के। पढ़ाना। —ऋषिः, (=ब्रह्मिंदिशः) (पु०) मान्त विशेष। (यथा

तं देवनिभितं देशं ब्रह्मावर्तं ववतते ॥

" कुरुतेन्त्रं च मस्स्याचन पंत्राक्षः श्रूरसेनकः । एष अक्ष्मिदेशा वै अक्षाचनदिनम्बरः ॥

—मनु ।

— श्रोदनः, (पु॰)—श्रोदनम्, (न०) यज्ञ म यज्ञ कराने वालों को दिया जाने वाला माजन।—कत्यका, (स्त्री॰) सरस्वती।—करः, ( पु॰ ) यज्ञ कराने वालों को दी जाने वाली क्रमन, (न०) १ त्राक्षण का अनुष्टेय कर्म । २ यज में प्रधान चार यज्ञ कराने वालों में से एक ।-कला. ( श्री० ) दाचायणी का नामान्तर। — रूल्पः. (५०) ब्रह्मकरूप । उतना समय जिन्ते में एक ब्रह्मा रहता है। -कागडं. ( त० ) वेद का वह भाग जिसमें ज्ञानकाण्ड है। -- शायः (वि०) शहत्त का पेड़ ।-क्वंप ( न०) रजस्य हा के स्पर्श या इसी प्रकार की श्रन्य अधुद्धि दुर करने के लिये एक वत विशेष । इसमें एक दिस निराहार रह कर दूसरे दिन पञ्चगन्य विया जाता है।--छूत, (वि॰) स्तुति करने वाला। ( पु॰ ) विष्णु का नामान्तर ।—केशाः. ( पु॰ ) समस्त नेदराशि ।—गुप्तः, ( पु॰ ) एक ज्योतियी का नाम जो ईसा की ४६८ ई० में उत्पन्न हम्रा था ।—गोलः, ( पु॰ ) ब्रह्मारह । —प्रस्थिः, ( पु॰ ) शरीर की ग्रांन्य विशेष । -ग्रहः,—पिशाचः,—पुरुषः,—रत्तस्, ( न॰ ) —रात्तसः, (५०) वहाराच्स । वहाराचस होते का कारण याजनत्त्य स्मृति में यह लिखा है।

' यरस्य वीचितं इत्या ब्रह्मस्त्रकपपष्टत्य व । खारवर्षे चित्रते देशे सवति ब्रह्मस्त्रवसः॥

—्यातकः, —्यातिन्. ( पु॰ ) बाह्यसं की हत्या करने वाला ।—घातिनी, ( खी॰ ) रजस्वला होने के दूसरे दिन की उस खी की संज्ञा :--धोपः, (पु०) १ वेदाध्ययन । २ वेदपाठ ।---भ्रः, ( पु॰ ) ब्राह्मण की हत्या करने बाला।-वर्धे, (न०) धर्म शास्त्रानुसार बह्मचारी का वत । प्रथम आश्रम । - चारिकं ( न० ) ब्रह्मचारी का जीवन। - चारिन्. (वि०) 1 वेदाध्ययन करने वाला । २ ब्रह्मचारी ( पु॰ ) वह जो त्राजीवन बहाचर्य घारण करने का सङ्कल्प किये हुए हो। ३ शिव जी। ४ स्कन्द।—चारिगी, (स्त्री०) १ दुर्गाकी उपाधि। २ सती स्त्री।--—जः, (पु॰) कार्तिकेय।—जन्मन्, (न॰) उपतयन संस्कार। - जारः ( पु॰ ) १ बाह्यणी का उपपति। २ इन्द्।—जीविन्, (वि॰) १ श्रोतस्मार्तं कर्मं करा कर सीविका चलाने नाला।

२ देतनभोगी या स्वार्थसेवी त्राह्मण ।—इः, ( ५० ) १ कार्तिकेय । २ विष्णु ।—झानै, ( न०) ब्रह्मविद्या ।—ज्योतिस्, ( न० ) शिव। —तत्वं. ( न॰ ) बह्य सम्बन्धी सत्यज्ञान !—दः ( पु॰ ) दीचा गुरु ।—दस्डः, ( पु॰ ) १ वाहाण का शाप। २वाहाण की प्रशंसा। ३शिव —हानं, ( न० ) चेट पहाना !— दायः. ( पु० ) वेदों की शिचा । २ बाह्मण की सम्पत्ति ।-दायादः, ( पु॰ ) १ बाह्मण जिसकी वेद पैतृक मम्मति है। २ बाह्यसमुत्र ।---दारुः, ( पु० ) शहत्त का पेड़। - दिनं. ( न० ) त्रह्मा का एक दिन जो १०० चतुर्युगियों का माना जाना है : —देय, ( ति० ) बाह्यविवाह के नियमानुसार वित्राहित ! - ब्रह्मदैत्यः ( ५० ) ब्राह्मण जो देख होगया हो ।—द्विप् — द्विषिन्, (वि०) बाह्यणों से धृणा करने वाला। नास्तिक : - द्वेपः. ( ५० ) बाह्यवाँ से घृषा।—नदी, ( स्त्री० ) सरस्वती नदी। - नाभः, ( यु० ) विष्णु ।--निष्ठ, ( वि॰) ब्रह्म के ध्यान में सग्न रहने चाला । —निष्ठः, (३०) शहत्त् का पे**ड**़ा—पदं, ( २० ) ९ बहरव । २ ब्राह्मण्य । —पवित्रः, ( पु॰ ) दर्भ । इश ।--परिषद्, ( स्त्री॰ ) बाह्यणों की सभा - पाइपः - पत्रः, (पु॰) पताश का पेड़-पागः, (पु॰) ब्रह्मा का पाश नामक ग्रस्त ।- पिनृ, (पु॰) विष्णु ।-पुत्रः, ( पु० ) १ बाह्यस का वेटा। एक नद्का नाम। यह मानसरोवर से निकल कर हिमालय के पूर्वी प्रान्त आसाम में हो कर भारत में प्रवेश करता है और बंगाल को खाड़ी में गिरता है ।— पुत्री, ( भी॰ ) सरस्वती नदी '-पुरं, ( न॰ ) हृद्य । —पुरं, (न०)—पुरी, (स्त्री०) १ ब्रह्मजोक। २ बनाग्स। - पुराशं, ( न ० ) पुरास विशेष । -श्रातिः (स्त्री॰) बद्ध में खीनता :-वन्युः, ( ५० ) पतित झाझए । बीजं ( न० ) प्रसाव। श्रोङ्कार।—जुनः,—जुनागाः, (पु०) बनावटी महाण !— भागः, ( ५० ) १ शहत्व का पेड़ । ' २ यज्ञ कराने वालों में प्रधान का भाग ।--- मञ्जल-देवता, (भी०) लक्मी देवी का नामान्तर ।--महः,

(३०) त्राह्मणों के उपलक्ष्य में किया हुआ उत्सव। -मीमांसा, (छी॰) वेदान्त दर्शन ।-सूर्यमन्, ' ५० शिव: —मेललः, (५०) सूत्र तृषा। —यज्ञः. ( पु॰ ) १ पञ्चमहायज्ञों में से एक। २ विधि पूर्वक वेदान्यास ।—ये।गः, ( पु॰ ) श्राज्या-स्मिक ज्ञान को उपलब्धि ।—यानिः ( वि० ) बहा से उत्पन्न ।—रन्ध्रं, रं न० ) ब्रह्मासङ द्वार । सूर्डो या हेट् । सस्तक के सच्य में माना हुन्ना गुरू धेद जिससे प्राय निक्जने पर ब्रह्मजोक में उस जीव का जाना माना जाता है।—रातः, ( ए० ) शुकरेच जी ।—राशिः, (पु॰) परश्चराम का एक नाम । बृहस्पति से श्राकान्त श्रवण नच्छ । -रीतिः. ( म्ब्री॰ ) पीतल विशेष ।-रेखाः,-लेखा, (स्त्रो॰) — लिखितं, ( न० ) — लेलः, ( पु॰ ) भाग्य व श्रभाम्य का लेख जिसके बारे में शांसह है कि बह्या किसी जीव के गर्भ में धाते ही उसके मस्तक पर जिख देते हैं।--लोकः, ( पु॰ ) ब्रह्मा का लोक ।-वक्तु, ( पु॰) वेदों का व्यास्याता।—बद्धः, ( पु॰ ) -वध्याः, -वर्चस ( न० ) -वर्चसं, ( न० ) वह तेज या शक्ति जो बाह्यण तप एवं स्वाध्याय द्वारा प्राप्त करता है । बहातेज । - वर्धनं ( न० ) तौंवा।—वादिन्, ( ५० ) १ वेदों को पड़ाने या सिखाने वाला । २ वेदान्ती ।-विद्,-विद, ( वि॰ ) ब्रह्म कें। जानने वाला । ( पु॰) ऋषि । वहावेला दार्शनिक । - विद्या, स्त्री०) वह विद्या जिसके द्वारा कोई ब्रह्म के। जान सके। —हत्या, (स्त्री०) त्राह्मण की हत्या।

विंदुः ) (५०) वेद पाठ करते समय मुँह से विन्दुः ) गिरा हुआ थुक का छींटा ।—विवर्धनः (५०) इन्द्र का नामान्तर।—वृत्तः, (५०) १ पलाश या डाँक का पेड़। २ गूलर हुन ।—वृत्तः, (स्त्री०) ब्राह्मण की आजीविका ।—वृद्धः, (न०) ब्राह्मणों का समुदाय :—वेदः, (५०) १ वेद का ज्ञान। २ ब्रह्मज्ञान। ३ अथवा वेद का नाम।—वेदिन्, (वि०) वेदों का ज्ञानने वाला।—वेदिन्, (न०) अथ्यादश पुरायों में से एक।—शिरस्,—शीर्षन्, (न०)

अस विशेष । इस अस्त्र का चलाना अगस्य जी से सीख कर द्रोगाचार्य ने थर्जुन श्रीर श्रश्वत्थामा की सिखाया था।—संमद्, (स्त्री) वाह्ययों की सभा।-सतो, (क्षीं) सरस्वती नदी।-सञं. ( २० ) ब्रह्मयज्ञ ।—सङ्स, ( २० ) बाह्यण का निवास स्थान।—सभा. (श्री०) वाह्यणों की कचहरी। या न्यायालय जहाँ वाह्यण न्याय करता हो ।--सम्भव, (वि॰ ) बाह्यण से उत्पन्न ।—सम्भवः, ( पु० ) नारद जी का नाम ।—सर्प. ( पु॰ ) सर्प विशेष । —सायुज्यं, ( न॰ ) बह्मसूत्र ≀—सार्थिका, (पु॰) ब्रह्म में एकत्व !—सावर्णिः, (पु॰) दसवे मनु का नाम । — सुनः ( ५० ) १ नारद मरीचि त्रादि सप्तर्षिगया । २ केतु विशेष । -सुः, ( पु० ) १ अतिरुद्ध । २ कामदेव ।--सूत्रं. ( न० ) यज्ञोपवीत । बादरायण रचित ब्रह्मसूत्र । इसमें ब्रह्म का प्रतिपादन है श्रीर ये वेदान्त दर्शन के ऋषार हैं।—सृज्ज, (पु०) शिव जी।-स्तस्वः, (५०) संसार। दुनिया।-स्तेयं, (न०) सत्यज्ञान की प्राप्ति, अनुविक उपायों से। —हन्, (वि॰) त्राह्मण की हत्या करने वाला। —हृद्यः ( पु॰ ) —हृद्यं, ( न॰ ) प्रथम वर्ग के १६ नचत्रों में से एक जिसे ग्राँगरेजी में . कैपेल्ला पुकारते हैं । ब्रह्ममय (वि०) १ वेद सम्बन्धी । २ ब्राह्मण के येग्य । ब्रह्ममयं ( क॰ ) ब्रह्मास्त्र। उपाधि । ३ रेख का नामक गन्धवृद्य । पीतला ।

ब्रह्मयत् (वि॰) श्राध्यात्मिक ज्ञान सम्पन्न। ब्रह्माणी (स्त्री०) १ ब्रह्मा जी की स्त्री । २ हुगी की ब्रह्मिन् ( वि० ) ब्रह्म सम्बन्धी । ( पु० ) दिख्य । ब्रक्षिष्ठ (वि॰) बड़ा विद्वान । वेद्विशा में विशारद । महाश ( ची॰ ) हुगाँ की उपाधि। ब्रह्मी ( म्नी॰ ) रुखरी विशेष। ब्रह्मेशयः ( पु॰ ) १कार्तिकेय । २ विष्णु । ब्राह्म (वि॰) [ खी॰--ब्राह्मी ] १ परवहा सरवन्त्री। २ ब्राह्मणों का । ३ वेदाध्यन सम्बन्धी । ४

वैदिक ! ४ पवित्र । ६ जिसका त्रिपिद्याता त्रसा हो । ब्राह्मं (न०) १ हाथ के श्रॅंगूठे के नीचे का स्थान। २ धर्मग्रन्थों का अध्ययन ।—ग्रहोरात्रः, (पु०) बह्या का एक दिन और एक रात !- देया, (खी०) कन्या जिसका विवाह ब्रह्मविवाह की विधि से होने वाला हो :-- मुहूर्तः, ( पु॰ ) रात के पिछले पहर के अन्तिम दो दणड । सुर्योदय से पूर्व, हो घड़ी तक का समय। ब्राह्मः ( ५० ) १ आठ प्रकार के विवाहों में से एक। २ नारद ! ब्राह्मण् (वि॰) [स्वी॰-ब्राह्मणी] १ ब्राह्मण् का।

२ बाह्यसोपयोगी । ३ बाह्यस का किया हुन्ना । ब्राह्मणः (पु०) ९ चारों वर्णों में प्रथम और श्रेष्ठ वर्ण । ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बाह्यण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से वर्शित है। २ यज्ञ कराने वाला। ब्रह्मवादी ३ ग्रम्भि । ब्राह्मसम् (न०) १ त्राह्मसों की सभा । २ वेद का वह

भाग जो मंत्र नहीं कहलाता और जिसमें वेद के मंत्रों का यज्ञ कार्यों में प्रयोग बतलाया गया है। वेद के मंत्रभाग से यह भिन्न है। प्रस्थेक वेद का बाह्मण पृथक है। यथा वेद

ब्राह्मग् ऋग्वेद, — ऐतरेय. या आश्वालायन श्रीर कौशीतकी या सांख्यायन । यञ्जवेदः, -- शतपथ ।

सामवेद, — पञ्चविंश श्रीर पडविंश श्रीर

६ अन्य भी हैं।

श्रयसंबेदः — गोपथ । —श्रतिकमः, ( ५० ) वाह्यस्य के प्रति श्रय-मान । ब्राह्मण को अवज्ञा या तिरस्कार ।--जातं, ( न॰ ) जातिः, (स्त्री॰ ) ब्रह्मस् जाति। —र्जाविका. (स्त्री०) ब्राह्मण वृत्ति।—द्रव्यं, —स्वं, (न०) बाह्यए का धन ।—निन्द्कः, ( पु॰ ) नास्तिक। श्राह्मण की निन्दाकरने वाला। — ब्रवः ( ५० ) कहताने भर का ब्राह्मण्। कर्म श्रीर संस्कार हीन ब्राह्मण ।—सनः पंतां. (न०) बाह्यणों को तृस या सन्तुष्ट करने वाला।

ब्राह्मगुकः ( पु॰ ) १ नाम मात्र का ब्राह्मगुः। निङ्गयः ग्रयवा त्रयोग्य बाह्मण्। २ उस देश विशेष का नाम जहाँ रखप्रिय बाह्यख वास करते थे।

ब्राह्मगुत्रा ( ऋत्यया० ) १ बाह्मणों में । २ बाह्मगु की दशा में।

ब्राह्मस्वर्ज्ञस्मन् ( ९० ) सामयाग में बहा का सहकारी एक ऋत्विक !

ब्राह्मर्स्( (स्त्री॰ ) । ब्राह्मर्स्स भाति की स्त्री। २ ब्राह्मरस् की पतनी । ३ बुद्धि । ४ गिरगट की जाति का एक जन्तु विशेष। गामिन् (पु॰) ब्राह्मणी का उपपति ।

ब्राह्मस्य ( वि॰ ) ब्राह्मसस्य । ब्राह्मगुर्य ( न० ) । ब्राह्मगुल्व । २ ब्राह्मगुर्वे का समुदाय ।

ब्राह्मस्यः ( पु० ) शनिव्रह का नामान्तर ।

ब्राह्मी (स्त्री०) १ बहा की मृर्तिमती शक्ति। २

सरस्वती। ३ वासी। ४ कहानी। कथा। ४ श्रमी

भ-संस्कृत वर्णमाला का चौबीसवाँ व्यक्षन श्रीर पवर्ग का चौथा वर्ण । इसका उच्चारण स्थान श्रोष्ठ है श्रीर इसका प्रयत्न संवार, नाद श्रीर घोष है । यह

महाप्राय है और इसका ऋल्पप्राय 'व" है। भं (न) १ नचत्र। २ राशि । ३ ग्रह । ४ तारा ।

**१ सत्ताइस की संख्या : ६ मधुमक्त्री ।** भः (पु॰) । शुक्र यह । २ अम । माया।—ईनः,

—ईशः, (पु॰) सूर्य।—गर्खाः,—वर्गः, (पु॰) ९ सितारों का समुदाय। २ राशिचक । ३ राशिचक में ब्रह्में का अस्य। - गोत्तः, ( पु॰ ) नचत्रचक। चकं. - मग्डलं, ( न॰ ) राशिचक ।—

पतिः, (पु॰) चन्द्रमा ।-सूचकः, (पु॰)

ज्योतिषी ।

भक्तिका (स्त्री०) गेंदवल्ला का खेल। भक्त (व॰ कृ॰) १ बाँडा हुन्ना । निर्दिष्ट किया हुन्ना १२ 🗆 नुष्टान । धार्मिक कृत्यों की रस्म । ६ रोहिसी नचत्र। • दुर्गाः = बाह्य विवाह से परिशति

की। ह त्राह्मण की पत्नी। १० इन्दारी विशेष। ११ पीतला। १२ एक नहीं का नाम। — कह्नाः. (पु॰) बाराही कंद ।--गावश्री, (की॰)

एक वैदिक छन्द। इसमें ४२ वर्ग होते हैं।— जगती. ( स्त्री॰ ) वैदिक इन्द विशेष, जिसमें ७२ वर्णे होते हैं।--पंक्ति, (स्त्री) वैदिक छुन्द विशेष, जिसमें ६० वर्ग होते हैं !- बृहती. (स्त्री॰) वैदिक छन्ड जिसमें ५४ दर्श होते हैं।

ब्राह्मच ( वि॰ ) [स्त्री॰-ब्राह्मची ] ९ यहा सम्बन्धी। २ परब्रह्म सम्बन्धी। ३ ब्राह्मणों से सम्बन्ध रखने वाला।—उतं ( न॰ ) ब्रह्मयज्ञ :

ब्राह्मयं ( न॰ ) श्रारचर्यं। विस्मय। ब्रव (नि॰) बनायदी ।

ब्रू (घा० डमय०) [ब्रबोर्ति, ब्रुते। खाह, ] ३ कहना। २ वेरलना। ३ पुकारना। ४ उत्तर देना। ब्लेस्कं ( न० ) फंदा । जाल । पाश ।

H

विभाजित।३ पुजन किया हुन्ना।४ संखरन।४ अनुरक्त । ६ सम्हारा हुआ । **प**काया हुआ ।— श्रमिलापः, ( पु॰ ) मूल । मोजन करने की इच्छा ।—उःसाधकः, ( ५० ) रसेाइया । पाचक ।-कसः, (पु॰) भोजन के पदार्थों से

भरी हुई थाली।—करः ( पुः ) एक प्रकार का सुगन्धित द्रव्य वे। श्रनेक श्रन्य द्रव्यों की मिला

कर बनाया जाता है।—कारः, (पु॰) रसोइया। पाचक। - इन्दं, ( न॰ ) भूखः --दासः, (पु॰) भोजन मात्र पाने पर खिद्मत करने वाला।—द्वेषः ( पु॰ ) भोजन के शति श्रहिच । - मगुडं, (न०) माँइ।--रोचन, (वि०) मूख बड़ाने वाला।--

चत्सल, (वि०) भक्तों पर कृपा करने वाला। -शाला, (स्त्री॰) प्रार्थियों से मुखाकात करने का कमरा। मोजन गृह।

सं० रू० को०---७ई

( \$0₹ ) भक्तं (न०) १ हिस्सा। श्रंश । वाँट । २ भोजन । ३ —देव:, (पु॰) पत्ने दर्जे का कामुक या संपट । मात । उबाला हुआ केाई भी भोज्य पदार्थ । -देवता, (स्री०) विवाह का श्रविष्ठाता देवता। भक्तः ( पु॰ ) प्जक । प्जन करने वाला । उपासक । -देवतं, ( न० ) उत्तरा फाल्युनी नक्तत्र ।--भक्तिः (स्त्री॰) १ भिन्नता । पृथकता । बटवारा । बाँट । नन्दनः, (पु॰) विष्णुः ।—भन्नकः, (पु॰) २ विभाग । श्रॅश । हिस्सा । ३ अनुराग । श्रदा । कुटना । भडुग्रा । ४ सम्मान । सेवा । पूजन । मानप्रदर्शन । ४ भगंदरः ) ( ६० ) गुदावर्तं के किनारे होने वाला भगन्दरः ) एक रोग । विनावर । ६ सजावर । ७ विशेषया ।—नम्रः-पूर्वः, —पुर्वकं, ( अय्यया० ) अनुरागयुक्त । सम्मान भगवत् ( वि॰ ) १ऐश्वर्ययुक्त । २ पूज्य । सम्माननीय । सहित ।-भाज, (वि॰) विश्वस्त । श्रवुरागवान देवी। ( पु० ) ३ देवता। २ विष्णु। ३ शिव। -- मार्गः (५०) भक्तियोग । भक्ति का वह साधन ४ जिन । ४ बुद्ध देव । जिसके द्वारा भगवद् प्राप्ति हो ।--भोगः. ( पु॰ ) भगवदीयः ( पु॰ ) भगवान विष्णु का उपासक । भक्तिका साधन। भगालं ( न० ) खे।पद्मी । भक्तिमत (वि॰) श्रनुरागी। सन्दा विश्वास रखने भगान्तिन् ( पु॰ ) शिव । भगिन् ( वि॰ ) [ स्त्री॰—भगिनी ] १ समृद्शाली । भक्तिल (वि॰) १ भक्तिदायक । २ विश्वस्त । सच्चा । पसन । भाग्यवान् । २ प्रतापी । शानदार । भन्न ( धा॰ उभय॰ ) [ भन्नयति-भन्नयते, भन्नति ] भगिनिका (स्त्री०) बहिन। खाना । भच्चया करना । २ निघटाना । ३ खराब भगिनी (स्त्री०) १ बहिन। २ सौभाग्यवती स्त्री। ३ करना । नाश करना । ४ इसना । काटना । भ्रो ।--पतिः, ( ५० ) --भर्त्, (५०) सक्तः ( पु॰ ) १ भोजन करना । २ भोज्य पदार्थ । बहने।ई। बहिन का पति। मज्ञक (वि॰) [स्त्री॰ - भत्तिका] १ खाने वाला । २ भगिनीयः (पु॰) भाँजा। बहिन का पुत्र। पेट्ट। भोजनभद्रः। मत्तर्ण (वि॰) [स्त्री॰--भन्तर्गी] साने वाला। भगीरथः ( ३० ) सूर्यवंशी एक प्राचीन राजा का नाम जिसने तप कर गङ्गा के। मृत्युलोक में भन्नगां (न०) खाना। बुकाया ।—पथः,--प्रयत्मः, ( पु॰ ) बङ्ग भारी भद्रय (वि०) खाने येग्य: कारः, (पु०) भन्यं-परिश्रम।—सुता, (स्त्री॰) श्रीगङ्गा जी। कारः भी होता है। नानबाई। पाचक। रसाइया। भग्न ( व॰ कु॰ ) १ हूटा फूटा। फटा हुआ। २ परा-भद्दयं ( न० ) मोज्य पदार्थ । जिता हताशा ३ पकड़ा हुआ। थामा हुआ। भगं ( न० ) उत्तरा फाल्युनी नक्त्रः रोका हुआ। ४ निर्वल किया हुआ। ४ मलीमाँति भगः ( पु॰ ) १ सूर्य के हादश रूपों में से एक । २ पराजित किया हुन्ना। ६ नष्ट किया हुन्ना।— चन्द्रमा। ३ शिव का रूप विशेष। १ सीभाग्य। १ द्यात्मन, ( पु॰ ) चन्द्रमा ।—न्द्रापदु (वि॰) वह समृद्धि। ६ गौरव। ७ कीर्ति । म मनोहरता । जिसने विपत्तियों श्रयवा श्रपने दुर्भाग्य पर विजय सीन्दर्भ। ६ सर्वोत्तमता। १० मेम । स्नेह । ११ शप्त की हो ।—श्राश, (वि॰ ) निराश ' इताश। त्र्यामोदप्रमोद । १२ सदुर्गा । नय । धर्म । १३ उत्साह, (वि॰) हतोस्साह। —पृष्ठ, (वि॰) उद्योग। प्रयस्त । ९४ँ निरपेश्वता ( साँसारिक १ दूरी हुई पीठ वाला । २ सामने श्राने वाला । पदार्थों के प्रति ) १४ माच । मुक्ति । १६ वता । —प्रतिझ, (वि॰) वह जिसने अपनी प्रतिज्ञा शक्ति। १७ सर्वन्यापकता।—ग्रङ्करः, (पु०) तोड़ दी हो। - मनस (वि०) हताश।—वत, बबासीर । श्रशंरोग ।—न्नः, ( पु॰ँ ) शिव औ । (वि॰) वह जिसने अपना वत भङ्ग कर हाता

वाला।

भंगिमत् } ( वि॰ ) तहरियादार । भङ्गिमत् }

निहराई । मगगई । कुचाल ।

र्भशिमन् ) ( ५० ) ( हड्डी का ) ट्रटना ।

भङ्गिमन् ) फटन । २ मुड़ाव । देवापन । ३ घु

पन । ४ घोखा । इत । १ व्यक्त ।

हो ।--सङ्करुप (वि॰) वह जिसका विचार विफल हुआ है।। भग्नं ( न० ) पैर की हड्डी का टूटना। भग्नी (स्त्री०) बहिन! भकारी मङ्कारी ( स्त्री॰ ) मन्छड़। डाँस । भंगेंगरी भङ्गारी ( स्त्री॰ ) दूरन । ( हड्डी का ) दूरना । भंगः । (पु॰ ) १ टूटने का भाव। टूट। दशर। ३ भद्धः 🕽 श्रलहद्गी । पृथकता । ४ श्रमा । हिस्सा । हुकड़ा। टूक । १ पात । अधःपात । नाश । दिनाश । ६ भगदङ् । ७ पराजय । **८** श्रसफलता । ६ अस्वीकृति। इंकार। १० दर्जं। ११ वाधा। रुकावट । गड्बड़ी । १२ प्रतिबन्ध । सुश्रत्तली । किसी कार्य की स्थागित करने की किया। १३ भाग जाने की किया। १४ फेर। मे। इ। तह। लहरिया। १४ सिकोइन । भुकाव । बुनन । १६ गमन । १७ खकवा का रोग । १८ छुल । धोखा। १६ नहर। जलमार्ग। २० धूम धुमाकर कोई बात कहने का ढंग। २९ पटसन। पटुग्रा।--नयः, ( ५० ) वाधाओं के। दूर करने की किया। —वासाः (की॰) हतदी । हरिदा ।—सार्थ, (वि॰) बेईमान । द्यावाज़ । (स्री०) १ परसन पहुत्रा ।२ भांग । (क्री॰) १ हुटन | फरन । विभाजन । २ बहर ३ भुकाव। टेदाई। सकुड़न। ४ भंगी ∫ बहर ! ४ जल की बाद । धार । द टेड़ा भङ्गी ∫ मेड़ा मार्ग । ७ घूम धुमाकर बात कहने का ढंग | म बहाना | अनुग्रा | ६ फरेब | चाल । दगा। १० व्यङ्गयोक्ति। ११ रसिकता पूर्ण उत्तर। १२ पर्ग । कद्म । १३ अन्तर । समय । ६४ ह्या-दारी । लज्जाशीलता । -- मिक्तः, (स्त्री०)

(वि०) निर्वतः। कमजोरः। नरतरः।

लहरियादार जीना।

( न॰ ) झानेन्द्रियों का विकार । मङ्गिलम् । भंगुर ) (वि०) १ भंग होने वाला। नाशः भंजुर ) परिवर्तनशील। ३ टेवा। ४ घूमधुर वुंबराला । १ दगाबाज । बेईमान । मुत्फन ( पु॰ ) नदी का मोइ या घुमाव। भज ( घा॰ डमय॰ ) [ भजति, भजते ] ६ 🖟 करना। २ प्रपने लिये प्राप्त करना। ३ प्र करना। प्राप्त करना। १ स्राध्यय लेना। पकड्ना । १ अभ्यास करना । अनुगमन । श्रालोचना करना ! ६ उपयोग करना । श्र में करता। ७ परिचर्यां करता। द सम्मान **१ पूजा करना । १० चुनना । छाँ**टना करना । ११ सम्भेग करना । १२ अनुरक्त **१३ कब्जा करना। अधिकार जमाना। १४** के हिस्से में पड़ना। भजकः (पु॰) १ विभाग करने वाला। २ करने वाला । उपासना करने बाला । भजनं (न०) १ भाग। खरड। २ सेवा। उपासना । भजमान (वि॰) १ विभाजक। २ उपयोग वाला । ३ योग्य । ठीक । उपयुक्त । भंज् ) (धा॰ पर॰) —[ भनकि, ३ भञ्ज् ) तोइना । चीर डाबना । इकड़े द्यालना। २ नाश करना। गिरा कर दालना। ३ (किले में) सन्धि कर देना। हैं करना । इताश करना । श्रीकना । वाधा ६ हराना | भंजक ) (वि॰) [ स्त्री॰—भञ्जिका भञ्जक ) वासा । भङ्गकारी ।

```
भन्न ) (वि० ) [छा० भजनी ] १ तोडने
   भक्षन र्र वाला - राकते वाला ३ विकल कारे
       वाला ४ उप पाडा दन वाला।
  भंजनं । (२०) १ नाश । विनाश । ध्वंस । ।
   भजनम् 🖟 संग । २ भगाना । हटाना । ३ खदेइना ।
      विनय करता। ४ वाघा हालना । ४ पीड़ा देना।
            ( ५० ) दांतों का नष्ट होजाना ।
  भंजनकः ) (पु॰) एक रोग जिसमें वाँत गिर जाते
  सजनकः । और शीठ देश हो जाता है।
  भंजरः ) ( पु॰ ) मन्दिर के समीप लगा हुआ
  भञ्जरः 🕽 रूप 🖟
  भट् ( था॰ परस्मै॰ ) [ भटतिः सटित ]। पालना।
      पालन पोषण करना। २ भाडे पर खेना। ६
      मज़दूरी पाना ।
  भटः ( ४० ) १ योदा । सिपाही । जड़ने वाला । २
     भाइते सिपाही । ३ पतित । जंगबी । ४ राखस ।
 भिन्त (वि॰) सींखचा पर भूना हुआ।
 भट्टः (५°) । प्रसु । स्वामी । २ उपाधि विशेष ।
     ियह जपाधि विद्वान बाह्यणों के नाम के पीछे
     लगायी जाती है। ] ३ विद्वान। दार्शनिक।
     परिडत । ४ वर्गसङ्कर विशेष । ४ भाट । बंदीजन ।
     — आचार्यः ( ५० ) विद्वान की उपाधि।
 भष्टार (वि०) मान्य। पुज्य।
 भट्टारक (वि॰) [बी॰—मट्टारिका, ] मान्य।
    पूज्य ।--वासरः, ( पु० ) रविवार ।
भष्टिनी ( छी० ) १ सम्राज्ञी। महारानी। २ ऊँचे पद
    की छी। ३ बाह्यण की खी।
भडः ( पु॰ ) वर्णसङ्कर जाति विशेष।
भडिलः ( पु॰ ) १ योदा । शूरवीर । २ चाकर ।
    अनुचर ।
अर्थ (धा० परस्मै० ) [ भयाति, भिषात ] । ऋहना ।
   बोलना। २ वर्णन करना। ३ नाम खेना।
   पुकारना ।
```

कथन । वार्ताखाप। संवाद।

बातचीत ।

( ন০ )

भिर्मितं (न०)

मग्रितिः ( छी० )

भड़ ) ( घा॰ श्राप्त॰ ) [सहते ] । भग्द ) भिडकना। डॉन्ना पटना । २ चिहाना ३ बोलना । ४ उपहास करना । । अशहयति भराडयते 🛽 १ भाग्यवान बनाना । २ ठगना । घोखा देना। भंडः ) (पु०) १ माँइ। हँसोइ।। विद्यक। २ भगडः ) वर्णसङ्कर जाति विशेष ।—तपस्विन. ( ५० ) कल्पित तपस्त्री । - हासिनी, ( स्त्री० ) वेश्या । रंडी । भंडकः खञ्जन पन्नी। भग्डकः भंडनं ) (न०) १ कवच । जिरहवस्तर। २ भगडनम् ∫ युद्ध । लड़ाई । ३ उपदव । दुष्टता । महि: भगिडः ( (स्री०) खहर। भड़ी मगुडी ्र भंडिल े ( वि॰ ) मज्जलकारी। शुम। समृद्ध-मशिडल े शाली। भाग्यशाली। भंडिलः 👌 (पु०) १ सीभाग्य । श्रानन्द । कुराबता । भरिडलः ∫ २ दूत । ३ कलायन्त । कारीगर। भंदतः ) ( ५० ) १ प्रतिष्ठा स्चक बैद्ध धर्मा-भन्दतः ) नुयापी की उपाधि । र बौद्ध शिक्षक । भदाकः ( पु॰ ) समृद्धि । क्षेमाग्य । भद्र (वि॰) शुभ। प्रसन्न। समृद्धशाली। २ मङ्गल-कारक। भाग्यवान । ३ लवींप्रणी । सर्वोत्तम । मधान । ४ अनुक्त । श्रम । १ कृपालु । दयालु । श्रेष्ठ । अप्रतिकृतः । ४ श्रानन्ददायी । उपभोग्य । ६ मनोहर । सुन्दर । ७ रखाज्य । वाञ्चित । प्रशंस्य । = प्यारा । श्रिय । १ दिखावटी । बनावटी । पालगढी ।--ध्रङ्गः, ( ५० ) बलराम ।---श्चाकार,—आकृति, (वि०) धुम डील डौल का।—आत्मजः, ( ५० ) खड़ । तखवार ।— ब्रासनं, (न०) १ कुर्या । तस्त । सिंहासन । २ ध्यान करने का आसन विशेष।—ईशः, (पु॰) शिव जी। —एला, (स्त्री॰) बड़ी हलायवी। -कपिलः (पु॰) शिव । -कारक, (वि॰) मङ्गलकारी। शुभ।—काली, ( स्त्री॰ ) दुर्गा देवी !--कुम्मः, ( पु॰ ) सोने का घड़ा जिसमें र्गेगा जल भरा हो।—गणितं, ( न॰ ) यंत्र रचना या यंत्र लिखना ।—घटः, —घटकः,

(पु॰) वह घड़ा जिसमें नामों की गोली डालकर लाटरी या चिट्टी निकाली जाती है।—दारु, (पु॰ न॰) सतौवर का पेड़।—नामन्, (पु॰) खंजन पही।—पीटं (न॰) १ रावर्सिहासन। उद्यासन। २ एक प्रकार का पंत्र वाला कीदा। चलनः, (पु॰) बलराम जी। बलदाऊ जी।— मुख, (वि॰) शुभ मुख वाला। वास्तव में यह सम्बोधन के रूप में 'श्रीर सड़न महोद्य' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ]—सुगः, (पु॰) हम्द्र के हाथी का नाम।—वर्मन्, (पु॰) कार्तिकेप।—श्रमं, श्रियं, प्रास्तः, (पु॰) कार्तिकेप।—श्रमं, श्रियं, पिन्। चन्द्रन।—श्रीः, (क्री॰) चन्द्रन का

भद्र

भद्रं (न०) १ प्रसङ्गता । सौभाग्य । कुशतसा । बरकत । समृद्धि । र सुवर्ण । ३ लोहा । ईसपात ।

पेब्।-सामा, (स्त्री) गंगा।

भद्रः (पु॰) १ खंजन पत्नी । २ निशेष जाति के हाथी की उपाधि । ३ दंभी । पाखरडी । ४ वैस्त । १ शिव । ६ मेरु पर्वत । ७ कद्म्ब वृत्त ।

भद्रक (वि॰) [स्त्री० - भद्रिका ] १ शुम । वेक । २ मनहोर । सुन्दर ।

भद्रकः (५०) देवदारु वृत्त ।

मद्रंकर } (वि॰) शुभकारी। समृद्धिदाता। भद्रहुर )

भद्रवत् (वि०) शुभ। (न०) देवदार वृच।

भद्रा (कि) १ में। । २ दितीया, सप्तमी, श्रीर द्वादशी तिथियों की संज्ञा । ३ श्राकाशगंगा । ४ श्रतेक पैश्रों के नाम !—श्रर्थ (न०) चन्दन ।

भद्रिका (स्वी॰) तावीज्ञ। यंत्र।

भद्रिलं ( न० ) सम्बद्ध । सौभाग्य ।

भंभः } (पु॰) १ सक्ती। २ थूम। धुन्नाँ।

भंभरालिका ) भग्भरालिका ( भ्री०) गोमक्ली डाँस । पिस्स्।

मंभराली भम्भराली

संसाखः ( पु॰) गाय का राँभना ।

मच्छ्र ।

मयं ( न॰ ) १ हर। मीति। खैरफ। २ जोखों।

भयः (१०) बीमारी। रोग।—श्रान्तित,—श्राकान्त (वि०) दरा हुन्ना । भयभीत ।—श्रातुर, — श्रार्तः (वि०) भयभीत । दरा हुन्ना।—श्रावहः, (वि०) १ दरावमा । भयोत्पादक । २ जोकों का। — उत्तरं, (वि०) भयान्तित ।—करं, (वि०) १ भयावन । दरावना । भीम । भयक्ररं । २ खतरनाक ।—डिग्डियः, (प०) लड़ाई में बजाया जाने वाला होल । मारुवाजा । - पदं, (वि०) सय देने वाला । भयकारी ।—विप्लुत, (वि०) दरा हुन्ना । भयमीत ।—ज्युदः, (प०) सेना का च्युह विशेष जो उस समय रचा जाता है जिस समय किसी प्रकार के भय की उपस्थित की श्राशङ्का होती हैं।

भयानक (वि०) दरावन ।

भयातकं ( न० ) भय । इर ।

भयातकः (पु॰) १ चीता । २ सह । ३ साहित्य में नौरसों के अन्तर्गत इंडवॉं रस।

भर (वि॰) प्रदादेने वाला। सहारा देने वाला। समर्थकः।

भरः (पु॰) १ भार। बोक। २ समृहः । संग्रहः। विशेष परिमाणः में । विशेष मात्रा में । ३ अतिशयताः । ४ तील विशेषः।

भरदः ( पु॰ ) ३ कुम्हार । २ नीका ।

भर्गा (वि॰) [स्त्री॰—भरगी ] भरण पोषण करने वाला । परवरिश करने वाला ।

भरगाः ( ५० ) भरणी नचन ।

भरणी ( की० ) दूसरे नदत्र का नाम।—भूः, (पु०) राहु।

भरंडः ) (पु॰) १ स्वामी। प्रभु । २ राजा। भर्गडः ) रईस । ३ वैख । साँद । ४ कीट । कीड़ा।

भरत्यं (न०) १ भरण पोषण । २ मञ्जदूरी। भारता किराया । ३ भरणी नचत्र ।

भरत्या ( स्त्री॰ ) मज़दूरी । उजरत । - भुज्ञ, ( पु॰ ) भाड़े का नौकर । भरायु (पु०) शस्त्रामा । मातिक शस्त्रक श् मित्र । शत्रामि ८ चन्द्रमा । व सूर्य

सरतः (पु०) ९ दुष्यन्त श्रीर शक्तुन्तवा से उत्पव।
यह चक्रवर्ती राजा होगये हें श्रीर इन्होंके नाम
पर इनके राज्य का नाम भारतवर्ष पड़ा है। २
महाराज दश्रस्थ के पुत्र जो रानी कैंकेशी की कोस
से उत्पन्न हुए थे। ३ एक न्हांचि जिन्होंने नाटक
रचना की कला में एक प्रसिद्ध प्रम्थ रचा है। ४
नट। श्रमिनयकर्ता। ६ भाड़े का थीदा। ६
पहाड़ी श्रादमी। जंगली श्राहमी। ७ श्रमिन।—
स्रप्रजाः, (पु०) श्रीरामचन्द्र ।—ख्याडम्,
(न०) भारतवर्ष का प्रान्त विशेष।—ज्ञ, (वि०)
भरत सुनि रचित नाटक शास्त्र का ज्ञाला।—
पुत्रकः, (पु०) नट। श्रमिनयकर्त्ता—वर्षः,
(पु०) भरत का देश। —वाक्यं, (न०)
नाटक का श्रन्तिम गान जो श्राशीर्वादात्मक होता
है।

भरथः ( पु॰ ) १ राजा। २ श्रीनि । ३ लोकपाल । भरद्वाजः ( पु॰ ) १ सप्तर्षि में से एक । २ भरत पत्ती।

भरित (वि०) १ पोपित । २ परिपूर्ण ।

भरतः ( ४० ) [ की॰ — मरुता या मरुती ] श्यात । गीदह । सियार ।

भरुटकं ( न० ) भुना हुआ माँस।

भर्गः ( पु॰ ) १ शिव । २ ब्रह्मा ।

भर्षः ( ५० ) शिव का नामान्तर ।

मर्जन (वि॰) १ भुना हुग्रा । सिका हुन्ना । कड़ाई में अकोरा हुन्ना । र नाश करने वाला ।

भर्जनं (न॰) १ सुनने या अकोरने की किया । २ फढ़ाई।

भर्तु (पु॰) १ पति । २ प्रसु । स्वामी । ३ मेता ।

नायक । प्रधान । ४ समर्थक । स्वक ।—झी,
(स्त्री॰) पतिवातिनी स्त्री ।—दारकः, (पु॰)

युवराज । (यह नाटक की माषा में युवराज को

सम्ब जन करते समय श्युक्त होता है। दारिका (क्षी॰) युवराजी। - अत, (न॰) पतिवता। --अना, (क्षी॰) पतिवता क्षी।--शोकः, (पु॰) पति के भरने का शोक!--हरिः, (पु॰) एक प्रसिद्ध अन्थ रचित्रता जिनके बनाये, नीति शक्तार और वैराग्य शतक प्रसिद्ध हैं।

भर्नुमती ( घो॰ ) सौभाग्यवती स्त्री ।

भर्तुसात् ( अव्ययाः ) पति के अधिकार में।

भर्स्स ( धा॰ ब्रात्मै॰ ) [ भर्स्स्यंते ] १ डॉटना डफ्टना । २ फटकारना । लानकमलामत करना । सहतसुख कहना । गरियाना । ३ चिहाना ।

भर्त्सकः ( पु॰ ) १ डराने धमकाने बाला । २ गरि-थाने वाला ।

भन्सिनं (न०)) १ डॉंग्डपर । गाली गालीजा भन्सिना (स्री०) } २ घमकी । ३ लानत मला-भर्सितम् (न०) ) मत । ४ शाप । स्रकोसा ।

भर्मम् ( न० ) १ मज़दूरी। भाइत । २ सुवर्श । ३ नाफ। नामि।

भल् (घा॰ आस॰) [ भा तयते, भातित,] देखना। निहारना।

मल्ल् (धा॰ थात्म॰) १ निरूपण करना। वर्णन करना। कहना। २ घायल करना। वध करना। ३ देना।

भरुतः ( पु॰ ) ) बाल विशेष ! एक । प्रकार का सरुती ( स्त्री॰ ) } तीर या श्रख । (पु॰) १ रीछ । भरुतां ( न॰ ) ) २ शिव । ३ भिजाबे का मृक्ष ।

भवतकः ( ५० ) रीछ । भानू ।

भव्लातः भव्तातकः } (पु॰) भिलावे का पृत्र ।

भल्लुकः ( ५० ) भल्लुकः ( ५० ) } भाल् । रीव्र ।

भव (वि०) उत्पन्न। पैदा हुआ।

भवः (पु॰) १ सत्ता । २ उत्पत्ति । पैदायशः । निकास । ४ सांसारिक अस्तिरव । १ संसार । ६ स्वास्थ्य । तंदुस्स्ती । ७ श्रेष्ठता । उत्कृष्टता । १० श्राप्ति ।—आतिग, (वि०) सांसारिक अस्तिस्व से निस्तार पाना ।—अन्तकृत, (पु०) बद्या

जी का नामान्तर ।--श्रान्तरं, ( न० ) थागे का या पिछ्ना अस्तित्व ।—अन्धिः, —अर्णवः, — समुद्रः,-सागरः,-सिन्धः, ( ५० ) सांसा-रिक जीवन रूपी सागर ।—श्यात्मजः ( ५० ) गर्थेश जो या कार्तिकेय के नामान्तर । —उच्छेदः, ( पु॰ ) सांसारिक जीवन का नाश ।—िद्यितिः, (क्षी०) जन्मस्थान ।— शस्प्ररः, (५०) दावानल ।-- हिट्, (वि॰) सांसारिक जीवन के बंधनों का काटने वाला। पुनर्जन्म रोकने वाला। क्रेंद्र:, ( पु॰ ) पुनर्जन्म की रोक ।—दारु, (न॰) देवदारु वृत्त ।--भूतिः, ( पुः ) एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि। - रुद् ( पु॰ ) वह डीख जी किसी के मरने पर पीटा जाता है। मातमी होल।--वीति. (स्त्री०) सांसारिक प्रपञ्ज से झुटकारा । भवत् (वि॰) [स्वी-भवन्ती] १ होने वाला । र वर्तमान ।

भवतो (खी॰) श्राप।

भवदीय (वि॰) आपका । तुम्हारा ।

भवनं (न०) । श्रस्तित्व । २ उत्पत्ति । पैदायश । ३ वर । सकान । इसा । महत्व । २ स्थान । श्राधार । ४ इसारत । ६ प्रकृत :—उद्दं, (न०) धर के भीतर का स्थानं ।—पिनः,—स्वामिन, (पु०) पेशवा खान्दान । धर का बढ़ा बुड़ा .

भवंतः ) भवन्तः } वर्तमान समय । इस बीच से । भवन्तः )

भवंती } ( क्षी॰ ) पतिव्रता या सती पत्नी । भवन्ती }

भवानी (क्षां०) पार्वती का नाम जी शिव जी की फानी हैं। — गुरुः, ( पु०) हिमाजय पर्वत। - पुनिः ( पु०) शिव जी का नाम।

भवाद्रत (वि॰) [ बी॰—भवाद्रती] । श्रापकी भवाद्रश् (वि॰) [ बी॰—भवाद्रगी] । तरह। भवाद्रश् (वि॰) [ बी॰—भवाद्रगी] । तुम्हारी तरह।

भिषक (वि०) [ छो०—भिवकी ] १ गुण-कारी। जामकारी। उपयुक्त। उपयोगी। २ प्रसन्न। समुद्रशासी।

भविकं ( न॰ ) कुराबता । समृद्धि । भवितव्य ( वि॰ ) होने वाला । भावी । होनहार । भवितव्यं ( न॰ ) जो श्रवश्यम्भावी है ।

भवितन्त्रता (स्त्री॰) १ होती। भावी। होनहार। २ प्रारब्ध। भाग्य। किस्मतः।

भवित (वि॰) [श्ली॰—भवित्री] भविष्यत् । होनहार ।

भवितः ( पु॰ ) कि । [ इस अर्थ में, किन्तु पुल्लिक में "भिगिनिन्" शब्द का भी प्रयोग होता है।] भवितः ( पु॰ ) । उपपहि । जार । आशिक। २ संपट । कामी !

भविष्णु (वि॰) १ होने वाला । २ धनेन्छुक । धन-वीलम की कामना रखने वाला । काला । २ प्रस्था-सन्न । निकट ।

भविष्य (वि॰) १ वर्तमान काल के उपरान्त आने वाला समय। आने वाला काल। २ प्रस्थासक। निकट।

भविष्यं (न०) आने वाला काल।—झानं, (न०) आने वाले समय या घटना की जानकारी।— पुरागां, (न०) अष्टादश पुराशों में से एक।

भविष्यत् (वि॰) [स्री॰— भविष्यती या भविष्यत्तो ] होने का ।—वक्तु, —वादित, (वि॰) त्रागे होने वालो घटनात्रों का बतलाने बाला। पेशीन गाई करने वाला।

भव्य (वि०) १ मीज्हा विद्यमान । वर्तमान । २ आगे होने वाला । ३ बहुत करके होने वाला । ४ उपयुक्त । ठीका । उचित । योग्य । १ अच्छा । उम्हा । उष्क्रश्च । ६ शुम । भाग्यवान । प्रसन्न । ७ मनोहर । सुन्दर । = शान्त । ६ सस्य ।

भव्या (स्त्री॰) पार्वती का नाम।

भव्यं (तं०) १ श्रस्तिस्व । २ श्राने वाला काल । ३ परिकाम । फल । ४ श्रभपरिकास । समृद्धि । ४ हड्डी ।

भष् (घा० प०) [ भषति ] १ भूकना । गुरांना । २ गावियां देना । डाँटना । डपटना ।

भवः } ( पु॰ ) कृता। स्वाम।

भव्या ( यु० ) कुता

भयसा (न॰) कुत्त का भूकना कुत्त का गुर्राना . भस्तद् (पु॰) १ सूर्य । २ गोरत २ वतक निशेष । ४ समय । ५ नेहा । घरने । ६ पिछ्ला भाग ।

भसनः ( पु॰ ) शहदं की मनखी।

भस्तन्तः ( पु॰ ) समय ।

भसित (वि॰) जब कर राख हुआ। मस्म हुआ। भसितं ( २०) राख।

सस्त्रका ) (खी॰) १ धोंकती । २ मसक गा भस्त्रा | चाम का केाई पात्र जिलमें जल भरा मस्त्रि ) जाय । ३ चमड़े का थैला ।

भरमकं (न॰) १ राख । खाक । २ एक रोग त्रिशेष जिसमें भोजन तुरम्त एव जाता है ३ नेत्र रोग विशेष ।

मस्मन् (वि॰) १ राख । ख़ाक । २ मस्म जो शरीर में लगायी जाती है — ग्राग्नः, । पु॰) भस्मक रोग ।
— श्रवहीय, (वि॰) राख के रूप में रहने वाला ग्रथवा जिसकी केवल राख बच रहे ।— ग्राहुयः, (उ॰) कपूर । - उज्लानं, (न॰) गुराठनम्, (न॰) शरीर में भस्म मलना !—कारः, (पु॰) घोवी ।— कुटः (पु॰) राख का ढेर । - रान्धा, — गन्धिका, — गन्धिनी, (खी॰) सुगन्धवृद्ध्य विशेष ।— तूलं, (न॰) १ कुहरा । वर्फ । २ थूल की वर्षा । ३ कई मामों का समुदाय ।— प्रियः, (पु॰) शिव ।— रागः, (पु॰) रोगविशेष । — लेपनं (न॰) भस्म से शरीर पेतना ।— विधिः, (पु॰) कोई विधान जो भस्म से किया जाय । — वेधकः, (पु॰) कपूर ।— स्नानं, (न॰) भस्मस्नान ।

भस्मता ( छी० ) भस्म होने का कार्य । भस्मसान् ( थन्यया० ) भस्म होना ।

भा (धा० परस्मै०) [भाति, भात ] १ चमकना। २ दिखलाई पड़ना । ३ होना । ४ अपने को दिखलाना।

भा (की॰) १ प्रकाश । अभा । चमक । सौन्दर्य । २ प्रतिकाया । परवाई ।—केशः,— केश्यः, (पु॰) सूय गगा (पु॰) नहत्रों का समुदाय (—निकरः (पु॰) किरवाँ का संग्रह, प्रकाशपुक्ष ।— नेगिः, (पु॰) सूर्य ।

भाक्त (वि०) १ परमुखापेक्षी । परतंत्र । २ भोज्यपदार्थे होने के योग्य । ३ गाँखा अपङ्ग्ष्ट । ४ गाँख भाव में प्रयुक्त ।

भाक्तिकः ( पु॰ ) अनुगामी । चाकर । नौकर । भात् (वि०) [स्रो०-भार्तर] भुक्खं भाजनसह। भागः ( पु० ) । ग्रॅश । हिस्सा । पाती । भाग । २ वंटवारा । ३ भाग्य । प्रारब्ध । ४ किसी समूची त्रस्तुका एक श्रंश या दुकड़ा। चतुर्थीश । ६ वृत्त के च्यास का ३६० वॉ ग्रॅंश। ७ किसी राशि का ३० वॉ र्यंशा ८ भागफता । ह स्थान । जगहा —ग्रह (वि॰) पैतृक सम्पत्ति में भाग पाने का ग्रधिकारी ।—३ टपना, (स्त्री०) हिस्सों का विभाजन।--जातिः, ( छी० ) विभाग के चार प्रकारों में से एक । इसमें एक हर और एक ग्रॅंश होता है। यह चाहे समभिन्न हो चाहे विषमभिन्न। जैसे 🖧 🚏 ।—धेयं, (न०) १ पाँती । हिस्सा। २ भाग्य । प्रारब्ध । ३ सीभाग्य । खुशकिस्मती । ४ सम्पत्ति । १ श्राल्हाद ।—धेयः, ( पु० ) १ कर । टेक्स । २ उत्तराधिकारी । भाज, (वि०) हिस्सेवार । पाँसीदार । यह जिसका कुछ लगाव हो। – भुज ( पु॰ ) राजा। बादशाह। – हरः, ( ५० ) १ समान उत्तराधिकारी । २ भाग । ( श्रङ्गगांशित का ) ~हारः, ( पु॰ ) ( श्रङ्गग-िएत का ) भाग !

भागवत (वि॰) [खी॰—भागवती] १ विष्यु-सम्बन्धी। विष्युभक्त । २ भगवान सम्बन्धी। ३ पावन। दैवी (पवित्र)।

भागवतं (न॰) श्रष्टादश पुरायों में से एक सास्तिक पुराया।

भागवतः ( ५० ) विष्णुभक्त ।

भागरास् (वि॰) (ग्रन्थया॰) १ दुकड़ों में हिस्सा करके । १ हिस्से के अनुसार ।

भागिक (वि॰) १ हिस्सा सम्बन्धी । २ हिस्से वाला । ३ भिन्नात्मक । ४ व्याज । भागिन् (वि॰) १ भागो या हिस्सो वाला । २ हिस्से वाला । ३ वाँट या हिस्सा खेने वाला । ४ सम्ब-न्य युक्त । ४ अधिकारी । भालिक । ६ जो एक भाग पाने का अधिकारी हो । ७ भाग्यवान । = अपकृष्ट । गाँगा ।

भागिनेयः ( ५० ) भाँजा । भगिनीपुत्र । भागिनेयी ( श्री ) भाँजी । भगिनी की पुत्री । भागीरथी ( श्री ) श्री गङ्गा ।

भाग्धं (न०) १ प्रारच्य । क्रिस्मत । र साभाग्य । ३ सस्ट्रह् । ४ हर्ष । क्रशलता । ध्रायत्त, (नि०) प्रारच्य पर निर्भर ।—उत्रयः, (पु०) भाग्योद्य । भाग्य का खुलना ।—विस्नदः, (पु०) बद्किस्मती ।—वगान्, (ग्रन्यया०) भाग्य से । भाग्यदेश ।

भाग्यवत् (वि॰) । भाग्यवान् । खुशक्तिमतः । २ इरा भरा । समृद्धवान् ।

भाँग ) (वि॰)[स्त्री—भाङ्गी] पटसन का वना भाङ्ग) हुआ : सनिया।

भौगकः ) भाक्तुकः ) ( पु॰ ) चिथदा । चीयदा ।

भारतीनं । भाङ्गोनम् ) ( न॰ ) पटसन का खेता।

भाज (धा॰ उभय॰) १ बाँदना । बितरित करना । भाज (वि॰) १ रखने वाला । भोगने वाला । २ कर्तन्य । जो करखीय हो ।

भाजकः (ए॰) भाग करने वाला। बाँटने वाला। भाजनं (न॰) १ वरतन । पात्र । २ श्राधा।३ योग्य व्यक्ति या वस्तु। ४ प्रतिनिधित्व । ६४ पत्त की तौल विशेष।

भाजितं (न०) पाँती। हिस्सा। धंश। भाजी (स्त्री०) चाँवल। माँह। पीच। भाज्यं (न०) १ खँश। भाग। पाँती। २ वह खङ्क जिसे भाजक खङ्क से भाग दिया जाता है। ३ उत्तराधिकार। पैतृक सम्पत्ति।

भार्छ } (न०) मज़दूरी । उजरत । किराया ।

भाटिः ( श्वी॰ ) १ मज़दूरी । उजस्य । २ रिटडमें की आसदनी ।

भाहः ( ५० ) कुमारित भट्ट के मीमांसा सम्बन्धी सिदान्तातुवाची।

भागाः ( पु॰ ) नाट्य शास्त्रातुसार एक प्रकार का रूपक जो नाटकादि उस रूपकों में से एक माना गया है। इसमें केवल एक ही श्रंक होता है और इसमें हास्य रम की प्रधानता होती है। इसमें वह श्राकाश की श्रोर देखता हुत्रा श्राप ही श्राप सारी कहानी उक्ति प्रस्युक्ति के रूप में कह बाबता है, मानों वह किसी से बातचील कर रहा हो।

भागाकः ( ५० ) घोषणा करने वाला । निरूपण करने वाला ।

भाग्रहं (न०) १ वरतन । २ पेटी । ट्रंक । वन्स । ३ कोई भी बौज़ार या वंत्र । ४ वाजा । १ माल । सामान । सौदागरी माल । ६ माल की गाँठ । ७ क्रीमरी माल । बहुमूल्य सामान । द नदीगर्भ । ६ घोड़े का जीन या साज । १० भाड़पन । मस-ग्रहापन ।

मांडाः ) ( पु० ) ( बहुवचनान्त ) माल । सामान । भागुडाः ) — अगारः, — आगारः, ( पु० )— अगारं, — आगारं, ( न० ) मालगोदाम । मग्द-रिया । २ खजाना । धनागार । ३ संग्रह । सामान । गोलाबारून । — पतिः, ( पु० ) न्यापारी । — पुटः, ( पु० ) नाई । — प्रतिभागुडकम्, ( न० ) विनिमय । — हा।ला, ( खी० ) मालगोदाम ।

भांडकः (४०) भाग्डकः (४०) भांडकं (न०) भाग्डकम्(न०)

भांडारं } भाराहारं } ( न॰ ) मालगोदाम ।

भांडारिन् ) ( ९० ) मालगोदाम का श्रविकारी। भाग्डारिन् )

भांडि: } (श्ली॰) १ उस्तरा रखने का घर या खेख। भागिड: } — चाहः, ( पु॰ ) नाई। — शाला, ( स्त्री॰ ) हज्जाम की दूकान।

सं० श० को०--- ७१

माडिक (५०) भागिडकः (पु॰) (नाई। हज्जाम। भागिडलः (पु॰) (नाई। हज्जाम। भागिडलः (पु॰) भांड़िका 🤾 (खी० ) धौजार । बोखर । बरतन भागिडका ) भांडा i भांडिनी } ( ची॰ ) वेटी। टोकरी। भाषिडनी } भांडीरः ) ( पु॰ ) वट वृत्तः । वरगद का पेद । भात ( व॰ कृ॰ ) चमकीला । चमकदार । भातः ( ५० ) प्रभात । भार । भातिः (स्त्री॰) १ चमक । प्रकाश । स्रामा । दसक । २ ज्ञान। असीति। भातुः ( ५० ) सूर्य । भाद्रः ( ५० ) एक मास का नाम। भावों का भाद्रपदः 🗲 महीना । भाद्रपदाः ( स्त्री० बहु० ) २२ वें श्रीर २६ वें नचत्रों का नाम । पुर्वाभाद्रपदा और उत्तरसाद्रपदा । भाइपदी } (स्त्री॰ ) मादों महीने की पूर्णमासी । भाद्रमातुरः ( ३० ) नेक माता का पुत्र। भाने ( न० ) ३ प्रकटन । प्रादुर्भाव । दक्षिगोचर होना । २ प्रकाश । आभा । ३ ज्ञान । प्रतीति । भानुः (४०) १ प्रकाश । स्रामा । चसक । २ किरसा । इ सूर्य । ४ सौन्दर्य । ४ दिवस । इ राजा। बादशाह। ७ शिव। (स्त्री०) सुन्दरी क्षी । — केशरः , — केसरः, ( पु॰ ) सूर्य। — जः.—( पु॰ ) शनिग्रह ।—दिनं, ( न॰ ) वारः, ( पु॰ ) रविवार । इतवार । भानुमत् (वि०) १ चमकीला । प्रकाशमान । २ सुन्दर । मनोहर । ( पु॰ ) सूर्य । भानुमती ( भीं० ) दुर्यीयन की स्त्री का नाम। मामः (पु॰) १ चसक । श्रामा । २ सूर्य । ३ क्रोध । केप ! रोष । ४ बहनोई । भगिनीपृति । भामा (की०) १ कोघ करने वाली स्ती। २ सस्य

भामा जो श्री इच्या की पतियों में से एक भी।

भामिनी (खी॰) १ कामिनी । सुन्दरी युवती सी। २ कोधना स्त्री।

''उपनीयत स्व कारि घोनाः परितो पासिनि ते सुखस्य निस्तं।''

भामिनीविज्ञास ।

भारः ( पु॰ ) ३ बोमः । २ मोकः । प्रचरहता । ( यथा युद्ध की ) ३ श्रतिशयता । ४ श्रम । परिश्रम । त्रायास । २ बड़ी मात्रा । ६ तील विशेष । ७ जुमां (उस गाड़ी का जा बोम बोने के लिये हो।) — आकान्त, (वि०) बोक से त्वा हुआ। - उद्घहः, (वि॰) कुली । मज़दूर । बोस्ता उठाने वाला।—उपजीवनं, (न०) बोक्त ढोकर और उसकी श्रामदनी से श्राजीविका चलाने वाला ।--यष्टिःः ( ५० ) वह बल्ली जिसमें ब्रटका कर भारी सामान होया जाता है।—वाह, (वि०) [स्त्री०-मरौही ] बोक दोने वाला। —वाहः, ( पु॰ ) बेामं से जाने वाला । कुसी। --वाहनः, ( go ) जानवर जो वोस्ता होते |--वाहिकः, (पु॰) इती । हम्माव ।—सह. (वि०) जो भारी बोमा उठा सके ग्रतएव बदा मज़बूत या ताक्रतवर ।--हर,--हारः ( यु॰ ) कुली। हम्माल ।—हारिन, ( पु० ) कृष्या का नामान्तर।

भारंड: ) (पु॰) यही विशेष, जिसे आज तक भारराड: ) किसी ने नहीं देखा। इसका भारंड, या भारराड: भी कहते हैं।

भारत (वि॰) [स्त्री०—भारती] भरत का वंशज या भारत का।

भारतं ( न॰ ) १ भारतवर्ष । हिन्दुस्थान । २ महा-भारत प्रन्य जिसमें मुख्यतः कौरव श्रीर पाय्डवों के प्रसिद्ध युद्ध का वर्ष्यन है ।

भारतः ( पु॰ ) १ भरतवंशज । २ भारतवर्षवासी । ३ नट । अभिनय करने वाजा :

भारती (स्त्री॰) १ वाणी। स्वर । शब्द । वाम्मिता। २ वाणी की अधिष्ठान्ती देवी। सरस्वती। ३ रचना शैकी विशेष। यथा— " भारती संस्कृतमायी बाम्ब्यापार नहाकयः "

—साहित्यदर्पण्।

४ लवा। बरंर।

भारद्वातः ( ५० ) १ दोणाचार्यं का नाम । २ जगस्य का नामान्तर । ३ मङ्गलप्रह । ४ लाख । जगिन । चंदूल ।

भारद्वाजं ( न० ) हड्डी । श्रस्थि ।

भारतः ( ५० ) कमान की डोरी । धनुष का रोदा ।

भारितः ( ए० ) किरातार्जुनीय के रचिता एक प्रसिद्ध एवं सकत संस्कृत भाषा के कवि ।

भारिः ( पु० ) शेर । सिंह ।

भारिक } (वि॰) भारी। (पु॰) कुली। हम्माल।

भार्गः ( ५० ) भगीं का राजा।

भार्गनः ( पु॰ ) १ शुकाचार्य । असुराचार्य । २ परशु-राम । ३ शिव । ४ धनुर्धर । २ हाथी ।—प्रियः, ( पु॰ ) हीरा ।

भार्गवी (स्त्री॰) १ त्व । वास । २ लक्सी । भार्यः (पु॰) नौका ।

भार्या (स्त्री॰) १ पत्नी । २ मादा जानवर ।—आट, (वि॰) पत्नी के वेश्यापन से श्राजीविका निर्वाह करने वाला।—अह, (वि॰) विवाहित ।— जितः, (पु॰) स्त्री का वशवर्ती पति ।

भार्यारः ( पु॰ ) १ सृग विशेष । २ उस पुत्र का पिता जो श्रम्य की स्त्री से उत्पन्न हुन्ना हो ।

भार्त (न०) १ साथा । २ प्रकाश । ३ श्रंघकार ।
—श्रद्धः (पु०) १ भाग्यवान पुरुष । २ शिव ।
३ श्रारा । ४ कच्छ्रप । कछुश्रा ।—चन्द्रः, (पु०)
९ शिव । २ गर्थेश ।—दर्शनं (न०) ईगुर ।
संदूर ।—दर्शिन् (वि०) साधा देखने वाला
श्रयांत वह गौकर तो सदा मालिक की श्रोर
ध्यान रखता हो । - दृश्, (पु०) —स्हैं (न०)
माथा ।

माह्यः ( ३० ) स्यं।

सालुकः भालुकः भाल्लुकः भाल्लुकः

भावः ( पु॰ ) १ ब्रस्तित्व । विद्यमानता । २ घटना । होना । ३ अवस्था । दशा । हाल्यतः । ६ ईम । रीति । १ यद । श्रोहदा। ६ वास्तविकता। ३ स्वमाव । मिजान । म कुकाव । विचार । विचः वृत्ति । ६ प्रेम । प्यार । अनुराम । ३० अभिपाय । ११ अर्थ । १२ सङ्गरम । दृढ़ विचार । १३ हृद्य । श्रात्मा । मन । १४ पदार्थ । वस्तु । जीव । १४ जीवधारी। १६ सावना । १७ डायभाव ः श्राचरण । १८ धेमोचोतक हावभाव । १६ बर्धात । २० संसार । दुनिया । २१ गर्भांशय । २२ सङ्घलप । २३ अलोकिक शक्ति ! २४ परामशै । बादेश। २४ नाटक में किसी पूरव के लिये सम्बो-धन । २६ व्याकरण में ''भावेकः'' । २७ मान-मन्दिर । ज्योतिष । २८ चान्द्र नचत्र ,--ग्रानुगा, (वि०) स्वाभाविक ।—श्रातुगा, (स्त्री०) प्रतिच्छाया।—ग्रस्तरं, ( न० ) भिन्न दशा।— थाकृतं, ( न॰ ) मानसिक विचार । - आत्मक, (वि॰) स्वाभाविक । श्रसर्वा ।—श्रालीना, (स्त्री० ) प्रतिच्छाया । - सक्मीरं, ( न० ) इदय से । २ गर्म्भारता पूर्वक !—ग्रस्यं, (२०) मत द्वारा जानने योग्य ।—प्राहिन्. (वि०) तारपर्व सममने वाता।—जः, ( ५० ) कामदेव। —इ, — विट्, (वि०) हृदय की बात जानने वाला ।—वंधन, (वि०) हर्रय को बाँधने वाला । हृद्यों को मिलाने वाला।—मिश्रः, ( ५० ) सान्य ५६प । भद्रपुरुष ।—हप. (वि०) श्रसंबी । वास्तविक ।—वाचकं, ( न॰ ) ज्याकरण में वह संज्ञा जिसके द्वारा किसी पदार्थ का भाव, धर्म, था सुवा मालूम पड़े।—शत्रक्तर्खं, ( न० ) अनेक प्रकार के भावों का संमिश्रण ।—जन्म, (वि॰) प्रेमरहित ।—समाहित, (वि॰) धर्मनिष्ट । साञ्ज । भक्तिपूर्व ।—सर्गः. ( इ॰ ) ( सांख्य ) तन्मात्रात्रों की उत्पत्ति । स्थ, (वि०) ऋतु-रक ।—स्निग्ध. (वि॰) शकपः साव से अनुरक्त ।

भावक (वि०) १ मात्र से पूर्ण। २ सौख्य बृद्धि कारक। ३ करनना करने शाला। खद्भुत रसोड़ी-पक पदार्थ और सुन्द्रसा के शति रुचि रखने बाला।

भावकः (पु०) १ मावता । हृद्यगत माव । संस्कार । २ प्रेम के भावों का बहिचेंद्य से चीतन करना । भावन (वि०) [स्त्री०—भावनी] प्रभाव डाखने वासा । असर करने वासा ।

भावनं (न०) । १ उत्पत्ति । प्रादुर्भाव । २ किसी भावना (छी०) । के स्वार्थ के। आगे बदाना । ३ बद्धपना ! विचार । एपाल । ४ भक्ति । अदा । १ प्यान । धारणा । ६ अप्रमाणीकृत अनुमान । किपत विषय । ७ आलोचन । खोज । द निर्णय । १ स्मरण । याददारत । १० ज्ञान । प्रतीति । १९ प्रमाण ! तर्क । प्रयोग । १२ स्क्षे चूर्ण को किसी तरल पदार्थ से तर करना । १३ बसाना । पुष्प तथा सुगन्ध द्रव्यों से सजाना ।

भावनः ( न॰ ) १ निमित्त कारणः । २ सृष्टिकर्ताः । ३ शिव जी की उपाधि।

भावरः ( ५० ) १ उच्छ्यास । हर्य का आवेग । २ रागद्वेष । २ प्रेमभाव का प्रकटन । ३ साधु पुरुष । ४ संपट जन । ४ नट । श्रीभनयकर्सी । ६ सजावट ।

भाविक (वि॰) [स्ती॰—माविकी] १ स्वामाविक।
नैसर्गिक। प्राकृतिक। २ भावनात्मक। ६ ग्राने
वाला। काल।

भाविकं ( न० ) भाषा जो प्रेम और कामेच्छा से परिपूर्ण हो। २ अबद्धार विशेष। इसमें भूल और भावी बातों को प्रत्यच वर्तमान की तरह निरूपण करना पड़ता है।

भावित (व० इ०) १ रचा हुम्रा । पैदा किया हुम्म । २ मक्ट किया हुम्म । ३ पोसा हुम्रा । १ विचारा हुम्म । सोचा हुम्म । करूपना किया हुम्म । २ ध्यान किया हुम्म । परिवर्तित । १ शुह किया हुम्म । ७ सिद्ध किया हुम्म । स्थापित किया हुम्म । म स्थास । परिपूर्ण । १ उरसाहित । १० तर । भींगा हुम्मा । ११ सुगन्तित किया हुआ। १२ मिला हुआ । सिश्रित ।—आग्रान्, (वि०)—बुद्धि, (वि०) १ वह जिसने अपने आग्रामा को परमारम का ध्यान करके पवित्र कर लिया हो। २ भक्तिपूर्ण। साधु। ३ विचारवान। ४ मंज्यन।

भावितकं ( न० ) सथ्य विवरण ।

भावित्रं ( न॰ ) स्वर्गं, मर्त्यं धौर पाताल का समृह । त्रैलोक्य ।

भाविन् (वि०) १ हुआ । २ होने वाला । ३ आगे आने वाला काला । ४ होने थेग्य । ४ अवश्य-स्भावी । ६ कुलीन । सुन्दर । आदर्श ।

भाविनी ( खी॰) सुथरी खी । २ सती खी । कुत्तवर्ता खी । ३ स्वेन्छाचारिणी या निरङ्कुशा खी ।

भाञ्चक (वि०) १ होने वाला। भन्य । ३ समृद-शाली। यसका ४ शुभ गुख्याही। कविभित्र।

भावुकं ( न॰ ) १ प्रसन्नता : कुरावता । समृद्धि । २ भाषा जिससे प्रेम और ग्रासक्ति प्रकट हो ।

भावुकः ( पु॰ ) बहनाई । भगिनीपति ।

भाव्य (बि॰) १ होने बाला । २ आने वाला काल। १ होने बाला। पूर्ण होने बाला। ४ वह जिसका विचार होने बाला हो।

भाव्यं ( न॰ ) श्रवश्यम्भावी । भावी ।

भाष् (धा॰ आत्म॰) [ भाषते, भाषित ] १ बोत्तना। कहना। २ सम्बोधन करना। ३ वार्ता-स्ताप करना। ४ निरूपण करना। १ वर्णन करना। भाष्यां (न॰) १ कथन। वार्तानाप । बात्रनीत। २ दयामय शब्द।

भाषा (र्स्ना०) १ बोली । जवान । नागी । २ परि-भाषा । विवरण । ३ सरस्वती का नामान्तर । ४ अर्जीदावा । अभियोगपत्र ।—इप्रस्तरं, ( न० ) दूसरी बोली या भाषा । -पादः ( पु० ) अर्जी दावा ।—समः, ( पु० ) शब्दालङ्कार विशेष । इसमें शब्दों को इस प्रकार किसी जाक्य में कम-वद्ध किया जाता है कि, चाहे उसे संस्कृत भाषा का वाक्य सममें चाहे प्राकृत का थया

मञ्जूलमणि मञ्जूरे कलगःभीरे विश्वरसर्वा तीरे। विरम्भि केलिकीरे विमालि भीरे च गन्धमारक भीरे॥ —साहित्यदर्भेण। भाषिका (स्ती॰) बोली। भाषा।
भाषित (व॰ कृ॰) कहा हुआ।
भाषितं (न॰) वाखी। बोली। कथन। भाषा।
भाष्यं (त॰) १ कथन। वार्तालाप । २ मामूली
बोली या भाषा का कोई भी झन्थ या रचना। ३
न्यास्था। टीका। १ सूत्रों पर की हुई न्यास्था
या टीका। पाणिनि के सूत्रों पर भाष्य।—करः,
—कारः, —कृत्. (पु॰) १ टीकाकार। २
पर्तजलि या नामान्तर।

भास् (बा० आत्म०) [ भास्ति, भास्ति ] १ चमकना। दमकना। २ स्पष्ट होना । मन में आना। इ सामने आना। चमकना । ४ दिख-लाना। यकट करना।

भाम् (स्त्री०) १ प्रकारा । श्रामा । समक । २ किरण । ३ प्रतिविम्व । मूर्ति । ४ गौरव । महन्व । ४ इच्छा !—करः, ( पु० ) १ सूर्य । २ वीर । ३ श्रामा । ५ शिव । ४ एक प्रसिद्ध ज्योतिषी !—करं, ( व० ) सुवर्ष ।—करिः, ( पु० ) श्रामिग्रह ।

भासः (पु॰) १ चमक । प्रकाश । श्रामा । दीति । २ कल्पना । ३ सुर्यो । ४ गीघ । १ गोष्ठ । ६ एक संस्कृत कवि का नाम ।

मासी प्रासः विश्वज्ञानपुर कासिदासी विकासः।

भासक (वि॰) [खी॰ —भासिका] ३ दीप्तिमान्। पकारावान्। २ प्रकाशक । दिखलाने वाला। ३ समकाने वाला।

सासकः ( पु॰ ) एक संस्कृत कि का नाम । सासनं ( त॰ ) १ जमक । इसक । २ प्रकाश । भारतंत्र ) । वि॰ ) स्वी॰—भरतन्ती] १ जमकीला । सासन्त ) सुन्दर । सनोहर ।

भासंतः ) ( पु॰ ) १ सूर्य । २ चन्द्रमा । २ तारा । भासन्तः र् नच्छ ।

भासनी ( बी॰ ) नरत ।

भासुः ( ५० ) सूर्य ।

भासुरं (वि॰) ३ जमकीला । २ मयानक ।

भासुरः ( ५० ) १ यूरवीर । २ विस्कौर :

भारमन (वि॰) [र्खा॰ - सास्प्रती] भरमयुक्त। भरम का।

भास्वत् (वि॰) चमकोता । प्रकाशवान : (पु॰) १ सुर्थे । २ प्रकाश । आभा । ३ प्रुर्वीर ।

भास्वती (स्त्री॰ ) सूर्व की पुर्ता।

भास्वर (वि॰) चमकीला । दीनिमारा ।

भास्त्ररः ( पु॰ ) १ दूर्व । २ दिवय । दिन ।

भिन्न (धा० श्रास्मा०) [भिन्नते, भिन्तित ] १ मॉंगना । याचना करना । २ भीए मॉंगना । ३ मॉंगना: किन्तु पाना नहीं । ३ पीड़ित होना ।

भिन्नगं (न० ) } भीख। भिन्ना (खी॰) } भीख।

भित्ता (श्वी०) १ यावना । साँगना । २ माँगने पर जो मिले । ३ मज़्वृरी । भाड़ा । किराया । ४ चाकरी । सेवावृति ।—ग्रद्रनं, (न०) मीख माँगते मारे सारे किरता । —ग्रद्धं, (न०) मीख माँगते मारे सारे किरता । —ग्रद्धं, (न०) भीख ।—ग्र्रियं, (९०) भिद्धक ।—ग्रद्धं, (व०) भिद्धक ।—ग्रद्धं, (व०) भिद्धक है ।—ग्राणिन, (व०) ३ मीख पर निर्वाह करने वाला । २ वे ईमान ।—ग्राह्यं, (प०) भिद्धाक ।—उपजीविन, (व०) भिद्धारी । भिद्धक ।—कर्मां, (न०) याचना । पात्रं, (न०) भिद्धापात्र । खप्पर । भिद्धा लेने के लिये पात्र ।—मारावः, (प०) युवक भिद्धारी ।—वृत्तः (खी०) भीख माँगने का पेशा ।

भित्ताकः ( पु॰ ) [ स्त्री॰—मित्ताकी ] मिलारी। भित्तित ( व॰ कृ॰ ) गाचित। माँगा हुआ।

मिन्तः ( पु॰ ) १ भिन्नकः। भिन्नारोः । २ सँन्यासी। ३ संन्यासः। ४ बौदः भिन्नकः ।—स्योः, ( स्ती॰ ) भिन्नकः जीवनः।—संघातीः ( स्ती॰ ) चिथड़ाः। फटे कपडेः।

मिलुकः ( पु॰ ) भिलारी।

भिन्तं (न०) १ द्वेंश ! भाग । २ दुकदा । ट्रॅंक । ३ दीवार । भित्ति (स्त्री॰) तोइना । चारनः , विभा जित करना .

२ वीवार । ३ स्थान । ४ टुकड़ा । ४ टूटी हुई केाई वस्तु।६ द्रार। सन्धि! किरी। ७ चटाई। ८

भित्ति

ब्रिद्र। दोष । ६ श्रवसर ।--स्तातनः, ( ५० ) चृहा । - और: (पु०) चोर ! घर में सेंच

लगाने वाला ।—पातनः, ( पु॰ ) १ चूहा विशेष । २ घूँस । चृहा ।

भित्तिका (स्त्री) अदीवाल । रिक्षिपकली । विस्तुइया । भिट् । धा॰परस्मै॰ ) [ भिन्दति ] ३ वॉटना । हुकड़े

करना। २ फोइना। सन्धि करना। किरी करनाः

३ खोदना। ४ गुज़रना। ४ पृथक् करना। ६ अङ्ग करना। ७ गड्बड् करना। ८ ग्रद्त बद्ख करना।

घटानाः बढ़ाना । ६ बिलाना । १० बखेरना छितराना । ११ खोलना । पृथक करना । १२

ढीला करना ।१३ छिपी हुई बात के। प्रकट करना । **१४ परेशान करना । १४ पहचानना ।** 

भिद्कं ( न० ) १ हीरा ! २ इन्ड का वज्र । भिद्कः ( ५० ) तत्ववार ।

भिदा(स्थी०)३ तोइन।फटनं चीरन।फाइन। २ अलहदगी । ३ अन्तर : ४ जाति । किस्म ।

भिदिः ( ५० )

.नारः ( इ॰ ) ) सिदिरं ( न॰ ) } सिदुः ( इ॰ ) ) भिदुर (वि॰) १ तोड़ने वाला । फटने वाला । चीरने

वाला। २ भङ्गप्रवर्ष । दूटने फूटने वाला। ३ सिश्रित । मिला हुया । गरंगडु ।

भिदुरं ( न० ) इन्द्र का बज्र।

भिदुरः ( ५० ) प्रवृश्व ।

भिद्यः ( ९० ) १ तोड़ से वहने वाली नदी। २ नदी विशेष । भिद्धं ( न० ) क्जा।

भिद्याल ) (५०) १ छोटा एक ढंडा जा भुन्द्रपालः ( प्राचीन काल में केंक कर मारा जाता

्था।२ गुफना। जिसमें कंकड़ या मेन्द्रियातः 🕽 पत्थर राव कर और उसे छुमा कर फेंका जाता है।

भिन्न ( धा० कु० ) १ दूरा हुन्न फरा हुन्ना . चिर. हुआ। २ विभाजित। पृथक किया हुआ। ऋत-गाया हुया। ३ ( खोलकर ) अलग किया हुया।

४ खिला हुआ। फूला हुआ। ४ पृथक्। अलग जुदा। ६ इतर। दूसरा। अन्य। ७ डीला। 🖛

मिश्रित ! ६ फिरा हुआ । १० परिवर्तित । बदला हुश्रा। ११ भयानक । मस्ता। १२ विना।—

श्रञ्जनं, (न०) कई द्रव्यों के। मिलाकर बनाया हुआ सुर्मा।—उदरः, ( पु० ) सौतेला भाई। --करटः, (पु॰ ) मदमस्त हाथी !--क्रट

(वि०) नायक विहीन। - ऋप, (वि०) क्रम-रहित । गड़बड़ ।—गति (वि०) तेज़चाल से

जाने वाला।—गर्भ (वि०) तितर वितर।— द्र्शिन, (वि०) पचपाती। प्रकार (वि०) दूसरी किस्म का या जाति का। - भाजनं (न०) खप्पर । कमरहलु ।—मर्मन्, (वि०) वह

जिसके मर्मस्थल विशे हो । - सर्योद, (वि०) १ वह जिसने सर्यादा या सीमा भक्न कर दी हो। श्रसम्मानकारी। २ श्रसंयत। जो काबू में न हो। —रुचि, (वि०) दुदी दुदी रुचि वाला।—

वर्चम, वर्चस्क, (वि०) मलोत्सर्गं करने वाला। — बृत्तः (वि॰) श्रसद जीवन व्यतीत करने बाला। त्यागा हुआ।--वृत्ति, (वि०) १ बुरी राह चलने वाला । २ इतर रुचि या भावना रखने

वाला ।—संहति, (वि०) श्रसंयुक्त । विमुक्त । — स्वर, (वि०) १ श्रावाज़ बद्**खे हुए**। २ बेसुरा । –हृद्य (वि०) वह जिसका हृद्य विधा हो।

भिन्नं (न०) १ दुकड़ा । भाग। ग्रॅंश । २ फूला। मुकुल । ३ घाव । छुरी का घाव । ४ भग्नाँश ।

भिन्नः ( पु॰ ) रत्नदोष । किसी रत्न में ऐव ।

भिरिटिका ) (स्त्री॰) रवेतगुक्षा । सफेद वुंबची । भिरिग्रिटका ) भिल्लः ( पु॰ ) भीन जाति ।—तरुः ( पु॰ ) लोध

बृच ।—भूषग्रां, ( न० ) गु ंजा का पौधा । भिल्लांटः (पु॰) म्बर्खाटः ( पु॰ ) ) मिरुलोटकः ( पु॰ ) ) लोध वृत्त ।

भिषत्र ( ५० ) १ वैद्य । हकीम । डाक्टर । २ विष्णु ।

नीमहकीम !-वर:, ( पु॰ ) सर्वश्रंष्ठ वैद्य ! भिष्मा

भिष्मिका भिष्मिदा (स्त्री॰) मुनाहुत्रा यन ।

भिस्मदा

भिस्सिटा भी ( था॰ परस्मै॰ ) —[ विभेति, भीत ] दरना।

भयभीत होना । चिन्तित होना । भी (की०) भय। डर : श्राशङ्का ।

भीत ( व॰ कृ॰ ; १ भयभीत । इरा हुन्ना । २ खतरे में पड़ा हुआ ।——भीत, (वि०) अतिशय डरा

भीतंकार ) (वि०) डराने वाला। भयभीत करने भीतङ्कार ∫ बाला।

भीतंकारं ) (ग्रन्थथा०) डरपोंक कहना या वत्रलाना । भीतङ्कारं )

भीतिः (स्ती०) १ डर । मय । २ कॅपकपी । थर्रोहट । -नाटितकं (न०) भयभीत होने की हावभाव

दिखलाना । भीम (वि॰) भयावना । उराने वाला । - उद्रो,

( घी॰ ) उसा का नामान्तर । -कमेन्, (वि०) भयङ्कर शक्ति वाला !--दर्शन, (वि०)

देखने में भयङ्गर । नाद्, (वि० भयानक रूप से शब्द करने वाला ।--नादः, ( पु॰ )

९ सिंह। २ प्रखय काखीन सप्त मेवों में से एक का नाम । -पराक्रम, (वि०) भयद्वर शक्ति वाला।-रथी (स्ती॰) किसी मनुष्य की उस

की ७७वीं वर्ष के , ७वें मास की ७वीं रात का नाम । यह रात बड़ी खनरनाक बतलायी

जाती है। 'सप्तसप्ततिमे वर्षे रूप्तमे भ सि सप्तर्म । राजिभीनर्धा नाम भराजमतिदुस्तरा ॥"

—ह्रप, ( वि० ) भयानक शक्त का ।— विकान्तः, ( ५० ) शेर । सिंह।-विग्रह. (वि०) भयङ्कर डील डील का।--ग्रासनः,

( पु॰ ) यमराज ।--सेनः, (पु॰) १ दूसरे पारदव का नाम । २ भीमसेनी कपूर।

पाएडव का नाम। पवन के औरस से कुन्ती के गर्भ में इनकी उत्पत्ति हुई थी।

भीमरं (न०) युद्ध। बङाई। भीमा (स्त्री०) १ दुर्गा। २ रोचना । ३ चाउुका कोदा।

भीरु (वि०) [स्त्री०—भीरु, भीन, ] १ डरपीक । २ भगभीत :--चेतसा, ( पु॰ ) हिरन । मृग।

माध्य

— रन्ध्रः. ( पु॰ ) चुन्हा । भट्टी । — सत्त्व, (वि०) भीक,--हृद्यः, ( ५०) हिरन। भीरं (न०) चांदी। (स्त्री०) १ भीर स्त्री । २

प्रतिद्वाया । परवाई । भीहः (पु॰) १ ऋगाल । २ चीता ।

भीरुक । (वि॰) १ भीरु। डरपोंक । मुँइ चुराने भीलक निवा । शर्मीला ।

भीहकं } ( न॰ ) जंगल । वन । भोद्धकं ) भीरुकः ) (पु०) १ रीवः । २ उल्लू । २ उत्वः ।

भीरू  $\left. \left. 
ight\} \left( 
ight.$  स्त्री॰ ight) डरपोंक स्त्री । भीलृ  $\left. 
ight\}$ भीरुकः ) ( पु॰ ) रीद्ध । भात् । भीलुकः )

भीलकः 🕽 देखा

भीषगा (वि०) भयानक। हरपावना भयप्रद। भोषशां ( न० ) केाई वसुने। भय उत्पन्न करे।

भीषाः (पु॰) १ भयानक रसः। २ शिव जी का नामान्तर । ३ कन्तर । ४फाकता । भीषा (स्त्री०) १ इराने की क्रिया। २ सय। इर।

भीचित (वि०) हरा हुआ। भयसीत। भीवम (वि०) भयद्वर ।--जननी. (स्त्री०) श्री गङ्गा । —पञ्चकं; (न०) कार्तिक शुक्ला ११ से

१४ तक ४ दिवस को भीष्मपञ्चक कहते हैं। इन पाँच दिनों में स्त्रियाँ प्रायः वत किया करती हैं। —सू:, ( स्त्री॰ ) गंगा का नाम।

भीष्मः (पु॰) १ भयानक रस । २ राइस । ३ शिव जीका नामान्तर । ४ सान्तनु पुत्र भीव्य पिता-

( \$8\$ )

मोष्मकः

मह, जिनका जन्म श्रीगङ्गादेवी के गर्भ से

हुआ था। भीष्मकः ( ५० ) १ राजा सान्तनु के पुत्र का नाम।

२ विद्भों के एक राजा का नाम जिसकी लड्की रुक्सियाँ। के साथ श्रीकृष्ण ने श्रपना

विवाह किया था। भुक्त (व० ह०) १ भक्ति । २ उपभुक्त । उपयोग

में लाया हुआ। ३ अनुभूत। ४ भीग के लिये रखा हुआ । यथा भेगा-वंधक ।

भुक्तं (न०) १ भव्य करने या उपभोग करने की किया।

२ भच्य पदार्थ । २ वह स्थान जहाँ किसी ने भोजन किया हो । — उच्छिट्टं, ( न० ) —

शेषः, ( पु॰ )—समुक्रिकतं, ( न॰ ) स्वाने से वचा हुआ । जुडन !- सुप्त. (वि०) भेाजनी-

परान्त सोने वाला। भुक्तिः (स्त्री०) १ भोजन। ग्राहार । २ विषयोप-

मोग। ३ कब्ज़ा। दखला। ४ भोजन । ४ ग्रहों का किसी राशि में एक एक ग्रेंश करके गमन।---

प्रदः, ( पु॰ ) मृंग नामक श्रव ।-वर्जित, ( वि॰ ) वह जिसका उपभाग मिपिद्ध हो ।

भुम्न (वि॰) १ टेड़ा। वक। २ ट्टा हुआ। भुज् (धा० पर०) [ भुजति, भुग्न ] १ कुकाना । २

टेड़ा करना। मोड़ना। (उभय०) [ शुनक्ति, र्भुक्ते] १ खाना। मच्या करना । निघटाना। २ उपनाग करना । बरतना । ३ सम्भोग करना ।

४ शासन करना । हुकूमत करना । रचा करना । ४ सहना। अनुभव करना। ६ गुज़रना। भुज् (वि०) खाने वाला । उपनाग करने वाला।

सहने वाला । शासन करने वाला भुज् (स्त्री०) १ उपभाग । लाभ । मुनाका । कायदा ।

भुजः ( ५० ) १ भुजा। बाहु। २ हाथ । ३ हाथी की सूंइ। ४ मोड़। ब्रुमाव। ४ त्रिकोगा की एक

भुजा ।—ग्रान्तरं,—ग्रान्तरालं, ( न० ) वदः-स्थल । झाती ।—ग्रापीडः, ( पु॰ ) कोरियाना ।

बाहों में दबाना।—कोटरः, (पु॰) बगब। —दराडः, ( ५० ) बाहुदराह ।—द्खः, ( ५० ) भुवन

दलं, ( न० ) हाथ।—बन्धनं, ( न० ) आलि-क्रन :--वर्ल, (न०)--वीर्य, (न०) बाहों की साकत।--सध्यं. (न०) छाती। सीना।

—मूलं, (न॰) कंवा !- शिवरं,-शिरस, (न०) कंधाः भुजगः ( ५० ) सर्प । साँप ।—ग्रन्तकः,—ग्रहानः,

— श्राभोजिन, (पु॰) —दारगः, —भोजिन, (पु०) १ गरुड़ । २ मोर । ३ न्योला ।--ईश्वरः,—राजः, ( पु॰ ) शेप जी।

भुजंगः ) ( पु॰ ) १ सर्ग । साँप । उपपति । जार । भुजङ्गः ) श्राशिक । ३ पति । स्वामो । ४ गाडू । ४ राजा का एक पारवीवर्ती नौकर ! ६ श्ररलेषा नचत्र । -इन्द्रः, (पु॰) शेष जी।

सर्पराज । --ईशः. (पु॰) १ वासुकी । २ शेष । ३ पतञ्जलि । ४ पिंगलमुनि ।—कन्या, (स्त्री०) सर्पं की युवती कन्या।—भं, (न०) स्रारलेषा नचत्र ।—सुज्, ( ५० ) १ गरह । मयूर ।

मोर।--लता, ( छी० ) ताम्बुली लता।-हन्, ( पु० ) गरुड़ } भुजंगमः ) ( ५० ) १ सर्पं । राहु । ३ श्राठ की भुजङ्गमः ) संख्या ।

भुजा (स्त्री०) १ वाँह । २ हाथ । ३ साँप की गिहुरी ।—कस्टः, ( पु॰ ) नाखून । नख ।— दलः, (पु॰) हाथ ।—सध्यः, (पु॰) १

के।हनी । २ इति ।-मूलं, ( न० ) कंधा ।

भुजिन्यः ( पु० ) १ दास । गुलाम । साथी । सन्वा । ३ कलाई का सूत्र । ४ रोग विशेष । भुजिष्या (स्त्री०) १ दासी । २ वेश्या । रंडी ।

भुंड् (घा॰ आत्म॰) [भुंडते] १ पालना। २ चुनना । छाँदना । भुभुं रिका } ( खी॰ ) एक प्रकार की मिठाई।

भुवनं (न॰) १ जगत । २ पृथिवी । ३ स्वर्ग । ४ प्रायाधारी । १ मानव । मानवज्ञाति । ६ जल । ७ चै।दह की संख्या ।—ईशः, (पु॰) राजा ।

बादशाह ।—ईश्वरः, ( पु॰ ) राजा । बादशाह । १ शिव जी का नाम।—ग्रोकस्त्, (५०)

देवता |-- त्रयं, ( न० ) तीन स्रोक--स्वर्ग,

मल्यै. पाताल (—पावनी, (श्ली॰) यहा ।— शासिन्, (९०) बादशाह । शासक ।

भुवन्युः ( ५० ) १ स्वामी । प्रसु । २ सूर्ये । ३ अग्नि । ४ चन्द्रमा ।

भुवर् ) ( त्रन्यपा० ) जन्तरित्त । आकाश । ससःयाः भुवस् ∫ इतियों में से एक ।

मुविस् ( ५० ) समुद्र ।

भुगुडिः । भुगुर्सार्टाः । (स्त्री॰ ) अस्त्र विशेष एक प्रकार का भुगाडी । गुक्ताः । भुगुराडी ।

भू (धा० आत्मः) [ भवति, भृत ] १ होना। २ उत्पन्न होने को । ३ निकलना । ४ (धटना का ) घटना। ४ जिंदा रहना। ६ किसी दशा में बना रहना। पालन करना। ७ परिचर्या करना। १० सहायता करना। ११ सम्बन्ध रखना। १२ किसी कार्य में संलक्ष होता।

भू (५०) विष्यु । (वि०) बना हुआ यथा। कमबभू। वित्तभू।--उत्तमं, ( न० ) सुवर्णा । —कस्पः, ( पु॰ ) कत्रव विशेष । —क्राधः, ( पु॰ ) भूबोल। भूवाल।—कर्माः, (पु॰ ) पृथिवी का न्यास । —कश्यपः, ( पु॰ ) वसुदेव । श्री कृष्ण के पिता का नाम ।— काकः, ( ५० ) १ एक प्रकार का बाज या कंक पक्षी । २ नीला कगृतर । ३ क्रींच पक्षी ।—केंग्रः, (पु॰) वट ब्रुच ।—केशा, (की॰) राचसी । —तिन्, ( ५० ) सूथर । शूकर । —गरं, (न०) विष विशेष ।—गर्भः, ( पु० ) भवभूति का नामान्तर ।--गृहं,--गेहं, (न०) तहस्राना। जमीन के नीचे बना हुआ।-गोलः, ( पु॰ ) भूमग्रहता । प्राचाः ( पु० ) सरीर । वपु । --चर्काः ( न० ) पृथित्री की परिधि । विपुत्ररंखा ।— चर, (वि॰) पृथिवी पर रहने या चलने नाले। —चरः, ( go ) शिव जी ।—·द्वाया, (स्त्री॰) -- क्रायं, (न०) १९थिवी की झाया जिसे अनजान बोग राहु कहते हैं। २श्रंपकार ।-अन्तु:, (५०) ४ मिही का एक कीड़ा । २ हाथी। - जम्बुः, - जंबूः, ( खीव) गेहूँ।—तलं, (न०) पृथिवी की सतह।

् तृणः, ( = भृत्तृणः ) सुगन्य सुक्त वाल विशेष ।—दगरः, (पु॰) सूतर । सुखर ।—द्वः, —सुरः, ( ५० ) बाह्य । —धनः, ( ५० ) राजा। बादशह। — घरः ( पु॰ ) १ पहाइ। २ शिव। ३ कृष्ण । ४ सात की संख्या :—नागः ( पु॰ ) निर्हा का कीड़ा विशेष .—नेतु, (५० राजा। वाद्शाह।—ए:, ( पु॰ ) शजा।— प्तिः ( पु० ) १ रामा । २ शिव । ३ इन्द्र ।--पदः, ( पु० ) बृत्र । पेड़ । — पदी. ( स्त्री० ) चमेली विशेष।--परिधिः, ( पु॰ ) पृथिनी का व्यास या घेरा।—पालः, (पु॰) राजा।— पालनं, ( न० ) राज्य । रियासन ।--पुत्रः, --स्तः, (पु॰) मङ्गलमह :- पुत्री-स्ता, ( र्जा० ) सीता की उपाधि।—प्रकरणः (५० ) भूवाल । भूडोल । - विम्वः, ( ४० ) - विम्वम्, ( त० ) सूर्गात ।---भतुः ( पु॰ ) सजा। बादशाह।—भागः, (पु०) पृथिवी का दुकड़ा: —भत, (पु०) पर्वत । पहान् । राजा । बादशाहा ३ विष्णु ।—मगुडलं, ( न० ) प्रथिती ।—रुह्-( ६० ) रुद्धः, (५० ) दृष । पेव ।--लोकः (= भूतों इः) ( ५० ) मर्त्य कोक । - वत्तयं, ( न० ) भूगोख।—वलभ्भः, ( ५० ) राजा। बादशाह।—वृत्त, (न०) विषुवरेखा। सूपरिधि। —गकः, (पु॰) राजा। वाद्याह ।—शयः, ( पु॰ ) विष्यु । — अवस्त ( पु॰ ) दीसक की सिही का टीला।—पुरः, (५०) माझण। विम। —स्पृश्. ( पु॰ ) ३ मानव । २ मानव जाति । ३ वेश्य ।--स्वर्गः, ( पु० ) मेरु पर्वत .--स्वामिन्, (पु॰) ज्मीनार।

भू: (को) १ पृथिती । २ जगत । भूगेक । ३ फर्रा । ज्ञमीन । ४ भूसम्पत्ति । ४ स्थान । जगह । ६ विवेच्य या आलोच्य विषय । ७ एक की संख्या । = व्याहृतियों में से प्रथम व्याहृति ।

भूकं (न०) । १ रन्छ। छिन्। २ चरमा। सोता। भूकः (पु०) ) ३ समय।

भूकतः ( पु॰ ) चंत्रल घोड़ा ।

सृत (व० इ०) १ हो गया।२ बना हुआ। ३ सत्य १ ४ ठीक। उचित । उपयुक्त । ४ गुज्रा हुआ। सं० श० कौ०—%-

बाता हुआ ६ प्राप्त । ७ मिथित । सुक्त । म समान । सहरा ।—ग्रानकस्या, ( खी॰ ) प्राचिमात्र पर दया।—ग्रन्तकः, (५०) यसः राज । धर्मराज ! – ग्रर्थः, ( पु॰ ) वास्तविक बात । वास्तविक परिस्थिति । सत्य । यथार्थता । ---ग्रात्मक, (वि०) पंचतत्वों का बना हुआ। —द्यात्मन्, ( पु॰) ३ जीवात्मा । २ परमात्मा । ३ बहाकी उपाबि। ४ शिव की उपाधि । ४ मुखतरव सम्बन्धी पदार्थ। मौलिक पदार्थ। ६ शरीर। ७ युद्ध । लड़ाई ।—ग्रादिः, ( पुट ) १ परवहा । २ ग्रहङ्कार ।—आर्त, (वि ) वेता-विष्ट ।—ग्रावासः, ( पु०) १ शरीर । २ शिव । ३ विष्णु ।—ग्राविष्ट, (वि०) प्रेताविष्ट ।— थ्रावेशः, ( पु॰) त्रेत का किसी पर सवार होना। -इउयं, ( न० ) इड्या, (स्त्री०) भूतों के लिये बिबदान।—इप्रा, (स्त्री०) इन्स पच की १४० शी।—ईशः, (पु०) १ ब्रह्मा २ विष्यु । ३ शिव।--ईप्रवरः, ( पु॰ ) शिव । - उन्मादः, (प्र॰) कपरी फिसाइ । येष का फेरा ।—उपसृष्ट. -- उपहुत, (वि०) प्रेत के कब्जे में।--धोदनः, ( ५० ) भात का थात ।—कर्तृ,— कृत, ( पु॰ ) ब्रह्म की उपाधि।—काल:, (पु॰) बीता हुआ समय । –केशी, ( स्त्री॰ ) नुलसी । —क्रान्तिः, ( की॰ ) मेताविष्ट ।—गगाः, ( पु० ) १ प्राणियों का समुदाय । २ सरे हुए पुरुषों के भ्राप्ताओं या राचसों का ससुदाय। ---प्रस्त, (वि॰) प्रेताविष्ट !---ग्रामः, (यु॰) ९ जीवधारी मात्र की समष्टि। २ भूत बेतों का समूह। ३ शरीर।—भः, (पु०) ९ फँट । २ प्याज !—मी, ( स्त्री॰ ) तुलसी ।—चतुर्दशी, नरक चौदस । कार्तिक हृष्ण चतुर्दशी ।---—वारिन् (पु०) शिव जी की उपाधि।— जयः, ( पु॰ ) तत्वों पर दिजय ।--द्या, (स्त्री॰) प्राणि मात्र पर कृपा।—धरा,— घात्रो,—घारिग्री. (स्त्री॰ ) पृथिवी ।—नाथः, ( ५० ) शिव ।—नायिका, (स्त्री०) दुर्गा देवी।--नाशनः, ( पु० ) १ मिलावा। २ राई। सरसों । ३ कालीमिर्च ।--निचयः, ( पु॰ )

भूत

शरीर।-पतिः, (९०) १ शिव। २ प्रस्ति। ३ तुबसी । - पत्री, (स्त्री॰) तुबसी ।--पुर्तिामा, (स्त्री०) श्राश्यिन की पुर्विमा ।--पूर्व, ( अन्यया० ) पहिले । पेश्सर । वर्तमान से पहिले का । — प्रकृतिः, ( स्त्री० ) सब प्राखियों का उत्पत्तिस्थान या निकास । - ब्रह्मन. ( पु० ) अङ्बीन शक्षण । देवल ।—प्रनं. ( पु॰ ) शिव की उपाधि। -माचनः, ( पु॰ ) १ परब्रह्म । २ विन्छु । — भाषा, (स्त्री०) — मापितं, ( न॰ ) पैशाची भाषा ।—महेदवरः ( पु॰ ) शिव जी ।—यज्ञ:, (पु॰) पञ्च-महायज्ञों में से एक।—यानिः, (पु॰) समत प्राणियों का उत्पत्ति स्थान या निकास !-राजः, (पु॰) शिव जी ।—वर्गः. (पु॰) विशाच जाति ।—वासः, ( यु॰ ) विभीनक वृक्त । —वाहनः, ( पु॰ ) शिव जी की उपाचि i— विकिया, (स्त्री०) १ मिरगी का रोग। २ भृत या पिशाच का फेरा ।—विज्ञानं,—विद्याः (स्त्री॰) मृत-प्रेत-विद्या ।--वृत्तः, ( पु॰ ) विभीतक वृत्त । — संसारः, ( पु॰ ) मत्येलोक । —सञ्चारः, (पु॰) सूत या पिशाच का केरा। —सर्गः, (पु॰) संसार की उत्पत्ति।—सन्धं, ( न० ) सांख्य के मतानुसार पञ्चभूतों का श्रादि अभिश्र एवं सूच्मरूप ।-स्थानं, ( न० ) १ जीवधारियों का वासस्थान । २ प्रेतों के रहने का स्थान ।—हत्या. (स्त्री०) जीवधारियों का नारा।

भूतं (न०) १ कोई वस्तु चाहे वह मानवी हो चाहे दैवी श्रीर चाहे निर्जीव । २ प्राणधारी । ३ श्रात्मा । जीव । भूत । प्रेत । राज्य । ४ तस्व । ४ वास्त-विक घटना। शस्तविक बात । ६ भूतकाल। गुज्रा हुआ समय । ७ संसार । जगत । 😑 इश-जना। १ पाँच की संख्या।

भृतः (५०) १ ५ । बना। २ शिव। ३ कृत्या पत्तीय चतुद्शी ।

भूतमय (वि॰) जिसमें समस्त प्राणी समिमितित हों। २ पञ्चतत्वों का बना हुआ या उत्पन्न किये हुए जीवों से बना हुआ।

भूतिः (स्त्री॰) १ श्रस्तित्व । होने का भाव । २ जन्म । उत्पत्ति । ३ कुशलख । स्वस्थ्यता । प्रसन्नता । समृद्धि । ४ सफलता । सै।भाग्य । खुशकिस्मनी । ५ धन । सम्पत्ति । ६ वैभव । राज्यश्री । ७ भस्म । राख । = हाथी का मस्तक रंग कर उसका श्क्षार करना । १ तप या तांत्रिक अनुष्ठानादि से प्राप्त अलोकिक शक्ति। १० मुना हुआ साँस । ११ हाथी का मद। (पु॰) १ शिव । २ विष्यु। ३ फिन्गण। -- कर्मन्, ( न० ) केई शुभ कृत्य या उत्सव का विधान ।—**काम,** ( वि० ) सम्पत्ति प्राप्ति का अभिलायी ।—कामः, ( पु॰ ) 🤋 किसी राज्यं का सचिव । २ वृहस्पति का नामान्तर।—का तः. ( पु० ) आनन्दपद् श्रम षड़ी। -कीलः, (पु॰) १ छिद्र। गर्ते। २ नगर या दुर्ग चारों त्रोर जल से भरी खाई। ३ तहस्वाना। भूमि के नीचे की गुफानुमा छोटी केंद्रिरी ।—कृत्, ( पु॰ ) शिव जी का नामान्तर । -गर्भः, (पु॰) भवमूति कवि का नामान्तर । —दः, (पु०) शिव जी का नामान्तर।— निधानं, (त०) धनिष्ठा नक्षत्र ।-भूषााः, ( पु॰ ) शिव जी।—वाहनः, ( पु॰ ) शिवजी। भृतिकं (त०) १ कपुर । २ चन्दन । ३ कायफल । भूमत् (वि॰) पृथिवी या भूमि रखने वाका । (पु॰) पृथिवीपास । राजा ।

भूमन् (पु॰) १ अधिक परिमासः । विपुत्तता । प्राचुर्ये । एक वही संख्या । २ धन सम्पत्ति ।

भूमन् (न०) ३ प्रथिती । २ प्रान्त । जिला। भृत्वचड । ३ प्राणी । देहवारी । ४ बहुतायत । ग्रनेकत्व ।

भूमय (वि॰) [की॰--भूमयी) मिही का। मिही का बना या मिही से उत्पन्न।

भूमिः (स्त्री॰) १ पृथिवी । २ कर्दममय स्थान ।
पक्कित । जलाभूमि । पृथिवी का पृष्ठदेश । ३
नगर के चारों ज्ञोर का विस्तृत मैदान । २ ज़िला ।
देश । जमीन । ४ स्थान । भूत्यर । ४ स्थल ।
जगह । ६ भूनम्पत्ति । ७ मंज़िल । खरड । म
गीवरभूमि । चरागाह । ६ नाटक में किसी पात्र

का चरित्र या अभिनय । ६० श्राधार । १३ व्याप्ति । सीसा । १२ जिह्वा ।—अन्तरः, ( ५० ) पड़ोसी राज्य का अधिपति :—इन्द्रः,—ईश्वरः, ( पु॰ ) राजा । नृपति।—कम्पः, (पु॰ ) भूडोल। भूवास।—गुहा, (स्त्री०) गुफा।— गृहं, ( न॰ ) तहफ़ाना ।— खतः, ( ५० )— चलमं, ( न० ) भूडोल । भूचात्त ।—जः, (५०) १ सङ्गल प्रह । नरकासुर । ३ सानव । ४ भूनिव नामक पौधा ।—जा, ( स्त्री॰ ) सीता 🕳 जीविन्, ( ५० ) वैश्य । बनिया ।—तत्नं, (न०) पृथिवी की सतह।-दानं, (न०) पृथिवी का दान।—देवः. ( पु॰ ) वाह्यया।— धरः, ( पु॰ ) १ पर्वतः। २ बादशाहः । ३ सात की संख्या।-नाथः, ( यु॰ )-पनिः,-पातः, ( ५० )—धुन, ( ५० ) राजा ।- पत्तः, ( पु० ) तेज़ बाेड़ा !-- विशान्त्रं, ( न० ) ताड़ का पेड़ ।--पुत्रः, (९०) मंगत ग्रह ।--पुरन्द्रः, ( ५० ) १ राजा । २ महाराज दिखीप का नाम । —भृत्, ( ५० ) । पर्वत । २ राजा।—मग्डा, ( छी० ) चमेली विशेष ।—रहाकः, ( ५० ) तेज़ घोड़ा।--लाभः, ( पु० ) मृत्यु । मीत । —लेपनं, ( न० ) गायर ।—वर्धनः, ( प्र० ) —वर्धन, (२०) लाश ।—शय, (वि०) पृथिवी पर साने वाला ।--शयः, ( पु॰ ) जंगली कबृतर ।—शयनं, ( न० ) शय्या, ( ची० ) व्मीन पर सेनि वाला । -सम्भवः, -सुतः, (पु०) १ मङ्गलगह। २ नरकासुर।—सम्भवा, -- सुता, ( खी॰ ) सीता की उपाधि ।--स्पृश, (पु॰) १ मनुष्य । २ मानवजाति । ३ वैश्य । ४ चेरि ।

भूमिका (स्ति०) १ जमीन । सूमि । २ पङ्कित सूमि ।
३ मंजित । लगड । ४ दग । ५ पति ।
काला तस्त्रा । ६ नाटक में किसी का चरित्र या
श्विमय । ७ नाटक के नट की पेशाक । म श्रुकार । ६ किसी प्रस्थ के प्रारम्भ की सूचना जिससे उस प्रम्थ के विषय में आवश्यक निपर्यों का जान हो ।

गोवरमूमि । चरागाह । ६ नाटक में किसी पात्र । भूमी ( भी० ) प्रथिती । -- कद्म्बः. ( ५० ) कट्म्ब

वृत्त विशेष ।—पतिः, ( ए० )—सुज् ( ए० ) राजा ।—मह्. ( ए० )—सहः. ( ए० ) वृत्त । भूयं ( न० ) ( किसी वस्तु के ) किसी रूप में होने की दशा या अवस्था यथा वस्तुस्य ।

भृयगस् ( अव्यया॰ ) १ प्रायः । अक्सर । २ अति-शय । ३ पुनः । अन्तर ।

म्यस् (वि॰) [स्त्री॰ - भूयस्री] १ आधितय । अस्यिक । विपुत । २ अधिक वड़ा। अधिक तंत्रा । ३ अस्यावश्यक । ४ बहुत अधिक। बहुत तंत्रा। अतिशय । ४ बहुतायत । सम्पन्नता।

भूषस्यं ( न०) १ विपुलता । बहुतायत । २ बहुमत । प्रवत्ता ।

भूगिष्ट (वि०) १ बहुत ही । २ प्रायः । बहुत करके ।

भूर ( अन्ययाः ) तीन न्याहतियों में से एक । भूरि (वि॰ ) १ पत्तर । अधिक । बहुत । २ बड़ा । भारी ।

भूरि ( यु॰ ) १ विष्यु । २ बङ्गा । ३ शिव ।

भूरि (न०) सुवर्षं ।—गमः, (पु०) गधा।—
—तेजस्, (व०) वड़ा चमकीला। (पु०)
चिन ।—दिल्लिंग, (वि०) १ मृत्यवान या
बिद्या वस्तुष्रों की दिल्लिंगा से युक्त। २ उदार।
—दानं, (न०) उदारता।—धन, (वि०)
धनवान।—धामन्, (वि०) चमकीला।—
प्रयोग, (वि०) प्रायः उपभाग में श्राने वाला।
—प्रेमन्, (पु०) लाल रंग का हंस।—भाग,
(वि०) धनो। धनवान।—माधः, (पु०)
श्रुगाल । गीदह।—रसः, (पु०) गला।—
लाभः (पु०) वड़ा सुनाका।—विक्रम,
(वि०) वड़ा वहादुर।—श्रवस्, (पु०)
एक रथी का नाम जो महाभारत के युद्ध में कौरवीं
की श्रोर से पायडवीं से लड़ा था श्रीर सात्यिक के
हाथ से मारा गया था।

भूरिज् ( खी॰ ) दृथिवी ।

भूर्जः ( पु॰ ) भोजपत्र का वृतः क्याटकः, (पु॰ ) वर्णसङ्कर विशेष ।—पत्रः, ( पु॰ ) भोजपत्र का पेड़ । भूणिः (क्षी॰) जमीन । पृथिनी ।
भूष् (धाः परस्मै॰) [ भूषिति, भूषयिति , भूषयिते , भूषित ] १ पृज्ञता । श्रज्ञार करना । २ छा देना ।
भूषणं (न॰) १ श्रुज्ञार । सजावद । २ ग्रह्मा ।
श्राभूषणं ।

भूषा ( की॰ ) १ शङ्कार (सजावर । २ गहना । श्राभूषण । ३ रस्त ।

भूषित (व॰ इ॰ ) सजा हुआ। आसूपर्यों से युक्त। भूष्या (वि॰) ९ होना । बनजाना । २ धन की कामना।

भु ( था॰ उभय॰ ) [ भरति, सरिते, विभिति, विभिति, विभिति, भृत ] १ भरता । २ परिपूर्ण करता । व्यास होना । ३ सहना । सहारा देना । ४ प्रोधकार करना । रका करना । पालना । ४ ग्राधिकार करना । कन्ना करना । ६ पहिनना । धारण करना । ७ अनुभव करना । द देना । ६ रखना । पकड़ना । (स्प्रति में) धारण करना । ९० भाड़ा करना । ११ खाना । ले जाना ।

भृक्ष्यः ) ( पु॰ ) स्त्री का वेष धारण करने वाला भृकसः ) नट।

भृकुदिः } ( बी॰ ) भैंह।

भूग् ( श्रव्यथा॰ ) यह श्राग की चटचराहट की श्रावाङ्ग की प्रकट करता है।

खुगुः (पु०) १ एक प्रसिद्ध सुनि । जमदिनि । शुकाचार्य । ४ शुक्रमह । ४ पहाई। १ पहाई के
शिखर की समतव मूमि । ७ इच्छ मगवान् ।
— उद्धहः, (पु०) परश्रराम । — जः, — तनदः,
(पु०) शुक्राचार्य । — तन्द्नः, (पु०) १
परश्रराम । २ शुक्र । — पितः, (पु०) परश्रराम । — चंशः, (पु०) परश्रराम के वंशज । —
वारः, — वासरः, (पु०) शुक्रवार । जुमा ! —
शार्द्द्रानः, — श्रेष्ठः, — सन्तमः, (पु०) परश्रराम ।
— सुनः, — सुनः, (पु०) १ परश्रराम । २
शुक्र ग्रह ।

भृ'गः ) ( पु० ) १ भीरा । अमर । २ विलनी । ३ भृङ्गः ) पदी विशेष । ४ तांपटनर । १ सुवर्ण घट या सुवर्ण पात्र । मं } (न०) अनक। भोडत । चिलचिल ।--हुस् ) असीएः, ( पु॰ ) धाम का पेह !--ग्रानन्दा, (स्त्री०) यूथिका तता ।—प्रावली, (स्त्रीः) मधुमविखयों का दल। - जं, (न०) १ त्रगर। २ अनक।—पर्शिका, (स्त्री०) द्योटी इलायची। -राज, (पु०) १ मारा। २ एक साडी का नाम ।--रिटिः,--रीटिः, (ए०) शिव जी के गरा विरोध जा बड़े बदशक्त हैं। - रोताः, (प्०) एक जाति की बरिया।

'गारः ( दः ) } 'द्वारः ( दः ) } ९ सुत्रको बट या सुत्रको **पात्र**। २ प्राकार विशेष का लोटा । ३ राज्याभियेक के समय काम में गारं । न० गारं (न० ) राज्याभ्यक क र हुनरं (न०) प्राने वाला घट।

'गारगं ) (न०) ९ स्वर्ण । सेना । २ लब्झ । ङ्गारगम् ) लींग ।

'गारिका ङ्गारिका (स्त्रीः ) फिल्ली नामक कीवा। 'गारो ङ्गरा

भिन १ (पु०) १ वटहुइ। २ शिव जी के एक क्तिन् े गण का नाम।

'गि॰िटः द्विसिटिः ( ( पु॰ ) शिव जी के द्वारपाल । 'गिरीटिः ( ङ्गिरादिः

'गेरिटि: } ( पु॰ ) शिव जी का गण। द्वेरिटि: }

ज् ( धा॰ घल्म॰ ) [ भर्जते ] सूनना । अकोरना। ंटिका } (स्त्री॰) पौत्रा विशेष । सिटका

'ভি: } ( श्री॰ ) বहर । যিতঃ )

त (व० क०) १ अस हुआ। प्रित । १ पाला हुआ। पोवित । ३ सस्पन्न । ४ माई पर लिया हुआ। बदा किया हुआ।

्तः ( पु॰ ) आहे का नौकर '

तक (वि॰) माट्रे किया हुथा। घरा किया हुथा। चुकाया हुआ।—ग्राध्यापकः. ( ५० ) १ वेतन भोगी शिक्क । २ वेतन भोगी शिक्क हारा मिकः ( ए० ) ३ मेंडक । २ भीर मतुष्य । ३ वादल ।

पहाया हुआ।—ग्राथ्यापितः, ( पु॰ ) कीम देका पड़ने वाला छात्र।

भृतिः (स्त्रो॰) । पालन पापणः । २ भे।जनः । ३ मज़दूरी। भादा। ४ ( नेतन पाने की शर्त पर ) नौकरी । ४ एंजी । मृहाधन । — अध्यापनं, (न०) पढ़ाना, विशेषतया वेटों का पढ़ाने के जिये देशन लेकर !-भूज, ( पु॰ ) वेतन भागी नौकर ।

भृत्य ( वि॰ ) वह जिसका पालन पीपण किया जाय ! —जनः, (पु॰) नौकर । सेक्क । - भर्तृ, (पु॰) वर का या परिवार का मालिक या बड़ा बूढ़ा।--वर्गः, (न०) श्रनुचर ससुदाय :--वान्सल्यं, ( त० ) नौकरों छे प्रति इया।

भूत्यः (पु॰) । नौकर । चाकर ३ २ ग्रामास्य । वजीर ।

भूत्या ( ग्वी॰ ) १ दार्सा । २ भेजन । ३ मज़दूरी । ४ सेवा।

भूजिस (वि॰) पालन पोषण किया हुआ। भूमिः ( स्त्री॰ ) भँवर । चकर ।

भृश् ( घा॰ परस्मै॰ ) [ भृद्रयति ] नीचे गिरना । श्रधःपतन होना ।

भूग् (वि०) १मज़बुत । ताकतवर।वजवान् । २ साधन । श्रव्यधिक। —दुःखितः —पीडित, (वि०) द्यत्यन्त सन्तरः —सहए, (वि॰) श्रत्थानन्दित ।

भूशं ( ग्रन्थया०) १ अत्यविकता से । प्रवरहता से । बहुतायत से । २ श्वन्सर । प्रायः । ३ श्रन्ते हंग से। भले प्रकार।

भृष्ट ( व० क,० ) भुना हुआ । अकीरा हुआ ।— श्रञ्जं, ( न० ) उदाल कर भुना हुन्ना दाना । लावा-खील।

भृष्टिः (स्त्री॰) १ भूनना । अकोरना । २ उजहा हुआ बाग या उपवन ।

भू ( धा॰ परस्पै॰ ) [ भृशाति ] ः पाजनपोषण करना । २ भूगवा । ३ फलक्कित करना । अर्धना करना ।

भेकी (खी॰) सेंडकी। छोटा भेंडक।—भुज्, ( ५०) सर्पं। साँप।-रवः, (पु०) मेंडक की टर्रटरें। भेडः ( पु॰ ) १ मेर । भेड़ । २ बेड़ा । घन्नौती । भेडः ( ५० ) सेहा। भेदः (पु०) ३ भेदने की किया। छेदना। वेधना। विदीर्थं करना । २ द्रार । फटन : ३ गड़बड़ी । होहरूला । वाधा । ४ अलहद्गी । अलगाव । दरार। भिरी। सन्त्रि। ६ चोट। बाव। ७ श्चन्तर । पहिचान । = परिवर्तन । संशोधन । ६ काराहा । अनेक्य । १० विश्वासचार । ११ घोखा १२ किस्म । जाति । १३ द्वैतता । १४ चार प्रकार की राजनीतियों में से एक, जिसके द्वारा शत्र और उसके सित्रों में परस्पर कगड़ा उत्पन्न कर दिया जाता है। १४ रेचन विवि। मल को साफ कर देने की किया। - उन्मुख (वि०) खिलने वाला। फुटने वाला।—कर, —कृत, (वि॰) मनाड़ा उत्पन्न करने वाला ।--दर्शिन,--दृष्टि, — बुद्धि, (वि०) संसार को परब्रहा से भिन्न मानने वाला।=प्रत्ययः, (पु०) ग्रहैतवाद में विश्वास रखने वाला ।-वादिन्, ( पु॰ ) द्वैतवादी।—सह, (वि॰ ) १ विभाजित या पृथक होने ये। स्य । २ वह जो विगाड़ा जा सके : जे। प्रतीभन में फँसाया जा सके। भेदक (वि०) [स्रो०-भेदिका] १ तोड्ने वाला। चीरने वाला । विभाजित करने वाला । श्रलग करने वाला। २ नाश करने वाला। ३ पहचानने वाला । विवेचन करने वाला । ४ खत्त्रण वर्णन करने वाला। भेदकः ( पु॰ ) विशेषण्। मेदनं (न०) १ चीर । फाइ । २ पृथकःख । श्रलहदगी श्रलगाव । ३ पहचान । ४ अनैक्य फैलाना । भगड़ा टंटा उत्पन्न करने वाला । ढिलाई । ४ प्रकटन । विश्वासद्यात । ्दनः ( ५० ) शुकाः।

दिन् (वि॰) चीरने वाला । फाइने वाला । ग्रजगाने

वाला।

भेदिरं भेदुर } (न०) इन्द्र का बज्र । भेद्यं ( न॰ ) संज्ञा ।—लिङ्गः, ( वि॰ ) बिङ्ग द्वार पहचाना हुआ। भेरः ( पु॰ ) भेरी ! बड़ा होत या नगाड़ा । ( स्त्री० ) बढ़ा होता या नगाड़ा। भेरुंड ) (वि० ) भयानक। भयप्रद। डरावन। भेरुगुड ) खौकनाक। ( न० ) गर्भधारख । गर्भाधान । भरुडः } ( पु॰ ) पची की जाति विशेष ! भ०डकः } ( पु॰ ) श्रमात । स्यार । भेल (वि०) १ डरपोक्षना । भीह ! २ मूर्खं। अज्ञानी। ३ चञ्चल । ४ लंबा । ४ फुर्तीला । भेलः ( पु० ) नाव । बोट । वेडा । भेलकः (पु॰) ) भेलकः (न॰) } नाव । वोट । वेड़ा । भेष ( धा॰ उभय॰ ) [ भेषति, भेषते] डरना । अयः भीत होना। भेषजं (न०) १ दबाई।२ इलाज। चिकित्सा। ३ सोद्या । सेंफ ।—ग्रगारः,—ग्रागारः, ( पु॰ ) —श्रगारं,—ग्रागारं. ( न० ) दवाईस्नाना या दबाई की दूकान। - ग्रांगं, (न०) कोई चीज़ जो दवाई खाने के बाद ली जाय। भैदा (वि॰) [स्री॰—भैद्यी ] भिन्ना पर निर्वाह करने वाला।—ग्रन्न, (न०) भिन्नाका श्रन्न। — ग्राशिन् (वि॰) भिन्ना में मिले हुए अब को खाने वाला। ( पु०) भिखारी।--ग्राहारः, (५०) भिखारी । भिचुक । - वर्गा, - वर्थ, (न०)—न्तर्या, (स्त्री०) भीख माँगना ।--

जीविका,--वृत्तिः, (स्त्री०) भिखारीपन।--

भुज् ( ५० ) भिखारी । भिचुक ।

 $\Big\} ($  न० ) कई एक भिखारी  $^{f l}$ 

भैद्धं (न०) भिद्या। भीख।

भेद्यं (न०) भीख। खँरात। भैम (वि०) [क्की०—भैमी ] भीम सम्बन्धी। भैमी (की०) १ भीम की पुत्री वसवन्ती। २ साध-श्रक्ता ११थी।

भैमसेनिः । ( ५० ) भीमसेन का पुत्र। भैमसेन्यः ।

भैरव (वि०) [ स्ती०—भैरवी ] १ भयानक। दशवना। १ भैरव सम्बन्धी।—ईशः, ( पु० ) १ विष्णु। शिव।—तर्जकः (पु०)—यातना, (स्ती०) वह यानना जो उन प्राणियों को, जे। काशी में शरीर त्यागते हैं. मस्ते समय उनकी शुद्धि के लिये भैरव जी द्वारा दी जाती हैं।

भैरवं ( न० ) भय । इर ।

भैरवः ( पु॰ ) शिव के गगा विशेष जो उन्हीं के अव-तार माने जाते हैं।

भैरखी (की०) ९ दुर्गा देवी। २ एक रागिनी विशेष। ३ वर्ष या कम की लड़की जो दुर्गाएका में दुर्गा देवी की जगह समभी जाती है।

भैषजं ( न० ) दबाई।

भैपजः ( ५० ) नावक । नवा । बटेर ।

भैष्डयं (न०) १ रोग की चिकित्सा । २ दवा दाह । ३ स्नारोग्य करने की शक्ति । स्नारोग्यता ।

भैष्मको ( खी॰ ) रुक्मियो ।

भोकृ (वि०) १ खाने वाला । २ भोग करने वाला । २ कवज़ा करने वाला । ४ उपयोग में खाने वाला : बरतने वाला । १ अनुभव करने वाला ।

भोकृ (पु०) १ काबिज । उपभाग कर्ता । उपयोग कर्ता । २ पति । ३ राजा । नरेन्द्र । ४ प्रेमी । स्राधिक ।

भोगः (५०) १भचण । श्राहार करना । २ श्रीसम्भोग । ३ सुक्ति । कड़्ज़ा । श्रीधकार । ४ उपयोग । साम । १ शासन । हुकूमत । ६ प्रयोग । सगाना ( जैसे रूपये का न्याज पर या न्यापार में) । ७ श्रनुभव । म प्रतीति । भाव । ६ उपभोग । १० उपभोग के स्विये पदार्थ । ११ भोज । दावत । ज्योंनार । १२

किसी देववियह के लिये नैवेस । १३ लास। मुनाफा । १४ याय । सालगुजारी । १४ सम्पत्ति । १६ वह महदूरी या रुपया पैसा को किसी वेश्या को उसके साथ उपभीग करने के बदले में दिया जाय । १० मोड़ । रोडुरी । धुमाव । १८ सर्ए का र्फला हुआ फन। इह सर्प।—श्रह्ने, (वि०) उपभोग योग्य :--- ग्रहीं. ( न० ) सम्पत्ति । धन दौतन :-- ग्रही. ( न० ) अनाज । श्रत्न । नाज। —आबि, (५०) गिरवी रखी हुई घरोहर जिसका उपभोग तब तक किया जासके जब तक उसका मालिक उसे खुडावे नहीं ।—ध्यावसः, ( पु॰ ) ज़नानलाना । घर का वह भाग जिसमें क्षियाँ वहे बैठे ।-गुन्हुं, (न० रिख्यों की उज-रत । - गृहं, ( न० ) जनाना कमरा ।--तृष्णा. ( ची॰ ) सौमारिक पदार्थों के उपभोग की कामना या धामिजाया।—देहः, ( पु॰ ) जीव का सुच्म शरीर या कारण शरीर जिसके द्वारा वह मर्ल्यतोक में किये हुए शुभाशुभ कर्मी का फल पर-लोक में भोगता है।—धरः, (पु॰) सर्प। साँप।—पतिः, ( ९० ) सुवेदार । ज़िलेदार ।— पालः, (पु०) साईस !--पिशाविका, (बी०) भूख।-भृतकः, (५०) नौकर । चाकर। (केवल ख़राक लेकर काम करने वाला)।—नस्त, ( न० ) उपभोग्य वस्तु ।—स्थानं, ( न० ) १ शर्गार । २ जनाना कमरा ।

भोगवन् ( वि॰ ) १ त्रानन्दग्रह । र सुखी । ससृद्ध-वान् । ३ उमेठवाँ । वृरुलादार । गिटुरीदार ।

भोगवत् ( पु॰ ) १ सर्षे । २ पर्वतः । ३ एक ही साथ नावना, गाना और अभिनय करना ।

भोगवती (खी॰) १ पालालगेगा । २ नागिन । ३ नागों की पुरी जो पाताल में हैं। ४ द्वितीया तिथि की रात । ४ महाभारत के अनुसार एक नदी का नाम । ६ कार्तिकेय की एक मानुका का नाम । भोगिकः (पु॰) साईस । धोड़े की वास्य करने

भोगिन् (वि॰) १ खाने वाला । २ उपयोग करने वाला । ३ अनुभन करने वाला । ४ इस्तेमाल करने वाला । २ टेंड़ा मेंड़ा वा मोहों वाला । ६

वाला ।

फर्नो बाला। ७ कामी। कामुक। विषयतंपट। ५ । धनी। सम्पत्तिशाली।—ईशः,—इन्द्रः, ( दु० ) शेष जी या वामुकी नाग।—कान्तः, ( दु० ) पवन। इवा।—मुज्, ( पु० ) १ न्यौला। २ सयूर। भोर।—वस्त्रभं, ( न० ) चन्द्रन।

मोगिन् ( ए० ) १ सर्व । २ राजा । ३ इन्द्रियपरायस्य व्यक्ति । लोभासक्त मनुख्य । श्रामोदः प्रमोदं में एकान्त रत नर । ४ नाई । नापित । ४ गाँव का सुखिया । ६ श्रारलेषा नक्षत्र ।

भोगिनी (स्त्री॰) राजा की रखेल स्त्री या वेश्या। भोग्य (वि॰) १ भोगने योग्य : काम में लाने लायक। २ जो सह जिया जाय ।३ लाभकारी :

भोग्यं ( न० ) १ जिसका भोग किया जाय। २ सम्पत्ति । श्रिष्ठकारयुक्त पदार्थं । ३ श्रनाज। नाज। श्रज।

भोग्या ( ची॰ ) रंडी । वेस्था ।

भोजः ( पु॰ ) १ मालचा प्रान्त के श्रन्तर्गत धार नगरी के एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध प्रजापिय राजा का नाम। २ एक देश का नाम। ३ विदर्भ के एक राजा का नाम। यथा—

भोजन हतो रखवे विसुपुः।

---रघुवंश

—अधिपः, (पु०) १ कंस । २ कर्ण ।—इन्द्रः, (पु०) भोजराज ।—कटं, (न०) राजकुमार रिक्मन द्वारा प्रतिष्ठित नगर का नाम ।—देवः, राजः, (पु०) १ राजाभीज !—पतिः, (पु०) १ राजा भोज । २ कंस ।

मोजनं (न०) १ आहार की सुँह में रख कर खाना।
भवण करना। खाना। २ खाने की नामगी।
खाने का पदार्थं। ३ खाने के लिये भोजन देना।
उपयोग। १ उपभाग्य कोई पदार्थं। ३
सम्पत्ति। धन।—अधिकारः, ( पु० )
अंडारी। मोदी।—आच्छाद्नं ( न० ) खाना
करदा।—कालः ( पु० )—वेलः, ( स्त्री० )
—समयः, ( पु० ) भोजनकाल। खाने का
समय।—स्यागः, ( पु० ) आहार स्याग।—

सूमिः, (खी॰) भीजन का कमरा। - विशेषः, विदेश खाने की सामग्री। - चुन्तिः, (खी॰) भीजन । ग्राहार। - व्ययः, (वि॰) भीजन करने में लगा हुन्या। - व्ययः, (पु॰) भीजन का ख़र्च।

भोजनः ( ५० ) शिव जी की उपाधि । भोजनीय ( वि० ) खाने येग्य । भोजनीयं ( न० ) खाने का सामान ।

भोत्रियतु (वि०) खिलाने वाला।

भोजाः ( पु० बहुव० ) एक जाति के लोगों का नाम।
भोजय ( वि० ) १ खाद्य पदार्थ। २ सम्मेगा करने
थेगय।—कालः, पु० ) भोजन का समय।—
सम्भवः, ( पु० ) श्रामरसः। उदरस्थ भोज्य पदार्थ
का स्त्रभं जीर्थं रसः।

भोज्यं ( न॰ ) १ ब्राहार । भोजन । २ भोजन सामग्री । स्वादिष्ट भोजन । षटरस व्यञ्जन । ४ उपयोग !—

मोज्या (स्त्री॰) राजा भाज की एक रानी।

भोटः ( पु० ) देश विशेष ।—खङ्गः, ( पु० ) भृतान नामक देश विशेष ।

मोटीय (वि॰) तिब्बतीय (जन)।

भोभीरा (स्त्री॰ ) मृंगा ।

भोस् (श्रव्यया०) श्रो।हो।श्ररे।श्राह।सम्बो-धनात्मक श्रव्यय।

मीजंग ) (वि॰) [क्षी॰—मीजङ्गी] सर्पेवत्। भीजङ्ग, ) सर्पे समान ।

भीजंगं } भीजङ्गम् } (न०) अश्लेपा नक्तत्र ।

भाहः ( ५० ) तिब्बत का रहने वाला ।

भौत (वि॰) [स्वी॰-भोतो ] । जीवित व्यक्तियों से सम्बन्ध पुका २ जह पदार्थ । ३ शैतानी । राजसी । ४ पागज ।

भातः (पु॰) सून प्रेतों की पूजने वाला। २ देवल-देवता की पूजा कर उस पर चड़े हुए दृब्य से निर्वाह करने वाला।

भीतं ( न० ) स्त प्रेतों का समुदाय।

मातिक (वि०) [की०—मोतिको] १ जीवधारी सम्बन्धी। २ जहपदार्थं सम्बन्धी। ३ भूत प्रेत सम्बन्धी।—सठः, (पु०) साबु संन्यासी सथवा छात्रों के रहने का स्थान।—विद्या, (क्षी०) जादूगरी।

भौतिकं (न०) भोती:

भौतिकः ( ५० ) शिव ।

भाम (वि०) [ स्त्री० — मैं।सी.] १ प्रथिवी सम्बन्धी। २ मिही का बना हुआ। ३ सङ्गल बह सम्बन्धी। भामः (५०) १ मङ्गलबहा २ नस्कांसुर। ३ जल।

घ प्रकाश ।—दिनं, (न०) —वारः, (पु०)
 —वास्तरः, (पु०) संगत्नवार ।—रम्नं, (न०)
 स्ंगा ।

भै।मनः ( न॰ ) विश्वकर्मा ।

मैोमिक (वि॰) [खी॰—भैोमिकी] । मर्य लोक भीरुप (वि॰) । वासी ।

भीरिकः ( पु॰ ) कोषाध्यत्त ।

भीवनः ( ५० ) देखो-भीमन ।

भावादिक (वि॰) [स्री०--मावादिका ] म् श्रेषी की धातु सम्बन्धी।

र्भश् ( घा॰ श्रास्मने परस्मै॰ ) [ स्रंशते, स्रद्यति, स्रदः ] १ गिरना। ठोकर खाना। २ भटकना। ३ खोना। ४ वच जाना। भाग जाना। ४ धीया होना। घटना। ६ खेप होना।

भ्रंणः ) (पु॰) १ पतन। फिसलन। ठोकर। २ भ्रंसः ) चीखता। हास। ३ पतन। नाश। ४ पीला-पन। ४ खोप। इ सटक जाना।

भ्रंशन ) (बि॰) —[ म्रंशनी, या म्रंसनी ] भ्रंसन ) गिराने वाला।

भ्रंशनं ) ( न०) ३ गिराने की किया। २ वश्चित होना । श्रंसनं ∫ खोना।

भ्रंशिन् (वि॰) । गिरने वाला । २ जीर्ख होने वाला । ३ भटकने वाला । ४ नाश करने वाला ।

भ्रंकुशः ( ५० ) जनाना रूप घरे हुए नट ।

स्त ( भ॰ श्रात्म॰ ) [ भ्रज्ञति, भ्रत्नते ] खाना। भवण करना ! भ्रष्यनं (न०) सूजने सेकने या प्रकारने की किया। भ्रमा (बा० परस्मै०) [भ्रमाति] शब्द करना। वजना।

स्रभंगः ) स्रभङ्गः ) (५०) देखे। स्रभङ्गः।

सम् ( था॰ परसँ० ) [ स्रमित, स्रम्यति, स्राम्यति, स्रान्त ] १ स्रमण करना । १ चूमना । कावा काटना । ३ भटक जाना । ४ चड्छड्राना । सम्देह युक्त होना । हाँबाडील होना । ४ भूलना । १ एकपुक करना । भिलमिलाना । विक्रमिलाना । पर मारना । ७ वेरना ।

स्रमः (पु०) १ सम् । २ कावा काटना । ३ सूलना । भटकना । ४ सूल । गलती । घोखा । ४ गइबडी । परेशानी । ६ भवर । ७ कुम्हार का चाक । स सकी का पाट । ६ खराद । ६० सुस्ती । १९ जल-श्रोत । जलपथ ।—शास्त्रत, (चि०) धवडाया हुआ।—शास्त्रकः (पु०) सिगलीगर ।

भ्रमणं (न०) १ धूमना । फिरना । २ चक्रर । ३ खुटचाल । भटकना । ४ कंप । कॅपकपी । चक्रता । २ भूल । राजती । ६ धूमरी । चक्रर ।

भ्रमणी (की॰) श सेव विशेष । र जोंक । जवींका । भ्रमत् (वि॰) धूमने वाला !—कुटा, (की॰) ज्ञाता विशेष ।

म्रभरः ( पु॰ ) । भौरा कामुक जन । विषयी जन । ३ क्रम्हार का चाक :

समरं. (न०) घुमरी। चकर।—श्रतिधिः. (पु०) चम्पा का वृद्ध ।—श्रमिलीन, (वि०) जिसमें मधुमक्ली या अमर लपटे हों।—श्रलकः., (पु०) माथे पर की श्रलक या लट।—इष्टः, (पु०) श्योनाक वृद्ध ।— उत्स्वा, (खी०) माधवी लता।—करगुडकः, (पु०) कँडी जिसमें भीरे भरे रहते हैं (चीर लोग- जब चोरी करने जाते हैं तब इसे वे जाते हैं श्रीर जिस घर में चोरी करने जाते हैं उसमें यदि दीपक जलता हुआ हो तो भीरों की छोड़ देते हैं। वे जाकर दीपक बुमा देते हैं।)—कीटः, (पु०) कर विशेष।—प्रियः, (पु०) कमर या सं० श्र० की०—अ

मञ्जमिका द्वारा विद्व ।—प्रगुडलं, (न॰) अगर या नञ्जमिकाओं का दल।

म्रास्कः ( पु॰ ) १ सपुमिका । २ भँवर ।

समरकं (न०) । १ माथे पर खटकने वाली लट समरकः (य०) । या यजक । २ कीका के खिये गैदा । ३ जहु । विंगी ।

म्रमिरिका ( भी० ) चारों श्रीर भ्रमख करने वाली। भ्रामः ( भी० ) १ चक्कर लाना। वृमना। २ कुन्हार का चाक। ३ खरादी की खराद। ४ भँवर। १ इदा का चक्कर। बक्फर।६ गोलाकार सैन्य न्यूह। ७ भूख । सलती।

म्रश (देखो ) ग्रंश।

भ्रंशिमन् (पु०) प्रचपडता। श्राधिक्य। उपता।
भ्रष्ट (व० इ०) १ गिरा हुआ। २ पतित । ३ भृला
भरका। ४ वियोजित । निकाला हुआ। ४ चीण।
बरबाद १६ खोया हुआ। ७ दुराचारी। बदचलन।
—ध्यिकार (वि०) बरखास्त किया हुआ।—
किसी पद या अधिकार से निकाला हुआ।—
किसा, (वि०) कर्म के छोड़े हुए।—यागः,
(पु०) धर्मच्युत। धर्म से डिगा हुआ।

भ्रस्त (धा॰ उमय॰) [ भुज्जति, मृष्ट ] ९ भृतना। यकेरना ।

म्राज् (धा॰ भारम॰) [भ्राजते ] । चमकना। दमकना।

भ्राजं ( न॰ ) एक प्रकार का साम जी गवामयनसन्न में विद्युव नामक प्रधान दिन में गाया जाता था।

म्राजः ( ३० ) सप्तसूर्यों में से एक का नाम।

म्राजक (वि॰) [ ची॰—म्राजिका ] मकाशमान । दीप्तिमान ।

भ्राज्ञकं (न०) पित्त।

भ्राज्ञथुः ( पु॰ ) श्राया । चमक । सौन्दर्य ।

म्राजिन् (वि०) चमकीला।

भ्राजिष्णु (वि॰) चमकीना । चमकदार ।

भ्राजिष्णुः (३०) १ विष्णु । २ शिव ।

खातु (पु॰) । भाई। २ समा या सहोदर माई।

३ लमीणी सम्बन्धी । ३ सगा । नातेदार । ४ साधारतातः सम्बोधनात्मक शब्द । यथा । "भातः कष्टमहो" भाई ! बद्दा कष्ट है।" (दिवचन) माई बहिन ।—गिन्धि,—गिन्धिक, (वि०) नाम मात्र का भाई ।—जः, (पु०) मतीजा ।—जा, (खी०) भतीबी ।—जाया, (खी०) [=भ्रातुजीया भी रूप होता है ।] भौजाई । माई की शी ।—व्सं, (न०) वह सम्पत्ति जे माई श्रपनी बहिन की विवाह के समय है।—दितीया, (खी०) दिवाली के बाद की दितीया । भैगाहैज ।—पुजः, (पुः) (भ्रातुष्पुत्रः भी रूप होता है।) भाई का बेटा । भतीजा ।—वधूः, (स्त्री०) भाई की पती । भौजाई । माभी ।— श्वसुरः, (पु०) पति का बढ़ा भाई । जेठ। भस्त ।—हत्या, (स्त्री०) भाई का वध ।

भ्रातृक (बि॰) भाई सम्बन्धी।

भ्रातृत्यः ( ५० ) १ भतीजा । भाई का तहका । २ शत्रु । दुश्मन ।

भ्रात्रीयः } ( पु॰ ) भाई का पुत्र । भर्तीजा । भ्रात्रेयः }

भ्राध्यं ( न० ) भाईचारा । भ्रातृभाव ।

म्रांत १ (व० क०) ३ अमण किये हुए । घूमा भारत ) किरा हुआ । २ चक्कर खाया हुआ । ३ भूला हुआ । भटका हुआ । ४ परेशान । घवदाया हुआ । ४ हथर उधर घूमा हुआ ।

भ्रांतं } (न०) । भ्रमण । २ म्ल । गलती ।

भ्रांतिः ) (की०) १ अमण् । २ चक्कर काटना । भ्रान्तिः ) ३ घूम कर श्राना । ४ शलती । भूल । अस । ४ परेशानी । धबदाहट । ६ सन्देह । संशय ।—कर, (वि०) अस में गलने वाला । —नाशनः, (पु०) शिव जी ।—हर, (वि०) अस हुर करने वाला ।

भ्रांतिमस् ) (वि०) १ घूमने वाला । २ भूत करने भ्रान्तिमत् ) वाला । ३ कान्यालङ्कार विशेष, जिसमें किसी वस्तु को, दूसरी वस्तु के साथ उसकी समानता देख, अम से वह दूसरी वस्तु ही समक्ष जेना निरूपित होता है। म्रामः (पु॰) १ इवर उपर का भ्रमण । २ अस । गलती । भूल ।

स्रामक (वि॰) [ स्त्री॰—स्रामिका ] : धुमाने नाला । २ परेशान करने वाला । छुलिया । कपटी । धूर्न । चालवाज़ ।

म्रामकः ( यु॰ ) १ स्रजमुली फूल । २ सुरबक पत्थर । ३ छली । धृती । ४ गीदह । श्रमाल ।

भ्रामर (वि॰) [स्त्री०—म्रामरी ] मधुमक्खी सम्बन्धी।

स्रामरं (न०)) १ चुम्बक पश्थरः।(न०) चक्कर भ्रामरः (पु०)) काटना।२ घुमरी। चक्करः। ३ मिरगी। ४ शहद! ४ स्त्रीसम्मोगः का श्रासन विशेष।

स्रामरी (स्त्री॰) १दुर्गा देवी । २प्रविष्णा । परिक्रमा । स्राश ) ( था॰ ग्रात्म॰ ) [ स्राशते, स्राहयते, स्ताश्रो ) स्त्राशते, स्त्राहयते ] चमकना । जना । ध्यकना ।

स्राष्ट्रं (त०)) कहाई। (५०) १ प्रकाश । २ स्राष्ट्रः (५०)) श्राकाश । न्योम । स्राष्ट्रमिंघ ) ८०

भ्राप्टिमिघ ) भ्राप्टिमिन्घ ) (वि॰ ) भड्मूजा । सुँजवा।

भुक्षाः ( १० ) श्रमिनयकतां पुरुप जी स्त्री के भूकुंसः ) भेष में हो।

स्कृतिः } (की॰ ) भेकः

अड् ( था॰ परसी॰ ) [ सुडति ] । एकत्र करना । २ दक्ता।

मु (की॰) भें। —कुटि:, —कुटी, (की॰) भीं देवी करना। — सेपः, (पु॰) भी देवी करना। — भट्टिन, भट्टिः, —फेदः, (पु॰) तेंचरी चढ़ाना। —भेदिन, (वि॰) तेंचरी चढ़ाने वाला। — मध्यं, (न॰) दोनों मौंदों के बीच का स्थान। —विकारः. — विकोपः, (पु॰) —विकिया, (की॰) त्योरी बदलना।

भूगाः, (पु॰) १ स्त्री का गर्म । २ वालक की उस समय की अवस्था जब कि वह गर्भ में रहता है। भ,—हन्, (वि॰) गर्मपात करने वासा।

भेज ( था॰ शहम॰ ) [ भ्रेजते ] चमकना ।

भ्रेष, भ्रेष ( घा० उभय० ) [ भ्रेषति भ्रेषते, भ्रेषति, भ्रेषते ] १ जाना । २ गिरना । सद-संदाना । फिसबना । ३ दरना । ४ नाराज् होना ।

भ्रेषः ( पु॰ ) । चलना । गमन । फिसलना । लड़-सहाना । २ नाश । ३ हानि । ४ पाप । भंग करना । तोड़ना । १ श्रवम करना । जुदा करना ।

भ्रौगाहत्यं (न०) गर्भ गिरा कर या अन्य किसी प्रकार गर्भस्य बाजक को मार डालना।

ः भलाश् देखो भ्राशः।

Ħ

म संस्कृत वर्णभाला का प्रचीसवाँ न्यक्षन और प्रवर्ग का अन्तिम वर्ण। इसका अज्ञारण हाँठ और नासिका द्वारा होता है। जिद्धा के अग्रभाग का दोनों होठों से स्पर्श होने पर इसका उच्चारण होता है। यह स्पर्श और अनुनासिक वर्ण है। इसके उच्चारण में संवार, नादकोष और अल्पप्राण प्रयक्ष बराये जाते हैं। प, फ, ब और भ इसके सवर्ण कहे जाते हैं।

मं ( न० ) १ जन । र सुख। कुरासता ।

मः (पु॰) १ समय । काल । २ विष । जहर । ३ ऐन्द्रिजालिक चुटकुला। ४ चन्द्रमा । ४ वद्या । ६ विष्णु । ७ शिव । = यम ।

मकरः (५०) १मगर । नकः । घड़ियातः । २मकर राशि । ३ मकराकृतः व्यूद्धः । ४ मकराकृतः कुण्डतः । सकरा-कार सुद्धाः ६ कुनेर की नवनित्रियों में से एकः मकरन्दः ( विश्व का नाम ।—श्रङ्कः, ( पु० ) १ कामदेव । २ समुद्र !—श्रश्रवः, ( पु० ) वरुष ।—श्राकरः, —श्राजयः,—श्रावासः, ( पु० ) समुद्र !— कुराइलं, ( व० ) मकराइत इण्डल ।—केतनः, —केतुः,—केतुमत्, ( पु० ) श कामदेव की उपाधियाँ ।—ध्वतः, ( पु० ) १ कामदेव की उपाधियाँ ।—ध्वतः, ( पु० ) १ कामदेव । २ सेन्य व्यूद्द विशेष ।—राशिः, ( स्त्री० ) सकर राशि ।—संक्रमसां. ( व० ) सूर्य का मकरराशि पर जाना ।—सप्तती, ( स्त्री० ) मात्र श्ववता अमी ।

मकरन्दः ( पु० ) १ कूलों का रस । २ कुन्द पुष्प । १ केयल । ४ मञ्जमिका । ४ श्राम का वृष्ट विशेष जिसमें सुर्गाध होती है ।

मकरन्दं ( न० ) किंजल्व । कूल का केसर ।

विशेष जिसमें सुगंधि होती है।

मकरन्दं (न०) किंजल्क। फूल का केंसर।

मकरन्द्वत् (वि०) मकरन्द से पूर्णं।

मकरन्द्वती (खी०) लता विशेष या उसके फूल।

मकरिन् (पु०) समुद्र की उपाधि।

मकरो (खी०) मादा धड़ियाल।—एत्रं,—लेखा,

(न०) लच्मी जी के मुख का चिन्ह विशेष।—

प्रस्थः (पु०) एक नगर विशेष।

मकुटं (न०) ताज । मुकुट । मकुतिः, (पु०) राजा की धोर से ग्रुटों के लिये आदेश । ग्रुट्रशासन । मकुरः (पु०) १ दर्भण । आईना । २ वकुल वृत्त ।

मकुरः (पु॰) १ दपण । आह्ना । २ वकुता दृचा । । ३ कली । ४ अरबी चमेली । १ कुम्हार के चाक । को धुमाने का खंडा।

मकुलः ( पु॰ ) १ वक्कब षृष्ठः । २ कली । मकुष्टः ) मकुष्टकः } ( पु॰ ) मोठ नामक श्रन्नः ।

मकुष्ठः । मक्त्वकः ( ५० ) १ क्बी । २ दन्ती दृष ।

मक् ( धा॰ ग्रा॰ ) [ मक्तते ] जाना । मक्तलः ( पु॰ ) १ धृप । लोबान । २ गेरू ।

मकोनः ( ५० ) खड़िया मिही।

मच् (धा॰ परस्मै॰) [मत्ति ] १ इकहा करना। जमा करना। संग्रह करना। २ कुपित होना। मत्तः (पु॰) १ केष । कोघ । २ तम्भः । पाखरहः । ३ समूह ।—वीर्यः, ( पु॰ ) पियाल इच ।

मित्तका ) (श्वी०) सक्खी। शहर की मक्खी।— मित्तका ) — मर्ल, (न०) मोंस।

मख या मंख् ( घा॰ परसँ॰ ) [ मखति, मंखति ] चलना । जाना । रेंगना ।

मखः ( पु॰ ) यज्ञ । याग ।—ध्यम्नः, ( पु॰ )—
श्रमलः, ( पु॰ ) यज्ञीयाग्नि । यज्ञ की आग ।
श्रम्भद्धद्द्, ( पु॰ ) शिव जी का नामान्तर ।—
किया, ( खो॰ ) यज्ञीय कर्म विशेष ।—आतुः,
( पु॰ ) श्रीराम जी की उपाधि ।—द्विष्, (पु॰)
राज्ञस ।—द्वेपिन्. ( पु॰ ) शिव जी की उपाधि ।
—हन्, ( न॰ ) । इन्द्र । र शिव ।

मगधः ( पु॰ ) १ विहार के दक्षिणी प्रान्त का प्राचीन नाम । २ वंदीजन या भाट । उद्भवा, ( श्ली॰ ) वही पीपल । पुरी, ( श्ली॰ ) मगध्य जिपि धनाम्रीपुरी । जिपि । स्त्री॰ ) मागधी जिपि या जिसायट ।

मगधाः ( पु॰ बहु॰ ) । मगधदेश के श्रधिकासी। २ बड़ी पीपला।

सप्त (बि॰) ३ निमक्कित । इबा हुआ । वृहा हुआ । २ खबजीन । जिप्त । जीन । मर्घ (न॰) एकं प्रकार का पुष्प ।

मधः ( ५० ) १ पुरायों के अनुसार एक द्वीप का नाम, जिसमें म्लेन्स रहते हैं । २ देश विशेष । ३ एक दवा का नाम । ४ हर्ष । स्नानन्द । ४ दसवां सवा

मघवः } ( ९० ) इन्द्रं का नाम । मघवत् }

नच्य ।

मञ्चन ( पु॰ ) १ इन्द्र का नाम । उल्लू । पेचक। ३ न्यास जी का नाम ।

मघा (स्त्री॰) दसवें नक्त्र का नाम।—त्रयोदशी, (श्ली॰) भाद कृष्ण त्रयोदशी।—भवः,—भूः, (पु॰) शुक्रमहः।

मंक् ) (धा॰ श्रात्म॰ ) [मंकते ] । जाना । २ मङ्क ) सजाना । श्रंगार करना । मंकिलः } ( पु॰ ) दावानल । मङ्किलः } मंकुरः } '( पु॰ ) दर्पेश । श्राईना । मंत्रागं (न०) टाँगों की रचा के लिये वर्ध निर्मित मंत्रु ( अञ्चया० ) १ तुरन्त । फौरन । शीव्रता से । २ अतिशय । अत्यधिक । प्रचुर । मंखः ) ( पु० ) ९ राजा का बंदीजन । २ सरहस । मङ्गः 🥤 खेप। दवा। मंग् १ ( घा॰ उभय॰ ) [ मंगति - मङ्गति, मंगते मङ्गे । - मङ्गते ] जाना । चलना । मंगः । (पु॰) । नाव का अगला भाग । गलही। मङ्गः र जहाज का एक बाजू। मंगल ) (वि०) १ शुभ । २ समृद्धान । ३ मङ्गल ∫ दुर। वीर। मंगलम् ( न॰ ) १ शुभत्व । श्रानन्द । सौभाग्य मङ्गलम् ) कुशन । २ ग्रमशकुन । ३ श्राशीर्वाद । दुआ। ४ शुम पदार्थ । मंगलकारी वस्त । ४ विवाहादि मङ्गलोत्सव । ६ शुभावसर । शुभवदना । उत्सव। ७ प्राचीन रीति रस्म। = हल्दी |---श्राचताः, (पु॰ बहुवचन ) वे श्रन्तत या चाँचल जो श्राशीर्वाद देते समय बाह्मण यजमान के ऊपर छोदते हैं।- श्रमुहः ( न० ) चन्दन विशेष !--अयनं, ( न॰ ) ज्ञानन्द या समृद्धि का मार्ग ।---श्रप्यकं (न०) श्राशीवाँदाश्मक रलोक जा विवाह कराने वाला पुरोहित या पाधा वर वधू की सङ्गल कामना के जिये विवाह के समय पढ़ता है।--श्रान्हिकः(वि०) वह धार्मिक कृत्य जा मङ्गल कामना के लिये नित्य किया जाय। -- श्राचरणं, ( न॰ ) वह श्लोक या पद जो किसी शुभ कार्य के आरम्भ में कार्य की निर्वित्र समाप्ति के लिये पढ़ा या लिखा जाय।--ध्राचारः, (५०) १ गीतवाद्यावि शुभ कृत्य । २ श्राशीर्वादोचारण ।—आतारचाँ, (न०) वह ढोल जो किसी उस्तवावसर पर बजाया

जाय । —श्रादेशवृतिः, ( ५० ) ज्योतिषी ।

भाग्य में बिखा शुभाश्म फल वताने वाबा।—

ग्रारम्मः, (पु॰) गयेश जी।—ग्राजयः,

—श्रावासः, ( ५० ) देवालय संदिर ।— कारक, --कारिन्. (वि॰) शुभ ।--तोंमं, (न०) वह रेशमी वस्त्र जो किसी उत्सव के ग्रव-सर पर पहिना जाया ।—ग्रहः, (पु॰ ) शुभ ग्रहः। —हायः ( पु॰ ) प्वच वृच ।—तूर्ये, - वाद्यं (न०) तुरही या ढोल जो किसी उत्सव या मंगल इत्य होते समय बजाया जाय।—देवता. (स्त्री०) शुभ या मङ्गल देवता !--पाठकः ( पु॰ ) सार । वंदीजन । मागध ।—प्रतिसारः —सूत्रं, ( न० ) १ वह डोरा जो किसी देवता के प्रसाद रूप में किसी शुभ श्रवसर पर कलाई में र्वींघा जाता है। २ वह डोरा जे। सीभाग्यवती स्त्री श्रपने गले में तब तक बाँधती हैं जब तक उसका पति जीवित रहता हैं। ३ ताबीज़ या बाज्बंद की डोरी !-प्रदा, (स्त्री॰) हल्दी ।-प्रस्थः. ( पु॰ ) एक पर्वतः।—वस्यसः, ( पु॰ ) —वादः, ( पु॰ ) आशीर्वचन । आशीर्वाद l— वारः,-वासरः, ( पु॰ ) मङ्गलवार ।--स्नानं, ( न० ) वह स्थान जो मङ्गल की कामना से अथवा किसी शुभ अवसर पर किया जाता है। मंगलः } ( ५० ) मंत्रलम्ह । मङ्गलः } मंगला ) मङ्गला ) (स्त्री॰) पतित्रता पत्नी । मगलाय } (वि॰) शुभः सामाग्यशासी। मङ्गलीय मंगल्य ) (वि०) १ शुभ । २प्रसन्तकारक । श्रमुकृत । सङ्गरुख 🔰 सुन्दर । ३ पवित्र । मंगल्यं ) (न०) १ अनेक तीर्थं स्थानों से लाया मङ्गल्यं ) हुआ जल जो राज्याभिषेक के काम में श्राता है। २ सुवर्ष । ३ चन्दन काष्ट । ४ सिंदूर । १ खद्दाद्ही।

मंगल्यः ) (पु॰) १ वट वृक्षः। २ नारियल का

सँगल्या 🤰 ( स्त्री० ) एक प्रसार का अगर । जिसमें

मञ्जल्या 🔰 चमेली के फूल जैसी महक निकलती है।

द्रव्य विशेष । ४ एक प्रकार का पीला रोगन ।

२ दुर्गाका नाम । ३ चन्दन विशेष । ४ गन्ध

मङ्गरुयः ) वृत्त । ३ मसूर की दाल ।

```
( 義和 )
                  मगल्यकः, मङ्गल्यकः
                                                                      मञ्ज, मञ्ज
  मंगल्यकः }
मङ्गल्यकः }
                                                   मंजरं ) (न०) फ़लों का कप्पा। २ मोती। 3
               ( पु० ) मसूर !
                                                    मञ्जरं े तितक पौषा।
  मंघ ) (धा० परस्मै०) (मंघति । १ सजाना ।
                                                   मञ्जरिः ) ( पु॰ ) १ इति वैषि या तता आदि का
  मङ्ग ) श्रङ्गार करना। (श्रात्म०-मंत्रते) १ खुलना।
                                                   मञ्जरी ) नेया निकला हुन्ना कहा । कोंपल । २
                                                       वृत्त विशिष्ट में फलों या फलों के स्थान में एक
      धोखा देना । २ घारम्भ करना । ३ कलङ्क लगाना ।
                                                       सींके में लगे हुए अनेक दानों का समृह । ३
      दोषी ठहराना । फडकारना । ४ चलना । जाना ।
      शीवता पूर्वक चलना ! १ रवाना होना :-
                                                       ममानान्तर रेखा या धंकि । ४ मोती । ४ खता ।
                                                        ३ तुलसी। ७ तिलक पैाधा ।—नम्रः, ( पु०)
  मच ( घा० श्रातम० ) [मचते] १ दुष्टता करना - दुष्ट
                                                       वेतस पैाधा ।
      होना । २ घोखा देना । छलना ३ शेखी सारना ।
      यभियान करना । ४ यभिमानी बनना ।
                                                   मंजरित । (वि०) १ फूर्बों से सम्पन्न । २ कलियों
                                                   मञ्जरित । से युक्त । संजरी से युक्त ।
  मचर्चिका (की॰) संज्ञा के अन्त में बगाया जाने
                                                  मंजा । (स्ती०) १ वकरी। २ फूलों का कुल्पा। ३
मञ्जा ∫ वेल।
      वाला शब्द विशेष, जिसके ग्रर्थ होते हैं :—
      सर्वश्रेष्ठ । सर्वोत्तम । अपनी जाति में सब से
                                                  मंजिः ) (खी०) १ फूलों का सुप्पा । २ वता।
मञ्जी ) बेलें।—फला, (स्त्री०) केले का बृज।
      अच्छा । जैसे गोमचर्चिका अर्थात् सर्वश्रेष्ठ गै।
 मच्छः ( ५० ) मस्य ।
                                                  मंजिका )
मञ्जिका )
                                                              (स्त्री०) १ वेश्या। रंडी।
 मज्जनं (न०) ३ स्नान । गोता । बुड्की । २ मॉस
                                                  मंजिमन् } ( ९० ) सौन्दर्य । मनोहरता ।
मञ्जिमन्
     या हड्डी के भीतर का कोमल चिकता गृदां।
 मज्जनः (पु॰) १ नखी की हड्डी के भीतर का गृदा जा
                                                  मंजिष्टा े (स्त्री॰) मजीठ ।—मेहः, ( पु॰ )
      बहुत कोमल एवं चिकना हुआ करता है। पौधे के
                                                  मिलिष्टा रे प्रमेह रोग विशेष !-रागः, ( पु॰ )
      बीच की नस ।—कृत, ( न० ) हड्डी ।—
                                                       मजीठ का रंग। ( अवा० ) ऐसा पक्षा प्रेम या
     समुद्धवः ( ५० ) वीर्य ।
                                                       अनुराग जैसा कि मजीठ का पक्का रंग होता है।
 मज्जा (न०) १ हड्डी के भीतर का गुरा । माँस का
                                                      स्थायी या टिकाऊ बेम या अनुराग ।
     गृदा। २ पें। घे के बीच की नस।— जं, (न०)
                                                  मंजीरः (पु॰)) नृप्र । बिद्धिया । (न॰) वह
मंजीरः (पु॰) । जभा जिसमें मधानी या रई की
     वीर्य ।--रजस, ( न० ) नरक विशेष ।--रसः,
     ( ५० ) वीर्य । धातु ।—सारः, ( ५० )
                                                  मंजीरं (न॰) रस्सी जपेटी जाती है।
मञ्जीरं (न॰)
     कायफल ।
                                                  मंजीतः } (ए०) वह गाँव जिसमें घोबी रहते हों।
मञ्जीतः }
 मंच ) (धा० ग्राह्म०) (मंचते) १ पकड़ना। २
 मञ्चे 🗸 बढ़ा या लंबा होना। ४ चलना। जाना।
                                                  मंजु ) (वि०) १ प्रिय । सनसोहक । मधुर ।
     ४ चमकना । ५ सजाना ।
                                                  मञ्जु रे मनोहर । आकर्षक । — केशिन्, ( पु॰ )
मंचः १ (५०) १ सेज। शस्या। पत्तंग। ३ उच
                                                      कृष्य। -- गमन, (वि०) मनोहर चाल ।--
मञ्जः 🕽 स्थान । प्रतिष्ठा का स्थान । मचान । रंग-
                                                      गमना, (स्त्री०) १ हंस । २ सारस जाति का
    मंच । सिंहासन । न्यास गही ।
                                                      जलपंची । लाल मेदक । —गर्तः, ( पु॰ )
संचकं ) (न०) १ सेज। खाट। २ सिंहासन। ऊँचा
                                                      नैपाल देश का प्राचीन नाम ।—मिर, (वि०)
मंश्रकं ∫ बना हुआ चनृतरा । अग्नि रखने की स्थान ।
                                                     वह जिसकी मधुर वाणी हो।--गुञ्जः, ( पु॰ )
    -आश्रया, (पु॰) खाट के खटकीरा या खटमता।
                                                      मधुर गुआर। — घोष, (वि०) मधुर स्वर। —
                                                      नाशी, (स्त्री॰) १ सुन्दरी स्त्री । २ दुर्गा । ३
            ( स्त्री॰ ) १ इसी । २ कठीता।
                                                    . शबी। इन्द्राणी।--पाठकः, (पु॰) तोता।
```

= लिङ्ग का अगला भाग ।—इन्द्रः,—राजः,

( पु॰ ) हीरा । -कंड:-कस्टः, ( पु॰ ) नीज-

कण्ड पची। - करास्कः ( पु० ) सर्गा |--

कर्शिका,-कर्गी, (स्ती०) बनारस या काशी

सुग्गा ।—प्रायाः, (३०) त्रह्मा ।—भाशिन्, **—वाच्,** (वि॰) मधुरभाषी।—वक्त्र, (वि॰) सुन्दर शक्कवाला । खूनसूरत ।—स्वन,—स्वर, (वि०) मधुर स्वर करने वाला। मंजुल ) (वि॰) मनोहर । सुन्दर । सुरीला । मञ्जुल ) (कथड) । मंजुलम् ) (न०) ९ ऋज । २ जल का सोता । मञ्जुलम् ) ऋप । २नदी या जलाशय का पाट। र्मजुलः } ( पु॰) जलकुक्टुट। जल का मुर्गा। मञ्जुलः } मंजूषां 🤾 (स्त्री०) १ पेटी । वक्स । चैालटा । मञ्जूषा ∫ त्राधार । २ मंत्रीठ । ३ परथर । ४ बड़ा पिटारा या टोकरा । मटवी ) (खी॰) श्रोला। मटती ) मट:स्फटिः ( पु॰ ) श्रभिमान का श्रारम्भ । खोखला श्रमिमान । मद्दकं ( न० ) छत की मुहेर। मठ ( धा॰ परस्मै॰ ) [ मठित ] १ रहना। वसना। २ जाना । ३ पीसना । मठं (नं॰)) १ वह मकान जिसमें किसी महन्त मठः (पु॰)) के श्रधीन श्रन्य बहुत से साधु रह सके। २ छात्रनिबय। बोर्डिंग हाउस । छात्रावय क्षात्रावास । ३ विद्यालय । विद्यामन्दिर । ४ मन्दिर । १ वैलगादी ।--ग्रायतनं, (न०) मठ। ग्रसादा । त्रस्थल । विद्यामन्दिर । विद्यालय । मठर ( वि॰ ) नशे में । शराब पिये हुए । मठिका (स्थी०) मठी। मढ़ी। मठी (स्त्री॰) ३ क्रोटा मठ। २ श्राखाड़ा । श्रास्थल । मङ्डुः मङ्डुकः } ( पु॰ ) ढोज । मग् ( घा॰ परस्मै॰ ) शब्द करना । बरबराना ।

मिशाः ( पु० स्त्री० ) १ बहुमूल्य रत्न । जवाहिर । २

श्राभुषण । ३ कोई भी वस्तु जो चपनी जाति में

श्रेष्ठ हो। ४ चुम्बक पत्थर । १ कलाई । ६ घड़ा। • सगाङ्कर । योनिलिङ्ग । योनि का श्रमला साम !

में नीर्थकुगड विशेष ।—काचः, ( पु० ) बाग का वह भाग जहाँ पर लगे होते हैं । - काननं. ( न० ) गरदन । - कारः, ( पु० ) जीहरी ।--नारकः ( पु॰ ) सारस पत्ती । -- दर्पगाः, ( पु॰ ) दर्पण जिसमें रत्न जड़े हों ।--द्वीपः, (पु०) ३ अनन्त नाग का फेन । २ असृत सागर का एक द्वीप विशेष !-धनु:, ( पु॰ )--धनुस् ( न० ) इन्द्रधनुष। - पाली, (स्त्री० ) जै।हरिन । स्त्री जो रस्न रखती हो ।--पुष्प कः, ( ५० ) सहदेव के शङ्ख का नाम ।--पूरः, ( पु॰ ) १ नाभि । २ चोली, जिसमें बहुत से रस्त टके हों। - पूरं, ( न० ) कलिङ देश का एक नगर !-वन्धः, ( पु० ) १ कलाई। पहुँचा।—चन्धनं, (न०) १ श्रॅंग्रुठी का बह स्थान जहाँ नगीना जड़ा जाता है। २ मोती की बड़ी। ३ कलाई।—बीजः, - वीजः, ( पु॰ ) श्रनार का पेड़ !--शित्तिः, (स्त्री॰ ) शेष के भवन का नाम ।-भूः, (स्त्री॰) रत्नजटित फर्श । -भूमिः, (स्त्री॰) मिखयों की खान । २ रतन जटित फर्श ।—मंथं, ( न० ) सैंधा निसक ।— माला, (स्त्री०) १ रतनहार । २ चमक । भाभा। दीसि । ३ प्रेमकी इा में गाल पर या अन्यत्र दाँसों से कॉर्टने का गोल चकता या दाग । ४ लक्सी जीका नास । १ एक दूत का नाम । -- रत्नं (न०) जवाहिर।—रागः, (५०) रत्नों का रंग।—रागं, (न०) हिङ्ग्ल । शिंगरफ।— सरः, ( ५० ) हार । गुंज । सूत्रं, ( न० ) मोतियों की लड़ी। मिश्विकः (पु॰)) जनाका घड़ा। (पु॰) प्रवाहर मिश्विकं (न॰)) विशेष। मास्तिकः। चुकी। मिंग्रितं (न॰) एक अन्यक्त सिसकारी जो स्नीसम्भाग के समय मुख से निकला करती है। मंशिमत् (वि॰) रत्नजटित । (पु॰) १ सूर्य।

२ एक पर्वत का नाम । ३ एक ठीर्थ का नाम ।

मग्रीचकं ( न० ) चन्द्रकान्तमणि । मग्रीचकः ( ३० ) मध्रंगा । रामचिड्या । कैडि-याला। मणीविकं ( न॰ ) पुष्प विशेष । मंड् ) (था॰ श्रासनः) १ कामना करना । २ मराड् ) खेद पूर्वक स्मरण करना । ्रे ( घा॰ परसँग ) मगडति, [ मगडयति— मग्डे ) मग्डयते, मग्डित ] १ संजाना । श्रहार करना । २ श्रानन्द मनाना । श्रित्म०-मग्रहते 🌡 १ वस्त्र भारण करना २ घेर खेना ३ वींटना । मंडः (पु॰) ) वह गाड़ा विकता पदाय प्राप्त मगडः (पु॰) । जो किसी तरत पदार्थ के ऊपर वह गाड़ा चिकना पदार्थ विशेष ( न 🤊 ) ∫ छाजाता है । २ मॉॅंड । पिच्छ । मस्डम् (न०) । सार । ३ दून की मलाई । ४ फैन। मतागा ५ खमीरा। ६ पीच। महेरी। ७ गृदा। सार। = सिर। (पु०) १ श्राभूषण विशेष । शङ्कार विशेष । २ मैडक । ३ एरएड का वृत्त ।--प, (वि०) साँड पोने वाला । मलाई खाने वाला ।—हारकः, ( पु॰ ) कलवार जो शराब खींचता है। मंडा } (स्बी०) शराव । मदिरा । मराडा } मंडकः } (पु॰) एक मकार का पिष्टक। मैदे की मगुडकः ∫ रोटी विशेष। माँड। मंदनम् ) ( न० ) १ श्रङ्गार करना । सँवारना । २ सराइनस् 🕽 गहना । सजावट । श्रङ्गार । मंडनः ) (पु॰) एक पण्डित का नाम। मण्डन मगुडनः ∫ मित्र जी शङ्कराचार्य द्वारा शास्त्रार्थ में हराये गये थे।

मंडपः ) १ मँडवा । २ तंत्र । ३ कुं व । ४ भवन मग्रडपः ) जो देवता को चढ़ा दिया गया हो । — प्रतिष्ठा, (स्त्री॰ ) किसी देवालय की प्रतिष्ठा। मंडयंतः ) (पु॰) १ श्राभूषण । सजावट । २ मग्डयन्तः ) सट। इ मोज्य पदार्थ। ४ श्वियों का समुद्राय । मंडयंती े (की०) स्त्री। नारी। मगडयन्ती

(स्त्री॰) फिल्ली । स्त्रींगुर विशेष ।

मंडल ) (वि॰ ) गोल । - ध्रत्रः, (पु॰) मगुडल ) लाँडा। सुदी हुई तलवारः। - ध्रिधिः, थ्राधीशः, - ईशः,—ईष्टवरः,— ( ५० ) १ सुवेदार । जिलेदार । २ राजा ।—श्रावृत्तिः, (श्वी॰) चक्करहार चाल । - कार्मुक, (वि॰) गोल धनुष्धारी ।--नृत्यं, ( न० ) गोलाकार नाच ।--न्यासः, ( पु॰ ) वृत्त का वर्णन ।--युच्छकः, ( थु॰ ) एक कीड़ा जो पासनाशक होता है। इसके काटने से सर्प जैसा विष चढ़ता है।—वटः, (पु॰) गेल वट वृत्त।—वर्तिन, ( पु० ) एक छोटे प्रान्त का हाकिम।-वर्षः, ( ५० ; सार्वित्रिक वर्षा । मंडलं ) ( न० ) १ वृत्ताकार विस्तार। गोला। मग्डलं ) पहिया। छल्ला । व्यास । गुलाई । २ ऐन्द्र जालिक की खींची हुई गे।लाकार रेखा। ३ चन्द्र सूर्यका पार्श्व। शबह के बूमने की कचा। ६ समुदाय । समाज । समृह । दल । ७सभा । संस्था । ८ बड़ा वृत्त । ६ चारो दिशाओं का घेरा जो गोला-कार दिखलाई पड़ता है। चितिज। १० समीप का ज़िलाया प्रान्त । १९ ज़िलाया प्रान्त । १२ वारह राज्यों का गुट या समूह ! १३ शिकार खेलने का पैंतरा विशेष । १४ ताँ क्रिक संत्र विशेष । १४ भाग्वेद का एक खंड। १६ कुछ रोग विशेष। १७ गन्ध द्रव्य विशेष ।

मंडलकम् १(न०) १ वेरा २ चक्र। ३ ज़िला। मग्डलकम् ) प्रान्त । ४ समुदाय । समृह । १ चका-कार।सैन्य ब्यूहा६ सफोद कुष्ट जिसमें गोल चक्कते सारे शरीर में पड़ जाते हैं। ७ दर्पया। मंडल यित नडलायत । मगुडलियत । (वि०) गोल। चक्करदार।

मंडलः ) (५०) १ गोलाकार सैन्य व्युह्न। २

मंडलयिनम् } ( २० ) गोला । गैंद । मग्डलयितं }

मंडलित् ।

मग्डलः ) कुता। ३ सर्प विशेष।

मंडलित ) ( वि॰ ) वह जो गेःल वनाया मग्डलित ) गया हो। मंडलिन् ) (वि॰) १ वर्तुलाकार बनाने वाला । २ मगडलिन् ) देश का शासन करने वाला । ३ (पु॰)

हुन्ना। 🗕 लच्य किया हुन्ना। ६ पसंद किया हुन्ना। मतं (न०) १विचार। घारणा। खयाख राय। विश्वास। सम्मति । २ सिद्धान्त । धर्म । धार्मिक समुदाय। ३ परामर्श । सलाह । ४ उद्देश्य । सङ्कल्प । अभि-प्राय । १ स्वीकृति । पसंदगी ।— ब्रान्त, (वि०) पाँसे के खेल में निष्ण । अन्तरं, (न०) १

भिन्न सम्मति । २ भिन्नसम्प्रदाय । - अवलंबनम् ( न० ) खास राय के। मानने वाला । मतंगः १ (पु०) १ हाथी। २ बादल । ३ एक मतद्भः 🕽 ऋषिका नाम। मतङ्गजः ( ५० ) १ हाथी। मतिल्लिका (खी०) यह शब्द संज्ञा के अन्त में

़ बगाया जाता है । इसका त्रर्थ होता है सर्वोस्हब्द, '

त्रपनी जाति में श्रेष्ठ । यथा - 'गांमन दिलका'' अर्थात् सर्वोत्तम गाँ या श्रेष्ट जाति की गौ।

मतरुद्धी (स्त्री०) देखो मतरिद्धिका । मितिः (स्त्री०) १ बुद्धि । समसदारी । ज्ञान ।

निर्शय । २ मन । हृद्य । ३ विचार : धारणा । विश्वास । राय । कल्पना । ३ विचार : मंसूवा । ४ सङ्गलप । पक्का विचार । १ सम्मान । प्रतिष्ठा । ६ कामना । इच्छा । श्रभिलाप । ७ परामर्श ।

सशवरा। = स्मरण। स्मृति । याददाशत ।-ई्ट्वरः ( पु० ) विश्वकर्मा । - गर्मः ( वि० ) प्रतिभाशाली । बुद्धिमान । चतुर :—द्वैधं, (न०) मतभेद । - निश्चयः, ( पु॰ ) दङ विश्वास ।--पुर्व, ( वि० ) इरादतन । जान बुम्न कर । —पुर्व

—भेदः ( पु॰ ) मतपरिवर्तन ।—भ्रामः,— विषयोसः, (पु॰) १ घोखा । विश्रम । मानसिक अम । मन की गहबड़ी। २ भूख । गलती।--विभूमः-विभ्रंशः, (५०) पागलपना । विचित्रता ।

मत्कुगाः ( ५० ) १ खटमता । २ विना दाँतों का हायी। ३ छोटा हाथी। ४ वेदादी का नर। ४ मैसा। ६ नारियल का कपड़ा। मत्कर्सा ( न० ) टाँगों की रहा के लिये चर्म का बना कवच विशेष । -धारिः, ( पु॰ ) पटसन । मत्त (व० कृ०) ३ मस्त । मतवाला । २ उन्मत्त ।

पागल । ३ मद में मत्त (जैस हाथी) । भयानक ।

४ श्रिमानी। श्रहंकारी। १ प्रसन्न। खुश। ६

इभः, ( पु॰ ) मदमस्त हाथी।--काशिनी,-

खिळाड़ी। रसिक। मत्तः ( ५० ) १ शराबी । २ पागत स्रादमी । ३ मदमस्त हाथी। ४ कोयल । १ मैसा । ६ घतुरा। —श्रालस्वः (ए०) किसी बड़े भवन का घेरा।—

सं० श० की

दासिनो, (सं॰) अध्यन क्याना । - दन्तिन्, (पु॰) -नापः, - यारसाः, ।पु॰) मन्मच हाथी। -वारसाः, ।पु॰) - यारसां, (न॰) १ विशाल भन्न का हाता या घेरा। २ खुर्मी या भन्तरी जो विसी विशाल भन्न के उत्तर है।।३। वरंडा। कजसग्रर भन्न। -वारसां, (न॰) कर्श हुई सुपारं।।

मन्यं (न०) १ हेंगा । पाटा । २ ज्ञान आसि का साथन । ३ ज्ञान का उप्योगा :

मनसः (पु॰) । सन्धः । २ मनस्य देश का राजा। मनसर (वि॰) । बाइ। इसदः। जलनः। २ लोभी। कृपणः। कंत्रसः। ३ लंगदिलः। सङ्घीर्णमना। ४ दुष्टः)

सत्सरः (पु०) १ डाह । इसन् । अक्षन । २ शत्रुका । थैर । ३ अभिमान । ४ खोभ । १ क्रोघ । गुस्सा । ६ डांस । मन्द्रर ।

मत्सरिन् (वि॰) १ डाही। जलने वाला। २ शत्रु। वैरो। ३ स्वाथी। लालची।

मत्स्यः (पु॰) भग्दा। २ विशेष वाति की महाली। मत्य रंश का राजा।—अतका,—अती, (खी०) सेामनता विशेष ।—ग्रद्,—ग्रदन,—ग्राद, (वि॰) मदली लाने वाला। — अवतारः, (पु॰) विष्णु भगवान के दस ग्रव गरों में से प्रथम सत्स्या-वतार ।—श्रशनः, ( पु॰ ) मदलो खाने वाला । —श्रह्यरः, (५०) एक दैल का नाम ।-श्राधानी, —धानों, ( बी॰ ) मझली रखने की टोकरी।— उद्रिन्, ( पु॰) विराट का नामान्तर। - इद्री, ( छो० ) सत्यवती ।—इद्रोयः, ( पु० ) वेद-व्यास ।—उपजो चन्, (पु॰) — झाजीवः, (५०) महुन्ना। मन्नवाहा।—करशिङका, (छी०) मञ्जूलियाँ रखने की कंडी।—गन्ध, (वि०) महराइन ।—गन्या, (स्रो०) सत्यवती।— धातिन्, — जं वित्, — जीविन्, १९०) महुद्या। — प्रातं, ( न० ) महली पश्दने का जाल ।— देशः, ( ५० ) मध्य देश । जहाँ का राजा विराट था।—नारो, (स्री०) सत्यवती।—नाशकः, —नारुन, ( ५० ) इस पद्यी।—पुरामां, (न०)

अशहश पुराशों में से एक जो महापुरायों में परिगणित हैं — बन्धः,—बन्धिन्, (पु०) महली मारने वाला। महली पकड़ने वाला।—बन्धनं, (न०) महली पकड़ने की वंली :—बन्धनो,— बन्धिनी, (की०) महली रखने की रोकरी।— एक्किंग, (की०) महली रखने की रोकरी।— एक्किंग, — रक्किंग, (पु०) महलियों का गर या गील।

मतस्यिविडका ) (स्त्री॰ ) मोटी खौर विना साक्र मतस्यक्डा ) की हुई चीनी!

मध् देखा मन्यु।

मधन (वि ) [स्त्री०—मधनो ] १ मधने की क्रिया। २ चोटिल करने वाला। २ नाशक। विश्वंसक। धातक।—श्रवलः,—पर्वतः, (यु०) मन्दरा-चल पर्वतः।

मधनः ( पु॰ ) वृत्त विशेष । मनियारी नामक पेत् । मधिः ( पु॰ ) रई मधने की जकड़ी विशेष ।

मिथित (व॰ क॰) १ मथा हुआ। २ आलोडित। बोल कर भली भाँति मिलाया हुआ। ३ वोडित। सन्तर। ४ वथ किया हुआ। ४ जोड से उखदा हुआ।

मिथितं ( न॰ ) विद्यद माठा या द्वाद ।

मिथिन् (पु॰) १ रई। मठा बिलोने की लक्क्षी विशेष । २ पदन। ३ पुरुष की जननेन्द्रिय। ४ बिजली। बज्र।

मथुरा ) ( खी॰) श्रीकृष्ण की जन्मभूमि श्रीर मोश्वरा भथूरा ) समगुरियों में से एक।—ईशः, नाथः, (पु॰) श्रीकृष्ण ।

मद् (घा॰ परत्मै॰) [ माद्यति, मत्त ] १ नशा पीना । नशे में चूर होना । २ पागल होना ३ घूम मचाना । विज्ञास करना । ३ ग्रानन्द मनाना ।

मदः ( पु० ) १ नशा । २ विद्यस्ता । पागलपन । ३ लंपःता । कामुकता । ४ हाथी का मद ग्रथवा यह गन्ध्रयुक्त द्वाव जो मतवाले हाथियों की कन-युद्धिों से बहता है । १ श्रनुराग । में म । ६ श्रमि-मान । श्रह्यार । ७ हपांतिरेक । म मदिरा । शरामा ( \$3% )

६ शहद । ३० मुरक कस्त्री ५५ वीर्च भ यय, आतडु, (पु०) नशा पीने के कारण उत्पन्न हुन्ना सिर का दरं श्रादि। — झन्धः, ( ५० ) २ नरी से श्रंथा। २ अभिमान से श्रंथा। —श्रपनयनं, (न॰) नशा उतारना।—श्रम्बरः, ( ५० ) १ मदमस्त हाथी। २ इन्द्र के ऐरावत हाथी का नामान्तर।—श्रालस्, ( वि॰ ) नशे से षा कामासक्ति से शिधित।—श्रवस्था, (स्ती॰) १ नशे की दशा या हालत । २ कामुक्ता । ३ मद। हाथी का सद्। — आकुल, (वि०) सद्मस्त। — आका, (वि॰) नशे में चूर। — आकाः, ( पु॰ ) खजूर का वेड़ ।—ग्रास्नातः, ( पु॰ ) हाथी की पीठ पर रख कर बजाया जाने बाला नगाड़ा या डोला।—ग्रासापिन् (पु०) कोयज । — ब्राह्मः, (go) कस्तूरी। मुश्क।—उत्कट, (बि०) १ नरो में चूर । २ कामुक । ३ अहङ्कारी । धभिमानी । ४ मदमाता ।—उत्कटः, (पु०) १ मदमस्त हाथी। २ फाकता चिडिया।—उत्कटा, (क्षी॰) शराव। मदिरा ।—उद्य-उन्मत्त, (वि०) १ नशे में चुरा २ उम्र । ३ श्रमिमानी । — उद्धत, (बि॰) १ मदंग्मता २ घनंडी। —उह्नाविन्, (पु०) कोयल। -कर (वि०) नशीला ।—करिन्, (९०) महमस्त हाथी। —कल, (वि॰) अस्पष्टतया बालने वालाः २ धीरे धीरे प्रेमालाप करने वाला । ३ महोन्मतः। ४ सन्दमञ्जर । १ सदमाता । — कताः, (पु०) मदमस्त हाथी।—कोहलः, ( पु॰ ) छोड़ा हुआ साँब ।—खेन, (बि॰) मदमस्त ।—गम्धा, (स्त्री०) १ नशीली पेय वस्तु।२ भाँग।— गमनः, ( पु॰ ) भैंसा।—च्युन, ( वि॰ ) गर्वः नाशक। ( ५० ) इन्द्र। —जलं, ( न० )—वारि, (न०) मत्त हाथी के मस्तक का स्नाव। हाथी का मद्।—उत्ररः, ( पु॰ ) ग्रहङ्कार का ज्वर या श्रमिमान की गर्मी।—द्विएः, (पु॰) खूनी हाथी या विगदा हुन्ना हाथी।—प्रयोगः,— वसे हः,—प्रस्तवर्गां,—स्रावः,—स्रातः (को॰)

विद्यास्तर ( व ) सन्मन्त । एव (बि॰) १ श्रमिमान स च्रा मंत्रुत्त या चूर।-बुन्दः, (पु॰) हाथी।-जीगडकम, ( न० ) कायफल ।—सारः, ( ५० ) क्यास का षेइ। — स्यलं, — स्थानं. ( न० ) शराब की वृकान । कलरिया । कलवार की द्कान । सद्न (वि॰) [सी॰-मदनी] १ नशीना । दिविसताकारक । २ आएइदकारक । — श्रयकः, ( पु॰ ) कोवों नाता को द्रव सक्ता-सङ्कराः, ( पु॰ ) १ लिङ्गः २ नल या सम्भोग के समय लगा हुत्रा नखादात। — अन्तकः — अरिः, — दमनः,—दहनः.—नाशनः,—रिपुः, ( पु॰ ) शिव जी की उपाधियाँ।— स्रवस्थ, (वि॰) प्रेमासक ।—ग्रातुर ग्राचं, - क्रिः, - पीडित. (वि॰) ग्रेम का बीमार। — झालसः, (पु॰) त्रालयं, ( न० ) १ कमल । राजा।—इस्ट्वा-फलर्झ, ( न॰ ) ब्राम विशेष।—उत्सवः. (पु॰) वसन्तेःसव ।—इत्सना, (६१०) श्रप्सरा । स्वर्ग की वेरया।—उद्यान, ( न० ) स्नानन्ववाग । — व सुटकः ( go ) १ सात्त्रिकरं.माञ्च । २ वृष विशेष (—कलहः, (पु॰) श्रेम का ऋगदा। सन्मांग । मैधुन ।—कावु रचः, (पु॰) कवृतर या फाला। - गोपाल , (पु॰) श्रंहच्या। चतुईगी, (स्री०) चैत्रहक्का १४शी का नाम। -त्र प्राद् गी, (खी॰) चैत्रशृक्का १३शी। यह सदन-महे.स्तव के ब्रन्तगंत है। - नः जिसा, (क्वं०) श्रसर्ता भार्या ।—ए ज्ञिन्, ( पु॰ ) खजनपद्धी ।— पाउकः, ( go ) कंयल ।—महो सवः, (go ) माचीन काल का एक उत्सव जो चैत्र शुक्का १२ शी से चतुर्दर्शा पथन्त सनाया जाना था। इस असव में बत, कामर्रव की पू ा, गीत शह और राबि— जागरण किथा जाता था। उत्सव में चियाँ भौर पुरुष द नों सम्मिक्ति हैं ते थे द्वीर क्या क्यीचों में जा श्रामं द प्रमं द करते थे।—मोहनः, (पु) श्रंकृष्य । - राजाका, (क्ी॰) मैना। कोकिसा। काय हा। मत्त हाथी के मस्तक का स्नाव । हाथी का मत् - मद्नै (न०) १ नशीली । २ श्राल्हादकर । मीदकर । रागः, (४०) । कामदेव । २ मुर्गा । ३ शराबी । मद्नः (४०) । कामदेव । २ भेम । अनुराग ।

सम्भोग जन्य प्रेम । ३ वसन्तऋतु । ४ मधु-मक्तिका । ४ मोम । ६ खालिङ्गन विशेष । ७ घत्रे का पौषा । = वकुलकृत्त ।

मद्नकः ( पु॰ ) इमनक नाम का पौधा।

मदना ) (की०) १ शराब । २ मुरक । ३ श्रति-मदनी ) मुकाबेल ।

मद्यन्तिका (क्षी॰) मिल्लका। मद्यन्ती (स्त्री॰)

मद्यितु (वि॰) १ नशीला । बदहवास कर देने बाला । २ त्राल्हादकर ।

मद्यिलुः (५०) १ कामदेव । २ वादल । ३ कलवार । शराब लींचने वाला । ४ शराबी थादमी । ४ शराब ।

मदारः (पु०) १ सहमस्त हाथी । २ शूकर । ३ धतुरा । ६ प्रोमी । कामुक । लंपर । २ राज्यद्रव्य विशेष । ६ खुक्तिया । कपटी । घोला देने दाला ।

मदिः ( छी॰ ) हॅगा। यहा।

मिद्र (वि॰) १ नशीला । विविधकारी। २ श्रानल्द-कारी । नयनाभिरास ।

मिद्रः ( पु॰ ) ताल कृतों वाला खिद्र इस ।— ग्राची—ईस्त्याः,—नयनाः,—लोचनाः, (खी॰ ) वह श्री जिसके नेत्र मनोहर हों या जिसकी शाँखों में जाद् सा हो।—ग्रायतनयनः (बि॰ ) बड़ी श्रीर आकर्षण करने वाली शाँखों वाला।— ग्रासवः, (पु॰ ) नशीला श्रकः। शराब।

मिद्रा (स्त्री०) १ शराब । २ खंजन पद्मी । ३ तुर्गा का नाम !— उत्कट, — उत्मत्त, (वि०) शराब के नशे में चूर !— गृहं, (न०)—शाला, (स्त्री०) शराब की दूकान। कलवरिया।— स्रावः, (पु०) श्राम का वृत्त।

मदिष्ठा (स्त्री०) शराव।

सदीय (वि॰) मेरा।

मद्भुः (यु०) १ एक प्रकार का जलपत्ती जिसकी र्लबाई पूंछ से चौंच तक ३४ इख तक की होती है। २ सर्पविशेष। ३ वनजन्तु विशेष। ४ एक प्रकार का युद्धपोत । ४ वर्णसङ्कर जाति विशेष जिन्दकी उरपत्ति ब्राह्मण जाति के पिता श्रीर बंदीतन जाति की माता से होती हैं। ६ जाति बहिष्टत । परित ।

मदुर: ( पु॰ ) १ गोताख़ोर । मोती निकालने वाला । २ मँगुरीवाँ भंगुर मञ्जूली । ३प्राचीन काल की एक वर्णसङ्कर जाति, जिसका पेशा वन्यपशुष्ठों का मारना था ।

भच (वि०) १ नशीका। २ आल्हादकर। — आमीदः,
(पु०) वकुलवृत्तः — कीटः (पु०) कीड़ा
विशेषः — दुमः, (पु०) वृत्त विशेषः — पः, (पु०)
पिरयकदः। शराबी। — पानं, (न०) मदिरापान।
कोई भी नशीली वस्तु का सेवन। — पीतः, (वि०)
शराब के नशे में चूरः। — पुष्पाः, (स्त्री०)
धातकी। धौ। — बीजं, — बीजं (न०) शराब
खींचने के लिये उठाया हुआ ख़मीर। — भाजनं,
(न०) शराब रखने का करावा या कोई भी
काँच का पात्र। — मगुड़ः, (पु०) फेन जो मध
का समीर उठने पर उपर आता है। मदफेन।
— वासिनों, (स्त्री०) धातकी का पीधा। धौ।
— सम्धानं, (न०) मदिरा खींचने का व्यापार।

मद्यं (न०) शराव। महिसा। दारू।

मझं (न०) हर्ष । आनन्द ।—द्वार. ( ≈ संद्रकार ) (वि०) आनन्ददायक । हर्षप्रद ।

मदः ( पु० ) १ एक प्राचीन देश का वैदिक नाम । यह देश कश्यपसागर के दिवशी तट पर पश्चिम की श्रोर था । ऐतरेय ब्राह्मण में इसे उत्तरकुर के नाम से बतवाया है। २ पुराणों के मतानुसार वह देश जो रावी श्रीर भेलम नदी के बीच में है। ३ मद देश का शासक।

महाः ( ५० ) बहुवचन । सद्रदेश वासी ।

मदुकः ( ५० ) मद देश का शासक या निवासी।

महुकाः ( पु॰ बहुवचन ) दिश्वण की एक नीच जाति का नाम ।

मघट्यः ( पु॰ ) वैशाख मास ।

मश्रु (वि॰) [स्त्री॰—मञ्जु या मध्यी ] सञ्जर। स्वादिष्ट। प्रिय। प्रसन्नसर। ( Ø\$

(न०) ३ शहद २ फ़ल का रस ३ मतिरा जिसका स्वाट माटा ह ता ह र चाना ६ मीठाँपन या मधुरता। : (पु॰) १ वसन्त ऋतु। २ चैत्र सास । ३ मधु-दैत्य जिसे भगवान् विष्यु ने मारा था । लवणासुर । के पिताका नाम, जिसे शत्रुझ जी ने सारा था। १ अशोकपृत । ६ कार्त्तवीर्य राजा ।—ग्राशीला (स्त्री॰) शहद का लींदा। जमा हुथा शहद। —ग्राधारः, ( पु॰ ) माम । — ग्रापात, ( वि॰ ) खाने वाता या चलने वाला ।—ग्राप्तः, (पु॰) श्राम का वृत्त विशेष । स्थासवः, ( पु॰ ) मीठी शराब । —आस् ग्रद्, ( वि॰ ) ! जिसमें शहद का स्वाद हो। - आहुतिः, (स्त्री०) मधुर शाकल्य का हचन ।—उ िकुर्ट— अत्यं,— उत्थितं, ( न॰ ) शहद की सक्तियों का वनाया मोम । — इत्सवः ( युः ) वसन्तोत्सव ।— उद्कं, (न०) शहद का शरवत । शहद और जस के संयोग से बनाई हुई शराव । — उपमं, ( न० ) सञ्ज का त्रावसस्थान । मञ्जुरा का नामा-न्तर।—कराठः, ( पु॰ ) केाकिल ।—करः, (५०) १ भौरा। २ बेमी । ब्राशिक। लंपट : पुरुष ।-- हर्क्स्टी. (स्त्री॰ ) मीटा नीवू । मिहा । शरवती नीवू । २ सन्तरा । —काननं, —वनं, ( न॰ ) वह वन या जेगल जिसमें मधु रहता था। —कारः, —कारिन्, (पु॰) मधुमविका । -कुक्टिका, --कुक्कुटो, (स्त्री०) नीतृका पेव विशेष । — कुल्या, ( स्त्री॰ ) पुराखानुसार कुश-द्वीप की एक नदी का नाम जिसमें पानी के बदले शहद वहा करता है।—कृत, ( पु॰ ) मधु-माचिका।—केशटः, (पु०) शहद की मक्ली। —कीषः,—कीशाः, ( पु० ) सहत् की मक्तियों का छत्ता ।—क्रमः, ( पु॰ वहुवचन ) मद्यपान का उत्सव (— द्वीरः,— द्वीरकः. ( ५० ) खनूर का पेड़। — गायनः, (पु०) कांयल पत्ती । — । अहु:, ( पु॰ ) वाजपेय यज्ञ में एक हवन विशेष जिसमें मधु की श्राहुति दी जाती हैं।—घोषः, कीयत ।—ज, (न०) माम जो शहद के छुत्ते

से निकलता है। - जा. (स्त्री०) १ मिश्री। २

नम्प्राप पु॰) जभीरा। नित (००) निपृत्न. —निहरू, ( ४० )— मधः, —मधनं ,—स्युः,—स्वः.—स्ट्नः, ( go ) विष्णु भगवःन के नामान्तर ।—नृगाः ( ३० )— नृगां, (न०) गन्ना । ईख ।—अयं, ( न० ) तीन मीठी चीज़े अथीन् शक्स, शहद, घी । - दीपः, ( ५० ) कामरेव।—हुतः, ( ५० ) श्राम का पेड़। — दोहः, ( ५० ) शहद या मिटास निका-लने की किया।—हः, (पु०) १ शहद की मनली । २ लंपर पुरुष ।—द्रवः ( यु॰ ) नान सहँजन का पेड़। - दुनः, ( पु॰ ) श्राम का पेड़। — धातुः, ( पु॰ ) गन्धक तथा अन्यवातु मिश्रित पीले रंग का पड़ार्थ विशेष । - धारा, (स्त्री०) सहद की धार ! — धृतिः (पु०) खाँड । सकर। र्चीनी । राव । शीरा ! - नारिकेलकः ( प्र० ) नारियल विशेष । - नेतृ, ( पु॰ ) शहद की सक्ती।—प., (पु॰) शहद की सक्ती या शराबी।—एटलं, ( न० ) शहर की मक्सी का ङ्गा।— पनिः. ( ५० ) श्रीकृष्ण का नामान्तर । ~ पर्कः, ( पु॰ ) १ दहीं, बीं, जल, शहद और चीनी के योग से बना हुआ पदार्थ विशेष । यह देवताओं के। अर्पण किया जाता हैं। इससे देवता बड़े सन्तुष्ट होते हैं। इसके ऋष्ण करने से सुख एवं सौभाग्य की बृद्धि होनी है। पूजन के पोडश उप चारों में से एक उपचार मधुएक अर्थण भी हैं। २ तंत्रानुसार भी, दहीं और मधुको मिलाने से मधुएक तैयार होता है !-पन्यं, वि०) मधुपकं अर्थण करने योग्य।—पर्णिका,—पर्णी, (स्त्री०) नील का पैधा। -पायिन, (पु०) शहद को मक्खी।-पुरं, (न०) - पुरी (स्त्री०) मधुरा नगरी। —पुष्पः, (५०) ९ अशोक वृत्त । २ वकुल वृत्त । ३ दन्ती नामक पेड़ । ४ सिरस बृह । प्रायायः, ( ५० ) शराब पीने की लत ।—प्रमेहः, ( ५० ) एक प्रकार का प्रमेह रोग विसमें पेशाय के साथ शक्क निकलने लगती हैं।—प्राजनं, ( न० ) षोडश संस्कारों में से एक जिसमें नवजात शिशु की शहद चटाया जाता है।-प्रियः, ( पु॰ ) बलराम ,—फलाः, ( पु॰ ) । नारि-

यत फत २ नाव। ३ कों । यथा विकङ्कत नामक युष्ठ। — सिन सा, (खो०) मीजी खन्रा। — बरुग, (स्त्री॰) माध्यी लगा।—याउः,— वाजः, ( ५० ) श्रमार का पेड्र । - चीजपुरः,--वीजपुरं ( ५० ) जैन्मीरी विशेष । - महाः, --त्ताः, (खी॰)-मित्तिकः, (खी॰) शहर की सक्बी।—मनजनः, ( ९० ) त्राखेट नामक बृचा - मदः, (पु॰) शराव का नशा ।- महितः, (बी॰)-महनी, (बी॰) मानती नना।-माश्रवी, (स्रो॰) १ मदिरा विशेष। २ वास-न्ती लता। ३ एक सांगनी जो भैरव राग की सह बरी है। ४ वसन्तु बातु में फूल ने वाला के हिं भी फूज !—माध्वीकं, ( न० ) शराव । मदिरा । —मारकः, ( पु॰ ) शहद की मनली।—यटिः, (खी०) गना ईस। -- रसः, ( पु० ) १ देख । ऊख । गन्ना । २ मनुरता । मिशस ।— रसा. (कां०) १ प्रेंग्रों का गुच्छा । २ दाखा दाचा। मुनका ।—लानः, ( ु॰ ) बाब शोभाक्षन । - जिह्--लेह् --लेह्र्-, ( पु॰ ) शहद का मक्बी ।—वनं (न०) यह वन जिसमें मर्रात्य रहना था और जहीं प हे से राष्ट्रव जी ने मधुरा बसाई। – वनः, ( ९०) की-किल। के।यल। — वारः, (पु॰) मद्य गीने की रीति।---ब्रह्म. ( पु॰ ) भौरा । भ्रनर ।---शर्करा, ( स्त्री॰ ) शहद। चीनी ।—शाखः ( पु॰ ) सहुर का पेड़।— शिरं —शैर्व (त०) भीम ।-सखः,-सहायः, - सार्रायः,-हुहुदः, (प्रः) कामरेव।—िनायकः, (प्रः) एक मकार का स्थावर विप ।—सूद्तः, ( पु॰ ) १ सहद की मक्ली। भौरा। २ श्रीहृत्या ।-स्थानं ( न॰ ) शहद का छता । – स्वरः, (पु॰) केर्विका।—हन्, (पु०) शहद के। नष्ट करने वाला या एकत्र करने वाला । २ शिकारी पद्मी । इ आगमं बतलाने वाला । ४ विष्णु का नाम,न्तर ।

कं (न०) १ टीन। उस्ता। २ मुलेटा।
कः (पु०) १ महुर्का पेड़। २ अशोक वृत्तः ३
पन्नी विशेष।
( अध्यया०) महुरता से। विश्वता से।

मञ्जूर वि॰) १ मीटा । शहर मिला हुआ । २ सुन्दर। मनोरक्षक । ३ जो सुनने में भला जान पड़े । मनुरें ( न॰ ) १ मिशस । २ शरवत । ३ विप । ४ होन । जस्या ।

मधुरः (पु०) १ लाल गङा । २ चाँचल । ३ राव । शकर । गुड़ । ४ छाम विशेर ।— व गुटकः, (पु०) एक प्रकार की मड़ली ।— जरमीरं (न०) जँमं री ।— पालः, (पु०) वेर फल । राजवदर । मधुरता (खी०)) १ मिग्रस । सीन्दर्भ । मनी-मधुर वम् (न०) हर्गा । ३ सुकुमारता । के.मजता ।

मञ्जूरितन् (ए०) मिठास । मञ्जूलिका (खी०) राई । मञ्जूकं (न०) महुए का फून ।

मभूकः ( ९०) । शहद की सक्ती। महूक। महुए का पेड ।

मधूतः ( पु॰ ) जल महुर् का पेइ। मधूनिका (खी॰ ) ९ मूर्वा। २ मुत्रेडी। मधूतो (खी॰ ) ग्राम का पेइ।

मध्य (वि०) १ वीच का । सःत्रवर्षी । २ सम्मेखा । दासि प्रती । ३ सःतदित । ४ तःस्थ । निरदेख । १ टांक । उचित । (उपाति०) सध्यद्दस्य । सध्यस अन्तर ।

मध्यं (न०) ) १ बीच । मध्य । मध्य का भाग । २ मध्यः (पु०) ) शर र का मध्यभाग । कमर । ६ पेट । उदर । ४ किसी तर्तु का भातर का भाग । १ मध्यावस्था । ६ बं. हे की केल था वक्ती । ७ संगीत में एक सप्तक जिसके स्वरों का उचारण वचस्था से. कस्ट के भीतर के स्थानों से किया जाता है । साधरणतः इसे बीच का सप्तक मानते हैं । (न०) दस श्रास्त की संस्था ।

मध्या ( स्रो॰) पाँच उँग जियों में से बीच की उँगळी :

- श्रङ्किः - श्रङ्कितो, ( स्री॰ ) हाथ की बीच की उँगळी - श्रम्हः, ( पु॰) दे पहर । - कर्गाः. ( पु॰ ) वे रेखाएं जो किसी वृत्त के केन्द्र से परिध तक खींची जाती हैं । - गत, ( वि॰ )

बीचका। संस्वर्गे। गुन्त पु ) श्राम प्रह्म ( न॰ ) चन्न भ्रथा सूर्व क महरण का मनकात ।-- दिन (= महादनं) दोपहर।-दे ः, ( पु० ) ३ कमर । २ पेटा उदर। ३ हिमाल र और विन्ध्य गिर के दीन का देश। इसकी सामा 9राणों में इस प्रकार है । उत्तर में हिमालय, द केण में बिन्ध्याचल, पश्चिम में कुरुवेत्र श्रीर पूर्व में प्रयाग । प्राचीन कल में यही देश आर्थी का प्रधान निवासस्थान था और बहुत पवित्र माना जाता था। ४ मध्यान्ह रेखा। - देहः, ( ५० ) इश । पेः ।- पद तीवन् (९०) देखो मध्यमद । लापिन् । -- ८१नः, ( पु॰ ) अन पहचान । परेचय '- मा: (पु०) १ बोच का हिस्सा । २ कमर ।-- यदा, ( ९० ) प्राचीन काल का एक परिसास जो ६ पीली सरसों के बराबर होता था ।--रात्र:.--रात्रिः, ( स्त्री० ) अहंरात्रि ।—रेखा, ( स्त्री० ) ज्योतिष और भूगोल शास्त्र में वह रेखा जिसकी करूपना देशान्तर निक:लने के लिये की जाती है। यह रेखा उत्तर दिवण मानी जाती है और उत्तरी तथा दक्षिणी भूवों के कारती हुई एक वृत्त बनाती है। - लोकः, ( पु॰ ) पृथियो । - वयस्त, (वि०) अधेइ अम्र का। - वर्तिन्. (वि०) बीच का। जो मध्य में हो। (पु॰) पंच। बीच में पहने वाला।--वृत्तं, ( न० ) नामि।--सूर्वं, (न०) देखों मध्य रेखा :- स्य, ( वि० ) १ सध्यवर्ती । २ सम्मेला । ३ उदासीन । तटस्य । ४ निरपेस ।-स्थ: ( पु० ) ९ दो में आगड़ा होते पर उस मगड़े के। निपशने वाला। बीच में एड कर मिशने वाला। २ शिव जी की उपाधि।-स्यतं, (न०) १ सध्य । बीच । सध्य का देश । ३ कमर ।- स्थानं, ( न० ) बाच की जगह । २ श्रान्तरिश्च ।

तिस् (श्रव्यया॰) १वीच से । २ बीच में । बहुत सो में से ।

ाम (बि॰) १ मध्याती । बीच का । २ मफोला। ३ निरमेक । पत्तपात शून्य । समः (६०) संगात कता के ससस्वरों में से चौथा |

क्दर। र एक राग का नस । इ सहस्र तर ४ च्य करण म मध्यम ५२व । ५ वटस्य राजा । इ वह उपनि जो नाविना के कृषित होने पर अपना त्रमुराग न प्रकार करे छौर उसकी चेध्याओं से उस हे मन का भाव ताड़ लें। ७ साहित्य में लीन प्रकार के नायकों में में एक । द सुप्रेदार । प्रान्तीय शासक । सूचे का हाकिम । -- अमुलिः। (५०) हाथ की बात्र की उँगली। -कसा, ( छो० ) बीच का धाँगन या सहन । - जात, (वि॰) सफला। दो के बीच का उत्पन्न।— **८दलं**िन् (३०) स्थाकरण में वह समास जिसमें प्रथम पद से दिनीय पर का सम्बन्ध बत-लने वाला शब्द लुप्त या समास से ऋध्याहत रहता है। लुस-पङ्समास ।--पाग्डचः (५०) अर्जुन ।- पुरुपः ( ५० ) व्याक्ररणाजुसार तीन पुरुपों में से यह पुरुप जिससे वात की आय । वह 9रुप जिससे कुछ कहा जाय। - भृतकः, ( पु॰ ) क्सान । खेतहर । - रात्रः, ( पु॰ ) ऋाधीरात । —लोकः, पु०) बीच का लोक अर्थात् प्रथिवी ! - संद्रहः, ( पु॰ ) पुग्पादि साधारण वस्तुत्रों की भेंट भेज कर, दूसरे की छी की अपने उपर श्रनुरक्त वना लेना । ध्यासस्मृति के अनुसार —

" प्रेयसं गण्यमान्त्राक्षां भूषः भूषस्थाससां ! प्रकामनं याञ्चवार्षमध्यमः संग्रहः रष्ट्रतः ॥" ]

—साहसः, (पु॰) मनुस्मृति के श्रनुसार पाँच सौ पण तक का श्रर्थदण्ड या जुरमाना ।—स्य, (वि॰) बीच का।

मध्यमं ( न० ) कमर । कटि ।

मध्यमा (की०) १ हाथ की बीच की उँगली। २ वह स्थानी लड़की जो खबाह येग्य हो गयी हो। ३ वमलगटा। ४ वह नायिका जो अपने प्रियतम के प्रेम वा देग के अनुसार उसका आदर मान बा अपमान करे। की जो अपनी जवानी की उन्न के बीच पहुँची हो।

मध्यमक (वि॰) [स्त्री-मध्यमिका] बीच का। बीचों बीच का। मध्यमिका (स्त्री॰) लड़की जो विवाह येएय हो गयी 🖟 हो। उध्वः ( १० ) दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध वैष्यव-सम्प्रदायाचाये और माध्वसम्प्रदाय के प्रवर्तक। इनकी लोग वायु का अवनार मानते हैं। इनके बनाये बहुत से प्रन्थ और भाष्य हैं। इनके सिद्धान्तालुसार सर्वेद्रथम एक मात्र नारायण थे। उन्हींसे समस्त जगत तथा देवतादि की उत्पत्ति हुई । ये जीव और ईश्वर की पृथक पृथक सत्ता मानते हैं। इनके दर्शन की पूर्णप्रज्ञदर्शन कहते हैं और इनके सिदान्त की मानने वाले इनके सम्प्रदाय के लोग साध्व कहलाते हैं। मध्वकः ( पु॰ ) शहद की मक्ली। मध्वजा (स्त्री०) कोई भी नशीली चीज़ जो पीजाय। शराब : मदिरा । मन् ( धा॰ परस्मै॰) [ मनि ] १ श्रिभेमान करना । २ पूजन करना। मननम् ( न॰ ) १ चिन्तन । २ बुद्धि । समसदारी । तर्कद्वारा निकाला हुआ परिणाम । ३ करूपना । मनस् (न०) १मन । हृदय । दुद्धि । प्रतीति । प्रतिभा । २ न्याय में मन की एक इच्य और श्रातमा या जीव से भिन्न माना है। ३ वैधेषिक दर्शन में मन के। एक अप्रत्यच द्रव्य माना है। संख्या परिएाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और संस्कार मन के गुण बतलाये गये हैं। मन श्राणु रूप है। ३ प्राणियों में वह शक्ति जिसके द्वारा उनको वेदना, सङ्कल्प, इच्छा. द्वेष, प्रयत्न बोध श्रीर विचार श्रादि का अनुभव होता है। अन्त:-करण । चित्त । ४ विचार । घारणा । कल्पना । ख्रयाख । १ मंशा । मनसूचा । ६ इच्छा । कामना। श्रमिलाषा । सम्मान । सुकाव । ७ निधिध्यासन । भावना। = प्राकृतिक स्वभाव। बान। १ स्फूर्ति। उत्साह। १० मानसरोबर कील।—ग्राधिनाथः, ( पु॰ ) प्रेमी । पति ।—ग्रानवस्थानं, ( न॰ ) त्रमदधानता ।—ग्रानुग, ( वि० ) इच्छानुसार । —श्रपहारिन्, (वि०) मन को वश में करने वाजा।—ग्राप, (वि॰) त्राकर्षक ।-कान्त,

(वि०) [ मनस्काग्त या मनःकान्त ] सन को प्रिया—सेप, (पु०) मन की विकलता। —गत, (वि०) १ मन में वर्तमान । मन का। मीतरी। गुप्त । २ मन पर प्रभाव डालने वाला। —गतं, (न०) १ प्रभिकाषा । २ विचार। घारणा। मन।—गितः, (खी०) हृदयाभिलाष। —गवी, (खी०) हृच्छा। कामना।—गुप्ता, (खी०) लाल मैनसिल !—ज,—जन्मन्, (वि०) मन से उत्पन्न। (पु०) कामदेव।— जव, (वि०) १ मन के समान वेगवान्। २ विचार करने या कोई बात समक्षते में फुर्तीला। ३ वाप का। पैतृक।—जात. (वि०) मन से उत्पन्न। — जिन्न. (वि०) मन की बात का ताड़ना!— इत्र (वि०) मनोहर। प्रिय।—हाः, (पु०) गन्ववं का नाम।—हा, (खी०) १ मनसिल। २

गन्धर्व का नाम ।— ज्ञा, (ख्री०) १ मनसिल । २ नशा । ३ राजकुमारी ।—त। पः, —पीड़ा (ख्री०) मानसिक कष्ट । २ पश्चात्ताप ।—तृष्टिः, (ख्री०) सन का सन्तोष ।—तोका (ख्री०) दुर्गो ।— दश्चः, (ख्र०) मन पर पूर्ण श्रविकार ।—दाहः,

( पु॰ ) दुःखम् ( न॰ ) मानसिक पीड़ा ।— नीतः ( वि॰ ) मन के अनुकृतः । पसंद । चुना

हुआ।—पतिः, ( पु॰ ) विष्णु।—पूत, (वि॰)

१ जो मन से पवित्र माना गया हो । जिसके। चित्र ने सान जिया हो । २ शुद्ध मन का ।—

प्रीतिः, (स्री०) मानसिक सन्तोष। हर्षः श्रानन्तः।
— भवः, ( पु० ) — भूः, ( पु० ) १ कामदेवः।
२ प्रेमः कामुकता। — मधनः, ( पु० ) कामदेवः।
—याधिन्, (वि०) १ श्रपनी इच्छानुसार चलने
वालाः। २ फुर्तीलाः। — यागः, ( पु० ) मन की
एकाग्रताः। मन की एकाग्र कर के किसी श्रीर उसके।

लगाना । - योनिः, ( पु॰ ) कामदेव ।--

रञ्जनम् (न०) मन के। प्रसन्न करने वाला।

दिलबहलाव । मनोविनोद ।-- रथः ( पु॰ )

. श्रभिलाषा । इच्छा । कामना ।—रम, (वि०)
मनोज्ञ । मनोहर । सुन्दर ।—रमा, (खी०) १
सुन्दरी स्त्री । २ एक प्रकार का रोगन ।—राज्यं,
(न०) मानसिक कल्पना ।—लयः, (यु०)

विवेक का नष्ट होना।—लीट्यं. ( न० ) खहर।

लापा। अभिकपित पदार्थ।

अनुकृता। त्रिय। —मनीपितं, ( न॰ ) ग्रमि-

उचंग। - वृत्तिः, (स्त्री०) चित्त की वृत्ति। मनोविकार।-वेगः, ( पु॰ ) विचार करने में फुर्त्तालापन ।--व्यथा, ( स्त्री॰ ) सानसिक कव्ट । —श्रीतः, (पु०)—शीला, (स्त्री०) मैन-सिल। – हत. (वि॰) इताश – हर, (वि॰) मनहरने वाला । चित्त के। श्राकर्षित करने वाला । - हरः, ( पु॰ ) कुम्दपुष्य !—हरं, ( न० ) सोना । इर्तृ, हारिन्. (वि०) मन के चुराने वाला । मनोहर । मनोज्ञ । -- हारी, (स्त्री०) असती या छिनाल स्त्री '—ह्वादः, (पु॰) मन की प्रसन्नता।-हा, ( स्त्री॰ ) मनःशिला । मैनसिख । मनसा ( खी॰ ) करयप की एक लड़की का नाम जो सर्पराज अनन्त की बहिन और जरकारु की भार्या थी। इसके। मनसादेवी भी कहते हैं। मनस्मिजः ( पु॰ ) १ कामदेव । २ श्रेम । मनसिश्यः ( पु० ) कामदेव। मनस्तः ( श्रव्यथा० ) मन से । हृद्य से । मनस्विन् (वि॰) बुद्धिमान । प्रतिभाशाली । चतुर। ऊचे मन का। २ ददमन का। मनस्विनी (स्वी०) १ उदार मन की या अभिमा-निनी स्त्री। २ बुद्धिमती या सती स्त्री। ३ दुर्गा का नाम। मनाक ( ग्रन्थया० ) थोड़ा । कम । हल्का । ग्रन्थ मात्रा में। २ सन्द सन्द । धीमे धीमे । -- कर, (वि०) कम करने वाला । — करं, (न०) ऋगर काष्ठ ! मनाका (खी०) हथिनी। मनित (व॰ कृ॰) जाना हुआ। समका हुआ। पहचाना हुआ। सनीकं ( न० ) सुर्मा। श्रंजन। मनीषा (स्त्री॰) १ ग्रमिलाषा । कामना । २ प्रतिभा । बुद्धि । समभा । ३ विचार । ख़याल । मनीषिका (स्त्री०) समक । बुद्धि ।

मनीपिन् (वि॰) दुद्मान । परिदत । यदिभाशाजी चतुर । विवेकी - विचारवान । ( पु० ) बुद्धिमान या विद्वान् जन । परिडत । ऋषि । मनुः ( पु॰ ) १ ब्रह्मा के पुत्र जो मानव जाति के मृतपुरुष माने जाते हैं। २ चौदह मनु । पुराखों के अनुसार तथा सूर्यसिद्धान्त नामक प्रन्थ के त्रतुसार एक करूप में १४ मतुत्रों का ऋविकार होता है और उनके श्रधिकार काल की मन्दन्तर कहते हैं :- चौदह मनुद्रों के नाम ये है :- १ स्वायंभुव । २ स्वारोचिप, ३ श्रौचिम, ४ तामस, ४ रैत्रत, ६ चाकुष, ७ दैवस्वत, 🖛 सावर्षि, ६ द्चसावर्षि, १० ब्रह्मसावर्षि, ११ धर्मसावर्षि, १२ रुद्रसावर्षि, १३ रौच्य-देव-सावर्षि, १४ इन्द्र-सार्वाखे । ३ चौदह की संख्या ≀—ध्यन्तरं ( न०) मनुकी आयुका काल। एक मनुके रहने की ग्रविध । यह इकहत्तर चतुर्युगी का होता है। इसमें मानदी राखना से ४,३२०,०००वर्ष श्रीर ब्रह्मा के एक दिन का चौदहवाँ भाग होता है।—जः, ( ए० ) मनुष्य । मानव जाति । — ज्येष्टः, ( पु॰ ) तलवार ।—राजः, ( पु॰ ) कुवेर का नामान्तर ।—श्रेष्ठः, ( पु॰ ) विष्णु का नामान्तर ।--संहिता, (स्त्री॰) धर्मशास्त्र का एक प्रसिद्ध प्रन्थ जो मनु का बनाया हुन्ना है। मनुः (स्रो०) मनु की पत्नी । मनुष्यः ( पु०) १ मानव । मानुस । २ नर । - इन्द्र , —ईश्वरः, ( पु॰ ) राजा । – जातिः, ( पु॰ ) मानव जाति।-देवः, ( पु०) १ नरेन्द्र। राजा। २ बाह्मण।—धर्मन्, ( पु॰ ) इबेर । -मार्गां, ( न० ) नरहत्या । — यज्ञः, ( पु० ) भ्रातिथ्य । नृथज्ञ ।--लोकः. ( पु॰ ) मर्त्यं लोक ।--विश, —विशा, (स्री॰)—विशं, (न॰) मानवे जानि ।-शोगितं, ( न० ) मनुष्य का रक्त ।-सभा, (क्री॰) १ मनुष्यों की सभा। २ मनुष्य समुदाय । मनीषित (वि॰) १ ग्रमिखषिष्ठ । वांञ्चिष्ठ । २ मनोमय (वि॰) मानसिक। श्राप्यासिक। सनोरूप। स॰ श॰ को॰---८१

केामः, —कोषः. ( पु॰ ) वेदान्त । दर्शन के श्रमुसार पाँच केरों में से तीसरा केररा । मन, श्रहहार और कमेंन्द्रियां. इस केररा के श्रन्तर्गत हैं।

) ( पु॰ ) १ श्रपराध । दोष । २ सनुष्य । : ) मनुष्य जाति । ( श्वी॰ ) दुद्धि । समक । ( पु॰ ) पश्चित । दुद्धिमान पुरुष । सलाहकार । परामर्शदाता ।

( घा॰ प्राप्तर ) [ संत्रयते, संत्रयति संत्रित ] १ सनाह जेना। २ सनाह देना। ३ श्रिममंत्रित करना । ३ कहना । बोलना । बातचीत करना । ·(पु॰) १ वैदिक वाक्य । निरुक्त के अनुसार वैदिक मंत्र तीन प्रकार के माने जाते हैं । यथा परोच्छत, प्रत्यच्छत और आध्यात्मक। २ वेदों का मंत्रभाग जे। बाह्य सांग से भिन्न है। इ जाद्। इन्द्रजाल । ४ स्तुति । प्रार्थना । ४ मंत्रणा । —ग्याराधनं, (न०) मंत्र द्वारा किसी अभीव्य की प्राप्ति ।--उदकं,--जलं,--तोयं,--वारि, ( न० ) मंत्र से अभिमंत्रित बल ।—उपपृश्भः, ( ५० ) परामर्श हारा समर्थन करना ।—करतां, ( न०) १ वेन्संहिता । २ वेदपारायण ।—कारः, (पु०) संत्रदृष्टा ऋषि ।—कालः, ( पु० परामर्श का समय ।—कुशल, (वि॰) परामर्श देने में निषुण।—ऋत्, (पु०) १वेद का रचयिता। २ वेदपाठी । ३ परामशंदाता ! ४ दूत । एतची । —गगडकः, ( पु॰ ) विज्ञान । ज्ञान ।—ग्रहिः, ( बी॰ ) गुप्तपरामर्श ।—गुहः, ( पु॰ ) गुप्तचर । बासुस ।-- जिह्नः, (पु॰) ग्रानि ।--हाः, ( पु॰) १ परामर्शदाता । २ परिस्त । बाह्यस । २ गुप्तचर। जासूस।--दः,--दातु, दीचा या मंत्रवाता गुरु ।— दशिन् (१०) १ मंत्र-इच्या ऋषि । २ वेदवित् । वेदन्त । दीधितिः, ( पु० ) श्रग्नि ।—दूश्, ( पु० ) ३ मंत्रहच्या । २ परामर्शदाता ।—देवता, ( स्त्री० ) वह देवता जिसका उस मंत्र में श्राह्वान किया गया हो। -धरः ( न॰ ) परामर्शदाता ।— निर्मायः, (प०) विचार करने के पीछे अन्तिम फैसला ।--पून, (वि॰) मंत्र द्वारा पवित्र किया हुआ ।--बोर्ज, —धीजं, (न०) किसी मंत्र का प्रथमाचर ।

यूलसंत्र ।—भेदः, (पु०) सलाह का प्रकट कर देना। - सूर्तिः (पु०) शिव जी।—सूर्तः, (प०) शिव जी।—सूर्तः, (न०) इन्द्रजाल। जाद् ।—योगः, (पु०) १ मंत्र का भयोग। २ तंत्र !—विद्याः (स्त्री०) तंत्र विद्याः —संस्कारः, (पु०) संत्र पद कर किया हुआ संस्कार।—संहिता, (बी०) वेदों का। वह खँश जिसमें मंत्रों का संग्रह हो।—साधकः, (पु०) ताँत्रिक।—सिद्धः, (स्त्री०) मंत्र का सिद्ध होना। मंत्र की सफलता। मंत्र द्वारा प्राप्त शक्ति।

मंत्रणं (न॰)} मंत्रणा (स्री॰)} परामर्शः सलाहः मशबरा ।

मंत्रित (व० कः०) १ मंत्र द्वारा संस्कृत । श्राभिमंत्रित । २ परामर्श किया दुश्रा । ३ कहा दुश्रा । निश्चित । तैशुदा ।

मंत्रिन् (पु०) १ सचिव। राजा का श्रामारय।—
धुर, (वि०) सचिव के यद का दायित्व उठा
खेने योग्य।—पतिः,—प्रधानः,—प्रमुखः,—
वरः,—श्रेटः, (पु०) प्रधान सचिव या
श्रामारय।—प्रकाग्रहः, (पु०) श्रेष्ठ सचिव।
—श्रोकियः, (पु०) सचिव जो वेदवित् हो।

मंथ, मन्ध्) (धा० परस्ते०) [ मंथति, मथिति, मथ् ) मशाति, मथित ] श्रमथना । विज्ञोना । मथ कर निकालना । २ हिलाना । ३ पीस डालना । पीड़ित करना । सन्तस करना । थ धायल करना । १ नाश करना । वध करना । मसल डालना । ६ चीरना । फाड़ना ।

मंथः } (पु०) १ मंथन । विलोना । हिलाना । मन्थः ई गड्डवड्ड करना । २ वध करना । नाश करना । ३ शरवत जिसमें कई वस्तुएं मिली हों । ४ मथानी । रई । ४ सूर्य । ६ सूर्य की किरण । ७ श्रॉल का कीचह । श्रॉल का जाला था मोतिया- विन्द । द यंत्र जिससे श्राग उरपञ्च की जाती है । — श्रम्यलः, — श्रद्धिः, — गरिः, — पर्यतः, — श्रीलः, (पु०) मन्दराचल पर्यतः ।— गुणः, (पु०) संथन दण्ड की रस्सी ।— जं, (न०) मक्लन । — दण्डः, — दण्डकः. (पु०) मथानी । रई ।

```
४ नोचा , गहरा , खोखला । पालः , ४ कोमल ।
भथनः ) सथानी । रई । घडी (स्त्री०) मथन
मन्धनः र करने का बरतन !
                                                      मुलायम । ६ छोटा । हलका । कम ! ७ निर्वता ।
मंथनं हें (न॰) १ मधना । गड्डवड्ड करना । २
                                                      दोपयुक्त । अशक । = अभागा । दुःखी । ह
मन्धनं ) दो लकवियों को रगइ कर आग उत्पन्न
                                                      कुम्हलाया हुन्ना । सुरक्ताया हुन्ना। १० दुष्ट ।
                                                      वदमाश । पापी । ११ नहा पीने को खाखायित ।
     करना ।
                                                        ) ( पु॰ ) १ धीमे से । धीरे धीरे । कमराः।
मंथानी ) ( स्त्री॰ ) वह बरतन जिसमें मथानी डाल
                                                  मन्द्रम् 🕽 २ त्राहिस्ता से । उधता या प्रचण्डता से
मन्थानी कर मथा जाय।
                                                      नहीं। ३ हरुकेपन से। ४ मन्द स्वर से। — ग्रान्त,
मंथर ) (वि०) १ सुस्त । ऋकियाशील । २ मृर्खं।
                                                      (वि०) कमज़ार दृष्टि वाला। - ध्रासं, (न०)
मन्थर र् मूद । इ नीचा । गहरा । पोला । मन्दस्वर
                                                      लज्जा का भाव । लज्जाशीलता । -- प्राप्ति,
    वाला । ४ लंबा । बड़ा । चौड़ा । ४ फुका हुआ ।
                                                      (वि०) वह जिसकी पाचन शक्ति कम हो गयी
    सुदाहुआ। टेढ़ा ।
                                                      हो।—ग्राद्भिः, ( पु॰ ) एक रोग जिसमें रोगी
मंथरः । ( पु॰ ) १ भागडार । धनागार । २ सिर के
                                                      की पाचन शक्ति कम हो जाती हैं।--श्रनिलः,
मन्थरः 🕽 बाल । ३ कोघ । कीप । ४ ताजा मनलन ।

 स्वानी । ६ वाधा । रोक । ग्रइचन । ७ दुर्ग ।

                                                      ( पु॰ ) धीमा बहने वाला वायु : --ग्राकान्ता,
                                                      ( खी० ) सत्रह अचर के वर्ण वृत्त का नाम !--
    म फल । ६ गुप्तचर । खबर देने वाला । १०
                                                      ब्राह्मन्, (वि०) मन्दर्रहि । मूर्खं । ब्रज्ञानी ।
    वैशाख मास । ११ मन्द्राचल । १२ बारहर्सिंगा ।
                                                      —आद्र, (वि॰) ३ कमसम्मान प्रदर्शित
मंथरम् } ( न० ) कुसुम का फूख ।
मन्थरम् }
                                                      करने वाला । २ श्रसावदान । — उत्सह, (वि०)
                                                      वह जिसका उत्साह कम हो।—उदरी, (=मन्दो-
मंथरा ) (स्त्री॰) कैकेयी की कुबड़ी चेरी, जिसने
                                                      दरी ) (स्त्री॰ ) रावण की पटरानी का नाम।
मन्थरा ) उसे भड़का कर, श्रीरामचन्द्र जी के। १२
                                                      इसकी गणना पाँच सती ख्रियों में है। - उथ्या,
    वर्ष का वनवास दिखवाया था।
                                                      ( वि॰ ) शीतोष्ण । गुनगुना ।—कर्मा, ( वि॰ )
मंथारुः } ( पु॰ ) पवन जो चँवर हुलाने से निकले ।
सन्थारुः }
                                                      थोड़ा थोड़ा बहरा।—कान्तिः, (पु०) चन्द्रसा।
                                                      —गः, ( पु॰ ) शनिग्रह ।—जननो, ( स्त्री॰ )
मंथानः } ( पु॰ ) १ मधानी । रई । २ शिवजी ।
मन्थानः
                                                      शनि की माता । - स्मितं, ( न॰ )--हासः,
                                                      ( पु॰ ) - हास्यं, ( न॰ ) सुसक्यान ।
मंथानकः } ( पु॰ ) एक प्रकार की घास।
मन्यानकः
                                                 मंदः ) (पु०) १ शनियह । ३ यम । ३ प्रतय ।
                                                 मन्द्रः ∫ ४ हाथी विशेष !
मंथिन् । (वि०) ३ मधने वाला २ सन्तापकारक।
                                                 मंदटः )
मन्दरः ) ( ५० ) म्'गा का वृत्त ।
मन्यिन् । (पु॰) वीर्य ।
मंथिनो (स्त्री०) वह बरतन जिसमें कोई तरख
मन्धिनी 🕽 पदार्थ मथा जाय !
                                                 मंदनम् } ( पु॰ ) प्रशंसा । तारीक्र ।
मन्दनम्
सद् ) ( घा० ग्रात्म० ) [ सन्दते ] १ (वैदिक) नशे
                                                 मंदयंती } (स्त्री॰) दुर्गा देवी।
मन्दयन्ती
मन्दु र् में होना। २ प्रसन्न होना। ३ सुस्त पड़ना।
    १ चमकना । १ सन्द चाल से चलना । मटरगरत
                                                 संदर । (वि०) १ सुस्त । धीमा । काहिल । २
    लगाना ।
                                                 मन्दर । गादा । धना । युष्ट । ३ वंशा । भारी
                                                     डीख का।
मंद् ) (वि॰) १ घीमा । सुस्त । काहिल । दीर्घ-
मन्द्र सुत्री। २ उदासीन । तदस्थ । ३ मूर्ख ।
                                                 मंदरः ) ( पु॰ ) । मन्दराचल का नाम । मोती का
                                                 मन्दरः ) हार । ६ स्वर्ग । ४ दर्शकः । ४ मंदार वृषः ।
    मंद्बुद्धिका। प्रज्ञानी ! निर्वत मस्तिष्क वाला।
```

६ंध३

मनरः मन्द्रे

मधन मन्यनः

इन्द्र के नन्दनकानन के पाँच वृद्धों में से एक --थ्रावासा,-वासिनी, (स्त्री॰) दुर्गा का

मंद्सानः ( ( ए॰ ) १ ग्रम्नि । २ जीवन । ग्रायु ।

मन्दसानः 🕽 ३ निदाः।

मंदाकः } ( यु॰ ) धारा । नदी । मन्दाकः } मंदाकिनी ) (स्त्री०) पुराणानुसार गङ्गा की वह

मन्दाकिनी ) धार जो स्वर्ग में है जा बहावैवर्त के श्रनुसार एक श्रयुत योजन लंबी है।

मदारः ) (पु॰) मृरो का वृत्त । यह भी इन्द्र के मन्दारः रे नन्दनकानने के पाँच बृद्धों में से एक है।

२ अर्क । मदार । ३ घतुरा ! ३ स्वर्ग । १ हाथी । मंदारं ) ( पु॰ ) मृंगे के वृत्त का फूल ।--माला,

मन्दारं ) ( स्त्री॰ ) सदार के फूलों का हार ।- पष्टी, (स्त्री०) मावशुक्का ६ छठ। मंदारकः

मन्दारकः मदास्वः 🎖 ( पु॰ ) मूँगे का वृक्त । मन्दारवः मंदारु: मन्दारः 🕽

मंदिसन ) ( प० ) १ घीमापन । दीर्घसूत्रता । २ मन्दिमन र् मूहता। मूर्वता। मदिरं ) (न०) १ रहने का घर ! घर । डेरा । मन्दिरं ) भवन । राजभवन । २ कस्बा । ३ शिखिर । ञ्जावनी । ४ देवालय ।---पशुः, ( पु० ) बिल्ला ।

बिबार !--मिशाः, ( पु० ) शिव जी का नाम । मंदिरा } ( स्त्री॰ ) अस्तवत । तवेला । पशुशाला ।

मंदुरा । (स्त्री०) । अश्वशाला । घुड्साल । घोड़ों

मन्द्रा ) का तवेला । २ चटाई । गदा ।

मंद्र } (वि॰) नीचा। गहरा। पोला। गम्मीर। मन्द्र मंद्रः ) ( न०) १ मन्दस्वर । २ एक प्रकार का ठील । मन्द्रः ) सुदङ्ग । ३ हाथी विशेष ।

मनमधः ( ५० ) १ कामदेव । २ प्रेम । कासकता । ३ कैथा।—आनन्दः, ( पु॰ ) स्राम विशेष का खुरू।—आलयः; ( पु॰ ) १ श्राम का पेवा-

प्रेमपत्र । मन्मनः (पु॰) १ गुप्त कानाफूँसी । २ कामदेव । सन्यु: (पु०) १ कोध । कोप । रोष । २ दु:ख । शोक ।

युद्धं, (न०) स्त्रीसम्भोग।—लेखः, (५०)

सन्ताप । क्रेश । ६ हुर्दशा । कमीनापन । नीचता। ४ यज्ञ । ४ अग्नि । ६ शिव ।

मभ्र ( धा॰ पर॰ ) [ मभ्रति] चलना । जाना । मम ( पु॰ ) मेरा।—कारः, ( पु॰ ) ममता । मैं मेंपन। स्वार्थ। ममता (स्त्री॰) १ मेरेपन का भाव। स्वार्थ। ममत्व।

मंब् ( घा॰ परस्मै॰ ) चलना। डोलना।

अपनापन । २ अभिमान । अहङ्कार । ३ व्यक्तित्व। ममत्व (न०) १ ममता। श्रपनापन। २ स्नेह। ३ गर्व। अभिमान। ममापतालः ( पु॰ ) ज्ञानेन्द्रिय ।

का नाम। मय ( वि॰ ) [ स्त्री॰—मयी ] तद्दित का एक प्रत्यय जो तद्रप, विकार और प्राचुर्य के अर्थ में शब्दों स जोड़ा जाता है। मयः ( पु॰ ) १ दैत्य जाति के एक शिल्पी का नाम। पागडवों के लिये सभाभवन इसीने बनाया था। २ दिति का पुत्र, जिसकी पुत्री मन्दोदरी रावण

को न्याही थी । ३ घोड़ा । ऊँट । ४ खन्नर ।

सम्मटः (पु॰) काव्यप्रकाश के रचयिता एक विद्वान

अश्वतर । मयटः ( ५० ) बास फूँस की भौपड़ी । मयएकः } मयुष्टकः } ( पु॰ ) बनमृंग ।

( पु० ) कुबेर का नाम । मयुखः ( पु० ) १ किरग् । २ सौन्दर्य । ३ श्रॅगारा । ंधृपवदी की कील । मयुरः ( ५० ) १ मोर , २ ५ थर विशेष । ३ सूर्य-शतक के बनाने वाले कवि का नाम।—श्रारिः,

मयुः ( ५० ) १ किन्नर । २ मृग । हिरन ।---राज्ञः,

(पु॰) ब्रिपकती।—केतुः, (पु॰) कार्तिकेय। 🌣 —ग्रीवर्कः, (अ०) तृतियाः।—स्टकः, ( पु० )

गोरैया पत्री।—न्यूड़ा, (स्त्री०) मयूर शिखा। —तुत्यं, (न०) तृतिया ।—रशः, (पु०) कार्तिकेय ।--शिवा, (स्त्री०) मोर की चोटी। मयूरी ( स्त्री॰ ) मयूर की मादा। भयूरकं ( न० ) तृतिया । मयुरकः ( ५० ) १ मेर । २ तृतिया । मरकः ( ५० ) महामारी । प्लेगः मरकतं (न०)पना ।—मिणिः, ( पु० स्नी० ) पन्ना .-शिला. (स्त्री०) पन्ना की सिही। मर्गा (न०) १ मृत्यु। मौत । २ विष विशेष।-ग्रन्त,—ग्रन्तक, ( वि॰ ) मृत्यु के साथ समाप्त होने वाला :--ग्रामिमुख,--उन्मुख. (वि०) मरगापन्न । -धर्मन्, ( वि॰ ) मरग्रील । सर्वे 🕴 मरतः ( ५० ) स्ख्। मरदः ( पु॰ ) फूल का रस । - भ्रोकस, मरदकः (न०)फूल। मरन्दकः 🕽 मरारः ( ९० ) खती। श्रनाज रखने की भण्डारी। मरात (वि०) १ केमल । चिकना। मरालः (पु॰) बिशि॰—मराली ] १ इंस । २ बत्तख की तरह का जलचर पनी विशेष । कारराज्य । ३ घोडा । ४ वादल । १ नयनाञ्जन । सुर्मा। ६ अनार के बृद्धों की कुंज। ७ बदमाश। कपदी । मरोसं ( न० ) काली मिर्च । मरिचः } ( पु॰ ) काली मिर्च का माड़ । मरीचः } मरीचिः (पु० स्त्री०) १ किरमा । २ प्रकाश का श्रयु । ३ मृगमरीचिका । मृगतुष्या । मरीचिः ( पु० ) १ एक ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं श्रौर दस प्रजापितयों में इनकी गणना की

जाती है। २ एक स्मृतिकार । ३ श्रीकृष्ण का

नाम । ४ कंजुस ।—तोयं ( न० ) सृगतृष्या ।

—मांबिन, (वि०) जो किरनों से विरा हो।

( ५० ) सुर्ध ।

मरोचिका (स्त्री॰) मृगन्त्या। मरीचिन् (पु०) सूर्य । - मरः, (पु०) ९ रेग-म्तान। ऐसा देश जहाँ जल का श्रकाल सा हो। २ पर्वत । चद्दान । ( पु० ) ( बहुबचन ) एक देश का नाम और उसके अधिवासियों का नाम। मारवाइ । मान्वाइी ।—उद्भवा, (पु॰) १ कपास का रूख। २ ककड़ी। - कच्कुः, (पु०) एक प्रान्त विशेष।—द्विपः,—प्रियः, ( पु० ) **ऊंट ।—धन्वः,—धन्वन्**, ( पु॰ ) रेगस्थान । मरुभूमि।-भूः, (बहुवचन) मारवाड़ देश। —भृमिः, ( स्त्री॰ ) रेगस्थान ।—स्थर्लं, -स्थली, (स्त्री०) रेगस्थान। वीरान। जंगल। मरुकः ( पु॰ ) मार । मस्तु (पु॰) १ पत्रन । २ पत्रन का अधिष्ठाता वेवता । ३ देवता विशेष । ४ मञ्जवक नामक पौधा । ( न० ) ग्रन्थपर्शि नामक वृत्त ।— भ्रादोलः, ( ५० ) हिरन या मैसे के चाम का बना पंखा विशेष ।—कर्मन्, ( पु॰ )—क्रिया, श्रकरा । पेट का फूलना ।—गहाः, ( पु॰ ) देवताओं का समुदाय । -तनयः,-पुत्रः,-सुनः, सुनुः, ( ५० ) १ हनुमान । २ भीम । -पटः, ( पु॰ ) नाव का पाल ।-पतिः, —पालः, (पु॰) इन्द्र ।—पथः, (पु॰) श्राकाश । अन्तरिक । — प्रवः, ( पु० ) सिंह । शेर।—फलं, ( न० ) ग्रोला।—वद्धः, ( पु० ) ९ विष्णु । २ यज्ञीयपात्र विशेष । — लोकः, (पु०) वह लोक जिसमें देवता रहते हैं-वर्तान्, ( न० ) श्राकाश । श्रन्तरिश्व ।--वाहः, (पु०) १ धूम । २ ऋग्नि । — सखः, (पु०) ९ पवन । २ इन्द्र । मस्तः (पु॰) १ पवन । २ देवता । मरुतः ( पु॰ ) चन्द्रवंशी एक राजा का नाम जिसके यज्ञ में देवता आकर काम करते थे। मरुसकः ( ५० ) मरुवा नामक पौधा। मरुन्वत् ( पु॰ ) १ बादल । २ इन्द्र । ३ हनुमान । मरुलः ( पु॰ ) बतल विशेष । ़ मरुवः ( पु०) १ दौनासरुत्रा । २ राहु का नामान्तर ।

मरुवकः ) (५०) १ दौनामरुखा । २ नीवृ विशेष । मरुवकः ) ३ चीना । ४ राहु । ४ सारस ।

मह्नः ( ५० ) १ मेर । वारहसिंघा विशेष ।

मर्कटः (पु॰) १ वानर। खँगूर । २ मकड़ी। ३ सारस । ४ स्त्रीसम्भेग का त्रासन विशेष । ४

विष विशेष । - छास्य, (वि॰) वानरमुख।

—ग्रास्यं ( न० ) ताँशा ।—इन्दुः, ( पु० )

श्रावन्स ।—तिन्दुकः, (५०) श्रावन्स विशेष । कुपील। - पोतः, (पु०) बँदर का बचा।-

वासः, (पु॰) मकड़ी का जाला ।—शीर्षः,

(पु०) हिंगुल।

मर्कटकः ( पु० ) १ खँगूर । २ मकड़ी । ३ एक जाति

विशेष की मछली। ४ अनाज विशेष।

मर्करा (श्वी०) १ वरतन । २ पात्र । २ गुफ्रा !

सुरंग। ३ वॉंक स्त्री। मर्च (धा॰ उभय॰) [मर्चयति, मर्चयते ] १

बोना । २ साफ करना । ३ शब्द करना । मर्जाः (पु०) १ घोनी । २ मैथुन कराने वाला

सङ्का । (स्त्री॰ ) सफाई । धुलाई । पवित्रता । मर्तः (पु॰) १ मानव । इंसान । त्रादमी । २

पृथिवी । मर्त्यंबोक । मर्त्य (वि०) मरखशील

मर्त्य (न०) शरीर !--धर्मः, (पु०) विन-

श्वरता ।-धर्मन्, ( वि॰ ) मरखशीज ।-निचास्निन्, ( पु॰ ) मानव । मनुष्य ।— भावः. ( पु॰ ) मनुष्य-स्वभाव ।--भूवनं. (न॰)

पृथिवी !-- महितः ( ५० ) ईश्वर ।-- मुखः, (पु॰) किञ्चर । - लोकः, (पु॰) मर्त्यलोक। भूलोक ।

मर्त्यः ( पु० ) १ इंसान । मनुष्य । २ मर्त्यलोक । भूलोक।

मर्द् (वि॰) कुचलने वाला। कूरने वाला। पीसने वाला। नाशकरने वाला।

मर्दः ( ३० ) १ पोसना । इटना । २ प्रचण्ड श्राष्टात । मर्दन ( दि॰ ) [ स्त्री॰—मर्दनी ] कुचलने वाला।

पीसने वाला । नाश करने वाला ।

सर्दनं (न०) १ कुचलना । पीसना । २ सालिश । (शरीर) द्वाना । ३ लोप करना । ४ द्वाव डालना । ५ पीड़ा करना । सन्तापित करना ।

६ नाश करना । उजाइना ।

मर्दत्तः ( पु॰ ) मृदङ्ग विशेष ।

मर्व ( धा॰ पर॰ ) मर्बति ] जाना । मर्मन् (न०) १ शरीर का मर्मस्थल । २ शरीर का

सन्धिश्यान । २ रहस्य । तत्व । भेद्रा-वरं, ( न॰ ) हृदय ।—ञिदु,—भिदु, ( वि॰ ) 🤋

श्रस्यन्त पीड़ाकारक । ३ साँघातिक। श्राबात करने वाला ।--ज्ञ, (वि०) वह जा किसी बात का मर्म या गृढ़ रहस्य जानता हो। तत्वज्ञ ।

२ भेद की बात जानने वाला। रहस्य का जान-कार।--इ:, (पु॰) प्रकारड विद्वान ।--त्रं, ( न० ) कवच ।--पारग, (वि० ) भली भाँति

श्रभिज्ञ। - भेदः, ( पु॰ ) मर्मस्थलों के। होदने वाला। २ किसी की गुप्त बातों को या कमज़ोरियों को प्रकट करने वाला ।--भेदनः, (पु॰ )--मेदिन्, ( पु॰ ) बाए । तीर ।-स्थलं,-

स्थानं (न०) १ शरीर के सन्बस्थान । २ कमज़ोरियाँ । निर्वलताएँ । मर्मर (वि॰) मरमर। पत्तों या कलफदार कपड़े की खरभर ।

मर्मरः ( पु॰ ) १ पत्तों की खड़कन । २ बरबराहट । मर्मरी (स्त्री॰) १ इल्दी। २ वृत्त विशेष। मर्मरीकः ( ९० ) १ गरीव आदमी । मोहताज । २

दुष्ट मनुष्य। मर्या (खो०) सीमा। हद। मर्यादा (स्त्री०) १ सीमा। हद। २ श्रन्त । द्यार तट। किनारा। ३ चिन्ह। चेत्रसीमा चिन्ह। ४

नैतिक विधि। ५ शिष्टता की मर्थांदा। ६ ठहराव। इक्सर ।—श्रवल, ( पु॰ ) -गिरि:, ( पु॰ ) —पर्वतः, (पु॰) सीमा पर स्थित पहाड़ ।—

भेद्कः, (पु॰) चेत्र-सीमा-चिन्ह को मिटाने वाला।

मर्यादिन (पु॰) १ पड़ोसी । २ सीमा पर रहने वाखाः ।

```
₹80 )
                                                                     मजिनयति
                                                     मल्लक (पु॰) कौपीन । बगोटी
मर्च् (घा॰ परस्मै॰) [मर्चर्ति] । चन्नना होनना
                                                     (पु॰) अधिक मास लौंट का महीना
    २ मरना परिपूर्य करना
                                                     वासस, (की॰) बी जो कपड़ों से हो । रज
मर्शः ( ५० ) १ विचार । २ परामर्शः । सलाह । ३
                                                    स्वला स्त्री ।-विमर्गः,-विसर्जनं-शुद्धिः
    र्झीक लाने वाली वस्तु।
                                                     ( खी॰ ) कोठा साफ करना ।— हारक, (वि॰ )
मर्शनं (न०) १ मालिश । मलाई दलाई । २
                                                    मैल या पाप दूर करने वासा ।
    परीचा । श्रमुसन्धान । ३ विचार । मनन । ४
                                                मलनः ( पु॰ ) तंत्र ! डेरा ।
    परामर्श । ४ स्थानान्तर करण ।
                                                मलनं ( न॰ ) कुचरना। पीस डालना।
मर्षः (यु॰)। सहनशीवता। धीरव।
मर्षेणम् (न॰)
                                                मलयः, ( पु॰ ) १ दक्षिण भारत की एक पर्वतमाला
                                                    जिसके ऊपर चन्दन के वृत्त श्रधिकता से पाये जाते
मर्चित ( व० कृ० ) सहा हुआ । गँवारा किया हुआ ।
                                                    हैं। २ मलय पर्वत के पूर्व का देश विशेष। माला-
    २ चमा किया हुआ। माफ्र किया हुआ।
                                                    वार प्रान्त । ३ बाग । ४ इन्द्र का नन्दनकानन ।
मर्षितं ( न० ) सहनशीलता । धैर्य ।
                                                    —श्रचलः,—गिरिः,--श्रद्धिः -पर्वतः, (पु॰)
मर्पिन् ( वि॰ ) सहन करने वाला। सहिष्छ ।
                                                    मजयाचल ।—ग्रामितः,—वातः.—समीरः.
मल् ( घा॰ त्रात्म॰-परस्मै॰ ) [ मलते, मलयति ]
                                                    ( पु० ) मलच पर्वत से ग्रायी हुई हवा ।-
    प्रहण करना । श्रधिकार में करना ।
                                                    उद्भवं ( न० ) चन्द्रन काष्ठ ।—जः, ( पु० )
                                                    चन्दन वृक्ष।—जः, (पु०) —जं, (न०) चन्दन
मर्स्त (न०) १ मैल । कीट । धृला। गर्दा । २
मलः (पु॰) रेतलङ्गाफोक। खुद। लीकी। ३
                                                    काष्ठ ।-- जं, ( न० ) राहु काः नामान्तर ।--
    धातुत्रों का मैल । ४ पाप । १ शरीर से निकलने
                                                    —द्रमः, ( पु॰ ) चन्दन का वृच ।—वासिनी,
    वाला मैल या विकार । मिनुस्मृति के अनुसार
                                                    (स्त्री०) दुर्गा देवी।
   शरीर के बारह मल हैं - १ बसा। २ शुक्र। ३
                                               मलाका (स्त्री॰) १कामातुरा स्त्री । २ स्त्रीहलकारा ।
   रक्त । ४ मञ्जा । १ मूत्र । ६ विष्ठा । ७ कान का
                                                   द्ती। ३ हथिनी।
   मैल। ८ नख। ६ ऋ ब्माया कफ। ५० ग्रॉस्।
                                               मलिन (वि॰) १ मैला। गंदा । श्रपवित्र । २
         शरीर के ऊपर जमा हुआ मैल । १२
                                                   काला। ३ पापसय। दुष्ट। ४ नीच । कसीना।
   पसीना । दे कपूर । ७ समुद्रफैन । कमाया हुआ
                                                   पापी । १ मेघाच्छ्नत । अन्धकारमय ।-- श्रम्बु,
    चमदा। चमदे के बने वस्त्र: (न०) मिलावरी
                                                    (न०) मसी। स्याही । रोशनाई । - प्रास्य,
   धातु विशेष।—ग्रापकर्पगां, ( न० ) मैल या
                                                    (बि॰) १ मिलन मुख वाला। २ नीच। कमीना।
    पाप दूर करना ।---ध्रारिः, ( पु॰ ) सार विशेष ।
                                                   गॅवार । ३ वर्वर । निष्ठुर ।—मुखः, ( पु॰ ) १
   —ग्रवरोधः, ( ५० ) कोष्ठबद्धता । कविव्यत ।
                                                   म्रन्ति। २ भूत। प्रेतः। ३ गोलाज्ञ् जातिका
    — ग्राकर्षिन्, (पु॰) महतर । कृदा साफ
                                                    वानरः।
   करने वाला।—श्राशयः, (पु॰) मेदा । पेट।
                                               मिलिनं ( न० ) १ पाप । अपराध । दोष । १ माठा ।
    —उत्सर्गः, (पु॰) टही जाना। पेट से मख
                                                    ३ सोहागा।
    निकालना :-- जं, ( न० ) पीप । मनाद !--
                                               मिलिना ) ( स्त्री॰ ) १ रजस्वला स्त्री । २ लाख
मिलिनो ) खाँइ या शक्दर । ३ झोटी भटकटैया ।
   दुषित, (वि॰) मैला। गंदा। -द्रवः, (पु॰)
    दस्तों की वीमारी।—धात्री, (की०) दाई जो
                                               मिलिनयति (कि॰) १ मैला करना । गंदा करना । ३
    बच्चे की ग्रावश्यकतात्रों को दूर करे । - पृष्ठं.
                                                   विगाइना । बुरा काम करने के किये उस्साहित
    (न०) किसी पुस्तक का पहला पन्ना। श्रावरण-
   पृष्ठ ।—भुज्, (पु॰) काक। कीम्रा ।—
                                                    करना
```

मिलिनिमन् ( पु॰ ) १ गंदगी । श्रप्यद्वता । मैलापन । २ कृष्णता । कालापन । कलूदापन । यथा —

' मलिनिमालिनि मापवयोषिता।"

३ पाप । नैतिक अपवित्र ता ।

मिलिम्लुनः (पु०) १ डाँकः । चार ।२ दैत्य । ३ वाँस । मच्छ्र । ३ अधिकमास । लोँद का महीता । १ पवन । हवा । ६ अग्नि । ७ वह श्राह्यस जो पैचमहायज्ञों को नित्य नहीं करता ।

भवीमस (वि॰) १ मैका। गंदा १२ काला कल्हा। काले रंग कर। ३ पापी दुष्ट।

मलीमसः ( ५०) १ जोहा । २ पीले रंग का कसीस । हरे रंग का कसीस । तुतिया ।

मरुल् (भा॰ भारम॰ ) [ मरुलते ] ग्रहण करना। अधिकार करना। क-ज़ा करना।

मरुल (वि॰) १ मज़बूर । बलवान । कसरती। रोबीला । २ श्रच्छा । उत्तम ।

मल्लः (पु०) १ पहलवान । कसरती आदमी । २

मजदत या ताकतवर आदमी । ३ प्याला।
कटांसा। ४ कपोल । कनपुटी । गण्डस्थल । २
देवता की चढ़ायी हुई वस्तु । प्रसाद ।— आरिः,
(पु०) १ श्रीकृष्ण । २ शिव ।—क्रीडा,
(स्नी०) पहलवानों का दंगल ।—जं, (न०)
कालीमिचै ।—तूर्य, (म०) होल विशेष ।—
मूः,—भूमिः, (स्नी०) १ श्रम्लाङ्। । २देश विशेष ।
—युद्रं, (न०) बाहुयुक्त । कुरती ।—विद्या,
(स्नी०) कुरती लड़ने की विद्या ।—शाला,
(न०) १ श्रम्लाङ्। ।

मल्लकः (पु॰) १ डीबर। पतीबसीतः । २ तैब-पात्र। ३ दीपक। ४ नरेरी का बना प्याचा । ४ दाँत। ६ कुन्दपुष्प।

मिट्टितः ) (क्षी॰) मोतिया ।—नाथः, (पु॰) मिट्टितः ) १४वीं या १४वीं शताब्दी में यह एक प्रतिद्ध टीकाकार हो गये हैं। इनकी बनायी रघुवंश, कुमारसम्भव, मेघदूत, किरातार्जुनीय, नैवधचरित श्रीर शिशुपालवध की टीकाश्चों का विद्वानों में बड़ा श्रादर है।

मिन्तिकः ( पु॰ ) १ हंस विशेष जिसकी टाँगे और चोंच धुमैंजै रंग की होती हैं। २ माध मास । ३ जुलाहे की डरकी।—अद्भाः ( पु॰ ) भागेल पर हंस विशेष।—अर्जुनः, ( पु॰ ) श्रीशैल पर स्थित शिवर्ता के एक लिक्न का नाम।—आख्या, (क्की॰) मोतिया।

मिक्तिका (स्त्री०) १ मोतिया । २ मोतिया का फूल । इ डीवट । पतीलसोत । विशेष श्राकार का मिडी का बना वरसन ।

मस्तिकरः ( पु० ) चार।

मल्लुः ( पु॰ ) रीख् । भालू ।

मव् ( घा॰ परस्मै॰ ) [ मवति ] बाँवना । कसना ।

मध्यू ( धा॰ परसमै॰ ) [ मन्यति ] बाँधना ।

मश् ( धा॰ परस्मै॰ ) [मर्जात] १ भिन भिन करना। गुनगुनाना। २ नाराज होना।

मशः (५०) १ मन्ब्र्ड । २ गुआर । ६ क्रोध ।—हुरी, (स्त्री०) मसैहरी । मन्ब्र्रदानी ।

मशकः (पु०) १ मच्छर । डाँस । २ मसा नामक चर्मरोग । ३ मशक जा भिरितयों के पास रहती हैं।

मशकिन् (पु॰) गुलर का पेड़ :

मश्चनः ( ५० ) इता।

मण् ( धा० परसमै० ) [ मणति ] चोटिल करना। धायल करना। वध करना। नाश करना।

मर्षाः } (स्त्री॰) मसी। रोशनाई। स्वाही।

मस् (धा॰ परस्मै॰) [ मस्यति ] १ तीनना। नॉपना। २ रूप बदलना।

मसः ( ५० ) माशा । एक तौल विशेव ।

मसनं ( न॰ ) १ नापना । तौल । २ रूखरी । दृटी । मसरा ( स्त्री॰ ) मसूर ।

मपारः } मसारकः } ( ३० ) पन्ना सन् ।

मसिः (पु॰ स्त्री॰) १ रोशनाई। स्याही। २ कालिख। ३ काजता - ग्राधारः, ( पु॰ ) - कृषी,

(खी॰) —धार्न, (न॰) —धार्नी, (खी॰) —मृणिः. (पु॰) त्रावात । स्याही की बोतल । कलमदान ।—जलं, (न॰) स्याही ।— पराधः, (पु॰) खेलनी ।—पधः, (पु॰) १ कलम । खेखनी ।—धस्ः, (खी॰) १ कलम । २ दावात ।—वर्द्धनं, (न॰) गन्बरस । जोवान ।

मस्तिकः ( ५० ) साँप का विस्त ।

मसी ( खी॰ ) देखो मिसः ।—जलं, (न॰) स्थाही । रोशनाई ।—पटलं ( न॰ ) काबिख । काजल ।

मसुरः } ( पु॰ ) ९ मसूर की दाल । २ तकिया ।

मसुरा ) (स्री॰) १ मसूर की दाल । २वेरमा। मसुरा ) (डी।

मस्रिका ( भी॰ ) १ छर्रा। छोटी चेचक । रमसेहरी। ३ छुटनी।

मसूरी ( खी॰ ) द्योटी चेचक ।

मस्या (वि॰) ! स्निग्ध। चिकना। २ है।सख। नरमा सुलायम। ३ मीठा । मातदिल । ४ मनोज। मनोहर। १ चमकीबा। फलमखा।

मस्रुणा ( छी० ) त्रवसी।

द्रवा ।

मस्क् ( धा॰ परसी॰ ) [ मस्कति ] चलना।

मस्करः ( ५० ) १ बाँस । २ पोला बाँस । ३ गमन । यति । ४ शान ।

प्रस्करिन (पु॰) १ साधु । संन्यासी । २ चन्द्रमा ।

सस्त (घा॰ परस्मै॰) [ प्रजन्नति, सम्ब ] १ नहाना ।

जन्न में शरीर दुवो कर स्नान करना । खबगाहन ।

स्नान करना । ३ दूवना । ३ दूव मरना । ४ सह्नद में दूवना । ४ हताश होना । दिन का

मस्तं ( न० ) मस्तक । सिर ।—दारु, ( न० ) देवदारु का पेड़ ।—सूलकं, ( न० ) गर्दन ।

मस्तकं (न०)) १ सिर। खोंपड़ी।शिखर या मस्तकः (पु०) वेदी।—आख्यः, (पु०) पेड़।फुनगी।—ज्वरः, (पु०)—शूलं, (न०) उम्र शिर की पीड़ा।—मूलकं, (न०) गर्दैत। —स्नेहः, (पु०) मस्तिक दिमारा। भेजा। मस्तिकं (न०)) सिर । मस्तिष्क ः दिमाता। मस्तिष्कं (न०)) भेजा। मस्तक के श्रेंदर का गृदा। भेजा। मगज़।

मस्तु (न०) १ दही का पानी । तोंद्र । २ खूँछ । महा।

—लुंगः, खुङ्गः, ( पु॰ ) —लुंगः, खुङ्गस्, ( व॰ ) —लुंगकः, खुङ्गकः, ( पु॰ ) —लुंगकम्, खुङ्गकः, ( पु॰ )

मह (चा॰ परसै॰) [ महति. सहयति, सहयते, महित ] सम्मान करना । प्जन करना ।

महः (पु०) १ उत्सव। २ नैवेद्य। मेंट । यज्ञ। विविदान। ३ मैसा। ४ दीक्षि। चमक।

महतः ( ५० ) । प्रसिद्धपुरुष । २ कञ्चा । ३ विष्णु का नामान्तर ।

सहस् (वि०) ३ वड़ा । लंबा । विशास । वड़ा लंबा चौड़ा । २ विपुत्त । बहुत । अनेक । ३ विश्तुत । दीर्घ । ४ सज़न्त । बसवान । साक़दवर । ४ उत्र । प्रचर्य । अतिशय । ६ गादा । धना । ७ स्रावश्यक । बड़े सहस्व का । म फँचा । प्रसिद्ध । प्रख्यात । कुलीन । ६ उचस्वर से । १० सबेर या स्रवेर । ११ उच्च ।

मह्त् (पु॰) १ जँट । २ शिव । ६ वड़ा सिद्धान्त । महत् ( न॰ ) १ वड़प्पन । २ भ्रनन्तता । श्रसंख्यता । ३ राज्य । सस्तनन्त । ४ पवित्रज्ञान ।

महत् ( क्रव्यवा॰ ) व्यतिरायता से । व्यवाधिक ।— ग्रावासः, ( पु॰ ) विस्तृत भवन । - प्राणा, ( वि॰ ) वही टम्मेद ।—विस्तं, (न॰ ) ग्रन्तरिच । —स्था. ( न॰ ) उच्चस्थान । उच्चपद ।

महती (स्त्री०) १ बोखा । २ नारद की बीखा का नाम । ३ वङ्ग्पन । महत्व । ४ देंगन । माँटा या कृत्वाक का पैधा ।

महत्तर (वि॰) अपेका कृत बड़ा। दो पदार्थों में से बड़ा या श्रेष्ठ।

महत्तरः (यु०) मुख्य प्रधान या सब से श्रिधिक बृद्धा धादमी। सर्वाधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति। २ राजा या किसी रहंस के घर का प्रवत्धकर्ता। ३ दरवारी। ४ गाँव का मुख्यिया या बढ़ा क्रा। सं• श्र० कौ०—==२ महत्तरकः (पु॰) दरवारी । सुसाहित्र । राजा या रईस के घर का प्रबन्धकर्ता ।

महत्वं ( न० ) १ वङ्णन । ३ विशालसा । ३ गुरुसा । श्रेष्टसा ।

महन्तेयं (वि॰) प्रतिष्ठापात्रः । माननीयः । पुज्यः । मान्यः ।

महंतः ) (पु॰) मठ का मुख्य पुरुष । साधुमण्डली महन्तः ) या मठ का मुख्याधिष्ठाता । साधुओं का मुख्याधि

भहर ) ( ग्रन्थया०) सात उर्ध्व लोकों में से चौथा भहरों े लोक। महर्खोक।

महत्ताः ) ( ५० ) रनवास का खोजा या महित्विकः ) हिजदा ।

महरुजक ( वि॰ ) निर्वंत । कमज़ोर । युद्ध ।

महत्त्वकः ( पु॰ ) ९ रनवास का खोजा । ३ विशाल भवन । महल । राजणासाद ।

महस् (न०) ३ उत्सव। २ भेंट। नैवेश। त्रिति। इ दीसि। आसा। ४ महर्लोक।

महस्वत् ) ( वि॰ ) चमकीला । प्रकाशमान । महस्विन् ) प्रदीस ।

महा (खी०) गै।।

महा (वि०) श्रत्यन्त । बहुत अधिक [ नोट बाह्यण, पात्र, प्रस्थान, तेख श्रीर माँस इन शब्दों में महा लगाने पर इन शब्दों के अर्थ कुत्सित है। जाते हैं। — यद्यः, ( पु॰ ) शिव जी :—श्रंगः, ( पु॰ ) ९ ऊँट।२ चूहा। घूंसा ३ शिव ।— अप्रजानः, ( ५० ) एक पर्वत का नाम ।—श्रात्ययः, ( ५० ) बड़ा भारी सङ्कट ।— श्रध्यनिक, ( वि० ) मृत । मरा हुआ।--अध्वरः, ( पु॰ ) बहा अज्ञ।--थनर्स, (न०) भारी गाड़ी।--अनसः, (५०) —झनसं, ( न० ) रहेाई घर ।—श्रनुभाव, (वि०) कुलीन। गैरिय युक्त । आदर्श । २ महारमा । धर्मारमा ।—श्रनुभावः, ( पु॰ ) मान्य पुरुष।—ग्रान्तकः, ( पु॰ ) ६ मृत्यु । २ शिव।—ग्रान्त्राः, ( ए० बहुवचन० ) ग्रान्ध्र देश वासी ।—अन्वयः, —अभिन्नन, (वि०्) कुत्तीन इराने में उत्पन्न ।—श्राभिषवः, (पु॰) सोम का बहुतसा खींचा हुआ रस ।—श्रमात्यः, ( ५० ) प्रधान सचिव ।—ब्यस्वुकः ( ५० ) शिव।—ग्रस्युज, ( न० ) दस खरव संख्या।— ग्राम्ल, (न०) इमली का फल ।—ग्राध्यं, (वि०) मूल्यवान । वेशकीमती ।—ग्रर्गावः, ( ५०) । सहासागर । २ शिव ।—ग्रह, (वि०) १ वहुमूल्य । २ समूल्य ।—- यहाम्, 🌂 न० ) सफेद चन्दन काष्ट ।--अवरोहः, ( पु॰ ) वट वृत्त ।--- प्राशनः (वि०) पेहः। भोजनभटः। --श्रारमन्, ( पु॰ ) बाल । माणिक । - श्राष्ट्रमी, ( न०) आश्विन शुक्काष्ट्रमी । - ग्रासुरी, (स्त्री०) दुर्गा का नाम -- ग्रान्हः, ( पु॰ ) मध्यान्होत्तर। दोपहर के बाद का समय।—श्राचार्यः, (५०) शिव जी का नामान्तर ।—श्राद्धः (वि०) धनवान धर्म ।—ग्राह्यः ( पु० ) कद्म्य का पेड़ । — ग्रात्मन्, (वि०) महासमा । महापुरुष ( पु० ) परब्रह्म । परमानन्द ।—स्नानकः, ( पु॰ ) वड़ा नगाड़ा ।---ग्रानन्दः, -- नंदः, ( पु० ) मोत्र ।-- आयुधः, ( पु० ) शिव ।--आलयः, ( पु॰ ) ३ देवानय । मंदिर । आश्रम । २ तीर्थंस्थान । ३ वहातीक । ४ परमाव्मा :--ब्रालया, (स्ती०) देवता विशेष ।—श्राशयः, ( ५० ) १ महानुभाव । २ समुद्र ।—ग्रास्पद्, ( वि॰ ) उच्चपदवर्ती । २ वलवान ।—ग्राह्वः, ( ५० ) प्रकारसुद्ध ।—इच्छः (वि॰) १ उदारा-शय । कुलीन ! २ वह जिसके उद्देश्य बहुत ऊँचे हों।--इन्द्रः, (पु०) १वड़ा इन्द्र । इन्द्र का नाम । २ नेता। मुखिया । ३ पर्वतमाला विशेष।— इच्वासः, ( पु॰ ) बड़ा धनुर्धर । महाभट । बड़ा योद्धा । —ईशः, —ईशानः, ( पु॰ ) शिव ।— ईशानी, ( स्त्री० ) पार्वती ।—ईश्वरः, ( पु० ) ९ विष्णु । २ शिव ।—ईश्वरी, (खी०) दुर्गा ।— उत्तः ( पु॰ ) बड़े भारी डीलडील का बैल !— उत्पत्तं, ( न० ) बड़ा नील कमल।--उत्सवः (पु०) ३ केई बड़ा उत्सव । २ कामरेव । — उत्साह, (वि॰ वड़ा उत्साही । बड़ा स्फूर्तिमान । —-उद्धिः, (पु॰) १ महासागर । २ इन्द्र । -- उद्यः, ( ५० ) १ अखुन्नित । २ मोच । ३

Her ( 孝教( ) स्वामी। प्रभु ४ कन्नीज कस्वे का नाम । ४ कन्नोज राज्य की राजधानी का नाम । उद्र (न०) १ जलोदर या जालधर रोग । २ बड़ा पेट।—उपाध्यायः, (पु०)वड़ा शिवक।— उरस्कः, ( ५० ) शिव ।—ओष्ठः, (५० ) शिव जी।—द्योजस्त, (वि०) बढ़ा बलवान। ( ५०) बड़ा योद्धा ।—आंत्रसं, ( २० ) विन्तुः भगवान का सुदर्शन चक्र ।—द्योपियः, (स्त्री०) ६ वड़ी गुणकारी दवाई ! २ दूब घास ।— अीषश्चं, (न०) सर्वरोगहरण दवा। २ सोंठ। ३ बहसुन । ४ वत्सनाम ।—कच्छः, ( ९० ) १ समुद्र। २ वस्या । ३ पर्वत ।—कन्द्रः, (५०) लहसुन।—क ित्थः, ( ३०) १ विल्वदृत्त । २ लाल लहसुन । कंबु, कस्बु, ( वि॰ ) मादरजात नंगा।—३ म्बुः, ( पु॰ ) शिव जी। — कर, (वि०) १ लंबे हाथों वाला। २ जिसकी बड़ी मालगुज़ारी हो।—कर्माः, (पु॰) शिव जी। —कर्मन् (वि०) बड़ा काम करने वाला।

( पु॰ ) शिव जी। किविः, ( पु॰) बड़ा किव। २ शुक्त का नामान्तर।—कान्तः (पु॰) शिव। —कान्ता, ( छी० ) प्रथिवी ।—कायः, (पु०) १ हाथी। २ शिव। ३ विष्णुः ४ नंदि । शिव जी का एक गण । - कार्तिकी, (स्त्री०) कार्तिक-मास की पूर्णिमा ।—कालः, ( पु॰ )। शिव जी। २ उडजैन में महाकाल नाम की शिवजी की प्रतिसा। ३ विष्णु । ४ कट्टू । कुन्हड़ा । — कालपुर, ( न० ) उज्जैन ।—काली. ( स्ती० ) महाकाल स्वरूप शिव को पत्नी, जिसके पाँचमुख श्रीर श्राठ सुवाएं मानी जाती हैं।—काव्यं, ( न० ) महाकाव्य सर्गवद्ध होता है और उसका नायक कोई देवता, राजा, ऋथवा धीरोदास गुवा सम्पन्न चत्रिय होता है। इसमें श्रकार, वीर व शान्त रसों में से कोई रस प्रधान होता है। बीच बीच में श्रन्य रसों का भी समावेश होना श्रावश्यक है। महाकाल्य में कम से कम ग्राठ सर्ग ग्रवश्य हों। इसमें सन्द्या, सूर्य, चन्द्र, रात्रि, प्रभातः सृयया, पर्वत, वन, ऋतु, सागर, संभाग, विप्रखंम, सुनि, पुर, यज्ञ, रणप्रयाण, विवाहादि का यथास्थान

वर्एन होना चाहिये [ सस्कृत साहित्य में साधा रखत पाच महाकाव्य साने जाते हैं। रघुवंश, कुमारसम्भव, किगतार्जुनीय, शिष्टपालवध्र और वैषधचरित । यह लोगों की साधारणतः धारणा है. किन्तु संस्कृत साहित्य में इन पाँच के श्रतिरिक्त भट्टिकान्य विक्रमाङ्कदेवचरित,हरविजय,यादवास्युदय यादि और भी कई एक महाकाल्य हैं।] कुमारः, ( पु॰ ) राजाका सब से बड़ा पुत्र । युवराज । — कुला, (वि॰) वह जो बहुत उत्तम कुल में डराम हुआ हो ! कुलीन।—कुच्छू (न०) एक बहा प्रायश्चित्त ।—कीशाः, ( ५० ) शिव जी।—अतुः, (५०) बड़ा यज्ञ जैसे अधमेध। क्रमः, ( पु॰ ) विष्यु (—क्रोधः, ( पु॰ ) शिव। —चीरः, ( ५० ) ईख। उत्तः। -सर्वः, (५०) —खर्व, ( न० ) एक बहुत बड़ी संख्या का सौ खर्व की होती हं।-गज्ञः, (पु॰)-दिसाज. —गरापितः, ( ३० ) गरापितः ।—गन्धः, ( ५० ) १ जबवेत । २ कुटन ।—गन्धं (न०) चन्दन । - ब्रहः, ( पु॰ ) राहु ।--ब्रीवः, (पु॰) ९ कॅट । २ शिव !— ग्रीविन्, (पु॰ ) कॅट !— घूर्सा, (स्त्री॰) शराब :—घोषं, ( न० ) वाज़ार । हाट । मेला।—श्वीपः, (पु॰) हो इल्ला । शेरगुल । कोबाहल । चकवर्तिन्र ( पु॰ ) सम्राट् । बहुत बड़ा चकवर्ती राजा ।— चम्ः, ( स्नी॰ ) वड़ी फौज ।—क्रायः, ( पु॰ ) वट वृष्ण।—जटाः ( यु॰ ) शिव जी ।—जन्न, ( वि० ) वह जिसकी हंसली की हड्डी बहुत बड़ी हो :--जनः. ( पु॰ ) शिवनी !--जनः, (पु॰) ९ वड़ा या श्रेष्ठ पुरुष । २ साधु । २ जनता। जनसमुदाय । ४ व्यापारी मरहित का मुखिया । १ न्यापारो । सौदासर ।—उयोतिस्, (पु॰) शिव। -तपस्, ( पु० ) १ बड़ा तपस्वी । २ विष्यु ।—तलं. (न०) नीचे के बोकों में से पाँचवा लोक।—तिकः, ( ए० ) नीव का वृच्छ। —तेत्रसू, (पु॰) १ श्रूखीर । वहादुर । २ अस्ति। ३ कार्तिकेय। (न०) पारा। पारदु।— दन्तः, (पु॰) । बड़े दाँतों वाला हाथी। २ शिवजी।—दसहः, ( पु॰ ) १ बढ़ी बाँह । २

-पद्यः, (पु॰) १ बहुत लंबा श्रीर चौड़ा रास्ता ।

कठोर दरब या सज़ा ।—इहरू, ( न० ) देनदारु वृत्त ।—देवः, ( ५० ) शिवजी ।—देवी, ( स्त्रो॰ ) पार्वर्ता जी ;—इम:, ( पु॰ ) अभ्यथ । बद । -- घल, : वि० ) १ बड़ा घनवान । २ वड़ा खर्चीला । वहुमुख्य । — धनं, ( न० ) ९ सोना । २ गन्य द्रव्य विशेष । ३ मूल्यवान पोशाक।—धनुस, ( पु॰ ) शिवनी ।—धातुः, ( पु॰ ) १ सुवर्ष । २ शिवजी । ३ मेरपर्वत । —नटः, (पु॰) शिवजी ।—नदी, (बी॰) १ गेगा, यसुना, कृष्णा चादि बड़ी नदियाँ। २ एक नदी का नाम जो बंगाल को खाड़ी में गिरती है।—नन्दा, (स्त्री॰) ३ शराब । मदिरा। २ एक नदी का नाम। - नरकः, (पु०) २१ बड़े नरकों में से एक ।—नलः, (पु०) एक प्रकार का नरकुल या सरपत।--नवधी, (छो०) श्राश्विन शुक्का ६ मी :--नाटक, ( न० ) नाटक के बचयों से युक्त दस भैंकों वाला नाटक । यथा हतुमन्नाटक।--नादः, (पु॰) १ कोलाहत्ता। २ वड़ा ढोल या नगाड़ा। ३ बादल की शरज़। ४ शङ्खा ४ हाथी। ६ सिंह। ७ कान। ≒ ऊँट। ८ शिव जी ।—नादं, ( न० ) बाद्ययंत्र या बाजा विशेष। - नासः, ( ५० ) शिवनी । - निद्रा, (भ्री॰) सृत्यु । मौत ।—नियमः, (९०) विष्णु जो ।—निर्वार्गा, ( न० ) परिनिर्वाण जिसके अधिकारी केवल अर्हत या बुद्धगण हैं। —निशा, ( स्त्री॰ ) रात का मध्यभाग । आधी-रात । २ कल्पान्त या प्रखय की रात । ३ रात का दूसरा और तीसरा प्रहर ।

"महानिशा तु विजेषा मध्यमं प्रहरद्वयम्।"

—नीचः, (पु०) धोर्बा ।—नीलः, (पु०)
एक प्रकार का नीलम नामक रल जो सिंहलद्वीप
में होता है। -नृत्यः, (पु०) शिव जी। नेमिः, (पु०) काक। कौश्रा —पद्मः, (पु०)
१ गरुइ जी। २ एक प्रकार की बत्तल ।—पद्मी,
(स्त्री०) उल्लू। पेचक ।—पश्चमूलं, (न०)
बेल, श्ररनी, सोनापाइ, काश्मरी श्रीर पाटला
इन पाँचों वृद्धों का समृह।—पश्चिष्टं. (न०)
श्रुकी, कालकृट, मुस्तक, बद्धनाग श्रीर शङ्ककर्णी।

राजपथ । २ परत्नोक का सार्ग । सृत्यु । सौत । ३ कई एक ऊँचे पर्वत शिखरों के नाम जिन पर लोग चड़ कर कुदते थे, जिससे वे सीधे स्वर्ग में चले वॉय । ४ शिवजी ।—पद्माः, (पु०) १ सी पद्म की संख्या। २ नारद जी का नामान्तर । ३ कुवेर की नौ निधियों में से एक निधि ।—एकां, ( न० ) १ सफेद कमला। २ एक नगर का नाम। —पद्मपति:, ( पु॰ ) नारद जी ।—पातकं. (न०) बड़ा पाप। ब्रह्महत्या, सद्यपान, चोरी, गुरु की पत्नी के साथ सम्भाग तथा इनमें से केई महापातक करने वाले का सँसर्ग-ये महापातक कहलाते हैं। कहा जाता है कि, जो ये सहापातक करते हैं वे नरकयातना भोगने के अनन्तर भी सात अन्म तक बार कष्ट भागते हैं।--पात्रः, ( पु॰ ) महामंत्री ⊢-पादः, ( पु॰ ) शिव जी का नाम।-पुरुषः, ( पु॰ ) १ बद्दा आदमी। प्रसिद्ध पुरुष । २ परमात्मा । ३ विष्णु भगवान का नामान्तर।—पुष्पः. ( पु॰ ) कीट विशेष। —qu:, ( g° ) šī 1—nqu;, ( g° ) विश्व। दुनिया।—प्रभः, (पु०) दीपक का प्रकाश।—प्रभुः, (पु०) १ वड़ा स्वामी । २ राजा। मुखिया। प्रधान । ४ इन्द्र । ४ शिवजी। ६ विष्णु भगवान ।—प्रत्तयः, ( पु॰ ) कल्पान्त । समूची सृष्टि का सर्वनाश : पुराणानुसार ऋष या ब्रह्मा के दिन के थन्त में सम्दूर्ण सृष्टि का नाश। उस समय धनन्त जलराशि को छोड़ श्रीर कुछ भी रोष नहीं रहता ।—प्रसादः, ( पु॰ ) १ वड़ा ऋतुग्रह । २ भगवन्मूर्ति को निवेदित वस्तु विशेष । -प्रस्थानं, ( न० ) ९ प्राय स्थागने की इच्छा से हिमालय की छोर जाना। २ मरण। देहान्त ।—प्रागाः, ( पु॰ ) न्याकरण के त्रनुसार वह वर्ण अिसफे उचारण करने में प्राण्वायु का विशेष प्रयोग करना पड़ता है। वर्शमाला में प्रत्येक वर्ग का दूसरा श्रीर चौथा वर्ण महाप्राय है ! यथा---

कवर्गका ख, श्रीर घ। चवर्गका छ श्रीर भः टबर्ग का ठ श्रीर ह पत्रर्ग का फ श्रीर स्व ।

श. ब, स ह भी इस श्रेणी में हैं। २ पहादी कीवा ! — स्रवः, (पुर) जलप्रलय ! — फला, (वि०) १ कड़वी तुमड़ी । रभाता विशेष। - फलं, (न०) बड़ा फल या पुरस्कार ।--बलः, (५०) १ पवन ।-वर्ल, (२०) सीसा। राँगा ।-वाद्यः. (पु०) विब्छ ।-विली-विलं. ( न० ) १ अन्तरिश्व । २ हृदयस्थान । ३ जलघट। घड़ा। ४ स्राखः विलः । गुफाः। माँद । - बीजः, -- वीजः, (पु०) शिव जी।--बोधिः, ( पु॰ ) बद्धदेव ।—ब्रह्मं,—ब्रह्मन्, ( न० ) परमात्मा ।—ब्राह्मगाः, ( ५० ) कहिहा बाह्य । वह बाह्य को स्तक का दान लेता है। निकृष्ट बाह्मण।--भाग, (वि०) भाग्यवान। किस्मलपर । २ धर्मात्मा । बड़ा धर्मात्मा ।-सासिन्, (बि॰) बड़ा भाग्यवान्।—भारतं, (न०) एक परम प्रसिद्ध संस्कृत, माषा का प्राचीन ऐति-हासिक महाकाच्य । इसमें कौरव शौर पाण्डवीं का वृत्तान्त मुख्यतया है। इसमें १८ पर्व हैं और वेद-व्यास नी का रचा हुआ है। - भाष्यं, ( न० ) १ बड़ा टीका । पाणिनि के ब्याकरण पर पतः अब्रि का लिखा हुन्ना प्रतिद्व भाष्य।—भीमः, (पु॰) राजा सान्तनु ।--र्भाष्ठः, ( पु॰ ) ग्वाजिन नाम का बरसाती कीड़ा।-भूज, : वि०) वजनान या लंबी भुवाद्यों वाला :--भूनं, ( न० ) पाँच मुख्य तथ्व।—भोगा, ( जी० ) हुर्गा देवी।— मतिः, ( प्र॰ ) बृहस्पति ।—सदः, ( प्र॰ ) नद्मक हाथी ।—मनस्—ानस्क, (वि०) १ ऊँचे मन का। २ उदार । ३ श्रमिमानी। (पु०) शरभ।-मंत्रिन्, ( पु० ) प्रधान सनिव।-महोवाध्याय, ( पु॰ ) गुरुशों का गुरु । बहुत बड़ा गुरु । बड़े सारी परिडतों की उपाधिविशेष । —मांसं. ( न० ) । गौ का माँस । २ नर-माँस ।—सामः, ( पु॰ ) १ प्रधान सचिव। २ महावत । ३ गजशाला का थप्यच ।-मात्री, (खी॰) १ प्रधान सचिव की पत्नी । २ दीचा गृह की पत्नी ।—मायः, (५०) विष्णु ।—

राया (छी०) यह प मारी (बी) इका प्लेग ग्रादि संकामक रोग ।—मुखाः, (५०) सगर । बहियाल ! कुस्सीर :- ख़ुनिः, (पु०) १ वहें मुनि । २ बेदव्यास ।—मूर्वम्, ( ९० ) शिव जी।—मृतः, (पु॰) व्यातः। मृत्यः, (९०) माविक । वाब । युद्धी ।—सूगः, ३ कोई भी बड़ा जन्तु । २ हाथी ।—मेदः. (पु०) मूँगे का पेड़ ।— मोड़:, ( पु॰ ) साँसारिक सुखों के भाग की इच्छा जो अविद्या का रूपान्तर है। —मोहा. ( स्त्री॰ ) दुर्गा देवी :-- यहाः ( पु॰ ) पञ्च महायज्ञ । — यात्रा, (खो॰) मीत । — यास्यः, ( पु॰ ) विष्णु ।--युगै. ( न॰ ) सनुष्यों के चार युगों के मिला कर, देवताओं का एक युग होता है। वही देवतायों का युग । इसमें मनुष्यों के ४, ३२०, ००० वर्ष होते हैं।--ग्रोगिन, (प्र०) १ शिव जी। २ सगवान् विष्णु। ३ सुर्गा।— रजतं, (न०) १ सोना । २ धतुरा । - रजतं, ( न०) १ कुसुसपुष्प । २ सुवर्ण । - रथः, (पु०) ३ बहास्य । २ बहाभट या योखा । - रसः, ( पु० ) १ जख । ईख । २ पारा । ३ मृल्यवान खनिजद्रन्य।--रसं, (न०) काँबी ।-रातः, ( पु॰ ) राजाक्षों में श्रेष्ठ । बहुत बड़ा राजा । -राजचूतः, ( ५० ) थाम विशेष । - राजिकाः, ( ५० बहुबचन० ) देवता विशेष जिनकी संख्या २२० या २३६ वतलायी जाती है।--राझी, (स्त्री०) पटरानी। प्रधान महिपी ।-राजिः, —रात्री, (भी०) महाप्रतय वाली रात।— राष्ट्रः, ( पु० ) १ वड़ा राज्य । २ दक्षिण भारत का प्रान्त विशेष । ३ महाराष्ट् देश श्रीर वहाँ के यिवासी।-राष्ट्री (स्त्री०) एक प्रकार की प्राहरत भाषा जा महाराष्ट्र देश में बोली जाती है।--रूपः, ( पु॰ ) १ सिव जी। २ राल । धुना।— रेतस, ( पु॰ ) शिव जी । रोंद्र. ( वि॰ ) बना भयानक।—रोद्री, (स्रो० ) दुर्गा देवी। - रौरवः, ( २० ) २१ प्रधान नरकों में से एक। —लद्मी, (स्री॰) श्रीमन्नारायस की महा-कच्मी या शक्ति।—िलिङ्गः (५०) महादेव। —लोल:, (पु॰) काक । कीमा !—लोहं,

( ईप्रध 137

( न० ) चुम्बक पत्थर !—वनं, (न०) बड़ा वन । नथुरा ज़िले का एक स्थान विशेष । —वराहः, ( पु॰ ) विष्णु भगवान ः—वसः, ( पु॰ ) शिशुमार । सुइस ।--वातः, (पु॰) त्फान । श्राँधी । श्रँधइ ।-वार्तिकं. ( न० ) पाणिनि के सूत्रों पर काल्यायन का वार्तिक प्रसिद्ध हैं :--

विदेहार. (स्त्री०) योगशात्रानुसार मन की एक

वहिवृक्ति।—विभाषा, ( खी० ) नियम विशेष। विषुवं ( न॰ ) वह समय जब सूर्य मीन से मेष राशि में जाते हैं और दिन रात दोनों बराबर

होते हैं। मेषसंकान्ति। चैत्र की संकान्ति।-वीरः, ( पु० ) १ बड़ा बहादुर । २ सिंह । शेर । ३ इन्द्र का क्छ। ४ विष्णु भगवान । १ गरुड़ जी।

६ हनुमान जी। ७ कोयता। 🖛 सफोद रंग का बोहा । १ यज्ञीय ऋग्नि । १० यज्ञीयपात्र विशेष। ११ बाज पद्मी । - बीर्या, (स्त्री०) सूर्यपत्नी संज्ञा।-विगः, ( पु॰ ) १ वड़ी तेज़ रफ़्तार । २

वानर । ३ गरुड़पर्चा ।—च्याधिः, (स्त्री०) कुष्ट या कोड़ रोग।-व्याहृतिः ( स्तीः ) भूर्, अवस् श्रीर स्वर !-- वतं, ( न० ) वह वत जो बारह

वर्ष तक जारी रहै। -- ब्रिन्, (पु॰) १ भक्त। संन्यासी। २ शिव जी।—शक्तिः, ( पु॰ ) शिव जी। २ कार्तिकेय।—शङ्कः, ( पु॰ ) ललाट

२ कनपटी की हड्डी। ३ मनुष्य की ठठरी। ४ २क बहुत बड़ी संख्या ।---शठः ( पु॰ ) पीला धत्रा।

—शल्कः ( yo ) किया मन्नुली । — शलः, ( पु॰ ) एक बड़ा गृहस्थ ।-शिरसं, ( पु॰ )

सर्पं विशेष। – श्रुक्तिः, (स्त्री०) सीप जिसमें मोती होता है।-शुक्कः, (स्त्री॰ ) सरस्वती

देवी।—श्रम्नं, ( न० ) चाँदी। -श्रद्धः, (पु० ) श्रहीर । न्वाला ।— इमशानं, ( न० ) काशी का नामान्तर।—श्रमगाः, ( पु॰ ) बुद्ध देव का नामान्तर।-श्वासः, ( पु० ) दमें का रोग

नामान्तर। २ दुर्गा देवी। ३ सफेद खाँड ।---सती. ( छी० ) बड़ी पतिवता छी । - सत्यः,

विशेष ।—श्वेता, (स्त्री० ) ३ सरस्वती का

( पु॰ ) यमराज ।—सत्त्वः, ( पु॰ ) कुरेर ।— सान्धवित्रहः, ( g॰ ) युद्धसचिव जिसे युद्ध<sup>्</sup> माहप

श्रीर सन्धि करने का श्रधिकार हो । --सन्नः, (पु०) कुवेर ।—सर्जः, (पु०) कटहल के दृर् या कटहल फल ।—सम्तिपनः, ( न० ) एक

व्रत जिसमें पाँच दिन तक कम से पंचगच्य, ब्रह्में दिन कुशजल पीकर सातवें दिन उपवास किया जाता है :--सान्धिवित्रहिकः ( पु॰ ) युद

सचिव जो शत्र के साथ सुलह अथवा युद्ध करने का अधिकार रखता हो । -सारः, ( पु॰ ) खदिर वृत्त विशेष ।—सार्याः, ( पु॰ ) श्ररुण

देव। — साष्ट्रसिकः, ( पु॰ ) डाँकृ। चोर । — सिंहः, ( पु॰ ) शरभ पत्ती ।—सुखं, ( न॰ ) ९ बड़ा त्रानन्द । २ खीसम्भोग । सुद्धमा

(स्त्री॰) बालू। रेत।—स्रुतः, (पु॰) मारू-बाजा। होस जो युद्ध में बजाया जाता है।-सेनः, (पु०) १ कार्तिकेय। २ एक दड़ी सेना का

नायक ।—सेना, (स्त्री०) बड़ी फीज।

— स्कन्धः, ( पु॰ ) ऊँट ।—स्थली, ( स्त्री॰ ) पृथिवी।—स्वनः, ( पु॰ ) ढोल विशेष ।---हंसः, ( पु॰ ) विष्णु भगवान । —हविस्न, (न॰) घी।--हिमचत्, ( न० ) एक पर्वत का नाम।

महिका (स्त्री॰) कोहरा। पाला। महित ( व॰ इ॰ ) सम्मानित । प्रतिष्ठाप्राप्त ।

महितं ( न० ) शिव जी का त्रिशूख। महिमन् (पु०) १ महत्व । महिमा । माहात्म्य ।

बड़ाई। गौरव। २ प्रभाव। प्रताप। २ श्रिशिमा आदि आउसिद्धियों में से पाँचवी सिद्धि ।

महिरः, ( पु० ) सुर्य । महिला (स्त्री॰) १ रमणी। २ नशे में मस्त स्त्री।

मस्तानी हुई श्रीरत । २ प्रियङ्ग तता । ३ रेणुका नाम का पैधा। — भ्राह्मया, (स्त्री०) प्रियगु-सता ।

महिलारोप्यम् ( न० ) दक्षिण भारत के एक नगर का

नाम। महिषः ( पु० ) १ भैसा । २ महिषासुर जिसे दुर्गा ने मारा था । —श्रार्द्नः, ( पु॰ ), कार्तिकेय ।---

भ्री. (स्त्री०) दुर्गा देवी ।—ध्वजः ( पु० ) यमराज !--वहनः,--वाहनः, ( पु॰ ) यमराज ! महिषी (स्वी०) १ मैस । २ पटरानी । ३ पत्ती की माँदा । सैरन्ध्री । ४ छिनाल औरत । १ पत्नी के द्यिनाले की कमाई।—स्तम्भः, ( पु॰ ) खँभा जिसके उपर भैस का सिर सजाया गया हो। माहिष्मत् (वि॰) बहुत से भैंसेां वाला । जहाँ बहुता-यत से भैसे हों। मही ( स्त्री० ) १ पृथिवी । २ ज़मीन । ३ भूसम्पत्ति । रियासत । ज़मीदारी । ४ राज्य । देश । १ माही

नदी जो खंभात की खाड़ी में गिरती है ।- ईनः —ईश्वरः, ( पु॰ ) राजा।—कम्पः, ( पु॰ )

भूवात । भृकंप ।--- द्वित् (पु०) राजा ।--जः, (पु॰) १ मंगल ग्रह्। २ बृच्च ।—जं, (न॰) अदरक। आदी:-तलं (न०) ज़र्मान

की सतह ।-दुर्ग, (न०) भूदुर्ग।-धरः, (पु०) १ पहाड़ी। २ विष्णु।—भ्रः, (पु०) ९ पर्वत । २ विष्णु भगवान । — नाधः, — पतिः, —पः,—भुज्, ( ५० )—मधवन्, ( ५० )— महेन्द्रः, ( पु॰ ) राजा ।--पुत्रः,--सुतः,--

पुत्री —सुता, (स्त्री॰) सीता जी ।—प्रकस्पः, ( पु॰ ) भूबाल ।-प्ररोहः,-रुह, ( पु॰ )-रुहः, ( पु॰ ) वृत्त । पेड़ । -प्रान्तीरं, ( न॰ ) —प्रावर: ( पु॰ ) समुद्र । भर्तु, ( पु॰ ) राजा।-भृत्. ( पु० ) १ पहाड़ । २ राजा।-

लता ( स्त्री॰ ) केंचुवा ।--सुरः. (पु॰) वाह्यख : महीयस (वि॰) अपेचा कृत बढ़ा। दो में बढ़ा या बलवान् । ( पु॰ ) बड़ा या उदारमना मनुष्य । महीला } (स्त्री॰) महिला। रमणी। नारी। स्त्री। महेला }

मा ( श्रन्यया० ) वर्जनारमक श्रन्यय । मा (स्ती०) १ धन की अधिष्ठात्री देवी लच्मी जी। २ माता । ३ माप या सान विशेष ।--पः,--

पतिः, ( पु० ) विष्णु भगवान । मा ( घा॰ परस्मै॰ ) [ माति, मिमीते, मीयते,मित] ९ नापना । २ नाप कर सीमा का चिन्ह करना ३ श्राकार की तुलाना करना । शरीक होना । स्थान

स्तुः, (पु॰) १ मंगलग्रह । २ नश्कासुर ।-

पाना । किसी वस्तु में शरीक होना ।

मांस् ( न० ) गोरत।

मांसं (न०) १ गोरत । २ मझली । ३ फल का गुद्ध } मांसः ( पु॰ ) १ की इ। २ वर्ण संकर जाति जिसका

पेशा मांस वेचना है। - अद्. - अद् - अदिन् —भज्ञक, ( ि० ) मांसमची । मांनम्बोर।— श्रगंलः,—श्रगंलं, ( न० ) मांस पिएड जो सुख से नीचे जटकता है ,—श्रागनं, ( न० ) मांस

भच्य ।- श्राहारः ( ५० ) गांसाहार।-उपजीवित्, ( पु॰ ) मांस बेचने वाला । मांस का सौदागर।—श्रोदः, ( पु० ) ३ भोजन जिसमे मांस हो। २ चाँवल श्रीर मांस एक साथ पकाया

हुआ भच्य पदार्थ विशेष ।—कारि, (२०) रक्तः। खूनः।—प्रन्थिः, ( ५० ) गाँठः। गिल्टी। — जं, (न॰) — तेजस् (न॰) चर्वी बसा। —द्राविन्, (पु॰) स्ट्रा-साग विशेष ।—

निर्यासः, ( ५० ) शरीर के रोंगटे !-- विटकः, — पिटकं, (म०) अमांस भरी दिलया। २ बहुत सा मांस ।—पित्तं, ( न० ) हड्डी ।— पेशी, १ मांस का हुकदा । २ रग पुड़ा ।

३ मानप्रकाश के अनुसार गर्भ की वह श्रवस्था जो गर्भधारण के सात दिनों के बाद और १४ दिनों के भीतर होती है और प्रायः एक सप्ताह तक रहती है।--योनिः, (पु॰) रक मॉस से उत्पन्न जीव।—सारः,—स्नेहः, (न०) चर्बी। वसा।—हासा, (स्त्री॰) चमड़ा। चर्म।

दद । ४ गम्भीर, जैसे स्वर । मांसिकः ( पु॰ ) जर्शमासी । मार्कदः ) ( पु॰ ) श्राम का पेड़ । भाकन्दः )

मांसल (वि॰) १ माँस से भरा हुआ। माँस पूर्ण। २ मौटा साजा। पुष्ट। ३ बलवान। मजबूत।

मार्क्ट्दी ) ( स्त्री॰ ) १ श्रॉवला । २पीला चन्दन । ३ मारुन्दी ) महाभारत के समय का गंगातट पर बसे हुए एक नगर का नाम।

माकर (वि०) [स्री०-माकरो ] मकर नामक समुदी जन्तु विशेष सम्बन्धी ।

माकरंद ) (वि०) [ छी० - माकरंदी ] उप के रस माकरंद् र से सम्बन्धे युक्त । शहद से पूर्व या जिसमें शहद मिला हो। माकिलः ( पु॰ ) ३ मारुलि का नामः । मातिल इन्द्र का सारवी है। २ चन्द्रमा मात्तिक (वि॰) खि॰--मात्तिकी या मात्तीकी माजीक 🕽 मधुमेषिका से उत्पन्न या निकला हुन्ना । मासिकं ) (न॰) ९ शहद। मधु । २ शहद जैसा मात्तीकं / खन्जि परार्थ विशेष ।—ग्राश्चयं,—जं, ( न॰ ) सञ्चमित्रका का मेांस। मागधः ( ५० ) १ मगध देश का राजा । २ वर्ष सङ्कर जाति विशेष. जिसकी उत्पत्ति वैश्य पिता श्रीर चत्रिय माता से हुई हैं। इस जाति का काम वंशकस से किसी राजा या अपने अपने यजमानों की विरुदावली पढ़ना है। ३ वंदीजन । भाट। मागधा मागविका है (स्ती०) बड़ी पीपल। मागन्नाः ( पु॰ बहुवचन ) मगधदेशवासी लोग । मागधिकः ( ५० ) सगध देश का राजा। मागधी (खी०) १ नगव देश की राजकुमारी। २ मग्धदेश की पाचीन पाकृत भाषा । ३ वड़ी पीपल । ४ सफेद खाँड़ । ६ जुही । जूथिका । ७ छोटी इजायची । = जीरा । माघः ( ५०) १ माह का महीना । २ संस्कृतभाषा के शिद्यपात्तवध कान्य के रचिषता एक कवि का नाम । माधमा ( स्त्री॰ ) मकरा की मादा। माधवत् (वि॰) [ची॰-माधवती] इन्द्रका। —वापं, ( न॰ ) इन्द्रधनुष । माघवती (स्त्री॰) पूर्व दिशा।

माघवन (वि॰) [स्त्री॰—माघवनी] इन्द्र का था

मांद् ( था॰ परस्मै॰) [मांचिति] श्रमिलाषा करना।

मांगतिक (वि॰) [म्बी॰-माङ्गिका ]

इन्द्र द्वारा शासित।

माङ्गलिक ∫ शुभ । २ भाग्यवान ।

माध्यं ( न० ) कुन्द पुष्प ।

इच्छा करना ।

मांगल्य } (वि॰) शुभ। सौमाग्य स्चकः। माङ्गल्य } मांगल्यं ) ( पु॰ ) १ छभप्रदता । समृद्धि । माङ्गल्यम् ) निरुजता । र त्राशीर्वाद । ३ उत्सव । — मृदङ्गः, ( पु॰ ) वह स्टब्ह वे।, किसी शुमा-वसर पर बजाया जाय मान्तः ( ३० ) मार्गः सङ्कः। माचलः ( ५० ) १ चेर । डॉक् । १ सगर । नक । माचिका (खी॰) मक्दी। मांजिप्ट (वि॰) [ स्त्री०—मांजिप्टी ] मजीठ की तरह लाल । मां निष्ठं ( न ) लात रंग। मांजिष्ठिक (बि॰) [स्त्री॰ -मांजिष्ठिका ) मजीठ के रंग में रंगा हुआ। माठरः ( पु० ) १ व्यास जी का नाम । २ ब्राह्मण । ३ कलवार । शौरिडक । ४ सूर्य का एक गरा । माठी ( सी० ) कवच । जिरहबक्तर । माडः (५०) । ताड़ की वाति का वृत्त विशेष। २ तील । नाप : माढिः (स्त्री॰) १ श्रंहर । श्रॅंबुश्रा । २ सम्मान । प्रतिष्ठा। ३ उदासी। ४ धनहीनता। ४ क्रोघ। रोष । ६ संजाफ । गोट । किनारी । ७ एक के उपर एक जमे हुए दुहरे दाँत । मागावः ( ५० ) १ द्येक्ता । तड्का को १६ वर्ष की अवस्था तक का हो । २ वोना : गुरजी (तिरस्कार स्चक शब्द )। ३ से बिबह या बीस लहीं का मोतीहार। माणवकः (३०) १ लड्कः । छ्रोकरा । लौंडा । यह भी प्रायः तिरस्कारद्योतक है । २ खर्वाकार मनुष्य । बोना । ३ सूर्वे आदमी । ४ छात्र । धर्मशास्त्र पढ़ने बाला विद्यार्थी । १ से।लह ( या बीस ) जर का मोतियों का हार । माग्रवीन (वि॰) लड़कपन । वचपन । माखाञ्यं ( न० ) वालकों या छोकरों की टोली। माणिका (स्त्री॰) ब्राटपल के बराबर की एक तौल।

```
मास्यिक्य
मागिक्यं ( न० ) जाल प्रमराग । जुली ।
माशिक्या (स्त्री॰) छिपक्ली।
माणिवंधं
माणिवन्धम्
              ( न॰ ) सेंधा निमक। लाहौरी नींन !
माशिमथं
माशिमन्थम् ,
मांडलिक ) ( वि॰ ) चिं। — मांडलिकी
मार्गडलिक े मार्गडलिकी | किसी प्रान्त या मरहन्न
    की रक्षा या शासन करने वाला।
मांडलिकः ) ( पु॰ ) सूबेदार । किसी सूबे का
माराङिककः ) हाकिम या शासक।
मातंगः १ (पु॰) १ हाथी । २ चारखाल । ३
मातङ्गः 🕽 किरात । ४ समासान्त शब्द के अन्त में
    कोई भी अपनी जाति की सर्वश्रेष्ठ वस्तु।--दिवा-
    कर:, ।पु०) एक संस्कृत कवि का नाम !--नकः,
    ( पु॰ ) मगर जो डील डील में हाथी के
    समान हो।
मातिरिष्रिष: ( पु॰ ) वह जो केवल घर ही में अपनी
    माता आदि के सामने अपनी वीरता प्रकट करता
    हो, किन्तु घर के बाहिर कुछ भी न कर सकता
    हो ।
मातरिश्वन् ( पु॰ ) पनन, जो अन्तरिष में चलता
    है।
मातितिः ( पु॰ ) इन्द्र के रथवान् का नाम।--
    सार्थाः, ( पु॰ ) इन्द्र का नाम ।
साता (स्त्री॰) जननी। जन्म देने वाली स्त्री। माँ।
मातामहः ( पु॰ ) नाना । माता का पिता ।
मातामही (स्री॰) नानी।
मातामहौ ( द्विचचन ) नाना नानी।
मतिः (सी०) १ नाप । २ विचार । खयाता ।
मातुलः ( पु॰ ) १ मामा । माता का माई । २ धतुरे
    कापौधा।३ सर्पविशेष ।—पुत्रकः, (५०)
     १ मामा का पुत्र। २ धतुरे का फल।
मातुलंगः } देबो—मातुलिङ्गः ।
मातुलङ्गः
मातुला (स्त्री॰) । मामा की पत्नी । मामी।
मातुलानी (स्त्री॰) । र पटसन। सन।
मातुली (स्त्री॰)
```

```
मातुलङ्गः
मानलिगं
मानुविङ्ग
            विजीस नीवृका फल ।
मानलंग
मानुलुङ्गम्
मातुलेयः ( पु॰ ) [ स्त्री॰—मानुलेयी ] मामा
    का लडका।
मात् (स्त्री०) १ माता । २ पूज्य वा श्रादरखीय
    शब्द । वही बुढ़ी स्त्री । ३ गी । ४ लच्मी देवी ।
    ५ दुर्गादेवी।६ पृथिवी।० न्योम। प्राकाश।
    न देवमातृका जो संख्या में सोलह हैं।--
    केशटः, ( पु॰ ) मामा - एगाः, (पु॰) पोदश
    सातृ का।-गोत्रं, (न०) माता के गोत्र का।-
    घातः, — घातकः, — घातिन्, — झः, ( पु॰)
    मानृहन्ता ।--धानुकः । ( ५०) १ मानृहन्ता । २
    इन्द्र।—चर्क, ( न० ) सातृकाश्रों का समृह।
    -- देव, (वि०) यह जो अपने साता ही का
    अपना इष्टदेव मानता हो। - नन्द्नः, ( पु॰ )
    कार्तिकेय।--पद्म, (वि॰) माता के कुल का।
    —पुजनं, (न॰) मानुकाओं का पूजन ।---
    वन्धुः,--बान्धवः, ( ५० ) माता के सम्बन्ध
    का केाई त्रात्मीय ।--- मराडलं, ( न० ) १ मातृ-
    काओं का समुदाय। २ दोनों नेत्रों के बीच का
    स्थान ।--मातृ, (स्त्री०) पार्वती देवी।--
    मुङ:, ( पु० ) मूर्ख या मुद्द जन ।—यज्ञ:,
    ( पु॰ ) एक यज्ञ विरोध जो मातृकाओं के उद्देश्य
    से किया जाता है।—चत्सनः, ( पु० ) कार्ति-
    केय।—स्वस् (स्त्री०) [ = मानुष्वस्य वा
    मातःस्वस ] मैासी का बङ्का ।
मातृक (वि॰) १ माता सम्बन्धी । माता से प्राप्त ।
    २ माताका। मातापद्मीय।
मानुकः ( पु० ) मामा।
मात्का (स्त्री॰) १ माता । २ दादी । ३ भाती ।
    दाई। ४ उद्भवस्थान । ४ देवी । देवमाता । ६
    तांत्रिक यंत्र विशेष । ७ यंत्र में जिखे जाने वाले
    श्रद्धर या वर्ष ।
                           स० श० को०—८३
```

मात्का

( पु॰ । विजोस नीतृ ।

eko )

मातुर्तिगः । मातुलिङ्गः ।

मातुलंगः

भात्र (वि॰) [स्टी०—मात्रा, मात्री ] नापः केवलः भरः श्रीर सिर्फ श्रवंवाची श्रव्यय विशेष ।

मात्रा (स्त्री॰) १ परिमाणः। मिलवारः। २ नाप का

परिमाणः। नियमः। ३ ठीक ठीक नापः। १ एक

पुटः। १ पत्रः। लहमाः। ६ श्रश्यः। ७ श्रेंगः।

छोटा मापः। ३ काम काः। उपयोगः काः। विमाः—

"रावेदि किवदी भाषाः।"

श्रयांत् राजा किस प्रयोजन या काम का है]। १० घन। सम्पत्ति। १९ इन्द्रःशास्त्र में इसे मत्त, मत्ता, कज या कजा कहते हैं। १२ उस्त । १३ जहात्मक संसार। १४ बारहखड़ी जिल्लते समय स्वरस्चक वे सङ्गेत जो श्रवर के जगर, नीचे, श्राग्रे या पीछे जगाये जाते हैं। १४ कान को बाजी। १६ श्रामूष्ण। रहा — सस्त्रा, (स्त्री०) रुपये रखने की थैली या बहुवा।

मात्सर (वि॰) [क्षी॰ —मात्सरी]) (वि॰) मात्सरिक (न॰) [बो॰—मात्सरिकी]) डाही। ईर्ष्यां ।

मात्सर्थ ( न॰ ) ईप्यो । डाह । जलन ।

मास्त्यिकः ( ५० ) मङ्गुश्रा । धीवर । माहीगीर ।

प्राथः ( पु॰ ) ९ मंधन । विलोना । गड्डबड्ड करना । २ हत्या । नाश । ३ मार्ग । रास्ता ।

मायुर (वि०) [स्ती०--प्राशुरी ] १ मथुरा का । २ मथुरा में उत्पन्न । ३ मथुरा में रहने वाला ।

मादः (पु॰) १ नशा । सद । २ हर्ष । श्रानन्द । ३ श्रमिमान । श्रकड़ ।

मादक (वि॰) [स्वी॰-पादिका] १ बेहोस करने वाका। नशा पैदा करनेवाला। २ श्रानन्ददायिक।

माद्न (वि॰) नशीला।

माइनं (वि०) १ नशा । मद । २ प्रसन्नकर । ३ लोंग।

मादनः (वि०) १ कामदेव । २ धतुरा ।

मादनीयं ( वि॰ ) नशा लाने वाला पेय पहार्थ ।

माइस माइस मेरी तरह। मेरे सहस। माद्रकः ( पु॰ ) मद देश का राजकुमार । माद्रवती (खी॰) मादी राजा पाण्डु की दूसरी रानी

वता (खा॰) माहा राजा पायड का दूसरा राना का नाम।

भाद्गी ( स्त्री॰ ) राजा पाण्डु की दूसरी रानी जिसके गर्भ से नज़ल और सहदेव की उत्पत्ति हुई थी। —तस्दनः, ( पु॰ )। नज़ल और सहदेव। —पतिः, ( पु॰ ) पाण्डु का नामान्तर।

माद्रेयः( ५० ) नकुल ग्रीर सहदेव।

माध्य (वि०) [स्वी०—माध्यवी] १ शहर की तरह मीठा। २ शहर से तैयार किया गया। ३ वसन्तकालीन। मधु दैल के वंश का।

माध्यः (पु०) १ श्रीकृष्ण । २ वसन्त ऋतु । कामदेव का सखा । इवैशाख मास । ४ इन्द्र । ४ परश्चराम । ६ ( बहुवचन में ) यादत्र गणः ७ एक प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान् का नाम । यह माथण के पुत्र श्रीर साथण के माई थे । इनका काल १४वीं शताब्दी माना गया है। इनके बनाये कितने ही प्रसिद्ध संस्कृत प्रन्थ हैं। कहा जाता है कि, साथण श्रीर माध्य ने मिल कर, ऋग्वेद भाष्य बनाया था।—श्री, (श्री०) वसन्त ऋतु की शोभा।

माश्रवकः ( ५० ) सहुए की शराव।

माधविका (स्त्री॰) माधनी बता।

माधवी (स्त्री॰) ३ मिली। २ शहद से बनायी हुई मदिरा विशेष। ३ भाषवी नाम की खता। १ तुलसी वृष । १ इन्दर्नी ।—लता, (स्त्रो॰) माधवी की वेल। — वर्न, (न०) माधवी लता की कुझ।

माघवीय (वि॰) माघव सम्बन्धी।

माधुकर (वि०) मधुमिषका सम्बन्धी या मधु-मिषका सदश !

माधुकरी (स्त्री॰) १ भिन्ना जो वर वर माँग कर इक्ट्री की गयी हो। २ पाँच वरों से मिली हुई मिला।

माधुरं (न०) मल्जिका लता का पुष्प। माधुरी (स्त्री०) १ मिठास । महर स्वाद। २ मदिरा। शराव। भाजुर्ध (न०) १ मिठाय । सवर होने का भाव । मधुर्ता २ लावरून सौन्दर्च ३ पाचाली राति के अन्तर्गत काव्य की एक विशेषता जिससे चित्त बहुत असल होता है । ४ सात्विक नायक का एक गुरा ।

माध्य (वि॰) बीच का। मध्य का। माध्यित्नः (पु॰) वाजसनेड्यों की एक शासा का नाम।

माध्यदिनं (न०) ग्रुङ्क अनुर्वेद को एक शासा।
माध्यम (वि०) [स्त्री०—माध्यमी] वीच का।
विचले माग का। मध्य का।

माध्यमक (वि०)[ची०-माध्यमिका]) माध्यमिक (वि०)[ची०-माध्यमिकी]) मध्य। बीच का। केन्द्रवर्ती।

माध्यस्थं ) ( न० ) १ निरपेसता । २ तटस्थता । माध्यस्थ्यं ) ३ बीच विचाव ।

माध्यान्हिक (वि॰) दोपहर सम्बन्धी।

माध्य (वि०) मधुर।

माध्वः ( ५० ) मध्वाचार्यं सम्प्रादाय का श्रनुवाधी । भाष्ट्री ( स्त्री० ) मदिरा । शराब ।

माध्वीकं (न॰) १ मदिरा। शराव । २ द्राजा से निकाली हुई शराव। ३ कॅंगूर। द्राजा।—फलं, (न०) नारियल विशेष।

मानः (पु॰) १ सम्मान । य्रतिष्ठा । २ त्र्यमिमान । व्राप्ति । श्रामिमान । व्राप्ति निर्मरता । ३ गर्व । भद्र । ४ व्राहंकार से उत्पन्न कोच । द्राहः, (न॰) गज । नापने का एक हंडा । प्रानिका. (ख्री॰) ककही । प्रांति, (खी॰) जलवड़ी का कटोरा । सूर्व, (न॰) नापने का फीता । नापने की जंगीर, जिसे जरीव कहते हैं।

मानं ( न० ) १नाप । तील । परिमाण । मिकवार । २ वसाण । ३ समानता । साहरण ।

भानःशिख (वि॰) भनःशिखा या मनसल सम्यन्धी। भाननं (न॰) ) १ प्रतिष्ठा। सम्मान। २ वद्य। भानना (स्त्री॰') इत्या। माननीय (वि०) पुज्य सम्मान थाय ।

मानव (वि०) १ वि० मानवी ] १ मनु के वंशधर या मनु के वंश वाने । २ इंसानी । मनुष्य का ।

मानवः (पु०) १ मनुष्य । नर । २ मानव जाति । —
इन्द्रः, देवः, —पनिः, (पु०) राजा । मरेन्द्र ।
—धर्मग्रास्त्रं, (न०) मनुमंहिता । —
राज्यसः, (पु०) मनुष्य रूप धारी राज्य ।

सानवत् (वि॰) अभिमानी । अहङ्कारी ।

मानवती (की॰) श्रमिमानिनी की।

मानव्यं ( न॰ ) लड्कों या युवकों की रोली।

मानस (वि०) १ मत सम्बन्धी । मानासिक । २ मत से उत्पन्न । ३ मन में विचारा हुआ । ४ मान सरोवर पर रहने वाला ।

मानसं (न०) १ मन । हृद्य । २ मानसरोवर । ३ लवण विशेष ।—झालयः, (५०) राजहंस ।— डल्क, (वि०) मानमरोवर जाने की उरसुक ।— झांकस् —चारिन, (५०) १ हँस । २ काम-देव।

मानसः ( ५० ) विष्णु मगवान का एक रूप । मानसि रु ( वि॰ ) मन सम्बन्धी ।

मानस्तिकः ( पु॰ ) विष्णु भगवान का नामान्तर । मानिका (क्षी॰) १ शराव । मदिरा । २ तौल विशेष । मानित ( व॰ कृ॰ ) सम्मानित । प्रतिष्ठित ।

मानुष (वि॰) [स्री-मानुषी] १ मानवी । २ सहदय । दयालु । अनुग्रहशील !

मानुषं ( न॰ ) १ इंसानियत । मनुष्यत्व । २ पुरुषार्थ । मानुषः ( पु॰ ) १ सनुष्य । नर । २ मिथुन, कन्या भीर तुला रात्रियों का नामान्तर ।

मानुषक ( वि॰ ) सनुष्य सम्बन्धी । मनुष्य का ।

मानुष्यम् ) (न०) १ भानवी ब्रहति। मनु-गानुष्यकम् ) ष्यत्व । मानव जाति । २ मानव समुदाय ।

मानीझकं ( न॰ ) सौन्दर्य । मनोझता । मात्रिकः ( ९० ) तात्रिक । ऐन्द्रजालिक । जादूगर । बाजीगर ।

। (न०) १ सुस्ती। श्रान्ति। थकावट। मांथये मान्धर्यम् 🕽 २ निर्वलना । कमज़ोरी । मादारः मान्दारः ( यु॰ ) वृत्त विशेष । मांदारवः मान्द्रारवः मांद्यं ) ( न०) १ सुस्ती । काहिली । वीर्घसूत्रता । मान्धं ) २ मृद्ता। ३ निर्वेखता । कमज़ोरी । ४ वैराम्य । उदासीनसा । ४ रोग । बीमारी । मांधातः } ( ५० ) युवनाथ राजा के पुत्र का नाम । मान्धात े यह एक इतिहास प्रसिद्ध राजा होगया है श्रीर राजा मान्धाता के नाम से प्रसिद्ध है। मान्मथ (वि॰) [ स्नी॰—मान्मथी ] प्रेम सम्बन्धी। प्रेमोत्यबकारी । सान्य (वि०) १ मानने येाग्य । माननीय । पुल्य । मापनं (न०) १ नाँप। २ बनावट। मापनः ( ५० ) तराजू। मापत्यः ( ५० ) कामदेव । माम (वि॰) शि॰ - मामी रे१ मेरा । २ चाना (सम्बोधन में )। मामक (वि०) [स्त्री०—मामिका] १ मेरा।२ स्वार्थी । जाजची । मामकः ( प्र॰ ) १ कंज्स । २ मामा । मामकीन (वि०) मेरा। मायः ( पु॰ ) १ वाजीगर । जादूगर । तांत्रिक । २ राइस । दानव । प्रेत । माया (स्त्री॰) १ कपट । छला। पवज्रना । ठगी । घोखा। २ ऐन्द्रजाल । जादू का खेल । २ श्रविद्या। श्रज्ञान । भ्रम । ४ राजनैतिक घोखाघड़ी । ४ प्रधान या प्रकृति । ६ दुष्टता । ७ अनुकम्पा । ८ बुद्देव की माता का माम । कारे: इत्-जीविन् (पु॰) जातूगर । बाजीगर ।—र्यत्रं, (न॰) किसी को मोहने की विद्या। सम्मोहन ।—वादः, ( ५० ) ईश्वर के अतिरिक्त सृष्टि की समस्त वस्तुओं

को अनित्य मानने का सिद्धान्त । इस सिद्धान्त के

श्रनुसार यह सारी सृष्टि केवल सिथ्या समसी जाती

है। - सुतः, ( पु॰ ) बुद्ध देव।

सायावत् (वि०) १ जुली । कपटी । घोखेवाज । २ भायावी । बाजीगर । जाद्गर । ३ अमारमक ग्रसत्य। (पु०) कंस का एक नाम। मायावती ( सी॰ ) प्रदान की पत्नी का नाम। सायाचिन् (वि०) १ घोलेबाज् । छुलिया । कपटी। २ वाजीगरी में निपुण । ३ ग्रसत्य । अमात्मक । ( पु० ) ऐन्द्रजालिक । बाजीगर । जादूगर । २ विरुद्धी। ( न० ) साजूफल । मायिक (वि॰) १ घोलेवाज़ । कपटी । छलिया । २ भ्रमायम् । श्रमत्य । मायिकं ( न० ) माजूफल । मायिकः ( पु॰ ) बाजीगर । जातूगर । मायिन (पु॰) १ बाजीगर। २ गुंडा । कपटी ३ ब्रह्मा या कामदेव का नामान्तर। मायुः ( पु० ) १ सूर्य । २ पित्र । मायुर (दि॰) [स्वी॰-मायुरी ] १ मेर का। २ मार के पंखों का बना हुआ। ३ मोर की खींची हुई जैसे गाड़ी। ४ मेरापिय। मायुरं ( न० ) मोरों की टोली। भायूरकः ) (पु॰) मोर पकड़ने वाला । चिड़ी-मायुरिकः ∫ मार्। मारः ( पु॰ ) १ हनन । मारग् । २ वाधा । अङ्चन । विरोध । ३ कामदेव । ४ प्रेम । आसक्ति । ४ धतुरा। ६ संहारक। ऋरिः,--रिपुः, (पु०) शिव जी।—श्रात्मक, (वि॰) हत्याजनक।— तित्, ( पु॰ ) १ शिव जी का नाम । २ बुद्धदेव का नाम। मारकः (पु॰) १ प्लेग यादि कोई भी संकामक या फैलने वाली बीमारी। २ कामदेव । ३ हत्यारा । घातकः ४ वाजपची । मारकत (वि॰) बिश -मारकती सम्बन्धी । मारगं (न०) भगरना। नष्ट करना। इत्या करना। २ तांत्रिक। पटकमीं में से एक। शत्रुनाश। ३

भस्मीकरणः । ४ विष विशेष ।

मारि ( £\$1 ) माज बनाया हुन्ना महरावदार द्वार :--दर्शकः, (पु०) मारिः (स्त्री०) १ मरी। प्लेग । २ हतन । नाश । पथप्रदर्शक। - घेतुः (५०) — घेतुकां, (न०) एक भारिच ( ७० ) [ स्त्री० -मारिची ] मिर्च का बना भोजन का परिमाण।—बन्धनं, ( न० ) कची मोर्चार्वरी । श्राइ । नाकेवर्दा । -- रहाकः, (९०) मारिषः ( पु० ) १ प्रतिष्ठितः । माननीय । सड़क पर पहरा देने वाला ।—ग्रोधकः, ( पु॰ ) मारी (स्त्री) १ प्लेग । संक्रामक रोग । २ मरी रोग वह मनुष्य जो ग्रौरों के लिये ग्रागे आगे राह बनाता चलता है।—स्थ, (वि०) यात्री! पथिक।--हर्म्य (न०) सड़क के किनारे बना

की ग्रधिष्ठात्री देवी जैसे दुर्गा ! मारीचः ( ५० ) १ रामायण के श्रनुसार वह राज्यस जिसने सोने का हिरन बन कर, सीता जी के। घोखा दिया था। २ बादशाही हाथी। बड़े डीलडील का हाथी। ३ पै। धा विशेष। मारीचम् ( न० ) मिर्चं की ऋाड़ियों का समुदाय। मार्हंडः ) (पु०) १ सर्पका श्रॅंडा । २ नोसय। मारुग्डः ∫ गोबर । ३ मार्ग । सङ्क ।

मारुत (वि०) चिं। - मारुती । भरुत सम्बन्धाः २ पवन सम्बन्धी । मारुतं ( न० ) स्वाति नचत्र ।--ग्रशनः ( पु० ) सर्षे । साँप ।—श्रात्मजः,—सुतः,—सुनुः, ( पु॰ ) १ हनुमान जी । २ भीम । मारुतः ( पु॰ ) १ पवन । हवा । २ पवनदेव । ३ स्वांसा। ४ वायु, कफ, पित्त में से वायु। ४ हाथी

की सुँड । (पु०) एक प्राचीन ऋषि का नास। इनकी गणना चिरजीवियों में हैं।--मार्कडेयः र् पुरागां, ( न०) श्रष्टादश पुराणों में से मार्कगडेयः रिक । मार्ग (घा॰ परस्मै॰) [मार्गति, मार्गयति, मार्गयते ] १ द्वेंदना । खोजना । तलाश करना । शिकार

मार्गः ( पु० ) १ रास्ता । सङ्क । पथ । २ पगडंडी । शह। ३ पहुँच। ४ गृत। निशानी। चिन्ह। ४ ग्रह का मार्ग। ६ खोज। अनुसन्धान। तहकीकात। ७ नहर | बंबा | नाली । 🗷 उपाय | साधन । 🛭 १ उचित मार्ग । ठीक राह । १०डंग । तौर । तरीका ।

खेलना। ३ याचना करना। माँगना । १ विवाह

के लिये माँगना ।

११ शैली । १२ गुदा । मलद्वार ।१३ कस्तूरी । १४ मृगशिरस नक्त्र । ११ मार्गशीर्थ मास ।-तोरणम्,

हुआ महल । मार्गकः ( ५० ) मार्गशिषं मास । मार्गेगां (न०) ) १ याचना । माँग । खोज। मार्गगां (की०) ) तबास । ३ श्रनुसन्यान । तहकी-कात ।

मार्गग्रः (पु०) १ भिच्चक । २ तीर । वाग्रः । ३ पाँच की संख्या। मागंशिरः मार्ग्शिरस् मार्गशीर्थः ( पु॰ ) अगहन का महीना। मार्गिशिरी } मार्गशीर्षी } ( पु॰ ) पूस की पूर्णमासी। मार्गिकः ( पु॰ ) १ यात्री। पथिक। २ शिकारी। मार्गित (व० कृ०) १ तलाशा हुआ। खोजा हुआ। द्यांक्रत किया हुआ । २ श्रमिलपित । याचित ।

मार्ज ( घा॰ डभय॰ ) [ मार्जयति, मार्जयते ] १

मार्जः ( पु॰ ) १ मॉजना । सफा करना ! २ धोवी ।

शब्द करना । बजाना !

३ विष्णु का नामान्तर ।

पवित्र करना। साफ करना। काइना पोंछना। २

मार्जक (वि॰) चिश्-मार्जिका ] साफ करने वाला। मॉजने वाला। मार्जनं (न०) १ साफ करने का भाव। स्वच्छ करना। २ काइना पोंछना । ३मिटा देना । रगइ सालना । ४ उत्रटन लगा कर किसी ग्रादमी को नहलाना। कुश से पानी खिड़कना ।

मार्जनः ( पु॰ ) लोधनृष । (त॰) सदक पर किसी विशेष अवसर के लिये। मालः (पु॰) । दक्षिकी पश्चिमी बंगाल के एक

जिले का नाम । २ एक पहाड़ी जाति । ३ विष्णु मार्थिः ( जी० ) सफाई । स्वच्छता । विश्रद्धता । का नाम। मार्जना (स्त्री०) होता का शब्द ।

मार्जनी (खी) भाइ । बुहारी ।

मार्जुरः ( पु॰ ) ) १ बिल्ली । बिलार । २ ऊद-मार्जलः ( पु॰ ) ) विलाव । –का्ठः, ( पु॰ ) मोर।—कर्गां, ( न० ) छीमैथुन का श्रासन विशेष ।

मार्जरकः ( पु॰ ) । विद्यी । २ मयूर । मार्जारी (स्त्री॰) १ विल्ली। २ गन्धमार्जार। ३

मुश्क । कस्तुरी । मार्जारीयः ( पु॰ ) १ बिल्ली । २ शूट्र ।

मार्जित (व० कृ०) १ साफ किया हुआ। शुद किया हुआ। २ बुहारा हुआ। ३ सजाया हुआ। मार्जिता (खी॰) चीनी मिला हुआ दही।

मार्तिडः ) ( पु॰ ) ३ सूर्य । २ श्रर्क । मदार । ३ मार्तगुडः ) शुकर । ४ बारह की संख्या । मार्तिक (वि॰) बिंग्-मार्तिकी ]। मिही का बना हुआ। मिट्टी का। मार्तिकः (पु॰) १ घड़ा विशेष । २ घड़ा का ढकना ।

मार्तिकं (न॰) मिट्टी का देखा। मार्त्ये ( न० ) मरण-धर्म-शीलता ।

मार्देगं ) मार्देङ्गम् ) ( न० ) नगर । कस्वा । मार्देगः } मार्द्जुः } ( पु॰ ) सृदंगची ।

मार्देगिकः } ( ५० ) सृदंगची । मार्द्ङ्गिकः }

मार्द्वं ( न॰ ) १ कोमखता । २ मृदुता । सरलता । मार्डीक (वि॰) [स्त्री॰—प्राद्वीकी] ग्रॅंगूर का बना हुआ है

मार्ह्मिकं (न॰) श्रॅंग्री शराब । या विषय से परिचित ।

मार्मिक ( वि॰ ) समैज । भन्नी भाँति किसी वस्तु या मार्प देखो मारिष।

मार्लं (न०) १ खेत । २ ऊँची ज़मीन । ३ छ्ला। द्शा। - चक्रकं, (न०) पुट्टे पर का वह जोड़ जो कमर के नीचे जाँघ की हड़ी और कुरहे में होता है । फूल्हा।

मालकं (न०) हार। माला। मालकः ( पु० ) १ नीम का पेड़ा २ गाँव के समीप का बन । ३ नरेरी का बना पात्र ।

मालती प्रष्पों की माला ।

मालतिः ) (स्त्री०) १ वता विशेष जिसके फूल बड़े मालती हे खुशबूबार होते हैं। र मालती का फूल। ३ कली । ४ कारी युवती स्त्री। १ रात । ६ चाँदनी ।—ज्ञारकः, ( पु॰ ) सुहागा । -पत्रिका, (स्त्री॰) जायफल का शिलका।--फलं. (न॰) जायफल ।—माला, (स्त्री॰)

मालयः ( पु॰ ) चन्दन काष्ट । मालवः ( पु॰ ) १ मध्य भारत का स्वनामख्यात मालवा प्रान्त । २ राग विशेष । मालवकः ( पु॰ ) १ मालवियों का देश । २ मालवा

मालय (वि॰) [स्त्री॰-मालयी] मलय पर्वत का।

निवासी । मातवी । मालवाः ( पु॰ बहुवचन ) मालवा देशवासी । मालस्रो (स्त्री०) एक पौधे का नाम।

माला (स्त्री०) ३ हार । पुष्पहार । २ पंक्ति।

अवली । ३ समृह । ढेर । गुच्छा । ४ लड़ । कर्ठ-हार । २ माला । जंजीर । ६ रेखा जैसे तडिन्माला । विद्युन्माला । ७ श्रनेकों की उपाधियाँ ।—उपमा, ( स्त्री० ) एक प्रकार का उपमा अलंकार जिसमें एक उपमेथ के अनेक उपमान होते हैं और प्रत्येक

या - करः, (पु॰) १ माली । २ माली की जाति । ३ पुराणानुसार एक जाति जे। विश्वकर्मा धौर शृहा के संवेग से उत्पन्न हुई है । किन्तु

उपमान के भिन्न भिन्न धर्म होते हैं। - कारः,

पराशर पद्धति से यह तेलिन श्रीर कर्मकार से उत्पन्न है । वर्णसङ्कर जाति विशेष ।--तृगाः, ( न० ) एक सुगन्ध युक्त तृल विशेष ।-दीप-

इसकी परिभाषा यह लिखी है।

" मालौदीपश्रमाद्यं चैद्यदीत्ररमुखावश्रम ।"

काच्यप्रकाश

ालिकः ( पु॰ ) ३ माली । २ रंगरेज । चितेरा । माजिका (स्त्री०) १ गजरा। २ अवली । पंक्ति। ३ लर। गुंज। ४ चमेली की जाति का पैाधा विशेष । २ अनुसी । ६ पुत्री । ७ विशेष । ६ नशीली पेय वस्तु ।

मालिन (वि०) माला पहिने हुए। (पु०) माली। मालिनी (स्त्री०) १ मालिन। माली की स्त्री। २ चन्पा नामक नगरी | ३ सात वर्ष की कन्या जा दुर्गा पूजा में दुर्गा की प्रतिनिधि मान कर पूजी जाती है। ४ दुर्गादेवी का नामान्तर । ४ श्राकाश-गङ्गा। ६ एक वर्षिक वृत्त का नाम।

मालिन्यं ( न० ) १ मैलापन । गंदगी । श्रशुद्धता । २ अष्टता । ३ पापमयता । ४ कृष्णता । काला-पन । १ कष्ट । सन्ताप ।

मालः, (स्त्री॰) १ जता विशेष । २ स्त्री।— धानः, ( पु॰ ) सर्पं विशेष ।

मालूरः ( पु॰ ) १ वेल का पेड़ । २ केथे का पेड । मालेया (स्त्री॰) बड़ी इलायची।

माल्य (वि॰) १ माला सम्बन्धी। माला के लिये उपयुक्त । २ फूल । ३ पुष्पों का बना गुच्छा जो सिर के केशों में बाँधा जाता है ।—श्रापगाः. ( पु० ) वह बाज़ार जहाँ फूल बिकते हों। फूल-

बाजार ।--जीवकः, ( पु॰ ) माली !--पुष्पः,

माल्यवत् (पु॰) माला पहिने हुए। (पु॰) १ एक पर्वत माला या पर्वत का नाम । २ एक देख का नाम । जो सुकेतु का पुत्र था ।

( पु॰ ) सनई। सन का पैाधा।

मालः ( पु॰ ) एक वर्णसंकर जाति जा ब्रह्मवैवर्त प्राणानसार लेट जाति के पिता श्रीर धीवरी माता से उत्पन्न कही गयी है।

माल्लवी (स्त्री०) १ मञ्जयुद्ध । पहत्ववानों का दंगल । २ मन्नों की विद्या या कला।

कम्, (न०) एक अलंकार का नाम। मग्मट ने माधः (पु०) १ उर्द या उर्दी । २ सारतः । तील विशोप। ३ मूर्खं। मूढ़।—ग्रदः,—ग्रादः। (५०) कदवा ।—ग्राशः (५०) घोडः ।— उत्न. (वि०) एक साशा क्स । – वर्धकः (पु०) सुनार ।

माषिक (वि॰) [स्त्री॰-मापिकी] एक माशा सृल्य का ।

माधोगां ) (न०) उदी का खेत ।

मासं ( न॰ ) । १ महीना । २ वारह की संस्था । मासः ( पु॰ ) / —श्रानुमासिक, ( वि॰ ) माह व मास । प्रतिमास । माहवार ।—उपवासिनी, ( स्त्री॰ ) वह औरत जो महीने मर उपाली रहै। २ कुटिनी ।—प्रमितः, ( पु॰ ) स्रमात्रस्या प्रतिपदादि ।--मानः, ( पु० ) वर्ष । साल ।

मासकः ( पु॰ ) महीना। मासरः ( पु॰ ) चाँवल का माँड।

मासलः ( पु॰ ) वर्ष । साल ।

मासिक (वि॰) [स्त्री॰-मासिकी] १ मास सम्बन्धी । २ प्रतिमास होने वाला । ३ एक मास तक रहने वाला । ४ प्रतिमास में ऋदा किया जाने वाला। १ एक मास के लिये ( कोई घर या पदार्थ ) किसी काम के लिये लिया हुआ।

मासिकं (न०) मासिक श्राद्ध जो किसी मृतक के उद्देश्य से उसके नरने के प्रथम वर्ष में किया जाता है।

मासीन (वि॰) १ एक मास की उम्र का। २ मासिक।

मासुरी (स्त्री॰) हाड़ी।

माह ( धा०-उभय० ) [ माइति, माहते ] नापना माहाकुल (वि॰) [स्त्री॰—माहाकुली ] } माहाकुलीन (वि॰) [स्त्री॰—माहाकुलीनी] उच्छलोज्ञव । खान्दानी ।

माहाजनिक (वि॰)[स्त्री॰—माहाजनिकी]} माहाजनीन (वि॰)[स्त्री॰—माहाजनीनी]}

श्वापारी के उपयुक्त । सैदागरों के खायक ।
 श्रदे खोगों के बेग्य ।

माहात्मिक (वि॰) [स्त्री॰—साहात्मिकी] उदारा-शय । सहाञ्चभाव । गारवास्पद ।

माहात्मर्थ ( न० ) सहिमा । शारव । महस्व ।

माहाराजिक (वि॰) [स्त्री०- माहाराजिकी ] शाही। राजसी।

माहाराज्यं ( त० ) वड़ा राज्य ।

माहिए: ( ५० ) इन्ह का नामान्तर।

माहिथकः ( ५० ) भैसा रखने वाला।

माहिषिकः ( ५० ) १ भैसा रखने वाला । अहीर। २ जार । छिनाल औरत का चाहने वाला।

माहिषीत्युक्यते नारी या च स्वाट् व्यक्तिव रिकी। तां दृष्टां कामयति या च वै माहिषिकः स्पृतः॥

कालिकापुरास ।

४ अपनी स्त्री की छिनाले की ग्रामदनी एर निर्वाह करने दाखा।

माहिष्मती (स्त्री०) हैहय राजवंशी राजाओं की राजधानी।

माहिष्यः ( पु॰ ) चित्रय बाप और वैरया साता से उत्पन्न वर्णसङ्कर जाति विशेष ।

माहेन्द्र ( वि॰ ) इन्द्र सम्बन्धी।

माहेन्द्री (स्त्री०) १ पूर्व दिशा। २ गा। ३ इन्द्राखी।

माहेय (वि॰) मिही का वना हुआ।

माहेयः ( ५० ) ९ मङ्गलग्रह । २ मृंगा ।

माहेयी (स्त्री०) गै।।

माहेश्वरः ( ५० ) शैव । शिव का पूजक ।

मि (धा०-उभय०) [मिनोति, मिनुते] ६ फैकना।
पटकना। बितराना। २ बनाना। बना कर खड़ा
करना। ३ नापना। ४ स्थापित करना। ४
देखना। पहचानना।

सिन्छ् (धा॰ पास्मै॰) [ मिन्छ्ति ] १ अङ्चन डालना । वाधा डालना । २ विदाना । मित (व० %०) १ नाया हुआ । ३ जो सीमा के अँदर हो । परमित । ३ आँचा हुआ । पहताला हुआ ।-श्रात्तर, (वि०) १ संचित । २ पद्यात्मक । --श्रर्थ, (वि०) परिमित अर्थ का ।

मितंगम ( वि० ) धीमे चलने वाले ।

मितंगमः ( पु॰ ) हाथी।

मितंपच (वि॰) थोड़ा पकाने वाला।

मितिः ( स्त्री॰ ) (१) १ मान । परिणाम । २ प्रसाख । साची । ३ यथार्थ ज्ञान ।

मित्रं (त०) ३ मित्र। २ मित्र राज्य।

मित्रः (पु०) १ स्पं। २ आदित्व — आसारः, (पु०) मित्र के अति व्यवहार (— उद्ग्रः, (पु०) स्पेंड्य। २ मित्रको समृद्धि। — कर्मन्, (न०) — कार्यः — इत्यं (न०) मित्रता का कार्यः। मित्र का कार्यः ।— झ, (वि०) विश्वास-धातीः ।— दुह् .— झोहिन्, (वि०) मित्र के साथ विश्वासघात करने वालाः। बनावटी या सूठा सित्रः।— भावः, (पु०) मैत्रीः।— भेदः, (पु०) मैत्री-मङ्गः।— वत्सल, (वि०) मित्रः पर द्या करने वालाः।— हत्या, (स्री०) दोस्त का वघः।

मित्रयु (वि०) १ मिलनसार । मित्र बनाने वाला । मिथ् (धा० उमय ) [मेथ्यति—मेथते] १ संग करना । २ मिलाना । जोड़ा बाँधना । संगम करना । २ चोटिल करना । धायल करना । ग्राधात पहुँचाना । प्रहार करना । वध करना । ४ सम-माना । पहचानना । जानना । ४ समाइ। करना ।

मिथस् (अन्यया॰) १ पारस्परिक । आपस का। एक दूसरे का। २ चुपके चुपके। गुप्तरीत्या । निज् तौर से।

मिथिलः ( पु॰ ) एक राजा का नाम।

मिथिला ( स्त्री॰ ) एक नगरी का नाम, जो विदेह देश की राजधानी थी।

मिथिलाः ( पु०-बहुवचन० ) मैथिल जाति के लोग। मिथुनं ( न० ) १ जोड़ा। जुद्द। २ एक साथ पैदा हुए दो बच्चे। ३ सङ्गम समागम। ४ खीसम्मोग। १ मिथुन राशि। मध्व (पु०) ३ मिथुन जा भाव था धम। जुट होने का दशा। २ सम्मोग। — मित्र- (वि०) जो मैथुन करता हो।

थुनेचरः ( ५० ) चक्रवाक पद्मी।

व्या ( अन्यया० ) मिथ्यापन से । घोसे से । ग़लती से। अद्यद्धता से। २ विपरीत प्रकार से। ३ व्यर्थ । निरर्थक ।—श्रम्यवसितिः, ( छी० ) एक काव्याजङ्कार जिसमें किसी एक असम्भव बात की मानकर, बूसरी बात कही जाती है ।---अपवादः, ( ५० ) स्ठा इकताम या कलङ्क 📖 अभियोगः, ( ५० ) मुठा जारोप । किसी पर क्रम्ट अभियाग लगाने की किया ।--अभिशं —सनम्, ( न० ) मृदा इतजाम । मृठा दोष । क्रा कलक्क ।—असिशायः, ( ५० ) १ क्रा दावा ! २ सिध्या भविष्यद्वाशी ।—ग्राखारः. ( ५० ) कपट पूर्व श्राचरवा !—आहारः, (५०) श्रमुचित या मङ्गति के विरुद्ध मोजन।—उत्तरं, ( न० ) व्यवहार में चार प्रकार के उत्तरों में से एक भकार का उत्तर। श्रमियुक्त का श्रपना श्रप-राध छिपाने के लिये मिथ्या वयान ।—उपचारः, ( पु॰ ) बनावटी या दिखाने के लिये परिचर्या या सेवा या दिखावडी कृपा -- कर्मन्. ( न० ) मिथ्या काम ।--के।पः,--कोधः, ( पु॰ ) तना-वटी क्रोध । - कयः, ( पु॰ ) सूठी कीमत ।--प्रहः - ग्रह्यां, (न०) समक्तने की भूल या समकते में भृता ।—खर्या, (स्त्री०) कृता या कपट व्यवहार --ज्ञानं, ( न० ) भूख । अम ।--दर्शनं, (न० ) नास्तिकता ।-द्रिग्धः, ( स्त्री॰ ) नास्तिकता । नास्तिक ।--पुरुषः. ( पु॰ ) द्याया पुरुष ।--- । प्रतिज्ञ, (वि॰) मूठा वादा करने बाला। द्या-वाज़ । विश्वासवाती ।—मतिः ( पु॰ ) अम । भूल । ग़लती **—वचनं,—वाक्रां, (**न०) भूड । मिन्या ।—वार्ता, (खी॰) मूठी इत्तिला । मूठी रिपोर्ट ।—सान्तिन्, ( प्र० ) सूठा गवाह । [ ( घा०-प्रात्म ) [ मेदते, मेदति, मेदते, मेद-र्याते - मेदयते ] १ चिकना होना । स्निग्ध

हाना > पिछल्लग ३ साटा हाना ४ प्याप करना : स्नेहवान होना ।

सिसं (न०) । सुस्त : काहिता । २ तन्द्रा । निद्रा । मन की उदासी ।

मिन्द् (धा॰ पर॰ ) [ मिन्दति, मिन्दयति ] देखे। भिद् ।

मिन्य (घा०-उमय०) [मिन्यति] पानी १ छिड़-कना । तर करना । नम करना । २ सस्मान करना । पूजन करना ।

मिल् (धा॰ उभय ) [मिलिति—मिलिते ] किन्तु साधारणतः इसके रूप मिलिति, मिलित होते हैं ] १ जोड़ना । मिलजाना : २ एकत्र होना । जमा होना । ३ मिश्रित हो जाना । ४ मुठभेड़ होना । १ (किसी घटना का ) घटना । ६ पाना ।

मिलवं (२०) १ मिलन । मिलाप । भेंट । समा-गम । योग । २ मिलाए । मिलावट !

मिलित (व॰ हः॰) १ मिला हुआ। मेंटा हुआ। समागत । २ आमने सामने श्राया हुआ। ३ मिश्रित एक साथ रखा हुआ।

मिलिदः } (९०) मञ्जमक्किः। मिलिन्दः }

मिलिंद्कः । ( पु॰ ) एक जाति विशेष का मिलिन्द्कः | साँप।

मिश् ( घा०-पास्मै०) [ मेशति ] १ कोलाहल करना । २ कोध करना ।

मिश्र् ( घा०—उभय० ) [ मिश्रयति, मिश्रयते ] संमिश्रण करना । मिलाना । जेव्हना । एकत्र करना :

मिश्च (वि॰) १ मिला हुआ। छुड़ा हुआ। मिश्चित । २ सम्बन्ध युक्त । ३ वहुगुणित । नाना विध । नाना श्रकार । ४ गुथा हुआ ।—जः, (पु॰) सम्बर । अश्वतर ।—शब्दः, (पु॰) सम्बर । अश्वतर ।

साथ बगायी जाती हैं, जैसे '' ग्रार्थिमश्राः प्रमायं।'' २ हाथी विशेष ।

मिश्रक (वि॰) १ मिला हुआ। मिलावरी।२ फुटकल।

मिश्रकं ( न० ) खारी नमक

मिश्रकः ( ५० ) १ कंपाउडर । सिलाकर दवाइयाँ बनाने दाला । २ सौदागरी माल में मिलावट करने वाला ।

मिश्रगां ( न० ) भिलावट । संभिश्रख ।

मिश्रित ( द॰ कृ॰ ) १ मिला हुआ। २ जोड़ा हुआ। ३ सम्मानित या सम्मान किया हुआ।

मिष् (धा० पर०) [सिषति ] १ आँखें खोलना। आँख भएकाना। २ वैराज्य का दृष्टि से देखना। ३ स्पर्दो करना। इसद करना। ईंप्सी करना।

मिषः ( ५० ) स्पर्दा । प्रतियोगिता ।

मिषम् (न॰) बहाना । मिस्र । अगुत्रा । धोखा । चाल । जाल । बनाबटी दिखाबट ।

मिष्ट (वि॰) १ मधुर । २ स्वादिष्ट । २ नम । तर । मिष्टं ( न॰) मिठाई ।

मिह् (धाः परस्यै॰) [ मेहिति, मीढ ] १ सूत्र करना । २ तर करना । नम करना । (जल ) हिङ्कना । ३ वीर्य निकालना ।

मिहिका ( श्री० ) केहरा । वर्फ ।

मिहिरः ( पु॰ ) : सूर्य । २ बादल । ३ चन्द्रमा । ४ पवन । ४ ब्रद्धजन ।

मिहिरागः ( ५० ) शिव जी का नामान्तर ।

मी ( धा० — उम० ) [ मीनाति, मीनीते ] १ वध करना । इत्या करना । नाश करना । चोटिल करना । ग्रनिष्ट करना । २ कम करना । घटाना । ३ बदलना । तबदील करना । ४ तोड़ना । भङ्ग करना ।

मीड ( व० कृ० ) १ पेशाब किया हुआ । वह जे। पेशाब कर चुका हो ।

भीढाध्याः मीडुम् ( ५० ) शिव जी का नामान्तर ।

स्तिः (पु०) १ मङ्की। २ सीन राशि। ३ मगवात् विष्णु का मस्यावतार।—आधानिम् - धारिन्, (पु०) १ मञ्जली एकड्ने वाला। मञ्जुणा। २ सारसः। वगला। - ग्रालयः (पु०) सप्पदः। - केतनः, (पु०) कामदेव।—गन्धा, (स्त्री०) व्यासकी माता सत्यवती।—गन्धिका, (स्त्री०) तालाव।—रङ्कः,—रङ्गः, (पु०) १ जलकीवा। मुरगावी। २ मञ्जरंग नामक पन्नी जा मञ्जली स्राता है।

मीनारः ( पु॰ ) सकर । सगर । घडियाल ।

मीम् ( घा०-परस्मै० ) ( मीमिति ) १ गमन करना। गतिशील होना। २ ग्रावाज़ करना। वजाना।

मीमांस कः (पु॰) १ अन्वेषक । खोजी । २ वह जी मीमांसा शास्त्र का ज्ञाता हो ।

मीमाँसनम् ( न० ) श्रनुसन्धान । परीचा । खोज ।

मीमाँसा ( द्धी० ) १ गम्भीर विचार । खोज।
परीचा। अनुसन्धान। २ पह प्रास्तिक दर्शनों में
से एक, जेर पूर्वमीमाँसा और उत्तरमीमाँसा के
नाम से प्रसिद्ध है। साधारणतः मीमाँसा शब्द से
पूर्वभीमाँसा ही का बोध होता है। क्योंकि उत्तरमीमाँसा तो वेदान्त के नाम से प्रसिद्ध है। ३
जैमिन इत दर्शन जिसे पूर्वमीमाँसा कहते हैं।
इसमें वेद के यज्ञपरक वचनों की ध्याख्या तथा
उनका समन्वय वहे विचार पूर्वक किया गया है।

मीरः (पु॰) १ समुद्र । २ सीमा । हद् ।

मील् ( घा॰ परस्मै॰ ) [ मीलिति, मीलित ] १ वंद करना। मूँद बेना। २ मुँद जाना। बंद हो जाना ( जैसे श्रॉंक या फूल का ) ३ कुम्हजाना। नष्ट होना। यन्तर्धान होना। ४ मिलना। जमा होना।

मीलिनं (न०) ९ आँखों का बंद करना। २ आर्खें बंद करने की किया। ३ फूल के बंद होने की किया।

मीलित ( वा॰ कृ॰ ) १ वंद । मुदा हुआ । २ पखक

भणकाये हुए ' ३व्ययखुला । व्यनखिला । ४ सुस । जो नृष्ट हे। चुका हो । मीलितं (न०) एक अलङ्कार ! इसमें दो पदार्थों की समानता के कारण, उन दोनों में भेद नहीं जान पड़ता । मीब (धा०-पर०) [सीविति ] १ गमन करना : २

मीव (धा०-पर०) [सीविति ] १ गमन करना : २ मोटा ताज्ञा होना । श्रीवरः (पु०) सेनानायक : चमूपित । सीवा (खी०) १ पेट में का कीडा । २ वासु ।

हवा। सुः (पु॰) १ शिव जी का नास। बन्धन। कारागार।

३ मोच । ४ चिता । मुकंदकः ) (पु॰) १ न्याज २ साठीधान । मुकुन्दकः ) मुकुः (पु॰) सोच ।

मुकुटं (न०) १ ताज । शिरोभूपण । २ कलँगी । चोटी । ३ शिलर । श्रक्त ।

मुकुटी (क्षी०) उँगली चटकाना। मुकुद्ः (ए०) १ विष्णु भगवान का नाम। श्रीकृष्ण जी का नास। २ पारा। पारद । १ रत विशेष। ४ नवनिधियों में से एक निधि। ४ ढोल

मुकुरः (पु०) १ दर्पणः २ कली । ३ इन्हार के चाक का डंडा । ४ वङ्ख्वृत्तः प्रकातः (पु०) ) १ कली । २ कोई वस्तु जो कली

विशेष ।

मुकुलः (पु०) ) १ कली । २ कोई वस्तु जो कली मुकुलं (न०) ) के श्राकार की हो । ३ शरीर । देह । ४ श्रात्मा । जीवात्मा । मुकुलित (वि०) १ वह वृत्त जिसमें कजियाँ श्रा

गयी हों। २ अधमुंदा।

मुकुष्ठः १ (पु०) मोंठ।

मुकुष्ठकः १

मुकुष्ठकः १

मुक्क (व० क०) ६ दीला १ वंधन से छूटा हुआ। २

छे। इ. हुआ। स्वतंत्र किया हुआ। ६ त्यामा

हुआ। ४ फेंका हुआ । किस । छोड़ा हुआ।

१ मिरा हुआ। ६ दिया हुआ। ७ भेजा हुआ।

= मंड भारत किये हुए।—अस्बरः, (पु०)

दिशंबर जैन साधु ।—ग्रान्मन्, (विः) वद्द श्राय्मा जिसकी मीच हो।(२०) वह जीव जो सौँसान्कि एपकाश्चों या पापों से छूट चुका हो।

—ग्रासन, (वि॰) वह जो अपने आसन से उठ ज़ड़ा हो।—कच्छः. (पु॰) बौद्ध।— कश्चकः, (पु॰) केंचुली छोड़े हुए साँप। —कस्उ, (वि॰) चिल्लाने वाला।—कर, —हस्त. (वि॰) उदार।—चल्लस, (पु॰)

सिंह।—वसन. (विः) वैनी दिगम्बर साउ।

मुक्तः (पु॰) यह जीव जो साँसारिक बंधनों से छूट

कर, मोक्त पावे।

मुक्तकं (न०) १ सस्य । २ एक प्रकार का कान्य जो एक ही पद्य नें पूरा हो । ३ फुटकर कविता । प्रयन्य का उल्लटा जिसे उद्भट भी कहते हैं ।

मुक्ता ( स्त्री० ३ मोती । २ वेश्या । रंडी ।—प्रानारः

— द्यागारः, (पु॰) सीपी जिसमें से मोती

निकलता है।—ग्रावितः,—ग्रावितः, (स्त्री॰)
—कलापः (पु॰) मोतियों का हार।—गुणा,
(पु॰) मोतियों की माला या लड़ी।—जालं,
(न॰) मोतियों की लड़ी।—दासन्, (न॰)
मोतियों की लर।—पुष्पः (पु॰) कुन्द का
फूल।—प्रसुः (स्त्री॰) सीप। शुक्ति।—

प्रात्मम्बः, (पु॰) मोतियों की लर ।—फर्लं, (न॰) १ मोती। २ हरका रेबरी। लबर्नाफल। ३ एक प्रकार का छेटी जाति का लिसोड़ा ४ कपूर।— मिराः, (पु॰) मोती।—मातः, (स्त्री॰) सीप।—स्तता, (स्त्री॰)—स्त्रज्ञ,

(स्त्री॰)—द्वारः, (पु॰) मोती का हार :— श्रुक्तिः,—स्फोटः (पु॰) सीप। मुक्तिः (स्त्री॰) १ छुटकारा। रिहाईं। २ स्वतंत्रता। ३ मोच। ४ स्रागः। १ फेंकने की क्रिया। खेडने

को किया। ६ खोलने की किया। वंघन से मुक्त करने की किया! ७ अदायती । (कर्ज का) अदा करना।—दोर्ज, : २०) काशी का नाम। —मार्गः, (पु०) मोच का रास्ता।—मुक्तः,

(पुः) शिजारस । सिव्हक ।

श ( ग्रन्थशः : १ द्योदा हुआ । त्यागा हुआ । २ सिकाय । विना । छोड्कर ।

(न०) १ सुख । २ चेहरा । शक्ट । स्रत । ३ पशु का धूथन । ६ अगला भाग । सामना । श्र नोंक∶६ बाढ़। धार≀ ७ चूची के ऊपर की बुंडी। य पद्मी की चोंच। ह दिशा। १० हार। दरवाज़ा। मुहाना। ११ घर का दरवाज़ा । १२ क्रारम्भ । १३ भूमिका : १७ प्रचान । मुख्य । १५ सतह वा उपरी भाग । १६ साधन । १७ कारसा । उच्चारसा । १८ वेद । धर्मशास्त्र । १६ नाटक में एक प्रकार की सन्धि।—ग्राध्नः, (९०) ९ दावानल । २ ऋगिया बेताल । ३ यजीय भ्रम्मि। ४ वह त्राम जो सुद्री जलाते समय सुदें के सुख के उपर रखी जाती हैं।—श्रनिजः, —उञ्चासः, ( ५० ) साँस ।—ग्रसः, ( ५० ) कॅंकड़ा ।—श्रासवः, ( ५० ) श्रधरामृत ।— ब्राह्मादः, --स्नावः, ( पु॰ ) थृकः। खवारः । —इन्दुः, ( ९० ) चन्द्रमुख । चन्द्रमा जैसा मुख । गोल सुन्दर चेहरा ।—उठका, (स्त्री०) दावानल।—कमलं, ( न० ) कमल जैसा मुख। — खुरः, (पु॰) दाँत ।—गन्धकः, (पु॰) प्याज। संपत्त, (वि॰) वह जो बहुत ग्रविक या वद कर बोलता हो।---चपेटिका, (स्त्री०) थप्पड्। चनक्या।—स्वीरिः, (स्त्री॰) जिह्ना। जः, ( ५० ) ब्राह्मणः ।—दूषसाः, (५०) प्याज। - दृषिका, (स्त्री॰) मुँहासा।-निरीत्तकः, ( पु॰ ) सुस्त या काहिल आदमी। —निधासिनी, (स्त्री॰) सरस्वती ।—पटः, (पु०) घृंधट । नकाव ।~पिग्रङः, (पु०) 9 कॅंबर | कौर | २ वह पियड जे। स्टन स्थक्ति के उद्देश्य से उसकी भ्रन्थेष्टि किया करने के पूर्व दिया बाता है।-पुरताम्. (न०) इहा।-प्रियः, (५०) शंतरा । नारंगी । — चन्धः, ( ५० ) प्रस्तावना भूमिका।-वन्धनं, (न०) १ भूमिका। २ इक्रन। --भूषाएं, ( न० ) ताम्ब्ल । पान ।--मार्जनं, (न॰) इतवन । मुलप्रचालन ।—ग्रंत्रणं, (न०) बगाम।--लाङ्गलः, ( ५० ) श्वनः।--लेपः, (पु०) १ वह लेप जो मुख पर शोभा के जिये बगाया जाय । २ मुखरोग विशेष ।—वल्लभः, ( पु॰ ) श्रमार का पेइ ।—वाद्यं, ( न॰ ) १ मुख से खूंक कर वजाया जाने वाला वाजा । २ सुख से निक्त्वा वस् वस् शब्द ।—विलुशिठका, ( स्त्री॰ ) वकरी । होरी ।—व्यादनं, ( न॰ ) जमुहाई ।—जफ, ( वि॰ ) मुखर । बहुमाषी । —शेषः ( पु॰ ) राहु ।—शोधन, ( वि॰ ) ६ मुख साफ करने वाला । २ तीता । चटपटा ।— शोधनः, ( पु॰ ) चटपटी वस्तु ।—श्रीः, (बी॰) मुख का सीन्वर्य । सुन्दर चेहरा ।

मुखंपचः ( ९० ) भित्तक । भिखारी ।

मुखर (बि॰) १ वातृती। २ रुमभुम शब्द करने वाला। पायजेव। नृपुर। ३ छोतक । प्रकाशक। ४ मुखशफ। कटुमापी। गाली गलीज करनेवाला। १ महाक उड़ाने वाला। उपहास करने वाला।

मुखरः (पु०) १ काक। की ग्रा २ नेता । प्रधान पुरुष । ३ शङ्ख ।

सुखरिका(खी॰) क्षाम । मुखरी (खी॰)

मुखरिन (वि॰) शब्दायमान।

मुख्य (वि०) १ मुख सम्बन्धी । २ प्रधान — ग्रार्थः, (पु०) प्रधान वर्थे । (गौग का उल्टा ) ।— — चान्द्रः, (पु०) मुख्य चन्द्रमास ।— नृपतिः, (पु०) प्रधानराजा ।— मंत्रिन्, (पु०) प्रधान सचिव ।

मुख्यः ( ५० ) नेता । पथप्रदर्शक ।

मुख्यं ( न० ) १ यज्ञ का प्रथम करूप । २ वेद का अध्ययन या अध्यापन ।

मुग्ह (पु॰) १ पपीहा। २ एक प्रकार का हिरना।

मुग्ध (बि॰) १ मेहि या अम में पड़ा हुआ। २ मूर्ख।

सूढ़। अज्ञानी। ४ सादा। सीधा। अनज्ञान। ४

भूला हुआ। भूल में पड़ा हुआ। ६ भीलेपन के

कारण आकर्षक।—आती, (की॰) सुन्दर
शाँखों वाली युवली।—आनमा, (बी॰) सुन्दर
शाँखों वाली खी।—धी,—बुद्धि,—मिति, (वि॰)

मूर्ख। मूढ़। सीधा। सादा।—भाषः, (पु॰)

सीधापन। मूर्खता।

मुच (धा॰ श्रात्म॰) [मोचते ] ठाता देना। [ उभय॰ मुचति मुखत मुका ] ढीला करना। छोड़ देना। युक्त करना। रिहा करना ।

मुचकः ( ५० ) सास ।

( पु॰ ) १ दृष विशेष । २ भागवत पुराब के अनुसार एक राजा का नाम १ यह राजा मान्धाता का पुत्रथा । इसीके मुख्य दः मुचुकुन्दः ) नेत्राग्नि से काखयवन की श्री कृष्ण जी ने मस्म करवाया था। – प्रसादकः, ( पु॰ ) शी कृष्ण का नास ।

मुस्तिरः (५०) १ देवता । २ भलाई । गुला । ३ पवन । हवा ।

मुखिलिन्दः ( पु॰ ) तिलपुष्पी !

मुचटी (की०) १ कॅंगली चटकाने या सटकाने की किया। सुद्धी।

मुज् } ( घा॰ परस्मै॰ ) [ मोजति, मुञ्जतिः मुज् } मोजयतिः मोजयते. मुञ्जयति—मुञ्जयते] १ साफ करना । पवित्र करना । २ वजाना । शब्द क्रना।

मुजः ( ३० ) १ मूंज बास । २ घारापति राजा भोज के चचा का नामं। -केशः, ( पु०) शिव जी का नाम :--वन्धनं, ( न० ) गज्ञोपनीत संस्कार। —वासस्, ( ५० ) शिव जी का नामान्तर।

सुंजरं } (म०) कमल की रेशेदार जह । मसीड़ा । मुखरं मुट ( धा॰ परस्मै॰ ) [ मोटति, मोटयति—

सोदयते 🕽 १ कुचलना । तोइना । पीसना । चूर्य करना । २ दोषी ठहराना । भर्त्यना करना । गाली देना ।

सुग् ( धा॰ परसी॰ ) [ मृग्यति ] प्रतिज्ञा करना। मुद् } (धा० परन्मै०) कुचलना । पीसना । मुद्द } मंड् } (धा० परस्मै०) १ मृंडना । २ छचलना । सुग्रेड् ∫ पीसना । (धाल्म०—मृग्रुडते ] डूबना । 🛾 } (वि०) १ मुड़ा हुन्ना । २ किसी वस्तु का मुंड } (वि०) १ मुड़ा हुआ। २ किसा वस्त का मुंगुड } अञ्च भाग। कटा हुआ। ३ मीयरा। गुंठला | मुद्दी (खी०) चाँदनी। खन्हाई।

४ कमीना। नाव ब्रास (न०) ताहा। फाउ. ( ५०) नारियल का वृत्त ।—मसहली ( छी०) ऐसे लोगों का दल जिसके सब मनुष्यों का सिर सुदा हुआ हो :- नोहं, ( न० ) खोहा । —ग्रालिः, ( ५० ) एक प्रकार के चाँवल ।

े (५०) ३ नतुष्य जिसका सिर मुद्दा हुआ हो मंडः म्राडः ∫ या जा राजा हो। २ सुदा हुआ या राजा। सिर। इमाया। ४ साई। नापित। १ पेड का तना जिसकी डालियाँ काट दी गयी हों।

सुडा } (खी॰) भिद्यकी विशेष । भिस्तारिन विशेष । मुख्डा

सङ् । भुगडम् । (न०) १ सिर। २ लोहा।

संडकः ) (न॰) मृद्द । सिर ।—उपनिपद्, सुरुडकः ) (सी॰। अथर्ववेद के एक उपनिषद् का

सुँडकार भुगडकार } ( न० ) सुपडन संस्कार ।

मुंडित ) (व० कृ०) १ मुझ हुआ। २ फुनगी मृंग्डित ) कटा हुआ। धमभाग कटा हुआ।

(न०) लोहा ।

संहिन् । ( ए० ) १ नाई। २ शिव जी का नामा मुंशिइन् ) नतरः

मुर्त्य (न०) मोती।

मुद् ( बा॰ उभय॰ ) [ मोदयति—मोदयते ] १ मिलाना। मिश्रयः करना। २ साफ करना। पविश्र करनाः।

सुदः } (स्वी॰) हर्ष । प्रसन्नता । त्राव्हाद । सुदा }

मुद्दित ( व० इ० ) ज्ञानन्दित । हर्षित ।

मुदितं ( न० ) १ त्रानन्द । हर्ष । २ एक प्रकार का मेथुनोपयागी आबिङ्गन ।

मुद्ना (सी०) हर्ष। त्रामन्द।

मुद्दिरः ( ५० ) १ बादल । २ प्रेमी । लंपट पुरुष ! ३ मेंहक ।

मुद्गः ( पु॰ ) १ मृंगः । २ दकता । दकतः । निजाफः । व्याच्छादनः । ३ समुद्री पत्ती ।—भुजः,—शोजिनः, ( ५० ) घोडाः ।

मुद्गरः ( ए० ) १ हथीड़ा । २ गदा । डंडा । ३ मोंगी । मुंगरिया जिससे मिही के डेले फोड़े जाते हैं । ४ काठ का बना हुआ एक प्रकार का गावहुम दएड जो सुट की छोर पतला और छागे की ओर बहुत भारी होता हैं । इसका छुमाने से कलाइयों और हाथों में बल छाता है । १ केली । ६ मोगरा । चमेली का भेद ।

मुद्रलः ( पु॰ ) घास या नृश विशेष ।

मुद्गृष्टः ( ५० ) बनम्गः । सुगवन ।

मुद्रणं (न०) १ किसी चीज़ पर अवर आदि अक्रिक्त करना । इपाई । २ बंद करने या मृँदने की क्रिया।

सुद्रा (की०) १ किसी के नाम की छाप। मोहर। २ व्यंग्ठी। छाप। छुछा। ३ मोहर। रपया। पैसा आदि सिक्टे। ४ परक। तगमा। १ वपरास आदि के ऊपर छापी जाने वाली मूर्ति आदि का ठपा। ६ वंद करने की किया। ७ रहस्य। गुप्त भेद। महाय, पाँव, आँख, मुंह, गर्दन आदि की केहि स्थिति विशेष।— आत्ररं, (न०) मोहर पर खुदे हुए अचर।—कारः, (पु०) मोहर बनाने वाला।—मार्ग, (पु०) मस्तक के भीतर का वह रन्ध्र जहाँ से पोगियों का पाखवायु बाहिर निकलता है। बक्करन्ध।

मुद्रिका ( ग्री॰ ) मोहरखाप वाली भँगूठी।

सुद्रित (व० छ०) १ मीहर किया हुआ। चिन्हित। श्रद्धित।२ वंद। मीहर लगा कर बंद किया हुआ। १ अनिखला हुआ।

पुषा (अन्यया०) १ न्यर्थ । निरर्थक । वेकास । २ भूज से ।

मुनिः ( पु॰ ) १ वह जो मनन करे। ईरवर, धर्म और सत्यासत्य प्रशृति सूच्म विषयों का विचार करने वाला व्यक्ति । मननशील महात्मा। धर्मात्मा। भक्त । साधु । र श्रगस्य मुनि । ३ वेदच्यास । ४ खद्देव । १ श्राम का पेड़ । ६ सान की संख्या। ( बहुवचन ) सप्तर्षि ।—अगं, ( न० ) पाणिति, कालायन और पतअति ।—पिस्तं, ( न० ) ताँवा ।—पुङ्गवः, ( पु० ) सुनिश्रेष्ठ ।—पुञ्जः, ( पु० ) संतर्भ पत्ती ।—पेपजं (न०) १ त्रगस्य का भूल । २ हइ । हर्रो । ३ लङ्कन । उपनास । —अतं ( न० ) सुनिशों के योग्य वता ।

मुंथ् ( घा० परस्मै० ) ( सूंथति ) माना । मुनुत्ता ( स्नी० ) मोच प्राप्ति की यसिलाया ।

मुमुद्ध (वि०) १ मोच प्राप्ति का अभिलापी । २ बंधन से हटने का इन्छुक । ३ दागने या छोड़ने ही के। गोली या तीर । ४ साँसारिक आवागमन से हटने की इन्छा रखने वाला । मोच के लिये प्रयस्तवान ।

मुमुक्तुः ( पु॰ ) वह साधु वो मोच प्राप्ति के लिये यस्त्रवान हो।

मुमुचानः ( ५० ) बादल । मेव ।

मुमूर्घा (खी०) भरने की इच्छा।

मुमूर्षु (वि॰) मरणापन्न । जो मरने ही वाला हो ।

मुर् ( घा० परस्मै० ) [ मुर्रात ] वेरा डातना । घेरना। फँसाना ।

मुरः ( ५० ) एक दैल जिलका वध श्रीकृष्ण ने किया
था।—ग्रारिः, ( ५० ) १ श्रीकृष्ण का नाम । २
धनधराध्य रचिता कि का नाम ।—जित्.—
दिष्—सिद्,— मर्दनः,— रिषुः,—चैरिनः—
हन्, ( ५० ) श्रीकृष्ण ।

मुरं ( न० ) घेरने या घेरा डालने की किया।

मुरजः (पु॰)मृदङ्ग ।—बंधः, (पु॰) कान्यरचता शैली विशेष ।—फलः, (पु॰) कटहल का फल ।

पुरता (स्त्री॰) १ वडा स्टब्ह । २ कुवेरपत्नी का नाम ।

मुरन्दला (क्षी०) एक नदी का नाम। ( बहुत कर नर्मदा।)

मुरला ( स्ती०) केरल देश से निकलने वाली एक नदी का नाम।

मुरली ( खी॰ ) बाँसुरी।—धरः, ( पु॰ ) श्रीकृष्ए।

मुर्ध (वा० परस्मै०) [ मूर्ज़ित, मृद्धित, या मूर्त ] १ जमना । तरल पदार्थ का जम कर गादा होता । २ मृद्धित होना । ३ बृद्धि का गाप्त होना । १ शक्ति सञ्चय करना । १ पूर्ण करना । व्याप्त होना । धुसना । छाजाना । ६ जोड़ का होना । ७ दिल्ला कर बुलवाना । पुकरवाना ।

सुर्मुरः ( ५० ) १ तुपान्ति । चोकर या भूसी की श्राम । २ कामदेव । ३ सूर्य के एक घोड़े का नाम ।

मुर्च ( घा॰ परस्मै॰ ) [ सुर्वित ] बाँधना । मुशदी ( स्त्री॰ ) ग्रनाज विशेष ।

मुप् ( धा॰ परस्मै॰ ) [सुप्पाति, मुणित ] १ सुराना । लूटना । छीन सेना । २ प्रसना । दकना । घेर सेना । विपाना । ३ पकड़ सेना । ४ श्रागे निकत जाना ।

मुषकः ( पु॰ ) चुहा।

मुषा ) मुषी ) ( स्त्री० ) घरिया । कुठाली । कुल्हिया ।

मुपित ( व॰ ह॰ ) १ खुटा हुआ। चुरावा हुआ। २ कीना हुआ। ३ रहित। विज्ञत । ४ टगा हुआ। भेखा खाया हुआ।

मुपितकं ( न० ) चोरी का माल।

मुष्कः ( पु० ) १ अग्डकेष का भँडा । २ अग्डकोष । ३ हृष्ट पुष्ट पुरुष । ४ हेर । समुदाय । १ चीर । - देशः, ( पु० ) अग्डकोष का श्यान ।— शृन्यः, ( पु० ) हिन्हा ।—शोकः, ( पु० ) अग्डकोष की सुनन ।

मुब्द ( व॰ इ॰ ) नुराया हुआ !

मुष्टं (न०) चोरी का माल !

मुन्टि: ( पु० की०) १ मुही । २ सुद्धी भर । ३ मुहिया ।
मूंठ । ४ माप विशेष । ४ बिक्व ।—देगः, (पु०)
धतुष का मध्य भाग जो हाथ से पकदा जाता है ।
—द्युतं, ( न० ) एक प्रकार का सुन्ना ।—पातः.
( पु० ) वृंसेवाजी ।—वन्धः, ( पु० ) १ बंधी
हुई सुद्धी । २ मुद्धी भर ।—युद्धं, ( न० )
धूँसेवाजी ।

मुन्दिकः (पु॰) १ सुनार । २ मुकः । बूँसा । ३ राजा कंस के पहलवानों में से एक का नाम जिसे बलवाऊ जी ने पड़ाड़ा था।—ध्यल्तकः. (पु॰) बलराम जी वा नाम।

मुन्डिका (सी०) दुका । वृंसा ।

मुण्डिथयः ( पु॰ ) बन्ता।

सुष्टीनु व्ट ( अव्यया ) बुसंबुरसा ।

मुष्डकः ( पु॰ ) सई।

मुम् ( घा० परस्मै० ) [ मुस्यति ] चीरना । विभा-जित करना । हकड़े हकड़े कर डाजना ।

मुसलः (१०)) १ मुसल । २ एक प्रकार का इंडा । मुसलं (न०)) गदा का भेद ।—धायुधः, (५०) वत्तराम की।—उल्वालं, (न०) इसामदस्सा। खबलोड़ा।

मुसलाम्सनि ( अन्यसा० ) उंडेवाज़ी ।

मुसलिन् (३०) १ बलराम । २ शिव भी।

मुसल्य (वि॰) डंडे से मार डालने बेर्ग्य।

मुस्त ( घा॰ उभय॰ ) [ सुस्तयति, मुस्तयते ] जमा करना । देर तमाना ।

पुस्तः ( पु॰ ) ) एक प्रकार की धास ।—श्रदाः— पुस्तं ( व॰ ) । आदः, ( पु॰ ) श्रकर ।

मुस्त्रं ( २० ) १ मुसल । लोहा । २ ग्राँसु ।

मुड् ( घा॰ परस्तै॰ ) [ शुद्धानि, मुग्ध या मृह ] १ सूर्व्छित दोना । २ व्याकुत होना । परेशान दोना । ३ सूर्व बनना । ४ मृतना ।

मुहिर वि०) मूर्ख। मुह।

मुहिरः ( पु० ) १ कामदेव । २ मूर्व । सूद ।

मुहस् ( अव्यया० ) १ अन्सर । सदैव । बारंबार । र उन्न देर के लिये ।—सापा, (की० )—वचस्, (न० ) पुनराइनि ।—भुंज, (पु० ) धोड़ा ।

सृहुर्त (न॰) ) काब का एक मान वा ४= मिनिट सुहुर्तः (पु॰)) का देखा है । दिन रात का तीसवाँ भाग। मुहूर्त्तः ( ५० ) ज्योतिषी ।

मुहर्त्वतः (पु॰) १ पत्त । तहमा । २ ४८ मिनिट का समय का मान ।

म् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ भवते ] बाँघना ।

मुक (वि॰) गृंगा। मौन। वाखी रहित। २ वापुरा। अभागाः

मुकः (पु॰) १ गृंगा त्रादमी । २ त्रमागा या धन-

हीन ग्राहमी। ३ मङ्ली । - श्रंबा, (खी०) हुगों का रूपान्तर । ---भावः, (उ०) मौन भाव। गुंगापन।

मुकिमन् ( ५० ) गृंगापन । मौनत्व ।

मृह (व० कु०) १ सृष्धित । सृह । २ व्याकुल । परेशान ।३ वेवकूफ । सूला हुआ । भटका हुआ ।

१ समय से पूर्व जन्मा हुन्ना । ६ चिकत ।

मृदः ( ५० ) मृर्खंजन । श्रज्ञजन ।—श्रातमन्, (वि०) १ विकल सन । २ मृर्खं । बेक्क्र :—गर्भः,

(९०) गर्भकाव मादि । माहः, (९०) समक्ते में अम । नासमक्ते । चेतन, चेतस,

(वि॰) सूर्वं। श्रज्ञान ।—धी,—बुद्धि,— मति, (वि॰) मूर्वं। सूड़। श्रज्ञानी ।—सन्ध,

(वि॰) पागछ । विचित्त । मृत (वि॰) १ वंधा हुआ । वंधन युक्त । २ क्रेंद में

पड़ा हुआ। मूत्रं ( न॰ ) पेशाव (—आञ्चातः, ( पु॰ ) एक पेशाव

की बीसारी। - श्राशयः, ( पु॰ ) दरेट । सूत्र-स्थर्जी। - कुच्छूं, ( न० ) पेशाव की एक

बीमारी जिसमें पेशाब करते समय जलन या दर्द होता है । - कोशः, (पु॰) अरहकोष ।— हायः, (पु॰) पेशाब की वीमारी विशेष।—

दायः, ( ५० ) पशाव का वामारी विशेष !— जठरः, ( ५० ) – जठरं, ( न० ) पेट की सूजन जो पेशाव सूख जाने से हो गयी हो ।—

दोषः, (पु॰) पेशाव की बीमारी ।—निरोधः, (पु॰) पेशाव का रुक जाना या बंद हो जाना।

—पतनः, ( पु॰ ) गन्धमार्जार । गन्धविताव । —पथः, ( पु॰ ) पेशाव निकतने का सस्ता ।—

— पथः, ( ५० ) पशाब । नकतान का सस्ता । — परीत्ता, ( स्त्री॰ ) चिकिस्सा में रोगी के पेशाब की परीचा करने की किया । पुट्टं, (न०) पेट का निचला भाग । सरेट । — मार्भः, (पु०) मूबद्वार ।

मृत्रल ( वि॰ ) मृत्र की बढ़ाने वाला।

सूत्रित (वि०) सूत्र की तरह निकाखा हुआ। सूर्ख (वि०) सूढ़। बेवकृफ।

( ई७२ )

मूर्छः ( पु॰ ) ३ वेवकृकः । सृहः । २ उदं । बनम्ंतः ।— भूयम्, ( न॰ ) बेवकृको । सूर्वता । मूर्ज्जन ( वि॰ ) [ स्त्री॰—मूर्ज्जनी ] संज्ञा कोष

करने वाला । २ वृद्धिकारक । पुत्रकारक । मुच्छ्रंनं (न०) १ मुच्छाँ । २ संगीत में एक प्राम से दूसरे प्राम तक जाने में सातों स्वरों का श्रारोह

ग्रवरोह । मुच्छों (खी॰) १ वेहोशी । संज्ञाहीनता । २ अचे-तनावस्था ।

मृच्र्जाल (वि॰) मृच्छित । बेहोश । मृच्छित (व॰ छ॰) १ मृच्छां को प्राप्त । संज्ञाहीन । २ मूर्ख । मृढ़ । ३ परेशान । विकल । ४ परिपूर्ण । १ फूंकी हुई धालु ।

मूर्त (वि॰) १ मूर्जित । बेहोश । सूर्तिमान । शरीर-भारी । अवतार । ३ पार्थिव । ४ ठोस । कहा । मूर्तिः (स्त्री॰) १ श्राकृति । स्वरूप । स्रत । शरीर ।

देह । २ शरीरघारण । अवतरण । ३ प्रतिमा । ४ सौन्दर्य । १ ठोसपन । जड़ापन ।—धर,— सञ्चर, (वि०) शरीर धारण किये हुए ।—

मूर्तिमत (वि॰) १ पार्थिव । शारीरिक । २ शरीर-धारी । अवतरित । मूर्तिमान । ३ कड़ा । डोस ।

पः, ( पु० ) सृतिंप्जक पुजारी ।

सूर्घन (पु०) १ माथा । भौं । २ सिर । ३ चोटी । शिखर । श्रङ्ग । ४ नेता । नायक । प्रधान । श्रम्यी । मुख्य । ४ सामना । श्रगता भाग ।—

अन्तः, ( पु॰ ) चेटी ! — अभिषिक्त, ( वि॰ ) जिसके सिर पर अभिषेक किया गया हो ।— अभिषिक्तः, ( पु॰ ) १ राजनित्रक प्राप्त राजा ।

२ चत्रिय जाति का पुरुष । ३ सचिव ।—श्रमि-षेकः, ( पु॰ ) राजगद्दी ।—श्रवसिक्तः, १ वर्ण

कारण —कारिकाः (म्ब्री०) भट्टी । चुल्हा ।—

सङ्कर जाति विशेष जिसकी उत्पत्ति बाह्मण पिना श्रीर चत्रिया माना से हुई हो। २ राअतिलक प्राप्त रोजा ।—कर्गा,—कर्परी, (स्त्री॰) इतरी । छाता।—जः, (पु॰) १ केश। बाल । २ सिंह या घोड़े की गर्दन के बात । श्रयाल ।—उयातिप, ( न० ) ब्रह्मरन्त्र ।—पुष्पः, ( पु० ) सिरस का वृक् । – रसः, ( पु० ) चाँवल की माँड़ी ।— वेष्टनं, ( न० ) पगड़ी । साफा ! सुकुट । मुधन्य (वि॰) ३ सिर सम्बन्धी सिर या मस्तक में स्थित। २ वे वर्ण जिनका उच्चारण मूर्द्ध से होता है। यथा—ऋर, ऋ, ट, ठ, ढ ढ ग, र, प। ३ सुख्य । प्रधान । सर्वोरहृष्ट । मुर्वा ) ( छी - ) मरोइकजी नाम की वेल जिसके मुर्वी } रेशे निकाल कर धनुष के रोदे की डोरी मुर्विका ) और चन्निय का किंद्यमुद्र बनाया जाता है। मूल् ( घा० उभय० ) [मूलिति—मूलते] दृढ होना । जब् जमाना । भूतं ( न० ) १ जड़। २ किसी वस्तु के सब से नीचे का भाग।३ किसी वस्तुका छोर, जिससे वह किसी श्रन्य वस्तु से जुड़ी हो । ४ श्रारम्भ । प्रारम्भ । शुरूबात । १ स्त्राधार । नींव । । उद्भव- । स्थल । उत्पत्तिस्थान । उपादान कारण । ६ पाद- । देश। तजी। ७ मूलकृति (टीका से मिच अथवा जिसका टीका हो ।) = पड़ोस । सामीप्य । ६ पूंजी । सरमाया । ३० परम्परानुगतः सेवक । १३ वर्गमूल । १२ किसी राजा का श्रपना निजू राज्य । १३ वह बिचवाल जा उस सादा का जिसे वह बेचता है. स्वयं धनी न हो । श्रस्वामि विकेता । १४ सत्ताइस नच्यों में से उन्नीसवाँ नच्या । १४

निकुञ्ज । १६ पीपरासूल । १७ मुद्रा विशेष ।---

—ग्राधारं, (न॰) ! नामि । २ योगानुसार

मानव शरीर के पट चकों में से एक, जो गुदा और

शिश्न के बीच में है। -- आमं, (न०) मूली।

ग्रायतनं, ( न॰ ) चसली रहायस का स्थान।

—ग्राशिन् (वि॰) जह को खाकर रहने वाला ।—ग्राह्मं, (न॰) मृली ।—उच्छेदः,

( पु॰ ) सर्वनाश । विनाश ।—कर्मन्, ( न॰ ) इन्द्रजाल । जातू ।—कारग्रां, ( न॰ ) उपादान

कन्जुः, (५०) —कन्कुं, (न०) व्रत विशेष इसमें मूली श्रादि जड़ों के काथ को पीकर एक मास नक वत करना पड़ता है।—केशरः, ( पु॰ ) तीनु। — जः । पु॰ ) एक पौधा जो जड़ वोने से उत्पन्न होता है। बीज से नहीं ।—जं, ( न० ) अदरक। यादी ।—हेवः, ( पु॰ ) कंस का नासान्तर ।— —द्रव्यं,—धनं ( न॰ ) पूँजी ।—धातुः, ( पु॰ ) मज्जा।—निकृतन, (वि॰ ) जह हाली नाशक :--पुरुषः. ( पु० ) किसी वंश का आदि **ुरुप । सब से पहला पुरखा जिससे वंश चला** हो।—प्रकृतिः, (स्त्री०) संसार की वह स्रादिम सत्ता, जिस**रा** कि यह संसार परिणाम वा विकास है। साँख्य मनानुसार "प्रधान"।— फलंदः, (३०) क्टह्वा ।—सदः (२०) कंस का नामान्तर । - भृत्यः, ( पु॰ ) पुश्तैनी नौकर।—वचनं. (न०) मृत ग्रन्थ के पद्य। —विसं (न०) पूंजी । जमा ।—विभुक्तः, ( पु॰ ) रथ ।-शाकटः, ( पु॰ )-शाकिनं, ( न० ) वह खेत जिसमें मृत्ती गाजर आदि माैटी जड़वाले पैश्वे बाये जाते हैं।-स्थानं, (न०) १ नींव । आधार । २ परमात्मा । ३ पवन । हवा ।—स्रांतस् ( न० ) मुख्य धार अथवा किसी नदी का उन्नमस्थान। मृतकं (पु॰)) १ मृती। २ खाने योग्य जह। मृतकः (न॰)) कंद्रमृत । (पु॰) चौतीस प्रकार के स्थावर विषों में से एक प्रकार का विष । —पोनिका, (स्त्री०) मुखी। मृता (स्त्री०) १ एक पैधि कानाम । २ मृत नस्त्र। मृत्तिक ( दि० ) मृत सम्बन्धी । मृजिकः ( पु॰ ) कंदमूल जाकर रहने वाला साधु । मृलिन् ( ५० ) इन । मृलिन ( वि॰ ) जब से उत्पन्न होने वाला । मूली (की०) श्विपकती। मुलेरः ( ५० ) १ राजा । २ जटामाँसी । वालकुड़ । मृल्य (वि॰ ) १ जद से उलाइने येग्य । २ खरीदने येश्य । सं॰ श॰ को॰---८४

मृत्यं (न०) १ क्रीमत । दाम । २ मज़दूरी । साजा । वेतन । ३ लाभ । ४ पूँजी ।

मूष् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ मूषति, मूषित ] चुराना । लूटना ।

मृषः ( पु॰ ) ३ चृहा । २ करोखा । रोशनदान ।

मृषकः ( पु॰ ) १ चृहा । २ चोर :—श्रारातिः,

( पु॰ ) बिलार ।—साहनः, (पु॰ ) श्री

गर्थेश जी ।

मुचर्ग ( न० ) चेरी । डाँकाजनी ।

मुषा ) (पु०) १ चृहा । २ चेार । सिरस का पेड़ ।
मृषिकः ) ४ एक देश का नाम ।-श्रङ्कः,-श्रश्चनः,रथः, (पु०) श्री गणेश जी के नामान्तर ।श्रादः, (पु०) बिलार । विल्ला ।-श्ररातिः,
(पु०) विलार । विल्ला ।-इतकरः. (पु०)
-स्थलं, (न०) इक्ट्रंदर का तोदा या टिब्बा ।
हेरी।

मुपा (स्ती॰)) १ चुहिया। २ सेाना आदि मुषिका (स्ती॰)) गलाने की घरिया।

मृषिकारः ( ५० ) चुहा।

मूंषी (खी॰)) मुसिरया। चृहा। मूंसा। मृषीकः(पु॰) चुहिया। मृषीका(खी॰))

मृ ( धा॰ श्रास्म॰ ) [ म्रियते, सृत ] मरना । नष्ट होना ।

सृग् (धा॰ क्रात्म॰) [स्वयिति, स्वायिते, स्वृगित ]
१ खेलिना । हँढ्ना । तलाश करना । २ शिकार
करना । खदेइना । ३ लक्ष्य बाँधना । ४ परीचा
करना । बाँचना । ४ माँगना । जाच करना ।

मृगः ( पु० ) १ चौपाया मात्र । २ हिरन । वारह-सिंहा । ३ शिकार । ४ चन्द्रकाञ्छन । ४ कस्तुरी । मुश्क । ६ खोज । तकाश । ७ खदेड़ने की किया । = श्रनुसन्धान । तहकीकात । ६ याचना । माँग । १० एक जाति का हाथी । ११ मानव जाति विशेष । १२ मृगशिरस नचन्न । १३ मार्गशीर्ष मास । १४ मकर राशि ।—श्रद्धी, ( खी० ) हिरनी जैसी शाँखों वाली खी ।—श्रङ्कः ( पु० ) १ चन्द्रमा । २ कपूरे । १ पवन ।—श्रङ्कना,

( स्त्री० ) हिरनी ।—ग्राजिनं. ( न० ) मृग-चर्म :-- श्रग्रहजा, (स्त्री०) सुरक । कस्तूरी । —-ग्रद्,—ग्रद्नः, = ग्रन्तकः, ( पु॰ ं) चीता । तेंदुश्रा । सेई ।—श्रधिपः,—श्रधिराजः, (५०) शेर :-- ध्रारातिः, ( ५० ) १ सिंह । २ कुत्ता । — अदिः, (पु०) १ शेर। २ कुत्ता। ३ चीता। ४ वृत्त विशेष ।—ग्रशनः, ( पु॰ ) सिंह ।— श्राविध ( ५० ) शिकारी।—आस्यः, ( ५० ) सकर राशि ।—इन्द्रः, (पु०) १ शेर । २ चीता। ३ सिंह राशि ।—ईश्वरः, ( पु० ) ३ सिर। २ सिंह राशि।—उत्तमं,—उत्तमाङ्गम्, ( न० ) मृगशिरस् नचत्र ।—काननं, ( न० ) उद्यान ।-गामिनी, (खी) श्रीपित विशेष — जलं, ( न॰ ) मृगतृष्णा की लहरें।— जीवनः, ( पु॰ ) बहेलिया । शिकारी । - तृष् —तृपा,—तृष्णा,—तृष्णिका, (स्री॰) जलाव । जल की लहरों की वह मिथ्या प्रतीति जी कभी कभी जसर मैदानों में कड़ी धूप पड़ने के समय होती है।—दंशः,—दंशकः, ( ५० ) कुत्ता ।— दूश, (स्त्री०) मृरानयनी स्त्री।—द्यः, (पु०) शिकारी।—हिष् ( ए० ) सिंह।—घरः, (५०) चन्द्रमा।-धूर्तः,-धूर्तकः, ( पु॰ ) शृगातः। गीद्द ।--नयना, (खी॰) सृगनयनी खी --नाभिः, ( पु० ) कस्तृरी । २ हिरन जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है।—पतिः, ( ५० ) १ सिंह। २ नर हिरन । ३ चीता ः—पालिका, ( स्त्री० ) मृगनाभि ।—पिप्तुः ( ५० ) चन्द्रमा ।—प्रभुः, (पु॰) सिंह।—बधाजीवः, - वधाजीवः, (पु॰) शिकारी ।—बन्धिनी, (स्त्री॰) हिरन पकड़ने का जाल । मदः, ( ५० ) मुश्क ।—मन्द्रः, ( पु॰ ) हाथियों की जाति विशेष।—मातृका, (की०) हिरनी।-मुखः, (पु०) मकर राशि। - यूर्थ (न०) हिरनें। की टोली ।-राज्, (पु०) १ सिंह । २ चीता । ३ सिंहराशि ।—राजः, (पु०) १ सिंह। २ सिंहराशि । ३ चीता। ४ चन्द्रमा ।-रिपुः,(पु०) सिंह ।-रोमं, (न०) जन । —लाञ्ज्**नः, (५०) चन्द्रमा ।—लेखा, (बी०)** हिरन जैसे चिन्ह जो चन्द्रमा में दिखवाई पहते हैं।—लोचनः, (पु॰) चन्द्रमा।—लोचना, —लोचनी, (स्त्री॰) स्गनगनी स्त्री।—वाहनः, (पु॰) चन्द्रमा।—ग्याधः, (पु॰) १ वहे-लिया। शिकारी। २ तारागण विशेष। ३ शिव बी का नामान्तर।—ग्राचः, (पु॰) हिरन का वसा।—ग्रिरः, (पु॰) ग्रिरस् (न॰)— शिरा, (स्ति॰) पाँचवें नस्त्र का नाम।— शीर्षे. (न॰) स्गशिरस् नस्त्र। —ग्रीपैः, (पु॰) अगहन मास।—ग्रीर्थन्, (पु॰) स्गशिरस् नस्त्र।—श्रेष्ठः, (पु॰) वीता।— हन्, (पु॰) शिकारी।

मृगसा (स्त्री॰) खोज। तलाश। श्रनुसन्धान। मृगया (स्त्री॰) शिकार।

मृगयुः ( पु॰ ) १ शिकारी । वहेतिथा । २ गीदह । ६ ब्रह्मा ।

सृगद्यं ( न० ) १ शिकार । सृगया । २ सच्य । निशाना । चाँद ।

मृगी (स्त्री॰) १ हिरनी । २ मिरगी रोग । ३ स्त्री जाति विशेष । — पतिः, (पु॰) श्रीकृष्ण ।

मृग्य (वि०) शिकार के लिये खेजने थेएव।

मृज् (धा॰ परस्मै॰ ) [ मार्जिति ] बजाना । शब्द करना ।

मृजः ( ५० ) ढोल विशेष ।

सृजा (स्त्री॰) १ शुद्धि । सफाई । मार्जन । प्रचालन । २ शरीर का रंग ।

मृजित (वि॰) पौका हुआ। साफ किया हुआ। काहा हुआ।

सृद्धः ( ५० ) शिव ।

मृडा ) मृडानी } (स्त्री॰) पार्वसी । दुर्गो । भवानी । मृडी }

मृश् (भा० परस्मी) १ वध करना। इत्या करना।

मृशार्त ( न० ) कमल की जड़ । मुहार । भसींदा । मृशार्त ( न० ) ) कमल का इंटल जिसमें फूल मृशाजः ( पु॰ ) ) लगा रहता है । कमलनाल । म्यालिका (स्त्री॰)) कमल की दंदी।कस-म्याली (स्त्री॰)) सनाता।

नृणालिन् (५०) कमता।

मृग्रातिनी (स्त्री०) १ कमल का पौघा। २ कमल का देर । ३ स्थान जहाँ कमल बहुत होते हों ।

मृत ( व० इ० ) १ सरा हुआ। २ व्यर्थ । निर्मुखा। ३ भम्म किया हुआ । फूंका हुआ ।--अंगन्, (न०) सर्वा ।—अयहः, (पु०) सूर्य ।— अशोचं, (न०) किसी गोत्री या वंश वाजे के मरने में लगा हुआ स्तक !—इद्भवः, (पु॰) समुद्र ।—कहए, ( वि॰ ) स्तमाय । बेहारा । अवेत !—गृहं, ( न॰ ) समाधि । ऋ ।— वार, ( ५० ) रहुआ ।-निर्मातकः, (५०) मुर्वा होने वाला। -- मत्तः, -- मत्तकः, ( ५० ) गीदह । - संस्कारः, ( पु॰ ) स्तक के किया कर्म। -सञ्जीवन, (वि०) सुर्दे के जिलाने वाला ।—सञ्जीवनं, ( न॰ )—सञ्जीवनी, (स्त्री॰ ) मुर्दे को जिलाने की क्रिया ।—सुतक, (वि॰) स्त वालक जनने वाली।-स्नानं, ( न० ) किसी भाई बंधु के मरने पर किया जाने वाला स्नान ।

मृतं ( न० ) । मृत्यु । २ भिन्नान्न ।

मृतकं (न॰) ) १ मुदाँ । मुदाँ की लाश । मृतकः (पु॰) ) (न॰) २ मृतक स्तक ।— धन्तकः (पु॰) सिवार । गीवड़ ।

मृतग्रडः ( ९० ) सूर्व ।

मृतालकं (न०) एक प्रकार की मिही।

मृतिः (स्त्री॰) मृत्यु । मौतः।

मृत्तिका (स्त्री॰) १ मिही । २ ताज़ी खोदी **हुई** मिही । ३ मिही जिसमें सुगन्ति त्राती है ।

मृत्युः (पु०) १ मैति । २ यमराज । १ ब्रह्मा । ४ विष्णु । २ माया । ६ काली । ७ कामदेव । --तूर्य, (ग०) ढोक्च ले। किसी के मृतक किया कर्म के समय वजाया जाय । -- माशकः, (पु०) पारा । -- पाः, (पु०) शिवजी का नाम । --पाशः (पु०) यमराज का फंदा !-- पुष्पः,

मृदिनी (स्त्री०) कामल या अच्छी मिही।

(पु०) गना। अस। ईसा।—प्रतिवद्ध, (वि०) मरणशीस। मर्त्य।—फला,—फली, (स्त्री०) केसा।—बीजः,—वीजः, (पु०) बाँस।—राज, (पु०) धमरास।—लीकः, (पु०) धमरीने। स्त्रीके। २ अमलीक ।—वश्चनः, (पु०) धिवजी। २ जंगली काँग्रा। वनकाक।—स्तिः, (स्त्री०) केकढ़ं की मादा। यह बाँचे देती है और श्राँडे देते ही मर जाती हैं।

मृत्युंजयः । (ए०) । वह जिसने मौत की जीत लिया मृत्युजयः । हो । २ शिवजी का एक नाम ।

मृत्सा ) (स्त्रीः) १ मही । २ अच्छी सही । ३ सृत्स्ना ) सुगन्धि युक्त मही ।

मृद् (घा० परस्मै०) [ मृद्गिति, मृद्गित ] १ निची-इना । दवाना । सलना । २ क्क्चलना : पैरों से रूधना । कुचल कुचल कर दुकड़े २ कर दालना । नाश कर दालना । मार दालना । ३ रगड़ना । विद्रना । स्पर्शं करना । १ माइ दालना । रगड़ कर साफ कर दालना ।

मृतु (स्त्रीक) ३ मिही। सृत्तिका। २ मिही का देखा। ३ मिही का दीखा। ४ एक प्रकार की गन्धवार मिही।—करः, ( पु० ) कुम्हार।—कांस्यं ( न० ) मिही का वस्तन।—गः, (पु०) मञ्जली विशेष।—खयः, ( = मृज्यः, ) (पु०) मिही का देर।—पजः, ( पु० ) कुम्हार।—पात्रं,—भाराडं, ( न० ) मिही के वने वस्तन।—पिग्रङः, ( पु० ) मिही का देखा।—लोष्टः, ( पु० ) मिही का देखा।—लोष्टः, ( पु० ) मिही का देखा।—प्रकटिका, ( च मृच्छक दिका) मिही की वनी छोटी गादी। मिही का वना गाड़ी का खिलीना।

स्दंगः ) ( पु० ) १ स्ट्रजः । ठोलक विशेष । २वाँस । स्ट्रजः ) —फलः, ( पु० ) कटहल का पेव ।

मृद्र (वि॰) १ चंत्रल । चपल । खेलाड़ी । २ कथा । उड़ाऊ । उड़न छू ।

मुद्रा देखे। महु।

र्मृदित (व० ह०) १ खाया हुआ। निचोड़ा हुआ। पीसा हुआ। इहा हुआ। मला हुआ। मृदु (वि०) [स्त्री०—मृदु था मृद्वी, ] १ कोमल ।
नरम । मुलायम । २ निर्वत । कमज़ीर । ४ परमिताचारी ।—श्रङ्गम्, ( न० ) टीन । जला ।
—श्रङ्गी (स्त्री०) कोमखाकी स्त्री।—उत्पर्त, (न०) केमल नीला कमल ।—कार्याग्रसं

(न०) सीसा। जस्ता ।—गधना, (स्त्री०) इंसी।—पर्वनः, (९०)—पर्वन्, (न०) सरपत। नरकुत।—पुष्पुः (९०) सिरस का

पेड़।—भाषित्, (वि०) मधुर भावी। मीका वेखने वाला।—रोमन्, ( ६०)—रोमकः,

( पु॰ ) खरगोश । खरा । सृदुः ( पु॰ ) शनिग्रह ।

मृदुन्नकं ( न० ) सुवर्णं । स्रोना ।

. सृदुत्त (वि॰) नम। कामना । मुनायम ।

मृदुर्ल ( न० ) १ पानी । २ अगर काष्ठ विशेष ।

मृद्धी ) ( स्त्री॰ ) श्रंगृरों या दाखों का सृद्धीका / गुल्हा।

मृघ् ( घा० उभय०) [ मर्घति—मर्घते ] नम होना या नम श्रथवा तर करना ।

मुधं ( न० ) युद्ध । लड़ाई।

सुन्मय (वि॰) मिही का।

मृश् (धा॰ परस्मै॰) [मृशति, मृष्ट] १ स्पर्ध करना। छूना। २ रगड़ना। मजना। ३ विचारना खमाल करना।

मृष् (धा॰ परस्मै॰) [ मर्घति ] छिड्कना । (उमथ०-मर्घति, मर्घते) सहना । सहन करना ।

मृषा ( स्त्री० ) १ मृठ । ग़लत । ग्रसत्यता । मृठमृठ । २ न्यर्थ । निरर्थंक । अनुपयोगी ।—ग्रध्यायिन्, ( ३० ) सारस विशेष :—ग्रर्थंक, (वि०)
१ श्रसत्य । २ वाहियात ।—ग्रर्थंक, (न०)
वाहियातपना । ग्रसम्भवत्व । – उद्यं ( न०)
मृठ । श्रसत्य । सृटा वयान ।—ग्रानं, ( न०)
श्रजानता । श्रम । मृज ।—भाषिन्—वादिन्,
( ५० ) मृठा । श्रसत्य बेलने वाला ।—वानं,

(स्त्री॰) श्रसस्य वचन । न्यङ्गय ।—वादः. (पु॰) १ श्रसस्य भाषण् । श्रसस्य । मृदः । २ श्रयधार्थे भाषण् । चापत्तुसी । ३ व्यङ्गय ।

मुषालकः ( ५० ) श्राम का पेइ।

मृष्ट (व० इ०) १ साफ किया हुआ। पवित्र किया हुआ। २ मालिश किया हुआ। मला हुआ। ३ पकाया हुआ। ४ स्पर्श किया हुआ। ४ विचार किया हुआ। १ स्वादिष्ट।

सृक्टिः (स्त्री०) १ सफाई । पवित्रता । २ पाक-क्रिया । ३ स्पर्श ।

मे (धा॰ श्रात्म) [ मत्रते, मित ] वित्तिमय करना। बद्वीयत करना।

मेकः ( ५० ) वकरा ।

सेकतः ( पु॰ ) एक पर्वत का नाम । इसकें।
सेखत भी कहते हैं ।—श्राद्विज्ञा, (स्त्री॰)—
कन्यका, (स्त्री॰)— कन्या, (स्त्री॰) नर्मदा
नदी के नामान्तर।

मेखता, (स्त्री॰) १ करधनी। तागड़ी। किङ्किणी।
२ कमरवंद। इज़ारवंद। कमरवंटी। ३ कोई भी
वस्तु जो दूसरी वस्तु के मध्यभाग में इसे
चारों श्रोर से घेरे हुए पड़ी हो। ४ कटिसूत्र
जो तीन कर का होता है और जिसे द्विजाति
पहिनते हैं। ४ पहाड़ का उतार। ४ कुल्हा।
कुमर। ६ तलवार का परतजा। ७ तलवार को
मूठ में बंधी होरी की गाँठ। द धोड़ा का
जेरबंद। ६ नर्मदा नदी का नाम। पदं, (न०)
कुल्हा।—चन्धः, (पु०) कटिसूत्र धारण करने
की किया।

मेखलालः ( ५० ) शिव जी । मेखलिन् ( ५० ) १ शिवजी का नाम । २ वह्मचारी । मेर्घ ( न० ) श्रवस्क ।

मेघः ( पु॰ ) १ बादल । २ समुदाय । ३ एक प्रकार की घास जिसमें सुगन्धि आती हैं ।—ग्राध्वन, ( पु॰ ), —पथः, ( पु॰ )—मार्गः, ( पु॰ ) अन्तरिक् ।—ग्रान्तः, ( पु॰ ) शततकाल ।—ग्रारिः, ( पु॰ ) पवन ।—ग्रास्थि, ( न॰ ) ।

द्योला ।—ग्रास्त्र्यं, ( न० ) श्रवरक ।—श्रागमः. (पु०) वर्षाऋतु ।—श्चार्टापः. (पु०) मेघेां की घटा। — ग्राइम्बरः. (पु॰) मेघें। की गर्जन। ---ग्रानन्दा. ( खी० ) सारस विशेष । ग्रार्नान्दन्, ( पु॰ ) मेार ।—ग्रालोकः (पु॰) मेघों का दृष्टिगाचर होना ।—श्रास्पर्द, (न०) श्राकाश । श्रन्तरिष्ठ । — उद्कां, ( न० ) वर्षा । बुष्टि।—कफः, ( पु॰ ) घोला ।—कालः, (पु॰) वर्णाऋतु।—गर्जनं (न॰) —गर्जनाः (बी॰) वादलों की गर्जन।-चिन्तकः, (पु॰) चातक पद्मी ।—जः (पु॰) बदा मोती .— जालं, (न०) १ मेच ! घडा ! २ अवरक !--जीवकः, —जीवनः, ( पु॰ ) चातक पत्नी ।--ज्यांतिस, ( पु॰ ) विजली :—डम्बरः, ( पु॰ ) मेव गर्जन ।- दीपः ( पु० ) विजली ।- द्वारं, ( न० ) बाकाश । ध्योम ।—नादः, ( ५० ) ९ बादलों की गर्जन। २ वरुए का नामान्तर। ३ रावण के पुत्र इन्द्रबोत का नाम।--निर्दायः, (पु०) बादलों की गर्जन।-पंकिः (पु०) साला, ( को॰ ) मेघचटा ।-पुर्व्य, ( न० ) ९ जला २ श्रोला ३ नदी का जला !---प्रसवः, ( पु॰ ) जल । - भृति, ( स्री॰ ) बिजली ।--मस्डलं, ( न० ) धन्तरिच । आकाश। - माल, --मारिन्, (वि॰) मेवा-शिलष्ट ।--यानिः, ( पु०) केहरा । घृम ।--रवः, ( पु॰ ) बादल का गर्जन :--वर्गा, (स्त्री॰) नील का पीया।—व र्मन्, (न०) याकाश।—वन्हिः, ( यु० ) बिजली ।-वाहुनः ( पु० ) १ इन्द्र । २ शिव। — विस्फूर्जितं ( न० ) १ मेघों की गइगड़ाह्ट। २ एक वर्ण हुत्त का नाम। वेरमन् ( त॰ ) श्राकाश ।-सारः, ( पु॰ ) चीनिया कपूर। -सुद्धदुः (५०) मयूर। मोर।-स्तनितं, (न०) विजली। कड़क।

मेचक (वि॰) काला। स्थामल । मेचकं (न॰) अन्वकार।

मेचकः (पु०) १ कालापन । २ स्थामवरंग । २ मोर की चन्द्रिका । ३ बाटल । ४ धुर्थों । ४ धन की देंपनी । स्तन के ऊपर की काली धुंकी । ६ रत विशेष ।— ध्रापम, ( स्त्री॰ ) यसुना का नाम ।

मेट, ) (धा० परस्मै०) [ मेटति. मेडति ] मेड् ) पानत होना । विश्विस होना ।

मेडुला (स्की०) प्रॉवले का वृत्त ।

मेठः ( पु॰ ) १ मेड़ा । २ महावत ।

मेदिः ) ( पु॰ ) १ संभा । २ स्ट्रैंटा। धुन-मेथिः ) किया।

मेडू (न०) १ जिङ्ग। पुरुष की जननेन्द्रिय।— स्थान्त, (न०) सुपाड़ी के ऊपर का समझा। स्वतंदी जो जिङ्ग के अन्नमाग को उके रहती है। स्वेयर। सुसुरी।—जः, (पु०) शिव।—रोगः, (पु०) जिङ्ग सम्बन्धी रोगः।

मेंद्रः ( ५० ) मेहा।

मेद्रकः ( ५० ) १ बाँह । मुजा। २ जिङ्ग ।

मेंडः मेगुडः मेंडः मेगुडः

मेढः मेंढकः } ( पु॰ ) मेड़ा । मेंगढकः }

मेथ् ( घा॰ उभय॰ ) [ मेथ्ति, मेथ्ते ] १ मिलना । २ श्रालिङ्गम करना । ३ ( आत्मने॰ ) गालियाँ देना । ४ जानना । समध्यना । १ घायल करना । मार बालना ।

मेथिका } (स्री०) एक प्रकार की बास। मेथिनी

मेदः (पु॰) १ वर्षी। २ वर्शसङ्कर जाति विशेष जिसकी उरएति मनुस्मृति के अनुसार वैदेहिक पुरुष और निषाद जाति की की से हो। ३ एक नाग का नाम।—जं. ( न० ) एक प्रकार का गुगल।—शिह्नः, (पु॰) एक अन्त्यज जाति विशेष।

मेदकः ( go ) अर्क जी शराय खींचने के काम में श्राता है। मेर्स् (न०) १ वर्षी । वसा । शरीर स्थित सस धातुओं में इसकी गणना है और यह उदर में इकट्ठी होती है। २ स्यूजता । मोटाई या चरवी बढ़ने का रोग ।—श्चर्चुंद्, (न०) मेद युक्त गाँठ या गिल्टी जिसमें पीड़ा हो।—श्चर् (५० न०) माँस ।—श्चिशः, (६०) मेदयुक्त गाँठ ।—जं. —तेजस् (न०) हड्डी ।—पिग्रहः, (५०) चर्बी का गोजा ।—वृद्धिः, (खी०) १ मेद की बाह । चर्ची की वृद्धि । मोटाईं। २ श्रयसमुद्धि ।

मेद्स्विम् (वि०) १ मौदा। स्यूख । २ व्यवधान। रोबीखा।

मेदिनी (स्त्री०) १ प्रथिवी। २ ज़सीन । सूमि । घरती। ३ स्थान। स्थल। ४ एक संस्कृत कोश का नास (मेदिनीकाश)।—ईशाः, —पतिः, (पु०) राजा। - द्रवः, (पु०) पूल। गर्दा।

मेटुर (वि०) १ चर्ची । २ स्निम्ध । चिकना। कीमता ३ गाड़ा । सधन ।

मेदुरित (वि॰) गाड़ा किया हुआ। धना बनाया हुआ।

मेद्य ( वि॰ ) १ मौटा । २ गाड़ा । सद्यन । मेघ्र देखेर मेथ्य ।

मेधः ( पु॰ ) ९ यज्ञ । २ यज्ञीय पश्च । यज्ञ में बिल दिया जानेवाला पश्च ।——जः, ( पु॰ ) विष्णु का नामान्तर ।

मेधा (की०) १ बात को स्मरण रखने की मानसिक शक्ति। धारणा शक्ति। २ बुद्धि। धी। ३ सर-स्वती का रूप विशेष। ४ यज्ञ। — श्रातिधिः, (पु०) कई लोगां के नाम। यथा— १ काएव-वंश उद्भव एक श्रापि जी ऋग्वेद के प्रथम मगढल के १२—३३ स्कों के दृष्टा थे। २ कएव सुनि के पिता। ३ महावीर स्वामी के पुत्र जिनकी बनायी मनुसंहिता की टीका प्रसिद्ध है। ४ प्रियवत के पुत्र और शाकदीप के अधिपति। १ कदम प्रजा-पति के पुत्र।— सद्भाः, (पु०) कालिदास की एक उपाधि।— सेधावत् (वि०) बुद्धिमान। धीमान। मेधाबिन् (वि॰) १ तीव स्मरणशक्ति वाला। २ इदिमान् । धीमान् । (पु॰) १ विद्वान् पण्डित । २ तोता । ३ नशीला पेय पदार्थं विशेष ।

मेधि देखा मेथि।

मेधिका } (खी॰) महदी। मेधी

रोध्य (वि॰) १ यज्ञ के योग्य ! २ यज्ञ सम्बन्धी ! यज्ञीय । ३ पवित्र ।

मेध्यः (पु०) । बकरा। २ खदिर का बृक्तः। ३ यवः। जी। जवाः।

मध्या ( र्छा॰ ) कई एक पौधों का नाम ।

मेनका (खी॰) १ शकुन्तला की माता एक अप्यरा का नाम। २ हिमालय की पत्नी का नाम।— आत्मजा, (खी॰) पार्वर्शा का नाम।

मेना (श्री०) ९ हिमालय की पत्नी का नाम । २ एक नदी का नाम ।

मेनादः ( ५० ) १ मयूर । मेर । २ विल्ली । ३ बकरा ।

मेप् ( था॰ श्रात्म॰ ) [ मेपते ] जाना ।

मेरा (वि॰) १ नापने योग्य । नापने का । २ वह जिसका तख़मीना या अनुमान किया जा सके। ३ जेथ । जानने योग्य ।

मेहः ( पु० ) १ एक पुराणोक्त पर्वत जा सोने का कहा गया है और जिसके बारे में कहा जाता हैं कि उसके गिर्द समस प्रश् धूमा करते हैं। २ माजा के बीच का गुरिया जिससे जप आरम्भ किया जाता है। मणिहार के बीच का रख ।—धामन्, (पु०) शिवजी।—यंत्रं ( न० ) वीजगणित का चक्र विशेष।

मेरुकः ( ५० ) यज्ञधूव । धूना ।

मेलः ( पु॰ ) संयोग । समागम । मिलाप ।

मेलनं (न॰) १ संयोग । मिलाप । २ जमावहा । इसंमिश्रया ।

मेला (की॰) १ समागम । २ समा । समाज ।

३ सुर्मा। ३ नील का पौधा। १ स्पाही । ६ (संगीत में ) स्वरमाम ।—अन्धुकः (पु०) —अम्बुः—(पु०)—नन्दः, (पु०)—नन्दा, (खी०)—मंदा(खी०) कतसन्तत । ससी-पात्र। दावात ।

मेव् ( घा॰ श्रास्म॰ ) [ सेवते ] पूजन करना । क्षेवा करना । परिचर्यां करना ।

मेपः ( पु॰ ) ६ मेडा । भेडा । २ मेपराशि ।—ग्रग्रहः (पु॰ ) इन्द्र की उपाधि ।—कम्बलः, ( पु॰ ) उनी कंवत ।—पालः,—पालकः, ( पु॰ ) गइरिया ।—माँसम् ( न॰ ) भेड़ का माँस । —गुर्थं, (न॰) भेड़ों का गल्ला ।

मेपा (स्वी०) द्वेदी इलायची।

मेपिका } (श्री०) भेद। मेपी

मेहः (५०) १ पेशाव करने की किया। २ पेशाव।
मृत्र। ३ पेशाव की बीमारी। ४ मेहा। १
वकरा।—ग्री (स्त्री०) इल्दी।

मेहनं (न०) १ सूत्र विसर्जन करने की किया। २ सूत्र । ३ जिङ्गा

मेश्र (वि॰) [ स्ती॰—मैश्री ] १ मित्र का। मित्र सम्बन्धी ।२ मित्र का दिया हुन्ना । ३सदावासकः। ४ मित्र नामक देवता सम्बन्धी ।

मेर्त्र (न०) १ दोली । २ मलोसर्ग । ३ श्रनुराधा नवत्र [मेंत्रसं भी इसी श्रयं में प्रयुक्त होता है।] मेत्रः (पु०) १ कुलीन ब्राह्मण । २ माचीन कालीन

त्रः ( ५० ) १ कुलान आक्षण । र माचान काल एक वर्णसङ्कर जाति । ३ गुरा । मलदार ।

मैत्रकं (न०) मित्रता।

मैत्रावरुणः (पु॰) १ वाल्मीकि जी का नाम । २ ग्रगस्य जी का नाम । ३ सोजह ऋत्विजों में से पाँचवाँ ऋत्विज ।

मैत्रावरुग्धिः ( पु॰ ) १ श्रगस्य । २ वशिष्ठ । ३ वालमीकि ।

मैत्री (क्षी॰) १ दोस्ती । सज्जाव । २ घनिष्ट सम्बन्ध । ३ अनुराधा नक्षत्र ।

मैंत्रेय (वि॰) [स्त्री॰—मैंत्रेयी ] मित्र सम्बन्धी । सन्नाव युक्त । मेत्रेयः (पु०) एक वर्णसङ्कर जाति विशेष।

मैत्रेयकः (पु०) वर्णसङ्कर जाति विशेष।

मैत्रेयका (स्री०) मित्रों की जड़ाई। मित्रयुद्ध।

मैत्र्यं (व०) दोस्ती। मेल मिलाप।

मैश्रिलः (पु०) मिथिला देश का राजा।

मैश्रिली (स्त्री०) सीता जी।

मैश्रुन (वि॰) [स्त्री०—मैश्रुनी] १ जोड़ मिला
हुआ। २ विवाह में जोड़ा मिला हुआ। ३ सम्भोग
सम्बन्धी।

मैथुनं (न०) १ स्त्रीमसङ्घार विवाह ३ संसर्गः । समागम १—उवरः, ( पु० ) मैथुनेन्छा की उद्विग्नता।—धर्मिन्, ( वि० ) सम्भोग किया। —वैराग्यं, ( न० ) स्त्री प्रसङ्घ से अस्ति ।

मैथुनिका (स्त्री॰) विवाह द्वारा संयोग । वैवाहिक सम्बन्ध या मेल ।

मैधावकं (न०) बुद्धि। प्रतिमा।
मैनाकः (पु०) मेना के गर्भ से और हिमालय के वीर्य से उत्पद्ध पर्वत विशेष। केवल इसीके पर रह गये हैं।—स्वस्त, (खी०) पार्वती।

मैनालः (पु॰) मक्वा। धीमर।

मैदः ( पु॰ ) एक दैल जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था।— हन, ( पु॰ ) श्रीकृष्ण का नाम।

मेरेयं (ग०)) गृह और धें। के फूलों की बनी मैरेयः (पु०)( हुई एक प्रकार की शराब जो मैरेयकं (पु०)( प्राचीन काल में व्यवहत की मैरेयकः (न०)) जाती थीं।

मैलिन्दः ( ९० ) असर । मीरा। मधुमिकता।

मोकं ( न० ) किसी जानवर का निकाला हुन्ना चाम।

मोकं ( घा॰ परस्मै॰ उभय॰ ) [ मोक्तिः भोक्तयति,

मोक्तयते ] १ मुक्त करना। छोव देना। रिहा
कर देना। २ खोल देना। बंधन से रहित कर
देना। ३ खीन खेना। खींच लेना। ४ फॅकना।
घुमा कर मारना। ४ वहाना। गिराना।

मेन्तः ( ५० ) १ छुटकारा । स्वतंत्रता । २ वचाव । ३ मुक्ति । ध्रावागमन या जन्ममस्या से छुटकारा । १ सृत्यु। १ अधःपात । अधोगमन । गिर जाना । ६ वित । बंधन से मुक्ति । ७ पात । वहाव । इ बंधने की किया । १ वहाव होने की किया । १ अहस्य के छूटने की किया ।—उपायः, (पु०) मोच प्राप्ति के साधन !—देवः, (पु०) चीनी थात्री हुएन सांग की उपाधि ।—हारं, (न०) सूर्य ।—पुरी, (ब्रा०) काब्री की उपाधि ।

मालागं (न०) १ रिहाई। छुटकारा। २ मोचन। १ वन्धन राहित्य। १ त्याग। १ वहान। गिराव (जैसे घाँसुओं का) ६ वरवाद कर देने की किया। माध्य (वि०) १ निष्मत्व। व्यर्थ। जिसका छुड़ फल न हो। जिसमें कुछ लाम न हो। असफल। २ निष्मयोजन। निरुदेश्य। ३ त्यक्त। त्यागा हुआ। ४ सुस्त। काहिल।—कर्मन् (वि०) ऐसे कर्म में लगा हुआ जिसका फल छुछ भी न हो। —पुण्या, (स्त्री०) वाँम स्त्री।

मोर्घ ( श्रव्यया० ) व्यर्थ । तिष्प्रयोजन ।

मे(धः ( पु॰ ) वेरा । हाता । मेंड् । माधोत्तिः ( पु॰ ) मेंड् । हाता । बाड़ा ।

मार्च ( न॰ ) केले का फल।

माचः ( पु॰) १ केले का वृत्त । २ शोभाक्षन वृत्त । माचकः ( पु॰ ) १ भक्त । साधु । २ मोत्त । सुक्ति ।

३ केले का पेड़।

माचन (वि॰) [स्री॰ माचनी ] बुडाने वाला। रिहा करने वाला।

मेाचनम् (न०) १ रिहाई। लुउकारा । मोछ । २ जुर्थों में से खोलने की क्रिया। ३ छोड़ने की क्रिया। ४ उक्क्या होने की क्रिया।—पट्टकः, ( पु० ) छुत्री। साफी। जल साफ करने का गंत्र।

माचियतु (वि॰) छुड़ाने वाला। छुटकारा देने वाला। माचा (स्त्री॰) १ केले का पेड़। र कपास का पैथा। माचाटः (४०) १ केले के फल का गूड़ा। केले का फल। र चन्दन काछ।

माटकः ( ५० ) ) माटकं ( न० ) } गोली । (न० ) मनकुरापत्र द्वय । AL . 计加强规范部分

माटनं (४०)) मलना । रगइना । पीसना । माटनकं (४०) | कूटना कचरना ।

माङ्गासिते ('पु०) साहित्य में एक हात्र जिसमें नायिका अनुपश्चित प्रेमी के प्रति अपने आन्तरिक प्रेम को इच्छा न रहते भी प्रकट कर देती है।

भोदः ( go ) १ श्रानन्द । हर्ष । २ सुगन्ध । सुशन् । ग्रोहन ( धि० ) [ स्त्री०—मोहनी ] १ मोह उरपष्ट —श्राख्यः, ( go ) श्राम का वृत्त । करने वाला । २ परेशान करने वाला । व्याङ्ख

भे।इक (वि॰) [बी॰-मांदका, मादकी, ] प्रसंश : कारक। हर्पेशव ।

थादकं (न०)) लड्ड। लड्या। मिगई विशेषः मे।दकः (पु०))

मेाद्कः ( ५०) वर्णसङ्कर जाति विशेष जिसकी उत्पत्ति चत्रिय पिता और शुद्ध माता से होती हैं :

मादनं (न०) १ हर्ष । श्रानन्द । २ प्रसन्न रखने की किया । ३ मोम ।

माद्यन्तिका ) ( स्री० ) वनमस्तिका। जंगली माद्यन्ती ) चमेली।

मादिन् (वि॰) । असम् । इपित । २ असम्रकारक । सादिनी (स्री॰) ९ अजमोदा । २ महिका । ३ यृथिका । २ मुश्कः कस्त्री । ३ मदिरा । शराव ।

मे। रटः (पु॰) १ एक पैधि की जड़ जे। मीठी होती है। २ प्रसव से सातवीं रात के बाद का दूध।

मारटं ( न० ) गन्ने की जड़।

मापः (पु॰) १ चोर । डॉक् । २ चोरी । लूट । ३ लूटने या चुराने की किया । ४ लूट या चोरी का माल ।— कृत, (पु॰) चोर ।

मे।पकः ( ५० ) चोर। डाँकः।

मे।पर्या (न॰) १ चुराने या लूटने की किया। २ काटने की किया। ३ नाश करने की किया।

मापा (ची०) चोरी। लुट।

माहः (पु॰) १ अम । आन्ति । २ परेशानी । उद्दिग्नता । वयदाहट । २ श्रज्ञान । मुर्खता । ४ भूल । शलती । १ श्राश्चर्य । विसमय । ६सन्ताप । पीक्षा । ७ ताँश्रिक किया विशेष जिससे शश्रु धबदा जाता है ।—कित्तिर्सं, (न॰) माया का भंदा या जाल ।—निद्रा. ( श्ली०) उत्कट श्रात्मविश्वास । शानयकना से श्रीयक श्रात्मविश्वास । —राजिः, (श्ली०) वह काकरात्रि जव सारा संसार नष्ट हो जायगा ।—शास्त्रे. (न०) कृश सिद्धान्त ना श्रम में हाते ।

मोहन (वि०) [क्वी०—मोहनी] 1 मेह उपप्र करने वाला। २ परेशान करने वाला। व्याकुल करने वाला। ३ मात्रा में दालने वाला। ४ मनोमोहक। मन को मोहने वाला।

माहर्न (न०) 1 मोह लेने की किया। २ परेशानी। १ न्यामोह । ४ माया। असा। ≯ खालच। ६ खीप्रसङ। ७ तौ क्रिक प्रयोग जिसके हारा शबु को खबड़ा देते हैं।—अस्टं, (न०) प्राचीन कालीन श्रस्त विरोप, जिसके हारा शबु सुर्विद्या हो जाता था।

मोहनः (पु॰) १शिव जी का नामान्तर । २ करमदेव कं पाँच वार्यों में से एक का नाम । ३ धनुरा ।

मोहनकः ( पु॰ ) चैत्र मास ।

मोहित (व॰ इ॰) ३ व्यामीह । २ परेशान ! विकत । ३ अम में पड़ा हुआ | मोह में पड़ा हुआ ।

माहिना (सी०) १ एक अप्सरा का नाम। २ सोहनं वाली स्त्री। १विन्छ का एक रूप वो अस्त वाँटने के समय असुरों को मोहित करने के लिये उनको रखना पड़ा था: ३ चमेली विशेष:

मौक्तिः ? ( g॰ ) काकः कौधा। मौक्कुलिः }

मैं। तिकं (न०) मोती ।—श्रवली, (क्षी०) मोतियों की खर्ची।—गुंफिका, (क्षी०) की को मोती का हार बनाकर तैयार करे।—इामन, (न०) मोतियों की लर :—शुक्तिः, (क्षी०) मोती की सीए।—सरः, (पु०) मोती का हार।

मैक्यं (न०) गंगापन : मुक्ख : मौरूपं (न०) मुख्यत्व । प्रधानता ! मौर्खरिः (पु०) भारतं के एक प्राचीन राजवंश का नाम !

संव शब क्षीव-दर्

माखर्य मास्तर्य (न०) १ बातूनीपना । बकीपन । २ गास्ती । अपमान । तिरस्कार । मौग्व्यं (न०) १ मुर्खता । मृइता। २ सादगी। निर्देषिता । ३ मने।हरता । सीन्दर्थ । मौर्च (न०) केले का फल। मोंज ) (वि॰) [श्ली॰-मोंजी,-मोंबी ) मुंब सींअ े त्या का बना हुआ। मोंजो ) (भी०) मृंज का बना ब्राह्मण का कटि-मोंजी । सूत्र ।—वंधनं, ( न० ) यह्नोपवीत संस्कार । मोंट्यं (न०) १ अज्ञानता। मूर्खता। २ लड्कपन। मौतं ( न॰ ) सूत्र। मौद्किकः ( पु॰ ) हत्तवाई। मोद्गितः ( पु॰ ) काक। कीत्रा। मौद्गीन (वि०) सृंग बोने योग्य खेता। मोनं ( न॰ ) खामोशी । चुप्पी।—मुद्रा, ( स्नी॰ ) मौन भाव | न्वतं, (न०) मौन धारण करने का वतः। मौनिन् (वि॰) [की॰—मौनिनी ] मौन वत धारण करने वाला। ( पु॰ ) सुनि । संन्यासी । साधु । मोरजिकः ( पु॰ ) डोल बजाने वाला। मौर्व्यम् ( न० ) मूर्वता । वेवकृषी । मोर्घः (पु०) एक राजवंश का नाम जिसका प्रथम राजा चन्द्रगुप्त था।

मौर्ची (स्वी०) १ कमान की डोरी। धनुष का रोदा। २ मूर्वा घास का बना चित्रिय के पहिनने योग्य कटिसूत्र ।

मौल (वि॰) [बी॰—मौला—मौली ] १ मौलिक । मूलोद्भूत । २ प्राचीन । पुराकाजीन । २ कुलीन-वंशऽसम्भूतः । ४ राजा का पुरतैनी चौकर । पुरतैनी ।

मौताः ( पु॰ ) पुश्तैनी दीवान । मौिख ( वि॰ ) सर्वोच्च । मुख्य । सर्वोत्तम ।

मोलिः ( पु० ) १ सिर। सीस। २ सुङ्ट। ३ किसी वस्तु का सञ्जेटिच भाग । ४ त्रशोकतृत्व । मोलिः (पु॰ या स्ती०) । मुक्टा ताजा कलंगी। २ चुटिया। शिखा। ३ केश विन्यास । मौतिः १ ( भ्री॰ ) पृथिबी ।—मिताः, ( पु॰ )— मौली रहां, (न०) सुकुट का रस्त या जवाहर। —मग्डनं ( म० ) सीसफूल । शिरोमूषग ।— सुङ्टं (न०) किरीट। ताज। मौलिक (वि०) [ बी० - मोलिकी ] 19 मुलोइ-स्त । २ सुस्य । मघान । ३ अपकृष्ट । मौठ्यं (न०) कीमतः। दामः। मोलः। मौष्टा (स्त्री॰ ) वुस्तंवुस्सा ।

भौष्टिकः ( पु॰ ) गुंडा। बदमाश। कपटी। क्लिया। मौसल (वि०)[छी०-मौसली] १ स्मन के श्राकार का। २ मृसख से युद्ध में जड़ा हुआ। ३ मुसल की लड़ाई से सम्बन्ध युक्त ।

मौहर्तः मोहर्तिकः } ( ५० ) ज्योतिका ।

न्ना (घा॰ परस्मै॰) [ मनति, न्नात ] १ मन ही मन यावृत्ति करना । समसदारी से सीखना । ३ याद करना।

स्नात् (व० कृ०) १ दुहराया हुम्मा । २ सीखा हुमा <sub>।</sub> ग्रध्ययन किया हुन्ना।

झत् (धा० परस्मै०) १ रगब्ना। २ ढेर करना। जमा करना।

चन्नः ( पु॰ ) दम्म । पाखं**ड** ।

झत्तर्गा ( न० ) १ शरीर में उक्टन या खुशबुदार कोई खेप जगाने की किया। २ जसा या डेर जगाने की किया। ३ तेल । होप।

प्रद् ( **भा॰ त्रात्म॰ ) ( भ्रद्**ते ) कृटना । पीसना । कुचरना ।

भ्रदिमन् ( पु॰ ) १ कोमलता । २ निर्वलता । मुच् ( धा० परस्मै० ) [ प्रोचती ] जाना। वजना। ( घा॰ परस्यै॰ ) [ म्रुंचिति ] जाता ।

<sup>4</sup> ≈3 )

म्जल् (धा॰ उभय॰) [ म्लल्यति — स्तन्ति ] । काटना । विभावित करना ।

म्लात (वं कृ कि कि कुम्हलाया हुआ । सुरम्ताया हुआ । २ थका हुआ। परिश्रान्त । ३ निर्वल । कमज़ोर । मुच्छित । ४ उदास । ग्रामगीव । ४ गंदा । मैला — अंग, (वि०) निर्वल शरीर का । अंगी, (क्षी०) रजस्वला की ।— मनस्म, (वि०) उदास मन ।

रुलानिः (स्त्री॰) १ सुरमाना । कुम्हलान । २ थका-वट । ३ उदासी । गंदगी ।

स्तायत् ) (वि॰) कुम्हजाया हुआ । जटा हुआ । स्तायित् ) दुवजा ।

स्तास्तु (वि॰) १ कुम्हताया हुया । मुरम्हाया हुया । २ जो दुवला होता जाय । ३ थका हुया ।

स्तिष्ट (वि०) १ श्रस्पष्ट कहा हुआ। अस्पष्ट । २ वर्षर । जंगली । ३ कुम्हलाया हुआ । सुरक्ताया हुआ ।

म्लिटं ( न॰ ) जंगली बोली। ऐसी बोली जो समक में न श्रावे।

म्लेन्ज् ) ( घा० परसै० ) [म्लेन्ज्रति, स्तिष्ट, म्लेक् ) म्लेन्ज्रित ] अस्पष्ट रूप से बीलना । जंगिलयों की तरह बोलना । श्रंदर्बंद बोलना ।

म्लेस्कं ( न० ) ताँवा ।

स्तेन्ज्यः ( पु॰ ) जंगली जाति का मनुष्य । अनायै जाति के जोग जो संस्कृत भाषा न बोजते हों श्रौर हिन्दू धर्मशास्त्रों को न मानने हों। विदेशी। २ जातिनहिष्कृत । जातिच्युन । बोधायन ने स्त्रोच्च की परिभाषा यह बसलायी है :---

गोनांनावादकी यस्तु विष्तुं बहु भाषते। सर्वाचार विदीवश्व स्तिव्य दस्यभिषीयते॥

३ पापी । दुष्ट मनुष्य ।—ग्राख्यं, (न०)
ताँवा ;—ग्राणः, (पु०) गेहुँ ।—ग्रास्यं, —
मुखं. (न०) ताँवा ।—कन्दः, (पु०)
प्यान ।—ज्ञातिः. (खी०) जंगकी जाति ।
पहाड़ी जाति ।—देशः,—मगुडलः, (पु०)
वह देश जिसमें म्लेच्छ् रहते हों ।—मापा.
(खी०) विदेशियों की भाषा ।—मोजनः,
(पु०) गेहुँ !—भोजनं, (न०) जी । जव।
—वाच्, (वि०) विदेशी भाषा बोलने वाला।

स्तेन्द्रित ( २० ३० ) अस्पष्ट रूप से वहा हुआ। स्तेन्द्रितं ( २० ) १ विदेशी भाषा । २ व्याकरण-विरुद्ध शब्द या बोली।

म्लेड् } ( म्लेटति, म्लेडिति ) पागल होना ।

म्लेष् (घा॰ ग्रात्म॰) [म्लेष्ठे ] सेवा करना। पूजा करना।

' म्लें ( घा॰ पास्मै॰ ) [ म्लायति, म्लान ] १ कुम्ह-लाना । सुरम्भाना । २ थक जाना । ३ उदास होना । ४ लट जाना । दुबला हो जाना । ४ अन्तर्थान होना । ग्रद्ध होना ।

Ţ

य-संस्कृत या नागरी वर्णमाला का २६ वाँ अकर । इसका उचारणस्थान तालु है। यह स्पर्शवर्ण और अध्यवर्ण के बीच का वर्ण कहा जाता है। इसके उच्चा-स्था में कुछ आभ्यम्तर प्रयस्त के श्रतिस्कि वाझ प्रयक्ष, यथा संवार और घोष अपेकित होते हैं। य वर्ण अल्यामा है।

यः (पु॰) १ जाने वाला । २ गाई। ३ हवा।

यवन । ३ सम्मितन । १ कोर्ति । ६ यद । औं। ७ रोक । ८ विज्ञती । ६ स्थाम । १० मण विशेष । १२ यम का नाम ।

यक्तन् (न०) यक्त्व । जिगर । यक्त्व द्वारा शिरायों का रक्त परिष्कृत हुआ करता है । यह दाहिनी कोस में रहता है । इसे कालखण्ड भी कहते हैं । — ग्राध्मिका, (खी०) कीट विशेष !— उद्रम्, (न०) जिगर की बृद्धि । यत्तः ( पु॰ ) देवयोनि विशेष जिनके राजा इनेर हैं। ये लोग ही कुबेर के धनागारों की रखवाली किया करते हैं। २ धारमा विशेष । ३ इन्ह्र के राजभवन का नाम। ४ कुदेर का नाम।—श्रश्चिपः, (पु॰) —ग्रियितः, ( ५० )—इन्द्रः, ( ५० ) यहाँ के राजा कुवेर !—ग्रावासः, (पु॰) वर का दृष । —कर्द्याः, ( पु॰ ) एक प्रकार का श्रङ्गतेप जिसमें कपूर, भ्रमह, कस्तृरी और कंकोल समान भाग में पड़ते हैं। यह अङ्गद्धेप चन्नों की परमंत्रिय है।-ग्रहः, ( ५० ):। वह जिस पर यत्र श्रयदा श्रन्य किसी प्रेतादि का उपरी फेरा हो। २ प्रराचानुसार एक प्रकार का कल्पित यह । कहते हैं कि, जब इस प्रह की दशा का आक्रमण होता है, तब वह मनुष्य विकिस है। जाता है ।—तरुः, (पु॰) वट वृत्त ।--ध्रपः, ( पु॰ ) गृगल । लोबान ।--रसः, ( पु॰ ) एक प्रकार का मात्क पेय पदार्थ । -राज, (पु०) कुवेर का नाम ।-रात्रिः, (स्त्री०) किसी के मतानुसार कार्तिकी ग्रमा-वास्या और किसी के मतानुसार कार्तिकी पूर्णिमा यचरामि है।-वित्तः, (पु०) वह जिसके पास विश्व धन राशि तो हो, पर वह उसमें से ब्यय एक कोड़ी भी न करे।

यक्तिस्सी (स्त्री॰) १ यक की स्त्री। २ कुवेर की पत्नी का नाम। ३ हुगों की एक अनुवर्श का नाम। १ धप्तरा विशेष जे। मर्स्थलोक वासियों से सम्बन्ध रखती हैं।

यत्ती (की॰) यच की की।

शहमः (पु॰) रे चथी नामक रोग । तपेदिक। -यहसन् (पु॰) रे प्रहः, (पु॰) चथीरोग का आक-मया। -- प्रस्त, (वि॰) चय का रोगी। -- ज्ञी, (स्त्री॰) श्रॅंगुर।

यहिमन् (वि०) वथी रोग से पीड़ित ।

यज् ( धा॰ उभय॰ ) [ यज्ञति, यज्ञते, इष्ट ] १ यज्ञ करना । २ वित्रदान करना । चढ़ाना । नैधेच रखना । ३ प्जन करना । [ निज्जन्त, —याज्ञयति, —याज्ञयते ] १ यज्ञ करनाना । २ यज्ञ में सहा-यता देना । यज्ञन्नः ( पु॰ ) अग्निहोत्री ।

यज्ञत्रं (न०) प्रक्षिदोत्र के अप्ति को सुरक्ति रखने की क्रिया।

यज्ञनं (न०) ३ यज्ञ करने की किया। २ यज्ञ । ३ यज्ञ करने का स्थान।

यज्ञमानः ( पु० ) १ वह स्थक्ति जो यज्ञ करता हो। नृष्टिणा आदि देकर बाह्यणों द्वारा यज्ञादि किया कराने वाला अती। वण्डा। २ धनी। संरक्षक। आश्रयदाता। ३ अपने वर का बड़ा बुद्धा।

यितिः (पु०) १ यज्ञ करने वाला। २ यज्ञ करने की ं किया। ३ यज्ञ।

यज्ञस् (त०) १ यज्ञीय मंत्र । २ यज्ञेंद संहिता ।
वे मंत्र जो यज्ञ के समय पहे जायाँ । ३ यज्ञेंद का नाम ।—वेदः, (पु०) वेदत्रयी में से दूसरा वेद । यज्ञेंद की मुख्य दो शाखाय हैं—तैत्तरी या कृष्णयज्ञेंद और वाजसनेयि अथवा शुक्क यज्ञेंद ।

यज्ञः ( पु॰ ) १ यज्ञ । २ पूजन की किया । ३ अग्नि का नाम। ४ विष्णु का नासान्तर ।—ग्रहः, ( ५० ) १ गूलर का पेड़ । २ विष्णु का नामान्तर —गरिः, (पु॰) शिवजी का नाम।— **श्र**शनः, ( पु॰ ) देवता ।—शात्मन्, ( पु॰ )—ईश्वरः, विष्णुभगवान् ।--उपवीतं, ( न॰ ) जनेड ।--कर्मन्, (बि॰) यज्ञीय कोई कर्म। -कीलकः, ( पु॰ ) वह संमा जिसमें यज्ञीय पशु बाँधा जाता है।—दुवार्ट, ( न० ) हवनकुराउ । श्रागिन-कुराड |--कृत्. ( पु० ) १ विष्णु । २ यज्ञ कराने वाला ऋत्विज। - ऋतुः, ( पु॰ ) १ यज्ञीय कर्स विशेष । २ यजीय मुख्य कर्म । ३ विष्णु का नाम ।-- घ्रः, ( पु॰ ) राजस जो यज्ञ कार्यों सें बाधा दे। - पतिः, (पु॰) विष्णुभगवान्।-पद्भाः ( पु॰ ) १ वह पशु जिसका यज्ञ में बिलदान किया जाय । २ फोड़ा ।--पुरुषः,--फलदः, (पु०) श्री विष्णुभगवान् ।--भागः, (पु०) १ यज्ञ का शंश जी देवताशों की दिया जाता है। २ देवता ।—सुज्ञ, (पु०) देवता ।-भूमिः, (स्त्री०) वह स्थान जहाँ यज्ञ किया जाय । - भृत, ( पु० )

HERE WALL THE

विष्णु का नाम । — मोक, (पु०) विष्णु का नाम !--रवः (५०)-रेनस् (२०) साम । —वराहः, ( ५० ) अगवान् विण्यु का वराहा-वतार ।-वल्लिः,-वल्ली (ब्ली॰) सामनस्त्री या वता।—वाडः, (पु॰) यज्ञमश्हप का हाता। ॰ वाह्नः, ( ५० ) श्री विष्यु। - बूनः, ( ५० ) वरबूच ।—शरम्ं, (न० ) वज्रमग्डप ।—ग्रात्ता, ( स्त्री॰ ) वक्षमरहव ।—ग्रीयः, (पु॰ ) —ग्रेपं, ( न०) यहा करने के बाद बचा हुआ उपस्कर :---थ्रेंचा, ( सी॰ ) सेम तता । —सदम्, ( न॰) वज्रकृत्य में भाग लेने वाले जन। - सम्भारः ( ५०) यत्र की सामग्री। - सारः, ( ५० ) श्री विष्यु भगवान ।—सिद्धिः (को०) यह की समाप्ति !—सूत्रं, ( न० ) बद्योपत्रीत ।—सेनः, ( ५० ) राजा हुपद की उपाधि।—स्थाएः, (पु॰) यज्ञस्तम्भ ।—हम्, (पु॰) —हमः, (पु॰)शिव।

यज्ञिकः ( ५० ) पतास का पेड़ ।

यज्ञिस (वि॰) १ यज्ञ का । यज्ञ सम्बन्धी । यज्ञकर्म के योग्य । २ पवित्र । १ पूजनीय । अर्चनीय । ४ धर्मात्मा । भक्त ।

यिक्तियः ( ५० ) १ देवता । २ हापर युग ।—देशः, ( ५० ) वह देश नहीं यज्ञ करना चाहिये : मनु-स्मृति में इस देश की ब्यास्था इस प्रकार की गयी हैं:—

> तुष्त्रम् राष्ट्र वर्गात सुन्ते या स्वभावमः । संदेशे परिदेशे देशी लेक्स्ट्रियः सन्दर्भका ॥

—शालाः (स्त्री०) वज्ञमरङ्गः।

यज्ञीय ( ५० ) यज्ञ सम्बन्धी ।

यहीयः ( ५० ) गूजर का पेड़ ।

यजीयमञ्जापाद्यः ( ५० ) विकक्षम गामक पेड़ :

शायन् ( वि॰ ) [खी॰—यज्वरी] वज्ञ करने वाजा।
पूजन करने वाजा। (पु॰) १ वह जो वंदिक विचान
से यज्ञ करता हो। श्री विष्णु भगवानः

यत् (था॰ श्रास्त॰) [ यतते, यतित ] । प्रमह | करता । उद्योग करता । कोशिश करता । २ तक- चित्रत होगा। खालायति होना। ३ परिश्रम करना। ४ सतर्क होना।

यत (व० क्र०) १ रोका हुआ। कावू में किया हुआ।
मंगत । २ परिमित ।—धात्मन्, (बि०)
जितेन्द्रिय ।—घाहार. (बि०) मिताहारी।—
इन्द्रिय, (त्रि०) इन्द्रियों को अपने वश में सबने
वाजा। जितेन्द्रिय । पित्रेश । धमारमा।—चित्र,—
मक्स,—मानस्, (वि०) मन को वश में
रखने वाजा। चाज् (वि०) बाणी को वश
में रखने वाजा। मौनी।—जत (वि०) वत
रखने वाजा। सक्करम को प्रा करने वाजा।

यतं (न०) हाथी को पैर की पुर से चलाने का किया।

यतन (न०) प्रयत्न ! उद्योग ।

यतम (वि॰) वहुतों में से क्षीन या कीन सा। यतमत् (न॰)

यतर (वि॰) ) यतरत् (न॰) ई वो में से कीन सा या कीन।

यन्स् ( अव्यया० ) ३ कहाँ से । किससे । किस स्थान से । किस दिशा से । २ इस कारण—इसक्ति । ३ क्योंकि । चृंकि । ४ किस समय से । जब से । ४ कि जिससे ।

प्रतिः ( सर्वनाम, विशेषण् ) जिनने ः जिसनी बार । पितने ।

यितः ( र्म्बा॰ ) ४ रोक । याम । नियंत्रस् । २ ईट्टी ) ३ प्रयाद्यीन । ४ सङ्गीत में स्थायी । १ पाठक्षेद । इन्द में विरामस्थान - ६ विधवा ।

यतिः ( पु॰ ) संन्यासी, जिसने धपनी इट्रियों कें। धपने का में कर रखा है। और वे। सांसारिक जंजाल से किरक है।

श्रतितः (दि०) यहित । यन किया हुआ। जिसके विश्वे उद्योग किया गया है।

यतिन् ( पु॰ ) यती । संन्यासी ।

यतिनी ( मी० ) विधम ।

यानः ( पु॰ ) ६ थता । उद्योगः २ धुन । परिश्रमः । इदसा । ३ सावधानी । सहर्कता । मनेयोगः । उत्साह । जागरिहादस्था । ४ कष्ट । कठिनाई । (अन्यया०) जहाँ। कहाँ। जिस स्थान में। किथर। २ कब जैसे "यत्र काल"। ३ चृंकि। क्योंकि। त्य (वि०) किस स्थान का। किस स्थान का रहने वाला।

ा ( अव्यक्ता० ) १ जिस प्रकार । जैसे । उयों । २ उदाहरणार्थं । - कामिन्, (वि॰) स्वतंत्र। स्वेच्छाचारी ।--कालः, (पु॰) ठीक समय। उचित समय पर ।--कालं, ( ग्रध्यया० ) ठीक समय पर । - कम, - कमेगा, ( ग्रव्यया० ) तरतीबवार । क्रमशः । क्रमानुसार ।—इसं, ( अन्यया०) यथाशक्त्य। अपनी सामध्ये भर — जात, (वि॰ ) मूर्खंतापूर्ण । वेहूना । बाहियाद । स्ह ।—ज्ञानं, (अन्यया०) अपनी समऋ या जानकारी से सर्वोत्तम।—तथ, (वि॰) १ सत्व। सही। र ठीक । बिल्कुल ठीक ।—तथं, ( न० ) किसी वस्तु का विस्तृत वर्णन । व्योरेबार या विगत बार वर्णन ।--तर्थ, (ऋव्यया०) ३ ठीक तौर से। सही तौर से । २ उचित रीति से । ज्यों का त्यों । --दिक,-दिशं, (अव्यया०) हर और । इरतरफ । —निर्दिए (वि॰) जैसा कि पहले कहा जा बुका है।--स्यागं, ( ऋष्यया॰ ) ठीक ठीक। सही सही।-पूरं, ( शब्यया०) जैसा कि पहिले। जैसा कि पूर्व अवसरों पर ।—पूर्व, ( वि॰ ) — पूर्वक, (वि०) ९ जैसा पहिले था वैसाही। पहले की नाई। पूर्ववत्। ज्यों का त्यों।—भागं, (२०) — भागशः, ( ग्रन्यया०) सारा के अनुसार । हिस्से के मुताविक । अधोचित ।—द्याग्य, (वि॰) उपयुक्त । जैसा चाहिये वैसा । यथोचित । मुनासिव ।—विधि, ( अञ्च्या० ) विधि के बनुसार । – ग्रांकि, – ग्राक्त्या (अन्वया०) सामर्थ्यानुसार।—शास्त्रं, ( २० ) शास्त्रानुसार। गाम के मुताबिक :-श्रतं, (ग्रन्यगा०) १ जैसा मुना या जैसा कहा गया। २ वेद के अनुसार। —संख्यं. ( न० ) अलङ्कार विशेष।—

'गः' मंख्यं क्रमेरीय क्रमिकायां समन्दयः॥''

—काच्यप्रकाश

—संख्यं,—मंख्येनः ( अन्यया० ) संख्या के अनुसार।—समयं, ( अन्यया० ) १ ठीक समय पर। २ इकरार के मुताविक। ठहराव के अनुसार। चलन के अनुसार। — सम्भवः ( वि० ) जहाँ तक हो सके। जितना सुमकिन हो ।—स्थानं, ( व० ) उपयुक्त स्थान।—स्थानं, ( व्रत्यया० ) ठीक जगह पर।

यथावत् ( श्रव्यथा० ) ज्यों का त्यों । जैसा था वैसा ही । २ नियमानुसार ।

यद् ( सर्वनाम विशेषण ) कर्ता एकदचन पुहिङ्ग यः। स्त्री० या। न० यत् अथवा यद् ) कौन। कौनसा। क्यों।

यदा (अन्यया०) १ जिस समय । जिस वक्त । जब । २ यदि । ऋगर । ३ जब कि । क्योंकि ।

यदि (अन्यथा०) १ अगर । जो । २ आया । ३ वसर्ते कि । जब कि । ४ कदाचित् ।

यदुः ( ५० ) देवयानी से महाराज वयाति का ज्येष्ट ५त्र और पादवों का पूर्वपुरुष। प्राचीन कालीन एक प्रसिद्ध राजा ।—कुलोद्धवः,—नन्द्वनः,— श्रेप्टः, ( ५० ) श्रीकृष्ण के नामान्तर।

यहुच्छा (स्री०) १ सनमानापन । स्वेच्छाचरण । २ इचिफाकिया । स्रवानचक । — स्राभिझः, (पु०) स्रपने मन से (किसी के कहे विना ही ) गवाही देने वाला साची । — संवाहः, (पु०) १ स्राक्ष-स्मिक बार्तालाप । २ स्वतः प्रवृत्त स्रालाप । स्राक्ष-स्मिक सम्मिलन ।

यद्भन्दातस् ( अव्यया० ) १ आकस्मिक । इतिफा-किया।

यतु ( प्र॰ ) १ परिचातक । शासनकर्ता । नियन्ता । २ हाँकने वाला ( हाथी का, गाड़ी का ) ३ महा-वत या हाथी का सवार ।

यंत्र् ( घा॰ उभय॰ ) [ यंत्रति—यंत्रते. यंत्रयति— यंत्रयते ] रोकना । निग्रह करना । विवश करना । वंधन में डालना ।

यंत्रम् ( न० ) । निभ्रह करने वाला । टेक । थूनी । स्थम्म । २ वेडी : बंधन । रस्ती । चमडे का तस्मा । ६ जरांही औज़ार ! विशेष कर वह जो गुद्धिल या मौथरा हो । ४ किसी कार्य विशेष के लिये बनाई हुई कोई कत या श्रीज़ार । १ चट- ! खनी । ठाला । ६ संयम । इमन । बला । तोर । । ७ ताबीज़ । कवच ।—उपलाः, (पु०) चळी । —करियडका, (खी०) बाजीगरों का पिटाराः, जिसके द्वारा वे तरह तरह के करतव करके दिख लाते हैं ।—कर्मकृत, (पु०) कारीगर । शिल्पी । —गृहं, (न०) १ केल्हूः। २ पुतलीकर ।—चेटितं (न०) वह नल जिसके द्वारा कृपादि से जल निकाला जाय ।—पुत्रकः, (पु०)—पुत्रिका, (खी०) कल से नाचने त्राला गृहा था गृहिया । —मार्गः, (पु०) नहर । वंशा ।

यंत्रकं ( न० ) १ पही । २ खराद । चक्रपंत्र :

यंत्रकः, (पु॰) १ वह जे। कलपुत्तें की पूरी पूरी जान- ं कारी रखता है। १ वह शिल्पी जे। यंत्रादि के व द्वारा वस्तुएं बनाता हो।

यंत्रसम् (न०) ) १ नियंत्रसा । २ दमन । ६ थंत्रसा (स्ति०) ) बंधन । ४ वरते। री बलात् । विवशता। कष्ट । पीढ़ा । ४ रचसा । चौकसी । ६ पदी ।

यंत्राणी ) (स्री०) पत्नी की छोटी बहिन। छोटी यंत्रिणी ) साखी।

यंत्रिन् (वि॰) १ जीन या चारजामा कसा हुन्या (जैसे घोड़ा)। २ पीड़ाकारक । ३ कवच या सार्याज्ञ धारी।

यम् ( था॰ परस्मै॰ ) [यच्छति, यत] तमन करना। निम्मह करना। सेकना। नियंत्रया करना। वशवर्ती करना। दवाना। खंद करना। २ देना। मेंट करना। यदान करना।

यमः (पु॰) १ दमन । निम्नह । २ निमंद्रश । ३ शायमसंयम । ४ जित्त की धर्म में स्थिर रखने वाले कभीं का साधन । स्मृतिकारों ने यमीं का निरूप्त

ब्रह्मवर्षं दया वास्तिर्दाम सत्यमक्तकता। अहिंसा एत्वेय माधुर्वे दमध्येति यमाः स्वृताः ॥

याज्ञवल्क्यः ।

श्रमसा

काश्यंत्र्य दया मस्तमहिमा जानितराजितम्।
मितिः जनाभी नाष्ट्रयं मार्टवं प यका दशः।
कहीं कहीं पर पोच ही समीं का उल्लेख है।
यथाः—

खर्रिका मध्यकाच वात्र व्यक्तिकाकः । क्षत्रेविकितः पञ्चीति यमारुवामि द्वयनि च ।

४ येगा के आठ अंगों में ने प्रथम । [ येगा के आट कींग से हैं :—

६ यस : २ नियम । ३ श्रासन । ४ प्रागायाम । २ प्रत्याहार। ३ धारणा । ३ ध्यान श्रीर ६ समाधि । ] ६ यमराज : धर्मराज । ७ एक साथ उत्पन्न क्यों का जांचा। = जाड़े में का या हो में वे एक :—श्रन्भः,—श्रान्वरः, ( पु० ) यम-किङ्गर । यमद्रत ।—ग्रन्तकाः ( ५० ) । शिव । २ थमराज !-कि हुए: ( ५० ) यमराज के दृत । — कीलः. (पु॰) श्री विष्णु समवान् ।—ज्ञ. (वि०) जुनहीं जुनहां। जे। जुह में उत्पन्न हुए हों।--द्रनः। ( ५० ) १ यमराज का द्रत। मीत । २ काक । - डितीया, ( छी० ) कार्तिक शुक्ता रथा अब बहिने ग्रपने माइयों को भीजन कराती हैं । भैयाद्रैज । आतृद्वितीया ।—धानो, ( स्त्री॰ ) यमपुरी !--भिगनी, ( स्त्री॰ ) यसुना नदी का नाम ।—यातना, (की॰) वह द्रवड जा यमराज द्वारा पापी जीवों को मृत्यू के अनन्तर दिया जाता है। । यह शब्द प्राय: घेर अत्याचार प्रदर्शन करने के लिये प्रयुक्त किया जाता है । — राज, ( पु॰ ) यम । - समा, ( बी॰ ) यम-राज की कचहरी।—सूर्य, ( न० ) ऐसा मकान जिसमें दो बड़े कमरे हों। इनमें से एक का मुह पूर्व और दसरे का पश्चिम की श्रोर होना है ।

यमं ( न० ) जोबा । जुह ।

यमकं ( न॰ ) । दुहरी पटी। २ एक अकार का शब्दालङ्कार या अनुमास जिसमें एक ही शब्द कई बार आता है, पर हर बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं।

यसकः (पु॰) १ संयस । इसन । २ यसन । जेरहें। इ यस । यमन ( वि॰ ) [ स्त्री॰ -- यमनी ] इसन करने वाला । यवनानी ( स्त्री॰ ) यवनी की लिपि। संयमी। निग्रह करने वाला।

यमनं ( त० ) र निग्रह अथ्वा दमन करने की किया। २ समाप्ति । विश्वाम । ३ प्रतिवंध । वंधन ।

यसनः ( न० ) यमराज । धर्मराज ।

यमनिका (सी०) पर्दा। नाटक का पर्दा। कनात।

यमल (वि॰) जोड़ा । यमज । खुट में का एक ।

यमर्खे (न॰) } जोड़ा। जुद्द। यमर्खी (स्त्री॰)

यमलाः ( पु॰ ) दो की संख्या।

यमली ( दिवचन ) जोड़ा।

यसगत (वि॰) प्रात्मसंयमी । जितेन्द्रिय ।

यमसात् ( अध्ययाः ) अमराज के हाथ में ।

यसना ( क्षी - ) एक प्रसिद्ध नदी का नाम । - भात. ( युव ) यमराज ।

ययातिः ( पु॰ ) चन्द्रवंशी एक प्रसिद्ध प्राचीन राजा का नाम जे। महाराज नहुष का पुत्र था।

यवाबरः ( ५० ) वेखी यायावरः ।

यिशः ) (पु०) १ अक्षमेध के योग्य वेाड़ा। २ ययी ∫ भोदा। अरव :

यहि ( अञ्चया० ) १ कब । जब। जब कभी । २ क्योंकि। चूंकि।

यवः (पु०) १ जवा। जौ। जव नामक श्रवः। २ दारह सरसों या एक जवा की तील का एक मान । ३ नाँपने का एक भाप विशेष जा है या है ऋँगुल का होता है। ४ सामुद्रिक शास्त्रानुसार जै। के आकार की एक रेखा विशेष, जो खैंगूठे में होती है। अपने स्थानानुसार यह धन, सन्तान श्रथवा सौभान्य-दायिनी मानी जाती है।--न्नारः, ( पु॰ ) जवा-खार।—फलः, ( ५० ) बाँस।— लासः, (५०) सोरा । खार । जवाखार ।-शुकः, - शुकजः, ( पु॰ ) जवाखार ।—सुरं, ( न॰ ) जै। की शराब ।

थवनः ( पु० ) १ यूनानी । २ केहिं भी विदेशी । ३ गान्।

यवनिका ) (स्त्री०) १ यूनानी स्त्री । सुसलमानी । य्वती

"य वर्षी सवसीतिशिमा क्रिये"

्रप्राचीन नाटकों को देखने से जान पड़ता है कि, यदनों की छोकरियाँ राजाध्यों की परिचर्या किया करती थीं श्रीर धनुष तथा तरकसों की देख भाल और रखवाली का काम विशेष रूप से उनकी करना पड़ता था। चथाः -

(१) 'बाणासनहस्तामिर्यवनीभिः परिवृत इत एवागन्छति वियवसस्यः।" - राजुन्तला ।-- २

(२) "प्रविश्य शाङ्गेहस्ता चननी।"-शङ्कन्तला-६

(३) 'प्रविश्य चापहस्ता यननी ।''-विक्रमे।वैशी-४ २ नाटक की पर्दा । पर्दा । कमात ।

यवसं ( न० ) धास । तृगा । चारा ।

यवागु (स्त्री०) जै। या चावल का वह माँड़ जे। सड़ा कर कुछ खहा कर दिया गया हो। माँड की कॉजी।

यवानिका ) १ "दुष्टी यथा यथानी ।" दुरी जाति ∫ का एक यव। २ अजवायन।

यविष्ट ( वि० ) सब से छोटा । बहुत छोटा । ( ५० ). १ द्वेदा भाई। २ शूद्र ३

यशस् ( न० ) कीर्ति । नामवरी । बड़ाई । प्रसिद्धि । —कर, (= यशस्कर ) (वि०) यशपद i— कास (= यशस्कास) १ कोर्ति । कामी । नाम-वरी चाहने का अभिलाभी ।--व्, (= यशोव्) (वि॰) यश देने वाला ।--दः, (= र्यंशोदः) ( ५० ) पारा । पारद !--दा (= यशोदा ) (स्त्री०) नन्द गोप की स्त्री का नाम जिसने श्रीकृष्य का बाल्यावस्था में पालन पोपया किया था ।--पटहः, ( ५० ) डोल विशेष । - शेषः, ( पु॰ ) मृत्यु । माता ।

यशस्य (वि०) । यश को देने वाला। यशस्कर। २ प्रस्यात । प्रसिद्ध ।

यशस्त्रिन् (बि॰) प्रसिद्ध ।

यप्रिः } (स्त्री॰) १ लाठी । छुड़ी । इंडा । २ गदा । यष्टी ∫ ३ लंभा। बोव। ४ चक्कसा श्रह्याः। श्रद्धीः।

१ वंद्रता ६ उहनी। डाज । शाखा। ७ पताका या ध्वला का वाँस। = जहीं। हार । ६ चेल । जता। १० कोई भी वस्तु जो पनली हो। — प्रहा, ( पु० ) श्रसावरदार ।— निवासः, ( पु० ) कब्नुतरों की श्रङ्घी। — प्रागा, ( वि० ) १ निवंता। कमजोर। शक्तिहीन।

यप्रिकः ( पु॰ ) शिखरी पत्ती जी दिटहरी की जाति का होता है।

यष्टिका (स्त्री०) १ लाठी । झड़ी । इंडा १ २ गले में पहनने का हार ।

यष्टी (स्त्री॰ ) देखेर यप्टि ।

यष्ट्र ( ५० ) १ प्रकः । अर्चकः । प्रजारी । २ ऋक्तिज।

यस् (धा॰ परस्तै॰) [ यस्ति, यस्यति, यस्ति] प्रयत्न करना । उद्योग करना ।

या (धा० परमी०) [ यानि, यात ] १ जाना
गमन करना । र श्राक्रमण करना । चहाई करना ।

१ सस्थान करना । कूँच करना । २ गुज़र जाना ।

१ सहए हो जाना । स्रन्तर्धान हो जाना । ६ गुज़र जाना । वित जाना । ७ प्रचितित रहना । द हो जाना । स्री जाना । स्राप्टना । ६ किसी (नीची) स्रवस्था को पहुँच जाना । १० किसी काम को करने का वीड़ा उठाना । १० किसी के साथ मैसुन सम्बन्धी सम्बन्ध स्थापित करना । १२ प्रार्थना करना ।

याचना करना । १३ पता जगाना । दृद

यागः ( ५० ) यज्ञ ।

याच् ( घा॰ श्रारम॰ ) [ याखते ] माँगना । भिन्ना माँगना । प्रार्थना करना । विनती करना ।

यानकः ( पु॰ ) [ छी०—यानकी ] भिन्नकः। भिन्नारी । मँगता । प्रार्थी ।

"तुवादिष लघुस्त्त्रम्तलादिष च यावकः॥"

—सुमाषितः।

यान्त्रमं (न०)) १ प्राप्त करने के लिये बिनती यान्त्रमा (क्षी०)) करने की किया । गाँगने की क्रिया। २ प्रार्थना | बिनती । प्रार्थनापत्र । यान्त्रनकः (पु०) मिस्तरी । निवेदक । प्रार्थी । याचिष्णु (वि॰) याचनाशील । साँगने की प्रवृत्ति वाला ।

याचित ( २० ७० ) माँगा हुआ। गार्थित।

याश्चितकं (न०) वह वस्तु जो याचना करने से प्राप्त हुई हो। मँगर्गा की चीज़।

याञ्चा ( फ्री॰ ) १ याचना । सँगर्ना । २ आर्थना । विनती ।

याजकः ( पु॰ ) १ ऋत्वित । यज्ञ कराने वाला । २ राजा का हाथी । ३ मदमाता हाथी ।

याजनं ( न० ) यज्ञ की किया।

याज्ञसेनी । स्री० ) द्रीपदी का एक नाम।

याज्ञिक ( वि॰ ) [ स्त्री॰ —याज्ञिकि ] यह सम्बन्धी।

याज्ञिकः ( ६० ) ऋत्विज् या यञ्च करने वाला ।

याज्य (वि॰) ६ यजन करने येग्य १ २ यहीय । ६ यह जिसके तिथे यज्ञ किया जाय ४ वह जिसे शास्त्रानुसार यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त है।

याज्यः ( ९० ) यज्ञ करने वाला ।

याज्यं ( न॰ ) ऋत्विज की दिवागा।

यात (व॰ इ॰ ) गया हुआ। प्रस्थानित।

यातं (न०) १ गमन। गति । २ क्वं । प्रस्थान । १ बीता हुथा समय । मूनकाच । — याम, — यामन्, (नि०) १ वासी । रात का रखा हुया । इस्ते-मात किया हुया । हुसा । २ कचा । श्रत-पका । जीखी । वृहा । चिसा हुया ।

यातनं ( २० ) बरबा । [ जैसे बैरवाननं ]

यातना ( स्त्री॰ ) यम द्वारा दिया जाने वाला पापियों को दरख। ( बहुवचन )

यातुः ( पु० ) १ पथिक । बटोही । १ पवन । ३ समय । ( पु० न० ) भेत । भूत । शक्त । — धानः, ( पु० ) भेत । भूत । शक्त ।

यातृ ( स्री० ) पति के भाई की पत्नी । जिहानी । दौरानी ।

यात्रा (की॰) सफर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की किया। २ कूंच। प्रस्थान। चढ़ाई के जिये सेना का प्रस्थान। चढ़ाई। इ तीथीटन। ४ तीथं संट श्र० को०—हर यात्रियों का समुदाय। १ उत्सव। ६ जल्स। उत्सव का जल्स। ७ सहक ! म जीविका। ६ (समय) यापन। १० संसर्ग। [ यथा—यात्रा चैव हि लैंगिकिकी] १९ उपाय। साधन। १२ प्रथा। रसम। १३ वाहन। सवारी।

यात्रिक (वि०) [स्वी० —यात्रिकी ] १ प्रस्थान करने वाला। २ यात्रा सम्बन्धी। ३ वह जी जीवन धारख करने के उपयुक्त हो। ४ मामूली।

यात्रिकः ( पु॰ ) यात्री।

यात्रिकं (न०) ३ कूंच । चड़ाई ! २ मात्रा सम्बन्धी रसद ।

याथातथ्यं ( न० ) दास्तविकता । सत्यता ।

याथार्थ्यम् (न०) १ यथार्थ होने का भाव । २ उपयुक्तता । ३ किसी उद्देश्य की सिद्धि ।

यादवः ( ५० ) यदुवंशी ।

यादस् (न॰) कोई भी (विशाल वपुधारी) जल-जन्तु।—पतिः,—नाधः, ( = यादसांपति, यादसांनाधः, ] (पु॰) १ समुद्र। २ वरुषा देव का नाम ।

याद्वत्त (वि॰) [स्त्री॰—यद्वती ] ) ( वि॰ ) याद्वर्ग (वि॰) [स्त्री॰—याद्वर्गी ] } जिस प्रकार याद्वरा (वि॰) [स्त्री॰—याद्वर्गी ] ) का । जैसा ।

याद्वित्रिक (वि॰) [स्त्री॰ -याद्वित्रको ] १ स्वेच्छा चारी । स्वतंत्र । २ श्राकस्मिक । इत्तिफाकिया ।

यानं (न०) १ गमन । पादनारख । ( घोड़े या हाथी की) सनारी । र समुद्र यात्रा । यात्रा । ३ आक्र-मण । चढ़ाई । हमला । ४ जलूस । ४ वाहन । रथ । गाड़ी ।—पात्रं (न०) नाव । जहाज ।—भंगः, (पु०) जहाज़ के नष्ट होने की क्रिया ।—मुखं, (न०) सनारी का श्रागे का भाग, जिसमें घोड़ा जीता जाता है ।

याग्नं (न०) ) १ चलाना । हँका देना । निकाल याग्ना (खी०) ) देना । २ रोग को दूर करना । ३ समय का न्यतीत करना । ४ दीर्धसूत्रता । १ सहायता । सहारा । ६ श्रम्यास ।

याप्य (वि॰) हटाने, निकाल देने या ऋस्वीकृत करने

योग्य । २ नीच । तिरस्करखीय । अनावश्यक । — यानं, (न०) डोली । पालकी । म्याना । यामः (पु०) । इसन । संयम । सहनशीलता । २ प्रहर । तीन घंटे का समय । — घोषः, (पु०) मुर्गा । २ घडिथाली । — यामः, (पु०) प्रत्येक घंटे के लिये निर्दिष्ट कार्य । — सृत्तिः, (खी०) चैकीदारी । पहरेदारी ।

यामलं ( न० ) जोड़ा । जुदृ ।

यामवती ( बी॰ ) रात्रि ।

यामिः } (क्वी०) १ भगिनी । बहिन । २ रात । यामी ∫ रात्रि । यामिकः (पु०) चौकीदार । पहरेदार जो रात को पहरादे ।

यामिका ) (स्त्री०) रातः — पतिः, ( पु० ) । यामिनी ) चन्द्रमा । २ कपूरः ।

यामुन ( वि॰ ) [स्त्री॰—यामुनी ] यमुना नदी सम्बन्धीयायमुनासे निकत्नाहुत्राया यमुनासे उत्पन्न।

यामुनं ( न० ) सुर्मा विशेष ।

यामुनेष्टकं ( न० ) सीसा । राँगा ।

याम्य (वि॰) १ दिचणी २ . अमराज सम्बन्धी वा यम जैसा ।—ग्रयमं, (न॰) दिचणायन ।— उत्तर, (वि॰) दिचण से उत्तर की श्रोर जाने वाला ।

याम्या (की॰) १ दिचण । २ रात ।

यायज्ञा ( पु॰) इत्याशील । वह पुरुष जो प्रायः यद् किया करता हो ।

यायावरः ( पु॰ ) एक स्थान पर न रहने वाला साधुः यावः ( पु॰) । भोज्य पदार्थं जो यव का बना हो ।

यावः (पु॰) । भोज्य पदार्थं जो यद का यावकं (न॰) । २ लाख । यावकः (पु॰) । सील-सम्बन्धे । विकास

यावत् ( वि॰ ) [ स्त्री॰-यावनी ] जितना । यावन् ( वि॰ ) [ स्त्री॰-यावनो ] यवन सम्बन्धी ।

यावनः ( ५० ) लोबान ।

यावसः ( ५० ) १ घास का ढेर । २ चारा । रसद ।

याष्ट्रीक (वि॰) [ स्त्रां॰ —याष्ट्रीकी ] बहुधर । लडैत

याष्टीकः ( ५० ) योदा ने। लाठी से लड़े। यास्कः ( पु॰ ) निरुक्तकार का नाम।

यु ( घा॰ परस्मै॰ ) [ योति, युत ] १ मिलाना ।

जोड़ना । २ गडुबडु करना । संमिश्रस करना ।

युक्त (व० कृ०) १ खुदा हुआ। मिला हुआ। । २ बंधा हुआ। जुएँ में जुता हुआ: नधा हुआ। ३

सुन्यवस्थित किया हुआ। ४ सहित। संयुक्त। ४ सम्पन्न । परिपूर्ण । ६ लीन । एकाम । ७ किया-शील । = निषुषा । अनुभवी । चतुर । ६ उपयुक्तः

योग्य। ठीका १० अयौनिक:--अर्थ, (वि०) ज्ञानी । समकदार --कर्मन्, (वि०) यह जिसे कोई कर्त्तव्य कर्म सोंपा नया हो -द्राइ

(वि०) उपयुक्त द्रांड देने वाला । मनस्त, (वि०) जो किसी काम में मन लगाये हो। मुखातिव ।

युक्तं ( न० ) जोड़ी । जुद्द । युक्तः ( पु॰ ) वह संन्यासी जो ब्रह्मीमृत हो गया हो । युक्तिः (स्त्री॰) १ मेल । मिलाप । सङ्गम । मिलावट ।

२ प्रयोग । न्यवहार । इस्तेमाख । ३ नाघना । ४ चलन । रस्म । १ उपाय । ढंग । तरकीव । ६ उपयुक्तता । ७ चातुरी । कजा । 🗕 उपपत्ति । हेतु । ६ परिसाम । नतीजा । १० श्राधार । कारस । ११

रचना । सम्भावना । योग । १२ श्रलङ्कार विशेष जिसमें अपने कर्म को छिपाने के लिये दूसरे को किसी क्रिया या युक्ति द्वारा बिह्नत करने का वर्णन

किया जाता है। १३ मीज़ान। जोड़। १४ धातु

की मित्रावट। - कर, (वि०) १ उपयुक्त। २

सिद्ध ।--युक्त, (वि०) युक्तिसङ्गत । ठीक । बाजिव। युर्ग (न०) ९ जुआ । जुआठ । २ जोदा । जुट । २ समय या काल विशेष । पुराणानुसार काल का

एक दीर्घ परिमाखा । ३ पुरुष । पुरुत । पीढी । ४ चार की संख्या का सङ्केत ।—अपन्तः, ( ५० ) युग का श्रन्त । श्रवय । मन्यान्ह ।—श्रवधिः,

( पू॰ ) प्रत्य !—कीलकः, (पु॰) वह खूंटी जो बम और जुर के मिले जिद्रों में डाली जाती है। सैदा । सैदा । — बाहु, (वि०) तंबी भुजा वाता ।

युगएद ( श्रव्यया० ) समसामिश्रकता से । एक साथ । एक ही समय में। युगलं ( न० ) जेहा : जेही ।

श्रन्वय हो :

युग्म (वि॰) सम। युग्मं (न०) ९ जेवहा। २ सङ्गमः । सम्मिलनः । ३ ( दो नदियों का ) समागम । ४ जुलही सन्तान ।

यमन सन्तान । १ कुलक या युगलक । ६ मिश्चन राशि । युग्य (वि०) १ जाते जाने योग्य । २ जुता हुआ । चारजामा या साज कसा हुन्ना । ३ स्तीचने

योग्य । युग्यः (पु०) रथ में जेलने येल्य घोड़ा या कोई जानवर् ।

युज् ( धा॰ डमय॰ ) [ युनकि, युंके, युक्त ] १ जाइना । मिलाना । लगाना । संयुक्त करना । २ जुएँ में जातना । ३ सम्पन्न करना । ४ इस्तेमाल

को किसी वस्तु पर । ७ एकाय चित्त करना । = रखना ! स्थापित करना । ६ बना कर तैयार करना । सुव्यवस्था से रखना । तैयार करना । योग्य बनाना । १० देना । प्रदान करना । युज् (वि०) १ जुता हुन्ना। २ सम । विषम नहीं।

(पु०) १ संयोजक। जोड़ने वाला। २ योगी। ३ जोहा । ( इस अर्थ में यह राज्य नपु सक भी है।) युंजानः ) ( पु॰ ) १ हाँकने वाला । सारथी । २ युजानः ) योगान्यासी वाह्मण जो ब्रह्म में एकीभूत

होने का ऋभिजापी हो । युत (व॰ इ॰) १ संयुक्त ! मिला हुआ । उदा हुआ । २ सम्पन्न सहितः !

युगंधरः ( पु॰ ) । गाई। के अगले भाग की वह युगन्धरः ( पु॰ ) । लंबी निकली हुई लकड़ी जिसमें युगध्यरम् ( न॰ ) । जुओं अस्कामा जाता है ।

युगलकं (न०) १ जुद्द । जेव्हा । २ वह कुलक

( नद्य ) जिसमें दो श्लोकों वा पर्धों का एक साथ

करना । प्रयोग करना । ५ लगाना ! नियुक्त

करना। ६ घुमाना। फेरना। खगाना (जैसे मन

तकं (न०) ९ जोड़ा। २ मेला। दोस्ती। मैत्री।
३ विवाहोपलच्य का उपहार या मेंट। ४ स्त्रियों की पोशाक विशेष! ४ स्त्रियों के पहिनने के कपड़े की गोद या संजाफ।

ुति: (श्वी०) ३ सम्मित्तन । सङ्गम । २ सहित । युक्त । ऋधिकार-प्राप्ति । ४ जेव्ह । सीजान । ४ अहाँ का थोग ।

पुद्धं (न०) १ लढ़ाई। संग्राम। रण।—ग्रवसानं, (न०) सुलह। सन्ध।—ग्राचार्यः, (पु०) युद्धविद्या की शिक्षा देने वाला।—उन्प्रस्त, (वि०) लड़ाका। युद्ध में विकित।—क्षारिन, (वि०) लड़ने वाला। योद्धा!—भूः, (पु०) —भूमिः (ची०) रणकेत्र। मार्गः (पु०) युद्ध के दाँव पेंच।—रङ्गः (पु०) रणकेत्र। वीररस।— सारः, (पु०) धोड़ा।

युघ् (धा० श्रात्म०) [ युध्यते, युद्ध ] तहना। भगहना। युद्ध करना।

युध् ( स्त्री॰ ) युद्ध । बड़ाई । रख । संग्राम । युधानः ( पु॰ ) सैनिक । सिपाही । चत्रिय जाति का मनुष्य ।

युप् (धा० परस्मै०) [ युष्यति ] १ मिटा देना। खरोच डाजना। २ कष्ट देना । पीडित करना। सताना।

युयुः ( पु॰ ) घोड़ा ।

युयुत्साः (स्त्री॰) लड्ने की श्रिभिलापा । भिड्न्त करने की इच्छा।

युयुत्सु (वि०) सङ्ने का श्रमिसापी।

युवतिः } ( स्त्री॰ ) जवान भौरत । युवती }

युवन् (वि॰) [स्री॰ — युवतिः युवतिः यृनी] १ जवान । वयस्कः १ २ स्वस्थ्यः तंदुस्तः। ३ उत्तम । उत्कृष्ट ।

युवन् ( पु॰ ) [कर्ता—युवा, युवानो, युवानः ] १ जवान धादमी । २ होटा वंशधर । (जिसका बहा जीवित हो । जीवित तुवस्ये भुवा।— खुलित, (वि०) [श्वी० -खुलितः, खुलिती] जवानी में गंजा।—जरत्, (वि०) [श्वी० — जरती] वह जो जवानी की श्रवस्था में बूढ़ा देख पड़े।—राज्, (पु०)—राजः, (पु०) राजा का वह राजकुमार जो राजिसहासन के लिये मनो-नीत कर जिया गया हो। राजा का उत्तराधिकारी। युदमद् (सर्वनाम) तू। तुम।

युष्मादृश् ) ( वि॰ ) तुम जैसा । तुम्हारे जैसा । युष्मादृश् )

यूरुः ( पु॰ )  $\left. \left. \left. \right\} \right\}$  जुर्श्राँ । चीत्हर । चिलुश्रा  $\cdot$ 

यूतिः ( खी॰ ) मिला । मेल । संमिलन । सम्बन्ध । यूथं ( न॰ ) गल्ला । गिरोह । हेड । समूह । दल । टोली ।—नाथः,—पः,—पतिः, ( पु॰ ) किसी टोली या दल का नायक । अगुग्रा ।

यृथिका ) (स्त्री०) जुही नाम का फूल और उसका यूथी ∫ पौचा।

यूपः ( पु॰ ) १ यज्ञमण्डप का वह खंभा जिसमें बिल का पशु वाँधा जाता है। यह खंभा या तो बाँस का होता है अथवा खिदर की लकड़ी का। २ वह स्तम्भ जें। किसी विजय अथवा कीर्ति के लिये बना कर खड़ा किया गया हो।

यूषं (न०) हे यूषः (पु०) रसा। शोरवा। स्रोर। जूम। परेह। यूषन् (पु०)

येन ( अन्यया० ) १ जिससे । २ चृ कि । क्योंकि ।

योक्ते ( न॰ ) १ रस्सा । रस्ती । चमड़े का तस्मा । २ हल के जुए की रस्सी । ३ गाड़ी का जोत ।

योगः (पु०) १ दो अथवा अधिक पदार्थों का एक में मिलना। संयोग मिलना। मिलान। २ मेल। मिलाप। ३ संसर्ग। स्पर्श। सम्बन्ध। ४ प्रयोग। उपयोग। इस्तेमाल। १ इंग। रीति। तरीका। ६ परिणाम। नतीजा। ७ जुन्ना। दस्वारी: बाहन। गाड़ी। ६ कवच। १० योग्यता। उप-युक्तता। १९ पेशा। धंशा। कारोबार। १२ धेखा। चालवाज़ी। दग्नाबाज़ी। १६ उपाय तरंकीव। १४ उस्साह। उद्योग। स्नायास। १! ई ९३

)

इलाज। चिकिस्सा। १६ जादू। टीना। ताँत्रिक कर्म । ऐन्द्रजालिक विद्या । १७ प्राप्ति । उप-लिखे । १८ धन । सम्पत्ति । १६ नियस । त्रादेश । २० निर्भरता । सम्बन्ध । एक शब्द की दुसरे शब्द पर निर्भरता । २१ शब्युविन्यास । शब्दव्युत्पत्ति । २२ शब्दव्युत्पत्ति के श्रनुसार शब्द का अर्थ । २३ ये।गदर्शनानुसार चित्र की चञ्चलताका निग्रहः चित्तवृत्ति निरोध । २४ पतञ्जिक्ति का योगदर्शन। २४ (गणित में) जोड़ । मीज़ान : २६ (ज्योतिष में ) शुभयोग । २७ तारागस का मिलत । २८ उदातिय सम्बन्धी (काल ) योग विशेष । २१ किसी नचत्र का तारा विशेष । ३० भक्ति । ३१ जानृष । भेदिया । ३२ विश्वासधातक !--श्रांगम्, ( न० ) येगा का साधन । - छान्चारः ( ५०) १ योगाभ्यासः २ बौद्ध विशेष । इस सम्प्रदाय के बौद्धों का मत है कि ( बाह्य ' पदार्थ जा देख पड़ते हैं, शून्य हैं । वे केवल ब्रान्तरिक ज्ञान से जनाते हैं, बाहर उनमें इन्न नहीं है।—ग्राचार्यः, (९०) १ शिचक जा इन्द्रजात विद्या सिस्ताता हो । २ योगाभ्यास की शिचा देने वाला अध्यापक। -ग्राधमानं, ( न॰ ) जाली यन्त्रक ।—ग्रारुह, वह योगी जिसने अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर विया हो।--ग्रासनं ( न० ) येग-साधन के आलम अर्थात् दैउने का दंग विशेष। —इन्द्रः:—ई?::—ईश्वरः, ( पु॰ ) १ बहुत वडा योगी । २ वह जिसने अलौकिक शक्ति सम्पादन कर ली हो । ३ ऐन्द्रजालिक। ४ देवता विशेष । १ शिव जी । ६ याज्ञवल्क्य :---द्येमः, ( पु॰ ) १ नया पदार्थ प्राप्त करना श्रीर प्राप्त पदार्थ की रचा । २ वीमार । ३ क्रुशल न्नेम । राजी खुशी । सुरचा । समृद्धि । ४ सम्पत्ति : बाभ। मुनाफा। -तारका, -तारा, (बी॰) किसी नचत्र का प्रधान तारा :--दानं (न०) योगदीचा । २ कपटदान । —धारगा,

(क्वी॰) अक्ति में इड़ता । नायः, (पु॰)

शिव जी का नामान्तर ।— निद्राः. (स्त्री॰ ) १ सोने श्रीर जागने के बीच की दशा । २ युगान्त

में होने वाली विष्णु की निदा।—पट्टं, (न०) प्राचीनकालीन एक पहनावा वे। पीठ पर से जाकर कसर में बाँघा जाता था चौर जिससे घुटनों तक का रुंग इका रहता था।-एतिः, (पु०) विच्लुका नाम ।—बलां. (न०) यह शक्ति जे। वाग की साधना से प्राप्त होता है । तपीवल । २ ऐन्द्रजालिक शक्ति।—सायाः ( स्त्री॰ ) १ योग की ग्रहौकिक शक्ति। २भगवान की सुजन शक्ति ! ( भगवतः सर्जनार्था शक्तिः) ३ हुर्गा का नाम !-रङ्गः (पु॰) नारंगी |- सद, (वि॰) दो शब्दों के येग से वनने वाला (वह शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ कर कोई विशेष अर्थ बतलावे।—रोजना, ( खी॰ ) इन्ड-जात करने वालों का एक प्रकार का लेप।-वर्तिका, (म्बी॰) जादू की बत्ती या दीपक। —वाहिन्, ' ए० न० ) भिन्न गुणों की दो या कई स्रोपधियों को एक में मिलाने येएय करने वाली स्रोपधि या द्रव्य ।—वाही, (स्ती॰) १ सजी । सारः। जवासार । २ शहद । मधु । ३ पारा । — विकयः. ( पु॰ ) जाली फरोस्त या विकी।—विमु (वि०) योग को जानने वाला। (पु॰) १ शिव जी।२ योगी।३ दर्गत का अनुवायी । ६ बाजीगर । जादूगर । ४ द्वाह्यों को बनाने वाला । कम्पींडर, ! - गास्त्रं, ( त० ) पतञ्जलि ऋषि का बनाया हुआ योग-साधन पर एक प्रन्थ विशेष :-सारः, ( पु॰ ) सर्वन्याधिहर श्रोपि । योगिन् (वि०) ९ संयुक्तः। सहितः। २ वह जिसमें ऐन्द्रजालिक शक्ति हो। ( पु॰ ) १ योगी। २ बार्जागर। ३ योगदर्शन का अनुयायी। योगिनी (खी॰) १ बाजीगरिन । २ मगतिन । ३ रगापिशाचिनी । दुर्गा की सहचरी जिनकी संख्या चाठ है। योगेष्ठं ( न० ) सीसा । राँगा । योग्य (वि॰) १ उपयुक्तः। योग्यः ठीकः। बाजिवः। २ उपरोशी । कामजायक । मुफ़ीद । ४ यागा-भ्यास के योग्य ।

योग्यः ( पु॰ ) युक्ति भिड़ाने वाद्धाः। उपाय लगाने वाद्धाः। उपायीः।

योग्यं ( न० ) १ सवारी । माडी । चन्दन । ३ चपाती । ४ दूध :

योग्या (स्त्री०) १ स्रभ्यास । कसरत । २ कवायद । फौनी शिक्ता ।

योग्यता (खी०) १ चमता । लायकी । २ लियाकत । विद्वत्ता । बुद्धिमानी । ३ ताल्पर्य बोध के लिये वान्य के तीन गुणों में से एक । शस्तों के अर्थ संबन्ध की सङ्गति वा सम्भवनीयता ।

योजनं (न०) १ संयोग। मिलाव। मेल । एक में मिलाने की किया। जुए में जातने की किया। २ प्रयोग। निर्माक्त। ३ तैयारी। व्यवस्था। ४ शब्दान्वय १ दूरी नापने का प्राचीन कालीन माप विशेष जा ४ कोस या चाठ मील का होता हैं। ६ उत्तेजित करने या मड़काने की किया। ७ मन को एकाग्र करने की किया।—गन्धा. (श्ली०) व्यास-माता सत्यवती का नामान्तर।

योजना (स्त्री॰) संयोग । मेल । मिलाप । २ स्थाक-रणसिंद्ध अन्यम ।

योधः ( पु॰) १ बेग्झा । सिपाही । २ लड़ाई । समर ।
संधाम !— ध्रमारः, ( पु॰ ) — ध्रमारं, ( न॰ )
सिपाहियों के रहने का मकान । वारक । — धर्मः
( पु॰ ) पोदाखों के नियम या आईन ।—
संरावः, ( पु॰ ) सिपाहियों था लड़ने वालों की
पारस्परिक खलकार ।

योधनं (न०) युद्ध । जड़ाई । रख । समर ।
योधिनं (पु०) योदा । सिपाही । भट । जड़ाका ।
योनिः (पु० क्षी०) १ गभीशय । भग । २ कोई भी
उन्नव स्थान । उपादान कारख । श्रोत । चरमा । ३
सान । ४ आवासस्थान । आश्रयस्थान । आधार ।
४ घर । तह । ६ वंश । कुल । खान्दान । जाति ।
उत्पत्ति । श्रस्तित्व का रूप । ७ जल ।— ज
(वि०) गर्भाशय से उत्पन्न होने वाला । योनि से
उत्पन्न ।—देवता, (क्षी०) पूर्वाफाल्युनी नक्षत्र ।

— श्रंगः, (९०) बानि रोग विशेष, जिसमें गर्भाशय थपने स्थान से कुछ हट जाता है।— रञ्जनं, (न०) रजस्वला धर्म।— लिङ्गम्, (न०) भगाङ्कर। मगिलङ्ग। - स्डङ्कर, (वि०) नियम विरुद्ध संयोग से जातियों का सङ्करतः।

योनी ( खी० ) देखो ये।नि ।

थोपर्न (न०) १ मिटा देने या छील खालने की किया। २ कोई वस्तु जिससे मिटाया जाय। ३ परेशानी। प्रवहाहट। विकलता। ४ अस्याचार । पीइन। नाशन।

योपा (क्षी॰)) याषिन् (की॰)} सी। लड़की। युक्ती सी। याषिता(सी॰))

ये। किक (वि०) [स्त्री० —ये। किकी ] १ उपयुक्त । येग्य । मुनासिव । २ स्रुक्तियुक्त । ३ परियास निकालने येग्य । ३ साधारण । मामूली । रीति-रस्म के श्रमुसार ।

यौक्तिकः ( ९० ) राजा का विनोद था कीहा का साथी । नर्मसस्ता ।

थैरगः ( पु॰ ) योग दर्शन को मानने वाला । योगपद्यं ( न॰ ) समकालीनता ।

योगिक (वि॰) [स्री॰—योगिकी] १ उपयोगी। उचित । कामलायक । २ सामूली । साधारण । ३ शब्द स्युत्पत्ति के प्रमुक्त । ४ योग सम्बन्धी प्रतिकारकर । दुःखहर ।

योतक (वि॰) [स्त्री॰—योतकी ] वह सम्पत्ति जिस पर किसी एक ही व्यक्ति का एकमाव अधिकार हो।

" विभागभावना त्रेया पुरुष्ठेत्रेश्च शीतकेश"

याजनलस्य ।

योतकं (न॰) १ निजी सम्पत्ति । खास श्रपनी सम्पत्ति । २ दाइजा । दहेज । वह सम्पत्ति जा स्त्री को विवाह के समय मिलती है ।

थै।तथं ( न० । माप । नाप ।

योध (वि॰) [स्री॰—योधी ] लड़ाकू । लड़ने वाला। योन (वि॰) [ र्खा॰—योनो ] १ योनि सस्यन्धी । २ विवाह सम्यन्धी ।

थै। नं ( नं ) विवाह । वैवाहिक सम्बन्ध ।

शै। वतं (न०) १ युवती खियों की टोली। २ युवती क्षी की खूबी (सीन्दर्य त्रादि)। युवा क्षी होने का भाव।

योवनं (न०:) जवानी । - झारक्रमः, (पु०) जवानी का उभाइ .—दर्षः, (पु०) १ जवानी का अभिमान । २ अविवेक ।—लात्त्रग्रां ( न० ) । जवानी का चिन्ह । २ मनोहरता । साैन्द्र्यं । ३ ( खियों के ) छव ।

योजनकं (न०) जवानी।

यावनाभ्वः ( पु॰ ) युवनाथ के पुत्र का नाम । प्रथांत् राजा मान्याला का नाम ।

श्रीवराउवं ( न० ) युवराज का पर । याष्माक 👉 (वि॰ ो [खी॰ —श्रीष्माकी] तुम्हारा श्रीष्माकीसा 🔰 खडीय ।

7

र (पु०) संस्कृत श्रथवा नागरी वर्णमाला का सत्ताइसगाँ व्यक्तन । जिसका उच्चारण जीभ के श्रमने भाग को मुद्रों के साथ थोड़ा सा स्पर्श कराने से हुआ करता है। यह अपन और स्पर्श वर्णों के बीच का वर्ण हैं। इसका उच्चारण स्वर श्रीर व्यक्तन का मध्यवर्ती है। श्रतप्त यह अन्तस्य कहलाता है। इसके उच्चारण में संवार, नाद श्रीर घोष नाम के प्रयस्म हुआ करते हैं।

रः ( ए० ) ३ श्रन्ति । २ गर्मी । ताप । ३ ग्रेम । कामना । ४ वेस । रफ्तार ।

रंहु (धा॰ परस्मै॰) [रंहित ] तेज़ी से या वेग से जाना या चलना !

रंहितिः (स्तीव ) १ वेग । रफ्तार । २ उरमुकता । प्रचयकता ।

रक्त (व० क्र०) १ रंगा हुआ। रंगीव : २ लाल । १

श्रमुरक । अनुरागवान् । ४ प्यारा ! प्रिय । माशूक ।

१ मनोहर । सुन्दर । मनोज्ञ । १ की हा प्रिय ।

स्विता ही :— श्रम्हा, (वि०) लाल नेत्रों वाला ।

२ भयानक !— श्रम्हा, (पु०) १ मैला । २

बहुतर !— श्रङ्का, (पु०। प्रवाल । मृंगा :— श्रङ्का,

(न०) १ लटमल । सटकोरा । २ मझलमह । ३

स्यं या चन्द्रमण्डल । श्रश्चिमन्था, (पु०)

श्राँलों की सूजन । - श्रम्हारं, (न०) लाल रंग

का वस्र !— अम्बरः, (पु०) गेरुशा वस्त्रभारी

संन्यासी या परिज्ञानक !— श्रर्भुदः (पु०) रोग

विशेष जिसमें पक्षे और बहने वाली गाँठे शरीर

में निकल श्राती हैं !— श्रग्नोकः, (पु०) स्नाल

पूर्वो वाला अशोक वृत्त । आधारः, (१०) चमड़ा। - धाभ (वि॰) लाल ग्रामा वाला। -- श्राणयः. ( पु॰ ) शरीर के सात आशर्यों में से चौथा जिसमें रक्त का रहना माना गया है।— उत्पत्तं, ( न० ) नान कमन '-उपनं, (न०) गेरू /--कगुउ,--कांगुडन, ( वि॰ ) मधुर करह वाला। (पु॰) कोकिल पद्दी।—सन्दः, —कन्द्रतः, (५०) म्रा। प्रवातः !—कमलं, ( न० ) लाल कमल । चन्द्रनं, ( न० ) १ बाब चन्द्रन । २ केसर !—-चूर्गी, ( न० ) सेंदूर । ई'गुर । – इदिः, (की०) रक्त की वसन । – जिह्न ( पु॰ ) शेर । सिंह ।—तुग्रहः, ( पु॰ ) तोता ।—दूश, (पु॰) वन्तर ।—धातुः, (पु॰) १ गेरू। २ ताँवा।-पः, (पु०) राचस ।-पल्लवः, ( ५०) त्रशोक वृत्त । - पा, ( स्त्री० ) त्रींक। -पादः (वि०) जाल पैरों वाला। -पाद:, ( वु॰ ) १ पर्की विशेष, जिसके पैर जाज हों। सोसा । २ संघाम-स्थ । ३ हाथी ।— पायिन् ( पु॰ ) खटमल । खटकीरा ।--पाधिनो, ( स्री॰ ) जींक।— पिसइस्, ( न॰ ) १ लाल सुँहासा । २ नाक व सुँह से श्रपने श्राप रक्त का गिरना ।—प्रमेहः, ( पु० ) पेशाव की राह खून का गिरना । - भवं, ( न० ) मांस :--मोक्तः (५०) -मोक्सां, (न०) रक्तका बहना :-वटी,-वरडी, (क्वी॰) चेचक !-वर्गः, (पु०) १ लाख । २ अनार का मुख । ६ इसुम का फूल !--चर्ण, ( वि॰ ) बाब रंगा हुआ। २ बीरबहुटी ।-वर्शी, ( न० ) सोना । रर्क ( ई ह है )

—शासनं, (न०) सेन्दूर । ईंगुर । - शोर्षकः, ' (पु॰) १ गंधाविरोजा । २ सारस । सन्ध्यकं, (न॰) लाल कमल।—सारं, (न॰) लाल चन्द्र । रक्तं (न०) १ ख्ना । लोहू । २ ताँवा । ३ कुसम का फुल । ३ सिंदुर । इंगूर । रक्तः ( पु० ) १ लाख रंग । २ इस्म का फूल । रक्तक (वि०) १ लाल । २ अनुरक्त । आशिक । शै।कीन । ३ प्रसन्नकर । ४ ख़ूनी । रक्तकः (पु॰] १ लाल वस्त्र । २ प्रेम करने वाला श्राइमी । ३ विनोदी । मसखरा । रक्ता (स्त्री०) १ लाख। २ गुला या घुंघची का रिक्तः (स्त्री॰) १ मनोहरता । मनोज्ञता । अनुराय । प्रेम । राजभक्ति । भक्ति । रक्तिका (सी०) घुंघची। रिकमन् ( पु॰ ) लजाई। रत्न (धा॰ परस्मै॰ ) [रत्नति, रत्नित ] १ रचा करना। रखवाली करना। चैकसी करना। शासन करना । २ गुप्त रखना । प्रकट करना । ३ वचाना । रत्तक (वि॰) [स्त्री॰—रिल्नका] रचण वाला । चैकिसी करने वाला । बचाने वाला रक्तकः ( न० ) रखवाला । रखेया । चौकीदार । पहरे-दार। रक्तगां ( न० ) रखवाली । रचा । चौकसी । पहरेदारी । रक्तग्रो (स्त्री०) बगाम । राख। रत्तस् (न॰) राषस । दैत्य । दानव ।—ईशः,— नाथः, ( पु॰ ) रावणः --- जननी, ( स्त्री॰ ) रात। - सर्भ, (न०) राजसों की टोली या सभा । रहा(स्त्री०) श्वचाव। रच्चर्या। चौकसी । २ सॉर्वधानी । सुरचा । ३ चौकीदार । पहरेदार । ४ यंत्र।कवच। ताबीज । ४ अधिष्ठातृ देवता। श्रिविदेवत । १ भस्म । ६ राखी को कलाई में बाँधी जाती है।--श्रिशिकृतः, (पु॰) १ संरचकः। शासक। २ मजिस्ट्रेट। ३ पुलिस का प्रधाना-

का कवच श्रादि हो। रिच्चित् ) (वि०) रखवाला । (पु०) १ वचाने रिच्चिन् ∫ वाला । २ चौकीदार । सन्तरी । पुलिस रञ्जः ( पु० ) सूर्यंवंशी एक प्रसिद्ध राजा । यह राजा दिलीप का धुत्र और राजा त्रज का पिता था ।— नन्दनः, नाथः,— पतिः,— श्रेष्ठः,—सिहः, ( पु॰ ) श्री र:सचन्द्र जी का नामान्तर । ) (वि०) १ कमीना। ग़रीव । भिद्धक। ∫ श्रमागा। २ सुस्त। ( ५० ) फकीर । सँगता । भूखा । र्रकुः रङ्कुः } ( ५० ) हिरन । मृग । रंगः ( पु॰ ) रङ्गः (पु॰ ) रंगं (न॰) ( टीन। जस्ता। रङ्गम् ( न०) 🕽 रंगः ) (पु०) १ रंग।२ श्रमिनय खेलने का रङ्गः ∫ स्थान । रंगमञ्ज । ३ समा-स्थान । ४ समा के सदस्य : दर्शक गर्ण । ४ रणभूमि । ६ नृत्य । गान । श्रभिनय : ७ खेल । तमाशा । बहुसाव । म सुहागा । — अङ्गर्शाम्, ( न० ) रंगभूमि । श्रवाड़ा ।—श्रवतरणम्, (न०) १ रङ्गमूमि में जाने का द्वार। २ नट का पेशा।—आजीवः — उपजीवीन् ( ५० ) १ नट । २ चित्रकार । —कारः,—डीवकः, ( पु॰ ) चित्रकार I —चरः, (पु॰) १ नट । खिलाड़ी । २ पटेवाज़ ।---जं, न०) सेंदुर। ईंगुर।--द्वारं, (न०) श्रंगमञ्ज।

रग, रङ्ग

ध्यन । – अपेसकः, (४०) १ हारपाल । दरवान ।

२ जनानखाने का दरवान। ३ खींडा । ( जो

पुरुष से मैथुन करवाता है) ४ नट । अभिनयकर्ता।

—क्राइकः, (पु॰) —करग्रहकम्, (न॰)

ताबीज़। कवच। गृहं, ( न०) प्रस्ति का गृह।

जञ्चा**लाना। सौरी।—पालः,—पुरुषः. ( पु०** )

चौकीदार । रखवाला ।—प्रदीपः, (५० ) तंत्र के

ब्रानुसार वह दीपक जो भूत प्रेतादि की बाधा

मिटाने को जलाया जाता है। —भूषणं, —मिणः,

-रत्नं, ( न० ) वह भूषण जिसमें किसी प्रकार

का प्रवेशद्वार । २ किसी नाटक का सङ्गताचरण, नान्दीमुख पाठया प्रस्तावना।--भृतिः ( स्त्री॰ )

श्राधिनमास की पूर्णिमा वाली रात !-- भूमि:, (ची०) १ रंगमंच । २ श्रखाहा । ३ रखनेत्र ।

--- सग्रद्धः, ( पु॰ ) श्रभिनयशाला । नाटक- ।

धर।--माता, (स्त्री०) १ लाख । २ कुटनी ।

— वस्तु, ( न॰ ) चित्रण । रंगसाजी ।—वाटः,

(पु॰) ऋखादा ।—शाला, (की॰) नाःक-

र्ष्य ) (धा॰ उभय ) [रंघिति, रंघते ] १ जाना ।

धर ! नाचबर !

रङ्ग ∫ तेज़ी के साथ जाना । रच ( घा॰ उभय॰ ) रचयति—रचयते, रिचत । १ कमबद्ध करना । प्रस्तुम करना । तैयार करना । उद्भावित करना । २ वनाना । सरजना । पैदा करना।३ लिखना।निबन्ध रचना। ४ स्थापित करना । ५ सजाना । श्रङ्कार करना । ६ लगाना । रचनं (न०) ३ १ रचने या वनाने की क्रिया या रचना (खी॰) ) भाव। निर्माण । बनावट। २ बनाने का ढंग। ३ अन्थ। ४ बाल सम्हालना या गूंधना । ५ न्यूह रचना । ६ मानसिक कल्पना । रजकः ( पु॰ ) धोबी। रज्ञका } ( स्त्री० ) घोविन । रज्ञको } रजत (वि०) १ स्पैहला । चाँदी का बना । २ स्केंद्र । रजतं ( न० ) १ चाँदी । २ सुवर्ण । ३ मोती का हार या आभूषण । ४ रक्त । खुन । ५ हाथीहाँत । ६ नचन्न । रजनिः ) (स्त्री०) रातः -- इ.रः, (पु०) चन्द्रमा । रजनी ) — चरः, ( पु॰ ) रात को घूमने वाला। राचस।—जलं (न०) ग्रोस । कोहरा।— पतिः-रमणः, (५०) चन्द्रमा।-मखं, (न०) सन्ध्या । रात्रि का श्रारम्म । रजस ( ५०) १ धृत । रज । मैल । २ प्रव्यस्ज । मक-रन्द। सूर्यकिरण में का एक रजकण । ३ जुता हुआ खेत । ४ अन्धकार । अन्धयारी । ६ मान- तीन गुर्कों में से ( ब्रेग समस्त सिक

पदार्थी में पाये जाते हैं ) इसरा रजानुगा। = बियेर्ी का रजाधर्म : - नोक: ( पु॰ ' — नोक: (न॰) —पुत्रः ( १० ) —दर्शनं, ( २० ) सावन । होना :-हरः, (पु॰) धावी । रतसातः ( पु॰ ) ३ बादत । २ जीव । इत्य । रजम्बल (वि॰) गर्दीला । धृलधूसरित । रजस्वतः, ( पु॰ ) भैसा ≀ जा विवाह थे। य हो गयी हो। — पेड़ाः (स्ती॰ ) सुतर्खी की टोकनी। प्रसन्न होना । सन्तुष्ट होना । रजक रञ्जकम् } (न०) १ लाखचन्त्रन । २ सेंदुर । ईंगुर । रंजकः ( पु ) ३ रंगरेज़ । चितेरा । २ उत्तेजक । रंजनम् ) (न०) ९ रंगना । रंग चदाना । २ रंग । रञ्जनम् ) ३ प्रसन्नता । प्रसन्नकारक । ४ जात-चन्द्रन की लकदी।

रंजनी ) रञ्जनी )(क्वी०)नील का पौघा।

सुचक चिल्लाहट ।

रट् ( घा० परस्मैः ) [ रटिति. रटित | चिल्लाना ।

षोषणा करना । ३ श्रानन्द में भर चिचयाना । रटनं (न०) १ चिल्लाने की किथा। २ प्रसन्नता

रग्र ( घा॰ परस्मै॰ ) [ रग्राति रग्रित ] वजाना ।

रमकुम का सब्द करना

सं• १० को•

चीख सारना । गर्जना । भूंकना । २ चिह्ना कर

त्तीम । क्षियों का प्रथम बार रजन्तला होना । -वन्धः, ( पु॰ ) रजस्वला धर्म का रुक जाना। —रसः, ( पु॰ ) यःधकार ।—ग्रद्धिः, (खी॰) रजस्वला धर्म हा साफ साफ नियत समय पर रजस्वला ( न्हीं० ) १ मासिक धर्मवती स्वी ! २ जनकी रउञ्जः ( पु० ) १ रस्सो । रस्सा । डारी ! २ -शरीरस्थ रंग विशेष । ३ स्थियें के लिर की चाटी ।-दाखकं, (न०) एक प्रकार का जलचर पत्ती। रंज ) ( धा॰ उभय॰ ) [ रजति,—रजते, रज्जे ) रज्यति, रज्यते, रक्त ] १ बाब हो नाना । रगना। ३ अनुरक्त होना। ४ प्रेम में फंसना। ४

याः ( ५० ) १ संयाम । युद्ध । समर । लड़ाई । ग्रास् (न०) ∫ २ रक्षचेत्र । (पु०) १ शोरगुता । के।लाहल । २ बीगा जनाने का गज । ३ गति । गमन।-- अङ्गं ( न० ) तलवार श्रादि केाई भी शस्त्र ।—अंगर्ण, —अंगर्न ( न० ) रणचेत्र । समरमूमि ।—श्रपेत, (वि०) (रणजेत्र का) मगोहा ।—धातोद्य, (न०)—तूर्ये, (न०) इन्द्रभिः, (पु०) मारू बावा । - उत्साहः (५०) समर में पराक्रम !-- हिातिः, (स्त्री०) —द्मेत्रं, ( न० )—भूः, ( स्त्रो० )—भूमिः, ( स्त्री॰ ),—स्थानं, ( न० ) संग्राम चेत्र। लड़ाई का मैदान !-धुरा, (खी०) १ युद्ध में सामना । २ युद्ध की प्रचरहता ।—सत्तः. ( पु॰ ) हाथी । गज।—मुखं, (न॰ )— मूर्घन्, ( ५० )-शिरस्, ( ७० ) युद्ध में आगे का भाग। लड्ने वाली सेना का सब से श्रगला भाग।--रङ्कः, ( ५० ) हाथी के दोनों दाँतों के मध्य का भाग।—रङ्गः, ( पु॰ ) रखभूमि। —रहाः, (पु०) मन्द्रर । डाँस ।—रहास्, (न०) १ उत्करका । बाबसा । किसी वस्तु के खेाजाने का खेद।—रणकः, (३०) स्माकं, ( न० ) १ चिन्ता । त्याङ्कता । घवडाहट । विकलता। ( पु॰ ) कामदेव ।—वाद्यं, ( न॰ ) मारूबाजा। —शिद्धा, ( श्री० ) तदाई का विज्ञान।— सङ्खं, ( २० ) बढ़ाई की गड़बड़ी 🐫 सज्जा, ( स्त्री॰ ) युद्ध के उपस्कर :--सहायः, (पु॰) मित्र !- स्तस्भः, ( ५० ) युद्ध का स्मारक। युद्धस्मारक-साम्भ ।

रमात्कारः (पु॰) १ खड्यड् । संकार । २ शब्द । ६ गुआर ।

रिणितं ( न० ) खड़बड़ । मंजार ।

रंडः ) ( पु॰ ) ) वह ममुख्य जो पुत्रहीन मरे । राहः ) २ वाँम वृष्ट ।

रंडा ) (स्त्री॰) १ स्त्री के बिये एक गाली। रसुडा } नीची। पतुरिया। २ विधवा स्त्री।

एत (व० इ०) १ प्रसन्न । हर्षित । २ अनुरक्त । इ जीन ।—श्रयनी, (की०) वेश्या । रंडी । पतु-रिया ।—श्रयिन, (वि०) कासुक । ऐयाश ।— डह्रइः. (पु०) केकिता । नमृद्धिकं, (न०) १ दिवस । २ आवन्द के किये स्थान । नकीतः (पु०) कृता । नक्षितः, (प०) मैथुन के समय की सिसकारी । ज्वरः, (पु०) काक । कोष्या : तातिन्, (पु०) कामी । वंपट । ऐयाथा ! तातिन्, (स्वी०) इटनी । नारीच, (पु०) १ कामरेव । २ आवारा । वंपट । वद् चतन । ३ कुता । ४ मैथुन के समय की सिसकारी ! जम्भः, (पु०) मैथुन का आसन । निराहकः, (पु०) १ औरतों के। फुसलाने या वहकाने अथवा विगाइने वाला । २ आवारा । वद्चतन । वंपट ।

रतं (न०) १ हर्ष । यानन्द । २ मैथुन । ३ गुसाङ ।
रितः (खी०) यानन्द । हर्ष । सन्तुष्टि । श्राह्माद । २
श्रनुराग । प्रेम । ३ प्रीति । यार । ४ कामकीहा ।
सम्भोग । ४ कामदेव की खी का नाम । - गृहं,
(न०) — भवनं, (न०), — मन्दिरं, (न०) १
शानन्दभयन । २ चकला । रंडीखाना ।—
तस्करः, (पु०) वह पुरुष को खियाँ को श्रपने
साथ व्यभिचार करने में प्रवृत्त करता हो। — पितः,
— पियः, — रमगः, (पु०) कामदेव । — रसः,
(पु०) रितकीहा । सम्भोग । — सम्पट, (वि०)
कामी । ऐयाश ।

रत्नं (न०) जवाहर । बहुमूल्य चमकीले, छोटे और रंग विरंगे पत्थर । [ स्लों की संख्या या तो १ या ६ या १४ बतलायी जाती है । ] २ कोई भी बहुमूल्य प्रिय पदार्थ । ३ कोई भी सर्वोत्तम वस्तु । — अनुविद्ध, (वि०) रत्नों से जहा हुआ या जिसमें रत्न जहे हुए हों । — आत्रातः, (पु०) रत्न की आमा । — आव्ता, — माला, (खी०) रत्नों की खान । २ समुद्र । — आत्राता, (खी०) रत्नों का हार । — कन्द्लः, (पु०) मृंगा । प्रवाता । — खिलत, (वि०) जिसमें रत्न जहे हों । — गर्भः, (पु०) समुद्र । — गर्भा, (खी०) पृथिवी । — दीपः, — प्रदीपः, (पु०) १ रत्न का दीपक । २ एक किएत रत्न का नाम । कहा जाता है, पाताल में इसीके प्रकाश से उजाला रहता है । — मुख्यं, (न०) हीरा । — राजः, (पु०) माधिक्य ।

,但是我们就是我们们是这些人的,她就是我们就是我们的,我们就是我们的的,我们就是我们的的,我们们就是我们的的,你们们也不是什么的。" "我们就是我们们是我们们,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就

सानिक। बुबी।—राशिः, (पु॰) १ रतों का हेर।
२ लसुद।—सातुः, (पु॰) मेरु पर्वत का नाम।—
सु, (वि॰) रतन उत्पन्न करने वाला।—मु,—
सुतिः, (क्वी॰) पृथिवी। धरा।

तः (पु॰ स्ती॰) १ कोहनी । २ कोहनी से सुद्धी तक । एक हाथ (नाप विरोप) (पु॰) सुद्धी । मृंका ।

ः (पु॰) १ प्राचीन कालीन एक मवारी। २ पेग्दा । ३ चरसा । पैर । ४ अंग । अवयव (४ शरीर । देह । ६ नरङ्क । सरपत्र ।—अजः, (यु०) पुरा । पुरी । — अङ्ग्रम्, (न॰) १ साई। का कोई साग । २ विशेष कर पहिये । ३ विष्णु भगवान का सुदर्शन चक। इन्हार का चका। ईगाः ( पु॰ ) रथ में बैठ का सुद्ध करने वाला।—ईपा ( श्ली॰ ) गाई। का बम्।—उद्वहः,—उपस्थः, (पु०) को ववक्स। रय का वह स्थान जहाँ सारथी बैठता हैं।—कट्या -कड्या. (छी०) रथों को समुद्राय (-कल्पकः ( ५० ) राजा की रथशाला का अधिकारी।-कारः, ( पु॰ ) रथ बनाने वाखा ।—कुटुंचिकः, कुटुम्बिन् ( ५० ) रथवान । सारथी ।—कुवरः ( ५० ) क्तूबरं ( न०) स्थ का वह अगाला सम्बा भाग जिसमें जुधाँ बंधा रहता है ।—होभः, ( उ॰ ) त्य का भटका ।—गर्भकः, ( उ० ) डोबी । पाबकी ।—गुप्ति; (धी०) रथ के किनारे या चारों श्रोर लगा हुआ काठ या जीहे का दाँचा जी रथ को दूसरे रथ से टकराने से बचाला था। —चरणः,—पादः, (३० ) एक स्थ के पहिये। २ चन्नवाक। चकवा ।—धुर (स्त्री॰ ) स्थ का बस्य। - नाभिः, (स्त्री०) रथ के पहियों का सध्य-भाग जिसमें धुरी रहती है।—सीड़ः, (५०) रथ का खटोला। रथ का वह भाग जहाँ सवारी वैडती है ।—बन्धः, (पु॰ ) रय का सात्र या सा-मान :—महोत्सवः, ( ५० )—यात्रा, (स्री० ) श्राषाद शुक्ता द्वितीया को मनाया जाने वाला उस्सव विशेष । इसमें लोग प्रायः जगसाथ जी, बलराम जी और सुमदा की की प्रतिमात्रों के। स्थ पर सवार कर उस रथ को ब्रोग स्वयं खींचते हैं। बौदों और बैनों में भी उनके देवता स्थ में सवार

करा कर निकाले जाने हैं ।— मुखं, (न०) रथ का अगला हिस्सा !— मुखं. (न०) रथों में हैठ कर लड़ने वालों की लड़ाई !— वर्मन, (न०) — चीठिः. (५०) सड़क ! यानसड़क ! शाही सन्ता !— वाहः (५०) १ रथ का घोड़ा । २ सारथी !— ग्रांतिः. (कां०) रथ की कलसी पर का नह याँस जिसमें लड़ाई के रथों की स्टलाएँ जटकारी जाती थीं !— समगी, (कां०) माध शहा अमी !

रथिक (वि॰) (छी॰-रियकी) । गाडी पर सवार। २ गाडी का मालिक।

रिथिन् (स्त्री०) १ रथ पर सवार होना या रथ को हाँकना । २ रथ को रखने वाला । (पु०) १ रथ का मालिक । रथ में बैठ कर लब्ने वाला ।

रिधन । (५०) देखा—''रिधन्''।

रथ्यः ( पु॰ ) १ स्य में जेता जानेवाला बोदा। २ स्थ का एक भागः।

रथ्या (स्त्री॰) १ रथों के बाने जाने का रास्ता था सड़क। २ वह स्थान जहाँ कई एक सड़कें एक दूसरे के। काटती हों। ६ कई एक स्थ या गाडियां।

रद् ( भा॰ परसी॰ ) [ रदति ] । चीरना। फाइना। २ खरोचना।

रदः (पु॰) १ चीर । फाड़ । खराच । २ दॉॅंत । हाथी का दॉॅंत ।—जुदः, (पु॰) श्रीठ ।

रदनः ( ३० ) दाँत ।--इदः, ( ३० ) ओठ।

रध् (धा० परसी०) [रह्यानि, रहा] र चेटिल करना। धायल करना। मार खालना। नाश कर खालना। २ सम्हारना। साफ करना। श्रमनिया करना। ( भोजन)

रॅनिदेवः रन्तिदेवः } (पु॰) चन्नवंशी एक राजा का नाम।

रंतुः रन्तः } (३०) १ सदक। मार्गः । २ नदी।

रंधनं (न॰) रन्धनं (न॰) १ ग्रानिष्ट । बोट । २ रंधिः (बी॰) पाचन । पकाने की किया । रन्धिः (बी॰) रंधं ) (न०) १ छेट्। सूराख । गुका २ । गहुर । सन्वि रन्धं ) २ कमज़ोर स्थल । वह स्थल जिस पर आक्रमण किया जा सके । ऐव । श्रुटि । अपूर्णता । - वसः, ( पु० ) चूहा । मृंसा ।—वशः, ( पु० ) पोला,

रम् ( वा॰ भाष्म॰ ) [ रसते; रब्ध ] श्रारम्भ करना। प्रारम्भ करना।

रमस् ( न॰ ) १ पुन । उत्साह । २ ताकत । जार । रमस ( नि॰ ) । डग्र । भयानक । २ ताकतवर । प्रवर्ष । उत्करिटत । उत्सुक ।

रमसः (५०) १ उप्रता । ज़बरदस्ती । वस्तेती । उताबलापन । क्षेग । २ जलदुवाजी । ३ कोध । रोष । ४ सेंद । शोक ! १ हर्ष । प्रानन्द ।

रम् (घा॰ श्रासमः ) [रमते ] १ प्रसन्न होना । २ खेलना। क्रीडा करना । ३ मैथुन करना । ४ बना रहना । ठहरना । टिकना ।

रम (वि०) प्रसन्नकारक । त्रानन्द्वायी ।

रमः (पु॰) १ हर्ष । आनन्द । २ ग्रेसी । आशिक । पति । ३ कामदेव ।

रसर्ड ( न॰ ) हींग।—ध्वनिः, ( पु॰ ) हींग।

रमण (वि॰) [खी॰ —रमणी] श्रानन्ददायी। श्रसचकारक । मनोहर।

रमगां ( न० ) १ क्रीड़ा । २ आमोदप्रमोद । ३ प्रीति । मैथुन । ४ श्रानन्द । १ कृत्हा । कमर ।

रमगाः ( पु॰ ) १ प्रेमी । पति । श्रीतम । २ कामदेव ३ गधा । रासभ । ४ अगडकेशः ।

रमणा ) १ एक सुन्दरी युवती स्त्री। २ त्रियनमा। रमणी ) पत्नी।

रमणीय (वि॰) सुन्दर। मने।इर।

रमा ( खी॰ ) १ परनी । स्वामिनी । २ जस्मीजी का नाम । ३ धन । सम्पत्ति ।—कान्तः—नाथः— पतिः, (पु॰) विष्णु ।—वेष्टः (पु॰ ) तारपीन । चन्दन विशेष । इसीसे तारपीन का तेल निकलता है ।

रंशा ) (क्री०) १ केले का पेड़ । २ गारी का रम्मा ) नाम । ३ एक अप्तरा का नाम । यह नलकृषर की पत्नी हैं । इससे बदकर सुन्दरी अप्तरा इन्द्रलोक में तूसरी नहीं हैं । रम्य (वि॰) मने।हर। सुन्दर।

रस्यः ( पु॰ ) चम्पा का वेड् ।

रम्यं ( न० ) वीर्थ।

रय् ( धा॰ ऋत्म॰ ) [ रयते, रयित ] जाना । गमन करना ।

रयः (पु॰) १ नदी का प्रवाह। धारा। २ रफ़्तार। वेग। तेज़ी। गति। ३ उस्साह। धुन।

रल्लकः (यु०) १ कंबलः। उनीवस्रः। २ पत्तकः। युवितरस्यः भस्त्यसभाइतो । भवति को म युवा गतचेतनः॥''

३ हिरन।

रवः (पु०) १ चीख । गर्ज । नाद । २ गान । (चिड्या का ) चहकना । ३ खड़वड़ी । ४ गीर । रवगा (वि०) १ चिरुलाने चाला । नाद करने चाला । गर्जने वाला । २ शब्दायमान । ३ तीक्या । उच्या । ४ चपता । चञ्चल ।

रवर्णः (पु०) १ उँट । २ कोथल । रवर्णः (न०) पीतल । काँसा । फूल ।

रविः (पु०) सूर्य।—कान्तः, (पु०) सूर्यकान्तः।
श्रातिशी शीशा।—हः,—तनयः,—पुत्रः, (पु०)
—स्नुः, (पु०) १ शनिग्रहः। २ कर्णः। ३
वालिः। ४ वैत्रस्वतः मसुः। १ यमराजः। ६ सुग्रीवः।
—दिनं, (न०)—वारः, (पु०)—वासरः,
(पु०)—वासरं, (न०) रविवारः। इतवारः।
—संकान्तिः, (खी०) सूर्यं का एक राशि
से दूसरी राशि में गमनः। सुर्यसंकमणः।

रशना ) (क्षी०) १ रस्सी । होरी । २ रास । लगाम ।
रसना ) ३ पटका । कमरबंद । कमरपेटी । ४
ज्ञान । जीम !—उपमा, (क्षी० ) उपमा
विशेष जिसमें उपमाओं की श्रष्ट्वजा बँधी रहसी
है तथा प्रवेकथित उपमेय आगे चल कर उपमान
होता जाता है। इसको गमनोपमा भी कहते हैं।

रिमः ( पु॰ ) ३ डोरी । रस्ती । रस्ता । २ रास । लगाम । ४ श्रङ्कुश । चाबुक । ४ किरण ।— कलापः, ( पु॰ ) ४४ लहियों का मोतीहार । मसत् (५०) सूर्य।

(धा॰ परस्मै॰) [रसिनिः रिसिनः] १ गर्जनाः चीखनाः । चिल्लानाः । दहाइनाः । २ शेररगृतः करनाः । ३ प्रतिव्यनि करनाः।

ः (९०) (वृजों से निकलने वाला एक प्रकार का) सार । तत्व। २ तरल पतार्थ । ३ जल । ४ व्यर्थ । १ मित्रा। व्यासव । ६ स्वाद । जायका । ७ व्यर्थ । १ मित्रा। व्यासव । ६ स्वाद । जायका । ७ व्यर्थ । मसाला । म स्वादिष्ट पदार्थ । ६ स्वि । १० प्रीति । प्रेम । १३ व्यानन्द । हपे । प्रस्तवता । १३ भाव । १२ भाव । १२ भाव । । भावना । १४ साहित्य में वह व्यानन्दात्मक चित्त वृत्ति या व्यन्तमक वी विभाव, अनुभाव, श्रीर सञ्चारी से मुक्त किसी स्थायी भाव के व्यन्तित । होने से पैदा होता है । साधारणना साहित्य में । व्याहर समाने गये हैं । यथा

श्कार शस्य करण रीहवीर भगानकः। वीभरनाद्भुतसंत्री नेत्यश्री माट्येरताः स्मृताः ॥ किन्तु कभी कभी इनमें शान्त रस और जाड़ देने से इनकी संख्या नौ है। जाती हैं। इसीसे कान्य-प्रकाशकार ने खिखा है:—

निर्वेदस्यायिभावोस्ति शान्त्रीयि बवनोरमः। इसी प्रकार कोई कोई ''वास्तल्यरस'' को श्रीर बढ़ा का रसों की संख्या दस बतजाते हैं। [ रस कविता की जान है। इसीसे विश्वनाथ का मत है

" वाक्यं एसारमञ्ज कार्यं । "

१४ गृदा। मिगी। १६ शरीरस्थ पदार्थ विशेष।
१० वीर्य। १८ पारा। ११ जहर। विष। २० कीई
भी खनिज पदार्थ।—ग्रञ्जनं, (न०) रसवत।
रसौत।—ग्रम्तः, (प०) १ ग्राम्बवेतस्। ग्रमबवेद। २ च्क नाम की खटाई।—ग्रयनं, (न०)
१ वैद्यक के श्रमुसार वह श्रोषधि जो जरा और
व्याधि का नाश करने वाली हो। २ पदार्थों के
तत्वों का ज्ञान।—ग्रामासः, (प०) साहित्य
में किसी रस की ऐसे स्थान में श्रवतारणा करना
को उचित या उपयुक्त हो। २ किसी रस का
श्रमुण्युक्त स्थान पर वर्णन।—ग्रास्वादः, (प०)
१ स्वाद खेने वाला। २ कविता के सावों को जानने

वाला ।—इन्द्रः, (पु०) १ पारा । २पारम परधर । - उद्भवं, - उपलं. ( न० ) मोती ।- कर्मन्, (न०) पारे का तैयार करना । - केसर्च, ( न० ) कपूर !--गन्धः, (५०) --गन्धं, (न०) रसीत । रसाञ्चन ।— जः ( प्र०) राव । शीरा : —-अं, (न०) त्रुत :—अं, (नि०) १ वह जो रस का जाता हो। रस का जानने वाला। २ काव्यसर्मज् । - ज्ञः, (पु०) ३ समा-बोचक । पुणप्राही । कवि । २ रमायनी । ३ पारद के याग से दशइयाँ बनाने वासा वैद्य। — ज्ञा ( स्त्री॰ ) जीम !—तेजसा, ( न॰ ) स्त्र । -दः ( पु॰ ) वैद्य । हर्कीम ।-धान, ( न०) पारा । पारत् ।—प्रवरधाः, ( पु॰ ) नाटक ।— फनः, ( पु॰ ) नान्यित्व :—भङ्गः, ( पु॰ ) भाव का नष्ट होना।--भन्ने, ( न० ) खून । रक्त। लोहु।—राजः ( ९० ) पारा । पारवः। —विकयः, ( पु० ) शराव की विक्री।— शास्त्रं, (न०) रसायन शास्त्र।—सिद्धिः, ( स्त्री॰ ) रसायन विद्या में कुशलता या निपुणता ।

रसनं (न०) रोना। विक्ताना। चीलना । दहा-इना। भुनसुनाना। २ गर्ज। दहाइ । बादल की गइगबाहट। २ स्वाद। ज्ञायका। ४ जिह्ना। जीम।

रसना ( स्त्री॰ ) देलो "रगना"।—रदः, ( पु॰ ) पत्ती।—निहः, (पु॰ ) कुता।

रसवत् (वि०) १ जिसमें रस हो। २ स्वादिष्ट । जायकेदार । ३ नम । तर । भर्जी भाँति पानी से भिगोया हुन्ना । ७ मनोहर । मनोज्ञ । ४ भाव-पूर्ण । ६ प्रीतिपरिपूर्ण । प्रेममय । ७ जिन्दा-दिज्ञ । हाजिरजवाव ।

रसा ( की॰) १ नरक । २ प्रथिनी । धार । ३ जिह्ना। जीभ ।—नलं, ( न० ) १ सप्त श्रधीखीकों में से एक लोक रसातल भी हैं। २ श्रधीलोक। नरक ।

रसालं ( न० ) लोवान । गुग्गुब ।

रसालः ( ५० ) । श्रास का वृष्ट । २ ऊल । देख ।

रसाखा

रसाला (स्री०) १ जिह्या। जीम। २ शकर तथा

मसाले पड़ा हुआ दही: सिखरन। सिखिन। ३

दूर्वाधास । ४ श्रॅगूर ।

रसिक (वि॰) १ स्वादिष्ट । २ मनोज्ञ । मनोहर । सुन्दर । ३ गुणवाही । ४ रसिया ।

रसिकः (पु०) १ सहदय मनुष्य। भावुक नर। २

रसिया बादमी। लंपर मनुष्य। ३ हाथी। ४

घोडा । रसिका ( खी॰) १ गर्चे का रस । सीरा । २ जिह्ना।

जीभ । ३ कमरबंद ।

रसित (व॰ इ॰) १ चाला हुआ। २ भावपूर्ण। ३ मुलम्मा चढ़ा हुआ।

रसितं ( न॰ ) १ शराव । मदिसा । २ चीख । दहाइ । गर्जन ।

रसोनः ( ५० ) लशुन । लहसन ।

रस्य (वि॰) रसवाला ।

सिद्धान्त ।

रह ( धा॰ परस्मै॰ ) [ रहति, रहयति ते, रहित ] त्यागना । क्रोड़ना । परित्याग करना । क्रोड़ देना ।

रहर्गा ( न॰ ) वियोग । त्याग ।

रहस् (न॰) १ एकान्त । निर्जनता । विजनता। विविक्तता। २ निर्जनता। ३ रहस्य। भेद। ४ स्त्री-मैधुन ।

रहस् ( श्रम्थया० ) गुपचुप । चुपके से ।

रहस्य (वि०) गुप्तभेद । गोप्य विषय । २

जिसका तत्व सहज में सब की समक्त में न ञ्चासके।

रहस्यं ( न० ) १ गुप्त भेद । २ एक ताँ त्रिक प्रयोग ।

किसी अस्त्र का रहस्य। सरहस्यानि ज्'भकास्त्राणि। ३ किसी के चालचलन का गुप्त भेद। ४ गोप्य

रहस्यं ( श्रव्यया० ) गुपसुप । सुपनाप ।—ग्राख्या-यिन्, (वि॰) गुप्त बात कहने वाला।—भेद,

—विभेदः, ( go ) किसी गुप्त भेद का प्राकट्य। —वर्तं, ( न॰ ) ग्रह्म वत या प्रायश्चित्त ।

रहित (व॰ इ॰) १ त्यक्त । त्यागा हुन्ना । छोड़ा हुआ। २ प्रथक किया हुआ। विना। ३ अकेला।

रा ( घा॰ परस्मै॰ ) [ राति, रात ] देना । प्रदान

राका (क्षी॰) १ पूर्णमासी। पूर्णिमा । रात । २ वह स्त्री जिसको पहले पहल रजावर्शन हुआ हो। ३ खुजली। खाज। ४ पूर्णिमा की अधिष्ठात्री देवी। ५ खर तथा स्पनका की माता।

राद्यस (वि॰) [स्त्री॰-राद्यसी] राचस सम्बन्धी। राज्स स्वभाव का। राज्स जैसा। शैतानी।

राज्ञसः (पु०) १ निशाचर । २ त्राठ प्रकार के विवाहीं में से एक प्रकार का राज्यस विवाह भी है। इसमें कन्या के लिये उभयपत्त में युद्ध होता है। ३ ज्योतिष सम्बन्धी योग विशेष । ४ मुद्राराचस नाटक के राजा नन्द के एक मंत्री का नाम । ४ साठ संवस्तरों

राज्ञसो (स्त्री॰) राचस की स्त्री। रागः (पु०) १ रंग । २ लाल रंग । ललाई । ३

में से उनचासवाँ संवत्सर ।

बाखी रंग । ४ अनुराग । प्रीति । मैथुन सम्बन्धी । भावना । १ भाव । ६ हर्ष । त्रानन्द । ७ क्रोध । रोष । = मनोज्ञता । सीन्दर्य । ६ संगीत में राग ।

राग छः माने गये हैं यथा:-

श्रीरागी नेवरागञ्च रागाः पहिति कीर्तितोः ॥ १० संगीत सम्बन्धी संगती । ११ खेव । शोक ।

भैरवः कौशिकश्चीव दिन्दीको दीपकस्तथा।

१२ लालच। डाह।—चूर्माः, (पु०) करया का पेड़। २ इंगूर। सिन्द्र। ३ लाख। ४ प्रवीर। गुलाल । १ कामदेव ।--भुज, ( पु॰ ) चुनी ।

मानिक। - सूत्रं, (न०) शरंगा हुन्ना सूत या डोरा । २ रेशमी डोरा । ३ तराजृ की डोरी । रागिन् (वि०) १ रंगीन । २ लाल रंगका । ३

भावपूर्ण । ४ प्रेमपूरित । प्रीतिपूर्ण । १ श्रनुरा-गवान् । (पु०) ९ चित्रकार । २ प्रेमी । श्रनुरागी । ३ कासुक । लंपट !

रागिणी (स्ती०) ३ रागिनियां या राग की पॉलयां। इनकी संख्या किसी के सतानुसार ३० और किसी के मतानुसार ३६ हैं। २ विदस्था स्त्री । स्वेन्क्रा-चारिणी स्त्री। क्षिनाल स्त्री।

राधवः (पु०) १ रखु का वंशधर । श्रीरासचन्द्र । २ वड़ी जाति की सच्छली ।

रांकव ) (वि॰) [ छी०—रांकवी, राङ्कवी ] राङ्कव ) रङ्क जाति के हिरन सम्यन्थी या उसके चर्म का वना हुआ। कती।

रॉकवम् । (न०) १ हिरन के वालों का बना कनी राङ्कवम् ) वस्त्र । कर्ना वस्त्र । २ कंबल । राज् (धा॰ उसय॰ ) [राजनि-राजने, राजिन] ।

चमकना । २ सुन्दर देख पड़ना । राज् ( पु॰ ) राजा । नरेन्द्र । नरपति । राजकः ( पु॰ ) छोटा राजा ।

राजकं ( न॰ ) कितने ही राजाओं का समुदाय ! राजत ( वि॰ ) िस्रो॰—राजती ो स्पष्टला । च

राजत (वि०) [स्त्रो०—राजती] स्पहला। चाँदी कावना हुआ।

राजतं (न०) चाँदी। राजन् (पु०) १ राजा। २ चत्रिय।३ युधिष्ठिर का एक नाम। ४ इन्द्रका नाम। १

चन्द्रमा । ६ यज्ञ ।—ग्रङ्गनः ( न० । शाही । श्रदालत । राजप्रसाद का श्राँगन ।—ग्रिध-कारिनः,—ग्रिधिकृतः, ( ५० ) १ सरकारी

ग्रफसर। २ न्यायाधीश । जज ।—ग्राधिराजः — इन्द्रः (४०) महाराज । राजाओं का राजा ।— ग्रमकः, (५०) १ खोटा राजा । २ प्राचीन कालीन एक उपाधि जो प्रसिद्ध कवियों और

विद्वानों को दी जाती थी।—अपसदः, (पु॰) . अथान्य या पतित राजा।—अभिषेकः, (पु॰) राजा का राजतिलकः — अर्हे, (न॰) अगर । काष्ट।—अर्ह्याम्, (न॰) राज की दी हुई

सम्मानसूचक उपहार की वस्तु । —श्राह्माः ।
(स्त्री॰) राजधोषथा ।—ऋषिः, (= राजिषिः या
राजऋषिः) (पु॰) स्त्रिय जाति का ऋषि ।
[राजिषयों में पुरूरवस्, जनक श्रौर विश्वामित्र की

गणना है। ]—करः, ( पु॰ ) का जो राजा को दिया जाय:—कार्य, ( न॰ ) राजकाज ।— कृमारः, ( पु॰ ) राजा का पुत्र । —कुलं.

(न०) १ राजवंश । २ राजा का दरवार । ३ न्यायरजय : ४ राजप्रासाद । १ राजन । स्वामिन् ( प्रतिश्रासुचक सम्बोधन करने

की शैंजी) -गाजिन, (वि०) (वह) राजा के प्राप्त होने वाजी (सम्पत्ति, जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो) जानारिसी (जायदाद) -गृष्टं, (न०) १ राजधासाद। महत्त । २ सगन्न

के एक प्रधान नगर का नाम ।—तालः, (पु॰)
—नाली, (क्षी॰) सुपारी का पेड़ ।—दगुडः.
(पु॰) १ राजा के हाथ का डंडा विशेष । २
राजशासन । ३ वह दगढ या सज़ा जा राजा द्वारा
दी गयी हो :—दस्तः, (पु॰) सामने का दाँत ।

- दूतः ( पु॰ ) एलची ।—द्रीहः, ( पु॰ ) बगावत । ऐसा काम जिससे राजा या राज्य के श्रानष्ट की सम्भावना हो ।—द्वारिकः, (पु॰ ) राजा का ड्यंकिंवान् । —धर्मः, (पु॰ ) ३ राजा का कर्तव्य । २ महाभारत के शान्तिपर्व के एक

भूँश का नाम ।—घार्न, (न०)—घानिका, (भ्री०)—घानी, (भ्री०) वह प्रधान नगर जहाँ किसी देश का राजा या शासक रहे।—नयः (पु०)—नीतिः, (भ्री०) वह नीति जिसका पातन करता हुआ राजा अपने राज्य की रहा और

शासन को दद करता है।—नीलं, ( न॰ ) पन्ना।

—पदः, (पु॰) कमकीमत का हीरा।—पथः, (पु॰)—पद्धतिः, (स्त्री॰) राजमार्गः।— पुत्रः, (पु॰) १ राजकुमार। २ राजपूतः। स्त्रियः। ३ हावप्रहः।—पुत्री, (स्त्री॰) राजकुमारी।—

पुरुषः. ( पु॰ ) १ राजकर्मचारी । २ श्रमात्य । —प्रेथ्यः, ( पु॰ ) राजा का नौकर ।—प्रेथ्यं, ( न॰ ) राजा की नौकरी ।—बीजिन्,—संस्य, ( नि॰ ) राजा के वंश का '—भृतः, ( पु॰ )

राजा का सिपाही ।—भृत्यः, ( पु॰ ) ३ राजा का मंत्री । २ केाई भी सरकारी नौकर ।—भौतः, ( पु॰ ) राजा का विद्वक ।—मात्रधरः,—

मंत्रिन्, (३०) राजदरवारी।—मार्गः, (३०)

१ श्राम सङ्क । २ राजपद्धति ।—मुद्रा, (खी०) राजा की मोहर । यहमन् ( पु॰ ) क्यी। यस्मा । तपेदिक । — यानं, (न०) पालकी । शाही सवारी !--योगः, (ए०) १ फलित ज्योतिष के अनुसार प्रहों का एक येगा विशेष जिसके जन्म-क्रयडली में पड़ने से राजा या राजा के तुख्य होता है। २ वह योग विशेष जिसका उपदेश पतंजालि ने योगशास्त्र में किया है।—रङ्गम्, ( न० ) चाँदी। —राजः, ( go ) १ सम्राट् । महाराज । २ कुके का नाम । ३ चन्द्रमा ।--रोतिः, ( खी० ) काँसा । कसकुट ।—तस्तातां, ( न० ) १ सासुद्रिक के अनुसार वे चिन्ह या लच्छा जिनके होने से मजुष्य राजा होता है। २ राजचिन्ह । ( छूत्र-चॅंबर यादि ) —लहमी:,—श्री:, (खी०) राजवैभव ।—वंशः. ( पु॰ ) राजकुत्त । – विद्या, (स्त्री॰) राजनीति।—विहारः, (पु॰) राजमठ।—शासनं, ( न० ) राजा की माजा। —전화, (व०) सीने की इंडीका इत्र जी राजा के ऊपर ताना जाय।-समद्, ( स्ती॰ ) न्यायालय । सद्नं, ( न० ) राजपासाद । —सर्वपः, ( ३० ) राई।—सायुज्यं, ( २० ) राजत्व ।—सारसः ( ४० ) मथूर ।—सूराः ( ५० )-सूर्यं, ( न० ) राजाओं के करने योग्य यज्ञविशेष।—स्कन्धः, ( पु॰ ) वेडाः ।—स्वं, ( न० ) १ राजा की सम्पत्ति ! २ राजकर !--इंसः, ( पु॰ ) एक प्रकार का हंस जिसे साना-पची भी कहते हैं। - हस्तिन् (पु०) १ वह हाथी जिस पर राजा सवार हो। २ बड़ा और सुन्दर हाथी।

।जन्य (वि०) शाही । राजसी ।

।जन्यः (५०) १ चत्रिय । २ सरदार ।

जन्यकं ( न॰ ) योदाश्चों या चित्रयों की दोत्ती था समुदाय ।

जन्वत् (वि॰ ) अच्छे राजा द्वारा शासित ।

जस् (वि॰) [ स्री॰—राजसी ] रजेश्य सम्बन्धी।

जसात् ( अन्यया ) राजा के अधिकार में ।

राजिः ) ( बी॰ ) धारी । रेखा । वैकि ।

राजिका (छी०) १ रेखा । पंक्ति । २ खेत । ३ राई । २ सरसों ।

राजिलः ( ५० ) विषरहित और सीधे सपौं की एक जाति ।

राजीवः ( पु॰ ) १ हिरन विशेष । २ सारस । ३ हाथी ।

राजीवं (२०) नील कमल ।- श्रास्, (वि०) कमललोचन ।

राज्ञो (स्त्री०) राजा की पत्नी । रानी ।

राज्यं (न॰) १ राज्याधिकार । २ वह देश जिसमें एक राजा का शासन हो । ३ शासन । हुकूमत । —तंत्रं, (न॰) राज्य की शासन प्रखाजी ।— व्यवहारः (पु॰) शासन । हुकूमत ।— सुखं, (न॰) राज्य के सुख या ज्यानन्द ।

राडा, (स्त्री०) १ स्राभा । हीप्ति । २ बंगाल के एक ज़िले का नाम । उसकी राजधानी का नाम । यथा:—

गौडं राष्ट्रभन्नसमं निक्षम्या तत्राचि राडापुरीं।

— अवेश्वचन्द्रोद्य ।

रातिः ) (स्री०) रात । रजनी । निशा ।—झटः, रात्री ) (पु०) । राइस । मृत । प्रेत । २ चीर । — स्रम्य, (वि०) जिसे रात में न देख पड़े । — करः, (पु०) चन्द्रमा !—चरः, [रात्रिंचर, भी होता है ।] १ चीर । हाँक् । २ चौकीदार । ३ भूत । प्रेत । राइस ।—जं, (न०) नचत्र । तारा ।—जलं, (न०) स्रोस ।—जागरः, (पु०) कृता ।—पुष्पं, (न०) रात में खिलने वाला कमल ।—योगः, (पु०) रात हो जाना ।— — रहाः, — रह्नकः, (पु०) चौकीदार ।—रागः, (पु०) श्रम्थकार !—वासस्, (न०) १ रात में पहनने की पोशाक । २ श्रधकार !—विगमः, (पु०) रात का श्रवसान । भोर । तद्का । सबेरा ।—वेदः, —चेदिन् (पु०) मुर्गा । कुनकुट । रात्रिद्धं ) (श्रव्यया०) दिनरात । सदैव । रात्रिद्धं

रात्रिमन्य (बि॰) राज के समान देख पढ़ने नाला। (बहुली का दिन) कॅथियारा दिन।

राझ (व० ह०) १ वका हुआ । सका हुआ । २ प्रसन्न । मनाया हुआ । राज़ी किया हुआ । ६ सिद्ध । प्रा किया हुआ । ४ तंशार किया हुआ । १ पाया हुआ । प्राप्त । उपलब्ध । १ सफल मनोरथ । भाग्यवान् । मुन्ती । ७ प्रेन्ड्डाबिक विद्या में निपुण ।

अभ् (भाग्यस्ते ) (सम्रोति, साम् ) । सर्जा कर लेना । अभ्यक्ष स्ते । २ पूरा करना । सिद्ध करना : ३ नैयार करना । ४ मार दालना । घायल करना । जड़ में नष्ट कर दालना ।

ाधः (वि॰) वैशाख सास ।

ाधा (की॰) १ समृद्धि । सफलता । २ एक यसिद्ध गोपी का नाम, जिस पर श्रीहरण का बड़ा श्रनुराग था श्रीर जो दृपमानु गोप की कन्या थी। ३ श्रविरथ की स्त्री का नाम, जिसने कर्यो को याला पासा था। ३ विशाखा नचत्र । १ विज्ञाती।

अधिका ( श्री॰ ) देखो राधा। अधेयः ( ९० ) कर्ण की उपाधि।

ाम (वि०) १ प्रसन्न करने वाला । २ सुन्दर । खूबस्रत । सनीहर । मनोज्ञ । ३ कृष्ण वर्ण । काले
रंग का । ४ सफेद ।—प्रामुजः ( = रामानुजः )
(ए०) १ द्विण प्रदेश में प्रादुर्मृत एक प्रसिद्ध
श्रीवैष्णवाचार्य । र श्रीरामचन्द्र भी के छोटे भाई,
भरत, लद्मण, शत्रुव । किन्तु विशेष कर लद्मण ।
-श्रयनं, श्रमणां, (न०) १ श्रीरामचरित्र ।
२ श्री महारमीकि रचित ऐतिहासिक एक काव्य
प्रस्थ विशेष, जिसमें २४,००० रजीक और सात
काण्ड हैं।—गिरिः, (पु०) नागपुर के निकट
एक पहाडी जिसका वर्णन कालिदास ने मेधदून
काव्य में किया है। इसका श्राप्तुनिक नाम रामटेक हैं।

स्मिग्वन्द्वाधातम्यु वसति रामगिर्वासमेषु ।"

—मेबदूत ।

—वन्द्रः, —सद्दः (पु०) एशरथनन्द्रन श्री रामचन्द्र जी।—वृतः (पु०) हनुमान जी। —नवसी, (फी०) चैत्र गुक्का नवसी: -सेनुः (पु०) श्रीरामचन्द्र जी का बनाया पुल जो लंका चौर भारतवये के बीच में हैं, जिसे श्राज कल एडमस् श्रिज कहते हैं।

रामः ( पु॰ ) १ तीन प्रसिद्ध महापुरुवीं का नाम । यथा ( क ) द्रशरथ प्रश्नासम्बद्ध । ( स ) जमदन्तिपुत्र परशुराम । ( ग ) वसुदेवपुत्र बतराम । २ हिरन विशेष ।

रामटं ( २० ) ) हींग । रामटः ( ५० ) )

रामग्रीवर (वि०) [ र्का०—रायग्रीयको ] मनोहर । सुन्दर ।

रायग्रोपकं । न० ) सौन्दर्थ । मनोहरता ।

रामा (क्वा॰) १ सुन्दरी खी। २ त्रेयसां । आर्था। ३ खी। ४ अकुलीन खी। ४ ईंगुर । शिंगरफ। ६ हींग।

राभः ( ५० ) वझचारी या संन्थासा का ( बाँस का ) वयह ।

रावः (४०) चीख़ । चीकार । नाद । गर्जन । राउग्रा (वि०) रोने वाखा । चिरुवाने वाखा ।

रावर्गाः ( पु॰ ) राक्तस्तव दशानन का नाम जिसे लक्का में वा दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र ने युद्ध में मारा था। क्योंकि रावर्ग श्रीरामचन्द्र नी की की सीला की वन में से अकेले में हर लेगया था। राविशिः ( पु॰ ) १ रावणपुत्र इन्द्रजीत था मेहनाद। २ रावश्य का ( कोई भी ) पुत्र।

राशिः (पु०) १ देर । पुञ्ज । एक हाँ प्रकार की बहुत सी चीज़ों का समूह । २ क्रान्सि बृत में श्रवस्थित विशिष्ट तारा समूह जो संख्या में बग्रह हैं ।—श्रकां, (न०) मेप, बृष, मिश्रुन श्रादि राशियों का चक्र था मगडल । मचक्र ।— त्रमं, (न०) त्रैराशिक गणित ।—भागः, (पु०) भग्नेश । किसी राशि का माग या श्रीरा ।— भोगः, (पु०) किसी ग्रह का किसी राशि में कुछ काल तक रहना।

संव शव कोव---दर

राष्ट्रं ( go ) ९ राज्य | साम्राज्य । २ देश : मुल्क | ३ अजा। जाति।

राष्ट्र

राष्ट्रं (न०) ) किसी भी प्रकार का जातीय या राष्ट्रः ( ५० ) / देश म्यापी सङ्गर ।

राष्ट्रिकः ( पु॰ ) १ किसी देश या शज्य का रहने वाला । २ किसी राज्य का राजा या शासक ।

राष्ट्रिय ( वि॰ ) किसी राज्य सम्बन्धी ।

राष्ट्रियः ( पु॰ ) १ राजा किसी राज्य का शासक। र राजा का साला । यथा"

'ऋतं रा**ष्ट्रियमु**खाद्मावदंगुशीकदर्शनम् ।''

रास ( घा० श्रातमः ) [ रासते ] विविधाना । चीखना। भूकना।

रासः (पु०) १ कोलाहता । शेरगुला । इल्ला । गोपी की प्राचीन काल की कीड़ा जिसमें वे सब भएडल वना कर एक साथ नाचते थे। - क्रीड़ा, (छी०) —मग्डलं, ( न० ) मण्डलाकार श्रीकृष्ण श्रीर गोपियों का जला।

रासकं ( न॰ ) नाटक का एक भेद जा केवल एक छङ्क का होता है। इसमें केवल ধ नट या अभिनय करने वाले होते हैं। इसमें हास्यरस प्रधान हे।सा है और सूत्रधार नहीं खाता।

रासभः ( पु॰ ) गधा । गर्दभ ।

राहित्यं ( न० ) अभाव ।

राहु: ( ५० ) १ पुराणानुसार नौ ब्रहों में से एक जो विअचित्र के नीर्य और सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। २ प्रहर्ग । —प्रसनं, ( न० ) —श्रासः, ( ५०)—दर्शनं, ( न० ) -संस्पर्शः, चन्द्र या सूर्य का ग्रहरण ।—सूतकं, ( न० ) बहुण का सूतक।

रि (घा० परस्मै०) [ रियति, रीगा ] जाना। चलना।

रिक ( व० कु० ) ९ रीता किया हुन्ना । खाली किया हुआ। २ खाली। रीता। ३ रहित। विना। ४ खोखला ( जैसे हाथ की श्रंजलि ) र मोहताज। कंगात । १ विभक्त । वियुक्त ।—पाणो,—हस्त, (वि॰) खाली हाथ। रीते हाथ।

रिक्षं (न०) १ रिक्ष या खाळी स्थान । २ वन । जंशल ।

रिक्तक (वि०) देखी रिक

रिका ( खी॰ ) चतुर्यी, नवसी, चतुर्दशी तिथियाँ रिका तिथियां कहलाती हैं।

रिक्यं (न०) १ उत्तराधिकार या विरासत में मिली हुई सम्पत्ति। २ धन। सम्पत्ति। ३ सुवर्ग।---थादः, —प्राहः, —भागिन्, ( पु॰ ) —हरः, —हारिन, ( प्र॰ ) उत्तराधिकारी।

रिख् [ रिंबति, रिङ्गति, रिंगति, रिङ्गति ] : रैंगना । २ घीरे घीरे जाना ।

रिख्यां, (न०)) रिङ्कर्यां (न०) (१ रेंगना । घटनों चलना । २ र्रिगेंगं, (न०) (विचतित होना। रिङ्गर्गम् ( न० ) 🕽

रिच ( धा॰ डम॰ ) [ रिखकि, रिके , रिक ] १ खार्जी करना। साफ करना। निकाल डालना। २ वज्जित करना । सहताज करना ।

रिटिः ( ए० ) १ वाजा। २ शिवजी के एक गण का नास (

रिपुः ( ५० ) सञ्ज ।

रिक ( घा॰ परसौ॰ ) [रिकति, रिकित ] । गानी देना । दे। पी उहराना । कलङ्क लगाना । २ कट-कटाने का शब्द करना।

रिष् ( घा॰ परस्मै॰ ) [रेपति, रिष्ट ] १ चे।टिल करना । नुकसान पहुँचाना । श्रनिष्ट करना । २ वध करना । नाग करना ।

रिष्ट (व० इ०) १ वायल ( चेटिल । ३ ग्रभागा। वदकिस्मत ।

रिष्टं ( न० ) ३ उपव्रव । श्रनिष्ट । हानि । २ श्रभा-गापन । वद्किस्मती । ३ नाश । हानि । ४ पाप । ३ सौभाख । समृद्धि ।

रिष्टिः ( पु॰ ) तलवार ।

री (धा॰ श्रात्म॰) [रीयते ] १ चूना। टफना। उसड्ना । बह्ना ।

रीज्या (सी॰) १ मस्त्रेना । फिरकार । कतङ्क । ३ तम्मा । बदमाशीवता ।

रीढकः ( ५० ) मेरदयह। पीठ के बीच की हुई। . रीव की हुई।।

रीढा (स्त्री०) अपमान । तिरस्कार । असम्मान । रीग्रा (व० क०) उमहा हुआ। यहा हुआ। ब्रुता हुआ।

रीतिः (स्वां०) । गति । यहाव । २ नदी । सीता । ३ रेखा । सीमा । ५ ईरा । प्रकार । ५ चलत । रवाज । रस्म । ६ तर्ज : रीली । ५ पीतल । काँमा । कसकुट । = लीहे का मीर्चा । जंग । ६ वरतनों । पर की कलई ।

रु (भा ॰ परस्मै॰) [रौति, रवीति स्त] १ चित्तकानाः ही ही करना । चीखना । चिचियाना । इहाइना । गुआर करना ।

रकम (वि०) चमकीसा । चमकदार ।

रकमन् (न०) १ सुवर्ण । २ कोहा ।—कारकः, (पु०) सुनार ।—पृष्ठक, (वि०) सोने का पानी चड़ा हुआ । मुलम्मा किया हुआ ।—वाहनः, (पु०) होखाचार्य का नामान्तर ।

रिक्सिन् ( पु॰ ) राजा भीष्मक के ज्येष्ट राजकुमार का नाम।

रुक्तिमणी (स्त्री॰) राजा मीष्मक की राजकुमारी और श्रीकृष्ण की पटरानी:

रुगा (व॰ हः॰ ) १ इटा हुआ । चकता व्र : २ कुका हुआ । मुदा हुआ । निमत । ३ चेटिल । घायल : ४ बीसार । रोगी । रोगअस्त्र । ४ विगड़ा हुआ ।

रुच् ( भा॰ श्राप्म॰ ) [रोचते, रुचित ] १ चमकता। सुन्दर जान पड़ना। २ पसन्द करना। प्रसन्त होना।

रुव ) (खी॰ ) १ जमक । आभा । दीप्ति । २ रुवो ) मने।हरता । सुन्दरता ३ वर्षा । सूरत । ४ रुवि । श्रभिताषा ।

रुसक (वि॰) १ पसंद श्राने वाला । मसककारक । २ पाकस्पली सम्बन्धी । ३ तीक्य । चरपरा ।

रुवकं (न०) १ दाँत । २ गखे में घारण किया जाने

याला त्राभूषण । हार : पुःपहार । गजरा । १ सर्जास्तार । काला निमक ।

मचकः ( पु॰ ) ६ विज्ञेश नीवृ । वॅभीरी : २ कवृतर रुखा ( देखे। रुख )

निवः (स्त्री०) १ द्याभा। प्रकाश : हासि । चमक ।

र किरन । ६ वर्ण । रूपरंग । सीन्दर्य । ४ स्वाद ।

हारका । ४ सूच । प्रसूचा : ६ अभिलामा ।

हच्छा । आनन्द । ७ पसंदर्गा । अभिरुचि । प्र लघलीनता । लो । लगन । — कर, (वि०) ९

स्वादिष्य : २ अभिरुचि के उत्पन्न करने बाला ।

३ पाकस्थली सम्बन्धी । — भर्नु (यु०) ९ सूवै ।

र पति ।

रुचिर वि॰) १ चमकीला । चमकदार । २ स्वादित्त । ३ मधुर । मीठा ' ४ पाकस्थाती सम्बन्धी । भूख चढ़ाने वाला । २ बलद । शक्तिपद । चलवर्ज्ज ।

रुचिरं ( न० ) १ केसर । २ लॉंग !

रुचिरा (स्त्री॰) । एक प्रकार का पीखा रोगम । २ इस विशेष ।

रुच्य (वि०) चमकीबा। मनेाहर।

रुज् ( धा॰ परस्मै॰) [ मजनि. रुगा ] १ हुकड़े हुकड़े कर डालना । २ पीड़ित करना । रोगाकान्त होना । गड़बड़ी करना ।

रुज् ) (स्त्री०) १ भक्ता २ वेदना । कष्ट । ३ रुजा ) रोग। बीमारी । ४थकावट । आन्ति । अम ।— प्रतिक्रिया, (स्त्री०) रोग की चिकित्सा ।— मेपजं, (न॰) दवा।—सद्मज्, (न०) मला। विका।

रुंडः (पु॰)} रुगुडः (पु॰){ सिन शून्य शरीर ! कवन्त्र । बह रुंडं (न०){ मात्र ! रुगुडम् (न०)}

रतं ( न० ) १ शब्द । ध्वनि ।—स्याजः, ( पु० ) १ उत्तेजक उद्धोप । २ नकता। हास्योदीपक अनुकरणः! रुट् (भा० परस्मै०) [रोदिति, रुदिति ] १ रोना । चिल्लाना । विज्ञाप करना । शोक मनाना । शांस् वहाना । २ गुरांना । भूंकना । दहाबना । चीलना । रुद्तं ) (न०) रोदन । चीत्कार । विकार :

न्द्ध (व० कृ०) १ सका हुआ। हिका हुआ। २ वेष्टित। यिसा हुआ।

रह (वि०) भयानक। भयद्वर। स्वीक्रमाक।

नदः (पु॰) ३ एकादश संख्यक एक प्रकार के गरा देवता। ये शिव जी के अपहरूट रूप हैं। शिवजी इनके सुख्य हैं। गीता में कहा भी है:—

## ष्ट्राको शहर ख्रास्य ।

२ शिव जी का नाम।—श्रद्धः, (पु०) एक प्रसिद्ध बड़ा ऐड़। इसी दृष के कल के बीजों की स्वाच की माला बनायी जाती है।—श्रावासः, (पु०) १ स्व का निवास स्थान। कैलास एवंत। २ काशी। ३ रमशान।

रुद्राणी (स्त्री०) रुद्र की परनी अर्थात पार्वती जी।
रुध् (भा० उभय०) [ रुगाद्धि, रुंद्धे, रुद्ध ] ३ रोकना।
वंद करना। धामना। बाधा डालना। २ रोक
रखना। ३ ताले में बंद कर रखना। ४ बंधन में
रखना। क्रेंद्र करना। ४ वेरा डालना। ६ लिपाना।
डकना ७ पीड़ित करना। सताना।

रुहः (पु॰) मृग विशेष।

रुश् ( घा॰ परसी ) हराति ] वायल करना । वध करना । नाम करना ।

स्थात् (वि०) चेाट पहुँचाने वाला । अप्रिय । खुरा लगने वाला (जैसे शब्द )।

रुष् ( भा॰ परस्मै॰ ) [ रुष्यति, रुपित रुष्ठ ] रूठना । श्रप्रसन्न होना । नाराज्ञ होना [रोषिति ] १ घायल करना । वध करना । २ चिहाना । चिंगाना । धेड्छाड करना ।

हवा } (स्त्री॰) क्रोध। गुस्सा। रोष।

रुह ( धा॰ परस्मै॰ ) [ रोहति, रूढ़ ] १ बइना । उगना । प्रद्भुतित होना । जड़ पकड़ना । उत्पन्न होना । बढ़ना । ३ निकलना । ऊपर को उठना । ऊपर चढ़ना । ४ पूरना ( धाव का ) भरना । रुद्ध ) सर्दे ) (वि०) उत्पन्न होने वाला। निकलने वाला।

**छहा ( स्त्री० ) दूर्वा या दूव द्यास ।** 

रूल (वि०) १ खुरखुरा। कड़ा। ब्रस्तिस्त्रः। २ इत्सा। १ असम। अवङ्खाबड़। कठिन। ४ मैला कुचैला। ४ निष्ठुर। संगदित । १ सूखा। नीरस।

रूतर्सा ( न॰ ) सुखाने या पतले करने की किया। २ सुटाई कम करने की किया।

रुद्ध (व० क्र०) । उगा हुआ। निकला हुआ। अहुरित। जमा हुआ। २ उत्पन्न। ३ वृद्धि के। प्राप्त। ४ उगा हुआ। जैसे केई शह ) ऊपर के। चढा हुआ। १ बड़ा। लंबा। मज़ब्त पड़ा हुआ। २ ब्याम। फैला हुआ। ० प्रचलित। प्रसिद्धा = सर्वजन स्वीकृत। १ निश्चित किया हुआ। खोजा हुआ। दर्थाप्त किया हुआ।

रुद्धिः (स्त्री०) १ बाद। श्रद्धुरोत्पति । २ जन्म । उत्पति । ३ चृद्धि । बदती । फैलाव । ४ उभार । उठान । ४ स्थाति । प्रसिद्धि । ६ प्रथा । चाल । ७ अचलन । = प्रचलित ग्रर्थ ।

रूप् ( था॰ उभय॰ ) [रूपयति, रूपयते, रूपित ] १ बनाना। गहना। २ रंगमञ्ज पर रूप धरना। ३ चिन्हानी करना। त्यान से देखना। ४ तलाश करना। द्वदना। १ ख्याल करना। विचार करना। १ निश्चय करना। ७ परीचा करना। श्रन्वेषया करना। म नियत करना।

रूपं (न०) १ शक् । स्रत । त्राकार । २ कोई
भी पदार्थं जो देख पड़े । ३ सुन्दर पदार्थ । खूबस्रत शक्क । ३ स्वभाव । प्रकृति । १ रीति ।
हंग । ६ पहचान । लच्या । ७ जाति । प्रकार ।
किस्म । ८ सूति । प्रतिमा । ६ साइश्य ।
समानता । प्रतिकृति । १० त्रादर्श । तमूना ।
बानगी । ११ किसी संज्ञा या किया को विभक्तियों
श्रीर उसके लकारों के रूप । १२ एक की संख्या ।
१३ पूर्ण संख्या । श्रखण्ड संख्या । श्रखण्ड राशि ।
पूर्णांक्र । १४ नाटक । रूपक । ११ किसी ग्रन्थ की
कण्डस्थ करके श्रथवा वार बार पढ़ कर, उसके

अवगत करने की किया। १६ भवेशी। पशु । ५० राष्ट्र । ज़िन ।—ग्रामित्राहित, ( वि० ) वृहु जे। अपराध करते हुए सिरफ्तार किया गया हो ।--श्राजीवा. (स्री०) वेरवा! रंडी ।—श्राक्षयः, ( ९० ) धारान्त सुन्तर पुरुष !—इन्द्रियं, (२०) वह इन्दिय जे। रूप वर्ग का ज्ञान सम्ग्राद्त करती है अर्थात् श्रॉंबे !--उद्ययः, ( ३० ) सुन्दर रूपों का संग्रह ।—कारः,—इत्, (५०) शिल्पी। —तस्वं (न०) पैन्क सम्पन्ति। परमसन्तः।—धरः (वि०) (किसी की) एक का बना हुआ। स्वांग बनाये हुए।—नागुनः, (पु०) उन्ता। —लावस्त्रं, ( न० ) सीन्द्र्ये । सुन्दरमा ।— विपर्ययः, ( ५० ) भदापन ! कुरुपना । वर्-स्रती।—गालिन्, (वि॰) सुन्दर।—सम्पट. —मुम्पत्ति, ( स्त्री॰ ) सीन्त्रत्री । उत्तम रूप :

सपकं (न॰) ६ आकृति । सुरत । शह । २ सूर्ति । प्रतिकृति । ३ चिन्हानी । जन्म । ७ किस्म । जाति। १ वह कान्य जा पात्रीं द्वारा खेला जाता है। दरवकाव्य । ६ एक प्रयोतिहार जिसमें उपसेय में उपमान के साधन्धे का त्रारोप कर, उसका वर्शन, उपमान के रूप से किया जाता है। ७ मान या तौल विशेष : - नालः, ( पु॰ ) सङ्गीत से ''दोताला'' एक ताल ।

रूपकः ( ५० ) १ मुद्रा विशेष रुपैया ।

रूपाएं (न०) १ त्रालङ्कारिक वर्णन । २ श्रन्वेवसा । श्रनुसन्धान । परीचा ।

रुपवत् (वि॰) १ रंग या रूप वाला । २ शारीनिक । ३ शरीरधारी । ७ सुन्दर । मनोहर ।

रूपवती ( खी० ) सुन्दरी छी।

रूपिन् (वि॰) १ मानों। सदश। २ शरीम्घारी। रेगुका (स्त्री॰) परशुराम जी की माता का नाम। भवतारी । ३ सुन्द्र ।

रूप्य (वि०) सुन्दर । मनैरहर । प्रिय ।

रूपं, (न०) १ चाँदी। २ स्पैया। ३ गढ़ा हुआ सोना ।

रूष ( घा॰ परस्मै॰ ) [ रूपिति, रूपित ] सजाना । श्वज्ञार करना । २ मालिश करना । मलना । उब दन करना। उक जाना। श्राच्छादित होना।

( उभय॰ संपर्धात, संपर्धते ) १ कॉपना । २ फर जागा । तहक जाना ।

रूपित ( व॰ कु॰ ) ६ सजा हुआ : २ लेप किया ह्या। उपरन किया हुया। उका ह्या। ३ दाग द्गीला । दानी । सर्मा । १ बुटा हेका ।

रे ( श्रन्थया ) सम्बोधनात्मरु सन्यय ।

रेखा (की ) ? लकीर । पारी । २ पैकित । सतार । इ रूपरंग्वा। दाँचा। खाता। ३ श्रदाने की किया। १ रुगा। जुल । कपर। — ग्रांशः ( पु० ) दाविशांश या सेत्तर बृत का एक एक ग्रॅंश !-गिगानं, ( न० ) गणित का वह विभाग जिसमें रेखाओं में कतिएव मिद्धान्त निर्द्धारिन किये गर्भे हैं।

रेचक (वि॰) [ खी॰—रेन्विका ] १ दस्तावर । दस्त लाने बाला। २ फेक्सदों के साफ करने वाला । स्वाँस निकालने वाला ।

रेच देखे। रेचकः

रेचकः ( ५० ) १ पूज का उल्टा। नथुने से पेट में रकी हुई स्वाँस को निकालने की क्रिया। २ पिच-कारी । ३ शोरा । जवाखार ।

रेचकं ( न० ) जमालगाया ।

रेचनं ( न० ) ) श खाली करने की क्रिया। २ रेखना (स्त्री०) हे कम करने की किया। घटाने की किया। ३ सॉम वाहिर निकालने की किया। ४ मजस्थली साफ करने की किया। १ मल

रेचित ( व॰ ऋ॰ ) साफ्त। रीता किया हुआ। रेचितं ( न० ) चे। हे की दुलकी की चाल । रेखुः ( पु० ) ( स्त्री० ) १ रज । धृत । रेत । बाल् । २ पुरुपय्राम ।

ं रेतस ( न० ) वीर्य । धातु ।

रेप (वि०) १ तिरस्करणीय । नीच । २ निष्हुर ! रेफ (वि०) नीच। कमीना। हुष्ट।

रेफः (पु०) १ रकार का वह रूप जा ग्रन्य प्रचर के र पूर्व प्राने पर उसके उपरें रहता है। २ व्वनि विशेष । ३ श्रनुराग । स्मेह ।

रवटः (५०) १ स्कर । २ बाँस की छड़ी । ३ भैंवर ।

रेवतः (ए०) विजीस नीवृ। जँभीरी ! रेवती (स्त्री०) १ सत्ताइसवें नचत्र का नाम। २ बन्तराम जी की स्त्री का नाम।

रेवा (न०) नर्भदा नदो का नाम!

रेष् ( घा० बात्म० ) [रेपते, रेपित ] १ दशहना । गुर्रामा । चीजना । २ हिनहिनाना ।

रेषणं ( न० ) } उहाइ ! हिनहिनाइट ।

रै ( पु॰ ) घन दौलत । सम्पत्ति । [ कसी—सः, रायौ, रायः ]

रैवतः (५०)) द्वारका के समीपवर्ती एक पर्वत रैवतकः (५०)) का नाम।

रोकं (न०) ३ बिद्धार नावा जहाजा ३ कम्प । प्रकल्पा

रोगः (पु०) बीमारी।—आयतनं, (न०) शरीर।
देह।—आर्त, (वि०) बीमार। रोगी।—
हर, (वि०) रोग दूर करने वाला।—हरं,
(न०) दवा।—हारिन्, (वि०) आरोग्यकर। (पु०) वैद्य। हकीम। डाक्टर।

रोचक (वि॰) ३ स्विकारक। रुचने वाला । २ २ भूँख बढ़ाने वाला ।

रोचकं (न०) १ भूख । २ वह दवा जिससे भूख बढ़े । ३ काँच की चूड़ियाँ या अन्य आभूषण बनाने वाला ।

रोचन (वि॰)[रोचनी या रोचना] १ दीप्तिमान। शोभाषद । सनोहर । प्रिय । २ पाकस्थली सम्बन्धी।

रोखनं (न०) १ त्राकाश : निर्मलाकाश । २ सुन्दरी स्त्री । ३ गेररोचन ।

रोचनः ( ५० ) पानस्थली सम्बन्धी ।

रोच्यमान (वि०) : चमकीला । दीक्षमान । २ प्रिय । सुन्दर । मनोहर ।

रोचनं (न०) बोड़े की गर्दन के वालों का जूड़ा। रोचिष्णु (वि०) प्रियमकीला। २ हर्षित । प्रफु-क्रित। अन्हें अन्हें कपड़े पहिने हुए । ३ भूख को बढ़ाने वाला। रोजिस् (न०) चमक । दमक । तेज । रोदनं (न०) १ रोना । रुद्न । २ ऑंस् । रोदस् [स्त्री०—रोद्सी ] स्वर्ग और प्रथिवी का । रोधः (पु०) १ रोक । रुकावट । २ अड्चन । अट-काव । ३ वंदी । घेरा । बॉध ।

रोधनं ( न० ) रोक । प्रतिबन्ध ।

रोधनः ( ५० ) । बुध ग्रह ।

रोधस् (त०) १ तदी का तट या बाँघ। २ नदी का कगारा । समुद्र तट ।—वक्रा,—वती, (स्त्री०) १ नदी । २ वेग से बहने वासी नदी।

रोधः ( ३० ) लोध वृत्त । लोध का पेड़ ।

रोधः (पु॰) ) ३ पाप । २ खर्म । अपराध । रोधं (न॰) ) अनिष्ट ।

रोपः (पु०) १ डठाने या स्थापित या लगाने की क्रिया। २ वृत्त लगाने की क्रिया। ३ सीर १४ छेद । ब्रिद्र ।

रोपगां (न०) १ उठाने लगाने या खड़ा करने की किया। २ वृत्त लगाने की किया। ३ घाव पुरना! ४ घाव पुरने वाली दवा लगाने की किया।

रामकः ( पु॰ ) ३ रोम नगर । २ रोमनिवासी । — पत्तनं, ( न॰ ) रोम नगरी ।—सिद्धान्तः (पु॰) मुख्य पाँच सिद्धान्तों में से एक ।

रामन् (न०) रोगटा।—श्रञ्धः, (पु०) श्रानन्द वा भय से शरीर के रोगटों का खड़ा होना।—श्रञ्जित, (नि०) प्रविकत । हष्टरोम।—श्रम्तः, (पु०) हथेबी की पीठ पर के बाल ।—श्रानी,—श्रावितः—श्राविती, (स्ती०) रोमों की पंकि जो पेट के बीचों बीच नाश्रि से उपर की श्रोर गयी हो।—उद्गमः —उद्भेदः, (पु०) रोंगटों का खड़ा होना ।—श्रूपः, (पु०) —श्रूपं, (न०)—गर्तः, (पु०) शरीर के वाम के उपर वे छिद्र जिनमें से रोएं निकत्वे हुए होते हैं। वोमछिद्र ।—केशरं,—केसरं, (पु०) चँवर। वामर। चैरी।—पुलकः, (पु०) रोंगटों का खड़ा होना।—भूमः, (पु०) चनड़ा। चर्म। प्रश्नः, (पु०) रोंगटों का खड़ा होना।—भूमः, (पु०) चनड़ा। चर्म। प्रश्नः, (पु०) रोंगटों का

—लता, ( स्त्री॰ ) तरेट पर की रोमावली ।— . विकारः, ( ५० )—विकिया, ( औ० )— विभेदः, ( ५० ) रोमान्य । रांगटां का खुश दोना ।—हर्षः, ( पु॰ ) रोंगटों का सद्दा होना । —हर्पणः, ( पु॰ ) व्यास देव के एक शिष्य का नाम, जिसने कई एक पुराखों की कथा शौनक को

क्षुनायी थी। - हर्पातं, (न०) रोह्रों का खडा होना । रोमन्यं (न०) जुगाली । खाये हुए को चत्राना

श्रतः वारंवार की श्रावृत्ति । पुनरावृत्ति । रामश (वि॰) वालों वाला ।

रोमशः ( पु॰ ) १ भेड़ । भेड़ा । २ श्रुकर :

रोंख्दा ( स्त्री॰ ) अलाधिक रोदन या विलाप।

रोलंवः } ( पु॰ ) भौरा । रालम्बः } रोषः ( पु॰ ) क्रोध । गुस्सा ।

रोपगा ( वि॰ ) [ स्त्री॰--रोषगाी ] कुद्ध । रोपणः ( ५० ) ६ कसौटी । २ पारा । ३ उसर

ज़मीन । बुनही ज़मीन । रोहः ( पु० ) १ उठान । चढाव । २ ऊपर चढना

( जैसे किसी वस्तु के मृत्य का ) ३ उपज । बाड़ । ४ कली। अङ्कर।

रोहर्सा (न०) ऊपर चढ़ने, सदार होने की किया। रोहगाः ( ५० ) लङ्का के एक पर्वत का नाम।—द्रुमः,

( पु॰ ) चन्दन का पेड़ । रोहंतः } रोहन्तः } ( पु० ) वृच्च ।

रोहंती } (स्त्री॰) बता । बेल राहन्ती

राहि: ( पु० ) ६ मृग विशेष । २ धार्मिक पुरुष ।

३ बुका। ४ बीजा रोहिसी (स्त्री॰) १ लाल गा। २ चौथे नचत्र का

नाम । ४ वसुदेव की एक पत्नी का नाम जिनके गर्भ से बलराम जो की उत्पत्ति हुई थी। १ हाल की रजस्तका स्त्री। ६ विक्रली :--पति:, -- प्रिय:,

58

—वन्त्रभः, ( पु॰ ) चन्द्रमा ।-रम्याः, ( यु० ) १ साँइ । २ चन्द्रमा ।—शकटः, (पु०) रोडिणी नक्त्र, जिसका श्राकार शकट बैसा है ।

राहित (वि॰) कि। सी० राहिता या राहिता। लाल : लाख रंग का।—ग्राध्वः, .go) ग्रानि ।

रोहितं (न०) १ रक्त। २ केंसर। राहितः ( पु० ) १ लाज रंग । २ लोमई। ३ मृग

विशेष । ४ मच्छनी विशेष । रोहिपः ( ५० ) १ मञ्जूर्ता विशेष । मृग विशेष । रोद्यं (न०) १ कहाई : सर्खा । २ रूसापन ।

निष्टुरता । राह ( वि॰ ) [ छा॰—राहा, राही ] १ छह की तरह । उम्र । प्रचरड । त्रोधाविष्ट । २ भमंकर । बहरी। जंगली।

रोद्धं (न०) १ कोघ। २ भयद्वरता । ३ गर्मी । उत्ताप । सीर्यताप । धूप की गर्मी । रोदः ( 9० ) १ रह का पूजक । २ गर्मी । तेज़ी । ३ रौद्र रस 🛭

रोंप्यं (न०) चाँदी। रोरव (वि०) क्षी० - रोरवी १ रु के चर्म का बना हुन्ना । २ भयद्वर । ६ वेईमान । अन्नाचार ।

रोप्य (वि॰) चाँदी का बना हुआ। चाँदी जैसा।

रोंरवः ( पु॰ ) ३ एक प्रकार का कवाब । २ इक्कीस नरकों में से एक नरक का नाम ! रोहिसाः ( ५० ) ३ चन्द्रम बुद्ध । २ वट का बुद्ध ।

रोहिगोयः (पु॰) १ वज्हा । वजराम जी । २ वुधप्रह : रौहिशेर्य ( न० ) पन्ना । मरकत मिया ।

रोहिप् ( ५० ) हिरत विशेष। रौहियं ( न० ) एक प्रकार की बास ।

रौष्ट्रियः ( पु॰ ) देखो रोहिए।

**67** 

त—संस्कृत या नागरी वर्णमाला का अहाइसवाँ व्यञ्जन वर्ण । इसके उचारण में सँवार, नाद और चोष प्रयत्न हीने के कारण यह अल्पत्राण माना गया है।

तः ( पु० ) १ इन्द्र । २ बुन्दः शास्त्र में आठगणों में से एक गण । ३ न्याकरण में समय विभाग के बिये पाणिति ने इस बकार माने हैं, उन्हींका यह अर्थवाची है । [ इस बकार ये हैं ।

६ लट्, २ लिट् ३ लुट्, ४ लुट्, ४ लेट्, ६ लेट्, ७ लंग, द लिङ, ६ लुङ और छङ्घ ]

लक् ('घा० उभय० ) [लाक्यति—जाकयते ] १ चलता । २ पासा आप्त करना ।

लक्दः ( पु॰ ) १ साथा | जलाट | २ वस्य चावलों की बाल ।

लक्षयः } (पु॰) नटहल विशेष का श्रुच :

तक्कं (न०) । कटहत्व का फल।

लकुदः ( ५० ) बाधी। बुईं।।

लक्तकः (पु॰) १ साख । २ विथहा । २ फटा । कपहा ।

लक्तिका (ची॰) डिएकली। विस्तृइया।

लच् (धा॰ श्रात्मने ) [लद्यते, लिवत ] १ देखना। २ पहचानना । ३ चिन्ह करना । परिभाषा निरूपण करना । ४ गौण अर्थं बसलाना ६ निशाना लगाना । ७ सोचना । विचारना ।

लक्षं (न०) १ एक खाखा २ चिन्हा निशाना।

१ चिन्हानी । निशानी । ४ दिखावट । बहाना।

इसा वनावट ।—श्राधीशः, ( ५० ) सखपती
धादमी ।

स्तद्धकः (वि०) जन्म कराने वाला । जता देने वाला । स्तद्धकः (न०) एक खाख ।

लक्त्यां ( न० ) १ किसी वस्तु की वह विशेषता जिससे वह पहचाना जाय। २ रोग की पहचान। ३ उपाधि। ४ परिभाषा । ४ शरीर पर का श्रुभ चिन्ह। ६ शरीर पर का कोई श्रुम या अग्रुम चिन्ह।

> क्ष तिहम्मन्थ्यं स्व चुरवत्तानमा । वलेशावहा मत्तुरत्वस्थादं ।

० नाम । पद । द्र विशिष्टता । उत्तमता।
श्रेष्टता । ६ बन्ध । उदेश्य । १० निर्धारित कर
(या चुंगी का महस्त्व ) ११ आकार । प्रकार ।
किस्म । १२ कार्य । किया । १३ कारण । १४
विषय । प्रसङ्घ । १४ वहाना । मिस । बनावट ।
—शन्दित, (वि०) श्रुम बन्धों से युक्त ।—
श्रष्ट, (वि०) अक्षागा । बद्दिन्स । —स्तिपातः (यु०) अङ्गत । विन्हन । द्रागने की
किया ।

लक्षाः ( g» ) सारस ।

लक्ष्मा (स्थी०) १ लक्य । उद्देश्य । २ लक्ष्म शब्द की वह शक्ति जिससे उसका स्था कहित हो । शब्द की वह शक्ति जिससे उसका साधारण से भिन्न स्रोत वास्ताविक सर्थ प्रकट हो । यह शक्ति दो प्रकार की होती है । स्थाद ''निरूढ़" और ''प्रयोजनवती" । ३ हंस ।

लालग्राय (वि०) १ चिन्ह का काम देने वाला। २ जिसके अन्छे चिन्ह हों। श्रद्धे चिन्हों वाला।

लक्षशस् ( बन्यया० ) सैकड़ों । हजारों । असंख्य ।

ति ति (व० ह०) १ देखा हुआ। अषय किया हुआ। २ निरूपित । वर्धित । कहा हुआ। १ चिन्हित। पहिचाना हुआ। १ परिभाषा किया हुआ। २ निशाना बँधा हुआ। ६ अन्य प्रकार से प्रकट किया हुआ। ७ हँ हा हुआ। तलाश किया हुआ।

जन्मगा (वि०) १ जवन युक्त । २ मागवान । सुश-किस्मत । ३ समुद्रशाबी हर प्रकार से भरा पूरा । जन्मगाः (पु०) महाराज दशर्य के एक पुत्र का नाम जो सुमित्रा रानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। —प्रसुः ( स्त्री॰ ) १ लच्मग्य-जननी । सुनिजा रान्ये ।

लह्मग्रां (न०) शताम । उपाधि । २ हिन्दू । निशान ।

जदमगा (की॰) हँसी। सादा हंस। जदमन् (न॰) १ चिन्हानी । निशान । २ दाना। धन्या। ३ परिभाषा। (पु॰) १ सारस पर्दा। २ लक्मगा का नाम।

जदमीः (चि॰ ) १ सौभाग्य । समृद्धि । सम्पत्ति । . २ अन्द्रा भाग्य । खुश किस्मर्ता । ३ सफलता । ४ सौन्दर्थ। ४ घन की श्रिष्ठित्रों देवी ६ राज-शक्ति। ७ वीर पत्नी। = मोती। ६ हरुई। )-ईगः, (पु॰) विष्णु का नाम। २ श्राम का पेड । ३ भाग्यवान् धाइमी ।—कान्तः, (go) १ विष्णु भगवान् । २ राजा ।—गृहं, ( न ) खाल कमल का ऋल ।—तालः, ( go ) एक प्रकार का ताड़ का पेड़ !--नाथः, ( पु॰ ) विष्णु का नाम !-पतिः, (पु०) १ विष्णु । २ राजा । ३ सुपाड़ी का पेड़ । ४ तवंग का ऋषा-पुत्रः, ( ५० ) १ घोड़ा । २ कामदेव ।—पुट्यः, (पु०) मानिक । चुन्नी । - पूजनं, ( न० ) तक्सी जी का उस समय का पूजन जिस समय वर श्रीर वपू प्रथम बार (वर कें) घर में प्रवेश करते हैं।-फल:, ( ५० ) बेल इस ।—रमणः, ( ५० ) श्री विष्णु भगवान !—वस्ति, ( स्वी॰ ) बाब कमब पुष्प । —वारः, ( पु॰ ) गुरुवार ।—वेष्टः, ( पु॰ ) तारपीन ।—सखः, (३०) बच्नीप्रिय।— महजः, - सहांद्रः, ( ५० ) चन्त्रसा ।

लदमीवत् (वि॰) १ भाग्यवान् । खुशकिस्मत २ धनी । धनवान् । ३ सुन्दर । खुवसुरतः ।

लह्य (स॰ व॰ क॰) १ दिखलाई पड़ने दाला। २ पहचाना जाने वाजा। ३ जानने लायक। वह जिसका पता चल सके। ४ चिन्हित किया जाने वाला। ४ निरूपण किया जाने वाला। ६ निशाना लगाने के योग्य। ४ घूम घुमाकर बतलाने योग्य। ८ विचारणीय।

जरूमं ( न० ) १ नियाना । २ चिन्ह । निशानी । १ वह वस्तु जो खचणवती हो । १ गौण प्रर्थ। जक्य से उपजन्त्र मर्थ । १ वहाना । कल्पित । वनावदी । ६ एक लाख ।—सेदः,—चेघः, ( पु॰ ) निशानावार्ग ।—हन्. ( पु॰ ) तीर । गोली ।

लाख़ ) ( था॰ परसँग्ः) [लाखनि, लंखनि, लङ्क्षिति] लंख् ) जाना ।

ं लग् (धा० परमें०) [लगति, लग्न] । लगना। चिपकना । चिपटना । श्रमुरक होना । २ छूना । इ मिल जाना । एक हो जाना । ४ पीछे लगना या पीछा करना । ४ रं:क रखना । कान में लगा रखना ।

लगड (वि॰) विया सनोहर । सुन्दर । लगित (वि॰) १ चिपटा हुआ । लगा हुआ २ जुई। हुआ । सम्बन्ध युक्त । ३ आस । पाया हुआ ।

जगुडः जगुरः अगुजः } ( ५० ) छुई।। बक्कां। बाठी।

लग्न (व० क्र॰) ३ विपटा हुआ । लगा हुआ । इता एवंक एकड़ा हुआ । २ लुआ हुआ । स्पर्श किया हुआ । ३ सम्बन्ध युक्त ।—मासः, (पु॰) शुम मास जिसमें शुभकार्य विवाहादि हो सके।

लगनः (पु०) १ महमस्य हाथी । २ माट । बेदीजन । लग्नं (न०) १ ज्योतिए में दिन का उत्तरा ग्रेंश जितने में किसी एक राशि का अदय रहता है । २ वह समय जब सूर्य किसी राशि में जाता है । ३ शुभ कार्य करने का शुभ सुहूर्त ।

लग्नकः (पु॰) प्रतिभुः जामिन। वह जो जमानत करें :

लिधिमन् (पु ) १ इलकापन । धगुरूव । गुरूवामान । २ श्रोजापन । नंश्चता । ३ विचारहीनता । ४ श्रष्टसिद्धियों में से चौथी सिद्धि, जिसके प्राप्त होने पर मनुष्य बहुत छोटा या इलका बन जाता है।

लिश्य (वि॰) सब से इतका। सब से बीचा। लिशीयस् (वि॰) अपेचाइत लिश्तर। सिद्यु (वि॰) [बी॰—लिश्ती या लिशु ] १ इतका। २ झोटा। २ संचित्त। ४ अकिकिस्टर। १ कमीना।

स० श० को० १०

भीच। इनिर्वेता। कयकोरा । ७ श्रमागा। म चंचल : ६ तेज़ । १० सरल : १३ सहज में एचने बाला । १२ हस्य (जैसे स्वर) १३ मंद । की मल । १४ प्रिय । वाञ्छनीय । १५ विशुद्ध । साफ । — धाशिन, - झाहार (वि०) कम खाने वाला। — रक्तिः. । स्त्री० ) संचिप्त रूप से कहने का हंग।—डन्थान, —समृत्थान ( वि॰ ) तेज़ी से काम करने वाला । - काय. (वि०) इसके शरीर का।-कायः, (३०) वक्सः !-कम, (वि०) तेज चलने वाला। — खट्टिका (स्त्री०) ह्यांटी चारपाई !--गांधूमः ( पु॰ ) ह्यांटी जाति का गेहूँ '-चित्त,-चेतस,-भनस्-हद्य ( वि॰ ) १ हसके मन का । २ चंचलचित्त।— जङ्गलः, ( पु॰) लावक पत्ती ।—द्रात्ता, (स्त्री॰) किशसिश सेवा।--द्राविन् (वि०) सहज में पिघलने वाला । - पाक, (वि०) सहज में वचने वाला ।--पुध्यः, ( पु० ) कदंब वृत्त ।--बदर:, ( पु॰ )-वदरी, ( स्त्री॰ ) बेरी का कुस या फल ।-- अवः, ( पु॰ ) नीच योनि का :--भोजनं, ( न० ) इलका भोजन ।--सांसः, ( पु०) तीतर निशेष । —मू तकं, ( न० ) मूली । —त्वर्ण, ( न॰ ) बीरनमूल ।—नृत्ति, ( वि॰ ) **१वदचलन । २ हलका । ३ बुरी तरह किया हुआ ।** —हस्त, (वि०) हलके हाथ का। चतुर । निपुर्य। कुशन ।—हस्तः, ( ५० ) कुशन तीरदाज़।

लघु (ग्रन्थया०) १ कमीनेपन से । नीचता से । २ तेज़ी से । फुर्ती से ।

लघुः ( पु॰ ) ३ काला अगर । २ समय का एक परिमाण, जिसमें १४ चण होते हैं।

तिघुता ( छी ॰ ) । १ हलकापन । २ छुटाई । कसी । तिघुत्वं ( न ॰ ) ) १ तुच्छता । श्रकिंचनता । ४ तिरस्कार । अप्रतिष्ठा । ४ तेज़ो । फुर्ती । ६ संचिप्तता । ७ सरजता । सहजता । द्रविचार-हीनता । ६ जंपटता ।

लच्चो (स्त्री०) १ नज़ाकत से भरी औरत । कोम-लाङ्गी स्त्री । २ छोटी गाड़ी। लङ्का ) (स०) १ राक्सराज रावण की राजधानी का लंका ) नाम । २ वेश्मा । रंडी । ३ शाखा । ४ श्रव विशेष । — द्याधिषः — श्राधिपतिः, — ईशः, — ईश्वरः, — नाणः — पतिः ( पु० ) रावण या विभीषण । — दाहिन्, ( पु० ) श्रीहतुमान जी ।

लंखनी } (स्ती॰) लगाम। लङ्खनी } (पु॰) १ लंगङ्गपन। २ संयोग। ३ प्रेमी। लङ्गः } अनुरागी। आश्विक।

लंगकः } ( ५० ) प्रेमी । त्राशिक । लङ्गकः } ( ५० ) देनी । त्राशिक । लंगलं } ( न० ) दल । लङ्गलं }

लंगूलं } (न०)पूंछ। लङ्गलं

लंघ ) (घा॰ उभय०) [लंघति, लंघते—लंघित] १ लङ्घ र् उछ्छता। कृदना। कृतांच मारना। २ सवार होना। चढ़ना। ३ पार जाना। नांचना। ४ लंघन करना। उपनास करना। ४ सुखा डालना। ६ आक्रमण करना। खा डालना। अनिष्ट करना।

लंघनं ) ( न० ) १ फांदना । नांघना । २ छलाँच लड्डनम् ) मारते श्राना । ३ चढना । ४ श्राक्रमण करना । ४ सीमा के बाहिर होना । ६ तिरस्कार करना । ७ समुहाना । श्रपराध । जुमें । महानि ।

अनिष्ट। १ लंघन। कड़ाका। १० घोड़े की चाल

लंबित ) (व० इ०) ३ नाँचा हुआ । फलांगा लङ्कित ) हुआ।३ आरपार गवा हुआ ।३ मंग किया हुआ।४ तिरस्कृत । अपमानित ।

लक् ( घा॰ परस्मै॰ ) [लच्क्कति ] चिन्ह करना। चिन्हानी करना।

लञ्जू } ( घा॰ श्रात्म॰ ) [ लजते ] लजित होना।

शर्माना ।

विशेष !

लाज्ज् (घा॰ ऋत्म॰ ) [ लाज्जतं, खिजितं शर्माना। लाजाना।

लज्जका (स्त्री॰) जंगली कपास का वृत्त ।

लक्षा (क्षां०) १ समं । लात । २ बुईसुई का पेढ़ ।
— अन्वित, (वि०) लज्जालु । लजीला ।—
— पील, (वि०) कर्जाला ,— रहित,— शून्यः
— होन, (वि०) बेह्या । वेशमं ।
लज्जालु (वि०) लजीला । समीला । (पु० क्षां०)
लजालू या लज्जावन्ती का पाँचा ।
लिज्ज (व० क्ष०) १ समीला ।
लिज्ज (व० क्ष०) १ समीला ।
लिज्ज (धा० परस्मे०) [लंजिति] १ दोषी ठहराना ।
लज्जे ) मस्संना करना । र मृतना । बिमय०— लंजयिति
— लंजयते ] १ अनिष्ट करना । मारना । लाइन
करना । मार डाक्ना । २ देना । ३ बोलना । ४

स त्रवृत्त होता । १ वसना । ६ चमकना । लोतः } (पु०) ९ पाद । पैर । २ कोछ ग ३ पृंछ : लोजा ो (क्वी०) ९ प्रवाह । धार । २ छिनाल स्त्री । लोजा ो ३ बादमी जी का नाम । ४ निद्रा ।

लंजिका } (स्ती॰) रंडी। वेश्या। लखिका } (स्ती॰) रंडी। वेश्या। लट्(धा॰ परस्मै॰) [लटित ] १ वालक वन जाना। २ लड्कों की तरह काम करना। ३

बाबकों की तरह वार्ते करना । तुतलाना । रोना । चिरुखाना । लटः (पु०) १ मुर्ख । २ श्रपराध । चुक । ३ डॉक्ट ।

लटकः (पु॰) दगाबाज्ञ । बदमाश । गुंडा ।

लटभ (वि॰) मनोहं । मनोहर । खूबसुरतः

लहः ( पु॰ ) दुष्ट । बदमाश ।

तिहुं (न०)) १ पत्ती विशेष २ जुल्फ । श्रलक । स्तट । २ गोरैया चिहिया । ४ बाजा विशेष । ४ क्रीहा विशेष । ६ कुसुम का फूल । ७ श्रसती स्त्री ।

क्राइगादशय । ६ इस्तुम का फूब । ७ असता स्था । लाट्नुः (पु०) १ घोड़ा । २ नचेया लड्का । ३ एक जाति विशेष ।

लड् (धा॰ परसँ॰) [लडित ] सेलना । क्रीहा करना। [लडित लडियति ] १ उद्यालना । फेंक्ना। २ दोषी ठहराना। ३ जीम लप लपाना। ४ तंग करना। चिड्राना। २ (उभय॰—लाडियति —लाडियते । १ थपकी लगाना। २ क्रियाना। लडह (वि॰) खूबस्ता । सुन्त लड्डः । लड्डः । (प्र॰) लड्ड् । लड्छा । लंड् । (पा॰ उभय॰) [लंडित, लंडयिन— लग्डः । लड्यते ] १ व्हाजना । उपर फेंक्ना । २ बोलना ।

लंड ( न॰ : विद्या । मल : लंड: ) लंड: (पु॰ ) लंदन नगर ।

लना ( की॰ ) ६ वेल । सतर । २ शासा । डाली । ६ प्रियङ्गुलता । ४ माधर्या लता । ४ मुश्क लता । ६ चातुक । कोहा । ७ मातियों का लड़ी । म सुन्दरी की।—ग्रन्तं, ( न० प्रत्न ।—ग्रोबुर्जा, ( न० ) ककड़ी —ग्राकः, (पु० ) हरा लहयन ।

-श्रातकः (पु॰) हाथी :-गृहः, (पु॰)
-गृहं, (पु॰) कुंच । जतामण्डप।-जिहः,
-रसनः, (पु॰) -तरः (पु॰) १ साख
वृष्ण । सारंगी का पेड़ ।-पनसः, (पु॰)
तरवृज्ञ । हिंगवाना । क्लींदा ।-प्रतानः (पु॰)

बतामण्डप ।—यावकं, (न॰) श्रङ्कर । करला । —बत्तयः, —बत्तयं, (न॰) बतामण्डप ।— श्रुत्तः, (पु॰) नारियत का द्वष ।—वेपः (पु॰) कामशास्त्र में वर्शित सांबह प्रकार के रतिबंधों में से तीसरा ।—वेपनं. —वेटिनकं. (न॰) एक

बेल का सूत ।—नवर्त्न, (न०) जतागृह।

लिका (श्री०) १ छोटी बता। २ मेर्ति की बड़ी।
लिका (श्री०) विस्तुद्या! द्विपक्जी।
लिप् (धा० परस्मै०) [लिपित] १ बोजना। बातचीत
करना। २ बिना प्रयोजन बकबक करना। ३
काना-फूंली करना।
लिप्नं। न०) १ वार्ताजाप। बातचीत। २ मुख।
लिपित (व० ह०) कहा हुआ।

प्रकार का त्रालिङ्गन ।

त्विपितं (न०) कथन । वाणी । त्वःश्च (व० ऋ०) १ प्राप्तः । पात्रा हुन्ना । २ त्विया हुन्ना । वस्त्व किया हुन्ना । ३ जाना हुन्ना । समस्राहुन्ना । ४ (भाग देका) निकाला हुन्ना । लक्यं ( न० ) वह जो प्राप्त हो या उपलब्ध हो।--अन्तरं, ( न॰ ) १ वह जिसे प्रवेश करने का श्रधिकार प्राप्त हो गया हो । २ वह जिसे अवसर प्राप्त हुआ हो। - उद्यु (वि०) १ उत्पन्न । २ वह जिसका भाग्योद्य हुआ हो। काम, (वि०) वह जिसकी कामना सिद्ध होगथी हो। सफलमनोरथ —कीर्ति, (वि॰) जिसने यश पाया हो। प्रसिद् । प्रस्थात । — चेतस, — संझ, (वि०) होश में आया हुआ। — जन्मन्, (वि०) उत्पन्न। —नामन् . — शब्द, ( वि० ) प्रसिद्ध । प्रख्यात । —नाशः, ( पु॰) जो पास हो उसका नाश होना या खोजाना । — प्रशासनं, ( न० ) १ मिले हुए धन का सत्यात्र को दान। २ उपार्जित धन की रका। - तहा, - तह्य, (वि०) १ वह जिसका निशाना ठीक वैठा हो । २ निशाना लगाने में निर्पा।—सर्गा, (वि०) १ विद्वान्। परिडतः। ३ प्रसिद्ध । प्रस्थात । — विद्या, (वि०) विद्वान । शिशित । बुद्धिमान ।—सिद्धि, (वि०) वह जिसका मनोरय पूर्ण हो गया हो। जो किसी कला में पूर्ण निपुणता शाप्त कर चुका हो।

लिधिः (स्त्री॰) १ प्राप्ति । लाम । मुनाफा । ३ (गणित में ) लब्धाङ्क ।

लब्झिम (वि॰) पाया हुआ। प्राप्त किया हुआ।

जम् (घा० आत्म०) [त्तमते, लव्घ] १ प्राप्त करना। पाना। २ श्रिधकार में करना। कब्ज़ा करना। ३ जेना। ४ पकड़नाः थामना। २ मिलना। ६ (खोई हुई वस्तु को) हुँद निकालना। पुनः प्राप्त करना। ७ जानना। सीखना। पहचानना। सममना।

स्तमनं (न०) १ प्राप्त करने की क्रिया। २ पहचानने की क्रिया।

लमसं ( न॰ ) घोड़ा बाँघने की रस्ती। ( पु॰ भी होता है )।

लभसः ( पु॰ ) १ धन दौलतः । २ याचकः । लभ्य ( वि॰ ) १ पाने येख्यः । २ पता पाने येखः । जेा मिल सके । ३ न्याययुक्तः । उचितः । मुनासिवः । ४ बोधगम्यः ।

लमकः ( पु॰ ) येमी । अनुरागी । आशिक ।

लंपट ) (वि॰) १ मरभुका । जानची । २ लम्पट ) कामुक । ऐयाश ।

लंपटः हांपटः हे (पु॰) व्यमिचारी । विश्वी । कामी ।

लंपः हांपः हे (पु॰) उद्यान । फलांग । कपट ।

लंपः हांपः हे (पु॰) उद्यान । फलांग । कपट ।

लंपः हांपः हे (पु॰) उद्यान । फलांग । कपट ।

लंपः हांपः हे (पु॰) उद्यान । फलांग । कपट ।

लंपः हांपः हे (पु॰) उद्यान । कपन ।

लंपः हांपः हांपः हिलांग । ह्वा । १ पीछे रह जाना । १ विलांग करना । ६ ध्वनि करना ।

लंब } (वि०) १ लंबा। २ बड़ा। ३ प्रशस्त।

लंबः (पु०) वह खड़ी रेखा जी किसी बंदी रेखा पर इस तरह गिरे कि, उसके साथ वह समकीण बनावे उसे लंबरेखा कहते हैं।—उद्दर, (वि०) बड़े पेट का ।—उद्दरः, (पु०) ६ गणेशजी । १ सरमुका । मेाजनभट ।—आंधुः, (लभ्बीधः, लभ्बीधः) (पु०) कँट ।—कर्णाः, (पु०) ९ गधा । २ वकरा । ३ हाथी । ४ वाज पद्यी । ४ राजस । दैत्य ।—जठर, (वि०) बड़े पेट वाजा ।— पर्योधरा, (जी०) स्त्री जिसकी छातियां या कुच लंबे और नीचे जटकते हों ।—स्मिन्, (वि०) भारी या बड़े चृतरों वाला।

लंबकः ) (पु॰) १ तंबरेला। २ ज्योतिप में लम्बकः ) एक मकार का योग। इनकी संख्या १४ है।

लंबनः } (४०) १ शिव जी। २ कफ।

लंबनं ) (न०) १ मूलने वाला। लटकने वाला। लम्बनं ) २ गोट। भालर। ३ गले का हार जो नाभि तक लटकता हो।

लंबा } (स्त्री॰) १ दुर्गा। २ लक्सी।

लंबिका } (की॰)गत्ते के श्रंदर की घंटी या की गा।

ललना (स्त्री॰) १ स्त्री। रमणी २ स्वेच्छात्रारिणी

ललंतिका ) ( ५० ) १ बंदी माना । २ इपकनी ललन्तिका ) या गिरगट ।

ललिका (क्षा॰) बेर्टी अथवा सभागी स्ती।

खी। ३ जिह्नाः—दियः (३०) व्हरव दृषः।

लंबित ( व॰ इ॰ ) १ लटकता। हुआ। २ लम्बित ) मूंबता हुआ। ३ डूबा हुआ। नीचे पैठा हुआ। 🕫 श्राश्रित । टिका हुआ : ( स्त्री॰ ) सात वड़ी का हार । सतवड़ी । र्लाभः 👌 १ प्राप्ति । उपलब्धि । २ मिलन । ३ पुनः खम्भः 🕽 प्राप्ति । ४ जाम । लंभनं ) ( न० ) ९ प्राप्ति। उपलब्धि । २ पुनः लम्भनम् ) प्राप्ति । लंभित ) (व० क्र०) १ प्राप्त किया हुआ। हासिल लम्भित ) किया हुआ। २ प्रदत्त। दिया हुआ। ३ वर्द्धित । बढ़ाया हुआ । ४ प्रयोग किया हुआ । लगाया हुआ। १ लालन पालन किया हुआ। ६ 🖟 कथित । सम्बोधित । लय ( धा॰ श्राब्म॰ ) जियते ] जाना । लयः ( पु० ) १ विलीन होना। लीनता। मग्नहा। २ एकायता । ३ नाश । विनाश । ४ संगीत की लय जो तीन प्रकार की मानी गयी है, द्रुत, मध्य श्रीर विलंबित]। १ संगीत का ताल । ६ विश्राम । ७ विश्रामस्थान । घालय । वासस्थान । ८ मन की मुस्ती । सानसिक अकर्मण्यता । १ आखिइन ।--श्रारस्मः. —श्रालस्मः, ( पु॰ ) नट । नचैया । —कालाः, ( पु॰ ) प्रलय काल ।—गत, (वि॰) गला हुआ। पिवला हुआ।—पुत्री: (स्त्री०) ( नाटक की , पात्री । नाचने वाली । लयनं (न॰) १ चिपकन । जिपटन । २ आराम । विश्राम । ६ विश्राम गृह । तार्व ( भा० परस्मै॰ ) [ लर्चित ] जाना । <del>च</del>लना । लल ( धा॰ उभय॰ ) [ललति-ललते ] खेलना । क्रीड्रा करना । श्रामोदशमोद करना । लल (वि॰) १ खिलाड़ी। कीड़ांत्रिय। र श्रमिलायी। ल अस् (वि०) १ खिलाई। । २ मुंह से बाहिर निकाले हुए।—जिह, (वि॰ ) (=लजिउजह) १ जिहा मुंह के बाहिर निकाले हुए । २ वहशी । स्थानक । —जिहे:, (पु०) १ इसा । २ और । ललनः (पु०) १ की इत। खेल । स्रामीद । २ जिह्ना

के। मृंह से बाहिर निकालना ।

जलाकः ( पु॰ ) बिङ्ग। जननेदिय। ललार्ट ( न० ) माथा । माल । मस्तक ।-- अद्धः. ( पु॰ ) शिवजी का नाम । - पष्टुः. ( पु॰ ) -पट्टिका, (स्त्री०) १ साथे का चपटा साग । २ युकुट। किरीट।—लेखा, (र्खा॰) कपाल का लेख । भाग्यलेख । त्रताटकं ( न॰ ) १ माथा । २ सुन्दर माथा । ललाटंतप ) (वि०) ३ माथे के तपाने वाला । २ ललाटन्त्प ) श्रेत्यन्त पीड्राकारी। ललाडतपः } (५०) स्मै। ललाडन्तपः } जलाटिका (की०) १ ग्राभूपण । २ माथे पर लगा हुआ तिलक। ललाटूल (वि॰) वह जिसका माथा ऊँच या सुन्दर ललाम (वि॰) [स्त्री—तलामी] १ रमणीय। सुन्दर । बढ़िया । ललामं ( न॰ ) १ माथे पर धारण किये जाने वाले न्त्राभूषरा ( यथा-दैनावँदियाः कटियाँ. सूमर ) [यह शब्द पुलिक भी होता है, जब यह भूषण के श्रर्थं में प्रयुक्त किया जाता है ]! २केाई भी सर्वोत्तम जाति की वस्तु। ३ माथे का चिन्ह या निशान। ४ चिन्ह। निशानी। १ अंडा । पताका । ६ पंक्ति।रेखा। अवलो । ७ पूंछ । दुम । ८ गरदन के बात । श्रयात । ६ प्राधान्य । गौरव । सौन्दर्य । १० सींग। शङ्का ललामः ( ५० ) बेाहा । जलामकम् ( न० ) माथे पर चारण किया जाने वाला पुष्पमुच्छ अथवा पुष्पमाला । ललामन् (न०) १ त्राभूषण। सजावट। २ केई

> भी सर्वोत्तम वस्तु । ३ फंडा । पताका । ४ साम्प्र-दायिक तिलक । चिन्ह । चिन्हानी । ४ पूंछ । दुम ।

लितित (वि॰) १ क्रीइस्सकः। खिलाई। २ कामुकः। भोजनभटः ३ मनोहरः सुन्दरः। ३ मनोप्तुग्यकारी। प्रियः उत्तवः ४ श्रमिलपितः। ६ कोमलः। सीधाः। ७ कपकपाः। हिलता डोलता हुन्याः।

लिति (न०) १ लेख । क्रोइ। २ आसीद प्रमीद ।
श्वार रस में काणिक हान या श्रद्धचेष्टा जिसमें
सुकुमारता के साथ मीं, श्राँख, हाथ, पैर श्वादि
ग्रंग हिलाये जाते हैं। ३ सीन्दर्थ । मनोहरता ।
४ कोई भी स्वाभाविक किया । १ मे। लापन ।
श्रद्धदपन !—ग्रश्य, (वि०) जिसका सुन्दर्
श्रथे हो ।—पद, (वि०) जिसमें सुन्दर पद शा
शब्द हो ।—प्रहारः, (पु०) प्यार की थपथर्था ।
लीतिता (खी०) १ रमणी । २ स्वेच्छाचारिणी ।
खी । ३ सुरक । कस्तृरी । ४ हुर्गादेवी का रूप । १
श्रमेक प्रकार के वृत्त !—पञ्चमी, (खी०)
श्राधिन शुक्का पंचमी जिसमें खिलता देवी का पूजन
होता है ।—सप्तृप्ती, (श्ली०) माद्रमास के शुक्का पद्म की समुमी ।

लचं (न॰) १ लोंग । लवंग । २ जायफल । नातीफल । लचं ( अन्यया० ) श्रत्यन्त श्रत्य परिमाण ।

लवः (पु०) १ कटाई। २ पके हुए श्रनाज की कटाई।
६ विभाग। टुकड़ा। खरुड। ४ परिमासु। क्रतरा।
बंद । बहुत थोड़ी मान्ना। ४ उन। केश। ६
क्रीड़ा। ७ काल का एक मान। ६ भिन्न के उत्पर
की राशि (यथा है। इसमें ४ की संख्या जब है)
६ खग्नांश। १० विनाश। ११ श्रीरामचन्द्र जी
के एक पुत्र का नाम।

लचंगे ) ( न॰ ) लवंग का पौथा।

तथंगः ) (पु॰) तींग का रूच ।—क्रिक्ता, (बी॰) तक्कुः ) तींग ।

खवंगकं लक्डकम् } ( न॰ ) जींग ।

लवण (वि॰) १ निमकीन । खारा । २ सर्लौना । सुन्दर । प्रिथ । मनोज्ञ ।-श्रान्तकः, (पु॰) राजुङ्ग । --श्राव्धः, (पु॰) खारी समुद्र ।-श्रम्बुराशिः, (पु॰) समुद्र ।-श्रम्भस्, (पु॰) समुद्र । (न०) खारी जल।—शाकरः (पु०) १ निमक की खान। २ खारीजल का जुन्ड ग्रथीन समुद्र। (ग्रालं०) सौन्द्र्यें की या सखीनेपन की खान। —ग्रालयः, (पु०) समुद्र।—उत्तमं, (न०) १ संवा नमक २ सीरा।—उदः (पु०) १ समुद्र। २ खारीजल का समुद्र। —उद्दकः — उद्धिः, (पु०)—जलः, (पु०) समुद्र।—मेहः, (पु०) प्रमेह का एक भेद।—समुद्रः, (पु०) खारी जल का समुद्र।

लवर्षा ( न॰ ) १ निमक । २ वनाया हुन्ना निमक विशेष ।

लवर्गाः ( पु० ) १ निमकीन स्वाद । २ खारी जल का समुद्र । ३ मधुरैल्य का पुत्र लवगासुर । ४ नरक विशेष ।

लवसा ( की॰ ) दीष्ठि । श्राभा । सौन्दर्य । लवस्मिन् ( ३० ) १ निसकीनपना । २ सलौनापन । सौन्दर्य ।

लवनं (न०) ३ लुनना। (श्रनाज का) काटना। २ होसिया।

लवली (खी॰) जता विशेष । हरफोखरी नाम का दृच विशेष ।

लवित्रं ( न० ) हंसिया ।

लश् ( धा॰ उभय॰ ) [लशयति, लश्यते ] किसी कलाकौशल को सीखने का अभ्यास करना !

तशुनः ( पु॰ ) लशुनः ( पु॰ ) लशुनं ( न॰ ) } लशुनं ( न॰ ) }

तायु ( पा० परस्मै० ) १ श्रामिताय करना । चाहना । लियत ( व० छ० ) श्रिमित्रवित । साहा हुश्चा । लिखः ( पु० ) नट । श्रिमिनयकर्ता । नचैया । लिस् (भा० परस्मै०) [लस्ति, लिस्ति] १ चमकना । २ निकलना। उदय होना । प्रकट होना । ३ श्रालि-कृत करना । ४ खेलना । नाचना । भटकता ।

लसा (स्त्री०) १ केसर । २ हस्ती । लसिका (स्त्री०) थुक । सार लिसित (२० क्र० : संसा हुआ। प्रस्ट हुआ। लिख (४१० अल्स०) [लाइतं ] समान होता। शह्मत्।

लसीका ( छी० ) लार । युक्त ;

लस्ज् (घा० ग्रात्म०) [लउजते, लिउत्त ] शर्माना । खनाना ।

लस्त (वि०) १ त्राविङ्गित । २ निपुषा । द्वा ।

लस्त्रकः ( ५० ) धनुष का मध्यभागः।

लस्तकिन् ( पु॰ ) धनुष । कमान ।

लहरिः ) जहरी )

ला ( धा॰ परस्मै॰ ) [ लाति ] खेना । पाना । प्राप्त करना। खे लेना।

लाकुटिक (वि०) [ घी० —ताकुटिकी ] लडैत। बाठी धारण किये हुए।

लाकुटिकः ( पु० ) सन्तरी । पहरेदार ।

लाक्तकी (खी॰) सीताजी का नाम ।

जान्निक (वि॰) बी॰ —जान्निणिकी । वह जो लक्यों का ज्ञाता हो। लक्या जानने वाला। २ जिससे लक्ष प्रकट हो। ३ गीणार्थ-वाची । ४ गौरा । अपकृष्ट । ५ पारिभाषिक ।

लाज्ञिकः ( पु॰ ) पारिभाषिक शब्द ।

लान्त्राय (वि०) १ लच्च सम्बन्धी । २ लच्च जानने या बतलाने वाला।

लात्ता (क्यो॰) अलाख। २ वह कीड़ा ना लाख उत्पन्न करता है ।—तहः, — वृत्तः, (५०) पलास। दाक --रक्त, (वि॰) साल के रंग में रंगा हुन्ना ।-- प्रसाधनः ( ५० ) लाख । लोध वृत्त ।

लाचिक (वि॰) [बी॰—लाहिकी] १ लास सम्बन्धी । लाख का बना हुआ। लाखी रंग का। २ लाख सम्बन्धी ।

लाख ( घा॰ परस्मे ) [ लाखित ] १ सूल जाना । २ सजाना । ३ काफी होना ४ देना । ४ रोकना । लागुडिक देखे। लाङ्गटिक।

पर्यास होना ।

लायवं ( न॰ ) १ नयुना । शन्यना । २ हलकायन । ३ विचारहीनता। ४ अविज्ञिकता। १ असम्मान। अमिति स । निरस्कार । अवःसात । ६ फर्ती । वेग : नेजी। शीवनर । ७ कियादीनना । तस्परना । = मव विषयों की पारवर्शिता। ३ संदिसतः।

लांगलं ) (न०) । हल । २ हल के आकार का लाङ्गरतम् 🐧 रहतीर या लट्टा ३ ताइ का बृद्ध । ४ भिरन । लिइ। र दुख विशेष। — ग्रहः (यु०) हबवामा !-दग्रः, (पु०) इल का लहा । हरिस । —ध्यजः, (पु॰) बलगमजी का नाम। - एउद्गिः. ( खी॰ ) कुँड। हलाई। जीक।—फालः, (पु॰) हल की फाल।

लांगलिन् ) ( पु॰ ) १ दलरामजी का नास। न लाङ्गितिन् ) नारियजं का पेड़ । ३ सर्प ।

लांगनी } लाङ्गनी } (स्ती०) नाश्यिल का वृज्ञ।

लांगकीपा ) (स्त्री०) इस का सट्टा हिस्स ।

लागुलं ) लाङ्गुलम् ) (न०) १ पृंछ । २ लिङ्ग । जननेदिय ।

लांगुलिन ) लाङ्गलिन ) (४०) वंदर वंगुर ।

लान् ) (धा॰ परमै॰)[लाजति, लांजति] लांज ) १ कलड लगाना । धिकारना । २ सूनना ।

ला तः ( पु॰ ) भीगा अनाज ।

लाजाः ( ५० ) ( बहुवचन ) सुना हुन्ना स्नाज । लांक १ ( था॰ परस्तै॰ ) [ लांकृति ] । चिन्हित लाञ्क करना। २ सजाना।

🁌 ( न॰ ) १ चिन्ह । निशान । यहचान का चिन्ह। २ नाम। संज्ञा। ३ दाना। थव्या । लाञ्चन । ४ चन्त्रलाञ्चन । २ मूलीमा ो (५०: १ विन्हित । २ नामक । ३ लाञ्चित ∫ सबा हुआ। ४ सम्बन्न 🖟 लाट ( पु॰ बहुवचन० ) एक देश विशेष का नाः

और उसके निवासी।

लाटः ( पु॰ ) ९ लाट देशाधिपति । २ पुराना कपड़ा । जीर्णक्या : वस । ४ लड़कों सैसी वाली।--श्रन्भासः ( ५० ) एक मञ्जाबङ्गार । इसमें राब्दों की पुनविक्त तो होती है किन्तु अन्त्रय में हेरफेर करने से अर्थ बदल जाता है। लाइक (वि०) [ क्री-जाहिका ] लाटों सम्बन्धी। लाटिका ) (क्वी॰) साहित्य की चार प्रकार की रोतियों में से एक। इसमें वैदर्भी और पांचाजी रीतियों का कुछ कुछ अनुसरण किया जाता है। इसमें छोटे छोटे पद तथा समास हुआ काते हैं। लाड् (घा॰ उभय॰) [लाडयति—लाडयते] अपथपाना । अपकी देना । २ दोषी ठहराना । धिक्कारना । ३ फेंकना । उछालना । लांडमी (स्त्री०) कुलटा स्त्री। लात (व० इ० ) पाथा हुआ। वसूब पाया हुआ। लापः ( ५० ) १ वार्तालाय । बातचीत । २ तुतलाना । लावः } (पु॰) तवा नामक पद्मी। लावुः } लावुः } ( ५० ) बौकी। बौद्याः लाञ्जकी (स्त्री०) वीगा विशेष। लासः (पु०) १ प्राप्ति । विश्वि । २ सुनाफा । फायदा। ३ उपभोग । ४ विजय । जीत । ४ ज्ञान । अतीति । — कर, — इत, (वि) लाभ-दायक। पायदेमेद।—लिएमा, (स्त्री०) मुनाफे की ख्वाहिश। लाभ की श्रमिलाया। लाभ। बाबच । लाभकः ( ५० ) मुनाफा । कायदा । लांभज्जकं । लाम्भज्जकं । ( न० ) बीरनमृख । लांपस्यं लापस्य } ( न॰ ) बंपटताः कामुकता। ऐयाशी। द्यालनं (न०) थपथपाना । प्यार । जाह । लालस (वि॰) १ उत्सुकता पूर्वक ग्रिमेलाची । उत्कट इच्छुक । २ अनुरागी । अनुरागवान् । लालसा (भी०) १ अभिनाषा । उत्सुकता। २ माँग। याचना । विनय । ३ खेद । शोक । ४ गर्मिणी श्ली

की रुचि।

लालसीकं (न०) चरनी। लाला (बी०) नार। थूक । - स्रवः, ( पु० ) यकदी :--स्राचः, ( पु॰ ) ३ लार का टपकता । २ सकडी। लालाटिक (वि॰) [बी॰-लालाटिकी] । मान सम्बन्धी । २ भाग्य पर निर्भर रहने वाला । ३ निरर्थक । नीच । कमीना । लालाटिकः ( पु॰) १ सावधान अनुचर । २ निरुखा ३ श्राबिङ्गन विशेष । लालाटीं (। न०) माथा। लालिकः ( पु॰ ) मैसा । लाहित ( व॰ इ॰ ) ३ दुलारा हुआ। लड़ाया हुआ। र वहकाया हुआ। १ प्रिय। अभिलित ! लाजितं ( न० ) प्रेम । प्रसन्नता । जालितकः ( पु॰ ) लड़ैता बालक। लालित्यं ( न० ) १ मनोहरता । दीन्दर्थं । सरस । २ श्रीतिद्योतक हावभाव । लालिन् ( ३० ) बहकाने वाला। क्षियों को कुपथ में प्रवृत्त करने वाला। लालिनी (खी॰) खेच्छाचारियी स्त्री। लालुका (स्त्री०) कराउहार विशेष । लास (वि॰) [स्री॰—लाघी] । काटनेवाला । कतरने वाला । २तोड्ने वाला ! नाशक । विनाशक । लावः ( ए० ) ३ कतरन । २ बटेर । पन्नी विशेष । लावकः ( पु॰ ) १ काटने वाला । विभाजक । बाँटने वाला। २ ( घनाज ) काटने वाला। जमा करने वाला । ३ बटेर । पत्नी चिशेष । लावसा (वि॰) [स्त्री॰—लावसी ] १ निमक। निमक पड़ा हुआ। लाविणिक (वि॰) [की॰—लाविणिकी] श्रीमकीन । र निसक का न्यापारी ३ प्रिय। सनोहर। लावशिकं ( न० ) लवश-पान : लावणिकः ( ५० ) निमक का व्यापारी । लावस्यं ( न॰ ) १ निमकीनपन । २ सलौनापन । मनोहरता । सीन्दर्थ । — ध्रक्तितं, ( न० )

विवाहित की की व्यक्तिगत सम्पत्ति जो उसे विवाह के समय उसके पिता श्रथवा उसकी सास हारा मिली हो ।

लावस्यमय } लावस्यवत् } (वि०) सजीना । सुन्दर । मनोहर ।

लावाग्यकः ( ५० ) मगध देश के समीप एक जिले का

लाविकः ( ९० ) भैंसा।

लापुक (वि॰) [ भी०-लापुका, लापुकी ] लोभी। बालची।

लासः (पु॰) १ नृत्य विशेष । २ कीहा । विहार । ३ स्त्रियों का नृत्य । ४ भोज । शोरुवा ।

लासक (वि॰) [ भी—लासिका ] १ विलाही। कीहाप्रिय। २ इथर टेश्वर दिखने वाला।

स्तासकः (पु॰) १ नर्वेथा । २ मोर । मथूर । ३ श्रासिकः । शिव जी ।

लासकं ( २० ) अदारी। अदा।

जासकी (की॰) १ नृत्यकी। नाचने वाली । २ रंडी। वेश्या।

लास्यः ( पु० ) नवैया । नट ।

लास्यं (न०) १ तृत्य । नाच । २ गान वादन सहित तृत्य । ६ वह नृत्य जिसमें द्वाव भाव दिखला कर प्रेमभाव प्रदर्शित किया जाता है ।

लास्या (खी॰) नृत्यकी। नाचने वाली।

लिकुचः देखो लकुच ।

लिहा (स्री०) १ जुएँ या चील्हर का श्रंडा। २ चार या श्राठ मूसरेश के बराबर की तील विशेष।

लिनिका (सी॰) लीक जूं का श्रंडा।

लिख् ( भा॰ परस्मै ) [ लिखित, —लिखित ] १ बिखना। २ जाका खींचना। १ रेखाद्वित करना। ३ खरोचना। छींजना। फाइना। ४ माला से छेदना। १ स्पर्शे करना। चराना। ६ चौंच मारना। ७ चिकनाना। ६ छी के साथ संगम करना।

जिखनं ( न० ) १ सेख । २ बिखंत । टीप । पहा ।

लिखिनं (७०) १ तेख । टीप । २ कोई अन्य या निवन्त्र ।

तिखित ( २० कु० ) विस्ता हुआ। चित्रित।

लिखितः ( पु॰ ) एक स्मृतिकार का नाम।

लिख् ) ( था॰ पास्मै ) [ तिखति ] जाना । लिङ्गु ) चलना ।

लिगुः । ( ९० ) १ छग। हिरन । २ मूर्ज । सुइ । लिङ्गः ) ( न० ) हदय ।

लिंग् } ( घा॰ परस्मै॰ ) [ लिंगति, लिंगित ] लिङ्गे ) चलना। जाना।

लिंगं 🖒 । चिन्ह । निशान । चिन्हानी / प्रतीक । लिङ्गम् 🖯 २ चमावटी निशानी । वनावट । धोखे हेने वाली चिन्हानी । इ रोग के लक्षण । ४ प्रमाण । साकी। १ (न्याय में ) वह जिससे किसी का श्रनुमान हो। साधक हेतु । ६ तर या मादा पहचानने की चिन्हानी। ७ शिव जी की सूर्ति विरोष। ८ देवता की मूर्ति या प्रतिमा। ६ एक प्रकार का सम्बन्ध या सूचक । ( जैसे संयोग । वियोग, साहचर्य ) इससे शब्दार्थ का बोध होता है । १० वह सूच्या शरीर जे। स्थूल शरीर के नष्ट होने पर कर्मफल भागने के लिये प्राप्त द्दोता है।—श्रग्रं, ( न० ) विक्र का अग्रमाग । श्चानुशास्त्रनं, ( २० ) न्याकरण के वे नियम जिनके द्वारा शब्द के लिक्नों का ज्ञान प्राप्त होता हैं - अर्चनं. (न०) महादेव की पिंडी की पूजा। —देहः, (पु०)—गरीरं, (न०) सुन्म शरीर। —धारिन्, (वि॰) चपरासधारी ।—नाशः, ( पु॰ ) १ पहिचान के चिन्ह का नाश । २ जनने-निद्ध का। ३ दृष्टि का नाश । नेश्र रोग विशेष । —पुरागों, ( न० । १८ पुराणों में से एक पुराग का नाम। - प्रतिष्ठा, (स्ती०) शिव जी की पिराडी की स्थापना ।—विरार्थयः, ( यु० ) बिङ्ग परिवर्तन । —वृत्ति, (वि०) प्राडम्बरी । डकोसखेबाज ।-वेदी, (स्ती०) वह पीठ जिस पर शिव की पिएडी स्थापित की जाती है

तियकः } ( पु॰ ) कपित्य दृष्ट । तिञ्जकः }

मं॰ ग्रा० कौ॰—६१

लिगनं } (पु०) श्रालिङ्गनः। गत्ने लगानाः।
लिङ्गनं } (पु०) १ चिन्हितः। २ लच्छायुकः। ३
लिङ्गिन् । चपरासधारीः। दम्भी । श्रनावटीः। ४
लिङ्गसम्पन्नः। १ स्काशरीरधारीः। (पु०) १
शक्तवारीः। २ शेवः । लिङ्गायतः। ३ पाखंडीः।
दंभीः। दोंगीः। ४ हाथीः।

लिप् ) ( या॰ उभय॰ ) [ लिप्नि – लिप्ते, लिम्प् ) िस्] १ मालिश करना। उपटन करना। २ हकना: विद्याना: ३ कलक्षित करना। अष्ट करना। थव्या लगाना। ४ जलाना। सुलगाना।

लिपिः ) (की०) १ मालिश। उपरत। २ लेख।
तिपी ) इस्तबेखः ३ श्रस्तः । लिखावट। ४ टीप।
दस्तावेजः । ६ विश्रणः ।—करः, (पु०) १
पोतने वालाः राजः । सैमारः । २ लेखकः । ३
खुदैया। श्रम्तर खोदने वालाः ।—झः, (वि०)
यह जो लिख सके ।—न्यासः, (पु०) लेखन
कत्ताः ।—फलाकं, (वि०) पट्टी या दस्ती जिस
पर कागज रख कर लिखा जायः ।—शालाः,
(खो०) वह स्थान जहाँ लिखना सिखनाया जायः ।
—सउजाः, (खी०) लिखने की सामग्रीः।

लिपिका (५०) देखो लिपी।

लिस (व॰ कृ०) ३ लिपा हुआ। उका हुआ। २ इग़ीला। घटवेदार। अष्ट। ६ विष में तुका हुआ। ४ मचित। ४ संयुक्त। जुड़ा हुआ।

लिप्तकः ( ५० ) विष का बुका तीर।

लिप्सा (स्त्री॰) १ किसी वस्तु की ग्राप्ति की स्त्रीम-वाषा । २ कामना । इच्छा ।

लिप्सु (वि०) प्राप्ति की इच्छा वाला।

लिविः } (बी॰) देखों लिपि।

लिविकरः १ (पु०) लेखकः। प्रतिलिपि करने वाला। लिबिङ्करः । नक्जनवीसः।

लिपः } (५०) तेप। माजिस।

लिएट लिस्पट } (वि॰) व्यक्तिसारी। लंपट। ालपटः } (पु॰) व्यभिचारी पुरुष । बंपट ग्रावृमी । लिमपटः } (पु॰) । विजारा नीवृकः पेड़ । २ लिमपाकः ) राधा ।

लियाकम् लिम्पाकम् } ( न० ) विजीरा नीवु ।

लिश् ( बा॰ परस्मै॰ ) [लिशति ] १ जाना । २ चोटिज करना।

लिए ( २० ५० ) होटा। घटा हुआ।

तिष्वः ( पु॰ ) नट । नृत्यक । नचैया ।

लिह् ( घा॰ उमय॰ ) [ लेखि, लीढे, लीढे] १ चाटना । र चुसक चुसक कर पीना ।

ली ( घा॰ प॰ ) [ लयति ] गलाना । घोलना ।

जीकः (की०) ज्ंका अयडा।

लीह (व॰ इ॰ ) चाटा हुआ। चाखा हुआ। खाया हुआ।

लीन (२० १०) १ चिपटा हुआ। सटा हुआ। १ छिपा हुआ। ३ सहारा लिये हुए। रखा हुआ। पिघला हुआ। ३ खा हुआ। १ बिल्कुल मिला हुआ। एकीमूत। ६ अनुरागी। भक्त। ७ अन्तर्थान। लुस।

लीला (स्त्री०) १ खेल । कीड़ा । २ श्रामोद्यमोद । ३ लडकसेल । सरल । सहज । ४ साहरय । समानता । तद्र पता । १ सौन्दर्य । मनोहरता । ६ वहाना । बनावट । - श्रागारं — ग्रागारं — ग्रहं — गेहं, — वेश्मन् (न०) श्रानन्दमवन । — श्रंग (वि०) सुडील श्रंगोंवाला । — श्रव्जं, — श्रामुझं, — श्रामुझं, — श्रामुझं, — श्रामुझं, — स्तरिवन्दं, कमलं, — तामरसं, — पद्मं, (न०) खिलवाड़ करने के लिये खिलीने की तरह हाथ में लिया हुशा कमल पुष्प । अवतारः, (प्र०) लीला करने के लिये धारण किया हुशा विष्णु भगवान् का श्रवतार । — उद्यानं, (न०) १ श्रानन्दवाग । २. इन्द्र का स्वर्गलोक । देवताओं का उद्यान । — कलहः, (प्र०) वनावटी फगड़ा।

लीलायितं ( २० ) खेल । क्रीड़ा । मनोरंजन । स्रानन्द । जीजावत् ( ५० ) जिजाही । क्रीहामय ।

लीला उत्ती, खी०) १ सुन्दरी खी। २ स्वेक्झा-चारिणी अथवा व्यक्तिचारिणी खी। ३ हुना का नाम १४ प्रसिद्ध ज्योतिर्वित् भास्कराचार्य की कन्या का नाम, जिसने अपने नाम पर लीला-वनी नाम की गणित की एक प्रसिद्ध पुस्तक बनायी थी।

र्जुंच ) (भा० प०) [लंचित, लंचित ] १ तोइना । लुख ) उबाइना । उचेतना २ चीरना । फाइना । र्जुंचना ।

लुंदा (पु॰)) लुझा (पु॰) १ इंग्लिने या बकता उतारने की लुझनं (न॰) किया। र तोड़ने की क्रिया। लुझनं (न॰)

बुंचित ) (वि० ५०) १ विक्ला उतारा हुया। बुंचित ) तोड़ा हुआ।

खुट् (धा॰ आ॰ ) [ लोटते ] १ सामना करना । समुद्दाना । २ चमकाना । ३ पीड़ित होना ।

खुठनं ( न० ) बोडपेार ।

खुठित ( व॰ क॰ ) लुदका हुआ। ज़मीन पर खोटता हुआ।

लुड् (घा॰ प॰ ) [लेंग्डिति ] हिलाना हुजाना। गहुबहु करना।

खुंट् ( वा॰ प॰ ) [ सुग्रटित ] १ जाना । २ सुराना । लूटना । ३ संगद्दाना । संगद्दा होना । ४ सुस्त होना ।

लंटाक ) (वि॰) [स्री॰—लुग्टाकी ] चेर। लुग्टाक ) चुरानेवाला ।

र्लुंड् } (भा॰ प॰) [ लुग्रङित ] १ जाना । लुग्रुं ) र गडुबडु करना । हिलाना डुजाना । चालू करना । ६ सुस्त पड़ना । थ लंगड़ा होना । ४ लुटना । ६ सामना करना ।

लंटकः ( पु॰ ) बॉक् । चोर । लुग्डकः

लुंडनं ) (न०) लूट। चोरी । डाकेज़नी।

लंडा । (बी०) १ त्रा । डोसा । २ खुदक पुटक । खुँगका । (पु०) १ डॉह २ केंग्रा । खुँगका । खुँगिटा । (पु०) १ डॉह २ केंग्रा । खुँगिटा । खुँगिट

लुंड । धा॰ थ॰) [ल्ड्यान-लुंडयते ]ल्टना। लुंडिका । (भी॰) १ गोलाकार वस्तु। गैंदा। लुंडिका ) र अविन्युति।

लुंडी ) (बी॰ ) विश्वास्त्य । लुंबी )

लंथ् १ (था० प०) [लंधिति] १ ब्राघात करना। सुन्ध् ) चेथ्ति करना। वंध करना । २ कष्ट उठाना। पीड्रिय होना।

लुप् ( घा० प० ) [ लुप्यति ] १ धवड्नानः । परेशान होना । २ परेशान करना । घवड्ना देना ।

लुन ( व० कृ० ) १ दृटा हुआ । मक्न । नष्ट । २ कोया हुआ । विक्रित । ३ लुटा हुआ । विरा हुआ । लुस । १ छोड़ा हुआ । ६ अन्यवहत । अपन्यवहन । जो काम में न लाया जाता हो ।

लुब्ब (व० इ०) १ बाबर्चा । लोभी । २ ग्राध-नापी।

खुड्यः (५०) १ शिकारी । वहेनिया । २ व्यक्तिचारी । सम्पर ।

लुञ्चकः । पु॰ ) । शिकारी । वहे तिया । २ लोभी या लालची आदमी । ३ उत्तरी गोलाई का एक यहुत तेजवान तारा ।

लुभ् (धा॰ प॰) [ लुभ्यति, लुङ्घ | १ लोभ करना। उत्सुकता पूर्वक द्यक्तिवापा करना । २ वहकाना। इरशान होना।

लुंब ) (भा॰ परसँ॰ ) हिन्दिति, हिन्दियति] हिन्दि ) हिन्दियते ] १ श्रत्याचार करना । तंग करना । सन्तप्त करना ।

लंबिका ) (स्त्री०) एक प्रकार का वाजा। लुस्थिका ) खुल् (भा॰ प॰) [ लोजति, खुलित ] १ बुहकना । २ हिजाना । ३ दवाना । कुचलना ।

खुलापः ( ९० ) } भैंसा । खुजायः ( ५० ) }

लुलित (व॰ कृ॰) १ हिला हुआ। २ गहुबडु किया हुआ। ३ खुला हुआ। विलग हुआ।

ह्यप् ( वा॰ प॰ ) [ लोपति ] देखो सूष्।

लुचमः ( ५० ) मदमल हाथी।

खुर् (घा० प०) [ ले।हिन ] इच्छा काना । श्रीभ-खाया करना ।

लू (धा॰ उभय॰ ) [ लुनाति, लुनीते, लून] १ कारना । पृथक करना । विभाजित करना । तोइना । कारना । एकव करना । २ काट डालना । नाश कर डालना ।

लूना (खी॰) १ मकड़ी। २ चींटी।—तन्तुः, (पु॰) मकड़ी का जाला । - मर्कटकः, (पु॰) १ खंगुर। २ चमेली।

लुतिका (स्थी०) मकड़ी।

लून (व० ५०) १ कटा हुआ। अलग किया हुआ। २ तोहा हुआ। एकत्र किया हुआ। ३ तथ्ट किया हुआ। ४ काटा हुआ। इतरा हुआ। ४ वावल किया हुआ।

लूनं ( २० ) पूंछ । दुम ।

लूमं (न०) पृंछ।

लुष् ( था॰ प॰ ) [ लूपित ] १ चोट करना । अनिष्ट करना । २ लूटना । जुराना ।

लेखः (९०) १ लिपि। लिखंत। टीप। दस्तावेजः। २ देवता।—श्राधिकारिन्, (न०) संश्री। (राजा का)—श्रार्हः, (९०) ताब् दृष्ठ विशेष।—श्राप्तः, (९०) इन्त्र का नाम।—पश्चं, (न०)—पत्रिका, (क्री०) १ चिद्वी। पुन्। १ टीप। दस्तावेजः।—संदेशः, (९०) लिखा हुआ संदेसा।—हारः,—हारिन्, (९०) पत्र-वाहक। विद्वीरसा। डाँकिया।

लेखकः (पु॰) १ वेखक । क्षार्क । नक्रवनवीस । २ चित्रेरा । चित्रकार । —दापः,—प्रमादः, (पु०) बिखने की भूख। नकल करने में ग़जती।

लेखन (वि॰) [लेखनी] बेख । बिखना । चित्रण। लेखनं (न॰) १ बेख । बिखंत । नक्रल । २ झीबन । खरीचन । ३ संशोधन । ४ ताड्पन्र।

तेखनः ( ५० ) नरकुत जिसकी क्रलम बनाई जाती है।

लेखनिकः ( ५० ) चिट्ठी-लेजानेवाला ।

लेखनी (भ्री॰) १ क्रवम । नरकुल की क्रवम। २ चंगच।

लेखिनी (खी॰) १ इसम । २ चंमच ।

लेखा (स्त्री॰) १ रेखा। सकीर । धारी । २ वाड़। किनारी । ३ चोटी ।

लेख्य (वि०) १ जिखने योग्य । २ जी जिखा जाने को हो ।

लेख्यं (न०) १ लेखनकला । २ लेख । पत्र । दीप ।
दस्तवित्र । इस्तिलिप । ४ श्रवर । खोद कर लिखा
हुशा । ४ चित्रण । ६ चित्रित । श्राकृति ।—
आरुद्ध, —कृत, (वि०) लिखा हुशा । —गत,
(वि०) चित्रित !—चूर्गिका, (खी०) क्ंची ।
पेंसिल ।—पत्रं,—पत्रकं, (न०) १ लिखन्त ।
पत्र । दीप । २ लाइपत्र ।—प्रसङ्घः, (पु०)
दस्तावेज । दीप ।—स्थानं, (न०) लिखने का
स्थान ।

त्तेंडं क्षेत्रडम् } ( न॰ ) बेंड्। विद्या !

लेतं ( ४० ) } लेतः ( २० ) रे गाँस्का

तेप् (भाष्ट्रभाष) [स्तेपते] १ जाना । २ पूजन करना।

लिपः ( पु० ) ३ पेतने, द्वापने या खुपड़ने की नीज़ ।
२ घटवा । दारा । ३ एाप । ४ भोजन ।—करः,
( पु० ) लेप करने वाला । सेप बनाने वाला !
ज्ञास्टर करने वाला । मैंमार । —भागिन, —भुज,
( पु० ) ४थी, १वीं और छुठवीं पीड़ी के पूर्व
पुरुष ।

लेपकः ( पु॰ ) थवई । राज । मैंमार ।

लेपनः (५०) सुगन्ध दस्य ।

लेपनं (न०) १ लेपना । पोतना । २ लेप । प्रास्टर । मलहम । गारा । कलई । ४ गेरित ।

तोष्य (वि०) भ्रास्टर करने बेाय। — कृत्, (वि०) । १ नमृता बनाने वाला । २ राज । थवई । मेंमार। — स्त्री, (क्षी०) वह स्त्री जो उबटन या चन्द- । तादि का लेप जगाये हो ।

लेज्यमची ( स्त्री॰ ) गुहिया। पुतली। लेलायमाना ( स्त्री॰ ) श्रानि की सात जिह्नामों में से एक।

लेखिहः ( ५० ) साँप, सर्प ।

तेलिहानः ( पु॰ ) १ सर्प । साँप । २ शिवजी ।

लेश: (पु॰) १ श्राष्ठ । २ सूदमता । ३ समय का माप विशेष जा २ कला के समान होता है। ४ एक श्रत्नंकार विशेष । इसमें किसी वस्तु के क्यान के केवल एक ही भाग या श्रांश में रोचकता आती है।

लेश्या ( बी॰ ) प्रकाश । उजियाला । लेष्टुः ( पु॰ ) डेला । मही का देला । लेसिकः ( पु॰ ) हाथी पर चढने वाला ।

लेहः (पु०) १ चाटना । २ स्वाद् लेना । चन्तना । ३ चाट कर साने का पदार्थ । ४ मोजन । भेडिय पदार्थ ।

लेहमं ( न० ) चाटना ।

लेहिनः ( ५० ) सुहागा ।

लेह्य (वि०) चाउने याग्य।

लेहां ( न॰ ) वह वस्तु जे। चाट कर खायी जाय।

र्त्तेमं } ( न० ) अष्टादश पुराखों में से खिङ्कपुराख । खैड़म्

त्रींगिक (वि०) [ स्री०—त्रीड्रिकी ] । चिन्ह देख्यिक ) सम्बन्धी । र अनुमित ।

र्लेगिकः } ( पु॰ ) मृति बनाने वाला ।

त्ते। ( भा० भा० ) [त्ते।कते, स्त्रीकित ] देखना । ताकना । पहचानना ।

लोक: (पु०) १ संसार । सुदन का एक भाग। साधारणतः स्वर्ग, प्रथिवी और पाताल तीन लोक माने जाते हैं। किन्तु विशेष रूप से वर्णन करने वालों ने लोकों की संख्या १४ मानी हैं। सात कर्ष्वलंक और सात ग्रथ:लोक।

१ अर्घ्वलोकः—

भूलीक, भुवलीक, स्वलीक, महलीक, जनलीक, नपलीक। श्रीर सत्यलीक।

२ अधःलोकः -

भगवः, वितवः सवनः, रसावनः, ठवातनः, महातव श्रीर पाताल । ३ भूलोंक । ४ मानवगण । ४ समृह । समुदाय । ६ प्रदेश । श्रेंचल । यान्त । ७ साधारण जीवन । = साधारण चलन या प्रया । साधारण या जे।किक न्यवहार । ६ इप्टि ! चित-वन । अवलोकन । १० या १४ की संस्था ।--भ्रतिगा, (वि॰) ग्रसाधारण । श्रतीकिक। -श्रतिशय, ( वि॰ ) लोकोत्तर । श्रसाधारण ।— थ्यधिक, ( वि॰ ) यसाधारम् । यसामान्य ।— झ्राधिषः, ( पु॰ ) १ सङ्गा।२ देवता।— भ्राधिपतिः. ( ५० ) संसार पति । ब्रह्मायद-नायक।—अनुरागः, ( पु॰ ) मानव जाति का प्रेम् । सार्वजनिक प्रेम । स्रोकहितैषिता । उदा-रता।—श्रन्तरं, ( २० ) परलोक । श्रागे होने वाला जन्म !--श्रपवादः, ( ५० ) बोकनिन्दा । —ग्रायनः, ( न० ) नारायस का नामान्तर । — ब्रालोकः, ( ५० ) एक पौराणिक पहाड़ जे सुमग्रहत्व के चारों श्रोर श्रीर मधुर जल प्रित सागर के परे हैं।--श्रालाकों, ( पु॰ ) द्रष्ट श्रीर घरण लोक !--प्राचार: ( ५०) लोक व्यवहार । संसार में बरता जाने वाला व्यवहार ) —श्रायतः, ( ९० ) १ वह मनुष्य जेर इस लोक के अतिरिक्त दूसरे लोक के र मानता हो। वार्वाक वर्शन का मानने वाला।—आयतं, ( न॰ ) नास्तिकवाद । चार्वाक दर्शन ।- श्राय-तिकः, (पु॰) नासिकः। वार्वाकः ।—ईशः,

—लोचनं (न०) सूर्व ।—वचनं, (न०)

— वादः, ( पु॰ )—वार्ता, ( स्त्री॰ ) श्रकवाह :

किंवदन्ती।-विद्विष्ट (वि०) वह जो सब को

( ७२६ ) ( पु॰ ) ३ राजा । २ वाह्मण । ३ पारा । पारद । —उक्तिः, (खी०) ३ कहावतः। मसलः। सार्व-जनिक सम ।-- उत्तर, (वि॰) अलौकिक। असाधारण । असामान्य ।—उत्तरः, ( go ) राजा। - एपसा, (स्त्री०) स्वर्गसुख प्राप्ति की कामना :-कराटक:, ( पु॰ ) वह जी समाज का करटक दिरोधी या हानिकर हो । दुष्टप्राखी। —कथा, : स्त्री॰ ) प्रसिद्ध प्राचीन कहानी।— कर्तृ,--कृत. ( पु॰ ) संसार का रचने या बनाने वाला।--गाथा, (छी०) अचितत गीत।--चस्रुस, (न०) सूर्य ।--बारित्रं, (न०) संसार का ढग !—जनमी, ( खी॰ ) खच्मी जी का नाम। —जित्, ( ५० ) १ बुद्धदेव । २ कोई भी संसार विजयी।—ङ्ग, (वि॰) संसार का ज्ञाता।— ज्येष्ठः, ( पु॰ ) इद्धदेव की उपाधि ।—तत्त्वं ( न० ) मानव जाति का ज्ञान ।—तुषारः, (५०) कपूर ।-- त्रय, ( २० ) -- त्रयी, ( स्त्री० ) स्वर्ग, मर्त्य और पाताल-तीनों लोकों की समष्टि ।---धात्, ( पु॰ ) शिव जी का नाम ।--नाथः, ( पु० ) १ त्राह्मस् । २ विष्सु । ३ शिव । ४ राजा। महाराज । २ बौद्ध ।—नेत्, ( प्र० ) शिव जी की उपाधि ।— यः ,—गाद्धः, (पु॰) विन्पाल ! इनकी संख्या आठ है ।-पतिः, (पु०) १ त्रझा। २ विष्णु ३ राजा । महा-राज । —पधः, —पद्धति , (स्त्री०) सार्वजनिक व्यवहार था कार्य करने का ढंग ।-पितामहः, ( पु॰ ) बहा जी।—प्रकाशनः, ( पु॰ ) सूर्यं। —प्रवादः, ( पु॰ ) किंवदन्ती । अफवाह ।— प्रसिद्ध, (वि०) विश्वविख्यात ।—बन्धुः,— वान्धवः, ( ५० ) सूर्य ।—बाह्य.—वाह्य, ( वि॰ ) १ लोकबहिष्कृत । समाज से खारिज या निकाला हुआ। २ संसार से निराला। अकेला। वाह्यः, (पु॰) नातिच्युतः।—मयोदाः (स्त्री॰) लौकिक व्यवहार लौकिक चलन या रस्म।---मातृ, (स्त्री०) लच्मी जी ।—मार्गः, (पु०) लै। किक चलन । — यात्रा, (स्त्री०) १ व्यवहार ।

२ व्यापार । ३ श्राजीविका ।—रत्तः, (पु॰)

राजा । महाराज । —रंजनं, ( न॰ ) सर्वेपियता ।

नापसंद हो या जिसे सब नापमंद करें । -- लोक-विधिः, ( पु॰ ) १ प्रचलित पद्धति । २ संसार का रचयिता। विश्वत, (वि०) जगद्विख्यात। संसार भर में प्रसिद्ध :-- वृत्तं, ( न० ) खोक-रीति । गप्पाध्यक ।—श्रतिः, (स्त्री॰) । जन-श्रुति । श्रफवाह । २ जगप्रसिद्धि या कीर्ति ।— सङ्घरः, ( पु॰ ) संसार की गड़बड़ी। गोलमाल। —संग्रहः, ( पु॰ ) संसार का कल्याण या सब की भलाई। सिन्, (पु॰) १ वसा । २ श्रीम ।--सिद्ध, (वि०) मामूली । प्रचलित । रसूमी । लोकनं ( न० ) श्रवलोकन । चितवन । लो**कंपृ**ग्र ( वि॰ ) संसार व्यापी । लेाच ( घा॰ ग्रा॰ ) [ ले।चते ] देखना । ले।चं ( न० ) ग्राँसू । लोच कः ( ५० ) १ मूर्वं ५ रूप । २ ब्रॉल की पुतली। ३ दीपक की कालिख या काजल । सुर्मा। र्क्रजन । ४ कर्णभृषण विशेष । १ काला या श्रासमानी वस्र । ६ धनुष का रोदा । शीशफूल । म साँप की कैचुली। १० कुरियाँ पड़ा हुआ चर्म। ११ सुरी पड़ी हुई भौंएँ। १२ केला का पेड़ । ले।चनं (न॰) १ देखन : चितवन । श्रवलोकन । २ ग्राँख ।---गोचरः,-पथः,-मार्गः (पु०) दृष्टि की दौड़। - हिता, (स्त्री०) नीलाथाथा। त्रतिया ! लोट् ( धा॰ पर॰ ) [ लोटित ] पागल होना । सूर्व होना । लांठः ( पु॰ ) मूमि पर जेटना । ले।ड् (घा० पर० ) [ ले।डति ] पागल होना । मुर्ख होना । लोडनं ( न०) हिलाना । डुलाना । लाेेे जारः ( पु॰ ) निमक विशेष।

लोतः ( पु॰ ) १ ग्राँसू । २ चिन्ह । निशान ।

```
( ও২ও )
                  लोभ
                                                                  लाह
                                                   श्रमाती ।३ लंगुर। ४ क्सीन।—सार्जारः
लोत्रं (न०) चेारी का माल।
                                                    ( पु॰ ) गंधविलाव ।
लोधः ( पु॰ ) इस नाम का पेड़ । इसमें लाल और
लोझः रेसफेद फुल लगते हैं।
                                               लोसागः ( पु॰ ) गीदः । शुगाल ।
लोपः ( पु॰ ) १ ग्रदर्शन । ग्रभाव । २ नारा । स्य ।
                                               लोल (पु॰) १ कॅपकॅया । हिलाने वाला : कम्पाय-
    ३ किसी रस्म या प्रथा को बंदी । ४ भंग । ब्रति-
                                                   सान : २ चंचल । ३ वेचैन । विकल । ववडाण
    कम । खंदन । १ अभाव । असफलता । अनु-
                                                    हुग्रा। ४ चणभङ्गर । चिनरवर । १ उस्मुक ।---
    पस्यिति । ६ छुट । ७ वर्शकोप ।
                                                    श्रक्ति. ( न० ) श्रक्तिं मटकाना ।—लोला,
                                                    ( वि॰ ) सदैव बेवैन रहने वाला।
लोपनं ( न० ) ३ अतिकस । लंबन : २ छुट ।
लापा ) विदर्भाधिपति की कन्या और महर्षि ।
                                               लाला (न्त्री०) १ लक्सी जी। २ विजली। ३ जिह्या।
लोपामुद्रा ) श्रगस्य की पत्नी का नाम ।
                                                लोल्रप (वि०) श्रत्यन्त उत्मुकः
लोपाकः )
लोपापकः∫ ( पु०ंश्वगातः : गीदृइ । सियार ।
                                                लोल्लुपा ( स्त्री॰ ) उत्कर्ण्या । उत्मुक्ता ।
                                                लोलुभ (वि॰) अस्यन्य कोलुप।
स्रोपाशः
लापाशः } ( ५० ) गीदह । नरखोमड़ी।
                                                नीड ( था॰ ग्रा॰ ) [लीएते ] जमा करना । डेर
लोपिन् (वि॰) हानिकारक। श्रनिष्टकारक। २ वर्ण-
                                                लोधः (५०) । सिधी का देखाः २ (न०)
लोधः (न०) । बोहेका मोर्चा।
    लोप करने योग्य ।
लोसः ( पु॰ ) १ लालच । तृष्णा । लिप्सा । २ ग्रीभ-
                                                लोष्टुः ( ए॰ ) मिही का देला।
    लापा।--ग्रन्वित, (वि०) लालची। लोभी।
    —विरहः, ( go ) लोभ का अभाव।
लोभनं ( न० ) १ लालच । फुसलाहट । बहक । २
    सुदर्श । साना ।
लोभनीय (वि०) जो लुभाया जा सके। जो श्राक-
    र्षित किया जा सके।
लोसः ( ५० ) पृंद ।
लोमिकन् (५०) पची।
लामन् ( न॰ ) मनुष्य या पशु के शरीर के ऊपर
```

के रोएं।--कर्गाः, (पु॰) खरा । खरगोश ।

शशक। --कोटः, (प्०) जृं। चील्हर ।--क्रपः,

—गर्तः (पु) —रन्ध्रं, —विवरं. (न०) रोमकृप।

—वाहिन, (वि॰) परवाला ।—संहर्षण

( वि॰ ) रोमाञ्चित :-- सारः, ( पु॰ ) पक्षा ।

लोम (वि०) १ बालदार । उनी । २ बालोंदार ।

लोमशा (बी०) १ सोमडी । २ सियारिन ।

—हुन्, ( पु॰ ) हरताल ।

लोमणः ( ५० ) १ भेड़ : मेदा।

जोह ( वि॰ ) १ जाल। सुर्खीमाइल। बलोहाँ। २ ताँबे का बना हुआ।-श्रिक्सारः, ( पु॰ )-श्रमिहारः. ( पु॰ ) सामरिक रीति भाँति।— कान्तः, (पु॰) दुम्बक ।-कारः, (पु॰) बुहार । -किट्टं, ( न० ) लोहे का मोर्चा |-- ग्रातकः, (पु०) लुहार ।—चूर्गी, (न०) जोहे का चुरा । लोहे का मोर्चा :- जं. ( न० ) १ काँसा । मुल । - लोहचुर्ण । लोहे की चूर जो रेतने से निकतो । — जालौ, ( न० ) कतच । बल्तर । । — जिन, ( पु॰ ) हीरा :--दाविन, ( पु॰ ) साहागा !--नालः, ( पु॰ ) लोहे का नीर !--प्रयुः. ( पु॰ ) बगला । वृर्धामार ।---प्रतिमा. (स्त्री०) १ निहाहे । २ लोहे की सूर्ति । जद्ध, (वि०) लोहे से जड़ा हुआ या जिसकी नोंक पर खोहा जड़ा हो। -- मृत्तिका, (स्त्री०) बाब मोती।--रजस्त, ( न० ) बोहे का सुर्चा। —राजकं, ( न॰ ) चाँदी ।—वरं, ( न॰ )

बुवर्ण । साना ।--गङ्कः, ( ५० ) लोहे की

कील । - श्लेपशाः ( पुँ ) सुहागा । - संकरं,

( न० ) नीखें रंग का ईसपात कोहा।

लोई (न०) ) १ ताँवा । २ लोहा । २ ईसपात । स्तोहः (पु०) ) ४ कोई भी थातु । २ सेना । ६ रक्त । लोहू । ७ हथियार । म सक्ती फँसाने की यंसी ।

लोहः ( ३० ) लाल वकरा।

लोहं ( न॰ ) धगर की लकही।—ग्रजः, ( पु॰ ) बाब बक्सा।

जोहल (वि०) १ जोहे का बना हुन्या। २ फुल-फुलाहट। अस्पष्ट भाषणा।

लोहिका (खी०) लोहे का पात्र।

लोहित (वि॰) [स्री॰ लोहिता, लोहिनी] १ लाल। लालरंग का। २ ताँवा। ताँवे का बना हुआ।

लोहितः (पु॰) १ लाखरंग । २ मङ्गल ग्रह । ३ सर्प । ४ मृग विशेष । ५ चाँवल विशेष ।

लोहिता (स्त्री॰) श्रीम की सप्तजिङ्काओं में से एक का नाम।

लोहितं ( न० ) १ ताँवा । २ खून । लोहु । ३ केसर । ४ युद्ध । ४ जालचन्दन । ६ चन्दन विशेष । ७ अधूरा इन्द्रधनुष ! — श्रात्तः, (पु०) १ लाज-रंगका पाँसा या दाना । लाख रंग सर्पं विशेष । ३ कोमल । ४ विष्णु नाम :-- शङ्घः, ( पु॰ ) मंगलराहु ।-- श्रायसः, (न०) साँवर !--अशोकः (५०) अशोक वृष ।—ग्रभ्यः, ( पु॰ ) ग्रप्ति —ग्राननः, ( ५० ) न्योला ।—ईहाग्र, ( वि० ) बाल नेत्रों वाला।—उदु, (वि॰) वह जिसमें लाल या बोहे जैसा बाल जल हो :—कल्मापः, (वि०) बाब धव्वेदार ।— त्तराः, ( पु॰ ) रक्त का नाश । —ग्रीयः, ( पु॰ ) अग्निदेव।—संद्र्नं, ( न॰ ) केसर ।—मृत्तिका, ( ची॰ ) रोह । लाख खिंदेया मिट्टी।—शतपत्रं, ( न० ) जाल कमल का फूल।

लोहितक (वि॰) [स्त्री-लोहितिका] जाता। ले।हितकः (पु॰) १ माथिक। चुनी। २ मंगलग्रह। ३ चाँवल विशेष। ले।हितकं ( न॰ ) काँसा। फूल।

लोहितिमन् ( पु॰ ) जानी।

तोहिनी (ब्री॰) की जिसके शरीर का रंग जात हो। लौकायतिकः ( पु॰) चार्वाक मतानुश्रायी नास्तिक। लौकिक ( वि॰ ) [लीकिकी] १ साँसारिक। २ साधारण। मामूली। गँवारू। ३ रोजमरें का। सर्वजन स्वीहत। सर्वप्रिय। ४ ऐहिक। पार्थिव। साँसारिक। ४ अष्ट। अपावन।

तीकिकं ( न० ) लोकाचार।

लीकिकाः (बहुवचन० पु०) सर्वसाधारण जन। संसार के लोग।

त्तीक्य (वि॰) १ साँसारिक। पार्थिव। सानवी। २ साधारण। मामूली।

लौड् ( घा॰ परस्मै॰ ) (लौडिति ) पागब होना। मुखं बनाना।

तील्यं (न॰) १ चंघलता । श्रस्थिरता । श्रन्यवस्थितः चित्तता । २ उत्सुकता । प्रकोमन । कामुकता । उत्कट कामना ।

लीह (वि॰) [स्त्री०—लीही ] लोहे का बना। २ ताँवे का। ३ थातु का। ४ ताँवे के रंगका। लाखा।

खीहं ( न० ) खोहा।

लीहा (की०) पतीली । डेगची । बटलोई ।— ध्यातमन्, (पु०)—भूः, (बी०) पतीली । डेगची ।—कारः, (पु०) लुहार । – जं, (न०) लोहे का मुर्चा ।—बंधः, (पु०)—वंधं, (न०) लोहे की वेड़ी । जंज़ीर, ।—श्रद्धः, (पु०) लोहे की कील ।

लीहित ( पु॰ ) शिव जी का त्रिशूल । लीहित्य: ( पु॰ ) बहापुत्र नद का नाम । लीहित्यं ( न॰ ) बालिमा । ललाई । हपी । ( घा॰ परस्मै॰ ) [ हिपनाति, हियनाति ] हपी ) नोबना । मिलाना । मिल जाना । लवी ( घा॰ प॰)-[हियनाति,] जाना । समीप जाना । 7

-संस्कृत अथवा देवनागरी वर्णमाला का उन्तीसवाँ व्यक्तन वर्ण । यह उकार का विकार और अन्तस्य अर्डव्यक्तन माना गया है। यह दाँत और ओठ की सहायता से उचारण किया जाता है, यतः इमें दन्तीष्ट कहते हैं। ययदा ईपलस्प्रप्ट होता है अर्थात् इसका उचारण जब किया जाता है, तब दाँतों का औठ के साथ थोड़ा सा स्पर्श होता है।

ं न॰ ) [ स्त्री॰ - मेदिनीकोश ] बरुण का नाम ( अन्यया॰ ) नैसा। समान।

(पु०) १ पवन ! हवा । २ बाहु । ३ वहवादेव । ४ तुष्टिसावन । ४ सम्बोधन । ६ वल्यावा । मझल । ७ वास निवास ! = समुद्र । ६ चीता । १० वस्त्र । ११ राहु का नाम ।

ः ( ५० ) : बाँस । २ कुल । खान्दान । गोत्र । ३ बेदा। ४ नकीरी । बाँस की बंसी। ४ समृह। ससुदाय। ६ शहर्तार । बही । बहुा : अ गाँउ (जी बाँस में होती है)। म गन्ना। उस । ह मेरुद्यड। रीड़ की हड्डी। ९० साल का पेड़। ११ बारह हाय का एक मान।—ग्राङ्गं, (न०)— श्राहुरः, ( पु॰ ) १ वाँस की ख़ब़ी की नौंक। २ बॅसिँ का अङ्कर।—अनुकीर्तर्भ (न०)—अनुक्रमः (पु॰) वंशाँवजी।—ग्रमुसरिनं, (न॰) किसी वंश या खान्दान का इतिहास या तवारीख़ । -श्रवलीः (भी) किसी वंश में उत्पन्न पुरुषों की पुर्वेत्तर क्रम से सूची।—ग्राहः (पु.) बेशलोचन ।--क ठनः, ( पु॰ ) बाँस का जंगल । —ऋर ( वि॰ ) १ वंशस्थापक ।—करः, (पु॰) मूलपुरुष । - कर्पूररोचना, (स्त्री॰) - रोचना. (स्त्री॰)-लोचना, (भी॰) बंसलोचन। —हत, ( go ) देखेा वंशकर ।—क्रमः, (go) किसी वंश की परंपरा। - त्तीरी, (स्त्री॰) बंस-लोचन ।-चिन्तकः ( ३० ) वंशावजी जानने वाला !- जे्त्, ( वि॰ ) किसी दंश का अस्तिम पुरुष ।-- जः, ( पु॰ ) १ सन्तान । श्रीबाद । २ बाँस का विया ।-- जम्,--( न० ]--जा,

( न्त्री॰ ) बंसलोचन ।—नर्तिन्, ! पु॰ ) सस-लरा । विरूपक )—नाडका.— नालिका. (की०) बॉम की नजी .--सथः, (पु०) किसी वंश का प्रधान पुरुष। पेशवा खान्हान। —मेंत्रं (न०) गर्वे की अह। एवं (न०) र्यांस का पता।—गन्नः, ( पु० ) नरङ्का। सर-पत ।—एत्रकः ( पु॰ ) ३ नरकुत्त । सरपत । २ सफेद पींड़ा। -एनको, ( न० ) हरताल।-्रेंपरा, ( स्त्री॰ ) किसी वंश में उत्पन्न पुरुषों की पर्वेत्तर क्रमानुसार सूची।-पूरकं, ( न० ) जब की जह I—माज्य, ( वि॰ )—पेतक, बार दादों की :--मोहर्य, ( न० ) पैतृक सम्पत्ति :-वितनिः । स्त्री० 🗦 १ नान्तात । इस १ बॉस का बन ।-- गर्हरा, (स्रो ) वंसलोचन । - शलाका. (सी॰ ) वीगा के नीचे के साग में जगायी जाने वाली बाँस की छोटी परेग ।--स्थितिः, ( श्ली॰ ) किसी वंश का चिरस्थायीकरण् ।

वंशकः (पु०) १ गद्या । २ वॉस की गाँठ । ३ मध्यो ।

व'शकं ( न० ) अगर की तकड़ी।

वंशिका ( स्त्री० ) १ वंसी । सुरवी । २ श्रार की लकदी ।

वंशी (क्षी॰) १ सुरकी । २ नस । रक्तप्रवाहिनी शिरा । ३ वंसकोचन । ४ चार कर्ष या ग्राट तोले का एक मान ।—धरः,—धारिन्, (पु॰) १ श्रीहृष्ण । २ वंसी बजाने वाला ।

वंश्य (वि०) १ सुरुष बक्षी सम्बन्धी । २ मेरुद्रुष्ट से सम्बन्ध युक्त । ३ किसी वंश से सम्बन्ध युक्त । ४ कुळीन । उत्तम कुल का । वंशावली सम्बन्धी ।

वंश्यः (पु०) १ वंशघर । २ प्र्तंपुरुष । प्रवंता । ३ किसी वंश का कोई भी पुरुष । १ वस्ती या बहा । १ वॉह या टाँग की हड्डी । ६ शिष्य ।

वक देखो बक

संग्र म० कौ०--- ६२

वकुल देखो मकुन

पक् ( धा॰ आ॰ ) [ वकते ] जाना।

वक्तन्य (स० काः छ०) १ कहने जायक । कहने येग्य । २ वह जिसके विषय में कहा जाय । १ तिरस्करणीय । धिक्कारने येग्य । फटकारने येग्य । ४ कमीला । नीच । छद । १ जिम्मोदार । उत्तर-दायी । १ पराधीन । परतंत्र ।

वक्तव्यं (नः ) : कथन । वक्तुता । २ श्रतुशासन । नियम । श्राद्धा । ३ कतक । भत्सैना । धिकार ।

वक् (वि॰ पु॰) कथन । वार्तावाप । बोवने वाखा २ वाम्मी । व्याख्यानदाता । ३ शिचक । व्याख्याता । ४ विद्वान् । पण्डित ।

चक्त्रं (न०) १ मुख। २ चेहरा। ३ थूथन। चोंच। टोंटो। ४ आरम्म। १ (तीर की) नोंक। ६ वर्तन की टोंटी। ६ वर्त्तविशेष। ७ अनुष्टुप इंद्र के समान एक इंद्र। — आस्वः, (पु०) श्रूक। खखार। — खुरः, (पु०) दाँत। — जः, (पु०) बाह्यसा। — तालं, (न०) वह ताल को सुख से निकाला जाय। — दलं, (न०) ताल्। — रन्त्रं, (न०) सुख का छेद। — परिस्नेन्दः, (पु०) माषसा। वासी। — मेहिन्, (वि०) तील्सा। तीता। चरपरा। — वासः, (पु०) नारंगी: — शोधनं, (न०) मुख्यकालन। नीवृ। विजीरा। (पु०) विकीरं का पेड़।

वक (वि०) १ देहा। बाँका। २ गोलमोल। टालाहली का। ३ धुँ वराला। छल्लेदार। ४
परवादामी। ४ वेईमान। धोलेबाल। ६ निष्दुर।
वेरहम। ७ छन्दःशास्त्र के अनुसार दीर्घ।—
अङ्गं, (न०) देहा शरीरावयव।—अङ्गः, (पु०)
१ हँस। २ चक्रवाक। चक्रई चक्दा। ३ सपँ।
—उतिः, (स्री०) १एक प्रकार का काल्यालङ्कार।
इसमें काकु या श्लेष से किसी वावय का और का
भीर ही अर्थ किया जाता है। २ काकृतिः। ३
विदेश या चमरकार पूर्ण कथन।—कस्राटः (पु०)
वेर का पेद।—कस्राटकः, (पु०) स्वदिर वृक्ष।
—सङ्गः, सङ्गुकः, (पु०) श्रसा। राजदर्ग्छ।
—गति,—गामिन्, (वि०) १ धूमधुमीवा।

देश मेश। २ घोखेवाज् । वेईमान ।—प्रीचः, (पु०) कँड।—चञ्चः, (पु०) तोता।—
तुग्रडः, (पु०) १ गर्थशकी। २ कोता।—
दंष्टः (पु०) ग्रुक्तः।—द्रष्टि, (वि०) १ प्रेंचाताना।
मेंश। २ वह जिसकी निगाद में दुष्टता भरी है।।
३ डाही: ईंध्यांछ। (खी०) मेंद्रापन।—नकः, (पु०) १ तोता। २ नीच ब्रादमी।—नासिकः, (पु०) १ तोता। २ नीच ब्रादमी।—नासिकः, (पु०) उल्लू।—पुच्छः, (पु०)—पुच्छिकः, (पु०) उल्लू।—पुच्छः, (पु०) प्रतास का वृष्ट।—वालिधः,—जाङ्ग्लः (पु०) कृता।
—मावः, (पु०) १ बाँकापन। देशपन। २ द्राग्वाजी।—वक्ष्यः, (पु०) ग्रुक्तः।

वकः ( ५० ) १ मङ्गलमह । २ धनिम्रह । ३ शिव । ४ त्रिपुरासुर ।

वर्क ( रा० ) नदी का मोड़। अह की वकी गति। वक्तयः ( पु० ) सूल्य। कीमत।

विकिन् (वि॰) १ देशमेडा । २ विषरीत । उल्टां । (पु॰) जैनी या बीद्ध ।

विक्रिमन् ( पु० ) १ बाँकापन । दिटाई । २ द्वयर्थक-रखेष अथवा अनिश्चितार्थक वास्य । रखेषवास्य । ३ चालाकी ।

चकोष्टिः ( पु॰ ) } वकोष्टिका ( स्त्री॰ ) } मन्द मुसक्यान ।

वर्ज् (धा० प०) [वस्तति ] १ वहना । उसना । २ बिलिष्ठ होना । ३ ऋुद्ध होना । ४ जमा करना ।

वत्तस् ( न० ) द्वाती । कुच । चूची ।—जः,—हहू, —हहः, ( = वत्तोजः, वत्तोरुहः, वत्तोरुहः ) ( पु० ) स्त्री के कुच । चूँची ।—स्थलं, ( न० ) ( = वत्त या वत्तःस्थल ) झाती ।

वख् } ( भा॰ प॰ ) [ वखति, वंखति } बाना।

वगाहः ( ९० ) देखो श्रवगाहः ।

वंकः } ( ४०) नदी का मोड़।

वंका ) (की०) धोड़े के चारजामें की अगली बङ्का ) मेंदी। वंग ) ( धा॰ प०) [वंगति ] । जाना। २

वंगं (न०) १ सीसा। २ रांगा। टीन।-श्मिरिः,

( पु॰ ) हरताल ।—जः, ( पु॰ ) पीतल । २

ईंगुर । सेंदुर ।—जीवनं, ( न० ) चाँदी ।—

यंघ् } (धा० आ०) [ वंघते ] श जाना । तेज़ी के षञ्जे ∫ साथ जाना। २ घारम्भ करना। ३ भरसँना .

वच (धा०प०) १ कहना। बेालना। २ वर्णन

वंचा ) (स्त्री०) एक पश्ची विशेष जो बातर्चात करें।

वसनं (न०) वोलने की किया। २ वाणी। कथन।

३ पुनराकृत्ति । पाउ । ४ नियम । आदेश । ४

निर्देश । ६ परामर्श । सलाह । ७ शपथ पूर्वक

दर्शन । वयान । = शब्दार्थ । १ ( व्याकरण में )

क्षवन यथा एकवचन । द्विवचन । बहुवचन । ३०

सोंठ ।- उपक्रमः, ( पु॰ ) भूमिका । श्रारन्भिक

वक्तव्य।—करः, (वि०) त्राज्ञाकारी। त्राज्ञा पालक ।-कारिन् (वि०) त्राज्ञाकारी ।-

क्रमः, ( पु॰ ) संवाद । कथोपकथन । - ग्राहिन्

(वि०) विनम्र। आज्ञाकारी।--पट्ट. (वि०) बोलने में चतुर।--धिरोधः, ( पु॰ ) कथन में

परस्पर विरोध ।--स्थितः, ( पु॰ ): ब्राज्ञाकारी ।

ऋरना । निरूपण करना । ३ वतलाना ।

षुक प्रकार का बाजा।

बंद्धः ( पु॰ ) गंगा की शाखा ।

वंगाः ) बङ्गाः } ( बहु॰ ) बंगाल ।

वंगः वङ्गः } (यु) १ रुई। २ बैगन।

श्रुव्यजं, ( न० ) काँसा ।

करना। दोष बगाना।

वंबः } (पु॰) १ तोता। ३ स्यं। वञ्चः }

पच पञ्चम् (न॰) वार्तालाप । वातचीत ।

वश्चा 🕽 एक खुराबुदार जड़ ।

चङ्गे 🕽 लंगड़ाना ।

यसनीय (वि०) १ कहने योग्य। वर्णन करने

वचसांपनिः ( ५० ) बृहस्पति ।

३ चलना।

वस्यम् (न०) १ वास्य । शब्द । २ आदेश । श्राज्ञा ।

३ परामशै। मशदरा । ४ (व्याकरण में ) वचन ।

—कर. (वि॰) ३ आज्ञाकरी। २ दूसरे की

ग्राज्ञा के श्रनुसार काम करने वाजा।--ग्रहः, ( पु॰ ) कान ।-प्रत्रृत्तिः ( स्ती॰ ) बेालने का

वज् ( घा॰ प॰ ) [ बज़ित ] । चलना ।

वज्ञं (२०)} १ इन्द्र का वज्र। २ केाई भी वज्जः (५०)) विनाशक हथियार। ३ हीरा काटने

वजः (पु॰) १ न्यूहरचना विशेष । २ कुश । ६

वज्ं ( न० ) १ ईसपात । अवरक । ३ वज्र या कठोर भाषा । ४ बच्चा । १ वज्रपुष्प :--श्रङ्गः, (पु०)

सर्पं।--अशनिः, (५०) इन्द्र का वज्र ।--

श्राकारः, ( ५० ) हीरा की खान।-श्रायुधः,

( पु॰ ) इन्त्र :—कङ्ग्टः, ( पु॰ ) हनुमान ! —

कोलः. ( पु० ) चत्र । — त्तार्रं, ( न० ) वैद्यक

का एक रसायन योग ।--गोपः,--इन्द्रगोपः,

— बङ्युः, ( पु॰ ) गीब ।— वर्मन्, ( पु॰ )

गेंबा।—जित्, ( पु॰ ) गरुद का नाम।—

उचलनं, = उचाला, (म्री॰ ) विजली । —तुग्रहः (पुरुः १ गीव । २ मन्छ्रः । साँसः । ६ गरु । ४

गर्योश ।— दंष्ट्रः. ( ५०) कीट विशेष !—दन्तः,

( ९० ) १ शुकर । २ चृहा ।—दशनः, ( ५० ) चूहा ।--देह,--देहिन् (वि॰) दृद शरीर वाला ।

—घरः, (पु०) इन्ह ।—नामः, (पु०)

श्री कृष्ण का चक्र।—निर्धोणः, (पु॰) इन्द्र। — निरुपेष:, ( पु॰ ) बादल की गड़गड़ाहट।—

का श्रीजार । ४ हीरा । ५ काँजी ।

भिन्न भिन्न पौधों के नाम।

सम्हालना । तैयार करना । २ तीर में पर लगाना

योग्य । २ धिक्कारने येग्य ।

़ बचरः (पु॰) १ सुर्गो । २ दुष्ट । नीच ! शरु ।

करना। ३ घेरना।

यति—वाटयते ] १ कहना । २ वॉटना । वॅटनारा

टिकिया। ४ ग्रुम्य । सिफर । ४ चपाती । ६

डोरी : रस्ता । ७ रूप की समानता या रूपसा-

( ७३२ )

वजिन्

वट् । धा० प० ) [ वट्ति ] घेरना । [ उभप० वाट-पाणिः, (पु॰) इन्द्र ।- पातः, (पु॰) बज्जपात । विजाती का गिरना ।—पुष्यंः, ( न० ) तिल्ली का फूल '-भृत्, (पु॰) इन्द्र ।-प्रिवाः, घटः ( पु० ) ३ बस्गद का पेड़। २ कोड़ी : ३ गोली । ( पु॰ ) हीस ।—सुधिः, ( पु॰ ) इन्द्र ।--रदः ( पु॰ ) शूकर ।—लेपः, ( पु॰ ) एक प्रकार का सीमंद । - लोहकः ( पु० ) चु वक । - ब्यू इः, ( पु॰ ) सैनिक कवायद ।—शस्यः, ( पु॰ ) सूँस।—सार, (वि०) हीरा की तरह कड़ा। —हृद्यं, ( न० ) हीरा की तरह कड़ा दिल । र्षाजून (४०) १ इन्द्र का नाम। २ उल्लू । धुग्धू । वंत्र १ (घा० पर०) [ संचति ] १ जाना। वञ्जू ) पहुँचना। श्राना । २ चुपचाप जाना। षंचक १ (वि०) १ घेग्लेबाज् । छलिया । कपटी । षञ्चक १ मुतफन्ती । वंचकः **( (पु॰ ) १ शठ। धोलेवाज्। ठर्ग।** २ वञ्चकः 🕽 श्रमात । ३ इड्व्रं । ४ पातत् न्योता । वंचितः } (पु॰) अप्ति। वश्चतिः } वंचधः ) (पु॰) १ उगी। धोखेबाजी। चाल । २ वञ्चथः ) उगिया। धोखेबाज । कपटी। ३ केमिल। र्वचनं (न०) धञ्चनम् (न० । धोला। चालवाजी। ३ अम। वंचना (खी॰) माया। ४ हानि। रंकावटे। वञ्चना (खी॰) र्चन्ति ) (व० २००) १ छता हुआ। घोला दिया वश्चित ) हुआ। २ अलग किया हुआ। वंचिता ) (स्ती०) एक प्रकार की पहेली या विञ्चिता ∫ बुम्मीवल । वंचुक ) ( वि॰ ) [ वंचुकी ] धोखेबाज़। वञ्चुक ) वृत्तिया। वेईमान। मुस्फकी। चालाक।

चंचुकः } ( पु॰ ) श्रगात । वञ्चुकः }

छुड़ी। बेता।

हर्यः — एत्रं, ( न॰ ) रामतुलसी विशेष ।— पन्ना, ( ब्ली॰ ) चमेबी। - वासिन, ( पु॰ ) यस्। वटकः (पु०) ९ चपाती । ३ गोला । गोली । टिकिया। वटरः (पु॰) १ सुर्गा । २ चटाई । ३ पगड़ी । ४ चोर । डॉकू । ४ रई । ६ सुगन्धयुक्त घास । (पु०) डोरी। रस्सी! वटारकः चटिकः ( पु॰ ) शतरंज का दाँव । विदिका (स्री०) १ वटी । गोली । २ सतरंज का मोहरा । चटिन् (वि॰) गोल । डोरीदार । वटी (स्त्री॰) ३ रस्सी । डेारी ः २ गोली या टिकिया । बटुः (पु०) १ छ्रोकरा। बालक । २ ब्रह्मचारी। माण्यक । सदुरः ( पु॰ ) ९ बालक । २ व्रह्मचारी । मायावक । ३ मृह। मृर्ख। वरु (भा० प०) [वरुति ] १ मज़बृत होना । २ हष्टपुष्ठ होना । वठर (वि०) १ सुस्त । काहिल । २ दुष्ट । शठ । वठरः ( पु॰ ) सूड्जन । मूर्खं श्रादमी । २ शठजन दुष्टजन । ३ चिकित्सक । ४ जल का बड़ा। वडिभः } (पु॰) देखो वल्लिभः, वलभी। वडवा (स्त्री॰) १ घोड़ी । २ अश्विनी नाम व बंजुलः ) (पु०) १ नरकुल या वेत । २ पुष्ष वञ्जुलः ∫ विशेष । ३ भ्रशोक वृत्त । ४ पत्ती विशेष । अप्सरा जिसने घोड़ी का रूप धर, सूर्य से देा पु —द्भमः, ( पु॰ ) अशोक बृंद ।—प्रियः, (पु॰) उत्पन्न करवाये थे। वे दोनों अश्विनीकुमार नाम से प्रसिद्ध हैं। ३ दासी । ४ रंडी । वेरपा वत्स

( पु॰ ) बाडवानल । समुद्र के भीतर रहने वाला श्रामि i — मुखः. ; पु॰ ) १ बाङ्वानल : २ शिव

का नाम। वडा (स्त्री०) उर्द की पीठी का बना बड़ी पुड़ोनुमा पदार्थ दिशेष ।

वडिशं ( न॰ ) देखे। वडिश । वड (वि०) बड़ा। दीर्घाकार। महान्।

वर्षा ( घा॰ परस्मै॰ ) [ वर्गाति ] राब्द करना ।

वजाना

विशास (पु०) १ सौदागर । व्यापारी । २ तुबाराशि । (स्त्री॰) सादागरी। व्यापार।—जनः, (पु॰)

च्यापारी लोग :-प्यः. ( पु॰ ) १ सीदागरी । व्यापार । ४ व्यापारी । सौदागर । ३ व्यापारी की

९ न्योपारी । तिजारती । सौदायर । २ बनिया या

द्कान । तुलाराशि ।—वृत्तिः, ( ह्वी॰ ) न्यापार । सौदागरी । —सार्थः, (पु०) काफिला । व्यापारियों की टोली।

विशिज्ञः ( पु॰ ) १ न्यापारी । २ तुलाराशि । विणिजकः ( ५० ) व्यापारी !

विधाउयं ( न॰ ) ) व्यापार । सौदागरी । तिजा-विधाउया (स्त्री॰ ) } रतः । वंट् 👌 (धा॰ प॰ ) [ भी॰ —[ वंटति, वंटयति, वर्षादे ) वंदयते ] बटबारा करना । बाँदना ।

वर्षेटः ∫ हसियां का वेट ।३ विधुर। वह पुरुष जिसका विवाह न हो।

🖟 (पु॰) १ हिस्सा। बाँट । श्रंश । २

वंटकः ) (पु॰) १ बटवारा । २ वॉटने वाला । वस्टकः ) ३ ग्रॅंश । साग । हिस्सा । वटन । (न॰) वटबारा । हिस्सा । बाँट : स्युटनं )

वंटालः ( (पु॰ ) १ शूरवीरों का मगबा। २ वग्टालः 🕻 बेलचां कलजा। ३ नौका। बोट। घंडाल:

वराडाल: वंठ ) (धा० थात्मा०) [वंठते ] अकेले जाना । वर्षेट्र ∫ दुकेबा जाना।

४ द्विजयोषित् । बाह्यणी ।---प्राग्निः ----यमताः, विष्ठ ) (वि०) : प्रविवाहित । २ दोना । सर्वा-वस्ट ) कार ! इंदेगा । वंडः ) (पु०) १ अध्वित्रहित पुरुष । २ वराटः । चाकर । ३ वर्षा । शक्ति । सूल ।

वंटरः ) (पु॰) १ वाँस के कल्खे का वह मीटा त्रस्टरः ) पत्ता जो उसे हिपाये रहता है ' [ यह पत्ता गाँउ गाँउ पर होता है | २ ताइ बुच का नवा

अङ्कर।३ वकरा वींत्रने की रस्सी।४ कुत्ता।४ कुले की पृंछ : ६ बादल । ७ छाती : चूंची । तंड् ) (धा० था०) [ वस्तुते ] १ बटवारा वस्तु ) करना । वाँटना । हिस्सा करना । घेरना ।

तंड 🕧 (वि॰ १ ग्रह्महा पंगु ! २ अविवाहिल । वराइ ) ३ वधिया किया हुआ । आख्ता किया चंडः ) ( पु॰ ) १ वन पुरुष जिसकी लिझेन्द्रिय के व्यादः ) अवसात पर वह चमदा व हो. जो स्पारी

को डाँके रहता है। २ विना पूंछ का बैल। घंडा ) (की०) व्यभिचारियी की। पंश्रदी सी। वराडा 🔰 छिनाल श्रीरत ।

वंडरः ) (पु॰ ) १ कंजूस जादमी । २ नपुंसक दश्डरः ) पुरुष । हिज्जहा जादमी : वत् (वि॰) यह एक प्रस्पय है जो संज्ञावाची शब्दों में किसी वस्तु की सम्पन्नता प्रकट करने को लगाया

जाता है। जैसे "धनवत्" ऋषांत धनी या धन

से सम्पन्न । यह सादश्यता अय्यता समानता भी प्रकट करता है-यथा "द्यारमञ्जल्" ! वत ( ग्रन्थया० ) १ कष्ट । २ द्या । ३ सुर्खा । ४ विस्मय । १ आमंत्रण ।

वतंसः ( पु॰ ) अवतंस का अपअंश। ( अकार का लोप होने से । १ ग्राभुषण । २ चोटी । ३ हर प्रकार का गहना । ४ कर्णकूख । वतंका (स्त्री॰) सन्तानरहित स्त्री या गा। वह सी

या गै। जिसका गर्र किसी घटना विशेष से गिर

पड़ा हो। वत्सः ( पु॰) । बङ्गा । किसी भी जानवर का बचा । २ वेटा । ३ सन्तान । श्रीलाइ । वर्ष । १ एक देश

का नाम जहाँ उद्यन नामक राजा राज्य करता था

और जिसकी राजधानी का नाम कौशांनी था।-श्रदी, (स्त्री॰) एक प्रकार की ककड़ी की जाति का फल । कर्जीदा । तरबूत ।—आदनः, ( ५० ) भेदिया। - काम, (वि०) वचों का अनुरागी। — नामः, ( पु॰ ) १ दृत्त विशेष । २ वङ्नाम नामक निप जो भीठा होता है :--पाला:, (पु॰ ) श्रीकृष्ण या बलराम ।—शाला, ( स्त्री॰ ) गौशाला । वल्सकः (पु०) १ छोटा बद्धवा । बद्धइा । २ वचा । ३ कुटन का पैाघा । वत्सकं (त०) १ पुष्पकसीस । २ कुटज । ३ इन्ट्रजी । ४ निर्गुरङी । वस्सतरः ( पु०) जवान बद्धवा जो जोता न गया हो । वत्सतरी ( स्री० ) वह बिख्या जिसकी उम्र ३ वर्ष की हो । क्लोर । बत्सरः (पु०) १ वर्ष । २ विष्णु का नाम ।--श्चन्तकः, ( पु॰ ) फागुन सास ।—ऋगां, (न॰) वह कज़ किसका चुकाना वर्ष के अन्त में श्रावश्यक हो । वत्सल (वि०) पुत्र या सन्तान के प्रति पूर्ण स्तेह युक्त । बच्चे के प्रेस से भरा हुआ है ।

वत्सतः ( पु॰ ) फूँस की वास। वत्सला (स्त्री॰) वह गाय जिसका ऋपने बच्चे पर पूर्ण अनुराग हो । वत्सर्ल ( न० ) स्नेह । श्रनुराग । वत्सा है (स्त्री॰) श्रोसर या कलोर गै।। विस्सिमन् ( पु॰ ) त्रड्कपन् । जवानी । वत्सीयः ( ५० ) ब्रहीर । गोपाल । म्वाला । वदु (धा०प०) [बदिति ] १ बोलना । २ सूचना देना। ३ कहना। वर्णन करना। ४ निर्दिष्ट करना। १ पुकारना । ६ वतलाना । ७ चिह्नाना । 🗅 किसी कार्यं में पदुता प्रदर्शन करना । ३ चमकना । १० परिश्रम करना । उद्योग करना । षद (वि॰) बोलने वाला। बातचीत करने वाला। भली भाँति बोजने वाला।

वद्र ( न० ) १ चेहरा । २ मुख । ३ यक्त । सूरत । रूप । ३ सामना । अगला भाग । ४ प्रथम संस्था (किसी माला का )—ग्रासवः, ( ३० ) थूक। वदन्ती (स्रो०) वाणी। वकृता। संवाद। वदन्य (वि०) देखो "वदान्य",। वद्ररः ( पु० ) देखो "बद्रर",। वदालः ( पु॰ ) १ भँवर । २ पाठीन मत्स्य । पाठीन मछली। बदाबद (वि०) १ वक्ता। रगणी। वदान्य (वि०) १ तेज़ बोलने वाला। सुभाषी। २ अपनी नातचीत से दूसरे को सम्बुष्ट करने वाला। ३ उदार । श्रतिशय दाता । वदि ( ग्रन्थया० ) कुष्णपच ! वद्य (वि०) १ बोलने येग्य । तिरस्कार करने के अवीग्य । २ कु<sup>०</sup>गापचा । दर्य ( न० ) भाषण । बातचीत । वध् ( धा० प० ) [ वधाति ] १ वध करना । वधः ( पु॰ ) १ हत्या । वप । २ व्याघात । प्रहार । ३ लकवा। इ अन्तर्धान क्रिया। १ ( अक्क्रगणित में ) गुर्खा की किया।—द्यंतकं, (न०) विष।—द्यही (वि०) प्रारात्यद्व पाने येग्य ।—उपायः, ( ५० ) वध के साधन ।—कर्माधिकारिन, ( पु॰ ) जल्लाद । वधिक । - जीविन , ( पु॰ ) १ न्याधा। बहेलिया। २ कसाई । बुचर ।--द्शहः, ( पु॰ ) १ शारीरिक दग्ड । २ शास-दरह । - भूमिः, (स्त्री॰) स्थली, (स्त्री॰) स्थानं, ( न॰ ) १ वह स्थान जहाँ प्रागदण्ड दिया जाय । २ कसाईखाना ।—स्तम्भः, ( ५० ) फॉसी।

वधकः ( पु॰ ) १ जल्लाद । २ घातक । हस्यारा । वधत्रं ( २० ) दच करने का हथियार ! विधिनं (न०) १ कामदेव ; २ मैथुन करने की इच्छा। शहवत । वधुः ) (स्री०) १ बहू। प्रत्र की पत्नी । २ वधुका ) युवती स्त्री।

जंगला इल्दा ।—ऋहतां, ( न० लालिमहा ।—

व्यक्तिका, ( स्त्री॰ ) स्रज्ञमुखी ।—धारयुः,

ं ५०) सरगेश । सरा !—ग्रान्ड्कः, ( ५०)

वनसूँग। - आपगा, (स्ती०) वनकी नदी। -

याई हा. ( स्ती॰ ) जंगली अदरक ।-- याश्रयः, ( पु॰ ) १ वानप्रस्थाश्रम । २ वन का वास ।--

वधू वधूः (स्त्री०) १ वहु। २ पत्ना। ३ पुत्रवधू। ४ भी। श्रीरत। १ श्रवने से इंटि सस्वन्दी की छी। नाते में छोटी छी : ६ पशु की मादा।-जनः. ( ५० ) पत्नी । स्त्रीकोग।—वस्त्रं, ( न० ) वे कपड़े जो विबाह के समय धारण किये जाते हैं : वधूटो (स्ती०) १ युवती स्त्री। २ पुत्रवयू। वध्य (वि॰) १ वध करने योग्य। २ प्राणदरह की श्राज्ञा पाये हुए। ३ शारीरिकदश्ड पाने येाग्य। बध्यः (पु०) १ शिकार। श्रापद्यस्त व्यक्ति। २ शत्र ।--पटहः, ( पु॰ ) वह ढोल जे। किसी को प्राणदुरुद देते समय बनाया जाय।—भूः,।--भूमिः, (स्री०) —स्यल, —स्थानं, (न०) वध करने की जगह।—माला, (क्बी॰) वह माला जो प्राखद्गड प्राप्त पुरुष के गले में उस समय पहनायी जाय, जिस समय उसका वध किया जाय | वध्या (स्त्री०) हत्या । करन्। वश्रं (न०) १ चमड़े का तस्मा। २ शीशा।—श्री, (क्बी०) चमड़े का तस्मा। वध्यः ( पु॰ ) जूता । वन् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ चनति ] । प्रतिष्ठा करना । सम्मान करना । पूजन करना । २ सहायता करना । ३ ध्वनि करना । ४ संखरन होना । किसी काम में लगना । [ उभय० --वनोति, वनुति ] १ याचना करना । साँगना । प्रार्थना करना । २ द्वाँ इना । तलाश करना। ३ जीतना। अधिकार में करना। कब्ज़ा करना।(उभय०वर्नात, चानयति,चानयते) १ कृपाकरना। अनुप्रह करना ! २ चोटिल करना। श्रनिष्ट करना। ३ ध्वनित करना। ४ विश्वास करना धनं ( न॰ ) १ जंगल । २ कमल के फूलों का दस्ता ! ३ त्रावासस्थान । ४ जल का चरमा या सोता। श्रज्ञता६ काष्ठालहा।—श्रक्तिः, (पु०) दावानल । दावाग्नि ।--श्रजः, ( ५० ) जंगली

बकरा।—ध्यन्तः, (पु०) १ वर्न की सीमा।

वन प्रान्त ।--प्रान्तरं, ( न० ) १ दूसरा वन । २ वन का भीतरी हिस्सा।—श्यरिष्टा, (स्नी०) थाश्रमिन्, (पु॰) तपस्ती। महात्मा। - आश्रय, ( 🖫 ) 🤋 वतवासी। २ काला की आ। डोस-कोग्रा ।—उत्साहः, (पु०) गेहा ।—उद्भवा, ( श्री॰ ) जंगली कपास का पौधा !--श्रोकस. ( पु॰ ) ३ वनवासी । जंगल का रहने वाला । २ वानप्रस्थाश्रमी । सपस्वी । सुनि । ३ वन्यपश्र । ( यथा बंदर, शुक्त ब्रादि ) —कसा, ( की० ) वनिषपत्ती। - कश्ली (सी॰) जंगती केता। -करिन्, ( पु॰ ) -कंतरः -गतः (पु॰) जंगली हाथी। – कुक्कटः ( ५० ) जंगली सुर्गा। —खराइं, ( न० ) जंगल ।—गहनं. ( न० ) वन का वह भाग अहाँ, वह अति सधन हो।--गुतः, (पु॰) जासूस । भेदिया ।-गुहमः, (पु॰) जंगली माड़ी।-गोचर, (वि०) वन में रहने वाला |--गोचरः, (पु०) १ बहेलिया। २ वनवासी ।--गोवरं, ( न॰ ) वन । जंगल ।--चन्द्रमम्. (न०) १ देवदारु हुद्य । २ खगर काष्ठ । —चर. ( वि॰ ) वन में विचरने वाला ।—चरः, ( पु० ) ६ वनवासी । २ वन्यपश्च । ३ शरभ ।— चर्या, (स्त्री॰) वनवासी। वन में धूमने वाला। — द्यागः, (५०) १ जंगली बक्सा। २ शुक्ता —जः, (पु॰) १ हाथी। २ सुगन्धयुक्त तृष विशेष । ३ जंगली विजौरा जाति का नीवृ ।—जं, (न०) १ नीलकमल का पुष्प । २ जंगली कपास का पौधा।--जीविन्. (वि०) लकदहारा।--दः, (पु०) बादल। मेच :--दहः (पु०) दावानल । - दंवता, (भी०) वन का श्रधिष्ठाता देवता ।- पांसुलः, (५०) शिकारी । बहेलिया । —पूरकः, ( ५० ) वनैला । बिजौरा नीबु का बृच । -प्रवेशः, ( ५० ) वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश । — प्रियः, (पु॰) कायल ।— प्रियं, (न॰) दाबचीनी का पेड़ ।—मालिन, (पु॰) श्रीकृष्यः।

—मालिनी, (स्री०) हारकापुरी का नामानतर।

—मृतः, (पु०) बादल। मेघ।—मोचा, (स्री०)
जंगली केला।—राजः. (पु०) सिंह। धेर।

—रहं. (न०) कमल का फूल।—लदमीः,
(स्री०) वनश्रा। वन की शोभा। २ केला।—
वास्तवः, (पु०) अदिविलाव।—वास्तिन् (पु०)
१ वन में बसने वाला। २ सुनि। वानयस्थ।—
वनस्थायिन्, —ब्रीहिः, (पु०) जंगली चाँवल।

—शोममं, (न०) कमल।—श्वन्, (पु०)
१थ्याल। १ चीला २ अदिविलाव।—सङ्गुटः
(पु०) मसूर।—सर्शाजिनी, (स्री०) क्यास
का पौधा।—स्थः, (पु०) १ हिरन। २ सुनि।

—स्था, (स्री०) वटवृत्त।—स्थली, (स्री०)
वनमृति। शावर्थदेश। लंगली ज्ञमीन।

वनस्पतिः ( पु॰ ) १ बड़ा जंगली हुइ, विशेष कर वह ऐंड् जिसमें पुष्प लगे निना ही फल लगें। हुई। पेड़ ।

वनायुः (पु॰) एक प्राचीन देश का नाम जहाँ का घोड़ा अच्छा होता था।—ज, (न॰) बनायु देश में उत्पन्न (घोड़ा)।

विनः (स्री॰) कामना । श्रमिसाषा । विनका (स्री॰) होटा वन ।

विता (श्वी॰) १ स्त्री। २ पन्ती । स्वामिनी। ३ कोई भी मेमपात्री (साग्रुका) स्त्री। ४ पद्य की मादा।—हिष् (यु॰) स्त्रियों से वृणा करने वाला।—विज्ञासः, (यु॰) स्त्री का त्रामेद प्रमोद।

वनिम् ( पु॰ ) १ वृश्व । २ सेामजता । ३ वानप्रस्थ । वनिष्णु ( वि॰ ) याचक । मँगता ।

वनी (स्त्री॰) जंगल । वन । कुंज ।

वनीयकः } (४०) भिन्नकः। भिन्नारी।

वनेकिशुकः ( ५० ) जंगल का किशुक। अर्थात् वह वस्तु जो वैसे ही विना माँगे मिले। जैसे वन में किशुक विना माँगे या प्रयास किये मिलता है।

वतेखर ( न० ) वन में रहने वाला।

वनेखरः ( यु॰ ) १ वनरखा । जंगल में रखने वाता। २ सुनि । ३ वन्यपशु । ४ वनमालुष् । ४ रावस । वनेज्यः ( पु॰ ) ग्राम विशेष ।

वंद् (धा॰ आ॰) [वन्दते, वन्दित ] १ प्रणाम करता । २ अर्चन करता । पूजन करना । ३ प्रशंसा करना ।

वंदकः हे (पु॰) प्रशंसक । भाट । बंदीजन ।

चंदशः } ( दु॰ ) प्रशंसक। माट। बंदीजन । वन्दशः

संदर्भ (न०) १ अयाम । नमस्कार । २ सम्मान । अर्द्धन । पूजन । ३ सम्मान या प्रयाम जो ब्राह्मख के। किया जाय । ४ प्रशंसा । तारीफ ।

वंदना } (स्त्री०) १ अर्चन । पुत्रन । २ प्रशंसा ।

वंदनी ) (स्त्रीः) १ एतन । अर्थन । २ प्रशंसा । वन्दनी ) याचना । ३ एक अर्थ जो मृतक को जीवित करे ।—साजा,—मिलिका, (स्त्रीः) वंद्ववार ।

वंदनीय ) (वि॰) प्रसास करने योग्य । सम्मान-वन्दनीय ) नीय ।

वंदनीया } (स्त्री॰) हरतात । चन्दनीया

वंदा } (स्त्री॰) भिसारिनी।

वंदारः ) (वि०) १ मशंसा करने वाला । २ श्रद्धेय । वन्दारः ) माननीय । ( व० ) प्रशंसा ।

वंदिन् (९०) } वंदीजन। भाट । २ केंदी। वन्दिन् (९०) } वंदी।

वंदी ) (स्त्री॰) देखों वंदी। पालः, (पु॰) वन्दी ) जेवर। वंदीगृह का रचक।

वंद्य } (वि॰) १ प्रुच्य । २ प्रश्वस्य । ३ प्रशंस्य । चन्द्य ∫ प्रशंसा है।

वंदः ) (पु॰) १ पूजका पूजा करने वाला। वन्द्रः ) मका

वंद्रं वन्द्रं } (न०) समृद्धि ।

वन्य (वि०) १ वन का। वन सम्बन्धी । जंगली । २ बहर्शी । वर्थ ( त० ) वन को पैदाबार ।-इनर, ( वि० ) वस् ( धा० प० ) [ बस्ति, वाँन ] १ के करना , पालतु ।—जजः,—द्विपः, ( पु॰) जंगवी हाथी । वन्या (र्छा॰) । बहा वन । अनेक वन ! २ जल । जल की बाद । जल का बुद्धा ।

वन्य

वप ( भा॰ उभय॰ ) [वपति, वपते ] १ चेना । चीज बोना। २ ( पॉला ) फॅकना। ३ पैदा करना । ४ बुनना । कपड़ा । १ कपटना । सूँ इना । वपः (५०) १ बीज बोने की किया। २ बीज बोने बाला । ३ मुख्डन । ४ बुनना ।

चपने ( न० ) १ बुग्रनी । २ सुरहन । ३ वीर्य ।

वपनी (क्वी॰) । नाई की तृकान । २ इनने का श्रोजार । तन्तुशाला ।

षपा (स्त्री०) । चर्वी । बसा । २ रन्त्र । सुका । ३ मिट्टी का टीका जो कीटियें हुना बनाया गया हो |

विवितः ( ५० ) पिता । जनक ।

वषुषः ( ५० ) देवताः ।

वद्ब्यम् ( वि० ) १ शरीरपारी । धवतार । गागीरिक सुन्दर : मनोहर : ( ६० ) दिग्वेदेवों में से एक ।

वयुस् ( न॰ ) १ व्यक्ति । पुरुष । रूप । आकार । २ मार । ६ सीन्दर्ध । — गुणः, — प्रकर्षः, ( पु० ) शारीरिक सीन्ध्यं।-धर, (वि०) । शरीर-थारी । २ सुन्दर ।

चन्नु ( पु० ) १ दोने वाला । किसान । खंतिहर । २ पिसाः जनकः। ३ कवि।

वयः ( ९० ) । मही की दीवाल । शहरपनाह । २ क्यं (न०) हिला। ३ पहाइ का उतार । ४ चोटी । शिखर । १ नदीतः । ६ किसी भवन की नीव। ७ शहरपनाह का द्वार या फाटक। = परिका। ह बृत्त का न्यास। १० खेत । ११ मही का पुस ।—प्र:, ( पु॰ : पिता !—प्रं, ( न॰ ) सीसा।

विग्निः (पु॰) ६ खेतः। र समुद्रः। वयो (सी०) ठीला। पहाड़ी। थम्न ( घा॰ प॰ ) [ वज्रति ] जाना । युक्ता । २ उड़ेलना ३ फेंकना । ५ मान्जि करना । अस्वीज्ञत करना ।

वमः ( पु॰ ) वमन । छुँद : उगाल ।

बमधुः (पु०) १ कें। बॉट। २ जल जिमे हाथी ने अपनी सुंद में भर फैकता है।

वसर्न (न०) १ वसन । कै। धुक। २ खींचने की या बाहिर निकालने की क्रिया। ३ वमन कराने वाली दवा ।

वर्सी ( स्त्री॰ ) बमन । उन्हाँट )

वंभारवः ) वस्भारवः ) ( ५० ) पशु का रंभाना ।

ब्रम्भः ( पु॰ ) । चीटी (—कुर्ट, । त० ) टीबा । ब्रम्भः स्थी॰ ) ।

वय् भाष्याः ) [ घरते ] जाना :

वयनं ( न० ) बुनना ।

वयस् (न०) ९ उम्र । २ जवानी । ३ पर्का । ४ भौग्रा :—श्रतिरा,—श्रतीत, ( वि॰ ) बूहा । ग्रवस्था, (स्त्रीः) श्रवस्था। -कर. (वि०) उन्न बहाने चीला। - परिमातिः, - परिमासः, ( ५० ) इहामा ।—बृद्ध, ( बि॰ ) (=वयाबुद्ध) बुढ़ा।—स्थ, (वि०) १ बालिसा अवान । २ बलवान । दर । - स्था, (सी०) ९ ससी । सहेकी।

क्यस्य (वि०) । समान उन्न वाला । २ सहयोगी । दयस्यः ( ३० ) १ मित्र । साथी ।

वयस्या (स्त्री०) सस्ती। सहेती।

इसुनं (न०) १ ज्ञान । बुद्धि । सनमने की शक्ति । २ मन्त्रि ।

वयोधस् ( ए० ) जनान या अधेड उन्न का आदमी। वयारंगम् । इयोरङ्गम् ।

वर् ( धा० ड० ) विरयति, -वरयते ] । सौँगना । याचना करना । पसंद करना ।

वर (वि॰) । उत्तम । सर्वोचम । २ बेइतर । संव शव क्रीव--- 43

(५०) जुनने या पसंद करने की क्रिया। २ चुनाव । पसंदर्गा । ३ वस्टान । ब्राह्मीवींद् । श्रनु-प्रह । ४ सेंट । पुरस्कार । १ व्यभिलाना । इच्छा । ६ याचना । वितय। ७ वृत्हा। पति। = वधू। शार्थी । ६ दहेज़ा १० दामाद । ११ लॉपट श्रादमी। १२ गोरैया पनी । ( न० ) केसर ।—झङ्गः, ( पु॰ ) हाथी ।— अङ्गी, (स्त्री०) इत्तीं।—अङ्गप्, ( न० ) १ सिर । २ उत्तम अवधव । ३ सुडौल शरीर । ४ दाबचीनी।—ग्रङ्गना, (स्त्री०) सुन्दरी स्त्री। -- ग्राह<sup>6</sup>, ( पु॰ ) बरदान पाने थोग्य।---आजी-विन, ( पु॰ ) ज्योतिषी ।—आरोह, ( पु॰ ) सुरदर कुल्हे या कमर बाला।—आरोहः, (पु०) वत्तम सवार । - ध्यारोहा, (स्त्री० ) सुन्दरी स्त्री।—ग्रात्तिः, (यु॰) चन्द्रमा ।—कनुः, (४०) इन्द्र ।—चन्द्रनं (२०) १ काळा चंदन । २ देवदारु ।—तदुः, (स्त्री०) सुन्दरी स्त्री।—तन्तुः, (यु॰) एक प्राचीन ऋषि का नाम।—त्वचः, ( पु० ) नीम का पेड़ । - द. (वि०) १ वरदानदाता । २ ग्रुम :-- दः, (पु०) दा, (स्त्री॰) १ एक नदी का नाम । २ कारी कन्या। - दक्तिणाः (स्त्री०) वह धन जो वर के। विवाह के समय कन्या के पिता से मिलता है। दहेज । दायजा ।—दानं, ( न० ) देवता या बड़ों का प्रसन्त होने पर कोई श्रमीष्ट बस्तु या सिद्धि का प्रदान करना।—हुमः, ( ५० ) ध्रगर का बृच ।--पद्मः, (पु॰) बरात ।--यात्रा, ﴿ स्त्री० ) विवाह के लिये वर का अपने इष्टमित्रों श्रीर सम्बन्धियों के साथ कन्या के वर गमन ।---फलः, ( पु॰ ) नास्थिल ।—वादिहकं ( न० ) केसर।—युचितः,—युचिती, (स्त्री०) सुन्दरी जवान श्रीरत (—रुचिः, ( पु॰ ) एक ग्रत्यन्त प्रसिद्ध प्राचीस परिष्ठत जो न्याकरसा और कान्य, के सर्मज्ञ थे।—लब्धः ( पु॰ ) चंपा का पेड़ । वरा (स्त्री०) १ त्रिफला। २ रेखका नासक गन्ध-—बत्सला, (स्त्री॰) सास ।—वर्गी, (न॰) सुवर्ण : स्रोना ।—वर्णिनी, (स्त्री०) १ सुवर्ण । वराक (वि०) [स्त्री०-वराकी ] १' गरीब। सुन्दरीस्त्री∣२ स्त्री।४ लाखा∤ लक्सी∣६ हुर्गा। ७ सरस्वती। = जियंगुलता।—स्नज् वराकः ( ५० ) १ शिव । २ युद्ध । तहाई ।

(स्त्री॰) वर की माला या गजरा । वह माला जो दुलहिन दूवहा को पहनाती है। वरकः ( पु॰ ) १ इच्छा । चाहना । वर । २ चुगा । वे जंगत में उरपन्न होने वाला मूंग। वरकं (न०) तोलिया। इस्तर। साइन। वरटः (पु॰) १ हंस । २ विर्शे अनाज । ३ वर्रे । ( स्त्री० ) हंसी। २ वरेंगा। चरटं ( न० ) कुन्द का फूल<sub>ी</sub> वरमां ( न० ) ९ चुनाव । पसंदगी । २ याचना । प्रार्थना। ३ फेरा। धिराव। ३ पर्दा। चाद्र । ४ वर का चुनाव। वरमाः ( पु॰ ) १ शहरपनाह की दीवाल । २ पुल । ३ वरुण नामक पेड़ा ४ उट ।—माला, (स्त्री॰)—सज्, (न॰) वह माला जो दुल-हिन अपने दूरहा की गरदन में पहनाती है। वरग्एसो ( स्त्री॰ ) वाराखसी । काशीपुरी । वरंडः ) (पु०) १ समूह। समुदाय। २ चेहरे वरगडः रे पर के मुहाँसे या मुरसे । ३ वरामदा । ४ भास का ड़ेर । १ जैव । खीसा । रे ( ए॰ ) १ मिटी का टीला २ हीदा । वरगडकः ∫ ३ दीवाल । ४ मुरसा या मुहांसा । वरंडा ) (स्त्री०) १ खंजर । जुरी । २ सारिका वरसङा ) पत्री । ३ लैंप की बत्ती । वरत्रा (स्त्री०) ९ तस्मा : २ घोड़ा या हाथी का जेरबंद । वरं ( अन्यया० ) अपेचाकृत भना । वहतर । वरतः ( ५० ) १ वरेंया। वरला (स्त्री०) १ हंसी। २ बरेंगा।

द्रव्य । ३ हर्ल्यो । ४ पार्वती ।

मिसकीन । बपुरा । त्रभागा ।

वराटः (पु॰) ३ कौड़ी। २ रस्सा। खोरी। वराटकः (पु॰) ३ कौड़ी। २कमकराद्या। ३ रस्सी। डोरी।— रसस् (पु॰) नागकेसर का पेड़।

वराटिका (स्त्री०) कौड़ी।

वरागाः ( ५० ) इन्द्र ।

वराग्सी (स्त्री॰) वाराग्सी।

वरारकं ( न० ) हीरा।

वराजः । (३०) जीमः वन्मः।

वराशिः } (३०) मीटा कपड़ा ।

वराहः (पु०) १ सुश्रर । शुक्रर । २ मेदा । ६ साँव । ४ बादबा । ४ बादबा । ४ बादबा । २ बादबा । नक । मगर । ६ शुक्रर के रूप का क्यूह । ७ विष्णु का श्रवतार । = भाव विशेष । ६ वराहमिहिए । १० श्रष्टाद्या पुरायों में से एक का नाम !—श्रवतारः, (पु०) मगवान् विष्णु का तीसरा श्रवतार ।—कन्द्र, (पु०) वराहकिंद ।—कल्पः, (पु०) वह काल जब मगवान ने वराहावतार धारणा किया था ।—मिहिरः, (पु०) ज्योतिष के एक प्रधान श्रावार्य जिनकी बनायी बहुतसंहिता बहुत प्रसिद्ध है । —श्रुद्धः, (पु०) शिव का नाम ।

वरिमस् ( पु॰ ) श्रेष्ठत्व । उत्तमता । उन्ह्रन्टता ।

वरिवसित ) (वि॰) व्यक्ति। सम्मानित। पृक्ति। वरिवस्थित)

वरिवस्या (स्त्री॰) पूजन।

वरिष्ट (वि॰) १ उत्तम । २ सब से बढ़ा। सब से अधिक बंबा। ३ सब से अधिक चौड़ा। ४ सब से अधिक भारी।

सरिष्ठः (go) १ तित्तिर पद्मी । तीतर । २ नारंगी का पेड़ ।

वरिष्टं (न०) १ तास्र । ताँवा । २ मिर्च । वरी ( स्त्री० ) १ सूर्यपत्नी खाला का नाम । २ शता-वरी का पौधा ।

वरीयस् (वि॰) १ अपेचा कृत अच्छा । बहतर । २ अपेचाकृत खंबा या चैहा । षरीवर्दः } ( पु॰ ) वेतः । साँहः।

वरीपु ( पु॰ ) कानदेव का नाम '

वरुटः ( पु॰ ) स्तंत्र्व विशेष ।

वरुटः ( पु॰ ) एक नीच जाति का नाम।

वस्ताः (पु॰) मित्र देवता के साथ रहवे वाले एक प्राहित्य का नाम । २ समुद्र के अधिशात् देवता और पश्चिम दिशा के दिक्षाता । ३ समुद्र । ३ अकाश । - अप्रहृष्ट्यः, (पु॰) असस्य जी की उपाधि । - आस्मजाः, (स्त्री॰) महिरा । सुरा । -- शालयः, -- आवास्तः, (पु॰) समुद्र । --पाशः, (पु॰) समु में रहने वाला एक भयक्रर बक्त उन्तु विशेष । इपे अँगरेज़ी में शाक्ष कहते हैं । -- लेकिः (पु॰) वरुण जी का लोक । २ जल ।

चरुणानी (स्त्री॰) वरुण की स्त्री। चरुत्रं (न॰) जनावा। धुरा।

वरूयं (न०) १ लोहे की चहर या सीकड़ों का बना हुआ आवरण जो शत्रु के आधात से रथ को रचित रखने के जिए उसके जपर हाला जाता था। २ कत्रच । बज़तर । ३ डाल । ४ समृह। समुदाय।

वरुधिन् (वि॰) १ कवचधारी । बखतर पहिने हुए । २ स्थारूड । (पु॰) १ स्थ । २ स्वक ।

वरूथी (स्त्री०) सेना।

वरेग्य (वि॰) १ वान्छनीय । २ सर्वोत्तम । मुख्य ।

वरेस्यं (न०) कुबुमा केसर।

वरोटं ( न० ) मख्ना के फूल।

वरोटः ( पु॰ ) मस्त्रादोना । मस्त्रा ।

वरोताः ( ३० ) एक प्रकार की वरें।

वर्करः ( go ) १ मेंनना । बकरी का बचा । २ वकरा । ३ कोई भी पालत जानवर का बचा । ४ आसीन प्रमोद । कीड़ा । बिहार ।

वर्कराटः (पु॰) १ कटाच । २ स्त्री के कुच के उत्पर लगे हुए नलों का धाव या खरौंच ।

वर्सुटः ( ३० ) पिन । बोल्ट्र । कील । चाबी । वर्गः ( पु॰ ) १ श्रेणी । विभाग । जमार । कहा । समाज । जाति । समुदाय । २ दल । टोली । पर । ३ न्यायशास्त्र के नव या सस पदार्थ विभाग । ४ शब्दशास्त्र में एक स्थान से उच्चा-रित होने वाले स्पर्श व्यन्तन वर्णी का समूह। ( यथा कवर्ग, चवर्ग प्रादि । २ त्राकार प्रकार में कृष्ट्र भिन्न, किन्तु कोई भी एक सामान्य धर्म रखने ' वालों का समृह। (स्था-सनुष्यवर्ग, वनस्पति वर्ग ) ६ प्रन्थ विभाग । प्रकरण । परिच्छेन । प्रध्याय । ७ विशेष कर झरवेद के प्रध्याय के भन्तर्गत उपभ्रभाग । द हो समाग श्रङ्को या राशियों का घात या गुरानफल । (यथा ४ का 121) १ शक्ति । ताकत ।—श्रंत्यं,—इत्तसं, ( न० ) पाँचों वर्गों के अन्त के अन्तर । अनु-ं नासिक वर्ण ।—न्ननः, (पु॰) वर्ग का घर-फल :-- पदं,-- भूलं, (न०) वह अह जिसके घात से कोई वर्षाङ्क बनावे । वर्गमूख ।

वर्गाणा (स्त्री॰) गुणन। घातः। वर्गाशस् (अञ्चया॰) श्रेणी या समूहों के अनुसार। वर्गीण (वि॰) किसी वर्ग का या श्रेणी का। वर्ग

वर्गीयः ( पु॰ ) सहपाठी।

सम्बन्धी ।

वर्य (वि०) एक ही श्रेगी का ।

वर्ग्यः ( पु॰ ) सहपाठी । साथी ।

वर्च (धा० आ०) [वर्षते] १ चमकना। चम-कीला होना।

वर्चस् (न०) १ शक्ति । २ पराक्रम । प्रभाव । २ नेज । कान्ति । दीसि । ३ रूप । शक्क । ४ विष्ठा । ---प्रहः, (पु०) केण्यवद्भता । किन्नियत ।

वचंस्कः (पु॰) ९ दीशि। तेज । २ पराक्रम । ३

वर्चस्विन् (वि॰) १ पराक्रमी । सक्तिशाली । क्रिया शील । तेजस्वी । समुख्यल ।

वर्जः ( ५० ) त्याग । परित्याग ।

वर्जनस् (न०) १ त्याग । २ वैराग्य । ३ मनाई । सुमानियत । ४ हिंसा । मारण । वर्जिन ( २० क्र० ) १ स्थागा हुआ । छोड़ा हुआ । स्यक्त । २ निपिट । ३ बाहिर किया हुआ । ७ रहितः

वडर्ष (वि०) १ छोड्ने याम्य । त्याज्य । वर्जनीय । २ जिसका निषेत्र किया गया हो । निषिद्ध ।

वर्श ( घा॰ उभय॰ ) [वर्गायति, वर्गित ] १ रंग वहाना । रंगना ! २ वर्धन करना । दयाव करना । व्याख्या करना । लिखना ! १ प्रशंसा करना । सराहना । फैलाना । वहाना । १ प्रकाश करना ।

वर्गाः (४०) १ रंग । २ रोगन । ३ रूपरंग । सीत्वर्य । १ मनुष्य समुदाय के चार विभाग माह्य । इत्रिय, बैश्य और शुद्ध । १ श्रेणी । जाति। किस्सा६ अचरा स्वरा७ कीर्ति। महिमा । प्रख्यानि । प्रसिद्धिः = प्रशंसा । । परिच्छेद । सजावट । १० वाद्य धाकार प्रकार । रूपरेखा । शह सूरत । ११ तवादा । चुगा । जासा। १२ डकना। डक्कन । १३ गीनकम । ११ इाथी की फूल । ११ गुण । १६ घमांनुद्वान । १७ अज्ञात राशि ।—अप्रङ्का, (स्त्री॰ ) लेखनी । कतम ।—श्रवसदः, ( पु॰ ) नातिन्युत ! --अपेत, (वि॰ ) वेर किसी भी जाति में न हो । वातिवहिष्ड्त पतित।—ग्रह्यः, (४०) स्ता। —शासन्, (पु॰) राज्य :—उद्कं, (त०) रंगीन जल ।—कृषिकाः (स्त्री॰) दावात । - कमः, ( पु॰ ) ३ वर्णव्यवस्था । २ अज्ञर-कम। - चारकः, (पु०) चितेरा। शीवा।-उपेष्ठः, ( ५० ) बाह्य । -तृतिः,--तृतिका, —तुजो, (स्त्री॰) पैंसिज । चितेरे की वृंची । —इ. (वि०) रंगसाज ।—ई. (न०) सुगन्धि युक्त पीका काष्ठ विशेष। - दात्री (स्त्री॰) हरुदी ।--टूतः, (पु०) भत्तर ।—श्रर्भः, (पु०) प्रत्येक जाति के कर्म विशेष ।--पातः, ( पु॰ ) किसी ग्रवर का लोप है।ना।--प्रकर्षः, (पु॰) रँग की उत्तमता। -प्रसादने, ( २० ) अगर की लकड़ी - मातु. ( स्त्री॰ ) क्रबस । पेंसिल ।—मानुका, (स्त्री॰) सरस्वती।—माला,—राशिः, (स्त्री०) श्रवरों के रूपों की श्रेणी या जिलित सुची ।—वॉर्तः, —वर्तिका, (स्त्री०) चितेरे की कूँची।—

विपर्ययः ( ५० ) निरुद्ध के ब्रानुसार शब्दों में | वर्णिन् ( वि० ) ३ रंग वा रूप सम्पन्त । २ किसी क्यों का उत्तर फेर (- विजासिनी, (स्त्री॰) क्लर्री।—विलोडकः, (पु॰) १ संघ बगाने वाला । ऐंदर लगाने वाला । २ लिम्बनतस्का ! मन्थतस्कर । सेखचे। भावचार । उक्तिचार ।—बूत्तं, वह पत्र जिसके चरणों में वर्णों की संख्या और बयुगुरु के कम में समानता है।। (मात्रावृत्त का उस्य !)—स्यवस्थितिः, ( स्त्रीः ) वर्णव्य-वस्था।-श्रेष्ठः. ( पु॰ ) ब्राह्मणः।-संयोगः, (४०) एक ही जाति के लोगों में देवाहिक मम्बन्य ।—सङ्करः. ( ५० : ९ वह व्यक्ति वा जाति जा दो भिन्न मिच जातियों है स्त्री पुरुष के संवीत से उत्पत्त हो। २ रंगों का सिन्नस्। --संवातः,-- ममस्नायः, (५०) वर्णमाला । योलं।

वर्षो (२०) १ इङ्कम । केसर । २ व्रॅगरान विशेष । वर्णकः (॥०) १ एक्टर की पोशाक । श्रभिनेता का परिधान या परिच्छद ! २ रंग । रोगन । ३ अनु-जेपन । उबदन । ४ चारस्य । माद । वैदीजन । १ घन्द्रम् ।

वर्गाकं ( न० ) १ रॅंग । रोनन । इरताल । २ केंन्स । है अस्य का अध्याय ; सर्ग :

वर्णका (स्त्रीं) ३ मुरक । फर्स्ट्रा : २ रंग । रोगन । ३ लवादा । सुगा ।

वर्ण्यं (न०) १ चित्रया। रतने को किया। २ पर्शाना (स्त्री०) र्र वर्शन । निरूपण । निवेदन । ३ लेखन : ४ ज्यान | १ स्टामा | सराहना ।

वर्गिसः ( ५० ' पानी । जन ।

वर्णादः ( ५० ) १ चितेरा । रंगसाज । २ गर्वया । ३ स्त्री की ग्रामदती से निर्वाह करने वाला ! स्त्री-कृताजीव ।

वर्णिका (स्त्री०) १ अभिनयकर्ता का परिच्छेत २ रंग । रोगन (३ स्याही । ४ ऋजम । पेंसिला । वर्धित (व० इ०) १ तंगा हुआ । रोगन किया हुआ । २ निरूपित । वर्धन किया हुआ । ३ पशंक्षित । सराहा हुन्या ।

वर्णं या जाति का। (पु०) १ चिनेरा । रंग-पाज । २ लेखक । ३ बहाचारी । ४ सुरुष चार वर्णों में से किभी वर्ण का पुरुष।—रितिगिन्, ( वि॰) बनावटी रूप धारम्ह किये हुए बहाचारी : ्यभा--

> र वर्णिकही बिदिनः सभावदी, गुभेटिर देवन अनेवर: ह

> > —किरानाईनीय *।*

वर्गीर्ना (स्वी०) १ स्त्री । २ चार वर्शों में ने किसी भी वर्ण की स्त्री। ३ हरूदी।

वर्णः ( पुरु । सूर्य । वर्षार्थ (वि०) वर्णन करने थेएग।

वस्य ( १८ । इन्स्म । केमर।

वर्तः ( पु॰ ) धानीविका । माश ।-- जन्मन्, (पु०) बादल ।--नेहिं. ( न० ) फल । कींसा ।

चर्नक (वि॰) जीवित । जिंदा । वर्तमान ।

वर्तकः ( पु॰ ) १ वटेर ! २ बीड़े का न्युर ।

वर्नकं ( २० ं फुल । कॉसा ।

.वर्तेका (स्ती०) तीतर । वटेर ।

र्नम (वि०) १ ग्हने वाला। जीवित । २ अवल

वर्गनं ( न० ) ६ नजीव । जीवधारी । २ वासी , निवासी। ३ जीवित रहने का इंग। ४ निर्वाह। १ श्राजीविका । ६ पेरा। धंघा । ७ चरित्र व्यवहार । कार्रवाई । = सज़दूरी । वेतन । साझा ६ न्यवसाय । न्यापार । १० तकुश्रा : ११ गीका गेंद्र ।

वर्ननः ( पु॰ ) बीना ।

वर्निः ( पु॰ ) १ भारत का पूर्वी संचल । पूर्वी देश २ स्तव । स्रोत्र ।

वर्तिनः ( स्त्री॰ ) रान्ता । सङ्क । राह् ।

वर्तनी ( स्वी०) १ रासा । मार्गे । २ जीवन । जिंदगी ३ दूटना । पीसना । ६ तकुत्रा ।

वर्तमान (वि॰) १ विधमान । मीज्द । २ जीवधारी जिंदा ! सहवेरगी । ३ घूमने वाला । फिरने बाला

वर्तमानः ( ५० ) व्याकरण में किया के तीन कार्लों में से एक जिसके द्वारा सचित किया जाता है कि, किया अभी चली चलती है और समाप्त नहीं हई । वर्नस्तः (पु०) । पोलर । गईया । २ भवर । ३ कौवे का बोंसला। ध हारपाल । ४ एक नदी का बर्तिः १ (स्त्री०) श गदी । वह बसी जो वैद्य घाव वर्ती है से देता है। लपेटा। २ अंजन । मजहम । ३ लैंप या दीपक की वसी । ४ किसी कपड़े के छोरों के सून जो खुने न गये हों। श बादू का दीपक। ६ वर्तन के चारों स्रोर को बाहिर निकला हस्रा किनारा ! ७ जर्राही श्रीज़ार । = धारी । रेखा । वर्तिकः ( ५० ) तीतर । बटेर । वर्तिका (स्त्री॰) १ चितेरे की कंची। २ दीपक की बसी। ३ रंग। रोगन। ४ तीतर। बटेर। वर्तिन् (वि॰) [ बी॰ - वर्तिनी ] १ स्थित रहने वाला । २ वर्त्तनशील । ३ घूमने वाला । वर्तिरः } (पु॰) एक प्रकार का तीतर। वर्तिष्णु (वि॰) ९ घूमने वाला । २ गोल । वर्तुल (वि०) गोलाकार। गोल। वर्तुलः ( ५० ) १ मटर । २ गोला । गेंद । वर्तुलं ( न० ) चक्कर । वृत्त । परिधि । वर्क्सन् ( न० ) १ राह । रास्ता । सड़क । पगडंडी । २ ( त्रालं ) चलन । रस्म । पद्धति । ३ स्थान । कार्य करने की समाई। ४ पलक । १ किनारा। कोर।-पातः, ( पु॰ ) रास्ता भटक जाना।-वन्धः, वन्धकः, (पु०) पलकों का रोग विशेष। वर्त्मनः ) वर्त्मनी ) 🏒 स्त्री० 🖯 रास्ता । सङ्क ।

वर्घ ( घा॰ उमय॰ ) [ वर्घयति, वर्घयते ] १

. र्थे ( न० ) १ सीसा । २ ईंगुर । सेंदूर ।

परिपूर्ण करना।

काटना । विभाजित करना । कतरना । २ भरना ।

सम्पन्न जलघर । वर्धमान ( वि॰ ) वहने वाला । बहता हुआ । अरेन हो। वर्धनानः ( ५० ) १ रेड़ी का पैधा । २ पहेली । बुक्तीवल । ३ विष्णुकानाम । ४ वंगाल के एक ज़िले का नाम। (वर्दवान जिला)। वर्धमाना ( खी॰ ) बंगाल के एक ज़िले का नाम। वर्धमानकः ( पु॰ ) तस्तरी । मिही का प्याला। सकोरा । वर्घाएनं ( न०) १ काटना । तराशना । विभाजन । २ नाड़ा काटने की किया या इसका संस्कार विशेष। नालच्छेदन संस्कार । ३ वर्षगाँठ का उत्सव । ४ कोई भी उत्सव। वर्धित (व० इ०) १ बड़ा हुआ। वृद्धि को प्राप्त । २ बढ़ा हुआ। वश्रं (न०) १ चमडे का तस्मा या बद्धि । २ चमडा । ३ सीसा। ( स्त्री॰ ) तस्मा। चमड़े का बंधन। वर्मन् (न०) १ कवच ! बख़तर । २ छालः । गृदा ! ( पु० ) चत्रिय सूचक उपाधि ।--हर, ( वि० ) १ कवचधारी। २ इतना बूढ़ा कि जो कवच धारण करने या युद्ध में भाग लेने को ग्रसमर्थ हो ।

सस्पत्ति बृद्धि । वध्यः ( पु० ) बढ़ई , तसक । वर्थकिः वर्धकिन् वर्धन (वि०) १ बहाने वाला । उन्नति करने वाला । वर्धनं (न०) ३ वृद्धि । बढ़ती । २ उक्कयन । ३ सजीवता । ४ शिक्षा । पोषण । १ काट। वर्धनः (पु०) १ समृद्धिदाता। २ वह दाँत जा दाँत के ऊपर उगता है। ३ शिव जी। विभाजन। वर्धनी (स्त्री०) १ बहारी। साबु । २ विशिष्ट रूप वर्धमानः (पु॰) ) १ विशेष रूप की बनी तरहरी वर्धमानं (न॰) } या पात्र । टकन । ३ ताँत्रिक चित्र। ३ घर जिसका दरवाज़ा दक्षिण दिशा की

वर्ष ( पु० ) १ काट। तराश । विभाजन । २ वृद्धि ।

```
चर्भग्र
                                           ( 1235
                                                                          वल
वसगाः ( ५० ) नारंगी का पेव ।
                                                       —गिरिः,—पर्वतः, ( ६० ) पर्वतः विशेष ।—
वर्मिः ( पु॰ ) मत्स्य विशेष।
                                                       जः, ( = वर्षेज ) ( वि॰ ) बरसान में उत्पन्न ।
                                                       —धरः, (पु०) १ बादल । २ हिजहा ।--
वर्मित (वि॰) वर्म या कवचधारी।
                                                       प्रतिबंधः, ( पु॰ ) मूला । यनार्होष्ट ।—प्रियः.
वर्ष (वि॰) १ चुनने येथ्य । २ सर्वोत्तम । सुरुष ।
                                                       ( पु॰ ) चानक पत्ती ।- वरः, ( पु॰ ) खोजा ।
                                                       -- वृद्धिः, (स्री॰) वर्षेगांठ |-- शतं, (न०)
वर्यः ( ५० ) कामदेव ।
                                                       शताब्दी। सही। सौ वर्ष।—सहस्त्रं, ( न० )
वर्या (स्त्री०) १ वह लड़की जो स्वयं प्रापना पति
                                                       एक हजार वर्षे।
                                                  वर्षक (वि०) बरसने वाला।
    वरण करें। २ लड़की।
                                                  वर्षा ( न० ) १ वर्षा । वृष्टि । २ खिड़काव ।
चर्बट (न०) देखो वर्बट ।
                                                  वर्पिशः (स्त्री०) १ वृष्टि । २ यज्ञ । यजीय कर्म ।
वर्षेण ( छ० ) दावी वर्षेणा ।
                                                       ३ किया । ४ वर्नन । व्यवहार ।
वर्धर (वि०) १ हकलाने वाला। २ घु वराला।
                                                  वर्षो (स्त्री०) १ वर्षोत्रस्तु ; वर्सात का मौसस । २
वर्चरः ( पु॰ ) ३ जंगली । २ मुर्ख । गर्वमृर्व । ३
                                                      पीड़ा ।--कालः, ( पु॰ ) वर्माती मौसम ।--भू,
    पतित । ४ घुं घराखे वासा । ४ हथियारों की खटा-
                                                       ( पु० ) मेंडक। २ बीरबहृटी। इन्द्रगोप।--भूः,
```

हिंगुल । ईंगुर । ३ लोबान । गूगुल । वव्रं रा } (स्त्री॰) १ मक्स्ती विशेष । २ तुस्ति । ववरी वर्षरकः ( न० ] चन्दन विशेष । वर्वरीकः (पु॰) १ व्यवसाले बाल । २ तुलसी । ३ माड़ी विशेष । वर्षरः } ( पु॰ ) बबुर नामक वृत्त । वर्षः (पु०) हे वर्षा। पानी की सड़ी। वर्ष (न०) ) छिड़काव। ३ वीर्य का बहाव या ढरकाव । ४ साल । ४ पुराखानुसार सातद्वीपों का एक विभाग । ६ हिन्दुस्तान । भारतवर्ष । ७ बादल (केवल पु॰ में ) ।—श्रं गः, —श्रंशकः, थ्राङ्गः, ( ६० ) मास । महीना । श्रम्बु, (न०) वृष्टि का जल ।—श्रयुतं, ( न० ) दसहज़ार ।—

ग्रचिसः ( ५० ) मङ्गलग्रहः । — श्रवसानं, (न०)

शरद्ऋतु ।—श्राधोषः, ( पु॰ ) भेंडक ।---

श्रामदः, ( पु॰ ) मयूर । मार ।—उपलः,

(पु॰) श्रोला।—करः, (पु॰) वाद्ल।— करी, (स्त्री॰) फिल्खी। भींगुर।-क्रीशः,

— कें। पः, ( पु॰ ) १ मास । २ ज्योतिकी ।—

पटी या भंकार। ६ नृत्य विशेष !

वर्धरं (न०) १ गोपीचन्द्रन । पीलाचन्द्रन । २

प्रधान ।

चर्ष्क (वि०) [स्री०-चर्युकी] वरसने वाला। पनीला । पानी उद्देशने वाला ।--श्रान्दः,--श्रास्त्रुदः, ( पु॰ ) बादल । जल वस्ताने वाला । वर्ष्म ( न० ) वषु । शरीर । वर्षान् (न०) १ शरीर । देह । २ माप । ऊँचाई । ३ सुन्दर रूप। वहं वह ( ५० ) देखो वर्ह, वर्ह, वर्हण, वर्हिण, वहंगा वर्हिन्, वर्हिस् वहिंगा वहिन्

हल (४० त्रा०) [सतते ] १ जाना । समीप जाना। २ शूमना। ३ बढ़ाना। ४ (किसी श्रोर)

— भ्वी, ( खी॰ ) मेंहकी !—राजः, ( यु॰ )

विषिष्ठ (वि०) १ बहुत बूढ़ा। २ बहुत मज़बृत। ३

वर्षीयस् (वि॰) [वर्षीयमी] १ बहुत बुड़ा या पुराना ।

वार्धिक (वि॰) बरसाती । बरसने वाला ।

वार्चिक (न०) अगर की लकड़ी। वर्षितं ( न० ) दृष्टि । वर्षा ।

१ वर्षाऋतु ।

सब से बड़ा।

२ इङ्खर ।

वर्हिस्

```
श्राकपित होना । १ हकता । लपेटना । १ विर
    जाना। खपेटा जाना।
वलं (न०) देखो बल।
वलस ( न० ) देखो वलहा।
वलग्तः ( go )
वालनं ( न० )
वलनं (न०) १ बुनाव । फिराव । २ फेरा । कावा ।
     ३ विपथगमन । पार्श्व विचरसा । विचलन ।
वलिनः । (स्त्री० ) १ बलुवा इतः। २ इप्परं का
बलभी 🔰 ठाठ। ३ घर का सब से ऊँचा भाग। ४
    काठियाबाड प्रान्त की एक प्राचीन नगरी का नाम।
पर्तियः । (न०) देखो अवजम्यः ।
वजम्यः )
वलयः ( पु॰ ) । १ कंकश । बाजूबंद । २ छत्ला ।
वलयं (न०) ∫ गड़री । ३ कमरपेटी । इजारबंद ।
     ४ घेरा । कुंज !
वलयः (पु०) १ किनारी । छोर । २ गलगवड रोग
    विशेष।
वक्तयति ( वि० ) घेरा हुआ। खपेटा हुआ: बेष्ठित।
बलाक देखी बलाक।
वलाकिन देखो बनाकिन्।
वलास्त्रः (पु॰) । १ कांग्रल । २ सेंद्रक ।
वलाहक देखी चलाहक ।
वितः ) (स्त्री०) श्र सिकुइन । फुर्री । २ वर्म पर
वली 🔰 की सुदन । पेट के दोनों श्रोर पेटी के सुकड़ने
    से पड़ी हुई सकीर। ३ छप्पर की बढ़री।--भूत,
    (वि०) धुत्रराते ।—मुखः, —वद्नः, (पु०)
    बानर । बंदर ।
वितिकं ( ५० ) । ख्रियर की बिह्यारी।
वितित (व॰ इ॰) १ गतिशील । २ घूमा हुन्ना।
    मुहा हुआ। ३ विरा हुआ। लक्टा हुआ। ४
    मुर्री पड़ा हुआ ।
विलिम } (वि॰) सुर्री पड़ा हुन्ना। दिखरा हुन्ना।
विलिम }
चित्रप्तत् (वि॰) सुर्री पड़ा हुआ।
```

```
वितिर ( वि० ) ऐंचाताना । भैंदी शाँख बाला । भैंदा ।
             ) ) वंसी । मञ्जी पकड़ने का
विलिशं (पु॰
वितिशी (स्त्री॰) हे काँदा।
वर्लीकं ( न० ) जुत्त की बड़ेरी।
घञ्चकः (५०) पश्ची विशेष।
वजुक्कें ( त० ) कमल की जड़। मसीड़ा।
चनुल ( वि॰ ) मज़बूत । रोबीला । हृष्टपुष्ट ।
वहक (धा॰ उम॰) [वहकयित, --वहकयते |
    बोलना ।
वर्ट्स (५०) ) १ पड़ की छाल । बल्कल । २
वरकः ( न० ) ) मछली के शरीर का धानरण या
    पपनी । ३ खरह । हुकड़ा ।—तहः, (पु०)
    बूच विशेष।—लेक्षः, ( पु॰ ) पठानी लोध।
चल्करलं (न०) । १ दृच की छाल । २ छाल के
ष्ट्ऋताः ( पु॰ ) ∮ बने वस्त्र ।—संदोत, ( वि॰ )
    वरकतवस्यधारी ।
वर्क्सवत् (वि॰) सक्तां जिसके शरीर पर पपदी हो।
वल्किलः (पु०) काँगः
वर्क्ट ( २० ) छ।ख । गुदा ।
वला ( घा॰ ड॰ ) [ वल्मति,—वल्मते, वल्मित ]
    १ जाना | हिलाना | २ उक्तना । उक्का उद्युत
    कर चलना। ३ नींचना। ४ प्रसन्न होना। ४
    खाना भोजन करना । इ डींगे मारना । घोर्डा
    बबारना ।
वहगर्न ( न० ) उद्याल । फलांग । हुलकी चाल ।
चट्ना (स्त्री०) समाम । रास ।
विलात (व० ह०) १ क्दा हुआ। उद्यक्ता हुआ।
    नचाया हुआ।
विलातं ( न० ) । बोड़े की दुल्की या सरपट चाल ।
    २ डींग । शेखी ।
वस्त्र (वि०) १ प्यारा । मनीहर । मनेज । चित्त-
    कर्षकः। २ मधुर । ३ वेशकीयती । बहुमूल्यवान <sup>३</sup>
वल्यः ( ४० ) बक्सा । — पत्रः, ( ५० ) वनसूँग ।
वहगुक्त (वि०) सुन्दर । मनेहर । खूबसूरत ।
वलाकं (न०) १ चन्तन । २ क्रीमत । ३ कंगल ।
वलालः (पु॰) श्यान । गीदम ।
```

वस्युलिका (स्त्री०) १ कत्यहं रंग का पतंग जाति का कीट; जिसका दूसरा नाम तेजपायी है । २ मंजूपा । पेटीन। पिटारा ।

पड्म (धा॰ भा॰) (बल्मते) १ लानाः सत्त्रस करना।

वित्मकः ) विद्मिकः ( ५० न० ) वर्तमीकः।

वस्मो (स्त्री॰) चेंटी।—कूट, (न॰) दीमकों का लगाया हुआ मिही का देर।

वदमीकं (५०) ) दीमकों का बनाया हुआ मिटी वहमीकः (न०) ) का देर । विमीट !

वर्शिकः (पु०) १ शरीर के कतिपथ अंगों की सूजन।
फीलपा का रोग। २ श्रादि किंव वाल्मीकि ।—
शीर्ष (त०) सुमां विशेष। बालसुमां। स्रोतालन।

बल्युल् ) ( था॰ प॰ ) [ बल्युल्यिति ] १ काट बल्युल् ) डालना । २ पवित्र करना ।

चल्ल् (आ॰ श्रा॰ [वल्ल्ले] १ डकना । २ डका । जाना । ३ गमन करना ।

वहनः (पु॰) १ चादर । उदार । गिलाफ । २ तीन घुंदची के बराबर की तौल । ३ दूसरी तौल जिसमें एक या डेढ़ घुंधची पड़ती है । ४ वर्जन । निवेध ।

चल्लकी (स्त्री॰) वीगा। बीन।

वस्ताम (वि०) १ प्यास । वाञ्छनीय । २ सवींपरि । वस्तामः (पु०) ३ प्रेमी । पति । २ वहीता । प्रेमपात्र । ३ अध्यक्ष । पर्यवेक्क । ४ मुख्य या प्रधान खाला या गोप ! ४ शुभलक्षण युक्त अध्य या घोड़ा ।— ग्रामार्थः, (पु०) चार वैष्णव सम्प्रदायों में से एक सम्प्रदाय के प्रवर्तक शाचार्य का नाम । -पालः, (पु०) घोड़े का सहस ।

वस्ताभाषितं ( न० ) रतिकिया का अस्तन विशेष । वस्तारिः } ( रवी० ) १ लवा । वेल । २ मंजरी । वस्तायः (५०) [ स्त्री० —वस्तावी ] देखो वस्तावः । वस्तिः (स्त्री०) १ वेल । २ मिही !—पूर्वां, (स्त्री०) एक प्रकार की जास ।

वस्ती (स्त्री॰) १ बेख। सता ।—जं, (न०) मिर्च।—वृत्तः (पु०) साख का गेड़। वर्ज्सं (न०) १ लटा कुञ्ज । लटामण्डप । २ पवन ६ मंगरी ! ४ ऋमजुटा लेल : २ रेगस्टान । वीरान : जंगल । २ सूची मञ्जी ।

पर्व्युरं (न०) १ उपवन १२ रेगस्मान । धन १३ अनजुना खेत ।

वस्त्रः ( ५० ) १ मूखा माँस । २ वंगती सुका का माँस ।

वरह् (धा॰ ग्रा॰) [बरहुने) १ शसिद्ध होना। २ डकना। ३ मारना। चोटिल करना। ४ बोजना। ४ देना।

विरुद्धकः ) चल्ह्योकः ) (स्त्रीः ) विरुद्धकः । वर्रहीकः ।

चश् (धा॰ प॰) [वष्टि, धशित ] १ चाहना : २ अनुकंपा करना । ३ चसकता ।

वण (वि०) १ कानु में आया हुआ। अधीन। २ याज्ञानुवर्षी। फर्मावरहार : ३ नीचा दिमलाया हुआ। नम्र किया हुआ। २ जातृ होता से वश में किया हुआ। — अनुग, — वित्ते, (पु०) चाकर। नीकर। — आड्यकः, (पु०) सृंस। शिद्यमार! — गा, (स्त्री०) आज्ञाकारियी स्त्री। वशं (पु०)) १ इच्छा। कामना। अभिलाषा। वशं (प०)) सङ्ग्य। २ शकि। प्रभाव। नियंत्रमा। प्रभुत्व। स्वामित्व। अधिकार। वश्यर्तित्व। प्रभीनवाई। ३ उत्पत्ति।

वशः ( पु॰ ) रंडियों का चकता । रंडीखाना । वशंबद् (वि ) १ वशीभृत । वशवती । २ आज्ञाकारी । दास ।

दशका (स्त्री॰) आजाकारिणी स्त्री :

वशा (स्त्री०) १ औरत । २ पत्नी । ३ खड़की । ४ ननद । पति की वहिन । ४ गौ । ६ वांफ स्त्री । ७ बांफ गौ । महिथेती ।

विशः ( पु॰ ) १ अधीनताई । २ मनमोहकता । (न०) विशयः ।

वशिक (वि॰) शून्य। रहित। रीता। खाबी।

वशिका (स्त्र॰) भगर की सकड़ी।

चशिन् ( वि॰ ) [स्त्री— वशिनी ] १ ताकतवर । २ श्रधीन । ३ इन्द्रजीत ।

विशिनी (स्त्री॰) शमी या बुँकुर का वेड् ।

सं० श॰ क्षी०---१४

वसु

विशरं ( न० ) समुद्री निमक ।
विशिरः ( पु० ) मिर्चा ।
विशिष्टः ( पु० ) देखो विसिष्टः, ।
वश्य (वि०) १ वश करने येग्य । वश में किया हुआ ।
जीता हुआ । ३ निर्मातित । याज्ञाकारी। अवलम्बित
वश्यं ( न० ) लवंग ।
वश्यः ( पु० ) दास । अनुचर ।
वश्यः ( स्त्री० ) याज्ञाकारियी स्त्री ।
वश्यः ( स्त्री० ) देखो वश्या ।
वश्यः ( था० प०) | वपति ] १ अनिष्ट करना । चोटिल

करना । वध करना ।

वश्रद्धं ( श्रव्यवा० ) एक शब्द जिसका उचारण श्रनि

में श्राहुति देते समय यज्ञों में किया जाता है ।—

[ यथा—इन्द्रायवयट् । प्रश्ले व्यट् ]

कर्नु, ( पु० ) ऋखिज जो वषट् उचारण पूर्वक

त्राहुति दे।

यध्क (धा० ग्रा०) [वध्कते ] जाना। चलना।
वध्कयः (पु०) एक वर्ष का बळ्डा।
वध्कयगी । (स्त्री०) चिरप्रस्ता गौ। बहुत दिनों
वध्कयगी । की व्यापी हुई गौ या वह गाय जिसका
बळ्डा बहुत बड़ा हो गया हो।

वस् (धा॰ प॰) [वसित, कभी कभी वंसते रूप भी होता है।] १ वसना। २ होना। ३ तेज़ी से गुज़रना। वसितः ) (खी॰) १ रहाइस। वास। २ धर। वसितः ) वासा। देराः वस्ती। ३ आधार। ४ शिविर। १ रात (जब सब लोग अपना अपना सफर

बंद कर टिक जाते हैं।)

वस्त्रधारण करने की किया। १ वस्त्र। परिधान।
१ करधनी। स्त्रियों की कमर का एक आभूपण।
वस्तंतः ) (पु०) १ वर्ष की छः ऋतुओं में से
घसान्तः) प्रथम ऋतु, जिसके अन्तर्गत चैत्र और
वैशाख मास हैं। मौसम बहार। २ मृर्तिमान ऋतु
जो कामदेव का सखा माना गया है। ३ श्रतीसार
रोग। १ शीतला या चेचक की बीमारी। १ मसूरिका रोग।—उत्सवः, (पु०) उत्सव विशेष

जो प्राचीन काल में वसस्त पद्ममी के अगले दिन

वसनं (न०) १ वास । रहन । २ घर । वासा । ३

मनाया जाता था। इसी उत्सव का दूसरा नाम "मदनोरसव" है। आधुनिक पण्डित होली के उत्सव को ही वसन्तोत्सव कहते हैं।—-श्रोपिन,

(पु॰) कोयल ।- जा, (खी॰) वासन्ती या
माधवीलता । र वसन्तीत्सव ।--तिलकः, (पु॰)
--तिलकः (व॰) वसन्त का श्रामूष्य ।
'पुरुषं वसन्त तिसकंतिककं ज्ञास्याः।''

सुन्दोमक्षरी !
— तिलकः (पु०) एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक
— तिलका (स्री०) चरणमें तगण भगण, जगण
— तिलकं (च॰) भगण और दो गुरु—इस
तरह सब मिलाकर चौदह वर्ण होते हैं । — हुतः
(पु०) १ कोयल । २ चैत्र मास । ३ आम का
वृत्त ४ पंचमराग । — हुती, (स्री०) १ पारुल-

युष्प। दुः,—दुमः (यु०) श्राम का पेड़।

—पञ्चमी, (स्त्री॰) माघग्रक्ता श्रमी । - वन्धुः,

— रुखः, (पु॰) कामदेव का नाम।
वसा (क्षी॰) १ मेद । चरवी । २ मस्तिष्क ।
श्राद्ध्यः, — श्राद्ध्यकः, (पु॰) गङ्गा में रहनेवाली
सूंस या शिशुमार। — पायिन् (पु॰) कुत्ता।
वस्तिः (पु॰) १ वस्त । २ वासा । डेरा । रहने का

स्थान। विस्तित (व० ह०) १ पहिना हुआ। धारण किया हुआ। २ वसा हुआ। ३ जमा किया हुआ। (अनाज)।

वसिरं (न॰) समुदी निमक।
वसिष्टः (द०) [इसका वशिष्ठ भी रूप होता है]
१ एक प्रसिद्ध प्राचीन ऋषि जो सूर्यवंशी राजाश्रों
के पुरोहित थे। २ एक स्मृतिकार ऋषि का
नाम।

वसु (न०) १ धनदौत्ततः । २ रतः । जवाहर ।

३ सुवर्ण । ४ जल । ४ पदार्थ । वस्तु ६ लवण-

विशेष। ७ एक जड़ी विशेष। (पु॰ बहुवचन)
१ एक श्रेणी के देवताओं की संज्ञा। वसु श्राठ
माने गये हैं (उनके नाम—श्राप। ध्रुव। सोम।
धर या धव। अनिल। श्रनल। प्रत्यूष। श्रीर

भी लिखा पाया जाता है।) २ त्राठ की संख्या। ३ कुवेर का नाम। ४ शिवजी का नाम। ४ म्रीमे

प्रभास। कहीं कही 'श्राप" के बजाय ''श्रह"

का नाम । ६ एक दृष् । ७ एक कील या सरोवर । = लगाम। रास। १ इल के जुर की जोत की रस्सी' या गाँठ । १० बागडोर । ११ किसन । १२ सूर्यं। (स्त्री०) किरन !—ग्रौकमारा (स्त्री०) १ इन्द्र की श्रमरावनी पुरी का नाम ' २ छ्वेर की अलकापुरी का नाम। इ अमरावर्ता और अलकापुरा में बहने वाली एक नदी का नाम । — द्वीयः, - कोटः ( ३० ) मिच्न । मिखारी :- दा, (स्त्री०) पृथिवी । त्रमीन । —देवः (पु०) श्रीहृष्य के पिता का नाम। —तेवस्यः ( पु० ) श्रीऋष्ण ।—देवना,— उँच्या ( स्त्री॰ ) ६ धनिष्ठानचत्र । -धर्मिका. ( स्त्री० ) विल्लीर ।—धा, (स्त्री०) १ प्रथिषी । ज़मीन। -धारा, -भारा (स्त्री०) कुवेर की राजवानी !-प्रभा, (स्त्री०) ग्रविन की सात जिह्वात्रों में से एक का नाम। - प्राणः, ( ९० ) ग्रिप्तिदेव।—रतस् (पु०) ग्रिप्ति।—श्रेष्ठं, (न०) वनाया हुआ सोना। चांदी — षेगाः ( ३० ) कर्रों का नास। - स्वजी (स्त्री०) कुवेर की नगरों का नाम .

समुकः । (पु०) श्वर्कं का पीधा । मदार । वस्कः । श्रदीया। वसुॐ (त०) १ समुद्री निमकः २ पाँशु लवसा। रेह। कार लवसा।

वसुंघरा ) (स्त्री०) धरा । पृथिवी । वसुमत् (वि०) धर्मा । धर्मवान । वसुमत् (स्त्री०) पृथिवी । वसुमतः (पु०) देवता । वसुरा (स्त्री०) वेश्या । रंडी । वस्क (धा० आ०) [वस्कते ] जाना । चलना । वस्क प्रेयो चय्कय । वस्क धरोबो चय्कय ।

वस्कराटिका (स्त्री०) बीबी।

वस्त् (धा॰ उ॰) [वस्तयति—वस्तयते] १ वायस इतना । सार डालना । २ माँगमा । याचना करना । ३ चलना । जाना ।

वस्तं ( न० ) वासा । देरा :

चस्तः ( पु॰ ) बकरा । चस्तकं ( न॰ ) बनावटी निमकः ।

चिहितः (पु॰ स्त्री॰) १ वास । रहन । ठहराव । २ तरेट ।
पेट का नामि के नीचे का भाग । ३ कोख ।
वालो । पेड़ , ४ सूत्राग्य । १ पिचकारी ।—मलं
(न॰) सूत्र । पेशाव । —शिरस् (न॰) पिचकारी
की नली —शोधनं (न॰) मूत्राग्य साफ करने
वाली दवा ।

वस्तु (त०) १ वह जिसका अस्तित्व हो। यह जिसकी
सत्ता हो। वह जो सच्छुव हो। २ धन दौजत।
सारवानवस्तु। वास्तविक सम्पत्ति। ६ वे शाधन
या सामग्री जिलमे कोई चीज़ वनी हो। ४ किसी
नाटक का कथानक। किसी कान्य की कथा।
१ किसी वस्तु का सार। ६ खाका। दाँचा।
प्लान।—ग्रामावः, (पु०) १ वास्तविकता का
राहिता। २ धन सरपत्ति का नाश —रचना,
(स्त्री०) शैली। कम

वस्तुनस् ( प्रत्यय ) १ दरहकीकत । वास्तव मैं। दरग्रसस् में । २ वस्तुगत्या । श्रवस्य । वन्धं ( न० ) घर । वासा । डेरा ।

वस्त्र (त०) १ कपड़ा । २ पोशाक । परिच्छद ।
- धागारः —ग्रागारं, —गृहं (त०) सेमा ।
तंत्र । कनात ।—ग्रेच्चलः, —धन्तः, (पु०)
कपड़े की गोंट । माजी । संजाफ ।—कुट्टिमं
(त०) १ तंत्र २ छाता ।—प्रन्यः, (पु०)
धांती की गाँउ जो नामि के पास सगती हैं ।
सांजी । नाषा । इज्ञारबन्द — निर्मातकः, (पु०)
धांती — परिधानं, (त०) पोशाक पहिनना ।
—पुत्रिका, (स्त्री०) गुहिया पुनर्सी ।—पुन,
(वि०) कपड़े में चना हुआ।—मेदकः, —मेदिन,
(पु०) दर्जी ।—धानिः, (पु०) रुई था जिससे
कपड़ा बना हो !—रक्षनं, (न०) ग्रुसुम का

मूल।

वस्तं (त०) १ भाडा। मज़तूरों ! ( सज़तूरी के अर्थ

में यह शब्द पुलिङ्क में भी व्यवहृत होता है।)
२ वास । ३ वन । ४ वसन । वस्त्र । १ चमहा।
६ मूल्य : ७ मृत्यु ।

वस्तर्न ( २० ) पड्का । कमस्त्रंद । करधनी ।

वस्त्रसा (स्त्रा०) स्नायु । ऋतड़ी । नारा । षेह ( धा॰ ड॰ ) बिहाति—वंहाते । प्रकाशित कर-वाना । चमकवाना

वह (धा॰ ड॰) [धहति—बहते, ऊढ़ ] १ ले जाना। होना। डोकः पहुँचाना। २ आगे वड्-वाना। ३ जाकर लाता। ४ समधैन करना। ४ निकाल ले जाना । ६ विवाह करना । ७ अधिकार में कर लेगा। जबज़ा कर लेगा। = प्रदर्शित करना । दिखलाना । १ रखवाली करना । ख़बरदारी करना। ख़बर खेना। so अनुभव करना । सहना ।

बहु: (पु॰) १ समर्थन । तो जाने की किया । २ बैस का कंघा । ३ बाहन । सबारी । ४ विशेष कर घोड़ा। ५ हवा । पवन । ६ मार्ग । सङ्का । ७ नद् । = चार द्रोगा भर का एक नाप ।

वहतः (५०) १ पात्री । २ बेखा।

सहितः (पु०) १ वैला। २ हवा। पवन । ३ सिन्न। परामर्शदासा । सलाहकार ।

वहती } वहा } (स्त्री०) गवदी। चरमा। स्रोता।

वहतः (३०) बैदा।

षहर्न ( न० ) १ ले जाना । पहुँचाना ; २ समर्थन । ३ वहाव । ४ सवारी । ४ नाव । बेड़ा ।

वहंतः वहन्तः } (यु०) १ हवा । २ वच्चा ।

वहल देखो वहल ।

वहित्रं (न॰) ) वहित्रकं (न॰) } वहिनी (स्त्री॰) बेड़ा । नाव । जहाज । पीत ।

पहिष्क (वि॰) वाहिरी। बाहिर का।

वहेंदुकः ( ५० ) बहेदा या विभीतक का पेड़ ।

वन्हिः ( ५० ) १ अन्ति । श्राम । २ अवप्रवाने या तो खाया काय असे पचाने वाली शक्ति । इ हाजमा। भूख। ४ सवारी।—कर, (वि०) जलाने बाला : भूख बदाने वाला ।--कार्धं, ( न० ) अगरु की लकरी।—गर्सः, ( पु० ) १ । चामा ( स्ती० ) बागहोर । स्नाम । गस ।

बाँस। २ शमी का पेड़। -- दीपकः, (पु॰) कुस्म का पेड़ ।—मोगर्य, (न०) घी।—सिनः, (पु॰) पनन। हवा।—रेतस् (६००) शिव जी। - लोहं, -जोहकं, ( न॰ ) साँवा ।-वद्यमः, (पु॰)रात । —वीजं, ( न॰) ९ सुवर्ण २ नीवृ।-शिखं, (न०) १ केंसर । २ कुर्सुभ । —सखः, ( पु॰ ) पवनः —संज्ञकः, ( पु॰ ) चित्रक का पेड़ ।

वहां ( न॰ ) १ गाईं। २ सवारी कोई भी।

वह्या (स्त्री०) ऋषिएती ।

वर्वहरू वर्व्हा क हेखा वित्हक, वर्त्हीक ।

वा (अञ्चना०) १ या। अथवा। २ और । तथा। भी। ३ जैसा। सहशा ४ विकल्प या सन्देह-वाचक ।

वा ( घा॰ प॰ ) [ वाति, चात, या चान ] १ र्फ्कना। धोंकना। २ जाना। ३ आशत करना खनिष्ट करना।

वांश ( दि॰) [ स्ती॰-वांशी ] वाँस का बना हुआ। वांशी (स्वी०) बंसलीचन ।

वांशिकः ( पु॰ ) १ बाँस काटने त्राला । २ वंसी बजाने वाला । नफीरी बजाने वाला ।

वाकं ( न॰ ) सारसों की तबाई।

वाकुल देखो बाकुल ।

वाक्यं (न०) ९ भाषण । शब्द । वाक्य । कथन । जा बाला जाय। र श्रादेश। श्राज्ञा। सिदान्त। -पदीयं, ( न॰ ) एक ग्रन्थ का नाम जो भत्°-हरि का बनाया हुआ वसलाया जाता है।— पद्धतिः, (सी०) वाक्यरचना की विश्व।-भेद:. ( पु॰ ) मीमाँसा के एक ही वाक्य का एक ही काल में परस्पर विरोधी अर्थ करना ।

वागरः ( ३० ) 1 मुनि । ऋषि । २ विद्यान बाह्यसा । परिहत । ३ वीरपुरुष । शूरवीर । ४ सान रखने का परधर । ४ रोक । छाड्चन । ६ निरचय । निर्ख्य। ७ वाड्वानल । ५ मेहिया।

वागुरा (की॰) फंदा । जाक । लासा । - वृत्तिः, ' (की॰) जंगली जीवों को पश्च कर श्राजीविका । करने 'वाला ।— वृत्तिः, ( पु॰ ) वहंतिया। विधक ।

वागुरिकः ( पु॰ ) बहेलिया । विहीमार । हिरन पक-हमे बाला ।

वाग्मिन् (वि॰) ६ वाकपहुता । वाग्मिता । २ बान्ही । ३ बहुवाक्य । (पु॰) ६ वक्ता । वाग्मी वाक-पद्ध मनुष्य । २ गृहस्पति का नाम ।

वाग्य (वि॰) १ कम दोलने वाला। दोलने सनय सावधानी करने वाला। २ यथार्थ था सन्य कहने वाला।

वाग्यः ( ५० ) लजाशीकता । विनन्नता ।

षांकः } वाङ्कः } ( go ) समुद्र ।

यांत् ( घा० प० ) [ वांत्ति ] अभिवाषा करना। इच्छा करना।

वाङ्मय (वि॰) [स्री॰—वाङ्मयी ] १ शब्दमयी । । २ वाक्यात्मक वचन सम्बन्धी । ३ वाणीसम्पन्न । ४ वाकपड ।

वाङ्मसं ( न० ) ३ भागा । वाखी । २ वाकपहुता । , ३ अलक्कार शास्त्र ।

वाङमधी (की०) सरस्त्रती देवी।

वास् (क्षी०) । शब्द : ध्यति । वाणी । भाषा : २
कहावत । कहत्त । ३ वमान । ४ वादा : इकरार ।

१ सरस्वती का नाम ।—ध्यर्थः, (पु०)

(=वार्गर्थः) शब्द शीर उसका धर्य । द्यार्धःवरः, (=वागाहम्बरः) बहुवाक्यता । बहुशब्दव ।—धारमन्, (=वागात्मन् (वि०)

शब्दों से सम्पन्न ।—ईग्रः, (=वागीशाः) (पु०)

श वार्मा । वक्ता : २ वृहस्पति का नामान्तर : ३ ।

शहा ।—ईश्वरः, (=वागीश्वरः, ) । वाक्यह । वक्ता ।—ईश्वरों (स्ति०) सरस्वती ।—

श्रूष्मः (=वागुपमः ) (पु०) वाक्पद्ध मा

विद्वान पुरुष ।—कत्तहः (=वाक्तलहः)

स्माहा । देटा । वाक्युद्ध ।—कीरः, (=वाक्तिहः)

( 30 ) पर्वा का भाई । साला ।- ग्रुवः, (=वास्पुदः ) ( पु॰ ) पर्चा विशेष ।—सुिः, —गुलिकः. 🕆 = वाम्युक्तिः, = वाम्युलिकः ) ( पु॰ ) राजा का वह अनुचर मा उनकी पान का वीड़ा विलामा को :- न्यान, (वि०) (= वाकः चपल ) दकी। बार्ती।— गुलं, । ≈ वाक्ड्लं) बानुनी चालाकी ।—जालं (=वारतालं) . न०) कोरी बातचीत !—ईडः (= वान्ह्याङः) ( ३० ) १ विकार । फरकार । २ वाक्संबम । — द्सः (= वाग्दस ) मतिशतः :- द्ताः (स्रो॰) (=सान्सा) सगाई की हुई कारी बदकी।—दलं, (=धाय्तं) (२०) योहा —दार्स, (२०) ( = वाग्दानं ) सगाई। मैगनी।—दुष्ट (= वाग्दुष्ट ) (वि० ) गार्की एलीज से भरा हुआ। वह जे। न्याबरख के नियसों के विरुद्ध प्रशुद्ध भाषा का प्रयोग वरें ।—दुरः, (=वाग्दुष्टः) ( ५० ) : निन्दक । २ वह ब्राह्मच जिसका यज्ञोपचीत समय पर न हुन्ना हो। —देवता,—देवी (=वाप्देवता, वाप्देवी) (स्त्री॰) सरस्वती देवी ।— दांषः, (= वान्दोधः) ( पु० ) ६ गाली । निन्दा । व्याकरण विरुद्ध निवन्त्रन, (वि॰) शब्दों पर निर्भर रहतं वाला :—निरचयः, (= वा श्निरचयः) सगाई।-निष्ठा, (= बार्ङान्छा) ध्यवपालन । —पटु, । वि॰ ) ( = वाक्पटु ) वाक्वेउएर । — र्यानः ( १० ) (= बाक्ट्निः ) इहस्पति । —पारुष्यं. ( न॰ ) (≈दाक्षाकृरः ) कडीर श्रम्द । गासी गलीम : निन्दा ।—प्रचीदनं, (४०) (=वाक्ष्यचादनं ) सील्क याजा । प्रमादः, (पु॰) व्यञ्जव । कटाच । चाचेष ।—प्रतापः, (=वाक्प्रलापः) वाक्पड्ता —मनसे (द्विव-चन ) (= वाङ्मनसी ) वैदिक ) नाणी श्रीर मन ।--मार्च, (=वाङ्मार्च) (न०) शब्द मात्र —गुःखं, (=वाङ्मुखं ) (न॰) सूमिका। - यत, ( माग्यत ) मौन या वह जिसने अपनी वासी की बस में कर रखा हो। -- यसः, (=दाग्यमः) वागी के संयम में करने वाला। ऋषि । सुनि (—यामः, (= वाग्यामः ) ( ५०) गृंगा आदमी ।—युद्धं (=वायुद्धं) जवावी लहाई। गरम बहस या वाद्विवाद ।—वद्धः, (=वाग्वद्धाः) ( १० ) १ थाय । थकोसा । २ कहोर राटद ।—विद्ध्य, (=वाग्वद्ध्यः) वाक्ष्यः । वोल वाल में विद्धाः ।—विद्ध्या, (=वाग्वद्धाः) ( ह्वां ) मयुरमापिती या मनोमोहिनी हरी।—विभवः (=वाग्व्यम्यः) ( १० ) वर्णन करने की शक्तः । विलासः (=वाग्विक्यसः ) गोरव्यम्या वार्णा ।—द्यव्यद्धाः , (=वाग्व्यव्यद्धाः ) ( १० ) मोलिक गाद्विवादः । जवानी सहस्य ।—व्यापारः ( १ योजने की रोजी या दंगः —संयमः, ( ९० ) (=वाक्ष्यंयमः ) वार्णा का नियंत्रणः ।

षाचः ( षु० ) १ मह्नली । २ मदन नामक पौधा । षाचंग्रम ( वि० ) जवान वन्द रखने वाला । सौनी । षाचंग्रमः ( पु० ) सौन रहने वाला सुनि ।

वाचक (वि॰) बताने वाला । कहने वाला । सूचक । न्यास्थाता ।

वासरः (५०) १ वक्ता । २ व्यक्तक शब्द । पाठकः । पाठ करने वाला । ४ संदेखा चैवाने वाला । क्रासिद । दूरु !

वासनं (न०) १ पाउ । २ झावखा । कथर । वासनकं (न०) पहेली ।

वाचनिक (वि॰) [स्त्री॰—वाचनिकी] मौखिक। वाचिका शब्दों द्वारा प्रकटित।

षाचस्पतिः ( पु॰ ) "वाणी का प्रसु"; देवगुरु बृहस्पति की उपाधि।

चान्नस्पत्यं ( न॰ ) वाक्षडुता । भाषायः । उन्यस्यर सं सुनाई हुई वक्तृता ।

वाचा (खी॰) १ वाखी। २ वाक्। उचन । सद्द । ६ सिद्धान्त । स्मृति या श्रुतिवाक्य .. ४ ग्रुपथ ।

वाचाट (वि०) बात्ती। बही।

वाचाल (वि॰) बक्वादी । न्यर्थ वक्ती वाला । वाचिक (वि॰) [स्त्री॰—वाचिकी, वाचिका ] १ वाणी सम्बन्धी । बाणी से किया हुआ । शाब्दिक । ३ मौखिक ।

वाश्विकं ( न० ) १ ज़बानी संदेखा । सौविक सूचता । २ समाचार । संवाद । ख़बर ।

वाचायुक्ति (विः) बाक्पहु।

वाचायुक्तिः ( खी० ) बोपसा । वयान ।

बाज्य (वि०) १ कहने थे।या। जो कथन में श्रावे। २ शाब्दिक सङ्केत द्वारा जिसका बोध हो। ३ श्रिभधेय। ४ तिरस्करणीय। दोषी ठहराने लायक।—वर्जू. ( न० ) कठीर शब्द।

वाच्यं (न०) १ कलक्ष । भर्त्सना । निन्दा ।२ अभिना द्वारा बोधगस्य । २ विभेय । ४ किया का याच्य (किया दो प्रकार की मानी गयी हैं । कर्म-बाच्य, कर्नु वाच्य )

वातः (पु॰) १ बाजः । २ पर । हैना । ३ तीर में तरी हुए पर । ४ युद्ध । संभाम । ४ ध्वनि । नाद ।

वार्ज (न०) १ घी। २ श्राइपिएड। ३ भोड्य पदार्थ। ३ जल। ४ वह स्तव या मंत्र जिसको एड कर कोई यज्ञ समाप्त किया जाय ।—पेगः, ( पु० ) —पेगं, ( न० ) एक प्रसिद्ध यज्ञ, जो सात श्रीत यज्ञों में पाँचवाँ हैं ।—सनः, ( पु० ) १ श्रीविष्णु भगवान का नामः २ शिव।—सनः, ( पु० ) सूर्य।

वाङसतेयः ( पु॰ ) याज्ञवत्क्य का नाम । [यह ऋषि वे हैं, जिनके नाम से शुक्त्यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता प्रसिद्ध है । ]

वाजसनेयन् ( पु॰ ) १ याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम । २ शुक्रयजुर्वेदी ।

वाजिन ( पु० ) १ घोड़ा। २ तीर । ३ पत्ती । यजुर्वेद की वाजसनेयी शासा वाला । ४ शुक्क यजुर्वेदी । —मेघः, ( पु० ) अध्यमेध यज्ञ ।—शाला, ( स्त्री० ) अस्तवला ।

वाजिकर (वि॰ ) मनुष्य में वीर्थ श्रीर पुंसख की गृहि करने वाला।

वाजीकरणः ( ए॰ ) श्रायुर्वेदिक वह प्रयोग जिससे मनुष्य में वीर्य धौर पुस्तव की कृति होती हैं।

वास्तिः ( पु० ) व्यताने । सीशन्त ।

वाशायो (मन् । बनित्र । स्यापार ।

वांड । (धा॰ प॰ ) वांडिन, वांडिन । षाञ्क 🏃 चाहना। इच्छा करना ' कामना करना। वांद्रनं । ( न० ) वाञ्दा । ग्रामिलापा । जामना । वाञ्द्रनं । वांद्रः ) (वी॰) इच्छा। यभिनासः स्वाहिशः। वांक्ति । व॰ ह॰ ) बाहा हुआ। अभिस्थित। वाञ्चित ) ( न० ) कामना । इच्हा । ऋभिनापा । वांकित् 🔵 (वि०) १ चाहते वाला । कामना अन्ते वाञ्चित् ) वाला। इच्छा करने वाला। २ लंपट काम्यः : वार्ट (त०) ) १ वेग हाता । वाता । उदान । चाटः ( पु॰) ∫ व्यतामग्रहपः ३ मार्गः। राहः। राह्ताः। ४ कमर । कटि । कुल्हा : १ अस्रविशेष !--धानः ( ए॰ ) ट्राह्मणी माता और कर्महीन या नाममात्र के बाह्यख से उत्पन्न एक पतित या सकर जाति । वाटिका (स्त्री॰) १ फ़लविंगिया। २ वह भूखरड जिस पर कोई हमारत या भवन खड़ा हो। बाटी (स्त्री॰) । यह भूखरड जिल पर कोई भवन खड़ा हो । २ घर । देश । ३ थाँगनं । यहन । घेरा । ४ बारा । उपवन । कुञ्ज । ४ सार्ग । सङ्क । ६ कमर । कटि । अनाज विशेष ! वाट्या ( घी॰ ) बाट्यालें (पुर्व) है अतिवसा नाम का यात्रा । बाट्याली (स्त्रीव) वाइ (धा॰ शा॰ ) [ घाडते ] स्नान करना । गोता

लगाना ।

वाडवेयः ( ५० ) साँइ।

वाडवः ( पु॰ ) १ बाहबानता । २ बाह्मण ।

—श्रमलः, ( पु॰ ) बाह्यानल ।

बाडचेर्यो (हि॰ वच॰ ) ग्रश्विनीकुमार ।

साशा: (की०) १ बुनन । बुनावट । २ करवा ।

वाडव्यं ( न॰ ) ब्राह्मण समुदाय ।

वाडवं (न०) घोड़ियों का ससुदाय :-श्रिक्तः,

वािंग ( स्टि॰ ) १ चानाक श्रीरन । ३ सुत्यकी अभिनय पार्थ । ३ महाब के तरों में चुह स्त्री स्वेन्द्राचारियां या त्याभेवारियां द्वां। वाणी (की०) १ दनन । शहरू । भाषा । २ वाच-र्शका ३ नाइ। प्रति। स्वरः ४ अन्य। साहि-न्तिक नियन्त्र । ४ अशंमा । ६ मरन्तर्ता देवी । वात् भा॰ उभय॰ ) [वातयति, वातयते ] । कुँकना। प्रीकता। २ हवा करना। पंखा करना। ३ परिचर्या करना । ४ जनल करना : ४ जाना । वार (व० १०) १ उदाया हुआ। फ्रेंबा हुआ। २ समित्रपित । साचित :—ब्राटः, ( यु० ) १ वातस्या । बारहरिया । २स्त्वे के बोड़ों में से एक। —अस्डः : ५० ) धरहकोष का रोन विशेष। —श्र<sup>तं</sup>. ( न० ) पता ।—ग्रमनः, ( ५० ) घोड़ा।--ध्ययनं, ( न० ) १ खिड्की। सरोहा। रोशनदाने । २ बरसाती । घर के दरवाज़े के आगे की पटी हुई जगह। ३ फर्स । गच।—हासुः, ( पु॰ ) बारहर्सिगा ।-- ग्राभ्वः, ( पु॰ ) तेज घोदा :--ग्रामादा, ( स्त्री० ) सुरक । कस्तुरी । — प्रात्तिः (स्त्री०) रंबर !— ब्राहत, (वि०) १ वास से तादित । २गडिया से प्रस्त ।- भ्राहतिः, (खी०) पत्रन का प्रज्ञण्ड भोका ।- ऋदिः, (श्वी०) ९ वायुकृत्वि । ३ गदा (काठ का उंडा । लोहे की मुंद वाली बुड़ी !-- कार्गन्, (न०) अपान वायु निकलने की किया। - इस्डिलिका, क्वी०) मुत्र रोग विशेष जिसमें रोगी की पेशाब करने में पीड़ा होती है और बूंद बुंद करके पंशाब निकलता हैं।—दुस्सः, ( ५० ) हाथी के मस्तक का भाग विशेष ।— केंगुः, ( ५०) भूत । केंतिः, (५०) ९ प्रेमरसपूर्वं आलाप ' २ उपपति के दाँतों या नखों का घाद। - गुल्मः, (१०) १ अध्वर । २ गठिया । - उत्तरः, ( पु॰ ) बातज्वर ।—ध्वज्ञः, ( पु॰ ) बादल :-पुत्रः, ( पु॰ ) १ हतुमान ।

२ भीम। - पाथः, - पाथकः, (५०) पनाश

बुच |-- प्रमी. ( पु॰ स्ती॰ ) तेज्ञ दौदने बासा

हिरन ।— सश्डली. (स्वीः) । बवंडर । हवां का वकर । — रक्तं, — ग्रे।िएसं. (न०) रोग विशेष ।— रंगः (पु०) व्यवृत्त । — रूपः, (पु०) अर्थि। त्फान । २ इन्द्रधनुष । १ धृम । रिशवन ।— रोगः, — व्याधिः, (पु०) गृष्टिया ।— विस्तः, (पु०) मूल्लका न उत्तरना । — वृद्धिः, (स्वी०) अर्थंडकोप की स्वन ।— श्रीर्पः, (न०) पेडू। तरेट ।— सार्थिः, (पु०) अर्थन ।

वातः ( पु॰ ) १ पथन । हवा । २ पवनदेव । वायु का अधिष्टातृ देवता । ३ शरीरस्थ करु वात और पित्त में से बूसरा । ३ गठिया ।

वातकः (पु॰) १ जार । आशिक । वपपति । २ अशनपर्शी ।

बातकिन् (वि॰) [स्त्री॰ — वातकिनी ] गठिया वासा।

वातमञः ( ५० ) तेज्ञ चलने दाला मृग ।

वातर (वि॰) : तुफानी । २ तेज़ ्रा—ग्रायसाः, (पु॰) १ तीर । २ तीर का उड़ान । धनुष की टंकार । ३ श्रज्ञ । शिखर । ४ त्रारा । ४ नशे में चूर या पागल मनुष्य । ६ ठलुया । त्रकर्मश्य त्रादमी । ७ सरल नामक वृद्ध ।

वातल (वि॰) [स्री॰—सातली ] १ त्यानी । हवाई । २ वायुवर्द्धः ।

वातलः (यु॰) १ पवन । २ चना ।

वातािपः ( पु॰ ) त्रगस्य द्वारा पवाया हुत्रा राजस विशेष ।—द्विप्, ( पु॰ )—सुदनः, ( पु॰ )— हुन्, ( पु॰ ) त्रगस्य की की उपाधियाँ ।

वातिः ( पु॰ ) १ सूर्य । २ हवा । २ चन्द्रमा ।—गः, —गमः, ( पु॰ ) भटा । बैंगन । (वातिगण् का भी अर्थ भाटा है )

वातिक (वि०) [स्री०—वातिकी] १ तुफानी। हवाई। २ गठिया बाखा। ३ पागतः।

वातिकः ( पु॰ ) वायु के प्रकोप से उत्पन्न उत्तर। वातीय ( वि॰ ) हवाई।

वातीयं (न०) काँजी।

वातुल (वि॰) १ वायु से पीड़ित । गठित्रा का रोगी। २ पागल । फिरे हुए सम्झ का।

वातुलः ( ए० ) बगुला । बद्ला ।

घातुन्तिः ( ५० ) बड़ा चिमगादङ !

वासूल ( वि॰ ) देखो वातुल ।

वातृ ( ए० ) पवन । वाथु ।

वात्या (स्त्री॰) ग्राँभी। संघड़। तुफान। वगृता। वात्सर्क (न॰) बछड़ों की हैड़।

वान्सत्यं ( न० ) स्नेष्ट जो अपने से छोडों में होता है।

वात्सिः ) ( स्त्री॰ ) ब्राह्मण के वीर्थ और शूद्धा के वात्सी ) गर्भ से उत्पन्न लड़की ।

वात्स्यायनः (पु॰) ३ कामसूत्र के बनाने वाले का नाम । २ न्यायसूत्रों पर भाष्य रचयिता का नाम ।

वादः (पु॰) १ बातचीत । कथन । २ वाणी ।
राब्द । वचन । २ कथन । वथान । ४ वर्णन ।
निरूपण । २ वादिवाद । शास्त्रार्थ । खण्डनमण्डन । बहस । ६ उत्तर । ७ टीका । व्याख्या ।
भाष्य । ८ किसी पत्त के तत्वज्ञों हारा निश्चित
सिद्धान्त । उस्ता । ६ ध्वनिनाद । १० अफवाह ।
१९ अर्जीवादा ।— अनुवादौ (हि॰) । अर्जीदावा और उसका जवाब । २ विवाद । बहस ।
— अस्त (वि॰) कार्य में पड़ा हुआ । — प्रतिवादः, (पु॰) शास्त्रार्थ ।

वाद्कः ( पु॰ ) गवैया ।

वादनं ( न० ) बजाने की क्रिया। बाजा बजाना।

वादर (वि॰) [स्त्री॰—वादरी] रुई का बना हुआ।

वादरं ( न॰ ) स्ती कपड़ा।

वाद्रा (खी॰) कपास का पौधा।

वाद्रोग } ( ४० ) व्यवृत्त । अश्वत्थवृत्त । वादरङ्ग }

वादरायण देखो बादरायण।

वादालः ( ९० ) सहस्रदंष्ट्र नामक मझली ।

वादि (वि॰) विद्वान । निपुर्ण।

वादित (व० रू०) नादित । बजाया हुआ ।

( 522

नारित्र

ar.

वादित्रं (न०) १ बाजा। २ क्षाद्रनः। वादिन् (वि०) १ योलने वाला : भगड़ा करने वाला। (पु०) १ वक्ता। २ वादी। ३ सुद्दै! दावीदार । ४ भाष्यकार । शिक्तक । वादिएाः ( पु० ) विद्वान् । परिस्त । ऋषि । बाद्यं (न०) १ बाजा। २ बाजे की ध्वनि। बाद्य ध्वनि।—करः, (पु॰) बाजा वजाने वाला। वर्जती ।—भाग्रहं, ( न० ) ९ सदद्वादि वाके। २ बाजा । वाध वाध वाधक देखो बाध्य, बाध्य, बाध्यक श्रादि। वाधन वाधना वाधा वाधुन्यं ) वाधुन्यं ) (न०) विवाह। परिणयः। वाझोगसः ( ५० ) गेंडा । वान (वि॰) १ फूँका हुआ। ३ जंगली या जंगल वानं ( न॰ ) १ स्वा या सुखाया हुआ फल। ( यह पु० भी होता है) २ फूलना । ३ रहना । ४ यूमना ! डोलना। फिरना। १ सुगन्ध द्रस्य। ६ वन या उपवन समृह। अ तुराबट। विनन। ३ तृख की चटाई। १ घर की दीवाल का रन्ध। वानप्रस्थः ( पु॰ ) १ ब्राह्मण् का नीसरा स्राप्रम ।

वानप्रस्थाश्रमी । ३ महुए का पेड़ । ४ पतास वृत्त । वानर: (पु॰) वानर। संगुर —श्रकः, (पु॰) जंगली बक्सा ।—आधातः, ( पु॰ ) लोधहरू । —इन्द्रः, ( पु॰ ) सुग्रीव या हनुमान ।—प्रियः, (पु०) चौरिन् वृच्छ। वानतः ( पु॰ ) तुलसी का वृद्ध । श्यामा तुलसी । वानस्पत्यः ( पु॰ ) वह वृष्ठ जिसमें बीर लगते पर फल लगे, यथा आम । वाना (क्षी०) बढेर । लवा। वलायुः ( पु॰ ) भारतवर्षं का उत्तर पश्चिमीय प्रान्तः। वानीरः ( पु॰ ) १ देन । २ पाका का पेड़ । वानीरकः (पु०) में न। त्या। थानेयं ( २० ) केवर्न मुस्तक । सुस्ता । वार्त (व० ५०) १ उगला हुआ। धृका हुआ। २ निकाला हुन्ना ।—श्रदः, ( पु॰ ) कुसा ' बाँतिः १ (स्त्री०) १ वमन । २ उगाव ।—हनः, वान्ति 🏃 —दः, ( वि॰ ) बमन कराने बाना । वान्या ( म्बी० ) कुन समृह । वापः ( पु॰ ) ९ वोजवण्न । २ विनावर । ३सुरङ्ग । कपटन :--दशहः, ( पु० ) करघा । वापनं ( न० ) १ बुवाई ! २ सुएडत !

वापिः। (स्री०) वादली। द्वाटा चौकीर वाषी ) क्रेयड।—दः, ( पु॰ ) चातकपसी। वाम (वि०) १ बायाँ । २ वामभाग स्थित । ३ उल्टा । ४ विपरीत स्वभाव - ५ कुटिल स्वभाव का।६ दुष्ट। शरु। नीच । ४ मनोज्ञ। मनो-

वापित (व० कृ०) १ बोया हुआ। २ सुबा हुआ।

मांस, मस्य, सुदा श्रीन मैशुन द्वारा उपास्य देव का श्राराधना किया जाता है। इस मतवा है, श्रपने मतवाले को बीर साधक श्रादि कहते हैं और विरोधियों का कटक्क बतलाते हैं।] -मार्गः, (५०) वेड्बिट्ति द्विण सार्गं के प्रतिकृत तांत्रिकसत विशेष ।—ग्रावर्तः, ( पु॰ ) वह शङ्क जिसमें बाई थोर का घुमाव या भँदरी हो :-- उरु, --

ऊरू ( वि॰ ) सुन्दर उस्त्राली भी । सुन्दरी भी ।

—देखः, (पु०) १ गौतम गोत्रीय एक वैटिक

ऋषि जो ऋग्वेट के चौथे मएडल के अधिकांश

हर । सुन्दर ।--ग्राचारः, ( पु॰ ) तांत्रिकमत का एक भेद । इसमें पद्ममकार अर्थात् मद्य,

मुक्तों के द्रव्टा थे। २ दशरथ महाराज के एक मंत्री का नाम। ३ शिवजी का नाम ।-लीचना, (वि॰) वह स्त्री जिसके मेत्र सुन्दर हो ।---श्रीलः, ( पु॰ ) कामदेव की उपाधि। वामं ( न॰ ) धन सम्पत्ति। वामः (पु०) ५ जन्तु । २ शिव । ३ कामदेव । ४ सर्पे ।

स० ११० को०

**१ ऐना। थना**।

वासक (वि०) १ वॉया । २ उन्हा।

वामन (वि०) १ बीना) छोटे बील का। हस्त्र । सर्व। २ नम्र १३ नीच। कसीना गठ।

वासनः ( पु० ) १ बॉना थादसी । २ विष्णु भगवान के पाँच्यें अवतार का नाम । ३ दक्षिण दिगाज का नाम ; ३ काशिका वृत्ति के रचयिता का नाम । १ श्रंकीट वृक्ष का नाम ।—व्याकृति, ( वि० ) खबांकार ।—पुराणां ( न० ) १८ पुराणों में से एक।

वासनिका (स्ती॰) वीनी स्ती।

वामनी (कां०) १ की जे। बौने डील की हो। २ बोड़ी। ३ क्षीविशेष।

वामलूरः ( पु॰ ) दीमको हारा बनाया हुआ मही का बीला।

त्रामा ( खी॰ ) १ रमणी । २ सुन्दरी खी । ३ गौरी। ४ सम्मी । १ सरस्वती ।

वामिल (वि०) १ सुन्दर । मनोहर । २ त्रिभमानी । श्रद्धारी । ६ चालाक । द्वाराज्ञ ।

वामी (स्त्री॰) १ घोड़ी । २ गर्घी । ३ इधिनी । ४ मीदड़ी ।

चायः (पु॰) जुनन। जुनावट। सिलाई ।—द्गुहः, (पु॰) जुलाहे का करधा।

वायकः (पु॰) १ जुलाहा । २ देर । संग्रह । समुदाय । धायनं । (न॰) देवता के लिये मिष्टाल का नैवेदा ! वायनकं ) जाहाण के लिये उद्यापन में मिष्टाल का भीजन ।

वायन ( वि॰ ) [ स्त्री — वायनी ] १ वायु सम्बन्धी। वायु के कारण उत्पन्न । २ हवाई ।

वायवीय ) (वि॰) पत्रन सम्बन्धी। हवाई।— बायन्य ) पुरायां, (न॰) एक पुराण का नाम।

वायसः ( ५० ) १ काक । कीया । २ स्रगरु काष्ट । ३ तारपीत ।—श्ररातिः, —श्रारिः, ( ५० ) उत्त् । —इनुः, ( ५० ) तृण या धास विशेष की संबी होती हैं ।

वायु: (पु॰) १ हवा। पवन।२ पवन देव।३ शनीरम्य पांच प्रकार का वायु। प्रास, अपान.

समान, न्यान । और उदान ] - ग्रास्पर्ह, ( न० ) साकाश । अन्तरित्त । --केत्ः, ( पु० ) भूल । रज।—काँखाः, (पु०) उत्तर पश्चिम कोंगः। गगञ्च:, (पु॰) पेट का कृतना जो अनपच के कारण हुआ हो । — गुरुमः, ( पु॰ ) आँभी। न्यान । २ वबंदर । बबुला ।---ग्रस्त, (वि०) गडिया का रोगी।-जातः, -तन्यः -नन्दनः, —युत्रः, —सुतः, —सृतः, ( पु॰ ) हतुमान या भीम ।-दारुः (पु॰) बादल !-निञ्च, (वि॰) पागल । सिद्धी । सनकी !--पुराग्तं, (न०) श्रष्टादश पुराणों में से एक। -- फलं. ( न० ) १ स्रोता । २ इन्ह्रधमुष ।— स्तः, भद्रायः, —भुज्ञ, ( ५० ) १ केवल वायु पीकर रहने वाला । तपस्वी । २ सर्प ।—रोषा, (स्त्रीव) रुग्गा, वायु का रोगी ।—वत्मेन्. ( पु० न० ) याकाश । ज्योम । यन्तरिश्व ।—वाहः, ( पु० ) पुश्री। -वाहिनी (स्त्री०) शिरा। वसनी।--सखः, —सखिः ( ५० ) ऋगि।

वार् (न०) जल। पानी।—ग्रासनं, (न०) जल का कुण्ड।—किटिः, (= वाःकिटिः) (पु०) सुँस।—दः, (पु०) हंस।—दः, (पु०) वादल।—द्रं, (न०) १ पानी। २ रेगम। ३ वाणी। ४ श्राम की गुठली। ४ होहे की गरदन की भौरी। ६ शङ्खा—धिः, (पु०) समुद्र।—श्रिमवं, (न०) निमक। लवण।—पुण्ं, (न०) (= वाःपुणं) लींग।—भटः, (पु०) मगर। विश्वाल। नाका।— मुख्, (पु०) वादल!—राशिः, (पु०) समुद्र।—वटः, (पु०) नाव। जहाज ।—सद्वं, (= वाःसद्वं) जलकुण्ड। जल का होद।—स्थ, (वि०) (= वाःस्थ) जल में। जल का।

वार: (पु०) १ डकना । २ वड़ी संख्या । समुदाय । २ देर । ४ गल्ला । सुंड । ४ दिन थथा बुधवार । ६ बारी । दाँव । ७ ब्रावसर । दफ्रा मरतवः । महारा । फाटक । ६ नदी का सामने का तट । पद्मीपार । १० शिवली ।

वारं ( न॰ ) । मध्यात्र । २ जनसंघ । — ग्रंगना, — नारः — गुद्दति, — योषित, — वनिता, — विकासिमी. — सुन्द्ररी. — स्त्री, (श्ली०) रंडी । वेरया । — कीरः, (पु०) १ परनी का भाई । साला । र बाइवानल । ३ कंघी । ४ वँ । चीनहर । ४ पुरंग । युद्ध का घोड़ा : — युपा. — युपा, (श्ली०) केंद्रों का पेड़ । — गुम्ह्या, (श्ली०) रंडियों के गिरांह का सर्दार । — वासाः. — वासाः, (पु०) वासां, — वासाः, (पु०) कवच । वस्त्रतर । — वासाः, । पु०) नर्फारी बजाने वाला । ३ वर्ष । ४ न्यायकर्ता । जज । — वासाः, (श्ली०) रंडी । वेरया । — वार्साः, (श्ली०) रंडी । वेरया । — वार्साः, (श्ली०) रंडी । मेनवा (श्ली०) वेरयायना : खिनाला । रंडियों का समुग्रय ।

वारक (वि॰) अङ्चन दालने वाला। रोकने वाला। अवरोधक।

न्नारकं ( न० ) १ वह स्थान जहाँ पीड़ा होती हो । २ बालकुड़ । हीवेर ।

घरकः (पु॰) १ अन्य विशेष । २ घोड़ा । ३ घोड़ की चाल ।

वारिकन ( ५०) १ विरोधी । शत्रु । २ समुद्र । ३ व श्रमतकाणों से श्रुक्त अश्र । ४ पत्ते ज्ञाकर रहने वाला तपस्त्री ।

वारंकः । (पु॰) पर्वा । वारङ्कः । (पु॰) पर्वा ।

वार्रमः ) ( पु॰ ) सलवार की मृट । बुरी का उस्ता ।

बारटं ( न० ) १ खेता । २ श्रनेक खेता।

वारटा (की०) हंस । राजहंस ।

वारमा (वि॰) [ श्ली॰—वारमा ] रोकने वाला। मना करने वाला। सामना करने वाला। समुहाने वाला।

वार्गां (न॰) १ रोक। संयम। रुकावट। २ अइ-चन। ३ सामना। समुहाने की किया। ४ बचाव। रुका।

वारशाः ( पु० ) १ हाथी । २ कवच ।—बुधा,— बुसाः—चल्लमाः, ( की० ) केंत्रे का पेद !— माह्रयं, ( न० ) हस्तिनापुर का नाम । वारशास्त्रों ( को० ) काशी । बनारस । वारवं ( न० ) वसदं का तम्मा । वार्रवारं ( प्रत्यया० ) श्रवसर ! कई वार : किर फिर । वारता ( की० ) १ वेर्रया : २ हंस । वाराससी ( की० ) वनारस । काशीपुरी । वारासिविधः ( पु० ) समुद्र :

वाराह (वि॰) [श्ली०—वाराही ] स्का सम्बन्धी। - करुपः, (पु०) वर्तमान कल्प का नाम।— पुरावों, (न०) अक्षादश पुराव्यों कें से एक।

वाराहः ( ५० ) १ शुक्त । २ वृत्त विशेष ।

वाराही (स्त्री०) १ सुक्षरी। २ प्रधिवी। ६ विष्णु की शुकर के रूप में शक्ति। ४ माप विशेष।— कल्दः (पु०) एक प्रकार का महाकल्द जिसे गैंडी कहते हैं।

वारि (२०) १ जला २ नस्ल पदार्थ । ३ आलख्ड या हीवर ।

वारिः । (स्त्री॰) । हाथी के वाँघने की रस्सी वारी । जंजीर शादि। २ हाथी पकड़ने के बिचे वनाया हुन्ना गढ़ा । ३ केंदी । बंदी । ४ जलपात्र । २ सरस्वती का नाम ।—ईशः, ( ५० ) ससुद्र । —उद्भवं, ( न० ) कमल ।—श्रोकः, ( पु० ) जींक। जलौका।—कर्पुर:, (पु०) मतस्य विधीय। इखीश।—िकिमिः, (३०) जॅंकु।—वत्वरः ( पु॰ ) जलाशय।—बर, ( वि॰ ) पानी में रहने वाला जन्तु :—चरः, ( पु० ) ३ सस्य । २ जलचर केई भी जन्तु।—ज, (वि०) जल में उत्पद्ध ।—जः, ( पु॰ ) १ शङ्ख । घोषा ।—जं. (न०) । कमल । २ निमक विशेष । ३ गीत सुवर्ण नामक रौधा । १ लदंग । - तस्करः, (पु॰) बादल । मेघ ।—जा, (स्त्री०) जुत्तरी । झाता । दः, (पु॰) बादल ।—द्रः, (पु॰) चातक पत्ती।—धरः, ( पु॰ ) बार्त्त । –धिः, (पु॰ ) समुद्र ।--नाथाः, ( go ) १ समुद्र । २ वरुक देव । इ बादब ।- निधिः, ( पु॰ ) समुद्र ।--पद्यः, ( ५० )—पर्यं, ( न० ) समुद्रयान्ना !— प्रवाहः, (पु०) पानीं का भरना । जनप्रपात । —मसिः, ( पु॰ ) – मुच्, ( पु॰ ) – सः, (पु॰) बादब । मेन ।—यंत्रे, (न॰) जर निकालने की कल ।—रथाः ( ५० ) नाव । जहाज । वेड़ा ।—राधिः, (५० ) १ समुद्र । २ भीज ।—रहं, (न्०) कमल ।—वासः, (५०) कलवार । शराज बेचने वाला ।—वाहः,—वाहनः, (५० ) वावल । मेच ।—शः, (५० ) विष्णु भगवान ।—सम्भवः, (५० ) १ लवंग । लोंग । २ सुर्गा विशेष । ३ वशीर । सस ।

वारित (व॰ ऋ॰) १ रोका हुआ। श्रवरुद । २ रका किया हुआ। वचाया हुआ।

वारीहटः ( पु॰ ) हाथी।

वारः ( पु॰ ) विजय कुक्षर । वह हाथी जिस पर सेना में विजय पताका रहती हैं ।

वास्टः ( पु॰ ) श्रन्तशस्या । मरखखाट । वह दिकठी जिस पर मुद्दें की रखकर ले जाते हैं । श्ररथी ।

वारुण (वि०) [स्त्री०—वारुणी ] १ वरुण सम्बन्धी । २ वरुण के। समर्पित किया हुआ । ३ वरुण के। दिया हुआ ।

बारुएं (न०) जल।

वारुगः (पु॰) भारतवर्ष के नवलगढ़ों में से एक। वारुगः (पु॰) १ ग्रगस्त्य ऋषि। २ भृगु जी।

वाहरागी (की॰) १ पश्चिम दिशा। २ किसी भी
प्रकार की मदिश या शराव। ३ शतमिज नचत्र।
४ दूर्वा था दूब।— वहत्तभः (पु॰) वहरा
जी।

वारुंडः } ( ५० ) नाग जाति का प्रधान ।

वारुंड: (पु॰) । बॉल का मैल या कीचड़। २ वारुंड: (पु॰) । कान का मैल या ठेट । ३ नाव वारुंड: (न॰) । का पानी उलीचने का कठीता वारुंख: (न॰) । या पात्र विशेष।

वारेंद्रों ) (श्ली०) बंगाल के एक श्रंचल का नाम वारेन्द्री ) जिसका श्राधुनिक नाम राजशाही है।

वार्त्त (वि॰) [क्वी॰--व्रार्ती ] बृशों से सम्पन्न । वार्त्तम् (न॰) वन । जंगता ।

वार्शिकः ( पु० ) खेखक।

वार्ताकः ( खी॰ ) घार्ताकिः ( खी॰ ) वार्ताकित्( इ॰ ) घार्ताकी ( खी॰ ) घार्ताकी ( खी॰ )

वार्तिका ( खी० ) तीहर । बटेर ।

वार्त्त (वि॰) तंतुरुस्त । स्वस्थ्य । २ हरूका । कमजोर । असार । ३ यंथा करने वाला । पेशे वाला ।

वार्त (न०) १ तंदुस्ती । २ निपुषता । पदुता । वार्ता (स्ती०) १ पालन । २ संवाद । स्ववर । ३ पेशा । आजीविका । ४ खेती । वैश्यवृत्ति । वेश्य का धंधा (अर्थात् कृषि, वाखिज्य, गोरका श्रीर कुसीद । १ बेंगन का पौधा ।—वहः, —हरः, (पु०) १ दूत । कृसिद । २ वत्ती वनाने वाला । —खुत्तिः, (पु०) जो किसानी पेशे से निर्वाह करता हो ।

वार्तायनः ( ५० ) संवाददाता । जास्स । द्त । वार्तिक (वि०) [स्त्री०— वार्तिकी] संवाद संबन्धी । २ सबर लाने वाला । ३ व्याख्यकारी ।

वार्तिकः (पु॰) १ गोइंदा । जासूस । २ किसान । वार्तिकं (न॰) किसी प्रन्थ के उक्त, अनुक्त और दुक्त अर्थों को स्पष्ट करने वाला वाक्य या प्रंथ । [वार्तिक और भाष्य में यह भेद हैं कि, भाष्य में केवल मूल प्रन्थ का आशय स्पष्ट किया जाता हैं, किन्तु वार्तिक में पूर्ण स्वतंत्रता रहती हैं। वार्तिक-कार नयी वार्ते भी कह सकता हैं।

वार्त्राः ( ए० ) त्रर्जुन का नाम।

वार्द्धकं (न०) १ बुढ़ाया । बृद्धावस्था । २ बुढ़ाये के कारण उत्पन्न श्रद्धशैथित्य । ३ बृद्धजनीं का समु-दाय ।

वार्डक्यं ( न॰ ) १ बुढ़ापा । २ बुढ़ापे की निर्वलता ।

वार्क्षिः } वार्क्षिकः } ( ५० ) स्दलोर । व्याजखोर । वार्क्षिन् } वार्क्षिप् ( न॰ ) व्याज । स्ट्र ।

वार्धे. } (स्त्री॰) चमड़े का तस्मा।

K .. '

वाल्मीकः

वाधींग्सः ( ५० ) गैंडा । वार्माखं ( व॰ ) कवचधारी लोगों का जमाव। वार्य (न०) भार्शार्वचन । वर । (बहुवचन ) श्रिधिकृत सम्पत्ति । वावंखा (स्त्री०) नीते रंग की मक्ती। वार्ष (वि०) रिजी० - वार्पी ) वर्षा मञ्जन्थी। २ सालाना । बर्मोड़ । वार्पिक (नि०) [स्त्री०-वार्धिकी ] । वर्षाश्चनु या वर्षा सम्बन्धी। २ सालाना। ३ एक वर्ष भर का या एक वर्ष तक रहने वाला। वार्षिकं ( न० ) एक रूजरी विशेष । वार्षिला (स्त्री०) श्रोला। वार्धीयः (पु०) १ वृष्यिवंशी । २ विशेष कर श्री इन्ग् । ६ राजानल के सार्या का नाम । वाहं व(ह द्रेश वाह द्रिध देखां वार्ह, बाह्यस्थ साहस्पत्य । वाहंस्पत बाहं स्पत्य यादि। वाहिंगा वाल वालक चालखिल्य ( न॰ ) देखा बालखिल्य । वार्तिः ( ५० ) वानरराज सुधीव के बढ़े भाई श्रीर श्रॅगद के पिता का नाम। वालुका (स्त्री॰) १ बालू । रेत । २ चूर्ण । वुकनी । ३ कपूर । — ग्रात्मिका, (स्त्री०) शक्कर । चीनी । वालुका } (स्त्री॰) क्कड़ी। वालुकी } वालेय ( न॰ ) देखा वालेय ।

) (पु॰) श्रादिकान्य श्रीसहामावगः वादर्माकिः । कं रचित्रा का नाम । वाल्जभ्यम् ( न॰ ) प्रमपात्रः। नाश्कः। वाबरुक ( वि॰ ) १ वादनी । बतीरा । यसवादी । भ अच्छा बाजने रामा वका। वाक्यः ( पु॰ ) तुनासी । वाश्रटः ( पु० ) नाव । त्रेहा । वाजून (घा० आ० ) [ वाबून्यते ] १ चुनना। पसंद करना । प्यार करना । २ सेवा करना । दावृत्त (वि॰) चुना हुया। हाँश हुआ । एंसद् ! कियाहुआः ) बाग् (धा॰ था॰ ) [ वाङ्यंत, वाणित ] १ गरजना । : दहाइना । चिन्ताना । स्कना। र्गजना । २ वृद्धानाः। युकारनाः । वाशक (वि॰) वहाइने वाला । ध्वनि करने वाला । वाशनं ( न० ) १ दहाइ। गर्जन । भृंकना । गुर्राहट । चीरकार । चीरत । २ पश्चियों की गहक । भाैरें की गंजार। वाशिः ( ५० ) अग्निदेव । वाशितं ( न० ) पश्चियों का कलाव। वाशिता (स्त्री०) ३ हथिनी । २ स्त्री । वाक्षः ( ५० ) दिवस । वाश्चं (न०) १ रहने का वर । २ चौराहा । ३ गोबर । विष्ठा। वाष्पं (पु॰) } देखेा वाष्प । वास ( घा॰ उभय॰ ) [ वासयित, वासयते ] १ सुवासित करना । खुशूदु उत्पन्न करना । २ सिक करना । भिगोना । हुबाना । ६ मसाखे हालना । पकाना। सुस्वाद बनाना। वामः (पु०) १ वृ । सुरात्ध । २ ऋवस्थान । रहाइस । निवास । ३ वर । मकान । देरा । ४ स्थान । अगह ।

१ परिच्लुद । परियान । पोशाक ।-कार्गी,

(स्त्री॰) एक बढ़ा कमरा या मराइप जिसमें

पहलवानों का देगवर या नृत्य हो।

चारकलं ( न० ) वृत्त की खाल के बने कपड़े।

वाल्क (वि॰) [स्त्री॰ - वार्ल्का ] रूचों की छाल

चाल्कल (वि॰) [स्त्री॰—बाल्कली ] वृत्त की

बाल्कली (स्त्री०) शराब । मदिरा ।

का बना हुआ।

काल का बना हुआ।

वामक (वि०) [ स्री०—वासका. वासिका ] १

पिस्यों के बैठने की श्रद्धी।

थादि हुआ करे ।-यप्टिः, ( की॰ ) पालन्

व्यूशवृदार । खुशबृ उत्पन्न करने वाला । २ यसाने वाला । आवाद करने वाला । — सङ्जा, (स्त्री०) वह नायिका जो अपने नायक से मिलने के। स्वयं बनठन कर और अपने घर के। सजा कर उसके आने की प्रतीचा में बैठी हो ! वासर्क ( न० ) कपड़े। वस्त्र। षासतः ( पु॰ ) गधा। वासतेय ( वि॰ ) [ स्त्री॰—वासतेयी ] श्रावाद करने येग्य । बयाने येग्य । रहने येग्य । बयने येग्य । वासतेयी ( स्त्री॰ ) रात । निशा ( वासनं ( न० ) १ वसाना । खुशवृ पैदा करना । २ तर करना । २ वास । रहायस । ४ वर । मकान । कोई पान्न, यथा टोकरा, पेटी, वर्तन श्रादि । इ ज्ञान । ७ वस्त्र । परिधान । ८ ग्राच्छाटन । चाद्र । गिलाफ । वासना (खी॰) १ भावना । जन्मान्तर के जमे प्रभाव से उत्पन्न मानसिक सुख दु:ख की भावना संस्कार। स्मृतिहेतु। ३ कल्पना । विचार। ख्यात । ४ मिथ्या विचार । सूटा अज्ञता। अञ्चन । १ अभिलाषा। कामना । ६ सम्मान | वासंत े (वि॰) बिश्-वासंती, वासन्ती } वास्तन्त 🔰 १ वसन्त सम्बन्धी । वसन्तऋतु के चेाम्य या वसन्तऋतु में उत्पन्न । २ जवान । ३ बुद्धि-मान : े (पु॰) ३ ऊँट। २ जवान हाथी । ३ वसन्तः 🌖 किसी जानवर का बचा। ४ कोयल। २ मलयाचल हो कर आयी हुई हवा ! मलयसमीर | ६ भूँग। ७ संपट या दुराचारी पुरुष। वासंती रे (स्त्री॰) श्रमाधवी लता । २ वडी

वासन्ती र्रे पीपत । जुही । ३ गनियारी नामक फूल ।

४ वसन्तोत्सद्य ।

वासंतिक यासातक ) वासन्तिक ) (वि०) १ वसन्त सस्वन्धी : वासंतिकः ) ( ५० ) । विद्वकः। भाँव । २ नट। वास्तिकः 🖯 ग्रमिन्यपात्र । वासरः ( पु॰ ) ) दिवस । दिन । —संगः, सङ्गः, वासरं ( न॰ ) ) (पु॰) धातःकाल । सबेरा । वासव ( वि॰ ) [ स्नी॰—वासवी ] इन्द्र का । इन्द्र सम्बन्धी । वासवः ( ५० ) इन्द्र का नाम ।—दत्ताः ( स्त्री० ) १ सुबन्धु नामक कवि का बनाया नाटक । कई एक कथानकों की एक नायिका का नाम ! वासवी ( र्म्बा॰ ) न्यास की माता का नाम । वासम् ( न० ) १ कपड़ा । वस्त्र । वासिः ( पु॰ स्त्री॰ ) कुठार । बसूला । क्वेंनी । वासित ( व० ऋ० ) ३ सुवासित । २ तर । भिंगोया हुन्ना। ३ सुस्वादु बनाया हुन्ना। ४ वस्त्रों से सुसज्जित किया हुग्रा। ४ वसा हुग्रा। ग्राबाद। ६ प्रसिद्ध । मशहूर । वासितं (न०) १ पत्तियों का कलरव । २ ज्ञान । वासिष्ठ 🚶 ( वि॰ ) [ स्त्री॰—वासिष्ठी, वाशिष्ठी] वाशिष्ठ ) वसिष्ठ सम्बन्धी । (ऋग्वेद का एक मण्डल जो ) वसिष्ठ जी का देखा हुआ हो। चासिष्ठः 🕽 विशिष्ठ का वैशधर या वंश वाला। वाशिष्टः 🥤 वांसुः ( पु॰ ) ६ जीव । श्रात्मा । २ विश्वासमा । परमात्मा । ३ विष्णु भगवान का नामान्तर । वासुक्तिः ) ( पु॰ ) करयपपुत्र ग्रीर सर्पराज

वासुक्रयः 🕤 वासुका ।

श्रीकृष्ण का नाम।

हथिनी ।

वास्त देखो बास्त ।

वासुदेवः ( पु० ) १ वसुदेव का वंशज। २ विशेष कर

वासुरा (स्त्री०) १ पृथिवी । २ रात । ३ स्त्री । ४

वास्टुः (स्त्री०) । जवान लड्की । झारी लड्की ।

ग्रजनार सर्पे .

निर्दिष्ट किया हन्ना।

वास्तव (वि॰) [स्त्री॰ - वास्तवी ] १ असली ।

सन्धा । प्रकृत । सारवान । २ निश्चय क्रिया हवा

सवार्ग । ४ जीनसवारी का घोडा । १ हाशी ।

चाहनं (न०) १ डोसा । २ डॉकना । ३ वाहन

बाहरमः (५०) १ जलप्रवासमार्गः जलप्रकानीः।

चाहिकः । ए० ) । बड़ा डोल ! २ वैनगाडी

योक डोने वाचा क्ली।

वास्तवं (त०) कोई वस्त जो निश्चित या निर्विष् कर सी गयी हो। वास्त्रवा (स्त्री०) प्रातःकातः । मीरः । तहका । वास्तविक (वि॰) [ स्त्री॰-वास्तविकी ] यथार्थ । सत्य । प्राकृत । ठीक । सन्ना । षास्तिकं ( न० ) बकरों का गल्ला। वास्तव्य (वि०) १ रहने वाला । निवासी । वाशिदा । २ रहने थे।या , रहने लायक। वास्तद्यं (न०) रहने वायक स्थान ! वर्गा। श्राबाडी । वास्त ( पु॰ न॰ ) ९ वह स्थान जिस पर कोई इमारत खड़ी हो। ज़मीन । २ वर। मकान। डेरा।— यागः. ( पु॰ ) उस समय का धर्मानुष्ठान विशेष. जिस समय किसी मकान की नींव रखी जाय। वास्तेय (वि०) [स्त्री०-वास्तेयी] १ रहने याग्य। रहने जायकः। २ पेड् मम्बन्धी । कुचि सम्बन्धी । उदर सम्बन्धी । बास्ताब्यतिः ( प्र॰ ) १ वास्त्यति । २ इन्द्र । वास्त्र (वि०) वस्त्र का बना हुआ। वास्त्रः ( पु॰ ) गाड़ी या सवारी जिन्म पर कपड़े का उद्यार या पर्दा पर्दा हो । शस्पेयः ( ५० ) नागकेसर का पेड़ । बाह ( धा॰ श्रा॰ ) [ बाहते | उद्योग करना । प्रयत्न करना । केाशिश करना । वाह (वि०) लेजाने नाला। घाहः (प्र॰) १ खेजाने वाला । २ कुली मज़दूर. ३ बोक्स लादने वाला जानवर । ४ घोड़ा ४ बैंखा

६ मैसा। ६ गाड़ी। सवार। म बाहु। ६ इवा।

पवन । १० प्राचीन काल की एक तौल जो ४

गोन की होती थी। - द्विपत्, (पु॰ ) भैंसा।-

वाहर (९०) १ कृती । २ गाबीवान । २ वृष्यवार 🕒 विश्वतितम ( वि० ) 🛚 की -विश्वतितमी 🗍 बीमर्ब

श्रीष्टः (प्रः) घोड़ा।

वाहिन् ( न० ) भारी बीमा । ताहित्यं ( न० ) हार्यो का माथा। वाहिनी (स्त्री०) १ सेना । २ एक मैन्यदल विशेष जिसमें =१ हाथी. =१ स्थ. २४३ घडमवार औ ४०४ पैटल होते हैं। ३ नर्टा !--निवेशः. (५० फौत की छावनी।-पिनः, (प्र०) १ चनपति नेनापति । २ सस्ट । बाहीक देखां बाहीकः बाइक देखी बाहक । वाह्य देखो बाह्य । वालिहः (५०) श्रापुनिक बलख (बुखारा ) का नाम - जः ( ५० ) बलख देश का बोड़ा ! वाल्डिकः १ (पु॰) १ श्रापुनिक क्लम्ब का नाम वाल्हीकः ) २ बलखं देश का घोडा ! वास्त्रिक्षं 🚁 (न०) १ केमर । २ हींग । वि ( अध्यक्षा० ) किया शब्द के पूर्व जी है जाने प इसके ये अर्थ होने हैं: - १ पार्यक्य । विलगाव २ किसी किया का विपरीत कमें। ३ विभाग ४ विशिष्टता । १ ग्रॉक । जाँच : मेर् : ६ कस ६ विरोध । = तंशी । ६ विचार : १० श्राधिस्य विः (पु०र्स्वा०) १ पत्री । २ घोड़ा ( विश (वि०) [म्बी० - विशी ] बीमवाँ। विंगः ( ५० ) बीमवाँ भाग ! विंशकः । पु॰ ) श्ली॰ -विंशकी । बीस की संख्या विश्वतिः ( स्त्री॰ ) कोई।। बीस।—ईशः,—ईशिन ( पु॰ ) बीस गाँव का ठाइर या माखिक ।

विशित् (पु०) १ वीस । एक कोड़ी । २ बीस गाँव का शासक या ज़मींदार । विकं (न०) हाल की व्यामी गी का दूध ।

विकंतरः (पु॰) विकङ्करः (पु॰) इन्न विशेष जिसकी, लकड़ी चिकंकतः (पु॰) की कलिव्याँ वनती है। विकङ्करः (पु॰)

विकच (वि॰) १ खिला हुआ। फैला हुआ। २ विखरा हुआ। ३ केशविहीन।

विकसः ( पु० ) १ बौद्ध भिज्ञक । २ केतु का नाम । विकट ( वि० ) १ वदशक्क । कुरूप । २ भयक्कर । डरावना । जंगली । उम्र । ३ वड़ा । चौड़ा । मशस्त । ४ यहंकारों । अभिमानी । १ सुन्दर । १ छोरी चढ़ाए हुए । ७ धुंधला । द शक्क बदले हुए ।

विकटं ( न० ) वालतोड़ । गूमड़ा ।

विकत्थन ( वि॰ ) १ डींगे मारने वाला । शेखी मारने वाला । २ ज्यात्र स्तुति करने वाला ।

विकत्थनं (न॰) १ शेखी। डींग। २ व्यङ्ग्य। सूठी प्रशंसा।

विकन्धा (स्त्री०) १ डींग । शेखी । २ प्रशंसा । , ३ मूठी प्रशंसा ।

विकंप ) चिकम्प ) (वि०) श्रद्धः । हिस्तना डोलता ।

विकरः ( ५० ) वीमारी । रोग ।

विकराल (वि॰) बढ़ा भयानक । बढ़ा भयक्कर ।

विकर्णः ( ५० ) एक कौरव राजकुमार का नाम ।

विकर्तनः (पु॰) १ सूर्य । २ ग्रर्क । मदार । अकैता । ३ वह पुत्र जिसने ग्रपने पिता का राज्य झीन लिखा हो ।

विकर्मन् (वि॰) निधिद्धकर्मं करने वाला। (न॰)

विकर्मस्थ (वि॰) धर्मशास्त्र के मत से वह पुरुष जो वेदविरुद्ध काम करता हो ।

विकर्षः ( पु० ) १ तीर । याण । विकर्षां ( न० ) आकर्षम् । स्विचाव । विकर्षणः ( पु॰ ) कामदेव के पाँच बाणों में से एक का नाम।

विकल (वि०) १ खरिडत । अपूर्ण । अझहीन ।
२ भयभीत । डरा हुआ । ३ रहिन । हीत ।
४ विह्नल । घवडाया हुआ । उदास । ४ कुम्हलाया
हुआ । सुर्माया हुआ । सहा हुआ ।—अङ्गः,
(वि०) जिसका कोई अंग मझ हो । न्यूनाङ ।
अझहीन ।—पाणिकः, (पु०) लुआ।

विकला (स्त्री०) एक कला का ६० वॉ ग्रंशः।

विकत्यः ( पु० ) १ सन्देह । श्रनिश्चय । सङ्कोष । हिचकिचाहट । २ श्रम । श्रविश्वास । ३ कौशल । कला । ४ धृच्छा । श्रमित्वचि २ किस्म । जाति । ६ भूल । चृक । श्रज्ञानता।—जालं, ( न० ) दुविधा । देध ।

विकल्पनं ( न० ) असन्देह में पड़ना । २ अनिश्चय । विकलमय ( वि॰ ) पापरहित । कलक्कशून्य । निर-पराध ।

विकया } विकसा } (स्री०) मजीठ।

विकस्मः ( ५० ) चन्द्रसा ।

विकस्तित (व० क्र०) मिला हुआ। प्रा कैला हुआ।

विकरवर ) (वि॰) १ खुला हुआ। फैला हुआ। निकरवर ) २ स्पष्ट समक में आने वाला।

विकारः (पु०) १ विकृति । २ तबदीली । परिवर्तन । ३ बीमारी । रोग । ४ मनपरिवर्तन । १ मावता । उच्छ । मनोवेग । ६ उद्देग । विकलता । घवडाइट । ७ वेदान्त श्रीर साँख्य दर्शन के श्रमुसार किसी के रूप श्रादि का बदल जाना । परिवास ।—हेतुः, (पु०) प्रलोभन । लालच । विकलता का कारण ।

थिकारित (वि०) बदला हुआ। विगड़ा हुआ।

विकारिक् (वि०) परिवर्तनशील।

विकालः ) (पु॰) शाम । सम्भ्या काल । विकालिकः ) दिनान्त काल ।

ं विकालिका (स्त्री॰) जलबढ़ी की कटोरी।

विकाशः ( ५० ) प्रदर्शन । प्राकट्य । प्रकटन । २ खिलना । फैलना । ६ खुला हुन्ना या सीधा मार्ग । ४ तर्थ । त्रावन्द ६ त्राकाश ७ दस्युकता । उत्कर्यकः । ५ निजेन । एकान्य ।

विकाशक (वि॰) [स्री॰—विकाशिका] १ प्रकट करने वाला। २ खिलने वाला।

विकाशनं ( न॰ ) १ प्रादुर्भाव । प्रदर्शन । प्राकट्य । प्रस्कुटन । खिलना । फैलाव ।

विकाणिन् ) (वि॰ ) [स्त्री०—विकाणिनी, विकासिन् ) विकासिनी । दष्टिगोचर होने वाला। नजर आने वाला। प्रकट होने वाला। २ खिलने वाला। खुलने वाला। फुलने वाला।

विकासः (पु॰) ) विकासनं (न॰) } प्रस्फुटन । खिलन । फैलाव ।

विकिर: (पु०) १ वे चाँवल आदि जो एसन के समय विम दूर करने के लिये चारों और फैंके जाते हैं। २ पद्मी । ३ कुप । ४ वृत्त ।

विकिर्या (त०) १ बखेरना। छिटकना। फैंकना। २ बिछाना। फैलाना। ३ फाड़ना। ४ हिंसन। ज्ञान।

विकीर्या (व० क०) फैला हुआ। २ व्यास।
३ प्रसिद्ध !—केश,—मूर्धज, (वि०) वह
जिसने अपने बाल नोंच हाले हों या जिसके बाल
विखरे हों।

विक्ंडः । ( पु॰ ) वैकुण्ठ वहाँ सगदान विष्णु विकुग्रुटः । का निवास है।

विकुर्वांश (वि॰) । परिवर्तित या परिवर्तन करने वाला । २ प्रसन्न । आल्हादित ।

विकृतः ( पु॰ ) चन्द्रमा ।

विक्रुजनं ( न०) १ क्वन । कलरव । चहक । गुआर । २ गुक्तकृहट ।

विकूणनं ( न० ) कटाच । कनखियों ( की दृष्टि )। विकूणिका ( की० ) नाक ।

विकृत (व० ५००) १ परिवर्तित । बदला हुआ। संशोधित : २ बीमार । १ विकलाङ । अङ्गहीन । कुरूप । अङ्गा । १ थपुर्ण । व्यक्ति । अपृता । १ आवेशित । ६ उथा हुआ । ७ वीभस्स । अधन्य । जुगुप्सित । एसाजनक । अक्विकारक । = ध्यद्वत असामान्य ।

चिकुनं ( न० ९ परिवर्तन । संशोधनः । २ कितार खराबी : बीसारी । ६ ग्रस्टि । इस्साः

विकृतिः (स्त्री०) १ परिवर्तन । २ घटना । ३ बीमानी । ४ घवडाहर । उद्देश ।

निक्ष्य (व० ऋ०) १ इधर उधर कड़ोरा हुआ। २ कींचा हुआ। कड़ोरा हुआ: प्राकर्षित । ३ वड़ा हुआ। निकता हुआ। ४ कोलाइल करने वाला।

विकेश (वि॰) [स्वी॰-विकेशी ] १ खुने केशी वाला। २ विना केशी वाला। गंजा।

विकेशी (की०) १ स्त्री जिसके खुळे केश हैं। २ स्त्री जो गंजी हो। ६ केशों की छोटी छोटी लटों की मे मिला कर बनी हुई एक चोटी या वेशी।

विकोश ) (वि०) १ विना भूसी का। २ म्यान से विकोप ) निकला हुआ।

विकः ( ५० ) हाथी का बच्चा।

विकासः ( पु॰ ) १ कहम । पग । २ चलना । ३ वहादुरी । पराक्रम । ४ उज्जयन के एक प्रसिद्ध सहाराज का नाम । ४ विष्णु भगवान् का नाम ।

विकामगां ( न० ) चलना । कदम रखना ।

विकासिन् (वि०) वीर। वहादुर। (५०) १ सिंह। २ शुर्रवीर। ३ विष्णु का नाम

विकयः (पु॰ ) विकी । विचवाती ।—ध्रतुशयः, (पु॰ ) किसी वस्तु की खरीदारी की शर्त या श्राज्ञा को रद करना।

विक्रयिकः । ( ५० ) बेचवाल । बेचने वाला । विक्रयिन् ( फेरी वाला ।

विकस्तः ( ६० ) चन्द्रमा ।

विकान्त (व० क०) १ वजवान । वीर । भूर । २ विजयी ।

विकान्ते (न०) १ पग। क्रहम। २ शौर्य। वीरता। विकान्तः (य०) वीरः योदा। २ सिंह। सं**० अ० स**ी० **६**ई विकान्तिः (क्षां०) १ गति । २ बेग्डे की सरपट चाल । ६ विकम । बल । बीरता : बहादुरी ।

विकालः ) (वि॰) वहादुर। शूरवोर। (५०) विकालः ) सिंह।

विकिया ( खी॰ ) १ विकार । संशोधन । २ उद्देग । विकास । धवड़ाहट । ३ कोच । रोष । अप्रस्कामा । ४ अस्ति । विवाह । २ अस्तु झन । ६ रोग जो असानक उत्पन्न हो जाय । ७ खरहन । अस्ति । त्याग ( जैसे कर्म का ) ।—उपमा, ( खी॰ ) काल्यालङ्कार विशेष ।

विकुप्ट ( व॰ ह॰ ) १ पुकारा हुआ। चिल्लाया हुआ। २ निष्दुर । बेरहस ।

विकुछं ( न० ) १ सहायता के विषये बुलाहट । २ गार्खा ।

तिकेय (वि०) विकाक।

विकोशनं ( न० ) १ गाली । २ चीत्कार । चिल्लाहट।

विक्रव (वि॰) १ डरा हुआ। मयमीत। २ भीह। डरपोंक। ३ उद्दिग्न। धवड़ाया हुआ। ४ सन्तस। पीड़ित। दुःखित। ४ विह्वल। वेवैन।

विक्किन्न (२० ५०) १ विरक्त तरावेर या भीगा हुन्ना। २ सड़ा हुन्ना। गला हुन्ना । सुरन्नाथा हुन्ना। कुम्हलाया हुन्ना। ३ लीगी।

विक्रिष्ट (पु॰) १ अध्यन्त सन्तस । २ घायल । नव्य किया हुआ।

विक्किष्टं ( न० ) उच्चारण का दोष।

विद्यत ( व० इ० ) घायल । ताड़ितः

विद्यावः ( पु॰ ) १ खखारन । इति । २ ध्विन । नाद ।

विक्तिप्त (व० क०) १ बिखरा हुआ । फैका हुआ । २ खारिज किया हुआ । स्थागा हुआ । २ भेजा हुआ । ४ घवडाया हुआ । वेचैन । ४ खरहन किया हुआ ।

वित्तीगाकः ( पु॰ ) १ शिवगगों का मुस्तिया । २ देवसभा।

विसीरः ( प्र॰ ) महार या अके या अकीया का पेड़ ।

विकेषः ( पु० ) १ जपर की घोर श्रयता इधर उधर फैकना या डालना । २ म्हटका देना । इघर उधर हिलाना हुलाना । ३ प्रेषण । ४ संबहाहट । विकलता । परेशानी । बेचैनी ४ । सय । डर । ६ खपडन ।

विद्यापाई (न॰) १ ऊपर प्रथवा इघर उधर फ्रेंकने की किया। २ हिलाने या अटका देने की किया। २ प्रेपण । ४ घवड़ाहट । बेचैनी ।

विक्रीभ (पु॰) १ मन की उद्दिग्नता या चन्नस्ता। स्रोभ । २ फगहा । टंटा ।

विख् विख् विख्य विख्य विख विख विख विख विख

विखंडित ) (व० इ०) १ ट्रा हुआ। विभा-विखरिडत ) जितः २ बीच सं चिरा या फटा हुआ। विखानसः (५०) वैक्षानसः।

विखुरः (पु०) १ राचस । हैस्य । दानव । २ चोर । विख्यात (व० ५००) १ प्रसिद्ध । मली मॉंति परिचित । २ नामक । ३ माना हुया । मान्य । स्वीकृत ।

विख्यातिः ( २० ) प्रसिद्धि । कीर्ति । ख्याति । नामवरी ।

विगयानं (न०) १ गिनती । गणना । २ विचार । मनन । ३ ऋग की आदायगी या फारकती ।

विगत (व० ह०) १ प्रस्थानित । २ वियोजित ।

छुता । ३ मृत । ४ रहित । हीन । १ खोया हुम्रा ।

७ भुँ घला । ग्रॅंथियारा ।—ग्रार्तवा, (खी०)
वह स्त्री जिसके क्या होना बंद हो चुका हो

प्रथवा जिसका रजीधर्म खंद हो गया हो ।—
कहमप, (वि०) पापरहित । निष्पाप । सुद्ध ।

—गी, (वि०) जमागा । प्रसुभ । प्रमङ्गलकारी ।

विगंधकः ( go ) ) विगन्धकः ( go ) } हंगुदी या हिंगोटका पेड़ ।

विगमः ( पु॰ ) १ प्रस्थान । स्वानगी । २

समाति। शन्तः खातमा । ३ त्यागः । ४ हानि । नाशः । ४ मृत्यु ।

विगरः (पु॰) १ परमहंस । वह तपसी साबु को नंगा रहें । ३ पर्वत । २ वह मनुष्य जिसने भीजन करना त्याग दिया हो ।

विगर्ह्यां ( न० ) । भत्सेना । फटकार । धिकार । विगर्ह्यां ( सी०) । डॉट डपट । गार्वा गर्ह्यां ।

विगर्हित (व० ह० : १ अस्तित : फटकाग हुआ । २ नफरत किया हुआ । वृध्यित । ३ वर्षित : ४ नीच । कसीना । १ हुरा । शठ । दुग्ट ।

विगलित (वि०) १ चुकर या उपक कर निकला हुआ। २ किया हुआ। जे। अन्तर्थात होगया है। : ३ गिरा हुआ। उपका हुआ : ४ पिघला हुआ! धुला हुआ। १ विसर्जित । ६ ठीला किया हुआ। खुला हुआ। ७ अस्तब्यस्त । विखग हुए । जैसे केश)

विगानं ( न० ) १ भर्त्सना । गालीगलौज । जपमान । बदनामी । २ खरहनात्मक कथन । खरहन :

विगाहः ( ५० ) स्नान । गोता ।

विगीत ( व॰ ऋ॰ ) १ भर्त्सित । गाली दिया हुआ । २ असंगत । विरोधी ।

विगीतिः ( छी० ) १ भरसैना । गार्खी । २ खरहन ।

विगुण (वि०) १ निकस्सा । २ गुणविहीन । ३ विना छोरी का ।

विगृद ( व॰ ऋ॰ ) १ गुप्त । द्विण हुआ। २ भर्त्सित। फटकारा हुआ।

विगृहीत ( २० १० ) १ विभाजित । धुला हुणा । श्रास्त्र असगाया हुन्या । २ पकड़ा हुन्ना । २ जिसके साथ सुठभेड़ हुई हैं ।

विग्रह: (पु०) १ फैलाव। प्रसार। २ बाकृति। शक्क । स्वा । ३ शरीर। ४ यौगिक शब्दों अथवा समस्त पत्रों के किसी एक शब्दा प्रत्येक शब्द की अलग करना। १ कगड़ा। १ विश्रह । स्मा । नीवि है स्वा प्रा । में से एक । ७ अनुपद्द का प्रभाव। 
= श्रंश । भाग ।

विद्युदनं ( न० ) बरबादी । नारा ।

विष्टिशः । खो० । घई। का ६०वाँ यंगः । २४ संकण्डः । विष्ठितः (व० २० ) ९ वियोजितः । अलगः किया हुयाः २ विभाजितः ।

विष्यहर्षः १ १ रगइ । पटकन । २ खोलना । वियोजित विष्यहर्मा । कन्ना । ३ चोट ।

वियमः ( ए० ) हथोदा । सुगरी ।

भित्रनः ( ५० ) १ यवस्याया हुआ कौर । उच्छिन्छ । २ मोज्य पदार्थ ।

विद्यम्। २० / सींस।

विदातः ( पु॰ ) नाश । स्थानान्तरकरण । रोक । यचाव । २ हिसन । वध । ३ श्रदसन । श्रदकाव । ४ प्रहार । २ त्याग ।

विवृर्ध्यित ( २० इ० ) चारों श्रोर धुमाया हुया । विवृद्ध ( २० इ० ) १ अत्यन्त मला हुया । २ पीड़ा ।

विद्धाः ( पु० ) अइचन । रुकावर । वाधा । व्याघात । अन्तराय । खलल ।—ईश,ः —ईशानः, (पु० ) गणेशजी ।—नायकः, —नाशनः, —नाशनः, श्रीगणेशजी ।—राजः, —विनायकः, —हारिन, (पु० ) गणेशजी ।

विद्यित (वि॰) विष्न हाला हुआ।

विंखाः ) विङ्गः ) (५०) बोहे का सुम।

विन्त् (धा० ४०) [ त्रंबिक्ति, विवक्ते, विनक्ति ] १ द्रज्ञगाना । विभाजित करना । द्रव्या करना । २ पहचानना । ३ बिह्नत करना । वित्रंत करना ।

विचिक्तितः (पु॰) एक प्रकार की मल्लिका या चमेली । सदनक।

विश्वसास् (नि॰) १ पारदर्शी । दीर्घदर्शी । सतर्क । सावधान । चौकस । २ बुद्धिमान । चतुर । विद्वान । ३ निपुष । पद्व । योभ्य । काविख ।

विश्वसम् (३०) इदिमान श्रादमी। चतुर नर। विश्वसम् (वि०) ६ अंथा। दृष्टिहीन। २ उदास। परेकान।

विद्ययः ( ५० ) १ तवास । स्रोज । २ अनुसन्धान । तहकीकात । विचयनं (न०) खोज। तलाश। विचर्चिका (खी॰) खुजली । रोगविशेष जिसमें दाने निकलते और उनमें खुजली होती है। न्योंची। दिचर्चित (वि॰) मालिश किया हुआ। लेप किया हुआ। मला हुआ।

विचल (वि॰) ! जो बराबर हिलता रहता हो। अस्थिर ! २ अभिमानी । अहँकारी । विञ्चलनं ( न० ) ९ करपत् । २ उत्पथरामन् । ऋन्यथा

चरण ! ३ श्रस्थिरता । चल्रकता । ४ श्रहङ्कार । विद्यार: ( पु॰ ) १ वह जो ऋछ मन से सोचा अथवा सोच कर निश्चित किया जाय। सन में उठने वाखी बात । भावना । खयाल । २ परीचा । जांच । श्रनसन्धान। ३ राजा या न्यायकर्ची का वह कार्य जिसमें वादी और प्रतिवादी के अभियोग श्रीर उत्तर श्रादि सुनकर न्याय किया जाय । ४ निर्याय । फैसला । १ निश्चय । सङ्कल्प । ६ जुनाव ।

७ सन्देह । शङ्का । परोग्पेश । हिचकिचाहट । = सतर्वता । सावधानता ।--- हाः (वि०) निर्णायक . न्यायकर्ता । -भूः, (स्ती०) १ न्यायात्त्रयः। विशेष कर यमराज का न्यायालय या न्यायासन । शील, ( वि॰ ) विचारवान् । —स्थलं, ( न० ) १ न्यायालय। अदालतः । २ वह स्थान बहाँ किसी

विषय पर विचार होता हो। विचारकः ( पु॰ ) विचारकर्ता ! न्यायकर्ता । विचारमां ( न० ) १ विचार करने की किया या भाव।

अनुसन्धान । २ सन्देह । पशोपेश हिचकिचाहट । विचारणी ( स्त्री॰ ) । समानोचना । बादविवाद । त्रनुसन्धान । २ सन्देह । ३ मीमांसा दर्शन ।

षिचारित (व॰ इ०) १ जिस पर विचार किया जा चुका हो। परीचित । २ निर्णय किया हुआ। निश्चित किया हुआ ।

विचिः ( ५० की० ) विचिः ( की० )

विचिकित्सा (स्त्री०) १ सन्देह। शक। २ भृ्तः।

विचित ( व० क० ) तजाश किया हुआ । खोजा हुआ।

विचितः ( र्खा॰ ) खोज । तलाश ।

विचित्र (वि०) १ रंग बिरंगा । चित्तीदार । चित-कबरा। भिन्न भिन्न प्रकार का। ३ चित्रित , ४ सुन्दर । मनेहर : १ अद्भुत । विखन् । -- अंग, (वि०) १ चित्तीदार रंग वाला ।--श्रङ:, ( पु० ) १ मयूर । मार । २ चोता ।--देह. (वि०) सुन्दर शरीर वाला ।--देहः (पु०) बादल । मेघ ।—डीर्थः, ( पु॰ ) चन्द्रवंशी एक राजा का नाम । विचित्रं ( २० ) १ चितकबरा रंग । २ ग्रारचर्य । विचित्रकः ( ५० ) मोजपत्र का पेड़ । विधिन्यत्कः ( ५० ) १ तबाशी । खेाव । २ तहकी-कात । यनुसन्धान । ३ वीर पुरुष ।

विचिर्धा ( वि॰ ) १ अमगकारी । २ प्रवेशित । विचेतन ( वि० ) १ जीवरहित । मरा हुआ । बेहोश ।

२ अचेतन । निर्जीव ।

विचेतस् (वि०) ६ विवेक्हीन । मृद् । अज्ञ । २ विकल । परेशान । उदास ।

विचेष्टा (स्त्री॰) उद्योग । प्रयत्न ।

विचेष्टित ( व॰ कृ॰ ) १ उद्योग किया हुन्ना । प्रयस्न किया हुआ। २ परीचित । जाँचा हुआ। अनु-सम्धान किया हुआ। ३ द्वरी तरह या मूर्खता-पूर्वक किया हुआ।

विचे छितं (न०) । क्रिया । कर्म। २ उद्योग ३ चेष्टा। सुँह बनाना या हाथ पैर पटकना। ४ चैतन्य । इन्द्रियवृत्ति । क्रीड़ा । १ कौशल ।

विच्छ (भा॰ प॰) [विच्छति, विच्छयति, विच्छयते] जाना। (उभय०) १ चमकाना। २ बोजना।

विञ्जदः ( ( पु॰ ) विशास भवन, जिसमें कई ( सगढ़ हों। " विच्छन्दः विच्छंदकः विच्छन्दकः

विच्छर्दकः ( पु॰ ) राजमवन ।

विच्छर्दनं ( न० ) वसन । उगाल ।

विच्छिदिन (२० इ०) १ वसन किया हुआ। उगला हुआ। २ भूला हुआ। तिरस्झन । ३ निवेज किया हुआ। जोटा या कस किया हुआ।

विन्छाय (वि॰) पोला ' भुंभना ।

(वञ्जायः ( पु॰ ) स्त्र । जवाहर ।

बेहंगःपन ।

विञ्जितिः ( स्त्री० ) १ काटका स्रत्नग या हुकड़े करना । २ विच्छेद । स्रत्नगात । ३ कमी । सृदि । ३ स्रवसान । १ धरीर पर रंग विशंगे तिस्त्रना वनाना । ६ सीमा । ७ हद । कविता में या तो वेष भूषा स्रादि में होने वासी तापरवाही या

विच्छित्न (व० छ०) १ काटकर अलग या दुकड़े करना। २ द्दा हुआ। प्रथक किया हुआ। विमान विकार प्रथक किया हुआ। विवार ।

डाला हुआ। रोका हुआ। ४ समाप्त किया हुआ। ४ रंगविरंगा बना हुआ। ६ छिपा हुआ। ७ उबः टन खगाया हुआ।

विन्ट्येदः (पु॰) १ काटकर श्रत्तग या हुक दे करने की किया। २ सोइने की किया। ३ कम का बीच से भक्त होना। सिलसिला ट्रटना। ४ स्थानान्तर करण। निषेष ४ मतानैक्य। बाग्युद्ध। ६ ग्रन्थ का परिच्छेद या अध्याय। ७ बीच में पदने

वाला खाली स्थान । अवकाश । केटचं ( न ) कार कर या केट कर अलगाने प

विच्छेदनं (न०) काट कर या छेद कर अलगाने की क्रिया। विच्युत (व० कृ०) १ गिरा हुआ। फिसला हुआ।

२ स्थानच्युत । नीचे गिराया हुम्रा । ३ भ्रतगाया हुम्रा ।

विच्युतिः (स्त्री० : १ तीचे गिरना । वियोग । श्रल-गाव । २ अधःपात । नाश ३ गर्भपात ।

विज् (धा॰ ड॰) [वेदेकि, देविके, दिक ] १ श्रतगाना । विभाजित करना : २ पहचानना ।

विजन (वि॰) भ्रकेबा ! जनभूत्य । विजन (व॰) एकान्त स्थान : निराबा स्थान ।

विजननं ( न॰ ) उत्पत्ति । बन्म । बनन ।

विजन्मन ( वि॰ ऋथवा पु॰ ) वर्णसङ्कर । दारुला ।

विजयलं (नः) कीचड़ ।

विजयः ( ५० ) १ जातः जयः २ देवस्य । स्वर्गीय स्थ । ३ अर्जुव का नाम । ४ यमराज ) ४ यहस्यति

की दशा का प्रथम वर्ष । ६ विष्णु के एक द्वार-पास का नाम ।—स्प्रश्युपायः ( पु॰ ) जोन का उपाय ।—कुञ्जरः, ( पु॰ ) लड़ाई का हायो ।

—क्रन्दः, ( पु॰ ) गाँच भी लिइयों का हार ।— —डिपिडमः ( पु॰ ) बड़ाई का बड़ा डोल । नगरं, ( न॰ ) एक नगर का गाम ।—नवृतः

( ५० ) एक वड़ा डोल —सिद्धिः, ( स्नी॰ ) सफनता। जीन।

विजयन्तः ( ५० ) इन्द्र का नाम ।

ग्राश्विन शुक्का १० मी।

विज्ञया ( र्ह्मां० ) १ दुर्गा । २ दुर्गा की एक सहचरा परिचारिका या योगिनों का नाम । ३ एक विद्या विशेष जिसे विश्वामित्र ने श्रीरामचन्द्र जी की सिखाया था । ४ मौँग । ४ विजयोत्सव । ६ हर्र । हरीतकी । — उत्स्ववः, (पु०) एक उत्सव, वी ग्राश्विन शुक्का १० मी की मनाया जाता हैं इसीका दुर्गोत्सव भी कहते हैं !—द्रम्मीः, (पु०)

विजयिन् (पु॰) जीतने वाला । फतहयात्र । विजयी । विजरं (न॰) वृत्त का नना ।

चिज्ञल्यः ( पु॰ ) १ सच, जूठ ग्रीर तरह तरह कः ऊट पर्यंग वार्तालाप । वक्त्वाद् । २ वार्तालाप । द्वेषपूर्यं या निन्दासक वार्तालाप ।

विज्ञित्ति (व० क० । ३ कहा हुआ । जिसके विषय में वार्तीलाप हो चुका हो या किया गया हो । २ वकवक किया हुआ ।

विजात ( व॰ क॰ ) १ वर्शसङ्कर । दोगुला । २ हरामजादा । २ उत्पन्न । पैदा किया हुआ । ३ बदला हुआ । परिवर्तित ।

विजाता (स्ती॰) १ वह लदकी जिसके हाल में सन्तान हुई हो। माता । जननी । २ जारज लड़की। सोगदी ! उंजानि: (स्त्री॰) १ मिछ या इसरी जाति का। २ इसरी किस्म या प्रकार का ।

वेजातीय ( वि॰ ) १ दूसरी जाति का । असमान । ग्रसदश । २ वर्षसङ्घर । दोगला ।

ेजिगीपा ( स्त्री॰ ) १ विजय प्राप्त करने की इच्छा। २ सव से यागे वह जाने की अधिसाया।

वैजिगीय (वि॰) १ चिजयाभिलाषी । २ ईर्च्याल । इच्छावान ।

वेजिगीपुः ( ५० ) १ योद्या । भट । २ प्रतिस्पर्धी । वैरी । प्रतिद्वनद्वी ।

र्वजिज्ञास्ता (स्त्री॰) स्पष्ट या साफ जानने का अभिलाषी ।

वेजित ( व॰ इ॰ ) जीता हुआ । जिसने परास्त किया हो।—आत्मन्, (वि०) जितेन्द्रिय।— इन्द्रिय, (वि॰) अपनी इन्द्रियों के। अपने वश में कर खेने वाला ।

वेजितिः ( की० ) जीतः। विजयः।

ब्रिजनः (पु०)

गजिलः ( ५० ) चटनी ।

वेतिनं (न०)

रंजिलं ( न॰ )

र्वजिह्य (वि०) १ टेहा मेहा । मुद्दा हुआ । घूमा हुआ। कुका हुआ। २ बेईमान।

रञ्जलः ( पु॰ ) शास्मिति वृत्त ।

रज्ञं मणं ) (न०) ६ जंसाई । २ प्रस्फुटन । रजुम्भणस् ∫ खिलना । कबी लगना । ३ खेलिना । दिखलाना । प्रकट करना । ४ फैलाव । १ आमीड प्रसाद । कीड़ा । बिहार ।

ाज्ञंभत् १ (व० कृ०) १ मुँह चीरे हुए। जस-रज्यमत् ) होई लेता हुआ । २ खुला हुआ। खिला हुआ। फैला हुआ। ३ प्रादुर्भृत । प्रद-र्शित । ४ प्रत्यच हुन्या । ४ खेलता हुन्या ।

ानुं मर्ते ) (न०) शकीड़ा । आसीद् प्रसेख । । जैम्भतम् ∫ २ इच्हां। स्रमिलाया। ३ अद्शैत। ३ जिल्ला । कर्म । खाचरका ।

े (न०) १ एक प्रकार की चटनी। २ उज्जलं वाषा । तीर ।

विज्ञलं ( न० ) दालचीनी ।

चिझ ( त्रि॰ ) १ जानकार। जानने वाखा। २ चतुर। पट्ट। निप्रण।

विज्ञः ( पु॰ ) विद्वान श्रादमी।

विज्ञस ( व॰ कु॰ ! प्रार्थित । सम्मान पूर्वक निवेदन किया हया।

विज्ञिप्तः (स्त्री०) १ विनय। प्रार्थना। विनती। २ घोषसा ।

विज्ञात (व० कु०) १ जाना हुआ । सममा हुआ । पहिचाना हुन्ना। २ मसिद्ध । मख्यात । सशहूर ।

विज्ञानं ( न॰ ) १ ज्ञान । जानकारी । बुद्धि । प्रतिमा २ विवेक । ३ निपुणता। पदुता। ४ बौकिक ज्ञान । १ काम धन्धा । ज्यवसाय । ६ संगीत । — ईश्वरः, ( पु॰ ) याज्ञवस्त्रय के मिताचरा टीका के बनाने वाले विज्ञानेश्वर।— पादः, ( पु॰ ) व्यास जी का नाम । — मातकः, ( पु॰ ) बुधदेव का नाम। -वादः, ( पु॰ ) वह दाद या सिद्धान्त जिसमें बहा श्रीर श्रात्मा का ऐक्य र्भातपादित हो। शुद्धदेव द्वारा भवारित सिद्धान्त

विज्ञानिक (वि०) बुद्धिमान। परिद्रत।

विज्ञापकः ( ५० ) १ इतिला देने वाला । मुख्रवर । २ शिक्तक । उपदेशक ।

विज्ञापनं (न॰ )) ९ विनय । प्रार्थना । नम्र निवे-विज्ञापना (स्त्री०) रन । २ विश्वप्ति । त्रावेदन । ३ निर्देश ।

विज्ञापित ( व० ५० ) १ सम्मान पूर्वक कहा हुआ या स्चित किया हुआ। २ प्रार्थित। ३ स्चित। ४ थादिष्ट ।

विज्ञासि देखो विज्ञिम ।

िञ्चाप्यं ( न० ) प्रार्थना ।

विज्वर ( पु॰ ) ज्वर से मुक्त। चिन्दा या कछ से मुक्त।

ाष्ट्रजासर विश्रामरम् } ( न० ) नेत्र का सफेर् भाग ।

विज्ञोति विश्वोति चिजोली विश्वोली

(पु॰) पंक्ति। कलार।

विदः ( पु॰ ) १ जार । २ कासुक । लंपट । ३ साहित्य में एक प्रकार का नाटक। ४ खुती। कपटी। धूनी। १ वह लौंडा जो मैश्रुन करवावे। ६ वृहा। ७ खदिर बुच । द नारंगी का पेड़ा ६ पल्लव युक्त शाखा या डाली।—माचिकं, (न०) सेानामक्वी नामक खनिज पदार्थ । लावगां, ( न० ) माँचर नमक )

विटंकः ) (पु॰) १ कबृतर का दरबा। काबुक । कबृतर विटड्डः ) की श्रड्डी। २ सब से जंबा सिरा या स्थान।

विटंकक } ( वि॰ ) देखो विटंक :

विटंकित } (वि॰) चिन्हित। झापा हुआ।

विदाः (५०) । शास्ता। दाता। गुन्छा। वृत्त या बता की नयी शाखा। २ छतनार पेड़ । ३ भाड़ी । ४ कोंपल । अङ्कुर । २ सधन वृत्तों का कुरसुट । २ प्रसारम । न्यांसि । ७ श्रमहकोष का मध्यस्थ परदा ।

विटिपिन् ( पु॰ ) १ वृत्त । पेद । २ वटवृत्त । — स्रुगः, ( ५० ) बंदर । खंगूर ।

विद्वतः ) १ पंढरपुर में भगवान् विष्णु की मूर्ति का विद्वतः 🐧 नाम ।

विठक (वि०) } विगठक (वि०) } दुष्ट । खराव । नीच । कमीना ।

विठरः ( ५० ) बृहस्पति ।

विड ( भा० पर० ) [ वेडति ] १ अकेसिना । शाप देना । गरियाना । २ ज़ोर से चिछ्छाना ।

विडं (न०) बनावरी निमक।

विडंड्रम् ( न॰ ( वायविडंग । विडंगः ( दु॰ (

विडडः ( ५०

विद्धंबः ) (पु॰) १ नक्कतः २ कष्टः। पीड़ाः विद्धम्बः ) सन्तापः।

विंद् ) (धा॰ प॰ ) विटित ] १ नाद करना । विडंबनं (न॰ ) ) फिसी के रंगरंग या चान विग्र् ) ध्वनि करना । शब्द करना । २ अके।सना । विडम्यनम् (न॰ ) ( टाल आदि की ज्यों की ल्यों गाली गलीन करना । विडम्यना (की॰ ) ( तकन उनारना । २ अनुकरण विडम्बना (की॰ ) ) करके चिटाने था अपमान करने वाला। ३ वेश बद्खने की क्रिया । ४ छल । धोखा। १ चिवाना।६ पीइन।सन्तापन। ७ हतारा करण । 🗷 महाक । उपहास ।

> विडंबिन । (व० ५०) १ नकन उतारा हुआ विडम्बित । नकल किया हुया। २हँमी उद्दाया हुया। जीट उड़ाया हुआ। ३ इला हुआ। ४ चिट्टाया हुआ। १ हतारा किया हुआ । ६ नीच। धनहीन। ग़रीद ।

विडाएकः ' ५० ) बिल्ली ।

विडाल ) विडालक ) (पु॰) देखो विडालक ।

विद्यानं ( न० ) पवियों का उड़ान का एक प्रकार ।

विडुलः ( ५० ) सारस विशेष ।

विडोजस् } ( पु॰ ) इन्द्र का नाम। विडोजम्

वितसः ( पु० ) १ पिंबड़ा । २ रस्सी । बंजीर । बेड़ी जिनके द्वारा वनपशु या पत्नी क्रेन्ट किये आँय ।

( पु॰ ) १ हाथी । २ ताला या चटकती ।

वितंडा 🜖 १ खी० ) १ दूसरे के पत्र की दवाते हुए विनसड़ा 🕽 अपने मत का स्थापन। २ व्यर्थ का भगड़ा या कहासुनी। ३ कलछी। दर्वी। ४ शिलारस ।

वितन (२० ३०) १ फैला हुआ। पसारा हुआ। भ्रामे बढ़ाया हुया। २ विस्तृत । खंबा। चौदा। ३ सम्पन्न किया हथा। पूर्ण किया हुआ। ४ उका हुआ। २ व्यास। — घन्यन्, (वि०) कमान के

विततं ( न०) वीया अथवा उसी प्रकार का तार गला केर्ड बाजा ।

विततिः ( स्त्री॰ ) १ विस्तार । फेलाव । २ समुदाय । मत्त्वा। गुच्छा। ३ पंकि। कतार ।

| वितथ (वि०) १ सूर । मिथ्या ।

धितंदुः ) वितन्द्रः ) ( श्ली० ) पंजाब की एक नदी का नाम ।

वितथ्य (वि०) सूठ।

वितंतुः ) (पु॰) १ अच्छा घोडा।(स्त्री॰) चितन्तुः ) विधवार्श्वा। चितररां ( न॰ ) १ पार होना । २ दान । ३ ऋषें सा । समर्पेश । वितर्कः (५०) १ एक तर्क के बाद होने वाला दूसरा तर्क । २ अनुमान । कल्पना । विश्वास । ६ विचार । ४ सन्देह । शक । ४ विचार । विवाद । वितर्कर्ण ( न० ) ३ वादविवाद । बहस । २ श्रनुमान । कल्पना । ३ सन्देह । ४ वाट्विवाद । वितर्दिः वितर्दी 🎙 (स्त्री॰) ॰ वेदी। संचा२ छुज्जा। चितद्का ∫गौख। वरंडा। वितर्ज्ञिः वितर्ज्ञीः (न॰) देखो वितर्दिः, आदि। वितर्विका ) वितर्त ( न०) पुरागानुसार साठ पातालों में से एक। वितस्ता (स्त्री०) पंजाव की एक नदी का नाम। इसका आधुनिक नाम मोलम नदी है। वितस्तिः ( ५० ) १२ श्रंगुल का परिमाण । एक बालिश्त। एक बित्ता। वितान (वि॰) १ रीता । खाबी । २ निस्सार । सार हीन। ३ उदास । गमगीन । ४ कुंद । मूद । ४ शठ : स्थक्त । पतितः । वितानं ( न० ) श्रवकारा । विश्राम का समय । वितानं ( पु॰ ) ) १ फैलाव । विस्तार । २ चँदीवा । वितानः ( न० ) र्शामियाना । चन्दातप । चाँदनी । ६ गद्दा । ४ समूह् । संग्रह । ४ यज्ञ । ६ यज्ञीय कुरह या वेदी । ७ श्रवसर । मौका । वितानकं ( पु॰ ) ) १ विस्तार । २ ढेर समृह । ३ वितानकः( न॰ ) ) चाँदनी । चन्द्रातप । शामि-थाना । ४ धनिया । १ मादनामक बृच । वितीर्फ ( व॰ कृ॰ ) १ गुज़रा हुआ। २ दिया हुआ। प्रदत्त । ३ नीचे नया हुन्ना । उत्तरा हुन्ना । ४ लेजाया

हुआ। सवारी द्वारा पहुँचाया हुआ। १ वशवर्ती किया हुआ। वितृष्टं ( न॰ ) १ शिरियारी या सुसना नामक साग । २ शैवाल । सिवार । वितुक्तकः (न०) १ घनिया। २ तृतिया। वितुष्नकः ( ५० ) तामलको नाम का वृष् । चितुष्ट ( व० कृ० ) ग्रसन्तुष्ट । नाराज । वितृष्ण (वि॰) सन्तुष्ट । कामनाशून्य । विस् ( धा॰ ड॰ ) [ वित्तयति—वित्तयते - विता-पयति-वितापयते] दे डालना । दान कर देना। वितः (व० ऋ०) १ पाया हुआः। मिला हुआः। खोजा हुआ। २ भात। उपलब्ध। ३ परीचित। ऋतुस-न्धान किया हुआ। ४ प्रसिद्ध । प्रख्यात ।---ईशः, ( पु॰ ) कुवेर । -- दः, ( पु॰ ) धनदाता <sub>।</sub> दानी । उपकारी !—मात्रा, ( स्त्री० ) सम्पत्ति । वित्तं, (न०) धन । सम्पति । शक्ति । ताक्रतः । वित्तवत् ( वि॰ ) धनी । धतवान । विक्तिः (स्त्री०) १ ज्ञान । २ विवेक । विचार । ३ उपलब्धि । सम्भावना । वित्रासः ( पु० ) भय। हर। धित्सनः ( पु॰ ) बैल । साँड़ । विथ् (धा॰ भ्रा॰) [वेधते ] मॉंगना। याचना करना । विश्वरः ( पु० ) १ दैस्य । दानव । २ चीर ! विद् (धा॰ प॰) [ वेत्ति, वेद, विदित ] १ जानना ।

२ अनुभव करना | ३ विचार करना |
विद् (वि०) जानने वाला | परिचित | (पु०) बुधग्रह |
२ बुद्धिमान्जन | पण्डितजन | (क्वी०) १ ज्ञान |
जानकारी | २ समकदारी | प्रतिभा |
विदः (पु०) १ पण्डित जन | २ बुधग्रह | दा,
(स्त्री०) १ ज्ञान | विद्या | २ समकदारी |

विदग्ध (व० कृ०) १ जला हुआ। श्राग से भस्म किया

समसना। सीखना। पता खगाना। खोज निकालना।

हुन्ना। २ पकाया हुन्नाः ३ पचाया हुन्ना। हनम किया हुआ। ४ नष्ट किया हुआ। सङ्ग हुआ। ४ चतुर | चालाक। ६ मुतफन्नी। चालाक। अधन-पचा हुआ।

विद्ग्यः ( पु० ) १ पविडत । विद्वान् । २ रसिक जन ।

खंपट जन |

विद्ग्धा (स्त्री०) चालाक श्रीरत। नायिका विशेष।

विद्धः (पु॰) १ विद्वान् जन । परिंडत जन । २ साध्र । संन्यामी ।

विदरः ( पु॰ ) फाइना । विदीर्ण करना ।

विद्रं ( न॰ ) कंकारी । विश्वसारक ।

विद्भः (पु॰) । विदर्भ देश का राजा । २ रेगिस्तान । —जा,—तनया — राजतनया, (छो॰ ) —

सुम्रूः, ( स्त्री॰ ) इमयन्ती के नामान्तर ।

विद्रभी (पु॰ बहुवचन॰) १ बराड़ा प्रान्त का प्राचीन नाम । २ वरार प्रान्त निवासी ।

विद्ल (वि॰) ३ विरा हुआ। २ बिला हुआ। विकसितः।

विदलं (न०) १ बाँस की खपाचियों की बनी टोकरी। २ अप्तार की द्वाला। ३ डाली। टहनी। ४ किसी वस्तु के टुकड़ेंी

विद्ताः ( पु॰ ) ३ चपाती । २ चीरन । फाइन । ३ दलना। दरना । जैसे चना या म्रा, उर्द श्रादि का।

४ पहाड़ी श्राबन्स ।

विदलनं (न०) दो हुकड़े करना।

विदारः ( ५० ) चीरना । विदीर्ध करना ।

विदारकः ( पु॰ ) चीरने बाला । फाइने वाला । २

नदी के बीच की पहाड़ी या बृद । ३पानी निकासने कें। नदी गर्भ में खोदा हुआ कृप जैसा गढ़ा।

विदारणः ( ५० ) १ नदी के बीच में उगा हुआ वृक्ष अथवा चट्टान । २ युद्ध । संप्राम । ३ कर्षिकार नामक ऐस ।

विदारमं (न०) १ बीच में से प्रलग करके दो या श्रिषक दुकड़े करना । फाइना । २ सताना । इ मार दावना । इत्या करना ।

विदारसा (की॰) युद्ध सहाई।

विदाहः ( पु॰ ) अपकर्ता । विस्तुह्या ।

विदित ( व० कृ० ) १ जाना हुआ । प्रवरात । जात । २ सचित्र किया हुआ : ३ प्रसिद्ध । प्रस्वार । उ प्रतिज्ञान । इकरार किया हुआ ।

विदितः ( ९० ) विद्वान पुरुष । परिवन ।

विदिनं ( न० ) ज्ञान । जानकारी ।

विदिश् ( स्त्री॰ ) हो दिशाओं के बीच का केला । विदिया (म्बी॰) १ वर्तमान भेलसा नामक नगर का

शाचीन ताम। २ मालदा की एक नदी का राम।

विदीर्गा (व० छ० ) १ वीच से फाड़ा या विदारण

किया हुआ। २ म्बिका हुआ। फेला हुआ। चिदुः ( पु॰ ) हाथों के मन्तर के वीच का भाग।

विदुर ( वि० ) चतुर । प्रतिभावानः विदुरः ( पु॰ ) १ विद्वरजन । २ वालाक या सुन्फर्ता आदमी । ३ पाएडु के छोटे भाई का नाम।

विदुलः (पु॰) १ वेतः। जलवेतः। २ बोलः या गन्ध रस नामक गन्धद्रन्य ।

विद्न ( व॰ इ॰ ) सन्तस । सताया हुआ । पीदिन

किया हुआ। विदूर (वि०) जो बहुत दूर हो।

विदुरः ( पु॰ ) एक पर्वत का नाम जिसमें वैदूर्य मिर्स निकत्तरी हैं।

विदूरजं ( २० ) वेंद्र्यं मणि । विदृपक (स्रो॰) [विदृपकी ] १ अय करने वाजा ।

बिगाइने वाला। खराब करने नाला। २ गाली देने नाला । ३ हाज़िर जवाव । मन्यखरा । भाँद ।

विदृपकः ( पु॰ ) १ हँसीड़ा । समग्रहरा । २ विशेष कर राजाओं अथवा बढ़े आदिसयों के पास उनके मनोविनोद के लिये रहने वाला मसखरा । १ वह

जो बहुत अधिक विषयी हो । कासुक । विदूषाएं (न०) अष्टता । बिगाड । २ गाली।

कुवास्य । ऐब लगाना । विद्वृतिः ( पु॰ ) चर्वी ।

विदेशः ( ५० ) श्रन्थदेश । स्के शाव को - ६७ विद्गातः (पु॰) विदेश या श्रन्यदेश का वना हुआ या उत्पन्न हुआ।

विदेशीय (वि०) अन्यदेश का।

विदेहः ( पु॰ ) । विदेहाः (खी॰ ) }

विदेहाः ( ए० बहु० ) । मिथिला देश का प्राचीन नाम । २ इस देश के ऋधिवासी ।

विद्ध (.व० कृ० ) २ बीच में से छेद किया हुआ। २ वायल किया हुआ। बुर्रा या कटार से घायल किया हुआ। २ पीटा हुआ। वेतों से पीटा हुआ। केंग्डेंगं से मारा हुआ। ३ फेंका हुआ। ४ वह जिसमें घाषा एड़ी हो या डाली गयी हो। १ समान। तुल्य। बराबर।—कर्गां, (वि०) वह जिसके कान छिदे हों।

विद्रं (न०) धाव।

विद्या (श्वी॰) १ ज्ञान । विद्वता । विज्ञान । इतम । [परा श्रीर श्रपरा विद्या के श्रतिरिक्त किसी किसी शाश्चकार के श्रतुसार विद्या के चार प्रकार माने गये हैं। यश्रा

'आन्धीसकी त्रवी वार्ता उगडनीतिस्व सःश्वर्ता।"

मनु ने इनमें पाँचवीं आत्मविद्या और जोड़ी है। ] २ यथार्थ या सत्यज्ञान । ब्रात्मविद्या । ३ जाद् । टोना। ४ दुर्गाःदेवी। ४ ऐन्द्रजालिक विद्या या निपुणता।—ञ्चनुपालिन्—श्रनुसेविन्, (वि॰) ज्ञानीपार्जन करने वाला । — ग्राभ्यासः, ( पु॰ ) —अर्जनं, ( न० )—आगमः, ( ५० ) विद्यो-पार्जन । ज्ञानसञ्जय । अध्ययन ।—ग्रार्थः, ( ५० ) — अर्थिन्, ( ५० ) विद्यार्थी । आत्र । —्यालयः ( पु ) स्कूत । विद्यासन्दिर ।— करः, ( ५० ) परिंडन । विद्वान् । — चर्या, — चङ्चु. (वि॰) वह जी श्रपनी विद्वला के लिये प्रसिद्ध हो। -धनं, ( न० ) विद्या रूपी धन।-धरः, (पु॰)—धरी, (स्रो॰) देववेानि विशेष। -- अतस्नातकः, ( ए० ) मनु के अनु सार वह स्नातक जा गुरु के निकट रह कर बेद और विद्यावत दोनों समाप्त कर अपने वर जोटे।

विद्युत् (स्ती०) १ विजली। २ वज्र । - उन्मेप,
(पु०) विजली की कैंग्रिया कैंग्रेमा।—जिहाः,
(पु०) १ श्रीमहामायक्ष के श्रनुसार रावस्य के
पत्त के एक राचस का नाम, जो शूर्पस्यला का
पति था। २ एक श्रच का नाम। ३ एक जाति
विशेष के राचस।—उचालाः, (स्ती०)—चोतः,
(पु०) विजली का कैंग्रा या दीसि।—पातः,
(पु०) विजली का गिरना। वज्रपात।—लताः,
(= विद्युत्लताः) (स्ती०)—लेखाः, (=
विद्युत्लताः) (स्ती०) विजली की धारी या
रेखा।

विद्युत्वत् (वि०) वह जिसमें विजली हो। (पु०) बादल।

विद्योतन (वि॰) [ स्त्री॰-विद्योतनी ] १ प्रकाश करने वाला। २ व्याख्याकार।

विद्रः ( यु॰ ) १ विदारण । २ छिद्र । छेत् ।

विद्धाः ( ५० ) फोड़ा।

विद्वाः (पु०) १ पतायन । भगाइ । २ मय । इर । इ वहान । ४ पिवलन ।

विद्राग् (वि॰) १ नींद से जागा हुन्ना । जागृत । विद्रावर्ग् (न॰) १ खदेबना । भगाना । हराना । २ गलाना । तरल करना ।

विद्वुमः (पु॰) १ मृंगे का दृत्त । मुक्ताफल नामक दृत्त । २ मृंगा । प्रवाल । ३ कॉपल । दृत्त का नया पक्ता या अद्भुर ।—लना, (स्त्री॰) या —लिका (स्त्री॰) १ निलका या नली नामक गन्धदृत्य । २ मृंशा ।

विह्नस् (वि॰) [ कर्चां, एकवचन, (पु॰) विद्वान् ) " (स्री॰) विदुषी " (न॰) विद्वत्

१ ज्ञाता। जानकार। २ पण्डित। विद्वान्। (पु॰) विद्वजन।—करूप, (= विद्वत्करूप)—देशीय, (= विद्वदेशीय)—देश्य. (= विद्वदेश्य) (वि०) योदा या कम विद्वान्।—जनः, (पु॰) (= विद्वजनः) विद्वान्। पण्डित।

विद्विषः ( पु॰ ) } विद्विषं ( न॰ ) } शत्र । दुश्मन । विद्विष्ट ( व० कृ० ) वृच्छित । नापसंद ।

विद्वेषः ( ५० ) १ शत्रुता । एगा । निन्दा । २ तिरस्कार ।

विद्वेषसः ( ३० ) इसा करने वाला । शत्र ।

विद्येपणी (स्त्री॰) विद्येष करने वाली स्त्री।

विद्वेषर्शं (न०) १ इस्सोत्सादक । विद्वेषकारकः। २ शत्रुता । इस्सा ।

विद्वेषिन् ) (वि०) विद्वेषी । वृशा करने वाला । विद्वेष्ट्र ) । पु०) शञ् ।

विध् ( घा० प०) [ विधित ] १ चुभीनः । युसेइना। वेधना । काटना । २ सम्मान करना । पूजन करना । ३ शासन करना । हुकुमत करना ।

विश्वः ( ५० ) १ प्रकार । किस्स । जाति । २ हंग । रूप । ३ गुना यथा अष्टविश्व अठगुना । ४ हाथी का जाश्चपदार्थ । ४ सम्मृद्धि । ६ वेश ।

विश्रवनं (न०) १ कंपन । हिलान । २ थरथरी । कंपकपी ।

विधद्यं ( न० ) कंपकपी।

विधना (स्वी०) वह स्त्री जिसका पति सर गया हो । पतिहीन स्त्री । र्रोंड । वेवा ।

विधस ( ५० ) सर्वसृष्टिङस्पादक वहा ।

विधा (स्त्री०) १ ढंग। तौर। तरीका। रूप। २ किस्म। जाति। ३ घनदौलत। ४ हाथी या चोड़े का चारा। ४ प्रवेशन। वेधन। ६ माड़ा। मज़दूरी।

विधातृ ( पु० ) ३ बनानेवाला । सृष्टिकर्ता । २ बहा । ३ देने याला । दाता । ४ प्रास्ट्य । भाग्य । कस्मतः । ४ विश्वकर्मा । ६ कामदेव । ७ मदिरा । शराब ।—आसुस्, ( पु० ) १ पृप । सूर्य का प्रकारा । २ सूरजमुली का फूल ।—भूः, ( पु० ) नारद जी की उपाधि ।

विधानं (न०) १ किसी कार्यं का आयोजन । २ सम्पा-दन कम । विन्यास । अनुष्ठान । ३ स्ट्रिश । ४ निर्देशकरण । ४ आजा । आदेश । धर्मशास्त्र की आजा । ६ उंग । तौर । तरीका । ७ तरकीकी डपाय। = हाथियों की नशे में लाने के लिये दिया गया खाद्यपदार्थ विशेष। ह धन। सम्पत्ति। १० कष्ट। पीड़ा। सन्नाप। १९ विहेपण।—जः, झः, (पु०) विहलत १ परिडत जी।

विधानकं (न०) कव्य। पीया । सन्ताप।

विधायक (वि०) [र्ञा० -विधायिका] १ वह बार्य जो सम्मादन कम में हो | २ श्रवृष्टित । सम्मादिन | ३ रचा हुआ | ४ श्राज्ञत । निर्दिछ । ४ न्यस्त । सीमा हुआ ।

विश्वः (पु०) १ कार्यं करने की रीति। २ कार्यकम।
प्रणाली। उंग । नियम) कायदा। ३ श्राज्ञा। ४
धर्मशास्त्र की साज्ञा या खादेश । २ धार्मिक विधान
या संस्कार । ६ श्राज्यण । त्यवहार । ७ स्टि? ।
रचना। म नृष्टिकर्त्ता । ६ भाग्य (प्रारच्य) १०
हाथी का चारा। १९ समय। १२ वेद्य । हकीम ।
विकित्सक । १६ विष्णु का नामान्तर ।—ज्ञः,
(पु०) विधि विधान जानने वाला बाह्यण ।
—हुब्ट, —बिहिन, (वि०) नियमानुसार ।
शास्त्रानुसार ।—हेर्ध (न०) नियमों का विभिन्नत्व।
—पूर्वर्कः (श्रन्यय०), नियम या विधि के श्रनुसार ।—प्रयोगः, (पु०) नियम का विनियोग ।
—योगः, (पु०) भाग या किस्मत की
खूबी।—चधूः, (र्का०) सरस्वती देवी।—हीनः
(वि०) विधिरहित । शास्त्रविरह । ग्रॅंडसंट ।

विधित्सा (स्त्री॰) १ कार्य करने की श्रमितापा। २ युक्ति । विधि । विश्रान ।

विधित्सित (वि॰) वह कार्य जो करना है।

विधित्सितं ( न० ) इरादा । विचार ।

विश्वः (पु०) १ चन्द्रमा । २ कप्ता । ३ राचस । दैस्य । ४ प्रायश्रित्तात्मक कमें । पापमोचन । पापकालन । १ विष्णु का नामान्तर १ ब्रह्मा ।—पञ्चरः, (पिञ्चरः भी होता हैं) खड़ । व्यादा ।—प्रियाः, (स्त्रां०) चन्द्रमा की की रोहिसी।

विश्वतिः ( स्रो॰ ) कॅपन । थायराहट ।

विधुननं ( न० ) कंपन । थरथरहाट ।

विधतुदः } (पु॰) सह का नाम । विधन्तुदः } विभूर (वि॰) १ पीइत । दुःखी। सन्तप्त। दुःख से विह्वल । २ पति या पत्नी के वियोगजन्य दुःख से विकल । विरहन्यथा से विकल । ३ रहित । हीन । मोहतान । ४ विरोधी । शत्र ।

विश्वरः ( पु॰ ) रंडु आ । वह जिसकी पत्नी मर गर्था हो ।

विभूरं ( न० ) १ भय । डर । विस्ता । विरह । वियाग । जवाई ।

विभुरा ( खी॰ ) चीनी और मसालों से मिश्रित दही।

विभ्रयनं ( न॰ ) कंपन । थरथराहट ।

विधान (व० ह०) ३ कंपित। काँपता हुआ। लह-राता हुआ । २ हिलता हुआ । डोलता हुआ । २ हटाया हुआ। अलग किया हुआ। स्थानान्तरित किया हुआ। ४ चञ्चल। अदद । ४ त्यकः। त्यागा ह्या ।

विधूतं ( न॰ ) वृष्ण । श्रहि । नक्ररत ।

विभृतिः ( ञ्ची० ) ) विभृतनं ( न० ) } कंपन । थरथराहट ।

विभृत ( व० इ० ) १ पकड़ा हुआ । ग्रहण किया हुआ। २ विभाजित । पृथक किया हुआ। ३

अधिकृत । ४ दमन किया हुआः । रोका हुआः । ⊱ समर्थित । रश्चित ।

विभृतं (न०) आज्ञाकी अवहेलना। २ असन्तोष। ग्रसन्तुष्टि | विधेय (स० क० कृ०) । जिसका विधान या

अनुष्ठान उचित हो । जिसका करना उचित हो । विधान के येग्य । कर्तन्य । २ जो नियम या विधि द्वारा जाना जाय । ३ अधीन । बचन या आजा के वशीभूत । श्राज्ञापालक । विनम्र । १ ( ज्याकरण में ) वह शब्द या वाक्य जिसके द्वारा किसी के सम्बन्ध में कुछ कहा जाय । - ग्रविमर्शः.

(विधेयाचिमर्शः) ( दु॰) साहिष्य में एक वाक्यदोप: जो विधेय श्रंश की श्रप्रधान ग्रंश श्राप्त होने पर होता है। कहीं जाने वाली मुख्य बात का वाक्यरचना के बीच में दब जाना।--श्रातमन्ः ( ५० ) विष्णु भगवान् का नामान्तर।—ज्ञ,

(वि०) अपने कत्तैन्य को जानने वाला।— पदं, ( न० ) वह कर्म जो पूरा किया जाने वाला हो। विधेय।

विधेयं ( न० ) कर्त्तव्य ।

७७२ )

विधेयः ( पु॰ ) अनुचर । नौकर ।

विध्वंसः ( पु॰ ) १ नारा । बरबादी । २ बैर । **धृ**खा । नकरन । ३ तिरस्कार । श्रनादर । विष्वंसिन् (वि॰) जो नष्ट होता हो। जो दुक्दे

द्रकड़े हो कर गिर रहा है।। विध्वस्त (व० कृ०) १ नष्ट । बरबाद । २ बिखरा हुआ। ३ अंभजा । अन्धकारमय । ४ प्रस्त ।

मसाह्या। विनत (व० कृ०) १ कुका हुआ। नवा हुआ। नीचे की श्रोर प्रवृत्त । २ टेड़ा पड़ा हुआ । वक । ३ नीचे

धसा हुआ। दवा हुआ। विनीत । नम्र। विनता (स्ती॰) ३ कश्यप की एक पत्नी और गरुड़ तथा अरुण की जननी का नाम । २ एक प्रकार की

टोकरी वा डलिया ।— नन्दः,—सुतः,—सुनुः, ( ५० ) गरुड़ या श्ररुण के नामान्तर ।

विनितिः (स्त्री॰) १ भुकन । नवन । २ नम्रता। विनय। ३ प्रार्थना। विनदः ( ५० ) १ व्वनि । नाद । केालाहल । २ वृत्त

विनमनं (न०) कुकन। नवन।

विशेष ।

विनम्र (वि०) १ कुका हुआ। नवा हुआ। २ दबा हुआ। इवा हुआ। ३ विनयी। नम्र ।

विनम्रकं (न०) तगर बृक्त का फूल ।

विनय ( वि० ) १ पटका हुआ। फैंका हुआ , २ गुहः। गै।पनीय । ३ असदाचरणी ।

विनयः ( पु॰ ) १ नम्रता । प्रस्ति । स्राजिज़ी। २ शिका। ३ शील । भन्यता । शिष्टता । ३ स्यवहार में श्रधीनता का भाव । शिष्टोचित व्यवहार । ४ विनम्रता। १ भद्रता। नम्रता। ६ श्राचरण। ७ स्थानान्तरकरण । ८ जितेन्द्रिय पुरुष । १ व्योपारी । सीदागर ।

विनयनं (न०) ९ हटाना। ले जाना। २ शिच्चणः। नियमत्। विनगतं ( न० ) नाश । वरवादी । विनशनः ( पु॰) रेगिस्तान के उस स्थान का नाम जहाँ

सरस्वती नहीं गुप्त हो जानी हैं। विनयू ( व॰ कु॰ ) १ नष्ट । मरबाद । २ स्वीया हुग्रा । यदश्य हुआ। ३ भ्रष्ट । विगदा हुआ।

धिनस (वि॰) स्थि॰- विनमा, विनसी । नासिकाई।गः। विता ( अन्यया० १ वर्षेर । अभाव में । न रहने की श्रवस्था में । २ सिवा। श्रतिरिक्तः । छाडकर ।

(स्त्री०) पता। एक घड़ी का ६०वाँ विनाडिका भाग ।

विनायकः (पु॰) १ विव्यविनाशकः।। २ गर्गशः जी। ३ बौद्ध स्नाचार्य विशेष । ४ गरुड़ । १ विझ । वाधा । रेक्टोक ।

चिनाशः ( पु० ) १ नाश । बरवादी । २ स्थानान्तर-करण :-धर्मन,-धर्मिन, (वि०) नाशवान : विनाशनं ( न॰ ) नाश । बरवादी ।

विनाशनः ( पु॰ ) नाराकः। नाराकरने वाला । बर-बाद करने वाला। चिनाहः ( पु० ) कृए के मुख का ढकना।

विनिकेपः ( ए० ) फैंकना । पटकना । विनिम्नहः ( पु॰ ) १ संयम । दमन २ परस्पर

विरोध । विनिद्र (वि॰) १ निहारहित । जागा हुआ। २ खिला हुआ। फुला हुआ। विनिपातः ( पु॰ ) ६ अधःपात । पात । २ महासङ्कट ।

नाश । बरवादी । सृत्यु । ४ नरक । १ घरना । ६ कष्ट । पीड़ा । ७ ऋपमान । निरादर ।

विनिम्यः ( पु॰ ) १ अदलवदल । २ एक वस्तु ले : कर बदले में दूसरी बस्तु देने का न्यवहार । २ वन्धक । गिरवी । विनिमेषः (पु॰) ( ऑस के) शाँख के मध्यकने विनीत (व॰ छ॰) । हटाया हुआ । अखग किया की किया ।

ं विनियन ( व० ७० ) निमंत्रितः संमन ।

विनिमयः ( पु॰ ) नियंत्रल । संयमन । दमन । विनियुक्त ( २० इ० ) १ वियोजित । बिहरा हुआ ।

चलग किया हुआ . २ विनिधाग किया हुआ ! व्यवहर । ३ संयुक्त । लगा हुन्ना । नियुक्त । ४ आजा दिया हुआ।

विनियागः ( पु० ) १ विलंह । विलगाव । वियेगा । २ त्याग । ३ उपयोग । ४ किसी कार्य को अनने के

लिये नियुक्ति भारापेश । Ұ प्रइचन । रुकावट । विनिर्जयः ( पु॰ ) सब प्रकार से या पुर्ण रूप से विजयः

विनिर्मायः ( पु॰ ) पूर्णेरूप से निवटारा या फैयला । २ निश्चय । ३ निर्धारिक नियम । विनिर्देधः 🕽 (५०) ग्रटनता । रहता । याग्रह् । विनिर्वन्धः ) जित्।

विनिर्मित ( व० कृ० ) १ वना हुआ। बनाया हुआ। २ रचाहश्चा। उरपन्न किया हुन्नाः विनिश्चल (व॰ कृ॰ ) १ लौटा हुआ। लौटाया हुआ। २ बंद किया हुआ । ठहराया हुआ । रोका हुआ ।

३ कार्य त्याग किया हुन्ना । विनिवृत्तिः (स्त्री०) । श्रवसान । बंदी । रोक । २ श्चन्तः समाप्तिः। विनिश्चयः (पु॰) १ निर्याय । निर्धारम । २ मन्तव्य । फैसला ।

विकिन्तेष: ( पु॰ ) कुचलना । पीस ढालना । विनिष्ठन ( व॰ ह॰ ) । सादित । घायल किया हुआ । २ सार डाला हुन्ना । ३ सम्पूर्णतः बशवर्गी किया हुआ।

ः श्रिनिहृतः (पु०) केई वड़ा श्रनिवार्य सङ्कट या

विनिश्वासः ( पु॰ ) ग्राह । उसांस । होर की साँम ।

श्चापत्ति जो भाग्यदोष से श्रथदा हैवप्रेरित श्राया हो । २ अशकुन । कुलचगः। धुम्रकेनु । पुच्छ-लतारा ।

हुआ। २ भन्नी भाँति शिक्ति। सुशिक्ति।

मुनियंत्रित । ३ सदाचारखी । ४ दिनस्र । भद्र । १ शिष्टोचित । भद्रोचित । ६ भेजा हुआ । प्रेपित । दिस्तितित । ७ पाखत् । स् साफा । साता । ६ श्रारम-संयमी । जितेन्द्रिय । १० दिख्डत । सजायाप्रता । ११ शासनीय । शासन करने थे। १४ । १२ प्रिय । मनोहर ।

विनीतः ( ५०) १ सिखाया हुआ घोडा । २ न्यापारी । सीदागर ।

विनगतक (न०) १ सवारी : गाड़ी । डार्का । पालकी । २ क्रेजाने वाला । डोने वाला ।

विनेतृ (पु॰) १ नेता। रहतुमा। २ शिक्का । ३ राजा। शासक। ४ दश्डविधानकर्ता।

विनोदः (५०) १ हटाना । दूर करना । २ बहलाव ।
मनोरंजन । कोई कार्य जिससे मनोरंजन हो । ३
स्तेल । कीड़ा । आमोदप्रमोद । ४ उरसुकता ।
उरकरका । ४ बाल्हाद । प्रसन्नता । ६ रतिकिया
का ब्रासन विशेष ।

विनोदनं (न॰) १ हटाने की किया। बहुलाने की किया।

विंदु । (बि॰) १ प्रतिमाशाली । बुद्धिमान । २ चिन्दु । उदार ।

विदुः } (पु०) बुँद । कृतरा ।

विष्यः ) (पु०) विष्धाचल नाम का पहाइ। यह विष्यः ) मध्यदेश की दक्षिणी सीमा हो।— श्रद्रवी, (खी०) विष्धाचल का विशाल वन।— कृदः, (पु०) —कृदमं, (न०) समस्य जी की उपाधि।—वासिन, (पु०) संस्कृत ज्या-करणी व्याह की उपाधि।—वासिनी, (खी०) हुगां देवी की उपाधि।

विन (न॰ हः॰ ) ९ जाना हुआ। प्रसिद्ध। २ मास। देवलब्ध। ३ वहस किया हुआ। अनुसन्धान किया हुआ। ४ स्थापित। प्रतिष्ठित। ४ विवाहित।

विश्वकः ( पु॰ ) ध्रगस्य जी का नाम।

चिन्यस्त (व॰ ङ॰) १ स्थापित । स्खा हुआ । २ जहां हुया । बैठाया हुआ । ३ गाड़ा हुआ । ४ क्रम से रखा हुआ। १ सींपा हुआ। ६ अर्पित। ७ न्यस्त। जमा किया हुआ।

विन्यासः ( पु॰ ) १ स्थापन । असानतः रखना । २ असानतः । धरोहर । ३ सजावटी ठीक जगह पर करीने से रखना । ३ समूह । संग्रह । ४ स्थान । आधार ।

विपिक्तिम (वि०) १ अच्छी तरह पका हुआ । २ पूर्ण वृद्धि को मास । परिपक्ता को मास ।

विपक्ष (वि०) १ पूर्ण रूप से पक्षा हुआ या परिपक्ष । २ पूर्ण वृद्धि की प्राप्त । परिपूर्ण । ३ रॅथा हुआ । पकाया हुआ ।

विपत्त (वि॰) १ विरुद्ध । ख़िलाफ । प्रतिकृत । २ उत्तरा । विपरीत ।

विपक्तः (पु॰) १ शत्रु । दुश्मन । प्रतिपत्ती । २ सौत । ३ वादी । सुद्दें । ४ न्याय या तर्क शास्त्र में वह पत्त जिसमें साध्य का श्रमाव हो ।

विपंत्रिका विपञ्चिका ( स्त्री॰) १ नीखा। २ क्रीडा। खेल। विपंची र्यामीत् प्रमीदा विपञ्ची

विषयाः (पु॰)) १ विकी। २ हल्की तिजारतः। विषयानं (न॰)) छोटा स्थपार।

विपिशाः ? (स्त्री॰) १ वाजार । हाट । दूकान । २ विपशी र् व्यापारी माल । विक्री के लिये रखा हुआ माल । ३ व्यापार । वाशिज्य ।

विपश्चिन् ( ५० ) न्यापारी । सौदागर । दूकानदार ।

विपत्तिः (स्त्री॰) १ आपत्ति । सङ्कट । मृत्यु । नाजा । ३ यातना ।

विपत्तिः ( ५० ) उत्तम या प्रसिद्ध पैदत सिपाही।

विषथः ( पु॰ ) कुपथ । बुरा मार्ग ।

विषद् (क्वी॰) १ आपत्ति । विषत्ति । सङ्घट । २ मृस्यु । मीत्र ।—उद्धर्गां, ( न॰ ) —उद्धारः, ( पु॰ ) ' विषत्ति से निस्तार ।—युक्त, ( वि॰ ) अभागा । दुःस्ती ।

विपदा देखो विपद्।

विपन्न (व० इ०) १ मृत। मारा हुआ । २ खोया

हुआ। नष्ट किया हुआ। ३ अभागा । बदकिस्मत । पीड़ित : विपट्टुस्त । ४ अशक्त । वेकाम।

विपरिणामनं ( न० ) १ परिवर्तन । २ रूप परिविपरिणामः ( पु० ) ) वर्तन । रूपान्तर ।

विपरिणामः ( पु० ) लोटन । लोटने की किया।
विपरित ( वि० ) १ उलटा । विरुद्ध । खिलाफ । २

अशुद्ध । नियम विरुद्ध : २ क्रुडा । अस्त्य ।

पतिकृत । १ अधिय । अशुभ । ६ चिड्डचिड़ा
विपरीतः ( पु० ) रितिकिया का आसन विशेष ।

विपरीता ( खी० ) १ असनी खी । २ दुरचरिता खी ।

विपर्णकः ( ५० ) पतास इस ।

विषर्ययः (पु०) १ विरुद्धता । विषरीतता । उत्तदा पन । २ परिवर्तन (भेष या पेश्याक का ) ३ अभाव । अनस्तित्व । ४ हानि । १ सम्पूर्णतः नाश । ६ अदल बदल । विनिभय । ७ भूल । चुक । गुलती । अम । = आपत्ति । विपत्ति । दुर्भाग्य । १ हेष । वैमनस्त्र । शत्रुता ।

विपर्यस्त (व॰ कृ॰) १ परिवर्तित । बदला हुआ । उत्तरा । र अमारमक ।

विपर्यायः ( ५० ) उत्तदा । विपरीतः ।

विषयीसः (पु॰) १ परिवर्तन । उलटापन । २ प्रतिकृतता । विरुद्धता । ३ प्रदल बदल । बदली-वल । उलट पलट । ४ भुल । चूक ।

विपर्स ( न० ) समय का एक अत्यन्त छोटा विभाग जो एक पत्न का साठ्यों भाग होता है।

विपलायनं ( न॰ ) भिन्न भिन्न दिशास्रों में स्थवा चारों स्रोर भाग जाना ।

विपश्चित् ( वि॰ ) परिस्त । बुद्धिमान । सूचमदर्शी । विपश्चित् ( पु॰ ) परिद्धतजन । बुद्धिमान जन ।

विपादः (पु०) १ परिपक्त होना । पचन । पकता । । २ पूर्ण दशा को पहुँचना । तैयारी पर श्रामा । । चरम उक्कर्प । ३ फल । परिणाम । ४ कर्म का । फल । १ कठिनाई । साँभन । ६ म्बाइ । हायका । ।

विपादनं ( न० ) १ उत्तादना । खोदना । चीरना । फाइना । २ मृलोच्छेद । समृलोतपाटन । ३ अपदरण । लुण्डन ।

विपाटः । पु०) संवा नीर विशेष ।

विषांडु । (वि॰ ) वीना । पीन । विषासङ्ग

विषांहर ) (वि॰) पीला। पीत्र।

विणंडुरा ) विणग्रहरा ) (स्त्री०) महामेदा ।

विषादिका (की॰) १ कुष्ट रोग का एक भेट्र । अपरस । प्रदेखिका । पहेली ।

विराश ) (र्फी॰) पंजाब की व्यान नदी का विषाणा ) प्राचीन नाम ।

विधिनं ( न॰ ) वन । जंगल । ग्रस्प्य ।

विपुत (वि०) १ वहा । विस्तारित । विस्तृत । चोंडा । घोंडा । २ अधिक । वहुत । ३ अगाध । गहरा । ४ रोमाञ्चित ।—छायः (वि०) सद्य । खायादार । जञ्जना, (वि०) बड़े च्वड़ों चाजी की ।—मिति, (वि०) बहुत बुद्धि वाला । वहा बुद्धिमान् । रसः, (पु०) गजा । जला । ईखा ।

त्रियुद्धाः ( यु॰ ) १ मेरुपर्वतः । २ हिमाद्धयः पर्वतः । ६ प्रतिष्ठितवनः ।

विपाता ( भी॰ ) रुधिवी । वसुन्वरा ।

विषुयः ( ५० ) स्व । सुन्नतृष !

विद्रः ( पु॰ ) १ बाह्मण । २ परिडत । बुद्धिमान जन । ३ त्रस्वत्थमुच ।—िद्रमः, ( पु॰ ) पलामः इत । —स्वं, ( न॰ ) ब्राह्मण की सम्पत्ति ।

विधकर्षः ( ६० ) फासला । दूरी ।

विप्रकारः / यु॰) १ तिरस्कार । श्रनादर । २ श्रपकार । श्रनिष्ट । ३ दुष्टता । शठता । ४ प्रतिकृतता । ४ प्रतिहिंसन । बदला ।

विश्वकीर्या (व० क०) १ नितर वितर छितरा हुआ। विस्तरा हुआ। २ बीजा। विस्तरे हुए (वाल) ३ फैजा हुआ: निकला हुआ। ४ औहा। ऑडा। विप्रकृत ( द० कृ० ) १ चोट खाया हुआ । श्रनिष्ट किया हुआ । अपकार किया हुआ । ३ अपमा-नित । तिरस्कृत । क्वाच्य कहा हुआ । ४ सामना किया हुआ । ४ वर्जा किया हुआ ।

विप्रकृतिः (सी०) १ श्रांतष्ट । श्रपकार । २ श्रप-मान । तिरस्कार । क्षवाच्य । ३ वदला । प्रति-उत्तर ।

विश्वहार ( व० ह० ) १ खींच कर दूर किया हुआ या हराया हुआ । २ दूरस्थ । दूर । फासके पर । ३ निकला हुआ । आगे बड़ा हुआ । जंबा किया हुआ।

विश्रष्टएक (वि॰) दूरस्थ । दूर का ।

विप्रतिकारः ( पु॰ ) ३ प्रतिरोध । प्रतिक्रिया । २ प्रतिहिंसा । बद्दा ।

विप्रतिपत्तिः ( श्ली॰ ) १ विरोध ( मत का राय का ) । २ श्रापत्ति । एतराज्ञ । ३ परेशानी । विकलता । ४ । ४ प्रारस्परिक सम्बन्ध । ४ ग्रामिज्ञता ।

विधितिपञ्च (व० इ० ) ३ परस्पर विरुद्ध । मृतदिरोधी । १ विरुद्ध । त्याकुल । परेशान । ३ विवादशस्त । भगड़े में पड़ा हुआ । ४ परस्पर सम्बन्ध युक्त ।

विमितिषेधः (पु॰) १ नियंत्रणः । २ दो बातों का परस्पर विरोधः । समानवल वालों का आपुस का विरोधः । "प्रश्यक्षन विरोधः विमितिष्यः।"

## ३ वर्जन !

विप्रतिसारः ) ( पु॰ ) १ अनुताय । परिताप । पछ-विप्रतीसारः ) तावा । २ रोष । क्रोच । ३ दुष्टता । विप्रदुष्ट ( व॰ कृ० ) १ पापरत । २ कामी । ३ मन्द । नष्ट ।

विप्रनप्र (व० कु०)। खोषा हुआ। २ व्यर्थ। निरर्थंक।

विप्रमुक्त (व॰ इ॰ ) १ खुटा हुआ। खुटकारा पाया हुआ। (तीर, गोली, गोला)। फॅका हुआ। बलाया हुआ। ३ रहित।

विप्रयुक्त ( व० ५० ) १ वियोजित । अलगाया हुआ । विश्विष्ट । विभिन्न । जो मिला न हो । २ बिलुड़ा हुआ । ३ मुक्त किया हुआ । छोड़ा हुआ । ४ रहित किया हुआ । विना । विषयोगः ( पु० ) १ धनैक्य । पार्थिक्य । विजयाव । श्रमङ्गति । २ ( ग्रेसियों का ) विद्धोह । वियोग । ३ भगदा । मनसुराव ।

विश्वलब्ध ( व॰ क़॰ ) १ इला हुआ। प्रतारित। घोखा दिया हुआ। २ हताश। निराश। ३ अपकार किया हुआ। श्रुतिष्ट किया हुआ।

विमलञ्झा ( स्त्री० ) वह नायिक जो सङ्केत स्थान में प्रियतम के। न पा कर निराश या दुःखी हुई हो।

विश्वतंभः ) ( पु० ) १ धेरखा । यतारण । ज्ञत । विश्वतंभाः ) कपट । २ विशेष कर प्रतिभक्त करके अथवा मिथ्या बोल कर दिया हुआ । धेरखा । ३ कगदा । विवाद । ४ विद्योह । वियोग । ४ प्रेमियों का विवेग । ६ साहित्य में विश्वतंभ म्हजूर । [ विश्वतंभ म्हजूर में नायक नायिका के विरद्दतन्य सन्ताप श्रादि का वर्णन किया जाता है । ]

विम्नतापः ( ५० ) । वक्वाद । स्वर्ध की वक्कक । सारहीन वास्य । २ विवाद । मगहा । ३ विरुद्ध कथन । ४ प्रतिज्ञाभङ्ग ।

विपदायः ( ५० ) समूलनामः । विनामः ।

विप्रताप्त (व॰ क॰) ३ अपहत जो उड़ा लिया गथा हो। २ जिसके कार्य में विक्र या वाधा हाली गयी हो।

विमलोसिन् ( पु॰ ) किङ्किरात और अशोक नासक बृच इय का नाम।

विप्रवासः ( ५० ) परदेश निवास । विदेशवास ।

विप्रदिनका ( सी॰ ) सी दैवल् । सी स्थोतियी ।

विप्रहीस (वि॰) रहित । विहीन।

विभिय ( वि० ) ग्राप्रिथ । ग्रहचिकर । दुस्स्वादु ।

चिप्रियं ( न० ) अपकार । अप्रियकार । बुरा कार्य ।

विषुप् (स्त्री॰) १ बूंद । कतरा । २ चिन्ह । घच्या । दाग । बिन्दु ।

विमाधित (व० क०) ३ विदेश में रहने वाला। मवास में गया हुआ। २ निर्वासित :—भर्तृका, (खी०) वह खो जिसका पति या प्रेमी प्रवास में हो।

विस्तवः ( पु॰ ) ९ उतरामा । तैरना । २ विरोध : ६ परेशामी । विकलता । ४ उपस्व । इंगामा । ४

शत्रभय । परत्रचक्र-भय । ६ हानि । नाश । 🗴 उत्पीड़न । श्रत्याचार । = वैपरोल्प । विरोध । ६ ध्रज्ञ या गरे जे। प्राहेने पर या दर्पया पर जस जाती है ! यथा-

अपयक्तित विसर्व श्रुनी

×

मतिरादर्भ इवाभिद्वष्टयते ।

---किरातार्जुनीय ।

१० लङ्घन । श्रतिक्रमण । मङ्गरूरण । ११ श्राफतः । विपत्ति । १२ दृष्टता । पापकर्मः । पापमयता ।

विद्यावः ( पु॰ ) १ वाद । वृदा । २ उपद्रवकारक । ३ ब्रोड़े की बहुत तेज़ चाल ।

विष्तुत (व० कृ०) १ छितराया हुआ। विखरा हुआ। २ दुवा हुन्ना । बुड़ा हुन्ना । ३ त्राकुल । ववदाया हुआ। ४ मार काट या लुट पाट करके नष्ट किया हुचा । १ खोया हुचा । हिराना हुचा । ६ चपमा-नित । तिरस्कृत । ७ वरबाद किया हुआ । उजाङा हुआ। 🖛 वदशक्क किया हुआ। १ जारकर्स का छपराधी । व्यभिचारी । १० विरुद्ध । उत्तरा । ११ भूठा । असल्य ।

विसप देखे। विम्यु"।

विकल (वि०) । व्यर्थे। निरयेक। वेकाम। वेफायदा। विश्रंशः । (पु०) १ केप्टबद्धना । मलावरीय। विवन्धः ∫ कव्जियत । २ अवरोध । रुकावट ।

विवाधा (स्त्री०) पीड़ा। कष्ट । सन्ताप।

विद्यदः ( व॰ कृ॰ ) ३ जागृत । जागता हुआ । २ खिला हुआ। फूला हुआ। फैला हुआ। ३ चतुर। निपुरा। पद्ध।

विबुधः ( पु॰ ) १ बुद्धिमानजन । विद्वान पुरुष ) २ देवता । ६ चन्द्रमा ।—ग्राधिपतिः, ।—इन्द्रः, – ईश्वरः, ( पु० ) इन्द्र की उपाधियां।—द्विष्र। —श्रञ्जः, ( पु० ) देख । राजस ।

विबुधानः (पु॰) । गविडत पुरुष । २ शिषक।

बरवादी। वह युद्ध जिसमें लूट पाट की जाय । । विद्योधः ( पु० ) १ वागृति । जागरण । २ अद्धि । प्रतिसा । ३ व्यभिचार भाव (श्रलङ्कार साहित्य मैं) ४ सम्यक बोध । ४ हेरण में जाना ।

> विभक्त (व० ५०) १ वैटा हुन्ना । विभाजित । एथक् किया हवा ( ६ जे। व्यपने पिता की सम्पत्ति सं अपना भाग पा चुका हो और अलग रहता हो। ४ विस्तार भिना बहुसंख्यक ६ कार्य सं ग्रवकाश प्राप्त । एकान्तवासी : ७ नियमित । स्यव-स्थित । यथा विहित । = शोभित । भूषित ।

विसक्तः ( पु॰ ) कार्तिकेय का नाम ।

विभक्तिः (स्ट्री॰) १ विभाग। वाँट। २ ग्रतग होने की किया या भाव । पार्थक्य । ऋलगाव । ३ पैनृक सम्पत्तिका माग या हिस्सा । ४ शब्द के त्रागे लगा हुत्रा वह प्रत्यय या चिन्ह जा यह बनलाता है कि, उस शब्द का कियापद से स्था सम्बन्ध है। संस्कृत व्याकरण में विभक्ति वास्तव में शब्द का रूपान्तरित श्रङ्ग है।

विभंगः ) ( पु० । १ ट्रंटन । (हड्डी का ) ह्रटना । २ विभङ्गः ʃ बंदी । श्रवरोध । ३मोड । सकुदन । ४ सुर्री । पर्ते । शिष्ठन । ५ सीढ़ी । ज़ीना । ५ विकसन । प्राक्तत्वा ।

विभवः (पु०) १ धन दींसत । सम्पत्ति । २ महिमा बदप्पन । अधिकार । ३ विकम । पराकम । बला। ४ उचपद् । महिमान्त्रितपद् । ४ श्रीदार्थ । ६ े माच । मुक्ति । स्वर्गीय सुख ।

विसा (सी॰) १ दीसि। श्राभा। २ किरन। ३ सौन्दर्य। — करः, (पु०) १ सूर्य । २ अर्क। मदार । अकीश्रा । ३ चन्द्रमा ।—वसुः. ( ५० ) इ सूर्य । २ ऋग्नि । ३ चन्द्रमा ! ४ हार । गले का श्राभुषण विशेष !

विभाग: ( पु॰ ) १ हिस्सा बाँट । बटवारा । २ पैतृक सम्पत्ति में का एक भाग । ३ श्रंश । भाग । ४ ्रश्रलगाव । विभाजन । १ परिन्हेद खरह ।— कल्पना, ( की॰ ) बटवारा या हिस्सों का बॉटना !—धर्मः, ( ५० ) दायमाग ।

विभाजनं ( न० ) बँटवारा । भाँदने की किया ।  €

विभाउय (वि॰) १ वाँटे जाने के योग्य। ३ खरह-भीय। विभेद्य।

विभातं ( न॰ ) प्रभात । तहका ।

विभावः (पु०) १ (साहित्य में ) रसविधान में भाव का उद्घोधक। शरीर या मन के किसी विशेष परिस्थिति में पहुँचाने वाली श्रवस्था विशेष। २ मित्र। परिचित ।

विभावनं (न०) । विवेक । विचार । २ वाद विभावना (ची०) । विवाद । अनुसन्धान । परी-चणा । ३ चिन्तन । ( खी० ) साहित्य में एक अर्थाबद्धार । इसमें कारण के विना कार्य की उत्पत्ति या किसी अपूर्ण कारण से कार्य की उत्पत्ति या प्रतिबन्ध होने पर भी, कार्य की सिद्धि दिखलागी जाती है ।

विभावरो (स्ती०) १ रात । २ हल्दी । ३ कुटनी । दूती । ४ वेश्या । रंडी । ४ व्यभिचारिणी स्ती । ६ मुखरा स्ती ।

विमाचित (व० क्र०) १ प्राहुर्भूत । जो स्पष्ट दिख -लायी दे । २ जाना हुआ । समभा हुआ । चिन्तितं किया हुआ । ३ देखा हुआ । पहचाना हुआ । ४ विचारा हुआ । विवेचित । विवेचना किया हुआ । ४ लचित । स्वित । वतलाया हुआ । ६ सिद्ध किया हुआ । स्थापित किया हुआ । साबित किया हुआ ।

विभाषा (की॰) १ संस्कृत व्याकरण में वे स्थल जहाँ ऐसे वचन पाये जाँच कि" ऐसा न होता। " तथा ऐसा हो भी सकता है। २ विकल्प। ३ नियम की विकल्पना।

विभासा (सी॰) दीति। प्रभा। स्नामा।

विभिन्न (व० ह०) १ तोड़ा हुआ । श्रवग किया हुआ। चीरा हुआ। फाड़ा हुआ। विदा हुआ। २ घायत । विधा हुआ। विद्ध : ३ भगाया हुआ। हटाया हुआ। ४ परेशान। विकल। उद्दिग्न । ४ इधर उधर फिरता हुआ। ६ हताश । ७ अनेक प्रकार का। कई तरह का। मिश्रित किया हुआ। रंगविरंगा।

विभिन्नः ( ५० ) बिव जी।

विभीतः (पु॰) विभीतं (न॰) विभीतकः (पु॰) विभीतकं (न॰) विभीतको (सी॰) विभीतको (सी॰)

विभीषक (वि०) भयपद । इराने वाला ।

विभीषिका (स्त्री॰) १ भय । डर । २ डराने का साधन । पत्तियों को डराने का पुतला ।

विभु (वि॰) [स्त्री॰—विभु, विभवी] १ ताकृतवर । विषष्ठ । बलवान । २ प्रसिद्ध । ६ योग्य । ४ दढ़ । श्रात्मसंयमी । जितेन्द्रिय । १ श्रवादि । सर्वगत । सर्वन्यापक ।

विभुः (पु॰) १ एक प्रकार का उद्घायी तरत पदार्थ। २ त्राकाश। शून्य स्थान। ३ काता। समय। ४ त्रात्मा। जीवारमा। १ प्रभु। स्वामी। ६ ईश्वर। ७ भृत्य। नौकर। = ब्रह्मा। १ शिव। १० विष्णु।

विभुग्न (व॰ कृ॰) टेढ़ामेंढ़ा। मुद्दा हुन्ना । भुका हुन्ना।

विभृतिः ( खी० ) १ वड्ष्पन । श्रिषकार । शक्ति । २ सम्बद्धि । स्वास्थ्यता । ६ महस्व । महिमान्वितपद । ४ विभव । ऐश्वर्य । १ धन । सम्पत्ति । ६ श्राली-किक शक्ति । ७ कंडे की राख ।

विभूषमां ( न० ) गहना । सूपमा ।

विभूषा (स्त्री०) १ दीप्ति । प्रभा । २ सौन्दर्थ । मनोहरता ।

विभूषित ( व॰ इ॰ ) अबङ्कृत । सजा हुआ।

विभृत (व॰ ऋ॰) समर्थित । समर्थन किया हुआ । रचित । धारण किया हुआ ।

विस्नंशः ( पु॰ ) १ पतन । अवनति । २ विनाश । ध्वंस । ३ ऊँचा कगारा । ४ पहाड़ की चोटी के ऊपर का चौरस मैदान ।

विसंशित (व॰ ह॰) १ बहकाया हुआ । फुसलाया हुआ । २ रहित किया हुआ ।

विभ्रमः ( पु॰ ) १ अमण । चक्कर । फेरा । २ भूल । चूक । ग़जती । ३ उतावली । उद्दिग्नता । ४ क्षियों का एक द्वान जिसमें वे भ्रम से उत्तदे सीधे आभूष्या और वस्र पहन जेती हैं तथा ठहर विमर्दः (पु०) १ खूब मर्दन करना अर्च्छा तरह ठहर कर मतवालियों की तरह कभी क्रोध, कभी हर्ष प्रकट करती हैं । १ किसी प्रकार की भी कामप्रयोदित किया। प्रीतिद्योतक हावभाव। इ सौन्दर्य। शोभा। ७ शङ्का। सन्देह। ८ आन्ति। धोखा । भूत ।

विभ्रमा (खी॰) बुड़ापा। विस्रष्ट (व॰ क॰) १ गिरा हुआ। श्रलगाया हुआ २ उजाड़ा हुआ । नष्ट किया हुआ । ३ अन्त-

निहित। दृष्टि के वहिर्मृत।

विभाज ( ( वि॰ ) चमकीला । प्रकाशमान । विम्रान्त (व० इ०) १ घूमता हुन्ना। चक्कर हुआ । २ उद्दिग्न । विकल्च । व्याकुलः । में पढ़ा हुआ। विश्रमयुक्त । -शील, (वि०) वह जिसका मन व्याकुल हो। २ नशे में चूर।---शीलः, (पु०) १ बानर । २ सूर्य का या चन्द्रमा का मगडल

षिम्रान्तिः ( स्ती॰ ) १ चक्कर । फेरा । २ अम । १ सन्देह । हड्वड़ी । धबड़ाहट ।

विमत ( व० कृ०) १ असंगत । विषम । २ वे जिनका मत या राय एक न हो । ३ तिरस्कृत । तुच्छ समका हुआ।

विमतः ( पु॰ ) शत्रुः।

विमति (वि॰) मूर्खं। मूह । बुद्दिहीन ।

विमतिः ( पु॰ ) १ मतानैक्य । एक मत का श्रमाव । २ श्रक्ति । नापसंदगी । ३ मुर्खता । सुदता ।

विमत्सरं ( न० ) ईंर्ष्या रहित । जो इर्ष्यांलु न हो ।

विमद (वि०) ३ नशे से सुक्त । २ हर्ष रहित। ईष्योत्त ।

विमनस् ) (वि॰) १ उदास । विन्न । रंजीदा । विमनस्क ) २ जिसका मन उचाट हो । अनमना । ३ परेशान । विकल । ४ अप्रसन्त । १ वह जिसका मन या भाव बदला हुआ हो।

चिमन्यु ( वि॰ ) १ क्रोध श्रून्य । २ शोकरहित ! विमयः ( पु॰ ) ग्रदल बदल । विनिमय ।

मजना दलता । २स्पर्श । ३शरीर में उपटन करना । ४ बुद्ध । संवास । मुटमेड् । १ नाश । वरवादी । ६ सूर्यचम्द्र का समागम । ७ प्रहण ।

विमर्दकः ( पु॰ ) १ मर्दन करने वाला । मसब डालने वाला। चूर चूर कर हालने वाता। पीस डालने वाला । २ स्गन्ध द्रव्यों की पिसाई या छुटाई। ३ ( चन्द्र सूर्य ) ग्रहण । ४ सूर्य एवं चन्द्र का समागम ।

विमर्शः ( पु॰ ) १ किसी तथ्य का श्रनुसन्धान । किसी विषय का विवेचन या विचार। २ आसोचना। समीचा। ३ बहस । ४ विरुद्ध निर्णय या फैसला । १ रुद्धा । सन्देह । हिचकिचाहट । ६ वासना ।

विमर्पः (पु॰) १ विवेचन । विचार । २ अर्धेर्य । श्रमहिष्णुता । ३ श्रमन्तीय । श्रवसञ्चता । ४ नाटक का एक श्रङ्क । इसके अन्तर्गत श्रपवाद, संकेत, व्यवसाय, द्रव, श्रुति, शक्ति, प्रसंग, खेद, प्रतिषेच, विरोध, प्ररोचना, श्रादान और बादन का निरूपण किया जाता है।

विमल (वि॰) १ मलरहित : निर्मेत । बेदाग । २ स्बच्छ । साफ । ३ सफेद । चमकीला ।

विमलं ( न० ) १ चाँदी की कलई। २ अवरक।-दानं (न०) देवता का चढ़ावा ।—मिशाः, (५०) स्फटिक ।

विमांसं ( न॰ ) ) श्रशुद्ध, श्रवित्र या वर्जित मॉस। विमांसः ( पु॰ ) े जैसे कुत्ते का माँस।

विसातृ ( खी॰ ) सौतेबी माता ।—जः, । ५० ) सौतेली माता का प्रत्र ।

विमानं ( २० ) ) ३ श्रुपमान । तिरस्कार । २ माप विमानः ( पु॰ ) रे विशेष । ३ गुब्बारा । च्योमयान । ४ सवारी । २ बड़ा कमरा । सभाभवन । ६ राज प्रासाद या महत्व जा सतखना हो। यया —

> · नित्रा मीतः सततगतिमा रुद्धिमानाग्रभुमीः।"

—मेवद्ता। ७ घोड़ा।—चारिन् —यान, (वि०) ज्योमयान में बैठ कर चूमने वाला ।—राजः, (५०) सर्वोत्तम क्योसयान । २ व्योभयान का सञ्चालक या चलाने वाला।

विमानना ( श्री० ) श्रयमान । तिरस्कार !

विमानित ( व॰ कृ॰ ) अपमानित । तिरस्कृत ।

विमार्गः ( पु॰) १ कुपथ । बुरा रास्ता । २ कदाचार । बुरी चाल । ३ माइ । बुहारी ।

विमार्गग्रां ( न० ) खोज । तलाश । अनुसन्धान ।

। (वि०) मिला हुआ। मिश्रित। मिला विभिश्चित जिला

विमुक्त (व॰ ऋ॰) १ इटा हुआ। झुटकारा पाये हुए। २ त्यागा हुआ। त्यका३ फैंका हुआ। छोडा हुआ ( जैसे अस )।—कस्टः, (५०) वडे जोर से चिव्लाना । फूट फूट कर खदन करना ।

विमुक्तिः (स्त्री०) १ बुटकारा । २ यलगाव । ३ माच ।

विमुख (वि०) [सी-विमुखी ] १ जिसने अपना मुख किमी कारण क्यात् फेर खिया हो। २ जे। किसी कार्य या विषय में दत्तचित्त न हो । अमनस्क । ३ विरुद्ध । ४ रहित । विना ।

विमुग्ध ( वि० ) धबड़ाया हुन्ना । विकल । परेशान । षिनुद्र (वि॰) १ विना मोहर किया हुआ। २ खुला हुआ। खिला हुआ। फुला हुआ।

विमुद्ध ( व॰ इ० ) १ मोहशास। अम में पड़ा हुआ। २ बहकाया हुआ। लालच दिखलाया हुआ। ३

विस्टट (व० ५०) १ मला हुआ। पाँछा हुआ। साफ्र किया हुआ। २ सेाचा विचारा हुआ।

विमे।कः (पु०) १ बुटकारा । रिहाई । २ प्रचेपया । कें। इना (जैसे तीर का ) ३ मीच । मुक्ति । जन्म सरण से छुटकारा ।

विमोक्तर्ण (न०) १ १ रिहाई। बुटकारा। मुक्ति। विमोक्तगा (क्वी॰) । २ फैकना । छोड़ना । र सा-गना। ४ ( अंडे ) देना।

विमोचनं ( न० ) १ वंधन या गाँठ खेालना । २ बंधन से मुक्ति। बुरकारा। रिहाई। ३ मीच। मुक्ति।

विमाहन (वि०) [क्षी०-विमोहना, विमोहनी] बबचाने वाला। मुग्यकारी। दूसरे के मन व दश में करने वाला।

विमाहनं ( न॰ ) } नरक विशेष । विमाहनः ( पु॰ ) }

विमाहनं ( न० ) फुसलाना । बहकाना । माहना ।

विवः ( ५० ) विस्वः ( न॰ ) विषे ( न॰ ) विस्वं ( न॰ )

देखो विस्य या विस्

( ५० ) देखो विम्वकः।

र्विबदः ।वबदः ∤ विम्बटः ∫ ( पु० ) सई का पौथा।

विस्वी

की०) एक जता या वेल का नाम।

विविका (यावका ) विभिन्नका ) ( खी॰ ) देखो विविका।

विवित } (न०) देखेा विम्वित।

विद्यः ) विस्तुः } ( पु॰ ) सुपाड़ी का पेड़।

वियत् ( २० ) आसमान । श्रन्तरिच । व्योम । बायु मण्डल ।--गङ्गा, (क्वी॰) १ त्राकाश गंगा र ङायापय ।—चारिन, (= वियचकारिन् ( ५० ) पतंग । कनकौया ।—भूतिः, ( स्त्री० थन्धकार।—मणिः, ( = वियन्मणिः ) ( पु० सूर्य ।

वियतिः ( ५० ) पत्ती।

वियमः ( पु० ) १ रोक । नियंत्रसा । २ कष्ट । पीड़ा सन्ताप । १ अवसान । बंदी ।

वियात (वि०) ९ साहसी : धृष्ट । २ निर्तांज । बेहया बेशर्स ।

वियाम देखो वियमः

वियुक्त (व० इ०) । जो युक्त न हो। अलग। अल हदा। २ जुदा। जोड़ा हुया। जिसकी जुदाई है चुकी हो। वियोग प्राप्त । ३ रहित । हीन ।

वियुत (व॰ इ॰ ) वियोग प्राप्त । रहित । हीन ।

वियोगः (पु॰) ३ वियोग । विद्योहः । २ समार्च । हानि । २ स्थवकलनः । काट ।

विद्यागिन् (वि॰) भ्रतगाया हुमा। विशेजित। विद्योगप्राप्त। (पु॰) चक्रवाक। चक्रवाः।

दियोगिनी (स्त्री॰) वह स्त्री जे। अपने पति या प्रियतम से विञ्जुही हो। २ वृत्तविशेष।

वियोजित (४० क०) ३ अलगाया हुआ। विलेह शह। २ रहित किया हुआ।

वियोनिः ) ( पु० ) १ अनेक जन्म । २ पशुश्रों का वियोनी ) गर्भाशय । १ हीन उत्पत्ति ।

विरक्त ( व० कृ० ) १ अत्यन्त बाब । २ वदरंग । ३ असन्तृष्ट । मन फिरा हुआ । अञ्चल । ४ सांसारिक बन्धनों से मुक्त । विमुख । ४ उत्तेजित । क्रोधाविष्ट ।

विरक्तिः (श्री०) १ श्रसन्तोष । श्रसन्तृष्टता । श्रनुराग का श्रभाव । विमुखता । विराग । २ उदासीनता । ३ खिलता । श्रमसन्ता ।

विरचनं ( न॰ ) ) विरचना ( ची॰ ) )

विरचित (व० क्र०) ३ निर्मित । बनाया हुआ । तैयार किया हुआ । २ रचा हुआ । तिखित । ३ सम्हाता हुआ । सूषित । अलंकृत । ४ धारण किया हुआ । पहिना हुआ । १ जड़ा हुआ । बैठाया हुआ ।

विरज्ञ (वि॰) १जिस पर धूल या गई न हो। २जिसमें श्रमुराग न हो।

विरज्ञः ( पु॰ ) विष्णु का नामान्तर ।

विरज्ञस् ) (वि०) १ धूज गर्दं से रहित । २ अनुराग विरज्ञस्क ) ग्रुन्य । सुक्तवासना से सुक्त । ३ जिसका रज्ञोधर्म बंद हो गया है। ।

विरजस्का (खी॰) वह खी जिसका रजी धर्म इंद है। गया हो।

विरंजः विरञ्जः विरंजिः विरंजिः

विरटः ( ५० ) काला अगुरु । जगर का वृत्त ।

विरत्तां ( न० ) वारिन या बीरन नाम की घास ।

विरम ( व० ऋ० ) १ वंद । २ थमा हुआ । वंद किए। हुआ । ३ समास किया हुआ ।

विरतिः ( स्त्री॰ ) १ अवसान । बंदी । समाप्ति । २ द्रोर । असीर । ३ सांसारिक वस्तुओं से उदासीनता ।

विरमः ( पु॰ ) १ विराम । रहरना : २ सूर्यस्त ।

विरत (वि॰) १ जिसके वीच बीच में अवकाश या वाली जगह है। । सबन नहीं। पतला। २ नाजुक। ३ बीला। चौदा। ४ दुर्लभ । ४ थोड़ा। कम। दूस्स्थ।—जानुकः (वि॰: धुरना देके हुए।

विरतं ( न० ) दही । जमा हुआ दूध ।

विरतं ( अध्यया० ) थोड़ा। बहुतायत से नहीं।

विरस (वि॰) १ स्वाद्धीं । फीका । रसहीन । २ अरुचिकर । अप्रिय । पीड़ाकारक । ३ निष्दुर । हृद्यहीन ।

विरसः ( ५० ) पीड़ा। कष्टा

विरहः (पु०) १ वियोगः । विद्योहः । २ विशेष कत दो प्रेमियों का वियोगः । ३ श्रनुपस्थिते । ४ श्रमाव । ४ त्यागः । —धनलः, (पु०) विरहार्यनः ।—ध्यवस्याः, (स्त्री०) वियोगः की दशाः ।—धार्तः, —उत्कर्गतः, —उत्सुकः (वि०) वियोगः पीढ़ितः ।—उत्करिताः, (= विरहोत्क-गिठताः ) (स्त्री०) नायिका भेद के श्रनुसारः प्रिय के न धाने से दुक्तित नायिका ।—स्वरः, (पु०) जवर जो वियोगः की पीदा के कारका चढ़ श्राचा हो।

विरहित्ती (की०) १ वह की जिसका अपने प्रिय-तम या अपने पति से विद्याग हो गया है। १ भाड़ा। उजरता मज़द्री।

विरहित (व० क०) १ त्यकः त्यामा हुन्ना । २ अलग किया हुन्ना। ३ अकेला । एकान्त (४) रहित विहीतः

विरहित (वि०) [ ची०—विरहिती ] वियोजित । वियोगी (अपने प्रियतम था प्रियतमा से )।

विरागः ( ५० ) १ रंग का परिवर्तन । २ मिलाज को बदलता । इ अनुराग का अभाव । असम्बोध । अ विरोध । अरुचि । १ सांसारिक बन्धनों की छोर से अनुराग का अभाव । क्रोध राहित्य ।

विराज् ( पु० ) १ सौन्दर्य । याभा । २ चत्रिय जाति का बाद्मी । १ ब्रह्म का प्रथम सन्तान । ४ शरीर। देह । ( स्नी० ) एक वैदिक झन्द का नाम ।

विराज देखो विराज ।

विराजित (व० छ०) मकाशित । २ प्रदर्शित। प्रकटित।

विराटः ( पु॰ ) १ एक मानत का नाम । २ मत्सदेशी एक राजा का नाम ।—जः. ( पु॰) कम मूल्य का हीरा। चिटिया हीरा।—पर्वन्, (न॰) महाभारत का चौथा पर्व।

विराटकः ( पु॰ ) बटिया हीरा।

विराशिन् ( ५० ) हाथी। गज।

विराद्ध (व॰ कु॰) ३ विरुद्ध । २ श्रपमानित । श्रप-कारित । तिरस्कृत ।

विराधः ( ५० ) १ विरोध । २ अपमान । बेंद्छाइ । ३ एक बढ़ा चलवान राष्ट्रस जिसे श्रीरामचन्द्र जी ने दगडकवन में मारा था ।

विराधनं ( न० ) १ विरोध करना । २ ग्रनिष्ट करना । अपकार करना । ३ पीड़ा । कष्ट ।

विरामः (पु०) १रोकता । थामना । २श्चन्त । समाप्ति । ३ टहरना । ठहराव । वाक्य के श्चन्तर्गत यह स्थान जहाँ बोखते समय कुछ काल टहरना पहता है । ४ छंद के करण में वह स्थान जहाँ पहते समय कुछ काल के लिये ठहरना पड़े । यति । ६ विष्णु का नामान्तर ।

विराल देखो विडाल।

विरावं ( न० ) कोलाहल । होहला । शोरगुल ।

विराविन् (वि॰) १ स्ट्नकारी । चिल्लाने वाला । पुकारने वाला । २ विलाप करने वाला ।

विराविणी (श्री०) १ खन करने वाली । चिल्लाने वाली । २ माडू । बुहारी । बढ़नी ।

विरिचः, (पु॰) विरिञ्जः (पु॰) विरिचनं (न॰) व्यद्धा का नाम। विरिञ्जनं (न॰) विरिचिः १ (५०) १ ब्रह्मा का नाम। २ विष्णु का विरिञ्चिः । नाम। ३ शिव जी का नाम।

विरुगा (व॰ इ॰) १ इकड़े इकड़े करके दूटा हुआ। २ नष्ट किया हुआ। ३ मुझ हुआ। ४ मौथरा। गुटुल।

विरुत ( व० ५० ) स्वयुक्त । श्रन्यक शब्द-युक्त । कृतित । गुञ्जायमान ।

विरुतं (न०) १ चीत्कार । रव । गर्जन । दहादन । २ रुत्न । ध्वनि । नाद ! कोलाहल । इ गान । कूजन । कलाव ।

विरुदं (न०) ) १ श्रोषणा । डिढोरा । २ चिल्लाहट । विरुद्दः ( पु॰) / ३ प्रशस्ति । यशकीर्तन ।

विरुद्धितं ( न० ) चीत्कार । विलाप ।

विरुद्ध (व० क्र०) १ अवस्त् । अटकाया हुआ।
रोका हुआ। २ घेरा हुआ। (क्रेंद में ) बंद किया
हुआ। ३ चारों और से आक्रमण कर घेरा
हुआ। ३ असङ्गत। वेमेख। १ उत्तरा। ६
विरोधी। जो खरडन करे। ७ विद्वेषी। वैरी। म प्रतिकृत। अधुम। ३ वर्जित। निषिद्ध। १० अनुचित।

विरुद्धं ( न०) १ विरोध । बिद्धेष । वैर । २ विवाद । अनेक्य ।

विरूत्तर्सा (न०) १ रूखा करने की किया। १ समेंडने वाला। कड़न पैदा करने वाला । १ कलक्क । श्रारोप। भर्सना। ४ शाप। श्रकोसा।

विरुद्ध (व० क्र॰) १ उसा हुआ । जड़ पकड़े हुए । बीच से फूटा हुआ । २ निकला हुआ । उस्पत्त । १ हुद्धि को प्राप्त । बड़ा हुआ । ४ कली लगा हुआ । फूला हुआ । कुसमित । १ चड़ा हुआ । सन्तर ।

विरूप (वि॰) [विरूपा, विरूपो ] १ वदशक्त । कुरूप ! वदस्रत । २ अत्राकृतिक । अनोसा ! भगक्का । ३ वहुरूप वाला । भिन्न भिन्न ।—करण, (न॰) १ वदस्रत बनाना । २ अनिष्ट करण !— चल्लुम्, (पु॰) शिव जी ।—रूप, (वि॰) भद्य । बेढील । विरूपं ( न० ) १ वदमूरती । कुरूपता । भौड़ायन । २ | जिल्ल ( घा० प० ) [चिल्लित ] १ डकता । व्रिपाना । विभिन्नरूपता ! स्वभाव या प्रकृति ।—श्रज्ञ, ( वि॰ ) वह जिसकी श्राँसे मही हों । - श्रनः, ( पु॰ ) शिव जी का नाम।

विक्रिपेन् (वि०) बिंग - विक्रिपेगों ] भद्य । बेडील । बदशक्क । बदस्रत ।

विरेक्तः ( पु० )१ दस्तावर । कोठा साफ करने वाला । २ जुलाब ।

विरेचनं ( न० ) देखो विरेकः।

विरेखित ( व० कृ० ) दस्त कराये हुए।

विरेफः (पु०) ३ नदी। जलस्रोत । २ " र"

विरोक्तं (न०)) १ अत्तर का लोप । २ देद । विरोकः (पु॰) हराख। (पु॰) किरन।

विरोचनः (पु०) १ सूर्य। २ चन्द्रमा। ३ अग्नि। ४ प्रह्लाद के पुत्र और राजा बिंख के पिता का नाम ।--सुतः, ( पु॰ ) राजा वित ।

विराधः (पु॰) ३ विपरीत भाव । धनैनय । २ त्रवरोध | रूकावट । ऋंडचन । २ विरा । मुहासरा ३ नियंत्रस्य । दमन । ४ वैपरीत्य । विभिन्नता । ४ ग्रसङ्गति । बेसेलपन । ६ शत्रक्षा । विहेष । वैर । द माहा । विवाद । द विपत्ति । सङ्गट । ६ एक अर्थाबङ्कार । इसमें जाति, गुख, किया और हुन्य में से किसी एक के साथ विरोध होता है। —कारिन् (वि॰) महाडा कराने वाला । - छत्. (पु०) शञ्च। वैरी।

विरोधनं ( न० ) १ क्कावट । विरोध । अवरोध । २ वेरा डालना । २ सामना करना । समुहाना । ४ खरदन । श्रसङ्गति ।

विरोधिन् (वि॰) [ची॰ — विरोधिनी ] सामना करने वाला। समुहाने वाला। रोकने वाला। २ घेरा डालने वाला । ३ खरडनारमक । विरुद्ध । असङ्गत । ४ देवी । विरोधी । ধ सतहालु। ( पु० ) शत्र । वेरी ।

( न० ) धाव का प्रना या भरता।

३ तोइना । श्रवताना । [ उभय० वेलयति — वैलयते । फेंकना । आगे मेजना ।

विलं देखो विलं ।

विज्ञत (वि॰) १ लइया हीन । २ विक्रतः। व्याकुतः। परेशान । ३ विस्मित । श्रारचर्यान्वित । ४ स्रिजतः १ दिलक्या । धनीला ।

विलक्ताए (वि०) बच्चण हीन । र भिन्न। दूसरा । ३ श्रद्धतः। स्रमीला । ४ अश्रम **लव**णां वाला ।

विलक्तां ( न० ) निक्रम्मी हाजत या दशा ।

विलिह्मित (व॰ कु॰) । पहिचाना हुया । देखा हुया । खोज कर निकाला हुन्ना। ३ जान लेने ये। या। ३ भवदाया हुआ । परेशान । ४ छेड़ा हुआ । विदाया हुआ।

विलग्न (वि॰) चिपटा हुआ। लगा हुआ। अव-लस्कित । बंधा हुआ । २ फेंका हुआ । गड़ा हुआ । चगा हुआ। धुमाया हुआ। ३ वीता हुआ। ४ पतला ! नाजुक ।

विलग्नं ( २० ) १ कमर । २ कुल्हा । ३ नवश्रोदय । विलंघनं ) (न॰) । श्रतिक्रमण । २ जुर्म। विलङ्घनं 🗲 नियमोल्लङ्घन ।

विलंबित ) (व० कृ०) १ विलंब किया हुआ। विलिम्बित 🕽 देरी किये हुए। २ अतिकान्त । ३ श्रागे निकला हुश्रा । चडावढा । ४ पराजित । हराया हुआ।

विलाउन (वि॰) कञ्जाहीन । वेशमं । वेहया । विलपनं (वि॰) वार्ताताप। न्यर्थं की वकवाद। २ विज्ञाप । ४ तलञ्ड । कीट ।

विलिपितं (न०) १ विलाप । २ स्दन ।

( यु॰ ) १ लटकाव । २ दीर्घस्वता ।

चिलंबर्न ) (न॰) १ बटकता । टॅगना । सहारा विजम्बनं ) खेना । २ देरी । दीर्घसूत्रता ।

(खी॰) कोव्यबद्धता । कव्यियत ।

विलंबित ) (व० छ० ) १ लटकता हुआ। विलंग्नित ) ऋजता हुआ।२ लग्बित। लग्बमान। वहिर्गत। दोट्ट्यमान ।३ आश्रित । परस्पर आश्रय प्रहण किये हुए। ४ दीर्घसूती। ४ धीमा। सन्द।

वितंबितं ) विलिभ्वतं ) ( न० ) विलंब । देरी ।

विलंबिन् ) (वि॰ ) [ झी॰—विलम्बिनी ] विलम्बिन् ) १ वटकनेवाला । स्तने वाला । लम्बित । २ दीर्वसूत्री । काहिल ।

विलंभः } ( ५० ) १ वदारता । २ मेंट । दान ।

वित्तसः (५०) १ द्वधीकरणः ! घोलने की क्रिया । २ नाशन । मृत्यु । समाप्ति । ३ नाशा । लय । प्रलय । वित्तयनं (न०) १ लयता । विलीनता । इवीकरणः । २ चयकरणः । ३ स्थानान्तरकरणः । ४ चीणकरणः । १ विदायकः ।

विलसत् (वि॰) [स्त्री॰-विलस्वती ] १ चम-कीला। चमकदार । २ काँचन। तडपन। ३ हिलन। इलन। ४ कीडासक।

विलमनं (न०) ३ चमक । कौंधनं । २ विनोदन । मनोरक्षन ।

विजिसित (व० ह०) १ वसकतार। चमकीला। २ प्रकट। प्राहुर्भूत। २ विजाही। मनमौजी।।

विलिखितं (न०) १ चमकीला । २ काँथा । चमक । १ प्राद्भाँव । मक्टन । प्राकट्य । ४ कीड़ा । ज्यामोद प्रमोद । प्रेमोबोतक हावमाव ।

विलापः (पु॰) विलय विलय कर या विकल होकर रोने की किया । रोकर दुःस प्रकट करने की किया । कन्दन । रहन ।

विजालः (पु॰) १ बिङ्गी । २ श्रीजार । कल । मैशीन ।

विलासः (पु०) १ कीडा । खेल । आमोदप्रमोद । २ प्रेमपूर्व आमोदप्रमोद । आह्वाद । ३ सुल भोग । आनन्दमयी कीडा । मनोरजन । मनो-विनोद । ३ हावमाव । नाज नखरा । १ सीन्दर्व । सुन्दरता । मनोहरता । ६ कीथा । वमक । ज्योति ।

विलासनं (न०) १ कीड़ा । खेल । मनोविनोह। २ अठखेलियाँ।

विलासवती (र्खा॰) रसिक श्री। स्वेच्छा वारिग्री श्री।

चिलासिका (खी॰) एक प्रकार का रूपक जो एक ही श्रङ्क का होता है। इसमें प्रेमखीला ही दिख-बायी जाती है।

विजासिन् (वि॰) [स्री—विजासिनी] श कीहा-सक । रसिक ।

विलासिन् ( ७० ) १ कामी । रसिकजन । २ श्रानि । १ चन्द्रमा । ४ सर्प २ श्रीकृष्ण या विष्णु । ६ शिव । ७ कामदेव ।

विलासिनी (स्त्री०) १ स्त्री । श्रीरत । २ कामिनी । ३ वेश्या । गणिका । रंडी ।

विलिखानं ( न॰ ) खरोचना । खोदना । खिखना । विलिप्त ( न॰ कु॰ ) पुता हुग्रा । खिपा हुग्रा ।

वित्तीन (व० इ०) ९ लगा हुआ। सटा हुआ। विपटा हुआ। २ वसा हुआ। वैठा हुआ। उतरा हुआ। ६ पिवता हुआ। मिला हुआ। तरिलत। ४ छिपा हुआ। २ नष्ट। सत।

विलुंचनं ) (न०) उखाइना । नोंचना । चीर विलुञ्जनं ) डालना ।

विलुंडनं } (न०) ल्ट्पाट। डाकेज़नी।

विलुप्त (व० कृ०) १ मझ । द्व्या हुआ। तुचा हुआ। २ पकड़ा हुआ। छीना हुआ। अपहत ।३ लूटा हुआ। २ नाश किया हुआ। बरबाद किया हुआ। १ कमज़ोर किया हुआ। निर्वेत किया हुआ। अज्ञभन्न किया हुआ।

विर्जुषकः } ( पु॰ ) चोर । डाक् । जुटेस ।

विल्लुलित (व० कृ०) १ इघर उघर हिलने वाला।
-श्रद्धः। काँपने वाला। २ श्रद्ध्यवस्थित किया हुन्ना।
क्रमभक्त किया हुन्ना।

विलून (व० ५०) काट कर अलग किया हुआ। कटा हुआ। वितेखनं (न॰) खरीचना : क्वीलना । धारी करना । चिह्न बनाना ।

विलेपनं ( न॰ ) १ जेप करने या जगाने की किया। २ जेप। मरहम। ३ चन्द्रन, केसर आदि कोई भी सुगन्ध द्रन्य जो शरीर में जगाई जाय।

विलेपः ( ५० ) १ शरीर आदि पर चुपड़ कर लगाने की चीज़ । लेप । २ पत्तस्तर । १ गारा ।

विलेपनी (स्रो०) १ स्त्री जिसके शरीर पर सुगन्य । द्रव्य लगाये गये हों । २ सुवेशा स्त्री । ३ चावल की कॉली ।

विलेपिका (स्ती॰) ) विलेपी (सी॰) } भाव की माँडी । विलेपः (य॰)

विलोकनं ( न० ) १ चितवन । अवलोकन ।२ इष्टि । । विलोकित ( न० कृ० ) १ देला हुआ । २ जाँचा हुआ । पदताला हुआ । विचारा हुआ ।

विलोकितं ( न० ) चितवन । मजक।

विलोचनं (न०) श्राँख। नेत्र ।—श्रम्बु, (न०) श्राँस्।

विलोडनं ( न॰ ) हिलाना हलाना । श्रान्दोलिस करना । विलोना । मधना ।

विलोडित (२० ५० ) हिलाया हुआ। विकोया हुआ। मथा हुआ।

विलोडितं ( न० ) माठा । तक ।

विलोपः ( ५० ) १ किसी वस्तु को लेकर भाग जाने की किया । लूटपाट । अपहरख । २ अभाव। नाश।

वित्तोपनं (न०) १ काटना । २ क्षेसामना । १ नाशन । विनाशन ।

विद्धोभः ( पु॰ ) श्राकर्षसः । दाक्षचः । प्रकोभनः । वहकानाः । प्रस्तानाः ।

विलाभनं (न०) १ लोग दिलाने या लुभाने की किया । २ बहकाने या फुसलाने की क्रिया । ३ प्रशंसा । चापलुसी ।

विलोम (वि॰) [बी॰—विलोमी ] १ विपरीत । उत्तरा । प्रतिकृत । २ विद्यहा हुआ । पीछे पदा हुचा। ३ विपरीन कम में उपक किया हुआ। उत्पन्न,—ज.—जात,—वर्गा, (वि०) विपरीत कम से उपक । अर्थात ऐसी माना में उत्पन्न जिसको जाति, उसके पति से ऊँची हो। उँची जाति की माना और माना की अपेका हीन जाति के पिता से उत्पन्न सम्तान ।—किया, (ग्री०) —विधिः, (पु०) विपरीत किया वह किया जो अन्त से आदि की और को जाय। उत्तरी ओर से होने वाली किया।—जिद्धः, (पु०) हायी।

विलोमं (न०) रहट । क्य में जल निकालने का यंत्र विशेष ।

विलोमः (पु०) १ विपरीत कम १२ कुला । ३ साँप । ४ वस्या का नाम ।

विलोमी (स्री०) श्रांवता। श्राँवतकी

विलात (वि॰) १ हिलने दुलने वाला । काँपने वाला । चंचल । २ ढीला । अस्तन्थस्त । विसरे हुए (बाल) ।

विलोहितः ( ५० ) रद का नाम।

विछ देखा बिह्न ।

विल्वः ( ५० ) बेल का पेड़ ।

विवता (श्री०) १ बोलने की अभिलाशा। २ इच्छा। अभिलाशा: १ अर्थ। मान । ४ इरादा। अभि-प्राय। उदेरय।

विवक्तित (वि॰) १ जिसके कहने की हच्छा हो । २ इच्छित । अपेकित / ३ मिय ।

विवक्तितं ( न० ) ३ इरादा । उद्देश्य । अभिगाय । २ भाव । अर्थ ।

विवज्ज (वि॰) बोलने या कोई बात कहने की इच्छा करने वाला।

विवत्सा (स्री॰ ) वह गाय जिसका बद्धहा म हो।

विवधः ( पु॰ ) १ वह जकरी जो वैतों के कंधों पर. बोक्स खींचने के जिये रक्खी जाती हैं जुआठा। २ राजमार्ग । श्राम शस्ता । ६ बोक्ता । ४ श्रमाज की शशिः। ४ घटा । जखकुम्स ।

सक्रमा की १६

विवधिकः (पु॰) १ बोम्त होने वाला । कुली । २ फेरी क्षराकर सौदागरी माल वेचने वाला। फेरी घाला ।

विवरं (न०) १ छिद्र। विला । २ गदा । दरार ।
गर्त । ३ गुफा । कन्दरा । ४ निर्जन स्थान । ४
तोष । त्रुटि । ऐव । निर्जलता । कर्मा । ४ वाव ।
६ मौ की संख्या । ७ विच्छेद । सन्धिस्थला ।
नालिकाः (स्त्री०) वंसी । नफीरी ।

विवर्गा (न०) १ प्रकटन । प्रकाशन । प्रदर्शन । २ उद्घाटन । खोल कर सब के सामने रखने की किया । ३ भाष्य । टीका । सविस्तर वर्णन !

विवर्जनं (न०) परिस्थाग । त्याग करने की क्रिया । विवर्जित (व० कृ०) १ स्थागा हुआ । छोड़ा हुआ । २ अनादत । उपेत्रित । ३ बज्जित । रहित । बाँटा हुआ । दिया हुआ । ४ मना किया हुआ । वर्जित । निषिद्ध ।

विवर्षा (वि॰) १ रंगहीन । पीजा । जिसका रंग विगइ गया हो । २ पानी उत्तरा हुआ । ३ नीच । कभीना । ४ अज्ञानी । मुखं । कुपड़ । अपड़

विवर्णः (पु०) जातिच्युतः । नीच जाति का बादमी । विवर्तः (पु०) १ चक्करः । फेराः । २ प्रत्यावर्तनः । जौदावः । ३ मृत्यः । नाँचः । ४ परिवर्तनः । संशोधनः । ४ अमः । आन्तिः । ६ सभुदायः । समूहः । ढेरः ।— वादः, (पु०) वेदान्तियों का सिद्धान्तः विशेष जिसके अनुसार प्रक्षः को छोडः और सब सिय्या है।

विवर्तनं (न०) १ परिश्रमण । चक्कर । फेरा । २ प्रत्यावर्तन । ३ उतार । नीचे श्राने की क्रिया । ४ प्रणाम । आदर सूचक नसस्कार । भिन्न भिन्न दशाश्रों या योनियों में होकर गुजरना । १ परि-वर्तित दशा । बदली हुई हालत ।

विवर्धनं ( न०) १ वृद्धि । वहती । उन्नति । २ वहाने या वृद्धि करने की किया । ३ महोन्नति । समृद्धि ।

विवर्धित (व० ३०) १ दुदि को प्राप्त । बढ़ा हुआ । २ आगे बढ़ा हुआ । ऊपर को गया हुआ । ६ सन्तुह । प्रसन्न ।

विषश (वि०) १ लाचार । वेवसः। मज़बूर । २ जो

अपने को अपने काद में न रख सके। ३ बेहोश। ४ मृतः १ मृत्युकामी। मृत्यु से शक्कितः।

विवसन (वि०) नंगा। विनावस्र का।

विवसनः ( ४० ) जैन भिचन ।

विवस्तत् (पु०) १ सूर्य । २ श्ररुण । ३ वर्तमान काल के मनु । ४ देवता । १ अर्थ । मनार ।

विवहः (पु०) श्राप्ति की सप्त जिह्नाश्रों में से एक का नाम।

विगाकः ( ५० ) न्यायाधीश । जज ।

विवादः (पु०) किसी विश्य को लेकर या वात को लेकर वाक्कलह । वाग्युद्ध । सगदा । कलह । २ लग्डन । प्रतिवाद । ३ सुक्रदमावाज़ी । सुक्रदमा । अभियोग । ४ वीरकार । उच्च २व । ४ आज्ञा । आदेश ।—आर्थिन् (पु०) सुक्रदमेवाज़ । २ वादी । अभिशाप लगाने वाला ।—एइं. (न०) जिसपर विवाद या सगदा हो । विवाद युक्त विषय ।—अस्तु, (न०) विवाद प्रस्त वस्तु ।

विवादिन् (वि०) १ भगड़ाल् । मगड़ने वाला । कलह करने वाला । २ श्रदालतवाज़ । मुक़दमेवाज़ किसी मुक़दमे का आसामी ।

विवारः ( पु॰ ) १ प्रस्फुटन । फैलाव । २ अभ्यन्तर प्रथलों में से एक संवार का विपरीत ।

विवासः ( पु॰ ) ) विवासनं ( न॰ ) ) निर्वासन । देश निकाला ।

विवासित ( व० इ० ) निकाला हुआ। देश से निकाल वाहर किया हुआ।

विवाहः ( ५० ) परिषय । एक शास्त्रीय प्रधा जिसके अनुसार स्त्री और पुरुष आपस में दाम्पत्य-सूत्र में आवद्ध होते हैं।

विचाहित (व॰ रू॰) वह जिसका विवाह हो चुका हो। ब्याहा हुआ।

विवाह्यः ( पु॰ ) १ वामादः । जामाता । २ दूल्हा । वरः।

विविक्त (व० क०) १ प्रथक किया हुआ। २ विजन। निर्जन। एकान्त । १ अकेला। ४ पह-चाना हुआ। १ विवेकी। १ पापरहिता विश्वसा विविक्तं ( न० ) निर्जन या एकान्त स्थल ।

विविक्ता (स्त्री॰) अनाती स्त्री। दुर्भगा। वह स्त्री स्रो अपने पति स्त्री अरुचि का कारण हो।

विविग्न (वि॰) अलन्त उद्दिग्न या भयभीत ।

विविध (वि॰) बहुन प्रकार का । भाँति भाँति का अनेक तरह का ।

विषीतः ( पु॰ ) वह स्थान जो चारों श्रोर से धिरा हो । वाड़ा । चरागाह ।

विद्युक्त (व० इ०) स्यक्त । स्थागा हुआ । छोड़ा हुआ । विद्युक्ता (स्थी०) विविक्ता स्त्री । ग्री जिसे उसके एति ने छोड़ दिया हो ।

विवृत (व० क्र०) १ प्रकटित । प्रदर्शित । २ प्रत्यक् )
स्पष्ट । खुला हुआ ३ खोजकर सामने स्ववा हुआ ।
अनडका १४ घोषित । १ टीका किया हुआ ।
व्यास्था किया हुआ । ६ पसरा हुआ । फैला
हुआ । ७ वड़ा । विस्तृत ।—ग्रस्त, (वि०) वड़ी
आँखों वाला ।—ग्रस्तः (यु०) सुर्गा ।—द्वार,
(वि०) खुला हुआ फाटक का ।

वित्रृतं ( न॰ ) जप्मस्थरों के उचारण करने का एक प्रयस्त ।

विवृतिः (स्री०) १ प्राक्तव्य । प्रादुर्भाव । २ फैलाव । पसार । ३ अविष्क्रिया ; ४ टीका । भाष्य । स्यास्या ।

विद्वत्त (व० इ०) १ घूमा हुआ। २ घूमने वाला। असणकारी:

विवृत्तिः ( श्री॰ ) १ वद्धर । अमण । फेरा । २ सन्धिविद्दलेष । सन्धिमङ्ग ।

विद्युद्ध ( २० १० ) १ वड़ा हुआ। वृद्धि की प्राप्त । २ विद्युत्त । विद्युत्त । अधिक । वड़ा ।

सिवृद्धिः (स्त्री॰) १ वाइ। वृद्धि। २ ससृद्धिः।

विवेकः (पु०) १ मती हरी वस्तु का ज्ञान। सत् असत् का ज्ञान। २ मन की वह शक्ति जिसके द्वारा मले हुरे का ज्ञान हुआ करता है। मला हुरा पहचानने की शक्ति। ३ समस्त । विचार। हुद्धि। ४ सम्बद्धान। १ प्रकृति और पुरुष की विभिन्नता का ज्ञान । ६ जलपात्र। पानी रण्यने का वरतन । जलकुरुद ।

विवेक्क (वि॰) भने हुरे का ज्ञान रखने वाला। विवारवान् ! हुद्धिमान ।

विवेकिन् (वि॰) यिचारवान । बुद्धिमान । (पु॰) १ विर्णायक । विचारकर्ता २ दर्शनशास्त्री ।

विवेक् ( ५० ) १ न्यायाधीश २ परिडत । दर्शन बास्त्री (

विवेदानं (न०) रे विवेक । भन्नी दुनी वस्तु का विवेदाना (ब्री०) ई ज्ञान । २ चान् विवाद । ३ निर्णय । फैसना ।

विवोह् ( ५० ) वर। दून्हा पति ।

विश् ( धा॰ प॰ [ निश्नित. निष्ट] १ प्रवेश करना । २ जाना या जाना । हिस्से में जाना । बाँट में पड़ना । अधिकार में जाना । २ बैठ जाना । बस जाना । ४ बुसना । स्थाप्त होना । १ किसी कार्य की अपने हाथ में लेना ।

विश् (पु॰) १ वैश्य । बनिया । २ मानव । मनुष्य । ३ खोभ । (खी॰) १ मजा । रैयत । २ कन्या । बेटी ।—प्रायं, (न॰) सौदागरी माल ।— पतिः. (या विशापितिः, ) (९०) राजा । मुपति ।

र्श्वशं ( न० ) । मसीड़े के रेशे ।—आकरः, ( पु० ) भद्रचृद नामक पौधा ।—कसटा. ( स्वी० ) सारस ।

विशंकट ) (वि०) [क्वी०—िर्शंकटा, विशंकटी] विशङ्कट ) १ वहा । बहुत बढ़ा । २ ६६ । प्रचरह । बढ़वान

विशंका ) (क्षी०) सय । दर । आशङ्का । विशङ्का )

विशव (वि०) १ साफ । छदा । स्वस्त्र । वेदाता । २ उज्ज्वत १ सफेद : सफेद रंग का । ३ चम-कीला 'सुन्दर । ४ स्पष्ट । ज्यक्त । ४ शान्त । निश्चिन्त (चैन से ।

विशयः (पु॰) १ सन्देह । शकः । अतिश्वयः । २ स्राध्ययः सहाराः। विशरः (पु०) १ दो दुकड़े करना। फट जाना। २ हस्या। करना। वधा नाशन।

विशस्य (वि०) कष्ट और चिन्ता से रहित। निश्चिन्त।

विशसनं (न०) १ हत्या । नघ । २ वरवादी ।

विशस्ताः ( पु॰ ) १ कटार । खाँड़ा । २ तलवार ।

विशस्त (व० छ०) १ काटा हुआ। गॅवार। शिष्टा-चारविहीन। बदतहजीव । ३ प्रशंसित । प्रसिद्ध किया हुआ।

विशस्तु ( go ) १ बिल देने वाला । २ चारहाल । विशस्त्र ( वि॰ ) हथियार हीन । जिसके पास बचाव अथवा आत्मरचा के लिये कोई हथियार न हो ।

विशाखः (पु॰) १ कार्तिकेय का नाम। २ धनुष चनाने के समय एक पैर आगे और दूसरा उससे कुछ पीछे रखना। ३ याचक। मिचुक। ४ तकुआ। ४ शिव जी का नाम।—जः, (पु॰) नारंगी का पेड़:

विशाखत देखो विशाख का दूसरा अर्थ।

विशासा ( प्रायः दिवचन ) १६ वें नचत्र का नाम जिसमें दो तारे होते हैं।

विशायः ( ५० ) पहरेदारों का पारी पारी से सोना। विशारमां ( न० ) १ चीरना। हो हुकड़े करना। २ हनन। सारमाः

विशारद (बि॰) १ चतुर । निपुण । २ पण्डित । बुद्धिमान । ३ प्रसिद्ध । प्रख्यात । ४ हिम्मती । साहसी ।

विशारदः ( पु॰ ) बकुल वृत्त ।

विशाल (वि०) १ बड़ा। महान् । जंबा चौड़ा।
प्रशस्त । चौड़ा। २ सम्पन्न । बहुतायत से । ३
प्रसिद्ध । प्रादर्श । महान् । कुबीन । - ग्राहाः,
(प्र०) शिव जी का नामान्तर । - श्राह्मी,
(स्वी०) दुर्गा। पार्वती जी।

विशालः (५०) १ सम विशेष । २ पृष्ठी विशेष । विशाला (क्षी०) १ उञ्जयनी नगरी । २ एक नदी का नाम । विशिष्त (वि॰) चोटी रहित । शिखाहीन । जिसके सिर पर कर्जोंगी न हो ।

विशिखः ( पु० ) १ तीर । २ नरकुत । ३ गराला । विशिखा ( खी० ) १ फावड़ा । २ तकुत्रा । ३ सुई या त्रालिपन । ४ छोटा वास् । ४ राजमार्ग । श्राम रास्ता । ६ नाऊ की खी । नाइन ।

तिशित (वि०) पैना। तीच्या।

विशिषं ( न० ) १ मन्दिर । घर । मकान ।

विशिष्ट (वि०) १ प्रसिद्ध । मशहूर । यशस्वी । कीर्तिशाबी . ६ जो बहुत अधिक शिष्ट हो । ४ विशेषता युक्त । जिसमें किसी प्रकार की विशेषता हो ।—प्राह्मैत वादः (विशिष्टाह्मैलवादः) (पु०) श्रीरामानुजाबार्य का एक प्रसिद्ध दार्शनिक सिद्धान्त । [इसमें ब्रह्म वीवास्मा और जगत् तीनों सूखतः एक ही माने जाते हैं, तथापि तीनों कार्य रूप में एक दूसरे से भिन्न तथा कितप्य विशिष्ट गुर्थों से युक्त माने गये हैं।]

चिशीर्गो (व० २००) १ ट्टाफ्ट्टा । २ सड़ा हुआ ।

सुरक्षाणा हुआ । १ गिरा हुआ । ४ सुरियाणा
हुआ । सुर्रियाँ पड़ा हुआ ।—पर्गाः, (पु०)
नीम का पेड़ ।—मृतिः (पु०) कामदेव का
नाम ।

विशुद्ध (वि०) १ साफ किया हुआ। शुद्ध किया हुआ। २ पापरहित । ६ कलङ्क श्रून्य । ४ ठीक । सही। ४ गुगावात । धर्मारेमा । ईमानदार । ६ विनम्र ।

विशुद्धिः (क्षी॰) १ शुद्धता । पविश्वता । २ सही-पन । ३ भूल संशोधन । ४ समानता । साहश्य । विशुद्ध (वि॰) माला रहित । जिसके पास भाला न हो ।

विश्टंखल ) (वि०) १ जिसमें शृह्धला न है। या विश्टङ्कल ) न रह गयी है। शृह्धला विहीन । २ जो किसी प्रकार कानू में न लाया जा सके या दबाया अथवा रोका न जा सके। ३ लंपट । दुराचारी। लुंगाड़ा।

विशेष (वि०) शेविलक्य । २ विपुत्त ।

विशेषः (पु०) १ विशिष्टता । पहिचान । २ अन्तर ।
भेद । फरकं । ३ विज क्याता । ४ तारतस्य । ४
अवस्य । अंग । ६ प्रकार । तरह । इंग । किस्स ।
७ वस्तु । पदार्थं । चीज़ । म उत्तमना । उत्कृष्टता । ६ श्रेणी । कदा । १० माये पर का
तिलक । दीका । ११ विशेषणा । १२ माहित्य में
एक प्रकार का पद्य जिसमें तीन म्लोकों या पदों
में एक ही क्रिया रहती हैं । अतः उन तीनों का
एक साथ ही अन्वय होता हैं । १३ वैशेषिक दर्शन
के सप्त पदार्थों में से एक ।—उक्तिः, (स्ती०)
काव्य में एक प्रकार का अलङ्कार इसमें पूर्ण कारण
के रहते भी कार्य के न होने का वर्णन किया
जाता है।

विशेषक (वि॰) १ विशिष्ट । विलक्त्या ।

विशेषकं (न॰)) १ विशेषणः । २ टीका । तिलकः । विशेषकः (पु॰)) ३ चन्दन श्रादि से श्रतेकः । प्रकार की रेलाएँ बनाकर श्रुकार करने की किया ।

विशेषकं ( न॰) ऐसे तीन रखोकों का समुदाय जिनका एक साथ ही अन्वय हो।

विशेषसा (वि॰) जिसके द्वारा विशेष्य निरूपस किया जाय। एस रूप स्नादि का बताने वाला।

विशेषतां ( न० ) किसी प्रकार की विशेषता उत्पन्न करने वाला या बतलाने वाला सब्द । २ अन्तर । फरक । भेद । ३ व्याकरण में वह विकारी शब्द, जिससे किसी संज्ञावाची शब्द की केई विशेषता अवगत हो या उसकी व्याप्ति सीमाबद्ध हो । ४ लच्छ । १ किसा । जाति ।

विशेषतस् (श्रव्यया॰) खास कर के । खास तौर पर।

निशेषित (व० इ०) १ विशेष । खास । २ परि-भाषित जिसकी परिभाषा की गयी हो या जिसकी पहचान बतलायी गयी हो । ३ विशेषण द्वारा पहिचाना हुआ । ४ डस्कृष्टतर - उत्तम ।

विशेष्य (वि०) मुख्य। प्रधान। उत्कृष्ट।

विशेष्यं (न०) (ज्याकरण में) वह संज्ञा जिसके साथ के हैं विशेषण लगा है। वह संज्ञावाची शब्द जिसकी विशेषमा विशेषण लगाकर प्रकट की जाय। विशाक (वि॰) शोकरहित । सुन्ती ।

विजोकः ( ५० ) अशोक बृद्धः

विशोका (की०) रोक विवर्जित ।

विशोधने (न०) ३ अच्छी तरह साफ करने की किया । विशुद्धता । २ सफ़ाई। पापनाचन । ३ आवश्चिस -

विशोष्य (वि०) साक्र करने येथ्य । स्वन्छ । सही करने येथ्य ।

विशोध्यं ( न० ) ऋए । कर्ता ।

विशोपता (न०) मुलाने की किया।

विश्राग्नं } ( न॰ ) दान । मेंट । पुरस्कार । विश्राग्यनं

विध्वन्त्र (व० कृ०) १ जो उद्धन न है। । शान्त । २ जिसका विश्वास किया जाय । विश्वस्त । दिश्वभवीय । ३ निर्भय । निदर । ४ दह । अवद्यत । २ दीन । ६ अत्यधिक । बहुतस्रविक ।

विश्वन्धं ( श्रस्यया० ) विश्वस्तता से । निर्भयता से । निस्सङ्कोच भाव से ।

विश्रमः ( पु॰ ) १ विश्रामः । २ वंदी । समाप्ति ।

विश्रंभः ) ( पु० ) विश्वास । विशिष्टता । परिचय । विश्रम्भः ) २ गुप्त बात । रहस्य । ३ विश्राम । ४ प्रेम पूर्वक ( कुशल ) प्रश्न । ४ प्रेम कलह । प्रेमियों का महत्त्वा । ६ हत्या । यथ ।—श्रालापः, (पु०) भाषणां, ( न० ) गुप्त वार्तालाप ।—पात्रं, ( न० )—भूमिः, ( न० )—स्थानं, ( न० ) विश्वस्त मनुष्य । विश्वसनीय पदार्थं । विश्वास-पात्र जन ।

विश्रवः ( ५० ) श्राक्षमः। श्राश्रमः।

विश्वयस् (पु॰) पुजस्य ऋषि के पुत्र और रावस के पिता का नाम।

विश्राणित ( व॰ रू॰ ) दिया हुआ। बनशा हुआ।

विद्यान्त (व० क्र०) १ बँद । बँद किया हुआ । २ विश्वाम किये हुए । आराम किये हुए । ३ शान्त ।

जिसकी विशेषता विशेषण लगाकर प्रकटकी जाय। | विश्वान्तिः (खी०) १ विभाग । स्नाराम । २ अवसान ।

निश्चामः विश्रामः ( पु॰ ) त्रवसान । बंदी । विश्रामः। श्राराम । ३ शान्ति । विश्रावः (पु०) १ चुद्राव । टपकन । वहान । २ प्रसिद्धि । शोहरत । निश्चत (व० इ०) १ प्रसिद्ध । प्रख्यातः । २ प्रसन्तः । आह्वादित । हपित । निश्रतिः ( स्री० ) कीर्ति । यश । स्याति । विश्वाध (वि॰) १ दीला। खुला हुआ। २ मंद। सुस्त । थका हुआ । विश्लिप्ट ( द॰ इ॰ ) खुला हुत्रा । अतहदा किया हुआ । विश्लोपः ( ५० ) १ अनैक्य । २ पार्थक्य । ३ प्रेमियों का विद्योह या पति श्रीर पत्नी का विद्योह। ४ अभाव। हानि । शोकः । ५ दरार । दर्जं। विश्लोचित (व० कृ०) वियोजित । अलह्दा किया हुआ। अनिका हुआ। विश्व (सर्वनाम०) १ सम्पूर्ण । तमाम । कुल । लमूचा । सार्वजनिक । २ प्रत्येक । हरेक । विश्वं ( न० ) ९ चौदह भवनों का समृह । समस्त वद्याएड : २ संसार । जगत । दुनिया । ३ सेांठ । ४ बोलनामक गन्ध द्व्य। विश्वः ( ५० ) । देवताओं का एक गए जिसमें वसु, सत्य, कतु, दब, काख, काम, मृति, कुरु, पुरूरवा श्रीर मादवा परिगणित हैं।—आत्मन्, ( पु॰ ) १ परमारमा। २ ब्रह्मा। ३ विष्णु। ४ शिव।— ईषः,—ईश्वरः, ( पु०) १ परमास्मा । २ विष्यु । १ शिव। — कट्ट, (वि०) नीच। कमीना। — कडुः, ( पु॰ ) १ ताजी या शिकारी कुत्ता । २ ध्वनि । शब्द । —कर्मन्, (पु॰) १ विश्वकर्मा त्रर्थात् देवतार्थों का शिल्पी। २ सूर्य । ( पु॰ ) १ सध्यिकर्ता । २ विश्वकर्मा का नामान्तर।-केतुः, (पु॰) श्रनिरुद्ध।--गन्धः, ( पु॰ ) बहसन !—गन्धं, ( न० ) १ बोबान । गुगुल | ६ बेाल नामक गन्ध द्रव्य |-- गन्धा. (स्त्री॰) पृथिवी ।--जनं, ( न॰) मानवजाति । —जनीन,—जन्य, (वि॰) मनुष्य जाति सात्र

के लिये भला या हितकर।

जित्, ( पु० ) १ यज्ञ विशेष । २ वरुष का पारा । —धारिसी, (स्त्री॰) प्रथिवी ।—धारिन, (प्र॰) देवता विशेष ।—नाथः (पु०) विश्व का स्वामी । शिव । महादेव । काशी के एक प्रसिद्ध ज्योतिर्विक का नाम ।—या. (पु०) १ ईश्वर । २ सूर्य । ३ चन्द्रमा । ४ श्रमिन ।—पाचिनी —पुजिता, ( खी० ) तुलसी ।—प्सन् ( पु० ) १ देवता। २ सूर्य । ३ चन्द्र । ४ अन्ति ।—भुज्, (वि०) सब का उपभाग करने वाला । सर्पभक्ती । ( पु॰ ) ९ ईरवर । २ इन्द्र ।— भेपजं. ( न० ) स्रोंठ ।— मृर्ति, ( वि॰ ) सर्वेरूपमय । सर्वेज्यापी । सर्वेत्र विद्यमान ।--ये।निः, ( पु॰ ) १ ब्रह्मा। २ विष्णु। --राजः,--राजः, ( पु॰ ) सार्वदेशिक अधिपति । —क्रप, (वि॰ ) सर्वेन्यापी । सर्वेत्र विद्यमान ।— रूपः, (पु०) विष्यु ।—रूपं (न०) काला थगर।-रेतस् (५०) वहा।-वाह,(=विश्वौही स्त्री॰ ) सब सहने वाला ।—सहा, (स्त्री॰) पृथिवी। - सृज्, ( पु० ) सृष्टि कर्त्ता बह्या जी। विश्वंकरः ) ( ए० ) श्राँख । नेत्र । (किसी किसी के विध्वङ्करः ) मतानुसार यह नपुंसक बिक्न भी है।) विश्वतस् ( ग्रन्यया० ) हर ग्रोर । हर तरफ । हर अगह। सर्वत्र । चारों श्रोर ।—मुख, (वि०) हर चोर एक एक सुख वाला ! विश्वथा ( ऋव्यया० ) सर्वत्र । सब जगह ।

विश्वस्थर / करने वाला। विश्वस्थर: ) (पु०) १ परमात्मा। सर्वव्यापी परमेश्वर। विश्वस्थर: ) २ विष्णु । ३ हन्द्र । विश्वस्थर: ) (स्त्री०) पृथिवी । घरा । मही । विश्वस्थरा ) (स० का० कु०) १ विश्वास करने योग्य।

विश्वंभर ) (वि०) सारे विश्व का पालन या भरण

यक्ति रखने वाला । विश्वस्त (व॰ ऋ॰) १ मातवर । विश्वसनीय । जिसका विश्वास किया जाय । २ निर्भय । नि:शङ्क ।

विश्वस्त । मातवर । २ विश्वास उत्पन्न करने की

विश्वाधायस ( पु॰ ) देवता । विश्वानरः ( पु॰ ) सावित्री की उपाधि ।

विंरवस्ता (स्त्री०) विधवा।

रवामित्रः ( पु॰ ) एक प्रसिद्ध ब्रह्मिष जो गाधित । गाधेय श्रीर कौशिक भी कहत्ताते हैं । रवावसुः ( पु॰ ) एक गन्धर्व का नाम ।

श्वासः (पु॰) १ मातवरी । २ गुप्त सूनना ।— धातः, — भङ्गः (पु॰) किसी के विश्वास के विरुद्ध की हुई किया।— धातिन, (पु॰) विश्वास-

विरुद्ध की हुई किया।—धातिन्. (पु॰) विश्वात-धातक। दगावाज ।

.ष् (धा॰ ड॰) [ वेवेष्टि, वेविष्टे, विष्टे] १ बेरना। २ छा जाना। न्यास हो जाना। २ सुठभेड़ होना। .ष् ( श्री॰) १ विद्या। मल। २ न्याप्ति। फैराव। पसार। २ जडकी (यथा विटपति)—कारिका,

( भी॰ ) ( = विट्कारिका ) पश्ची विशेष ।— श्रहः ( विड्यहः ) कोष्टक्ता । किंक्वत ।— चरः, ( = विट्चरः ) —वराहः, ( पु॰ ) ( =

विड्वराहः ) विष्ठा भन्नी गाँव श्रुकर ।—हात्रगाँ, (विड्वावर्गां ) (न०) खवस विशेष ।— सङ्गः, (विट्सङ्गः ) (प०) किज्ञयत । कोष्ठवहता । सारिका, (खी०) पद्मी विशेष ।

ापं (न०) १ जहरा सर्पविष । २ जल । ३ कमल की जद अथवा मसीड़े के रेशे । ४ गुग्गुल । बेल नामक

गन्धद्रन्य ।—श्रकः,—दिग्धः, (वि०) ग्रहर मिला हुआ । विषयुक्तः । विषपूर्व । ज्ञहरीला ।—श्रङ्करः. (पु०) १ भाला । २ विष में बुभा तीर ।— श्रम्तकः, (पु०) शिव ।—श्रपहः, प्रः (वि०) विषनाशक।—श्रामनः, —श्रायुधः, —श्रोस्यः.

(पु॰) सर्प ।—कुम्मः, (पु॰) विष से भरा वड़ा।—कृमिः, (पु॰) वह कीड़ा जा विष में पत्ने।—ज्वरः, (पु॰) मेंसा।—दः. (पु॰)

बादत । चं, (न०) त्तिया । च्रन्तकः (पु०) सर्ष । साँप । च्रशंतसृत्युकः, मृत्युः. (पु०) चकोर पत्ती । धरः, (पु०) साँप । सर्ष । पुछ्यं, (न०) नील कमल । प्रयोगः, (९०) विष देना । विष का व्यवहार या इस्तेमाल ।

पुष्प, ( न० ) नाल कमल ।— अथागः, । ९० ) विष देना । विष का व्यवहार या इस्तेमाल ।— मिषज्, ( पु॰ )—वैद्यः, ( पु॰ ) विष उतारने की चिकित्सा करने वाला । साँप के काटे हुए का इलाज करने वाला ।— मंत्रः, ( पु॰ ) ९ विष उतारने का मंत्र । २ सपेरा । कालबेलिया । भदारा ।—बुना: (पु॰) इदरावा पड़ ।— आलूका, (स्त्री॰) कमल की उड़ ।—शुका:, —श्रृङ्किम्, —सृक्कन्, (पु॰) वर्र । बर्रेश ।— हृद्य. (वि॰) हुष्ट हृद्य वाला । मलिन मन

वाला। विषक्त (व० ५०) १ मज़बूती से गड़ा हुआ। २

ददना से विपटा या सटा हुआ। विपंड (न०) कमल की जड़ के रेशे। विपर्ड (न०)

विषय्ण (व० ह०) उदास । रंजीदा । विषादयुक्त ।
सुख, —वद्न, (वि०) बेा उदास देख पड़े ।
उदास । रंजीदा । ग्रमगीन ।
विषय (वि०) १वे सम वा समान न हो । असमान ।

२ वह संख्या जिसमें दो से भाग देने पर एक वचे। सम या ज्य का उत्तरा। ताक। ३ श्रनियमित। श्रन्थवस्थित। ४ बहुत कठिन। जो सहज में समफ में न श्रावे। रहस्यमय। ४ श्रप्रवेश्य। दुष्प्रवेश्य। ६ मोटा। सरदरा। ७तिरक्षा। बाँका। ५कष्टदायी। पीड़ाकारक। ४ श्रचयदा। विकट। भीषया। १० भयानक। भयपदा। १९ बुरा। यतिकृता। विपरीत।

१२ अजीव । अनीका । असमान । १३ चालाक ।
वेईमान ।—श्रद्धाः, —ईद्धाः, —नयनः, —
नेत्रः, —लोचनः, (पु०) शिव जी के नामान्तर ।
श्रद्धां, (न०) श्रसाधारण भाजन ।—श्रायुधः,
इषुः, —शरः (पु०) कामदेव ।—कालः, (पु०)
प्रतिदृत्त मैसम या ऋतु । —चतुरह्मः,—
चतुर्भुजः, (पु०) वह चौकोर चेत्र जिसके चारा

कोन समान न हों । विषम कोखवाला चतुष्कोख ।

—हुदः, (पु०) इतिवन का पेइ ।—खरः, (पु०)

ज्वर विशेष। इसके चढ़ने का कोई समय नियत नहीं रहता और न तापमान ही सदा समान रहता है। —ताहमीः, (प्र॰) दुर्भाग्य। बदक्रिस्मतीः विपमं (न॰) १ असमानताः २ अनौखापन। १ दुष्प्रवेश्य स्थान। गढ़ा। गर्तः ४ सङ्कटः। आपत्तिः।

१ एक प्रथांतक्कार जिसमें दो विरोधी वस्तुयों का संबन्ध वर्णन किया जाय या यथायोग्य का ग्रभाव निरूपस किया जाय। विषयः ( ५० ) विष्णु का नाम ।

विषिप्तित (वि॰) १ उत्वद खाबद । असम । २ सङ्क्षेतित । सिक्कदा हुआ । ३ कटिन या दुर्गम वनाया हुआ ।

विषयः (यु०) १ पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ। २ सांसारिक पदार्थः दैनलैन । ३ लौकिक खानन्द या मैथुन सम्बन्धी आनन्द मोगा। ४ वस्तु। पदार्थः। चीज़। ४ उद्देश्यः। ६ दौइ। सीमा। अवकाशः। दूरता। परिसरः। ७ विभागः। आन्त चेत्रः। कोटि। स्थान। म असङ्गः। विवेच्य या आलोच्य विषयः। १ स्थान। मगहः। १० देशः। राज्यः। सल्तन्तः। बादशाहतः। ११ आश्रमस्थलः। आश्रमः। १२ प्रामों का समृहः। १३ प्रियतमः। पति । १४ वीर्थः। १४ धार्मिक कृत्यः—अभिरतिः, (प०) इन्द्रिय-सम्बन्धाः मोगों के प्रति अनुरक्तिः।—आसतः, —निरतः, (वि०) कामी। रतिकियाः।—सुखं, (न०) इन्द्रिय सुखः।

विषयायिन् ( ए॰ ) १ कामी । कामुक । २ सांसारिक या संसार में फँसा हुआ आदमी । विषयों में फँसा हुआ । ३ कासदेव । ४ राजा । ४ इन्हिय । ६ जबवादी ।

विषयिन् (वि०) दैहिक (पु०) ! संसारी पुरुष । र राजा । ३ कामदेव । ४ विषय वासना में फँसा हुआ । (न०) १ इन्द्रिय । २ ज्ञान ।

विषतः ( ५० ) विष । सर्पविष ।

विषद्य (वि॰) १ सहने येग्य । बरदारत करने येग्य ! २ निर्णय करने या फैसला करने येग्य । ३ सम्भव ।

विधा (स्त्री॰) विधासाः (पु॰) १ विद्या सन्ना२ बुद्धि। विधासां (न॰) ४ प्रतिमा। इसींग। श्रद्ध। विधासी (स्त्री॰)

विषाणिन् (वि०) सींग या नोंकदार दाँती वाला (पु०) १ सींग या नोकदार दाँतों वाला कोई भी जानवर। २ हाथी। १ साँह।

विषादः ( ५० ) १ उदासी। रंजीदगी। दुःख । शोक । २ नाउम्मेदी । इताशा । नैराश्य । ३ शिथिलता । दौर्वस्य । ४ मृदता । अज्ञानता । विषादित् (वि॰) विषादयुक्त । उदास । रामग्रीन । विषादः (पु॰) साँप । सर्प ।

विषालु (वि॰) जहरीला।

विषु ( त्रव्यव० ) १ दो समान भागों में । वरावर का । २ भिन्न रूप में । ३ समान । सदश ।

विषुपं ( न॰ ) ज्योतिष के अनुसार वह समय जब कि सूर्य विषुव रेखा पर पहुँचता है और दिन रात होनों बरावर होते हैं।

विषुवं ( न० ) देखे। विषुपं ।

विषुषरेखा (की०) ज्योतित के कार्य के लिये किएत एक रेखा जो पृथिवी तल पर उसके ठीक मध्य भाग में पूर्व परिचम पृथिवी के चारों और मानी जाती है। यह रेखा दोनों मेरुओं के ठीक मध्य में और दोनों से समान प्रश्नर पर है।

विषृत्विका (स्त्री०) हैज़ा।

विष्क (धा० उ०) [ धिष्कयित, विष्क्रयते ] १ इत्या करना । चेदिल करना । २ देखना । पहचा-नना ।

विष्कृतः ) (पु०) १ वितराने या तितर वितर करने की विष्कृतः 5 क्रिया । २ गमन ।

विष्यंभः ) (पु०) १ रोक । इकावट : अड्चन । र अर्गल । विष्यंभाः ) किवाड़ का बेंड्रा या बिरली । ३ छ्न का वह मुख्य शहतीर जिस पर छ्न रक्खी हो । ४ खंभा । सम्म । ४ दृष्ठ । ६ नाटक का एक अक्न विशेष जो प्रायः गर्भाङ्क के निकट होता है जो दृश्य पहले दिखालाया जा चुका है अथवा जा अभी है। ने वाला है, उसकी इसमें मध्यम पात्रों द्वारा स्चना दी जाती है । ७ वृत्त का न्यास । म बेगियों का एक प्रकार का बन्ध । ६ प्रसार । बंबाई ।

विष्कंभक } (न०) देखा विष्कंम।

विष्कंभित ) (वि॰) अवरुद्ध । रोका हुआ । श्रह्यत विष्कंभित ) डाला हुआ ।

विष्कंभिन् } (पु॰) स्रगैल । किवाड़ों का वेंडा। विष्कंश्मिन् } (पु॰) स्रगैल । किवाड़ों का वेंडा। विष्क्रिरः (पु॰) । क्षितराने या नख से कुरेंदने की

किया । २ मुर्गा । ३ तीतर बढ़ेर की जाति के पद्मी।

विष्टपं (न०)) ३ विश्व। सुबन। लोक।—हारिन्, विष्टपः (पु०) (पु०) विश्व की ग्रसन्न करने । वाला।

विष्टब्ध (व० क् ०) १ दहता से गड़ा हुआ। भर्ती । भाँति श्रवजम्बित । २ समर्थित । ३ रुका हुआ। रकावट दाला हुआ। ४ गतिहीन किया हुआ। वकवा का मारा हुआ।

विष्टभः (पु०) १ दृत्ता पूर्वक गाइने की क्रिया। २ रुकावट । अइचन । ३ सूत्र अथवा सल का ध्यरोध । ४ लक्ष्मा । १ ४ दुरन । टिकाव ।

विष्टरः ( पु० ) १ वैठक । ( यथा कुर्सी आदि ) २ कुरा का बना हुआ आसन ३ कुशा का मूँठा। ४ यज्ञ में ब्रह्मा का आसन । ४ वृत्व ।—श्रवस्. ( पु० ) विष्णु या कृष्ण का नामान्तर ।

विष्टिः (स्त्री॰) १ व्यक्ति । २ घंधा । पेशा । कर्म । १ भावा । उत्तरत । मज़दूरी । ४ मझदूरी जो । सुकाबी न गबी हो । बेगार । ४ प्रेयश । ६ नरक-गामी जीव का नरक वास ।

विप्रतं (न०) दूरस्य स्थान।

विद्या (स्त्री०) १ सला मैला। सृ। पान्ताना। २ पेट। उत्तर।

विष्णुः ( पु॰ ) १ परब्रह्म का नामान्तर । सर्वेप्रधान देव. जो सृष्टि के सर्वेसर्वा है । २ अस्ति। तपस्वी जन । ४ एक स्पृतिकार जिन्होंने विष्यु-स्मृति बनायी है।—काञ्ची, ( स्नी० ) दक्षिय की एक नगरी का नाम । -- फ्रमः, ( पु॰ ) विष्णु भगवान का पाद या पग।—गुप्तः, ( पु०) प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाण्यय का श्रसत्तो नाम।— तैलं, ( २० ) वैद्यक में बतन्नाया हुन्ना, बात रोगों को नाश करने वाला तैल विशेष া 🗕 दैवत्या, ( छो० ) चान्द्रमास के प्रस्पेक एच की एकादशी और द्वादशी तिथियाँ।--पदं, (न०) ९ ब्राकाश । च्याम । २ कीरसागर । ३ टिड्डी ।---पदी, (स्री०) श्रीभागीरथी गङ्गा ।-पुरासं, (न०) ग्रष्टादश पुराखों में से एक सात्विक पुराख का नाम।-प्रोतिः, (स्री०) वह ज़मीन जो विष्णु भगवान की सेवा पूजा करने के लिये

किसी ब्राह्मण को विना जगान दान दे दी गयी हो।—रधः. ( पु० ) गहन का नाम । रिङ्गी, ( स्ती० ) बहेर!—स्तीकः, ( पु० ) वंकुगरुधाम। —वदन्नमा, (स्ती०) १ जन्मी नी। २ तुन्तसी। —वाहनः—वाहाः, ( पु० ) गहन सी।

विश्वंदः (पु०) सिमकन । विस्तृरत । यहकन । विष्तृरत । यहकन । विष्तृत्त । यहकन । विष्वं ।

विष्वणनं । (पु॰) भोजन करने की किया। विष्वाणः । (वि॰) [क्षी॰—विष्वद्गीची] विष्वद्रयच् । सर्वेगत, सर्वेक्याणी। विस्त (धा॰ प॰) [विस्पति ] फॅकना । पटकना।

चौदहवें हैं। ३ शिव का नाम । ४ एक प्राचीन

ऋषिका नाम !--प्रिया, (स्त्री॰) बच्मी जीका

विस देखो विस ।

नामान्तर ।

विसंयुक्त ( व० क० ) असंयुक्त । १४४क् ।

विसंयागः ( पु॰ ) श्रतगाव । असंयोग ।

विसंवादः ( ५० ) १ छल । घोखा । प्रतिकासकः । नैरारय । २ श्रसकृति । ३ विरोध । खगढन ।

विसंवादिन् (वि॰) १ निराग्य करने वाला । घोन्ता देने वाला । २ श्रसङ्गत । विरोधासम्ब । ३ भिन्न । श्रसम्मत । ४ वृली । घोलेबाज्ञ । मुल्क्सी ।

विसंद्रुत (वि॰) १ वंचन । श्रान्दोतितः । २ श्रसम । विषम ।

संव शव कीव-१००

विसंकट । (वि०) भयानक। बरावना। भयमद। विसङ्घट । भयद्भर। विसंकटः । (पु०) १ सिंह। २ इंगुदी का पेक।

विसंगत } (वि०) श्रयोग्य । श्रसङ्गत । बेमेन । विसङ्गत

विसङ्गत ) (१२०) अपान्य । असङ्गत । बसवा ।

विसंधिः } (पु॰) कुसन्थि। सन्धि का श्रमाव।

विसरः ( पु॰ ) १ गमन। प्रस्थान । रवानगी । २ वृद्धि। निकास । ३ भीड् भड्छा । ग्रह्मा। फुंड। देव । ४ अस्यधिक परिभाषा । देर ।

विस्तर्गः (पु॰) १ मेरण । त्याम । २ वहाव । उड़ेलन ।

रणकाव । ३ मचेपण । दोड़ना । ४ प्रदान । भेंट ।
दान । ४ विसर्जन । बरखास्तर्गी । ६ छोड़ देना ।
स्थान कर रेना । ७ उत्सर्जन । (जैसे मज मृत्र का)

प्रश्यान । विछोह । ६ मोस्र । मुक्ति । ६०
दीक्षि । प्रभा। ११ व्याकरणानुसार एक वर्ण जिसका
विन्ह खड़े दो विन्दु (:) होते हैं। १२ सूर्य का
दक्षिण प्रथम । १३ जिझ । जननेन्द्रिण ।

विसर्जर्न ( न० ) ६ परित्याग । त्याग । ६ दान । प्रदान । भेंट । ६ मल का त्याग करना । ४ छोड़ देना । ४ बरखास्तगी । ६ किसी देवता की विदा । धाबाहन का उत्तटा । ७ वृषोरसर्ग । साँइ दाग कर छोड़ना ।

विसर्जनीय (वि॰) त्यागने कात्य। विसर्जनीयः देखा विसर्गः।

विसर्जित (व० छ०) प्रेरित। त्यक्त। २ इत्त। प्रदत्त। १ छोदा हुछा। त्याग किया हुछा। ४ प्रेपित। भेजा हुछा। ४ वरखास्त किया हुछा।

विसर्पः (५०) १ रॅगना । फिसलना । सरकना । २ इधर उधर घूमना । ३ फैलना । अमण करना । ४ किसी कर्म का धनाशित और अन्वेक्ति परिणाम। २ रोग विशेष जिसमें ज्वर के साथ साथ सार शरीर में होटी होटी फुंसियाँ हो जाती हैं । सूसी सुजली ।

विसर्पंधनं ( म॰ ) सोस ।

विसर्पशाम् (न०) १ रॅगना । फिसबना । धीमी चाल से चलना । २ व्याप्ति । प्रसार । बदोलरी । विसर्पिः (९०) विसर्पिका (बी०) विसर्पिका रेखो विसता ।

विस्तारः ( पु॰ ) १ न्याप्ति । कैताव । २ हेंगन फिसकन । ३ मञ्जी ।

विसारं (न०) १ काठ। सक्को । २ शहतीर । सङ्घा विसारित् (वि०) [स्ती० — विसारिगी] १ न्याप्ति फैसाव । २ रॅगन । फिसस्तन । सरकन । (पु०) मञ्जी ।

विसिनी देखो विसिनी।

विसुचिका (ची०) हैजा।

विस्रगां (न०)} कष्ट। शोक।

विस्**दितं ( न० ) परवात्ताप । प**छतावा । परिताप । विस्तृरिता ( खी० ) व्यर ।

विस्त (व० ५०) १ फैला हुआ । द्वापा हुआ। न्यास । २ आगे वड़ा हुआ । पसारा हुआ ३ उच्चारित ।

विस्त्वर (वि॰)[स्त्री॰—विस्त्वरी] १ फैला हुआ विस्तारित । व्यास । २ रंगने वाला । फिसलने वाला

विस्हमर (वि॰) रेंगने वाला। फिसलने वाला। चलने वाला।

विस्तृष्ट (द० क्व०) १ प्रेरित । स्यक्त । २ रचा हुआ स्पष्ट । ३ बहाया हुआ । फेंका हुआ । मेजा हुआ भेषित । ४ निकाला हुआ । बरखास्त किया हुआ २ फेंका हुआ । या चलाया हुआ या छोड़ा हुआ ( अख ) । ६ दिया हुआ । ७ बस्था हुआ । इ स्यागा हुआ । अलगाया हुआ । इराया हुआ ।

विस्त देखो बिस्त ।

विस्तारः ( ९० ) १ विस्तार । प्रसार । फैलाव । २ विस्तृत विचरण । स्रविस्तर वर्णन । ६ व्याप्ति ४ विश्वता । बहुत्व । समृह । संख्या । २ श्राधार ६ वैदकी । पीढ़ा ।

विस्तरः ( पु॰ ) १ तंत्रे या चौड़े होने का भाव फैलाव । २ चौबाई । ६ बढ़ाव | वृद्धि । ४ व्योरा ! १ इत का न्यास । ६ काई। । ७ पेट की डाली या शासा जिसमें नये पत्ते लगे हों।

विस्तीर्गा (व० क्र०) १ विस्तृत । दूर तक फँला हुआ । २ चौड़ा । ३ लंबा । वड़ा । फैला हुआ । पर्गा, (न०) मानकन्द ।

विस्तृत (व॰ इः०) १ व्याम । फैला हुआ । बदा हुआ । २ चीड़ा । विस्तारित । १ विपुल । परिन्याम । सारों स्रोर फैला हुआ ।

विस्तृतिः (स्त्री०) १ फैलाव । विस्तार । २ ज्याप्ति । ३ लंबाई । चौदाई । ऊँचाई । गहराई । ४ वृत्र का न्यास ।

विस्पष्ट ( वि० ) १ साफ । स्पष्ट । बाधगम्य । २ यत्यच । प्रकाशित । मुला हुआ । ज्ञाहिर ।

विस्फारः ( ए० ) १ कंपन । सिसकन । २ धनुष की टंकार ।

विस्फारित ( व० कृ० ) १ कॅपाया हुआ । २ कप्पित । यरथराता हुआ । ३ टेकेश हुआ । ४ सेंचा हुआ । ताना हुआ । १ प्रदर्शित । दिख-साया हुआ ।

विस्फुरित (व॰ इ॰ ) ३ कॉपता हुआ। कम्पित। २ सुजा हुआ। ऋजा हुआ।

विस्फुलिंगः } (४०) १ सोबा। संगारा। श्राम विस्फुलिङ्गः ) का जबता हुन्ना कोमला। २ विष विशेष।

विरुफूर्जिथुः ( पु॰ ) १ गर्जन । दहाइ । नाद । २ बादल की गडगड़ाइट । ३ छहरों का उत्थान ।

विस्फूर्जितं ( न० ) १ गरजन । चीत्कार । २ खड्र-वार । खुड्कन । ३ फल । परिकाम ।

विरुफोटः ( ४० ) १ फोड़ा । २गुमड़ा । ३ वेषक । । विरुफोटा ( सी॰ ) ) माता की बीमारी ।

विस्मयः (पु॰) ३ मारचर्य । ताज्जुव । २ श्रमुत रस का एक स्थायी भाव । (यह श्रमेक प्रकार के झलौ-किक श्रथवा विलक्षण पदार्थी के वर्णन करने या सुनने से मन में उत्पन्त होता है । ] ३ श्रमिमान । श्रहङ्कार । श्रक्त । श्रेखी । ३ सन्देह । शक्क ।— श्राकुल,—श्राविष्ठ, (वि॰) विस्मित । श्रावचर्य कित । विस्मयंगम (ति०) प्राण्ययंवारकः । प्रद्वतः ।
विस्मरतां (न०) विस्मृति । यात्र या समरणः का न रहना । भूलजाना । [प्रदः । विस्माणन (ति०) [की० —विस्माणनां ] प्रारचयं-विस्माणनं (न०) । विस्मयोत्पादन करने वाला । १ कोई भी दल्तु जो नारजुव में बाले । १ गन्थवीं की नगरों । (यह पु० भी है)

विस्सापनः (पु०) । कामदेव । २ चाल । फरेंब । इल । अस ।

विस्मित (व० ५०) घकित। आरमर्थ में पहा हुआ। विस्मृत (व० ५०) भूना हुआ। जो स्मरण न हो। विस्मृतिः (की॰) विस्मरण । भूल जाना । विस्मेर 'वि०) चकित। आरचर्णन्तितः ।

विन्त्रं ( न॰ ) कल्वेमॉस कैमी दुर्गन्धि (—गल्धिः, ( पु॰ ) हस्ताल ।

विसंसः ( पु॰ ) ) १ पतन । २ गतन । जीर्यता । विसंसा (भी॰ ) ﴾ निर्वतता । वमज़ोरी ।

विस्तंसन (वि॰) १ गिराने वाला । चुत्राने वाला । २ खुला दुषा वीला ।

विस्त्रेंसनं (न॰) १ पतन । २ बहाव । टपकन । ३ सुवाव । ढोलापन (४ दस्तावर । नेश्वक ।

विस्तंत्रः । देखे। विश्वन्य । विश्वम्म । विस्तम्मः ।

विस्त्रस्मा (श्री॰) बीर्याता । निर्वेकता । बुरापा ।

विश्वस्त (व० ह०) । दीवा किया हुआ। १ २ क्याजोर । निर्वेख ।

विस्रावः । (पु॰ ) वहाव । टपकन । सूत्रम :

विस्नावर्ग ( न० ) स्न का बहान ।

विश्वतिः ( स्ती॰ ) बहाव । चुत्राव । टएकन ।

विस्वर (वि॰) वेबुता।

धिहुनः (पु०) १ पश्ची । २ बाइल । ६ तीर । ४ सूर्य । १ चन्द्रमा । ६ मह । विहुद्धः 👌 ४ सूर्य । ४ चन्द्रमा ।—इन्द्रः —ईश्वरः, राजाः, ( पु॰ ) गरुड़ जी ।

विद्वंगमः (पु०)पद्मी। विहङ्गः

विद्यमा (सींव) बहुँगी में की वह लकड़ी विहङ्गमा विहंगिका जिसके दोनों सिरों पर बीम बाँध कर लटकाया जाता है। विहड़िका

विद्युत ( व॰ कृ॰ ) १ सम्पूर्णतया याहत । धत्र किया हुआ। २ चोटिज किया हुआ। ३ विरोध किया हुआ। रोका हुआ। अटकाया हुआ।

विहतिः ( पु॰ ) मित्र। सखा। सहसर।

चिहातः ( भी० ) १ वध करना । प्रहार करना । २ असफलता ! नाकामयावी । ३ पराजय । हार ।

विहननं ( न० ) ९ ताइन । सारण । २ चोड । अनिष्ट । ३ अवस्वन । रुकावर । २ धुना की धुनही ।

विहरः (पु०) १ हटाना । खे जाना । २ विछोह । वियाग ।

विद्रां (न०) १ हटाने या लेजाने की क्रिया / २ चहतकदमी । हवाख़ोरी । सैर सपाटा । ह श्रामोद प्रमोद । सनोरक्षन ।

विहर्त्त ( पु॰ ) ३ अमण करने वाला । २ लुटेसा । विद्वर्षः ( पु० ) बड़ा आनन्द्र । आहात ।

विहसनं (न॰) } विहसितं (न॰) } सुसक्यान विहासः (पु॰) } मन्द हास । सुसक्यान । सुसकुराहर ।

विदस्त (वि०) १ हाथरहित । करहीन । २ वब-राया हुआ व्याकुत । ३ निकन्मा किया हुआ। ४ विद्वान् । परिवतः

विहा ( अन्यवा० ) स्वर्ग । बिहिरत ।

विद्वापित ( व० कृ० ) १ बुड़ाया हुआ। वियोग कराया हुआ। २ देने के लिये विवश किया हुआ।

विहापितं ( न० ) दान । उपहार ।

वेहायस् ) ( पु॰ न॰ ) धाकाश । स्थोम । वेहायसेः ) (पु॰) पश्ची ।

विहांगः } (पु०) १ पत्ती। २ बादल । ३ तीर। विहारः (पु०) १ हटाने या लोकाने की किया । २ सैल सपाटा। चहलकदमी। इवाखोरी। अमग्रा विचरण । ३ कीडा । आमोदप्रमोद । ४ कुच-बना। पैर से कॅंभना। पैर रखना १ र उपवन। यासोद बन। ६ कंघा।। ७ जैन या बौद्ध सठ। संघाराम । म मन्दिर ।- शृहं, ( न० ) श्रामीद-भवन । - दासी, ( छी० ) मठवासिनी। संन्या-सिनी।

निहारिका (खी०) मठ।

चिहारिन् (वि॰) विहार करने वाला । श्रामोद्धमोद में व्यस्त ।

विहित ( व० कृ० ) १ किया हुआ। बनाया हुआ। अनुष्टित । २ सुव्यवस्थित । निश्चित किया हन्ना । नियुक्त किया हुआ। तै किया हुआ । ३ विधान किया हुआ। ४ निर्माण किया हुआ। रचा हुआ। ४ स्थापित। जमा किया हुआ। ६ सम्पन्न किया हुआ। ७ करने चेग्य । म विभाजित। बाँटा हुआ।

विहितं ( न॰ ) विधान । विधि । प्रादेश । स्राज्ञा । विहितिः (स्त्री०) १ कृति । कार्य । २ विधान ।

विद्वीन ( व॰ कु॰ ) १ त्यक्त । परित्यक्त । त्यागा हुचा। २ रहित । बगैर । बिना । ३ कमीना । नीच । —जाति,—यानि, (वि०) नीच जाति में उत्पन्न । श्रक्कीन ।

विद्यत (व० इ०) १ खेला हुआ । क्रीड़ा किया हुआ। २ वदा हुआ। विस्तृत।

विहृतं ( न० ) ( साहित्य में ) रमणियों के दस प्रकार के अलङ्कारों में से एक।

विहतिः ( स्वीं० ) १ हटाने या छीन सोने की क्रिया । २ कीड़ा । श्रामोद प्रमोद । ३ विस्तार ।

विहेडकः ( ५० ) अपकारक । हिंसक ।

विहेठमं ( न० ) १ अपकार । अनिष्ट । २ रगङ् पीसना। ६ सन्ताप। ४ पीड़ा। इहेश। शोक।

विह्वल (वि॰) १ भय ग्रयका वैसे ही किसी अन्य कारया से जिसका जी ठिकाने न हो। धव-राया हुआ। न्याकुल। विकल। २ भयभीत।

बरा हुआ। १ मतिस्रष्टाः ४ गीदितः सन्तरः । १ उदासः । ६ गला हुआ। विवता हुआ।

स्रो (घा० पर०) १ जाना । समन करना । स् स्मीप गमन करना । नज़दीक जाना । १ ज्यास होना । ४ जाना । ४ फेंकना । प्रचेप करना । १ ज्याना । नित्रदाना । ७ प्राप्त करना । य पेदा करना । ६ उत्पन्न होना । पेदा होना । १० चमकना । सुन्दर होना ।

वीकः ( पु॰ ) १ पदन । २ पन्नी । ३ मन । चीकाश देखे। विकाश ।

वीर्त्त ( न० ) १ कोई भी दश्य पदार्थ । २ आरचर्य । श्रचरज्ञ ।

षीत्तः ( पु॰ ) ) अवस्रोकन । चितवन । प्रस्म ।

वीस्तर्ग (न॰) ) चिनवन । श्रवलोकन । दृष्टि । वीसर्गा (स्त्री॰) )

वीन्तितं ( न० ) अवलोकन । भलक ।

दीस्य (वि०) १ देखने थोग्य १२ जो दिखलाई पड़े। वीस्यः (९०) १ नवैया। नावने वाला । नट। व्यक्तिय का पात्र । २ थोड़ा।

चीह्यं ( न० ) १ कोई देखने यास्य या दिखलाई पड़ने वाला पदार्थं या वस्तु । २ श्राप्टवर्थ । श्रन्थंभा ।

वीखा (क्षी॰) श गसन। गति। उन्नति। २ वीदे की चालों में से एक चातः । ३ नृत्य। नाच। ४ सङ्ग्रम। मिलनः

वीचिः ) (पु० ची०) ९ लहर । तरंगा । २ अवि-घोची ) वेकता । चाञ्चल्य । ३ प्रानन्द । आहुाद । ४ विश्राम । ग्रदकाश । १ किरन । ६ श्रम्प । स्वल्य ।—मालिन (पु०) समुद्र ।

नीसी देखें। बीचि ।

वीज् (धा० भा०) [वीजते] १ माना । गमन करना । ( इस० - वीजयति-चीजयते ) २ पंखा करना । इंडा करना । पंचा हाँक कर टंडा करना ।

वीज्ञ वीजक वोजल वीजिक वीजिक वीजिक् वीजिक्

देखा बीज। बीजक। बीजल आदि।

नीजनः ( पु० ) १ चमचाक । २ चकोर । चीजनं ( न० ) १ पंछा : २ पंजा सत्तने की किया । चीटा ( क्षी० ) प्राचीन कालीन एक प्रकार का जिल किनी जंडा के हंग पर ।

वीटि: ) (की 2) १ पान की वेल १२ पान का वीटिका : वीडा नैयार काने की किया : ३ वेथन : वीटी ) गाँठ । ४ चीली की गाँउ ।

वीगा (स्त्री) १ वीन। २ विजली ।—आस्यः (पु०) नाग्द जी का राम—दगडः, (पु०) वीगा का लंबा डंडा जो मध्य में होता हैं। —खादः,—थादकः, (पु०) वीगा बजाने वाला।

वील (व० कु०) १ अन्तर्थान हुआ; २ प्रम्थानित ।
गया हुआ। २ छेगड़ा हुआ; डीला किया हुआ।
मुक्त किया हुआ। ४ प्रवर्जित । ४ पर्मद किया।
हुआ। म्बीहल किया हुआ। ६ युड के अयोग्य।
पालतु। सीधा। = जो रहित हो। -दम्भ, (वि०)
विनन्न। -- स्थः, (वि०) निर्मय, निरुद्ध। -- भयः,
(पु०) विष्णु का नामान्तर। -- मल, (वि०)
विशुद्ध। -- रागः, (वि०) १ कामलाशून्य।
- निरुष्ड। शान्त। २ विना रंग का। -- रागः,
पु०) जिलेन्द्रिय साधु। -- ग्रांकः, (पु०)
अशोक कुद्ध।

चीतः ( पु॰ ) घोंडा या हाथी जो जड़ाई के काम के अयोग्य हो।

वीते ( त० ) हाथी को अंकुश से गोद कर और पैरों की प्रार से सारने की किया :

वीर्तसः ( पु॰ ) १ पिंजहा । पिंजहा या जान जिसमें पन्नी या जानवर फॅसाये जाते हैं । २ चिहियाधर । ३ वह स्थान जहाँ शिकार पाने जायें ।

वीतनों ( पु॰ दि॰ ) गर्ज के श्रगत क्याल के दोनों स्थान ।

वोतिः ( ५० ) बोहा । अस्व ।

वीतिः ( श्री० ) १ गति । गमन । २ पैदायश । पैदा-वार । १ उपभोग । ४ मोजन । १ चमक । श्रामा । —होत्रः, ( पु० ) १ श्रीम । २ सूर्यं । वीधि: १ ( स्त्री० ) १ मार्ग । रास्ता । २ पंक्ति । वीधी । इतार । ३ हाट । दूकान । ४ दूरय काव्य या स्त्रपक के २७ भेदों में से एक भेद । यह एक ही शक्क का होता है और इसमें नायक भी एक ही होता है। इसमें आकाश-भाषित और श्वकार-रम का आधिक्य रहता है।

वीधिका (क्वी॰) १ मार्ग । २ चित्रशाला । ३ कागज का नख्ता (जिस पर चित्र चित्रित किया जाता है।) भीत या दीवाल (लिस पर चित्र खींचा जाय।

बीझ (वि०) स्वन्छ । साफ । वीझं (न०) १ श्राकाश । र पवन । ३ श्राम ।

वीनाहः (पु॰) कृप का ढकता । वीपा (ची॰) विदुत्त । विजली ।

वीप्सा (की०) १ परिव्याप्ति । २ शब्ददुरुकि ) ३ दुरुक्ति ।

षीभ् ( धा॰ श्रा॰ ) डीमें मारना । शेखी सारना ।

भीर (वि॰) १ बहादुर । ग्रूर । २ बलवान । ताकत-वर !--श्राशनं, ( न० ) १ रखवाली । चौकसी। २ युद्ध में जोखों का पद। ३ वे सिपाही जो जीवन से हाथ थो युद्ध में यागे जाते हैं। - ग्रासर्न, (न॰) १ वैंडने का एक प्रकार का खासन या सुदा जिसका व्यवहार तांत्रिकों के साधानों में हुआ करता है। २ एक श्रुटना मोड़कर बैठना। ३ रणभूमि । ४ वह स्थान जहाँ पहरेदार पहरा देता है। पहरा देने का स्थान।--ईशः.--ईश्वरः, ( ५० ) १ शिवजी । २ वदा बहादुर ।—उज्स्तः, ( ५० ) वह त्राह्मण जो श्रोनिहोत्र नहीं करता। —कीटः, ( पु॰ ) तुन्छ योद्धा ।—जयन्तिका ( स्वी॰ ) रगा-तृत्य । २ युद्ध । समर ।--तरुः, ( पु॰ ) अर्जुनवृत्त ।-धन्धन् ( पु॰ ) कामदेव। -पानं,-पार्गं, (न०) वह पेय पहार्थं जो बीर लोग युद्ध का श्रम मिटाने के लिये पान करते हैं। —भद्र:, ( पु॰ ) १ शिवजी के एक प्रसिद्धगरा कां नाम, जिसको उत्पत्ति शिव जी की बटा से हुई यी । २ प्रसिद्ध भट । ३ श्रश्वसेश्व यज्ञ के योज्य वोदा । ४ एक सुगन्धित घास ।-मुद्रिका, (खी०) पैरकी विचली उँगली में पहनी जाने वाली खुल्ली।

- रहस्, (न॰) सेंदूर। ईगुर।—रसं. (न॰)

श्रीर रस। र सामरिक माद्य।—रेग्रुः, (पु॰)
भीमसेन का नाम।—बुक्तः, (पु॰)। अर्जुनबुक्त। र मिलाने का पेद।—सः, (खी॰) वीर
जननी। इसी अर्थ में वीरभसवा, वीरमस्ः,
और धीरप्रसिवनी शब्दों का भी प्रयोग होता है।

—सैन्यं. (न॰) व्याज।—स्कन्धः, (पु॰)
भेंसा।—हन्, (पु॰) वह बाह्यण जिसने यज्ञ
करना त्याग दिया हो। र विष्णु का नाम।

वीरं (न०) श्नरकुल । काली मिर्च । क्रॉजी। ४ स्टस की जदा

वीरः (पु०) १ सूरवीर। सटा योद्धा। २ वीरमाव। ३ वीररस । ३ नटा ४ श्रान्ति । ४ ग्रज्ञीय श्रान्ति । ६ पुत्र । ७ पति । ८ श्रज्जुंन बृत्तः। ६ विष्णु का नामान्तर ।

दीराएं (न०) उशीर। सदा।

घोरस्री (स्त्री०) १ कटाइ तिरङ्गी चितवन । २ यहरा स्थान ।

चीरतरः ( यु० ) १ बढ़ा शूर । २ तीर ।

वीरतरं ( न॰ ) तृष विशेष । उशीर । खस ।

चीरंधरः १ (५०) १ मयूर । मोर । २ पशुक्षों के वीरम्धरः ) साथ लड़ाई । ६ चमड़े की नीमास्तीन सा जाकेट ।

बीरवत् ( वि॰ ) शूरों से परिपूर्ण ।

दीरवतो (स्त्री॰) वह स्त्री जिसका पति और उन्न जीवित हों।

र्शारा (स्ती॰) १ वीरयन्ती । २ पश्नी । ६ माला । ४ मुरा । मुरामाँसी । ४ शराव । ६ एलुवा । ७ केला ।

सीराध ) (क्वी॰) १ फैंबने वाली लता या बेल । वीराधा ) २ श्रङ्कर । बाली । ३ एक पौधा जो जितना काटो उतना ही बढ़ता है या काटने परही बढ़ता है । ४ बेल । माडी !

वीर्य ( न॰ ) १ वीरता । पराक्रम । विक्रम । २ शक्ति । सामर्थ्य । ६ पुंसस्य । जनन शक्ति । ४

बुक्तः (पु॰) । १२३म ! २ गुन्ता : बुक्ता (क्वी॰) !

स्फूर्ति। साहस्य । इत्ता । १ ( किसी इदा का लाभकारी ) गुरा । ६ घातु । बीज । • चमक । ष्याभा । म महिमा । मणीदा !-- जः, ( पु॰ ) पुत्र। प्रपातः, (पु॰) वीर्य का पातः। षीर्यथम् (वि०) । मज़बुन । बिल्ड । २ गुणकारी । वीवधः ( ५० ) १ वहंगी का बाँस । २ वीमः । ३ श्रनाज का देर । ४ मार्ग । सस्ता । सहक । वीवधिकः ( ५० ) वहँगी वाला । बीहारः ( पु॰ ) १ बौद्धों का संघाराम । २ मठः ष्या ) विक्रोति,] त्यागना छोउना। वंद 🖟 ( धा॰ उ॰ ) [ बुस्टयति, बुस्टयते 🦠 वुस्टयते 🦠 वुस्टयते । १ नाश होता। वुवूर्ष ( वि॰ ) चुनने के लिये श्रभिलाषी । वूर्ण (वि॰) चुना हुआ। बुँटा हुआ। वृ (धा॰ उ॰) [ धरति, – वरते, वृश्ंाति, – वृश्हते, बृगाति,—वृगीते, वृत ] १ चुनना । श्राँटना । २ विवाह करने के लियें झाँट कर पसंद करना । ३ याचना करना । माँगना । ४ ढकना : छिपाना । पर्दा डालाना । खपेटना । १ घेरना । ६ रोकना । यचाना। = भ्रड्चन हालना। विरोध करना। वृंह वृहित े देखों बृंह बृंहित । वृक्त ( घा॰ श्रा॰ ) [ चर्कते, ] प्रहण करना । लेना । पकड्ना १ धुकाः ( पु॰ ) १ भेदियाः २ सेही । ६ गीददः । श्रमालः १ काक। कौता। १ उल्लु। ६ ढाकू। ७ चन्निय। = तारपीन । १ सुगन्ध पदार्थी का संभिश्रस । १० एक राइस का नाम। १३ वक्षृतः। १२ उद्रख्य ग्रानि विशेष ।—ग्रारातिः, - ग्रारिः । ५०) कुता। उद्रः ( पु० ) १ त्रह्म का नाम। २ मीम का नाम ।-द्राः, ( ५० ) इसा ।-ध्रुपः, ( पु॰ ) १ तारपीन । कई सुशबूद्वार दृव्यों से बना हुआ सुगन्य पदार्थ विशेष।—धूर्नः, ( ५० ) श्रमास्त्र ।

सक्या ( व० कु० ) १ विभातित । कटा दुषा । म कटा हुआ : ३ इटा हुआ। बुक्त (व) कु०) माफ किया हुया । युद्ध किया हुथा । बृत् ( घा॰ पा॰ ) [ब्रुसने ] । श्रंगीकार करना । पर्मेट् करना । चुटलेन: । १ डांक्रनाः बुनः (go) पेड़ । रूप्त । पादप : विटप । प्राद्नाः, ( पु॰ ) १ बढ्दं की ऐसी । -कुल्हाई। बस्ता। ३ ऋथाथ का पेड़। ७ पित्राल वृष ।—श्रक्तः, ( go ) श्रामद्। । —शालयः, ( पु॰ ) पर्जा। — ग्रावामः ( पु॰ ) १ पर्जा। साधु । — ग्राध्यिन्, ( पु॰ ) बोर्टा जाति का उल्लू। कुन्द्रुटः, (३० ) जंगली सुगां ---रञ्जाहरम्, (न०) कुन्नवन । उपवन । — खरः, (५०) बानर: —ध्रयः, ( पु॰ ) नारपीन! —नियास्यः, ( पु॰ ) गोंद । गुगुल । —पाकः, ( पु॰ ) ग्रश्वत्थरूच । —भिद् (५०) इन्हाझी।— मर्कटिका, ( छी० ) गिवहरी । -वाटिका, —वाडी, ( भ्री॰) बाग । बगिया ।— शः. ( पु॰ ) खपकती । -- शायिका, (र्खा॰) गिलहरी । वृत्तकः ( पु॰ ) १ बोटा गुरु । २ गुरु । बुच् ( धा॰ प॰ ) [ बुगातिः ] चुनना । पसंद करना । बुज (धा॰ ग्रा॰ [वृक्तं] १ वचाना । त्यागना । [प०-च्रुग्रास्ति] । बचा जाना । छोड् देना । त्याग देना । २ पसंद करना । चुनना । ३ प्राय श्चित्त करना। ४ टाल देना ! बुजनः (पु॰) । केंगः २ धुंबराले वाल । वृत्तन (न०) । पायः । चपित्तः ३ आकाशः। ४ हाया । बारा । चिरा हुन्ना भूलगढ जो काम्त-कारी या चरागाह के काम के लिये हो। वृज्ञिन (पु॰) १ मुद्दा हुआ । टेदा । दुष्ट । पापी । घुजिनं (न०) १ पाय । २ पीड़ा । ऋष्ट । (इस-धर्ध में पु॰ भी )

वृतिनः (पु०) १ देश । चुंबराबे केश । २ कुम्स जत ।

बुण् ( घा॰ ट॰ ) [बुगोरित, बुगुते ] वाना । निघराना ।

त्रुन् ( चा॰ था॰ ) ( चृत्यते ) १ पसंद करना । जुन जेना । २ बॉटना । [ उभ०-वर्तयति-वर्तयनं ] चमकाना ।

मृत्त (व० ह०) १ चुना हुआ। छाँटा हुआ। २ पर्दो पड़ा हुआ। ठका हुआ। ३ छिपा हुआ। ४ घिरा हुआ। ४ रज़ामंत्र। ६ साडे पर उटाया हुआ। ७ अष्ट किया हुआ। = सेवित।

बृतिः ( श्वी० ) १ चुनाव । छुँट । २ छिपाव । दुराव । ३ माचना । ४ विनय । प्रार्थना । १ घेरा । जपेटन । ६ हाता ! घेरा । घेरने वाजा ।

र्श्वतिकर ) (वि॰) धेरने वाला। सपेटमे नाला। वृतिङ्कर )

वृतिकरः } ( पु॰ ) विकद्भत नामक वृत्त । वृतिङ्करः }

बृत्त (व० ह०) १ जीवित । वर्तमान । २ हुआ । वदित हुआ। ३ पूर्वता की प्राप्त । ४ कृत । किया हुआ। १ बीता हुआ। गुज़रा हुआ। ६ वर्तुब।गोब। ७ सृत। मरा हुआ। 🗢 इड़। मज़ब्ता । ६ अधीत । पदा हुआ । १० (किसी से ) निकला हुआ। ११ प्रसिद्ध । — धन्तः, (पु०) १ व्यवसर । मौक्रा । २ संवाद । समाचार । ख़बर। ३ किसी बीती हुई घटना का विवरण। इतिहास । इतिपृत्त । कथा । कहानी । ४ विषय । प्रसङ्घ । ५ जाति । क्रिस्म । तरह । ६ तौर । तरीका : ढंग । ७ दशा । हास्रव । = सम्पूर्णता । समस्तता । ६ विश्राम । अवकाश । फुरसत । ३० भाव ।---इवॉरुः, ( पु॰ )-कर्कटी, ( स्वी०) हिंगवाना । कर्तीदा । तरबूज़ ।—गन्धि, ( न॰ ) वह गद्य जिसमें अनुप्रासों और समासों की अधिकता हो। वह गद्य जिसे पड़ने से पद्य पड़ने जैसा आनन्द प्राप्त हो। - खूड, - खौल (वि०) वह जिसका मुग्डन संस्कार हो चुका हो।--पुष्पः, ( पु॰ ) अलखेत । र सिरिस का येड़ । ६ कर्ड्ड का पेड़ । ४ भुइकदंब । ४ सदागुलाब । सेवती । ६ मोतिया । अमिलका :-फलाः, (पु०) १ कैथा का पेड़ । २ अनार का पेद । — शस्त्र, (विः) शक्षचासन कला में भारदर्शी या पट्ट ।

बृत्तः ( ५० ) कछवा ।

बुत्ते (न०) १ घटना। २ इतिहास। वृत्तान्त । ३ संवाद। स्वबर: ४ पेशा। धंधा। ४ चित्र । चालचलन। ६ सचरित्र । घन्छा चालचलन। ७ शास्त्रासुसे।दित विधान। चलन। पद्धति। कर्त्तव्य। द्वान। इत्त का ध्यास। ६ छुन्द।

मृत्तिः ( स्त्री० ) १ अस्तित्व । २ परिस्थिति । ३ दशा । हाजत । ४ किया । कर्म। विधान । १ तीर। तरीक़ा । ढंग । ६ चालचलन । ग्राचरण । ७ र्घधा। पेशा। = जीविका। रोजी। ६ मज़दूरी। उजरत । भादा १० सम्मानपूर्ण न्यवहार । ११ ब्याख्या। टीका। शब्दार्थं। ९२ चक्कर। हुमाव। १३ वृत्त या पहिये का न्यास या घेरा। १४ ब्याकरण में सूत्र जे। व्याख्या की अपेका रखते हैं। १५ शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा वह किसी अर्थ को बतलाता या अकट करता है। (यह यर्थ तीन प्रकार के माने गये हैं--यथा -य्राभ-घात्मक, बच्चात्मक, शौर व्यक्षनात्मक)। १६ वाक्यरचना की शैली । शैली चार प्रकार की मानी गर्यो है। यथा—कैशिकी, भारती, सास्वती श्रीर श्रारभटी । इनमें से श्रङ्कार रस वर्णन के लिये कैशिकीवृत्ति, वीररस के जिये साखतीवृत्ति, रौड़ श्रीर वीभत्स रसों का वर्णन करने के लिये श्रारमधी वृत्ति तथा अवशेष रसों का वर्णन करने के लिये भारतीवृत्ति से काम लिया जाता है। ] — अनुवासः, (= बृत्यनुवासः ) ( ४० ) पांच प्रकार के अनुपासों में से एक प्रकार का अनुप्रास जी काष्य में एक शब्दालङ्कार माना गया है। इसमें एक अथवा अनेक न्यक्षत वर्ण एक ही या भिन्न भिन्न रूपों में वरावर ज्यवहत किये जाते हैं। —उपायः (पु॰) जीविका का ज़रिया या साधन। -कर्णित, (वि॰) जीविका के श्रमाव से दुःखी। — बक्ते, ( न० ) राजचक । — छेदा, ( ५० ) किसी की जीविका का अपहरण ।---भङ्गः, (३०) —वैकल्यं. (न०) जीविका का ग्रमाव ।—स्यः, (वि०) १ वह जो अपनी वृत्ति पर स्थित हो।

२ सदावारी । प्रच्ये चालचलन का । - स्यः, ( पु॰्) सिरगिट । छण्यको । विस्तुद्धाः

बुमः ( ९० ) १ प्रसाणानुसार त्वष्टा के पुत्र एक ज्ञानव का नाम, जो इन्द्र के हाथ से मारा गया था। । बादल । श्रमन्यकार । ४ शाखु । ५ शाब्द । स्वर्ति । ६ पर्वत विशेष ।—ग्रास्तिः,—ब्रिष, (ए०)—शाबुः. —हन्, (ए०) इन्द्र की उपविशाँ।

त्र्या ( अन्यया० ) १ त्यर्थ । वेक्रायदा । निरर्थक । २ अनावश्यकना से । ३ मूर्यना से । ४ ग्रव्यी से । अस्वित सीन से । — मिन, (वि०) वह जिसकी वृद्धि में सूर्यता भगे हो । मूर्य । — वादिय, (वि०) मिध्याभाषी । सुरु बोद्धने वाद्धा ।

वृद्ध (वि०) १ वृद्धि को प्राप्त । वहा हुआ । २ पूर्ण रूप से वृद्धि को प्राप्त । ३ वृद्धा । वृद्धी उन्न का । ४वृद्धा । लंबा । १ प्रकृति । देर किया हुआ । ६ वृद्धिमान । पिरहत । — प्राङ्गिलाः, (व्धा०) पैर की वृद्धी उँगली । — प्रवस्था, (व्धा०) वृद्धा । — क्याचारः (पु०) पुरानी रीतिरस्म । उन्नः, (पु०) वृद्धा वैन्न । — काकः, (पु०) होणकाक । पहाड़ी कौथा ! — काकः, (वि०) तोंदल । — भावः, (पु०) वृद्धा । — मानं, (२०) प्राचीन व्यवियों की प्राञ्चा । — याहनः, (पु०) ज्ञाम की लक्दी । — अवस्न, (पु०) इन्द्र की उपाधि — संद्यः, (पु०) वृद्धानों की सभा । — सूचकं, (न०) कपास ।

बुद्धं ( न॰ ) शैलजनासक गन्ध्रव्य ।

बुद्धः ( पु॰ ) १ हृद्रा श्रादमी । २ सम्माननीय पुरुष । ३ तपस्वी । श्रापि । ४ वंशघर । पुथ । सन्तान ।

बृद्धा ( श्री॰ ) १ बुढ़िया श्री । २ कन्यासन्तान ।

वृद्धिः (पु०) १ वहती। उत्तति। २ चन्द्रकताओं की बृद्धिः १ घन की वृद्धिः । ४ सफलता। सौमाग्य। १ घनदीलतः । समृद्धिः । ६ देर । समुदायः । ७ सूदः। सूदः दरः सूदः। = सूद्धोरीः । ६ लामः । मुनाफा। १० खरहकोष की वृद्धिः । ११ शक्ति की वृद्धिः। राजस्य की वृद्धिः । १२ वह धरोषि याः स्तक जो घर में सन्तान उत्पन्न होने पर होता है। जनगाशीयः | अधाजीयः | अधाजीयः, (पु०) | महाराम के स्रुप्तेश का रोहागार करता है — जीवमं, —जीविका, (ची०) म्रुद्धारो का र्घवा या पेशा: —द, (वि०) समृद्धि-कारक:—एनं, न०) दुरा।—ध्राद्धं (न० नान्दीमुख्याद । साम्युर्गिक श्राद्धः।

तृथं ( पा॰ श्रा॰ ) [ वर्धते, बुझ ] १ वहना । नहां है। जाना मज़न्त है। जाना । फलना-ज़लना । २ जारी रहना । चाल् सहना । ३ निकलना । चहना ( जैसे सूर्य इतना चह श्राचा ) । ४ वधाई देने का हेतु होना । [ निजनत चर्ययित वर्धयित वर्धयित ] वहवाना है। गौरव बहवाना । वधाई देना । ( उ० वर्धयित — वर्धयित ] १ वोजना । २ वमकना ।

बृधसानः ( ५० ) मनुष्य । मानव ।

बुश्रास्तातुः (पु०) १ सानव । सनुष्य । २ पना । एक्र । १ किया । कसे ।

हुंतं ) (न०) फल या पत्र का इंड्रल । २ एल्हेडी । हुन्तं ) घड़ा रखने की तिपाई । ३ कुल की बोंडी या अग्रभाग ।

बृंताकः ( पु॰ ) ) बृग्ताकः ( पु॰ ) ( मटा का पौथा। बँगन का पौथा। बृंताकी ( खी॰ ) ( बृग्नाकी ( खी॰ ) )

चुंतिका ) (ची॰) द्वाेदा डंटुल। चुन्तिका )

बुंदं ) (न०) १ ससुदाय। तस्हा २ देर। बुम्दं ) सस्चयः।

बुंदा ) ( श्री० ) ६ तुलसी । २ गोकुल के समीप बुग्दा ) एक वन का नाम ।—अगरायं —वनं (न०) मधुरा में एक नीर्थस्थल विशेप !—वनं , (श्री०) तुलसी ।

बुंदार ) (वि०) १ प्रधिक। बड़ा लंबा। २ सुस्य। बुन्दार ) उत्तम। उत्हरू। ३ मने।इर। प्रिय। सुन्दर। बुंदारकः ) (वि०) [की—बुन्दारका, बुन्दारिका] बुन्दारकः ) १ श्रत्यधिक। बहुत ज्याकः। २ सुस्य। उत्तम। उत्हरू। ३ मने।इर। प्रिय। सुन्दर। ४ मन्य। प्रतिष्टित। माननीय।

बुंदारकः ) (पु ) १ देवता। २ किसी वस्तु का बुन्दारकः ) सुख्य श्रंश।

संच्या कौ० १०१

हृंदिए । (वि०) १ बहुत बड़ा या लंबा। २ वड़ा | हृष्याः ( ५० ) स्रगडकेष । वृन्दिष्ठ । सुन्दर । बृंदीयस् ) (वि०) ग्रापेचाकृत वडा । श्रपेचाकृत बृन्दीयस् ) खंवा । २ सुन्दरतर । मने।हरतर । बृश् ( धा॰ प॰ ) [ बृश्यति ] चुनना । पसंद करना । श्रुटिना :

बूशं (न॰) अदरक। आदि। वृशः ( ५० ) चृहा ।

मृशा ( छी० ) एक प्रकार की श्रोपधि । बृश्चिकः (पु॰) १ विच्छू । २ वृश्चिक राशि । ३ मकरा । ४ कनखज्रा । गोजर । ४ केंकड़ा । ६

ब्रुप ( धा॰ प॰ ) [ सर्पति, बृष्ट ] १ बरसना । २ बृष्टि होना। ३ बक्कशना। देना। ४ नम करना।

एक कीड़ा जिन्दके शरीर पर वाल होते हैं।

५ उत्पन्न करना। ६ सर्वेपिर शक्ति रखना। ७ अधात करना।

चृषः ( पु० ) १ साँव । बैज । २ वृष राशि । ३ मर्वश्रेष्ठ (किसी समुदाय में ) ४ कामदेव । ४ विजय बादमी। ६ कामुक । ७ शत्रु । विरोधी। ८ मूसा । ६ शिव का नाविया । १० न्याय । ११ सत्कर्म । पुरस्य कर्म । १२ करण का नाम । १३ दिङ्ख का नाम। ९४ एक श्रोपवि विशेष।— — ग्रङ्कः, (पु॰) । शिव जी। २ पुर्यास्मा जन । ६ भिलाने का पेड़ । ४ हिजड़ा ।- अंदान:. ( पु॰ ) शिव । —धान्तकः, ( पु॰ ) विष्णु ।— आहारः ( पु॰ ) बिन्नी ।—उत्सर्गः, ( पु॰ ) किसी की मृत्यु होने पर बखड़े को बाग कर और उसे साँइ बना कर छोड़ने की क्रिया।—दंश:,— दंशकः, ( पु॰ ) विज्ञी।—ध्वजः, ( पु॰ ) १ शिव। २ गखेश । ३ पुरुषात्माजन ।--एतिः, (पु॰) १ शिव जी । २ एक देख का नाम जिसकी वेटी शर्मिष्टा का राजा यथाति ने ध्याहा था। ३ वरें :-- भारतः, (स्त्री०) इन्द्र ग्रीर देवतात्रों का श्रावासस्थान श्रर्थात् ग्रमरावती पुरी। —स्ताचनः, (पु॰) निल्ली ।—वाहनः, ( पु॰ ) शिवजी का नाम।

ुर्प ( न० ) मोर का पंख ।

वृषगाश्वः ( पु॰ ) इन्द्र के एक घोड़े का नाम ।

वृषद् (पु॰) । साँइ । २ वृष्भ राशि । ३ किसी श्रेणी या जाति का सुलिया। ४ साँइ। घोडा। ४ कष्ट। शोकः। ६ पीड्यका ज्ञानः न होनाः। ७

इन्द्र। = कर्ण । ६ अनिन । बृपसः ( ५० ) । साँह । २ वृषभ राशि । ३ किसी श्रेणीया जातिका मुस्तिया । ४ केई भी तर

जानवर । १ एक प्रकार की श्रोषधि । ६ हाथी का कान । ७ कान का छेद :-गतिः,-ध्वजः, (पु०) शिव सी।

वृषभी (स्त्री०) १ विचवा। २ गौ। वृषतः (पु०) १ सह । २ घोड़ा । ३ गाजर ।

शलगम । ४ वह जिसे धर्म आदि का कुछ भी ध्यान न हो । पापी । दुष्टात्मा । १ पतित । ६ चन्द्र गुप्त का नाम जे। चाणक्य ने रख छोड़ा था।

द्रयत्तकः ( ५० ) तिरस्करणीय शुद्ध । वृषली (स्त्री॰) १ वह कन्या जो रजस्वला हो भयी हो, पर जिसका विवाह न हुआ हो।

पितुर्गेहे च या नारी रकः प्रधारयसंस्कृता। म् गाइत्या चितुरतश्याः सा कन्या चित्रकी रुपुता ॥ र रजस्वला स्त्री या वह स्त्री जा मासिक धर्म से हो। ३ वॉॅंफ स्टी। ४ मरी हुई सन्तान उत्पन्न करने वाली स्त्री। १ शूट्ट जाति की स्त्री। पतिः, ( ५० ) रहा स्त्री का पति ।--सेवर्न, ( न० ) शृद्धा स्रो से संसर्ग ।

चृषस्को (स्त्री०) वर्र ।

चुषस्यंती ) (खी० ) १ वह स्त्री जिसे पुरुष समागम चुषस्यन्ती रे की लालसा हो। २ छिनाल श्रीरत। ३ उठी हुई गौ था गर्मानी हुई गाय।

बुपाकपायी (स्री०) १ लक्मी। २ गौरी। ३ शची। ४ अग्नि पत्नी स्वाहा । १ सूर्यपत्नी । बुषाकिपः (पु॰) १ सूर्य। २ विष्णु। १ शिव। ४

इन्द्र। १ प्रक्ति।

खुषायग्रः ( ५० ) १ शिव । २ गौरैया । वृषिन् ( ५० ) मयूर। मोर।

अनुराग: १: कियी बाल्निक साव का याहिर प्रकट होना । १२ ग्रानन्त् । ग्राह्मात् । १३ शरीर

वृपी ( खी॰ ) कुशासन ! नुष्ट (वण् क्र॰) १ वस्या हुया । २ वरसता हुया । बृद्धिः (स्त्री॰) : बरसान । २ वीदार । फुन्नार ।--मेंदक। बार्ल । मुख्यः ( पु॰ ) उदद की दाल। बृहस्पति देखो वृहस्पति ।

खाँटना ।

युवा पुरुष ।

कालः, (पु॰) वर्शे ऋतुः—भूः, (पु॰) त्रृष्टिमस् ( वि॰ ) बरमार्ता : बरसने वाला ! ( पु॰ ) चृष्पा (वि॰) १ विधर्मा । पाखरडी । २ कोषी । त्रुध्याः (पु०) १ बाद्सः । २ मेखाः ३ किरनः ४ श्रीकृष्ण के एक एवेज का नाम । १ श्रीकृष्ण का नामान्तर: ६ इन्द्र का नामान्तर। 🤉 श्रन्ति का नामान्तर।-गन्नः, (पु॰) श्रीकृत्या की उपाधि। सुष्य ( वि॰ ) १ बरसने वाला । २ वह क्लु जो वीर्थ श्रीर बल को बड़ाने वाली हो। कामीडीपक ! देखो बह, बहुत्, बृहतिका। बृह्दती (खी०) १ नारद की बीखा। २ इसीस की संख्या। ३ चुरा। जवादा। रैपर । ४ वार्या। वाक्य । १ कुराइ (जैसे जला का) ।६ छुन्द्र विशेष । —पतिः, ( पु॰ ) बृहस्पति की उपाधि । वृ ( भा॰ ड॰ ) [ चुर्साति, चुर्सीते, चूर्स ] चुनना । वे ( धा॰ ड॰ ) [वयति—वयते, उत] ९ बुनना । २ लगाना। जमाना। ३ सीना । ४ बनाना। ४ जबना। ६ श्रोतशेत करना। वेकटः ( ५० ) १ सस्बरा । विदूषक । २ जौहरी । ३ वेगः (पु०) ३ उसेजना । प्रवृत्ति । २ गति । तेजी । रफ़्तार । ३ उद्योग । उद्यम । ४ प्रवाह । बहाव । ४ किसी काम को करने की दह प्रतिज्ञा ! ६ वल । शक्ति। ७ फैलाव ( जैसे विष का रक्त के साथ मिल कर सारे शरीर में फैल जाना । = डतावली । जल्दबाजी। १ धनुषवाण की लढ़ाई। १० प्रेम।

में से सज मुत्रादि के निकलने की प्रवृत्ति । १३ वीर्यपान ।--नाशानः ( ५० ) रहेन्स । इक - -वाहिन, वि० ) नेज । फुर्मीचा ।--सरः ( पु॰ , खबर । श्रश्वतर । वैगिन् (वि॰) जिं॰—वेगिनी | नेत्र । फुर्तीना । वेतिन् (पु०) १ हत्कारा । २ वास पर्शा। वेगिनी (स्ती०) नर्ना। } ( पु॰ ) वेंक्टाचल , पबेत विशेष । वेचा ( स्वी० ) भादा । किराया । उत्तरत । बेर्ड ( न० ) चन्दन विरोप । वेडा (स्थी० नाव। योट। वेस ो (भा० ड०) [ वेसानि—वेसाने, वेनति-वेन्) वेनते] श्रजाना श्रजानना। पहचाननाः ३ सोचना । विचारना । ४ लेना । प्रहण करना । बाजा बजाना । वेगाः ( पु॰ ) मनु के श्रनुसार एक प्राचीन वर्गसङ्कर बाति, जिसकी उत्पत्ति वैदेहक माता श्रौर श्रंबष्ट पिता से मानी गयी है। गर्वया जाति ! २ मृर्य वंशी राजा पृथु के पिना का नाम। वेगा (की॰) कृष्णा नदी में गिरने वाली एक नदी का वेशाः ) (स्ती०) । केशों की सोटी । गुथी हुई विगा ) चोटी। २ जल का प्रवाह। पानी का बहाव। ३ दो या अधिक नदियों का संगम। ४ गङ्गा यमुना ऋौर सरस्वर्ता नदी का संगम। ४ एक नदी का नाम !--वन्धः, (पु॰) गुधी हुई बोटी। —वेधिनी, (ची॰) बोंक। ब्रबीका — विधिनी, (स्री॰) कंबी।—संहारः, (पु॰) 🕽 चोटी बना कर केशों को बाँधने की किया । २ नारायण भट्ट का बनाया संस्कृत का एक नाटक। वेगुरः ( पु०) ३ वाँस । २ नरकुल । सरपत । ३ वंसी। नफीरी :- जः, ( पु॰ ) वाँस का बीज ।-धाः,

नफीरी या बंसी का बजाने वाला ।---निस्त्रतिः

( पु॰ ) सञ्चा । ऊख ।--यवः, ( पु॰ ) बाँस का

त्रीत । - प्रष्टिः, (क्षी०) बाँस की इसी ।--वादः, -- वादकः, (पु०) नफीरी वाला ।--मीजं, (न०) बाँस का बीज।

वेग्युक्तं ( न॰ ) वह श्रंकुश जिसमें बाँस की मूठ हो। वेग्युक्तं ( न॰ ) काली मिर्च ।

वेर्तडः वेत्रग्रहः वेर्द्डः ( पु॰ ) हाथी ।

वेतनं (न०) । भाड़ा । तनस्वाह । मासिक । २ श्राजीविका ।—श्रदानं,—श्रनपाकर्मन्, (न०) — श्रनपिक्रया, (की०) १ वेतन न चुकाना । २ वेतन न चुकाने पर वेतन वसूल करने के किये किया गया उद्योग विशेष !—जीविन्, (पु०) वृत्तिहा। वृत्तिवाला ।

वेतसः ( पु॰ ) १ वेत । नरकुत । २ जंभीरी । विजीस ।

वेतसी (स्त्री॰) बेत । जलवेत ।

वेतस्वत् (वि॰) [स्त्री॰—वेतस्वती] वह स्थान जहाँ वेतों का बाहुल्य हो।

वेतालः ( पु॰ ) १ भृत येनि विशेष । २ हारपाल । पौरुक्षा । दरवान ।

वेत्तृ(पु०) १ ज्ञाता । ज्ञानने वाला । २ विद्वान । पति ।

वेत्रः (पु०) १ वेंत । जनवेंत । २ हारपाल के हाथ की छुनी ।—धासनं, (न०) वेत का बना हुआ त्रासन ।—धरः,—धारकः, (पु०) १ हार-पाल । २ श्रसाधारी । चोबदार ।

वेत्रकीय ( वि॰ ) बेंत का ।

वेत्रवती (स्वी०) १ स्त्री द्वारपाल । २ वेतवा नदी का नाम ।

वेत्रिन् (पु०) १ हारपाल । दरवान । २ खोबदार । वेथ् (धा० आ०) [वेधन्ते] याचना करना । माँगना । वेदः (पु०) १ ज्ञान । २ विशेषतः आध्यात्मिक विषय का सचा और वास्तविक ज्ञानी । ३ ऋक् , यज्ञ, साम और अर्थनवेद । ४ कुझों का मुदा । ४

विष्णु का नामान्तर । — ग्राङ्गंः, ( न० ) वेदाङ्ग छ, है:--यथा १ शिका । २ छंदस् । ३ व्याकरस्। ४ निरुक्त । ४ ज्योतिष । ६ करुप ।-- ऋधिरामः, (५०) वेदाध्ययन :- आध्ययनं, (न०)वेदाध्ययन । --ग्रध्यापकः ( पु॰ ) वेदों का वाला।—श्रन्तः, ( पु॰ ) । श्रीर शारण्यक श्रादि वेद के शन्तिम माग जिनमें, श्रारमा, परमारमा और जगत थादि का विषय वर्णित है। २ छः दर्शनों में से प्रधान वेहान्त दर्शन।—ग्रान्तिन्, (पु०) वेदास्त दर्शन का त्रनुयायी या मानने वाला।--आदि, ( न० ) —ग्रादिवर्गाः,—ग्रादिवीजं, ( न० ) प्रणव। श्रों।--उक्त, (वि०) वेवविहित।--कौलेयकः ( पु० ) शिव जी।—गर्भः ( पु० ) १ ब्रह्मा । २ वेदविद ब्राह्मण ।--झः, ( पु॰ ) ब्राह्मण जिसने वेद का अध्ययन किया है। - त्रयं, (न०)-श्रधी. (श्री॰) तीन वेदों का समुख्य ।--निन्दकः, ( पु॰ ) नास्तिक ।--निन्दा, ( स्ती॰ ) वेद की बुराई। - पारगः, ( पु॰ ) वेदविद्या में निष्णात बाह्यण ।--सातृ, (स्ती०) गायत्रीसंत्र । —वचनं, —वाक्यं, (न०) वैदिक मंत्र या श्वचा ।-- वदनं, ( न० ) व्याकाण ।--वासः, ( पु० ) ब्राह्मण ।—वाह्म, ( वि० ) जिसका उल्लेख वेद में न हो । वेदविरुद्ध !--विहित, (वि॰) वेदानुकुत ।--न्यासः, (पु॰) वेद-मास जी जिन्होंने वेदों के विभाग किये ।---संन्यासः, ( पु॰ ) वैदिक कमेकारड का त्याग ।

वेदनं, ( न० ) ) १ ज्ञान । अवगति । २ अनुभव । वेदना (स्त्री० ) ﴿ पोड़ा । ३ धन दौलतः । सम्पति । ४ विवाह ।

वेदारः ( ५० ) गिरगट।

वेदिः ( ५० ) पश्डित । विद्वान् ।

वेदिः ) (छी०) । यज्ञकार्य के लिये साफ करके वेदी ) तैयार की हुई शूमि। ३ फँगुठी जिसमें नाम की मोहर हो। ३ सरस्तती का नाम। ४ भूखण्ड। देश।—जा, (छी०) द्रौपदी का नामान्तर।

वेदिका (वि॰) १ वह स्थान या ऊँचा चबूतरा जो यज्ञ के क्षिये ठीक किया गया हो । २ वैदकी ।

३ चकुनरा जो श्रांगन के बीचों बीच बना हो । ३ लतामद्रण । लताकुन्न : वेदिन् (वि०) श जानने वाला ! २ विवाह करने दिला । वेदिन् (पु०) १ ज्ञाता । २ शिएक । ३ विज्ञान बाह्मण । ४ बाह्मण की उपापि । वेदी देखों वेदि। वेध (वि०) ? ज्ञानन्य । ज्ञानने कं किये। र वतलाने था सिखलाने के लिये। ३ विवाद करने को। वेधः (पु०) १ प्रदेश । होद्न ' २ वस्त्र । ३ होद् । खदाई की गहराई। ४ समय का मान विशेष : वेधकं (२०) धान । धनिया । वेधकः ( ९० ) । नरक विशेष । २ कप्र । वेधनं (न०) १ हेदने की क्रिया। २ खुराई। ३ बाव करना । ४ गहराई । ( खुदी हुई जगह की ) वेधनिका ( श्वी॰ ) वह श्रीजार जिससे मणि शादि में छेट किये जाते हैं। विधनी (खी॰) ! हायी का कात छेटने का श्रीज़ार। २ मिश आदि में छेदने का श्रीजार । वेश्रस ( ५० ) १ सृष्टिकतां। २ महा। ३ दक बादि प्रजापति । ४ शिव । ४ विष्णु । ६सूर्य । ७ श्रर्क । मदार । = परिहत जन । वेधसं ( न० ) हथेली का वह भाग जे। श्रॅग्डे की जड़ के पास होता है। विधित ( २० इ० ) छेदा हुआ। वेशा हुआ। बेन् ( भा० ड०) विनति, बेनते ] देखो चेग्रा। वेन देखा वेता। वेद्धा देखे। वेगा। वेष ( भा॰ श्रा॰ ) [ नेपते, वेषित ] काँपना । 🔻

थरथराना ।

वेरः (५०) 🕽

वेष्धुः ( पु० ) कॅपन । थरथरी ।

वेपनं ( न० ) कॅपना । थरथराहट ।

चेमः, बेमन् ( पु॰ न॰ ) करधा ।

वेरं (न०) } १ शरीर । २ केसर ३ माँडा

वैरटं ( न० ) येर नामक फल । वेरदः ( ३० ) नीव जाति का व्यादनी । बैल (भा०प०) विल्लि ) ३ जाना। २ दिलसा । काँपना । चेलं ( न० ) दारा । चाँगवा । वैका (र्स्डी०) १ समग्र । १ संस्पन । धाउनर । ३ अवकाश । ४ लहर । प्रवाह । वार । १ समुद्रवट । ६ सीसा । हड । ७ वाणी । यचन . = रोग । १ सहत मृत्यु । ३० समुद्दे ।—कृतां, ( २० ) तान्नविप्त देश का नाम !-मूलं. ( न० ) यसुद्र-तर |—वर्न, ( न० ) समुद्रवर दर्भी वन । वेस्त ( पा॰ प॰ ) विस्तिति । जाना । कॉपना । हिन्दुना । वेल्लः (पुर्वः 🚶 🤋 हिस्तनः । कंपनः २ लुइकनः। वेल्लनं ( न॰ ) र नोर। वेक्तहतः ( ५० ) लंपटः दुराचारीः । बेटिनः (स्त्री० ) वेन्ह । नता । वेख्लिन ( व॰ ङ० ) ३ कॉपना हुआ। २ टेझमेडा। वेदिलतं ( न० ) १ गमन । २ हिकान । वेची (घा० सा०) [वेडीने } ! जाना। २ प्राप्त करना । ३ गर्भवती होना । ४ व्याह होना । ४ फेंकना । ६ खानाः। ७ इच्छा करता : वेश: ( पु० ) १ प्रवेशहार । २ भीतर अने का रास्ता । ३ घर । ४ वेश्यालय । ४ पेश्लाक । परिन्छन् ।---दानं, (न॰) स्रअमुनी का फूल।—धारिन, ( वि० ) अपटरूप घारी । नारी,-जनिना, (क्वी॰) रंडी । वेश्या । वासः (पु॰) वेश्या का धर्। वंशकः ( ५० ) घर । मकान । वेशन ( न॰ ) १ प्रवेशहार । २ घर । वेशनः ( ९० ) १ झोटा तालाव । २ मनि । वेशर: ( पु॰ ) सञ्चर । अश्वतर । वेशमन् (त०) धर । भवन । राजभवन । — कलिङ्गः,

( पु॰ ) चटक पश्ची । नौरैया ।—नकुलः, (पु॰)

इन्हें रह। ---भू:, (स्त्री॰) वह स्थान जे। मकान बनाने के खिथे उपयुक्त हो।

वेश्यं ( न० ) रंडी ख़ाना ।

वेश्या ( की॰ ) रंडी । पनुरिया ।— आचार्यः, ( पु॰ ) वह पुरुष को वेश्यायों की रखता हो ग्रीर परपुरुषों से उन्हें सिलाता हो । महुन्ना।— श्राध्ययः ( पु॰ ) रंडियों के रहने की जगह। रंडियों की सावादी ।—गमनं. ( न॰ ) रंडी-वाती।—पृहं, ( न॰ ) चकता।— जनः, (पु॰) रंडी।—पणाः, (पु॰) फीस ने। रंडी के दी जाती है।

वेश्वरः ( पु० ) सम्बर । अरवतर ।

वेपर्सं ( २० ) फ़्रजा । दस्तत । श्रविकार ।

वेष्, (धा० धा०) [वेष्ठतं] १ घेरना । सपेटना । २ डमॅडना ! मरोडना । ३ पेश्लाक धारण करना ।

वेष्टः (पु०) १ विराव। सपेटन। २ वेरा। हाता। ३ पगड़ी। ४ गोंद। राख। ४ तारपीन।—संप्रः, (पु०) एक प्रकार का वाँस।—सारः, (पु०) नारपीन।

वेष्टकं (न॰) १ पगड़ी। २ चादर | पिछीरी। ३ गोंद ४ तारपीन।

वेष्टकः (पु०) १ हाता । घेरा । २ सफेद कुम्ह्झा । वेष्टनं (न०) १ घेरन । लपेटन । २ उसेंडन । मराइन । ३ लिफाफा । बंधन । ४ पगड़ी । साफा । १ घेरा । हाता । ६ कमरचंद्र । पटका । ७ पटी । म पुग्युल । ६ कान का छेद । १० नृत्य का भाव विशेष ।

वेष्टनकः (पु॰) रितकंघ की क्रिया विशेष। वेष्टित (द॰ कु॰) १ चारों ओर से घिरा हुआ। २ सपेटा हुआ। ३ रोका हुआ। अवरुद्ध। ४ धेरा हुआ।

वेष्यः ) वेष्यः ( ३० ) पानी।

वेप्या (क्षी॰) देखे। वेद्या ।

वेसरः ( ५० ) सदर । प्रस्वतर् ।

वेसवारः । ( ए॰ ) जीरा, मिर्च, लौंग या राई, काली वेशवारः ) मिर्च सींठ श्राहि मसालों का चूर्ण । वेह् ( वा॰ वा॰ ) [ वेहते ] देखा "वेह्"। हेहत् ( स्त्री॰ ) गॉम गी।

वेहारः ( पु॰ ) विहार प्रदेश का नाम।

वेह्न् ( घा० प०) [ वेह्नते ] जाना।

वै (धा० प०) [वायति] १ सुखाना । सूख जाना । २ थक जाना ।

वै ( अन्यया० ) अन्यय विशेष जिसका प्रयोग निश्चय या स्वीकारोक्ति के अर्थ में किया जाता है। किन्तु अधिकांश प्रयोग इसका पर पूर्ण करने के लिये ही होता है। यथा

'आपो वे नरसूनकः।''

--मनुः ।

कभी कभी यह सम्बोधन और अनुनय होतक भी होता है।

वैशतिक ( वि॰) [र्खा॰—त्रेशतिकी] वीस में स्तीदा हुआ।

वैक्टरं (न०) १ माला जो जनेऊ की तरह पहनी गयी हो ! २ उत्तरीय वस्त्र । लवादा । चेगा !

वैकलकं ) वैकलिकं ) (न०) "देखे वैकलं"

वैकटिकः ( पु॰ ) जौहरी । रत्नपारस्ती ।

वैकर्तनः ( पु० ) कर्ण का नाम ।

वैकल्पं ( न० ) १ विकल्प का भाव। २ ग्रसमञ्जसता। १ श्रनिश्रयता।

वैकिटिएक (वि०) [भ्री०-विकटिएकी] १ ऐच्छुक। एकाङ्गी। २ सन्दिग्ध। सन्देहात्मक। ग्रानिश्चित।

वैकरुपं (२०) १ न्यूनता। कमी । त्रुटि। त्रपूर्णता। २ अङ्गहीनता। लंगड़ा होने का भाव। ३ ऋषी-ज्यता। ४ धवड़ाइट । विकलता। ४ अभाव। अनस्तित्व।

वैकारिक (वि०) [ श्री—वैकारिकी ] १ संशोधन सम्बन्धी । २ संशोधनात्मक । ३ संशोधित ।

वैकालः ( ५० ) मध्याद्वोत्तर । सार्वकाल ।

वैकालिक (वि॰) [ भ्री॰-चैकालिकी] ) सार्यकाल वैकालीन (वि॰) [ भ्री-वैकालिनी] ) सम्बन्धी या शाम के। होने वाला। चेकुंडः ( (५०) १ तिब्धु का एक नाम । २ इन्द्र चेकुर्यः) का एक नाम । ३ तुलसी ।

वैद्धरं । चतुर्दशीः (बी॰) क्षानिक श्रष्टा वैद्धरुटम् । १४ शी । —स्त्रिकः (पु॰) विल्ला-लोक । (न॰) १ विष्णुलोक । २ अवक ।

वैष्ठत (ति॰) [स्त्री—वेष्ट्रमी । परिवर्तित । २ संशोधित ।

वेद्धते ( २० ) पनिवर्तन । अवस्वकृतः । संशोधनः । अ पृणाः । ३ परिस्थिति अवधा स्टून शक्कः से अवस्तः वदसः । ४ अशुभः स्टूचकः अशङ्कतः !—विवर्तः । ( पु० ) दुर्देगाः ।

चैक्कतिक (वि०) [स्त्री—चैक्किशी] १ पन्चितित । संशोधित । २ विक्कति सम्बन्धी ।

वैक्टर्न्य (न०) १ परिवर्तन । ग्होबदन्तः , २ हुर्न्छः । ३ शुणा । अरुचि ।

वैकार्ति । वैकारनं । (९०) एक प्रकार का रव । चुर्चा ।

वैद्धवं ) (प्र०) १ गड़बड़ी । विकलता । धवड़ाहट। । वैद्धव्यं ) २ हड़बड़ी । मानसिक श्रक्षिस्ता । ३ सन्ताप । दुःखा पीड़ा ।

वैग्लरो ( खी ) १ बाक्शिक । २ वारहेवी । ३ करठ से उत्पन्न होने वाला स्वर का एक विशिष्ट प्रकार । ऐसा स्वर इश्व और सम्भीर होता है और स्पष्ट सुनाई पदना है ।

वेश्वानस (वि॰) [ श्वां॰—वैद्यानमो ] संन्यामी सम्बन्धी ।

वैखानसः (पु०) वानप्रस्थ । वानप्रस्थाश्रमी ब्राह्मण !
वैगुग्यं (न०) १ गुण का श्रमाव ! विगुण्ता ।
२ ऐव । स्रवगुण । त्रृटि । १ वैषम्य । विपर्यंत्र ।
विरुद्धना । ४ नीचना । स्त्रम्ता । ४ स्रनिपुण्ता ।
वैख्यस्यं (न०) चातुरी । निपुण्ता । योज्यमा ।
वैद्यिन्यं (न०) इःस्र । मानसिक विकलता । शोक ।
विदिश्यं (न०) । विचित्रता । वित्रस्थाना । २
बहुप्रकारस्य । १ विभिन्नना । ध मर्भवेधी । १
स्राध्यं ।

वैजनवं ( न० ) गर्भ का शन्तिम मास ।

वित्रयंतः । (पु०) १ इन्छ का राजध्यकः । २ इन विजयन्तः ) का भंडर । ३ पत्रका भंडा । ४ छर ।

वैज्ञ गेनिकः ) वैज्ञ यन्तिकः । (४०) संझा ट्याने वाजा .

वेजयंतिका । (स्त्री०) १ वेश । पताका । २ मेतः वेजयन्तिका । कादार :

बैहर्पर्यः । ( पु० ) १ मोडा । पनाका । २ किछ । बेहरपर्मा ) विज्ञा । ३ हम । ४ सगवान विष्णु की साला विशेष । २ एक सब्दकेश्य का साम ।

वैज्ञान्यं (न०) १ विज्ञानोप्रता ! विज्ञानीय होने का भाव । २ वर्शभेद । ३ विज्ञास्ता । ४ जानि-बहिष्कार १ यद्वलनी । संपटना ।

र्वेतिक देखे। वैतिक :

वैज्ञानिक (वि॰) [र्म्बा॰—वैज्ञानिकी ] चतुर । निपुषा । वेत्रमा

वैडाल देखे। वैडाल ।

विमाः ( ९० ) वैसकोड़ा । वाँस की बीहाँ बनाने बाला ।

वैणव (वि०) [सी०-वेणवी] बॉस से उत्तत या वॉप का बना हुआ।

वैगावं ( न० ) बॉस का फल या बीज।

वैसादः (पु०) १ बॉम का इंछा । २ टाकरी सी विनावटा

त्रेण[वक: ( पु० ) बेमी बजाने वाला । नकीरी बजाने वाला ।

चैंग[विन् ( ९० ) शिष बी का नाम।

वैशानी ( श्री० ) वंशकोचन !

वैश्विकः ( ५० ) वंसी वजाने वाला ।

वैशुकं ( न० ) हाथी का श्रंकुस ।

वैद्युकः ( ५० ) इंगी बजाने वाला ।

वैतंसिकः ( ५० ) मॉम वेचने वाला ।

वैतंडिकः ) ( ५० ) वितंडावादी । स्पर्ध का भगवा वैत्रविडकः ) या बहस करने वाला । वैत्रविक ( वि० ) [ छी०—वैत्रनिकी ] वेतनमागी ।

वेनन लेकर काम करने वाला।

वैतिनिकः ( ६० ) १ मज़दूर । मज़दूरी के ऊपर काम े

वैतरिंगः हे (कां॰) । नरकस्थित एक नदी का वैतरिंगा ) नाम। २ कलिङ देशस्थ एक नदी का नाम।

वैतस (बि॰) [बी॰—बैतसी] । बेंत सम्बन्धी।
२ नरकुल जैसा। बलवान शत्रु के सामने नवते
वाला। बलिष्ठ शत्रु से हार मानने वाला। [यथा
" वैतसीवृत्तिः "]

वैतान (वि॰) [स्ती॰—वैतानी] यज्ञीय। पविञ्र। वैनानं (न॰) १ यज्ञीय विधान । २ यज्ञीय बज्जि-दान ।

वैतानिक (वि॰) [ श्ली॰—वैतानिकी ] देखे। वैतान।

त्रैवालिकः ( पु॰ ) १ बंदीजन । माट । २ मदारी । ऐन्द्रजालिक । ३ वेताल को सिद्ध करने वाला ।

वेत्रक (वि॰) [स्री॰—त्रैप्रकी ] वेतदार । नर-इसदार।

वैदः ( ५० ) विद्वजन । पण्डित जन।

वैदग्धं (न०) ) १ निपुर्याता । पहुता । हाथ की वैदग्धी (खी०) } सफाई । चातुर्य । २ सीन्दर्य वैदग्धं (न०) ) ३ वालाकी । ४ हाजिरजवाकी ।

वैदर्भः ( ४० ) विदर्भ देश का राजा :

वैदर्भी (खी॰) १ दमयन्ती का नाम। २ रुविमणी का नाम। ३ कान्य की एक शैंबी जिसमें मधुर वर्षों के द्वारा मधुर रचना की जाती है। साहित्य दर्णशकार ने इसकी परिभाषा यह दी हैं:—

> ' मापुर्व व्यञ्जर्षेवंशैं रचना बलिताहिमका । अवृत्तिरस्पवृत्तिवी वैदभी रीतिरिश्वते ॥'

वैदल (वि॰) [स्ती॰--वैदली ] वंत का बना हुआ।

वेद्तः (पु॰) १ पराँवहा । उत्ता । २ दाल का अनाव । जैसे उर्द, मृंग, अरहर श्रादि । कोई भी शाक जिसमें झीमी हों, जैसे रोंसा, बनिकुमियाँ, सॅम, मटर श्रादि । वैद्लं (न०) मिटी का वह पात्र जिसमें भिखारी भीख माँगते हैं। २ बाँस की बुनावट का श्रासन यह मोड़ा या टोकरी।

वैदिक (वि॰) [स्री॰—वैदिकी] १ वेद से निकला हुआ या वेदोक्त । २ शास्त्रीय । धर्मशास्त्रीय ।— पाणः, (यु॰) वह जिसे वेद का पूर्ण ज्ञान न हो ।

वैदिकः ( ५० ) वेदश बाह्यण।

वैदुषी ( ची॰ ) } वैदुष्पं ( न॰ ) } पाषिष्ठत्य । विद्वत्ता ।

वैदुर्य ( वि॰ ) [ क्वं॰—वेदूरी, वैदूर्यी ] बिदुर से ताना हुया या उत्पन्न किया हुन्ना ।

बैंदूर्य ( न० ) सहसुनिया रत ।

वैदेशिक (बि॰) [स्त्री॰—वैदेशिकी] अन्यदेश का विदेश का।

वैदेशिकः ( पु०) अजनवी । विदेशी । अन्य देश का । वैदेश्यं ( न० ) विदेशीपना ।

वैदेहः ( ५० ) । विदेहराज । २ विदेहरासी । ३ वैश्य । पैदायशी न्यापारी । ४ वैश्य पुत्र जी ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो ।

वैदेहकः ( ५० ) न्यापारी । सीदागर ।

वैदेहाः ( पु॰ बहु॰ ) विदेह देशवासी ।

वैदेही (स्त्री०) सीता का नाम :

वैदेहिकः ( ५० ) न्यापारी । सौदागर ।

वैद्य (वि०) [क्कां०-वैद्यो ] १ वेद सम्बन्धी। आतमा सम्बन्धी। २ ग्रोषधि सम्बन्धी। चिकित्सा सम्बन्धी।-क्रिया, (क्की०) चिकित्सा कर्म।-नाथः, (पु०) १ धन्वन्तरि। २ शिव।

वैद्यः (पु॰) १ विद्वान् । शास्त्राचार्यः । २ चिकित्सकः । ३ वैद्य जाति का आद्मोः । यह दर्गसङ्कर जाति का होता है । इसकी उत्पत्ति वैश्य माता और वास्त्रण पिता से बतलायी जाती है ।

वैद्यसं ( न० ) वैद्य विद्या ।

वैद्यकः ( पु॰ ) डाक्टर । हकीम । वैद्य ।

वैद्युत ( वि॰ ) [ स्त्री॰—वैद्युती ] विजनी

सम्बन्धी । विजर्जा से उत्पन्न ।—व्यक्तिः, — व्यन्तः, —विद्धः ( ५० ) विज्ञजी की क्राग । वैध ( वि० ) [क्षां ०—विधा ] ।

वैधिक ( वि० ) [बी० - वेधिकी] ! नियमानुसार । २ आईनी । आईन के मुताबिक ।

वैद्यार्थ (न०) १ असमानता , भिल्ला । २ विभि-कता । ३ नास्तिकता । ४ अन्याय ।

वैभवेगः ( ५० - विधवः सा ५४ ।

वेंधर्थं ( न० ) विधवायन ।

वेशुर्थ (न०) १ कातरता । २ कंपित होने का भाव । वेश्वेय (वि०) [क्षी०—वेश्वेयी] १ नियसानुकल । निर्दिष्ट । २ मुर्ख । सृद ।

वैधेयः ( पु॰ ) सूर्व । विसूत् ।

वैनतेशः ( पु॰ ) १ गहड़ का नाम । २ अरुए का नाम।

तेनियक (वि॰) [स्री॰—वेनियकी] १ विनय सम्बन्धी । २ शिष्टाचार का व्यवहार करवाने वाला।

वैनायक (वि॰) [ धी॰—वैनायकी ] गर्गश का। वैनायिकः (पु॰) १ बौद्ध दर्शन विशेष के सिद्धान्त । २ उक्त दर्शन का मानने वाला।

वैनाशिकः ( ए० ) १ गुलाम । दास । १ सक्दी । ३ ज्योतिषी । ४ बौद्ध सिद्धान्त । १ बौद्ध सिद्धान्तानुयायी ।

वैषरीत्यं ( न० ) ९ विषरीतता । विरोध । २ | असंगति ।

चेषुट्यं (त०) १ विस्तार । विद्यालता । २ विपुलता । बाहुत्य ।

वैफल्पं ( न॰ ) निरर्धकता । व्यर्थता । विफलता ।

चैद्योधिकः ( पु॰ ) १ चौकीदार । रखवाला । २ विशेष कर वह जो सारे वालों का बीता हुआ समय बतला कर जगावे ।

वैभवं ( त० ) १ ऐस्वयं । विभव । २ सहिसा। महत्त्व । बहुप्पत । ६ सामध्ये । शक्ति । ताकत । र्वमारिक (वि०) [स्रो० - वेमारिको ] हेस्स्कि । वैकस्पिक ।

वेंस्रे ( न० ) वेंकुरक । विष्णु लोक ।

वैद्धाःपं ( २० ) स्वर्गीय उपवन या वाग ।

र्वमन्धान*्)* । सत्येषु । सर्वस्य । २ प्रणा। इत्स्विः

चैमनम्ये (न०) ६ विकतता । व्याकृतता । २ **शोक ।** उदासी । ६ बीमारी ।

वैभावः । वैभावयः । ( ९० ) सीतेती माना का पुत्र ।

वैमावा वैमावी (श्री०) सीतेजी माना की जनकी। वैमात्रेयी

चैमानिक (वि॰) देवयान में सवार हा अन्तरिष्ठ में विहार करने वाला (

वैमानिकः ( पु॰ ) व्याकाशवारी गुव्वाइं में याच्योम-यान में बैठ कर उड़ने वाला महुन्य ।

र्वेमुख्यं (न०) ! विमुखता । पीठ फेरना । २ इया । अस्थि ।

वैमेरः ( ५० ) अदल बदल । एक बस्तु के बदले इसरी बस्तु केना । विनिमय ।

वैयशं ) (न०) १ विकलता । घबड़ाइट । २ किसी चैथश्यं ) विषय में जीनता या एकाप्रता ।

वैयर्ध्य ( न॰ ) व्यथंता । विफलता ।

वैर्याधकरस्यं (न॰) भिजभिन्न सम्बन्धे या श्रवस्थि-तियों में होने की दशा।

वैयाकरण (वि॰) [ श्ली॰—वैयाकरणी ] व्याकरण सम्बन्धी । व्याकरण का ।

वैयाकरणः ( पु॰ ) व्याकरण का परिहतः ।—पाशः, ( पु॰ ) अपटु व्याकरण जानने वाला। वह जिसे व्याकरण अर्था तरह न भाता हो ।

चैयाञ्च (वि॰) [ छी॰—वैयाञी ] । चीतं की तरह। २ चीते के चर्म से आच्छादित।

वैयाद्यः ( पु॰ ) बीते के चर्म से भान्सादित गाडी । वैयात्यं ( त॰ ) १ साहस । बहादुरी । लड्जा का या वितय का भ्रमाव । २ उदयहता । ग्रीदृत्य ।

संव भव की १०२

वेयासिकः ( पु॰ ) न्यासपुत्र । वैरं ( न० ) १ शत्रुता । विरोध । २ प्रतिहिंसा। बदला ।-आतंकः ( पु॰ ) अर्जुन का पेड़ । वैरक्तं ( ( न॰ ) । वासना शून्यता । २ अरुचि । वैरक्त्यं रे पृणा वैरंगिकः } ( पु॰ ) जितेन्द्रियजन । संन्यासी । वैरङ्गिकः } वैरत्यं (न॰) । विरत्नता । २ दीवापन । ३ स्ट्यता । वैरागं देखां वैराग्यं । वैराग्यं ( न॰ ) ९ सांसारिक पदार्थों में श्रनासक्ति श्रथवा उनसे विरक्ति । २श्रसन्तोप । श्रप्रसन्ता । 3 प्रमा। प्रक्षि । ४ रंज । शोक । वैराज ( वि॰ ) [ स्त्री॰—चैराजी] बाह्यस सम्बन्धी : वैराष्ट ( वि॰ ) [ स्त्री॰ — वैराटी] विराट सम्बन्धी । बैराटः ( पु॰ ) इन्द्रगोप नामक कीट । वीर बहुटी । वैरिन् ( वि० ) विरोधात्मक । वैरिन् ( ५० ) शत्रु । वैरी । चैक्ष्यं (न०) १ कुरूपताः। बदशक्षपना । २ रूपों की विभिन्नता।

वैराजनः ) ( पु॰ ) विराचन कं पुत्र दैत्यराज विल वैरोखनिः ) की उपाधियाँ । वैरोखिः )

वैलक्कायं (न०) १ विचित्रता। २ विरोध । ३ विभिन्नता ।

चैतास्यं ( न० ) १ गड्बड़ो । २ श्रप्राकृतिस्व । ३ बञ्जा । शर्मे । ४ वैपरीला ।

बैजोम्यं ( न॰ ) वैपरीत्य । उल्टापन ।

वैषधिकः ( ५० ) १ फेरीवाला । वृम वृम कर माल बेचने वाला । २ बहुँगी उठाने वाला ।

वैवस्ये (न०) ३ रंग बदलीग्रत। पीलापन। २ भिवता । ३ जातिश्रंशत्व !

वेयस्वतं ( न० ) वेवस्वत मनु का वर्तमान सम्बन्दर । वैवस्वतः ( पु॰ ) १ सातवें मनु का नाम। स्राज कल का मन्यन्तर इन्हीं मनु का माना जाता है। २ यमराज । ३ शनिग्रह ।

बेवस्वती (खो०) १ दिशा। देशा। र यसुना नदी का नाम ।

वैवाहिक ( वि॰ ) [ की-वैवाहिकी ] विवाह सम्बन्धी ।

्वैवाहिकः( ५०) } विवाह । परिखय । शादी । विवाहिकं ( न० ) }

वैवाहिकः ( पु॰ ) वध् का पिता या दामाद का पिता।

वैशद्यं ( न० ) १ स्वच्छता । निर्मजता । २ सफाई। ३ उज्जवलता । ४ स्वस्थता । शास्ति (सन की) ।

वैशसं (न०) १ नाश । बच । कसाईपन । २ उत्पीदन । श्रत्याचार । कह । पीडा । तकलीफ ।

वैश्रहतं (न०) १ श्ररक्रता । २ हुकूमत । शासनतेत्र । वैशाखं ( न० ) शिकार करने के समय का एक पैतरा। वैशाखः ( पु० ) १ दूसरे मास का नाम । २ मन्थन द्राड । मधानी ।

चैशाखी ( स्त्रो॰ ) वैशाख मास की पूर्णमासी !

वैशिक ( वि॰ ) वेश्यायों द्वारा ग्रनुष्ठित ।

वैशिकं ( न० ) रंडीपना । वेश्यापन । वेश्यास्रों का

वैशिकः ( पु॰ ) साहित्य में तोन प्रकार के नायकों में से एक, जो वेश्यायों के साथ भाग दिलास करता हो । वेश्यागामी :

विशिष्ट्यं (न०) १ मेद्। पहचान । २ विलक्ष्यता । विशेषता । ३ उत्तमता । विशिष्ट बच्चण सम्पन्नता । वैशेषिक (वि॰) { स्त्री—वैशेषिकी } १ विशिष्टताः वैशेषिक दर्शन सम्बन्धी ।

वैशेषिकं ( न० ) छः दर्शनों में से एक । इसके प्राचार्य कसाद हैं।

वैशेष्यं ( न० ) उत्तमता । सुख्यता ।

बेश्यः (पु०) तृतीय वर्ण का मनुष्य । —कसन्, (न०) -- वृत्तिः, (स्त्री०) वैश्य वर्ण के कर्म।

वैश्रवर्गाः (पु०) । कुवेर का नाम । २ रावण का नाम !--आलयः, -श्रावासः, ( प्रः ) । क्रवेर

के रहने का स्थान । २ वटबृक् ।—उद्यः, (पु०) वरगृद् का तृष ।

चैश्वदेव (बि॰) [ श्वी—नेश्वदेवी ] विरवेतेव सम्बन्धी ।

वैश्वदेषं (न०) १ विश्वदेव की विज्ञ या नैवेदा। भोजन करने के पूर्व सब देवताओं के उद्देश्य में अभिन में दी दुई आहुति।

वैश्वानरः (५०) १ श्रन्ति की उपाधि । २ वह श्रम्ति है । २ वेदान्त में चेत्रन शक्ति । ४ परमारमा ।

र्वेष्ट्यास्मिक (वि॰) [स्त्री—वेष्ट्यास्मिक्ती] विश्वस्त । इतसीगानी ।

विषयं (न०) १ श्रममानता । २ श्रीद्रत्य । उद्दण्डना : ३ श्रमदशता । ४ श्रम्याय । ५ कठिनाई । मुनीवन । श्रापत । ६ पुकाननता ।

वैषयिक (वि॰) [स्त्री॰—वैषयिकी ] १ किसी पड़ार्घ सम्बन्धी । २ विषयी । खंपट ।

वैषयिकः ( पु॰ ) विषयीपुरुष । लंपट श्रादमी ।

वैष्टुतं ( म॰ ) इवन की भस्म । वैष्टः ( पु॰ ) १ श्राकाश । २ पवन । इवा । ३ लोक ।

वैद्याव (ति॰) [ को-नैद्यावी ] १ विष्यु सम्बन्धी । २ विष्यु की उपासना करने वाला । प्रार्गा,

( न॰ ) ग्रष्टादश पुराणों में से एक । वैष्णावं ( न॰ ) इवन की भस्म ।

विध्यावः ( पु॰ ) वैदिक धर्म के अन्तर्गत सुरूप तीन विभागों में से एक विभाग । अन्य दे। हैं, शैव और शाक्त ।

वैसारिगः ( पु॰ ) मझली।

वेहायस (वि॰) [श्री—वैद्यायसकी] न्योम सम्बन्धी। श्राकारा सम्बन्धी। श्रासमानी। श्राकाशी।

वैहार्यं (वि०) वह जिसके साथ महाक किया जाय (जैसे साला या ससुराल का अन्य ऐसा ही कीई रिश्तेदार)

वैहासिकः ( ५० ) मसख्ररा । विद्यकः।

वेड् ( पु॰) १ कुली। वाहक। २ नेता। ३ पति। ४ साँड्। ४ स्थ। ६ गोह। गोनस सर्प। बोट्टः ( पु० ) १ सर्वं विशेष । २ महत्वी विशेष । बेट्टि ( क्वी० ) चौथाई पण । सिक्का विशेष । बेटिः ( प० ) डेट्टल ।

चार् (वि॰) मसः तरः। मीनवालाः

वाद्यतः ( पृ॰ ) बाह्यरी नामक मध्वी !

(रिक: (पु॰) नेवक।

बोस्टः ( पु० ) कुन्त् ।

बोकः ( ५० ) वृम्युन् ।

विस्ताह: ( पु० ) पीचे अयाजी और पीने रंग की पूंछ वाला बोड़ा !

बोड (४०) देखा बौद्ध ।

वीपट् ( अध्ययाः ) पिनसी या देवतात्री की कोई वस्तु अर्पण करने समय बोला जाने वाला अध्यय विशेष।

व्यंशकः ( ५० ) पहाद ।

व्यंशुक्त ( वि॰ ) नंगा। वस्न विवर्जितः

व्यंसकः ( ३० ) बदमाश । छली कपरी ।

व्यं वनं (न०) घेलियाजी । छल । कपट ।

व्यक्त (व॰ इ॰ ) ६ प्रादुर्भृत । प्रकरित । २ निर्मिन । वृद्धिगत । ३ स्पष्ट । साफ । ४ वर्षित । ज्ञान । पहचाना हुसा । ४ व्यक्त । ६ बुद्धिमान । परिस्त ।

न्यसं ( अन्ययः ) स्पष्टतः । साफ नौर पर । निश्चयह्यः में ।—गृश्चितं ( नः ) अक्ष्मणितः ।—द्वृष्टार्थः, ( प्रः ) चरमदीदगवाहः । वह साश्ची जिसने कोई घटना अपनी आँखों से देखी हो ।—राणिः. (पुः) अक्ष्मणित में वह राशि या अक्ष जो बतला दिया गया हो या जात अक्ष ।—ह्याः, ( पुः ) विष्णु ।

व्यक्तिः (श्री०) १ व्यक्त होने की क्रिया या भाव।
प्रकटन । प्राहुर्माव। २ सनुष्य। श्राहमी । ३
सनुष्य या किसी धन्य शरीरधारी का सारा शरीर,
जिसकी प्रयक् सत्ता मानी जाय और जो किसी
समुद्र या समाज का श्रीन माना जाय। न्यष्टि । ३
जिक्न प्रकरण।

त्र्यग्र (वि०) १ विकल । स्थाकुल । परेशान । २ भयभीत । दरा हुआ । ३ किसी कार्य में लीन । ट्यंश ) (वि॰) १ शरीरहीन । २ अवणवहीन । व्यङ्ग ) विकलाङ्ग । बुंजा । व्यशः ) (पु॰) १ र्लुजा। २ मेड्क । ६ गालों पर व्यङ्गः ) के काले दारा । व्यंगुलं ) व्यङ्गलं ) (न०) श्रंगुल का दे वाँ भंश। टयंग्यं । (त०) शब्द का वह श्रर्थ जे। उसका व्यङ्गचां रियजना वृत्ति के द्वारा प्रकट हो। गृद और छिपा हुऋ। अर्थ। २ वह लगती हुई वात जिसका कुछ गृह अर्थ हो । ताना । बोली। चुटकी । व्यन् (धा० प०) [ विन्नात ] भ्रेखा देना। जुलना। व्यज्ञः ( ५० ) पंखा । व्यजनं (न०) पंखा ! व्यंजक ) (वि॰)[स्ती—व्यंजिका, व्यञ्जिका] व्यञ्जक ) प्रकट करने वाला। ज़ाहिर करने वाला। व्यंजकः ) (पु०) १ नाटकीय हाव भाव। हाव व्यञ्जकः ) भाव द्वारा आन्तरिक भावों का प्रकटन। व्यंजनं ) (न०) १ स्पष्ट करने वाला । २ चिह्न । व्यक्तनं ) निशान । चिन्हानी । ३ स्मारक । स्मरख कराने वाला । ४ परिच्छद । बनावटीपन । १ वर्गी-माला का वह वर्गा जे। विना स्वर की सहायता के न बेाला जा सके। संस्कृत वर्णमाला में के 'क से ह '' तक सब वर्ण व्यक्षन कहे जाते हैं। ६ बिङ्गवाची चिद्ध। अर्थात् स्त्री या पुरुष पहचानने का चिह्न। ७ बिरुजा। चपरासः। = वयस्कता प्राप्तिका जचग्रा। १ दादी। १० अवस्व । प्रत्यङ्का ११ मसाला। चटनी। ग्रचार: १२ व्यक्षना। शक्ति की तीन प्रकार की शक्तियों में से एक प्रकार

बोध होता है।

अकारान्तर से कहा हुआ।

यक्षित ) र चिन्हित । ३ सक्केत किया हुआ ।

की शक्ति, जिससे किसी शब्द या वाक्य के वाच्यार्थ श्रथवा उदयार्थं से भिन्न किसी श्रन्य ही श्रर्थ का यंजित 🚶 (व० ह०) १ स्पष्ट किया हुन्ना । प्रकटित

व्यडंबकः ) व्यडंबनः ) ( ५० ) चंडीया का रूखः। व्यतिकरः (४०) १ संमिश्रण । मिलावट । २ सम्बन्धः। संसर्गः। लगावः। तश्रव्हुकः। ३ श्राद्यातः। प्रत्याचात । ४ रुकावट । श्रहचन । ५ घटना। हादसा । ६ अवसर। मौका । ७ आफत । विपत्ति । म पारस्परिक सम्बन्ध । ६ श्रद्ल १ दल । श्रापस का सैनदैन । ब्यतिकीर्गा (व॰ कृ०) ९ मिश्रित। २ संयुक्त। जुड़ा हुआ ! व्यतिक्रमः ( पु॰ ) १ उत्तर फेर जे। सिलसिलेवार हो। क्रमानुसार होने वाला विपर्यय । २ पाप । असत्कर्म । जुर्म । श्रपराध । ३ विप्ति । सङ्कट । ४ श्रतिकमण । ४ अवहेला । लापरवाही । ६ वैपरीग्य । व्यातिकान्त (व॰ इ॰) १ श्रतिकम किया हुआ। जिसमें विपर्यंय हुन्ना हो। भङ्ग किया हुन्ना। (नियम)। श्रवहेला किया हुआ। २ उलट फेर किया हुआ। ३ बीता हुआ। गुज़रा हुआ। , जैसे समय।) व्यतिरिक्त (व० क०) १ अलगाया हुआ। अलहदा किया हुआ। २ वहा हुआ। ३ रोका हुआ। ४ वर्जित । व्यतिरेकः (यु०) १ भेदः अन्तरः। भिन्नताः। २ श्रलगाव। ३ वर्जन । बहिष्करण । ४ श्रसमानता ।

श्रसादृश्य । ६ विच्छेद । क्रमभङ्ग । ७ अर्थातङ्कार विशेष जिसमें उपमान की अपेत्ता उपमेय में कुछ श्रीर भी विशेषता या श्रधिकता का वर्णन किया जाता है। व्यतिरेकिन् (वि०) १ मिख्र । २ खागे बढ़ा हुआ। ६ वर्जित । बहिष्कृत । ४ श्रभाव या श्रमस्तिःव प्रदर्शन करने वाला।

व्यतिषक्त ( व० कृ० ) १ पारस्परिक सम्बन्ध युक्त या जुड़ा हुआ। २ श्रोतश्रोत । ३ परस्पर परिसाय या विवाह सम्बन्ध में ग्राबद्ध । व्यतिषंगः ) ( पु॰ ) ३ पारस्परिक सम्बन्ध ।२ व्यतिषङ्गः ) मिलावट । ३ संयोग । सङ्गम ।

व्यतिहारः ) द्यनीहारः ) ( ए० ) विनिमय । बदला ।

ब्यतीत (व० कृ०) १ गमा हुआ । गुज़मा हुआ ।

वीता हुन्ना। २ मरा हुन्ना। ६ स्यागः हुन्नाः

छोड़ा हुआ। प्रस्थानित । ४ तिरस्कृतः । अवहे-लना किया हुआ ।

दयतीपातः ( पु॰ ) १ मम्पूर्णरीत्या प्रस्थान । सम्पूर्णतः

विच्छेद । २ वहा भारी उत्पात या उपद्रव : िवैसे भृकस्प उल्कापात श्रादि । ३ श्रममान । तिरस्कार । अपमान । ४ ज्योतिय शाश्च में सत्ताइल

योगों में से सञ्ज्ञां बाग । इस गोग में काई गुभ कार्यया बाह्य निषिद्ध हैं। २ शोग विशेष जो

श्रमावास्या के दिन रिववार या श्रवण धनिष्ठाः श्राद्री, श्रश्लेषा, श्रथवा स्वाशिरा नचत्र होने पर होता है। इस योग में गङ्गास्नान का बड़ा पुगय

फल बतलाया गया है।

ड्यत्ययः ( पु॰ ) १ व्यतिक्रम । उत्तटफेर । २ उक्त-द्धन।३ रोकः। अङ्चनः।

ब्यत्यस्त ( २० कृ० ) १ उत्तटा । श्रींघा किया हुश्रा ।

२ विरुद्ध । विपरीत । ३ असंतरन । ४ आहा । तिरञ्जा ।

**ब्य**न्यासः ( पु॰ ) १ व्यतिक्रमण । २ वेपरीस्य । विरुद्धता । ब्यथ् ( घा॰ जा॰ ) [ब्यथते, व्यथित ] १ दुःसी

होना। रंजीदा होना । सन्तप्त होना । अशान्त होना। २ आन्द्रोखित होना। विकल होना। ३

कॉॅंपना । ४ भयभीत होना : ४ सुख जाना । व्यथक (वि॰) [की॰-व्यथिका] दुःव पूर्व

पीडाकारक। व्यथनं ( न॰ ) पीड़ावायी । सन्तापकारी । ज्यथा (क्वी॰) । कष्ट। दुःख । २ भय । दर ।

चिन्ता।३ विकलना। न्याकुलना । ४ रोग । बीमारी ।

ब्यशित ( व० कृ० ) १ पीडित । सन्तरः । २ भयभीत । ३ व्याकुल । विकल । व्यन्न (भा० प०) [विध्यति, विद्वः] १ वेधना ।

छेदना । ताइन करना भींक देना : स्गर काचना २ होट करना : ३ कोचमा ।

ब्युधः ( पुरु ) ९ खेत्न । भेतृन : २ लाइन । आपल कररा । ३ पाम पान खेद अरने की किया । व्यथ्यः पु॰ रे निशाना तें: वेधा नायः। निशाने वार्जाः

का चौंद् । ह्यध्वः ( पु॰ ) दुश सार्गे । कुपथ ।

व्यक्तादः ( पु॰ ) २च प्रतिभ्वति । व्यंतर.

( पु॰ ) अजीकिक जीव या श्रामा । व्यप ( घा॰ड॰ ) व्यपय ते व्यपयते ] । फेंकना २ कम करना । खग्रव करना । वरबाद करना ।

व्यवगत ( व० ५० ) १गया हुआ। प्रस्थानित । २

ट्यपक्षण्ड ( व॰ इ॰ ) हटाया हुया। खींचा हुया । स्थानान्नरित किया हुआ।

हटाया हुआ। ६ गिरा हुआ। व्यपरामः ( ५० ) प्रस्थान । ह्यक्त्रप (वि॰) निर्लंज्ज । बेह्या ।

व्यपदिष्ट (व० क्र०) । नामाङ्कित । २ निर्दिष्ट । बनलाया हुआ ! व्यपदेशः (पु॰) १ सूचना । इत्तिला । २ नाम-

चाल । यहाना । तरकीव । > जाल । कपट : छूल । व्यपदेष्ट् ( पु॰ ) कपरी । इतिया । भोखेनाज । उपपरे।पर्सा ( म॰ ) १ जब से उखाइ कर फेंक देने की क्रिया। विहेश्करणः । हराना । निकाल बाहिर

करगा। ३ साम । उपाधि । ४ वंश ! कुछ। जाति । कीर्नि । प्रसिद्धि । प्रख्यानि । ६ चालाकी ।

च्यपाश्रयः ( पु॰) १ आश्रय । श्रवलम्ब । २ निर्भरता । ३ एक के बाद एक होना । परंपराकम ! व्यपेता (स्त्री०) १ त्राकाँसा । त्रभिताषा । २ त्रायह ।

करना । ३ कर्तन । तोइना ।

ह्यपायः ( पु॰ ) समाप्ति । बंदी ।

ग्रमुरोध । ३ पारस्परिक सम्बन्ध । ४ संलग्नता ४ अपेदा ।

व्यपेत ( व० क० ) ३ वियोजित । २ प्रस्थानित । ट्यपेड ( व॰ कृ ) १ निकाला हुआ। हटाया हुआ । २ विरुद्ध । विपरीत । ३ प्रादु मूँत । प्रकटित । प्रविशेश । ट्याहिः ( पु० ) वहिष्करण । रोक रखने या भगा देने की किया। ट्यभिचारः ) (पु॰) १ कहाचार । वद्धलनी । ज्यभीचारः ) जुपथगमन । अनुचित मार्गानुसरख । २ श्रतिक्रसणः। भङ्गीकरणः। ३ भूतम् अ अपराध । ४ अलहदगी । १ असतीव । ६ ग्रनियमितता । ग्रपवाद (किसी नियम का)। ७ ज्याय में हेतु दोष। ट्यमिचारिए। ( खी॰ ) असती की । द्विनाल श्रीरत । व्यभिचारिन् (वि०) १ मार्ग अष्ट । २ बद्बतन । परस्रीगामी । ३ असत्य । मृठ । व्यभिचारिभावः ( पु॰ ) साहित्य में वे भाव जो रस के उपयोगी होकर जलतरङ्गवत् उनमें सञ्चरख करते हैं और समय समय पर मुख्य भाव का रूप भी धारण कर जेते हैं। म्रथीत् चंचलता पूर्वक सब रसों में सञ्चारित होते रहते हैं। सञ्चारी भाव। ब्यय (वि०) परिवर्तनशील । नाशवान् । ट्ययः ( पु॰ ) १ नाश । त्ररबादी । ३ रीक । रुकावट ग्रह्चन । ३ ग्राघःपात । हास । घटती । ३ खर्च । लागत। ४ फज़्लख़र्ची ।--शील, (वि०) श्रपन्ययी। फज़ूलखर्च। शाहरखर्चः ब्ययनं ( न० ) खर्चं करना । वरबाद करना । नष्टकर डालना । व्ययित ( व०६० ) ३ व्यय किया हुआ । १ वरबाद

किया हुआ। घटती को प्राप्त । व्यर्थ (वि॰) १ निरर्थंक । २ त्रर्थंरहित । जिसका कुछ मतलब ही न हो। व्यक्तीक (वि॰) १ भूठा। मिथ्या। २ ग्रविय। श्रश्रीतिकर । ३ श्रसत्य नहीं । व्यक्तीकं (न०) १ अप्रियता। अप्रीतिकर। २ कोई कारण जिससे दु:ख उत्पन्न है। । कष्ट । शोक । दुःख | ३ श्रपराघ । जुर्म । ४ कपट । खुल ।

घोखा । ५ कुडाई । श्रसत्यवा । ६ वैपरीत्य। विरुद्धता । व्यक्तीकः ( पु॰ ) १ लंपट पुरुष । २ वह लींडा जो पुरुष मधुन कराता है।। व्यवकलनं (न०) १ विच्छेद । २ श्रङ्कगणित में वाकी घटाने की क्रिया। बाकी निकालने की क्रियाः व्यवकोशनं ( न॰ ) श्रापस में गाली गलौज़ । व्यवच्छित्र (व० कृ०)। कटा हुआ। चिरा हुआ। फटा हुआ । २ विथोजित । विभक्त । ३ निर्दार्ग किया हुआ। निश्चित । ४ विह्नित । ४ वाचा

ध्य<del>वच्चेदः</del> (पु॰) १ पृथकता । पार्थक्य । श्रलगाव । २ विभाग । खगढ । हिस्सा । ३ विराम । ४ निर्दारण । ५ छोड़ना । दागना । चलाना जैसे वागा। १ किसी अन्ध का अध्याय या पर्व। व्यवधा (स्त्री०) १ वह जो बीच में हो। २ पदी। ६ छिपाव । दुराव । ट्यबधानं ( न॰ ) वह वस्तु जो बीच में पह पृथक्

करती हो। २ एकावट। दृष्टि की रोकने याबी

वस्तुः ३ दुराव । छिपाव । ४ परदा । दीवाल ।

श्राड् करने वाला । श्रन्तर डालने वाला । परदा

१ गिलाफ । चादर । ६ ग्रवकाश । स्थान ।

व्यवधायक (वि०) म्ब्री०-व्यवधायिका । १

डाला हुमा।

करने वाला। २ रुकादट डालने वाला ! छिपाने वाला । ६ बीच का । मभौला । ट्यवधिः ( पु० ) व्यवधान । परदा । ग्राह । रोक । व्यवसायः ( ९० ) १ उद्योग । उद्यम । २ निश्चय-धारखा । सङ्कल्प । पक्का इरादा । ३ कार्य । किया । ४ भंधा । व्यवसाय : न्यापार । ५श्राचरण । चाल-

नामान्तर ! व्यवसायिन् (वि०) १ उद्यमी । परिश्रमी । २ ६६ विचारवान । दृढ् श्रध्यवसायी ।

चलन । व्यवहार । ६ तरकीब । चालाकी । छुल । कपट : ७ डींग। श्रकड्बाजी । = विष्णु का

साक्षी । जिस्ह । यहम । कैमला ' स्मार्जि ! ]— विभिन्नः । ए० । यह साम्र जिसमें स्पवहार

सम्बन्दी वानों का उननेत्य किया गया है। । धर्म

न्यवसित (४० कु०) १ जिसका अनुपार किया गया हो। व्यवसाय किया हुआ। २ उद्यक्त। तरपरं ३ निश्चित । ४ छना हमा। प्रविज्ञित । यवस्तितं ( न० ) यञ्चल्य । दर विचार । ह्यवस्था (स्रो०) १ प्रबन्ध । हन्तजाम । २ तज्जीत । यक्ति। ३ निर्योरित नियम या विधान। ४ शर्न-नामा । ठहराव । इकरार नामा । १ परिस्थिति । हालत । दशा । ६ दइ प्राधार । **ट्यसम्**यान् ( न० ) ) १ व्यवस्था । प्रवन्ध । २ व्यवस्थितः (स्त्री॰ ) नियस । निर्णय । ३ ददता । सङ्गति । ४ अध्यवसाय । ५ विच्छेद । व्यवस्थापक (वि॰) [स्री॰-व्यवस्थापिका ] । प्रवन्धकः स्थवस्था करने वाला । सुन्तज्ञिमकारः) २ वह जो कानृनी सलाहे देता हो। ३ यथा-स्थान क्रम से सजाने वाला । व्यवस्थापनं (न०) ध न्यवस्था करने की क्रिया। २ निर्धारख । निरुचयकरख । व्यवस्थापित (व॰ कृ॰) व्यवस्था किया हुआ! निर्द्धारण किया हुन्ना। उराष्ट्रियत (व॰ कृ॰) १ कम से रखा हुआ। सजाया हुआ। २ ते किया हुआ। निर्दारित। ३ मिर्गाम । ४ वियोजित । १ निकाला हुआ । ६ . निर्भरित । भवलम्बित । व्यवहर्त् ( पु॰ ) १ किसी व्यापार का प्रबन्धक। २ मुकद्माबाजी करने वाला । बादी । ३ न्याया-घीरा । ४ साथी । संगी । व्यवहारः ( ५०) १ ग्राचरण । चालचलन । २ धंथा । व्यवसाय | ३ पेशा । ४ व्याहार । र्लनदैन । ४ तिजारत । त्यापार । व्याज वहे का घंघा । ६ रीति । रस्म । रिवाज । ७ सम्बन्ध । रिश्ते-दारी। = मुकदमें की जाँच पदताल । मुकदमें को ष्ट्रेसस्य करना । १० सुकदमा । गृभियोग । राजिश । फरियाद ।--पादः ( पु० ) स्यवहार के पूर्वपक् उत्तरपन, कियापाद और निर्याय हन चारों का समृह ! - मातृका, ( ६१०) व्यवहारशास्त्रानुसार होने वाली कियाएँ। जिसे मुकदमा का दायर

होना, पेश होता. राषाहीं की तसवी। उनकी

शास्त्र । - विषयः, (वि० - परं (न०)-सार्गः, ( पु० )—स्थानं ( न० ) व्यवहार का विषय या स्थान ३ ध्यवहारकः ( पु०) व्यवसायी । स्योपारी सौदागर ' ह्यवहारिक (वि०) [र्छा० ब्यवहारिकाः व्यवहारिकी] १ व्यापार सम्बन्धी । = व्यापार में संलग्न । ३ फीजदारी । बाईनी या कान्नी । ४ मुक्रद्माबाज । माम्ली रस्म के मुताविक। ट्यवडारिका (स्त्रीं०) चलन ! पत्रति । स्वाज् । रस्म । २ स्ताइ । ६ ईयुई। का बृच ः व्यवसारिन (वि०) । ब्योहारी । जिसके साथ लैन हैन का स्थवहार होता हैं! र सुकर्माबाम । ३ नामली। रस्म के मुताबिक। व्यवहित ( व० कृ० ) । अलग रखा हुआ । २ बीच में पड़ी किसी वस्तु से अञ्चमाया हुआ। ३ वाधा वियाहुआ। बंद कियाहुआ। रोका हुआ। ४ परदा डाला हुआ। आह में किया हुआ। ४ सम्बन्ध न किया हुआ । ६ किया हुआ । सम्पा-दितः । ७ होदा हुआः। = आगे बदा हुआः। ६ विरोधी निरुद्ध। न्यवहृतिः (स्त्री॰) १ उद्यमः धंधाः। २ कियाः। कृति । ट्यवायं ( न॰ ) चमका दीसि । श्रामा । व्यवायः पु॰ ) १ विच्छेद : २ लीनता ! ३ परदा । दुराव । ज्ञिपाव । ४ मध्यवर्तिस्व । ग्रन्तराल । विराम । २ शहचन । रोक : ६ स्त्रीसम्मीग । र्जीमेधुन। ७ शुहता। व्यवायिन् पु॰ ) १ कामी पुरुष । ऐयाश श्रादमी । २ कामाहीपक श्रीषधः ब्यवेत (स॰ ह॰) । विगाजित । २ भिन्न । टम्प्रि (स्त्री॰) ब्यक्तित्व । समष्टि स्त्र एक प्रथक् एवं विशिष्ट अंश । समष्टि का उत्तरा। क्यसर्न (तः) ६ त्रबंपः २ वियोगः विस्कृतः। ३ श्रतिक्रमणः भङ्गकरणः। ४ नाराः। पराजयः।
श्रधःपातः। निर्वेकताः। ४ श्रापत्तः। विपत्तिः।
सङ्घटः। श्रभावः। ६ श्रस्त होने की क्रियाः। ७
गपाचारः। दृष्टाचारः। दुरी श्रादतः। दुरीकतः।
म लीनता किसी कार्यं से । ६ दुर्मः। श्रपराधः।
१० सजाः। ११ श्रयोग्यताः ३२ निर्थंक उद्योगः।
१३ पवनः। हवाः — श्रातिभारः, (प्र०) बदी
भारी विपत्तिः।—श्रन्यित,—श्रातं,—पीदितः,
(वि०) श्रापदाशस्तः। सङ्घरानः। सुसीवतःद्वाः।

व्यसनिन् (वि॰) १ किसी बुरीजत में फँसा हुआ। दुष्ट । २ अभागा । बदकिस्मत । ३ अस्यन्त अनुरक्त ।

व्यसु (वि०) निर्जीव । सृत ।

व्यस्त (व० इ०) १ प्रचिस । निचिस । २ विकीर्स । विखरा हुआ । ३ निकाला हुआ । ४ वियोजित । अलहदा किया हुआ । ४ एक एक कर विचार किया हुआ । अलग सलग । ६ अमिश्रित । सादा । ७ विभिन्न । ८ स्थानान्तरित किया हुआ । ६ विक्षा हुआ । विकल । १० गहवड़ । अस्तव्यस्त । ११ बलटा पुलटा । अपर नीचे । १२ विपरीत ।

व्यस्तारः (पु०) हाथी की कनपुट्टियों से मद का चूना।

व्याकरणं (न०) १ वाक् प्रथकरण प्रक्रिया। २ व्याकरण शास्त्र जो वेद के छः ग्रेंगों में से एक हैं।

ब्याकारः (पु०) । परिवर्तन । रूप का पलटना । २ कुरूपता ।

व्याकीर्ण ( व॰ ह॰ ) १ बिखरा हुआ। हिटका हुआ। २ अस्तन्यस्त किया हुआ।

ट्याकुल (वि०) १ विकल । परेशान । भयभीत । डरा हुआ । ३ परिपूर्ण ४ मशगूल कार्य में संजान या फँसा हुआ ।

ब्याकुलित (व० क०) विकल । परेशान । घवडाया हुआ।

व्याकृतिः (स्री०) वस । कपट । घोखा । फरेव ।

व्याकृत (म० कृ०) १ पृथक् किया हुआ। २ व्यास्था किया हुआ। ३ बदशक्कः बनाया हुआ। व्याकृतिः (स्त्री०) १ पृथक्रस्य । २ न्याख्या । टीका । १ शक्क की बदलीवल । ४ न्याकस्या ।

व्याकीश | (वि॰) १ बहाया हुआ। फुलाया व्याकीष | हुआ। खिला हुआ। २ वृद्धि को प्राप्त।

व्यासिपः (पु०) १ तस्रुल कृद् । २ अङ्चन । स्का-वट । ३ विलम्ब । ४ विकस्तता ।

व्याख्या (स्त्री०) १ वर्णन । निरूपसा । २ टीका । टिप्पसी ।

व्याख्यात (व० ५०) निरूपित । वर्णित । टीका किया हुआ।

व्याख्यातृ ( पु॰ ) टीकाकार । टिप्पणीकार ।

व्याख्यानं (न०) निरूपण् । २ भाषण् । तक्तीर । ३ व्याख्या । टीका ।

व्याघट्टनं ( २० ) ९ सन्धन । साइ । संघर्ष :

व्याघातः (पु॰) १ ताइन । २ आधात । प्रहार । १ अइचन । स्कावट । ४ खरहन । प्रतिवाद । १ अलङ्कार विशेष जिसमें एक ही उपाय के द्वारा दो विरुद्ध कार्यों के होने का वर्णन किया जाता है।

व्यातः (पु०) २ चीता। बाव । २ (समासान्त गव्दों के अन्त में आने पर इसका अर्थ होता है— सर्वोत्तम। मुख्य। प्रधान। यथा ' नरव्याव ''। ३ खालरेंड़। करंज। —ग्रास्यः, (पु०) बिलार। —नखः, (पु०) —नखं, (श्वी०) १ चीते के नाख्न। २ जगनहा नामक प्रसिद्ध गम्बद्भव्य। ३ खरौंच। नखचत। ४ थृहर। १ एक प्रकार का कंद! — नायकः, (पु०) गीदइ। श्वगाल।

व्याद्यी (स्त्री॰) चीते की मावाः

व्याजः (पु॰) १ कपट। छल। फरेव। २ कौशल। चालाकी। इ बहाना। मिसा। ४ तरकीब युक्ति। — उक्तिः (स्त्री॰) १ कपटमरी बात। २ अलङ्कार विशेष। इसमें किसी स्पष्ट बात की दुहाने के लिये कोई बहाना किया जाता है। — निन्दा, (स्त्री॰) वह निन्दा जो छल या कपट से की जाय।— सुप्त, (वि॰) सोने का बहाना किये हुए।—स्तुतिः, (स्त्री॰) वह स्तृति या प्रशंसा जो किसी बहाने से की जाय और अपर से देखने में तो स्तृति जान पड़े. किन्तु हो निन्दा।

व्यादः (पु॰) १ माँस भन्नी जीव जैसे होर चीता श्रादि। २ गुंदा। १२ठ। ३ सर्प। ४ इन्ट्रका नामान्तर।

ध्याद्विः (यु०) संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध प्रत्यकार जिसके बनाये व्याकरण और शब्दकेश प्रसिद्ध हैं।

व्यान्युक्ती (स्त्री॰ ) जलकीदा ।

स्थास ( २० ऋ० । खिला हुआ । फैला हुआ । पमरा हुआ ।

**ब्यादानं ( न० ) १ <sup>१</sup>रेन्ना**व । विस्तार : २ उद्दिन ।

ब्यादिशः (पु ० ) विष्णु को उपाधि।

व्याधः (पु०) १ शिकारी । चहैलिया । चिडीमार २ दुष्ट । नीच भादमी ।

क्याधामः } (go) इन्द्रं का बन्न । व्याधावः }

क्याधिः ( पु॰ ) १ वीमारी । रोग । पीदा । २ कोइ । —ग्रस्त, ( वि॰ ) वीमार । रोगी ।

क्याधित ( वि॰ ) रोगी । बीमार **।** 

च्याधूत (व॰ कृ॰ ) हिलाया हुलाया हुन्ना। कॉंपता हुन्ना। धरथराना हुन्ना।

ह्यानः ( पु॰ ) शरीरस्थ पाँच वायुक्षां में से एक। यह सारे शरीर में ज्यास रहता हैं।

ब्यानतं ( न० ) रिवबन्धः।

स्यापक (वि०) [स्त्री०—ऱ्याधिका] १ चारों श्रोर फैला हुआ। २ जे। ऊपर या चारों श्रोर से घेरे हुए हो। घेरने या हकने वाला।

व्यायितः (स्त्री०) १ वस्वादी । सर्वनाशः । विपत्ति । ग्रापत्ति । २ एक वस्तु के बदले तूसरो वस्तु का रखना । ३ सृत्यु ।

ब्यापट् (स्त्री») १ विपत्ति । सङ्कट । २ रोगः। बीमारी । १ अस्वस्थता । ४ सृत्यु । रोगः। ब्यापनं ( न॰ ) व्याप्ति । फेंबानः। व्यापन्न (व० ७० ) : सह्यापत्र । विपन्न । शाना हुन्ना (तैसं गर्म) । ३ चोटिल । बायल । ४ मृत । सरा हुन्या ४ सम्बद्धमा । वद्यह । ६ परिवर्तित । वद्या हुन्या ।

ज्यापादः (पु०) ) ३ हनन ! सारणः , २ नाम ! ज्यापाद्मं (२०) ) शरवादी । ३ हुष्टता ! मलिनता । सन से दूसरे के अपकार की भावना काना ! किसी की हुराई संख्या :

न्यापारः (पु०) १ कर्न । कार्य । काम । २ थंथा । पेशा । ३ उद्योग । उद्यम ४ न्याय के श्राहुपार विषय के साथ होने बाला इन्द्रियों का संयोग ।

व्यापारित (व० ह० / १ काम में क्या हुआ। २ स्थापित । गहा हुआ । जहा हुआ।

ह्यापारिन् (वि॰ १ न्यापारी । रोजनारी ) मौदा-गर । २ केहिं भी कार्य करने वाला ।

डयापिन् (वि० : १ व्यापक । २ सर्वव्यापी । ३ श्राच्छादक । (पु॰ ) विद्युका नाम ।

ब्यापृत (व॰ कृ०) १ किसी काम में लगा हुआ। २ स्थापित । नियत । (पु॰) सचिव नौका। ब्यापृतिः (स्थी॰) १ धंभा। काम काज। २ कार्य। कर्म। ३ उद्योग। ७ पेशा।

ड्याप्त (व० इ०) १ फैला हुआ। घुसा हुआ। २ चारों स्रोर फैला हुआ। ३ मरा हुआ। परिपूर्ण । ३ विरा हुआ। १ स्थापित । नियत । ६ अधि-इत। प्राप्त । ७ सम्मिलित । २ ( न्यायदर्शन के अनुसार किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ में) पूर्ण रूप से मिला हुआ या फैला हुआ ( होना )। १ प्रसिद्ध । शब्यात । १० फैला हुआ । पसरा हुआ।

ह्याप्तिः (स्त्री०) १ व्याप्त होने की किया। २ न्याय वृश्वेतानुसार किसी एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का पूर्णस्त्रेण मिला या फैला हुआ होना । एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ सदा पाया जाना। ३ सर्वेमान्य नियम। सार्वजनिक नियम। परि-पूर्णता। १ प्राप्ति। ज्ञानं, (न०) न्यायवर्शना-नुसार वह श्र'न जो साध्य को देख कर साध्यवान् संग्रा० की के ग्रस्तित्व के सम्बन्ध में श्रथवा साध्यवात् की देखकर साध्य के श्रस्तित्व के सम्बन्ध में उपलब्ध होता है।

ह्याप्य ( ति॰ ) व्यापनीय । व्याप्त करने के येरम्य । ह्याप्यं ( न॰ ) वह जिसके द्वारा कोई कार्य हो । हेंद्र । साधन ।

व्याप्यन्वं ( न॰) निस्यता । श्रविकारता । श्रपरिवर्तनी-यता ।

व्याभ्यती देखी व्याख्दी।

दयाभः (पु०) } लंबाई का नाप | दोनों अनाओं द्यामनं (न०) } की दोनों और फैलाने पर एक हाथ की उँगलियों के सिरे से दूसरे हाथ की उँगलियों के सिरे तक जितनी दूरी होती है उसे ''व्याम'' कहते हैं ।

डयामिश्र ( वि॰ ) मिश्रित । मिला हुआ ।

व्यामोहः (पु॰) १ मोह। अज्ञान । २ व्याञ्जलता । परेशानी ।

व्यायत (व० इ०) १ खंबा। आगे वड़ा हुआ। २ फैला हुआ। पसरा हुआ २ नियंत्रित। ४ कार्य में व्यप्न। मरागृल। १ सस्त। दहा ६ मज़बृत। अस्पधिक। सधन। ७ ताकतवर। बलवान। प्र गहरा। गम्भीर।

व्यायतत्वं ( २० ) रापट्टों की वृद्धि।

व्यायामः ( पु॰ ) १ फैलाव । वहाव । २ कसरत । ३ यकावट । श्रान्ति । ४ उद्योग । उद्यम । ४ भगदा । विवाद । ६ माप विशेष ।

व्यायाधिक (वि॰)[ खो॰—ह्यायाधिकी ]कसरती। कसरत सम्बद्धी।

व्यायोगः ( पु॰ ) साहित्य में वस प्रकार के रूपकों में से एक प्रकार का रूपक या दश्य काव्य ।

व्याल (वि०) १ दुष्ट। सठ। २ हरा। उपद्रवी। ३ इशंस। भयानक। बहुशी।

ब्यातः ( पु॰ ) १ ख्नी हाथी। २ शिकार करने वाला जन्तु । हिंस जन्तु । १ सर्प । ४ चीता । वाध । ५ वधर्म । लकड़ वग्धा । २ राजा । ७ झुली । कपटी धोखा देनेशाला । = विष्णु का नाम !—खड्नः,।
—गखः, (पु०) नख था बगनहा नामक गल्ध
प्रत्य —प्राहः, ।—प्राहिन, (पु०) सपेता ।
सर्प पकड़ने वाला ।—स्ट्रगः, (पु०) वनजन्तु ।
२ शिकारी बीता ।—हतः, (पु०) शिव जी का
नामान्तर।

व्यालकः ( पु॰ ) हुष्ट या उपद्रवी हाथी।

व्यालंबः } (पु॰) रॅड का रुख।

व्यालोल (वि॰) १ कॉॅंपने नाला । थरथराने नाला। २ अस्तम्यस्त । गडनड् । विखरा हुआ ( जैसे सिर के केश )।

व्याजकलनं ( न० ) वाकी निकातने की किया।

व्यावकोशी ) (श्वी०) ग्रापस में गाजी गर्जीत। व्यावभाषी ∫ ब्रकोसी ग्रकोसा।

ह्यासर्तः (यु०) १ घिराव । घेरता । २ असणः वक्कर करना । ३ आगे को निकली हुई नामि । नामिकष्टक ।

ब्यावर्तक (वि०) [स्री०-व्यावर्तिका] १ ज्या-वर्तन करने वाला। घेरने वाला। २ पृथक् करने वाला। ३ पीछे की और लौटाने वाला। ४ विमुख होने वाला।

ज्यावर्तनं (न०) १ घेरने की या चारों ओर से छेक लेने की किया। २ घूमने की या चक्कर खाने की किया। ३ लपेट। पटी।

व्यावहिगत ( व॰ कु॰ ) हिला हुआ। आन्दोलित।

व्यावहारिक (वि०) [स्ती०—व्यावहारिकी ]काम पंचे सम्बन्धी। बर्ताव सम्बन्धी। २ आईनी। कान्नी। १ रसुमी। रीति रिवाल के मुताबिक मासुद्धी। ४ प्रातिभासिक।

ट्यावहारिकः ( ५० ) शजा का वह अमास्य या मंत्री जिसके अधिकार में भीतरी और बाहिरी समस्त प्रकार के कार्य हों:

व्यावहारी (वि॰) परस्पर पकड़ने वासे ।

व्यावहासी (वि०) एक दूसरे के विदाने वाले य पारस्परिक उपहास करने वाले। व्यासृत्य (व० इ०) १ ह्या हुआ। वितृत्तः २ मना किया हुआ। वितितः । २ खणिइतः द्वया हुआ। ३ श्रेलहरा किया हुआ। विभाजित २ मनानीतः। ६ चारों आंर से घेरा हुआ। ७ आच्छादितः। टका हुआ। = असंसितः। सराहा हुआ। । ६ हुमाथाः हुआ।

स्याकृत्तिः (स्रो०) स्मान्झादन । परदा करने को किया । २ बहिष्करणः ।

श्यासः (पु०) १ बॉट । वितरेश । मार्ग आग करके अवराने की किया । २ विरत्नेपच । ३ बाहु हय । विस्तार । ४ अंतर । मेद्र । जॉच । चोड़ाई । बोड़ाई । ६ इन का व्याप या वह रेखा जो किसी वित्कुल गोल रेखा या वृत्त के किसी एक स्थान से वित्कुल सीधी चल कर दूसरे सिरे तक पहुँची हो । ७ उद्यारण का दीप । ५ संग्रहकर्ता । विभागकर्ता । १ एक प्रसिद्ध ऋषि जो पराशर के शोरस और सत्यवतो के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । १० कथावाचक । पुराणों की कथा सुनाने वाला ।

व्यासक्त (व० ह०) १ जे। बहुत अधिक आसक हुआ हो । विसका मन वेतरह आ गया हो । २ विये जिन : वियुक्त । ३ व्याकृत । विकता धबड़ाया हुआ । परेशान ।

व्यासंगः ( (५० ) १ बहुत श्रविक श्रासिक । व्यासङ्गः ) २ बहुत श्रविक भक्ति या श्रनुगग । १ ध्यान । वियुक्ति । विच्छेद । ४ परिश्रम पूर्वक श्रव्ययम ।

ड्यासिद्ध (व० क०) १ वर्षित । निषिद्ध । २ रोका हुआ (सास ) !

व्याहत (व॰ क॰ ) १ मना किया हुआ। निवारित । निषिद्ध । २ व्यर्थ । ३ रोका हुआ। अड्चन उत्ता हुआ। ४ हताश किया हुआ। १ घवडामा हुआ। भग्नीत ।—श्चर्यता, (स्त्री॰ ) निवन्य रचना-शैली के दोषों में से एक।

स्याष्ट्रस्यां (न०) १ उद्यारण । कथन । २ वन्द्रुता । वर्णन ।

व्याहार: ( पु॰ ) १ वक्तृता । भाषण । शब्द राशि २ व्यक्ति । नाद । व्याहर ( व० ह० ) कहा हुमा (बोला बुमा : उचान्स किया हुमा ।

व्याहरिः (की॰) । भाषण । वक्तृषः । २ दयः।। ३ गायत्री के साथ त्रपे जाने वाणे संत्र तिशेष । यथा — सून भुषः, स्वः । [स्थाद्यात कं. संस्था कोई तीन श्रीर केई सात सम्बन्धे हैं।

रपुष्टिक्षेत्र (स्थी० ) स्वन्द्रेदः (पु०) )

च्युन्त्रतः ( पु॰ ) १ व्यक्तिसः । गहवही । क्रमः सं उत्तर फेर । २ सार्गअंशका - ३ वॅपरोस्थ ।

ट्युन्द्रोत । ( व॰ ४० । १ यतिक्रमण किया हुया । ट्युन्द्रान्त ) १ प्रस्थातित । गणा हुया :

ब्युत्यानं (न०) ) ३ नहात् उद्योगः २ किसी के व्युत्यिति (श्वी०) विरुद्ध उट खडा होना । दिरोष ! अवरंश्य । ३ स्वतंत्र होकर काम इरना । स्वेच्छानुसार काम करणा । ४ समाधि । १ नृत्य विशेष । ६ हाथी को जठाने की किया ।

व्युत्पत्तिः (क्षी॰) १ किसी पदार्थं आदि की विशेष उत्पत्ति या उसका निकास । १ शब्दसाधन विशास ३ पूर्व अवगति । पुती पुती जानकारी । १ पालिडस्य । विद्वत्ता ।

ट्युन्यस ( व॰ ह॰ ) ३ निकला हुआ। २ शब्द सायन विद्या द्वारा बना हुआ। ३ संस्कृत : ४ जो किसी शास्त्र आदि का सब्छा ज्ञाना हो।

ह्युस (व० ह० ) भीगा हुआ। पानी में तर। ट्युक्सन (व० क०) खारिज किया हुआ। फेंबा हुआ।

न्युद्गस्तः (६०) १ दूर करने या फॅक्ने की किया। २ बहिष्करणः । १ निरादर / दिरस्कार । ४ सारख । इनन । नाशकरख ।

च्युगदेशः ( पु॰ ) वहाना : मिस |

च्युपरमः ( go ) श्रवसान । समाप्ति ।

व्युपरामः (५०: १ श्रानवसान । - श्रशानित । १ निनान्त श्रवसार । [यहाँ वि उपसर्ग का श्रर्थ निनान्तरा है ।]

ं ब्युप् (व॰ कृ॰ । : जला हुआ। सुलमा हुआ। :

सवेरे के मकाश से मकाशित । ३ चमकीला । स्पष्ट । ४ वसा हुआ ।

ह्युप्टं (२०) १ तङ्काः भारः । प्रभातकालः । २ दिवसः । दिवः ३ फलः ।

द्युष्टिः (क्वी॰) तदका। भीर। २ समृद्धि। ३ प्रशंसा। ४ फता। परियाम।

च्यूट (व० ह०) १ दें ता हुआ। बृद्धि को प्राप्त । चौड़ा। ओंड़ा। २ दह । संसक्त । ३ कम में रखा हुआ। सिलसिबेवार रखा हुआ। ४ अस्तब्यसा। गड़गड़। ४ विवाहित । —कड़्ट, (वि०) कवचधारी। जिरहबक्टतर यहिने हुए।

स्पूत (वि॰) श्रोतप्रोत । सिला हुआ । बुना हुआ । स्पूतिः (स्त्री॰) १ सिलाई । बुनावर । २ बुनाई की उकरत ।

ट्यूहः (पु०) १ युद्ध करने के लिये जाने वाली अथवा युद्ध के समय की सेना की स्थापना । बलिबन्यास । सेना का विन्यास । २ सेना । ३ समूह । जमघट । ४ श्रंश । माग । अन्तर्गत भाग । ४ शरीर ! ६ ठाठ । बनावट । ७ तर्क !— पार्चिशः, (स्री०) सेना का पिइला भाग ।— भंगः, — भेदः, (पु०) सेना के स्यूह को तोड़ देना ।

व्यूहर्न (न०) : युद्ध के समय सेना की भिन्न भिन्न स्थानों में नियुक्त करने की क्रिया। र शरीर के अङ्ग प्रत्यङ्गों की बनावट।

व्यृद्धिः (स्त्री॰) असमृद्धि । अभाग्य । दुर्भाग्य । बद्किस्मती ।

व्ये (था॰ डभ॰) [ व्ययति—व्ययते, ऊत ] १ आस्वादन करना। ऊपर से बॉकना। र सीना। व्योकारः (पु॰) लुहार।

व्योमन् (न०) १ श्राकाश । श्रासमान । २ सल । ६ सूर्यं का मन्दिर । ४ मोडर । श्रवरक । — उद्कं, (न०) वृष्टितल । श्रोस । — केशः — केशिन्, (यु०) शित्र जी। — गङ्गा, (खी०) श्राकाश गंगा। — खारिन्, (यु०) : देवता । २ पत्नी । ३ सन्त । महासमा । ४ जाझ्या । ४ नत्नन्न । — धूमः, (यु०) बादल । — नाशिका, (खी०) तीतर । वदेर । अस्तं, अग्रहतं (न०) पताका । क्षेत्र । अद्भुद्धः (पु०) पवन का फोका । हुका । — यानं (न०) आकाशयान । देनपानं । सद् (पु०) १ देनता । २ गम्भर्वं । ३ आस्ता । — स्थली, (खी०) पृथिवी । स्पृश्, (वि०) वहत ऊँचा ।

श्रञ्ज (धा० प०) [श्रञ्जिति ] १ जाना । गमन करना । टहलना । आगे बदना । २ पास जाना । मुलाकात करने को जाना । ३ अस्थान करना । रवाना होना । ६ गुज़र जाना ।

ब्रज्ञ नं (न०) १ श्रमण । याजा । २ निर्वासन ।

विज्या (खी॰) १ वृमना फिरना । पर्यटन । २ त्राक्रमण । चढ़ाई । ३ राल्ला ( मेड़ों का ! ) मुंड । गिरोह । समूद्र । समुदाय । हेड़ । ४ थियेटर । रंगसूमि । नाट्यशाला ।

त्रण् ( घा० प० ) [ त्रणिति ] शब्द करना । बनाना । [ उ० त्रण्यति—त्रण्यते ] घायल करना । चेटिल करना ।

मर्गा (न०) ) १ वाव। वत । चोट । खरोंच।
त्रगाः (पु०) ) २ वततोत । फोड़ा ।—प्रारिः
(पु०) वेश्व नामक गन्यद्रव्य। गूगल।—कृत
(वि०) घायल किया हुआ या घायल। (पु०)
भिलावे का पेड़ ।—विरोपगा, (वि०) धाव
पूरने वाला।—शोधनं, (न०) घाव की मलहम
पद्दी।—हः, (पु०) अरंड वृच। रेंड्री का रूख।

मिग्रित (वि०) वायल । चेरिल ।

त्रतं (न०) ) १ किसी बात का पक्का सङ्करण। २ व्यतः (पु०) ) प्रतिज्ञा। ३ श्राराधना। मिकि। ४ पुरुष के साधन उपचासादि नियम विशेष। १ स्यवस्था। विथि। निर्वृष्ट अनुष्ठान-पद्धति। ६ यज्ञ। ७ अनुष्ठान। कर्म। कार्य। — वर्षा (खी०) किसी प्रकार का व्रत रखने या करने का काम। — पार्या (न०) — पार्या, (खी०) किसी व्रत की समाि। २ प्रतिज्ञा-भङ्ग। — लीपनं, (न०) किसी व्रत को मंग करना। — वैक्त्यं, (न०) किसी धार्मिक व्रत की श्रप्यंता। — स्नातकः, (पु०) तीन प्रकार के ब्रक्षचारियों में

से एक । वह बहाचारी जिसने गुरु के निकट रह, । भी ( घा० प० ) [ त्रिगातिः सीगाति ] कॉटना । वत तो समाप्त कर विचा हो , किन्तु वैदाध्ययन सा किये ही दिना पर चला जाया है। ।

वत्तिः ( (क्री० ) १ वेल । वता । र कैनाव । मती 🕽 बृद्धि।

अतिन (वि०) वतधारी । तपस्ती । भक्त । धर्मात्मा । (९०) १ वसचारी। २ लाउ । महात्मा / ३ यजमान ' यश करने वाला ।

রম্ব ( খা০ ৭০ ) [ নুপ্রনি, নুক্যা ] ং কারনা ৷ काट कर अलग करना । फाइना । २ घायल करना ।

मध्यने ( न० ) काट । चीरना । बाब करना ।

वश्चनः ( ५० ) १ गारी । र स्वार की रेती ।

মারি: (স্ক্রী০) নুচান। স্নাধী।

बातं ( न० १९ शारीरिक अस । सजदूरी । २ वह परिश्रम या मज़दूरी को जीविका के लिये की जाय। ३ मैमितिक घंघा ।

त्रातः ( ५० ) समूह । सञ्चदाय ।

बातीन (वि॰) कुली। उत्तरत खेकर काम करने वाला मज़दूर ।

नात्यः ( पु० ) १ वह दिन जो समय पर संस्कार विशेष कर यद्योपवीत संस्कार के न होने से, परित हो गया हो, जिसे वैडिक इस्या दि करने का श्रधिकार न रह गया हो। २ नीच ग्राइमी। कमीना पुरुष। ३ वर्णसङ्कर विशेष जिसकी उत्पत्ति शद्र विना और चित्रवाणी माता में हुई हो ।—व्यवः, (५०) अपने को बास्य बतलाने वाला। - स्त्रामः, (पु०) प्राचीन कालीन एक यज्ञ जिसे वात्य लोग अपना ब्रात्यपना दूर करने के लिये किया करते थे !

चुनना । पसंद्र करना । शिव झोर्चने, मीगा । १ माना ! चुना वाना । द्वाँदा वाना ।

बोह् ( घा० प० ) बिह्यति । व बहित दाना । समीका २ फॅक्ना पटकता ।

र्वीडः (४०) । १ शर्म । लञा /२ विगन्नता । मीडा (स्त्री॰) विनय गीन !

र्वाष्ट्रित ( २० ३० ) लांचेत करना । शर्माना ।

नीम (वा॰ प॰) [ त्रीसनि, नीसपति, नीसपते ] धनिष्ट करना : इनन करना । मार दालना ।

बीहि: (पु०) १ चावत । २ चांवल का करा ।--त्रागारं, ( न० ) प्रनाज की खत्ती या भंडाती ;---कविनं, (न०) सस्र की दाल :--राजिकं, (न०) चेना धान :

बृह् ( था॰ प॰ ) [ बृहति ] १ धारकादन करना । २ बसा किया जानां : हेर लगाया जाना । ३ हेर करना । जना करना : ४ ब्हुना । हुबना ।

वस ( था० प० ) देखो बीस

बैहेग ( वि॰ ) जि:-वैहेशी । बांबल के बेरवा। २ चाँचलों के साथ योषा हुआ।

बेहेर्य ( न० ) घान का सेन वह सेत जिसमें धान उग सके।

इती ( धा॰ प॰ ) [ हिन्तनाति, ह्नीनानि, । निजन्त इक्षेप्यति । श गमन करना । जाना । २ समर्थन करना । सहारा देना । ३ चुनना । झाँटना ।

ब्लेस ( धा॰ उभ॰ ) [ब्लेस्यित—ब्लेस्यते ] देखना। अवलेकिन करना।

ŞŢ

श-संस्कृत ग्रथवा नागरी वर्णभाता में तीसवाँ व्यक्तन वर्ण । इसका उच्चारग-स्थान प्रधानस्था सालु है । थतः इसे तालव्य " श " बहते हैं। यह महाप्राय है और इसके उचारण में एक प्रकार का धर्पण होने के फारण इसे ऊपम भी कहते हैं। यह

भारयन्तर प्रयत्न के विचार से ईषन स्पृष्ट है और इसमें बाह्य प्रयम्न धास भीर घेष होता है। र्धा ( न० ) श्रानन्द्र । हवे । असवता ।

पा: ( पु॰ ) १ जाटने वाला | नाश करने वाला । २ हथियार । ३ शिवजी का नाम ।

रांगु (वि॰) प्रसन् । समृद्धिनान् । शंदः (३०) १ हतचातन । २ हन्द्र का बज्र । २ स्वकृत के दस्ते का लोहे वाला श्रध भाग ।

शंस् (धा० प०) [शंस्ति. गस्त ] १ प्रशंसा करना : २ कहना । वर्णन करना । प्रकट करना । २ प्रदर्शित करना : ४ दुहराना । पाठ करना । ४ ग्रनिष्ट करना : वाथल करना । ६ गाली देना । श्रकोसना ।

श्रीसनं (न०) १ प्रशंसाकर्य । २ कथन करना । वर्णन करनः ३ पाठ करना ।

शंसा (खी॰) १ प्रशंसा । २ श्रमिलाप । इच्छा । ३ पुनरावृत्ति । वर्धन ।

णिसित (व० छ०) १ प्रशंसित । २ कथिन । वेाषित । ३ अभिकपित । ४ निश्चित । निद्धित । विचारित । ४ सिय्या दोष लगाया हुआ । ऋठा इलज्ञाम लगाया हुआ ।

शंसिन् (वि॰) १ प्रशंसन । २ कथन । ३ प्रकटन । ४ भविष्यत्कथन ।

शक् (घा०प०) [शक्तोति, शक्तः ] १ योग्य होना। सकना । करने की शक्ति रखना। २ सहना। सहन करना। ३ शक्तिमान होना।

शकः ( ५०) १ एक प्राचीन राजा का नाम । विशेष कर शांजिवाहन का । र शांजिवाहन का चलाया शकः (=वस्तर गखना । ) [ ईसा के सन् के ७८ वर्ष पीछे शक संवस्तर का श्रारम्भ होता है । ]

शकाः ( पु० बहु० ) १ एक देश का नाम । २ एक जाति विशेष का नाम :— अन्तकः; — अरिः, ( पु० ) विक्रमादित्य की उपाधि, जिसने इस जाति का उन्मूजन किया था ।— अन्दः, ( पु० ) शालिवाहन का चलाया संवत्सर ।— कर्तृ, — इत्, ( पु० ) संवत्सर विशेष का चलाने वाला । अ

शकटं (न०) ) १ गाड़ी। बग्दी। छकड़ा। २ सैन्य-शकटः (पु०) } व्यूह विशेष १ ३ तौल विशेष जो छकड़ा भर या २००० पर्लो भर की होती थी। ४ एक देल का नाम जिसका बध श्री कृष्ण ने किया था। ४ तिनिश बुक्त।—ग्रादिः, हुन् (पु०) श्रीकृष्ण की उपाधि।—ग्रह्मा ( स्त्री० ) रोहिगी नजत्र ।
—विलः, (पु० ) जलकुकुट जातीय पत्ती विशेष ।
शक्तिका ( स्त्री० ) कोटी गाड़ी । गाड़ी को खिलौता।
शक्तन् ( न० ) विष्ठा । मल । विशेष कर पशुर्यों का ।
शक्ततः ( ५० ) १ भाग । अंग । हिस्सा । दुकड़ा ।
२ झाल । ३ सकुली का काँटा ।

गक्तित ( वि०) हुकड़े हुकड़े किया हुया, खगड खगड किया हुया ।

शकलिन् (५०) मञ्जी।

शकारः ( ५० ) १ अन्दा आतृ । राजा की रखैल या बिन न्याही की का भाई । साहित्य दर्पेशकार ने "अन्दा आता" की परिभाषा इस प्रकार दी है :—

नद इस्ति भिनामी दुष्कुलतेष्वर्यसंदुक्तः । सेव्यमहरू आता रावः स्थानः श्रक्षार वत्युक्तः ॥ नाटक की भाषा में शकार अूर्ख, चंचल, असिमानी, नीच तथा कठोर हृदय का दिखलाया जाता है।

श्कुतं (न०) १ सगुन । शुभस्चक चिह्न था लत्त्य ।
किसी कार्य के समय दिखलाई देने वाले लच्च
जो उस काम के सम्बन्ध में शुभ या अशुभ की
स्चना देते हैं।—इ, ( बि० ) शकुनों को जानने
वाला।—शास्त्रं, (न०) एक प्रन्थ विशेष जिसमें
शकुनों पर विवार किया गया है।

शक्कनः ( पु० ) १ पत्ती । चील । गिद्ध । शक्कुनिः ( पु० ) १ पत्ती । २ गीघ । चील । उकार ! ३ मुर्गा । ४ गान्धारराज सुबल के एक पुत्र का नाम जो धतराष्ट्र की पत्नी गान्धारी का माई और दुर्योधन का सामा था ।—ईश्वरः ( पु० ) गरुइ का नाम । प्रापा, ( खी० ) कूंडा जिसमें पत्तियों के पीने के लिये जल भरा जाय ।—वादः, (पु०)

े चिक्यों की बोजी। २ सुरों की बाँग। प्राकुनी (न०) १ श्यामा पद्मी। २ गौरैया पद्मी। १ पुराणानुसार एक प्तना का नाम जो बढ़ी कूर और भयद्भर कही गयी है। १ शुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का बालग्रह।

शक्तः ) (५०) १ पत्नी । चिडिया । २ नीलकरट । शक्तुं । रे प्रमी । ३ पत्नीविशेष । चर्

शक्तकः । ( पु॰ ) पर्चा । शकुन्तयः ) शक्तला । (खी॰) राजा दुष्यम्य की की जिसके शक्तुन्तला ) गर्भ से राजा अरत का जन्म हुआ था। इन्ही राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है । शकुन्तला, मेनका अप्सरा की वेटी थी।

शक्तिः ( सी० ) पनी । शकुन्तिः ) शकंतिका ) ३ पत्नी । २ पत्नी विशेष । ६ टिइंडी । । शकुन्तिका ∫ टिड्डा ।

णकुलः ( पु॰ ) ) एक प्रकार की सवली :- अहनी, शकुली (खी॰) (खी॰) कुटकी या करुकी ।--व्यर्भकः ( पु॰ ) गइई मज़्ली

शक्त (न॰) १ विष्ठा। गृह। २ गोयर। -करिः (पु॰) (खो॰)-करी, (स्त्रां॰) बद्धवा, बहिसा । -- हारं ( न० ) मनदार । गुदा ।

शकरः } ( पु॰ ) वैल । साँह । वृष । शकरिः

शकरी (खो॰) १ नदी। २ मेखना । ३ एक अञ्चत

जाति की श्रीरत । शक ( व॰ ऋ॰ ) १ शक्ति सम्पन्न । समर्थः ताकतवर ।

२ सोग्य । लायक । ३ धनी । धनवान । ४ द्योतक ! व्यक्षकः। १ चतुरः। ६ मिण्टभाषी । प्रियवादीः

शक्तिः (स्त्री॰) ३ वत् । पराक्रम । ताकत । जोर । २ कवित्वशक्ति । ३ किसी देवता का पराक्रम या बत जो किसी विशिष्ट कार्य का साधन माना जाना है। ४ फ्रेंक कर चलाने वाला हथियार विशेष । १ भावा। श्रुल । तीर । ६ न्यायदर्शनानुसार वह सम्बन्ध जो किसी पदार्थ और उसका बोध कराने वाले शब्द में होता है। ७ शब्द की अर्थचोतक शक्ति जो तीन मानी गयी हैं ( श्रयांत् १ श्रमिषा, २ लक्का और ३ व्यक्तना। म शब्द की लक्का श्रीर व्यञ्जना शक्ति की उल्टी शक्ति। १ (तांत्रिक) खी की मुत्रेन्द्रिय। भग। १० ईश्वर की वह

कल्पित माया, जो उसकी आज्ञा से सब काम

करने याली और सृष्टिकी रचना करने वाली

मानी जानी है । बढ़िन । माया ।—वार्दः (३०) श्रम करने पर शरीर से विकला हुआ पसीना और

दम कुलना था डॉकी :-- ग्रह. (वि॰ ) १ सकि को प्रहरा करने याता । र मानावारी -- प्रदः (पु०) १ बल्तसधारो । २ शिव । सहादेव । ३

कार्निकेय ।—ग्राहकः, (३०) कार्निकेव धर, (वि ) नायतवर ! वतवान -धरः (५० s भाडापती : र कार्तकेय ।—पाचिः, भृत्

(पु॰) १ माजाधारी । र सातिकेर । - पृजा-( ६० ) शक्ति का शक्त हारा होने वाला प्जन ! —नेकहर्वं, ( व० ) शक्ति का नाश ' क्सज़ोती ।

निबंतता ।—हीन. (वि०) निधंत । कमनीर । नप्ंमक !--हेनिकः: ' ५० ) मानापारी । शक्तितस् ( ब्रह्मबा० ) शक्ति मन । ताकत भर ।

राक 🚶 (वि॰) मिष्टभाषी । २ दुरभाषी । प्रिय-श्क्कु ∫ नादी। शक्य (स॰ का॰ कु॰) १ सम्भव । होने चान्य । इ करने योग्य । ३ सहज में करने लायक । ४ शब्द

यधाशकि ।

का बाच्य । १ सम्भावनारमक । मबिष्य सम्भाष्य । प्रच्छन शक्ति। शकः (पु॰) १ इन्द्र का नाम। २ अर्जुन बृच। ३

कुटन वृत्त । ४ इस्त् १ । ज्येष्टा नद्यत्र । ६ चीदह की पंस्या !—धशनः, (पुः ) कुटज वृत्त ।—आस्यः, । पु० । उन्त् ।—आत्मजः,

(पु०) ९ इन्द्रपुत्र जयन्त । २ ऋर्तुन ।---उत्थानं, (त०) —उत्सवः. (५०) भारशङ्का १२

के। किया जाने वाला इन्होत्मव विशेष ।--गापः, ( पु॰ ) वीरबहूर्य नामक कीवा :- जा:,-जानः,

(पु॰) काक। कीवा!—जिन्-सिट्, (पु॰) रावण्युत्र सेवनाइ की उपाधि । - ग्रुगः ( ४० ) देवदार वृत्र :-- धनुस्, । न॰ ) -- शरासने

( न० ) इन्द्रवसुष !—ध्वजः, ( ३० ) वह प्ताका जो इन् के उपलक्त में खड़ी की जाय।-एयांयः, ( पु॰ ) कुटन हुच ।--पाद्यः, ( पु॰ )

१ कुरत हुए : २ देवदार हुए ।--भन्नं,--भुवनं, (न०) — गसः, (पु०) स्वर्गः । — सूर्वन्, ( न० ), —ग्निरस्, ( ५० ) चल्मीक, बाँबी। —लोकः, ( पु॰ ) इन्द्रबोक । स्वर्ग ।—चाहनं (न०) बादल । शालिन्, (५०) सुटज

वृत्र ।-सारथिः, (पु०) इन्द्र का रथवान। मातली का नामान्तर ।--सुतः, ( ५० ) १ जयन्त । २ ऋर्जुन । ३ बाली ।

शकाराति (की०) इन्द्रपत्नी शक्ती देवी । शिक्तिः (पु०) १ वादल । २ इन्द्र का वज्र । ३ पहाइ ।

४ हाथी । गज । शक्करः ( पु॰ ) वृष । बैल । साँड़ ।

र्शक १ ( घा० आ० ) [ शङ्कते, शङ्कित ] । सन्देह शङ्क ) करना । हिचकिंचानों । २ डरना । भय

सानना । ३ श्रविश्वास करना । ४ सममाना । सोचना । कल्पना करना । १ श्रापन्ति या श्राशङ्का

शंकः ) (पु॰) वह बैल जो जोता आय या छुकड़ा शङ्कः ) खींचे।

शंकर ) (वि॰) [स्त्री०-शंकरी या शंकरा] शङ्कर ) ग्रुमस्चक। ग्रुमवायी। मङ्गलकारी।

शंकरः ) (पु॰) १ महादेव जी। २ हिन्दूधर्म के शङ्करः ) एक श्राचार्य । शङ्कराचार्य । शंकरी । (स्त्री०) १ पार्वती का नाम। २ मजीठ। शङ्करी । मिलिच्छा। ३ समी का पेड़।

शंका ) (स्री०) १ सन्देह। शक। त्रनिश्चयता। शङ्का ) २ हिचकिचाहट। पशोपेश। ३ त्रविश्वास।

४ भय । आशङ्का । डर । १ आशा ।

शंकित । (व० क्व०) ध्सन्देहयुक्त । संशयग्रस्त । शङ्कित ∫ भयभीत । २ अविश्वासपूर्ण । ३ अनिश्चित । ४ भयाकुल । चित्, सनस्, (वि०) १

हरपोंक । भीरु । २ संशयग्रस्त । श्रविश्वासपूर्ण । ३ सन्दिग्ध । शंकिन् ) शङ्किन् ) ( वि॰ ) सन्देह करने वाला। संशयास्मा।

शंकुः ) (पु॰) १ तीर। बाए। भाला। बरङ्गा। शङ्कः ) कोई नुकीली वस्तु । २ मेखा कील । ३

खूंटी। ४ खंभा। खुँटा। १ बाग की पैनी नोंक।

६ कटे हुए वृच का तना। ७ घड़ी की सुई । = बारह अंगुल का माप। ६ नापने का गज। ६०

दस लच केाटि की संख्या। शङ्खा १ ११ पत्तों की नसें। १२ वाँबी। १३ लिङ्ग। जननेन्द्रिय । १४ एक प्रकार की मछली। '१ दैत्य विशेष। १६

विष । ज़हर । १७ पाप । १८ जलजन्सु विशेष । विशेष कर इंस। १६ शिव जी का नाम। २० साल बृच । - कर्गा, (वि०) वह जिसके कान शङ्क के समान लंबे श्रीर नुकीले हों। - कर्णः,

( पुँ० ) गधा । रासम । -तरः,—वृत्तः, (पु॰) साल के पेड़।

शंकुता ) (स्त्री०) श सुपारी काटने का सरौता । र शङ्कता ) एक प्रकार का नश्तर या छुरी ।—खग्रहः, ( ५० ) सरौता से काटा हुआ दुकड़ा ।

शंखं (न०) १ एक प्रकार का बड़ा घोंघा, जिसमें शङ्खं (न०) (रहने वाले जन्तु को मार कर. लोग शंखः (पु०) (वजाने के काम में लाते हैं। र माथे शङ्खः (पु०) की हड्डी। र कनपुटी की हड्डी। थ

हाथी का गगडस्थल । ५ दस खर्व की संख्या। एक लाख करोड़। ६ मारूवाजा या होल। ७ नखी नामक सुगन्ध द्रव्य । ८ कुबेर की नवनिधियों में से एक। ६ एक दैस्य का नाम जिसे भगवान्

विष्णु ने मारा था। १० लिखित के भाई शङ्क जिनकी लिखी स्मृति प्रसिद्ध है। ११ चर**ग**–चिन्ह। १२ राजा विराट का पुत्र ।—उद्दर्क, ( न० ) शङ्ख में डाला हुआ जल -- कारः, --कारकः, (पु॰)

उत्पत्ति शुद्रामाता श्रीर विश्वकर्मा पिता से मानी जाती है। इस जाति के लोगों का काम शङ्ख की चीज़ें बनाना है।—चरी,—चर्ची, (खी०) चंदन की खौर :--द्रावः, --द्रावकः, (५०) एक प्रकार का श्रक जिसमें शङ्ख भी गल जाता है।--

ध्मः,-ध्मा, ( पु० ) शङ्ख बजाने वाला।

( पु॰ ) शङ्ख की त्रावाज़ ।-- प्रस्थः, ( पु॰ )

पुराणानुसार एक वर्णसङ्कर जाति, जिसकी

चन्द्रकलङ्क ।—भृत्, ( पु॰ ) विष्णु ।—मृखः, ( ५० ) मगर। कुम्भीर। घड़ियाल । —स्वनः, ( पु॰ ) राङ्क की श्रावाज़।

शंखकं (न०) शङ्कं (न०) शंखकः (पु०) शंखकः (पु०) शङ्कः (पु०)

जलनक *जङ्ग*नक अखनख , अदुनख

शंखनकः

( ३० ) दोटा राह्न । शङ्कनकः शंखनखः. *श्डुन*खः

गोंखिन् ) (पु॰) ९ समुद्र। २ विष्णुः ६ शङ्ख शङ्खिन् ∫ बजाने वाला।

शंखिनी ) (स्त्री॰) १ पश्चिनो आदि सियों के चार शङ्खिनी ) भेदों में से एक भेदा [चार भेद—

शङ्किनी, पश्चिनो, चित्रिणी, हस्तिनी े २ एक प्रकार की अप्तरा | ३ गुदा दार की नस । ४ सुँह की नाड़ी। १ एक देवी का नाम। ६ सीप।

७ बौद्धों की पुत्रने की एक शक्ति। म एक नीर्थ

स्थान । १ शङ्खाइली ।

সম্ব ( धा॰ ग्रा॰ ) [ शत्रते ] बोजना। कहना। शिचः } (क्षी॰) इन्द्र की की का नाम :—पितः, शिची } (पु॰) --भर्त्युः (पु॰) इन्द्र ।

সন্ম ( ঘা০ স্থা০ ) जाना।

शट (धा॰ प०) [ शटित ] १ बीमार होना । २ पृथक करना । विभाजित करना ।

शट (वि॰) सहा। तीता। शटा (स्त्री०) साधू की बटा।

शहिः (स्त्री॰) १ कसूर। २ गन्वपलाशी।कप्र-कचरी । ३ अभिया हल्दी। श्राम्रहरिदा । ४ नेग-

वाला। सुगन्धवाला ।

प्राठ (धा॰ प॰ ) [ शटति ] १ छ्ला । उगना । धोखा देता। २ घायल करना। सार डालना। ३

पीड़ित होना। [ गाठयति ] ३ समाप्त करना। २ ग्रासम्पूर्णी या श्रधूरा होह देना । ३ जाना । ४

सुन्त पड़ा रहना । ४ छत्तना । घोखा देना ।

श्रुष्ठ (वि॰) १ फिनरती । इबिया । कपटी । दराबाज ।

बेईमान ! २ दुष्ट ।

शर्छ ( न० ) १ लोहा । २ कुङ्कम । केसर ।

गठः ( पु॰ ) १ दुष्ट । गुंडा । बदमारा । उठाईगीरा । धूर्त। र साहित्य में पांच प्रकार के नायकों में से एक। यह नायक किसी दूसरी स्त्री के साथ प्रेम करते हुए भी श्रपनी खी से प्रेम प्रदर्शित करने का कपट रचना है। ३ बेवकूफ। जदबुद्धि। ४ वह जे। भगइने वाले दो श्रादिमयों के श्रीच में पड़ कर. उनका कगड़ा निपदाता है। पंच। मध्यस्य। अ

गत

धनुरा का पौधा । ६ श्रावसी । ज्ञार्स ( न॰ ) सन । पटसन । — सूत्रं. ( न॰ ) : मन

की डोरी । सुतर्का । २ सन का बटा हुआ जान । ३ पाल की रस्ती। मस्तृत का वंधन । ( न॰ ) संग्रह : समृह ।

शंडः १ (पु०) १ तपुंसक पुरुष । हिजहा । २ शर्माडः ) दृष ! वेल । ३ साँड जो छोड़ दिया जाना

शंढः 🖟 (पु॰) १ नपुंसक । हि्बड़ा । २ खोजा

प्रार्दः । जो रनवास में काम करते हैं। दे साँड़। ४ इहा साँइ । १ पागत श्राहमी । शतं (न०) ६ सी । २ कोई भी बईा संख्या । — अती,

(छी०) : रात । २ दुर्गा देवी --ग्रंगः, (५०) गाड़ी। युद्ध का रथ।—ग्रामीतः, ( ५० ) बुदा मनुष्य |---धारं,--धारं, (न०) इन्द्र का वज्र ।-

ध्यानने, (न०) रमशान । कवरगाह । — ध्यानन्दः, ( पु॰ ) : ब्राह्मरा का नाम । २ विष्णु या कृष्य । ३ विष्णु के रथ का नाम। ४ गौतम के पुत्र का नाम जा जनक राजा के पुरोहित थे।--

ब्रायुस, (वि॰) सै। दर्ग तक रहने वाला या जीने वाला। - प्रावर्तः, - प्रावर्तिन् (५०) विष्णु ।—ईशः, ( पु॰ ) सौ पर शासन करने

वाले । २ सौ गाँव का ठाकुर ।—कुम्मः, ( ५० )

पर्वतिविशेष जहाँ सुवर्ण पाया जाता है।—**कु**म्मं,

( न० ) सुवर्षे । सोना ।—फृत्वस्, (श्रव्यय०) सौगुना।-कोटि. (वि०) सौ धार का। -कोटिः, (पु०) इन्द्रका बद्रा(स्त्री०) सौ करोड़ा —कतः, ( go ) इन्द्र ।—खराडं, ( नo )

—गुग्गिन (वि०) सीगुना। सौगुना अधिक। —ग्रन्थिः, (श्री०) दुर्वा । दुव ।—ग्नी, (श्री०) । प्राचीन काल का एक प्रकार का शब्द जो किसी

सुवर्षः ।—गु, (वि०) सौ गौरखने वालाः !—गुगा,

बढ़े पत्थर या लकड़ी के कुंदे में बहुत से कील काँटें ठोंक कर बनाया ज्ञाता था और जो युद्ध में शत्रुत्रों पर वार करने के काम में श्राता था। २

सं० श॰ कौ०-१०४

( =२६ शनेस

बिच्छु की मादा । ३ करठरोग ।—जिह्नः, (पु॰) | शिव जी ।—तारका, —भिपज्, —भिषा, (खी॰) २४वें नचत्र का नाम ।--दला, (स्त्री॰) सफेद गुलाब।—द्रः, (स्त्री०) सतत्त्वज नदी का नास।—धासन्, (पु०) विष्यु:—धार, (वि०) सौ धारों वाला।—धारं, ( न॰ ) वत्र।—धृतिः, (स्त्री०) १ इस्ट । २ ब्राह्मस्य । ३ स्वर्ग ।—पत्रः, ( पु॰ ) ५ मोर । २ सारस । ३ कठफोड़वा नामक पची । ४ तोता । मैना। — पत्रा, (स्त्री॰) स्त्री । ग्रौरत ।--पत्रं, ( न० ) कमल । - पत्रयानिः, ( पु॰ ) ब्रह्मा ।--पन्नकः, ( पु॰ ) कठफोइवा पत्ती।-पाद, ( वि०) सौ पैरों वाला।-पादी, (खी०) कनखजूरा। गोजर ।—पद्मं, (न०)

सफेद कमल ।-पर्वन् ( पु॰ ) बाँस । (स्त्री॰) ऽ **त्राश्विन मास की पृर्शिमा। २ दूव**। दूर्वी। ३ कटुकी का पौधा। - भीरुः, (स्त्री०) सल्लिका। चमेली।--मखः, --मन्युः, (पु॰) १ इन्द्र। २ उल्लु।—मुख, (वि०) सौद्वार या निकास वाला।—मुखी, (स्री०) वृश । भाइ।—मुला, (भी०) दूर्वा । दूर । -- यज्वन्, ( पु०) इन्द्र का नाम !-- यष्टिकः, ( पु० ) सौ लिइयों का हार। - स्पा, (स्त्री॰) ब्रह्मा की पुत्री का नाम।-वर्ष, ( न॰ ) शताब्दी । सदी । -वेधिन्, (पु॰) चुका या चुक्रिका नामक साग ।--सहस्त्रं, (न०) ५ सौ हज़ार । २ हज़ारों ।—साहस्त्र, (वि०) ३ जिसमें कितने ही हज़ार हों। २एक लक्तमूल्य देकर ख़रीदा हुआ। --ह्रदा, (स्त्री०) १ विजली। २ इन्द्रका वज्र । शतकः (वि०) ६ सौ । २ सौ वाला। ्तकं (न०) श्राताब्दी। २ सौ श्लोकों का संग्रह। शततम ( वि॰ ) [ स्त्री०-शततमी ] सौवाँ। शतधा ( श्रव्यया० ) ६ सौ प्रकार से । २ सौ हिस्सों में या सौ दुकड़ों में । शतशस् ( अन्यया० ) १ सैकड़ों । सौ गुना । २ अनेक प्रकार से । बहुप्रकार से । सौ विस्वाँ । शत्य (वि॰) ६ सौ वालायासौ से वना हुआ। २ सौ सम्बन्धी । ३ सौ के हिसाब से टेक्स या व्याज

देने वाला। ४ सौ बतलाने वाला। सौ का व्यक्तका

शतपति । सौ का मालिक । शित्रः ( पु॰ ) हाथी। शत्रः ( पु॰) १ विजयी । नाश करने वाला । जितैया । २ वैरी । द्वरमन । विरोधी । ३ राजनैतिक प्रति-इन्ही। पड़ोसी प्रतिद्वन्द्वी राजा ।—उपजापः ( पु॰ ) शत्रु की गुपचुप कानाफूसी । शत्रु का विश्वासवात । —ऋर्षगा, —दमन,—निवर्हण, ( वि० ) शत्रु का दवाना या नाश करना ।—झः, ( पु० ) १ शत्रु का नाश करने वाला । २ दशस्य महाराज के चतुर्थ पुत्र का नाम ।---पत्तः, (पु०)

शतिन् (वि०) १ सौगुना । अनेक । बहुप्रकार । (पु०)

शिव जी का नाम। -- हुन्, (वि॰) शब्रुहन्ता। श्त्रुं प्रयः (पु०) ९ हाथी। २ एक पर्वत का नाम। शत्रुंतप (वि०) रात्रु का नाश करने वाला या रात्रु के। जीतने वाला। शत्वरी (स्त्री०) शता।

शत्र का पच। विरोधी दल।—विनाशनः, (पु॰)

शदु (धा॰ प॰) [ शीयते] पतन होना । नाश होना । सङ्ना । कुम्हलाना । शदः ( पु॰ ) शाक मूल ग्रादि खाध वस्तु ।

शद्रिः (पु०) १ हाथी। २ बादल । ३ अर्जुन का नाम। (छी०) विजली। शद्ध ( वि॰) १ गमन । २ पतन । विनास । जीर्यंगः । शनकैस् ( श्रन्यया० ) धीरे धीरे ।

शनिः (पु॰) १ शनि नामक ग्रह । २ शनिवार । १ शिव जी का नाम।--जं, (न०) काली मिर्च। —प्रदोषः, (पु०) जब शुक्का १६ शनिवार को पड़े, तब प्रदोध कहलाता है और उस दिन शिव जी के पूजन का विशेष माहात्म्य है।—प्रियं, ( न० ) नीतम मणि ।-वारः,-वासरः, ( पु॰ ) शनिवार ।

शनैस् ( श्रन्थया० ) १ धीमे । श्रहिस्ते । चुपचाप । २ कमशः। शनैः शनैः। थोड़ा थोड़ा। ३ सिलसिले-वार । ४ कोमलता से । १ धीमे भीमे । - चरः,

( पु० ) शनिवार ग्रह ।

शंतनुः शन्तनुः विष्ट्रवंशीय एक राजा का नान ।

शप् (घा॰ ड॰) [ शपित—शपते, अप्यति — शप्यते, शप्त ] १ शाप देना। अकायना । २ : शप्य खाना। कसम खाता। ३ दोषी ठहराना। डाँटना। डपटना। चिकारना।

श्रापः (पु॰) १ शापः अकोसा। २ शपशः। कसमः । शपशः (पु॰) १ श्रकोसः। वद्दुश्राः। २ श्रमिशः। बस्तु। श्रमिशाप का पात्रः। ६ कसमः। किरिया। ४ किरिया में वाँधने की किया।

शास (व० छ०) १ शापित । शाप दिवा हुआ। २ शपथ खाये हुए। ३ गरियाचा हुआ।

शफं (न०)) शसुर। २ पेड् की जड़।

शफर: ( पु॰ ) [ खी॰—शफरी ] होटी सहसी जिसके शरीर में चमक होती है ।—आधिपः, ( पु॰ ) इजिशा या हिलसा जाति की मछजी।

शतरः ) (पु०) १ पहाड़ी। जंगली। २ शिव जी। शवरः ) ३ हाय। ४ जल। १ शास्त्र विशेष श्रयवा सीमांसा शास्त्र के एक प्रसिद्ध भाष्यकार । —स्तोश्रः, (पु०) जंगली लोश वृष्णः।

प्रावरी ) (स्वी०) शवर जानीय स्वी। २ किरात शवरी ) जातीय स्वी, जिसका श्रीगमचन्त्र जी ने उदार किया था।

शबल ) (वि॰) १ चितकवरा । रंगविरंगा । २ शबल ) विभिन्न । कई भागों में विभक्त ।

शवलं } (न०) जल। पानी।

शवतः } ( पु॰ ) चितकवरा रंग । शवतः }

श्वला (स्वी०) । चितकवरीया रंगविरंगी गौ। शबलो (स्वी०) । चितकवरीया रंगविरंगी गौ। शबलो रावली

ग्रब्द् (घा० उ०) [प्रव्ह्यदि—ग्रब्द्यते, प्रव्हित] १ शब्द करना । शीर करना । २ बोखना । बुलाना । पुकारना । ३ नाम खेना । नाम खे कर पुकारना ।

शब्दः (पु॰) ३ साबाह । ध्वति : : पश्चिमों ना कलरव । ३ यात्रे की श्रादाज । ४ व्ययंयुक्त शब्द । १ सेज़ा : ६ डपाथि । पदवी । ७ मास । 🛎 माँचिक प्रमाण । — अधि शानं, ( न० ) कान । क्यो ।—ग्रनुशासनं, ( न० ) न्याकाण।— थातङ्कारः, ( पु॰ ) वर् धलङ्कार तिसमें केवल यद्वीं या नर्शीं के विन्यास से भाषा में जालित्य उत्पन्न होना है --ध्याख्येय. (वि॰) ज़ीर से या चिन्ता का कहा जाने वाला :—आरुपेयं ( न०) जवानी संदेशा या पैशाम ।--श्राहरवरः, (३०) बड़े बड़े शब्दों का ऐमा प्रयेश जिसमें भाव की न्युनता हो। —क्रोशः, ( पु० ) दिक्शनती। लुराद्। ब्रन्थ विशेष जिसमें खंदर कम से या समृह वस से राष्ट्रों के अर्थ या पर्यापनाची शब्दों का संग्रह किया गया हो ।—अहः. ( पु० ) कान।—स्रातुर्ये, ( २० ) शब्दप्रयोग सन्बन्धी चतुरता । वाग्मिता ।--चित्रं, ( न॰ ) अनुशास नामक श्रवङ्कार।-पतिः, ( पु॰ ) नासमात्र का स्वामी या माजिक ।—पातिन, (वि॰) शब्द-वेधी ( निशाना) लगाने वाला १—प्रसासां, (न०) वह प्रमाण या साची जो किसी के कथन पर निर्भर हो।—ब्रह्मन्, (न०) १ मेद् । २ ब्रह्म जीव का ज्ञान । व्याध्यास्मिक ज्ञान ।—मेदिन्, (वि०) शब्द को सुन कर निशाना वेथने वाला। ( ५० ) अर्जुन : स्तुदा । ६वाख विशेष :—ये। नि:,(स्री०) शब्द की उत्पत्ति।—विद्या, (स्त्री०)—शासनं, —गास्त्रं, ( न० ) ध्याकरण शास्त्र ।—विरोधः, (पु०) वाचिक विरोध।—वेधिन् (वि०) देखों भेदिन्, ( पु०) । चर्जुन । २ बाख विशेष । —शक्तिः, (सी०) शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा उस शब्द से कोई विशेष भाव प्रदर्शित होता है।—शुद्धिः, (स्त्री०) शब्द का शुद्ध प्रयोग । —ऋरेष:, ( पु० ) वह शब्द जो दो या अधिक श्रधीं में व्यवहत किया जाय ।—संग्रहः. (५० ) शब्दकोश ।—सौप्रदं, (न०) किसी खेख या शैली आदि में प्रयुक्त किये हुए शब्दों की सुन्दरता या कोमबता ।—सौकर्ये, ( न॰ ) शब्द्व्यवहार की सरखवा।

र्श्युः

प्राञ्चन ( वि॰ ) शब्द करने वास्ता । यजने वाला । शब्दनं (त०) १ शोर करने वाला । २ ध्वनि । कोलाहल । ३ पुकारना । बुलाइट । ४ नाम लेकर पुकारने की किया। भन्दायते (कि॰) १ कोलाहल करना । २ चिल्लाना । दहाइना । गरजना । चीख्न मारना । शब्दित (व॰ कृ॰) १ शब्द करता हुन्या। बजा हुन्या। २ कथित । उच्चारित । ६ पुकारा हुआ । ४ नामा-क्कित किया हुआ। शम् ( श्रन्थया० ) कुशलता, प्रसन्नता । समृद्धि, स्वस्थाता, श्रादि सूचक ग्रन्यय । शम् ( घा॰ प॰ )[ शास्यति, शास्त ] १ चुपका होना । शान्त होना । श्रवाना : शमन होना । २ बंद करना। समाप्त करना १ बुम्माना । ४ नाश करना। सार डालना। शमथः ( पु॰) १ शान्ति । निस्तब्धता । २ सुसाहित्र। सलाहकार । मंत्रदाता । मंत्री । शमन (वि॰) [ छी॰-शमनी ] सान्तकारी। शमनकारी। शमनं ( न० ) श्रद्यानाः । शान्तः करना । जीतना । २ शान्ति । निस्तब्धता । ३ श्रवसान । समाप्ति । नाश । ४ अनिष्ट । चोट । १ विक के लिये पशु-हनन । ६ निगलना । चवाना । शमनः ( पु॰ ) ः बारइ सिंहा । २ यमराज का नाम । —स्वस्तु, (स्त्री०) सम की बहिन ! यसुना नदी का नामान्तर। शमनी ( बी॰ ) रात ।—सदः,—वदः, ( यु॰ ) दैत्य । दानव । राचस । शमलं (न०) १ विद्या। गृहा मला २ छ। नन। तलकुट । ३ पाप । नैतिक भ्रपवित्रता । शमित (व० कृ०) ः शान्त किया हुन्ना। शमित किया हुआ। लामोश किया हुआ। २ श्राराम

किया हुन्ना। त्रारोग्य किया हुन्ना। ३ ढीका किया

शमिन् (वि०) श सान्त । निस्तब्ध । शमित । २

हुआ। ४ नरम किया हुआ।

संयसी। जितेन्द्रिय।

शस्बुकः शमी (कभी कभी शमि भी) १ वेंकुर का पेड़। सफेट कीकर। २ शिंबी धान्य । मृंग । मसूर । मोठ । उद्द । चना । ग्ररहर, मटर, कुलयी । लोबिया आदि !--अर्भः, (पु०) ३ अग्नि ! २ अग्निहोत्री बाह्मण ।—धार्म्यं, (न०) वह स्रनाज जो छीमियों से निकड़े। र्गंपा (खी॰) विजली। शंवु ( घा॰ प॰ ) [ शंबति ] जाना । [ शंबगति ] जमा करना । संग्रह करना । शंख ) (वि०) १ प्रसन्त । भाग्यवान । २ निर्धन । शस्त्र े असाग्र शंबः ) (पु०) १ इन्द्रका वज्र । २ खल्ल का शस्त्रः } लोहे की नोंक का दुस्ता । ३ लोहे की शंवः ) जंजीर जो कमर के चारों ग्रोर पहनी जाय। ४ नियमित रूप से हल चलाने की क्रिया। १ जुते हुए खेत का पुन: जोतने की किया। शबर ) (न॰) : जल । २ मेद्र । शक्तरं ) ४ घर्मानुष्ठान । धर्मकृत्य । (न०) । जल । २ मेघ । ३ धन दौलत । रांबरः ) ( पु॰ ) १ एक दैस्य का नाम जिसे प्रबुष्त शम्बरः } ने मारा था । २ पर्वत । ३ सृग विशेष । ४ शंवरः ) मत्स्य विशेष । १ संग्राम । युद्ध ।—ग्रारिः, —सूदनः ( ५० ) प्रधुन्न की उपाधियाँ। —श्रसुरः, (पु०) शंवरासुर। शंबरी (स्त्री०) १ इन्द्रबाल । जातूगरी । २ स्त्री शम्बरी पेन्द्रबालिक । शंबतः ( पु॰ ) । शम्बतः ( पु॰ ) । समुद्रतट । २ पाथेव । रास्ते में शंवलं ( न० ) काने का भोजन। १ डाह। ईर्ष्या। शम्बलं ( न० ) शंबली रावला / शस्वली / (स्त्री०) कुटनी : शम्बुः शबुकः (५०) बोंमा। दुपरा। शङ्खा

गंतृदाः ) ( पु॰ ) १ घोंघा । २ शक्त । ३ हाथी की ग्रास्तृदाः ) संृत् का व्याला भाग । ४ एक ग्रृत् तपस्त्री का नाम जिसके व्यवधिकार कर्म करने पर श्रीराम-चन्द्र की ने उसे जान से मार डाला था ।

शंभः ( पु॰ ) १ यसच पुरुष । २ इन्ह्रका वड़ ।

शंभाली } (श्ली॰) कुटनी। दूर्ना।

र्णमु ) (वि॰) ब्राह्मादकारी । स्नानन्द्रायी ।

प्रांमु: ) (प्र०) १ शिव । २ वहा : ६ ऋषि । शम्भु: ) मान्यपुरुष । ४ सिद्धपुरुष ।—तन्यः,— : नन्दनः,—सुनः. (पु०) कार्तिकेय या गणेश । :

—प्रिया. (की०) १ दुर्गा। २ आमलकी । —वल्लभं, (न०) सफेट कमल।

शस्या (स्त्री॰) १ काठ की छुड़ी या खंसा। २ उंडा। १ जुल्ला की खूंटी। १ करताल । मंजीरा। १ यज्ञीयपाल विशेष।

श्य (वि॰) [स्त्री॰—शया, शयी] जेटने वाला। सोने वाला।

श्र्यः (पु॰) १ निदा। नींद्। २ सेज। साट। श्रुच्या। ३ हाथ। ३ सॉप निशेष। अजगर। १ गाली। श्रुकोसा। शाप।

श्यंड } (वि०) निदाहु। सोने वाला। शयगुड )

गयथ (वि॰) निदाल । सोया हुआ।

शराधः ( पु॰) ३ मृत्यु । २ सर्पे विशेष । शतगर सर्पे । ३ शुक्त । ४ मक्ती विशेष ।

शायनं (त०) । निद्रा । नींद्र । २ सेंज : शय्या ।

कारपाई । ३ स्त्रीयलंग । स्त्रीमेश्चन । - त्र्यगारः,

— त्र्यागारः, ( पु० ) — ध्रयारं, — द्र्यागारं,

(त०) — गृहं, (त०) शयतगृह । सेति का
कमरा । — एकादशी, (स्त्री०) खाषाद शुक्रा

एकादशी, जब भगवान् विष्णु शयत करता श्रारम्भ
करते हैं । — सत्ती, (स्त्री०) एक सेज पर साथ
सेति वाली सहेली । — स्थानं, (त०) शयत-

शयनीयं (न०) सेत । शय्या । शयानकः (पु०) १ नित्ताट । २ खनगर सर्पे । शयालु (वि०) नित्रालु । श्रावसी । शयालुः (पु०) १ धनगर सर्पे । २ हुना १ ३ शृगाल ।

शियित (व० ह०) १ सेत्या हुआ। सुसः २ लेटा हुआ।

शसुः ( पु॰ ) बन्ना सर्प । खन्नगर ।

प्राप्या ( स्वीत ) १ सेज । पर्लग । २ वंधन । —ध्राध्यत्तः,—पालः, (पु०) राजा के शवनागार का प्रयन्धक !— उत्पष्टुः, (पु०) सेज को वगल । – गत, (वि०) १ सेज पर लेटा हुआ । २ वीसार !—गृहं, (न०) शवनागार ।

प्रारं ( न० ) जल ! पानी ।

शरः ( go ) ३ वास । तीर । २ एक प्रकार का नर-कुल या सरपत। ३ मलाई । खनिष्ट । चेप्ट। घाव । १ गाँच की संख्या । — ग्राडयः, ( ५० ) उत्तम बाख ।—ग्रभ्यासः, (५०) तीरंदाज़ी। —शसनं —शस्यं, ( न॰ ) तीरंदाज । कमान । —ग्राक्तेयः. (पु॰) तीर की वर्षा (तीर वर-साना ।—ग्रारोपः;—ग्रावापः, ( पु॰ ) वनुष । कमान ।—ग्राश्रयः, ( ५० ) तुर्णीर । तरकस । —इंधिका, (क्वी॰ ) तीर । वारा '—इष्टः, ( पु॰ ) श्राम का पेंद्र ।—श्राघः, ( पु॰ ) बाए-वर्षाः --काग्रङः, ( पु० ) १ नरकृत । २ बाग की तकड़ी।—घातः, ( ९० ) तीरंदाज़ी ।- जं. ( न॰ ) ताज़ा या टटका मक्खन ।—जनमन्, ( पु॰ ) कार्तिकेय !-धिः, ( पु॰ ) त्र्णीर । तरकस ।—पुंछः, ( ५० )—पुंखा, ( स्ती॰ ) तीर का वह साग जहाँ पर लगे होते हैं।—फलं, ( न० ) तीर की पैनी नोंक अहाँ तुकीला बोहा लगा होता है।—भङ्गः, (५०) एक ऋषि, जो द्रव्वक वन में श्री राभवन्द्र जी से मिले थे। —भूः, (पु॰) कार्तिकेय :—महाः, ( पु॰ ) धनुः र्थर ।—वनं, ( वर्णं ) ( न॰ ) सरपत का वन । —वासिः, (४०) शतीरका सिरा। २ धतु-र्थर । तीरंदाइ । ३ तीर वनाने वाला । ४ पैदल सिपाही।—बृष्टिः, (क्बी॰) तीरों की वर्षी।
—बातः, (पु॰) बाणसमूह !—सन्धानं, (न॰)
तीर का निशाना बाँधना।—संबाध, (वि॰)
तीरों से दक्त हुआ।—स्तम्बः, (पु॰) सरपत
का गहर ।

गर्टः ( go ) १ गिरगट। २ कुसुम ।

शर्गां (त०) १ रचा । आइ। आअय। पनाह। २
आअयस्थल। बचाव की जगह। ३ घर।
मकान। ४ केटिरी। कमरा। १ विश्रामस्थल।
श्रासम करने की जगह। ६ श्रानष्टकस्या। हिंसन।
वध करना।—ग्रिशिन्, (वि०)—पिषिन्,
(वि०) रचा चाहने वाला। आसरा तकने
वाला।—ग्रागत,—आपन्न, (वि०) रचा करवाने
को आया हुआ। शर्या में आया हुआ।
—उन्मुख, (वि०) रचा करवाने को इच्छुक।

शरंडः ) ( 30 ) १ पत्ती । २ गिरगट । ३ ठम । शरग्रहः ) कपटी । द्याबाज । ४ लपट । ऐयाश । १ भूषण विशेष ।

शरस्य (वि॰) १ शरस्य में आये हुए की रचा करने शला। २ वपुरा। अभागा।

शरायं ( न० ) आश्रयस्थल । २ रक्क । ३ रका । बचाव । ४ श्रमिष्ट । श्रपकार ।

शरत्यः ( go ) शिवजी की उपाधि ।

शरायुः (पु॰) १ रक्क । २ वादल । २ पवन । हवा ।

शरद (क्षी०) १ एक ऋतु जो श्राहितन श्रीर कार्तिक मास में मानी जाती है। २ वर्ष । साल । — श्रन्तः, (पु०) जाड़े का मीसम ।— श्रम्बुश्ररः, (पु०) शरकालीन बादल ।— उदाशयः, (पु०) शरकालीन कील ।— कामिन, (पु०) कुता ।— कालः, (पु०) शरत ऋतु ।— श्रनः, — मेधः, (पु०) शरकालीन मेश ।— शन्दः, (=शरक्तानः) (पु०) शरत ऋतु का चन्द्रमा ।— पद्मः, (पु०)— पद्में (न०) सफेद कमल ।— पर्वन्, (न०) केलागर उत्सव । — मुखं, (न०) शरत ऋतु का श्रारम्म । शरदा (क्षी०) १ शरत ऋतु । २ वर्ष ।

शरिद्ध (वि०) शस्त् कालीन।

शरभः ( पु॰ ) १ हाथी का बच्चा । २ आठ पैशें वाला एक जन्तु विशेष जिसका वर्णन पुराकों में पाया जाता है किन्तु वह देखने में नहीं थाया। शरभ के। शेर से कहीं बदकर बलवान और मज़बूत बतलाया गया है। २ ऊँट । ४ टिड्डी। ४ कीट विशेष।

शर्युः } (क्षी०) सरज् नदी। शर्युः

शरत (वि०) सरता।

शरलकं ( न० ) जल । पानी ।

शर्द्ध्यं ( त० ) वह निशाना जिस पर तीर का सन्धान किया जाय । जन्य । निशाना ।

शरादिः । शरादिः । ( पु॰ ) पत्ती विशेष । टिटिइरी ।

शरारु (वि॰ ) त्रनिष्टकर । विवैजा । आरोग्यता-नाशकः

शरावं (न०) ) १ सैनिकिया। परई। २ ढकना। शरावः (पु०) ∫ ३ माप विशेष।

शरावती ( भ्री॰ ) एक नगरी जो श्रीरामचन्द्र के पुत्र तव की राजधानी थी।

शरिमन् (पु०) निकालने की किया। उत्पादन। शरीरं ( न० ) १ कलेवर । रात्र । काय । देह । तुत्। २ शारीरिक बला। ३ शव। मुर्दा शरीर। — ग्रान्तरं, ( न० ) शरीर के भीतर का भाग। —ग्रावर्गां, (न०) चमड़ा। चाम। खाल। चर्म। -कर्जु, ( दु० ) पिता। -कर्ष्यां, (न०) शरीर का दुबलापन ।---जः, ( पु० ) १ बीमारी । २ कामकता । विषयवासना । ३ कामरेव । ४ पुत्र । सन्तति ।—तुल्य, ( वि० ) शरीर के समान प्रिय ।--दग्रहः, ( पु० ) १ देह सम्बन्धी दरहा २ शारीरिक तप !- भूक, (वि०) शरीरघारी । शरीर वाला ।—पतनं, ( न० ) —पातः, (९०) मृखु । मौत ।—पाकः, ( पु० ) शरीर का दुवलापन ।--सदः, ( वि० ) शरीरान्त्रित । शरीर सम्पन्न ।—सुन्धकः, ( पु॰ ) प्रतिम् । ज्ञामिन ।—भाज्ञ, (वि०) शरीर धारी । अवतार । मूर्निमान ः ( पु० ) जीवधारी ।

ग्रारीतधारी जीव ।— मेदः, ( पु० ) मृत्यु ।

—ग्रेष्टिः, (की० ) लटा दुवला सर्गर ।— ग्राप्ताः (की० ) आजीविका । रोजी ।— विमालग्रां, (न०) सुकि । आग्रागमन ले खुटकारा !— वृक्तिः, (की० ) शरीर का पालन पोषण । जीविका ।

—गैकल्यं, (न०) रोग । वीमारी ।— संस्कारः, (पु० ) १ शरीर की शोभा तथा मार्जन । २ गर्माधान से जेकर अन्त्रेष्टि तक के देव विहित्र सालह संस्कार !— सम्पत्तिः, (की० ) शरीर का दुवलापन !— स्थितिः, (की० ) गरीर का पालन पोषण । भोजन । लाना ।

शरीरकं ( न० ) १ देह । शरीर । २ होटा गरीर । शरीरकः ( पु० ) जीवारमा ।

शरीरिन् (वि॰) [स्नी॰—गरीरियां] १ शरीर-भारी। मूर्तिमान। २ जीवित। (पु॰) १ शरीर-भारी कोई भी बस्तु चाहे वह स्थावर हो चाहे जंगम। २ सचेतन शरीर। संवित-सम्पन्न शरीर। ३ पागत ब्रादमी। ४ ब्रात्मा। जीव।

शर्करजा (खी०) मिश्री। कंद।

ज्ञार्करा (स्त्री०) ३ मिश्री । कंद । चीनी । शक्कर । २ बालू का करण । कंकरी । रोहा । ६ रेतीकी या कंकड़ही ज़मीन । बालु । रेत । ७ खण्ड । दुकड़ा ! टूक । १ कमण्डलु । ६ श्रोला । विनौरा । ७ पथरी का रोग ।— उद्कं, (न०) शरवत ।— ससमी । वैशाख शुक्का सप्तमी ।

शर्करिक (वि॰) [क्की॰—शर्करिकी] शर्करिल (वि॰) पथरीला। कॅकरीला। शर्करी (क्की॰) १ नदी। २ मेखला।

शर्घः ( पु॰ ) १ अपानवायुका स्थाम । २ दल । समृहा ६ वजा ताकत ।

प्रार्धज्ञह ( नि॰ ) श्रफरा उत्पन्न करने वाला । पेट की फुलाने वाला ।

शर्धज्ञहः ( ५० ) उर्द । एक प्रकार की दाल । शर्धनं ( न० ) अपान वायु लागने की किया । शर्व (भा० प०) [शर्वति] १ जाना । २ श्रनिष्ट करना । वध करना :

प्रार्मन् ( धु॰) उपाधि विशेष जो बाह्यण के नाम के पीछे लगायी जाती है। ( न०) १ हर्ष । सानस्त्र । २ स्वासीविद् । ३ घर । साधार — द्. ( वि॰) हर्यदायी।— दः, ( पु॰) विष्णु।

शर्मरः ( ५० ) बस्त्रविशेष ।

शयां (स्बी०) १ रात । २ उँगर्ला ।

प्रार्थ ( घा० प० ) [ प्रार्विति ] १ जाना । २ अनिष्ट करना : वध करना ।

अवैः (पु॰) ः शिव जी का नाम । २ विष्णु भगवान का नास ।

गर्वरं ( न० ) यन्यकार । श्रॅंधियारी ।

शर्वरः ( पु॰ ) कामदेव ।

शर्वरो (स्त्री०) १ रात । २ हल्ही । ३ स्त्री ।—ईशः, (पु०) चन्द्रमा ।

शर्वांग्री (स्त्री॰) पार्वर्ता या दुर्गो का नाम। शर्गरीक (वि॰) उत्पाती। नृशंस।

शर्शरीकः (५०) : बदमारा । दुष्ट । शह । उत्पाती । शल् (भा० भा०) [ शलते ] : हिलाना । भान्दो-तन करना । २ कॉपना । [ शलति ] : जाना । २ तेत्र दौढ़ना ।

शलं ( न० ) १ साही का काँदा । किसी किसी के मसानुसार यह पुंठ भी है ।

शलः (पु॰) १ वर्ष्ट्यी। माला। २ शिव के भुद्धी नामक गण का नाम। ३ ब्रह्मा।

शतकः ( ५० ) मकड़ी।

शह्तंमः } शह्नङः } ( पु॰ ) राजा । महाराज ।

शतभः ( पु॰ ) ः टिड्डी । टीडी । शरम । २ पर्तगा । फर्तिगा ।

शतलं ( न॰ ) साधी का काँटा ।

शलको (स्त्री॰ ) १ साही का काँटा । २ छोटी साही । शलाका (स्त्री०) जोहे या जकही की सलाई।
सीखवा। सलाँग। र सुमी लगाने की सीसे की
सलाई। ३ तीर। बाख। ४ बर्छी। बर्छी।
१ वह सलाई जिससे घाव की गहराई नापी जाती
है। ६ छाता की तीखी। ७ नली की हड्डी। =
श्रॅंखुआ। करुला। कोपल। ६ चितेरे की कृंची
१० दाँत साम करने की कृंची। दँतवन। सरका।
११ साही। १२ छुआ खेलने का पाँसा।—धूर्तः,
( = शलाकाभूर्तः) ( पु०) ठग।—परि,
( अन्यया०) पाँसे की फैकन जिसमें फेंकने वाला
दाँव हार जाय। अचपरि।

शतादु (वि॰) स्रवपका । शतादुः (पु॰) कंद विशेष । शताभोतिः (पु॰) कँट । शत्कं । (न॰) । मझली का काँटा । २ झाल । शदकतं । गृदा । ३ माग । हिस्सा । टुकड़ा ।

शहकांलन् } ( पु॰ ) मझली। शिकक्

शहम् (धा॰ त्रा॰) [शहमते ] प्रशंसा करना। शहमतिः ) (खी॰) शाहमती दृइ। सेमल का शहमतिः ) वेड्।

शिल्यं (न०) १ भाखा। वर्झी। सांगा। २ तीर। वारा। ३ कॉटा। ४ कील। खूंटी। १। शरीर में सुभा हुआ कॉटा जो वड़ा पीड़ाकारक होता है। १ ( आखं०) कोई भी कारण जा हदय दहलाने वाला दुःखप्रद हो। ७ हड्डी। मसक्कट। विपत्ति। १ पाप। सुमं। अपराध। १० जहर। विष।

शह्यः (पु०) १ साही । जीविवशेष । २ कटीजी

काही । ३ श्रक्कचिकिस्सा जिसके द्वारा शरीर में

गद्दा काँटा या श्रन्य कोई वस्तु निकाजी जाय । ४

हाता । सीमा । ४ शिलिंद मञ्जूजी । ६ मद्रदेश के

राजा का नाम जो मादी का भाई था और नञ्जूज

तथा सहदेव का मामा था ।—आरिः, (पु०)

युधिष्ठिर ।—श्राहर्र्णं, —उद्धर्णं, (न०)

—उद्धारः, (पु०)—किया, (खी०)—शास्त्रं,
(न०) श्रक्कचिकिसा द्वारा काँटा या श्रन्थ कोई

नुकीजी चीज़ जो शरीर में बुसगयी हो, निकाजने

की क्रिया ।—क्रग्रुठः, (पु॰) साही । जन्मु विशेष ।—त्तांमन्, (न॰) साहा का काँय । — हुर्नु (पु॰) काँटे वीनने वाला या बीन बीन कर निकालने वाला ।

शर्छ ( न० ) दृश्व की छाल या गूदा।

श्रह्मः ( ५० ) मेंदक।

शहकं ( न॰ ) दृत्त की छाल या गृदा । शहकः ( ५० ) शोग वृत्त । सन्दर्ह ।

शह्नकी (खी॰) १ साही। २ सन्नई नामक वृत्त जे। हाथियों को बड़ा प्रिय हैं। - द्रवः, (पु॰)

शक्यः ( पु॰ ) शास्त्र नामक देश।

शिलारस । सल्हक ।

शव् ( धा॰ प॰ ) [ शवति ] १ जाना । २ परिवर्तन करना । श्रदल बदल करना । रूप बदल डालना ।

शवं (न०) ) सुद्धं। जाश।—आव्ह्यादनं, (न०) शवः (पु०) ) कफन।—आश, (वि०) सुद्धांलाने वाला।—काम्यः, (पु०) कुत्ता।—यानं, (न०)

—रथः (पु॰) ठठरी । अरथी । सुदौ डोने की काठ की बनी वस्तु विशेष । टिकठी ।

शर्व (न०) जल।

शवर } देखा शबर, शबल ।

शवस्तानः ( पु॰ ) १ यात्री । पथिक । मुसाफिर । २ मार्ग । रास्ता ।

शवसानं ( न० ) श्मशान । कबरगाह ।

शशः ( ५० ) १ खरगोश । २ चन्द्रकलङ्क । ३ काम-शास्त्र के अनुसार मनुष्य के चार भेदों में से एक भेद । ऐसे मनुष्य के लच्चा थे हैं :—

> ष्टद्ववनमुशीलः कोमलाङ्गः पुकेशः । सक्तगुणिनधानं सरयवादी शशोऽयम् ।

४ लोध वृत्त । १ सन्धरस ।—ग्रङ्गः, (पु॰) १ चन्द्रमा । २ कप्र ।—ग्रदः, (पु॰) १ बाह पची । रयेन पची । २ इच्चाकु के एक पुत्र का नाम ।—ग्रद्नः, (पु॰) बाज पची । रयेन पची । —ग्ररः, (पु॰) १ चन्द्रमा । २ कप्र । —स तकं, (न॰) नख का बाव ।—सृत्, (५०) चन्द्रमा।—तद्भागः, (५०) चन्द्रमा।
—लांड्रनः, (५०) १ चन्द्रमा। २ कप्र।
—विनदुः,—विनदुः, (५०) ६ चन्द्रमा २ विन्युभगवान्।—विपालं, –श्ट्रमं, (न०) खरहे के
सींग। कोई खलीक या असंमव चात।—स्यत्नी,
(की०) गङ्गा और यसुना के मध्य का प्रदेश।
दोशाव।

शगकः ( ५० ) खरगोश । सरहा ।

गिशिन् (यु०) । चन्द्रमा । २ कपूर ।—हैंग्रः, (पु०)
शिवनी । - कला, (स्ती०) चन्द्रमा की कला ।
—कान्तः (यु०) चन्द्रमान्य मिण ।—कान्तं,
(न०) कुमुद्द । कोई । बवाला ।—कोटिः,
(यु०) चन्द्रश्वतः ।—प्रहः (यु०) चन्द्रशहण ।
—जः, (यु०) बुधग्रहः ।—प्रम, (वि०) चन्द्रमा
नैसी प्रभावाला ,—प्रमं, (न०) । कुमुद्द ।
२ मुका । मोती ।—प्रमा (क्री०) चाँद्नी ।
ज्योखना ।—भूषणाः,—धृत्, (यु०)—मोलिः,
—शेखरः (यु०) शिवजी ।—लेखा, (स्ती०)
चन्द्रकला ।

प्राप्तवत् ( प्रव्यथा० ) १ सदीव । अनन्त काल से । २ लगातार । वारंबार । अक्सर । फिर फिर ।

शब्द्धाती । (स्त्री०) १ कान का सेदः २ पूरी। शस्कुली । पकान श्रादि। ३ कॉजी। ४ कान का रोग विशेष।

शुष्पं } शस्पं } (न०) घास । तृषा । तिनका ।

शस्यः } ( पु॰ ) प्रतिभाच्य ।

शस् ( घा॰ प॰ ) [ शसित ] १ काट डाजना । सार डाजना । नाश कर डाजना ।

शस्तर्स (न०) ९ वाच करना । वध करण । २ पशु का विज्ञ के जिथे हनन ।

शस्त ( व॰ कृ॰ ) १ अशैंसित । सराहा हुत्रा। २ सुद्कारी । संगलकारी । ३ सही । समीचीन । ४ बायल । चेटिल । ४ हनन किया हुन्ना।

शम्तं (न०) १ प्रसन्नता । सुशत्तमङ्गत्तन । २

शुभता। उनमता। ३ शरीर। रेष्ठ । ४ अङ्किर त्राण । दस्ताना ।

शस्तः ( छी० ) प्रशंसा । स्वव !

जस्तं ( न॰ ) १ हथिया । २ औं जार : ३ लोहा । ४ ईसपाठ बोहा । १ स्तोत्र १—ग्रन्थवासः ( ५० ) हिंग्यार चलाने की मरक ! सैनिक कसरत । —अयसं, ( न० ) १ ईनपात चीहा । २ केहरा। —अस्त्रं. (न०) इथियार जी फैंक कर चलाये जाँय श्रीर वंत्रविशेष हारा होड़े जॉय ।—ग्राजीवः, —उपजीविन्,(ए०) पेरोवर मिपाही।—उद्यमः (पु०) प्रहार करने के हथियार उठाना --उपक-रगां, ( न॰ ) लड़ाई का हथियार आदि सामान। —कारः. (पु०) कवच । वस्तर।—कायः, ( ३० ) स्थान । परतला :-- ग्राहिन् . ( वि० ) हिश्रयार धारण करने वाला। — जीविन, —वृत्तिः ( पु॰ ) पंशेवर सिषाही ।—देवता, (स्ती॰ ) युद का अधिष्ठाता देवता ।---धरः, ( पु॰ ) शक्रवारी ।—णागाि. ( वि० ) शक्र से सुसब्जित । —पूत. (वि॰) शस्त्र से पवित्र किया हुआ। अर्थात् युद्धचेत्र में युद्ध में शक्त से मारे जाने के कारण पापों से छुटा हुआ। - प्रहारः, (पु॰) हथियार का बाव।-भृत् ( पु॰ ) शक्क्यारी। —मार्जः, ( ३० ) हिंबयार साफ करने वाला। सिगबीगर |—विद्या, ( बी॰ )—शास्त्रं, (न॰) वह विद्या या शास्त्र जी हथियार चलाने स्नाहि की वातें बनतावें या सिखलात्रं । — संहतिः, (स्त्रीः) १ हथियारों का संग्रह । २ हथियारों का भागडार-पृष्ट !--हत, (वि॰) हथित्रार से मारा हुआ। —हस्तः, (९०) सिपाही । यादा ।

। प्रस्त्रकं (न०) । ईसपात बोहा । २ बोहा । ग्राह्मका (भी०) चक् । ग्राह्मिन् (वि०) हथियात्वंद । शह्मी (भी०) दुरी ।

शस्यं (न०) १ अनाज। नाज। २ किसी हुच का फल या उसकी पैदाबार । ३ सद्गुण ।—होत्रं, (न०) अनाज का खेत।—अनक, (वि०) शक्षभवी। अनाज खाने वाला।—संजरी, (खी०) सं० श० कौ० १०४

श्रनाज की बाल ।—मालिन्. ( वि॰ ) फसल से

सम्पन्न । शास्त्रिन्,—सम्बन्न, (वि॰) जिसमें बहुत ग्रनाज हो।—संपद्, (स्त्री॰ ) ग्रनाज का

बाहुल्य । —संबरः, —संबरः, ( पु॰ ) साब वृत्त ।

आकं ( न० ) ) शाक । तरकारी । भाजी। पत्ती शाकः ( पु० ) } फूल, फल श्रादि जो पका कर लाये

जाँय।(पु०) १ ताकत, बल । पराक्रम। २ सागान का पेड़। ३ सिरिस का पेड़। ४ मानव

जाति विशेष । १ शालिवाहन का शाकः ।—श्रंगं, (न०) कालीमिर्च। — ग्रस्तं, (न०) १

महादा । वृक्षास्त । २ इमली ।— श्राख्यः, (पु०) सागीन का पेड़ ।—ग्रारूयं, (न०) शाक । भाजी ।

चुनिका, (स्त्री॰) इमली ।—तरुः, (पु॰) सागौन का पेड़ :-- प्रगाः, (पु॰) १ मान

विशेष जो एक हाथभर का होता है । हाथभर २ भाजी |--पार्थिवः, (पु०) वह राजा जे। ग्रपना शाका या सन् चलाने का शौकीन हो।- योग्यः,

(पु॰) धनिया । धन्याक |-- वृक्तः (पु॰) सगौन का पेड़।-शाकटं,-शाकिनं, (न०)

शाकभाजीका खेत। शाकट (वि०) [स्त्री०—शाकटी] १ छकड़ा सम्बन्धी । २ छुकड़े में जाने वाला ।

शाकटः (पु॰) बैल जेर गाड़ी या हल में चला हन्ना हो। गाड़ी का बैता।

शाकटं (न०) खेता चेत्र।

शाकटायनः ( ५० ) एक बहुत प्राचीन वैयाकरण, जिसका उल्लेख पाणिनि और यास्क ने किया है।

शाकटिक (वि॰) [स्त्री॰—शाकटिको ] छकड़ा सम्बन्धी । छकड़े में बैठ कर जाने वाला ।

शाकटीनः (५०) धगाड़ी का बेम्म । २ प्राचीन

की होती थी। शाकल (वि॰) [स्त्री॰--शाकली] शक्ल

कालीन एक तौल जा बीस तुला या २ हजार पल

नामक द्रव्य सम्बन्धी । एक खरख या टुकड़ा सम्बन्धी । —प्रातिशाख्यं, ( न॰ ) भाग्वेद प्रातिशाख्य का नाम।—गाखा, (स्त्री०) ऋग्वेद का वह पाठ

या संशोधित संस्करण जा शाकलों में परम्पा-गत चला म्राता है। शाकतः (पु॰) ऋग्वेद की एक शाखा या संहिता

या उस शाखा वाले या उस संहिता के मानने वाले।

( =३४ )

शाकल्यः ( ए० ) एक प्राचीन कालीन वैयाकरण जिसका उल्लेख पाश्चिनि ने किया है।

शाकारी (स्त्री॰) शकों ग्रथवा शकारों की भाषा, जा प्राकृत का एक भेद है। शाकिनं (न०) खेत । चेत्र ।

शाकिनी (स्त्री०) १ शाक या भाजी का खेत । २ दुर्गा देवी की सहचरी।

शाकुन (वि०) [स्त्री०-शाकुनी] १ पत्री सम्बन्धी । २ शकुनसम्बन्धी । ३ शुभ । शाकुनिकं (न०) शकुनों का फल

शाकुनिकः ( पु० ) चिड़ीमार । बहेतिया । शाक्तनेयः ( पु॰ ) छोटा उल्लू। शाकुंतत्तं ) ( न॰ ) काबिदास रचित ग्रभिज्ञान शाकुन्ततां ) शकुन्तवा नाटक ।

शाकुंतलः } ( पु॰ ) शकुन्तला का पुत्र राजा भरत । शाकुन्तलः } शाकुलिकः ( ५० ) धीमर । मञ्जूत्रा । मञ्जूती मारने

वाला । शाक्करः (पु०) बैल।

दो प्रकार की है । एक दक्षिणाचार, दूसरी, वामाचार । वामाचार या वाममागियों की पद्धति में मद्य, मांस, स्त्री श्रादि का व्यवहार किया जाता है, किन्तु दचिणाचार में इन सब अपवित्र बस्तुश्रों का न्यवहार नहीं किया जाता ।

शाक्तः (पु॰) शक्ति पुजक । शक्तिउपासक । तत्र

प्रदृति से शक्ति की पूजा करने वाला। तिंत्रपद्धित

शाकि (वि॰) [स्त्री॰-शाकी]बल या शकि सम्बन्धी । शक्तिरूपिणी मृर्तिमती देवी सम्बन्धी ।

शाक्तिकः (पु०) १ शक्ति का उपासक । २ भावाधारी ।

शासीकः (पु॰) भावादारी।

शक्तियः ( ५० ) शक्ति-पूजक ।

शास्त्रः ( पु॰ ) एक शाचीन चन्निय जाति, जा नेपान

की तराई में रहनी थी और जिसमें गीतम जुद का जन्म हुन्ना था।—भिज्ञुकः, ( ५० ) बौद भिड़क !—मुनिः,—सिंहः, ( पु॰ ) बुद्ध देव के

नामान्तर।

शाकी (स्त्री०) श्राची । २ दुगों ।

शाकरः ( पु० ) वैता। वृषभा।

शास्त्रा (स्त्री०) १ डाली । शास्त्र २ वॉह् । बान्। ३ विभाग । ४ कियी शास्त्र या विद्या के अन्तर्गत

वसका केहि भेद । १ सम्प्रदाय । पंथ । सिद्धान्त । ६ वेद की संहितायों के पाठ तथा क्रमभेद जो कई ऋषियों ने अपने गोत्र या शिष्यपरंपरा सं

चबाए ।-पित्तः, (पु०) एक रोग जिसमें हाथ और पैर में जलन और सूजन हो जाती है ! - मृगः, (पु०) १ वानर । बंदर । २ गिलहरी ।

-राहः, ( पु॰ ) वेद विहित कर्मी को अपनी शाखा के अनुसार न करने वाला। अपनी

शाला को छोड़ अन्य शासा के अनुसार कार्य करने वाला ।--रध्या, (स्त्री०) पगडंडी ।

शास्त्रातः ( पु० ) वानीर । बेंत विशेष ।

शाखिन् (वि॰) १ डानियों वाला। शालाम्रों से युक्त। २ किसी शाखा वाला। वृत्त। ३ वेद। ४

वैदिक किसी शाखा को मानने वाला।

शाखाटः } शाखाटकः } सिहोर का पेड़ । पीतवृषः ।

गांकरः } शाङ्करः ) ( पु॰ ) बैल । वृषभ ।

शांकरिः ) ( पु॰ ) १ कार्तिकेय का नाम। नाग्रेश शाङ्करिः र् जी का नाम । ३ आभीर ।

शांखिकः ) ( पु॰ ) १ शङ्घ को काट कर शङ्घ की । शाङ्किकः ) चीजें बनाने वाला । २ एक वर्णसङ्कर ।

जाति । ३ शङ्क बजाने वाला ।

शाटः } शाटो } १ वसः । २ कुर्ती । जाकट ।

शाटकं (न॰) } वस्र । क्ष्मा । कुर्मी : जास्ट : शाटकः (पु॰) }

शास्त्रं (न०) बेईमानी । धोखायडी । चालाकी । करट । बाल । दुष्टना ।

সাহা ( বি ০ ) [ দ্বী ০—হাৰো ] यन का। पट-लन का

( <3% )

शार्गा ( न० ) सन का वस्त्र । सनिया । मोटा कपदा । शागाः ( पु॰ ) १ कसौटी का पत्थर । २ सान रखने

वाला पथ्यर । ३ ग्रारा । ४ चार मार्थे की तौल । —आजीतः, ( पु॰ ) कवचप्रारी ।

शाशिः ( १९० ) सन जिसके रेशों से वस बनाया जामा है। शासित (व०) शान रखा हुआ। बाह रखा हुआ।

पैनाया हुन्ना । शार्गा(क्बी०) १ इस्सीटी। २ शान का पत्थर। ३

त्रारा । ४ पटमन का बना वस्त । १ फटा कपडा । ६ छोटी कनात या तंत्रु । हाथ या ऋषि मटकौवल ।

शासीर (न०) सान नदी का तट। सान नदी के बीच में स्थित भूभाग। शागिडल्यः ( पु॰ ) ३ भिक शास्त्र को बनाने वाले पुक सुनि । गोत्र प्रवर्तक एक ऋषि । २ विल्ववृद्ध ।

३ ग्राग्नि का रूप विशेष । – गोत्रं, (न) शारिडल्य गोन्न वाले।

शात (व॰ कृ॰) १ शान पर चढ़ा हुआ। पैना। २ पत्रला। दुवला। ३ निर्वल ! कमजोर । ४ सुन्दर । मनोहर । १ प्रसन्न ।

. ञातं ( न० ) धतृरा वृत्तः । शातः ( पु॰ ) श्रानन्द । हर्प । ब्राह्माद ।-- उदरी,

( स्त्री॰ ) पतली कसर वाली ।—शिख, ( नि॰ )

२ विनाशन ।

पैनी नोंक वाला।

शातकुंमं शातकुम्भं

( न० ) १ स्रोना । २ धतुरा ।

शातकोभं ( न० ) सुवर्ष । सोना । 'शातनं (न०) । बोटा करना । तेज करना।

शातवत्रकः ( ५० ) ज्ञातपत्रको ( स्त्री॰ ) } चॉदनी । जुन्हाई ।

शातमां छः ( पु॰ ) मिल्लका विशेष ।

शातमान (वि॰) [बी॰—शातमानी] एक सौ के मुल्य का।

शात्रस (वि॰)[स्ति॰—गात्रसी] १ रात्रु सम्बन्धी । २ वेरी । विरोधी ।

शात्रवं (न०) १ शत्रुष्टों का समुदाय । २ सत्रुता ः विरोध ।

ग्राबन: ( yo ) सन्नु ।

ज्ञाञ्चीय (वि॰) १ शश्रु सम्बन्धी । २ वैरी । विरोधी । शादः ( पु॰ ) १ छोटी घास । २ कीवड़ ।— हरितः, (पु॰)—हरितं, ( न॰) द्व का मैदान ।

शार्जूल (वि॰) १ वह स्थान जहाँ घास हो। २ वह स्थान जहाँ छोटी और इरी घास बहुतायत से हो। १ सन्ज। हरा भरा।

शार्दुलं } चरागाह । गोचरभूमि । शार्दुलः }

शान् ( धा॰ ड॰ ) [शीशांसति—शीशांसते] तीच्य करना । पैनाना । तेज़ करना । शान पर रखना ।

शानः (पु०) १ कसौटी । २ शान रखने का पत्थर ।
—पादः, (पु०) १ वह पत्थर जिस पर चन्दन
रगड़ा जाय । २ पारियात्र पर्वत ।

प्रांत } (व० क्र०) शराम युक्त। शानित वाला। सन्तुष्ट। शान्त र्र श्रवाया हुआ। २ वन्द । मिटा हुआ। ३ वटा हुआ। दवा हुआ। ३ वटा हुआ। दवा हुआ। ३ क्या। १ स्ता। मरा हुआ। १ सोम्य। गम्भीर। ६ पालतू। ७ मीन। खुप। लामोश। २ शिक्षिल। तीला। ६ आन्त। थका हुआ। १० शमादि शून्य। जितेन्द्रिय। ११ विद्य वाधा रहित। स्थिर। १२ स्वस्थित्त। ११ अभमावित। १४ स्थम। मङ्गलकारी।—[शान्तं पापं, ] संस्कृत का यह एक मुहाबिरा है जिलका अर्थ है, ईश्वर न करे, ऐसा हो, या ईश्वर को ऐसा न हो। अथवा "नहीं नहीं"। "ऐसा नहीं। ऐसा केसे हो सकता है।" ]। — आतमन् — चेतस्म, (वि०) शान्त स्वभाव वाला। स्वस्य चित्त।

— रसः, (पु०) कान्य के नी रसों में से एक। इसका स्थायी भाव " निर्देद" (अर्थात काम क्रोधादि वेगों का शमन) है।

शांतनवः } (६०) शान्तनुपुत्र भीष्म का नाम । शान्तनवः

शांता ) (खी॰) महाराज दशरय की पुत्री का नाम शान्ता ) जो ऋष्यश्चक को व्याही गयी थी।

शांतिः ) (स्त्री०) ६ देग, त्रोभ या क्रिया का श्रभाव। शान्तिः ∫ स्थिरता। २ सन्नाटा। स्वस्थता। नीस्वता।

इ स्वस्थता। चैन । इतमीनान । आराम । ४
युद्ध की बंदी । १ अवसान । समाप्ति ।
द रागादि का अभाव। विरक्ति। वैराग्य। ७
पारस्परिक मत्तमेदों का दूर हो मेल मिलाप होना।
म मूख की भोजन करके शान्त करना। ६ प्रायदिचत अथवा वह कर्म जिससे किसी ग्रह का तुरा
फल दूर हो जाय। अशुभ या अनिष्ट का निवारण।
अमझल दूर करने का उपचार। १० सौभाग्य।
शुभला। सङ्गल। १९ कलाङ्क का दूर होना। १२

शांतिकं ) (न०) पालन । रचण । [ स्ती०— शान्तिकं ) शान्तिको ] उपद्रवों को शान्त करने वाली होस आदि क्रिया।

शापः (पु०) १ अहितकामना स्चक शब्द । बद्दुशा । श्रकोसा । २ शपथ । ३ गाली । भर्स्तना ।—श्रद्धः (पु०) वह व्यक्ति जिसके पास श्रद्धों की जगह शाप देने की शक्ति हो । मुनि । श्रदि । महास्मा । —उत्सर्गः, (पु०) शापोचारण । शाप देना । उद्धारः,—(पु०)—मुक्तिः, —(छी०) - मोद्धः, (पु०) शाप या उसके प्रभाव से झुटकारा । शापसुक्ति ।—ग्रस्त, (वि०) शापित ।—मुक्त, (वि०) शाप से छूटा हुश्रा ।—यंत्रित, (व० कृ०) शाप हारा नियंत्रण किया हुश्रा ।

शापित (व॰ कृ०) ६ शापप्रस्त । २ किरिया स्राये हुए। शपथ खाये हुए।

शाफरिकः ( ४० ) धीवर । सङ्बाहा । माहीगीर । शाखर ) (वि० ) [क्षी०—शावरी—शावरी ] ऽ शाखर ) जङ्गली । वर्षर । २ नीच । २ कमीना । ओड़ा ।—मेदारूपं, (न० ) ताँवा ! (

शाबरः ) ( go ) लोश वृच। शाबरः )

णावरी रे (की०) शकों भी भाषा। एक प्रकार की शावरी रे प्राहर भाषा।

गाब्द (वि॰) [स्ती॰—गाब्दी] १ शब्द सम्बन्धी।
राज्द से उरपन्न। २ ध्वनि पर निर्शर । ध्वनि
सम्बन्धी। ३ मीखिक। ज्ञवानी। ४ ध्वनिकारक।
बजने वाला।—बोधाः (पु॰) शब्दों के प्रयोग
द्वारा प्रर्थ का ज्ञान! वाक्य के तास्पर्ध की ज्ञानकारी —बाजना, (स्ती॰) वह ब्यक्तना जो
शब्द विशेष के प्रयोग पर ही निर्मर होनी है.
प्रयान यदि उसका पर्याच्याची शब्द व्यवहन किया
जाम तो वह न रह जाय।

णान्त्क / वि॰ ) [स्त्री॰—गान्त्कि ] श्मीखिक। ज्ञानी । र श्वनिकारक । बजने वाला ।

शाब्दिकः ( ९० ) वैभाकरण ।

शामनः ( ए० ) : यमराज का नाम ।

शामनी (न०) १ वध । हत्या । २ शान्ति । नीरवता । शामनी (स्त्री०) दन्तिया विशा ।

शामित्रं (न०) १ यज्ञ । २ यज्ञ के लिये पशुवध । १ वंतिदान के लिये पशु को बांधने की क्रिया । ४ यजीय पात्र विशेष ।

शामिलं (नं०) सस्म । राम्त ।

शामिली ( छी० ) खुवा।

शांबरी ) ( खी॰ ) १ माया । इन्द्रवाल । साद्गरी । शास्त्ररी ) २ बाद्गरनी ।

शांचिकः ( पु॰ ) शंख वेंचने वाला।

शांभव (वि॰) [बां॰—शांभवी] १ शिव शास्भव सम्बन्धी।

शांभवं } ( न॰ ) देवदार का पेद ।

शांसतः ) (पु॰) ( १ ) शिव का अक्त या पुजक । २ शास्सवः ) शिवपुत्र । ३ कपूर । ४ विष विशेष ।

शांभवी } ( स्त्री॰ ) १ पार्वती । २ नील वूर्वा ।

शायकः ) सायकः ) (पु॰) १ तीर १२ खड्ग । तलवार १

शार् ( घा॰ ३० ) [ शारयानि — शारयने ] : निर्वत करना । २ निर्वत होना ।

आर (बि॰) रंगविरंगा। वितकवता। वितियों तार। आर. (पु॰) ५ रंगविरंगा रंग । २ हरा रंग ३ पवन । हवा । ४ शतरंग का सोहरा । ४ अनिष्ट। चोट।

शार्रगः ? ( पु॰ ) १ चातक पत्ती । २ मोर । मयूर । शार्रहः ) ३ मधुमचिका । ४ हिरन । मृत । १ हाथी । शार्रगो ? ( खी॰ ) सार्गी । एक बाजा जो गज से शार्रही ? बजाया जाता है ।

शारदं (१०) १ शारदी। शरत् ऋतु का। २ वार्षिक। ६ नया। हाल का। ४ ताजा। टटका। ४ शर्मीला। शमेदार। लज्जालु। लजीका। ६ बा साहसी न हो।

शारदं (न०) १ अनाज । नाज । २ सफेट कमल । शारदा (की०) १ वीणा विशेष । २ दुर्गा का नाम । ३ सरस्वती का नाम ।

शारदः ' ५० ) १ वर्ष । २ शारदी रोग । शस्त ऋतु में उत्पन्न होने वाला रोग । ३ हरी स्ंग । सस्त् ऋतु की भूग । १ बक्कल कृष ।

गारिदकं ( न० ) वार्षिक आह या शरत ऋतु में किया जाने वाला आह कर्म ।

प्रारिष्टः (पु॰) १ शस्त ऋतु में उत्पन्न होने वाले रोग। २ शस्त्र ऋतु का सूर्यांतप या श्राम था श्रूप। प्रारित्त (स्त्री॰) कार्तिक मास की पूर्णमासी।

गारदीय (वि०) शरकासीन ।

णारिः ( पु॰ ) १ शतरंत्र का मोइस या गोटी । २ होटी गेंद : ३ एक उकार का पाँसा ।

गारिः (क्षी०) १ सारिका या मैना पक्षी। २ जपट। इल । घोला । दगा। ६ हाथी वा पलान या फल। — फलं — फलकंः (न०) — फलकः, पु०) शतरंत्र या चौसर की विद्यात ।

शारिका (स्रो०) १ मैना पद्मी । २ सार्रगी । बेहला

शार्धर (वि॰) [ स्त्री॰--शार्धरी ] १ नैशिक। रात्रि-

शाल (धा॰ आ॰) [शालते] १ प्रशंसा करना।

चापलुसी करना । २ चमकना । ३ सम्पन्न होना ।

कालीन । २ उत्पाती । उपद्रवी ।

शार्धरं ( न॰ ) श्रंधियारी । अन्बकार ।

शार्वरी (स्त्री०) रात्रि । रात । निशा ।

४ कहना।

थादि बाजों के बजाने का गज। ३ शतरंज खेलने की किया। ४ शतरंज का मोहरा या उसकी गाट या गोटी। री (स्त्री०) पद्मी विशेष। रीर (वि०) [स्त्री०-गारीरी ] शरीर सम्बन्धी। देहिक। कायिक। २ शरीर धारी। मृतिमान। रीरः ( ए० ) १ जीवात्मा । २ साँद । वृष । ३ युक प्रकार का अर्थ। रीरक (वि०) [स्त्री०—शारीरकी] शरीरसम्बन्धी । रीरकं ( न॰ ) १ शरीरधारी जीवात्मा । २ जीव के स्वरूप ज्ञान की खोज या जिज्ञासा ।--सूत्रं, (न०) वेटान्त के दार्शनिक विचार । वेदन्यासजी के बनाये हुए वेदान्त सूत्र । ीरिक (वि०) [स्री०-शारीरिकी] शरीर सम्बन्धी । दैहिक । कायिक । पार्थिव । रुक (वि०) [स्त्री०-शारुकी] ग्रनिष्टकर । हानिकारी । कष्टदायी । र्जंक (पु॰) शर्करापिएड | सिश्री । कंद । र्कर ( वि॰ ) [स्त्री॰—शार्करी ] ः चीनी की वनी हुई। २ पथरीली। कँकरीली। र्करः (पु०) कॅंकरीली जगह। २ दूध काफेना। ३ मलाई। र्ग } (वि॰) ५ सींग का बना हुन्ना । सींगदार । र्ङ्ग } ६ धनुषधारी । धनुर्धर । र्गः (पु॰) । १ धनुष । २ विष्णु मरावान के धनुष र्ङ्गः (पु॰) । का नाम । —धन्त्रन्, (पु॰)—धरः, गृं (न॰) | —पागिः,—भृत्, (पु॰) विष्णु र्ङ्गे (न॰) | भगवान् के नामान्तर । र्पेन् } र्ड्डेन् } ( पु॰ ) १ घनुर्घारी । २ विष्णु । ्रितः (पु०) । न्याघ्र । चीता । २ बघर्रा । जकद-. बग्धा। ३ राज्ञसः । दैत्यः । दानवः । ४ पत्ती विशेषः । ४ समासान्त शब्दों में पीछे थ्राने पर इसका श्रर्थ होता है: -- सर्वश्रेष्ठ । उत्तम । प्रसिद्ध पुरुष । --चर्मन्, (न०) चीते की बाल।-विकीडितं (न०) ६ चीते की कीड़ा। २ उन्नीस अवरों के

पादवाला एक छन्द विशेष ।

शालः ( पु॰ ) : शालनामक पेद । २ वृत्त । ३ हाता । घेरा । ४ मञ्जूती विशेष । ४ शालिवाहन राजा का नाम ।--- ग्रामः, ( पु॰ ) विष्णु भगवान की एक प्रकार की मूर्ति जो गंडकी नदी में पाई जाती है। --- निर्यासः, (पु॰) शालवृत्त का गोंद ।---भिक्ति, (स्री॰) गुहिया ! प्रतेखी । प्रतेखा । २ रंडी। वेश्या ।—भञ्जी, (स्त्री०) गुड्या। पुतत्ती।-वेष्टः, ( पु० ) सालवृत्त का गोंद।-सारः, ( पु॰ ) ३ डस्हष्टतर वृत्त । २ हींग । शालवः ( पु॰ ) लोध वृत्त । शाला (स्त्री०) १ कमरा । कोठा । बड़ा कमरा । २ वर । मकान । ३ वृच्च की ऊपर की डाली । ४ वृत्त का तना था धड़ ।--मृगः, (पु॰ ) सिवार । श्रमाता । - वृकः, ( पु० ) १ भेड़िया । २ कुता । ३ हिरन । ४ विव्ली । ४ ऋगाल । गीदइ । ६ बंदर। शालाकः ( ५० ) पाणिनि का नाम। शालाकिन् (पु॰) १ मालाधारी । २ नर्राह! हजाम । नापित । नाई । शालातुरीयः (पु०) पाणिनि का नाम । [ 'शालातुर" पाणिनि के जन्मस्थान का नाम है ] शालारं (न०) ! जीना । सीढ़ियां । २ पत्ती का पिसदा । शालिः ( पु॰ ) ५ चाँवल । २ जदबिलाव । — छोदनः, ( ५० ) —ग्रोदनं, ( न० ) भात ।—गोपी,

( स्त्री॰ ) वह स्त्री जो धान के खेत की

रखवाली के लिये नियुक्त की गयी हो।--

पिष्टं, (न०) विल्तौर पत्थर। स्फटिक।—

वाहनः, ( पु॰ ) शक जाति का एक प्रसिद्ध राजा।

इसका सबत्सर भी चलता है और ईसा के जन्म के ७ म वर्ष पीछे से इसके वर्ष की गणना आरम्भ होती है।—होत्रः, (५०) १ एक प्रसिद्ध प्रन्थकार का नाम जिसने अश्वचिकित्सा पर एक प्रसिद्ध प्रन्थ लिखा। २ घोडा ।—होत्रिन्, (५०)

प्रत्य लिखा। २ घोड़ा ।—होत्रिन्, (पु०) वोदा। शालिकः(पु०) कोरी। जुलाहा। २ कर। महसूल शालिन् (वि०) [कां० - शालिनी] : सम्पन्न। २

चमकदार । ३ घरेलू । ग्रांकिनो (स्त्री०) १ गृहिर्गा । गृहस्वामिनी । २ ग्यारह श्रक्तरों का एक वृत्त । ३ भसींहा । पद्मकन्त् । ४ मैथी ।

४ मैथी। शालीन (वि॰) ६ विनीत । नम्र । २ सलज । ३ सहश । समान । तुस्य । शालीनः (पु॰) गृहस्य ।

शालु ( न० ) भसीहा । पद्मकन्द । शालुः ( पु० ) १ मेड्क । २ गन्ध द्रव्य विशेष । शालुकं ) (न० ) पद्मकंद । भसीड़ा । २ जायफल । शालुकं ) जातीफल ।

शाल्कां } बोतीर्फव। शाल्काः } (पु) मेंडक। मंडूक। शाल्काः }

शालुरः ) (पु॰) मंदकः मंदूकः। शालुरः ) धान का स्तेतः। शालोयं (न॰) धान का स्तेतः। शालोसरीयः (पु॰) पाणिनि का नामान्तरः।

शालमतः (पु॰) ६ संमर का पेड़ । २ भूमण्डल के सप्त विभागों में से एक । एक द्वीप का नास । शालमत्तिः (पु॰) ६ सेंसर का पेड़ । २ भूमण्डल के

सस वृहद् भूखण्डों में से एक । ३ नरक विशेष ।

—स्थः, (पु॰) गरुड़ जी ।

शाह्मली (स्त्री॰) : सेंमर का वृद्ध । २ पाताल की

वेष्टकः, ( पु॰ ) सेंमर का गोंद । शाह्यः (पु॰) १ एक देश का नाम । २ शाल्य देश का राजा ।

एक नदी का नाम। ३ नरक विशेष।—वेष्टः,

शाव (वि०) [स्त्री० - शार्वा ] ः सब सम्बन्धो । सुदौ सम्बन्धी । २ भूरा रंग । शावः (पु०) वचा । विशेष कर पशुत्रों का ।

शावकः ( ५० ) किसी भी पशु का यद्या । शाश्वत ( वि॰ ) [स्त्रो॰—गाइवती] को सदा स्थायी रहे । नित्य । शार्वती ( वि॰ ) पृथिवी । धरा । शाक्कल ( वि॰ ) [स्त्री॰—शाक्कली | मॉसमदी ।

ग्राष्कुल (वि॰) [स्त्री॰—ग्राष्कुली ] माँसमची। माँसाहारी। गेश्तिलोर। ग्राष्कुलिकं (न॰) पृड़ियाँ। ग्रास् (धा॰ प॰) (ग्रास्ति, ग्रिष्ट) । शिका देना।

४ कहना । सूचना देना । २ सजाह देना । ६ विक्री करना । ७ द्रव्द देना । ६ वशवर्ती करना । पालतू बनाना ।

शास्तनं (न०) ६ ग्राज्ञा । श्रादेश । हुक्म । २ वशवर्ती करना । अधिकारयुक्त करना । ३ जिल्लित प्रतिज्ञा।
पद्धा । टीप । ४ शास्त्र । २ राजा की दान की हुई भूमि । ६ वह परवाना या फ्ररमान जिसके हारा किसी व्यक्ति को कोई ग्रधिकार दिया गया

हो । म इन्द्रिय निग्रह ।--पत्रं, (न०) वह

२ शासन करना । ३ त्राज्ञा देना । निर्देश करना ।

ताम्रपत्र या शिला, जिस पर कोई राजाज्ञा खोदी गयो हो।—हरः, ( पु० ) राजदूत ।—हारिन्, (पु० ) एलची। राजदूत। शास्तित (च० कृ० ) १ शासन किया हुआ। २ द्विदत।

शासितृ (५०) १ शासनकर्ता । २ दण्डदाता । शास्तृ (५०) १शिचक । २ शासनकर्ता । राजा । महाराज । ३ पिता । ४ वीट्ट या जैन । बेट्टों या जैनों का गुरु । शास्त्रे ( न० ) १ श्राज्ञा । श्रादेश । नियम । २ धर्माज्ञा । धर्मशास्त्र की श्राज्ञा । ३ धर्मग्रन्थ ।

४ किसी विशिष्ट विषय का वह समस्त ज्ञान जो ठीक कम से संग्रह करके रखा गया हो । ४ पुस्तक ।—श्रतिक्रमः, ( पु॰ ) शास्त्र की श्राज्ञा का उल्लङ्कन ।—श्रनुष्ठानं ( न॰ )

शास्त्रीय ग्राज्ञा का पालन । — श्राभिज्ञ, (वि०) श'स्त्र जानने वाला :--ग्रर्थः, ( पु॰ ) १ शास्त्र

का ऋर्थ । २ धर्मशास्त्र की आज्ञा ।—श्राचरगां ( न० ) शास्त्रीय त्राज्ञात्रों का पालन ।—उक्त,

(वि॰) शास्त्रकथित । शास्त्रीय । शास्त्रानु-

मोदित ।-कारः,-कृतः, ( पु॰ ) धर्मशास्त्र का बनाने वाला।—कोिद, (वि०) शास्त्र-

निष्णात । शास्त्रों को भन्नी भाँति जानने वाला । —गराहः ( न० ) परतावग्राही पणिडत ।

पिंडतंमन्य !--चन्नुस, ( न० ) शास्त्र का नेत्र

श्रर्थात् व्याकरख ।--इशिन्, (वि०) शास्त्र-कथित।—द्रृष्टिः, (स्त्री०) शास्त्र का मत।

शास्त्र की निगाह से ।—योनिः. ( पु॰ ) शास्त्रों उद्गमस्थल । — विद्यानं, — विद्याः,

शास्त्र की त्राज्ञा ।—विप्रतिषेधः,—िरोधः, (पु०) धर्मशास्त्र की त्राज्ञात्रों में परस्पर विरोध ।

२ केाई कार्य जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध हो।--विमुख, (वि॰ ) धर्मशास्त्र के त्रध्ययन से पराङ -सुल। - विरुद्ध, (वि०) धर्मशास्त्र की आज्ञाओं

के विरुद्ध या वरखिखाफ ।--व्युत्पत्तिः, (स्त्री०) शास्त्रज्ञ । शास्त्रों में पूर्ण ज्ञान रखने वाला ।---शिदिपन्, ( पु॰ ) काश्मीर देश ।—सिद्ध,

(वि०) धर्मशास्त्र के मतानुसार । धर्मशास्त्र-प्रतिपादित । स्त्रन् ( वि॰ ) [स्त्री॰—शास्त्रिखी ] शास्त्री ।

शास्त्र का जानने वाला। रीय ( वि॰ ) १ शास्त्र सम्बन्धी । शास्त्र का । २ वैज्ञानिक । विज्ञान सम्बन्धी ।

प्य (वि॰) १ शासन करने के योग्य : २ सिखलाने या सममाने योग्य ! ३ दण्डनीय । [ सजा देवे

योग्य | ( घा० ड० ) [ शिनाति, शिनुते] ६ पैना करना : धार रखना । २ पतला करना । ३ भड़काना ।

उत्तेजित करना। ४ ध्यान देना। १ तेज होना। (९०) १ शुभत्व । सौभाग्य शीलत्व । २ स्वस्यता । शान्ति । ३ शिव जी ।

गपा (स्त्री०) १ शीशम का पेड़। २ श्रशोक दृद्ध । " ( वि० ) सुस्त । काहिल । श्रकर्मराय ।

शिक्थं ( न० ) मोंम !

शिक्यं (न०) ) १ सींका। सिकहर । २ वॅहगी शिक्या (स्त्री०) र्ज दोनों ग्रोर वैंघा हुन्ना स्स्सी

का जाल, जिस पर बोक रखते हैं। ३ तराज की होगी :

लटकाया हुआ । २

शिक्तित । पढ़ना।

शिक्यित (वि॰) । सींके में वँहगी में रखा हुआ।

शिद् ( घा॰ आ॰ ) [ शिक्तते. सीखना। ज्ञान की प्राप्ति।

शित्तकः ( पु॰ ) [स्त्री॰ - शित्तका शितिका ] । सिखलाने वाला । २ उस्ताद ।

शिक्तर्सा (न०) शिक्ता। तालीम। पढ़ाने का काम।

शिद्धा (स्त्री०) १ किसी विद्या को सीखने या सिखाने की किया। तालीम । २ गृहके निकट विद्याभ्यास।

विद्याका प्रहर्ण। ३ दक्ता। निःुर्यता। ४ उप-देश। संत्र। सलाह। १ छः वेदाङ्गों में से एक-

जिसमें वेदों के वर्ग, स्वर, मात्रा श्रादि का निरूपण रहता है। ६ विनय । विनम्रता ।--करः, (पु०) १ अध्यापक । शिचक । २ वेदव्यास ।

— नरः, ( पु॰ ) इन्द्र ।---शक्तिः, ( स्त्री॰ ) नियुग्ता । गिह्नित (व० कृ०) १ पढ़ा लिखा । अधीत । २

सिखाया हुन्ना। पढ़ाया हुन्ना। ३ नियंत्रित । ४

पालत् । १ निपुर्य । चतुर । ६ विनम्र । लज्जालु । - ब्रह्मरः, (५०) शिष्य । शागिर्ह --ब्रायुध, (वि०) हथियार चलाने में निप्रण।

शित्तमागाः ( ५० ) शागिर्दं । शिष्य ।

शिखंडः । ( ५०) १ चोटी । शिखा । २ काकपच । शिखगुडः । काकुल । ३ मयूगुपुच्छ । शिखंडकः । ( पु॰ ) १ चूडाकरण संस्कार के शिखराडकः ) समय सिर पर रखी गयी चोटी या

चुटिया। २ काकपच । काकुल । ३ मयूरपुच्छ । १ कलँगी। शिखंडिकः 

े (स्त्री०) शिखा । चोटी । र शिखरिएडका 🕽 काकपच । काकुल । ३ सयूरपुरछ ।

```
शिखंडिन्, शिखंगिइन्
                                        ( 582 )
शिखंडिन (वि॰))
शिखगिडन वि॰)
                      १ शिखावाला । क्लॅगीदार ।
शिखंडिन् ) ( ५० ) ६ मयूर। मोर। २ मुर्ता। ३ र
शिखग्रिडन् ∫ तीर। ४ मयूरपुच्छ। २ पीली हुई।।
    ६ विष्णु का नामान्तर । ७ द्रपदराज के एक पुत्र
    का नाम ।
शिखंडिर्ना ) ( छी० ) १ मयूरी । २ पीली हुईी ।
शिखिरिडनी ) ३ राजा द्वपद की एक कन्या का नाम।
शिखर (न०)) १ चोटी या सबसे कँचा भाग।
शिखर (पु॰) ) (पर्वत का) श्रङ्ग। २ वृत्त की
    फुनगी। ३ चुटिया। शिखा। ४ तलवार की धार
    थाबाड़। ५ बगला ६ रोमाञ्च। ७ कुन्द की
    कली। = चुन्नी की नरह का एक रख। सिरा।
    श्रयभाग ।- चासिनी, (छी०) दुर्गा देवी
    का नामः
शिखरिगा (श्री०) १ उत्तम स्त्री। २ शिखरन।
    सिविद्य । ३ रोमावली । ४ सबह घररों का
    एक वर्ष वृत्त जिसके छुठे श्रीर ग्यारहवें वर्ष पर
    यति हो।
शिखरिन् (वि०) १ चोटीवाला । शिखावाला । २
    नुकीला । शक्कवाला । (पु॰) १ पहाइ । २
    पर्वतद्वा । ३ व्हा । ४ शिखरी नामक पची।
    २ त्रपामार्ग । अञ्चाकारा ।
शिखा (क्वी॰) १ (सिर पर ) चोटी। चुटिया।
    २ कर्लंगी। ३ बेग्री। केशों या परों का गुच्छा।
    ४ धार | बाद । १ वस्त्र की किनार । दामन या
    गोट या ग्रंचल । ६ श्रॅंगारा । ७ शिखर । श्रङ्ग ।
    = ली। किरत । ह मोर की कर्लंगी १० कलियारी
    विष ! लांगली । ११ मुर्वा । मरोइफली । १२
    बटासासी। बालबुड् । १३ वच । १४ शिफा ।
    १४ तुलसी। १६ डाली। टहनी। शाखा १७
    मुख्य। प्रधान। १८ कामज्वर। —तरुः. ( पु० )
    दीपवृषः । दीवट । दीवट । पतीलसोत ।-
    ध्वरः, ( पु॰ ) मयूर । मोर !--मगाः, ( पु॰ )
    वह मणि जो सिर पर पहना जाय।-- स्रूलं,
    (न) १ वह कंद जिसके ऊपर पत्तियों का गुच्छा
    हो । गाजर । गोभी । २ शलजम ।--वरः,
```

```
( पु॰ ) करहना का पेंद्र :—तलः ( पु॰ )
    मयूर। बुन्नः, ( पु॰) दीयद । दीवट।--
    वृद्धिः ( स्त्री० ) ६ सूत्र-दर-सूद । वह स्थान नो
    प्रति दिन बह
शिखालः ( ९० ) मयूर की कलेंगी ।
जिखातन् ( वि० ) ६ चोटीदार । २ खें: दार + (पु० )
    १ दीपक ' २ अदि।
क्विन्द्रिप् ( वि० ) । नोंकदार , २ चोटीदार । शिवा-
    वाला । २ श्रनिमानी । ( पु० ) १ मयुर । मोर ।
    ध अग्नि। ३ सुर्गा। ४ तीरा ४ वुक्तः ६
    दीपक। असाँड्। म घोड़ा १ पहाड़ । पर्वत ।
     १० बाह्यस्य । ११ संन्यासी साधु । १२
    केन उपग्रहा १३ तीन की संस्था। १४ चित्रक
    का वृद्ध ।---कराउं. --श्रीवं. ( न० ) तृतिया ।---
    ध्वजः, (पु०) १ कार्तिकेय । २ धूम । धुयाँ ।
    — सिज्द्धं.— पुच्छं, ( न० ) मयून की पूंछ ।
    -युषः, ( पु॰ ) वारहसिंगा ।-वर्घ तः,
    ( पु॰ ) ऋम्हड़ा । तरवृज्ञ ! - वाहनः, ( पु॰ )
    कातिंकेय ।-शिखा, (स्री०) १ श्रॅंगारा।
    शोला । २ मयुर की कबँगी या शिखा ।
शिद्रः (पु॰) १ सहिजन का पेद् । शोभाक्षन । २
    शाक। साग।
शिख ( घा॰ प॰ ) [ शिखति ] चलना ।
शिंघ ( घा॰ प॰ ) संघना :
शिवासां ( न॰ ) १ नाक से निकलने वाला मैल ।
र्शिधासाः (पु०) १ फेना । फेन । २ कफा । रहट ।
    २ लोहे का मैल। ३ कॉच का बरतन।
र्शिघायार्क (न०)
शिङ्घागार्क (न०) (नाक का मैन ।रहट। (९०)
शिघायाकः (५०) (क्ष । रनेष्मा।
शिङ्घायाकः (५०)
शिज । (খাওু সাওু) [গ্রিন্র ,—গিক.—शिजयति
शिख । — शिजयते, — शिजित । बजना।
    खड़ाना । रनकुनाना । (विशेषत: आभूषयों का)
शिजः पु०) भूपण का शब्द ।
शिजंजिका } ( स्नी॰ ) कमर में बाँचने की जंजीर ।
```

सं> श० कौच---१०६ं

সিজলিকা সিপ্ত প্ৰকা

शिजा } ( श्वी॰ ) १ रुनकुन । २ कमान की डोरी । गिञ्जा ∫रोदा । कमान का चिल्ला ।

शिंधित ) ( व॰ छ॰ ) चनफुन का शब्द करते हुए। शिक्षित } खनखनाते हुए।

शिंजितं ) ( न० ) ग्रास्वरा, विशेष कर पायजेव या शिंजितं ∫ विडियों का शब्द ।

र्णि जिनी १ ( श्री० ) १ धनुष का रोदा । कमान का शिश्चिनी ∫ चिल्ला । २ शयजेव । पैर का आश्रूषण विशेष ।

शिट ( घा॰ प॰ ) [ शेटति ] तुच्छ समसना । तिरस्कार करना । भ्रपमान करना ।

शित ( व॰ छ॰ ) १ पैनामा हुन्ना। शान रखा हुन्ना। २ पतला। लटा हुआ। ३ जीर्थ। ४ निर्वला। कमज़ोर । - प्राप्रः ( पु॰ ) काँदा। - धार,

(वि०) पैनी धार वाला। -- श्रुकः, (पु०) १ जौ। २ येहः।

शितद्रः, ( भ्री॰ ) सतलज नदी।

शिति (वि०) १ सफेद । २ काला।

शितिः ( ५० ) भोजपत्र का दुच ।—कर्हः, ( ५० ) । शिव जीका नामान्तर। २ सयूर। ३ बटेर

जाति का एक पची त्रिशेष।—हादः,—पद्धः, (९०) हंस।—रह्नं, (न०) नीलमखि। नीलम। --वास्तस्त, ( पु० ) श्रीरामचन्द्र ।

शिथिल (वि०) १ डीला। २ जो वँधान हो। स्रत-बँघा हुआ। ३ ( वृत्त से ) गिरा हुआ। अलहवा हुआ। वृत्त के तने से पृथक हुआ। ४ निर्वता

कमज़ोर । १ नरम । कोमब । ६ धुला हुआ । ७ सड़ा हुआ । ६ न्यर्थ। त्रकिञ्चिकार । विफल ।

१० श्रसावधान । ६१ मली प्रकार न किया हुआ ।

१२ त्यक | त्यागा हुआ । शिथितं ( न० ) १ डीबापन । २ सुस्ती ।

शिथिलयति (कि॰) १ ढीला करना । २ त्याग देना । त्यागना । ३ कम करना ।

शिथिजित (वि०) १ ढीला। २ ढीला किया हुआ।

रे घुला हुआ। शिनिः ( पु० ) १ यादवीं के पश्च का एक योघा। २ सास्यकि का नाम**ा** 

शिपिः ( पु॰ ) किरन । ( स्त्री॰ ) चर्म । चस्रहा । (न०) जल। - विष्ट, (वि०) १ किरन से

न्यात । २ गंजा । ३ कोड़ी ।—विष्टः, ( पु० ) १ विष्णु । २ शिव । ३ लाहसी आदमी । ४ वह मनुष्य जिसकी सुपाड़ी पर चमड़ा न हो। । कोडी।

शिक्षः ( प्र॰ ) हिमालय पर्वत की एक भीख का नाम । शिप्रा (स्त्री॰) शिप्र भील से निकालने वाली एक

नदी जिसके तद पर उउजयनी नगरी है। शिका (स्त्री०) १ मसीड़ा। पद्मकंदः। २ जड़ । ३ एक वृत्र की रेशादार जह जिससे पाचीन काल में कोड़े बनाये जाते थे। ४ कशाद्यात !

केले की मार। ४ माता। ६ नदी।— धरः, (पु॰) डाबी । शाखा । —रुद्दः, (पु॰) वट वृत्त । वरगद का पेह ।

शिफाकः ( ३० ) मसीड़ा। शिविः १ शिकारी जानवर । २ भोजपत्र का पेड़ ।

शिविः ∫३ एक देश का नाम । ४ राजा उशीनर के पुत्र तथा ययाति के दौहित्र एक राजा का नाम।

शिविका ) रणवका { (स्री०) १ पालकी । डोली । रस्किटी । शिखि<sup>रं</sup>) १ डेरा। खेमा। निवेश । २ शाही स्<mark>वेमा</mark>। शिधिरं राजकीय निवेश । ३ पड़ाव । छावनी । सेना

की रक्ता के लिये खाँई । ४ धान्य विशेष। शिविरथः ) शिविरथः ( ५० ) पालको । पीनस । म्याना ।

शिवा } शिभ्वा } (की०) छीमी। सेंम फली।

र्जिविका ) (स्त्री०) १ छीमी। सेंमाफली। २ शिम्विका ∫ पौत्रा विशेष। शिरं ( न॰ ) सीस । २ पिष्परीमृत्व । पिपरामृत्व ।

ितरः (पु॰) १ शख्या। २ एक बड़ा सर्पं।—जं, (न०) केश | बाखा ।

शिरस् (न०) १ सिर। सीस। २ खोपड़ी। ३ चोटी। शिखा। ४ दृष की फुनुगी। १ किसी भी वस्तु का स्रप्रभाग। ६ सर्वोद्यस्थान । 🛱 मुख्य। सिर के बचाव के लिये पहनी जाने वाली लोहें की टोपी। कुँड़। स्रोह। र पगड़ी! सामा। टोपी।—घरा, (की०) —धिः। (पु०) गरदन।—पीडा, (की०) सिर का टुई।—फुगा, (पु०) नारियल का नुस्थ।—भूपा, (व०) गहना जो सिर पर पहना जाय। —मिशाः, (पु०) १ एवं जो सीम पर प्रारण किया नार्थ। के प्रियास समझ सामि से विद्यानों किया नार्थ। के प्रतिस्था समझ सामि से विद्यानों किया नार्थ। के प्रतिस्था समझ सामि से विद्यानों

किया जाय। २ प्रतिष्टा सूचक टपाधि मो विद्वानों को दी जाती है। — मर्पन्, (पु०) शूकर। बराह। — मालिन्, (पु०) शिव नी का नाम। — रत्नं, (न०) शिरोमणि। — रजा. (स्री०)

सिर की पीड़ा !—रुहु. ( पु॰ )—रुहु:, ( पु॰ )

—(शिर(सिरुहु) सिर के केश ।—वर्तिन् (पु॰)
प्रधान । श्रव्यच ।—वृत्तं, ( न॰ ) काली मिर्च ।

—वेष्टः,(पु॰)—वेष्टनं, ( न॰) पगड़ी । साफा ।

—हारिन्, ( पु॰ ) शिव जी ।

शिरसिजः ( ५० ) सिर के बात । शिरस्कं ( न० ) १ कूँ द ; खेाद । शिरस्त्राण ।

२ पगड़ी। साफा। दोपी। शिरस्का (स्त्री०) पालकी।

शिरस्तस् ( श्रन्थया॰ ) सिर से । शिरस्य ( वि॰ ) सिर सम्बन्धी । शिरस्मः ( प॰ ) साफ बाल ।

( व॰ ) सीसा । जस्ता ।

शिरस्यः (पु॰) साफ बाल । शिरा (स्त्री॰) रक्त की छोटी नाड़ी । खून की छोटी नजी। नसें। रमें।—पन्नः, (पु॰) कैथ।—सुसं,

शिरात (वि॰) नसों या नाड़ियों वाला। शिरिः (पु॰) ३ तलवार। २ मार डालने वाला। इत्यारा। ३ तीर। ४ टीड़ी।

शिरोषं ( न॰ ) सिरस का फूज । शिरोषः ( पु॰ ) सिरस का पेड़ । शिख् ( भा॰ ) [ शिखति ] जुनने के पीछे जो दाने स्रेत में पड़े रहते हैं, उन्हें बीनना । नाग । १ शिका । नाई। १ मैनसिल । ७ कपूर ।
—अप्रकाः ( पु० ) सूराल । रन्थ । २ हाता ।
धेरा । ३ व्यंदिया । घटा ;—व्यादनकां, ( न० )

प्रेस । इ. प्रंटिया । घटा :— प्रात्मजं, ( न० ) कोहा :— स्राक्तिका, ( की० ) मोना या वाँदी यताने की परिया :— प्रारम्भा, ( की० ) केबे का २ च । व्यासनं, ( न० ) ३ डैठने के जिये पर्यस्क निर्वा : २ संबंध नासक गन्यद्वा ।

२ शिलाजीत !—ग्राहं. ( न० ) शिलाजीत ।
— उन्प्रयः ( पु० ) पहात । पर्वत । गही चहान ।
— त्यं. ( न० ) १ छ्रीला या गैलेय नामक
गन्य द्रस्य २ शिलाजीत । — उद्ध्यं, ( न० )
१ शेलेय । छ्रीला । २ पीला चन्दन ।—ग्रोकस्,
(पु० ) गरुइ जी,—ग्रुह्कः, (पु०) संगरशास की

हैनी ।—कुद्धमं,—पुष्पं, (न०) शिलाजीत ।
—ज, (वि०) खनिज ।—जं, (न०)
१ इरीला । पथ्पर का फूल । २ लोहा । ३ शिलाजीत :—जनु, (न०) । शिलाजीत । २ गेरू ।
—जिन्,--दृदुः, (पु०) शिलाजीत ।—धातुः,
(पु०) । खरिया सिट्टी । २ गेरू । ३ स्वनिज

वेडकी । पुत्रः, पुत्रकः, ( न० ) ससाले पीसने की सिल प्रितिकृतिः, ( स्त्री० ) एत्यर की सृति । प्रत्यकः, ( न० ) एत्यर का दुकड़ा। प्रसं, ( न० ) । शिलाजीत । २ छरीला। प्रत्यक्तां, (न०) व्यव्कां, (स्त्री०) एक प्रकार की श्रोपधि जिसे शिलजा और रवेता भी कहते हैं।

—वृष्टिः, (स्त्री॰) ग्रोलों की वर्षा। पत्थरों

की वर्षा ।-वेश्सन् (न०) कंदरा । गुफा ।

पदार्थ ।--पट्टः, ( पु० ) पत्थर की शिला की

—व्याधिः ( ए० ) शिलाजीत । शिलिः ( ए० ) भोजपत्र का पेन । ( स्त्री० ) चौस्तर के नीचे की लकड़ी ।

शिलिदः } ( पु॰ ) मक्की विशेषः। शिलिन्दः } शिक्षी (स्त्री॰) १ दरवाज़े के नीचे की लकड़ी। २ केंचुश्रा । गंड्रपट्टी । ३ माला । ४ वागा । १ मेड़की !— मुखः, (५०) १ मधुमिक्का। २ तीर । ३ मूर्ल । वेवकृक्षा ।

शिलीं घ्रं ) ( न० ) १ कुक्तस्मुता । भुइछता । शिलीन्त्रं ) २ केले का फूल । १ त्रोला ।

शिर्त्वाघः ) (पु॰) १ सस्यविशेष । शिर्तिद नामक शिर्त्तीन्ध्रः ) मञ्जूबी । २ कठकेला ।

शिलींश्रकं ) शिलीन्श्रकं / ( न० ) १ ङ्कुरमुसा । सुइङ्सा ।

शिक्तींब्री । (स्त्री०) १ मिडी । २ केंबुआ । शिक्तीन्ब्री ) गिजियाची ।

शिह्मं (न०) १ दस्तकारी । कारीगरी । हुनर ।
२ श्रुवा । -कर्मन् (न०) -किया (छी०)
दस्तकारी । हाथ की कारीगरी । -कारः,
-कारकः, -कारिन् (पु०) दस्तकार । कारीगर । -शालं (न०) -शालः (पु०) कारखाना । -शास्त्रं (न०) १ वह शास्त्र जी
दस्तकारी की शिचा दे। २ यंत्र विद्या ।

मिलिपन् ( वि० ) १ यंत्र निर्माण-कला-विज्ञान सम्बन्धी । २ यंत्रसम्बन्धी (पु० ) १ शिल्पी । कारीगर । यंत्र कलाविद् । २ किसी भी दस्तकारी के काम में निपुण् ।

शिव (वि०) : शुभ । कत्यासकारी । २ अच्छे स्वास्थ्य वाला ।—ग्रात्मकं, (न०) संधा निमक ।—आदे-ग्रकः, (पु०) १ शुभ संवाद देने वाला । २ ज्योतिषी ।—आलयः, (पु०) शिव जी का मन्दिर । २ लाल तुलसी ।—आलयं, (न०) शिव जी का मन्दिर । २ समशान । —इतर, (वि०) ग्रशुभ । श्रमङ्गलकारी । कर, (= ग्रिनंकर, ) (वि०) श्रभकारी । श्रानन्ददायी ।—कर्तिकः, (पु०) भङ्गी का नाम ।—गति, (वि०) समृद्ध । हर्षित ।— धर्मजः, (पु०) मङ्गलग्रह ।—ताति. (वि०) श्रमकारी । कत्यास्थाशी । कोमल ।—तातिः, (पु०) श्रमत्व । मङ्गलत्व । श्रानन्द ।—द्सं, (पु०) श्रमत्व । मङ्गलत्व । श्रानन्द ।—द्सं, (व०) विष्णु भगवान का चक्र ।—वारु, (न०) देवदाह का पेड़ ।—द्रुमः, (पु०) विरव वृत्त ।— द्रिष्टा, (की०) केतक वृत्त ।—धातुः, (पु०) पाता । —पुरं, (न०)—पुरे (की०) बनारस । काशी । —पुरामां, (न०) अधादश पुरामां में से एक । —प्रयाः, (पु०) १ स्फटिक । २ अगस्त । वक-वृत्त । २ घत्रा । ४ स्त्राच ।—वह्यकः, (पु०) अर्जुन वृत्त ।—राजधानी, (की०) बनारस । काशी ।—राजिः, (की०) माध कृष्ण १४शी । —तिङ्गं, (न०) महादेव की पिंडी ।—तोकः, (पु०) शिव जी का लोक या कैलास ।— वह्यभः, (पु०) आम का पेड़ ।—वह्यभा, (स्ति०) पार्वती ।—वाहनः, (पु०) वैता ।—चीजं, (न०) पारा ।—शेखरः, (पु०) १ चन्द्रमा । २ घत्रा ।—सन्दरी, (क्वी०) दुर्गा ।

शिषं (न०) १ समृद्धि । कुशल । कल्यास । आनन्द । २ सोच । ६ जज । ४ समुदी निमक । ४ सेंघा निमक । ६ शुद्ध सोहागा ।

शिवः (४०) १ महादेव। २ लिङ्गः। जननेन्द्रियः । ३ श्रभ भोग विशेषः। ४ वेदः। ४ मोचः। ६ ख्र्ँदा। ७ देवता। = पारा। ६ शिलाजीतः। १० काला घतुरा।

शिवकः (पु॰) १ गौ त्रादि बाँधने का खूंदा । २ पशुत्रों के खुजाने के लिये बनाया हुत्रा खंभा।

शिवा (क्वी०) १ पार्वती। २ गीवड़ी । श्रमात्ती। सियारिन। ३ मोच। ४ शमी वृक्त। ४ हत्वी। १ दूर्वा। ७ गैरोचन ।—अरातिः, ( पु० ) कत्ता।—प्रियः, (पु०) बकरा ।—फता, (क्वी०) शमी वृक्च।—स्तं, (न०) गीवड़ का हुहा।

शिवानी ( स्नी॰ ) पार्वसी । शिवपत्नी ।

शिक्षालुः ( ५० ) गीरद । सिचार । शिवौ ( वि॰ ) शिव श्रौर पार्वती ।

शिशिर (वि॰) ठंडा। शीतला । अग्राः, —िकरणः, —दोधितः, —रिमः, (पु॰) चन्द्रमा। —अत्ययः, (पु॰) —अपगमः, (पु॰) जाडे का अन्त। —कालः, —समयः, (पु॰) जाडे का मौसम। —न्नः (पु॰) अन्ति।

शिशिरं (न०)) १ श्रोस कोहरा। कोहासा। २ शिशिरः (पु०) र्जाड़े का मौसम। ( साथ श्रीर फार्गुन) ३ टंडक। शीतजता।

शिशुः (पु०) । वचा । वालक । २ किसी जानवर का वचा । ३ वालक जो = धौर १६ वर्ष को अवस्था के वीच हो ।—ज्ञस्दः (पु०)—क्रन्द्नं, ं न०) वच्चे का रदन ।—गन्याः (स्त्री०) मिलिकाः । मोतिया ।—पालः, (पु०) चेदि देश का एक राजाः, जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था ।—मारः, ।पु०) सूस नामक जलजन्तु ।—वाहकः, —वाह्यकः, (पु०) जंगली वकरा ।

शिशुकः (५०) १ दखाः २ किसी जानवर का बचाः २ वृच । ४ सृंस ।

शिश्नं } (न॰) लिंग। जननेन्द्रियः।

शिष्टिवदान (वि॰ ) १ सदाचारी । पुरुवान्मा । धर्मातमा । २ दुष्टात्मा । पापी । पापातमा ।

शिष् ( धा॰ प॰ ) [ शेपित ] घायल करना । मार डालना।

गिष्ट (व० छ०) ३ वचा हुआ। वचा खुवा। २ आज्ञा दिया हुआ। अदिश किया हुआ। ३ सिलाया हुआ। शिवित: नियमाधीन किया हुआ। ४ शालीन। आज्ञाकारी। १ बुव्हिमान। विद्वान। ६ पुण्यासमा। प्रतिष्ठित। ७ शान्ता। घीर। = गुल्य। प्रधान। उत्कृष्ट्वर। उत्तम। प्रसिद्ध। प्रख्यात। ६ वेद के वचनों पर विद्यास रखने वाला। श्रव्छी समम्म वाला। ३० श्रव्छे स्वभाव और श्राचरण वाला। श्राचार व्यवहार में निपुणा सुशील। ११ सभ्य। सज्जन। मला श्रादमी। —श्राखारः, (प्र०) बुद्मिनों का श्रावरण। २ श्रव्छा स्वभाव। श्रव्छा श्रावरण।—सभा. (स्री०) राजसभा। राज्यपरिषद्।

शिएः (५०) १ प्रसिद्ध या प्रख्यात ५६२। २ दुद्धिमान जन । ३ मंत्री । वज्ञीर । मशवरा देने वाला ।

शिष्टिः (श्वी०) १ अनुशासन । शासन । २ आदेश । आज्ञा । ३ दण्ड । सज्ञा ।

शिष्यः ( पु० ) १ अन्तेवासी । विद्यार्थी । शागिर्दं । २

कोश्र। रोष (—परस्परा, ( स्त्री॰) गिष्यानुकसः। —गिन्द्रिः, ( स्त्री॰ ) शिष्य का सुधार।

शिह्नः ) शिह्नकः ) (५०) शिजारत नामक गन्धद्रन्य ।

शी ( था॰ आ॰ ) [ ग्रेते. शिवत ] १ बेटना । पड्ना । खाराम करना । विश्राम करना । २ सोना ।

यी ( श्री॰ ) १ निहा । आराम । शान्ति ।

शीक (था॰ बा॰) [शीकते] । नज से तर करना। (पानी) विहकता। २ धीरे धीरे गमन करना। (ड॰—शीकति, शीकयित—शीकयते ] । कोध करना। २ नम करना। तर करना।

शिकरः ( पु॰ ) १ जलकरा । पानी की बूँद : २ वायु द्वारा उत्तिस जल विन्दु । वर्षा की फुग्रार । तुपार । ग्रांस । शवनम ।

शीकरं (न०) १ सरत वृह्य । २ गंधाविरोजा।
शिन्न (वि०) १ अवित्तस्य । चरपर । तुरन्त । जल्द ।
२ वह अन्तर जो शृथिवी के दो निम्न भिन्न स्थानों
से यहाँ के देखने में होता है ।—कारिन्, (वि०)
फुर्तीखा । जल्दी करने वाला ।—केशिन्, (वि०)
जल्दी गुस्सा होने वाला । चिड्रचिद्या ।—चेतनः,
(पु०) कृता ।—बुद्धः (वि०) तीन्णवृद्धिः
वाला ।—लंधन (वि०) तेन जाने वाला । तेन
चलने वाला ।—विधिन्, (पु०) श्रच्छा निशाने
वाला । अन्त्रा वाणवेधी ।

शीवं ( अव्यथा० ) जल्दी से । फुर्ली से । शीविन् ( वि० ) फुर्लीला । तेज़ । शीविय ( वि० ) नेज़ ।

भोभियः ( ५० ) १ विष्छ । २ शिव । ३ विक्रियों की लढ़ाई ।

शोधियं ( न० ) तेज़ी। फुर्ती।

शीत् (अन्यया०) । सहसा श्रानन्दोहेक या भयो-हेक व्यक्षक भव्यय विशेष। मैथुन के समय की सिसकारी।—कारः.—कृत्, (पु०) सिसकारी। शीत (बि०) १ टंडा। सर्द। शीराब । २ सुस्त। काहिज। मदा श्रोंघने वाला। १ मूर्ख। कुन्दज्ञहन। सन्दर्शेद्ध।—श्रंशुः, (पु०) १ चन्द्रमा । २ कपुर :- श्रदः, ( पु॰ ) दाँतों के मस्डों का एक रोग ।—श्राह्यः, (पु॰ ) हिमाचय पहाइ । —श्रामन्, ( ३० ) चन्द्रकान्त मणि।—श्राते, (वि॰) शांत से पीड़ित। थरथराता हुआ। —उत्तमं, (न०) जल।—कालः, (५०) शीत भरतु । जाडे का मौसम ।—क्रम्कुः, ( पु॰ ) — इन्ट्यूं, ( न० ) मितास्ता के शतुसार एक प्रकार का बत जिसमें तीन दिन तक उंडा जल, तीन दिन तक टंडा दूध ग्रीर ३ दिन तक टंडा वी पीकर ग्रीर ३ दिन तक बिना कुछ खाए रहना पड्ता है।--रान्ध्रं, (न०) सफेद चन्दन । -गुः, (३०) १ चन्द्रमा । २ कप्र ।--खञ्गकः,(यु०) १वीपक । २ थाईनां । दर्पण !--दीधितिः, (५० ) चन्द्रमा । —पुष्पः ( पु॰ ) सिरिस वृष्ण । - पुष्पकं, (न॰ ) शैनेय। छ्रीना ।—प्रभः, ( ५० ) कपूर । -मानुः, (९०) चन्द्रमा ।—भीरः, महिका । मोतिया। — मधुखः, — मरीचिः, — रशिमः, (३०) ९ चन्द्रमा । २ कपूर । - रस्यः, ( ५० ) दीपक । —हस्, ( पु० ) १ चन्द्रमा ।—बल्कः, ( पु० ) उदुंखर या गुलर का पेड़ ।--वं।र्यकः ( पु॰ ) वट वृत्त , बरगद का पेवृ।—शिवः, ( पु० ) शमी वृत्त ।—शिन्तं, (न०) १ सेंघा निमक । २ सोहागा।—श्रुकः, ( पु॰ ) जवा । जौ । यव । —स्पर्श, ( वि० ) ठंडा । शीतल ।

शीतं ( न० ) ९ ठंडक . सर्दी । शीतलता । २ जल । ६ दालचीनी ।

शीतः ( पु॰ ) ३ सरपत । नरकुल । २ नीम का पेड़ । सर्वी का मौसम । ४ कपूर ।

शीतक (वि॰) शीतल। ठंडा।

शीतकः ( पु॰ ) १ कोई भी शीतल वस्तु । २ जाड़ा । जादे का मौसम । ३ सुस्त या काहिल जन । ४ प्रसन्न । वह मतुष्य जिसे किसी प्रकार की चिन्ता न हो । १ विच्छू । बोछी ।

शीतल (वि॰) छंडा । सर्व ।—कुन्दः, (पु॰) चन्पा का पेड़ ।—जलं, (न॰)कमल ।—प्रदः, ( पु॰ ) —प्रदं, ( न॰ ) चन्दन —पष्टी, ( स्ती॰ ) माष्ठ ग्रह्मा छुठ ।

शीतलं (न०) १ ठंडक। शीतलता। २ जाडे का मीसम। ३ शैलेच। शिलारस। ४ सफेंद चन्दन। १ भोती। ६ तृतिया। ७ कमल। ८ वीरया।

शीतत्तः ( पु० ) १ चन्द्रमा । २ कपूर । ३ वारपीन । ४ चम्पा का पेड़ । १ जैनियों का वत विशेष ।

शीतलकं ( न० ) सफेद कमता।

शीतला (क्षी०) १ विस्फोटक रोगः चैचकः । २ इस नाम की देवी जिनका चाहन खर है।

शीतली ( बी॰ ) चेचक । माता । बसन्त रोग )

शीता देखे। सीता।

शीतालु (वि०) जाड़े का मारा हुआ। जाड़े से काँपता हुआ।

शीत्य देखे। सीत्य।

शीखु (पु॰ न॰) १ सुरा। शराब। मदिरा। २ झंगुरी शराब। दाशासद।—गन्धः, (पु॰) वकुत वृत्त। -पः, (पु॰) शराबी। मदिरापान करने वाला।

शीत (वि॰) गाड़ा। जमा हुआ।

र्जीनः ( पु० ) १ मूर्खं । उद्दुद्धि वाला । २ अजगर सर्पे ।

शीस् (धा॰ त्रा॰) [शोसते ] १ डीरो मारना । २ कहना ।

शीम्यः ( ५० ) १ वैता । २ शिव।

शीरः ( पु॰ ) वड़ा सर्पः

शीर्मा (व० %०) १ कुम्हलाया हुआ। सुर्माया हुआ। सहा हुआ। गला हुआ। २ शुक्क । सूखा। ३ हुक्क । सूखा। १ समराज। २ शिन्यद।—पर्मा, (व०) कुम्हलाया हुआ पत्ता। —पर्मा, (व०) नीम का पेइ। - वृंतं, (व०) कर्वीदा। तस्वुक । हिंगवाना।

शीर्त्तो ( न॰ ) एक गन्ध द्रव्य । शीर्त्वे ( नि॰ ) नाशक । अनिष्टकारी । हानिकारी । शीर्ष (न०) १ सिर । २ काला धगर ।—द्यासयः, (पुः) सिर का कोई भी रोग।—द्धिदः पु० सिर का काट डालना ।—द्धेदा, (वि०) गिर काट डालने थोग्यः—रज्ञकं (न०) खूंड् । शिरस्ताणः । श्रीर्थकं (न०) १ सिर । २ खोपदी । ३ शिरस्ताणः । १ टोपी । साफा । पगर्दा । २ कैसला । न्याय का परिकास । द्वडाज्ञाः

शोर्षकः ( पु॰ ) १ सहु। शोर्षस्यः ( पु॰ ) साफ्र और विना उलके पुलके केश। शोर्षस्यं ( न॰ ) १ शिरखाख। २ टीर्पा। टीप। शीर्षम् ( न॰ ) सिर।

शील ( चा० ९० ) [ जीलिंगि ] १ स्वान करना । २ पूजन करना । अर्चन करना : ३ व्यभ्याम करना । [ च०—शीलयित — जीलियते ] ९ अर्चन करना । पूजा करना । २ व्यभ्यास करना । व्यथ्यप्य करना । व्यावृत्ति करना । सनम करना । ३ धारण्य करना । पहनना । ४ सेंट करना ।

शीलं (न०) १ स्वभाव। लक्ष्ण। सम्मान । कुकाव।
बादतः । वान । २ आजरणः । चालचलनः । ३
अच्छाः स्वभावः । ३ सदाचरणः सदाचारः । १
सै। त्वर्थं। सुन्त्ररूपः ।—खार्डनं, (न०) सदाचारः
का नाम करनाः ।—धारिन्, (पु०) त्रिव जी।
—वञ्चनाः (स्त्री०) सदाचारं का नाम करनाः।

शीलः ( ५० ) वड़ा साँप । शीलने ( २० ) १ अभ्यामः । सम्मान

शीलनं ( न० ) १ अभ्यास । सम्मान करण । २ धारण करण ।

शीलित (व० कृ०) १ अभ्यास किया हुआ : २ धारण किया हुआ । पहिना हुआ : यसा हुआ । ४ निषुण । पद्ध । २ सम्बद्ध । युक्त ।

शीवन् ( पु॰ ) भजगर सर्व ।

शृंशुमारः ( ५० ) शिशुमार । सुइस ।

शुक् : घा॰ प॰ ) [ शोकिति ] जाना ।

शुक्तं (न॰) १ वस्त्र । २ शिरश्चायः । ३ पगई। । साफा। । ४ कपदे का दामन । अंचल । - अद्नः, ( ३० ) अनार का पेड़ (—तरुः,—द्रमः, ( ३० ) सिरिस का पेड़ (—मास्तिका, (विः) तोतं की नोंच जैसी नाक !— पुच्छः, (पु०) गत्थक !—पुष्पः, —प्रियः (पु०) सिरिस का पेड़ !—पुष्पा, (स्त्री०) १ धुनेश ! २ अगस्त का पेड़ ! —वहत्रभाः (पु०) अनार ! वाहः, (पु०) नमदेव।

शुक्तः (पु० १ नौनाः सुन्ना। २ सिरिस का पेट् । इ व्यास के एक पुत्र का नाम ।

शुक्त (व॰ क़॰) । चमकीवा । एवित्र . स्वच्छ । २ खद्दा । त्रम्ब । २ कड़ा । कठोर । ४ संयुक्त । रिवाट । मिका हुया । ४ विजेव । युनसान । उजाड़ ।

शुक्तं (व०) ३ सॉस १२ कॉजी ।३ एक प्रकार का न्दश पेद पदार्थ।

शुक्तिः (क्री॰) . सीप : र शंख । ३ बीवा । ४ खेापड़ी का भाग विशेष । ४ बीड़े की गरदन या क्रासी की भौरी । ६ गन्ध द्रव्य विशेष । ७ हो कर्ष या चार सोबे की एक तीव । — उद्भवं, — जं, (न०) मोसी । सुक्ता । — पुटं, (न०) — पेशी, (क्री०) वह सीप जिसमें मोदी निकलता है। — वधुः (क्री०) सीप ; — वीजं, (न०) मोसी ।

शुक्तिका (की०) सीप, जिसमें मोर्ता निकते ।

शुकः (पु॰) १ शुक्र शह। २ देंतों के गुरु शुक्राचार्य। ३ ज्येष्ट मास का नाम ! ४ श्रम्ति देव का नाम।

शुक्तं (न०) १ पुरुष का वीर्णं या धातु । २ किसी भी वस्तु का सार या निष्कर्षं । —श्रङ्गः, (पु०) मोर । —कर, (वि०) धातु सम्बन्धां ।—करः, (पु०) मज्जाः — वारः — वासरः,(पु०) भृगुवार । शुक्रवारः !— जिष्यः, (पु०) दैस्य । दानव ।

शुक्रतः ) (वि॰) १ वीर्धं सम्बन्धी । २ शुक्र या पीप शुक्रिय ) के बढ़ाने वाला ।

शुक्क (वि०) १ सफेद । २ स्वच्छ । चमकीला ।
—श्रङ्गः,—ग्रपाङ्गः, (पु०) सोर ।—उपला,
(क्षी०) मिश्री ।—क्रग्टकः (पु०) पश्री
विशेष । मुगाँवी । जलकाक ।—कर्मन्, (वि०)

पुरुवातमा । धर्मातमा । —कुछं, ( न० ) सफेद कोढ़ । —धातुः, (पु०) चाक । खड़िया मिटी । —पद्मः, (पु०) उजियाला पाख । —वायस, (पु०) सारस ।

शुक्कं (न०) १ चाँदी । २ नेप्रशेग विशेष जो आँखों के सफेद तल या डेले पर होता है । ३ ताज़ा म≆खन । ४ खट्टी काँजी या माँडी ।

ग्रुहुः (पु०) १ सफेद रङ्ग । २ श्रुहु पत्त । ३ शिव का नाम ।

शुक्कक (वि०) सफेद।

शुक्रुकः (पु॰) १ सफेद रङ्ग । र शुक्रपच । उजियाला पास ।

गुक्कल (वि०) सफेद । उज्ज्वल ।

शुक्का (स्त्री॰) ः सरस्वती। २ मिश्री। कन्दा३ गोरे वर्णकी श्री। ४ काकोली पौधा।

शुक्तिमन्, (पु॰) सफेदी ।

शुक्तिः (६०) । १ पवन । हवा। २ चमक । दीक्षि । ३ श्राग ।

र्युगः) (पु०) १ वटवृत्तः। वरगद का पेड़ । २ आँवला शुङ्गः ) ६ जी या अनाज की वाल । सुद्दा । पाकड़ का पेड ।

शगा } (स्त्री॰) १ कली का के।ष २ जवाया श्रनाज शुङ्गा∫ की वाला।

शुंगिन् } ( पु० ) १ वटवृष्ट । बरगद का पेड़ । ग्रुङ्गिन्

ग्रुच् (घा॰ प॰) [ ग्रोचिति ] १ शोक करना । दुःखी होना । विजाप करना । २ पङ्ताना । खेद करना ।

शुन् } ( ची॰ ) खेद । दुःख । सन्ताप । पीड़ा । शुन् } विश्व ) स्तर्भ । दुःख । सन्ताप । पीड़ा । शुन् विश्व । स्वच्छ । २ सफेद । ३ चमकीला । ४ पुग्यातमा । धर्मातमा । जो अष्ट न हो । २ पवित्र । ६ ईमानदार । निष्कपट । सन्चा । ७ ठीक । सही । ठीक ठीक ।—दुमः (पु॰) वटत्रुच ।—मिणः, (पु॰) स्फटिक । विव्लौर परथर ।—मिणः, (ची॰) नैवारी ।

नवसितका ।—रोश्विस् (पु०) सन्द्रमा ।
—जत (वि०) एत । पवित्र । पुरयातमा ।
—िस्मत, (वि०) मधुर मुसक्यान वाला ।
ग्रुचिः (पु०) १ सफेट रङ । २ विद्युद्धता । सफाई ।
१ विदेषिता । मलाई । पुरथ । ईमानदारी ।
ग्रुद्धता । सहीपन । ४ व्रह्मचर्य । ६ पवित्रजन ।
७ वाह्मण । म श्रीष्मकरतु । ६ व्येष्ठ और आषाइ
का महीना । १० ईमानदार और सच्चा सित्र ।
११ सूर्य । १२ चन्द्रमा । १३ अभिन । १४ श्रुङ्गार
रस । १४ श्रुक ग्रह । १६ चित्रक वृत्त ।
ग्रुच्य (व्या० ए०) [ग्रुच्यति ] १ स्नान करना ।

मार्जन करना । २ निचोडना । ३ (ग्रर्क का ) खींचना । मथना । श्रुटीरः (पु॰) वीर । नायक ।

शुरु (घा० प०) [ शोठिति] १ रोका जाना । रुकावर डाला जाना । २ लँगडाना । ३ बचाव करना । समुद्दाना । ( उ०—शोठयित-शोठयते ) सुस्त होना ।

शुंठ } (धा॰ प॰ ड॰) [ शुगठित, शुगठयित— शुगठ् ∫ शुगठयते ] १ साफ करना । २ सूखना । शुंठि (खी॰) } शुंगिठ (खी॰) | शुंठी (खी॰) | शुगठी (खी॰) |

शुंग्रह्यं (न०) ∫ अंडः } (पु०) १ मदमाते हाथी का मद जो उसकी शुग्रडः ∫ कनपुटी से चूता है। २ हाथी की सूह। शुंडकः } शुग्रडकः } (पु०) कलवार। शराब खींचनेवाला।

शुंडिन् रे १ कलवार। शराब बनाने वाला । रे शुर्राडिन् रे हाथी।—मृषिका (खी०) इक्टूँदर।

शुतुद्धः } (ची॰) सतलज नदी । शुतुद्धः }

शंख्यं (न०)

शुद्ध (व॰ ह॰) १ पवित्र । स्वच्छ । विशुद्ध । निर्दोष । ३ सफेद । चमकीला । १ बेदाग १ भोलाभाला । श्राडम्बररहित । ६ ईमानदार धर्मात्मा । ७ सही । ठीक । दोधरहित । शुद्ध द निर्दोष समक्ष कर बरी किया हुआ । १ केवल 38 B

सिर्फं। १० चिमिश्रित । विना मिलावट का । ११ असमान । १२ अधिकार प्राप्त । १३ पैनाया हुआ ।

शुद्धं (न०) १ कोई भी वस्तु जो विशुद्ध हो । २ विशुद्धारमा। ३ संधा निमक ४ । काली मिर्चं । —श्चन्तः, (पु०) जनानख़ाना । राजा का रनवास । श्रन्तःपुर ।—श्चोद्दनः (=शुद्धो-दनः) (पु०) जुद्धदेव के पिता का नाम । —श्चेनन्यं, (न०) विशुद्ध जुद्धि ।—जंघः, (पु०) गथा।—भ्यो.-भाव,-मिन, (वि०) विशुद्ध मन का। श्राडम्बररहित । ईमानदार ।

श्रद्धः (पु॰) शिव जी।

श्रुद्धिः (स्त्री०) १ विश्रद्धता। सफाई। २ चमक। श्रामा।
६ पवित्रता। प्रायश्चित। १ प्रायश्चितात्मकर्मा।
६ श्रदायी। भुगतान । ७ बदला। ८ रिहाई।
सुटकारा। ६ सस्य। १० संशोधन । संस्कार।
११ बाकी निकालने की क्रिया। १२ दुर्गादेवी का
नाम।—पूत्रं, (न०) १ मूल संशोधन सूची। २
२ प्रायश्चित हारा पायनिर्मुक्त होने का प्रमास्य

शुघ् (धा० प०) [शृष्यति-शृद्ध] १ श्रद्ध हो जाना : पवित्र होना । २ श्रनुकुल होना । ३ संशयों को निवृत्त करना ।

श्रुन् (धा॰ प॰) [श्रुनति] जाना।

शुनःशेषः ) (पु॰) अजीगर्तपुत्र एक नाझण का नाम । शुनःशेषः ) इसका नाम ऐतरेय नाझण में श्राया है । शुनकः (पु॰) १ मृगुवंशीय एक ऋषि का नाम । २ कृता ।

शुनाशीरः } (पु॰) १ इन्द्र । २ उल्लू :

ह्मनिः (५०) कुसा ।

शूनी (भी०) कृतिया।

श्रुनीरः (पु०) धनेक कुतिया।

शंघ् ) (धा॰ ३०) [शुन्धति—शुन्धते, शुन्धयति-शुन्धे ) शुन्धयते ] १ पवित्र होना । स्वन्छ होना । २ साफ करना । पवित्र करना । शुस्युः (५०) पवन । हवा ।

शुभ् (धा॰ श्रा॰) [श्रोभते ] १ वसकना । सुन्दर लगना । २ लाभदाशक प्रतीत होना । ३ दण्युक्त होना । ४ सजाना ।

शुभ (वि॰ ' १ चमकीला । चमकदार । २ सुन्दर । .च्यस्रतः ३ यम । कल्यायप्रदां मुखी। भाग्यवान । ३ प्रसिद्ध । नेक । धर्मात्मा । —श्रदः, (पु०) महादेव ।—श्रद्ध, ( वि० ) ,ख्वस्रत । सुन्दर ।—ग्रङ्गी, (की०) १ सुन्दरी स्त्री। २ कामदेव पत्ती रहि ।—ग्रापाङ्गा, (स्री०) सुन्दरी श्री । — ग्राश्मर्स, (न०) सुख दुःख । भवादुरा ।---ध्राचार, (वि०) पुरवारमा । —ग्रानना, (की॰) सुन्दरी स्त्री।—इतर, वि॰) १ द्वरा । ज्वराव । २ अधुम । - डद्कं. (वि०) वह जिसका थन्त शुभ हो या श्रानन्द्रमय हो। —कर, (वि॰) युभ । महलकारी **।**—कर्मन्, (न०) पुरयकार्य । गन्यवाला 🕴 याल नासक रान्धद्रन्य !---ग्रहः, (५०) बद्धात्रहः। श्रन्तु। फल देनेवाला प्रह। – दः, (पु॰) पीपल का वृचा। ---दन्ती, (स्त्री०) वह स्त्री जिसके सुन्दर दाँत हों। —लग्नः (५०) —लग्नं, (न०) अन्हा सहूर्ते । —वार्ता, (स्रो०) ग्रुभ संवाद । सुशख़बरी । —वासनः, (५०) मुँह के। बुशवृदार करने वाला गन्धद्रव्य किशेप ।—शंसिन्. ( वि० ) शुभ या मङ्गलयोतक।—स्थलो. (स्री०) १ वह मराडप जहाँ यज्ञ होता हो। यज्ञ मूमि । 🤻 मङ्गल भूमि । पवित्र स्थान ।

शुर्म (न०) १ कल्याचा । मङ्गल । सौभाग्य । प्रसञ्जता । समृद्धि । २ श्राभूषण । ३ जल । पानी । ४ । अन्यकाष्ठ विशेष ।

शुभंयु (वि०) । शुभ । २ ज्ञानन्द्वद्वंकः।

शुभंकर ) १ (वि०) कल्यासकारी। २ शानन्दवर्दक ।

शुमंभावुक } (वि॰) सुसज्जित । मूपित । शुमम्भावुक

शुभा (क्षी०) १ वामा। कान्ति । २ सौन्दर्य । ३ कामना । अभिकाष । ४ गोरोचन । ४ शमी सं० श० कौ०—१०७ वृत्त । ६ देवताओं की सभा । ७ दूर्वा । तृब । म प्रियंगुलता ।

शुभ्र (वि०) १ कान्तिमान्। सुन्दरः। २ सफेदः। उठन्यतः।—श्रंशुः,—करः. (५०) १ चन्द्रमाः। २ कपूरः।—रश्निः, (५०) चन्द्रमाः।

शुर्खे (न०) १ चाँदी । २ अवस्क । ३ सेंकानिमक । ४ तुतिया ।

शुद्धः ( पु॰ ) १ सकेंद्र रंग । २ चन्द्रन ।

शुम्रा (स्री०) १ गंगा। २ स्फटिक। ३ वंशलोचन।

शुम्रिः ( ५० ) बह्या ।

र्शुम् (४१० ५०) [शंभति ] १ चमकना । २ बोखना । इ अनिष्ट करना । बायल करना ।

र्शुंभः ) ( पु॰ ) एक दैल जिसका वय दुर्गा देवी ने शुम्भः ) किया या ।—धातिनी,—मदिनी (खी॰ ) दुर्गा का नाम ।

शुर्) (धा० आ०) श्रियंते ] १ वायल करना। शुर्) वध करना। २ दृद करना। रोकना। यामना। शुल्क् (धा० उ०) [शुल्कयित—शुल्कयते ] १ पाना। २ देना। श्रदा करना। ३ उत्पन्न करना। ४ कहना। वर्णन करना १ व्यागना। द्वीद देना।

शुल्कं (न०) १ कर। महसूल । चुंगी। (विशेष)
शुल्कः (पु०) १ कर। (घाट की उत्तराई का ,
महसूल । र लाम। मुनाफ़ा। १ साई। ४ वह
मृत्य ने। कन्या के। ख़रीहने के लिये उसके पिता
को दिया जाय। १ विवाह के समय की मेंट। ६
विवाह का दैनदायजा। ७ वह मेंट ने। वर अपनी
दुलहिन के। दे।—ग्राहक,—प्राहिन् (वि०)
कर उगाहमें वाला। —दः, (पु०) विवाहोपलच्य
में मेंट देने वाला।

शुक्तं (न०) । रस्सी। कमानी। २ ताँबा।

शुरुष् ) ( धा॰ ड॰ ) [शुरुष्याति शुरुष्याति, शुरुष्याते । शुरुष् ) यते, शुरुषयते ] १ देना । दान करना । २ भेजना । पठाना विसर्जन करना । बिदा करना । नापना ।

शुल्वं } ( न० ) ३ रस्सा। डोरी। २ वाँबा। यजीय शुल्वं } कर्म विशेष। ४ जल का सामीप्य या वह स्थान जो जल के समीप हो। ४ नियम। विधि। त्रादेश।

गुल्वा } ( खी॰ ) देखें। गुल्व।

शुश्रु (खी॰ ) माता ।

शुश्रूषक ( वि० ) श्राज्ञाकारी ।

शुश्रृषकः ( ५० ) नोकर । सेवक ।

शुश्रूपणां (व०)) १ सुनने का अभिलाव २ शुश्रूपणां (खो०) रेवा। परिचर्या। ३ कर्त्तव्य-परायणता। श्राज्ञापालन करने की किया।

शुश्रृषा (स्त्री०) १ श्रवस करने का श्रभिताप । २ सेवा। चाकरी । ३ श्राज्ञावर्तित्व। श्राज्ञापालन । कर्तन्यपरायसता । ४ सम्मान । प्रतिष्ठा । १ कथन। इकि ।

ग्रुश्रुपु (वि०) १ सुनने का श्रमिलाषी । २ सेवा करने को कामना रखने वाला ३ श्राज्ञाकारी ।

शुष् ( धा॰ प॰ ) [ शुष्यति, शुष्क ] १ स्व जाना । २ कुम्हला जाना । सुरक्षा जाना ।

ग्रुषः ( ५० ) शुषो ( स्त्री॰ ) है। सुलाने की क्रिया। २ भूमि रन्त्र ।

शुचिः (क्षी॰) १ सुखाने की क्रिया। २ ब्रेट्।३ सर्प के विषदन्त का खोखला भाग।

शुधिर (वि॰) सुराखों से पूर्ण। बिददार।

शुष्टिरं (न०) १ सुराख । २ अन्तरित्त । ३ वह बाजा जो फूंक से या हवा देकर बजाया जाय ।

शुपिरः ( पु० ) १ श्रम्नि । २ चुद्दा । मूस ।

शुषिरा (क्वी॰) १ नदी । २ गन्धद्वा विशेष । ३ लोंग ।

शुषिलः ( पु० ) पवन । इना ।

शुक्त (वि०) १ स्वा । २ मुना हुआ । ६ छ्रा । दुबला । बनावटी । क्ठा । ४ रीला । व्यर्थ । निकम्मा । ६ श्रकारण । कारण रहित । श्राधार-श्रून्य । ७ कह । बुरा लगने वाला । - श्र्यङ्गी, (खी०) छिपकली । बिसतुङ्गा । — कलंहः, (ए०) निरर्थक फगड़ा । — चैरं, (२०) श्रका- रख शत्रुता।—बर्गाः ( २० ) फोडे या जाप का निशानः

शुष्कर्ता (१०)) शुष्कराः (९०)) १ सूला माँग। माँस।

शुष्मं (न॰) । पराक्रम । चत्र । २ दीप्ति । स्राभा ।

शुक्तः (५०) १ सूर्य । २ आगा । ६ पवन । ४ पदी । चिड्या ।

शुष्पन् (पु॰) अग्नि। (न॰) १ वतः। पराकसः। २ त्राभा। दीक्षि।

शुकं (न०)) १ जवा की बाल । भुष्टा । २ सुत्रर शुकः (पु०)) का वाल । कवा बाल । ३ नोंक । पैना नोंक । ४ कोमतमा । द्यालुमा । ४ एक मकार का विपेला कीना ।—कोटः, —कीटकः (पु०) एक जाति का रोएँदार कीना ।—धान्यं, (न०) वह धल जिसके दाने बालों वा सींकों में लगते हैं, जैने रोहूँ, जवा आदि ।—पिंडि,—पिंग्डी, (स्री०)—िर्शाला,—शिविका, -शिवी। (स्री०) कपिकच्छु । किंवाछ । कोंछ । दोंदिया ।

शूककः (५०) अताज विशेष । कोमलता । विशेष । कोमलता ।

शुकर: (पु॰) शुकर। सूत्रर।—इण्टः, (पु॰) सुस्ता। कसेरू।

शूकलः ( पु॰ ) चमकने या भवकने वाला घोड़ा ।

शूद्रः (पु०) स्टल्यनुसार अथवा हिन्तू धर्म शास्त्रानुनुसार वारवर्षों में ये चौथा और अन्तिम वर्ष ।
—उदकं, (न०) वह जल जो शृद्ध के हूने से
अष्ट हो गया हो ।—प्रियः, (पु०) पलापहु ।
प्यात्र ।—प्रेप्यः, (पु०) वह बाह्यण चित्रय या
वैश्य जो किसी शृद्ध की नौकरी या सेवा करता हो ।
—याजकः, (पु०) वह बाह्यण जो शृद्ध की यह
कराता हो या उसके लिये यह करता हो ।—वर्गः,
(पु०) शृद्ध जाति ।—सेवनं, (न०) शृद्ध की
सेवा।

शूद्भकः: ( पु॰ ) विदिशा नगरी का एक राजा श्रौर मृज्युकटिक का रचयिता महाकवि ।

शुद्धा (की०) शृहजानि की की !-- भार्यः, ( ५० )

वह पुरुष जिसकी की शुद्ध जाति की हो।— वेदनं, (न॰) शुद्धा की के साथ विवाह काने वाला।—सुनः, (पु॰) शुद्ध की का वह पुत्र जिसका पिता किसी भी जाति का हो।

श्रुद्रास्ति ) (स्त्री॰) श्रुद्ध की सन्ती :

प्राृत ( व० ह० ) १ स्ता हुआ । वहा हुआ । सस्दृष्ट्र प्र्ता ( स्त्री० ) १ तालु के उपर को छोटी जीन । २ वृवद्याना । कसाईखाना । २ गृहस्थ के घर के वे स्थान नहीं नित्य प्रतजाने अनेक जीवों की हस्या हांती हो : जैसे स्ल्हा, चन्नी, पानी का पान आदि या गृहस्थी के वे उपस्कर जिनसे जीवहिंसा होती हो । वे पाँच ये यतनाये गये हैं —यथा स्ल्हा चन्नी, साह, उन्नजी और जनपात्र ।

शृत्य (वि०) : रीता । खाली । २ श्रभाव राहिल ।

३ निर्जन । एकान्त । ४ उदास । रंजीदा । ४

रिहत । श्रभावयुक्त । ६ श्रनासक्त । विरक्त । ७

श्रक्षपट । सरल । सीधासादा । म ऊटपटींग । श्रर्थं ।

रून्य । ६ नंगा । परिच्छद रहित ।—मन्यः,
(पु०) पोला नरकुत । — वादः, (पु०) बौद्धों
का एक सिद्धान्त जिसमें ईरवर या जीव किसी को

कुछ भी नहीं मानते।—वादिन, (पु०) १

नास्तिक। २ बौद्ध ।

ग्रुप्यं (त०) १ खावी स्थान : २ आकास (३ शुन्य : विदी : ४ अभाव : अनस्तित्व ।

शून्या ( बी॰ ) पोली तरङ्खः २ वॉम स्त्री। शूर् ( वा॰ उ॰ ) [ शूरयति, - शूरयते ] वहादुरी दिलाना। वीरता प्रदर्शित करना। २ जी खोलकर उछोग करना।

शूर ( वि॰ ) बहाहुर । बीर ।

श्रूरः (पु॰) १ बीर । सट । योद्धा । २ सेर । ३ स्रूकर । ४ सूर्य । ४ साल दुच : ६ श्रीकृष्य के पितामह का नाम ।—कीटः, ( पु॰ ) तुम्छ योद्धा ।— मालं. ( न॰ ) श्रहंकार । श्रकद । सेन, ( पु॰ ) ( बहुनवन ) मशुरामण्डल या उसके श्रविवासी ।

शुरणः ( ५० ) जमीकंद । स्रम ।

शूरंमन्य (वि०) वह पुरुष जी अपने को शूर खगाता हो।

पूर्ण (न०) ) स्प । (प्र०) दो होषा की एक भूषः (प्र०) ) तील ।—कर्णः, (प्र०) हाथी। — खाखा,— खस्ती, (स्ती०) वह जिसके ना-. खुन सूप जैसे हों। रावण की वहिन का नाम। — वातः, (प्र०) सूप से निकाली हुई हवा। —श्रतिः, (प्र०) हाथी।

शूर्पी (स्त्री॰) १ छे।टा सूप। २ सूपनसा का नामा-न्तर।

शूर्मः } (५०) [क्षी०—शूर्मिका, शूर्मी] १ शूर्मिः ) लोहे की बनी मूर्ति। २ निहाई। शूल् (धा० प०) [शूलति] १ बीमार होना। २ बहुत शेर करना। ३ गड़वड़ी करना।

शृतां (न०) । श्राचीन कालीन एक अख, जो शृतां (पु०) । श्रायः वरहे के श्राकार का होता था। स्तों जिससे शाचीन काल में लोगों को माणद्यह दिया जाता था। १ लोहे की सींक जिस पर लपेट कर कवान भूनी जाती है। १ कोई भी उम्र पींचा या दहें। १ वाय गोले का दर्दे। ६ गाठिया। वतास। ७ मृत्यु। द मंद्या। पताका। धन्तन, धर, धारिन धृत् पाणिः, धृत्, (पु०) जिन जी का नामान्तर। एग्रञ्, (पु०) रेंड का रूल। एक प्रकार का जी।—हस्तः, (पु०) भाना धारी।

शूलकः ( ५० ) भड़कने वाला घोड़ा।

शुलाकृतं ( न० ) धना हुआ गोरत ।

श्रुतिक (वि॰) १ श्रुवधारी । २ वायु गोवे से पीड़ित । (पु॰) भालाधारी । २ खरगोश । ३ शिव जी का नामान्तर ।

शृक्तिनः ( पु० ) १ भागडीर वृत्त । २ गृखर का पेड़ । उद्युखर :

शूल्य (वि॰) १ सींक पर भुना हुआ। २ सूखी पाने का अधिकारी।

शूर्व्य ( न० ) भुना हुआ गोश्त । अपूर्व ( घा० प० ) [ शूषित ] १ उत्पन्न करना । श्वकालः ( पु॰ ) गीदह ।

श्टिगालः (पु०) १ गीदइ। सियार। २ द्रावाजः। धोखेनाजः। छल्लिया। कपटी। ३ मीरु। दरपोंकः। ४ कटुमापी। बदमिनाजः १ छुण्यः का नामान्तरः —केलिः (पु०) एक प्रकार का बेर या उकाव। —योनिः (पु०) अगले जन्म में श्रगाल के ग्रारि में उत्पत्ति। —कृपः, (पु०) श्रिव जी का रूपान्तर।

श्टगालिका ) (स्त्री० ) १ गीवड़ी । सिगरिन । २ श्टगाली 🚽 लीमड़ी । ३ मगड़ । पलायन ।

श्टब्लुलः (य०))। लोहे की जंजीर। बेडी।२ श्टब्लुला (की०) जंजीर।३ हाथी के पैर में वॉवने श्टब्लुलं (न०)) की जंजीर। ४ कमरपेटी।१ जरीव नापने की जंजीर।—यमकं, (न०) एक मकार का अलंकार. जिसमें कथित पदार्थी का वर्णन श्टब्लुला के रूप में सिलसिजेवार किया जाता है।

श्टेंखलकः, } ( पु॰ ) १ वंजीर । २ वंट । श्टङ्कतकः }

ष्ट्रंखित } ( वि॰ )ज्जीर में बंघा हुआ। श्रृङ्खलित

श्रृंगं, } (न०) १ सींग । २ पहाड़ की चोटी।
श्रृंड्रम् ई भवन का सब से ऊँचा भाग । ६ ऊँचाई ।
श्राचिपत्य । १ बालचन्द्र का श्रुङ्गाकार अग्रभाव ।
६ चोटी या आगे निकला हुआ भाग । ७ सींग
(भेंस आदि का) जो बजाया जाता है । ६
पिचकारी । ६ अनुराग का उद्देक । १० चिन्ह ।
निशानी । ११ कमला ।—उच्चयः (पु०) वरि ।—जं, (न०)
अगर ।—प्रहारिन, (वि०) सींग मारने वाला ।
—प्रियः, (पु०) शिव का नामान्तर ।—मोहिन,
(पु०) चंपा का वृच ।—चेरं. (न०) १ गंगातट पर के एक प्राचीन नगर का नाम जो आधुनिक
मिर्जापुर के समीप था । १ अदरक ।

श्रृंगकः (पु॰) श्रृहुकः (पु॰) श्रृहुकः (च॰) श्रृहुकः (च॰) श्रुहुकः (च॰)

```
श्टरंगवत्. ( वि० ) चोटीदार । शिखरदार । ( पु० )
 श्रङ्गवन् 🜖 पहाब् ।
 श्रंगाटः.
               (प्र०) : वह जगह जहाँ चार सब्कें
मिनती हैं । चौराहा । चतुष्पय । २
 र्श्याहरू:
               एक पीचे का नास।
 श्डनटकः
श्यादं
 रङ्गार
                ( न० ) चतुष्पथ । चौराहा ।
 श्रीगाटक.
 श्ङ्राटक
श्रृंगारः, १ (पु॰ ) साहित्य के अनुसार नौ रसों में
श्रद्भारः ) से एक रस को सब से अधिक प्रसिद्ध हैं।
     २ प्रेम । रसिकता । दारपत्य प्रेम । ३ सजावट । ४
     मैधुन । १ सेंदुर से बनाये हुए हाथी के उत्पर
     जिसना। ६ चिद्धः
श्टेंगारं ) ( न० ) १ जींग । २ सेंदुर : ३ ग्रदरक ।
श्रृद्धारं ) ६ सुगन्ध पूर्ण जो शरीर में मला जाय या
     लुशवृ के लिए वस पर लगाया जाय। १ काला
     अगर। अूपर्शं, (न०) सेंदूर। सिंदूर।—
     योनिः, ( पु॰ ) कामदेव ।—रसः, ( पु॰ )
     त्रेमभाव |—सहायः, ( पु॰ ) नर्म सचिव ।
र्ष्ट्रंगारकं } ( न० ) सेंबूर । सिंदूर ।
श्टुंगारकः )
श्टुङ्गारकः ) ( ५० ) प्रेस । प्रीति ।
र्श्यारित ( वि॰ ) सजा हुआ। सँवारा हुआ।
श्ट्रहारित ) रसिक। रसिया। प्रेमासकः।
श्टंगारिन् ) (वि०) १ उत्तेतित प्रेमी । २ खुबी। लाख ।
श्रङ्गरिन् ∫ ३ हाथी। ४ परिच्छव । पेाशाक। १
     स्पार्की का बुच। साम्बुल। पान का बीड़ा।
र्ष्ट्रागः ) ( ५० ) ३ ज्ञाभूपण के निये सोना । २
श्रुद्धिः ) सिंगी महली !
ष्ट्रंगिकं (
श्टङ्गिकं ( न० ) एक प्रकार का विष ।
श्रंतिका } (की॰ ) मोजपत्र का हुस ।
श्रुडिका
श्रंभियाः } ( पु॰ ) मेदा । मेप ।
श्रृङ्गियाः }
```

```
र्श्वमिर्या ) ९ गौ । १ मक्लिका । मेक्सिमा ।
श्रृंगिन् ) (वि०) [ बी०-श्रृङ्गियति ] १ मींगवाला ।
श्टिहिन ) र बोटीवार शिखर बाला (५०) १ पर्वत ।
     र हाथी : इवृत्र । ४ शिव का नामान्तर । ५ शिव
     वी के एक गण का नाम ।
 श्रृंगी 🕧 वह सुवर्ण जे। धाभूपणों के वनान के काम
श्टङ्की ∫ में आता है : २ एक प्रकार का जह : ३ एक
     प्रकार का विर । ४ श्रंगी सब्जी : कनके.
     ( न० ) सुवर्ष जिसके आभूषण बनाये जायै।
श्रृत्तिः (स्त्री० : श्रंकुरा ।
श्चन (व० ७०) १ पकासा हुआ । रॅघा हुआ । २
     उवाला हुआ !
श्टब् ( धा॰ थ्रा॰ ) [ गर्धते ] पादना। श्रपान वायु
     हे।दना । [उ॰ –शर्षनि – शर्थने] ध्वम करना ।
     भिगाना। २ प्रयदः करनाः ३ ग्रह्ण करना।
     पकद्ना । ४ काटना । चिठाना ।
श्रष्टुः (पु॰) १ बुद्धि । २ गुदा । मबद्वार ।
श्च (वा॰ प॰) [श्वागाति—शीर्मा] । इक्डे
    इकडे करना ! २ चे।टिल करना । ३ वध करना ।
     २ नाश करना ।
गेंखरः (५०) १ सिर का थामूचग । सुकुट । किरीट ।
    सिर पर श्रारण की जाने बाजी पुष्पमाला । २
    चेटी। श्रङ्ग। ३ श्रेष्टता वाचक शब्द । ४ संगीत
    में भूव या स्थानी पद का एक मेद् ।
शिखरं (न०) लोंग।
शेयः (५०)
शेपस् ( न० )
                ५ लिङ जननेन्द्रिय । अयहकेश्यः ।
शेफाः ( ४० )
                 २ पृंद्ध ( दुस (
शिक्तं (न०)
जेक्स् ( न० )
शेफालिः
             (की०) एक प्रकार का पौधाः
शैन्यी बी०) समकदारी। बुद्धि।
शैल (भा० प०)। जाना। २ कुचलना।
```

शेवं (न०) १ लिङ्गा जनवेन्द्रिय। २ हर्ष । प्रसन्नता

श्रेवः (पु०) १ सर्प। साँप। २ खिंग। जननेन्द्रिय। ३ कॅंचाई। कॅंचान। ४ प्रसन्नता। २ धन। सम्पत्ति। — धः. (पु०। १ सृत्यवान खजाना। २ कुवेर की नवनिधियों में से एक।

शेवलं (न०) ९ सिवार वास जो पानी में उगती है। एक पौधा विशेष।

शेवतिनी (स्त्री॰) नदी।

शेवालः ( पु॰ ) देखे। शेवाल ।

शेष (वि॰) वह जो कुझ भाग निकल जाने पर कट गमा हो। बची हुई वस्तु। बाकी।

शेषं (न०) ) ३ बचा हुआ। उच्छिष् । २ वह शेषः (पु॰) ) जो कुछ कहने से छेड़ दिया गया हो। ३ मुक्ति। छुटकारा। — (पु०) १ परिमाण २ समाप्ति। अन्तः। ३ सृष्यु। मौतः। ४ शेषनागः। अनन्त नागः। (न०) उच्छिष्ठः।— अस्रं, (न०) उच्छिष्ठ अञ्च।— अवस्थाः, (स्ति०) बुदापा। — भागः, (पु०) बचतः। बचा हुआ अंशः। — रात्रिः, (पु०) रातः का अन्तिम प्रहर।— शयनः,— शायिन्, (पु०) विष्णु के नामान्तरः।

शैंदाः (पु०) १ वह विद्यार्थी जिसने वेद का एक कैंग शिक्षा का अध्ययन किया हो या जिसने वेद पहना आरम्भ ही किया हो । २ नौसिखिया ।

शैक्तकः ( पु॰ ) शिचा में पद्व। निपुगा।

शैद्यं (न०) विद्वना। येगयता।

शैव्यं (न०) कुर्ती । तेजी ।

रीत्यं ( न० ) ठंडक । शीतवाता । इतनी ठंडक विससे ( जव श्रादि तरत पदार्थं ) जम जाँच । ठिठुरन । रीथिट्यं ( न० ) १ शिथिव होने का भाम । शिथिव वता । ठिवाई । २ तत्परता का श्रभाव । सुस्ती । ३ दीर्धसूत्रता । ४ निर्वजता । भोहता ।

शैनेयः ( पु॰ ) सात्यिक का नास ।

शैस्याः ( पु॰ बहु॰ ) शिनि के दंश वाले जा स्त्रिय से बाह्यस हो गये थे।

शैक्य देखे। शैब्य !

शैर्ल ( न० ) १ शिलारस । शैलेय । २ सोहागा । ३

रसौत । रसवत् । ४ शिलाजीत । — व्यवं, (न०) पर्वत श्रङ्गः।

शैलः ( पु० ) १ पहाड़ । पहाड़ी । चट्टान । बड़ा भारी पत्थर।—झटः, ( पु॰ ) १ पहाड़ी। जंगली। २ उजारी । ३ शेर । ४ स्फटिक पत्थर । - द्याधियः -श्रविराजः,-इन्द्रः -पितः. - राजः, (पु∘) हिमालय पर्वत के नामान्तर ।---ग्राख्यं, (न०) १ शैवरस । शिवानीत ।--गन्धं, (न०) चन्दन ।--जं, ( न० / १ शिलाजीत । २ राज । । —जा,—तनया, —पुत्री,—सुता, (स्त्री०) पार्वती का नामान्तर ।-धन्त्रन् (९०) शिव जीका नाम। ध्ररः, (५०) कृष्या जी का नामान्तर।--नियोसः, (पु॰) शिलाजीत ।--पत्रः, (पु०) विल्व या वेल का वृत्त ।--भित्ति, (स्त्री०) पत्थर काटने का स्रोजार विशेष। पत्थर काटने की छैनी।—रन्छं, ( न० ) गुफा । पहाड़ी कंदरा ।—शिविरं, ( न० ) ससुद्र ।

शैलकं (न०) १ शिलाजीत । २ राल । नकता । शैलादिः (५०) शिवजी का गण नन्दी ।

गैलालिन् ( पु॰ ) नट । मुख्यक ।

शैिक्यः ( पु॰ ) दंभी । पाखंडी । द्गााबाज़ । कपदी ।

शैली ( छी॰ ) १ जिखने का हंग । वाक्यरचना का प्रकार । २ चाल । हव । हंग । ३ परिपादी । तर्ज । तरीका । ६ रीति । रस्म । प्रधा । रवाज । १ आचरण । चाल चलन ।

शैल्पः (पु०) १ नट । नर्तक । नचैया । २ अभिनय करने वाला । नाटक खेलने वाला । ३ गंधर्वों का स्वामी । रेडित गण । ४ वेल का पेड़ । १ धृर्त ।

शैलृषिकः (पु०) वह जो श्रिभनय करने का पेशा करता हो।

शैलेय (वि॰) [सी॰—शैलेयी] । पहाडी । २ चट्टान से उत्पन्न या निकला हुआ । ३ सफ़्त । कड़ा। पथरीला। शेलेय (न॰) १ शिलाजीत । २ गृगुल । ३ संथा निमक ।

शैलेयः ( पु॰ ) १ सिंह । २ मधुमविका ।

शैल्य ( ति॰ ) पर्यरीखा ।

शैट्यं ( न॰ ) पथरीलापन । कड़ापन ।

शैव ( वि॰ ) [ स्री॰ —शैवी ] शिव सम्बन्धी ।

शैवं ( न० ) अष्टादश पुराग्हों में से एक।

शैवः ( ९० ) १ शैव सम्प्रवाय । २ शैव सम्प्रदायी ।

शैवलं ( न० ) पद्मकः । पद्मकाष्टः । पद्ममाखः ।

शैवलः ( ५० ) सिवार ।

शैवजिनी (स्त्री०) नदी।

शैवाल देखो शैवलः।

शैंट्यः (पु॰) १ हम्पा के चार घोड़ों में से एक का नाम । २ पाण्डव दल के एक योदा राजा का नाम । ३ घोड़ा ।

शैशवं (न०) बनपन। (सोसह वर्ष के नीचे )। शैशिर (वि०) [स्री०—शैशिरी ] जाड़े की ऋतु सम्बन्धी।

शैशिरः ( go ) काले रङ्ग का वातक पद्मी। शैयापाध्यायिका ( स्त्री॰ ) बच्चों की शिद्मा।

शो (घा॰ प॰) [ शयति. शात या णित ] १ पैनाना । पैना करना । २ पतवा करना ।

शोकः (।पु०) शोक। रज। सन्ताप। पीइ। ।—
— श्रामिः,—श्रमतः (प०) दुःल की श्राग।
—श्रपनंदः, (प०) दुःल का तृर होना।—
श्रामिभूतः,—श्राकुतः,—श्राविष्ट,—उपहतः,
—विह्नतः, (वि०) शोक से पीडितः।—नाशः,
(प०) श्रशोकवृषः।

शोखनं ( न० ) दुःख । शोक । विलाप ।

शोचनीय (वि०) १ शोक करने योग्य। २ जिसकी दशा देख कर दुःख हो। दुष्ट।

शोखिस् (न॰) १ प्रकाश । दीति । श्रामा । चमक । २ शोला ।—केशः, ( शोचिष्केशः ) श्रानि का नामान्तर । शोर्डीर्य ( न॰ ) विक्रम । पराक्रम ।

शोठ (वि॰) १ स्वं। २ नीच। श्रोद्धाः। दुष्टः। ३ सुस्तः। काहितः।

शोठः ( पु० ) १ सूर्व । मूह । २ दीर्घमूर्वा । ६ नीच या कमीना आदमी । १ शह । धूर्न ।

श्रोग्ण् (घा० प०) [श्रोग्राति ] १ जाना । २ जान हो जाना ।

जोगा (वि०) [स्ती॰—जोगा। जीगी ] १ लाल । हिरमिजी । लाल रंगा हुन्ना ।

शांखां ( न० ) १ वृत । २ सेंदूर । सिन्दूर ।

शोगाः (पु०) १ लाल रंग । २ आग । ३ लालगन्ना । ४ कुम्मेद घोड़ा । ४ एक नद् का नाम जो गोंडवाना से निकल कर पटना के पास गेगा में गिरता है । ६ मंगलमत् । ध्रास्तुः, (पु०) प्रजयकालीन मंथों में से एक । ध्रारतन् (पु०) — उपालः, (पु०) १ लाल पत्थर । २ चुन्नी । — एदाः (पु०) लाल कमता । — रह्नं. (न०) लाल । चुन्नी ।

शीसित (बि॰) १ जान । देंगनी ।

शीखितं (न०) १ खून । २ केसर ।—आह्नयं, (न०) केसर ।—उत्तित, (वि०) रक्तरित । —उपतः, (५०) चुन्नी ।—सन्दनं, (न०) बावचन्दन ।—य, (वि०) खुन पीने या चूसने वावा ।—युरं, (न०) बाबासुर की नगरी का नाम ।

शांशिमन् ( ए॰ ) नार्जा।

शीथः (४०) स्वन।—जिह्यः, (४०) पुनर्नवा। —रागः, (४०) जर्बधा का रोग।—हत्, (वि०) सूत्रन दूर करने वाला। (४०) भिजावा।

ग्रोघ (पु०) १ शब्द संस्कार । २ ठीक किया जाना । दुरुस्ती । ३ श्रदायगी । ऋषशोध । ४ बद्बा । पन्टा ।

शाधक (वि॰) [स्री॰—शाधका—शाधिका] १ शुद्धिसंस्कारक। २रेचन। ३ शुद्ध करने वाला। शाधक (न॰) एक प्रकार की मही। शोधकः ( पु॰ ) शुद्धि करने वाला । शोधन ( वि॰ ) [ स्त्री॰—शोधनो ] साफ करने

वाला । शोधन करने वाला ।

शोधनं (न०) ३ शुद्ध करना । साफ्त करना । २ दुरुस्त करना । ठीक करना । सुधारना । ३ छान बीन । जाँच । ३ अनुसन्धान । २ अस्परीध । ६ प्राथश्चित्त । ७ धातुओं के। साफ्त करने की किया । ७ चाल सुधारने के लिये दण्ड । प बटाना । निकालना । ६ तृतिथा । ६० सला । विद्या ।

शिधनी (सी०) साइ,।

शोधनकः (पु॰) फौज़दारी खदालत का हाकिम। शोधित (व॰ कु॰) १ साफ किया हुआ। २ संशे-वित। ३ (जल) साफ किया हुआ। ४ ठीक किया हुआ। सही किया हुआ। ४ थदा किया हुआ। ६ बदला लिया हुआ।

शास्य (वि॰) ग्रह किया हुआ। साफ किया हुआ। ग्रहा किया हुआ।

शोध्यः ( पु॰ ) दह अपराधी जिसे अपने अपराध की सफाई देनी हो ।

ग्रीफः (३०) सूजन । गुमदा ।—जित्—हत्, (५०) मिलावा।

शोभन ( वि० ) [ स्त्री० —शोभनी ) १ चमकीला । २ सुन्दर । खूबसुरत । मनेहर । प्यारा । ३ श्वम । कल्यायकारी । १ अच्छी तरह सुसन्जित । १ पुरुष्यास्मा । धमोरमा ।

शोपनं (न०) १ सौन्दर्थ । आसा । चमक । २ कमल ।

श्रीभंतः ( पु० ) १ शिव । २ प्रह ।

शोभना (श्री॰) १ हल्दी । २ सुन्दरी या पतित्रता स्त्रो । ६ गोरोचन ।

शोभा (की०) १ श्रामा । दीप्ति । वमक । २ सौन्दर्थ । मनोहरता । ३ छिब । छुटा । ४ हरूदी । २ शोरोचन ।

शोभाञ्जनः ( पु॰ ) एक बदा उपयोगी वृत्त ।

शोभित (व० कृ०) १ सुन्दर । शोभायुक्त । २ सुन्दर । मनोहर ।

शाषः (पु॰) स्वतं का भाव। खुशक होना । रस या गीवापन दूर होने का भाव।—सम्भवं, (न॰) पिपवा मूख।

शोषमा (वि०) [स्त्री०-शोषमा ] १ से।सना । २ इन्हला देना ।

शीषर्गं ( न० ) १ सोखना । २ चूसमा । ३ निघटाना । ४ कुम्हजाना । मुस्माना । ४ सेटि ।

शोषित (व० इ०) १ सूचा हुग्रा। २ तटा हुग्रा। सुर्भावा हुग्रा। ३ थका हुग्रा।

शोषिन् ( वि॰ ) [स्त्री॰ -शोषिणी ] सुसाने वासा। सुम्मीने वासा।

शौकं (न०) तोतों का सुंड।

शौक ( वि॰ ) [ स्त्री॰—शौकी ] खडा । यस्त ।

शैं। किक (वि०) [ श्री० - शैं। किकी ] मोती सम्बन्धी । २ खद्टा । तेज़ । तीच्या ।

शोकिकेयं } ( न० ) माती । मुक्ता ।

शीक्तिकेयः ( ५० ) एक प्रकार का जहर ।

शीक्ट्यं ( २० ) सफेदी । स्वच्छता ।

शोसं (न०) १ युद्धता । २ मृतक स्तक से युद्धि । ३ सफाई । संस्कार । ४ मलस्याग । मलोस्सर्ग । ४ धर्मास्मापन । ईमानदारी ।—ध्राचारः, (पु०) —कर्मन्, ( न० )—करुपः, (पु०) प्राय-रिचत्तात्मक कर्मे ।—क्रूपः, (पु०) पाझाना । रही । संदास ।

शैचियः ( पु॰ ) धावी ।

शीट् (धा०प०) (शाटिति) अभिमान करना। अकड्ना।

शोटोर (वि॰) अभिमानी। असंदी।

शाटीरः ( ए० ) १ शूरवीर । २ समिमानी पुरुष । ३ साहु ।

शौटियि ) शौंडर्थ ( न॰ ) असिमान । बमंद । शैंग्डर्थ )

```
शीड ( भा॰ प॰ ) ( शीडिन ) देखें। शीट ।
 श्रींड १ (वि॰) [श्रीगडी] १ शराबी : सद्य :
 शीगुड ) २ नशे में चूर उत्तेखित : ३ निपुण । वह ।
 गीडिक:
 गै।सिडकः
            ( पु॰ ) कलवार । शराब बेचने वाला ।
 जेतिहन्
गैर्गारहन्
गैर्गिडिकेयः ( ५० ) देखः वानव ।
गीर्गिडकेयः )
गाँडी ) (खीं०) वदी पीपल ।
शांगडी )
र्शेडिर ो (वि०) ९ अभिमानी । कोधी । २ उठा ।
शौराडीर 🕽 हुया i उसत् ।
शिद्धादिनः ( ५० ) बुद्ध का नाम प्रधीन श्रदोदन
     का पत्र ।
शैद्ध ( वि॰ ) [ स्त्री॰—शोद्धी ] शृद्ध सम्बन्धी !
शीद्रः ( ५० ) यूदा का ५७ जो यूद मिल किसी
    जाति के पुरुष से पैड़ा हुआ हो।
शैनि ( न० ) कसाईखाने में रखा हुन्ना माँस ।
शानकः ( पु॰ ) एक शाचीन वैदिक धाचार्य और
    ऋषि जो शुनक ऋषि के पुत्र थे। इनके नाम से
    कई प्रनय प्रसिद्ध हैं।
गीनिकः (पु॰) १ कसाई । बुचड़ । २ वहै लिया ।
    चिड़ीमार । ३ शिकार । श्राखेट ।
माभः (प्र॰) १ ईरवर । देवी । २ सपाडी का
    वृष् ।
शै।मांजनः ( पु० ) एक दुख का नाम ।
शैक्ति हः ( पु॰ ) महारी । ऐन्द्रजालिक । जादूगर ।
ग़ीरसेनी (सी॰) प्राचीन काल की एक प्रसिद्ध
    शाकृत भाषा जा शारसेन प्रदेश में बाली जाती
    थी।
श्रीरिः ( पु॰ ) १ श्रीकृष्ट या विष्णु । २ बलराम ।
    ३ शनियह।
शार्थ (न०) १ शूरता । वीरता । पराक्रम । २ वल ।
    ताकत । ३ आरभटी ।
शास्कः ) ( ६० ) चुंगी विभाग का दरोगा।
शास्त्रिकः: )
```

```
शि(त्वकः) ( पु॰ ) ताँबे के वस्तन आदि सनामे
शैरिवकः 🕽 बाह्या । कसंसा ।
र्रीव ( वि॰ ) [ छी॰—रीवी | कुता सम्बन्धी ।
शीर्व (२०) १ कुनों का रख ! २ कुत्ते जैसी प्रकृति ।
र्गावन । वि॰ ) [स्त्री॰ - ग्रीवनी ] कुत्ता सम्बन्धी ।
     २ कुलों जैसे गुणों वाला।
शांचर्न (न०) ३ कुत्ते की प्रकृति । २ कुत्ते की
    योजार ।
शै।वस्निक ( वि॰ ) [स्त्री॰-ग्रीवस्निकी ] प्राने
    वाले कल का या कल तक रहने वाला।
शैं। प्यत्ने ( न० ) खुरक गोरत का मूल्य।
शाब्दालः ( ५० ) ३ गारत बेचने वाला । २ गारत
    खार ।
रवृत् रेखे। रच्युत्
इन्युत् (घा० प०) [इन्याति] । टपकता । बहना ।
    २ शिरना ।
प्रच्यातः
         (पु॰) 🕻 दपकना। चृना। बहाव।
श्यातमं ( न० )
श्च्यातनं (न०)
रमशानं (न०) मसान । कवरगाह ।--श्रक्तिः,
    ( ५० ) मसान की घाग ।—धालयः, ( ५० )
    रमशान घाट।--गोचर, (वि०) रमशान पर
    रहने वाला । -निवासिन् - वतिन्, (पु॰)
    युत । भेत ।—माज् ( ५० )—वासिन्,
    (५०) शिव।—वेश्मन्, (५०) ३ शिव।
    २ सूत । प्रेत ।-वैराग्धं, ( न० ) इशिक,
    वैराग्य (जो रमशान देखने से उत्पन्न होता है।
    —शूलं, ( न०)—शूलः, ( ९० ) रमशान भाट
    पर लगी हुई स्ली ।—साधनं (न०) भूत
    वेत को वस में करने के जिये श्मशान जगाना।
इमश्रु (न०) मंद्र । दादी ।—प्रवृद्धिः, (पु०)
    डाड़ी की बाड़ ।—मुखी, (स्त्री०) वह स्त्री
    जिसके डाढ़ी हो।—वर्धकः, ( पु॰ ) नाई।
रमञ्जल ( वि॰ ) डादी वाला ।
श्मील ( घा० प० ) [ श्मीलिति ] श्रॉल मटकाना ।
    र्थांख मारना ।
```

श्मीलनं (न॰) श्राँख कपकानाः श्यान (न॰ हः॰) १ गया हुआ। प्रस्थानितः। २ जमा

हुआ । जमीत्रा । ३ गाहा । तिबत्तिबा । ४ सिकुड़ा हुआ । सुरीदार ! सुखा ।

एयानं ( न० ) धृम ।

इयाम (वि०) १ कृष्या । काला ।२ भूरा। १ काही ।

श्यामं ( न॰ ) १ ससुङ्गी निसक २ काखी मिर्च ।

प्रयामः (पु०) १ काला रंग । २ वादल । ३ कोमल । ४ त्रयाग का श्रवणवटः — ग्राङ्गः (वि०) काला । — ग्राङ्गः, (पु०) व्रथमह । (इनका वर्ण दूर्वा-रयाम माना गया है।)—कग्रठः, (पु०) १ महादेव जी । २ मश्रूर ।—पञः, (पु०) तमाल वृत्त ।—भास्न, रुचि, (वि०) चमकदार । काला । —सुन्द्रः, (पु०) श्रीकृष्ण का नामान्तर ।

**ऱ्या**म्स ( वि० ) साँवला । कलोहाँ ।

प्रयासकाः (पु॰) १ काला रंग । २ काली मिर्व । १ मौरा । ४ पीपल । अत्रवस्य बृज ।

इयामलिका (स्त्री॰) नील का पौधा।

श्यामिलिसन् (५०) कालापन । ऋष्यत्व ।

र्यामा (स्त्री०) रात । (विशेषतः) कृष्ण पत्त की रातः । त साथा। काई। ३ काले रंग की खी। ४ से। तह वर्ष की तरुणी खी। ४ वह खी जिसके सन्तान न । हुई हो। ६ गी। ७ हर्न्दी। ८ मादा के। यल। ६ मियंगु लता। ३० नील का पौथा। १९ स्थामा। तुलसी। ३२ पश्चवील। १३ यसुना नदी। १४ अनेक पौथों का नाम।

श्यासाकः ( ए॰ ) साँमा नाम का अनाज।

भ्यामिका (श्ली०) १ कालापन । कृष्यस्य । २ श्रप-वित्रता । मिलावट - टाँका ।

श्यामित (वि॰) काला। कल्दा।

श्यालः ( पु॰ ) साबा । नेारु का भाई ।

श्यालकः ( पु॰ ) १ माला । जीह का माई । २ अभागा बहनोई । श्यालकी श्यालिका सरहत्र।

रयाव (वि०) [स्री०--श्यावाः या श्यावी, ] १ धुमैला । भूछ । २ भूरा । - तेलाः, (पु०) स्नाम का पेड ।

श्यावः ( ५० ) भूरा रंग ।

श्येत (वि०) [ स्त्री०-स्येता-श्येना ] सफेद। उठ्यक्त ।

श्येतंः ( ५० ) सफेद रंग ।

श्येनः (पु०) १ सकेद् रंग। २ सफेदी । ३ बाज पत्नी । ४ प्रचण्डता । उप्रता ।—करणां, (न०) —कर्राणका, (खी०) दूसरी चिता पर मस्म करने की किया। २ किसी काम को उतनी ही तेज़ी या फुर्ती से करना जितनी तेज़ी या फुर्ती से बाज पत्नी अपने शिकार पर भाषटता है।

श्यै (भा॰ श्रा॰) [श्यायते, श्यान, शीत या शीन ] १ जाना । २ जमाने के। । जमने के। ३ सूजना । कुम्हलाना ।

श्येनंपाता ( स्नी॰ ) शिकार । सपट । खदेदन ।

श्योगाकः } ( पु॰ ) एक वृत्त का नाम।

श्रंक् ( वा॰ त्रा॰ ) [ श्रंकते ] जाना । रंगना ।

अंग् ( घा० प० [ अंगति ] जाना ।

अण् ( घा॰ प॰ ) [ अण्ति, आण्यति-आण्यते ] देना । दे डालना ।

श्रत् ( ग्रन्थया० ) एक उपसर्ग जो "धा" धातु के साथ व्यवहृत की जाती है।

अथ् ( अयति, श्रध्नाति ) चीटिव करना । हस्या करना । श्रनिष्ट करना ।

श्रधनं (न०) १ हिंसन । हत्या । २ खेरतना । खुट-कारा देना । सुक्त करना । बंघन खेरतना । ३ उद्योग । प्रयत्न । १ बंधन करणा । बाँधना ।

श्रद्धा (स्त्रो॰) १ एक प्रकार की मनोवृत्ति, जिसमें किसी बड़े या पूज्य व्यक्ति के प्रति भक्तिपूर्वक विश्वास के साथ उच्च और पूज्य माव उत्पन्न होता

( पु॰ ) दिनं, ( न॰ ) वह दिन जिस दिन किसी मरे हुए के उद्देश्य से श्राद्ध कर्म किया जाय। —देव:, ( पु॰ ) —देवता, ( स्त्री॰ ) । श्राद का अधिष्ठाता देवता । २ यमराज । ३ वैश्वेदेव । — भुज्, भोकृ, ( ३० ) मृतक। पूर्वपुरुष।

श्राद्धम् (न०) १ वह कार्य ते। श्रद्धापूर्वक किया जाय। २ वह इस्य जे। शास्त्र के विधान के अनुसार पितरों के उद्देश्य से किया जाता है।

थ्रादिक ( वि॰ ) [स्त्री॰—श्रादिकी ] श्राद सम्बन्धी ।

आदिकं ( न॰ ) शाद में दी हुई मेंट।

श्राद्धिक: ( पु॰ ) वह जो श्राद्ध के श्रवसर पर पितरों के उद्देश्य से भोजन कराहा हो।

श्राद्धीय (वि०) श्राद्ध सम्बन्धी ।

श्चोतः } (व० ह०) १ धका हुआ। २ शान्तः। श्चान्तः

श्रांतः } ( ५० ) साधु । संन्यासी । श्रान्तः }

श्रांतिः श्रान्तिः } (स्त्री॰) यकावर ।

आमः ( पु॰ ) १ मास । २ समय । ३ उठाऊ कृप्पर ।

श्रायः ( पु॰ ) संरच्या । रचा । ग्राथय ।

श्रावः ( पु० ) सुनना । श्रवसा ।

आवकः (पु०) १ सुनने वाला । २ शिष्य । चेला । ६ बौद्ध भिद्धक । ४ बौद्ध भक्त । १ नास्तिक । ६ कौथा।

आषग् (वि०) [स्त्री०—श्रावग्री] कान सम्बन्धी। २ अवग् नसम् में उत्पन्न |

आवराः (५०) १ एक मास का नाम । २ नास्तिक । ३ प्रतारक । छुरावेशी । भगड । ४ एक वेश्य तपस्ती, जो महाराज दशरथ के राज्यत्व काल में था।

श्राविणिक (वि॰) १ श्रावण मास सम्बन्धी ।

आविणिकः ( ५० ) श्रावण मास ।

आवर्णो (स्त्री०) १ श्रावण मास की पूर्णिमा। २ २ श्रावण मास की पृथिमा, जिस दिन ब्राह्मगों का प्रसिद्ध त्योहार रचाबंधन होता है। इस दिन लोग बज्ञोपवीत का पूजन करते और नवीन यज्ञोपवीत भी धारगा करते हैं।

श्रावस्तिः । (स्त्री॰ ) उत्तर केशल में गंगा के तर श्रावस्ती । पर बसी हुई एक बहुत माचीन नगरी। आनित (वि॰) कथित। वर्शित। कहा हुआ। श्राच्य (वि०) १ सुनने थे।न्य । २ जो सुन पड़े । थ्रि (भा॰ उ॰ ) श्रियति - श्रयने, श्रिन ] १ जाता । २ प्राप्त करना। १ मुकना । आश्रय लेना। ४ बसना। ४ परिचर्या करना। ६ व्यवहार करना।

श्चित (व० कु॰) १ गया हुआ । रचा के लिये समीप आया हुआ। २ चिपटा हुआ। ३ संयुक्त। ४ रचित । ४.सम्मानित । पश्चिर्या किया हुआ । ६ सहकारी ! ७ छाया हुआ । उका हुआ । द सम्पन्न । ७ एकत्रितः । जमा हुन्ना । ६ त्राधिकृतः ।

श्चितिः ( छी० ) ग्राथय ।

७ अनुरक्त होना ।

श्चियंसन्य (वि॰) ९ अपने की योग्य समक्तने वाला। २ श्रमिमानी।

श्रियापतिः ( पु॰ ) शिव जी का नामान्तर ।

श्रिप ( घा० प० ) [ श्रेपति ] जलाना ।

श्री ( घा॰ उ॰ ) [ श्रीसाति, श्रीसीते ] राँधना । उबालना । तैयार करना ।

श्री ( खी॰ ) १ घन । सम्पत्ति ! सम्रद्धि । २ राजसी. सम्पत्ति । इ गारव । उद्यपद । ३ सीन्दर्य । आभा। ४ रंग। ७ धन की ऋधिष्ठात्री देवी। ७ केई गुरा या सत्कर्म । = सजावट । श्रंगार । ६ बुद्धि । प्रतिभा। १० अलौकिक शक्ति। ११ धर्म, अर्थ श्रीर काम। १२ सरख बृच। १३ बेल का पेड़। ९४ लवङ्ग । लौंग । १४ कसला !—श्राह्म, (न०) कमल । – ईग्रः, ( पु०) विष्णु का नामान्तर !---कराठः, (पु॰) १ शिव । २ भवभूति कवि। —करः, (पु०) विष्णु।—करं, (न०) लाल कमल ।— करणां, ( न॰ ) कलम ।—कान्तः, ( पु॰ ) विष्णु ।—कारिन् ( पु॰ ) एक प्रकार का साग ।--गदितं. ( न० ) उपरूपक के

अठारह भेदों में से एक भेद । इसका दूसरा नाम श्रीरासिका भी है। - एर्मः, (३०) १ विष्णु का नामान्तर । २ तलवार । -- श्रदः (पु०) कुराइ या कठोता, जिसमें पविषों के जिये जन भग जान। —घनं (न०) सहा दही। —धनः, ( ५० ) बेद भिष्ठक ।-वर्तः (न० ) सूगोल। २ इन्द्र के रथ का एक पहिया। -तः, (पु०) कामदेव का नामान्तर ।--दः, ( पु॰ ) कुवेर का नामान्तर।--दधिनः--धरः, ( पु॰ ) विप्तु का नामान्तर।-नगरं, (न० ) एक नगर का नाम। —नन्द्नः, (go) श्रीरामचन्द्र जी का नामान्तर । —निकेतनः,—निवासः, ( पु॰ ) विष्णु का नामान्तर।--एतिः, ( पु॰ ) १ विष्णु का नामा-न्तर । २ राजा । महाराज ।—एधः, (पु० ) राज-मार्ग ।--पत्ती, ( न० ) कमन ।--पर्वतः, ( go ) एक पहाड़ का नाम । — पिटः (go ) वारपीन।—पुष्यं (न०) बवंग।—फलः (पु०) बेल का पेड़।—फरतं, (स०) बेल का फला। — फला, — फलो, (फी॰) १ नील का पीघा । २ अविता ।—भातृ, ( पु० ३ चन्द्रमा । २ बोदा ।—मस्तकः, (पु॰) ३ जहसन। २ खाक चालू।—मुद्राः ( भी० ) मसक पर लगाया जाने वाला वैष्णवों का तिलक-विशेष : - सूर्तिः, (स्त्री॰) १ श्रीजनमी जी की मूर्ति। २ किसी की भी मूर्ति। - युक, - युत, (वि०) १ भाग्यवान । याह्वादित । २ धनवान । समृद्शाली।—रङ्गः, ( पु॰ ) विष्णु मणवान का नामान्तर। -रमः, (५०) १ सारपीन । २ राख ।—वत्सः. (पु०) १ श्रीविष्णु का नामान्तर । २ विष्णु के यदःस्थल का चिह्न विशेष । यह घंगुष्ड प्रमाण स्वेत **बा**लों का दक्तिणावर्त भौरी कासा चिह्न | इसे भृगु के चरण-प्रहार का चिह्न बतलाते हैं।—वत्सिक्जि, (पु॰) वह घोड़ा विसकी छाती पर भोरी हो ।-वर:-यहरतमः, ( पु॰ ) विष्णु का नामान्तर । -च्ह्नभः, (पु॰) । सायवान पुरुष। सीभाग्य-शानी पुरुष !--वासः, ( पु० ) १ विग्यु का नामान्तर । २ शिव । ३ कमल । ४ तारपीन ।---

सासस्, (पु०) तारणीन 1—सृतः, (पुः) १ वेल का वृत्तः र अध्यय का वृत्तः १ श्रोहं के साथे और कृति को मोरी 1—विष्टः, (पु०) १ तारणीन २ गला।—संत्रं, (न०) लवंगः ।—सहोदरः (पु०) चन्द्रसा ।—स्त्रं, (न०) प्रकृते वेदिक स्तृतः ।—हरिः, ।पु०) विष्णु का नामान्तरः ।—हरितनी, (क्षां०) स्वैसुन्वी का पृताः।

श्रीधत् (वि०) १ धनवान । धनी । २ हर्षित । भाग्यवान । ३ सुन्दर । मनोहर । ४ असिन्द । (९०) १ विष्णु का नामान्तर । २ कृदेर । ३ शिव । ४ निसक युक्त । १ अश्रत्य दृक्त ।

र्श्वांत (वि॰) १ घरी । २ भाग्यवान । समृद्धिशासी । ३ सुन्दर । खूबस्रत । ३ प्रसिद्ध । विख्यात ।

श्रृ (धा॰ पः) [श्रविति] जाना । वस्ता । [श्रविति ] जाना । वस्ता । पहना । श्रविता । पहना । पहना । भ्राक्षा का पास्तत करना ।

श्रृत (३० ३०) १ सुना हुआ । २ जाना हुआ। सीखा हुआ । ३ प्रसिद्ध । प्रख्यात । ४ नामक ।

श्रुतं (न०) ! सुनने की वस्तु । २ वेद । ३ विद्या ।
श्रूच्ययनं, (न०) वेदों का अध्ययन — ग्रान्वित,
(वि०) वेदों का जानकार । — ग्रार्थः, (पु०) कोई
वात जिसकी सूचना सौतिक दी गयी हैं । —
कोर्ति, (वि०) प्रसिद्ध । (पु०) ! उदार पुरुष ।
२ ब्रह्मषिं । (म्नी०) शत्रुष्ठ की स्त्री का नाम । —
देवी, (स्त्री०) सरस्वती का नाम (— धर, (वि०)
जो पढ़ा हो उसे याद रखने वाला।

धुतवन् (वि॰) वेड्छ।

श्रुतिः (रत्री०) १ सुनने की किया। २ कान। ३ श्रक-वाह। ४ ध्वनि: श्रावाज्। ४ वेद । ६ वेद-संहिता। ७श्रवण नक्त्र। = संगीत में किसी सप्तक के वाईस भागों में से एक भाग अथवा किसी स्वर का एक श्रंश। स्वर का आरम्भ और श्रन्त इसी में होता है।—उक्त—उदित, (वि०) वेदों द्वारा श्राव्हा।—कटः (पु०) सर्प। २ तप। श्रायश्रित्त।—कटः (वि०) सुनने में कठोर।— कटुः (पु०) काव्यरचना का एक दोष। कठोर एवं कर्कश वर्णी का न्यवहार । दुःश्रवणस्य ।
—चोइनं, (न०) —चोइना, (की०) वेद की
आज्ञा । वेदवान्य ।—जीविका, (की०) स्पृति ।
धर्मशास्त्र ।—द्वेशं, (न०) वेदवान्यों का परस्पर
विरोध या य्रवेश्वय !—निद्र्शनं, (न०) वेद का
प्रमाण ।—प्रसादन. (वि०) कर्णमधुर ।
—प्रामाण्यं, (न०) केत का बाहिरी माग ।
—म्पृतं, (न०) ३ कान के नीचे का माग । २ वेदसंहिता ।—प्रताक, (वि०) वेद से प्रमाणित !—
विषयः, (प्र०) ३ शब्द । ध्विन । यावाज्ञ । २ वेद
सम्बन्धी विषय । ४ कोई भी वैदिक श्राज्ञा ।—
स्मृति, (क्वी०) वेद और धर्मशास्त्र ।

अवः (५०) १ यज्ञ। २ श्वा।

अचा (की॰) श्रुवा। चम्मच तुमा तकदी का पान्न जिसमें भर कर शाकल्य की त्राहुति श्रांत्र में छोड़ी जाती हैं!—बृताः, (पु॰) विकंकट वृद्ध।

श्रेदी (स्री०) एक प्रकार का पहाड़ा।

श्रेगिः ( स्ती॰ पु॰ )) १ रेखा। पंक्ति। श्रवली। २ श्रेगी ( स्ती॰ ) अस्ट। तसुदान। गिरोह। ३ व्यवसाइयों का संघ। कारीगरीं का संघ। ४ बारही। डोख।—श्रमाः, ( पु॰ बहु॰ ) स्यवसा-इयों की मंडली या पंचायत की रीति या नियम।

श्रीगिका (श्री) छेमा।

श्रेयस् (वि०) १ बेहतर । उन्हृष्टतर । २ उत्हृष्टतम । सर्वोत्तम । ३ बहुत प्रसन्न । सौभाग्यवान । १ माङ्गलिक श्रवसर । १ मोन ।—श्रार्थिन् (वि०) सुख प्राप्ति का श्रमिलापी । मङ्गलाभिलापी ।— कर, (वि०) कल्याणकारी । शुभदायक । —परिश्रमः, (पु०) मोन्न के लिये प्रयतन ।

श्रेष्ठ (वि०) १ सर्वोत्तम । सर्वोत्कृष्ट । २ अत्यन्त प्रसत्त । अत्यन्त समृद्धशाली । ४ सव से अधिक वृदा ├─आश्रमः, ( पु० ) गृहस्थाश्रम । २ गृहस्थ ।—धान्त्, (वि०) वाग्नी ।

श्रेष्ठं (न०) गौका दुव।

श्रीष्टः (५०) १ त्राह्मणः । २ राजा । ३ दुःवेर । ४ विष्णु । श्रीष्ठन् ( पु॰ ) न्यापारियों की पंचायत का मुखिया। श्रे ( घा॰ प॰ ) श्रियति । पसीना निकालना। पसीजना। २ रांधना। उवालना।

श्रोण् (धा० प०) [श्रोण्ति] र जमा करना। हेर जगाना। र एकत्रित किया जाना।

श्रामा (वि॰) संगदा। लूला।

श्रीणः ( ५० ) रोग विशेष ।

श्रोणा (स्त्री०) १ कॉॅंजी । भात का सॉंड । २ श्रवणनचत्र ।

श्रोणिः ) (स्त्री०) १ किट । कमर । २ चृतइ । नितंत । श्राणी ) ३ मार्ग । सड्क । रास्ता ।—फलकं, (न०) १ चीड़े चृतड़ । २ चृतड़ । नितंत्र ।— विस्त्रे, (न०) १ गोल कमर । २ कमरबंद । पटुका ।—सूत्रं, (न०) करधनी । मेखला ।

श्रोतस् (न०) १ कर्ण। कान । २ हाथी की सूं इ। ३ इन्द्रिय। सोसा। चरमा।

श्रीतृ (पु॰) १ सुनने वाला । २ शिष्य ।

श्रोत्रं (न०) । कान। २ वेदज्ञान। ३ वेद।

श्रोत्रिय (वि०) १ वेद वेदाङ्ग में पारङ्गत । २ शिचा देने योग्य । कावृ में लाने योग्य — स्वं, (न०) विद्वान् बाह्यस्य की सम्पत्ति।

श्रोजियः ( ५० ) विद्वान् बाह्यम् । वेद् में या धर्मा-शाखों में निष्णात पुरुष ।

श्रौत (वि॰) [स्री॰-श्रौती] कान सम्बन्धी। वेदसम्बन्धी। वेद पर अवलस्वित। वेदोक्त।

श्रौतं ३ वेदोक्त कर्म या कियाजलाप । २ वैदिक विधान । ३ तीर्नो ३ यजीय ग्रान्ति का सदैव बनाये रखना । ३ तीर्नो प्रकार की ( अर्थाद गाईपस्त्र, श्राहवनीय ग्रौर दिखण ) श्रान्ति । —सूत्रं, ( न० ) यज्ञादि के विधान वाले सूत्र । कल्पप्रन्थ का वह श्रंश जिसमें पार्णमास्येष्टि से लेकर अश्वमेध पर्यन्त यज्ञों के विधान का निरूपस किया गया है ।

श्रीत्रं (न॰) १ कान । २ वेद में योज्यता । श्रीषट् ( अन्याय॰ ) वषट् या वौषट् का पर्यायवाची सब्द । श्रुक्त्मा (वि०) १ कोमल । मुलायम । सुकुमार । र चमकदार । चिकना । पालिश किया हुआ । ३ छोटा : सूक्त्म । पतला । ४ ल्वन्दुरन । मनीहर । ४ ईमानवार । साफदिल का ।

स्ट**रणकं** ( न० ) सुपारी ! पुंगीफल ।

श्लंकः ) श्लङ्के ) (धा॰ श्रा॰ )[स्सङ्कते ] चलना । जाना ।

रतंग् ) २५३ ) (था॰ ग्रा॰) [इलङ्गते] चलना । जाना ।

शुर्य (धा॰ उ०) १ दीला होना। शिथिल हीना। २ कमज़ीर होना। निर्वल होना। ३ दीला करना। शिथिल करना। ४ चे।टिल करना। वध करना।

रुध्य (वि॰) १ श्रयुक्त । संधनरहित । २ दीला । स्तरका हुआ । ३ विखरे हुए (जैसे बाल ) ।

स्त्राख (धा॰ प॰) [स्त्राखित ] चुमना । व्यास होना ।

श्राञ् (घा० आ०) [श्राञ्चते] १ सराहता। प्रशंसा करना। तारीफ करना। २ डींगे हॉंकना। अकदना। अभिमान करना। १ चापल्सी करना।

श्राधर्न (न॰) १ श्लाधा । धरोसा ! सराहना । २ चापल्सी ।

श्राधा (श्री०) १ प्रशंसा । सराहना । तारीफ । २ श्राप्सरबाधा । श्रीममान । ३ चापबूली । ४ संवा । परिचर्णा । १ कामना । श्रीमेबाप ! —विपर्ययः, श्रीममान का अभाव ।

स्क्राधित (व० क०) प्रशंसित । तारीफ़ किया हुआ। स्क्रास्य (वि०) १ प्रशंसनीय । योग्य । २ सम्मान-नीय । प्रतिष्ठित ।

श्चिकः ( पु॰ ) तंपट । कामुक । २ गुलाम । चाकर ( न॰ ) ज्योतिर्दिचा के अन्तर्गत गणित ज्योतिप और फलित ज्योतिष ।

श्चिक्युः ( पु॰ ) १ खंगट। कामुकः। २ चाकरः।

श्चिष ( था॰ प॰ ) [श्चिषति ] जलाना । [श्चिष्यति श्चिष्यः] चिपदाना । यत्ने लगाना । जाती सं लगाना । चिपकाना । चिपटना । ३ मिलाना । जोड्ना । ४ पकड्ना । महत्या करना । समस्ता । श्चिपा (की०) १ आतिक्रन । २ विषक :

स्तिष्ट (व० ह०) १ झालियन क्यि हुआ।२ चिपका हुआ। चिपटा हुआ।३ अवलम्बिन। सुका हुआ।७ साहित्य में रत्नेषयुक्त अर्थान जिसके दुहरे अर्थ हो।

ंश्रिप्तिः ( स्त्री० ) स्नातिङ्गन । २ लगाव । चिपक । श्रीपदं ( न० ) टॉन फूलने का रोग । पील पाँच ।

—प्रसवः. ( ५० ) भ्राम का वृष्

र्श्यातः (वि॰) १ मङ्ग्राकारी । सुभ १ २ उत्तम । नफीस । जो मद्या न हो ।

इलंपः (पु०) आलिंगन । परिस्मिख । २ जोइ । मिलान । ३ एक में लटने या लगने का भाव । ४ साहित्य में एक अलङ्कार जिसमें एक शब्द के दो या अधिक अर्थ लिए जाते हैं। तो अर्थ वाले शट्यों का अर्थाग ।

श्रु वेमकः, (३०) कक । बलग्म ।

रुरे ध्मण् (वि॰) बलगमी। कफ वाला या कफ की प्रकृति वाला।

श्रें धान् (पु०) कफ । बलगम । कफ की प्रकृति ।
—श्रातीसारः, (पु०) कफ के प्रकाप से उत्पक्ष
हुआ अतीसार अयोत दस्तों का रोग :—श्रोजस्,
(न०) कफ की प्रकृति ।—श्रा, —श्री, (श्री०)
१ मल्जिका । मोनिया का एक मेद । २ केतर्का
केवड़ा । ३ महा ज्योतिष्मती छना । ४ निकृट । १
पनर्नवा ।

क्ट्रें ध्यद्ध (वि॰) कफ का । वलगर्सा ।

स्रोध्यातः, श्रोध्यान्तः (५०) बिसोदाः मेरा । बहुवार श्रोध्यातकः ( वृच । श्रोध्यान्तकः

श्कीक (धा० धा०) [श्कोकते] १ श्लीक बनाना। पद्य रचना। २ प्राप्त करना। ३ त्याग देना। कोब देना।

रहोकः (पु०) १ स्तृति । प्रशंसा । २ नाम । कीर्ति । यश । ६ छंद । गीत । ऐसा छंद या गीत जो प्रशंसा करने के लिये बनाया गया हो । ४ प्रशंसा करने की वस्तु । १ लोकोकि । कहावत । ६ संस्कृत का कोई पश्च जो श्रमुस्टुप कृत्व में हो ।

प्रवयीची (स्त्री॰) बीमारी। रोग:

श्ठोग् (धा॰ प॰)-[श्टोग्राति] हेर करना। एकत्र करना। जमा करना। रुगेगाः ( ५० ) लंगडा । लूला । रवंक् श्वङ्कः } ( धा० श्रा० ) [ श्वङ्कते ] चलना । जाना । श्वच् ) (धा० आ०) [श्वचते, —श्वंचते ] १ श्वंच् ) जाना । चलना । २ फटना । दरार होना । इषज् ( था० था० ) [ इवजते ] जाना । चलना । रवर् (भा॰ उ॰) [ रवडयति—रवडयते ] रवाः ठयति – श्वाठयते ] ः जाना । चलना । २ सजाना । ६ समाप्त करना । पूरा करना । श्वर् } श्वर्रु } ( धा॰ उ॰ ) [ श्वंटयति ] बुराई करना । एकव० द्विवच० बहुवच० प्रवन् ( पु॰ ) [ कर्त्ता-श्वा, श्वानौ, श्वानः] कुत्ता । इक़र ⊢कीडिन् (पु०) शिकारी कुत्तों के। पालनेवाला । नग्गाः, (पु०) शिकारी कुत्तों का भुंड। —गिसिकः, (पु०) शिकारी। २ कुत्तों की खिलाने वाला । - धूर्तः, (पु०) श्वााल ।--नरः, (पु॰) कठोर वातें कहने वाला।---निशं, (न०) निशा, (स्त्री) वह रात जब कुत्ते भोंके। - एच्, पु०) - एचः (पु०) चारडाता। पतित जाति का आदमी । २ कुत्ते का माँस खाने वाला।—पाकः, (पु॰) चायडालः। —फलं, (न॰) नीवृ या जंभीरी ।—फल्कः, (पु०) श्रक्त के पिता का नाम ।— भीरूः, (५०) स्थार । श्वगात ।—यृथ्यं (न०) कुत्तों का सुरुद ।—वृत्तिः, (स्री०) सेवा वृत्ति । — व्याघ्रः, (पु॰) १ शिकारी जानवर । २ चीता। इ बघरों।—हन्, (पु॰) शिकारी ! श्वभ्र (धा॰ ड॰) [श्वभ्रयति-श्वभ्रयते] १ चलना । जाना। २ घुसेइना। छेद करना । ३ दरिद्रता में रहना 🕴

श्वमं (न०) स्तव । दरार । सन्धि ।

श्वयः (५०) सूजन । वृद्धि ।

रवयभुः ( ५० ) सूजन ।

श्वल् (घा॰ प॰) [श्वलति] दौइना। चलना। হবহক্ (খা০ ও০) [হবহক্ষয়নি, হবহুক্ষয়নী কর্না। वर्णन करना । श्वरुख् (घा० प०) [श्वरुखति] दौड़ना । श्वशुरः (पु०) ससुर। पत्नी या पति का पिता। इवशुरकः (५०) ससुर । इवशुर्यः (५०) साला । पत्नी या पति का भाई । २ देवर । पति का छोटा भाई । श्वस् (धा॰ प॰) [श्विसिति, स्वस्त या श्वसित ] . स्वाँस खेनाः साँस खींचना। २ उसाँस खेना। श्राह भरना। दंदी साँस लेना। सुसकारी भरना। खुरींटा खेना। इतस् (अध्यय०) १ कल (जो आने वास्ना है)। २ भविष्यद् ।-भूत, (वि०) [ = श्वाभृत] कल होने पर ।—वसीय,-वसीयस्, ( = इवोवसीय,= इवोक्सीयस्) ग्रुम। भाग्यवान् । (न०)प्रसन्नता । सौभाग्य।—श्रेयसः, (= श्वःश्रेयसः) श्रानन्दित समृद्धवान ।—श्रेयसं, (न०) १ हष<sup>९</sup> । समृद्धि । २ वहा ! इवसनं (न०) १ स्वाँस । साँस । २ ऋह । ठंदी साँस ।—ग्रामनः, (पु॰) साँप ।—ईप्रवरः, (पु॰) त्रर्जु न वृत्त ।—उत्सुकः (५०) साँप ।—ऊर्मिः, (स्त्री०) हवा का कोंका। श्वसनः (पु॰) १ हवा। एवन । २ एक दैत्य का नाम जिसका वच इन्द्र ने किया था। **श्वसित** (व॰ इ॰) श्राह जिए हुए। ठंडी सांस मो हुद् । श्वसितं (न०) १ साँस । उसाँस । २ ग्राह । श्वस्तन ) (वि०) [स्रो०—श्वस्तनी] स्राने वाले कल श्वस्त्य ∫ से सम्बन्ध युक्त भविष्य । रवाकर्षः (५०) क्रुत्ते के कान। रवागमिकः (५०) वह जो कुत्ते पालकर जीविका निर्वाह करें।

श्वादंतः } श्वाद्नतः } क्तों का दाँत । इवानः (पु॰) कुत्ता ।—निद्रा. (स्त्री॰) ऐसी नींद जे : जरा सा खटका होते ही उचट जाय। भपकी । श्वापद (वि॰) [स्त्री॰-श्वापदी] हिंसकः भगक्षर। श्वापदः (पु॰) १ हिंसकपशु, न्यात्रादि २ चीता । श्वापुरुद्धं (न०) } श्वापुरुद्धः (पु०) } प्रवावित्र (५०) सूइस । शिशुमार । इवासः (पु॰) १ स्वाँस । साँस । २ आह ३ हवा । पवन । ४ दमा की बीमारी ।-कामः, (पु॰) इमें का रोग। - रोधः (पु०) सांस की रकावट। —हिका, ( स्त्री०) हुचकी ।- -हेतिः, (स्त्री० ) निद्रा। नींद्र। प्रवास्तिन् (वि०) साँस खेने वाला । (पु०) १ हवा । पवन । सजीव । जीवधारी सुसुकह कर बोलने वाला। एक प्रकार का इकला। शिव (भा॰ प॰) [श्वयति, शृन] १ उपना । बदना । सुजना । २ फलना फ़्लना । १ समीप जाना । श्वित् (धा॰ ग्रा॰) [श्वेतते] सफेद होना । रिवत (वि॰) सफेद । उज्ज्वत । श्वितिः (स्त्री) सफेदी। श्वित्य (वि०) सफेद । उजला । श्वित्रं (न०) १ सफेद के।इ २ कोड़ का दाग। श्चित्रिन् (वि०) [स्त्री० -श्चित्रिणी] कोडी। कोड-वाला। (पु०) केंाड़ का रोगी। श्विंद } (घा॰ ग्रा॰) [श्विन्दते] सफेद हो जाना। श्विन्द श्वेत (वि॰) [स्त्री॰ श्वेता या श्वेती] सफेद । उजला। —ग्रम्बरः, (९०) जैन साधुष्ठों का एक भेद । जैनियों की दो प्रधान सम्प्रदायों में से एक । —इ्ह्नः, (पु॰) एक प्रकार का गका।—उद्रः, (पु॰) कुबेर का नामान्तर। —कमलं, —पद्मं, (न०) सफेद कमक ।—कुंजरः, (५०) ऐरावत हाथी।—कुष्ठं, (त०) सफेद केाह।—केतुः, (पु॰) १ महर्पि उद्दालक के पुत्र का नाम । २

वेाधिसत्व की श्रवस्था में गौतम बुद्ध का नाम ।—

कोल (५०) मननी विशेष ।- गजः -- द्विपः

(पु०) १ सफेर हाथी । इन्द्र का हाथी । गरुत्. (पु॰)--गरुतः (पु॰) हंस !-- ह्यः। (पु०) १ इंस । २नुबर्सा ।—द्विपः (पु०) महाद्वीप के अष्टादश विभागों में से एक। —धानः (५०) सफेद खनिज पदार्थ । २ खड़िया सिटी । —धामन्, (पु॰) १ चन्द्रमा ।२ कप् । ६ मसुद्द केत ।- नीलः, (पु॰) वादल ।- पत्रः, (पु॰) इंस ।—पाटला, (स्त्री॰) पुष्प दिशेष। —पिङ्गः, (पु॰) १ शेर । सिंह। २ शिव का नामान्तर ।—मरिचं, (न०) सफेद मिर्च । — मालः, (पु॰) १ वादतः । २ भूम । पुत्रों । – रक्तः, (पु॰) गुलाबी रङ्ग ।——रंजनं, (न॰) सीसा । रॉगा ।—रथः, (पु॰) शुक्रमह · —राजिस्, (५०) चन्द्रमा ।—रोहितः (५०) गरुड़ का नामान्त्रर ।—वहकत्तः (पु॰) गोलाकार वट बृत्त ।—वाजिन, (पु०) १ चन्द्रमा। २ ग्रर्जुन । —वाह, (५०) इन्द्र का नाम । —वाहः, (पु०) १ त्रर्जुन का नाम । २ इन्द्र का नाम ।--वाहनः, (पु०) १ श्रर्जुन । २ २ चन्द्रमा। ३ मकर । बढ़ियाल । चाहिन्. (पु॰) धर्जुन ।—शुद्गः—शुद्गः (पु॰) जी। यव ।--हयः, (१०) इन्द्र का घोडा । २ श्रर्जुत । - इस्तिन्, (पु॰) इन्द्र का हाथी पेरावत । इवेतं (न०) १ चाँदी। प्रवेतः (पु०) १ सफेद रह । २ शंख । ३ कौड़ी । ४ शुक्रमह । १ शुक्रमह का अधिष्टातृ देवता । ६ सफेद बादल ) ७ सफेद जीरा। ८ एक पर्वत-माला का नाम । ६ ब्रह्मारह का एक भाग ।

माला का नाम । ६ ब्रह्माण्ड का एक भाग । श्वेतकः (पु॰) कौड़ी । श्वेतकं (न॰) चाँदी । श्वेता (स्त्री॰) १ कौड़ी । २ पुनर्नवा १ सफेद दूर्वा । ४ स्फटिक ४ मिश्री कन्द । ६ वंशलोचन । ७ भिन्न भिन्न पौधों के श्रनेक नाम । श्वेतौही (स्त्री॰) इन्द्र पत्नी शची का नाम ।

प्रवेत्यं (न०) १सफेदी । २ सफेद कोड । प्रवेतं. प्रतेत्रयं (न०) सफेद कोड ।

**रवेत्रं** (न०) सफेद केाड़ I

स० ग० कौ० १०

q

प—संस्कृत या हिन्दी वर्णमाला के व्यक्षन वर्णों में

३१ वाँ वर्ण या श्रवर । मृद्धी इसका उचारणस्थान हैं। इसी लिए यह मूर्द्धन्य प कहलाता है।
इसका उचारण कुछ लोग "शां के समान और
कुछ लोग "सां के समान करते हैं।
[नोट—श्रनेक धानुएँ जो "सां श्रवर से शारमम होती हैं धानुपाठ में "षां से लिखी गयी हैं,
क्योंकि स्थान विशेषों में स के स्थान पर घ हो

जाता हैं। ऐसी श्रातुष् "सां श्रवर-शब्दावली में
यथास्थान पायी जायगीं]

ष (वि०) सर्वेत्तम । सर्वेरङ्ग्ष्ट ।

षः (पु॰) १ नाश । २ श्रवसान । ३ अवशिष्ट । शेष । बाक्री । ४ मुक्ति । मोच्च ।

षट्क (वि॰) झःगुना । षट्कं (न॰) झः का समुदाय ।

षड्या देखो पोढा ।

षंडः ) ( पु॰) १ वैस । वृषभ । २ नपुंसक । षर्गुः ) हिंजना । ३ समृह । समुदाय ।

षंडकः षर्वडकः } (पु०) हिन्दा । खोजा । नपुंसक ।

पंडाली ) (स्री०) १ ताल । तलैया । २ व्यभि-पर्हालो ) चारिणी । दुश्चरित्रा स्त्री ।

षंडः ) (पु॰) १ हिंजड़ा । नपुंसक । नामदी । २ पश्च हः र्रे नपुंसकलिङ्ग ।

षष् (वि॰) इसका प्रयोग बहुवचन में होता है। प्रथमा में इसका रूप षट्, होता है। —श्रक्तीगाः, (= षडद्तीगाः) (पु०) महली ।—श्राङ्गम् (≈षडङ्गम्) (न०) १ शरीर के ६ श्रवयवों का समुदाय। वे कु: श्रवयव ये हैं।

[ जचे बाह विरो जध्य चहक्षिरतुष्वते। भर्मात् दो जाँवें, दो बाहें, सिर धाँर धड़ ।] २ वेद के छः श्रक्ष । [ यथा—शिखा, कल्प, ज्या-करण, निस्क्त, छन्द और ज्यातिष ] । इ गौ से प्राप्त छ। ग्रम पदार्थ । [ यथा—गोम्य, गोबर,

दूध, घी, दही और गोरोचन । ] — ग्रंबि:, (=पहंबिः) (यु॰) असर । सौरा ।—श्रधिक (वि॰) (=घडधिक) जिसमें छः अधिक हों। —श्रभिज्ञः, (५०) (= षडभिज्ञः) बौद्धां के एक माहात्मा ।— ग्राशीत, ( = षडशीत) (वि०) व्रियासीवाँ ।—ग्रशीतिः, ( = पडग्रीतिः ) (स्त्री॰) छियासी ।—ग्रहः (=षडहः) (पु॰) छः दिन की अवधि या समय। - श्राननः ( =पडा-ननः)— वक्तः, (५०) (= पड्वक्तः)— वद्नः (= षड्वद्मः) (पु॰) कार्तिकेय ।--आस्नायः (५०) = (षडाम्नायः) छः प्रकार के तन्त्र । ~ कर्गा, (वि॰) (= पट्कर्गा) छः कानों की सुनी हुई। - कर्णां, (न०) एक प्रकार की बीखा। —कर्मन्, (न०) (=षटकर्मन्) १ ब्राह्मण के छः कर्म, यथा पहना, पहाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना ] २ वे छः कार्य की बाह्मण की जीविका के लिए विहित बतकाये गये हैं। ( यथा—उंज्लं प्रतिप्रहो मिचा वाणिज्यं पशुपातनं । कृषिकर्मं तथा चेति षट् कर्माएयप्रजन्मनः । अर्थात् डञ्छ, दान, भिन्ना, स्यापार, पशुपालन श्रीर खेती ! ] ३ तम्ब हारा किये जानेवासे छः कर्म [यथा शान्ति, वशीकरण, साम्भन, विद्वेष, उद्यादन श्रीर मारण]। अ इः कर्म जो योगियाँ का करने पहते हैं। (यथा— भौतिर्वस्ती तथा नेती नौलिकी त्राटकस्तथा । कपाबभातीः चैतानि षट्कमांणि समाचरेत् । (५०) बाह्यम ।—कोमा (= षटकीम्) १ इः कोने की शक्त । २ इन्द्र का बद्रा ।--गर्व, (न॰)== पड्गर्वं ] एसा जुजा जिसमें छः बैल जोते जाँय या छः वैलों का समुदाय । —गुण, ( = षड्गुश, ) ( वि० ) १ छःगुना । २ इ: गुणों वाला ।—गुणं. ( = पह्नुगं, । १ छ: गुर्गो का समुदाय । २ राजनीति के छ: अङ्ग । [ यथा—सन्धि, विग्रह, यान, ( चढ़ाई ), श्रासन (विश्राम) द्वैधीभाव श्रीर संश्रय ]-श्रव्यः,

(= पडव्रन्थिः) (पु०) पिपनामूल :-ग्रन्थिका, े = पडग्रन्थिका, 🔾 🤇 घी॰ 🔵 विपरामुख !— स्रक्रं, ( = पटन्नक्रं, ) ( न० ) इट योग में माने हुए कुएडलिनी के अपर पड़ने वाजे छः चक्र।—ग्रन्वारिंगन् ( = पट्च वारिंगत् ) वियाबीस ।—चरणः, ( = पट्चरणः, ) (पु॰) १ भैरित। असर। २ टीडो । ३ सुर्थों ।— तः, ( = पड्तः, ) ( पु॰ ) सरगम का प्रथम या बौधा स्वर । - त्रिंगत् ( = पट्तिशत्.) क्तीस।—त्रिंग, ( = पट्टिंश, ) (वि॰ ) ब्रुतीसवाँ।--दर्शनं, ( = पहदर्शनं ) ( न० ) हिन्द्शास्त्र के स्तुः दर्शन या छः दार्शनिक सिद्धान्त । [ यथा—सांस्य, योग, न्याय, वैरो-विक, मोमांसा श्रीर वेदान्त ]—दुगै, ( = पड् दुर्ज. ) छः प्रकार के दुर्गी का समुदाय । [ यथा चन्बहुर्ग, म**इं**)हुर्ग, गिरिदुर्ग, नर्देड न ।

मनुष्यदुर्व, मृद्दुर्व चनदुर्वभिति क्रम त् " ॥ ] — नवतिः, (= पराणवतिः) (पु॰) ६६ छिया-नवे।--पंचाशत्, (घी०)--(= धट्पश्चाशत्) ब्रुप्पन ।—पदः, ( = षट्पदः, ) ( ५० ) भैरा । अमर : १ जुआँ ।--पदी (= पट्पदी,) (स्त्री॰) ९ एक छुंद जिसमें छः पद या चरण होते हैं। २ भौरी। जमरी। ३ जुर्थों।—प्रज्ञः, (पु॰) (= पट्प्रज्ञः,) १ घर्म, अथं, काम, मीच, लोकार्थ और तत्वार्थ का ज्ञाता । २ कासुक। —चिन्दुः ( = पडचिन्दुः, ) ( ६० ) विष्णु । —भुजा, ( = घड्भुजा. ) ( खी॰ ) १ हुर्गा देवी । २ तरबूज़ । हिंगवाना । कलीदा ।--मासिक, (वि॰) (= प्रश्मासिक.) ङः माही।—मुखः ( = घरामुखः, ) ( ३० कार्तिकेय।—मुखा, (परामुखा) ( क्वी॰ ) कर्तीदा । हिंगवाना । तरवृज्ञ ।—रसम् ( न० ) —रसाः, ( बहु॰ ५० ) (= पड्सं ) हः प्रकार के रस या स्वाद ।--- अर्गः, ( = पड्वर्गःः ) (पु॰) ५ कः वस्तुःओं का समुदाय । २ काम, कोच, लोभ, मोह, मद और मत्सर का समृह। —विंगतिः, (की॰) ( = पड्विंशतिः, ) इन्बीस।—विंश, ( = पड्विंश, ) (वि॰ ) कृश्वीसवीं।—विश्व, (= पङ्विध,) (वि॰) इ: प्रकार का। इ: गुना :—पष्टिः, (= पर्पिष्टः,) (क्वी॰) वियासक !—सप्तिनः, (= पर्सप्तितः,) वियासक । ५६।

पिटि:, (क्वी॰) साट।—भागः, (पु॰) शिव जी।
—मत्तः: (पु॰) वह हाथी जो ६० वर्ष का होने
पर भी मदमत्त हो।—योजनी: (क्वी॰) साट
योजन की दूरी या यात्रा।—हायनः, (पु॰) १
६० वर्ष की उन्न का हाथी। २ डावल विशेष।

पष्ट, (वि॰) [स्ती॰-पष्टी, ] इठकाँ ।-स्रंगः (पु॰) १ छठवाँ भाग । विशेष कर पैदावार का छठवाँ भाग जो राजा अपनी प्रजासे खें।

पर्छी (श्री०) १ तिथि छ्टा सम्बन्धकारक । २ कात्यायनी देवी ।—तन्तुरुपः, (यु०) समास-विशेष ।—पृजनम् (त०)—पृजाः (श्ली०) बालक उत्पन्न होते से छुठाँ दिन तथा उस दिन का उत्सव।

षहसातुः ( पु॰ ) १ मयूर । मोर । २ यज्ञ । प्राट् ( अन्यया॰ ) सम्बोधनात्मक ग्रन्यय । पाट्कोशिक ( वि॰ ) [ खी॰—पाट्कौशिकी ] जः पत्तों में लपेटा हुन्या या छः म्यानों वाला ।

षाडवः (पु॰) । मनोविकार । मनोराग । २ संगीत । गाम । ३ राग की एक जाति जिसमें केवल छः स्वर (स, रे, ग. म, प श्रीर घ) जगते हैं और जो निषाद वर्जित हैं।

पाइगुग्यं (न०) १ झः उत्तम गुणों का समूह । २ राजनीति के छः अङ्ग । ३ किसी वस्तु को छः से गुणा करने से प्राप्त गुणनफल — प्रयोगः, (पु०) राजनीति के झः अङ्गों का प्रयोग ।

पाग्मानुरः (पु॰) वह जिसकी छः माताएँ हैं। कार्ति-केय।

पाग्मासिक (वि॰) [ पाग्मासिकी ] । इःमाही । २ इ: मास का या इः मास का पुराना ।

षाष्ठ (वि॰) [स्रो०—पाष्टी] इटवाँ षिष्ठः (पु०) १ कामुक पुरुष । व्यभिचारी पुरुष । २ विट ।

( पु॰ ) जनन। पुत्रजनन। डग्र ( वि॰ ) [ स्त्री॰—पोडग्री ) सेाबहवाँ । डग़न्, (वि॰) से।लह।—ग्रंशु:, ( पु॰) शुक्रग्रह। —ग्रङ्गः, ( पु० ) एक प्रकार का सुगन्धद्रव्य । — श्रङ्गुलकः. (वि०) से।बह श्रंगुत चौड़ा ।— श्रंघिः, ( पु॰ ) कैक्स ।—श्रर्चिस्, ( पु॰ ) शुक्यह ।- ध्रावर्तः, ( ५० ) शह्व ।--उपचार, ( पु० बहुव० ) पूजन के पूर्य श्रंग जो सोजह माने गये हैं। श्रावाहन। श्रासन । अध्येपाछ। श्राचमन । सञ्जपकं । स्नान । वस्त्राभरण । यज्ञोपवीत । सम्भ (चन्दन)। पुष्य। भूष। दीप। नैवेदा। ताम्बूल । परिक्रमा । वंदना । आसर्न स्वाधनं ्षाद्रमध्येभाचमभीयक्स्। मधुपक्षीं समस्त्रानं वसनाभरणानि मन्द्रपुरंपे धूपदीपी नैवेद्यं संदर्भ तथा॥ 🏻 —कलाः, (५०) चन्द्रमा की सीलइ कला। चिन्द्रमा की सोलह कला ये हैं :--क्षमृता मानदा प्रषा तुष्टिः प्रपृरितिधृतिः । यशिनी पन्त्रिका कान्तिन्यतिस्मा श्रीःप्रीतिरैव च।

अक्टर च तथा प्रलिष्टता पोड्य वै कताः ।

—मुजा, (खी०) दुर्गा की एक मृति।—मात्रका

(स्त्री०) एक प्रकार की देवियाँ जो सीलह है। [ उनके नाम ये हैं, गौरी। पद्मा। राची। मेघा। साचित्री। विजया। जया । देवसेना । स्वधा। स्वाहा। शान्ति। पुष्टि। धृति । तुष्टि। मानरः और श्राम्मदेवता।

पोडशधा ( थव्यया० ) १६ धकार का। पोडशिक (वि०) [स्त्री०—पोडशिकी, ] १६ मार्गो का। सेवतह गुना।

षोडशिन् ( पु॰ ) ग्रम्निष्टोम यज्ञ का विधान विशेष।

षोडा ( ग्रन्थया ० ) छः प्रकार से — मुखः, ( ५० ) छः मुखें वाला । कार्तिकेय ।

ष्ठिव् (घा० प०) [ छीवति, छीव्यति, •ंड्यूत ] थूकना ।

ष्ठीवनं । ष्टेचनं } (न०) । यूकने की किया । २ यूक । खखार ।

ष्ठ्यत (व॰ क॰) युका हुआ। उगला हुआ। ष्वक्ष्ते (धा॰ आ॰) [ष्वक्षते, ष्वस्कते ] ष्वस्क्रे जाना। चलना।

स

संस्कृत अथवा नागरी वर्णमाला का बत्तीसवाँ व्यक्षन । इसका उच्चारणस्थान दन्त है।

अत्रण्य यह दन्त्य स कहा जाता है।

(अध्यया०) यह संज्ञारमक शब्दों के पहले सम्,
सम, तुल्य, सहश्च सह के अर्थ में लगाया जाता है।

[ जैसे सपुत्र, सभार्था, सतृष्ण ]

(पु०) व सर्प। साँप। र हवा। पवन। ३ पक्की।

अ पद्जा। र शिव। ६ विष्णु।

शः (पु०) कंकाल। पंजर।

ति (बी०) युद्ध। संज्ञाम। जड़ाई।—वरः, (पु०)

राजा। महाराज।

ति (व० श०) १ वद्ध। वँधा हुआ। जकहा हुआ। ३

रोका हुआ। इमन किया हुआ। कावृ में लाया हुआ। वशीभृत। ४ बंद किया हुआ। केवृ किया हुआ। कमवृद्ध। व्यवस्थित। नियमवद्ध। काथदे का पावंद। ६ उद्यत। तैयार। सबद्ध। ७ इन्द्रियजीत। नियहो। ५ उचित सीमा के भीतर रोका हुआ।—अंजलि, (वि०) हाथ जाड़े हुए। —आहार, (वि०) जो आहार करने में संयम रखे।—उपस्कर, (वि०) वह जिसका घर सुक्यवस्थित है। —चेतस्, —मनस्, (वि०) मन को संयम में रखने वाला।—पाग्रा, (वि०) वह जिसकी स्वाँस स्की है।।—साच्, (वि०) खामोश। जिसने अपनी वाली को वश में कर रखा है।।

सयत (वि०) १ तेयार । सङ्ख । सावधान । संयमः, (पु०) १ निज्ञह । रोक । २ मन की एका-व्रतां । २ धार्मिक वस ।३ तपनिष्ठा । ४ द्यालुता ।

संयमनं (त०) १ रोक । निब्रह । २ किंचाव । तनाव । १ बंधन । ४ वंदी करने की किया । केंद्र । ४ ब्राह्मसंबस । ६ धार्मिक वत । ७ चार घरों का जीकोर चौगान ।

संधमनः ( ५० ) शासक ।

संयमनी ( सी॰ ) यमराज की नगरी का नाम ।

संयमित (व॰ क़॰) ३ निग्रह किया हुआ। २ वाँधा हुआ। वेदी डाला हुआ। ३ रोका हुआ।

संयमिन् (वि॰) संयमी । तिश्रह । (यु॰) तपस्ती । व्यप्ति । साञ्ज ।

संयानं (न०) १ सहरामन । साथ जाना । २ याता । सफ्रर । ३ सुरदे को चे चलना ।

संयानः ( ५० ) साँचा ।

संयाम देखा संयम।

संयादः ( पु॰ ) गुक्तिया। पिराकः पकवान विशेष । संयुक्त ( व॰ इ॰) १ खुदा हुआ। लगा हुआ। मिला हुआ। २ मिश्रित। घाल मेल। ३ साथ आया हुआ। ४ सम्पन्न। ४ समन्वित। ४ लिये हुए।

संयुगः ( पु॰ ) १ संवेतन । समागम । २ युद्ध ।
भिद्दन्त । लड़ाई ।—गोष्पदं, ( म॰ ) तुन्छ
सगद्धा ।

संयुज् ( वि॰ ) संयुक्त । सम्बन्ध युक्त ।

संयुत ( २० ७० ) १ मिला हुआ । जुड़ा हुआ। संयुक्त । २ सम्पन्न । समन्वित ।

संयोगः (पु०) १ समाराम । मेल । मिलान । मिलाप ।
२ वंशेपिक दर्शन के २४ गुणों में से एक । २
जोड़ लोना । मिला लेना । अन्तर्मृत्त कर लेना ।
४ जोड़ । जोड़ी । १ दो राजाओं के बीच किसी
समान उद्देश्य की सिद्धि के लिये सन्धि । ६
व्याकरता में दो या अधिक व्यक्तनों का मेल । ७
दो अहाँ या नचलों का समागम । = शिव जी
का नामान्तर ।—पुश्चक्तनों ( न० ) ( न्याय में )

पेसा शलगाव जो नित्य न हो।— विरुद्धं, (न॰) वे खाद्य पदार्थ जो मिला कर खाये जाने पर अवगुरा करें, अर्थात् रोगों की उत्पत्ति करें।

संयोगिन् (वि०) १ संयुक्त । युक्त । २ मिलवैया । संयोजनं (न०) १ मेल । मिलाप । २ मेथुन । समापम । संरत्तः, (पु०) रचया । हिकाज्ञल । देख रेख । निगरानी ।

संरक्षां, (न०) ३ हिकानत । निगगर्ना । रचा । देखरेख । २ अधिकार । कञ्जा ।

संरक्त, (व० क०) १ रंगीन । लाल । २ अनुरागवान् । श्रासकः । प्रेम मग्न । ३ कोधान्वितः । कृषितः । १ सुग्ध । प्रेम में फँसा हुआ । १ सुन्द्रः । मनो-सुग्वकारी ।

स्तंरम्य, (व० इ०) १ उत्तेजित । जीय में भरा हुआ । २ इन्च । उद्दिग्न । १ क्रोध में भरा हुआ । कुद्ध । ४ कृता हुआ । सूजा हुआ । २ वड़ा हुआ । वृद्धि को प्राप्त । ६ श्रमिभूत । मग्न । श्राकुतित ।

संरम्भः (पु०) श्वारम्म । २ उत्पात । उपद्रव ।
हेगामा । ३ श्रान्दोलन । उत्तेजना । योभ । ४
उत्सुकता । उत्करका । उत्ताह । २ कोघ । दोष ।
कोप । ६ श्रमिमान । धर्मंड । ७ गर्मी शौर स्वन
से फूल उडना । — परुप, (वि०) कोध के
कारण रूच या स्ता । — रस, (वि०) श्रायन्त
कुद्द । — वेगः, (पु०) कोध की प्रचयदता ।

संरम्भिन् (वि॰) [स्त्री॰—संरम्भिगा] १ उत्ते-जितः । उद्दिग्तः । २ कोधयुकः । क्रोधाविष्टः । ३ अभिमानी । अहंकारी ।

संरागः (पु॰) १ रंगत । २ अनुराग । स्नेह। १ कोच। कोप।

संराधनं (न०) श्राराधना करके प्रसन्न करने की किया। २ सम्पादन । ६ गम्भीरध्यानमम्नता। गम्भीर विचार।

संरावः ( पु॰ ) १ केलाहल । शोर । होहल्ला । गड्-वही ।

संख्या (व० क०) इकड़े दुकड़े किया हुआ। दूदा

संरुद्ध, (व० ह०) १ श्रवरुद्ध । रोका हुआ। सामना किया हुआ। २ भरा हुआ। परिपूर्ण । ६ घेरा हुआ। श्रव्ही तरह बंद। ४ ढका हुआ। छिपाया हुआ। ४ श्रव्हीकृत । वर्जित । मना किया हुआ। संरुद्ध (व० ह०) १ साथ साथ उना हुआ। २ पुरा हुआ। भरा हुआ। २ श्रंकुरित । क्लियाना हुआ। श्रव्ही तरह जमा या जड़ पकड़े हुए। ४ ध्रष्ट।

प्रगल्म । १ प्रोह । इड़ । संरोधः (पु०) रुकावट । रोकटोक । अङ्चन । निम्रह । २ घेरा । ३ वन्धन । बेड़ी । ४ प्रचेप । निचेप ।

ाग्यपः। संरोधनं ( न॰ ) रोकना । बाधा डाखना ।

संलद्मग्रं (न॰) १ निशान लगाने की किया। चिद्वानी। २ लखना। पहचानना। ताड़ना। तमीज़ करना।

संलम्न (व० क०) ःस्या हुन्ना। संयुक्तः। मिला हुन्ना। २ भिड़ा हुन्ना। परस्पर मूँकावाज़ी करता हुन्ना।

संतयः (पु॰) १ तेटना । सोना । निद्रा । २ घुत्तना । घुताव । सीनता । ३ प्रतय ।

संलयनं ( न॰ ) ६ चिपकना । सटना । २ लीनता । विलीनता ।

संलेखित (व० क्र०) दुलारा हुआ। प्यार किया हुआ।

संतापः ( पु॰ ) १ परस्पर वार्तालाप । श्रायस की बातचील । २ विशेष कर गुप्त या गोपनीय वार्ता-जाप । रहस्य वार्ता । ३ नाटक में एक प्रकार का संवाद जिसमें चोभ या श्रावेग तो नहीं होता, बल्कि धेर्य होता है ।

संलापकः ( ५० ) नाटक में एक प्रकार का संवाद। संलाप। २ एक प्रकार का उपरूपक।

सर्लीट (व० कृ०) चाटा हुआ। उपभोग किया हुआ।

संलीन ( व० कृ० ) ३ अच्छी तरह खगा हुया । सटा हुया । ६ द्विपा हुया । ४ दाँका हुया । ४ सिकुड़ा हुया । सङ्कुचित ।—मानस, (वि०) उदास मन । संजोडनं ( न० ) गड़बड़ी। उथत्त पुथला उत्तर पुलटा

संवत् (अन्यय०) १ वर्ष। २ विशेष कर विक्रमी वर्ष।

संवत्सरः ( पु॰ ) १ वर्ष । साल । २ विक्रमादित्य के काल से प्रचलित वर्ष गर्माना । ३ शिव जी का नास । - कर , ( पु॰ ) शिव ।—रथ , ( पु॰ ) एक वर्ष का मार्ग या वह मार्ग जो एक वर्ष में पुरा हो !

संबद्नं (न०) १ परस्पर वार्तालाप । २ ख़बर देना। ३ परीचा । ४ मंत्र द्वारा वशवर्ती करना । ४ यंत्र ताबीज् ।

संवरं (न०) १ दुराव । छिपाव । २ सहनशीलता। अरुससंयम । ३ जल । ४ बौद्धों का एक प्रकार का मता।

संवरः (५०) १ डक्कन । २ धीशक्ति । बोध । ३

सिकुड़न । सङ्घोच । ४ बाँघ । पुता । सेतु । ४ मृग विशेष । ६ एक दैत्य का नाम । संवरणास् (न०) १ आरु झाउन । डकना । २ झिपाव । दुराव । ३ वहाना । मिस्र ।

संवर्जनं (न०) १ श्रात्मसात् करना । २ भक्तण् कर जाना । खा जाना । उड़ा जाना ।

संघर्तः (पु॰) १ फेरा । घुमाव । २ जीनता । नाश । ३ कल्पान्त । प्रजय । ४ बादल । १ बहुत जल वाला बादल । प्रजयकालीन सप्तमेवों में से एक का नाम । ७ वर्ष विशेष । राशि । समृह ।

संवर्तकः (पु॰) १ बादल विशेष । २ प्रलयाप्ति । ६ बड्वानल । ४ बलराम जी का नाम । संवर्तकिन् (पु॰) बलराम का नाम ।

संवर्तिका (स्ति॰) १ कमल का वैधा पत्ता। २ कोई वैधा हुम्रा पत्ता। ३ दीपक की बत्ती।

संवर्धक (वि॰) [स्नी॰—संवर्धिका] बढ़ाने वाजा। ३ ( अतिथि का ) स्वागत। वधाई। संवर्धित (व॰ कृ०) पाला पोसा। २ वर्धित।

संवितित (व० ५०) १ मिला हुआ। मिश्रित। २ जिड्डका हुआ। ३ सम्बन्ध युक्त। ४ टूटा हुआ। संविद्यात (वि॰) ग्राक्रमण किया हुन्ना। उच्छिन्न किया हुन्ना। पददलित किया हुन्ना।

संविह्गितं ( न० ) स्वर । ग्रावाज्ञ ।

संवस्थः ( पु॰ ) श्रावादी गाँव या वह स्थान जहाँ लोग श्रास पास रहते हों।

संवहः (पु॰) वायु के सात पथों में से एक का नाम । संवादः । पु॰) ५ वार्तालाप । वातचीर । संवाद । २ वहस । वादविवाद । संवाद की सूचना । १ स्वीकृति । मंजृरी । ६ समानता । सहमति ।

संद्यादिन् (वि॰) भाषण करने वाला : वार्तालाप करने वाला :

संवारः (पु०) १ आच्छादन । ढाँकना । छिपाना । २ उचारण में कंठ का आकुञ्चन या दवाव । ३ उचारण के वाह्य प्रयत्नों में से एक, जिसमें कराट का आकुञ्चन होता हैं । विवाह का उखटा । ४ रच्छा । हिफ़ाज़त । ४ सुव्यवस्था । ६ हास । न्यूनता । । कमी ।

संवासः ( पु॰ ) १ साथ साथ वसना । २ सहवासः । साथ । ३ घरेलू व्यवहार त्रा रहज़ब्त । ४ घर । द्यावासस्थान । ४ सभा के लिये या श्रामीद प्रमोद के लिये खुला हुआ मैदान ।

संवाहः (पु॰) १ लेकानाः डोना। २ सिला कर द्वानाः १ पगचणीः पैर द्वानाः। ४ वह नौकर, जो पैर द्वाने श्रीर बदन में सालिश करने के। रखा गया है।।

संवाहकः ( ए० ) पैर दबाने वाला । संवाहनं ( न० ) । १ बोम्न ले जाना या ढोना । २ संवाहना ( बो० ) ) पैर दबाना । मालिश करना । संविक्तं ( न० ) जो श्रलणाया गया हो । संविग्न ( वि० ) १ दुख्य । उद्दिग्न । धवराया हुआ । २ भीत । श्रातुर । दरा हुआ ।

संविज्ञात (द० छ०) सब का जाना हुआ। संवित्ति (स्वी०) १ प्रतिपत्ति । चेतना। संज्ञा। ३ श्रविवाद । ऐकमला। ४ श्रनुभव। ४ वृद्धि।

संविद् ( श्री॰ ) १ चेवना । ज्ञान । वाथ । २ प्रतीति । १ इकरार । टहराव । टेका । प्रतिज्ञा । ४ रज्ञासदी स्वीकृति । १ प्रचलन । पद्धति । रीति रस्म । ६ युद्ध । संप्राम । लड़ाई । ७ युद्ध की ललकार । वह शब्द था चाक्य जिससे रात की संतरी मित्र या शब्द को पहचान सके । पलवला । मनाम । संज्ञा । ६ सक्केत । इशारा । १० तोषणा । तृष्टि । पस्त्रता । ११ सहानुभृति । १२ ध्यान । १३ वार्तालाप । १४ भाँग । विजया । वृटी ।—स्यिति क्रमः, (६०) वार्द का तोइना । प्रतिज्ञा भक्ष करना ।

संविदा (की०) इकरार । प्रतिज्ञा । इकरारनामा । संविदित (व० इ०) १ जाना हुआ । सममा हुआ । २ पहचाना हुआ । साना हुआ । ३ प्रसिद्ध । प्रस्थात । ४ खोजा हुआ । हुँदा हुआ । ४ ते पाया हुआ । सब की राय से निश्चित किया हुआ । ६ उपदिष्ट । समभाया बुकाया हुआ ।

संविदितं ( न० ) इकरारनामा । प्रतिकापत्र । संविधा ( स्त्री० ) ६ व्यवस्था । आयोजन । प्रवन्ध । २ ढंग । तरीका । ४ विधान । ४ अभिनय । ६ किसी नाटक की घटनाओं को कमबद्ध करना । संविधानकं ( न० ) १ वटवारा । विमाजन । भाग । ग्रंश ।

संविभागिन् (५०) सामीदार । पत्तीदार । भागीदार । संविष्ट ( व० कृ० ) १ सावा हुआ । खेटा हुआ ३ साथ साथ वुसा हुआ । साथ साथ वैठा हुआ । ४ पोशाक पहने हुए ।

संवीद्यां ( न॰ ) चारों और ताकना । खाजना ।

संबीत (व० छ०) १ पोशाक पहिने हुए। कपड़े पहिने हुए। २ उका हुन्ना। झाया हुन्ना। आच्छा-दित। सजा हुन्ना। ४ विरा हुन्ना। छिका हुन्ना। बंद्। ४ ससिभूत। मस्न।

संवृक्त (व० इ०) १ मचण किया हुआ। खाथा हुआ। २ मष्ट किया हुआ।

संवृत (व० छ०) १ डका हुआ। २ जिपा हुआ ३ गुप्त । ४ बंद । सुरचित । ४ अवकाश प्राप्त । जो अलगहो गया हो । ६ दवाया हुआ । सकोदा हुआ । सङ्कुचित । ७ जन्त किया हुआ । अपहत । छीना हुआ। परिपृर्ण। भरा हुआ। १ सम-न्वित । सहित।—श्चाकार, (वि०) वह जो अपने मन का भेद किसी प्रकार प्रकट न होने दे। — मंत्र, (वि०) वह जो अपने विचार गुप्त रखे। संवृतं (न०) १ गुप्त स्थान। २ उचारण का ढंग विशेष।

संवृतिः (स्त्री॰) १ डकने या छिपाने की किया। २ छिपाव। दुराव। ३ गुप्त मंसूवे। संवृत्त (व॰ इ॰) १ जो हुआ हो। घटित। २ परि-पूर्ण। निष्पन्न। ३ एकत्रित। ४ व्यतीत। १

श्राच्छादित । ६ श्रम्बित । संवृत्तः ( ए० ) वरुण का नाम । संवृत्तिः (खी०) १ होना । भ्रटित होना । २ सिद्धि । निष्पत्ति । ३ श्राच्छादन ।

संबुद्ध (व० क०) १ पूरा बढ़ा हुआ। २ लंबा उगाहुआ। लंबा। ऊँचा। ३ फला फूलाहुआ। उक्कत।

संवेगः (पु॰) १ उत्तेजना । चीम । २ पूर्ण वेग । या तेजी । प्रचण्डता । ३ उतावली । आवेग । ४ चटपराहट । कहुआपन । संवेदनं (पु॰) १ अनुभव । प्रतीति । बोध ।

संवेदः (पु॰) १ प्रतीति । बोध । २ अनुभव सर्वेदना (खी॰) ) करना । ३ उत्सर्ग । समर्पण । संवेशः (पु॰) १ निदा । विश्राम । २ स्वप्न । ३ बैठकी । ४ मैथुन । सम्भोग । रतिबन्ध । संवेशनं (न॰) रति । रमण । समागम ।

संन्यानं (न०) उत्तरीय वसः । चादर । दुपहा । २ वस्त्र । त्रान्छादन । कपहा । संशक्तकः (पु०) १ वह योद्धा जिसने विना सफल

बोद्दा जिसने शत्रु को मारे विना, रणकेत्र से न हटने की शपथ खायी हो । ३ खुना हुत्रा योद्दा ४ सहयोगी बोद्धा । ४ षड्यंत्रकारी जिसने किसी की हत्या करने का बीदा उठाया हो ।

हुए लड़ाई से न हटने की शपथ खायी हो। २ वह

संशयः (पु०) १ शक । सन्देह । दुविधा । २ अनिश्व-यासमक ज्ञान । ३ खतरा । जोलों । ४ सम्भावना । —ग्रात्मन्. (वि॰) संशयात्मकः। सन्दिग्धः। —ग्रापन्नः,—उपेतः,—स्थः, (वि॰) सन्दिग्धः। संशयी। ग्रानिश्चयात्मकः।—गतः, (वि॰) खुतःरे

में पड़ा हुन्ना |—छेदः, (पु०) संशय का निरसन । निरचयात्मक । संगयान ) संगयातु ) (वि०) सन्दिग्व । शक्की । डाँवाडोल ।

हुआ। ३ निश्चय किया हुआ। निर्णय किया।

संशर्गां (न०) चढ़ाई का उपक्रम । ब्राक्रमण । संशित (व० ह०) १ शान पर चढ़ाया हुआ । तेज़ किया हुआ । टेया हुआ । २ पूर्णेरीत्या पूरा किया

हुआ । तै किया हुआ ।— झतः, (पु०) वह जिसने अपना व्रत प्रा कर डाला हो । संशुद्ध (वि०) १ विशुद्ध । यथेष्टशुद्ध । २ पालिश किया हुआ । साफ किया हुआ । ३ प्रायश्चित्त से

निष्पाप किया हुआ।

जाल । ( ५० ) जादुगर ।

संश्रुद्धिः (स्त्री०) १ पूर्णं रूप से श्रुद्धि । २ सफ़ाई । श्रुद्धि । ३ सही करने की क्रिया । भूत को सुधा-रने की क्रिया । ३ ऋग्यशोध । १ निकासी । संशोधनं (न०) सफ़ाई । निकासी ! संश्रुद्ध (न०) हाथ की सफ़ाई । जादूगरी । इन्द्र-

संश्यान (व० छ०) १ सङ्कृचित । सिकुड़ा हुआ।
ठिदुरा हुआ। २ जमा हुआ। जमीआ। ३ लपटा
हुआ। ४ सहसा विनष्ट हुआ।
संक्षयः ( पु० ) १ आश्रयः। शरणः। पनाह। २

विश्रामस्थान । श्रावसस्थान । निवासस्थान । डेरा । टिकासरा । ३ श्राश्रयाभिस्नाषी । पनाह चाहने वाला । सन्धि करने वाला ।

संश्रवः ( ५० ) १ सुनना । कान देना । २ प्रतिज्ञा ।

संश्रवर्णा (न०) १ श्रवण । सुनना । २ कान । संश्रित (व० ऋ०) १ श्राश्रय ग्रहण या रचा कराने के लिये गया हुआ । २ समर्थन किया हुआ ।

जास्य गया हुआ। र समयन किया हुआ। जाश्रय दिया हुआ। संश्रुत (व० कृ०) १ प्रतिज्ञात । आपस में तै किया

हुआ। २ भली भाँति सुना हुआ।

इकरार ।

संमर्पशं ( २० ) १ रेंगना । सरकना । २ यहमा

श्राक्रमण् । अचानक हनला ।

संक्षिप् (व० क०) १ खुव मिला हुआ। २ आबि-क्रित । ३ सन्दन्ध युक्त । ४ पदोस का । समीप का । १ अन्वित । सस्यन्त । संश्लेयः ( पु॰ ) १ श्रालिङ्गन । परिरंभए । भिजन । भेंटन । २ सेल । संयोग : संस्पर्श । संप्रतिपाएँ (न०) । १ मिला कर दवाना । २ दो संप्रतिपाएँ (श्वी०) / के एक साथ मिलाने का साधन । संसक्त (द० कु०) १ लगा हुआ। सटा हुआ। १ जुड़ा हुआ। ३ ससीप। निकट । ४ गड़बड़ । बीख मेल । संमिश्रित । १ लवलीन । ६ सम्पत । ७ बँधा हुशा। रोका हुश्रा। - -- मनसः, (वि०) सन लगाये हुए :--युग, (वि०) जुन्ना में लगा हुआ। साज या ज़ीन लगा हुआ। संसक्तः (स्री॰) १ वनिष्ट सम्बन्धः । २ सामीप्यः। ३ अत्यन्त परिचय । ४ बन्धन । १ मक्ति । संसदः( स्री॰ ) १ सभा । मजलिस । मएइल । २ न्यायाताय । संसर्ग (न०) १ गमन । २ संसार । सांसारिक जीवन । ३ जन्म श्रीर पुनर्जन्म । ४ सेना का ग्रवाधित प्रस्थान । १ राजमार्ग । ग्राम सहकः ६ युद्धारम्भ । ७ नगरद्वार के समीप की मुसा-फिरों की धर्मशाला। संसर्गः (पु॰) १ संगम । मेल मिलाप । २ संस्था । सभा। ३ संस्पर्श । ४ हेलमेल । रहन्त । ४ मैथुन । सम्भाग । ६ घनिष्ट सम्यन्य :-- अभावः, ( १० ) । संसर्गका श्रभाव । सम्बन्ध का न होना। २ न्याय में श्रमाव का एक मेद्। किसी वस्तु के सम्बन्ध में दूसरी वस्तु का श्रभाव।--दोपः, (पु॰) वह बुराई जी बुरी संगत के कारण उत्पन्न हो । संगत का दोष। संसर्गिन् (वि०) संसर्ग या खगाव रखने वाला। ( पु॰ ) साथी । संगी । संसर्जनं (न०) १ संयोग । मिलान । २ त्याग । वैराग्य । ३ वर्जन । राहित्य । संसर्पः ( पु॰ ) १ रंगना । सरकना । २ वह श्रविक मास जो इय मास वाले वर्ष में होता है।

संसर्विन : वि॰ ) रंतने वाला : सरवने वाला : संसादः ( पु० ) जमाण्डाः गोर्धा । समा । यमाज । संसारः ( ५० ) १ मार्ग / रास्ता । २ सांसारिक जीवन । ३ प्रनर्जन्म । वार बार जन्म लेने की परंपरा । त्रावारामन । भवनक । ४ मायाजाल । —गमनं ( न० ) पुनर्जनम ।—ग्रहः ( पु० ) कामदेव ।-- ए। हाँ: ( पु॰ ) मांसारिक जीवन का मार्ग । २ स्त्री की जननेन्द्रिय । भग । स्रोटः, (पु॰) — मोताएं (न०) सुकि। मोच **ब्रावागमन से छ्**टकारा । संसारिन् (वि॰) [ र्घा॰-मंसारिग्रां ] लांकिक। सांवारिक । ( पु॰ ) जीवधारी । मखलुक । जीवारमा । संसिद्ध ( २० कृ० ) १ पूर्णतया सम्पन्न । २ जिसका योग सिद्ध होगया है। मुक्त। संसिद्धिः ( श्री० ) शसम्यक् पूर्ति । किसी कार्य का अच्छी तरह पूरा होना । मोच । सुक्ति । ३ प्रकृति । स्वभाव । निसर्ग । ४ मद्मस्त स्त्री । मदोमा । संसुचनं ( न० ) १ ज़ाहिर करना । जताना । प्रकट करना । सूचना देने वाला । २ सङ्केत करने वाला । इसारा देने वाला । भरर्यना : फटकार । संस्रुतिः (स्त्री॰) १ धार । प्रवाह । २ नैसर्गिक जीवन । ३ ग्रावागमन । सबचक्र । संस्पृ (व० कृ०) । मिश्रित । मिला हुन्ना। साभीदार की तरह शामिल । ३ रचित । संया-जित १ पुनर्मिलित । ५ रचा हुआ । ६ शुद्ध किया हुआ । संस्पृथता (क्षी॰) । संस्पृष्ट होने का भाव । जायदाद संस्पृथ्वं (न॰) ) का बँग्वारा हो जाने के पीचे फिर एक में होना या रहना , संस्पृष्टः (की॰) १ एक में मेल या मिलावट ।

मिश्रगा । २ परस्पर सम्बन्ध । लगाव । ३ हेल-

मेल । घनिष्टता । मेल सुधाकिकता । ४ ५क ही

संः शण को०--११०

परिवार में रहने की किया। शिरकत खान्दान। १ संग्रह। ६ जमावडा। सग्रुदाय। ७ दो या अधिक काव्याखंकारों का एक ऐसा मेल. जिसमें सब परस्पर निरपेच हों, अर्थात् एक दूसरे के आश्रित, अन्तर्भृत श्रादि न हों।

संसेकः (पु॰) अन्छी तरह पानी आदि का छिड़काव। संस्कर्त्त (पु॰) १ वह जो राँधता हैं, तैयार करता है। रसोइया । २ संस्कार कराने वाला। संस्कार-कारक।

संस्कारः (पु०) १ ठीक करना । सुधारना । २ शुद्धि । ३ सजावट । ४ परिष्कार । ४ वहन की सफाई । शौच । ६ मनेवृत्ति या स्वभाव का शोधन । मानसिक शिका । ७ शिका । उपदेश । द पूर्वजन्म की वासना । ६ पवित्र करना । १० वे कृत्य जी जन्म से खेकर मरणकाज तक दिजा-तियों के संबंध में शावरथक हैं ।

संस्कृत (व० क०) १ साफ किया हुआ। शुद्ध किया हुआ। २ परिमार्जित । परिष्कृत । ६ घो मांज कर शुद्ध किया हुआ। निकारा हुआ। ४ पकाया हुआ। १ सिजाया हुआ। सुभारा हुआ। ठीक किया हुआ। दुरुस्त किया हुआ। ६ अन्छे रूप में लाया हुआ। सजाया हुआ। ७ विवाहित।

संस्कृतं ( न० ) संस्कृत भाषा ।

संस्कृतः (पु॰) १ वह शब्द को संस्कृत भाषा के व्याकरणानुसार बना है। । २ वह पुरुष जिसके उपनयनादि संस्कार हुए हों । ३ विद्वज्जन ।

संस्क्रिया (क्री०) १ प्रायश्चित्त क्रमं । २ संस्कार । ३ अन्त्येष्टि क्रिया ।

संस्तमः ) ( पु॰ ) ! सहारा । २ दृदता । धीरता । संस्तम्भः ) ३ रोक । मान । ४ जकवा । स्तमन ।

संस्तरः (पु॰) ३ लाट । चारपाई । शब्या । विस्तर । २ तह । पहल । ३ यज्ञ ।

संस्तवः (५०) १ प्रशंसा । स्तुति । तारीफ् । २ परिचय । जान पहचान ।

संस्तावः (प्र॰) १ प्रशंसा । प्रस्याति । २ एक स्वर से मिल कर गान । ३ यज्ञ में स्तुति करने वाले वाक्षणों की अवस्थान भूमि । संस्तुत ( व॰ कृ॰) १ जिसकी ख़्ब ख़्ति या प्रशंसा की गयी हो। २ एक साथ। ऐकमला। ४ वनिष्ट। परिचित।

संस्त्यायः (पु०) १ डेर । संग्रह । सगुदाय । २ पड़ेस । नैकट्य । सामीप्य । ३ विस्तार । फैलाव । स्याप्ति । २ वर । स्यावासस्थल । २ परिचय । रसज़क्ष की वासचीत ।

संस्य (वि०) १ ठहराऊ । २ पालतू । घरेलू । अचल । स्थिर । ३ समाप्त । मरा हुआ ।

संस्थः ( पु॰ ) रहने वाला । अधिवासी । २ पड़ेासी । देशवासी । ३ मेदिया । जास्स ।

संस्था (क्रां०) १ समा। मजलिस । समूह । २ स्थिति । दशा । हालत । ३ रूप । आकार । आकृति । ४ ऐशा । धंथा । आजीविका । १ ठीक ठीक आवरण । ६ समाप्ति । पूर्णता । ७ रोक-धाम । सहारा । द हानि । नाश । ६ संसार का नाश । अलय । १० समानता । सादश्य । ११ राजाज्ञा । राजशासन । १२ सोमयज्ञ का विधान विशेष ।

संस्थानं (न०) १ संग्रह | देर । २ रूप । श्राकृति । ३ बनावट । रचना । ४ सामीप्य । १ परिस्थिति । इालत । ६ स्थान । ठहरने का स्थान । ७ चैशाहा । चिद्व । निशान । लच्छा । १२ मृखु । मीत ।

संस्थापनं ( न० ) १ संग्रह । २ निश्चय । निर्श्य । २ जमाना । वैक्षाना । स्थित करना । ३ रोकना । थामना ।

संस्थापना ( की॰ ) शान्त करने का साधन ।

संस्थित (व० क्र०) १ खड़ा । उठाया हुआ।
२ ठहरा हुआ। दिका हुआ। ३ वैठा हुआ।
वमा हुआ। रदता से अड़ा हुआ। पड़ेस का।
पास का। मिलता जुलता हुआ। समान । ४
एकत्रित किया हुआ। हेर लगाया हुआ। ६
स्थिर। अचल। ७ सृत। मरा हुआ।

संस्थितिः(ची॰ ) साथ साथ होना । साथ ठहरना । २ सामीप्य । नैकट्य । ३ श्रावासस्थान । रहने का स्थात । विश्राम स्थान । ४ संग्रह । देर । २ सातस्य । ६ परिस्थिति । हाजत । दशा । । ७ रोक थाम । द मृत्यु ।

संस्पर्शः ( ५० ) १ हुआव । लगाव । संगम । संयोग । २ इन्द्रियों का विषय ग्रहण ।

संस्पर्णो (की॰) एक प्रकार का सुगन्ध्रयुक्त पौधा। संस्फालः ( पु॰) १ मेढा। मेप। २ बादल ! मेख।

संस्फोटः } ( पु॰ ) लड़ाई। युद्ध। संमाम। जंग।

संस्मरणं ( २० ) पूर्वं स्मरण । खुव बाद ।

संस्मृतिः ( ग्री० ) याददाश्व । समस्य शक्ति ।

संस्रवः ) (पु॰) । वहाव । प्रवाह । चुत्राव । २ संस्रावः ) धारा । चरमा । ३ देवता या पितृ के उद्देश्य से दिये हुए जल श्रादि का श्रवशिष्ट भाग । ४ एक मकार का नैवेदा या भेंट ।

संहत (व० कृ०) १ मिडा हुआ। आपस में टक-राया हुआ। घायल। २ वंद। मुँदा हुआ। ३ भली भाँति छुना हुआ। इहता पूर्वक मिला हुआ। ३ पूर्ण रूप से मिलाया हुआ। इद। ठोस। १ युक्त। संयुक्त। ६ ऐकमस्य। ७ एकत्रित। जमा हुआ।—जानु, (वि०) मुटने मिलाये हुए। घुटने टेके हुए।—भू, (वि०) भीएं सकाले हुए।—स्तनी, (बी०) वह भी जिसके दोनों कुन आपस में सटे हों।

संहतता (की०)) १ संथेगा । २ संहति । संचेप । संहतत्वं (न०) ) ३ आनुकृत्य । मेल । ४ ऐक्य । पका ।

नं हितिः (क्वी॰) १ सिलाय । मेल । २ जुटाव । बटोर । इकट्ठा होने का भाव । ३ निविद्धसंगात । गठन । ठोसपन . चनत्व । ४ सन्धि । जोड़ । १ परमाखुओं का परस्पर मेल । राश्चि । देर । घटाला । ७ समूह । कुँ है । म स्कृत । बल । शक्ति । १ शरीर । नन । बदन ।

संहमनं (न०) १ संहति । इत्ता । २ शहीर । ३ शक्ति । बला।

संहर्गा (न०) १ एक साथ करता । बटोरना । एकत्र करना । संग्रह करना । २ ग्रहण करना । पकड़ना। इ सङ्घोचन। ४ नियह । १ नाश। विनाश।

संदर्भ ( ३० ) नाराकः।

संहर्षः (५०) रोमान्त्र । उत्तक । उमक् से रोझों का खड़ा होना । २ हर्ष । ज्ञानन्त् । ३ स्पद्धा । अतिद्वन्द्वता । ४ पवन । ४ साइ । मसवन ।

संहातः ( पु॰ ) २१ नरकों में से एक नरक।

मंहारः (पु०) १ समंदनः : इकट्टा करना ।
वदोरना : र सङ्कोच । आकुञ्जन । सिकुद्दन ।
४ सुजासा । सार । संजेप कथन । १ झेन्द्रे हुए
बाण के जापिस लेना । ६ रोक लेना । ७ अलग ।
५ अन्त । छेन्द्र । समाप्ति । १ जमावदा ।
समुदाय । १० उचारण का एक होप । ११
निवारण । परिहार । रोक । १२ निपुणता ।
अभ्यास । १३ नरक विशेप ।—सेरवः, (पु०)
भैरव के रूपों में से एक कालभैरव ।—मुद्रा,
(क्री०) तोन्निक पूजन में श्रङ्गों की एक प्रकार
की स्थिति । इसे विसर्जन सुद्रा भी कहते हैं।

संहित (व॰ छ॰) १ एक साथ किया हुआ। एकत्र किया हुआ। बडोरा हुआ। समेटा हुआ। १ २ सम्मितित। मिलाया हुआ। १ जुड़ा हुआ। वगा हुआ। संबद्धा ४ संयुक्त। सहित। अन्वित। एएं। ४ मेल में आया हुआ। मेती। हेलसेल वाला।

संहिता (की०) १ संयोग। मेल । २ संग्रह । ३ वह प्रम्य जिसमें पद पाठ आदि का कम निय-मानुसार चला आता हो । ४ धर्मशाखा । स्मृति । ४ वैद्री का सन्त्रभाग । ६ जग नियन्ता परमाक्ष्मा ।

संह्रितः (क्री०) होहत्वा । केलाहत । शेर । संहत (व० १००) १ समेश हुआ । एकत्र किया

हुआ। २ संवित्त । खुजासा। १ वापिस तिया हुआ। निवास्ति। जमा विया हुआ। ४ पकड़ा हुआ। हथियाया हुआ। १ तष्ट किया हुआ।

संद्रतिः (स्वी = ) १ सिकुइन । २ हानि । नारा । ३ प्रहरण । पनइ । ४ रोक । निवारण । ४ संप्रह । संह्रष्ट (व० ५००) १ उमझ से खड़े हुए रोएँ। पुजिन्ता प्रकुछ । प्रसन्न । श्राह्मादित । २ अत्यन्त उत्साही।

संहादः ( पु॰ ) ऊँचा शोर । शोर । कीलाहल । चील ।

संहीश (वि०) श्यमीला । सङ्चीला । २ अत्यन्त वर्ण्यित किया हुया ।

सकट ( वि॰ ) इरा । इत्सित । पापी :

सक्तं ) (वि०) १ कटीला । काँदेवार । कष्टवायक सकत्र ) भयानक ।

सकटकः } (पु॰) शैवल । सिवार ।

सकंगः (वि॰) कँपक्षा । धरधराने वाला । संकष्म (संकपन)

सकरुण (वि०) दयाहा।

सक्यां (वि॰) [की॰-सकर्णा, सकर्णी] १ कानों वाला । २ सुनने वाला ।

सकर्मक (वि०) १ जो कर्म करता हो या जिसने कोई कर्म किया हो । २ न्याकरण में वह क्रिया जिसका कार्क्य उसके कर्म पर समाप्त हो ।

सकल (वि॰) १ अवयवों या भागों सहित। २ सव। सर्व। समस्त। इस्त । ३ धीमे भीर केमज स्वरों वाला।—वर्गा, (वि०) वह जिसमें क सीर ल अवर हों।

सकल्यः ( ५० ) शिव जी का नास।

सकाकोलः (५०) २१ नरकों में से एक का नाम।

त्यकास (वि॰) १ वह ज्यक्ति जिसे कोई कामना या इन्छा हो । २ वह ज्यक्ति जिसकी कामना पूर्वी हुई हो । जञ्जकाम । ३ कामनासनायुक्त ज्यक्ति । मैथुन की इन्छा रखने वाला व्यक्ति । कामी ।

सकामं ( अन्ययां० ) १ सहर्ष । २ सन्तोष सहित । ३ दरहक्रीकत ।

सकात (वि०) सामयिक।

सकार्त (श्रव्यया०) समय से । बड़े तड़के। बड़े भार।

सकाश (वि॰) जो दिखबाई पड़े। पास । निक्ट। समीप।

सकाशः ( ५० ) वर्तमान । पड़ोस । सामीप्य । सङ्कत्ति ( वि० ) सहोदर । एक पेट से उत्पन्न ।

सकुल (वि०) १ उच्चकुल का । २ एक ही कुल का । ३ वह जो परिचार बाला हो । ४ परिचार सहित ।

सकुलः ( पु॰ ) १ जात विरादरी का। २ सकुली जाति की मछली।

सञ्जल्यः (पु०) १ परिवार के लोगों में से एक। र वैष्यो, पाँचनी या छड़वीं श्रथवा सातवीं, श्राठवीं या नवमी पीढ़ी का भाई विरादर : ३ दूर का सरवन्त्री।

सहत (अन्यया०) १ एक बार । २ एक अवसर पर ।
पहले । पूर्वकाल में । ३ एकदम । फौरन । हुरता
४ साथ साथ । (पु०-की० ) मल । विष्टा ।
—गर्भा, (की० ) जबर । — अजः, (पु० )
काक । केश्रा ; प्रसूता, — प्रसूतिका,
(की०) वह की जिस के एक सन्तान हुई हो।
वह गाय जो केवल एक वार न्याई हो।—फला,
(की०) केले का वृत्त ।

सकैतः ( वि॰ ) धूर्त । द्गावाज ।

सकैतवः (पु॰) रग घादमो । धूर्त यादगी । गुंबानन ।

सकीप ( व० ) कृद्ध । क्रोध में भरा।

सकीपं (श्रव्यवा०) कोध के साथ । कृपित होकर।
सक्त (व० क्र०) । मिला हुआ । सदा हुआ ।
संतम्न । र जड़ा हुआ । गड़ा हुआ । ३ सम्बन्धयुक्त । - वैर, (वि०) जो सहैव वैर रजता हो ।
सक्तिः (क्री०) । स्पर्ण । संपर्ण । संग्रा ।

सक्तिः (स्त्री०) 1 स्पर्श। संसर्गः । संग्रमः । १ अनुरागः । अनुरक्तता । भक्ति ।

सिनिथ (पु॰) १ जाँच । जंघा। २ हड्डी । ३ गाड्डी या द्वकड़े का ग्रंग। सिनिय (वि०) कियाग्मक । जंगम । चल ।
सिन्धा (वि०) वह जिसका श्रवकाश हो ।
सिन्धा (यु०) [ स्वला, सन्लागो स्वलायः]
९ मित्र । संगी ।
सिन्धा (क्षी०) सहेली ।
सिन्ध्यं (न०) । मित्रला । दोस्ती : हेल्मेल । २
समावता ।
सन्ध्यः (यु०) ऐस्त । मित्र ।
सगगा (वि०) दल सहित । समुदाय सहित ।
सगगा (यु०) शिव की का नाम ।
सगर (वि०) वहरीला । विषेता

सगर्भः ( ५० ) एक गर्भ का ।

सगरः ( पु॰ ं एक चन्द्रवंशी राजा का नास :

स्युष (वि॰) १ गुणसहित । गुणों वाला । २ धार्मिक । साधु । पवित्र । ३ सांसारिक । ४ वह धनुव जिस पर होरी या रोहा या चिक्का चढ़ा हो ।

सगोत्र (वि०) ५क कुल का। सम्बन्ध युक्त । सगोत्रः ( पु०) १ एक कुल के कोग । त्रापसदारी या रिश्तेदारी के लोग । सजातीय । उन वंश के जिसके साथ आद और तर्पण का सम्बन्ध हो। दूर का नातेदार । १ कुल । परिवार । ज्ञानदान ।

सिधः ( छी॰ ) साथ साथ खाने वाला :

संकट ) (वि०) १ सिकुदा हुआ । सङ्गीर्थ । सङ्कट ) पतला २ असम्य ३ परिपूर्ण । सम्पन्न । विराहुआ ।

संकटं ) : न० ) सङ्गीर्ण रास्ता : दर्श । पर्वतों के सङ्घटं ) बीच का रास्ता । र आकतः । विपत्ति । कोखों । खतरा ।

संकथा } ( बी॰ ) वार्लाताप - वातचीन ।

संकरः १ ( पु॰ १ मिलावट । २ संयोग । ३ वर्ण-सङ्करः ) श्रममानता । वर्णों की गङ्बड़ी । दोगलापन । ४ भूत । बटोरन । माइन संकरी } देखां संकारी या मङ्कारी। सङ्करी

र्गेकपृंशं ) (न॰) : खींचने की किया। २ श्राकर्षण। संदुर्भशं ) हतसे जेतने की किया। जुनाई।

संकर्पणः ) ( ५० ) श्रीकृषा के साई वत्तराम का सङ्ग्र्यणः ) नाम।

संकलः ) । संबर् (२ जोड् ।योग । सङ्ख्याः )

संकलनं (न०) । धहुत सी वस्तुयों को एक सङ्गतनं (न०) (स्थान पर १कत्र करने की धंबेलना (की०) (किया स्संभाग । स्वकर सङ्गलना (की०) । धाराइ । ऍडना । स्वोद ।

संक्रिति । (व० ह०) १ देर लगाया हुआ एकत्र सङ्कृतित । किया हुआ। मिश्रित । ३ पकड़ा हुआ। े योजित । जोड़ा हुआ! जोड़ लगाया हुआ।

संकर्तः ) (पु०) । कार्यं करने की इन्छा जो मन साङ्ग्रहरः ) में उत्पन्न हों । विचार । इसहा । १ श्रमिलाप । कामना ! ३ मन । चित्त । हिया । ४ दान । पुराया । कोई देवकार्यं श्रारम्म करने के पूर्व एक निश्चित मन्त्र का उच्चारया करते हुए श्रपना हद निश्चय था विचार प्रकट करना । —जः, —जन्मन्, (न०)—वेनिः, (पु०) कामनेत्र की उपाधि । इत्या प्रकाश प्रस्ते वाला । इन्द्रालुसार ।

म्मॅक्ष्माकः वि०) १ प्रदृष्ट् चंचलः । परिवर्तनशीलः । २ प्रविश्चितः । ३ सन्तिन् । संशयधस्यः ४ दुराः । दुष्टः । ४ कमज़ोरः । निबंजः ।

र्शकारः ( (पु०, १ धूल । गर्झ । भाइन । बटोरन । सङ्कारः ) २ संगारों की चटापट ।

स्पंकारी । ( की॰ ) वह लड़की जिसका कै।मार्व सङ्कारों । हाक ही में हरण किया गया है।।

संकाण ) (वि॰) ! समान । सहस । १ समीप । सङ्कारा ﴿ विकट ।

संकाराः १ (४०) १ मान्दगी । विद्यमानता । २ मानुष्यः १ सामीप्य । वैकट्य ।

्रिक्टः ) ( ए० ) तुमार । श्रमनती तकही । साहुः । जनती हुई मधात

भंकीयः १ (वि॰) १ मित्रितः। मिला हुआः। २ सङ्कीर्ताः ) गड्वडः। फुटकरः। ३ विखरा हुआः । फैला हुआ । ४ ग्रस्पष्ट | ४ मदमस्त | नशे में चुर । ६ दोगुला । श्रकुलीन । ७ श्रविशुद्ध । मिलावटी । ८ तंग । सँकरा | सङ्कृत्वित ।

संकीर्याः ) ( पु० ) १ वर्णसङ्कर जाति का श्रादमी। सङ्कीर्याः ) २ वह राग या रागिनी जो अन्य दे। रागों था रागिनियों के सिला कर वने । १ महमस्त हाथी। नरों में चूर हाथी।

संकीर्ण ) (न०) कितनाई। विपत्ति। सङ्कट।— सङ्कीर्ण ) जाति,—योनि, (वि०) दोगली नस्त का।—युद्धं, (न०) गड़बड़ सड़ाई।

संकीर्तनं (न०) । प्रशंसा । सतव । स्तुति । सङ्कीर्तनं (न०) ( तारीफ़ । र किसी देवता की संकीर्तना (खी०) ( महिमाका वर्णन या स्तवन । ३ सङ्कीर्तना (खी०) ) किसी देवता के नाम का बार वार नाम खेना।

संकुचित ) (व० कृ०) १ सिकुड़ा हुआ। सिमटा सङ्कुचित ) हुआ। संचेप किया हुआ। २ सिकुड़न-दार। सुरियाँ पड़ा हुआ। ३ बंद। सुँदा हुआ। ४ दका हुआ।

संकुल ) (वि०) १ गहबद । २ मरा हुआ। परि-सङ्कुल ) पूर्व । ३ अस्तव्यस्त । ४ असँगत ।

संकुलं । (न०) १ भीडमाइ। जनसमुदाय। मुंह। सङ्कूलं । दल । गहा।

संकुर्ल १ (न०) १ गिरोह। सुंड । गहा । २ सङ्कुर्ल १ तुमुख युद्ध। ३ असंगत या परस्पर विशे-धिनी चक्तृता।

संकेतः ) (पु०) १ स्वल्पाचर उन्नेख या निर्देश !
संङ्केतः ) इशारा । २ चिन्न । चिन्नाने । निशान ।

३ नियमावली । नियमपत्र । ४ कामशाख
संबन्धी इक्ति । श्रद्धारचेष्टा । १ प्रेमी श्रीर
प्रेमिका के मिलने का वादा । ६ प्रेमी श्रीर प्रेमिका
के मिलने का स्थान । ७ उहराव । शर्त । म ( व्या
करण का ) सूत्र । — गृहं, — निकेतनं, — स्थानं,
( न० ) प्रेमी श्रीर प्रेमिका के मिलने का स्थान ।

संकेतकः ) (पु०) १ नियम । इकरार । २ नियुक्ति । सङ्केतकः ) ठहराव । ३ प्रेमी प्रेमिका के मिजने का स्थान । ४ प्रेमी या प्रेयसी जी मिजने के किये समय का सङ्केत करें । ४ नियुक्ति । संकेतित ) (वि०) १ संकेत किया हुआ। नियमा-सङ्केतित ) तुसार निर्द्धारित। २ आमंत्रित। वुलाया हुआ।

संकोचः ) (पु॰) १ सिकुड्न। २ संचेपकरण। सङ्कोचः ) हास। ३ भय। डर । ४ बंदी। रोक। ४ वंबन। ६ एक प्रकार की मञ्जूती।

संज्ञंदनः
सङ्कन्दनः
(पु०) श्रीकृष्ण मगवान का नाम।
संज्ञमः
(पु०) १ सहमतः । २ सहमगन ।
सङ्कमः ) ३ परिवर्तन । अवस्थान्तर प्रवृत्ति । विषयानतर प्रसङ्घ । ४ किसी मह का एक राशि से निकल
कर दूसरी राशि में जाना । १ गमन । यात्रा ।

संक्रमं (न॰) सङ्क्रमं (न॰) संक्रमः (पु॰) संक्रमः (पु॰) सङ्क्रमः (पु॰)

संक्रमणं ) (न०) १ ऐक्सस्य । २ एक विन्तु से सङ्क्रमणं ) दूसरे विन्दु पर गमन । ३ सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि पर गमन । ४ वह विशेष दिन जिस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं।

संक्रांत । ( व॰ क्र॰ ) १ प्रविष्ट ! घुसा हुआ । संकान्त । २ परिवर्तित । वदला हुआ । ३ पक्रहा हुआ । ४ विचारा हुआ । स्नोचा हुआ । १ वर्णित । रक्षित ।

संकांतिः ) (स्त्री०) १ ऐक्य १ मेल । २ अवस्था-सङ्कान्तिः ) नतर प्रवृत्ति । ३ सूर्य अथवा अन्य किसी यह का एक राशि से दूसरी राशि पर गमन । ४ परिवर्तन । (दूसरे को देना ) ४ प्रदान शक्ति । ६ प्रतिस्रुचि । प्रतिसृत्ति । ७ वर्षान । रक्षन ।

संकाम सङ्काम } देखे। संक्रम ।

संक्रीडनं सङ्क्रीडनं } ( न॰ ) साथ साथ खेबने वाले।

संक्रेंदः ) ( ५० ) १ नमी । तरी । सील । २ एक सङ्क्रेंदः ) प्रकार का पनीला पदार्थ जो प्रथम मास में गर्भ के रूप में रहता है ।

संत्रयः ( पु॰ ) १ नास । विनास । २ पूर्ण विनास । ३ हानि । बरबादी । ४ श्रन्त । श्रवसान । प्रवस । सिनितिः (की०) १ साथ साथ प्रचेपण । २ सङ्कुचन । संचेप करण । ३ फॅकना । प्रेपण । ४ दाँव । घात । वात की जगह ।

संदोपः (पु०) १ निचेप । प्रचेप । २ खुलासा ।
मुफ़तसर । ३ संभोचन । घटाना । ४ सार । संग्रह ।
१ फिकान । प्रेपसा । ६ तो जाना । ७ किसी अन्य
के कार्य में साहास्य प्रदान ।

संदेपणो ( न० ) १ हेर करना १ २ संचेपकरण । सार निकाल जेना । ३ प्रेपण !

संदोामः (पु०) १ कॅपकपी । थरथराहट । २ ववडाहट । उत्तेजना । ३ अस्तव्यस्तना । उत्तट पत्तट : ४ अभि मान । अहङ्कार ।

संख्यं ( न॰ ) युद्ध ! लहाई । संघास ।

संख्या ( स्नी० ) १ गणना । गिनती । २ हिंदसा । श्रद्ध । ३ जेहि । १ हेनु । युक्ति । समभ । बुद्धि । ६ विचार । इंग । तौर । तरीका ।—ध्रितिग,—ध्रतीत, ( वि० ) संख्या से परें । वह जिसकी गिनती न हो सके ।—वाचकः, ( पु० ) संख्या सम्बन्धी ।

संख्यात (व० कृ०) ९ गिना हुआ।

संख्यातं ( न० ) संख्या । अङ्ग ।

संख्याता ( स्नी॰ ) पहेली विशेष।

संख्यावत् (वि॰) १ गिना हुआ। २ युक्ति वाला। (पु॰) परिखत जन।

संगः ) (पु०) १ वंथोग । २ मेल १ ऐवय । संगम । सङ्गः ) ३ संसर्ग । संस्पर्श । ४ साथ । मैत्री । मैत्रो । पयोगी व्यवहार । २ ऋतुराग । श्रनुरक्तता । श्रमि-लाव । ६ सांसारिक वस्तुश्रों में श्रासक्ति । ७ भिदन्त । लड़ाई ।

संगिष्णिका है (सी॰) उत्तम संवाद । श्रमुपम संवाद । सङ्गिष्णिका है (सी॰) उत्तम संवाद । श्रमुपम संवाद । संगत है (व॰ इ॰) । खुड़ा हुया । मिला हुआ । सङ्गत हिनाहित । मेखन हाना मिला हुआ । ४ उपयुक्त । सुनासिय । ४ एक राशि पर एकत्रित । ६ संकुचित । सङ्ग्रा हुआ ।

संगतं ) ( न० ) १ ऐक्य । मेल । सन्धि । २ सङ्गतं ) साध । संगति । ३ परिचय । मेनी । धनि-धता । ६ संगत कयन । युक्तियुक्त भाषण् ।

संगतिः ) (क्षी०) १ ऐस्य । मेल । २ संग । सङ्गतिः ) साथ । मुहबत । संगत । ३ कीमैथुन । ४ त्रेग्यता । उपयुक्तता । उपयोगता । उपयुक्त सम्बन्ध । ४ संत्रोग । इत्तिफ्राकिया । इत्तिफ्राकिया घटना । ६ ज्ञान । ७ ज्ञान श्राप्त करने के लिये बार बार प्रक्ष करने की किया ।

संगमः ) : यु०) १ ऐक्य । मिलाप । २ साथ । सङ्गमः ) नुहवत । ३ संसर्ग । संस्पर्श । ४ स्त्री-मैधुन । स्त्रीयसंग । १ ( निद्यों का ) संगम । ६ मिइन्त । सुदयेड । लड़ाई । ७ योग्यता । उप-युक्तता । न यहाँ का समागम ।

संगमनं ) (न०) मेल। ऐस्य।

संगरः ) ( प्र० ) १ प्रतिज्ञा । वादा । इकरार । २ सङ्गरः ) स्वीकार । अङ्गीकार । ३ सोदा । ४ युद्ध । बढ़ाई । समर । ४ ज्ञान । ६ मक्ष्या । म विपत्ति। सङ्कट । म विष । ज़हर ।

संगवः । (प्र०) तड़का होने से ३ सुहूर्त वाद का सङ्गवः ∫ काल । वह समय जब चरवाहा बछड़ों की दूध पिखा कर और गौवें। को दुह कर चराने को ले जाता हैं।

संगादः } (पु॰) संवाद । वातांलाप । सङ्गादः }

संगिन् ) (वि॰ ) १ संयुक्त । मिला हुआ । २ भक्त । सङ्गिन् ) अनुरक्त ।

संगीत } सङ्गीत } (व॰ कृ॰ ) मिल कर गागः हुत्रा ।

संगीतं ) ( न० ) १ वह गाना जी कई लोगों द्वारा सङ्गीतं ) मिल कर गाया जाय। २ वह गान जो वाद्ययंत्रों के साथ लय ताल के साथ गाया जाय। ३ गाने वजाने की कला।—शास्त्रं, ( न० ) वह शास्त्र जिसमें सङ्गीतकला का निरूपण हो।

संगीतकं १ (न०) १ माना बजाना । २ एक प्रकार सङ्गीतकं ) का सार्वजनिक संगीत का श्रभिनय जिसमें गाना बजाना हो । संगीर्गा ) (व॰ कु॰) १ स्वीकृत । मंजूर किया हुआ । सङ्गीर्गा रे प्रतिज्ञात।

संधद्यः ) (पु॰) १ यहरा । पञड् । पकड्ना । २५हूँ वा सङ्ख ∫ पकड्ना । इस्वागत । प्रवेश करण । ४संरक्षण ।

१ अनुत्रह करना । सहारा देना । समर्थन करना । ६ एकत्रकरण । टेर लगाना । ७ शासन करना ।

नित्रह करस्य । ५ राशि । स्तूत । ६ समानम । १० एक प्रकार का संयोग । १४ सम्मिलित करना । १२

संग्रह करना। १३ सारसंग्रह। १४ योग। जेरहा टेटल । ११ तालिका । सूची । १६ माण्डार ग्रह ।

१७ उद्योग । १८ हवाला । वर्रान । १६ वडप्पन । कॅंचापन । २० वेग । २१ शिवजी का नामान्दर ।

संग्रहणं १ ( न॰ ) १ पकड़ । ग्रहण । २ समर्थन । सङ्ग्रहणं ) उत्साह प्रदान करना । ३ संग्रहकरण । ४

मिलाव । मेल । सिलीवी १ ४ जड़ना । चै।बटे में रखना । ६ मैथुन । श्रीसमागम । ७ व्यक्तिचार ।

म श्राष्टा करना । ६ स्वीकार करना । प्राप्त करना ।

संग्रहणी ) सङ्ग्रहणी ) ( ५० ) दस्तों का रोग विशेष।

संत्रहीतः ) संङ्गृहीतः ) ( पु॰ ) रथवान । सारथी ।

संश्रामः ) ( ५० ) बहाई । युद्ध ।—पटहः, (५०) सङ्ग्रामः ) युद्ध में वनाया जाने वाला एक वहा भारी ढोल।

संवाहः । ( ५० ) १ हाथ मारना। ग्रहण करना । २ सङ्ग्रहः 🕽 छीन लेना। वस्जारी ले लेना। ३ कलाई

पकड़ना। ४ टाल का बेंट।

संघः ) (पु०) १ समृह। समुदाय। २ कितने ही सङ्घः ) लोग जो साथ रहते हों।--चारिन् (पु०)

मछली ।--जीविन्, (पु॰) कुली। मन्द्र।

—बृत्तिः, (स्त्री०) धनिष्ट मेल।

सघटना } (स्त्री०) सरोग । मिलाप । सङ्घटना }

संघट्टः ) (पु॰) १ रगड़ । रगड़न । २ टक्कर । सङ्घटः ) भिड़न्त । ३ लड़ाई । मुठभेड़ । मेल । योग भिडन्त या स्पर्दा (दो पिलयों की) १ आलिङ्गन । संघट्टन १ रगड्ना। रगङ्। २ भिड्न्त। टकर।

सङ्खहनं ३ संसर्ग । लगात्र । ४ संयोग । मेल । ४ संघट्टना पहलदानों की भिइन्त।

संङ्ग्डना संघशस्

प्तवशस् } ( अव्ययाः) दल में। टोली में। सङ्ग्रास् संघर्षः ) (पु०) १ रगड्न । रगड् । २ पसीना । सङ्घर्षः ) ३ टक्कर । भिडंत । ४ स्पर्द्धा । प्रतिद्वन्द्वता ।

**४ डाट । इसद । ६ फिसलन । लसक**न । संघाटिका । (स्त्री॰) १ जोड़ा ! जोड़ी । २ कुटनी । सङ्घाटिका । ३ गन्ध ।

संघाणहः ( ५० ) 🥻 नाक का मैल।

सङ्घागकः ( पु॰ ) संघागकः ( न॰ ) सङ्घागकः ( न॰ ) संघातः 🕽 🖟 पु०) १ ऐस्य । संयोग । २ जनसमुदाय।

संङ्कातः ) समृह । ३ इत्या । हिंसन । ४ कक्त । ४ समासान्त शन्दों की बनावंट। ६ नरक विशेष। सचिकत (वि॰) भड़का हुथा। भीरु। इरपोंक।

सचिकतं ( अध्ययः ) काँपते हुए। सिचिः ( पु॰ ) । मित्र । २ मित्रता । मैत्री । देख्ती । (स्त्री०) इन्द्र की पत्नी । इन्द्रासी ।

सचिछ ह ( वि० ) मेंडा। ऍचाताना। सचिवः (पु०) १ मित्र । साथी । २ मंत्री । मशीरकार ।

सलाहकार । दरबारी । सची देखें। गची। सचेतन ( वि॰ ) जीवधारी । जीवित । जानदार ।

सचेतस् (वि०) १ बुद्धिमान । २ वह जे। समवेदनापूर्ण या दयालु हो। ऐकसत्यः। सचेत ( वि॰ ) वस्त्रों सहित । वस्त्र घारण किए हुए ।

सचेष्टः (पु०) श्राम का वृत्त । सङ्जन ( वि॰ ) मनुष्यों या जीवधारियों वाजा ।

सवतनः ( पु॰ ) सजाति । जाति विरादरी का श्रादमी। सजल (व०) पनीला । गीला । तर । सताति १ (वि०) १ एक ही जाति का । २ एक ही

सजातीय ) किस्म का। ३ समान। सदश। (पु॰) एक ही जाति के माता और पिता से उत्पन्न पुत्र।

सञ्ज् । १ प्यारा । अनुरक्तः २ संगी । साथी । सद्धसे । (५०) [कर्ता—सद्भः सद्धपो, सद्धपः] मित्र देश्त । सखा । ( ऋष्यया० ) सहित । साध सःज (वि०) ६ तैयार । तैयार किया या कराया हुआ। २ सम्हारा हुआ। ठीक किया हुआ। ३ सब प्रकार से लैस। इथियारवारी। ४ किलावंदी किया हुन्ना। सन्तर्ग ( न० ) १ वॉबना । कसना । २ पेश्याक धारण करना । सजाना । ३ तैयार करना । हथियार भारण करना । हरवा हथियार से लैस करना । ध चै।कीदार । संतरी । १ घाट । उतारा । मउननः ( पु॰ ) भला मनुष्य । स्वजना (स्त्री॰) १ सजावट। २ वस्त्राभूपण से सुमज्जित करने की किया। स्वज्ञा (स्री०) १ परिच्छद् । सजावट । २ सउजाकरण । साज । सामान ३ सैनिक साज सामान । कवच । म जिन (वि०) सजाया हुआ। २ शङ्कार किया हुआ। तैयार किया हुन्ना । साजसामान से जैस । ४ शक्रवारण किये हुए। सउध (वि०) १ डोरी या रोदा लगा हुआ। सज्योत्स्ना ( खी० ) चाँदनी रात । संचः । (न०) १ ऐसे पत्तों का टेर जिन पर लिखा सञ्चः । जाता है। संबत् } (पु॰) धूर्न । गुंडा । बादूगर । सञ्चत् संचयः ) (पु०) १ डेर करना । जमा करना । डेर । सञ्चयः ) राशि । ३ एकत्र या राशि करने की किया । संचयनं ) (न०) १ एकत्र करने की किया। एकत्र सञ्चयनं ) या संग्रह करने की किया। रै सब भस्म होने के पीछे श्रस्थि बीनने की किया। संचरः ) (९०) १ गमन । चलन : एक राशि से सञ्चरः ) दृसरी राशि में गमन : र मार्ग । पथ । रास्ता । ३ सङ्कीर्या पथ । कष्ट साध्य मार्ग । ४

द्वार । प्रवेशद्वार । १ शरीर । इनन । हिंसन । ६

(न०) गमन! चलन। यात्रा करना।

बुद्धि ।

मंत्ररहां

संबत } (वि०) कॉपता हुआ। यरथगना हुआ। संत्रलनं ) (न०) हिलना डेलना - कॉपना ! सञ्चलनं ) थरथराना । संबाध्यः जनान्यः / (पु॰) यज्ञ विशेषः। सञ्चारयः / संचारः ) (पु०) १ गमन । चलन । चलना फिरना । सञ्चारः ) २ यज्ञरता । ३ मार्गः पथ रास्ता । ४ ४ कठिन मार्ग । कठिन यात्रा । ५ कठिनाई । कए। ६ चलाने की किया। ७ भड़काने की किया। म मार्गपदर्शन । रान्ता दिखलाने की किया । ह -पर्शं द्वारा संकामक । प्रेरण । चालन । १० मॉप के फन में मिली हुई मिण्। संचारक ) (वि०) १ संचार करने वाला । फैलाने सञ्जारक 🗇 वाला चलाने वाले। संचारकः । (पु॰) १ दलपति । नायक । नेता । सञ्चारकः । २ साजिश करने वाला । पडगंत्रकारी । संचारिका । (स्री०) १ वृती । २ कुटनी । ३ सञ्चारिका । जोड़ी । जोड़ । ४ गंध । बास । संचारगं ) (न०) १ प्रशोदित करने की क्रिया। सञ्चारगं ) उचेजित करने की क्रिया। २ पहुँचाने की किया। मार्गप्रदर्शन की किया। संवारित् ) (वि॰) [क्षी॰—संवारिशी] १ सञ्चारित् ) गमनशील । २ घूमने फिरने वाला । ३ परिवर्तन शील । चंचल । श्रद्ध ४ दर्गम । दुरिधगम्यः १ मान विशेष । ६ प्रसावित । प्रभावान्तित । ७ वंशपरम्परा गत । पुश्तैनी । पैतृक ( जैमे कोई वीमारी) । 🗅 छुत्राछूत वाला । (पु०) १ पवन । हवा । २ धूर । ३ संचारी भाव । संचाली ) सञ्चाली ) ( ची॰ ) घुँ वची का पौथा। संचित ) (व० इ०) १ बमा किया हुया। एक प्र सञ्चित ) किया हुआ। २ गणना किया हुआ। । गिना हुआ। ३ परिपूर्श । भग हुआ। ४ बाबा डाला हुआ। १ धना । धनीमृत । सचितिः }(श्रीः) संग्रह। सञ्चितिः } संविन्तनं } मञ्जिन्तनं ∫ ( न॰ ) मेाचना । विचारना ।

स्रुग० कौ० १४

संच्यूर्णनं . } (न०) हुकड़े हुकड़े कर डालने की किया। सब्च्यूर्णनं } (न० क्र०) १ लपेटा हुआ। छिपाया सब्द्धा ) हुआ। २ कपड़े से लपेटा हुआ।

संकादनं } ( न० ) विपाव । दुराव । सञ्कादनं }

संज } (धा॰ प॰ ) [ सजति, सक्त ] १ सञ्ज } चिपटाना । चिपकाना । २ वाँधना ।

संजः } (पु॰) १ वद्या का नाम । २ शिव का नाम ।

संजयः } (पु॰) श्रतराष्ट्र के सारथी का नाम। संजयः

संजल्पः । (पु॰) १ वार्तालाप । गइवह बातचीत । सञ्जल्पः ∫ गइवही । २ गर्जन । यहाद ।

संज्ञवनं ) चतुष्क, गृहवेष्टित चत्वर या चबृतरा। सञ्ज्ञवनं र्वार सकानों के बीच का चबृतरा।

संजा } (स्त्री॰) वक्री। हेरी।

संजीवनं ) १ साथ साथ रहने की किया । २ सञ्जीवनं ) जीवित करने की किया । पुनर्जीवित करण । ३ इक्कीस नरकों में से एक। ४ गृह-वेदित-चत्वर ।

संझ (वि०) धुटनों के बल दुकराया हुआ। २ सचेत । ३ नामक।

संज्ञं ( न० ) पीतकाष्ट्र । साऊ ।

संज्ञपर्न (न०) हिंसन । वयकरण । मार डालना । संज्ञा (खी०) १ चेतना । होंश । २ वृद्धि । श्रद्ध । ३ ज्ञान । ४ सङ्केत । इशारा । ४ वेघक शब्द । नाम । श्राक्य । ६ न्याकरण में वह विकारी शब्द जिससे किसी यथार्थ या कल्पित चस्तु का वेघ हो । ७ गायत्री संत्र । म सूर्यपरनी जो विश्वकर्मा को कन्या थी । सार्वपढेय नामक पुराख के श्रजुसार यस श्रीर यमुना का जन्म इसीके गर्भ से हुआ हैं ।—विषय:, (पु०) शनि का एक नाम ।

सङ्गानं ( न॰ ) ज्ञान । बुद्धि ।

संज्ञापनं (न०) १ सूचन। २ शिक्या। ३ हनत। वधकरया।

संज्ञावत् (वि॰) १ होश में। हवास में। सबेत। २ वह जिसका कोई नाम हो।

संज्ञित (वि॰) नामवाला । नामक ।

संज्ञिन् (वि॰) १ नामक । नामना । नामवाला। २ यह जिसका कुछ नाम रखा जाय।

संज्ञ (वि०) घुटनों के बल।

संख्वरः १ (पु॰) १ बहुत गर्म । ज्वर । २ ताप । सङ्ख्याः ∫ उष्णता । ३ कोध आदि का बहुत अधिक आवेग ।

सट् ( था॰ प॰ ) [सटित ] १ किसी पदार्थ का एक भाग होना । २ दिखलाना । प्रादुर्भाव होना ।

सटं (न०) ) १ साधु की जटा । २ सिंह की सटा (की०) ) गरद्न के बाल । अयाल । ३ शुकर के बाल । ४ कलेंगी । चोटी । शिखा ।

सङ् (चा० ड०) [सङ्घ्यति—सङ्घ्यते] १ हनत करना । घायल करना । २ मज़बूत होना ३ देना । ४ लेना । १ बसना । रहना ।

सहकं (न०) प्राकृत भाषा में रचा हुन्ना छै।टा रूपक।

सद्भा (स्त्री०) १ पत्ती विशेष । २ बाजा विशेष ।

सह् ( घा॰ ड॰ ) [साठयति, - साठयते] १ समाप्त करना । पूर्ण करना । २ अधुरा छोड़ देना । १ चलना । जाना । ४ सजाना ।

सग्रस्त्रं ( न॰ ) सन की डोरी था रस्ती । संड देखा षंढ ।

संडिशः ) संबिडशः ) (५०) विमटा । सँड्सी ।

संडीनं ) सग्डीनं रिक्शों का उड़ान विशेष।

सत् (वि॰) [स्ती०—सती] १ विद्यमान । २ श्रसली । सत्य । ३ नेक । पुरुवारमा । धर्मातमा । ४ कुलीन । भद्र । ४ ठीक । उचित । ६ उत्तम । श्रेष्ठ । ७ प्रतिष्ठित । सम्माननीय । = बुद्धिमान ।

पविद्यत । ६ मनोहर । सुन्दर । १० सज्ञनुत । दृ । (पु०) नेक साधर्मातमा त्रादर्मा । (न०) ९ वह जो यथार्थ में विद्यमान हो। २ यथार्थ मत्य। ३ श्रेष्ठ । ४ ब्रह्म । आवारः, ( पु॰ ) (=सदाचारः) १ अच्छा आवरण । सर्वृत्ति २ शिष्टाचार। - ग्रात्मन्, (वि०) पुरुपारमा। नेक। - उत्तरं (न०) उचित या श्रच्छा उत्तर। -कर्मन्. ( न॰) १ पुरवक्ती। धर्मकार्यः २ धर्म । पुरुष । आतिथ्य । अतिथि सत्कार । — काराडः ( go ) चील । बाज पत्नी ।—कारः, ( ५० ) १ एक प्रकार का त्र्यातिध्यसस्कार । २ सम्मान । प्रतिष्ठा । ३ खबरदारी । मनायाग । ४ भोजन १ पर्व । उत्सव ।—कुलं, (न० ! अन्छा वंश । अन्दा खानदान :—कृत, ( वि० ) १ भनीभाँति किया हुआ। २ सत्कार किया हुआ : ३ सम्मान किया हुआ । आदर किया हुआ । १ स्वागत किया हुआ ।-- कृतं, (न०) ९ श्रादर। सत्कार। चातिथ्य। २ पुण्य।—कृतः, (पु॰) शिव जी का नाम ।-किया, (स्त्री॰) १ सत्कर्म । पुरस्य । धर्म का काम । २ सत्कार । आदर । खातिरदारी । ३ श्रायोजन । तैयारी । ४ नमस्कार । प्रणाम । ५ प्रायश्चित्त का कोई कर्म । ६ अन्त्येष्टि कर्म । श्रीर्थ्यदेहिक कर्म । - गतिः, (स्री॰) (=सद्गतिः) अन्त्री गति । मोच । मुक्ति ।- गुगाः, (पु०) उत्तमता। विशिष्टता ।—चरित,—चरित्र, (=सचरित या सञ्चरित्र ) श्रद्धे चाल चलन का ईमानदार । धर्मारमा । पुरसारमा । ( २०) अन्छा चाल चलन । २ अन्छे लोगों का इतिहास या जीवनी ।—चारा, (=सद्यारा) इत्दी। चिद्, (=सिंबर्) ( न०) परवक्ष।--जनः, ( =सउजनः ) ( पु॰ ) नेक या धर्मात्मा थादमी।-पत्रं, (न०) कुमोदनी का ताज़ा पत्ता ।--पशः, (पु०) १ अच्छा मार्ग । २ कर्त्त न्यपालन का ठीक मार्ग । १ उत्तम सम्प्रदाय या सिद्धान्त ।—परिग्रहः, ( ५० ) उपयुक्त पात्र से (दान) ग्रहण।--पश्चः, ( पु० ) देवताओं की वित योग्य ग्रन्हा पशु ।--पात्रं, (न०) दान

बादि देने थेएय उत्तम व्यक्ति।—पुत्रः, ( ५० ) मुगत्र वेदा। सन्त ।—प्रतिपन्नः, (पु०) (न्याय दर्शन में ) वह पद जिसका उचित खगडन हो सके अथवा विसके विपन्न में बहुत कुछ कहा जा सके। शैंच प्रकार के हैत्वासासीं में में एक -फ्लः, (३०) अनार का पेड़। —भायः, ( = सञ्चावः ) ६ विद्यमानता । २ साबुभाव । श्रद्धा भाव (=सन्मात्रः) (३० । जीव। श्राव्मा।--मानः, (=सन्मानः) भवे नोगों की प्रतिष्ठा। —वंग, (वि॰) उच्च कुल का ।—वस्स , (नः) वसस्रकारक भाषण । - वस्तुः न०) १ अच्छा परार्थ । २ अच्छी ऋतानी ।—विद्यः (वि० ) मली भाँति शिचित ।- बृत्त, (वि०) १ मले त्राचारण का। अन्हे चालचलन का। २ विन्कृत गोल । - वृत्तं. ( न० ) १ धन्त्रा चाल चन । २ श्रव्हा स्वभाव ।- संसर्गः संनिधानं —संगः —संगतिः समागमः,(५०) ( ५० ) अन्हें लोगों की सुहबत या साथ। —सहाय, (वि०) श्रद्धे मित्रों वाला।— सहायः, ( पु॰ ) यच्छा साथी या संगी ! —सारः, ( ५० ) १ वृत्र विशेष । २ कपि । ३ चित्रकार !

सतत, (वि॰) निरन्तरः। सदा । सर्वदाः। हमेशाः। बरावरः।—गः—गतिः, (धु॰) पवन । हवाः। —यायिन, (वि॰) १ मदैव चलते रहने वालाः। र सदैव नाशोनमुखः।

सततं ( श्रन्यया ० ) सदैव । हमेशा ।

सतर्क (वि॰) । तर्क करने में पट्ट । न्यायशाध-निष्णात । र विचारवान ।

सितिः (स्त्री॰) १ मेंट । पुरस्कार । २ नाश । श्रवसान । सिती (स्त्री॰) १ पतित्रता स्त्री । २ नाश्चनी । तपस्विनी । ६ दुर्गों का नाम -

सतीत्वं (न॰) पातिवत्य।

सतीनः ( g ॰ ) १ एक प्रकार की दाल या भटर। २ वॉस । सतीर्थः ) (पु॰) सहपाठी । साथ पढ़ने वाला । सतीर्थाः )

सतीलः ( पु॰ ) ३ बाँस । २ पवन । हवा । ३ दाल । सदर !

सतेर । पु॰ ) भूसी । चेक्स ।

सत्ता (क्षी०) १ विद्यमानता । होने का भाव। श्रिस्तिन्व । हस्ती । होना । भाव । २ वास्तिविक श्रिस्तित्व । ३ भजापन । उत्तमता । श्रेष्ठता ।

सत्त्रं (न०) (सत्त्रं ही प्राय: लिखा जाता है) १ से सम्बद्ध का काल जे। १३ से १०० दिवसों के भीतर पूरा होता है। २ यज्ञ । ३ मेंट । नैवेद्य । ४ उदारता । १ पुरुष्य । धर्म । ६ घर । मकान । ७ पर्दो । चादर । म सम्पत्ति । धन देशकत । ६ जंगल । वन । १० ताल । तल्या । ११ घोखा । द्या । धृर्तता । १२ प्राप्रयस्थान । शरण पाने की जगह :— अयनं — अयगं, (न०) दीर्घ यक्षीय काल ।

सत्त्रा ( श्रन्यया० ) साथ। सहित!—हन् ( पु० ) इन्द्र का नामान्तर।

सितः (पु॰) १ वादल । सेव । २ हाथी । गज । सित्तिन् (पु॰) १ वह जो सदैव यज्ञ किया करता हो । २ उदार गृहस्थ ।

सत्त्वं (न०) [ नीचे दिये हुये प्रथम दल अथों में
(पु०) भी होता हैं। ] १ होने का भाव।
श्रमित्व २ स्वाभाविक श्राचरणः ख्रासियत।
श्रमित्व २ स्वाभाविक श्राचरणः ख्रासियत।
श्रमित्वत । स्वभाव। पैतायशी गुणा। ३ प्रकृति।
१ जिन्दगी । जीवन। स्वाँता। जीवनी शक्ति।
चैतन्यता। मन। ज्ञान । ६ कच्चा । श्रध्रा।
गर्भ । माँसपिण्ड। ७ सार। पदार्थ। दैतितत । म तत्व यथा जल, वायु. श्राकाशादि। ६ जीवधारी।
चेतन। जानदार १० भृत। प्रेत राच्छा। वैत्य।
११ श्रव्छाई। भलाई। उत्तमना। १२ सत्य।
यथार्थना। निश्चय। १३ बला। साहसा। स्पूर्ति।
उत्साह। १४ बुद्धिमानी। सञ्जाव। १४ श्रव्छा-पन। नेकी। सात्विक भाव। १६ विशिष्टता।
लच्छा। १७ संज्ञा। संज्ञावाची (शब्द)—
श्रमुह्ण, (वि०) १ पैदायशी ख्रासिण्य के सुताबिक । २ अपने चित्त के अनुसार । - उद्घे हः, (पु०) भखाई का श्राधिक्य । २ वत्त वा साहस की प्रधानता ।—लक्तां, (न०) गर्भ-वती होने के चिह्न :—विस्तवः, (पु०) विवेक की हानि । —विहित, (वि०) १ प्रकृति-हारा किया हुआ । पुर्यातमा ।—ससवः, (पु०) वीर्ध या पराक्रम की हानि । ।—सारः, (पु०) बल का सार या निचोड़ । २ बलिष्ट आदमी ।—स्य, (चि०) १ अपनी प्रकृति में स्थित । २ इह । अविचित्तित । धीर । ३ अशक्त । ४ प्रारायुक्त । स्तिन्मे अय (वि०) जानवरों या प्राराधारियों के स्थमीत करने वाला ।

स्तरय (वि॰) १ यथार्थ । ठीक । वास्तविक। याधातव्य । २ असल । ३ ईमानदार । सचा । निमक हलाल । ४ पुरुयास्मा ।—श्रानृत, (वि०) । सचा और भूठा। २ देखने में सत्य किन्तु वास्तविक में थसत्य।—अनृतं,—अनृते, १ सलता और मुडाई। २ मूठ सन्च का ग्रभ्यास श्रर्थात् व्यापार। व्यवसाय ।—ग्राभिसन्ध, ( वि॰ ) त्रपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने बाखा ।—इत्कर्षः, (पु॰) १ सत्य बोजने में प्रधानता। २ वास्तविक उस्कृष्टता। —उद्य, (वि॰) सत्य देखने वाला |—उपयाचन, ( वि॰ ) प्रार्थना या याचना की पूरा करने वाला। —कासः, ( पुर्व ) सत्यप्रेमी । -तपस्तु, ( पुर्व ) एक ऋषि का नाम।—द्िंगन्, (वि०) सस्य का देखने वाला। पहले ही से सत्य देखने या जान होने वाला।-धन, (वि०) सत्य का धनी। श्रस्यन्त सस्य बोजने वाजा।—श्रृति, (वि०) निनान्त सस्य ।--पूरं, ( न० ) विष्णु लोक ।--पुता, (वि०) सत्य से पवित्र किया हुआ। यथाः ---

## "हत्वधूनां कहेंद्वार्जी।"

—मनु । क्या कारो मा

—प्रतिज्ञ, (वि॰) प्रतिज्ञा की सत्य करने वाला। वात का धनी। वचन का सच्छा।—भागाः (खी॰) सत्राजित की पुत्री और श्रीकृष्ण की एक पटरानी का नाम।—युगं, (न॰) चार युगों में से प्रथम युग। स्वर्ण युग।—वन्नस्म, (वि॰)

सच्चा। (पु०) १ भविष्यहक्ता। २ ऋषि।

मुनि । ( न० ) सचाई । सन्यता ।--वद्य, (वि०)

सच्चा ।--धर्यं ( न० ) सचाई । सत्यता ।--

वास, (वि॰) सम्रा। स्पष्टवक्ता। (पु॰) १

ऋषि । २ काक । कौवा । —वाक्यं, ं न० । सत्य-

कथन । चादिन, (वि०) १ सत्य बोलने

वाला । २ मचा । निष्कपट । स्पष्ट वक्ता । - वत, —सङ्गर,—सन्धः (वि०) १ सस्यप्रतिज्ञ।

वचत के। पूरा करने वाला । २ ईमानदार । सच्चा

—श्रावर्गां. (२०) शपथ खाने वाला।— सङ्खारा, (वि॰) आपातनः श्रनुमादनीय या

सन्तोषजनकः। सत्यं (न०) १ सन्। २ सचाई । ३ नेकी । भलाई । पुरुष । ४ शपथ । प्रतिज्ञा। ४ प्रत्यत्र सिद्ध सत्य।

६ चार युगों में से प्रथम युग। स्वर्ण युग। ७ जल। पानी।

सन्धं ( ग्रव्यथा० ) सचाई से । यथार्थतः । वस्तुतः । सन्यः (पु॰ ) १ जपर के सप्त लोकों में से सव से ऊँचा

लोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहने हैं। २ अश्वत्थ बृच्च । ३ श्री राम जी का नामान्तर। ४ विष्णुका

नामान्तर ! ୬ नान्दीमुख श्राह का ग्रविष्यना देवता ।

सत्यंकारः (पु॰) १ किसी सोता या डेके का सका-रना । २ पेशगी । साही ।

सन्यवत् (वि॰) सच्चा। ( ५०) सावित्री के पति सखवान् का नामान्तर । सत्यवतो (स्त्री॰) एक मधुवे की सड्की जो पीछे

वेद्ध्यास की माना हुई थी। -सुनः, ( ५० ) वेद्यास ।

सत्या (पु॰) १ सच्चाई। सत्यनाः २ सीता का नामान्तर । ३ हुर्गा देवी ! ४ सस्यभामा । १ द्वीपदी । ६ सस्यवती, जो वेदन्यास की जननी थी ।

सन्यापनं ( न॰ ) सत्य का पातन । सत्य का भाषसा । ( ठेके या किसी लैन देन को ) सकारना।

सन्न देखो सन्त्र। सत्रप (वि॰) लिजित । शर्मीला । सन्बर् (वि०) शीव । तुरन्त ।

मास्तरं ( अन्यया० ) शीव्रमा से । फुर्मी से । सान्धृन्कार (वि॰) शीवता से अस्पष्ट वेला हुआ।

सार्थ्युत्कारः ( ५० ) वह भाषण जियमें शीवना से कहे गये अस्पष्ट बचन हों:

सदा

बसना : ४ उदास होना । हिराँसा होना । १

स्वाजिन् (पु॰) यलमामा के पिता का नाम।

सद ( घा॰ प॰ ) [र्स्तादनिः सन्न ] १ बैठना । लेटना । उद्भ जाना । २ ह्य जाना । ३ रहना ।

सङ्जा । नष्ट होना । बरबाद होना । नष्ट होना । द कच्ट में पड़ना। पीड़ित होना। ७ रोका जाना। दथक जाना। शिथिल पड़ जाना। ६

जाना । सदः ( ५० ) वृत्त के फन ।

सदंगकः ( पु॰ ) केनहा। सदंइ.वदनः ( पु॰ ) बगुला । वृदीमार ।

शैथिल्य। थकावट। ३ जला ४ यज्ञमगडप। ४ विराम । स्थिरता । ६ यमराज का घावासस्थान । सद्य (वि॰) द्यालु । रहमदिल । कृपालु ।

सद्नं (न०) १ घर। महल । भवन । हवेली २

सद्यं ( श्रव्यया० ) कृपया । स्हम दिली से । सदस् ( न० ) १ स्रावास स्थान ! रहने की जगह । २ सभा। मज्ञिल्य।—गतः, (वि॰) सभा वा

मजलिस में बैठा हुआ। गृह । सभाभवनः

सन्दर्भः (पु०) १ सभासद्। २ असेसर। जुलर ' पञ्च। ३ यज्ञ कराने वाका । याजक ।

सद्ा ( ग्रज्यया० ) ९ निस्य । सदैय । हमेशा । सर्वता निरन्तर: सब समय: - श्रानन्द, (वि०) सदैव प्रसन्ध।—धानन्दः, (पु०) शिव जी का नामान्तर।-गिनः (पु०) १ पवन । २

सूर्य । ३ मोच । मुक्ति !—नाया.—नीरा,

(स्त्री॰) १ करतीया नदी का नामान्तर। २ वह नदी या स्रोता जिसमें सदेव जल वहा करे।-दान, (वि॰) १ सदैव दान करने वाला। २

। वह हाथी ) जिसके सदा मद बहता हो।--

सन् (धा० ड०) [सनति,—सने।ति,—सन्ते,

सभीची (खी॰) सखी। सहैची।

सभ्यंच् ( ५० ) पति । साथी ।

सधीचीन (वि॰) सहित । श्रन्वित ।

द्गनः, (पु०) १ इन्द्रका ऐरावत हाथी। २ गन्बद्धिप नामक रूखरी। ३ गरोश जी ।—नर्तः, ( पु॰ ) खंजन पत्ती ।—फल , ( पु॰ ) १ विरुद वृच्च। २ कटहल का पेड़। ३ सधन बट वृच्च। ४ नारियल का पेड़।--यागिन, (पु॰) कृष्ण का नामान्तर !—िशिषः, ( पु॰ ) शिव जी का नाम । सद्वत्त (वि॰) [स्त्री॰—सद्वत्ती ] ) १ समान । सद्वृश् (वि॰) [स्त्री॰—सद्वर्शी ] } श्रनुरूप। तुल्य । सद्वश् (वि॰) युक्त । येश्य । सदेश (वि०) १ देश रखने वाला ! २ एक ही स्थान या देश का। ३ समीपी ! पड़ेासी । सद्मन् ( न० ) १ घर । मकान । २ स्थान । टिकने की जगह। ३ सन्दिर। ४ वेदी। ४ जखा। सद्यस् ( अन्यया० ) १ स्राज ही। २ तुरन्त ही। अभी। ३ हाल ही में। कुछ ही समय पीछे। —काल, ( पु॰ ) वर्तमान काल !—कालीन, (वि०) हाल ही का ।—जात, (वि०) [=सद्योजात] हाल का उत्पन्न ।—जातः, (पु॰) १ बहुड़ा। २ शिव जी का नामान्तर।--पातिन् (वि०) शीघ्र नष्ट होने वाला । नश्वर ।--शृद्धिः, (स्त्री०)-शौद्यं, ( न० ) तुरन्त की हुई शुचता । सद्यक्त (वि०) १ नया। टटका। हाल का। २ तुरन्त का। सद्भ (वि॰) १ टिका हुआ। अवलम्बित । प्रस्थानित । जाता हुन्ना । गमनकारी । सहंद्र (वि०) कगड़ालू। कबहप्रिय। लड़ाकू। सद्धसथः ( ५० ) ग्राम । गाँव । सधर्मन् (वि०) एक ही गुर्णो वाला। समान गुर्णो वाला । २ समान कर्तन्यों वाला । ३ एक ही जाति या सम्प्रदाय वाला। ४ सदश । अनुरूप। चारिगो, (स्त्री॰) वह स्त्री जिसके साथ शास्त्र-रीत्या विवाह हुआ हो। सधर्मिग्री देखो "सधर्मचारिग्री", । संघर्मिन् (वि॰)[स्त्री॰—संधर्मिणी] देखो"संघर्मन्"

सिवस (५०) बैच वृषम साँद

—सात, ] । प्यार करना । पसंद करना । २ प्जन करना। अर्चा करना। सम्मान करना ३ प्राप्त करना । उपलब्ध करना । ४ सम्मान या गौरव के साथ प्राप्त करना । १ भेंट । पुरस्कार आदि सेट का सम्मान करना । देना । बाँटना । सनः ( पु॰ ) हाथी के कानों की फड़फड़ाहट। सनत् ( पु॰ ) ब्रह्मा का नामान्तर । (श्रव्यथा०) सदैव। निरन्तर ।--कुमारः, (पु०) ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों में से एक का नाम। सनसूत्र देखो 'सएसूत्र''! सना ( श्रव्यया० ) सदैव । निरन्तर । सनात् ( श्रव्यया० ) सदैव। सनातन (वि०) [स्त्री०-सनातनी ] धनिरन्तर। बराबर । ग्रनादि । स्थायी । २ इद । निश्चित । निर्घारित । ३ प्राचीन । आदि काल का । सनातनः ( पु॰ ) १ विष्णु भगवान् का नामान्तर। २ शिव । ३ ब्रह्मा। सनातनी (खी०) १ बद्मी। २ दुर्गाया पार्वती। ३ सरस्वती । सनाथ (वि०) १ जिसकी रचा करने वाला कोई स्वामी हो। २ जिसका कोई रचक या पति है। । ३ रोका हुआ। अधिकार में किया हुआ। ४ श्रन्वित । पुरित । सम्पन्न । सनाभि (वि०) १ एक ही गर्भ का। सहेादर। २ सजातीय । सम्बन्धी । ३ अनुरूप । सदश । ४ स्नेहान्वित । सनाभि. (पु॰) १ सहोदर भाई। २ नज़दीक का रिश्तेदार । सात पीड़ी के भीतर का नातेदार । सनाभ्यः (पु॰) सात पीढ़ियों के भीतर एक ही वंश का मनुष्य । सपिएड । सनिः (पु०) १ अर्चा। पूजन। २ नैवेद्य। भेंटा ३ वाचना

सनिष्ठीवं ) ( न॰ ) ऐसी बोली जिसके बोलने में सनिष्ठेषं ∫ युक उड़े । सनी (स्त्री०) ९ दिशा। २ याच्जा। ३ हाथी के कान की फडफडाहट। सनीड ) (वि॰) १ साथ रहने वाले। एक ही ' सनील ) घोंसले में रहने वाला २ समीप ! निकट ! : मंतः }(पु॰) दोनों हाथों की श्रॅंगुली। सन्तः } संतत्तर्षा } ( न० ) क्टाइपूर्ण वचन । व्यङ्गय वचन । सन्तत्तर्गा } संतत ) (व० कृ०) १ बढ़ाया हुआ। फेलाया: सन्तत 🕽 हुन्ना । रत्रविच्छित्र । सतत् । जगातार । ६ अनादि। ४ बहुत । अधिक। संततं } ( श्रव्यया० ) १ सदैव । हमेशा । निरन्तर । सन्ततं } संततिः ) ( स्त्री॰ ) १ फैलने वाला । पसरने वाला । सन्तितः ) २ फैलाव । प्रसार । ३ अवली । पंक्ति । ३ त्रविच्छित्र । सिलसिला । ४ दंश । कुल : खानदान । २ श्रौलाद । सन्तान । ६ डेर । राशि । सन्तपनं र सन्तापन । (न) भन्द स्वास वाला। संतमस संतमसं ∫ ग्रन्थकार। सन्तमसं

संतपनं । (न०) । तपन। जलन। २ पीडन। संतप्त ( व० कृ० ) १ गर्माया हुआ । गर्मांगर्म । सन्तम ∫ दहकता हुआ। २ पीड़ित । कष्ट में पड़ा हुआ। — श्रयस्, ( न० ) गर्म बोहा। — वद्यसः, सन्तमस् ( न॰ ) सर्वेन्यापी अन्यकार । घोर स्नित्यजनं } (न॰) त्याग । विरक्ति । सन्त्यजनं } संतर्जनं } डाँटना । डपटना । मत्सेना करना । सन्तर्जनं } संतर्पतां ) (न०) १ सन्तोषकरण। अदाना। २ सन्तर्पणं 🖯 प्रसन्न । ३ हर्षप्रद । ४ पकवान विशेष । संतानं (न॰) सन्तानं (न॰) संतानः (पु॰) सन्तानः (पु॰) सन्तानः (पु॰) संतानकः । (पु॰) स्वर्ग के ४ वृद्धों में से एक वृद्ध सन्तानकः 🕽 श्रीर उसके फूल ।

संतानिका ) (स्त्री०) १ फेन । काग । २ मलाई । सन्तानिका प्रेसादी। मर्बटबाल नामक धास। ३ छ्री या तलवार की धार ।

संतापः ) (पु॰) ५ डप्लना । गर्मी । जलन । ताप , मन्तापः ) २ दुःख। कष्ट। व्यथा। ३ मानसिक कष्ट । मनोध्यथा । परचात्ताव । ४ तप . सप की थकावटः १ क्रोध । रोप ।

संतापन ) (वि॰) [स्त्रो॰—सन्तापिनी ] जनने सन्तापन ) वाला। धधकने वाला। मंतापनं ) (न०) १ दाह। जलन। २ पीदा। स्कापनं र् तकर्ताफ । दर्। ३ सहकाने वाला रोष । संतापन: ) (पु०) १ कामदेव के पाँच शरों में से सन्नापनः ) एक । संतापित 🕽 ( व० 🚁० ) नपाया हुन्ना । सन्तस 🕫 सन्तापित 🕽 उत्पंदिन ।

संनिः } (पु॰) १ श्रदसान । नाश । २ भेंट । सन्तिः } संतुष्टिः } ( स्त्री॰ ) नितान्त सन्तोष । सन्तुष्टिः } संतोषः ) (पु॰) १ मन की वह वृत्ति या अवस्था सन्तोषः ) जिसमें मनुष्य अपनी वर्तमान दशा में ही पूर्ण सुख अनुभव करता है। तृष्ति । शान्ति । २ प्रसन्नता । सुन्वाहर्ष । स्रानन्द ! ३ श्रंगुष्ट या

संतोषग्रां } ( न॰ ) सन्तोष । तृष्ति । शान्ति । सन्तोषग्रां

तर्जनी उँगली।

संत्रासः } ( ५० ) दर । भय । सन्त्रासः संदंगः ) ( पु॰ ) १ विमटा । सँवसी । २ जर्राही सन्दंगः ) का एक औज़ार । कंकमुख । ३ एक नरक का नाम। संदंशकः } ( go ) सँदसी ! सन्दंशकः )

संदर्भः ) ( ५० ) । रचना । प्रन्थन । ग्रंथन । सन्दर्भः ) बुनावट । २ संमिश्रण । एकीकरण । ३ नियमित सम्बन्धा सातस्या ४ बनावटा ४

प्रनथ रचना ।

सावशानं ) (न०) १ अवलेकिन । जिसवन । २ सान्दर्शानं ) तृरन । ३ भेंट । परस्पर दर्शन । ४ दश्य । दर्शन । ४ विचार । लिहाज । शील ।

संदानः ) ( यु० ) १ रस्सा । रस्सी । २ वेड़ी । सन्दानः ) श्रद्धला ।

संदानं ) ( न० ) हाथी की कनपरी जहाँ से मद सन्दानं ) चुता है।

संदानित ) (वि०) १ वँवा हुया। २ वेडी पड़ा सन्दानित ) हुया। जंबीर में जकड़ा हुया।

संदानिनी } ( स्रं ० ) गोष्ठ । गोश्राला । सन्दानिनी }

संदावः } ( पु॰ ) पतायन । मगाइ । सन्दावः }

संदाहः } ( पु॰ ) जलन । दाह । सन्दाहः }

संदिग्ध ) (व० क्र०) १ लेप किया हुआ। इका सन्दिग्ध ) हुआ। २ मशक्क। अनिश्चित। सन्देह-युक्त। ३ अमित। १ गड्बइ। अस्पध । ६ भया-नक। खतरनाक। अरचित। ७ विषाक।

संदिष्ट ) (व० क्व० ) १ बतलाया हुआ । वताया सन्दिष्ट ) हुआ । २ निर्दिष्ट किया हुआ । ३ कहा

हुया। कथित । ४ स्वीकृत । मंजूर किया हुया। संदिष्टं १ (न० ) इत्तिला। सूचना। सुवर । समा-

सदिष्टः ) ( न० ) इत्तिला । सूचना । खुवर । समा-सन्दिष्टं ) चार । संवाद ।

संदिष्टः } ( पु॰ ) वार्तावह । हल्कारा । क्रासिद ।

संदित (वि॰) बन्धन युक्त। जंजीर में जकड़ा सन्दित हित्रा। बसा हुआ।

संदी } ( ची॰ ) दोदी खाट या खटोला । सन्दी }

संदीयन (वि॰) [ भी०-सन्दीयनी ] । बलाने वाला । भड़कने वाला । २ उत्तेजित करने वाला )

संदीपनं ) ( न० ) १ उद्दीपन करने की किया। २ सन्दीपनं ) उत्तेजना देने वाला।

संदीपनः ) ( पु॰ ) १ कामदेव के पाँच बाखों में सन्दीपनः ) से पुक ।

संदीत ) (व० कृ०) १ दहकता हुआ। जलता सन्दीत ) हुआ। २ वहीपित। उहीत। ३ भड़काया हुआ। बरमखाया हुआ। संदुर् ) ( व० कृ० ) । अध्य किया हुआ । बिगाडा सन्दुर्य ) हुआ। २ दुष्ट । धूर्म ।

संदूषसां ) ( न॰ ) अप्टना-करसा । अच्ट दरने की सुन्दूषसां ) किया । अप्टता ।

संदेशः ) (पु०) १ सूचना । संवाद । खबर । २ सन्देशः ) संदेसा । ३ आदेश ।—आर्थः, (पु०) संदश का विषय ।—बाच् (पु०) संदेश ।— हरः, (पु०) १ दृत । कासिद । वार्तावह । २ पुलची । राजकृत ।

संदेहः ) (पु०) १ सन्देह । संशय । अनिरुचयता । सन्देहः ) श्रॅंदेशा । २ खुतरा । भय । ३ एक प्रकार का अर्थालंकार ।—देखाः, (भ्रो०) द्विविधा । संदेशहः ) (पु०) १ दुहना । दोहन । २ समूह । सन्देशहः ) हर । राशि ।

संद्रानः ) ( ५० ) पनायन । समाह ।

संघा ) (स्त्री०) १ संवेग । २ विनष्ट सरवन्य । सन्धा ) ३ हालत । दशा । ४ ठहराव । व्रतिज्ञा । शत् । ४ सीमा । हह । ६ हदता । ७ सार्थकाल का धुंघला प्रकाश । = समके से खींचने की किया ।

संधानं ) (न०) ३ लोड़ । मिलान ! २ संयोग । सन्धानं ) ३ संमिश्रण । ४ सन्धि । मैत्री । ५ जोड़ । गाँउ । ६ मनोयोग । एकाप्रता । ७ दिशा । श्रोर । न समर्थन । ६शराव लींचने की क्रिया । १० मिद्रा या शराब की तरह के ही मादक वस्तु । ११ के हैं भी सुस्ताद व्यक्षन जिस के खाने पर प्यास बढ़े । १२ मुख्वे श्रीर श्रचार के बनाने की प्रक्रिया । १२ श्रोषधोपचार से चमड़े के। सिकोड़ने की किया । खही काँजी ।

संघानित । १ संयुक्त । मिला हुआ । एक होरे में सन्धानित । नधी । २ बंधा हुआ । कसा हुआ । संघानी ) ( खी० ) ६ वह स्थान जहाँ मिल्सा खींची सन्धानी ) जाती है । २ वह स्थान जहाँ पीतल आदि की ढलाई की जाती है ।

संधिः ) ( पु॰ ) १ दे। वस्तुत्रों का ९क में मिलना । सन्धिः ) मेल । संयोग । २ कीलकरार । इकरार । ३ सुलह । मैत्री । मित्रता । ४ शारीर की जोड़ या गांठ । ४ (कपड़े की ) तह या टूटन । ६ सुरंग । सेंत्र । ७५थकरखा । विभाजन । ≈ व्याकरख में वह विकार जो दो अचरों के पास पास आने के निर्मिखता 🤾 (स्त्री०) ३ दीवाल में किया हुआ कारख उनके मेल से हुग्रा करता है। १० अव-कारा । दो वस्तुत्रों के बीच की खाली जगह श्चवकारा (विश्राम । १२ सुग्रवसर । १३ एक युग की समाप्ति भीर वृक्षरे युग के आएम्स के बीच का नसय। युग-सन्धि। १४ नाटक में कियी प्रधान प्रयोजन के साधक कथांशों का किसी एक मध्यवर्षी प्रयोजन के साथ होने वाला सम्बन्ध। िऐसी सन्धियां ४ प्रकार की होती हैं मुखसन्धि, प्रतिमुख-सन्धि, गर्स-सन्धि, श्रवसर्शे या विसर्श सन्धि और निर्वेहण-सन्धि ] १२ र्स्वा की जननेन्द्रिय । भग ।—श्रक्तरं, ( न० ) दे। स्वरों का योगः संयुक्तः स्वरवर्णद्वय ( त्रिनका उचारख सम्मिलित किया जाता है ) । - शंरः, ( पु॰ ) संघ बगाने वाला चोर। जं. ( न० ) मगदः —जीवकः, (५०) व्लाख । कुरना !— दूपर्ण. ( न० ) सन्धि की भक्त करने की किया। - त्रंधनं, ( न० ) शिरा। नाड़ी। नस।—भङ्गः, (५०)— मुक्तिः, ( श्ली॰ ) वैद्यक्त के मतानुसार हाय या पैर श्रादि के किसी जोड़ का टूटना या स्थानन्युत होना ।- विग्रहः, ( पु॰ दिवचन ) शान्ति और युद्ध ।--विचल्लगः, ( पु० ) सन्धि करने के कार्य में निपुषा ।—वेला, (खी०) सन्ध्याकात । सार्यकाल । शाम ।—हारकः: (५०) घर में सेंध या नक़ब लगाने वाला )

संधिकः } सन्धिकः } ( पु० ) एक प्रकार का उनर ) संघिका } (स्रो०) शराब खींबने की किया। सन्धिका संधित ) (वि॰) १ संयुक्त । जुड़ा हुआ । २ सन्धित ) बँधा हुआ । इसा हुआ । ३ मेल मिलाप किये हुए। मैत्री स्थापित किये हुए। ४ जबा हमा। बैहाया हुआ। १ मिश्रित किया हुआ। ६ अचार हाला हुआ।

संचितं (न०)) श्याचार । सुख्वा । २शराव । सन्चितं (न०) सिहिरा । ३ उठी हुई थाय । गामिन संधिनी (सी॰) होने के लिये विकल गाए। सन्धिनी (सी॰) गर्मानी हुई गी: ४ देवक दुही हुई गौ।

सन्धिता ) देव। २ नदी। ३ शराव!

संधु र सं् 🚶 (न०) १ जनाना । यासना । दहवाना । सन्भूत्रशं ) र उद्योपन करने की किया !

संयुक्तित । (व० इ०) जलाया ह्या व्हकाया सन्युत्तितः ) हुया । नड़काया हुया । उत्तेतिन किया

संधेष ) (वि०) श्रीमलाने का । जोड़ने को । २ सन्त्रेय ) मिलाने या मना लेने के येग्य । इ सन्धि करने के योग्य । जिसके माथ सन्त्रि की जासके। निशाना लगाने येग्य।

संच्या । (र्खा०) १ रेख । यन्त्र २ जेड़ । सन्थ्या 🕽 विभाग । ३ शातः या सन्थ्या का समन । ४ तहका। भार। ४ सन्ध्या । शाम । ६ खुग-त्तन्धि । ७प्राप्तः । सप्त्राह्न ग्रीर सायं सम्प्योपासन हत्य। य कीलकरार । इकगर । ६ सीमा । हह । १० ध्यान । निचार : १६ पुष्प विशेष । १२ नदी का नाम । १६ बाह्यणी । बाह्यणपर्ना । – बार्ब, ( न० ) १ सम्ब्या कालीन मेघ जिनमें सुनहली थ्राभा होती है। २ गेरू। लाल खिंद्या।— कालः, (पु॰) शाम ।—नाटिन्, (पु॰) तिवजी । - पूर्वी । स्रो : ) ३ कुन्द की जाति का फूल । २ जायफल।—वलः, ( ५० ) राचस। —रागः, ( ५० ) इंतुर । सेंदूर ।—रामः, (५०) ब्रह्माजी ।--वन्द्रनं, ( न० ) अार्यो की पातः सार्य की विशिष्ट उपातना ।

सम्ब ( व॰ कु॰ ) ९ उपविष्ट । बैटा हुआ । बसा हुआ । लेडा हुआ। २ उदास । रामगीन । ३ दीला । सदक्ता हुआ। ४ निर्वेख ( सन्द । कमज़ोर । १ बरबाद किया हुआ। नाग किया हुआ। ६ विनष्ट , ७ गतिहीन । स्थिर । = धुसा हुआ । ६ समीप । न्ज़रीक ।

सर्च (न०) थोदा । थोड़ परिमाण में ।

सम्भः ( ५० ) पियान वृष् ।

सञ्चक्त (वि०) हस्त्र । वौना । खर्वाकार ।—द्रः, (पु०) पियास वृत्त ।

सम्रतर (वि०) मन्द्र। दवा हुआ (स्वर जैसे) सं श को ११२

```
संतत ) ( व० इ० ) १ सुका हुआ। नवा हुआ।
 सन्नत 🕽 २ उदास । ३ सिकुड़ा हुआ ।
 संनितः ) (की॰) ! सन्यात पूर्वक प्रखाम । २
सञ्चतिः ) विनन्नता । ३ यञ्च विशेष । शोरगुरा ।
 संनद्ध । ( द० छ० ) १ एक साथ मिला कर बाँघा
 सन्नद्ध ∫ हुन्ना। २ कवच धारण किंथे हुए। ३
      बुद्ध करने को लैस । ४ तैयार । अस्तुस । ४ म्यास ।
      ६ किसी भी वस्तु से पूर्ण रीत्या सम्पन्न । ७ हिंसक ।
     हिंसालु । घातकी । = नज़दीकी । समीप का ।
संनयः ) ( ५० ) १ समृह । देर । राशि । परिमाख ।
सक्षयः ) २ पिछाई। । ( सेना की पिछाड़ी का रचक
     दल )
संबद्दनं ) ( न॰ ) तैयारी । सजावट । इथियार से
सम्बद्धनं ) जैस । २ तैयारियों । ३ मज़बूद बंधन ।
     ४ उद्योग । घंघा ।
संगाहः ) ( ५० ) १ कवच और अखशक से सर्वित
सञ्चाहः ) होने की किया। २ युद्ध करने जाने जैसी
     सजावर । ३ करच ।
संनद्धाः } ( पु॰ ) नदाई का हाथी।
सम्नद्धः }
संनिकर्षः । (५०) व समीप सीचना या लाना।
सनिकर्षः । र सामीप्य। पहोस्त । उपस्थिति । ३
     सम्बन्धः । रिश्ताः । ४ ( न्यायः सं इन्द्रियः श्रीर
    दिषय का सम्बन्ध जो कई प्रकार का माना
    गया है।
सीनकषेर्य 👌 ( न० ) १ समीप लाना । २ समीप
सन्निक्यमाँ 🕽 जाना । ३ सामी प्य । पहीस ।
संनिद्धः । (व० क्व० ) १ प्रायः ठीक । लगभगः ।
सक्तिहरः ) श्रनकरीय । २ पहोरीः । निकटकाः।
     पास का ।
संनिर्ध
              ( न॰ ) सामीष्य । पदांस ।
समिह्य
संनिचयः } ( ५० ) संप्रह । समुद्रव ।
संविधात ( (९०) १ समीप बाने वाला । २
सिबिधातः । जमा कराने वाला । ३ चोरी का माल
     लेने वाला । ४ अदालत का पेशकार ।
```

```
संनिधानं ( न॰ ) । श्रामने सामने की स्थिति ।
सञ्ज्ञिद्यानं ( न॰ ) ( २ निकटता । सर्मापता । ३
संनिधिः (३०) ( प्रत्यचगाचरख । ४ आधार)
सिबिधः (४०) ) पात्र । ५ रखना । घरना । ६
     जोड् । ग्रीसन् ।
संनिपातः ) (९०) १ एक साथ गिरना या पड्ना।
सक्तिपातः ) नीचे थाना। उतरना। २ मिकना।
     एकत होना । ३ टक्कर ! संघर्ष । ४ संगम ।
     संयोग । १ समूह । समुदाय । ६ आगसन । ७
     कफ बात और पित्त तीनों का एक साथ बिगड़ना :
     त्रिदोप । सरसाम । संगीत में समय का एक
     प्रकार का परिमाण !-- उचरः, ( पु॰ ) त्रिदोवज
     डवर )
संनिवंधः 🕴 ( ५० ) ३ मज़वृती से वॉघना । जक-
सम्बन्धः | इता । २ सम्बन्ध । खगाव । ३ प्रभाव ।
     तासीर ।
संनिभ
सानम } (वि॰) सद्य । समान ।
सानम
संनियागः }
सक्तियोगः }
             (५०) ३ मेल । लगाव । २ नियुक्ति ।
संनिरोधः ) (पु॰) श्रदक्त । क्कावट । रोक।
सन्निरोधः ) बाबा।
संनिद्धंतः । (खी०) १ फिरना (सन का)। २
सम्निद्धंतः । विरक्ति । ३ निम्नह । सहिन्युता ।
संनिवेश } (५०) १ जवजीनता । संज्ञानता ।
संक्षिवंशः } २ समूह । समाज । २ जुटाव । मेज । ४
    स्थान । जगह । स्थिति । ४ पड्रोस । सामीप्य । ६
    बनावद । शक्क । ७ मोपई। । रहने की जगह।
    ८ यथास्थान विहाना । ६ वैहाना । जहना । १०
    चौगात । खेलने की जगह या मैदात ।
संनिहित ) ( व॰ इ॰ ) १ समीप रखा हुन्ना। एक
सिबिहित र्रे साथ वा पास रखा हुआ। २ निवटस्थ।
    समीपस्य । ३ स्यापित । जमा किया हुया । १
    उद्यतः। रुत्परः । ४ ठहराया हुन्याः । दिकाया
    हुआ । - अपाप, (वि॰) नश्वर । विनश्वर ।
    नाशवान् ।
संन्यसमं ( न॰ ) १वैराग्य । विराग । २ सांसारिक
     वस्तुत्रों से पूर्ण रूप से विरक्ति । इ सौंपना।
```

सपुर्व करना ।

أمد

संन्यस्त ( व० इ० ) ३ वैज्ञाया हुआ । जमाया हुआ। २ जमा कराया हुआ। ३ सींपा हुआ। ४ फेंका हुआ। द्वोदा हुआ। अलग किया हुआ।

संन्यासः ( पु॰ ) ३ वैराग्य । स्याग । २ सांसारिक प्रपन्तों के त्याग की वृत्ति । ३ वरीहर । थाती । ७ । सप्तक ( वि० ) [ खी०—सप्तकाः, सप्तकी ] १ जुशा का दाव । होड़ । १ शरीरत्याग । सृत्यु । ६ 🖠 बरामाँदी ।

संन्यासिन् ( पु० ) १ घरोहर रखने वाला। त्रमा कराने वाला। र वह पुरुष जिसने संन्यास आरख किया हो । चतुर्थे श्राश्रमी । ३ स्टक्ताहार :

सप् ( घा॰ प॰ ) [सगति ] १ सम्सान करना । 'रूजन करना । २ मिलाटा । जोडना ।

सपत्त ( ति॰ ) ९ पंखां बाजा । २ वलवंदी वाजा । ३ अपने पत्र था दल का (६ सजातीय ) सहस्। समान ।

सपतः ( पु॰ ) १ तरफदार । एकपाती । २ सजातीय । ३ न्याय में वह बात या दशस्त जिसमें साध्य श्रवस्य हो।

सपत्नः ( ५० ) शतु । वैरी । प्रतिद्रन्दी ! सपत्नी (मी॰) सौत।

सपत्नीक (वि॰) पत्नी सहित।

सवत्रावरणां ( न० ) १ यरीर में त्राख इतनी ज़ोर से मारना कि वाण का वह भाग जिसमें पर लगे होते हैं, शरीर के भीतर घुस जाय। र अत्यन्त पीड़ा उत्पन्न करना ।

सपत्राकृतिः ( स्त्री॰ ) बड़ी पीड़ा या दर्व ।

सपदि ( भ्रव्यया० ) तुरन्त । फ़ौरन ।

सपर्या (सी०) १ एकन । अर्चन । २ सेवा। परिचर्या ।

सपाद (वि॰) ९ पैरों वाला ! २ सवाया ।

सपिंडः ) ८ प्र॰ ) एक ही इन्त का प्ररूप जे। एक सपिग्रडः ∫ ही पितरों के। पिरख दान करता हो। एक ही खानदान का।

सिपंडीकरणं ) (न०) किसी मृत नातेदार के उद्देश्य सिप्राडीकरणं ) से किया जाने वाला थाड़ कर्म विशेष । श्रिसल में यह कृत्य एक वर्ष बाद करना चाहिये: किन्तु जात कल लेख बारहवें दिन ही इमे का ढाला करने हैं।

स्पीतिः ( मी० ) याय वाय पान करने वादा । हस-प्याला ।

जिसमें सात हों : २ सात | ३ सामवीं ।

' सतकं ( २० ) सात का ससुदाय ।

समनी (मी०) की की करधनी या कमरवंद। सप्तरिः (स्त्रीः ) सन्तरः

समधा ( अन्यया ) सानगुरा।

सप्तन् ( संस्थावाची विशेषक ) यात् । — अस्विम् , (वि०) ६ सान तिहा या लौ वाना ! २ प्रशुभ दृष्टि बाला (पु०) १ ध्यनि । २ ग्रामि ।— घणोतिः, । र्बा० ) सनासी ।—ग्रश्नं, ( न० ) सतकोनाः (-ग्रहवः, (९०) सूर्वः (-ग्रहववाहनः, ( पु॰ ) सूर्व :—अहः, ( पु॰ ) सप्तदिवस अर्थात् सप्ताह । हम्ता (—आत्वन्, ( पु॰ ) त्रहा की स्पाधि ।--ऋषि. ( पुः बहुवसन ) १ मरीचि, प्रजि, श्रांगिरस्, पुलस्य, पुजह, कतु श्रौर विनिष्ठ सामक सात ऋषियों का सम्रवाण। २ शाकारा में उत्तर दिशा में स्थित सात तारों का त्रमृह जो अब के चारों श्रोर पृमता दिखलाई पइता है ।--सत्वारिंगत, ( सी० ) ४७। सँतालीस '—जिह्नः, —ज्वालः, ( पु० ) स्रम्नि । —तन्तुः. ( ५० ) यज्ञ विशेष ।—दणन्, (वि०) सन्नह : १७ । - दीधितिः ( स्री० ) अनि । —दीपा. ( स्रो॰ ) स्थिवी की उपाधि।~ भात, ( ५० बहुन० ) शरीरस्य मान भानुएं सा शरीर के संयोजक द्रव्य अर्थात् रक्त, पित्त, माँस, वसा, मञा, थस्थि और शुक्र ।—नदिः, ( घी० ) १७ सत्तानवे ।—नाडीसकं, ( न० ) फांतित ज्योतिए में सात देवी रेखाओं का एक चक जिसमें सब नचलों के नाम भरे रहते हैं श्रीर जिसके द्वारा दर्भ का धाराम बतलाया जाता है। -पगा:, ( go ) इतिवन का पेड ।-पदी (क्वी॰) विवाह की एक रीति जिसमें वर श्रीर वधु गाँठ जोड़ कर अम्नि के चारों श्रोर सात परि-

सम

मालिक ।--सद्, ( ५० ) १ सदस्य । २ जुरर ।

सप्तम कमाएं करते हैं। भाँवर। भँवरी।--प्रकृतिः, (स्त्री०) राज्य के सात र्थंग । [यथा राजा, मंत्री, सामन्त, देश, केश्श, गढ़ और सेना ] — — भद्रः, ( पु॰ ) सिरिस का पेंड ।— श्रृमिकः — भौम, (वि॰) सारखना ऊँचा।—विशतिः, ( स्त्री॰ ) सत्ताइस ।--- शतं, (न॰) ३ सातसी । २ एक सौ सात।—शती, (स्त्री०) ७०० पद्यों का संग्रह !--सिनः, ( पु॰ ) सूर्य की उपाधि । सप्तम (वि॰) [स्रो॰—सप्तमो ] सातवाँ। सप्तमी (स्त्री०) १ सप्तम कारक । श्रविकरण कारक । २ किसी पद्म की सातवीं तिथि। सप्तला ( स्त्री॰ ) चमेली की जाति का पौधा विशेष सितः ( ५०) १ जुद्या । जुगन्धर । २ घोड़ा । सप्रमाय (वि॰) प्यारा । मित्रतायुक्त । सप्रत्यय (वि०) ३ विश्वस्त । २ निश्चय । वेशक । सफरः ( पु॰ ) ) छोटी जाति की मञ्जी जो सफरी ( छी॰ ) ) चमकीले रंग की होती है। सफल (वि॰) १ फलवाला । फल देने वाला। २ सार्थक । २ कृतकार्य । कामयाव । सर्वेधु ) (वि॰) धनिष्ट सम्बन्ध युक्त । सिन्न सबन्धु ) वाजा। सबंधुः } ( पु॰ ) नातेदार । सजातीय । सर्वातिः ( पु॰ ) सायंकाल का कुटपुटा उजियाला । सवाध (वि०) १ श्रनिष्टकर । २ जालिस । उत्पीडक । सत्रह्मचर्यं ( न॰ ) सहपाठी । एक ही गुरु से पढ़ने वाला । सब्रह्मचारिन् ( ए० ) १ वे सहपाठी जो एक ही साथ पढ़ते हों और एक ही वत रखते हों । २ सहानुभूति रखने वालाः। सभा ( खी० ) १ परिषद्। गोष्टी। समिति। मजन्तिस। २ सभाभवन । सभामग्डप । ३ न्यायालय । ४ ४ त्रवार । ४ चूतगृह । जुन्नाइखाना ।—**ग्रास्तारः**, ( ५० ) सभासद । सदस्य ।—धतिः ( ५० )

१ सभाका प्रधान यानेता। २ जुआ इसाने का

श्रसेसर । पंच । सभाज् ( घा॰ उ॰ ) [सभाजयित—सभाजयते] १ प्रयाम करना । २ सम्मान प्रदर्शित करना । पूजन करना । ३ प्रसन्त करना । ४ श्रङ्गार करना । सजाना । **५ दिखलाना । प्रदर्शित करना** । सभाजनं ( न० ) १ प्रणाम । नमस्कार । २ शिष्टता विनम्रता । ३ परिचर्या । सभावनः ( पु॰ ) शिवजी का नाम। सभिकः ( पु॰ ) जुग्राङ्खाना चलाने वाला। सभीकः सभ्य (वि०) १ समासद । २ समाज के उपयुक्त 🤱 सभ्यता का व्यवहार करने वाला। ४ कुलीन। विनम्र । १ विश्वस्त । विश्वासपात्र । सभ्यः (पु०) १ समासद । २ कुलीन वंशज । ३ जुआङ्खाना चलाने वाला। ४ जुआङ्खाने के मालिक का नौकर। सभ्यता (स्री॰) ) १ सम्य होने का भाव।२ सभ्यत्वं (न॰) ) सदस्थता।३ सुशिवित श्रौर सजन होने की ग्रवस्था । ४ भत्तमनसाहत। शराफत । सम् ( भा० प० ) [समिति ] १ घबड़ा जाना। जो बबड़ाया या परेशान न किया जा सके। सम् (अन्यया०) १ समान । तुल्य । बराबर । २ सारा। ३ साधु। भला। ४ युग्म। जीड़ा। सम (वि०) १ एकसा । समान । २ वरावर । तुल्य। ३ सदश । एक रूप । समतल । समभूमि । चौरस । ४ जूस । ( संख्या ) जिसमें दो से भाग देने पर कुछ न बचे। १ पचपातहीन । ६ न्यायवान । ईमानदार । सञ्चा । ७ नेक । धर्मात्मा । ८ साधारण । मामूली । ६ मध्य का। मध्यम । १० सीधा। ११ उपयुक्त । १२ उदासीन । विरक्त । १३ सब ! हर कोई । १४ समृचा । तमाम । सम्पूर्ण ।---ग्रंशः, ( पु॰ ) बराबर का हिस्सा । - ग्रान्तर, ( वि॰ )

समान्तराता । समान । तुल्य ।—उद्कं, ( न० )

वृध श्रौर जल की ऐसी मिलावट जिसमें समान

भाग जल और समान भाग दूध का हो।--उपमा,

(क्षी०) एक अलङ्कार विशेष। -- कन्या, (स्ती०)

विवाह योग्य जड़की —कालाः, (पु०) तत्व्रण। उसी समय। --कालं ( श्रव्यया० ) एक ही समय में :--कार्लीन (वि०) एक ही समय में होने वाले । — केशलः, (पु०) साँप। सर्प । — गन्धकः, ( पु॰ ) नकली भृष ।—श्रत्रस्त्र, ( वि॰ ) चार समान भुजार्थो वाला ।—चतुर्भुजः, ( पु॰ ) 🗕 चतुर्भुजं, ( न० ) वह चनुर्भुज शक्क जिसके चारों भुज समान हो।—चिन, (वि०) १ वह जिसके मन की श्रवस्था सर्वत्र समान रहती हो। समचेता । २ विरक्त ।--होद्.--होद्म, ( वि० ) ममान विभाजक वाला।—जातिः ( वि० ) समान जाति वाला। - झा, (र्खा॰) कीर्ति। -- त्रिभुजः. ( पु॰ ) —त्रिभुजं. ( न॰ ) वह त्रिकोण जिसकी तीनों भुजा समान या बराबर की हों :--दर्शन, —दर्शिन्, (वि॰) सब को एक निगाह से देखने वासा । अपचपाती ।- दुःख, (वि०) समवेदना रखने वाला ।- दुःखसुखः (वि०) दुःख सुख का साथी।--दूश्,--दृष्टि, (वि॰ ) जो पत्तपाती न हो । — बुद्धि, (बि०) १ अपचपाती। २ विषयविरागी ।-भावः, (पु०) समानता। तुल्यता । रंजित, (वि॰) रंगा हुआ। --रभः, (पु॰) रतिबन्ध ।--रेख, (वि०) सीधा ।--लंब-(पु॰) - लम्बं, (न॰) वह चतुर्भुज शक्क जिसकी दे। भुजा मात्र समान्तराल हों। - वर्तिन्, (वि०) समचेता । अपचपाती । (पु०) यमराज ।--वृत्तं, ( न० ) वह छंद, जिसके चारों चरण समान हों । - बुत्ति, (वि०) स्थिर । प्रशान्त ।- प्रेधः, ( पु॰ ) मध्यम गहराई । —संधिः, ( पु॰ ) वह सुत्तह जो बराबर की शतों पर हुई हो।-सुप्तिः, (स्त्री॰) वह निदा जिसमें समस्त चराचर निदामिभृत हों । ऐसा करप के अन्त में होता है।-स्थ, (वि०) १ समान। एकसा । २ समतत्त्व । ३ समान । — स्थलं, ( न० ) असमान जगह । ऊबड़ खादड़ जगह । ं (न०) चौरस मैदान । ( श्रव्यया० ) १ साथ । साथ में । साथ साथ । २ बरावर वरावर । ३ उसी

प्रकार । उसी तरह । ४ पूर्णतः । १ एक ही समय

में। सब एक बार।

समत्त ( वि॰ ) दृष्टिगोचर समनं ( अव्यया० ) नेत्रों के सामने । समग्र (वि०) तमास । समृजा । सम्पूर्ण । ममंगा ) समङ्गा ) ( म्ह्री॰ ) मंजिष्टा । समजं ( न० ) अंगल । वन । समजः (पु०) १ पशुयों का निरोह। २ मूर्खी का समज्या (ची०) १ सभा। मजलिस। २ कीर्ति। मसिद्धि । समंजस (वि॰) १ उचित । युक्तियुक्त । ठीक । उपयुक्त । २ स्पर्दी । सचा । विल्कुल ठीक । ३ माफ । बोधगव्य । ४ धर्मात्मा । मला । न्यायनान । ग्रम्यस्त । श्रनुभवी ' ६ तंदुरुस्त । समजसं ( २० ) ९ याग्यता । २ यथार्थता । ३ सबी साची । समता (स्त्री॰) १ ९ एकरूपता . २ साहरूय । समन्त्रं ( न॰ ) ) समानता । ३ तुरुयता । ४ निष्पच्चपातता । १ मनस्थिरता । ६ सम्पूर्णता । ७ साधारण्य । 🖛 ग्रसमना । समितिक्रमः ( ५० ) वङ्ग । मङ्ग । समतीत ( वि० ) गुजरा हुआ। बीका हुआ। समद (वि॰) १ मतवाला । . ख्नी । २ मदमाता । ३ सद से पगनाया हुआ। समिधिक (वि०) १ अधिक। ज्यादा। वहुत। स्तमधिकं ( ग्रन्थया० ) अत्यधिकः। समिधिगसनं ( न० ) जीतना । दसन करना । समध्व (वि०) साथ साथ यात्रा करना समनुद्धानं ( न० ) १ स्वीकृति । रज्ञामंदी । २ सम्पूर्ण रीत्या पसंद्गी। समंत } (वि०) १ हर ब्रोर । २ समृचा । समन्त समंतः ) ( पु॰ ) सीमा। हद्दः — दुग्धाः (स्री॰) समन्तः ) थृहरः । स्तुही ।—पंचकः, ( न॰ )

कुरुचेत्र श्रथवा कुरुचेत्र के निकट का स्थान विशेष !

—भद्रः, ( पु॰ ) बुद्धदेव ।—भुज्, ( पु॰ ) ग्राग्नि ।

समन्यु (वि॰) । दुःखी । २ कोधी ।

समन्वयः (पु०) १ संयोग । भिखन । मिखाप । २ विरोध का अभाव। २ कार्य कारण का अवाह या निर्वाह ।

समन्तित (व० २००) १ संयुक्त । मिला हुआ । २ तिसमें केई रकावट न हो । ३ सम्पन्न । अन्तित । ४ प्रभावान्तित या प्रभाव पड़ा हुआ।

समिभिन्तुत ( व० कृ० ) १ जनप्तावित। जन्त के बुड़े में बुड़ा हुया। २ असा।

समिभिन्याहारः ( पु० ) ३ एकसाथ वर्षात या कथन । २ साहचर्य । श्रन्छी तरह कहना ।

समभिसरर्ण (न०) ९ समीप आगमन । २ जिज्ञासु । अभिजापवान् ।

सममिहारः (पु॰) । एक साथ प्रह्य । २ दुह-राव । पुनरावृत्ति । ३ फालतु । अतिरिक्त ।

समभ्यर्चनं ( न॰ ) थर्चा । सम्मान । एउन । समभ्याहारः ( पु॰ ) साहचर्य ।

समयः (५०) १ वक्तः । कालः । २ मौक्रा । अवसरः । ६ उचित समय। ठीक वक्त। ४ कील करार। ४ पद्धति । रीतिरस्म । रवाज । प्रथा । ६ भामूली रीति रस्म। ७ कविथें का निश्चय किया हुआ सिद्धान्त । म सङ्केत स्थान या कालनिरूपण । ६ ठहराव । शर्त । १० कानून । क्रायदा । नियम । १२ आदेश । निर्देश । आजा। १२ गुरुतर विषय। नितान्त त्रावश्यकता । १३ शपथ । १४ सङ्केत । इशारा । १४ सीमा । इद । १६ सिद्धान्त । सूत्र । १७ समाप्ति । श्रवसान । श्रन्त । १८ साफल्य । समृद्धि। ११ दुःख की समाहि।—ग्रन्युचितं, ( न० ) वह समय जब न तो सूर्य धौर न तारा-गण दिललाई एर्डे ।—अनुवर्तिन, (वि०) किसी प्रतिष्ठित पद्दित पर चलने वाला। -थाचारः ( पु॰ ) पद्धति । रीतिरस्म ।-- क्रिया, ( खी०) कीस करार करना ।--परिएक्तमां, (न०) सन्धि या किसी इकरार नामें की शर्तों पर चलने की किया।—व्यक्तिचारः, (पु०) किसी इकरार या कीलकरार की तोड़ना।—व्यक्ति सारिन्, (वि०) कील करार की मंग करने वाला।

समक्कारः

समया (ऋष्यया०) १ समय से। २ निर्दिष्ट समय से। ३ वीच में। भीतर।

समरं ( न० ) ) युद्ध । बङ्गई । संधाम ।—उद्देश: समरः ( पु० ) ) —मूमिः, ( पु० ) युद्धतेत्र ।

—शिरस्, ( न० ) सेना का अधमाग।

समर्चनं ( २० ) अर्चन । पुत्रन । सम्मानकाग्।

समर्गा (वि०) १ पीड़ित । कष्टित । बायल । २ याचित । माँगा इचा ।

समर्थ (वि॰) १ मजबूत । बतवान । २ निष्णात । योग्यता सम्पन्न । ३ योग्य । ठीक । वचित । ४ तैयार किया हुआ । १ समानार्थवाची । ६ गृहार्थ प्रकाशक । ७ बहुत जोरदार । = अर्थ से सम्बन्ध रखने वाला ।

समर्थकं (न०) अगर की लकड़ी।

समर्थनं (न०) १ स्थापन । श्रतुमोदन । २ संमा-वना । ३ दरसाह । ४ सामर्थ्यं । शक्ति । ४ मत-भेद दूर करना । सराङ्ग मिटाना ।

समर्धक ( वि॰ ) १ अभीष्ट पूरा करने वाला। वरदाता।

समर्पगां (न०) प्रतिष्ठा पूर्वक देना।

समर्याद (वि॰) । सीमाबद्धा २ समीप । निकट। ३ चाल चलन में दुरुस्त । शिष्ट ।

समज (वि॰) ३ मैजा। गंदा। अपवित्र। २ पापी। समज्तं ( न॰ ) विष्ठाः मजः।

समचकारः (पु०) एक प्रकार का नाटक। इसकी कथावस्तु का आधार, किसी देवता या असुर के जीवन की कोई घटना होती है। इसमें वीररस प्रधान होता है। इसमें अक्सर देवाधुर-संग्राम का वर्णन किया जाता है। इसमें तीन श्रङ्क होते हैं, और विमर्श सन्धि के अतिरिक्त शेष चारों सन्धियाँ रहती हैं। इस नाटक में विन्दु था प्रवेशक की श्रावश्यकता नहीं समस्ती जाती।

समयतारः ( पु॰ ) १ उत्तरने की जगह । उतारा । २ जल में या तीर्थं में बुसने की किया।

समयस्या ( स्ती० ) १ निर्दारित श्रवस्था । २ समान-हालत । ३ दशा । हालत ।

समवस्थित ( व॰ कृ॰ ) १ यचत रहा हुद्धा । S E2 1

सञ्ज्ञातिः (सी०) शास्त्र । उपखिच ।

समवायः ( ५० ) ६ समुदायः समूहः २ हेर राशि । इ चलिष्ट मम्बन्ध । ४ ( वैशेषिक दर्शन में ) श्रद्धद सम्बन्ध । (न्याय में) नित्र सम्बन्ध : वह सम्बन्ध जो जबयदी के साथ अवयद का, पुर्गा के साथ रुख का अववा जाति के साथ न्यक्ति का होता है।

समवारित्। वि॰ ) १ जिसमें समवाच या निव सम्बन्ध हो । २ वहुसंख्यक । वहुतकार । वहु-पुचित ।

समवेल ( व॰ छ॰ ) १ एक में मिला हुआ ! एकत्र । २ अदूर सम्बन्ध युक्त । ३ यह संख्यक ।

समित्रिः (की॰) सद का समूह । इन्ह एक साथ । व्यप्तिका उत्तवा ,

समसर्व (न०) १ मेल । तंथाग । २ शन्दों का थेगा । समासान्त शब्दों की बनावट । ३ : सङ्कोचन ।

समहरा (वि०) १ सब । कुल । समम । २ एक से भिजाया हुआ। संयुक्त । ३ समास युक्त । ४ संचित्र ।

समस्या (की॰) १ किसी श्लोक या वृद का वह श्रन्तिम पद या हुकड़ा जो पूरा श्रांक या छंद यनाने के लिये बना कर दूसरों की दिया जाय चौर जिसके चाघार पर पूरा श्लोक या चूंद तैयार किया जाय। २ अपूर्ण की पृति।

सुमा (क्री॰) वर्षे। (अञ्चया॰) साथ। सहित।

समासमीना ( फी॰ ) वह गी जो प्रतिवर्ष बन्चा दे। बर्षेडि गाय ।

समाकविन् (वि॰) [क्री॰-समाकविग्री] । समाधानं (न॰) १ मिलान करना। २ मन के। ब्रह्म

आकर्षक । मत्ती भौति खींचने वाला । २ दूर तक गन्त्र फेलाने वाला : । पु॰ ) गन्ध जो दृर तक च्यास हो ।

समाञ्चल ( नि॰ ) १ परिपूर्व । भीडभाड युक्त । २ घरवन्त वयद्यामा हुन्या ।

समाख्या ( फी॰ ) १ कीति । नामवरी । स्वाति । नाम । मंद्या ।

सतास्यात ( व॰ ह॰) ६ गिना हुआ। बाहा हुआ। २ मर्जासँति वर्णितः वोषितः । ३ प्रस्थातः । प्रसिद्ध ।

समागत ( व० ३० ) साथ आया हुआ। संयुक्त । **मिला हुआ । २ प्राया हुआ । वह दिसका** समागम हुया है। ।

स्मागृतिः (की॰) । सहयागमन । २ शागमन । ३ एकसो दशा या एकसी उत्तनि ।

सप्तागमः ( ९० ) १ मेल । भेंट । सुरुमेड । मिलन । ९ रसङ्घः हेलसेल। ३ समीप आगमन। ४ ( ज्योतिय में ) ( दो महों का ) मेल।

समाजातः ( ९० ) १ हिंसन । वय । २ सन्ह । सङ्गई ।

समान्यमं ( न॰ ) सञ्चय करण । जमा करने की

समाचरमं ( न० ) भर्ता भाँत ग्राचरण करना ।

समाचारः (३०) । गमन । जाना । २ त्रावरण । **चालचलन । ३ उचित्र चाल चलन या न्यव-**हार । ४ संबाद । स्वर । रियोर्ट । सूचना ।

सहाजः ( ५० ) ९ समा । मजिलस । २ गोष्टी। क्कब : संस्था । ३ समृह : समुदाय । ४ दल । योजी। ५ हाथी।

समाजिकः ( ५० ) सभा का सदस्य।

स्रवाज्ञा (स्वी॰) कीति। स्याति।

समादानं ( न० ) १ युरा पूरा देना । २ उपश्रक दान पाना । ३ जैनियों का आद्विक इस्य विशेष ।

समाधा (सी॰) देखें। समाधान।

मे लगाना । ६ ध्यान । समाधि । ४ एकामता । ४ चित्त की शान्ति । ६ शङ्कानिरसन । पूर्वपच का उत्तर । ७ प्रतिज्ञा करण । ८ (नाटक में कथा-भाग की मुख्य घटना ।

समाधिः (पु०) १ (मन की) एकाग्रता । २ ध्यान विशेष । ३ तप । ४ मिलाना । जोड़ना । ४ समाधान करना । ६ शान्ति । निस्तब्धता । ७ चचनदान । = त्याम । ६ पूर्णता । स्म्पन्न करने की किया । १० कठिन समय में धेर्य धारणा । १९ ग्रसम्भव कार्य करने का प्रयत्न । १२ ग्रन्न वाँटना । दुर्भिष के लिये ग्रन्न जमा करना । १३ कन्न । १४ गरदन का माग या जोड़ विशेष । १४ अलंकार विशेष निसकी परिभाषा यह है—

' सपाधिः मुकरं कार्यं कारणाल्हरयोगतः ।''

-- H392 |

समाध्यात (व॰ ऋ॰) १ फूँका हुआ। २ फुलाया हुआ।

समान (वि०) १ वहीं : तुल्य । सहश । २ एक । एकसा । ३ नेक । पुरुयात्मा । न्यायवान । ४ सावारण । ४ सम्मानित ।

समानं ( ग्रन्थया० ) वरावर वरावर । सहश ।

समातः (पु०) १ वरावर वाला । मित्र । २ घरीरस्थ पाँच पवनों में से एक । यह नाभि के पास रहता है और अन्न आदि पचाने के लिये आवश्यक माना गया है।—अर्थः, (वि०) एक अर्थ वाला ।— उदकः, (पु०) ऐसा सम्बन्धी जिसे तर्एक में दिया हुआ जल मिले । चौदहवीं पीड़ी के बाद समानोदक सम्बन्ध समाप्त हो जाता है।—उद्र्यः (पु०) सगा भाई।—उपमा, (स्त्री०) उपमा विशेष ।

समानयनं (न०) राशीकरण । एकत्रीकरण । समापः (५०) देवताओं को विविदान या भेंट चढ़ाने की किया ।

सभापत्तिः (स्त्री॰) मिलन । भेंटन । संयोग । इति-काक्र । ३ इत्तिकाक्षिया मुरुभेड़ ।

समापक (वि॰) [स्त्रीं॰—समापिका ] पूरा करने बाला। समाप्त करने वाला। समापनं (न०) १ समाप्ति करने की किया। सरपूर्णता। २ उपलब्धि । ३ हिंसन । नाशन । ४ अध्याय। १ भ्यान । समाधि ।

समापन्न (व० क्र०) १ पाया हुआ। उपलब्ध किया हुआ। २ वस्ति। वाक्षे हुआ भया। ३ आया हुआ। पहुँचा हुआ। ४ समाप्त किया हुआ। १ गुणी। प्रवीण। ६ सम्पन्न। अन्वित। ७ पीड़ित। दुःखी। महता मारा हुआ।

समापादनं ( न० ) पूर्णं करने की किया।

समाप्त (व॰ क॰) १ एरा किया हुआ। पूर्ण किया हुआ। २ चतुर। चालाक।

समाप्तालः ( पु॰ ) स्वामी। पति ।

समाप्तिः ( स्त्री॰ ) १ अन्त । अवसान । २ पूर्णता । ३ कगड़ों का निपटारा ।

समाप्तिक (वि॰) १ श्रन्तिम । २ ससीम । परिच्छित्त। ३ सम्पूर्ण कर चुकने वाला ।

समाप्तिकः ( पु॰ ) १ समापक । पूर्ण करने वाला । २ वेद्याध्ययन पूर्ण कर चुकने वाला ।

समाष्ट्रात (व॰ इ॰ ) १ जल की बाद में डूवा हुन्ना। २ परिपूर्ण।

समाभाष्यां ( न॰ ) वार्तानाप । संभाषया ।

समाम्नानं ( न० ) १पुनरावृत्ति । २ गणना । ६ परंप-रागत प्राप्त पाठ ।

स्तमास्नायः ( पु० ) १ परंपरागत पाठ । २ परम्परागत ( शब्द ) संग्रह । ३ परम्परा । ४ पाठ । राग्रता । १ योग । जोड़ । जमा । समृह । ( यथा श्रव्स-समाक्राय । )

समायः ( पु॰ ) । त्रागमन । २ सॅट । मुलाकात । समायत ( व॰ ऋ॰ ) वाहिर खींचा हुत्रा । बदाया हुत्रा । लंबा किया हुत्रा ।

समायुक्त (व० ह०) १ जोड़ा हुआ। सम्बन्धयुक्त। २ अनुरक्त १३ तैयार किया हुआ। ४ अन्वित। सम्पन्न। १ नियुक्त किया हुआ। सींपा हुआ।

समायुत (व॰ रू॰) १ बोड़ा हुआ। मिलाया हुआ। २ जमा किया हुआ। ३ सम्पन्न किया हुआ। समायोगः ( ए० ) १ संयोग । समागनः । सम्बन्धी । २ तैयारी । ३ धनुष पर बाख रखना । ४ टेर । । राशि । २ कारख । हेतु । उट्टेश्य ।

समार्गः ) (पु॰) १ त्रारमः । शुरूत्रातः । २ समारम्भः ) उद्योगः कार्ये । क्रिया । ३ लेपः । सल-हमः ।

समाराधनं (न०) १ सन्तुष्ट करते का साधन । सन्तुष्ट करना प्रसन्न करना । २ परिचयाँ । सेवा । समारायां (न०) १ सोंपना । जमा कराना । रखनः । । २ हवाले करना ।

समारोपित ( व० छ० ) १ अपर चढ़वाया हुआ। २ चढ़ा हुआ ( रोदा घतुप पर )। ३ भरोहर रखा हुआ। स्थापित किया हुआ। जमाया हुआ। ४ हवाले किया हुआ। सोंपा हुआ।

समारोहः ( पु॰ ) १ ऊपर चढ़ना । ऊपर जाना २ ( घाँड़े या किसी के ऊपर ) सवार होना । ३ राज़ी होना । मान खेना ।

समालंबनं ( न० ) टेक । सहारा ।

समालंबिन् } (वि॰) लटकने वाला। समालम्बिन् }

समालंगः (पु॰) समालंगः (पु॰) समालंगः (पु॰) समालंगः (न॰) समालंगः (न॰) समालंगः (न॰) समालंगः (न॰)

समावर्तमं (न०) १ लौटना । प्रत्यावर्तन । २ विशेष कर घर लौट याना । वेताध्ययन समास कर बक्षचारी का गुरुकुल से ।

समावायः (पु०) १ संबन्धः लगावः । २ अट्ट सम्बन्धः १ समूहः समुदायः । ३ राशिः । हेरः ।

समावास: ( पु॰ ) बासा । रहने का स्थान ।

समाविष् (व० क्व०) १ भर्ती भाँति घुसा हुआ। भर्ती तरह व्याष्ट । २ पकड़ा हुआ। वश में किया हुआ। वेश हुआ। वेश हुआ। ३ भूताविष्ट । ४ अन्वित। सम्पन्न । १ ते किया हुआ। निर्दारित किया हुआ। ६ भन्नी भाँति शिका दिया हुआ।

समाबृत (व॰ कृ॰) । विसा हुआ। विका हुआ।

२ पर्ना पहा हुआ। यूंघट में दिना हुआ। ३ दिपा हुआ दुना हुआ। ४ गजित। २ विकाला हुआ। दोसा हुआ। ६ रोका हुआ। कसा हुआ।

समाह्नः । (६० ६० शहावारी जा पुरवृत्व में समावृत्तकः) यस का योग विशाध्यका रूपी कर, वर लोट कर आमा हो।

स्थाविताः (पु०) १ एकत्र याम करना । २ मिनान । त्राच । ३ प्रवेश । १ पुनान । ४ भृत का आवेश । १ कोच । इसँग ।

समाश्चयः ( पु० ) १ रचा की न्योज करने वाला । २ रचा । पनःह । ६ रचा का स्थानः ज्याश्रयन्थलः । ४ व्यावसम्पातः । निवानस्थानः

समार्लेपः ( ५० ) आक्रिन ।

समाह्या नः (पु॰) हम में इत याना । किसी कृष्टिनाई से पार पाकर हम खेना : बुटकारा । दरसाह । याधासन : ३ मरोला अपसा । विश्वास ।

समार्वासनं ( न० ) १ उत्ताहित करवा । माधासन देना । २ थाधासन ।

समासः (पु०) । संचेप । खुवासा । २ समर्थत । सिद्ध करना । २ समाहार । एकत्रकरण । ४ व्या- करण में दो अथया अधिक एउं। है। एक बनाने वाला विधान विशेष ।— उत्तिः, (पु०) अबद्धार विशेष ।

समायितः (क्षी॰)) १ संयोग । मेल । २ स्थापन । समासंगः (९०) । ३ सम्बन्ध । समासङ्गः (९०)

समाम्बर्जनं (न॰) १ पूर्ण रीत्या वैशाम । २ त्याग । समामादर्भं (न॰) १ समोपागमन । २ पाना । मिलता । ३ पूर्णं करना । सम्पन्न करना ।

समाहर्यां (१०) मिलाना। जमा काना। हेर करना। समाहर्त् (५०) १ एकत्र करने या जमा करने का धादी। २ वसूज करने वाला।

समाहारः (पु॰) १ संग्रह : समृह : २ शब्दों की रचना ! ३ शब्दों या वाक्यों के। एक करने की क्रिया ! ४ इन्द्र और हिंगु समासों का भेद विशेष ! ४ संक्षिप करण ! सङ्कोचन !

सं० १० की०-११३

समाहित (व॰ इ॰ ) १ जमा किया हुया । एकत्र किया हुया। २ ते किया हुया । १ शान्त (चित्त) स्वस्थ। एकाय। ३ जवकीन । संजनन । ४ समास किया हुया। ६ कै। जकरार किया हुया।

समाहत (व० ५०) १ एक जगह किया हुआ। जना किया हुआ। २ विपुत्त । वहुत । अत्यिषक । बहुत स्विक । ३ माछ । स्वीतृत । तिया हुआ। ४ संविध किया हुआ। खुलासा किया हुआ।

समाहति (खी॰) ३ संग्रह । संवेप । समाहः (पु॰) विनेती । बलकार ।

न्याह्नयः (पु०) १ जनकार। निमंत्रण । २ युद् । संग्रास । ६ खड़ाई जो केवल दो श्रादिसयों में हो (समूह वाँध कर नहीं )। १ जानवरों की लड़ाई जी आमोद प्रमोद के लिये हो । १ नाम । संज्ञा।

समाहा ( सी० ) नाम। उपाधि।

समाह्वानं (न०) ३ वृजीया । समाहृत सभामगढ्जी । र जलकार । रणनिमंत्रगा :

स्मिकं (म॰) भाना। वरदा। बरखम।

समित् ( स्री० ) संत्राम । जड़ाई।

समिता ( छी॰ ) गेहूँ का श्राटा।

सिनितः (२०) १ समा । समान । र मजितस । ६ ग्रहा । भुँड । हेड् । गैहर । ४ खडाई । जंग । समर । १ साहरय । समानता । ६ शानित । सन्तेष । सहनशीनता ।

शमितिजय } (वि॰) विनयी । समितिजय }

सिमिधः ( पु॰ ) १ युद्ध । लड़ाई । समर १ २ ऋषि । स्राम ।

स्तिम्ह (व० क्र०) १ जलाया हुआ । सुलगाया हुआ। २ आग लगाया हुआ। फ्ला हुआ। ३ मड्कामा हुआ।

सिमिच् ( स्रो०) लकड़ी। ईंधन । सिमिया। इवन में जलायी जाने वाली लकडी।

समिशः (५०) श्रात । श्रनि ।

समिन्धनं } (न०) १ जलन । बलन । २ ईंघन ।

समिरः ( ५० ) हवा। पवन।

समीकं ( न० ) युद्ध । लड़ाई ।

समीकररां ( न०) १ असम की सम करना। २ बीज-गणित में अनजानी हुई संख्याओं के। जानने के जिये अफिया विशेष। ३ शांख्य दर्शन।

समीता (स्त्री॰) : क्षेत्र । अनुसंघान । २ विचार । १ भवी भाँति पर्यवेश्वया या मुझायना । १ समस्र ! खुद्धि । १ सत्यप्रकृति या नैजांगिक सत्य । ६ मुख्य सिद्धान्त । ७ सीमांसा दर्शन ।

समीचः ( ३० ) समुद्र।

समीचकः ( ५० ) संयोग । खाँमैधुन ।

समीची (स्त्री०) १ मृगी । हिरनी । २ प्रशंसा । तारीफ ।

सनीचीनं (त॰) १ सत्य। २ डपयुक्तता।

समीकीनः ( ५० ) १ सही . टीक । २ सत्य । यथाई। ३ उपयुक्त । संगत ।

समीदः ( ६० ) मैदा । येहूँ का श्रति महीन श्रादा । समीन ( वि० ) १ वार्षिक । साजाना । २ एक वर्ष के जिये साढ़े पर जिया हुआ । २ एक वर्ष का ।

समीनिका (खी॰) वसींड गाय । प्रतिवर्ष व्याने वासी गाय ।

म्भीप ( दि॰ ) समीप । निकट ।

सर्भापं ( न० ) नैकट्य । समीपदा ।

स्क्षीरः (पु॰) १ पवन । हवा । २ शमी वृत्त ।

समीरगाः ( पु॰ ) ९ पवन । हवा । २ स्वांस । दम । यात्री । पथिक : ३ मस्या का पीधा ।

मसीहा (स्त्री॰) ग्रमिलाप। कामना। वांछा।

समीहित (२० ह०) १ त्रभिखषित । वांद्वित । इच्छित । २ हाथ में लिया हुआ ।

समीहितं ( न० ) कामना । इच्छा । ग्रभिलाप ।

समुक्तगां ( न॰ ) गिराना ।

समुद्धयः ( ३० ) १ समृहन । समृह । समुस्वय । १ आपस में श्रनवेष्ट्रित बहुत से शब्दों का एक किया में अन्वय । ३ अलक्षार विशेष । मुखरः ( ५० ) १ आरोहण । २ पार करना ।

मुच्छेदः ( पु॰ ) पूर्णरीत्या नारा । जन् से नारा । मुजोच्छेदः ।

मुच्कूयः ( ५० ) १ उन्नयन । कॅंचाई । २ विरोध । शत्ना ।

मुच्छायः ( ५० ) कॅचाई । उठान ।

मुक्कुस्तितं ( न॰ ) } याह । हंडीसाँस मुक्कुस्सः ( पु॰ ) }

मुजिमत (वि॰) १ त्यामा हुआ। छोड़ा हुआ। २ मुक्त किया हुआ। ३ मुक्त।

मुख्दर्भः १ उन्नति । बढती । २ त्रपनी जाति से जँवो किसी ग्रन्य जाति में जाना ।

पुत्कप्रः (पु॰) १ ऊपर चडना । टब्सित करना । २ सीमेरलबहुन । नर्यादा खांघना ।

वुत्कोष्टाः ( पु॰ ) १ विद्याना । २ विकट केालाहल । ३ कुररी नामक पत्नी ।

पुत्थ (वि०) १ उठा हुआ। उन्नतः । २ निकला हुआ। उथन्नः । ३ (घटनाका) होना।

बुत्थानं ( न० ) १ उठान । उत्थान । २ ( मरकर ) जी उठना : ३ पूर्णरीत्या त्रारोग्य । १ (घान का) पुरना । २ रोग का लक्ष्ण । ६ उद्योग धंधे में लगना ।

पुरवतर्न (न०) १ इहान । २ दक्तन १ उद्योग ।

रुपत्तिः ( श्री॰ ) १ पैदायशः। उत्पत्ति । २ घटना ।

र्शित । पृतिपञ्ज ( वि॰ ) भ्रत्यन्त गइबदाया हुम्रा । पृतिपञ्जत ( भस्तन्यस्त । पृतिपञ्जत

पुरिष तः (पु॰) १ सेना जी हदवदी में अस्त-पुरिपञ्जलः व्यक्त हो गयी हो। २ वदी भारी पुरिपञ्जलः (पड्वद।

ह्सिवः ( पु॰ ) बड़ा उत्सव।

पुरसर्गः (पु॰) १ त्याग । विशाग । २ गिरन । गिराव । ३ सत्त का त्याग । इस्त होना ।

गुरसारगां ( न० ) १ हॅंका देना । भगा देना । २ पीझा करना । शिकार करना । समुत्सुक (वि॰) १ इत्यन्त विकत या चिनितः। २ अभिजायी । ३ शोकान्तितः।

समुन्तेषः (५०) १ कॅचान । उठान । २ मोटापन ) गाहापन ।

समुद्रक (व॰ ह॰ ) ( हुएं से जैसे ) सींचा हुआ। निकासा हुआ।

समुद्धः (ए०) ३ चहाव उटान । २ निकास । ३ संग्रह । नमृद्ध राशि : ४ योग । मिलावद । ४ समूचा । नमाम । ६ गजरूव । ७ उद्योग । म खड़ाई समर । १ दिवस । १० सेना का पिद्यला भाग ।

समुद्रागतः ( ५० ) पूर्वज्ञानः

समुदासार: ( पु॰ ) १ उत्तित अभ्यास या व्यवहार । २ संदेशियन करने का उपयुक्त विधान । ३ अभि-प्राय । प्रयोजन । मतत्त्वत्र ।

समुदायः ( ५० ) संग्रह । समुदाय ।

समुदाहरसं ( न॰ ) १ कथन । उचारण । २ उदाह-रण । मिसाल । नजीर ।

समुद्ति (व॰ इ॰ ) १ उपर गया हुआ। उठा हुआ। उपर चड़ा हुआ। २ उँचा। उत्ततः । २ उत्पन्न । निकला हुआ। ४ सम्बेतः । एकत्रितः । मिला हुआ। ४ सम्पन्न ।

समुदीरसां ( न॰ ) १ कथन । वर्णन । उच्चारया । २ दुहराना ।

समुद्ग (वि०) १ उठान । चढान । २ पूर्णेरीत्या । व्यक्ति । ३ डक्कन वास्ता । ४ छोमी वास्ता ।

समुद्धः ( पु॰ ) १ डक्कनदार निटाश या टोकरी । श्लोक निशेष ।

समुद्रकः (५०) १ वक्तनदार पेटी या टीकरी । २ स्ट्रोक विशेष ।

समुद्रमः १ ददना अगना । २ निकलना । ३ अरपनि । पैदायश ।

समुद्धिरतां (न०) १ वसन । उगलन । २ वह जी अगला गया हो । ३ उठना । अपर करना ।

समुद्रीतं ( न० ) उच्चस्वर का गीत या राग ।

समुद्देशः ( ५० ) १ पूर्णंरीत्या । वत लाना । २ पूर्ण वर्णन ।

समुद्धत (व॰ ह॰ ) १ उठाया हुआ। उपर किया हुआ। २ उत्तेजित। उमादा हुआ ४ अभिमान में चूर। अकड़ा हुआ। ४ हरे तीर तरीके का। दुष्ट व्यवहार करने वाला। ४ अहङ्कारी। अशिष्ट।

समुद्धरणं (न०) १ उठान । उपर करना । २ उठा बेना । ३ अपर खींच बेना । ४ मुक्ति । छुटकारा । ४ म्बोच्छेदन । ६ (समुद्र तट से) निकाब बेना । ७ सोजन जो वमन द्वारा निकब पढ़ा हो ।

समुद्धर्त ( ५० ) छुटाने वाला । छुटकारा देने वाला । समुद्धवः ( ५० ) निकास । उद्भवस्थान । समुद्धमः ( ५० ) १ उठान । २ सहान् उद्योग । ३ उद्योगारम्भ । ४ स्थाक्रमण । चढ़ाई । समुद्धोगः ( ५० ) कियास्मक उद्योग । उत्साह ।

समुद्र (वि०) मेहर से बंद। मेहर वाला । मेहर लगा हुआ।—श्रन्तं, (व०) १ समुद्रतट । २ जायफल।—श्रता. (श्री०) १ कपास का पौधा। २ पृथिवी।—श्रंबरा, (श्री०) पृथिवी।—श्राव्हः, —श्राव्हः, (पु०) १ मगर। नक । २ वृहदाकार सस्य विशेष। ३ श्रीराम जी का बाँधा हुआ समुद्र।—कफः,—फेनः, (पु०) समुद्रफेन।—गः, (पु०) समुद्रफेन।—गः, (पु०) समुद्रकेन।—गः, (पु०) समुद्रकेन। जाला।—गा, (श्री०) नदी।—गृहं, (न०) जल के भीतर बनाया हुआ श्रीष्मभवन।—शुक्तकः, (पु०) अगस्य जी का नामान्तर।—गुक्तकः, (पु०) अगस्य जी का नामान्तर।—गक्तिं, (न०) १ चन्द्रमा। श्रम्ता ।—भेखला, —रसना, (श्री०) १ धन्द्रमा। श्रम्ता ।—प्रानं, (न०) १ समुद्रयाचा। २ जहान । पेता:—प्राना,

(स्ती०) गङ्गा नदी। समुद्रः (पु०) १ सागर । २ शिव । ६ चार की संख्या।

(बी०) समुद्री सफर ।—योचित् , (स्त्री०)

नदी ।—चह्निः, ( ५० ) बहवानल ।—सुभगा,

समुद्धहः (५०) १ देनि वाला । २ उठाने वाला । समुद्धाहः (५०) १ वहन । दुलाई । २ विवाह । शादी । समुद्वेगः (पु॰) महा सय । दर । भीति । समुद्दनं ) (त०) १ नमी । तरी । २ गीलापन । स्मुन्दनं ) स्रोदापन ।

समुद्ध (वि॰) गीला। नम। सर।

समुद्धत ( व॰ कृ॰ ) ९ ऊपर उठाया हुआ। २ ऊँचा। ३ गंभीर। श्रेष्ठ। ४ अभिभानी। अहंकारी । ४ निकला हुआ। ६ ईमानदार। न्यायी।

समुद्धतिः (खी०) १ उठात । २ उँवाई । उँवान । १ उच्चपद । मुख्यता । प्रधानता । ४ अम्युद्य । समृद्धि । २ अभिमान । अहंकार ।

स्तुमुद्ध (व० कृ०) १ उठा हुआ । उन्नत । २ सूजा हुआ। १ भरा हुआ। ४ अभिमानी । १ पण्डितंमन्य । ६ विना बेडियों का । मुक्त । खुबा हुआ।

समुख्यः ( पु॰ ) १ श्राप्ति । उपलब्धि । २ घटना । हारसा ।

स्युग्नूतनं ( न॰ ) जड़ से उखाड़ना। नाश।

समुपगमः ( ५० ) लगाव । संस्पर्श ।

समुपञ्जोषम् ( अन्यथा० ) नितान्तः इच्छानुसार ।

समुपभोगः ( ५० ) मैथुन।

समुपवेशनं (न०) १ इमारत । भवन । बस्ती । २ बैठना ।

समुपस्था ( स्नी० ) ∤ ९ समीपता । २ नैकळ्य। समुपस्थानं ( न० ) ∫ होना । घटना ।

समुपार्जनं (न०) एक साथ एक समय में प्राप्ति। समुपेत (व० ५००) १ सह द्यागमन । २ द्याया हुया। ३ त्रम्वित । सम्पन्न ।

समुपोद्ध (व० क०) १ उंचा उठा हुआ। २ उत्रतः । बढ़ा हुआ। १ समीप लावा हुआ। १ ४ संयतः। रोका हुआ।

समुक्तासः (५०) श्रस्यधिक चमकीला । २ महान् हर्ष ।

समृद (व॰ कृ॰) एकत्र किया हुआ। जमा किया हुआ। २ एकत्रित किया हुआ। खपेटा हुआ। ४ सहित। ४ फुर्ती से उत्पन्न किया हुआ। ६ शान्त किया हुआ। चुप किया हुआ। ७ मोहा हुआ। फुका हुआ। द साफ किया हुआ। पनित्र किया हुआ। ६ ले जाया हुआ। १० रहनुसा किया हुआ। आगे चलाया हुआ। ११ विवाहित।

समृरः ) समृरः ( ५० ) एक प्रकार का मृग । समृरकः )

समूल वि०) जब समेत।

समृहः (५०) १ संग्रह । २ गिरोह । सुंड । समृहः । समृहनं ( न० ) १ एकश्रीकरण । २ समृह । संग्रह । समृहनी ( की० ) माडू । बुहारी ।

सभुद्धाः . पु॰ ) यज्ञ का श्रमिन विशेष ।

समृद्ध (व॰ कृ॰) १ फलता फूलता हुआ। भरा पूरा। २ प्रसदा सुस्ती। भाग्यवान। ३ धनी। सम्पत्तिशाली। ४ सफल।

समृद्धिः (स्त्री॰) १ बढ़ती । उस्रति । २ धनदौत्तत का होना । धनी होने का भाव । ३ धन दौत्तत १ विपुलता । बाहुत्य ।

समेत ( २० ३० ) १ जमा हुआ। एकत्रित। २ मिला हुआ। ३ पास आया हुआ। १ सहित। अन्वित १ सम्पन्न। युक्त। ६ संघर्षित। टकरामा हुआ। ७ कौल करार किये हुए।

संपत्तिः ) ( स्त्री॰ ) १ घन की वृद्धि । घन दौलत । सम्पत्तिः ) २ सफलता । कामयावी । ३ पूर्णता । सम्पन्नता । ४ वाहुत्य । विपुत्तता ।

संपद् १ (स्री०) १ घन दौलत । २ समृद्धि । ३ सम्पद् १ सीमाग्य । ४ सफलता । १ पूर्णता । उत्कृष्टता । ६ घन का माण्डार । ७ लाम । फायदा । प्राशीर्वाद । म सजावट । ६ ठीक दक्ष या कायदा । १० मोती का हार ।—वरः, (प्र०) राजा ।

संपन्न ) (व० इ०) १ समृद्धवान । भरा प्रा । २ सम्पन्न । भाग्यवान । सुखी । ३ पूर्ण किया हुन्ना । सम्पन्न किया हुन्ना । २ पूर्ण । निष्णात । १ प्रा वड़ा हुन्ना । पका हुन्ना । ६ पाया हुन्ना । प्राप्त । सर्हा । ठीक । द सम्पन्न युक्त । सहित ।
 ह हुआ ।

संपन्नं १ (न०) १ धन दौजन । २ स्विकर खाद्य सम्पन्नस् ) सुकाय परार्थ ।

संपद्धः } ( ५० ) खित्र । सम्पद्धः }

संपरायः ) ( पु॰ ) १ नहाई । मुठभेड़ । २ संकट । सम्परायः ) त्रापति । ३ मार्वा दशा । ४ पुत्र ।

संवरायकं सम्परायकं सम्परायिकं सम्परायिकं सम्परायिकं

संपर्कः ) (पु॰) ? संमिश्रित पदार्थं। २ संयोग। सम्पर्कः ) स्पर्शः । बगाव। ३ समाव। समा। ४ मैथुन। सम्भोगः।

संपा ) (स्त्री॰) विद्युद । विनती ।

संपाक ) (वि०) १ अन्त्री बहस करने वाला । २ सम्पाक ) चालाक । चतुर । ३ कासुक । र्लपट । ४ छोटा । थोड़ा ।

संपाकः } ( ५० ) १ पका हुन्ना पदार्थ । पकावर । सम्पाकः } २ एक वृत्त विशेष ।

संपाटः ) ( ५० ) १ परस्पर छेदन । अन्योन्यछित्रता सम्पाटः ) २ तकुष्ठा ।

संपातः ) (पु०) १ सहपतन । सहमत्य । २ एक सम्पातः ) साथ मिलन । १ सुरुमेह । संबर्ध । १ पटन । उतार । १ नीचे आगमन । ६ तीर का श्रचेप । ७ गमन । चलन । = स्थानान्तर करणा । हटाना १ पिल्यों का उड़ान विशेष । १० नैवेश का उच्छिट ।

संपातिः } ( पु॰ ) गृद्ध बरायु का बड़ा भाई। . सम्पातिः }

संपादः } ( पु॰ ) १ पूर्णता । २ उपलब्धि । वासि ।

संपादनं ) (न०) पूरा करना। २ प्राप्ति। उपक्रिय। सम्पादनं ) दासिल करना। ३ सफा करना। तैयार करना।

```
संपिंडित ) (व॰ कृ॰) १ पिंड बनाया हुआ। २
 सम्पिशिहत से सुचित । सिक्का हुआ।
 संपीडनं (न०)) १निचोडना। दवाना। र प्रेषण!
सम्पीडनं (न०)) ३ दख । सजा। ४ वॅघोलना।
संपीडः } (पु॰) १ निचोडना । २ पीड़ा ।
सम्पीडः }
 संप्रीतिः } ( श्ली॰ ) साथ साथ पीना ।
सम्प्रीतिः )
संपुटः ) ( पु०) १ महर । गुहा । गर्त । २ डिविया ।
सम्पटः ) ३ क्ररवक का फूल !
संपुटकः ( ५० ) ।
सम्पुटकः ( ५० ) ( रत्नपेटी। गहना रखने का
संपुटिका (क्षी०) ( डिब्बा।
सम्पुटिका (क्षी०) )
संपूर्ण ) (वि॰ ) १ परिपूर्ण । भरा हुआ । २
सम्पूर्ण ) तमाम । सव । समुचा ।
सम्पूर्ण } (न०) १ ब्राकाश । २ पदार्थ विशेष ।
संपृक्त १ (व० क०) १ मिश्रित । २ सम्बन्धयुक्त ।
संस्पृता रे छूने वाला।
संपन्नातमं ) (न०) १ जब द्वारा मजी भाँति
सम्प्रसालनम् रेपेट की शुद्धि । २ स्थान । ३ जल
     का बुड़ा।
संप्रणेतः } ( पु॰ ) शासकः। न्यायात्रीशः। जनः।
संप्रिन् (प्रव्यया०) अभी । हाल में । इस
सम्प्रति । समय ।
संप्रतिपत्तिः १ (की०) वसीप श्रागसन । आग-
सम्प्रतिपत्तिः ) सन् । २ विद्यमानता । मौजूदगी । ३
    प्राप्ति । उपलब्धि । ४ इक्ररारनामा । ४ स्वीकृति ।
    इकरार । ६ ( श्राईन में ) विरोप प्रकार का उत्तर।
    ७ श्राक्रमण । चढाई। ८ घटना । ६ सहयोग ।
   . 30 斑科 1
संप्रतिरोधक ो ( पु० ) १ पूर्णीत्या रोक या
सम्प्रतिरोधकः ) बाधा । २ जेल या बन्दीगृह ।
संप्रतीत ) (व० कृ० ) १ लीटावा हुआ। २ भली
सम्प्रतीत ) मांति विश्वास कराया हुन्ना । ३ सिन्ह
    किया हुआ। स्थापित किया हुआ। ४ प्रसिद्ध।
     १ साननीय।
```

```
संम्प्रतीतिः ) ( खी॰ ) १ मनी प्रकार प्रतीति वा
 सम्बतीतिः 🕽 बिरवाप । २ स्थाति । कीर्ति ।
संप्रत्ययः ) (पु०) १ इदं विश्वास । २ इक्सर । कैल
सम्प्रत्ययः 🕽 करार i
र्सप्रतीचा ) (स्त्री०) श्राशा । उम्मेद ।
सम्प्रतीचा )
संस्त्यानं रे (त०) ३ भनी प्रकार हे डालना या सींप
सम्भवान । देना अर्थात् दी हुई वस्तु में देने वाले का
      कुछ भी स्वत्व न रखना। २ विवाह। ३ कारक
      विशेष।
संप्रदानीयं }
संग्यदानीयं }
                 ( छी० ' सँट | दान | पुरस्कार ।
संधद्यायः 🚶 (पु॰ ) १ परम्परा । परम्परागत प्राप्त
सम्प्रदायः / सिद्धान्त या विषय विशेष का मन्यन्थ
      में ज्ञान। धर्म सम्बन्धी समुदाय विशेष।३
      परंपरागत प्रवित्तत रीति खाज या पद्धति ।
संप्रधानं } ( न० ) निर्वयकरण ।
सम्प्रधानं
संप्रधारमां (न०)) १ विचार । २ किसी वस्तु
सम्प्रधारमां (न०) के श्रीनित्व श्रनीचित्व के
संप्रधारमाः (बी०) विचय में निश्चय करने की
सम्प्रधारमाः (की०) किया ।
संभपदः } ( ९० ) अमण । सम्भणः
संप्रिम्ब ((व० क् ०) १ चिरा हुआ। फटा हुआ।
सस्यभिन्न रे सद में सत्।
संप्रमोदः } ( पु॰ ) श्रतिहर्ष । सम्प्रमोदः
र्लंप्रमोषः } ( पु॰ ) हानि । नाम । विनास ।
सम्प्रमोषः }
संप्रयामां } (न॰) प्रस्थान । स्वानगी।
संप्रयोगः ) ( पु० ) १ संयोग । मेल । मिलाप । २
सम्प्रधागः ) मिलाने वाली शङ्कला । ३ सम्बन्ध ।
     श्रधीनसा । ४ पारस्परिक सम्बन्ध । ४ क्रमबद्ध
     संस्या या सिलसिला। ६ स्त्रीमैथुन। ७ संलग्नता।
     ८ इन्द्रजाल। जात्।
संप्रयोगिन् । (वि॰) संवेग । मिलन । (पु॰) सम्प्रयोगिन् । १ मिलाने वाला । जोडने वाला । २
```

```
संप्रवृष्टं }
सम्मवृष्टं }
                      ( न० ) श्रच्छी दर्ग।
         संप्रकृत: ) ( पु॰ ) १ भली भाँति वा शिष्टताद्र्य
         सामञ्जः ) श्रेनुसन्धान । २ श्रेनुसन्धान ।
         संब्रह्मादः 👌 ( पु॰ ) १ सन्तोपम् । सन्तराधनः ।
        सस्प्रमाहः । प्रसार्ग । र असुमह । इसा । ३ मन
             का वैर्य । सुस्थिरता । ४ विश्वान । सरोसा । २ ।
             जीव । घासा ।
       संब्रसारमां ) (न०) कसराः य, न, र और ज का
सम्ब्रमारमां ) इ, ड, ऋ और ल में परिवर्तन —
                        ·京4左注: 新年(平)五禄紀。
      संब्रहारः ) (५०) १ पारस्परिक नाइन । २ दुदः ।
सम्ब्रहारः ) मुटभेदः ।
      संपातिः
      सम्प्राप्तिः । (बीः) प्रक्तिः उपल्लिख
     संबीतिः ) (खी०) । सगाव । स्वेह । २ मैकी । ३
     सम्बोतिः ) हर्षः असहताः।
     संभ्रेत्तर्गा । (न०) १ देखना । अवलोकन । चित-
    स्रक्षेत्रणं । वन । २ अनुसन्वान । विचार ।
    संप्रेयः ) ( पु॰ ) १ मेजना । बिद्दा कर देना । २
सम्प्रेयः ) श्रादेशः । श्राह्मा । निर्देशः ।
   संशोक्तर्य ) (न०) मार्जन। प्रोक्तय । जल को
सम्प्रोक्तर्यो ) मंत्र पद कर दिवसना।
   संसवः ) (५०) १ जल में डूबना या जल की वाह
सम्प्रवः ) में जलमन्त्र होना २ जहर । तरंग । इ
       जल की बाह । ४ बगबादी । ४ विषयांस ।
  संपातः )
सम्पाल 🕽 🤅 ४० ) मेड़ा । सेव ।
 सम्भेटः \ (४०) में मुख बनों के सहाई
 संव् १ (धा०प०)[सम्बन्धि] जाता।[वः—
 सम्बे े सम्बर्गत, सम्बर्गते व जमा करना । एकत्र
     वारना ।
             (न०) किसी खेत की दुवारा जुताई।
संवद ( ।व० छ०) । वंधा हुआ । २ घटका हुआ । । संमान रे
सम्बद्ध ) ६ सम्बन्धं युक्त । ४ युक्त । अन्वित ।
```

```
एन्द्रजालिक । मदारी । ३ लंपर पुरुष । ४ संधुन (संबंधः ) ( पु॰ ) १ संधेग । मेळ । मंगति । २
कराने वाला लेंछा । सम्बन्धः ) रिस्ता । विस्तेदारी । ३ कारक विशेष : ४
                                                       वैवाहिक सम्बन्ध ! ६ श्रोचित्म । उपयुक्तता । ७
                                                       समृद्धि। सामान्यः
                                                  संबंधक ) (वि०)। सम्बन्ध करने काला। २
सम्बन्धः ) बोल्य। उपयुक्त।
                                                 संविधकः ) (४०) १ मित्र। वेस्ता । र विवाह से
सम्बन्धकः ) वा जनम ते सम्बन्धी या नातेदार । इ
                                                      एक प्रकार की सनिव।
                                                स्विधिन् ो ्वि॰ ) । सग्वन्ध युक्तः २ उदा
सम्बद्धिन् ∫ हुव्या । २ सङ्गुर्थो वाला । वैवाहिक
                                                     नानेवार । ४ नतेत । नातेवार ।
                                                संवरं । ( न०) १ रोक । निमह । २ जल ।—ग्रारिः,
                                                सम्बर् ) — रिष्ठः, ( ३० ) कामदेव ।
                                               स्टेंदरः ) ( ५०) १ बॉन । उत्त । २ छुग विशेष । ६
                                               रूमवरः ) एक देश्य वा नाम जिले प्रसुक्त ने मारा था।
                                                    ं एक प्रवेश का साम ।
                                              संवर्त (न०)
                                              रुम्बलं (न०) ( पांधेन । पेड़ा । सस्ते के जिने
                                             संवतः ( ए० ) |
संस्वतः ( ५० ) |
                                                                   मोजन। (न० : जला । पानी।
                                             संवाध ) (वि०) । मीड भाइ से बंद । अवस्त् । २
                                            संबाधः ) ( ५० ) १ बापस की साइ । देवंदिना ।
                                            सम्बाधः ∫ २ स्कावः । कठिसाई । केस्वौ । अङ्चन ।
                                                 इ नरक का मार्ग । ४ भय । उर । खौफ । ४
                                                 योगि : सर्गाः
                                            संद्विः । ( छी॰ ) । पूर्ण ज्ञान या अतीति । २
                                            सम्बुद्धिः ) पूर्णं विवेकः ३ सम्योधनः । अ सम्बोधन
                                                कारक।
                                           र्ह्सोधः 🚶 (५०) १ खेलि कर यत्नलाना । शिक्सा ।
                                           सम्बोधः । सूचन। र सत्य या पूर्ण भतीति । ३
                                               निचेष । बचेष । ४ हानि । नामा ।
                                          संबोधनं । (न०) १ न्यास्या । २ सम्बोधन । ३
                                          स्स्वात्वनं । बाटवीं विभाक । सम्बोधनकारक ।
                                          संगतिः
                                         समाकः ।
सम्भक्तः ।
                                                       (क्वी०) १ हिस्सा जगाना । २ बॉटना ।
                                                    (व॰ हः॰) तितर बितर। भन्न किया हुआ।
```

संभग्नः } सम्भग्नः } ( g॰ ) शिव जी की उपाधि । संभली } (म्बी॰) कुटनी। दूती। सम्भली } संभवः ) ( पु॰ ) १ उत्पत्ति । पैदायश । निकास । सम्भवः ) २ उत्पन्न करने की किया । कारण ।

हेतु । ३ संमिश्रण । मेल । मिलाबट । ४ सन्भा-वना । १ सङ्गति । सुसङ्गति । ७ उपयुक्तता 🛱

अनुसारता। ६ धारणा शक्ति। १० प्रमाण विशेष। ११ परिचय । १२ वरवादी । हानि । नारा ।

स्मारः ) (५०) १ संयोग । २ आवश्यकताएं । १ सम्मारः ) उपादान । उपकरणः । ४ समूह । देर । राशि । १ भरापन । पूर्याता । ६ धन दौलत ।

सम्पत्ति । ७ परवरिश । पोचगा । संभावनं ( न० ) 🔰 १ विचार : मनन । २ कल्पना :

सम्भावनं ( न०) । ३ खयातः । विचारः । असम्मानः । र्मित्रका । १ सुमकिन । ६ उप-सभादना (स्वी०) सम्मावना (स्त्री॰) / युक्तता । ७ योग्यता । म सन्देह । ६ प्रेम । स्नेह । ५४ प्रसिद्धि ।

संभावित । (व॰ कृ॰) १ विचारा हुआ। कल्पना सम्भावित ) किया हुन्ना । २ सम्मानित । ३ उप-

युक्त । योग्य । ४ सम्भव । संभाषः } ( पु॰ ) बातचीत । सम्भावः }

संभाषा 🚶 (स्त्री०) १ वार्तांखाप । सम्भाषण । २ सम्भाषा ) बधाई । ३ श्राईन विरुद्ध सम्बन्ध।

ऐसा सन्बन्ध जो जुर्म समका जाय । ४ इकरार-नामा । कौलकरार । २ एहरेदार का सङ्केत शब्द या वाक्य !

संभूतिः ) (स्री॰) १ उत्पत्तिः पैदायश । २ सम्भूतिः ) मिलावट । मेल । ३ उपयुक्तता । योग्यता । ४ ताकत ।

संभृत । (व० कृ०) १ एकत्र किया हुन्ना। जमा सम्भृत । किया हुन्ना। र तैयार किया हुन्ना। जैस

किया हुआ। ३ सुसम्पन्न । ४ धरा हुआ। जमा कराया हुआ । १ पूर्व । पूरा । समृवा । ६ प्राप्त । पाया हुआ। ७ डोया हुआ। तो जाया हुआ। ८

पावन पोषण किया हुआ। ६ उत्पन्न किया हुआ।

संभृतिः । (स्त्री०) १ संब्रहः। २ उपस्करः। सामग्रीः

सम्भृतिः ) ३ पूर्णता ४ परवरिश । पालन पोषण । संभेदः ) ( ९० ) १ ते।इना । चीरना । २ मेख । सम्भेदः ) मिलावट । संबोग । ३ ( नज़र का )

मिलना। ४ ( निदयों का ) संगम। संभेगः ) (पु॰) १ अन्छी कीड़ा । २ उपभेगा। सम्भागः ) ३ मेथुन । ४वह लोडा जो मेथुन करवावे।

१ श्रङ्गारस्य का एक प्रकारान्तर । संद्रमः १ (पु०) १ घूमना । चक्कर खाना । २ हड्-सम्भ्रमः 🕽 बड़ी। जल्दबोज़ी। ३ गडबड़ी। गोलमाल।

४ भय । दर । १ गलती । भूल । अज्ञानता । ६ उत्साह । ७ मान । सम्मान ।

संम्रांत ) (व॰ इ॰ ) १ वृमा हुआ। २ वबहाया सम्म्रान्त ) हुआ। परेशान।

संगत । (व॰ ऋ॰) १ राजी। रज्ञामंद। २ प्यारा। ≈मनत | प्रेमपात्र। ३ सदश । समान। ४ सीचा हुन्ना । विचारा हुन्ना । ४ चलान्त सम्मानित । संमतं । (न०) इक्ररार नामा । कौलकरार । सम्मतं र्

संमितिः । (स्री॰) १ इक्तरार । कौलकरार । २ सम्मतिः र् स्वीकृति । रज्ञामंदी । ३ अभिलाप। इच्छा । ३ ग्रात्मज्ञान । १ मान । प्रतिष्ठा । ३ प्यासा । स्तेह ।

संमदः ) सम्मदः ) ( ५० ) बड़ी वसन्नता । श्राह्वाद । हर्ष । संभद्ः ) (५०) १ रगइ। संवर्ष। २ भीड़भाह। सम्भदः ) ३ कुचलना । पैरों से स्वां । ४ युद्ध।

संमादः त्तमादः } (यु॰) नशा। मद्। संमानं सम्मानं ∫ ( न० ) १ माप । तुलना ।

समर । लड्डि |

संमानः } ( ५० ) मान । प्रतिष्ठा । संमार्जकः संमार्जकः ) ( go ) मेहतर । भंगी । माइने सम्मार्जकः ) वाला ।

🖁 ( न० ) काइना । बुहारना । सफाई । संसाजनी सम्माजनी } (खां०) माडू।

समित ) (व० कृ०) ३ नापा हुआ। २ समान समित ) माप का। समान। बरावर। समिश्र' सस्मिश्र iaंo) सिला जुला। समिश्रित समिश्रित समिन्छः ( पु० ) इन्द्र । समिन्हः ( न॰ ) ( फ़्ल का ) मुंदना। डक्ना। संमीलनं ं लिपटना । सम्मीलनं सम्ख (वि०) [ खी०-सम्मुखा, सम्मुखी ] सम्मख १ सामने का। श्रामने सामने । र सम्दीन मिलने वाला। सम्मखोन संमुखिन ि ( पु॰ ) शीशा : दर्पण । म्राईना । सम्मिखन् संमूर्ज्ते 🔆 ( न० ) १ वेहोशी ! सूर्व्जा । २ जमावट १ सम्युक्तनं र्गादा होना । ३ वृद्धि । ४ ऊँचान । कँचाई। ४ सर्वन्याप्ति। संसृष्ट 🔾 (व०कृ०) 🤋 अन्ही तरह माड़ा बटोरा हुआ। सम्प्रष्ट ∫ २ अच्छी तरह जाना हुआ। संभेतनं । (न०) १ मेला मिलावट। ऐक्य। सम्मेलनं । २ संभ्मिश्रण। ३ एकत्र होना। जमा होना । संमाहः ) (५०) १ घवडाहट । परेशानी । २ सम्माहः ) बेहोशी । युक्षां । ३ मूर्खता । अज्ञानता । ४ मोहन । वशीकरण ! समाहनं } ( न॰ ) वशीकरण । मोहने की क्रिया। सम्मोहनं } संमाहनः सम्मोहनः } (पु॰) कामदेव के पांच शरों में से एक। सम्यव् ) (वि॰) [स्नी॰ -समीवी] १ सहगमन । सम्यंव् १ र हीका उपयुक्तः उचिता वाजवी। सम्बद्ध ) ३ सही । शुद्ध । ४ अनुकृत । स्रानन्दपद । ५ एकता : ६ तथाम ! सब । समस्त । सम्यक ( श्रव्ययाः ) १ साथ । सहित । २ ठीक ठीक । ३ सही सही। शुद्धता से । ४ प्रतिष्ठापूर्वक । ४

सम्पूर्ण रीत्या ! ६ स्पष्टतया ।

सम्राज् ( पु॰ ) सम्राट् । महाराज । शाहंशाह ।

राजाधिराज वह राजाधिराज कहलाता है जिसने राजसूबदत किया हो ] सय (भा० ग्रा०) [सयते] ज्ञाना।हिलना। डोह्नना। सथुथ्यः ( पु॰ ) किसी गिरोइ या जाति का । सयोनि (वि॰) एक दी गर्भ का। सयोनिः (पु॰) १ महोदर गाई । २ मरोता । सुपाई। काटने का चौज़ार विशेष . ३ इन्ट् । स्प (वि०) ३ समनशील । गतिशीस । २ दस्त साबे वाला । पेशाब साने वासा ! सरं ( न० ) १ जल । २ सरोबर । कीन्न । जलकृत्य । स्तरः ( पु० ) १ गनन । गति । २ तीर । ३ नजाई । दही का थका। ४ निमक। जनस् ! २ लदी। हार । ६ जलभपान । स्रकं (न॰)) १ वह सब्क नियका सिलियिशा स्तरकः ( पू॰ ) । वरावर चला नाय। २ शराब । महिरा। ३ पानपात्र। शराव पीने का पात्र। ध शराब का वितरण । (न०) १ गमन । २ जन्न-कुरह। सील । ३ स्वर्ग। सरवा (की०) भौरा। मधुमरिका । सरंगः } (पु॰) १ चेपाया । २ पश्री । सरङ्गः } सरजस् [ क्षी॰ –सरजसा 🗓 ( वि॰ ) रजस्वसा सरजस्का जि॰ -- सरजस्की ] जिं। सरह (पु०) १ पदन । वायु । २ बाद्ज । ३ क्रिपकारी । ४ मञ्जाजिका। स्तर्िः ( पु॰ ) १ पवन । २ छपककी । विसनुइया । ३ वादल । सरदः ( पु० ) निरगट । खुपकर्जा : सर्गा (वि०) गमनशील । गतिशीख । बहनेवाला । सर्गां (न०) १ श्रामे गमन करना। बहाव। २ सोहे की जैंग। सरियाः ) (स्थी॰) । मार्ग । रास्ता । सदक । २ सर्गाों ) डंग। तैरि तरीका। ३ सरत या सीधी

रेखा। ४ गले का रोग विशेष।

विशेष ।

सरंडः ) ( पु॰ ) १ पती । २ लंपट जन । १ सरगुडः ) इपकर्ता । ध्वद्मारा । पृते । १ आभूवर

सं० श० कौ०--११५

सरागुः (पु०) ३ पवन । हवा । २ वादल । मेघ ।

३ जल । पानी । ४ वसन्त ऋतु । १ व्यन्ति ।

श्राग । ६ यमराज । धर्मराज ।

सरितः (पु० छी०) नाप विशेष ।

सरथः (वि०) एक ही रथ पर सवार ।

सरथः (पु०) रथ पर सवार योद्धा ।

सरभसं (वि०) १ तेज । फुर्चीला । २ प्रचण्ड । उग्र ।

३ कोधी । ४ हिषेत ।

सरभसं (श्रत्यया०) प्रचण्डवेग से । इड्वड़ी से ।

सरमां (खी०) १ देवताओं की छुतिया । २ दच की एक कन्या का नाम । ३ विभीष्या की पत्नी का

नाम। सरयुः (पु॰) पदन। हवा। वायु। सरयुः } (खी॰) एक नदी का नाम जिसके तट सरयुः ∫ पर अयोध्या बसी हुई है।

सरल ( वि॰ ) १ सीधा । टेढ़ा नहीं । २ ईसानदार । सचा । स्पष्टवक्ता । ३ सीधासाधा ।

सरलः (पु०) १ पीतदाह दृच । २ यग्नि । त्राग ।
सरस् (न०) सरोवर । भील । जलकुण्ड ।—जं,
—जन्मन्, —रुद्दं, (न०) कमल ।—जिनी,
— रुद्दिग्गी, (खी०) १ कमल का पौधा। २
वह सरोवर जिसमें कमलों की बहुतायत हो।—
रुद्द, (न०) कमल।—वरः, (सरोवरः) (पु०)
भील।

सरस (वि०) १ रसदार । रसीला । २ स्वादिष्ट । ३ पसीने से तराबार । ४ तर । भींगा हुआ । ४ रसिक । ६ मनोहर । मनोसुम्बकारी । सुन्दर । ७ ताज़ा । टटका । नया ।

सरसं ( न० ) १ भीता । जल का तालाब । २ कीमि-यागरी । रसायन विद्या ।

सरसी ( स्त्री॰ ) मील। जल का कुंड।—हहं, (न॰) कमल

सरस्वत् (वि०) १ पनीला । २ रसादार । रसदार । ३ सुन्दर । ४ रसात्मक । भावपूर्ण । (पु०) १ समुद्र । २ मील । ३ नद् । ४ भैंसा । १ वायु विशेष । स्वरस्वती (स्त्री॰) १ विद्या की ऋषिष्ठात्री देवी। २ वाणी। गिरा। ३ एक नदी का नाम। ४ नदी। ५ गौ। गाय। ६ उत्तमा स्त्री। ७ दुर्गा देवी का नाम। द बौद्धों की एक देवी का नाम। ६ सेंाम-लता। १० उयोतिष्मती रूखरी।

सराग (वि॰) १ रंगीत । २ लाखी । खाल रंग से रंगा हुश्रा । ३ रसिक । श्रासक्त । श्राशिक ।

सराच (वि॰) रव करने वाला । शब्द करने वाला । सरावः (पु॰) ९ सकोरा । परई । २ ढकन ।

स्ररिः (स्त्री०) स्रोता । श्रोतः । फब्बारा ।

सरित् ( स्त्री॰ ) १ नदी । २ डोरी । डोरा ।—नाथः, - पतिः, —भर्तुः ( पु॰ ) समुद्र । सागर ।— चरा, [सरितांचरा भी ] गंगा ।—सुतः, ( पु॰ ) भीष्मपितामह ।

सरिमन् ) (पु॰) १ गति । चाल । रेंगन । २ सरीमन् ) पवन । वायु ।

सरितं (न०) जल। पानी।

सरीसृपः ( पु॰ ) सर्प या वे जानवर जो रेंग कर चले। सरुः ( पु॰ ) तलवार की मूंठ ।

सरूप (वि०) १ एक ही शक्क का । एक ही रूप रंग का। २ समान । मिलता जुलता।

सहपता ( छी॰ ) ) १ समानता । सादरय । एक सहपत्वं ( न॰ ) ) रूपता । २ चार प्रकार की मुक्तियों में से एक ।

स्तरोष (वि०) १ कोश्री। कोश्र में भरा। २ गुस्सैत। सर्कः (पु०) १ पवन। इवा। २ मन।

सर्गः (पु॰) १ त्याग । विराग । २ सृष्टि । इ संसार की सृष्टि । ४ प्रकृति । स्वभाव । ५ जड् जगत । ६ सङ्करप । विचार । क्रस्ट । ७ स्वीकृति । रज्ञामंदी । =परिच्छेद । बाव । श्रध्याय । १ हमला । श्राक्रमण । १० मलस्याग । ११ शिवजी का नामान्तर ।— क्रमः, (पु॰) सृष्टिकम ।—बन्धः, (पु॰) महाकान्य ।

''सर्गबन्धी सदाकाव्यम् ।''

सर्ज् (घा० प०) [सर्जति ] १ प्राप्त करना। हासिल करना। २ परिश्रम से प्राप्त करना। सर्ज ( १०७ )

सजः (पु॰) १ साल का पेड़ । २ राल ।--नियासकः

—मिगाः, --रसः, ( पु॰ ) रातः।

सर्जकः ( ५० ) साल वृत्त ।

सर्जनं (न०) १ त्याग । विराग । २ बुटकारा । मुक्ति ।

३ सिरजन । ४ निकालना । १ सेना का पिछला भाग ।

सर्जिः 🖟 (स्त्री०) सन्जी। स्नार या चार विशेष।

सर्जुः ( पु०) ३ व्यापारी । (स्त्री०) विजली । विद्युत् ।

२ गले की सकरी। ३ गमन। अनुवर्तन! सर्पः (स्त्री॰) १ वृम धुमाव की चाल । २ वहाव । ३

साँप।—ग्ररातिः,—ग्ररिः, (पु॰) १ न्योबा।

नकुल । २ मथूर । मोर । ३ गरुड़ ! — अशनः, ( पु॰ ) मयूर । मोर ।—त्र्यावासं,—इप्टं, (न॰)

चन्दन का पेड़।—क्षत्रं, (न०) कुकुरसुता। कटफूल ।—तृशाः, ( पु० ) न्योला । नकुल ।—

दंष्ट्रः, ( पु॰ ) साँप का विषदन्त ।—धारकः, ( पु॰ ) कालबेलिया। सर्प पकड्ने वाला।---

भुज, (पु॰) ६ मयूर । २ सारस । ३ बड़ा साँप । —मिशाः, (पु०) सर्पं के फन का रत्न ।—

राजः, ( पु॰ ) वासुकी का नामान्तर । सर्पर्गा (न०) १ रेंगन। फिसलन। २ वक्रगति। ३

बागा का ऐसा प्रचेप जो ज़मीन से मिलता जुलता जाकर श्रपने निशाने पर लगे।

सर्पिग्रा (स्त्री॰) १ साँपिन । २ रूखरी विशेष ।

सर्पिन् (वि॰) रंगनेवाला । सरकने वाला । वकगिब से चलने वाला ।

सर्पिस् ( न॰ ) बी। इत ।-समुद्रः, ( ५० ) सप्त

समुद्रों में से एक। घी का समुद्र। सर्पिदमत् (वि०) वी मले हुए।

सर्व (धा० ५०) [सर्वेति] जाना । सर्मः (पु०) १ गमन । गति । २ त्राकाश ।

सर्व (धा॰ प॰) [सर्वति ] वध करना । अनिष्ट

करना । घायल करना । सर्व ( सर्वनाम वि॰ ) [ कर्सा वहुवचन सर्वे पु॰ ] 1 सरधा

सव । हरेक । २ समुखा । निनान्त । सम्पूर्य ।---

थ्यंगं, ( त॰ ) समस्त शरीर ।— श्रंगीसा, (वि॰) सर्व शरीरगत । समस्त शरीर में ज्यास । - श्रधि-कारिन्, —द्यध्यत्तः, ( यु० ) जनरत सुपरिटेंडेंट ।

व्यवस्थापक।---श्रक्तीन, (वि०) हर प्रकार का श्रनाज लाने वाला। सर्वात्रभोजी। - श्राकारं,

( न० ) समृचेपन से । विल्कुत । सम्पूर्णतः। — त्र्यात्मन्, (५०) सम्बा जीव या रुह। सर्वात्मना।

—ईश्वरः. ( पु॰ ) सर्वेश्वर । सब का मालिक । -ग,-गामिन्, (वि०) सर्वगत । मर्वव्यापी।

**—जित् (**वि०) ऋजेय । सर्वजयी ।—ज्ञ,— विदु, ( वि॰ ) सर्वज्ञ । सव जानने वाला । (पु॰) ९ शिव। २ बुद्धदेव।—डमन, (वि०) सव को

दमन करनेवाला।---नामन्, (न०) सर्वनाम।---मङ्ग ता. (स्त्री॰) पार्वती का नाम !--रमः, ( पु॰ ) राल ।—लिंगिन्, ( पु॰ ) नास्तिक । पाष्यज्ञी। - व्यापिन्, (वि०) सर्वव्यापी !--

वेदस, ( पु॰ ) यज्ञ में सर्वस्व दक्षिणा देने वाला यज्ञकर्ता ।—सहा, (सर्वेसहा भी) (स्त्री॰) पृथिनी । — स्वं, (न॰) १ सकल धन ।

सर्वः ( ५० ) १ विष्णु । २ शिव । सर्वेक्प (वि०) सर्वेनाशक। सर्वेशक्तिमान । सर्वेकपः ( ५० ) धृतं । वदमाश ।

सारा धन । २ किसी वस्तु का सार ।

सर्वतस् ( अव्यथा०) १ सब और से । सब तरह से। २ सर्वत्र ! चारों श्रोर । ३ सम्पूर्णतः । –गामिन्, ( वि॰ ) सर्वत्र जा सकने वाला :- भद्र:, (पु॰)

भवन या देवालय जिसमें घारों श्रोर चार द्वार हों।—मद्रा, (स्त्री॰) नुत्यको। नाटक की पात्री। नटी।—मुख, (वि०) पूर्ण। इर प्रकार का ।

१ विष्णुकास्य । २ वॉस । ३ छन्द विशेष । ४

धसीम।—मुखः, ( ५० ) १ शिव जी। २ ब्रह्मा

जी । ३ परब्रह्म । जीवात्मा । ४ बाह्मणा । ६ श्रक्ति । ७ स्वर्ग । सर्वत्र (श्रव्यया०) ९ सब जगह। सब जगहों पर। २

सब समय। सब समयों में । सर्वथा (अन्यया०) १ हर प्रकार से । सब तरह से । २ विक्कुल । इ. सम्पूर्णतः । नितान्त । ४ सर्वत्र ।

सर्वहा ( अन्यया॰ ) सहैव । हमेशा । सर्वशस् ( अन्यया॰ ) १ पूर्ण हत से । समृश्वेपन से । २ सर्वश्र । ६ सब और ।

सर्वागी देखो शर्वागी।

सर्वपः ( पु० ) १ गई । सरसों । २ तोल विशेष ) ६ त्रिष विशेष ।

सन् (भा॰ प॰) [सलिन ] जाना। हिलना । हेरासना।

सतं (न०) पानी। अल ।

सिलातं ( त० ) पानी ।—ध्यिन्, (वि० ) प्यासा ।
--ध्याशवः, ( पु० ) तालाव । जलाशय ।—
इन्ध्रतः, ( पु० ) बदवानल ।—उपप्तायः, (पु०)
बल का बृहा । जलप्रतय ।—क्रिया, (खी० )
१ मुदौ को जल से स्नान कराने की क्रिया । २
वदकिया ।—जं, ( न० ) कमल । निधिः,
(पु० ) सस्त्र।

सल्लंब (वि॰) कज्जालु । लजीला । ह्यादार । सलील (वि॰) १ किलाड़ी । रसिक । लंपट । सलोकता (खी॰) चार प्रकार की मोकों में से एक। अपने ग्राराध्य देव के लोक में वास ।

सन्ताकी (की॰) वृष विशेष ।

सर्व ( न० ) १ वल । पूल का शहद ।

स्वः (पु०) १ सोसरस्य निकालने की किया । २ मेंट । नैवेद्य । ३ यज्ञ । ७ सूर्य । ४ चन्द्रमा । ६ सन्ति । औखाइ ।

स्तवनं (२०) १ सोमरस का निकालना या पीना । २ यज्ञ । ६ स्तान । प्रशालन । ४ उरपति । लड्के उरपन्न करमा ।

स्तवधस (नि॰) १ एक उन्न का। हमउन्न । २ समव-यस्क। साथी। ३ सहयोगी। (स्त्री॰) सहेली। ससी।

स्तवरः (पु॰) १ किंव जी । २ पानी । जल । सक्ता (वि॰) १ समान रंग का । २ समान रूप रंग का। ३ एक ही जाति का। ४ एक ही प्रकार का। १ एक ही उच्चारण-स्थान से उच्चारण किये जाने वाले वर्ण।

स्विकत्प । (वि॰) १ ऐच्छिक । पसंद का । २ स्विकत्पक । सन्दिग्ध । ३ निर्विकत्पक का उत्तरा। स्विश्रह (वि॰) १ शरीरधारी । २ अर्थवाला । जिसका कुछ अर्थ या मानी हो । ३ अगड़ालू । अगड़ने वाला ।

स्वितर्क } (वि॰) विचारवान । विवेकी । स्विमर्श } (वि॰) विचारवान । विवेकी । स्वितर्क ) ( श्रव्यथा० ) विचार पूर्वक । समसदारी स्विमर्श } से ।

सिवत् (वि०) [स्त्री०—सिवित्री] उत्पादक। पैदा करने वाला। देने वाला। (पु०) १ सूर्ये। २ शिवजी। ३ इन्द्रदेव। ४ श्रक्ते बृज्ञ। मदार का पौधा।

सवित्री (स्त्री०) १ माता। २ गौ।

स्नविध (वि०) १ एक ही तरह का या प्रकार का । २ समीप । निकट ।

सविधं ( न० ) पहोस । नैकट्य । सामीप्य । सविनय ( वि० ) खजालु । हयादार । विनन्न । सविनयं ( ऋव्यथा० ) हयादारी से । सविश्रम ( वि० ) क्रीडासक्त । रंगीला । रसिक ।

स्तिशिष (वि॰) १ विशिष्ट गुर्गो वाला । विशेष लक्ष्माकान्त । २ विलक्ष्म । विचित्र । असा-धारम । ३ ख़ास । विशेष । ४ मुख्य । प्रधान । उत्कृष्ट । सर्वोत्तम । ४ प्रभेदात्मक । विभेदक ।

सविस्तर (वि॰) न्यौरे बार । विस्तार पूर्वक । सविस्मय (वि॰) भाश्चर्यचिकत । विस्मित ।

सचृद्धिक (वि॰) व्याज्। व्याज देने वाला ।

सवेश (वि॰) १ सजा हुआ । भूषित । २ समीप । नजूदीक ।

सत्य (वि०) १ वायाँ। बायाँ हाथ। २ दिवसी। ३ उत्तरा। विपरीत। पिछादी। ४ सीधा।— इतरः (वि०) दहिना।—साविनः, (पु०) ऋर्जन की उपाधि। कारस्य यह हैं:—

उभी में दक्षिणी पाणी मापद्वीवस्य विवर्षणे । तेन देवमनुष्येषु यध्यशकिति मा विद्वः ॥ सद्यं (श्रें ब्यमा०) बार्ये कंत्रे पर रखा हुशा बज्ञी-पनीत । सन्यपेत (वि०) सम्बन्ध युक्त । श्रवलियम । सव्यमिखारः ( पु॰ ) न्यायदर्शन के पांच प्रकार के हेत्वाभासों में से एक । सन्याञ (वि॰) १ चालाक । मुरफबी । धृती । सद्यापार ( वि॰ ) संलग्न । लगा हुन्ना । सबीड (वि॰) १ वज्वालु । वजीला । २ वजित । सन्येष्ट } (विं०) सारथी । स्थ हाँकने वाला । सन्येष्टः सशस्य (वि०) । कटीला । २ बरहा या काँटों से विधा हुआ। सशस्य (वि०) त्रजोत्पादक। सशस्या ( स्वी० ) स्रजमुखी का फूल विशेष । सरमञ्ज (वि०) इहियल । (स्वी०) वह स्त्री जिसके डाड़ी हो । सभीक (वि॰) १ समृद्धवान । भाग्यवान । २ सुन्द्र । मनोहर । सस् ( भा॰ प॰ ) [ सस्ति ] सोना । ससस्व (वि०) १ शक्तिवान । विक्रमी । साहसी । २ फलदार । भरा हुआ । ससत्वा ( सी॰ ) गर्भवती सी । ससंदेह } (वि॰) संशयग्रस्त । सन्दिग्ध । ससंदेष्टः ) ( ५० ) श्रवङ्कार विशेष । देखो ससन्देहः ) सन्देह । ससने ( न० ) विजयदान । हनद । ससाध्वस (वि॰) भयभीत । इरा हुआ । सस्यं ( न० ) १ अनाज । नाय । अस । २ किसी वृत्त का फल या उसकी पैदाबार । ६ शख । इथियार । ४ सद्युष । खूर्बा !—इष्टि:, ( स्नी॰) नवाशेष्टि । नमें अन से यहा करने की किया।--प्रद, (वि॰)

फलने वाला । उपजाऊ ।—मारिन्, (वि०)

अनाज का नारा करने वाला। (पु॰) मुद्दा। भूंस :--संवर: ( पु॰ ) साल वृक्। सस्यक ( वि॰ ) सदुष सम्पत्र । ख्वियाँ वाला । सस्यकः ( पु॰ ) १ तत्तवार । खड । २ हथियार । ३ रस्त विशेष । सस्वेद (वि०) पसीने से तर। सस्वेदा ( बी॰ ) वह लक्की निमका कौमार्य हाल ही में नष्ट किया गया हो । सह् (भा० प०) [सद्यति ] १ सन्तुष्ट करना । २ प्रसम् होना । ३ सहना । बरदारत करना । सह (वि०) १ सहिन्छ । सहनशील । बरदारत कर बोने वाला । २ मरीज़ । रोगी । ३ शोरय । काबिखा। सह (अध्यया०) १ साथ। सहित। २ एक ही समय में। एक साथ | सहं ( न॰ ) } सहः ( g॰ ) } ताक्रत । शक्ति। सहः ( ५० ) मार्गशीर्थं मास । श्राध्यायिन्, ( पु॰ ) सहपाठी ।—अर्थ, ( वि॰ )समानार्थ वाची ।-- उत्तिः, (भ्री०) श्रतद्वार विशेष। —उटजः, ( ५० ) पर्यक्टी (— उदरः, ( ५० ) सगा माई । सहोदर माई ।--उपमा, (भी०) उपमा विशेष।—ऊहः,— अंडजः, ( पु॰ ) विवाह के समय गर्भवर्ती स्त्री का पुत्र ।—कारां, (पु॰) १ सहयोग। २ श्राम का वृत्त ।—अञ्जिका, ( स्त्री॰ ) एक प्रकार का खेल ।-कारिन्,-कृत, (वि० : सहयोगी। सहयोग देने वाला। (५०) साथी। संगी। सला। -- हत, (वि०) सहायता दिया हुन्ना। —गमनं, ( न० ) १ साथ गमन । २ सती भी को अपने पति के साथ भस्म हो जाय।--चर, ( वि॰ ) साथ रहने वाला ⊢-चरः, (पु॰) १ साथी। मित्र। सहचरी । २ पति। ३ जामिन । जमानत करने वाला ।—वरी, (स्वी०) १ सर्जी। सहेती। २ मार्या। पत्नी।

—चारः, (पु॰) १ साहचर्य । २ अनुकुलता । पेकसस्य ।—ज्ञ, (वि॰) १ स्वामाविक । २ परपरागत। पुश्तैनी ।—जः, (पु०) सहोवर
माई। सगा भाई। —जात, (वि०) स्वामाविक । प्राकृतिक।—दार, (वि०) १ पस्ती
सहित। २ विवाहित ।—देवः, (पु०) पाँच
पाण्डवाँ में सब से छोटे पाण्डव का नाम।—
धर्मचारिन्, (पु०) पति ।—धर्मचारिणी,
(क्वी०) १ पत्नी। जोरू। २ साथ काम करने
वाली।—पांशुक्रीडिन्,—पाँगुक्तित, (पु०)
वचपन का दोस्त। खँगोटिया थार।—माविन्.
(पु०) मित्र। साभीदार। धनुयाथी।—भू,
(वि०) स्वामाविक।—मोजनं, (न०) मित्रों
के साथ मोजन करना।—मरखं, (न०) देखे।
सहगमन।—षसितः,—वासः, (पु०) साथ
साध वसने वाला था रहने वाला।

सहता(खी०)) एक होने का भाव। एकता। सहरवं(न०) ) मेल जील।

सहनं (न०) १ सहने की क्रिया। वरदास्त करना। २ सत्र।

सहस् (पु॰) १ मार्गशीर्ष मास । २ जाड़े का मौसम । (न॰) १ शक्ति । ताक्तत । २ प्रचरहता । उप्रता । ३ विजय । जीत । ४ चमक । दीप्ति । आसो ।

सहसा ( अव्यया० ) ३ वरजेारी । ज़बरदस्ती । बल-पूर्वक । २ अविचारता एईक । ३ सहसा । एक बारगी ।

सहसानः ( ५० ) १ मयूर । मेरि । २ यज्ञ । नैदेख । भेंट ।

सहस्यः ( ५० ) पूर सास ।

सहस्रं (न०) एक इज़ार ।—ग्रेशु,—श्रविस्,— कर, —किरणः — दीधिति,—धामन,—पाद, —मरीवि,—रिश्म, (पु०) सूर्यं । दिवाकतः। मार्नेणदः ।—ग्रज्ञः, (वि०) हज़ार नेत्रां वालाः। —ग्रज्ञः, (पु०) १ इन्द्रः । २ पुरुषः। ३ विष्णुः ।—काग्रुडाः, (खी०) सफेद दूर्वां वासः। —कृत्वस्, (ग्रन्था०) हज़ार वारः।—दः, (वि०) उद्धारः।—दः, (पु०) शिवजी ।— दंष्ट्रः, (पु०) मत्स्य विशेषः।—द्वरा,—नग्रुतः, —नेज, —लोचन, (पु०) १ इन्द्र । २ विष्णु।
—धारः, (पु०) विष्णु भगवान का चक।—
पञं, (न०) कमल ।—बाहुः, (पु०) कार्तः
वीर्य । २ वाणासुर । ३ शिव । ४ किसी किसी के
सतानुसार विष्णु (भी) ।—सुज्ञः,—पूर्धन्—
मौलिः (पु०) विष्णु । —रोप्नन् (न०)
कंबल।—वीर्या, (स्त्री०) हींग ।—शिखरः,
(पु०) विन्ध्याचल।

सहस्रधा ( श्रन्थवा० ) सहस्र भागों में। सहस्र गुना।

सहस्रशस् ( अव्यया० ) हजारों से ।

सहिन्ति (वि०) ३ हजारपती । २ हजार वाला । ३ हजार तक (जैसे अर्थ दयह) (पु०) हजार श्रादिमयों की दोली । २ हजार सिपाहियों पर अफसर । हजारी ।

सहस्वत् (वि०) सज्बृत । वाक्रतवरः।

सहा (स्त्री०) १ प्रियती । घरा । घरियो । २ ती-कुणार । ग्वारपाठा । २ वनमूंग । ३ द्वेटोत्पल । ४ सफेद कटसरैया । १ ककरी या कंधी नाम का वृत्त । ६ सर्पियो । ७ रासना । ८ सत्यानाशी । १ सेवती । १० मेंहदी । १९ मस्त्रवन । १२ ग्रा-हन मास । १३ हेमस्त ऋतु ।

सहायः (पु०) १ मित्र । देश्य । सखा । २ अपु-याथी । चाकर । ३ सन्धि की शतों के अनुसार बनाया गया मित्र (राजा) । ४ सहकारी । संर-चक । ४ चक्रवाक । चकई चक्रवा । ६ गन्ध पदार्थ विशेष । ७ शिवजी ।

सहायता (स्त्री०) ) १ कई एक साधी । र मेल-सहायत्वं (न०) ) मिलाप । मैत्री । ६ सहायता । मदद्र ।

सहायवत् (वि॰) १ वह जिसका मित्र हो । २ मित्र बनाया हुआ। सहायता दिगा हुआ। सहारः (पु॰) १ श्राम का वृच । २ प्रकथ। सहित (वि॰) साथ। समेत । संग। युक्त। सहितं (अञ्चया॰) साथ में। साथ साथ। सहितु (वि॰) धीरज। सब। सहिन्या (वि०) १ सह लेने वाला । बरदारत कर सांवादिक: ( पु० ) विवादकारी। हेने वाला । सिंहिफ्युता (स्त्री०)) ध्सहन करने की शक्ति । २ सिंहिफ्युत्वं (न०) ∫ धेर्ये । सत्र । सहरिः ( पु० ) सुर्य । ( स्त्री० ) पृथिवी । सहदय ( वि० ) ३ ग्रन्छे हृदय वाला । नेक सवियत का। कृपालु। द्यालु। २ सन्चा। सहदयः ( पु॰ ) १ विह्यान । २ गुरामाही । ३ रसिक ! ४ सजन । सहत्तेख (वि०) सन्दिग्ध। सन्देहयुक्त। सहरक्षेखं ( न० ) सन्दिग्ध भोज्य पदार्थ ) सहेज ( वि॰ ) कीशसक्त । खिलाडी । सहोद्धः ( पु० ) वह चोर जे। मय चोरी के माल के पकड़ा गया हो। सहीर (बि॰) श्रेष्ठ । उत्तम । सहारः ( ५० ) ऋषि । भुनि । सहा ( वि० ) १ सहन करने थे।य्य । सहारने खायक । २ सह लेने योग्य । ३ मज़बृत । ताकृतवर । सहां ( न० ) १ तंदुरुस्ती । २ सहायता । ३ योग्यता । यथे।चितता । सहाः ( ५० ) सहादि नामक पर्वत ने। पश्चिमी घाट का एक भाग है भीर जो समुद्रतट से कुछ हट कर है। सा (खी०) १ लक्मी । २ पार्वती । सांयात्रिकः ( पु॰ ) पातवणिक । ससुद्र मार्ग से व्यापार करने वाला व्यापारी। सांयुगीन (वि॰) युद्धविद्या में निष्रुण सांयुगीन: ( ५० ) एक बड़ा मोद्या । योद्या जा सुद विद्या में निपुष हो। सांराविशां ( न० ) केलाइल । शेररगुल । सांवरक्षर (वि०) [ क्यी०-सांवरक्षरी सांवत्सरिक (वि॰) [बी॰—सांवत्सरिकी]) सालाना । चापिक । स्वित्सरिकः ( पु॰ ) ज्योतिपी । गणितज्ञ । देवज्ञ । सांचादिक ( वि॰ ) [ छी॰—सांचादिकी ] १

बेालचाल की । २ विघादारमक )

सांवृत्तिक (वि०) [स्रो०—सांवृत्तिकी ] बहुत। अमात्मक । मायामय । मिथ्या । सांमिद्धिक (वि०) १ खानाविक । प्रकृतिगत । २ स्वेच्छाप्रसूत । स्वतःप्रवृत्त । स्वयंसित्र । ३ त्रान-यंत्रित । स्वतंत्र । सांस्थानिकः ( पु॰ ) स्वदेशवासी । सांस्त्राविशां ( वि॰ ) वहाव । सांहननिक ( वि॰ ) बिं। सांहननिको । शारी-रिक। देह सम्बन्धी। माक्तम् (अध्यया०) १ साव। सहित। २ ५क ही समय सें । साक्तर्यं ( न० ) नितान्तता । सम्चापन । साकृत (वि०) १ वह जिसका कुछ अर्थ हो। २ इरादतन । जानमुभ कर । ३ रसिक। लंपट। राकेतं ( न० ) अयोध्या का नासान्तर ! सकिताः ( ५० ) यये।ध्यावासी गरा । साकेतकः ( ५० ) अवाध्यावासी । सास्तुकं (न०) सन्। सास्तुकः ( ५० ) जवा। जा। साज्ञात् ( अध्यया० ) खुनंखुल्ना । साफ साफ ऋँसों के सामने प्रत्यक्तः।—कारः, (पु०) प्रतीति। ज्ञान । पदार्थी का इन्द्रियों द्वारा होने वाला ज्ञान । सानित् । वि॰ ) ि छी॰—सानिगीि देखने वाला । २ समर्थंक । पुष्ट करने वाला (पु॰) साती। गवाह । साखी । चरमदीद गवाह । ऐसा गवाह जिसने घटना अपनी आँखों से देखी हो । स्नाह्यं (न०) १ रावाही । साम्ती। २ समर्थन १ दृष्टि । मासेप (वि०) शासेप युक्त । कुवाच्य युक्त : मालेय ( वि॰ ) [ बी॰-साखेयी ] १ मित्र

सम्बन्धी । २ बन्धुता अनित । सद्भावात्मक ।

सागर: ( go ) ६ समुद्र । सागर । २ चार की

साख्यं ( न० ) मैत्री । देारती ।

संख्या। सात की संख्या। ३ मृग विशेष ।—
श्रमुकुल, (वि०) समुद्रतट पर बसा हुआ।
—श्रम्, (वि०) समुद्र से घिरा हुआ।—
श्रंबरा, —नेमिः, —मेखला. (बी०) घरती।
पृथिवी।—श्रालयः, (पु०) वरुण।—उत्थं,
(न०) समुद्री बवण।—गा, (बी०) गंगा।
—गामिनी, (बी०) नही।

साझि (वि॰) १ अप्ति सहित । २ यज्ञ की आग को रखने वाला।

साग्तिक (वि॰) १ अग्निहोत्र के लिये अग्नि वर में जीवित रखने वाला । २ अग्नि सहित ।

साफ्रिकः ( पु॰ ) गृहस्थ, जिसके पास यज्ञ या हवन की आय रहती हो। वह जे। नियमित रूप से यसिहोत्रादि करता हो।

साप्र (वि॰) असम्बाः २ समस्तः। कुतः। सवः। १ जिसके पास अधिक हो।

रुक्तिर्ये } (न०) मिलावर । सिश्रख । गड्बड़ी । साङ्कर्ये }

संकल ) (वि॰ ) [स्री॰—संकली ] येगा या साङ्कल ) बेाइ से उत्पन्न ।

सांकार्य (न॰)) साङ्कारबं (न॰) जनक के भाई कुराध्वज की सांकारया (बी॰) राजधानी का नाम। साङ्कारया (स्त्री॰)

सांकृतिक ) (वि॰ ) [ श्री॰—सांकृतकी ] १ साङ्कृतिक ) सङ्केत सम्बन्धी । इशारे का । २ प्रजा-जनित ।

संतिपिक (वि॰) [ भी॰ --मांतिपिकी ] संविष्ठ। खुनासा। संविष्ठ किया हुत्रा।

सांख्य (वि॰) १ संख्या सम्बन्धी । २ वस्तनात्मकः। १ प्रभेदात्मकः। ४ बहस करने वाला ।

सांख्यं (न०)) ग्रास्तिक छः दर्शनों में से एक। सांख्यः (पु०)) इसमें स्टि की उत्पत्ति का कम वर्णित है। इसमें महति ही जगत् का मूल मानी गर्मा है। इसमें कहा है सत्त्व, रज ग्रीर तम इन तीन गुणों के योग से स्टि का तथा उसके अन्य समस्त पदार्थों का विकास होता है। इसमें ईश्वर की सत्ता नहीं मानी गयी है और आत्मा ही पुरूष माना गया है। सांख्यमतानुसार आत्मा अकर्चा, साची और प्रकृति से भिन्न है। (पु०) सांख्य-मतानुपात्री।—प्रसादः,—मुख्यः, (पु०) शिव जी।

सींग ) ( वि० ) १ छंतों या अव्यवीं वाला । २ सब साङ्ग ) प्रकार से परिपूर्ण । ३ छंगों सहित ।

सांगतिक ) (वि॰) [स्री॰—सांगतिकी ] समाज साङ्गतिक ) त्रा सभा सरवन्धी । संग करने वाजा ।

सांगतिकः } (पु॰) नवागतः । स्रतिथि । महमान । सांङ्गतिकः }

सांगमः } ( ५० ) मेब । संगम। सांङ्गमः

मांग्रामिक ) । वि॰ ) [श्री॰—सांग्रामिकी ] समर साङ्ग्रामिक ) सम्बन्धा ।

सांध्राधिकः } ( ए० ) सेनाध्यव । जनरत्न । सिरह-साङ्गाधिकः } सालार । कसांडर ।

साबि ( अग्यथा॰ ) रेड़ेपन से । तिरहेपन से ।

साचित्र्यं (न०) १ मंत्रीका पद। सचिव का पद। २ दीत्रानी । आमाल्यपना । ३ मैत्री । देशस्ती ।

साजारयं ( न॰ ) एक ही जाति बाखा । एक ही प्रकार या तरह का । २ समजातिकस्व । साजास ।

सांजनः } ( ५० ) छिपकजी ।

साट् ( था॰ ड॰ ) [ साट्यति, साट्यते ] दिख-वाना । प्रबट होना ।

भाटोप (वि॰) १ अभिमान में चुरा २ राजसी। ३ फुला हुआ।

माटोपं ( ऋच्या० ) अमिमान से ।

सातत्यं ( न॰ ) स्थिरता । श्रविन्छित्रता ।

सातिः (स्त्रीः) १ मेंट । दान । २ प्राप्ति । उप-जब्धि । ३ सहायता । ४ नारा । १ प्रन्तः । ६ सीत्र नेदना ।

मातीनः } (पु॰) मदर। द्यातीनकः }

सात्त्विक (वि॰) [स्री०-सात्त्विकी]। असती।

यथार्थ । २ सचा । सत्य । स्वामाविक । ३ ईमान-दार । नेक । ४ गुण्यान । ४ साहसी । हिम्मती । ६ सत्त्वगुण सम्पन्न । ७ सत्त्वगुण-सम्भूत । ८ श्रान्तरिक भावोत्पन्न ।

सारिवकः (पु॰) १ साहित्य शास्त्रका मावविशेष जिसमे हृदय की बात बाहिरी भाव से प्रकट होती हैं। २ महा। ३ बाह्य ।

सात्यकिः ( पु॰ ) यादववंशीय योद्धा जो श्रीकृष्ण का सारधी था।

सात्यवतः ( ५० ) ) इल्ग्रह्मैपायन व्यास वज् सात्यवतेयः ( ५० ) ) नामान्तर ।

सात्वत् ( ५० ) अनुयायी । श्री कृष्णका पूजक ।

मात्वतः ( पु० ) १ विष्णु । २ वतराम । ३ जाति-च्युत वैश्य का पुत्र ।

सात्वताः ( पु॰ बहुवचन ) एक जाति के लोगों की

सात्वती (स्त्री॰) १ चार प्रकार के नाटकों की रीति या शैली। २ शिशुपाल की माता का नाम।

सादः (पु॰) १ बैउना । लगना । २ थकावट। श्रान्ति। ३ दुवलापन। पत्तलापन। लटापन। ४ नाशन। समासि। १ पीड़ा। पीड़न। ६ सफाई। स्वच्छ्ता ।

सादनं ( न० ) १थकावट । श्रान्ति । २ नारान । ३ ३ श्रोवासस्थान । घर । मकान ।

सादिः ( पु॰ ) १ रथवान । सारथी । २ योदा ।

मादिन् (वि०) १ बैठा हुआ। २ नाश करने वाला। (पु०) ३ बुदसवार । २ हायी पर या स्थ पर सवार मनुष्य !

साह्रस्यं (न०) १ समानता । एकरूपता । २ प्रति कृति । सूर्ति । पुतला ।

साद्यंत ( वि॰ ) थादि से अन्त तक । समूचा। साद्यन्त 🕽 सम्पूर्ण ।

साद्यस्क (वि॰) [ बी॰-साद्यस्की ] फुर्तीला 1 तुरन्तः। फीरनः।

पूरा करना । खतम करना । २ जीत खेना ।

साधक (वि॰) [बी॰-साधका,--साधिका] १ पूरा करने वाला । सम्पूर्ण करने वाला । २ फलोत्पाद्क। ३ निपुरा। पट्ट। ४ ऐन्द्रजालिक। बातू से हैं।ने वाला । १ सहायक ।

साधन (वि०) [ छी०-साधनी ] साधन करने वासा। पुरा करने वासा।

साधनं ( न० ) किसी कार्य की सिद्ध करने की किया। सिद्धि। विधान । २ सामग्री। सामान । उपक-रण । ३ उपाय । मुक्ति । हिक्सतः । ४ उपासना । साधना । १ सहायना । मद्द । ६ शोधन । ७ कार्गा । हेतु । = अनुसरम् । ६ प्रमागा । १० वशवर्ती करण । उसन करना । ११ नंत्र मेंत्र से कोई कार्य पूरा करना । १२ आरोग्य करना । पूरना। भरना। (बाब का ) १३ वध करना। मारहालना । १४ राजी करना । ११ प्रस्थान । रवानगी। १६ तपस्या। १० मोचप्राप्ति । १८ अर्थव्यव करना । आईन के बल से देना चुकवाना या किसी वस्तु की दिलवा देना। १६ कर्में न्टियाँ। २० लिंग । जननेन्द्रिय । २१ गर्भाशय । २२ सम्पत्ति । २३ मेत्री । २४ लाभ । फायदा । २४ मृतक का यग्निसंस्कार ।

साधनता ( छी० ) } किसी कार्य के पुरा करने का साधनत्वं (न॰) रे सामान या युक्ति।

साधना ( स्त्री॰ ) १ सिद्धि । २ श्राराधना । श्रन्ता । ३ राजीनामा । रजामंदी ।

सार्थतः } ( पु॰ ) भिद्यकः । मिखारी । साधन्तः

साधर्म्य ( २० ) १ समान धर्म होने का भाव । तुल्य धर्मता ।

साधारण (वि॰) [स्री॰—साधारणा,—साधारणी] १ मामूली । सामान्य । २ सार्वजनिक । श्राम । ३ समान । सदश । तुल्य । ४ मिश्रित । ४ न्याय में एक प्रकार का हेत्वामास । वह हेतु जो सपन्न और विपन्न दोनों में एक सा रहे।—धनं (न०) मिजीञ्जजी सम्पत्ति । वह सम्पत्ति जिस पर किसी परिवार के सब पातीदारों का स्वत्व हो।

साध् (धा॰ प॰) [साझोति] १ समाप्त करना । साधारणं (न॰) मामूखी नियम । सार्वजनिक नियम ।

संग्रावकीव ११४

साधारणता (स्री०)) । सार्वजनिकता । समाज । साधारणत्वं (न०) ) २ समान स्वार्थं या स्वस्य ।

साधारायं ( न॰ ) साधारणता ।

साधिका ( की॰ ) १निपुणा की । २ गहरी निहा ।
साधिका ( च॰ छ॰ ) १ सिद्ध किया हुआ । ६ सावित
किया हुआ । प्रत्यक्ष करके दिखलाया हुआ ।
४ प्राप्त । हासिल किया हुआ । ४ छुटाया हुआ ।
छोड़ा हुआ । ६ दसन किया हुआ । द छुमीना
किया हुआ । ७ किर से पाया हुआ । द छुमीना
किया हुआ । ६ दिलवाया हुआ । १० ( दग्ह )
दिया हुआ ।

स्नाधिमन् ( ५० ) नेकी । उत्तमता ।

साधिए (वि॰) १ सर्वोत्तम । सर्वोत्कृष्ट । बहुत ठीक । २ बहुत मज़बूत । सस्त । इड ।

साधीयस् (वि॰) २ अपेचा कृत अन्छा । उत्कृष्ट-वर । अपेचा कृत कहा या मज़बूत ।

साखु (वि०) [ खी०—साधु, साध्यी ] १ नेक।
उत्तम। र योग्य। उचित। तीक। १ प्रण्यातमा।
धर्मातमा। प्रतिष्ठित। पवित्रातमा। ४ द्यालु।
नेक मिजाज। १ शुद्ध। विशुद्ध। ६ मनोहर।
हर्पदायी। कुलीन।—धी, (वि०) प्रच्छे स्वभाव
का।—वादः. (पु०) शावाशी।—वृत्त, (वि०)
१ श्रद्धे शाचरण वाला। पुण्यातमा। ईमानदार।
सचा।—वृत्तः, (पु०) साधु श्राचरण करने
वाला पुरुष। —वृत्तं, (न०) सदाचरण।
सज्जनता। सौजन्य।

साधुः ( ५० ) १ पुण्यात्मा जन । २ ऋषि । महात्मा । ३ ज्यायारी । ४ जैन भिन्नक । ४ महाजन । सूद्-कोर । ( श्रद्ध्यथा० ) बहुत श्रद्ध्या । बहुत श्रद्धी सरह किया हुआ । शाबाश । २ काफी । श्रद्धां ।

साधृतं (न॰) १ दूकान । २ इतरी । ३ मयूरों का मुंह।

साध्य (वि०) १ साधनीय । २ सम्भव । होने योग्य । इ सिन्द करने थे।ग्य । ४ स्थापित करने वेग्य । ४ प्रतिकार करने येग्य १६ जानने के योग्य । ७ जीतने के योग्य । इसन करने के योग्य । जाराम होने योभ्य । आरोभ्य होने योग्य । म नाश करने योग्य । सार डालने योग्य ।

साध्यं (न०) १ पूर्णता। २ वह वस्तु जिसे सिद्ध करना हो। २ न्याय में वह पदार्थ जिसका अनु-सान किया जाय। – सिद्धिः, (स्त्री०) निष्पति। काम का पूरा होना।

साध्यः ( पु॰ ) १ एक प्रकार के गया देवता । २ देवता । ३ एक मंत्र का नाम ।

नाध्यता (स्त्री॰) १ सम्मावना । २ त्रारोग्य होने की सम्भावना (—ग्रायच्छेद्कं, (न॰) जिस रूप से जिसकी साध्यता निश्चित हो ।

साध्वसं ( त० ) १ अय । उर । आतङ्क । २ गति-शक्तिद्दीनता । स्पन्दहीनता । जङ्ता । ३ घवडाहर । परेशानी ।

साध्वी (खी०) १ सती की । पतिव्रता स्त्री । २ शुद्ध चरित्रवाली खो । ३ मेदा नामक श्रष्टवर्गीय श्रोषधि ।

सानंद (वि॰) हर्षित । प्रसन्त ।

सानसिः ( ५० ) सुवर्ष । साना ।

सानिका ) सानेयिका } ( स्री० ) नफीरी। शहनाई। सानेयी

सानु (पु॰ न॰) १ चोटी । शिखा । २ पर्वत शिखर की समतत भूमि । ३ श्रद्धार । श्रॅखुश्रा । ४ वन । जंगल । १ सदक । रास्ता । ६ नोंक । क्षेर । ७ डालुवा जमीन । मण्यन का मोंका । ६ परिडत-जन । १० सूर्य ।

सानुमत् ( ५० ) पर्वत ।

सानुमती (की०) एक अप्सरा का नाम।

सानुकोश (वि०) दयालु । दयाईचित्त वाला ।

सानुनय (वि०) शिष्ट। सन्तन ।

सानुबंध ) (वि०) श्रवाधित । श्रविन्द्रित । सानुबन्ध ) जगासार ।

सानुराम ( वि॰ ) श्रासक्त । श्रनुरकः । श्रनुरागवान ।

स्रांतपनं } ( न॰ ) दो दिन में पूरा होने वाला।

बीच के श्रवकार वाला। ) १ फैला हुआ । सब्न ( वृत्त ) । ान्तान का साधन विशेष । **३** 

ो। ४ सन्तान वृत्त सम्बन्धी। ॰ ) वह माह्मण जा सन्तानोत्पत्ति जये विवाह करे।

॰) [सान्त्वयति—मान्त्वयते] ता । शान्त करना। (शोक) दूर

) ढाँरस । त्राखासन । चित्त की शान्ति । सुख । शान्ति देने का काम । किसी दु:स्वी त्रादमी के। उसका दुःख हलका करने के लिये समभा बुका कर शान्त

करने का कास । ) श्रीकृष्ण के विद्यागुरु का नाम।

') [बी॰—सान्द्रधिकी] एक ट में होने वाला। तास्त्रालिक। देखते वाला ।

३ घना । गहरा । घोर । २ मज़बृत । ३ विपुत्तः। अधिकः। अत्यधिकः। ४

१ स्निग्ध। चिकना। ६ सृदु। । ७ मनोहर । सुन्दर । ृख्बसूरत ।

गुच्छा । स्तवक । राशि । हेर ।

) ३ शौडिक ! कलवार । वह जे। वनाता हो । २ वह जो सन्धि करता ाने वाला ।

( पु॰ ) परराष्ट्रप्रचिव । बह श्रमात्य जिसके श्रधिकार में, श्रन्य

1, विश्रह, सुत्तह, जंग करना हो। ) [ बी॰—सान्ध्यी ] सन्त्या

<sup>३०</sup>) [सांनहनिकी] १ कवच-

। अरहवस्तर पहने हुए।

ला हुआ इवन के लिये शाकल्य।

। सांनिध्यं ) (न॰) १ नैकच्य । सामीप्य । २ उपस्थिति । सान्निध्यं ) विद्यमानता ।

भांनिपानिकः ) (वि०) [स्ती०—सामिपानिकां ] १ सानिपातिकः ) फुटकल । २ डलकन डालने वाना । उलम्म हुन्ना . ३ वह रोगी जिसके कफ, विस श्रीर वासु गड़बड़ा राये हों।

सांन्यासिकः ( पु॰ ) १ वह ब्राह्मण जो चनुर्ध भाश्रम त्रर्थात् संन्यासाधम में हो। २ कोई भी भिन्नक । सान्य (वि०) पुरतेनी । पैतृकः।

सापन (वि॰ ) [ श्वी॰—सापत्नी ] सौत की कोख से उत्पन्न या सीत सम्बन्धी। सावलाः (पु॰ बहु॰) एक ही पति से कई एक

पत्नियों की केएल से उत्पन्न लड्के। सायन्त्यं ( न० ) १ सीत की दशा। सौतियाभाव । २ प्रतिहुन्द्रता । स्पर्धा । वैर भाव ।

सापन्यः (पु॰) १ सौत का बेटा । २ सत्रु । वेरी । सापराध (वि॰) अपराधी। सुनिरम। साविड्यं

सारिवडयं } ( न॰ ) सर्पिड होने का भाव वा वर्म । सापेदा (वि॰) अपेदित । अपेदा सहित ।

सासपद } (वि॰) [ स्वी॰—सामपदो ] सात सामपदोन रेपा चलने से अथवा सात बान्य श्रापस में कहने सुनने से उत्पन्न हुई मैन्नी या सम्बन्य : साप्तपदं ( न० ) १ भाँवर । फेरा । २ मेंत्री । दोस्ती ।

साप्तपौरुष (वि॰) [ साप्तपौरुषी ] सात पीड़ी तक या सात पीड़ियों का। साफर्स्य ( न॰ ) । सफतता । इतकार्यता । उपयो-गिता। २ लाभ। आयदा।

साव्ही (खी॰) एक प्रकार के अंगूर ! साभ्यस्य (वि॰) बाही। ईर्प्यालु।

साम् ( घा॰ उ॰ ) [ सामयति—सामयते ] रामन करना । शान्त करना ।

सामकं (न॰) वह मूल धन को ऋण स्वरूप लिया या दिया गया हो।

सामकः ( पु॰ ) सान धरने का पत्थर । सामग्री ( क्षी॰ ) सामान । वे पदार्थ जिनका किसी कार्य विशेष में उपयोग होता है ।

सामग्र्यं ( न॰ ) १ सम्चापन । पूर्णता । नितान्तता । २ नौकर । चाकर । अनुचरवर्ग । ३ सामान का देर या ज़खीरा । ४ मंदार । जखीरा ।

स्वामंजस्य १ ( न० ) ९ संगति । मेल । मिलान । २ स्वामञ्जस्यं । शुद्धता । याथार्थ्यं ।

सामन् (२०) १ शान्तिकरण । सृष्टिसाधन । २
राजाशों के लिये शत्रु को वश करने का उपाय
विशेष । ३ के। मजता । सृदुता (वाक्य सम्बन्धी) ।
१ प्रशंसासक छंद या गान । १ सामवेद का मंत्र ।
१ सामवेद ।—उद्भवः, ( पु० ) हाथी ।—
उपचारः,—उपायः, ( पु० ) शमन करने के
साधन ।—गः, ( पु० ) सामवेदी शाह्यण या वह
वाह्यण जो सामवेद का गान कर सके ।—ज,—
जात, ( वि० ) १ सामवेद से उत्पत्र । २ शान्त
साधनों से पैदा हुआ ।—जः,—जातः, ( पु० )
हाथी ।—योनिः; ( पु० ) १ बाह्यण । २ हाथी।
—वादः, ( पु० ) सहुशब्द । मधुर शब्द ।—
वेदः, ( पु० ) चार वेदों में तीसरा वेद ।

सामंत ) (वि॰) १ सीमावर्ती । समीपी । पद्देश सामन्त ) का । २ सार्वजनिक ।

सामंतं ) (न०) १ पड़ेासी । २ पड़ेासी राजा। स्थामन्त ) २ करद राजा। ४ नामक।

सामन्तः } ( यु॰ ) पड़ेस ।

सामयिक (वि०) [ खी० — सामयिकी ] १ रस्मी।
रीति जो सदा से होती चली आयी हो। २ कौलकरार की हुई। दृहराई हुई। १ ठीक समय का।
१ समय से। १ समयानुसार। समय की दृष्टि से
उपयुक्त। ६ समय सम्बन्धी। समय से सम्बन्ध
रखने बाला। ७ अस्थायी। थोड़े समय के लिये।
सामध्वी (न०) १ शक्ति। ताक्रत । योग्यता। २

त्रामध्य (न०) १ शक्ति । ताक्रत । योग्यता । २ उद्देश्य की समानता । ३ अर्थ या श्रमिप्राय की समानता या पुकता । ४ उपयुक्तता । ४ शब्द की अर्थ बतालने वाली शक्ति । ६ लाभ । स्वार्थ । ७ सम्पत्ति । धन दौलत । सामवायिक (वि०) [ श्ली० - सामनायिकी] समाज या समूह या कंपनी से सम्बन्ध युक्त । २ अहूट सम्बन्ध से सम्बन्ध स्वने जाला ।

सामाजिक (वि॰) [सी॰—सामाजिकी ] समाज सम्बन्धी ।

सामाजिकः ( ५०) किसी समाज का सदस्य । सामानाधिकरायं ( न० ) एक ही पद पर दोनों का होना। समान या बराबर श्रधिकार । समानता का सम्बन्ध ।

सामान्य (वि०) ३ साधारण । जिसमें कोई विशेषता
न हो । मामूजी । २ समान । बरावर का । ३
समानांश का । ४ तुन्छ । नाचीज़ । ४ समूचा ।
समस्त ।—पद्यः, (पु०) मध्यम ।—लत्ताणा,
(क्षी०) वह गुण जिसके अनुसार किसी एक
सामान्य को देख कर उसी के अनुसार उस जाति
के अन्य सब पदार्थों का ज्ञान मास होता है । किसी
पदार्थ की देख, उस जाति के अन्य पदार्थों का
बोध करा देने वाली शक्ति।—धनिता, (१त्री०)
—शास्त्रं, (व०) साधारण नियम या विधान।

सामान्यं (न०) १ सार्वजनिकता । २ सामान्य । स्वस्था । ३ सम्चापन । ४ किस्म । प्रकार । १ समता । एक स्वरूपस्व । ६ निर्विकार अवस्था । समता । धर्ये । ७ सार्वजनिक मामले । ६ सार्वजनिक मामले । ६ सार्वजनिक मसता । धर्ये । ७ सार्वजनिक मामले । ६ सार्वजनिक मसता विशेष । यह तव माना जाता है जब एक ही खाकार की दे। या अधिक ऐसी वस्तुओं का वर्णन होता है; जिनमें देखने में कुछ भी अन्तर नहीं जान पड़ता।

सामासिक (वि०) [की०—सामासिकी] १सम्बा। समिटि । २ संबिष्ठ । ३ सामासिक शब्द सम्बन्धी।

सामासिकं ( न० ) सब प्रकार के समासों का संग्रह।

सामि (अञ्चयाः) १ आधा । अधुरा । २ कलङ्की । तिरस्करणीय ।

सामिधेनी (की॰) १ एक प्रकार का ऋक्मंत्र जिसका पाठ, होम का श्रम्नि प्रज्विति करते समय श्रथवा हवन के श्रम्भि में समिशाएं झोइते समय किया जाता है। २ समिशा। ईंशन।

```
सामीची (घी॰) वशंसा। स्तव। स्तति।
         सामीप्यं ( न॰ ) समीप होने का भाव । निकटता ।
        सामीप्यः ( ५० ) पहासी । ग्रन्तेवासी ।
        सामुद्र ( वि॰ ) [ स्त्री॰ —सामुद्री] समुद्र सम्भृता।
             संसद में उत्पन्न।
       सामुद्रं ( न० ) १ समुद्री निमक । २ समुद्र फेन ।
            ३ शरीर का दाग़ वा चिह्न ।
       सामुद्रः (५०) समुद्र यात्री। समुद्री सफर करने
            वाला ।
      सामुद्रकं ( न० ) समुद्री नवस् ।
      सामुद्रिक (वि॰) [स्त्री॰-सामुद्रिकी ] समुद्र में
           उत्पन्न । समुद्र सम्भूत । शरीर के शुभाशुभ चिह्नों
          सम्बन्धी ।
     सामुद्रिकं ( न० ) हस्त रेलाओं से शुभाशुभ कहने
          की विद्या।
     सामुद्रिकः ( ५० ) वह श्रादमी जो सनुष्य के शरीर
         के चिह्नों या लच्चणों के। देख उस मनुष्य की
         शुभाशुभ फलों का विवेचन करें।
    सांपराय } (बि॰) [ स्त्री॰—सांपरायी ] १
   साम्पराय र्रे युद्ध सम्बन्धी । सामरिक । २ परलीक
        सम्बन्धी । भविष्य ।
  सांपरायं, (त०) । युटमेड़ । लड़ाई । २
सांपरायं (त०) । भविन्य जीवन । भविन्य ।
सांपरायः (पु०) । ३ परलोक प्राप्ति के साधन ।
सामपरायः (पु०) । अभविष्य सम्बन्धिनी जिज्ञासा ।
       ४ जिज्ञासा । श्र<u>ा</u>तुसन्धान । ६ अनिरचयता ।
 सांपरायिक ) (वि॰)[स्री॰—साम्परायिकी]
साम्परायिकी) १ युद्ध में काम बाने वाला । २
      सामारिक । ३ विपत्तिकारक । ४ परलोक सम्बन्धी ।
      - करुपः, ( पु॰ ) सैन्य स्पृह विशेष ।
सांपरायिकं । (न०) युद्ध । समर । बहाई ।
साम्परायिकं । जङ्ग ।
सांपराधिक:
साम्पराधिकः ( ५०) लडाई का स्थ ।
सांप्रतिक ) (वि॰) [बी॰—साम्प्रतिको] वर्तमान
```

साम्प्रतिक रे समय सम्बन्धी। स्योग्य । उचित । ठीक ।

```
सायुज्य
       सांप्रदायिक } (बि॰)[बी॰—सांप्रदायिकी]
       साम्प्रदायिक रे परंपरागत सिद्धान्त सम्बन्धी। परंपरा
           गत श्राप्त । परंपरागत ।
       सांबः )
       साम्बः ( ४० ) शिव का नामान्तर।
      संबंधिक ) (वि॰)[ श्ली॰—साम्बन्धिकी ]
साम्बन्धिक ) सम्बन्ध से उत्पन्त ।
      सांवधिकं ) (न०) १ नानेदारी । रिश्तेदारी ।
साम्बन्धिकं ) २ सन्धि द्वारा स्थापित मैत्री ।
     साम्बरी / (स्री०) माया : जाद्गरी । जाद्गरनी ।
     सांभवी ) (क्वी॰) १ बाब बोध वृत्त । २
साम्भवी ) सम्भावना ।
     साम्यं ( न॰ ) १ समानता । एक सा पन । समस्व ।
         २ साहत्रयः। ३ ऐकमत्यः। ४ ऋण्चपातिस्यः।
        साहमत्य ।
    साम्राज्यं ( न० ) ३ वह राज्य जिसके श्रधीन बहुत से
        देश हों और जिसमें किसी एक सम्राट का शासन
        हो । सार्वभौमराज्य । सवतनत । २ श्राधिपस्य ।
       पुर्ण अधिकार ।
   सायः (पु॰) १ समाप्ति। अन्तः। २ दिन का अन्तः।
       सम्ध्याकाल । तीर ।—ग्राहन्, ( पु॰ )
       (=सायाहः ) सायंकान ।
  सायकः (पु॰) १ तीर । २ तलवार ।—पुंखः,
      तीर का वह भाग जिसमें पंख बरो होते हैं।
 सायंतन । (बि॰) [बी॰—सायंतनी] सन्ध्या
 सायन्तन रे सम्बन्धी । संस्थ्या ।
 सायम् ( भ्रव्यथाः) सम्धाकाल में ।—कालः, (५०)
     सन्ध्याकाल ।—मस्डनं, ( न० ) १ स्ट्यांस्त ।
     २ सूर्य । — सन्ध्या, (क्षी०) सन्ध्या काल की
     बाबी। ३ सम्ध्या काल की भगवदुपासना।
सायिन् ( पु॰ ) घुड्सवार ।
मायुज्यं ( न॰ ) १ एक में इस प्रकार मिल जाना कि
    भेद न रहे। र पाँच प्रकार की मुक्तियों में से एक
   प्रकार का मोच । इसमें जीवात्मा का परमात्मा
   में जीन ही जाना माना गया हैं। ३ समानता।
   साहरय ।
```

सार (वि॰) १ निष्कर्ष । निचाइ । २ समेनिम । अत्युत्तम । ३ श्रस्तती । सत्य । यथार्थ । ४ मज़बृत । विकसी । ४ भलीभाँति सिद्ध किया हुआ । इद ।

सारं (न०) १ किसी पदार्थ का मूल, सुख्य या सारः (पु०) काम का अथका असली अंश । तत्व। सत्त। २ मिंगी। ३ गूदा । ४ वृत्त का रस । १ किसी प्रम्थ का सार । निचेत्वः । ६ धिक्ति। ताकृत । ७ ग्रुस्ता। द इत्ता। मज़बूती। ६ धन। सम्पत्ति। १० ग्रम्तत । ११ ताज़ा मक्सन । १२ हवा । पवन । १३ मलाई । १४ रोग। बीमारी १४ पीप। मवाद । १६ उत्तमता। १७ शतरंज का मेहहरा। १८ एक प्रकार का अथितंकार जिसमें उत्तरोत्तर बस्तुओं का उत्कर्ष वा अपकर्ष विश्वत होता है।

सारं (न०) १ जख । पानी । २ येग्यता । उपयुक्ता । ३ वन । जंगल । ३ ईसपात लेखा । — ग्रसार, (न०) मृत्यवान ग्रीर निकम्मा । मज़बृत ग्रीर कमज़ोर ।—ग्रसारं, (न०) सारता ग्रीर निस्तारता । २ पोड़ापन ग्रीर खुखलापन । ३ ताकृत ग्रीर कमज़ोरी ।—ग्रन्थः, (पु०) चन्दन की ककड़ी ।—ग्रीवः, (पु०) शिव ।—जं, (न०) ताज़ा नवनीत ।—तदः, (पु०) के के का गृष्ठ । —ग्रुं, (खी०) १ सरस्वती देवी । २ दुर्गा देवी ।—दुमः, (पु०) खदिर गृष्ठ ।—मङ्गः शिक का नाश ।—भागृष्ठः, (पु०) व्यापार की बहुमूल्य वस्तु । २ सीदागरी माल की गाँठ । इस्पात लेखा ।

सारघं ( न॰ ) शहद।

सारंग सारङ्ग ( वि॰ ) [श्ली॰—सारंगी] चितकवरा । सारंगी ( रंगविरंगा । सारङ्गी )

सारंगः ) (पु०) । गंगविरंगा रंग। २ विसत्त सारङ्गः ) हिरन । बारहसिंहा। ३ हिरन। मृग। ४ शेर ! १ हाथी। ६ भैरा। असर। ७ कोकित। ५ वड़ा सारस। १ लाल। लसटेंक। १० सयुर। मोर। ११ जाता। १२ बादल। १३ वस्ता १४ बादा। १४ बादा। १४ वाद्या। १६ शिवजी। १७ कामदेव। १८ कमतेव। १८ कमतेव। १८ कमते। १६ कमता। १६ कपूर। २० धनुव। कमानं। २१ चन्द्रन। २२ वाद्ययंत्रविशेष। सारंगी। चिकारा। २६ व्याभूवणा विशेष। २४ सुवर्णी। २४ पृथिवी। २६ राश्रि। २७ प्रकाश।

सारंगिकः } (पु०) विदीमार । बहेतिया । सारंगी | सारंगी | सारंगी | कितत हिरन । सारंगी | वित्रत हिरन । सारंगी (वि०) [स्त्री॰—सारंगी] बहाने वाला । भेजने वाला ।

सार्ण ( न० ) एक प्रकार की गंध या महक। सार्णः ( पु० ) १ दस्तों की बीमारी। श्रतीसार। २ श्रामड़ा। ३ श्राँडला।

सारणा (स्वी०) पारव आदि तसों का एक प्रकार का संस्कार।

सारिणः } (बी॰) : ब्रोटी नदी । २ नहर । गाबी । सारिणी

सार्रडः } ( पु० ) सर्व का श्रंडा । सारग्रहः }

सारतस् (अन्यया॰) १ धन के अनुसार । विचानुसार। २ विकम पूर्वक ।

सारियः (पु०) १ रथवान । रथ हाँकने वाला । २ साथी : सहायक । १ समुद्र ।

सार्थ्यं ( न० ) रथवानी । केविवानी ।

सारमेयः ( ५० ) कुता।

सारमेथी (खी०) कुतिया।

सारत्यं ( न० ) सरतता । सीधापन । ईमानदारी । संबाई ।

सारवत् ( वि॰ ) १ सारवान । उपजाऊ ।

सारस (वि॰) [स्त्री॰—सारसी] जलाशय सम्बन्धी। भीज सम्बन्धी।

सारसं (न०) १ कमल । २ श्वी की कमर की काधनी या कमरबंद । सारसः (पु॰) १ सारस । ईस । २ पकी । ३ चन्द्रमा । सारसनं ) (न०) १ करघनी । पट्टका । कमरपेटी । सारशनं ) कमरबंद । २ सामरिक कमरबंद विशेष । सारस्वत (वि॰) [स्त्री॰—सारस्वती ] १ सरस्वती देवी सम्बन्धी । २ सरस्वती नदी सम्बन्धी । ३ वाक्पट्ट ।

सारस्वतं ( न० ) वाकपहुता । भाषण । वाणी । सारस्वतः (पु०) । सरस्वती नदी के तटवर्ती एक देश विशेष का नाम । २ इस नाम की श्राह्मण जाति विशेष । ३ वेज को जकड़ी का दण्ड ।

सारस्वताः ( पु॰ बहु॰ ) सारस्वत देश वासी । साराजः ( पु॰ ) तिल्ली । तिल ।

सारिः ) (खी०) १ शतरंज का मोहरा। २ पर्चा सारी ) विशेष।—फलकः, (५०) शतरंज की विद्यातः।

सारिका (क्षी॰) मैना जाति की चिड़िया। सारिक् (वि॰) [क्षी॰—सारिग्री ] १ जाने वाला। चलने वाला। २ सारवान्।

साहत्यं (न०) १ समान रूप होने का माव। एक-रूपता। सरूपता। २ पाँच प्रकार की सुक्तियों में से एक प्रकार की सुक्ति। इसमें उपासक अपने उपास्य देव के रूप में रहता है और अन्त में उसी उपास्य देवता का रूप प्राप्त करता है। ३ नाटक में शक्क मिलती जुलती होने के कारण किसी के धोखे में किसी की कोधावेश में मर्स्सना।

सारोष्ट्रिकः ( पु॰ ) विष विशेष । सार्गाज ( वि॰ ) रोका हुआ । अवरुद्ध । श्रहचन डाला हुआ ।

सार्थ ( वि॰ ) ९ अर्थसहित । २ वह जिसका कोई जहेरय हो । ३ एक ही अर्थ वाला । समानार्थक । ४ उपयोगी । काम लायक ) १ घनी । घनमान ।

सार्थः (पु०) १ धनी आदमी । २ यात्री । सौदागरों ।

की टोली । (काफ़िला) । ३ टोली । दल । ४ ।

(पक जाति के पद्धओं का ) हे । रौहर । गहला ।

१ समुदाय । समूह । ६ तीर्थ यात्रियों की टोलियों ।

में से एक ।—ज, (वि०) वह जो यात्री सौदागरों

की टीवी या काफिले में पातापीसा हुआ हो ।- ~ बाहः, (पु०) यात्रीज्यापारी । दब का नेना या नायक । क्योपारी । सादागर ।

सार्थक (वि॰) १ अर्थवाला । अर्थ सहित । २ ४पयेगी । काम का । मुकी इ । लामपद ।

सार्यचत् (वि०) १ अर्थ वाला । अर्थ महित । २ वहे समुदाय या सन्ह वाला ।

सार्थिकः ( ५० ) व्यापारी । सादागर ।

सार्द्र (वि॰) भींगा। तर। सील वाजा। तर्ग वाला। नम।

सार्घ ( वि॰ ) ड्योंदा ।

सार्घम् ( अस्यया० ) सहित । साथ । समेत ।

सार्पः । (पु॰) ग्राहसेवा नचत्र।

सार्विय (वि॰) [स्री॰—सार्वियी] ) वी में राँचा सार्विष्क (वि॰) [स्री॰—सार्विष्की] ) हुआ। घी में तला हुआ। बी मिश्रित।

सार्वकामिक (वि॰) [ छी॰—सार्वकामिकी ] हर प्रकार की समस्त कामनाओं को एरा करने वाला। सार्वजनिक (वि॰) [ छी॰—सार्वजनिकी] ) सर्व-सार्वजनीन (वि॰) [ छी॰—सार्वजनीनी] ) साधा-रख सम्बन्धी। श्राम। प्रविक्त का

सार्वशं ( २० ) सर्वज्ञा ।

सार्वत्रिक ( वि॰ ) [ खी॰—सार्वत्रिकी ] दर स्थान का । सर्वत्र से सम्बन्ध रखने वाला ।

सार्वधातुक (वि०) [की०-सार्वधातुकी ] सब धातुओं में व्यवहत होने बाला ।

सार्वभौतिक (वि॰) [स्री॰—सार्वभौतिकीं] १ हरेक तत्व या प्राणी से सम्बन्ध रखने वाला । २ जिसमें समस्त प्राणवारी सम्मिलित हों ।

सार्वभौम (वि॰) [स्तं०—सार्वभौमी] समस्त भूमि सम्बन्धी। सम्पूर्ण भूमि की।

भूम सम्बन्धा । सन्ध्य मूल का । सार्वभीमः (५०) १ सम्राट् । दक्षवर्ती गजा । शाहंशाह । २ उत्तर दिशा का दिक्क अर ।

सार्वजीकिक (वि॰) [ श्रो॰—सार्वजीकिको ] सर्वसंसार में न्याह सार्घवर्षिक (वि॰) [स्ती॰ - सार्घवर्षिकी] १ हर प्रकार का। हर तरह का। हर जाति का। हर वर्ष का।

सार्वविभक्तिक (वि॰) [ब्री॰—मार्वविभक्तिकी ] सब विभक्तियों में लगने वाला। सब विभक्ति सम्बन्धी।

सार्ववेदसः ( ५० ) अपना समस्त द्रव्य यज्ञ की दक्तिणा अथवा अन्य किसी वैसे ही धर्मानुष्टान

में दे बालने वाला।

सार्घवैद्यः ( पु० ) वह बाह्यस जो सब वेदों का जानने वाला हो । सार्घप ( वि० ) [ स्त्री०—सार्घकी ] सरसों का बना

हुश्रा। सार्षपं ( न० ) सरसों का तेल। कडुश्रा तेल।

सार्ष्टि (वि॰) समान पद या ऋधिकार वाला । समान पदवी वाला ।

सार्ष्टिता (की०) १ पद या ऋषिकार में समानता या तुस्यता। पाँच प्रकार की मुक्तियों में से एक प्रकार की मुक्ति।

साष्ट्यं (न०) चै।थे दर्जे की सुक्ति।

भालः (पु॰) १ साल नाम का वृत्त । उसकी राल । २ वृत्त । १ किसी भवन के चारों स्रोर की परकेटि की दीवालें या छारदीवारी । ४ दीवाल । ४ मछली

की दीवालें या छारदीवारी । ४ दीवाल । ४ मछ्जी विशेष ।

सालनः ( ५० ) साल वृत्त की राल । साला ( की॰ ) १ दीवाल । झारदीवाली ! २ मकान ।

कमरा । कोठा । कोठरी । -करी, १ वह कारीगर जे। अपने घर ही में काम करे। २ पुरुषकैटी (विशेषकर राजनेस में एकटा क्यार)

पुरुषक्रेदी (विशेषकर युद्धचेत्र में पकड़ा हुआ)। सालारं (न॰) दीवाल में जड़ी हुई और बाहर निकली हुई खँटी।

सालूरः ( पु० ) मेंइक ।

सालेयं (न०) सैंक या साए जैसा पदार्थ विशेष। सालेक्यं (न०) १ दूसरे के साथ एक ही लोक या स्थान में निवास। २ पाँच प्रकार की मुक्तियों में से एक। इसमें मुक्तजीव भगवान् के साथ श्रथवा श्रपने श्रन्य श्राराध्य देव के साथ एक ही खोक में वास करता है। सखोकता।

वास करता है। सर्जोकता। साह्यः (पु॰) १ देश विशेष। २ एक देख जिसे विष्णु भगवान् ने मारा था।—हन्, (पु॰)

माख्यिकः ( पु॰ ) सारिका ( मैना ) नामक पत्ती। सावः ( पु॰ ) देवता या पितृ के उद्देश्य से दिया हुन्ना जल मधादि का दान।

विष्णु भगवान् ।

सावक (वि०) [स्त्री० साविका ] उपजाऊ । उत्पादक ।

सावकः ( पु॰ ) शावक । किसी भी जानवर का बचा। सावकाश (वि॰) वह जिसको श्रवकाश हो । श्रवकाश के समय का । खाली । निट्टल्ला । ठलुशा ।

सावग्रह् ( वि॰ ) अवग्रह चिह्न वाला । सावज्ञ ( वि॰ ) घृष्य । निन्द्य । तिरस्करणीय ।

सावद्यं ( न० ) ऐश्वर्य । तीन प्रकार की येगा-शक्तियों में से एक । यह योगियों को प्राप्त होती है । अन्य दो शक्तियों के नाम "निरवद्य" और "सुद्म" है ।

सावधान (वि०) १ सचेत । सतर्क । होशियार । सजग । चैकल । २ चैकिया । ख़बरदार । ३ बुद्धि-मान ।

सावधि (वि॰) सीमा सहित । सीमाबद्ध । मर्यादित । सान्त ।

सावन (वि॰) [ स्त्री॰ — सावनी ] तीन सवनों वाला। तीन सवनों से सम्बन्ध रखने वाला।

सावनः (पु०) १ यजमान । यज्ञकर्ता । यज्ञ कराने के लिये ऋत्विक, होता छादि नियत करने वाला । यज्ञ की समाप्ति । यह कर्म विशेष जिसके द्वारा यज्ञ समाप्त किया जाता है । ३ वरुण । ४ तीस दिवस का सै।यमास । ४ सूर्योदय से सूर्यास्त तक का

म(मूर्जी दिन या दिनमान । ६० दण्ड का

समय । ६ वर्ष विशेष । सावयव ( वि॰ ) श्रवयवों या श्रंगों या मागों से बना हुश्रा । सावरः ( पु॰ ) १ श्रपराध । जुर्म । २ पाप । गुनाह । दुष्टता। ६ लोध का पेड़। सावर्गा (वि०) १ गुह्य। गेप्तः। छिपा हुआ। २ दका हुआ। मृंदा हुआ। बंद। सावर्गा (वि॰) स्नि॰-सावर्गी एक ही रंग. नस्त या जाति का । एक ही रंग, नस्त या जाति से सम्बन्ध रखने वाला । हावर्गाः ( पु० ) ग्राठवें मनु जो सूर्य के पुत्र थे। सावरार्थे ( न॰ ) १ रंग की समानता । इकरंगापन । २ श्रेगी या जाति की एकरूपता। ३ सावर्णिमन का सन्वन्तर। सावलेप (वि०) श्रमिमानी। अकड्बाज़। धमंडी। सावलेपं ( श्रव्यया० ) श्रीभमान से । कोध से । श्रकड़-वाज़ी से । सावशेष (वि॰) १ वह जिसमें कुछ शेष हो। अव-शिष्ट । २ अपूर्ण । अधूरा । सावष्टंभ (वि॰) दृढ़ता से। मज़बूती से। सात्साह। हिस्मत के साथ। सासहेल (वि०) घृण्य । निन्दा । तिरस्करणीय । सावहेलं ( अन्यया० ) घृषा के साथ । तिरस्कार के साथ । साधिका (स्त्री०) दाई। सावित्र (वि॰) [स्त्री॰- सावित्री] १ सूर्य सम्बन्धी। २ सूर्यवंशी । ३ गायत्री सहित । सावित्रं ( न० ) यज्ञसूत्र । यज्ञोपवीत । सावित्रः (पु०) १ सूर्य। २ गर्भ। गर्भ की किल्ली। ३ ब्राह्मण । ४ शिव । ४ कर्ण । सावित्री (स्त्री०) १ किरण ! २ ऋग्वेद का स्वनाम-ख्यात मंत्र विशेष। गायत्री मंत्र। ३ यज्ञोपवीत संस्कार । ४ बाह्यणी । ४ पार्वती । ६ करयण की एक परनी का नाम । ७ साल्व देशाधिपति सत्यवान की पत्नी का नाम ।-पतितः, -परिश्रष्टः ( पु० ) ब्राह्मण, चन्निय, और वैश्य वर्ण का वह पुरुष, जिसका उपनयन-संस्कार निर्दिष्ट समय पर न हुआ हो । ज्ञास्य ।—ज्ञतं, ( न० ) ज्ञत विशेष !

यह त्रत वे खियाँ रखती हैं, जे। त्रयने पति की दीर्घांषु की कामना रखने वाली होती हैं। यह त्रत ज्येष्ठ कृष्णं १४ की रखा जाता है। इस त्रत की रखने वाली खियाँ विधवा नहीं होतीं।
साविष्कार (वि०) १ श्रीसमानी । कोधी । २ प्राहुर्भृत ।
सार्शक (वि०) भ्रासावान । कामना से पृणं ।
सार्शक (वि०) भ्रयमीत । दस हुआ ।
सार्शक (वि०) भ्रयमीत । दस हुआ ।
सार्शक (पु०) कंपकी । विसनुह्या ।
सार्श्वकः (पु०) कंपकी । सार्श्वकः (पु०) कंपकी ।

साश्च ) (वि॰) १ के।य वाला । जिसमें कोए हों । सास्त्र ) २ रोता हुआ । ऑलों में ऑसू मरे हुए । साश्चर्यी (की॰) सास । पत्नी अथवा पति की माता । साष्ट्रांगम् ) (न॰) अष्टाङ प्रणाम । [अष्टाङ ये साष्टाङ्गं ) हैं : — मस्तक, हाथ, पैर, छाती, आँख,

चकिता।

कर प्रयाम करना।] सास (वि॰) धनुर्धारी। सास्रुस् (वि॰) तीरों वाला। सास्रुय (वि॰) डाही। ईर्ध्यांलु।

सास्ना (स्त्री०) गौ आदि का गलकंवल।

साहचर्य ( न॰ ) सहचारता । सहवर्तित्व ।

जाँव, वचन श्रौर मन। इन सहित भूमि पर खेट

साहमं ( न० ) सहनशीलता । सहिन्युता । साहसं ( न० ) १ ज्वरदस्ती । वरजोरी । लुटना । २ कोई बुरा काम जैसे लुटपाट, बलाकार आदि । ३ बेरहमी । नृशंसता । ४ हिम्मत । जुर्रत । ४ बेसममे बुमे काम कर बैठना । ६ सजा । दस्ड ।

जुर्माना । अर्थद्गड । — श्रङ्कः, ( पु॰ ) विकमा-दित्य का नामान्तर । — श्रघ्यवसायिन, ( वि॰ ) बेसमके कुके सहसा हदबड़ी में काम कर बैंटने वाला । — ऐकरसिक, ( वि॰ ) खंखार ।

, (ाव०) खुस्तार . स**्गा॰ को**० ११६ भयानक। पाशविक।—क्तारिन्, (वि०) १ साहसी। २ दुस्साहसी। श्रविवेकी।

साहसिक (वि॰) [भी०-साहसिकी] १ पाश्चविक । लुटेरा । २ हिम्मस्वर । पराक्रमी । ३ दरहरेने वाला ।

साहिंसिकः (पु॰) १ पराक्रमी पुरुष । २ प्रचरह या उन्मत्त व्यक्ति । ३ चेर । डाँक् । लुटेरा ।

साहसिन् (वि॰) १ प्रचरह । भयानक । नृशंस । २ साहसी । पराक्रमी ।

साहरा [सी० - साहस्ती] १ हजार सम्बन्धी। २ जिसमें एक हजार ही। ३ एक हजार में खरीदा हुआ। ४ अति सहस्र के हिसाब से दिया हुआ (सूद) ४ सहस्र गुना।

साइसं ( न० ) एक हजार का जाड़।

साहसः ( पु॰ ) सैनिक टोली जिसमें एक सहस्र सैनिक हों।

साहायकं ( न० ) १ सहायता । मदद । २सहचरत्व । मैत्री । ३ सहायक सैन्य ।

साहाय्यं (न॰) १ सहायता । सदद । २ मैत्री । देश्ती ।

साहित्यं ( न० ) १ एकत्र होना । मिलन । समुदाय । समूह । सभा । २ गद्य और पद्य सब प्रकार के उन प्रत्थों का समूह, जिनमें सार्वजनीन हित सम्बन्धी स्थार्था विचार रहित रहते हैं ।

साह्यं (न॰) १ संयोग । संगम । मेल । मिलाप । समुदाय । २ सहायता । यदद ।—हत्, (पु॰) साथी । सला ।

साह्वयः ( पु॰ ) जानवरों की लड़ाई का जुआ या धृतः।

सि (धा॰ ड॰) [ सिने।ति, सिनुते, सिनाति, सिनीते] १ बाँधना । २ जाल में फँसाना । फँदे में फसाना।

सिंह: (पु०) १ शोर । २ सिंहराशि । ३ सवींतमता । सवींकृष्टता । (यथा पुरुषसिंह:) —श्चवले।कर्न, (न०) १ शेर की चितवन । २ शेर की तरह

पीछे देखते हुए आगे बदना। ६ आगे वर्णन करने के पूर्व पिछली बातों का संचेप में वर्णन। —भ्रवतोकनः, ( ५० ) रतिवन्ध । स्नीमैश्रुन का दङ्ग विशेष ।—ग्रास्यः, (पु०) हाथों की मुद्रा विशेष ।—गः, ( पु० ) शिव जी का नाम । — तत्तं, ( न० ) हाथों की मिली और खुली हुई दोनों इयेली ।—तुस्डः, ( ५० ) १ एक प्रकार की मझली। २ सेहुँइ। स्तुही। थूहर ।—दंष्ट्रः, ( पु॰ ) शिव जी का नामान्तर । — द्र्प, (वि०) सिंह जैसा अभियाती। —ध्वनिः—वादः, (पु०) १ सिंह की दहाड़ या गर्जन । २ युद्ध की लखकार।—द्वारं, ( न० ) मुख्य द्वार या दरवाजा । सदर फाटक ।- बाहुनः. ( पु॰ ) शिवजी की उपाधि।—संहनन, ( वि॰ ) १ सिंह जैसा मज्वृत । सुन्दर । खुबस्रतः। - संहननं. ( न० ) सिंह का वस ।

सिहलं (न०) १ दीन । जस्ता । २ पीतल । ३ छाल । ४ लंका हीय ।

सिंहलकं ( न॰ ) लंका का टाप्।

सिंहलाः ( पु० व० ) सिंहल ।( लंका ) द्वीप निवासी खोग ।

सिंहार्या ) १ खेाहे का सोची । २ नाक का मल या सिंहानं } रहट ।

सिंहिका ( श्री॰ ) राहु की माता।—तनयः,—पुत्रः, —सुतः,—सूनुः, (पु॰) राहु का नामान्तर।

सिंही (स्त्री०) १ सिंघिन । २ राहु की माता का . नाम।

सिकता (की०) १ रेतीली भूमि। २ रेल। बाल् ३ अमेह का एक भेद।

सिकतिल (वि॰) रेतीली।

सिक्त (व॰ कृ॰) १ जन से सींचा हुआ। तर। नम। ३ गीला।

सिन्थं (न०) । मधुमविका का मोम। २ नीक।

सिक्थः ( ५० ) १ मात । २ मात का पिंड ।

सिस्यः ( ५० ) स्कटिक । शीशा ।

सिन्नग्रं ) (न०) १ नाक का भैल। २ लोहे का सिन्नग्रं ) मीर्चा। हिन्नग्रं (क्वी०) नाक। हिन्नग्रं (क्वा० ३०) [सिन्नित-सिन्नते, किकः] १

सिच् ( धा॰ उ॰ ) [ सिखात-सिखत, सिक्त ] १ जिड्कना । २ पानी देना । नम करना । ३ उड़ेबना ।

सिंचयः } ( द्र॰ ) कपड़ा । सिञ्चयः }

सिंबिता } ( म्री॰ ) पिपरा मूल । सिञ्चिता }

विजा } (स्त्री॰) त्रामूपर्यों की फनकार। सिञ्जा

सिंजितं ) सिञ्जितं } ( न० ) कनकार।

खिट् (धा॰ प॰) [सेटित ] तिरस्कार करना । हिकारत करना।

सित (वि॰) १ सफ्रेट्। २ बँघा हुआ। ३ विस हुआ। ४ सम्पूर्ण किया हुआ। समाप्त किया हुआ। —श्रश्नः, ( पु॰ ) काँदा ।—श्रदाङ्गः, ( पु॰ ) मयूर ।—ग्रभः, (पु०)—ग्रम्ं, ( न० ) कप्र।—श्रम्बरः, ( पु० ) श्वेताम्बरी साधू। —श्रर्जकः, ( ५० ) सफेद तुलसी।—श्रद्भः, ( ५० ) श्रज्ञ । -- ग्रांसितः, ( ५० ) बलराम । —ग्रादिः, ( पु॰ ) गुड़ । शीरा । – श्रालिका, (स्री) ) ताल की सीपी । जलसीप ।-इतर, (वि०) कृष्ण । काला ।—उद्भवं, (न०) सफेद चन्दन ।--उएलः ( पु॰ ) बिल्लीर। फटिक ।-- इपला, (स्ती०) मिश्री :--करः, ( पु॰ ) १ चन्द्रमा । २ कपुर ।—धातः, ( पु॰) सड़ी मिटी । रिमः, (पु०) चन्द्रमा। —वाजिन, ( ६० ) अर्जुन । —शर्करा, (की०) मिस्री।—शिबिकः, (५०) गेहूँ। —शिवं, (न०) सेंघा निमक ।—श्रुकः, (पु०) जवा। जै।।

सितं (न०) ३ चाँदी । २ चन्दन । इ मूजी । सुराई ।

सितः (पु०) ९ सफेद रंग। २ ग्रह्म पच । ३ शुक्र शह । ४ तीर । सिता (स्त्री॰) १ मित्री। चीनी । २ जुन्हाई। ६ सुन्दरी स्त्री। १ शराब। मदिरा। १ सफेद तूव वास । ६ महिलका। मोतिया।

सिति (वि॰) १ सफेद। काला। सितिः (ए॰) सफेद वा काला रहः।

सिद्ध (व० कृ०) । जिसका साधन हो चुका हो। जीपुराही गया हो। जी किया जा पुका हो। सम्पन्न । सम्पादित । २ प्राप्त । उपलब्ध । ३ सफता । ४ स्थापित । वसा हुआ । निद किया हुआ।६ वैद्य । इह। न्याच्य । ७ सस्य माना हुआ। द फैसल किया हुआ। १ प्रदाकिया हुआ। चुक्ता हुआ। १० संभा हुआ । १९ पक्ता। पका हुआ। निश्चित किया हुआ। १२ तैयार। १३ दमन किया हुआ | १४ वशीभूत किया हुआ | १२ निपुर्वा । पद्ध । १६ प्रायश्चित द्वारा पविच किया हुआ। १७ अधीनता से मुक्त किया हुआ। १८ ऋलोकिक शक्ति सम्पन्त । १६ पवित्र । २० दैवी । अनादि । अविनाशी । २१ प्रसिद्धः प्रख्यात । २२ चमकीला । प्रकाशमान । - प्रान्तः, (पु०) १ मलीभाँति से।च विचार कर स्थिर किया हुआ मत । उस्त । २ वह बात जो विद्वानों हारा सत्य मानी जाती हो । मत । ३ निर्सात अर्थ या विषय। नतीजा । तस्व की बात ।--ग्राञ्चं, ( न० ) राँचा हुआ ग्रव :-ग्रर्ध, (वि०) वह जिसका अमीष्ट सिद्ध हो चुका हो।-- ग्रर्थः, (पु०) १ सफेद सरसों। रशिव जी का नामान्तर। ३ हुद देव।--ग्रासनं (न०) रह योग के ८४ शासनों में से एक प्रधान आसन । पङ्गा, नदी (खी०) -सिन्धुः, ( पु० ) श्राकाशगङ्ग ।—प्रहः, (पु०) उन्माद विशेष ।—असं, ( न० ) सही कींजी । —धातुः, (५०) पारा ।—पत्तः, (५०) किसी प्रतिज्ञा या बात का वह चंश जो प्रमाणित हो चुका हो। २ सावित बात ।—प्रयोजनः, ( पु० ) सफेद सरसें। - योगिन्, ( पु० ) शिव।-रस, (वि०) सनिज । खान का। —रसः, (पु०) । पारा । २ सिद्ध रसायनी । —सङ्कृत्य, (वि॰) विसकी सब कामनाएँ पूरी हो चुकी हों !-सेन: (पु॰) कार्तिकेय का नाम।—स्थाली, (स्त्री०) सिद्ध योगियों की वटलोई।

सिद्धं (न०) समुद्री निमक ।

सिद्धः (पुं०) १ देवयोनि विशेष । २ दैवी शक्ति सम्पन्न । करासाती । ऋषि या महात्मा । ३ ऋषि । देवदूत । फरिश्ता । ४ ऐन्द्रजालिक । जादूगर । १ अभियोग । फौजदारी मामला । दीवानी मुक्तहमा । ६ गुड़ ।

सिद्धता (स्त्री॰) ) १ सिद्ध होने की अवस्था।२ सिद्धत्वं (न॰) ﴾ प्रामाणिकता । सिद्ध । ३ पूर्णता ।

सिद्धिः (स्त्री०) १ काम का पूरा होना । २ सफ-लता। कृतकार्यता। ३ संस्थापन । प्रतिष्ठा। श्रावास । ४ प्रमाण । विवाद रहित परिणाम । ४ किसी नियम या विधान का वैधस्व । ६ निर्णय ।

फैसला । निपटारा । ७ निश्चय । सत्यता । शुद्धता। = परिशोध । बेबाकी । चुकता होना

१ पकना | सीमना । १० किसी प्रश्न का हुल होना। ११ तत्परता। १२ नितान्त विद्याद्धता ।

१३ अलौकिक सिद्धियाँ जो गणना में आठ हैं।

[ यथाः---

श्रियमा लिघमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा। ईशिष्वं च वशिष्वं च तथा कामावसायिता॥] १४ ऐन्द्रजालिक विद्या द्वारा अलौकिक शक्तियों की मासि। १५ विलक्षण नैपुरव। १६ श्रव्छा प्रभाव या फल । १७ भोज । मुक्ति । १८ समभदारी । बुद्धि । ११ छिपाव । दुराव । श्रपमे श्रापको अन्तर्भान करने की किया। २० जादू की खड़ाऊँ याजृती। २१ एक प्रकार का योग। २२ दुर्गा का नाम ।—-इ, (वि०) सिद्धि वाला।-दः, (पु०) शिव जी का नाम।

--दात्री, (श्री०) दुर्गा का नाम ।--योगः, ज्योतिष विद्या के अनुसार शुभ काल विशेष ।

सिध ( धा॰ प॰ ) [ सिध्यति, सिद्ध ] । सिद्ध करना। पूरा करना। २ सफल होना। ३ पहुँ-

चना । ४ अभीष्ट प्राप्त करना । १ सावित करना । ६ तैकरना । ७ रॉंधना । पकाना । ⋍ जीतना ।

विजय शास करना ।

सिंध्मं ) (न०) १ वहा। दृदोरा। चकता। २ सिंध्मन् ) केादृ। ३ केादृका दाग।

सिध्मल (वि॰) १ सेंहुए वाला । इंटि रोग वाला । केड़ी ।

सिध्मा (स्त्री०) १ चहा । ददोरा । केाद का दाग । २

सिध्यः ( पु० ) पुष्य नचत्र ।

सिधः ( पु० ) १ साधु पुरुष । २ वृत्त । पेड़ ।

सिश्चकावर्णा (न०) स्वर्ग के बाग़ों में से एक बाग का नाम

सिनः ( पु॰ ) गस्सा । कवर । निवाला ।

सिनी (स्त्री॰) गौरवर्ण की स्त्री।

सिनीवाली ( श्री० ) १ शुक्रपच की प्रतिपदा।

सिद्रकः

( पु॰ ) सँभालू बृच । निर्मुख्डी का सिन्दुकः सिदुवारः सिन्द्रवारः

सिंदूरं सिन्दुरं } ( न० ) ईंग्रर । सेंदुर ।

सिंदूर: ) ( पु॰ ) बल्त की जाति का एक पहाड़ी

सिन्दूरः 🕽 वृत्त । सिंधुः ) (वि०) १ समुद्र । सागर । २ सिन्धुनद । सिन्धुः ) ३ सिन्धुनदी के आसपास का देश । ४

सालवाकी एक नदी का नाम । १ हाथी की सुँड से निकला हुआ। पानी। ६ हाथीका सद। ७

हाथी। (पु०) सिन्धु देशवासी।(स्त्री०) बड़ी नदी।—ज, (वि०) १ नदी से उत्पन्न। २ ससुद्र से उत्पन्न ! ३ सिन्धु देश में उत्पन्न ।—

जः, (पु०) चन्द्रमा ।--जं, ( न० ) सेंधा निमक।--नाथः, ( पु॰ ) समुद्र।

सिधुकः ( पु॰ ) सँभाल् वृत्त । निर्गुरडी का सिन्धुकः सिधुवारः पेक् । सिन्ध्वारः

( पु॰ ) हाथी।

सिन्व ( घा० प० ) [सिन्वति] भिंगाना । तर करना । सिप्रः ( पु॰ ) १ पसीना । २ चन्द्रमा ।

सीध्र (पु०) गुड़ की शराव !--गन्धः, (पु०) वकुल वृत्त ।--पुष्पः, ( पु० ) कृदंत्र का पेड़ ।---रसः, (पु॰) ग्राम का पेड़ !—संझः, (पु॰) वकुल ब्रह्म । सीधं ( न॰ ) गुदा । मलद्वार । सीपः ( पु॰ ) नावनुमा यज्ञीय पात्र विशेष। सीमन् (स्त्री०) १ सीमा । २ ग्ररहकेाप । सीमंतः ) (५०) श्लीमा का चिह्न या रेखा। र सीमन्तः े सिर के केशों की गाँग। ३ एक वैडिक संस्कार जो प्रथम गर्भस्थिति के चौथे, छठे या **ऋष्टम मास में किया जाता है।** सीमंतकः ) ( पु॰ ) १ जैनियों के सात नरका में सीमन्तकः ) से एक नरक का ऋधिपति । २ नरक विशेष का रहने वाला। सीमंतयति ) (कि०) १ वालों की तरह विभा-सीमन्तयति ∫ जित करना । २ रेखा से श्रवंग करना या चिहित करना। सीमंतित ) (वि॰) १ माँग की तरह अलहदा सीमन्तित ∫ किया हुआ। २रेखा से पृथक् या चिह्नित किया हुआ। सीमंतनी स्तामतना } (स्त्री०) नारी। श्रौरत । स्त्री । सीमन्तिनी सीमा (स्वी०) १ हद । सरहद । मर्योदा । २ सीमा चिह्न । सीमास्तुप । ३ चिह्न । सीमा का निशान । ४ तट । समुद्रतट । ४ अन्तरिच । ६ (जैसा कि स्रोपड़ी का) जोड़। ७ सदाचार या शिष्टाचार की मर्यादा । म सर्वोच्च या दूरातिदूर की हृद्दा ह खेत । चेत्र । १० गर्दन का पिछ्ला भाग । ११ ग्ररहकोष ।—ग्राधिपः, (पु॰) सीमा से मिन्ने हुए राज्य का राजा । पड़ेासी राजा ।—श्रन्तः, ( ५० ) सीमा की रेखा । सीमा चिह्न ।—उल्लङ्घनं, ( न० ) १ मर्योदा तोड़ना । २ सीमा नाँधना । सरहद्द के बाहिर जाना ।---

> तिङ्गं, ( न॰ ) सीमा का निशान ।—वादः, सरहद्द निश्चय सम्बन्धी स्मादा ।—विनिर्धाय .

सीमा

सीत्यं ( न० ) चावल । श्रनाज ।

सोद्यं ( न० ) काहिली । सुस्ती । दीर्घमुत्रता ।

(पु॰) विवादयस्त सीमा का निर्योय ।— वृत्तः, (पु॰) सीमा पर का पेड़ जो सीमा का चिह्न मान जिया गया हो।—सिधः, (पु॰) दो सीमाओं का मिखान या मेख।

सीमिकः (पु०)। वृत्त विशेष। र दीमक । १ दीमकों का लगाया हुआ मिट्टी का देर।

स्तिर: (पु॰) १ हल । २ सूर्य । ३ मदार का पौधा ।
—ध्यज्ञ:, (पु॰) राजा जनक की उपाधि ।
—पाणि:, —धृत्, (पु॰) वत्तराम ।—धागः,
(पु॰) पशु के। हल में जीतना ।

श्रीरकः ( ए० ) देखे। सीर ।

सीरिन् ( पु॰ ) बलरामजी का नामान्तर।

सीर्जदः सीलम्बः भीलंथः भीलन्थः

सीव् देखे। सिव्,

सीवनं (न०) १ सिथन । सिखाई। २ जोड़ (जैसे खोपड़ी का )।

सीश्नी (स्त्री०) १ सुई। सूची। २ वह रेखा जो खिंग के नीचे से गुदा तक जाती हैं।

सीसं ) सीसकं } ( न॰ ) सीसा नामक घातु । सीसकं }

सीहुंडः } ( इ॰ ) सेंहुद । यूहर । सीहुगुडः }

सु (घा० ड०) [सुवति, सुवते] (घा० प०)
[स्वति-सोति] अधिकार रखना। सर्वप्रधानत्व
रखना। [ड०-सुने।ति, सुनते, सुत ] १
दबा कर रस निकालना। २ धर्क खींचना। ३
छिड़कना। छिटकाना। ४ यज्ञ करना, विशेष कर
से।स यज्ञ। ४ स्तान करना।

सु ( अन्यसा० ) यह एक भ्रन्यय है जो संज्ञावाची शब्दों के साथ कर्मधारय और बहुनीहि समासों में तथा विशेषणवाची । एनं किया विशेषण-वाची शब्दों के साथ व्यवहत किया आता है। सु के निम्न विशिषत भर्थ होते हैं: —

९ ग्रच्छा । भन्ना । सर्वेतिम । यथा सुगन्धि । २ सुन्दर । सुस्वरूप । मनोहर । यथा सुकेशी। ३ भन्नी आँति । पृरी तौर पर । यथा सुजीर्ग । ४ सहज । तुरन्त । यथा सुकर या सुलभ। १ श्रधिक। अस्थिक। यथा सुदारुष। - श्रज्ञ, ( वि॰ ) अन्दी आँखी वाला ।--- आङ्गः, (वि॰) .खुवसूरत । सुन्दर । —आक.र, —आकृति, (बि॰) सुन्दर । मनोहर । खुबसुरत ।-श्राभास, (वि॰) वहा चमकीला।—१९, (वि०) उपयुक्त रीस्या यज्ञ किया हुन्ना। — उक्त, (वि॰) भलीभाँति कथित :- सूत्तं, ( न० ) बुद्धिमानी की कहतूत या कहावत । —उति, (स्त्री०) ९ मैत्री के कारण कहा हुआ वचन । २ चातुर्यपूर्ण कथन । ३ शुद्ध वाक्य । — उत्तर, (वि॰) । ग्रत्यन्त उत्हृष्ट। २ उत्तर दिशा की ग्रोर ।—उत्थान, (वि०) श्रन्धा उद्योग करने वाला । पराक्रमी । क्रियावान ।— जत्थानं. ( २० ) ज़ोरदार उद्योग या प्रयत्न l-उन्मद,—उन्माद, (वि०) नितान्त पागल या सनकी ।—उपसद्न, (वि॰) सहज में पास जाने योग्य !--उपस्कारः, (वि०) वह जिसके पास अच्छे श्रीजार हों।—कगडुः, (५०) खुजली। खाज।--कंदः, (पु०) १ कसेरू। २ रतालु । ज़मीनकंदु । ३ चास विशेष ।---द.न्द्कः, (पु०) १ प्याज । २ वाराहीकंद । ३ मिवेंबि कर । गेंडी । कर, ( वि० ) [ स्त्री०—सुकरा, सुकरी ] १ वे। सहज में हो सके। जो ग्रासानी से है। सके। २ जो सहज में सुक्यवस्थित किया जा सके या जिसका इन्तजाम श्रासानी से हो सके।--- सुकरा, (स्त्री॰) अन्छी श्रीर सीधी गौ।—सुकरं, ( न० ) धर्मादाः पुरायदान ।-कर्मन् ( वि॰ ) १ पुरायात्मा । थर्मात्मा । २ परिश्रमी । मिहनती । ( पु०) विश्व-कर्मा का नाम :--कल, (वि०) ऐसा ६ हव-जिसने उदारता पूर्वक अपना धन देने और उसका सद्ब्यय करने के जिये प्रसिद्धि प्राप्त की है। --कागिडन, (बि॰) १ सुन्दर डाली वाला। २ सुन्दर रीति से जुड़ा हुन्ना (पु०) भैारा। मधु-

मत्तिका ।—कालुका, (स्त्री०) भटकटैया ।— कार्ष्ठ, ( २० ) ईंधन ।—कुन्दकः, ( पु० ) प्याज।—कुमार, (वि०) अस्यन्त नाजुक या कामल । अत्यन्त चिकना ।--कुमारः, (पु०) १ . (व्यसूरत जवान । २ अख । ईख ।---कुमारकः, (५०) १ सुन्दर युवा पुरुष। २ चावल । — कुमारकं, (न०) तमालपत्र । तमाखू ।--कृत्, ( वि० ) ९ दानशील । परहितैषी। २ धुरयाध्या । धर्मास्मा । ३ बुद्धिमान । विद्वात् । ४ भाग्यवान् । खुशक्तिस्मतः । श्यक्त करने वाला। ( पु० ) १ निपुण कारीगरः २ त्वष्ट्रा । — इतन, (वि०) १ मली माँवि किया हुआ। २ भली भाँति वनाया हुआ। ३ मित्र ·बनाया हुआ । सद्व्यवहार किया हुआ। । ४ धर्मात्मा । धर्मशील । पुरुवात्मा । ६ भागवान । किस्मतवर ।—सुकृतं, ( न० ) । पुरुष । सत्कार्य। भता काम। २ दान। ३ पुरस्कार। ४ दया। मेहरवानी।---कृतिः, ( स्त्री० ) १ पुराव कार्य । २ तपस्या ।—कृतिन्, ( त्रि॰ ) १ मली-भाँति कार्य करने वाला । २ पुरुषात्मा । धर्मात्मा । ३ बुद्धिमान । ४ परहितैषी । ४ भाग्यकान । .खुशकिस्मत ।—केशरः,—केसरः, ( ३० ) नीबृ का दृद्ध । — कातुः, ( पु० ) १ श्राप्ति । २ शिव । ३ इन्द्र । ४ मित्र और वहण । सूर्य ।—ग, (वि०) १ भनी चाल से चलने वाला । २ सुद्दील । छुत्रीला । ६ सुगम । ४ बोधगस्य । सहज में समऋने खायक।—गं, (५०) १ मख। विष्ठा। २ प्रसन्नता। हर्ष।—गत, (वि०) १ भली प्रकार गुज्रा या बीता हुआ। २ भली भाँति दिया हुआ ।--गतः, ( पु॰ ) बुद्ध देव का नाम। —गन्धः, (पु०) १ महक । सन्ध । बू । २ गन्धक । ६ व्यापारी ।—गन्धं, ( २० ) १ चन्दन । २ ज़ीरा । ६ नील कमल । ४ गन्धतृया। गंधेन धास।—गन्धा, (स्त्री०) तुलसी ।— गन्धकः, (पु०) १ गन्धकः। २ लालः तुलसी । ३ नारंगी। ४ कदुया ।-- मन्द्रि, (वि०) १ सुरान्धि । अन्ही सुशत्रु । २ धर्मात्मा । पुरुवारमा ।—गनित्रः, ( पु॰ ) १ श्रद्वी

सुरानिष । २ परवहा । ३ मधुर सुरानिषयुक्त आम । —सुगन्यि, (न०) १ पिपरामृत । २ एक प्रकार की सुगन्व युक्त बास । ३ धनिया ।—गन्धिकः ( ५० ) १ घृप । २ गन्धक। ३ चावल विशेष।--गन्धिकं, ( न० ) सफेट् कमल ।—गम, ( वि० ) १ सहज में जाने योग्य । २ स्पष्ट । बोधनाम्य 🛶 गहना, (स्त्री॰) वह हाता जो यज्ञमख्दप के चारों खोर अष्ट एवं पतित लोगों को रोकने के लिये बनाया जाता है। -ग्रासः, (पु॰) सुरवाह कवर या निवाला :--श्रीव, (वि०) गरदन वाला। —-शीवः, (पु०) ३ वहादुर । २ इंस । ३ तथि-यार विशेष । ध वानरराज वाजि के छोटे माई का नाम ।---वत्त, (वि०) यहुन थका हुन्ना ।---चत्तुस्, (वि०) अच्छे नेत्रों वाला । अच्छा देखने नाता । ( पु० ) ९ पण्डित जन । २ सवन वट वृत्त ।—चरित,—चरित्र, ( वि० ) भक्षीर्भाति ज्यवहार करने वाला । श्रन्छे चालचलन का।—चरितं—चरित्रं, ( न० ) अच्छा चास चलन । पुराय कार्य ।--- खरिता, -चरित्रा, (स्ती०) श्रक्षे चाल चलन की स्त्री या पनी ।--चित्रकः, ( ५० ) १ सुर्गावी । मल्यरंग पत्नी । २ चितवा साँग । चित्र सर्ग ।-- चिरम्, ( अन्वया० ) दीर्घ काल।-चिरायुस (पु०) देवता। देवयोनि।-जनः, ( पु० ) १ परहितेथी जन । २ मद्र पुरुष ।--जनता, (स्त्री॰) १ नेकी। क्रया। परहितैषिता। २ सज्जन जन ।—जन्मन्, (वि॰) कुर्तन नन ।—जल्पः, ( पु॰ ) सुमापित ।—जान, (बि०) १ कुलीन । अच्छे कुल का । २ सुन्दर । मनोहर ।—तनु, ( वि॰ ) १ श्रद्धे शरीर वाला। २ ग्रत्यन्त सुकुमार या बदा दुवबा। ३ वटा हुत्रा (-तनुः,-तनूः, (स्री०) सुन्दर शरीर । —तपस्, (वि॰) १ तपस्या करने वाला । २ वह जिसमें श्रत्यधिक गर्मी हो। (५०) १ साउ। भक्त । २ सूर्य । ( न० ) तपस्या । तप ।---तराम्, (अध्ययाः) १ बेहतर । अधिकतर उत्तमता से। बहुत । ऋत्यधिक :--तद्नः, (५०) कोकिल ।—तलं (२०) १ सम अधो जॉकों में से एक । २ विशाल भवन की नींव |---

ख

तिककः, ( पु॰ ) मूँगे का पेड़ ।—तीहण, (वि०) १ बड़ातीझ । २ वड़ा चरपरा । ३ श्रत्यम्त पीड़ाकारक । —तीद्ग्गाः, ( पु॰ ) १ सियृका पेड़। २ एक ऋषि का नाम जो श्रीराम चन्द्र जी के समय में थे ।—तीथेंः, ( ५० ) १ थन्द्रा गुरु । २ शिव जी ।—तुङ्ग, ( वि० ) बहुत ऊँचा। बहुत लंबा ।—तुङ्गः (पु०) नारियल का पेड़।—द्त्तिगा (वि०) १ बहुत सचा। वड़ा ईमानदार । २ यज्ञ की दक्तिया देने में बड़ा उदार ।—द्क्तिगा, (स्त्री०) दिलीप की पत्नी। —द्ग्**डः, (५०) बेत ।—द्**न्त, (वि०) त्र**रहे दाँतो वाला।—दन्तः, ( पु० ) १** अच्छा दाँत । २ नट । नचैया ।—दन्ती, (स्त्री० ) उत्तर पश्चिम दिशा के दियाज की हथिनी । - दर्शन, (वि०) १ ख्वस्रत । २ जो सहज में देखा जा सके।—दर्शनः, ( ५० ) १ विष्यु भगवान् का चक । २ शिव जी का नाम । ३ गीघ । गिद्ध । —दर्शनं, ( न॰ ) जम्बुद्दीप ।—दर्शना. (स्त्री॰) १ सुन्दरी स्त्री। २ स्त्री । ३ आजा। त्रादेश । ४ एक प्रकार की दवाई ।—दामन्, (वि०) डदारता पूर्वक देने वाला। (पु०) १ बादल । २ पहाड़ । ३ समुद्र । ४ इन्द्र का हाथी । ५ श्री ऋष्ण के सखा एक धनहीन बाह्यण का नाम।--दायः, ( ५० ) शुभ-भेंट। शुभ दान। वह दान विशेष जो किसी पर्व विशेष पर दिया जाय। — दिनं, ( न० ) शुम अवसर। सुदिन। —दोर्घ, ( वि॰ ) बहुत लंबा ।—दीर्घा, (स्त्री०) ककड़ी विशेष ।—दुर्तांभ, (वि०) विरता।—दूर, (वि०) बहुत दूर या फासले पर।—दूश्, (वि०) अच्छे नेत्रों वाला।— धन्वन, (वि०) अन्छे धनुष वाला (पु०) १ श्रच्छा तीरंदाज्ञ । २ विश्वकर्मा का नामान्तर ।— धर्मन्, ( ह्वी॰ ) देवताओं की सभा ।—धर्मा, —धर्मी, (स्त्री॰) देवसभा ।—धी, (स्त्री॰) श्रच्छी बुद्धि वाला। चतुर । बुद्धिमान ।—धीः, (५०) परिडत जन । (स्त्री०) सुबुद्धि ।—नन्दा, ( स्त्री॰ ) नारी । स्त्री .—नयः, (पु॰) १ श्रव्हा

वाल वलन । २ सुनीति । श्रव्छी नीति ।—

नयनः, ( १३० ) १ हिरन । मृग ।—नयना, (क्बी॰) १ अच्छे नेत्रों वाली स्त्री। २ ृनारी। स्त्री।—नाम, (वि०) अच्छी नाभि वाला।— नाभः, (पु०) १ पर्वत । पहाइ । २ मैनाक पर्वत । —निभृत. ( वि॰ ) नितान्त निर्जन ।— निश्चलः, ( पु० ) शिव । — नीत, ( वि० ) १ सुचाजित । सद्व्यवहारयुक्त। २ सज्जन। शिष्ट। — नीतं, ( न० ) १ सद्व्यवहार । श्रन्छा चातः चलन । र सुनीति ।—नीतिः, ( पु॰ ) । श्रच्छा चाल चलन । २ अच्छी नीति । ३ ध्रुव की माता का नाम। - नीथ, (वि०) धर्मात्मा। पुरुयात्मा। —नीथः, (पु॰) १ बाह्मस्। २ शिशुपाल का नाम । चीलः, (पु०) श्रनार का पेड़ !—नीला, (स्त्री०) ९ चिंगका तृगा। चिनिका घास । २ नीला पराजिता । नीले रंग की अपराजिता । नीली कोयल । ३ तीसी । श्रलसी ।—पक्क, (वि०) भत्तीभौति राँधा हुन्ना । भत्तीभौति पका हुन्ना । —पक्तः, (५०) एक प्रकार का खुशबृदार श्राम। —पत्नी, (स्त्री०) वह स्त्री जिसका पति नेक हो।—पथः ( पु० ) १ ग्रन्छी सङ्क । २ ग्रन्छा मार्ग । ३ ग्रन्छा चाल चलन ।—पथिन्, ( पु॰ ) [कर्ता एक - सुपन्थाः] श्रन्छी सड़क।-पर्ण, (वि०) १ ग्रन्छे पंखों वाला। २ ग्रन्छे, पत्तों वाला।—पर्गाः, ( पु० ) १ सूर्यं की किरणः। २ देवयोनि विशेष । ६ कोई भी ऋजीकिक पत्ती । ४ गरुड़ जी का नाम । १ सुर्गा।—पर्गा,—पर्गी, ( स्त्री॰ ) ९ कमजलसमूह । वह जिसमें कमलों की बहुतायत है। । ३ गरुड़ की माता का नाम।—पर्याप्त, (वि॰) १ बहुत लंबा चौड़ा। २ भन्नी भाँति सजा हुआ। -- पर्वन्, (वि॰) १ भली भाँति ग्रन्थित । २ बहुत गाँठ गठीला। ( पु॰ ) १ वांस । २ तीर । ६ देवता। ४ पुर्शिमा । अमाबास्या, श्रष्टमी श्रौर चतुर्दशी विथियां । १ धूम । धुत्राँ।—पात्रं, ( न० ) श्रन्छा बरतन । सुपात्र । २ उपयुक्त मनुष्य । येाग्य व्यक्ति।—पाद, (स्त्री॰) सुन्दर पैरों वाला। —-पार्श्वः, ( पु॰ ) प्रच नामक पेड़ । पाकर का पेष ।—पीतं, ( न॰ ) गाजर ।—पीतः, (पु॰)

पाँचवाँ मुहूर्त्त । —पुष्पः, ( पु॰ ) मृंगे का पेड़ ।

— मुख्पं, (न०) लोंग। लवंग। २ श्रियों का

रज।—प्रवर्तकः, (पु०) सुविचारित निर्णय

या फैसला।—प्रतिभा, (स्त्री०) शराब ।—

प्रतिष्ठ, (वि॰) १ भन्तीभाँति खड़ा हुआ। २

बहुत प्रसिद्ध ।—प्रतिष्ठा, (स्त्री॰) भ्रन्द्रा पद ।

२ सुकीर्ति। नेकनामी । सुयश । ३ स्थापना ।

प्रतिष्ठा । ४ प्राणप्रतिष्ठा ।—प्रतिद्वित, (वि०)

१ भन्नीभाँति स्थापित । २ अपित । ३ प्रसिद्ध ।

—प्रतिष्ठितः, ( पु० ) उद्धम्बर का पेड़ । गूलर

का पेड़ । - प्रतिष्णात, (दि०) १ मली प्रकार

पवित्र किया हुत्रा। २ भन्नीभाँति परिचित:—

सु

भतीक, (वि॰) सुन्दर ! मनोहर ।---प्रतीकः, (५०) व कामदेव का नाम। २ शिव। ३ ईशान कोण का दिभाज।—प्रयास्यं (न०) अच्छातालाव । —प्रभ, ( वि० ) बहुत तड़कोला भड़कोला ।— प्रभा, (क्वी॰) ग्रम्निकी सात जिह्नाओं में से एक।—प्रभातं, (न०) १ शुभ प्रभात। मङ्गलमय प्रातःकाल । २ वड़ा तड़का ।—प्रयोगः, ( पु॰ ) ९ सुन्यवस्था । भ्रन्छा प्रवन्ध । २ निपुराता । परुवा ।—प्रसाद, (वि॰) श्रस्थन्त शुभ।— प्रसादः, (पु॰) शिवजी ।—प्रिय, (वि॰) श्रत्यन्त रुचिकर । बहुत पलंद ।—प्रिया, (स्त्री॰) भनोहारिणी स्त्री। २ प्रेयसी।—फल, (वि॰) १ बहुत फलने वाला । २ बहुत उपजाऊ । — फलः (पु०) ९ अप्रनार का पेड़। २ बेरी का पेड़। ३ र्मृग।—फला, (स्त्री०) १ पेठा। इन्हड़ा । २ केले का पेड़ । ३ कपिला द्राचा । मुनका । — बन्धः, (पु॰) तिल्ली। तिला।—जलः, (पु॰) शिवजी। —बोधः, ( पु० ) अच्छी सत्ताह या परामर्श । — ब्रह्मग्यः, ( पु० ) १ कार्तिकेय । २ उद्गाता पुरोहित या उसके तीन साथियों में से एक। —भग, (वि०) १ बड़ा भाष्यवान या समृद्ध-शाली। २ सुन्दर | मनोहर | ३ मधुर | प्रिय | ४ वेमपात्र । प्यारा । १ प्रसिद्ध ।—भगः, ( ५० ) 🤋 सुद्दागा । २ त्रशोक वृत्त । ३ चम्पक वृत्त । ४ बाब कटसरैया ।—भगं, (न०) सौभाग्यः। खुशकिस्मती।—भगा, (स्त्री०) । वह स्त्री जिसके। उसका पति प्यार करता हो। २ प्र्या माता। ३ बेजा। मेानिया। ४ हर्ल्दी। १ तुलसी। — भङ्गः, (पु०) नारियल का पेड़।—भद्र, (वि०) अध्यन्त प्रसन्न या भाग्यवान्।—भट्रः.(पु०) विष्णु का नाम।—भद्रा, (स्वी०) वलराम तथा श्रीकृष्ण की बहिन।—भाषितं, (न०) उत्तम वाणी। श्रन्द्वी तरह की बोली।—भ्रूः, (स्वी०) सुन्दर स्वी।—मिति, (वि०) बहुत बुद्धिमान।—

मितिः, (स्त्री॰) श्रन्छा मन। कृपालुता । परहि-

तेपिता। सुहृद्ता। मैत्री। २ देवता का अनुग्रह। ३ त्राशीर्वाद। दया। ४ प्रार्थनाः गीतः। २ त्रिभि-लाषः। ६ सगरं की भार्या का नामः — मद्नः, (पु०) श्रामं का पेड़। — मध्य, — मध्यम, (वि०) पतली कमरं वाला। — मध्या, — मध्यमा, (स्त्री०) सुन्दरीं स्त्री। — मन, (वि०) सुन्दरः। खुवस्-

(स्त्री०) चमेती। जाती पुष्प। २ सेवती। शत-पत्री।—सुमनस्, (वि०) १ अच्छे मन का। २ सन्तुष्ट। प्रसन्न। (पु०) देवता। दैवरव। २पिष्डत जन। ३ येदपाठी ब्रह्मचारी। ४ गेहूँ। ४ नीम का पेड़।—मित्रा, (स्त्री०) लच्मण जननी श्रीर महाराज दशरथ की एक रानी का नाम।—मुख, (वि०) मनोहर। सुन्दर। २ श्राह्लादकर। २ उत्सुक।— —मुखः, (पु०) १ परिष्टत जन। २ गहड़। ३

(पु०) १ परिंडत जन । २ गरुड़ । ३ गरोश ।

४ शिव ।—मुर्ख, (न०) नख का क्सोंटा या क्सोंच ।—मुखा,—मुखी, (क्नी०) १ सुन्दरी

छो। र आईना।—मुलकं ( न० ) गाजर।—

मेघस्, ( वि॰ ) उत्तम बुद्धि वाला । बुद्धिमान ।

रत ।--मनः, ( पु॰ ) १ गेहूँ । २ धनूरा--मना,

(पु०) बुद्धिसान श्रादमी।—मेहः, (पु०) १
मेरु नामक पर्वत । २ शिवजी का नाम।—यवस्तं,
(न०) सुन्दर वास । अच्छा चरागाह !—
योधनः, (पु०) दुर्योधन का नामान्तर।—
रक्तकः, (पु०) १ गेरू।२ श्राश्रवृत्त की तरह
का एक पेड़।—रङ्गः, (पु०) अच्छा रंग।—
रञ्जनः, (पु०) सुपारी का पेड़।—रत, (वि०)
१ वड़ा खिलाड़ी । २ खिलाडी । ३ श्रस्थिक

उपयुक्त । ४ दयालु । कोमल ।—रतं, ( न० ) १

स० श० को० ११७

ग्रस्पन्त हर्प या ग्रानन्द । २ खी-मैथुन । रतिबंध । प्रव्यगुच्छ जो सिर पर धारख किया जाय।—रितः, (स्त्री०) बहा उपमाग या सन्तोष ।-रसं, ( २० ) ३ रसीखा । रसादार । २ मधुर । ३ सुन्दर ।—रसः,(पु०)—रसा, (स्त्री०) सिन्धुवार नामक पौधा।--रसा, (स्त्री०) हुर्गा का नाम।-रूप, (वि॰)१सुन्दर । मनोहर रूपवान । सम्भव । २ बुद्धिमान । परिद्रत ।--स्यः, ( पु॰ ) शिवजी का नामान्तर। -रेभ, (वि०) सुस्वर। सुरीला। श्रन्छे कएठ वाला ।—रेसं, ( न॰ ) टीन । जस्ता । —तात्तमा, (वि॰) १ शुभ तत्त्वों से युक्त। श्रद्धे लच्चों वाला । २ भाग्यवान । किस्मतवर । —लक्तां, ( न० ) श्यम **लक्**या। शुभ चिह्न। -- ताम, (वि०) १ सहज में मिलने येग्य। २ योग्य । उपयुक्त ।—स्तोचन, ( वि० ) अच्छे नेत्रों वाला।--लोचनः, ( पु० ) स्म। हिरन।--लोचना, (स्रो॰) सुन्दरी स्त्री ।—लोहकं, (न०) पीतल ।--लोहित, (वि०) बहुत नान । लाहिता, (की०) थमि की सात जिह्नाओं में से एक ।—वक्तं, ( न० ) ९ अच्छा चेहरा । २ शुद्धः उचारणः।—वचनं,—वचसः, (न०) बाक्सपहुता ।—विद्यक्तः, (५०)— चर्चिका, (खी०) सङ्जी । स्वर्जिकाद्वार ।---घह, (वि०) १ सहज्ञ में वहन करने या उठाने योग्य । रधैर्यवान । धीर ।—वासिनी, (स्त्री०) 🤋 विवाहिता अथवा अनविवाहिता वह स्त्री जे। अयने पिता के घर में रहे। र विवाहित स्त्री जिसका पति जीवित हो।—विकान्त. (वि०) बद्दा पराक्रमी । बद्दा बहादुर ।--विकान्तं, (न०) वीस्ता । वहादुरी ।—विदु, ( पु० ) चिहुज्जन । (स्रो॰) चतुर या चालाक स्त्री ।-विदः, ( पु० ) ज़नानखाने का अनुचर ।—विद्तु, ( पु॰ ) राजा≀—विद्ह्यः, ( पु॰ ) जनानखाने । का चाकर।--विदल्तं, ( न० ) जनानखाना। श्रन्तः पुर । —विद्ञाः, ( स्ती० ) विवाहिता स्ती । -विध, (वि०) अच्छी आति का ।-विधं, (भ्रन्थपा० ) सहज में ।—विनोत, (वि०) विनम्र । सुशिचित ।--विनीता, ( स्त्री॰ ) सीधी

गौ।-विहित, (वि॰) १ भन्नीमाँति जमा कराया हुआ। २ भनीभाँति सजाया हुआ,। भनी-भाँति व्यवस्थित ।--चीजः - बीजः (वि०) श्रन्छे बीज वाला ।—वीतः,—बीजः, ( yo) ९ शिवजी । २ पोस्ताका दाना । — वीजं. — बीजं. (न०) अच्छा बीज ।--वीरास्तं, (न०) खड़ी कांजी ।-वीर्य (बि॰) बड़े पराक्रम वाला। वीर । बहादुर ।—वीर्य, ( न० ) बहादुरी। वहादुरों का बाहुल्य । —वीर्या, (स्रो०) वनकपास । चनकार्णासी ।--वृत्त, (वि०) १ धर्मात्मा । पुरुषात्मा । नेका । २ सुन्दर । खुबस् रत :-वेल, (वि०) : शान्त । निस्तब्ध । २ विनीत । ञुपचाप ।—वेलः, (पु॰) त्रिकृट पर्वत का नाम ।-- बत, ( वि॰ ) साधु । वतों का पालन करने वाला।—बता, ( छो० ) १ पति-वता स्त्री। २ सीधीं गौ। वह गौ जा सहज में दुइ ली जाय।--शंस, (वि०) प्रसिद्ध। मश-हुर । प्रशंसित !--शक, (वि०) सुलभ । सहज में हेाने योग्य। श्रासान ।—शहयः, (५०) खदिर का पेड़ ।—शार्क, (न०) अदरक। त्रादी।-शासित, (वि०) भवीभाँति कावृ में किया हुआ। —शिक्तित, (वि॰) उत्तम तरह थिया पाया हुन्ना। - शिखः, ( ५० ) - शिखा, (स्त्री॰) १ मोर की कर्लेंगी । २ सुर्गे की कलँगी।—शील, (वि०) १ उत्तम शील वाला। २ उत्तम स्वभाव वाला । शीलवान । ३ सचरित्र । साधु। ४ विनीतः । नम्र । २ सरकः । सीघा । —शीला, (स्त्री॰)। यमराज की पत्नी का नामान्तर। २ श्रीकृष्ण की बाद मुख्य रानियों में से एक का नाम।—श्रुत, (वि०) १ अरुकी तरह सुना हुन्ना। २ वेदविद्या में निपुष ।—श्रुतः, ( पु० ) त्रायुर्वेदीय चिकित्सा शास्त्र के एक प्रसिद्ध श्राधाचार्य। २ इनका बनाया ग्रन्थ विशेष। ३ श्राद्ध के श्रन्त में श्राचण से यह शश्न कि आप तृप्त हो गये न |--श्चिष्ट, (वि०) भन्नी-भाँति मिला या जुहा हुया।—ऋ षः, ( ५० ) भजीभाँति श्रानिङ्गन करने की किया।—संदूश, (वि०) देखने में अन्छ। --सञ्जत (वि०)

भली प्रकार चलाया हुआ। जैसे बाग् ।—सहु, (वि॰) १ सहज में सहने योग्य। २ सहज में वहन करने थोग्य। - सहः, ( पु॰ ) शिवजी। —सार. (वि०) अच्छा रस वाला। सारवान। —सारः, ( पु॰ ) १ अन्छ। रस । २ लाख फल का लिदर वृत्त । ३ वेंधत्तमता।—स्थ, (वि०) १ नीरोग । भन्ना चंगा। तंतुरुस्त। २ समुद्रवान । समृद्धशाची । ३ त्रसञ्च । हर्षित । सुखी ।—स्थं. ( २० ) सुखी दशा । अच्छी हाबन ।—स्थता,—स्थितिः, (स्त्री०) १ श्रद्धी दशा । सुल । हर्ष । २ तं दुरुस्ती ।--स्मित, (वि॰) त्रातन्द से मुसक्याता हुआ। —स्मिता, (स्त्री०) प्रसन्त वदना स्त्री।— स्वर, (वि॰) १ सुरीला। श्रव्हा कंठ वाला। ६ ऊँचस्वर का।--हित, (वि०) १ ग्रत्यन्त वेतय या उपयुक्त । २ लाभकारी । गुणकारी । ३ स्तेही । व्यारा । ४ सन्तृष्ट ।—हिता, (स्त्री॰) श्रतिन की सप्त जिह्नुओं में से एक ।—हृद्, (वि०) १ ऋच्छे हृदय वाला। (पु०) ३ मित्र। सखा। बन्धु । दोस्त । २ ज्योतिष के ग्रनुसार लग्न सं चौथा स्थान, जिससे ग्रह जाना जाता है कि सिन्न त्रादि कैसे होंगे ।—हदः ( पुं∘ ) मित्र ।— हृद्य. ( वि॰ ) १ श्रन्छे हृद्य वाला । २ प्यारा । स्नेही। प्रिय।

त्र (वि०) १ मन की वह उत्तम तथा प्रिय श्रमुमूति जिसके द्वारा अनुभव कर्ता का विशेष समाधान और सन्तोप होता है और जिसके बरायर
बने रहने की उसे सदा अभिजापा बनी रहती है।
२ प्रिय । मधुर । मनोहर । ३ धर्मास्मा ।
पुग्यास्मा । ४ ध्रानन्द । हर्ष । १ सरल । होने
या करने थाग्य । ६ थेग्य । उपयुक्त ।

पं (न०) १ त्रानन्द । हर्ष । प्रसन्नता । सुख । चैन । २ समृद्धि । ३ नीरोगता । तंदुरस्ती । आरोग्यता । सौख्य । ४ सरजता । आसानी । १ स्वर्ग । ६ जल । पानी ।

वं ( ऋष्यया० ) १ सहर्ष । श्रामन्द से । २ भना । ३ श्राराम के साथ । ४ श्रासानी से । सहज में १ १ राज़ी से । रज़ासंदी से । ६ चुपचाप ।

खामेाशी से।—द्याधारः, ( प्र॰ ) स्वर्ग ।— म्रास्तवः (वि॰) नहाने के लिये उपयुक्तः — भायतः,—भायनः, ( ५० ) सुशिवित बोहा । श्रारोहः, ( ए० ) सहज में सवारी जायक।-श्राले। क, ( वि॰ ) देखने में सुन्दर । खूबसूरत । —ग्रावह, (वि॰) सुख देने वाला । श्राराम देने वाला।—श्राणः, ( पु० ) वरुए का नाम । —ग्राशंकः, (५०) क्वड़ी ।—ग्रास्वाद, (वि०) १ अच्छे ज्ञायके का । २ आनन्ददायी । — ग्रास्वादः, ( यु॰ ) १ अच्छा जायका । अच्छा स्त्राद । २ ( श्रानन्द का ) उपनेता ।— उत्सवः, ( ५० ) १ ज्ञानन्दावसर । २ पति । स्वामी ।-- उद्कं, ( न० ) गर्म पानी ।-- उदयः. (५०) श्रानन्द की प्राप्ति या श्रद्धभव।— उद्की, (वि॰) परियास में सुखदायी।—उद्य, (वि०) सुख से उचारण योज्य ।--उपविध, ( वि॰ ) मुख से बैठा हुआ।—एविन्, ( वि॰ ) मुख की चाहना करने वाला । - कर, - कार, — द्रायक, (वि॰) त्रानन्ददायी। हर्वप्रद।— द, (वि०) आनन्ददायी।—दं, (न०) विष्णु का प्रासन।-दा, (स्त्री०) इन्द्र के स्वर्गकी श्रप्सरा ।--बोधः, (पु॰) १ श्रानन्द का श्रनु-भव । २ सरब ज्ञान ।—भागिन,—भाज, ( ५० ) भानन्द ।—श्रव,—श्रुति, (वि०) कर्णमहर । सुरीला।—संगिन्, (वि०) सुस का साथी :--स्पर्श, (वि०) छने से सुख देने वाला।

सुत ( न० क्र० ) १ उड़ेला हुया। २ खींचा हुआ।
निकाला हुआ। ३ पैदा किया हुआ। पाया हुआ।
—आत्मज्ञ:, (पु०) पैत्र । पुत्र का पुत्र । नाती।
—आत्मजा, (खी०) पौत्री। पुत्र की पुत्री।
नातिन।—उत्पत्तिः, (खी०) पुत्र की पैदायश।—निर्विशेषं, ( न० ) ठीक पुत्र जैसा।—
यरक्तरा, (स्त्री०) वह, स्त्री जिसके ७ पुत्र
हों।—स्नेहः, ( पु० ) माता पिता का स्नेह।

खुतः ( पु॰ ) १ युत्र । २ राजा । सुतवत् ( वि॰ ) वह जिसके सुत हो । पुत्रवान । ( पु॰ ) एक पुत्र का पिता । सुता (स्त्री०) लड्की । पुत्री ।

सुतिः (स्त्री॰) सोमरस का निकालना।

सुतिन् (वि॰) [स्त्री॰—सुतिनी] पुत्र या पुत्रों वाली। बड्कैरी। (पु॰) पिता।

सुतिनी (स्त्री॰) माता।

सुतुस् ( वि॰ ) भन्नी भावाज़ वान्ना ।

सुन्या (स्त्री०) १ से।मरस को निकालने या तैयार करने की किया । २ यज्ञीय नैवेद्य । ३ सन्तान प्रसव । गर्भभोचन ।

सुत्रामन् ( ५० ) इन्द्र का नामान्तर ।

सुत्वेन् (पु॰) १ से।मरस पीने या चढ़ाने वाला । वह बहाचारी जिसने यज्ञीय कर्म करने के पूर्व अपना मार्जन या अभिषेक किया हो।

सुदि ( श्रध्यया० ) शुक्क पद्म में ।

सुधन्वाचार्यः ( पु॰ ) पतित वैश्य का पुत्र जै। वैश्या माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो ।

सुधा ( स्त्री० ) १ अमृत । २ पुष्पों का शहद । ३ रस । ४ जल । ४ गंगा जी का नाम । ६ सफेदी । श्रस्तरकारी। गारा। ७ ईट। ८ विजली । ह र्सेहुद । यृहर ।—श्रंशुः, ( ए० ) १ चन्द्रमा । २ कप्र ।—श्रंशुरत्नं, (पु०) मेरती रि—श्रंगः, —ग्राकारः, —ग्राधारः, ( पु॰ ) चन्द्रमा ।— जीविन्, (पु॰) मैमार । राज । थवई।---द्रवः, ( पु॰ ) अमृत जैसा तरल पदार्थ।---धवितित, (वि॰) अस्तरकारी किया हुआ। कलई या सफेदी किया हुआ । चूना से पुता हुआ।--निधिः, ( ५० ) १ चन्द्रमा। २ कपूर। —भवनं, ( न॰ ) अस्तरकारी किया हुआ सकान।--भित्तिः, (स्त्री०) । अस्तरकारी की हुई दीवाल । २ ईंट की दीवाल । ३ दोपहर के बाद का पाँचवाँ मुहूर्त्त या घंटा ।-- भुज् . (पु॰) देवता।--भृतिः, (पु०) १ चन्द्रसा। २ यज्ञ।---मर्थ, (न॰) १ चूना या पत्थर का भवन या पर । २ राजमहत्त ।--वर्षः, ( पु० ) अमृत-वृष्टि ।—वर्षिन्, ( ५० ) ब्रह्मा की उपाधि ।— वासः, (पु॰) १ चन्द्रमा । २ कपुर :--वासा,

(स्त्री०) खीरा। जपुषी।—सित, (वि०)
१ गरा की तरह सफेद । र अस्त की तरह
चसकीला । १ अमृन से बंघा हुआ। ४ चूना
किया हुआ। सफेदी से पुता हुआ।—सृतिः,
(पु०) १ चन्द्रमा। २ यज्ञ । १ कमल।
—स्यंदिन, (वि०) अमृत बहाने वाला।—
हरः, (पु०) गरुइ जी की उपाधि।

सुधितिः ( पु॰ स्त्री॰ ) कुल्हाड़ी।

सुनारः (पु॰) ३ ज़तिया का दृध । २ साँप का श्रंडा । ६ चटक पत्ती । गैारैया ।

सुनासीरः } ( पु॰ ) इन्द्र का नामान्तर । सुनागीरः }

संदः ) ( पु॰ ) तिकुंभ का पुत्र श्रीर उपसुंद का सुन्दः ) भाई एक दैत्य ।

सुंदर (वि०) [स्त्री०—सुन्दरी] १ प्रिय । सुन्दर / खूबसुरत । मनोहर । २ ठीक । सही ।

सुंदरः } ( पु॰ ) कामदेव का नाम । सुन्दरः

स्ंदरी ) (स्त्री॰ ) .ख्वस्रत धौरत । सुस्वरूपा सुन्दरी ∫ नारी ।

सुप्त (व० कृ०) १ सीया हुन्ना । २ तकवा मारा हुन्ना । ६ वेहोश । बदहवास ।—जनः, (पु०) अर्थ रात्रि ।—ज्ञानं, (न०) स्वप्त । —त्वच्, (वि०) सुक्त ।

सुप्तं ( न० ) प्रगाइ निदा । निदा ।

सुप्तिः ( श्री॰ ) । निदा । सुस्ती । श्रीवाई ! निदा-सापन । २ लक्षवा । चैतन्य राहिन्य । अचैतन्यता । ३ विश्वास । भरोसा ।

सुमं ( न० ) सुमन । फूज ।

सुमः ( ५० ) १ चन्द्रमा । २ कपुर । ३ आकाश ।

सुरः (पु०) १ देवता । २ तेतीस की संख्या । ३ सूर्य । ४ महारमा । ऋषि । विद्वज्जन ।—श्रंगना, (क्षी०) स्वर्ग की श्रप्सरा !—श्राधिपः, (पु०) इन्द्र ।—श्रापिः, (पु०) देवशतु । देख ।— श्राह्में, (न०) १ सुवर्ण । २ केसर । जाफान ।— श्राचार्यः, (पु०) वृहस्पति !—श्रापगाः (स्वी०) श्राकाश गंगा !—श्राख्यः, (पु०) १ मेरुपर्वत ,

२ स्वर्ग ।---इड्यः, ( पु० ) वृहस्पति का नाम। —इज्या, (स्त्री॰) तुत्तसी ।—इन्द्रः,—ईशः. —ईश्वरः, (पु०) इन्द्र का नाम ।—उत्तयः, ( पु० ) १ सूर्य । २ इन्ह ।--उत्तरः, ( पु० ) चन्दन का कृत ।--मृषिः, ( = सुर्रिः ) (पु०) देवर्षि ।—कारुः, ( पु०) विश्वकर्मा की उपाधि । —कार्मुकं, ( न० ) इन्द्र धनुष ।—गुरुः, (पु०) बृहस्पति का नामान्तर।—शामग्री, ( यु॰ ) इन्ड् का नामान्तर ।—उयेष्टः, ( ५० ) ब्रह्म ।— तरः, (पु॰) स्वर्गं का एक वृक्षा-तोषकः, ( पु० ) कौस्तुभमिश ।—दारु, ( न० ) देवदारु बुच।--दोर्घिका, (स्रो०) श्रीगंगा जी।---दुन्दभी, (स्त्री०) मुलसी ।--हिपः, (पु०) १ देवताओं का हाथी। २ ऐरावत हाथी का नामा-न्तर ।—द्विष्, ( ५० ) दैत्य ।—धनुस्, (न० ) इन्द्र धनुष ।-धूपः, (पु॰) वारपीन । राला । —मिस्रगा, (स्री०) श्रीगङ्गा जी।—पतिः, ( पु॰ ) इन्द्र !-- पशं, (न॰) आकाश । स्वर्ग । —पर्धतः, ( पु॰ ) मेरपर्वत ।—पादपः, ( पु॰) स्वर्गं का एक वृत्त । कल्पतरु ।-- धियः (पु०) । इन्द्र का नाम :---भूये, ( न० ) पुरस्कार में देव-त्वप्रहणः। गारव या मर्यादान्त्रितकरणः।-भुरुहः. (पु०) देवदारु वृत्त ।--युवतिः, (स्त्री०) अप्सरा ।-- जासिका, (खी०) वाँसुरी । वफीरी । —लोकः, (३०) स्वर्ग ।—वर्धन्, ( न० ) त्राकाश ।-वहीं, ( स्त्री॰ ) तुलसी ।-विद्विप्, —वैरिन्,—शर्चं, (पु॰ ) दुष्ट खात्मा । दानव । हैत्य।—सद्भन्, ( न० ) स्वर्ग ।—सरित् —सिन्यु ( स्त्री॰ ) श्रीगङ्गा ।—सुंद्री, (स्री॰) —स्त्रो, (स्त्री०) अध्सरा।

भि (वि०) श अन्छी सुगन्धि से युक्त । त्याबू रा। २ प्रसन्न कारक । प्रिय । ३ चमकीला । मनोहर । ४ प्रेम पात्र । ६ प्रसिद्ध । ७ बुद्धिमान् । पण्डित । ८ नेक । पुरुषारमा ।

भिः (पु०) १ महक । सुगन्धि । २ जातीफल । जायफल । ३ वंपक वृत्त । ४ साल वृत्त की राल । १ सभी वृत्त । ६ कर्द्व वृत्त । ७ एक प्रकार की सुगन्ध युक्त वास । ८ बसन्त ऋतु । (स्री०) १ पृत्तुवा। एतुवालक। २ वटाँमासी।
३ मोतिया। बेला। ४ मुरामाँसी। एकांगी। ४
शराय! मिलग। ६ पृथिवी। ७ गो। मुरभी
नामक गौ विशेष। मानुशों में से एक। (न०)
१ सुगन्धि। २ गन्धक। ३ सुवर्णी।—पृतं,
(न०) खुशबृदार थी।—विफला, (स्री०) १
लायफल। २ तवंग। ३ सुपारी।—वागाः,
(पु०) कामदेव।—मासः, (पु०) वसन्तऋतु।
—मुकं, (न०) वसन्त ऋतु का खारम्म।

सुरभिका (स्त्री॰) एक प्रकार का केसा। सुरभिमत् (पु॰) श्रानि का नाम।

सुरा (स्त्री०) १ शराव । त्रॅगूरी शराव । २ जला। ३ पानपात्र । ४ सर्प ।—ग्राब्हारः, ( पु॰ ) शराव की भद्दी '—आजीवः,—आजीविन्, (पु०) कलवार । शराव खींचने वाला ।---ञ्चालयः, (पु॰) शराव की द्कान ! गही !--उदः, ( पु॰ ) शराब का समुद्र ।—प्रहः, (पु॰) शराब रखने का पात्र (—ध्वजः, ( पु॰ ) वह पताफा या अन्य कोई चिन्हानी जो शराब की दूकान पर पहचान के लिये लगाया जाता है।-प, (बि॰) । शराबी। शराब पीने वाला। २ थानन्द्यनक। रम्य। ३ बुद्धिमान महास्मा। भरिष ।-पार्गा,-पानं, ( न० ) शराव पीना । —पात्रं, —भागाईं, ( न०) मदिरापान-पात्र ।--भागः, ( यु॰) शराव का फेन । ख़सीर । फेना । —मर्डः, (९०) शराव का माँड — संघानं, ( न० ) शराब चुआने की क्रिया।

खुवर्ण (वि०) १ सुन्दर रंग का । चमकदार रंग का । सुनहला । पीला । २ अच्छी जाति का । ३ अच्छी कीर्ति वाला । गौरवान्वित । असिद्ध ।— ग्रामिषेकः, (पु०) वरवधु का उस जल से मार्जन जिसमें सोने का एक दुकड़ा पड़ा हो ।— कदली, (खी०) केले की एक जाति विशेष ।— कर्लू, कार, इत्त, (पु०) सुनार ।—गणितं, (न०) गणित में विशेष प्रकार की गणनिक्ष्या। वीजगणित का वह श्रंग जिसके श्रनुसार सोने की तौल श्रादि मानी जाती है श्रीर उसका हिसाव

सुवर्ग लगाया जाता है। -पुष्पित, (वि॰) सोने का ग्राधिक्य :--पृष्ट. (वि०) सोने का पन्न चड़ा हुत्रा। सुनहत्ता मुलम्मा क्या हुत्रा — मान्तिकं, (न०) सोनामक्खी। स्तनिज पदार्थविशेष !---यथी, ( धी॰ ) पीली जुही। पीतय्थिका।— रूप्यक, (वि॰) साने और चाँदी कि विपुलता वाला। (न०) सुवर्ष द्वीप या सुमात्रा का एक प्राचीन नाम ।-रेतस्स, (पु॰) शिवजी ।-वर्गा, (स्त्री॰) हल्दी । —सिद्धः, (पु॰) वह जो इन्द्रजास या जादू के बस्न सोना बना या प्राप्त कर सकता हो ।—स्तेयं, (न०) साने की चेती। सुवर्षी (न०) १ सोना। २ सोने का सिका। श्रश-रफ़ी । मोहर : ६ से। ने की तौल विशेष जा 1६ मारो या लगभग १७४ रक्ती की होती है। यह पु॰ भी है। ] ४ घनदौततः। १ पीता चन्दन। ६ सुवर्गाः ( पु० ) १ अच्छा रंग । २ अच्छी जाति । ३ यज्ञविशेष । ४ शिव का नामान्तर । १ धतुरा । सुवर्गाकं ( न० ) १ पीतल । कॉसा । २ सीसा नामक धातु । सुवर्णवत् (वि०) १ सुनहता । २ सुन्दर । ख़्बसूरत ।

सुषम ( वि॰ ) श्रत्यन्त मने।हर या ृख्बस्रत । सुषमा ( स्त्री० ) परमशोभा । श्रत्यन्त सुन्दरता । सुषची (स्नी०) १ करेला। कारवेख । २ करेली । ३ जीरा । सुपाढः ( पु॰ ) शिवजी का एक नाम। सुषिः (स्री०) सुराख। सुषिम १ (वि॰) १ ठंडा। शीतल । २ मनेरम। सुषीम र्रमनोज्ञ । सुन्दर । सुषिमः १ ( पु॰ ) १ शीतस्ता । २ सर्पविशेष । ३ सुषीमः चिन्द्रकान्तमणि। सुषिर (वि०) १ बेदों से परिपूर्ण । पोला । छेदोंदार । २ मन्दस्वर । सुपिरं (न०) ९ छेद। सुराख। २ केाई भी काजा

जा इवा के संयाग से बजाया जाय।

सुपुतिः ( भी० ) १ गहरी नींद । श्रगाद निद्वा । २ अज्ञान । ३ पानं जल दर्शन में सुपुधि, चित्त की उस वृत्ति या अनुभूति के। माना है, जिसमें जीव नित्य ब्रह्म की प्राप्ति करता है। किन्तु जीव के। इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि उसने ब्रह्म की प्राप्ति की है। हुपुरताः ( ५० ) १ सूर्यं की मुख्य किरलों में से एक का नाम। सुप्रम्णा ( स्वी० ) शरीरस्थ तीन प्रधान नाडियों में से एक जो इड़ा और पिंगला के बीच में है । सुरद् ( अन्यया० ) ३ अच्छा । उत्तमता से । स्वस्-रती से । २ बहुत अधिक । ग्रत्यधिक । ३ सचाई से। ठीक तौर से। सुष्मं ( २० ) रस्सा । रस्सी । डोर । डोरी । सुह्याः ( पु॰ बहु॰ ) एक जाति के जीग। सू ( धा० श्रा० ) [ सूते, सूयते, सूत ] पैदा करना। उत्पन्न करना । देना । स् (वि०) उत्पन्न करने वाला। पैदा करने वाला। (स्त्री०) १ पैदायश । २ माता सुकः ( पु० ) १ सीर । २ इवा । पवन । ३ कमल ।

सूकरः ( पु॰ ) १ ग्रुकर । सुग्रर । २ मृग विशेष । ३ कुशार । स्करी (क्षी०) १ सुत्रस्थित । २ एक प्रकार की सिवार यह काई। सूद्रम (वि॰) १ वहुत छोटा । बहुत बारीक या

महीन । २ छोटा । कम । श्रल्य । ३ पतला । सुकु-मार । विजन्म । ४ उत्तम । १ तीक्ण । ६

मुक्तनी । चालाक । धूर्त । ७ ठीक । सही सही । श्रद । - पला, (स्ती०) होटी इलायची । तंडुलः ( ५० ) पेस्ता । —तग्रहला, (स्त्री०) १ पीपल । पिप्पली । २ एक प्रकार की शस । —दर्शिता, (स्त्री०) सूच्मदर्शी होने का भाव। सुच्म बात सोचने समझने का

गुण । दूरदर्शिता । बुद्धिमानी ।—दर्शिन्,—दूष्टि, ( वि॰ ) वह दृष्टि जिससे बहुत ही सूच्म बातें भी दिखाई दें या समभ में भा जाँय |--दारु, (न०)

मुखबिरी ।

राचस । शैतान । १० कुता । ११ काक । कौआ ।

१२ बिल्ली। १३ एक प्रकार का सहीन चावला।

लाना। ३ भेद खाल देना। किसी गोप्य बात का

प्रकट कर देना । ४ हावभाव । १ सङ्केत । इशारा-

वाजी । ६ इतिता । ७ शिक्षण । वर्णन । =

भेदिया का काम करना। पता लगाना। ६ दुष्टता।

सुचा (छी०) १ मेदन । २ हावभाव । ३ अवलोकन ।

— वाक्यं, (न०) मुखबिर की की

स्वनं (न०)) १ छेदने या स्राल करने की स्वना (खी०)) किया । २ स्वना देना। बत-

काठ की पतलो पटरी या तख्ता।--देहः, (पु॰) --शरोरं, (न०) जिंगशरीर । पाँच प्राया, पाँच ज्ञानेन्द्रियां, पाँच सूच्म भूत, मन श्रीर बुद्धि इन सत्रह तत्वों का समृह ।- एत्रः, ( पु॰ ) १ ३ धनिया । धन्याक । २ काली जीरक । वन जीरक । ३ लाल ऊख । ४ कीकर । बबूल । ४ देवसर्पप । —पर्गी, (खी॰) रामतुबसी । रामदूती ।— पिष्पत्नी (स्त्री॰) जंगली पीपत्न । वन पिष्यली । —बुद्धि, (वि॰) तेज बुद्धि वाला।—मित्तिकं, (न०)-मित्तिका, (स्त्री०) मच्छड़। मशक। डाँस ।--मानं, (न०) ठीक ठीक नाप।--शर्करा, (स्त्री॰) बालू । बालुका।--गालिः ( पु॰ ) सोरों जाति का चाँवल । — पट्चरणः, (पु०) एक प्रकार का सूच्म की ड्रा जा पत्रकों की जड़ में रहता है। सूद्धमं ( न० ) १ सर्वेन्यापी श्रात्मा । परमात्मा । पर-ब्रह्म । २ सूच्मता । ३ योग द्वारा प्राप्त योगियों की तीन शक्तियों में से एक। ४ शिल्पकीशल । ४ धूर्तता। कपट। फरेब। ६ महीन डारा । ७ एक कान्यालंकार जिसमें चित्र वृत्ति के। सूच्म चेष्टा से लचित कराने का वर्णन होता है। सृद्भः ( पु॰ ) १ अणु । परमाणु । २ केतक वृत्त । ३ शिवका नाम। सुच् ( घा० ड० ) [ सूचयति—स्चयते, स्चित ) ९ छेदना। २ बतलाना। दिखलाना। ३ (किसी छिपीबात या वस्तुको ) प्रकट कर डालना। **४** हाबभाव प्रदर्शित करना । १ जासूसी करना। खे।ज निकालना। सूत्रः ( पु॰ ) कुशा की पैनी या नुकीली नोंक। सृचक (वि॰) [ स्त्री॰—सृचिका ] १ वतलाने वाला। स्त्रिद्ध करने वाला। दिखलाने वाला। २ मुखबिर । सृचकः ( पु० ) १ छेदने वाला । २ सुई । ३ सुख-बिर । खबर देने वाला । जासूस । भेदिया । ४ वर्णन करने वाला । शिचक। १ किसी नाटक मरहली का व्यवस्थापक या मुख्य या प्रधान नट। ६ बुधदेव । ७ सिद्ध । ८ दुष्ट । गुंडा । ६ दैस्य ।

सूचिः (स्त्री०) १ छेदन । भेदन । २ सुई । सूची रे दे चुकीली नोंक। ४ किसी वस्तु की नोंक । ४ कील की नोंक। ६ सैन्यन्यृह । सूदमाय चतु-रसः। सूच्यम् बनक्तेत्र । ७ हावभाव द्वारा केाई बात प्रदर्शित करना । इशारेबाज़ो । सैनामानी । य नृत्य विशेष। ६ नाटकीय हावभाव। १० ताखिका । फेहरिस्त । ११ विषयानुक्रमणिका । किसी प्रन्थ के विषयों की तालिका।—श्रय, (वि॰) सुई की तरह पैनी नोंक का।—श्रार्यं, (न०) सुई की नोंक। —ग्रास्यः, (पु॰) चृहा।—पत्रकं, (न॰) सूचीपत्र । तालिका : फहरिस्त । - पत्रकः, (पु०) एक प्रकार की रूखरी।—पुष्पः, ( पु॰ ) केतक वृत्त्र |—मुख, (वि०) वह जिसका मुख सुई जैसा हो। नुकी जी चाँच वासा। २ नुकी खा।---मुखः, (पु॰) १ चिड्या। २ सफेद कुश । ३ हस्तमुद्राविशेष । - मुखं, ( न॰ ) हीरा ।— रोमन्. ( पु॰ ) श्रुकर। - चदन, ( वि॰ ) सुई जैसा चेहरे वाला। नुकीसी चोंच वाला। दद्नः, (पु॰) १ मच्छ्रद । डाँस । र न्योखा।— शांतिः, ( पु॰ ) महीन जाति का चावल विशेष । स्चिकः ( ५० ) दर्जी । स्चिका (क्वी०) १ सुई। २ हाथी की सुँद।— भ्ररः, ( पु॰ ) हाथी। गजा — मुखं, ( न॰ ) शंख । सृचित (व० क०) १ बिदा हुआ। छेदा हुआ।

ब्रेद किया हुआ। २ दिखलाया हुआ। बतलाया

हुआ। ३ इ्शारे या सङ्केत से बतलाया हुआ। ४ कथित । इत्तिला दिया हुआ । प्रकट किया

हुन्ना। २ जाना हुन्ना। दरियाप्तत किया हुन्ना। स्चिन् (वि॰) जिं। स्विन-स्चिनी ] १ छेदने वाला। छेद करने वाला । २ वतलाने वाला । ३ मुखबिरी करने वाला । ४ भेद लेने वाला । जासूसी करने

वाला। ( पु० ) जासूस। भेदिया। सुचिनी ( स्त्री॰ ) १ सुई। २ रात। रजनी। सूची देखे। सूचि ।

सूच्य (वि०) सूचना देने योग्य। बतलाने लायक।

सृत् ( अध्यथा० ) खर्राटे का शब्द जो से ने के समय प्रायः खोग किया करते हैं। सृत (व० क०) १ पैदा हुआ। उत्पन्न हुआ। पैदा

किया हुआ। २ निकाला हुआ। सृतः (पु॰) । सारधी । रथ हाँकने वाला । २

चित्रय का पुत्र जो बाह्यणी माता के गर्भ से उत्पन्न हुन्ना हो । ३ वंदीजन । भाट ! ४ बढ़ई । १ सूर्य । ६ ब्यास के एक शिष्य का नाम। (पु॰ न॰) पारा।

पारद।--तनयः, (पु०) कर्या का नाम।--राज्, ( पु॰ ) चाँदी। स्नकं (न०) १ उत्पत्ति । पैदायश । २ जन्मस्तक । जनन ऋशीच ।

स्तकं( न॰ ) । स्तकः( पु॰ ) } पारा । पारद । स्तका (स्त्री॰) जचा स्त्री। वह स्त्री जिसने हाल ही

में बचाजना हो। सृता ( स्री० ) जचा औरत । सृतका । सुतिः (स्त्री॰) १ उत्पत्ति । पैदाइश । प्रसव । २

सन्तान । श्रौद्धाद । ३ निर्गमस्थान । ४ वह स्थान जहाँ सेामरस निकाला जाय । — प्रशीचं, (न०) जननश्रशौच । —गृहं, (न०) वह कमरा जिसमें लड़का जना गया हो। प्रसृतिगृह। —मासः, (५०) ( = स्तोमासः भी )

वह मास जिसमें बचा जना गया हो। स्तिका ( को॰ ) स्त्री जिसने हाल ही में सन्तान जनी हो।—ग्रगारं.—गृहं, —गेहं, —भवनं (न०)

वह कोठा या कमरा जिसमें जंता हुआ हो।— रागः; (पु०) वह बीमारी जी बच्चा जनने के बाद हुई हो।-प्रश्री (स्त्री०) देवी विशेष, जिसका पूत्रन बच्चा जन्मने के दिन से छठवें दिन किया

सुत्परं ( न० ) शराब चुआने की किया। सुत्या ( खो० ) देखे। सुत्या ।

जाता है।

स्त्र् (घा॰ ड॰) [स्त्रयति, स्त्रित ] १ बाँधना । २ सूत्र के रूप में लिखना या बनाना। ३ क्रमबद्ध करना । ४ खोलना । बंधन ढीला करना । सूत्रं (न०) १ डेारा । डेारी । २ सूत । घागा । ३ तार । ४ सूत का देर । ४ द्विजों के पहिनने का जनेज ।

६ कठपुतली का तार या डेारी या वह तार या डेरिं। जिसे थाम कर कठपुतली नचाई जाती है। ७ संज्ञिस रूप में बनाया हुन्ना नियम या सिद्धान्त । ८ थे। हे स्रक्तों या शब्दों में कहा हुआ ऐसा पद या वचन जाे बहुत अर्थ प्रकट करता हो। संचित्र सारगर्भित पद या वचन । -- ग्रात्मन्, ( पु॰ ) जीवायमा ।--आलो, (स्त्री॰ ) माला ।

हार |—कस्टः, (पु०) १ ब्राह्मसा । २ कबृतर |

फाक्ता। इ खंजन। - कर्मन्, (न०) बढ़ई-

गीरी।--- कारः, ---कृत्, ( पु॰ ) सूत्र बनाने

वाला।—कोग्गः,—कोग्ग्कः, ( १९० ) डमरू। —गरिडका, (स्त्री०) जुलाहे का । एक श्रौज़ार जो लकड़ी का होता है श्रीर कपड़ा बुनने में काम देता है।—धरः,—धारः, (पु॰) १ नाट्यशाला का न्यवस्थायक या प्रधान नट जो भारतीय नाट्यशास्त्र के श्रनुसार नांदी पाठ के

श्रमन्तर खेले जाने वाले नाटक की प्रस्तावना

सुनाता है। २ बर्व्इ। ६ सूत्रों का बनाने वाला।

४ इन्द्र : -- पिटकः, (पु०) बौद्धों के मत के

प्रसिद्ध तीन संग्रह-ग्रन्थों में से एक ।--- वुष्पः, (पु॰) कपास का बृह ।--भिद्, (पु॰) दर्ज़ी। —भृत्, ( ५० ) सूत्रधार ।—यंत्रे, ( न० ) करघा । ढरकी ।--वीगा, (स्त्री०) प्राचीन काल की एक बीया जिसमें तार की जगह सूत लगाये जाते थे।—वेष्टनं, ( न० ) करघा। ढरकी।

सूत्रतां (न०) गृंथने की क्रिया।

सूत्रला (स्त्री०) तकला । टेकुवा ।

स्त्रिका ( ची॰ ) पकवान विशेष।

सृत्रित ( व० ऋ० ) सूत्र में दिया हुआ।

सुत्रिन् (व०) स्त्री०—सुत्रिणी] भ्यूतों वाला। २

नियमों वाला। (पु०) काक।

सूद् (धा॰ आ॰) [स्द्ते,] १ ताइन करना।

चोटिल करना। घायला करना। वघ करना। २ उड़ेलना । ३ जमा करना । ४ निकाल डालना ।

[ डभय०—सुद्यति—सृद्यते ] ९ उत्तेजना

करना । चोटिल करना । वध करना । ३ उडेलना ४ स्वीकार करना । प्रतिज्ञा करना । १ तैयार

करना ! राँधना । ६ फैक देना ।

सदः (पु॰) १ नाश । वध २ उड़ेलना । चुत्राना । ३ कृप । सोता । चरमा । ४ रसे।इया । ४ चटनी ।

कढ़ी। ६ पकवान। ७ दली हुई मटर। म कीचड़ । काँदा। ६ पाप। गुनाह । कसूर। दोष। १०

लोध्र वृत्त ।--कर्मन्, ( न० ) रसे।इया का काम।

—शाला, (स्त्री०) रसोई घर । सुदन (वि॰) [स्त्री॰—सुदनी ] १ नाशक। विना-

शक । वधकारक । २ प्यारा । प्रेमपात्र । माश्रूक । सृद्नं ( न० ) नाशन । विनाशन । वध । करता ! २

प्रतिज्ञा। ३ निकालना । निष्कासन ।

सून ( व० कृ० ) ९ उत्पन्न । जन्मा हुआ । पैदा किया हुन्रा। २ खिलाहुन्रा। फूलाहुन्रा। कली लगा

हुआ । ३ खाली । रीता।

सूनं (न०) १ प्रसवकरना । २ कली । कुसुम ।

३, फूला। सुनरी (स्वी॰) सुखी स्वी।

सुना (स्त्री०) १ कसाई खाना । २ माँस की विकी।

३ चोटिल करना। वध करना। ४ छोटी जिहा। कौद्रा। १ पटुका। कमरपेटी। ६ गर्दन की गाठों की सुज़न । ७ किरन । म नदी । ६ ९ श्री ।

सूनाः ( स्त्री॰ बहु॰ ) मृहस्थ के घर में ऐसा स्थान, चूल्हा, चक्की, श्रोखली, घड़ा, कावू में की कोई भी

वस्तु, जिससे जीवहिंसा होने की सम्भावना रहती है।

सूनिन् (पु०) १ कसाई। २ माँस बेचने वाला । वहेलिया । शिकारी ।

सृतुः (पु०) १ लड्का २ बचा । बालक। श्रौलाद । ३ दौहित्र । देटी का वेटा । ४ छोटा भाई। १ सूर्य। सदार का पौधा।

सृनु (स्त्री०) लड़की।

१३७ )

सुनृत ( वि० ) १ सचा श्रीर श्रानन्ददाई । कृपालु श्रीर सहदय। २ कृपालु । शिष्ट । भद्र । ३ शुम ।

भाग्यवान् । ३ प्यारा । श्रेमपात्र । स्नृतं ( न॰ ) १ सत्य और श्रिय वाणी। २ अच्छा

श्रीर श्रनुकृत संवाद । शिष्ट भाषण । ३ शुभता । कल्यास्।

सुपः ( पु॰ ) १ शोरुग्रा । कड़ी । २ चटनी । मसाला । ३ रसे। इया । ४ कड़ाई । तसला । ५ तीर । बागा।—कारः, ( पु० ) रसेाइया। बाबर्ची।—

ध्रपनं.-ध्रपकं, ( न० ) हींग। सुर् ( धा० धा० ) [सूर्यते ] १ चोटिल करना।

बध करना । २ इद करना । इद होना । सूर्गा (वि०) घायल ।

सुरः (वि०) १ सूर्य । २ सदार का पौथा । ३ सोम-वल्ली । ४ परिडतजन । १ शूरवीर । राजा !--सुतः, ( पु॰ ) शनिग्रह ।—सुतः, ( पु॰ ) सूर्य

के सारधी श्ररुण देव । सूर्याः ( पु० ) ज़मीकंद । सूरन ।

सूरत (वि॰) भ सहदय । कृपालु । दयालु । कोमल । २ शास्त !

सृरिः (यु०) १ सूर्य। २ विद्वजन । परिडतजन । ३ पाधा । ४ पुजारी । अर्घक । ४ सम्मानसूचक

जैनियों की एक उपाधि । ६ श्रीकृष्ण का नामान्तर ।

सूरिन् (वि॰) [स्त्री॰—सूरिगो] विद्वान्। परिस्त । ( पु० ) विद्वज्ञन । विद्वान् । परिखत ।

सुरी (स्त्री०) १ सूर्य की पत्नी का नाम । २ कुन्ती का नाम। सं० श० कौ०—११= सूत्त (धा॰ प॰) [सूर्त्तित, सूद्दर्यति ] १ सम्मान करना । इज्जत करना । २ श्रपमान करना । तिरस्कार करना ।

सर्ह्यणं } (न०) श्रसम्मान । बेइडज़ती । सर्ह्यणं } (न०) श्रसम्मान । बेइडज़ती । स्ट्यं: (५०) मृंग । स्प्रदेशे शूर्प ।

स्मिं: ) (स्ती॰) १ लोहें या अन्य किसी घातु की स्मीं ) वनी मूर्ति। घातु विग्रह। २ घर का खंभा। २ चमक । आभा । दीसि । ४ शोला । ऋँगारा । सूर्यः (पु) १ सूर्य। २ अर्कका योधा। ३ बारह को संख्या ।—ग्रायाः, ( पु॰ ) सूर्यास्त ।— भ्रहर्य, ( न० ) सूर्य को अर्ज्यदान :— अर्थन. ( ३० ) सूर्यकान्तमसि । —श्रश्वः, ( ५० ) सूर्य का घोड़ा ।—श्रस्तं, (न०) स्थांस ।— धातपः, ( पु॰ ) धूप की चकाचौंध । धूप । सूर्यांतप ।—झालीकः, ( पु॰ ) धृष । द्याम |— भावर्तः, ( ५० ) सूरज मुखी का फूल ।—भाह्न, (वि॰) सूर्य के नाम वाला।—ग्राह्मं, (न॰) तांबा।—झाह्वः, ( ५० ) गुल्म विशेष।—दर्शः, —उत्थानं, (न०)—उद्यः, (५०) सूर्योद्य ।— ऊढः, (पु॰) १ वह श्रतिथि या महमान जा शाम की श्राया हो। २ सूर्यास्तकाल ।--कान्तः, ( ५० ) स्र्यंकान्तमिश ।—कालः. ( ५० ) दिवस काल ।—अहः, ( पु॰ ) १ सूर्य । २ सूर्य का अहरए। ३ राहु और केतु के नामान्तर । ४जल-घट की तली !—प्रहर्ग, ( न० ) सूर्यप्रहर्ग !— चन्द्रौ. [ = सूर्याचन्द्रमसौ ] ( पु॰ ) ( द्विव-चन ) सूर्य और चन्द्रमा ।—जः,—तनयः,— पुत्रः, ( पु॰ ) १ सुयीव का नामान्तर । २ कर्स्य । ३ शनिमह। ४ यम। - जा, -- तनया, (वि०) यमुना नदी :—तेजस्, ( न॰ ) सूर्य का श्रातप या चकाचौंध या चमक।—नसत्रं, ( न० ) २७ नचत्रों में से जिस पर सूर्य हो ।—पर्धन्, (न०) संक्रमण और सूर्यग्रहण आदि।—प्रभव, (वि०) सूर्य से उत्पन्न या निकता हुआ।—भक्त, (वि०) स्वीपासक ।—सक्तः, ( ५० ) बन्धूक नामक वृष्ठ या उसके फूल ।—मिग्गिः, (पु०) सूर्यकान्त

मिशा ।—मगुडलं, ( न० ) सूर्य की परिधि।— यंत्रं, ( न० ) । सूर्य के मंत्र और बीज से प्रक्तित ताम्रपत्र जिसका सूर्य के उद्देश्य से पूजन किया जाता है। २ यंत्र विशेष या दूरवीन जिससे सूर्य की गति श्रादि का हाल जाना जाय। -- रिमः, ( पु॰ ) सूर्य की किरणें।—लोकः, ( पु॰ ) सूर्य के रहने का लोक विशेष ।—वंशः, (५०) सूर्यवंशी राजाध्रों का कुल या वंश !—वर्चस् , ( वि॰ ) सूर्य की तरह चमकीला।—विलोकनं, ( न०) चार मास का होने पर शिशु की बाहिर निकाल कर उसको सूर्यका दर्शन कराने की विधि |— संकान्ति, (स्री॰) —संक्रमः, (पु॰) सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि पर जाना ।—संज्ञं, ( न० ) केसर ।—सार्थिः, ( पु० ) अरुण का नामान्तर।—स्तुतिः, ( बी॰ ) —स्तोत्रं, ( न० ) सूर्य की स्तुति या स्तव ।—हृद्यं (न०) सूर्य का एक स्तव विशेष।

स्यां (खी॰) स्र्यंपत्ती।

सूप् (धा०प०) [सूपति ] उत्पन्न करना। पैदा करना।

स्वगा (स्री॰) माता।

सुष्यन्ती (स्त्री॰) वह स्त्री जेा बालक जनने ही वाली हो।

स् (धा० प०) [सरित, सिसिर्त, स्तत]।
गमन करना। २ समीप जाना। २ आक्रमख
करना। ४ वौड़ना। भागना। ४ बहना। चलना।
(जैसे हवा का)। ६ बहना (पानी का)।

स्कः ( पु॰ ) १ हवा । पवन । २ तीर । ३ वज्र । ४ कैरव । कमल ।

स्कंडु } ( घी० ) खाज। खुनजी। स्कर्रहु }

खुकालः ( पु॰ ) श्वमान । गीद्द ।

स्कं (न०) स्कणी (ची०) स्कन् (न०) स्किणी (ची०) स्किणी (ची०) स्किम् (न०)

स्याः ( पु॰ ) भिन्दिपाता । एक प्रकार की गदा ।

**(38**) सृगाधः

संतुः

स्ट्रसरः ( पु॰ ) मृग विशेष।

सृष्ट ( व॰ कु॰ ) १ पैदा किया हुआ। सिरजा हुआ।

२ उड़ेला हुआ। ३ त्यागा हुआ। छोड़ा हुआ। ४ विदा किया हुआ । विसर्जन किया हुआ।।

बरखास्त किया हुआ। निकाला हुआ। ६ दर्योफ्रत कियाहुआ। निश्चित किया हुआ।० जुडा

हुआ। मिलाया हुआ। । = अधिक । विपुत्त। ग्रसंख्य। ६ भूषित।

सृष्टिः (स्त्री०) १ रचना । २ संसार की रचना ।

३ प्रकृति । ४ छुटकारा । ४ दान । ६ गुण का ग्रस्तित्व । सगुणता । ७ निर्गुणता ।--कर्त्,

( पु० ) सृष्टिकर्ता । स् ( धा॰ प॰ ) [स्रगाति ] वायत करना । वध

करना ।

सेक् ( घा॰ ग्रा॰ ) [ सेक्ते ] जाना । चलना । सेकः ( पु॰ ) । पानी ब्रिडकना । सिंचन । पेड़ों के सींचना । २ प्रेरण । त्याग । ३वीर्यपात । ४ नैवेच ।

चड़ौती।--पार्त्र, (न०) वह बरतन जिससे छिड़काव किया जाय। २ बाल्टी। डेाल।

सेकिप्नं ( न॰ ) मूली । सलगम। सेक्तु (वि॰) [स्त्री॰—सेक्त्री] १ ख्रिइकने वाला।

(पु०) छिड़काव करने वाला। २ पति । खाबिंद।

सेक्त्रं (न०) डोलची। पानी छिड़कने का पात्र। सेंचकं (वि॰) [क्षी॰—सेचिका] संचन करने

वाला। जल छिड़कने वाला। सेचकः ( पु॰ ) बादल। सेचनं (न०) १ सिंचन । पानी का छिड़कान।

सींचना । २ डोलची । बाव्टी ।---घटः, ( पु॰ ) जबघट । जल का घड़ा

सेचनी (स्नी०) बाल्टी । डेालची ।

सेटुः ( पु॰ ) १ तरवृज्ञ । २ ककड़ी ।

सेतिका (स्त्री०) श्रयोध्याका नाम ।

सेतुः (पु॰) १ टीला। बांघा२ पुलासेतु। भूसीमा । ४ घाटी । सङ्कीर्गं मार्ग । ४ सीमा । हद

स्गालः ( ५० ) सियार । गीदइ ! सुका (स्त्री॰) रत्न हार। रत्नों का हार।

सुज् ( घा० प० ) [ सुजति, सुष्ट ] १ सृष्टि करना।

पैदाकरना। बनाना। २ रखना। प्रयुक्त करना।

६ छोड़ देना। मुक्त करना। छुटकारा देना। ४ उद्देखना । गिराना । बहाना। २ उच्चारण करना।

६ फेंकना । पटकना ७ त्यागना । छोड्ना ।

सृजिकात्तरः ( पु॰ ) रेह । सज्जी । खार ।

सृंजयाः १ (पु०) (बहु०) एक जाति के लोगों सञ्जयाः र्वे का नाम ।

सृग्धिः (स्त्री०) श्रंकुश । श्रांकुस (पु०) १ शत्रु ।

२ चन्द्रमा ।

स्णिका } स्णीका } (स्त्री०)थूक। खलार।

सृतिः (स्त्री०) १ जाना । फिसलना । खिसकना । २ मार्ग । सड़क । रास्ता । ३ चेटितकरण । श्रनिष्ट-

करण । सुत्वर (वि॰)[ स्त्री०—स्तृत्वरी ] गमन करने वाला । जाने वाला ।

सृत्वरी (स्त्री॰) १ दरिया। चश्मा। नदी। स्रोता। २ माता। जननी। सृद्रः ( पु॰ ) सर्पं । साँप ।

सृद्ाकुः ( पु० ) १ पवन । हवा । २ श्रम्नि । ३ सृग । **४ इन्द्र का बच्च । सूर्य का मरुडल । (स्त्री०)** 

नदी। चरमा। सृप् ( धा॰ प॰ ) [सर्पति, सृप्त] १ रेंगना । सरकना ।

फिसलना । धीरे धीरे रेंगना । २ जाना । चलना । सृपाटः ( पु॰ ) माप विशेष ।

स्पाटिका (स्त्री॰) पद्मी की चैंच। स्पाटी (स्त्री॰) माप विशेष।

सृप्रः ( पु० ) चन्द्रमा । (धा॰ प॰) [सर्भति, स्मिति] धायब करना। चोटिख करना। बध करना।

सृमरं (वि०) [क्षी०—सृमरी] गमन करने

वाला। जाने वाला।

६ प्रतिबन्धक। किसी भी प्रकार की रोक या स्कावट। ७ निर्दिष्ट या निर्द्धीरत नियम या विभि। = प्रयाव। श्रोङ्कार। [ यथा कालिका-पुरायोः—

मंत्राक्षा प्रवदः वेतुस्तत्वेतुः प्रवदः स्ष्टुतः । स्ववस्थने।कृतुतं पुर्वं परंग्वास विदीर्थते ॥

— बंधः, (पु०) १ पुल की बनावट । २ श्रीराम चन्द्र जी का बनवाया इतिहासप्रसिद्ध दुल । — भेदिन, (वि०) स्कावट का तोड़ने वाला। स्कावट दूर करने वाला। (पु०) दन्ती नामक वृत्त।

सेतुकः ( पु० ) १ वाँघ । पुल । २ दर्स । सेत्रं ( न० ) बन्धन । बेढ़ी ।

सेदिवस् (वि०) [स्वी०—सेदुषी] उपवेशित । बैठा हुआ।

सेन (वि॰) वह जिसका कोई प्रभु है।

सेना (स्त्री०) १ फीज। बाहिनी । २ सेना की श्रिधष्टात्री देत्री कार्तिकेय की पत्नी बतलाई जाती है।--अग्रं, (न०) सेना का वह दल जो आगे चतता है। - चरः, (पु०) १ सिपाही । २ अनुयायी । अनुचरवर्ग )—निवेशः, ( ए० ) सेना की छावनी । सैन्यशिखर । — तिवेशनी, (खी॰) १ सेनानायक । २ कार्तिकेय का नाम।-परिच्छद्, (वि०) सेना से धिरा हुआ। —पृष्ठं, (न०) सेना का पिछला भाग। —मङ्गः, ( पु॰ ) सेना की तितर वितर कर भगा देना ।-- मुखं, ( न० ) १ सेना का एक दल । र विशेष कर वह दल, जिसमें ३ हाथी, ३ रथ, ६ बोड़े, श्रीर पन्द्रह पैदल सिपाही होते हैं। ३ नगर द्वार के सामने का मिट्टी का टीला या थुस्स ।--योगः, (पु०) सेनां की सजावट। —रहाः, ( ५० ) पहरेदार । पहरुआ :

सेफः (पु॰) विङ्ग । पुरुष की जननेन्द्रिय । सेमंती } (को॰) सफेद गुलाव विशेष । सेमन्ती } (को॰) १६ क्वर्गंक का एक सेर । सेराहः ( पु॰ ) दृष्टिया सफेद रङ्ग का बोड़ा। सेरु ( वि॰ ) बांधने वाला।

सेल ( था॰ प॰ ) [ सेलति ] जाना। चलना।

सेव् (धा० श्रा०) [सेवते, सेवित ] १ परिचय करना। सेवा करना। २ पीछा करना। पिछ्याना। श्रमुगमन करना। ६ इस्तेमाल करना। उपयोग करना। ४ मैथुन करना। ४ सम्पादन करना। ६ वसना। रहना। ७ रखवाली करना। चुमा करना।

सेव देखा सेवन।

सेवक (वि०) १ सेवा करने वाला । श्रवी करने वाला । २ श्रनुगमन करने वाला । ३ परतन्त्र । पराधीन ।

सेवकः (पु०) १ नौकर। चाकर। २ भक्त। त्रारा-धना करने चाला। १ दर्जी। सीने वाला। १ बेरा।

सेवर्न ( न० ) १ सेवा करने की किया । सेवकाई।
२ इस्तेमाल करने की किया। काम में लाने की
किया। ३ स्त्रीमैधुन करने की किया। ४ सीना।
सीने का काम। ६ बोरा।

सेवा (खी०) १ सेवकाई। पराश्रीनता १२ पुजन । श्रवी १ श्रवुराग । श्रवुरिक । ४ उपयोग । १ श्रासरा । ६ चापलूसी । टकुरसुहाती । —श्रमीः, (पु०) सेवकाई करने का कर्तव्य ।

सेवि (न०) १ वेर या बेरी का फल । २ सेवक ।

सेवित (व० कृ०) १ सेवन किया हुआ। सेवकाई किया हुआ। २ अनुमान किया हुआ। अन्यास किया हुआ। ४ उपनेग किया हुआ। ४ उपनेग किया हुआ। काम में लाया हुआ।

सेवितं ( न० ) १ बदरी फल । वैर । २ सेव । सेवितः ( ५० ) श्रवुचर । पराधीन ।

सेनिन् (वि॰) १ सेवा करने वाला। पूजा करने वाला। २ अभ्यास करने वाला । काम में लाने वाला। ३ वसने वाला। रहने वाला। (पु॰) नौकर। अनुकर। लायक । ३ उपभाग करने लायक । ४ रखवाली

करेने लायक । पेट्यं (न०) एक प्रकार की जड़ । —सेवकौ,

(पु०) मालिक श्रीर नौकर। सेन्यः ( पु० ) १ स्वामी । श्रश्वस्थ वृत्त ।

सै (धा॰ प॰) [सायति ] खराव कर डालना। नाश कर डालना।

सेंह (वि॰) बिंग्-सेंही दिहं सम्बन्धी! सेंहल (वि॰) सिंहल द्वीप सम्बन्धी। लंका में

उरपन्न । सेंहिकः } ( पु॰ ) राहु का नामान्तर । सेंहिकेयः }

सैकत (वि॰) [श्री: —सैकती ] १ रेतीला। २ रेतीली जमीन वाला।

सैकतं ( न० ) १रेतीला तट । २ वह द्वीप जिसके तट पर रेत या बालू हो । ३ तट । किनारा ।—इप्टं, ( न० ) अदरक । श्रादी।

सैकितिक (वि॰) [ छी॰ —सैकितिकी ] १

बलुहा तर का । २ सन्देह जीविन । सैकितिकं (न०) गंडा जो गत्ने या कलाई में बाँधा जाता है।

सैकितिकः ( ५० ) १ संन्यासी । साधु । २ तपस्वी । सैद्धांतिकः ) (५०) १ सिद्धान्त सम्बन्धी । २

सैद्धान्तिकः 🕽 यथार्थं सत्य जानने वाला । सेनापत्यं ( न० ) सेनानायकत्व । सेनापितत्व ।

सैनिक (वि०) चिं । सेना सम्बन्धी । २ फैाजी ! जंगी ।

सैनिक: (पु॰) १ सिपाही । योद्धा । सन्तरी । सेना जा युद्ध के लिए सजा कर खड़ी की गई हो। सैधव ) ( वि॰ ) [स्त्री॰—सैन्धवी ] १ सिन्धु देश सैन्धव रे में उत्पन्न हुआ । २ सिन्धु नदी सम्बन्धी ।

३ नदी में उत्पन्न । ४ सामुद्रिक । समुद्र सम्बन्धी : र्सेंधवः । (पु॰) १ घोड़ा, विशेष कर सिन्धु देश सैन्ध्यवः ∫ का। २ एक ऋषि कानाम । ३ एक देश का नामः

सेा

सेंधा निमक। सैंधवं (न०)

सैन्धवं ( न०) 🕽 सेंधवाः ) (पु॰ बहु॰) सिन्धु देशवासी लोग । सैन्धवाः) —घनः (पु॰) निमक का देला। —शिला ( खी॰ ) सेंधानिमक ।

सेंधवक ( वि॰ ) [स्री॰—सेंधवकी ] सैन्धव सम्बन्धी । स्भेंश्वयकः १ ( पु॰ ) सिन्धु देश का एक विपत्तिप्रस्त

सैन्धवकः 🕽 ब्राइमी । र्सेथी } ( स्नी॰ ) मदिरा विशेष । सैन्थी }

स्त्रेन्य: ( पु० ) ९ सैनिक । योदा । २ रचक । संतरी । पहरेदार ! सैन्यं ( न० ) सेना । फैाज ।

सैप्रंतिकं } सैमन्तिकं } (न०) ईंगुर। सेंदुर। सेरंब्री (स्री॰)) सेर्न्ब्री (स्री॰)( १ नीच जाति की चाकरानी।

सीरघः ( ५० ) ि २ वर्णसङ्गर जाति । सीरिन्धः ( ५० ) सैरंभ्री (की॰)) १ श्रन्तःपुर में काम करने वार्ता सुरुम्बी (बी॰) ( वासी निसकी उत्पत्ति वर्णसङ्कर

सैरिंघी (स्ती॰) जाति विशेष में हुई हो। २ सैरिन्घी(स्ती॰) दूसरे के वर में रहने वाली स्वाधीन शिल्पकारियी स्त्री । इद्रौपदी का वह नाम जो उसने ऋज्ञातवास के समय रखा था।

सैरिक (वि॰) [ छी॰—सैरिकी ] १ हल सम्बन्धी।

सैरिकः ( ए० ) १ हल का बैल । २ हलवाहा । सैरिमः ( पु॰ ) १ भैसा। २ स्वर्ग।

सैवाल देखें। शैवाल । सैसक (वि०) [स्री०-सैसकी] सीसा नामक धातुका।

२ सीर वाला।

से। ( घा॰ प॰ ) [स्यति - सित ] ३ वध करना मष्ट करना। २ समाप्त करना। पूर्ण करना।

साड (व॰ कृ॰) वहन किया हुआ। सहन किया हुआ।

सादृ (वि॰) [स्री॰—सादृ] १ धीरजवान । सहिष्णु । २ शक्तिमान । योग्य ।

सोत्कः ) (वि०) १ उत्सुकः। श्रह्मनः उत्सुकः। सोत्करः ) २ खेदजनकः। ३ शोकान्वितः।

सात्वास (वि०) १ श्रस्थिक । २ बहुत बढ़ाया हुआ। श्रतिशयोक्त । ३ व्यङ्ग्यपूर्ण । कराच्युक्त । व्याजस्तुतियुक्त ।

सेत्रासः ( ए० ) ब्रहहास ।

सेत्रासः ( पु॰ ) ) व्यद्भयपूर्य श्रतिश्रयोक्ति । सेत्रासं ( न॰ ) ) व्याजस्तुति ।

सात्सव (वि०) हर्षवर्दंक । आनन्दवर्द्धक ।

सात्साह ( त्रि॰ ) उत्साहपूर्वक।

सात्मुक (वि०) खेदपूर्व । शोकान्वित ।

सात्सेघ (वि॰) उन्नत । उन्न हुआ। ऊँचा । सम्बा।

सादर (वि०) एक उदर या पेट से उत्पन्न।

सादरः ( ५० ) सहोदर भाई।

सेदिरा (स्त्री॰) सगी बहिन ।

सीदर्यः ( ५० ) सहीदर आता ।

सेद्योग ( वि० ) मिहनती । परिश्रमी । श्रध्यवसायी।

सोद्वेग (वि०) १ उत्सुकः। उत्करिटतः। सशक्कितः। २ शोकान्त्रितः।

साद्वेगं ( न० ) उत्सुकता पूर्वक ।

स्रोनहः ( ५० ) बहसुन ।

सान्माद (वि॰) पागल। सिड़ी। सनकी।

सोमकरण (वि०) वह जिसके पास श्रपेषित समस्त श्रीजार या सामान हो।

सोपद्रव ( वि॰ ) उपद्रवों सहित । उपद्रव सुक्त ।

सापध (वि०) धूर्त । कपटी । धोखेबाज ।

सापिध (वि०) कपटी। धूर्त ।

सापस्रव (वि०) १ किसी बड़े सङ्गट में पड़ा हुआ।
२ शहुओं से भाकान्त । ३ प्रस्त । जैसे चन्द्र श्रीर सूर्य प्रस्त होते हैं। से।परोध (वि॰) ३ श्रवहद्ध । २ श्रवुगृहोत । से।परोधं (श्रव्यथा॰) प्रतिष्ठासद्दित ।

सापसर्ग (वि॰) १ किसी वड़ी मुसीवत या सङ्कट में पड़ा हुआ। २ भावी अमझल स्चक। ३ किसी भूत प्रेत द्वारा आवेशित। ४ व्याकरण में उपसर्ग सहित।

सीपहास (वि॰) १ व्यङ्ग्यपूर्ण । वृणाव्यअक हास्य ्युक्त ।

सायाकः ( पु॰ ) पतित जाति का त्रादमी।

सापाधि ) (वि॰) [ श्ली॰—सापाधिकी] सापाधिक ) १ उपाधि सहित । २ विशेष उपाधि सहित ।

सापानं (न०) सिड्डी। सीडी । जीना।—पंकिः, (बी०)—पथः, (पु०)—पद्धतिः, (बी०)—परमरा, (बी०)—मार्गः, (पु०) जीना। नसैनी। सीडी।

सीमः ( ५० ) १ एक खता जिसका रस यज्ञ के काम में आता है। २ सेामवल्ली का रस । ३ अमृत। ४ चन्द्रमा। १ किरया। ६ कपूर। ७ जल । ८ पवन । वायु । ६ कुबेर का नाम । ९० शिव का नाम । ११ मन का नाम । १२ किसी समासान्त राज्द के अन्त में आने पर इसका अर्थ होता है— मुख्य, प्रधान, सर्वोत्तम । यथा नृस्ताम ] —ग्रभिषवः, ( ५० ) से। भरस का निकातना ! सेमं ( न० ) १ काँजी । २ व्याकाश ।—ग्रहः, ( ५०) सोमवार ।--आरूपं, ( न० ) ताव कमल । --ईश्वरः, ( पु० ) शिवजी का एक प्रसिद्ध प्रतिनिधि।—उद्भवा, (स्त्री॰) प्रसिद्ध नदी नर्मदा का नाम।—कान्तः, ( ५० ) चन्द्रकान्तमिथा । — ह्रायः, (पु॰) चन्द्र की कला का हास ।—-प्रहः, ( पु० ) वह पात्र जिसमें से।मरस एकत्रित किया जाय।—ज, (वि०) चन्द्रमा से उत्पन्न ।—जः, (५०) बुधप्रह ।--जं, ( २० ) त्व ।--धारा, ( स्त्री० ) याकाश । श्रासमान ।---नाधः, ( पु॰ )शिव-जी के द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों में से एक। सोमनाथ नामक प्रमासचेत्र में स्थान विशेष ।—प,

- पा, (वि०) १ सोमरस पीने वाला। २ सोम याग करने वाला । इ पितृगण विशेष ।---पति: ('पु॰ ) इन्द्र का नामान्तर।--पाथिन्,---पीथिन, ( पु॰ ) सोम रस पीने बाह्य !-पुत्रः, —मू:,—सुतः, ( ५० ) इथ का नाम। —प्रवाकः, ( ए० ) श्रोत्रिय को सोमयाग के खिए नियुक्त करवे का अधिकार प्राप्त मनुष्य। -पुत्र:,-भू: -सुत:, (पु॰) बुव का नामान्तर —बंधुः, ( ५० ) सफेद कमख । क्मोदिनी ।—योनिः, ( पु॰ ) पीत सुगन्त्र वाला चन्दन ।-रोगः, ( पु॰ ) खियों का रोग विशेष !—लता,—चल्लरी, (स्री॰) ९ सोम-वल्ली। २ गोदावरी नदी का नाम ।--वंश:. ( 30 ) सामदंशी चत्रिय राजाओं की वह शाखा जो बुध से चली।--वारः.--वासरः ( पु० ) सोमवार ।-विकयिन्, (पु०)। सामवल्ली का विकेता!-- बृज्ञः, --सारः, (पु०) सफेड खदिर का पेड़ ।—शकला, (खी॰) ककड़ी विशेष ।—संज्ञं, ( न० ) कपुर ।—सद्, (५० ) पितृगर्ण विशेष।—सिन्धुः, ( ५० ) विष्णु।— स्त् ( ५० ) सेामरस चुत्राने वाला — स्ता (स्त्री॰) नर्मदा नदी।—सूत्रं, (न०) शिव-विङ्ग के श्रीभषेक का जल निकालने की नाली ।

सामन् ( पु० ) चन्द्रमा । सामिन् ( वि० ) [स्त्री०--सामिनी ] सोम याग । —( पु० ) सोम याग करने वाला । साम्य ( वि० ) १ सोम के योग्य । २ सोम चढ़ाने वाला । ६ सोम की शक्क का । ४ मुलायम । कोमला ।

सेव्लुंटः (५०) सेव्लुंग्टः (५०) सेव्लुंग्टः (५०) परिहास । उपहास । सेव्लुंग्टनं (न०)

सोष्मन् ( वि॰ ) १ उष्ण । २ ध्वनिपूर्वक स्पष्ट उस्चा-रितः ( पु॰ ) स्पष्ट उचारण ।

सौकर (वि॰) [स्री०-सौकरी] ग्रुकर का। सौकर्य (व॰) १ ग्रुकरपन। २ सहजता। सरलख।  सम्भावना । ४ निष्ठश्वता । पटुता । किसी भोज्य पदार्थं या दवाई की सहज बनाने की तरकीय । सौकुमार्यं (न०) १ केमिलता । सुकुमारता । २ जवानी ।

सौद्भयं (न०) स्वमता । मिहीनपन ।

सौंखशायनिकः (पु॰) वह पुरुव की किसी अन्य पुरुव से सुख पूर्वक सोने का प्रश्न करें।

सौखसुप्तिकः ( ६० ) १ वह पुरुष जा किसी श्रन्य पुरुष से सुखपूर्वक सोने का प्रश्न करे। २ वंदी-जन जा राजा था श्रन्य किसी महान् पुरुष का गान गाकर श्रीर बाजे बजाकर जगावें।

सोबिक ) (वि०) [बी०-सोबिकी ] सोबीय ) (वि०) [बी०-सोबीयी ] सुब संबन्धी । सुबी ।

सोंख्यं (न०) श्रानन्द । हर्ष । सन्तेष । सोंगतः (पु०) सुगत या तुत्र देव का श्रनुवायी । सोंगतिकः (पु०) १ बीद्र । २ बौद्धभिचुक । ३ नास्तिक । पालपडी ।

सौगतिकं (न॰) अविश्वास । नास्तिकता । सौगंध ) (वि॰) [ स्नी॰—सौगंधी ] मधुर सौगन्ध ) सुगन्ध युक्त ।

सोगंधं । (न०) १ सप्तर खुरानूपन । सुगन्धि । २ सोगन्धं ) सुगन्ध युक्त घास विशेष ।

सौगंधिक ) [ श्री०—सौगन्धिका, सौगन्धिकी ] सौगन्धिक ) ( वि० ) मधुर सुगन्धि वाला। ख्रावु-दार।

सौगंधिकं ) (न०) १ सफेद कमल । २ नील सौगन्धिकम् ) कमल । कनूण नामक खूशवृदार तृण विशेष । ३ जुन्नी । लाल ।

सौगंधिकः ) (५०) ३ गन्धी । इत्रफरोश । सौगन्धिकः ) २ गन्धक ।

सौगंध्यं ) (न॰) महक या सुगन्ति की मधुरता। सौगन्ध्यं ) खुशबु।

सौचिः सौचिकः } (४०) दर्जी।

सौजन्यं (न०) । नेकी । भवाई । भद्रता ।

२ उदारता । ३ कृपालुता । दयालुता । ४ मैत्री । थेम् ।

सौडी (स्त्री॰) पीपरामूल।

सौतिः ( पु० ) कर्ण का नामान्तर ।

सौत्यं ( न० ) सारधीपन ।

सौत्र (वि॰) [स्त्री०—सीत्री] ९ सृतसम्बन्धी। २ सूत्र में वर्शित घातु।

सैत्त्रः ( पु॰ ) १ ब्राह्मण । २ स्वादि श्रादि दशगण में होने वालों से भिन्न केवल सूत्र में विश्वित धातु ।

सौत्रांत्रिकाः ) ( पु॰ बहु॰ ) सौगत नाम की बौध सौत्रान्त्रिकाः ) धर्म की शाखा विशेष ।

सौत्रासग्री ( स्नी० ) पूर्वदिशा ।

सीदर्य ( न० ) भाईपना ।

सोदासनी (बी॰)) सोदाभिनी (बी॰) विजली । विद्युत । सोदासी (बी॰)

सौदायिक (वि०) [स्त्री०-सौदायिकी] वह सम्पत्ति जो किसी स्त्री के। विवाह के समय दी जाय और जो उसीकी हो जाय |

सौदायिकं ( न० ) स्त्रीधन जा उसे विवाह के समय मिला हा।

सौंध (वि॰) [बी॰—सौंधी] । अमृत सम्बन्धी। असृत रखने वाला। २ प्लास्टर वाला। अस्टर-कारी किया हुआ। - कारः, (पु॰) मैमार। राज । थवई । अस्तरकारी करने वाला । — वासः, ( ५० ) राजसी भवन । महत्व जैसा सकान ।

सौधं (न०) १ सफेदी से पुता हुआ भवन । भवन । राजशासाद । ३ चाँदी । ४ दृधिया पत्थर !

सौन (वि॰) [सी॰—सौनी] कसाईपन था कसाई खाने से सम्बन्ध रखने वाला।—ध्रम्य, ( न० ) धीर शत्रता।

सौनं ( न॰ ) कसाई के घर का माँस। सौनिकः ( ५० ) कसाई। सौनदं ( १० ) बलराम का मूसल ।

सौनंदिन् } स्रोनन्दिन् } ( ५० ) व्यवराम का नामान्तर ।

( न० ) सुन्दरता । मने।हरता ।

सौपर्ण (न०) १ सोंड। २ पन्ना।

सौपर्णेयः ( ५० ) गरुड जी ।

सौतिक (वि०) [ची० -सौतिकी] । निहा सम्बन्धी । निद्राजनक । प्रस्वापन । - एर्वन्. ( न० ) महाभारत का दसवां पर्व ।-वधः, ( ५० ) पाण्डवों के जिवित में सोते हुए लोगों का अधरयामा द्वारा हत्या कृत्य ।

सौंसिकं (२०) १ रात्रि के समय का आक्रमण । २ वह आक्रमण जो रात के समय सोते लोगों फ किया जाय ।

सौबतः ( पु॰ ) शक्कनि का नामान्तर ।

सौबली १ (खी॰) गान्धारी या दुर्योधन की माता सौबलेयी र्का नाम।

सौमं (न०) हरिश्चन्द्र की नगरी का नाम, जिसके विषय में कहा जाता है कि, वह अन्तरित्र में लटक रही है ।

सौभगं ( न॰ ) ३ सौभाग्य । २ समृद्धि । धन-दौलत ।

सौभद्रः ) ( ५० ) सुभदा के पुत्र ऋभिमन्यु का सौभद्रयः ) नामान्तरः

सोभागिनेयः ( ५० ) किसी भाग्यवन्ती का प्रत्र। सौभाग्यं ( न० ) । अन्छा भाग्य । अन्छी क्रिस्तत । सुगमता। २ शुभस्त्र। कल्याग्यस्त्र। ३ सीन्दर्य। मनोहरता । ४ गरिमा । महत्व । ५ सौभाग्यपन । ६ वधाई । सुबारकवादी ७ ईंगुर । सेंदूर । 🖘 सुहागा।—चिह्नं, ( न० ) ९ सौभाग्य का या हर्षका लच्या जैसे रोरीका माथेपर तिलक। र सौभाग्यवती होने के चिह्न । यथा हाथों की चृडियाँ, मांग का सेंदुर, पैरों के बिछुश्चा।—तन्तुः, ( पु॰ ) वह डेारा जो वर के गले में विवाह के दिनों में दाला जाता है। मंगलस्त्र। - तृतीया ( स्री० ) भाद शुक्त तृतीया।

सोमाग्यवत् (वि॰) सीभाग्यवान । शुभ । सोमाग्यवती (स्री॰) विवाहित स्त्री जिसका पति जोवित हैं।

सौभिकः ( ५० ) मदारी । सौम्रात्रं ( न० ) ब्रातृभाव ।

सौमनस (वि॰) [ श्री॰ —सौमनमा या सौमनसी ]
1 मनोनुकून । मनप्रसन्नकारक । २ फूल
सम्बन्धी । फुलों का ।

सौमनसं ( २० ) १ इपालुता । दयालुता । परितिषिता । र आनन्द । सन्तोष ।

सोमनसा ( की॰ ) कायफल का वाहिरी खिलका । सोमनरं (न॰) १ मन का सन्तोप । आनन्द । हर्ष । २ श्राह्य के समय ब्राह्मण को दीगई पुष्पों की मेंट।

सीमनस्यायनी (स्त्री॰) मालती लता के पुष्प। सीमायनः (न०) बुद्धदेव का नामान्तर।

सौमिक (वि॰) [बी॰—सौमिकी ] १ सोमरस से (यज्ञ) किया हुन्ना। सोमरस सम्बन्धी । २ चन्द्रमा सम्बन्धी। चान्द्रमस।

सौमित्रः } ( ५० ) बन्मण का नामान्तर । सौमित्रिः }

सौमिछः ( ५० ) एक नाटककार जो काजिदास के पूर्व हुए थे।

सोंमेचिकः ( पु॰ ) ऋषि । मुनि । अलौकिक बुद्धि-सम्पन्न ।

सौमेरक (वि॰) [बी॰—सोमेरकी] सुमेर-सम्बन्धी। सुमेर से निकला हुआ।

सीमेहकं ( न० ) सुवर्ण । सोना ।

सौम्य (वि०) [ खी० -सौम्या या सौम्यी ] १ चन्द्रमा सम्बन्धी । चन्द्रमा का । २ सोम सम्बन्धी । ३ सुन्दर । मनोहर । दिय । ४ मुलायम । कोमल । ४ श्रम ।

स्नोम्यः ( पु॰ ) १ ब्रुध यह का नाम । २ ब्राह्मण को सम्बोधित करने के लिये उपयुक्त सम्बोधनारमक शब्द । ३ ब्राह्मण । ४ गुलर का बुद्ध । १ खून की वह दशा जो जाल होने के पूर्व होती है। इ यन का वह रस ने। उसके अर्थि होने पर उदर में बनता है। ७ भूगेल के नग्लंडों में से एक का नाम। ( पु० वहु० ) १ पितृगवा विशेष । २ तारागण विशेष।—उपचारः, (पु०) शान्त उप-वार।- ग्रहः, (पु०) ज्योतिष में चन्द्र-वुध-गुक-शुक्तक्ष शुभग्रह।—धातुः, (पु०) श्लेष्मा। कफ। -बारः,—हास्ररः, (पु०) वुधवार।

सीर (वि॰) [ छी॰ - सोरी ] १ सूर्य सम्बन्धी । तीर्य । २ सूर्य को अपित । ३ देवी । स्वर्गीय । ४ शराब या मदिरा सम्बन्धी । - नक्तं, (न॰) वरा विशेष। - सोस्हः, (पु॰) सूर्यसोक ।

मोरं ( न० ) सूर्य सूक्त अर्थात् ऋग्वेद के उन मेन्नों का संग्रह जो सूर्य सम्बन्धी है।

स्तीरः (पु०) १ सूर्योपासक । २ श्रानिमह । ६ सौर्थ-सास । वह मास जिसकी गराना संक्रान्ति से हो । ४ सौर्थ दिवस । १ तुम्बुर नामक पौधा ।

सौरधः ( पु० ) योद्धा । वीर । भट ।

सौरम (वि॰) [ बो॰—सौरमी ] ख्रावृदार । सुगन्धि युक्त।

सोरमं (न०) १ ख्रावृ । सुगन्य । केसर । क्रक्रुम । सौरमेय (वि०) [ क्षी०—सौरमेयी ] सुरसी सम्बन्धी ।

सौरमेयः ( पु॰ ) वेल । वृषम ।

सौरभी } (क्षां०) १ गौ। २ सुरमी गौ।

स्रोरभ्यं (न०) १ महक । ख्रावृ । २ लावस्य । सौन्द्र्यं । ३ अन्छा चालचलन । सुकीर्ति । गौरव । नामवरी ।

सौरसैयः ( ५० ) स्कन्व । कार्तिकेय ।

सीरसेंघः ) (वि॰) [श्री॰—सोरसेन्घवी] सीरसेन्धव ) श्राकाश गंगा सम्बन्धी ।

सोरसियवः } (४०) सूर्वं का बोड़ा।

सौराउयं ( २० ) अच्छा राज्य । सुशासन ।

सौराष्ट्र (वि॰) [क्वी॰—सौराष्ट्री या सौराष्ट्र] सं॰ श॰ क्री॰—११६ सुराष्ट्र ( अर्थात् स्रत नगर ) सम्बन्धी या वहाँ से आया हुआ।

सौराष्ट्रः ( पु॰ ) सुराष्ट्र देश । सुरत प्रान्त । ( पु॰बहु॰ ) सौराष्ट्र देश के श्रधिवासी ।

सौराष्ट्रं (न॰) पीतल । पूला । काँसा ।

मोराष्ट्रिकं ( न० ) त्रिष विशेष।

सीराष्ट्रिकः ( पु॰ ) फूल या काँसा जैसी धातु विशेष। सीरिः ( पु॰ ) १ शनिम्रह । २ श्रसन नामक वृच । —रह्नं, ( न॰ ) पुस्तराज । याकृत ।

सौरिक (वि॰) [खी॰-सौरिकी] । स्वर्गीय । २ मादक । नशीला । ३ मदिरा पर लगने वाला (कर या महसूल)

सौरिकः (पु०) १ शनिग्रह । २ स्वर्ग । ३ शराव वेंचने वाला । कलवार ।

सौरी (स्त्री॰) सूर्य की पत्नी।

सौरीय (वि॰) [श्ली॰-सौरीयी] १ सौर्य। २ सूर्य के लिये उपयुक्त या सूर्य के योग्य।

सौर्य (वि॰) [जी॰—सौर्यो ] सुर्व सम्बन्धी । सूर्व का।

सौतभ्यं (न०) सुन्नभता । सहज्ञ में प्राप्तव्य । २ सहज्ञस्य ।

सौद्धिकः ( ४० ) तांबे का काम करने वाला । सौव ( वि० ) [ खी०--सौवी ] १ श्रपनी निज की सम्पत्ति सम्बन्धी । २ स्वर्गीय वा स्वर्ग का ।

सौवं ( न० ) ग्रादेश । श्रनुशासनएत ।

सौषश्रामिक (वि) [ब्रा॰ - सौषश्रामिकी] श्रपने निज के श्राम का।

सौंबर (वि॰) [स्नी॰—सौंबरो ] ध्वनि या किसी राग सम्बन्धी ।

सौवर्चल (बि॰) [स्री॰-सौवर्चली] सुवर्चल नामक देश का या उस देश से निकला हुआ।

सौबर्चलं ( न० ) । सन्जीकार । २ लवण विशेष ।

सीवर्गा (वि॰) [स्त्री॰—सीवर्गा] १ सुनहता । १ तीव विशेष। सौदरितक ( वि॰ ) [ स्त्री॰ — होवस्तिकी ] ग्राशी-वीदासम्ब ।

सौबस्तिकः ( ५० ) कुलपुरोहित ।

सौवाध्यायिक (बि॰)[स्त्री॰ - सौवाध्यायिकी] स्वाध्याय का। स्वाध्याय से सम्बन्ध रखने वाला।

सौचास्तव (वि॰)[स्री॰-सौचास्तवी] प्रस्ती जगह वाला : खुवसूरती से स्थापित ।

सौविदः ) (५०) जनानखाने का अनुवर या सौविद्दलः । चाकर ।

सौदीरं (न०) १ बद्रीफल । २ सुमी । ३ खद्दी काँजी ।

सौचीर: ( ५० ) एक प्रदेश का नाम और वहाँ के अधिवासी।—ग्रांजनं, ( न० ) सुमी या काजल।

सौवीरकं ( न० ) जवा के भाटे की खड़ी काँजी।

सौवीरकः (५०) १ अवरी का फला। २ सुवीर का वासी। ३ जयद्रथ का नाम।

सौवीर्य ( न० ) बड़ी शुरवीरता या पराकम ।

सौराहियं ( न० ) अन्द्रा स्वभाव । अन्द्रा स्त्तन ।

सौश्रवसं ( न० ) प्रसिद्धि । प्रख्याति ।

सोधवं (न०) ३ उत्तमता । नेकी । भवमनसाहत । २ स्वीन्दर्य । उत्तहष्टतर सीन्दर्य । १ पदुता। चातुर्य । ४ द्याधिक्य । ४ हस्कापन ।

सौस्नातिकः ( ५० ) वह जो किसी अन्य से पृंडे कि उसका स्नान भजी भाँति हुआ है या नहीं।

सोहार्द् ( न० ) अच्छा हृदय होने का भाव । मैत्री ।

सीष्टार्दः ( पु॰ ) मित्र का पुत्र ।

सोहार्च ) सोहदं } ( न० ) दोस्ता । प्यार । सोहद्यं }

सौहित्यं (न०) १ सन्तोष । अधाना । २ परिपूर्णता । सम्पूर्णता । ३ सिहरनानी । दोस्तीपन ।

स्कंद् ) (था० था०) [स्कम्दते, ] १ कृदना। १ स्कन्द् ) उठाना। १ उद्देलना। बाहिर निकालना।

स्कंद् १ (बा० प०) [स्कन्द्तिः, स्कन्न ] ! स्कन्द् ) कृदना। फर्लॉंगना। २ उद्घलना। उपर के डटना । ३ गिरना । ऊपर से नीचे गिरना । ४ फूट जाना । ४ नाम होना । समाप्त होता । ६ चुना । ७ बहुना । निकल पहना ।

स्कंदः ) (पु०) १ उद्याल । कुलांच । २ पारा । ३ स्कन्दः ) कार्तिकेय । ४ शिव । ४ शरीर । ६ राजा । ७ नदी तट । म चालाक आदमी ।—पुराणं, (न०) घटादश पुराणों में से एक ।—पट्टी, (स्की०) चैन्न मास की शुक्रा ६।

स्कंदकः } (पु॰) १ ऋदने वाला । २ सिपाही । स्कन्दकः }

स्कंदनं ) (न०) १ निर्ममन । श्राव । बहाव । २ स्कन्दनं ) ढीलापन । रेचन । ३ गमन । चलन । ४ शोषन । सूख जाना । १ शीतलोपचार से ख़न का बहना बंद करने की किया ।

स्कंध् ) (घा० व०) [स्कन्धयति—स्कन्धयते] स्कन्ध ) जमा करना । एकत्र करना ।

स्कंघः ) (पु०) १ कंघा। २ शरीर । ३ पेड़ का स्कन्घः ∫ तनायाधड़ा ४ पेड़ की डालीयागुहा । १ मानवी ज्ञान का एक विसाग या शाखा । ( पुस्तक का ) ग्रन्थाय । परिच्छेद । पर्व । ७ फौज का एक दस्ता या टोली। द टोली। दल: समूह। ६ पाँच इन्द्रियाँ । १० सौगत सिद्धों में विज्ञानादि पाँच। वौद्धदर्शन में सांसारिक ज्ञान विशेष। ११ संग्राम । युद्ध । १२ राजा । १६ इकरार ) कील करार । १४ मार्ग । सड़क । १४ बुद्धिमान या पड़ा तिसा ग्राद्मी। १६ कङ्क । शृहत् वक विशेष।--क्राचारः, (पु॰ ) सेना या सेना का एक विभाग । २ राजधानी । ३ शिविर । पड़ाव ।-उपानेय, (वि॰) वह ते। कंधों पर रख कर बेजाया जाय।--उपानेयः, ( पु॰ ) एक प्रकार की सन्धि जिसमें शत्रु का चित्रत्व स्वीकार करने का चिह्न स्वरूप शत्रु के सामने फल अन आदि की भेंट रखनी पड़ती है।—चापः, ( पु० ) बहुँगी का वाँस।--तरुः, (पु॰) नारियल का पेड़।--देश., (पु॰) कन्धा । -फलः, (पु॰) १ नारियल का पेड़ । २ विलव का तृत्ते । ३ गूलर का पेड़ । —बन्धनः, ( ५० सुलफा नामक शाक ।—मङ्जकः, ( ५० ) वगुता। व्हॅंशेमार।—स्हः, ( पु० ) अवस्थ वृत्तः,—वाह्यः, (पु० ) वेष्क दोने वाला या लद्द् वैल !—शाखा, (स्त्री० ) मुख्य गुद्दा या डाली।—शृङ्कः, (पु० ) मेंसा ।— स्कत्थः, (पु० ) प्रस्थेक कंघा।

स्कंघस् } (न०) १ संधा। २ दृह का तना।

स्कंधिकः } ( पु॰ ) लङ्ब् बेल । स्कन्धिकः }

स्कंधिन् ) (वि॰) [ स्नी॰—स्किधिनी ] १ स्किथ्विन् ) कंषों वाला। र डालियों वाला। (पु॰) वृत्त। पेड्। दसस्त।

स्कन्न (व० ह०) १ नीचे गिरा हुमा। नीचे उतरा हुमा। २ वाहिर निकला हुमा। सुमा हुमा। टपका हुमा। ३ जिड़का हुमा। ४ गया हुमा। ४ सुला हुमा।

स्काम् ) (घा० था०।)[स्कामते, स्कभ्नाति ) १ स्काम् ) रचना । सिरजना । २ रोकना । बाधा बाजना ।

स्कंभः ) (पु॰) १ सहारा । रोक। थाम। २ स्करमः ) कील जिसके उत्पर कोई वस्तु यूमे। १ परवसा।

स्कंभनं } ( न॰ ) सहारा लगाने की किया।

स्कांद् } (वि॰)[स्ती॰—स्काग्दी ] १ त्कन्द् स्कान्द् ∫ सम्बन्धी। २ शिव सम्बन्धी।

स्कंदं } ( न॰ ) स्कन्द् पुराग । स्कन्दं }

स्कु (धा॰ उ॰) [स्कुनेति, स्कुनुते, म्कुनाति, स्कुनीते ] १ कृद कृद कर चलना। उक्कना। २ उठाना। उपर करना। ३ डॉकना। क्षा लेना। ४ समीप जाना।

स्कृद् } (धाः आः ) [स्कुन्दते] १ कृदना। स्कृन्द् } २ उठाना। उपर उठाना।

स्कोटिका (क्षी०) पत्ती विशेष।

स्रबहु (धा॰ था॰) [स्खद्ते ] १ काटना । इकड़े दुकड़े कर डाबना । २ नाश करना । ३ चोटिल करना । श्रनिष्ट करना । मार डाबना । ४ मगा देना । पूर्वं रूप से परास्त करना । १ थका खातना । कष्ट देना । ६ इइ करना ।

स्ख्रद्रनं (न०) १ काट छाँट । हुकड़े हुकड़े करने की किया । २ घायल करना । वध । कष्टप्रदातंग करने की किया ।

सखल् ( धा० प० ) [ स्खलिति, ] १ दोकर खाना । होकर खाकर गिरना । फिसल पड़ना । २ लड़लड़ाना । हिलना हुलना । ३ आजा का भंग किया जाना । ४ स्ट्रप्थ से अष्ट होना । ४ उत्तेजित होना । ६ भूल करना । गृलदी करना । ७ हकलाना । ८ चूकना । असफल होना । ६ बूंद बूंद कर गिरना । चूना । टपकना । १० जाना । ११ अहरय होना । १२ एकत्र करना । जमा करना ।

स्खलानं ( न० ) फिसलन । गिरन । पतन । २ लड्-लड्नो की किया । ३ सत्पथ से भ्रष्ट होना । भूल । चूक । ४ हताशा । असफलता । अनुत्तीर्णता । ४ हकलापन । ६ चुनन । रिसन । टपकन । ७ पटकन । द रगड्न । परस्पर ताइन ।

स्खितित (व० ह०) १ ठोकर खाया हुआ। फिसला हुआ। २ गिरा हुआ। ३ हिलता हुआ। कॉपता हुआ। थरथराता हुआ। ४ नखे में चूर । ४ हकलाता हुआ। ६ उत्तेजित। ६ घवडाया हुआ। ७ भूल किये हुए। भूला हुआ। ६ चुआ हुआ। रपका हुआ। ६ बाधा हाला हुआ। रोका हुआ। १० परेशान। ११ प्रस्थानित। गया हुआ।

रखिति (न०) १ पतन। गिरन । फिसबन। २ सत्पथ से अष्ट होना । ३ सूब । चुका गृबती । ४ अपराथ । दोष । पाप । गुनाह । ४ भोखा । विश्वासघात । ८ चालाकी । चालवाकी ।

स्खुड्( था॰ प॰ ) [ स्युडित ] डकना। हा सेना।

स्तक् (भा० प०) [स्तकति ] १ वार बचाना। अपनीरका करना। २ ढकेलना।

स्तन् (घा॰ प॰ ) [स्तनित. स्तनयति, स्तनयते, स्तनित ] शब्द करना । बजना । २ कराहना । ज़ोर ज़ोर से साँस लेना । ३ गर्जना । दहाबना । स्तनः (पु०) की की जाती । २ जाती या किसी

जानवर का थन ।—श्रंशुकं, (न०) जाती या

सीना डाकने का वस्त ।—श्रग्नः, (पु०) चृंची की

घुंडी।—श्रान्तरं, (न०) हृदय । दोनों स्तनों के

बीच का स्थान । २ स्तन पर का एक चिह्न जी

भावी वैधव्य का चौतक समका जाता है ।—

श्रामोगं, (न०) स्तनों की शृद्धि या बढ़ाव ।

२ छातियों या चृंचियों की गोलाई । ३ वह पुरुष
जिसकी कियों जैसी बड़ी छातियों हों ।—ए,—

पा,—पायक,—पायिन, (चि०) दूध पीने

वाला । (बच्चा)—भरः, (पु०) १ छातियों का

वेभि । खियों जैसी छातियों वाला पुरुष ।—

सवः, (पु०) रतिबन्ध विशेष ।—मुखं,—

स्नुन्तं, (न०) —शिखा, (की०) चृंची की

घुंडी ।

स्ततनं (न०) १ श्रावाज । शोर गुल । २ दहाइन । गर्जन । ३ कराहट । कराहने का शब्द । ४ ज़ीर ज़ोर से श्रीर बहदी जहदी साँस कोना ।

स्तनंधय (वि०) झाती का दूध पीने वाला।

स्तर्नश्रयः (पु०) बचा को छाती कां दूध पीता है।। स्तर्नियन्तुः (पु०)। गर्जन। दहाइन। बादलों की कडक। २ बादल। ३ विजली। ४ बीमारी। ४ मृत्यु। सीत। ६ मृत्यु विशेष।

स्तिनित (व० कृ०) १ शब्दायमान । केल्लाहल करने वाला । २ गरजने वाला । दहाइने वाला ।

स्तनितं (न०) श्वादलों की गरजन । २ दहाइ । गर्ज । केवाहल । ३ ताकी बजाने का शोरगुल ।

स्तन्यं ( न० ) माता का तूथ ।

स्तवकः ( ५० ) गुन्छा । गुन्नवस्ता ।

स्तब्ध (व० कृ०) १ रोका हुआ। २ सुझ। लकवा का मारा हुआ। ३ गतिहीन । श्रवल । ४ दृह। कड़ा। कठोर। सफ़्ता। ४ हुठी। ज़िद्दी। ६ मोटा खरदरा।—कर्गा, (वि०) कार्नों को छेदना।— रोमन्, (५०) शुक्तर।—लोचन, (वि०) वे जिसके पलक न सपकें। स्तन्ध्रतं (न०)) १ कड़ाई। कठोरता। कड़ापन। स्तन्ध्रता (बी०) ) सहती। २ इड़ता। अच्छता। ६ २ सुच होना । अचैतन्यता : ४ हठीछापन। ज़िद्द। हट।

स्तम देखा स्तम्म।

स्तभः ( पु॰ ) बकरा । मेंड़ा ।

स्तम् ( न० ) देखे। स्तम्मन् ।

स्तम् ( वा॰ प॰ ) [ स्तमिति ] घवडा जाना । परे-शान हो जाना ।

स्तंनः ) (पु०) श्वास का गट्टा । २ ग्रनात की स्तम्बः ) बाल या भुट्टा । ३ गुच्छा । ४ माड़ी । जंगल । १ माड़ी या पौधा जिसका तना या धड़ न देख एड़े । ६ हाथो बाँचने का खंटा । ७ खंमा। = स्तब्धता । सुन्नमता । ६ पहाड़ । करिः, (पु०) श्रनाज । चावल ।—करिता, (स्ति०) वाल या भुट्टा पैटा करने वाला । शब्दी जगत या उपज !—वनः, (पु०) श्वास खोदने की खुर्पी । २ श्रनाज काटने का हंसिया । ३ चावल रखने की दोकरी ।—झः, (पु०) श्रनाज काटने का हँसिया । सुर्पी ।

स्तंबेरमः ) स्तम्बेरमः ) ( पु॰ ) हाथी । गज ।

स्तंभ् ) (धा॰ आ० ) [ स्तंभते, स्तभाति, स्तम्म् ) स्तभातिः स्तम्भितः या स्तन्धः ] १ रोकना । पकड्ना । गिरम्तारं करना । द्वाना । २ दृदं करना । अवज करना । धटल बनाना । ३ सुवा करना । स्तन्धं करना । ध सहारा देना । १ कड्रा होना । ६ अकड् जाना । सभिमान दिखलाना ।

न्तंभत्ते पुष्यः प्रायो यौक्षेत् धनेन च । न स्त्रभ्यति वितियोशिय न स्तरभीति युवाव्यती॥

स्तंभः ) (पु०) १ दहता। कटेरता। चिमइ। पत्त। स्तंभाः ) यतिहीनता। २ श्रकहन । सुचपता। संझा-हीनता। ३ रोकथाम। वाधाः श्रइचन । ४ दका-वट। दवाना। ४ सहारा। श्रवखंब। ६ खंमा। ७ पेड़ का तना। घड़। ८ मूदता। मूर्खता। ६ उत्तेजना के भावों का श्रभाव। १० श्रतीकिक या मंत्र शक्ति से किसी वेग या भाव की द्वाने की किया :— उत्कीर्गा, (वि०) काठ के संभे में सोदी हुई (मूर्ति )—कर, (वि०) १ स्तत्ध करने वाला । २ रोकथाम करने वाला । वाधा बाजने वाला । — पृजा. (स्त्री०) महवा की पृजा । गज्ञस्तंभ का पृजन ।

स्तंभिक्त ) ( ५० ) चमड़े से महा हुआ बाना स्वस्मिक्त ) विशेष।

स्तंभनं । (न०) । रोक यास । एकड् धकड् । २ स्तम्भनं । सुक्ष करना । स्तब्ध करना । ३ स्वामीय करना । ४ सक्त या कड्डा करना । १ सहारा देना। ६ तोधिक क्रिया विशेष ।

स्तंभनः } (पु॰) कामदेव के पाँच वाणों में से एक। रुनस्मनः }

स्तर् (वि०) क्षा बेने वाला। दकने वाला।

स्तरः ( ५० ) १ परत । तर् । २ शरशः । बिस्तर । विद्याना ।

स्तरागं ( न० ) विद्याने, शुनने या विदेशने की किया। स्तरिमन् ) स्तरीमन् ) (पु०) शब्या। खाट। चारपाई। केवि।

स्तरी ( की॰) ९ घुम । भाष । २ बिव्या । बब्नेड़ी । ३ वॉम गी ।

स्त्राः (पु०) १ प्रशंसन । स्तुति । कीर्तिकथन । इ तारीफ । प्रशंसा ।

स्तवक (वि॰) [स्थी॰—स्तिनिका] १ स्तव । स्तुति । प्रशंसा ।

स्तद्यकः ( पु० ) १ प्रशंसा करने वाका । बंदीजन। भाट। २ प्रशंसा । स्तुति । ३ पुष्पपुरङ्घ। गुल-दस्सा । ४ प्रन्थ का परिच्छेद । ४ समूह । समु-दाय ।

स्तवर्न ( न० ) । प्रशंसा । स्तृति । २ स्तोत्र । स्तव । स्तावः ( प्र० ) प्रशंसा । स्तृति ।

स्तावकः ( पु॰ ) प्रशंसा करने वाला । भाट । वंदी जन । चापलूम ।

स्तिघ् (घा० था०) [स्तिष्मुते ] १ चढना। २ श्राक्रमण करना ३ चुना। रिसना। बहना। स्तिप् (धा॰ आ॰) [स्तेपते ] चूना । टपकना। रिसना।

स्तिभिः (पु॰) १ रोक। ग्रहचन । २ समुद्र। ३ गुच्छा।स्तवक।

स्तिम् ) ( घा॰ प॰ )[ स्तिम्यति, स्तीम्यति ] १ स्तीम् ) गीला होना। भींग लाना । २ अटल होना। सख्त होना।

स्तिमित (वि०) १ गीला । नम । तर । २ स्तब्ध । निश्चल । शान्त । ३ अटल । गतिहीन । ४ बंद । लक्ष्मा मारा हुआ । सुक । ४ केम्मल । मुलायम । ६ सन्तुष्ट । प्रसन्न । —वायुः, (पु०) मन्द्रमायु । —समाधिः, (न०) दद ध्यान । ध्यानमन्तरा ।

स्तिमितत्वं ( २० ) इड्वा : शान्ति ।

स्तीर्विः (प्र०) १ वह ऋत्विक जो किसी नियत ऋत्विक की जगह काम करे । २ द्यास । ६ आकाश । अन्वरिच । ४ जल । १ रक्त । ६ इन्द्र का नाम ।

स्तु (धा॰ ड॰) [स्तौति,—स्तवीति, स्तुते,— स्तुवीते, स्तुत ] १ प्रशंसा करना । स्तुति करना । २ किसी की प्रशंसा में गीत गाना । ३ स्तवन हारा पूजन या लम्मान करना ।

स्तुकः ( ५० ) केशों की चेही।

स्तुका (क्षी॰) १ केशों की चीटी। २ मेंसा के सींगों के बीच के इस्लेदार बाल। ३ जांघ। जंघा। कुरहा।

स्तुच् (धा० था०) [स्तोचते] १ चमकना । २ अनुकृत होना। यसन्न होना।

स्तुत (व० कृ०) श प्रशंसित । कीर्तित । २ चाप-लूसी किया हुआ ।

स्तुतिः (की०) १ प्रशंसा । स्तव । स्तुति । २ विरुद्धा-वती । ६ वापलुसी । रुकुरसुद्धाती । सूटी प्रशंसा । १ दुर्गा देवी का नाम ।—गीतं, (न०) विरुद्धावली के गीत । - पदं, (न०) प्रशंसा की वस्तु ।—पाठकः, (पु०) बंदीजन । भाट ।— वादः; (पु०) प्रशंसावाद । गुगाकीर्तन । स्तुति । —प्रतः, (पु०) भाट ।

स्तुत्य (वि॰) श्लाच्य । सराहनीय । प्रशंसनीय ।

स्तुनकः ( पु० ) वकरा ।

स्तुम् ( घा० प० ) [स्तोभिति] १ प्रशंसा करना । २ प्रसिद्ध करना । प्रतिष्ठा करना । युजन करना । [ ग्रा०—स्तोभिते ] १ दबाना । चंद करना । रोकना । २ स्तब्ध करना । सुन्न करना । तकना का मार जाना ।

स्तुभः ( ५० ) दक्स ।

स्तूप् ( घा० प० ) ( उ० ) [स्तुम्नोति, स्तुम्नाति ] जमा करना । हेर करना । २ उठाना । खड़ा करना।

स्तृपः (पु०) ३ हेर । राशि । टीला । २ बौद्धों के स्तृप या स्तम्म जा विशेष आकार के होते थे और स्मरणविद्ध स्वरूप समस्रे जाते थे। ३ चिता।

स्तु (धा० ड०) [स्तुग्रोतिः स्तुग्राते, स्तृत ] छाना। ढकना । तोप खेना । २ फैजाना । बड़ाना। ३ बखेरना। छितराना। ४ जपेटना।

स्तु ( पु॰ ) सितारा । तारा ।

स्तृज् ( धा॰ प॰ ) [ स्तृज्ञति ] जाना।

स्तृतिः ( स्त्री० ) १ विस्तार । फैलाव । बढाव । २ शादर । चहर ।

स्त्रह् ) ( घा० प० ) [ स्त्रहति, स्त्रुहति ] ताड्न स्तुह् ) करना । चेटिल करना । वध करना ।

स्तृ (धा॰ प॰) [स्त्रणाति, स्त्रणीते, स्तोर्ण ] डकना । ञ्चपाना ।

स्तेन् ( धा० उ० ) चुराना । लूटना ।

स्तेनं ( न० ) चेारी । चुराने का कार्थ ।—निग्रहः, ( ५० ) १ चेारों के दश्ड । २ चेारी की वारदातों के रोकना।

स्तेनः ( ५० ) चार । खुटेरा । डाँकु ।

स्तेष् (धा॰ धा॰) (स्तेषते ] रसना । टपकना । (उ॰) [स्तेषयति—स्तेषयते ] भेजना । फैकना ।

स्तेमः ( पु॰ ) सील । नमी । तरी ।

स्तेयं ( न० ) १ चोरी । डॉकेजनी । २ कोई वस्तु जो चुराई गई हो या जिसके चेरी जाने की सम्भावना हो । ३ कोई निजू या गोप्य वस्तु । स्तयित् (पु॰) १ चीर । डॉक् । २ सुनार । स्तै (धा॰ प॰) [स्तायिति ] सजाना । पहिनना । स्तैनं (न॰) चेशी । डकैती । स्तैन्यं (न॰) चेशी । डकैती । स्तैन्यः (पु॰) चेशि ।

स्तैमित्यं (न०) । इड़ता। श्रटकता। शनकता। २ सुन्नपना।

स्तोक (वि०) १ छोटा। थोडा। कम। २ हस्व। ३ इव। ४ नीचा।—काय, (वि०) खर्वाकार। बैाना। छोटा।—नम्र, (वि०) कुछ छुका हुआ। इञ्ज कुछ दवा हुआ।

स्तोकं ( अन्यया० ) थोड़ा सा। स्वस्य।

रनोकः ( पु॰ ) १ कम परिमाणः। थोई। मिकदारः। कतरा । बृंदः । २ चातक पक्षी ।

स्तोककः ( ५० : चातक पत्नी ।

स्तोकशस् ( अव्यया० ) धोहा थे।हा करके।

स्तोतृ ( ५० ) मशंसक । साट ।

स्तोत्रं ( न० ) १ प्रशंसा । तारीफ । स्तुति । २ विरुदा-वली । प्रशंसात्मक गीत या कविता ।

स्तोत्रियः (पु॰) ) स्तोत्रिया (स्त्री॰) ) काञ्य या कविता विशेष ।

स्तोमं (न०) १ शिर। २ धन। दौलत १३ अन्त। अनाज। ४ लोहे की शान लगी लकड़ी।

स्तोमः (पु॰) १ रुकावर । छड्चन । २ रोक । ठह-राव । ३ छप्रतिष्ठा । असस्मान । ४ गीत । प्रशं-सात्मक कवित । ४ सामवेद का भाग विशेष । ४ केाई वस्तु जो उत्पर से किसी वस्तु में धुसेड़ दी गई हो ।

स्तोमः (पु॰) १ प्रशंसा । विरुदावली । गीत । २ यज्ञभाग । ३ देवता वा पितरों के लिये सोम प्रदान । ४ संप्रह । समूह । स्वह संख्यक ।

स्तोस्य (वि०) श्लाध्य । प्रशंसनीय ।

स्योन (वि॰) १ हेर किया हुआ। २ गाइर। बड़ा । बड़े श्राकार का । १ केमल । मुलायम । चिकना। ४ ध्वनिकारक। स्त्योनं ( न० ) १ सुटाई । बड़ा श्राकार । श्राकार की वृद्धि । र स्निग्नता । चिकनाई ३ श्रमृत । ४ काहिली । सुस्ती । १ प्रतिध्वनि । साई ।

स्योयनं ( न० ) हेर करना । भीड़भाड़ । समूहन । स्योनः ( पु॰ ) । असून । २ चोर ।

स्त्ये (प्रा० ड०) [स्त्यायति, स्यायते ] १ राशि या देर के रूप में जमा किया जाना । २ फैकाना । न्यास करना । ३ प्रतिध्वनि करना ।

स्त्री (स्त्री॰) १ नारी । श्रीरत । २ जानवर की मादा [ यथा—इरिगार्स्ता, राजस्त्री ] । ६ भार्या । पत्नी : ४ **फी**लिङ ।—श्रगार, (पु॰)—श्रागारं. (न०) जनानखाना । श्रन्तःपुर । हरम 🛌 अध्यतः, (पु॰) ज़मानखाने या रनवास का अध्यत्र।—अभिगमनं, ( न० ) स्त्री के साथ में कुन। — ग्राजीवः, (पु॰) १ वह जी अपनी श्री के सहारे रहता है। । २ वह जो बेश्याकर के लिये बियां रखता हो :--कामः, (ए०) १ सी-मैथुन का श्रमिखाधी। २ मार्था प्राप्ति की कामना। - कार्ये, (न०) १ खी का कास। २ खियों का अनुचर । अन्तःपुर का चाकर ।---क्रमारं, (न०) स्त्री और दवा। — कुसुमं. ( न० ) स्त्री का रजे:-थर्म ।- होरं, (न०) माता का दूध।--गू. (बि०) स्त्री के नाथ मैथुन करने वाला।--गवी, (स्त्री॰) दुधार गौ ।--गुरुः, (पु॰) पुरोहितानी।—घोषः, ( पु॰ ) प्रभात । सबैरा । —भः, (पु॰) स्त्री की इत्या करने वाला। -चरितं.—चरित्रं, ( न॰ ) छी के कर्स ।—चित्रं, (न०) १ स्त्री जाति का केाई भी चिह्न या लच्छा ! २ भग । योनि । - चौरः, ( पु॰ ) स्त्री की चुराने वाला। भी के। बहकाने वाला।-जननी, (स्त्री०) वह स्त्री जे। लड़की ही अने ।——ज्ञाति:, (स्त्री॰) स्त्री जाति । स्त्रीलिङ्ग।—जितः (पु॰) भार्या निर्जित स्वामी । स्त्रैणपुरुष ।-धनं, (न०) स्त्री की निजु सम्पत्ति।—धर्मः, (पु०) । स्त्री या भार्यों का कर्त्तव्य । २ छी सम्बन्धी आईन । ३ रजस्वला धर्म ।-धर्मिश्री (स्त्री॰) रजस्वला क्वी।-ध्वजः, (पु०) किसी भी जानवर की

स्यज

स्रीतमा स्त्रीतरा मादा।—नाथ, (वि०) वह जिन्की रचा केई स्त्री करती हो ।--निबंधनं, (न॰) गाईस्थ्य धर्म । परः, (पु०) स्त्री-प्रेमी । लंपट । कामुक । — पिशान्त्रो, (स्त्री॰) राचसी जैसी पढ़ी।— पंस्ती, (पु॰ द्विवचन०) ३ पत्नी और पति। २ मर्दाना और ज़नाना।—पुंस लक्ताणा, (श्री०) स्त्री पुं - अभय चिह्न विशिष्ट जन्तु या उद्भिद् । —प्रत्ययः, ( पु० ) न्यानरण में स्त्रीवाचक प्रत्यय । —प्रसङ्गः ( पु॰ ) स्त्रीमैथुन ।—प्रसृः, (स्त्री॰) वह स्त्री जो केवल लड्कियाँ ही जने ।- नियः. (पु॰) ग्राम का नृद ।--बाध्यः, (पु॰) वह पुरुष जो अपने आपको स्त्री द्वारा उत्पीदित करावे । —वृद्धिः, ( खी॰ ) १ श्रीरत की श्रक्त या समक । २ स्त्री की सलाह या परामर्श ।--भोगः, ( पु॰ ) क्षीमैथुन ।--मंत्रः, (पु॰) स्त्री की चालाकी। स्त्री की सलाह। - मुखपः; ( पु० ) अशोक वृत्त । —यंत्रं, ( न० ) स्त्री के आकार की कल । — रंजनं, ( न० ) ताम्बृत्त । पान । — रहनं ( न० ) ऋत्यु-त्तम स्त्री।--राउयं, ( न० ) स्त्री का राज्य।---र्जिमं, (न०) ३ स्त्रीवाची । २ योनि । भग। —वशः, (पु॰) स्त्रैस ।—विधेय, (वि॰) वह जिस पर उसकी खी हुकूमत करें । — संप्रहर्गा, (न०) १ स्त्री को ( अनुचित रूप से ) चिपटाने की क्रिया। २ व्यभिचार —समं. ( न० ) स्त्रियों का समाज !—संबंधः, ( पु॰ ) स्त्री के साथ वैवाहिक सम्बन्ध । २ विवाह द्वारा सम्बन्ध स्थापन । — स्वभावः, (५०) ३ स्त्री की प्रकृति । २ हिंजड़ा । मेहरा । ज़नाना ।---हर्गां, ( न० ) स्त्री पर वलाकार । स्त्रीतमा } (स्त्री०) नितान्त स्त्री। स्त्रीतरा } स्त्रीता ) ३ स्त्रीपना । २ भार्यापन । ३ ज़नानपन । स्त्रीत्वं ∫ महरापन ।

स्त्रेग्र (वि०) स्त्री०—स्त्रेग्रा ] १ जनाना । २

स्त्रेग्। (न०) १ श्वियस्व । खीस्वभाव । २ खीजाति ।

स्त्रेगाता (स्वी०)) १ जनानपना । महरापन । २ स्त्रेगात्वं ( न० ) ) क्षियों के प्रति स्रस्यन्त स्रनुरक्ति ।

३ कियों का संग्रह।

क्षियोपयुक्त । की का । ३ क्षियों में रहने वाला ।

स्य (वि०) स्यापितः। ठहरा हुआः। वर्तमानः। स्थकरं ( न० ) सुपाड़ी । **स्थग् ( घा० प० ) [स्थगति, स्थगयति, ] ३ ढकना ।** छिपाना। पर्वां डालाना। २ भरना। पूर्णं करना। व्यास करना ! स्था (वि०) १ धूर्त। कपटी। बेईमान। २ सक। लापरवाह । ढीठ । स्थगः ( पु० ) १ गुंडा । बदमाश । ठग । **स्थगनं (** न० ) छिपाव । दुराव । स्थार्ग ( न॰ ) सुपाड़ी। रूथगिका (स्त्री०) १ वेश्या। रॅडी। २ वह नौकर जे। पान के वीड़े साथ लिये हुए अपने मालिक के संग रहे । ३ एक प्रकार की पट्टी या बंधन । स्थिगित (वि०) दका हुआ। छिपा हुआ। स्थानी (स्त्री०) पनडिब्बा। क्थगुः ( ५० ) कृबड़ । कुब्ब । स्यंडिलं 👌 ( न॰ ) १ वेदी । वेदिका । २ ऊसरखेत । स्थाग्रिङलं ∫ २ डेलों का देर । ४ सीमा । हद । ४ सीमाचिद्व । --शायिन्, (पु०) वत के लिये चवृतरे पर सेाने वाला ।—स्तितकं, ( न० ) वेदी । अग्निवेदी । स्थपतिः (पु०) १ राजा । महाराज । २ कारीगर । २ होशियार बढ़ई । ४ सारथी । ४ बृहस्पति देव को बिल चढ़ाने वाला। ६ जनान खाने का नौकर। ७ कुबेर का नाम। स्यपुट ( वि॰ ) सङ्घापन । अबङ्खाबङ् । ॲचानीचा । स्थल् (धा॰ प॰) [स्थलति] दृदता से खड़ा होना। दृढ़ होना।

स्थलं ( न० ) १ दृढ़ या सूखी भूमि । सूखी ज़मीन ।

२ समुद्र या नदी का तट। वेलाभूमि । ३ ज़मीन।

धरती । ४ स्थान । जगह । ५ खेत । भूभाग । ६

मगा। [जैसे प्रन्थ का] ६ ख़ीमा। तंबू।—

ञ्जंतरं, (न०) दूसरी जगह।—श्रारुढ, (नि०)

पृथिवी पर उतरा हुआ।—अरविंद,—कमलं,

। ७ विषय । विवादग्रस्त विषय ।

कमितिनी, (स्त्री॰) वह भूभाग जहाँ कमल उत्पन्न हो।—सर, (वि॰) जमीन पर रहने वाला। (जलचर का उल्टा)—स्युत (वि॰) स्थान अष्ट।—विप्रहः, (पु॰) वह संग्राम जा सम-भूमि पर हो।

स्थला (स्त्री॰) बनावटी सूखी ज़मीन ने। ऊँची करके बनायी गई है।।

स्थली (खी०) कड़ी ज़सीन।

स्थलेशय ( वि॰ ) ज़मीन पर सोने वाला ।

स्थलेशयः ( पु॰ ) स्थलचर जीव ।

स्थविः ( पु० ) १ जुलाहा । २ स्वर्ग ।

स्थविर (वि॰) १ दृढ़ । मज़बृत । श्रचत । २ पुराना । बृहा । प्राचीन ।

स्थिविरः (पु॰) १ वृढ़ा श्राट्मी । २ भिच्चक । ३ ब्रह्माका नामान्तर ।

स्थविरा (स्त्री॰) बुदिया।

स्थविष्ठ (वि॰) सब से बड़ा। श्रत्यन्त दृढ़ या मज़बृता।

स्थवीयस् (वि॰) सन से बड़ा।

स्था ( था० प० ) ३ खड़ा होना । २ बसना । रहना । २ बचजाना । ३ विलंब करना । ४ रोकना । वंद करना । चुपचाप खड़ा रहना ।

स्थाग्र (वि॰) दह । मज़बृत । टिकाऊ । श्रचल । गतिहीन ।

स्थाग्राः (पु०) १ शिव का नाम । २ खंमा । खूंटा । ३ खूंटी । कील । ४ घूपबड़ी का काँटा । ४ भाला । वर्छा । ६ दीसक का छत्ता । ६ जीवक नामक सुगन्ध द्रव्य ।—( पु० न० ) पेड़ का ठूँठ !—होदः, (पु०) वृत्तों को काटने वाला ।

स्थंडितः । १ यज्ञमण्डप में सोने वाला तपस्वी। स्थारिडतः । वह तपस्वी जो ज़मीन पर सोवे। २ भिज्ञक।

स्थानं (न०) ६ खड़े होने की किया। २ अचलता। अदलता। ६ दशा। हालत । ४ स्थान । जगह । १ सम्बन्ध । रिश्ता। [यथा पितृस्थाने ] । ६ आवसस्थान । रहने की जगह । ७ गाँव । क्रस्वा । जिला । म पद । श्रोहदा । १ पदार्थ । वस्तु । १० कारण । हेतु । ११ उपयुक्त स्थान । १२ उपयुक्त या उचित पदार्थ । १३ किसी अवश् के उपचारण का स्थान । १४ वेदी । १६ किसी नगर का कोई स्थल विशेष । ११ वह लोक या पद जो किसी मरे हुए आदमी के जीव के उसके ग्रुभाग्रुभ कर्मानुसार शास हो । १म युद्ध के लिये डट कर खड़ी हुई सेना । १६ टिकाव ।

पड़ाव । तटस्थता । उदासीनता । २० राज्य के मुख्य र्थम, यथा सेना, धन, कीव, राजधानी राज्य । २१ साहरय । समानता । २२ अस्याय ।

परिन्छेत । २६ किसी श्रीभनयकर्ता का श्रीभनय या पार्ट । २४ श्रवकारा काल ।—ग्राध्यतः, (पु॰) स्थानीय शासक :—ग्रासिधः, (पु॰) केंद

जेल । गिरफतारी ।—चिनकः. (पु॰) अधिकारी विशेष जेर प्रायः कार्टरमास्टर के अधिकारी से युक्त होता है ।—पालः, (पु॰) चौकीदार ।—भ्रष्ट,

(वि॰) स्थानच्युत ।—म्राहात्म्यं, (न॰) किसी स्थान था जगह का गौरव था महिमा।— स्थ. (वि॰) ध्रपने घर में ख्यित। ध्रपनी जगह

पर ठहरा हुआ। स्थानकं (न०) ३ पद। ओहड़ा। २ अभिनय के समय का एक हावभाव विशेष । ३ नगर।

शहर। ४ वरतन । ४ मित्रा का भाग या फोन। ६ पाठ करने का एक ढंग। ७ यजुर्वेद के तेतरिय का एक भाग या शाखा।

स्थानतस् (अध्यया०) १ निज स्थान या पढ़ के अनु-सार । २ अपने उपयुक्त स्थान से । जिह्ना या उचारण करने की इस्द्रिय के अनुरूप ।

स्यानिक (वि॰) [स्री॰—स्यानिकी] १ स्थानीय। किसी स्थान विशेष का । २ वह जी किसी के बदले प्रयुक्त हो।

स्थानिकः (पु०) १ सदस्य। ब्रोहदेदार । २ किसी स्थान का शासक।

स्थानिन् (वि॰) १ स्थान वाला । २ स्थायी १३ वह जिसका केाई बदलीदार या एवजदार हो ।

सं० श० को०-१२०

स्थानीय (वि०) १ किसी स्थान का । २ किसी स्थान के लिये उपयुक्त । स्थानीयं (न०) नगर । शहर । कस्वा । स्थाने (ग्रव्यया०) १ उचित रीत्या । २ वजा । जगह में । ३ क्योंकि । वजजह । ४ वैने ही । उसी प्रकार । वैसे । जैसे । उसी तरह ।

स्थापक (वि॰) स्थापित करने वाला। स्थापकः (पु॰) १ रंगमञ्ज का न्यवस्थापक या

प्रबन्धकर्ता। २ किसी देवास्य का बनाने वाला। किसी मूर्ति की स्थापना करने वाला।

स्थापत्यं (न०) भवन-निर्माण-कला । इमारती काम। स्थापत्यः (पु०) जनानखाने का पहरेदार या रक्षक।

स्थापनं ( न॰ ) १ स्थापित करने की किया । २ मन की एकाप्रता । ३ श्राबादी । बस्ती । ४ पुंसवन संस्कार ।

स्थापना (स्त्री०) १ प्रतिष्ठा । २ रंगमञ्ज का प्रबन्ध । स्थापित ( व० कृ० ) १ रखा हुग्रा । प्रतिष्ठित किया हुन्ना । जमा किया हुन्ना । २ जारी किया हुन्ना ।

खोला हुन्या। ३ खड़ा किया हुन्या। ४ निर्दिष्ट किया हुन्या। त्रादेश किया हुन्या। ४ निश्चित किया हुन्या। निर्यति किया हुन्या। ६ नियत किया हुन्या। नियुक्त किया हुन्या। ७ विवाहित । ८

हुआ। नियुक्त किया हुआ। ७ विवाहित । म दद । श्रद्ध । स्थाप्य (वि०) रखने येग्य । जमा करने येग्य ।

स्थाप्यं (न०) घरोहर । ग्रामानत ।—श्रवहरणां. (न०) घरोहर का गवन । श्रमानत की ख्यानत । स्थामन् (न०) १ ताकत । शक्ति । २ स्तस्थन-

शक्ति । बल : ३ अटलता । अचलता । स्थायिन् (वि॰) १ खड़ा रहने वाला । २ टिकाऊ । ३ रहाइस । ४ स्थायी । दृढ़ । मज़बूत । (पु॰)

स्थायी भाव। (नं०) स्थायी दशा वा परिस्थिति।
—भावः, (५०) मन की स्थायी दशा।

स्थायुक (वि॰) [स्त्री॰—स्थायुका,—स्थायुकी ] १ सहन करने वाला। ठहराऊ। २ दृढ़। मज़बूत। अवतः। स्थायुकः (पु॰) गाँव का मुखिया या अप्रसर। स्थालं (न॰) १ थाली। रक्ताबी। तश्तरी। २ वट-

वीई।—हपं, (न०) बस्तन की शक्त का।

स्थाली (स्त्री०) १ मिडी की हॅंडिया। बटलोई ।२ सोम रस तैयार करने का पात्र विशेष ।३ पुष्प विशेष । पाटल फूल !—पाकः, (पु०) गृहस्थ

का धार्मिक इत्य विशेष ।—पुरीषं, ( न० ) वट-वीई का मैल :—पुलाकः, ( पु० ) बटलेई मे रखा हुआ भार ।

स्थाःर (वि॰) १ घटन । यचन । २ सुस्तः। प्रक्रियाशीन । ३ स्थापितः।

स्थावरं (न०) १ कोई निर्जीव वस्तु । २ रोदा। कमान की डेररी ! ३ स्थावर सम्पत्ति । ४ माल श्रसवाव जो वपौती में भिले ;—श्रस्थावरं,—

जंगमं, (१०) १ चल अचल सम्पत्ति।२ जानदार बेजान चीज़ें। स्थावरः (५०) पहाड़। पर्वतः।

स्थाविर (वि॰) [ स्थी॰—स्थाविरा, स्थाविरी ] मौटा। इड।

स्थाविरं [ न०) बुड़ाया ।

सञ्चा मित्र।

स्थासकः ( पु॰ ) १ ख़ुशबृदार उवटन लगा कर शरीर को सुवासित करने वाला । २ जल या किसीतरह के पदार्थ का बब्रला ।

स्थासु (न०) शारीरिक बता। स्थास्तु (नि०) १ इहा श्रवताः २ स्थायी ।

त्रनन्तः टिकाऊ । स्थित (व० कृ०) १ खड़ा हुआ । टहरा हुआ । २ जारी । प्रचलितः । ३ खड़ा हुआ । निकला हुआ ।

४ वर्तमान । १ हुआ । वाक्र हुआ । ६ घेरे हुए । रोके हुए । ७ हड़ । मज़बूद । म इड़ सङ्कुरूप किये हुए । ६ सिन्द किया हुआ । आज्ञस । १० हड़ चित्त । ११ धर्मातमा । पुरायातमा । १२ अपने

वचन का घनी। १६ इकरार किया हुआ। कौल करार किया हुआ। १४ तैयार। मौजूद |—धी, (वि०) शान्तचित्त। दहचित्त।—प्रञ्ज, (वि०) स्थिर खुद्धि वाला।—प्रेमन्, (पु०) पक्षा या ।तिः (स्त्री०) १ रहन । ठहरन । २ स्थिरतः। ठहराऊपन । ३ कर्त्तंच्य में स्थिरता । ४ महराकाल । ।र (वि॰) १ इह । मज़बूब । अटल । २ अचल । गविदीन । ३ ऐसा स्थिर कि हिलहुल भी न सके। ४ स्थायी । अनादि । अनन्त । सर्देच रहने वाला । र शान्त । स्वस्थ । ६ काम क्रोधावि से रहित वा मुक्त । ७ एकरस । इट्रप्रतिक् द निश्चित । ६ सस्त । ठोसः १० मज़बूतः । १२ निष्ठुरहृद्य । संगित्व । दवाहीन ।—इन्तुराग, (वि०) वह जिसका प्रेम एक सा वना रहें। -- आन्मन्,--वित्त,—चेतस्,—थी,—बुद्धिः मित, (वि॰) १ दह सन वाला । दहप्रतिञ्च । २ शान्त । स्वन्थ । - घायुस्, -जीविन, (वि०) दीर्वानु वाला। विस्कीवी ।—ग्रास्म्म, (वि०) दिसी कार्य की शारमभ कर श्रम्त तक एक सा उद्योग करने वाला । दद अध्यनसार्या ।—ग्रन्थः, (पु०) चन्या का पूछ ।—ञदः, ( पु० ) सूर्जंपन्न का वृह ।— इस्यः, (४०) १ वह वृत्त जिसकी खाया में बटोही ठहरें। २ वृच । पेड़।—जिद्धः, (पु०) मञ्जी।-जीविता, (की०) सेंमर का पेड़। —व्ष्ट्रः, ( go ) साँष ।—युष्टः, ( go ) १ चम्पाका पेड़। २ वक्कत बृत्।—प्रतिञ्च, (वि०) १ इर्वे । ज़िही । आप्रही । २ वात का पहा। वचन का चौकस ।—प्रतिबन्ध, (वि॰ सामना करने में दद । ज़िही।—फला, (स्त्री०) दुम्हण । —यानिः, ( पु॰ ) बड़ा द्वर क्रियकी छात्रा स वोग ठहरें।--योवन, (वि०) सदा युवा रहने वाला।-यौदनः, ( पु॰ ) अप्तरा जाति के जीव। परी।--श्री, (वि०) ग्रनन्त काल एहने वाली समृद्धि।—संगर, (वि०) सलप्रतिज्ञ । अपने वचन को निवाहने वाला । स्रोहद, (वि०) मैत्री में इइ ।—स्थायिन, इइ या श्रटता रहने वाला ।

ारः (पु॰) १ देवता। २ बुचा३ पर्वत । ४ वैदा। साँदा २ शिवा६ कार्तिकेया ७ मोचा ≂ शनिश्रहा

प्रस्ता (स्त्री॰)) १ दहता। स्रटलता। स्रचलता। प्रस्तं (न॰)) २ विकस्म। प्रस्कमयुक्त उद्योगः। ३ सन की दृवा। सन का एक रस बना रहना। ३ एकामता।

स्थिरा ( स्वां० ) पृथिषी । स्थुड् ( था० प० ) [ स्थुड्ति ] डकना । स्थुलं ( न० ) एक प्रकार का संवा खीमा । स्थ्या ( स्वीं० ) १ खंमा , थुनकिया । २ लेहि की प्रतिमा या प्रसत्ता । ३ लुहार की निहाई ।

स्थ्तः (पु॰) १ अकास । २ वन्द्रमा । स्थ्रः (पु॰) १ सांव । २ तर । मनुष्य ।

म्थ्स (वि०) १ बड़ा। बड़े आकार का । २ माटा। ६ सजबून । इड़ १ ४ गाड़ा १ ८ सूर्व । सूड़ । ६ सुस्त । मन्दर्शाह । ७ जा शक न हो । - झंत्रं, ( न० ; बड़ी आँत ते। गुना के पास रहती है।--मास्यः, (६०) सर्वः । - उच्चयः, (४०) १ परेत में हुई। हुई शिला या चहान जा एक शिला सा वत जाय: २ अधृरापन । अपूर्णना : कर्सा । त्रुटि। २ हाथी को मध्यक चाल। ४ सुँह पर मुहाँसें का निकलना। १ हाथी की सुँ ह के नीचे का नहा था रेंगला सा स्थान )—काय, (वि०) माँदे शरीर का।-सेड:- -चेंबड:, ( ५० ) तीर । — चाएः, ( ५० : इतिया की धमुही जिसमं रुई धुनी जाती है।—ताला. (पु॰) इसदल में उत्पन्न सज्ज़ का दृष ।—घी —मति, (वि०) सूर्व । सूट । देवकृफ .—नाजः ( ५० ) लंबा जाति का सरकंडा ।— नासे.— नासिकः (वि॰) नादी नाक वाला ;—नासः, —नासिकः, ( पु॰ ) शुक्त । सुखर । - पडः, ( ए० ) — पर्ट, ( न० ) माटा कपड़ा !— एहः, (४०) वहं —ादः (वि०) वह जिसका पैर फूल उठा या सूज गया हो :--पादः, (पु०) हाथी । २ पील पांत्र के रोग से पीड़ित आदसी ! -फलः, (५०) सेम्हर का पेव ।-मानं (न०) मैाटा अन्दान ।- मूलं, ( न० ) मूली। शत-गम : - जन्न, -- लन्य, (वि०) १ उतार। दिलदार । २ मनस्वी । विद्वार । ३ वह जिसे हानि लाभ का स्मरण रहें !--शंखा, ( की॰ ) बड़ी मगवाली स्त्री !-श्रीरं, ( २० ) पांच मैं।तिक नाशवान शरीर (सूच्म या लिङ्ग शरीर का उल्टा) —शाटकः, —शाटिः, (पु॰) मैं।टा करवा।—शीर्षिका. (स्त्री॰) एक जाति की चींटी जिलका सिर शरीर की अपेचा बढ़ा होता है। —पट् पटः, (पु॰) श मौरा। र बेरैंया।—स्कन्धः (पु॰) जक्चा का पेव।—हस्तं, (न॰) हाथी की सुँद।

स्थूलं (न०) १ डेर । राशि । २ ख़ीमा । तम्बु । ३ कुट । पर्वत की चाटी ।

स्थुलः ( पु० ) कटहता का पेड़ ।

स्थुलक (वि०) बहा। जंबा। विशाख। मैाटा।

स्युलकः ( ५० ) एक प्रकार की वास या नरकुल ।

स्थूलता (स्ती०)) १ वडापन । मोटापन । बडाई । स्थूलतां (न०)) २ मृहता । मृखंता ।

स्थूलयति (कि॰) मीटा होना । तगड़ा होना । आकार में बृद्धि हो। जाना ।

स्थुलिन् ( ए० ) कंट।

स्थेमन् ( पु॰ ) इड्ता । स्थिरता । टिकाऊपन ।

स्थेय (वि०) स्थापित करने थाग्य। तै करने योग्य। निश्चित करने योग्य।

स्थेयः (९०) ९ पंच । निर्णायक । २ पाथा। प्ररोहित।

स्थेयस् (वि०) [स्री०-स्थेयसी ] दहतर ।

स्थेष्ठ ( वि॰ ) बहुस इड़ । अत्यन्त मज़बूत ।

स्थैर्य (न०) १ स्थिरता । इड़ता । २ सातस्य । ३ मन की इड़ता । ४ धैर्य । ४ कठोरता । ठोसपन ।

स्थाेगोयः } ( पु॰ ) ५क मकार की सुगन्धित स्थाेगोयकः ) दृग्य।

स्थोरं ( न॰ ) १ दड़ता। शक्ति। बखा। २ गधा या बोड़े के दोने योग्य केस्स।

स्थौरिन (वि०) १ तह घोड़ा। २ मज़बृत या ताकतवर बोड़ा।

स्थोल्यं ( न॰ ) स्यूनता । सुटाई । मादापन । स्नपनं ( न॰ ) १ मार्जन । प्रचानन । २ स्नान । स्नवः ( पु॰ ) जुथाव । रिसाव । टपकाव । स्तस (धा॰ प॰) [स्तसित, स्तस्यति ] १ श्राबाव होना । बसना । २ उगलना (मृंह से ) श्रस्ती-कार करना ।

स्ना (घा॰ प॰) [ स्नाति, स्नात ] १ स्नान करना। नहाना। २ वेद पढ़ने के अनन्तर गृहस्थाश्रम में लीडते समय स्नान करने की विधि के। पूरा करना।

स्नातकः ( पु० ) १ वह ब्राह्मण जिसने ब्रह्मचर्याश्रम के कर्म को पूरा करके स्नान विशेष किया हो । २ वेदाध्ययन के अनन्तर गृहस्थाश्रम में लीटने के लिये श्रक्षभूत स्नान करने वाला ब्राह्मण । ३ वह ब्राह्मण जिसने किसी धार्मिक अनुव्रान करने के लिये भिद्मावृत्ति ग्रहण की हो । ४ वह द्विष्ठ जिसने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया हो ।

स्नानं (न०) १ स्तान । शोधन । प्रचालन । प्रवाग-हन । २ देवप्रतिमा को विधिपूर्वक स्नान कराने की क्रिया । ३ कोई वस्तु जो स्तान में काम प्राती हो ।—प्रागार्थ, (न०) स्नानागार । गुशलखाना । —द्रोग्गी, (स्त्री०) नहाने के लिये टव । — यात्रा, (स्त्री०) उपेष्ठ परिष्मा के दिन का स्नान पर्व । —विध्वः, (पु०) स्नान करने का विधान था नियम ।

स्नानीय (वि॰) वह वस्त्र जी नहाते समय धारण करने के योग्य हो। उपयुक्त।

स्तानीयं (न०) स्नान के काम में आने वाली कोई भी वस्तु यथा जल, डबटन, तैल आदि।

स्नापकः ( पु० ) स्नान कराने वाला नैकर या वह नैकर जो अपने मालिक के नहाने के लिये जल लावे।

स्नापनं ( न॰ ) स्नान करवाने की क्रिया या किसी के स्नान करते समय उपस्थित रहने की क्रिया।

स्तायुः (पु॰) ९ शिरा। नस । २ धनुप का रोदा या डोरी।—ग्रर्मन्, (न॰) नेत्र रोग विशेष।

स्नायुकः ( पु॰ देखे। स्नायु,

स्नावः } (पु॰) स्म। पुद्दा।

स्निग्ध (वि०) १ थ्रिय । प्यारा । स्नेही । सिन्न ।

अनुरक। २ चिकना। तेल से तर। ३ चिपचिपा। ४, चमकीला। १ कोमल। मुलायम। ६ तर। नम। भीगा। ७ शीतला। ८ वयाला इपाला। ६ मनोहर। मनोज्ञा। १० गाहा। दस्य। सघन। १९ एकाप्रता।—नगुडुलाः, (पु०) एक प्रकार का चावल को जलद उगता है।

स्तिग्धं (न०) १ तेल : २ मेरम । ६ चमक । दीसि । ४ मेरदर्द । मेरदापन ।

स्निग्यः ( पु॰ ) १ मित्र । देश्तः । प्रियजन । २ लाल रेंड का रूख । ३ एक प्रकार का सनेश्वर का वृत्त । स्निग्धता ( स्वी॰ ) ) १ चिकनापत्त । चिकनाहर । स्निग्धतां ( न॰ ) ) २ कोमलठा प्रियता । प्रेम ।

स्निग्धा (स्त्री०) गृदा। मिंगी।

स्निह (था० प०) [स्तिहाति, स्निग्ध] १ प्यार करना। येन करना। स्तेह करना। २ सहज में अनुरक्त होना। ३ प्रसन्न होना। ४ विपविपा होना। १ विकता होना।

स्तु (प्रा० प०) [स्नौति, स्तुत ] १ टपकना । चूना । २ वहना । प्रवाहित होना ।

स्तु (पु॰ न॰) १ श्रिषिलका । उंची समतल मूमि । २ चेटी ।

स्तु ( स्त्री॰ ) स्तायु । नस । रग । पुट्टा । स्तुत ( वि॰ ) रिसा हुआ । टपका हुआ । वहा हुआ । स्त्रुषा ( स्त्री॰ ) वहु । पुत्रवधू ।

स्तुह् ( था० प० ) [स्तुह्यति, स्तुग्ध, स्तूढ़ ] के करना। उड़ांट करना। श्रोकना।

स्तेहः (वि०) १ वह प्रेम को वहाँ का छोटों के प्रति
होता है। २ चिकनाहट। चिकनापन । ३ नसी।
तरी। ४ चरवी। वसा। २ तेल। ६ शरीर से
निकलने वाला कोई भी करल धालु जैसे वीर्थ।
—श्रक्त, (वि०) तेल दिया हुआ। तेल से चिकनाया हुआ।—श्रुजुत्तिः, (स्ती०) मैत्री भाव।
—आशः, (पु०) दीपक।—होदः, —मङ्गः,
(पु०) मित्रता का इटनाः—पूर्वे, (श्रव्यया०)
प्रेमपूर्वक।—प्रवृत्तिः, (स्ती०) प्रेमप्रवाह।—
प्रिय, (वि०) जिसको तेल प्रिय हो। — प्रियः,

(पु॰) दीपक — मृः, (पु॰) कफ । रखेष्म
- रंगः, (पु॰) तिरुली । तिल । — बस्ति
(पु॰) गुदासार्ग से पित्रकारी की नली से तेल
डालना । — विसर्तित, । वि॰) तेल की मालिश
किये हुए। — व्यक्तिः। (स्ती॰) मित्रता प्रदर्शन ।
प्रेमजल लाना।

स्तेहन् ( पु० ) १ मित्र । २ चन्द्रमा । ३ रेगिविशेष । स्तेहन् ( वि० ) १ चिक्रनाया । हुत्रा । २ नाश करने वाला ।

स्तेहनं ( न० ) १ तेल की मालिश । उबटन ।

स्तेहित ( ३० ५०) १ प्यार किया हुन्या । २ हमालु । प्यारा । ३ चिकनामा हुन्या ।

स्तेहितः (पु०) मित्र । प्रेमपात्र । साग्नुक ।

क्तेहित् (वि०) [स्ति०—स्तेहिनी ] ९ प्यारा ।

प्रित्र ! २ चिकता । मोटा । (पु०) ९ मित्र ।
देशस्त । २ तेल मलने वाला । उत्तरन लगाने वाला ।
३ चितेरा ।

स्नेहुः ( पु० ) १ चन्द्रमा । २ रोगिवशेष । स्ने ( घा० प० ) [स्नायनि ] वन्त्र धारण करना । कपडा लपेटना ।

स्नैग्ध्यं ( न० ) १ स्निग्धता । विकनई । २ कोमजता । ३ विकनाहट ।

स्पंतु ) (घा० छा०) [स्पन्दते, स्पन्दित ] १ स्पन्तु ) धडकता ।सिसकता । २ थरथराना । काँपना । १ जाना ।

स्पंदः } (पु०)। सिसका। धड्कन। २ कॅप-स्पन्दः } कॅपी।

स्पंदनं ) (न०) १ धड्कन । सिसकन । २ व्यान्द्रो-स्पन्दनं ) तान । कंपन । २ गर्भ में बच्चे की फड्कन ।

स्पंदित ) (व० क०) १ कॅंपा हुआ। फड़का स्पन्दित } हुआ। २ गया हुआ।

स्पंदितं । (न०) भडकन। फडकन। सिसकन। स्पन्दितं

स्पर्भ (धा॰ शा॰) [स्पर्धते ] १ स्पर्ध करना। बराबरी करना। प्रतिद्वन्द्वता करना। २ चिनैश्ती देना। जलकारना। स्पर्धा (खी॰) १ दूमरे को दवाने की इच्छा ! प्रतिया-गिता । २ ईर्ब्या । खाह (३ युद्धार्थ स्राह्मन । ४ समानता । बराबरी ।

स्पर्धिन् (वि॰) [क्षी॰—स्पर्धिनी ) १ स्पर्धा करने वाला । प्रतियोगिता करने वाला । प्रतिद्वन्द्वी । २ ईर्ष्यालु । डाही । १ अभिमानी । (पु॰) प्रतियोगी ।

स्पर्श् (था० थ्रा०) [स्पर्शयते] १ खेना । प्रहस करना । स्पर्श करना । २ जेव्हना । निज्ञाना । ३ छाती से जगाना । श्रास्तिंगन करना । केरियाना ।

स्पर्शः (पु०) १ लगाद। हुझाव। २ ( ज्योतिप में अहों का ) समागम। ३ मिइंस । सुठमेह । ४ अनुभव। संज्ञा । १ खन्ता का विषय। ६ रोग। बीमारी । पांच वर्गे। में से ( 'क' से 'म' तक ) कोई भी व्यञ्जन। ७ भेंट। दान। नज़र। मपवन। हवा। ६ श्राकाश। १० खी-मेथुन। मुर्च्छ्रंत। चि०) निःसंज्ञ। बेहोश। मृर्च्छ्रंत। —उत्य, (वि०) निःसंज्ञ। बेहोश। मृर्च्छ्रंत। —उत्य, (वि०) जिसके पीछ्रे व्यञ्जन वर्ग हो। —उपलः, —मिणः, (पु०) दिव्यमिण। —लज्जा, (खी०) छुईसुई। —वेद्य, (वि०) जे छुने से जाना जाय। —सञ्ज्ञारिन् (वि०) उदना। छुझाछ्रत का। संकामक। —स्तानं, (न०) उस समय का स्नान जिस समय चन्द्रमा या सूर्य का शहण जगना जारस्म होता है। —स्पन्दः, —स्यन्दः, (पु०) मेंहक।

स्पर्शन् (वि॰) [स्वी॰—स्पर्शनी] १ छूने वाला। २ प्रभाव हालने वाला।

स्पर्शनः ( पु० ) पवन । हवा ।

स्पर्शनं (न०) १ छुत्राव । लगाव । संसर्ग । २ दान । भेंट ।

स्पर्शनकं (२०) सांख्य दर्शन में वर्भ के लिये पर्यायवाची शब्द ।

स्पर्शवत् (वि॰) १ स्पर्श द्वारा अनुभव करने येग्य। स्पर्श योग्य । २ केमस्त । मुलायम । छूने से आनन्द देने वाला।

स्पर्ध (धा॰ आ॰) [स्पर्धते] नम होना। भीगना। स्पप्ट्रं (प्र०) शरीर की गड़बड़ी। रोग। बीमारी। स्पर्ग् (घा० ड०) [स्पर्गति—स्पर्गते] १ स्काव्य डाखना। २ कोई काम करना। ३ सीना। ४ छूना। ४ देखना।

स्पशः (पु॰) १ जास्स । २ युद्ध । जड़ाई । ३ जंगली जानवरों से जड़ने वाला । (पुरस्कार पाने की कामना से )

रूपछ (वि॰) १ साफ। प्रकट। २ असली। सञ्चा। ३ प्रा खिला हुआ। ४ साफ साफ देखने वाला।

₹एएं (न०) १ स्पष्टता से। साफ़ तौर से। स खुलंखुरुका। साइस पूर्वक।—गर्भा, (खी०) स्त्री जिसके शरीर में गर्भ धारण के बच्चा साफ साफ दिखलाई पड़ते हों।—मितिपिताः, (पु०) स्पष्ट प्रती ते।—शाचिन्,—चक्तृ, (वि०) साफ साफ कहने वाला।

स्पु (धा० प०) [स्पुर्गाति ] १ देना । खींचकर निकालना । २ दान करना । वकशना । ३ वचाना । रज्ञा करना । ४ रहना ।

स्पृका (सी०) एक जंगली रूख।

स्तृश् (धा०प०) [स्पृशितिः स्पृष्टः] १ छूना।
२ धीरे धीरे थपथपाना। ३ लगाव होना । सम्पर्क होना । ३ पानी से खिदकता या धीना। १ प्राप्त करना। ६ प्रसाव डालना । ७ हवाला देना।

स्पृश् (वि॰) छूने वाला । असर डालवे वाला। बेथने वाला। (यथा मर्मस्पृश् )

स्पृष्ट (व० इ०) १ छुआ हुआ । हाथ से मालूम किया हुआ । २ की लागू न हो । की पहुँचे नहीं । १ कलक्कित । दागी । अष्ट किया हुआ । ४ जिह्ना के स्पर्श से बना हुआ या उच्चारित वर्श विशेष ।

स्पृष्टिः स्पृष्टिका } (स्त्री०) १ हुत्राव । सगाव ।

स्पृह् ( घा० ड० ) [स्पृह्यति—स्पृहयते ] इच्छा करना । श्रमिकाष करना । कामना करना । ईर्ष्या करना ।

स्पृह्यां ( न० ) इच्छा करने की किया ।

स्पृह्यािय (वि०) इच्छा करने योग्य । वाञ्चनीय । स्पृह्याु (वि०) स्पृहा करने वाला । इच्छा करने वाला ।

स्पृहा ( स्त्री॰ ) कामना । श्रिभिताष । उत्सुकता । स्पृह्य (वि॰ ) वाम्ध्रनीय । ईर्ग्या करने थेग्य ।

स्पृद्धाः ( ९० ) जंगली विजीरे का पेड़ ।

स्पू (भा० प०) [स्पृत्ताति ] चे।टिल करना।

स्प्रव्हृ ( ५० ) देलो स्वर्षुः।

स्फर् (घा० प०)[स्फर्स्ति]फट जाना। वर्ष जाना।

स्फटः (पु०) सॉप काफैलाहुआ फनः इक्टरा (की०) ३ सॉप काफैलाहुआ फन

रूफटा (स्त्री०) १ साँप का फैला हुआ फन। २ फिटकरी।

स्फटिकः (पु०) बिल्तौर । फटिक ।—श्राठलः, (पु०) मेरु पर्वत ।—श्रद्भिः, (पु०) कैलास

पर्वत ।—ग्रश्मन् —ग्रातमन् —मिताः ( ५० ) —शिता, ( श्री० ) स्कटिक या विस्तीर

पत्यर ।

स्फटिकारिः ) (म्नी०) युलूमिनियम घानुमिश्रित रूफटिकारिका ∫ रसायनिक पदार्थ विशेष ।

स्फटिकी (खो०) फिटकरी।

स्फंट् (धा०प०) [स्फंटित ] सड़क जाना। फूट जाना । खिल जाना। फैल जाना। [उ० स्फंट्यित—स्फंट्यते ] हँसी करना। मज़ाक करना। हँसना। उपहास करना।

स्फराएं ( न॰ ) काँपना । थरथराना । घड़कना । स्फाटिक ( वि॰ ) [ स्ती॰ —स्फार्टकी ] फटिक परथर की ।

स्फाटिकं ( न० ) बिल्लौर पत्थर ।

स्फाटित (व० कृ०) चिरा हुआ। फटा हुआ। फैला हुआ। सन्धि वाला। क्राप्टित: (स्त्री०) ९ सजन । फलन । २ वृद्धि।

स्फातिः (स्त्री०) १ सूजन । फूलन । २ वृद्धि । बढ़ती ।

स्काय् (धा॰ आ॰) [स्कायते—स्कीत] १

मोटा हो जाना। बड़ा हो जाना। बढ़ जाना २ सूत्र जाना। फैल जाना। बृद्धि को प्राप्त होना।

रूफार (वि०) १ वड़ा | दीर्च । वड़ा हुआ । फैला हुआ । २ वहुत । दियुत्त । ३ उचस्वरित ।

स्फारं ( न० ) विपुत्तता । श्राधिस्य । बहुतायत ।

स्फारः ( ए० ) १ स्जन । वाङ् । वृद्धि । २ (सुवर्ष में का ) दुत्दुद्द । दुजवुता । ३ गुमदा । गुमदी । यरथराहट । स्पन्दन । घड्कन । १ मरोड। ऍठन ।

स्फारण ( २० ) वि3तता । कंपन । थरथराहट । स्फालः ( पु० ) घडकत । कंपन । थरथराहट ।

स्फालनं ( न० ) १ कंपन । घड़कन । २ हिलाना !

३ रगडुन । घिट्टम । ४ थपथपी । सहलाना । स्फिन्यु (क्की०) चूतइ ! नितस्य ।

स्किट् (धा॰ उ॰) [स्फेटयित—स्फेटयते ] १ धायल करना। २ दध करना। स्फिर (वि॰) १ अधिक। बहुत। विपुल । २ अनेक।

श्रसंख्य । २ वड़ा । विस्तारित । स्फीत ( व० क्व० ) १ सृजा हुआ । वड़ा हुआ ।

२ मोटा ताजा । वड़े श्राकार का । ३ बहुत । श्रसंख्य । श्रधिक । ४ सफलकाम । समृद्धवान । ४ पैतृक या पुरतेनी रोग से सताया हुशा ।

स्परिक या पुरसमा समाचा सामा कुआ। स्परितः ( पु० ) १ हृद्धि । बाढ़ । २ विपुत्तता । स्राधिक्य । ३ समृद्धि ।

स्फुट् (घा० प० ड०) [स्कुटति, स्फॉटति— स्फोटते, स्फुटित] १ फटनाना । श्रचानक दरक जाना । २ खिलना । फैलना । कुसुमति होना । ३ तितर वितर होना भाग जाना । ४ दिन्योग्यर

स्पुट (वि॰) १ फटा हुआ। टूटा हुआ। १ पूरा खिला हुआ। फैला हुआ। १ सफेद। चमकीला।

होना । प्रत्यच होना । प्रकट होना ।

विशुद्धा ४ प्रसिद्धा प्रस्थाता १५ चाया हुआ। स्यासा ६ उच्चस्वरित । ७ स्पष्ट । सल्या

—श्रर्धं, (वि॰) १ बेधिगम्य । साफ । २ श्रमिप्रायसुचक । गूढार्धप्रकाशक । —तार,

असम्प्रायस्यकः । गूलयम्भातमः । (वि०) नदम्मविजादितः । चमकीलाः।

स्फुटं ( अन्यया० ) साफ तीर से । स्पन्टनः । स्फुटनं ( न० ) फूट जाना । खुल जाना । दरकजाना । चिर जाना !

**स्फु**टिः } **स्फु**टी ∫ ( खी॰ ) पैर की बिवाई या सूजन।

रफ़्टिका (स्त्री०) इकड़ा। चीप।

स्फुटित (व॰ इ॰) १ तड़का हुआ। टूटा हुआ। चिराहुआ। फूटाहुआ। २ कलियाया हुआ।

कितयाँ लगा हुआ। क्ला हुआ। जिला हुआ। (फूब) ३ साफ किया हुआ। प्रकट किया हुआ। खिताया हुआ। ४ चीरा हुआ। नष्ट किया हुआ।

१ उपहास किया हुआ। जीट उड़ाया हुआ। —चरण, (वि॰) फैले हुए पैरों वाला। चौड़े पैरों वाला।

स्फुट्ट् ( घा॰ ड॰ ) ि स्फुट्टयति,—स्फुट्टयते तिरस्कार करना । अपमान करना ।

स्फुड् ( घा० प० ) [स्फुड़ित | ढ़क्ना ।

े ( था॰ प॰ ) [ स्कुग्दति ]

स्फुट् ) (धा० प०) स्फुर्यट् ) मनाक करना।

स्फुंड् } ( घा॰ ड॰ ) [ स्फुगडते, स्फुगडयतिः स्फुगड् } स्फुगडयते ] देखे। स्फुगट् । स्फुत ( अव्यया० ) बनावटी आवाज विशेष । - करः,

( ५० ) स्फुत् शब्द । स्फुर् (धा॰ प॰ ) [ स्फुरति, स्फुरित ] ।

भड़कना । भक्षक करना । २ थरथराना । कॉएना ।

स्फुरः (पु०) १ फड्कन । थरथरी । धड्कन । कॅंपकॅंपी। २ सूबन। फूलन। ३ ढाल।

स्फुरणं ( न० ) १ कड़कन । कॅपकॅपी । थरथराहट । २ ( अक्क विशेषों की ) फड़कन । जी होने वाले शुभाश्चम के चोतक होते हैं। ३ दृष्टि पड़ना। नज्र स्राना । ४ चनक । दमक । कौंघा। ४

स्मरण हो श्राना । स्फुरत् ( वि० ) थरथराता हुत्रा । चमकीला ।

स्फुरित (व० कृ०) १ कॉंपता हुआ । धड़कता हुआ।२ हिला हुआ।३ चमका हुआ।३ श्रद्धः। चञ्चलः। १ स्ना हुन्नाः।

स्फुरितं (न०) ९ थरथरी। कॅंपकॅंपी ।२ मन का उद्रेक या उद्देग।

स्फ्रन्ड ( घा० प० ) [स्फ्रन्ड ति ] १ फैबना । वढ़नः। २ भूतना। विस्परण होना।

स्फुर्ज़ ( था० प० ) [ स्फूर्ज़ित ] १ बादल की तरह गरजना।२ चमकना । ६ फट पहना। फूट

আনা। स्फुल् (घा॰ ०) [स्फुलिति ]। काँपना। धङ्कना। २ प्रकट होना। सामने आना जमा करना। संग्रह करना। ४ नास करना। वध करना ।

स्फुलं ( न० ) छोखदारी । तंबू ।

स्फुलनं ( न० ) कॅपकपी । धड़कन । स्फुल्लिगः ( पु॰ ) 🏾

स्फुलिङ्गः ( पु॰ ) | स्फुलिगं ( न॰ ) | श्रॅगारा । शोला । स्फुलिङ्गम्( न० ) स्कृतिया (द्वी०) स्फ्रीलङ्गा ( बी०)

स्फूर्जः ( पु० ) १ विजली गिगने की कड़कड़ाहट। २ इन्द्र का वज्र । ३ सहसा होने वाली बाह या फूटन। ४ दो प्रेमियां का प्रथम समागम जिसमें स्रारम्भ में हर्प और अन्त में भय की आशंका हो। स्फूर्ज्यः ( ४० ) गड़गड़ाहर।

स्फूर्तिः ( पु॰ ) १ घडुकन । थरथराहट । २ खिलन । फूलन । ३ प्रकटन । प्राकट्य । ४ स्मरण होना । ধ कान्य सम्बन्धी स्फूर्ति । रफ़ुर्तिमत् (वि०) १ कॅंपकॅंगा। थरथराने वाला । श्रान्दोबित । २ कोमल हदय वाला ।

स्फेयस् ( ४० ) अपेचाइत अधिक । अपेचाइत

बङ्ग स्फेंड (वि॰) अलाधिक अधिक । सब से अधिक बङ्गा !

रूफोटः (पु०) १ फूटन । तदकन । २ प्रकाश । ः प्रकटी करणः । खुलाव । ६ गुमडा । सूजनः । गुमडी । बजतोड़। ४ मन का वह भाव जो किसी शब्द के

सुनने से मन में उदय होता है। (मीमांसकों का) श्रनादि शब्द।—बीनकः (पु०) भिलावा। स्फाटन (वि०) [स्की०—स्फोटनी] प्रकटन । प्रकाशन। साफ्र करना। स्कोटनं (न०) १ सहसा तड़कना। फटना विरना। श्रमाञ्ज फटकना। ३ उँगली फोड़ना या चट-

श्रनाज फटकना । ३ उगला फाइना या चट-काना । स्फोटनः ( पु० ) संयुक्त न्यक्षन वर्गी का पृथक् पृथक् उचारण ।

स्फोटनी (स्त्री॰) छेद करने का श्रीज़ार । बर्मा । स्फोटा (स्त्री॰) सॉप का फैला हुआ फन । स्फोर्टिका (स्त्री॰) पत्ती विशेष ।

स्फोरसां ( न० ) देखो स्फुरसां । स्फर्च (न०) यजीय पात्र विशेष जो तलवार के खाकार का होता है।—वर्तिनिः, ( पु० ) इस खौजार से बनाई हुई रेखा या कुंड ।

स्म ( अन्यया॰ ) १ यह जब किसी वर्तमानकालिक

किया वाची शब्द में लगाया जाता है तब वह शब्दभूत कालिक किया का श्रर्थ देता है। २ निषेध श्रीर वर्जन में भी इसका प्रयोग होता है। समय: ( ५० ) १ आश्रर्य। ताज्जुव । २ श्रहंकार ।

स्मार (पु॰) १ आद्रणारी । स्मरणशक्ति । २ प्रेस । ३ कामदेव !— अङ्क्षाः, (पु॰) १ उँगली के

नस । २ प्रेमी । श्राशिक । रसिया :-श्रगारं,(४०)

- कृपकः (५०) - गृहं, (न०) - मंदिरं, (न०)
योनि । भग । स्त्री की जननेन्द्रिय ।--श्रान्ध,
(वि०) प्रेम से श्रंधा ।-श्रातुर,-श्रार्त,उत्सुक, (वि०) प्रेमविह्नल । -श्रायवः,

(पु॰) थूक । खसार । — कर्मन्, (न॰) कोई भी रसिक कर्म । — गुरुः (पु॰) विष्णु। — दशाः,

(स्ती०) प्रेम के कारण उत्पन्न हुई शरीर की दशा।—ध्वजः, (पु०) १ इन्द्रिय। २ मत्स्य विशेष।३ वाद्यंत्र विशेष।—ध्वजं, (न०) स्त्री की जननेन्द्रिय। भग। थोनि।—ध्वजा,

(स्ती॰) चाँदनी रात । प्रिया, (स्ती॰) कामदेव की स्ती रित ।—भासित, (वि॰) प्रेम से विद्वत ।—मोहः, (पु॰) प्रेम से मित का मारा जाना।—लेखनी, (श्ली॰) मैनापदी । सारिका पद्यी। –वल्लभः, (पु॰) १ वसन्त

ऋतु ! २ अनिरुद्ध का नाम !—त्रीथिका. (स्त्री०) रंडी । नेरुया !—शासनः, ( पु० ) शिव र्जा !— स्तरुः, ( पु० ) चन्द्रमा ।—स्तरभः, ( पु० ) निङ्ग । पुरुष की जननेन्द्रिय !—स्प्रर्थः, ( पु० )

स्मरगां ( न० ) १ याद ! स्मरण । २ किसी के विषय में चिन्तन । ३ परंपरागत श्रतुशासन । ४ किसी देवता का मानसिक वारवार नाम कीर्तन

करना । १ सखेद समरख । ६ साहित्य में अलंकार

विशेष । यथा ।

मृत्यु ।

गधा। रासम।--हरः, ( पु० ) शिव जी ।

'यमानुभवनर्यभ्य हुनेतसम्हुनं स्तृतिः स्वरणम्।" — त्रानुत्रहः, ( ५० ) १ हृपा पूर्वक स्मरण । २ स्मरण करने का अनुब्रह । – त्रापत्यतप्रकः, ( ५० ) कब्रवा ।— ज्रायोगपद्यं, ( न० ) स्मरणां

की अनसमसामयिकता।—पद्वी, (स्री०)

स्मार (वि॰) कामदेव सम्बन्धी । स्मारं (न॰) स्मरण । याददाश्त । स्मारक (वि॰) [स्वी॰—स्मारिका] स्मरण कराने वाला । याद दिलाने वाला ।

के लिये हो।
स्मार्ग्यं (न०) स्मरण कराना। याद दिलवाना।
स्मार्तं (वि०) १ स्मरण शक्ति सम्बन्धी । स्मरण
किया हुआ। स्मारक। २ स्मृति में लिखा हुआ।
स्मृति पर निर्भर। ३ आईनी-पुस्तकों का अनुसरण

करने वाला । १ गाईपस्य ( यथा अग्नि )

स्मारकं (न०) कोई वस्तु जो किसी को स्मरण कराने

परंपरागत आईन को मानने वाला । ३ एक सम्प्रदाय विशेष । किया (घा० घा० ) िडम्पाने, कियान रे इसना ।

स्मार्तः ( ५० ) १ स्मृति शास्त्रों में दच ब्राह्मण , २

स्मि ( घा० ग्रा० ) [समयते, स्मित ] १ हँसना। मुसकुराना। २ खिलना। फूलना।

ं सं॰ श॰ को॰—१२१

स्मिट् (धा॰ ड॰) [स्मेटयति - स्मेटयते ] १ तिरस्कार करना । २ त्रेम करना । ३ जाना ।

स्मित (व० कृ०) १ मुसकाया हुआ । २ खिला हुआ । फूला हुआ ।

स्मितं ( न॰ ) मुसन्यान ।—इश्, ( वि॰ ) दृष्टि जिसमें मुसन्यान हो । ( स्त्री॰ ) सुन्दरी स्त्री ।— पूर्वम्, ( ऋन्यपा॰ ) मुसन्यान के साथ ।

स्मील् ( घा॰ प॰ ) [स्मीलिति] श्राँख भारना। श्राँख मध्काना।

स्मृ (धा० प०) [समृणांति ] १ प्रसन्न करना। २ रहा करना। बचाना। ३ रहना।

स्मृतिः (स्वी॰) १ यादवारत । समरण शक्ति । २ ऋषि प्रगीत स्मृति शास्त्र। ३ द्याईन की पुस्तक। ४ श्रमिताषा । कामना । ५ समम्ह । बुद्धि ।--अंतरं, ( म० ) दूसरी स्मृति ।--श्रपेत. ( वि० ) ९ भूला हुन्ना। २ स्मृति शास्त्र विरुद्ध। ३ न्याय वर्जित । वेद्राईंनी ।—एक, ( वि० ) स्मृतियों में वर्णित ।—प्रत्यवमर्षः, ( पु॰ ) स्मरण शक्ति । भारस । शक्ति ।--प्रवन्धः, (५०) स्मृति सम्बन्धी प्रनथ । त्राईनी किताब ।---भ्रंशः, ( पुरुः) स्मरस शक्ति का नाश । - रोधः, ( पु० ) स्मरणं शक्ति का नाश। - विम्रमः, (पु०) स्मरण शक्ति की गडबड़ी । — विरुद्ध, (वि०) समृति शास्त्र के विरुद्ध । वे प्राईंनी ।—विरोधः, ( पु॰ ) दो स्मृति वाक्यों में पारस्परक विरोध।-शास्त्रं, (न० स्मृति प्रन्थ । आईन की पुस्तक ।—शेष, (वि०) मृत । मरा हुआ ।—शैधिरुयं, ( न० ) स्मरण् शक्तिकी शिथिजता ।—साध्य, (वि०) जो समृति से सिद्ध किया जासके ।—हेतु: (पु०) स्मरण होने का कारण ।

स्मेर (वि॰) १ मुसकाने वाला । मुसकाता हुआ । २ खिला हुआ । प्रफुल्जित । ३ अभिमानी । ४ प्रत्यव । स्पष्ट । साफ्र ।—विव्हिरः, (पु॰) मयूर । मोर ।

स्यदः (पु०) वेग । रफ़्तार । तेज़ी । स्यद् ) (धा० भा०) [स्यन्दते,स्यस्न ] १ चूना । स्यन्दु ) रिसना । २ पकना । ३ बहना । निकालना । ३ होहना । पतायन करना । स्यंदः ) ( ५० ) १ बहाव । खुम्राव । २ तेजी से स्यन्दः ) गमन । ३ रथ । गार्डी ।

स्यंद्न } (वि०) [क्षी०—स्यन्दना, स्यन्दनी] तेजी स्यन्दन } से गमन करना। र तेज चाल चलने वाला। स्यदने } (न०) ध्वहाव। टपकाव। रिसाव। स्यन्दने } चुत्राव र वेगवान प्रवाह। ३ जल। पानी। स्यंद्नः } (५०) ध्वहाई का रथ। रथ। गाड़ी। स्यन्दनः } र पदन। हवा। ३ तिनिश का पेड़।— प्रारोहः (५०) वह बोखा जो स्थ में बैठ कर

स्यंदिनका ) स्यन्दिनका ) (स्थी॰) थुक का झींटा।

युद्ध करे।

स्यंदिन् ) (वि॰) [स्रो॰—स्यंदिनी ] १ यूका २ स्यन्दिन् ) एक साथ दो बच्चे जनने वाली गी।

स्यन्न (व० छ० ) १ टपका हुआ। हिसा हुआ। चुमा हुआ। २ गमनशील।

स्यम् । ( घा॰ प॰ ) [ स्यमित, स्यमयति— स्यं ) स्यमयते ] १ शब्द करना । २ चिल्लाना । र जाना । इ सोचना विचारना ।

स्यर्भतकः ) ( पु॰ ) एक प्रकार का बहुमूल्य रात । स्यरम्तकः ) यह श्रीष्ट्रव्य के समय में सन्नाजित के पास थी ।

स्यंभिकः ) (पु॰) श्वादल । सेव । २ दीमक का स्यमोकः ) मिट्टी का टीला । ३ वृत्त विशेष । ३ समय । काल ।

स्यमिका (खी॰) नीख ।

स्यात् ( अव्यया० ) कदाचित् । शायद । संयोगवश । —धाहिन्, ( पु० ) नास्तिक । शङ्का करने वाला ।

स्यातः ( ५० ) देखां श्यातः ।

स्यूत (व॰ क्र॰) १सिजा हुआ। २ विदा हुआ। स्यूतः (पु॰) बोरा।

स्यूतिः ( पु॰ ) १ सिलाई । सीवन । २ सुईकारी । १ बोरा । ४ वंशावली । १ सन्तति । श्रीलाद ।

स्युतः ( ६० ) १ किरन । २ सूर्य । बोरा । बोरी ।

स्थूमः ( ५० ) किरन।

स्योन (वि०) १ सुन्दर । मनोहर । २ शुभ । मङ्गल-कारक । स्थोन ( न० ) प्रसन्नता । श्रानन्द् ।

स्योनः ( ५० ) १ किरन । २ सूर्य । ३ बोरी ।

स्त्रंस् (भा० भा०) [स्त्रंसते, स्त्रस्त] १ गिरना। टपक पड़ना। रपट जाना। २ डूब जाना। ३ तटकना। ४ जाना।

संसः ( पु॰ ) गिरन । फिसलन ।

स्रंसनं (न०) १ गिरन । २ गिरवाने की क्रिया । नीचे उत्तरवाने की क्रिया ।

स्रंसिन् (वि॰) [स्रंसिनी ] १ गिरने वाला । लट-कने वाला । २ मृत्वने वाला ।

स्रीह ( था॰ आ॰ ) [ स्रोहते ] विश्वास करना । मरोसा करना ।

स्रिवन् (वि०) [ खी० - स्रिक्णो ] मालाघारी।

स्तत् (की॰) पुष्पमाता । फूलका राजरा ।—दामन् [स्त्र-दामन्] (न॰) फूलके गंजरे की गाँठ।—धर (वि॰) मालाधारी ।—धरा, (स्त्री॰) वृद्ध विशेष।

स्रज्वा (स्त्री०) रस्सी। डोरी। डोरा।

स्त्रदू (स्त्री०) अपान वासु । गोज़ । पाद ।

स्त्रंभ ) ( घा॰ शा॰ ) [स्त्रम्भते, स्त्रब्ध ] १ विश्वास स्त्रम्भ ) करना । भरोसा करना ।

स्रवः (वि॰) १ टपकाव । चुत्राव । २ वहाव । धार । ३ चरमा । स्रोता ।

स्त्रवर्षा ( न० ) १ चुत्राव । टगकाव । रिसाव । २ पसीना । ३ पेशाव ।

स्रवत् (वि॰) [स्त्री—स्रवंती ] बहने वाला ।— गर्भा, (स्त्री॰) १ पेट गिराने वाली औरत। २ किसी तुर्घेटना वश गिरे हुए गर्भ वाली गी।

स्तरहू ( पु॰ ) १ वनाने वाला । २ सिरजन हार । रचने वाला । ३ जला ।

स्मरत (व० कृ०) १ गिरा हुआ । २पका हुआ । २ लटकता हुआ । १ दीला किया हुआ । ४ लोला हुआ । ४ लटकता हुआ । ६ अलग किया हुआ । ——श्यंग, (वि०) १ दीले अंगों वाला । २ मुक्तिंदत । स्रस्तरः ( पु॰ ) शख्या । सेज । कोच ।

स्राक् ( अन्यया० ) फुर्वी से । तेज़ी से ।

छावः ( पु॰ ) वहाव । रिसाव । रपकाव ।

स्नावक (वि॰) [स्त्री॰—स्त्राविका] वहने वाला । टपकने वाला ।

स्नावकं ( न० ) काली मिर्च !

स्त्रिम् (धा०प०) [स्त्रेमित ] चोटिल करना। वध करना।

किंम् (घा० प॰) [किंमिति] चोटिल करना। वध करना।

स्तिव् (धा०प०) [स्तीत्र्यति, स्रुतः ] । जाना । २ सूत्र जाना ।

स्यु (भा० प०) [स्त्रवित, स्युत] १ वहना। २ उद्देलना। यहाना। इक्षाना। ४ शून्य होना। वह जाना। टपक जाना। १ (किसी गुप्त बात का) फेंक क्षाना।

स्त्रुझः ( पु॰ ) एक जनपद का नाम जो किसी समय पाटलियुत्र से एक मंजिल पर था।

स्रुवी (स्त्री॰ ) सवती ।

स्त्रच (र्छा॰) काठ का सुवा।—प्राणानिका (स्त्री॰) सुवा की नाती जिसमें होकर घो श्रीन में डासने समय बहाया जाता है।

ख्रुत (वि॰) बहने वाला। टपकने वाला।

स्तुतिः ( स्त्री ॰ ) १ बहात्र । रिसाव । टपकाव । २ राज । धूना । ३ चरमा ।

खुवः ( पु॰ ) ) १ यक्तीय पात्र विशेष । सुवा । २ खुवा (स्री॰ ) सेताः । चरमा ।

स्रेक् ( घा॰ ग्रा॰ ) [ स्रेक्ते ] बाना ।

स्त्रे ( घा० प० ) [स्त्रायति ] । उवाजना । २ पसी

जना । पसीना निकाबना । स्त्रोतं ( न॰ ) चरमा । स्रोता ।

स्रोतस् (न०) १ धार | चरमा | सोता | जलप्रवाह । तेज प्रवाह वाजी नदी । २ नदी । ३ जहर । ४ जल | ४ इन्द्रिय | ६ हाथी की सूंद । — ध्रांजनं, ( = स्रोतोञ्जनं ) सुर्मा । — ईंग्रः, ( ए० ) समुद्र।--रन्ध्रः, (पु०) हाथी की खुँड का छेद।

नकुना। नथुना।—वहा, (स्त्री०) नदी। तस्यः ( पु० ) १ शिव । २ चोर । तस्वती ) तस्त्रिनी ) (स्त्री०) नदी। ( सर्वनाम० वि० ) १ निज् । अपना । २ स्वाभाः विक प्रकृतिगत । ३ अपनी जाति का। अपनी जाति सम्बन्धी । श्रद्धापादः, ( ५० ) न्याय दर्शन का मानने वाला या अनुयायी।-- आदार, ( न० ) अपने हाथ की लिखावट !-- अधिकार:, ( पु॰ ) अपना कर्तन्य या शासन ।-- अधिशानं, ( न॰ ) शरीरस्थित पटचकों में से एक।--श्राधीन, (वि॰) १ स्वतंत्र । खुदमुखतार । २ आत्मनिर्मर। ३ श्रपनी निज्पजा। १ निज्शक्ति या सामर्थ्य के भीतर । - ब्राध्यायः. ( ५०) १ वेदाध्ययन ।--श्रनुभृतिः, (स्त्री०) निज् श्रनु-भव। २ थात्मज्ञान।—ग्रांतं, ( न० ) १ मन। २ गुफा। खोह।—ग्रार्थः, (पु०) १ अपना मतलब। निजू प्रयोजन । २ निजू अर्थ ।---श्रायत्त, ( वि०) ग्रात्मनिर्भर ।—इच्छा, (स्त्री०) निज् अभिलाप । — उद्यः, (वि॰) किसी प्रह का उदय जो किसी स्थल विशेष पर हो।--उपधिः, ( पु॰ ) वह तारा जे। श्रपने स्थान पर अचल रहै। -कंपनः, ( पु॰ ) पवन । वायु ।--कर्मिन्, (वि॰) स्वार्थी । खुदगरज। -हुंद्र, (वि०) ३ स्वेच्छाचारी । मनमौजी । २ बहशी । —इंदः, ( ५०) अपनी इच्छा या मर्ज़ी।—इंदं, (न०) अपनी इच्छानुसार। अपने मन से।--ज, (वि०) स्वयं उत्पन्न।—जः, ( पु॰ ) : पुत्र या बचा। २ पसीना।—जं, (न०) खुन।

—जनः, ( पु॰ ) विरादरी । जाति वाला ।—

तंत्र, (वि॰) स्वाधीन । अनियंत्रित । मनमौजी।

स्वेच्छाचारी । मनमुखी । —तंत्रः, ( ५० ) श्रंधा धादमी ।—देशः, ( ५०) श्रपना देश ।—धर्मः,

(पु॰) १ व्यपना धर्म । २ व्यपना कर्त्तव्या । ३ विशेषता । निजुसम्पति । —एतः, (पु॰) निजू

दल।-प्रमग्डलं, ( न० ) निज् और शब्रु का

देश।—प्रकाश, (वि०) स्वयंसिद्ध । स्वयं

प्रकाशसान ।—प्रयोगात्. ( भ्रम्थयाः ) श्रदने निज् प्रयत्नों द्वारा ।—भटः ( पु॰ ) ऋपना योद्धा। २ शरीररवक।—भावः, ( पु॰ ) ३ निजु दशा। २ स्वभाव। प्रकृति। - भूः, (पु॰) १ ब्रह्माकी उपाधि। २ शिव का नामान्तर ।३ विष्णु को नामान्यर ।-योनि, (वि॰) मातृ सम्बन्धी। (यु० स्त्री०) श्रपनी उत्पत्ति का स्थान। ( स्त्री॰)भगिनी या अन्य कोई समीपी नातेदार ( रमः, ( पु॰) स्वामाविक स्वाद ।—राजः, (पु॰) परवहा। - रूप, (वि०) १ समान । सदश २ मनोहर । सुन्दर । मनोज्ञ । ६ विद्वान । परिडत बुद्धिमान् ।—रूपं. ( न० ) १ प्रकृति । २ विल-चरा उद्देश्य ३ प्रकार। तरहा किस्मा—च्या, (वि०) १ श्रास्म-संयमी । २ स्वाधीन।— वासिनी, (ची०) विवाहिता अथवा अविवा-हिता वह खी जो युवती होने पर भी अपने पिता के घर में रहै।—वृत्ति, (वि०) अपने उद्याग पर निर्भर ।--संबुत्त, (वि०) स्वयं श्रवनी रज्ञा चाप करने वाला।—संस्था, (वि०) त्रात्मा-धिकार । प्रति । मन का प्रशानत भाव । धीरता । —स्थ, ( वि॰ ) १ स्वाधीन । २ स्वस्थ । तंदुरु-स्त । ३ सन्तुष्ट । सुखी ।—स्थानं, ( न० ) श्रपना निज् घर ।--हरूतं, ( न० ) श्रपना हाथ या श्रपने हाथ का लेख। - हस्तिका, (स्त्री०) कुल्हाड़ी।--हित, ( वि० ) अपने लिये हितकर ! —हितं, ( न॰ ) अपनी भलाई । अपना हित । स्वः ( पु० ) १ नातेदार । रिश्तेदार । २ जीवात्मा । स्वं ( न॰ ) } स्वः( पु॰ ) } धन दौलतः। सम्पत्ति। स्वक (वि०) १ अपना। निजृ। अपना । २ अपने खानदान । या कुटुम्ब का । स्वंग् ) स्वङ्ग ) ( घा॰ प॰ ) [ स्वंगति ] जाना। चलना। स्वंगः } स्वङ्गः } ( पु॰ ) श्रात्तिङ्गन । स्वच्छ (वि॰) १ साफ। बहुत स्वस्क्ष । चमकीला।

विश्वद्वा २ सफेद । ३ सुन्दर । ४ तंदुकस्त ।

स्वस्थ ।--पत्रं (न०) श्रवरक !-- वालुकं, (न०)

विश्वद खिंद्रया मिट्टी।—मिग्राः, ( पु॰ ) फटिक पत्थर । विज्ञौरी पत्थर ।

स्वच्छं ( न० ) मोती । मुक्ता ।

स्वच्छः ( पु० ) बिल्होशी पत्थर ।

स्वंज ) ( धा० था०) [स्वंजते ] श्राविङ्गन करना ! स्वञ्जु / छाती बगाना । २ धेर खेना । धेरे में कर बेना । उमेठना । मरोइना ।

स्वठ् (घा॰ ड॰) [स्वठयति, स्वाठयति—स्वठयते, स्वाठयते ] १ जाना । र समाप्त करना । पूरा होना ।

स्वतस ( अञ्चया० ) अपना । अपने का ।

स्वत्वं ( न० ) १ ग्रास्म-ग्रन्तित्व । २ मालिकाना । श्रीधकार । त्वामित्व ।

स्यद् ( या॰ शा॰ ) [ स्यद्ति, स्वद्ति ] स्वादिष्ट त्राना । जायकेदार माल्म होना । भाना । पसंद श्राना ।

स्वद्नं ( न० ) चखना । खाना ।

स्वदित ( व० कृ० ) चाला हुन्ना । लाया हुन्ना ।

स्वदितं ( न॰ ) वास्य विशेष जिसका प्रयोग श्राद्ध कर्म में किया जाता है श्रीर जिसका श्राभिप्राय है कि यह पदार्थ श्रापको स्वादिष्ट तमे।

स्वधा (श्वी०) १ स्वतः प्रवृत्ति । स्वयंसिद्धता ।
स्वाभाविक चाञ्चल्य । २ निज् सङ्कल्प या दृद्ध
विचार । मृत पुरुषों के उद्देश्य से हिव ग्रादि
का देना । ६ पितारों को भोजनादि निवेदन
करना । ४ भोज्य पदार्थ या नैवेद्य । ४ माया या
सांसारिक प्रपञ्च । ( श्रन्यया० ) पितरों का
सम्बोधन विशेष जो नैवेद्य निवेदन करते समय
उच्चारित किया जाता है । यथा—'' पितृभ्यः
स्वधा ॥ "—कारः, (पु०) स्वधा शब्द का
उच्चारण ।—श्रियः, (पु०) श्रानि । श्राम ।—
भुज (पु०) १ मरे हुए पूर्वपुरुष । २ देवता ।

स्वधिति ( पु॰ स्त्री॰ ) } स्वधिती ( स्त्री॰ ) }

स्वन् (धा०प०) [स्वनिति ] १ शब्द करना। शोरगुल करना। २ गाना। स्वनः ( पु॰ ) ध्वनि । श्रवाज़ । कोबाइब ।— उत्साहः, ( पु॰ ) गैंड़ा ।

स्वनिः ( ५० ) शोरगुल ।

स्वनिक ( वि॰ ) शब्द करने वाला ।

स्वनित (वि०) शब्दायमान । शोर करने वाला । कोलाहलकारी ।

स्वनितं ( न० ) गड़गड़हाट का शोर ।

स्वप् ( घा० प० ) [स्विपिति, सुप्त ] १ सोना । २ लेटना । श्राराम करना । ३ ध्यानमन्त्र होना ।

स्वप्नः (पु॰) १ निदा। नींद्र। २ स्वप्न। सपना।
स्वाव । ३ काहिती । सुस्ती । श्रोंघाई।—
श्रवस्था, (क्षी॰) सपना देखने की हातत।—
उपस, (वि॰) १ सपने के सदश । २ सपने की
तरह मिथ्या।—कर,— इत् (वि॰) नींद लाने

वाला । निदाजनक । —गृहं, —निकेटनं, ( न० ) स्रोने का कमरा । शयनगृह । —देशपः, ( पु० ) स्रोते में इच्छा न रहते भी वीर्यपात होना । —

पर जानने योग्य।—प्रपञ्चः, ( पु॰ ) स्वप्न सदश मिथ्या संसार।— विचारः, ( पु॰ ) स्वप्न के ग्रुभाग्रुभ फल पर विचार।—गील ( वि॰ )

धीगस्य, (वि०) सोने जैसी दशा मन की होने

निद्राढु । श्रोंघासा ।

स्वप्रज् (वि॰) निवासा निदालु ।

स्वयम् (अव्यया॰) अपने आप । अपनी इच्छा से ।

—आर्तित, (वि॰) अपनी पैदा की हुई ।—

उक्तिः, (खी॰) १ अपने आप दिया हुआ वयान । र स्चना । इक्तिला । ययान । प्रहः, (पि॰) विना परवानगी लेना ।—आह, (वि॰) अपने आप पसंद किया हुआ । त्वेच्छा प्रस्त ।

स्वेच्छाधीन ।—जान, (वि॰) अपने आप उत्पन्न ।

न्तः, (वि॰) अपने आप दिया हुआ ।—

द्ताः, (पु॰) वह बालक जो दक्तक होने के लिये अपने आप दूसरे के। दे दें ।—भुः, (पु॰) अहा।

का नामान्तर ।—भुवः, (पु॰) प्रथम मनु । र

ब्रह्मा का नामान्तर । ३ शिव का नाम ।—भू, (वि०) अपने आप उत्पन्न । -भूः, (पु०) ऽ ब्रह्मा । २ विष्णु । ३ शिव । ४ काल जो मुर्तिमान स्वर

हो। १ कामदेव। — वरः, (पु॰) स्वेच्छानुसार
चुनाव। अपने आप (अपने लिये पति को)
चुनाव। अपने आप (अपने लिये पति को)
चुनाव। — चरा, (की॰) वह युवती जो अपने
पति को अपने आप चुने।

वर् (धा ड॰) [वरपति— चरयते] सेष निकालना। ऐव जोई करना। कलक्क लगाना। भर्तना
करना। फड़कारना। धिक्कारना।

वर् (अव्यया॰) १ स्वर्ग। २ इन्द्रलोक जहाँ
पुग्यास्मा जन अपना पुग्यस्क भोगने को अस्थाची
रूप से रहते हैं। ३ आकाश। अन्तरिक। ४ सूर्य
और धुव के बीच का स्थान ४ तीन व्याहनियों में से तीसरी व्याहति। — आपगा, — गङ्गा।
(स्वी॰) आकाशगंगा।— गनि, (स्वी॰)

गमनं, (न०) १ स्वर्गगमन । २ सृत्यु । मीत । —तरुः, (=स्वस्तरुः) ( go ) स्वर्ग का वृत्त । — दूश, ( ५० ) । इन्द्र । २ अस्ति । ३ सोम । - नदी, (= स्वर्णादी) (स्री०) स्वर्गीय गङ्गा ।—मानवः, ( पु॰ ) बहुमूल्य रतन विशेष ।—भानुः, ( पु० ) राहु का नामान्तर। ---मध्यं, ( न० ) श्राकाश का मध्य विन्दु ।---लोकः, ( पु॰ ) स्वर्गलोक । स्वर्ग ' वहिश्त ।---वधूः, ( छी० ) अप्सराः वापी, ( स्डी० ) गंगा ।—चेष्ट्या, (छी०) अप्सरा —चैद्य, ( पु॰ द्वि॰ ) अश्विनी कुमार।—षा, ( स्त्री॰ ) ३ सोम का नामान्तर । २ इन्द्र के वज्र का नामान्तर । वरः (पु॰) १ ध्वनि । शोर । २ त्रावाज़ । इ सरगम । ४ सात की संख्या । ४ स्वरवर्ण । ६ उदात्त, श्रनु-दात्त ग्रौर स्वरित । ७ स्वांसा । पवन जो नथुनों में होकर निकले। ५ खराँटा । साते समय नाक से निकलने वाला खरीटे का शब्द। ग्रामः, (पु॰) सरगम ।—प्रग्रङ्गिका, (श्ली०) वीखा।— लासिका, (म्बी०) बाँसुरी।—श्रुम्य, (वि०) सङ्गीत रहित।—संयोगः, ( पु॰ ) स्वरवर्णी का मेल ।--संक्रमः, ( पु॰ ) सरगम। - सामनु ( पु॰ ) ( बहुवचन ) यज्ञकाल का दिन विशेष। .रयत् (वि०) ३ स्वर या. श्रावाज वाला। २

जबानी । ३ स्वरयुक्त ।

स्वरित (वि०) १ स्वरयुक्त । २ प्रोथित किया हुआ । बाँघा हुआ। ३ स्पष्ट उच्चारित। ४ वक्रीभूत। स्वरः ( पु० ) १ धूप । २ यज्ञ-स्तम्भ का भाग विशेष । ३ यज्ञ । ४ वज्र । ५ तीर । स्वरुस ( पु॰ ) बज्र । स्वर्गः ( पु॰ ) स्वर्ग । इन्द्रलोक !—झाएगा, (स्त्री॰) स्वर्गमङ्गा ।—श्रोकस्. (५०) देवता ।—मिरिः, ( ५० ) सुमेरपर्वत । — द, — प्रद, ( वि॰ ) स्वर्श प्राप्ति करने वाला।—द्वार्रः, (न०) स्वर्ग का काटक।—पनिः,—भर्तृ, ( पु॰ ) इन्द्र।— लो हः, (पु०) १ स्वर्गलोक । २ स्वर्ग :- वधूः, —स्त्री, (स्त्री०) श्रन्सरा।—साधनं, (न०) स्वर्ग प्राप्ति का उपाय। **स्वर्गिन् ( ५० ) १ देवता । २ मुर्दा । सृतपुरु**१ । स्वर्गीय ) (वि०) स्वर्ग का । स्वर्ग सम्बन्धी। स्वर्थ । स्वर्ग बेजाने वाला । स्वर्ग में प्रवेश कराने वाला । स्वर्गा (त०) १ सुवर्ण । २ मेाहर । अशर्फी ।— द्यरिः, ( पु॰ ) गंधक ।—कसाः,—कसिकः, ( पु॰ ) रत्ती भर साना। -काय, ( वि॰ ) सुनहबे शरीर वाला - कायः, (पु॰) गरुइ ।-कारः, ( पु॰ ) सुनार । —गैरिकं, ( न॰ ) गेरु।— चूड़ः, ( पु॰ ) १ नीलकंठ । २ मुर्गा ।—जं. (न॰) जस्ता। टीन ।—दीधितिः, (पु॰) अग्निः।—पत्तः, (पु॰)ग६इ का नाम।— पाठकः, ( पु॰ ) सेाहामा ।--पुष्पः, ( पु॰ ) चंपक दृत्त । --वंधः, ( पु॰ ) सोने की धरोहर। र्भुंगारः, ( पु॰ ) सोने का यज्ञीय पात्र विशेष। —मान्तिकं, ( न॰ ) सोनामक्बी ।—रेखा, — जेखा, (स्त्री०) सोने की तकीर। विशाज, ( ५०) १ सोने कां न्यापारी। २ शराक्र 🛶 वर्गा, (बी०) हत्त्री।

स्वदु ( घा० था० ) [ स्वर्दते] स्वाद क्षेना । जायका

स्वल् (धा०प०) [स्वलति] चलना। जाना।

स्वरुप (वि॰) [तुलना में —स्वरुपीयस्, स्वरिपष्ट]

१ बहुत कम या थे। इ.। तुच्छ । आत्यन्त इस्व ।

लेनाः।

२ बहुत थोड़ी संख्या में —ग्राहार. (वि०)
बहुत कम खाने वाला।—कंकः, पु०) कङ्क
नामक पत्नी विशेष !—वल, (वि०) बहुत
कमज़ोर ।—विषयः, (पु०) १ तुच्छ विषयः।
२ छोटा भाग।—व्ययः, (पु०) बहुत थोड़ा
खर्च।—बीड, (वि०) निर्लंज । बेह्या। वेशर्म ।
—श्रीर, (वि०) बीना। जिंगनाः।

स्वरुपक (वि॰) बहुत कम। बहुत थोड़ा। बहुत छोटा।

स्वरुपीयस् (वि०) बहुत कम । अपेदाकृत छोटा । स्वरुपष्ट (वि०) सब से छोटा । सब से कम । सब से इस्व ।

स्वश्चरः ( ९० ) ससुर । स्वस्तु ( स्त्री॰ ) वहिन ।

. स्वकारमःदःय विद्यंगस्यः ।

पुरुववेशाभिमुखो क्सूव ॥

रधुवंश ।

स्वस्त ( वि० ) स्वेन्छागामी।
स्वस्क ( धा० आ० ) [स्वस्क ते ] देखे। " व्वक "
स्वस्ति ( अव्यया० ) चेम, कल्याया, आशीर्वाद और
पुष्य आदि स्वीकार सूचक अव्यय।—श्रयनं,
( न० ) ६ समृद्धि प्राप्ति का साधन। २ मंत्रद्वारा
अनिष्ट दूर करना। प्रायक्षित्त करना। ६ भेंट पाने
के बाद आहाया का दिया हुआ आशीर्वाद।

''भारपात्रिक्षं स्वरत्ययमं प्रयुक्तः ।''

—रघुवंश।

—इः, भावः, (पु०) शिवजी का नामान्तर।
—मुखः, (पु०) १ श्रवर। वर्ण। २ ब्राह्मण।
३ बन्दोजन। भाट। – वाचनं, —वाचनकं, —
वाचनिकं (न०) यज्ञ करने के पूर्व की जाने वाली
विधि या क्रिया विशेष। २ पुष्पोंद्वारा श्राशीवांद
देने का कर्मविशेष। —वाच्यं, (न०) वधाई।
श्राशीवांद।

स्व(स्तकः ( पु॰ ) १ शारीरिकचिह्न विशेष को शुभ-फलदायी माना जाता है । २ कोई भी शुभ पदार्थ । ३ चौराहा । चतुष्पथ । ४ सतिया जैसा ( + चिह्न।) १ विशेष ढंग का राजप्रासाइ। ६ चौंवल के आदे से बना हुआ त्रिकेश्य के आकार का रूप विशेष। ७ एक प्रकार का प्रकान। म लंपट। रिल्या। ६ लहसन। कः, (पु०) — कं. (नः १ १ राजभवन या देवालय जो विशेष प्राकार का हो और जिसके सामने छजा या गौंख हो। २ योगियों का आसन विशेष।

₹ःस्त्रीयः } स्वस्त्रेयः } (पु०) भाँजा। वहिन का बेटा।

स्वस्त्रीया । (वि०) भांजी । बहिन की बेटी । स्वस्त्रेयी }

₹वागतं ( न० ) श्रगवानी । सुखागमन । भला श्राग-मन ।

स्वांकिकः ( पु॰ ) ढोख यजाने वाला । स्वारकुंदां (न॰ खेर्च्छाचारिता । श्रपनी इच्छानुसार काम करने की शक्ति

स्वातःयं } ( न० ) स्वाधीनता । श्राज्ञादी । स्वातन्त्रयं }

स्वातिः । (स्री०) १ सूर्यं की एक एत्नी का नाम। स्वाती । २ तलवार। ३ ९क शुभनचत्र। ४ पन्ट-हवां नचत्र।

स्वादः (पु॰) । १ ज्ञायका । स्वादः २ चखना । स्वादनं (न॰) ) खाना । पान करना । ३ पसं-दगी । रुचि । उपभोग । ४ मिटास उत्पन्न करना ।

स्वादिसन् ( पु॰ मधुरिमा । मिठाल । स्वादिषठ (वि॰) बहुत सीठा । सब से अधिक मीठा । स्वादीयस् ( वि॰ ) अपेचाहत मधुर । बहुत मीठा । स्वादु ( वि॰ ) [स्वी॰ —स्वादु या स्वाद्धी] १ मीठा । मधुर । जायकेदार । स्वादिष्ट । २ मनोज्ञ ।

मनोहर। श्राकर्षक। प्रिय। (पु०) मधुर रस!
२ राव। गुइ। (न०) मिहास!—श्रद्धां, (न०)
मिहाई। पकवान।—श्रम्लः, (पु०) श्रनार का
वृत्त।—खगुडः (पु०) श्रमिहाई का दुकदा।
२ गुइ का मेला।—फलां, (न०) वेर का फल।
—मूलां, (न०) गांवर।—रसां, (स्त्री०)

१ श्रामहा । श्रश्रातक । २ सतावरी । ३ काकोली । ४ मदिरा । ४ श्रंगूर ।—शुद्धं, ( न० ) सेंघा

निमक। समुद्री नोंन।

स्वादु ( स्त्री॰ ) श्रंगुर । स्वाद्वी (सी०) अंगूर । दाल । स्वानः ( पु॰ ) आवाज । कोलाहल । स्वापः ' पु० ) १ निदा । नींद । २ स्वयः। सपना । ३ ग्रींबाई। निदास। ४ लकवा। सुन्न। ४ किसी र्थंग के दब जाने से कुछ देर के लिये उसका सुन पड़ जाना या सी जाना। स्वापतेयं ( न० ) धन । सम्पत्ति । स्वापदः ( पु॰ ) देखे। श्वापदः । स्तु।भाविक (वि॰) [र्म्या—स्त्राभाविकी]स्वभाव सम्बन्धी 🕴 स्वाभाविकाः ( पु॰ ) (बहुवचन ) बौद्धों का सम्प्रा-दाय विशेष । स्वामिता ( छी० ) ११ सालकाना । स्वत्वाधिकार । स्वामित्वं ( न० ) १२ प्रभुत्व । अधिराजस्व । स्वामिन् (वि०) [ स्त्री - स्वामिनी ] स्वत्वाधिकारी। मालकाने के हक रखने वाला। (पु०) १ मालिक। स्वामी। २ प्रभु। ३ राजा। महाराजा। ४ पति। भती। १ गुरु। ६ परिडत ब्राह्मणः सर्वोच्च श्रेणी का तपस्त्री या साञ्जा ७ कार्तिकेय । 🖛 विष्णु । ६ शिव। १० वात्सायन ऋषि । ११ गरुड़। --उपसारकः, ( पु॰ ) घोड़ा ।—काये. ( न० ) राजा या स्वामी का कार्य ।--पाल, (पु॰ द्वि॰ ) (पशुका) मालिक और पालने वाला।--सङ्गावः, (पु॰) १ किसी मालिक या स्वामी की विद्यमानता : २ स्वामी या प्रभु की नेकी ।— सेवा, (स्त्री०) १ स्वामी या मालिक की सेवा। २ पति के प्रति सम्मान । स्वाम्यं (न०) १ माबिकपन । प्रभुत्व । २ सम्पत्ति का स्वत्वाधिकार। ३ शासन। प्रभुत्व। स्वामित्व। स्वायंभुव (वि॰) [स्त्री॰—स्वायंभुवी] । ब्रह्मा-सम्बन्धी । २ ब्रह्मा से उत्पन्न । स्वायंसुवः ( ५० ) बहा के पुत्र प्रथम मनु का नाम। स्वारसिक (वि॰) [स्वी०—स्वारसिकी] स्वामा-विक मिठास वाला।

स्वारस्यं ( न० ) १ स्वामाविक उत्तमता या श्रेष्ठता ।

२ सुखमा । सौन्दर्य मनोइरता ।

स्वाराज् ( ३० ) इन्द्र का नामान्तर । स्वाराउधं ( न० ) ३ स्वर्गका राज्य । इन्ह्पन। इन्द्रस्व । २ व्रह्मस्य । ब्रह्मपन । स्वारोधिषः ( पु॰ ) ) दूसरे मनु का नाम। स्वारोधिषं ( न॰ ) ) स्वातात्तरायं ( न० ) स्वाभाविक पहचान के चिहु या लच्या । लच्या विशेष । स्वारुप (वि॰) [ स्त्री—स्वारुपी ] १ थोड़ा । क्रोटा। २ कम । स्वारुषं ( न० ) १ कमपन । थोड़ापन । छोटापन । २ संख्याका थोड़ापन। स्वास्थ्यं ( न० ) १ आत्मानिर्भरता । स्वाधीनता । २ विकम। दृढ़ता। ३ तंदुरुस्ती । ४ सुखचैन। ४ सन्तोष । स्वाहा ( अध्यया० ) १ देवता के उदेश्य से हिंव छोड़ते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। (स्त्री०) १ अपिन पत्नी का नास। २ समस देवताश्रों के उद्देश्य से दिया हुश्रा नैवेद्य ।— कारः, ( पु॰ ) स्वाहा शब्द का उच्चारण ।---पतिः,--प्रियः, ( पु० ) श्रम्नि ।--भुज, (पु०) देवता। स्विद् ( अन्यया > ) प्रश्नवाची राज्द । यह संन्देह और आश्रर्य द्योतक भी है। यह कभी कभी या. एव, श्रथवा के श्रथं में भी व्यवहृत होता है। स्विद् ( धा॰ प॰ ) [स्विद्यति, स्विद्ति या स्विन्न] पसीना निकालना । स्वीकर्गां (न०) ) १ शहरा करना । श्रंगीकार स्वीकर्गः (पु०) } करना । र खामंदी । प्रतिज्ञा । स्वीकृतिः ( स्त्री॰ ) ) ३ विवाह । परिणय । स्वीय (वि०) निज्। अपना। स्त्रु (धा०प०) स्वरति ] १ पड़ना । ध्वनि करना । २ प्रशंसा करना । ६ पीड़ित करना । स्वृ ( धा॰ प॰ ) चोटिल करना । बध करना । स्वेक् (धा॰ था॰ ) [स्वेकते ] जाना । स्वेदः (५०) पसेव ।—उदं,—उदकं,—जलं ( न० )

पसीना ।—ज, ( वि॰ ) पसीने से उत्पन्न ।

स्वैर (वि०) १ स्वेन्द्याचारी। मनमोजी। २ खुलं-खुद्धा। ६ मंदः। धीमा। ४ खुस्त। काहिता। ४ ऐक्छुकः।

स्त्रैरं (न०) स्वेच्छाचारिता । मनमौजीयना । स्त्रैरं ( श्रव्यथा०) १ अपनी मर्ज़ी के मुताविक । २ अपनी मौज के श्रनुसार । ३ धीमे धीमे । श्राहिस्ता श्राहिस्ता । ४ श्रस्पष्ट रूप से । ऐसी धीमी श्रावाज़ से कि सुनने ही में न श्रावे । (स्पष्ट का उल्टा । स्वैरिण् । (स्वी०) न्यभिचारिणी स्वी।
स्वैरिन् (वि०) स्वेन्छाचारी। मनमुखी।
स्वैरिन्ध्री देखो सैरंध्री।
स्वैरिन्ध्री देखो सैरंध्री।
स्वेरिसः (पु०) चिक्रने पदार्थो का वह तलस्र बो
पश्यर से पिसा हुसा हो।

स्त्रोवशीर्यं ( न॰ ) श्रानन्द । सुख । समृद्धि । **( विशेष** कर भविष्य जीवन सम्वन्धी ) ।

ह

ह-संस्कृत वर्णमाला का श्रन्तिम वर्ण।

ह ( अध्ययाः ) १ अपने से पूर्वगत शब्द पर ज़ीर देने वाला अध्यय विशेष । २ सचमुच, निश्चय, दर-हक्षीकत शब्दों के अर्थ को भी यह मूचित करता है । ३ वैदिक साहित्य में यह पूरक का भी काम देता है और उस दशा में इसका अर्थ कुछ भी नहीं होता । यथा:—

> 'तस्य इ शतं जाया सभूबुः ।" तस्य इ पर्यत नारदी शह कमनुः ।

४ यह कभी कभी सम्बोधन के लिये और कदाचित् धृणा और उपहास के लिये भी प्रयुक्त किया जाता है।

हु(पु०) । जल । २ आकाश । ३ रक । खून । ४ शिवजी का एक रूप ।

हुंसः (पु०) [ इसकी न्युरंपित हस् से वतलाई जाती है। "भवे दर्णांगमार् हंस "—सिद्धान्तकीमदी ] १ हंस नाम का एक पत्ती। [ इस पत्ती का जो वर्णान संस्कृत साहित्य में दिया हुआ है वह नास्त-विक कम किन्तु कान्यमय है। कवियों ने इसे ब्रह्मा जी का बाहन जिल्ला है। और वर्णा ऋतु के आरम्भ में इसका मानसरोवर को चला जाना जिल्ला है। अधिकांश कवियों के मतानुसार हंस में यह शक्ति है कि, वह दूध में मिले हुए जल को दूध से अलग कर दे। यथा:— सारं तती प्राह्ममणस्य प्रश्यु, इंसी यथा संश्मितांद्वमध्यात्। स्रान्यच्या,

नीर छ।र विवेक इंशालस्यं स्वमेव तनुषे पेतु । विववस्मिन्नभुनान्यः कुलत्रतं यालयिष्यतिकः ॥

विश्वास्मन्नभुनान्यः जुलन्नत यासायण्यातकः ॥
२ परम्रहा । परमात्मा । ३ जीवातमा । ३ शरीरणत
पवन विशेष । १ सूर्य । ६ शिव । ७ विष्णु । द्र
कामदेव । ६ सन्तृष्ट राजा । १० साधु विशेष । ११
गुरु । १२ कस्मव रहित पुरुष । १३ पर्वत ।—
प्रांचिः, (पु०) सेंदुर । ईगुर ।—अधिकदा,
(खी०) सरस्वती ।—प्रामिस्पं (न०) चांदी ।
—दान्ता, (खी०) हंसी । —कीलकः, (पु०)
रतिवन्ध ।—गित, (वि०) हंस जैसी चाल ।
—गिनुदा, (वि०) मधुरमाषिणी खी ।—
गिमिनी, (खी०) १ हंस जैसी चाल चलने वाली
खी । २ महागणी।—तृलः, (पु०) तृलं, (न०)
हंस के कोमल पर ।—दाहनं, (न०) प्रगर ।
नादः, (पु०) हंस की बोली ।—नादिनी,
(खी०) विशेष मकार की खी जिसकी परिभाषा
यह हैं :—

गजेन्द्र गमका तन्त्री कोकिलाकाषसंयुता। नितंत्री गुर्विणी या स्यात्सा स्सुता इंसनादिमी ॥

—माला, (स्रो॰) हंसों का उदान निशेष।
युवन, (पु॰) हंस का वस्ता।—रथः,—वाहनः,
(पु॰) ब्रह्मा के नामान्तर।—राजः, (पु॰)
सं० श० कौ०—१२ः

हंसों का राजा।—लोमशं, (न०) तृतीया।— लोहकं, (न०) पीतल।

ईसकः ( ४० ) हंस । २ न्५र ।

हॅसिका } (श्री॰) मादाहंसः

हंहो ( अन्यया० ) १ सम्बोधनातमक अन्यय जो हो इल्लो के समान है। २ तिरस्कार, अहंकार सूचक अन्यय। ३ प्रस्रवाची अन्यय। यथा

इंडो ब्राह्मण मा कुणा।

हकः ( ५० ) हाथियों का म्राह्वान।

हुंजा ) ( अन्यया० ) नाकरानी या दासी को बुकाने हुंजी ) के लिये काम में लाया जाने वाला अन्यय।

हट् ( था० प० ) [हटति,इटिन ] चमकना । चम-कीला होना ।

हहः ( पु॰ ) बाज़ार । पेंट ।—सौरकः, ( पु॰ ) वह चोर जो पेंट या बाज़ार से चोरी करें ।—दिला-सिनी, ( खी॰ ) ९ वेश्या । रंडी । २ एक प्रकार की गम्ध द्रव्य ।

हटः (पु॰) १ ज़बरदस्ती। जबरन । २ जुलम । श्रत्याचार !—योगः, (पु॰) योग का मेद विशेष ! [राजयोग और हटयोग—योग के दो मेद हैं।]

हिंडि: (पु॰)काठ जो देशी रियासतों में क्रेंदी के पैर में डाख दिया जाता है।

हडिकः ) हड्डिकः } ( ७० ) सब से नीच नाति का बादमी । हड्डिः

हर्डू ( न० ) हड्डी ।—जं, ( न० ) गूदा ।

हंडा } (स्नी॰) अपने से निम्न श्रेशी की स्नी को तथा हराडा } निम्न श्रेशी की कियों का परस्पर सम्बोधन करने का अब्यय।

इंडे इंजे इलाइएमें नीवां चेंटी स्तीं मिति।"

हंडिका ) इम्डिका (स्त्री०) मही का बड़ा बरतन।

हंडी } हराडी } (ची॰) हाँबी। हंडे ( अन्यया॰ ) देखो हंडा

हत ( न० हः० ) १ बधिकया हुन्ना २ ताड़ित । चोटिक किया हुआ। ३ स्त्रोया हुआ। नष्ट हुआ। ४ विज्ञित किया हुआ। १ इताश ६ गुणित।— श्राश (वि०) १ प्राशा रहित । २ निर्वेत । शक्तिहीन । ३ निष्दुर । ४ वॉक्स । ४ नष्ट । तुक्ट । यूर्त। - कग्टक, (वि०) शत्रु या काँटों से रहित या मुक्त ।—वित्त, (वि०) ववहाया हुआ। परेशान।—स्विष्, (वि०) धुंधला।— दैव. ( वि॰ ) भ्रभागा । वह जिसके ग्रह श्रमुकृत न हों।—प्रभाव,—वीर्य, (वि०) शक्ति या विक्रम हीन।—बुद्धि, (वि०) बुद्धिहीन।— भाग, —भाग्य, (वि०) बद्किस्मत । श्रभागा। —मूर्खः, (पु॰) मूड । मूर्खं ।— लत्त्रण्, (वि॰) धमागा।—शेष, (वि॰) अवशिष्ट। वचा हुद्या। —श्री,—संपद्, (वि०) श्री श्रष्ट । धनहीन । निर्धन । — साध्वस्, (वि०) भय से युक्त ।

हतक (वि०) नीच। कसीना।

हतकः ( पु॰ ) भीरु । डरपोंक । कमीना ऋदसी ।

हितिः (स्त्री०) १ नाश । वस्त्र । २ ताड्न । चोटिस करना । ३ आधात । ४ हानि । असफलता ।

हत्तुः ( पु॰ ) ३ हथियार । २ रोग । बीमारी ।

हत्या (क्वी०) वधा करता।

हद् ( भा॰ भा॰ ) [ हद्ते, हक्ष ] इगना । पाखाना फिरना ।

हृद्नं ( न॰ ) मल त्यागना । टही जाना ।

हन् (धा० प०) (हिति, हत ] १ वध करना। मार हालना। २ ताइन करना। मारना। पीटना। ३ धायल करना। चोटिल करना। तंग करना। सताना। कष्ट देना। ४ त्यागना। द्वाना। ४ स्थानान्तरित करना। हटाना। ले जाना। नाश करना। ६ जीतना। हराना। परास्त। करना। ७ वाधा देना। रोकना। म अष्ट करना। स्वराव करना। ६ उठाना। जैंचा करना। यथा:—

तुरगखुर इतस्तरा हि रेणुः।"

---शकुन्तना ।

१० गुणा करना। ज़रब देना। ११ जाना (इस श्रर्थ में बहुत ही बिरल प्रयोग होता है)।

हुन् (वि०) हनन करने वाला। यथ करने वाला। नाश करने वाला।

हुनः ( पु॰ ) वश्व । नाश । हत्या ।

हननं ( न० ) १ ताशन । हत्या । २ चोटिल करना । ३ गुगा ।

हत् } ( पु॰ श्ली॰ ) होड़ी बुड़ी।

हुनु (क्षी०) १ जीवन के लिये अनिष्ट करने वाला।
२ हथियार । ३ रोग । बीमारी । ४ मृत्यु । ४
श्रोषधि विशेष । ६ वेश्या : रंडी ।—प्रहः,
( पु० ) बंद जाबड़ा ।—मूर्लं. ( न० ) जाबड़े
की जड़ ।

हतुमन् । ( ४० ) सुमीदसचिव एवं श्रीरामद्त हन्मन् । हनुमान जी।

हंत ) ( अन्यया० ) १ हवे, आश्चर्य, न्यस्तता। हुन्त ) सूचक अन्यय। २ दयालुता। रहम । ३ दुःल। शोक। ४ सीभाग्य। आशीर्वाद ४ उद्दीपक या उत्तेजक अन्यय विशेष।—कारः, (पु०) १ हन्त का चीत्कार। २ श्रविधि के। भेंट में दिया जाने वाला नैवेद्य।

हंतु (वि॰)) [स्त्री॰—हंत्री] १ मारने वाला। हन्तु (वि॰) े वस्र करने वाला। २ हटाने वाला। नाश करने वाला। वद्ता लेने वाला। (पु॰) १ वस्र करने वाला। इत्या करने वाला। २ चार डाँकु।

हुम् ( अन्यया० ) १ कोध । २ शिष्टता या सम्मान सूचक अन्यय ।

हुना (ञी०) पीहे का रँभाना !--रव:, (द०) हुमा पोदे का राँभना।

ह्र्य् (धा॰ प॰ ) [ ह्यति, हयित ] । जाना । २ पुजा करना । १ ध्वनि करना । ४ यक जाना ।

ह्यः (पु॰) १ घे। इ। २ मानव जाति विशेष का मनुष्य। ३ सात की संख्या। ४ इन्द्र का नामान्तर।

—ग्रध्यक्तः, ( पु॰ ) धुइसात का वारोगा ।— थ्रायुर्वेदः, (पु॰) सानिहोत्र विद्या ।—श्रारुढः, ( पु॰ ) धुइसावार ।—आरोहः, ( पु॰ ) ! घुड्सवार । घे।ड़े पर सवार होने की किया।--इष्टः, ( पु॰ ) जवा । यव ।— उत्तमः, ( पु॰ ) उत्तम घाडा।—कोविद, (वि॰) घाड़ों का पालने, उनको सिखलाने चादि की विद्या में निपुण ,—ज्ञः, ( ५० ) चेहां का सीदागर। साईस ।—द्विषत्, ( ९० ) मेंसा ।—धियः, (पु०) बवा। जौ।—प्रिया. (स्त्री०) खज्र का पेड़ (—मारगाः, ( पु॰ ) वट वृत्त ।—संधः, ( पु॰ ) भ्रश्वमेध यज्ञ ।—वाह्नः, ( पु॰ ) कुवेर का नामान्तर। -शाला. (खी०) घोड़े का अस्तवल ।—शास्त्रं, ( न० ) सालहीत्र विज्ञान।—संग्रह्यां, ( न० ) धे। हे के। शिक्ति करने की किया।

ह्यंक्रयः ( पु॰ ) सारयी । रधवान । ह्यी ( स्त्री॰ ) बेाड़ी ।

हर (वि०) [ स्नी०—हरा, हरी ] १ हरने वाला । क्षे जाने वाला । दूर करने वाला । हराने वाला । [ यथा खेदहर ] २ लाने वाला । होने वाला । क्षे जाने वाला । १ प्रहण करना । पकइना । प्राक्ष्म क्षेत्र । मोहक । १ ( पाने का ) अधिकारी । १ वेरने या रोकने वाला । ( किसी मकान या स्थान की) ६ विमाजक ।—गीरो, (स्नी०) अर्धनारी नटेश्वर शिव । चूड़ामणि:, (पु०) शिव ली की कलगी का ररन । चन्द्रमा ।—तेजस्, (ग०) पारा । पारद ।—नेजं (न०) १ शिव का नेश्र । २ तीन की संख्या ।—वीजं, (न०) शिव की वीज । पारा ।—शिखरा, (वी०) शिव की कलगी । गंगा ।—शिखरा, (वी०) शिव की कलगी । गंगा ।—शिखरा, (पु०) स्कन्द ।

हरः (पु॰) १ शिव । २ श्रन्ति का नाम । ३ गधा । ४ विभाजक । १ भिन्न का भाजक ।

हरकः ( पु० ) १ शोर । सुराने वाला । २ दुष्ट । सुंदा । ६ भाग देने वाला ।

हरग्रां ( न० ) १ पकदना । २ लेजाना । चुराना । इटाना । ६ वंचित करना । नाम्न करना । ४ विभाजन । ४ विद्यार्थी क लिये टान । ६ झाहु । ७ वीर्ये । धातु । = सुवर्षे । स्रोना ।

:(वि॰) १ हरा। धानी । २ भूरा। कपिल । ३ पीला।

: (पु०) १ विष्णु । २ इन्दु । ३ ब्रह्मा । ४ थम । १ सूर्य । ६ खन्द्रमा । ७ मानव । ८ किरख । शिव । १० अगिन । ११ हवा । १२ शेर । सिंह । १३ धोड़ा । १४ इन्द्र का थोड़ा । ११ वानर । लगूर । १६ वर्ष । १४ इन्द्र का थेड़ा । १८ वानर । लगूर । १६ वर्ष । साँप । २० भूरा या पीला रंग । २१ मयूर । मीरा २२ मर्न् हिर का नामान्तर ।—अग्रदाः, (पु०) १ सिंह । २ कुवेर । ३ शिव ।—अग्रदाः, (पु०) १ इन्द्र । २ शिव ।—कान्त, (वि०) १ इन्द्र का प्यारा । २ सिंह की तरह मनोहर ।—केलीयः, (पु०) वंग देश ।—चंद्रनः, (पु०) —चंद्रनं, (न०) १ चन्द्रन विशेष । २ स्वर्ग के पाँच वृत्तों में से एक।—

" पंचित्रे देवतरयो मंदारः पारिजातकः । सन्तानः करण्यस्य पुष्टि वा हरिचंहरं॥

—चंदनं (न०) ३ चाँदनी । २ केसर । जाफाँन । कमल का रेशा।—तालः, (पु॰) पीले रंग का कबृतर।—तालं, ( न॰ ) हरताच ।— ताली, (भी॰) दूर्व बास । —तालिका, (न०) भात्र शुक्का चतुर्थी। २ दूर्वा बास।— तुरङ्गमः, ( पु॰ ) इन्द्र का नाम ।--दासः, (५०) विष्णुभकः ।—दिनं, (न०) विष्णुः उपासना का दिवस विशेष ा--देवः, ( पु॰ ) श्रवण नचत्र।—द्रवः, (पु०) हरे रंग का द्रव पदार्थ। - द्वारं, (न०) हरिद्वार नामक तीर्थ विशेष।—नेत्रं, ( न० ) । विष्णु की ग्राँख। २ २ सफेद कमल ।--नेत्रः, ( पु० ) उल्लू ।--पदं, ( न० ) वसन्त कालीन वह दिन जब दिन भौर रात बराबर होती है। २९ मार्च ।—प्रियः, ( ५० ) ९ कदंव का वृच । २ शंख । ३ मूर्ख । ४ उम्मत पुरुष । शशिव ।— प्रियं, (न०) एक प्रकार का चँदन।—दिया, ( छी०. ) ९ सन्मी। २ तुलसी। ३ प्रथिवी। ४ द्वादशीतिथि।—सुज्, ( ५०) साँप । सर्प ।--मथः,--मन्थकः, (५०)

ब्रेटी मदर !—ली-चतः, (पु०) १ मकरा । २ वरुत् ।—चटलंभा, (ब्री०) । लक्सी । २ तक्सी । २ तक्सी । —वाह्मः, (पु०) एकाद्गरी ।—वाह्मः, (पु०) प्रवादगरी ।—वाह्मः, (पु०) शाव्ह । २ इन्द्र ।—शरः, (पु०) शाव जी का नामानतः ।—स्साः, (पु०) गन्धर्व ।—सङ्गितंनं, (न०) विष्णु का नाम-किर्तन ।—सुनः, —सुनः, (पु०) अर्जुन का नाम ।—हयः, (पु०) १ इन्द्र । २ सूर्थ ।—हरः, (पु०) विष्णु और शिवात्मक देव विशेष । —हितः, (ब्री०) १ इन्द्रधनुष । २ विष्णु का चक्र ।

हरिकः ( पु० ) १ पीले या भूरे रंग का घोड़ा। २ चोर। ६ ज्वारी।

हरिण (वि०) [स्वी०- हरिणी ] १ पीला। उज्जर। २ बर्बोहाँ या पिलोहाँ। सफेद।

हरियाः ( पु० ) १ हिरन । बारहर्सिहा । [ ये पाँच तरह के कहे गये हैं यथा :—

> हरिसञ्चापि विजेयः पंत्रमेदीत्र भैरव। ऋष्यः सङ्गी स्वर्श्वेय पृषदक्षः सुरस्तयाः।

२ सफेद रंग । ३ हंस । ४ सूर्य । ४ विन्तु । शिव ।—श्रक्ता, (वि०) हिरम जैसी श्राँखों वाला ।—श्रक्ती, (क्री०) सुन्दर नेत्रों वाली की । —श्रङ्कः, (यु०) १ चन्द्रमा । २ कप्र ।— कलाङ्कः, —धामन, (यु०) चन्द्रमा ।—नयन, —नेत्र, —लीखन (वि०) स्गन्यन । हिरम जैसे नेत्रों वाला । - हृद्य, (वि०) डरपोंक । भीर ।

हरियाकः ( पु० ) हिरन ।

हरिया (स्वी०) १ हिरनी । सृगी । २ चित्रियाँ जन्माकान्त स्त्री ३ पुष्प वृत्त विशेष । ४ सुन्दर सुवर्या प्रतिमा । १ वृत्त विशेष । इश ।

हरित (वि०) १ हरा। हरोंहाँ। २ पीला। पिलोंहाँ।
३ थानी। (पु०) १ हरा या पीला रक्ष। २
२ सूर्य का एक घोड़ा। कुम्मैद घेड़ा। ३ तेज़
धोड़ा। ४ सिंह। १ सूर्य। ६ विष्णु। (पु० न०)
१ घास। २ दिशा।—छंतः, (पु०) दिगन्त।
—धन्तरं, (न०) भिल भिन्न दिशाएँ।—
धारवः, (पु०) १ सूर्य। २ अर्कया मदार का

पैथा।—गर्भः, (पु०) हरे या पिलोंहें रङ्ग के वे कुश जिनकी पत्ती चै। होती है।—मिणिः, ("पु०) [=हरिन्मिणि ] पक्षा । हरे रंग की मिण ।—वर्णा, (वि०) हरींहाँ । हरा रङ्गा हुआ।

हरित (बि॰) [स्नी॰—हरिता वाहिरिणी] हरा। हरे रङ्गका। सब्ज। २ मूरे रंगका।

हरितः ( पु॰ ) १ हरा रङ्गः २ सिंहः ३ तृण विशेषः।
—श्रशमन्, ( पु॰ ) १ पन्ना । २ नीलायोधाः।

हरितकं ( २० ) हरी घास।

ļ , as

हरिता (को०) १ दूर्वा घास । २ हरूदी ।३ श्रंगुर । हरिताल (देखेा) हरि के घन्तर्गत ।

हरिदा (स्थे॰ । १ हल्दी । २ पिसी दुई हल्दी की जह।—आस, (वि॰) पीले रङ्ग का।—
गरापतिः,—गरोगः, (पु॰) गरोश की मृतिं विशेष।—रागः,—रागकः, (वि॰) १ हल्दी के रङ्ग का। २ प्रेम में सहड़। चंचलमना । हलाइय के मतानुसार।

ध्यामात्रानुरागरव इरिद्वाराय उच्यते।

हरियः ( ५० ) हरे रंग का घे। इर ।

हरिश्चन्द्रः (पु॰) सूर्यवंशी स्वनासस्यात एक राजा। हरोतको (की॰) हर्रं का पेड़।

कदाचित् कृषिता माता ने।दरस्य हरीतकी ।

हुर्तु (वि॰) [स्त्री॰—हर्झी] १ हरने वाला। ज़बरदस्ती छीनने वाला।(पु॰) १ चोर। डॉक्:।२ सूर्य।

हर्मन् ( न० ) जमुहाई । अँगड़ाई ।

हर्मित (व॰ इ॰ ) १ फैंका हुआ। । २ जला हुआ। ३ अमुहाई लिए हुए।

हर्स्य (न०) राजसवन । राजधासाद । कोई सी विद्याल भवन । २ तंतूर । चूल्हा । ऋग्निकुण्ड । संगीठी । ३ श्राग का गढ़ा । भूतावास । ऋधोलोक । —-संगनं, —श्रङ्गगं (न०) राजधासाद का स्रागन या सहन ।

हुर्पः (पु॰) १ प्रसन्नता । श्रावहाद । खुशी । २ डरफुक्तता । रोमाञ्च होना ।—श्रव्यत, (वि॰) इषेप्रित हपांविष्ट ।— उत्कर्ष, (पु०) हर्ष का श्राधिक्य ।— क.र., (वि०) प्रसम्रकारक ।— जड़, (वि०) हर्ष से विद्वल ।— विवर्धन, (वि०) हर्ष से विद्वल ।— विवर्धन, (वि०) हर्ष का विकार ।

हर्षक (वि॰) [ स्वी०—हर्षका, हर्षिका ] प्रसन-कारक

हर्षण ( त्रि॰ ) [ हर्षणा या हर्षणी ] हर्ष उत्पादक। हर्षणं ( न० ) प्रसन्नता। हर्ष।

हर्चग्राः (पु०) १ कामदेव के पांच वाग्रों में से एक। २ नेत्र रोग विशेष। श्राद्ध कर्म का अधिष्ठाता देवता।

हर्षयित् (वि०) प्रमन्नकारक । (न०) सुवर्ण । (पु०) पुत्र ।

हर्षुलः ( पु॰ ) । हिरन । २ प्रेमी ।

हल् (धा॰ प॰) [हलित, हिलित ] हल चलाना।
—श्रायुधः, (ध॰) वलराम की उपाधि।—धर,
—भृत्, (ध॰) १ हलवाहा । २ बलराम का
नामान्तर।—भृतिः, —भृतिः। (खी॰) हल
चलाने की किया। किसानी। कृषि।—हितः,
(खी॰) हल चलाना।

हलं ( न० ) हल ।

हलहला ( खी॰ ) है। अरे। हो।

हता (स्वी०) १ सखी । २ प्रथिवी । ३ जब । ४ शराब । (अन्यया०) ब्रियों के। सम्बोधन करने का अन्यय ।

इका सञ्चन्त्रले छत्रीय तावम्मुहुईतिह ।

हलाहल देखो हालहल ।

हिलिः ( ५०) १ वड़ा हल । २ कूपड । हजाई । ३ कृषि ।

हिलिन् (पु॰) १ हखवाहा । किसान । २ बलराम का नाम।—प्रियः, (पु॰) कंदव वृत्त ।—प्रिया, (क्षी॰) शराय ।

हिलानी (स्वी०) अनेक हल।

हलीनः (५०) साल का वृष ।

हकोषा (स्त्री०) इस को सुठिया।

हुस्य (वि०) १ हज चलाने लायक। २ वद्यक्क १ वदस्रता।

ह्या (स्त्री॰) हत्तों का समुदाय।

हहाकं ( न० ) लाल कमल ।

हलुनं ( न० ) करवटें बदलना ।

हृङ्गीशं ) ( न ० ) १ घटारह उपरूपकों में से एक । हृङ्गीर्ष ) २ एक प्रकार का गीलाकार नृत्य ।

ह्रस्त्रीपकः (५०) गोजाकार नृत्य ।

ह्वः ( पु॰ ) चहावा । बिता मेंट।

ह्वमं (२०) १ होम । २ वित । चढ़ावा । आह्वान । श्रामन्त्रसः । प्रार्थना । ४ श्रादेश । श्राज्ञा । १ वादकार । ६ युद्ध के विए वादकार । —श्रायुस्, (५०) श्रम्भ ।

हसनीयं (न०) १ हवन करने योग्य। २ घी।

हिचित्री (स्त्री०) हवन कुएड।

हविष्मत् ( व॰ ) हवि वाजा।

हचिश्यं (न॰) १ हवन करने येग्य पदार्थ । २ घी।—ग्रम्नं, (न॰) वे मेल्य पदार्थ जो वत में खाये जा सर्के।—ग्रांशिन्,—भुज्, (पु॰) ग्रम्मि।

हिविस् (न०) ६ वहावा या मेंट जो अग्नि में भस्म हो बुका हो। २ थी। जल ।—ग्रंगनं, (न०) (=हिवरणनं) थी खाने वाला ।—ग्रंगनः, (पु०) अग्नि।—गेहं, (न०) [=हिवर्गन्धा] सभी का पेदा।—गेहं, (न०) [=हिवर्गहं] वह स्थान या घर जिसमें होम किया जाय। —भुज्, (पु०) [हिवर्मुज्] अग्नि।—यञ्चः, (पु०) [=हिवर्यक्षः] यज्ञ विशेष।—याजिन्, [हिवर्याजिन्] (पु०) ऋतिकः।

हृब्य (वि०) होम करने येग्य

हट्यं (न०) १ घो। २ देवताओं के लिए चढ़ावा।
३ चढ़ावा। नैवेध।—आशः, (पु०) आत।
— कट्यं, (न०) देवताओं और पितरों का
चढ़ावा।—छाहः, –वाहनः, (पु०) अप्ति।

हस् ( बा॰ प॰ ) [ हस्ति ] १ इँसना । मुसकाता । २ मज्ञाक उड़ाना । हँसी उड़ाना । ३ समान होना । इँसी । मज्ञाक ' ४ खिलता । ऋलना । ६ चमकता । स्पष्ट होना ।

हरः (पु॰) १ हँसी। हास्य । २ ठठोकी । ३ प्रसन्नता। हर्ष।

हसनं (न०) हँसी।

हसती (स्त्री॰) १ सक्तो श्रॅंगोडी । २ महिलका विशेष। हसिका (स्त्री॰) हँसी । उठ्ठा ।

हिमित (व० ५०) १ हँ सता हुआ। इँसा हुआ। २ खिलाहुआ।

हसितं (न०) १ हँसी। २ ठर्छा। ठठोली ।३ कामदेव का धनुष।

इस्तं (न०) चाम की घोकनी ।—श्राह्मरं, (न०) हस्ताचर : दस्तवत । अंगुति, ( की० ) हाथ की उँगली । - अभ्यास, ( पु० ) इस्तस्पर्श । हाथ का लगाव ।—भ्यवजंबः (५०),—ग्रालंबनं (न०) हाथ का सहारा।---आमलक, (न०) हाथ का भाँवला। [एक यह महावरा है जिसका प्रयोग उस समय किया जाता है, जिस समय किसी ऐसी वस्तुका निर्देश करना आवश्यक होता है जो प्रत्यच अथवा सामने हो । ]-आवापः, उँगली रच्क। ज्याधातवारण ।--कमलं, (न०) ३ कमल जे। हाथ में हो । २ कमल जैसा हाथ। —कौरालं, ( न० ) हाथ की सफाई । —क्रिया, ( खी० ) दस्तकारी ।--गत, --गामिन्, (वि०) हाथ में आया हुआ। प्राप्त । कब्जे में आया हुआ। -- ग्राहः, ( पु॰ ) हाथ से पकड़ना ।-- चापल्यं, (न०) हस्तकीशल। —तत्तं, (न०) १ हथेली। २ हाथी की सूड़ की नोंक । -- ताल: (पु०) ताली बनाना ।--दोष:, (पु०) हाथ की फिसलन। - धारगां, - वारगां (न०) हाथ से प्रहार रोकना ।--पादं ( न० ) हाथ और पैर । ---पुच्छं (न०) कलाई के नीचे का हाथ। —पृष्ठं, (न०) हाथ की पोड।—प्राप्त, (वि०) 🤋 हाथ में पकड़ा हुआ। २ प्राप्त। पाया हुआ। —प्राप्य, (वि॰) सरतता से हाथ में भाने

वाला ।—विंवं, ( न० ) शरीर में सुगन्ध द्रव्य लगाकर शरीर की सुवासित करना ।---मशाः, ("पु॰) कलाई में पहनी जाने वासी मिर्या। — लाघवं. ( न॰ ) हाथ की सफाई ।— · संवाहनं. ( न० ) हाथ से मलना या सहराना । — िद्धिः, (स्त्री॰) । शारीरिक श्रम । हस्त-किया। २ भाड़ा । सजदूरी । उजस्त । — सूत्रं, (न०) कलाई पर बांधा जाने वाला देशा। हस्तः (पु०) १ हाथ । २ सूँ इ। नचत्र। ४ एक हाथ का नाम । ५ हस्तलिपि। दस्तखतः । हस्ताचर 🕟 ६ सबृत । प्रमाण । ७ मददः सहायता । समर्थन । 🖛 परिमाखः । हस्तकः ( पु० ) १ हाथ। हस्तवत् (वि०) निपुरा । चतुर । हस्ताहस्ति ( अन्यया॰ ) हाथापाँई । ह्वस्तिकं ( न० ) हाथियों का ससुदाय। हस्तिन् (वि॰) [स्बी॰—हस्तिनी] १ हाथों वासा। वह जिसके हाथ हो।२ सूंडवाला।(पु०) हाथी। [ भद्र, मन्द्र, मृग श्रीर मिश्र नामक चार जातियों के हाथी होते हैं। ]—श्रध्यद्धः, (पु०) हाथियों का दारोगा ।--श्रायुर्वेदः, ( पु० ) एक शास्त्र जिसमें हाथियों के रोगों की चिकित्सा का वर्णन किया गया है।--आरेाहः, ( पु॰ ) हाथी का सवार या महावत।—कद्यः, (पु॰) १ सिंह । २ चीता ।—कर्गा:, (पु०) रेडी का रूख ।--झः, (पु०) १ हाथी का हत्यारा। २ मनुष्य । — चारिन्, (पु॰) हाथी हाँकने बाला। महावत !---द्रन्त:, (पु०) १ हाथी का दाँत । २ खुँटी ।--दन्तं, ( न० ) १ हाथी दाँत । २ मूली।--दन्तकं, (न०) मूली।--नखं, ( न०) नगरद्वार के पास की अथवा दुर्ग की छे।टी बुर्ज़ी ।—एः, —पकः, (पु०) महावत ।—मदः. (पु॰) हाथी का सद।—सहः, (पु॰)। ऐरावत हाथी का नाम र र गर्गेश जी। ३ राख या अस्म का हेर । ४ धूल की वर्षा । ४ कुहरा ।— —यृथः,—यृथं, ( न० ) हाधियों का गिरोह या गल्जा। - वर्चसं, ( न० ) हाथी का महत्व या चमकः - चाहः, (पु॰) ३ महावत । २ ऑकुस ।

श्रङ्कर।—बदुवं, ( न० ) ६ हाथियों का समु दाय । - स्नानं, ( न० ) हाथी का स्नान । [ यह एक सहावरा है। कोई कार्य करने पर जब उसकी निष्फलता निश्चित होती है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ] ह स्तनपुरं ) (न०) दिल्ली से लगभग ४० मील हस्तिनापुरं ) उत्तर पूर्व के कोने में अवस्थित प्राचीन कालीन एक नगर, जिसे राजा हस्तिन् ने आवाद किया था। हस्तिनापुर के ही नाम गजाह्वय, नाग-साह्य, नागाह्व श्रीर हास्तिन भी हैं। हस्तिनी (सी॰) ९ इथिनी। २ सुगन्ध द्रव्य या रूखरी विशेष। ३ चार प्रकार की खियों में से एक । इसका लच्या इस प्रकार है :---रबूलाघरा रबूलनितंब दिस्वा रश्रकःङ्गुकिः स्यूचकुरा सुर्यक्ताः। कासेरसुका बाहरतिनिया च, ित नत भीक्षती खलु दश्तिनी स्वात् ।। ] हस्त्य (वि०) १ हाथ सम्बन्धी। २ हाथ से किया हुन्ना। ३ हाथ से दिया हुन्ना। हहुतां ( न० ) मारक विष विशेष । हहा ( पु॰ ) गम्धर्व विशेष । हा ( प्रव्यया० ) १ दुःख, उदासी, पीदा द्योतक ग्रज्यय विशेष । २ भ्राक्षर्य । ३ क्रोध । भरर्सना । हा (घा० श्रा०) [जिद्दीते, इान ] १ जाना । २ पाना । प्राप्त करना । हांगरः ( पु० ) सरस्य विशेष । हाटक (वि॰) [ स्री॰—हाटकी ] सुनहत्ती । हाटकं ( न॰ ) साना ।—गिरिः, (पु॰ ) सुमेरुपर्वंत । हार्त्र ( न॰ ) भाड़ा : उजरत । मज़दूरी । हानं (न०) । त्यागा हानि । श्रसफलता । २ वचाव। निकास । ३ शक्ति। ताकत। हानिः (स्ती॰) १ त्याम । २ हःनि । असफलता । श्रविद्यमानता । श्रनस्तिख । ३ हानि । नुकसानी । ४ हास । कमी । ४ छूट । भङ्गकरण । हाफिका (स्वी०) जमुहाई। हायनः (पु॰) ) १ एक वर्ष। (पु॰) १ चाँवल हायनं (न०) } विशेष। २ शोला। श्रंगारा।

हारः (पु॰) १ हर ले जाना । हराना । अखग करना । २ दोना । २ अलहरा करना । ४ कुली । दोने वाला । १ मोती का हार । ६ संज्ञाम । युद्ध । ७ भिन्न का भाजक । — वालितः, — यावली, (की॰) मोती की लर । — गुटिका, गुलिका, (की॰) हार का गुरिया । — यिष्टः, (की॰) हार । मोती का हार । — हारा, (की॰) अंगूर विशेष ।

हारकः (पु॰) १ चोर । लुटेरा । २ घृतं । कपटी । ३ मोती का हार । ४ विभाजक । १ गद्यनिवन्ध विशेष ।

हारि ( वि॰ ) ग्राकर्षक । मेहङ । प्रसन्नकारक मनेहर ।— कराठः ( पु॰ ) कोयल ।

हारिः (स्ती॰) १ हार । पराजय । २ जुए की हार । यात्री व्योपारियों की टोजी ।

हारित्तिकः ( पु॰ ) शिकारी। बहेलिया।

हारिन (व० क०) १ यकडाया हुआ। २ भेंट किया हुआ। नज़र किया हुआ। ३ आकर्षण किया हुआ।

हारितः (पु०) १ हरारंग । २ एक प्रकार का कब्रुलर ।
हारिन् (वि०) [ खी०—हारिगी ] १ ले जाने
वाला । ढोने वाला । २ लूटने वाला । ३ पकड़ने
वाला । गड़बढ़ करने वाला । खेने वाला । प्राप्त
करने वाला । ४ आकर्षक । मोहक । भाल्हादः
कारक । ६ श्रागे निकल जाने वाला । ७ हार
पहिने हुए ।

हारिदः ( पु॰ ) १ पीला रंग । २ कदंब वृत्त । हारीतः ( पु॰ ) १ कतृतर विशेष । २ भृतं । कपटी । एक स्मृतिकार का नाम ।

हार्द्ध (न०) १ प्रेम । स्नेह । २ कृपालुता । कोमलता । ३ दर सङ्कलप । ४ इरादा । श्रीमप्राय ।

हार्य (वि०) १ लेजाने या डोने कायक । २ छीन क्रेने योग्य । ६ हटा देने थेग्य । ५ हिलजाने योग्य । ६ वश कर लेने योग्य । छाकर्षण करने योग्य । जीत लेने योग्य । ७ लुट लेने थेग्य । जन्म कर क्षेने थेग्य ।

हार्यः ( पु० ) १ साँप । २ बहेडे का पेंब । ३ विभाज्य-राशिः । छंशः । सभ्यांशः । हालः ( ५० ) १ इत । २ वतराम का नाम । ३ शालिवाहन का नाम-भृत्, ( ५० ) वतराम का नामान्तर ।

हालकः (पु०) बादामी या भूरे रंग का घोड़ा। हालहलं ) (न०) भगद्भर विष । यह विष समुद्र हालाहलं ) मंथन के समय निकला था। इसकी मरप से जब समस्त खोक भस्म होने लगे। तब देवताओं द्वारा प्रार्थना किये जाने पर भगवान हद ने इसे अपने कराद में रख लिया।

हालहली | ( भ्री० ) शराब । मदिरा । मध ।

हालिकः (पु०) १ इलवाहा । खेतिहर । २ इल सींचने वाला (बैल) । १ वह जो इल से लड़े। इल से लड़ने वाला ।

हा जिनी (ची॰) द्विपकती विशेष।

हाली (स्त्री०) साली।

हास्तुः (स्त्री॰) वृत्ति।

हानः ( पु॰ ) १ बुलाना । पुकार । २ सुस्तिग्ध प्रेमालाप ।

हासः (पु॰) १ इंडा । सुसक्यान । २ हवं । श्रानन्द । ३ हास्य रस । उठोली । मज़ाक । १ खिलन । प्रस्फुटन ।

हास्तिका (स्त्रीं०) १ हास । हंसी । २ उत्त्वास । हर्ष । हास्य ( वि० ) हँसने येग्य । हँसाने येग्य ।

हास्यं (न०) हँसी । २ हर्षे । उल्लास । आमोद । प्रसोद । कीहा । ३ मज़ाक दिल्लगी । ४ जीट । हास । ठहा : ठठोली ।

हास्यः (पु॰) हास्य रस । श्रास्पदं, (न॰) हँसने का कारण । —पदनी, —मार्गः, (पु॰) ठठोली। मज़ाक ।—रसः, (पु॰) हास्य रस ।

हास्तिकः ( ५० ) महावत । हाथीसवार ।

हास्तिकं (न०) हाथियों का गल्ला।

हास्तिनं ( न० ) हस्तिनापुर ।

हाहा (पु०) एक गन्धर्व का नाम। (श्रव्यया०)
पीड़ा, दुःख श्रथवा श्रारवर्यसूचक श्रव्यय।—
कारः (पु०) । विजाप। दुःख। २ युद्ध का
चीत्कार।—रवः, (पु०) हाहाकार।

हि (अव्ययाः) [यह चाच्य के आरम्भ में कभी
प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ये निम्न धर्यों में
व्यवहृत किया जाता है:— १ क्योंकि। २ दरहकीकत। सचमुच। ३ उदाहरयार्थ। जैसा कि
प्रसिद्ध है। ४ केवल। सिर्फ्रां। एकाकी। १ कभी
कभी यह केवल पूरक की तरह प्रयुक्त किया
जाता है।

हि (धा० प०) [हिनोति, हित ] १ रेजना । ठेलना । उकेलना । र छोड़ना । फॅकना । चलाना । ३ उत्तेजितं करना । भड़काना । ४ आगे बढ़ाना । चलाना । १ असव करना । ६ आगे बढ़ना ।

हिंस् (धा० प०) [हिंस्ति, हिनस्ति, हिं नयित — हिंस्यते, हिंसित ] । ताइन करना। धाधार करना। २ चोटिल करना। घायल करना। हानि करना। ३ पीड़ित करना। सन्तत करना। १ वध करना।

हिंसक (वि०) हानिकारी। अनिध्यक्र । हिंसकः (५०) जंगली या बहरी जानवर। २ शत्रु । ३ अथर्ववेदज्ञ बाह्यस्य ।

हिंसनं (न०) } ताइन । चेटिल करना । बध हिंसना (पु॰) } करना ।

हिंसा (क्की॰) १ अनिष्ट | उत्पात । बुराई | हानि।
चीट। २ वश । हत्या नाश । ३ लुटपाट ।—
आत्मक, (वि॰) अनिष्टकारी । विनाशक ।—
कर्मन् (न॰) १ कोई भी अनिष्टकारी कार्य १ श्रिकार । तांत्रिक मारण अयोग ।—प्राणिन,
(पु॰) अनिष्टकर पशु !—रत, (वि॰) उपद्रवथिय ।—रुचि, (वि॰) उपद्रव करने में प्रसन्त
रहने वाला या उपद्रव करने की तुला हुआ ।—
समुद्भव, (वि॰) अनिष्ट से उत्पन्न।

हिंसारुः (पु॰) १ चीता। २ कोई भी अनिष्टकारी जानवर।

हिंसालु (वि०) १ अनिष्टकारी। उपद्रवी। चोट करने वाला। २ हिंसा या बन्न करने वाला। (५०) उपद्रवी या बहशी कुत्ता।

हिंसारः ( पु॰ ) । चीता । २ पक्षी । ६ उपज्ञवीजन । हिंस्य ( वि॰ ) घायल किये जाने या बध किये जाने की सम्भावना से युक्त । हिंस्तं (वि०) १ हिंसालु । श्रतिष्टकर । उपद्रवी । २ भयानक । ३ निष्टुर । बहुर्रा ।

हिस्तः ( पु॰ ) १ हिसालु पश्च । हिसक जानवर । २ नाशक । ३ शिव । ४ भीम का नाम ।—पश्च, ( पु॰ ) हिंसालु पश्च ।—यंत्रं, ( न॰ ) जाल । जानवर फँसाने का फंदा । विद्वेषकारी कार्यों की सिद्धि के लिये बनाया हुआ तांत्रिक यंत्र विशेष ।

हिक्क (धा० उ०) [हिक्कति—हिक्कते, हिक्कित ] १
ऐसा शब्द करना जो बोधगम्य न हो। २ हिचकी
क्षेना। [श्रा०—हिक्कयते ] चेाटिल करना।
श्रानष्ट करना। वध करना।

हिका (स्ती०) १ अञ्चल शब्द । २ हिसकी।

हिंकारः ) (५०) १ 'हिम'' की तरह का मंद या हिंङ्कारः ) धीमा शब्द । २ चीता ।

हिंगु ) ( पु॰ ) १ हींग का गौधा । २ अवार का हिंजु ) ( न॰ ) मसाबा जो हींग डाल कर तैयार के किया गया हो।—निर्यासः, ( पु॰ ) १ हींग के पौधे का गींद। २ नीम का पेड़।—पन्नः, (पु॰) इंग्रही का पेड़।

हिंगुलः (पु॰) हिंगुलः (पु॰) हिंगुलं (न॰) हिंगुलं (न॰) हिंगुलिः (पु॰) हिंगुलिः (पु॰) हिंगुलः (पु॰न॰) हिंगुलः (पु॰न॰)

हिंजीरः } (पु॰) हाथी के पैर की बेड़ी या रस्सी।

हिडिंबः } (ए०) एक राइस जिसे मीम ने हिडिम्बः } मारा था।

हिडिंबा ) (की०) हिडिम्ब की भगिनी। इसने हिडिम्बा ) भीम के साथ प्रपना विवाद किया था। —जित्त,—निष्दन,—भिद्,—रिपु, (५०) भीमसेन के नामान्तर।

हिड् (धा॰ भा॰) [हिंदते, हिंडित ] । जाना । धूमना फिरना । भ्रमण करना ।

हिंडनं ) (न०) । असय। घूमना फिरना। हिंगुडनं ) २ स्रोमैथुन। ३ जेखन। सं० श० कौ०—१२३

हिंडिकः ) हिंग्डिकः ) हिंडिरः हिंगिडरः ( (पु० ) ! समुद्रफेत । २ मानव । हिडोरः ( पुंस । २ वैगन । भटा । हिगडोरः हिंडी ( इबी० ) हुर्गाका नाम । हित (वि०) ९ रखा हुआ। स्थापित। जड़ा हुआ। २ लिया हुआ। महत्त किया हुआ। ३ उपयुक्त। उचित । ठीक । अच्छा । ४ उपयोगी । लाभकारी : २ गुराकारी । ६ कृपालु । स्नेही !— ग्रा**न्य निधन्.** (वि०) कल्याणकारी ।— अन्वेषिन, — अधिन् (वि०) कल्यास चाहने वाला। -इच्छा (श्वी०) सद्इच्छा।-उक्तिः, ( ची० ) हितकर सवाह। उपदेशः, (यु॰) कत्याराधद परामर्श ।--एषिन्, (वि०) दूसरों का हित चाहने वाला। उपकारी। —कर, (वि॰) अनुकृत । हित करने वाला । -काम, (वि॰) उपकार करने की इच्छा रखने वाला।--काम्या, (स्त्री०) परहित साधन के बिये इच्छुक।--कारिन,--छत्, (पु०) उपकारी। हितैषी ।—प्रणी, ( ५० ) जास्स । भेदिया ।— बुद्धि, ( पु॰ ) मित्र । हितैषी । श्रभेष्वु ।— वाक्यं. ( न० ) हितपूर्ण सन्नाह । - वादिन्र. ( पु॰ ) हित की सजाह देने वाजा । देतं (न०) १ लास । फायदा । सुनाफा । २ कोई भी उचित या उपयुक्त वस्तु। इ तंदुरुस्ती। होम। क्रशल । हितः (४०) मित्र । उपकारी । नेक सलाह देने वाला । हितकः ( ५० ) १ वचा । २ जानवर का बचा । हितालः } ( ५० ) एक प्रकार का ताड़ वृक्ष। हिन्तालः } हिंदोलः } ( ५० ) हिबेका। मूला। हिन्दोलः } हिदोलकः (५०)) हिन्दोलकः (५०) हिंडीला। मूला। हिंदोजा (बी॰) हिन्दोला (बी॰) हिम (वि॰) ठंडा । शीतल । खोस का।— झंशुः, (५०) १ बन्द्रमा २ कपुर ।--- अञ्चलः, --- अदि:

(५०) हिमालय पर्वत ।—श्रद्धिजा, श्रद्धितनगा, (स्त्री॰) १ यार्वेसी । २ गंगा ।—ध्यस्तु, — ग्राम्भस्, ( न० ) । शीतलजल । २ ग्रोस 👝 द्यानिलः, ( पु॰ ) शीतल पदन। - प्रान्तं. (न॰) कमल ।—श्ररातिः, ( पु॰ ) । अग्नि । २ सूर्य । —थागमः, ( ५० ) शीतकाल । जङ्काला ।— भार्त, (वि॰) जड़ाया हुआ।--भालयः, (g॰) हिमात्तय पर्वत ।—आलयसुला, (स्त्री०) १ पार्वती का नामान्तर। २ श्रीगङ्गा जी का नामा-न्तर।—श्राहः,—ग्राह्यः. ( पु॰ ) कपूर।— उस्तः, ( पु० ) चन्द्रमा ।—करः, ( पु० ) १ चन्द्रमा । २ कपूर ।--कृटः (पु०) १ शीलकाल। २ हिमालय पर्वत -शिरिः, ( पु॰ ) हिमालय। —गुः, ( ६० ) चन्द्रमा ।—जः, ( ५० ) मैनाक पर्वत ।—जा, (स्वी॰) । पार्वती । २ आँवा हल्दी का पौथा ! — तैलां. ( न० ) कपूर या मला-हम विशेष ।—दीधितिः, चन्त्रमा ।—दुर्दिनं, ( न० ) ऐसा दिन जिस दिन ठंड हो, बादल आदि के कारण द्वरी ऋह हो।—धुतिः, (४०) चन्द्रमा ।—द्रुह् (पु०) सूर्य ।—ध्वस्त, (वि०) पाने का मारा हुआ । इतरा हुआ । — प्रस्थः, ( ५० ) हिमालय पर्वन ।—भास. (५०) हिमालय पहाड़ । भारम, —रश्मि, (पु॰) चन्द्रमा । —वालुका, (स्त्री॰) कपूर ।—शोतल (वि॰) वर्फ की तरह शीतल ।-- शैलः, । ५० ) हिमा-त्रय पर्वत ।—संहतिः, (स्त्री०) बर्फ का हेर । —सरस्, ( न० ) बर्फीली भीत शीतन जन। —हासकः, ( yo ) दलदल में लगा हुआ छुहारे का पेड़।

हिमं (न०) १ केहिरा। पाला। २ वर्ष । ३ ठंड। ठंडक। ४ कमल । १ ताज़ा या टटका भवलन । ६ मोती। ७ रात । चन्दन काछ।

हिमः (पु०) । शीतकाल । जाड़ा । ः चन्द्रमा । ३ हिमालय पर्वत । ४ चन्द्रन का वृच ः १ कपूर ।

हिमवत् (वि॰) वर्षीका। (पु॰) हिमालय पर्वत । —कुत्तिः, (पु॰) हिमालय पर्वत की घाटी। —पुरें (न॰) हिमालय की राजधानी श्रोषवि- त्रस्य ।—सुतः, ( पु० ) सैनाक पर्वत ।—सुता, ( स्त्री० ) १ पार्वती । २ गंगा ।

हिमानी (स्री०) वर्ष का देर । वायुचातित बर्फ का स्तूप।

हिरसं (न॰) १ सुवर्ष । २ वीर्ष । ३ कौड़ी । हिरसमय (वि॰) [ स्त्री॰—हिरसमयो ] सुवर्श का वना हुआ । सुनहला ।

हिरग्मयः ( ५० ) नहा जी का नामान्तर।

हिरस्यं (न०) । सोना २ सुवर्णपात्र । ३ वॉवी । ४ कोई भी मूल्यनान घातु । ४ सम्पत्ति । जायदाद । ६ वीर्य । घातु : ७ कोई । ८ माँप विशेष । ६ वस्तु । द्रव्य । १० घतरा ।—कत्त. (ति०) सोने की करघनी पहिनने वाला ।—किशिष: (पु०) एक दैस्य का नाम ।—किश्मः , (पु०) । ब्रह्म जिनका जन्म सुवर्ण- अरह से हुआ था। २ विष्णु । स्वस्म हारीर ।—दः, (वि०) सुवर्ण देने वाला ।—दः, (पु०) समुद्र ।—दा, (स्ति०) प्रथिवी ।—नाभः, (पु०) मैनाक पर्वत ।—बाहुः, (पु०) शिव का नाम । २ सोन नदी ।—रेतस्, (पु०) । अति । २ स्पर्थ । ३ शिव का नाम । ४ चित्रक या अर्क का पीधा ।—वर्णा, (स्ति०) नदी ।—वर्णा, (पु०) सोन नदी ।

हिरस्यय (वि॰) [क्षी॰—हिरस्ययरी] सुनहजा। हिरुक् ( थव्यया॰) १ विना। ब्रोइकर। २ बीच में। ३ समीप। ४ नीचा।

हिल् (धा॰ प॰ : [हिल्ति ] स्वेच्छानुसार कीड़ा करना।

हिह्यः ( ९० ) एक प्रकार की चिडिया।

हिल्लोलः (५०) १ तरंग । बहर । २ हिंडोल शम । ३ वहम । ४ रतिबन्ध विशेष ।

हिल्वलाः ( र्छा॰ पु॰ ) सृगशिरस नचत्र ।

ही (अन्यया०) १ व्याश्चर्य । थकावर, शोक । ३ तर्क सूचक यन्यय विशेष ।

हीन ( व० छ० ) १ त्यक । त्यागा हुआ । छोड़ा हुआ । २ वर्जित । रहित । विना । ३ नष्ट । ४ त्रुटिपूर्ण । १ घटाया हुआ । ६ श्रह्मतर । निम्नतर । ७ नीच । कमीना ! हीनः ( पु॰ ) १ दोषयुक्त गवाह । २ दोषयुक्त प्रति-वादी । [ नारद ने ऐसे पांच प्रकार के प्रतिवादियों का उल्लेख किया है । यथाः—

अन्यवादी क्रियाव्वयं नीरस्थायी क्रिस्तरः।
आव्रतमप्रतायो च हीनः पंच वेषः स्पृतः॥]
— अंगः, (वि०) अंगहीन । कुता.— ज,
(वि०) कमीना। अञ्ज्ञतीन।— कृता. (वि०)
थज्ञहीन।— जाति, (वि०) १ नीच जाति का।
२ जातियहिष्कृत। पतित ।— योनिः, (पु०)
नीच जाति का। २ नीच पद का।— चादिन,
(वि०) दोषयुक्त चयान देने वाला। २ वयान
वदलने वाला। ३ गूंगा।— व्हरूयं, (न०) नीच
लोगों के साथ रहने वाला। सेवा, (स्त्री०)

हींतालः ) ( ५० ) दबदल में उत्पन्न हुहारे ना सन्त्र्र हीन्तालः ) का पेड़।

नीच की सेवा या चाकरी।

हीर: ( पु॰ ) १ सर्प । २ हार । ३ शोर । ४ नैवध चरितकार श्रीहर्ष के पिता का नाम ।

हीरः ( पु॰ ) ) १ इन्द्रं का मञ्ज । २ हीरा।—श्रंगः, हीरं ( न॰ ) ) ( पु॰ ) इन्द्रं का बज्ज। हीरकः ( पु॰ ) हीरा।

हीरा (स्त्री॰) ध्लच्मी जी की उपाधि । ६ चीटीं। हीलं (न॰) वीर्य । घातु ।

हीही ( श्रव्यथा० ) श्रारवर्य या हर्पस्चक श्रव्यय विशेष।

हु ( था॰ प॰ ) [ जुहाति, हुत ] १ निवेदन करना । भेंट करना । २ यज्ञ करना । ३ खाना ।

हुड् ( वा॰ प॰ ) [ होडति] जाना। [पु॰—हुडति] जमा करना।

हुड: (पु०) १ मेदा। मेप। २ बोहे का खंभा या मेख जो चोरों से यथने के काम में श्वाता है। ३ एक प्रकार का हाता। ४ लोहे का डंडा या गदा। ४ मूद। मूर्ख। ६ प्रामशूकर। ७ दैत्य। राचस। हुडु: (पु०) मेढा।

हुडुकः ( प्र॰ ) २ बोल जो विशेष । आकार का होता है। २ दात्यूह पची। ३ किवाड़ों में लगी चटलनी । ४ नशे में चुर आदमी।

हुडुत् ( न० ) वैस का राँभना । र धमकी का शब्द ।

हूरवः ( पु० ) गीदः । श्रमातः ।

हुत (व० कु०) १ हवन किया हुआ। होम किया हुन्ना । २ वह जिसको नैवेद्य ग्रर्पण किया जाय।—ग्राग्नि, (वि०) हवन करने वाज़ा। होम करने वाला ।—ग्रशनः, ( पु॰ ) १ अग्नि। २ शिव ।—अशनसहायः, ( ५० ) शिव जी की उपाधि ।— ग्राशनी, ( जी० ) होत्ती। फाव्युनी पूर्विमा ।—ग्राशः, ( ५० ) अग्नि।—जातवेदस्, (वि०) हवनकर्ता। होम कर्त्ता। - भुज् , ( पु॰ ) अग्नि । - भुज् प्रिया, (स्त्री) स्त्राहा, जो अम्निपत्नी है।—वहः, (पु०) ऋग्नि।—होमः, (पु०) हवन करने वाला बाह्मण।—है।मं, (न०) जला हुन्ना शाकत्य। हुतं (न०) नैवेद्य । चढ़ावा । हुतः ( ५० ) शिव जी का नामान्तर । ) ( ब्रन्यया० ) १ समृति । २ सन्देह । ६ हुम् 🖯 स्वीकृति । ४ क्रोध । २ अ६चि, १एए। ६ भस्सेना । ७ प्रश्नचोत्तक ग्रन्यय विशेष । तांत्रिक साहित्य में "हुं" का प्रयोग प्रायः किया जाता है। [यथा त्रों कवचाय हुं] —कारः,—कृतिः (स्त्री०) ई का उचारण करने वाला । २ तिरस्कार सूचक श्रावाज़ । ३ गर्जन । ४ सुत्रर की धुर घुर श्रावाज़ । ४ टंकार । हुर्ख् (धाप०) [हुर्द्धति ] टेढ़ा होना। हुल् ( धा० प० ) [होत्तिति ] १ जाना। २ ढकना। क्षिपाना । हुल हुलो (स्त्री०) यह एक अध्यक्त शब्द है जो श्रानन्दावसर पर स्त्रियों द्वारा बोला जाता था। डुड्ड } (पु०) गन्धर्व विशेष। हुड् ( धा॰ भ्रा॰ े [ हुडते ] जाना। हुए: ) (पु०) । बर्दर । विदेशी । २ सोने का हूनः ) सिका विशेष (सम्भवतः यह हुगों के देश में प्रचलित था )। हूणाः (पु॰ बहु॰) एक देश या उस देश के श्रधिवासी । हूत ( द० क्र०) श्रामंत्रित । निमंत्रित । बुकाया हुआ । श्राहृत ।

हूतिः (स्त्री०) १ ग्रामंत्रण । बुलावा । २ लक्षकार ।

१ भाम ।

हूम् देखा हुम्

हृहू ( पु॰ ) गन्धवं विशेष । ह ( घा॰ उ॰ ) [ हरति,—हरते, हत ] १ से जाना। होना । २ हर लेजाना । दूर लेजाना । ३ लूट लेना । ४ उतार खेना । विद्धित कर देना । छीन खेना । १ नष्ट कर डाजना । ६ श्राकर्षण करना । मेह खेना। ७ प्राप्त करना । द रखना । ऋधिकार में करना । **६ असना । १० विवाह करना । ११ विभाजन** करना । हुसीयते । (कि०) १ कुद होना । २ लिजत हिंगीयते | होना । शर्माना । ह्यािया ) १ भर्स्तना। नालत मलामत । २ लजा। हिंगिया 🕽 शर्म । ३ दया । रहम । हृत् (वि०) १ छीना हुआ। २ आकर्षक। हत (व० ५०) १ छीना हुआ। २ पकड़ा हुआ। ३ मोहित। ४ स्वीकृत। ४ विभाजित।—अधिकार, (वि०) १ बरखास्त । निकाला हुआ । २ न्यायानुमोदित अधिकारों से बिद्धत किया हुआ। — उत्तरोय ( वि॰ ) वह चिसका उत्तरीय वस्तु ( डुपटा ) छीन लिया गया हो ।—द्रव्य—धन 🤇 वि॰ ) वह जिसका धन नष्ट होगया हो – सर्वस्वः (वि॰) सम्पूर्णतः बरबाद किया हुआ। हृतिः (स्त्री॰) १ पकड़। २ लूटपाट ! नाशन । विनाशन । हृद्(न०) १ मन। हृद्य। दिला। २ छ।ती। वदःस्थतः । छाती ।—श्रावर्तः, ( यु० ) घेाहे की छातो की भौंसी ।—कम्पः, (पु०) हृदय की भवकन ।—गत, (वि०) १ मनोगत । २ प्यार की आँखों से देखा हुआ।—गतं, (न०) डद्देश्य। श्वभित्राय ।--देशः, ( पु० ) हृदय का स्थान। -- पिगुड:, (पु॰) पिगुडं, (न॰) हृद्य। —रेागः, (पु॰) १ हृद्य का रोग । हृद्य की जलान । २ दुःखाशोक । ३ प्रेम । ४ कुम्भराशि । ~-लामः, (≔हल्लासः ) ( पु० ) १ हिचकी ∤ २ शोक । दु:ख।—लेखः, (पु०) (=हल्लेखः) १ ज्ञान । तर्कना । २ हृदय की पीड़ा ।--वंटकः, (पु०) पेट। मेदा ।—शोक्तः, (पु०) हृद्य जलन ।

हेम

हृद्य ( न० ) १ हृद्य । दिल । जीव । रूह । मन । २ झाती । वज्ञ:स्थल । प्रेम । प्यार । ४ किसी **श्वस्तु का सार या मर्म । । गुप्त विज्ञान । — व्यात्मन्,** ( पु॰ ) बगुला । बृटीमार ।—ग्राविध्, ( वि॰ ) हृदय के। देधने वाला ।—ईशः,—ईश्वरः, (पु० (पु॰) पति । स्वामी ।—ईशा,—ईश्वरी, (स्त्री०) १ परनी। २ स्वामिनी। मलकिन। — कम्पः, (पु॰) हृदय की धड़कन । म्प्राहिन्, (वि०) हृदय को दश में करने वाला।—चौरः, ( पु॰ ) हृद्य का चुराने वाला ।-विधिन्, ( वि॰ ) हृदय को छेदने वाला।—स्थानं, (न०) छाती । वत्तःस्थत । हृद्यंगम (वि०) ३ हृदय को दहलाने वाला। २ प्रिय । सुन्दर । मनोहर । ३ मधुर । आकर्षक । मनोज्ञ । ४ डचित । उपयुक्त । ४ प्रेमपात्र । प्यारा । साशुक्त ।

हृद्यात्तु  $\left\{ \begin{array}{c} {f Equ}({f q}) & {f equ}({f q}) \end{array} \right\}$  (वि०) कोमल हृद्य । नेकित्ल । हृद् ${f Qq}$  ।  ${f equ}({f q})$  ।  ${f equ}({f equ})$  |  ${f equ}({f equ})$  ।  ${f equ}({f equ})$  ।  ${f equ}({f equ})$  |  ${f equ}({fequ})$  |  ${f equ}({f equ})$  |  ${f$ 

कुमारसम्भव ।

क्रमु ते हृदयंगमः संखा।

हृदिस्पृष्ट् (वि०) १ हृद्य के। छूने वाला । २ प्रिय। प्रेमपात्र । ३ मनोतुक्तल । मनोहर । सुन्दर । हृद्य (वि०) १ हृद्य का। हृद्य से । सच्चा। प्यारा। २ मनोहर । मनोतुकूल । — गन्धः, (पु०) वेल

का पेड़। - गन्धा, (स्त्री०) बेला या मोतिया का

हुष् (धा॰ प॰) [हर्षति, हृष्यति, हृष्ट या हृषित ] १ हर्षित होना । प्रसन्न होना । सुश होना । २ (बार्बो या रोंगटों का ) खड़ा होना । ३ (लिङ्ग

पौधा ।

का) तंनानायाखड़ा होना।
हिपित (व० कृ०) १प्रसन्न। श्रानन्दित। २ रोमाञ्चित।
३ स्राश्चर्यान्वित। ४ कुका हुस्रा। नवा हुस्रा। ४
हतास्रा। ६ ताज़ा। टटका।

हृषीकं ( न॰ ) ज्ञानेन्द्रिय ।—ईशः. ( पु॰ ) विष्णु या कृष्णा का नाम । हृष्ट ( व॰ कृ॰ ) हर्षित । आनन्दित ।— खित,-धानसः (वि॰) मन में प्रसन्न । - रामन्, (वि॰ रोमाञ्जित ।—वदन, ( वि॰ ) प्रसन्नमुख ।-सङ्करुप, ( वि॰ ) सन्तुष्ट । सुखी ।—हृद्र

(वि॰) प्रसन्न । श्रानन्दित । हृष्टिः (स्त्री॰) १ प्रसन्नता । हर्ष । खुशी । श्रानम्द २ श्रमिमान । धमण्ड । श्रहङ्कार ।

है ( अन्यया० ) १ सम्बोधनात्मक अन्यय । हो, अरे २ दर्प, ईर्ष्या, द्वेष या शत्रुताधोतक अन्यय । हेका ( स्त्री० ) हिचकी । हेठः ( पु० ) १ विरक्ति । २ स्कावट । अङ्चन

विरोध । अनिष्ट । चोट । हेड् (धा० आ०) [हेडते ] तिरस्कार करना तुच्छ समक्षना । [प०—हेडति ] १ घेरना

पोशाक धारण करना ।

हेडः ( पु॰ ) श्रमान्यकरण । उपेत्ता ।—जः, ( पु॰ ) क्रोध । श्रप्रसन्नता । नाखुशी । हेडाकुकः ( पु॰ ) वोडे का व्यापारी ।

हेतिः ( पु• स्त्री० ) १ हथियार । अस्त्र ।

''समरविवयी हेतिदक्षितः''। २ त्राधात । चेट । ६ किरण । ४ प्रकाश । चमक । १ शोला । स्रंगारा । हेतुः ( पु० ) १ कारण । सबब । उद्देश्य । २ उद्भव-स्थल । निकास । उत्पत्ति ( ३ वरिया । साधन ।

४ तर्क । तर्क विज्ञान । न्यायदर्शन में वर्णित

प्रमाणों में से केाई भी प्रमाण । ६ ग्रसङ्कार । विशेष जिसकी परिभाषा यह है: — ''हैते हैं तुमता सर्धममेदो हे तुस्च्यते ।'' हेतुक (वि०) उत्पादक ।

३ तार्किक । हेतुता (स्त्री०) । हेतु की विद्यमानता । कारण का हेतुत्वं (न०) । होना । हेतुमत् (वि०) सकारण । सहेतुक । (पु०) कार्य ।

हेतुकः ( ५० ) ३ कारण । हेतु । साधन । ज़रिया ।

क्रिया । उद्देश्य । हेर्म ( न० ) सोना । सुवर्ग ।

हेमः (पु॰) १ काले या भूरे रंगका देशहा । २ सोने की तील विशेष । ३ बुध ग्रह । न् (न०) श सुवर्ण । सोना । २ ! जला । पानी । ३ वर्फ । हिम । ३ धतूरा ५ केसर का फूल । —श्रञ्ज, (वि॰) मुनहत्ता।—श्रङ्गः, (पु॰) १ गरुड़। २ शेर । सिंह। ३ सुमेर पर्वता ४ बद्या । ४ विष्णु : ६ चंपक वृत्त !—श्रंगदं, ( न० ) सोने का बाज्बन्द। — श्रद्धिः, ( पु० ) सुमेर पर्वत ।—श्रंभोजं, (न०) सोने का कमतः । यथा---

हेमांभीअवस्वि ससिसं मानसस्वाददानः ।

-भेबद्रत । ]

—ग्रंभोरहं, ( न० ) सुनहला कमल ।—ग्राह्यः, ( पु॰ ) जंगली चंपा का पेड़।—कंद्लः, (पु॰) मुँगा।-करः, -कर्त्,-कारः,-कारकः, ( पु॰ ) सुनार ।-किजल्कं, ( न॰ ) नाग-केंसर का फूल া—कुम्भः (५०) सोने का वड़ा।--कूट:, (पु॰) एक पर्वत का नाम। -केतकी, (स्त्री०) स्वर्णकेतकी नामक पौधा। —गंधिनी, (स्त्री०) रेखका।—गिरिः, (पु०) सुमेर पर्वत !--गौरः, (पु०) अशोक वृत्त । — इन्न, (वि॰ ) सुवर्ण से अच्छादित । सोने से मड़ा हुआ। — ऋतं, ( न० ) सेने का टकना । — ज्वालः, (पु॰) अझि ।—तारं. (न०) त्तिया । - दुग्धः, --दुग्धकः, (पु॰) सधन गुबर का पेड़ ।—पर्वतः ( ५० ) सुमेर पर्वत । —पुष्प:,—पुष्पकः, ( पु॰ ) १ अशोक वृद्ध । २ लोप्रयुत्त । ३ चंपकदृत्त । ( न० ) ३ प्रशोक का फूल । २ गुलान विशेष का फूल । — वर्लं, —वर्त, (न०) माती ।—मालिन्, (go) सूर्य । यूथिका, ( स्त्री० ) सुनहली मल्लिका । —रागिर्स्तो, ( स्त्री॰ ) हल्दी ।—शङ्खः, ( पु॰) विष्यु का नामान्तर ।—श्टङ्गं, ( न॰ ) सुनहत्ता

सीम । र सुनहत्ती चेदी या शिखर !-सारं,

( न० ) नीलायोथा ।—सूत्रं, -सूत्रकं, ( न० )

तः (पु०)) पट्ऋतुक्षों में से एक । मार्गशीर्थ

तः (पु०) र्रि ग्रीर पौष अर्थात् अग्रहन

पुस मास ।

गोप नामक कराठाभरण विशेष ।

तं ( न० 🕥

मबमवालीव्गनसस्ययरम्रः पपुरलनाष्ट्रः परेपक्रमालिः। विलोगपयः भयतन्यारी हेमन्तकालः श्रमुपागतः मिथे ॥" ऋतुसँहार । हेमलः ( ५० ) १ सुनार । २ कसीटी । ६ गिरगट । हेय ( वि० ) स्वागने थेग्य। छेग्ड देने येग्य। हेरं ( न० ) १ सुकुट विशेष । शिरोभृष्ण विशेष । २ हरूदी। हेरंबः (४०) १ गर्थेश । २ भैसा । शेखीवाज् वीर । हैरम्बः ) — जनमी, ( स्त्री ) गर्थेश जनमी श्री पार्वतीजी । हेरिकः ( ५० ) जासूस । सेदिया । हेलनं (न०) । उपेचा । तिस्कार । अपमान । हेलना (स्त्री॰) हतक। हेला (स्त्री०) १ तिरस्कार । त्रपमान, इतक । २ त्रामाद प्रमोदसय कीड़ा। ६ उत्कट मेथुनेच्छा । ४ श्राराम । सुसाध्यता । सौजम्य । २ चाँदनी । जुनहाई। हेलाञ्चक्रः ( ५० ) येाडे़ का व्यापारी । हेंलिः ( ५० ) १ सूर्य । ( स्त्री० ) स्वेच्छाचारिता । हेवाकः (पु०) उत्सकता । हेवाकस (वि०) उच । श्रतिशय । श्रत्यन्त । प्रचरह । हेवाकिन् ( वि॰ ) श्रतिशय उत्सुक या इच्छुक । त्रायम्ते महतामहो निरुषम---प्रस्थानहेदाकिनां। भिःसामान्यमद्ख्ययोग विश्वना वार्ति विपत्तवि । \*\*\* किल्ड्स । हेप ( घा० आ० ) [हेपतं, हेपित ] बोड़े की ताह हिनहिनाना । रॅकना । यर्जना । हेपः, ( पु॰ ) हेषा ( स्नी० ) } हिनदिनाहट । रॅंक । हेपिर्त ( न० ) } हेपिन् ( ५० ) वेषा । हेहें (अन्यया॰) किसी को पुकारने के कास में आने वाला श्रव्यय विशेष । है ( अन्यया० ) सम्बोधनात्मक अन्ययः ।

हैतुक (वि०) [स्त्री०—हैतुकी] १ कारगास्मक।

कारणसम्बन्धी या निर्देशक : २ तर्कासक

यज्ञावता । यौतिकता ।

```
हैत्क
                                       ( ६८३ )
हैतुक. ( ५०, १ तर्क करने वाला वहस करने
   वाद्धा । २ मीमांसा दर्शन का श्रनुवायी । ३
  रसन्दिग्ध चित्त । ४ नास्तिक ।
हैम [ खी०--हैमो ] ३ शीतल । टंडा । २ कोहरे के
    कारण हुआ। १ सुनहला। साने का बना हुआ।
    -- मुद्रा-- मुद्रिका, (क्वी॰) १ सेरने का
```

सिका।

सोनेका।

हैमल देखो हैमन्त ।

हैमंतिकं हमतिक } हैमन्तिक ∫

हैयंगवीनं } हैयङ्गवीनं }

हैरिकः ( ५० ) चोर ।

का नाम !

हैमं (न०) श्रोस। केाहरा। पाला।

हैमनः ( ५० ) ६ मार्गशीर्पमास ।

हिमाखय पर्वत में स्थित।

सन । ६ दाख या श्रंगूर ।

वालों का देश विशेष ।

ड्रैमवर्तं ( न० ) भारतवर्षं या हिन्दुस्तान ।

महीना। २ हेमन्त ऋतु। जड़काला।

हैमतिकः ) (वि०) १ शीतलः । टंडा । २ जड्काले हैमन्तिकः ) में उत्पन्न होने वाला ।

हैपवत (वि०) [स्त्री०—हैपवती ] १ वर्षीला।

्रैमवती (स्त्री॰) १ श्री पार्वती देवी । २ श्री गङ्गा ।

हैह्य (पु॰) (बहु॰) एक जाति और उस जाति

ैद्देहराः ( पु० ) १ यदु के पंती का नाम । २ सहस्रार्जुन

घेनुबत्सहरणाञ्च हेइयः

त्वंच कोर्सिमपहर्तु मुद्यतः ॥

३ हरी बहेदा। आँवला की जाति का फल विशेष।

४ एक श्रोषधि विशेष ! १ साधारण सन या पट-

(न०) १ ताजाबी। टटका सक्खन ।

(न०) एक प्रकार का चावल ।

वर्फीले यानी हिमालय पर्वत से बहने वाला।

२ हिमालय पर्वत में उत्पन्न या पालापोसा हुआ। हिमालय पर्वत सम्बन्धी। हिमालय पर्वत का।

हैमः ( पु० ) शिव जी का नामान्तर।

हैंसन् (वि०) [स्त्री०—हैंसनी] ।

ठंडा: २ जड्काला सम्बन्धी। ३ शीतकाल में

या ठंड में उत्पन्न होने वाला । ४ सुनहला।

```
<u>ģ</u>
हो ( अन्यया० ) हा अरे हे रघुवश
होड़ (घा० ग्रा०) [होडतें] तिरस्कार करना । उपेचा
    करना । श्रपमान करना । (प० होडति । जाना ।
होडः ( ५० ) बेड़ा ।
होतृ ( वि॰ ) [ स्त्री—होत्री ] ३ हवन करने वाला ।
    होम करने वाला । २ ऋत्विक । ३ यज्ञकर्ता ।
हों इं ( न० ) १ इवन करने योग्य यथा घी । २ यज्ञ ।
    ३ भरम । शाकल्य।
होत्रा (स्त्री०) १ यच । २ स्तुति ।
होत्रीयं ( न० ) यज्ञमण्डप । यज्ञशाला ।
```

होत्रीयः ( पु॰ ) हवन करने वाला। होमः ( पु० ) ३ हवन । २ यज्ञ ।—श्रमिनः, ( पु० ) होम की श्राग ।—कुगुइं. ( न० ) हवनकुएड ।

- तुरङ्गः ( पु॰ ) यज्ञ में बिल दिया जांने वाला घोड़ा ।--धान्यं, ( न० ) तिल ।-धूमः, (पु०) यज्ञीय अग्नि या होम की आग से निकला हुआ थुम। - सस्मन्, (न०) होम की भस्म वेला, (स्त्री॰) हवन करने का समय।-शाला,

(स्त्री॰) वह घर जिसमें हवन करने के खिए

होमक देखो होत्। होमिः (पु०) १ घी। २ जल । ३ व्यक्ति । होमिन् ( पु॰ ) होस करने वाला । यज्ञ करने वाला ।

हवन कुण्डादि हवन की सामग्री हो।

(वि०) हवन सम्बन्धी। होस्यं (न०) घी। होरा (की०) ३ राशि का उदय। २ राशि का आधा

भाग। ३ एक घंटा। ४ चिह्न। रेखा। हीलाका (स्त्री०) १ होली का त्योहार । २ फाल्सुनी पूर्णिमा।

होलिका } ( स्त्री॰ ) होली का त्योद्दार। हीं } ( अञ्चया० ) अरे। ए । हो । होहीं }

होत्रं (न०) होता। है। स्यं (न०) घी। हु ( घा० घा० ) [हुते, हुत ] । इदीन बोना। लू

केना। २ द्विपानां। ६ किसी से कोई चीज़ छिपाना ।

ह्यस् ( ग्रज्यसा॰ ) बीता हुन्ना कल ।—भव, (वि॰) वह जो कल (बीता हुआ ) हुआ हो । ह्यस्तन (वि०) [स्ती—हास्तनी] कल सम्बन्धी । —दिनं, (न॰) बीता हुया कला ह्यस्त्य ( वि॰ ) गुज़रे हुए कल सम्बन्धी i हृदः ( पु० ) १ गहरी कील । बड़ा ग्रीर गहरा सरोवर। २ गहरी गुफा । किरगा ।—-ग्रहः, ( पु० ) विजन्ती । विद्युत्। हृद्नि (स्त्री०) १ नदी। सरिता र विद्युत । बिजली। हद्रोगः ( पु० ) कुम्भ राशि । हुस ( धा॰ प॰ ) [ हुस्तति,हुसित ] १ शब्द करना। २ छोटा हो जाना। हसिमन् (५०) छोटापन । हस्वता । हस्य (वि॰) १ छोटा । थोड़ा । कम । २ खर्वाकार । बौना। ३ छोटा।—धंग, (वि०) हिंगनेकद का! —श्रद्धः, (पु०) बौना । वामन ।—गर्भः, ( ५० ) क्य ।—दर्भः, (५०) छोटा सफेद कुश । —बाहुक, (वि०) छोटी बाँह शाला ।—मूर्ति, (वि०) डिंगने कद का। हरुवः ( ५० ) बीना । ह्रादु (धा॰ था॰ ) (ह्नादते ] । शब्द करना । २ गर्जना । ह्रादः ( पु॰ ) शोर गुल । हादिन् (वि०) शब्दायमान । गर्जने वाला । हादिनी (स्त्री०) १ वज्र । २ विजली । ३ नदी । ४ शल्लकी नामक बृद्ध । हासः ( ५० ) १ शब्द । शोरगुल । २ कमी । छोटा-पन । नारान । ३ छोटी संख्या । हिणीया (की०) १ मर्सना। २ लब्बा । शर्मी

३ रहम । तरस ।

लजाना ।

ही ( घा॰ प॰ ) [ जिहेति, हीएा, हीत ] शर्माना ।

ही (की०) १ शर्म लाज । २ ह्या । नम्रता ।-जित, - मूह. (वि॰) शर्म से धवड़ाया हुआ । --यंत्राहा, (श्वां०) शर्म के कारण उत्पन्न पीड़ा। हीका (स्त्री०) १ वर्जालापन । हयादारी। भीरुता । भय। दर। हीकु (वि॰) १ बजीला । ह्यादार । शमीला । २ भीर । दरपोंक । हीकुः ( ५० ) १ टीन । जस्ता । २ लाख ) हीगा १ ( व० क० ) १ शर्माया हुया। बजाया हुया। हीत ∫ २ हयादार : शर्मीजा 🛭 हीवेरं । ( न० ) एक प्रकार का सुगन्ध द्रव्य । होंबेलं । हेप् ( घा० आ० ) [हेपते ] १ हिनहिनाना । २ चलना । रेंगना । हेपा (स्त्री०) हिनहिनाहट । ह्मग् (धा० प०) [ह्मगित ] शब्द करना। ह्रतिः ( श्री॰ ) हर्ष । त्रसद्यता । हृद ( घा॰ था॰ ) [ हादते,व्हन्न,व्हादित ] १ वसन्न होना । वसन्न करना । २ शब्द करना । ह्राद्ः } (५०) हपे। प्रानन्र। ह्नाद्नं (न०) प्रसन्न होने की किया। श्रानन्त । प्रसन्नता । ह्वादिन् ( वि० ) प्रसन्नकारक । हपेपद । ह्वादिनी (स्री०) देखा हादिनी। हल (धा॰ प॰) [हलति ] १ चलना । जाना । २ हिलना। काँपना। ह्वानं ( न० ) ६ आमंत्रसः । २ चीत्कार । आवाजः । हु ( भा । प० ) [ ब्हरित ] १ देहा होना । २ प्राच-रण में देहापन करना। कपट करना। झुलना । भूतेता करना । १ सन्तप्त होना । चोटिल होना । हें ( घा॰ उ॰ ) [ ह्रयति ह्रयते, —हुतः ] । ब्रबाना। व्याह्मान करना । २ नाम क्षेता । नाम क्षेत्रत पुका रना। ३ चिनौती देना। ललकारना। ४

करना । १ पार्थना करना । याचना करना ।

🕾 समाप्त 🥸